

### प्रेमी ग्राहकों और पाठक-पाठिकाओं से विनम्र निवेदन

- (१) इस बार योगांक बहुत बड़ा हो गया। गतवर्ष शक्ति-अंकमें भाद्रपदके अंकसहित ७०४ पृष्ठ थे। इस वर्ष योगांकमें भाद्रपदके अंकसहित ७६६ पृष्ठ हैं। इतनेपर भी आवश्यक मसाला रह ही गया, अतएव आश्विनके अंकमें भी नियमित ८० पृष्ठके बजाय ११८ पृष्ठ करने पड़े। कुल मिलाकर गतवर्षकी अपेक्षा इस वर्ष १०० पृष्ठ ज्यादा हैं। चित्र तो बहुत ही ज्यादा हैं।
- (२) विशेषांकका मूल्य भाद्रपदके अंकसहित ३) रक्खा जाता था। वही इस वर्ष भी रक्खा गया था। परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राहकोंके सुभीतेके लिये आश्विनका अंक भी इसीके साथ परिशिष्टांक नं०२ के रूपमें बाँध दिया गया है। उसके॥) और जोड़कर मूल्य अलग लेनेपर ३॥) है। परन्तु सालभरके लिये ग्राहक होनेपर वही ४≥) है। मतलब यह कि॥≥) में नौ अंक—७२० पृष्ठके ग्राहकोंको और मिलेंगे।
- (३) जिन महानुभावोंने अभीतक अगले सालका मूल्य ४≥) नहीं भेजा है, उनकी सेवामें लगभग दो-तीन सप्ताह बाद योगांक (भाद्र और आश्विनके अंकों-सिहत) वी॰पी॰से भेजनेकी व्यवस्था की जा रही है। सम्भव है कि कामकी अधिकता-से वी॰ पी॰ जानेमें कुछ और देर हो जाय। अतएव इस सूचनाको पढ़ते ही वे ४≥) मनीआर्डरसे भेज देंगे तो योगांक उन्हें जल्दी मिल सकेगा।
- (४) जिन अस्जनोंके नाम बी॰ पी॰ भेजी जायगी, हो सकता है कि उनमेंसे कुछ सज्जन इधरसे बी॰ पी॰ जानेके समय ही रुपये मनीआईरसे भेज देवें। ऐसी हालतमें उन सज्जनोंसे प्रार्थना है कि वे बी॰ पी॰ लौटावें नहीं। भर-सक दूसरा नया ग्राहक वहीं बनाकर बी॰ पी॰ छुड़ानेकी कृपा करें और कृपया नये ग्राहकका नाम-पता साफ-साफ तुरन्त लिख भेजें।
- (५) हर्षका विषय है कि हजारों प्रेमी ग्राहकोंने मनीआर्डरसे रुपये पहले भेज दिये हैं। उन लोगोंको अंक भेजे जा रहे हैं। परन्तु पोस्टआफिसमें ५०० से १००० रजिस्टर्ड पैकेटसे अधिक एक दिनमें नहीं लिया जाता, इसलिये सबको एक साथ योगांक भेजनेमें हम असमर्थ हैं। अतएव जिनको कुछ देरसे मिले, वे महानुभाव परिश्चितिपर विचार करके कृपया क्षमा करें।

- (६) कुछ महानुभाव समझते हैं कि योगांक बहुत ही कठिन होगा परन्तु पढ़नेपर मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं हैं। इसमें विद्वान् तथा श्रद्धालु सभी लोगोंके पढ़ने लायक बहुत ही दुर्लभ सामग्री एकत्र की गयी है। योगांक बहुत ही उत्तम ग्रन्थ बना है। इससे योगसाधक, भक्त, ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेवाले सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। संग्रह करने लायक तो ऐसी यह एक ही चीज है।
- (७) योगांकको देखकर ही पाठक अनुमान कर सकेंगे कि इसपर कितना अधिक खर्च हुआ है। विज्ञापन आदि कल्याणमें लिये ही नहीं जाते। अतएव प्रत्येक प्रेमी ग्राहक-अनुग्राहकसे सादर निवेदन है कि वे कृपापूर्वक कुछ परिश्रम करके कम-से-कम दो-दो ग्राहक नये बना देनेकी चेष्टा अवस्य करें। 'कल्याण' के प्रेमी पाठक-पाठिकागण चेष्टा करेंगे तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग भगवान्का काम समझकर निःस्वार्थभावसे कल्याणके ग्राहक बनाते हैं उनके हम बड़े ही आभारी हैं।
- (८) जो ग्राहक सजिल्द अंक चाहते हैं, उन्हें कम-से-कम चार सप्ताह प्रतीक्षा करनी चाहिये।
- (६) जिनको ग्राहक न रहना हो वे सज्जन कृपाकर तीन पैसेका कार्ड खर्च करके वी॰ पी॰ न भेजनेकी सूचना शीघ्र दे दें।

व्यवस्थापक-क्ल्याण

### अखण्ड नाम-जप-कीर्तन-यज्ञ

#### स्चना

'कल्याण' के पाठक जानते होंगे कि गोस्वामी तुलसीदासजीके— पय अहार फल खाय जपु, राम नाम षट मास । सकल सुमगल सिद्धि सव करतल तुलसीदास ॥

—इस दोहें आधारपर तीर्थराज प्रयागमें ठीक त्रिवेणीं नीके सामने झसी नामक प्राचीन स्थानमें माघ ग्रह १३ से ६ महीने के लिये एक 'अखण्ड नाम-जप-कीर्तन-यज्ञ' आरम्म किया गया है। उसमें सम्मिलित होनेवाले प्रायः सभी साधक मोनी तथा कलाहारी हैं। अखण्ड कीर्तन चौबीसों घटे होता रहता है, जिसे साधक वारी-बारीसे करते हैं। श्रीमागवत, रामायण तथा मक्त-चिर्त्रों की अलग कीर्तनमण्डपमें कथाएँ भी होती हैं। कथा, कीर्तन, जप और सत्सङ्क चारों साधनों के लिये नियमित प्रवन्ध है। नियमानुसार तो जन्माष्ट्रमीपर इस अनुष्ठानकी समाप्ति होनी चाहिये, किन्तु कुछ लोगों की हच्छा है कि ६ महीने और बढ़ाकर प्रयागकी अर्घ कुम्मीपर इसकी पूर्णा हुति हो। यदि १०-१५ सचरित्र मगवन्नामित्र सची लगनुबाले कीर्तनानुरागी मजनानन्दी साधक नये और मिल गये तो सम्भव है यह अनुष्ठान फाल्युनतक चाल रहे। फलाहारका सभी प्रवन्ध आश्रममें है, कुछ तो आश्रमसे पाते हैं, कुछ इसके लिये आश्रमको १५) मासिक दे देते हैं। जो माई स्थ आगामी अनुष्ठानमें सम्मिलित होना चाहें या नियम आदि मैंगाना चाहें वे निम्नलिखित प्रतेपर पत्रव्यवहार करें—

प्रभुदत्त ब्रह्मचारी कीर्तन-मण्डप, पो० झ्सी (प्रयाग)

## श्रीगीता और रामायणका प्रसार

### परीक्षासमितिकी प्रार्थना

अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोवृद्ध विद्वान् तथा भारतवर्षके हितचिन्तक डा॰ सन्दरलेण्डने अँगरेजी कल्याण-कल्पतरं के 'गीताङ्क'की एक प्रति 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालको देकर वडा हर्ष प्रकट किया था। वे लिखते है कि 'इस गीताङ्ककी दस लाख प्रतियाँ यूरोप, अमेरिका आदि देशों में विकनी चाहिये।' इससे पता चलेगा कि श्रीमद्भगवद्गीताके प्रति जगत्के विद्वानीके दृदयमें कितना आदर है। गीताका महत्त्व केवल साहित्य या तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशास्त्रके नाते भी है। इसीलिये देशविदेशके सभी विद्वान् गीताके प्रचारके लिये उत्सुक हैं।

क्या ही अच्छा हो यदि जगत्के—खास करके भारत-वर्षके इस किंकर्तव्यविमूद्ध जीवनमें, जिसमें चारों ओर निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है, इस दिव्य ज्योतिर्मयी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रकाश और शक्ति प्राप्तकर अपना जीवन सफल बना सके।

श्रीगीताके साथ ही श्रीरामायणका भी अपना एक खास महत्त्व है। सदाचार, समता, प्रेम और विश्व-वन्धुत्वका नाग करके व्यभिचार, कदाचार, विषमता, वैर और वैमनस्यको बढ़ानेवाला साहित्य हमारे पाठयक्रममें नहीं रहना चाहिये। यह प्रश्न आज सभी विचारशील पुरुषोंके सामने हैं।

इसके लिये श्रीरामचरितमानसके साथ ही श्रीतुलसीदास-जीके अन्यान्य सभी प्रन्थ बढ़े उपयोगी हैं। यदि इन प्रन्थोंके अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपर्युक्त प्रश्न सहज ही हल हो सकता है। तुलसीदासजीके प्रन्थोंमें सदाचार है, उनके श्रङ्कारमें भी एक विशेष मर्यादा है, उनमें समाजको सुसंस्कृत, पवित्र और प्रेममय बनानेकी शक्ति है, उनमें निरागामय जीवनको आशापूर्ण, नास्तिक हृदयको आस्तिक एवं अशान्तिपूर्ण चित्तको शान्त बनाने-की शक्ति है।

इसी विचारसे गीता और तुलसीदासजीके अन्यान्य प्रन्थोंसमेत रामायणकी शिक्षाके प्रचारके लिये 'श्रीगीता- परीक्षासमिति' और 'श्रीरामायणप्रसारसमिति' की खापना हुई थी। श्रीगीता रामायणके प्रचारका कुछ कार्य इन समितियोंके द्वारा हो भी रहा है। इन समितियोंके द्वारा छो भी रहा है। इन समितियोंके द्वारा छभी केवल परीक्षाका प्रबन्ध है और इनकी खापना हुए भी थोड़े ही वर्ष हुए है, प्रयत्न भी बहुत तीव्र नहीं है, इसपर भी गत वर्ष लगभग ६५०० परीक्षार्थी परीक्षामें बैठे थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महानुभाव अपने-अपने खानोंमें दो-दो गीता-रामायण-परीक्षाके छात्र तैयार करनेका सङ्कल्प कर लें और अपने समीपस्थ किसी केन्द्रमें उनके समिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस कार्यका विस्तार बहुत हो सकता है।

जिस प्रकार केन्द्र बनाने और छात्रोंकी सख्या बढ़ाने-की आवश्यकता है, उसी प्रकार लोगोंमें गीता-रामायणकी नियमित पढ़ाई और गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार जीवन-निर्माणकी भी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामायण-की पढ़ाईकी व्यवस्था तो स्थान-स्थानपर होनी चाहिये। ऐसा होगा तो भारतीय सस्कृति और भारतके गौरवकी रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी सस्कृत और राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सहायता पहुँचेगी।

आशा है कि सभी विचारवान् भाई-विहन गीता-रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयत्नमें तन-मनसे हमारी सहायता करेंगे।

इन समितियोंका कार्यालय 'बरहज' चला गया है, अतएव नियमावली आदि मॅगानेके लिये पत्रव्यवहार निम्न-लिखित पतेपर करना चाहिये। परीक्षाओंके लिये आवेदनपत्र भी वरहज भेजने चाहिये।

संयोजक,

#### श्रीगीतापरीक्षासमिति

या

#### श्रीरामायणप्रसारसमिति

पो० वरहज (गोरखपर)



# "Kalyana-Kalpataru"

or

### The Bliss.

(English Edition of the "Kalyan")

The "Kalyana-Kalpataru" has been in existence for over a year and a half and during this short space of time it has been able to commend itself to the notice of eminent scholars, journalists and lovers of religion almost all over the world, thanks to the unstinted help and ungrudging co-operation received at the hands of its generous contributors, who include saints and savants of this countrias well as abroad and representing various faiths and nationalities. The "Kalyana Kalpataru", like its Hindi prototype, issues, at the beginning of each year, a voluminous and profusely illustrated Special Number dealing with one main theme. The inaugural number for the first year was a "God Number" and that for the second year, a "Gita Number", both of which have been highly appreciated in all quarters for the broad outlook of their contributors, the high standard and variety of their articles, the excellence of their get-up and the attractiveness of their pictures. The following are the names of some of our contributors—

His Holiness Jagadguru Sri Sankaracharya of Puri, Sri Aurobindo of world-wide fame, Pandit Malaviya, Mahatma Gandhi, Sadhu Vaswani, Pandit Bhawani Shankar, Sri Anandsarup (Sahebji Maharaj), Dr Ganganath Jha, Principal Dhruva, Principal Gopinath Kabiraj, Sri Krishnaprema Bhikhari (whilom Prof Nickson), Rev J T Sunderland, Rev. Arthur E Massey, Rev Edwin Greaves, Prof F Otto Schrader, Dr Heinrich Lueders, Prof. Otto Strauss, Prof Helmuth Glassenapp, Prof Ernest P Horrwitz, Swami Abhedanand, Syt. Hirendra Nath Dutt, Swami Asanganand, Swami Yoganand, Swami Sivanand, Syt. Nolinikanto Gupta, Syt Anilbaran Ray, Mrs Sophia Wadia, Dr I J S Taraporewalla, Dr M H. Syed, Prof Firoze Cowasji Davar, Dr Radhakamal Mukerjee, Principal Seshadri, etc., etc

The "Kalyana-Kalpataru" supplies about 800 pages yearly and is printed on thick 40 lb paper. The price of its annual Special Numbers is Rs. 2/8/- each Subscribers for the whole year will get the Special Number along with elever ordinary numbers (containing 48 pages and two multi-coloured pictures each) for Rs. 4/8/- only, which is very cheap looking to the quality and quantity of the matter supplied.

Subscribers are enrolled from the beginning of the year. File for the first year, including the "God Number" can be had for Rs 4/8/-. The same, bound in beautiful cloth, can be had for Rs. 5/4/-



# श्रीयोगाङ्क और परिशिष्टाङ्क नं०१, २ की विषय-सूची

| पृष्ठ-र                                                                                   | त्रख्या    | पृष्ठ-स्यः                                   | स्य      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------|
| १-शरणागतियोग                                                                              | २          | १९-गीताका योग (श्रीगीतानन्दनी द्यर्मा) ***   | ६१       |
| .२-श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्यय-                                                   |            | २०-कल्याण ('शिव')                            | ६६       |
| मीमांसा ( श्रीगोवर्धनपीठाघीश्वर जगद्गुरु                                                  |            | २१-योगका अर्थ ( डॉ० श्रीभगवानदासजी एम०       |          |
| श्रीशङ्कराचार्य खामी श्री ११०८ श्रीभारती-                                                 |            | ए॰, डी॰ लिट्)                                | ६८       |
| कृष्णतीर्थजी महाराज )                                                                     | Ę          | २२-वेदान्त और योग ( डॉ० श्रीमहेन्द्रनाथ      |          |
| ३-मिक्तयोग और शरणागितयोगका वैलक्षण्य                                                      |            |                                              | ও হ      |
| ( श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभयङ्करमठाधीश्वर                                                      |            | २३-योग क्या है १ (स्वामी श्रीअभेदानन्दजी     |          |
| जगद्गुर श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचार्यं                                                  |            |                                              | ७६       |
| श्री ११०८ श्रीअनन्ताचार्य खामीजी महाराज)                                                  | १४         | २४-सुरत-शन्द-योग (श्रीआनन्दस्यरूपजी          |          |
| ४–हमारा लक्ष्य ( श्रीअरिवन्द )                                                            | २२         |                                              | ७९       |
| ५-महात्मा गान्घीजींका सन्देश                                                              | २६         | २५-वेदोंमे योग ( उदासीन परित्राजकाचार्य,     |          |
| ६-निष्काम कर्मयोगी                                                                        | २६         | वेददर्शनाचार्य, मण्डलेश्वर स्वामी            |          |
| ७-वर्तमान कालमे किस योगका आश्रय लेना                                                      |            | श्रीराङ्गेश्वरानन्दजी महाराज) ८              | <u> </u> |
| चाहिये १ (परम पूज्यपाद श्रीउिड्या स्वामीजी                                                |            | २६-ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या (प० श्री-     |          |
| महाराजके विचार, प्रेषक—श्रीमुनिलालजी )                                                    | २७         | बलदेवजी उपाध्याय, एम० ए०, साहित्या-          |          |
| ८-समाधियोग ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका )                                                      | २८         | A .                                          | /৩       |
| ९-योगतत्त्वम् (श्रीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य                                                |            | २७-उपनिषदोंमें योग-चर्चा (प० श्रीवटुकनायनी   |          |
| दार्गनिक-सार्वभौम-साहित्यदर्गनाचाचार्य-तर्क-                                              |            | •                                            | : २      |
| रत्न-न्यायरत गोस्वामी श्रीदामोदरजी शास्त्री)                                              | ३३         | २८-उपनिपदोंमे योग ( जगद्गुरु भगवत्पाद श्री-  |          |
| १०-श्रीश्रीशरणागतियोग (अनन्त श्रीस्वामी प०                                                |            | रामानन्दसम्प्रदायाचार्य श्री १०८ स्वामी      |          |
| श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज, अयोध्या )                                                      | ३४         | श्रीरघुवराचार्यजी महाराज) " १०               | , 2      |
| ११-योग (एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा)                                               |            | २९-तन्त्रमें योग (श्रीअटलविहारी योप एम०      |          |
| १२-सांख्ययोगी                                                                             | ४२         | ए०, वी० एल०) १०                              | , L      |
| १३-अष्टाङ्गयोग (श्रीजयदयालजी गोयन्दका)                                                    | ४३         | ३०-श्रीमद्रागवतमें योगचर्या (पं० श्रीवलदेवजी |          |
| १४-योगः कर्मसु कौशलम् ( महामहोपाध्याय डॉ॰                                                 |            | उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य ) 😁 🔧 🦠       | ٠        |
| श्रीगङ्गानाथजी झा, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्,<br>एल-एल॰ डी॰) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 86         | ३१-श्रीयोगवासिष्टमं योग ( प्रो॰ डॉ॰ नीमीयन-  |          |
| १५-रानयोग ( डॉ॰ श्रीवालकृष्णजी कौल ) · · ·                                                | ४९         | लानजी आत्रेय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्) 🧈            | 3        |
| १६-योगका विषय-परिचय (महामहोपाध्याय                                                        | 0 )        | ३२-गीतामें योगका स्वन्य (श्रीहण्यप्रेम       |          |
| आर्चार्य श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम०                                                        |            | भिखारीजी) १२                                 | t        |
| ए॰, ब्रिंसिपल गवनमण्ट संस्कृत कालेज काशी )                                                | <b>५</b> ह | ३३-गीताम योगके अनेक अर्थ (दोवानकापुर         |          |
| १७-योगकी कुछ आवश्यक वार्ते                                                                | ६१         | के॰ एस॰ रामस्यामी शासी, सी॰ ए॰,              |          |
| १८-विपीलिकामार्ग और विहद्गममार्ग (गज्ञोत्तरी-                                             |            | वी० एन०) ३३                                  | 3        |
| निवासी परमहस परिवाजकाचार्य दण्डिस्वामी                                                    |            | ३४-गीतोत्त भक्तियोग या बेमल्यमा भृति (मरः-   |          |
| भीशिवानन्दजी सरस्वती )                                                                    | EB         | महोपाध्याय पर भीवस्थताय वर्ष स्वतः 😁 😕       | 4        |

ļ

| पृष्ठ-मख्या                                         | पृष्ठ-संख्या                                                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| २५-गीताका योग् ( श्रीमतिलाल राय, प्रतिष्ठाता        | ५६-पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास ( श्री वी॰                        |
| प्रवर्तकस्य) •• • १३७                               | आर॰ रामचन्द्र दीक्षितार, एम॰ ए०) *** २३७                           |
| २६-गीता योगगास्त्र है ( एक दीन ) १४१                | ५७-योगशास्त्रके कुछ दार्शनिक सिद्धान्त (स्वामी-                    |
| २७-गीतामें देवल प्रपत्ति-योग है (प० श्री-           | जी श्रीनित्यानन्दजी भारती ) " २३९                                  |
| किशोरीदासजी वाजपेयी) * १४५                          | ५८-पातञ्जलयोगदर्शनकी प्राचीनता (श्रीमद्योगा-                       |
| २८-योग (श्रीमारतधर्ममहामण्डलके एक                   |                                                                    |
| महात्मा ) •• १४७                                    | चार्य श्रीमन्मौक्तिकनाथजी नैग्जन ) • २४८                           |
| ३९-योगतत्त्वमीमासा ( श्रीमत्परमहसपरित्राजका-        | ५९-प्रन्थिभेद ( वित्यालङ्कार प० श्रीशिवनारायण-                     |
| चार्य मण्डलेश्वर श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज) १४९ | जी शर्मा)                                                          |
| ४०-योगसाधन-रहस्य (स्वामी श्रीदयानन्दजी) १६०         | ६०-ब्रह्मचर्य और योग (ॐ 'श्रीविश्वात्मा') • २६८                    |
| ४१-आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग            | ६१-नादानुसन्धान (स्वामीनी श्रीएकरसानन्दनी                          |
| (ब्रह्मचारी श्रीगोपालचैतन्यदेवजी महाराज) १६३        | सरस्वती महाराज) · · २७१                                            |
| ४२-सिद्धयोग (परमहस परिव्राजकाचार्य                  | ६२-योग (योगाचार्य श्रीश्रीमदब्धूत श्रीजानानन्द-                    |
| श्रीश्रीगद्धरपुरुषोत्तमतीर्थ स्वामीनी) '' १७२       | देवजीके उपदेश, प्रे॰ श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त) *** २७४              |
| ४३ −वाम-कोल-तान्त्रिक योग (प०श्रीगुलावसिंह-         | ६३-विश्व कल्याण-योग (श्रीअनन्तग्रह्भरजी                            |
| जी द्यमी) १७४                                       | कोल्हटकर वी० ए०) · ः २७७                                           |
| ४४-अस्पर्शयोग (प० श्रीनरदेवजी शास्त्री              | ६४-श्रीमच्छद्धराचार्य और योग (श्रीसुब्रह्मण्य                      |
| वेदतीर्थ) १७८                                       | शर्मी सम्पादक 'अध्यात्मप्रकाश') 💛 २७८                              |
| ४५-भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और                | ६५-वौद्धधर्ममे योग(डॉ० श्रीविनयतोप भट्टाचार्य                      |
| उत्कृष्टता (साहित्याचार्य प० श्रीमथुरानायजी         | एम० ए०, पी-एच० डी० )                                               |
| भट्ट, शान्त्री, कविरत ) '' १७९                      | ६६—दौद्धधर्ममें तन्त्रयोग (श्रीमगवतीप्रसादिसहजी                    |
| ४६-मिक्त्योग (पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिंहा-            | एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर) २८४                                        |
| चार्यजी वरसेडकर) १८६                                | ६७-जैनघर्ममें योगविद्या ( मुनि श्रीहिमाशुविजयजी                    |
| ४७-मिक्तयोग (आचार्य श्रीवालकृष्णजी                  | न्यायसाहित्यतीर्थ) . २९०                                           |
| गोस्त्रामी) *** १९०                                 | ६८-जुरयोस्तीधर्ममें तोन मार्ग (श्रीष्ट्च जहाँगीर                   |
| ४८-भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगत भेद (देवर्षि          | तारापोरवाला, वी॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰,                                   |
| प० श्रीरमानाथजी शास्त्री ) * १९२                    | वार-एट-ला) · · · २९२                                               |
| ४९-जानयोग (प॰ श्रीविनायक नारायणजी जोशी              | ६९-ईसाई-धर्ममें योगका स्थान (रे॰ एड्विन                            |
| 'साखरे महाराज') २०२                                 | प्रीव्जा, मेलवार्न, इङ्गलैण्ड ) र २९५                              |
| ५०-सम्पूर्ण योग (प० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर) २०६    | ७०-क्यीरका योग (श्रीक्षितिमोहन सेन, शान्ति-                        |
| ५१ योगसिद्धिका रहत्य (श्रीनागेन्द्रनायनी शर्मा      | निकेतन) " २°८                                                      |
| साहित्यालद्वार, एम० आर० ए० एस०) ** २११              | ७१-स्वामिनारायण-सूम्प्रदायमें योग (दार्शनिक-                       |
| ५२-योगकी विभिन्न सिद्धियाँ (वेदान्तभूपण प०          | पञ्चानन पड्दर्शनाचार्य, साख्ययोगतीर्थ,                             |
| भीवदरीदासजी पुरोहित) ?१८                            | नन्यन्यायाचार्यं प॰ श्रीकृष्णवहःमाचार्यंती                         |
| ५३-हिन्दू और यौद्धधर्मेंने सिद्धियोंका स्थान ( डॉ॰  | स्वामिनारायणः) . ३०३                                               |
| एफ॰ ऑटो आइर, पी एच॰ टो॰, विया                       | ७२-महायोग (श्रीरमण महर्षिके एक मक्त) ** ३००                        |
| सागर, कील विश्वविद्यालय, जर्मनी ) 💛 २२०             | ७३-श्रीअरविन्दका योग (श्रीनिलनीकान्त<br>गमः पाण्टीचेरी) *** ** ३०९ |
| ५४-योग-विशान (श्रीतागचन्द्रजी पाँडया) " २३०         | 303 11-01-10 )                                                     |
| ५५-शिवयोग् (पण्डितवर्य श्रीकरशीनायजी                | ७४-श्रीअरविन्दका पूर्णपोग (श्रीश्रनिष्टवरण                         |
| शास्त्री, मैस्र् )                                  | राय, पार्ण्याचेरी) 🐪 🤭 🤧 🤫                                         |

| (~                                                                                    | · · · · ·                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| पृष्ठ-सख्या                                                                           | ,<br>पृष्ठ <i>-</i> सख्या                                                      |
| ७५-भृगु-योग ( एक 'सेवक' )                                                             | ९६-समाधियोग (श्री श्रीघर मजूमदार एम० ए०) ४२०                                   |
| ७६-तारकयोग (श्रीमन्निजानन्दसम्प्रदायके आदि-                                           | ९७-योगकी प्राचीनता (प० श्रीविधुशेखर                                            |
| पीठस्य आचार्य श्रीधनीदासजी ) *** ३२०                                                  | मद्दाचार्य, एम॰ ए॰, विश्वभारती, शान्ति-                                        |
| ७७-ऋजु-योग (श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी) : ३२२                                         | निकेतन) " ४२४                                                                  |
| ७८-जपयोग ( वालयोगी श्रीवालस्वामीजी महाराज                                             | ९८-योग और उसके फल (खामी श्रीशिवानन्द-                                          |
| (श्री न० रा० निगुडकरके अनुमवयुक्त विचार),                                             | जी सरखती ) ••• ४२५                                                             |
| प्रेषक—श्रीराजाराम नारायण वच्छेकर ) · · ः ३२५                                         | ९९-गीताका योग (स्वामी श्रीसहजानन्दजी                                           |
| ७९-मन्त्रयोगके अग (श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील) ३३४                                     | सरस्वती) . ४३०                                                                 |
| ८० चप्त ज्ञानुभूमिका (श्रीहरिलाल भोगीलाल जिनेदी, वैद्य) " ३४२                         | १००-अष्टाङ्गयोग (प० श्रीसीतारामजी मिश्र,                                       |
| ८१-भोगमें योग (काव्यतीर्थ प० श्रीकृष्णदत्तजी                                          | साहित्याचार्य, काव्य-व्याकरण-सांख्यतीर्थ) ४३५                                  |
| शास्त्री, साहित्यायुर्वेदोभयाचार्य ) " ३४५                                            | १०१-अष्टाङ्गयोग ( श्रीरामचन्द्रजी रघुवशी                                       |
| ८२-हेशोंका खरूप और निवृत्ति (सेठ श्री-                                                | 'अखण्डानन्द') · · · ४४१                                                        |
| कन्ह्यालालजी पोदार) ः ३४७                                                             | १०२-ध्यान-योग (साहित्यरत्न प० श्रीयमुना-<br>प्रसादजी शर्मी, पालीयाल) · · · ४५१ |
| ८३-योगमाया (प॰ श्रीकृष्णदत्तजी भारहाज,                                                | प्रसादजी शर्मा, पालीयाल ) 💛 ४५१                                                |
| आचार्य, शास्त्री, एम॰ ए॰ ) *** ३५४                                                    | १०३-ध्यानयोग (हनुमानप्रसाद पोद्दार) • • ४५३                                    |
| ८४-स्याग और लोकसेवारूप योग (रे॰ आर्थर                                                 | १०४-चौरासी सिद्ध तथा नाथ-सम्प्रदाय                                             |
| ई० मैस्सी, इंक्नलैण्ड ) · · · र्५५                                                    | (श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम० ए०) ' ' ४६८                                         |
| ८५-योग-शब्द (पण्डितप्रवर श्री श्रीपञ्चाननजी                                           | १०५—योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग                                             |
| तर्करत ) *** ३५८                                                                      | ( श्रीसुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० ए०, बी०                                    |
| ८६-श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग (श्रीजयराम-<br>दासजी 'दीन' रामायणी ) र ३६२             | <b>प्</b> ळ॰ ) ४७२                                                             |
| दासजी 'दीन' रामायणी ) ं ३६२                                                           | १०६-प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ ( प० श्रीप्रभुदत्तेजी                              |
| ८७-मनको वश करनेके कुछ उपाय ( हनुमानप्रसाद<br>पोद्दार ) · · · ३६५                      | ब्रह्मचारी) ४८७                                                                |
|                                                                                       | १०७-प्रेमयोगिनी मीरा ( प० श्रीभुवनेश्वरनाथजी                                   |
| ८८-योगवल (पूज्य स्वामीजी श्रीश्रीविद्यानन्दजी<br>महाराज ) ••• ३७१                     | मिश्र, 'माधव' एम० ए०) *** ४९४                                                  |
| पहाराज /<br>८९-भक्तिके दो रूपरागानुगा और वैषी                                         | १०८-प्रेमयोग ५००                                                               |
| (डा॰ श्रीप्रभातचन्द्र चक्रवर्ती, एम॰ ए॰,                                              | १०९-वियोग ( आचार्य श्रीअनन्तलालजी                                              |
| पी॰ आर॰ एस॰, पी-एच॰ डी॰ ) *** ३७५                                                     | गोस्वामी) ५०४                                                                  |
| ९०-योग (स्वामीजी श्रीअसगानन्दजी) · : ३७९                                              | ११०-विरहयोग (प० श्रीतुलसीरामजी द्यमी                                           |
| ९१-योगमार्गके विन्न (वैद्यशास्त्री पं० श्रीकमला-                                      | 'दिनेश') ५०५                                                                   |
| कान्तजी त्रिवेदी ) ३८५                                                                | १११-व्रजगोपियोकी योगधारणा (प० श्रीवेस-                                         |
| ९२-श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग (प० श्रीव्यम्बक-                                            | नारायणनी त्रिपाठी 'प्रेम' )                                                    |
| भास्कर शास्त्री खरे) · · · ३८७                                                        | श्रीनारायणस्वामीजी महाराज ) ५०९                                                |
| ९३-योग और कुण्डलिनी (श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त<br>एम० ए०, बी० एल०, वेदान्तरत्न) · · · ४०३ | ११३-योग, योगवित् और योगवित्तम                                                  |
|                                                                                       | (हरिभक्तिपरायण प० श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत)५१३                                 |
| ९४-बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम<br>साधन है (श्रीतपोवन खामीजी महाराज) ' ४०७       | ११४-षट्समाधिका अम्यास (श्रीशिवपुत्र स्वामी,                                    |
| ९५-हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा                                                    | श्रीसिद्धारुढमट, हुबली ) · · · ५२३                                             |
| राजयोग (एक 'दीन') *** ४१३                                                             | ११५-योगखरूप-दिग्दर्शन (श्रीआनन्दधनरामजी) ५२५                                   |

155

1/5

| पृष्ठ-संख्या                                                     | पृष्ठ-म्ब्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११६-आसर्नोंसे लाभ (स्वामी श्रीकृष्णानन्दनी) ५२७                  | १३८-सांख्ययोग (प० श्रीछजूरामजी गास्री,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११७-चित्तकी दशाएँ ( विद्यामार्तण्ड प० श्रीसीता-                  | विद्यासागर) • • ६०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रामनी शास्त्री) •• ५३२                                           | <sup>१३९</sup> -नामसङ्कीर्तनयोग (श्री श्रीघर विनायक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ११८—गीताका कर्मयोग (श्रीयुते वसन्तकुमार                          | माण्डवगणे) · • ६०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| चहोपाध्याय एम० ए० ) ••• ५३४                                      | १४०-योगनिरूपण (प० श्रीमदनमोहनजी शास्त्री,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ११९-मेरमेरिज़्म और हिपनॉटिज्म ( डा॰ श्रीदुर्गा-                  | प्रिंसिपल, मारवाडी सस्कृत कालेज, काशी ) ६११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| शङ्करजी नागर, सम्पादक 'कल्पवृक्ष') . ५३८                         | १४१-योगशिक्षाका महत्त्व ( डॉ॰ श्री आर॰ शाम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १२०-गुरु तस्व (प० श्रीकेशवदेवजी शर्मा) 🔹 ५४५                     | शास्त्री, वी॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰) "६१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १२१-गुरु-तत्त्व ( प० श्रीरामनारायणजी झा,                         | परिशिष्टाङ्क नं० १ भाद्रपदका अंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषतीर्थ, साहित्यवेसरी,                       | १४२-प्रार्थना ( प्रे॰ सोलननरेशाश्रित श्रीमार्तण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| साहित्यशास्त्री ) ५४९                                            | पञ्चांगकर्ता) . ६१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| साहित्यशास्त्री) ५४९<br>१२२-गुरु-तत्त्व • ५५१                    | १४३-लययोग (श्रीसुन्दरलाल नायालाल जोशी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १२३-दीक्षा-तत्त्व (गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी) ५५२             | विद्यावारिषि, एम० आर० ए० एस० ) · ६१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२४-प्राणायामविषयक मेरा अनुभव ( स्वामी श्री-                     | १४४-जडयोग (श्री 'माधव') : ६२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कृष्णानन्दनी महारान ) · ५५४                                      | १४५-व्यक्तियोग (एक 'दूरस्य') • • ६२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२५-प्राणायामका शरीरपर प्रभाव ( स्वामी श्री-                     | १४६-योग और योगी (श्रीतारकनाथ सान्याल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कुवलयानन्दजी, कैवल्यधाम ) 💎 ५६१                                  | एम॰ ए॰) · · · · ६२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १२६-स्वरविज्ञान और विना औषघ रोगनाशके                             | १४७-त्रिविषयोग ( श्रीनकुलेश्वर मन्मदार विद्यानिषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उपाय (परित्राजकाचार्य परमहस श्रीमत्                              | वी॰ ए॰, ए॰ टी॰ सी॰) ''' ६४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स्वामी श्रीनिगमानन्दनी सरस्वती ) • ५७१                           | १४८-अ-क-य-चक, सहस्रार, युक्तत्रिवेणी,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १२७-घट्कर्म (श्रीकमलाप्रसादसिंहजी) "५८१                          | मुद्रादिका रहस्य (प० श्रीशिवनारायणजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १२८-पादुका-पञ्चक (श्रीरामदयाल मजूमदार                            | श्चर्मा सेंगई) " ६४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एम॰ ए॰, सम्पादक 'उत्सव') • ५८९                                   | १४९-नमः प्राणाय यस्य सर्वमिद वशे (श्रीवासुदेव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १२९-योगसे भगवत्प्राप्ति (प० श्रीमाघव वाल-                        | शरणजी अग्रवाल, एम॰ ए॰, एल-एल॰ वी॰) ६५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| शक्ती दातार) · · · ५९२<br>१३०-मृत्युज्ञययोग · · ५९३              | १५०-गीतामें योगका उहुत्व (श्रीरामप्रसादनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | पाण्डेय, एम॰ ए॰) ै ६५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३१-गीवामं योग, योगी और युक्त शन्देंकि                           | १५१-शिवयोगमन्दिर (श्रीचिद्घन शिवाचार्यजी) ६६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विभिन्न अर्थ (श्रीजयदयालजी गोयन्दका) ५९४                         | १५२-योगविद्या (प० श्रीहनूमान् जी द्यर्मा) *** ६६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १३२-पूर्णयोग (स्वामी श्रीमित्रसेनजी महाराज                       | १५३-भीकैवल्यधाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सम्पादक 'प्रेमविलास') ५९५                                        | १५४-उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम (राजरस प्रो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३३-निष्काम कर्मयोगको कव समझेंगे ! (श्री-                        | श्रीमाणिकरावजी, बड़ोदा) *** ६७०<br>१५५-यौगिक व्यायामका अभ्यास्त्रम *** ६७४<br>१५६-पेटके आसन *** ६८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भगवानदासजी केला ) " ५९६                                          | १६६- तेक्ट्रे आस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १३४-ससार-योग (प॰ श्रीलश्मण नारायणनी गर्दे) ५९७                   | १५७-मायुवलसवर्धन ः ६८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १३५-योगकी शक्ति (भीचिन्ताहरण चक्रवर्ती एम॰                       | १५८-समाघि और संयमतत्त्वसार (श्रीश्रीभागंव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ए०, काव्यतीर्थ) ५९९                                              | श्रीदावरामिकद्वर स्वामी श्रीयोगत्रयानन्दर्जी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३६-अनन्ययोग (भक्तियोग) (प० श्रीकला-<br>धरजी त्रिपाठी) ६०१       | के उपदेश) *** ** ६९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| परजा विपाल )<br>१३७-सांख्ययोग (प्रो॰ श्रीलीट्टसिंहजीगौतम एम॰ ए०, | १५९-योगद रहसा (कर्नाटकी मापा) (श्री-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| एल० टी०, काव्यनीर्थ, एम० जार० ए०एस०) ६०५                         | रञ्जनाय रामचन्द्र दिवाकर, एम० ए०) े ६०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Awa Stot diedulation and a day day                               | WE WELL TO SEE THE STATE OF THE SECOND STATE O |

| •       |   |
|---------|---|
| १४-सख्य | Į |

| पृष्ठ-'स्रख्या                                         | १४-संख्या                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| १६०-नाथपन्थमें योग ( श्रीपीताम्बरदत्तजी बडध्वाल,       | ७-प्रेमयोगी ( श्रीरघुवीरशरणजी जौहरी ) · · · २३६                                |
| प्म॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, डी॰ लिट्) ७०१                     | ८-बिरले योगी ( स्व०योगिवर्य महात्मा श्रीचिदा                                   |
| १६१-गीतान्तर्गत अष्टादगाङ्गयोग (प० श्रीलक्ष्मण         | नन्दजी यति ) ' र २४७                                                           |
| नारायणजी गर्दे ) ••• ••• ७०७                           | ९-सांख्ययोग (मेवाड़ी भाषामें) (स्व॰                                            |
| १६२-समाघियोग (वावा श्रीराघषदासजी) ••• ७११              | महाराजसाइब श्रीचतुरसिंहजी रचित, प्रेषक—                                        |
| १६३–योग-तत्त्व (श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया) ७१३       | श्रीजगदीगजी ) ••• २६७                                                          |
| १६४-योग क्या है १ (श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल) · · • ७१८ | १०-योगवीणा (प० श्रीसत्यनारायणजी                                                |
| १६५-योग तथा योगिषभूति (महामहोपाध्याय प०                | पाण्डेय 'सत्य') · · · ४६७                                                      |
| श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए०, प्रिंसिपल                | ११-अनासक्तियोग ( प० श्रीरामनारायणदत्तजी                                        |
| गवर्नेमेण्ट सस्कृत कालेज, काशी) ७२३                    | पाण्डेय, व्याकरणसाहित्यशास्त्री) "५१२                                          |
| १६६-भारतीय प्रस्तरकला और योग (प० श्री-                 | १२-सिद्ध-योगी (प० श्रीजगदीश्रजी झा                                             |
| वासुदेवजी उपाध्याय, एम० ए०) " ७३४                      | 'विमल') · · · · · · · · · · · ५३७                                              |
| १६७-योगका प्रयोग (काका कालेलकरजी) ७३७                  | १३-प्रेम-सन्देश (श्रीगोविन्दरामजी अप्रवाल) 😬 ५४४                               |
| १६८-प्रणवोपासना ( सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण-         | १४-अन्तर्वेदना (श्रीचन्द्रनाथजी मालवीय                                         |
| जटार, मुमताजुदौला बहादुर) ••• ७३९                      | 'वारीश') · · · · · · · · ५७०                                                   |
| १६९-पातिव्रतयोग (प॰ श्रीप्रेमचल्लभजी त्रिपाठी          | १५-कर्मयोग ( कविसम्राट् प० श्रीअयोध्या-                                        |
| शास्त्री, धर्माचार्य) · · · • ७४०                      | सिंहजी उपाध्याय 'हरि औध' ) *** ६१६                                             |
| १७०-प्राणब्रह्म (योगी श्रीनारायणस्वामीजी               | १६-योगमें नौ रस ( प० श्रीशिवधनीरामजी                                           |
| महाराज) ••• ७४३                                        | मिश्र, 'साहित्यविद्यारद') · · · ६२७                                            |
| १७१-सूर्यविज्ञान (महामहोपाध्याय प० श्रीगोपी-           | १७-योगाष्टक ( 'प्रेमयोगी मान' ) ६३८                                            |
| नाथजी कविराज एम० ए०) ••• ७४७                           | १८-वटोहीसे ( प॰ श्रीपद्मकान्तजी मालवीय ) ६६८                                   |
| १७२-सत्सगयोग (महात्मा श्रीवालकरामजी विनायक) ७६०        | १९-सवाद ( खामी श्रीसर्वजीतपुरीजी ) " ७२२                                       |
| १७३-क्षमायाचना (सम्पादक) *** ७६४                       | २०-योगका योग (म० पुरोहित श्रीप्रताप-                                           |
| पद्य                                                   | नारायणजी, ताजीमी सरदार ) " ७४६                                                 |
| १-प्रार्थना (श्रीमती 'सुदर्शनदासी'जी ) *** ८०          | २१-प्रेमयोग (श्रीगोहित परमानन्दजी) ' ' ८८३                                     |
| २-योग-मठ (श्रीनरसिंहजी पाण्डेय 'प्रिक') · · · ११६      | , संगृहीत                                                                      |
| २-प्राणप्यारे (श्रीमान् महाराज राणा राजेन्द्र-         | १-प्रार्थना (ऋग्वेदसे ) *** ** १                                               |
| सिंहजू देव वहादुर 'सुघाकर', शालावाड़-                  |                                                                                |
| नरेश) · · १४०                                          | ( विवासित संवरता ( आयुवानाहुआ )                                                |
| ४-योगिराजके प्रति ( प० श्रीसरयूप्रसादजी                | २-ध्यान (श्रीनारायण स्वामीजी) *** २७३<br>४-शुद्धस्वरूप (श्रीभीखा साहव) *** २८३ |
| शास्त्री 'द्विजेन्द्र' ) ••• • १४६                     |                                                                                |
| ५-विरक्त (श्रीपन्यासजी महाराज विजय-                    |                                                                                |
| माणिक्यरुचिजी यति 'मानिक') *** १४८                     | ६-जागो ! ( श्रीघरनीदासजी ) २९४                                                 |
| ६-अमर भये (स्व॰ योगिवर्य श्रीआनन्द-                    | ७-सन्त-महिमा (श्रीगुनाल सार्व )                                                |
| घनजी 'यति', प्रेषक—श्रीपन्यासजी महाराज                 |                                                                                |
| रेवेरैण्ड) · · · २१०                                   | ९-आत्मदर्शन ( श्रीमुन्दरदासजी )                                                |



### (परिशिष्टाङ्क नं० २ आश्विनके अङ्ककी विषय-सूची)

|                              |                | पृष्ठ   | -सख्या     |   |                              |                     | पृष     | ष्ठ-संख्या  |
|------------------------------|----------------|---------|------------|---|------------------------------|---------------------|---------|-------------|
| १-सचा योगी [सप्रहीत          | कविता ]        |         |            |   | ३६-प्रभु जंगद्रन्धु          | • • •               | •••     | . ७९०       |
| (कवीरसाहवजी)                 | ***            | * * *   | ७६७        |   | ३७-श्रीमहानन्दगिरिजी ( पि    | ाताजी महार          | ान)     |             |
| २-योगीश्वर शिव वन्दे वन्दे   | योगेश्वर हरिय  | ų · · · | ७६८        |   | (श्रीमवानन्दजी पिताज         |                     |         |             |
| ३-भगवान् हिरण्यगर्भ          | •••            |         | ७६८        |   | 'मातृशरणजो')                 | • • •               |         | ७९१         |
| ४-भगवान् दत्तात्रेय          | • • •          |         | ७६८        | ; | ३८-श्रीविजयकृष्ण गोखामी      | •••                 | •••     | ७९१         |
| ५-योगी याज्ञवल्क्य           | • •            |         | ७६९        |   | ३९-हुजूर पुरनूर ( श्रीअव्दुल |                     | •       | ७९२         |
| ६—योगाचार्य पतझलि            | •              | •       | ७६९        |   | ४०-आसामके प्रसिद्ध भ         | =                   | ावा -   |             |
| ७-घेरण्ड ऋषि                 | • •            | •••     | ७६९        | Œ | श्रीराघषदासजी )              | 417(31)             | •••     |             |
| ८-योगी नारद                  | • • •          | •••     | ७६९        |   | १ श्रीशङ्करदेव               | •••                 |         | ७९४         |
| ९–राजर्षि जनक                | • •            | • • •   | ०७७        |   | २ श्रीमाघवदेव                | •••                 |         | ७९५         |
| १०-श्रीशुकदेव मुनि           | •••            | • • •   | ०७७        | • |                              |                     |         |             |
| ११-भक्त प्रहाद               | • •            | •       | ७७०        |   | विहारके योगी                 |                     |         |             |
| १२-मक्त प्रुव •••            | • •            |         | १७७        |   | ४१–घरनीदासजी                 | -> \                |         | ७९६         |
| १३-श्रीश्रीशङ्कराचार्य       | •              |         | ७७२        |   | ४२-दरिया साहव (विहारवा       | -                   | •••     | ७९६         |
| १४-श्रीश्रीरामानुजाचार्य     | • • •          | * *     | ७७२        | • | ४३-स्वामी श्रीमस्तरामदेव उ   |                     |         |             |
| १५-श्रीश्रीवलभाचार्य         | •••            | ••      | १७७        |   | (स्वामी श्रीपरमानन्दजी       | ')                  | • • •   | ७९६         |
| १६-श्रीश्रीनिम्वार्काचार्य   | •              | •••     | ४७७        | • | ४४–उत्कलके भक्तयोगी (व       | गवा श्रीराघट        | (दासनी) | )           |
| १७-श्रीश्रीमध्वाचार्य        | • • •          | • •     | ४७७        |   | १ महाभागवत श्रीज             |                     | -       | <b>৬९</b> ७ |
| १८-स्वामी श्रीरामानन्दनी     |                | •       | 60,4       |   | २ महात्मा श्रीवलराम          |                     |         | 686         |
| १९-श्रीमद्विचार्ण्य महामुनि  | •              | •••     | ७७५        |   |                              |                     |         | 655         |
| २०-श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेव    | •              | •       | ७७५        |   | ३ महामागवत श्रीअ             | <i>न्धुतानन्ददा</i> | चजा     | 011         |
| २१-महातमा कवीरजी             | •              |         | ७७६        |   | युक्तप्रान्तके योगी          |                     |         |             |
| २२-गुरु नानकदेवजी            | • •            | •       | છછછ        |   | ४५-भक्त स्रदासनी             | • •                 | ••      | 600         |
| २३-योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी | _              |         | છાઇ        | • | ४६—गोस्वामी वुलसीदासजी       | • • •               | •••     | 600         |
| २४-योगिराज खामी देवचर        |                |         |            | • | ४७–संत रैदासजी               | •••                 |         | ८०१         |
| श्रीप्राणनायजी महाराज        | ( श्रीरणछोड्वं | ीरजी )  | ७८१        | • | ४८-योगी पल्र्ह्जी            | •••                 | • •     | ८०१         |
| २५-जैनयोगी आनन्दघनजी         | (श्रीअनेकान्त  | ीजी )   | ७८१        | • | ४९-महात्मा जगजीवनजी          | • •                 |         | ८०२         |
| २६-महारमा ईसा                | • •            | • •     | ७८२        |   | ५०-महात्मा भीखाजी            | •                   | • •     | ८०२         |
| २७-महातमा जरथुस्त            | •              | •       | ७८२        | ŧ | ५१−बुहा साहव ***             | • • •               | • •     | ८०३         |
| २८-श्रीमत्स्येन्द्रनाय       | ••             |         | ७८३        | ŧ | ५२-महाराज गुलालजी            | • •                 | •••     | ८०३         |
| २९-श्रीजालन्बरनाय            | •              | • • •   | ७८३        |   | ५३–दूलनदासजी                 |                     | •••     | ८०३         |
| ३०-योगिराज श्रीगोरखनाथ       |                | • • •   | ७८३        |   | ५४-महात्मा धर्मदासजी         | • • •               | • •     | ८०४         |
| ३१-योगी गोरखनायजी (कह        | (ाना) (श्रासवन | ाराइन   |            |   | ५५-वावा मक्कदासनी            | •                   | ••      | ८०४         |
| चित्रगुप्त) "                |                | ••      | 820        |   | ५६-श्रीपवहारीवावा            | ••                  | •••     | ८०५         |
| ३२-योगी भर्तृहरि             | •              |         | ७८६        | 1 | ५७-खामी भान्करानन्दली स      | रस्वती              | ••      | 204         |
| वंगालके योगी                 | .n. n          |         |            |   | ५८-सद्गुर परमर्स अनन्तम      |                     | ाराज    |             |
| ३३-योगिवर स्थामानरण ला       |                |         | 10.00      |   | (बाबा श्रीगधवदावजी)          | ,                   | •••     | ८०६         |
| (प॰ नीभूपेन्द्रनाय सा        |                |         | 620<br>926 | 1 | ५९–गोरखपुग्के खाकी वावा      |                     | क्रामजी |             |
| ३ ८-परमहंस शीरामकृष्णदेव     | ••             |         | 55°        |   | विनायक) ***                  | •••                 | •••     |             |
| ३५-पागल वामा                 |                |         | ~C ,       |   | 4 2 41 1 11 /                |                     |         |             |

|                                              | पृष्ठ-संख्या                            |                                          |                  | ਰੌਬ-    | सख्य |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------|------|
| ६०-स्वामीजी श्रीहीरादासजी (भक्त श्रीराम-     |                                         | ८३-महात्मा गरीवदासजी                     | •••              | •••     | ८३३  |
| श्चरणदासनी) · · ·                            | ••• ८१२                                 | ८४-यारी साहव ***                         | • • •            | •••     | ८३१  |
| ६१-श्रीदृल्हेवाबाजी (मुशी श्रीलालताप्रसादर्ज |                                         | ८५-महात्मा मथुरादासजी (                  | प० श्रीहरिदत्त   | जी      |      |
| ६२-श्रीनारायण स्वामीजी •••                   |                                         | शास्त्री पञ्चतीर्थ )                     |                  |         | ८३१  |
| ६३-परमहस रामदासजी(श्रीकेशरीनन्दनप्रसाव       |                                         | ८६-स्वामी श्रीरामदास कावि                | ध्यावाबाजी (     | स्वामी  |      |
| ६४-खामी गोमतीदासजी                           | •                                       | श्रीसतदास वाबाजीकी                       |                  |         | ८३२  |
| ६५-महात्मा श्रीरूपकलाजी ""                   |                                         | ८७-स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी               |                  |         | ८३३  |
| राजपूतानाके योगी                             |                                         | ८८-महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी (              | एक महात्माज      | नीसे    |      |
| ६६-महात्मा चरनदासजी                          | ••• /98                                 | प्राप्त) ''                              | ***              | ***     | ८३३  |
|                                              | ••• ८१६                                 | ८९-स्वामी रामतीर्थेजी (श्री              | 'माधव' )         | • • •   | ८३४  |
| ६८-सहजोबाई और दयाबाई                         | ••• ८१६                                 | ९०-श्रीहॅडिया वाबा ( श्री 'स             | गतृशरण'जी )      | • • • • | ८३५  |
| ६९-श्रीजाम्भोजी महाराज (श्रीसदासुखजी         | 017                                     | ९१-सत सियारामजी महाराज                   | त                | • • •   | ८३६  |
| विश्वनोई) ""                                 | ••• ८१७                                 | ९२-बावा भगवान् नारायणज                   | री ( श्रीजिज्ञास | ानन्द-  |      |
| ७०-स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज (वैष्णव र    | -                                       | जी शर्मा)                                | •••              | 6       | ८३६  |
| श्रीदेवादासजी)                               | ८१७                                     | गुजरातवे                                 |                  |         |      |
| ७१-योगी मावजी (श्रीभवानीशङ्करजी              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ९३-भक्त नरसी मेहता                       |                  | • • •   |      |
| उपाध्याय) •••                                | ••• ८१७                                 | ९४-श्रीमनमनवाईजी                         |                  |         |      |
| ७२-महात्मा दावूजी                            | ٠٠٠                                     | ९५-गुजरातके तीन योगी (र                  |                  |         |      |
| ७३-महात्मा सुन्दरदासजी                       | . ८४४                                   | १ योगिराज श्रीनत्थूर                     | _                | 6       |      |
| ७४-योगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी (साहित्या     | चार्य                                   | २ योगीन्द्र श्रीतिकम                     |                  |         |      |
| पं॰ श्रीविश्वेश्वरनाथजी रेऊ )                |                                         | ३ जैनयोगीन्द्र श्रीरा                    |                  | 6       | १३८  |
| ७५-श्रीफूलनारायण-आश्रमके खामीजी ( कुँ        |                                         | ९६-श्रीमाधवजी महाराज (१                  |                  |         |      |
|                                              | ८२१                                     | रवुवशी 'अखण्डानन्द')                     |                  | ٠ د     | :32  |
| ७६-योगिनी मोतीबाई ( पुरोहित                  |                                         | ९७-स्वामी श्रीनित्यान्दजीः               |                  |         |      |
| श्रीहरिनारायणजी, बी॰ ए॰ )                    | ८५१                                     | लाल जे॰ मेहता )                          |                  | ٠ ر     | ३९   |
| ७७-महात्मा प० गणेशजी                         | ८२४                                     | ९८-श्रीनर्मदातरके कुछ म                  | हात्मा           |         |      |
| ७८-बावा श्रीरामनाथजी (श्रीयुगलकिशोरजी        |                                         | १ श्रीरामजी वावा                         | •••              | ٠ د     |      |
| बिङ्ला)                                      | ••• ८२५                                 | २ श्रीकमलभारतीजी                         |                  | 6       |      |
| ७९-योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उर्फ मौनीजी        |                                         | ३ श्रीगौरीदाकरजी मह                      | (राज             |         | 80   |
|                                              | ••• ८२६                                 | ४ श्रीनर्मदानन्दजी<br>५ श्रीकृष्णानन्दजी |                  | 6       |      |
| ८०-योगी महाराज चतुरसिंह्जी (श्रीनाथ्लाह      |                                         | ६ श्रीमोनी महाराज                        |                  | ۲       |      |
| भागीरथजी ब्यास, अजमेर)                       | ८२७                                     | ७ श्रीमती रमावाई                         |                  | &       |      |
| ८१-योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज (श्रीवालमुङ्  |                                         | ८ चन्द्रशेखरानन्द्रजी                    |                  | 8       |      |
| 41(1) (34(1)                                 | ••• ८२८                                 | ९ श्रीब्रह्मानन्दजी महा                  |                  | 0       |      |
| पंजाव-सिन्धके योगी                           |                                         | बराट्, महाराष्ट्र और                     | दिसणके यो        | र्गा    |      |
| ८२-सिन्धुप्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज (श्रीवनखं | _                                       | ९९-वरारके दृष्ट योगी (श्री               |                  |         |      |
| उदाचीन) (श्रीनान् परमहस परित्राजक            |                                         | १ उमरदेव                                 | ***              | *** 69  | £2   |
| हिन्दूधमेरक्षक श्रीखामी हरिनामदासजी उ        | दासीन,                                  | २ सुपेनाय दुवा                           | • •              | * * 6   |      |
| महन्त श्रीसाधुयेलातीर्थ, सदखर, विन्ध)        | ٠٠٠ /١٥٠                                | ३ पनेउरी हुना                            | • • •            | ··· 4   | 57   |

|                                |              | áā.      | सस्या |                                                | पृष्ठ-संस्य    |
|--------------------------------|--------------|----------|-------|------------------------------------------------|----------------|
| ४ महासिद्ध बुवा                | • •          | •••      | ८४२   | १०८-श्रीमत्परमहस वासुदेवानन्द सरस्वती          |                |
| ५ लोकेवा                       | •••          | • •      | ८४२   | (डा॰ श्री॰ म॰ वैद्य, एल॰ एम॰ एस॰)              | · ८५३          |
| ६ आवजी बुवा                    | •            | •••      | ८४२   | १०९-श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी महाराज               | . ८५५          |
| ७ वालगोविन्द बुवा              | • •          | •        | ८४३   | ११०-श्रीमत्परमहस स्वामी नारायणानन्दजी सरस      |                |
| ८ सावजी बुवा                   | •            | •        | ८४३   | ( श्रीकेशवसुतजी, काशी )                        | •• ८५६         |
| ९ छोटे महासिद्ध बुवा           | •            | • •      | ८४३   | १११-भागवतयोगी श्रीवालशास्त्री टातार            | ८५६            |
| १० वीरोवा                      |              | • •      | ८४३   | ११२-योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती ( आच      | ार्य           |
| ११ सोनाजी बुवा                 | • • •        |          | ८४३   | प० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पञ्चतीर्थ ) 🔭       | •• ८५७         |
| १२ नरसिंगदास वावा              | ••           | ••       | 583   | ११३-सिद्धयोगी श्रीजनार्दन स्वामी (ज्योति       | [:-            |
| १३ देवनाथ                      |              | • • •    | ८४३   | काव्यालङ्कारभूषण प० श्रीविष्णु वालकृष्ण        | जी             |
| १४ दयालनाय                     |              | •••      | ८४३   | जोशी, कन्नडकर)                                 | 646            |
| १५ झिंगरा                      |              |          | ८४३   | ११४-श्रीयोगानन्द मानपुरी बात्रा 33 35 *        | ८५८            |
| १६ खटिया दुवा                  | •            | • •      | 583   | ११५-राजयोगी श्रीटीकाराम नाय महाराज ,, ,,       | 249            |
| १७ गुलावराव महाराज             |              |          | ८४३   | ११६—महात्मा तैलग स्वामी                        | ८६०            |
| १८ आप्पाजी महाराज              |              | •        | 885   | ११७-श्रीशेषाद्रि स्वामी (श्री 'मातृशरण')       | . ८६२          |
| १९ रामकृष्ण वुवा (स्थ          |              |          | ८४४   | तिन्वत और हिमालयके योगी                        |                |
| २० विष्णुदास ( स्थानः          | माहुरगड )    | •        | ८४४   |                                                | •• ८६३         |
| २१ सखाराम महाराज               | ( छोणी )     | •        | ८४४   | ११९-तिव्वतके लामा योगी (श्रीविश्वामित्रजी वस   |                |
| २२ गोसाबीनन्दन ( सि            | वंदखंड )     | • •      | 288   | १२०-तिव्वतके सत योगी                           | •              |
| २३ रगनाथ महाराज (              | सिंदखेड )    | •        | 888   | १ डॉन-टॉन-पा ( Don-ton-pa )                    | ८६६            |
| २४ स्वामी अवध्तानन्द           | र (चांगेफल)  | ) .      | 885   | २ पो टो-पा (Po-to-pa)                          | ८६६            |
| २५ वाळाभाऊ महाराज              | ( मेहेकर )   | • •      | ८४५   | १२१-चौद्धयोगी                                  | 011            |
| २६ शिवचरणगीर महा               | राज (अकोला)  | )        | ८४५   |                                                | . /55          |
| २७ नर्मदागीर बुवा              | •••          | •        | ८४५   | १ अवलोकितेश्वर                                 | · ८६६<br>· ८६६ |
| २८ गोविन्द बुवा ( वा           | र्गी टाकली ) | •        | ८४५   | २ भट्य<br>३ अहंत सुभृति •••                    | · ८६६          |
| २९ गजानन महाराज (              |              | *        | ८४५   | ४ रताकर शन्ति                                  | • ८६६          |
| ३० गोमाजी महाराज (             | ( नागश्चरी ) |          | ८४६   | ५ मंजु श्रीकीर्ति                              | ८६६            |
| ३१ सैयद अम्मा साहिव            | ग ( अकोला )  | )        | ८४६   | थियोसोफी मतके योगी                             |                |
| ३२ सादवल वली ( स               | ादवल )       | •        | ८४६   | १२२-कर्नल ऑलकॉट •• •                           | ८६७            |
| ३३ अमृतराय                     | •            | •••      | ८४६   | १२३-मैडम व्लेवेरस्की                           | . ८६८          |
| १००-श्रीचांगदेव महाराज (प      | ० श्रीनरहर श | ास्त्री- |       | १२४-योगी टी॰ सुन्वाराष (प॰ श्रीमवानी-          |                |
| जी खरशीकर)                     |              | • •      | ८४६   | शङ्करनी महारान )                               | ' ८६९          |
| १०१-श्रीज्ञानेश्वर महाराज      | •            | •••      | 282   | १२५-कुछ योगियोंके विषयमें मेरी व्यक्तिगत       |                |
| १०२-श्रीएकनाथ महाराज           | •            | ••       | ८४९   |                                                | . ८७५          |
| १०३-समर्थ गुरु रामदास          | ••           | • •      | 288   | १२६-एक सिद्ध पुरुषका दुर्शन (चतुर्वेदी प० श्री |                |
| <b>१</b> ०४-श्रीतुकाराम महाराज |              | •        | ८५०   |                                                | . ८७५          |
| १०५-भक्त नामदेवजी              | ••           | •        | ८५१   | १२७-नम्र निवेदन                                | 205            |
| १०६-योगी सोहिरोवानाय आ         | विये         | ••       | ८५२   | १२८-चित्र-परिचय                                | . 660          |
| १०७-श्रीमाणिक्य प्रभु          | •            | •        | ८५३   | १२९-गीताप्रेमियोंसे नम्र निवेदन                | . 558          |

## चित्र-सूची

| वहुरंगे                                           | પૃષ્ઠ-તહ                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                   | ३६-सकीर्तनयोगी श्रीश्रीचैतन्य महाप्रसु                 |
| १-योग (श्रीविनयकुमार मित्र) मुखपृष्ठ              | ( श्रीधनुषराम ) ••• ६००                                |
| २-योगीश्वर श्रीशिव ( ,, ,, ) · · १                | ३७-जडयोग (श्रीजगन्नाथ) *** ६२ः                         |
| २-ध्यानमग्रा सीता (श्रीजगन्नाथ) २४                | ३८-प्रेमयोगी नारद (श्रीविनयकुमार मित्र) *** ६३९        |
| ४-अष्टाङ्मयोग (श्रीविनयकुमार मित्र) " ४८          | ३९-नित्ययोग (सहस्रारमें शिवशक्ति) (मियाँ               |
| ५-ज्ञानयोगी ग्रुकदेय ( ,, ) · · · ७२              | बसन्तसिंहजी जागीरदार) ' ६४५                            |
| ६-ज्ञानयोगी राजा जनक (श्रीहकीम) · · ८८            | ४०-तपितनी (श्रीसोमालाल शाह) "६५०                       |
| ७-योगेश्वरका योगघारणासे परम प्रयाण                | ४१-योगामि (श्रीजगन्नाथ) ७२३                            |
| (श्रीजगन्नाय) ••• ••• ११२                         | ४२-प्रणव-योग (मियाँ बसन्तसिंहजी जागीरदार) ७३९          |
| ८-योगाश्रम (श्रीहकीम) *** १६०                     | ४३-योगमाया (श्री यू॰ के॰ मित्र) " ७६०                  |
| ९-नवधाभक्ति (श्रीविनयकुमार मित्र) "१८८            | ४४-ध्यानयोगी ध्रुव (श्रीविनयकुमार मित्र)               |
| १०-विविध योग ( ,, ,, ) २०८                        | टाइटल परिशिष्टाङ्क न० २ ( आश्विनकी सख्या )             |
| १-महायोग (श्रीलक्ष्मी-नारायण) (मियाँ वसन्त-       | ४५-श्रीश्रीशङ्कराचार्य (श्रीदत्तात्रेय देवलालीकर ) ७६७ |
| सिंहजी जागीरदार) *** २३३                          | ४६-प्रेमी भक्त श्रीसरदासजी (प्राचीन चित्र) *** ७६७     |
| १२-भ्यानस्य भगवान् बुद्धदेव (श्रीसोमालाल शाह) २८० | ४७-अवलोकितेश्वर )                                      |
| १३-ध्यानमम भरत (श्रीजगन्नाथ) * ३२८                | ४७-अवलोकितेश्वर } पटना म्यूजियमसे प्राप्त ८६६          |
| १४-सप्तज्ञानभूमिका (श्रीविनयकुमार मित्र) *** ३४४  |                                                        |
| १५-मर्यादायोग ( श्रीसीताराम ) ( श्रीवेमचन्द्र,    | दु रंगे                                                |
| <b>शाल्रापाटन) ३६४</b>                            | ४९-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण (श्रीकन् देसाई )            |
| १६-आधारचक (श्रीवनुषराम) १८८                       | ५०-समाधिस्थ शिव (,, ,, ) ** ३६०                        |
| १७-स्वाधिष्ठानचक ( ,, ) ःः ३८८                    | **                                                     |
| १८-मणिपूरकचक ( ,, ) ३८९                           | इकरंगे                                                 |
| १९-अनाहतचक ( ,, ) *** ३८९                         | ५१-योगदर्शन मूल ८                                      |
| २०-विशुद्धाख्यचक (,, ) *** ३९२                    | ५२-ॐकार-महिमा                                          |
| २१-आज्ञाचक ( ,, ) . ३९२                           | ५३-सारनाथकी बुद्धप्रतिमा २८६                           |
| २२-सृत्यचक ( ,, ) · • ३९३                         | ५४-दीपङ्कर श्रीज्ञान (अतिशा) ' : २८६                   |
| २३-षट्चक्रमृतिं (,, ) : ३९३                       | ५५-तिन्वतके दलाई लामा ••• २८६                          |
| २४-गोलोकमें नरसी मेहता (श्रीसोमालाल शाह) ४२०      | ५६-तिव्वतके ताशी लामा • २८६                            |
| २५से२८-गोपियोंकी योगधारणा(श्रीविनयकुमार मित्र)४६७ | ५७-तकलकोटके राजमार्गका दृश्य " २८८                     |
| २९-अनन्ययोगश्रीराधाकृष्ण (श्रीविनय-               | ५८-तिन्वतका विहङ्गमदृश्य · · · २८८                     |
| कुमार मित्र) ••• • ४८४                            | ५९-दलाई लामाका पोटाला राजमहल 🐪 · · · २८८               |
| ३०-प्रेमयोगिनी मीरा (श्रीसोमालाल शाह) *** ४९७     | ६०-ॐ मणिपद्मे हु · · · २८९                             |
| ३१-जाग्रदवस्या चित्र न० १ (श्रीजगन्नाथ) · · · ५३२ | ६१-लामा मन्त्रजपकी चर्खी घुमा रहे हैं २८९              |
| ३२-स्वप्रायस्था चित्र न०२ (,, ,, ) · · · ५३२      | ६२-षट्चक चित्र नं०१ *** *** ३९०                        |
| ३३-सुषुप्ति अवस्था चित्र नं०३ (,, ,,) *** ५३२     | ६३-षट्चक चित्र न०२ " " ३९०                             |
| १४-तुरीयाषस्या चित्रन०४ (श्रीविनयकुमार मित्र) ५३२ | ६४ से १४६ चौरासी सिद्धींके ८३ चित्र ४७२                |
| ३५-भक्तियोग चित्र न०५ ( ,, ,, ) · · ५३३           | १४७-अजन्तागुफा न० १९ का सामनेका दृश्य ४७३              |

|                                           | र्वेष्ठ-म <u>र्</u> यन्त्री |                                |                | <b>पृष्ठन</b> स्र                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| १४८–अजन्तागुफा, मन्दिरोंकी गुफा नं० २६    | का                          | ३६३-भीशनेधर महाराज             | ***            | 63                                       |
| सामनेका दृश्य                             | ک <i>ه</i> غ                | ३६४-धीएकनाय महाराव             |                | ··· 63                                   |
| १४९-आरोग्य तेजस्                          | ٠٠٠ لر٧٥                    | ३६५-समर्थ गुद रामदास           | •••            | ••• 55                                   |
| १५०-ऑडिलिक फोर्स ***                      | 480                         | ३६६-सत तुराराम महाराज          | •••            | ••• •••                                  |
| १५१-इन्हाशकि और स्वनाका प्रयोग            | ۰۰۰ نړي                     | ३६७-वोगिरान श्री १०८ श्रीमः    | त्येन्द्रनायबी | 06                                       |
| १५२-डाक्टर द्रेडका हिमॉटिज्नका तरीका      | *** 480                     | ३६८-योगिरान श्री १०८ श्रीगोर   | खिनायञी        | ••• ७८                                   |
| १५३-प्राणायामका चार्ट ***                 | ••• ५६०                     | ३६९-श्रीगोरक्षनाय मन्दिर, गोर  | न्यपुर         | ٠٠٠ ناد                                  |
| १५४-मूल, जड्डीयान और जालन्यस्यन्य         | ٠٠٠ ५६८                     | ३७०-स्वामी शीगम्भीरनायजी       | •••            | 66                                       |
| ~ ~ ~ ~ ~                                 | दका मुखपृष्ठ                | २७१-योगिराज स्यामाचरण ला       | हंड़ी          | 60                                       |
| १५६-शिवयोग मन्दिर                         | *** ६६०                     | ३७२-गो॰ ठाङ्टर मक्तिवनोदनी     |                | 36                                       |
| १५७-वसविङ्क स्वामीनी एलदूर                | ••• ६६१                     | ३७३-महात्मा वामाक्षेपा         | • • •          | 156                                      |
| १५८-महंत स्वामीजी, इळकल                   | ••• ६६१                     | ३७४-महात्मा विजयकृष्ण गोस्वा   | मी             | ٠٠٠ نادة                                 |
| १५९-हानगळ भीकुमार शिवयोगीली               | ••• ६६१                     | ३७५-स्वामी महानन्दगिरि पिवा    | वी महाराव      | 66                                       |
| १६० कैवल्यधाम लोनावला ***                 | ••• ६६८                     | ३७६-श्रीनरोचमवावाबीके गुरुदे   | 9              | ٠٠٠ ان                                   |
| १६१-कैवल्यघाम-विहक्तम दृश्य               | ••• ६६८                     | ३७७-श्रीमत्पूर्णानन्द स्वामी   | •••            | 66:                                      |
| १६२-वैवल्यषाम— बन्बई शाला,प्रधान छुटी     | = -                         | ३७८-योगिराल योगानन्डली         | •••            | 66                                       |
| १६२-केवल्यघाम-चम्बई द्याला, वगीचा         | •• ६६९                      | ३७९-रामकृष्ण परमहंच            | • • •          | 666                                      |
| १६४ केवल्यघाम कनकेश्वर द्याला             | ••• ६६९                     | ३८०-प्रभु जगद्वन्धु            | •••            | 666                                      |
| १६५-मञ्चरके श्रीमाघवदासजी महाराज          | ••• ६६९                     | ३८१-त्वामी विवेकानस्द          | ••             | 566                                      |
| १६६ से १८३ - उदर-सम्बन्धी व्यासामके १८ वि | वत्रः ६७२                   | ३८२-स्वामी शारदानन्द           | •••            | 666                                      |
| १८४ चे २११-योगासनके २८ चित्र              | •• ६७४                      | ३८३–तैलङ्ग स्वामी              | •••            | ७८९                                      |
| २१२ चे २७९-उटर-सम्बन्धी आसनके ६८          | चित्र ६८२                   | ३८४-त्वामी मात्करानन्द         |                | ••• ७८९                                  |
| २८० चे २४७ त्नायुवलसवर्षन व्यायामके ६८    |                             | रद्र-त्वामा ।वश्चसागाप         |                | 663                                      |
| ३४८ - सविवर्क और सविचार समाधिकी व         |                             | ३८६-महात्मा मगगारामणा          |                | ٠٠٠ ١٠٢٩                                 |
| ३४९-सानन्द और ससितावस्या                  | ••• ६९६                     | ३८७-श्रीगोपालमङ् गोत्वामीनी स  | -              | ८१२                                      |
| ३५०-सानन्द अवस्थाका द्योतक, द्यङ्करमाव    | ••• ६९६                     | ३८८-गोत्वामी श्रीहितहरिवंशवी   |                | ८१२                                      |
| ३५१ - चिसतावसारे असम्प्रजात अवस्थामें वा  |                             | ३८९-गोत्वामी श्रीचन्दूलाल्बी म |                | ८१२                                      |
| २५२-योगाचार्य मगवान् दत्तात्रेय और अल     |                             | ३९०-मक्तवर श्रीहरिदाचनी महार   | ••             | ••• ८१२                                  |
|                                           | ) ७६९                       | ३९१-स्वामी श्रोहीरादावली       |                | ٠٠٠ ۲٤٤                                  |
| ३५४-श्रीरामानुनाचार्य ***                 | *** 608                     | ३९२-त्वामी भीउप्रानन्दवी       |                | ··· ८१३                                  |
| ३५५-श्रीनिम्वार्कीचार्य ***               | ••• 00x                     | ३९३-श्रीदूरहेवावाजी            |                | •••                                      |
| ३५६-श्रीमध्वाचार्य                        | 60x                         | २ ७ व्यामा आगरपानप्पा          |                | ··· <\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ३५७-श्रीब्हमाचार्यं                       | ··· ৬৬४                     | ३९५-त्वामी श्रीयुगलानन्यशरणवी  |                | Sśż                                      |
| ३५८-वेदमाष्यकार श्रीश्रीविद्यारण्य मुनिबी | ••• ७७५                     | ३९६-स्वामी श्रांचीतारामद्यरणनी | ••             | •••                                      |
| ३५९-स्वामी श्रीरामानन्दजी                 | ••• ७७६                     | ३९७ खानी श्रीवानकीवरशरणजी      |                | <b>८</b> {४                              |
| ३६०-श्रीकवीरजी ***                        | ••• ७७६                     | ३९८-स्वामी श्रीरामबल्लमाशरणले  | ी '            | 628                                      |
| ३६१-गुरु नानकदेववी                        | ⊶ ७७६                       | ३९९-वावा श्रीगोमतीदाचनी        |                | ८१५                                      |
| ३६२-महात्मा श्रीचन्द्रजी                  | ••• ७७६                     | ४००-श्रीरूपकळाची               | •••            | ··· ረጳ५                                  |

|                                      | पृष्ठ-सख्या |                                       | पृष्ठ-संस्या |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| ४०१-श्रीपरमहस रामदासजी               | ८१५         | ४३६-श्रीमौनी स्वामीजी                 | ٠٠٠          |
| ४०२-पीअनन्त महाप्रभुजी महाराज        | ८१५         | ४३७-स्वामी गौरीगङ्करजी                | ٠٠٠          |
| ४०३-परमहस वखनाथजी 💮 😬                | ८२४         | ४३८-स्वामी नर्मदानन्दजी               | ٠٠٠          |
| ४०४-स्वामी मञ्जलनाथनी                | ८२४         | ४३९—स्वामी चन्द्रशेखरानन्दजी * * *    | ረ४१          |
| ४०५-स्वामी उत्तमनायजी                | ८२४         | ४४०-स्वामी ब्रह्मानन्दजी •••          | ٠٠٠ ८४٤      |
| ४०६-त्यामी श्रीअमृतनायजी 😬           | ८२४         | ४४१-स्यामी कृष्णानन्दजी, विमलेश्वर    | <\8          |
| ४०७-तिगरानेवाले महात्मा 😬            | ••• ८२५     | ४४२-भजनानन्दी रामवाईजी · · ·          | <85          |
| ४०८-महात्मा श्रीगणेशजी               | ••• ८२५     | ४४३-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी           | · · · · ८५४  |
| ४०९-महात्मा श्रीरामनाथजी             | ••• ८२५     | ४४४-स्वामी नारायणजी ***               | ८५४          |
| ४१०-श्रीस्वामी हरिपुरुपजी महाराज     | ८२८         | ४४५-स्वामी चिद्धनानन्दजी · · ·        | ••• ८५४      |
| ४११-योगीन्द्र श्रीशीलनायनी महाराज    | ८५८         | ४४६-श्रीजांभोजी महाराज                | ८५४          |
| ४१२-श्रीकुशलानन्दजी                  | ८२८         | ४४७-स्वामी श्रीवासुदेवानन्दजी सरस्वती | ८५५          |
| ४१३-महाराजा श्रीमानसिंहजी, जोघपुर    | ८२८         | ४४८-श्रीसिद्धारूढ स्वामीजी            | ८५५          |
| ४१४-श्रीमत्तरामदेव उत्तराखण्डीजी     | ८२९         | ४४९-श्रीनारायण दृसिंहजी सरस्वती       | ८५५          |
| ४१५-स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी         | ८२९         | ४५०-पं० श्रीवालशास्त्रीजी दातार       | ••• ८५५      |
| ४१६-भीमान् माघवजी महाराज, रूपाल      | ••• ८२९     |                                       |              |
| ४१७-स्वामी श्रीमुक्तानन्दजी ःः       | ८२९         | ४५१-श्रीजनार्दन स्वामी, देवगिरि, दौलत |              |
| ४१८-श्रीवनखण्डीजी महाराज उदासीन      | <\$0        | ४५२-राजयोगी श्रीटीकारामजी महाराज      | ८५८          |
| ४१९-श्रीरामदासजी (काठियावावाजी महा   |             | ४५३-श्रीगुलावराय महाराज 😬             | ८५९          |
| ४२०-श्रीहेंदिया चावाजी               | ८३२         | ४५४-श्रीयोगानन्द मानपुरी बावा         | . ८५९        |
| ४२१-स्वामी ब्रह्मप्रकाशजी            | ••• ८३२     | ४५५-श्रीशेषादि स्वामी                 | ८५९          |
| ४२२-उदासीनाचार्य स्वामी आत्मस्वरूपजी |             | ४५६-श्रीमाणिक्य प्रभु ••              | ८५९          |
| ४२३–योगिराज श्रीवनखडीजी (नेपालवाले)  | ८३३         | ४५७-मंजु श्रीकीर्ति                   |              |
| ४२४-श्रीभगवन्नारायणजी ""             | ८३३         | _                                     | ८६७          |
| ४२५-स्वामी रामतीर्थजी                | ८३३         | ६ ८८—रक्षाक्षर समान्त                 | ••• ८६७      |
| ४२६ - स्वामी सियारामजी ""            | ••• ८३३     | ४५९-अईत सुभूति ''                     | ••• ८६७      |
| ४२७–योगाचार्यं श्रीटोकरास्वामीजी     | ••• ८३८     | ४६०-पो-टो-पा                          | ८६७          |
| ४२८-श्रीमनमनदाईजी उपनाम माजी महारा   | जि ८ई८      | ४६१-डॉन-टॉन-पा •••                    | ८६७          |
| ४२९-श्रीआत्मस्वरूपजो ब्रह्मचारी      | •• ८३८      | ४६२-श्रूलीपर ईसा                      | ८७०          |
| ४३०-श्रीरेवागङ्करजी ""               | ८३८         | ४६३-श्रीजरथोस्त्र ***                 | 600          |
| ४३१-महात्मा श्रीनत्यूरामजी शर्मा     | … ረ३९       | ४६४-मैडम एच० पी० व्लेवेत्स्की         | ८७१          |
| ४३२-महाराज श्रीनृसिंहस्वामीजी        | ८३९         | ४६५-कर्नल हेनरी स्टील आलकट            | ८७१          |
| ४३३-योगी श्रीराजचन्द्रजी             | ••• ८३९     | ४६६-डा॰ एनी वेसेंट                    | ८७१          |
| ४३४-महाराज श्रीत्रिकमाचार्यजी        | ··· ८३९     |                                       |              |
| ४३५-स्वामी कमलभारतीजी 📩              | ٠٠.         | ४६७-श्री टी॰ सुव्याराय · · ·          | ८७१          |

### कल्याणके नियम

#### उद्देश्य

भक्ति, शान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्दित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

#### प्रवन्ध-सम्बन्धी नियम

- (१) यह हर एक महीनेकी कृष्णा एकादशीके लगभग प्रकाशित होता है।
- (२) इसका डाकन्यय और विशेषांक्सहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४८) और भारतवर्षसे वाहरके लिये ६॥०) नियत है। एक संख्याका मूल्य।) है। विना अतिम मूल्य प्राप्त हुए, पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। नमूना।) मिलनेपर भेजा जाता है।
- (३) एक वर्षसे कमके ग्राहक नहीं बनाये जाते । ग्राहक प्रथम अङ्करे १२ वें अङ्कतकके ही बनाये जाते हैं। एक सालके बीचके किसी अङ्करे दूसरी सालके उस अङ्करक नहीं बनाये जाते। कल्याणका वर्ष श्रावणसे आरम्म होकर आषाढ़में समाप्त होता है।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दुरमें स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कल्याण' टो-तीन वार जाँच करके प्रत्येक प्राहकके नामसे मेजा जाता है। यदि किसी मासका 'कल्याण' ठीक समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। वहाँसे जो उत्तर मिले, वह अगला अड्ड निकलनेके कम-से-कम सात दिन पहलेतक कार्यालयमें पहुँच जाना चाहिये। देर होनेसे या डाकघरका जवाव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति विना मृह्य मिलनेमें वड़ी अड़चन होगी।
- (६) पता वदलनेकी स्वना (हिन्दी) महीनेकी कृष्ण प्रतिपदाके पहले-पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने दो-महीनेंके लिये वदलवाना हो तो अपने पोन्टमाल्टरको ही लिखकर प्रयन्व कर लेना चाहिये।

#### लेख-सम्बन्धी नियम

भगवद्गित, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेप-रहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कप्टन करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अपका न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख दिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।

#### आवश्यक स्चनाएँ

- (१) प्राहकोंको अपना नाम-पता त्पष्ट लिखनेके साय-साय प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।
- (२) पत्रके उत्तरके लिये जनावी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है।
- (२) ब्राहकोंको चन्दा मनिआईरद्वारा भेजना चाहिये क्योंकि बी॰ पी॰के रुपये प्रायः देरीले पहुँचते हैं। कभी-कभी तो डेढ़-दो महीनोंतक नहीं मिलते। इससे निश्चय नहीं होता कि वी॰ पी॰ छूटी या नहीं। रुपये न मिलनेतक ब्राहकोंमें नाम नहीं लिखा जाता, मिलनेपर ही आगेके अइ भेजे जाते हैं। खर्च दोनोंमें एक ही हैं परन्तु पहला अत्यन्त सुविधाजनक और दूसरा असुविधाका है। जिनका रुपया आता है उन्हींको कल्याण पहले भेजा जाता है।
- (४) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवहार करना और कपया आदि मेजना चाहिये। कल्याणके मूल्यके साथ पुस्तकों या चित्रोंका मूल्य या अधिक पैठे नहीं भेजने चाहिये।
  - (५) सादी चिडीमें टिकट कभी नहीं मेजना चाहिये।
- (६) मनिवार्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतल्य, श्राहक-नम्यर, पूरा पता आदि सव वार्ते साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (७) प्रवन्य-सम्बन्धी पत्र, ब्राहक होनेकी स्चना, मिनआर्डर आदि 'ब्यवस्थापक "कल्याण" गोरसपुर' के नामसे और सम्पादक से सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि 'सम्पादक 'कल्याण'' गोरखपुर' के नामसे भेजने चाहिये।



कल्याण



योगीश्वर श्रीशिव

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥



तपिस्थिश्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्याधिको योगी तसाद्योगी भवार्जुन।। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (भगवान् श्रीकृष्ण)

वर्ष १०

गोरखपुर, श्रावण १९९२, अगस्त १९३५

संख्या १ पूर्ण संख्या १०९

त्रिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रिकिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिंग्रेसिं

### श्रणागतियोग

### (भगवान् श्रीऋष्णका दिव्य उपदेश)

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ किं पुनर्वाह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ (९ 1 ३२-३३)

हे अर्जुन! मेरे अनन्यशरण होकर स्त्री, वैश्य और श्रृद्रगण तथा चाण्डालादि पापयोनिवाले भी निश्चय परमगतिको प्राप्त होते है। फिर पुण्ययोनि ब्राह्मण तथा राजिष (मेरे शरणागत) भक्तोंकी तो बात ही क्या है। अतएव तुम इस सुखरहित और अनित्य मनुष्यजन्मको पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेबैध्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ (९ 1 ३४)

तुम मुझमे ही मन रक्खों, मेरे ही भक्त बनों, मेरा ही पूजन करों और मुझे ही नमस्कार करों । इस प्रकार मेरे शरण होकर आत्माको मुझमें समाहित करके तुम मुझकों ही प्राप्त होओंगे ।

सर्वगुह्यतमं भ्यः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्॥(१८।६४)

सब गोपनीयोंमें भी परम गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त बचन तुम फिर सुनो । तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता हूं ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैप्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८ । ६५-६६)

हे अर्जुन! तुम केवल मुझम ही मन रक्खो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करनेपर तुम मुझको ही प्राप्त होओगे। यह मै तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तुम मेरे (बहुत ही) प्यारे हो। सब धमों (दूसरे सब तरहके आश्रयां) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्य-शरणमें आ जाओ। मै तुम्हें सब पापोंसे सर्वथा छुड़ा दूंगा। तुम चिन्ता न करो।

यही सर्वोत्तम योग है।

### श्रीमद्भगवद्गीता और योगतत्त्वसमन्वयमीमांसा

( लेखक-शीगोवर्द्धनपीठाधीश्वर श्रीजगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य खामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीर्थजी महाराज )

ऐहिकोधिवकफलालिविरिक्तं भक्तियुक्तनिजधर्मनिषिक्तम् । शान्तिदान्त्युपरतार्तितितिक्षामुख्यपञ्जणिववेकमुमुक्षाः ॥ शास्त्रिद्धिविधितत्यनुरोधं स्वान्तषृत्तिनिकुहम्बनिरोधम् । यो ददाति गुरुरीश्वरयोगं नौमि नाशितनमद्भवरोगम् ॥ होमप्रमुख्यैर्जगति द्विजाद्याः कर्मवजैर्भक्तिविबोधनाभ्याम् । इच्छन्ति यत्तत्फलटायिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ हिरण्यगर्भाधिकवोधदाभ्या शरण्यसंघातिशरोमणिभ्याम् । अरण्यसाधिक्यपतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॥ होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्रहोमादिसर्वोकृतिभासमानम् । यद्वह्य तद्दोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्॥

कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और साधनकी खोजमे निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्यका अनुभव है कि यद्यपि भगवान्की रची हुई सृष्टिके अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंमें रहनेवाले अनन्तकोटि जीवोंमें शरीर, इन्द्रिय, चित्तवृत्तियों, बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अशोंमें अनन्त भेदोके होनेके कारण कल्याण या शाश्वत श्रेयके साधन-के विचारमे अनन्तकोटि मतभेद हुआ करते है, और एक-एक जीवके मनमे भी एक ही दिनमे असल्य मतपरिवर्तन हो जाया करते हैं, तो भी सब जीवींके विचारमें इस यातमे अत्यन्त एकता हमेगा नजर आती है कि उनका अन्तिम लक्ष्य तो एक ही हुआ करता है। वह यह है कि हमें सब स्थानोंमे, सब समयोमें, सब अवस्थाओंमे और सब प्रकारसे सुख-शान्ति मिलती रहे और हमारी उन्नति ही होती रहे, किसी स्थानमे, किसी अवस्थामे, किसी वातमें, किसी प्रकारका तनिक भी दुःख, अञान्ति या अवनति न होने पावे। इसी खाभाविक एव अनिवार्य चित्तवृत्ति तथा इच्छासे पेरित होकर सव जीव अपने-अपने विचार तथा शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते है।

#### जीवनका चिह्न

इसमे तो सन्देह या मतभेद नहीं है कि उन्नतिकी इच्छा खाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक एव उचित भी हैं। क्योंकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके साधनका विचार और उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना, यही हर एक जीवके जीवनका मुख्य एव असदिग्ध चिह्न है। सच पृछिये तो यह कहनेमे भी अत्युक्ति न होगी कि जहाँ उन्नतिकी इच्छा, विचार और प्रयत्न न होते हों वहाँ या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते गनै:-गनै: मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही है। अर्थात् ऐसा जीव 'जीवन्निप मृत एव'—कहनेको जीवित होते हुए भी यथार्थमे मुर्दा ही है। यह एक ऐसी सर्वथा सत्य वात है जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रहा, जिसके बारेमे मतभेद या शङ्कातक नहीं हो सकती।

#### उन्नतिका सचा अर्थ

परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार और प्रयत्नमें इसिलये कठिनाई होती है कि हमलोग सच्चे दिलसे अपने कल्याण और उन्नतिको चाहते हुए, भी किसी तत्त्वका मलीमॉित विचार नहीं करते और उन्नतिके यथार्थ लक्षणको न समझकर भ्रममे पड जाते हैं, विक् अपनी उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते है उसीसे अवनतिके मार्गमे पहुँचकर स्वय अपने ही अपराधोंसे अनेक नये-नये दुःखोंको भोगते हुए लाचार होकर पश्चात्तापसे वारवार सन्तम होते रहते हैं। इसिलये इस वातकी अत्यन्त आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और सच्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके विचारमें उतरें।

#### लक्ष्य और साधनका क्रम

लौकिक कार्योंमें भी तो यही कम होता है कि पहले हम अपने प्राप्तच्य स्थान (Goal या Destination) का सक्करप या निश्चय कर लेते हें और तत्पश्चात् रास्तेके बारेमे जिज्ञासा करने लगते हैं। यदि अनेक रास्ते हो तो उनमेसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है, कौन सा सबसे लीव पहुँचानेवाला है, कौन-सा सबसे सन्ता है और किममें सबसे अधिक आराम है—इस बातका निश्चय करते है। किन्तु बड़े खेदकी बात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओंमें भी इसी कमसे काम करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता, होशियारी और चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए भी अपने जीवनरूपी इस बड़ी सामारिक यात्राके विषयमें (जिसपर हमारे इसी जनमके नहीं, अपिनु सम्भवत हजारों जन्मोंके सुख-दुन्ख निर्भर करते है) हमलोग अपने महान् उत्तरटायित्वका तनिक भी खयाल न करके इतनी विचारश्रून्यता दिखाया करते है कि हम इस प्राराग्भिक

वातको भी नहीं सोचते कि हमारी इस जीवनरूपी लबी यात्राका लक्ष्य क्या है।

#### उपहासकी वात

यात्रा तो ग्रुरू हो चुकी है और हम अपने लध्यकी विद्याकों भी न जानते हुए, यात्रामं वहुत दूर निकलं जानेके बाद भी, लक्ष्यका विचार न करके रास्तेमें मिलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे पृद्धते रहते हैं कि हमें किस मार्गसे चलना चाहिये, अथवा केवल चर्चामात्र करते रहते हैं कि अमुक मार्ग ही अच्छा है, अमुक नहीं, इत्यादि । इससे बदकर अथवा इसके समान भी उपहासकी बात ओर क्या हो सकती है कि स्वय हम ही न जानें कि हमें कहाँ जाना है, यही नहीं, हम औरोंके साथ चर्चा भी करते रहें कि कौन-सा रास्ता अच्छा है, इत्यादि ?

#### इसका परिणाम

जम स्वय हम ही नहीं जानते कि हमे कहाँ जाना है और इसीलिये अपने लक्ष्यका निर्देश न करते हुए हर एक व्यक्ति से अपने मार्ग या साधनके वारेमें प्रश्न करते या सलाह मॉगते चलते हैं, तब इसका यही परिणाम स्वामाविक, उचित एव अनिवार्य भी है कि जिससे सलाह मॉगी जानी है वह हमारे भीतरके लक्ष्यको न जानते हुए, ओर कदाचित अपने अन्दरके लक्ष्यका भी विचार न करते हुए उसी क्षण उसके मनमें जो मार्ग अच्छा या हितकर लगेगा उसीको वता सकेगा और वतानेको विवश होगा। अत हम सबसे पहले अपने असली और सच्चे लक्ष्यका पता लगाना होगा। लक्ष्यका निश्चय हो जानेके बाद साधनका विचार अपने आप उपस्थित होगा। इसलिये इस लेखके आरम्भमे इसी वातका उपोद्धातरूपसे विचार किया जाता है कि मनुष्यजातिका असली लक्ष्य क्या है?

#### असली लक्ष्य एक ही है

यह विचार आरम्भ करनेसे पहले यह आक्षेप हो सकता है कि एक एक मनुष्यके मनमें भी एक ही दिनमें और एक-एक क्षणमें वहुत सी इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं ओग उनमें वारवार परिवर्तन भी हुआ करते हैं, अत एक ही व्यक्तिके हृदयका भी एक ही निश्चित और नियत लक्ष्य नहीं होता। ऐसी हाल्तमें हजारों प्रकारके और अत्यन्त विभिन्न विचारोंके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य कैंसे हो सकता है १ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जब एक-एक मनुष्यके विचारों और इच्छाओंमें भी विपुल भेद हो जाया

करते हे तब अनन्तकोटि मनुष्यंकि विचारांमं अनन्त भेटोका होना अवश्यमावी है। ऐसी टगामें मबके मनमें एक ही इच्छा वा लध्यका होना असम्भव सा जात होता है। तो भी बड़े आश्चर्य और आनन्दकी वात है कि जब हम ऊपर-ऊपर-का विचार छोडकर गहरे विचारमें उनरते हैं तब हमें उमी क्षण पता लग जाता है कि यद्यीप मनुष्य-मनुष्यके विचारांमें और चित्तवृत्तियोंमें सख्यातीत भेट हैं तो भी हम सबका अन्तिम, असली और मचा लक्ष्य तो एक ही है, एक ही प्रकारका है और एक ही प्रकारके लक्षणांवाला है।

#### साधनके विचारमे भेट

यह बिल्कुल सत्य है कि एक आदमी पैसेके पीछे पड़ा हुआ नजर आता है, दूसरा शरीरकी तदुमस्ती एव वलकी खोजमें है, तीसरा विद्याकी चिन्तामे रहना है, चौथा कीर्नि-का भूखा है, इत्यादि इत्यादि । किन्तु ऊपर-ऊपर न जाकर थोडा ही गहरा विचार करनेपर हम सवको स्पष्ट हो जाता है कि कीई भी इन चीजोंके लिये इन चीजोंको नहीं चाहता, विल्क उपर्युक्त एक-एक वन्तुकी--सचे सिदान्तके अनुसार या भ्रमसे-अपने हृदयके अमीष्ट अखण्ड, परिपूर्ण और शाश्वन शान्ति और आनन्टरूपी अमली एव सचे लध्यका साधन समझकर ओर मानकर, उनकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता है। उटाहरणार्थ, रात-दिन पैसेका ही चिन्तन और व्यान करनेवाले किमी व्यक्तिसे पूछा जाय कि तू पैसा क्यो चाहता है, तो वह जवाय देगा कि पैसेसे मे अमुक-अमुक भोगोंका उपभोग कर मकता हूं। इसपर उससे पूछा जाय कि तू अमक-अमक भोगोको क्या भोगना चाहता है, तो वह यही उत्तर देगा कि मुझे अमुक-अमुक भोगसे आनन्द होता है। अगर फिर उससे पूछा जाय कि तू आनन्दको क्यो चाहता है तो इस प्रश्नके उत्तर-मे यही जवाव हमेगा मिलता है कि आनन्द चाहना स्वाभाविक है। कोर्ट यह नहीं कहता कि मै अमुक प्रयोजन या लध्यकी प्राप्तिके लिये आनन्द चाहता हूँ। तदुरुस्ती, वल, विद्या, कीर्ति आदि अन्य सव पदार्थोंके वारेमे भी इसी प्रकारके प्रश्नात्तर होते है।

#### लक्ष्यकी एकता और लक्षण

तात्पर्य यह है कि आनन्द ही सबका एकमात्र लश्य है और घन-घान्य, गृह, श्ली, पुत्र, विद्या, आरोग्य, कीर्ति आदि सब पदार्थोंको आनन्दरूपी अपने हृदयके असली, सचे और अन्तिम लक्ष्यका साधन समझकर हमलोग उन सब चीजोंके पीछे पड़ा करते हैं। अर्थात् विचारमे जितने मेद होते हैं वे सब-के-सब साधनके वारेमे हैं, लक्ष्यके विपयम तो तिलमात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता और नहीं सकता है। अब आगे हमें इस बातका विचार करना है कि हम सबके हृदयके भीतर हमेगा रहनेवाले इस गाश्वत और अखण्ड आनन्दरूपी लक्ष्यके अन्तर्गत क्यान्या लक्षण होते हैं, उन्हें जाननेके लिये शास्त्रीय प्रन्थोंके प्रमाण अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेषकी साक्षी लेनेकी आवश्यकता नहीं है। अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि है दिल ! तू क्यान्या चाहता है, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक लक्ष्यके कितने लक्षण होते हैं और वे क्यान्या है।

#### पहला लक्षण—सत्स्रूप

प्रत्येक जिज्ञासुको अपने दिलसे ही पृछनेपर कि है हृदय ! तू क्या चाहता है, पता लग सकता है कि मनुष्य-मात्रके ही नहीं, बल्कि जीवमात्रके मनमे स्वभावसे ही सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि मैं सदा जीवित रहूं । जो अत्यन्त वृद्ध और विल्कुल कमजोर हो गया है, जिसके नेत्र, श्रोत्र, बुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता, जिसकी जठरामिमें अत्यन्त हलके खाद्य और पेय पदार्थी-को भी हजम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है और जो नाम-मात्रको जिन्दा रहते हुए भी यथार्थमें मरा हुआ ही समझा जाना चाहिये, ऐसा मनुष्य भी मरना नही चाहता, बल्क सर्वदा जीते ही रहना चाहता है। ऐसे आदमीसे यदि पूछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्या करेगा और क्या कर सकता है, अथवा तू जिन्दा रहना क्यों चाहता है इत्यादि, तो कदाचित उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रहनेकी इच्छा खाभाविक है, उसमे कारणकी अपेक्षा नहीं होती। अर्थात् जिन्दा रहना ही स्वत एक लक्ष्य है, किसी इतर लक्ष्यका साधन नहीं है। इस प्रकारके विचारसे स्पष्ट है कि सदा जीवित रहना हम सबका प्रथम लक्ष्य है। और इसीका इमारे शास्त्रोमे सत्पदार्थ (त्रिकालावाध्यमस्तित्वम्) नाम है।

दूसरा लक्षण--चित्पदार्थ

इसी प्रकार अपने-अपने टिल्से प्छनेपर सबको पता लग सकता है कि हम सब जिन्दा रहते हुए सब पदार्थों को जानना चाहते हैं। अर्थात् ज्ञान है हम सबका दूमरा लक्ष्य और इसीका नाम है हमारे वेदान्तकी परिभाषामे चित्।

तीसरा लक्षण--आनन्द-पदार्थ पुन. इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट होता है कि केवल जिन्दा रहने और सव वातोको जाननेसे ही तृप्त न होकर हम दु खलेशसे भी रहित, केवल एव अखण्ड और परिपूर्ण सुखको भी चाहते है। अर्थात् दु खलेशसे भी रहित केवल शुद्ध, अखण्ड, परिपूर्ण सुख है हमारा तीसरा लक्ष्य और इसीका नाम हमारी सस्कृत भाषामे आनन्द है।

#### चौथा लक्षण--मुक्तसहरूप

परन्तु, यदि अपने हृदयकी अभीष्ट सब सुखसामग्री हमें अपने स्वतन्त्र अधिकारसे न मिलकर दूसरे किसीके अनुग्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे हमें तृप्ति और सतोष नहीं होता और हम कहने लगते हैं कि 'पराधीनतामें रहकर इन सब सुखोकों भोगनेकी अपेक्षा स्वतन्त्रतामें रहते हुए कम सुखोका भोग करना श्रेष्ठ है, पराधीनता परम दु.ख है,' इत्यादि।

भारतका इस समय वडा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँकी प्रचलित शिक्षाप्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखानेवाली है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि इमलोग इस वात-को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महिपयोसे पैत्रिक सम्पत्तिके रूपमें हमें कौन-कौन-सी विद्याएँ मिली है ओर यरोप, अमेरिका आदि पाश्चास्य देशोंने हमारे यहाँ कौन-कौन-सी वस्तुएँ आयी है। इत्यादि । अतुएव हमलोग मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्चात्त्य देगोके स्वार्थी प्रचारकोकी अपने स्वार्थके लिये वतायी हुई हजारी असत्य वातोको सत्य मानने और धोखा खानेको विवश हो गये है। उटाहरणार्थ, पाश्चात्य देशोके स्वार्था प्रचारक हिन्दुस्थानमें व्याख्यानी और पुस्तकोंके द्वारा प्रचार करते हैं कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, स्वराज्य आदिका सिद्धान्त पाश्चात्त्य देशोसे आया है, साइमन डी मांटफोर्ड (S1mon De Montford ), जॉन हैम्प्डेन ( John Hampden), जॉन मिल्टन (John Milton), ऑल्विर क्रॉमवेल (Oliver Cromwell), जॉन स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill), सर हेनरी केम्बेल बैनरमेन (Sir Henry Compbell Bannerman), वेजिडेट विल्सन (President Wilson) आदि पाश्चास्य गज-नैतिक नेता ही स्वतन्त्रताके सिद्धान्तके जगतुके लिये मस्यापक, सञ्चालक और प्रचारक ये और ॲगरेजी साहित्य तथा इतिहासका परिचय न मिलनेतक भारतवर्षम स्वतन्त्रताका खयाव्यतक न या, इत्यादि, इत्यादि । इन लोगंकि असत्यप्रियता एव अमत्यवादिनाके प्रमाणकी

आवन्यकता नहीं है। क्योंकि दुनियाभरके समस्त देशोंके समस्त स्मृतिकारोमें सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान् मनुने भी दु ख और सुखका निर्वचन (Definition) करते हुए यही बताया है—

सर्वं परवश दुख सर्वमान्मवशं सुखम्। 'परतन्त्रता ही दुख है और स्वतन्त्रता ही सुख है।'

दसके अतिरिक्त इस वातको भी सवको स्मरण रखना चाहिये कि दूसरे किमी मतमे न मिलनेवाले, केवल सनातनधर्ममें ही मिलनेवाले मोक्ष या मुक्तिरूपी परम लक्ष्यका भी हमारे शास्त्रकारोंने यही निर्वचन किया है कि 'सर्वयनधिनद्वित्तरपो मोक्ष,' अर्थात् समस्त बन्धनोसे निद्यित ही मोअका स्वरूप है। इस लक्ष्यका दूसरे किसी देशके किसी धर्म, मत या मजहवने कहीं भी कभी भी निदेश नहीं क्या, इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमे कोई देश और कोई वर्म स्वतन्त्रताके सिद्धान्तको मानने-याला है तो वह देश हमारा हिन्दुस्थान है और वह धर्म हमारा सनातनधर्म है।

सत्र वन्धनोंकी निवृत्ति (Emancipation from all bondage) है हमारा लध्य, दुनियाके और सब मतोका लक्ष्य है स्वर्गमें मुख्यमय जीवन व्यतीत करना । किन्तु हम सनातनी भारतवासियोंकी दृष्टिमे तो स्वर्गवास भी तुच्छ एव धुड, अतएव हेय है और हमारे मतमें मोक्ष ही (जिसका स्वरूप है सर्ववन्धनिवृत्ति) एकमात्र इच्छाकी वस्तु है।

इस आदर्शस्य परम ध्येयको अपने दिलसे कोर्ट भी विचारशील मनुष्य निकाल नहीं सकता, क्योंकि यह इच्छा तो प्राणिमात्रके हृदयमें देश्वरद्वारा ही स्थापित है। निर्मार्लियत लोकिक हृष्टान्तोंसे भी यह बात सिद्ध होती है। तोते, चूहे आदि छोटे-छोटे जानवर भी किमी बड़े धनिक आदमीके घरमें सुवणके पिंजने आदि अत्यन्त सुरामय न्थानमें ग्याने-पीने आदिको दृष्टिसे भी सूत्र आनन्दमें रहते हुए भी, मोका मिलनेपर तुरत अपने गीन दीन जर्मला न्थानकी और चल पड़ते है। इसका गारण रही है कि जीयमात्रके हद्यमें प्रार्ह्यात्र नियमोने धनुमार यही भाव रहता है कि परतन्त्रताम रहवर मुख गोगनकी अपेक्षा हु रह भोगते हुए भी स्वतन्त्रताम रहवर मुख गोगनकी अपेक्षा हु रह भोगते हुए भी स्वतन्त्रताम रहना भेष्ट है। तर हाम कीट आदिके मनमंभी यही इच्छा गोगी है तर मनुष्ययोगिमें उत्यन्न हुए उन्हुष्ट कोटिके निवृत्तिरूपी मोक्षसाम्राज्यको न चाहते हुए पराधीनताको पसद करते रहें १ इन सव विचारोंसे त्पष्ट है कि स्वतन्त्रता है हम सवका चौथा लक्ष्य और इसीका नाम है हमारे वेदान्तकी परिभाषामे मोक्ष ।

#### पाँचवाँ लक्ष्य-ईशखरूप

अगला प्रश्न यह है कि क्या शाश्वत अन्तित्न, अखण्ड जान, परिपूर्ण आनन्द और स्वतन्त्रताके मिल जानेपर हम तृप्त हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि फिर एक पाँचवीं वस्तुकी मी हमारे मनमें स्वाभाविक इच्छा हुआ करती है। वह यह है कि हमें किसी दूसरेकी इच्छाके अनुसार न चलना पड़े, केवल इतनेसे ही हम सन्तोष नहीं कर लेते, अपितु यह चाहते हैं कि सारे जगत्के समल जीव हमारी इच्छाके अनुसार चलें। जिन्हें दुनियाका लेशमात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे-छोटेवालक भी तो यही चाहते हैं कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभवी माता-पिता आदि भी चलें। अर्थात् हम औरोंके अधीन तो रहना चाहते ही नहीं, साथ-ही-साथ औरोंके जपर शासन करना भी अवस्य चाहते हैं। हमारे हृदयके इसी पाँचवें लक्ष्यका सस्क्रतनाम ईशन या ईश्वरसरूप है।

#### छठा लक्षण—कोई नहीं है

और आगे विचार करनेपर पता लगता है कि इन पाँच लक्षणोंके वाद छटा लक्षण कोई नहीं है। इसका कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण जान, अखण्ड आनन्द, सबंधा म्वतन्त्रता और सबोंपरिशासन— ये पाँच लक्षण प्राप्त हो जाते हे तब इनके अतिरिक्त चाहने-योग्य कोई वस्तु चौदह सुवनोंमें भी वाकी नहीं रह जाती। इसल्ये हमारे हृद पके असली लक्ष्यके यही पाँच लक्षण है और हम जो-जो कार्य और प्रयक्त करते हे वे सब-के सब इन्हीं पाँचमेसे किसी-न-किसी इच्डाकी प्रेरणासे किये जाते है।

#### इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम

अव इस वातरा विचार रगना है कि इन पॉन लक्षणांसे लक्षित लक्ष्यका नाम नया है, उसका स्थान कहाँ है, इत्यादि । मन धमांके शास्त्रप्रमांने नताना है कि ने पॉन लक्षण परमेश्वरमे पाने जाते हे, और वहीं नहीं । अथान इन पॉन लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम है भगनान, और उनरा न्यान भी नहीं है। जो मनुष अपनका नामित्र कहना हुआ नहें गर्ने साथ करता है कि महत्र को नहीं मानता इत्यादि नहीं भी तो नित्य-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्रुड-ग्

सिचदानन्दघनस्वरूपी परमात्माके इन्हीं पाँच लक्षणोंको अपनेमे चाहता है। अर्थात् हम सब नर होते हुए भी, नारायणके लक्षण या अस्तित्वको भी न जानते हुए यथार्थ-मे नारायण ही वनना चाहते हैं और इसी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके प्रयत्न करते रहते हैं।

#### मतान्तरोंका लक्ष्य

इस लक्ष्यकी दृष्टिसे विवेचन करनेपर आश्चर्य और चमत्कारका अनुभव होता है कि एक सनातनधर्मके अतिरिक्त और जितने मत-मतान्तर ससारमे है, उनमेसे एक भी इस लक्ष्यको (जो हर एक जीवके दृद्यमें रहता है) नहीं वताता, विक्क हमारे यह बतानेपर कि यही प्राणिमात्रके दृद्यका असली और सचा लक्ष्य है, मतान्तरोंके अनुयायी हमसे लड़ पडते हैं और कहते हैं कि ऐसा ख्याल करना भी blasphemous or sacrilegious (बड़ा भयद्भर पाप) है, इत्यादि। परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है—

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तह्यभ्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥

'जैसे वाण इधर-उधर न जाकर, अपने लक्ष्यके भीतर पैठकर उसके साथ एक हो जाता है, वैसे ही जीवरूपी बाणको इधर-उधर न भटककर अपने परमात्मरूपी लक्ष्यके भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये।'

#### लक्ष्यप्राप्तिका साधन

यदि हम नरोको अपने-अपने दिलकी गवाहीसे सिद्ध हुए इस नारायणरूपी लध्यको प्राप्त करना हो तो हमे उन विधमोंसे, जो हमारे हृदयके इस लक्ष्यका विचारतक नहीं करते, उसके साधनका ज्ञान कैसे मिल सकता है १ इसलिये हमें अपने सनातनधमसे ही, जिसमे हमारे लक्ष्यका पता लगाकर उसकी प्राप्तिके उपाय भी बतलाये गये हैं, इसका साधन सीखना होगा।

#### साधनका नाम योग है

नारायणके साथ नरके एक हो जानेके लिये सनातन-धर्ममें जो साधन या साधनसामग्री बतलायी है, उसीका नाम है सस्कृतमें योग । 'युजिर् योगे' इस धातुके आगे 'कर्तार घञ्' प्रत्यय लगानेसे व्युत्पन्न होनेवाले 'योग' शब्द-का अर्थ है मेल और 'करणे घञ्' लगानेपर उसका अर्थ मिलानेवाला होता है । अर्थात् नर-नारायणसयोगरूपी लक्ष्य भी 'योग' शब्दका अर्थ है और उन दोनोको एक करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी 'योग' है। क्रियात्मक दृष्टिसे रूढ़िमे तो साधनका ही नाम 'योग' है।

#### अनेक प्रकारके योग

इस साधनरूपी योगका जब विचार किया जाता है तब इस बातका अनुभव होता है कि गारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणोसे विवेचन करनेपर साधकोकी अभिकृति और सामर्थ्यमें जो अनन्त भेट होते हैं, उनके कारण खामाविक और अनिवार्य अधिकारिभेदके अनुसार साधनमें भी अनेक प्रकारके भेदो-का होना अवश्यम्भावी ओर अनिवार्य है। इसलिये नरकी नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक नहीं हो सकता, बल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार प्रत्येक साधकको अपने साधनका निश्चय करके उससे काम लेना होगा, अतएव परम कल्याणके साधनरूपी योग अनेक प्रकारके होते हैं और हमारे शास्त्रोमे उन सबका नाम योग ही पाया नाता है। अर्थात् जो-जो साधनसामग्री जीवको परमात्मखरूपमें पहॅचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर या सीढीपर चढानेवाली हो या उसमें तनिक भी आगे वढाने-वाली हो उसका 'योग' शब्दसे निर्देश किया जा सकता है। और उनमेसे भी जो साधनसामग्री नरको नारायण-स्वरूपमें ही पहुँचा देती हो वहीं मुख्य वृत्ति ( Primary meaning) से 'योग' कहलाती है, तथा जो-जो साधन-सामग्री इस काममें सिर्फ सहायक हो वह तो गौण ( Secondary ) ही कहला सकती है। इस तरह गौण और मुख्यके विचारसे भी योगोमें तारतम्यकी वात होती है।

#### आनुपूर्वीका विवेचन

इसके अतिरिक्त यह भी शास्त्रसिद्ध एव युक्तियुक्त और अनुभवसिद्ध है कि एक-एक रास्तेपर चलनेवाले साधकोंके लिये भी जिन अनेक साधनोंकी आवश्यकता हुआ करती है, उनमें भी आनुपूर्वी (आगे-पीछेंके कम) का हिसाब करना पड़ता है और साबकोंको उन साधनोंसे उसी कमसे काम लेना अच्छा होता है जिसे शास्त्रोंने अधिकारिभेद आदिके विचारसे उस-उस साधकके लिये कह्याणकारी वताया हो।

#### योगोंके अवान्तरविभाग

उक्त कारणोसे अधिकारिभेद एव आनुपूर्वीके भेदने कारण क्रियायोग, समाधियोग, मन्त्रयोग, जप्योग, लप्योग प्राचीन ( मार्कण्डेयी ) हटयोग, नर्वान (मत्न्येन्ट्रनाथी) हटयोग, कुलकुण्डलिनीयोग, अकुलकुण्डलिनीयोग वाग्योग, शब्दयोग, अस्पर्योग, साहसयोग, शून्ययोग, श्रद्धायोग, भिक्तयोग, प्रेमपोग, प्रपत्त (शरणागित )-योग, निष्काम कर्मयोग अभ्यासयोग, ध्यानयोग, साख्ययोग, जानयोग, राजयोग, राजधिराजयोग, महा-योग, पूर्णयोग आदि अनेकानेक योगोंका पत्तक्षलि आदिके शन्थोमे विस्तृत वर्णन मिलता है।

#### श्रीमद्भगवद्गीतामे योगोंकी संख्या

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीताके मूल वाक्योंमें ही यहुत-से और अनेक प्रकारके योगोंका उद्धेस्त आता हैजिनमेसे कुछ नाम ये है—१ समस्वयोग (२।४८, ६।२९-३३) २ ज्ञानयोग (३।३,१३।२४,१६।१) ३ कमेयोग (३।३,५।२,१३।२४) ४ दैवयज्ञयोग (४।२५) ५ आत्मस्यमयोग (४।२०)६ योगयज्ञ (४।२८) ७ ब्रह्मयोग (५।२०)८ सन्यासयोग (६।२०) ७ ब्रह्मयोग (६।२०) १ सु-स्वसयोग (६।२०) १० अन्यासयोग (८।८,१२।९) ११ ऐ-ब्रस्योग (९।५,१०।४८) १२ नित्याभियोग (९।२२)
२० अन्यासयोग (८।८,१२।९) ११ ऐ-ब्रस्योग (९।५,१०।४-९) १२ नित्याभियोग (९।२२)
२३ सत्तयोग (१०।६) १२ आत्मयोग (१०।१८,११) १७ भक्तियोग (१४।२०) १० आत्मयोग (१०।१८,११) १०)

#### अनासक्तियोग और असहयोग

इस खास मौनेपर कोर्र पूछे कि अनासिक्योग और अनहयोग (जो आजकल हिन्दुस्थानमे पुन्तकलपमे एव प्रचारके द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं) क्या चीजे है, तो उत्तरमें इतना ही कहना पर्यांग होगा कि—

- (१) श्रीमद्भगवद्गीतामे जो कमेत्रोग अथवा निष्त्राम कमेत्रोग जगत्मित्वह है उसीका अनानिक्योग-पर नया नाम रक्त्या गया है। अनानिक्योग कोई नयी पन्तु नहा है।
- (२) अन्द्रोग नो कोई दोग ही नहीं है। पात्र ज्ञादि योगशास्त्रे अन्योमे पोगनाप्रनोके बीचमे बह द्वापा गर्दा है कि नक्ष्मोंके नाथ मैत्री और हुट्टोंके अनि केपा करेगाला भाव। देश नहीं। स्पन्ना चाहिये। और नीम प्रगद्धीतों में। अन्येन 'डटामीन' आदि शब्दीने द्वाप उपेनाला ही प्रपंत मिलता है। योगनाधनास्तरेन का मोमी देशी हमी हमी हमी एक छोटे हुक्टेशा ही

आजक्ल असहयोग नाम खाला गया है। यह भी कोई नयी चीज नहीं है और प्रा योग भी नहीं है। अन्तु।

#### परस्पर सम्बन्ध

पूर्वोक्त सब प्रकारके योगोंके जो वर्णन भिन्न-भिन्न ग्रन्थोमें मिलते हें उनके आधारपर इन सब योगोंके परस्पर सम्बन्ध, आनुप्रवीं आदिका विवेचन करना इसल्ये बहुत कटिन हैं कि वे परस्मरविरुद्ध प्रतीत होते है, किन्छ उनके समन्वयकी अत्यन्त आवश्यकता सभी जिज्ञासुओंके अनुभवसे निद्ध हैं।

#### योगका निर्वचन

इसके अतिरिक्त जिज्ञासुओं के लिये यह भी एक कटिनाईका कारण हो जाता है कि योगके निर्वचनके बारेमें भी गडबड़ नजर आती हैं। क्योंकि भगवान् पत्रज्ञलिने अपने योगसूत्रोमें योगका—

#### 'चित्तवृत्तिनिरोधः'

—यह एक सरल निर्वचन दिया है, किन्तु दूसरोने और-और प्रकारके निर्वचन दिये हैं। श्रीमद्भगवद्गीता-रूपी एक ही प्रत्यमे इसके अनेकानेक निर्वचन दिये गये है। इन सब निर्वचनोंके भी (जो परस्परविनद्ध या कम-मे-कम परस्पर असम्बद्ध अवस्य मालम देते है) समन्वयकी आवश्यकता है।

#### श्रीमद्भगवद्गीतामें योगनिर्वचन

श्रीमद्भगवद्गीतामे योग और योगीके जो अनेकानेक निर्वचन मिन्ते है उनमेंने कुछ निम्नलिखित हे—

९ समत्व योग उच्यते। (२१४८)

२ योगः कर्मसु कोंशलम् । (२। ४०)

३ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्वला । समाधावचरा बुद्धिसदा योगमवाप्स्यसि ॥(२१८३)

थ योगसंन्यनकर्माजम् । (४।४८)

योगयुक्ते विशुद्धान्मा विजितान्मा जितेन्द्रिय ॥ (१ । ७

६ नैव किञ्चिन्करोमीति युक्तो मन्त्रेन तस्विवित् । ("। ८) इन्डियाणीन्डियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ (,।०)

कार्यन सन्ता बुद्धा कैवलेशिन्द्रयेगि ।
 योगिन कमें कुर्वन्ति सद त्यक्तात्मशुद्धते ॥ ("१९१०)

८ दाह्यस्पर्शेष्वसन्ता सा

म ब्रह्मप्रोगयुक्ताना ।। (२१)

हटयोग, कुलकुण्डिलनीयोग, अकुलकुण्डिलनीयोग, वाग्योग, शब्दयोग, अस्पर्ययोग, साहसयोग, श्रून्ययोग, श्रद्धायोग, भिक्तयोग, प्रेमयोग, प्रपत्त (शरणागित )-योग, निष्काम कर्मयोग, अभ्यासयोग, ध्यानयोग, साख्ययोग, ज्ञानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोग, महा-योग, पूर्णयोग आदि अनेकानेक योगोंका पतस्ति आदिके श्रन्थोंमें विस्तृत वर्णन मिलता है।

#### श्रीमद्भगवद्गीतामें योगोंकी संख्या

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भगवद्गीताके मूल वाक्योंमें ही वहुत-से और अनेक प्रकारके योगोंका उछेख आता है, जिनमेसे कुछ नाम ये हे—१ समत्वयोग (२।४८, ६।२९-३३) २ ज्ञानयोग (३।३,१३। २४,१६।१) ३ कमेयोग (३।३,५।२,१३।२४) ४ दैवयज्ञयोग (४।२५) ५ आत्मस्यमयोग (४।२७) ६ योगयज्ञ (४।२८) ७ ब्रह्मयोग (५।२१) ८ सन्यासयोग (६।२१) ७ ब्रह्मयोग (५।२१) ८ सन्यासयोग (६।२१) १० अभ्यासयोग (८।८,१२।९) ११ ऐक्रयोग (९।५,११।४-९) १२ नित्याभियोग (९।२२) १३ सत्तवयोग (१०।९,१२।१) १४ बुद्धियोग (१०।१०,१८।५७) १६ आत्मयोग (१०।१८,१९।४७) १६ मक्तियोग (१४।२६) १७ व्यानयोग (१८।५२)।

#### अनासक्तियोग और असहयोग

इस खास मौकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोग और अमहयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमें पुस्तकरूपसे एव प्रचारके द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं ) क्या चीजे है, तो उत्तरमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि—

- (१) श्रीमद्भगवद्गीतामें जो कर्मयोग अथवा निष्काम कर्मयोग जगत्प्रसिद्ध है उसीका अनासक्तियोग-यह नया नाम रक्त्या गया है। अनामक्तियोग कोई नयी पस्तु नहीं है।
- (२) असहयोग तो कोई योग ही नहीं है। पातजलाटि योगगास्त्रके प्रत्योमें योगसाधनोंके वीचमे यह पताया गया है कि सजनोंके साथ मंत्री ओर दुष्टोंके प्रति केवल उपेक्षाका भाव (हेप नहीं) रखना चाहिये। और श्रीमद्भगपदीतामें भी 'जनपेक्ष', 'उटामीन' आदि शब्दों- के द्वारा उपेक्षाका ही वर्णन मिलता है। योगसाधनान्त- गंत साधनोंमसे इसी उपेताहपी एक छोटे दुक्डेका ही

आजकल असहयोग नाम रतला गया है। यह भी कोई नयी चीज नहीं है और पूरा योग भी नहीं है। अस्तु।

#### परस्पर सम्बन्ध

प्रवीक्त सब प्रकारके योगींके जो वर्णन भिन्न-भिन्न प्रन्थोमे मिलते हे उनके आधारपर इन सब योगोंके परस्पर सम्बन्ध, आनुप्रवीं आदिका विवेचन करना इसल्यि बहुत कठिन है कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते हे, किन्तु उनके समन्वयकी अत्यन्त आवश्यकता सभी जिजासुओंके अनुभवसे सिद्ध है।

#### योगका निर्वचन

इसके अतिरिक्त जिजासुओं के लिये यह मी एक कांट्रनाईका कारण हो जाता है कि योगके निर्वचनके यारेमे भी गडवड़ नजर आती है। क्योंकि भगवान् पत्र अलिने अपने योगस्त्रोंमें योगका—

#### 'चित्तवृत्तिनिरोध'

—यह एक सरल निर्वचन दिया है, किन्तु दूसरोने और-और प्रकारके निर्वचन दिये हैं। श्रीमद्भगवद्गीता-रूपी एक ही प्रन्थमें इसके अनेकानेक निर्वचन दिये गये है। इन सब निर्वचनोंके भी (जो परस्परविरुद्ध या कम-से-कम परम्पर असम्बद्ध अवस्य माल्म देते हे) समन्वयकी आवस्यकता है।

#### श्रीमद्भगवद्गीतामें योगनिर्वचन

श्रीमद्भगवद्गीतामे योग और योगीके जो अनेकानेक निवचन मिल्ते है उनमेंसे कुछ निम्निंखिसत हैं—

९ समत्व योग उच्यते । (२।४८)

२ योग कर्मसु कौशलम्। (२।५०)

३ श्रुतिविद्रतिपन्ना ते यटा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिसत्ता योगमवाप्यांस ॥(२१५३)

ध योगसन्यस्तकर्माणम् । (४।४१)

५ योगयुक्तो विशुद्धास्मा विजितास्मा जितेन्द्रिय ॥ (५।७)

६ नैव किखित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित् ।("।८) इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्॥("।°)

७ कायेन मनसा बुद्धवा कैवलैरिन्द्रियेरपि ।

यो गनः कम कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्तातमग्रद्धये ॥ (,,।११)

८ वारास्पशेष्वसक्तात्मा । स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ॥("।२१)

#### PORTO DE PORTO DE PARA DE PORTO DE PORT २९ यमानयमासनप्राणामाम ४२ तत्र दाम्दार्थज्ञानविक्रन्थैः संकीर्णाः **१६ परिणामत्रयसयमावृतीतानागृत** ५५ सस्बपुरुषयोःशुद्धिसाम्यं कैवल्यम्। सरितर्का समापिकः। **अत्याद्वारभारणाच्यानसमा**चयो इति कोषशाउने योगसाचे निमृतिनिर्देशो ६६ समृतिपरिगुद्धौ स्वरूपम् यवाय मात्रनिर्माता निर्वितको । उपावज्ञानि । 🗫 शब्दार्थेवत्ययानामिननेतरीच्यासात् नाव दर्शकः बाद् ॥ ३ ॥ 🧣 अद्दिमाम पान्तप्रवाधवर्षी संकरस्तरप्रविभागसंवनात्सर्वभूत 🛊 ८ एत्येव सविषाम निर्विषाम 🤏 परिप्रहा बनाः । でですできずのなってものもできない。これをなるなどのなる。これをなるとのなっては、これをなるなどのなるなどのなるなどのなるなどのなっているとのなっているとのないのないのからないのできるののできるのの अय केयत्यपाद **ब्दे**समारश्रम दतद्यानम् । सुदम्भिदया स्थानयाता । **९१ जातिदंशकारसमयानशेष्द्रशाः** 🤻 जन्मीयभिमन्त्रतपःसमाभिजाः श्रीपातप्रलयोगदशनम् । **९**८ संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजाति स्रमदिवयत्व चालिङ्गपर्यवसानम्। सार्वभौमा महाव्रतम् । सिदयः । ९ जारमन्तरपरिनामः प्रकृत्यापूरात् । ४ ता ण्य समीकः समाधिः । **६६ शोधस**"तायतपःस्वाच्यायद्वर **१३** प्रत्ययस्य पाषिचञ्चानम् । भप योगानुदासनम् । निविचारवैद्यारचेऽध्यात्मपसादः ) प्रणिधानानि नियमाः । २ निभित्तमभयोजकः ९ म च तत्मात्मकृत तस्याविषयी **१ योगश्चित्तकृतिनिरायः** । बरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् । **२१ वितर्केगा**घमे प्रतिपद्मभावनम् । ८८ ऋतम्मरा तत्र प्रश्ना । निर्माणविचान्यसितामात्रात्। ६ तदा इष्टुः सरस्यऽबस्यानम् । ९४ वितको दिसादयः मृतकारितानु-**१९ धृतानुमानमकान्यामन्यनिषमा** ९१ कायरुमनंबभात्तद्वाधराकितामे ५ प्रवृत्तिमेव प्रयाजकं चित्तमक वृधिप्तारूप्यमितस्त्र । मोदिया लाभकायमोहपूर्वका मृदु-विशेषार्थत्यातः । षधुत्रमकाशासंमयोगेऽन्तर्यानम् । भनकंशाम् । ५ वृत्तया प्रयतम्बः हिराहिताः । बच्चापिमात्रा दुःसाञ्चानामम्द ५ सञ्जः संस्कागद्वयसम्बद्धाः तत्र ध्यानज्ञमनाश्यम् । **११ सोपक्रम** निरुपक्रमं च कर्म 🐧 प्रमाणविष्येयविकत्यनिद्रास्मृतयः पत्सा इति मतिपक्षमायमम् ॥ प्रतिष भी • कर्माशुक्राकृष्ण वागिमस्त्रिप **र**त्स्यमाद्वरान्तकानमग्रिधेन्यो बाद अत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि । कः कहिंसामतिष्ठायां तृत्सीनिधी वैर **११ तस्यापि** निगम **शर्मेनिरोपा . मिसरेपाम्** । ६२ मैध्यानिषु बलानि । **मिप्याश्चानमतद्र्य** सिचीं ज नमामिः । ८ ततस्त्रद्विपाकानुगुणानामेवाभि 👣 यरुपु इस्तिपछादीनि 🕽 १६ सस्वर्थतिष्ठावां कियान्यतायस्यस्यम् । **ब्यक्तिर्वासनामाम्** । दनि **सं** रमा १२ व सातनः अस्तरिक्तिरोते **१६** प्रमुख्यालोक बासारमुद्दमन्पबद्धित बरतुगुस्यो 🤏 शम्बनानुपाती काव दक्षत का संग्री ९ जातिदेशकालम्बवद्वितानामः ६७ अल्डपश्तिष्ठायां सर्वन्द्रोपसालम् । GERRY: 1 विष्रकृष्टशानम् । प्यानन्तर्ये स्मृतिसंस्कारयारक-**१० अभावप्रस्मयालम्यना वृध्विनिद्रा ।** 🖎 महानर्वेमविष्ठायां श्रीवेद्यामा 🌡 २६ मुबनशान सूर्वे स्वमान् १ ११ अनुमृत्विषयासम्माषः समृतिः। **३९ अवरिमहस्येयं जनसङ्**यन्तासम्बद्धाः। अय मापनपाद २७ साह नामध्युरदानम् १ **९ तासामनादित्व पाशिया नित्यत्वाद् ।** १२ अभ्यासबैराग्याग्यां तमिराघः । 😮 क्षीयातमाङ्गजुप्या वीग्समर्गः 🛊 **१ तप स्वाप्यायंश्वरप्रणियानानि** 🗫 घुष बह्रविज्ञानम् । **११ इतु**फलाश्रयालम्बनैः सगृहीतत्वा १६ तत्र स्थिती प्रजारम्यासः । किपायोगः । **४१ सर्वशुद्धिमीमनस्वैदाधचन्द्रिय** २९ नामिषक कायव्यूहवानम् । द्याममाने तदमानः । १६ म तु दीर्षकासनैरन्तर्यसस्कारा ६ समाधिमावनार्थ जवात्मदर्शनवाग्वत्वावि च 🕽 ६ कच्छकुम मृत्यिपामानिवृत्तिः 🕽 मनिता द्वभमि । ११ अवीतानागतं स्वरूपंतीऽस्त्यप्त-करणार्थेश । ३१ कुमैनाउचा स्वेर्यम् । १४ इष्टानुश्रविकविकविक्गस्य ४१ सताबादनुत्तमसुखात्राम । मेदारमाणाम् १ अविदास्मितागगद्वेश्वामिनिवद्याः ३२ मूर्पेज्यातिषि मिद्धवृर्धमम् १ बनीकारसंद्रा बैशस्यम् । ४३ कार्या द्वासिकिंग्गुदिश्यास्वसः J ११ ते स्पक्तस्माग्रुगात्मामः ३ १६ तत्वर पुरुषत्त्र्यातेर्धुगर्वेत्व्य्यस्। ३६ प्रातिभाद्वा सर्वम् । अविद्या क्षेत्रमुखरवां असुनतनु **४४ लाध्याया**दिष्टद्दनामप्रवागः १ **१**४ परिणामैकत्वाद्वस्तुतस्वम् । विवर्कविचारान दास्मितामुगमात् विष्दिशादांगणाम् । ३४ इदय चित्तसमित । **४१ समाधिसिद्धिन्दरमणियानात् ३** १४ वस्तुसाम्धे विचमेदाचयोर्विमछ≥ **४ अनिरयाग्रुश्चिद्वाकाना"मस् १५ मस्बपुरस्यारत्यातामकीर्णयो**र 📭 विदश्तुन्यनासनम् 🕽 वन्याः । नित्यग्रीवपुत्रात्मस्यातिरविषा १ १८ विरामप्रत्यवाध्यामपूर् सस्कार ध्दस्याविद्यायां मोगः पगर्यत्याद १६ त चैकचित्रतात्रं वस्तु तदप्रमाण्ड ४० प्रयमदीयन्यानन्तसद्यद्वित्रधाम् ६ इप्दर्शनदायत्योरकात्मतेवासिना । म्यापैनवमास्युरवज्ञानम् । त्रवा कि स्पाद् ह **४८ तता द्वन्द्वानसिपातः** ३ १९ भवपत्यमां विद्ह्यसृतिलयानाम्। 🗢 शुफानुराषी रागः 🕽 **१५** ततः प्रातिमधावणवदनादर्शाः १७ नदुपरागापेक्षित्साविचरमः बन्तुः 🗫 अदार्शर्वरमृतिसमाविमकापूर्वक ४९ तरिवन्मति स्वामयत्वामयो < **द**ानातुरायी द्वेष । स्वादबाती आयन्ते । इतरपाम् । गतिबिष्ठद प्राणायामः । १८ मदा ज्ञाताभित्रष्ट्वपद्धसमाः ६ स्वरसवाही विदुषो\$प नपारूको 🗫 त ममाषापुरमगा म्युत्वामे सिद्धयः देश चीवसंबेगामामासनः। ५ प्रात्माध्यम्तरम्गममृश्विवेदाकालः ६८ बन्बकारणशैधिन्यास्त्रचार वुदयस्यापरिणाभित्वाद् । 🗣 मृद्धमध्यापिमात्रत्यकाद्वति १९ न सस्वाभागं इस्परकार् । संग्याभिः परिष्टा दीर्पेसुद्यः । संबद्धमाच वित्तस्य परदारीरावेशः १ स प्रतियमबदेवाः खरमाः । विश्वचा । २० एकममय चोभवानवपारणम् । **११ बाधान्यस्तरविषयादेषी चुतुर्यः ।** १९ उदानजगाजनपर्कणकादिएः ११ प्यानहेबान्तर्वृत्यः । **११ विचान्तरहर्य बुद्धिबुद्धर**विशसङ्ग १६ ई्दनरमणियानाद्वा ( सङ्ग उत्कान्तिम । ...**१ ततः शीयते प्रकाश्यवरणम्** ॥ ११ क्षेत्राभूतः कर्माशया इष्टाइष्टमन्य श्मृतिसकरम् । दश द्वारामानियाकाशबैशपरामृष्टः समानजवाध्यस्यम् । ५१ घारणामु च वास्वता मनसः । ९१ चितेरमधिसकमापास्त्रदाकारापची पुरविद्योच ईदवरः १ **४१ ओत्राकादायाः समग्रस्येगादिग्य** ५१ मधिषयासंप्रयाग विचलकरपानु १६ सति मृते सद्विपाको जान्यायुर्मीगाः स्यपुद्धिसंबद्दमम् । १५ तत्र निरदिशयं सर्वेद्यवीयम् । कार इनिन्द्रयाणा प्रत्याहारः 1 **२३ इद्**दरवोशक विच सर्वर्षम् ३ १४ ते द्वादशीक्षावक्रमः पुण्यापुण्यः १६ पूर्वेशमपिशुरु कालनामक्ष्यदान् बर कावाकाशयाः सवन्यसयमञ्जूष ९५ रातः परमा वश्यतिन्द्रयाणाम् ३ **९४** सदसस्ययबासनानिशित्रमरि १७ तस्य वाषकः प्रणयः । तृत्समापचेभाक्।शगमनम् । दी सं काञ्चा चंत्राच क्रश्तिक्का। गय पराध संहस्यकारित्वाच् । १५ परिणामतापर्मस्कास्युःखैश्रण-१८ तज्जपन्तदर्यनामनम् । ध३ बहिरकतिशता गृत्तिमदानिवृहा नैनः ९७ विशेषदक्षिन झात्ममावमादना तिर्भव-च्याः स २ ॥ वृत्तिविशयाध दुःस्योव शर्वे १९ ततः अत्यवचेतनाभिगमोऽप्यन्त विनिवृति । शकाशाकाणवप । अथ विभृतिवादः ८४ रण्लम्बरूपम्बमान्द्रवार्षेदरद **१६ नदा विवद**निम्न केपन्यग्राग्सारं १ देशबन्धवित्तस्य पारणा । १ स्यापिरत्यानसंशयपमादासस्या-१६ हेवं दुःग्यमनागतम् १ चित्रम । सबमाद्धारायः ( २ तत्र प्रत्ययैकतामता प्यामम् । क्षित्रपु प्रत्यवानगागि **विरतिमान्दिदर्शनासम्बन्धन**ि 🗫 ह्रहृदरम्योः संयोग्धे देवदेवुः 🕸 **८५ तदा**प्रणिमादिमादुर्माव काय **१ तदेशर्यमात्रनिर्मासं सरुपरा**य शरकारम्यः । करवानशस्यितत्वानि विच १८ प्रकाशिवयास्तित्रीलं सूते संपत्तदर्भागीमपाठम् । मित्र संगानिः १ २८ टानमंत्रा झराउदुकर् । विभेगस्तेत्रन्तरायाः । िद्रवासम्बं भोगापवर्गार्थे दश्यम् । ८६ रूपतापश्यवत्यक्रमहम्भागानि श्वप्रमेकत्र संयम १ ९६ प्रमेश्यानऽप्यकुमीदस्य सर्वेदा १६ विश्वपाविश्वशिक्षक्षात्रालिङ्गानि ६१ दुःश्रदीर्मनस्याङ्ग्वेजयत्वरेवाम ५ तत्रवात्वद्यानोदः । दिश्कक्यातर्थर्मभेष समाप्ति । शुगपर्याचा । बदगसा विश्वपसद्भुवः । **६७ प्रह्मगरम्प्यस्मितान्वपाद्यस्य** < तस्य भृमिषु बिनियागः 1 ६ नतः क्राप्टर्मनिवृत्ति । ९ इस हिश्मितः शुक्रोऽवि १९ तत्प्रतिरमार्यमेकतत्त्वाभ्यासः । ७ प्रवनन्ताङ्कं पूर्वेग्यः । समग्रदिद्विष्ठया । ६१ तदा सर्वोबरतम्हारतस्य दानस्य भत्ययानुपरमः १ ३३ मैग्रीकरुणामुदितापद्माणां ६८ शता मनोअक्षि विश्वणगादः ८ शहरि बहिरङ्ग निर्पीयस्य ! म त्याग्डवमन्यम् । **११ शवर्थ एव बदयस्यात्मा १** ६ स्युत्याननिरायमस्यारयोशीनगर सुन्ददुः त्वपुरुपापुरुपविश्वपार्णाः दयानजपभ । **३२ शतः कृतावानां परिधायतम्** भावमातव्यिचयसादनम् । ९९ शृतार्थं मति महमय्यनष्टं सद्भ्य ब्रादुर्भावी निराबशणविधान्ययो **६१ मरवपुरचा चतास्या**निमात्रस्य सफमिगुँचानाम्। मिरापपरिणाम १ ६० प्रध्वर्यमधियारकाष्यां वा प्राकाय १ सापारएत्वाव् । सर्वेद्धप्राचिमातृत्व सवज्ञातृत्व पश ३३ क्षण्यतिवाणी परिणायागान्त १० तस्य प्रणाग्तवादिता सस्प्रयद् ६५ विवयवती वा प्रवृत्तिकत्पका वनसः निप्राया मया । मुद्रैगम्बाद्धि दुषिभीत्रज्ञप ६६ व्यरवामिप्राक्त्या अवज्ञपादलन्धि स्थितिनियम्बनी । **१**४ पुरचापग्रन्यको गुन्ताची मकि-११ सर्वापतेकामनमः समादयी कैवन्यम् । शतुः संयागः 🛊 १६ विशासा सा स्मोतिष्मानी ३ प्रमार चैचन्यं सरूराणिया दा ५१ व्याम्युपनिषम्त्रण सङ्ग्रसम्बन्धः **विश्वस्य** समाधिवरिकामः 1 रेक सस्य देतुरविद्या । **वि**तिस्त्रिगिति । ३० बीतगगदिवयं वा विचम् । पुनर्गनष्टममृत्यः । १२ नामधिती तुम्बमत्यकी विचली ष्टी बाराम्परे कृत्याचे करास्त्रसाम् **स**प १५ तद्मागत्मेयामाभावा इत तर् ६० समिनदाशभारम्पन वा । प्रधानप्रमुख सम्मद्भिकर्ज आप्रतापरिधामः । बर्च पर ६४६ इपोः केव यम् । १९ यपामिमतप्यानादा । १६ वर्तन मृतक्रियपु चभन्त्रका ९६ विरकस्थानिर्गावस्था हामीचयः। को के अस्त्राचि के तकार्ति के बच्चर् ९३ ज्ञानित्रधान्द्रनीम्यात्रात्रवश्यद्वनुष् वरमाणुक्तमसद्भवास्ताऽस्य बाबापीणामा व्यावयाचाः । बचीयार । २० तस्य सप्तयः प्रान्तर्ग्यः यशः । नुष्यमन्त्रतः प्रतिपति । गीनाप्रेस, १४ ज्ञानस्तिहास्य "रयपर्यंतुपाधे इ. धीकङ्घतिज्ञातस्यवः समप्रशित् ६८ वणाङ्गानुसामादगुरिक्षय पान थयी । **५४ तपर मर्गापर मध्याविषयम्**य गोरखपुर धद्रणभाद्यपु तत्स्वतद्यनता दौतिग्रादिवकम्यातः १ १५ कमन्यत्व कीयामान्यत्वे हेतुः ह वर्षि विवेदात्र आन्त्रम् । במדים המספרה המונה המונה המונה המונים ברבוב בנו במונים במונים במונים בנונים בנה בנה בנה בנה בנה בנה בי בנונים

### कल्याण



ॐकार-महिमा

९ शक्कोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविसोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥(५।२३) १० योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । स योगी . . . . . ॥(,,।२४) ११ अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निर्धिन चाकियः॥ (६।१) १२ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसङ्करपो योगी भवति कश्चन॥(,,।२) १३ यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपजते। सर्वसङ्कल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥(,,।४) १४ शीतोष्मसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥(,,।७) ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कृटस्थो विजितेनिद्रयः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥("।८) १५ सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्यद्वेष्यवन्धुषु साधुष्विप च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते॥(,,।९) १६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥(,,।१०) १७ प्रशान्तात्मा विगतभीबैह्यचारित्रते स्थितः ।(,,।१४) विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। १८ यदा नि.स्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥(,,।१८) यथा दीपो निवातस्थी नेहते सोपमा स्मृता । योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥(,,।१९) १९ यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥(,,।२०) सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीनिद्रयम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रकति तत्त्वतः॥(,,।२१) यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यसिन् स्थितो न दु.खेन गुरुणापि विचाल्यते ॥(,,।२२) तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तन्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥(,,।२३) २० प्रशान्तमनस होनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं बह्मभूतमकल्मपम्॥(,,।२७) २१ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन ॥ (,,।२९) यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रणक्यामि स च मे न प्रणक्यति॥ (,,।३०) भारमीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥(,,।३२)

.२२ योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥(६। ४७) २३ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मुध्न्यीधायात्मन प्राणमास्थितो योगधारणाम् (८।१२) २४ अनन्यचेताः सततं यो मां सारति नित्यशः। तस्याहं सुरुभः पार्थे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥(,,।१४) २५ नेते सती पार्थ जानन् योगी मुद्यति कश्चन । तसात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥ (,,।२७) २६ मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वमूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।(९। ४-५) २७ सततं क्रीतेयन्तो मां यतन्तश्च दढवताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (,,।१४) २८ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां ः ः ः २९ मिचता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। थयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥(१०।९) ३० तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥(,,।१०) ३१ मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्रकः सङ्गवर्जितः। निर्वेरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ (११।५५) एवं सत्ततयुक्ताये .....।(१२।१) ३२ मच्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥(,,।२) ३३ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥(,,।६) समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागराव्। ३४ तेषामहं भवामि नचिरात्पार्थं मच्यावेशितचेतसाम्॥(,,।७) ३५ मां च योऽन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीत्यैतान् बहामूयाय कल्पते ॥(१४।२६) ३६ धत्या यया धारयते मन प्राणेनिद्वयक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या एतिः सा पार्थ सान्तिक्री (१८।३३) भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए इन सव निर्वचनोंका आपसमें एव भगवान् पतङ्जलिके दिये हुए-योगश्चित्तवृत्तिनिरोध

-इस निर्वचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता,

बल्कि आपसमें विरोधकी शङ्का भी होती है। इसल्ये भी

इन सव योगनिवंचनों और योगोंके समन्वयकी आवश्यकता है।

#### तीन ही काण्ड

परन्तु इन सव निर्वचनोंका एक दूसरेके साथ समन्वय स्पष्ट न होनेपर भी, इन निर्वचनोंका साधारण तौरपर अनुशीलन करनेसेभी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुंक्त और मनसे सम्भावना करनेयोग्य सव प्रकारके (मुख्य एव गौण) योगों और योगप्रक्रियाओंका समन्वय-की दृष्टिते वर्गीकरण करनेपर, प्रत्येक रीतिके योगका (कितने भी नामभेद होते हुए) कर्मकाण्ड, उपासना-काण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनोंमेंसे किसी-न-किसी काण्डमें अवश्य अन्तर्भाव हो जाता है। अतः इन्हीं तीनों काण्डोंके समन्वयका विचार करनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है।

#### काण्डत्रयविरोधाभास

परन्तु इस प्रकारते सब प्रकारके बोगों को इन तीन काण्डों के भीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डों का आपसमें भयद्वर विरोध ही माल्म देता है। एक श्री-मद्भगवड़ी तामें ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोधामासकी प्रतीतिके समर्थक कारण मिल्ते हे। यह कोई वड़ी बात नहीं हैं कि एक खानमें कमकाण्ड, दूसरेमें उपासनाकाण्ड और तीसरेमें जानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे वताथी गयी है। परन्तु जब खान-खानपर एक-एक काण्डके प्राशस्त्यके वर्णनके वाद वाकी दोनों काण्डोंका आत्यन्तिक खण्डन, निन्दा और निपेध करनेवाले वचन श्रीमगवान्के श्रीमुखसे निकले हुए प्रतीत होते है, तब इनके समन्वयकी अत्यन्त आवश्यकता श्रीत स्पष्ट है।

#### कर्मयोगका प्राशस्त्य

उदाहरणार्थ, कर्मकाण्डकी महिमा वताते हुए श्री-भगवान्ने ज्ञानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-से-कम अर्जुनके मनमें भी भ्रम पैटा करते हुए कहा है—

- १ नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो सकर्मण । (३।८)
- २ कमणेव हि समिद्धिमास्थिता जनकादयः ।(,,। > •)
- इक्संसंन्यासात्कर्मधोगो विशिष्यते।(७।०)
- ४ तपस्विम्योऽधिको योगी ज्ञानिम्योऽषि मतोऽधिकः। ६।४६

#### भक्तियोगकी प्रशस्ति

दसी प्रकार भक्तियोगकी महिना मी ज्ञानकाण्ड और

खास करके कर्मकाण्डके तिरम्कारके साथ ही निम्नलिखित क्षोकोंमें की गरी मालूम होती है—

योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः॥(६।४७) अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः॥ (९।३०)

> न वेडयज्ञाध्ययनेनं ठाने-नं च क्रियासिनं तपोभिर्यै । एदंरूप शक्य अहं नृहोके

> > इष्टुं त्वडन्येन कुरुप्रवीर ॥(११।४८)

नाह वेदैर्न तपसा न टानेन न चेज्यया।
शक्य एवविघो द्रष्टुं दृष्टवानिम मा यथा॥(,,।०३)
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥(,,।५४)
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
अद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता॥(१०।०)
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरण द्रवा।
अहं त्वा सर्वपापेश्यो मोक्षयिष्यामि माज्ञवः॥(१८।६६)

#### ज्ञानयोगकी श्रेष्टता

इसी तरह श्रीभगवान्ने ज्ञानयोगनी जो प्रश्वा की है उसमें तो केवल भक्ति और कर्मोंका ही नहीं, विक्कि वेदोंका भी तिरस्कार है, इत्यादि कहते हुए आर्यसमाजी लोग श्रोमद्भगवद्गीताका विरोध एव खण्डन करते हैं। ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ हप्टान्त स्वालीपुलाकन्यायसे नीचे दिये जाते हैं।

- १ यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवटन्त्यविपश्चितः। वेडवाटरताः पार्य नान्यदस्तीति वाटिनः॥(२१४२) कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफल्प्रटाम्। क्रियाविशेपवहुला भोगेष्वर्यगति प्रति॥(,,१४३) भोगेष्वर्यप्रसक्तानां तथापहृतचेतमाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विर्धायते॥(,,१४४)
- त्रेगुण्यविषया वेटा निस्त्रेगुण्यो भवार्जन ॥(,,।४५)
- ३ यावानर्थ उटपाने सर्वत संद्रुतोडके। तावान् सर्वेषु बेटेषु ब्राह्मगस्य विजानतः॥("१४६)
- ४ दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनंजय ।(,,।४९)
- श्रुतिविप्रतिपसा ते यदा स्थास्यति निश्रला ।
   समाधावचका बुद्धिस्वदा योगमवाप्स्यति ॥("। ५३)

- ६ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। (४।३३)
- ७ अपि चेडिस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वे कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते ॥("।३६)
- ८ यधेषांसि समिद्धोऽश्चिर्भस्मसान्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसान्कुरुते तथा ॥(,,।३७)
- ९ न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते॥(,,।३८)

#### विरोधाभासमें भी चमत्कार

अत्र उदाहरणार्थ कर्म और जानके वारेमे जत्र यह विचार करते है कि इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ हैं और श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान्ने इस विपयपर क्या कहा है, तो बड़े आश्चर्य और चमत्कार अथवा गड़बड़, गोलमाल और दिल्लगीकी वात यह देखनेमें आती हैं कि श्रीभगवान्ने तो इस विपयपर गीताके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं—

- १ दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनजय । (२।४९) 'ज्ञानयोगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है।'
- २ ""कर्म ज्यायो सकर्मण । (३।८) कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। (५।२) ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। (६।४६)

'कर्मत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है। ज्ञानियोंसे भी कर्मयोगी श्रेष्ठ है।'

३ सांख्ययोगो पृथग्वालाः प्रवटन्ति न पण्डिताः । ••••• (५।४)

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥(,,।५)
'साख्य और योगको बालक ही पृथक् कहते हैं,
पण्डित नहीं कहते। जो साख्य और योगको एक देखता
है वही ठीक देखता है।'

इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया जा सकता है कि राम और कृष्णके वारेमें वाद-विवाद होनेपर कि दोनोमें उम्रकी दृष्टिसे कौन बड़ा है, अगर एक ही आदमी एक साथ तीन फैसले दे कि—

१ राम ही कृष्णसे बड़ा है। २ कृष्ण ही रामसे बड़ा है। ओर ३ दोनोंकी उम्र बराबर है।

-तो श्रीमद्भगवद्गीतावाली कर्मज्ञानसम्बन्धी परिस्थिति-का ठीक-ठीक नमूना सामने आ जाता है ।

#### पाश्चात्त्य विद्वानोंकी समालोचना

परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोका एक ही गीतामें जो यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके कारण Western Orientalists, Indologists and Research Scholars (पाश्चात्त्य समालेचको) ने इन वातोका समन्वय न कर सकनेके कारण तग आकर यहाँतक कह डाला है कि श्रीमद्भगवद्गीता एक ही श्रीकृष्णका दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों काण्डाके मिन्न-भिन्न अनुयायियोंके प्रन्थोको किसी मूर्वने मिला दिया होगा, इत्यादि।

### अर्जुनको भी भ्रम हो गया था

पाश्चास्योकी बात तो जाने दीजिये, स्वय अर्जुनकी भी तो यही दशा हुई । दूसरे अध्यायको सुनकर इन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाली अनोखी वातोंका समन्वय न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्भमें वह भी तो यही कहने लगा—

ज्यायसी चेक्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्टन । तिकं कर्मणि घोरे मा नियोजयिस केशव ॥(३ । १) व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि सोहयसीव मे । तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमासुयाम् ॥(,, । २)

और आगे बढ़नेपर, तीसरे एव चौथे अव्यायको सुनकर, पॉचवें अध्यायके आरम्भमें भी वह यही कहने लगा—

संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंसिस। यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम्॥(५।१)

परन्तु अर्जुनकी इन प्रार्थनाओंपर श्रीमगवान्ने जो उत्तर दिये उनसे तृप्त होकर अर्जुन अन्तमें कहता है—

स्थितोऽस्सि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव॥ (१८। ७३)

तो भी केवल पाश्चाच्य विद्वानोंके मनमें ही नहीं, बिल्क हमारे इस पिवत्र हिन्दुस्थानके निवासी षट्शास्त्रपार-गत विद्विच्छरोमणियोके दृदयमें भी इन तीनो काण्डोके समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शका उठती ही रहती है। यह बात अनुभवसे बारबार जाननेमें आयी है।

#### इस लेखका लक्ष्य

अतः इन तीनों काण्डों, सब योगों और समस्त प्रक्रियाओं के परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत लेखका लक्ष्य है। इनकी आनुप्वीं आदि सम्बन्धोंकी वार्ते भी कहीं-कहीं आनुषिगकरूपसे आ सकती हैं, परन्तु इस लेखका यह लक्ष्य नहीं है। खास मतलव तो समन्वयका ही है। और क्योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल प्रमाणप्रन्थोंका सारांग श्रीमद्भगवद्गीतामें है और क्योंकि उसमें तीनों काण्डोंके सम्बन्धमें गड्वड़ भी बहुत है, इसलिये प्रकृत लेखके उदिष्ट समन्वयका विशेष करके और प्रायश श्रीमद्भगवद्गीताके आधारपर हो विचार किया जाता है।

जिटल पारिभापिक प्रक्रियाएँ अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिमाधिक भेद, वैधी और रागानुगा भक्तिका भेद, भक्तियोगमें रखींका सोपान-क्रम, प्राचीन (मार्कण्डेयी) हठयोग और नवीन ( मत्स्येन्द्रनाथी ) इठयोगका भेद, इठयोगके षट्कर्म, योगके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिरूपी अष्टाङ्ग, योगमार्ग और वियोगमार्गका भेद, पट्चक्रभेदनविधि, अधोमुख सहस्रार और ऊर्धन मुख सहसार, नाडीचक, दशमदार-रहस्य, भ्रमरगुहा, गुप्त अप्टरलकमल, वन्धर्माकया, मुद्रामेद, वज्रोली, राजोली, अमरोली और सहजोलीके तत्त्व, प्रजाकी सप्तभूमिका, अ-क-यका त्रिचक, क्रियायोग और समािघयोगके भेद एव अधिकारी, गुरुतत्व, गुरुपादुकातत्त्व, गुरुदीक्षातत्त्व, दीक्षा-में आणवी, शाकी, शाम्भवी, वैष्णवी, कलावती, मान्त्री, होत्री, सार्ती, चाधुपी, वैधी आदि भेद, गुरुदयारे शक्ति-सञ्चार, गुरुवचनसे तत्त्ववीयका उदय, तारकशानका लक्षण, योगविभृति, कायाकल्प ( अर्थात् कायापलट ), भूतजय, अप्टमहासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, विशोका सिद्धि, न्योमपथ ( शून्यपथ ), प्रजा, विन्दु और महाविन्दुका खमान एवं परस्परसम्बन्ध, ज्योतिपाती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिद्युद्धि, ब्रह्मप्रनिय, विष्णुप्रनिय और रुद्रप्रनिय-भेदनरहस्य, कायदाद्धि ( नार्यासिंद ), युक्तत्रिवेणी और नुक्तत्रिवेणी, भृतशुद्धि और नित्तगुद्धि, सहजमार्ग, भावदेह और जानदेह, प्रणवतत्त्वरहस्य और उसके भ्रामरीनाद, शखनाद, घण्टानाद आदि भेद, बीजमन्त्रोंका प्रणवके माथ सम्बन्ध, श्त-चिन्ता-भावनामयी प्रज्ञा और भूमिप्रविष्ट प्रजा, प्राणापामरहस्य, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, लोकसस्थान, पिपीलिकामार्ग और विहद्गममार्ग, रूपध्यान और अरूप-ध्यान, पञ्चन्वरतच्च, त्वरोदयतच्च, स्मृत्युपस्यान, गुङ्ग-नील-पीतप्रभावलीरहस्य, दर्शनमार्ग और भावनामार्ग, सगुण-

ध्यान और निर्गुणध्यान, कायन्यूह, निर्माणकाय एव क्रेगस्वरूप-क्रेशविभाग-क्रेगनिवारणोपाय, निर्माणचित्त, शून्य-महाशून्य-अतिशून्यविचेचन, शून्यध्यान, तन्त्रोक्त आणव-गाम्भव-गाक्तमार्ग, अनुपायमार्ग, गुणस्यान, साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिमतच्यानरहस्य, लोकाकाश और अलोकाकाम, भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय असम्प्र-जात समाधिका भेद, सम्प्रजात समाधिके प्रभेद, धर्ममेघ, सवर और निर्जर, अपरवैराग्य और परवैराग्यका विवेचन, मनःपर्यायत्रान, अवधिज्ञान और केवलजान, सात्मकयोग और निरात्मकयोगका पाशपतशास्त्रोक्त भेदः कर्म-स्वभावः कमंप्रभेदः, कमंविपाकः असगोक्तः योगप्रक्रियाः नागार्जुनोक्त योगप्रक्रिया, ब्रह्मचर्य, नैष्टिक ब्रह्मचर्य और उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, शुक्र, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊर्ध्व-रेतस्त्व, प्रजापार्यमता, मधुमती, योगान्तराय, प्रेतात्मवाद, योगासनप्रक्रिया, योगासनों तथा पट्कमसे व्याधि-चिकित्सा, रश्मिविजान, जड समाधि, योगक्षेम इत्यादि अति जटिल पारिमाधिक विषयोंके (जिनका केवल खानु-भृति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक है ) निरूपणमें इस नहीं उतरेंगे। केवल इन सन प्रकारके योगभेदोंके समन्वयके स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है।

#### श्रीमद्भगवद्गीता और योगशास्त्र

चूँकि योगकी अर्थात् नरके नारायण वननेकी साक्षात् विधि वतानेके खास मतलवसे भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने अर्जुनरूपी नरको निमित्त वनाकर तीनों काण्डोंके योगका निरूपण किया है, इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्र कहलाती है और इसीलिये उसने प्रत्येक अध्यायके अन्तमें दिया गया है—'इति श्रीमद्भगवद्गीतास्त्रानिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे' अमुक योग नामक अमुक अध्याय समाप्त हुआ।

# श्रीमद्भगवद्गीताके अठारह अध्याय

इन अठारह अध्यायोंके क्रमश ये नाम हैं— १ अर्जुनविषादयोग, २ चाख्ययोग, ३ कमयोग, ४ ब्रह्मार्पणयोग (जानकर्मसन्यासयोग), ५ कमसन्यासयोग, ६ आत्मस्यमयोग, ७ जानविज्ञानयोग, ८ अक्षरपरब्रह्म-योग, ९ राजविद्याराजगुद्धयोग, १० विभृतियोग, ११ विश्वरूपदर्शनयोग, १२ भक्तियोग, १३ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभाग-योग, १४ गुणत्रयविभागयोग, १५ पुरुषोत्तमयोग, १६ दैवासुरसपद्विभागयोग, १७ श्रद्धात्रयविभागयोग, १८ मोससन्यासयोग।

## अठारह अध्यायोंमें अठारह योग

इन अठारह अध्यायोंके विषयोका विचार करनेपर विदित होता है कि-

पहले अध्यायमे अर्जुनके दुःखका ही वर्णन है । २ दूसरे ध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन निंका समन्वय करते हुए भगवान्ने सारी भगवद्गीता-ा सक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस सिक्षप्त उपदेशके र्याप्त न होनेके कारण, अर्थात् दूसरे अध्यायके अन्तमे जब ार्जुन कर्मभक्तिज्ञानसमन्वयको नहीं समझता और छता है कि-

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनार्दन। तिक कर्मणि घोरे मां नियोजयिस केशव ॥ (३।१)

-इत्यादि, तब श्रीभगवान् दूसरे अध्यायमे सक्षेपसे ाताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायोंमे विवरण रते हुए तीसरे, चौथे, पाँचवे और छठे अध्यायोंमें कर्म-गण्डके अन्तर्गत चार योगविभागों तथा बीचके छः वध्यायोंमें उपासनाकाण्डान्तर्गत छः योगविभागों और भन्तिम छः अध्यायोंमे ज्ञानकाण्डके अन्तर्गत छः योगविभागो प्रशीत कुल मिलाकर सोलह योगोंका अर्जुनको उपदेश रेते हैं । इनके परस्पर सम्बन्धो और आनुपूर्वी आदि वेषयोंका इस लेखमे वर्णन नहीं हो सकता। तो भी, ऐसी इछ खास-खास बातोका विवेचन या कम-से-कम दिग्दर्शन तो अवस्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगशास्त्रके श्रीमद्भगवद्गीतारूपी परम अन्थके खास-खास सिद्धान्त भी समझमें नहीं आ सकते। इसलिये ऐसी ही कुछ खास-खास बातोंका दिग्दर्शन कराया जग्ता है।

# योगारम्भकी पहली सीढ़ी—सकाम कर्मयोग

उपर्युक्त सोलह योगोंके अतिरिक्त, अष्टमा वायमे श्री-भगवान्ने---

- १ यत्र काले त्वनाषृत्तिमाषृत्ति चैव योगिन । (८।२३)
- २ तत्र चान्द्रमसंज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते॥(८। २५)
- -- इन दोनो श्लोकोमें, मोक्षको प्राप्त करनेवाले निष्कामकर्मीकी भाँति, खर्गलोकमे जाकर लौटनेवाले कर्मफलेच्छु कर्मकाण्डीका भी 'योगी' शब्दसे जो निर्देश किया गया है उसके ऊपर यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि-

- १ आवृत्ति चैव योगिनः।
- २ योगी प्राप्य निवर्तते।

-- क्या इसीसे स्पष्ट नहीं है कि श्रीभगवानने सकाम-कमींको भी योगी ही माना है १ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि वहाँ मालूम तो ऐसा ही होता है; परन्तु समस्त भगवद्गीता-में केवल इन दो श्लोकों को छोडकर सकाम कर्मकी जो अतिशय निन्दा और खण्डन ही उपलब्ध होता है उससे स्पष्ट है कि श्रीभगवान्के बताये हुए किसी भी निर्वचनके अनुसार ये सकामकर्मी कर्मठ गीताके सिद्धान्तानुसार किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते । अतः इनके बारेमे उदाहत दो श्लोकोमें जो 'योगी' शब्द (दो बार ) मिलता है उसे केवल ओपचारिक प्रयोग माननेको हमे बाध्य होना पड़ता है। नहीं तो समस्त गीताकी इन दो श्लोकोसे निरर्थकता हो जानेकी आपत्त आती है।

# औपचारिक प्रयोग

ऐसे कर्मकाण्डीको औपचारिक रीतिसे योगी मानना भी इस आधारपर ही स्वीकार हो सकता है कि ऐसे आदमी (जो फलकी कामनासे कर्म करते है)-

ते तं भुक्तवा स्वर्गलोकं विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशनित। एव

त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

कामकामा लभनते ॥ (९।२१)

—इस हिसाबसे वारवार स्वर्गादिमें सुख भोगकर फिर गर्भवास आदि सङ्कटमे आकर-

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् बाह्यणो निवें दमायानास्त्यकृत**ः** कृतेन ।

- इस मुण्डकोपनिषद्के वताये हुए प्रकारसे अनन्त पुनरावृत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कर्ममार्गसे विल्कुल तग आकर-निर्विण्ण ( Disgusted ) होकर एक दिन निष्कामकर्मके मार्गपर आरूढ होनेवाले जरूर वन जायँगे। अतः मोक्षकी प्राप्ति करानेवाले निष्काम कर्मयोगके मार्ग-पर आरूढ होनेके लिये पहली सीढी यह है कि आदमी नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे वचकर स्वर्गादिम ले जानेवाले सकाम कर्ममार्गमे चलने लगे।

# मित्रयोग और शरणागतियोगका वैलक्षण्य

( लेखक--श्रीकाचीप्रतिवादिभयद्गरनठाधीश्वर जगदूर श्रीमगवद्रामानु जसम्प्रदायाचार्य श्री११०८ श्रीमनन्ताचार्य खामीजी महाराज )

भक्त्या परमया वापि प्रपत्त्या वा महामुने । प्राप्योऽह नान्यया प्राप्यो वर्षलक्षदार्तरपि ॥

#### मोक्षोपाय



दान्तिसिद्धान्तानुसार परव्रह्म पर-मात्माकी प्राप्तिको ही अविकाश लोग मोक्ष मानते हैं। उस परव्रह्मकी प्राप्ति किस रूपमें होती है—चाहे इस विपयमें मले ही मतभेट हो, किन्तु मोसका साधन 'ब्रह्मविदामोति परम्', 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेंच भवति', 'तमेव विद्वानमृत इह भवति', 'तमेव विद्वातिमृत्युमेति' इत्यादि उप-

निपद्वाक्यानुसार ब्रह्मवेदन है। 'विद् जाने' इस धातुसे 'वित्', 'वेद', 'विद्वान्', 'विदित्वा' आदि शब्द वनते हैं। अतएव 'वेदन' शब्दका अर्थ होगा जान। 'अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमन्दन्ते', 'ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय तर्ते मृत्युमविद्यया' इत्यादि वच्चनोंके देखनेसे माल्र्म होता है कि वेदन ही 'विद्या' शब्दसे ट्यावद्दत होता है। उसीको 'ब्रह्मविद्या' कहते हे। वेदान्तदर्श्यनमें स्त्रकार वादरायणने 'विद्या' शब्दका प्रयोग किया है। तृतीया-ध्याय, तृतीयपादमें 'पुरुषविद्यायामिप चेतरेपामनाम्नानात्', 'विद्येव तु निर्वारणादर्शनाच'—इन सूत्रॉमं 'विद्या' शब्दका प्रयोग हुआ है। चतुर्थ पादके आरम्भमें 'पुरुषायोंऽतः शब्दादिति वादरायणः' इस सूत्रमं 'अत ' शब्दसे पूर्व-प्रस्तुत ब्रह्मविद्याका परामर्श करके उसीसे मोक्षरूप पुरुपार्थकी प्राप्ति वताते हुए स्त्रकारने ब्रह्मविद्याको ही मोक्षसाधन सिद्ध किया है।

ब्रह्मविद्याएँ अनेक हैं, सिंद्रद्या, दहरिवद्या, अन्तरा-दित्यविद्या इत्यादि उनके नाम हैं। इन विद्याओं मेंसे विसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त क्यि। जा सकता है। ये विद्याएँ उपासनारूप हैं, यह बात 'आवृत्तिरसदृदुपदेशात्' इस सूत्रसे ब्रह्मसूत्रकारने सिद्ध की है। उपासना ध्यानम्प है। 'ध्ये चिन्तायाम्' धातुसे 'ध्यान' द्यब्द बनता है। अतएव ध्यान उस जान-धारा या धारावाहिक ज्ञानका नाम है जो अविच्छिन्न-

एकरूपप्रत्ययवाहिनी हो। भगवान् पराशरने ध्यानका स्वरूप निम्नलिखत रलोकमें वताया हे—

तद्र्पप्रस्थया चैका सन्ततिश्चान्यनि स्प्रहा। तद् ध्यान प्रथमे पड्मिर्ड्डनिंप्पाचते तथा॥

अर्थात् विपयान्तरसम्बन्धरहित केवल भगवद्र्पमात्र-विपयक प्रत्ययसन्तर्ति ही ध्यान है। अतएव मोझनाघनभूत वेदन जानमात्र न होकर उपामन, निदिध्यासन आदि शब्दबाच्य ध्यानरूप जान होगा। वही ब्रह्मविद्या और वहीं मोक्षसाधन है । 'विकल्पोर्ऽविशिष्टफल्वात' इस ब्रह्मसूत्रके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्याएँ तुल्यफलदायी होनेके कारण वैकिटिपक हैं। अर्थात् इच्छानुसार किसी भी एक ब्रह्मविद्याका आश्रय लेकर पुरुषार्यलाम किया जा सकता है । उपायभक्ति या भक्तियोग ब्रह्मविद्या ही है, यह बाव आगे व्यक्त होगी । और अरणागतियोग मी ब्रह्मविद्याः मेदोंमेंसे है । अतुएव ये भी मोक्षसाघन हैं । इनको ब्रह्म-विद्या मान लेनेपर 'नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय', 'नान्यः पन्था अयनाय विद्यते' इत्यादि वाक्योंका विरोध भी दूर हो जाता है। ये वाक्य स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदन ही मोक्षसाघन है, दूसरा नहीं। यदि हम भक्तियोग और शरणागतियोगको वेदनप्रमेद नहीं मानते हैं तो इन वाक्योंमें विरोध आवेगा। क्योंकि वेदनमिन्न किसीका मोधसाधनत्व इन वाक्योंको तहा नहीं है। 'नान्य पत्याः' त्पष्ट शब्द है, दूसरा मार्ग ही मोक्षके लिये नहीं है ।

यहाँ यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्ति मोक्षोपायकथनप्रकरणोंमें वेदन, ध्यान, उपासन, नि-दिष्यासन आदि शब्द एक ही अर्थमे प्रयुक्त हुए हैं।

क्योंकि एक प्रकरणमें एक विषयका वर्णन करते हुए 'विदि' और 'उपासि' धातुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान-पर किया हुआ मिलता है। कहीं 'विदि' धातुचे उपकम होकर 'उपासि' धातुचे उपसहार हुआ है। और कहीं 'उपासि' से उपक्रम होकर 'विदि' से उपसंहार हुआ है। यदि इन धातुओंके अर्थ एक न होते तो ऐसा न होता। छान्दों य उपनिषद्के प्रपाठक ४ खण्ड १ में 'श्क्तद्देद यत्य

## 'तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्'

—इत्यादि शास्त्रोसे यह बात सिद्ध होती है।

मृगुर्वे वारुणिर्वरुणं पितरमुपससार—अधीहि

भगवो बहोति।

—इत्यादि शास्त्रोमे गुरुमुखसे ब्रह्मस्वरूपश्रवणका वर्णन पाया जाता है। मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रुत अर्थोंको युक्तियोंसे मनमें दृढ करना। श्रवण बिना मनन नहीं हो सकता। इन दोनोंके विना निदिध्यासन नहीं हो सकता। वेदान्तश्रवणका अधिकारी उपनयन आदि सस्कारोंसे सस्कृत त्रेवणिंक पुरुष है। अतएव वे ही ब्रह्मविद्याधिकारी भक्ति करनेके अधिकारी है, यह बात सिद्ध होती है। भगवान बादरायणने भी ब्रह्मसूत्रके अपश्रुद्राधिकरणमे यही सिद्ध किया है।

'श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्', 'संस्कारपरामशोत्तद-भावाभिलापाच ।'

-इत्यादि सूत्रोमे कहा गया है कि सूद्रोको वेदोका श्रवण, अध्ययन, वेदार्थज्ञान एव तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके कारण ब्रह्मविद्यामें अधिकार नहीं है, वेदाव्ययन करनेके पूर्व उपनयनसंस्कार करनेका विधान है, श्रूद्रोके लिये संस्कार-का अभाव वतलाया गया है। अतएव वे वेदा व्ययन नहीं कर सकते। वेदाव्ययन, श्रवण आदिके अभावमे चेदान्तमूलक ब्रह्मज्ञानकेन होनेके कारण सूद्रोको ब्रह्मविद्या-विकार नहीं है-यह वेदान्तदर्शनका सिद्धान्त है। यहाँ प्रसग-चग इतना कह देना आवश्यक होगा कि विदुर आदि कुछ महापुरुष पूर्वजन्मसस्कारवश श्रुद्रयोनिमे जन्म लेनेपर भी विना ही वेदान्तश्रवणके ब्रह्मनिष्ठ हो गये थे। ऐसे कुछ व्यक्तिविशेषोको छोड़कर साधारण नियम यही है कि चेदान्तश्रवणद्वारा प्राप्त ब्रह्मज्ञानसे ही मनन-निदि व्यासन होकर पूर्ण उपायभक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। साव्य भक्तिकी बात दूसरी है। लियोको भी इस उपाय-भक्तिका अधिकार नर्री है । इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी वही पुरुष होता है जो अपनेको खतनत्र कर्ता एवं खय भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेम समर्थ समझता है। इस प्रकारकी हद भावनाके विना चिरकाल और परिश्रमसाध्य भक्तिके अनुप्रानमं कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता ।

> शरणागितमे सबका अधिकार है। न जातिभेदं न कुछं न छिन्न न गुणकियाः। न देशकाछो नावस्था योगो ग्रयमपेक्षते॥

-इस वचनके अनुसार शरणागित उत्तम जाित, कुल, पुरुषत्व, सद्गुण, सदाचार, उत्तम देश-काल, शुचि अवस्था आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती । अर्थात् किसी भी जाित-कुलमें जन्मा हुआ स्त्री या पुरुष, सद्गुणी या दुर्गुणी, सदाचारी या दुराचारी, शुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश या कालमे शरणागित कर सकता है।

यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवें शरणमहं प्रपद्ये॥

—इस उपनिषद्वाक्यमे केवल मुमुक्षुको ही गरणागतिका अधिकारी वताया गया है।

स्त्रियो वैदयास्तथा सूद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः । सर्वे एव प्रपचेरन् सर्वधातारमच्युतम् ॥

--यह वचन स्पष्ट ही स्त्री-सूद्रादिकोका भी गरणा-गतिमें अधिकार वता रहा है।

शरणागितका अधिकारी वह है जो अपनेको सर्वथा असमर्थ, अस्वतन्त्र एव परमात्माके परतन्त्र समझता है और स्वप्रवक्ते मोक्षलाम असम्भव समझता है, तथा स्वयं अपनेको स्वात्मरक्षामे अनिवक्तत एव परमात्माको ही अधिकृत मानता है। गरणागित करनेवालेको परमात्मामें रक्षकत्वबुद्धि, अर्थात् स्वामी परमात्मा अपनी वन्तुकी रक्षा अवश्य करेंगे—इस प्रकारके दृढ निश्चयकी भी आवश्यकता है। अतएव भक्तिके अधिकारी ओर शरणागितके अधिकारीमें महती विलक्षणता है। कोई अज्ञताके कारण शरणागत होते है, कोई विशिष्ट गानवान् पुरुष स्व-पर-स्वरूपज्ञानके कारण शरणागत होते है। अल्यन्त भक्तिमान् पुरुष भी भक्तिपारवश्यने कतव्यान्तरमे प्रवृत्त न होनेके कारण शरणागत हो जाते है। अग्रानी, भक्त, स्व दसके अधिकारी है। भगवान श नक्की उक्ति है—

अज्ञसर्वज्ञमकाना गतिर्गम्यो भवेद्धरि.। अज्ञानी, सर्वन और भक्तके दिये नगवान् द्वि ही गति-उपाय आर गम्य-प्राप्य १।

# सापक्षत्व-निरपेक्षत्व-वेलक्षण्य

भक्तियोग जेने कर्म-गानसारेन है देने ग्रामागा -नावेन भी है। कर्म-गाननायेग्ना वी जम-गानाग प्रयोव दी तिंद्र हो जाती है। श्रद्यागतिसायेग्ना— 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन मारत । तत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थानं प्राप्सिस शाश्वतम् ॥' 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते ।' 'तमेव चायं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रकृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥'

-इत्यादि प्रमाणिंसे सिद्ध होती है। चञ्चल मनके निग्रहके लिये भी भगवच्छरणागितकी अपेक्षा होती है। रारणागित तो केवल ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार है। ईश्वर सिद्ध उपायरूप है। उनको कार्य करनेके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं रहती। अतएव रारणागित निरपेक्षोपाय है। यह वात—

प्रपत्तेः क्रचिद्प्येवं परापेक्षा न विश्वते। सा हि सर्वत्र सर्वेषां सर्वकामफकप्रदा॥ —इस वचनमें वतायी गयी है।

#### विलिम्बताविलिम्बतफलप्रदत्व

भक्तिरूप उपासन अर्थात् ब्रह्मविद्या ओर श्ररणागित दोनों ही यद्यपि सर्वाभीष्टफलप्रद माने गये है, तथापि उनमें फलभेद अवस्य है।

आतों जिज्ञासुरयोधीं ज्ञानी च भरतपंत्र॥

-इत्यादि वचनोंमें चार प्रकारके भक्त वताये गये हैं, वह फलमेदके कारण ही है। अवस्य ही भक्ति चविपेक्षित ऐहिकामुभ्मिक फलोंको दे सकती है और यही वात शरणा-गतिके सम्बन्धमें भी है—

#### सा हि सर्वत्र सर्वेषा सर्वकामफळप्रदा।

-चचनमें यह वात स्पष्ट कहीं गयी है। इसके उदाहरण रामायण आदिमें मिलेंगे। किन्तु मोक्षरूप फल्प्रदानकी दृष्टिसे इन दोनोंमें वैल्क्षण्य है। मिक्त विल्म्बसे फल देती है। शरणागित तत्काल फल देती है। मिक्त और शरणा-गित दोनों ही समस्त कमक्षय होनेपर ही मोक्ष देती हैं। किन्तु मीक्तरूप प्रक्षविद्या स्वय समस्त कमक्षय नहीं कर सकती, शरणागित कर सकती है। कम सक्षिय नहीं कर सकती, शरणागित कर सकती है। कम सक्षिय नीर प्रारम्ध-मेदसे दो प्रकारके होते हैं। प्रारम्धकमं भी आरम्धकार्य और अनारम्धकार्य-मेदसे दो प्रकारके होते है। इनमें सिखत और अनारम्धकार्य-मेदसे दो प्रकारके होते है। इनमें सिखत और अनारम्धकार्यकार्यका तो ब्रह्मविद्यान के प्रभावसे नाश हो जाता है। आरम्धकार्य प्रारम्ध का नाश नहीं होता, उसका फल मोगना ही पड़ता है। अतएय प्रतिवन्धक पापके अवश्रेष रहनेपर एक, दो या अधिक जन्म लेने पड़ते हैं । जिस जन्ममें भक्ति सिद हुई उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता ।

#### मनारव्यकार्ये एव तु पूर्वे तद्वधे।

-इस सूत्रमें वेदान्तदर्शनकारने यह वात वतायी है। शरणागति उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष देती है जिसमें वह की गयी हो।

#### अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिप्यामि ।

-दत्यादि भगवद्वनसे यह यात सिद्ध होती है। सर्व-शक्त सर्वेश्वर कह रहे है कि में सर्व पापेसे तुझे छुड़ा दूँगा। यहाँ 'सर्व' शब्दका सद्धोच करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। शरणागतिक प्रभावसे सर्व कर्मोंका क्षय होकर उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाना है। इतना ही नहीं, यदि शरणागतिकर्ता आतं हुआ तो शरीरावसानतक भी विलम्य नहीं होता, शरणागित करते ही उसी क्षणमें सर्व-कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाना है—

# स्रातीनासाशु फल्टा सकृदेव कृता झसा। इसानासिप जन्तुना देहान्तरनिवारणी॥

आर्त उसको कहते हैं जो क्षणभर भी सामारिक ताप-त्रयके सहनेमें असमर्थ होकर आतुरताके साथ दारणागित करता है, इसको भगवान् तत्काल मोक्ष देते हैं। इस उसको कहते हैं जो द्यरीरावसानके समय मोक्षकी इन्छा करते हुए शरणागित करता है। उसको द्यरीरावसानतक प्रारव्य कर्मका फल भोगना पड़ता है, द्यरीरावसानके समय मोक्ष प्रात होता है। किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेकी आव-रयकता नहीं रहती।

# सकृत्कर्तव्यत्वासकृत्कर्तव्यत्ववैलक्षण्य

भक्तिका स्वरूप पहले वताया जा चुका है । उपाय-भक्ति तैल्ह्यारावदिविच्छित्न दर्शनसमानाकार अत्यर्थेप्रियस्प-तिसन्तानरूप ध्यान है । स्मृतिसन्तानको दर्शनसमाना-कारत्व प्राप्त होना आवस्यक है । अन्यया—

'आतमा वा अरे द्रष्टब्यः ।'
'भिग्रते हृद्यप्रन्थिदिछग्रन्ते सर्वसशया ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दच्टे परावरे ॥'

-इत्यादि दर्शनिवधायक वचनोंका समन्वय नहीं हो सकता। यद्यीप इन वचनोंमें साक्षात् परमात्मदर्शनका विधान माल्यम होता है, तथापि—

'न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चशुषा पश्यति कश्चनैनम् । हृदा मनीषा मनसाभिक्छसो य एनं विदुरसृतास्ते मवन्ति॥' 'मनसा तु विशुद्धेन' 'यत्तदक्षे श्यमग्रःश्चम्'

-इत्यादि शास्त्रोंमें परमात्मखरूपको चक्षुरादीन्द्रिया-वेद्य केवल मनोमात्रप्राह्म बताया गया है। दोनों शास्त्रोंमें अविरोध स्थापन करना आवश्यक है। अतएव 'दर्शन' शब्दका दर्शनसमानाकारत्व अर्थ स्वीकार करके दोनोमें अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दर्शनसमाना-कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है। अर्थात् प्रत्यक्षवत् दिखायी देना—यही दर्शनसमानाकारता है, ऐसी दर्शन-समानाकारता स्मृतिको अनवरत भावनावलसे प्राप्त होती है। जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु सामने न होनेपर भी तद्रूप प्रत्यक्षवत् दीखने लगती है। यह अनुभववेद्य है।

#### वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीरक्रणाजिनाम्बरम् ।

—इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमें मारीच-को रामदर्शन होना भी भावनाप्रकर्षसे ही है। अतएव—

ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः।

—इस श्रुतिमें स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पश्यति' निर्देश हुआ है।

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव-स्यकता होनेके कारण ही वेदान्तदर्शनमें 'आवृत्तिरसकृदुप-देशात्' सूत्रमें परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य-कता बतायी गयी है। 'ध्यान' शब्द भी इसी अर्थको स्वित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भिक्त असकृत्कर्तव्य है। एक-दो वार करनेसे भिक्त सिद्ध नहीं हो सकती। शरणागित वैसी नहीं है। वह तो सकृत्कर्तव्य है, क्षणमात्रसाध्य है।

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
समयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम॥
—इस श्रीरामायण-श्लोकमें यह वात स्पष्ट है।
सकृष्प्रपन्नाय—सकृदेव प्रपन्नाय सभयं ददामि।
—श्रीरामचन्द्र भगवान्की श्रीस्कि है।
सकृदेव हि शासार्थः कृतोऽयं तारयेश्वरम्।
—इत्यादि प्रमाण शरणागितको सकृतकर्तव्य वताते हैं।

शरणागतिस्वरूपके देखनेसे असङ्गदानृत्तिकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

# अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तन्निरपेक्षत्व-वैलक्षण्य

यह वात भगवद्गीताशास्त्रमें स्पष्ट है कि भगवद्भक्तोंको अन्तसमयमें स्मरण हुए विना भगवत्पाति नहीं हो सकती। क्योंकि—

यं यं वापि सारन् भावं त्यजस्यन्ते कळेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदावभावितः॥

अर्थात् अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वभावका स्मरण होगा जन्मान्तरमें स्मरणकर्ता तन्द्रावको ही प्राप्त होगा । अतएव अन्तकालमें भगवत्स्मरणकी आवश्यकता निम्न श्लोकमें वतायी गयी है—

भनतकाले च मामेव भारनमुक्तवा कळेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥

शरणागत पुरुषको अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता नहीं रहती, उसके विना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ही स्वय काष्ठ-पाषाण- समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जैसा कि दिवाहपुराणमें भगवान् कहते हैं—

ततस्तं श्रियमाणं तु काष्ट्रपायाणसञ्चिमम्। स्रदं सारामि मद्गक्तं नयामि प्रमां गतिम्॥

यद्यपि इस क्लोकमें 'मद्भक्तम्' शब्द आया है, किन्तु वह प्रकरण शरणागितका है। इस क्लोकमें 'काष्ठपाषाण-सिन्नमम्' शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव वताया गया है। श्रीवराहभगवान भूमिदेवीसे कहते हैं कि गरणागत पुरुष शरणागित करनेके पश्चात् कृतकृत्य हो जाता है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसके पश्चात्का कर्तव्य हमारा है। अतएव वह यद्यपि स्वाभाविक रीतिसे निक्चेष्ट, स्मरणश्चन्य पड़ा हुआ है, तथापि हम अपने अनन्तरकालीन कर्तव्यको पूर्ण करते हैं। उसको सद्गति देनेका भार हमारे ऊपर है। अतएव में उसका स्मरण करता हूं और गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा देता हूँ।

# निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य

भक्ति मनुष्यप्रयत्नसाध्य है, यह वात उसके स्वरूप और अङ्गोके विचारसे सिद्ध होती है। भक्ति करने-वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमें मुक्ति मिलेगी ही। परिपूर्ण ब्रह्मांविद्याकी सिद्धि हुए विना मोश्च नहीं। 'तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्यसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् ॥' 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।' 'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥'

-इत्यादि प्रमाणीं विद्ध होती है। चञ्चल मनके निग्रहके लिये भी भगवच्छरणागितकी अपेक्षा होती है। चरणागित तो केवल ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार है। ईश्वर विद्ध उपायत्प हैं। उनको कार्य करनेके लिये किसीकी अपेक्षा नहीं रहती। अतएव चरणागित निरपेक्षोपाय है। यह वात—

प्रपत्तेः क्विटिन्येवं परापेक्षा न विषते। सा हि सर्वत्र सर्वेषां सर्वकामफकप्रदा॥ —इस वचनमे वतायी गयी है।

#### विलिम्यताविलिम्यतफलप्रदृत्व

भक्तिरूप उपासन अर्थात् ब्रह्मविद्या और श्ररणागित दोनों ही यद्यपि सर्वाभीष्टफल्प्रद माने गये हैं, तथापि उनमें फल्भेद अवस्य है।

आतों विज्ञासुरयोधीं ज्ञानी च भरतर्षम ॥

-इत्यादि वचनोंने चार प्रकारके भक्त वताये गये हैं, वह फलभेदके कारण ही है। अवस्य ही भक्ति चर्वापेक्षित ऐहिकामुध्मिक फलोंको दे चकती है और यही बात श्ररणा-गतिके सन्बन्धमें भी है-

#### सा हि सर्वत्र सर्वेषां सर्वकामफलपदा।

-वचनमें यह वात स्पष्ट क़री गर्या है। इसके उदाहरण रामावण आदिमें निलेंगे। किन्तु नोक्षरण फल्यदानकी दृष्टिसे इन दोनोंने वैल्खण्य है। मिक्क विलन्त्रसे फल देती है। शरणागति तत्काल फल देती है। मिक और शरणा-गति दोनों ही समस्त कमंख्य होनेपर ही मोख देती हैं। किन्तु मांकरूप प्रक्षाविद्या स्वय समस्त कमंद्य नहीं कर सकती, शरणागित कर सकती है। कमं सक्षित और प्रारम्भदेसे दो प्रकारके होते है। प्रारम्धकमं भी आरम्पकार्य और अनारम्धकार्य-मेदसे दो प्रकारके होते है। इनमें सक्षित और अनारम्धकार्यका तो प्रक्षावद्या-के प्रभावसे नाश हो जाता है। आरम्धकार्य प्रारम्ध का नाश नहीं होता, उसका फल मोगना ही पड़ता है। अतर्य प्रतिवन्धक पापके अवशेष रहनेपर एक, दो या अधिक जन्म लेने पड़ते हैं । जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता ।

#### अनारव्यकार्ये एव तु पूर्वे तद्वधेः।

-इस सूत्रमें वेदान्तदर्शनकारने यह वात वतायी है। शरणागित उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष देती है जिसमें वह की गयी हो।

#### अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि ।

-इत्यादि भगवद्वनने यह वात निद्ध होती हैं। नर्व-शक्त चर्वेश्वर कह रहें हं कि में नर्व पापांने तुझे छुड़ा दूँगा। यहाँ 'चर्व' शब्दका चड्डोच करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। शरणागतिके प्रमावने चर्व कर्मोंका छय होकर उनी जन्मके अन्तमें मोझ मिल जाता है। इतना ही नहीं, यदि शरणागतिकर्ता आर्व हुआ तो शरीरावनानतक मी विलम्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उनी छणमें चर्व-कर्मक्षय होकर तत्काल मोझ मिल जाता है—

#### मार्तानामाशु फडदा सक्तदेव कृता हासौ। इप्तानामपि जन्द्नां देहान्तरनिवारणी॥

आर्त उनको कहते हैं जो क्षणभर भी नंगरिक ताप-त्राके नहनेमें अनमर्थ होकर आतुरताके नाय शरणागित करता है, इनको भगवान् तत्काल मोक्ष देते हैं। इत उनको कहते हैं जो शरीरावनानके समय मोक्षनी इच्छा करते हुए शरणागित करता है। उनको शरीरावनानतक प्रारव्य कर्मका फल भोगना पड़ता है, शरीरावनानके नमय मोक्ष प्राप्त होता है। क्निनी भी कारणने जनमान्तर लेनेकी आव-स्यक्ता नहीं रहती।

### सक्रत्कर्तन्यत्वासक्रत्कर्तन्यत्ववैलक्षण्य

भक्तिका स्वरूप पहले वताया जा चुका है। उपाय-मिक्त वैरुघारावदिविन्छन्न दर्शनसमानाकार अत्यथिपय्हर तिसन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्तानको दर्शनसमाना-कारत्व प्राप्त होना आवस्यक है। अन्यथा—

'नात्मा वा नरे दृष्टम्यः।'

'निचते हृदयग्रन्थिश्चियन्ते सर्वसंशया । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्दण्डे परावरे ॥'

-इत्यादि दर्शनिवधायक वचनोंका समन्वय नहीं हो सकता । यद्यपि इन वचनोंमें साक्षात् परमातनदर्शनका विधान नालून होता है, तथापि—

'न संदशे तिष्ठति रूपमस्य

न चशुषा पश्यति कश्यनैनम् ।

हृदा मनीषा मनसाभिक्दसो

य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥'
'मनसा तु विशुद्धेन'
'यत्तदङ्गे श्यमग्रसम्'

-इत्यादि शास्त्रोमें परमात्मखरूपको चक्षुरादीन्द्रिया-चेद्य केवल मनोमात्रप्राह्म बताया गया है। दोनो शास्त्रोमें अविरोध स्थापन करना आवश्यक है। अतएव 'दर्शन' शब्दका दर्शनसमानाकारत्व अर्थ स्वीकार करके दोनोमे अविरोध स्थापन किया गया है। स्मरणमें दर्शनसमाना-कारता साक्षात्कारीय विषयतारूप है। अर्थात् प्रत्यक्षवत् दिखायी देना—यही दर्शनसमानाकारता है, ऐसी दर्शन-समानाकारता स्मृतिको अनवरत भावनावलसे प्राप्त होती है। जिस वस्तुकी अनवरत भावनाकी जाय वह वस्तु सामने न होनेपर भी तद्रूप प्रत्यक्षवत् दीखने लगती है। यह अनुभववेद्य है।

#### वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीरक्ष्मणाजिनाम्बरम्।

---इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवनमें मारीच-को रामदर्शन होना भी भावनाप्रकर्षसे ही है। अतएव---

ततस्तु तं पदयति दिष्कलं ध्यायसानः।

—इस श्रुतिमे स्पष्ट ही 'ध्यायमानः पश्यति' निर्देश हुआ है।

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी आव-रयकता होनेके कारण ही वेदान्तदर्शनमें 'आवृत्तिरसकृतुप-देशात्' सूत्रमें परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी आवश्य-कता बतायी गयी हैं। 'ध्यान' शब्द भी इसी अर्थको स्चित करता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति असकृत्कर्तव्य है। एक-दो वार करनेसे भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। शरणागित वैसी नहीं है। वह तो सकृत्कर्तव्य है, क्षणमात्रसाध्य है।

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
समयं सर्वमूतेभ्यो ददाम्येतद्वतं मम॥
—इस श्रीरामायण-इलोकमें यह वात स्पष्ट है।
सकृत्प्रपन्नाय—सकृदेव प्रपन्नाय समयं ददामि।
—श्रीरामचन्द्र मगवान्की श्रीस्कि है।
सकृदेव हि शासार्थः कृतोऽयं तारयेश्वरम्।
—इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्कर्तव्य वताते हैं।

शरणागतिस्वरूपके देखनेसे असक्रदावृत्तिकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

# अन्तिमस्पृतिसापेक्षत्व-तित्ररपेक्षत्व-वैलक्षण्य

यह बात भगवद्गीताशास्त्रमें स्पष्ट है कि भगवद्भक्तोंको अन्तसमयमें स्मरण हुए विना भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि—

यं यं वापि सारन् भावं त्यजस्यन्ते कछेवरम् । तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदावभावितः॥

अर्थात् अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वभावका स्मरण होगा जन्मान्तरमें स्मरणकर्ता तद्भावको ही प्राप्त होगा । अतएव अन्तकालमें भगवत्स्मरणकी आवश्यकता निम्न रलोकमे वतायी गयी है—

भनतकाले च मामेव भारनमुक्तवा कलेवरम् । यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥

शरणागत पुरुषको अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता नहीं रहती, उसके विना भी उनको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ही स्वय काष्ठ-पाषाण-समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं, जैसा कि [वराहपुराणमें भगवान कहते हैं—

ततस्तं ज्ञियमाणं तु काष्ट्रपापाणसम्बिमम्। अहं सारामि मञ्जकं नयामि परमां गतिम्॥

यद्यपि इस क्लोकमें 'मन्द्रक्तम्' शब्द आया है, किन्तु वह प्रकरण शरणागितका है। इस क्लोकमें 'काष्ठपाषाण-सिन्नमम्' शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव वताया गया है। श्रीवराहभगवान् भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणागत पुरुष शरणागित करनेके पश्चात् कृतकृत्य हो जाता है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। उसके पश्चात्का कर्तव्य हमारा है। अतएव वह यद्यपि स्वाभाविक रीतिसे निक्चेष्ट, स्मरणग्रन्य पड़ा हुआ है, तथापि हम अपने अनन्तरकालीन कर्तव्यको पूर्ण करते हैं। उसको सद्गित देनेका भार हमारे ऊपर है। अतएव में उसका स्मरण करता हूँ और गन्तव्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमे पहुँचा देता हूँ।

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य

भक्ति मनुष्यप्रयत्नसाय है। यह वात उसके स्वरूप और अङ्गोंके विचारसे सिद्ध होती है। भक्ति करने-वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमे मुक्ति मिलेगी ही। परिपूर्ण ब्रह्मविद्याकी सिद्धि हुए विना मोख नहीं मिल सकता, इसमें शकाका अवकाश ही नहीं है। यमादि अङ्गोंसे सम्पन्न होकर अचञ्चल—एकाग्रमनसे प्रमात्माका समाधिपर्यवसायी ध्यान करना होगा। मनकी चञ्चलताको देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि ऐसी योग्यता सुखसे प्राप्त हो जायगी। अतएव भगवान्का कहना है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेचि तरवतः॥

परमात्माकी भक्तिमें प्रवृत्त होना ही जन्मान्तरके महा-पुण्यका फल है। प्रवृत्त होनेपर भी दीर्घकालसाध्य होनेके कारण अनेक विशोपहतिके कारण सिद्धि मिलना कठिन है। सिद्धि मिलनेकी अवस्थामें भी ऐहिक सिद्धियोमें चित्त न जाकर परमात्मप्राप्तिकी तरफ दृदताके साथ चित्तको लगाये रखना महाकठिन है। तभी तो—

अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥

—कहा गया है । इन सब वार्तोपर विचार करनेपर यहां कहना पडता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षिसिद्ध निश्चित नहीं है । यदि मध्यमें विच्छेद हो गया तो अन्तकालकी मनोवृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति होगी । यहाँ सब कुछ मनुष्यके प्रयत्न-वलके अधीन है । मनोनिग्रह तो—

सभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते।
—के अनुसार कष्टसाध्य है।

श्ररणागितयोगकर्ताकी पिरिस्थिति ऐसी नहीं है। शरणागितयोग क्षणमात्रसाध्य होनेके कारण विभन्वाधाएँ और प्रच्युतिमय नहीं है। एक वार शरणागितका अनु-ष्ठान होते ही फल निश्चित है। 'तसाद्पि वध्य प्रपन्न न प्रतिप्रयच्छन्ति।'—तैत्तिरीय 'वधाईमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत्।'—रामायग 'मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यज्ञेयं कथञ्चन ।'—रामायग 'आर्तो वा यदि वा इस परेपा शरणागतः। अरिः प्राणान् प्रित्यज्य रक्षित्वयः कृपालुना ॥'

-रामाया

जपर उद्धृत श्रुति तथा रानायणके वचनासे शरणा-गतको निश्चितरूपसे फल मिलनेकी वात स्पट है। श्रीकृष्ण भगवान्की उक्ति 'मा शुच ' भी इसका पोपक है। सञ्चित, प्रारव्ध, समस्त कर्मोका नाश हो जाता है। प्रारव्धेतरपूर्वपापमस्तिलं प्रामादिकं चोत्तरं न्यासेन क्षपयज्ञनम्युपगतं प्रारव्धसण्डं च नः। धीप्वीत्तरपाष्मनामजननाज्ञातेऽपि तन्निष्कृते। कौटिक्ये सित शिक्षयाष्यन्चयन् कोडीकरोति प्रभु ॥

अर्थात् चमस्त चिन्नत, अनम्युपगत प्रारच्य, उत्तर-कालीन प्रामादिक पाप, सन धरणागितके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं। शरणागितके पश्चात् बुद्धिपूर्वक पाप हो ही नहीं सकता, कदाचित् हो भी गया तो प्रायिश्वचसे वह नष्ट हो जायगा। यदि वह प्रायिश्चच न करे, कुटिल बना रहे तो भगवान् उसको तत्काल दु खानुभव कराकर पापमुक्त कर देते हैं। चाहे जैसा भी हो, भगवान् शरणा-गतको स्वीकार कर ही लेते है, मोक्ष दे ही देते है, जन्नान्तरके लिये बाकी नहीं रहने देते।

भक्तियोग और शरणागितयोगके कुछ बैलक्षण्य वताये हैं, ऐसे और भी वताये जा सकते हैं। और, जो कुछ भी लिखा है, सक्षेपमें लिखा है। विस्तारमयसे इस लेखको यहीं समाप्त करते हैं।

#### हमारा लच्य

( लेखक--म्रोमरविन्द )

योगके जिस मार्गका यहाँ अवल्म्यन क्या जाता है उसका हेतु अन्य योगमार्गोंसे भिन्न है। इस योगमार्गानका लक्ष्य केवल सामान्य सासारिक देहारमभावसे ऊपर उठकर परमारमभावको प्राप्त होना ही नहीं है, प्रत्युत उस परमारमभावको विज्ञानको इस मन, बुद्धि, प्राण और जीवनके तमत्में ले आना, इनको ल्पान्तरित कर देना, इनमें भगवान्को प्रकट करना और जड पार्थिव प्रकृतिमे दिन्य जीवन निर्माण करना इसका लक्ष्य है। यह वड़ा ही दुर्गम लक्ष्य और कठिन योगसायन है, बहुतेरोंको, या प्रायश सभी लोगोंको यह असम्भव ही प्रतीत होगा। सामान्य, अनभिज्ञ सासारिक देहारममावमे

अज्ञानकी जो कियाशिक्यों जमकर उटी हुई हैं वे इचके विरुद्ध है और इसका होना ही नहीं मानतीं और इसके होनेमें वाधा ही डालनेका यत करती हैं और साधक स्वय भी देखेगा कि अपने ही मन, प्राण और शरीर इसकी प्राप्तिमें कितनी जबर्दस्त रुकावर्टें डालेंगे। यि तुम इस ल्ह्यको सर्वात्मना स्वीकार कर सको, इसके लिये सब कठिनाइयोंका सामना करनेको तैयार हो, पीछे जो कुछ हुआ उसे और उसके बन्धनोंको पीछे ही छोड दो और इस भगवद्भावकी सम्मावनाके लिये सब कुछ छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे लगनेको प्रस्तुत हो, तो ही तुम यह आशा कर सकते हो कि इसके

पीछे जो महत् सत्य है उसका तुम्हे साक्षात्कार होगा।

इस योगकी साधनाका कोई बंधा हुआ मानसिक अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई मन्त्र या तन्त्र नहीं है, यह साधना आरम्भ होती है साधककी आरोहणेच्छासे, उसके अपने ऊपर या अन्दर आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवत्प्रभावकी ओर, उस भगवच्छिककी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी ओर और उस भगवत्सत्ताकी ओर जो हमारे हृदयमे है—अपने आपको खोल देनसे, और इन सब वातोंके विरुद्ध जो-जो कुछ है उसका त्याग करनेसे। अद्धाविश्वास, आरोहणेच्छा तथा आत्मसमर्पणके द्वारा ही इस प्रकार अपने आपको भगवत्सत्ताकी ओर खोल देना होता है।

यहाँ सजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह विज्ञानका ही सुजन है। अर्थात् इस पृथिवीपर, केवल मन-बुद्धि और प्राणमें ही नहीं, प्रत्युत शरीरमें और इस जड प्रकृतिमे भी भगवत्सत्ताका अवतरण कराना है। हमारा उद्देश्य अहभावके फैलावको रोकनेवाले प्रतिबन्धोंको इटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाओ या अहकारगत प्राणवासनाओंकी स्वार्थपूर्तिके लिये खुला मैदान छोड़ देना और वेरोक आश्रय प्रदान करना नहीं है। यहाँ कोई भी इसलिये नहीं है कि 'जो मन भावे करे' या किसी ऐसे ससारको रचे जिसमें इमलोग अपनी मनमानी कर सके, यहाँ हमे तो वहीं करना है जो भगवान चाहते हैं और ऐसा ही ससार रचना है जिसमे भगविदच्छा अन्तर्निहित सत्यको प्रकट करे-वह भगवदिच्छा किसी मानव-अज्ञानसे विकृत न हो या किसी प्राणवासनासे विपर्यस्त और अन्यथाकृत न हो । विज्ञानके इस योगमें साधकको जो काम करना होता है वह कोई उसका अपना काम नहीं है जिसपर वह अपनी शर्तें भी लाद सके, प्रत्युत वह कर्म भगवान्का है और उसे वह कर्म भगवित्रिर्दिष्ट नियमोके अनुसार ही करना होगा । हमारा योग हमारे अपने लिये नहीं है, विलक भगवानके लिये हैं। हम जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा वैयक्तिक व्यक्तीकरण नहीं है-सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, सर्ववन्धविनिर्मुक्त वैयक्तिक अहकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है, यह स्वय भगवान्का व्यक्त होना है। हमारी मुक्ति, हमारी पूर्ण-कामता और हमारी परिपूर्णता तो भगवान्के व्यक्त होनेका ही एक परिणाम और अंगमात्र है और सो भी किसी अहमावसे नहीं, न किसी अहता-ममतासे निकले स्वार्थके लिये। यह मुक्ति, पूर्णकामता, परिपूर्णता भी हमारे अपने लिये नहीं, भगवान्के लिये हैं।

\* \* \*

योगका अर्थ केवल ईश्वरकी प्राप्ति नहीं बिल्क आभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सर्ग और परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगवचैतन्य व्यक्त हो और वह स्वय भगवत्कर्मका एक अङ्ग हो। इसके लिये एक ऐसे आभ्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता है जो केवल सदाचार और कुच्लूचान्द्रायणादि कायिक तपोसे बहुत अधिक कडा और किन है। यह योगमार्ग अन्य बहुतेरे योगमार्गोंकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल और दुर्गम है। कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस मार्गपर पैर न रक्खे जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मार्गपर अन्ततक चलनेकी हमारी तैयारी है।

\* \* \* \*

पहलेके योगोंमे उस आत्माके अनुभवकी ही खोज थी जो आत्मा सदा ही मुक्त है और परमात्मासे अविभक्त है। उस आत्मज्ञान और आत्मानुभवमे अपनी मानव-प्रकृति बाधक न हो, इस व्यानसे उतने ही अशमें प्रकृति—स्वभाव बदलनेका यत्न किया जाता था। कुछ थोड़े-से ही लोग, और सो भी प्रायः 'सिद्धि' प्राप्त करनेके लिये, पूर्ण परिवर्तन अर्थात् शरीरतकको बदलनेका यत्न करते थे। पृथ्वीकी पार्थिव चेतनामे नवीन प्रकृतिके प्राक्तव्यके लिये उनका प्रयास नहीं था।

\* \* \* \*

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिमे मूर्तिमान् मन ही है, उसकी सम्पूर्ण चेतना या वोधशक्तिको परम चेतन्यकी प्रकृतिसे मिलनेके लिये ऊपर उठना होगा और परम चेतन्यकी प्रकृतिसे मिलनेके लिये ऊपर उठना होगा और परम चेतन्यकी प्रकृतिको भी मन, प्राण और भौतिक आकारमे नीचे उत्तरना होगा। तभी बीचकी रुकावर्टे दूर होगी और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपरा प्रकृतिको ऊपर उठा लेने और उसे विज्ञानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमें समर्थ होगी।

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र है और मन बुद्धि और प्राण, विज्ञान, सिवदानन्द तत्त्वतः इस भौतिक चैतन्यमे भी छिपे हुए है। पर विकासक्रममे सबसे पहले भौतिक जगत्की रचना होती है, तत्पश्चात् उसमे प्राणलोकसे प्राण आकर पृथ्वीके प्राणतत्त्वको आकृति, सहित और गित प्रदान करता है और वनत्पितजाति और पशुजाति उत्पन्न करता है; तव मनोमयछोक्छे मन उत्तरकर मनुष्यका सजन करता है। अब मन-बुद्धिके परे जो विज्ञान है वह उत्तरनेवाला है, इसिलये कि विज्ञानमय मानवजाति उत्पन्न हो।

आत्मानुमवके कार्यक्षम होनेके लिये इतना ही पर्यात नहीं है कि पुरुष (जीव) प्रकृतिके वशके मुक्त हो, विक यह आवश्यक है कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और उसकी अनिमज्ञ क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासिक है वह वहाँसे हटाकर परा भागवती शक्ति श्रीमाताको समर्पित हो।

अपरा निम्नगा प्रकृतिको और उसकी यन्त्रवत् अन्य क्रियाशक्तियोंको माता समझ लेना भूल है। यह प्रकृति तो एक यन्त्रसामग्री है जो विकासशील अज्ञानको गति देनेके लिये प्रस्तुत की गयी है। जैने मनोऽभिमानी, प्राणामिमानी या देहाभिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं है, यद्यपि वह आता परमात्मासे ही है— वसे ही प्रकृतिकी यह यान्त्रिकता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हैं। अवदय ही इस यान्त्रिकतामें और इसके पीछे माताका अंश है, जो विकासकम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है। पर माता स्वयं जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति नहीं हैं, बल्कि भगवान्की चिच्छक्ति, ज्योति, परा प्रकृति हैं, जिनसे हम मुक्ति और भागवती पूर्णताकी कामना करते हैं।

पुर्वय-चैतन्यका अनुमव—शान्त, खच्छन्द, त्रिगुण-कर्मोंका अनासक, अलित साक्षित्व मुक्तिका साधन है। शान्ति, अनासकि, शान्तिमय शक्ति और आत्मरितको प्राणोंमे, देहमें और मन-बुद्धिमें ले आना होगा। विद इत्त आत्मरितकी इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण और देहमें प्रतिष्ठा हो गयी तो प्राणगत शिक्त्योंके उपद्रवाँका शिकार होनेका प्रसन्त नहीं आ सकता। पर यह शान्ति, समत्व, त्थिर शिक्त और आनन्दका सत्थापन आधारमें माताकी शिक्तिका केवल प्रथम अवतरण है। इसके परे एक ऐसा शान है, एक ऐसी स्थालन-शिक्त है, एक ऐसा गतिशील आनन्द है जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी उत्तमायस्थामें, अत्यन्त सान्तिक अवत्यामें भी नहीं हो सकता, न्योंकि वह मागवतगुण है।

सबसे पहले शान्ति, समता, मुक्ति आवश्यक है।

गितिशील आत्मानन्दको अपरिपक्ष अवस्थामें नीचे ले आनेका प्रयास करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्थामें उसका नीचे आना क्षुव्य और अग्रद प्रकृतिमें आना होगा, जो उसे अपना न सकेगी और इससे भयद्वर उपद्रव हो सकते हैं।

\* \* \* \*

यदि परात्पर विज्ञानमय भगवन्मानससे किसी ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुमव न होता हो जो उसके नीचेके लोकोंमें नहीं है, वो वहाँ पहुँचनेका प्रयास करना भी व्यर्थ ही है। प्रत्येक लोकके अपने-अपने विशिष्ट सत्यानुभव है। सभी सत्य सर्वत्र वैसे ही नहीं हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जो ऊर्ष्वतर होकमें हैं ही नहीं। उदाहरणार्थ, वासना और अहकार मनोमय, प्राणमय और अन्नमय अज्ञानकी रुत्ता थे, वहाँ कोई अहद्वारर्राहत या वासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामीतक यन्त्रमात्र है। पर इस लोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, तव अहङ्कार और वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, वहाँ वे अतत् प्रतीत होते हें और सदात्मा और सत्यसङ्ख्य-को विकत-विपर्यस्त करनेका काम करते हैं। दैवी और आसरी शक्तियोका संशाम यहाँकी एक नित्य-सत्य घटना है, पर ज्यों-ज्यों हम ऊपर उठते हैं त्यों-त्यों इसकी सत्ता जाती है और परात्पर विज्ञानमय मगवन्मानसमें इसकी कोई सचा रह ही नहीं जाती । अन्यान्य सत्ताएँ हैं, पर पूर्ण स्थितिमें आकर उनका स्वरूप, महत्त्व और स्थान बदल जाता है। व्यक्त और अव्यक्तका मेद या वारवम्य परा प्रशाकी चचामें वत्य मासित होता है-परात्परा प्रज्ञामें इस भेदका भेदरूप अस्तित्व नहीं है, वहाँ व्यक्त और अव्यक्त दोनों ऑमब्र-रूपसे एक हैं। पर परा प्रज्ञाकी स्थिति साधकर उसमें जो पूर्ण होकर न रहा हो वह परात्पर विज्ञानकी सत्तादा अनुभव नहीं कर तकता। मनुष्यका मन तो ऐसा है कि इसे एक प्रकारने अक्षम-सा अर्थात व्यर्थका दर्प होता है और उत्त दर्पमें वह भिन्न-भिन्न स्थितियोके सदनुमर्गोकी ठाँटने लगता है और अन्य सब सदन्भवाँको असत्य। अलीक जानकर केवल उच एक महत्तम सत्यकी ओर उद्यन पहता है जिसे उसने खरूपत तो नहीं, अनुमानसे जाना है। पर यह एक प्रकारका उच्चरदाभिलाप और गर्वयुक्त प्रमादमात्र है। वात यह है कि जो कोई जपर चदना चाहता है उसे पीड़ी-पीड़ी चदना हागा

# ध्यानमग्ना सीता



नाम पाहरू दिवसनिसि ध्यान तुम्हार कपाट।



और हर पौड़ीपर मजबूतीसे पैर रखकर, स्थिर होकर ऊपर उठना होगा, तभी वह शिखरतक पहुँचेगा।

春 春 春 春

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने मार्गमें पड़नेवाली वाधाओंके सोचमे ही रहना भूल है। इस प्रकृति और उसकी इन वाधाओका निस्तार साधनाका अभावपक्ष है । इन बाधाओको देखना, समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है; पर इसीको सब कुछ समझकर इसीमें सर्वात्मना सदा छगे रहना ठीक नहीं । साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात् परा शक्तिके अवतरणका अनुभव, वही मुख्य बात है । यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये सर्वथा ग्रद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट जोही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना पड़ेगा। यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा, पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है, कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी ही निम्न प्रकृति निर्मेल होगी । पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता, यह दीर्घकालमे निरन्तर धैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी शुद्धि और भगवच्छक्त्यवतरण दोनोका काम एक साथ चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक श्थिरता और दृढताके साथ दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं-साधनाका यही सामान्य कम है।

\* \* \* \*

किसी सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें होकर भी तबतक नहीं ठहरता जबतक अपनी मानवी बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् कर सकनेमें कुछ काल लगता है। जब जीव स्वय अबोध-सा रहता है तब आत्मसात् करनेकी यह क्रिया परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिको केवल सूढताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है कि किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात् करनेकी किया हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, बिल्क जो दिव्य भाव उत्तर आया था वह अब स्थिर होकर बैठा है।

विशालता और अपार शान्ति और मौनका साधकको जो अनुभव होता है वह आत्मा—शान्त ब्रह्म है। कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना ही एकमात्र ध्येय होता है। परन्तु हमारे योगमें तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस भगवचैतन्यको प्राप्त होनेका—जिसे हम दिव्यीकरण कहते हैं—यह केवल प्रथम सोपान है।

称 称 称 称

सदात्माके दो रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त-रात्मा-हृत्पुरुष, जिसे हम चैत्यपुरुष भी कहते हैं। सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमें अथवा इन दोनों ही रूपोंमें हो सकती है। इन दोनों अनुभृतियोंमें अन्तर यही है कि आत्मा विश्वभरमें व्याप्त प्रतीत होता है, और अन्तरात्मा व्यक्तिविशेषके मन, प्राण और शरीरको धारण करनेवाला व्यष्टि पुरुष प्रतीत होता है। पहले-पहल जब किसीको आत्मानुभव होता है तव वह आत्माको सब पदार्थोंसे पृथक्, अपने आपमें ही स्थित और ससारसे सर्वथा असक्तरूपमे देखता है। इस प्रकारके आत्मानुमव-को सूखे हुए नारिकेल-फलकी उपमा दी जा सकती है। पर अन्तरात्मा या चित्पुरुषका अनुभव ऐसा नहीं है, इस अनुभवमें भगवान्के साथ एकत्व, भगवान् ही आश्रय और भगवान् ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैं और निम्न प्रकृतिको वदल डालने तथा अपने सदन्त करणात्मा, सत्प्राणात्मा और सच्छरीरात्माको ढूँढ निकालनेकी शक्ति अनुभूत होती है। इस योगमें इन दोनों प्रकारके अनुभवोकी आवश्यकता होती है।

'में' यानी यह छोटा-सा अहङ्कार प्रकृतिकी रचना है और साथ ही मानसिक, प्राणगत और मौतिक रचना भी है। इसका हेतु वाह्यवोध और कर्मको केन्द्रीनृत करके व्यष्टि-विशेषमें व्यक्त करनेके काम आना है। जब सदात्मा मिल जाता है तब अहङ्कारका काम पूरा होता हे, फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती और उसका अन्त हो जाता है—उसके स्थानमें सदात्माकी अनुभृति होती है।

\* \* \* \*

तीनों गुण गुद्ध और विमल होकर अपनी दिव्य सत्ताको प्राप्त होते हैं—सत्त्वकी हो जाती है ज्योति अर्थात् विगुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता है तप अर्थात् श्रान्तिमय प्रचण्ड दिन्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात् निर्द्धन्द्व समता—शान्ति ।

\* \* \* \*

विश्वव्रह्माण्डकी तीन शक्तियाँ हैं, जिनके अधीन सब पदार्थ हैं—सृष्टि, त्थिति और सहार, जो-जो दुन्न सजा जाता है वह कुछ कालतक रहता है, बाद क्षीण होकर नष्ट होने लगता है। संहारशक्ति निकाल लेनेका वह मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं होगा, बिलक जो बनी रहकर सदा बदलती रहेगी। अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक हैं। पर जानमें, सत्यकी अपनी दिव्य सृष्टिमें, प्रलयके बिना ही सतत रूपान्तरका होते जाना ही नियम है। अ

-catea-

# महात्मा गान्धीजीका सन्देश सब योगोंका सम्राट् निष्काम कर्मयोग है।

# निष्काम कर्मयोगी

गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको त्यागकर भगवान्की आझानुसार केवल भगवर्ष समत्व वृद्धिसे शास्त्रविहित कर्तव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्धारा भगवान्की भक्ति करता है। (देविये गीता २। ४७ से ५१; ३। ७,१९, ३०, ४। १४, ५। १०, ६। १०८। ७, ९। २७-२८, १२। ६,१०-११, १८। ६, ९, ४६, ५६, ५७ आदि।)

- CENTURE OF THE PARTY OF THE P

ल श्रीमरिवन्दका यह लेख चन्हींकी आधाने उनकी 'Lights on Yoga' नामक अगरेजो पुस्तकसे दिया गया है। श्रा-भरिवन्दने नमय-समयपर अपने शिष्योंके प्रश्लोका उत्तर देते हुए जो पत्र दिखे ई उन्होंनेसे कुछ अग्र इस पुस्तकमें मर्रहोत दें ई, जो साथकोंके लिये बरे कामके ई और श्लीजरिवन्दके बोग-विषयक निद्धान्तींको समग्रनेमें बड़े महायक ई। पुस्तक आय पिन्निश्चित हाउस, हह, कोटेज स्ट्रीट (पर्स्ट होर), कलकरेसे मिल सकती ई। नृत्य सवा कृत्या है। —सन्पादक

# वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ?

( परमपूज्यपाद श्रीउडियाखामीजी महाराजके विचार )

पहले मैने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोम हठयोगियोकी वहत खोज की थी। मुझे जिस किसी प्रसिद्ध हठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयत्न करता। मैंने ऐसे कई हठयोगी देखे हैं जिन्हे तीन-तीन चार-चार घटेकी समाधि होती थी। परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति-का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीको भी निविकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई। हॉ, सविकल्प समाधिमे उनको स्थिति अवस्य थी । इसके सिवा, मैने प्रायः सभी हठयोगियोंको रोगी भी पाया । हठयोगका मुख्य लक्ष्य वीर्यकी पृष्टि है, परन्तु मैने अधिकांश हठयोगियोको वीर्य-सम्बन्धी रोगोंसे भी प्रस्त पाया है। किसीको मूत्रकृच्छू, किसी-को स्वप्नदोष और किसीको किसी अन्य रोगके चगुलमे फॅसे देखा है। इससे मेरी यह इंढ धारणा हो गयी है कि वर्तमान काल हठयोगके अनुकूल नहीं है, इस समय हठयोग-द्वारा पूर्णता प्राप्त करना प्रायः सर्वथा असम्भव है।

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि हठयोगका मार्ग ही भ्रमपूर्ण है और उससे किसी भी समय, पूर्णता प्राप्त नहीं होती थी। इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता है उसके मुख्य कारण ये हैं—

१-हठयोगीका वीर्य ग्रुद्ध होना चाहिये, और इसका इस समय प्रायः सर्वथा अभाव है। २-हठयोगका अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्रायम् नहीं देखा जाता।

र-सिद्ध हठयोगी गुरुका मिलना भी अत्यन्त दुर्घट है।

इसके सिवा व्यान और वैराग्यकी कमी होनेके कारण आधुनिक हठयोगी प्रायः अर्थलोल्डप और चन्नल प्रकृतिके देखे जाते है। उनके जालमें फॅसकर मैंने बहुत-से साधकों के जीवन नष्ट होते देखे हैं। इसलिये मेरा विचार है कि अपने कल्याणकी इच्छावालोको इस ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये।

इस प्रकार बहुत-से हठयोगियोसे निराश होनेपर मुझे एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हे ध्यानयोगद्वारा निर्विकल्पं समाधि सिद्ध थी। उनके ससर्गसे मुझे यह अनुभव हुआ कि सिद्धासन और शाम्भवी मुद्राके द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। इसके सिवा भगवद्भजन, नाम-सङ्कीर्तन और जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है। यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है। परन्तु ऐसे भावुक सार्धकोमें भी विचारकी कमी होनेके कारण प्रायः आन्तरिक कोध और लोभादि दोष देखे गये हैं। इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनेवालोंको भी विचारकी बहुत आवश्यकता है, तभी वे भगवद्भित्त से पूरा लाम उठा सकेंगे। —प्रेषक—मुनिलाल



\* शाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार है-

अन्तर्रुक्ष्यबहिद् ष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥

'जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तर्मुख (ध्येयाकार) रहता है और दृष्टि वाहरकी ओर रहती है अर्थात् नेत्र खुले रहते हैं, किन्तु कोई वाह्य पदार्थ दिखायी नहीं देता, वह सम्पूर्ण शास्त्रोंमें छिपी हुई 'शाम्भवी मुद्रा' कहलाती है।'

इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहाराजने इस श्लोकद्वारा उपदेश दिया-

तिर्यगृदृष्टिमधोदृष्टि विहाय च महामितः। स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेव समभ्यसेत्॥

'मित्मान् साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोदकर निश्चलभावसे स्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगका अभ्यास्थ
करना चाहिये।' (प्रेपक)

# समाधियोग

( छेखक--श्रीनयदयालनी गोयन्दका )



तने ही मित्र पातञ्जल योगदर्शनके अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये मुझे प्रेरणा कर रहे हैं । उन लोगींका आग्रह देखकर मेरी भी लिखनेकी प्रजृत्ति होती है, परन्तु मैंने इसका सम्पादन किया नहीं । समाधिका

विषय यहा दुर्गम और गहन है। महर्षि पतलिल्लीका समाधिके विषयमें क्या विद्धान्त था, यह वात भाष्य आदि टीकालोंको देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें नहीं आती। पातलल्योगके अनुसार योगका भलीभाँति सम्पादन करनेवाले योगी भी ससारमें यहुत ही कम अनुभान होते हैं। इस विषयके तत्त्वत्र योगीसे मेरी तो भेंट भी नहीं हुई। ऐसी परिस्थितिमें समाधिके विषयमें न तो मुझमें लिखनेकी योग्यता ही है ओर न मेरा अधिकार ही है। तथापि अपने मनके विनोदके लिये पातलल योगदर्शनके आधारपर, समाधिविषयक अपने भावोंको पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ। अतएव पाठकगण मेरी जुटियोंके लिये क्षमा करेंगे।

पातञ्जल योगदर्शनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो चेद हॅ-१ सम्प्रज्ञात और २ असम्प्रज्ञात ।

असम्प्रजातकी अपेक्षा सम्प्रजात विहरग है।

#### तद्पि बहिरक्न निर्वोजस्य । (३।८)

वह (स्यमरूप) सम्प्रज्ञात समाधि भी निर्वीच समाधि-की अपेक्षा बहिरग ही है। इस असम्प्रज्ञातयोगको ही निर्मीच समाधि, कैवल्य, चितिर्झाक्तरूप खरूप-प्रतिष्ठा क् आदि नामोसे पावज्ञल योगदर्शनमें कहा है। और उस योगीकी सदाके लिये अपने चिन्मय खरूपमें स्थिति हो जाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता। इसलिये उसको चितिराक्तिरूप खरूपप्रतिष्ठा कहते हैं। उस अवस्थार्मे ससारके वीजका अत्यन्त अभाव है । इसल्ये यह निर्वीज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है । #

सम्प्रज्ञात योगके मुख्य चार भेद हैं--

#### वितर्कविचारानन्दासितानुगमात् सम्प्रज्ञातः।

(2130)

वितर्कते सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम वितर्कानुगम, विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 'विचारानुगम', आनन्दके सम्बन्धसे होनेवालीका 'आनन्दानुगम' और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम 'अस्मितानुगम' है।

(१) आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पाँच स्यूलभ्त, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये पाँच स्यूलविषय, इन पदार्थोंमें होनेवाली समाधिका नाम 'वितर्कानुगम' समाधि है। इसमें केवल पाञ्चमौतिक स्यूल- शरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्यूल ब्रह्माण्ड अन्तर्गत है। इस वितर्कानुगम समाधिके दो भेद हैं— १—सवितर्क और २—निर्वितर्क।

## (क) सवितर्क

तत्र शब्दार्यज्ञानविक्रस्पैः संकीर्णो सवितकौ समापत्ति। (१।४२)

प्राह्म अर्थात् प्रहण करने योग्य उन स्यूल पदार्थों में शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे सयुक्त, समापित्तका नाम 'सिवतकं' समाधि है । जैसे कोई सूर्यमें समाधि लगाता है, तो उसमें सूर्यका नाम, सूर्यका रूप, और सूर्यका ज्ञान-यह तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है, † इसल्ये इसे सिवतकं समाधि कहते हैं, इसीको 'सिवकल्प' भी कहते हैं।

\* तत्यापि निरोधे सर्वनिरोधित्विवां समाधि (१।५१)
 † जिम पदार्थ में योगी समाधि लगाता है, उस पदार्थ में
 याचक या नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी स्वरूपको अथ
 और जिससे शब्द-अर्थ मम्बन्धका बोध होता है, उनको ग्रान
 कहते हैं। जैसे सूर्य यह शब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, नारे
 विद्वको प्रकाशिन करनेवाला आकाशमे जो सूर्यमण्डळ दीख
 पडता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य है, और उम मण्डळको देखकर
 युद सूर्य है—रेसा जो बोध होता है, उसका नाम श्रान है।

मुल्याय प्त्यानां गुणाना प्रतिप्रनव केत्रवय स्रह्मप्रतिष्ठा
 वा चितिश्रक्तिरिति (४।३४)

# (ख) निर्वितर्क

#### स्पृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भाता निर्वितर्का। (१।४३)

स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात् शब्द, अर्थ और शानके विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भलीभांति रहित होनेपर, जिसमे साधकको अपने स्वरूपके शानका अभाव-सा होकर, केवल अर्थ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम 'निर्वितर्क' समापत्ति अर्थात् समाधि है। जैसे सूर्यका ध्यान करनेवाला पुरुष मानो अपना शान भूलकर तद्र्पताको प्राप्त हो जाता है और उसे केवल सूर्यका स्वरूपमात्र हो प्रतीत होता है। उसका नाम निवितर्क समाधि है। इसमें विकल्पोंका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं।

(२) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म-तन्मात्राएँ, मन, बुद्धि, अहङ्कार और मूलप्रकृति एय दश इन्द्रियाँ, इनमे होनेवाली समाधिका नाम 'विचारा-नुगम' समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियोंमें होनेवाली समाधिको आनन्दानुगम समाधि मानते है, परन्तु ऐसा मानना युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

#### एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। (१।४४)

इस सवितर्क और निर्वितर्कके भेदके अनुसार ही सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निर्विचार समाधिकी व्याख्या समझनी चाहिये। सूक्ष्म विषयकी मर्यादा, स्यूल पञ्चभूतोंको और स्यूल विषयोंको वाद देकर, मूलप्रकृति-पर्यन्त वतलायो है। इससे सूक्ष्म विषयकी व्याख्याके अन्तर्गत ही इन्द्रियाँ आदि आ जाते हैं—

### सूक्ष्मविपयत्वं चाळिङ्गपर्यवसानम् । (१।४५)

तथा स्क्ष्मिविषयताकी सीमा अलिङ्ग यानी मूल प्रकृतितक है । मूल प्रकृतितक होनेसे दृश्यका सारा स्क्ष्मिविषय, 'विचारानुगम' समाधिके अन्तर्गत आ जाता है।

इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं। १— सविचार, २—निर्विचार।

(क) सविचार—स्थूल पदार्थोंको छोड़कर शेप मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्योमे नाम(शब्द), रूप (अर्थ), शानके विकल्पोसे सयुक्त समापत्ति अर्थात् समाधिका नाम सविचार समाधि है। तीनो प्रकारके विकल्पोसे युक्त होने- के कारण, इस सविचार समाधिको सविकल्प भी कहते हैं \* ।

(ख) निर्विचार-जिसमें उपर्युक्त स्थूल पदार्थों को दें छोड़कर शेष मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण ग्रहण और ग्राह्मों में दें समृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात् शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भलीमाँति रहित होनेपर जिसमें योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवल अर्थमात्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निर्विचार समाधि है। इसमे विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं।

ग्रहण तेरह हैं-पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, अहङ्कार । ग्राह्म पदार्थोंके ग्रहण करनेमे द्वार होनेसे, इन्हें 'ग्रहण' कहा गया है ।

इनके अलावा—स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड दृश्यवर्ग, ग्राह्य हैं। ये उपर्युक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवालें होनेसे इन्हें 'ग्राह्य' कहते हैं।

उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि दृश्यमात्र जड है और इस जडमें होनेवाली समाधिका नाम 'वितर्का-नुगम' और 'विचारानुगम' समाधि है ।

कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवर्ग है, इसीका नामः बीज है, इसिल्ये इसको लेकर होनेवाली समाधिका नामः सवीज समाधि है।

#### ता एव सवीजः समाधिः। (१।४६)

(३) अन्त करणकी स्वच्छतासे उत्पन्न होनेवालें आहाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोमें जो समाधि होती हे, उसका नाम 'आनन्दानुगम' समाधि है। उपर्युक्त वितर्क और विचार ये दोनो समाधियों तो केवल जडमें अर्थात् हश्य पदार्थों में हैं परन्तु यह केवल जडमें नहीं है, क्यों कि आनन्दकी उत्पत्ति जड और चेतनके सम्यन्धि होतो है। इस आनन्दमें आत्माकी भावना करनेसे

# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी तिपुटी रहती है और इस सिवतर्क और सिवचार समापत्तिमें, केवल व्येयविषयक ही इाब्द, अर्थ, ज्ञानसे मिला हुआ विकल्प रहना है तथा समापिने केवल-ध्येयका खरूपनाव ही रह जाता है। इसलिये यह समापत्ति, ध्यानसे उत्तर एव समापिकी पूर्वावन्था है; इसे तटन्य समापित्त भी कहते हैं, अतएव इसकी भी समापि ही समहाना चाहिये। विवेकख्याति द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो जाता है।

(४) चेतन द्रष्टाकी चिन्मयशक्ति एव बुद्धिशक्ति इन दोनोकी जो एकता-सी है उसका नाम 'अस्मिता' है।

#### द्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता (२।६)

पुरुष और वुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना अस्मिता है । इसिलये बुद्धिवृत्ति और पुरुषकी चेतनशक्ति- के एकताके-से स्वरूपमें जो समाधि होती है उसका नाम 'अस्मितानुगम' समाधि है । आनन्दानुगम तो चेतनपुरुप और बुद्धिके सम्बन्धि उत्पन्न होनेवाले आहादमें होती है । किन्तु यह समाधि चेतन पुरुप और बुद्धिकी एकात्मताकी-सी दियतिमें होती है । इस समाधिसे पुरुप और प्रकृतिका पृथक्-पृथक् रूपसे ज्ञान हो जाता है । उस सन्वपुरुषके पृथक्-पृथक् जानमावसे समस्त पदार्थोंके स्वामित्व और ज्ञातृत्वकी प्राप्ति होती है ।

सरवपुरुपान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च । (३।४९)

फिर इन सवर्में वैराग्य होनेपर, क्रेश-कर्मके मूलभ्त अविद्यारूप दोषकी निवृत्ति होकर, पुरुष 'कैवल्य' अवत्था-को प्राप्त हो जाता है—

तद्वैराग्यादिष दोपवीजक्षये कैवरुयम् । (३ | ५०)

असम्प्रचात योग अर्थात् निर्वीज समावि तो सङ्कल्पोका अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प है ही किन्तु सम्प्रचातयोगमें निर्वितक ओर निर्विचार आदि स्वीज समाघियां भी, विकल्पोंका अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प हैं।

★ सत्त्व और पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सव पदार्थोंपर
स्वामित्व और प्राउत्वकी प्राप्ति होती है, और उसमें वैराग्य
होनेसे सञ्चय-विपर्ययसे रहित निर्मंछ विवेकख्याति होती है,
इसीको 'सर्वथा विवेकख्याति' भी कहते हैं, इससे 'भर्ममेष
समाधि' लाग और छोश-कर्मकी निवृत्ति होकर कैवल्यपदकी
प्राप्ति हो जाती है।

यह 'भर्ममेघ समाधि' सन्प्रशात योग नहीं है। असम्प्रशात योग यानी निवीज समाधिकी पूर्वावस्था है, वयोंकि इसमे ममस्त ऊरा-कमोकी निवृत्ति होकर कैत्रस्य पदकी प्राप्ति बतलायी गयी है।

† वितर्कानुगन और विचारानुगम समाधिने जैमे सवितर्क और निर्वितर्क तथा सविचार और निर्विचार दो-दो मेद होते हैं वैसे ही आनन्द और अस्तिताके भी दो-दो भेद किये जा सकते हैं। 'ग्रहण' और 'ग्राह्मों' में तथा आनन्द और बुद्धि-सिंहत ग्रहीतामें सम्प्रज्ञात योगको वतलाकर, अब केवल ग्रहीतामें होनेवाला असम्प्रज्ञात योग वतलाया जाता है। चेतनरूप ग्रहीताके स्वस्वरूपमें होनेवाली समाधिका नाम असम्प्रज्ञात योगहै। इसमें दृश्यके अभावसे, द्रष्टाकी अपने स्वरूपमें समावि होती है।

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वं सस्कारशेपोऽन्यः । (१।१८)

चित्तवृत्तियों के अभावके अन्याससे उत्पन्न हुई स्थिति, जिसमें केवल चित्तिनिरोधके सस्कार ही शेष रहते हैं, वह अन्य है अर्थात् असम्प्रजात समाधि है। इसमें चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और चित्तिनिरोधके सस्कार ही रह जाते है।

गुण और गुणोंके कार्यमें अत्यन्त वैराग्य होनेसे, समस्त दृश्यका आलम्बन चित्तसे छूट जाता है, दृश्यसे अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी दृत्योंका निरोध होता है और क्लेश कर्मोंका नाश हो जाता है तथा क्लेश कर्मोंका नाश हो जाता है तथा क्लेश कर्मोंका नाश हो जानेसे, उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। सत्, रज, तम-गुणमयी प्रकृति उस योगीको सुक्ति देकर कृतकार्य हो जाती है। यही योगीकी कैवल्य अवस्था अथवा चितिश्रक्तिरूप खल्प-प्रतिष्ठा है। इसीको निर्वीज समाधि कहते है।

सम्प्रज्ञात योगमे जिस पदार्थका आलम्बन किया जाता है, उस पदार्थका यथार्थ ज्ञान होकर, योगीकी भृमियोंमें वृद्धि होते-होते, शेषमें प्रकृति-पुरुषतकका यथार्थ-जान हो जाता है। और उसमें वैराग्य होनेसे कैवल्यपदर्का प्राप्ति हो जाती है। किन्तु असम्प्रज्ञात योगमें तो गुरूने ही दृश्यके आलम्बनका त्याग किया जाता है जिससे दृश्यका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाला केवल चेतन पुरुष ही वच रहता है, वही उसकी कैवल्य अवस्था है। अर्थात् सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञातका प्रधान भेद यह है कि सम्प्रज्ञात योग तो किसीको ध्येय वनाकर यानी किसीका आलम्बन करके, किया जाता है। यहाँ आलम्बन ही बीज है, इसलिये किसीको आलम्बन वनाकर, उसमें समाधि होती है, उसका नाम सर्वीज समाधि है। किन्तु असम्प्रज्ञात योगमे आलम्बनका अभाव है। आलम्बनका अमाव करते-करते, अमाव करनेवाली वृत्तियोका मी अभाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह

असम्प्रज्ञात योग है। निरालम्ब होनेके कारण इसको निर्वीज समाधि भी कहते है।

कपर वताये हुए असम्प्रज्ञात योगकी सिद्धि दो प्रकारसे होती है। जिनमें एकका नाम 'भव-प्रत्यय' है और दूसरेका नाम 'उपाय-प्रत्यय'। जो पूर्वजन्ममे विदेह और प्रकृतिलयतक पहुँच चुके थे वे ही योगभ्रष्ट पुरुष इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी है, शेष सव मनुष्य उपाय-प्रत्ययके अधिकारी है। उनमें भव-प्रत्यय यह है—

#### भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् । (१।१९)

विदेही और प्रकृतिलयोको भव-प्रत्यय होता है।

भव नाम है जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती है अर्थात् जो जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे 'भव-प्रत्यय' कहते है । अथवा, भवात् प्रत्ययः भवप्रत्ययः । भवात् नाम जन्मसे, प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही है ज्ञान जिसका अर्थात् जिस असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम है 'भव-प्रत्यय'। सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिलय योगियोंको जन्मसे ही, असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिविषयक ज्ञानका अधिकार प्राप्त हो जाता है । उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञाकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इन सबका साधन उनके पूर्वजन्ममे हो चुका है ।

इसिलये पूर्वजन्मके सस्कारबलसे उनको परवैराग्य होकर विराम प्रत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तवृत्तियोके अभावके अभ्यास अर्थात् दृश्यरूप आलम्बनके अभावके अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी निर्वीज समाधि हो जाती है।

तत्र तं बुद्धिसयोग लभते पौर्नदेहिकम्। यतते च ततो भूय मसिद्धी कुरुनन्दन॥ पूर्वाभ्यासेन तेनैव ष्ठियते द्यवशोऽपि स ।

( ६ । ४३-४४ )

और वह योगश्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहिले शरीरमे साधन किये हुए बुद्धिके सयोगको अर्थात् समत्त्रबुद्धियोगके सस्कारोंको अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनन्दन । उसके प्रभावसे फिर अच्छी प्रकार भगवत्प्राप्तिके निर्मित्त यहा करता है। और वह विषयोंके वशमें हुआ भी उस पहिलेके अभ्याससे नि सन्देह भगवत्की ओर आकर्षित किया जाता है।

- (१) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान नहींके तुल्य हैं। सम्प्रज्ञात योगकी जो चौथी समाधि अस्मिता है, उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष और बुद्धिका पृथक्-पृथक् ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माको ज्ञाता और बुद्धिको ज्ञेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माको पृथक् देखता है। तब उसको 'विदेह' ऐसा कहा जाता है।
- (२) 'प्रकृतिलय' उन्हें कहते हैं जिनमें निर्विचार समाधिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त सयम करनेकी योग्यता हो गयी है। इस प्रकारके योगियोको अध्यात्मप्रसाद होकर ऋतम्भरा प्रज्ञाकी प्राप्ति हो जाती है।

निर्विचारवैशारचेऽध्यात्मप्रसादः । (१।४७)

निर्विचार समाधिमे वैशारद्य यानी प्रवीणता होनेपर, अन्यात्मप्रसाद होता है। रज, तमरूप मल और आवरणका क्षय होकर, प्रकाशस्वरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवाह निरन्तर बहता रहता है, इसीका नाम 'वैशारद्य' है। इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदार्थोंका, सशय-विपर्ययरहित प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, इसका नाम 'अध्यात्मप्रसाद' है। यह सम्प्रज्ञात योगकी निर्विचार समाधि है।

विदेह और प्रकृतिलय योगियोका विषय बतलाकर अब साधारण मनुष्योके लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त करनेके लिये 'उपाय-प्रत्यय' कहते है।

#### अद्वावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। (१।२०)

जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं है, उन पुरुषोका श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक, विराम- प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है।

श्रद्धा-योगकी प्राप्तिके लिये अभिकृष्टि या उत्कट इच्छा-को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम 'श्रद्धा' है । जिनका अन्तःकरण जितना स्वच्छ यानी मलदोषसे रहित होता है, उतनी ही उसमे श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही कृत्याणमे

भगवद्गीतामे भी भगवान् कहते हे—
 सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवित भारत ।
 श्रद्धामयोऽय पुरुषो यो यच्छूद्ध स एव स ॥
 (१७।३)

हे भारत ' सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके अन्त करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुप श्रद्धामय है, इनलिये नो पुरुप जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वय भी वही है अर्थात् जैसी जिसकी श्रद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है।

<sup>\*</sup> भगवद्गीतामे भगवान् श्रीकृष्णने भी योगश्रष्ट पुरुषकी गति नतलाते हुए कहा है—

परम कारण है, इसिलये आत्माका कल्याण चाहनेवाले पुरुपोंको श्रद्धाकी वृद्धिके लिये विशेष कोगिश करनी चाहिये।

वीर्य-योगकी प्राप्तिके लिये साधनकी तत्परता उत्पन्न करनेवाले उत्साहका नाम 'वीर्य' है । क्योंकि श्रद्धाके अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार ही साधनमें तत्परता होती है । और उस तत्परतासे मन और इन्द्रियोंके सयमकी भी सामध्य हो जाती है।

स्मृति-अनुभृत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर स्मरण रहनेका नाम 'स्मृति' है, इसिलये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके द्वारा स्हम विषयमें जो चित्तकी एकाग्रता होकर, एकतानता है अर्थात् स्थिर स्थिति है, उसको 'स्मृति' नामसे कहा है ।

समाधि-फिर उसीमें अपने खरूपका अभाव-सा होकर, जहाँ केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है, उसका नाम 'समाधि' है।

प्रज्ञा-ऋतम्मरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है। उपर्युक्त समाधिके फलस्वरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञा योगीको प्राप्त होती है।

ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । (१।४८)

वहाँ ऋतम्मरा प्रज्ञा होती है। ऋत सत्यका नाम है। उसका घारण करनेवाली बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है।

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थंत्वात् । (१।४९)

विशेष अर्थवाली होनेसे यह प्रज्ञा,श्रुत और अनुमान-जन्य प्रज्ञासे अन्य विषयवाली है ।

अर्थात् श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, और अपनी साधारण बुद्धिके द्वारा अनुमान किये हुए, विषयोंसे भी इस बुद्धिके द्वारा विशेष अर्थका यानी यथार्थ अर्थका अनुभव होता है।

इस ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानसे ससार-के पदार्थों में वैराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे आत्मविषयक साधनमें आनेवाले विश्लेपींका अमाव हो जाता है।

तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । (१।५०)

उस ऋतम्भरा प्रशासे उत्पन्न शानरूप सरकार अन्य दृश्यजन्य सरकारोंका वाधक है।

इसलिये उपर्युक्त प्रज्ञाके सस्कारींद्वारा विराम-प्रत्यय-का अम्यास करना चाहिये अर्थात् विषयसहित चिक्की समस्त वृत्तियोंके विस्मरणका अम्यास करना चाहिये। इस प्रकारका अम्यास करते-करते हश्यका अत्यन्त अमाव हो जाता है। हश्यका अत्यन्तामाव होनेपर, हश्यका अमाव करनेवाली बुद्धिवृत्तिका भी स्वयमेव निरोध हो जाता है और इसके निरोध होनेपर निर्वीज समाधि हो जाती है। यही इस योगीकी स्वरूपमें स्थिति है, या यों कहिये कि कैवस्यपदकी प्राप्ति है ।

इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि अन्त करणकी स्वच्छतासे अद्धा होती है । अद्धासे साधनमें तत्परता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियोंका निरोध होकर परमात्माके स्वरूपमें निरन्तर ध्यान होता है, उस ध्यानसे परमात्माके तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता है । और ज्ञानसे परम श्रान्तिकी प्राप्ति होती है । इसीको मगवत् प्राप्ति, परमधामकी प्राप्ति आदि नामोंसे गीतामें वतलाया गया है । और यहाँ इस प्रकरणमें इसीको 'निर्वीज स्माधि' या 'कैंबल्यपद' की प्राप्ति कहा है ।

\* श्रीमद्भगवद्गीतामें भी श्लीसे मिलता जुलता वर्णन किया गया है— श्रद्धार्गोक्षमते शान तत्पर सयतेन्द्रिय । झान लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ( ४ । ३९)

जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धाचान् पुरुष शानको प्राप्त होता है । शानको प्राप्त होकर तत्क्षण मगवत्प्राप्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ।

# योगतत्त्वम्

( लेखक-शीमन्माध्वसम्प्रदायाचार्य-दार्शनिकसार्वभौम-साहित्यदर्शनायाचार्य-तर्करत्न-न्यायरत्न गोखामी श्रीदामोदरजी शास्त्री )

#### योगमाश्रयते नीपं योगभागमत्यगोचर । योऽगम्यो विषयासक्ती योगमेतु स मे हृदि ॥

अयि कल्याणप्रियजनते ।

आपलोग अनेक वर्षों से बहुविध मधुर रसका ही आखाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका भी उन्मेष हुआ हो, इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई योगरूप चटनीसे आखाद बदलना भी लोकरीतिसे अनुचित न होगा, होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी बेमेल चटनी होती। यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे मेलकी ही है, क्योंकि बिना इसके पूर्वाखादित गरिष्ठ रसका परिपाक होता ही नहीं।

यह 'योग' शब्द एकाग्रतार्थक 'युज्' घातुसे निष्पन्न है, संयोगार्थक 'युजिर्' घातुसे नहीं, क्योंकि कर्म, ज्ञान, भक्ति, अष्टाङ्गादि योगमें नियमसे चित्तैकाग्रता ही अपेक्षित है।

इस स्वतन्त्र योगके भी हठ, लय, मन्त्र, राजरूपसे तथा अन्य स्पर्शादि प्रभेदोसे अनेकानेक प्रकार होते हैं, किन्तु हम यहाँ हिरण्यगर्भाचार्यप्रवर्तित एव महिष 'पतञ्जलि' द्वारा अनुशासित 'पातञ्जल' दर्शनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग-शास्त्रोक्त 'योग' को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही योगत्त्वका सक्षेपसे निरूपण करते हैं।

जब यह भी एक प्रधान दर्शन है, तब दर्शनोचित रीति कैसे छूटेगी १ इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ये तोन ही प्रमाण अनुमत है, इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती है। यह शास्त्र महर्षि किपलोक्त साख्यका परिशिष्ट रूप है, इसीसे 'उत्तरसांख्य' भी कहाता है। अतएव किपलोक्त पचीस तत्त्व यहाँ भी सम्मत है, केवल छव्बीसवाँ तत्त्व 'ईश्वर' इसमे अधिक सिद्धान्तित है।

ये दोनों महर्षि 'परिणामवादी' हैं-इसीसे किसीकी उत्पत्ति या नाश इनके यहाँ नहीं माना गया है। श्री-

भगवान्ने गीतोपनिषद्मे 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन किया है। इस वादमे उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा भेद नहीं है, सर्वथा अभेद भी नहीं है, अतएव तादात्म्य है।

उक्त छब्बीस तत्त्वोमें महापुरुष या पुरुषोत्तम-ईश्वर और पुरुष वा जीव ये ही दोनो चिन्मात्रस्तरूप है, बाकीके चौबीस सब जडात्मक है, क्योंकि सत्त्व, रज, तम, इन तीन गुणोकी समष्टिरूप प्रकृति वा प्रधान मूल-कारण है। इसीसे साक्षात् वा परम्परासे तेईसोका सृष्टिसमयमे आविर्माव होता है और प्रलयकालमें तेईसो प्राकट्यके विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते हैं।

इस दर्शनमे पुरुषमे ज्ञान-इच्छा, सुख-दु:ख, धर्माधर्मादि विशेष गुण कभी नहीं रहते, किन्तु प्रकृतिका प्रथम कार्य वा विकृति, जो बुद्धितत्व वा महत्तत्व कहाता है, उसीमे उक्त गुण वस्तुतः रहते हैं। यह अन्तः करणका मुख्यरूप है, अनादिकाल से इसके साथ पुरुषको तादात्म्य-भ्रम चला आया है। यही बन्धका हेतु है। जब पुरुषको इसके साथ भेद प्रत्यक्ष होता है, तब उसे 'विवेक ख्याति' कहते हैं। इस वृत्तिके बाद ही मुक्ति है। तब उक्त वृत्ति भी अनन्त कालतक निरुद्ध रहती है। प्रारब्ध कर्म मुक्त ही हो जाते हे, सिद्धित कर्म ज्ञानसे दग्ध हो जाते है, आगामी कारणाभावसे होते ही नहीं। अतः वृत्तिमात्रका निरोध होनसे पुरुष वास्तविक स्वरूपमें सर्वदा स्थित रहेगा, यही योगदर्शनमे मोक्ष है।

एक दर्शनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमे कैसे आवेगा १ तथापि योगरिसकोके विनोदार्थ दिग्दर्शन कराया गया । विशेष जिज्ञासु यदि प्रश्न करेंगे तव उत्तर अवश्य दिया जायगा । इति शम्।

# श्रीश्रीशरणागतियोग

( लेखक--अनन्त श्रीखामी पं० श्रीरामनलभाशरणजी महाराज, भयोष्या )

वीजांकुरन्यायसे अनादिकालोपचित विविध कर्म-वन्धनोंसे वद्ध जीव नाना प्रकारकी योनियोंमें तत्तत्कर्मानुगुण तत्तच्छरीरप्रहणपूर्वक तत्तच्छरीरभोग्य भोगोंको भोगते आये हैं और भोगते हैं तथा भविष्यमे भी भोगते रहेंगे—

#### 'दैवाशीनं जगत् कृत्स्रम्' 'दूर्वजन्मकृतं कर्म तद्दैविमहः कथ्यते।'

कर्मसञ्जयको ही ससार कहते हैं। जवतक कर्म सञ्जित रहता है तवतक सुख (मोक्ष) हो ही नहीं सकता, चाहे वह सञ्जित कर्म पुण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा पापफलप्रद हो। श्रुति कहती है—

#### पुण्यपापे विधूय निरक्षनः परम साम्यसुपैति ।

अतः उभयविध कर्म वन्धप्रद होनेसे त्याज्य ही वतलाये गये हैं।

अव प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोंका निर्हार कैसे हो, इसके लिये—

#### रुचीना वैचिश्यादशुकुटिलनानापथञ्जपा नृणामेको गम्य. \* \* \* ( महिम्न स्तोत्र )

—के अनुसार ज्ञानयोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्मसमुचयन्योग, इटयोग, राजयोग आदि नाना योग प्रतिपादित किये गये है। ये सब योग अपस्द्राधिकरणानुरोधेन नियताधिकार होनेके कारण सर्वजनसुलम नहीं है। शरणागितयोग ही सर्वकाल-सर्वदेश-सर्वजनसुलम है। अन्य योगीमें साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तयोगहारा अन्त करणनैर्मस्यापादनपूर्वक भक्तियोगोत्पादनद्वारा परम्परया मोक्षप्रदत्व है, तथा कर्मयोगादिमें कमयेगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी वतलाया गया है। लेकिन इस शरणागितयोगमे उपर्युक्त उभयविध विप्रतिपत्तियोग अभाव है, भगवान् श्रीगीताचार्यजी कहते ह—'प्रत्यवायो न विग्रते' (गीता)। इस शरणागितयोगमे किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। 'शरणागितयोगमे किसी प्रकारका प्रत्यवाय नहीं है। 'शरणागितयोगमे किसी दितना कारण्य, कितना वात्सस्य, कितना औदार्य और कितना प्रभाव मरा हुना है, जिसने वहेन्यहे कुल्यिकठोर

हृदयोंको भी क्षणमात्रमें द्रवीभूत कर दिया है। इसके अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं। जल्लादोंसे अधिक निर्दयी कठोर हृदयका कोई नहीं होता। पर वे भी इस अद्भुत शिक-सम्पन्न (शरणम्) शन्दको सुनकर द्रवीभृत हो गये हैं। तो फिर जो—

#### अहं भक्तपराधीनी हास्वतन्त्र इव द्विषा।

-की खप्रतिज्ञा उद्घोषित करते है वेद्रवीभूत हो जायँ तो आश्चर्य ही क्या है।

अव हमें उस <u>शरणागितयोग</u>के खरूपका विचार करना है जो सर्वसाधनापेक्षया सुलभ और सर्वजन-साधारणको सहजमें प्राप्य है।

श्ररणागति दो प्रकारकी होती है-एक आर्ता शरणागति, दूसरी हप्ता। एक शरणागत वह है जो अोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम् 'इस श्रृत्युक्त ब्धणब्धित श्रीपरमाचार्यकी ऋपासे तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जानेसे, तथा कृपापूर्ण भगवित्ररीक्षणसे भगवान्हे अनुभव करनेमें विश्वरूप शरीरको भी भार समझता है और भगवन्नित्यकैद्वर्यप्राप्तिके लिये भगवान्से प्रतिक्षण प्रार्थना करता है कि—'हे भगवन ! आपके कैद्वर्यका विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र छुड़ाइये।' ऐसी प्रार्थनापूर्वक जो शरणागति की जाती है उसे आता शरणागति कहते है । और देहान्तरादिकी प्राप्तिमे खर्ग-नरक तथा गर्भ-जरा आदि अवस्थाओंमे इ.सके अनुभवसे उरकर, ससारसे विरक्त होकर, ससारसे निवृचिके लिये तथा भगवत्याप्त्यर्थं सदाचारसम्पन्न श्रीगृद महाराजः के उपदेशसे खवर्णाश्रमोचित कायिक, वाचिक, मानिक कर्मोंको करते हुए तथा यथाशक्ति भगवत्केह्वर्य करते रोपरोपिभाव, पितापुत्रभाव, भार्याभर्त्रभावः नियाम्यनियामकभावः, आधाराधेयभावः, स्वत्वामिभावः शरीरशरीरिभाव, धर्मेघमिमाव, रश्यरक्षकभाव, व्याप्य-भोग्यभोक्तमाव, अशक्तसर्वशक्तिमद्भाव, व्यापकभाव, अजसर्वज्ञभाव, अपूर्णपरिपूर्णभाव, अकिञ्चन आतकामः भाव आदि अनेक भावांमें स्वोचित एक सम्बन्ध प्रभुवे मानकर, आप ही मेरे उपाय है, मेरे पात और कोई भी नाधन नहीं है, इस तरह जपना समस्त भार भगवान्के

सुप्रदेकर सर्वप्रयत्नशून्य होकर केवल भगवान्के वात्सल्य, सौशील्य, औदार्यादि अनेक कल्याणगुणोंके चिन्तनपूर्वक जो शरणागति की जाती है उसको हप्ता शरणागति कहते हैं। इस प्रकार यह द्विविध शरणागितयोग है। अन्य योगोंमें साधकको स्वावलम्बित होकर रहना पड़ता है तथा स्वकर्तव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे मैं प्रभुको सन्तुष्ट कर छूँगा; यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, जप करता हूं, ईश्वर अथवा वेदोकी आज्ञाओका मैं पालन करता हूँ, अतः मैं अपने कर्तव्योसे प्रभुको प्रसन्नकर इस अगाध अपरिमित ससारसागरसे पार हो जाऊँगा । इस प्रकार अन्य योगोमे स्वावलम्बनावृत्ति रहती है, जिसको तत्त्वज्ञोंने वानरीवृत्ति कहा है। इस वृत्तिमे अपने च्युत होनेकी वड़ी आशङ्का रहती है, योड़ी भी भूल (असावधानी) हुई कि उस वृत्तिका पता नहीं रहता कि कहाँ गयी । परन्तु यह शरणागतियोग परम मुलभ है और अनायास ही भगवत्सान्निध्य प्राप्त करा देता है। शरणागत भक्त अपने किसी भी साधनका भरोसा नहीं करता, वह जानता है कि मुझमें ऐसी कोई भी शक्ति, कोई भी साधन नहीं है जिसके बलसे में प्रभुको प्रसन्न कर सकूँ।

अनादिकालमें अनेक जन्मार्जित कर्मोंका कर्मद्वारा निर्हार करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, सुतरां दुःसाध्य है। यदि एक-एक जन्मके कर्मोंके निर्हारार्थ एक-एक वर्ष रक्खा जाय तो भी त्रैराशिकानुपातसे अनेकानेक वर्षाविध ताहरा साधनोंको अपेक्षा है जिनसे कर्मक्षय होता है। पहले कहा जा जुका है कि पुण्यात्मक अथवा पापात्मक कैसा भी कर्म हो, वह बन्धपद ही है। अनवरत अनेक वर्षपर्यन्त प्रत्यूहरहित ताहरा साधनोंका होना बहुत ही कठिन है—

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया

दुर्गं पथस्तवं कवयो वदन्ति । (कठोपनिषद्)

आवत देखिह बिषय बयारी। ते पुनि देहिं कपाट उचारी। (मानसरामायण)

यह तो सर्वसम्मत है कि कर्म-वन्धनद्वारा भगवती श्रीमायादेवी जीवोंको ससारसमुद्रमें डालती हैं।श्रीमुखका वचन है—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (गीता) अतः भगवच्छरणागितको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है । रारणागित वह सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे 'कर्तव्य नाव-रिष्यते ।' रारणागितको स्विविषयक किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी अष्टप्रहर रक्षा करती रहती है, बालक स्वय अपनी कुछ भी चिन्ता नहीं करता, वहीं वात्सल्यसम्पन्ना माता अपने प्रौढ बालककी रक्षामें उतनी दत्तावधाना नहीं होती जितनी उस दुधमुँहे बालककी रस्तती है, ठीक इसी प्रकार परमभक्तवत्सल सौशील्यादि निखलकल्याणगुण-गणाणव भगवान् भी अपने उन भक्तोंकी सतत रक्षामें रहते है जो 'पिता त्वमेव माता त्वमेव', 'माता रामो मित्यता रामचन्द्रः', 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव', 'न धर्म-निष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी' ऐसा सततानुसन्धान करते हैं और जो अधना सर्वस्व प्रभुके चरणारिवन्दोंको ही जानते हैं।

अतः अन्य उषायोंका सहारा त्यागकर भक्त केवल प्रभुक्रपैकसाधनका ही सहारा लेते हैं और 'हे नाथ । हे दयामय ! मैं अिक इन हूं, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाधन- शून्य हूँ, अनेक दुःखदावानलसे सन्तप्त हूँ; आप जगच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमें आया हूँ।' इस प्रकार अनन्यभावेन वे प्रभुकी शरणागित करते हैं। उनके लिये भगवान दुरन्त प्रतिज्ञा कर लेते हैं—

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥

परमोदार परमभक्तवत्सल भगवान् श्रीरामचन्द्रजी प्रतिज्ञा करते हैं—

सकूदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेम्यो ददाम्येतद्वतं मम॥ (वाल्मीकीय रामायण)

अर्थात् केवल एक बार '<u>गरणागत</u> हूँ', 'में आपका हूँ' ऐसी जो प्रार्थना करता है उसको में सर्व म्तांसे अभय कर देता हूँ यह मेरी प्रतिज्ञा है ।

यदि कोई कहें कि शरणमें आया हुआ दूषित है, पापी है, उसको कैसे शरणमें लेंगे, तो प्रभु स्वयमेव इस शङ्काका निराकरण करते हैं—

मित्रभाषेन सम्द्राप्तं न त्यजेयं कथातन । दोपो यद्यपि तस्य स्याद सतामेतदगहिंवम् ॥ भानयेनं हरिश्रेष्ट दत्तमस्यामय मया। विभीपणो वा सुप्रोव यदि वा रावणः स्वयम्॥ (वा॰ रा॰ रु॰ का॰)

जत्र भगवान् 'अद्मो द्विजान्' वृत्तिवाले सर्वदोषोघागार रावणके भी शरणागत होनेपर उसके ग्रहण और रक्षणकी प्रतिज्ञा करते हैं, तत्र उक्त श्रद्धाको अवकाश ही कहाँ है ?

तात्पर्य यह है कि भगवान्की शरणमें आये हुए जीवको उभयतः कल्याण है। यदि प्रभुने अपना लिया तो अच्छा ही है, और यदि न स्वीकार किया तो भी अच्छा ही है। क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तव तो कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत जीव अपने सर्व दुष्कृत शरण्यको देकर स्वय निष्पाप हो जाता है, तव उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है। इसी वातको आप महर्षि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं—

आत्तों वा यदि वा इसः परेषा शरणं गतः । अरिः प्राणान् परित्यज्य रक्षितम्यः कृतारमना ॥ विनष्टः पश्यतत्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । आदाय सुकृतं तस्य सर्वं गच्छेदरक्षितः॥ (वा० रा० छ० का०)

इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अथना निर्दोष, वह अवश्य ही शरण्यके द्वारा रक्षणीय है, अन्यया वड़ा दोष होगा-यह भी आप अग्रिम स्लोकमें वतलाते हैं—

एवं दोषो महानन्न प्रपद्मानामरक्षणे। सस्वर्ग्यं चायश्रस्यं च बलवीर्यविनाशनम्॥ (वा०रा०ल०का०)

तात्पर्य यह है कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये सर्वदा ही उपेक्षणीय हैं। शरणागत होनेके पूर्व जीवने जो अपराध किये हैं वे तो सर्वदा उपेक्ष्य हैं ही, पर शरणागितयोगप्रहणके उपरान्तके भी अपराध सदा उपेक्षणीय ही हैं। क्योंकि सापराध जीव जब 'तवासिंग' कहता हुआ आपकी शरणमें आता है तव आप उसी समय उसके अनेक जन्मोंके अपराधोंको नाश कर देते हैं— सनमुख होय जीव मोहि जवही। जनम कोटि अब नासौं तबही॥ (मानव)

—और सर्वभूतींसे अभय प्रदान कर देते हैं। उसी एक वारकी की हुई शरणागितके कारण भूत, भविष्य, सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं। आपकी द्वितीय प्रतिज्ञा है—

द्धिः शर नाभिसन्धत्ते द्वि स्थापयति नाश्रितान् । द्विर्देदाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नोभिमापते॥ (वा०रा० वा० का०)

अतः अन्यान्य योगोंकी अपेक्षा शरणागतियोग ही प्रभुको अत्यन्त प्रिय है—

सर्वंधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण वजा। (गीता)

'( यहाँ सर्वधर्मत्यागसे मतलव धर्म त्यागकर अधर्मी वन जानेका नहीं; किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगांसे सद्यः-साध्य नहीं है, श्ररणागतियोगसे ही है, अत ) सर्व धर्मीसे मोक्षकी आद्याको त्यागकर एक श्ररणागितयोगद्वारा ही उसे प्राप्त करनेकी आद्या करो।'

इस शरणागितयोगको हमारे पूर्व महिषयोंने वैडालीवृत्ति कहा है। जिस तरह विछीका वचा स्वविषयक कुछ
भी चिन्ता नहीं करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती
है मुखमें दवाकर ले जाती है, वचा कुछ भी परवा नहीं
करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत )
को स्वविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपने
सर्व कर्तव्योंकी आशाको त्यागकर भगवान्को ही अपना
उपाय समझता है और उन्हींको उपेय भी जानता है।
निभय होकर 'विनायकानीकपमूर्धमु' (भागवत ) विचरता
है, उसे किसीसे भी भय नहीं रहता।

श्रीमगवत्स्तुति करती हुई श्रुतियाँ कहती हैं— 'नुषु तव माययाः अभवच्छरणेषु भयम्' ( श्रीमद्गागवत )

'जो आपकी शरणमें नहीं हैं उन्हीं को मय होता है।'

एवम्भूत भगवत्प्रातिका जो योग वतलाया गया है,
वह भी भगवत्क्रपासाध्य है। जब प्रमु अनादिकाल दुर्वासनावासितान्त करण जीवके ऊपर निहें तुक स्वस्तर्पा गुरूपा कृपा करते है तभी इस शरणागितयोगमें प्रीति तथा विश्वास होता है, और ज्यों ही जीवको इस शरणागितयोगमें प्रीति तथा विश्वास होता है, और ज्यों ही जीवको इस शरणागितयोगमें प्रीति वा विश्वास हुआ, वस्त त्यों ही प्रमु उस जीवके सर्वापराधोंको मुलाकर स्वसानिध्य प्रदान कर देते

हैं। भगवत्प्राप्तिसाघनीभूत शरणागितयोगके लिये भगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल उनकी कृपा ही उपाय है—

कवहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ ( मानस )

भगवती श्रुति कहती है—

नायमाःमा प्रवचनेन छभ्यो

न मेथया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष घृणुते तेन छभ्य
स्तस्यैष आत्मा विषृणुते तन् ्स्वाम्॥

(कठोपनिषद्)

अतः एकमात्र भगवान्का ही भरोसा करना चाहिये। उन्हींको अपना भर्ता, त्राता, उद्धर्ता समझना चाहिये। वही एकमात्र शरण्य और सर्वभावेन वरेण्य हैं। उनके सिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेवाला नहीं है, और शरणागितयोगके अतिरिक्त कोई सरल, सर्वजनसुलभ साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हो सकें। अतः 'रक्षिष्यतीति' विश्वासपूर्वक भगवच्छरणागित

करनी चाहिये। तभी कल्याण प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टान्त पुराणोंमें मिलते हैं। द्रौपदी, गजेन्द्र आदिको जवतक स्वपुरुषार्थका लेशमात्र भी अभिमान रहा तबतक भगवान्ने रक्षा नहीं की; और जब भगवान्को ही अपना रक्षक-पोषक समझा और अनन्यभावसे पुकारा, तब आपने तुरन्त रक्षा की, क्षणमात्र भी देर न लगायी। अनन्यभावसे शरणागत होनेकी ही देर है, फिर जीवको किसी प्रकारका दुःख नहीं रह जाता। वह सुखस्वरूप हो जाता है, उसका अन्तःकरण स्वच्छ दर्पणकी तरह निर्मल हो जाता है। अन्तःकरणनैर्मल्य हो जानेपर शरणागत जीव जैसी-जैसी भावनाएँ, जैसी-जैसी कामनाएँ भगवदिच्छानुकूल करता है वे शीधातिशीध पूर्ण हो जाती हैं—

स यदि पितृछोककामो भवति सङ्करपादेवास्य पितरः समुपतिष्टन्ति । ( छान्दोग्यापनिषद् )

जो सुख अन्यान्य योगोसे बड़े कष्टसे प्राप्त होता है वही शरणागितयोगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है।



# योग

( केखक--एक जीवसेवक प्रतिष्ठात्यागी महात्मा )

# योग क्या है ?



ग' शब्द 'युज्' धातुके बाद करण और भाववाच्यमें धज् प्रत्यय लगानेसे बनता है। 'युज्' धातुका अर्थ है समाधि। अतएव 'योग' शब्दका वास्तविक अर्थ समझनेके लिये 'समाधि' शब्दका भी वास्त-विक अर्थ समझनेकी थोड़ी चेष्टा करनी होगी। 'समाधि' शब्दका अर्थ

है सम्यक् प्रकारसे भगवान्के साथ युक्त हो जाना, मिल जाना, जीवका कामना, वासना, आसक्ति, संस्कार आदि सब प्रकारकी आगन्तुक मिलनताको दूरकर, स्वरूपमें प्रतिष्ठित होकर, मुख्य भावसे भगवान्में मिल जाना । गौणभावसे भगवान्से युक्त होनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी 'समाधि' शब्दके अन्तर्गत है। 'योग' शब्दके अन्दर भी हम इन्हीं दो तन्वोको निहित देखते हैं। 'योग' शब्दका अर्थ है जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात् विजातीय, स्वजातीय एव स्वगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका एकत्व प्राप्त कर लेना—भगवान्के साथ, भगविद्धधानके साथ सम्पूर्णरूपमें ताल-तालपर मिल जाना, एक हो जाना, जिस अवस्थामें भगवान्के अस्तित्वके सिवा हमारा पृथक् अस्तित्व ही नहीं रह जायगा, भगवान्की इच्छा पूरी करनेके अतिरिक्त हमारे जीवनमें दूसरा कोई काम ही नहीं रह जायगा। एक शब्दमें—जिस अवस्थामें भगवान्की सत्ता, चैतन्य और आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कार्यके द्वारा पूर्णरूपसे प्रस्कृटित होकर प्रकट हो जाय, उसीका नाम योग है। इसी अवस्थाको लक्ष्य करके मनुष्यको भगवान्का अवतार कहा जाता है।

'तिसासजने मेदाभावात् ।' 'ब्रह्मविद् ब्रह्मेव भवति ।'

—इत्यादि वाक्य इसी भावको प्रकट करते है। वास्तविक योगकी अवस्थामे क्या हो जाता है, यह समझना भी कठिन है। इसी वातको लक्ष्य करके कहा गया है— योगवियोगे रहितो योगी भोगविभोगे रहितो भोगी। एवं चरति हि मन्दं मन्दं मनसाङ्कियतसहजानन्दम् ॥

इसी योगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महर्षि अथावक्रने अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे एक दिन कहा था कि वास्तविक योगी संतारमें दुर्लभ हैं—

इभुझिरिह ससारे मुमुझुरिप दश्यते। भोगमोक्षनिराकाङ्क्षा विरलो हि महाग्रयः॥

इस योगकी अवस्था समस्त द्वन्द्रमार्वोके जपर गुणा-तीत, उदाचीन अवस्थामें स्थित है। मिलन या योगके दो प्रकार देखे जाते हैं। एक मिलन है अपने अस्तित्वको पूर्णतया खो देना, जैसा कि शङ्करके विश्व बाहैतवादका मत हैं, दुसरा मिलन है अपने पृथकू खरूपको, खगत मावको कुछ अदामें बचा रखना-जैसा कि रामानुवके विशिष्टाद्वैत-वादका मत है। यहाँपर 'योग' शब्द 'युन् ' घातुसे भाववाच्यमे प्रत्यय लगानेचे चिद्ध हुआ है, जैसे 'हायते यत् तत् ज्ञानम्'। यहाँ ज्ञान मगवान्के चित्त्वरूपके विवा और कुछ भी नहीं । इसने बाद जिसके द्वारा यह मिलन सािवत होता है, मिलनने उस सहज-सुन्दर-खाभाविक उपायको मी 'योग' शब्दके द्वारा निर्देश किया जाता है। यहाँपर चित्तकी वृत्तिका निरोध करना, चित्तको वृत्तिशून्य करना और चित्रज्ञत्तिनिरोधके लिये जो क्रुछ किया जाता है वह स्य 'योग' शब्दके अन्तर्गत है। जैसे 'शायते अनेन इति ज्ञानम्', इस प्रकार करणवाच्यसे 'ज्ञान' शब्द सिद करके गीताकारने 'अमानित्वमदम्भित्वम्' आदि ज्ञानके साधनभूत अङ्गोको भी 'ज्ञान' शब्दके अन्तर्गत माना है, इची तरह 'युज्यते अनेन इति' करणवाच्यसाघित 'योग' शब्दके द्वारा आसन, प्राणायाम आदि अष्टाङ्गयोगप्रणालीको भी योगके, भगवान्के साथ युक्त होनेके, सहायकरूपमे 'योग' शब्दके अन्तर्गत रज्ला गया है। अतएव 'योग' शब्दका नुख्य अर्थ है भाववाच्यमे साधित भगवत्-मिल्म, और गौण अर्थ है करणवाच्यम साधित भगवान्के साथ मिलनेके ल्यि आवश्यक तमल नाधनप्रणाली । किसी भी कार्य-साधनकी सदज, दुन्दर और लामाविक प्रणाली 'योग' शब्दके अन्तर्गत मानी जा सकती है। सभी कार्य योग है, सभी काम मनोयोगके जपर निर्भर करते है। चित्तकी

एकायताके विना कोई मी काम सुन्दरताके साय सम्पन्न नहीं हो सकता ।

### योगके विभिन्न अर्थ

अव हम देखें कि वर्तमान समयमें 'योग' शब्द किन-किन अर्थोंमें व्यवहृत होता है—

- (१) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपमें मिलन— अदैतानुभृति-योग।
- (२) देहात्मबुद्धि त्यागकर आत्मभावापन्न होना योग है—जैते 'योगेनान्ते तनुत्यजाम् ।'
- (३) योगका अर्थ है—योगदर्शन, पत्रखलिका योग-दर्शन नामक प्रन्य, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्ण मिलन कराकर कैवल्य-प्राप्तिमें सहायक होना ।
- (४) पातञ्चलमतानुसार चित्तवृत्तिका निरोध करके स्वलपप्रतिष्ठ होना योग है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध।' 'तदा द्रष्टुः स्वलपेऽवसानम्।'
- (५) सांख्यमतानुसार पुरुष-प्रकृतिका पृथक्त सापितकर, दोनोंका वियोग करके पुरुषका स्वरूपम स्थित होना योग है, 'पुप्रकृत्योर्वियोगेऽपि योग इत्यभिषीयते ।'
- (६) मुख-दुःख, पाप-पुण्य, शतु-मित्र, शीतोष्ण आदि द्वन्द्वींचे अवीत होकर चमत्व प्रात करना भी योग नामचे अभिहित होता है। जैचे गीतामें कहा है—'समत्वं योग उच्यते।'

मक प्रहादने—

सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत समस्वमाराधनमध्युतस्य।

- —इत्त 'आराधना' शब्दके द्वारा मी योगकी वास्तविक अवत्याको स्वित किया है।
- (७) कर्म वन्धन न कर सकें, इस प्रकारते कमें के प्रति उदातीन भावको धारणकर मुक्तावत्थाको प्रात करने के उपायको भी योग नहते ह । जैसे गीताम कहा है— 'योग नर्मस कौशल्म ।'
- (८) दो विभिन्न पदार्थों का अपने-अपने लहपको खोकर एक अद्भुत पदार्थमें परिणत होने का नाम नी योग (Chemical combination) है । बैंचे हाइब्रोजन (अन्छजान) और आक्तिजन (यवसारजान) मिलकर जलके रूपने परिणत हो जाते है।

इसी प्रकार अपने-अपने पार्थक्यको बनाये रखकर दो द्रव्योका मिलन भी योग है। जैसे काठका काठके साथ, लोहेका लोहेके साथ मिलना भी योग है।

उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्। (श्रुन्तला ७। १२)

तमङ्कमारोष्य शरीरयोगजैः सुसैर्निपिञ्चन्तिमवामृतं स्वचि । (रधुवश ३ । २६ )

#### कथायोगेन बुध्यते। (हितोपदेश)

- (१) योगफल— Consequence, result रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं सञ्चिनोति। (शकुन्तला २।१४)
- (१०) वैयाकरणिक योग—शब्दके बाद धातु-प्रत्ययगत अर्थ, यौगिक (रूढ़ नहीं) अर्थ—Etymological meaning प्रकट करना।
  - (११) गणितशास्रोक्त योग—जोड़, Addition
- (१२) कर्मका कौशलरूप योग—इस शब्दके विकृत भावसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण, जादू, इन्द्रजाल आदि विद्याओंको भी 'योग-विद्या' नाम दे दिया गया है। अलौकिक ढगसे रोगनिवारण (Remedy, cure) आदि, यहाँतक कि बुरी नीयत, विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके घृणित उपाय भी आजकल 'योग' शब्दके अन्तर्गत आ गये हैं।

# योगके अलौकिक प्रभाव-अलौकिक आविष्कार

- (१) योगियोने योगबलसे मन स्थिर करके, देहके भीतर कहाँपर क्या है, यह सब जानकर, मानसिक अवस्थाओंका पूर्णरूपसे विचार कर यन्त्र, तन्त्र और मन्त्रोंके रहस्यका आविष्कार किया है। उनके मतानुसार हर एक चक्रमें, हर एक स्नायविक केन्द्रमें एक-एक प्रकारकी अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्रिता शक्तियोंको प्राणवायु और ध्यानकी सहायतासे जागृत करके साधक दूरदर्शन, दूरअवण, परचित्तविज्ञान, परकायप्रवेश, आकाशारोहण, योगवलसे देहत्याग आदि अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है।
- (२) योगी सर्प, मेढक आदि जन्तुओसे आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि योगाङ्गोंको सीखकर अपने स्वास्थ्य

और आयुकी वृद्धि करनेमे समर्थ हुए थे। प्राचीन ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओकी योगवलसे रोगियोंके रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध ही है। भूकैलासमें एक बार मिद्दीके नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे, जिसे बहुत लोग जानते हैं। महाराज रणजीतसिंहके समयमे हरिदास साधुकी योगिवभूतिको देखकर बहुत-से लोग विस्मित हुए थे।

- (३) योगी पञ्चभूतोंके ऊपर प्रभुत्व प्राप्तकर कैसेकैसे अलौकिक कार्य करनेमे समर्थ होते है, इसका विशेष
  विवरण पातञ्जलदर्शनके विभूतिपादमे पाया जाता है। आजकल भी देखा जाता है कि योगी पुरुष देहके विभिन्न अङ्गोंमे
  चित्त स्थिर करके और प्राणवायुका सञ्चार करके कैसे-कैसे
  अलौकिक कार्य सम्पन्न करते है। मन्त्र, औषघ और
  समाधिजनित सिद्धि देखकर वर्तमान समयके वैज्ञानिक भी
  समय-समयपर विस्मित हो जाते है। मेस्मर साहबद्वारा
  आविष्कृत मेस्मेरिज्म (वशीकरण-विद्या) और हिप्नॉटिज्म
  प्रभृति विद्याप्ट वर्तमान युगके अनेक शिक्षित लोगोंका
  चित्त आकर्षित करती हैं। इन सब विद्याओको हम
  प्राचीन योगियोंकी मारण, उच्चाटन और वशीकरणविद्याके अन्तर्गत ही समझते हैं।
- (४) योगबलसे साधक ईर्ष्या-द्वेष, सुख-दुःख, शतु-मित्र आदि द्वन्द्वभाव दूरकर, जितेन्द्रिय, शान्तचित्त आत्मदर्शी होकर किस प्रकार पृथिवीपर शान्तिराज्य स्थापित करनेमें सहायक हुए थे, इसके ज्वलन्त दृशन्त हैं शद्भर, ईसामसीह, बुद्ध इत्यादि । ये लोग आत्मतत्त्वको जानकर, सुख-दुःखसे अतीत होकर, निर्वाण प्राप्तकर अमर हो गये हैं और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक शान्ति, मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ वना गये हैं । ससारमें जितना कुछ सारतत्त्वका आविष्कार हुआ है, उसका अधिकांश योगवलसे ही हुआ है । हम यहाँपर 'योग' शब्दको केवल भारतकी साधन-प्रणाली-विशेषसे सीमावद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे । समस्त वैज्ञानिक और दार्शनिक आविष्कार योगके एकाग्रतासाधनके ही फल है ।

जो लोग योगतस्वके सम्बन्धमे विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे पातञ्जलदर्शन, योगियाज्ञवल्क्य, पवन-विजयस्वरोदय, शिवसहिता, घेरण्डसहिता आदि ग्रन्थ पाठ करें अथवा सच्चे योगियोका सग प्राप्त करनेकी चेष्टा करें।

# योगके प्रकारभेद

विभिन्न साघकोकी रुचि और अभिज्ञताके अनुसार योगकी साधन-प्रणालीको विभिन्न भागोमें विभक्त किया गया है। गीताकार और वर्तमान महापुरुषोंने योगको साधारणतः कर्मयोग, ज्ञानयोग और मक्तियोग, इन तीन भागोंमें विमक्त किया है। योगके प्राचीन प्रन्थोंमें हम इठयोग, लययोग और राजयोग, ये तीन प्रकारके भेद देखते हैं। इनमें हठयोगी नेति, धौति, वस्ति, कपाल-भाति, आसन, मुद्रा, त्राटक, प्राणायाम आदि शारीरिक कियाओंकी ओर विशेष दृष्टि रखकर देहको खस्य, विष्ठ और कार्यशील वनानेकी विशेष चेष्टा करते है। लययोगी समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा सङ्करप-विकल्पके जालसे मुक्त होकर, चित्तको वृत्तिशून्य वनाकर शान्त अवस्या प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं। उनका विश्वास है कि नित्यसिद्ध स्वयप्रकाश आत्मतत्त्व शुद्ध, शान्त चित्तमें स्वय स्फ़रित होता है। राजयोगी देहतत्त्व और मनस्तत्त्व तथा आत्मतत्त्वको सम्यक् रूपसे जानकर खरूपर्पातष्ठ, 'त्वे महिम्नि अवस्थित ' होकर, इस देहराज्यके, जगत्-ब्रह्माण्ड-के मालिक होकर, अन्तरिन्द्रिय, वहिरिन्द्रिय और देहके ऊपर अधिकार प्राप्त करके, इन सव यन्त्रोंको अपने-अपने कार्यमे, मगवदिच्छा पूरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके समान विराजमान होते हैं। कोई-कोई साधक इस हठयोग, लययोग और राजयोगको कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्ति-योगके ही अन्तर्गत समझते हैं। आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, घारणा, समाघि इत्यादि अष्टाङ्गयोग एव मन्त्रयोग, जपयोग आदि यावत् योगप्रणाली इस त्रिविध योगके अन्तर्गत है। प्राचीन समयमें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगका अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य करनेके कारण जनक, याज्ञवल्क्य प्रभृति राजिष और ऋषि-मुनि विशेष-रूपसे प्रसिद्ध हो गये हैं। शिवका योगसाधनके प्रवर्त्तक योगीश्वर और श्रीकृष्णका योगेश्वरेश्वरके रूपमें वर्णन क्या गवा है।

गीतादि यन्यों में योगको कर्मकी कुशलता कहा गया है। जिस उपायसे कर्म (इप्ट) सहज, सुन्दर, स्वामाविक रूपमें मिद्ध हो सके, अय च वन्धनका कारण न हो उसीका नाम योग है ('योग कर्मसु कीशलम्'— गीता)। प्राचीन काल्मे ऋषितुमार यशके लिये कुश रहोरकर लानेको जाया करते थे। उनमें तीन श्रेणीके लोग

होते थे। एक श्रेणीके वालक इस प्रकार सावधानीके साथ कुश उसाड़ते कि कुश उसड़ भी आता और उनका हाय भी न कटता, दूसरी श्रेणीके वालक कुश उखाड़ते समय अपना हाय काट लेते और तीसरी श्रेणीके वालक हाथ कटनेके भयसे अपने अन्य साथियोंसे कुश मॉगकर अपना काम चला लेते। 'कुश लाति इति कुशल.' जो कुश भी ले आते हैं और हाय भी नहीं काटते, जो ससारके सव कार्य करते हैं, परन्तु मायामें आवद नहीं होते वे ही कुशल हैं और उनके इस भावको ही कौगल या योग कहते हैं । इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीको ससारके कर्म-काण्डके प्रतीकके रूपमें लिया जा सकता है। जो लोग संसारमें अनासक्त, निर्लिप्त रहकर, फलाकाक्षारहित् हो ससारके सव कर्म सम्पादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं। जो लोग ससारमें कर्म करते हुए ससारकी चोटांसे घाय हो जाते हैं, वे घोर ससारी हैं, और जो ससारको दु र्सं कयः, वन्धनका कारण समझकर ससारसे वहुत दूर रहते हैं और दूसरोंके कर्मफलके ऊपर निर्मर करते हैं, वे साधारण भिक्षुक या सन्यासी श्रेणीके अन्तर्गत हैं। कहना नहीं होगा कि यहाँपर गीतोक्त सन्यासीकी वात न कहकर साधारण वेषघारी सन्यासियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है।

# 'योग' शब्दका दुरुपयोग

'कर्मकी नियुणता योग है', इस भावसे 'योग' शब्द कितने प्रकारसे देश और भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे गिर गया है, और कितने विकृत अर्थमें अव इसका प्रयोग होने लगा है, यह भी यहॉपर विचारणीय है। वर्तमान समयमें ऐन्द्रजालिक कौशल (magic) आदि भी योगका अङ्ग समझा जाता है। मारण, उचाटन, वशीकरण आदिकी ओर ही आजकलके योगियोंका विशेष ध्यान रहता है। किसी प्रकारकी कोई अस्वाभाविक किया दिखा देनेवालॉको ही आजकल सव लोग योगी समझ छेते हैं, उनकी भक्ति करने लगते हैं और ठगाते हैं। तावीज, कवच आदिके द्वारा जो लोगोंके कर्मफलका खण्डन करनेकी हिमाकत रखते हैं, जो वन्ध्याको पुत्र-प्राप्तिके लिये दवा देते हैं और रोगियोंका रोग दूर करनेकी वात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं और पूजित होते हैं। प्राचीन कालमें जिनके हाथ ऊँचे रहकर भगवत्-कार्यं करनेमें ही लगे रहते वेही ऊर्ध्ववाहु होते थे। आजकल जो लोग भगवदुद्देश्यकी अवदेलना

प्राक्तिक नियमोका उल्लघन करके, दोनो हाथोको ऊपर उठाकर उन्हें परवश कर रखते है वे ही ऊर्ध्वबाहु योगी माने जाते है । प्राचीन समयमें योगी व्यान, धारणा, समाधिमे इतने तन्मय हो जाया करते कि शरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता, उनके वालोमे जटाएँ वॅघ जातीं, शरीरपर धूल-मिट्टी आकर जम जाती। आजकल उसकी जगह बड़के दूध इत्यादिसे ताबडतोड जटा बना ली जाती है और शरीरमे मिटी-राख आदि मलकर योगीका खॉग बना लिया जाता है और भोले लोग भी यह देखकर वशीभूत हो जाते हैं। बड़े-बड़े शहरोंमें घरके मालिक जब ऑफिसमें या बाजार चले जाते हैं, तब न माल्म कितने पाखण्डी धूर्त योगीकी गुरेशाक, गेरुआ वस्त्र, विभूति आदि धारणकर गृहस्थोके र्प्सीमे जाकर मोली स्त्रियोंपर अपना प्रभाव जमाकर छंल, बल, कौशलसे कितने प्रकारसे धन ठगते है, इस बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पड़ता है। आज-कल ऐसे धूर्त योगियोकी सख्या और प्रतिष्ठा इतनी वढ गयी है कि इनके कारण वास्तविक योगियोने लोकालय और प्रसिद्ध तीर्थ आदिसे बहुत दूर जाकर रहना आरम्भ कर दिया है और ग्रहस्थ नकली योगियों-द्वारा ठगे जा रहे हैं । आजकल अणिमा-लिंघमादि अष्ट सिद्धियोका प्रमाव कहीं नहीं दिखायी देता । सिद्धि आजकल दुकानोंमे भाँग और गाँजा आदिमे सीमाबद्ध होकर नशेबाजीको बढ़ा रही है। भीतरसे भगवत्प्राप्ति-जनित ब्रह्मानन्दके नशेमें विभोर न होकर आजके वने हुए योगी मदिरा, गाँजा, माँग आदि नशैली चीजोंको साधनका अङ्ग कहकर उनका प्रचार करते है। यहाँतक कि देवादिदेव महादेवके हाथोमे भी उन्होंने सङ्कोच छोड़कर अणिमादि अष्ट सिद्धियोंके वदले भगका प्याला और गॉजे-की चिलम दे दी है।

# यथार्थ योगके प्रचारकी आवश्यकता

देश और भावके पतनके साथ-ही-साथ सभी वातोंमें स्वाभाविक ही कुछ-न-कुछ विकृति आ गयी है। वर्तमान समयमे आवश्यकता है उसके उचित सशोधनकी। योगादि साधन-प्रणालीके अन्दर जब बहुत-से सुन्दर-सुन्दर तत्त्व निहित हैं, उसकी सहायतासे जब स्वास्थ्य-प्राप्ति, एकाप्रताशान्ति-आनन्द-प्राप्ति, उन्नति-प्राप्ति, भगवहर्शन, भगवत्प्राप्ति, जीवका कल्याण-साधन सहज, सुन्दर और

स्वाभाविकरूपमे सुसाधित होनेकी सम्भावना है, तब इस योगसाधनप्रणालीका संशोधन करने, इसकी उन्नतिका उपाय करने, इसकी शिक्षा देने तथा सर्वसाधारणके सामने योगके उदार मत, भाव और कालका एक उच आदर्श रखनेकी विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण-को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्या है, वह कितने रूपोमे विभक्त है, उसकी साधन-प्रणाली क्या है, किस तरह ससारके जीवोके हितसाधनमे, उन्हें आनन्द प्रदान करनेमे इसका प्रयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी किस प्रकार कर्मके रहस्यको समझकर, अनासक्त, निष्काम, फलाकाक्षासे रहित होकर केवल भगवत्-प्रीतिके लिये जीवोका कल्याण करनेमे भगवद्बुद्धि रखकर कर्म किया करते हैं, यह मुन्दररूपमें समझा देना होगा । ज्ञानयोगी इन्द्रियोको सयत करके, चित्तको गुद्ध और शान्त करके, स्वरूपप्रतिष्ठ, आत्मभावमें स्थित होकर किस प्रकार समाधियोगके द्वारा परमात्मामे तन्मय हुए रहते है, यह भी समझ लेना होगा।

# सचे योगियोंकी स्थिति

योगीगण देह, मन, प्राणको ग्रुद्ध और ज्ञान्त करके मूलाधारसे कुलकुण्डलिनीको जागृत करके, सब चक्रोंमें, सब केन्द्रोमें छिपी हुई शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शक्ति, ज्ञान, ऐश्वर्यसे विभूषित होकर, सहस्रारमे स्थित सदाशिवसे, परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय देहसे भगवान्के साथ किस प्रकार आनन्दसमाधिमे विभोर रहते है, जगत्का कल्याण करनेमें भगवान्की इच्छा पूरी करनेमें नियुक्त रहते है, यह तत्त्व अच्छी तरह समझ लेना होगा । भक्तियोगी प्रेमके साधक होते हे, उनके भगवान् सव भूतोंमे विराजमान रहते हैं। समस्त जगत्, समस्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीभगवान्की मृर्ति या मन्दिर है। श्रीभगवान् प्रकृतिके सव तत्त्वोंम, सव देहींम विराजित रहकर जीवके कर्म, ज्ञान और मिक्तके अन्दरसे अपना सचिदानन्दभाव प्रकट कर रहे ह । वास्तविक साधक ऑख, कान, नाक आदि वाहरी इन्द्रियो तथा मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त आदि भीतरी इन्द्रियंकि द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवान्के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, अनन्त सौन्दर्य, माधुर्य आदिका अनुभव कर हृषीकेश-सेवारूप उत्तमा बुद्धिके साधनकी सहायतासे भगवत्-मिलनके आनन्दमे विभोर रहते है ।

साधनराज्यके योगसाधनका सार-तत्त्व यही है कि इमारे अन्दर भगवान्की अनन्त शक्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त प्रेम और आनन्द निहित है। हमारी कामना, वासना, आसक्ति, हमारी अज्ञानता, हमारे क्रसस्कार, हमारा खार्थ, आत्मसुखकी स्पृहा, अहकार और प्रतिष्ठाका मोह आदि उस भगवत-शक्तिके विकासमें वाधा पहुँचाते है। अतएव हम जितना ही इन सब बाधाओंसे मुक्त, शुद्ध, शान्त, पवित्र होंगे उतने ही भगवत्-भाव हमारे अन्दर प्रकाशित होंगे, हम सावनराज्यमें सिद्धि प्राप्त करेंगे। भगवानके और हमारे वीचका यह काल्पनिक व्यवधान जितना ही दूर होगा उतना ही इम भगवान्के साथ युक्त होने और मिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे। जहाँ इन सब उपाधियोंके प्रति आसक्ति, स्पृहा दृष्टिगोचर हो वहीं यह समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर चल रहा है, उसका पतन और उसके द्वारा देशका अमञ्जल अवश्यम्भावी है। योगी थे भारतके प्राचीन ऋषि-मुनि, जो सयत, शुद्ध, शान्त और पवित्र होकर, भगवानमें तन्मयता यात करके जीवोका कल्याण करनेमें तछीन रहा करते थे। वे लोग ममतारहित, अहकाररहित थे, वे लोग प्रतिष्ठाको सकर-की विष्ठाकी तरह त्याग देते थे। वे जगतको ब्रह्ममय देखते थे, सर्वत्र ब्रह्मदर्शन, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मसेया, जीवसेवा उनके जीवनकी प्रधान साधना थी। योगिनियाँ थी वृन्दायनकी गोपियां-जिनकी ऑखोकी साधना थी सर्वत्र भगवदर्शन, कानोकी साधना थी सब शब्दोंके भीतर श्रीमगवानकी वशीष्विन सुनना, उनका मन, प्राण सर्वदा भगवान्की सेवा और ध्यानमें हुये रहते। इन्द्रियोद्वारा इन्द्रिया-

धीशको अनुभृति और सेवा क्या चीज है, कर्म किस तरह भगवदाराधनामें पर्यवसित होता है, वातचीत किस प्रकार भगवद्गुण गानेमें, चलना किस प्रकार भगवत्र्येममें नाचने और भगवान्के मन्दिरकी प्रदक्षिणामे, चिन्तन किस प्रकार ध्यानमेंऔर समस्त जीवन किस प्रकार ब्रह्मानन्दकी अनुभ्तिमें पर्यवसित होता है, गोपी-प्रेमके भीतर इसका आखाद करने-का सुयोग हम पाते हैं। उनकी देह, मन, प्राण, आत्मा सर्वदा श्रीभगवान्में, भगवान्के कार्य करनेमें युक्त रहा करते, अतएव हम प्रधान योगियोंके रूपमें उनकी भाक करनेके लिये वाध्य हैं। श्रीकृष्णको देखना, श्रीकृष्णका ध्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान साधना थी। वे इस साधनामें तन्मयता प्राप्त करके सम्पूर्ण-रूपमें अपनेको भूलकर, 'इतर-राग-विस्मारक' कृष्णू प्रेमार्णवर्मे निमम होकर, श्रीकृष्णमें तन्मयता प्राप्त करें श्रीकृष्णके साथ युक्त हो जाती, मिल जातीं।

तिश्वन्तनं तत्कथनसन्योन्यं तत्प्रवीधनसेत्रदेकपरस्वम्।

—इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम योगसाधना । वे थीं तन्मनस्का, तदात्मिका । वे अपनी देहके प्रत्येक तत्त्वमें अपने प्राणाराम श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युक्त रहकर श्रीकृष्णमय हो जातीं। वे जगत्को कृष्णमय देखतीं।

'जित देखों तित स्याममयी है।'

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणसत्र दर्शनम्।

-रूपी योगकी सिद्धावस्था वे प्राप्त कर चुकी थीं। इसी योगके फलखरूप अष्ट सिद्धियाँ उनके चरणोंमें आकर लोटतीं तो भी वे सिद्धिको, मुक्ति-मुक्तिकी वासनाको वन्धनका कारण समझकर उनसे घृणा करतीं।



# सांख्ययोगी

गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें वर्तते हैं, ऐसे समभकर मन, इन्द्रिय और शरीरके द्वारा होनेवाली सम्पूर्ण कियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित हीकर केवल सर्वद्यापी सिचदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनन्यसावसे निरन्तर स्थित रहता है (देखिये गीता ३। २८, ५। ८-२-१३, ६। ३१, १३। २९-३०, १४। १९-२०, १८। १७-४९ से ५५ आदि )।

# अष्टाङ्गयोग

( तेत्क-पीजयदयालजी गोयन्दका )

अनेको न्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगानेकी चेश करते हैं, परन्तु अन्हें सफलता नहीं मिलती । इसका कारण पढ़ है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम नियमोके पालन-की विशेष आवश्यकता है । यम-नियमों के पालन किये विना ध्यान और समाधिका सिद्ध होना अत्यन्त कठिन है। ग्रही कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियों के नष्ट हुए विना चित्रका एकाम होना कठिन है और चित्र एकाम हए विना व्यान और समाधि नहीं हो सकती। या तो समाधिकी इच्छावाले पुरुपोको योगके आठा ही अङ्गोका साधन करना चाहिये, किन्तु यम और नियमोका पालन करना चाहिये। जैसे नीचके विना तो अवश्यमेव मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम नियमों पालन किये विना व्यान और समाधिका सिद्ध होना असम्भव-सा है। यम-नियमोंमें भी जो पुरुष यमोका पालन न करके केवल नियमोका पालन करना चाहता है, उससे नियमोका पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता।

> यमान् सेवेत सततं न नित्यं नियमान् बुधः । यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन् ॥ (मनुस्मृति ४। २०४)

'बुंद्धिमान् पुरुष नित्य निरन्तर यमोका पालन करता हुआ ही नियमोका पालन करे, नियमोका नहीं जो यमोका पालन केवल नियमोको करता है वह साधनपथसे जाता है। ' इनका साधन किये विना व्यान और समाधिकी सिद्धि होनी कठिन है। अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुषको यम-नियमीका साधन अवश्यमेव चाहिये। इनके पालनसे चोरी, जारी, झठ, कपट आदि दुराचारोंका और काम, कोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणींका नाश होकर, अन्तः करणकी पवित्रता होती है और उसमे उत्तम गुणोका समावेश होकर इष्टदेवताके दर्शन एव आत्माका साक्षात्कार भी, साधक जो चाहता है वही, हो सकता है। परन्तु यम-नियमोंके पालन किये विना, ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे प्राणायामका होना भी कठिन है।

बहुत-से लोग प्राणायामके लिये यन करते हैं, किन्तु सफलता नहीं पाते । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण एवं झुठ, कपट, चोरी, न्यभिचार आदि दुराचार, एव प्राणायामविषयक क्रियाके ज्ञानका अभाव ही इस सफलतामें प्रधान वाधक है। यम-नियमोका पालन करनेसे उपर्युक्त दुराचार और दुर्गुणोका नाज्ञ हो जाता है। अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेकों भी प्रथम यम-नियमोका पालन करना चाहिये। उपर्युक्त दुर्गुण और दुराचार सभी साधनोंमें वाधक है। इसलिये ध्यान और समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंकों, वोषोंका नाज्ञ करनेके लिये प्रथम यम-नियमोका पालन करके ही, योगके अन्य अङ्गोका अनुष्ठान करना चाहिये। जो पुरुष योगके अन्य अङ्गोका अच्छान करना चाहिये। जो पुरुष योगके आठां अङ्गोका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका अन्तःकरण पित्र होनेपर ज्ञानकी अपार दीति हो जाती है, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है और सिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो क्लेश और कर्मोंसे दूरकर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है।

योगके आठ अङ्ग ये है---

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमा-धयोऽष्टावङ्गानि । (योगदर्शन २ । २९ )

'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योगके आठ अङ्ग हैं।'

इन आठ अङ्गोंकी दो भूमिकाएँ हैं—१-बहिरङ्ग, १-अन्तरङ्ग । ऊपर बतलाये हुए आठ अङ्गोंमेंसे पहले पाँचको बहिरङ्ग कहते हैं, क्योंकि उनका विशेषतया बाहरकी कियाओंसे ही सम्बन्ध है। शेष तीन अर्थात् धारणा, व्यान और समाधि अन्तरङ्ग है। इनका सम्बन्ध केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको अन्तरङ्ग कहते ह। महर्षि पतञ्जलिने एक साथ इन तीनोंको 'सयम' भी कहा है—

#### त्रयमेकत्र सयमः। (३।४)

अव इन आठों अङ्गोका सक्षिप्त विवेचन किया जाता है।

#### १-यम

अहिंसासस्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। ( योगदर्शन २ । ३ ० )

'अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पॉचोंका नाम यम है।'

- (क) किसी भ्तप्राणीको या अपनेको मां मन, वाणी, दारीरद्वारा, कमी, किसी प्रकार, किञ्चित्मात्र भी, कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है।
- (ख) अन्त करण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा निश्चय किया हो, हितकी भावनासे, कपटरहित प्रियश्चव्दें मिं वैसा-का-बेसा ही प्रकट करनेका नाम सत्य है।
- (ग) मन, वाणी, श्रारेरद्वारा किसी प्रकारके भी किसीके स्वत्य (इक) को न सुराना, न लेना और न छीनना अस्तेय है।
- ( घ ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम-विकारके सर्वथा अभावका नाम ब्रह्मचर्य है।
- (ट) शन्द, त्पर्श, न्प, रस, गन्ध आदि किसी भी भोगसामश्रीका सप्रहन करना अपरिग्रह है।

टन पॉचो यमोका सब जाति, सब टेश और सब कारने पालन होनेसे एव किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत हिंसादि दोषेकिन घटनेसे इनकी सज्ञा 'महात्रत' हो जाती है।

जातिवेदाकालममयानविष्ठिष्ठा सार्वभौमा महा-मतम् । (योगदर्शन २ । ३१ )

'जाति, देश, काल और निमित्तते अनवन्छिन्न यमका तार्वभीम पालन महात्रत होता है।' सार्वभीमके निम्न-लिखित प्रकार है—

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जङ्गम प्राणी, हिन्दू-मुस्तरमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोसे किसीके साथ गी यमोके पार्टनमें भेद न करना 'जातिगत सार्वभौम' महातत है।

निन्न-भिन्न खण्डो, देशों, प्रान्तों, प्रामों, स्थानो एव तीर्थ-अतीर्थ आदिके भेदचे यमके पालनमें किसी प्रकारका भेद न रखनेने वह 'देशगत सार्वभीन' महात्रत होता है।

नर्षः, मारः, पत्तः, राताहः, दिवरः, मुहूर्तः, नश्चत्र एव पर्न-अपर्व आदिके भेदोरे यमके पालनमें किसी प्रकार भी नेदन रजना 'काल्गत सार्वभौम' महात्रत कहलाता है।

नन, देव-एजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय, नन-विन्न, आर्जिनिका आदिके भेदांते यनके पालनमे पिसी प्रकारका भेद न रखना 'समन (निमित्त) गत नार्वभीम' महात्रत है। ताल्पर्य यह है कि पिसी देश

क स्त्रभाका, परोपकार, दश्तरमक्ति आदि सत्कार्योमें रट नरन करना तो योगर्रा मिदिमे महादक है, यहाँ केवल जन्म सब, मुचित उट पहुँचानेसा मिषेष है। अथवा कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तरे, हिंसा, असरय, चोरी, व्यभिचार आदिका आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न रखना 'सार्वभौम महात्रत' है।

#### २-नियम

शौंचसन्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा । (योगदर्शन २ । ३२)

'पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्राणिधान, ये पॉच नियम हैं।'

- (क) पिवत्रता दो प्रकारकी होती है—१ वाहरी और २ भीतरी । जल-मिट्टीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार और आचरणकी तथा न्यायोपार्जित द्रव्यसे प्राप्त सात्त्विक पदार्थोंके पिवत्रतापूर्वक सेवनसे आहारकी, यह वाहरी पिवत्रता है। अहता, ममता, राग देष, ईर्ष्या, भय और काम-कोषादि भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी पिवत्रता होती है।
- (ख) मुख-दु ख, लाभ-हानि, यश-अपयश, सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिके प्राप्त होनेपर सदा-सर्वदा सन्तुष्ट—प्रसन्नित्त रहनेका नाम सन्तोष है।
- (ग) मन और इन्द्रियोंके स्वमरूप धर्म-पालन करनेके लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एव ब्रतादिका नाम तप है।
- (घ) कल्याणप्रद शास्त्रोका अध्ययन, और इष्टदेवके नामका जप तथा नोत्रादि पठन-पाठन एव गुणानुवाद करनेका नाम खाध्याय है।
- (ट) ईश्वरकी मिक्त अर्थात् मन-वाणी और शरीर-द्वारा ईश्वरके लिये, ईश्वरके अनुकूल ही चेष्टा करनेका नाम ईश्वरप्रणिघान है ।

उपर्युक्त यम और नियमोंके पालनमें वाधक हिंसा आदि विपरीत वृत्तियोंके नाशके लिये महर्षि पतञ्जलि उपाय वतलावे ह

> वितर्कवाधने प्रतिपक्षभावनम् । • (योगदर्शन २ । ३३)

हिंसादि वितर्कोंसे वाघा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये।'

वितको हिंसाउय कृतकारितानुमोदिता लोभकोप-मोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दु खाज्ञानानन्तफळा इति प्रतिपक्षभावनम् । (योगदर्शन २ । ३४)

कृत, कारित और अनुमोदितभेदने, लोम, क्रोध और मोहके हेतुने, मृदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपने, ये हिंगिदि वितर्क अनन्त दु ख और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले है—ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है। अर्थात िसादि दोष, अनन्त दुःस और अनन्त अज्ञानरूप फलके देनेवाले ८; इस प्रकारकी वारवार भावना करनेका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है।

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, भोगपदार्थोंका सप्रह, अपवित्रता और असन्तोषकी दृत्ति, एव तप, स्वाध्याय तथा ईधरप्रणिधानके विरोधकी दृत्ति, इनका नाम वितर्क है।

उपयुक्त हिसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा स्वय करनेका नाम 'कृत', दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 'कारित' ओर अन्योंद्वारा किये जानेवाले हिंसादि दोषोंके समर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम 'अनुमोदित' है। उपर्युक्त तीनो प्रकारके हिंसादि समन्त दोषोके होनेमे लोभ, कोध और मोह, ये तीन हेतु है। तीनो प्रकारके दोष, तीन हेतुओंसे यननेवाले होनेके कारण, नी तरहके हो जाते हैं। आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाले हिंसा, असत्यादि दोषोंमे लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, वैरादिसे उत्पन्न होने-वाले दोपोंमे कोध और मृढता, विपरीत-वृद्धि आदिसे उत्पन्न होनेवाले दोपोंमे मोह हेतु होता है। ये नौ प्रकार-के दोष, मृदु, मध्य और अधिमात्रके भेदसे, सत्ताईस प्रकारके हो जाते है। अत्यन्त अल्पका नाम मृदु, वीचकी मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामें यानी पूर्णरूपसे होनेवाले हिंसादि दोषका खरूप अधिमात्र कहा जाता है। लेखका विम्तार वढ़ जानेके सङ्कोचसे इनका खरूप वहुत ही सक्षेपमें कहा गया है।

### यम-नियमोंके पालनका महान् फल अहिंसाप्रतिष्टायां तत्सिविधी वैरत्यागः। (योगदर्शन २ । ३५)

'अहिंसारूपी महाव्रतके पूर्ण पालन होनेपर उस योगीके समीप दूसरे (स्वामाविक वैर रखनेवाले) प्राणी मी वैरका अर्थात् हिंसावृत्तिका त्याग कर देते है।' सत्यप्रतिष्ठायां कियाफकाश्रयस्वम् । (योगदर्शन २।३६)

सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी सफल हो जाती है, अर्थात् वह जो कुछ कहता है वही सत्य हो जाता है।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् । (योगदर्शन २।३७) चोरीकी वृत्तिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सव रकोंकी उपस्थिति हो जाती है, अर्थात् समस्त रत्न उसके दृष्टिगोचर हो जाते है और समस्त जनता उसका पूर्णरूपसे विश्वास करने लग जाती है।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायां चीर्यं छामः। (योगदर्शन २। ३८)
व्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर,
मन और इन्द्रियों में अत्यन्त सामर्थ्यकी प्राप्ति हो जाती है।
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोधः। (योगदर्शन २।३९)
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानी विषय-भोग-पदार्थों के
सग्रहका भलीभाति त्याग होनेपर, वैराग्य और उपरित
होकर मनका संयम होता है और मनःसयमसे भूत,
भावष्यत्, वर्तमान जन्मोका और उनके कारणोका ज्ञान
हो जाता है।

शौचारस्वाङ्गजुगुण्सा परेरसंसर्गः । (योगदर्शन २ । ४०)
पूर्णतया वाहरकी पवित्रतासे अपने अङ्गोमे घृणा और
अन्य मनुष्योके ससर्गका अभाव हो जाता है । क्योंकि दूसरे
शरीरोंमे अरुचि हो जानेसे उनका ससर्ग नहीं किया जाता।
सस्वशुद्धिसौमनस्यैकाउयेन्द्रियजयारमदर्शनयोग्यत्वानि च।
(योगदर्शन २ । ४१)

अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और एकाप्रता, इन्द्रियोंपर विजय, और आत्माके साक्षात् दर्शन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है।

सन्तोपादनुत्तमसुखळामः। (योगदर्शन २।४२) सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। कायेन्द्रियसिद्धिरञ्जद्किथात्तपसः।(योगदर्शन २।४३)

तपसे मलदोष अर्थात् पापोंका नाश हो जानेपर, अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियाँ और दूरसे देखना-सुनना आदि इन्द्रियोंकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ( यो० २ । ४४ ) अपने इष्टदेवके नामका जप एव खरूप, गुण, प्रभाव और महिमा आदिके पठन, पाठन, श्रवण, मननरूप स्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात् दर्शन हो जाता है।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्। (यो०२।४५) ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती है।

### ३-आसन और आसनसिद्धिका फल

आसन अनेको प्रकारके हैं । उनमेसे आत्मसयम चाहनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और स्विस्तिकासन—ये तीन बहुत उपयोगी माने गये है। इनमेंसे कोई-सा भी आसन हो, परन्तु मेस्दण्ड, मस्तक और प्रीवाको सीधा अवस्य रखना चाहिये और दृष्टि नासिकाप्रपुर अथवा भृकुटीमें रखनो चाहिये। आलस्य न सतावे तो आँखें मूंदकर भी बैठ सकते हैं। जिस आसनसे जो पुरुष सुखपूर्वक दीर्घकालतक बैठ सके, वही उसके लिये उत्तम आसन है।

स्थिरसुखमासनम्। (यो०२।४६)

सुखपूर्वक स्थिरतासे वहुत कालतक वैठनेका नाम आसन है।

प्रयत्तरीथिस्यानन्तसमापित्तभ्याम् । (यो० २ । ४७) श्रीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल करनेपर अर्थात् इनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मार्मे मनके तन्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती है । कम-से-कम एक पहर यानी तीन घटेतक एक आसनसे सुख्यूर्वक स्थिर और अचल भावसे वैठनेको आसनसिद्धि कहते हैं।

ततो द्वन्द्वानिभघात । (यो ०२।४८)

उस आसनोंकी सिद्धिसे ( शरीर पूर्णरूपसे सयत हो जानेके कारण ) शीलोध्णादि द्वन्द्व वाधा नहीं करते ।

#### ४-प्राणायाम

अव सक्षेपमें प्राणायामकी कियाका उछेख किया जाता है। असलमें प्राणायामका विषय अनुभवी योगियोके पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है।

तिसन् सित श्वासप्रश्वासयोगैतिविच्छेत् प्राणायामः।
(यो०२।४९)

आसनके सिद्ध हो जानेपर बास और प्रश्वासकी गतिके अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है। वाहरी वायुका भीतर प्रयेश करना श्वास है और भीतरकी वायुका वाहर निकल्ना प्रश्वास है, इन दोनोके रुकनेका नाम प्राणायाम है।

वाद्याभ्यन्तरक्षम्भयृत्तिर्देशकालसख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसुक्षमः । (यो०२।५०)

देश, काल और सख्या (मात्रा) के सम्बन्धसे वाह्य, आम्यन्तर और स्तम्भवृत्तिवाले, ये तीनो प्राणायाम दीर्घ और सूक्षम होते हें।

भीतरके श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 'बाह्य कुम्भक' कहलाता है। इसकी विधि यह है— आठ प्रणव (ॐ) से रेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्भक करना और फिर चारते पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक-प्रकके सहित बाहर कुम्भक करनेका नाम बाह्यवृत्ति-प्राणापाम है। वाहरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 'आभ्यन्तर कुम्भक' कहते हैं। इसकी विधि यह है कि चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्भक करें। फिर आठसे रेचक करें। इस प्रकार पूरक-रेचकके सिंहत भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरवृत्तिप्राणायाम है।

वाहर या मीतर, जहाँ कहीं भी सुखपूर्वक प्राणीके रोकनेका नाम स्तम्भवृत्तिप्राणायाम है। अथवा चार प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करे, इस प्रकार पूरक-रेचक करते करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणीको रोकनेका नाम सम्भवृत्तिप्राणायाम है।

इनके और भी बहुतसे भेद है, जितनी सख्या और जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी सख्या और काल रैचक तथा कुम्भकमें भी लगा सकते हैं।

प्राणवायुका नािम, हृदय, कण्ठ या नािसकािके भीतरके भागतकका नाम 'आभ्यन्तर' देश है । और नािसकािपुटसे वायुका वाहर सोलह अगुलतक 'वाहरी देश' है । जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नािभतक श्रासको खींचता है, वह सोलह अगुलतक वाहर फेंके, जो हृदयतक अन्दर खींचता है, वह वारह अगुलतक वाहर फेंके, जो कण्ठतक श्रासको खींचता है, वह आठ अगुल वाहर निकाले और जो नािसकािक अन्दर अगुल थाहर निकाले और जो नािसकािक अन्दर अगुल वाहरतिक श्रास फेंके। इसमे पूर्व पूर्वसे उत्तर-उत्तरवालेका 'सूक्स' और पूर्व-पूर्ववालेका 'दीर्घ' समझना चाहिये।

प्राणायाममें सख्या और कालका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण, इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये।

जैसे चार प्रणवसे प्रक करते समय एक सेकड समय लगा तो सोलह प्रणवसे कुम्मक करते समय चार सेकड और आठ प्रणवसे रेचक करते समय दें। सेकड समय लगना चाहिये। मन्त्रकी गणनाका नाम 'संख्या या मात्रा' हैं। उसमें लगनेवाले समयका नाम 'काल' है। यदि सुलपूर्वक हो सके तो साधक ऊपर वताये काल और मात्राको दूनी, तिगुनी, चौगुनी, या जितनी चाहे यथासाध्य वदा सकता है। काल और मात्राकी अधिकता एव न्यूनतासे भी प्राणायाम दीर्घ और सक्षम होता है।

वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षे पी चतुर्यः। (योगदर्धन २। ११) वाह्य और भीतरके विषयोंके त्यागते होनेवाला झ 'केवल' कुम्मक होता है, उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है। राब्द-स्पर्शादि जो इन्द्रियंकि वाहरी विषय है और सकता-विकल्पादि जो अन्त करणके विषय है, उनके त्यागरे—उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात् विषयोका चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गतिका जो स्वतः ही अवरोध होता है, उसका नाम 'चतुर्य प्राणायाम' है। प्रवृत्तमे वतलाये हुए प्राणायामांमे, प्राणांके निरोधसे मनका सयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोके सयमसे प्राणोका सयम है। यहाँ प्राणोके ठकनेका कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं है—जहाँ कही भी ठक सकते है, तथा काल और सख्याका भी विधान नहीं है।

#### प्राणायामका फल

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् । (योगदर्शन २।५२)
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकशानको आदृत
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्षय हो जाता है।

धारणासु च योग्यता मनसः। (योगदर्शन २।५३) तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन स्थिर होकर, उसकी धारणाओंके योग्य सामर्थ्य हो जाती है।

### ५-प्रत्याहार और उसका फल

स्वविषयासवयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। (योगदर्शन २ १५४)

अपने-अपने विषयोके सङ्गसे रहित होनेपर, इन्द्रियोंका चित्तके-से रूपमे अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' है।

प्रत्याहारके सिद्ध होनेपर प्रत्याहारके समय साधकको वाह्यज्ञान नहीं रहता । व्यवहारके समय बाह्यज्ञान होता है। क्योंकि व्यवहारके समय साधक शरीरयात्राके हेतुसे प्रत्याहारको काममे नहीं लाता।

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, तो इन्द्रियोंका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके अन्तर्गत आ जाता है।

ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् । (योगदर्शन २।५५) उस प्रत्याहारसे इन्द्रिया अत्यन्त वशमे हो जाती है, अर्थात् इन्द्रियोंपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है।

### ६-धारणा

योगके आठ अङ्गोमें पाँच वहिरग साधनोका वर्णन हुआ। अव शेष तीन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन किया जाता है। इनमें प्रथम धारणाका छक्षण वतलाया जाता है, क्योंकि धारणासे व्यान और समाधि होती है। यह योगका छठा अग है। देशवन्धिश्चत्तस्य धारणा । (योगदर्शन ३।१)
चित्तको किसी एक देशिवशेषमे स्थिर करनेका नाम
धारणा है। अर्थात् स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आ+यन्तर, किसी
एक व्येय स्थानमे चित्तको बॉध देना, स्थिर कर देना अर्थात्
लगा देना 'धारणा' कहलाता है।

#### ७-ध्यान

तत्र प्रस्थयैकतानता ध्यानम् । (योगदर्शन ३ । २)
उस पूर्वोक्त व्येय वस्तुमे चित्तवृत्तिकी एकतानताका
नामध्यान है। अर्थात् चित्तवृत्तिका गङ्गाके प्रवाहकी भाँति
या तैलधारावत् अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुमे ही
अनवरत लगा रहना 'व्यान' कहलाता है।

### ८-समाधि

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्चन्यभिव समाधिः।

(यो० ३।३)

वह ध्यान ही 'समाधि' हो जाता है जिस समय केवल ब्येय स्वरूपका (ही) भान होता है और अपने स्वरूपके भानका अभाव-सा रहता है। ध्यान करते-करते जब योगीका चित्त ब्येयाकारको प्राप्त हो जाता है और वह स्वय भी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता है, ध्येयसे भिन्न अपने आपका ज्ञान उसे नही-सा रह जाता है, उस स्थितिका नाम समाधि है। ध्यानमे ध्याता, ध्यान, ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है। समाधिमे केवल अर्थमात्र वस्त यानी ध्येयवस्त ही रहती है, अर्थात् ध्याता, ध्यान, ध्येय, तीनोकी एकता-सी हो जाती है।

ऐसी समाधि स्थूल पदार्थमें होती है, तब उसे 'निर्वितर्क' कहते है और सूक्ष्म पदार्थमें होती है तब उसे 'निर्विचार' कहते हैं। यह समाधि सासारिक पदार्थों में होने से तो सिद्धिपद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है। और यही समाधि ईश्वरविषयक होने से मुक्ति प्रदान करती है। इसिलये कल्याण चाहनेवाले पुरुषों को अपने इष्टदेव परमात्मा के खरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये। इसमें परिपक्तता होनेपर, अर्थात् उपर्युक्त योगके आठों अङ्गों के भलीमांति अनुष्ठानसे मल और आवरणादि दे। घोके क्षय होनेपर, विवेक ख्यातिपर्यन्त ज्ञानकी दीप्ति होती है # और उस विवेक ख्यातिस्, अविद्याका नाज्ञ होकर, कैवल्यपदकी प्राप्ति याने आत्मसाक्षात्कार हो जाता है।

<sup>#</sup> योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये शानदीप्तिरा निनेकख्याते । (योग०२।२८)

समाधिपर्यन्त अष्टाङ्गयोगका यह अर्थ प्रायः ग्रन्थोंके आधारपर लिखा गया है। महर्षि पतञ्जलिके स्त्रोपर अपने भावका यह विवेचन है। इनका असली तात्पर्य या तो महर्षि पतञ्जलि जानते है अथवा इसके अनुसार साधन करके जिन्होंने समाधि-अवस्था प्राप्त की है, वे उछ जानते है। मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो उछ लिखा है, पाठकगण उसे पढ़कर मेरी बुटियोंके लिये क्षमा करेंगे।

# योगः कर्मसु कौशलम्

(लेखक-महामहोपाध्याय डा० श्रीगङ्गानाथजी झा, एम० ए०, डी० लिट्, एल-एल० डी०)

'योग' के विषयको लोगोंने ऐसा जटिल वना और समझ रक्खा है कि इसका नाम ही भयञ्कर हो गया है। इसका कारण यह है कि इधर कुछ समयसे 'योग' पदसे लोग 'हठयोग'—केवल आसन-मुद्रादिको समझने लगे है। और आसन-मुद्रादि एक तो स्वय जटिल विषय हैं, दूसरे इन शारीरिक कियाओंसे आध्यात्मिक लाभ क्या और कहाँतक हो सकता है सो भी समझना कठिन है। वात तो यों है कि अभ्यास्मक योगके सर्वोग तत्त्वोंका समझना गुरुके विना कठिन है। परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोग' यद्यपि योगका अञ्च अवश्य है पर तो भी है 'योग' का अञ्च ही, स्वय 'योग' नहीं, अर्थात् योगका साधनमात्र है, और सो भी प्रधान नहीं।

ऐसे 'अङ्ग' योगके आठ कहे गये हैं--(१) यम, (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम, (५) प्रत्याहार, (६) घारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि। इनमें पहले पाँच योगके 'बाह्य अङ्ग' हैं, याकी तीन 'अन्तरङ्ग' हैं (योगभाष्य २ । १ ) । ये तीन हैं धारणा, ध्यान, समाधि । ये ही तीन प्रधान हैं। कारण यह है कि ये ही तीन प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग सब कार्योंम होता है। जिस किसी ज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा हो उस शानके विषयमें जब ये तीनों लगायी जाती हैं तभी उचित रान प्राप्त होता है। जनतक श्रेय पदार्थपर मन एकाम-रूपेण नहीं लगाया जाता तवतक उसका ज्ञान असम्भव है। इसिंछये प्रथम सीदी हुई यही एकाप्रता जिसे 'घारणा' कहा है (सू० ३ । १)। इसके वाद मन जव लगातार वहुत कालतक इसी तरह एकाग्र रहे तो यह हुआ 'ध्यान' (स्०३।२)। और जन मन इस ध्यानमें इस तरह मन हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमें लय हो गया तो यही हुई 'समाधि' ( सू० ३ । ३ ) । किसी कार्यके सम्पन्न होनेमें इन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यह केवल . आध्यात्मिक अम्यास या शानके ही लिये आवश्यक नहीं है,

कार्यमात्रके लिये आवश्यक है। कोई भी कार्य हो, अन्तक उसमें मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता। इसी 'मन लगाने' को 'धारणा-य्यानसमाबि' कहते है।

ये तीनो एक ही प्रक्रियाके अङ्ग हैं। इसीसे इन तीनोका साधारण एक नाम 'सयम' कहा गया है (स्० १।४)। इसी 'सयम' (अर्थात् धारणा-ध्यान-समाधि) से ज्ञानकी खुद्ध होती है।

इन योगस्त्रोक्त उपदेशोको जय हम मामूलो कामीम लगाते हैं और इनके द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं तय हमको मानना पड़ता है कि 'योग' का सबसे उत्कृष्ट और उपयोगी लक्षण जो श्रीभगवान्ने कहा है वही हैं—

### 'योग कर्मसु कौशकस्'।

इस 'योग' के अम्यासके लिये प्रत्येक मनुष्य सदा
तैयार रहता है। 'गुरु' मिलें तव तो योगाम्यास करें'—
ऐसे आलस्यके साधन समी निर्मूल हैं। यों कोई कर्तव्य
सामने आ जाय उसमें सयम (अर्थात् धारणा-ध्यानसमाधि) पूर्वक लग जाना ही 'योग' है। इसमें यदि
कोईकी स्वार्थ-कामना हुई तो यह योग अधम श्रेणीका हुआ,
और यदि निष्काम है— 'कर्तव्य'-बुद्धिसे किया गया है और
फल जो कुछ हो सो ईश्वरको अर्पित है तो यही 'योग'
उच्च कोटिका हुआ। जब अपने सभी काम इसी रीतिसे
किये जाते हैं तो वही आदमी जीवनमुक्त कहलाता है।

कैसा सुगम मार्ग है, लोगोंने दुर्गम बना रक्खा है। पर मनका 'लाग' चाहिये—तत्परता, तन्मयता। कठिन नहीं है—दूसरे किसीकी आवश्यकता नहीं है—अपने हाथका खेल है। पर श्रद्धा और साहस चाहिये।

इसमें शास्त्रार्थ या तर्क-वितर्ककी जरूरत नहीं है। इसको कोई मी आदमी किसी सामान्य कार्यके प्रति इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके स्वय देख सकता है। पर आदिमें श्रद्धा और आगे चलकर साहसकी अपेक्षा होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय।

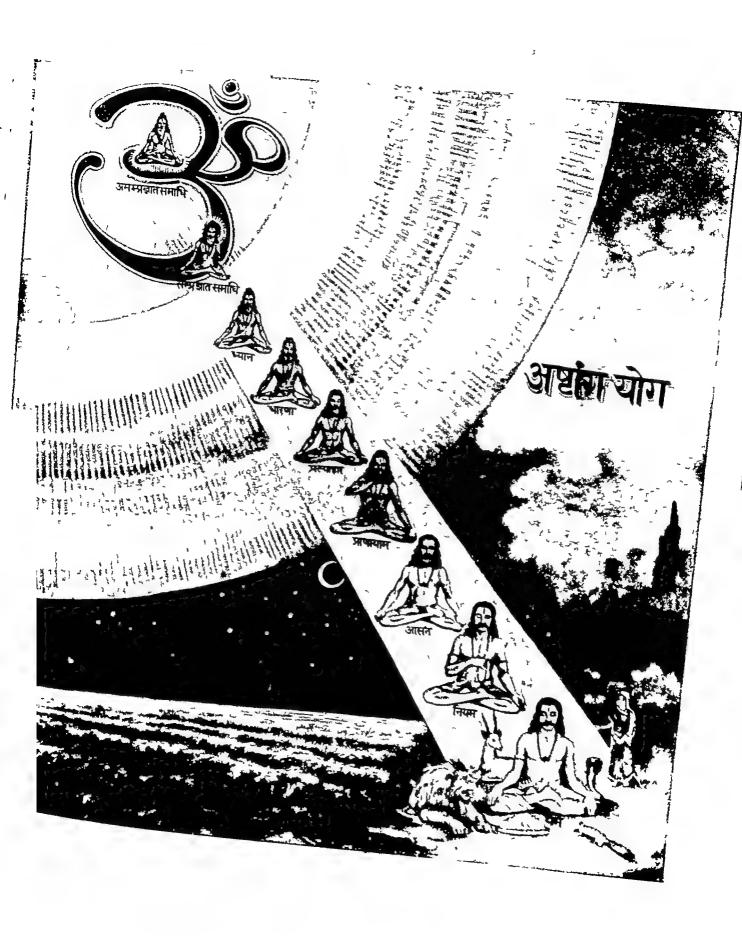

## राजयोग

( लेखक—डा॰ भीवालकृष्णजी कील )



ह्याण' के सर्वस्व श्रीपोद्दारजीका यड़ा आग्रह है कि 'कह्याण' के 'योगाद्ध' के लिये, योगसम्बन्धी किसी विषयपर मैं भी कुछ अवस्य लिखूं। पर मैं क्या लिखूं, इसका निर्णय करना कुछ कठिन-सा प्रतीत हो रहा है—केवल विषयकी

गम्भीरता और व्यापकताके ही कारण नहीं, इसलिये भी कि 'योग' पर इसारे ऋषि-महर्षियोंने इतना अधिक कह दिया है कि अव, मेरे-जैसे साधारण जनके लिये, उसपर कुछ कहनेको रह ही नहीं गया है। हमारा योगशास्त्र बहुत ही विस्तृत है । गीताके छठे अध्यायमे मुख्यतः 'योग' की ही व्याख्या की गयी है । गौडपादाचार्यने 'माण्ड्रक्योपनिषद्' मे इस विषयका विश्लेषणात्मक विवेचन बड़े विस्तारके साथ किया है। और सबसे बड़ी वात तो यह है कि महर्षि पतञ्जलिके गम्भीर सूत्रो तथा उनके ऊपर दिये गये 'व्यासभाष्य' के अनन्तर कोई ऐसी बात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी सजा देकर जनताके समक्ष उपस्थित कर सकें । अतएव, 'कल्याण'के प्रेमवश, तथा श्रीपोद्दारजीके आप्रहका पालन करते हुए, में यहाँ जो कुछ कहूँगा वह अपने इन्हीं पूर्वपुरुषोसे उधार मॉगकर-अपनी ओरसे कुछ नही। मेरा यह छोटा-सा निवन्ध 'योगाङ्क' के पाठक तथा पाठिकाओको आर्य-जातिके एक अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण विषयका सारणमात्र करा सकेगा-इतना भी यह कर सका तो मैं अपनेको कृतार्थ समझूँगा।

'योग' के सम्बन्धमें किसी भी प्रकारकी चर्ची चलानेके पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कौन हो सकते हैं। जीवनकी किसी भी अवस्थामें, किसी भी स्थितिमें, वे लोग तो इसके ('योग' के) अधिकारी हो ही नहीं सकते जिनमें 'निवेंद'-भावनाकी अनुप्रस्थित है—जो निवेंदरहित है। जिनमें निवेंद-भावना नहीं, वे सुमुक्षु नहीं हो सकते, और जो मुमुक्षु नहीं उनके लिये 'योगशास्त्र' किसी प्रकारके जीवन-साधनका कार्य

नहीं कर सकता, क्योंकि 'योग' एकमात्र 'मोक्ष'का ही साधन है।

योगारूढ होनेपर पहला काम होता है 'साधन-चतुष्टय' से सम्पन्न होना—इसके विना कार्यसिद्धि नहीं हो सकती।

'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न होनेमें विलम्ब लगता है— प्रयत्नाधतमानस्तु योगी संशुद्धकिन्विषः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्॥

ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममे जो जितनी ही अधिक मात्रामें 'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो चुके होते हैं, इस जन्ममें उन्हें उतना ही कम समय लगता है। ये 'साधनचतुष्टय' चित्तशुद्धिके विधायक हैं। जैसे-जैसे इनका परिपाक होता जाता है वैसे-ही-वैसे, चित्तशुद्धिद्वारा, योगाम्यासमें सिद्धि बढ़ती जाती है। अतः जो सम्पूर्ण-रूपसे 'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो जाते है, वे ही 'ज्ञान'के अधिकारी होते हैं और फिर'ज्ञान'से'कैवल्य'को प्राप्त होते हैं।

योग, चाहे वह किसी भी प्रकारका हो, चित्तवृत्तिके निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है—

### योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।

साधारण अवस्थामे चित्तवृत्ति प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्तवृत्ति एकाकार हो जाती है । चित्तवृत्ति बदलते रहनेके दो मुख्य कारण हैं । पहला तो यह कि यह मन, इन्द्रियोंद्वारा बिहर्मुख होकर, बाह्य विषयोंमें आसक्त रहता है । दूसरे, यदि इन्द्रियोंको बन्द करके, मनको बाह्य विषयोंसे खींच भी लिया जाय तो भी अन्तः करणकी क्रियाएँ वन्द नहीं हो जातीं—वे बराबर चलती ही रहती है । जैसे जाग्रदवस्थामे तो मन बिहर्मुख-सा व्यवहार किया ही करता है: पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमें, ऑखें बन्द करके बैठ जानेपर भी साधारण जनका—और स्वप्रावस्थामें सभी प्राणियोंका—अन्तः करण जाग्रदवस्थाके समान ही सब क्रियाएँ करता रहता है । योगाभ्यासियोंको अन्तः करणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है—चित्तकी वृत्तियोंका सयम करना पड़ता है । इन दोनो ही

अवस्थाओं (जाव्रत् और खप्त) में चित्तकी वृत्तियोंपर सम्यक् नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त होनेपर ही 'मन'का निरोध सम्भव है।

पर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध किया कैसे जाय ह इसके दो प्रकार है। यह वतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 'मन' का और 'प्राण' का पारस्परिक सम्बन्ध अटूट है, अविच्छेद्य है। 'मन' के निरोधसे 'प्राण-स्पन्द' रुक जाता है और 'प्राण-स्पन्द'की शिथिलता 'मन' को एकाप्र बना देती है। इसलिये, मनके निरोधके लिये 'प्राण-स्पन्द' की गति-विधिपर सम्यक् अनुशासन रखना नितान्त आवश्यक है । 'प्राण-त्पन्द' का सम्यन्ध आस-निःश्वास-से है, अर्थात् जितनी ही तीव्रतासे साँस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द' में भी उतनी ही अधिक गतिशीलता आवेगी और साँस जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, 'प्राण-स्पन्द'मे भी उतनी ही अधिक शिथिलता आवेगी । अतएव मनोनिरोघके लिये 'प्राण-स्पन्द'को वशीभूत करना पड़ता है और इसके लिये 'अशङ्कयोग-साधना' से--और उनमें भी विशेषकर प्राणायामसे—काम लेना पड़ता है। 'अशङ्गयोग-साधना'से 'प्राण-सन्द' रुक जाता है और उसी अवस्थामें मनका निरोध होता है। यह मनोनिरोधकी एक विधि है।

मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि 'मन' को विवेक और वैराग्यदारा वाह्य विषयोंसे हटानेका अभ्यास किया जाय। प्रवृत्ति-भावनासे अलग होकर निवृत्ति-भावनाको सुद्धद बनानेका यह अभ्यास जब पक्का हो जाता है, तय मनका निरोध होता है। इसके लिये शालॉन के अवण और मननकी आवश्यकता अपरिहार्य है। जितना ही शालका अवण और मनन अधिक होगा उतना ही शीघ्र 'वस्तु'. के वास्तिवक स्वरूपका शान होगा और फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा हदतासे, उक्त प्रक्रिया-द्वारा, 'मन' का निरोध होगा। इसीको 'राजयोग' कहते है।

मनोनिरोधकी जो दो प्रिक्याएँ ऊपर वतायी गयी है, उन दोनोका ही श्रद्धासहित और लगातार चिर अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इन दोनोमेसे चाहे जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सिनयम अभ्यास करना चाहिये। कहा भी है—

#### सतु दीर्घंकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढमूमि ।

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथा-सम्भव नियत स्थानमें नित्य किया जाना चाहिये । प्रारम्भमें अभ्यासका समय थोड़ा होना चाहिये और उसमे धीरे-धीरे बृद्धि की जानी चाहिये—

तानै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या भृतिगृहीतया।
अभ्यासके समयकी अवधि वदाकर फिर घटायी नहीं
जानी चाहिये। और सबसे वदी वात यह है कि
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःसहा॥



## संसारकी नश्वरता

जैसो मोती ओसको, तैसो यह ससार।
विनित्त जाय छिन एकमें, 'दया' प्रमू उर घार॥
बहे जात हैं जीव सब, काल-नदीके माहिं।
'दया' मजन नौका बिना, उपिन उपिन मिर जािहा॥
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल।
नाम रूप जो घूस है, तािह देखि मत मूल॥

## योगका विषय-परिचय

( लेखक-महामहोपाध्याय आचार्य श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० )



ल्याण' पत्रके योगाद्धकी विषय-सूची प्रकाशित हुई है। माननीय कल्याण-सम्पादक महाशयने मुझसे इस सूचीके परिचयके विषयमे 'कल्याण' के लिये कुछ लिख भेजनेका अनुरोध किया है। विषय-सूचीने इतना बड़ा

आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक विषयकी आलोचना करना मासिक पत्रके तुन्छ कलेयरके लिये सम्भव नहीं। अतएव व्यापक एव स्क्ष्मरूपमे मैं स्चीकी आलोचना नहीं कर सक्र्गा—यथासम्भव सक्षेपमें इस सम्बन्धमें कुछ दिग्दर्शन करनेकी चेष्टा करूँगा।

प्राचीन भारतीय साहित्यमें 'योग' शब्द नाना प्रकारके व्यापक अथों में व्यवद्धत हुआ है। फिर भी इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी, मूलतः कुछ अश्चमें सामज्जस्य पाया जाता है। जीवात्मा और परमात्माके संयोगको योग कहा जाय, अथवा प्राण और अपानके सयोग, चन्द्र और सूर्यके मिलन, शिव और शक्तिके सामस्य, चित्तवृत्तिके निरोध अथवा अन्य किसी भी प्रकारसे योगका लक्षण निश्चित किया जाय, मूलमें विशेष पार्थक्य नहीं है।

## महायोग और पूर्णयोग

योगिशाखा-उपनिषद्में वर्णन आया है कि खाभाविक योग एक ही है, अनेक नहीं हैं । यही महायोगके नामसे साधकोंमें प्रसिद्ध है । अयस्था-भेदके अनुसार महायोग ही मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग अथवा राजयोगके रूपमें प्रकाशित होता है ।

### मन्त्रयोग और जपयोग

यागशास्त्रमें 'मन्त्रयोग' शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, फिर भी यदि हम मन्त्र-योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आश्रयसे जीवातमा और परमात्माका सम्मिलन मान लें तो इसमें कोई आपित्त न होगी। शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सहायतासे जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते शब्दसे अतीत

परमानन्दधामतक पहुँच सकता है। वैखरी शब्दसे क्रमशः मध्यमा अवस्थाको भेदकर पश्यन्तीमें प्रवेश करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द स्वप्रकाशमान चिदानन्दमय है-चिदात्मक पुरुषकी यही अक्षय और अमर षोडशी कला है। वही आत्मेशान, इष्ट-देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है। इस अवस्थामें पहुँचनेपर जीव कृतकृत्य हो सकता है। इसके बाद अन्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। वही शब्दकी तरीय अयस्या है। मुलाधारसे निरन्तर शब्द-स्रोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगत्के केन्द्रमे नित्य विद्यमान है। बहिर्मुख जीव इन्द्रियोके अधीन होकर विषयोंकी ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे इसका पता नहीं लगता। जब किसी क्रिया-कौशलसे अथवा अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी बहिर्गति रुद्ध हो जाती है और प्राण तथा मन स्तम्भित-से हो जाते हैं, तब साधक इस चेतन शब्दको सुननेके अधिकारी होते हैं। षण्मुखी मदाद्वारा क्रत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेष्टा की जाती है। नोदन अथवा अभिघातजनित शब्दको अनाहत नादमें लीन न कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही रह जाता है। उसका सामध्ये और प्रकाश अनुभवगोचर नहीं होता । इडा-पिञ्जलाकी गति रुककर प्राण और मनके सुषुम्नाके अन्दर प्रविष्ट होनेपर यह नित्य सारस्वत स्रोत अनुभृत होता है। यही क्रमशः साधकको आज्ञाचकमें ले जाता है और वहाँसे बिन्दुस्थान भेदकर क्रमशः सहस्रार-के केन्द्रमें महाबिन्द्रपर्यन्त पहुँचा देता है । हस-मन्त्र, जिसका जीव निरन्तर श्वास प्रश्वासके साथ जप करता है, गुरुकुपारे प्राणकी विपरीतभावापन अवस्थामें सोऽह-मन्त्रके रूपमे परिणत हो जाता है।

## अस्पर्शयोग

माण्ड्रक्यकारिकामें आचार्य गौडपादने अस्पर्शयोग-का उछेख किया है। यद्यपि उस प्रन्थमें इसका विशेष विवरण नहीं दिया गया है तथापि प्रसङ्गवश तथा विशेषणके रूपमें कुछ वर्णन उसमे मिल जाता है। उससे ऐसा माल्रम होता है कि यह योग अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि साधारण योगी अस्पर्शयोगमें प्रवेश नहीं

सकता। सत्र भूतोंके मङ्गल और आनन्दका निदानखरूप बह योग सन प्रकारके विरोधींके ऊपर प्रतिष्ठित है और वाम्तविक अभागपद कहे जाने योग्य है। प्रसङ्गवश किसी-किसी वेदान्त-प्रन्थमें भी इसका उल्लेख देखा जाता है। जिन क्योगियोंने निरालम्बपदपर पहुँचनेका अधिकार नहीं प्राप्त किया है, वे आत्मलोप होनेकी आशङ्कारे इस निविक्टर परमभ्निमें प्रवेश करनेकी न तो सामर्घ्य ही रखते हे और न इच्छा ही करते हैं । वल्तुतः अत्पर्यत्रोग असम्प्रज्ञात अथवा निर्विकल्प समाविकी ही अवस्माविद्येप है, इसने कोई सन्देह नहीं। इन्द्रियार्यं सन्निक्षंरूप त्यर्शने वृत्तिज्ञानका उदय होता है। किन्तु वहिरिन्टिय और अन्त-करणके सम्यक् प्रकारते निरुद्ध हो जानेपर जिस अस्तर्श-अवस्थाकी अभि-न्यक्ति होती है, वह ब्रिचिरिहत शुद्ध चैतन्यकी भूमिको ही न्चित करती है। न्यायदात्त्रके मवने भी त्यर्शेन्द्रिय त्रक्ते वाथ मनका वरोग हुए विना अन्य किवी प्रकार-का जान नहीं प्रकट हो चकता । इसका कारण यही है कि मनोवरा तथा ज्ञानवहा नाडियाँ स्वक्का आश्रय लेकर ही प्रकट होती ई और वे सभी वायबीय हैं। त्यर्श वाउका धर्न है, अतएव असर्श्योगकी अवसामें वायुका रत्न्द्रन निरुद्व हो जानेके कारण पृषीक्त नाडियाँ जव अन्यक्त हो जाती है तब एक ओर जैसे मनकी दृचि गर्य हो जाती है, दूचरी ओर वैसे ही इन्टियाँ निरुद्ध हो नाती है। उन नमय आतमा निज स्वरूपमें मकाशित र वा है।

## शब्दयोग और वाग्योग

प्राचीन प्रापनशान्त्रों में बाग्योग अथवा शब्दयोगके नामते जिन योगप्रणालीका उद्धेख पाया जाता है। उनका तत्त्रयं और रहल आजकल बहुत-ते लोग प्राय मूठ गरे १। श्वागमके अन्तर्गत ब्याकरण-आगममें भी इन योगशायनका वरिचय निल्ता है। जिन्होंने भर्तृ- होके सात्त्रपरीय और उत्तर्का सान्यदायिक प्राचीन जात्राका अपुर्शालन किया होगा, उन्हें बाग्योगकी पात अपदा मान्य गेगी। ब्याहन शब्दका बैन्सी अवस्ताते नाव्यान उत्तर्भ गेगी। ब्याहन शब्दका बैन्सी अवस्ताते नाव्यान उत्तर्भ गेगि। व्याहन शब्दका बैन्सी अवस्ताते नाव्यान अर्थोन अर्थान अर्थान उद्देश्य है। परप्राचीन अर्थोन अर्थो

किसी भी साधनाका आन्तरिक लक्ष्य नहीं है। वैसरी या स्थूल इन्द्रियग्राह्य शन्दिवशेष मिश्र अवस्थामें होने के कारण उसमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते है। गुरूपिट्य प्रणालीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस शब्द को उसकी त्यूल अवस्थासे मुक्त करके विशुद्ध बनाया जा सकता है। इस शोधन-कियाका नाम ही शब्दसंस्का है। जब शब्द सम्यक् प्रकारसे शुद्ध या संस्कृत हो जाता है तब वह दिव्यवाणी या सत्कृतभाषा, अथवा स्थिकारिणी ब्राह्मी शक्तिके रूपमें परिणत हो जाता है। केवल एक शब्दको भी इस प्रणालीसे शुद्ध कर लेनेपर जीव सदा के लिये कृतकृत्य हो सकता है—

एक शब्द सम्यग् ज्ञातः सुषयुक्तः स्वर्गे छोके च कामधुग् भवति ।

जो एक शब्दका भी संस्कार करनेमें समर्थ हुए हैं, उन्हें किसी तरहका अमाव नहीं रह सकता। वह एक ही शोधित शब्द शक्तिके खल्पमें प्रकाशित होकर उनके समीप कामधेनुके आकारमें आविर्म्त हो जाता है। शब्दके मर्मको जाननेवाले विषष्ठ आदि ऋषि इवी उपायसे अलौकिक शक्तिके अधिकारी वन गये थे। भावर्तन अथवा जपयज्ञ इत्यादिके अम्याससे जन वैखरी शब्दने आगन्तुक समत्त मल दूर हो जाते हैं तब इडा-पिङ्गलाका अपेश्वाञ्चत स्तम्भन हो जाता है और सुपुन्ना पथ दुछ परिमाणमं उन्तुक्त हो जाता है। फिर प्राणशक्तिकी वहायतासे वह शोषित शब्द-शक्ति सुपुम्ना-रूप ब्रह्मपथका आश्रय टेक्र क्रमशः अर्घ्वगामिनी होती है। यही शब्दबी स्तम या मध्यमा नामक अवत्या है। इसी अवलाम अनाहत नाद प्रकट होता है और त्यूल शब्द इस विराट् प्रवाहमें निमन्न होकर उससे भर जाता है तथा चेतना भाव घारण कर लेता है। यही मन्त्र-चैतन्यका उन्मेष भाव है। सामक इस अवस्थामें पहुँच जानेपर जीवमात्रकी चित्तवृत्तिको अपरोक्षमावचे शब्दरूपमें जान लेता है। देश अथवा कालका व्यवधान सन्दकी इस स्टूर्तिकी नहीं रोक सकता। इसके वाद प्रात-कालीन वालस्थिक चमान रान्दब्रहारूपी आदित्य साधकके आत्मा अपना इष्टरेवताके रूपमें प्रकाशित होकर अन्तराकाशका अन्वकार दूर कर देते हैं। आगमशास्त्रमें इसीको 'पश्यन्ती वाक्' कहा जाता है। प्राचीन वैदिक साहित्यमें ऋपित्न-प्राप्ति अथवा मन्त्रवाद्यात्कारके नामवे जिसका

उल्लेख किया गया है, यह वही अवस्था है। आत्मदर्शन, इष्टदेवदर्शन, ज्ञान-चक्षुका उन्मीलन, शिवनेत्रका विकास, षोडशी कलाका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रष्टा पुरुषका स्वरूपावस्थितिरूप कैवल्य—ये सब इसी पश्यन्ती भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ है। पश्यन्तीकी अपेक्षा पराभूमिका पथ अत्यन्त गुप्त है। अतएव यहाँपर उसकी आलोचना करना अपासगिक और अनिषकार चर्चा होगी।

## योगमार्ग और वियोगमार्ग

योग और वियोग ( अथवा विवेक )-मार्गमें परस्पर क्या भेद है, इस सम्बन्धमें साधारण पाठकोंकी कोई विशेष धारणा है ऐसा माळूम नहीं होता। अवश्य ही आत्यन्तिक परमार्थदृष्टिसे किसी प्रकारका भेद नहीं है, यह सत्य है, परन्तु व्यावहारिक भूमिमें दोनोंमें परस्पर भेद दिखायी पड़ता है और उस मेदके अनुसार सिद्धिमें भी भेद होता है। जीव साधारणतः जिस अवस्थामें ससारमें परिश्रमण करता रहता है, उसमें स्थूल और सूक्ष्मभाव परस्पर मिले हुए रहते हैं। केवल यही नहीं, सूक्ष्मभावमे स्थूलका अश और स्थूलभावमें सूक्ष्मका अद्य अनिवार्यरूपसे ओतप्रोत है। सुतरां विशुद्ध दृष्टिसे यदि देखा जाय तो दोनोंमेंसे कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रह सकता। काठके अन्दर अमिकी तरह, तिलमें तैलकी तरह, दूधमें धीकी तरह, स्थूलके भीतर सूक्ष्म तत्त्व प्रच्छन्नरूपमें निहित है। क्रिया-विशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अलग कर लेनेकी आवश्यकता होती है। सांख्यादि शास्त्रानुमोदित साधन-प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेकमार्गका पक्षपाती है। वेदान्तका पञ्चकोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके ही अन्तर्गत है। योगियोंका कहना है कि यह वियोग पूर्णरूपेण सिद्ध हो जानेके बाद दोनोंमें योग स्थापित करना आवश्यक होता है। वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर पृथक् रूपमें जो दो पदार्थ उपलब्ध होते हैं, वे यस्तुतः पृथक पदार्थ नहीं है-वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही पृथक् अवभासमात्र है, इस तत्त्वकी उपलब्धि करनेके लिये योगप्रक्रियाका अवलम्बन किये बिना काम नहीं चल सकता । स्थूल और लिङ्ग एक दूसरेके साथ आश्विष्ट होकर जब चरम अवस्थामें एक परम पदार्थके रूपमें परिणत हो जाते है तब यह मालूम होता है कि इस मूल अदय-भावसे ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावोंका विकास सम्पन्न शेता है।

दृष्टान्तके रूपमें यहाँ सर्वसाधारणके समझने योग्य भाषामे एक तत्त्वका उल्लेख किया जाता है। जिन्हें शास्त्र-ज्ञान है और जो आध्यात्मिक विषयको कुछ भी जानकारी रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूल शरीरकी तरह एक सूक्ष्म शरीर भी है। यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आस्त्रिष्ट है कि दीर्घ कालतक अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसकी स्थूल शरीरसे पृथक नहीं कर सकता । परन्तु अलग न कर सकनेपर भी वह अनेक कारणोंसे सहज ही उसके पृथक् होनेका अनुभव कर सकता है। खप्तादिमें अथवा जीवित दशाकी किसी-किसी अनुभृतिमें, और सूक्ष्मदर्शियोंद्वारा देखे गये मृत्युकालीन अनुभवमें सूक्ष्म शरीरकी पृथक सत्ता स्पष्ट ही मालूम हो सकती है। जिस तरह मन्थनकी प्रक्रिया-के द्वारा यानी कोल्हुमें पेलकर तिलसे तेल निकाला जाता है, उसी तरह प्रक्रियाविशेषद्वारा स्थूल शरीरसे भी सूक्ष्म शरीरको अलग किया जा सकता है। सम्पूर्णरूपमें न सही, आंशिकरूपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे कर सकते हैं। इस अवस्थामें स्थूल शरीर अकर्मण्यवत् कक्कइ-पत्थरकी तरह पड़ा रहता है। और सूक्ष्म शरीर उससे बाहर निकलकर नाना स्थानोंमें घूम-फिरकर पुनः जब स्थूल शरीरमे घुस जाता है तत्र वह चैतन्य प्राप्त कर लेता है और उसमें पहलेकी तरह ही ज्ञान और क्रियाका सञ्चार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक आवरणके द्वारा प्रतिरुद्ध नहीं होता, और न स्थूल जगत्का कोई भी नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाल सकता है। कोई-कोई योगी घरके अन्दर वन्द रहकर और स्थूल शरीरको जहाँ-का-तहाँ रखकर भी, सूक्ष्म शरीरके द्वारा दीवाल आदि तथाकथित आवरणात्मक घेरेको भेदकर बहिर्जगत्में भ्रमण कर सकते हैं। इस अवस्थामें उनका स्थूल शरीर घरके अन्दर निष्क्रिय अवस्थामें आवद्ध रहता है। कोई भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्धारा इस स्थल शरीरका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। इस दृष्टान्तसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो शरीर घरमे आवद्ध रहता है यह स्थूल शरीर है और जो निकलकर इघर-उघर विचरण करता है वह सूक्ष्म शरीर है। दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी पृथक् है । यह पार्थक्य वियोगमार्गके द्वारा उपलब्ध होता है। परन्तु एक ऐसी अवस्था भी होती है जिसमे यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि यह पूर्वलिखित देह

स्थूल है या सूक्ष्म। क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि एक योगी घरके अन्दर वन्द रहकर जव घरसे वाहर निकले तव घरमें पहलेके समान त्थूल शरीर आसनपर नहीं रहा, अर्थात् वह समस्त शरीर लेकर ही वाहर निकल गये और इच्छानुसार घूमते रहे तथा किसी-किसीको दिखायी भी पड़े। जिस शरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि आवरण भेदकर वाहर चल्ले गये, वह लौकिक स्थूल गरीर नहीं था—यह कहना न होगा। क्योंकि वैसा शरीर प्रतिघात-धर्मविशिष्ट दीवालको भेदकर जानेमें समर्थ नहीं होता। और साथ ही वह सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह भी निश्चित है । क्योंकि वह यदि सूत्म शरीर होता तो स्थ्ल शरीर निष्कियरूपमें आसनपर पड़ा रहना चाहिये था। योगी लोग ऐसे देहको सिद्ध देह कहते हे । यह सिद्धि त्यूल और सूक्ष्मके परस्पर अत्यन्त घन वश्लेषणसे उत्पन्न होती है। इसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनोंके वर्म दृष्टिगोचर होते हैं, इस कारण इसे एक हिसावसे स्यूल भी कह सकते हैं और साथ ही स्कम भी कह सकते है। परन्तु वास्तवमें वह न तो स्यूल है, न स्इम । इस अवस्थाको प्राप्त करनेके लिये योगमार्गका अवलम्वन आवश्यक है । कहना नहीं होगा कि सर्वारम्भमें इस प्रकारका योग सम्भव नहीं । पहले वियोगमार्गकी चाधनाके द्वारा मिश्रसत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं-को पृथक् कर लेना होता है और उसके बाद योगमार्गकी साधनाके द्वारा उन दोनोको मिलाकर एक कर लेना होता है।

योग और वियोगमार्गका यही सिक्षप्त परिचय है। इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासक्तिक होगा।

#### नादानुसन्धान

पहले शन्दयोगकी आलोचना करते हुए जो बुछ कहा गया है, उससे नादानुसन्धानका तत्व भी कुछ अश्चमं समझमें आ जायगा । वद्ध जीय श्वास-प्रश्वासके अश्चीन होकर निरन्तर इडा पिङ्कला-मार्गमं चल रहा है । उसका सुपुम्ना-पय प्रायः वन्द है । इसीलिये उसकी इन्द्रियाँ और चित्त सब वहिर्मुख हे । जो अखण्ड नाद जगत्के अन्तत्तलमें, आकाशमण्डलमें निरन्तर ध्वनित हो रहा है, उसे वह चित्त और प्राणोकी विश्विप्तताके कारण सुन नहीं पाता । परन्तु जिस समय गुरुकुपाने तथा किया- विशेपके द्वारा सुपुग्ना-मार्ग उन्मुक्त होता है उस समय प्राण स्थिर और स्क्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट होते हें और उस श्रून्य पयसे मन अनाहत ध्वनिको अवण करता है। निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन कमशः निर्मल और शान्त अयस्थाको प्राप्त करता है। जब मन पूर्णरूपेण स्थिर हो जाता है तम फिर नादध्विन नहीं सुनायी पड़ती। उस समय चिदात्मक आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित होकर बाह्य प्रकृतिके स्पर्शसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

नाद मूलत. एक होनेपर भी औपाधिक सम्बन्बके कारण विभिन्न स्तरींमें विभक्त है । योगियाने साधारणतः इस प्रकारके सात स्तरॉका उल्लेख किया है। शाव जिसको ओकार अथया प्रणयका स्वरूप कहते है, वही उपाधिरहित अन्द-तस्य है । वैयाकरणोने तथा किसी-किसी प्राचीन साघक सम्प्रदायने 'स्कोट' नामसे इसकी व्याख्या की है। यह स्कोट ही अखण्ड सत्तारूप ब्रह्म-तस्वका वाचक है। अर्थात् इसीसे ब्रह्ममावकी स्फूर्ति होती है। प्रणव ईश्वरका वाचक है, इस वातका भी तात्पर्य यही है। वाचक स्कोट शब्दब्रह्मके रूपमें और वाच्य सत्ता परज्रहाके रूपमें वर्णित है। अतएव, एक तरहते, ब्रह्म ही व्रसका प्रकाशक है, यह कहा जा सकता है। स्वप्रकाश ब्रह्म अपने खरूपके अतिरिक्त और किसी पदार्थके द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता—यह कहनेकी जरूरत नहीं! परन्तु स्फोट या शब्दतत्त्व जनतक जीवके लिये अध्यक रहता है तवतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नई होता । इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नादद अवलम्बन करके इसको अभिन्यक्त करते हैं । कुण्डलिनीक उद्दोषन भी कुछ अंशोंमें इसी कार्यके समान है। मूलाधार से नाद उठना आरम्भ होता है और सहस्रारमें आई ल्यको प्राप्त हो जाता है। साधकका मन इस नादके साथ युक्त होनेपर अनायास परव्रक्षपदतक उठकर चिन्मव आकार घारण करता है और चैतन्यके अन्दर अपने-आप को मिला देता है।

हठयोगप्रदीपिका, योगताराविल तथा अन्यान्य अने प्रन्योंमे इस नादानुसन्घानका विस्तृत वर्णन मिलता है।

### असम्प्रज्ञात समाधि

पातञ्जल योगशास्त्रमें असम्प्रज्ञात समाधि दो प्रकारही वतलायी गयी है—भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय । विर्व वृत्तिका सम्यक् निरोध ही असम्प्रज्ञात समाधिका लक्षण है। चित्त आत्माका अत्यन्त निकटवर्ती है, - यहाँतक कि दोनोंमें ख-खामि-सम्बन्ध वर्तमान है। व्युत्थान अवस्था-मे द्रष्टा पुरुष अपना खरूप भूलकर वृत्तिसकुल चित्तके साय अपनेको अभिन्न समझता है और वृत्तियोंका आकार धारण कर लेता है। परन्तु जब बृत्तियोका निरोध हो जाता है तब उसके लिये इस प्रकार वृत्तियोका आकार घारण करना सम्भव नहीं होता । इस वृत्तिहीन अवस्थामे पुरुष चैतन्य प्राप्त करके द्रष्टा या साक्षीके रूपमें अवस्थित होता है। अथवा गभीर अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर जिस प्रकार विषयज्ञानग्रत्य हो जाता है, दूसरी ओर उसी प्रकार अपने चित्स्वरूपकी उपलब्धिसे भी विञ्चत रहता है। शास्त्रानुसार यही प्रकृति-लय अथवा जड समाधिकी अवस्था है। यह योगियोंके लिये कदापि काम्य नहीं । वृत्तिहीन होनेसे यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधिके अन्तर्गत ही है तथापि ज्ञानका उन्मेष न होनेके कारण यह योगावस्था नहीं है। पतञ्जलि इसीको भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात कहते हैं । प्रकृतिलीनकी तरह विदेह देवता भी इसी अवस्थामें रहते हैं। योगियोंकी वास्तविक योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिके रूपमें ही साधकसमाजमें परिचित है। 'उपाय' का अर्थ यहाँपर प्रज्ञा अर्थात् गुद्ध ज्ञान समझना चाहिये । सम्यक् ज्ञान उत्पन्न होकर निरुद्ध होनेपर जिस असम्प्रज्ञात समाधिका आविभीय होता है, उसकी तुलना ज्ञानके अनुदयकालीन असम्प्रज्ञात समाधिके साथ कभी नहीं हो सकती। ावप्रत्यय-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध हनेपर भी कालान्तरमें उसका न्युत्थान अवश्यम्भावी है। त्योंकि तबतक चित्तके सस्कार सम्पूर्णरूपमें वर्तमान हते हैं। परन्तु प्रज्ञा उत्पन्न होनेपर क्रमशः सस्कारीका शह करनेसे जो असम्प्रज्ञात समाधि आविर्भृत होती है, उसमें व्युत्थानकी कोई आश्रद्धा नहीं रहती । वास्तवमे उसीको एक प्रकारसे कैवल्यका पूर्वास्वाद कह सकते हैं।

बौद्ध योगी प्रतिसख्यानिरोघ और अप्रतिसख्यानिरोघ नामसे जो दो प्रकारके निरोधका वर्णन करते हैं, वे अधिकांशमें उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिके ही समान है। सम्प्रज्ञात समाधिमें प्रवेश किये विना असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त करना कभी योगियोंके लिये प्रार्थनीय नहीं है। अविद्यादि क्लेशोंका दाइ न कर केवल- मात्र वृत्तियोका निरोध कर छेनेसे ही पुरुष आत्मस्वरूपमें अवस्थित होनेमे समर्थ नहीं होता । ज्ञानके अतिरिक्त अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है। क्रियायोगके द्वारा अर्थात् तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी अविद्या-संस्कारको दग्ध नहीं किया जा सकता। परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि कियायोग निष्फल है; क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे सस्कारोंका स्थूल-रूप कट जाता है और वह सूक्ष्म आकार घारण कर छेता है। तदनन्तर प्रसख्यान या ज्ञानामि प्रज्वलित होते ही वह दग्ध हो जाता है, और पुनः जायत होनेकी शक्तिसे रहित हो जाता है। सम्प्रज्ञात समाधिकी प्रत्येक भूमिमे ही उसके आश्रयसे ज्ञानका विकास होता है। फिर सास्मित भूमिमे सालम्ब ज्ञानकी चरम शुद्धि सम्पन्न होती है। इसका पारिभाषिक नाम गृहीतसमापत्ति है । श्रद्धा, बीर्य, स्मृति, समाघि और प्रजा-जानप्राप्तिका यही खाभाविक कम है। 'श्रद्धावॉल्लमते ज्ञानम्' गीताके इस वचनमे भी ज्ञान-प्राप्तिके मूलमें श्रद्धाकों ही स्थापित किया गया है। श्रद्धा-हीन व्यक्ति लाख प्रयत करनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेमे समर्थ नहीं होता । भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिमें चित्तका निरोध होनेपर भी अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती। अविद्या तथा तजनित सजा वर्तमान रहनेपर आत्मा मुक्ति नही प्राप्त कर सकता, यही योगशास्त्रका सिद्धान्त है।

### निर्माणकाय और निर्माणचित्र

निर्माणकाय और निर्माणिवत्तका विषय योगशास्त्रमें विशेषरूपसे आलोचित हुआ है। उच्च श्रेणीके योगी अनेक समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा कर लेते हैं। लौकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा चित्तका वर्णन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से लोग इससे अपरिचित है। ससारमें हम साधारणतः जिस देहसे परिचित है यह मौतिक देह है। पञ्चभूत—उपादानरूप हों अथवा एक उपादान और अन्य सव उपप्रम्मकरूपमें हों—परस्पर सिरुष्ट होकर स्थूल देहकी रचना करते हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा मौतिक सयोगके मूलमें देहधारी जीवके पूर्वजन्मार्जित प्रारम्धकर्म वर्तमान रहते हैं। प्रारम्धकर्मसे देह उत्पन्न होती है। देहकी आयु अथवा स्थितिकाल, और उस देहमे जितने सुख-दुःखका भोग होता है वह उस प्रारम्धकर्मके द्वारा ही नियन्त्रित

होता है। परन्तु योगी केवल अपने सङ्कल्पनलसे अर्थात् प्रारव्धकर्मकी सहायताके विना भी देहका निर्माण कर सकते हें और करते भी हैं। अवस्य ही इस प्रकार देह-निर्माणकी नाना प्रकारकी प्रणालियाँ है। मन्त्रवलसे, द्रच्यविशेषके प्रभावसे, तपस्याके फलसे और समाधिसिद योगीके योगके प्रभावसे इस प्रकार देह वनायी जा सकती है। विशिष्ट और प्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिषिशेषमें जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती है। दृष्टिभेदसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निर्माणिचत्त भी कहते है । न्यायक्रमुमाञ्जलिमें उदयनाचार्यने प्रथम स्तवकके पातञ्चल-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 'निर्माणकाय' शब्दका प्रयोग किया है। बौद धर्मशास्त्रमं सर्वत्र धर्मकाय, सम्मोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय-का भी उहेख देखा जाता है। प्राचीन और मध्यकालीन वहत-से वौद दार्शनिक प्रन्थोमें इन सव मिन्न-भिन्न देहींका विशेष वर्णन है। खोज करनेकी इच्छा रखनेवाले पाठकों-को बसुरन्यु, असङ्ग, इरिभद्र आदि आचार्योंके प्रन्योंको देखने हे इन विषयमें बहुत सी वार्ते मालूम हो सकती हैं। पञ्चिश्याचार्यने एक स्थानमें लिखा है कि परमिष किपलने करणावश निर्माणचित्तका अवलम्बन कर अपने शिष्य जिज्ञान आसुरिका पष्टितन्त्रका उपदेश दिया था। निर्माणकाय और निर्माणचित्तमें वास्तविक कोई भेद नहीं। लौकिक देह और लौकिक चिचमें जो भेद है उस प्रकारका कोई भेद योगिसङ्ख्यिनिर्मित देह और चित्तमें नहीं रहता, वर्योकि चिद्र योगीके चट्ठलांचे जिस आकारकी उत्पत्ति होती है वह देखनेमें देहके समान होनेपर भी वास्तवमें वर चिचके विया और कुछ भी नहीं है। वह इच्छाशक्तिके यभावने निर्मित होता है, ऐसा प्रसिद्ध है।

यह निर्माणित्त या निर्माणदेह एक होनेपर भी न्याव-एारिक दृष्टिने भिन क्पोंम प्रतिपादित होता है। प्रयोजक चित्त और प्रयोज्य चित्त नामक जो निर्माणित्तिको दो प्रयक्-पुथक् भेद यतलाने जाते हैं, वे न्यवदारमूलक है। योगीके योगनले जो निर्माणित्तित वनता है उसकी प्रधान विशेषता यह दै कि उसमें शुक्त, हृष्ण या अन्य किसी प्रकारका कर्माराय नहीं रहता। अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर रिर्माणित्तम किसी न किसी आमारका कर्म-स्कार लगा रो रहता है। इसी कारण जानलिप्तु अधिकारी शिष्यको राज हा उत्तरश दुने समय योगी इस प्रकार वित्तिमीण

करके उपदेश देते हे । निर्माणदेहका अवलम्बन करके जो ज्ञानीपदेश आदि दिया जाता है उसमें भ्रम, प्रमाद आदि की सम्भावना नहीं रहती । वास्तवमे यही गुरुदेह है। भौतिक देहसे तस्वज्ञानका उपदेश सशय अथवा विपर्यय श्रून्य रूपमें नहीं दिया जा सकता । शुद्ध अस्तिता तस्वसे यह देह निर्मित होती है । जैनाचार्योंने आचार्यदेह के रूपमें जिस देहका वर्णन किया है, वह बहुत कुछ इसी जातिका है ।

### ब्रह्मचर्य और ऊर्ध्वरेता

आध्यात्मिक साधनामे उन्नति करनेके लिये ब्रह्मचर्यका विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है। वैदिक तान्त्रिक, वौद्ध, जैन एव अन्यान्य देशोंके अन्यान्य प्रकार के घर्मसम्प्रदायोंमें भी इसकी आवश्यकता वतलायी गयी है। जिन ऋषियोंने आश्रमचतुष्टयकी व्यवस्था की यी उन्होंने भी इसीलिये सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यको स्थान दिया या। ब्रह्मचर्यका पालन किये विना शारीरिक, मानिषक और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका वल सञ्चित नहीं होता और वलका सञ्चय हुए विना कार्यमें सिद्धि प्राप्त करनेकी आशा आकाशकुषुममात्र है । शास्त्रमें कहा है--- नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः', अतएव इसमं कोई सन्देह नहीं कि ब्रह्मचर्यके विना आत्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्यका वास्तविक खरूप क्या है, यह वतलानेके लिये अनेको प्रकारकी वार्ते कहनी चाहिये । परन्तु यह सोचकर कि वर्तमान प्रवन्वमें इस सम्बन्धमें विस्तारसहित आलोचना करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक वार्तोका उल्लेख किया जायगा ।

साधारणतः लोग वीर्यधारणको ही ब्रह्मचर्य समझते हैं। वीर्यधारण ब्रह्मचर्यका एक प्रधान अङ्ग है। इसमें सन्देह नहीं और इस अङ्गका सम्यक् रूपसे पालन करने से इसके अन्यान्य अङ्ग सहज ही सिद्ध हो जाते हैं। जो लोग अप्राङ्गमैशुनके त्यागको ब्रह्मचर्य बताते हैं। जो लोग अप्राङ्ममैशुनके त्यागको ब्रह्मचर्य बताते हैं। में इस वीर्यरक्षाकी ओर ही अपना लक्ष्य रखकर इस प्रकारके लक्षण निर्धारित करते है। यह परिच्छित्र ब्रह्मचर्य योगशाल्रमें यमके अन्तर्गत माना गया है। बौद्धोंने मी शिल्सम्पत्तिके अन्दर इसको प्रधान स्थान प्रदान किय है। जैन और अन्यान्य शाल्गोंम भी प्रायः उसी रूपरे देशा जाता है। ऋष्वप्रणीत समशाल्य तथा गृह्य औ

धर्मसूत्रादिमें ब्रह्मचारीकी आदर्श दिनचर्याके विषयमें बहुत-सी बार्ते कही गयी है।

जो लोग ब्रह्मचर्यके तत्त्वकी खोज करना चाहते हैं, वे थोड़ा सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं कि विन्दुका सरभण, संशोधन और उद्बोधन-ये तीन ही ब्रह्मचर्यने यथार्थ उद्देश्य हैं। ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथमें जिसके द्वारा सञ्चार नहीं होता वह वास्तियक ब्रह्मचर्य नहीं । जो शास्त्रसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न है वह वस्तुतः एक-मात्र ब्रह्मपथमें ही सञ्चरण करते हैं। क्योंकि वासना, मिथ्या सङ्कला, इन्द्रिय-चाञ्चल्य और चित्तकी विक्षेपवृत्ति निवृत्त होनेपर विन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती है, वही ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है, बिन्दुके क्षरणसे ससार, और विन्दुकी स्थिरतासे अमृतत्व अथवा मोक्ष सिद्ध होता है। गणितशास्त्रमें जिस तरह वृत्त और त्रिकोण आदिका केन्द्र ही बिन्दु कहलाता है, उसी तरह देहतत्त्विषद्गण भी देहके अथवा कोषके केन्द्र-को ही विन्दु नामसे प्रहण करते हैं। अन्नमय कोष या स्थूल शरीर जिसके आघारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन-मय कोषका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है। इसी तरह जिन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषके आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोषगत केन्द्ररूपमें एक-एक विन्दु है। वेदान्तकी परिभाषाके अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोषको ही कारण-शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भी केन्द्र है और यही अमृतविन्द्रके नामसे परिचित है। ये सब बिन्दु वस्तुतः एक ही महाबिन्दुके देशगत और सस्कारगत भेदमात्र हैं। जबतक औपाधिक भेद वर्तमान रहता है तवतक यह भेद अनिवार्य है। इस भेदको मान-कर ही क्रमशः इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी। जिस कारणसे विन्दु क्षरित होता है, उसको रोके विना विन्दुकी ऊर्ध्वगित तो दूर रही, उसकी खिरता भी सम्भव नहीं । पहले स्थिररेता हुए विना कोई भी ऊर्ध्वरेता-भूमि-पर आरोहण नहीं कर सकता। जो लोग अप्राकृत कामबीजका रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस-तत्त्वका सम्यक् रूपसे परिशीलन किया है, वे इसे सहज ही समझ सकते हैं । साधारणतः हठयोगी कहा करते है कि विन्दुके स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर हो जाता है और प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्थिर हुए बिना नहीं रह सकता । इसी प्रकार विन्दुके साथ मनका और मनके साथ प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये । कौशलसे इनमेंसे किसी एकको भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोको अधीन करना सहज हो जाता है । हठयोगशास्त्रमें तथा योगवासिष्ठरामायणमे इस सम्बन्धमें प्रासिक्षक अन्यान्य बातें भी लिखी हैं । शास्त्रका यह सिद्धान्त अत्यन्त सारगित है; क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही विन्दु आधारमेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंमें भिन्न-भिन्न रूपोमें प्रकाशित हुआ है । अतएव साधकके पूर्वसंकार तथा योग्यताके अनुसार चाहे जिम स्थानमें स्थम सम्भव हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता है एव वहाँ-वहाँके विन्दु भी स्थिरभावको प्राप्त हो जाते हैं ।

चक्ष जिस समय रूप देखता है। श्रोत्र जिस समय शब्द ग्रहण करता है और अन्यान्य इन्द्रिया जिस समय अपना-अपना विषय प्रहण करती हैं, उस समय वास्तवमें देहके मध्यमें स्थित बिन्दु ही भरित होकर उस-उस स्थानमें विषय-प्रतिभासके रूपमें जन्म प्रहण करता है। बिन्दुका क्षरण हुए बिना विषय ग्रहण करना असम्भय है। अतएव जबतक हम इन्द्रियोंके मार्गसे विषय प्रहण करते है तबतक तथाकथित रूपमें वीयरक्षा करनेपर भी व्यभिचार होता ही है। विषयका भेद हट जानेपर जब सर्वत्र ही ब्रह्म-साक्षात्कार होता है तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निवृत्त हो गया है और साधक ब्रह्मचर्यमें स्थित हो गया है। विन्दु क्षरित हुए बिना अखण्ड एव कूटस्य ब्रह्मतत्त्व अपने सामने खय प्रकाशित नहीं हो सकता । अतएव ब्रह्मकी जो स्वयं-प्रकाश अवस्था है, जिस अवस्थामें एकमात्र विशुद्ध चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है, वह भी ब्रह्मचर्यकी अवस्था है। उस अवस्थामें विन्दुके क्षरित होनेपर भी वह सरल मार्गसे सम्पन्न होता है, इस कारण अद्वैत-भावमें व्याघात नहीं पहुँचता, भेदप्रतीति उत्पन्न नहीं होती और विषयसत्ता भी भासमान नहीं होती । यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे 'उपकुर्याण व्रह्मचर्य' की अवस्या है। इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकर्वाण ब्रह्मचर्यकी व्यवस्था की गयी है। गुणभेदसे उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य के तीन भेद है-अङ्क, रक्त और कृष्ण । यहाँपर इनकी आलोचना नहीं करनी है। परन्तु जिसे नैष्टिक ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसमें विन्दुक्षरण बिल्कुल ही सम्भव नहीं है। विन्दुका

सरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्मुण ब्रह्मचर्यान् वस्त्राकी गणना अञ्चलभावके अन्दर होती है। सामाजिक हिंछे विवाह न करना और विवाह करके स्वपन्नीके साथ स्वत रहना दोनों ब्रह्मचर्यके स्वरूप ही। पर-स्त्रीके प्रति तिनक मी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचर्या-वस्त्राते पतन हो जाता है। क्योंकि चित्तकी वह अवस्था व्याभिचारके ही अन्तर्गत मानी गयी है। स्वदाराके प्रति निरत रहनेपर भी चित्तत्वयमके तारतम्यके अनुसार गुणभेदने गृहस्तका ब्रह्मचर्य सान्त्रिक, राजिक और तामनिक तीन प्रकारका होता है।

विन्दुका शोधन सन्यक् प्रकारसे हुए विना अन्य किया-कौरालद्वारा उसे खिर करनेपर भी उसमें स्थायित नहीं आता । क्योंकि सस्कारात्मक मलके आकर्षणसे निदिष्ट खितिकाल अतीत होनेके वाद त्रिन्दु पूर्वकी तरह नीचेकी और गतिशील हो जाता है। नैदिक तया तान्त्रिक राधनामे विन्दु-शोधनके अनेक प्रकारके उपाय निर्दिष्ट किये गये हैं । महायानसम्प्रदायके वौद्धोंके अन्दर मी वज्रयान, मन्त्रयान एव सहज्ञयानके चाघनमागींम इस मकारके सूरम तथा अकृतिम उपायका वर्णन पाया जाता है। इठयोगमें अपना विशेष अधिकार प्राप्त करनेके लिये भी इस प्रकार विन्दुत्थिरताके उपायका अवलम्बन किये विना काम नहीं चल सकता । विन्दु शुद्ध होनेपर ही वह स्वमावतः खिर होता है। इस त्यिर विन्दुको किसी अलैकिक प्रक्रियाके द्वारा विद्युव्य कर लिया जाय तो यह त्वमावत ही ऊर्घ दिशामें सञ्चरणशील नाता है। विन्दुकी यह ऊर्व्वगति कुण्डलिनीके तहलारके आकर्षणसे कर्ष्वप्रवाहका नामान्तर है । विन्दु क्रमशः त्यूलभाव छोड़कर सूक्ष्म, सूल्मतर और त्समतम अवस्थाको प्राप्त होता है और अन्तम सहसदलकमलकी कर्णिकामे स्थित महाविन्दुके साथ मिल जाता है। यहीं चित्चन्द्रमाका घोडशी कलाल्प अमृत-विन्दु है। नाभिप्रन्थिका भेद करके विन्दुको कर्य-न्त्रोतमं सिक्ट कर देना ही उपनयन या दीश्वाका यथार्थ रहस्य है। नामिचक्रे जपर उठे विना विन्दु नाध्या-क्पणके चनचे मुक्ति नहीं मात कर चकता। माध्याक्ष्णके चकके अन्दर रहना क्कारका ही दूकरा नाम है। ब्रह्म-चर्यकी साधनाके द्वारा विन्दुको विषय-सगत्से पृथक् करके, उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्मनार्गमें लगाना ही संसारसे

नुक्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है। तिन्दुके विज्ञ य होकर ऊर्ध्वकी ओर सञ्चरण करनेपर ही नादका विकास होता है। अतएव नाभिचकसे ऊपर स्वामाविक रोठ नाद एव प्योतिके रूपमें अनुनृत होता है। यही शब्द्रव्रक्षके सञ्चारकी अवस्था है। इसके बाद नाद, प्योति इत्यादिकी पूर्णतासे जो परम भावका उदय होता है, यही निजनोयरूप आत्मज्ञानका विकास है। इसका विशेष विवरण 'दीवा-तस्य' तथा तत्सम्बन्धी पडध्वशुद्धिकी आलोचनाके अञ्जी-नृत है।

भगवान् पतज्ञलिने यह निदेश किया है कि ब्रह्मचर्य षारण करनेसे वीर्यकी प्राप्ति होती है । वालवमें ब्रह्म-चारीकी अवस्थाका ही यर्णन योगव्यमं प्रकारान्तरहे अद्रारूपमे किया गया है। त्रसचर्यसम्मृत वीर्यकी प्राति होनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अयवा विद्युत्-शक्तिका विकास होता है—इस तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी चञ्चलता नष्ट हो नाती है, प्राणींकी गति स्पिर हो वाती है और ध्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न होता है। इसीका दूसरा नाम ध्यान अथवा स्पृति है। उपाचनाका यही स्वरूप है। क्रमशः इन सबके धनीन्त होते-होते चित्तकी समाधि-अवस्या उत्पन्न होतो है। चिचके तमाहित होनेपर व्येय वस्तु आवरणविनुक होकर उञ्ज्वलरूपमे स्वीयमावकी न्योतिवे उद्मावित और मकाशित हो उठता है । उस समय चित्र तिरोहित हो जाता है और एकमात्र घ्येय ही उनके अनुभव-क्षेत्रमं जागरूक रहता है। कहना नहीं होगा कि यह ध्येय चिचका ही एक आकारविशेष है, यह चिचने मित्र कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकाशको प्रशाका उन्मेष अयवा ग्रानचतुका बुल जाना कहते है । इस प्रशके निब्ध होनेके वाद जिस असम्प्रज्ञात समाधिका उदय होता है। वहीं वास्तवमें योग कहलाने योग्य है। ब्रह्मचर्य योगकी पूर्णावस्या प्राप्त करनेके लिये निवान्त आवश्यक है, इत सिवत विवरणसे सम्भवतः यह वात पाठकोको अवस्य माञ्स हो जावगी।

### सिद्धिसे पारमार्थिक हानि

आध्यात्मिकमार्गमें चिद्धिका खान क्या है, इस विषयमें विभिन्न देशों तथा विभिन्न कार्लोमें नाना प्रकारकी वार्ते कही गयी हैं। यहाँपर उन सबकी चर्चा करना अप्राचिक्कक माल्यम होता है। फिर भी चिद्धिकी सार्यकता क्या है एवं कौन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना-में वाघक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ विचार करना आवश्यक है। बहुत लोगोका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि वाञ्छनीय नहीं और उसकी प्राप्ति होनेपर मुमुक्ष योगीके योगमार्गमें विष्न उत्पन्न होता है । इस विश्वासके मूलमें कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु असलमें यह विश्वास भ्रान्त मालूम होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका सत् और असत् दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है। च्यवहारके दोषसे वस्तु-सत्ता आकान्त नहीं होती। अभिका स्पर्श करनेसे अबोध शिशुकी सुकुमार देह जल जाती है, इस कारणसे अमिकी निन्दा करना अथवा उसका त्याग करना बुद्धिमानीका काम नहीं। अग्नि अपने स्वभावके अनुसार अवस्य कार्य करेगी। जो उसके स्वभावको जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट कार्य पूरा कर सकता है, उसीको चतुर कहना उचित है। अग्निसे व्यवहारानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका कार्य सम्पन्न होता है । परन्तु इसी कारण अभिको उन सब कार्योंका दायी मान लेनेसे काम नहीं चलता। शक्तिमात्रको इसी प्रकार समझना चाहिये।

## मधुमती भूमि और योगके विघ

भगवान् पतञ्जलिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ सिश्चष्ट है, उसमें चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता है। उनमे प्रथम अवस्थापन्न योगियोंको 'प्रथमकित्यक' कहा गया है। ये लोग अष्टाञ्जयोगसम्पन्न होनेपर ही योगभूमिमें सद्यः प्रवेश करते हैं, इसिलये इनकी गणना सबसे निम्न श्रेणीमें होती है। ये स्थूल समाधि-सिद्ध हैं अर्थात् वितर्कानुगत समाधिमें अधिकार प्राप्त करनेके कारण इनमें अन्तर्ज्योतिका स्फुरण होना आरम्म हुआ है। चित्त समाहित हुए विना ज्योतिका उन्मेष नहीं हो सकता। परन्तु ज्योतिका आविर्माव होनेपर भी उसकी कमशः शुद्धि होनेकी आवश्यकता है। जवतक उसकी विशुद्धि नहीं होती तवतक तन्त्रोंको जीतकर (अर्थात् अपने वश्में करके) स्वय योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता।

प्रथमकिएक अवस्थाके बाद योगी 'मधुमती' नामक योगकी दूसरी भूमिमे पदार्पण करते हैं। इस समय उनका चित्त अत्यन्त विशुद्ध होता है, इस कारण पदस्थ देवता, ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोभनोंके द्वारा उन्हें भुलानेकी चेष्टा करते हैं। ऐसी अवस्थामें साधारणतः मनुष्यके हृदयमें आसक्ति और अहङ्कारका भाव जग उठना स्वाभाविक है। परन्तु जो योगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र प्रलोभन सर्वया उपेक्षाके योग्य हैं। जब वे संयत होकर चित्तमें बलका सञ्चय करके साधनपथपर अग्रसर होते हैं तब क्रमशः इन सब भयोंसे छुटकारा पा जाते हैं। यह मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था है। प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक् रूपसे विश्वद्ध न रहनेके कारण देवता आदिके इस तरहके प्रलोभन देनेकी सम्मावना नहीं रहती। तथा तृतीय अवस्थामे समस्त प्रलोभनकी वस्तुएँ योगियोंके अपने सङ्कल्पके द्वारा निर्मित हो सकती है और योगी साधक स्वय दिव्यभावापन होते हैं, इस कारण उनके लिये भी विशेष आशङ्काकी सम्भावना नहीं रहती।

तृतीय अवस्थामे योगी विशोधित प्रज्ञाज्योतिके द्वारा पञ्चभूतोंकी पाँच प्रकारकी अवस्थाओं तथा पञ्चेन्द्रियकी भी उसी प्रकारकी पञ्चविध अवस्थाओंके ऊपर अधिकार प्राप्त करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भूतजय होनेपर योगी वज्रके समान सिद्धदेह प्राप्त करते हैं और अणिमा, लिघमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियाँ प्राप्त करते हैं । ऐसे योगीकी देहपर पञ्चभूतोके प्रभावसे आघात नहीं होता अर्थात् भौतिक पदार्थोंके गुण योगी-देहमें अपनी किया नहीं करते । इन्द्रियजयद्वारा मनो-जिंदत्व, विकरणभाव तथा प्रधान या मूलप्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाती है। योगशास्त्रमें इन सब सिद्धियोंका वर्णन 'मधुप्रतीक' के नामसे किया गया है। जिन योगियोंने भृतजयी तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, वे अधिकांशमें देवताओं के स्तरसे, शक्ति और शुद्धिमे ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है। अतएव साधारण देवताके द्वारा उन्हें लोभमें डाले जानेकी कोई सम्भावना नहीं रहती । विशेषकर पञ्चभूत तथा पञ्चेन्द्रियपर योगियोंका अधिकार होनेके कारण उन्हें सृष्टि, स्थिति और सहार करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके चित्तमे विमल वैराग्यकी छटा छिटकी होनेके कारण वे ऐसा कोई भी अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निवृत्तिके लिये किसी भी प्रलोभनमे पड़नेकी सम्भावना हो।

इस प्रकार साधनाक्रमसे जव योगी भृतेन्द्रियराज्यको

अतिक्रमण करके 'अस्मिता' तत्त्वमें प्रतिष्ठित होते हें तव वे सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा सर्वदा सब भावोंमें अवस्थान करनेकी शक्ति प्राप्त कर छेते हैं। योगशास्त्रकी भापामें इसीका दूसरा नाम 'विशोका सिद्धि' है। यही वास्तविक जीवन्मुक्त योगियोंकी अवस्था है। इसके वाद पर-वैराग्यके साथ ही साथ त्रिगुणका राज्य क्रमश्च समाप्त हो जाता है और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थोंकी सीमा पार करके, ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमें स्थित हो जाते हैं। यही चौथे प्रकारके योगियोंका स्वरूप है। भाष्यकार व्यासजीने इस सर्वश्रेष्ठ योगभूमिको 'अतिकान्तभावनीय' नाम दिया है।

#### हठयोग

हठयोगके आदि आचार्य कौन थे, यह वतलाना तो बहुत कठिन है। हमारे भारतवर्षीय आचार्योका यह चिद्धान्त है कि सभी शास्त्रोंकी प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वरसे ही होती है। इस कारण इठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कहा जाता है। इठयोगी कहा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिव-जी ही हठयोगके प्रधतक हैं। जिस विचित्र उपायसे मरस्येन्द्र-नायने इस विद्याको प्राप्त किया था उसका ऐतिहासिक मूल्य कितना है, यह नहीं कहा जा सकता। हाँ, इस सम्बन्धमें एक दन्तकथा इठयोगके वहुत से ग्रन्थोंमें मिलती है। मत्स्येन्द्रनायकी तरह गोरखनाय, चर्पटि, जलन्धर, कनेड़ी, चतुरगी, विचारनाथ आदि नाय-सम्प्रदायके आचार्योंने इठयोगमें निष्णात होकर ससारमें इसका प्रचार किया था । इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शास्त्रकी आलोचना करनेपर इठविज्ञानकी वहुत-सी अवश्य जानने योग्य वार्ते माल्म हो सकती हैं। गोरखशतक, गोरखसहिता, सिद-सिद्धान्तपद्धति, सिद्ध-सिद्धान्तसप्रह, गोरक्षसिद्धान्त-सप्रह, अमनस्क, योगवीज, इठयोगप्रदीपिका, इठतस्य-कौमुदी, घेरण्डसिहता, निरञ्जनपुराण इत्यादि बहुत-से साम्प्रदायिक प्रन्थ आज भी मिलते हैं।

मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथके पूर्व भी हठयोगका प्रचलन था, इसमें सन्देह नहीं। कहा जाता है कि प्राचीन कालमें मार्कण्डेय मुनि इस योगके साधक थे।

द्विभा इठ स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकै.। अन्यो मृकण्डपुत्राचै. साधितो इठसञ्चक ॥ गोरसोपदिए इठयोगके छ. अग ई—उसमें यम और नियम ग्रहण नहीं किये जाते। परन्तु मार्कण्टेय अष्टाङ्ग हठयोगके पक्षपाती थे। योगतत्त्व-उपनिषट्में भी हठ-योगके आठ प्रकारके अङ्ग वतलाये गये हं।

हठयोगकी पूर्ण परिर्णात राजयोग है। पातजल-दर्शनमे असम्प्रज्ञात समाधिके नामसे इसीका वर्णन किया गया है। इठयोगकी नियमित साधनाके द्वारा राजयोगकी सिद्धि होती है, इसी कारण आचार्यगण हठयोगका राज-योगके सोपानके रूपमें वर्णन किया करते हैं। इस राज-योगके प्रभावसे ही साधनशील जीव कालके पराक्रमसे छुटकारा पानेमें समर्थ होता है। हटयोगप्रदीपिकाके मतानुसार समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, परमपद, अमनस्क, अद्भैत, निरालम्ब, निरल्लन, जीवनमक्ति, सहज, तरीय-ये सत्र राजयोगके नामान्तर है। स्वात्मा-रामने स्पष्ट ही कहा है कि कुम्भकद्वारा प्राणकी गांत रुद्ध हो जानेपर चित्त निरालम्य हो जाता है। ब्रह्मानन्दने भी अपनी टीकामें स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रज्ञात समाधिके वाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस समय पर-वैराग्य घारण करके चित्तको सम्यक् प्रकारसे निरुद्ध करना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट ही समझमें आ सकता है कि हठयोगसे स्वभावतः राजयोगका विकास होता है।

देहशुद्धि हठयोगका अन्यवहित उद्देश्य है। योगियों-की पारिभाषिक भाषामें यह घटशदिके नामसे विख्यात है। घेरण्डसहिताका मत है कि हठशास्त्रोक्त धौति, वितः नेति, शाटक, नौलि एव कपालभाति—इस षट्कर्मद्वारा देहकी शुद्धि होती है। देहकी हदता और खिरता आसन और मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है। तथा प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधिके द्वारा क्रमशः दैहिक घीरता, लघुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निलॅपता सुसम्पन्न होती है। अनेक आचार्य आसन, प्राणायाम अथवा कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन चारको हठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य विषय कहते हैं। इनमें आसनका अम्यास विधिवत् करनेसे देहकी स्थिरता, निरोगता तथा लघुता सम्पन्न होती है। 'आसनेन रजो हन्ति'-यह सिद्धान्त योगिसम्प्रदायमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। दीर्घ काल-तक विधिके साथ आसनका अम्यास करनेसे रजोगुणजनित देहकी चञ्चलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है। रोग विक्षेपका एक प्रधान कारण है-आसनके अभ्याससे

उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। इस अभ्याससे तमोगुणकी कियासे उत्पन देहका भारीपन भी दूर होता है। देहमें सान्विक तेजकी वृद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और खभाषतः ही देह हलकी हो जाती है। बार-बार अभ्यास करके आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य हो जाती है। परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छन रहनेके कारण वायु सुषुम्ना-मार्गमें प्रवेश नहीं कर सकती । इसीलिये प्राण-सप्रहके पहले नाडी-शोधनकी आवश्यकता होती है। नाडी विशुद्ध हुए विना उन्मनी-भाव अथवा मनोनिवृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती। विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे सुषुम्नानाडीके अन्दरका समस्त मल नष्ट हो जाता है । शाण्डिल्य उपनिषद्के मता-नुसार नाडीशोधन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो बार करना चाहिये । देहकी कृशता, कान्ति, इच्छानुसार बाय-धारण करनेका सामर्थ्य, अग्निवृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति और आरोग्यता-ये सब लक्षण जव क्रमशः आविभूत हो जायँ तब समझना चाहिये कि सब नाडियाँ शुद्ध हो गयी हैं । त्रिशिखिब्राह्मण-उपनिषद्में लिखा है कि यम, नियम और आसन सिद्ध हुए विना प्राणायाम यथार्थ-

रूपमें नहीं किया जा सकता। अतएव उस अवस्थामें नाडी-ग्रुद्धिकी चेष्टा करना अनुचित है। हठाचार्यों का कहना है कि सब साधकों के लिये षट्कर्मकी आवश्यकता नहीं होती। वायु, पित्त या कफ, इन तीनों दोषोमें से किसी एक या दोकी अधिकता होनेपर षट्कर्मकी सहायता लेना आवश्यक है। घटग्रुद्धिकी तरह स्थूलताका नाश इत्यादि भी हठयोगका एक अव्यवहित फल है। याजवल्क्य प्रभृति आचार्य कहते है कि जब एकमात्र प्राणायामके द्वारा ही समस्त मलकी निर्मृत हो जाती है तब पट्कर्मकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या
सुषुम्ना-मुखसे निद्रिता कुलकुण्डलिनी जाम्रत् होकर
ऊपरकी ओर उठती है। कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र,
और प्रन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुषुमामे
प्रवेश करता है, चित्त निरालम्ब होता है और मृत्युभय
छूट जाता है। आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगाभ्यासका मूल अवलम्ब है। मुद्रा आठ प्रकारकी है और
सुद्राके अभ्यासका फल है अष्टैश्वर्य-प्राप्ति।

# योगकी कुछ आवश्यक बातें

त्रियाग—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । यागचतुष्टय—इठयोग, लययोग, मन्त्रयोग और राजयोग।

द्विविध निष्ठा—सांख्ययोग और कर्मयोग।
द्विविध प्रकृति—परा और अपरा।

त्रिविध पुरुष—क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (जगत्, जीव और भगवान्)।

वेदान्तके चार महावाक्य—अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमित, प्रज्ञान ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म ।

सप्तज्ञानमूमिका—शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सन्वापत्ति, अससक्ति, पदार्थामाविनी, तुर्यगा। साधनचतुष्टय—नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, षट्-सम्पत्ति (श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान), सुमुक्कुत्व ।

त्रिविष नरकद्वार—काम, क्रोध, लोभ।

त्रिविघ ज्ञानद्वार—श्रद्धा, तत्परता, इन्द्रियसयम । भक्तिके चार महावाक्य—इ.ष्णस्त भगवान् ख्वयम्, मत्तः

परतर नान्यत्, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, मामेक शरण त्रज ।

द्विविधा मिकि—अपरा या गौणी, परा या रागानुगा।
नवधा मिकि—अवण, कीर्तन, स्मरण, पादसैवन,
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मिनवेदन।

पश्चमाव-शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर।

\* टीकाकार कहते हैं कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक सालतक इस प्राणायामका विधान है।

† हठयोगप्रदीपिकामें तथा दशम उपनिषद्में कृशताकी वात आती है। शाण्डिल्य उपनिषद्में कृशताकी जगह लघुता शब्दका प्रयोग हुआ है। योगतत्त्व-उपनिषद्में एक हो साथ कृशता और लघुता दोनों पाठ मिलते हैं। शिवसंहिताके मतसे नाडी शुद्ध हो जानेपर दोष नष्ट हो जाते हैं, देहमें साम्य, सुगन्धि और कान्तिकी आभा प्रस्कृदित हो उठती है तथा खरमें माध्यें सिद्ध हो जाता है।

अष्ट सात्त्विक माव—स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, खरभङ्ग, कम्प, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रत्य ।

प्रमकी तीन अवस्थाएँ—पूर्वराग, मिलन और वियोग । विविध विरह—भृत, वर्तमान और भावी ।

विरहको दश दशाएँ—चिन्ता, जागरण, उद्देग, कुशता, मिल्नता, प्रलाप, उन्माद, व्याघि, मोह और मृत्यु।

चतुर्विष माव—भावोदय, भावसन्धि, भावशावस्य और भावशान्ति ।

द्विविध महामाव—तद और अधिक्द ।

द्विविघ अधिरूढ महामाव—मोदन और मादन (या मोहन)।

आसन—चौरासी या एक सौ आठ। प्रधान दो— पद्मासन और त्विसिकासन।

मुद्रा और वन्य—अनेक है। परन्तु पचीस मुख्य हैं। उनके नाम हे—महानुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानवन्ध, जालन्धरवन्ध, मूलवन्ध, महावन्ध, महावेध, खेचरी, निपरीतकरणी, योनि, वज्रोली, शक्तिचालनी, तडागी, माण्डवी, शाम्भवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातङ्की, भुजिङ्गिनी और पाँच धारणाएँ (पार्थिव, आम्भर्ची, वे ग्रानरी, वायवी और आकाशी)।

पर्कर्म—वीति, गजकरणी, विस्ति, नौलि, नेति और पपालभाति। कोई-कोई त्राटकसमेत सात मानते हैं।

प्राणानाम-प्रकः, कुम्भक और रेचक।

चतुर्विष पातव्यकोक्त प्राणायाम—आभ्यन्तर, वाह्य और दो प्रकारके नेवल प्राणायाम ।

अष्टित्र प्राणायाम—सूर्यभेदन, उज्ञायी, सीत्कारी, शीतरी, भित्रका, भ्रामरी, मूर्ण और प्राविनी। उछलोग अनुरोम निरोमको जोडकर नौ प्रकार मानते है।

दैनिक श्वास--- २१६००।

येतमा नमें तीन प्रधान नाडियाँ—इडा, पिङ्गला, सुपुन्ना । दश बागु—प्राण, जपान, व्यान, उदान, समान, नाम, हमें, इहर, देवदत्त और बनजन ।

भेरते षद्चर—मूटाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाल, विश्वद और आजा ।

भाव नत चर—उपर्नुच उ और नातमाँ सहसार । भाव नी भार—उपर्नुच नात और आटवाँ ताहने अस्मान और पार्मि प्रक्रमाने सुरुच्छ ।

१६१ मणार--१ दक्षित पैरका अंग्टा, २ गुल्ह, १ पुरा, ४ तिह, ५ मानि, ६ दुद्दर, ७ कण्टन्य, ८ तालुमूल, ९ जिह्वामूल, १० दन्तमूल, ११ नासिकाय, १२ भृमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ ललाट, १५ मस्तक और १६ सहस्रार ।

तीन श्रन्थि—ब्रह्मश्रन्थि, विष्णुप्रन्थि और रुद्रप्रन्थि। त्रिमार्ग—पिपीलिका-मार्ग, दार्दुर-मार्ग और विहङ्गम-मार्ग।

त्रिशकि—ऊर्ध्वशक्ति ( कण्ठमें ), अध गक्ति (गुदामें) और मध्यशक्ति ( नाभिमें ) ।

पश्चमूत—पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ।
पञ्चाकाश—आकाश, महाकाश, पराकाश, तत्त्वाकाश
और सूर्याकाश।

वर्ण-पचास ('अ' से 'ह' तक )। त्रिविध मन्त्र-पु, स्त्री, क्लीव।

चतुर्विच वाणी-परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी ।

योगके आठ अग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

यम—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिप्रह ।

नियम—शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान।

सयम—धारणा, व्यान और समाधि ।
कियायाग—तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ।
दिविध ध्यान—भेदभावसे और अभेदभावसे ।

द्विविष समाधि—सम्प्रज्ञातया सवीज और असम्प्रज्ञात या निर्वोज ।

असम्प्रज्ञात समाधिके चार मेद—वितर्कानुगमः, विचारानुगमः, आनन्दानुगम और अस्मितानुगम ।

असम्प्रज्ञातके दो मेद—अवप्रत्यय, उपायप्रत्यय । पञ्चनृत्ति—मृह, क्षिप्त, विश्विप्त, एकाय और निरुद्ध । पञ्चहेश-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिवेश ।

सप्तसावन—योवन, हढ़ता, स्थेर्य, धैर्य, लावव, मत्यक्ष और निर्हितता।

योगके वित—स्याधि, स्त्यान, सद्यय, प्रमाद, आल्ख, विषयतृष्णा, भ्रान्ति, फलमे सन्देह, चित्तकी अस्थिरता, दु रा, मनकी रारागी, देहकी चञ्चलता, अनियमित बात-प्रभाम, अनियमित और उत्तेजक आहार, अनियमित निद्रा, प्रक्षचर्यमा नाय, नकली गुक्या शिष्यत्व,

सचे गुरुका अपमान, भगवान्मे अविधास, सिद्धियां-की चाह, अल्प सिद्धिमे ही पूर्ण सफलता मानना, विषयानन्द, पूजा करवाना, गुरु वनना, दम्म करना।

अष्ट महासिद्धि—अणिमा, महिमा, लिंघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईिशत्व, विशत्व और यत्रकामावसायित्व । कुछ लोग इनमें 'गरिमा' जोडकर इनकी सख्या ९ कर देते हैं।

चतुर्विष साधक—मृदु, मन्य, अधिमात्र और अधिमात्र-तम ।

चार अनस्थाएँ —जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया ।

# पिपीलिकामार्ग और विहङ्गममार्ग

( लेखक--गङ्गोत्तरीनिवासी परमहस परिव्राजकाचार्यं दण्डिस्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती )



न्दुओके वेद, वेदान्त, उपनिषद्, पुराण, उपपुराण, सहिता, धर्मशास्त्र और तन्त्रशास्त्र, सभी एक स्वरसे कहते हैं कि साधनजगत्म साधक-को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो प्रशस्त मार्ग विद्यमान है। उनमे एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और

दूसरेका नाम है विहङ्गममार्ग । अतएव यह जिज्ञासा होती है कि ये दोनो मार्ग क्या है ? तथा इन दोनो मार्गोंके प्रवर्तक कौन है ?

वामदेवश्च है सृती देवनिमिते। शुकश्च शुको विहङ्गमः प्रोक्तो वामदेवः पिपोलिका ॥ अतद्वयावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन **महावाक्यविचारे**ण सांख्ययोगसमाधिना ॥ विदित्वा स्वात्मनो रूपं सम्प्रज्ञातसमाधितः। शुकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम्॥ यमाद्यासनजायासहरुम्यासात्पुनः विव्रबाहुरुयसञ्जात अणिमादिवशादिह ॥ अलब्ध्वापि फलं सम्यक् पुनर्मुत्वा महाकुले। **र्ववासनयैवायं** योगाभ्यास पुनश्चरन् ॥ नेकजनमाभ्यासेन वामदेवेन वै पथा। ोऽपि मुक्ति समाप्तोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ाविमाविप पन्थानी बहायाप्तिकरी शिवौ। । सोमुक्तिप्रदश्चैकः क्रममुक्तिप्रदः परः ॥

ाम-क्रोधादि रिपुओंसे सङ्कुलित इस ससाररूपी महा-सुदीर्घ मार्गमे ससार-पथ-श्रान्त-क्रान्त जीवके नित्य-परमशान्ति, स्थायी आनन्दके लीला-निकेतन निज ं उपनीत होनेके लिये देवनिर्मित सुप्रशस्त दो मार्ग । हैं—शुक्रमार्ग और वामदेवमार्ग। उनमें बाल-

(वराहोपनिषद्)

विरागी परम आत्मज्ञानी शुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गको विहङ्गममार्ग तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गको पिपीलिकामार्ग कहा गया है। शुकदेवमार्ग और वामदेव-मार्ग इन दोनो मार्गीका अनुसरण करनेसे ससार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है। परन्तु शुकदेवोपदिष्ट मार्गका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार-द्वारा अथवा सांख्ययोगसमाधिद्वारा अपने हृदयकमलके रक्त दलमे सजल जलद-जालमध्य चिकतोज्ज्वला विद्युन्माला-के समान कोटिसूर्यपदीत, कोटिचन्द्रोत्फुल, चिर-उज्ज्वल, चिर-ज्योतिष्मान् स्वस्वरूपको जानकर अनायास चिर-मुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दमुखाह्वय परमपद मोक्षमाम्राज्यको प्राप्त करता है। और वामदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला नियम, आसन, ससार-पथ-श्रान्त-क्लान्त जीव यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, व्यान और समाधिरूप अष्टाङ्ग हठयोगका अभ्यास कर विष्ठबाहुल्यसञ्जात अणिमादि अष्ट सिद्धियोको प्राप्त करता हुआ, कभो ऊर्ध्व-गामी और कभी अधःपतित होता हुआ असीम सुषमाकर अनन्त वैचित्र्यपूर्ण नाना जीव-सङ्कल, शोभनसौन्दर्यमय सुविशाल मर्त्यधामको पुनः लौटकर अतुल ऐश्वर्यका अधीश्वर होकर, राजराजेश्वरकी सुधाधविलत आकाशमेदी सुरम्य हर्म्यावलीमें निवास करता हुआ, पार्थिव सुलैबर्वको प्राप्त होता है, अथवा अणिमादि अष्टिसिद्धरूप फलको विना प्राप्त किये सत्कुलमे जन्म लेकर, पूर्वाभ्यासद्वारा पुनः योगाभ्यास करते-करते, सौभाग्यसे ज्ञानोदय होनेपर परमशान्ति मुक्ति प्राप्त करनेमे समर्थ होता है । अतएव यह ज्ञात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मार्गका अनुसरण करने-वाला जीव उत्थान-पतनके विवर्त्तनमें पडकर अनेक जन्मोके वारवार प्राप्त किये हुए ज्ञानके क्रमविकाससे अनेकों जन्मोके अन्तमें परमपदलाभ करनेमें समर्थ होता है। परन्तु वालविरागी, ज्ञानरिसक गुकदेवके द्वारा उपदिष्ट

मार्गका अनुसरण करनेवाला जीव केवल भक्तिरसमें अपने हृदयको आष्ठुतकर महावाक्यविचारद्वारा, साख्ययोग-समाधिद्वारा अथवा असम्प्रज्ञात समाधिमे स्थित होकर क्षिप्त मनको शान्तकर षड्रिपुओंका दमन कर, इन्द्रियोंके मार्ग-का अवरोध कर मिथ्या आडम्बरको त्यागकर, निर्लिप्तचित्त होकर, अपने हृदयकमलके रक्त स्तवकमे--

## गतिर्भर्तां प्रभु साक्षी निवासः शरण सुद्धत्।

— त्रितापहारी सनातनसस्ता जगज्ज्योतिकी दिव्य-द्युतिका निरीक्षण कर, ब्रह्मसायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारके कपाटको अनावृत करनेवाली भक्तिदेवीके प्रसादसे देव-दुर्लम र्जिकलाम करता है। अतएव शुकदेवमार्ग और वामदेवमार्ग, ये दोनों ही मार्ग ब्रह्मप्राप्तिकर और मङ्गलजनक हैं । इनमें विशेषता यहीं है कि शुकदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला जीव आत्मकल्याणमें निरत होकर शीघ्र ही अभीष्टलाम करनेमें समर्थ होता है, और वामदेवमार्गका अनुसरण करनेवाला जीव एक जन्ममें समर्थ नहीं होता, कितने ही युग-युगान्तर घूमते-घूमते अनेकों जन्म योगाभ्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके वारवार यात ज्ञानके विकाससे अभीष्ट-लाभ करनेमें समर्थ होता है। अतएव वालविरागी ग्रुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही सद्यामुक्तिप्रद है। तथा योगिराज वामदेवके द्वारा उपादिष्ट मार्ग क्रममुक्तिपद है। तथापि दोनों ही मार्ग जीवके लिये कल्याणपद है। क्योंकि-

शुको मुक्तो वामदेवोऽपि मुक्त-स्ताभ्या विना मुक्तिभाजो न सन्ति। <u> श्रुकमार्गे</u> येऽनुसरन्ति र्धाराः मुक्तास्ते भवन्तीह लोके॥ सयो येऽनुसर्रान्त निस्यं

मृत्वा जनित्वा च पुनः पुनस्तत्। ते वै लोके क्रममुक्ता भवनित

योगै साङ्ख्यैः कर्माभ सस्वयुक्तैः॥

(वराद्दोपनियद्)

ज्ञान-वैराग्य-रिसक वालविरागी ग्रुकदेव गोखामी अथवा योगिराज वामदेव दोनों ही मुक्त पुरुष हैं। परन्तु इनमेंसे एकने तो शीघ्र ही मुक्तिलाम किया है। और दूसरेने अनेकों जन्मोंके अन्तमें मुक्तिलाम किया है। यही इन दोनोंमें अन्तर है। अतएव इन दोनों मार्गोंमें जो बालविरागी, वैराग्यरसिक शुकदेवके मार्गका अनुसरण करेंगे, वे अनायास ही सद्योमुक्तिलाभ करेंगे और जो उसे छोड़कर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मार्गका अनुसरण करेंगे वे पुन -पुन जन्म-मृत्युके विवर्त्तनमे पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात् अनेक जन्मींके पुण्यप्रभावसे अनेक जन्म धारणकर अष्टाङ्गयोगसाधनः सांख्ययोगसाधन तथा कर्मानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे युक्त होकर सत्त्वगुणसे भूषित हो ग्रुद्ध सत्त्ववुद्धिद्वारा अनेकों ज्ञानान्वेषण, प्रमाण-पर्यवेक्षण, ध्यान-धारणादिके द्वारा आत्मज्ञान होनेपर जन्म-जन्मान्तरके गानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राप्त करेंगे। Col Frederica

# गिताका योग

( हेखक-श्रोगीतानन्दजी शर्मा)

भीगीतामाहातम्यमं कहा है-सर्वोपनिपदी गावी · · · ••• •• दुग्ध गोतामृत मह्त् ॥

अर्थात् 'गीतामाहात्म्य'कारकी सम्मतिमे गीता केवल उपनिषद् ही नहीं, किन्तु उपनिषदोंकी भी उपनिषद् है। गीताके उपनिषद् होनेमें यह प्रमाण अवस्य ही विहिर्मृत है। अन्तर्भृत प्रमाण गीताके प्रत्येक अध्यायके अन्तमं कहा जानेवाला वाक्य है-अर्थात् 'इति श्रीमट्-भगवद्गीतातु उपनिषत्तु \* • • १ इत्यादि । इसपर यदि यह शद्धा हो कि यह वाक्य गीताकारका ही है—इस वातका कोई प्रमाण नहीं, हो सकता है कि किसी औरका

हो, तो इसका अति सरल और सोपपत्तिक निराकरण यह है कि गीताके उपसहारमें सजयने 'इत्यह वासुदेवस्य' (१८।७४) इत्यादिसे 'तच सस्मृत्य सस्मृत्य ।'(१८।७७) तक जो चार श्लोक कहे है उन्हींके आधारपर 'इति श्रीमद्-भगवद्गीतासु उपनिषत्सु · · · · ' इत्यादि वान्यकी रचना हुई है, यह वात उन क्लोकोंके साथ इस वाक्यको मिलाकर देखनेसे स्पष्ट ही प्रतीत हो जायगी। वे चार स्रोक ये हैं---

इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। सवादे मिममश्रीपैमद्भतं रोसहर्षणम् ॥७४॥ च्यासप्रसादाच्<del>ट्र</del>ातवानेतद् गुईंमहं परेंग् । योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कर्ययतः स्वयम् ॥७५॥ राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य सवादिमममञ्जूतम्। केशेवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥७६॥ तच सस्मृत्ये संस्मृत्य रूपमत्येद्भतं हरेः। विसायों में महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥

इत्यहमश्रीषम् १ इति २ श्रीमत्

• रूपमत्यद्भुतम्

३ भगवत् · • साक्षात् योगेश्वरात्

४ गीतासु कथयतः

५ उपनिषत्सु परम्

६ ब्रह्मविद्यायां ... गुह्मम्

७ योगशास्त्रे ••• योगम्

८ श्री ••• महात्मनः

••• केशवार्जुनयोः ९ कृष्णार्जुन

१० सवादे · • सवादम्

११ (अमुक) योगो नाम ः हृष्यामि मुहुर्मुहुः

१२ (अमुक) अध्यायः 🕶 सस्मृत्य सस्मृत्य।

इस अन्तःस्य प्रमाणसे गीताका उपनिषद् होना निर्विवाद सिद्ध है। इसपर यह आपित्त हो सकती है कि उपनिषद् होनेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आर्ष उपनिषद् , नहीं है—भागवत उपनिषद् है । यह तो इष्टापित ही है । इससे इसका उपनिषदींकी भी उपनिषद् होना सिद्ध हुआ।

इससे यह भी फलित हुआ कि गीताके पदींका (विशेषतः पारिभाषिक पदोका) वही अर्थ ग्राह्य है जो उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो ।

गीताका प्रतिपाद्य विषय योग है। भगवान्का ही वचन है-

इमं विवस्तते योगं श्रोक्तवानहभन्ययम्। 'यह योग हमने विवस्वान्से कहा था।'

संजय भी साक्षी हें—'व्यासप्रसादाच्छ्तवान् \*\*\* योगम्'--'व्यासदेवकी कृपासे मैने यह योग सुना ।' इसिछिये इस लेखमे उपनिषद्की दृष्टिसे 'योग' शब्दका ही विचार करें।

परमात्माने 'अमे' सृष्टिविषयक जो 'ईक्षण' किया उसका स्वरूप यह था-'एकोऽह वह स्या प्रजायेय।' अर्थात् में एक हूँ, बहुत होऊँ, शरीर धारण करूँ।

इस सङ्कल्पके 'वहु स्थाम्' अशकी पूर्ति हुई, तव 'बहत्व' की—'सख्या'की सृष्टि हुई—अनेक जीव उत्पन्न हुए, अथवा यों कहिये कि मगवान एक थे, अब अनेक हुए। यह भगवान्का 'सख्या' के साथ योग हुआ। भगवान् अनेक है, अनेक होते हुए भी एक है। यह भगवान्का 'साख्ययोग' है। भगवान्ने अर्जुनको पहले यही 'सांख्ये बुद्धः' दी । इसीका नामान्तर सान्त्विक 'कर्मचोदना' है। इस साचिक ज्ञानकी दृष्टिसे नानात्व मिथ्या है। राजस ज्ञानकी दृष्टिसे वह सत्यवत् प्रतीत होता है। वस्तुत :, 'नाय हन्ति न हन्यते' —यही सिद्धान्त है।

परमात्माके सङ्कल्पके रोष अश 'प्रजायेय' की जव पूर्ति हुई तव आत्माका शरीरसे योग हुआ । और फिर-

तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्। सच त्यचामवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निळयन चानिळयन च। विद्यानं चावि-ज्ञानं च । सत्य चानृतं च ।

'उसका सजन कर उसमे परमात्माने प्रवेश किया। वह सत् भी हुआ और असत् भी हुआ, निरक्त भी और अनिरक्त भी, निलयन भी और अनिलयन भी, सत्य भी और असत्य भी।

अर्थात् क्रमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय शरीरपञ्चकमे प्रवेश करके भी-उपनिषद्की भाषामें 'शारीर आत्मा' होकर भी-वह अन्नमयातीत, प्राणमयातीत, मनोमयातीत, विज्ञानमयातीत और आनन्दमयातीत वने रहे । ब्रह्मसूत्रके शारीरक-भाष्यमे इसकी विशेष मीमांसा है।

यह परमात्माका शरीरके साथ योग है। गीतामे इसे केवल 'योग' कहा है। यथा-

बुद्धिर्ज्ञानससोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुल दुःसं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्वियाः ॥५॥ महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मदावा मानसा जाता येपा लोक हुमाः प्रजा. ॥६॥

दशमाव्यायके इन श्लोकोंने प्रजाकी प्रश्ति और खींट कथन करके इसे ही इसके वादके स्रोकमे 'बोग' कहा रू-पुतां विभूति योगं च मम यो वेति तरवतः। सोऽविकम्पेन योगेन युव्यते नात्र संशयः # अध

नवमाध्यायके---

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः। न च मत्स्यानि मुतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ॥०॥

—इत श्लोकने, तथा दशमाध्यायके— विच्चरेणात्मनो योगं विभूति च जनादंन। मृयः कथय तृष्टिहिं श्रण्वतो नाच्चि मेऽमृतम् ॥१८॥ —इत श्लोकमें योगं शब्द उत्ती औषानिपदार्थमें प्रयुक्त हुआ है।

वात्पर्य कि उपनिषद् और गीतामें, एक समया-बच्छेदेन एक और अनेक, तद्यरीर और अद्यरीर होना ही 'योग' द्यव्यका नुख्यार्थ है।

विवक्षाके अनुसार तथा प्रसङ्गानुरोधसे गीताके विशेष त्यलोंमें योग' शब्दका यही अर्थ अभिन्नेत हैं। भिन्न-भिन्न त्यानोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित होनेपर भी गीतोक्त योगका लक्षण नृहत एक ही है।

योगस्य इट इमाणि सङ्ग त्यक्त्वा धनंजय । सिद्धासिद्ध्यो समो मृत्वा समत्वं योग उच्यते॥

(2186)

बुद्युक्तो बहातीह उमे सुकृतदुष्कृते। तस्ताद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्॥

(2140)

त विद्याद् दु म्सयोगवियोगं योगसज्ञितम्। स निश्चयेन योक्तक्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥

(६।२३)

-इत्यादि स्टोकोंमे भी योग' शब्दका प्रत्यक्ष पा प्र प्रत्यक्ष भावते वही एक ही अर्थ है।

भूतमाबोद्धबक्रो विसर्गः कर्मसंजितः ।

(213)

यह सृष्टि, स्थिति, सहार करना मगवान्का 'कर्न' है। यह उनका कर्मयोग है। इसको गीताम 'आत्मयोग' भी कहा है—

मया प्रसम्बेन तवार्जुनेदं रूपं पर दशितमानमयोगात् !

(55120)

<sup>4</sup>मैने प्रसन्न होकर <u>आत्मयोगसे</u> अपना परमरूप तुन्हें दिखाया।

आत्मलपने आंवकृत रहते हुए नी अनात्मवगत्ने अभिन्न रहना ही नगवान्का योग है। गीतोपनिषद्के 'योगेव्वर' और 'योगमाया' दाव्द नी वेदान्तव्वके ईश्वर और नायाकी अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक है। दनके गृदार्थकी चूक्म नीमांना करनेने 'योग' दाव्दका अर्थ ओर मी खुळ जाता है।

तव योग क्या है ? ब्रह्मका मायाके साथ युगपत् ) च्योर्गावयोग ही योग है ।

कल्याण

योगका ययार्थ अर्थ समझना चाहिये । वह है 'श्रीनगवान्के साथ युक्त हो जाना', 'भगवान्को यथार्थने पा हेना', या 'भगवार्येनलप अथवा भगवद्रूष्प हो जाना ।' यही जीवका परम ध्येय हैं। जवतक जीव इस स्थितिमें नहीं पहुँच जायगा, तवतक न उसको तृति होगी, न शान्ति निलेगी, न नटकना वन्द होगा और न क्विं पूर्ण, नित्य, सनातन, आनन्दरूप तत्वके सयोगकी अनुत और प्रच्छन्न आकांत्राकी ही पूर्ति होगी। इस पूर्णके स्योगका नाम ही योग है। अथवा इसको पानेके हिये जो जीवका विविधस्प सावधान प्रमन्न है उसका नाम भी योग है। यह पूर्णकी प्रातिका प्रमन्न जिस किमोंने साथ सुद्धता है, वहीं योग यन जाता है। कर्मयोग, सानयोग, मिन्योग, स्वयोग, स्वयोग, स्वयोग, स्वयोग, स्वयोग, सादि

इत्तींके नान है, परन्तु यह याद रक्तों कि जो कर्न, जान, मक्ति, धान, चाल्य, मन्त्र, लय या हठकी किया नगवन्तुली नहीं है, वह योग नहीं है, क्रुयोग है, और उत्तते प्रायम्पतन ही होता है।

अतएव इन सव योगोमेंने, जिनमें तुन्हारी रुचि हो, उनीको भगवत्पातिना नार्ग मानकर ग्रहण करना चाहिये। ये सब योग भिन्न-भिन्न मी हैं और इनका परस्यर मेळ भी है। यों तो किसी मी योगमें ऐसी वात नहीं है कि वह दूसरेकी विल्लुल अपेक्षा न रखता हो, परन्तु प्रधानता-गौणताका अन्तर तो है ही। इस योगोंका सुन्दर समन्वय मी है। गीतामें ऐसा ही समन्वय प्राप्त होता है। केवल सरीर, केवल वाणी, केवल मन, केवल बुद्धि आदिने जैने कोई काम टीक नहीं होता, इसी प्रकार योगोंमें मी समझना चाहिये।

हॉ, इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योगोंमें मनका सयोग होनेपर भी (जैसे नेति, धौति आदि षट्कर्म, बन्ध, मुद्रा, गणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक कियाओकी गधानता है, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देविवशेषकी रूजा-पद्धित मुख्य है, उनमें अज्ञान, अविधि, अञ्यवस्था, अनियमितता होनेसे लाभ तो होता ही नहीं, उलटी हानि होती है। मॉति-मॉतिके कष्टसान्य या असाध्य शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते है। अतएव ऐसे योगोकी अपेक्षा मिक्तयोग, निष्काम कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि उत्तम हैं, ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद है। इनमे भी अनुभवश्चन्य लोगोकी देखा-देखी अविधि करनेसे हानि हो सकती है, अतएव शान्त, शीलवान, शास्त्रज्ञ एव अनुभवी गुरुकी—पथप्रदर्शककी सभी योगोमे अत्यन्त आवश्यकता है।

परन्तु अध्यात्ममार्गका पथप्रदर्शक या गुरु सहज ही नहीं मिलता । भगवत्कृपासे ही अनेक जन्मार्जित पुण्य-पुञ्जके कारण अनुभवी और दयाछ सद्गुरु मिलते हैं। हर किसीको गुरु बना लेनेमें तो बहुत ही खतरा है। आजकल देशमें गुरु बननेवालोकी भरमार है। यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेको छुचे-लफ्गे, काम और लोभके गुलाम साधु, योगी, ज्ञानी और महात्मा बने फिरते हैं। इन्हींके कारण सचे साधुओंकी भी अनजान लोगोमे कद्र नहीं रही। दूधका जला छाछको भी फूँक-फूँक-कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही है। ऐसा होना अस्वाभाविक भी नही है, क्योंकि आज साधुवेशमे फिरनेवाले लोगोंमें व्यसनी, कामी, कोधी, लम्पट, दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, धन कमानेवाले लोग बहुत हो गये हैं। लोगोको ठगनेके लिये बड़ी-बडी वाते बनानेवाले और चालाकीसे भोले-भाले लोगोको झुठी सिद्धिका चमत्कार दिखानेवाले, अथवा कहीं एकाध मामूली सिद्धिके द्वारा लोगोमे अपनेको परमसिद्ध सावित करनेवाले लोगोकी आज कमी नहीं है। आज हठयोगमें अपनेको सिद्ध माननेवाले लोग रोगी, ज्ञानयोग-मे सिद्ध माननेवाले कामी, क्रोधी या मानी, लययोगमे सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियोसे और आभ्यन्तरिक अवयवोंसे अन्भिज, भक्तियोगमे अपनेको परमभक्त बतानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करनेवाले सर्वथा असफल पाये जाते है और इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोसे साधकको सदा सावधान ही रहना चाहिये।

इसका यह तात्पर्य नहीं कि आज सचे सिद्धिप्राप्त पुरुष हैं ही नहीं । हैं, अवश्य हैं, परन्तु लोगोके सामने अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-बूझकर आसक्ति और स्वार्थवश कामिनी-काञ्चन या मान-सम्मान चाहनेवाले लोगोमे तो कदाचित् ही कोई सचे सिद्ध होंगे ! सिद्धिप्राप्त पुरुषोंसे मेरा मतलव पातञ्जलोक्त अष्टसिद्धियाँ या अन्यान्य प्रकारकी सिद्धियोंको प्राप्त पुरुषोंसे नही है। किसी भी मार्गसे शेष सीमातक पहुँचकर जो भगवान्को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हीं महापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है। ऐसे महापुरुष यौगिक सिद्धियोकी और चमत्कारोकी कोई परवा नहीं करते । वास्तवमे सिद्धियाँ परमार्थके मार्गमे वाधक ही होती है। जिसकी चित्तवृत्ति भगवान्की ओर नहीं लगी है और जिसमे थोड़ी भी विषयासिक बची है, ऐसा पुरुष यदि किसी साधनसे सिद्धियाँ पा जायगा तो इससे उसका अभिमान बढ जायगाः विषयोकी प्राप्ति और उनके भोगमें सिद्धियोका प्रयोग होगा, जिनसे भोगोमे बाधा पहुँचनेकी आशङ्का या सम्भावना होगी, चाहे वह भ्रमवश ही हो, उनको वैरी समझा जायगा, और उनके विनाशमें सिद्धियो-का उपयोग किया जायगा । परिणाममे वह साधक रावण और हिरण्यक्तिपु आदिकी भॉति असुर,और धीरे-धीरे राक्षस वन जायगा । अवस्य ही सिद्धियोको पानेपर भी उनमे न रमकर, उन्हे तुच्छ मानकर लॉघ जानेवाला पुरुष भगवान-को पा सकता है। परन्तु ऐसा होना है बड़ा ही कठिन। अतएव परमार्थके साधकगण ब्रह्मलोकतकका भोग और ब्रह्मातककी सामर्थ्य प्रदान करनेवाली सिद्धियोसे भी अलग ही रहना चाहते है ।

सची सिद्धि तो अन्त करणकी वह शुद्ध स्थिति है जिसमें मगवान्के सिवा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसी शुद्धान्तः करणरूप सिद्धिको प्राप्त करके और फिर इसके द्वारा साधन करके जो भगवान्को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही परमिद्ध है। यह परमिद्धि प्राप्त होती है अन्त करणकी सम्यक् प्रकारसे शुद्धि होनेपर ही, फिर चाहे वह शुद्धि किसी भी योगरूप उपायसे हुई हो। ऐसे परमिद्ध महात्मा भी मिल सकते है, परन्तु उन्हे प्राप्त करनेके लिये हृदयमे लगन होनी चाहिये। सच्चे सत्सङ्कके लिये जब हृदयमें ल्याटाहट पैदा हो जायगी, जब सत्तिमलन-के लिये प्राण व्याकुल हो उठेगे, जब योगांजशासारूपी अग्नि प्रवल और प्रचण्ड होकर हृदयमें छिपे हुए चोरींको भसीभृत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाशने विषया-भिलापर्ला तमको नाश कर देगी, और चारे प्रपञ्चको ललाती हुई दोड़ेगी भगवान्की ओर, तब भगवान् खय व्याद्यल होकर उने बुझानेके लिये चतर्ल्या मेघ बनकर अमृतवर्षा करेंगे।

एक महानुभाव डॉगी नहीं है, उनके मनमें कामिनी-काञ्चन या मानका लोभ भी नहीं है, अच्छे शास्त्रच भी हैं, परन्तु साधन करके परमतत्त्वको पहचाने और पाये हुए नहीं हैं। योगप्रत्योंके पण्डित हे, परन्तु सायक या सिद्ध योगी नहीं ह। ऐसे पुरुषका सग करनेसे शास्त्रज्ञान तो हो सकता है। प्रत्यीय विद्याप्राप्तिके लिये ऐसे सञ्जनको अवस्य गुरु यनाना चाहिये, और इसकी आवस्यक्ता भी है। क्योंकि प्रत्यीप पित्रा किमानिका विद्यामें बहुत सहायक होती है। परन्तु ऐसे गुरुसे पदकर साधना करना-कियात्मक योग साधना निपद्से शून्य नहीं है। इससे हानिकी बड़ी सम्मायना है। जब वैद्यक और इिज्ञिनम्सी आदिमें भी केवल पुस्तक ज्ञानसे काम नहीं चलता, अनुभवी गुरुकी आव-व्यक्ता होती है, तम योग-सरीखा साधन केवल पुस्तक-जानके आयारपर करना तो बहुत ही भयकी बात है।

अनुनर्ग गुरुषे जानकर भी यदि साधक उनकी वतायी

हुई प्रत्येक वातको नहीं मानता, तो उसे भी सफलता नहीं हो सकती। विल्क किसी-किसी प्रसगमें तो उल्टा नुकसान हो जाता है। अतएव यदि योगसाधना करनी हो तो पहले चित्तमें दृढ़ निश्चय करो, फिर गुरुको खोजो, और भगवत्कृपासे गुरु मिल जाय तव उनकी एक-एक छोटी-से-छोटी वातको भी महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर श्रद्धापूर्वक उनका अनुसरण करो।

एक वात और है, सभी सामनोंका लक्ष्य मोक्ष या भगवत्याप्ति है। सारे ही योगोंकी गति उस एक ही परम योगकी ओर है। फिर ऐसा योग क्यों न साधना चाहिये, जिसमें कक्षने या गिरनेका डर न हो, मार्गमें कष्ट भी न हो, सरल, सहज हो और इसी जीवनमें लक्ष्यतक पहुँच जानेका निश्चय हो। ऐसा योग है शरणागित-योग! भगवान्का अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवान्का सतत सरण करते हुए अपने जीवनके सभी कमोंके द्वारा उन्हींकी पूचा करना और जीवनको सम्पूर्ण-तया उन्हींपर लोड़कर निश्चिन्त हो जाना। यही शरणागित-योग है। और सभी योगोंमें विन्न हो, परन्तु यह सबैया निर्विन्न है। अतएव इसीको परम साधन समझकर इसीमें लग जाओ।

# योगका अर्थ

( हेग्रक-डा॰ श्रीमगवानदानजी, एन॰ ए॰, डी॰ लिट्)

'कलाए' के समादकतीकी इच्छा है कि 'योग' के विषयपर 'नोगाई' के लिये लेखा लिखा जाय । लेखसूची भी मिरी । उने देखनर लिखनेकी इच्छाके खानपर पदने ही ही इस्टा प्रयत्न हुई । इन विषयपर प्रामाणिक देख पदन ही मिरी तो अतिमास्य । जिसकी किसी विषयका साधता अतुमय ही उसीहों तो उस विषयपर लिखनेका अधिका अतुमय ही समाग है। अपने पास बीग' का अनुभय नहा । सार्व में 'क्या है। अपने पास बीग' का अनुभय नहा । सार्व में 'क्या है' कई पत्र आपे । इसलिये विषय होकर किया । सार्व में 'क्या है' अतुमय जा जा हमें पास लेकर, की किया है कि नाले, हु प्रापता है, प्रापति 'पर्य वे भी के किया है। जा है ।

तप्रविश्व श्रीवक्षेषा आजिल्यो श्रीविक्षेत्री श्रीविक्षः। क्ष्मित्वअर्णेवकः पीमा मध्यायोगाः सवाप्रेत ॥
(श्रीमा ११८६)

योगकी महिमा ऐसी है। मेरे-ऐसा निवान्त अनजान उसपर क्या लिखे !

अमरकोषमं 'योग' समहनोपायध्यानसङ्गितयुत्तियु'
कहा है। पुराणकालमं, जब देशकी बोली सस्कृत थी,
ता युद्धके लिये योघाओं को 'सबहन', सम्बद्ध हो जाने,
काच पहनने ओर हथियार उठाने के लिये, 'योगो योग'
ऐसी पुकार होती थी। 'उपाय' को भी 'योग' कहते है।
वैयक ने नुसखेको भी 'योग' कहते हैं—'इत्येको योग-',
'इति दितीयो योग', प्रथात् रोगको दूर करने का उपाय।
'ध्यान' के निशेष प्रकारका नाम 'योग' प्रसिद्ध ही है।
'नार्जान', नार्जा, दो यस्तुर्जीका निज्ञना भी 'योग' है।
नथा 'मुक्ति' नी। युक्ति' का अर्थ उपाय भी है, और
रिशेष तर्क भी, जो सम्बन्ध मण्डनका उपाय शिहि। दूसरे
केष कर्मका 'योग' श्रम्क पैतीय-चारीसतक प्रथ

गिनाये हैं। इन सब रूढ अथोंका मूल यौगिक अर्थ ही है, अर्थात् दो पदार्थोंका मिलना, सयोग। यथा, योधाका कवच और हथियारसे सयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके लिये विचिध कारणों और करणोंका सयोग, औषधों-का सयोग, चित्तका ध्येय विधयसे सयोग, अन्ततः जीवात्मा-परमात्माका अभेदानुभवात्मक संयोग।

इस देशमे आपामरप्रसिद्ध रूढ अर्थ 'योग' का 'विशेष सिद्धि साधनेवाली चर्या' हो रहा है । शरीरकी और चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास, जिससे कोई विशेष सिद्धि मिल जाय, 'योग' है । तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या स्त्री जो कोई अलौकिक कर्म कर सके, जो साधारण मनुप्यकी शक्तिके वाहर है ।

देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही टग, केवल जटा वढाकर, 'भभूत' (विभूति) रमाकर, आसन जमाकर, नशेकी चीजोंसे (गॉजा, भॉग, चण्डू, शराव आदिसे) ऑख चढाकर, तामस तपस्याके कुछ प्रकार साधकर, भीड़को दिखाकर, सीधी-सादी पर स्वार्थी—'कृपणा फलहेतवः', दुनियाची छोटा-मोटा सुख उन जटाधारियो या दिगम्बरोंसे चाहनेवाली, जनताको धोखा देते फिरते है। ऐसोसे आप खबरदार रहना और दूसरोंको करना, यह इस समयमें आवश्यक पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है योगके सच्चे अर्थका पता लगाना।

गुरवो (योगिनो) बहवस्तात शिष्यवित्तापहारकाः । विरका गुरवस्ते ये शिष्यसन्तापहारकाः ॥ स्फियोंने भी कहा है—

> पे वसा इब्लीस् आदम-रूप अस्त । पस् बहर् दस्ते न बायद् दाद दस्त ॥

'आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शैतान दुनियामें फिरते रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुरु मानकर उसके हाथमें अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये।' योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामे भरी है—हिन्दुओंमें 'योग' के नामसे, मुसलमानोंमें 'सुलूक' के नामसे। पुराण-इतिहासमें, योगवासिष्ठमें, साम्प्रदायिक ग्रन्थोंमें, स्मृतियोंमें, दार्शनिक ग्रन्थोंमें, हठयोगप्रदीपिका, घेरण्डसिहता, गोरक्ष-सहिता आदि सैकड़ी निवन्धोंमें, हठयोग, राजयोग, लययोग आदि तरह-तरहके योगोकी बाते लिखी हैं। पर भ्रुतिगत्यक्षहेतव.', कही-सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने-

वाले प्रायः मिलते नहीं । मिलें भी कैसे १ जैसे खोजनेवाले वैसे पाये जानेवाले ।

साँचे मनके मीता प्रभुजी, साँचे मनके मीता।

सचे मनसे कोई खोजता नहीं, सासारिक लालचोंसे ही खोजता है। इसलिये ढोगी, दाम्मिको, ठगोको ही पाता है। योगसूत्रभाष्यमे कहा है—'खाध्यायादिष्टदेवता-सम्प्रयोगः।' जिसका मन सचमुच खाध्यायमें, मोक्षशास्त्रोंके अव्ययनमे, प्रणव आदि पित्रत्र मन्त्रोंके जपमे, सची मुमुक्षासे, लगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुष, आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा स्वप्नावस्थामें करते हैं। विना सात्त्विक तपस्याके, विना यमनियमादिका अगतः भी सेवन किये, 'योग' कैसे मिले कि कठोपिनषद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने निचकेता बालकको 'योगिविधि च कृत्स्नम्' बताया। तथा मुण्डकमें कहा है—

तेपामवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम् । नैतद्वीर्णव्रतोऽधीते ।

जिन्होंने 'शिरोत्रत' नामक योग और तपस्याके प्रकार-का चरण नहीं किया वे ब्रह्मज्ञानके अधिकारी नहीं। देवी-भागवतके एकादश स्कन्धमें 'शिरोत्रत' के प्रकारका संकेत किया है। सुप्त 'कुण्डिलिनी' गिक्तिके जागरण, उत्थापन, सञ्चालन, शिरास्थित ब्रह्मरन्प्रपर्यन्त उन्नयन आदिकी वात 'शिरोत्रत' के सम्बन्धमें कहीं है। पर इस सबका ठीक अर्थ क्या है, 'कुण्डिलिनी' क्या है, उसका उत्थापन, सनयन कैसा होता है, यह सब केवल पोथीमें पढ़ लेने, या जबानी। कह-सुन लेनेसे ही नहीं समझमें आता। यह प्रक्रियाके, अम्यासके, और सद्गुक्की देख-रेखमे ही प्रयोगके, अधीन है। वायुयानका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमें भी पढ लेनेसे, वायुयानको बनाने और उड़ाने-चलानेकी शिक्त नहीं हो जाती। विगेषज्ञ प्रयोक्ताकेपास बहुत परिश्रम और अभ्याससे ही हो सकती है।

भगवद्गीताके सात सौ श्लोकोंमे, योगः, योगी, युक्तः, योगारूढः, युक्जन्, युक्जीत, योगयज्ञाः, योगसेवया, सांख्य-योगौ इत्यादि 'युज्' धातुसे वने राज्द और उनके साथ समस्त पद एक सौ अठारह बार आये हे। गीताकी शब्दा-नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है। इनके सिवा, प्रति अध्यायके समाप्तिपर जो उसका नाम दिया है उसको भी गिनें तो अठारह और होते हैं। 'आत्मा', 'अह', 'बुद्धि',

'योग'—ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे अधिक वार गीतामें कहे गये हैं। स्वय श्रीकृष्ण भगवान्ने 'योग' की परिभाषा क्या की है!

समत्वं योग उच्यते (२।४८)
योग कर्मसु कौशलम् (२।५०)
नि.स्पृह् युक्त उच्यते
अर्थात्—
योगो निःस्पृह्तता स्मृता (६।१२)
दु खसंयोगवियोगं योगसिज्ञतम् (६।२३)
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दु ख स योगी परमो मतः॥
(६।३२)

अर्थात्— (आत्मौपम्पेन सर्वत्र योगस्त समदर्शनम्।) श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। (६।४७)

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥ (१२।२)

सन्मना भव मद्धको सद्याजो मां नमस्कुरः। सामेवैष्यसि युन्दवैवमाध्मानं मत्परायणः॥ (९।३४)

सर्वगुद्धतम भूय ऋणु मे परमं वच । सन्मना भव मद्भको मद्याजो मा नमस्कृर । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८ । ६४-६५)

अर्थात्— ( आत्मश्रद्धात्मभक्तिश्चाप्यात्मयज्ञनमस्क्रिये । आत्मन्येवापि मनस सर्वथा विनिवेशनम् ॥ अय गुद्धातमः श्रष्ट परो योगतम स्मृत । )

सारांदा, श्रीकृष्णजीका मत यही है कि जीव-का परमात्माके साथ अपना अमेद सर्वदा सर्वथा अनुभव करते रहना, और इसके कारण सव जीवोंके साथ 'आत्म-वत् सर्वभृतेषु' व्यवहार करना—यही परमयोग, जीवा-तमा परमात्माका अमेदात्मक सयोग, और भेदभावजनित दु स्तीका वियोग है। यहाँ 'योग' शब्द योगसे साधनीय अवस्थाके अर्थमें कहा गया है। योग तो साधन है। जीवात्मा-परमात्माका अमेद, वेवल्य, यह साध्य है।

योगमूत, पोगभाष्यके सिद्धान्त स्व दत्त निष्कर्षके अनुरूप दी जान पड़ते ह ।

'यागिश्चित्तर्विनिरोच ।' 'तहा द्रष्टु स्वरूपेऽप्रस्थानम् ।'

भेदानुभवात्मक चित्तकी वृत्तियोंका, प्रवृत्तियोंका, निरोध करना-यह योग है। यदि सव वृत्तियोंका निरोध हो जाय तो द्रष्टा, पुरुष, जीवात्मा, अपने खरूपमें रियत हो जाता है, 'अहमेव केवल ' 'अहमेव न मत्तोऽन्यत्' (भागवत ११।१३।२४), इस 'कैवल्य' का अनुभव करता है। योग-सूत्र-भाष्यमे जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है, साख्या-नुकल 'पुरुषवहुत्व' माना है, और 'पुरुषविशेष ईश्वर ', 'पूर्वेषामपि गुरु , कालेनानवच्छेदात्', 'क्वेद्यादिसे अपरा-मृष्टे, 'निरतिशयसर्वज्ञवीज' आदि कहा और माना है। वेदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता। इसीलिये ब्रह्मसूत्रमें 'योगः प्रत्यक्तं कहा है। पर योगशास्त्रकी प्रारम्भिक दृष्टिसे ही पुरुषविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका वेदान्तर्दाष्टमें ही पर्यवसान होता है। क्योंकि पुरुषविशेष भी, और कालाचतीत, क्लेशाचपरामृष्ट भी, यह वात वनती नहीं । 'विशेष' तो देश-फालादिसे अवन्छिन्न होता है। योगाभ्यास, मनन, विचारणका, भेद-दृष्टि, विशेष-र्दाष्ट्रसे, जीव आरम्म करता है। अन्तमे अभेदका, कैवल्यका, दर्भन करवा है। तन अपने असली खरूपको, परमात्मासे अपनी एकताको, पहचानता है, और उसमे स्थित हो जाता है- 'तदा द्रष्टु, खरूपे, स्वे मर्हिम, भूमि, अन्य-निषेधके, भेदभावप्रतिषेधके, स्वमावे, खविभवे, विसुत्वे, ब्यापकत्वे, स्थिति ,' 'अहमेव सर्व '।

एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध। वृत्तियोंका, दृश्योका निरोध, द्रष्टाका अनुरोध। एक ओर वैराग्य, दूसरी ओर अभ्यास। एक ओरसे हटना, दूसरी ओर सटना। प्रकृतिकी विकृतियोंको, विकारीको छोड़ना, आत्माको पकड़ना। 'एतत् न इति' के साथ 'अहम् इति' कहना। यदि ऐसा न होता तो केवल निषेधात्मक निरोध अकिश्चित्कर होता, सुपुति—निद्रामात्र होता।

योगसूत्रभाष्यके प्रित्याश्चको छोड़कर दर्शनांशमें को अन्य श्रद्धाएँ उठती है उनका यो ही समाधान करना उचित जान पड़ता है। यथा 'तृत्तय पञ्चतय्य', पॉच प्रकारकी तृत्तिगोमें 'विषयय' को गिनाया है और फिर 'पञ्चहेशा' में अविद्याको प्रथम कहा है, और उसका लक्षण 'विद्याविषरीत ज्ञानमविद्या' कहा है। अर्थात् जां 'विषयय' वहीं 'अविद्या'। और अविद्या हो तुष्य हेश है, अन्य चार हेशोंकी जड़मूल है। पर 'ग्रत्य पञ्चतय्य

क्लिष्टाक्लिष्टाः' यह भी सूत्रहींमे कहा है। तो 'विपर्यय'-रूपिणी, 'अविद्या'-रूपिणी, 'मिध्याज्ञान'-रूपिणी, 'मुख्य क्केश'-रूपिणी वृत्ति 'अक्किप्टा' भी हो सकती है-यह वात जल्दी समझमे नहीं आती । एव चित्तवृत्ति-का निरोध करनेवाला कौन है, खय चित्त हो या पुरुष ? परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्क्रिय है। और चित्त अपना निरोध क्यों करे, किस उद्देश्यसे करे ? यदि इष्टसाधनबद्धिपूर्वक उसमे अपना आत्मघात करनेकी शक्ति है (जो कि व्याहत वात है) तो फिर वहीं चैतन्यमय सर्वशक्तिमान् ठहरा, उससे भिन्न, 'पुरुष' क्यो माना जाय ? ऐसी ही सूक्ष्मेक्षिकाओंके कारण आरम्भिक दृष्टिको छोड़कर अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वही 'सम्प्रज्ञात-योग' का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवनमुक्ति-दृष्टि जान पडती है। तथा 'असम्प्रज्ञातयोग' की पराकाष्ट्रा यह जान पडती है कि जब भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय और उसका सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि गरीर कुछ भी न रहे, तव विदेह कैवल्य प्राप्त हो ।

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सयोग ही मुख्य योग । इस एकत्वके 'प्रत्यभिज्ञान', पहिचानको जगानेवाले उपाय-गौण योग । यों तो, 'योगः समाविः, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः ( योगभाष्य ) । चित्तकी सभी पाँचो क्षिप्त, मूढ, विक्षित, एकाग्र, समाहित भूमियों, अवस्थाओं में, कमवेश 'योग' होता है। तितलीके पीछे ऑख दौड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त वचा, गुरुजीके आदर -वा मयसे, वर्णमालाकी पोथीमे 'क', 'ख' पर जो एक-एक क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमे और उस क्षणभरके लिये योग ही है। एव लैलाके लिये मजनूकी, एव 'पाती लेके आये दौरे, ऊधो तुम भये बौरे, योग कहाँ राखै, यहाँ रोम-रोम स्थाम है' यह व्रजगोपिकाओ-की, सात्त्विक विश्विप्त अवस्था तो ( जो द्वैतभावात्मक भक्तिकी दृष्टिसे 'एकाव्रता' और 'समाधि' की भूमियोंसे भी ऊँची है) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 'इस्के मजाजी' को, मानवस्तेह—प्रेम—अनुरागको, 'इस्के हक्कीकी' का, 'वासुदेवः सर्वमिति', 'सर्वमात्मैवाभूत्', विश्वभक्तिका, दर्वाजा कहा है। एव पश्चिम देशके यशस्वी विज्ञानाचार्योंने वड़ी-वडी गवेषणासे वड़े-वडे आविष्कार किये है, वड़ी-वड़ी वैज्ञानिक सिद्धियाँ साधी है, यह सव चित्तकी चौथी भूमि, वड़ी एकायताका फल है। बिल्क यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अशतक पाँचवी भूमि 'समाधि' मे पहुँचनेसे, 'खरूपशून्य इव' 'तन्मय इव', 'अर्थमात्रनिर्भास इव' होनेसे, मिली है।

योग-स्त्र-भाष्य प्रभृति ग्रन्थोमे कही हुई सिद्धियाँ इन वैज्ञानिक सिद्धियोसे बहुत आगे बढ़कर है। इनकी भी चर्चा एक स्त्रमे की है। 'जन्मौष्धिमन्त्रतप समाधिजाः सिद्धयः'। वैज्ञानिक सिद्धियोको यदि ओष्धिजा और मन्त्रजा और तपोजा कहे तो अनुचित न होगा। हाँ, 'ओष्धि' 'मन्त्र' और 'तपः' शब्दोका अर्थ थोड़ा सकोच छोड़कर विस्तारसे करना होगा। योगोक्त सम्प्रज्ञात समाधिजा सिद्धियाँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिळती है—ऐसी पौराणिक प्रथा है, और स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिळ सकती।

समाधादुपसर्गाः, न्युत्थाने सिद्धयः।

—कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-साभी योगसूत्रमें किया है। तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४,१५,२८ आदि अन्यायोमें भी, स्वय श्रीकृष्णजीके मुखसे, यथा—

न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धारपुनभैवं वा मण्यिपैतात्मेच्छिति महिनान्यत्॥ अन्तरायान् वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्॥ निष्ट तत्कुश्राखादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः। अन्तवत्रवाच्छरोरस्य फलस्येव वनस्पतेः॥ इत्यादि।

साथ ही इसके यह भी कहा है---जितेन्द्रियस्यायुक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । मयि धारयतश्चेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः॥ उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः । मद्भारणा धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ सया सम्पद्यमानस्य काळक्षपणहेतवः। जन्मौषधितपोमन्त्रैयांवतीरिह सिद्धयः। योगेनाप्तोति ताः सर्वाः नान्यैयौगगतिं वजेत्॥ सर्वासामपि सिद्धोनां हेतुः पतिरहं अहमात्मान्तरो बाह्योऽनाषृतः सर्वदेहिनाम् ॥ अर्थात् जो परमात्माकी उपासनामे लीन

'योग'—ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे अधिक वार गीतामें कहे गये हैं। स्वय श्रीकृष्ण भगवान्ने 'योग' की परिभाषा क्या की है १

समत्वं योग उच्यते (२।४८)
योग कर्मसु कौशलम् (२।५०)
नि.स्प्रहः युक्त उच्यते
अर्थात्—
योगो नि स्प्रहता स्मृता (६।१२)
दु ससंयोगवियोगं योगसिज्ञतम् (६।२३)
आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यित योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दु.सं स योगी परमो मतः॥
(६।३२)

अर्थात्— ( आत्मौपम्येन सर्वत्र योगस्त समदर्शनम्।) श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्तको मतः। (६।४७)

स्थ्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्त्रे मे युक्ततमा मताः॥ (१२।२)

सन्मना भव मद्धको मद्याजो मां नमस्करः। मासेवैष्यसि युक्त्वैवमारमानं मत्परायणः॥ (९।३४)

सर्वेशुहातमं मूयः श्रृणु मे परमं वच । भन्मना भव मङ्गको मद्याजो मां नमस्कुरु । मामेवैध्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे ॥ (१८ । ६४-६५)

अर्थात्— ( आत्मश्रद्धात्मभक्तिश्चाप्यात्मयज्ञनमन्त्रिये । आत्मन्येवापि मनसः सर्वधा विनिवेशनम् ॥ अयं गुद्धतमः श्रेष्ट परो योगतमः स्पृतः ।)

सारांश, श्रीकृष्णजीका मत यही है कि जीव-का परमात्माके साथ अपना अमेद सर्वदा सर्वथा अनुभव करते रहना, और इसके कारण सव जीवोंके साथ 'आत्म-चत् सर्वभृतेषु' व्यवहार करना—यही परमयोग, जीवा-त्मा-परमात्माका अमेदात्मक स्योग, और भेदभावजनित दु, रोका वियोग हैं। यहाँ 'योग' शब्द योगने साधनीय अवस्थाके अर्थमे कहा गया है। योग तो साधन है। जीवात्मा-परमात्माका अमेद, कैवल्य, यह साध्य है।

योगसून, योगभाष्यके सिद्धान्त सव इस निष्कर्षके अनुक्ल ही जान पड़ते हैं।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोभः।' 'तदा दृष्टु खरूपेऽवस्थानम्।'

वृत्तियोका, भेदानुभवातमक खच्छन्द प्रवृत्तियोंका, निरोव करना-यह योग है। यदि सव वृत्तियोका निरोध हो जाय तो द्रष्टा, पुरुष, जीवात्मा, अपने खरूपमें दिथत हो जाता है, 'अहमेव केवल ' 'अहमेव न मत्तोऽन्यत्' (भागवत ११। १३। २४), इस 'कैवल्य' का अनुभव करता है। योग-सत्र-भाष्यंम जीवात्मा-परमात्माके अभेदकी चर्चा नहीं की है, सांख्या-नुकुल 'पुरुषवहुत्व' माना है, और 'पुरुषविशेष ईश्वर', 'पूर्वेपामपि गुरु', कालेनानवच्छेदात्', 'क्वेद्यादिसे अपरा-मृष्ट', 'निरितरायसर्वज्ञत्रीज' आदि कहा और माना है। वेदान्तकी दृष्टिचे यह ठीक नहीं पड़ता । इसीलिये ब्रह्मसूत्रमे 'योग प्रत्यक्त ' कहा है। पर योगशालकी प्रारम्भिक दृष्टिने ही पुरुपविशेष देख पड़ता है। अन्तिम दृष्टिका वेदान्तर्दाष्टमे ही पर्यवसान होता है। क्योंकि पुरुषविद्येष भी, और कालावतीत, हैशावपरामृष्ट भी, यह वात वनती नहीं । 'विशेष' तो देश-कालादिसे अवस्टिन होता है। योगाभ्यास, मनन, विचारणका, भेद-दृष्टि, विशेष-र्दाष्ट्रे, जीव आरम्भ करता है । अन्तमें अभेदका, कैवल्यका, दर्शन करवा है । तब अपने अन्नर्श खलपको, परमात्माने अपनी एकताको, पहचानता है, और उन्हमं स्थित हो जाता है—'तदा द्रष्टु खरूपे, त्वे महिम्नि, भृन्नि, अन्य-निषेधके, भेदभावप्रतिषेधके, स्वभावे, स्वविभवे, विभुत्वे, व्यापनत्वे, स्थिति ,' 'अहमेव सर्व '।

एकका निरोध, दूचरेका अनुरोध। द्वियोंका, दृश्योंका निरोध, द्रष्टाका अनुरोध। एक ओर वैराग्य, दूचरी ओर अन्यात । एक ओर के हृदना, दूचरी ओर सदना। प्रकृतिकी विकृतियोंको, विकारोंको छोड़ना, आत्माको पकड़ना। 'एतत् न इति' के साथ 'अहम् इति' कहना। यदि ऐसा न होता तो केवल निषेधात्मक निरोध आंकिञ्चित्कर होता, सुप्रित—निद्रामात्र होता।

योगस्त्रभाष्यके मिक्रयांशको छोड़कर दर्शनांशमें को अन्य शङ्काएँ उठती हैं उनका यों ही समाधान करना उचित जान पहता है। यथा 'हुच्य पञ्चतय्य', पाँच मकारकी वृत्तियोंमें विपयंय' को गिनाया है और फिर 'पञ्चक्रेशाः' में अविद्याको प्रथम कहा है, और उसका सक्षण 'विद्याविपरीत ज्ञानमविद्या' कहा है। अर्थात् जो 'विपर्यय' वही 'आविद्या'। और अविद्या हो नुख्य होश है, अन्य चार होशोंकी जड़मूल है। पर 'हुत्तय पञ्चतस्यः

क्लिष्टाक्लिष्टाः' यह भी सूत्रहीमे कहा है। तो 'विपर्यय'-रूपिणी, 'अविद्या'-रूपिणी, 'मिथ्याज्ञान'-रूपिणी, 'मुख्य क्रेश'-रूपिणी वृत्ति 'अक्रिष्टा' भी हो सकती है--यह जल्दी समझमें नहीं आती । एव चित्तवृत्ति-का निरोध करनेवाला कौन है, खय चित्त हो या पुरुष ? परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति है, निष्क्रिय है। और चित्त अपना निरोध क्यो करे, किस उद्देश्यसे करे ? यदि इष्टसाधनबुद्धिपूर्वक उसमे अपना आत्मधात करनेकी शक्ति है (जो कि ज्याहत बात है) तो फिर वही चैतन्यमय सर्वशक्तिमान् ठहरा, उससे भिन्न, 'पुरुष' क्यो माना जाय ? ऐसी ही सुक्ष्मेक्षिकाओंके कारण आरम्भिक दृष्टिको छोड़कर अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पडता है। वही 'सम्प्रज्ञात-योग' का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दृष्टि जान पडती है। तथा 'असम्प्रज्ञातयोग' की पराकाष्ट्रा यह जान पडती है कि जब भेदभाव सर्वथा अस्त हो जाय और उसका सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि शरीर कुछ भी न रहे, तव विदेह कैवल्य प्राप्त हो।

यथा नद्यः स्यन्द्रभानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विद्वाय ।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः
परात्परं पुरुषमुपैति दिन्यम्॥

जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक सयोग ही मुख्य योग । इस एकत्वके 'प्रत्यमिज्ञान', पहिचानको जगानेवाले उपाय —गौण योग । यो तो, 'योग, समाधिः, स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः (योगभाष्य) । चित्तकी सभी पाँचो क्षित्र, मूढ, विक्षित्र, एकाय, समाहित भूमियो, अवस्थाओं में, कमबेश 'योग' होता है। तितलीके पीछे ऑख दौड़ाता हुआ क्षितचित्त वचा, गुरुजीके आदर वा भयसे, वर्णमालाकी पोथीमे 'क', 'ख' पर जो एक-एक क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वह भी उस क्षणमे और उस क्षणभरके लिये योग ही है। एव लैलाके लिये मजनूँकी, एव 'पाती लेके आये दौरे, ऊधो तुम भये वौरे, योग कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है' यह व्रजगोपिकाओ-की, सात्त्विक विक्षिप्त अवस्था तो ( जो द्वैतभावात्मक भक्तिकी दृष्टिसे 'एकायता' और 'समाधि' की भूमियोसे भी ऊँची है ) योगसे अधिकाश भरी है। इसीसे तो 'इस्के मजाजी' को, मानवस्नेह—प्रेम—अनुरागको, 'इस्के हकीकी' का, 'वासुदेव सर्वमिति', 'सर्वमात्मैवासृत्', विश्वभक्तिका, दर्वाजा कहा है। एव पश्चिम देशके यशस्वी विज्ञानाचार्योने वड़ी-वडी गवेषणासे वड़े-वडे आविष्कार किये है, वड़ी-बड़ी वैज्ञानिक सिद्धियाँ साधी है, यह सब चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाय्रताका फल है। बिल्क यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अगतक पाँचवीं भूमि 'समाधि' में पहुँचनेसे, 'खरूपग्र्न्य इव' 'तन्मय इव', 'अर्थमात्रनिर्भास इव' होनेसे, मिली है।

योग-सूत्र-भाष्य प्रभृति ग्रन्थोमे कही हुई सिद्धियाँ इन वैज्ञानिक सिद्धियोसे वहुत आगे बदकर हैं। इनकी भी चर्चा एक सूत्रमे की है। 'जन्मौषिधमन्त्रतप समाधिजाः सिद्धयः'। वैज्ञानिक सिद्धियोको यदि ओषिधजा और मन्त्रजा और तपोजा कहें तो अनुचित न होगा। हाँ, 'ओषिध' 'मन्त्र' और 'तपः' शब्दोका अर्थ थोड़ा सकोच छोडकर विस्तारसे करना होगा। योगोक्त सम्प्रज्ञात समाधिजा सिद्धियाँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती है—ऐसी पौराणिक प्रथा है, और स्पष्ट ही है कि सहजमे नहीं मिल सकर्ती।

### समाधावुपसर्गाः, व्युत्थाने सिद्धयः।

—कहकर ऐसी सिद्धियोका अपवाद-साभी योगसूत्रमें किया है। तथा भागवतके एकादश स्कन्धके १४,१५,२८ आदि अन्यायोमे भी, स्वय श्रीकृष्णजीके मुखसे, यथा—

न पारमेष्टयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्। न योगसिद्धीरपुनभैवं वा

मञ्यिषितात्मेच्छिति मद्विनान्यत् ॥ अन्तरायान् वदन्त्येता युआतो योगमुत्तमम् ॥ निह तत्कुशलाद्दयं तदायासो ह्यपार्थकः । अन्तवत्तवाच्छरोरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ इत्यादि ।

साथ ही इसके यह भी कहा है-जितेन्द्रियसायुक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । मयि धारयतश्चेत उपतिष्टन्ति सिद्धयः ॥ उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः । मद्भारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा ॥ सम्पद्यमानस्य काळक्षपणहेतवः। जन्मौपधितपोमन्त्रैयांवतीरिह सिद्धयः। योगनामोति ता. सर्वाः नान्यैयोगगतिं वजेत्॥ सर्वासामिप सिद्धानां हेतुः पतिरहं प्रभुः। अहमात्मान्तरो वाद्योऽनाष्ट्रतः सर्वदेहिनाम् ॥ अर्थात् जो परमात्माकी उपासनामे लीन है, सर्वमृतिहिते रत है, सर्वमय हो रहा है, उत्तको विशेष स्वायहच्छा किसी प्रकारको सिद्धियोंकी नहीं हो सकती। हों, जीवन्द्यक्तावस्थामें शरीरधारणावस्थामें, काल्क्षेपके लिये, स्यूटेन्द्रियोंके प्रयोग और मात्रास्तर्श और तक्तिद्वपय-सम्पर्क और तर्ज्ञानत सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य अनुभवार्थ, तथा अधिक लोकोपकारशक्त्यर्थ, अन्तरात्माकी प्ररणांचे आपसे आप सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं।

निष्कर्ष यह कि योगसायनदारा, स्वार्थबुद्धिने, मिद्धियोनी आकांका-अभिलापा न करे, नहीं तो दुर्गित होगी, वैसी दानवाँ, दैत्याँ, रावसांनी, कठिन-कठिन सप्ताने, मारी-भारी चिद्धियाँ और शक्तियाँ पात करके हुई, और सैसी प्रत्यक्ष, हमलोगोकी आँखोंके समने, पाश्चास्य विश्वानकी यन्त्रात्मक सिद्धियाँने पाश्चास्य तथा पौरत्त्य समस्त नानवस्तर्ग्ना हो रही है।

एकनात्र साचिक भावते 'आत्मीपन्येन सर्वत्र' सर्व-दर्शा हो, नन्मना' हो, तपत्या, सद्व्यवहार, त्याग, वर्म-ना आचरण करे जयतक हारीर रहे तयदक। यदि इस वीचमें, उसकी चित्तशुद्धिके कान्ण, अन्तरात्मा-परमात्मा-नो ही नजूर हो कि उसके हारीर हे उह विशेष लोक्सेवा ली जाय, तो वही इस हारीरमें सिद्धियाँ न्यय उत्पन्न करेगा, जेसे विश्वासपात्र सज्जनने लोग अपनी निषि न्यास-रक्षाके लिये आप संपिते हे वह माँगने नहीं जाता, और उन सिद्धियाँ-शक्तियाँसे लोकसेवा अधिक कर सकेगा।

इस प्रकारते वहीं समझमें आता है कि— 'समत्वं योग उच्यते', योग कमंसु कौशलम्' । जनाश्चितः कर्मफर्लं कार्यं कमें करोति यः । स संन्यासी च योगी च न निरश्चिनं चाकियः ॥

# वेदान्त और योग

( हेखक--टॉ॰ श्रीमहेन्ट्रनाथ सरकार )

हिन्दुस्तानका जीवन और तस्वज्ञान सदा एक स्वाथ रहा है। तस्वज्ञानका अर्थ हिन्दुस्तानमें केवल 'पदार्थों को विचारदृष्टिते देखना ही नहीं है। तस्वज्ञानका वास्तविक अर्थ तो आत्मप्रकाश है। इसल्ये हिन्दुस्तानके तस्ववेत्ता केवल विद्यान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्तु साथ ही ऐसी साधना भी वतलाते हैं जिससे आत्मवोधके जो अनेक स्तर हैं वे खुल जायेँ और अन्तम सत्यका साझात्कार हो। वेदान्तमें इस विषयकी समीक्षा विचारदृष्टि तथा अन्तर्दृष्टि दोनोंसे होती है। इसल्ये यह एक 'दर्शन' भी है और साथ ही आत्मस्तितें नी।

इतकी विचारदृष्टिमं सविद्येण त्रह्म और निर्विद्येण त्रह्म दोनों एक चील नहीं हैं। त्रह्म एक ही है और वह निर्विद्येण हैं, उत्तपर नायाका जो विश्वप्रपञ्च दीस्तता हैं वह केवल अम है। अद्वेत वेदान्तका यहां परम तिद्धान्त हैं भौर इस विद्यान्तको माननेवाला कोई भी साधक तवतक सन्तुष्ट नहीं हो सकता जवतक उसे 'तत्त्वमिन' महावाक्यका साधात् अनुमव न हो। इस सत्यके अनुमव करनेका सर्वोत्तम मार्ग यही है कि बुद्ध इतनी निर्मल और ज्ञान-प्रवण हो जाय कि वह सदसत् या नित्यानित्यके भेदको अनुमव कर सके। येदान्तकी साधना मुख्यतया ज्ञान-साधना है, जिसके अन्याससे भीरे-धीर वह बोध होता है जितते सब पदार्थ एक ही समातम सचामें देख पड़ते हैं। वेदान्तकी मुख्य साधना 'हरयमार्जन' है अर्थात् पदार्थों और उनके क्पॉको नित्यानित्यवन्तविवेकते देखकर सत्को अत्तत्ते अलग करना। इस न्यतिरेक-क्रमचे साधकको सबके आधारम्त एक ही सत्की सचाका साखात्कार हो सकता है।

वेदान्तके नननादिल्प अन्यावचे ऐची विचायणाडी वैंधती है और ननको ऐचा अन्याच पढ़ जाता है कि पीछे चदचत्का जान (विचारकी अपेका न रख) अपने-आप ही होने लगता है और चत्की वो चवंत्र व्याप्त चनच्चा है वह अनुभूव होती है। वेदान्त दार्श्वनिक चिद्धान्तके नाते चत्के चाय नामरूपात्नक जगत्का चमन्त्रय नहीं चाय चकाहै अपे आपेगित एक मानचिक व्यापार मात्र है, यथायं में ब्रह्में उचकी कोई चचा नहीं है। कारणमें कार्यके होनेकी वातको वेदान्त परनार्थत नहीं स्वीकार करता, यर्थाप यह मानी हुई वात है कि कारण ही कार्यके रूपमें भावता है।

सानान्य गांगरिक बुद्धिन यह नामरूपातनक जगत् सत्य है। इर्जाल्ये वेदान्त छिटरचनाका क्रम वतलावे हुए, नाया और देश्वर इन दो तत्त्वीको मानकर चल्ला है। नायाको क्रमका व्याधितत्त्व माना है। इस व्यधितत्त्वकी सत्ता अवस्य ही वैसी नहीं है जैसी कि क्रमकी सत्ता। कल्याण

# ज्ञानयोगी शुकदेव

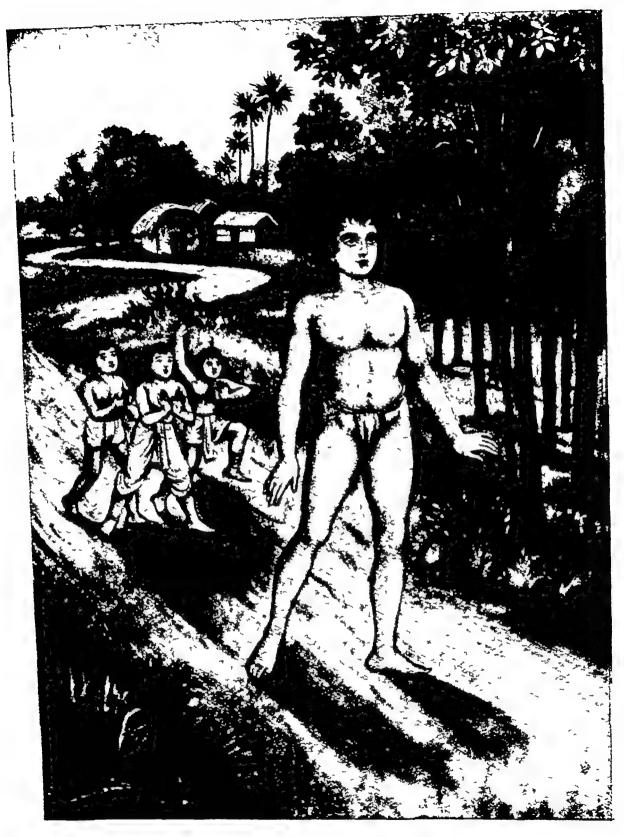

अलक्ष्यलिङ्गो निजनाभतुष्टो वृतस्त्रिबालैरवधृतवेषः ॥

वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिकों जब यह तत्त्विज्ञासा होती है कि इस दृश्य जगत्का कारण क्या है, तब उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही भावना करनी पड़ती है। यह मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके लिये किञ्चित्भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता। व्यष्टितच्य केवल मायामें कृष्टिपत है।

परब्रहाके अन्दर अपने आपको परिच्छिन और परिवृत करनेवाला जो तत्त्व है उसे माया कहते हैं। मानो ब्रह्म अपने सङ्गल्य और सृष्टिकममे अपने आफ्को वॉधता है। पर यह केवल प्रतीत होता है, ऐसा है नहीं।

इस ज्ञानके आधारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित है, इस कारण इसमे दृश्य जगत्से विरक्तका भाव धारण करना स्वाभाविक ही हो गया है। वेदान्तमें जीवनको प्रापञ्चिक और पारमार्थिक दोनों ही रूपोमें साधा जाता है और यद्यपि प्रापञ्चिककी सत्ता वेदान्तने अस्वीकार की है तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगको उसने ग्रहण किया है। इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनमे तथा आत्मानुभृतिके क्षेत्रमें भी एक नया रास्ता निकाला है-गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेके पश्चात् अवश्य ही इस रास्तेका कुछ महत्त्व नहीं रह जाता । बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक कार्य चैतन्यको अज्ञानसे मुक्त कर देना है, पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले साधकके जीवनमे ऐसी गुद्धता और सूक्ष्मता आती है जो सामान्य सांसारिक जीवनमें नहीं होती। वेदान्तमें आध्यात्मक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैं-एक अध्यात्ममूलक व्यावहारिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक परा गति। पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त ग्रुद और बुद्धि-बोधशक्ति सूक्ष्म होती जाती है। यह साधनावस्था देहा-मिमानी अवोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है। यह दिन्य जीवन है, क्योंकि इसमेंक्रमशः उन शुभ वृत्तियों-का उदय होता है जो अज्ञानसे दबी रहती हैं और जीवनमे स्वन्छता और पवित्रताका आनन्द आता है, यहाँ साधनामे तो क्रमविकास हो रहा है, पर इस हालतमें भी लक्ष्य वही निर्गुण ब्रह्म है जिसमे कोई विकार नहीं होता। यह विकास अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि इसमे दैवी वृत्तियाँ उदय होती हैं और विकासक्रममें यह जॅची चढाई है, तथापि जीवनका सूत्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमे वही एक ही चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बोधके बोझसे जीवन दव जाता है।

वेदान्तमें आत्मानुभवके दो मार्ग हैं -(१) प्रत्यक्ष, और (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष मार्ग है नित्यानित्यवस्तु- विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी वातों में भी मन विवेकसे च्युत न हो और प्रत्येक पदार्थमें उसी अविकार्य सत्को हुँ है ।

परन्तु प्रत्येक पदार्थमे सत्को हॅ उनेकी इस वृत्तिसे वाह्य पदार्थोंकी सत्ताका लोप हो सकता है और पदार्थ-मात्रके मूलमे अव्यय चैतन्य प्रकट हो सकता है।

इस प्रकार दृश्यमार्जनकी पद्धतिसे जैसे पृथक् सत्ता-सी प्रतीत होनेवाली अनात्म प्रकृतिके रूपमे भासनेवाला वाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता है, वैसे ही आभ्यन्तर प्रकृति (मन-बुद्धि आदि) के अविहत निरीक्षण-क्रमसे उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमें पलटनेकी वृत्ति प्रकट हो जाती है। यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि हमारी चेतनप्रकृति स्वभावसे गतिशील है।

वेदान्तने हमारी आन्तर प्रकृति और हमारे चित्स्वरूपमें भेद बताया है । मनुष्यका अन्तः करण चित्स्वरूपको प्रतिविम्बित करता और प्रकाशयुक्त देख पड़ता है; पर यह आत्माकी अन्तः करणपर पड़ी हुई केवल छाया है।

यहाँ भी, वेदान्तमें, विचारणाके द्वारा आन्तर प्रकृतिके चकरोंमेरे वाहर निकलकर अन्तर्हित आत्माको पुनः प्राप्त करना होता है। इसके लिये चेतन प्रकृतिके केन्द्रस्थानमें अर्थात् उस कालातीत सत्तामे जो आन्तर प्रकृतिकी अप्रतिहत सतत गितमें सदा स्थिर और अन्यविहत रहती है, दृष्टिको एकाग्र करना पड़ता है। आन्तर प्रकृतिकी विकृतियोको इस प्रकार देखनेका जो अभ्यास है उससे दृष्टि विशाल होती है और कमशः अन्तःसाक्षीका साक्षात्कार होता है। यह अन्तःसाक्षी शान्तिस्वरूप है और मन, बुद्धि, अहङ्कारकी वृत्तियोके खेलका द्रष्टा है। यह द्रष्टा है, नैयायिकोंका कर्ता नहीं, यह मोक्षस्वरूप है, काल और कालाविन्छन्न आन्तर प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त।

द्रष्टा गुणी या कमी नहीं है, उसमे गुण ओर कर्म होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्रष्टुत्व और कर्जु त्व अन्तः करणमें आबद्ध है। यह मोक्षस्वरूप है, वेसा कर्ता नहीं जो अन्तः करणमें अपना प्रतिविम्ब डाले, उसे प्रकाशित करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई काम करे। द्रष्टाके इस मुक्तस्वरूपको श्रीमत्शद्धराचार्यने पहचाना, कैंट आदि नहीं पहचान सके। मोझलरप द्रष्टृत्व ही आध्यात्मिक और पारमार्थिक अनुमृतिकी पराकाष्टा है दिस अनुमृतिमें जीव और ईश्वर, इत्युक्य और विराद्युक्य इस प्रकारका कोई मेद नहीं रह जाता। नारण, यथार्थमें वेदान्तका 'तत्त्वमित' महावाक्य किसी प्रकारका समन्वय नहीं है, बिल्क वह परा स्थिति है जिसमे भेद या समन्वयका कोई प्रका ही नहीं उठ सकता। अतः यान्निक वेदान्तिक साधना इसी परम बोधको प्राप्त होनेका प्रयास है जहाँ वे सामान्य सङ्कृत्वित भेदज्ञान नहीं रह पाते।

वेदान्तकी सामना इसी जान-वारणापर निर्मर करती
है कि अनेकत्व जो कुछ देखनेम आता है वह सब मिध्या
है और चिन्मम ब्रह्मका जीव या ईश्वरलपमें घनीमृत
होकर क्रम करना भी मिध्या है और अदितीय सत्य केवल
यही परम्ल है जो इन सम्के परे है। सिवशेप और
निर्मिण महाके दस भेदको जानना और सिवशेपको
अनित्य और मिध्या मानना वास्तिवक जानका आरम्भ
है। पर सिन्गेपको केवल अनित्य माननेसे पूरा काम
नहीं होता, इसके साथ इसके परे जो अदितीय सत्य है
उसकी खोज होनी चाहिये। इससे उस चैतन्यके कपाट
पुल्ते ह नो न अितय है न सिन्य, मन और वाणीसे
जिसका वर्णन ही नहीं हो पाता।

तरतमभावसे प्रकट हुआ है, जीव उसी क्षेत्रमें पहुँचनेकी इच्छा करता है। योगने विश्वजीवनका सूत्र हाथमें आता है। और जीव भगवत्सचाके साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता है।

यह मार्ग अप्रत्यक्ष है, क्योंकि यह सान्त साकार चैतन्यको आधारम्मिके तौरपर प्रहण करनेका एक वारगी निषेध नहीं करता। पर इसका लक्ष्य क्रमश सान्त जीवनमें अनन्त जीवनको मरना और सान्त चिन्मय सत्ताको अनन्तकी वृत्ति, शक्ति और शितमें मिला देना ही है। जो लोग उपासनामार्गी हे और अपर ब्रह्मका व्यान करते हैं उन्हें सगुण ब्रह्मका सक्षात्कार होता ही है।

इस योगका वास्तिवक खरूप एकमेवाद्वितीय ब्रह्मकें सगुण रूपका एकायप्यान और उसीमें मिलना है। यह मिलन अन्त करणमें होता है और तब शान्ति और शक्तिका उदय होता है। पर इसमें साधनकी नुख्य और गुप्त बात यह है कि हमारे स्वृल शर्गर और स्थूल प्राण हमारे वश्में हो और स्रम प्राण और स्रम अन्त करणके साथ अपने जीवनका अभेद-सम्बन्ध हो।

जब हमारी प्रश्तिकी जडता दूर होगी तब सगुण ब्रह्मकी स्क्म जीवनघाराओकी अनुभूति होगी। पर इस मार्गकी परिसमाति तब होती है जब अन्त करणमे सगुण ब्रह्मका, केवल जब कभी नहीं बिल्क, सतत अनुभव हो। जिनको ऐसा सतत अनुभव होता है उनमें प्रचण्ड शक्ति और अगाध ज्ञान होता है, क्योंकि सगुण ब्रह्मके साथ उनका जीवनस्त्र इस तरह मिला हुआ होता है कि ईश्वरीय कार्योकी उन्हें स्पष्ट स्चना मिलती रहती है और विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पैर पड़ा करते है।

यह जो तगुण-ताघक योग है उत्तते देश्वरप्रोत्वर्थ कर्म करनेकी वृत्ति अत्यन्त प्रयत्न होती है और वह तायुज्य-मक्तिके तायनके लिये नायकको तैरार करती है।

वेदान्तके इस योगमें जीव ओर शिवकी जो एक स्पता होती है वह एक राता केनल परात्यर ब्रह्मकी स्थितिमें ही नहीं होती—परात्यर ब्रह्मके साथ एक स्थाना तो इस योगकी परिस्ताति ही है—गिल्क विगुणा मक जनत्म में में ई बर्फे साथ जीव एक रूप होता है और यह में होता है कि वेदान्तमें व्यवहारत जीव ओर ईश्वरमें मेद है, परमार्थत्, नहीं है। इस तरह मनुष्पकी इस्ता और ईश्वरमें मेन है, परमार्थत्, वहीं है। इस तरह मनुष्पकी इस्ता और ईश्वरमी मनुष्पकी इस्ता और ईश्वरमी वस्ता वोगकी विपान है। वेदान्तकी साथनामें योगकी इस अहमर जो

अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है, इसका कारण यह है कि मोक्षका ध्यान मुख्य होनेसे इसका ध्यान दव-सा गया है।

ईश्वर और जीवकी इच्छाके एक होनेका अर्थ तो वास्तवमें यही है कि मनुष्यकी इच्छा ईश्वरेच्छाके पूर्ण शरणागत हो, पर यह शरणागति 'जो कुछ होता है, होने दो' ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थित नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाको नये साँचेमे ढालना है और अपनी वृत्तिको विश्वकी गतिके साथ मिलाना है । इस प्रकार मनुष्यका चित्त अहङ्कार और ममकारकी सीमा तोड़कर अन्तर्मे अपने परमात्मस्वरूपको अनुभव करता है। तब वह विधि-निषेधरूप कर्मके बन्धनसे मुक्त हो जाता है और उस लोकमें प्रवेश करता है जहाँ सब चित्त पृथक् होते हुए भी एक होते हैं और यहाँ उसका व्यष्टि-अहङ्कार और ममकार पीछे छूट जाता है। वेदान्तके सिद्धान्तके अनुसार मनुष्यकी चित्तवृत्ति इतनी विशाल हो सकती है कि उसमें अहंता-ममता कुछ रह ही न जाय । चित्तका वास्तविक मोक्ष यही है, क्योंकि इसीसे उसको अपने खच्छन्द, विश्वव्यास और विधिनिषेधातीत तथा निरहङ्कार खरूपका बोध होता है।

यही चित्तका मोक्ष है, क्योंकि यही चित्तको सब प्रकारकी सीमाओंसे मुक्त कर देता है। पर यह मोक्ष वह मोक्ष नहीं है जो परात्पर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त होता है। यह केवल चित्तवृत्तिका स्वातन्त्र्य है, और वह आत्माका स्वातन्त्र्य है। वेदान्त आत्मस्वातन्त्र्यको ही उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें व्याता-ध्यान-व्येयकी त्रिपुटी समाप्त हो जाती है।

इस सगुण ब्रह्मके साथ एकात्मता होनेसे अहता-ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही खरूप हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं रहता। यद्यपि पूर्वके सस्कार इस अवस्थामे भी उठकर अहङ्कारके समवस्थित करनेमें सचेष्ट होते हैं तथापि सगुण ब्रह्मके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहभावसे क्रमगः मुक्ति दिलानेवाला है। और उससे अन्तःकरणमे अनन्तकी सत्ता स्थापित होती है। अन्तःकरणका इस प्रकार पूर्ण परिवर्तन होनेसे वाह्म जगत्के अनुभव करने-का प्रकार भी बदल जाता है। फिर व्यक्तिगत या व्यष्टिगत खरूपमे रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी अनुभ्ति होने लगती है।

यह मानना कि १थक् मन और अहङ्गारके विना कोई

प्रतीति नहीं हो सकती, गलत है। प्रतीति—अनुभ्ति— बोधको अहङ्कारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त सिखाता है।

इस मुक्तिके विना चित्तवृत्ति या इच्छाका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि बोधशक्ति और चित्तवृत्तिका बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों एक साथ ही रहती है। इस प्रकार वैयक्तिक मनोगत इच्छा या सङ्करपसे मुक्त होकर ही साधक विश्वातमा और विश्वसङ्करपको साक्षात् करके विश्वबोधके आनन्दको प्राप्त होता है।

वोधशक्ति और चित्तवृत्तिको इस प्रकार नियत करनेसे इतना ही होता है कि मुक्तिका आस्वाद मिलनेसे आगे बढ़नेको जो चाहता है—इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण-की वृत्तियोंसे पूर्ण मोक्ष मिल जाय। कारण, यह भी साधनकी अवस्था है—चेष्टा है और चेष्टा चाहे कितनी भी स्वय स्फूर्त हो वह बद्धताका ही लक्षण है—मुक्त आत्मस्वरूप नहीं। इसलिये वेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है। यह तब हो सकता है जब हम विश्वात्मबोधसे कमशः ऊपर उठकर उस परम भावको प्राप्त हो जहाँ कोई इच्छा नहीं है, केवल एक अद्वितीय परमात्मसत्ता है—वहाँ कोई चेष्टा नहीं है, न फल पानेका कोई सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है।

पूर्वसाधनासे चित्तवृत्ति उन्नत, उदार और विशाल होती है, और उत्तर साधनासे परा सत्ता-परम भावका बोध होता है। चित्तवृत्ति देशकालसे सर्वथा स्वाधीन नहीं है, उसे कार्यरूपमें व्यक्त होनेके लिये किसी-न-किसी माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस आड़के कारण अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ वह साधन है जिससे देशकालाद्यनविन्छन्न नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव परमात्मचैतन्यमें चित्त लग जाय-पूर्व-साधनामें चैतन्यका जो देशकालावच्छित्र परिचित-अभ्यस्त व्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो, क्योंकि देशकाला-विच्छन्नता ही यहाँ वद्धता है। कैंटके 'विशुद्ध तर्क' वाद (Pure reason) में बुद्धिकी विषयातीत सत्ता होनेसे उसमें देशकालसे खतन्त्र स्वतःसिद्ध वुद्धिके साथ वाह्य जगत्के तदनुरूप होनेवाले वोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती है; पर यह जो वाह्य जगत्का वोच है वह तो देशकालसे परिन्छन ही है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं ।

वेदान्तने उस चिन्मय ब्रह्मैंका पता पाया है जो देशकालके परे हैं । वह गुणवृत्तियोसे सर्वथा खतन्त्र और देशकालसे अनविच्छन्न होनेके कारण कैवल्यखरूप है। वेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है। योग अन्त करणकी प्रान्थियोंको भेदने और ज्ञानके भिन्न-भिन्न स्तर्राको खोलने-की कला है और वेदान्तकी विशिष्ट योगसाधना देशकाला- यनविच्छन्न चिन्मय त्रहाको पाना है। यह मोध आत्माको सगुणरूपसे नहीं प्राप्त होता, निर्मुण परममावके साक्षात्कारसे होता है। कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न है और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्नता नहीं। कालकी परिच्छिन्नताको ट्टाकर चिन्मय त्रहाको पाना ही मोक्षका परम साधन है। यही वैदान्तिक योग या जानयोगकी मूल भित्ति है।



(लेखक-सामी श्रीअमेदानन्दजी पी-एच० डी०)



ग' शब्द सस्कृतके 'युज्'धातुसे बना है, जिसका अर्थ है 'जोड़ना' । अग्रेजीका 'योक' (yoke) शब्द भी उसी घातुसे बना है । आरम्भमें अग्रेजीके 'yoke' और सस्कृतके 'योग' का शाब्दिक भाव एक ही था। 'युज्' घातुका अर्थ है किसी वस्तुसे अपनेको जोड़ना अथवा किसी कार्यमें अपनेको लगाना।

इस प्रकार मूल अर्थमें इसका अभिप्राय है किसी कठिन-कठोर कार्यके लिये अपनेको तैयार करना । अग्रेजीमें इस भावकी व्याख्या 'to go into harness' अथवा 'to buckle to' अर्थात् कार्यके लिये आरूढ़ हो जाना, कमर कस लेना, आदि प्रयोगोंके द्वारा करते हैं । जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती है उसी प्रकार-का उद्योग भी होता है, इसलिये उद्योग मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी । पूर्ण स्वस्थता अथवा दीर्घजीवन प्राप्त करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे और शरीरसे जो किया होगी उसे 'योग' (हठयोग) कहेंगे।

यही वात मनःशक्तिकी वृद्धि तथा विकासके सम्बन्धमें कही जा सकती है। आत्मसयमके लिये जिस प्रकारके मानसिक अभ्यासकी आवश्यकता है, आत्माको परमात्मासे मिलानेमें जिस साधनका आश्रय लिया जातां है, परमात्म-मिलन अथवा आध्यात्मिक पूर्णताके लिये जो प्रक्रिया काममें ली जाती है उसे भी 'योग' ही कहते हैं। उसका नाम है 'राजयोग'।

'योग' शब्दका व्यवहार वहुत ही व्यापक अर्थमें किया जाता है और इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। हठयोग, राजयोग, कर्मयोग,भक्तियोग,ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, लयय ोग इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तर्गत हैं। इनमेंसे प्रत्येक योगका भिन्न आदर्श है जिसकी प्राप्ति उसके अनुकूल विशिष्ट साधना और अम्यासद्वारा ही हो सकती है।

#### राजयोग

योगके क्रियात्मक भागकी सभी शाखाओं में 'राजयोग'का सम्बन्ध केवल मन और मन'शक्ति है। इसे हम
क्रियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। इसका उद्देश्य है
सभी प्रकारकी मार्नासक वाधाओं को हटाकर मनको
पूर्णतया खस्य और सयमी बनाना। इसके अभ्यासका मुख्य
अभिप्राय है इच्छा-शक्तिको जगाना तथा उसे बलवती
बनाना। इसके साथ ही धारणा-शक्तिको जायत करके
राजयोग साधकको ध्यान और धारणाके द्वारा सभी
धर्मोंके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा देता है।

योगकी इस साधनप्रणालीको राजयोग अथवा सर्वश्रेष्ठ
मार्ग कहते हैं। क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ हैं—इतना ही नहीं, अपित
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये अनिवार्य हैं। जिस
मनुष्यने पूर्ण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा सयत, सुहद मन पाया
है और जिसकी धारणा-शक्ति अत्यन्त वलवती है वह सहज
ही भौतिक शक्तियोंपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। और
अल्पकालमें ही सत्यका साधात्कार कर सकता है। राजयोग
ही यह सिखला सकता है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाय।
वे सभी लोग जो प्राचीन अथवा अर्वाचीन हिन्दू राजयोगियोंसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशीलन तथा अभ्यासको
प्रोत्साहन देते हैं।

पीथैगरस (Pythagoras) तथा हेटो ( Plato ) जैसे श्रीसदेशके प्राचीन तत्त्ववेत्ताओंने हमारे राजयोगकी भूरि-भूरि प्रशसा की है। स्नॉटिनस (Plotinus) तथा प्रोक्यूलियस Neo-Blatonism Proculeius) -जैसे सम्प्रदायके अनुयायियोंने, मिश्रदेशवासियोने, यहूदियोंमे 'इसेन' सम्प्रदाय (Essene) के अनुयायियोने, ईसाइयोमें Gnostic सम्प्रदायके लोगोंने, फारसके Manichean सम्प्रदायवालोने तथा योरपके मध्यकालीन ईसाई रहस्यवादियोंने भी राजयोगकी बड़ी प्रशसा की है तथा इसका अभ्यास रोमन कैथलिक सम्प्रदायकी कॅची श्रेणीके साधु और साध्वियाँ भी करती थीं। स्पिनोजा, कांट, शोपेनहॉर, एमर्छन आदि दार्शनिकोंने भी इसकी प्रशसा की है तथा यह बताया है कि राजयोगकी साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन करना तथा प्रत्येक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई शक्तियोंको जाग्रत करना है। योगियोंने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति प्राप्त होती है जो ससारकी अन्य सभी शक्तियोका नियन्त्रण करनेवाली है। राजयोगका यह कहना है कि जिसने अपने मनपर विजय प्राप्त कर ली वह प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता है।

राजयोगकी शिक्षा यह है कि ससारकी सर्वोपरि शक्ति मनःशक्ति है। यदि मनकी शक्तियोको पूरी तरह समाहित करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो उस वस्तुकी वास्तिवक सत्ता प्रकट हो जायगी। यदि हम एक विन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुञ्जीभूत कर एकाग्र कर सकें तो हम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, जिसपर हमने अपनी वृत्तियोको एकाग्र किया है, सारी विशेषताएँ जान जायगे—चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक।

राजयोगीके समाहित चित्तकी तुलना विजलीकी सर्च-लाइटसे की जा सकती है। अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा एकोन्मुखी किरणोको जव वह किसी पदार्थविशेषपर फेंकता है, चाहे वह स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, तव उस वस्तु-का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने सत्यरूपमे प्रकट हो जाता है। साधारण मनुष्योंकी दृष्टि वस्तुआंकी तहतक इसलिये नहीं पहुँच सकती कि उनकी मानसिक शक्तियाँ साधारण प्रकाशकी विखरी हुई किरणोंकी माँति अस्त-व्यस्त, छिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार यदि मनकी वृत्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुआंपर स्थिर किया जाय,

अथवा आध्यात्मिक जगत्के सत्योंपर ठहराया जाय तो विश्वात्माका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-गक्ति अथवा वैज्ञानिक यन्त्रोंद्वारा प्राप्त सभी प्रकारकी शक्तियोसे ध्यान-शक्ति बढकर है। यदि हम अपनी मनःशक्तियोंका नियमन करके, मनको अन्तर्मखी करके और मनको क्षब्ध तथा विधिप्त करनेवाले सभी विध्नोंका उपशमन करके अपनी केन्द्रीभृत मार्नासक शांक्तको आत्माकी ओर मोड सकें तो अपनी व्याष्ट आत्माका सत्यस्वरूप हमारे सामने आ जायगा और हम इस बातको समझ जायँगे कि हमारा ग्रद्ध, नित्य, अपरिच्छिन अहं ही सर्वात्मा अथवा परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं है। तब हमें इस वातका भी बोध हो जायगा कि ब्रह्मकी दिव्य सनातन सत्ता, जिसे हम अज्ञानवश अपनेसेभिन्न मानकर पूजते थे, हमसे अलग नहीं है-वह हमारे भीतर ही है और उसे पानेके लिये हमें बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो हमारी ही सर्वशक्तिमान् आत्मा है जिसका निवास हमारे भीतर है। हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और उससे परे कुछ है ही नहीं। भगवान्ने गीतामें कहा है-

## सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥

सचा योगी सभी वस्तुओं से सर्वत्र आत्माको और आत्मामे ही सब वस्तुओं को देखता है। इस प्रकार वह समस्त जगत्के नाम और रूपके मूलमें 'एक सत्' परम तत्त्वको जान लेता है और इसी कारण वह 'समदशी' हो जाता है। इस ज्ञानके द्वारा ही आत्मा अज्ञानसे मुक्त हो सकता है।

राजयोगकी साधनाके आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले चार, अर्थात् यम, नियम, आसन और प्राणायाम, हठयोगमे भी समानरूपसे मिलते है। यम-नियमों में सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोंका समावेश हो गया है। आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यह आवश्यक है कि यम-नियमका पूरी तरहरे पालन किया जाय। बुद्ध, ईसा तथा ससारके अन्यान्य सभी धर्माचार्योंके प्रधान उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तर्गत आ

जाते हैं। यमके अन्दर निम्नलिसित वार्ते आ नाती है— अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिवह।

इसके अनन्तर दूसरी सीड़ी नियमकी है, जिसके अन्तर्गत हें—तप, जीच, सन्तोप, खाध्याय और ईवर-प्रणिघान अर्थात् ईश्वरकी उच्छामे आत्मसमर्पण कर देना । तीसरी सीडी है आसन-अर्थात् शरीर तथा इसके अय-यवोको भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थिर करना । हठयोग-शास्त्रमं सत्र मिलाक्र कुल चौरासी आसनेंका वर्णन मिलता है । इनमे-से प्रत्येकको यदि उसके अनुक्छ विशेष प्रकारके प्राणायामके साथ क्या जाय तो नाडो-चक्रों तथा गरीरके भीतरके भिन्न-मिन्न अङ्गोकी प्रसुप्त र्शाक्तयाँ जाग जाती ి । योगके सर्वोच आदर्शकी प्राप्तिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर स्तस्य और सुदृढ़ हो। जो शरीरसे कृण हूं वे अपने चित्तको एकाप्र नहीं कर सकते और न वे ऊँचे तत्त्वोंपर अपना ध्यान ही टिका सकते हे। इस हेतु योगसाधनाकी प्रारम्भिक अवस्थामे नाधकोको कुछ आसनोका अभ्यास करना चाहिये, जिससे वे अपने शरीरको स्वस्थ और चित्तको सुस्थिर कर सर्के । चौथी सीढ़ी है प्राणायाम । यह श्वाचींका व्यायाम है । मृदता, आल्स्य, शारीरिक दुर्वेल्ता आदि विष्न कुछ खास प्रकारके प्राणायाम करनेसे दूर हो जाते हैं । और उनसे टन्द्रियो तथा नाडी-चक्रोको वेशम और मनको सुस्थिर करनेमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। 🗯

इसके अनन्तर पाँचवीं सीढी प्रत्याहारकी है । यदि हम बाह्य विषयांसे मनको हटाकर किसी आन्तरिक वन्तु-पर इसे स्थिर कर सकें और अपनी इच्छाके अधीन कर लें, अर्थात् इसे अपने वशमे करके जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकें, तो समझ लीजिये कि हमारा प्रत्याहार सध गया । पत्रज्ञाल ऋषिका कथन है—

स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। (२।५४)

मनकी शक्तियोंको एकत्र कर उन्हे वाह्य विषयोंकी ओर लानेसे रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है। घारणा इसके अनन्तर आती है और यह घारणाकी प्रारम्भिक सीढ़ी है। इन पॉच प्रारम्भिक सीढ़ियोंको पारकर यदि साधक 'घारणा' का अम्यास करे तो उसे अपूर्व लाम होगा।

# इम निययको नित्तारसे जाननेके लिये पाटक मेरी 'How to be a Yogi' पुस्तकके 'प्राणायाम' ( The Science of Breathing ) नामक प्रकरणको देख सकते है।

धारणासे जागे योगसाधनकी सातवीं सीदी-ध्यान है । ध्यानके द्वारा टी मनुष्य समाधि अयवा तुरीवावस्थाने प्रविष्ट होता है, जो योगर्यी आठवीं और अस्तिम सीदी है 🕩 समाधि जवस्थामें सूरम बोप करानेवाली छडी इन्द्रियका विकास होता है, आध्यातिमक अथवा दिवा चक्ष खुल जाती है और हमारी आत्माके आत्मा— परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । समानि अथवा तुरीता अवस्थाको प्राप्त करनेके द्विये अनवरत चेटा, धेर्य और अव्यवसायकी आवश्यकता है। समाधिके अनेक विष्न हें—जैसे शोक, व्याधि, मन शैथिल्य, सराप, चेशका परित्याग, मन और शरीरका भारीपन, सांसारिक पदार्थीकी कामना, विपर्यय-ग्रान, चित्तका एकाम न होना, एक त्थितिपर पहुँचकर उससे च्युत हो जाना, श्वान-प्रश्वासकी विषम किया, इत्यादि-इत्यादि । एकनिष्ठ योगीको चाहिये कि वह इस मार्गके सारे विष्नों और वाघाओंको हटाकर आगे बदता चले। जातक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय, षयमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ छुमाने आर्वेगी । उन-उन विभ्**तियाँमॅ—यहुत दूरका दृश्य देख लेना,** वहुत दूरका सन्द सुन लेना, ( Clairvoyance and Clait-दूसरोंके मनकी वात जान लेना audience ), ( Thought-reading ), तथा अणिमा, महिमा आदि अप्ट सिद्धियाँ मुख्य हैं । कैवल्य मुक्ति अर्थात् सव प्रकारके वन्धनोंसे छुटकारा चाहनेवाला योगी इन सारी विभृतिवीं-को विष्नरूप समझकर इनसे सदा वचता रहे और कमी उनका उपयोग स्वार्थसाधनमें न करे । निर्विकल्प समाधिरूप योगकी चरमावस्थामें स्थित हुआ राजयोगी फिर कभी ससारके जालमें नहीं फॅसेगा । समस्त ससार उसे परमात्माकी रगस्थली प्रतीत होने लगेगा और वह निरन्तर इस वातका अनुभव क्रेगा कि उसका शरीर और मन उस सर्वसमर्थ शक्तिके हायका एक यन्त्र है, जिसका स्फ़रण समस्त नामरूपमें हो रहा है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक पूर्णताको प्राप्त कर चुकनेपर सचा राजयोगी जीवन्नुक हो जाता है, आत्मजित् हो जाता है और इसी जीवनमें वह समस्त प्रकृतिका स्वामी वन जाता है 🎼

<sup>\*</sup> इन पिछली तीन अवस्थाओंका विश्वदरूपसे आन प्राप्त करनेके ल्यि पाठक मेरी लिखी हुई 'Spiritual Unfoldment' अथवा 'आरमविकास' नामक पुस्तक देखें।

# सुरत-शब्द-योग

[ केखक-श्रीआनन्दस्तरूपजी (साहेवजीमहाराज) ]



धास्तामीसम्प्रदायमें जो योगसाधन प्रचलित है वह सुरत-शब्द-योगके नामसे प्रसिद्ध है। वतलाया जाता है कि शब्द दो प्रकारके है, आहत और अनाहत। आहत गब्द वे है जो आधात अर्थात् दो वस्तुओंके टकरानेसे उत्पन्न होते हैं और अनाहत

वे हैं जो स्वतः अर्थात् आघातके विना उत्पन्न होते है । अनाहत शब्दोमे सुरत अर्थात् ध्यानके जोड़नेहीको सुरत-शब्द-योग कहते हैं।

हर कोई जानता है कि प्रत्येक शक्तिके दो रूप होते हैं, गुप्त और प्रकट। जब कोई शक्ति गुप्तरूप होती है तो मनुष्यको उसका कोई ज्ञान नहीं हो सकता । वह अरूप और अनाम रहती है। जब यह क्रियावती होती है तभी मनुष्यको उसका ज्ञान होता है। और जब कोई शक्ति क्रियावती होती है तो उसका विकास धारारूपसे हुआ करता है। अर्थात् उसकी धाराएँ चतुर्दिक् फैलकर अपना मण्डल बॉधती है। ओर ऐसी प्रत्येक धाराके सग-सग एक शब्दकी धारा प्रवाहित होती है। इसीलिये कहा जाता है कि जहाँ कोई शक्ति कियावती होती है वहाँ शब्द-की ध्विन भी विद्यमान रहती है। देखिये, सूर्यकी किरणो-के द्वारा जो सौरगक्ति वायुमण्डलमे विकीर्ण होकर पृथ्वी-मण्डलपर उतरती है उससे भी व्वनि उत्पन्न होती है, परन्त हमारी श्रवणेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके ग्रहण करनेमे अशक्त है। इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर वह जब्द होता है अवश्य । एक श्रवणेन्द्रिय ही क्या, हमारी सभी ज्ञानेन्द्रियोंकी गति सीमाबद्ध है। हम अपने चर्म-चक्षआंसे जलकी बूँदको खन्छ और ग्रुद्ध प्रतीत करते है, परन्तु सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (Microscope) से देखनेपर उस बूँदमे शतशः कीटाणु (Germs) विचरते हुए दृष्टिगोचर होते है। इसी प्रकार हमारे शरीरमे विद्यमान आत्मशक्तिकी धाराओंसे भी अनेक ध्वनियाँ होती है, जिन्हे सुननेमें हमारी स्यूल अवणेन्द्रिय अशक्त है। परन्तु यदि कोई मनुष्य साधन करके अपनी सूक्ष्म और चेतन श्रवणेन्द्रियोको जागृत कर ले तो उनके द्वारा उसको अवस्य ही सूक्ष्म और चेतन शब्दीका अनुभव प्राप्त होगा। इसी सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक सरत-शब्द-मार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियोके जगाने-का साधन करता है। जब किसी अभ्यासीको ये शब्द सनायी देने लगते है तो उसके अन्तरमे महान् परिवर्तन होने लगता है। कारण, यह एक सृष्टि-नियम है कि प्रत्येक शब्द अपने उत्थान-स्थान या भाण्डारका प्रभाव लिये रहता है। किसी दुःखिनीके रुदन और क्रन्दनके स्वरको सुनकर हमें तत्क्षण ज्ञात हो जाता है कि उसके हृदयमें कोई घोर दुःख व्याप रहा है । पुत्रकी मृत्यु होने-पर किसी माताके विलापको सुनकर बिना किसीके बतलाये ही हम समझ जाते है कि उसके हृदयको क्या आघात पहुँचा है। इसी प्रकार वे सूक्ष्म और चेतन शब्द भी, जो सरत-शब्द-अभ्यासीको अन्तरमे सनायी देते हैं, अपने उत्थान-स्थानोके गुणोंका प्रभाव लिये होते है। अतः उन शब्दोंसे सम्बन्ध होते ही अभ्यासीके अन्तरमे उन शब्दोंके उत्थान-स्थानोके गुणींका प्रभाव व्याप्त हो जाता है। प्रथम उसे नूतन प्रकारकी शीतलता और निर्मलताका अनुभव होता है और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोंके प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय जागृत होकर उसे चेतन-सृष्टि प्रत्यक्ष होने लगती है, जिसके कारण उसका हृदय अत्यन्त गद्गद हो जाता है।

हमारा मनुष्यगरीर देखनेमे तो केवल हाड़-मांस-चामका पुलिंदा ही है, परन्तु 'सत्-कर्चार' ने इसके भीतर नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियाँ स्थापित कर दी हैं। शरीरके उन स्थलोको जहाँ इन गुम्र शक्तियोंके केन्द्र नियत किये गये है, चक्र, कमल और पद्म कहते हैं। जो पाठकवृन्द योगविद्याकी परिभाषासे परिचित है वे इन शब्दोंके अर्थ मली प्रकार समझते हैं। हर कोई जानता है कि जाप्रत् अवस्थामें मनुष्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि-की सभी क्रियाएँ उसके मिलाष्कमे स्थित विभिन्न केन्द्रोंके कियावान् (Active) होनेहीपर बन पड़ती हैं। इन केन्द्रोंमें तो केवल इसी प्रकारकी क्रियाओंके प्रकट करनेकी योग्यता है, परन्तु उन कमलो और पद्मोकी योग्यता अत्यन्त उच्च कोटिकी है, यहाँतक कि एक ऐसा कमल है जिसके क्रियावान् होनेपर मनुष्यको ब्रह्म-पुरुषका ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है जैसे कि इन चर्मचक्षुओं या साधारण दर्शनेन्द्रियके कियावान् होनेपर मौतिक जगत्-के सूर्यका होता है, और एक कमल ऐसा है कि उसके चैतन्य होनेपर अभ्यासीको निर्मल चेतन अर्थात् प्रकृतिकी हदसे परेके शुद्ध चेतनका अनुभव हो जाता है, और विश्वास किया जाता है कि इन कमलोंमें उच्चतम कमल या पद्मके कियावान् होनेपर मनुष्यको सच्चे कुलमालिकका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो सकता है। सुतरां, राधास्वामीमतमें जो साधन वतलाये जाते हे उनका प्रयोजन यही है कि अभ्यासीकी सुरत अर्थात् आत्मा कमण अन्तरमें चढकर इन गुत चकां, कमलों और पद्मोंको चैतन्य करे और सूक्ष्म और चेतनमण्डलेंकी रचनाका अनुभव करती हुई अन्तमें सच्चे कुलमालिकका दर्शन प्राप्त करके कृतकृत्य हो।

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शन्द-योग-का साधन ऐसा सुगम नहीं है जैसा कि ऊपरके लेखसे प्रतीत होनेकी सम्भावना है । मनकी चञ्चलता और मिलनता इस साधनकी कमाईमें भी वैसी ही वाधक होती हैं जैसी कि ये दूसरे योग-साधनोकी कमाईमें हुआ करती हैं । परन्तु अभ्यासीकी सहायताके लिये इस विधयमें एक विशेष प्रयन्ध है, अर्थात् सुरत-शन्द-मार्गानुयायीको दो ऐसी युक्तियाँ सिखलायी जाती है जिनके द्वारा यह इन विशोसे वहुत कुछ खुटकारा पा सकता है । ये सुमिरन और ध्यानकी युक्तियाँ हे । सुमिरनसे अभिप्राय एक खास वीजमन्त्रका अन्तरमें जप या उचारण, और ध्यानसे अभिप्राय अन्तरमे चेतनस्वरूपका चिन्तन है । ये युक्तियाँ कोई नयी विश्रम

वात नहीं हैं। 'ईश्वरप्रणिघानाद्वा' और 'वीतरागिवषय वा चित्तम्' इन दो योग-सूत्रोंमें इन्हींके लिये सकेत किया गया है।

अभ्यासीको यह भी निर्देश है कि अपने आहारव्यवहारमें सावधान रहे और सयमसे वरते । उसे मदा,
मांस आदि तामसी पदार्थों से सर्वथा परहेज करना होगा
और साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा कि
मोजन धर्म्य, खन्ज तथा पथ्य हो और वह न तो अति
माजाको पहुँचने पावे और न इतनी अल्प माजामें ही
रहे कि दिनमर खाद्य पदार्थों के स्वप्न आते रहें और दारीर
निर्वल हो जाय । इसके अतिरिक्त उसे ससारके अनावश्यक
व्यवहार और व्यापारसे भी पृथक रहना होगा । दुष्ट और
अनिष्ट सम्पर्क तो उसके लिये सर्वथा ही त्याज्य हैं । उसे
उचित है कि जीवनसम्बन्धी धघों से निवटनेपर जो समय वचे
उसे या तो अन्तरी साधनकी कमाई में लगावे या महात्माओं
और प्रेमी जनों के सगमें या महापुरुषोकी पवित्र वानी के
स्वाध्यायमें व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन और चञ्चल
होने के लिये न्यून से न्यून अवसर प्राप्त हो ।

इन निर्देशोंपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका काम चल निकलता है और शने -शने नवीन आत्मवल उत्पन्न होनेसे उसकी सब कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और एक दिन उसकी सुरत-शब्दकी डोरके सहारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड-के पार सचे कुलमालिक राधास्वामीदयालके चरणोंमें विश्राम पा लेती हैं।

# प्रार्थना

विन दीन गरीव अनाथ महा यह दासी परी शरणागत तेरे, सव स्वारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तेरे सिवाय नहीं कोड मेरे। किये दोव अनेक अज्ञानपने, किर माफ प्रभो करो रावरे चेरे, तकसीरोंको याद करो मत हा, अब राखो द्या निधि चर्णसे नेरे॥ (२)

मोह भरी मद मत्त भई, कितनेहूँ किये जग काम निकामी, राबरेसों कछु भेद नहीं, तुम हो हरि केशच अन्तरयामी। दूर के दोप हरी अम वन्यन, हूँ तव चर्ण सरोज नमामी, आय परी शरणागत में अपनाओ मुझे अव विश्वके खामी॥

—सुदर्शनदासी

# वेदोंमें योग

( लेखक-- उदासीन परिवाजकाचार्य, वेददर्शनाचार्य, मण्डलश्वर श्रीस्वामी गन्नेश्वरानन्दजी महाराज)

## उदासीनं सुखासीनसुपासीनं रमारमम् ।

योग भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति है। दर्शनशास्त्र महर्षियोकी योगिवद्याका ही चमत्कार हैं। स्मृति, पुराण, अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक क्या, समस्त विद्याएँ योगाम्यासजन्य ऋतम्भरा प्रशाके ही मधुर एव मनोहर फल है। अतएव आर्यजातिके समस्त साहित्यमे ही योगका मुक्तकण्ठसे गुणगान हुआ है। एकाग्रता, समाधि तथा योग ये तीनो शब्द एक ही अर्थके प्रतिपादक है। विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि ससारका कोई भी ऐसा कार्य व्यावहारिक या पारमार्थिक नहीं है, जो बिना चिक्तकी एकाग्रताके निष्यन्न हो सकता हो।

आजकल नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार भी अमर-कीर्ति न्यूटन प्रभृति वैज्ञानिक महानुभावोंकी एकाग्रताके ही दिव्य चमत्कार हैं। अतः प्रत्येक प्राणीको एकाग्रता या योगकी शरणमे अवश्य आना ही होगा। अन्यथा वह अपने लौकिक और पारलौकिक किसी भी अभीष्टको सिद्ध न कर सकेगा।

## सब धर्मोंका साधन योग ही है

इसके अतिरिक्त पुरुषके प्रत्येक अभीष्टकी सिद्धिके लिये, पुत्र-बत्सला श्रुतिजननी धर्मानुष्ठानकी आज्ञा कर रही है, 'धर्मे चर'—धर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय धर्म तीन अङ्गोंमें विभक्त है—यज्ञ, तप और दान । इनमें भी मुख्य स्थान यज्ञका है। अतएव श्रीकृष्ण परमात्माने—

'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीिषणाम्॥' (गीता १८।५)

'यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान् मनुष्योंके पायन करनेयाले हैं।' इस उक्तिमें यज्ञको ही प्रथम स्थान दिया है।

वह यश तीन प्रकारका है—कर्मयश, उपासनायश तथा शानयश । उक्त त्रिविध यशकी निष्पत्ति योगपर अवलिम्बत हैं । कर्मयश्में अनन्त क्रियाओंका पूर्वापरमायसे अनुष्ठान, तत्तद् वेदमन्त्रोंद्वारा अनुष्ठेय कर्तव्यका स्मरण, सम्पूर्ण अङ्गोका सङ्कलन आवश्यक है । यदि पश्चात् अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात् अनुष्ठान हो, अनुष्ठेय कर्तव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमं

## औदास्पप्रथमाचार्यं कुमारं वैधसं भजे॥

शब्द, वर्ण और स्वरकी भूल हो जाय या कोई अङ्ग छूट जाय, तो वह यज्ञ अपूर्ण ही नहीं वर प्रत्यवायका कारण होगा । अतः कर्मयज्ञकी निष्पत्तिके लिये ऋत्विजोंको सर्वथा सावधान रहना पड़ता है। चतुर्वेदपारग ब्रह्मा-नामक ऋत्विक् तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि वह एकाग्रमना रहकर कर्मानुष्ठानमे व्यग्न ऋत्विजोंकी मानवस्वभावसुलम भूलोंको समय-समयपर सुधारता रहे।

उपासनायज्ञकी तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि प्रेम या भक्तिको उपासनाका जीवन, और योगको शरीर माना है। जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई भी भोग सिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना-का कोई भी अङ्ग योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हो सकता।

सर्वव्यापक जीवहृदयविहारी परमात्मा, विविध वृत्तितरङ्गोसे अन्तःकरण-जलाशयके चञ्चल होनेके कारण,
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर
होना है। जिन कियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा
जीवके हृदयमे वृत्तितरङ्गोंके एक बार ही शान्त होनेपर
प्रकट हो जायं, अर्थात् जलाशयमे सूर्यके समान परमात्माके
वास्तविक स्वरूपके दर्शन होने लगें, यही परमात्माका
जीवके समीप होना है। अन्य प्रकारकी समीपता और
विप्रकृष्टता सर्वव्यापी परमात्मामे बन ही कैसे सकती है ?
शान्तिचत्तमें परमात्माके प्रादुर्भावरूप समीप-स्थितिके
सम्पादक किया-कलापका नाम ही उपासना है। चित्तशान्ति-साधनयोगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं,
असम्भव है।

रहा ज्ञानयज्ञ, वह भी विना योगके आत्मलाभ करने-में असमर्थ है। बृहदारण्यकोपनिषद्के मैत्रेयी ब्राह्मणमें—

आतमा वा अरे द्रष्टब्यः श्रोतब्यो सन्तब्यो निदिध्या-सितव्यः। (२।४।५)

'अरे आत्माका ही दर्शन, श्रवण, मनन और निदि-ध्यासन करना चाहिये।' इस वचनद्वारा श्रवण-मननके सदश निदिध्यासनको आत्मसाक्षात्कारका साधन माना है ।

निदिध्यासन ध्यानका नामान्तर है। ध्यान विश्वाल योगभवनका सतम सोपान है। अतः यह निश्चित हुआ कि विना योगके कोई भी यह विशेषतः ज्ञानयहा निष्पन्न नहीं हो सकता, अतएय योगी याज्ञवल्क्य लिखते हैं—

इज्याचारदमाहिंसादानस्वाध्यायकर्मगाम् । अयं त परमो धमो यद्योगेनात्मदर्शनम्॥

'यज्ञाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय प्रभृति धर्मों चे योगके द्वारा आत्मदर्शन करना परम धर्म है।' इस परम धर्मका साधन है योग।

दर्शनशास्त्र और पुराणादि स्मृतियोंमें भी योगकी महिमा और यज्ञोंकी सिद्धिके लिये उसकी परमावश्यकता वतलायी गयी है। इसी सिद्धान्तका ऋक्स्हितामें स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है—

यसाहते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। स धीना योगमिन्वति॥

(ऋक्सिइता, मण्डल १, तृक्त १८, नन्त्र ७)

अर्थात् 'योगके विना विद्वान्का मी कोई यज्ञकर्म नहीं चिद्र होता, वह योग क्या है सो विचवृचियोंका निरोध है, वह कर्तव्य कर्ममात्रमें व्याप्त है।'

क्मं, उपासना तथा ज्ञानभेदते यज्ञ वीन प्रकारका है। वह योगके विना निष्पन्न नहीं हो सकता। अज्ञानीकी वो वात ही क्या, ज्ञानी भी योगको सहायताके विना उसे सिद्ध करनेमें असमर्थ है, क्योंकि चित्तवृत्तिनिरोधरूपी योग या एकाग्रताते समस्त कर्तव्य व्याप्त हैं, अर्थात् सब कर्मोंकी निष्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्तसमधि या योग ही है।

#### योग क्या है ?

योग शब्द 'युज् समाघों' घातुसे घम् प्रत्यय होकर वना है, अतएव इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही हुआ है। समाधि नाम चिच्चृचिनिरोधकी कियाशैलीका है, उस कियाशैलीको पूज्यपाद महर्षियोंने चार मार्गीमें विमक्त किया है—मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग। परिदरमान प्रपञ्चका कोई भी भाग नामन्यते वचा हुआ नहीं है। जीव नामरूपने ही एँक्कर वद होता है, जिस भूमिपर गिरता है, उसी भूमिको पण इकर ननुष्य उठ सकता है, आकाशको नहीं। इस नियमके अनुसार जीवको नामरूपके अवल्य्यनसे ही मुक्तिपथकी और अपसर होना होगा। अतः दिव्य नामरूपके अवल्य्यनसे चिचवृति-निरोधकी जितनी कियाएँ है, शास्त्रमें उन्हें मन्त्रयोग नाम्से कहा गया है।

स्यूल शरीरसे सम्यन्य रखनेयाली पट्कर्मांदि योग-क्रियाओंके अभ्यासद्वारा त्यूल शरीरपर आधिपत्य स्वापित करते हुए स्क्रम शरीरपर प्रभाव डालकर चिचवृचिनिरोधकी जितनी कियाशैलियाँ हैं, उनका नाम इठयोग हैं।

समिष्ट-व्यक्टिके चिद्धान्तानुसार जीवश्ररीरत्यी विण्डां समिष्टिस्टिक्स्पी ब्रह्माण्ड दोनों एक है। अतः ब्रह्माण्डकी समस्त बल्तुओंका अस्तित्व उसीके समान पिण्डमें अवस्य है। पिण्डमें ब्रह्माण्डव्यापिनी प्रकृतिशक्तिका केन्द्र नृलाधारपद्ममें स्थित सार्घित्रवल्याकारा—साढ़े तीन चल्र लगाये हुए सर्पवत् कुण्डलाङ्गित कुण्डलिनी है। ब्रह्माण्डव्यापी पुरुषका केन्द्र सहस्रदलकमल है, निद्धित कुल्च कुण्डलिनीको गुरूपिट्ट योगित्रयाओंसे प्रवुद्ध करते हुए कुलकुण्डलिनीका गुरूपिट्ट योगित्रयाओंसे प्रवुद्ध करते हुए कुलकुण्डलिनीका प्रकृतिशक्तिको सुयुम्नानाक्गिगुन्तिक पर् करनेकी मेदनद्वारा ले जाकर सहस्रदलकमलिवहारी परमात्मामें लय करनेकी जो क्रियाशैली है और तदनुयायी जितने साधन है, उनको लययोग कहते हैं।

मनकी किया मनुष्यके वन्धनका कारण है। वृद्धिकी किया मनुष्यके मुक्त करानेमें सहायक होती है। वृद्धिकी किया विचार है, अतः उसके द्वारा चित्तवृत्तिनिरोधकी वो कियाशैसी है, उसका नाम राजयोग है। इसका अधिकार सबसे बददर है।

#### योगके विप्त और उपविप्त

उक्त चतुर्विष योगके नौ अन्तराय (विन्न) और पॉच उपान्तराय (उपविन्न) हैं।

महर्षि पतञ्जलि उनकी नामावली इस प्रकार लिखते हैं—

ब्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरविम्नान्तिदर्शनाः लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविभ्रेपास्तेऽन्तरायाः। (चान० १ । ३०) 'दुःखद्रोर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासा विक्षे पसहभुवः' (योग० १।३१)

१ व्याधि (रोग), २ स्त्यान (शिथिलता), ३ सशय, ४ प्रमाद (जान-वृश्चकर योगाङ्गोका अनुष्ठान न करना ), ५ आलस्य, ६ आवर्रात (विषयोंमं ग्लानिका न होना अर्थात् विषयभोगाभिक्षिच ), ७ भ्रान्तिदर्शन (विपरीत निश्चय ), ८ अलब्धभूमिकत्य (योगाङ्गोका अनुष्ठान करनेपर भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेषका लाभ न होना ), ९ अनयस्थितत्य (भूमिविशेषका लाभ होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना )। यह नौ चित्तविक्षेपकारी अतएय योग या समाधिके अन्तराय (विघातक) है। योगमल, योगप्रतिपक्ष, योगविश्च इन्हींका नामान्तर है।

इनके साथी पाँच उपविष्ठ ये हैं—१ दुःख, २ दौर्मनस्य (इच्छाके पूर्ण न होनेसे मनका क्षुब्ध होना), ३ अङ्गमेजयत्व (अङ्गकम्पन), ४ श्वास (वाह्य वायुको भीतर ले जाना), ५ प्रश्वास (भीतरकी वायुको वाहर निकालना)।

# योगसिद्धिके लिये प्रार्थनाकी आवश्यकता

इन विश्लोपविश्लोंका निराकरण और चतुर्विध योगानुष्ठान-का फल समाधिलाम तभी होगा, जब साधक ईश्वरका अनुकम्पापात्र हो । सचे दृदयसे विनीत प्रार्थी मक्तके ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करते हैं, अतः निर्विध्न चतुर्विध योगसिद्धिके निमित्त जगदीश्वरकी प्रार्थनाका वह मन्त्र जिसके द्वारा साधक भगवान्को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, निम्न निर्दिष्ट है—

#### योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहै। सखाय इन्द्रमूतये॥

अर्थात् प्रत्येक योगमें, प्रत्येक सद्घट-सग्राममें हम सखा (साधक लोग) वलवान् इन्द्रको बुलाते हैं। ऋग्वेद—१।३०।७ शुक्लयजुः—१।१४ सामवेद उ०१।२।११।१ प्०२।२।७।९ अथर्ववेद १९।२४।७ एव २०।२६।१॥

योग—मन्त्रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। उक्त सर्व प्रकारके योगमे प्रवृत्त हुए मित्रके समान अति प्रिय हम साधक सर्वशक्तिसम्पन्न प्रमात्माको व्याध्यादि विझ, दुःख, दौर्मनस्यादि उपविझ तथा लोभ, क्रोध, मोहादि राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिक प्रवल शतु है, उनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकी चेप्टारूपी सम्माम उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कहीं प्रवल शतुओ-द्वारा समाधिका विधात न हो जाय, इस अभिप्रायसे उन प्रवल शतुओंके दमनपूर्वक समाधिको सुरक्षित बना रखनेके लिये आह्वान करते हैं—अर्थात् प्रार्थना करते हैं।

तात्पर्य—प्रार्थनासे आकृष्ट ईश्वरकी दयासे चतुर्विध योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहे हैं, वह निर्विष्ठ निष्पन्न हो।

समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाके जनक योगानुष्ठानको ही महर्षिवृन्दने एक स्वरसे स्वीकार किया है। केवल योगानुष्ठानके ही नहीं, किन्तु उसके विवेक-ख्यात्यादि फलकी निष्पत्तिमे भी ईश्वरानुकम्पाका विशेष हाथ है।

वेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इसी भावको प्रकट करता है—

स घा नो योग आसुवत् स राये स पुरं ध्याम्। गमद् वाजेभिरा स नः॥ (ऋ०१।५।३॥ साम० उ०१।२।१०।३॥ अथर्व०२०।६९।१॥)

अर्थात् वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख हो, वही विवेकख्यातिरूपी धन तथा अतीतानागतादि अनन्त वस्तुविषयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा नामक प्रज्ञाके उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात् उसकी दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाका हमे लाभ हो, अपि च वही परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंके सहित हमारी ओर आगमन करे।

तात्पर्य—अणिमादि सिद्धियाँ भी भगवत्कृपासे चरण-सेविकाओंके समान हमारी सेवाके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत रहें।

#### अष्टाङ्गयोग

पूर्वोक्त चतुर्विध योगकी क्रियाशैली पूज्यपाद महर्षियोंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन आठ अङ्गोंकी सहायतासे निर्णीत की है।

भेद इतना ही है कि किसीमें किसी अङ्गके सङ्घोच और किसीमें किसी अङ्गके विस्तारसे अङ्गसख्याकी न्यूनाधिकता दृष्टिगोचर होती है। जैसे हठयोगके सात अङ्ग, राजयोगके सोल्ह अङ्ग और ल्ययोगके ९ अङ्ग हैं । उन सबका विवरण निम्नलिखित है—

#### हठयोगके सप्ताङ्ग

पट्कमीसनमुद्राः प्रत्याहारश्च प्राणसंयाम । ध्यानसमाधी सप्तैवाङ्गानि स्युईठस्य योगस्य॥

पट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि—ये हठयोगके सात अङ्ग हैं ।

इनके शरीरसशोधन, दृढता, स्थिरता, वीरता, ल्युता, आत्मप्रत्यक्ष, निर्लिता और मुक्तिलाभ क्रमशः फल है। प्रथमाङ्क पट्कर्मसाधनके विषयमे योगशास्त्रमें इस प्रकार ल्या है—

घौतिर्बक्तिस्या नेतिलैंक्जि ब्राटकं तथा। कपालभातिश्रेतानि षट् कर्माणि समाचरेत्॥

धौति, वस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपाल-भाति ये षट्कर्म हैं । इनका पृयक्-पृथक् वर्णन स्थान-सङ्कोचिसे अशक्य है । ये सब क्रियाएँ योगिराज गुरुदेवकी कृपासे सुविशेय है, केवल शालावलोकनसे नहीं ।

हठयोगका दितीयाङ्ग आसन है। जिसके अन्याससे शरीर दृढ़ एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है। जगत्में जितनी जीवयोनियाँ हे, उतने ही प्रकारके आसन हैं।

भगवान् महादेवने चौरासी लक्ष आसनोंका वर्णन किया है, उनमें चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें मी तैंतीस मत्येलोकमें मङ्गल्जनक हैं। तैंतीस आसनोंके नाम ये हैं—सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, वद्धपद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, यज्ञासन, सिंहासन, गोमुखासन, बीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्त्यासन, मत्त्ये-न्द्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्षुटासन, क्मीसन, उत्तानक्मीसन, उत्तानमण्ड्रकासन, वृक्षासन, मण्ड्रकासन, गरुडासन, वृधा-सन, शलमासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजङ्गासन और योगासन।

उनमें भी हठयोगप्रदीपिकामें प्रधानावन चार एवं सर्वश्रेष्ठ विदावन माना है— सिद्ध प्रश्नं तथा सिंहं भद्नं चेति चतुष्टयम्। श्रेष्ठं तत्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्धासने सदा॥ (प्रथमोपदेश कोक ३४)

'िंचद्व, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हैं, इनमें भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखस्वरूप सिदासनपर वैठे।'

जिन कियाओंसे प्राणायाम प्रत्याहारादि अर्ज्ञोंकी सिदिमें सहायता प्राप्त होती है, उन सुकौशलपूर्ण कियाओंका नाम सुदा है।

उनमें ने मुख्य मुद्राओं के नाम ये हैं—महानुद्रा, नमोनुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरवन्ध, मूल्यन्ध, महावन्ध, महावेधा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा, वज्रोली, शक्तिचालनी, तडागी, माण्ड्रकी, शाम्भवी, पञ्चधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मतगी और मुजङ्गिनी।

आसर्नो एव मुद्राओंका विशेष निरूपण खानाभाववे नहीं किया गया। पाठक उनके विशेष ज्ञानार्थ योगप्रन्योंका ही अवलोकन करें।

प्राणायाम तीन प्रकारका है—रेचक, पूरक तथा
वुम्मक । कुम्भक दो तरहका है—सहित और नेवल ।
इस लघु निवन्धमें शिष्टाङ्गसम्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं ।

#### राजयोगके पोडश अङ्ग

भक्ति तथा छ दर्शनोंके अनुसार राजयोगके सात अङ्ग है। वे तब विचारप्रधान हैं। घारणाके दो अङ्ग हें—प्रकृतिघारणा और ब्रह्मघारणा। घ्यानके अङ्ग तीन हे—विराड्घान, ईश्च्यान तथा ब्रह्मघ्यान। समाधिके चार अङ्ग-वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्तितानुगत। उनके स्यूलभूत, सूक्ष्मभूत, इन्द्रिय, अहकार तादात्स्यापन्न पुरुष, क्रमशः घ्यातव्य विषय है।

#### लययोगके अङ्ग

यम, नियम, स्यूल किया, स्ट्म किया, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, लयकिया और समाधि !

त्सम कियाके साथ स्वरोदयसाधनका, प्रत्याहारके साथ नादानुसन्धानित्याका, और धारणाके साथ षट्सकनेदन कियाका सम्बन्ध है।

पायुत्ते दो अङ्गुल ऊपर और उपस्वते दो अङ्गु नीचे चतुरङ्गुलवित्तृत समत्त नाड़ियोंका मूलतहप पर्झी अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है, जिसमेसे बहत्तर हजार नाड़ियाँ निकलकर सारे शरीरमें व्याप्त हुई है। उनमे-से योगशास्त्रमें तीन नाड़ियाँ मुख्य कही गयी है, इड़ा, पिक्नला और सुषुम्ना।

चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरदण्डके वाम भागमें, सूर्यरूपिणी पिज्ञला मेरदण्डके दक्षिण भागमें, और चन्द्र-सूर्यामिरूपिणी त्रिगुणमयी सुबुमा मध्य भागमे विराजमान रहती है। मूलमे उत्थित इडा और पिज्जला मेरदण्डके वाम और दक्षिण भागमे समस्त पद्मोको वेष्टन करके आज्ञाचक्रपर्यन्त घनुषाकारसे जाकर भूमध्यके ऊपर ब्रह्मरन्ध्रमुखमे सङ्गता हो नासारन्ध्रमें प्रवेश करती है।

भूमध्यके ऊपर जहाँपर इडा और पिङ्गला मिलती हैं, वहाँपर मेरुमध्यस्थित सुषुम्ना भी जा मिलती है।

इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता है। क्योंकि गास्त्रमें इन तीनो नाड़ियोंको गङ्गा, यमुना और सरस्वती कहा गया है। यथा—

इडा भोगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी। इडापिङ्गलयोर्मध्ये सुषुन्ना च सरस्वती॥

इस त्रिवेणीमें योगबलसे जो योगी अपने आत्माको स्नान करा सकते हैं—

त्रिवेगीयोगः सा प्रोक्ता तत्र स्नानं महाफलम्।

—इस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनको मोक्षकी प्राप्ति होती है।

प्रणवाकृति सुषुम्ना, धनुषाकार इड्डा और पिङ्गलाके बीचमेंसे मेरदण्डके अन्ततक जाकर उससे पृथक् हो वक्राकारको धारण करके भूयुगलके ऊपर इड्डा और पिङ्गलाके साथ ब्रह्मरन्ध्रमुखमें सङ्गता हो ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त जातो है। वस, इड्डा, पिङ्गलाके समान सुषुम्ना भी मूलकन्द-से निर्गत हो ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त गयी है।

इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मरम्प्रपर्यन्त विस्तृत सुषुम्ना नाड़ीकी छः प्रन्थियाँ है, जो षट्चक कहलाती हैं। योगिकयाके द्वारा मूलाघारिखता निद्रिता कुलकुण्डलिनी-को जाप्रत्कर इन छः चक्रोंके द्वारा सुषुम्नापथमें प्रवाहित करके ब्रह्मरम्प्रके ऊपर सहस्रदलकमलिखत परमिश्चिमें लय कर देना ही लययोगका उद्देश्य है।

प्रथम चक्रका नाम मूलाघार पद्म है, वह गुदाके ऊपर और लिङ्गमूलके नीचे सुषुम्नाके मुखमे संलग्न है। अर्थात् कन्द और सुपम्नाके सन्धिस्थलमे इसकी स्थिति है। इसके व-श-ष-स, ये वर्ण चार दल है, इसका रक्त वर्ण है, इस चककी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी है। आधारपद्मकी कर्णिकाओंके गह्नरमें वजा नाड़ीके मुखमे त्रिप्रसुन्दरीका निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। वह कामरूप कोमल और विद्युत्के समान तेजपुज है। उसमे कन्दर्प नामक वायुका निवास है, वह वायु जीवधारक बन्धुजीव पुष्पके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्य-समान प्रकाश-शाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमे स्वयम्भूलिङ्ग विराजमान है, जो पश्चिम मुख, तप्त काञ्चनतुल्य कोमल, ज्ञान और ध्यानका प्रकाशक है। इस स्वयम्भूलिङ्गके ऊपर मृणाल अर्थात् कमलकी डण्डीके तन्तुके सदश सूक्ष्मा शङ्खवेष्टनयुक्ता और साढ़े तीन वलयोके आकारकी सर्पतुल्य कुण्डलाकृति नवीन विद्युन्मालाके समान प्रकाशशालिनी कुलकुण्डलिनी निज मुखसे उस स्वयम्भूलिङ्गके मुखको आवृत करके निदिता रहती है। उसके प्रयोधकी क्रियाएँ अति कठिन, गोप्य तथा गुरुप्रसादैकलभ्य हैं।

दितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म है, इसकी स्थिति लिङ्गमूलमें है। ब, म, म, य, र, ल ये छः वर्ण उसके दल हैं। इसका रक्त वर्ण है। उसमें बालाख्य सिद्धकी स्थिति है और अधिष्ठात्री देवी राकिणी है।

तृतीय मणिपूर नामक चक्र है, जो नामिमूलमे है और ड, ढ, ण, त, थ, द, घ, न, प, फ ये दश सुवर्णमय वर्ण जिसके दश दलरूपसे शोभायमान हैं, जहाँ स्द्राक्ष सिद्ध लिङ्ग सब प्रकारके मङ्गलोंको दान कर रहे हैं, और जहाँ परम धार्मिका लाकिनी देवी विराजमान है।

चतुर्यं हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र है,— क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ज, ट, ठ इन द्वादश वर्णयुक्त, अति रक्तवर्णं इसके द्वादश दल हैं। दृदय अति प्रसन्न स्थान है। इस अनाहत पद्ममें परम तेजस्वी रक्तवर्ण वाणिलङ्गका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक और परलोक्समे शुभ फलकी प्राप्ति हुआ करती है। दूसरे पिनाकी नामक सिद्ध लिङ्ग और काकिनी नामक अधिष्ठात्री देवी वहाँ स्थित है। पञ्चम पद्मका स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्धचक्र है, उसका रङ्ग सुन्दर स्वर्णकी तरह है, (मतान्तरमे धूम्रवर्ण है)—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, ल, ल, ए, ऐ, ओ, ओ, अ, अः इन षोडरा वर्णसुरोमित उसके षोडरा दल हैं। इस पद्ममें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिङ्ग और राकिनी नामक देवीकी स्थिति है।

भूद्रयके मध्यमें आज्ञापद्म छठा चक्र है। यह गुम्न वर्ण है और ह, क्ष युक्त इसके दो दल है, गुक्न नामके महाकाल इस पद्मके सिद्ध लिङ्ग और हाकिनी नाम्नी महाज्ञक्ति इस चक्रकी अधिष्ठात्री देवी है।

द्विदल पद्मके ऊपर ब्रह्मरन्ध्रमें ही इड़ा, पिङ्गला और सुषुम्नाका सङ्गमस्थान तीर्थराज प्रयाग है, इसमें रनान करनेसे तत्क्षण साधक मुक्तिपदको प्राप्त होता है। ब्रह्मरन्थ्रके ऊपर सहस्रदलकमल स्थित है। उस स्थानका नाम कैलास है, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा विराजमान है और वही महेश्वर नामक परम शिव हैं। उनको नकुल भी कहते हैं। वह नित्यविलासी हैं, उनको क्षय और वृद्धि कदापि नहीं होती, अर्थात् वह सदा एकरूप ही हैं। इस सहस्रदलकमलमें जो साधक अपनी चित्त-वृत्तिको निश्चलरूपसे लीन करता है, यह अखण्डज्ञानरूपी निरज्जन परमात्माकी स्वरूपताको लाभ कर लेता है अर्थात् मुक्त हो जाता है। इस सहस्रदलपदासे निर्गत पीयूषधाराको जो योगी निरन्तर पान करता है वह अपनी मृत्युको मारकर कुलजयद्वारा चिरजीवी हो जाता है। इसी सहस्रदलकमलमें कुलरूपा कुण्डलिनी महाराकि-का लय होनेपर चतुर्विध सृष्टिका भी परमात्मामें लय हो जाता है। मूलाधारमें जो चार दलोंका पदा है, इस अवस्थामें वहाँकी कुण्डलिनी शक्ति निश्चय करके अपने स्थानको त्याग कर देती है। क्रमशः कुण्डलिनी पट्चक-भेदनद्वारा सहस्रदलपद्ममं जाकर लयको प्राप्त हो जाती है। यहाँ शिवशक्तिसयोगरूप मुक्तिकिया कहलाती है, और इस अवत्यामें वह योगी अखण्डज्ञानरूपी निरञ्जन परमात्माके रूपको प्राप्तकर मुक्त हो जाता है।

लययोगके दशित अलौकिक रहस्यविज्ञानके लिये हम ही नहीं, मन्त्रद्रश ऋषि भी कितने लालायित एव उत्कण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मन्त्रके अवलोकनसे चलता है—

क श्रीचका त्रिवृतो स्थस्य क श्रयो बन्धुरो ये सनीळाः। कदा योगो वाजिनो रास्भस्य येन यज्ञं नासत्योपयायः॥ ( ऋक्तिहितामण्डळ १ स्क ३४ मन्त्र ९)

[त्रिवृत ] त्रिवृद्भूतकार्यस्य तेजोऽवञ्चविकारस, [रथस्य] शरीरस्य 'शरीरं रथमेव नु' इति श्रुते [ त्रीचका] त्रीणि चकाणि अधस्तनानि मूलाधारस्वाधिष्ठानमणिप्रा-भिधानि कि कुत्र वर्तन्ते, तेपां स्थानविशेष क इति न असाभिर्ज्ञायते, [वन्धुरः] बन्धुजीवपुष्पसन्निभी रकः वर्णो जीवधारक कन्दर्पाभिधो वायु , त्रिकोणशक्तिपाठ मध्यवर्ती केति सम्बन्धः [ सनीळा ] नीड ब्रह्मरन्ध्रस्यो परि वर्तमानं सहसार पद्मं शिववासस्थानं तेन सहिता अनाहतविशुद्धाः त्रयः ] उपरितनचक्रविशेषा. ज्ञानामका क कुन्नेत्यपि च न ज्ञाथते [वाजिन ] बल शाकिन- सर्वशक्तिसम्पन्नस्य [ रास्अस्य ] रासेन रसप्रचुरेण-आनन्द्घनेन स्वात्मना भासमानस्य, आनन्द्घनस्वप्रकाशस्य रासलीला शिवशक्तिसगमलक्षणा सर्वरसाधार-मूता, तत शोममानस्य वा शिवस्य [योग] कुछ-कुण्ढलिनीरूपया शक्त्या सम सम्बन्धः, योगशास्त्रोपदिष्टः व्रवोधिताया-पटचक्रमेदनादिक्रियाकौरालेन सहस्रारपग्रमध्यवतिनि सहाशक्ते. कुण्डलिनीरूपाया मगवति शिवे कय इति यावत्, [येन] छययोगेन [यज्ञम्] यजन सिथः सङ्गमनम् 'यज देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु' इति धातुपाठः [ नासत्या ] सर्वदा वर्तमानौ शक्तिशिवौ युवा [ उपयाथः ] उपगच्छथः—सयोगः, [ कदा ] किसन् काले इत्यपि न ज्ञायते, अपि मातापितरौ शक्तिशिवौ, युष्मत्यसादात् अस्मिन् पिण्डे कस्य चकस्य किं स्थान व अधिष्टान्नी देवी कियन्ति दलानि को वर्णों मूलाधारपद्मस्यः कुलकुण्डलिनीशक्ते सहस्रदलपग्रस्यशिषे समयश्र क इत्येतत् सर्वमवगतं भवतु, अवगत्य च तथानुतिष्ठेयं भवत्करूणयेति भावः।

अर्थात् (छान्दोग्यप्रतिपादित सृष्टिके अनुवार)
अग्नि, जल, पृथिवी इन तीन भूतोंका कार्य द्यरीर है, रव
नाम—'द्यरीरं रथमेव तु' द्यरीरको ही रथ समझो, इन
कठश्रुतिके प्रमाणसे—द्यरीरका ही है। उस द्यरिरायक मध्यम नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाघार, स्वाधिश्वान,
मणिपूर ये नाम है, वे कहाँ हैं, उनका स्वानिदेश

<sup>\*</sup> सातों चर्कोंके चित्र पूर्ण विवरणसहित 'राक्तिअक' में प्रकाशित हो चुके हैं | १४ ४५४ देखना चाहिये।

कौन-सा है, यह हमे शात नहीं। जीवधारक वन्धुजीव पुष्पके समान नितान्त रक्तवर्ण कन्दर्प नामक वायु कहाँ है, अर्थात् उसके निवासस्थानके शानसे भी हम विश्वत है। शिववासस्थान सहस्वदलकमलसहित उपरके तीन चक्र, जिनके अनाहत, विशुद्ध, आशा ये नाम है, कहाँ है, यह भी हमे शात नहीं, सर्वशक्तिसम्पन्न आनन्दघन स्वप्रकाश शिव परमात्मा, जो शिवशक्तिसंगमरूप रासलीलासे शोभित होते है, उनका आधारपद्मस्थित कुलकुण्डलिनी महाशक्तिसे योग अर्थात् कुलकुण्डलिनीका उनमें लय जिसके द्वारा शिवशक्ति दोनो परस्पर सङ्गत होते है, वह लय किस समय होता है, इसका भी हमें पता नहीं है। हे अविनाशी शिवशक्ति माता-पिता । आपकी कृपासे लययोगसम्बन्धी ये सब वातें सुझे शात हों और में जानकर उस लययोगका अभ्यास करूँ।

वेद पूर्णपुरुष जगदीश्वरकी कृति है, उनमे आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमौतिक तीनों मान रहते हैं, क्योंकि कार्य कारणके अनुरूप ही होता है। जब वेदके रचयिता प्रभुमे क्रमशः ब्रह्म, ईश तथा विराद् ये पूर्वोक्त तीन भाव है तब प्रभुकी कृति वेदमें भी क्यों न होंगे ?

भाष्यकार यथारुचि केवल एक भावके दृष्टिकोणसे वेदमन्त्रोंकी व्याख्या किया करते है, इससे यह समझना भारी भूल है कि अन्य भावका अर्थ है ही नहीं या भाष्यकार उसको जानते ही न थे। आचार्य सायणने आधिदैविक भाव जिसका सम्बन्ध कर्मकाण्डसे है, उसी भावके दृष्टिकोणसे रचना की है। अतः सायणभाष्यमें आध्यात्मिक योगपक्षका अर्थ न मिलना युक्तिसङ्गत ही है। परन्तु अनन्त स्थलोंमे आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपाछ सायणाचार्यने जिज्ञासुओंकी दर्शित भ्रान्तिका सर्वथा मूलोच्छेद कर दिया है।

इस निवन्धमे उद्भृत वेदमन्त्रोंके योगसम्बन्धी अर्थ श्रीसनत्कुमारप्रवर्तित मुनि (उदासीन) सम्प्रदायके पुनस्त्थापक आचार्य योगिराज शिवस्वरूप विश्वगुरु, सोलहवीं शताब्दीके महापुरुष श्रीश्रीचन्द्र महाराजनिर्मित योगप्रदीपसे लिये गये हैं।

आचार्यश्रीकृपासे वावा श्रीहजारा, महाराज श्री-वनखण्डीजी, पञ्जावकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम श्रद्धेय तत्समकालीन योगिराज महाराज श्रीहरिदास प्रभृति अनन्त महापुरुष भारतवर्षके रत्न मुनिसम्प्रदायमे हुए हैं। अब भी ऋषिकेशवासी योगिराज श्रीस्वरूपानन्दजी महाराज है जो इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं।

दु.सहा राम संसारविषवेगविषूचिका। योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति॥

'हे राम ! इस ससाररूपी विषके वेगकी वेदना बड़ी दुःसह है। यह पावन योग-गारुड मन्त्रसे ही शान्त होती है।'

# ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या

( लेखन -प॰ श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचार्य )

#### उपक्रम

भारतीय दर्शनमें प्राणिवद्याका विशेष महत्त्व है। इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने किया था, उतना शायद ही किसी अन्य देशके विद्वानोंने किया होगा। सच तो यह है कि प्राणी-पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है। प्राणके वास्तविक हत्त्वको समझना, इस शरीर तथा बाह्य जगत्में उसके चे कार्य तथा व्यापक प्रभावको परखना, तथा किसी वताका आरोप कर उसकी उपासना करना—ये सब उद्धान्त इस भारत-भूमिपर ही हमारे पूर्वजोंकी सान्तिक दिंद तथा उर्वर मित्तिष्कके कारण ही प्राचीन कालमें

उत्पन्न हुए तथा अब भी हममें किसी-न-किसी रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं। यह विद्या कबसे चली १ यह कहना बिल्कुल असम्भव है, परन्तु जब हमारे साहित्य तथा धर्मका प्रथम प्रभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय हुआ होगा, यह हम बिना रोक-टोक कह सकते हैं, क्योंकि हमारी वैदिक सहिताओंमें, विशेषतः ऋक् तथा अथवंवेदकी सहिताओंमें, इस विद्याका समुल्लेख सबसे पहले किया गया मिलता है। विद्वानोंसे यह अपरिचित नहीं कि उपनिषदोंमें प्राणविद्या भरी पड़ी है, परन्तु उपनिषदोंमें नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा सहितामें इस विद्याका यथेष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। वहुत-से विद्वानोंको यह

सिद्वान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु यह वात है विट्कुल ठीक । इस महत्वपूर्ण प्राणिवद्याके प्रथम निर्देश तथा सकेत उपनिषदोंसे पूर्व वैदिक सहिताओं तथा आरण्यकोंमें भी मिलते हैं, इसका निश्चय इन कतिपय पृष्ठोंके पढ़नेवालेकों अवश्य हो जायगा ।

#### आरण्यकोंका विषय

वेदके दो विभाग है--मन्त्र तथा ब्राह्मण । 'मन्त्र-ब्राह्मणात्मको वेदः ।' मन्त्रोंके सप्रहोंको 'सहिता' कहते है। ऐसी सहिताएँ हमारे यहाँ बहुत है, ऋक्सहिता, सामसहिता आदि । ब्राह्मणोंके तीन भेद हे-ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् । उपनिषद्में ब्रह्मविद्याका यह ज्ञानकाण्ड हुआ । ब्राह्मणींमे यज्ञ-यागादिका सर्वत्र वर्णन है । इसका प्रधान विषय कर्मकाण्ड हुआ । यह गृहस्योंके लिये है जो घर-द्वार वनाकर वेदविहित यज्ञोंका अनुष्ठान अपने कल्याणके लिये किया करते हैं। आरण्यकोंका स्थान ब्राह्मणों तथा उपनिषदोंके वीचमें आता है। 'आरण्यक' नाम पहनेके दो कारण वतलाये जाते हैं। एक तो यह हुआ कि ये प्रन्य अरण्यमें ही पढ़ने योग्य हैं, इनका अध्ययन तथा मनन अरण्य (जगल) में ही करना चाहिये । अतः अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोंका नाम आरण्यक पदी । दसरा कारण यह है कि ये उन लोगोंके लिये हैं जो गृहस्याश्रमको छोद्दकर वानप्रस्य-आश्रममें हैं । अतः जो लोग घर-द्वार छोड़कर जगलमें कुटिया वनाकर अधिकतर निवास किया करते हैं उन्हीं तृतीय आश्रममें रहनेवालोंके लिये 'आरण्यक' प्रन्थ दृष्ट हुए । इन प्रन्योंके विषय-विवेचनसे भी पूर्वीक्त नामकरणके हेतुकी सत्यताका अनुमान किया जा सकता है। इन आरण्यक अन्योंमें कर्म-काण्डकी दार्शनिक मित्तिका ही विवेचन नहीं है। प्रत्युत अन्य भी अनेक दार्शनिक सिद्धान्तींके यहाँ दिखायी पड़ते है जिनका प्रचुर विकाश उपनिषदींमें हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यकमें वर्णित दार्शनिक सिद्धान्तींका अध्ययन करना भारतीय दर्शनके इतिहासकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्व रस्रता है। इनके मनन करनेसे हमें पता चलेगा कि वैदिक सहिताओंसे आरम्भ

१ अरण्य एव पाठ्यत्वादारण्यकमितीर्यताम् ।

--- सायणभाष्य ऐतरेय आरण्यक १० २

होकर उपनिषदोंमं विकसितरूप प्राप्त होनेके पहले भारतीय दार्शनिक वादों तथा सिद्धान्तोके कौन-कौन-से रूप थे। सक्षेपमे औपनिषद सिद्धान्तोंके पूर्वरूपसे अवगत हो जानेके लिये आरण्यकींका अध्ययन विशेष महत्व रसता है।

#### ऐतरेय आरण्यक

अथर्ववेदको छोडकर प्रत्येक वेदके एक या अनेक आरण्यक हैं। ऋग्वेदके दो आरण्यक हे-ऐतरेय तथा शाखायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमे विशेष महत्वका है। इसके पाँच खण्ड हैं। उन्हें भी आरण्यक ही कहते हें । प्रत्येक आरण्यकमे कई अध्याय है । पहले आरण्यकम पाँच अध्याय, दूसरेमं सात, तीसरेमं दो, चौथेमे एक और पॉचवेंमे तीन । इस प्रकार पूरे प्रन्यमें अठारह अध्याय ह। प्रत्येक अध्यायमें कई खण्ड है। इनमे दूसरे आरण्यककी छोड़कर अन्य भागोंमें ऐसे विषय है जिनसे इस समय हमारा मतलव नहीं । द्वितीय आरण्यकके भी सात अध्यायोंमेंसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐतरेय उपनिषद् हें । आदिके तीन अध्यायोंमें प्राणविद्याका विवेचन किया गया है। इस लेखमें इन्हीं अध्यायों में वर्णित प्राणविद्याका सार जिज्ञास पाठकोंके उपकारार्थ प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायोंमें प्रमाणके लिये-वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोंका निर्देश किया गया है। अतः मुख्य विषयपर आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदसे दिये जायँगे जिससे प्राणविद्याके ऋग्वेदीय स्वरूपका स्वस्प परिचय प्राप्त हो जाय।

## ऋग्वेद्में प्राण-खरूप-वर्णन

ऐतरेय आरण्यकके प्राणिवद्याविषयक अध्यायों में श्रुग्वेदके लगभग आठ या दस मन्त्रोंको प्रमाणके लिये उद्घृत किया गया है। यहाँ पर केवल दो मन्त्रोंको उद्घृत करनेका विचार है। इन मन्त्रोंका अर्थ भी श्रीसायणाचार्यके माध्यके अनुसार कर दिया गया है। प्राण समस्त विश्वकी व्याप्त किये हुए है, इस विषयमें यह मन्त्र 'तदुक्तमृषिणा' कहकर दिया गया है।

क्षपञ्चं गोपासनिषद्यसान-सा च परा च पथिभिश्वरन्तम् ।

१ ऐतरेय आरण्यक आनन्दाश्रम संस्करण पृ० १०६।

# ज्ञानयोगी राजा जनक

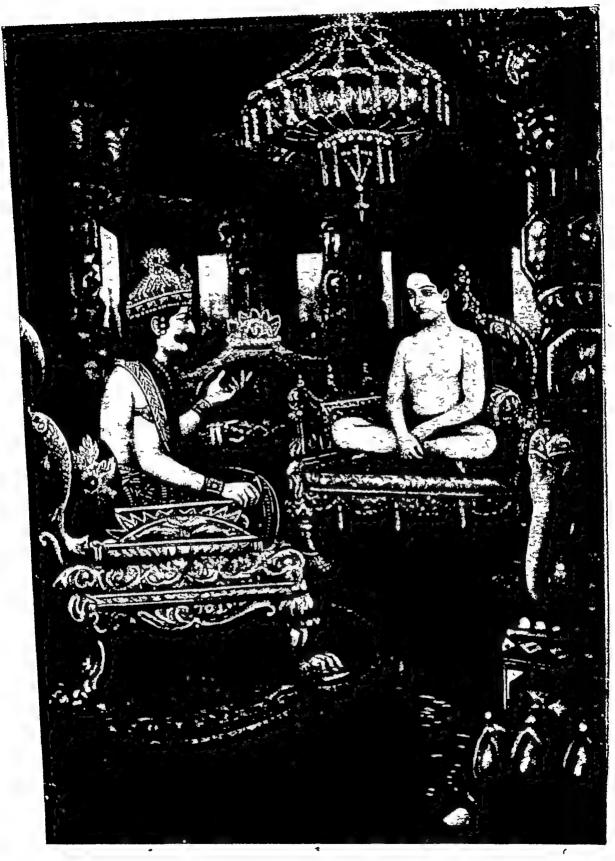

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्।

### स सभीचीः स विष्चीवंसान आवरीवर्ति भुवनेष्वन्तः॥

इस मन्त्रके द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने प्राणको देखा है—सक्षात्कार किया है। यह प्राण सब इन्द्रियोंका गोपा (रक्षक) है। यह कभी नष्ट नहीं होनेवाला है। यह मिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात् नाड़ियोंके द्वारा आता और जाता है। मुख तथा नासिकाके द्वारा क्षणभं इस शरीरमे आता है तथा फिर बाहर चला जाता है। यह प्राण शरीरमे—अध्यात्मरूपमें—वायुके रूपमे है, परन्तु अधिदैवरूपमें सूर्य है। अन्य श्रुति कहती है—

आदित्यो वै बाह्यप्राण उदयत्येष होनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्मीते।

( प्रक्तोपनिषद् १। ७)

यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर दिशाओं को व्यास कर वर्तमान है और सब मुवनों के मध्यमें वारवार आकर निवास करता है। इस मन्त्रसे यही सारांश निकलता है—सर्वे ही दं प्राणेना वृतम् । इस समस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पशु आदि समग्र प्राणी प्राणवायुके द्वारा व्यास है।

प्राण अमृतरूप है। जबतक उसका इस देहमें वास है, यह शरीर मृत्युको प्राप्त नहीं होता। इस सिद्धान्तकी पिष्ट करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया है—

अपाक् प्राकेति स्वयया गृभीतो
ऽमत्यों मत्येंना सयोनिः।
ता शश्चनता विषुचीना वियन्ता
न्यन्यं विक्युर्न निविक्युरन्यम्॥

(१।१६४।३८)

यह प्राण इस शरीरमें स्वधा—अन्नके द्वारा ही स्थित है। यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिये अधोभागमें जाया करता है तथा श्वासके लिये मुख आदि ऊर्ध्वभागमे सञ्चरण किया करता है अर्थात् यह अपान तथा प्राणके रूपमें शरीरमें सर्वदा सञ्चार किया करता है। प्राण अमर्त्य है—अर्थात् मृत्युरहित है, परन्तु यह मरणधर्मयाले शरीरके साथ सदा एक स्थानपर नियास करता है। ये शरीर और प्राण

विविधन्यापारसम्पन्न है तथा आपसम विरुद्ध हैं, क्योंकि मृत हो जानेपर शरीर पृथ्वीपर गिर जाता है, परन्तु प्राण ऊपर किसी लोकान्तरमे चला जाता है। इन दोनोमेसे देहको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता है, परन्तु प्राणको अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता।

इसी प्रकार अन्य अनेक मन्त्रोमे प्राणके स्वरूपका यथार्थ वर्णन हमें उपलब्ध होता है। इन सब मन्त्रोका निर्देश करनेके लिये यहाँ न तो उचित अवसर है, न स्थान ही। इन दो मन्त्रोको यहाँ उद्धृत करनेसे हमारा यही अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताको ऋग्वेदकी सहितामे भी स्वीकार किया गया है। यहीं हमे प्राणिवद्याका वह मूल हिंगोचर होता है जिसका विकास आरण्यकोंसे होता हुआ उपनिषदोमें उपलब्ध होता है।

## प्राणकी श्रेष्ठता

सब इन्द्रियों में कौन श्रेष्ठ है १ इसका उत्तर उपनिषदी-में एक अतीय हृदयमाहिणी आख्यायिकां के द्वारा दिया गया है । इस विषयका वर्णन छान्दोग्य (५।१), कौषीतिक (२।१४) तथा प्रश्लोपनिषद् (२।१-१३) में आया हुआ है । छान्दोग्य (५।१।६-१५) का यर्णन पूर्ण ही नहीं, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता है । परन्तु बात ऐसी नहीं है । आरण्यकमें भी यह कथा-नक ज्यों-का-त्यों मिलता है । ऐत्रेय आरण्यकके दूसरे आरण्यकके पहले अध्यायके चतुर्थ खण्डमे यह इन्द्रिय-प्राण-सवाद बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है ।

चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियों में आपसमे यह स्पर्धा चली कि उक्थ कीन है ! सब झगड़ने लगे कि मैं ही उन्थ हूँ, मैं ही उक्थ हूँ । अन्तमे उन्होंने कहा कि हमलोग इस शरीरसे निकल चलें, जिसके निकल जानेपर यह शरीर नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, यही सबसे श्रेष्ठ माना जाय । पहले वागिन्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह शरीर विना वोले खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चक्षु निकल गया, यह देह विना देखे खाते-पीते टिकी रही । श्रवण निकल गया, यह शरीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा । मनके निकल जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह खाते-पीते बना रहा; परन्तु प्राणके वाहर निकलते ही यह शरीर गिर पड़ा । इसपर भी प्राणकी श्रेष्ठताके विषयमें इन्द्रियोंको निश्चय नहीं हुआ । अब भी वे आपसमें झगड़ा करती ही रहीं ।

१. ऋ० वे० १।१६४।३१, १०।१७७।३

२. ऐत० भार० ए० १०८

अव यह स्थिर हुआ कि जिसके प्रवेश करनेपर यह शरीर उठ खड़ा हो, वही उक्य है—वही हममे श्रेष्ठ है। वागिन्द्रिय पहले घुसी, परन्तु यह शरीर सोया ही रहा। चक्षु, श्रवण, मन वारी-वारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ। यह शरीर पहलेकी मॉित ही सोया-सा रहा—पृथ्वीपरसे उठ नहीं सका। अन्तमें प्राणने प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा हुआ। अतः प्रतिशक्ते अनुसार प्राण ही उक्थ माना गया। वही सव इन्द्रियों श्रेष्ठ माना गया।

आरण्यकका यह वर्णन उपनिषद्के वर्णनसे कई अंशोंमें भिन्न-सा है। उपनिषद्में तो प्राणके निकलते समय शरीरकी अन्य इन्द्रियोंके लिन्न तथा निर्जीव होने-की घटनाका वर्णन है, परन्तु इस आरण्यकमें प्रवेशसे पतित शरीरको खड़ा करा देनेकी योग्यताका एक नवीन उल्लेख प्राणके विषयमें किया गया है। प्राणकी श्रेष्ठता इस प्रकार उल्क्रमणसे ही नहीं, विल्क प्रवेशसे भी सिद्ध की गयी है। इस आरण्यकके अध्ययनसे यह भी पता चलता है कि यह विषय ऋग्वेदकी सिहतामें भी निर्दिष्ट किया गया है। इन्द्रियोंने 'त्वमसाक तव सासि' ( तुम हमारे खामी हो और हम तुम्हारे भृत्य हैं ) कहकर प्राणकी श्रेष्ठता त्वयं मानी है। यह इस मन्त्रसे त्यष्ट प्रतीत होता है।

#### प्राणकी उपासना

प्राणकी सव इन्द्रियोंमें श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेके अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस आरण्यकमें किया गया है। इस प्राणके अनेक गुणोंका विद्यद विवेचन किया गया है। अनन्तर उसमें भिन्न-भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढग तथा उसके फलका उल्लेख किया गया है। इस लेखमें इस वर्णनका योड़ा-सा सारांद्य प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया गया है।

हमारे शास्त्रोंमे इस पिण्डाण्ड तथा ब्रह्माण्डकी एकता-पर सर्वत्र ज़ोर दिया गया मिलता है। वाहर जो यह विशाल ब्रह्माण्ड नानाकारोंसे हमारे समने उपस्थित है, उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु शरीर । अतः भीतर तथा वाहर सव जगह भिन्न-भिन्न आकारसे एक ही तत्त्व इस मानव-शरीर तथा विश्वरूपमे सममावसे व्याप्त हिएगोचर हो रहा है। वाह्य जगत्में जो विश्वका पोषक आदित्य है, इस शरीरमे सव इन्द्रियों की स्थितिक कारण वही प्राण है। श्रुतिमे प्राण तथा आदित्यकी एकत सर्वत्र प्रतिपादित की गयी है। प्रश्नोपनिषद्में कहा गया है- 'आदित्यों वै वाह्यप्राण उदयत्येष चासुष प्राणमनुग्रहीते' (प्रश्न० १।७)। आरण्यकों में भी इसी एकताका प्रतिपादन त्यष्ट शर्व्यों किया गया है। अतः जिस प्रकार आदित्य हमारी उपासनाका विषय है, उसी प्रकार इस शरीरमे प्राण भी हमारी उपासनाका विषय है। हमारा यह सत्त ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राणकी उपासना सदा किया करें।

#### श्राणकी महिमा

सोऽयमाकाश' प्राणेन वृहत्या विष्टव्यः, तद्यथायमा-काशः प्राणेन वृहत्या विष्टव्य एवं सर्वाणि मूतानि आपि-पीळिकाभ्यः प्राणेन वृहत्या विष्टव्यानीत्येवं विद्यात्।

(रेत॰ आर॰ २।१।६)

अर्थात् प्राण इस विश्वका घारक है। 'प्राणकी ही शक्ति जैसे यह आकाश अपने स्थानपर स्थित है, उसी तरह सबसे बड़े प्राणीने लेकर चींटीतक समस्त जीव इस प्राणके द्वारा ही विघृत हैं।' यदि प्राण न होता, तो इस विश्वका जो यह महान् सस्थान हमारे नेजोंके सामने सतत आश्चर्य पैदा किया करता है, वह कहीं भी नहीं रहता।

प्राण सर्वत्र व्याप्त है। 'सर्वे हीदं प्राणेनावृतम्' (प्राणसे यह सारा जगत् आवृत है।) वह विश्वका धारक है, अतः वह उसका रक्षक है। मन्त्रमें इसीलिये प्राणको 'गोपा' कहा गया है। प्राण ही आयुका कारण है। कौषीतिक उपनिषद्में प्राणके यह आयुष्कारक होनेकी वात त्यष्ट ही कही गयी है—

यावद्धयस्मिन् शरीरे प्राणी वसति तावदायुः। (१।२)

जवतक इस शरीरमें प्राण रहता है तमीतक आयु है। अतः अतिमन्त्रोंमें प्राणके लिये 'गोपा' शन्दका न्यवहार उचित ही है।

१. पेत० आर० पृ० १००-१०१

२, ऐत० आर० पृ० १०२

प्राणके द्वारा अन्तिरक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है। प्राण पिता है तथा अन्तिरक्ष और वायु उसकी सन्तान हैं। जिस प्रकार कृतज्ञ पुत्र अपने सत्कर्मों से पिताकी सेवा किया करता है, उसी प्रकार अन्तिरक्ष और वायुरूप पुत्र भी प्राणकी सेवामें लगे रहते हैं। अन्तिरक्षका अनुसरण करके ही प्राणिमात्रका सञ्चरण होता है और अन्तिरक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये शब्दों को सुन लिया करता है। इस प्रकार अन्तिरक्ष प्राणकी परिचर्या करता है। वायु भी शोभनगन्ध ले आकर प्राणकी तृप्त कर देता है तथा इस प्रकार अपने पिता प्राणकी सेवा किया करता है। ऐतरेय आरण्यकर्मे प्राणके खष्टा तथा पिता होनेकी बात इस प्रकार कही गयी है—

प्राणेन सृष्टावन्तिरक्षं च वायुरच । अन्तिरिक्षं वा अनुचरन्तिः; अन्तिरिक्षमनुश्रण्वन्ति । वायुरस्मै पुण्यं गन्ध-मावहति । एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तिरक्षं च वायुरच ।

अर्थात् 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृष्टि हुई । अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं और अन्तरिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं । वायु इसके पास पुण्य-गन्ध ले आता है। इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं।'

## प्राणकी ध्यानविधि

ध्यान करनेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोंका उल्लेख विस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रूपसे प्राणका ध्यान करना चाहिये। उन-उन रूपोंसे उपासना करनेसे फल भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होंगे। उस ध्यानके कतिपय प्रकारोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है।

प्राण ही अहोरात्रके रूपमें कालात्मक है। दिन प्राण-रूप है तथा रात्रि अपानरूप। सवेरे प्राण सब इन्द्रियोंको इस शरीरमें अच्छी तरहसे फैला देता है। इस 'प्रतनन' को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायि' अर्थात् प्रकर्ष-रूपसे प्राण विस्तृत हुआ। इसी कारण दिनके आरम्भ-कालको जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोच्चर होता है 'प्रातः' (सवेरा) कहलाता है। दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोंमें सकोच दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं 'समागात्'। इसी कारण उस कालको 'साय' कहते हैं। विकासके कारण दिन प्राणरूप है और सकोचके हेंद्र रात्रि अपान है। प्राणका ध्यान इस प्रकार अहोरात्रके रूपमे करना चाहिये।

प्राण ही देवतात्मक है। वाग्में अप्त देवताका निवास है, चक्षु सूर्य है; मन चन्द्रमा है, श्रोत्र दिशाएँ हैं। प्राणमें इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये। 'हिरण्यदन् वैद' नामक एक ऋषिने प्राणके इस रूपको जाना था तथा प्राणकी देवतारूपसे उपासना की थी। इस उपासनाका जो विपुल फल उन्हें प्राप्त हुआ, उसका वर्णन ऐतरेय आरण्यकमे स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है (ऐत० आर० ए० १०३। १०४)।

प्राण ही ऋषिरूप हैं। ऋग्वेदके मन्त्रोंके द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं। इन सब ऋषियोंकी भावना प्राणमें करनी चाहिये, क्योंकि प्राण ही इन मन्त्रद्रश ऋषियोंके आकारमें विद्यमान है। प्राण ही शयनके समयमे वाग्, चक्षु आदि इन्द्रियोंके निगरण करनेके कारण 'गृत्स' कहलाता है और रतिके समयमें वीर्यके विसर्गजन्य मद उत्पन्न करनेके कारण अपान ही 'मद' हुआ । अतः प्राण और अपानके सयोगको ही गृत्समद कहते हैं, प्राण ही विश्वामित्र है क्योंकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व भोग्य होनेके कारणसे मित्र है (विश्वं मित्र यस्य असी विश्वामित्रः )। प्राणको देखकर वागाद्यभिमानी देवताओंने कहा, 'यही हममें वाम'-वननीय, भजनीय, सेवनीय है, क्योंकि यह हममे श्रेष्ठ है। इसी हेतु देवोंमें 'वाम' होनेसे प्राण ही बामदेव है। प्राण ही अत्रि है, क्योंकि इस प्राणने ही समस्त विश्वको पापसे बचाया है ( सर्वे पाप्मनोऽत्रायत इति अत्रिः)। प्राण ही भरद्वाज है। गतिसम्पन्न होनेसे मनुष्यके देहको 'वाज' कहते हैं । प्राण इस शरीरमें प्रवेश कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः यह प्राण 'बिभ्रद्याज' है । इसी कारण वह भरद्वाज है । देवताओंने प्राणको देखकर कहा था कि तुम 'वसिष्ठ' हो, क्योंकि इस शरीरमे इन्द्रियोंके निवास करनेका कारण प्राण ही है। प्राण ही सबसे बढ़कर यास या नियासका हेतु है। अतः वह वसिष्ठ हुआ । इन निर्वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि प्राण ही ऋषिरूप है। अतः प्राणमें इन ऋषियोंकी भावना करनी चाहिये तथा तद्रृप उपासना करनी चाहिये । अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी प्रकार बतलायी गयी है।

इस आरण्यकमे यहाँतक प्राणके विषयमें कहा गया है कि---

सर्वा ऋचः, सर्वे वेदाः, सर्वे घोपा एकैव व्याहतिः प्राण एव प्राण ऋच इत्येव विद्यात्।

(पेत० २।२।१०,५० १२१)

जितनी ऋचाएँ हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष है, वे सब प्राणरूप है। प्राणको ही इन रूपींमें समझना चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये।

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणोंको जानकर तत्तद्रपुरे उसकी उपासना करनी चाहिये। जगर प्राणियाका जो एक खत्य परिचय दिया गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राणकी उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती है। उपनिषदोंमें तो उसके यिपुल यर्णन उपलब्ध होते ही हैं। आरण्यकोंमें भी प्राणिययाका प्रचुर वर्णन है, परन्तु सच तो यह है कि सिताके मन्त्रोंमें भी इनके बहुतसे निर्देश मिलते है। अतः इस यिथाके मृत्ररूपके शानके लिये ऋग्वेदस्य मन्त्रोंका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये तथा इस विथाके उद्गम तथा यिकासको ठीक-ठीक समझनेका प्रयत्न करना चाहिये। इति शम्।

# उपनिषदोंमें योग-चर्चा

(लेखक-प॰ श्रोबदुकनायजी शर्मा एम॰ ए॰, साहित्याचायं)



सर्वसम्मत अविसवादि सिद्धान्त है कि योग ही सर्योत्तम मोक्षोपाय है। भवतापतापित जीवोंको सर्वसन्तापहर भगवान्से मिलानेमें योग अपनी वहिन मक्तिका प्रधान सहायक है। जिसको अन्तर्देष्टि नहीं, उसके लिये शास्त्र मारभूत है। यह अन्तर्देष्टि विना योगके सम्भय नहीं। अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत्त्वज्ञानके कोशको पानेके लिये योगकी कुझी पाना परमायश्यक है।

इस कालमें सर्वसाधारणजनको योगका ज्ञान यहुत ही कम है। पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है यह पातञ्जल-योगका और यह भी दुरधीत तथा दुरध्यापित ज्ञास्त्ररूपेण। योगचर्या तथा योगाम्याससे हमारा सम्य-सङ्घ उतना ही सम्पर्क रखता है जितना माया-परिध्यक्त जीव सर्वदुः खहर महेश्वरसे रखता है। यही एक प्रधान कारण है कि इस समय योगके सम्बन्धमें विचिन्न-विचित्र वार्ते विद्वजनके मुखसे भी सुननेमें आती हैं। अस्तु। इस समय इसकी कैसी भी दुर्दशा अनात्मज्ञ लोगोंमें क्यों न हो, भारतवर्षके आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सर्वदा विशिष्ट स्थान रहा है। दार्शनिक मत-मतान्तरोंके परस्पर इतने

भिन्न रतनेपर भी, योगाम्यासमं किसीकी विप्रतिपत्ति सुननेमें नहीं आती । वेदनाह्य नौद्र, जैन आदि भी योगपर उतनी ही आसा रखते थे जितनी भद्रा वेदसम्मत-मतानुयायी आर्यजनता रसती थी। अनेक विट्खण आचारसम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्यन मानते थे । कहाँतक कहें, हिन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोंमें भी योगके कितने अङ्ग-आसन, प्राणायाम आदि-व्याप्त देखे जाते हैं। यह एक बड़ी विशिष्ट बात है कि योगका यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया है। डायसन इसीको 'भारतके धर्मजीयनकी एक सत्रसे विलक्षण वात' कहते हे। अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयत्न कर रहे हैं कि वैदिक सहिताओं के कालमे भी योगचर्या अच्छी तरह ग्रात थी । वेद ही हमारे—हमारे क्या ससारभरके—सत्रेसे प्राचीन प्रन्य ह । यदि यह दिखाया जा सकता है कि वेदके प्रत्येक विभागमं योगके विषयमें बहुत कुछ मिलता है, ता यह वात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है। इस उद्देश्यको सामने रखकर यहाँ हम उपनिषदोंमें आये हुए योग-वर्णनकी कुछ चर्चा करते हैं।

वेदके दो यिभाग हे—मन्त्र और ब्राह्मण । 'मन्त्र-ब्राह्मणात्मको वेदः' । मन्त्रोंके सग्रहका नाम सहिता है । मन्त्रोंके यिनियोग आदि विषयोंको बतलानेवाला प्रन्य ब्राह्मण कहा जाता है । ब्राह्मणोंका अन्तिम भाग

1 Paul Deussen The Philosophy of the Upanishads, p 117 बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकोंका अन्तिम अंश बहुत करके उपनिषद् होता है। यही कारण है कि उपनिषद् वेदान्त कहें जाते हैं। उपनिषद्का अर्थ है 'रहस्य, गुप्त उपदेश'। वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त शिष्योंको ही बताया जाता था, वही उपनिषदोंमें भरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वेदकी जितनी शाखाएँ थीं उतनी ही सहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् थे। ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १०९, सामवेदकी १०००, तथा अथर्ववेदकी ५० शाखाएँ थीं। सब मिलाकर ११८० शाखाएँ थीं। अतः इतने ही उपनिषद् भी होने चाहिये। किन्तु सहिता, ब्राह्मणोंके साथ-साय उपनिषद् भी छप्त हो गये। मुक्तिकोपनिषद्मे भगवान् श्रीरामचन्द्र सारतर १०८ उपनिषदोंके नाम यों कहते हैं—

> ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा॥ बह्मकैवस्यजाबालश्वेताशो हंस आरुणिः। गर्मो नारायणी ब्रह्मबिन्दुनादिशरः शिखा॥

कौषीतकी मैत्रायणी बृहजाबालतापनी । सुबालश्चरिमन्त्रिका ॥ कालाशिस्ट्र मैत्रेयी वज्रस्चिकम्। सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं तेजीनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम् परिवाट् त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरमं स्कन्दं महानारायणाद्वयम् ॥ वासुदेवं रहस्यं रामतपनं च शाण्डिक्यं पैङ्गलं भिक्षमहच्छारीरकं शिखा॥ त्ररीयातीतसंन्यासपरिवाजाक्षमालिका अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याध्यात्मकुण्डिका ॥ साविश्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधृतकम् । तपनं देवी त्रिपुरा त्रिपुरा रुद्राक्षगणद्रश्नम् ॥ कुण्डली मस तारसारमहावाक्यपञ्चब्रह्माग्निहोत्रकम् गोपाळतपनं कुणां याज्ञवस्कयं वराहकम् ॥ शास्त्रायनी हयप्रीवं दत्तान्नेयं च गारुडम्। किलाबालिसीभाग्यरहस्यऋचमुक्तिका

इन १०८ उपनिषदोंके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद् उपलब्ध हैं। ऐसे उपनिषदोंका एक सग्रह दो वर्ष हुए अड्यार लाइब्रेरी (मद्रास) से निकला है। इस सग्रहमें ७१ उपनिषद् सङ्ग्रहीत हैं। उनके नाम ये हैं—

१-योगराजोपनिषत् २-अद्वैतोपनिषत् २-आचमनोपनिषत् ४-आत्मपूजोपनिषत् ५-आर्षेयोपनिषत् ६-चतुर्वेदोपनिषत ७-इतिहासोपनिषत् ८-चाधुषोपनिषत् ९-छागलेयोपनिषत् १०-तुरीयोपनिषत् ११-द्वयोपनिषत १२-निकक्तोपनिषत १३-पिण्डोपनिपत् १४-प्रणवोपनिषत् १५-प्रणवोपनिषत १६-याष्कलमन्त्रोपनिषत् १७-बाब्कलमन्त्रोपनिषत्

(सवृत्तिका)

१८-मठाम्नायोपनिषत

१९-विश्रामोपनिषत

२०-शौनकोपनिषत् २१-सूर्यतापिन्यपनिषत् २२-स्वसवेद्योपनिषत् २२-ऊर्ध्वपुण्ड्रोपनिषत् २४-कात्यायनोपनिषत २५-गोपीचन्दनोपनिषत २६-तुलस्युपनिषत् २७-नारदोपनिषत २८-नारायणपूर्वतापिनी २९-नारायणोत्तरतापिनी ३०-वृसिंहषट्चकोपनिषत् ३१-पारमात्मिकोपनिषत ३२-यज्ञोपवीतोपनिषत ३३-राधोपनिषत ३४-लाड्गूलोपनिषत् ३५-श्रीकृष्णपुरुषोत्तम-सिद्धान्तोपनिषत् ३६-सङ्कर्षणोपनिघत् ३७-सामरहस्योपनिषत ३८-सुदर्शनोपनिषत्

३९-नीलक्द्रोपनिषत ४०-पारायणोपनिषत ४१-विल्वोपनिषत ४२-मृत्युलाड् गृलोपनिषत ४३-रुद्रोपनिषत् ४४-लिङ्गोपनिषत् ४५-वजपञ्जरोपनिषत ४६-वदुकोपनिषत ४७-शिवसङ्खल्पोपनिषत् ४८-शिवसङ्कल्पोपनिषत् ४९-शिवोपनिषत् ५०-सदानन्दोपनिषत ५१-सिद्धान्तशिखोपनिषत् ५२-सिद्धान्तसारोपनिषत् ५३-हेरम्बोपनिषत् ५४-अङ्गोपनिषत ५५-आथर्वणद्वितीयो-पनिषत् ५६-कामराजकीलितो-द्धारोपनिषत

५७-कालिकोपनिषत् ५८-कालीमेधादीक्षितो-पनिषत् ५९-गायत्रीरहस्यो-पनिषत् ६०-गायन्युपनिषत् ६१-गुह्यकाल्युपनिषत् ६२-गुह्यषोढान्यासो-पनिषत् ६३-पीताम्बरोपनिषत ६४-राजश्यामलारहस्यो-पनिषत् ६५-वनदुर्गोपनिषत् ६६-श्यामोपनिषत ६७-श्रीचक्रोपनिषत ६८-श्रीविद्यातारको-पनिषत् ६९-घोडोपनिघत् ७०-सुमुख्युपनिषत् ७१-इंसपोदोपनिषत्

पूर्वोल्लिखत १७९ उपनिषदोंके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद् उपलब्ध हैं, किन्तु अभीतक अप्रकाशित हैं। उपलब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शत-तीन शतके मध्यमें हैं। डॉ॰ डायसनने खकल्पित विनिगमकदारा परीक्षाकर इन उपनिषदोंका समयक्रमसे चार विभाग किया हैं—

१-प्राचीन गद्य उपनिषद्-वृहदारण्यक छान्दोग्य ऐतरेय कौषीतिक वैज्ञिरीय केत २-प्राचीन छन्दोवद उपनिषद्-काठक अथवा कठ ईश या ईशावास्य **श्वेता**श्वतर महानारायण २-पीछेके गद्य उपनिषद्-प्रश मैत्रायणी (य) या मैत्री माण्डक्य ४-आयर्वण उपनिषद् -संन्यास उपनिषद् योग उपनिषद सामान्य वेदान्तं उपनिषद् वैष्णव उपनिषद शैव, शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद् इस विमागमें प्रकृतोपयोगी वात यह है कि योगोपनिषद् डॉ॰ डायसनके मतानुसार विल्कुल अर्वाचीन हैं। ये उपनिषद् ऐसे हैं कि इनको देखते ही विद्वान् समझ सकृते हे कि ये योगके सभी अङ्गींसे भरे हुए हैं। पीछेके योग-विषयक प्रन्थ-इठयोगप्रदीपिका, गोरखपद्धति, शिवसहिता आदि-इन्हीं उपनिषदींके आधारपर वने हुए हैं। इन योगोपनिषदींना सप्रह भी ए॰ महादेव शास्त्रीद्धारा सम्पादित महासकी अड्यार लाइब्रेरीसे निकला है। इसमें निम्निल्खित र॰ उपनिषद्, उपनिषद् ब्रह्मयोगिकृत टीका-सहित दिये हुए हैं

| हत दिय हुए ह —            |               |
|---------------------------|---------------|
| १ अद्भयतारकोपनिषत्        | ( গ্ৰু৹ য়৹ ) |
| २ अमृतनादोपनिषत्          | ( कु॰ य॰ )    |
| ३ अमृतविन्दूपनिषत्        | ( कु॰ य॰ )    |
| ४ क्षुरिकोपनिषत्          | ( कु॰ य॰ )    |
| ५ तेजोविन्दूपनिषत्        | ( कु॰ य॰ )    |
| ६ त्रिशिखित्राक्षणोपनिषत् | ( ग्रु॰ य॰ )  |
| ७ दर्शनोपनिषत्            | ( स॰ वे॰ )    |
| ८ घ्यानविन्दूपनिषत्       | ( কু০ য়০ )   |
| ९ नादविन्दूपनिषत्         | ( ऋ० वे० )    |
| १० पाशुपतब्रह्मोपनिषत्    | ( अ॰ वे॰ )    |
| ११ ब्रह्मविद्योपनिषत्     | ( कु० य० )    |
| १२ मण्डल्ब्राह्मणोपनिषत्  | (शु॰ य॰ )     |
| १३ महावाक्योपनिषत्        | ( अ॰ वे॰ )    |
| १४ योगकुण्डल्युर्पानपत्   | ( कु० य० )    |
| १५ योगचूडामण्युपनिषत्     | (सा०वे०)      |
| १६ योगतन्वोपनिषत्         | ( हु० य० )    |
| १७ योगशिखोपनिपत्          | ( कु॰ य॰ )    |
| १८ वराहोपनिषत्            | ( कु॰ य॰ )    |

१ विटवत्कर और रानडेकृत History of Indian Philosophy ( भारतीय तत्त्वश्चानका रिविहास, खण्ड २, ५० ८७ )

२ Paul Deussen · The Philosophy of Upanishads (Eng Transl.), pp 22-26 अन्य (भारतीय) विश्वजन इत विभागको माननेन समर्थ नहीं हैं । गणात्मक या पणात्मक होनेसे हो प्राचीन अथवा भवींचीन कहना वास्तवमें हतना युक्तियुक्त नहीं वैचता। देखिये— Belvelkar and Ranade History of Indian Philosophy, vol, II. pp. 89-90

३ समझमें नहीं भाता डॉ॰ डायसनने इन सनको आथर्ने। उपनिषद् कैसे कह दिया। वह कहते हैं, "All of these Upanishads were received into the Atharvaveda" किन्तु इस निद्धान्तपर वह कैसे पहुँचे, इसका पता नहीं छाता। उपनिषद् ब्रह्मचेनिको टांकासे स्तष्ट विदित होता है कि वे भिन्न-भिन्न वेदोंका शासाओंसे सन्वन्य रखते हैं।

४ इम भागे योग-उपनिषदेंकि नामके साथ संदेशताक्षरद्वारा उनके वेदको ना सूचना देते हैं। गु० य०=शुङ्करसुर्वेद, कु० य०=कृष्णकसुर्वेद, सा० वे०≈सानवेद, ऋ० वे०=ऋग्वेद, अ० वे०≈भथवेदेर।

१९ शाण्डिल्योपनिषत् (अ० वे०)

२० हंसोपनिषत् ( ग्रु॰ य॰ )

अप्रकाशित उपनिषदोके संग्रहमे योगराजोपनिषद् भी एक है। इस तरह ये २१ उपनिषद् योगोपनिषद् कहें जाते हैं। नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उछेख सक्षेपसे करते हैं—

१-अद्वयतारकोपिनषद्-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुसन्धानद्वारा तारकयोगका साधन कहा गया है।

२-अमृतनादोपनिषद्-इसमें षडङ्गयोगका वर्णन है । ये षडङ्ग प्रसिद्ध षडङ्गसे जरा भिन्न है । यहाँके षडङ्ग ये हैं--

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽथ धारणा । तर्कश्चैव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते॥

'प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि—यह षडङ्गयोग कहाता है।'

तर्कका लक्षण यह है-

आगमस्याविरोधेन उहनं तर्क उच्यते।
'आगमसे अविरुद्ध अनुमान तर्क कहाता है।'
आसनोंका उछेख समाधिसिद्ध युपायमें यो किया है—
पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासनमधापि वा।
बद्ध्वा योगासनं सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः॥

'उत्तराभिमुख होकर पद्मक या स्वस्तिक या भद्र या बद्ध योगासन ।'

२-अमृतिबन्दूपनिषद्-मन ही बन्धनका कारण है।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्ये निर्विषयं स्मृतम्॥

'विषयासक्तं मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका
कारण है।'

भिरस्तविषयासङ्गं संनिरुद्धं मनो हृदि। यदा यात्यात्मनोऽभावं तदा तत्परमं पदम्॥

'विषयासक्तिसे मुक्त और दृदयमे निरुद्ध मन जन अपने अभावको प्राप्त होता है तन परमपद प्राप्त होता है।'

सावदेव निरोद्धव्यं यावद् हृदिगतं क्षयम्। एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेपो न्यायस्य विस्तरः॥ 'तमीतक हृदयमे मनका निरोध करना चाहिये जबतक उसका क्षय न हो जाय । इसीको ज्ञान कहते हैं और ध्यान कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार है।'

इसके अनन्तर ज्ञानका स्वरूप तथा ध्यानका प्रकार कहा गया है।

४-क्षुरिकोपनिषद्-इसमे प्रसिद्ध षडङ्ग-आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि-सक्षेपसे कहे गये हैं। 'आसनमवस्थितः' कहकर छोड़ दिया है, किसी आसन-विशेषका नाम नहीं लिया है।

५-तेजोबिन्दूपनिषद्-यह जरा बड़ा उपनिषद् है। इसमें छः अध्याय हैं। प्रथम अध्यायमें परब्रह्म-स्वरूप, तथा परब्रह्मावगतिसाधन पञ्चदशाङ्गयोग कहा गया है। पञ्चदश अङ्ग ये है—

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः। स्रासनं मूळबन्धश्च देहसाम्यं च दक्स्थितिः॥ प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा। स्रात्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्॥

'यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबन्ध, देहसाम्य, हक्सिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अङ्ग क्रमसे बताये हैं।'

यम आदिका खरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया है। उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते हैं—

सर्वं बह्मेति वै ज्ञानादिन्द्रियप्रामसंयमः। यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहः॥

'यह सब ब्रह्म है, इस ज्ञानसे इन्द्रियोंका संयम करना ही यम कहाता है। इसीका वारंवार अभ्यास करना चाहिये।'

द्वितीय अध्यायमे अखण्डैकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व भावनाद्वारा सवका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। तृतीयाध्यायमे ब्रह्मानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें जीवनमुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका वर्णन है। वाकीके तीन अध्यायोंमें वेदान्तप्रतिपाद्य तत् पदार्थ और त्व पदार्थ-के अभेदका निरूपण है।

६-त्रिशिखित्राह्मणोपनिषद्-पहले सृष्टिक्तम दिखाया गया है। योग दो प्रकारका है--कर्मयोग तथा ज्ञानयोग। कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्येव कर्मसु। बन्धन मनसो नित्यं कर्मयोग स उच्यते॥

'विहित कर्मों में इस बुद्धिका होना कि यह कर्तव्य कर्म है, मनका ऐसा नित्य वन्धन कर्मयोग है।'

यतु चित्तस्य सततमर्थे श्रेयसि बन्धनम् । ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकाः शिवः॥

'और श्रेयोऽर्थमें चित्तका सदा वद्ध रहना ज्ञानयोग है, ऐसा समझना चाहिये। यह ज्ञानयोग सव सिद्धियोंका देनेवाला और मञ्जलकारक है।'

इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानीपाय अष्टाङ्गयोग कहा है। अष्टाङ्ग वे ही प्रसिद्ध अष्टाङ्ग हें—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

यम—१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ दया, ६ आर्जव, ७ क्षमा, ८ धृति, ९ मिताहार, १० शौच।

नियम--१ तप, २ सन्तोष, ३ आस्तिक्य, ४ दान, ५ हरिका आराघन, ६ वेदान्तश्रवण, ७ ही, ८ मित, ९ जप, १० मत।

आसन—१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ वीर, ४ योग, ५ पद्म, ६ वद्धपद्म, ७ कुकुट ८ उत्तान कूर्मक, ९ घनु, १० सिंह, ११ मद्र, १२ मुक्त, १३ मयूर, १४ सिद्ध, १५ मत्स्य, १६ पश्चिमतान, १७ सुख।

प्राणायाम—प्राणायाम वतलानेके पहले अग्निस्थान, नाभिस्थान, नाडीचक, कुण्डलिनी, नाडीकन्द, नाडीचर वायु आदिका विश्वद वर्णन दिया गया है। केवल कुम्मक, सहित तथा नाडी शोधक प्राणायाम, प्राणायामफल, प्राणधारणसे रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया है।

प्रत्याहार--

यराष्ट्रादशमेरेषु मर्मस्थानेषु धारणम्। स्यानात् स्थान समाकृष्य प्रत्याहार स उष्यते॥

'यदि अठारहों मर्मखानोंमें प्रत्येक खानमें (मनसे परमात्माको) घारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं।'

इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानोंके नाम इस प्रकार दिये हुए है—पादाझुष्ठ, गुल्फ, जङ्घामध्य, ऊरुमध्य और मूल, पायु, दृदय, शिक्ष, देहमध्य, नामि, गलकूर्पर, तालुमूल, माणमूल, नेत्रमण्डल, भूमध्य, ललाट, ऊर्ध्वमूल, जानुद्वय और करमूल।

धारणा---

पञ्चभूतमये देहे भूतेप्वेतेषु पञ्चसु । मनसो धारण यत्तद् युक्तस्य च यमादिभि । धारणा सा च ससारसागरोत्तारकारणम् ॥

'इस पाञ्चभौतिक देहके पाँचों भूतोंमें, यमादिसे युक्त मनका धारण करना ही धारणा है, वह ससारसागरसे तारनेवाली है।'

ध्यान---

चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमात्मनः। स्वरूपव्याप्तरूपस्य ध्यान कैवल्यसिद्धिदम्॥

स्वरूपव्यासरूप परम परमात्मा वासुदेवका चिन्तन ही ध्यान है। वह कैवल्यसिद्धिका देनेवाला है।'

ध्यान दो प्रकारका है—सगुण तथा निर्गुण । समाधि—

अहमेव परवहा बहाहिमति सस्यिति । समाधि स तु विज्ञेय सर्वेष्ट्रितिववर्जित ॥

'में ही परब्रहा हूँ, ब्रहा में हूँ, ऐसी सम्यक् स्थितिको समाधि जानो, उसमें और कोई भी वृत्ति नहीं रहती।'

सुषुष्ठिवद् यश्चरति स्वभावपरिनिश्चकः । निर्वाणपद्माश्चित्य योगी कैवस्यमञ्जूते ॥

'सोया हुआ-सा नो चलता है, स्वमावसे ही नो सदा सर्वत्र निश्चल है, ऐसा योगी निर्वाणपदका आश्रय करके कैवल्य प्राप्त करता है।'

७-दर्शनोपनिषद्-सांकृति नामक शिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे
पूछते हें और वह अष्टाङ्गयोग कहते हैं ।
अष्टाङ्गयोग पूर्वोक्त ही है। यम और नियम
ऊपर कहें हुए दस-दस हैं । यहाँ उनके प्रत्येकके
लक्षण दिये हुए हैं । आसन ९ दिये गये हें—
१ स्वस्तिक, २ गोमुल, ३ पद्म, ४ वीर, ५
सिंह, ६ मद्र, ७ मुक्त, ८ मयूर, ९ मुख

या सम । इसके अनन्तर देहका वर्णन है। नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोमे सवत्सरात्मप्राणसूर्यसञ्चार अन्तस्तीर्थ आदिका बहुत उत्तम वर्णन है। प्राणायामादि सब अङ्गोका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है। यह योगोपनिषदोमें एक उत्तम उपनिषद् है।

८-ध्यानिबन्दूपनिषद्-ब्रह्मध्यानयोग (प्रणवध्यान, सिवशेष ब्रह्मव्यान त्रिमूर्तिध्यानद्वारा) पहले प्रति-पादित है। पडड़्मयोग इसके अनन्तर कहा गया है। आसन चार ही कहे गये है—सिंह, पद्म, भद्र तथा सिद्ध। अन्तमे नादानुसन्धान-द्वारा आत्मदर्शन वतलाया गया है।

९-नादिबन्दूपनिषद्-इसमे प्रणवोपासना तथा नादानु-सन्धान कहा गया है।

१०-पाशुपतब्रह्मोपनिषद्-इसमे ज्ञानयोग प्रतिपादित है।
परमात्माकी हसत्वेन भावना, अन्तर्याग,
ज्ञानयज्ञरूप अश्वमेध इत्यादि अनेक विषय है।

११-ब्रह्मविद्योपनिषद्-प्रणवकी चारों मात्राओका वर्णन देकर सुषुम्नाके विषयमे यों कहा है-

पद्मसूत्रनिभा सुक्ष्मा विखाभा दृश्यते परा।
सा नाडी सूर्यसंकाशा सूर्यं भित्त्वा तथा परम्॥
द्विसप्ततिसहस्राणि नाडीर्भित्त्वा च मूर्धनि।
वरदा सर्वभूताना सर्वं व्याप्यैव तिष्ठति॥

'मृणाल-तन्तुके समान सूक्ष्म और ज्वाला-सी उज्ज्वल और सूर्यसद्या प्रकाशमान वह परा नाडी सूर्यको भेदकर परमको प्राप्त होती है और मूर्धामे वहत्तर हजार नाडियोको भेदकर सबको व्यापकर रहती है।'

नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति, जीवस्वरूपनिरूपण, इसविद्या, इसयोगीके द्वारा अनुसन्वेय आत्मस्वरूप इत्यादि अनेक विषय हें।

१२-मण्डलप्राह्मणोपनिषद्-पहले-पहल अष्टाङ्मयोग कहा

है । चार यम कहे गये हैं — जीतोप्णाहारनिद्राविजयः, सर्वदा ज्ञान्तिः, निश्चलत्वम्,
विपयेन्द्रियनिग्रहश्चेते यमाः । तदनन्तर
नव नियम है — गुरुभक्तिः, सत्यमार्गानुरक्तिः,
सुरागतवस्त्वनुभवश्च तद्वस्त्वनुभवेन तुष्टिः,
१३—१४

निःसङ्गता, एकान्तवासः, मनोनिवृत्तिः, फलान-भिलाषः, वैराग्यभावश्च नियमाः । और सब अङ्ग प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं । यह उपनिषद् अधिकांश तारकयोग तथा अमनस्कयोगमे ही लगाया गया है ।

तद्योगं द्विविधं विद्धि पूर्वोत्तरविधानतः। पूर्वं तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरम्॥

'वह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूर्वमें करनेका तारकयोग और वादका अमनस्कयोग है।' तारक भी द्विविध है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक। जो इन्द्रियान्त है वह मूर्ति तारक है, जो भ्रूयुगातीत है वह अमूर्ति तारक है। दोनोका ही मनोयोगसे अभ्यास करना चाहिये। '' उत्तरयोग अमनस्कयोग है।

तालुमूलोध्वभागे महज्ज्योतिर्विद्यते, तद्दर्शनादणि-मादिसिद्धिः।

'ताछुमूलके ऊर्व्व भागमे महज्ज्योति है । उसके दर्शनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती है ।'

१२-महावाक्योपनिषद्-इस छोटेसे उपनिषद्में हसविद्या कही गयी है। पर यहाँ कुछ विशेष है।

विद्या हि काण्डान्तरादित्थो ज्योतिर्मण्डलं ब्राह्यं नापरम् । असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं हंसः सोऽहम् । प्राणापानाभ्या प्रतिलोमानुलोमाभ्यां समुपलभ्येवं सा चिरं लब्ध्वा त्रियृदात्मिन ब्रह्मण्यभिध्यायमाने सचिदानन्दः परमात्माविभेवति ।

'काण्डान्तरमे जो ज्योतिर्मण्डलस्वरूप आदित्य है वही विद्या है, अन्य कोई नहीं। 'असौ आदित्यो ब्रह्म' यही आदित्य ब्रह्म है जिसका 'हस सोऽहम्' इस अजपा मन्त्रसे निर्देश किया जाता है। प्राणापानकी अनुलोम और प्रतिलोम गतिसे वह विद्या जानी जाती है, दीर्घकालके अभ्याससे वह विद्या लाभकर जब त्रिद्यत् आत्मा ब्रह्मका व्यान किया जाता है तब सिचदानन्द परमात्मा आविर्भृत होते है।'

१४-योगकुण्टल्युपनिषद्-

हेतुद्वयं हि चित्तस्य वायना च समीरणः। तयोविंनष्ट एकस्मिलद्द्वाविं विनश्यतः॥ तयोरादौ समोरत्य जयं कुर्याचर सदा। मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्तृतोयकः॥

'चित्तके दो हेतु हैं, वाचना और प्राण । इनमेंचे किसी एकके नष्ट होनेचे दोनोंका नादा होता है । इनमेंचे पहले चदा प्राणको ही जय करना चाहिये, तय मिताहार होकर आसन साथे और पिर शक्तिचालन करे।'

इत विदान्तको वहकर आत्तन प्राणायामादिद्वारा कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमें कहा गया है। दितीय अध्यायने खेचरी, मन्त्रद्वारा तथा प्रतिद अभ्यातद्वारा, कही गयी है। तृतीय अध्यायमें त्रक्षत्वरूप, जीवत्वरूप, सुक्तित्वरूप आदि कथित हैं।

१५-योगच्डामण्युपनिषद्-चक्र, नाडी, वायु आदिका तस्य वतलावे हुए षडक्कयोग इत्तमे कहा गया है। तदनन्तर प्रणवाभ्यात प्रतिपादित है। प्रणवा-भ्यात करनेवालेको भी प्राणजय करना आवश्यक है, अतः नाडोशोघनादिद्वारा प्राणायाम पन कहा गया है।

१६-यो तत्त्वोपनिषद्-मोझ-प्राप्तिके लिये ज्ञान तथा योग दोनों आवश्यक हैं ।

योगर्हानं क्यं ज्ञानं मोक्षद भवति ध्रुवम् । योगोऽपि ज्ञानहोनस्त न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥

'योगके विना ज्ञान ध्रुव मोसका देनेवाला भला कैते हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञानहीन योग भी मोसकर्मने असमर्थ है।'

योग चार हैं—मन्त्रयोग, ल्ययोग, हठयोग और राजयोग ।

मन्त्रयोगो लयश्चेव हठोऽसौ राजयोगकः । इत उपनिषद्में प्रतिद अष्टाङ्कयोगका तवितार वर्णन है ।

९७-योगि बोपिन पद्-यह उपनिषद् वद्दे महत्त्वका है।
विषय तो वहीं है जो योगतत्त्वोपनिषद्में कहा
नया है किन्तु यहाँ वडे विस्तारने तथा प्रकारान्तरने कहा गया है। जुछ बातें उन्नने मिन्न भी है।
वहाँ चारों योग स्वतन्त्रन्पेण कहे गये है।
यहाँ वे जनिक मुमिका नाने गये है—

मन्त्रो छयो हठो राजयोगान्ता भूमिकाः ऋमात् । एक एव चतुर्थोऽयं महायोगोऽभिर्यायते ॥

'मन्त्र, लय, हट और राज—ये चार योग यथाकम चार भ्मिकाएँ हैं। चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध योग है जिने महायोग कहते हैं।'

इतना ही नहीं, उनके खरूप भी कुछ मित्र प्रकारने कहें गये हैं । उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये—

रजसो रेतसो योगाट् राजयोग इति स्ट्रिव ।

'रज और रेतके योगचे राजयोग होता है।'

योगका चामान्य स्वरूप—

प्राणापानसमायोगो होयं योगचतुष्टयम् ।

'प्राणापानको समान करना योगचतुष्टय कहा गया है।' यह उपनिषद् योगदृष्ट्या सचमुच बड़े कामका है।

१८-वराहोपनिषद्-इसमें पाँच अध्याय हैं। चार अध्यायों-में जान मितपादित है। पञ्चम अध्यायमें योग कहा गया है। तीन योग हैं- च्य, मन्त्र तया हठ। हठयोगके आठ अङ्ग हैं। यम १०, नियम १० और आसन ११ कहें गये हैं। अन्तमें योगके कुछ विशेष मकार दिये गये हैं, जैसे कालवञ्चनोपायम्तयोग, कायदादर्यवलादि-साधनके योग, समुद्रयोग आदि।

१९-शाण्डित्योपनिषद्-इसमें अष्टाङ्गयोग शाण्डित्यसे अयर्वा कहते हैं। यम १०, नियम १०, आसन ८, प्राणायामके ३ प्रकार, प्रत्याहार ८, धारणा ५, व्यान २ कहे गये हें। द्वितीय-मृतीय अध्याय बहुत छोटे-छोटे हें। इनमें ब्रह्मस्वरूप कहा गया है। अन्तमें दत्तात्रेयका माहात्न्य प्रतिपादित है।

२०-हसोपनिषद्-हस्रविद्या सञ्चेपसे प्रतिपादित है। अजपा-जप, नादानुसम्बान आदि तदुपायत्वेन करे गये हैं।

२१-याराजोपनिषद्-चार योग हे—मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग तथा हठयोग । इन चारों योगोंम आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत हे । लययोगके प्रसक्कन नव चक्कोंका वर्णन दिया गया है। हठ तथा राजयोगके विषयमें और कुछ नहीं कहा गया है।

यह २१ योगोपनिषदोंका सारांश है। इसके देखनेसे कुछ-न-कुछ तद्गत विषयोंका अनुमान हो सकता है। इनमे योगके सभी विषय आ गये हैं। पीछेके ग्रन्थोंमे इन्हीं उपनिषदोंका लिया हुआ माल मिलता है। केवल विषय ही नहीं प्रत्युत वेके वे ही शब्द अनेक स्थलोंमे मिलते है। गोरक्ष आदि सिर्द्धोंके प्रन्थोंमें वहाँके स्रोक वैसे-के-वैसे मिलते हैं। जो लोग कहते है कि योगके अङ्ग आठसे छः इन सिद्धोंने किये हैं, उन्हें इन उपनिषदोंको देखना चाहिये । सिद्धोने वौद्धोंसे योग सीखा यह कहनेका जिनका साहस है, उनके पास प्रमाण क्या है वे ही जानें। तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदेशोंमें सिद्धोंकी अनेक कथाएँ अचिलत हैं, यह कोई प्रमाण नहीं है। इससे तो कुछ दुसरी ही बात निकलती है। जो लोग इन उपनिषदोको पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अल्पप्राण ही है। तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रयत्न करते हैं कि जिन्हें विद्वजन प्राचीनतम मानते हैं, उनमे भी योगका विषय अच्छी तरह आया हुआ है।

योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थमें प्रयुक्त होनेके चहुत पूर्वसे योगाम्यास भारतके लोगोंको अच्छी तरहसे ज्ञात था। यद्यपि युज् धातुका प्रयोग मनस् शब्दके साथ तथा ऐसे ही अर्थमें ऋग्वेदमें भी मिलता है, तथापि विल्कुल स्पष्टरूपसे कठोपनिषद्मे योग शब्दका प्रयोग हुआ है—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्॥
ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥
(कठोपनिषद् अ०२ वछी ३।१०-११)

'जब पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ मनसहित आत्मामे स्थिर होकर नैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, तब उस अवस्थाको परमा गति कहते हैं । उसी स्थिर इन्द्रिय-घारणाको योग कहते हैं । उस अवस्थामें साधक प्रमाद-रहित होता है । उत्पत्ति और नाश योग ही है।'

उपनिषदोंमे योग 'अध्यात्मयोग' कहा गया है। सहिता ब्राह्मणोंमे योग अनेक क्रियाकलाओंके साथ मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः लक्ष्य थीं। बहुत सम्मव है मोक्षप्राप्तिके लिये जब इसका प्रयोग होने लगा तब इसको अध्यात्मयोग कहने लगे।

तं दुर्दशैं गूढमनुप्रविष्टं
गुहाहितं गह्नरेष्ठं पुराणम्।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं
मत्वा धीरो हर्षशोकी जहाति॥
(कठोपनिषद् १।२।१२)

'वह देव अर्थात् आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि देख नहीं सकते, जो गूड-गहन स्थानमें प्रवेश किये हुए है, गुहामें बैठा हुआ और गहरमे रहनेवाला है उसको अध्यात्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोकको त्याग देता है।'

योग शब्दका प्रयोग दर्शनिवशेषके लिये होता है या क्रियात्मकयोगके लिये होता है । उपनिषदों ने टोनों अर्थों में योग शब्द प्रयुक्त मिलता है । उपरिषदों ने टोनों कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । योगदर्शनके-से मत प्राचीन उपनिषदों में भी अनेक स्थलोंपर मिलते हैं । यहाँ उन सब वाक्यों के उद्धृत करने से लेखका कलेवर बहुत वढ़ जायगा । विज्ञलोग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि उपनिषदों में इसे स्वय देख सकते हैं । क्रियात्मकयोगके भी रूप, प्रकार, भेद आदि प्राचीन उपनिषदों में भी मिलते हें । श्वेताश्वतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमे षडक्कयोगका वर्णन स्पष्ट ही देख पड़ता है । जो लोग योगका षडक्कत्व नाथसम्प्रदायसे आया हुआ मानते हैं, उन्हें यह उपनिषद् अपने मतके पलटने में बहुत कुछ सहायता देगा।

रवेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हैं---त्रिरुवतं स्थाप्य समं शरीरं हदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य। अतरेत ब्रह्मोडुपेन विद्वान् स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि॥ प्राणान् प्रपीक्ये ह स युक्तचेष्टः क्षाणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत। दुष्टाइवयुक्तमिव वाहमेनं विद्वान् मनो भारयेताप्रमन्त.॥

(312-9)

#### ध्याननिर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येन्तिगृहवत् ॥ (१।१४)

'शरीरको त्रिरुत्तत अर्थात् छाती, गर्दन और सिर उन्नत, और सम करके, मनसिंहत इन्द्रियोंको हृदयमें नियत कर ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान् सब भयानक प्रवाहींको तर जाय । इस शरीरमें प्राणोंका अच्छी तरह निरोध करके युक्तचेष्ट हो और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोसे श्वास छोड़े और इन दुष्ट घोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान् अप्रमत्त होकर धारण करे । ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त गढ-सा जो आत्मा है उसे देखे।'

विज्ञ पाठक देखेंगे इसमें योगके षडङ्ग किस प्रकार कहे गये हैं। द्वेताश्वतरमें योग विस्तारसे कहा गया है। यजुर्वेदसहिता आदिमें आये कुछ योगविषयक मन्त्रोंका पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता है।

आसनोका विस्तृत वर्णन इन उपनिषदोंमें नहीं मिलता है । जैसे श्रीमद्भगवद्गीतामे 'सम कायशिरो-ग्रीवम्' मिलता है वैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है'। ध्यानादिके लिये सिद्धासन तथा पद्मासनको छोड़ अन्य आसन अनुपयुक्त और अनावश्यक हैं। गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धितमें इसी हेत ये ही दो आसन वतलाये हैं।

वैदिक ग्रन्थोंमें प्राणिवद्याका वड़ा ऊँचा स्थान है। उपिनयदोंमें भी प्राणोपासना अनेक भावनाओंके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है। प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे प्राणोंका प्राणायामके सम्बन्धमें है। प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी उपिनपद् मोक्षके दो उपाय वताते हैं— मनोजय तथा प्राणजय। मनोजय वासनाओंके क्षीण होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो जानेसे मनोजय अनायास सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि योगमे प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है। प्राणजय प्राणायामद्वारा होता है। अतएव प्राणायामका इतना प्राधान्य है। कठोपिनपद्में यों कहा है—

ऊर्ध्वं प्राणमुच्चयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते॥ (२।२।३)

'जो प्राणको ऊपर भेजता है और अपानको नीचे फेंक्ता है उस मध्यमे रहनेवाले वामनको विश्वेदेव भजते हें।'

मुण्डकोपिनिषद्में एक वाक्य यो मिलता है—
प्राणैश्चित्त सर्वमीत प्रजानां
यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा॥
(३।१।९)

'प्रजाओंके प्राणसह सम्पूर्ण चित्तमें वह आत्मा व्यास है और विशुद्धचित्तमे ही विशेषल्पचे प्रकट होता है।'

योगके सभी अगोंका वर्णन उपनिषदचनोंसे यहाँतक हुआ है। समाधिका वर्णन भी अनेक स्वलोंमें मिलता है। स्वेताश्वतरमें इस प्रकार वर्णन है—

यथैव विम्बं **सृद्योप**लिप्त तेजोमय आजते तत् सुधातम्। प्रसमीक्य देही नद्रात्मतत्त्व एक कृतायाँ भवति वीतशोक।।। यदात्मतस्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह प्रपश्येव । युक्त सर्वतत्त्वैविंशुद्ध ध्वं देवं मुच्यते सर्वपाशे ॥ (2128-24)

'जिस प्रकार कोई तेजोमय विम्व धूलते धूसरित हुआ हो और पीछे त्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता है उसी प्रकार उस आत्मतत्त्वको देखकर देही एकावत्याको प्राप्त होकर कृतार्थ और वीतशोक होता है। परन्तु जब देही आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्त्वको परप्रकाशक दीपकी रीतिसे देखता है तब वह आत्मदेवको अज, ध्रुव, सर्व-तत्त्विवशुद्ध जानकर सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है।'

ऊपर सक्षेपमे दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन उपनिपदोंमे भी योगके प्रत्येक अङ्गका विवरण मिल्ता है। वास्तविक वात तो यह है कि लगभग सभी उपनिपदोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपे थोड़ा अथवा

१ जपर दिये हुए खेनादत्तरके वाक्यको देखिये-- 'त्रिरुन्नत स्थाप्य सम शरीरम्।'

२ द्यान्दो य० १।११।५,४।३।३-४,५।१।६-१५।७। १५।१,५।१९-२४,६।वीतिक० २।१,५,श्वेनाश्वतर० १।४-५,६स्वादि।

अधिक योग अवश्य ही आया है। उपनिषद् हमारे मोक्षशास्त्रके परमाधार हैं। मोक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानके विना उपहासास्पद है। अतीन्द्रिय ज्ञान विना योगके साध्य नहीं। अतः उपनिषदोसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत सम्बन्ध है। औपनिषदिक योग वड़े ही महत्त्वका विषय है। एक ओर तो सहिताओमे आया हुआ निगूढरूप योग है। दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा मतानुरूप विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही आगे-पीछेकी कुञ्जी है। योगका इतना भारी किला इसी औपनिषदिक योगके नींवपर खड़ा है। उपनिषद् वेदानत हैं—वेदका सर्वस्वसारभूत निचोड़ है। इनको श्रद्धासे समझनेका उद्योग करना चाहिये। काट-कतरकी धिषणाको यहाँ जरा सयत रखना चाहिये। इस धैर्य और श्रद्धाका फल अवस्य परम हितकारक होगा।

# उपनिषदोंमें योग

(लेखक--जगद्गुरु भगवत्पाद श्रीरामानन्दसम्प्रदायाचार्य श्री १०८ खामी श्रीरघुवराचार्यजी महाराज)

ग' शब्दका सामान्य अर्थ है 'सम्बन्ध'।
परन्तु महर्षि पतञ्जलिके सिद्धान्तानुसार
चित्तकी वृत्तियोका वास्तविक निरोध
करना ही योग है और यह योग ही
कैयल्यमुक्तिका सर्योत्तम साधन है। यह
योग साख्यगास्त्रीय योगसे विलक्षण नहीं
है—दोनोंकी एकता ही मानी जाती है।

परन्तु गीतामें जो 'साख्ययोगौ पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः' इत्यादि श्लोक आये हैं उनमें सांख्य और योग शब्दोंका आशय भिन्न है। गीतामें 'सांख्य' से 'सख्यया बुद्ध यावधारणीयमात्मतत्त्वम्'—सख्यासे अर्थात् बुद्धिसे धारण करने योग्य आत्मतत्त्व अर्थात् ज्ञानका अभिप्राय है, और 'योग' से कर्मयोगका। यहाँ कापिल सांख्य और पातञ्जल योगका कोई प्रकरण नहीं है।

यहाँ साख्य और योग शब्दोसे जान और कर्मयोगका ज्रहण किया गया है। सांख्य और योग दोनोंमे स्वरूपमेद तो अवर्जनीय है, पर उभयसाध्य फलांशमे अमेद होनेके कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगको बालक ही पृथक कहते हैं, पिण्डत नहीं, क्योंकि दोनोमेसे एकका भी जो अब्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका ही फल प्राप्त हो जाता है। जो स्थान (मोक्षाख्य फल) ज्ञानसे प्राप्त किया जा सकता है वही योग (निष्कामकर्मयोग) से भी प्राप्त होता है।' यद्यपि याग-दानादि कर्म फलासक्ति और अहङ्कारखिंदसे अनुष्ठित होनेपर ज्ञानलभ्य फलको नहीं दे सकते, तथापि निष्कामबुद्धिसे अर्थात् भगवदपणबुद्धिसे उनका अनुष्ठान करनेसे यही फल सुलम होता है। इसके अतिरक्ति भगवत्परिचर्या आदि सत्कर्मोंका भी यहाँ ग्रहण है। यही श्रीगीताचार्य भगवानका तात्पर्य है।

योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है, और मनोनिरोधके विना जान, भक्ति और नित्यादि सत्कर्म सभी व्यर्थ होते हैं। अतएव परम पुरुषार्थके प्रतिपादक उपनिषदादिमे योग शब्दका प्रयोग दोनो अर्थीमें समझस होता है और इसी आशयकी पूर्तिके लिये प्रायः सभी उपनिषदोमे योग-का प्रधानरूपसे वर्णन है। कुछ उपनिषदोमे तो योगका महत्त्व अन्य साधनोकी अपेक्षा वहत ही चढा-बढा देखा जाता है। सायुज्यमुक्तिको ही उपनिषदोमे वास्तविक मुक्ति कहा गया है। इस मुक्तिकी प्राप्ति जैसे ज्ञान और परा-भक्तिसे होती है, ठीक वैसे ही योगसे भी होती है। इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, पराभक्ति और योग ये शब्द भगवत्प्राप्तिके चरम साधनके वोधक हैं । अतः इनका उछेख मोक्षसाधनतया ही उपनिषदोंमे आता है। इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न उपनिषदोके दृष्टान्तोंसे किया जाता है। इवेताश्वतरोपनिषद्के दितीयाध्यायमे योगका बहुत अच्छा विवेचन है। वहाँ योगका सर्वोत्तम फल बताया है और यौगिक क्रियाओंका भी वर्णन है। यथा--

प्राणान् प्रपीढ्ये ह स युक्तचेष्टः

श्रीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत ।

दुष्टाश्वयुक्तिमव वाहमेनं

विद्वान् मनो धारयेताप्रमत्तः॥

(श्वे०२।९)

समे शुचौ शर्कराविह्नवालुका-विविजिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्॥ लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसाद स्वरसौष्ठव च। गन्धः शुमो मृत्रपुरीपमल्प योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति॥ (श्वे०२।१०,१३)

'प्राणोंका आयाम करके खूव तत्परताके साथ शुद्ध प्राणवायु हो जानेपर नासिकासे उच्छ्वास ले। जैसे सारथी दुष्ट घोड़ोंकी लगामको खेंचकर उनका नियन्त्रण करता है वैसे ही योगीको अप्रमत्त होकर मनका निग्रह करना चाहिये।'

'सम ओर शुचि, ककिंद्रगोंसे रहित, आग और बाल्से यजित, तथा शब्द, जल और आश्रयके द्वारा मनके अनुक्ल, लगनेवाला, जहाँ चक्षुको पीड़ा देनेवाली कोई वस्त न हो ऐसा तथा गुहा-सा एकान्त और निर्यात स्थान चुनकर वहाँ योगाम्यास करे।'

'श्ररीरका इलका होना, आरोग्य, अलोखपता, नेत्रोंको प्रसन्नता देनेवाली श्ररीरकान्ति, मधुर स्वर, शुभ गन्ध, मलमूत्रकी कमी, ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिके हैं।'

योगके साधकको फलका निर्देश भी श्रुतिने इस प्रकार किया है—

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्॥ (वे०२।१२)

'योगाग्निमय शरीर जिसको प्राप्त होता है, उसे कोई रोग नहीं होता, बुढापा नहीं आता और मृत्यु भी नहीं होती।'

दसी प्रकार कटोपनिषद्में यमराजने ऋषिकुमार निचकेताको उपदेश देते हुए योगसे अमृतपदकी प्राप्ति बतायी है—

सध्यात्मयोगाधिगमेन देव

मत्वा धीरो हर्पशोकौ जहाति॥

(कठ०१।२।१२)

'उस परदेवको अध्यात्मयोगके ज्ञानसे भली प्रकार सानकर साधक हर्प-ज्ञोकको त्याग देता है।' ता योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिनिद्रयधारणाम् ।
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥
(कठ०२।६।११)

'इन्द्रियोंकी स्थिर धारणा (सयमन) को ही योग कहते हैं । इसके साधनसे मुमुक्षु अप्रमत्त होता है । और उसका योग इष्टोत्पादक और अनिष्टनिवारक होता है ।'

मुण्डकोपनिषद्में भी योगका महत्त्व वहुत वर्णन किया

ते सर्वंगं सर्वंत प्राप्य धीरा
युक्तात्मानः सर्वंमेवाविशन्ति ।
वेशन्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः
सन्यासयोगाद्यतय शुद्धसन्ताः।

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले

परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ (मु॰३।२।५-६)

'वे घीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सर्वव्यापीः व्रक्षको पाकर उस सर्वमें ही प्रवेश करते हैं। वेदान्त-विशानका अर्थ (परमात्मा) जिनके चिक्तमें सुनिश्चित हो चुका है, जो सन्यासयोगसे यक्तवान् और शुद्धसन्व हो गये हैं वे सव ब्रह्मलोकमें परान्तकालमें परमामृत होकर मुक्त होते हैं।'

इसी प्रकार भृगुवछीमं भी योगानुष्ठानसे ही परमानन्द-की प्राप्ति स्पष्ट रीतिसे कही गयी है। वरुणके पुत्र भृगुने अपने पिताके समीप जाकर यह प्रश्न किया—'अधीहि मगवो ब्रह्मेति' हे भगवन् । कृपा करके ब्रह्मोपदेश कीजिये। इस प्रश्नको सुनकर वरुण भगवान्ने उपदेश किया कि, 'तपसा ब्रह्म विजिश्चासस्व। तपो ब्रह्मेति।' हे पुत्र! तुम तप करो और उससे ब्रह्मको जानो, तप ही ब्रह्म है। 'स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्।' उसने तप किया और तप करके, 'आनन्द ही ब्रह्म है,' यह जाना। इस श्रुतिमं तपका वारवार वर्णन आया है। तप योगान्तर्गत (योगका एक अङ्ग) है। इस तपके अनुष्ठानसे ही ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद्का भी योगानुष्ठानमं तास्पर्य है।

सामवेदकी छान्दोग्य श्रुति है, इसमे भी योगानुष्ठान-को प्रधानरूपसे कहा है। अष्टम प्रपाठकमें ब्रह्मचर्य घारण करनेसे ही ब्रह्मप्राप्तिका निर्णय करती हुई श्रित भगवती यह कहती है कि—

तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामे-वैप ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ।

'जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्य-साधनद्वारा प्राप्त करते हैं उनकी सब जगह अन्याहतरूपसे इच्छानुसार गित होती है।' तात्पर्य यह है कि योगका एक अङ्ग ब्रह्मचर्य भी है। यह ब्रह्मचर्य पाँच प्रकारके यमोमे परिगणित है। इसके पालनसे वेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति इस छान्दोग्योपनिषद्में बतायी है। इस प्रकार इस अष्टम प्रपाठकके अन्तमे 'आत्मिन सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य' यह वाक्य है, इसका अर्थ है कि 'सब इन्द्रियोंको वशीकृत करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय।' इन्द्रियोंको वशीकृत करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय।' इन्द्रियोंका वशीकार यौगिक उपायोंके बिना होना कठिन ही नहीं, असम्भव है। इस प्रकार छान्दोग्यका हृदय भी योगसे पूर्ण सम्बन्ध रखता है।

बृहदारण्यकोपनिषद्में भी योगका विशद वर्णन पाया जाता है।

तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतिस्तितिश्चः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यित ।

(बृह० ४।४।२३)

अर्थात् 'इस प्रकार जाननेवाला इन्द्रियों और मनका स्थम करके उपरामवृत्ति धारणकर तितिक्षु होकर समाधि-परायण हो अपने अन्दर आत्माको देखता है।' यह स्पष्टतया विधान किया है।

अन्य उपनिषदोंमं मी योगका विस्तृत वर्णन है। इनमेंसे कुछ उपनिषदोंके वाक्य यहाँ उद्भृत किये जाते हैं।

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः

शुचिः समग्रोवशिरःशरीरः। (कैवल्योपनिषद्)

'एकान्त देशमें शुचि होकर सुखासनसे बैठ गर्दन, सिर और शरीर सम करे।'

यदि योन्या. प्रमुच्येऽह तत्साख्यं योगसम्यसे ।' (गभोंपनिषद् )

'यदि योनिसे मैं मुक्त होऊँ तो सांख्ययोगका अम्यास करूँ।' समाधिनिधूँतमलस्य ्चेतसो निवेशितस्यात्मिन यत्सुखं लमेत्। (मत्रायणी श्रुति)

'समाधिसे मल जिसका निःशेष धुल गया है उस चित्तको आत्मामे निवेशित होनेपर जो सुख मिलता है' उसकी वात कही है।

योगयुक्त्या तु तद्भस्म भ्राव्यमानं समन्ततः । शाक्तेनामृतवर्षेण ध्यधिकाराज्ञिवर्तते ।। ( बृह्जावाल. )

'जो योगानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवर्षासे उस भसको चारो ओरसे प्रावित कर देता है वह प्रकृतिके अधिकारसे मुक्त हो जाता है।'

इत्यादि उपनिषदोके अनेक वाक्योंमें योगकी महिमा प्रस्कट देखी जाती है। इसके पश्चात् अमृतनादोपनिषद्, नादविन्दूपनिषद्, ध्यानविन्दूपनिषद्, योगतत्त्वोपनिषद्, योगचूडामण्युपनिषद्, योगशिखोपनिषद् और योग-कुण्डल्युपनिषद् आदि उपनिषदोंमें तो योगका ही वर्णन और महत्त्व है। इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके मनको पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-ही-साथ योग-विषयक गुप्त रहस्योका परिज्ञान भी प्राप्त होगा। इन उपनिषदोको सद्गरुके मुखसे अवण करके मनन करना चाहिये । क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओंका वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान् विद्वान् गुरुके विना नहीं हो सकता । अतः उपनिषदोंके वारवार पठन करने-पर भी गुढाराय-परिज्ञानके लिये मर्मज्ञकी आवश्यकता रह ही जाती है। योगके प्रत्येक अङ्कके विषयमे इन उपनिषदोंमे कहा गया है। कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं। नादविन्दूपनिषद्में नादके खरूपको दिखाते हुए यह कहा है कि-

> सर्वेचिन्तां समुत्सुज्य सर्वेचेष्टाविवर्जितः। नादमेवानुसंद्ध्यानादे चित्तं विकीयते। नादासक्तं सदा चित्तं विषयं नहि काङ्क्षति॥

'सारी चिन्ता और सब काम छोड़कर नादका ही अनुसन्धान करे, इससे नादमें चित्तका लय हो जाता है और वह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषयकी आकाङ्का नहीं करता।' नाद ही ब्रह्म है, इसीमें मनको लीन करना चाहिये। ध्यानविन्दूर्णनषद्में लिखा है कि— यदि शैलसमं पापं विस्तीर्णं वहुयोजनम्। भियते ध्यानयोगेन नान्यो भेदः कदाचन॥

पर्वतके समान भी बहुयोजनिवन्तीर्ण पापराधि हो तो वह स्म ध्यानयोगसे नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय नहीं है। दस उपनिषद्ने योगके छः अङ्ग वताये है। यथा—

आसनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । ध्यान समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति पट ॥

इन छ अङ्गोमे ही पातञ्जलदर्शनके अष्टाङ्गोंका अन्तर्भाव सनझना चाहिये। योगतन्वोपनिषद्में मन्त्र-योग, लययोग, हटयोग और राजयोग इस प्रकार चार प्रकार योगीला स्वस्प, लक्षण और विवेचन बहुत अच्छे प्रकार किया गया है। पातञ्जलयोगना और इस औपनिषद् योगका ऐक्य ही यहाँ प्रस्पट होता है। योगिशि-राोपनिषद्मे तो योगमार्गका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। आरम्भमें हिरण्यगर्भका श्रीमहेश्वरसे यही प्रश्न है कि, हे शङ्कर! इस दु स्वमय सत्तरमें सब जीव पड़े हैं और अपने कमोला सुस-दु-खात्म फल भोग रहे हैं। इनकी मुक्त किस सुगम उपाय से हैं ति, वर्मयन्थसे सुन श्रीमद्भाजोने यही उत्तर दिया है कि, क्मयन्थसे सुक्त होनेका उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हे, परन्त नेरा मत तो यह है कि—

योगहीनं कथ ज्ञान मोक्षद भवतीह भो । योगोऽपि ज्ञानहीतन्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि॥ तस्माज्ज्ञान च योग च मुमुक्ष्ट्डमभ्यतेव।

'योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षयद नहीं होता। इचिन्ये ज्ञान और योग दन दोनींका ही मुमुजुरों ददताके साथ अभ्यास करना चाहिये।' इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रश्विम्निक्तिके लिये साध्य-साधनमाय-से योग और ज्ञान दन दोनोंको स्वीकार करना चाहिये। इस उपनिषद्में यह भी कहा है कि— योगिशिखा महागुद्धं यो जानाति महामित । न तस्य किञ्चित्ज्ञातं त्रिष्ठ लोकेष्र विद्यते॥

'इस 'योगशिखा' को जो महानति सापक जानवा है उसको तीनों लोकनें कुछ भी अज्ञात नहीं रहता।' इस प्रकार योगके रहत्योको जाननेवाला सर्वन हो सकता है, यही इस याक्यका तार है।

उपनिपदोंका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निष्कर्प-पर आते हैं कि विना यौगिक साधनोंके हमारी पारमार्थिक यकृति अध्रो ही रहती है। समस उपनिपदोमें निसी-न-क्सिं रूपने योगका समर्थन करते हुए उसको उपादेव वताया है। योग राव्द एक सामान्य राव्द है। वह विशेष पदके तनीप होनेते अनेक अर्थोंका वोधक है । उपनिपदीं-में साधनरूपसे प्राह्म जो अनेक विद्यान्त है उनको निची-न-विची रूपसे योग वहा जा सकता है। जैसे जानयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोग, लययोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, जपयोग, तमाधियोग आदि । योगमार्ग ही भगव-त्यातिका एक मार्ग है, क्योंकि यौगिक प्रक्रियांके अनुसार ही मनोनिरोघ हो चक्ता है और चन प्रकारके चाधनींने मनका स्पैर्य पूर्णतया अपेजित है। अत उपनिपदोंका तालर्यं योगानुग्रानपूर्वक ही मुक्तिकी प्राप्तिने हैं । ऐसा कोई मार्ग मोजवाधनका नहीं है जिस मार्गन योगाङ्गोंकी आवश्यकता न पड़ती हो । इनलिये जिस प्रकार दूधने घृत समाया हुआ है और माताके उपदेशोंने वालकना हित भरा हुआ है, उनी प्रकार उपनिपदीमें चीन समाया हुआ है । योग शब्द अनेक प्रकारने उपनिषदोंमें व्यवहत किया गया है। परन्तु सबका तालर्य मुक्तिसाधनत्यस्यसे एक ही है। इससे यर निर्विवाद सिद्ध है कि गोग और उपनिषदीका प्रतिराय-प्रतिरादकत्वादिरूपने पनिष्ठ सम्बन्ध है।



# तन्त्रमें योग

(लेखक-शोअटलबिहारी घोष)



न्न-भिन्न सम्प्रदाय अपने-अपने मार्गके अनुसार 'योग' शब्दका अर्थ करते हैं। वेदान्त-पक्षका कहना है—जीव और आत्माके मिलनका नाम योग है। प्रत्यभिज्ञा-पक्षके मतानुसार शिव और आत्माके अभेद-ज्ञानका नाम योग है। भेद-वादियोके मतमे

पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग है। आगमवादी कहते हैं कि ज्ञिव और शक्तिका अभेद-ज्ञान ही योग है। योगाभ्यास करनेके लिये दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिये। दीक्षानिर्दिष्ट अपनी ब्रह्ममूर्तिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त करनेपर योगमार्गमे प्रवेश करनेका अधिकार प्राप्त होता है। कौल कहते हैं कि जैव, वैष्णव, ज्ञाक्त, सौर एव गाणपत्यादि मन्त्रोके द्वारा चित्त विश्रद्ध होनेपर कौल-ज्ञान अर्थात् ब्रह्मज्ञान प्रकाजित होता है। कुलार्णवतन्त्रके द्वितीय उल्लासमें लिखा है—

### शैववेष्णवदौर्गार्कगाणपत्यादिकैः क्रमात्। मन्त्रैर्विशुद्धचित्तस्य कीलज्ञानं प्रकाशते॥

उक्त तन्त्रमें और भी कहा गया है कि मनुष्य चार श्रेणियोमें विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने अधिकार-भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमें देखा करते हैं।

#### अज्ञौ तिष्ठति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम् । प्रतिमास्वप्रबुद्धानां सर्वत्र विदितात्मनाम् ॥

अर्थात् क्रिया-काण्डमें अनुरक्त ब्राह्मण उनको अग्निमे देखा करते हैं। मनीषी अपने हृदयमें उनका अनुभव करते हैं। जो अप्रवुद्ध है, वे प्रतिमामे उन्हे देख पाते हैं और जो आत्मज्ञानी हैं, वे सर्वत्र और सर्वदा उस परम पदार्थकों देखा करते हैं।

योगसाधनका उद्देश्य यही शेषोक्त अवस्था प्राप्त करना है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन षट्-रिपुओंका नाश करना। यहाँपर कामादि षट्-रिपुओंके स्वरूपका परिचय

देना आवश्यक है। स्त्री-भोगादिकी जो अभिलाषा है, वही काम है। प्राणियोको पीड़ा पहुँचानेका नाम है कोध। धनादिकी अतिगय आकांक्षाका नाम है लोभ। तत्त्वज्ञानका अभाव ही मोह है। मैं सुखी हूँ, मैं पण्डित हूँ, मैं धनवान हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं। और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका नाम मत्सर है। येही शत्रु है, क्योंकि ये ही सब दुःखोंके कारण है और ये ही आत्मस्वरूपका विचार करनेमे बाधा पहुँचाते हैं। इनका दमन करनेके लिये योगके अष्टाङ्गका अभ्यास करना होगा। योगके ये आठ अग निम्नलिखत हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

यम गन्दका अर्थ है—उपरित, अर्थात् काम इत्यादि-से निवृत्ति । यह दस प्रकारका है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कृपा, आर्जव, क्षमा, धृति, मिताहार और शौच ।

अहिंसाका अर्थ है—िकसी कर्मके द्वारा, और मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीको क्लेश न पहुँचाना। सत्य शब्दका अर्थ है—जैसा सुना हो और जैसा देखा हो, वैसा ही कहना। अस्तेय शब्दका अर्थ है—दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण आदि भी प्रहण न करना। ब्रह्मचर्य गब्दका अर्थ है—आठों प्रकारके मैथुनका परित्याग करना। इस अष्टविध मैथुनका वर्णन शास्त्रमें इस प्रकार आया है—

सारण कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् । सङ्गरपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च॥

बुरी भावनासे स्त्रीका स्मरण, कथन, स्त्रीके साथ खेलना, स्त्रीको देखना, छिपकर वाते करना, पानेका सङ्कल्प करना, पानेकी चेष्टा करना और सहवास करना। कुपा शब्दका अर्थ है—प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी चेष्टा। आर्जव शब्दका अर्थ इस प्रकार वर्णित है—

न्यवहारेषु सर्वेषु मनोवाकायकर्मभिः। सर्वेषामि कौटिस्यराहित्यमार्जवं भवेत्॥ अर्थात उमस्त प्राणियोंके साथ मन, वाणी और शरीरके द्वारा जों व्यवहार किया जाता है, उसमें कुटिल्ताके अभावका नाम आर्जव है। धुमा शब्दसे अपकार करनेवालेके प्रति मित्रवत् व्यवहार समझना चाहिये। इप्रवस्तुकी अप्रातिमें जो दुध्चिन्ता उत्वन्न होती है, उस दुध्चिन्ताका अभाव ही धृति है। शरीर धारण करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार है। जिसके द्वारा चित्त निर्मल होता है, उस पवित्रताका नाम शौच है। यहाँपर यह समझना चाहिये कि धृति इन दस प्रकारके सभी साधनोंमें रहेगी। अहिंसा और ब्रह्मचर्यके द्वारा कामपर, हपा और धमाके द्वारा कोधपर, अत्तय, सत्य और आर्जवके द्वारा लोकपर, निताहार और शौचके द्वारा मोहपर, क्षमा और आर्जवके द्वारा मत्सरपर और अहिंसा, कृपा, आर्जव और क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय प्रात होती है।

योगका द्वितीय अङ्ग <u>निय</u>म भी दस प्रकारका है जैसे—तप', सन्तोध, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, सिद्धान्तश्रवण, ही,मति,जप और होम।

कृच्छ्रादि व्रतोंके आचरणका नाम तप है । इष्टतर वल्तुकी भी अभिलापा न होनेका नाम <u>क्तोप</u> है । श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमें परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वात है वहीं आस्तिक्य है । यथाविहित अनिन्य उपायके कमाये हुए धनको शक्तिके अनुसार देव, पितर और मनुष्योंके उद्देशके याँटना <u>दान</u> कहलाता है । अपनी ब्रह्मनूर्तिकी उपाचना देवपूजा है । उपनिषद् आदि मोक्ष-शास्त्रोंके सुननेका नाम <u>विदान्तश्रवण</u> है । कुत्तिकत आचरणके कारण मनमें जो कष्ट होता है उसका नाम <u>वि</u>श्व है । मित शब्दका अर्थ है मनन अर्थात् विविध युक्ति-प्रमाणींकी सहायतासे सुने हुए अर्थका अनुश्वीलन । यहाँपर <u>जप</u> शब्दसे इष्ट मन्त्रका जप समझना चाहिये । इसके द्वारा चित्तगृद्धि होती है । अतिहोत्रादि होनका नाम होम है ।

आसन अनेक प्रकारके हैं । इनकी कोई सख्या नहीं । परन्तु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसनोंकी वात कहीं गयी हैं । उनने पाँच आसन शास्त्रोंमे प्रधान वताये गये हैं । इन पाँचोंके नाम हैं—पद्मासन, खिलकासन, मद्रासन, वज्रासन और वीरासन ।

- (१) पद्मासन—यायाँ जाँघपर दाहिना पैर और दाहिनी जाँघपर वायाँ पैर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों हाय ले आकर दाहिने हायसे दाहिना अँगृटा और वायें हायसे वायाँ अँगृटा पकड़ना होता है। इसको वद्ध पद्मासन कहते है। नुक्त पद्मासनमें इस प्रकार अँगृटा पकड़नेवा नियम नहीं।
- (२) स्त्रीस्तकासन—दाहिने घुटने और जङ्गाके वीचमें वार्ये पैरका तल्वा, और वार्ये घुटने और जङ्गाके मध्यमें दाहिने पैरके तल्वेनो रखनर, दारीर सीघा करके वैटना होता है अर्थात् मेरदण्ड और द्यिरोभागको एक सीघमें करना होता है। इसको स्विस्तिकासन कहते हैं।
- (३) मद्रासन—सीयनके दोनों ओर दोनों एडियों-को ठहराकर, अण्डकोषके नीचे दोनों रायोंसे एडियों और पैरोंको पढ़ड़कर स्थिर, निश्चल भावसे वैठा जाता है, इसी-को मद्रासन कहते हैं।
- (४) बजासन—दोनां जाँघोंके उपर दोनों पैरोको रखकर, युटनोंके उपर दोनों हार्थोकी हथेली रखकर निश्चललपमें वैठनेको बजासन कहते हैं।
- (५) वीरासन—एक पैरसे दोनों अण्डकोपोंको दवा-कर दूसरे पैरको दूसरी जाँघके ऊपर रखकर सरलभावसे वैठनेको वीरासन कहते हैं।

आत्तन लगानेपर जब श्रम दूर हो जाय तब प्राणायाम-का अम्यास करना चाहिये । जिस आसनमें साधकको कोई क्रेश न हो और तुखपूर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। प्राणायाम दो प्रकारका है-निगर्म और सगर्भ । ध्यान और मानस-जप करते हुए प्राणायाम-साधनका नाम सगर्भ प्राणायाम है। वीज उचारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम निगर्भ प्राणायाम है। इड़ा नाड़ी से अर्थात् वार्ये नथुनेते पोडश-मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक, चौंसठ मात्रा वायु धारण करनेका नाम कुम्भक एव वर्त्तास मात्रामं पिङ्गलासे अर्थान् दाहिने नथुनेसे वायु त्याग करनेका नाम रेचक है। प्राणायाममें तीन प्रकारकी अवसाएँ होती हैं । प्रयम अवसामें पर्वीना निकल्ता है, उत्ते अधन अवस्या कहते हैं । मध्यम अवस्यामें साधककी देह कॉपर्ता है। और ग्राणायामकी उत्तम अवस्यामें साधक भूमि छोड़ सकता है। इस प्राणायाममें सिद्ध होने-

पर साधक प्रत्याहारका अधिकारी होता है। प्रत्याहार शब्दका अर्थ है इधर-उधर दोड़नेवाली सब इन्द्रियोको इन्द्रियग्राह्म विषयोंसे निवृत्त करना। और अँगुली, एड़ीसे आरम्भ करके सहस्रारपद्मके नीचे रहे हुए द्वादशदल कमलतक सोलह स्थानोंमे प्राणवायुको धारण करनेका नाम धारणा है। प्रत्याहार और धारणाका अभ्यास गुरुके उपदेशके अनुसार ही करना चाहिये। इनकी कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। गुरु शिष्यको योग्यताके अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं।

एकाग्रचित्त होकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया ब्रह्म-मूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा और परमात्माके ऐक्यचिन्तनको समाधि कहते हैं।

जीवदेहमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अमीषोमात्मक अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ ॲगुली लम्बी है अर्थात् साधककी अपनी ॲगुलियोंसे ९६ अगुल है। पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार कहते हैं। इस मूलाधारसे असख्य नाड़ियोकी उत्पत्ति हुई है। उनमे तीन प्रधान हैं, उन तीनोका नाम है— इड़ा, पिक्कला और सुषुम्ना।

इडा बार्या ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुबुम्ना मेरुदण्डके मध्यभागमे है। सुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी है, उसे चित्रा कहते हैं। चित्राके अन्तर्भागको ब्रह्मनाङ्गी कहते है। मूलाधारमे जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिर्मय त्रिकोण है, वहींपर कुण्डलिनी अर्थात् जीवशक्ति साढ़े तीन चकर-के रूपमें सोयी हुई सर्पिणीकी तरह रहती है। मूलाधारके ऊपर लिङ्गमूलमे जो चक्र है उसका नाम खाधिष्ठानचक्र है। उसके ऊपर नाभिके मूलदेशमे सुषुम्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र है, उसे मणिपूरचक कहते हैं। दृदयस्थानमें जो एक चक है, उसको अनाहतचक कहते हैं। कण्ठदेशमे जो चक है। उसका नाम विशुद्ध चक्र है। और भ्रम व्यमें जो चक्र है उसको आज्ञाचक कहते है। इसी स्थानपर गुरुकी आजा-का सञ्चार होता है, इसीसे इसका नाम आज्ञाचक है। साधक कुण्डलिनी-शक्तिको इन समस्त चक्रोंका भेद करता हुआ मूलाधारसे द्वादशदलचक्रके ऊपरमें शिवस्थानमे ले जाता है और शिवशक्ति सामरस्यरूप अनुल आनन्दका भोग करता है। पट्चक्रनिरूपण, त्रिपुरासारसमुचय, गन्धर्वतन्त्र प्रभृति प्रन्थोंमे इसका विस्तृत यर्णन मिलता है। महाकालोक 'पादुकापश्चकम्' स्तोत्रमे पूर्वीक द्वादशदलपद्मका विशेष विवरण है। योगसाधनाका उद्देश्य यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वेतमावकी प्राप्ति हो। उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द नित्यचैतन्यैकगुणात्मक आत्माभेदिस्थित प्रणवके या हीं-कारके चिन्तनमें मन्न होते है। उस समय वे मन, वाणी तथा वेदवाक्यसे अतीत स्वसंवेद्य आनन्द-रससागर तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते हैं।

अद्वेतलाभके पूर्वकी अवस्थामें जो ध्यान बतलाया गया है, वह इस प्रकार है—

सत्यं मानविवर्जितं श्रुतिगिरामायं जगत्कारणं ग्यासस्थावरजङ्गमं मुनिवरैध्यतिं निरुद्धेन्द्रियैः। अर्कामोन्दुमयं शताक्षरवपुस्तारात्मक सन्ततं नित्यानन्दगुगालयं गुणपरं वन्दामहे तन्महः॥

विचार करके देखनेपर माळ्म होगा कि तन्त्रकथित मार्गका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तव्य स्थान एक ही है। इसीलिये श्रुति और आगमका मेद वाक्यगत है, यस्तुगत नहीं। उद्धृत स्ठोकका अर्थ कोई-कोई इस प्रकार करते हैं—

अरूपस्य ब्रह्मणो भावनरूप ध्यानमेतत्। सत्यम्, असत्यव्याषृत्तिरूपम्; 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति श्रुतेः । मानविवजितम्, प्रमाणागीचरीकृतम्; 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इति श्रुतेः । श्रुतिगिरामाद्यम्, वेटप्रवक्तुः 'शास्त्रयोनित्वात्' इति वादरायणसृत्रणात् । जगत्कार-णम्; 'जन्माद्यस्य' इति स्त्रणात्। ज्याप्तस्यावरजङ्गमम् 'सहस्रशोर्षा' इति श्रुतेः। सुनिवरैर्नारदादिभिः। अर्का-ग्नान्दुमयमिति गायभ्यादिदेवताक्रमेण । यद्वा अर्को विष्णुः असी रुद्र इन्दुर्भेद्या तन्मयम्। तत उत्पन्नत्वात्। यद्वा ओङ्काररूपत्व वस्यति । एतेनाकारोकारसकारात्मकत्वेनार्झा-न्द्रर्केष्ठपत्वं शताक्षरवपुरिति । शताक्षरैः परं प्रतिपायते । प्रतिपायप्रतिपादकयोरभेटात् शास्त्रयोनित्वेन कार्यकारणभेदाद्वा शब्दबहारूपत्वाद्वा तथोक्तिः, यद्वा यतः अर्काक्षीन्दुरूपत्वम् अत एव शताक्षरवपुरिति हेतुहेतुमद्-भावेन योजना । नित्यानन्टचित्रवं तत्स्वरूपमेव । तदालयत्वच भगवत उपचारात्। गुणेभ्यः सस्वरजलमोभ्यः परं तद्रहितम् । तद्देवशिरासि प्रसिद्धम् । महः नित्यं

प्रकाशकत्वान् मह इव । एते च सर्वे शब्दानस्य वस्तुनो लक्षका एव न वाचकाः । एतेषां शब्दानामेकत्वार्थत्वम् अपर्यायत्वेऽपि अतद्व्याष्ट्रस्यर्थत्वान् पोनस्कत्वम् ।'

पिर, उपर्युक्त स्टोक्का अर्थ इत प्रकार भी किया जाता है—

'महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते। सत्यं नित्य-त्वात्तस्याः, 'नित्या शक्तिः प्राहेवीं' इत्युक्तेः। मानमियत्ता तह्निता, 'स्कात् स्कातरा विभु ' इत्युक्तेः। व्याप्त-स्यावरजङ्गमा, 'सर्वगा विश्वरूपिगो दिक्कालायनविष्ठियां' इत्युक्ते । निरद्धेन्द्रियमुंनिवरैष्यांता, 'योगिष्यया च सर्वटा' इत्युक्ते । 'योगिनां हृटयाम्मोजे नृत्यन्तो नित्य-मञ्जमा' इत्यपि। अर्काश्चीन्द्रस्पा, 'त्रिधामजननां देवीं' इत्युक्तेः । 'सोमस्यांशिक्त्या च' इत्युक्तेश्च । शताक्षर-वषु, 'विश्वात्मना प्रबुद्धा सा स्ते मन्त्रमयं जगत्' इत्युक्ते । तारात्मकम् ;

तन्मध्ये चिन्तयेहेर्वीमृज्याकारा तिहस्यमाम् । नोद्वाररूपिगीं ज्योत्ज्ञामात्मरूपां शुभोदयाम् ॥ (रलुक्ते )

नित्यानन्द्रगुणाल्याः, नित्यानन्द्रगुणोद्रया' इत्युक्ते । गुणपराः, गुणरूपा परा च, 'शक्ति कुण्डलिनी गुणत्रय-वपुर्विगुल्जतासित्रमा' इत्युक्ते । 'परापरिविभागेन पर-शक्तिरय मता' इत्युक्ते ।

उक्त स्लोबमं शताश्च पतु 'शन्द्रवा अर्थ शताश्चरमन्त्र है । यू (') निष्टुष्, (२) गायत्री और (३) अनुष्टुष्—उन तीन मन्त्रोक स्थोगसे बनता है।

उद्भुत कोकको जो न्याल्या दी गयी है वर मरामित सर्वशास्त्रीयशास्त्र रायमभट्टत है। उसते यह मास्स होता है कि कोई मन्त्र पिसी निर्दिष्ट देवताका नहीं है। जिस समय सायपने मन्त्र, देवता और सुबके साथ ऐत्य मायसा परनेके लिये करा जाता है, उस समय सायक जिस दृष्ट द्वाताका सायस करता है, यहाँ एकमान परम देवता है, यह चमझना म्ल है । भगवत्पाद शङ्कराचार्यने स्वर्राचित प्रपञ्चतारतन्त्रमं हृहोख्या वीजके तन्त्रन्यमें कहा है-

यां ज्ञात्वा सक्छमपास्य कर्मवन्धं विद्रिष्मो परमं पदं प्रयाति छोकः। वामेवा त्रिजगवि जन्तुजीवभूता हृक्षेष्यां जपत च नित्यमर्चेयीत॥

इससे स्पष्ट माद्यम होता है कि शक्तियोजनाधनके द्वारा भी विष्णुपद प्राप्त किया जाता है। पहले ही कहा गया है कि साधक उपास्य या इष्ट देवता उनकी गुरुनिर्दिष्ट ब्रह्मनूर्तिमात्र है। अपने इष्टकी नृतिका अवस्वत्यन करके ही परम पदार्थने सीन हुआ जा सकता है। शास्त्रत्यमे शिक्तो प्रधानता दी जाती है, इसीने हीं कार बीज और इण्डिलिनी शिक्ति आराधनाको प्रधानता दी जाती है। शैवतत्त्रमे 'ओकार' और शिवको प्रधानता दी जाती है। श्वेतत्त्रमे 'ओकार' और शिवको प्रधानता दी जाती है। इन दोनोंने कोई अन्तर नहीं। शिव और शिक्ते परस्पर-सम्बन्धनो अविनामाव' बतलाया जाता है। जिन्होंने इस अविनामाव' की उपलिध का है, वे ही जीवन्तुक्त है।

उपनहारमें यह कहना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त और जो दुछ करनेकी आवश्यकता है, वह गुब्दे ही जाना जा सकता है। शास्त्रोंने कहा है—

गुरूपटेशतो श्रेय न शेयं शासकोटिनि ।

यह करनेका मतत्त्व यही है कि केयल शास्त्र चनके आधारपर यदि योगनाधना की जाय तो नाधकको नमय-सम्प्रपर पिशेषण्यने निषद्नल होना पड़ता है। गुरु शिष्यका अधिकार समसकर पग-पगपर उने उपदेश देते है। यहाँतक देला गया है कि शाणापामनाधन करते नमयभी कोई पथदर्शक न लेनेपर नाधकको निषद्नल होना पड़ा है। इन नम कारणोंने जो निषय गुरुने ही नीन्नेयो प है, पर पहाँ नहीं लिखा गया है।



# श्रीमद्भागवतमें योगचर्या

( लेखक-प॰ श्रीबलदेवपसादजी उपाध्याय एम॰ ए०,साहित्याचार्य )



मद्भागवत सस्कृतके धार्मिक साहित्यका एक अनूठा रत्न है। यह
अष्टादश पुराणोमे सबसे श्रेष्ठ माना
जाता है। महर्षि वेदव्यासने निदयोमे गंगा, देवताओंमे विष्णु, वैष्णवोंमे
दिश्वके समान, पुराणोमें इसे बतलाकर
इसकी प्रधानता तथा श्रेष्ठताको स्पष्ट-

रूपसे अभिन्यक्त किया है । सब क्षेत्रोंमें जिस प्रकार काशी सर्वोत्तम है, उसी प्रकार पुराणसमूहोंमें भागवत है। वेद तथा वेदान्तका महत्त्वपूर्ण सार भाग निचोड़कर श्रीमद्-भागवतमें भर दिया गया है । वास्तवमे यह 'निगमकल्प-तरका गलित फल' है। यह फल देवी-देवताओं के लिये भी दुर्रुभ है (श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामिप दुर्रुभा)। परन्तु सौभाग्यवश यह सुरस तथा स्वादिष्ठ फल महर्षि वेदव्यासके परम अनुप्रहसे हम मानवजनोंके लिये नितान्त सुलभ है। भगवान् वेदोके परम रहस्योंसे सयलित होनेके कारण भागवतका यथार्थमें समझना विद्वजनोंका ही काम है। इसीलिये कहा जाता है कि विद्वानोंकी विद्वत्ताकी परीक्षा भागवतमे होती है-'विद्यावतां भागवते परीक्षा।' किसी धार्मिक ग्रन्थमें 'भागवत' के प्रत्येक अक्षरसे एक अतीव सुन्दर अर्थकी उद्भावना की गयी है। 'भा' अक्षरसे भारूप-प्रकाशस्वरूप सिचदानन्दका सकेत किया गया है। 'भा प्रकाशे चिदानन्दे'। 'ग' अक्षरसे उस भगवान्के विषयमें लौकिक 'गति' का अर्थ निकलता है--'गतिर्यस्यात्र लौकिकी ।' 'व' अक्षर भागवतको सव शास्त्रोमें 'वरिष्ठ'-श्रेष्ठ वतला रहा है-- 'वरिष्ठ सर्वशास्त्राणाम् ।' अन्तिम अक्षर तकार है जो इस वातको सकेत कर रहा है कि यह ग्रन्थ इस भवार्णवसे पार जानेके लिये एकमात्र 'तरणि'-नाव-है- 'तर्राणर्भूतभवार्णवे'। इस प्रकार भागवतके अक्षरींकी इस भावमयी साकेतिक च्याख्याका यही अर्थ है कि यह ग्रन्थ प्रकाशरूप सचिदानन्दके विषयमे लौकिक उपायको वतलानेवाला है, सव शास्त्रोसे वढकर है तथा इस ससार-

रूपी समुद्रसे पार जानेके लिये-निरपायभूत भगवान्के पास पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ नौकाका काम करता है। भागवतसे परिचित पाठक इस व्याख्याकी यथार्थता तथा रमणीयताको भलीमॉति समझ सकते है।

श्रीमद्भागवतका प्रतिपाद्य विषय क्या है ? यह तो प्रथम स्कन्वके आरम्भमे ही व्यास-नारद-सवादसे स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। स्त्री, श्र्द्र तथा द्विजवन्धुओंके हितार्थं व्यासजीने अुत्यर्थसवलित लक्षश्लोकात्मक महाभारत-की रचना करके जिस चित्तसन्तुष्टिको नही प्राप्त किया, उसे ही उन्होने श्रीमद्भागवतकी रचना कर पाया । इसका कारण यही था कि सब विषयोसे पूर्ण होनेपर भी महाभारतमे भगवान्की आनन्दमयी लीलाओका विशद वर्णन न था-धर्म, अर्थका विश्वद कीर्तन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा-का वर्णन न था। इसी कमीकी पूर्ति करनेके लिये ही व्यासजीने नारदजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये पराणकी रचना की । 'नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जित न जोभते ज्ञानमल निरञ्जनम्' (नैष्कर्म्यस्वरूप निरञ्जन अल ज्ञान भी अच्युत-भावके विना जोभा नहीं देता।) ( श्रीमद्भा० १ । ५ । १२ ) कहकर व्यासजीने भगवद्भक्ति-की ही प्रधानताको दिखलाया है । अतः लील।धाम भगवान्की मनोरम लीलाओंके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ भक्तियोगका मनोरम तथा विशद विवेचन ही भागवतका प्रधान विषय है, तथापि स्थल-स्थलपर ज्ञान तथा कर्मका भी उचित वर्णन है तथा अष्टाइयोगका भी वर्णन कम नहीं है।

योगका विषय उपनिषदोमे भरप्र है, यह तो वहुत-से विज पुरुषोको अवगत है, तथापि सहिताओमे, विजेपतः ऋग्वेद तथा अथर्ववेदकी सहिताओमे भी योगके अल्प या अधिक, गौणतः तथा मुख्यतः, अनेक सङ्केत उपलब्ध होते है, इसे वहुत-से जानकार लोग भी नहीं जानते। अतः वैदिक सहिताओमे ही योगकी आदिम रूप-रेखा हमें मिलती है, उपनिपदोमें आकर योगकी यह रूप-रेखा अत्यन्त सुव्यक्त रूप वारणकर वीरे-धीरे परिपूर्णावस्थाको प्राप्त करती हुई लिशत होती है। महाभारत, पुराण, तन्त्र

१ शोमद्भागवन १२ । १३ । १६

२ शीमद्भागवत १२।१३।१४

तथा धर्मशास्त्रमे योगकी यह धारा आविन्छित्ररूपसे यहती हुई कालान्तरमें महिष् पतझिल्के 'योगदर्शन' के रूपमे हमारे सामने आती है। यह धारा यहीं नहीं रुकती, विक्त पतझिल्के भाष्यकार, वृत्तिकार तथा वार्तिककार—व्यास, वाचत्पति, भोज, विज्ञानिभक्ष तथा नागेश आदि माननीय प्रन्थकारोंकी रचनाओंसे परिषुष्ट होती हुई आज भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार यनी हुई है जिस प्रकार पुण्यसिल्ला भगवती भागीरथीकी विमल धारा। योगशास्त्रके उद्गम तथा विकासके इस साझेतिक वर्णनसे श्रीमद्भागवतवर्णित योगका स्थान पारकोंको त्यष्ट प्रतीत होने लगेगा। भागवतका योग पौराणिक योगका एक अश्वमात्र है तथा योगशास्त्रके इतिहासकी दृष्टिसे उसका स्थान औपनिषद योग तथा पातझल योगके मध्यके कालमें आता है।

ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतमें भक्तिके साथ-साथ अष्टाङ्गयोगका भी प्रचुर वर्णन है। यह वर्णन दो प्रकारसे किया गया मिलता है। कई स्वलींपर योग-साधन-की कियाओंका अव्रत्यक्षरूपसे सङ्केतमात्र किया गया परन्तु अन्य खर्लोपर योगका प्रत्यञ्चरूपसे विशद विवेचन किया गया है। योगके अप्रत्यक्ष सङ्केत प्रायः दो प्रसङ्कोंमे किये गये मिलते हैं । किसी विशेष व्यक्तिकी तपश्चर्याके वर्णनके अवसरपर योगका आश्रय लिये जानेका सङ्केत मिलता है तथा किसी महान् व्यक्तिके इस भौतिक शरीरके छोड़नेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी योगमार्गका आलम्बन कर प्राणत्यागकी घटनाका सक्षित परन्तु मार्मिक उल्लेख उपलब्ध होता है । इस प्रकार महापुरुषोंके तपश्चरण तथा शरीरत्यागके दोनों अवसरीपर विशेषरूपसे योगकी ओर सङ्केत किया गया मिल्ता है। ऐसे प्रसङ्ग श्रीमद्भागवतमें अनेक आये हैं। इन सव महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गोका उल्लेख यहाँ किया जायगा। इन परोक्ष सङ्केतींके अतिरिक्त भागवतमें योगका विश्वद विवेचन भी स्थान-स्थानपर किया गया है, परन्त ऐसे खल पहलेकी अपेक्षा न्यून ही हैं। जो कुछ भी हो, इस लेखमें भागवतमें वर्णित योगका, परोश्वरूप तथा प्रत्यक्षरूपे किये गये उल्लेखका, यथासाध्य पूरा विवेचन करनेका प्रयक्ष किया गया है। अप्रत्यक्ष सकेतींमें नितान्त महत्त्वपूर्ण सकेतींका ही खानाभावके कारण स्वल्प विवरण दिया गया है और प्रत्यक्ष वर्णनेंकि सार

अशको ही यहाँ उपिखत करनेका यत्न किया गया है। वर्णन स्कन्धोके कमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका यथासाध्य उद्योग किया गया है।

पहले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशीकी वात कही जायगी। ऐसे प्रसग भागवतके प्रयम स्कन्धमं कई वार आये हैं। नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे प्रसङ्कत का उल्लेख किया है—

- (१) जत यह वालक थे तत्र उन्हें अध्यातमवेत्ता मुनियोंके समर्गमें रहनेका सौभाग्य प्रात हुआ था। लड़कपनमं ही उनकी माताका देहपात हो गया, तय नारदजीने उत्तर दिशामें जाकर मुनियोंके मुखसे छने गये भगवान्का साक्षात्कार करनेका निश्चय किया। तत्र निर्जन स्थानमे उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंमें अपना मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवान्ने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया। इस प्रसन्नमें 'मन प्रणिधान' जैसे पारिभाषिक शब्दका उन्नेस मिलता है ।
- (२) नारदजीके उपदेशते व्यासजीने भगवान्की विविध लीलाओं के वर्णन करनेका विचार किया। तदनुसार उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तटपर स्थित 
  शम्याप्रास नामक आश्रममें आसन मारकर भगवान्मे 
  अपना मन लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा। उनका निर्मल 
  मन इतने अच्छे ढगसे समाहित हुआ कि उन्होंने भगवान्का साक्षात्कार कर लिया। आसन तथा मन प्रणिधानका उछोल स्पष्ट ही है।
- (३) भीष्म पितामहके देहत्यागके अवसरपर व्यासजीने ऋषि, मुनियोंके अतिरिक्त पाण्डवोंके साथ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकों भी उस खानपर ला एकत्र किया है। अन्तिम अवसरपर सब लोग भीष्मकों देखनेकों आये, श्रीकृष्ण भीषधारे। भीष्म सच्चे पारली थे, भाइक मक्त थे। उन्होंने श्रीकृष्णकी ललित स्त्रांत की तथा अन्त समयमें भगवान्में मन, वचन, दृष्टिकी वृत्तियोंने अपनी आत्माको लगाकर अन्त बास लिया तथा द्यान्त हो गर्थ । इस प्रसङ्गमें भीष्मने अपने द्यारिकों योगिकियांसे

१. श्रोनद्मानवत १।६। १६, १७

२ ,, १।६।२०

३ " १।७१३,४

छोड़ा यह बात स्पष्ट ही है। अन्तिम बार श्वासको भीतर स्वीचकर ब्रह्मरन्त्रसे प्राणत्याग करना योगकी महत्त्वपूर्ण क्रिया समझी जाती है।

- (४) देवहूति साख्यशास्त्रप्रवर्तक कपिल मुनिकी यूजनीया माता थी । बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हें योगकी शिक्षा दी । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना देहत्याग समाधिके द्वारा किया ।
- (५) चतुर्थ स्कन्धमे सतीके शरीरदाहकी कथा चर्णित है। अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये शिवजीके निरादरके कारण सतीने अपने शरीरको जला दिया था। गोसाईंजी 'जोग अगिन तनु जारा' लिखकर योगामिम सतीके भस्म होनेकी बात लिखकर चुप है, परन्तु व्यासजीने एक श्लोकमे उसकी समय योगिकयाका यथार्थ वर्णन किया है । इस पद्यकी शकदेवकत सिद्धान्त-प्रदीप तथा विजयराघवकृत भागवतचिन्द्रका-व्याख्यामें चड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है। सतीने पहले आसन-जय किया-आसन मारकर इस प्रकार बैठ गयीं कि प्राण-सञ्चारजनित अङ्गसञ्चालन बिल्कुल बन्द हो गया । तब प्राण और अपानका निरोधकर एकवृत्ति बना नाभिचक ( मणिपूर ) मे रक्खा । अनन्तर नाभिचक्रसे उदानवायुको उठाकर हृदय (अनाहत) में ले आयीं, निश्चयबुद्धिके साथ वहाँसे भी वायुको कण्ठमार्ग (विशुद्धिचक्र ) से भ्रमध्य ( आज्ञाचक ) मे ले आयीं। उदानको वहीं टिकाकर सतीने अपने अङ्गोमे वायु तथा अमिकी धारणा धारण की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ । शरीर एकदम जल उठा । इस वर्णनमे शरीरके विभिन्न चकी तथा तद्द्वारा वायुको कपर ले जानेकी कियाका उल्लेख नितान्त सप्ट है।
  - (६) नारदजीने ध्रुवको आसन मार प्राणायामके द्वारा प्राण, इन्द्रिय तथा मनके मलको दूरकर समाहित मनसे भगवान्के व्यान करनेका उपदेश दिया था । ध्रुवने उसी मार्गका अवलम्बन किया तथा अल्प समयमे ही वह भगवान्का साक्षात्कार करनेमे समर्थ हुआँ। ध्रुवको

नारदने अष्टाङ्गयोगका ही उपदेश दिया था, इसका प्रा पता 'कृत्वोचितानि' पद्यकी भागवतचित्रकाके देखनेसे लग तकता है । 'उचितानि कृत्वा' मे यम-नियमका, 'किल्पतासनः' मे आसनका, 'मल व्युदस्य' मे प्राणायाम तथा प्रत्याहारका, 'व्यायेत्' मे ध्यानके धारणापूर्वक होनेके कारण धारणा तथा व्यानका विधान किया गया है अर्थात् पूरे अष्टाङ्गयोगका उपदेश है ।

- (७) दधीचि ऋषिसे देवताओने वज्र बनानेके लिये उनकी हिंदुयाँ माँगी, तब लोकोपकारकी उन्नत भावनासे प्रेरित होकर ऋषिने उनकी प्रार्थनाको अङ्गीकार किया तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम योगका आश्रय लिया। उस समय उन्हे खबर ही न लगी कि उनका शरीरपात कब हो गया
- (८) द्वनने भी अपनी मृत्युके समय भगवान्के चरणकमलोमे मन लगाकर समाधिके द्वारा अपने प्राण छोड़े
- (९) अदितिने 'पयोत्रत' नामक महत्त्वपूर्ण त्रत भगवान्की प्रसन्नताके लिये किया। भगवान् प्रसन्न हो गये और उन्होने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना स्वीकार कर लिया। महर्षि कश्यपको इस अद्भुत घटनाका ज्ञान समाधियोगसे विना किसीके जनाये ही हो गया
- (१०) श्रीकृष्णके जीवनचिरतमे अनेक प्रसङ्ग भागवतके दशम स्कन्धमे वर्णित है जिनमें योगका आश्रय लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्रयंजनक अलौकिक घटनाओं को घटित किया है। श्रीकृष्ण तो भगवान्के पूर्णावतार ठहरे—'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' अतः अलौकिक घटनाओंको उत्पन्न करना उनकी शक्तिके एक कणका कार्य है, परन्तु इन सव अद्भुत कार्योंकी उत्पत्ति श्रीकृष्णने अपने योगवलसे की थी, इसका उल्लेख वारवार मिलता है। वह अनेक वार 'योगी' तथा योगियोंमे श्रेष्ठ 'योगेश्वरेश्वरः' वतलाये गये है। उनके योगजन्य कितपय घटनाओंके निर्देशमात्रसे हम सन्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ समय है और न स्थान। ब्रह्माने ग्वालो तथा गौओंको जय पर्यतकी कन्दरामे चुराकर रख छोड़ा था तव श्रीकृष्णने

१ श्रीमद्भागवत ३।३३।२७

२ ,, ४।४।२५,२६

<sup>\$. &</sup>quot; XICIXX

<sup>¥ 12100</sup> 

र. शोमद्भागवत ६ । १० । १२

२. "६।११।२१

<sup>₹. ,, ∠1</sup>१७1२२

अपने शरीरको ही उतने ही गोपीं तथा गौओमें परिवर्तित कर जो चमत्कार किया थी वह योगकी कायव्यहसिद्धिका उज्ज्वल दृशन्त है। श्रीकृष्णने प्रवल दावामिने गोपींकी जो रक्षा की थी, उसमे उनका 'योगवीर्य' ही प्रधान कारण था। रासलीलाके समयमे वृन्दावनचन्द्र श्रीकृष्णने जो अलौकिक लीलाएँ दिखायीं उनमें उनका योगमायाका आश्रय लेना भी एक कारण था। कहाँतक हम गिनावें श्रीकृष्णके योगगक्तिजन्य अद्भुत कार्योको । जब यादवीं-के भारते भी व्यथित इस भूमण्डलको श्रीकृष्णने भार-विहीन कर तथा जीवनदान देकर अपने लोकम जानेका विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण ध्यान लगाकर अपने परम रमणीय शरीरको आग्नेयो योगधारणासे विना जलाये ज्वों-के-त्यों अपने दारीरके साथ अपने लोकमे चले गये । 'साधारण योगी अग्निधारणासे अपने शरीरको भस्म कर देता है।' श्रीकृष्णने भी वह घारणा की अवस्य, परन्तु अपने गरीरको विना भत्म किये संग्ररीर ही अपने धाममें चले गयें । इस प्रकार श्रीकृष्णके जीवनचरितको आदिसे अन्ततक ब्यानजीने योगसिद्धियोंने परिपूर्ण प्रदर्शित किया है।

### प्रत्यक्ष वर्णन

अवतक जो दुछ कहा गया उससे पता चल गया होगा कि भागवतमे योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सङ्कीत विद्यमान है। अब भागवतमे अष्टाङ्गयोगका जो प्रत्यक्ष निदर्शन है उसको देखें। ऐसा निदर्शन एक ही खलपर नहीं, अनेक खलीपर है। छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन है,

१ ओमद्रागवत १०। १३। १९

२ " १०।१९।१४

३ ,, १०।२९।१

सबोज्यात्मिन चात्मान पद्मनेत्रे न्यमीलयत्॥
 लोकामिरामा स्वतनु धारपाध्यानमद्गलम्।
 योगधारणयाग्नेय्या दग्ध्वा धामाविद्यत् स्वकम्॥
 (श्रीमद्भागवन ११।३१।५-६)

५ उक्त शिककी क्यास्यामें माय टीकाकारीमें मी मनमेद दिखाया पड़ना है। आधरत्वामीके 'अदम्ध्वा' पदच्छेदकी मानकर बीररापव, विजयध्वज, जीव गोन्यामी आदि नव टोका-कारीने एक समान हा अर्थ किया है, परन्तु निन्वार्कमनानुवायी आद्युद्धेयने अपने निद्धान्त-प्रदीपमें 'दम्ब्वा' पदच्छेद वर 'स्विययेगायिजा सन्तापिजा' अर्थ कर विजुद्के अट्रय होनेकी सरद नामराजुद्धे जन्मपान होनेवा बात निन्नी है।

परन्त इनका उल्लेख यहाँ न कर केवल विस्तृत विवरणी-का ही निर्देश किया जाता है। भागवतके तीन त्कन्धोंमे योगका विशेष विवरण दिया गया है-दूसरे स्वन्धके अध्याय १ तथा २ में, तीसरे त्कन्धके २५ वें तथा २८ वें अध्यायोमे कपिलजीका अपनी माता देवहतिके प्रति योगका उपदेश, और फिर एकादश स्कन्धके अध्याय १३ मे सनकादिकोंको इसरूपधारी भगवानके द्वारा योगका वर्णन, अ० १४ में ध्यानयोगका विशद वर्णन, अ० १५ में अणिमा आदि अठारह विदियोंका वर्णन, अ०१९ मे यमनियमादिका वर्णन, अ॰ २८-२९ में क्रम ज्ञानयोग और भक्तियोगके साथ अष्टाङ्मयोग । इन सब स्थानोंमे योगका इतना विश्वद प्रच्चर वर्णन है कि उसके लिये एक अलग पितकाकी आवश्यक्ता होगी। यहाँ नेवल उसका साराग उपिसत करनेका यत क्या जायगा ।

मागवतमें अष्टाङ्गयोगकी यह एक वड़ी विशेषता है कि वह स्वतन्त्र साधनरूपके उपस्थित किया गया है। साथ-ही-साथ अन्य साधनमागोंको भी वह सहायता पहुँचाता है। योग भिक्तका सबसे अधिक सहायक है अवश्य, फिर भी वह जान, कर्म तथा भिक्तके समान एक पृथक् स्वतन्त्र साधनपथ है जिसपर चलकर साधकगण परमात्माना साक्षात्कार कर सकते हैं। इसकी विशेषता ठीक-ठीक समझनेके पहले उससे परिचय प्राप्त कर लेना नितान्त आवश्यक है।

योगके आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणा-याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । इनमें यम तथा नियमका सक्षित वर्णन ग्यारहवें स्कन्धके अध्याय १९ में यत्किञ्चित् मिलता है । पातञ्जल स्त्रोमे तो यम तथा नियम केवल पाँच प्रकारके ही वतलाये गये हैं, परन्तु भागवतने उनमेसे प्रत्येकके वारह भेद माने गये हैं—

यनके द्वादश मेद<sup>3</sup>—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) असङ्ग, (५) हीं, (६) असञ्चय, (७) आस्तिक्य, (८) ब्रह्मचर्य, (९) मौन, (१०) त्येर्य, (११) क्षमा, (१२) अमय।

नियमके द्वादश नेद $^2$ —(१) शौच-याह्य, (२) आन्यन्तर, (३) जप, (४) तप, (५) शोम,

१ ओनद्वावत ११।१९।३३

<sup>₹ &</sup>quot; ११|१९|**३**४

# कल्याण

# योगेश्वरका योगधारणासे परमप्रयाण

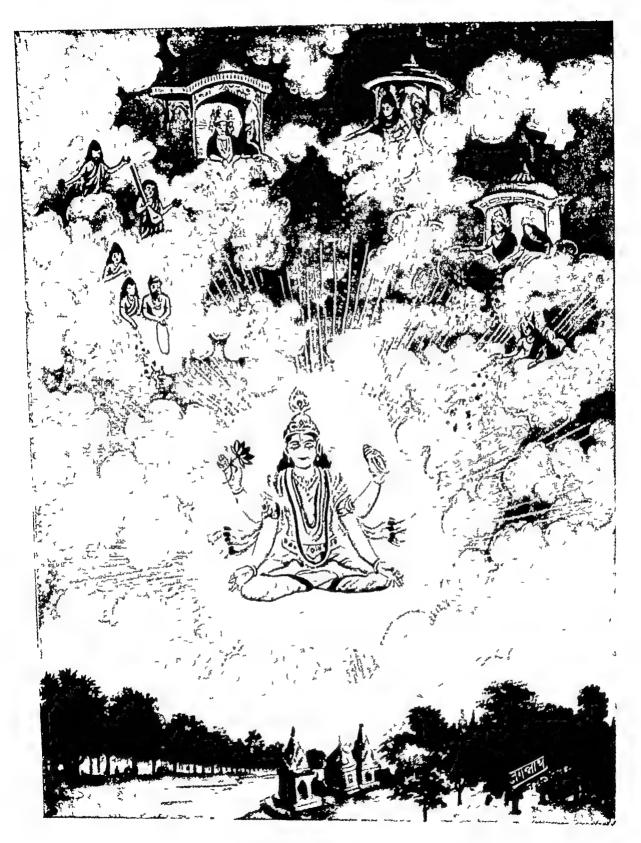

लोकाभिरामा स्वतनुं धारणाध्यानमञ्जलम्। योगधारणयाग्नेय्याद्य्या धामाविश्चत् स्वकम्॥ (श्रीमद्भा०११।३१।६)

(६) श्रद्धा, (७) आतिथ्य, (८) भगवदर्चन, (९) तीर्थाटन, (१०) परार्थचेष्टा, (११) सन्तोष, (१२) आचार्यसेवन।

इन यमोंमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपिरव्रह (भागवतका छठा 'असञ्चय') पातञ्जलदर्शनमें भी है, शेष सात नये है । नियमोंमें उसी भाति शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान (भागवतका आठवा 'भगवदर्चन') पातञ्जलदर्शनमे भी हैं, शेष नये है ।

आसन-यह योगका तीसरा अड़ है। शुद्ध, पिवत्र तथा एकान्त स्थानमें आसन लगाना चाहिये। जहाँ कहीं हल्ला न हो, निर्जनताके कारण शान्ति विराजती हो, वैसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये। आसन 'चैलाजिनकुशोत्तर' होना चाहिये, इसका 'किल्पतासन' शब्दके द्वारा भागवतमें स्थान-स्थानपर सकेत है। योगमे अनेक आसन बतलाये गये है। स्विस्तकासनसे बैठे तथा उस समय अपने गरीरको विल्कुल सीधा बना रक्खे—

> गृहात् प्रव्नजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाह्नुतः। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कृष्यितासने॥ (श्रीमद्भा०२।१।१६)

'धरसे निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीथोंके जलमें स्नान करे और शुद्ध एकान्त स्थानमे विधिपूर्वक विछाये हुए आसनपर आसीन हो।'

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्। तिसान् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्॥

(313616)

'शुचि देशमे आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अम्यास करे।'

इस क्लोकमे श्रीधरस्वामीके अनुसार 'स्वस्तिक' पाठ माना जाता है। अन्य टीकाकारोंने 'स्वस्ति समा-धीनः' पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे सुरापूर्वक यैठे, ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवतमें किसी एक जासनके प्रति आदर दिखाया गया नहीं मानूम पड़ता। खान-खानपर टीकाकारोंके सकेतसे पद्म जथवा किद जासनेकी और निर्देश जान पड़ता है।

पान्यमान-प्राणीका आपान योगका चौथा यह है।

पूरक, कुम्मक तथा रेचकके द्वारा प्राणके मार्गको शुद्ध करनेका उपदेश दिया गया है—

प्राणस्य शोधयेन्सार्गं पूरकुम्भकरेचकैः। (१।२८।९)

प्राणायाम पुराणोमे दो प्रकारका बतलाया गया है—
(१) अगर्भ तथा (२) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम वह
है जिसमे जप तथा ध्यानके विना ही मात्राके अनुसार
प्राणायाम किया जाय । सगर्भ प्राणायाममे जप तथा
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोमे सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ है । अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश
दिया है । शिवपुराणकी वायवीय सहिताके उत्तरखण्ड
अध्याय सैंतीसमे इन दोनोके भेद तथा उपयोगका अच्छा
वर्णन है—

अगर्भश्च सगर्भश्च प्राणायामो द्विधा स्मृतः । जपं ध्यानं विनागर्भः सगर्भस्तत्समन्वयात् ॥३३॥

'प्राणायाम अगर्भ और सगर्भ, दो प्रकारका कहा गया है, जप और ध्यानके विना जो प्राणायाम होता है वह अगर्भ है और जप-ध्यानके सहित जो है वह सगर्भ है।'

अगर्भाद् गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः। तसात्सगर्भं कुर्वन्ति योगिनः प्राणसंयमम्॥३४॥

'अगर्भसे सगर्भ प्राणायामका गुण सौगुना है। इसलिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते है।'

विष्णुपुराणमे अगर्भको अवीज तथा सगर्भको स्वीज प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्भागवतमे भी इसी सगर्भ प्राणायामका विधान वतलाया गया है । प्राणायाम करता जाय, साथ-ही-साथ अ-उ-म्से ग्रीयत ब्रह्माक्षर ॐकारकी मनमे आवृत्ति करता जाय । ॐकारको विना भुलाये अपने श्वासको जीते—

अभ्यस्येन्मनसा शुद्धं त्रिष्टद्वह्याक्षरं परम्। मनो यच्छेजितश्वासो ब्रह्मयोजमविसारन्॥ (श्रीमद्रा०२।१।१७)

'इस तीन अक्तरवाले गुद्ध परम ब्रह्माक्षर मन्त्रका मनसे जप करे, इस ब्रह्मवीजको विना भुलाये बासको जीनकर मनको एकाब करे।'

र विध्यपुरान पष्ठ अञ्च ७।४०

२. यामद्रागवत ११ । १४ । ३४

जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे श्वासजय प्राप्त कर लेता है, उसके मनसे आवरक मल—रज तथा तम—का नाश उसी प्रकार हो जाता है, जिस प्रकार आगमे तपाये लोहेसे मलिनता दूर हो जाती है—

मनोऽचिरात्स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः। वाय्विप्तभ्यां यथा छोद्दं ध्मातं त्यजित वै मछम्॥ (३।२८।१०)

ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम करनेका विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके एकादश स्कन्धमें 'विपर्ययेणापि शनैरम्यसेन्निर्जितेन्द्रयः' (१४।३३) 'प्रतिकूलेन वा चित्तम्' (३।२८।९) कहकर इससे उलटे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि शास्त्रीय मानी गयी है। यहाँ 'विपर्ययेणापि' तथा 'प्रति-कुलेन' का अर्थ श्रीघरखामीने दो प्रकारसे किया है। एक अर्थ तो यह हुआ—साधारण नियमका उलटा क्रम अर्थात् रेचक, पूरक, कुम्मक। इसका आश्य यह है कि पहले ही रेचक करे, वादको कुम्मक और अन्तमें पूरक । कुम्मक दो प्रकारका होता है-अन्त कुम्भक तथा वहि कुम्भक । भागवतमें इन दोनोंका इस प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया गया है। दूसरा अर्थ यह वतलाया गया है कि वाम नाडीसे पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलटा दक्षिण नाडीसे वायु भरकर वामसे रेचक करे । दोनों ही अर्थ योगाम्यासियोंको सम्मत हैं। प्राणायामको तीनों काल-में-पातः, मध्याद्व तथा साय करना चाहिये और हर वार दस प्राणायाम करना चाहिये । यदि इस नियमसे प्राणायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक पवनको वशमें कर लेता है-

> द्शकृत्विश्वपवणं मासादवीग् जितानिलः॥ (श्रीमद्भा० ११ । १४ । ३५)

प्रत्माहार—इस प्रकार आसन, सङ्ग तथा श्वासको जीतकर साधक अपनी इन्द्रियोंको उनके तत्त्रिद्रियोंसे स्वाचि । इस कार्यमे सहायता देगा निश्चयुद्धिवाला मन । मनके द्वारा निश्चयुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी इन्द्रियोंको विषयोंसे सींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका यन्न करे । यह हुआ प्रत्याहार । नियच्छेद्विपयेभ्योऽक्षान् मनसा **दु**द्धिसारथि । (श्रीमद्भा० २ । १ । १८)

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाकृष्य तन्मनः।
बुद्धा सार्थिना धीरः प्रणयेन्मिय सर्वतः॥
(श्रीमद्भा० ११।१४।४२)

घारणा—मनको एक वस्तुमें टिकानेका नाम हुआ घारणा। मागवतमें दो प्रकारकी घारणा वतलायी गयी है। वे ही घारणाएँ अन्य पुराणोंमें भी नामभेदसे बतलायी गयी हैं। मगवान्के दो रूप हैं—स्यूल तथा सूक्ष। इन्हींको विष्णुपुराणमें (१) मूर्त अथवा 'विश्व' तथा (२) अमूर्त अथवा 'धत्' रूप बतलाया गया हैं। मगवान्के इन्हीं दोनों रूपोंके घारणा तथा घ्यान करने चाहिये। अतः मागवतविहित घारणाके दो मेद हुए—(१) वैराजधारणा तथा (२) अन्तर्यामिघारणा।

सवसे पहले भगवान्के स्थूल रूपमें ही घारणा तथा ध्यान लगावे अर्थात् पहले भगवान्के विराट् रूपकी घारणा करे। भागवतके दूसरे स्कन्धके पहले ही अध्यायमें भगवान्के विराट् रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन किया गया है कि पद्योंको पढते-पढते रूप आँखके सामने आकर झूलने लगता है। स्थूल होनेके कारण मूर्त रूपमें मन आसानीसे लगाया जा सकता है। इस घारणाका नाम हुआ वैराज धारणा । जव यह धारणा साधकके हाथमें आ जाय, तत्र अमूर्त रूपकी धारणा करनी चाहिये। इस दूसरी घारणा-अन्तर्यामिघारणाका अतीव सुन्दर वर्णन भागवतके अनेक खलींपर किया गया है, यथा दूसरे स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्धका अढाईसवाँ अध्याय तथा ग्यारहवें स्कन्धका चौदहवाँ अध्याय । इन वर्णनोंका आश्रय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल-वाले अघोमुख हृत्पुण्डरीकको ऊर्घ्वमुख, विकसित, अष्टदलवाला तथा कणिकायुक्त ध्यान घरे। कणिकामें क्रमशः सूर्यं, चन्द्रमा तथा अभिके मण्डलको रक्खे । इस अग्निके भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र वनमालघारी-की मनमोहिनी मूर्रातका घ्यान घरे। भगवान्के इस सुहावने रूपका जैसा वर्णन भागवतमें मिलता है वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। व्यासजीने अपनी समग्र कविता-शक्तिको मानो यहीं समाप्त कर दिया है। संस्कृतन पाठक

१. विष्णपुराण अ० ६ अ० ७।

२ स्रोमद्भागवत ११।१४।३६,३७

भागवतको पढकर इसका अलौकिक आनन्द उठावें। इस रूपकी घारणा तवतक करें जवतक मन निश्चल तथा स्थिर न हो जाय। इसका नाम हुआ अन्तर्यामिघारणा।

ध्यान-किसी वस्तुविशेषमें अनुस्यूतरूपसे मन धारणा घारण करे। प्रत्ययकी एकतानता हो, तो उसे ध्यान कहते हैं—'तत्रैकतानता ध्यानम्'। भागवतमें ध्यानके विषयमें वहुत कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि जब हुत्किणिकामें भगवानके समग्र शरीरकी धारणा निश्चल तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अङ्गका ध्यान करना चाहिये। अङ्गोंका क्रम 'पादादि यावत् हिसतं गदाभृतः' (चरणोंसे लेकर हँसते हुए मुखतक) हैं। इनका वर्णन तीसरे स्कन्धके अहाईसर्वे अध्यायमें देखने ही योग्य है। भगवानके पैरके ध्यानसे आरम्भ कर ऊपर बढ़ता जाय और अन्तमें मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान जमा दे—

सिब्बन्तयेद् भगवतश्चरणारिवन्दं वज्राङ्गशभ्वजसरोरुहलान्छनाढयम् । उत्तङ्गरक्षविलसञ्चलकवाल- ज्योत्स्नाभिराहतमहकुद्यानभकारम् ॥ (३।२८।२१)

'उत्तम प्रकारसे भगवान्के उस चरण-कमलका ध्यान करे जो चरणकमल वज्र, अङ्कुश, ध्वजा और कमलके चिह्नोंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल नखोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुक्घोंके हृदयके अन्यकारको दूर किया है।'

'हृदयमें रहनेवाले भगवान्के उस ध्यानायनस्वरूप हास्यका—जिस हास्यसे नीचेके होंठकी लालिमा भीतर-की कुन्दकली-सी दन्तपिकको अषण आभा प्रदान कर रही है—अपित मन होकर सरस भिक्तसे ध्यान करे, पृथक् न देखे।'

समाधि—ध्यानके वाद ही समाधिका स्थान है। उस समय भक्तिसे द्रवीभृत हृदय, आनन्दसे रोमाञ्चित होकर, उत्कण्ठासे ऑसुओंकी धारामें नहानेवाला भगवान्का भक्त अपने चित्तको भी ध्येय पदार्थसे उसी भाँति अलग कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ विडश (कॉटे) को अलग कर देता है—'चित्तविडशं शनकैर्वि-युड्को'। इस समय निर्विषय मन अचिकी तरह गुणप्रवाहसे रहित होकर भगवान्मे लय प्राप्त कर लेता है—ब्रह्माकारमें परिणत हो जाता है'।

> पुवं हरौ भगवति प्रतिलम्बमावो भक्त्या द्रवद्भृदय उत्पुक्तकः प्रमोदात्। मुह्रर्घमान-अं त्कट्यबाष्पकलया स्तवापि चित्तवडिशं शनकैर्वियुङ्के॥ निर्विषयं विरक्तं मुक्ताश्रयं यहिं निर्वाणमृष्छति मनः सहसा यथाचिः। पुरुषोऽब्यवधानमेक-आत्मानमत्र प्रतिनिष्टृत्तगुणप्रवाहः ॥ मन्वीक्षते सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्या सुसदुःसवाद्ये । तस्मिन्महिम्न्यवसितः हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्येत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्टः॥ (श्रीमद्भा०३। २८। ३४-३६)

'इस प्रकार भगवान् श्रीहरिमें जिसका पूर्ण प्रेमभाव हो गया है, जिसका हृदय मिक्त हो द्वीभूत हो गया है, प्रेमानन्दसे जो पुलिकत हो उठा है, जो वारवार उत्कण्ठासे उत्पन्न हुई अश्रुधारामें नहाता रहता है, वह उस चित्तरूप बिडिश (मछली पकड़नेके कॉटेको) भी पीछे घीरे-घीरे छोड़ देता है। संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बत्ती जल जानेपर दीप-शिखाके महज्ज्योतिमें मिलनेके समान निर्वाणपदको प्राप्त होता है। त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह पुरुष अपने सिवा और कोई व्यवधान नहीं देखता हुआ अखण्ड आत्मस्वरूपको प्राप्त होता है। वह पुरुष मनकी इस चरमिनृत्तिसे सुखदुः खके वाहर उस महिमामे लीन हुआ रहता है और ऐसा आत्मिस्थितिकी पराकाष्टाको प्राप्त हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कर्ता नहीं मानता तथापि सुखदुः खका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है।

१. श्रोमद्भा० ३ । २८ । ३४–३८

#### विशेषता

श्रीमद्भागवतवर्णित योगचर्याका एक सामान्य परिचय यथामित ऊपर सक्षेपमें दिया गया है। सद्योमुक्ति, क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय स्थानाभावके कारण छोड़ ही दिये गये है। प्रेमी पाठक वहींसे इन विषयोंका मनन करें। ऊपरके वर्णनसे भागवतकी योगचर्याकी विशेषता जिज्ञासुजनींके ध्यानमें आ गयी होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर हम इस लेखको यहीं समाप्त करेंगे।

इस योगकी यह वड़ी विशेषता माल्म पड़ती है कि
यह अष्टाङ्गयोग मिक्कि साथ नितान्त सम्बद्ध है ।
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत
मगवान्की उत्तम मिक्कि आप्राव्यमान दृदयवाला परम
मागवत है। विना मिक्कि योगविहित समाधिकी निष्पत्ति
कथमपि नहीं हो सकती। व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें
कहा कि योगका उद्देश 'कायाक्ल्य' नहीं है—शरीरको
केवल दृढ़ वनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्वेय
श्रीमगवान्में चित्त लगाना है, भगवत्यरायण होना है—

केचिहें हमिम धीरा सुक्रस्यं वयसि स्थिरम् । विचाय विविधोपायैरथ युक्तन्ति सिद्धये ॥६१॥ नहि तत् कुशलाहत्यं तदायासो ह्यपार्थंकः । अन्तवस्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पते ॥६२॥ योगं निषेवतो नित्य कायश्चेत् कल्पतामियात् । तच्छ्रद्दच्यात्र मतिमान् योगमुत्स्ज्य मत्परः ॥४३॥ (श्रीमद्गागवत ११ । २८)

'कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु होनेके लिये योगके विविध उपाय किया करते हैं । परन्तु कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नहीं करते । यह तारा प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है, क्योंकि वृक्षके फलकी तरह शरीर नाशवान है । योगसाधन करनेसे काया यदि कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान पुरुषको भगवयोग छोड़कर उसमें कभी श्रद्धा न करनी चाहिये।'

श्रीमद्भागवतका योगके विषयमे यही परिनिष्ठित सिद्धान्त प्रतीत होता है कि योगियोंके लिये जगदाधार भगवान्में मिक्तके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ब्रह्म-प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है—

न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मिन ।
सहशोऽस्ति शिव पन्था योगिनां ब्रह्मसिख्ये ॥
(श्रीमद्रा॰ ३ । २५ । १९ )

'अखिल आत्मखरूप भगवान्में लगी हुई भक्तिके समान 'शिव- पन्था', कत्याणकारी मार्ग योगियोंके लिये ब्रह्मप्राप्तिमें, और कोई नहीं है।'

~5.2ta=2~

## योग-मठ

होवे छघुद्वार एक, छिड़ ना गवाक्ष जामें,
जाको अति छोटो नार्हि वड़ो विस्तार हो।
गोमय पवित्र से लिपा हो, खच्छ सुन्दर हो,
प्राणी दूसरा न होवे, शान्ति रस-धार हो॥
वाहरमें वेदी कृप मण्डप सुशोभित हों,
चारों ओर पुष्पलता सीमा निरधार हो।
ताको हठयोगी जन 'योगमठ' मानत हैं,
'पथिक' पवित्र जामें नित्य सदाचार हो॥
—नरसिंद गाण्डेय 'पथिक'

# श्रीयोगवासिष्ठमें योग

( लेखक- प्रो॰ टा॰ श्रीभीखनलालजी आत्रेय, पम॰ प०, डी॰लिट्)



योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके आध्यात्मिक प्रन्थो-मे वहुत उच कोटिका प्रन्थ है। इसमे वांसष्ठ म्हणिद्धारा श्री-रामचन्द्रको किये हुए आध्या-त्मिक उपदेशका बहुत सरस भाषामे वर्णन है, इसके दार्शनिक सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और गहन हैं। अद्वेत वेदान्तके अनेक लेखकोने इन सिद्धान्तोंका

प्रतिपादन किया है, और कुछ यिद्वानोने इसके वहुत-से स्थलींसे चुनकर कुछ श्लोकोका संग्रह करके उन सग्रहोंको उपनिषदोंके नामसे प्रकाशित किया है। महाउपनिषद्, अन्नपूर्णाउपनिषद् और अक्षिउपनिषद्के तो सभी श्लोक योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं (देखिये हमारा योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । योगवासिष्ठ और कुछ उत्तरकालीन उपनिषद्, पृष्ठ ४५)। कल्याणके सम्पादक महोदयके अनुरोधसे यहाँपर हम पाठकोंके लिये योगवासिष्ठके योग-सम्बन्धी यिचारोंका दिग्दर्शन कराना चाहते हैं। जिन सज्जनोंको इन सिद्धान्तोको और मलीमाँति समझनेकी उत्कण्ठा हो उनको योगवासिष्ठ-सम्बन्धी हमारी पुस्तकोंका अवलोकन करना अथवा योगवासिष्ठको आद्योपान्त पढ़ना चाहिये।

## 'योग' शब्दका अर्थ

योगयासिष्ठमें योग शब्दका अर्थ है— ससारसागर-से पार होनेकी युक्ति (कै। १३।३)।

- ४१-श्रीयोगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त (प्रेसमें )
  - २-श्रीवासिष्ठदर्शनम्
  - २-श्रोवासिष्ठदर्शनसार
  - Y-Yogaväsistha and Its Philosophy
  - 4-Yogaväsistha and Modern Thought
  - ६-The Philosophy of Yogavasistha(भेसमें)
  - v-Yogaväsistha and some of the minor Upanishads

### योगका आदर्श

योगद्वारा मनुष्य अपने असली खरूप सिचदानन्दका अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाप्रत, स्वप्न और सुषुति, किसीका भी अनुभव न हो, और न इनके आगामी अनुभवका बीज भी रहे, और जिसमे परम आनन्दका निरन्तर अनुभव होता रहे ( ६।१३।३,६।१२८। ५०-५१)।

### योगकी तीन रीतियाँ

(१) एक तस्वकी दृढ भावना, (२) मनकी शान्ति और (३) प्राणोके स्पन्दनका निरोध—ये तीन योगकी रीतियाँ हैं। इन तीनोमेंसे किसी एकपर चलनेसे तीनोकी ही सिद्धि हो जाती है (६। ६९। २७,४०) इन तीनोंमे मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है (६। ६९। २९)। किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध और किसीको मनका शान्त करना सरल होता है। तो भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोंके निरोधकी अपेक्षा मनको शान्त करना अथवा एक तत्त्वका दृढ अम्यास करना अधिक सरल है (६। १३।८) इसलिये इस प्रन्थमे इन दो रीतियोंका ही अधिक वर्णन है।

### (१) एक तत्त्वका दृढ अभ्यास

एक तत्त्वकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर विलीन हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन स्वय ही ठक जाता है। (कै।६८।४८) एक तत्त्वका दृढ़ अभ्यास तीन प्रकार-से किया जाता है—

#### (१) ब्रह्मभावना

पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि ससारमरमें केवल एक ही अनन्त आत्मतत्त्व है और सब पदार्थ उसी तत्त्वके नाना नाम-रूप है। तब मनको तन्मय करनेका प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकारका ब्रह्माम्यास करनेसे मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और प्राणोंकी गति भी स्वय ही रुक जाती है, क्योंकि

यह नियम है कि जो जिस विषयकी दृढ़ मायना करता है वह तद्रूप हो जाता है (कै।६९।४९, ५२; ४।११।५८)।

#### (२) अभाव-भावना

अमाव भावनाका अर्थ है, पदार्थों को अत्यन्त असत् समझकर उनके पारमार्थिक अमावकी दृढ़ भावना करना। जब कि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस जगत्में और कोई दूसरा पदार्थ है, ही नहीं और सब दृश्य पदार्थ बरुतुतः ब्रह्म ही हैं, तब हमारा उनको नाना नामरूपवाले और मिन्न सत्तावाले समझना नेवल भ्रम है। इस वातको मलीमाँति समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं ही नहीं, नेवल ब्रह्म-ही-ब्रह्म सर्वत्र है। इस निश्चयके अम्यासका नाम ब्रह्ममावना है। ऐसा करनेसे मन शान्त हो जाता है और अहंमाव और जगत्का अनुमव—दोनोंका लोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है। (३।२२। २७;३।७।२७,२८;३।२१।१२)।

#### (३) केवलीभाव

केवलीमाव उस निश्चयके अम्यासका नाम है जिसमें केवल एक आत्मतत्त्वकी स्थिति मानी जाय और समस्त हश्य पदार्थोंके असत्य होनेकी हद् भावना होनेके कारण अपने द्रष्टा होनेको मी असत् समझा जाय और अपने उस आत्मस्वरूपमें स्थिति हो जाय जिसमें द्वैतका कोई मान नहीं है (३।४।५३)।

#### २-मनोलय

योगवािष्ठके अनुसार मन ही वंसारका उत्पन्न करने-वाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर जीवनमें परमशािन्त आ जाती है और वंसारका अनुमव सीण हो जाता है। मनके शान्त हो जानेपर जीव प्रसत्य-को प्राप्त हो जाता है और प्राणोंका त्यन्दन भी रुक जाता है। मन ससारक्षी मायाचककी नािम है। इस नािमको वल और बुद्धिदारा धूमनेसे रोक लेनेपर संसारककी गांति भी दक जाती है। मनको जीत लेनेपर सव कुछ जीत लिया जाता है। मनके नाश होनेपर ससारका इस प्रकार लय हो जाता है जैसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट हो जाता है। चित्तके लीन हो जानेपर द्वैत और अदैत दोनोंकी भावनाओंका तथ होकर परम शान्त आत्मतत्त्वका ही अनुभव रह जाता है। संसारत्पी दुःखसे मुक्त होनेका उपाय केवल मनको निम्नह करना है। इसी युक्तिद्वारा मनुष्यको परम शान्तिका अनुभव होता है। विना इस युक्तिके शुभ गति प्राप्त नहीं होती (५।४९।४०,५।५०।७; ई।२९।५,६,७,८,५।२४।१४,१५,५।१७।१४; ई।११।४४; ई।९३।४४-४७,४।३५।२,३।११२।९;३।१११।१५,३।१११।२)।

मन ही स्यूल होकर परिमित जीव हो जाता है और मन स्क्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है। जिन कारणोंद्वारा मन स्यूल्ताको प्राप्त होकर दुःल मोगता है वे ये हैं—अनात्म बस्तुमें आत्मभाव, स्यूल देहमें आस्मा, स्त्री, पुत्र और कुटुम्बसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढापे और मौतसे मय, संसारसे सुस्की आशा, किसी बस्तुकी प्राप्ति और किसीके त्यागका यत, मोगोंकी तृष्णा और विषयोंके मोगोंमें फँसना आदि (५।५०।५७-६३)।

मन स्क्ष्म होकर जिन कारणों से ब्रह्मभावको प्राप्त होता है वे ये हैं—भोगों में सुलकी कल्पनाको छोड़कर सांसारिक वासनाओं को त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्त्वको ओर लगना, मनकी असत्ता और आत्माकी सत्तापर वार-वार विचार करना, संसारके पदार्थों की असत्ताका हद निश्चय हो जाना, परम तत्त्वके चित् सामान्य रूपमें लिए होना आदि (३। ९८। २; ३। ९७। १०, ११; ३। १००। २, ५। ५५। २)

#### मनको शान्त करनेके उपाय

विना उचित युक्तिके मनका जीतना कठिन हैं (५।९१।३४)। जो लोग ठीक युक्तियोंको छोड़कर हठपूर्वक मनको जीतना चाहते हैं उनको अनेक लेश और भय प्राप्त होते हैं (५।९१।४०)। मनको श्वान्त करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमेंसे कुछका उछेल यहाँ किया जाता है—

#### (१) ज्ञानयुक्ति

शानद्वारा मनका निरोध करना ऑल मींचने या फूटको मसल देनेसे भी सरल है। इसमें ज़रा भी कृष्ट नहीं होता (कै। १११। ३१)। मनकी सत्ता ही अज्ञान-के कारणसे है और वह जानद्वारा इस मकार सरलताने नष्ट की जा सकती है जैसे कि रस्तीमें साँपकी सत्ता और मर्भूमिमे मृगतृष्णाके जलकी सत्ता। जो यस्तु अज्ञान-जन्य है वह ज्ञानद्वारा तुरन्त नष्ट हो जाती है। सत्यका ज्ञान होनेपर यह भलीमॉित निश्चित हो जाता है कि यस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और मन भी असत् है (४।११।२७)।

# (२) संकल्पत्याग

सङ्गल्प मनका बन्धन है और सङ्कल्पका अमाव मनकी मुक्ति है (ई।१।२७)। सङ्कल्प न रहनेपर मनका नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय होता है (५।१३।८०)। सङ्कल्पके शान्त होनेपर ससारका सब दुःख मूलसहित नष्ट हो जाता है (५।५४।१९)।

# (३) भोगोंसे विरक्ति

जबतक ससारका नाश करनेवाली भोगोंसे विरक्ति उदय नहीं होती तबतक दुःखोंपर विजय पानेवाली परम निवृत्तिका अनुभव नहीं होता (५।२४।३७-३८)। ससारक्षी गड्देमें पड़े हुए लोग तमीतक दुःखोंमे भ्रमण करते हैं जबतक उनको विषयोंसे वैराग्य नहीं होता (५। २४।४३)। विषयोंसे विरक्ति होनेसे मन सूक्ष्म होकर आत्मभावको प्राप्त होता है।

### ( ४ ) वासनात्याग

चित्त ( मन ) का असली रूप वासना है। वासना (इच्छा) और मन पर्यायवाची शब्द हैं ( है। ९४। ५)। वह मनुष्य जिसकी सन वासनाएँ क्षीण हो गयी हों, जीवन्मुक्त हो जाता है, बन्धनमें पड़े हुए लोगोंको उस अवस्थाका अनुभव नहीं होता (३।२२।८) वासना-त्यागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामसी वासनाओं-का परित्याग करके मनमें मैत्री आदिकी शुद्ध वासनाओं-को रक्खे (४।५७।२०), उनके अनुसार व्यवहार करता हुआ, फिर उनको भी मनसे निकालकर सब बास-नाओंसे रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाको प्राप्त होनेकी बासनाको मनमें रहने दे (४।५७।२१)। तब मन और बुद्धिसहित उस वासनाका भी त्याग करके जो अयस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे। इस प्रकार जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया जाय उसको भी त्याग देना चाहिये (४।५७। २२)। उस ज्ञानवान् पुरुषके मनमे, जिसने कि इस भावनासे कि 'सन कुछ ब्रह्म ही है' अपना अज्ञान नष्ट कर लिया है,

कभी यासनाका उदय नहीं होता (कै। ८७। २५)। जिस प्रकार दीपकसे अधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय हो जाता है, उसी प्रकार परमार्थके ज्ञानसे यासना समूल नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५। ७४। २१)।

# (५) अहंभावका नाश

अहंभावके दृढ होनेपर ही ससारका भ्रम उदय होता है और अहभावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमें स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (ई। २६। २९)। अहभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा-काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका प्रचण्ड प्रकाश होता है (५।१३।११)। यह सब ससार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या है, इसलिये इसमें राग रखनेसे क्या और द्रेष करनेसे क्या १ इस प्रकार विचार करते रहनेसे अहंभाव नहीं रहता (४।३३।४४)। जब यह शान होकर कि में ही सारा जगत् हूं और यहाँपर कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय तब अहभावकी वृद्धि नहीं होती (४।३३।४६)।

## (६) असङ्गका अभाव

जिसके दृदयमें ससारकी वस्तुओं के साथ सङ्ग है वहीं मनुष्य संसारसागरमें डूबा हुआ है और जिसका मन सङ्ग-से रहित है वहीं ससारसे मुक्त है (५।६७।३०)। सङ्गरहित पुरुष वह है जो न कमों के त्यागसे प्रसन्न होता है और न कमों में अनुरक्त होता है, जो किसी भी कमें का फल नहीं चाहता, और जो सब अवस्थाओं में समान रहता है (५।६८।६)। यहाँ सब कुछ आत्मा ही है—किस वस्तुका त्याग कहाँ और किसका प्रहण—इस भावका नाम असङ्ग है। जीवन्मुक्तिमें यही दशा होती है (५।६८।४)।

## (७) कर्तृत्वभावका त्याग

जब स्पन्दनात्मक कर्म क्षीण हो जाता है तो मन भी क्षीण हो जाता है (३।९५।३५)। जैसे अमि और उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा एकता है। दोनोमेसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही नाश हो जाता है (३।९५।३७) कर्मका वीज (कारण) आत्माके अञ्चानसे उत्पन्न हुआ सकत्प है। (६।१२४।५) सकत्प करना ही वन्धनका कारण है, इसिंटिये उसको त्यागना चाहिये (६।१२४।६) सवेदन और स्वेद दोनोको छोड़कर वासनारहित सान्त होकर रहनेका नाम कर्मत्याग है (६।३।२५)।

#### (८) सर्वत्याग

जवतक चव द्वछ नहीं त्यागा जाता तवतक आत्मलाम नहीं होता। चव अवस्थाओका परित्याग करने पर जो शेप रहता है वहीं आत्मा है (५।५८।४४)। युद्ध सर्वत्यागको सर्वद्ध सोंका अन्त करनेवालो चिन्त्यमणि समझना चाहिये, युद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना करनी चाहिये (६।९०।५)। जो सव कुछ है, जिससे सव स्वाया कर देनेते सर्वत्यागकी सिद्धि होती है (६।८२।३०) तीनों कालमे रहनेवाला जगजाल जिसने अपने भीतर सम प्रकार देखे लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा, उसने सत्र उस त्याग दिया (६।९३।४९)। जिसने वुद्धिद्वारा सत्र यकाओं, सत्र इच्छाओं और सव निश्चयों का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है (६।११५।३४)।

#### (९) समाधिका अभ्यास

यदि निर्विकत्य समाधिमें स्थिति हो जाय तो अध्य और निर्मेल मुपुतिके समान आतमपदकी प्राप्ति हो जाती है (३।१।३६)। समाधि जुपचाप रहनेका नाम नहीं है। स्व आद्याजीन्यी तृणोंको मस्स करनेवासी त्यज्ञानन्यी जीवसा नाम समाधि है (५।६२।८)। समाधि उस प्रदास्ता नाम है जिसमें जिस्स स्थिर हो, नित्य तृति हो और पदायोंके अस्ती क्यां अकारकी मी तृष्णा न दहनेका नाम समाधि है (६। ६९। ६६)।

#### (१०) हयकिया

देन, दन्द्रिय, मन, दुद्धि और धेनल जिन-जिन तत्वों
से उत्पन्न नीते दे उनकी जानकर उनमें दनकी जा करनका एवं करना नानिये (११२०१४)। इस रानिये तो कार्य नामकी पिर्टिस लिया करी, निरं प्रत्यानाम ने रहिस लग्न कार्यान (१११२०१५)। दर्भ कार्यिक नाम नास्त्रीकर प्राचीत्यान विकास इस्ते कार्य कर्याच्या नामकी स्थास क्षेत्रन, तार दाव कर्याक कर्यान कर सहस्त कर ना

इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियनो उत्तके कारण वस्त्रमें लय करो-श्रोत्रको दिक्ने, त्वन्को वायुने, चञ्जको दर्पने, जिहाको जलने, प्राणको प्रध्वीने (ई। १२८। ६-८), पैरोंको विष्युने, पायुको मित्रमें, उपस्यको कश्यपने, मनको चन्द्रमामं, बुदिको ब्रह्मामे-इत प्रकार तमल देहको उत्तके कारण तत्त्वोमें छय करके अपने आपको विराद् चमझो (६। १२८। ९-११)। अव पृथ्वी-तत्त्वको जलमं, जलको अग्निमं, अग्निको वायुमं और वायुको आकारामें और आकाराको महाकारामे जो कि सबका उत्पत्ति-कारण है, उस करो (६।१२८।१६-१०) वर्होपर योगी लिङ्ग्यरीरद्वारा खणभर स्थित होकर और ब्रह्माण्डके वाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुमय करे कि में आत्मा हूँ ( 🔓 । १२८ । १९ ) । छिङ्क शरीरको 🚓 अव्याङ्कतमं जो कि ब्रह्माचे पूर्वकी अवस्थाका नान है। लीन करना चाहिये ( ई । १२८ । २० ) । यह वह तत्त्व है जिसमे नामरूपका ध्वाग करके जगत् स्थित रहता है। कोई इनको प्रजृति कहते हैं, कोई नाया और कोई परमाणुतमृह, कोई तक्से भ्रान्त चिचवाले इसकी अविद्या कहते हैं। उत्तमें तब पदार्थ लय होकर अव्यक्तरपे वर्तमान रहते है। इन तीनों अवस्थाओं-( स्थूल, चूश्न और कारण )-के परे भी एक अव्वय चतुर्थ पद है। उनकी प्रातिके लिये, उनका ध्यान करके कारण-राधीरका उसमें लय करना चाहिये ( ई। १२८। २१-२५ )।

#### ३---प्राण-निरोध

वैसे पर्लेका हिल्ना बन्द होते ही हवाका चल्ना बन्द हो बाता है उसी प्रकार प्राणीकी गति दक बानेपर मन भी शान्त हो जाता है ( है। ६९। ४१)।

प्रापदा सन्दन रकनेचे मन शान्त हो जाता है। और मनके शान्त हो जानेपर चसारका लय हो। जाता है (५। ७८। १५-१६)।

#### प्राण-निरोधके उपाय

बाग स्वा है ? बागाओं प्रगति किस प्रसार रोती है ? और प्राणायाम देसे किया जाता है—इस विषये की सर्वा योगवातिष्टम सूच विस्तारने की गती है (११०६८ ८-१८,११२८१३—६०)। उत्तीत स्वल्यावर्त द्या पर उप में की समस्यात कर, ११ विस्ते कि तेण क्षिक एत्र बताका समस्य कर, ११ विस्ते कि तेण क्षिक परम कारणका ध्यान, व्यसनक्षय, निरोधकी विशेष युक्ति, परमार्थज्ञान (५।१२।८५), शास्त्र और सजनींका सङ्ग, वैराग्य और अभ्यास, सांसारिक प्रवृत्तियोंसे मनको हटाना (५। ७८।१८), इन्छित वस्तुका ध्यान, एक तत्त्वका अभ्यास ( ५ । ७८ । १९ ), दुःख हरनेवाले पूरकादि (पूरक, कुम्भक और रेचक) प्राणायामोका गहरा अभ्यास, एकान्तमें ध्यान (५।७८।२०), ॐकारका उचारण करते-करते शब्द-तत्त्वकी मावना, सविद्को सुषुप्तिमे लाना (५।७८।२१), रैचकके अभ्याससे प्राणको आकाशपर्यन्त विस्तृत करना (५। ७८। २२), पूरकके अभ्याससे मेरके समान स्थिर हो जाना (५। ७८। २३), कुम्भकके अभ्याससे प्राणका स्तम्भित करना (५।७८। २४), ताल्र्मूलपर स्थित घण्टीको जिह्नासे यत्नपूर्वक दवाकर ऊर्ध्वरन्ध्रमें प्राण ले जाना (५। ७८। २५), सवित्को ग्रन्य आकाशमें, जहाँपर कोई कलना नहीं है, ले जाकर शान्त करना (५। ७८। २६), नासाप्रसे द्वादशाङ्कलपर बाहर शुद्ध आकाशमे सवित्को लीन करना (५।७८।२७), भ्रुवोके मध्यमें दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें स्थित होना (५।७८।२९), अर्ध्वरन्ध्रमे प्राण ले जाकर तालूसे बारह अङ्कल ऊपर प्राणको शान्त करना (५। ७८। २८), जिसमें ज्ञानका उदय हो जाय, ठीक उसी समय उसमें दृढ भावसे निश्चित होना और किसी भी विकल्पसे विचलित न होना (५।७८।३०), चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी शून्य भायनासे मनको वासनारहित करके क्षीण करना और और शुद्ध सवित्में ध्यान लगाना (५।७८।३१)। इनके सिवा प्राणिनरोधकी और भी अनेक युक्तियाँ हैं जो नाना देशोंमें प्रचलित हैं और अनेक गुरुओंद्वारा बतायी गयी हैं (५।७८।३९)। इस प्रकार प्राण-निरोधके अभ्याससे प्राणका लय होनेपर मनकी क्रिया शान्त हो जाती है और निर्वाणपद ही शेष रह जाता है (५।७८।४६)।

प्राणविद्याके अतिरिक्त योगवासिष्ठमे कुण्डलिनी-विद्याका भी विस्तारपूर्वक वर्णन है (६।८०।३६-४८, ६।८१।१-९,६।८१।६२-७३,६।८२।२-१३, ६।८०।३१-३५;६।८१।४५-५६,६।८२।२९-३३)। कुण्डलिनी-विद्याका ज्ञान होनेपर कुण्डलिनी

शक्तिको जाग्रत् करके उसके द्वारा योगी, अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है।

# योगकी सात भूमिकाएँ

ससारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका अनुभव प्राप्त करनेके योग नामक मार्गकी योगवासिष्ठके अनुसार सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रयत्नशील होते हैं वे उन सबको थोड़े ही समयमे पार कर लेते हैं और जो अधिक प्रयत्नशील नहीं होते उनको जन्म-जन्मान्तर लग जाते हैं। इन भूमिकाओंका वर्णन योगवासिष्ठमें कई स्थानीपर (३।११८, ६।१२०, ६।१२६) आया है। एक स्थानपर उनका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। ज्ञानकी सात भूमिकाएँ हैं—१-शुभेच्छा, २-विचारणा, ३-तनुमानसा, ४-सन्वापत्ति, ५-अससक्ति, ६-पदार्थाभावनी और ७-तुर्यगा। इन सातोके अन्तमे मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३।११८।७)।

१—शुभेच्छा-ससारसे वैराग्य हो जानेपर जब मनुष्य अपनेको अज्ञानी समझकर शास्त्र और सज्जनोकी सङ्गति करके सत्यका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उस अवस्थाका नाम शुभेच्छा है (३।११८।८)।

२—विचारणा—शास्त्र और सजनोंके सम्पर्कसे और वैराग्य और अभ्याससे सदाचारमे जब प्रवृत्ति होती है, उस अवस्थाका नाम विचारणा है (३।११८।९)।

३—तनुमानसा-शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे इन्द्रियोंके विषयोंमे असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका नाम तनुमानसा है (३।११८।१०)।

४—सत्त्वापित-पूर्व तीनों भूमिकाओंके अभ्याससे और चित्तके विषयोंसे पूर्णतया विरक्त हो जानेपर सत्य आत्मामें स्थित हो जानेका नाम सत्त्वापत्ति है(३।११८।११)।

५ असंसिक्त चारो भूमिकाओं के परिपक्त हो जानेपर जब पूर्णतया मनमे असक्ति उत्पन्न हो जाती है और आत्मतत्त्वमे दृढ स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उस अवस्थाका नाम असंसिक्त है (३।११८।१२)।

६—पदार्थाभावनी-पूर्व पॉचो भूमिकाओके अभ्याससे और आत्मामें निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आन्तर और बाह्य वस्तुओंके अभावकी हढ भावना हो जाती है उस स्थितिका नाम पदार्थाभावनी है। इसकी सिद्धि तब होती है जन कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोंकी असत्ताका नहुत समयतक यत्नपूर्वक अभ्यास किया जाय (३।११८।१३-१४)।

७—तुर्पगा-पूर्व छः भूमिकाओंके अभ्याससे और

पदार्थों का अनुभव न होने से अपने असली खरूप में निरन्तर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। जीवन्मुक्त लोगों को इस अवस्था का अनुभव होता है। विदेहमुक्ति इस अवस्था से परे हैं (३।११८।१६)।

SOME OF

# गीतामें योगका स्वरूप

( छेखक—मीकृष्णप्रेमभिखारी )



जकल योगकी चर्चा सर्वत्र चल रही है परन्तु लोग बहुषा यह भूल जाते हैं कि योगका सर्वेश्रेष्ठ ग्रन्थ गीता है । अवश्य ही पातज्ञल योगसूत्र, धेरण्डसहिता, शिवसहिता तथा अन्य ऐसे धर्मग्रन्थोंमें योगका

वर्णन आया है, परन्तु उनमें गीता-जैसा न विस्तार ही है न प्रामाणिकता ही । वे सम्प्रदाय-विशेषके ग्रन्थ हैं । गीताजीके सामने तो सभी सम्प्रदायके आचार्योंने सिर झकाया है और इसे प्रामाणिक माना है। गीता वेदान्तकी प्रस्थान-त्रयीमें एक है। कोई भी आचार्य, चाहे जिस सम्प्रदायका वह क्यों न हो, अपने विचारोद्वारा तवतक कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता जवतक उसके कथनका समर्थन गीता नहीं करती । केवल भारतवर्षके ही नहीं, अपित ससारके समग्र उत्क्रष्ट धर्मेग्रन्योंमें;—( ऐसे ग्रन्योंकी सख्या वहुत अधिक नहीं है ) जहाँतक मेरी बुद्धि जाती है, उच योगके सम्बन्धमें कुछ ही ऐसे ग्रन्थ मिलेंगे जो गीताके समकक्ष माने जायँ। यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि गीतासे बदकर योगविषयक कोई प्रन्य है ही नहीं। इसी परम उच्च योगके सम्वन्धमें वहुत पहले याज्ञवल्क्य मुनिने कहा था—'यह वह प्राचीन दुर्गम सँकरीला मार्ग है जो वहत दूरतक फैला हुआ है।'

इसमें सन्देह नहीं कि गीताका अमिप्राय योगकी शिक्षा देना है। आरम्भसे अन्ततक सभी अध्यायोंका नाम 'योग'विशेष है और भगवान् श्रीकृष्णको 'योगेश्वर' कहा गया है। 'योग', 'योगों' और 'युक्त' शब्दका व्यवहार गीताम शायद सबसे अधिक हुआ है और छठे अध्यायके ४६वें श्लोकमें तो 'योगी'को साधकोंमें सर्वोत्तम वतलाते हुए भगवान्ने अर्जुनको योगी वननेकी लिये आशा दी है।

परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित होती है। योग-परम्परामें कई प्रकारके योगका उछेख मिलता है—जैसे ज्ञानयोग, मक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हठयोग इत्यादि इत्यादि। इनमेंसे गीता किस योगका समर्थन करती है और किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रश्चसा करती है। इसके साय ही एक और प्रश्न उपस्थित होता है। क्या गीता विभिन्न योगोंको समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक 'योग' की शिक्षा देती है। यदि गीतामें किसी योगविशेषकी शिक्षा है तो वह ऊपर लिखे हुए योगोंमें किससे मेल खाता है।

गीताके माष्यकारोंने इस प्रश्नको और भी उल्झन और अन्धकारमें डाल दिया है। ज्ञान, भक्ति और कर्म-जिस मार्गमें उनकी अभिरुचि थी, अपने सम्प्रदायविशेष-के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेके लिये उन्होंने गीवाका उसी प्रकार अर्थ करके खानुमोदित 'योग' की व्याख्या गीताद्वारा करायी है। परिणाम यह हुआ कि साधारण व्यक्ति माष्यकारींकी इस खींच-तानको अनुभव करते हुए इसी निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगींका समानरूपसे आदर करती है और इस दशामें उत्तम यही है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार किसी एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो माध्यकारी-की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्धिमान् निकला। परन्तु उससे भी अच्छी वात तो यह है कि राग-द्वेषसे रहित होकर, तथा अपने जन्मगत तथा सस्कार-गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए सम्प्रदायका आप्रह छोड़कर अपनी अन्तर्देष्टि (Intuition) से मूलग्रन्थका अनुशीलन किया जाय । इस अन्तर्दृष्टिकी शक्तिके सम्वन्वमें प्लॉटिनस ( Plotinus ) का कथन है कि 'यह एक ऐसी शक्ति है जो प्राप्त तो सभीको है, परन्तु जिसका उपयोग

कम ही लोग करते हैं।' (a faculty which all possess but few use) यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यवहारमें लानेसे अधिकाधिक बढती है और चुपचाप छोड़ देनेसे घट जाती है।

नीचेकी पिक्तयोमें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है उसमें व्रक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है । मैंने व्यक्तिगत अनुभवोकी पुस्तकें देखी है और शास्त्रीय दलीलोंकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत लाम हुआ है । मैंने इस लेखमे उस रीतिसे काम नहीं लिया है जिसके द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोंमे समन्यय स्थापित करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोंके अर्थमें तोड़-मरोड़ और खींचातानी की जाती है । यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महाभारत और सम्भयतः ब्रह्मसूत्रोक्षसे है । अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन प्रन्थोंके अतिरिक्त अन्यान्य प्रन्थोंसे भी गीताका बलात् समन्यय स्थापित किया जाय !

गीताके अठारह अध्याय तीन भागोंमें विभक्त हैं-और प्रत्येक विभागमें छः अध्याय हैं । यदि ध्यानसे देखा जाय तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोंमें एक नवीन उपदेश हैं। पहले छः अध्यायोंमे भगवान श्रीकृष्णने प्रायः पाँच प्रकारकी साधनाप्रणालीका वर्णन किया है जो उपर्युक्त योग-साधनाके एक-न-एक अङ्गसे मेल खाता है । अगले छः अध्यायोंमें भगवान्ने अपने उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया है और अपने शिष्यको दिन्य दृष्टि प्रदान की है। अन्तके छः अध्यायोंमें मगवान् श्रीकृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह सिद्धान्तींकी मीमांसा की है जिन्हें समझना योगको पूर्णतः व्यवहारमे लानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है। कुछ और विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायमें सांख्ययोगकी प्रणालीका विशद वर्णन है। इसका सम्बन्ध सीधे ज्ञानयोगसे है, परन्तु इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरकृष्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना ठीक न होगा । बहुतोंने ऐसा ही किया है, परन्तु वैसा करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका वेदान्तीय ज्ञानयोग भी नहीं है। उसकी व्याख्या तो महाभारतमें ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतामें प्रयुक्त 'सांख्य' शब्दका अर्थ खुलेगा। यहाँ हमारा अभिप्राय इतना ही प्रकट करनेसे हैं कि गीतोक्त सांख्ययोग ऐसा योग है जो तत्त्वज्ञानके द्वारा प्राप्त होता है और जिसमें पूर्ण नैष्कर्म्य होता है।

तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है। यहाँ फलेच्छा-को त्यागकर यिहित कर्मको कर्त्तव्यके रूपमें करनेका आदेश है। चौथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग। पाँचवें अध्यायमें सन्यासद्वारा योगसाधनकी बात कही गयी है। छठा अध्याय, जिसका नाम 'अभ्यासयोग' है (कहीं-कहीं इस अध्यायका नाम 'ध्यानयोग' अथवा 'अध्यात्मयोग' भी मिलता है), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 'राजयोग' में आती हैं।

यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे अध्यायके आरम्भमे भगवान् श्रीकृष्ण उस योगको जिसकी वह शिक्षा दे रहे हैं, 'अन्यययोग' कहते हैं, (इम योगं अन्ययम्) और यह भी बतलाते हैं कि हम ही इस योगके आदि विघायक हैं। इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके आचार्यों की अत्यन्त पुरातन परम्परा भी बतला दी है। यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि भगवान्ने इस खलपर एक ही अन्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगोंकी। यह योग केवल इसी अध्यायमें नहीं है, क्योंकि इसी अध्यायके तीसरे स्रोकमें भगवान्ने कहा है कि पहले जो कुछ भी हम कह आये हैं वह सब इसमें है!

सबसे अर्थपूर्ण स्रोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका दूसरा श्लोक है जिसमे यह बात कही गयी है कि वहीं अव्यय पुरातन योग दीर्घ कालके पश्चात् इस ससारमें क्षयको प्राप्त हुआ और गुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते नष्ट हो गया। यह उक्ति मेरे विचारमें बड़े ही महत्त्वकी है, क्योंकि इससे यह मालूम होता है कि जिस योगकी शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्तान्को दी थी वह योग सबका समावेश करनेवाला एक ही योग था। वह केवल 'योग' था, उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे विशेषण आजकल 'योग' शब्दमें आकर जुटे है। गुरु-शिष्य-परम्परासे यह योग ज्यों-ज्यों आगे चला त्यों-त्यों उसमें शाखा-प्रशाखाएँ फूटने लगीं, क्योंकि मिन्न-मिन्न शिष्योंके मिन्न-मिन्न स्वभाव और अधिकार होनेसे एक ही योगकी अङ्गभूत अनेक वार्तोंमेंसे किसीको कोई वात सबसे अच्छी लगी तो किसी दूसरेको कोई दूसरी वात। अपनी-

<sup>\*</sup> गीता अ० १३, श्लोक ४ पर शाङ्करभाष्य देखिये।

अपनी समझ और खभावके अनुरूप किसीने ज्ञानको प्रधान माना तो किसीने भिक्तको और किसीने कर्मको, क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें स्ट्यकी और किसीमें हायोंकी । इस प्रकार एक ही सर्वव्यापी योगके अनेक दुकड़े हो गये और ये दुकड़े एक-एक योग वन वैठे । ऐसे आंशिक योग अच्छे होनेपर भी हैं एक-देशीय ही और उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामें कुछ-न-कुछ ठेस लगती है ।

यह जो योगका दुकड़े-दुकड़े हो जाना है इसीको मगवान् श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह योग नष्ट हो गया, (क्योंकि वात भी यही है कि उनके समयमें इन एकदेशीय योगोंके आचार्योंकी भरमार थी, जैसा कि गीतासे ही प्रकट होता है) और इन सब एकदेशीय योगोंको एक योगशिक्षा-में समन्वित करके वही पुरातन अव्यय योग अर्जुनको शिक्षा देते हुए पुनः स्थापित कर रहे हैं और वही योग गीताकी मुख्य शिक्षा है और वह विशेष करके दितीय षट्कमें है।

सवसे पहले अव यह देखें कि पहले छ। अध्यायोंमें जिन एकदेशीय योगोंका वर्णन हुआ है उनको भगवान् कैसे निपटाते हैं। पहले अध्यायको तो छोड़ दीजिये, इसलिये नहीं कि 'इसमें कुछ नहीं है'-इसमें वहुत कुछ है, पर यहाँ जिस विषयकी चर्चा चल रही है उसके साथ पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे और तीसरे अध्यायमे, और भिर अन्यत्र भी श्रीकृष्ण वहे यतके साथ ( कर्म- )योगियोंके निष्काम कर्मके साथ सांख्योंके निष्कर्म तत्त्वज्ञानको मिला रहे हैं और यह वतला रहे हैं कि 'सांख्य और योग पृथक्-पृथक् हैं, ऐसा वालक कहा करते हैं, पण्डित नहीं।' इससे भी बढ़कर वात यह है कि प्रत्येक अध्यायके अन्तमे भगवान् इन दोनों योगपद्धतियोंको पूर्ण करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर वतलाकर अपनी ओर ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि इसके विना योग अपूर्ण ही रह जाते हैं । यथा, द्वितीय अध्यायके ५०वें और ६१वें श्लोक-में भगवान्के दर्शन करने और भगवत्परायण (मत्परः) होनेकी बात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योंके तस्वज्ञानमें जोड़कर उसे पुष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी उस तत्त्वज्ञानमे उपेक्षा-ची ही थी । क्रमेयोगियोंको भी यह यात याद दिलायी गयी है कि केवल क्तव्य कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है- कर्तन्य भी किसको कहेंगे !- यह

वड़ा ही सन्दिग्ध राब्द है जिसकी व्याप्तिका कोई ठिकाना नहीं अथवा शास्त्रोक्त नित्य-नैमित्तिक कर्म ही केवल इसका अर्थ हो जाता है। इसलिये केवल कर्तव्यका भाव होनेसे ही काम नहीं चलता, उसमे ईश्वरार्पणवुद्धि होनी चाहिये, यह वात गीताने जोड़ दी है (मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य)।

चौथे अध्यायके ज्ञानियोंको यह वात याद दिलायी गयी है कि भगवान्के दिन्य जन्म-कर्मका ज्ञान होना आवश्यक है और ज्ञानियोंको फलासक्तिरहित होनेपर भी और इस रूपसे स्क्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भी कर्ममें प्रवृत्त होना चाहिये (कर्मण्यभिष्रवृत्त.)। ज्ञानियोंके ज्ञानकी परिसमाप्ति भी यही वतलायी गयी है कि सव जीव मगवान्के अन्दर दीखने लगें। पाँचवें अध्यायके सन्यासयोग-मागियोंको भी यह सीखना है कि संन्यास कर्मका नहीं विलक्त कर्मफलना होना चाहिये, और फिर अन्तिम स्रोकमें उन्हीं 'सुद्धद सर्वभ्तानाम्' भगवान्की वात आती है।

अन्तमं, छठे अध्यायमं राजयोगीको यह वात वतायी जाती है कि जिस आनन्दकी खोजमे राजयोगी है वह आनन्द श्रीकृष्णमें मिलता है (स्रोक १५) और फिर एक वार योगका अन्त दिस्ताया जाता है श्रीकृष्णके दर्शनमें ( श्लोक ३० और ३१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयमे विराज रहे हूं, जिनके विना योग अपने ही सुसकी खोजका स्वार्यभरा बन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुस्ती प्राणियों-का आर्त्तनाद भी नहीं चुनायी देता । इस प्रकारका भीवरी स्वार्थ जो कैवल्यप्राप्तिचे केवल अपने ही दु.खका अन्त चाहता है, सामान्य प्रकारके राजयोगके मार्गम बढ़ा भारी भय है, राजयोगी इस गड़हेमे न गिरे, इसल्ये श्रीकृष्ण अपने-आपको इस योगका वेन्द्र और दृदय माननेकी आवश्यकता वतलाते हैं। कारण, जब यह वात समझम आवेगी कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके भीतर हे तब योगीं है दुसरोंके दु-खकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोखकी चिन्ता न वन पड़ेगी।

इस प्रकार अपने पुराने सनातन योगके विन्छित्र अर्ङ्गोको फिरसे जोड़कर भगवान् आगेके छ। अध्यायोंमें यह वतलाते हैं कि क्सि प्रकारसे भगवान्का यह नूल-स्त्रात्मक और समन्वय-साधक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा उस ज्ञानका क्या लक्षण है, क्योंकि उस ज्ञानका लक्षण केवल यह जानना ही नहीं है कि द्वापरके अन्तमें भगवान् मनुष्यरूपमे पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हुए और वह पीताम्त्रर पहने और पीतपट ओढ़े थे। इसलिये अब वह इस ज्ञानको वतलाना इन अर्थपूर्ण शब्दोंके साथ आरम्भ करते हैं—

> मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः। असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु॥

'हे पार्थ ! मुझम मन लगाकर और मेरा ही आश्रय करके योगम लगकर तुम जिस प्रकार मुझे नि सगय समग्र-रूपसे जानोगे वह (अव) सुनो ।'

यह मुख्य ओर अखिल महत्त्वपूर्ण ज्ञान ऐसा है 'जिसे जाननेक वाद कोई वात ससारम जाननेकी नहीं रह जाती,' यही वात ७ वें और ८ वें अध्यायमें समझायी गयी है। यह ज्ञान कितना दुर्लभ है इसका कथन (अ०७, क्षोक ३ और १९), भगवान्के भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोंके साथ उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र, उनका परमधाम और उसका रास्ता, ये सब बातें सुस्पष्टरूपसे कही गयी है। बड़े सीधे-सादे शब्द है, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई है जो ऊपरी दृष्टिम नहीं आती।

यह परम ज्ञान, जिसे भगवान् राजगुह्य कहते हैं, इसके वादके अध्यायमे भी आगे चला है। इसे स्पष्ट ही 'गुह्य-तम' कहा गया है और इसका वर्णन करनेमें भगवान्को श्लोक ४ और ५ में परस्पर विरुद्ध-सी वात विवश होकर कहनी पड़ी है। इससे यह मालूम होता है कि यह ज्ञान केवल वौद्धिक ज्ञान नहीं है विलक्ष कोई ऐसा ज्ञान है जो आ व्यात्मिक अन्तर्देष्टिसे ही धारण किया जा सकता है। दूसरे स्लोकमें भी एक ऐसा ही अर्थपूर्ण शब्दप्रयोग है। वह है 'प्रत्यक्षावगमम्' अर्थात् 'प्रत्यक्ष जाननेयोग्य' । इस गव्द-प्रयोगका महत्त्व असाधारण है। यह इस बातको घोषित करता है कि यह अमूल्य ज्ञान, यह राजविद्या, कोई अन्धश्रद्धाकी वात नहीं है जो ऑख मूदकर मान ली जाय, बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा। यह कथन केवल सत्यका ही कथनमात्र है और यह मनुष्यकी स्वतन्त्रताका दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका धन्धा करनेवाले सम्प्रदायोंकी कूपमण्डूकता कहीं टिकने नहीं पाती और जो 'मरे हुओं' को भी डकेकी चोट

पुकारता और कहता है, 'जागो, उठो और इस रास्तेपर चलो, क्या कन्नमे गड़े पड़े हो !'

फिर देखिये, अध्यायके अन्तमे वह महान् श्लोक (अ०९। ३४) जो गीताका एक ही श्लोक है जो गीतामे (कुछ नहींसे अन्तरके साथ) दो बार आता है। पर इसके वारेम पीछे कहेंगे।

दसर्वे अध्यायका महत्त्व अर्जुनके १७ वें श्लोकवाले प्रभसे प्रकट होता है। अर्जुन प्रज्ञता है कि सर्वव्यापक मगवानका ज्ञान में कैसे जानू और किन-किन उपायोंसे में उनका ध्यान करूँ और श्रीकृष्ण उत्तर देते हुए अन्तरात्मा-की अन्तर्दृष्टिको जगानेका उपाय वतलाते हैं और इस प्रकार अपने शिष्यको वह महान्, उत्तुङ्क, व्यापक और आश्चर्यजनक दश्य देखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके वादके अध्यायमें उसकी आश्चर्यभरी दृष्टिपर आ गिरता है जैसा कि आज भी इस पथके प्रथिकोंकी चिकत दृष्टिपर, ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है।

इस भीषण अनुभयके बाद अर्जुनकी घवराहट जब दूर हुई तब बारहवें अध्यायमे भगवान्ने उसे भक्तित्त्वामृत पान कराया। यह भक्तित्त्व इस अध्यायके पूर्व भी सब अध्यायोंमे, दूधमें मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ वह मक्खन ही निकालकर आगे रक्खा गया है। भक्ति कैसी होती है और उसके क्या-क्या लक्षण है, इसका सुस्पष्ट वर्णन तेरहवें श्लोकसे अन्ततक किया गया है। जो कोई भक्ति करना चाहते हों वे इस वर्णनको मननपूर्वक पढ़ें और उस सची भक्तिको सीख लें जो भक्ति नामसे कभी-कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भावकतासे सर्वथा भिन्न बस्त है। एक और महापुक्षने ठीक ही कहा है कि 'प्रभु! प्रभु! चिछानेवाला हर कोई इस राज्यमें प्रवेश न कर सकेगा, वही प्रवेश करेगा जो वैकुण्डधामयासी मेरे पिताकी इच्छाके पीछे चलेगा।'

योग बता दिया, अन्तश्चक्षु खोल दिया, विराट्-दर्शन भी करा दिया। सब कुछ हुआ, अब कुछ सकेत बताना रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चल सके और दिये ज्ञानका अभ्यास कर सके। अन्तके छः अध्याय इसी कामके लिये हैं। और केवल अठारहवें अन्यायके अन्तमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय उपसंहाररूपसे आता है। सक्षेपमें, पर कभी न भूलनेवाले शब्दोंमें, भगवान्ने अपने उपदेशकी मुख्य वार्ते सारांशरूपसे कही हैं और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ एक छोटे-से श्लोकमें अपने सम्पूर्ण मार्गका सारतत्त्व, अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

'मेरे मनमें अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ, मेरा यजन करो, मुझे प्रणाम करों। मैं तुम्हें बचन देता हूँ कि मुझको ही प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो।'

हम सब प्रायः गीताके श्लोकोंको अपनी कल्पनाओंके अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हैं। कुछ लोगोंका यह दावा है कि गीताका सारतस्य दूसरे अध्यायके पचासर्वे क्लोकके 'योगः कर्मसु कौशलम्' ( योग नाम है कर्ममें जो कुशलता है उसका ), इन्हीं शब्दोंमें आ गया है। कुछ दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महावाक्य तीसरे अध्यायका सतरहवाँ कोक है। पर सच पृछिये तो भगवान्-के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहीं कोई युक्तियुक्त सन्देह रह जानेकी कोई गुजाइश ही नहीं है। जपर जो श्लोक दिया हुआ है उसकी यह बात है कि यही श्लोक राजगृह्यवाले अध्यायके अन्तमें प्रायः इसी रूपमें आया है और फिर सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात् यही क्लोक इस भूमिकाके साथ आता है कि अब हम तुमसे 'परम बचः' कहते हैं। इससे तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शकाके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता। इस क्लोकमें सम्पूर्ण योगका सारतत्त्व-भगवान्की शिक्षाका सारा मर्भ आ गया है। इसे हम अच्छी तरहसे समझ लें, क्योंकि इसमें सबका सारांश है।

मनुष्यका स्वभाव तिविध है—वौद्धिक, भावुक और कर्मशील—मस्तिष्क, हृदय और हाय । ये तीन अग सभी मनुष्योंमें होते हे, किसीमें किसी अगका विकास कम और किसीका अधिक होता है और किसी-किसीमें तो इनका परस्पर कोई सामञ्जस्य ही नहीं रहता—इतना वेहिसाव गठन इनका होता है । ये तीनों प्रायः सासारिक पदार्थोंमें लगे रहते हैं । इन्हें वाह्म पदार्थों से निकालकर परमभावमें, परमप्रकाशमें, निष्कलक एकमैवाद्वितीयमें, स्वय सनातन श्रीकृष्णकी सेवामें लगाकर दिव्य बनाना होगा।

स्रसे पहले भगवान्को जानना होगा, क्योंकि मन-वृद्धि उनकी कर देना है (मन्मना भव)। यह पहली वात है, क्योंकि उन्हें जाने विना न तो उनसे प्रेम किया जा सकता है, न उनकी सेया की जा सकती है और जैसा कि श्रुति कहती है, 'उनके ज्ञानके विना सुखका कोई रासा नहीं है' (नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ।)

दूसरी बात है उनसे प्रेम करना (मद्भक्तः), क्योंकि प्रेमरहित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं । इसलिये हृदयको दिन्य बनाना होगा और सिरको भी ।

तीसरी वात है, कर्मरूपसे उनकी सेवा करनी होगी, क्योंकि जिस प्रेमसे कर्मका स्रोत नहीं निकलता वह सचा प्रेम नहीं है। सब कर्मोंको उन भगवान्की सेवामें लगाकर यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणियोंमें निवास करते हैं और जो हजारों, लाखों शरीरोंके हुदयोंमें बैठकर उनके आकाशपाताल एक करनेवाले हुदयद्रावक आर्तनाद सुना करते हैं और अपनी पक्षपातरहित दृष्टिसे यह देखा करते हैं कि कौन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाला जो इस सेवाके लिये तैयार खड़ा है। इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है कि जङ्गलका कोई दीन बन्य पशु अपने बच्चोंका मारा जाना देखकर जो रोता है वह यथार्थमें वह नहीं रोता, भगवान हृदयमें बैठे उस कृत्यको अकित करते हैं और समयके पूरा होनेपर मारनेवालेको उसका बदला चुकाते हैं।

अन्तमं यह आज्ञा है कि भगवान्के चरणोंमं
प्रणाम करो, अपना आपा—अपना हर तरहका अहंकार
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोंकी धूलमें लोट
जाओ, क्योंकि प्रणामका वास्तवमें यही अर्थ है, मिन्दरोंमं
जाकर केवल वाह्य प्रणाम करना नहीं। आपा छायामात्र
मी न रह जाय, यदि हम उनके पास पहुँचना चाहते हैं।

यही गीताका दृदय है, योगोंका योग है और जैसा कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिके सव अगोंको एक स्त्रमें ले आता है। इसके विना योग क्या १ ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब अगोंका सामक्षस्य न हो १ सभी अग शुद्ध, पवित्र और दिव्य वनें। इसपर यदि कोई कहे कि यह वड़ा कठिन और दुर्गम रास्ता है तो इसका उत्तर यह है कि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण स्वय ही वतलाते हैं कि 'अनेक जन्मोंके पश्चात् ज्ञानी पुरुष मेरे पास आता है।' अभी या पीछे सबको इसी 'दुर्गे पथम्' पर-इसी 'सुरस धारा निश्चिता' पर चलना होगा। हाँ, इतनी निश्चित्वती तो है कि चलते हुए पाँगोंसे चारे कितना ही रक्त निश्चे

और हृदयका साहस दूटे, इसमें सन्देह नहीं कि भगवान् सदा हमारे पार्श्वमे हैं—'हमारे श्वासोच्छ्याससे भी अधिक पास, हाथ-पैरोंसे भी अधिक समीप' है और अज्ञात आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस लम्बे रास्तेपर एक क्षणके लिये भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते।

६६ वें श्लोकपर मैंने कुछ नहीं लिखा। इसका कारण यह है कि इसका अर्थ और कोई नहीं समझता, सिया उन लोगोके जो उच्च स्थितिको प्राप्त हो चुके है और इसलिये मैं उस अत्युज्ज्यल प्रतिज्ञाको अपने दुर्बल यचनोसे मलिन नहीं करना चाहता।

गुरुजनोंको प्रणाम, प्रणाम उन मुनिजनोंको जो उस पार हैं, प्रणाम उन लोगोको जिनका ज्ञान ससारको आलोक दिखाता है, और जिनके चरणोंमें जो कुछ सत्य इन शब्दोंमें हो वह सादर समर्पित है।

SANGES.

# गीतामें योगके अनेक अर्थ

( लेखन-दीवानबहादुर के॰ एस॰ रामस्वामी शास्त्री बी॰ ए॰ )

हिन्दूतत्त्वज्ञान और हिन्दूजीवनमें 'योग' शब्द सर्वत्र व्यावृत है। श्रीमद्भगवद्गीताके अन्तिम श्लोकर्मे भगवान् 'योगेश्वर' कहे गये है। जिन मगलमय शब्दोंमे भगवान्का वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सव शब्द गीताके दसर्वे अध्यायमें अर्जुनके 'पर ब्रह्म पर घाम' आदि भगवदा-वाहनमें बड़े ही आश्चर्यजनक ढगसे एकत्र हो आये हैं। इस आवाहन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकर्षक स्तुति सम्पूर्ण साहित्यभरमे और कहीं भी नहीं है। इस स्तुतिका जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जो कुछ सूचित और ध्वनित होता है, वह सब एक 'योगेश्वर' शब्दमें आ जाता है। गीताके इस 'योगेश्वर' शब्दकी व्याख्या करना जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्या है, यह बतलाना कठिन है। दोनों ही काम कठिन ही नहीं, असम्भव हैं। तथापि दोनोंको जाननेका यत करना होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा, बल्कि इसलिये कि इस प्रयासमे भी आनन्द है।

योगका आंतरतम महत्त्व इस बातमें है कि अनात्मकी प्रकृति और गित आत्माकी प्रकृति और गितसे मूलतः ही सर्वथा मिन्न है। अनात्मा और आत्मा, मगवान् श्रीश्राङ्कराचार्य कहते हैं कि 'तमःप्रकाशविद्वरुद्धस्यमाव' वाले हैं। आंग्ल महाकिव वर्ड सवर्थने इस विभिन्नताको, एक दूसरे ही ढगसे, अपने ही मनेदार तरीकेसे प्रकट किया है। उनकी उस किवताका मावार्थ यह है कि 'पृथ्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दोंसे मरती है, वत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने स्वभावके अनुरूप होती है और उसमे एक प्रकारका मातृमाव

ही होता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यह घात्री अपने इस मानवरूप पोष्य पुत्रको, जैसे भी बनता है, पालती-पोसती है और इस तरह उस राजप्रासादको जहाँसे कि वह आया और उसके सुखोंको भुला देती है। कि फिर आगे कहते है, 'हमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा और विस्मृति है। हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला है और बड़ी दूरसे आ रहा है। अस्तु।

इस वैषयिक जीवनका वास्तविक रूप क्या है ? क्षणभङ्कुरता ही उसका स्वरूप है, और अनृप्ति सदा उसके पीछे लगी रहती है । । सुखके ठीक मध्यतकमें दुःखका विष-बिन्दु होता ही है अथवा जैसा कि कीट्स कविने कहा है कि 'हर्षके मन्दिरतकमे विषादका गर्भमन्दिर होता है ।' श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान कहते हैं—

थे हि संस्पर्शना भोगा हु:सयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते हुपः॥
(५।२२)
अनित्यमसुखं छोकिमिमं प्राप्य मजस्य माम्॥
(९।३३)
जन्ममृत्युजराष्याधिदुःसदोपानुदर्शनम्॥
(१३।८)

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रु वं जन्म मृतस्य च।
(२।२७)

परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, मुक्तस्वभाव और आनन्दस्वरूप है। इसी दिव्य प्रतिज्ञाके साथ गीता आरम्भ होती है और तव देहभारी जीकॉकी जो दो प्रकारकी जीवनधाराएँ हैं—एक संस्तिसे सस्तिकी ओर ही ले जानेवाली निम्नधारा और दूसरी ससारके पार पहुँचानेवाली ऊर्ध्वगामिनी धारा—उनका और उनके कारण गुणोंका और फिर गुणोंके कारणखरूप अविद्याका विचार होता है।

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके—
तं विचाद्दु ससंयोगवियोगं योगसिक्तम्।
स निश्चयेन योकस्यो योगोऽनिर्विण्णसेतसा॥
(१।२३)

इस क्लोकमें परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सूक्ष्माति-सूक्ष्म सार मर दिया है। हमारे देहयुक्त जीवनमें दुःखका संयोग होता है। इसका जो वियोग है वही योग है। दुःखके सयोगके वियोगका ही नाम योग है। उसी योगमें आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता है। मगवान् उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते हैं—

> सुस्तमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्मसतीनिव्रयम् । वेति यत्र न चैवाय स्थितश्रकति तस्वत ॥ यं कञ्चा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यसिन् स्थितो न दु स्नेन गुरुणापि विचास्यते ॥ (६। २१-२२)

वह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी स्थिति है। इन्द्रियोंकी वहाँतक पहुँच नहीं है, केवल वुद्धिके द्वारा ही उसका ग्रहण हो सकता है। वह परा गति है, सुख-दु, खके सर्वथा परे हैं।

योग शब्द युज् (समाघो ) से प्रायः साधा जाता है। इसका अर्थ है मिलन या योग अर्थात् दुःखसे वियोग और आनन्दके साथ योग। दार्शनिक भाष्यकार प्रायः अपनी पसन्द या प्रकृतिके अनुसार गीतामे किसी-न-किसी विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते हें। परन्तु श्रीकृष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया है, और जो योग उन्तेंने बताया है वह आरम्भमें दुर्गम और फ़िशकर प्रतीत हो तो भी शीघ्र ही सुगम और मुसकर हो जाता है और फिर अन्तवक ऐसा ही रहता है। यही कारण दें कि 'इस लोकमें दिविधा निष्टा' (३।३) बतलते हुए यह भी कट देते द कि दोनों मार्ग पहुँचते हैं एक ही स्थानको। (५।५)

साथ ही भगवान यह भी कहते हैं कि कर्मकी समाप्ति आत्मस्थितिमें होती है—

सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ (४। ३३)

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भसासात् कुरुते तथा॥
(४।३७)

न हि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगससिद्ध कालेनात्मिन विन्दति॥ (४।३८)

संन्यासस्तु महावाही दु समाप्तुमयोगत । योगयुक्तो सुनिर्वहा नचिरेणाधिगच्छति॥ (५।६)

कर्तव्यकमंसे कोई कचे मनके साथ न भागे। मन जब परिपक्क होगा तब कर्म आप ही उससे छूट जायगा। परिपक्कता ही मुख्य है। (न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्मभि-स्त्यज्यते हासी।) भगवान् वारवार गीताकी इस मुख्य शिक्षापर जोर देते हैं कि भगवत्याप्तिके साधनका सार मर्म वह अनासक्ति और भक्ति है जिससे कर्म नैष्कर्म्यको प्राप्त होता है। यस, दान और तपरूप कर्म चिन्तसुद्धिके साधन हैं और सचा त्याग सक्तत्याग और फलत्याग है।

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुपोऽञ्जुते । (३।४)

न इ।संन्यस्तसङ्कर्मो योगी भवति कश्चन॥ (६।२)

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्॥ (१८।५)

कार्यमित्येव यस्कर्म नियत क्रियतेऽर्जुन । सङ्गत्यक्त्वाफलं चैव सत्याग सारिवको मतः॥ (१८।९)

इससे यह माल्म होता है कि गीताका योगमार्ग आत्म-मिलन, आत्मानुभव और आत्मरितका मार्ग है और यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही है और वह आनन्दका मार्ग है। उन लोगोसे मेरा मतैक्य नहीं है जो कर्मयोगको किन्छ और सन्यासयोगको श्रेष्ठ वताते हैं, अथवा जो यह कहते हैं कि कर्मयोगमें जो आनन्द है उससे सन्यास-योगका आनन्द श्रेष्ठ कोटिका है। हाँ, इस वातको में अवस्य मानता हूँ कि 'खरूपेऽवस्थानम्' (आत्मखरूपमें स्थित) होना अनुभव और आनन्दकी पराकाष्ठा है। गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमार्गमे भी शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति है।

रागद्वेषिवयुक्तेस्त विषयानिन्द्रियैश्वरन् । आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । (२।६४-६५)

विहाय कामान् यः सर्वोन् पुमांश्चरति नि स्पृहः । निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥ (२।७१)

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिसामोति नैष्टिकीम् । (५।१२)

त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्॥ (१२।१२)

कर्मयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके दो और अर्थ प्रकट किये हैं। एक है, 'स्मुल्व योग उच्यते' सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है, दूसरा और 'योगः कर्मसु कौशलम्' कर्ममें जो कौशल है वह योग है। यह कौशल क्या है १ कौशल है वही अनासिक और मिक्क जिनसे वन्धनकारक कर्म मोक्षदायक कर्म हो जाता है और कर्म जान वन जाता है।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण । जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥ (२।५१)

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तद्यं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर॥ (३।९)

स्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिष्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥ (४।२०)

आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्गन्ति धनंजय॥ (४।४१)

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्निष न लिप्यते॥ (५।७)

व्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पग्नपत्रसिवाम्भसा॥

१७---१८

(५।१०)

यहाँतक गीताके 'योग' शब्दके अर्थपर सामान्य विचार और कर्मयोगान्तर्गत 'योग' का विशेष विचार हुआ । कर्मयोग चित्तशुद्धिका साधन है । भगवान् श्रीकृष्णके कर्मयोगमे पातञ्जलयोगदर्शनके वे यम और नियम सांगो-पांग आ जाते हैं जिनसे 'चित्तप्रसादन' होता है, यमनियमसे यह कर्मयोग अधिक व्यापक है और फिर इसमे यह विशेषता है कि इसमे ईश्वरार्पणबुद्धि है जो योगसूत्रोमे नहीं है । चित्तशुद्धिसे चित्तकाग्रय होता है जैसा कि गीताके छठे अध्यायमे कहा है । चित्तकाग्रयको प्राप्त योगी अन्तःसुख और अन्तज्योंतिको प्राप्त करते है । 'अन्तःसुखोऽन्तराराम-स्तथान्तज्योंतिरेव यः' (५।२४)। ऐसे पुरुषको श्रीकृष्ण योगी कहते है जो 'तपांस्वयों, ज्ञानियो और कर्मियोंसे' श्रेष्ठ है और इसीलिये अर्जुनको उपदेश है कि, 'तस्माद्योगी मवार्जुन' (६।४६)।

वह कठिन राजयोगमार्ग जिससे सगुण ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, गीताके ८ वें अव्यायमे वर्णित है। उससे अर्जुन चिकत—स्तिम्भत हो जाता है। इसिल्ये भगवान् सुगम सुखपूर्वक साध्य भक्तिमार्गवतलाते हैं और इसीको राजविद्या कहते हैं। इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमे स्वय भगवान् ही हमारे व्येय और व्येयके पास पहुँचानेवाले मार्गदर्शक हैं। भगवान् भक्तियोगीको 'युक्ततम' वतलाते हैं—

योगिनामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मा स मे युक्ततमो मतः॥ (६।४७)

इसी योगमें १० वें अध्यायका विभूतियोग और ११वें का विश्वरूपदर्शनयोग सम्मिलित है। भगवान् कहते हें कि अकेला भक्तियोगी ही परमात्माके इस विश्वरूपको देख सकता है—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रब्दु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (११।५४)

यह भक्तियोग एक तरफ कर्मयोग और राजयोगसे और दूसरी तरफ अक्षर उपासना तथा ज्ञानयोगसे सम्बद्ध होता है। १२ वें अध्यायमे भगवान् कहते हैं कि अक्षर-उपासना-से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ट (सन्तुष्ट सततम्) रहता है (१२। १४) और भक्तियोगका मार्ग भी धर्म

और अमृत है (धर्म्यामृतिमदम्) (१२।२०)। १३ वें अध्यायमे भक्तिको ज्ञानका एक अग कहा है।

ज्ञानयोगमे जाकर भक्तिकी पूर्ण सार्थकता होती है। भगवान् कहते हैं कि कर्मकी परिसमाप्ति ज्ञानमे होती है (४।३३) और ज्ञानी ही आत्मा है (ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्७।१८)।

चतुर्विधा भजनते मा जनाः सुकृतिनोऽजुन । आतां जिल्लासुरथींधीं ज्ञानी च भरतपंभ ॥ तेपा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमह स च मम प्रियः ॥ उटारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वारमैव मे मतम् । आस्थित स हि युक्तारमा मामेवानुक्तमा गतिम् ॥ बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपयते। वासुदेव सर्वीमिति स महात्मा सुदुर्छम ॥ (७।१६–१९)

अद्वैतदर्शनका यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यवोध ही परम बोध है।

इस प्रकार गीताम योगके अनेक अर्थ श्रीयोगे-बरके द्वारा निरूपित हुए हैं। इस वातको यदि हमलोग समर्से और तदनुसार चलें तो इससे अपना और राष्ट्रका भी उदार होगा। भगयान्की दया और हमारी ऊपर उठने और मोक्ष साधनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उदार-साधनमें मुख्य वार्ते हैं।

यत्र योगेश्वर कृष्मो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रोविजयो भूतिध्रु वा नोतिर्मतिर्मम॥ (१८।७८)



# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति

( वेखक--नहामहोपाध्याय प० श्रीप्रमधनाय तर्कभूपण )

श्रीमद्रगवद्गीताके १८ वें अध्यायके अन्तम उपदेश समात करते समय श्रीभगवान्ने कहा है—

महाभूत प्रसद्धारमा न शोचित न काङ्क्षिति । सम सर्वेषु भूतेषु मङ्गक्ति लभते पराम् ॥५४॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्या विशते तद्दनन्तरम् ॥५५॥

प्रयात् (ज्ञानलाभ होनेपर) ब्रह्मस्कप होकर जीव प्रस्तातमा हो जाता है, उसे शोक नहीं होता, किसी वस्तुकी अभिलाया भी नहीं रहती, यह स्व प्राणियोंके प्रति समत्व-पुद्ध-सम्पत्त हो जाता है, इस प्रकारका होकर यह, मुसम परानक्तिको प्रात करता है।

उस प्राभितिके द्वारा ही वहा भेरा वास्तविक क्या स्वरूप है। जीर मेरी क्या महिमा है। इसे जाननेम समर्थ होता है। तथा इस प्रकार मेरा वास्तविक तस्य समराकरा— स्सके बाद—सुराम प्रतिष्ठ हो जाता है।

इत दोना दलोकोम जिल 'मिनि' सन्दर्भा प्रयोग देना गाता है। उत्तर अर्थका निर्णय करते दुर भगवत्पाद आनार्व भी दुरने नहां है— एवम्मूतो ज्ञाननिष्टो 'मद्गक्ति' मयि परमेश्वरे भक्ति भजनम्, परमाम् उत्तमाम् ज्ञानलक्षणा चतुर्यो लभते 'चतुर्विधा भजन्ते माम्' इत्युक्तम् ।

"इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति 'मद्रक्ति' अर्थात् सुक्ष परमेश्वरकी परमा अर्थात् उत्तमा भक्तिको प्राप्त करता है, इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भक्ति स्चित होती है, क्योंकि इसके पहले ही भगवान्ने कहा है—'चतुर्विधा भजन्ते माम' अर्थात् आर्चा, जिज्ञास, अर्थार्थी और ज्ञानी मेरा भजन करते हैं, उसके अनुसार ज्ञानीकी जो भक्ति है, वही चतुर्थी भक्ति है और वही उत्तमा है।" दूसरे इलोककी व्याख्याके प्रसद्भें उन्होंने कहा है—

'ततो ज्ञानळक्षणया भक्त्या मामभिजानाति, यावानह्मुपाधिकृतविन्तरभेट, यश्चाह् विश्वन्तसर्वोपाधि-भेटोऽभिमत उत्तमपुरुष आकाशक्त्यस्त मामदैव चैतन्यमार्ग्नकृत्यमञ्जरममरमभयनिभन तरवतोऽभिजानाति । वतो माम् एव तरवतो ज्ञात्वा, विश्वते तर्नन्तर मामेव । नात्र ज्ञानानन्तरप्रयेशिक्षये भिन्ने विविधिते, ज्ञात्वा विश्वते तर्नन्तरम् इति । कि तर्दि ? फळान्तराभावान् ज्ञाननात्रमेव ।' "उसके बाद ज्ञान-रूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष-रूपसे जान सकता है, (अर्थात्) जितने प्रकारके उपाधिकृत भेदोसे युक्त (होकर मैं जितने प्रकारका होकर रहता हूँ) एव सब प्रकारकी उपाधिसे शून्य मैं अभिमत होकर रहता हूँ अर्थात् आकाशकस्य पुरुष, (अर्थात्) चैतन्यमात्र, एकरस, अभय, अजर, अमर और अद्वेत-स्वरूप—इस प्रकार मुझको ही जानकर वह तदनन्तर मुझमें ही प्रवेश कर जाता है। यहाँपर 'जानकर तदनन्तर प्रवेश कर जाता है'—इस प्रकार कहनेमें ज्ञान और अनन्तर प्रवेश—ये दो क्रियाएँ विवक्षित नहीं हैं। तो क्या है शूब्रह्मज्ञानका दूसरा कोई फल न होनेके कारण यहाँपर केवल ब्रह्मका साक्षात् ज्ञान ही प्रतिपादित हुआ है।"

गीताके इन दो श्लोकोंमें प्रयुक्त मिक शब्दकी व्याख्या करते हुए मधुसूदन सरस्वती आदि प्रधान सुप्रसिद्ध टीकाकारोंने भी आचार्य शङ्करके मतका अनुसरण करते हुए कहा है कि अद्वेत ब्रह्मज्ञाननिष्ठा या चरम ब्रह्मन्साक्षात्कार ही यहाँपर परमाभिक्त है। विस्तारभयसे हम यहाँ उनकी उक्तियोको उद्धृत नहीं कर रहे है।

अद्वैतवादियोके मतानुसार ब्रह्मसाक्षात्कार या ज्ञान-रिनष्ठा ही गीताका भक्तियोग है। यह भक्तियोग ज्ञानसे विलक्षण नहीं है, इस बातको आचार्य शङ्कर आदि अद्वैतवादी पूज्यपाद आचार्योंने एक खरसे स्वीकार किया है । किन्तु वगालके 'प्रेमके ठाकुर' श्रीगौराङ्गदेवके मतानुयायी श्रीरूप गोस्वामिपाद आदि प्रधान गौड़ीय चैष्णव आचार्य गीताके इन दो श्लोकोंमें प्रयुक्त भक्ति शब्दका अर्थ 'निर्गुण ब्रह्मसाक्षात्कार-रूप भक्ति है' इसे स्वीकार नहीं करते, उनके मतमें यह पराभक्ति केवल ज्ञानरूपा भक्ति नहीं, विक यही भगवद्गीतोक्त प्रेमाभक्ति है, यह प्रेमाभक्ति निर्गुण ब्रह्म ज्ञानकी चरम अवस्था नहीं है, चिंक यह चिन्मात्रैकरस आनन्दघन सिचदानन्दविग्रह श्रीमगवान्के प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति है, इसीका दसरा नाम है रागात्मिका भक्ति । गीताके ही एकादश अध्यायमे श्रीभगवान्ने और भी स्पष्ट रूपमे निर्देश किया है कि-

> भक्त्या त्वनम्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥ (११ । ५४)

'हे परन्तप अर्जुन । अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं (अर्थात् परमेश्वर) इस प्रकार तत्त्वतः—परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञानसे गोचर होता हूँ और फिर इस भक्तिके द्वारा ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है।'

यहाँपर भी भिक्तद्वारा श्रीभगवान्का परीक्ष और अपरीक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनी क्रियाएँ स्पष्टरूपसे पृथक्-पृथक् हैं, अतएव अद्दौतमतके अनुसार इन कई क्षोकोंके 'भिक्ति' शब्दकी व्याख्या करनेपर गीताके मुख्य अर्थको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ ही प्रहण करना पड़ता है। भक्तावतार श्रीगौराङ्गदेवके मतानुयायी श्री-रूप गोस्वामिपाद प्रभृति प्रेमीभक्त आचार्यगण इसी कारण गीतोक्त इस भिक्तको 'अद्दौतवादसम्मत निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्काररूप' भिक्त नहीं मानते।' वे कहते हैं कि इस भिक्त शब्द अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भिक्त ही है।

इस परा या उत्तमा भिक्तका स्वरूप क्या है, इसे समझाते हुए श्रीरूप गोस्वामिपादने स्वप्रणीत 'भिक्तरसा-मृतिसन्धु' नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थमें जो कुछ कहा है, वह भी यहाँपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है। वह कहते है—

### अन्याभिलापिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनाष्ट्रतम् । आनुक्रुपेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा॥

'श्रीकृष्णसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जो अनुकूल अनुशीलन (अर्थात् कायिक, वाचिक और मानिसक किया) है, वहीं भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ है। वह अनुकूल अनुशीलन शान और कर्मके द्वारा यदि अनावृत हो एव श्रीकृष्णके अतिरिक्त अन्य सव वस्तुओं के प्रति स्पृहाशून्य हो तब उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं।'

जो अनुश्रीलन अन्य सव वस्तुर्जीके प्रति स्पृहाहीन होनेके साथ ही आनुक्ल्यसमन्वित अर्थात् केवल श्रीकृष्ण-विषयक स्पृहासे युक्त है, वही अनुश्रीलन उत्तमा भिक्त है; यह उत्तमा भिक्त प्रेमाभिक्तके सिवा और कुछ भी नहीं हो सकती, इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए श्रीरूप गोस्वामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित दो स्रोकोका भी उछेख किया है—

अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे॥ सालोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीक्मानं न गृह्वन्ति विना मत्सेचनं जनाः॥ स एप भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उटाहृत । (श्रीमङ्गागवत ३ स्कन्ध, २९ अ०, १० श्रीक)

भगवान् श्रीकपिल्देव माता श्रीदेवहूतिको सम्योधन करके कहते हैं—

हे माता । इस अहैतुकी (अर्थात् अन्याभिलापिता-शून्य ) और अव्यवहिता (अर्थात् ज्ञान और कर्मादिल्प आच्छादनरित ) मानिक गतिल्पा भिक्तको जिन्होंने प्राप्त किया है वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो दूर रही, उनको यदि सालोक्य (मेरे साथ समान लोकमे वास ), साष्टिं (मेरे समान ऐश्वर्य), सामीप्य (सर्वदा मेरे पास रहना), सारूप्य (मेरे समान रूप) अथवा एकत्व (मेरे साथ अभेद )—इन कई प्रकारकी मुक्तियों-मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे ब्रहण नहीं करते, प्रेमवश मेरी सेवाको ही वे परम पुरुषार्थ जानकर उसीके लिये प्रार्थना करते हैं। तथा मेरी सेवाके अतिरक्त अन्य किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते।

वह सेवा प्रीतिपूर्वक होनेपर ही 'आनुक्ल्येन ऋणान् नुशीलन' ल्पा भक्ति होती है, यही है भक्ति शब्दका मुख्य अर्थ—यही श्रीरूप गोखामिपादने उक्त स्रोकके द्वारा सिद्ध किया है।

इस प्रीतिके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वैष्णवाचार्य श्रीजीव गोस्वामिपादने स्वप्रणीत 'षट्सन्दर्भ' ग्रन्थके प्रीति-सन्दर्भ प्रकरणमें जो कुछ कहा है, वह भी यहाँपर विशेष ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है—

'प्रांतिशव्देन खलु मुत्प्रमदहर्पानन्दादिपर्यायं सुखन् सुच्यते, भावहार्डभाँहदादिपर्यायप्रियताचोच्यते । तत्र उल्लासात्मको ध्यानविशेष सुखम् । तथा विषयानुक्ल्यान् त्मकसदानुक्ल्यानुगततत्स्प्रहातदनुभवहेतुकोल्लासमय-ज्ञानविशेष प्रियता । अत्तप्रवासा सुखत्वेऽिष पूर्वतोन् वैशिष्ट्यम् । तयो प्रतियोगिनौ च क्रमेण दु खहेपौ । अत सुखत्योल्लासमात्रात्मकत्वादाश्रय एव विद्यते न तु विषय । एव तत्प्रतियोगिनो दु खस्य च । प्रियतायास्तु बानुक्ल्य-स्प्रहात्मकत्वाद् विषयश्च विद्यते । एव प्रातिक्ल्यात्मकस्य तद्यतियोगिनो हेपस्य च । तत्र सुखदु खयोराश्रयौ सुप्दु-दुष्टकर्माणौ जीवौ । प्रियताह्रेपयोराश्रयौ प्रायमाण-द्विपन्तौ विषयौ च तत्प्रियहेष्यौ।' इसका सिवत तात्पर्य यह है कि—

'शीति' शब्दका अर्थ है 'सख' और 'श्रियता', इनमें 'सख' शब्दके और भी कई पर्यायवाची शब्द है। जैसे मद , प्रमद , हर्ष और आनन्द आदि । 'प्रियता' गब्दके भी कई पर्वायवाची अन्द है। जैसे भाव, हाई और सौद्धद प्रभृति । 'सुख' गब्द उल्लासल्प जो नानविशेष हैं. उसीको जनाता है। 'प्रियता' शब्द भी उल्लासल्प ज्ञानविद्येपका ही यर्याप वीव कराता है, तथापि यह उल्लासात्मक ज्ञानविशेष, विषयात्मक वस्तके प्रति जो आनुकृत्य है, तत्खल्प भी हो जाता है, और उस आनकल्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वत्त्वकी प्राप्तिके लिये अभिलापा और प्रिय बस्तका अनुभव है, उन दोनोंके साथ मित्रित या तन्मय भी हो जाता है। उल्लासमय सुरारूप जानविशेष यदि प्रियजनके लिये होनेवाली अभिलाषा और प्रियविषयक अनुभतिके साथ मिलता है तव वह प्रीति भव्दका नुख्य अर्थ होता है, यही उसका सक्षित वर्णन है। प्रियता सुखस्वरूप होनेपर भी प्रिय वस्तके प्रति अभिलाप और प्रिय बरतकी अनुभति इसमे विद्यमान रहती है, इस कारण यह, केवल सुखरूप जो ज्ञान या मनोवृत्तिविशेष है, वह होनेपर भी इसमें विशेषता रहती है। यहाँपर एक और भी ध्यान देनेकी वात है कि मुखके विपरीत दुःख होता है और प्रियताके विपरीत द्वेष होता है। चुँकि सख केवल उल्लासस्वरूप होता है, उसी कारणचे उसका आश्रय ही प्रसिद्ध है, उसका विषय अन्य कोई वस्तु नहीं होती । इसी तरह सुखके विरुद्ध जो द ख है, उसका मी आश्रय विद्यमान है, अन्य कोई वस्तु उसका विषय नहीं है। परन्तु प्रियता आनुकृल्यात्मक अभिलापास्वरूप होती है, इस कारण इसके आश्रय और विषय दोनों ही विद्यमान रहते हैं। इसी तरह इस प्रियताके विरुद्ध जो प्रतिकलता या द्वेष है, उसके भी आश्रय और विषय दोनों ही विद्यमान है। पुण्यात्मा जीव सुलका आश्रय होता है और पापात्मा जीव दु खका आश्रय होता है। इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला प्रियताका आश्रय होता है और विद्वेष्टा द्वेषका आश्रय होता है, जो वत्तु प्रिय है वह प्रियताका विषय होती है एव जिसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है वह द्वेषका विषय माना जाता है ।

श्रोजीव गोत्वामिपादकी इस प्रकारकी उक्तिके द्वारा यहीं सिद्ध होता है कि प्रीतिरूपा भक्ति अभिलाप और उल्लासमय ज्ञानविशेष होनेके कारण वह अवणादिजन्य निर्विशेष ब्रह्मशानकी चरमावस्था अथवा निर्गुण ब्रह्मकी अपरोक्षानुभूतिमात्र नहीं मानी जा सकती ।

परम भक्त श्रीप्रह्लादने भी श्रीभगवान्का साक्षात्कार लाम करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्रार्थना नहीं की, -बल्क उन्होने यही कहा कि-

> प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । या हृद्यान्नापसर्पतु ॥ सा मे त्वा**मनुसारतः** (विष्णुराण)

'विवेकशून्य सासारिक जीवोंकी स्त्री, पुत्र, धन और ऐक्वर्य आदि विषयोमे जैसी निरन्तर प्रीति रहती है, हे भगवन् । आपके सारणके फलस्वरूप (आपके प्रति) वैसी ही प्रीति मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।'

यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारके पुरुषार्थका -साधन नहीं, वर यही चरम पुरुषार्थ है। और यह मुक्तिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बात भी साक्षात् श्रीमद्भागवतमे ही -कही गयी है। यथा--

### अनिमित्ता भागवती भक्ति. सिद्धेर्गरीयसी। (श्रीमद्भा० ३। २४। ३१)

अहैतुकी अर्थात् प्रीतिरूपा भगवद्गिक्त सिद्धि (अर्थात् ज्ञान और मुक्ति) से भी श्रेष्ठ है। इस श्लोककी व्याख्या करते समय टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहा है--'सिद्धेर्मुक्तेरिप' (सिद्धि अर्थात् मुक्तिसे भी)। श्रीभगवन्नाम--कौमुदीमें भी लिखा है—'सिद्धेर्ज्ञानात मुक्तेर्वा' (अर्थात र्सिद्ध शब्दके अर्थ जान अथवा मुक्ति दोनोंसे ही मिक्त श्रेष्ठ है।)

निर्गुण ब्रह्मवादियोंके मतसे मुक्तिमें अहभावका लय हो जाता है, किन्तु भक्तिवादी आचार्योंका कहना है कि अहभावका विनाश यदि मुक्ति है तव तो आत्मविनाग और मुक्ति एक ही चीज हो जाती है। इस कारण वह किसी भी विवेकी पुरुषके लिये स्पृहणीय नहीं हो सकती। दूसरी ओर यह भगवन्त्रीतिरूपा भक्ति उसी अपूर्ण अहमर्थको, निरन्तर श्रीभगवत्स्वरूपकी आनन्दमय रफूर्त्तिका सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, ऋसी कारण अध्यात्म-शास्त्र निःसङ्कोचभावसे कहते हें-

निरहं यत्र चित्मत्ता तुर्या मुक्तिरिति समृता। भक्तिरित्यभिधीयते॥ पूर्णाहन्तामयी सैव ( उद्भृत पट्सन्दर्भमें जीव गोस्वामिद्वारा )

'अहभावसे रहित होनेपर चैतन्य सत्ताको तुरीय मुक्ति कहते है, वही चैतन्य सत्ता यदि परिपूर्ण अहभावसे युक्त हो जाती है तभी वह (भगवत्त्रेमरूपा) भक्तिरूपा हो जाती है।

यह प्रेमा भक्ति या अहैतुकी भगवद्भक्ति ही मानव-जन्मको सब प्रकारसे सफल बनाती है। 'पूर्णाहन्तामयी' विशेषण इस बातको विशेषरूपसे सूचित करता है। ऐसा कहनेका कारण यह है कि सव प्रकारके प्राणियोकी सव प्रकारकी देहोंकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कर्ष अथवा मुख्य प्रयोजन क्या है, यह श्रीमद्भागवतके निम्नोद्भुत श्लोकमे अत्यन्त सन्दर रूपमें वर्णित है-

सृष्ट्रा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीस्पपश्रुन् खगदंशमत्स्यान् । तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय मुद्माप देवः॥ ब्रह्मावबोधधिषण

'देव-शीभगवान्ने अपनी अनादि शक्तिके द्वारा वृक्ष, सरीस्प, पशुसमूह, पक्षी, दश और मत्स्य इत्यादि नाना प्रकारके पुर अर्थात् देहोका निर्माण किया, किन्तु उन सब देहोंके द्वारा उन्हें सन्तोष या तृप्ति नहीं प्राप्त हुई, तत्र उन्होने पुरुष अर्थात् मनुष्यदेहका निर्माण किया और उससे उन्हें तृति मिली। क्योंकि मनुष्यदेहमें बुद्धि या अन्तःकरण है, उसीमे ब्रह्मसाक्षात्काररूप वृत्ति उत्पन्न होती है।'

इस स्लोककी विस्तृत व्याख्या किये विना इसका वास्तविक तात्पर्यं अच्छी तरह समझमें नहीं आवेगाः अतएव यहाँ कुछ विस्तारसे लिखा जाता है-

श्रुतिमे सृष्टि-वर्णनके प्रसङ्गमें कहा गया है-'स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी नैव रमते, स द्वितीय-

मैच्छत्।' ( वृहदारण्यक उप० )

'उस परमात्माको तृप्ति नहीं मिलती थी, (कारण, वह उस समय अकेले थे) इसीलिये (देखा जाता है कि) जब कोई अकेला रहता है तव उसे तृति नहीं प्राप्त होती, उन्होने दूसरा कोई हो, ऐसी इच्छा की।' और कोई न रहनेके कारण उन्हें अर्थात् परमात्माको आत्माराम और पूर्णकाम होनेपर भी तृति नहीं होती थी, यह वात विल्कुल अस्मत-सी प्रतीत हो सकती है, किन्तु वास्तवमे इसमें किसी प्रकारकी असङ्गति नहीं है, क्योंकि श्रुतिमें ही देखा जाता है कि 'रसो वे सः', वह रसस्वरूप हैं, केवल रसस्वरूप ही नहीं, वह—स्य प्रकारके कल्याणमय गुणोंके एकमात्र आधार, समस्त सौन्दर्यके वही सार और समस्त माधुर्यके वही पार, वही सत्, वही चित्, वही आनन्द है, उन्होंके सौन्दर्यका एक कणमात्र सकल ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट होकर चन्द्र, स्र्यं, नक्षत्र और प्रहोंको प्रकाशित करता है तथा सुन्दर वनाता है, उन्होंकी महिमासे स्व प्राणी महत्ताके आवेशसे आभासित होते हैं। उनके स्वरूपका वर्णन करती हुई श्रुति सङ्कोच छोड़कर कहती है—

स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिषितः सर्वेषा भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ रथनेमौ च अराः सर्वे समर्षिता एवमेव असिश्वात्मिन सर्वोणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे छोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः।

( बृहदारण्यक ० )

'यही वह—रसस्तरूप आत्मा सव भ्तोंके अधिपति, सव प्राणियोंके राजा हैं, जैसे रयकी नामिमें और रयकी नेमिमें सव अरे अर्थात् टेढे-टेढ़े काठके डकढ़े समर्पित होते हैं, वैसे ही उस परमेश्वरमें—आत्मामें—सव भृत, सव देवता, सव प्राण और सव जीव समर्पित हैं।' यह परमात्मा सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं है। यह सर्व-सुन्दर हैं फिर भी इनका मोक्ता तथा मोगमें चिरतार्थ होने योग्य द्रष्टा नहीं है। इससे इनका अतृप्त होना स्वामाविक है, चन्द्रमाका सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि उसे देखकर किसीकी ऑर्खें शीतल नहीं १ सुगन्धित पृष्प-समूहकी सुगन्धि और सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि उसका कोई भोक्ता न रहता १ अतएव रसमय सर्वसुन्दरका अकेले रहकर अतृप्त होना अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता। इस अतृप्तिकी परिणति ही उनकी यह होनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कहती है—

#### तदैक्षत वहु स्या प्रजायेय।

'उन्होंने सङ्कल्प या इच्छा की कि मैं वहुत होऊँ, मैं प्रकृष्टरूपसे जन्म ग्रहण करूँ।)'

अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी बक्ति

है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना घटी, क्या घटी १ श्रुति कहती है—

यथाग्ने- श्रुद्रा विस्फुलिङ्गा न्युचरन्ति । एवमेव असा-दारमन सर्वे प्राणाः सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि न्युचरन्ति ।

(बृहदारण्यकः २।१।२०)

'जिस तरह राशीकृत प्रचण्ड दीप्यमान अग्निसे चारों ओर स्फुलिङ्ग निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दर्य, अपने माधुर्य, अपनी मिहमा और अपनी विभ्तिको अपने-से अलग करके अच्छी तरह देखनेकी इच्छा होते हीं) उस परमात्मासे सब प्राण (अर्थात् मुख्य प्राण और इन्द्रिय-समृह्), भ्रादि भोग्य बस्तुसमृह, सब देवता और ब्रह्मासे लेकर साम्बपर्यन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए।'

श्रुति-वर्णित इस सृष्टिप्रिक्रयाके अनुसार श्रीमद्रागवतमे उक्त श्लोककी रचना हुई है। उक्त श्लोकका निगृद तालर्क यही है कि रसरूप, आनन्दमय, चैतन्यखरूप, छीलानिरत, सर्वशक्तिमान् एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभ्ति ही मानव-जीयनकी परम सफलता है। इस परमात्मानुभूवि-के अनुक्ल मनुष्यका ही अन्त करण है, दूसरे किसी प्राणी-का नहीं है। इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयमें आत्म-दर्शन करके तृत होनेकी इच्छाचे श्रीभगवान् मानवदेह निर्माण करके ही सन्तुष्ट हुए थे। पृथ्वीपर विशेषकर पुण्यक्षेत्र इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यदि इस जन्म-प्राप्तिके साफल्यकी वातको भूल जाय, और अन्य प्राणियों-की तरह वैषयिक आनन्द प्राप्त करनेके लिये नगरमें मटकता रहे, चनके लिये, रमणीके लिये, ऐश्वर्यके लिये, यशके लिये उन्मत्त होकर, काम, क्रोध और मोहके वर्शी-भृत होकर, व्यष्टिभावसे या समष्टिभावसे जगत्में युद्धः कलह और अश्चान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहे तो यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म सर्वया विफल हो गया । यही है भारतीय सम्यता या सनातन हिन्दूधर्मका सारात्सार उपदेश, यही है सनातन हिन्दू सम्यताकी शाबत सुदृढ मित्ति, इसी मित्तिके ऊपर कर्मे, ज्ञान और मिक्त यह त्रिविध साधनरूप चतुर्वर्गफलप्रद महाप्रासाद निर्मित हुआ है। इसे प्रत्येक सनातनधर्मी हिन्दूको सर्वदा ध्यानम् रखना चाहिये। यही है 'सुद्वा पुराणि दत्वादि मागवतोक क्षोकका निगृद तात्पर्य ।

इस प्रेमरूपा भक्तिके फल और खरूप-निर्णयके प्रसङ्ग-में श्रीरूप गोखामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सर्वथा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा है—

## क्रेशन्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा। सान्द्रानन्द्विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा॥

( भक्तिरसामृतसिन्धु )

'यह पराभक्ति क्लेश्राष्ट्री, शुभदा, मोक्षलश्रुताकृत्, सु-दुर्लभा, सान्द्रानन्दिवशेषरूपा और श्रीकृष्णाकिषणी होती है।'

(१) क्रेशक्री—अर्थात् इस भक्तिके उत्पन्न होनेपर सब प्रकारके क्रेश नष्ट हो जाते हैं।

क्लेश शब्दका अर्थ है-

क्वेशास्तु पापं तद्गीजमविद्या चेति ते त्रिधा।

'पाप, पापका बीज और अविद्या—ये तीन प्रकारके होते हैं।'

#### अप्रारव्धं भवेत् पापं प्रारव्धं चेति तद् द्विधा ।

'पाप दो प्रकारका है—अप्रारब्ध और प्रारब्ध।' भक्ति इन दोनों प्रकारके पापोंका नाश करती है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

### यथाग्निः सुसमिद्धाचिः करोत्येघांसि भसासात् । तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः॥

श्रीभगवान् भक्तश्रेष्ठ उद्धवसे कहते हैं—'हे उद्धव! जिस तरह सुप्रदीप्त अग्नि काष्ठसमूहको भस्मसात् कर देती है, उसी तरह मिंद्रघया प्रेमरूपा भिक्त सब प्रकारके पापोंका विनाश कर देती है।' अर्थात् यह केवल सिञ्चत और क्रियमाणरूप अप्रारम्ध पापको ही विनष्ट करती है, सो बात नहीं, यह प्रारम्ध कर्मको भी नष्ट करती है। श्रीमन्द्रागवतके तृतीय स्कन्धमें कहा गया है—

यक्षामधेयश्रवणानुकीर्त्तनाद्

यत्प्रह्मणाद् यच्छ्वणादिष क्वचित्। इवादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते

कुतः पुनस्ते भगवसु दर्शनात्॥

देयहूति श्रीभगवदयतार कपिलदेयसे कहती है, (मिक्त-युक्त होकर) जिनका नाम सुनने और निरन्तर कीर्तन करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण करनेसे चाण्डाल प्रभृति अन्त्यज जातिके लोग भी सदाः यजानुष्ठान करनेके योग्य हो जाते है, हे भगवन् ! उन आपके साक्षात् दर्शनसे जो लाभ होता है, उसके विषयमें और अधिक क्या कहा जा सकता है !

इस क्लोकमे, हरिभक्ति प्रारब्ध कर्मको भी विनष्ट कर देती है, यह बात 'चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः अर्थात् वर्तमान जन्ममे ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो जाता है'—इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है। कारण—

### दुर्जातिरेव सवनायोग्यत्वे कारणं मतम्। दुर्जात्यारम्भकं पापं यत् स्यात् प्रारब्धमेव तत्॥

'चाण्डालादिका यज्ञादि कर्ममे जो अनिधकार है, उसका कारण है उनकी दुर्जाति, उस दुर्जातिका आरम्भक जो पाप है, वह प्रारब्ध कर्म ही होता है।' पद्मपुराणमे भी यही बात कही गयी है—

### अप्रारव्धफलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखम्। क्रमेणैव प्रलीयेत हरिमक्तिरतात्मनाम्॥

'जो लोग हरिमिक्तमें अनन्यभावसे अनुरक्त हो जाते हैं, उनके अप्रारब्धफल, कूट, बीज और फलोन्मुख—ये चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राप्त हो जाते है।'

यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती है। इसमें भी प्रमाण इस प्रकार है—

### कृतानुमात्रा विद्याभिईरिभक्तिरनुत्तमा । अविद्यां निर्देहरयाद्य दावञ्वालेव पन्नगीम्॥

(पद्मपुराण)

'दावानलकी शिखा जिस प्रकार सिपणीको दग्ध कर डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान होकर यह अत्युत्तमा हरिभक्ति तुरन्त अविद्याको भी दग्ध कर डालती है।'

(२) शुभदा—

शुभ शब्दका अर्थ है-

शुभानि प्रीणनं सर्वजगतामनुरक्तता । सद्गुणाः सुखमित्यादीन्याख्यातानि मनीपिभिः ॥

'सन प्राणियोंके प्रति प्रीति, सनका अनुराग, सद्गुण एव सुख इत्यादि इस शुभ शन्दका अर्थ है।' पद्मपुराणमे लिखा है—

येनार्चितो हरिस्तेन तपितानि जगन्स्यपि। रमन्ति जन्तवस्तत्र जङ्गमाः स्थावरा अपि॥ जो व्यक्ति श्रीहरिनी अर्चना करते है, वे समूचे जगत्-को परितृप्त करते हैं, अधिक तो क्या, खावर और जङ्गम समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं।

भक्ति सव प्रकारके सद्गुण प्रदान करती है, यह श्रीमद्भागवतमें भी कहा गया है—

यसास्ति भक्तिभँगवत्यिकञ्चना सर्वे गुगासत्र समासते सुराः । हरावभक्तस्य हतो महद्गुणा मनोर्येनासति धावतो वहिः ॥

श्रीशुकदेवजीने कहा — 'हे महाराज! भगवान् श्रीकृष्णके प्रति जिनकी अभिञ्चना अर्थात् निष्काम प्रीतिलक्षणा भक्ति होती है, उनमे वशीमृत होकर चव गुणोंके साथ देवता वास करते हे, और श्रीहरिमे जिसकी मिक्त नहीं है, वह विद्विगत्ने मिथ्या वत्तुओंके प्रति आसक्त होकर दौड़ा फिरता है, इस कारण उसने सद्गुण कैसे रहेंगे ?'

मुख तीन प्रकारका है—

मुखं वैषयिक ब्राह्ममैश्वरखेति तत्त्रिया ॥

'वैष्यिक, ब्राह्म और ऐ-बर मेदने मुख तीन प्रकारका
कहा गया है।'

तन्त्रशास्त्रमं कहा है-

सिद्धयः परमाश्रयां भुक्तिर्मुक्तिश्र शाश्रती । नित्यञ्ज परमानन्द्रो भवेद गोविन्द्रभक्तित ॥

'जिस व्यक्तिकी भक्ति श्रीगोविन्दचरणमें हो गयी है, उने श्रीणनादि आश्चर्यजनक सिद्धियाँ, वैषविक सुसमोग, निन्य परमानन्दन्वरूप ऐश्वरिक सुज तथा सर्वेदु स्विनृत्ति-रूप मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है।'

(३) दरिभक्ति मोछको तुच्छ कर देती है— मनागेत्र प्ररूठायां हृज्ये भगवज्ञतौ । पुरुपार्थास्तु चत्वारस्तृगायन्ते समन्ततः॥

'ट्राम श्रीनगमानके प्रति अनुराग अनुरित होते ही पर्म, अप, पाम और मोज वे चारा पुरपार्थ चारी ओरते रुपके तमान तुन्छ हो जाते हैं।'

वरी नारकाळात्रांने भी करा गया है— इरिमक्तिनहादेखाः सर्वा मुख्यात्रियद्यः । मुख्यश्यात्मुनाधार्षि सेविकायत्मुद्रुताः॥ ंतिम । गर्वाद्यानोर्वे सर्वदा महागनीके पीछे-पीछे चलती हैं, उसी तरह मुक्ति-मुक्ति आदि अद्मुत सिद्धियाँ भी हरिमक्ति महादेवीका अनुसरण बरती है।'

(४) मिक बुदुर्लमा है । यथा— साधनौषैरनासङ्गेरलम्या सुचिराद्रिप । हरिणा चाबदेयेति द्विधा सा स्वात् सुदुर्लमा ॥

'मिक्तिके साधनींका अनुष्ठान यदि प्रीतिपूर्वक न किया जाय तो बहुत समयतक अनुष्ठान करनेपर भी भिक्त उदय नहीं होती। और श्रीद्दि भी इस भिक्ति देना नहीं चाहते, इस कारण इसका दुर्लभत्व दो प्रकारका होता है।'

पहले प्रकारका चुटुर्लभत्व—

ज्ञानत सुलमा मुक्तिर्भुक्तिर्यज्ञात्रिपुण्यतः।
सेयं सावनसाहस्रहेरिमक्तिः सुदुर्लभा॥
(भक्तिरतामृवतिन्यूद्धववन्त्रवनन्त्)

'जान होनेपर नुक्ति अनायास प्राप्त होती है और यज्ञादि कर्मजनित पुण्योंके द्वारा नाना प्रकारकी भुक्ति (भोग) भी सुल्म हो जाती है। किन्तु यह प्रेमरूपा हरिभक्ति हजारों साधनोंका अनुष्ठान करनेपर भी सुल्म नहीं होती।'

दूतरे प्रकारका सुदुर्छभत्य श्रीमद्रागवतने कहा है। राजन् पतिर्गुररछं भवतां यदूना दैवं प्रिया कुठपति क च किङ्करो व । अस्त्वेवमङ्ग भजता भगवान् सुकुन्दों सुक्ति ददाति कहिंचित्र च मक्तियोगम्॥

श्रीशुकदेवजोने कहा—'हे राजन्। भगवान् नुदुन्द तुम लोगोंके और यादवोंके पति (अर्थान् पालक), गुरु (उपदेशक), प्रिय एव कुल्पित है, अधिक क्या उम लोगोंके आज्ञाकारी होकर उन्होंने तुम लोगोंके दौत्यादि किद्धरके कार्य भी क्ये। यह स्म तत्य है, किन्तु उनका यह त्यभाव ही है कि वह प्राय भजन करनेवालोको मुक्ति ही देते हैं, श्रीम अपना मक्तियोग नहीं प्रदान करते।'

(६) भक्ति सान्द्रानन्दिविषातमा है। प्रथा— प्रक्षानन्द्रो भवेदेष चेद पराद्वेगुणांकृत । नैति मन्द्रिमुषाम्मोधिषरमाणुनुलामपि ॥

'वदि प्रकानन्दको पगाई सम्वादान गुणा हिना बाप तो यह प्रकानन्दन्य सुना भी भीचनुनसागरहे ६६ परमाप्रके समासभी नहीं होता।' (७) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है। यथा— कृत्वा हरिं प्रेमभाजं प्रियवर्गसमन्वितम्। भक्तिर्वशोकरोतोति श्रोकृष्णाकर्षिणी मता॥ (भक्तिरसामृतसिन्ध्)

'वह प्रेमलक्षणा भिक्त प्रियवर्ग (अर्थात् भक्तवृन्द) के साथ श्रीकृष्णको प्रेमपात्र वनाकर वशीभृत कर लेती है।' साक्षात् श्रीभगवान्ने उद्धवको भी यही सुनाया है—
न साध्यति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिमंमोर्जिता॥
'हे उद्धव! जिस तरह मद्विषयक प्रवला भक्ति मुझे

वशीभूत करती है, उस तरह योग, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग—कुछ भी मुझे वशीभूत नहीं कर सकते।

यही है गौडीय वैष्णवाचायों द्वारा मानी हुई प्रेमलक्षणा भक्तिका या भक्तियोगका सिक्षप्त परिचय। इस प्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त विस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्धमे उसका उल्लेख नहीं किया गया। श्रीमद्भगवद्गीतामे इसी भक्तिका प्राधान्य है, यह 'भक्त्या मामभिजानाति' इत्यादि पूर्वोक्त श्लोकोद्वारा प्रतिपादित होता है। यही है श्रीचैतन्यदेवके मतानुयायी गौडीय वैष्णवाचायोंका सिद्धान्त।



# गीताका योग

( लेखक--श्रीमतिलाल राय)



वात लाखो प्रमाणो तथा अनुभूति-की सहायतासे निश्चित हो चुकी है उसे अस्वीकार कर नये सिरेसे नया अनुसन्धान करना साहसका काम तो कहा जा सकता है, पर हम लोगोंकी आयु बहुत थोड़ी है, चारों ओर धूम-फिरकर यदि उसी सनातन प्राप्त वस्तुको

अन्तमं सबको स्वीकार कर लेना पडेगा तब तो जीवकी इतनी सब चेष्टाएँ एक प्रकारसे व्यर्थ ही हुई। वस्तु प्राप्त करनेकी चेष्टा और प्राप्त वस्तुका आश्रय लेकर जीवनकी अमिव्यक्ति—इन दोनोमें समयका सद्व्यवहार कहाँ अधिक होता है, इसे कहनेकी आवश्यकता नहीं। िकन्तु दुर्माग्य है हम लोगोंका—यदि सरल मार्गसे ही हम अमीष्ट वस्तु पा जाय तो फिर आज तेलीके बैलकी तरह घानीमें क्यों चक्कर काटे? यह अन्धत्व और गर्दनपर जो पराधीनताका जुआ है—ये दोनो हमारे समिष्ट जीवनकी अवस्थाका दिग्दर्शन कराते हैं। सात समुद्र, तेरह नदी पार करके जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य जाति शासन करती है, उसी तरह इन सात समुद्र, तेरह नदियोका जल पीकर हम लोगोंको अपनी वस्तु प्राप्त करनी होगी—आज हम लोग अपने गड़हीके जलमे ही द्वव रहे हैं।

गीता, उपनिषद्, वेद, वेदान्त, तन्त्र, पुराण इन सत्रको हम लोगोंने रद्द कर दिया था। उस दिन एक

विद्वान् सज्जनने मुझसे कहा- 'क्या आप उडरफसाहबके महानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं ११ मैंने विस्मित होकर उत्तर दिया- वह तो महानिर्वाणतन्त्रका ह्रबह अनुवाद है। 'उन्होंने वड़े आश्चर्यके साथ कहा--'सचमच ?' इसीसे माल्रम होता है कि आजकल हम लोग दुनियाकी खाक छानकर तब अपना घर पहचानते है। सौभाग्य-गाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ धुमाकर नाक पकड्नेका अभ्यास करते-करते हमारी अवस्था ऐसी हो गयी है कि 'नाक दिखाओ' कहनेपर हम यन्त्रकी तरह हाथ चारो ओर घुमाकर नाकपर रखते है, परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानो भूल गये है। लोग यह सुनकर हॅसेंगे, पर वास्तवमे अवस्था ऐसी ही हो गयी है। 'डागमैटिक' हो गया है गाली । पर सनातन सिद्धान्तको आत्मज्ञानी कैसे छोड़े १ और इस छोड़नेके सम्मोहन-मन्त्रसे विमूढ होनेके कारण ही तो हमारी जाति नष्ट हो गयी है। पुराणमे वर्णन है- एक दैत्य निष्ठाके साथ वैदिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐश्वर्य और प्रभावकी सीमा नहीं थी, किन्तु देवताओकी मायासे उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया और इससे वह हतवीर्य हो गया । भारतका मेरुदण्ड दृट गया है आत्मधर्मके प्रति आस्याहीन होनेके कारण। ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना आजका विषय नहीं, अतएव इसे ईश्वरका विधानमात्र मानकर में अव मूल प्रसङ्गपर आता हूँ।

श्रुतिमें एक कथा है—'देवात्मशक्ति स्वगुणैनिगृहाम्।' देवकी अर्थात् स्वयप्रकाश आत्माकी शक्ति निजगुणमें गुप्त है। गुणसे मतलव है—सन्त, रज, तम—प्रकृति इसी कारण गुणमयी है। सृष्टिके आदिमें इस प्रकृतिके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना सम्भव नहीं, तथा मारतके ज्ञान-विज्ञानकी साधना इस प्रकृति-तत्त्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है,—तन्त्रादि प्रकृतिको मूलमे रखकर बने ही हैं। वेदान्तकी साधनामें प्रकृतिके ऊपर पुरुपके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति है; वह युक्ति कहाँतक अनुभवगम्य हुई है, यह विचारणीय है। परन्तु साधन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशमें प्रसिद्ध हुई है।

तीनों गुणोंकी साम्यावत्यामं सृष्टि स्तव्ध, विमृद रति है: यह कोई नयी वात नहीं । विषमता ही चाञ्चल्य एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्की सृष्टि हुई है । प्रकृति ही शक्ति है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किसकी शक्ति है, किसलिये है ! इसी कारण प्रकृतिके पीछे भी विसी तत्त्वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यह अनुमान-लब्ध वन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिद्ध नहीं है । जो क्छ प्रत्यक्ष प्रमाणिख है, वह नश्वर, अस्पिर है—इसी कारण जो ऑखोंसे अगोचर है, उसकी व्याख्या हमने सर्वगत, स्थाण, अचल आदि अनेक नार्मोके द्वारा की है; उसे इस समय आलोचनासे अलग रखकर जहाँतक सम्मव होगा, में अपने विषयपर अवसर होनेकी चेष्टा करूँगा। हम लोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख सकते हैं । सन्वगुण जान प्रकट करता है, अहवत्तुकी खच्छता उससे प्रस्कृटित होती है, 'अहमज्ञो मामह न जानामि' इस प्रकारकी चेतना उत्पन्न होती है। इस चेतनासे ही देह है। देहरी प्राण भिन्न है। प्राणसे मन, मनसे विद इत्यादि भिन्न है। 'अटम' और 'इदम्' भेद-ज्ञान पैदा करते है। प्रश्न उत्पन्न होनेपर मीमासाकी वाणी भी उचारित होती है। अद-वृत्ति ही विज्ञान है, इद-वृत्ति ही मन है। हमारा अन्त करण दो भागोंमें विभक्त है-मनको घेरकर जो चेतना-जगत् है उसे 'इदम्' करते हैं, और चिद्धन चेतनाका जो दूसरा अश है, उसे 'अहम्' दरते हैं । जो नित्य शाश्वत है, वह आत्मा नामने प्रसिद्ध है; विशुद्ध सत्त्वगुणके प्रभावने इन प्रकार आत्मप्रकाश विश्लेषित होता है। इस सत्त्वगुणके आधिवनके कारण ही प्रकृतिष्ठे महत्-वत्त्रकी सप्टि होवी है।

स्रिष्टिकी वात स्यू उरूपसे समझे विना योगकी वात स्पष्ट समझमें नहीं आती, अतएव स्चनाके लिये सक्षेपमें स्रिष्ट्रस्यका सूत्र वतलाया जा रहा है। प्रकृतिसे महत् उत्पन्न हुआ। महत् देशकालसे अनवन्छिन्न होनेके कारण सर्वट्यापी है। गीताके शब्दोंमें—

मम योनिर्महृद् ब्रह्म तिसन् गर्भ द्धाम्यहृम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥

महत्-रूप ब्रह्मयोनिमें जगद्विस्तारके लिये गर्भाघान-स्थान निरूपित होनेपर वह अनिदेश्य पुरुष त्वय चिदामाछ-रूपमें अपनेको उसमें नियोग करते हैं और उससे धर्व-भूतोंकी उत्पत्ति होती है। प्रकृतिसे महत् और फिर एकके वाद एक सव तत्त्वोंकी स्टीप्ट होती है। प्रकृति ही स्टीप्ट करती है, इसलिये इसको ईश्वर नामक वन्तुका कारण-शरीर कहा गया है। सत्त्वका प्रकाश-गुण, रजना शक्ति-गुण और तमका आवरण-गुण, ये त्रिगुण मिलकर स्टिष्टके पर्याय वन गये हैं। पर्यायमेदसे माया और अविद्यारूपमें यह दिविष है। समप्टिशरीरामिमानी जो चैतन्यवृत्ति है, वह माया हैं। इसीको हिन्दूशाकोंने ईश्वर या हिरण्यगर्म नाम प्रदान किया है। और मिश्रित गुणके सहयोगसे जो विचित्र, जड़वत् स्टिप्ट है, उसका व्यप्टिसिद्ध शरीरामिमानी जीव या तैजन नामसे वर्णन किया गया है। मूल माया गुणोंके आश्रयसे आठ प्रकारकी है—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं भनो बुद्धिरेव च। अहंकार हतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥

—भृमि प्रभृतिसे पञ्चगन्धादि तन्मात्राओंका समन्वय समझना चाहियेः मन, उसका कारण अहंकार, वृद्धिः उसका कारण महत्-तन्व, अहंकार, उसका कारण अविया। इनके साथ सोलह प्रकारके विकार मिलकर चौतीस तन्व-संयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुई है। सीधे तौरपर यदि यह बात कही जाय, एक-एक करके प्रकृतिसे तन्व और उनकी विकृति वतलायी जाय तो इस प्रकार होगा—प्रकृतिसे महत्। महत्से वृद्धि, वृद्धिसे अहकार, श्विति, जल, तेज, वायुः, आकाश, गन्ध, रस, रूप, त्यर्श, शब्द, चञ्च, नासिकाः। जिह्ना, कर्ण, त्वचा, हाय, पर, भूँह, पायु और उपसा।

दैवी होपा गुणमयी मम माया हुरस्यया। मामेव ये प्रपद्मते मायामेता तरन्ति ते॥

यह अलैक्कि गुणमयी भगवानकी माया वड़ी दुन्तर है, किन्तु फिर भी यदि भगवानके प्रति अव्यक्तिचारिणी मक्ति उत्पन्न हो तो इस दुस्तर माया-सागरको पार करके जीव आत्मखरूषको प्राप्त कर सकता है, और वही पथ मारतका सनातन योग-धर्म है। जीवकी तीन अवस्थाएँ हैं—जाप्रत, स्वप्त और सुषुति। किन्तु ज्ञान अद्धेत है। अविद्या तस्वाश्रित है। तस्वातीत चैतन्य ही ज्ञान है—यह ज्ञान विश्लेषण करनेकी वस्तु नहीं, अविद्या दूर होनेपर ही मिलता है, और ज्ञानका प्रकाश होनेपर ही जीवकी मुक्ति होती है। ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले वस्तु-विश्लेषणकी आवश्यकता है। वस्तुसे मतलब है तस्व-वस्तुसे; तस्वकी विकृति जो पञ्चभृत हैं, उनकी गुणसमष्टि अन्तःकरण है। अन्तःकरणको हम दो भागोमे विभक्त कर सकते है, एक भाग मन और दूसरा बुद्धि। मनकी वृत्ति सश्यात्मिका है, बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति है। इस बुद्धि-योगसे ही योगका स्त्र आरम्भ हुआ है।

साधनाके आरम्भमें देहशुद्धिकी आवश्यकता है। देहकी शुद्धि वैदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं होती। भाषा और ढग चाहे जो हो, कार्यतः उस शम-दम आदि सव प्रकारकी साधनाओंकी जरूरत होती है। बाहरके शौचाचारके साथ अन्तःशुद्धिका अङ्गाङ्गी सम्यन्ध है। अन्तःकरण स्तव्ध होनेपर सर्वोग स्थिर होता है, और सिद्धासनपर शरीरको बलात् अचल करके रखनेपर अन्तः-करण भी स्थिर होने लगता है। सब एक सूत्रमें बंधी हुई चीजे है, कोई किसीसे पृथक् नहीं, किन्तु बाहरकी साधनासे आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपका बोध मात्र होता है, किन्तु बोध होना ही प्राप्ति नहीं है—इसिलये बुद्धियोग साधनाकी आरम्भिक चीज होनेपर भी साधकको इसके अपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सव छोड़कर ही साधनाका आरम्भ किया जाता है, किन्तु छोड़नेवाली वस्तुका निर्णय हुए विना छोड़ा क्या जायगा ? इसीलिये तत्त्व-विश्लेषणकी आवश्यकता होती है। इसीसे गीतामे भगवान्ने अर्जुनसे योगकी वात कहनेकी उपक्रमणिकामें साख्ययोगकी वात सबसे पहले कही है, किन्तु उससे साधकके मनको सन्तोष नहीं होता। असल चीज तो गड़यड़झालेमें ही रह जाती है। अविद्यासे मुक्ति प्राप्त करनेको ही हिन्दू-शास्त्रोमे मोक्ष कहा गया है। साधना करनेसे आत्मा देहसे पृथक् है, यह ज्ञान पैदा होता है। यह केवल शुद्धिप्राह्म है। मोक्षका अभिप्राय है कि उस स्वितिमें देहशानके लोपके साथ-साथ सब प्रकारके शानका लोप सिद्ध हो जाता है। इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमे मोक्ष-साधनकी बात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहा—

एवा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे स्विमां ऋणु । बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि॥

तब अर्जुनने विस्मित होकर सोचा—मोक्षसाधन धर्मका उपदेश देते-देते भगवान् किस कारणसे हिंसात्मक कर्मको विहित बतलाने लगे। उन्हें कर्मकी प्रशसा करके उपसहारमें ब्रह्मज्ञाननिष्ठाके प्रशसावादमें वक्तन्य समाप्त करते हुए देखकर अर्जुनके सशयात्मक मनने स्वभावतः प्रश्न किया—

ज्यायसी चेव कमंगस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । तिंक कमंणि घोरे मां नियोजयिस केशव ॥ च्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥

अर्जुनने भगवान्को 'जनार्दन' शब्दसे सम्बोधित किया। अर्द् धातुका अर्थ है वध करना, समुद्रके अन्दर रहनेवाले जन नामक असुरका उन्होंने वध किया थाः इसका असल अर्थ है—जनं जन्म अर्दयति हन्तिः जो भक्तको मुक्ति देनेवाले हैं वह हैं जनार्दन । हमारा जन्म और जन्ममूलक कारण अशुद्ध है, इसी कारण जन्म होते ही सस्कार और वासना विक्षुब्ध होकर इस वातकी विस्मृति पैदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र है; हम भागवत-ज्ञानविहीन कीड़ेकी भाँति जीवन धारण करते हैं। इसीलिये जो अयाचित करुणावश जन्म और जन्ममूलक कारणगत अशुद्धि दूर करके हमें दिव्य जन्म प्रदान करते है, उन्हें हम जनार्दन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे है अर्जुनने श्रीदृष्णके कथनका मर्म नहीं समझा, इसीसे सोचा कि कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है--और भगवान् अपना यह मत प्रकट कर चुके, किन्तु पुनः हिंसात्मक कर्ममे प्रवक्त करते हैं - तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवार्य हो उठा है जो इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्योका प्रयोग कर रहे हें ! मनुष्यकी क्षुद्र बुद्धि जनतक वृहत्के साथ संयोग नहीं प्राप्त कर लेती तवतक वह ऊपरके निर्देशको अपने सस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है। और उसके अनुसार ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्रसर होता है-यही धर्म हमारा सनातनधर्म है। इसके अतिरिक्त, भारतकी मनोवृत्तिने वहुत दिनोंसे शाल्यादिका अर्थ जिस रूपमे यहण करना आरम्भ किया है, अर्जुन उसके प्रभावसे भी मुक्त नहीं थे। 'कर्म जीवनका वन्धन है,''कर्म वासनाका जाल बनकर

जीवके मोक्षका मार्ग रोक देता है'-यह परम्परासे प्रचारित होता आ रहा है, इसी कारण श्रीकृष्णचन्द्रने जब मोक्ष-साधनके अनुकूल बाल्ल-निदेशित चिरप्रचल्ति उपदेश सुनाया तब उसे समझना अर्जुनके लिये कठिन नहीं हुआ—क्योंकि यही प्रचलित धर्मोपदेश है, किन्तु उसके बाद ज्यों ही उन्होंने कहा—

सुखदु खे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥ (गीता २।३८)

— स्यों ही अर्जुनके सिरपर मानो वज्रपात-सा हो गया । कर्म करनेपर यदि पाप नहीं होता तय फिर जीवके भव- वन्धनका और क्या कारण है १ कर्मवन्धनके भयसे ही तो भारतके तत्त्वज्ञानियोन इससे वितुख होकर ब्रह्मसमाधि प्राप्त करनेके प्रशस्त पथकी यात्रा की है । कर्म-घेरणाके मूलमें मनुष्यकी इच्छा वर्तमान रहती है, कोई भी कर्म वासनाके सद्धेतके विना नहीं हो सकता । कुरुक्षेत्रके युद्धमें जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी स्वार्थरता करनेके सिवा और क्या हो सकता है १ कामना-विसर्जनके साथ-ही-साथ कामनाओंसे दूपित हुए देह, प्राण, मन आदिका त्याग करना पडता है, इसी मार्गसे महात्मागण यात्रा करते हे—श्रीकृष्णचन्द्रने दसी श्रेय-पथका अर्जुनको उपदेश दिया । तत्र फिर वन्यन-सृष्टिके उपायस्वरूप 'कर्म' की प्रशसा क्यों की १ अर्जुनके मनमें

प्राचीन कर्म-सस्कार दृद होनेके कारण यह प्रश्न उनके लिये अत्यन्त स्वाभाविक था। सनची गीताम इसी प्रश्ने उत्तरके वहाने श्रीकृष्णने एक सिद्धयोगकी घोषणा की है। यह सिद्धयोग ही आत्मसमर्पण है। भारतके वेद, वेदान्त, उपनिषद, पराण, तन्त्र, यहाँतक कि वस्तुविज्ञान, चार्याक आदि नास्तिक दर्शन भी दिग्दर्शक यन्त्रके छिवा और कुछ नहीं है। भारतका कोई भी धर्मग्रन्य साधन-विरुद्ध या आपसमे एक-दूसरेका विरोधी नहीं है, जिसे जो दिशा दिखानी थी। उसने उसी भागपर प्रकाग डाला है। सव दिशाओंको देखकर तखन पुरुष निश्चित सरल पयसे भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते है। हमलोगींको सम्ण रखना चाहिये कि आर्य-योदा औद्यूष्ण एक बहुत वड़े वैदान्तिक थे, उन्होंने वेदान्त और उपनिपद्के आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधर्मका विराद स्वरूप राजा किया है। हम आज इस राजमार्गका अनुसरण करके अवाध गतिसे अभीष्ट लक्ष्यकी और यात्रा कर सकते हैं। समय थोड़ा है, इसलिये हम यदि केवल साधनकी त्रिधाराको घारण करके ही भागवत सयोग प्राप्त करके धन्य हो सकते है तय हमें सुदीर्घ तत्त्योंका विश्लेषण करनेकी क्या आवश्यकता है ? कर्म, ज्ञान और भक्ति-त्रिमार्ग-योगके द्वारा जो साध्यस्वरूप आत्मसमर्पण-योग है, वहीं श्रीकृष्णकथित गीताके योगके रूपमें प्रचारित है। योग-भूमि भारतके जातीय जीवनमें यह महायोग प्रतिष्ठित हो ।

# प्राणप्यारे

(रचियता-श्रीमान् महाराज राणा राजेन्द्रसिंह ज्देव वहादुर "सुधाकर", झालावाड्नरेश)

चित्तको चुराते हो छुपाते हो न जाने कहाँ,
चुटकीमें अपने ही प्रेमीको उड़ाते हो।
रीत यह प्रीतकी तुम्हारी है अनीखी कैसी,
आमा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो॥
ध्यानमन्न मे तो हूँ, "सुधाकर" मुझे तो तुम
खाते-पीते जाते-आते सीते देख पाते हो।
वार-वार कहते हो, आता हूँ, में आता हूँ, पै,
कहके भी प्रानण्यारे। क्यों न पास आते हो?

# गीता योगशास्त्र है

(लेखक-एक दीन)



गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्राप्त करना नहीं (सिद्धियाँ तो योगमे विष्ठ है), विष्क जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ योग अर्थात् मिलन है, अथवा यो कहे कि जिससे दोनोका मिलन या एकता हो वह योग है। श्रीमद्भगवद्गीता परम और पूर्ण योगशास्त्र है, जिसका अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्राप्ति है।

गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे आरम्भ होती है और उत्तरोत्तर आगेके अध्यायोंमे भी उसीका विकास होता गया है, वे सब योगमार्गकी कमगः विभिन्न मजिलें है। श्रीपरमात्माके खरूप, निवासस्थान और जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका ज्ञान होना इस मार्गमे सर्वप्रथम आवश्यक है। इस मार्गकी पहली मजिल विचार-विवेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनात्माका ज्ञान है, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य-योगका उपदेश दिया गया है। यह सांख्ययोग निरीश्वर-वाद नहीं है। इसमें कहा गया है कि आत्मा चेतन, सनातन, अजन्मा, अमर आदि है और शरीर, जो जड़ है, वह केवल वस्त्रके समान है। यह ससार चेतन अविनाशी तत्त्वसे व्याप्त है (२।१७) और वहीं केवल सत्, चित्, आनन्द है। जीवात्मा उसीका अग है और इन्द्रियोके बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक है ( २ । १४ ), इनके भोगात्मक सम्बन्धसे ही दुःख प्राप्त होता है। अतएव कर्म कर्तव्य-पूर्ति और यज्ञके उद्देश्यसे योगस्य होकर अर्थात् देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पशु आदिके ऋणपरिशोधके निमित्त निष्कामभावसे, अहङ्कार और ममताको छोडकर करना चाहिये और कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमे समान रहना चाहिये । यही वुद्धि-योग है (२।३९,४७ और ४८ तथा ३ । ८, ९ )। सकाम कर्म वन्धनका कारण है, किन्तु कर्तव्य और यज्ञ-कर्म वन्धनका कारण नहीं। कर्मका त्याग भी कदापि न करना चाहिये (३।८,९)। यही सांख्ययोगके वादका कर्मयोग है।

इसके वाद ज्ञानयज्ञ अथवा ज्ञानयोग है। इसकी

प्राप्तिकी योग्यताके निमित्त इन्द्रिय और प्राण-निग्रह \* आवश्यक है (४। २६, २७)। तथा स्वाध्याय अर्थात् तत्त्वशास्त्रके पठन, मनन और निदिध्यासन (४। २८) की आवश्यकता है । अष्टाङ्गयोगमे ब्रह्मचर्य (इन्द्रिय-नियह ), स्वाव्याय और प्राणायामसे भी यही तात्पर्य है। इस अवस्थामे ब्रह्मचर्यपालन मुख्य है, उसमे भी जिह्ना और जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान है। अन्य इन्द्रियोंके विकार काम, क्रोध और लोभका त्याग भी जरूरी है (३।३७)। इन्द्रियोका निग्रह सांख्ययोगके अभ्याससे अर्थात् अपनेको गरीर, मन, बुद्धि इत्यादि, जो जङ्, अनात्मा है, उनसे ऊपर, पृथक् और विलक्षण चेतन आत्मा मानकर आत्मामे ही स्थिति प्राप्त करने (३।४३) तथा विषयोसे व्यान हटाने (२।६२,६३) से सम्भव है। इसके बाद साधकको तत्त्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे ज्ञानयोग-का उपदेश लेना चाहिये (४।३४)। इस ज्ञानयोगका परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय होनेके कारण उसके चेतन आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमात्मामें अभिन्न-रूपसे वर्तमान हैं। यह ज्ञान होनेके बाद फिर साधकको मोह नहीं होगा (४। ३५)। यह ज्ञानयोग कर्मयोगका साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान् पुरुषको प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं (४। ३८, ३९)। किन्त यहाँतकका ज्ञान वृद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक है, इसे विज्ञानमें परिणत करनेसे अर्थात् साक्षात् अथवा अपरोक्ष बनानेसे ही परमात्माकी माप्ति होती है। इस माप्तिमे मन मुख्य है और मन ही वाधक है। मन उभयात्मक है, यह जिसमें अनुरक्त होता है, वही भाव ग्रहण कर लेता है। वर्तमान समयमें हमारा मन वहिर्मुखी होकर इन्द्रियोंके कामात्मक विषयोमे आसक्त हो रहा है और अज्ञानके कारण उन्हींको सुखपाप्तिका साधन समझ रहा है, यद्यपि वे यथार्थमे परिणाममें दुःखदायी हैं। भोगकी प्राप्तिके

# प्राणायाम विधिपूर्वक बहुत थोड़ा करना चाहिये, अधिक करनेसे हानि होती है। इसी निमित्त आमद्भागवत स्क॰ ११, अ॰ १४, श्लोक ३५ में तीन वार केवल दस-दस प्राणायाम करनेका उपदेश है।

निये हिंसा, अस्ति, स्तिम, अमिदित काम-भेश आदि की जाती है, जिससे मन कडिपिन ही जाता है, दिर भी तुरा-शामित न मिन्टेनेके कारण यह और भी न्या है। उठिपा है। अस्ट्य मनका अगान, स्था भीगिन्छा है हारण उत्तत्त राग-देग, मनीनता और न्यान्ता दूरण मनकी प्रित्न, स्थिर और शान्त प्रमाना आपश्यक है, जिसके दिना यह आस्मोन्द्रपा हो ही निर्मा सह आस्मोन्द्रपा हो ही निर्मा सह आस्मोन्द्रपा हो ही निर्मा कहता। यह कार्य हमें और अन्यासयोगते सम्पन्त होता है, जिनक निर्मे आनंक अस्मित्तिक नैराम्य और अन्यासकी भानवर हम नाम-स्थात्मक ससारके मानाद्यको स्थान मानकर उनमें एक असनो देखना और उत्तीक अनुसार अन्यास परमा है। इसी सारण गीताम कर्मास्यासयोग नामक उठें अध्यायम श्रीभगयान्ते इस योगके मूनमन्त्रको इन प्रकार सतलाया है—

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्माने । ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्गनः॥२९॥ यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वे च मिय पश्यति । तस्याहं न प्रगश्यामि स च मे न प्रगश्यति ॥३०॥ सर्वभूतस्थित यो मा भजस्येकत्वमास्थित । सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगो मिय वर्तते॥३०॥

इन वाक्योंका भाव यह है कि योगमे खित साधक अनन्त चेतनको सर भ्तोंन व्यात और सर भ्तोंको उन अनन्त चेतनको सर भ्तोंन व्यात और सर्वत्र एक विश्व भान हिए रखता है। श्रीमगवान कहते हैं, जो मुझ परमात्माको सबमें व्यात और सबको मुझमें व्यात देखता है, वह न मुझते अहबय है, न में उसके खिये अहबय हूँ। जो सब भ्तोंमें व्यात मुझ एक को ही इस प्रकार सर्वत्र वर्तमान जानकर मेरा भजन अर्थात् सेवा करता है। फिर श्रीमगवान कहते हैं कि सर्वत्र परमात्महिएको केवल भावना ही योग नहीं है, बिलक इसको आचरणमे परिणत करना 'योग' है। ऊपरके श्रोकोंके बाद ही वह वचन है—

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यित योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा हु.खं स योगी परमो मतः॥

(६।३२)

जो दूसरोंके सुल-दुःलको अपना सुल-दुःल समझता है, वहीं परम योगी हैं। लप्ट अर्थ यह है कि वैसे हमस्रोग

जान मुक्ती हॉड करना चारते हैं, ते ही हा हमरहे नगरी नो परि रागह निवित यह रामा भारित और इसी तरह इसरीड मुख्डी भी अपना छपा हुन तम्याना नाहिरे। और निम नरह इम जाने हु गई। निर्मानेक विकास करते हैं। उसी एक इसके इनकी नी जाना इस मानदा उपवी निस्तिह सि त्यामान्य प्राप्त करना गाउँ। नीर उस इस्पनिपृक्ति अपनी ही हु अनि पूर्ति समझनी चाहिये। परी येकार्य रोग है। इस नर्जान्याम योगान कर्न यह नर्पात कर्नवीय स्टिंड हिर्देड निये जाने सार्यही स्वानकर अपीत् त्यागद्भ वजपुरव परमा नहीं ने गाडी भाँति उन्हेंहि निमिन हिमा जाना है। दान अर्थात् पर्यहन-कार्न और शरीर, मन तथा पाणीकी शक्षिक रिन्मे तपस्ता भी पत्र-प्रपंते निमित्त ही की गती है। स्थाकि नाम भीनगान्ता कथन है कि व 31 जिनमें दान माम्निन्ति है। और तरसाका म स्वय भोता है और इनके दारा सपना दित बनादन करता हूँ। बी बुद्धा धर्म है (५।२९)। नाधारण परीयकार और योगरे परहित-सेवान भेद यह है कि पन्लेमे उपरुतको अपनेसे पुरक् समसक्र उपकार किया जाता है फिन्त योगमें उपज्ञतको पहले अपना ही आत्मा समराकर निष्कामभावसे उसका दितसाधन करते हैं। फिर आगे चलकर उसे भीपरमात्माका ही रूप मानकर श्रीपरमात्माची वेवाकी भाँति, फलाकाश्रावे रित रोक्छ निरहद्भार-भावते उचका हितवाधन या चेना की जाती है। न्योंकि साधन, सामग्री और करनेकी शक्ति सब उन्न श्रीपरमात्माकी है, साधक तो केवल निमित्तमान है। इसी विद्यान्तपर योगहे प्रथम अङ्ग यमके अहिंवा, वल, अस्तेय और अपरिग्रह स्थित है । जब सन दुछ परमात्माका रूप ही है तत्र टिंचा, असत्य, स्तेय आदि दुर्व्यवहार किसीके साथ करना मानो श्रीपरमात्माके ही साथ करना है और इस कारण हिंसाका त्याग कर दूसरोंका हितसाधन करना। असत्यका त्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवहार करनाः स्तेयका त्यागकर अन्यायपूर्वक क्रिसीकी वत्त न हेना और परिग्रह अर्थात् दूचरोंचे दान लेना छोड़कर खप दूसरीका दान देना योगकी नुख्य साधना है। इसी प्रकार सर्वत्र परमात्मभाव रखकर व्यवहार करनेका अन्यात करनेने श्रीपरनात्माकी प्राप्ति नहन ही हो नाती है, जैना कि श्रीमद्भागवतमें कहा है—

अयं हि सर्वेकस्पानां सधोचीनो मतो मम।
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्षायवृत्तिभिः॥
(११।२९।१९)

इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भायका ज्ञान परिपक्क होनेसे और वाह्य नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विषय-वैराग्य स्वाभाविक ही आ जावगा और यह वैराग्य ज्ञानमूलक होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वैराग्यवाले पुरुषको किसी सासारिक पदार्थकी तृष्णा नहीं होगी। वास्तवमे तृष्णा और राग-द्वेषके कारण ही मन चञ्चल रहता है, और वैराग्यद्वारा इनकी निवृत्ति हो जानेपर मनका आत्मोन्मुख होना सम्भव हो जाता है । इसी निमित्त गीताके उसी छठे अध्यायमे आदेश है कि मनको आत्मामे स्थित करके भावनारहित कर दे और यदि मन आत्माको छोडकर अन्यत्र जाय तो फिर वहाँसे उसे छौटाकर आत्मामे ही लगावे । सर्वत्र एकात्मभाव वना रखनेसे मनके विश्वेपको दूर करनेमे वड़ी सहायता मिलती है। जो भावना मनमे आवे, वस, उसीको आत्मा मान ले। इस तरह निरन्तर अभ्यास करनेसे मन अवश्य शान्त हो जायगा। यही अभ्यासयोग है, इसीसे मनकी चञ्चलता दूर होती है जो पातज्ञलयोगसूत्रका मुख्य व्येय है। वहाँ भी अभ्यास और वैराग्य ही इसके साधन बतलाये गये हैं। ऊपर कथित गीताका वचन इस प्रकार है-

> शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धितगृहोतया। आत्मसस्य मनः कृत्वा न किञ्चिदिप चिन्तयेत्॥ यतो यतो निश्चरित मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेत्॥

> > ( ६ | २५-२६ )

उक्त अध्यायके १४ वें श्लोकमें योगकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचर्यकी आवश्यकता बतलायी गयी है। वास्तवमे योगके लिये ब्रह्मचर्य अत्यन्त आवश्यक है। ब्रह्मचर्य योगके प्रथम अग यमके अन्तर्गत है। आत्मामें मनके स्थित हो जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होती है और यह महान् सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिप्राह्म है (६। २१)।

केवल आत्मिस्यिति, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य है, हो जानेसे ही योगके लक्ष्यकी पूर्ति नहीं होती। इस आत्मानन्दको भी अतिक्रम करना चाहिये। इसलिये श्रीमगवान्का कथन है कि श्रेष्ठ योगी वहीं है जिसका मन मेरे साथ सलग्न हो (६।४७)।अतएय अब योगके मुख्य

लक्ष्य श्रीभगयानकी प्राप्तिके लिये उनकी ओर अग्रसर होना चाहिये। मनको अपने आत्मामे लय करके अव आत्माको श्रीभगवानमे अर्पित कर देना चाहिये। इसी आत्मार्पणका दूसरा नाम शरणापन्न होना है। इसमें सबसे प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीभगवान्के कौन-से निवास ओर भावमे आत्मापण किया जा सकता है। श्रीभगवानके विराट व्यापक विश्वरूपके भावमे अपण करना अथवा उनके साथ एकता प्राप्त करना विन्छिन्न शरीरमे रहनेवाले जीवातमाके लिये कदापि सम्मव नहीं है। तव यह सम्भव कैसे होगा ? इस जटिल समस्याको स्वय श्रीभगवानने गीतामे ही हल कर दिया है। उन्होने कहा है कि मै सब भूतोंके दृदयोंमे हूँ (१३।१७; १५।१५, १८।६१)। इस हृदयस्थ ईश्वरमे ही आत्मार्पण-योग करना होगा-यह श्रीभगवान्ने गीतामे स्पष्ट शब्दोमे कहा है। अयाय १८ के स्होक ६१ में अपना वास सब भूतोंके हृदयमे बतलाकर उसके बादके श्लोकमे कहते हैं-

### तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्॥

इसका स्पष्ट अर्थ है कि मन, यचन और शरीरसे उस हृदयस्य ईश्वरकी शरणमे जाओ, जिसके बाद उसकी कृपा-से परम शान्ति मिलेगी और उसका जो सनातन अविचल पद है, उसकी प्राप्ति होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति-योग है। इस योगमे पहले यह दृढ विश्वास होना चाहिये कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कपा करके अपनेको हृदयमे कैदीकी भाति बना रक्खा है, जिसमें उसको उनकी प्राप्ति हो, जो अन्यया सम्भव नहीं था। यह श्रीभगवान्की असीम कृपा जीवोंके लिये हैं। इस कारण भी जीवात्माका श्रीभगवान्में खाभाविक प्रेम होना चाहिये । इसी निमित्त श्रीभगवान्का जीवात्माके साथ पिता-पुत्र, खखा और प्रेमपात्र, प्रियतम और प्रेमीका सम्बन्ध है (११।४४)। यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगमे मुख्य है। इस योगकी प्राप्ति किस आश्रयका अवलम्बन करनेसे होगी, इसका वर्णन ७ वें अध्यायमे है। वहाँपर दो प्रकृतियोंका, पञ्चभूत और अन्त करणचतुष्टयका अपरा जड प्रकृतिके रूपमे और इसके परे जो चैतन्य जीव-शक्ति है, उसका परा प्रकृतिके रूपमे वर्णन है, जिसका दूसरा नाम दैवी प्रकृति भी है।

श्रीभगवान्की प्राप्ति राजविद्या अर्थात् प्राचीन राजवोग-के द्वारा होती है, इसका उल्लेख गीताके ९ वें अध्यायमे है। श्रीभगवानका कथन है कि इसका फल प्रत्यक्ष है, यह अभ्यासमे सुखदायी ( हठयोगके समान कप्टकर नहीं ) और धर्मात्मक है (९।२)। उक्त अध्यायके १३ वें श्लोकमें श्रीभगवान्ने कहा है कि महात्मागण मेरी देवी प्रकृति (परा चैतन्य समष्टि जीव-गक्ति ) का आअपकर मुझे प्राप्त करते हैं । इसके बाद अपनी प्राप्तिका उपाय गीताके १२ वें अध्यायमे उन्होने वतलाया है, जो भक्तियोग है। सर्वप्रथम आवश्यकता इस वातकी है कि हृदयमे सगुण साकार भावकी उपासना की जाय, न कि अव्यक्तकी, जो क्लेगकर है। इस भक्तियोगमे श्रीभगवानकी दैवी प्रकृतिका आश्रय प्राप्त करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज और प्रकाशने साधकको घोर अविद्यान्धकारने पारकर श्रीभगवान्से युक्त कर देती है। इसका आश्रय पानेके लिये दैवी सम्पत्तिके गुणोंको, जिनका वर्णन गीताके १६ वें अध्यायमे १ से ३ श्लोकतक है, प्राप्त करना और आसुरी सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उत्ती अध्यायमें ४,७ और ८ श्लोकोंमें है, त्याग करना परमावश्यक है । भक्तियोगका लक्षण १२ वें अध्यायमें १३ से २० शोकतकमें वतलाया गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवश्यक है। मक्तियोग-का मुख्य साधन निम्न श्लोकोंमें कहा गया है-

> ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्परा । अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ तेषामहः समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्॥ (१२।६।७)

इन को कोंका भाव यह है कि जो अपने सम्पूर्ण कमोंको, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों, श्रीभगवानकों कमें समझकर उनके निमित्त अहङ्कार, ममता और फल्कामनाका त्यागकर, करता है, उनमें अनुरक्त रहता है और अपने मनमें श्रीभगवान और उनके सम्बन्धके सिवा दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवल उन्हींमें मनकों सिनवेशितकर उपासना-व्यान करता है, ऐसे चित्तसे पूर्ण अनुरक्त प्रेमी भक्तका श्रीभगवान शीव मायासे उद्धार करके उसे अपनी अमर पदवी देते हैं। यही भाव ८ वें अध्यायके १८ वें कोकका भी है, जो इस प्रकार है—

अनन्यचेताः सतत यो मां सरित नित्यश । तस्याह सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस योगिन ॥

इस मक्तियोगमे सब प्रकारने कर्मोंका अर्पण, उपासना अर्थात् गरीर, वचनने कर्म करते हुए तैल्धाराके समान मनसे सतत निरन्तर ई बरसारण, चिन्तन और ध्यान मुख्य है । अन्तिम सावना, जित्तते योग अर्थात् सम्बन्ध हो जाता है, वह है व्यानयोग । पहले हृदयमें अपने इष्टर्श मनोहर दिव्य साकार मृत्तिपर चित्तकी धारणा करनी चाहिये, जिसके दिये प्रथमायस्थामे भीतर ठीक वैसे ही लपकी मावना करनेके लिये कोई विश्रह अथवा चित्र आवश्यक है। वारणाके परिपक्त हो जानेपर यथार्थ व्यान प्रारम्भ होगा । वास्तवमे यह ध्यान हृदयका कार्य है और जन हृदय श्रेमसे द्रवित हो जाता है तभी यह सम्भव है। १४ वें अध्यायके २६ वें श्लोकमे श्रीमगवान्का वचन है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति (श्रीभगवान्हींको वर्वस समझना और उन्हींको सर्वार्पण करना ) से मेरी सेवा करता है वह गुणातीत हो जाता है। गुणातीतका लक्षण उसी अध्यायके रलोक २२ से २६ तकमे है। इस भिक्त-योगकी अन्तिम साधनाका कम और लक्षण अन्तिम अध्याय १८ में इस प्रकार वतलाया गया है-

बुद्या विशुद्धया युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य च । शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्या रागद्वेषौ च्युत्रस्य च ॥ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ सहक्कारं वल दर्षं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विमुच्य निर्ममः शान्तो त्रह्ममूयाय कल्पते ॥ त्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न काङ्क्षित । समः सर्वेषु भृतेषु मद्भिक्तं लभते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मितस्वत । ततो मा तस्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥

( १८ 1 4१-44)

यह कथन गीताके योगका सार है। इस कथनमें सद्गुणोंमे इन्द्रियनियह, मनोनियह, विषय-वैराग्य और अहङ्कार, ममता, काम, क्रोध, परियह आदिका त्याग मुख्य है। इन सद्गुणोंकी पूर्ण प्राप्तिसे यहाँ मतल्य है। इनकी पूर्ण प्राप्ति मिक्के सयोगसे ही होती है (पर हट्ट्रा निवर्तते), तथा साधनाके ल्पमे प्रेमोपहारके समान स्व कमोंको श्रीमगवान्को निमित्त करना, प्रेमसे श्रीमगवान्को सतत सरण, और अन्तिम प्रधान साधना ध्यानयोग, ये तीन सुख्य हैं। मन्त्रजप ध्यानयोगका अभिन्न स्वरूप है।

इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजप अवश्य करना चाहिये। योगसूत्रमे लिखा है—तज्जपस्तदर्थमावनम्।

यह ध्यानयोग ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनोका योग (एकता) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य है। पातञ्जलयोगसूत्रमे भी ध्यानसे समाधिकी प्राप्तिकी बात कही गयी है। गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मफलका त्याग होता है अर्थात् ध्यानरूप कर्मका फल जो मोक्ष है उसका त्याग (सन्यास) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष ले लेनेसे भगवत्सेया छूट जायगी। यह तो प्रेमके कारण निमित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीभगवान्की सेवामें रत रहना चाहता है। इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है (१२।१२) जो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है।



# गीतामें केवल प्रपत्ति-योग है

( लेखक—प० श्रीकिशोरीदासजी वाजपैयी )

मद्भगवद्गीताको किसीने कर्म-परक वतलाया
है, किसीने ज्ञान-परक और किसीने भक्तिपरक, परन्तु सबका समन्वय करनेवाले
वैष्णव आचार्योंने इस महोपनिषद्को प्रपत्तिपरक समझा और बतलाया है। वैष्णवींके
प्रत्येक सम्प्रदायमें यही सिद्धान्त है।
भगवान् श्रीनिम्बार्काचार्यने जो गीतापर भाष्य
किया था, वह अब अप्राप्य है, परन्तु उसी माष्यका अर्थ

ाक्या था, वह अब अप्राप्य ह, परन्तु उसा माध्यका अथ स्पष्ट करनेके लिये जगिद्वजयी श्रीकेशव भट्टाचार्यने जो 'तत्त्वप्रकाशिका' नामकी सुन्दर सस्कृत टीका इसपर लिखी, वह उपलब्ध है और प्रकाशित भी हो चुकी है। इस 'तत्त्वप्रकाशिका' में आचार्य केशव भी गीताको प्रपत्तिपरक स्वीकार करते हैं।

### प्रपत्ति और भक्ति

प्रपत्ति और भक्तिमें सूक्ष्मतम मौलिक भेद हैं। भगवान् के ऊपर अपना सब भार छोड़कर निर्द्धन्द्व हो जानेका नाम प्रपत्ति है और अपने उद्धारके लिये भगवान्की सेवा-प्रार्थना करना भक्ति है। प्रपन्न (शरणागत) पिताका वह नन्हा-सा बच्चा है, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छोड़े है, और भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी है। स्वभावतः पिताका ध्यान नन्हे बच्चेपर जितना अधिक रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं। वस, प्रपत्ति या शरणागित और भक्तिमें यही भेद हैं। बस्तुतः प्रपत्तिमें ज्ञान और कर्मकी तरह मित्तका भी समावेश हो जाता है। यानी सब साधनोंमें प्रपत्ति अगी है और शेष सब अग। प्रपत्तिको छः मुख्य भेदोमे विभक्त किया गया है— आनुकूष्ट्यस्य सङ्करपः प्रातिकूष्ट्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ।

शरणागित या प्रपत्ति-योगके ये छः अंग हैं। इनमें 'आत्मिनिक्षेप' प्रधान है, अगी है, शेष सब अग है। आत्मिनिक्षेप ही तो शरणागित है, अपना कुल भार उसपर डाल देना, चाहे वह जो करे।

परन्तु यो शरणागितमें आनेका ढोंग करके कोई चाहें जो किया करे, यह नहीं हो सकता है। शरणागितके जो छः अङ्ग ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्भहीमें हैं— आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः। अर्थात् जो काम भगवान्को अच्छे लगते हैं, उनके करनेका सकल्प मनमें हो, यह पहली वात है। इसमे सब सत्कर्म आ गये। भगवत्प्रपन्न अपने श्रेयके लिये नहीं, भगवान्को प्रसन्न करनेके ही लिये सब सदन्तुष्ठान करेगा। दूसरा अङ्ग है—प्रातिकृल्यस्य वर्जनम्। प्रपन्न पुरुष ऐसा कोई भी काम न करेगा, जिससे भगवान्के अपसन्न होनेका डर हो। इस प्रकार सम्पूर्ण असल्कमोंसे वह दूर रहेगा।

भगवान् अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,—'रिक्षिष्यतीति विश्वासः'—इस विश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत है। यही नींव है। जवतक विश्वास न होगा, शरणागित पक्की नहीं होगी। 'सशयात्मा विनश्यति'—नास्तिकता आ जायगी।

कार्पण्यका मतलव है—दीनता। भगवान्के सामने दैन्यप्रदर्शन भी प्रपत्तिका एक अग है। पामर लोग ज्ञानलव-दुर्विदग्ध होकर इतराने लगते हैं और कहते हे—'जो न करे मोला, सो करे एतमादुदौला !' ऐसे जीवोंका घोर पतन हो जाता है। 'में सब कुछ कर सकता हूं' 'मैंने सब किया है' इस प्रकारकी भावना पतनका नृल है। प्रपन्न अपने मनमं कभी ऐसा भाव नहीं आने देता और भगवान्के प्रति सदा दीन रहता है।

यों जीव जब भगवान्के ऊपर दृढ विश्वास करके आत्मिनिकेप करता है, तो यह प्रपत्ति-योग कहलाता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी योगका प्राधान्य है।

किसी भी प्रम्थका प्रधान विषय क्या है, यह जाननेके लिये आदि, मध्य और अन्तका समन्वय देखना होता है। तीनों जगह जो मिले, वही प्रधान होता है। जिस वातका हमे प्रतिपादन करना है, उसे शुरूम कहेंगे, उसीसे उपाक करेंगे, वीचमें उसीकी पृष्टि करेंगे और अन्तम उसीपर जोर देकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे।

अव देखना चाहिये कि श्रीमद्भगवद्गीताके आदि, मध्य और अन्तमं क्या है।

गीताके उपक्रममें 'शिष्यत्तेऽहं शाधि मा त्वां प्रयन्तम् ।' यों 'प्रयन्न' शब्दे शरणागितको प्रधानता दी है। वीचमे भी 'निवास शरणं सुदृत्' इत्यादि प्रकारते दसीपर जोर है और अन्तमे तो डकेकी चोट कहते हे—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज ।

यहीं आकर गीताशास्त्रकी समाति होती है । अतएव यही उसका प्रधान विषय निश्चित है । श्चरणागितके छहीं अगोका गीतामें विस्तारते वर्णन है। सर्वभूतस्थितं यो मां भवत्येकस्वमास्यितः।

इत्यादिके द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अंग ( आनुक्ल सकल्य ) दिखलाया । परित्याच्य आसुरी सम्पत्का वर्णन करके तथा प्रत्यक्ष 'निर्वेरत्व' आदिका उपवेद्य देकर दूसरा अंग स्पष्ट किया । 'योगक्षेमं वहाम्यहम्' आदि कहकर विश्वास टट्ट किया, जो प्रपत्तिका तीतरा अग है। 'पिताति लोकल्य सरासरत्य' यहाँसे लगाकर 'प्रतीद देवेग्य जगत्रिवास' यहाँतक जो कुल कहा, उससे चर्चमं अग स्पष्ट किया । 'दिशो न जाने न लमे स शर्म' और 'न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्' इस कथनते पाँचवाँ अग कार्पण्य वतलाया । सुख्य आरमनिक्षेप तो प्रधानन्यते कहा ही गया है—'तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये' 'मामेक शरण वत्व' इत्यादि ।

शेष प्रन्य नर्म, ज्ञान और भक्तिका प्रतिपादन करते हे जो प्रपत्तिके सहायक हैं।

यों सम्पूर्ण गीताशास्त्रना प्रतिपाद्य विषय प्रपत्ति-योग है। हिन्दीमें भी गोत्वामी तुल्सीदास्त्रजीकी 'विनयपित्रका' तथा 'स्रसागर' के विनय-पद्योमें प्रपत्तिका अच्छा विकास निल्ता है। 'विनयपित्रका' में तो वड़ी ही सुन्दरताने इस योगका प्रतिपादन हुआ है। और भी सन्तोंने इसीका आश्रय लिया है।



### योगिराजके प्रति

योगिराज ! तेरे दर्शनको, भक्त मानते हैं शुम-स्वर्ग । उसे परम पुरुषार्थ जान, तब परम धाम चाहें बुधवर्ग ॥ तेरे पदक्ती सेवा हे हर ! तेरे पद-सेवक-संसर्ग । हो 'द्विजेन्द्र' पर छपा-दिध वह, जिससे पार्वे हम अपवर्ग ॥

—सरवूमचाद शान्त्री 'द्विजेन्द्र'

# योग

( श्रीभारतधर्मम्हमण्डलके एक महात्माद्वारा लिखित )



द तीन काण्डोमे विभक्त है, यथा— कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । वेदके कर्मकाण्डके अनुसार कर्म-सुकौशलको योग कहते हैं । वेदके उपासनाकाण्डके अनुसार चित्तवृत्ति-निरोधको योग कहते हैं और वेदके ज्ञानकाण्डके अनुसार

जीवात्मा और परमात्माके एकीकरणको योग कहते हैं। कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम होकर कर्म करना है। श्रीमद्भगवद्गीतामे इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त होना ही उसका स्वरूप है। उपासनाकाण्डका अन्तिम लक्ष्य अन्तः करणकी वृत्तियोंको साधनके द्वारा निरुद्ध कर परमात्माके स्वरूपका अनुभव करना है। तरङ्गरहित जलाशयमे जैसा मनुष्य अपना मुख देख लेता है, चित्तकी वृत्तियाँ निरुद्ध होते ही हरयप्रपञ्चके द्रष्टा परमात्माका स्वरूप वैसा ही अन्तःकरणमे दिखायी देने लगता है। इस विज्ञानका विस्तृत वर्णन योगदर्शनके सूत्रोंमे पाया जाता है। ज्ञानकाण्डका अन्तिम लक्ष्य अविद्याजनित अज्ञानको विद्याकी कृपासे दूरकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए परमात्मा और जीवात्माके भेद-का जो मिथ्या ज्ञान है, उसको हटाकर जीवात्मा और परमात्माकी अद्वैतसिद्धि करना है। इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और वेदान्तादि शास्त्रोंमे मिलता है। यही वेदके तीनों काण्डोंके अनुसार योगके सिद्धान्तींका रहस्य है। वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा एक ही अवस्थाकी प्राप्ति होती है।

श्रीभगवान्की सान्निध्यप्राप्तिके साधनोको उपासना कहते हैं। उपासनाका प्राण भक्ति है और कलेवर योग है। शरीरमें प्राणके न रहनेसे जैसे शरीरकी कुछ भी उपयोगिता नहीं रहती, वैसे ही भगवन्द्रक्तिहीन योग नटका खिलवाड़ हो जाता है। शरीरके अभावमे प्राणके रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता। इस दशामें प्राणका अख्तित्व ही सम्भव नहीं रहता। इसी विज्ञानके अनुसार भक्ति और योगका उपासनाकाण्डके सव साधनोंमें अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है। योगतस्ववेत्ता पूज्य- पाद महर्षियोने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियोका उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमे पहुँचनेके लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं। चार योगसाधन-शैलियोके नाम है—मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग। योगकी आठ पौढ़ियोंके नाम हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ति-कालदर्शी और स्थूल तथा सूक्ष्म राज्यको करतलामलकवत् देखनेवाले महर्षियोने योगविज्ञानको इन चार श्रेणियों और आठ पौढ़ियोंमें विभक्त करके ऐसा बताया है कि, साधनमार्गके सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग इनमे आ जाते हैं।

मन्त्रयोगका सिद्धान्त यह है कि, यह ससार नामरूपातमक है। नाम और रूपसे ही जीव अविद्यामें फॅसकर
जकड़ा रहता है। मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके
अवलम्बनसे उठ सकता है। अतः नाम और रूपके
अवलम्बनसे ही जब वह फॅसता है, तो नाम और रूपके
ही अवलम्बनसे मुक्त भी हो सकता है। मन्त्रयोगके ज्ञाता
पूज्यपाद आचार्योंने मन्त्रयोगके साधनोको सोलह भागोंमे
विभक्त किया है। जैसे— दिक्गुद्धि, स्थानग्रुद्धि, मन्त्रजप,
स्तुति, न्यास इत्यादि। मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान
कहते है। यह ध्यान पञ्च सगुणोपासना और अवतारोपासनाके अनुसार कई प्रकारका होता है। मन्त्रयोगकी समाधिको
महाभाव समाधि कहते है।

हठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरे-पर पूरा बना रहता है। स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म शरीरको अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको हठयोग कहते है। योगनिष्णात आचार्योंने हठयोगको सात अङ्गो-मे विभक्त किया है। यथा—नेती, धौती आदि षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि। हठयोगके ध्यानको ज्योतिर्ध्यान कहते है और प्राणके निरोधसे होनेवाली हठ-योगकी समाधि महाबोध समाधि कहाती है।

लययोगका सिद्धान्त यह है कि, ब्रह्माण्डकी प्रतिकृति मानविपण्ड है। ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिका विलास जैसा ब्रह्माण्ड है, वैसा मानविपण्ड भी है। प्रह, नक्षत्र, चतुर्दश भुवन आदिके पीठ मानविपण्डमें भी हैं। पञ्चकोशोंका आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है। इसी विज्ञानके अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपद्ममें कुलकुण्डलिनी नामक ब्रह्मशक्ति प्रसुप्त रहकर अविद्याके प्रभावसे सृष्टिकिया किया करती है। रजोवीर्यजनित वैजी सृष्टि उसका साक्षात् फल है। मनुष्यशरीरस्थ सप्तम चक्र मस्तकमें स्थित सहस्रदलमें जिस योगद्वारा कुलकुण्डलिनीशक्तिकों ले जाकर ब्रह्मरूपी सद्शिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमें शक्तिका लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साधनका नाम लययोग है। लययोगके आठ अङ्ग हैं। लययोगके ध्यानको विन्दुध्यान और लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते हैं।

राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरमसीमा है। उसका सिद्धान्त यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कारसे सविलत अन्तःकरण ही जीवके वन्धनका कारण और मुक्तिका भी कारण है। जैसे अग्रुद्ध मन जीवको नीचे गिराता है और ग्रुद्ध मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रिय-परायण बुद्धि जीवको वन्धनमें जकड़ती है और ब्रह्मपरायण बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमें पहुँचा देती है। अतः ग्रुद्ध बुद्धिकी सहायतासे तत्त्वज्ञान लाम करके अन्तमें राजयोगी जीव और ब्रह्मके अमेदका कारण समझकर जानसे अज्ञानका नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्धैतसिद्धिके द्वारा मुक्त हो जाता है। राजयोगसाधनके सोलह अङ्ग हैं। राजयोगके व्यानको ब्रह्मच्यान कहते हैं और राजयोगकी समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती है, जिसका फल जीवनमुक्ति है।

इन चार योगगैलियोंके मूलमें भगवद्गत्तियुक्त अष्टाङ्ग-योगका साधनकम विद्यमान है। अष्टाङ्मयोगके आठों अङ्ग ब्रह्मरूपी सर्वोच सौध शिखर (छत) पर चढ़नेके लिये आठ सोपान (सीदियाँ) रूप हे। इनका सिक्षत विज्ञान यह है कि, वहिरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनोंको यम कहते हैं । अन्तरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेके साधनींको नियम कहते हैं । स्थूल शर्रारको योगके उपयोगी वनानेके साधनोंको आसन करते हैं। शरीरस्य प्राणको योगोपयोगी वनानेके साधनोंको प्राणायाम कहते हैं। ये चारी साधन वहिरङ्गके हैं । वहिर्मुख मनको अन्तर्मुख करनेके साधनोंके प्रत्याहर करते हैं। प्रत्याहारसे ही अन्तरङ्गका साधन प्रारम्भ होता है। अन्तर्जगत्मे ले जाकर मनको एक स्थानमं ठहरानेके साधनोंको घारणा कहते हैं । अन्तर्जगत्में ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्टदेव, चाहे संगुण-भावमय रूप हो, चाहे ज्योतिर्मय रूप हो, चाहे विन्दुमय रूप हो चाहे निर्गुण सिंबदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार हो, उत्ती इष्टदेवको केवल ध्येय वनाकर जगत्के भूल जानेको ब्यान कहते हैं। परमात्मामें अपने जीवभावके मिला देनेकी समाधि कहते है । वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प दो भागोंमें विभक्त है। निर्विकल्प समाधि ही सव साधनों-का अन्तिम लक्ष्य है। यही सर्वजीवहितकारी सव सम्प्र-दायोंके अनुयायियों, सब प्रकारके उपासकों और सब प्रकारके साधकों के परम हितकर योगका सक्षिप्त विज्ञान है।



### विरक्त

( रचियता-श्रीपन्यासजा महाराज विजयमाणिवयरुनिजी यति 'मानिक')

सत्यव्रत घार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहामें तन तपते तपायेंगे। दया दिल लायेंगे औं जीव न सतायेंगे औ, दीन न दवायेंगे न काया कलपायेंगे॥ 'मानिक' की जोत ईश जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द वढायेंगे अनन्त सुख पायेंगे। दुनियामें फेर कभी आयेंगे न जायेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे॥

# योगतत्त्वमीमांसा

( लेखक-अंगित्परमहसपरिवाजकाचार्य स्वामीजी श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज )

नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः । आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मीपतिपादुकाभ्यः॥



स ससारमे जितने भी आस्तिक दर्शन है अथवा अन्य मत-मतान्तर हैं उन सबमे परस्पर किसी-न-किसी अंद्रामें वियाद अवश्य रहता है, परन्तु 'योग ऐहिक और आमुष्मिक कल्याणका हेतु है' इसमें किसी-का भी वियाद नहीं है। योगको सबने

मुक्तकण्ठसे कल्याणका हेतु स्वीकार किया है । नास्तिक-से-नास्तिक भी योगकी प्रशसा मुक्तकण्ठसे करते हैं ।

सब आस्तिक दर्शनोका यह सिद्धान्त है कि-'अतीन्द्रिय अर्थमे वेद ही प्रमाण है, जिसमे निखिल विश्व प्रतिष्ठित हैं वस्तुतः जो सर्वथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असङ्ग चैतन्य तच्व है वही जानने लायक है, इतना ही कहकर वेद भगवान उदासीनताका अवलम्बन नहीं करते, किन्तु ससारदुःखको समूल उच्छेद करनेकी इच्छायाला पुरुष तत्त्वबोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके प्रहणद्वारा अन्ध-गोलाङ्गलन्यायसे अनर्थको न प्राप्त हो, इसलिये कृपा करके तत्त्वकी अभिव्यक्ति करनेवाली चार प्रकारकी प्रतिपत्तियों मे विधि आदि अर्थको बतलानेवाले तन्यादि प्रत्ययद्वारा उपादेयता भी बतलाते हैं,यथा'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि । यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति (निश्चय) श्रवणरूप है। सम्पूर्ण उपनिषद्वाक्योंका अद्वितीय ब्रह्ममें तात्पर्यनिर्णयानुकूल न्यायविचारात्मक, तत्त्वविषयक शाब्दबोधरूप अन्तः करणकी वृत्तिविशेषका नाम श्रवण है। दूसरी प्रतिपत्ति मनन है, आगमके अविरुद्धतर्कणारूप .. अथवा तत्त्वकी अनुमितिरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविशेषका नाम मनन है। तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, विजातीय प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययके प्रवाहका नाम निदिध्यासन है। श्रवणमननजनित सस्कारसहित अन्तः-करण निदिध्यासन करनेमें समर्थ होता है। और चौथी प्रतिपत्ति असङ्ग प्रत्यगमित्र ब्रह्मस्यरूपका साक्षात्काररूप है। अनादि अविद्याकी निवृत्तिसे उपलक्षित निरितशय अद्वयानन्दस्यरूपायस्थित चितिशक्तिरूप कैयल्य, स्वरूप-साक्षात्कारका फल है। इस तुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति-

का अन्तरङ्ग साधन प्रत्ययैकतानतारूप निदिध्यासन नामक तृतीय प्रतिपत्ति है ।

ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। (मुण्डकश्रुति २।१।८)

वृद्ध योगी लोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते हैं । अतएव भाष्य-कार शङ्करभगवान्ने निदिध्यासितन्यका अर्थ 'ध्यातन्य' किया है। इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्क अवस्था ही समाधि है।

ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते । ( स्कन्द ० )

#### ध्यानाद्स्पन्द्नं बुद्धेः समाधिरभिधीयते।

यह विश्वरूपाचार्यका वचन है। अतएव 'समाध्य-भावाच्च' (२।३।३९)। इस ब्रह्मसूत्रके भाष्यमे 'समाधि' शब्दके विवरणमे 'निर्दिध्यासितव्यः', 'ओमित्येव ध्यायथ' इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योंका उदाहरण शाङ्करभाष्यमे दिया है। अतएव योगसूत्रकारने भी 'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्' (३।२) इस प्रकार ध्यानका निर्वचन करके

तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्चन्यमिव समाधिः।

(३1३)

इस योगसूत्रमें ध्यानका ही समाधिरूपसे निर्वचन किया है। समाधिको ही महर्षिलोग 'योग' कहते है—

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः॥

( याज्ञवल्क्य ० )

अतएय-

यत्समत्वं द्वयोरत्र जीवात्मपरमात्मनोः। स नष्टसर्वसङ्कष्पः समाधिरभिधीयते॥ परमात्मात्मनोर्योऽयमविभागः परंतप। स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तव॥

-इत्यादि स्कन्दपुराणके वाक्योमें समाघि और योगका एक ही लक्षण कहा है। वहुत क्या कहें, यह निदिध्यासन ही क्षण-घडी-घण्टा-प्रहर-दिन-रात्रि-अर्द्धमास-मास-ऋतु-अयन-सर्प आदि काल कमके अम्याससे परिपक्ष होकर प्रसल्यान, सम्प्रज्ञात, घर्ममेघ, ऋतम्मरा प्रज्ञा, गुणवैतृष्ण्य, परवैराग्य, ज्ञानप्रसाद, प्रुवा स्मृति, प्रसल्यान-पर्यकाष्ठा, असम्प्रज्ञात, निर्विकस्य समाधि, सर्वप्रन्थिवप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीवन्मुक्ति आदि यव्दोंसे कहा जाता है। यह वार्ता विद्वान् योगियोसे छिपी नहीं है। यहाँपर यह वार्ता जानने योग्य है कि प्रसल्यान, धर्ममेत्र, सम्प्रज्ञातादि अवस्थापन्न ध्यान विज्ञानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है। और ज्ञानप्रसाद, परवैराग्य, ब्रुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोग साक्षात् मोक्षका हेतु है। और असम्प्रज्ञात समाधि तो मोक्षके समान ही है।

इसलिये---

#### खरूपप्रतिष्टा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवस्ये।

-इस सूत्रसे पत्रज्ञिलभगवान्ने असम्प्रजात समाधिको नैयल्यके सदृश कहा है। इसी अवस्थाको वसिष्ठजी परा-(दा)-र्याभाविनी और तुर्यगा कहते है। इस अवस्थाको प्राप्त विद्वान ही ब्रह्मविद्वरिष्ठ जीवन्मक कहा जाता है।

गद्धा-प्रत्यगिमन्न ब्रह्मप्रमाकी उत्पत्तिके लिये जिजासु-को प्रमाकरण और करणव्यापाररूप इतिकर्तव्यता, इन दोनोकी टी अपेन्ना है। इसमे करण 'त त्वौपनिषद पुरुष पुच्छामि' इत्यादि श्रुतियोंसे 'तत्त्वमिन' आदि महाबाक्य-का श्रवण है, और इतिकर्तव्यता अप्रामाण्य श्रद्धाको दूर करनेवाला मननरूप तर्व है, एव श्रवण-मननसे ही इष्ट त्यरूपसाक्षात्कारकी सिद्धि वन सकती है, अतः अत्यन्त हेशसाध्य निदिध्यासनन्त्र समाधियोगकी कोई अपेन्ना नहीं है। इसी कारणसे 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' (२।१।३) इस ब्रह्मसूत्रसे व्यासभगवान्ते योगका खण्डन किया है। और—

एतेन सांस्यस्प्रतिप्रत्याख्यानेन, योगस्यृतिरापि प्रत्याख्याता दृष्टच्या ।

—यह शाद्धरभाष्य है। 'विचारत्यासम्भवे योग इरित.'—यह विद्यारण्यस्वामीका उपदेश है।

समाधान—खरूपप्रमाकी उत्पत्तिके लिये प्रमाण और इतिकर्तव्यताके विवा अन्य साधनीं का अनुष्ठान करना चाहिये, यह हम नहीं करते । किन्तु अत्यन्त निविद् अनादि भ्रम-ज्ञानवासनाजन्य प्रतिवन्धकों के वैचित्र्यसे यह इतिकर्वव्यता ही

अनेक शाखावाली है। स्वरूपाभिव्यक्तिका प्रथम प्रतिवन्धक भोगोंकी वासना है, जो निरन्तर अग्निकी तरह जलाती है, त्रश्चिकादिकी तरह डँसती है। भालेकी तरह छेदन करती है। रात्रिकी तरह अन्धा बनाती है, रत्सीके सहश बॉघती है, तल्वारकी तरह काटती है। दूसरा प्रतिवन्धक 'उपनिषद् अद्वितीय ब्रह्ममें प्रमाण हे कि नहीं इत्याकारक स्वयदर्प है, अथवा 'उपनिषदोंने अदितीय असङ्ग ब्रह्मका वीप सम्मव नहीं है'-यह प्रमाणगत असम्भावना है। वीसरा प्रतिवन्धक 'आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं और अतिरिक्त होनेपर भी कर्ता है या अन्ती, अकर्ता होनेपर भी चेतन है या जड़ है, और चेतन होनेपर भी आनन्द-खरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दखरूप होनेपर भी ब्रह्मसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है' इत्यादि विविध सरायरूप है। अथवा अवाधित ब्रह्ममें भी वाधितत्व-कल्पनाल्प प्रमेयगत असम्मावना है। और चतुर्थ प्रति-बन्धक ब्रह्मके प्रत्यक्ष हो जानेपर भी ब्रह्मलाखारनप प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है। यहाँ जो प्रयम विषयभोगोकी वासना है सो उपनिषदः अवणके अङ्ग यम-नियम-विवेक-वैराग्यादिसे नष्ट होती है। प्रमाणगत असम्भावना श्रवणते नष्ट होती है। और प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्मावना मननसे नष्ट होती है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनकी परिपक्त अवस्थालप समाधियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि 'वेदान्त यन्ति' त्रसको वोघन करते हैं, ब्रह्म किसी मानसे वाघित मी नहीं है, तो भी ब्रह्म नुझको प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही हैं इत्यादि भ्रान्ति और भ्रान्तिसस्कारपरम्परारूप विपरीत भावनाकी अनुवृत्ति जवतक मौजूद है, तवतक विद्या प्रति-वन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती। अतः पूर्वोक भ्रान्तिनिरासपूर्वक 'उपनिषदोंसे वोघित एव सर्वमानींसे अवाधित रुचिदानन्दत्वरूप ब्रह्म ही में हूँ, प्रत्यगमित्र असङ्ग अदितीय स्वयपकाश रुचिदानन्द ब्रह्म नुझको सदा अपरोक्ष है'-इस प्रकार खानुभवपर्यन्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये निदिघ्वात्तनकी परिपक्त अवस्थाल्प योगकी शरण अवस्य त्वीकार करनी पड़ती है। 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' इत सूत्रवे व्यासभगवान्ने योगका खण्डन नहीं किया है। किन्तु प्रधानादि जगत्में त्रिकालावाध्यत्वरूप चत्यत्व, प्रधान स्वातन्त्रव, जीवोका परस्पर भेद, जीव-ईश्चका भेद आदि जो वेदके विरुद्ध है, उनका केवल खण्डन किया है। क्योंकि व्यासमगवानने-

'आवृत्तिरसकृदुपदेशात्' 'ध्यानाच' 'आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम् ।' (४।१।१,८,१२)

—इत्यादि ब्रह्मसूत्रोसे प्रसख्यानरूप अथवा निदिध्यासन-की परिपक्त अवस्थारूप योगको प्रत्यगमिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार-द्वारा कैवल्यका हेतु स्वयं स्वीकार किया है।

इसके अतिरिक्त अनेक श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण सभी योगकी कल्याणहेतुताको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं, विस्तारभयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हैं।

ऋषि-मुनि-विद्वान् महात्माओंका अनुभव भी इसमें प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें प्रसख्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही है । अतः योगके विषयमे साक्षात्कारकारणताकी कल्पना नवीन नहीं है। अतएव भामतीकार कहते हैं—

सा हि सत्कारदीर्घकालनैरन्तर्यसेविता सती दृढ-भूमिविशेषसाक्षात्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रैणस्य पुंसः इति ।

प्रश्न—योगकी प्रमाकरणोंमे परिगणना न होनेसे योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा नहीं होगा ?

उत्तर-जहाँ प्रमाणजन्यत्वाभाव हो, वहाँ प्रमात्व-का अभाव हो यह नियम नहीं है। क्योंकि जहाँ वाष्पको धूम समझकर पर्वतमे विह्नकी अनुमितिके अनन्तर विह्नका अर्थी पर्वतमें जाय और वहाँ वस्तुतः विद्व विद्यमान हो तो वहाँ अनुमिति प्रमा है । यह प्रसङ्ग 'पाणौ पञ्च-वराटकान् पिधाय' इत्यादि खाद्यखण्डनमें स्पष्ट है। वस्तुतः, जैसे घटसाक्षात्कारमें नेत्रका द्वार नेत्रका सनिकर्ष है, वैसे ही ब्रह्मसाक्षात्कारमें उपनिषदोंका द्वार योग है। अतः योगकी प्रमाकरणोमे गणना न होनेपर भी योगजन्य ब्रह्मसाक्षात्कार प्रमाणमूलक होनेसे उसमें अप्रमात्वकी शङ्का नहीं वनती। 'ब्रह्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं है, किन्तु शमदमादिसे सस्कृत मन ही करण है'— वाचस्पतिके इस मतम भी योगको द्वार माना है। अतएव 'कथ तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते'—इस प्रकार आकाङ्क्षाको उठाकर 'समाधिविशेषाभ्यासात्' इत्यादि न्यायसूत्रसे गौतम महर्षिने भी योगको तत्त्वज्ञानका हेतु वर्णन किया है। यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका धर्म नहीं है, क्योंकि 'केवलो निर्गुणश्च' इत्यादि श्रुतियोसे

आतमा निर्गुण है। 'स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः'--यह प्रथम योगसूत्रके भाष्यका वचन है। अर्थात् चित्तकी पाँच भूमियाँ है-शिप्त, मूढ, विश्विप्त, एकाग्र और निरुद्ध । रजोगुण अर्थात् शब्दादि विषयोमे और रागद्वेषादिसे हर समयमे व्यम् अत्यन्त चञ्चल चित्तका नाम क्षिप्त है, जैसे दैत्य-दानवोका चित्त अथवा वन्दरका चित्त I वृत्तिवाले तमःप्रधान तमोगणके समुद्रेकसे निद्रादि चित्तका नाम मूढ है, जैसे भैंसका चित्त अथवा अजगरका चित्त । जिस चित्तमे चञ्चलता बहुत हो और कदाचित् थोड़ी शान्ति भी हो वह चित्त विक्षिप्त कहा जाता है, जैसे देवताओका चित्त अथवा जिज्ञासुओंका चित्त । किसी एक विषयमे तैलधाराकी तरह प्रवाहरूपसे वहनशील चित्तका नाम एकाग्र है। ऐसा चित्त सम्प्रज्ञात ( सविकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है। जिस चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियो-का निरोध हो गया हो अर्थीत सम्पूर्ण सकल्पविकल्पोंसे रहित संस्कारमात्रशेष चित्तका नाम निरुद्ध है। ऐसा चित्त असम्प्रज्ञात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले योगीका होता है।

प्रश्न—पतञ्जलि भगवान्ने 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः'—इस सूत्रसे चित्तवृत्तिके निरोधको योगका लक्षण कहा है, परन्तु यह लक्षण ठीक नही है । क्योंकि क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्त भूमियोंमें भी सात्त्विक वृत्तिका निरोध विद्यमान है, इन भूमियोंमें होनेवाले निरोधको योग नहीं कह सकते, अन्यथा वन्दर, भैंस आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायगे । दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं है, जिसकी वृत्तिका निरोध न हो । यदि सर्ववृत्तियोंका निरोध योगका लक्षण है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमें यह लक्षण नहीं जावेगा ?

उत्तर--

क्रेशकर्मादिपरिपन्थित्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधो योगः ।

—इस लक्षणके स्वीकार होनेसे अतिव्याप्ति-अव्याप्ति
दूषण नहीं रह सकता । क्योंकि क्षिप्त-मूढ-विक्षिप्त
भूमियोंके निरोधमें क्लेगादिविरोधित्व नहीं है, और
सर्व शब्दके अग्रहणसे सम्प्रज्ञातमे अव्याप्ति भी नहीं है ।
सम्प्रज्ञातमें राजस-तामस वृत्तियोंका निरोध होनेसे क्लेशादिपरिपन्थित्व विद्यमान है। प्रकृति और प्रकृतिके विकारोंमें जो
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियाँ हैं । इन
विभूतियोंका निरूपण विभ्तिपादमें बड़े विस्तारसे किया गया
है । ये सब समाधि जडसमाधि हैं, भवप्रत्ययो विदेह-

प्रकृतिलयानाम्' इस स्त्रमें यही जड समाधि कही है। इसी जड समाधिका नाम भवपत्यय है। तस्विजासुको यह जड समाधि क्रवेंच्य नहीं है।

प्रकृति-विकृतिसहित अदितीय सर्वान्तर्यामी त्वय-प्रकाश चैतन्य ज्योतिःत्वरूप गुद्ध असङ्क प्रत्यगमित्र प्रक्ष-विषयक समाधि चैतन्य समाधि कही जाती है, यह समाधि ही जिज्ञासुको क्रवन्य है। इस चैतन्य समाधिवाले योगीके भी यदि विषयवासना शेष रह गयी हो तो प्रत्यक् चेतनका साञ्चात्कार नहीं होता, क्रिन्तु वासनाके अनुसार उत्तम लोकोकी ही प्राप्ति होती है। जवतक अनुमात्र भी विषयवासना रहेगी तवतक आवरणभंग नहीं होगा। अतएव श्रीगौडपादाचार्यजी कहते है—

लणुमात्रेऽपि वैघर्म्ये जायमाने विपश्चितः। लसङ्गता सदा नान्ति किमुतावरणच्युतिः॥ (प्र०४।९७)

इस चैतन्य समाधिका नाम ही अत्पर्श्योग है, यह समाधि दैतहृष्टिवाले योगियोंको दुर्दर्श है—

जस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दशः सर्वयोगिमिः। योगिनो विभ्यति इस्माद्मये भयद्शिनः॥ (प्र०३।३९)

यह गौडपाद खानीका वचन है।

#### समाघि

वनाधियोगका स्पष्टलपत्ते वर्णन इत प्रकार है—
व्युत्यान-चत्कारोंका विरत्कार और निरोध-चत्कारोंके
पकट होनेपर अन्त करणका एकाप्रवालप परिणान समाधि
है। यह सनाधि दो प्रकारकी होती है, एक सिषक्त और
दूसरी निर्विकल । ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयलप त्रिपुटीमानसहित
अदितीय प्रक्षाविषयक अन्तःकरणकी वृत्तिकी त्यिति
सिषक्त सनाधि है। यह सिषक्त सनाधि दो प्रकारकी
है। एक शन्दानुनिद्ध, दूसरी शन्दानुनिद्ध है। अह
प्रकारिते—इस शन्दानुनिद्ध, दूसरी शन्दानुनिद्ध है। अह
प्रकारिते—इस शन्दानुनिद्ध, वृत्तरी शन्दानुनिद्ध है। अह
प्रकारिते—इस शन्दानुनिद्ध, वृत्तरी शन्दानुनिद्ध है। अति
प्रकारिते—इस शन्दानुनिद्ध, वृत्तरी शन्दानुनिद्ध
पर्श वाती है। और शिदुरीमानरित्व अत्यन्त प्रकारमानिद्ध
पर्श वाती है। और त्रिपुरीमानरित्व अत्यन्त प्रकारमानिद्ध
प्रकारके समाधिके दो नेद है। इनमें सिषक्त्य समाधि है।
इस प्रकारके समाधिके दो नेद है। दो सिषक्त्य समाधि है,
उसमें प्रवारितिवुद्धार देन प्रतीत होता है, तपापि यह दैत

ब्रह्मरूपते ही प्रतीत होता है। जैसे मृत्तिकाके विकार घटादि विवेदीको प्रतीत भी होते हें तो भी मृत्तिकार ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही स्विकत्य समाधिम विवेदीको नियुटीद्वेत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निविद्यस्य समाधिम भी स्विकत्य समाधिम तरह निर्पृद्यद्वेत विद्यमान है, तथापि निर्पृद्यद्वेतकी प्रतीति नहीं होती। जैसे सल्यम ख्यण डार्ले तो वहाँ स्वण मौजूद है, परन्तु नेत्रसे स्वणको प्रतीति नहीं होती। अतः स्विकत्य समाधिका यह भेद सिद्ध हुआ कि स्विकत्य समाधिक ब्रह्म स्वति प्रतीति होता है और निविद्यस्य समाधिक ब्रह्म स्वति प्रतीति होता है और निविद्यस्य समाधिक ब्रह्म होती।

### सुप्रति और निर्विकल्प समाधिका भेद

चुपुतिमें त्रह्माकार दृचि नहीं होती और निर्विदल चमाधिमें अन्त करणकी ब्रह्माकार वृत्ति तो रहती है, परन्तु र्श्वाचका मान नहीं रहता। बुयुप्ति होनेपर वैठा हुआ चरीर गिर पड़ता है, समाधिमें नहीं गिरता । इससे माद्रम होता है कि समाधिमें अन्तःकरणकी दृचि रहती है। चमाघिते उठनेपर ब्रह्माकार वृत्तिकी प्रतीति होती है इससे भी निर्विकल्प समाधिमें वृत्तिकी अनुवृत्ति अवस्य रहती है । यद्यपि निर्विकल्प समाधिमें प्रयत नहीं है, वर्यापि प्रयमके प्रवल प्रयत्ने निविकल्य समाधिमं ब्रह्माकारवृचिका मवाह अवस्य रहता है। इनके अतिरिक्त चुपुतिमें अन्तःकरण-का लय अञ्चानमें होता है और निविकस्य समाधिमें बन्न-प्रश्चित लवणकी तरह चेतनमें अन्त करणका लय होता है। चुपुतिमें आवरण रहता है, आत्मनिषयक निर्निकल चमाधिमें आवरण नहीं रहता l <u>चु</u>पुतिनें आदृत आनन्दका अनुमव होता है, निविकल्प चनाधिमें निरावरण आनन्द-खरूपका अनुमन है। यम-नियमादि प्रयतके विना चिचका लय निद्रा है, यम-नियमादि-प्रयतपूर्वक चिचका लय समाधि है-

निगृहीतत्व मनमो निविकस्पस धीमत । प्रचार स तु विज्ञेय सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः॥ लीयते हि सुषुप्तौ तन्निगृहीतं न लीयते। तदेव निर्मयं ब्रह्म ज्ञानालोक समन्ततः॥ (गीदमाद प्र०३। ३५)

निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार एक अद्वैतनावनान्य निर्विकल्प तर्नाव होता है। दुर्जी अद्वैत अवसानन्य होती है। जो अद्वैत ब्रह्माकार अन्तःकरणकी अज्ञात वृत्तिसहित हो वह अद्वैत-भाषनारूप निर्विकल्प समाधि है। इसके अधिक अभ्याससे जब अन्तःकरणकी वृत्ति ज्ञान्त हो जाती है तब वृत्तिरहित अद्वैत-अवस्थानरूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। जैसे तप्त लोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई तप्त लोहेमें प्रवेश करती है, तद्वत् अद्वैतभावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त प्रकाशमान ब्रह्ममे वृत्तिका लय होता है।

यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वैत-अवस्थानरूप समाधिमें रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि गुद्ध सन्वगुण विद्य-मान है एवं च गुद्ध सन्वगुणरूप उपादानमें ही वृत्तिके लयका सम्भव है, निर्विकार ब्रह्मप्रकाशमे नहीं। तस लोहेपर जलविन्दुका हष्टान्त जो कहा है, वहाँ भी विचारहृष्टिसे पार्थिव लोहेमें जलविन्दुका लय नहीं होता किन्तु जलका उपादान जो अपि है उसीमें जलविन्दुका लय होता है, तस लोहेमें उपचारमात्र है। तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप निम्त्तसे वृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्मप्रकाशमे लय कहा है। अथवा उस समाधिनिष्ठ ब्रह्मविद्यारिक हि गुणादिक हैं ही नहीं, गुद्ध ब्रह्म ही है, ब्रह्मका विवर्त ही निखल विश्व है। अतः प्रकाशरूप ब्रह्ममें वृत्तिका लय कहा है।

चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगके आठ उपाय भगवान् पत्रज्ञिलेने योगदर्शनमें बतलाये हैं—

- (१) 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः'। अभ्यास तथा वैराग्यसे चित्तवृत्तिका निरोध होता है। 'अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते'—इस वचनसे श्रीभगवान्ने भी चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-वैराग्य ही कहे हैं।
- (२) 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' । अथवा प्रणवजप और प्रणवके अर्थविन्तनसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होता है ।
- (३) 'प्रच्छर्दनविधारणाम्यां वा प्राणस्य'। प्राणा-यामसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होता है।
- (४) नासिकाके अग्रभागमें सयम करनेसे दिव्य गन्धका प्रत्यक्ष होता है। 'त्रयमेकत्र संयमः'। किसी एक अभिमत लक्ष्यमे धारणा-ध्यान-समाधिका नाम सयम है। जिह्वाग्रमें सयमके परिपाकसे दिव्य रसका, तालुमें संयमसे दिव्य रूपका, जिह्वाके मध्यमें संयमसे दिव्य स्पर्शका, एवं जिह्वाके मूलमें संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता

है। इन गन्धादि प्रत्यक्षोंका नाम विषयवती प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमे उपयोगी होती है।

- (५) हृदयकमलमें संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष होता है। अस्मितामें सयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता है, इस प्रत्यक्षसे भी योगीका चित्त निरुद्ध होता है।
- (६) वीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, अथवा वीतराग पुरुषोंके अन्तरङ्ग होनेसे भी चित्तका निरोध होता है।
- (७) खप्नमें देखी हुई भगवान् महेश्वरकी मूर्तिमें सयम करनेसे भी चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगकी सिद्धि होती है।
- (८) 'यथाभिमतव्यानादा'। अथवा जो देवतादि-विग्रह अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करे, उससे भी चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है। ये सक्षेपसे आठ उपाय योगके है।

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य-विषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।

(यो० स्०१। ३३)

इस स्त्रमें कहे हुए मैत्री, करणा, मुदिता, उपेक्षारूप चतुर्विध भावनाओंका इन आठ उपायोंमेंसे प्रत्येकके साथ समुचय है। इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमें है, यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते।

निर्विकल्प समाधिके (१) लय, (२) विक्षेप, (३) कथाय, (४) रसास्वाद—ये चार विम्न हैं। आलस्य और निद्रासे वृत्तिके अभावको लय कहते हैं। उस लयसे सुषुप्तिके समान अवस्था हो जाती है, ब्रह्मानन्दका मान नहीं होता है। अतः निद्रा-आलस्यादिक निमित्तसे जब वृत्तिका लय होता दीले तब योगी सावधान हो, निद्रादिकोंको रोककर वृत्तिको जगावे, ऑखोमे जल और कपूर लगावे। इस वृत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूल प्रयत्नको गौडपादाचार्य 'चित्तसम्बोधन' कहते हैं। 'लयात् सम्बोधयेचित्तम्'—यह गौडपादका वचन है।

जैसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमें प्रविष्ट होता है, और भयसे न्याकुल होनेके कारण घरके भीतर अपने वैठनेका स्थान न देखकर पुनः तुरन्त वाहर आकर खेदको प्राप्त होता है, वैसे ही अनात्मपदार्थोंको दुःखका हेत्र जानकर अद्वैतानन्दको विषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई वृत्तिको कुछ काल स्थितिके विना चैतन्यस्वरूप आनन्दका लाभ नहीं होता, क्योंकि वृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है। अतः वृत्ति वृह्मिख होकर पुनः अनात्मपदाथोंमे लग जाती है। इस रीतिसे वृह्मिख वृत्तिको विक्षेप कहते हैं। अत वृत्तिके अन्तर्मुख होनेपर जयतक वृत्ति ब्रह्माकार न होवे तवतक वाह्य पदायोंमें दोषभावना ही करे, वृत्तिको वृह्मिख न होने दे, किन्तु अन्तर्मुखता ही स्थापन करे। विक्षेपरूप विश्वका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे गौडपादजीन 'श्रम' कहा है। 'विक्षितं श्रमयेत् पुनः'—यह गौडपादजीका वचन है।

रागादिक दोषोंको 'कपाय' कहते हैं। रागादि दो प्रकारके हैं-एक वाह्य, दूसरे आन्तर । पुत्र-धनादिके प्रति वर्तमानविषयक राग-द्वेष-मोहादिक वाह्य है, भृत और भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है। रागादिक दोप-सहित अन्त करण द्वित है, इस जित अन्त करणका योगमं अधिकार ही नहीं है। अतः रागादिक दोपरूप कपाय समाधिके विश्व हे, यह कहना नहीं वन सकता। तथापि इसका समाधान यह है कि वाह्य अथवा आन्तर जो रागादिक हैं वे श्वित अन्त करणमें ही होते हैं, श्वित अन्त करणका योगमें अधिकार है नहीं, तो भी जन्म-जन्मान्तरमें पूर्व अनुभव किये जो राग-द्वेप है उनके सूक्ष सत्कार विश्वित अन्त करणमें भी वन सकते हैं। स्यूल राग-द्वेषादिकोंका नाम कपाय नहीं है, सूक्ष्म राग-द्वेषादिकोंके सत्कार ही 'कपाय' कहे जाते हैं। सूक्ष्म सत्कार अन्त करणमें रहते ही हैं। परन्तु राग-देपादिकोंके उद्भुद चत्कार तमाधिके विरोधी हैं, अनुद्भुत (अप्रकट) विरोधी नहीं हैं। योगीके अन्दर जन राग-द्वेषादिक संत्कार प्रकट हों तन यह उन्हें विषयोंमें दोषदृष्टिसे दना दे। नाह्यविषयाकार वृत्तिको विक्षेप कहते हैं। योगीके प्रयक्त वन वृत्ति अन्तर्मुख हो तव जिन राग-देपादिनोंके उद्गृत संत्कारोंसे अन्तर्मुख हुई भी वृत्ति रक जाय, ब्रह्माकार न हो सके, उन राग-देपादिके उद्भत संस्कारोंका नाम 'कपाय' है।

रसात्वादना यह अर्थ है—योगीकी वृत्ति जन लय, विसेप और क्यायके न होने अन्तर्भुख हो तन ब्रह्म-साक्षात्कारके पहले विश्वेपकी निवृत्ति आनन्दामास होता है। जैसे भारवाही पुरुपको भार उत्तर जानेसे आनन्द होता है। वहाँ आनन्दमे और तो कोई विषय हेतु नहीं है, पर भारजन्य दु खकी निवृत्ति होनेसे भारवाही यह कहता है कि नुझे आनन्द हुआ है। इसके दु खकी निवृत्ति ही आनन्दका हेतु है। वैसे योगीको समायिमें विक्षेपकी निवृत्ति हो होनेसे जो आनन्द होता है उस अनुभवका नाम रसास्वाद है।

विश्वेषरूप दु सकी नितृत्तिसे होनेवाले आनन्दर्के अनुभवसे ही यदि योगी तृत हो जावे, तो सर्व उपाधि-रहित अद्वितीय ब्रह्मानन्दाकार वृत्तिके नहीं होनेसे प्रत्यगमित्र—निरुपाधिक ब्रह्मानन्दका अनुभव योगीको नहीं होगा । अतः विश्वेपनिवृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप रसास्वाद भी समाधिम विष्ठ है ।

इष्टकी प्राप्ति न होनेपर भी विरोधीनी निवृत्तिषे आनन्दकी प्राप्ति अन्य स्वलमे भी देखी गयी हैं। जैसे किसी पुरुपके घरमे निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर पृथ्वीमें वड़ा भारी काला नाग रहता है, वहाँ उस काले नागको मार देनेसे भी आनन्द होता है। यदि वह पुरुप काले नागको मरनेसे होनेवाले आनन्दमें ही अलबुद्धि कर ले और निधि-प्राप्तिके लिये खोदनेमें प्रयत्न न करे तो निधिकी प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही अद्भैत ब्रह्मरूप निधि अज्ञानसे उक्ती हुई है, देह-गेहादिक अनात्मपदार्थोंकी प्रतीतिरूप (विक्षेप) नागके मरनेसे पैदा होनेवाले आनन्दमें अलंबुद्धि कर ले और अदितीय ब्रह्मके साक्षात्कारके लिये प्रयत्न न करे तो आवरणके मज्ञ न होनेसे योगी पुरुपार्यसे अष्ट हो जायगा। अतः विक्षेपनिवृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवर रूप रसास्वाद ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिमें विष्ठ है।

अयवा सविकल्प समाधिसे होनेवाले आनन्दका नाम रसात्वाद है। यदि योगी सविकल्प समाधिसे होनेवाले आनन्दमें ही अलवुद्धि कर ले तो निर्विकल्प समाधिके आनन्दसे विश्वत हो जावेगा। अतः निर्विकल्प समाधिका विश्व सविकल्प समाधिजन्य आनन्दका अनुमव रसात्वाद है। अतः इस रसात्वादमें ही योगी अपनेको कृतकृत्य न माने, किन्तु असङ्ग होकर परवैराग्यके अन्याससे निर्विकल्प समाधिके लिये ही प्रयत्न करे।

ञतएव गौडपाद स्वामीजी कहते हैं— नास्वाद्येस्पुसं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञपा भवेत् । निश्चरुं निश्चरिचनमेकीकुर्योद्ययततः॥ (४०३।४५) अर्थात् लय-विक्षेपरिहत एकाग्र चित्तमे निर्विकल्प समाधिके पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है उसके स्वादमे मम न हो जावे, किन्तु उसको अज्ञान-विजृम्भित-मिध्या समझकर निःस्पृह होवे, विवेकपूर्वक असङ्ग आत्माकी ही भावना करे । सर्व दोषोकी निवृत्ति होनेपर विद्वान्को जो निर्विकल्पक ब्रह्मविषयक समाधि होती है उसका स्वरूप भी श्रीस्वामी गौडपादजीने लिखा है—

सर्वाभिकापविगतः सर्वचिन्तासमुरिथतः।
सुप्रशान्तः सकृञ्ज्योतिः समाधिरचळोऽभयः॥
(प्र०३।३७)

'सर्व वाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सर्व सूक्ष्म प्रपञ्चलप चिन्तासे रहित, सम्पूर्ण अविद्यादि क्षेशोंसे रहित, सदा स्वयंप्रकाशमान, ज्योतिःस्वरूप, अचल, भयादि द्वैत-रहित स्वस्वरूपका नाम ही समाधि है।' सम्पूर्ण प्रत्ययोसे और सब प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित होनेके कारण इस समाधिका नाम ही अस्पर्शयोग है।

प्रश्न-अनादि-अनन्त कालसे सञ्चित अनात्मविषयक प्रत्ययोंके अनन्त होनेसे इनका अल्पकालके अल्पसख्यक आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरोध नहीं बन सकता।

उत्तर-आत्मविषयक अभ्यासजन्य प्रत्ययोंके अल्प-सख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः इनसे मिथ्याविषयक अनात्मगोचर प्रत्ययोंका निरोध हो जाता है—'भूतार्थ (सत्य)पक्षपातो हि धियां स्वभावः।'

तावदेवेयमनवस्थिता भ्राम्यति न यावत् तत्त्वं प्रतिलभते।

-यह वाचस्पतिका वचन है।

निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः । न बाघोऽनादिमन्त्वेऽपि बुद्धेस्तत्पक्षपाततः ॥

यह बुधका वचन है। 'तज्ञः संस्कारोऽन्यसस्कार-प्रतिवन्धी' (१।५०) यह पतज्जलिका सूत्र है। इसी योगसूत्रमें 'ख्यातिपर्यवसान हि चित्तचेष्टितम्'—यह व्यास-भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोंको मारनेके लिये एक ही शेर समर्थ हो सकता है। अतः बहुत सख्यावालोंसे अल्प सख्यावालोंका बाध होता है, यह नियम नहीं है।

यहाँपर यह क्रम है-प्रथम गुरु और शास्त्रके द्वारा अवण किये हुए ब्रह्मस्वरूपका स्मरण करे और पुनः-पुनः

आवृत्ति करता हुआ विजातीय वृत्तिके तिरस्कारपूर्वक सजातीय वृत्तिके प्रवाहको वढ़ावे जित्र चित्त तैलधाराकी तरह लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तव अनात्मवृत्तियोंका निरोध हो जाता है और एकाग्रताकी परिपकावस्थारूप समाधि (निर्विचार) योगका लाभ होता है। इस समाधियोगके परिपक्त होनेपर वैद्यारच (रजस्तमसे अनिभभूत खच्छ सत्त्वके स्थितिप्रवाह) का लाभ होता है। इसके अनन्तर अध्यात्मप्रसाद (यथार्थवस्त्विषयक युगपत् स्फुट प्रज्ञाका आलोक) होता है। इस अवस्थाका वर्णन करते हुए योगभाष्यमे कहा है—

प्रज्ञाप्रसादमारुद्ध अशोच्यः शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोऽनुपरयति॥

इस अध्यातमप्रसादकी परिपक्त अवस्थाके लाभ होनेपर ऋतम्भरा प्रज्ञाका लाभ होता है। यह प्रज्ञा अन्वर्थ है, केवल सत्यको ही विषय करनेवाली है—विपर्यासका इसमे गन्ध भी नहीं रहता। इस अवस्थाका वर्णन करते हुए व्यासजीने योगभाष्यमे कहा है—

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च। त्रिभा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्॥

अर्थात् श्रवण, मनन, ध्यानाम्यासम्रे पुनः-पुनः आदरसे उत्तम योग (ऋतम्भरा प्रज्ञा) की प्राप्ति होती है। यह प्रज्ञा अद्वितीयत्व-असङ्गत्वादि विशेषविषयक होनेसे श्रुत और अनुमानजन्य प्रज्ञासे अन्यविषयक है। इस तत्त्वसाक्षात्काररूप प्रज्ञाके लाभ होनेसे योगीके स्वतःसिद्ध प्रज्ञासे पुनः-पुनः नवीन-नवीन सस्कार पैदा होता है। 'तज्जः सस्कारोऽन्यसस्कारप्रतिबन्धी' (१।५०)—यह तत्त्वसाक्षात्कारजन्य सस्कार च्युत्थानसस्कार आशयका बाध करता है। व्युत्थानसस्कारोंके अभिभवसे अनात्म-सस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता, प्रत्यर्थानरोधसे समाधि होती है, एव समाधिसे पुनः तत्त्वप्रज्ञा होती है और उससे प्रज्ञाकृत सस्कार—इस प्रकार नवीन-नवीन सस्कार, आशय पैदा होता है, ततः प्रज्ञा, ततः सस्कारः।

प्रश्न-यह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्यों नहीं करता ?

उत्तर-ये सस्कार तत्त्वज्ञानसे पैदा हुए हैं, अतः चित्तको साधिकार अर्थात् भोगादि कार्यं करनेमे समर्थ नहीं कर सकते। किन्तु ये विवेकख्यातिजन्य सस्कार क्लेशक्षय- के हेतु हैं, अतः चित्तको भोगलप कार्य करनेमें असमर्थ कर देते हैं। अतएव योगभाष्यमें कहा है—'ख्यातिपर्य- वसानं हि चित्तचेदितम्'। परवैराग्यसे तत्त्वज्ञान और तत्त्वज्ञानजन्य संस्कारोंका भी निरोध हो जानेपर निर्वील समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पर्ययोग है। 'तसापि निरोध स्वीनरोधान्निर्वीजः समाधि '—इस स्त्रसे पत्रज्ञील मगवान्ने अस्पर्ययोगका ही वर्णन किया है। परवैराग्यजन्य निरोधसंत्कारोंके सहित चित्त निष्ट्च हो खाता है, चित्तके निष्टच होनेसे पुरुष स्वरूपे स्थानम्'—इस योगस्त्रने इसी अवस्थाका वर्णन किया है। यह योगस्त्रने इसी अवस्थाका वर्णन किया है। यह योगसा स्वरूप कहा।

इस योगके सामान्यतः चार भेद हैं—१ मन्त्रयोग, २ ट्रययोग, ३ इटयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका वर्णन संक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषद्में किया है—

इकारेण बहिर्याति सकारेण विशेखनः । इंस इंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपित सर्वदा ॥ षट् शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकविंशतिः । एतत्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपित सर्वदा ॥ अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । अस्याः सङ्क्ष्यमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ अनया सदशी विद्या अनया सदशो जप । अनया सदशं ज्ञानं न मूतं न भविष्यति ॥ (३१-३५)

योगतत्त्वोपनिषद्मं मन्त्रयोगके विषयमे इस प्रकार कहा है---

मातृकादियुवं मन्त्रं द्वादशाब्दं तु यो अपेत्। क्रमेण छमते ज्ञानमणिमादिगुणान्वितम्॥ (२१।२२)

नुल्तीदासजीने भी मन्त्रयोगकी महिमा त्रहुत गायी है— नाम जीह जीप जानहिं जोगी । विरित विरित्त प्रपत्त वियोगी ॥ साधक नाम जपिंह तम ट्यूम । होहि सिद्ध अनिमादिक पाये ॥

पतझिल भगवान्ते भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है— 'तस्य वाचकः प्रगवः', 'तज्ञपस्तद्र्यंभावनम्'। (योगः १।२७-२८)

मन मगवान कहते हैं-

योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाण्यतिन्द्रतः । स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः समूर्तिमान् ॥ (२।८२)

जप्येनैव तु संसिद्धये ट्वाझणो नात्र संशयः। (२।८७)

'जो पुरुष प्रतिदिन आल्स्यादिरहित होकर प्रणव-व्याहितिके सहित गायत्रीमन्त्रका जप तीन वर्षपर्यन्त नियमते करता है, सो वायुकी तरह स्वतन्त्र गतिवाला होता है, और परत्रक्षको प्राप्त होता है।'

'पवित्र मन्त्रके चपते ही ब्राह्मण विद्य होता है, इत्तर्में सन्देह नहीं है।'

यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम्। तस्य द्वादशिमांसैः परं ब्रह्म प्रकाशते॥ (सन्यासीपनिवद्)

हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेखनः। हंस हसेति मन्त्रोऽयं सर्वेजीवैश्च जप्यते॥ गुरुवाक्यात् सुषुद्धायां विपरोत्तो मवेज्ञपः। सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोगः स उच्यते। प्रतातिर्मन्त्रयोगाच जायते पश्चिमे पिष्य॥ (योगशिखोपनिषद् १।१३०-१३२)

मन्त्रयोगते पश्चिमपथ ( सुपुमा ) का दर्शन होता है । सुपुमादर्शनते चिचित्सिविद्वारा तत्त्वसाक्षात्कार ही मन्त्र-योगका फल है, अर्थात् 'तोऽहम्' इत्यादि मन्त्रवप करते-करते जो चिचवृत्तिका निरोध होता है उत्तका नाम मन्त्रयोग है। मानस वप और मौखिक जप न हो सके तो लेखात्नक वप करे, इसते भी मन स्थिर हो जाता है।

#### लययोग

लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिकीतितः। गच्छित्तिष्टन् स्वपन् भुअन् ध्यायेश्विष्कलमीश्वरम् ॥ स एव लययोगः स्यात् । (योगतत्त्वोपनिषद् २३-२४)

हृन्द्रियाणां मनो नायो मनोनायस्तु मारुतः। मारुतस्य छयो नायः स छयो नादमाश्चितः॥ (हृवयोगप्रदोनिका ४ । २९ )

'इन्द्रियोंका नाथ ( लामी ) मन है, और ननका लामी प्राण है, प्राणका नाथ ननका छय है, मनका छय नादके अवणसे होता है। अर्थात् षण्मुखी मुद्रामे (अपने दो अंग्ठोंसे कान, दो तर्जनियोसे आंख, दो मध्यमाओंसे नाक, बाकी अंगुलियोसे मुख बन्द करके आधी रात्रिके बाद आन्तर शब्दमें मनको लगाना ) मनका लय करे।

अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमाष्ट्रणुते ध्वनिम् । पक्षाद्विक्षेपमिखलं जित्वा योगी सुखी भवेत् ॥ कप्रमनले यद्वत् सैन्धवं सलिले यथा । तथा संधीयमानं च मनस्तत्त्वे विलीयते ॥ (४। ८३, ५९)

'छयो विषयविस्मृतिः', 'निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत्', 'श्रुवोर्मध्ये शिवस्थानं मनस्तन्न विलीयते, विलापयेदित्यर्थः'। (४।३४,५०,४८)

—इत्यादि हठयोगप्रदीपिकामें लययोगका विस्तारसे वर्णन किया है।

सङ्करमात्रकछनैव जगत्समग्रं सङ्करमात्रकछनैव मनोविछासः। सङ्करमात्रमतिगुत्सज निविकरप-माश्रित्य निश्चयमवाप्नुहि राम शान्तिम्॥

—इत्यादि योगवासिष्ठमें भी विस्तारसे लययोगका वर्णन है।

पवनः स्थैर्यमायाति छययोगोदये सति । छयारसम्प्राप्यते सौक्यं स्नारमानन्दं परं पदम् ॥ (बोगशिखोपनिषद्)

निर्विक्क्पे निराधारे निराकारे निरक्षने। सर्वभूतलयं दृष्ट्वा भूतसिद्धिः प्रजायते॥

### हठयोग

•••••हठयोगमतः ऋणु ।

यमश्र नियमश्रेव आसनं प्राणसंयमः॥
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं श्रूमध्यमे हरिम्।
समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते॥
लग्वाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः॥
श्राहसा नियमेष्वेका मुख्या व चतुरानन!।

( २४-२५, २८, २९)

—इत्यादि हठयोगका प्रतिपादन योगतत्त्वोपनिषद्में किया गया है। इन अगोंका वर्णन 'योगदर्शन', 'हठयोग-प्रदीपिका', 'घरण्डसहिता' आदि योगप्रन्थोंमे विस्तारसे किया गया है। यहाँ छेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन नहीं करते।

अथवा---

हकारेण तु सूर्यः स्यात् सकारेणेन्दुरुच्यते । सूर्याचन्द्रमसोरेक्यं हठ इत्यभिधीयते॥ हठेन प्रस्यते जाड्यं सर्वदोषसमुद्भवम् । क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरैक्यं तदा भवेत्॥ (योगशिखोपनिषद्)

सूर्य नाम दक्षिण स्वरका है, चन्द्र नाम बाम स्वरका है, दोनोंकी समताका नाम हठयोग है। अर्थात् नामिसे उठकर नासिकाके अग्रभागसे बारह अङ्गुलपर्यन्त प्राण-वायु बाहर जाता है, पुनः लौटकर नामिमें प्राणवायु आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी स्वाभाविक गति है।

प्राणायामके वलसे योगी प्राणवायुकी गतिको एक-एक दो-दो अङ्गुल कमशः घटावे, जब द्वादश अङ्गुल बाहरकी गति वन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर ही दोनो स्वर सम होकर सुषुम्रासे जिस अवस्थामे प्राण चले उस अवस्थाका नाम 'हठ' है। इस अवस्थाका वर्णन श्रीभगवान्ने गीतामें भी किया है—

प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ इत्यादि । अथवा प्राणिनरोधद्वारा मनका निरोध हठयोग है, और मनके निरोधद्वारा प्राणका निरोध राजयोग है ।

### राजयोग

मन्त्रयोग, लययोग, हठयोगका फल राजयोग है। आत्मिनिष्ठा, ब्रह्मिनिष्ठा, राजविद्या, राजगुद्ध, महायोग, अस्पर्शयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोग, ज्ञानयोग, राजाधि-राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हें। १ विवेक २ वैराग्य ३ षट्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ अवण ६ मनन ७ निर्दिष्यासन ८ तत्पदार्थ, त्व पदार्थका शोधन-रूप आठ अङ्गोंसे प्रत्यगमिन्न ब्रह्मिवषयक निर्विकल्प समाधिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है। कर्मयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग भी राजयोगके अङ्ग है। त्रिशिखब्राह्मणोप-निषद्में राजयोगके १ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये आठ अङ्ग कहे हैं; इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

देहेन्द्रियेषु वैराग्य यस इत्युच्यते दुघै ॥ अनुरक्ति परे तत्त्वे सततं नियमः स्मृतः । सर्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमम् ॥ जगत्सर्वमिद् मिथ्याप्रतीति प्राणसयमः । चित्तस्यान्तर्भुखीभाव प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ चित्तस्य निश्चलोभावो धारणा धारणं विदुः । सोऽह चिन्मात्रमेवेति चिन्तन ध्यानमुच्यते ॥ ध्यानस्य विरमृतिः सम्यक् समाधिरभिर्धायते ।

(२८-३२)

अर्थात् देहादिमं वैराग्य यम है। निरन्तर परतत्त्वमं अनुरक्तिका नाम नियम है। सर्व वस्तुओं मं उदासीनता आसन है। जगत्में मिश्यात्वनिश्चय प्राणायाम है। चित्तकी अन्तर्मुखता प्रत्याहार है। चित्तका तत्त्वमं निश्चलमाव घारणा है। 'चिन्मात्र ब्रह्म ही में हूं'— इस चिन्तनका नाम व्यान है। ध्यानकी अच्छी तरह विस्मृति अर्थात् केवल सस्कारशेष अवस्था समाधि है।

तेजोविन्दूपनिषद्में राजयोगके पन्द्रह अङ्ग कहे गये हैं।

यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालत ।
आसन मूलवन्धश्च देहसाम्य च दृक्स्थिति ॥
प्राणसयमन चैव प्रत्याहारश्च धारणा ।
आस्मध्यान समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात् ॥
सर्वे ब्रह्मोति विज्ञानादिन्द्रियप्रामसयम ।
यमोऽयमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहु ॥
(१।१५-१७)

(१) 'सम्पूर्ण ब्रह्म ही है'—इस ज्ञानसे जो इन्द्रिय-ग्रामका स्थम है, सो ही यम है। इस यमका जिज्ञासुको पुनः अन्यास करना चाहिये।

(२) सजावीयप्रवाहश्च विजावीयतिरस्कृति । नियमोहि परानन्दोनियमास्क्रियतेवुधै ॥

(2124)

'अह ब्रह्मासि' वृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय वृत्तियोंका तिरस्कार नियम है । इसका विद्वान्लोग नियमसे अनुष्ठान करते हं ।

(३) स्वागो हि महता पूज्यः सद्यो मोक्षप्रदायकः। (१।१९)

अनात्मचिन्ताका न करना ही त्याग है। यह महान् पुरुषोंका पूर्य दें। सीध मोधको देनेवाला है। (४) ब्रह्म मन-वाणीका अगोचर है और 'नेति-नेति' श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्तुतः है नहीं, इस निश्चयको मौन कहते हैं।

इति वा तन्नवेन्मौनं सर्वं सहजसज्ञितम्। गिरा मौन तु वालानामयुक्तं ब्रह्मवादिनाम्॥

(५) आदावन्ते च मध्ये च जनो यसिन्न विद्यते । येनेद सतत न्याप्तं स देशो विजन स्मृत ॥

(१।२२-२३)

वस्तुतः जिसमें सर्वथा सर्वदा कोई भी मनुष्यादि प्रपञ्च नहीं है, सर्वका विवर्ताधिष्ठान होनेसे जो सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है उस अपने आत्माको ही योगियोंने अम्यासके लिये निर्जन एकान्त देश कहा है।

(६) कल्पना सर्वभूताना ब्रह्मादीना निमेपत । कालशब्देन निर्दिष्ट श्रखण्डानन्दमद्वयम्॥ (१।२४)

ब्रह्मादि सर्वभूतोंकी जिसमें क्षणभरमें कल्पना होती है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अम्यासके योग्य काल है। अर्थात् अम्यासीको देश-कालकी भ्रान्तिका त्याग करना चाहिये।

(७) सुखेनैव भवेगसिम्नजस ब्रह्मचिन्तनम्। आसन तद्विजानीयादन्यस्सुखविनाशनम्॥ (१।२५)

यद्यपि आसन चौरासी लक्ष हैं, उनमें ८४ आसन प्रधान हैं, चौरासी आसनोंमें भी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म ४ सिंह, ये चार आसन प्रधान हैं, इनमें भो सिद्धासन अत्यन्त प्रधान हैं। सिद्ध आसनका यह लक्षण है—वाम पादकी एड़ीको उपस्थके ऊपर दवाकर धरे, और वाम पैरके जॉघ और ऊरके वीचमें दक्षिण पैरके पजेको दवाके रक्ले, और मकुटीके ऊपर दृष्टि रक्ले, और स्थाणुकी तरह सरल निश्चल शरीर करे। इसका नाम सिद्धासन है। तथापि जिस आसनसे सुलपूर्वक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तन हो सके वही आसन योगीको उपादेय है। अर्थात् जिस स्थितिमें एकाग्र मन ब्रह्मचिन्तन कर रहा हो, उस स्थितिको न बदले। स्थिति बदलनेपर एकाग्रताका सुल नष्ट हो जायगा। वस्तुत जो सम्पूर्ण सिद्धोंकी सिद्धिका निमित्त है, जो सर्वभूतोंका आदि है, जो विश्वका अधिष्ठान है, वहीं अदितीय ब्रह्म सिद्धासन है—

सिद्धे सर्वभूतादि विश्वाधिष्टानमद्वयम् । यिक्षान् सिद्धिं गता सिद्धास्तरिसद्धासनमुख्यते ॥ (८) यन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम्। मुलबन्धः सदा सेच्यो योग्योऽसौ ब्रह्मवादिनाम् ॥

जो सर्वलोकोंका मूल है, जो चित्तनिरोधका मूल है, सो यह आत्मा ही ब्रह्मवादियोको सदा सेवन करना चाहिये। यही मूलवन्ध है, अन्य गुदासकोचरूप मूलवन्ध जिज्ञासुको सेव्य नहीं है।

(९) अङ्गानां समतां विद्यात्समे ब्रह्मणि छीयते। समानत्वमृजुत्वं नोचेन्ने व श्रुष्कषृक्षवत् ॥ (१ 1 २८)

अपने हस्तादि सम्पूर्ण अगोको ब्रह्मरूप समझे, इस प्रकार समझनेवाला योगी ब्रह्ममें ही लीन होता है। इस ज्ञानके विना केवल कटि आदि अगोकी समता या ऋजुता गुष्कवृक्षकी सरलताकी तरह व्यर्थ है।

(१०) दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्रह्ममयं जगत्। सा दृष्टिः परमोदारा न नासाम्रावलोकिनी॥ (१।२९)

ज्ञानदृष्टिसे सम्पूर्ण जगत्को ब्रह्मरूप देखे, यही दृष्टि परम उदार मोक्षको देनेवाली है, नासिकाके अग्रभागको विषय करनेवाली दृष्टि मुमुखुको कर्तव्य नहीं है। नासिकाके अग्रभागमें दृष्टि करनी चाहिये, इसका यह भाव है कि यदि योगी नेत्राको अधिक खोलेगा तो विक्षेप होगा, यदि सर्वथा नेत्र बन्द करेगा तो आलस्यादिसे चित्तका लय होगा; अतः योगी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहे, अकुटीके मध्यमें आन्तरतत्त्वमें लक्ष्य रक्खे, नेत्रोको किञ्चित् खुला रक्ले, इसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं।

(११) चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात्। निरोधः सर्वेषृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते॥ (१।३१)

'चित्तादि सर्व पदार्थोंमं ब्रह्मभावनाके परिपाकसे सर्ववृत्तियोंका निरोध हो जाता है और सर्ववृत्तियोके निरोधसे प्राणका भी निरोध होता है। यही मुख्य प्राणायाम है।

'नेति-नेति' श्रुतिके वलसे प्रपञ्चका अभाव निश्चय करना रेचक प्राणायाम है। 'ब्रह्मैवाहमस्सि'-इस वृत्तिका नाम पूरक है। 'ब्रह्मैवाहमस्मि'-इस वृत्तिकी निश्चलता कुम्भक प्राणायाम है, ब्रह्मनिष्ठोका यही प्राणायाम है। केवल नाक दवाकर प्राणींका रोकना अज्ञानियोका प्राणायाम है।

निपेधनं प्रपत्रस्य रेचकाख्यः समीरितः। महीवास्तीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते॥

ततस्तद्वृत्तिनैश्रहग्रं कुरभकः अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीडनम्॥ मनसश्चित्तरञ्जकम्। (१। २६-२७) (१२) विषयेष्वात्मतां ह्या प्रत्याहारः स विज्ञेयोऽभ्यसनीयो सुहुर्सुहः॥ (१1३२--३४)

> 'सम्पूर्ण विषयोमे आत्मदृष्टि करनेसे जो चित्तका सन्तोष और शान्ति होती है वही प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है।'

(१३) यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्। मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता॥ (2134)

जहाँ-जहाँ मन जावे यहाँ-वहाँ ब्रह्मदर्शन, यही उत्तम धारणा है।

(१४) ब्रह्मैवास्मोति सद्वृत्यां निरालम्बतया स्थितिः। विख्यात: ध्यानशब्देन परमानन्ददायकः॥ (१।३६)

अन्य विषयसून्य जो 'ब्रह्मैवाहमस्मि' वृत्तिकी एकतानता है, यही व्यान है। यह व्यान परमानन्दका देनेवाला है।

(१५) निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः। सम्यक् समाधिरभिधीयते॥ वृत्तिविसारणं (१1३७)

निर्विकार अद्वितीय ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिके अनन्तर परिणामित्वादि दोषदर्शनपुरःसर परवैराग्यसे जो सर्वथा वृत्तिका विसारण और विलय है, सो सरकारशेष अवस्था समाधि है। इस समाधिका तवतक पूर्णतया अभ्यास होना चाहिये, जनतक सम्पूर्ण विषयशून्य ब्रह्मका प्रत्यक् स्वस्वरूपसे स्फरण न हो जाय । एव योगचूडामणि उपनिषद्मे राजयोगके आसनादि ६ ही अङ्ग कहे हैं। एव श्रीजावालोपनिषद् , योगतत्त्वोपनिषद् , योगशिखोपनिषद् आदिमें भी राजयोगका विस्तारसे वर्णन किया है। यहाँ विस्तारके भयसे नहीं लिखते है।

अहमेव परं ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः। समाधिः स तु विज्ञेयः सर्ववृत्तिविवर्जितः॥ दान स्वधर्मी नियमो यमश्र

श्रुतं च कर्माणि च सद्रतानि। सर्वे मनोनिग्रहरूक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाभिः॥

### योगसाधन-रहस्य

( ठेखक-सामी श्रीदयानन्दजी )



र्यशास्त्रमें भक्तिको उपासनाका प्राण और योगको उपासनाका शरीर कहा गया है। जिस प्रकार विना प्राणके शरीर रह नहीं सकता, उसी प्रकार विना भक्तिके उपासना वन ही नहीं सकती, इस कारण भक्ति उपासनाका प्राण है। शरीरके विना जिस

तरह श्रीरी आत्माका भीग असम्भव है उसी प्रकार योगकी श्रैलीके विना उपासनाका कोई साधन वन ही नहीं सकता। इसी कारण योगको उपासनाका श्रीर कहा है। आवरण, विश्लेप आदि भावोंसे अन्त करणके युक्त रहनेसे परमात्माका त्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अन्त करणमें विराजमान रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं, अथवा यह कहिये कि, अन्त करणरूप जलाश्य सदसद्वृत्तियोंसे तरङ्गायित और आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ स्वरूप उस जलाश्यम दिखायी नहीं पड़ता। जव साधनकी सुकौशलपूर्ण कियाद्वारा उस जलाशयरूपी अन्त करणका वृत्तिरूपी तरङ्ग एकवार ही शान्त हो जाता है तभी सूर्यप्रतिविम्ब अथवा अपना मुख दर्शक उसमें देख सकता है। अत' योगशास्त्रमें कहा है—

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'

'तदा द्रष्ट्र स्वरूपेऽवस्थानम्'

चित्तवृत्तिनिरोधकी सुकौशलपूर्ण क्रियाओंको योग कहते हैं। योगिकयाद्वारा क्रमश अन्त करणकी वृत्तियों द्यान्त होते-होते जब एकवारगी ही शान्त हो जाती हैं उस अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है। उसी अवस्थामें द्रष्टा अर्थात् परमात्मा अपने यथार्थ स्वरूपमें प्रकट हो जाते हें। हम यह दिखा चुके हें कि, चित्तवृत्तियोंके चाञ्चस्यके कारण सर्वव्यापक तथा जीव-हृदय-विहारी परमात्मा जीवके हृदयसे लिप जाते हैं, यही उनका जीवसे दूर हट जाना है। जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस प्रकार दूर हटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके निकट होकर सनाथ हो जाता है उन्होंको उपासना कहते हैं, अर्थात् उप-समीपे, आस्यते—प्राप्त होता है, अनया—इस साधनके द्वारा, इति उपासना। अतः जिन-जिन

कियाओं के अवलम्बन परमात्मा के निकट होने में जीव समर्थ होता है, उन्होंको उपासना कहते हैं और जब चित्तवृत्तिनिरोध होते-होते उसकी पूर्णावस्थामे परमात्मा अन्त करणमें प्रकट होकर जीवके निकटस हो जाते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षमें सर्वथा सर्वरूप सहायक योग उपासनाका शरीररूप है।

योगशास्त्रमें न्युत्थान दशासे लेकर निरोध दशापर्यन्त चित्तकी पाँच भूमियाँ वतायी गयी हैं, यथा मृढ, श्विस, विक्षित, एकाम और निरुद्ध । चित्तकी मृढ भृमि वह कहलाती है जिसमें चित्त सदसद्विचारहीन होकर, आलस्य, विस्मृति आदिके वश होकर वेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से-कुछ करता रहता है। यह भृमि तमोगुणकी है। चित्तकी रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम क्षिप्त है। इसमें चित्त किसी एक कार्यमें लगकर युद्धिकी सहायतासे विचार करता हुआ किसी लक्ष्यका साधन करता रहता है। यथा-लगामवाला घोड़ा या विचारवान प्रवृत्तिपर मनुष्योंके चित्तकी भूमि । चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विक्षित है । यह भूमि सत्त्वगुणकी है और खितसे विशिष्टतायुक्त होनेसे ही इसका नाम विक्षित है। इस भृमिमें चित्त सुख, दु.ख, विचार, आलस्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे पृथक् होकर श्चन्य हो जाता है और उसमें कोई मी चिन्ता नहीं रहती है। इस भूमिका उदय महात्माओंमें अधिक और सांसारिक जीवोंमें कभी-कभी बहुत थोड़ी देरके लिये होता है। तदनन्तर चित्तकी जो दो भृमियाँ है वे साधन अवस्था-की हैं। इनमें से एकाय भूमिमें ध्याता ध्यानयोगके द्वारा ध्येय वत्तुमं चित्तको ठहरानेका प्रयत करता है जिसके लिये भगवान् श्रीपतञ्जलिजीने यम, नियम, आसन, प्राणायामादि अष्टाङ्मयोगरूप साधारण उपाय और ईश्वरप्रणिघान, अभिमतघ्यान, स्वप्ननिद्राज्ञानावलम्बन, ज्योतिष्मती विश्रोकादर्शन आदि कई असाघारण उपाय वताये हैं । इस प्रकार साधारण तथा असाधारण उपायोंके द्वारा एकात्र भूमिमें उन्नति लाम करके अन्तमें जब साधक-के चित्तमें ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका विलयसाधन होता है तभी अन्तिम भूमिरूप निचद भूमिका उदय होता है। इसी निरुद्ध भृमिमं ही योगी क्रमश सम्प्रज्ञात समाधि-

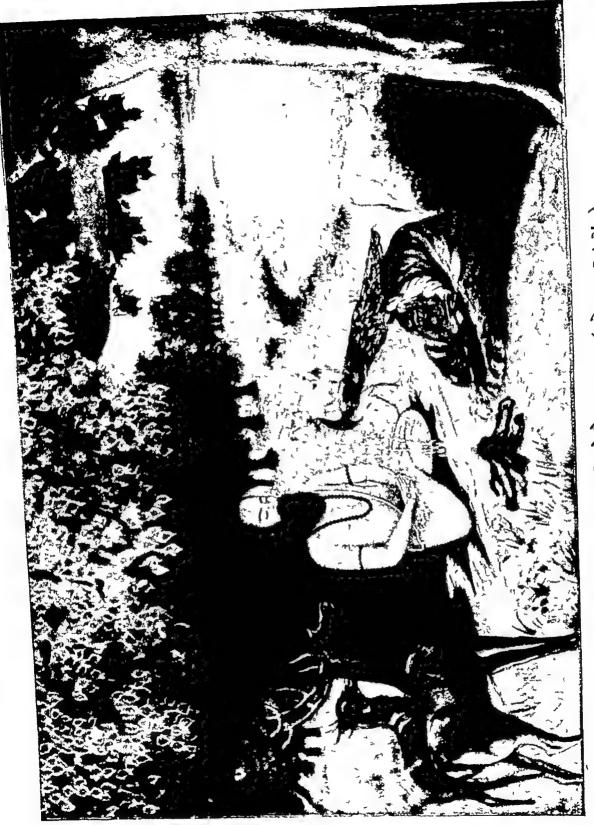

आहंसाप्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वैरत्यागः। (यो॰ द॰ २।३५)

की चार अवस्थाओंको अतिक्रम करके अन्तमें सिद्धावस्था-को प्राप्तकर मुक्त हो जाता है। अतः अधिकारानुसार चाहे कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशास्त्रकी बतायी हुई एकाग्र भूमिसे निरुद्ध भूमिमे पहुँचनेका नाम ही साधन है।

चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली सुकौशलपूर्ण जितनी क्रियाएँ हैं उन्हींको पूज्यपाद महर्षियोने अनेक गवेषणा करके निश्चय कर दिया है कि चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली क्रियाशैलीको चार भागोंमे विभाजित कर सकते है और चित्तवृत्तियोंको निरोध करनेके मार्गको आठ सोपानों अथवा आठ मार्गविभागोंमे विभक्त कर सकते है। यह संसार नामरूपात्मक है अर्थात् परिहरयमान ससारका कोई भी अङ्ग नामरूपसे बचा हुआ नहीं है। इसी कारण नामरूपमे फॅसकर ही जीव बद्ध होता है। चित्तकी वृत्तियाँ भी नामरूपके ही अवलम्बनसे अन्तःकरणको चञ्चल किया करती हैं। अतः जहाँ मनुष्य गिरता है उसी भूमिको पकड़कर उठना चाहिये। अस्त, नामरूपके अवलम्बनसे चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएँ हैं उनको मन्त्रयोगको अन्तर्गत करके महर्षियोंने वर्णित किया है।

हठयोगका ढग कुछ और ही है। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरका ही परिणाम है। इस कारण स्थूल शरीरका प्रभाव सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता है। अतः स्थूल शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त-वृत्तिनिरोध करनेकी जितनी शैलियाँ है उनको हठयोग कहते हैं।

लययोगका ढग कुछ और ही विचित्र है। जीवशरीररूपी पिण्ड और समष्टिसृष्टिरूपी ब्रह्माण्ड ये दोनों समष्टि-व्यष्टिसम्बन्धसे एक ही हैं। अतः दोनोको एक समझकर अपने भीतर जो प्रकृतिशक्ति है उसे अपने शरीरस्थ पुरुषभावमे लय करनेकी जो शैली है और उसके अनुयायी जितने साधन हैं उनको लययोग कहते है।

राजयोगका अधिकार सबसे वढ़कर है। मनकी किया मनुष्यको फॅसाती है और बुद्धिकी किया मनुष्यको मुक्त करनेमें सहायक होती है, यही कारण है कि अज्ञानसे जीय वन्धनको प्राप्त होता है और ज्ञानसे मुक्त होता है। अतः बुद्धिकियारूपी विचारद्वारा चित्तवृत्तिनिरोधकी जो शैली है उसको राजयोग कहते है।

योगमार्गके आठ सोपानरूप आठ अङ्गोमेसे चार वहिरङ्ग और चार अन्तरङ्ग कहाते हैं । यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये चार बहिरङ्ग है और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये चार अन्तरङ्ग है। बहिर् और अन्तरङ्गको मिलानेवाला प्रत्याहार अङ्ग है । जीव बहि-रिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियमें फॅसकर वद्ध रहता है। इस कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्द्रियसे वीतराग करानेके जो अभ्यास है उनको यथाक्रम यम और नियम कहते है। इन दोनोकी क्रियाशैली विभिन्न आचार्योंके मतानुसार विभिन्न प्रकारकी है। इस प्रकारसे यम और नियमके उपासना-काण्डका साधक अधिकारी बनता है। और तृतीय सोपानमे वह अपने शरीरको योगोपयोगी करता है। मीमांसाका यह सिद्धान्त है कि चाञ्चल्यसे बन्धन और धैर्यसे मुक्ति होती है। अतः शरीरको धैर्ययुक्त करनेकी जो शैली है उसको आसन कहते हैं। शरीरको धैर्ययुक्त करनेके अनन्तर प्राणको धैर्ययुक्त करनेकी जो शैली है उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम चतुर्थ अङ्ग है । प्राणायाम अङ्गके साधनके अनन्तर साधकको योगके अन्तरङ्ग साधनका अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि मन और वायु दोनो कारण और कार्यरूपसे एक ही हैं । प्रत्याहार साधनके द्वारा साधक अपनी बहिर्देष्टिको बहि-र्जगत्से हटाकर अन्तर्जगत्मे ले जाता है। कुर्म जिस प्रकार अपने अङ्गोंको समेट लेता है उसी प्रकार प्रत्याहाररूपी पञ्चम अङ्गके साधनसे उन्नत साधक बहिर्विषयसे अपनी विषयवती प्रवृत्तिको अन्तर्राज्यमे खींचकर बहिर्जगत्से अन्तर्जगत्में पहुँच जाता है। यही योगका पञ्चम अङ्ग है। अन्तर्जगत्में पहुँचकर सूक्ष्म अन्तरीज्यके किसी विभागका अवलम्बन करके अन्तर्राज्यमे ठहरे रहनेको ही धारणा कहते हैं । इस प्रकारसे षष्ठ अङ्गरूपी धारणा साधनद्वारा योगी जब अन्तर्राज्यको जय कर लेता है तब बहिः और अन्तर्राज्यके द्रष्टा परमात्माके सगुण तथा निर्गुण रूपके ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती है। उस समय ध्याता, ध्यान और ध्येयरूपी त्रिपुटीके सिवा और कुछ नहीं रहता है। यही योगका सप्तम अङ्ग है। तत्पश्चात् ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका जव विलय हो जाता है और ध्याता ध्यानमे मिलकर दोनो ध्येयमे लय हो जाते हैं उसी द्वैतभावरहित दृत्तिनिरोधकी अन्तिम अवस्थाको समाधि कहते हैं। यही योगका अष्टम अङ्ग है। मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन चारो क्रियासिद्धांशों-की जो कियाशैली पूज्यपाद महर्षियोंने कही है वे सव इन्हीं आठ अङ्गोंकी सहायतासे निर्णीत हुई है। भेद

इतना ही है किसीमें किसी अङ्गका विस्तार है और किसीमें किसी अञ्जका सङ्कोच है। इस प्रकारसे साधक एकके वाद दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस प्रकारसे सोपान अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरूपी सविकल्प समाधिमें पहुँच जाता है और तदनन्तर निर्विकल्प समाधिमें पहुँच-कर खरूप-उपलिध करनेमें समर्थ हो जाता है। निर्षि-कल्प समाधिपाप्त योगी शारीरिक सर्व कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता । तव वह चाहे स्वरूपिखत रहे, चाहे न्युत्थान दशाको प्राप्त होकर कर्ममें प्रवृत्त हो, सव अवस्थाओंमें निर्विकल्प भावमें स्थित रहनेके कारण अद्वैत-भावमें स्थिर रहता है। इसी दशाको जीवन्युक्त दशा कहते है। इसीको अद्वैतिस्थिति, इसीको परज्ञानकी दशा और इसीको पराभक्तिकी दशा भी कहते हैं। भिन्न-भिन्न विचारके अनुसार ये सव पर्यायवाचक शब्द है। उपासनाकी प्राणक्षिणी भक्ति और उपासनाके शरीरक्षी योगका यही अन्तिम लक्ष्य है।

इन शास्त्रीय वचनोंका ताल्पर्य यह है कि चित्तवृत्ति-निरोधद्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामें जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी प्राप्ति होती है ऐसे साधनको योग कहते हैं। इन वचनोंसे यही सिद्धान्त निकलता है कि चित्तवृत्तियोंका जवतक निरोध नहीं होता है तवतक जीवकी पृथक सत्ता विद्यमान रहती है। परन्तु चित्तवृत्तिका जितना-जितना निरोध होता जाता है उतना-उतना हो अज्ञानमूलक जीवत्व-का नारा होकर स्वरूपका विकास होता है और चित्तवृत्तिके सम्पूर्णरूपसे निरुद्ध हो जानेपर जीवके जीवत्वका कारण नष्ट हो जाता है और तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता है । मन्त्रयोगकी सिद्धावस्थारूपी महाभाव समाधिमें और हठयोगकी चिद्धावस्थाल्पी महावोध समाधिमें और लययोगकी सिद्धावस्थारूपी महालय समाधिमें साधकको जो सफलता प्राप्त होती है उन सफलताओंसे साधकको चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें वहुत कुछ सहायता मिलती है। इन तीनों सविकल्प समाधियोंकी दशामें साधक लौकिक पुरुषार्थद्वारा चित्तवृत्तियोंको दवाकर निरोध करनेमें समर्थ होता है। इन तीनो सविकल्प समाधियोंकी दशामे पूर्णरीत्या न चित्तवृत्तियोंका विलय होता है और न उनका मूलनाश ही हो सकता है। मन्त्र और इष्टदेवके रूपके एकीकरणद्वारा मन्त्र-योगकी महाभाव समाधिका उदय होता है । वाय-

निरोधद्वारा हठयोगकी महावोध नामक समाधिका उदय होता है और नाद और विन्दुके एकीकरणसे लययोगकी महालय नामक समाधिका उदय होता है। ये तीन समाधियाँ लोकिक उपायसम्भूत होनेसे, हठपूर्वक अनुष्ठित होनेसे और ज्ञानसम्बन्धरहित होनेसे यद्यपि वलपूर्वक चित्तवृत्तिनिरोध करनेमें समर्थ होती हे, तथापि चित्तवृत्तिके मूलोक्छेदमे समर्थ नहीं होतीं। अतः इन तीनों समाधि-दशाओंमें वृत्तियोंका पुनरुत्थान होना सम्भव है। साधक इन तीनोंमेसे किसी समाधिको प्राप्त करके जब योगकी उन्नत भूमिमें पहुँच जाता है, तभी वह देवदुर्लम साधनकी उन्नत अवस्थाको प्राप्त करके राजयोगका अधि-कारी वन जाता है। वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और लययोग जहाँ समाप्त होते हे, राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार वहींसे प्रारम्भ होता है।

राजयोगके साधनक्रमकी समालोचना करनेसे यही सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान् राजयोगी सप्त दर्शनोक्त सप्त ज्ञानभूमियोंको एकके बाद दूसरी इस तरह क्रमशः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा छतपर चढ़ जाता है, उसी प्रकार सप्त ज्ञानभूमियोंका रहस्य समझ जाता है। यही राजयोगोक्त सोलह अङ्गी-मेंसे प्रथम सप्ताङ्गोका साधनकम है । इसके अनन्तर सौभाग्यवान् योगी सत् और चित् भावपूर्ण प्रकृति-परुषात्मक दो राज्योंके दर्शन करके उनकी घारणासे ्र अनन्त रूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमें समर्थ होता है। यही राजयोगके अप्टम और नवम अङ्गका साघनक्रम है। उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील प्रकृतिके स्वरूपको सम्पूर्णरूपसे परिज्ञात होकर ब्रह्म, ईश और विराट्रूपमें अदितीय ब्रह्मसत्ताका दर्शन करके ध्यानभूमिकी पराकाष्ठाको पहुँच जाता है। यही राज-योगोक्त सोलह अङ्गॉमेंसे दशम, एकादश और द्वादश अर्ङ्जोका साघनकम है । इसके अनन्तर परम भाग्यवान् योगाचार्यं यथाक्रम वितर्कोनुगत, विचारानुगत, आनन्दा-नुगत और अस्मितानुगत इन चारों आत्मज्ञानयुक्त (ये चारों समाधिकी दशाएँ पूर्वकथित मन्त्र-हठ-लययोगोक्त महाभाव, महावीध, महालय समाधिसे विभिन्न हैं ) समाधि दशाको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्राप्त हो जाते है। इसी दशाको जीवन्मुक्ति दशा कहते हैं। यही सब प्रकारके योगसाधनोका अन्तिम लक्ष्य है। यही उपासनाराज्यकी परिधि है और यही वेदान्तका चरम सिद्धान्त है।

# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय-योग

( लेखक--- ब्रह्मचारी श्रीगोपाल चैतन्य देवजी महाराज)



रम करणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी असीम कृपासे सञ्जीवित होकर आत्म-स्यरूप अपने परमप्रिय सुघी 'कल्याण' के प्रेमी पाठकों को परम कल्याणके मार्ग-पर चलने की विधियाँ बतलाने के लिये तैयार हुआ हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि यह विषय विशेष गूढ-शास्त्रतत्त्व, मावतत्त्व और साधन-तत्त्वसे पूर्ण होना

चाहिये, तथापि मालूम नहीं अन्तरात्माने किसकी प्रेरणां अनुप्राणित होकर मुझ-सहश्च मूढ़ और गॅवारसे लेखनी उठवायी हैं। यदि इस प्रवन्धमें कोई मूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोष हो तो प्यारे सुधी पाठक उस ओर ध्यान न दे केवल कियाओको विधिवत करनेकी चेष्टा करें। मेरा विश्वास है कि वे स्वय मेरी बातोंकी सत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दावस्था प्राप्त करेंगे। हॉ, मूल विषयपर आनेके पूर्व कुछ अपने जीवनका हाल लिखनेके लिये मैं विवश हो गया हूँ, क्योंकि पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था, जिसे सामने रखनेसे आगेकी बातोका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमें बहुत कुछ सहायता मिलेगी।

बचपनमे ही योगसाघनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो गयी थी। तबसे मैं जिस किसी साधु-सन्तको देखता, मलेबुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोमे सिर झुका देता और साघनतत्त्व प्राप्त करनेके लिये अपनी विशेष उत्कण्ठा प्रकट करता। उस समय मेरी हालत ऐसी हो गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें नहीं थी तथा एक मुहूर्स भी व्यर्थ विताना वड़ा कष्टदायक माल्म पड़ता था। फलस्वरूप अनेक साधु-सन्त मिले, अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं साधनादिके फलस्वरूप दमा, क्षय और रक्तिपत्तकी व्याधियोंसे आक्रान्त होकर यमराजका अतिथि बननेके लिये तैयार होने लगा। उन्हीं दिनो परममङ्गलमय परमिपताकी अहैतुकी कृपासे 'योगी गुरु' नामक एक सर्वांग सुन्दर पुस्तक अचानक मेरे हाथ लग गयी। उसे पढ़नेपर माल्म हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाधन और प्राणा-

यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हो सकते हैं, किन्तु पयन-विजय—स्वरोदय-शास्त्रकी विधिको अनुसार चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोंसे मुक्त हो सकता है। तब मैं पयन-विजय—स्वरोदय-शास्त्रकी विधिको अपने जीयनका एकमात्र सयल बनाकर घीरे-घीरे उसके अनुसार अम्यास करने लगा। उस पुस्तकमें उस शास्त्रकी अनेक अद्भुत विधियाँ मौजूद थीं। आखिर सालमरके भीतर ही सब रोगोसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्य शरीर प्राप्त कर लिया और साथ ही साधन-तत्त्वका भी बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया। उसके बाद जीयन्युक्त महापुक्षके श्रीश्रीचरण-सरोजोंमें आत्मसमर्पण करके, नियमितरूपसे साधन करके, अपने जीयनमें अपूर्व आनन्द प्राप्त किया। आज उसी साधनाका थोड़ा-सा अश 'कल्याण' के प्रेमी पाठकोंके मंगलके लिये यहाँ लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ।

योग अनेक प्रकारके होते हैं—जैसे राजयोग, कर्म-योग, हठयोग, लययोग, सांख्ययोग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, विज्ञानयोग, ब्रह्मयोग, विवेकयोग, विभूतियोग, प्रकृति-पुरुष-योग, मन्त्रयोग, पुरुषोत्तमयोग, मोक्षयोग, राजाधिराज-योग इत्यादि । सीधी बात तो यह है कि व्यापक कर्ममात्रको ही योग कहा जा सकता है; परन्तु वे सब एक ही प्रधान योगके अर्थात् जीवात्मा-परमात्माके मिलनके ही अग-प्रत्यगमात्र हैं । योगी याज्ञवल्क्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जैसे—

#### संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः।

अर्थात् जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है। अनेक प्रकारके योगींके नाम सुने जाते है तो भी वास्तवमे योग एक ही प्रकारका होता है, दो या अधिक प्रकारका नहीं। उस एक ही प्रकारके योगसाधनकी सोपानस्वरूप जितनी प्रक्रियाएँ हैं, वे सब ध्यानिवरोधमें—उपदेश-विरोधमें एक-एक स्वतन्त्र योगके नामसे पुकारी जाती हैं, तथापि जीवात्मा और परमात्माका सयोग-साधन ही योगका प्रकृत उद्देश्य है। सत्र साधनाओंका मूल अर्थात् सर्वोत्कृष्ट साधना योग ही है। शास्त्रमे भी लिखा है कि 'वेदव्यासपुत्र श्री-शुक्तदेवजीने पूर्वजन्ममें किसी वृक्षकी शास्त्रामे लिएकर

मगवान् शिवजी के मुँहसे निकला हुआ योगोपदेश श्रवण किया और उसी से पिक्षयोनि से उद्धार पाकर परजन्ममं वह परम योगी वन गये। योगका उपदेश सुननेमात्रसे जय इतना लाभ होता है तब उसकी साधना करने से ब्रह्मानन्द तथा सब सिद्धियों के प्राप्त होने में क्या सन्देह है ?

योग धर्म-जगत्का एकमात्र पय है। तन्त्रका तन्त्र,
मुसलमानोंके अल्लाह तथा ईसाइयोंके ईसा पृथक्-पृथक् होनेपर
भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन हो जाते
है, तब वे अज्ञातमावसे भी योगाम्यासके सिया और क्या
किया करते हैं ? परन्तु किसी भी देशका कोई भी धर्मशास्त्र आर्य-योगधर्मकी भाँति परिणित और परिपृष्टिको
प्राप्त नहीं हुआ है। अत अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धमं
चाहे जो बात हो, परन्तु भारतीय तन्त्र, मन्त्र, पूजापद्धति,
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं।

योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जाने-पर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एव उसी ज्ञानसे जीवात्माकी मुक्ति होती है। वह मुक्तिदाता परम ज्ञान योगके सिवा केवळ शास्त्र पढ़नेसे प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान् शंकरजीने कहा है—

अनेकशतसंख्याभिस्तकेंग्याकरणादिभिः । पतिता शास्त्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिताः॥ (योगबोज ८)

'सैकड़ों तर्कशास्त्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य शास्त्रजालमें फँसकर केवल विमोहित हो जाते हैं। वास्तवमें प्रकृत ज्ञान योगाम्यासके विना उत्पन्न नहीं होता।'

मिथित्वा चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि वैव हि । सारस्तु योगिमि पीतस्तकं पिवन्ति पण्डिताः॥ (शानसकिन्नो तन्त्र ५१)

'वेदचतुथ्य तथा सव शास्त्रोंको मयकर उसका मक्खन-स्वरूप सार-भाग तो योगी चाट गये हैं और उसका असार-भाग तक (छाछ) पण्डित लोग पी रहे हैं।' शास्त्र पढ़नेसे जो जान प्राप्त होता है वह मिथ्या तथा कोरी डींगमात्र है—वह प्रकृत ज्ञान नहीं। वाहरकी ओर मुँह किये हुए मन, बुद्धि और इन्द्रियोंको सव वाहरी विषयोंसे निवृत्त करके अन्तर्मुखी करते हुए सर्वव्यापी परमात्मामें मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है।

वह ज्ञान योगाभ्यासके विना प्राप्त नहीं होता। साधारण लोगोंका जो ज्ञान है वह केवल भ्रान्त ज्ञान है। क्योंकि समी जीव मायाके फन्देमें जकड़े हुए हैं और मायाका फन्दा तोड़े विना सचा ज्ञान नहीं उपजता । मायाका फन्दा तोड़कर सचा ज्ञानालोक प्राप्त करनेका उपाय योग है। योगसाधनके आंतरिक्त अन्य किसी प्रकारसे भी मोक्षका हेतुभूत जो दिव्य ज्ञान है, वह नहीं प्राप्त होता। योगविहीन सांसारिक ज्ञान वास्तवमे अज्ञानमात्र है, उससे केवल सुख-दुःखका अनुभव होता है— मुक्तिपथपर चलनेमें सहायता नहीं मिलती। परम योगी महादेवजीने अपने मुँहसे कहा है—

योगहोनं कथ ज्ञानं मोक्षदं भवतीश्वरि। (योगवीज १८)

'हे परमेश्वरि । योगविहीन ज्ञान कैसे मोखदायक हो सकता है ?' सदाश्चिवजीने योगकी श्रेष्ठता वताकर पार्वती-को सुनाया या—

ज्ञानिन देवोऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रिय । विना योगेन देवोऽपि न मुक्ति रुभते प्रिये॥ (योगबीज ३१)

'हे प्रिये! ज्ञानवान्, ससारविरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय अथवा कोई देवता मी योगके विना मुक्ति नहीं पा सकता।' विना योगके केवल साधारण, नाममात्रके ज्ञानसे ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त होता। योगरूपी अग्नि अश्लेष पाप-पुञ्ज जला देती है एव योगके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञानसे ही लोग दुर्लभ निर्वाण-पद पाते हैं। अत्र सुधी सज्जन समझ गये होंगे कि योगसाधनके अतिरिक्त दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेका दूसरा कोई सरल उपाय नहीं है। अत्र देखना चाहिये कि वह—

### योग क्या है ?

सर्वचिन्तापरित्यागो निश्चिन्तो योग उच्यते। (योगशास)

जिस समय मनुष्य सव चिन्ताओंका परित्याग कर देता है, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग कहते हैं। और—

#### योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ।

(पातञ्चल ० समाधिपाद २)

अर्थात् 'चित्तकी सभी वृत्तिर्योको रोकनेका नाम योग है।' वासना और कामनासे लिप्त चित्तको वृत्ति कहा है। इस वृत्तिका प्रवाह जाप्रत्, स्वप्न, सुपुप्ति—इन तीर्नो अवस्थाओं में मनुष्यके हृदयपर प्रवाहित होता रहता है। चित्त सदा-सर्वदा ही अपनी स्वाभाविक अवस्थाको पुनः प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करता रहता हैं। किन्तु इन्द्रियाँ उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं। उसको रोकना एवं उसकी बाहर निकलनेकी प्रवृत्तिको निवृत्त करके उसे फिर पीछे घुमाकर चिद्घन पुरुषके पास पहुँचनेके पथमे ले जानेका नाम ही योग है। हम अपने हृदयस्थ चैतन्यघन पुरुषको क्यों नहीं देख पाते ! कारण यही है कि हमारा चित्त हिंसादि पापोंसे मैला और आशादि वृत्तियोंसे आन्दोलित हो रहा है। यम-नियमादिकी साधनासे चित्त-का मैल छुड़ाकर चित्त-वृत्तिको रोकनेका नाम योग है।

अब इस योगसाधनाका सरल उपाय, जिसके द्वारा अपने जीवनमें मुझे कुछ लाम हुआ है, आपलोगोंके सामने रखनेका साहस करता हूं। योगकी साधना करनेसे पहले सम्यक्ष्पसे शरीर-तत्त्व जान लेना उचित है। विस्तार-भयसे मैं यहाँ उसका उल्लेख न कर केवल साधना-विधि ही लिखता हूँ। जो उसे जानना चाहते हो उन्हें पातञ्जलादि योग-शास्त्र या 'योगी गुरु' 'शानी गुरु' नामक पुस्तकोंका अवलोकन करना चाहिये।

योगके आठ अङ्ग हैं । उन्हींका साधन करना होता है । साधनाका अर्थ है अम्यास । योगके आठ अङ्ग इस प्रकार हैं—

यमश्च नियमश्चेव आसनञ्च तथैव च।
प्राणायामस्तथा गागि प्रत्याहारश्च धारणा।
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने॥
(योगियाञ्चवक्य १।४५)

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—ये ही आठ योगके अङ्ग हैं। योगका साधन करना हो अर्थात् पूर्ण मनुष्य बनकर खरूप-ज्ञान प्राप्त करना हो तो योगके इन आठों अङ्गोकी साधना यानी अभ्यास करना चाहिये। पहले यम-नियमके साथ-ही-साथ आसनका भी अभ्यास करना उचित है। आसन किसे कहते हैं?

### स्थिरसुखमासनम् ।

(पातञ्जल साधनपाद ४६)

शरीर न हिले, न डुले, न दुखे, न चित्तमें किसी मकारका उद्देग हो, ऐसी अवस्थामे वैठनेको आसन कहते है। योगशास्त्रमें अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं। उनमेसे योगसाधनके लिये सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। जीवन्सुक्त महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्मासनका उपदेश देते हैं। सिद्धासन कैसे करना चाहिये?

योनिस्थानकमङ् विम्रूखघटितं कृत्वा दृष्टं विन्यसेत् मेढ्रे पादमथैकमेव हृद्ये कृत्वा समं विग्रहम् । स्थाणुः संयमितेन्द्रियोऽचळदृशा पर्यन् अवोरन्तरं चैतन्याख्यकपाटभेदजनकं सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ (गोरक्षसिहता ११)

'योनि-स्थानको वाम-पदके मूलदेशसे दबाकर, दूसरे चरणसे मेद-देशको आबद्धकर, हृदयमें ठोडी जमाकर, देहको सीघा रखकर और दोनों भौंहोके मध्यदेशमें दृष्टि स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलभावसे बैठने-का नाम सिद्धासन है। 'सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सहज और सरल आसन है। सिद्धासनका अम्यास करनेसे अति शीम योगमे सिद्धि प्राप्त होती है। इसकी साधनासे किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती। इसके द्वारा बहुत जल्द योगमें सिद्धि मिलनेका कारण यह है कि लिङ्गमूलमें जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित है । सिद्धासनके कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य हो जाता है। इससे स्नायुओंका विकास होता है और समस्त शरीरकी बिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुभीता हो जाता है। योगशास्त्रमे कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले दरवाजेके किवाड़ खोलता है तथा सिद्धासनसे आनन्दकारी उन्मनी ( समुन्नत ) दशा मिलती है। सभी सजन आसानी-से सिद्धासन कर सकते हैं।

अब पद्मासनकी बात सुनिये— आसनं पद्मकमुत्तमम्।—( गारुड० ४१) और भी—

वामोरूपि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरूपि चैव बन्धनविधि धृत्वा कराभ्यां दृहम् । तत्पृष्ठे हृद्ये निश्वाय चित्रुकं नासाग्रमाठोकयेद् एतद् स्याधिविकारनाशनकरं प्रमासनं प्रोस्यते ॥ (गोरक्षसिता १२)

'वायीं जॉघपर दाहिना पैर और दाहिनी जॉघपर वायाँ पैर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर धुमाकर वायें हाथसे वायें पैरका ॲगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँग्ठा पकड़ना चाहिये। फिर छातीमें ठोडी सटाकर नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये। इस तरह वैठनेका नाम पद्मासन है।

पद्मासन दो प्रकारका है—मुक्त और बद्ध । उपर्युक्त नियमसे वैठनेको बद्ध-पद्मासन कहते हैं तथा हार्योको पीठकी ओरसे सुमाकर अँगूठे न पकड़, दोनों जॉघोंपर दोनो हाथ चित रखकर बैठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है।

पद्मासन लगानेसे निद्रा, आलस्य, जडता प्रभृति देहकी ग्लानि निकल जाती है। पद्मासनके प्रभावसे कुण्डलिनी चैतन्य हो जाती है एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पद्मासन लगाकर दाँतकी जडमें जीमकी नोक जमानेसे सब प्रकारकी बीमारियाँ दूर होती हैं।

इन दो प्रकारके आसनोंके अतिरिक्त खिस्तकासन, भद्रासन, उप्रासन, वीरासन, मण्ड्रकासन, वृमीसन, कुक्कुटासन, गुप्तासन, योगासन, श्वासन, सिंहासन, मयूरासन, शीर्षासन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचल्ति है सही, किन्तु अनेक प्रकारके आसनोंका अभ्यास करनेमें समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपर्युक्त दोनों प्रकारके आसनोंमे जिसे जिस आसनमें सुभीता माल्म हो, उसे उसी आसनका अवलम्बनकर योगाभ्यास करना चाहिये।

राजपूताना, मध्यभारत, पञ्जाव आदि नाना स्थानोंमें भ्रमण करते समय मुझे मालूम हुआ कि उन प्रदेशोंमें वहत-छे छजन शीर्षांछन करते हैं। शीर्षांछन योगसाधनके अनुकल नहीं है, ऐसा अनेक योगाम्यासी सबनींसे मुझे माल्म हुआ है। क्योंकि शीर्घासन करके प्राणायाम आदि यौगिक किया तथा पूजा, मन्त्र, जपादि कोई वर्मसम्बन्धी किया नहीं की जा सकती। हाँ, शीर्पासनद्वारा सामक ब्रह्मरन्त्रमे जो अमृतघारा टपकती है, और जो अनाहत-पदास्तित अवण-वर्ण सूर्यमण्डलमं पहुँचकर सूख जाती है, उसीको पीनेकी चेटा करते है। परन्तु उस क्रियासे कहाँतक सिद्धि प्राप्त होती है, यह कहना कठिन है। अनेक योगाम्याची सजनींका कहना है कि उस कियाने न तो शरीर परिषठ, पृष्ट और जरारिहत होता है और न उत्त अमृतपानसे उनका चित्त ही लय होकर अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त करता है । आसन करनेका मतल्य यही है कि ग्ररीर ख़त्य रहे तथा घीरे-घीरे कुल-कुण्डलिनी

जागृत होकर क्रमशः दिन्य ज्ञान प्राप्त हो जाय । आसनके सम्बन्धमें शास्त्र यही कहता है कि—

ततो द्वन्द्वानिभवातः। (पावज्ञल् साधनपाद ४८)

आसनका अम्यास करनेसे सव प्रकारके द्वन्द्व छूट जाते हैं अर्यात् शीत-ग्रीष्म, धुमा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रशृति किसी प्रकारका द्वन्द्व योगसाधनमें वाधा नहीं डाल सकता अर्थात् गीताके द्वितीय अध्यायमें वर्णित स्थितप्रज्ञके लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं । परन्त सदा ही यह सरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरुदण्ड (पीठकी रीढ़) सदा सीघा रहे। क्योंकि उसीके अन्दर सुषुम्रा नाड़ी विद्यमान है, जिसके भीतर क्रमश' विष्रणी, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाड़ी विद्यमान है। आसन, मुद्रा तथा ध्यानद्वारा कुल-कुण्डलिनी-शक्ति जागृत होती है और ब्रह्मनाड़ीके मीतरसे क्रमशः षट्चकको भेदती हुई ब्रह्मरन्ध्रमें पहुँचती है, जहाँ परात्पर ब्रह्म शिवजीसे मिलकर लय हो जाती है, या यों कहें कि सामक समाधित्य हो जाते हैं । साधनाके समय अगर मेरदण्ड टेडा-चाँका रहे तो उपर्युक्त कियाके सम्पन्न होनेकी सम्मावना ही नहीं रहती और न दिव्य जान ही प्राप्त हो सकता है, विलक नाना प्रकारकी व्याधियाँ ही होनेकी सम्भावना रहती है। अवएव साधना करते समय सदा ही सरण रखना चाहिये कि रीढकी हुडी सीघी रहे।

नित्य नियमितरूपसे त्रिकाल-सन्ध्या तथा रात्रि-सन्ध्या ( रात्रि १२ वजे ) अर्थात् चार वार आसन लगानेसे छ महीनेके भीतर आसनमें सिद्धि प्राप्त हो सकती हैं । हाँ, प्रत्येक वार कम-से-कम आघ धण्टा अवश्य आसन लगाना चाहिये । आसन लगाकर वैठनेपर जब शरीरमें दर्द न हो अथवा किसी प्रकारके कष्टका अनुभव न हो, बल्कि एक प्रकारके आनन्दका उदय हो तभी समझना चाहिये कि आसन सिद्ध हुआ ।

साधनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ वार्तीपर विशेष ध्यान देना चाहिये—

(१) नित्य नियमितरूपते एक ही स्यानपर आस्न लगाना उत्तम है। ऐसा करनेते उस स्यानपर एक प्रकारकी शक्ति पैदा हो जाती है। जब कमी मन चञ्चल होता है तब उस स्थानपर पहुँचते ही शान्त हो जाता है तथा एक प्रकारकी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्राप्त होती है।

- (२) जिस स्थानपर अर्थात् जिस कोठरीमे बैठकर साधना की जाय, वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा और शुद्ध होना चाहिये। उस स्थानको नित्य अपने ही हाथो साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लीप देना चाहिये। दूसरे आदमीसे यह सब काम नहीं कराना चाहिये। क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेमे आता है तब उसके शरीरमे उस शक्तिका, जो नित्य नियमितरूपसे साधना करनेसे उस स्थानमे पैदा होती है, कुछ अंश चला जाता है, जिससे वह आदमी तो कुछ आध्यात्मिक उन्नित करता है, मगर साधक उतने अशमे शक्तिहीन हो जाता है। इससे उत्तम तो यह है कि उस स्थानपर कभी कोई दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं।
  - (३) जिस आसन (जैसे कम्बलासन, कुशासन, व्याप्रासन आदि) पर बैठकर स्वय साधना की जाय, उस आसनको कोई हाथसे भी स्पर्श न करे—इस बातपर बराबर ध्यान रखना चाहिये। अगर कोई उसे छू दे तो उसे छोड़ ही देना उचित है।
  - (४) इस बातपर भी ध्यान रखना चाहिये कि जिस कपड़े, दुपट्टे तथा कौपीनको धारणकर साधन किया जाय, उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए। उसे अगर साफ करना हो तो अपने ही हाथों साफ कर लेना चाहिये।
  - (५) साधनके खानमें अपिवत्र वस्तु मिट्टीके तेलको कभी नहीं जलाना चाहिये। निशाकाल तथा ब्राह्ममुहूर्तमें साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा लोग तथा देवी-देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रकारसे सहायता पहुँचाते हैं। उस खानपर अपिवत्र वस्तु रहनेपर अथवा स्वय अपिवत्र अवस्थामें साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं पधारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे। शुद्धभावसे साधना करनेपर कुछ महीने बाद ही साधक स्वय उन सब जीवनमुक्त पुरुषो तथा देवी-देवताओंकी अनुकम्पाका अनुभव करने लगेगा। यह बात सत्य, सत्य, प्रृव सत्य है।
  - (६) जिस समय साधना करने जाना हो उस समय शुद्ध होकर, अर्थात् सुविधा हो तो स्नान करके अथवा हाथ-पैर धोकर, धोती-कपड़ा आदि वदलकर, खड़ाऊँ पहनकर उस स्थानमे जाना चाहिये।
  - (७) अगर साधक अपना भोजन खय बना छे तो इससे विशेष लाभ होगा। क्योंकि साधक खयं तो सात्त्विकभावकी प्राप्तिके लिये साधना कर रहा है। उस

अवस्थामे अगर तामिसक और राजसिक व्यक्तिके हाथका मोजन करेगा तो उसकी साधनामे बाधा पड़ेगी। अतएव साधकको इन सब बातोंपर सदा ध्यान रखना चाहिये, तभी,साधनाद्वारा कुछ लाम हो सकता है।

उपर्युक्त जितनी बार्ते कही गयी हैं, सबका मतलब है शौच । शौच दो प्रकारका होता है । इस विषयमे शास्त्र-वचन इस प्रकार है—

शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा। मृजाकाभ्यां रुपृतं बाह्यं मनःशुद्धिस्तथान्तरम्॥ (योगियाशवल्क्य)

शरीर और मनकी मिलनताके दूर करनेको शौच कहते हैं। परन्तु साबुन, क्रीम, रनो, पाउडर, फुलेल तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामग्रियाँ शौचके साधन नहीं हैं, अतएव इन सबके मोहको छोड़कर गोमय, मृत्तिका तथा जल इत्यादिके द्वारा ही शरीरकी, एव दया इत्यादि सद्गुणोद्वारा मनकी मिलनताको दूर करना चाहिये। उपर्युक्त बातें भी शौचके ही अङ्ग हैं। वर्तमान समयमें बहुतसे सज्जन बाहरके शौचकी ओर ही अधिक ध्यान देते हैं—आन्तर शौचकी ओरसे अन्धे बन जाते है। किन्तु इस विषयमें मुझे विस्तारके साथ लिखने-की आवश्यकता नहीं—सब सज्जन जानते ही हैं कि आन्तर शौचके बिना बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीं।

प्रत्येक साधनसे हमें क्या लाभ होता है, इसका वर्णन हमे शास्त्रोंमें मिलता है। शौचके सम्बन्धमे शास्त्रका कथन है—

### शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः।

(पातञ्जळ० साधनपाद ४०)

हृदयमें पिवत्रता रहनेपर शरीर यदि कहीं जरा भी अपिवत्र मालूम होगा तो उससे घृणा होने लगेगी और दूसरोंके साथ सङ्गति करनेमे भी घृणा होगी। उस समय अवधूतगीताका यह महान् बाक्य मनमें जाग्रत् हो उठेगा—

विद्यादिनरकं घोरं भगं च परिनिर्मितम्। किमु पश्यसि रे चित्त कथं तत्रैव धावसि॥

(<128)

अब साधन-विधिपर आर्वे। किसी प्रकारकी भी साधना क्यों न की जाय, जवतक मन स्थिर नहीं होगा तवतक न बैठ मन खिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। प्राणायाम-के द्वारा मन स्थिर तो जरूर ही सकता है, परन्त वह काम कुछ कठिन है, और यदि प्राणायाममें कहीं नियमका ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियाँ हो सकती हैं। सिद्ध योगियोंका कहना है कि प्राणायाम बहुत ऊँची साधना नहीं है, हाँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके ख़क्स होने तथा आत्मज्ञान प्राप्त करनेमें थोड़ी-बहुत सहायता मिलती है। प्राणायाम शास्त्रानुसार आठ प्रकारका है, उनमेंसे योगिगण शरीर खस्य रखनेके लिये केवल शीतली प्राणायाम करते हैं। परन्तु प्राणायामके पहले शरीरस्य नाडियोंका शोधन विशेष आवश्यक है। कृतादि युगमें साध-सन्त नेति, घोति, कपालभाति आदि कियाओंसे नाड़ी-शोधन करते थे। परन्तु कलियुगके दुर्वल तथा अल्पाय मनुष्योंके लिये वे क्रियाएँ सुलभ नहीं है। हठयोग-की नेति, घोति आदि क्रियाएँ यदि सम्यक् प्रकारसे न हुई तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य व्याधियोसे आकान्त होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि वनना पहेगा । परम मञ्जलमय भगवान् अपने प्यारे जीवींपर सदा ही कृपा-दृष्टि डाले हुए हैं। कलियुगके मनुष्य इन सव कठिन कियाओंके करनेमें असमर्थ होंगे, ऐसा सोच-समझकर ही जगद्गर भगवान् श्री-मञ्जूराचार्यजीने नाडीशोधन नामक नाडीशोधन एक प्रकारकी अति सरल विधि वतलायी है। हठयोगकी विषिसे, अति कठिन तया सदा विपद्युक्त मार्गद्वारा नाडीशोधनमें कम-से-कम एक युग तो चाहिये ही, परन्तु शङ्करकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी नाडीशोधनकी किया दो-तीन महीनेमें ही सिद्ध हो जाती है तया इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता। यह कितने

सब चुथा है। अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप

सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये। जब आसनमें सिद्धि प्राप्त हो जाय तब नाडी-विधि शोधनकी किया शुरू करनी चाहिये। स्थिरमावसे सुखासनमें बैठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको कुछ दवाकर वार्ये नथुनेसे जहाँतक हो सके, वायुको खींचना चाहिये और जरा-सी देर मी न ठहरकर अनामिका और कनिष्ठा अँगुलियोंसे बार्ये नथुनेको वन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन

आनन्दकी वात है।

करना अर्थात् वायुको निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने नथुनेसे वायु खींचकर यथाशक्ति वार्ये नथुनेसे निकाल देना चाहिये। परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी क्षण वायुको निकाल देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना चाहिये। पहले अभ्यास करते समय उपर्युक्त क्रिया तीन वार करनी चाहिये। इसके वाद तीन वारका अच्छी तरह अभ्यास हो जानेपर पाँच वार, फिर सात वार—इस प्रकार वढ़ाते जाना चाहिये।

रात-दिनमें इस तरह एक वार ब्राह्ममुहूर्त्तमें यानी सूर्योदयसे पहले, एक वार दोपहरको, एक वार सूर्यासके वाद रातके समय और एक वार रात १२ वजेके वाद कुल चार वार किया करनी चाहिये। रोज नियमसे चार वार अभ्यास करनेसे दो-तीन महीनेमें सिद्धि मिल जायगी।

नाडीशोधनमें सिद्धि प्राप्त हो जानेपर देह खूब हलकी माल्म होती है, आलस्य, जडता, सुस्ती सब कुछ दूर हो जाती है। कभी-कभी आनन्दसे मन उत्कुछ हो उठता है और समय-समयपर सुगन्धिसे नाक भर जाती है। जब ये सब लक्षण प्रकट होने लगें तब समझना चाहिये कि नाडी-शोधनकी क्रिया सिद्ध हो गयी।

अव प्राणायामकी वात सुनिये। प्राणायाम किसे कहते हैं ?

तिसान् सित श्वासप्रश्वासयोगैतिविच्छेद प्राणायामः। ( पातञ्चल ) साधनपाद ४९ )

'श्रास-प्रश्वासकी स्वामाविक गतिका विच्छेद करके शास्त्रोक्त नियमोंके अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम है।' इसके अतिरिक्त प्राण और अपानवायुके सयोगको भी प्राणायाम कहते हैं। जैसे—

प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरककुम्मकै ॥
(योगियाइवल्य ६ । २)

प्राणायाम कहनेसे हम साधारणत रेचक, पूरक तथा कुम्मक इन तीन प्रकारकी कियाओंको ही समझते हैं। बाहरकी वायुको आकर्षित करके भीतर भरनेको पूरका जलसे पूर्ण घड़ेकी तरह भीतर ही वायु धारण करनेको कुम्मक और उस धृत वायुको वाहर निकालनेको रेचक कहते हैं। पहले दाहिने हाथके अँगुठेसे दाहिने नशुनेको

(ॐ) अथवा अपने इष्ट-मन्त्रका बन्दकर प्रणव सोलह बार जप करते हुए वायुको घीरे-प्राणायामकी विधि धीरे बार्ये नथुनेसे खींचकर भीतर यथा-गक्ति भरना चाहिये, फिर किनिष्ठिका और अनामिकासे वार्ये नथुनेको वन्दकर वायुको रोकते हुए ॐ या मूल मन्त्रका चौंसठ वार जप करते हुए कुम्भक करना चाहिये, उसके बाद ॲगूठेको दाहिने नथुनेसे उठाकर ॐ या मूल मन्त्रका वत्तीस बार जप करते हुए दाहिने नथुनेसे वायुको निकाल देना चाहिये। फिर इसी प्रकारसे उलटे तौरपर अर्थात् श्वास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे ॐ या मूल मन्त्रका जप करते हुए पूरक, दोनों नथुनोको बन्द करके कुम्भक, और वार्ये नथुनेसे रेचक करना चाहिये। बार्ये हाथकी अंगुलियोके पोरोपर जपकी गिनती करनी चाहिये।

पहले-पहल पूर्वोक्त सख्यासे प्राणायाम करनेमे यदि कष्ट हो तो ८। ३२। १६ या ४। १६। ८ वार जप करते-करते प्राणायाम करना चाहिये। दूसरे धर्मावलिम्वयों-को या जिनको मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हो उन्हे एक, दो, तीन इत्यादि सख्याओंकी गिनती करते हुए प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना नहीं रहेगी। क्योंकि ताल-तालपर क्वास-प्रक्वासकी क्रिया सम्पन्न होनी चाहिये। परन्तु सावधान। कभी जोरसे रेचक या पूरक न हो। रेचकके समय विशेष सतर्क एव सावधान रहना चान्ये। इतना धीरे-धीरे क्वास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्खा हुआ सत्तू भी निःश्वासके वेगसे उड़ न सके। प्राणायामके समय सुखासनसे बैठकर मेसदण्ड, गर्दन, मस्तक सीधा और भौहोंके वीचमे दृष्टि रखनी चाहिये। इसे सहित कुम्भक कहते है।

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकेर शीतली प्राणायामकी ही सहायता अधिक लेते हैं। क्योंकि शीतली प्राणायामसे शरीर विशेष स्वस्थ रहता है।

सर्वदा साधयेद् योगी शीतळीकुम्मकं शुमम्। मजीर्णं कफिपत्तश्च नैव तस्य प्रजायते ॥ (गोरक्ष-सिहता)

योगियोंको चाहिये कि सदा इसी शीतली कुम्भककी साधना करें। इसकी साधना करनेसे कभी अजीर्ण और

कफिपत्तादि व्याधियाँ नहीं होंगी। शीतली प्राणायामकी विधि इस प्रकार है—

जिह्नाया वायुमाकृष्य उदरे पूरथेष्छनैः। क्षणं च कुम्मकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत् पुनः॥ ( धेरण्ड-सहिता )

'जीमसे वायुको आकर्षित करना चाहिये अर्थात् दोनों होंठ सिकोड़कर वाहरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये। इस प्रकार अपनी शक्तिमर वायु खींचकर मुँह बन्द कर लेना चाहिये और वायुको घाटकर पेटमे पहुँचाना चाहिये। इसके वाद थोड़ी देरतक इस वायुको कुम्मकद्वारा घारण करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकाल देना चाहिये।' इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर

शीतिकी प्राणा-यामकी विधि एव शरीर कामदेवके सहश सतेज बन

जायगा । शीतली कुम्मक करनेपर अजीर्ण और कफ-पित्तादि रोग नहीं पैदा होंगे । चर्मरोग प्रश्नित बीमारीमें रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममें न लाकर, उसके वदले यह किया करके देखना चाहिये । यह सालसासे भी शीघ फलदायी हो सकती है और इसका फल दीर्घकालतक स्थायी भी हो सकता है ।

रोज रात-दिनमे कम-से-कम तीन-चार बार, पॉच-सात मिनट हर बार, स्थिरभावसे बैठकर इसी तरह मुँहसे बायु खींचनी चाहिये और नथुनोसे निकालनी चाहिये। अवस्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया जायगा, उतना ही शीघ्र लाभ पहुँचेगा।

मैले-कुचैले और वायु विगड़े हुए स्थानमें, दृक्षके नीचे, मिट्टीके तेलका चिराग़ जलाकर, घरमे और खाया हुआ अन्न न हज्म होनेपर यह किया नहीं करनी चाहिये। वायु निकालनेके वाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस वातका विशेष खयाल रखना चाहिये। विशुद्धवायुसे पूर्ण स्थानमे स्थिरासनसे वैठकर धीरे-धीरे पूरक तथा रेचक करना चाहिये। इसकी साधनासे क्या लाभ होता है, वह भी सुनिये—

गुरुमश्लोहादिकान् दोपान् ज्वरं रेत क्षयं धुभाम् ।
नृष्णाञ्च शीतकी नाम कुम्भकोऽयं निहन्ति वै॥
(धरण्ड सहिता)

'जीतली कुम्भकका साधन करनेपर गुल्म, शिहा, ज्वर, रेत क्षय, क्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सब दोप नष्ट हो जाते हैं।' इस कियासे कठिन खूल, तथा छाती, पेट आदिका किसी प्रकारका दर्द भी अवश्य मिट जाता है। प्राणायामके विषयमें और सुनिये—

> ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् । (पातञ्जलः साधनपाद ५२)

प्राणायाम सिद्ध होनेपर मोहावरणका क्षय होकर दिव्य ज्ञानका प्रकाश होता है। प्राणायाम करनेवाला व्यक्ति सव रोगोसे मुक्त हो जाता है, किन्तु अनुष्ठानके व्यतिक्रमसे नाना प्रकारके रोगोंकी प्राप्ति भी होती है। यथा—

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगसमुद्भव ॥ हिक्का श्वासश्च काशश्च शिर कर्णाक्षिवेदना। भवन्ति विविधा दोषा पवनस्य श्यतिक्रमात्॥ (सिद्धियोग)

'नियमपूर्वक प्राणायाम करनेसे साधक सर्वरोगसे मुक्त होता है, किन्तु अनियम तथा वायुका व्यतिक्रम हो जानेपर हिचकी, दमा, खाँसी और ऑस, कान तथा सिरकी नाना प्रकारकी वीमारियाँ पैदा हो जाती है।'

अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सज्जन-पर किसी प्रकारकी व्याधिने आक्रमण कर लिया हो और वह कृपाकर मुझसे मिलें तो में गुरुमहाराजजीकी कृपासे विना औषधके पवन-विजय—स्वरोदय-शास्त्रके अनुसार उन्हें रोगमुक्त कर सकता हूँ।

परन्तु साधक नाडीशोधन तथा प्राणायामके झझटमें न पड़कर नाद-साधनकी विधिसे ही आत्मलीन होनेकी कोशिश करें। वह मार्ग सबसे सरल, सुगम तथा विपद्श्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाद-साधन लय-योगकी एक क्रियामात्र है। सदाशिवजीने एक लाख पचीस हजार प्रकारका लययोग वताया है। जैसे—

सदाशिवोक्तानि सपाद्छक्ष-. छयावधानानि वसन्ति छोके। (योगतारावर्ण) परन्तु योगिगण साधारणतः चार प्रकारके लययोगका अभ्यास करते हैं। वे इस प्रकार हैं—

शाम्भन्या चैत्र भ्रामर्या खेचर्या योनिमुद्रया। ध्यानं नादं रसानन्दं लयसिद्धिश्चतुर्विधा॥ (धेरण्ड-सहिता)

'शाम्भवीमुद्रासे ध्यान लगाना, खेचरीमुद्रासे रसा-स्वादन करना, भ्रामरीनुद्रासे नादको सुनना और योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना—इन चार प्रकारके उपायोंसे ही लययोगकी सिद्धि होती है।'

इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कौशल विद योगियोंने प्रकट किया है। उन्होंने लययोगके अन्दर नादा-नुसन्धान, आत्मज्योतिदर्शन और कुण्डलिनी-उत्थापन— इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाओंको श्रेष्ठ और सुखसाध्य वतलाया है। इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन है। किया-विशेषका अवलम्बन कर मूलाधारको सिकोड़कर जागती हुई कुण्डलिनी-शक्तिको ऊपर उठाया जाता है। यह विषय किसी योग्य गुक्से ही सीखना चाहिये।

लययोगमें नादानुसन्धान और आत्मज्योतिदर्शनका काम बहुत सीधा तथा आरामसे होनेवाला है। अगर साधकका मिला क कमजोर हो तथा उसे ऑखकी बीमारी हो तो उसे आत्मज्योतिदर्शनका अभ्यास नहीं करना चाहिये। नाद-साधन ही सबसे सरल, सुगम और विपद्शन्य मार्ग है। मैं यहाँपर उसीका साधन-कौंशल 'कल्याण' के सुधी पाठकों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ। ऋष्णद्वैपायनादि ऋषि नवचक्रमे लययोगका साधन करके यमदण्डको तोड़कर ब्रसलोकमें जा पहुँचे थे। कहा है—

कृष्णद्वैपायनाद्येस्तु साधितो लयसज्ञित । नवस्त्रेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मिभः॥ (योगशास्त्र)

धीरे-धीरे इसी योगकी साधनाके द्वारा मन अति शीष्र लय हो जाता है। लययोगकी साधना विशेष उच्चत्तरकी साधना है—इस कथनमें कोई अत्युक्ति नहीं, विशेषतः इसके आविष्कर्ता परम योगी जगद्गुरु मगवान् शिव हैं। शास्त्रमे भी लिखा है—

जपाच्छतगुण ध्यानं ध्यानाच्छतगुणो लय' ।

जपसे ध्यानमं सीगुना अधिक फल होता है। व्यानकी अपेक्षा सीगुना अधिक फल लाभ होता है—लययोगसे। अतः जपादिकी अपेक्षा सबको किसी भी प्रकारके लययोगका साधन करना चाहिये। अब साधनाकी विधि सुनिये। यो तो इस साधनाकी विधियाँ बहुत-सी हे, परन्त उनमसे जो सबसे सरल है, उसीको में बतलाता हूं। विधि इस प्रकार है—

साधकको उपर्युक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके
स्थानपर उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके
आसन जमाकर बैठ जाना चाहिये।
जिन्हें निर्वाण-मुक्तिकी इच्छा हो उन्हें
उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये, परन्तु जिन्हें
सासारिक उन्नीतकी इच्छा हो, उनके लिये तो पूर्व दिशाकी
ओर मुँह करके बैठना ही उचित है।

जिसे निस आसन्का अभ्यास हो, उसे वही आसन् लगाकर मन्तक, गर्दन, पीठ और उदरको वरावर सीधा गरा हर, अपने शरीरको सीधा करके वैठ जाना चाहिये। तत्पधात् नामिमण्डलमं दृष्टि जमाकर कुछ देरतक पलक नहीं मारना चाहिये। नामिस्थानमं दृष्टि और मन रखनेसे निध्धास धीर धीर जितना कम पहला जायगा, मन भी उतना ही स्थिर होता जायगा। दस भावसे नाभिके जपर हृष्टि और मन लगाकर वैठनेसे तुछ दिन वाद मन निस् हो जायगा। मन स्थिर करनेका ऐसा सरल उपाय वसरा और नहां है।

करते हुए नाना प्रकारकी व्वनियाँ सुनी जाती है। मैने जो विधि वतलायी है, उसका शास्त्रमें भी प्रमाण है—

नाभ्याधारो भवेत् पष्टस्तत्र प्राणं समभ्यसेत्। स्वयमुत्पद्यते नादो नादतो मुक्तिरन्ततः॥ (योगसरोदय)

ऐसी ध्विन सुनते-सुनते कभी शरीर रोमाञ्चित हो जाता है, कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चकर खाने लगता है, कभी कण्ठकूप जलसे पूर्ण हो जाता है। लेकिन साधकको किसी और भी ध्यान न देकर अपना काम करते रहना चाहिये। मधु पीनेवाला भोरा जैसे पहले मधुकी सुगन्धसे आकृष्ट होता है, किन्तु मधु पीते समय मधुके खादमे इतना डूव जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी ओर तिनक भी ध्यान नहीं रहता, वैसे ही साधकको भी नादकी ध्विनसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको लय कर देना चाहिये।

इस प्रकारका अभ्यास करनेपर हृदयके भीतरसे
अन्तपृर्व शब्द और उससे हुत प्रतिवर्शन
वर्शन
साधकको ऑस बन्द करके अना त-पद्ममें स्थित वाणिक प्रियंक मन्तकपर निर्मात —िक्ष्मप्र
दीपशिराको भाँति प्रोतिका व्यान करना चालिये।
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगात अनाएत-पद्मन्य प्रति प्रानिके
भांतर ज्योतिःदर्शन होगा।

पाचन-शक्ति कम हो गयी है—कोई चीज विल्कुल ही हज़म नहीं होती,—वह अगर इस कियाको ठीक विधिष्ठे करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोष्ठ भी स्वच्छ होता जायगा।

आत्मज्योतिःदर्शनकी एक और दूसरी विधि है, उसे सूर्यदेवकी ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये।

नादसाघनके सम्बन्धमें शास्त्रका कहना है-

आसीद्धिःदुसतो नादो नादाच्छक्तिसमुद्भवः। नादरूपा महेशानि चिद्गपा परमा कला॥ (वायवीय सहिता)

आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है । सुतरां परा-प्रकृति आद्या-शक्ति ही नादरूपा होती है ।

न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः। नादरूपं परं ज्योतिनीटरूपो परो हरिः॥ और भी देखिये---

नादाब्धेस्तु परं पारं न जानाति सरस्रती। अद्यापि मज्जनभयात् तुम्यं वहति वक्षसि॥

इस नाद-ध्वनिकी साधना करते-करते अन्तमं जो 'ॐकार' ध्वनि सुननेमें आती है, वह ध्वनि जवतक साधक जीवन धारण करता है, तवतक कभी वन्द नहीं होती। सदा सर्वावस्थामें अर्थात् जायत्, स्वप्न और सुपुप्तिमें भी नादध्वनि चलती ही रहती है।

ऊपर जितनी विधियाँ मैंने लिखी हैं, उनका अनुमव मैंने स्वयं साधना करके किया है । इसी कारण विद्यादुदि-विवर्जित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाठकोंकी हितकामनारे लिख दिया है । अन्तमें सुधी सज्ज्ञोंसे सविनय निवेदन है कि वे इनकी साधना करके चाहें तो प्रत्यक्ष अनुमव कर सकते हैं।

क्षमध्वं पण्डिता दोषान् परिपण्डोपजीविन । ममाश्चद्रपादिकं सर्वं शोध्यं युष्माभिरुत्तमे ॥



# सिद्धयोग

( लेखक-परमहत परिवाजकाचार्य श्रीश्रीशकर पुरुषोत्तमतीर्थ खामीजी )

एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्माने देयादिदेव महादेवसे प्रश्न किया---

सर्वे जीवाः सुर्वेर्दु सैर्मायाजाळेन वेष्टिता । तेषां मुक्तिः कयं देव कृपया वद शङ्कर ॥ सर्वसिद्धिकरं मार्गे मायाजाळनिकृत्तनम् । जन्ममृष्युजराज्याधिनाशनं सुस्तदं वद ॥ (याणशिखोपनिषद् १। १-२)

'हे राकर! सन जीव सुल-दु लल्प मायाजालसे िषरे हुए हैं। हे देव! कृपया मुझते यह कहिये कि इनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। ऐसा एक उपाय प्रतलाइये जिससे सन सिद्धियाँ प्राप्त हों, मायाजाल कट जाय और जनम, मृत्यु, जरा तथा स्थाधिका नाश हो जाय।'

इसके उत्तरमें भगनान् महादेवने विष्युके नाभिकमल् से उत्पन्न मधासे कहा— नानामार्गेस्तु दुष्पापं कैवस्यं परमं पदम्॥ सिद्धिमार्गेण कमते नान्यथा पद्मसम्मव। (योगशिखोप०१।३-४)

'हे पद्मसम्भव। कैवल्यलप परम पदकी प्राप्तिके अनेक उपाय कहे गये हैं, किन्तु उन समस्त उपायंति उने प्राप्त करना सहज नहीं। एकमात्र सिद्धिमार्गके द्वारा ही कैवल्य-पद आसानींसे प्राप्त होता है। अन्य प्रकारते नहीं प्राप्त होता।' कैवल्य-प्राप्ति ही मानव-जीवनका उद्देश्य है। कैवल्य-मुक्ति होनेपर ही दु सकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। दु.स्व नष्ट हो जानेपर पुन. उसकी उत्पत्ति न होनेको ही दु.स्वकी आत्यन्तिक निवृत्ति कहते हैं। वैवल्य या मोझ प्राप्त होनेपर जीवको पुन. जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-जनित दु.स्व नहीं भोग करना पड़ता। इसे प्राप्त करनेका सहज पय सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग है।

यह सिद्धिमार्ग क्या है, यहाँ इस वातका विश्वदरुपने वर्णन करना आवश्यक है। जिस पथसे विना कृष्टके योग प्राप्त होता है, उसी पथको सिद्धिमार्ग कहते है । योग-रूप सिद्धि प्राप्त करनेका पथ सुबुम्ना नाड़ी हैं। जब इस नाड़ीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मरन्ध्रमे जाकर स्थित होता है तत्र साधकको जीव-ब्रह्मैक्य-ज्ञानरूप योग प्राप्त होता है । सर्वप्रयम गुरुद्वारा शक्तिका सञ्चार होनेपर कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है, और उसके बाद कमो-न्नतिके द्वारा योगलाभ होता है। जिस तरह तुम्हे बरतन, लकड़ी, जल और अग्नि इत्यादि किसी चीजको परिश्रम करके जुटाना नहीं पडता, केवल दाताकी कृपासे ही उसके घरमे तैयार अन्नसे ही तुम्हारी धुधा शान्त हो जाती है, उसी तरह तुम्हें परिश्रम करके सव योगोंकी आधारस्वरूपा मलाधारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करनेके लिये योगशास्त्रोक्त आसन, मुद्रा और प्राणायामादि कुछ भी अस्वाभाविक दगसे अनुष्ठान करनेकी जरूरत नहीं, केवल गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-शक्तिके जागरित हो जानेसे स्वाभाविक रूपमें योगमार्ग प्राप्त हो जाता है। इसीको 'सहज कर्म' कहा गया है। स्वभावसे जो होता है, वही वास्तवमे सहज है। स्वामाविक और अस्वामाविक भेदसे योगपथ दो प्रकारका है। उनमें अस्वाभाविक उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विष्ठसकुल है। स्वाभाविकसे विपरीत ही अस्वामाविक है। जो स्वामाविक है, अर्थात जो स्वभावतः होता है, वही अनायाससाध्य और सखद है, तथा उसमे किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना नहीं । देखो, जब स्वभावतः हमे निद्रा, शुधा और मल-मूत्रादिका वेग होता है तब सोजाने, भोजन कर लेने और मलमूत्रादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा मानसिक आनन्दका अनुभव होता है। किन्तु निद्राकी इच्छा न मालूम होनेपर भी जबर्दस्ती सो रहनेसे सप्तिके स्थानमें स्वप्न आया करता है और उससे शारीरिक और मानसिक अस्वखताका अनुभव होता है। भूख नहीं है, फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीर्णतादि दोषके कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है। भूख न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर भी नहीं मालूम होता। मलका वेग नहीं हुआ, फिर भी कॉखकर मल त्याग किया, इससे भिषण्यमें गुह्म रोगोंके उत्पन्न होने-की सम्भायना रहती है, किन्तु वेग होनेके बाद मल त्याग करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम मालूम होता है। उसी तरह अन्तः करणमें स्याभाविकरूपसे आसन, मुद्रा और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके अनुसार किया करनेपर वह सहज और शान्तिपद हो जाती है। स्वभायसे ही जो हो जाता है, उसमे बाधा डालने-पर बहिक अनिष्टकी सम्भावना रहती है। जैसे, शोकमें जिस समय इलाई आती है, उस समय उसमे बाघा जपस्थित होनेपर हृदयमे भयानक चोट लगती है, किन्त रो छेनेपर शरीर और मन हल्का मालूम होता है। मल-मत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है, किन्त उसका त्याग करते ही आराम मिलता है। उसी तरह गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन, मुद्रा और प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अगसञ्चालन आदि करनेकी इच्छा होती है, उसमें उस समय बाधा डालनेपर मानसिक अशान्ति माल्यम होती है और गरीरको भी अच्छा नहीं माल्यम होता ।

जिस तरह वायु, पित्त और कफ इन तीनोंके स्वभावमें विषमता होनेपर वैद्यके पास जाना पड़ता है और वैद्यके बतलाये हुए औषध, पथ्यका व्यवहार करके स्वभावकी सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, उसी तरह सद्गुक्की कृपासे शक्तिसञ्चारके द्वारा सिद्धिमार्ग प्राप्त होनेपर एकमात्र गुरूपदिष्ट मन्त्रजप या ध्यानके द्वारा ही स्वभावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा और ध्यान इत्यादि सब योगाङ्ग अनायास साधित हो जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुक्से इन सब आसन, मुद्रा और प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपसे उपदेश लेनेकी भी जरूरत नहीं होती।

इसी पथसे क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ ही योगसिद्धि प्राप्त करके कृतार्थ और धन्य हो जाता है। इस उपायसे स्वभावतः योगाङ्गादि साधनक्रमसे जीव और ब्रह्मका ऐक्यशान अथवा अखण्ड-चैतन्यानुभूति होती है और इसीको सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग कहते है। परन्तु यह शक्तिसम्पन्न सद्गुरुकी कृपा प्राप्त होनेपर ही सम्भय है।



# वाम-कौल-तान्त्रिक योग

( वेखक-शोगुलावसिंहजी दामी )

नमामि त्वा महादेवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम् ॥

'मृत्युरूप महाभयका नाश करनेवाली, अति दुस्तर विश्लोको झान्त करनेवाली तथा महान् करणाकी मूर्ति आप महादेवीकी में वन्दना करता हूँ।'

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्पपर निर्भर करता है। यह जीवनशक्ति और प्राणोकी बृद्धि हम योगाभ्याससे ही विशेषतः लाभ कर सकते है। आहार-विहारमे यथायोग्य सयम करते रहने और खारयके साधारण नियमोंका पालन करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी वृद्धि होती है। तब योग-सरीते सर्वोच सयमनमार्गका अभ्यास करनेसे हमारी आत्मिक शक्ति अवस्यमेव विकसित होगी, यह ध्रव सत्य है। हाँ, इन कियाओंने पथप्रदर्शक अर्थात् गुरुकी आवश्यकता अनिवार्य है। और यदि मनकी लगन सची हो तो गुरु भी मिल जाता है। योगके नामसे कई मठ और नानाविध प्रन्य हमें प्राप्त है। परन्तु अनुभव हमें यतलाता है कि सबसे अष्ठ वहीं मार्ग है जिसमें अभ्यदय और नि श्रेयस दोनोकी प्राप्ति सगम हो-केवल एकाङ्की धर्म कभी कल्याणपद नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्तको ध्यान-म रतते हुए आनन्दकन्द भगवान् श्रीकृष्णने गीताजी-म करा है-

तसायोगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कीशकम् ॥

अर्थात् 'इससे समत्वतुद्धि योगके लिये ही चेष्टा करी। पर समापनुद्धि रूप योग ही कर्मोम चतुरता है।' फिर अभे पापक भगवान अर्जनको उपदेश देते ई—

तपस्तिन्योऽभिक्री योगी ज्ञानित्योऽपि मतोऽधिक । क्रिमन्यभाभिका यागी नद्माचीगी भवार्त्यन ॥ (१।४३)

ार्धात भिरित तम स्थानिकेष है और शामित शामित स्थानिक भेषा नाम मिल्लाम कर्न करने-में ना तेलें केष है। तथ्य है उन्हें के पूर्व पीयों नार्धित है। इस स्टब्स है। के स्थान भाषी है और अन्य करता इसमें है के सह विकल्प नाम प्राप्ता है न किसीका प्रहण, जैसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गोंमें है। योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोंको प्राप्त कराता हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्थात् मुक्त अवस्थाको प्राप्त करा देता है। शास्त्रोंको देखने, सुनने और विचार करनेते पता लगता है कि कौलमार्ग अर्थात् तान्त्रिक साधना ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दावा है—

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोग ।

श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणा

भोगश्र मोक्षश्र करस्य एव॥

अर्थात् जहाँ भोग है वहाँ मोध नहीं है और जहाँ मोध है वहाँ भोग नहीं है। किन्तु जो लोग भगवती श्रीत्रिपुरसुन्दरीकी सेवामे सलग्न है उनके लिये भोग और मोध दोनों ही करतलगत है।

तान्त्रिक साधनामं कर्मके त्याग-ग्रहणकी आवश्यकता नहीं, केवल कर्मकल त्यागनेकी आवश्यकता है। इस साधनाके विषयमं कुछ कहनेके पूर्व 'कौल', 'वाम' आदि शब्दोंसे जो भ्रम होता है, उसको दूर करना आवश्यक है।

वाम-असेम. अनेन. अनेच. अनवद्य अनिभशस्य उकथ्य. सुनीय पाक. वाम वयुनिमिति दश प्रशस्य नामानि।

अर्थात् उपर्युक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात् श्रेष्ठके वाचक है।

य एव हि प्रज्ञावन्तस्त एव हि प्रशस्या मवन्ति। ( दुर्गावार्य )

अर्थात् जो प्रजापान् (बुद्धिमान्) ६ वे ही प्रशन्त है। 'प्रशस्त्र' शब्दका अर्थ है प्रजापान् । प्रजापान् प्रशन्त योगीका नाम ही 'वाम' है। तन्त्रके प्रवर्तक भगपानि प्रिम करते है—

वासो मार्गः परमगहनो योगिनामध्यगम्य ।

- अर्थात् प्राममार्गे अध्वन्त गहन हे और योगिपाँ हिन्दे भी अगन्य है। आधेकार----

परद्भव्येषु योऽन्धश्च परस्त्रीषु नपुंसकः।
परापवादे यो मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः॥
तस्यैव ब्राह्मणस्यात्र वामे स्याद्धिकारिता॥
(मेरुतन्त्र)

अर्थात् जो परद्रव्यके लिये अन्धा है, परस्रीके लिये नपुसक है, परिनन्दाके लिये मूक है और जो इन्द्रियोंको सदा अपने वशमें रखता है ऐसा ब्राह्मण ही वाममार्गका अधिकारी होता है।

कौल-कुलं शक्तिरिति प्रोक्तमकुलं शिव उच्यते । कुलाकुलस्य सम्बन्धः कौलमित्यभिधीयते ॥ (सच्छन्दतन्त्र)

अर्थात् 'कुल' शब्द शक्तिका वाचक है और 'अकुल' शब्दसे शिवका वोध होता है, कुल और अकुलके सम्बन्धको कौल कहते हैं।

तन्त्र-तन्त्रकृत्तन्त्रसम्पूज्या तन्त्रेशी तन्त्रसम्मता। तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रसाध्या तन्त्रस्वरूपिणी॥ ( ब्रह्मयामळ )

अर्थात् 'देवी तन्त्रको रचनेवाली, तन्त्रके द्वारा अर्चनीय, तन्त्रकी स्वामिनी, तन्त्रको मान्य, तन्त्रको जाननेवाली, तन्त्रके द्वारा साध्य और तन्त्रस्वरूपिणी हैं।'

तात्पर्य तन्त्र गिक्त प्राप्त करनेका मार्ग है और तन्त्र ही स्वय शक्ति है। तन्त्रशास्त्रके दो मुख्य साधनमार्ग हैं— एक भावना और दूसरा कुल-कुण्डलिनीका ऊर्वि-सञ्चालन। शास्त्रकार कहते हैं—

भावेन लभते सर्वं भावेन देवदर्शनम् । भावेन परमं ज्ञानं तसाद् भावावलम्बनम् ॥ ( रुद्रयामल )

षहुजापात् तथा होमात् कायक्केशादिविस्तरैः। न भावेन विना देवो यन्त्रमन्त्रफलप्रदः॥ (भावचूडामणि)

अर्थात् भावसे सब कुछ प्राप्त होता है, भावसे ही देवदर्शन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्ति होती है। चाहे हम कितना ही जप करें, कितना ही होम करें और शरीरको कितना ही क्लेश पहुँ चावें, भावके विना देवता यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते।

इसी मूल सिद्धान्तको लेकर तमोगुणाधिक साधकके लिये पशु-भाव, रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरभाव और सत्त्वगुणाधिक साधकके लिये दिव्यभावकी साधना तन्त्र-शास्त्रमे वतायी है। इन तीनों प्रकारकी साधनाओं के लिये साधक जिज्ञासुओं को किसी सुविज्ञ गुरुके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिये। केवल प्रन्थ देखकर कोई साधना करेंगे तो भ्रममे फॅसकर अपना पतन करेंगे।

अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्या है, यह अब पहले देखना चाहिये—

Shortly stated, Energy (Shakti) polarises itself into two forms, namely, static or Potential (Kundalini) and dynamic (the working forces of the body as (Prāṇa)

-Sir John Woodraffe (Shakti and Shakta)
Kundalini is the static Shakti

It is the Individual bodily representative of the great Cosmic Power (Shakti) which creates and sustains the Universe —('The Serpent Power' by Arthur Avalon)

अर्थात् सक्षेपमें हम यो कह सकते हैं कि शक्ति स्थिर अथवा अविकसित (कुण्डलिनी) और चल (अर्थात् शरीरकी प्राणरूप सञ्चालिका शक्ति) रूपसे द्विविध हो जाती है। —सर जॉन बुडरफ ('शक्ति और शक्त')।

कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है। यह उस महान् विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रूप है।

— आर्थर एवेलन ('कुण्डलिनी शक्ति')।

यह तो हुई पाश्चात्त्य विद्वानोंकी राय । शास्त्रकारोंके वचन ये हैं—

\* तान्त्रिक शब्द सब पारिभाषिक हैं और उनका अर्थ गुद्य है। जो गुरु-परम्परानुसार चल रहा है। अत उन आदेशों और क्रियाओंको गुरु ही समझा सकता है। यह 'हृदयका गुप्त रहस्य' है, जो गुरुसे शिष्यको प्राप्त होता है और गुप्त ही रक्खा जाता है—

प्रकाशात् सिद्धिहानि स्याद्वामाचारगतौ प्रिये । अतो वामपथ देवि गोपायेत् मानृजारवत्॥

(विश्वसार)

अर्थात् हे प्रियं । वामाचारमार्गमं साधनको प्रकाशित करनेसे सिद्धिहानि होती है, अत हे देवि । वाममार्गको माताके जारके समान ग्राप्त रखना चाहिये।

सुप्ता नागोपमा होपा स्फरन्तो प्रभया स्वया । अहिवत् सन्धिसंस्थाना वाग्देवीयीजसंज्ञका ॥ ज्ञेया शक्तिरियं विष्गोर्निर्भया स्वर्णमास्वरा । सन्तं रजसमञ्जेति गुणत्रयप्रसृतिका ॥

अर्थात् यह देवी सोयी हुई नागके समान मालूम होती है तया अपने ही प्रकाशसे दीप्त है । यह सपके समान सन्धिस्थानमें रहती है तया वाग्देवीके बीज नामसे विख्यात है। इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये। यह निर्मय और स्वर्णके समान आभावाली है तथा सक्त, रज और तम इन तीन गुणोंका प्रस्तिस्थान है।

अर्थात् सव शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी है। इसको कैसे जगाया जाय, यही प्रश्न है। हमारे ऋषियोंने कई प्रकारके उपाय साधनाधिकारभेदसे वतलाये है, जैसे मन्त्रयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, विन्दुयोग (अथवा नादयोग), हठयोग, राजयोग इत्यादि। इनका विवरण प्रन्थोंमें होनेपर भी साधकके लिये सिद्ध गुक्की आवश्यकता है। सिद्ध गुक्के विना कुछ प्रात नहीं होगा और मैं भी यहाँ उतना ही वर्णन करूँगा जितनेके लिये गुक्-आज्ञा है।

(१) सबसे पहले बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी चाहिये। फिर (२) आहार-विहार नियमित और ग्रुद्ध होना चाहिये। (३) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये जिनसे मिस्तिष्कमें अधिक क्षोभ पैदा हो। (४) ईश्वर अर्थात् इप्टमॅ पूर्ण प्रेम होना चाहिये । (५) आव्यात्मिक प्रन्योंका खाध्याय और गुरु-आज्ञापर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिये। (६) साधनाका स्थान नीरव, एकान्त, खच्छ और शुद्ध वायुयुक्त हो । (७) साधन प्रातः-साय और अर्द्धरात्रिमे अवश्य करना चाहिये । आधीरातका समय ध्यान और जपके लिये श्रेष्ठ है। (८) जिह्वादि इन्द्रियोंका पूर्ण सयम करना चाहिये । (९) मन-वृद्धिसे किसीका भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना करनी चाहिये। (१०) हर हालतमें ब्रह्मशक्तिका स्वरूप अपनेको समझते हुए अपने आत्माको अजर, अमर, अजेय और सव शक्तियोंका केन्द्रस्थान समझना चाहिये। (११) स्त्री-जातिको जगदम्त्रास्त्ररूप समझते हुए कभी भोग-वस्त नहीं समझना चाहिये, विषक माताके रूपमें उन्हें देखना चाहिये ।

ये हैं नियम जिनमें साधकको साधनासे पहले अपने-आपको ढालना होगा । तत्पश्चात् निम्नलिसित साधना आरम्भ करनी चाहिये-शीर्यासनका नित्य प्रातः-साय अभ्यास करो । प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जव दस मिनटतकका अभ्यास हो जाय तय प्राणायामका अभ्यास करो । पद्म या सिद्ध आसनसे वैठकर रेचक, पूरक, क्रम्मकका अभ्यास आरम्भ करो । प्रयत करो कि ज्यादा देरतक कुम्भक हो सके, पर वलपूर्वक प्राणवायुको रोकनेका प्रयत्न मत करो । वीर-धीरे अम्यास करो । इसमें ॐके उचारणकी गिनतीका हिसाव रक्खों और प्रति सताह पाँच मन्त्र बढ़ाते चलो । बीस प्राणायामसे अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घण्टेतकका कुम्मक हद है। सारण रक्तो कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं है। वायुका विशुद्धतम अश ही प्राणवायु कहलाता है। विगुद्ध-विशेषका सम्बन्ध ग्रहोंकी शक्ति (Planatary Electricity ) और विशेषकर सूर्यज्योतिषे हैं। जनतक सूर्य रहता है जामित रहती है। सूर्यके न रहनेसे जीवमात्र ही शक्तिहीन हो जाते है और उन्हें विश्रामकी आवश्यकता पड़ती है। अतः जिस तरह वाह्य सूर्य है। उसी तरह हमारे अन्दर सूर्यकेन्द्र है, जिसको (Solar Plex) कहते हें | इसका स्थान नाभिके पास है और यौगिक भाषाम उसे मणिपूर-चक्र भी कहते हैं। यही वह मणिपूर है जिसका वर्णन पुराणोमें आया है कि शक्तिका स्थान मणिपूरमे है। (इसी तरह विष्णुका वैकुण्ठ और शिवका कैलास भी मनुष्यके शरीरमें ही है। पर तिनकेकी ओट पहाड़ है।) अतः प्राणायामकी प्रक्रिया-द्वारा यही चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है और जल्द वह समय आ जाता है जब माणिपूर-चक्र जगने छगता है। जब चक जगने लगता है तव साधकमें तेज चमकने लगता है। वह शक्तिमान् हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति वलवती हो जाती है । उसके वाद प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और तछीनता अर्थात् समाधि आरम्म होती है।

मित्तिष्क ही ज्ञानरज्जुके रूपमें मेरुदण्डके मीतर नीचेतक अनन्त रनायु-तन्तुओंके रूपमें फैला हुआ है। पायुत्ते दो अङ्कुल ऊपर, उपस्थते चार अङ्कुल नीचे ज्ञान-रज्जु मेरु-दण्डके वाहर चार अङ्कुल विस्तृत कन्दके रूपमें प्रकट हुई है। सिद्धोंके मतानुसार उसी कन्दते वहत्तर हजार नाडियोंका सम्बन्ध है। इन नाडियोंको मुख्य इडा-पिङ्गला और

सुपुमा हैं। हमारा उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दको पुष्ट करके शरीरको पुष्ट करना ही न होना चाहिये, बर्दिक शरीर तो स्वय पुष्ट होगा, हमारा लक्ष्य होना चाहिये व्रक्षानन्द-प्राप्ति—शिवशक्तिसम्मिलन । हमारी अन्तर्मुख शक्ति तब सिद्ध होगी जब हमारा सम्बन्ध सुयुग्नासे होगा । क्योंकि सुपुमा नाड़ी कन्दसे होती हुई मस्तिष्कतक जाती है और जीवात्मासे विशेष सम्बन्ध रखती है। अतः इसी सुपुन्नाद्वारा योगिगण केवल भावनासे प्राणायामसे सञ्चित शक्तिको ठोकर लगाकर कुण्डलिनीको जगाकर कर्व-गामिनी करनेमें समर्थ होते हैं और अमृत-पद प्राप्त करते है । शिवभक्त इसको शिवशक्तिसम्मिलन करते हैं । कृष्णभक्त इस कुल-कुण्डलिनी-रूपी राधिकाका कृष्ण ब्रह्मके साथ (वशीवटके निकट) मस्तिष्कके पास रासविलास देखा करते हैं और आधुनिक सन्त सुर्रात-शब्द-योग कहकर गद्गद् होते है । यही जीव शिव हो जाता है-सब प्रन्थियाँ खुल जाती है। कुण्डलिनीके जागरणपर एक प्रकारका कम्प पैदा होता है और उससे ॐ की व्विन स्वय निकलने लगती है तथा अनेक प्रकारके खर आने लगते है। यह ओंकार जगदम्बाका उद्गार है और काम, क्रोध, लोभ, मत्सरका नाश ही शुम्भ, निशुम्भ, चण्ड, मुण्डका वघ है।

भृकुटीमे द्विदल कमल है, जहाँ शिवका निवाससान है और योगियोंके मतसे महाकाल इद्र वहाँ लेटे है। जगदम्बा कुण्डलिनी जाकर ठोकर लगाती है, उनके वक्षः खलपर भीषण नृत्य करके उनमें जीवनका सञ्चार करती है और शवसे शिव बनाकर सहस्रदलपदामें सदा ही विहार करती हैं। यही कालीका नृत्य है।

तान्त्रिक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी योगके शाखास्वरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग है। पर योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी जाग उठे। सब योगोका लक्ष्य भी एक ही है। इसमें वाद-विवादसे कुछ नहीं मिलेगा, यह तो करतब विद्या है, जो करेगा वह आनन्द लेगा। इससे अधिक कुछ नहीं लिखा जा सकता, न लिखनेकी आशा ही है। आगे जो कुछ है वह अनिर्वचनीय और अनुभवगम्य है। अन्तिम प्रार्थना यही है कि जगदम्बा हमारा और आपका सबका कल्याण करें। जो साधना करना चाहें उनसे प्रार्थना है कि वे पञ्चदेवोंके प्रति देष-भावना छोड़ दें, देव एक है, वस्तु एक है, केवल भावना और साधन-प्रणाली पृथक्-पृथक् है—ऐसा समझकर एक-दूसरेके इष्टकों प्रेमसे देखें। इससे सबका मङ्गल होगा। शास्त्रकार करते हैं—

एकैव माया परमेश्वरस्य स्वकार्यभेदाद् भवति चतुर्वा। भोगे भवानी समरे च दुर्गा कोधे च काली पुरुषे च विष्णुः॥

अर्थात् परमेश्वरकी एक ही माया अपने कार्य-भेदसे चार प्रकारकी हो जाती है। मोगके समय उसे भवानी कहते हैं, समरमें वही दुर्गों कहलाती है, क्रोधमे वह काली नामसे विख्यात होती है, तथा पुरुषरूपमें वह विष्णुसज्ञा-को धारण करती है।

जो इस पथपर चलेंगे वे आनन्द प्राप्त करेंगे— ब्रह्मानन्दरसं पीत्वा ये तु उन्मत्तयोगिनः। इन्द्रोऽपि रङ्गवद्गाति का कथा नृपकीटकः॥

अर्थात् ब्रह्मानन्दरूप रसको पीकर जो योगी उन्मत्त हो जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रङ्कतुल्य प्रतीत होता है, साधारण नृपरूप कीटोंकी तो बात ही क्या है ?

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः



### अस्पर्शयोग

( लेखक-प० भीनरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ )

अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिमि.। योगिनो बिभ्यति द्यसादभये भयदर्शिनः॥ (गौडपादीय कारिका ३९)

श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अर्थ इस प्रकार किया है—'वर्णाश्रमधर्मसे, पापादि मलसे जिसको स्पर्श नहीं होता, जो इनसे सर्वथा अछूत रहता है वह अद्वैतानुमन अस्पर्श है। वह यह योग अर्थात् जीवकी ब्रह्मभावसे योजना ही अस्पर्शयोग है।'

भगवान् गङ्कराचार्यं इसका भाष्य यों करते हे-

यद्यपोद्मित्थ परमार्थंत रवम् । अस्पर्शयोगो नामायं सर्वसम्बन्धाख्यस्पर्श्वजितत्वादस्पर्शयोगो नाम वै सर्यते प्रसिद्धमुपनिषत्सु । दुःखेन दृश्यत इति दुर्दशें. सर्वेयोगिभिः, वेदान्तविहितविज्ञानरहितै सर्वयोगिभिरात्मसस्यानुबोधा-यासक्य्य एवेत्यर्थः । योगिनो बिभ्यति द्यसारसर्वभय-विज्ञादस्यांभनाशारूपिमम योग मन्यमाना भय कुर्वन्ति अभयेऽसिनभयद्शिनो भयनिमित्तात्मनाशदर्शनशीला अविवेकिन दृत्यर्थं ॥ ३९॥

इसका अर्थ यह है-

'यह अस्पर्शयोग सब स्पर्शोंसे, सब सम्बन्धोंसे अलिस रहनेका नाम है और उपनिपदोंमें प्रसिद्ध है एव कई स्थानोंमें इसका उल्लेख आया है। जिनको वेदान्तियिहित विज्ञानका नोध नहीं उनके लिये 'दुर्दर्शः' है। यह अस्पर्शयोग सब प्रकारके भयोसे शून्य है तो भी योगिजन इस योगसे भयभीत होते रहते हैं—वह भय यह कि कहीं इस अस्पर्शयोगके अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय। इस प्रकार अस्पर्शयोगको अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय। इस प्रकार अस्पर्शयोगको अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय। इस प्रकार अस्पर्शयोगको अभ्याससे आत्मनाश न लोनसे आत्म-तत्त्वका नाश समझनेवाले योगियोंका अविवेक ही है अर्थात् अविवेकियोंको ही ऐसा भय रहता है, अन्योंको नहीं।'

उपनिषदींम 'न लिप्यते कर्मणा पापकेन' इत्यादि यत्तन भिन्ते ह । अत्यद्ययोगवाले योगिजन पाप-पुण्यसे अलित रहते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त कारिका, उसका शाद्भागाय, उसपर की गयी आनन्दिगिरिजीकी शिकाइन सारण अभियाय अन्तर्श्ववादसे विशुद्ध अद्वैतका है। अभयके विषयमें यह निम्नलिखित कारिका क्या कहती है, देखिये—

मनसो निश्रहायत्तमभय सर्वयोगिनाम् । दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्यक्षया शान्तिरेव च॥ (गौडपादीय का० ४०)

'अभय—आत्मदर्शनतत्त्व तो मनके निग्रहके अधीन हैं जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रवोधचन्द्रका उदय भी। अक्षय शान्ति भी मिलती है।'

गोताका कर्मयोग भी एक प्रकारने अस्पर्शवाद ही है। उसमें भी फलकी आकाक्षाने अछूत रहकर कर्म करना पड़ता है—फलकी आकाक्षा छोड़कर केवल कर्त्तव्यके लिये कर्त्तव्य करते रहनेने पुरुष पाप-पुण्यने अलिप्त रहकर मोक्ष-का अधिकारी वन जाता है। ध्यानयोगका जो फल है वहीं फल इस प्रकारके अस्पर्शवादका है—

यत्साख्यैः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते।

(१) (२) (३) योगका व्यानयोग गौडपादका गीताका कर्मयोग अस्पर्दायोग



#### तीनोंका फल एक <sup>अर्थाद</sup> मोक्ष

जितना भी दु.ख है वह है स्पर्शका, कर्मफलमे लिस रहनेका,—

ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। (गाता)

ससारके जितने सत्यर्धन भोग ह वे दु सके ही कारण है—बुद्धिमान पुरुष उनमें समते नहीं, अलग रहते हैं। अस्पर्शसे काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते हैं, तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब 'अभय' में लीन हो जाते हैं। यह अस्पर्शयोग अत्यन्त कठिन है। साधारण योगियोको तो क्या बड़े-बड़े योगियोंको भी अप्राप्य है। पर अभ्यास और वैराग्यसे वजीकारसजा प्राप्त करनेपर सहजगम्य है।

पुराकालमे हमारे इस पवित्र भरतखण्डमे इस प्रकारके उच्चकोटिके योगियोकी कमी नहीं थी—अब भी यह खण्ड शून्य नहीं है पर पुराकालकी वह बात भी नहीं रही हैं। आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यको समझानेवाले हमारे देशमे कितने मिलेंगे १ और कहाँ मिलेंगे १ मिलेंगे तो वे किस प्रकार पहचाने जायँगे १ पहचाने भी गये तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तस्वको समझायेंगे १

न कश्चिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते । एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चित्र जायते ॥ (गौडपादीय कारिका ४८)

'वस्तुतः 'कर्ता' 'भोक्ता' जीव तो कभी उत्पन्न नहीं होता । स्वभावसे जो 'अज' है 'एक ही आत्मा' है वह उत्पन्न भी कैसे हो सकता है १ ससारमे जितने 'सत्य' हैं उनमें परमार्थ सत्य यह है कि उस सत्यस्वरूप ब्रह्ममें अणु-मात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।'

अब रही द्वैताद्वैतकी बात, उसको गौडपादीय कारिका ३१ में स्पष्ट वर्णन किया है—

मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित्सचराचरम्। मनसो ध्रमनीभाषे द्वैतं नैवोपकभ्यते॥

'द्वैतकी सब बात मनके अधीन है—मनके कारण है। मन ही जब लीन-विलीन हो गया तब द्वैत कहाँ १ द्वैतकी बात बोलनेवाला कहाँ १'



## भक्तियोग तथा उसकी सर्वव्यापकता और उत्कृष्टता

(लेखक-साहित्याचार्य प० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, मट्ट, कविरत्न )

[ ? ]



हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक हो या नास्तिक, सबका व्येय सुख है। सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख-से बचें, और सुख मिले। मनुष्य ही क्या, प्राणिमात्र सुखके लिये व्यस्त है। अपनी जानमे वह वही यत करता है कि जिससे दुःखसे बचकर सुखके सम्मुख हो। किन्तु अपनी-

अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायों में अन्तर है। एक आदमीके यक्की पहुँच वहीं तक हो पाती है कि कुछ दिनके लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा मले ही मिल जाय परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी दुःखका सामना करना पड़ता है। परन्तु दूसरा आदमी अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोम लगता है जिनके कारण अनन्त अवधिके लिये वह दुःखोसे छुटकारा पा जाता है। गरमीके घामसे घत्रराया हुआ पशु जत्र किसी मकानकी छायामे पहुँच जाता है तो समझता है, मैने अपने उपायोन से सुख प्राप्त कर लिया। किन्तु सूर्य ज्यो-ज्यो अपर चढता

जाता है, छाया वहाँसे हटती जाती है। वह भी अपनी जानमे उपायोंमे कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ आगे बढ़ता चला जाता है। किन्तु जब मकानकी भि्त्त आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब वह अपने उद्योगको विफल समझकर घतरा उठता है। सन्तापसे बचनेके लिये इघर-उधर दीन दृष्टि डालता है।

विचारशीलोंका एक वारीक विचार यहाँ और है। वह 'सुख' शब्दके अर्थपर ही डट जाते हे। उनका कहना है कि 'सुख' पदार्थकों ही अभी लोगोने नहीं समझा है। वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नित होना, थोड़ा-बहुत आराम और उत्कर्षकी तरफ जाना ही 'सुख' कहा जाना चाहिये। हमारी प्रचिलत परिस्थितिमें एक आगन्तुक दुःख जो अचानक आ पड़ता है उसकी निवृत्ति होनेपर हमे खुशी जरूर होती है किन्तु विचार-दृष्टिसे वह सुख नहीं कहा जा सकता। वह तो अचानक आयी हुई आपित्तसे वचाव है न कि लाम। जिस सेवकको प्रतिमास पचास रूपया वेतन मिलता है, स्वामीकी अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पाँच रूपये कुछ मासतक कटते रहे और फिर उसे पचास रूपया मासिक

मिलने लगे तो क्या इसे उन्नित समझेंगे ? रास्ता चलते हुए आदमीके सिरपर अचानक योझ रख दिया जाता है जिससे वह वेचारा घवरा उठता है। उसके हट जानेपर जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता है किन्तु क्या यह वास्तव सुख है १ सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे वढ़ावे। अतएव आगन्तुक दु.खोंके अभावको सुख नहीं मानना चाहिये। संसारके सुख प्रायः सव इसी तरहके है। मर्नृहरि कहते हैं—

## निवृत्तौ दु खानां सुखमिति विपर्यस्यति जनः।

इन सव वार्तोको सोचकर ही विवेकशील दार्शनिकों-ने उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अलग ही मानी है। वह खर्गसुखको उत्हृष्ट बताते हे। दूसरे-दूसरे शालोंने 'खर्ग' को एक लोकान्तर माना है किन्तु इनके मतसे— 'जिस सुखमे दु, खका जरा भी मिलाब न हो, जो किसी सुखकी तुलनामे दवता न हो, जिसमे अन्तर (विच्छेद) न पड़ता हो, जो यथेच्छ प्राप्त हो, उसे ही खर्गसुखें कहते हैं।

जो ईश्वर और शान्त्रोंपर विश्वास नहीं करते उनके मतमें मुख और उसकी प्राप्तिके लिये उपाय-परिकल्पना कैसी होगी, इसपर मैं विचार करना नहीं चाहता। जो ईश्वरको केवल मानते ही नहीं, उसकी प्रसन्नता सम्पादनकों ही जो परम पुरुषार्थ समझते हैं, शास्त्रोंको प्रमाण मानते हैं वे 'स्वर्गकामो यजेत' इस शान्त्राजाके अनुसार स्वर्गमुखके लिये यज्ञ-यागादि किया करते हैं। किन्तु वह मुख भी सावधिक (मर्यादी) है। किये हुए यज्ञादिका पुण्यफल जितने कालके लिये पर्याप्त हो सकता है उतने कालके लिये वे भी उस लोकान्तर या मुखविशेषको मोगते है। फिर 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विश्वन्ति'।

दूसरे, स्वर्गीय भी आपत्तियोंके आक्रमणींसे एकदम वरी नहीं कहे जा सकते । माना कि हम परा-परापर नाना-विध आपत्तियोंसे विरे रहते हैं, चिन्ता और सन्ताप हमारा हरदम पीछा किया करते हैं, सुख थोड़ा और आपत्तियाँ बहुत । किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी नहीं गिने जा सकते । और तो क्या, सब देवताओंके अघिपति इन्द्र भी आये दिन शत्रुओंके आक्रमणोंका सामना किया करते हैं । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि स्वर्गमें पहुँचनेपर तो दुःखींसे सदाके लिये छुटकारा हो ही जाता है ?

फिर यज्ञ-यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो सहज नहीं। उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही कार्यसिद्धि कैसी, उलटा प्रत्यवाय (पाप) का भागी होना पड़ता है। 'ब्रीहीन् अवहन्ति' घानोंका अवघात (काष्ठादिसे छड़ना) जहाँ विहित है वहाँ योड़ा मी अन्तर पड़ जानेसे कर्ममे वैगुण्य हो जाता है। 'दक्षिणेन कुञानास्तीर्यं' 'वेदीके दक्षिण मागमें कुद्य फैलावे'। यदि इसमें योड़ी भी भूल हो गयी तो कार्यसिद्धिमें अन्तर पड़ जाता है। मन्त्र वोलते समय खरमात्रमें भी योड़ी-सी भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हैं। असुरोंकी तरफरे, इन्द्रको मारनेवालेको उत्पन्न करनेके लिये यज्ञ किया जा रहा था, किन्तु 'इन्द्रशत्रो' इस पदमात्रमें खर-की जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रके हाथसे मरनेवाला पैदा हो गया । अव कहिये, कितनी बड़ी सावधानीका काम है। कितना अध्यवसाय, कितना परिश्रम, कितना काल अपेक्षित है १ फिर सौभाग्यसे पूर्ण सिद्धि हो भी गयी तो भी वह मुख सदाके लिये स्वायी हो, सो भी नहीं। 'पतनान्ताः समुच्छ्रया ' के अनुसार कभी-न-कभी उसका भी अन्त होता ही है। अन किट्ये, तपश्चर्या अथवा यज्ञादिके द्वारा जो हमने फर्लासिद्ध प्राप्त की उससे कौन-सा हमें आत्यन्तिक सुख मिल सका १

फिर और लीजिये । यश-यागादि करनेके लिये, तपश्चर्या-विवानके लिये सब मनुष्य अधिकारी भी तो नहीं । प्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं, फिर उसके द्वारा यशादि करना तो सबके हिस्सेमे आ ही कैसे सकता है १ वेदका सबको अधिकार क्यों नहीं १ में समझता हूँ, इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा । क्योंकि वेद पढ़कर यश करनेसे स्वर्ग मिलता है १ यह आपने कैसे जाना १ आप यहीं कहेंगे न कि शास्त्रमें लिखा देखा है । वस, उसी शास्त्रमें यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण वेद पढ़े और अमुक नहीं। 'फिर 'स्त्रीश्चद्रद्विजवन्धूना त्रयी न श्रुतिगोचरा' पर ही आप क्यों विगड़ उठते है १ शास्त्र के एक हिस्सेपर तो अद्वा रसकर यश करनेके लिये तैयार होते हे और दूसरी तरफ शास्त्रको अप्रमाण भी मानते

वम्न दु खेन सान्भिन्न यम्न अस्तमनन्तरम् ।
 भनिनायोपनीत च तत्सुख स्व-पदासपदम् ॥

जाते है ? यों मनमानी भी करना चाहते है और शास्त्रोसे लाभ उठानेकी भी आशा रखते है ?

अब आप ही विचार कोजिये, सब प्राणियोंके लिये आर्त्यान्तक मुखप्राप्तिका उपाय क्या हो सकता है ? मेरे पहले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शास्त्रोंको जो प्रमाण मानते है उन आस्तिकोंके विषयमे ही मैं निवेदन कर रहा हूँ। और निवन्ध लिखना भी मेरा उन्हींके लिये है। गास्त्रज्ञ आस्तिकोका कथन है कि आनन्दैकात्मक उन भगवान्से उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव जबतक उन्हीं भगवान्के सम्मुख नहीं होता तबतक इसकी सुख नहीं मिल सकता। भगवान्ने अपनी इच्छासे, अपनी कीडाके लिये, अपने ही रूपसे, खात्मक यह जगत् उत्पन्न किया है। जबतक वह स्वय न चाहे तबतक इस कीडाकी समाप्ति न हो, बराबर यह कीडा चली जाय, इसके लिये कर्मबन्धका जो प्रवल चक्र चलाया गया है उसमे 'माया' का प्रधान हाथ है। वह इस जीवको ठिकानेपर आने ही नहीं देती । अपने खरूपको तथा अपने खामीको भूला हुआ यह जीव अन्धेकी तरह ससारचक्रमे अनुन्त जन्मोंसे घूम रहा है। सौमाग्यवश सत्संगति मिल जानेपर जैसे ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिमुख आने लगता है [यदि इसकी लगन दढ न हुई ] तो वह 'माया' फिर इसकी बुद्धिको चकरा देती है, जिससे यह उस रास्तेसे भटककर फिर उसी चौरासीके चक्करमे पड़ जाता है।

एक अन्धा यदि ऐसे एक वगीचेमे फँस जाय कि जिसके चारों तरफ लताओंसे आच्छन पुरुता चहार-दिवारी हो, केवल एकमात्र सूक्ष्म दरवाजा ऐसा हो जिसपर भी आधेसे ज्यादा लताएँ छायी हुई हो। वह निःसहाय अन्धा चारों तरफ टटोलता-टटोलता बाहर निकलनेके लिये जैसे ही उस दरवाजेके सामने पहुँचने लगता है कि दरवाजेके सहारे खड़ा हुआ एक कौतुकी पुरुष मोरपञ्चकी पिच्छी उसके शरीरपर छुआ देता है। वह वेचारा लताओंके धोखेसे उस दरवाजेमे न धुसकर फिर आगे बढ जाता है और उसी चहारदिवारीको टटोलता हुआ चक्कर काटने लगता है। वस, यही हाल चौरासीके चक्करमें पड़े हुए इस जीवका है। जैसे ही यह सन्मार्गके अभिमुख होने लगता है कि फिर मायाकी चपेटमे पड़कर चौकड़ी भूल जाता है। गरज यह कि जवतक खय उस कौतुक करनेवालेका ही आश्रय यह जीव नहीं

ले लेता तबतक यह उस 'भ्लभुलैया' के बाहर नहीं निकल सकता। स्वय भगवान् ही इस भेदको खोलते हैं कि— 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते'।

[२]

भगवान्का आश्रय जिसमे लिया जाय, उनकी 'प्रपत्ति' जिसमे की जाय, अपने मनकी गति भगवान्में जहाँ लगा दी जाय, वह विशिष्टयोग 'भक्तियोग' है।

यो तो सान्तिक, राजस, तामस आदि मक्तिके अनेक मेद वताये गये हैं, परन्तु जहां और-और तरफ बहते हुए मनकी गतिको भगवान्में ही लगा दिया जाय, उस 'निर्गुणा' मिक्तिको ही सबसे प्रधानता दी गयी है। 'निबन्ध' बढ़ न जाय, इसलिये केवल डेढ़ कोकसे ही इस 'मिक्तयोग' का स्वरूप और उत्कर्ष दिखानेका यक करता हूं। आगा है, मार्मिक लोगोंके लिये यही पर्याप्त होगा।

भगवान् आज्ञा करते है-

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। सनोगतिरविच्छिद्धा यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ॥ छक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्।

'गङ्गाप्रवाहकी गति जिस तरह समुद्रकी तरफ अप्रतिकद्ध और स्वाभाविक होती है, इसी प्रकार मेरे गुणोंको सुनकर सर्वव्यापक मुझमे अविव्छिन्न (प्रतिवन्ध-रहित) जो मनकी गति है वही निर्गुण भक्तियोगका लक्षण अर्थात् ज्ञापक (सूचक) कहा गया है'। यह पद्यका अक्षरार्थ हुआ । यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गृढ़ार्थ सूचित किया गया है, अब जरा इसपर ध्यान दीजिये—

'मद्गुणश्रुतिमात्रेण' इस पूरे पदसे प्रीतिकी स्वामाविकता और मनोगितिकी अनिवार्यता सूचित की गयी है। मन गुणोके कारण जत्र किसीपर अनुरक्त होता है, वह अनुराग वड़ा हद् और स्वामाविक होता है। क्योंकि अपनी मनोरथपूर्तिके लिये जत्र किसीके प्रति किसीका खिचाव होता है और वह अपने प्रेमपात्रको चाहने लगता है उसमें गुण दरअसलमे गुणका (रस्सीका) काम करते हैं। इसीलिये साहित्यवालोने पूर्वानुरागमे कहा है—

श्रवणाद्दर्शनाद्वापि मिथः सरूढराग्यो.।

श्रीकिमणीजीने जिस समय भगवान्के गुणोको सुना उसी समय भगवान्के प्रति उनका हृदय इतना आङ्गट हुआ कि उन्होंने सम्पूर्ण भूमण्डलके वड़े-वड़े प्रतापी राजाओंमे भगवान् श्रीऋष्णको ही अपने योग्य पित माना—

# सोपश्चत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्चिय । ... . तं मेने सदद्य पतिम् ॥

इन गुणोंने श्रीकिनमणीजीके दृदयको इस प्रकार दृढ़ वाँध लिया था कि थोड़ा भी शैथिल्य होना कहाँ था १ इन गुणोंके कारण ही, विना भगवान्को देखे ही उन्होंने भगवान्को अपना पाततक वरण कर लिया था। यह क्या सामान्य वात है १ वह कहती हैं—'है सुवनसुन्दर। आपके गुणोंको सुनकर विवग हुआ यह मेरा दृदय सब अपत्रप (लजा) आदिको छोड़कर 'आविशात' आपमे केवल लगा ही नहीं है, इसे एक तरहका 'आवेश' हो गया है। 'तन्मे भवान् खल्ल हुतः पातः' 'अतएव आपको मैंने अपना पति वरण किया है।' इस गुणश्रवणका प्रभाव यहींतक नहीं हुआ, बांल्क अपने प्राणपर्यन्त भगवान्को उन्होंने अर्पण कर दिये थे। वह अपने पत्रमें लिखती हैं—

## यहाँम्बुजाक्ष न कमेय भवस्प्रसादं

## जद्यामसून् वतकृशान् शतजन्मभिः स्यात् ।

हे कमलदललोचन । यदि आपकी ऋपा मुझपर नहीं होगी तो इन प्राणींको मैं छोड़ दूँगी। ये प्राण पहले ही कैसे हैं—'व्रतकुशान्', आपकी प्राप्तिके लिये जो नाना वत किये हैं उनके कारण दुर्वेल हो रहे हैं। फिर इनके चले जानेमें देर ही क्या लगेगी १ आप यह न समझें कि मेरा यह हृदयसमपेण केवल इसी जन्मके लिये हुआ है। नहीं-नहीं, यदि आपका अनुम्रह इस जन्ममें न हुआ और आपको स्मरण करते-करते यह शरीर छूट गया तो फिर दूसरे जन्ममें भी आपकी ही प्रीति होगी। और वहाँ भी आपके अनुग्रहकी यों ही लालसा रहेगी। इस तरह चाहे मेरे शत ( अनन्त ) जन्म ही क्यों न हीं, परन्तु में आपकी प्रसन्नताको प्राप्त किये विना नहीं जी सकती। इस दृढ़ताको सूचन करनेके लिये ही आपने यहाँ कहा है—'शतजन्मभि स्यात्'। वस, गुण-श्रवणके इस सुद्द और सायी प्रभावको दिखलानेके लिये ही भगवान्ने यहाँ कहा है—'मद्गुणश्रुतिमात्रेण'।

'मात्र' पदसे यह ध्वनित किया गया है कि मक्तका ऐसा स्वामाविक और दृढ़ अनुराग होना चाहिये कि केवल गुणश्रवण करते ही भगवान्के प्रति उसका वह आकर्षण हो कि वस, फिर कोई प्रतिवन्यक सामग्री उसके हृदयको भगवत्प्रीतिसे रोक न सके। भगवद्विमुख राक्ष मयी लङ्कामे रहते हुए भक्त विभीपणने जहाँ भगवाक् गुणश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुन कि वस, उन्होंने सर्वसमृद्ध लङ्का, स्त्री-पुत्र-वान्धव जादि सत्र कुछ छोड़कर भगवान् श्रीरामचन्द्रको ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया। वह कहते हैं—

## भवद्गत मे राज्य च जीवितं च सुखानि च।

विमीषणने तवतक भगवान् श्रीरामचन्द्रका प्रत्य दर्शन नहीं किया था। श्रीरामके त्रिलोकविख्यात गुण हं उनके कानोंतक पहुँचे थे। परन्तु गुणश्रवणसे ही उनके दृदयमे वह प्रीत्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राज्य-मुलाहि को तृणवत् छोड़कर, प्रत्युत भ्रातृत्यागसे हुई समल ससारकी अवहेलनाको भी सिरपर स्वीकार करके श्रीरामचन्द्रकी चरणसेवाको ही आजन्मके लिये अङ्गीकार कर लिया। इसी प्रेमकी दृढ़ताको सूचित करते हुए यहाँ कहा है कि मद्गुणश्रुति 'मानेण'।

'मिय' 'मुझमें' (मनोर्गात, मनका लगना), यहीं कहना पर्याप्त था, फिर 'सर्वगुहाश्ये' यह विशेषण देनेका तात्पर्य हैं 'सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी मुझमें'। अर्थात् जिल तरह मेरे गुणश्रवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा प्रभाव, माहात्म्य भी जिसको अवगत हो चुका हो। इसका आश्य यह है कि जिसको भगवान्के सर्वसामर्थ्य, ऐश्वर्य, सर्वव्यापकतापर दृढ़ विश्वास हो जायगा फिर उसकी मिक मगवान्से कभी भी हट न सकेगी। क्योंकि जब वह देखेगा कि भगवान्से वढ़कर चतुर्दश मुवनोंमें भी कोई समर्थ नहीं है तो अव उनको छोड़कर वह क्सिके पास जायगा ! प्रह्वादकी परीक्षा करनेके लिये जिस समय भगवान्ने कहा—

## वर वृणीब्वाभिसतं कासपूरोऽस्म्यह नृणाम्।

है प्रह्वाद । अपना अभिमत वर माँगो। मैं मनुष्यंकें मनोर्थोंको पूर्ण करनेवाला हूँ । उस समय ऐकान्तिक मक्तवर प्रह्वादने कहा कि—हे भगवन ! मेरे सदय तुक्त तो पहलेसे ही मनोर्थोंमें आसक्त है, फिर आप मुझे वरींकें द्वारा क्यों प्रलोभित करते हैं । और हे भगवन । आपकें सम्मुख आकर मैं माँगूँ भी तो क्या माँगूँ १ मनुष्यके प्रार्थनीय आयु, धन, वैभव ही क्या स्थिर हे, जो इनके लिये आपकें सम्मुख मुख खोला जाय । हे अखिलेखा ! मेने मनुष्य ता

त्या, देवताओंतककी दशा देख ली है। देवता भी कैसे १ अपूर्ण लोकोंके पालक होनेके कारण जो 'लोकपाल' कहाते है। मैंने देखा है कि उनके भी आयु, धन, वैभव, मेरे पेता (हिरण्यकशिपु) की भुकुटिके कॉटेपर चढ़े हुए थे। जरा-से फर्कसे इधरके उधर हो जाते थे। कोपसे उसको भुकुटि जरा बॉकी हो जाती, इतने मात्रमे वह अपनी आयुकी समाप्ति समझ लेते थे, और प्रसन्नतासे जरा भी उसकी भुकुटि नाच उठती तो वह अपना अहोभाग्य समझते थे। वह अद्भुत प्रतापी पिता भी जब आपके आगे क्षणभरमें निरस्त हो जुका, तो अब आपके सामर्थको समझना कुछ बाकी रह गया ?

महाभारतके युद्धमे सम्मुख समरसे विचलित हुए अर्जुनको जिस समय भगवान्ने सम्पूर्ण सांख्ययोगादिका उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त होनेके कारण सव बार्ते उसने मान तो लीं परन्तु उसके हृदयमे कुछ सन्देहरेखा वरावर वनी रही। जिस समय भगवान्ने कहा—

### इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम् । विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्॥

इस अक्षय 'योग' का उपदेश मैंने सूर्यको दिया था, सूर्यने मनुको और मनुने इस्वाकुके लिये वताया था। उस समय सन्दिग्ध अर्जुनने पूछ ही तो लिया कि—'अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्ततः' [हे भगवन्! आपका जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत पहले हो चुका है। फिर आपने यह उपदेश विवस्तानको कैसे दिया '] इसपर भगवान्को अपना माहात्म्य अर्जुनके लिये कहना पड़ा—

### अजोऽपि सञ्जययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामिष्टाय सम्भवाम्यारममायया ॥

'मैं जन्म-मरणादि विकारींसे रहित हूँ तथा प्राणिमान-का स्वामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने स्वमावको रुकर अपनी लीलासे जगत्के उद्धारकेलिये उत्पन्न होता हूँ।'

सर्वस्य चाइ हृदि सम्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।

१ इष्टा नवा दिबि विभोडितिलिषण्यपाना-मायु धियो विभव १२छित याजनोड्यम् । वेडलावित् कुपिनदास्यिव्यन्भित्तम्-विस्ताबदेन छन्त्रिया स तु रे निरस्त ॥

### वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्धेदिवदेव चाहम्॥

'मैं सबके हृदयमे अन्तर्यामीरूपसे रहता हूँ । स्मृति और ज्ञान तथा उनका अभाव (विस्मृति और अज्ञान) यह सब मुझहीसे होता है। वेदोके द्वारा उपदेश्य भी मैं ही हूँ तथा वेदोंका कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ।'

इत्यादि मगवान्का अलौकिक माहात्म्य जब अर्जुनको विदित हुआ और विश्वरूपदर्शनके द्वारा जब भगवान्का सर्वसामर्थ्य उसके दृदयमे अच्छी तरह जम गया तब भगवान्के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास अटल हो गया। अपने हृदयमे भगवान्के प्रति समानभाव रखनेकी जो धृष्टता उसने की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके उसने क्षमा माँगी। हाथ जोड़कर उनकी प्रपत्ति की और कहा कि 'करिष्ये वचन तव' 'मैं अब जो आपकी आश्चा होगी वही करूँगा।' कारण इसका यही था कि अर्जुनको भगवान्के माहात्म्यका हद निश्चय हो चुका था। इसीलिये 'भिक्त' के लक्षणमें आचार्योंने कहा है—

### माहात्म्यज्ञानपूर्वेस्तु सुदृढः सर्वतोऽभिकः। रागो मकिरिति प्रोक्तः । ।।

वस, भगवान्के सर्वसामर्थ्यको जानकर भक्तकी श्रदा और भी सुदृढ़ हो जाय इसीलिये यहाँ विशेषण दिया है—'सर्वगुहाशये'।

'मनका लगना' यह न कहकर 'मनोगितः' यह कहना बड़ा गम्भीर भाव ध्वनित करता है। जिस मनको निश्चल करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालतक घोर परिश्रम करके भी कभी-कभी फेल हो जाते देखे है, उसी चञ्चलतम स्वभाव मनको निश्चल बनाकर किसी जगह लगा देना क्या स्वाभाविक वात है? 'योग' और 'भिक्तयोग' का तारतम्य जरा वारीकीसे परखनेका यही स्थल है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' 'मनकी वृत्तिको रोक लेना' इसीपर योगकी नींव डाली गयी है। किन्तु चित्तवृत्ति रोक लेनेके इतिहासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको विदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि होना क्या सबके लिये सरल है! विश्वामित्र-सहस्य त्रिलोकविश्वत तपस्वी, जिन्होंने कि अपने तपःप्रभावसे दूसरी स्थिर बनाना ही आरम्भ कर दिया था, वह भी इस मनके अनिवार्य वेगको जब नहीं रोक सकते है तब मनको निश्चल पर डालना स्था साधारण-

ची यात होगी ? चञ्चल और वेगवान् होनेमे मन आजतक दुनियाभरम सबका उपमान रहा है। इससे बटकर कोई चपलत्वभाव नहीं।

गीताने भी ननके नित्रहर्का जहाँ वात आयी वहाँ अर्जुनको बहुना पड़ा—

## चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमायि वलवद्दरम् । तस्याह निप्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥

'प्रमाथि' 'बलबद्' 'हडम्' इन तीनों विशेषणोंपर थोड़ा विचार करनेकी आवश्यकता है। यदि कोई पदार्थ तेज तो हो किन्तु दुर्बल (क्मज़ोर) हो तो फिर भी वचावकी आशा रहती है परन्तु यहाँ कहा है 'बलवत्' (बलवान्)। बलवान् भी हो परन्तु कुछ मृदुप्रकृति अर्थात् अपने निश्चयने लीट आना भी जहाँ तम्मव हो तो फिर बचतका अवकाश होता है किन्तु यह है 'हडम्'। और तो क्या, यह जिस समय विकृत होता है और इसके रोकनेकी पलवत् चेश की जातो है उस समय यह कद्रवेग होकर भीतर-ही-भीतर स्य दिन्द्रयोंको मियत (बिडल) कर डालता है। मला, इसकी गितको रोक लेनेका 'योग' (नुसखा) सबसे सम सकेगा कि जिससे वे इस 'नवरोग' से छुटकारा पार्चे ' दसीलिये 'मिक्तिगोग'में गतिको रोकनेकी वात नहीं, प्रत्युत यहाँ तो 'गिति' का निशेषण दिया है 'अविक्छित्रा' वे-रोक-टोक।

आप मनकी गति रोक लेनेकी अलामाविक और कटिन चेश न कीजिये । उसकी गतिको अविच्छित्र रहेने दीजिये, किन्तु उसका मुख जरा मोह दीजिये । अनम्ब यह और-और तरफ मनता था, अन मगवान किये दिसे हैं कि वह गति 'मिय' मेरी तरफ कर दो । नमका जितना भी येग है सम्मेरी तरफ जोड़ दो । जन्म जितना भी येग है सम्मेरी तरफ जोड़ दो । जन्म जितना भी येग है सम्मेरी तरफ जोड़ दो । जन्म जितना भी येग है सम्मेरी तरफ जोड़ दो । जन्म गतिको जनरहा गितिको जनरहा होगा । उसे आप मेरी करते तम पह भी 'पिद्रोही' नहीं होगा । उसे आप मेरी पात दीजिये, वह उसी रास्ते जननी सामाविक मेरी के नमना होगा । यानी मनता हुना जिस सम्म मेरी से पात हो गति पात होगा कि सामाविक मेरी होगा कि सामाविक मेरी हो सामाविक से पात होगा है सामाविक से पात हो से सामाविक से पात हो से सामाविक से पात हो से सामाविक से सामाविक से पात हो से सामाविक से सामाविक से पात हो से सामाविक से स

आप उसकी गतिको मोड देंगे, रोकेंगे नहीं, तो वर् र्तार-र्साघा चला जायगा। इसी खारत्यको स्चित करनेके सि द्यान्त भी दिया है 'यथा गङ्गाम्भस ' जैसे गङ्गाके जन्हा गति।

'जैसे गङ्गाकी गति समुद्रकी तरफ होतो हैं' दह कहना तो पर्याप्त था, फिर 'गङ्गाके जलकी नति' यों वोलनेमें 'भुजङ्गकी-ची गति' क्यों ? बुनिये--नगवटा गङ्गा हिमालय-शिखरचे जिस समय उद्भूत होती हैं उनकी गति नीचेकी तरफ होती है। और वंकेके उनमे हिमका द्रव (पिघलाव) मिलता जाता है वर प्रवल प्रवाहके साथ आगेकी तस्क्र वढती वाती हैं। गगनचुम्त्री पर्वतसे उतरकर समुद्रकी तरफ जाती हैं इसल्यि टलावकी तरफ झका हुआ जलप्रवाह विवने प्रवल वेगने चल रहा होगा यह सरलताने अनुमान दिन जा सकता है। उस प्रचण्ड प्रवाहमें यदि पर्वत-सरीसा भी आ जाय तो उत्ते भी एक बार तो भेदन करके वह निक्र जाय। भला, जलके वेगको कोई रोक सकता है ? दलाव की तरफ़ झुकी हुई चलकी और मनकी गांव अनिवार्य होती है इस वातकों महाकृषि कालिदासने भी माना है। वह कहते हैं—

## क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चय मनः पयश्च निष्नामिमुस प्रतीपयेव्।

'अपने मनोरथको वरफ प्रवल्ताचे क्षके हुए नन और ढलावकी वरफ वहते हुए बलको मला कौन कौंग्र चकता है !'

'अविच्छिन्ना' का तात्पर्य है शतिवन्धरित। अर्थात् ननकी गति भगवान्में ऐसी हो जाय कि छोई उसे रेक न सके। सदा भगवान्की ही भावना रहे। ऐत्प्रिप विषयोंका भी यदि प्रसङ्ग आ पड़े तो नी भगनान्की सम्बन्ध न दृष्टे। नेत्रेत्त्रियको अच्छे दृश्य देखनेकी परि लाख्सा हो तो भगवान्की सेवामे ही नाना तर्राके वर्ष जान्पण—ख्तान्त पुष्पादिका आयोजन कर दार्जिने जिसमें च्छिरित्रिय 'विद्रोही' न हो। प्रत्युत भगवन्त्रीति जासक होनेक कारण कत्याणमार्गका परिष्कारक हैं। जान। दसी तरह आत्वाय पदार्थोकी तरम पदि जिस्ति का प्रजल जरकरहा हो नो भगवन्त्रीय ग्रेपण नो परित्रे उने शासन करह नतुहुत मार्ग द दीजिने। इन्हरू तात्पर्य यही है कि मन लौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिबन्धोंने से तथा वैदिकादि अदृष्टफलरूपी प्रतिबन्धोंसे किसी तरह भी भगवान्की तरफ जाता हुआ न कके । व्रजगोपिकाओं के मनकी गति भगवान्की तरफ इस प्रवलतासे धकी हुई थी कि उसके मार्गमे पड़े हुए सांसारिक विषय गृह-पति-पुत्रादि ही क्या, देहादिका अनुसन्धानतक वह गया था। परलोक, धम, सब कुछ उन्होंने भगवान्को सौंप दिया था। इसीलिये भगविनमत्र परमभागवत उद्धवने गद्गद होकर कहा था—

### या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हिस्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं •••••।

जब इस तरहका 'भिक्तियोग' सिद्ध हो जायगा तो फिर उसके लिये कुछ बाकी रह जायगा ! संसारमे दुःख तो तभीतक है न जबतक कि मनुष्य अहता-ममतामे फॅसा हुआ है ! जब यह समझता है कि 'मैं करनेवाला हूँ, मेरा ही यह सब कुछ है' और फिर इसमे बाधा आ पड़ती है तभी उसे निराश होकर दुखी होना पड़ता है किन्तु जब वह ससार ही क्या, अपने मन शरीर आदि तकका सम्बन्ध भगवानके साथ जोड़ देता है, तो फिर उसे निराश क्यो होना पड़ेगा ! ब्रह्मवाक्य तो अटल माना जाता है न ! वही लीजिये—

### तावद्गागादयः स्तेनास्तावस्कारागृहं गृहम्। तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो यावस्कृष्ण न ते जनाः॥

'ये रागादि चोर तबतक लूटते हैं और यह गृह तबतक कारागार रहता है और कारागारमें पड़े बॅधुएके लिये यह मोह तमीतक बेड़ीका काम देता है जबतक कि यह मनुष्य आपका नहीं हो जाता।' जब मनुष्य भगवान्का आश्रय छे लेता है फिर और दुःखोंकी तो बात ही क्या, सब दुःखोंका सार्वभीम यह मृत्युदुःख, जन्ममरणदुःखतक दूर हो जाता है। 'मृत्युरसादपैति'—मृत्यु इससे दूर भागती है। तिलोकीकी सम्पत्तियाँ इसके आगे हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं, परन्तु यह उनकी तरफ ऑख उठाकर भी नहीं देखता । और तो क्या वैकुण्ठादि लोक, सायुज्य तकको वह नहीं चाहता—

### साळोक्यसार्ष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दोयमानं न गृह्णन्ति विना मस्सेवनं जनाः॥

वैकुण्डमे वास, समानैश्वर्य, मगवान्के समीप स्थिति, चतुर्भुजत्वादि रूप, तथा सायुज्यतक मगवान् स्नेहपूर्वक देते है, किन्तु भगवान्की सेवाके सिवा मक्त कुछ ग्रहण नहीं करते। अब कहिये, और सुख कौन-सा वाकी रह गया?

यह तो हुई 'मिक्तियोग' की उत्कृष्टताकी बात । अब सर्वव्यापकताको लीजिये। और और साधनींमें तो अधिकारकी कैद है, किन्तु इसमें किसीको मनाही नहीं। नीचातिनोच तक भगवान्में अपना मन लगा सकते हैं और भगवान् उन्हे वह दर्जा देते हैं जो बड़े-बड़े तपस्वियों-को नहीं मिलता। पुरानी बात जाने दीजिये-यहींकी बात लीजिये। करौली राज्यके श्रीमदनमोहनजीका भक्त-वात्सच्य भक्तींसे सुना है। आपके आश्रयमे एक चाण्डाल ऐसा था जिसकी लौ आपमें लग गयी थी। वह रात्रि-दिन अपने हृदयमे श्रीमदनमोहनजीकी भावना किया करता था। थोड़े दिनमें उसकी यह दशा हो गयी कि यदि मदनमोहनजीका प्रसाद मिलता तो खाता, नहीं भूखा रह जाता। एक बार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक उसको प्रसाद नहीं मिला। चाण्डाल समझकर नाराज हुए पूजकोने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया। वह रात्रिको भूखा पड़ा हुआ भगवान्के ध्यानमे लीन था। भक्तप्रिय भगवान् मदनमोहनजीसे यह न देखा गया। अपना 'शयनमोग' और झारी लेकर आप स्वय वहाँ पहुँचे। प्रातःकाल चॉदीका थाल और वह शारी बडी खांजके बाद सेवकोंको वहाँ मिली!

कहिये, इससे बढ़कर सर्वन्यापकता और क्या चाहते हैं १ लेख बढ़ गया है, वक्तन्य फिर मी बहुत है। किन्तु मार्मिक लोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे।



## भक्तियोग

( लेखक--पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिंधाचार्यजी वरखेडकर )

मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रुतौजन् स्तेजःप्रभाववळपौरूपबुद्धियोगाः । नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोप भगवान् गजयूथपाय ॥ (श्रीमद्भागवत ७।९।९)

विश्वके कल्याणका अमोल सुयोग मक्तियोगपर ही निर्मर करता है। अवः उस रमणीय मक्तियोगको विश्वके 'कल्याण' द्वारा ही प्रकट करता हूँ।

मिकिश स्वरूप अनुप्रह, प्रेम, मिक ये तीनों एक ही स्नेहके पर्याय हैं। वयोमान, गुण, योग्यतादिसे किञ्चित् न्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, पुत्रादिपर जब इस स्नेहका दौरा पहुँचता है, तव वह अनुप्रहके नामसे जनतामें प्रसिद्ध हो जाता है। यदि अपनी वरावरीके मित्रगण, भार्यादिसे स्नेहमय वार्तालाप, अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेह प्रेमरूपसे फड़कने लगता है। कदाचित् सौमाग्यवश अपनेसे श्रेष्ठ माता, पिता, गुरु और देवतादिके पास विनय, श्रद्धा, सदाचारादि अलङ्कारोंसे मण्डित होकर पहुँचे तो फिर यह स्नेह राजिंच प्रह्वाद, अम्बरीय अथवा देविंध नारदादिकी पिक्तमें भी वैटते नहीं सकुचता।

केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय और आनन्द निर्भर है। यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमें यथायोग्य सभी लोगोंमें फैल जाय तो भूलोक और खलेंक-में अन्तर ही क्या समझ पड़ेगा है माता पुत्रका, राजा प्रजाका, गुरु शिष्यका, विदेश क्या कहें करणासागर भगवान अपने सज्य पदार्थों का पालन केवल इसी स्नेहके यशीभूत होकर करते हैं। इसके विपरीत पुत्र, प्रजा, शिष्य आदि भी जो माननीयों की सेवा-आदरादि करते हैं वह भी इसी स्नेहका परिणाम है। यदि इसी दृष्टिकोणसे समस्त जगत्-की ओर देखा जाय तो इस लेहमयी बागडोरको माता, पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य, वन्धु आदि समस्त जगत्में फैलाकर, उसमें उस जगत्को नत्थीकर, भगवान् किस प्रकारसे जगत्का पालन करते हैं यह भेद खुल जाता है। और भगवान्की इस अगाम महिमाका विचार करनेसे हमारा स्नेहमय भक्तियोग ब्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे रहनेवाले आनन्दकन्द मेघश्याम मगवान्के चरणारिवन्दों में लीन हो जाता है। इसीसे भक्तियोगकी उत्कृष्टता और ज्यापकता कितनी है, यह वात सुगमतासे ध्यानमें आ जाती है।

भक्तियोगका स्वरूप ही उसकी महत्ता तथा व्यापकतामें प्रमाण है। इसलिये पहले उसका स्वरूप ही पाठकोंके सामने रखते हैं जिससे भक्तियोगकी अन्य विरुक्षणता भी सहज ही दृष्टिपथमें का जाय।

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने प्रन्थोंमें मिक्तयोगका वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया है ।

माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः।
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त तथा सुक्तिर्न वान्यया॥
( श्रीमन्महामारततात्पर्मिनिर्णय )

महत्त्वबुद्धिर्भक्तिस्त स्नेहपूर्वामिधीयते । तथैव व्यज्यते सम्यग् जीवरूपं मुसादिकम् ॥ ( महस्त्रमाध्य )

इसी अभिप्रायसे योगिवर श्रीमज्ञयतीर्थमुनीन्द्र<sup>जीने</sup> 'श्रीमन्त्यायसुधा' ग्रन्थमें कहा है—

तत्र मक्तिनीम निरवधिकानन्तानवश्चकस्याणगुणत्व-ज्ञानपूर्वकः स्वस्वात्मात्मीयसमस्तवस्तुम्योऽनेकगुणाधिकी-उन्तरायसङ्खेणाप्यप्रतिबद्धो निरन्तरप्रेमप्रवाहः।

सारांश, अपिरिमित अनवद्य कल्याणगुणोंके ज्ञानसे उत्पन्न हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्थों है ही क्या, प्राणोंसे भी कई गुना अधिक, हजारों विष्न आनेपर भी न इटनेवाले, अत्यधिक सुदृढ, गङ्गाप्रवाहके समान अखण्ड प्रेमके प्रवाहको भिक्त कहते हैं।

इसीको दूसरे शन्दोंमें सक्षेपसे कहना हो तो इस प्रकार मी कह सकते हैं कि जिस अखण्ड स्नेहधारामें सदा सर्वदा एकमात्र भगवान् ही विषय है, अन्य नहीं, वहीं उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोग है। इसी प्रकार मातृपितृ-भक्ति, गुरुभिक्त, पतिभक्ति, स्वामिमिक्त आदिमं भी अनन्यत्व जानना चाहिये।

यदि सर्वसाधारण स्नेहको ही भक्ति कहा जाय तो अन्य पदार्थोंपर किये जानेवाले स्तेहरे भगवानादि श्रेष्ठ पदार्थीं पर किये जानेवाले स्नेहमें वैलक्षण्य ही क्या रह जाता है ? क्योंकि वस्त्र-आभूषणादि, मित्र-भार्या-पुत्रादि समस्त पदार्थोंपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम समी लोग करते हैं । परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण-वशात् दूटनेवाला अतएव अनित्य है। इस सिद्धान्तकी प्रतीति प्रत्येक प्राणीको उस समय स्पष्टरूपसे हो जाती है जब कि उसके खास प्राणीपर आकर बीतती है। आध्यात्मक तत्त्वोंको लोकप्रसिद्ध तथा मनोरञ्जक दृष्टान्तोंसे समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदन्यासजीने,श्रीमन्महाभारत-जैसे उच्च कोटिके ग्रन्थमें यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर देनेके लिये एक चिडियाकी कहानी कही है जिसमें, कराल दावानलके घेरमें फँसी हुई वह चिड़िया बड़े कष्टसे पालन किये हुए अपने छोटे-छोटे सात बच्चोंको, जो कि उड़नेमें असमर्थ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आखिर प्रबल ज्वालामिके तापसे विवश होकर, केवल अपनी रक्षाके लिये एकके पीछे एक सबको पैरके तले दबाती हुई उनके मसा होनेके बाद आप स्वय उसी अग्निमें भसा हो जाती है। यह खप्राणीपर रहनेवाले रनेहका चरित्रचित्रण है। अस्त.

इस ससारमें पुत्र, शिष्य, भार्या, सेवकादिकोंको क्रमशः माता-पिता, गुरु, पित, स्वामी आदि ही अनन्य मित्तिके लिये भगवान्के प्रतीक हैं। इनकी भित्ति करनेसे ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान् प्रसन्न होते हैं अन्यथा नहीं। इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लोगोंकी अनुमितसे अन्य प्रतीकोंकी भी शास्त्रविहित सेवा अन्यान्य-रूपसे कर सकते हैं। परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, तप, पूजा आदि की जाय तो वह कभी भगवान्के प्रसाद-की कारण नहीं होती। इस विषयमें क्रमशः पुण्डलीकमुनि, रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनस्याजी, सीताजी तथा हनुमान्जी अविस्मरणीय उदाहरण हैं। इससे मातृभिक्ति, पितृमित्ति आदि भी भगवित्रष्ठबुद्धिपूर्वक करनेसे भगवान्की भिक्त ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता है।

श्रीमनमध्वाचार्यजीके सिद्धान्तमे द्वेषादि दोष भक्तिके साधन नहीं है । शिश्यपालादिमें शापादिसे द्वेषादि-बुद्धि थी । खरूपतः वे भक्त ही थे । इसीसे पागल पुत्रादिके समान अपने विरुद्ध होनेपर भी भगवान्ने क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया। यदि द्वेषादिको मक्तिका खरूप ही कहा जाय, तो यवनादिकोका मन्दिर गौ इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्राप्तिद्वारा खर्गादिप्रापक ही क्यों न कहा जाय ? इससे 'द्वेषाचै-द्यादयो नृपाः' इत्यादि वाक्योंकी योजना खरूपभक्तपर ही कही गयी है।

भिक्त, स्नेहिविशेष मनोनिष्ठ धर्म होनेके कारण, प्रत्यक्षभिक्त प्रकार

से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। प्रत्युत
कार्यसे ही भिक्तिकी पहचान हो
सकती है। उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्नोंसे
युक्त, कोई केवल आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्य
दोनों प्रकारोंसे युक्त होते हैं। अतएव 'ब्रह्मतर्क' में
कहा है—

केचित्रकाः प्रमुखानित गायन्ति च यथेप्सितम् ।
केचित्रूणीं भजनत्येव केचित्रोभयकारिणः ॥
इसी अभिप्रायसे पदरतावलीमें भी कहा है —
केचिद्रुन्मादवत्रकाः बाह्यलिङ्गप्रदर्शकाः ।
केचिद्रुन्मादवत्रकाः स्युः केचित्रेवोभयात्मकाः ॥
मुस्रप्रसाददाद्ध्यांच भक्तिज्ञेया न चान्यतः॥

इसनादिरुक्षणसुन्मादादावतिष्यात्तमित्यत उक्तं सुखप्रसादादिति ।

भक्तिके कार्यों का श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार वर्णन है—
एवं वतः स्विप्रयनामकीत्याँ
जातानुरागो द्वृतिचत्त उच्छैः।
इसत्यथो रोदिति रौति गायस्युन्मादवश्रुत्यति छोकबाद्यः॥
(११।२।४०)

कचित्रुदनत्यच्युतचिन्तया कचिन द्रसन्ति नन्दन्ति वदनत्यलौकिकाः। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति त्र्णीं परमेत्य निर्वृताः॥ (११।३।३२)

भगवानका दर्शन हमें किस प्रकारसे होगा इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, नाचते हैं, विना पूछे ही कभी लोगोंको भगवानके चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उसमे लोगोंको आदर हो या न हो। कभी हावभावसे भगवानके चरित्रका अनुकरण करते हैं! कभी भगवान्की मनोहर मूर्तिको मनमें लाकर प्रसन्निचत्ते चुपचाप नैठे रहते हैं, क्सिके प्छनेपर मी उनको जवाव नहीं मिलता ।

इन्हीं मिक्त-कार्योंको लेकर अवध्विशोमणि श्रीविष्णु-तीर्यजीने मिक्तकी तीन अवस्थाएँ कही हैं। मिक्त-कार्य

हासादि जिसमें स्पष्टरूपसे नहीं दीखते वह अपका मिल, जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मादादि कार्य दृष्टिगोचर होते हैं वह पक्कस्पा, तथा विशेषरूपसे जिसमें प्रहमसके समान देखनेमें आते हैं वह पक्कमित्तयोग कहाता है।

मक्तवर प्रह्लादने यह मिक्त नौ प्रकारकी कही है। वही मध्यसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है।

| प्रकार उदाहरण                                                                                                                                                                      | प्रकार उदाहरण                                                                                                                                                                                    | प्रकार उदाहरण                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ श्रवणम् ' ' परीक्षित, गार्गि,<br>जनमेजय आदि ।<br>२ कीर्तनम्' ' सनत्कुमार, नारद,<br>ग्रुकाचार्य आदि ।<br>३ सरणम्' ' 'गजेन्द्र, अजामिल,<br>गोपिका,कंस,शिशुपाल,<br>(काम) (मय) (देव) | ४ पादसेवनम् ' 'हनूमान्, विल,<br>विभीषण आदि ।<br>५ अर्चनम् ' चित्रमणी, द्रौपदी,<br>(पत्रम् )<br>गजेन्द्र, शवरी, विल<br>(पुष्पम्)(फल्म)(तोयम्)<br>६ वन्दनम् ' ' ' रहूगण, नलकृवर,<br>मणिग्रीव आदि । | ७ दात्यम् ° 'लक्ष्मण, हन्मान्,<br>सात्यिकि ।<br>८ सख्यम् ' ' अर्जुन,सुग्रीव आदि ।<br>और—<br>९ आत्मिनवेदनम् ' द्रौपदी, कुन्ती,<br>उद्धव, आदि अनेक हैं। |

मगवान् श्रीकृष्णजीने गीतामें—

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविषोऽर्जुन । ज्ञातुं द्रव्हं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥

इस क्लोकसे तीन प्रकारको मिक्त ज्ञान, दर्शन और प्रवेशमें कारण कही है। तीनों प्रकारकी मिक्त अनन्य होनेपर भी उनका पूर्वापरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य मानना पड़ता है। साधारणतः मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कारणीमूत अनन्य मिक्कि द्वारा अधिकारीको चार सोपान (सीढ़ियाँ) चढ़ने पड़ते हैं।

| गुरुवेवा।  ४ समान्यरूपसे तन्त्रीका ४ विशेषरूपसे तन्त्रीका ४ उपदेशानुसार ध्यान। ४ उत्क्रान्ति।  श्रवण, मनन। श्रवण, मनन, श्रान।  ५ अपक्र मक्तियोग (अनन्य- ५ तन्त्रीन्श्रवदारा पक- ५ मग्रवानका साक्षात्कार ५ सत्यलेकादिदारा वैकुण्ठा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मारवार्थ वर्गन वायम द्वारा वावमाराम वार ठावान ( ठाववा ) वद्गा वद्गा वद्गा है। |                                                                         |                        |                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| द्वारा शास्त्रविहित कर्मा- नुष्टानचे अन्तःकरणशुद्धि।  २ तत्त्वशानके लिये गुरुके २ विशेषरूपचे तत्त्वशानके १ व्यानतत्त्वके विशेष शानके पास गमन ।  ३ प्रणिपातादि(नमत्कारादि) ३ परिप्रश्नादि गुरु-सेना । ३ गुरुसेना सर्वरूपचे ।  १ सामान्यरूपसे तत्त्वींका ४ विशेषरूपसे तत्त्वींका ४ उपदेशानुसार व्यान ।  १ अपक मक्तियोग (अनन्य- ५ तत्त्वनिश्चयद्वारा पक- मक्तियोग (अनन्य- वया उससे पक्ष मित्रयोग विश्वणा मानवर्तः)  १ सामान्यरूपके कर्षोका ४ विशेषरूपसे तत्त्वींका ४ उपदेशानुसार व्यान ।  १ अपक मक्तियोग (अनन्य- ५ तत्त्वनिश्चयद्वारा पक- मग्नान्का साक्षात्कार दि लोकीम गमन मग्नतर् |                                                                               |                                                                         | _                      | _                                                |  |  |
| पास गमन । लिये गुवसमीपगमन लिये गुवसमीपगमन । प्रसाद ।  ३ प्रणिपातादि(नमत्कारादि) ३ परिप्रश्नादि गुवन्सेवा । ३ गुवसेवा सर्वरूपते ।  १ सामान्यरूपसे तन्त्वींका ४ विशेषरूपसे तन्त्वींका ४ उपदेशानुसार ध्यान ।  १ अवक मिक्कियोग (अनन्य- ५ तन्त्वनिश्चयद्वारा पक्ष- ५ मगवान्का साक्षात्कार दि लोकीम गमन मगवत्।  १ स्वय् अस्तियोग (अनन्य- त्या उससे पक्ष मिक्कियोग दि लोकीम गमन मगवत्।                                                                                                                                                                                                   | द्वारा शास्त्रविहित कर्मी-                                                    | 1                                                                       | •                      | _                                                |  |  |
| भवण, मनन । भवण, मनन, ज्ञान । ५ अपक मिक्कियोग (अनन्य- ५ वस्वनिश्चयद्वारा पक- ५ मगवानका साक्षात्कार ५ सत्यलोकादिद्वारा वैकुण्ठाः मिक्कि )। कत्य मिक्कियोग (अनन्य- विया उससे पक्क मिक्कियोग दि लोकीम गमन मगवतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पास गमन ।<br>३ प्रणिपातादि( <u>नमत्कारादि)</u>                                | लिये गुवसमीपगमन                                                         | लिये गुरुसमीपगमन ।     | प्रचाद ।<br>३ प्रारव्धकर्मभोगद्वारा अनिष्ट       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भवण, मनन ।<br>५ अपक्र मक्तियोग (अनन्य-                                        | भवण, मनन, ज्ञान ।<br>५ तत्त्वनिश्वयद्वारा पफ-<br>कृत्य मक्तियोग (अनन्य- | ५ मगवान्का साक्षात्कार | ५ सरयलोकादिद्वारा वैकुण्ठा<br>दि लोकीम गमन मगवतः |  |  |

उपरिनिर्देश विषयमें प्रमाण अनेक होनेपर भी लेखका विस्तार बहुत हो जानेके कारण सलामावछे पहाँ नहीं १ अब्बे, र्बाञ्चे हम आया करते ई कि पाठकवर्ग धना करेंगे।

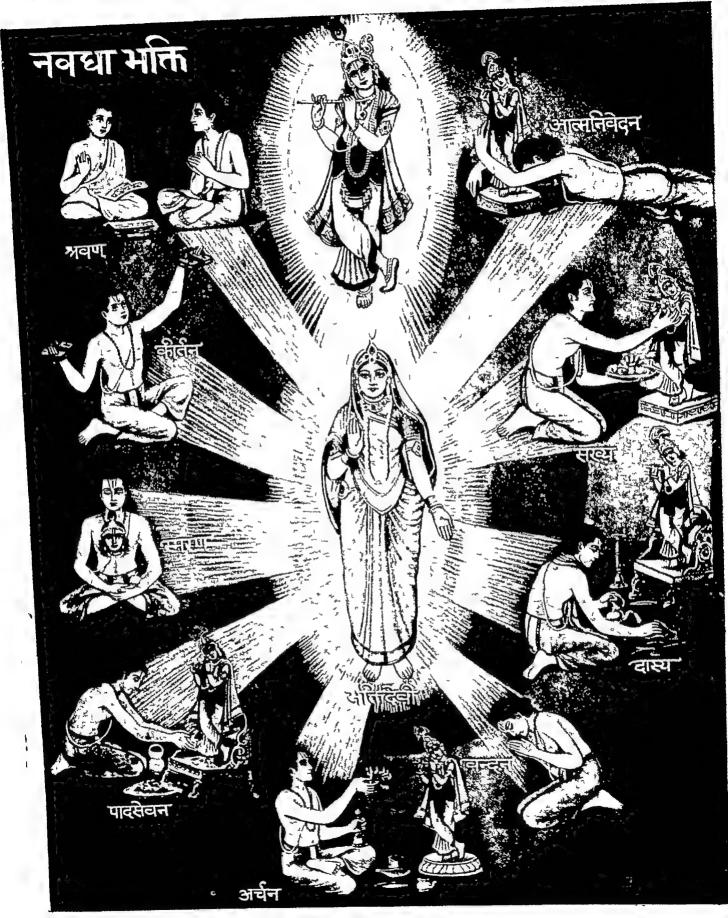

अन्य साघनोंसे अप्राप्य परम पुरुषार्थ मोक्ष भी जय भक्ति महत्ता से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कौन-सा हो सकता है है जिस समय अरण्यमे रहनेवाले पाण्डवोंसे मिलनेके लिये सत्यभामाको लेकर श्रीकृष्ण भगवान् गये उस समय सत्यभामा द्रौपदीसे पूछती है कि 'हे द्रौपदी ! हमें बहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि तुम अपने पाँचों पितयोंको कैसे स्वाधीन रखती हो । हमें तो एक ही पित है परन्तु वह हमारे अधीन नहीं है । अनएय हमे भी अपनी शिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो अच्छा होगा ।' उस समय हसकर सती द्रौपदीने सत्यभामासे कहा कि, केवल पितको ही क्या, समस्त विश्वको अपने अधीन रखनेमें समर्थ ऐसा यह स्त्रियोंको अनन्य पित-भक्तिस्वरूप महावशीकरणरूपी बड़ा मारी मन्त्र है ।

भगवान् स्वयं इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन करते हैं कि-

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च। मदक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्॥

'हे प्रिय नारद ! हम वैकुण्ठमें ही वास करते हैं, अथवा योगीलोगोंके हृदयमे ही वास करते हैं यह समझना भूल है। जहाँपर हमारे भक्तगण अत्यन्त भक्तिभावसे गायन करते हैं, वहाँ अवश्य ही हम रहते हैं।'

श्रीमद्भागवतमें तो भगवान् अपने भक्तोंको कहते हैं—

यस्यामृतामळयशःश्रवणावगाहः

सर्थः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः । सोऽहं भवन्त्रय उपलब्धसुतीर्थकीर्ति-हिछन्यां स्वबाहुमिष वः प्रतिकूलगृत्तिम् ॥

(३1१६1६)

'जिसका अमृतरूपी निर्मल यश, श्रवणरूपी स्नानसे आचाण्डालान्त समस्त जगत्को उसी क्षणमें पिवत्र करता है, आप-सरीखे भक्तोंसे जिसको पिवत्र कीर्तिका लाभ हुआ है, वह हम, आपलोगोंके प्रतिकृल आचरण करनेवाला यदि हमारा अपना ही हाथ क्यों न हो, उसे काट डालेंगे, फिर अन्यके विषयमें कहना ही क्या ?'

अतएय माठर श्रुतिमें कहा है— भक्तिरेवैनं नयति भक्तिवशः पुरुषः। भिक्ति ही मोक्षका कारण है। परमात्मा भक्तिके अधीन है।'

कठ श्रुतिमे भी भगवान्के प्रसादका असाधारण कारण भक्ति ही वर्णित है—

नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमेवैप वृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैप आत्मा विवृणुते तन् ५स्वाम् ॥

शिष्यमण्डलीको जमाकर बड़े-बड़े अर्थशास्त्रके विद्वत्ता-प्रचुर व्याख्यानोंसे, अथवा तर्कशास्त्रादिके केवल कोडपत्रनिर्माणोपयोगिनी कुशलबुद्धिसे, अथवा समस्त देशोंके नाना प्रकारके समाचारपत्रादिके अध्ययनसे, अथवा मित्तरिहत अन्तःकरणसे भगवद्गुणानुवादोका श्रवण-मननादि करनेपर भी मगवान् प्रसन्न (प्राप्त) नहीं होते किन्तु भगवान्, जिसको अपना मक्त कहकर स्वीकार करते हैं उसीको अपना स्वरूप तथा अधिकारीका स्वरूप प्रकट कर दिखाते हैं। सारांश मित्तके सिवा परमात्म-प्राप्तिका अन्य कोई भी उपाय नहीं है। इसीसे मित्तयोगके सहश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं है।

भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्भागयत-जैसे

मिक्ति उपाय

भक्तिप्रधान ग्रन्थमें अमङ्गलको नाश

करनेवाले उत्तमश्लोक भगवान्के
गुणानुवादीका श्रवणादि ही कहा है—

यस्त्र्तमश्लोकगुणानुवादः

सङ्गीयतेऽमीक्ष्णममङ्गलद्यः । तमेव नित्यं ऋणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः॥

(१२।३।१५)

भगवद्गुणानुवाद केवल अमङ्गलोंका नाश करनेमें ही पड़ (चतुर) है, इतना ही नहीं किन्तु मक्तिप्रतिबन्धक इघर-उधरके ग्राम्य-समाचार, विषयप्रवर्तक प्रतीति-सुन्दर कथाओंमें भी अक्चि उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा कहा है-

यत्रोत्तमश्चोकगुणानुवादः

प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः। निषेम्यमाणोऽनुदिनं सुमुक्षी-मंतिं सतीं यच्छति वासुदेवे॥ (५।१२।१३) शान, मिक्त, वैराग्यप्रवर्तक 'कल्याण' मासिकका अन्य मासिकोंकी अपेक्षा अल्प ही कालमें इतना अधिक प्रचार इस विषयमें प्रज्वलित तथा आदर्श उदाहरण है। 'तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येत' इस श्रुतिके अनुसार मगवान्की प्राप्तिमें उतनी ही देर है जितनी देरतक मिक्त-प्रवर्तक विश्वकल्याणयोग प्रत्येक प्राणीको नहीं होता। लेख बहुत ही विस्तृत हो गया है। जिस भगवान्की प्रेरणासे ये चार शब्द 'कल्याण' भक्तोंके सामने रखनेका

सुयोग प्राप्त हुआ है उसीके चरणारियन्दोंमे यह अर्पणकर पाठकोंसे विराम ग्रहण करता हूँ।

यत्कीर्तनं यरसारणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवण यद्वर्हणम्। लोकस्य सयो विधुनोति कहमप तस्मे सुभद्दश्रवसे नमो नमः॥ (श्रीमद्भा० २। ४१५)



## भक्तियोग

( लेखन-आचार्य श्रीवालकृष्णजी गोखामी )

योगेश्वराय कृष्णाय योगक्षे सप्रदायिने । भक्तियोगवितानाय द्यवतीर्णाय ते नम्॥

ग शब्द कितने व्यापक अथों में व्यवहृत होता है, यह वात 'कल्याण' के इस 'योगाड़,' में प्रकाश्य विषयों की सूची देखने से ही विदित हो जाती है। इस अने कार्यवाची छोटे-से दो अक्षरके 'योग' शब्दकी ययार्थ परिभाषा करना, कम-से-कम मेरी विद्या-बुद्धिके तो वाहरकी वात है, परन्तु 'कल्याण' के सुयोग्य

सम्पादक महोदयके प्रेमभरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे लिये अनिवार्य है, अतादव में जो कुछ इस सम्बन्धमें लिखेँगा उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित न कर केवल योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके ही उस मतका अनुसरण कल्गा जो उन्होंने इस विषयमें अपने योग-शास्त्रमें प्रकट किया है। वे योगकी परिभाषा करते हुए कहते हैं—

#### योग' कर्मसु कौशलम्।

अर्थात् कर्मोके करनेमें जो कुशलता (चतुराई) है, उसीका नाम योग है।

कर्मों को कुशलतारें करनेका आश्रय यह है कि कर्म एक जडीय तत्व हैं। यह नीवोंके जडवन्धनका कारण हैं। जडवुद्धि जीवोंके लिये कर्मोंका करना अनिवार्य है। देहधारी जीव कर्म किये विना एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्मके विना शारीरिक कृत्योंका होना असम्भव है। अतएव हमें ऐसी चतुराईसे

कर्म करने चाहियें, जिसमें वे यथावत् होते भी रहें और हमारे वन्धनका कारण भी न वर्ने । यह चतुराई हम तमी कर सकते हैं जब हम पहले कर्मके रहस्यको समझ लें। वह रहस्य यह है कि वास्तवमे कर्म खय कोई फल उत्पन्न नहीं करता, उसके साथ हमारी इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार प्राप्त होता है । यह वात इस उदाहरणसे भली-भॉति समझमें आ जायगी—जैसे कोई दुष्ट मनुष्य जन किसीके शरीरपर शस्त्रद्वारा आघात करता है तव वह पुलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायालयसे दण्डित होता है, और डाक्टर साहव अनेक रोगियोंके शरीरपर रोज शस्त्रप्रयोग करते हैं तो भी वे राजाप्रजा दोनोंके द्वारा सम्मानित होते हैं। दृष्ट और डाक्टरका कर्म एक है। केवल उसके करनेकी इच्छा पृथक्-पृथक् है। दुष्टकी इच्छा तो दुख देनेकी होती है और डाक्टर साहवकी इच्छा आराम पहुँचानेकी होती है, इसीलिये दोनोंका कर्म समान होनेपर भी, कर्ताकी इच्छाके अनुसार फल मिन्न-भिन्न मिलता है। इसी नियमके अनुसार जो कर्म फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल मोगनेके लिये वन्धनमें ले आते हैं और जो फलाशा-त्यागपूर्वक भगवान्के लिये करते हैं वे हमें जडमुक्त कर परमधामको पहुँचाते हैं। इस प्रकार कर्म करते समय अपनी इच्छाको ठीक रखना ही कुशलता है और यह कुशलता ही योग है। इससे मिन्न अर्थमें योग शब्दका प्रयोग योगेश्वरको स्वीकृत नहीं है। इसीसे वे कहते हैं—

तपित्रत्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।
किंमित्र्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥
अर्थात् हे अर्जुन! योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी
आदि सबसे श्रेष्ठ हैं; अतएव त् योगी वन जा।

यदि कहो कि तपस्वी, ज्ञानी, कभी आदि भी तो योगी कहे जाते हैं, तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी-के लक्षण भी वताते हैं—

योगिनामि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥

'अन्य समस्त योगियोंमे जो अपने अन्तरात्माको मुसंग लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है मैं उसीको सर्वोत्तम योगी मानता हूँ।'

योगेश्वरने हमको अपने योगशास्त्रमं कर्मोंको कुगल-तापूर्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी है। वे आज्ञा करते ६—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमावयोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

'आहार-विहार, कमेंकि चेष्टा एवं शयन-जागरण-को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुषका योग दुःशोको नाश करता है।' योगेश्वर युक्त शब्दका भी अर्थ स्वय आदेश करते है—

यदा विनियतं चित्तमारमन्येवावतिष्टतं । निःस्पृदः सर्वकामेन्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 'सर्व कामनाओंसे रहित एकामचित्त जब आन्माम

खित धाता है तय गई युक्त कहाता है।'

आतमा हा अर्थ भी उन्हों हे मुखारियन्द्रसे सुनिये— जहमामा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । भिवन न्तान अन्तर्यानीस्थने हिस्त में ही सबका ऐसा करनेसे क्या होगा १ सो भी योगेश्वर वतलाते हैं— जुभाजुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवन्धनेः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

'शुभाशुभ फलवाले कर्मवन्धनोसे छूट जायगा और कर्मत्यागरूप योगसे युक्तात्मा विमुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा।'

सारांश यह है कि फलाशासे शून्य कुशलतासे किये हुए कर्मकी कर्म संशा नहीं होती, किन्तु वह योग नाम-से अभिहित होता है और इसे अन्यान्य साधारण योगोंकी अपेक्षा असाधारण सिद्ध करने के लिये भिक्तयोग आख्या प्रदान की गयी है । अन्यान्य योगोंम एव भिक्तयोग सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी योग हे और यह अव्यभिचारी है। जो योग श्रीकृष्णसे अतिरिक्त विषयान्तरोसे प्रयुक्त होता है, वह व्यभिचारी है। और जो एकमात्र श्रीकृष्णको ही विषयरूपसे वरण करता है, वह अव्यभिचारी है। श्रीकृष्णसेवेकपरायण इस भिक्तयोगके द्वारा ही हम मायिक गुणोसे पार होकर, निर्मुण अवस्था लाभ कर सकते हैं, जैसा कि श्रीयोगे बरने स्वयं श्रीमुखसे आज्ञा की है—

मा च योऽव्यभिचारेग भक्तियोगेन संवते। स गुणान् समर्तार्यतान् व्रह्मभूयाय कस्पते॥ अर्थात् जो पुरुष अन्यभिचारी भक्तियोगेक द्वारा मेरा सेवन करता है। वह गुणोको अतिकम कर ब्रह्मभावको प्राप्त करनेम समर्थ होता है।

त्रदाभाव गुन्ह जीवकी एक निर्मुण अवस्वाविशेव है, यह भी श्रीयोगेश्वरने ही कहा है—

मणभूनः प्रमुखारमा न शोचित न हांक्षति। समः मर्वेषु भूतेषु सद्वक्ति लमते परान्॥ 'नहामानको प्रात्त पुरुषहा भागा प्रमुत होता है।

त वः भाग वयस है. ज

## भक्ति और प्रपत्तिका खरूपगत भेद

( लेखक—देविं प॰ औरमानाथजी शास्त्री )

स्रोहो भक्तिर्द्विधा वैधो स्वभावानुगता च या।
प्रपत्तिरात्मिनक्षेपः सा द्विधा रूढियोगतः॥
स्रोह सानन्दधर्मः स्यादानन्दो भगवानिति।
प्रपत्तिः स्वोकृतिर्विष्णोर्भेदाभेदोऽनयोर्द्वयोः॥

'स्नेह (प्रेम)—रस ही भक्तिरस है। यह भक्तिरस दो प्रकारका है, एक शास्त्रशास और दूसरा खभावप्रास। पर अपने-आपको परमात्मापर छोड़ देना प्रपत्ति कहलाता है। यह प्रपत्ति भी दो तरहकी है, पहली रूढिप्राप्त और दूसरी योगप्राप्त।'

'आनन्दकी ही एक किरण स्नेह है, और भगवान् स्वय आनन्दस्वरूप हैं। भगवत्कृत स्वीकारको (दूसरी) प्रपत्ति कहा है' अतएव भक्ति और प्रपत्तिका भगवान्के साथ भेद और अभेद दोनों सम्बन्ध है।

'आनन्दः प्रियतातीव' आदि वाक्योंसे और अनुभव-से यह सिद्ध है कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा प्रेम है । और 'सत्य विज्ञानमानन्द ब्रक्ष' इत्यादि श्रुतियोंसे यह भी सिद्ध है कि आनन्द ही भगवान् है । अतएव कहना होगा कि भगवान् और भगवान्का स्नेह (प्रेम) वास्तवमें एक है । किन्तु एकतामें व्यवहार-आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवान्का आनन्द प्रेमरूप होकर हमारे पास आ गया। अव हमें भगवान्के आनन्दका स्वाद आने लगा । इस तरह भक्ति और भगवान्में परस्पर भेदाभेद सम्बन्ध है।

यही बात प्रपत्तिमें भी है। प्रपत्तिका रूढ अर्थ है स्वीकार और यौगिक अर्थ है आत्मिनिक्षेप । प्र—प्रकर्षण, एकदम, पित्ति,—पदनम्, भगवान्में चले जाना और आत्मन —अपने-आपको भगवान्में निक्षेप—नितरां क्षेपः—एकदम डाल देना, दोनों वार्ते एक ही हैं। यदि प्रपत्तिका कोरा 'स्वीकार' अर्थ लेते हें तो भगवान्के साथ प्रपत्तिका भेद है और यदि आत्मिनिक्षेप लेते हें तो अभेद है। इस तरह प्रपत्तिका भी भगवान्के साथ भेदामेद सिद्ध है। भगवत्कृत जीवस्वीकार और जीवकृत भगवत्स्वीकार दोनों प्रपत्ति हैं। पहली अनुप्रह (पृष्टि) प्रपत्ति हैं, और दूसरी मार्यादिक प्रपत्ति । हष्टान्त श्रीगोपीजन और श्रीविमीषण।

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्त्रयेव भजाम्यहम्। 'रसो वै सः ' 'सत्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म' आनन्द आत्मा'। वह परमात्मा रस है। परव्रह्म सत्य, विज्ञान और आनन्द है। आनन्दमय परब्रह्मका आत्मा भी आनन्द ही है । इत्यादि श्रुतियोंने यह सिद्ध है कि परब्रह्म परमात्मा रसरूप है, आनन्दरूप है। और 'ममैवांशो जीवलोके', 'अशो नानाव्यपदेशात्', 'एकाशेन स्थितो जगत्' इत्यादि स्मृतिसूत्रोंसे यह भी स्पष्ट होता है कि उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर होनेसे—अंश होनेसे सव देहोंमे विद्यमान आत्मा (जीव ) भी वास्तवमें रसरूप आनन्दरूप ही है। किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और देहका आवरण आ जानेसे इसकी वह रसरूपता तिरोहित हो रही है। अतएव इसे अपना आनन्द तो अनुमवर्मे आता नहीं और वाह्य पदार्थोंमें आनन्द मालम देता है। इससे यह बाह्य पदायों में प्रेम करने लगता है और अन्तमें उनमें आसक्त होकर जन्म-मरणके चक्करमें पड़ जाता है। अस्त्।

उस आनन्दरूप आत्माका ही विश्रद्ध धर्म या किरण ही जव मनके द्वारा अन्तः प्रकट होता है तव वह स्नेह किंवा प्रेम कहाता है और इचीलिये प्राकृत लोग उस प्रेमको मनोधर्म कह देते हैं । वास्तवमें यह रनेह आनन्दका ही धर्मान्तर होनेसे आत्मधर्म ही है। स्नेहका मूलरूप निर्गुण है, सत्त्वादि गुणोंका इसमें स्पर्शतक नहीं है। इसीको भाव किंवा रित भी कहते हैं। आत्मधर्म होने छे ही यह नित्य है, अतएव स्थायी है। यह निर्मुण विश्व द प्रेम जहाँ कहीं भी (आलम्बनमें) पैदा होता है वहाँ निष्कारण ही पैदा होता है। यह अतीन्द्रिय है, केवल बुद्धिवेद्य है किंवा खरवेद्य है। गुणमात्रसे रहित है। अतएव दुःखरहित है और अनिर्वचनीय है। यह साधनींसे वढ़ता नहीं और विरुद्ध साधनोंसे घटता भी नहीं। सदा एक खरूपमें ही रहता है। तथापि आधारोंके द्वारा जव अधिक-अधिक अनुभ्यमान होता है, तव उद्दीपन विभावादिके द्वारा इसका मूळ व्यापक रूप प्रकट होने लगता है। इसी अवस्थाको सहृदय लोक रस, शृगार, वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हैं। किन्तु यह याद रहे कि

लौकिकमे जो श्रङ्कारादि है उनमें गुणोका स्पर्श है किन्तु उस अलौकिक रसमे गुणोंका स्पर्श नहीं है। यहाँतक यह प्रेमरस बढ़ता है कि सारे संसारमे प्रकाशित हो जाता है और फिर अन्तमे आप भी उसी व्यापक प्रेमानन्दमे विलीन हो जाता है। उस द्यामे आनन्दसे अनुभवकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। अतएव श्रुति 'नेति-नेति', 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' कहकर उसके स्वरूपका निदेश करती है। इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्भिक दशाका वर्णन किसी अभियुक्तने यों किया है—

आविर्भावदिने न बेन गणितो हेतुस्तनीयानिष क्षीयेतािष न चापराधविधिना नस्या न यद्वर्धते । पोयूषप्रतिवादिनिस्नजगतीदुःखद्वहः साम्प्रतं प्रेम्णसस्य गुरोः किमद्य करवे वाङ्निष्ठतालाघवम् ॥

'जिस प्रेमने पैदा होनेके समय एकदम थोड़े भी कारणकी अपेक्षा न रक्खी और जो हजारों अपराध होनेपर भी नष्ट किंवा कम नहीं होता। तथा चापल्र्सी करनेसे कभी बढ़ता भी नहीं और जो अमृतके सामने खम ठोककर 'त् मेरे सामने कौन वस्तु है' यह कहनेको सदा तैयार रहता है, उस सारे ससारके दुःखोंके नाश करनेवाले और अति महत् प्रेमको मैं आज अपनी वाणीसे कैसे कहूं और कहकर उसकी आवरू कैसे विगाड़ दूँ।'

यह प्रेम जब अपने समानमें होता है तब उसे स्नेह किंवा शृगार कहा जाता है। अपनेसे छोटेमे वात्सल्य और अपनेसे बड्नेमे उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध है।

पेश्वर्य (हुक्मत, प्रताप), पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन षट्गुणोंसे महत्त्व (बङ्ग्पन) होता है। इनमेंसे एक-एक गुण भी जहाँ आ जाते हैं वहाँ वह बड़ा कहा जाता है। यदि कहीं यह सारे गुण एकमें ही न्तुः रहते हों तो फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही त्वनन्यया, जत्वप्य भगवान् सबसे बड़े हैं। उन पुरुषोत्तम निष्काम भक्तिके माहात्म्यको समझकर जो प्रेम किया इत्यादि प्रह्लादके कि कहते हैं। नारदपाञ्चरात्रमें यही इत्यादि प्रह्लादके जी कहते हैं। नारदपाञ्चरात्रमें यही कहा है। सेवा करते ज सुहढ़ः सर्वतोऽधिकः। भगवान्में शियत रखने कस्त्रया मुक्तिने चान्यथा॥ चाहिये। भक्ति करके जो हुक् भक्तिरस है किन्तु जब इसमें चाहना करते हैं वे उस भक्तिके हो जाता है तब यह भक्ति

तीन, नौ, इम्यासी, और आगे चलकर अनन्तविध हो जाती है।

यहाँतक हमने विशुद्ध निर्गुण रसरूपा भक्तिका निरूपण किया। यह फलरूपा भक्ति है। अतएव इसीका रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनभक्ति और भी है। इस वैधी साधनभक्तिका निरूपण श्रीमन्द्रागवतमे इस तरह है—

देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्।
सत्त्व एवैकमनसो षृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी।
(३।२५।३२-३३)

वेद और वैदिक शास्त्रोंकी आज्ञासे और उनमें कहें गये साधनोंके अनुष्ठानसे जो कमसे प्रकट होती है उस स्नेहरूपा भक्तिको वैधी भक्ति कहते हैं। कभी-कभी किसी-किसी अधिकारीको जन्मसे ही यह भक्ति प्राप्त होती है, जैसे प्रह्लादजीको। उस जगह पूर्वजन्मके साधनानुष्ठानसे किंवा सामान्यानुप्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय है। इसिलये उसे भी वैधी भक्ति ही समझना चाहिये। इस वैधी भक्तिका कम इस तरहसे है। एक मनवाले सब दैवइन्द्रियोंके व्यवहार खाभाविक होकर सत्वविग्रह श्रीभगवान्मे ही निरन्तर होते रहें वह भक्ति कही जाती है। फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्गुण भगवान् पुरुषोत्तमको ही अपना विषय बना लें तब वे सर्वेन्द्रियन्तियाँ ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताको प्राप्त होकर भगवती अनिमित्ता वैधी भक्ति कही जाती है।

'द्रया ह वै प्राजापत्याः' किंवा 'देवासुरा वै सयेतिरे उभये प्राजापत्याः' इत्यादि श्रुतियोंके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी दसो इन्द्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं—दैव और आसुर।इन दैवासुर इन्द्रियोकी वृत्तियोंमे परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता रहता है। दैव वृत्तियाँ स्वभावतः आनुश्रविक होती हैं। और आसुर वृत्तियाँ केवल लौकिक होती हैं। आनुश्रविक देवेन्द्रियवृत्तियाँ जब-जब जिस-जिस इन्द्रियान्तवर्ति प्राणका आश्रय छेकर उन आसुर वृत्तियोंको जीतना चाहती है तब-तब ही वे बलिष्ठ आसुर वृत्तियोंको जीतना चाहती है तब-तब ही वे बलिष्ठ आसुर वृत्तियों उनके उस आश्रयको पापिकद कर देती हैं। तब अन्तमें ये दैव वृत्तियाँ आसन्य-प्राणका आश्रय लेती हैं। वहाँ भी आसुर वृत्तियाँ पहुँचती जन्ममें वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 'पञ्चामिविद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम मिळता है। इस फळरूप जन्ममें पूर्वोक्त मिक्त पूर्वोक्त रीति- के अनुसार अनिमित्ता और भागवती प्राप्त होती है। किंवा स्वतन्त्रा भिक्त प्राप्त होती है। यह स्वतन्त्रा भिक्त पृष्टिमार्गीय है इसिलये हम इसे यहाँ ही छोड़ते हैं।

अनिमित्ता भागवती भिक्त (साधन) सायुज्य सुक्तिसे भी श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इसका फल गाढ़ भगवत्त्रेम है। और सायुज्यमें प्रेमरूप तो है किन्तु प्रेमप्राप्ति नहीं। भक्तोंको आनन्दरूप हो जाना वाञ्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दमोग बाञ्छनीय है। भगवत्त्रेम ही फलरूपा भिक्त है। यद्यपि इस मानसी सेवा (प्रेमभिक्त) के तीन फल हैं जो आगे कहे जायँगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे भक्तोंके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फलोंकी वे चाहना नहीं करते। अतएव अन्यत्र कहा है कि—

#### दीयमान न गृह्वन्ति विना मत्सेवन जनाः।

भगवान् अपने भक्तोंको सालोक्यादि फलोंका दान करते हैं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते। इस फलक्पा भैक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है—

नैकारमता में स्पृह्यन्ति केचि-मस्पादसेवाभिरता मर्दाहाः।
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्य
समाजयन्ते सम पौरुपाणि॥

पूर्वश्लोकोक्त तन्जा वित्तजा (नवधा ) सेवा करनेसे मगबद्रस ( प्रेम ) की अभिव्यक्ति हो जाती है। इस श्लोकमे उस मगवद्रसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे हे । 'मत्पादसेवाभिरता ' 'मदीहा ' और 'येऽन्योन्यतो भागवताः यसज्य सभाजयन्ते मम पौरुपाणि'-ऐसे प्रेमी भक्तोंके काय, वाकु और मनके व्यवहार खामाविक रीतिषे भगवानमें ही रहते हैं। मेरी सेवा करनेमें ही उनकी चित्तवृत्ति सर्वदा लगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी सर्वदा मत्सम्बन्धो होते रहते हैं । और समानधर्मा वे लोग परस्पर निष्किञ्चन मित्रता रखते हुए भगवत्सम्बन्धी पराक्रमीं-का ही सर्वदा सादर सप्रेम कयोपकथन तथा सत्कार किया करते हें । अतएव भगवान्से प्रार्थना करना तो दूर है पर अपने हृदयमें सायुज्यादि चार मुक्तियोंकी अभिलापा भी कभी नहीं करते। उनको तो भगवत्स्वरूपलीला और गुर्णोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फल मालूम देता है। क्योंकि उनके दृदयमें आनन्दरूप भगवान्-का प्रादुर्भाव हो जाता है, उनका यही साध्य है, यही साधन है और जीवित भी यही है। 'तन्मे साध्य साधन जीवितं च' उन्हें फिर जगत्के किंवा जगत्से वाहरके किसी पदार्थसे भी प्रीति नहीं रहती ।

हमारे गीताके ठाकुरने भी आज्ञा की है—

'रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥'

'व. सर्वत्रानिमस्नेहस्तत्तव्याप्य सुमासुमम्।
नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥'

१ (सा चेद्रागवती भवति साक्षाद्रगवन्तं विषयीकरोति भगवद्गाव पढ्गुणरूपतामापवते। पूर्वं सरवरूपे देवे विष्णौ गृत्तिः सैव जन्मान्तरे भागवती भवतीति वा। पद्माग्निविद्यायां ज्ञानौपयिकदेह सिद्धिनिरूपिता। तथापि मुक्तें सायुज्यादपीयं भक्तिर्गरिष्ठा सिद्धेर्गरीयसी। "" एतया मे पदं प्राप्यत इति भावः । ताद्रश्नमकानां ज्ञानिनामिवाप्रिमकृत्यमाद्द प्रकारद्वयेन । तत्र प्रथममाद्द हिमीनेंकात्मतामित्यादिभा । इयं द्वि फळळ्पा मिक्तिः म्यावता । फळळ्पता तदैव भवति, यदा भजनाद्रसोऽभिग्यको भवति यहुधा। 'तस्या अभिग्यकेनिदर्शनम्, भगवत एकात्मतां फळं न स्प्रह्यन्ति, प्रार्थना दूरे । तेषां कायवाङ्भनोग्नुन्तिः स्वभावत एव भगवति भवतित्याद्द मत्पादसेवेत्यादिना । तेषां फळावस्थामाद्द प्रयम्ति ते म हति । ते मे स्पाणि पद्यन्ति, निरन्तरं भगवद-साक्षात्कारो भवति यथा मित्रैः सद्द क्रोबन्ति । तत्त्तेषां सायुज्यमाद्द तिर्गरीयिति । भगवान् स्वगृहं गच्छन् तानिप नयित । ते तु इन्द्रियाणि मनश्च नयन्ति । सिक्तिस्तु फळावस्थममाविनी काळादीनामगम्यमितिस्द्रममेव मगवदात्त्रकं फळं प्रयच्छन्ति । साळोक्यादि फळमाद्द अथा हत्यादि । सा चेद्रक्तिमध्यमा भवेत् ततोऽयं भिन्नप्रक्रमः । बरस्य काळादक्षराध छोके व्यापिवैक्रण्डे सर्वभैश्वर्यादिक्रमस्तुवते । एवं भेदत्रय निरूपितम्, सायुज्यं वैकुण्डः जीवन् प्रक्तिशिति ।

यह अनुवाद है, विधि नहीं है। इस प्रकार चिरकाल भगवद्रसका अन्तःस्वाद लेते-लेते सर्वत्र भगवान्का बहि:-प्राकट्य हो जाता है। उस समय वे भक्तलोग पूर्ण फलका अनुभव करते हैं । जहाँ भगवान् रस्य और परतन्त्र हो जाय और भक्त रसयिता तथा स्वतन्त्र हो जाय वह अवस्था भक्तों- की पूर्णफलावस्था है। शास्त्रमें इसे अलौकिक सामर्थ्य और परप्राप्ति भी कहा है। 'ब्रह्मविदाप्तोति परम्' इस ऋचा और रसत्य ज्ञानम्' इत्यादि विवरणरूप ब्राह्मणका भी यही तात्पर्य है। मक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हो जाता है इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है। मागवत तृतीय स्कन्धके इसी प्रकरणमें 'पश्यन्ति ते मे' से लेकर 'तानमृत्यो-रतिपारये' पर्यन्त (३५ से४०) इलोकींमें व्यापिवैकुण्ठ और जीवन्मक्ति ये तीन सेवाफल कहे गये हैं। सायुज्यके दो अर्थ होते हैं सहयोग और ध्वय । भक्तलोगोंको परमानन्दसहयोग भी अभिल्षित ै, इसलिये 'पश्यन्ति ते मे' इस क्लोकमें सहयोग अर्थात् लोकिक सामर्थ्यका निरूपण किया है। 'तैर्दर्शनीयावयवैः' स श्लोकमे द्वितीय सायुज्य परमानन्दैक्यका प्रतिपादन कया है। 'अथो विभूतिं मम' और 'न कर्हिचिन्मत्पराः' न दोनों श्लोकोंसे व्यापिवैकुण्ठनिवासरूप फलका कथन क्या है और 'इम लोकम्' और 'विसुज्य सर्वानन्यांश्च' न दो श्लोकोंसे जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया है। ाहाँ जीवन्मुक्तिका अर्थ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी गित । यहाँ तक हमने फलसहित वैधी भक्तिका स्वरूप हहा । यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे भगवान्से भिन्नभी है और अभिन्न भी है।

अव इस मिक्तका दूसरा मेद स्वभावानुगता मिक्त है। स्वभावानुगता मिक्त पृष्टि (अनुप्रह्) मार्गका विषय है। स्वभावानुगता मिक्त और पूर्वोक्त वैधी मिक्तमे विशेष मेद नहीं है। यह भी परमानन्दरूपा है और परमानन्दप्राप्ति ही इसका भी फल है। केवल कारणका मेद है। कारणके भेदको उपचारसे मिक्तमें कहा गया है। वैधी मिक्त साधनों से प्रकाशित होती है और स्वभावानुगता मगवान्के विशेषानुप्रहसे प्रकाशित होती है। मगवान्का अनुग्रह भगवद्धमें है इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है।

भक्ति और प्रपत्तिके खरूपमें भेद दिखानेके लिये अपितका भी खरूपदर्शन कराना उचित है। प्रत्येक शब्द रूढ और योगिक मेदसे दो तरहके हो सकते हैं। प्रकृतिप्रत्यम-की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान ली गमी है वह रूढ शब्द है और प्रकृतिप्रत्ययके अनुसार जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह यौगिक शब्द माना गया है। इन गब्दोंके अर्थ भी दो तरहके हैं—रूढ और यौगिक, किंबा रूढपाप्त, योगपाप्त।

प्रपत्ति शब्दको रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ है। और जब उसे यौगिक मानते हैं तब प्र—प्रकर्षण एक-दम, पत्तिः—पदनं गमनम्, भगवान्के साथ सगत हो जाना अर्थ होता है। प्रपत्तिमार्गमें प्रपत्तिके दोनों अर्थ स्वीकृत हैं। यह प्रपत्तिमार्ग दो प्रकारका है, मार्यादिक (किसी विशेष मर्यादासे सम्बद्ध) और अनुप्रहल्क्य। यद्यपि भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमार्गमे प्रेम और प्रेमप्रकर्ष रहता है तथापि 'प्रधानाभिहारन्याय' से प्रपत्तिके ही आधिक्य रहने-से यह प्रपत्तिमार्ग कहा जाता है, भक्तिमार्ग नहीं।

### कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः।

कलियुगमें कर्म, ज्ञान और मिक्तमार्गका निर्वाह करना अति कठिन है। इसीलिये भगवान् श्रीकृष्णने इन सबसे पृथक् रारण (प्रपत्ति) का मार्ग प्राकट्य किया है। भक्तों-की दृष्टिमें भगवत्प्रेम फल है, साधन नहीं। इसलिये भी प्रपत्तिमार्ग भक्तिमार्ग नहीं कहा जा सकता। वास्तवमे प्रपत्तिको मार्ग कहना भी युक्त नहीं है।

प्रपत्त (स्वीकार) दो प्रकारकी है। मक्तकृत मगवान्का स्वीकार और भगवत्कृत भक्तका स्वीकार। भक्तकृत
भगवत्स्वीकार मार्यादिक प्रपत्ति है। वानरका शिशु अपनी
माताको कसकर पकड़ता है। माता उतना उसे नहीं पकड़ती।
बह तो अपने चलने-फिरने, खाने-पीने, उछलने-कूदनेमे
लगी रहती है। किन्तु मार्जारी (विल्ली) अपने शिशुका
स्वय दृदतर प्रहण करती है। शिशुको मार्जारीकी उतनी
परवा नहीं रहती। उस शिशुका सर्वाधार माता है।
माताको उसने आत्मिनक्षेप कर रक्खा है। शिशु अपने
साथ कोई साधन नहीं रखता। माता आती है तो शिशु
उलटा अपने नेत्र मींच लेता है। अब उसका जीवन
मारण, धारण, नयन, स्थापन सब कुछ मार्जारीके ही
हाथमे है।

इसी तरह भक्तकृत भगवत्प्रपत्ति मार्यादिक है। भगवान् अपने खरूपमें है। अपनी लीलाएँ भी यथावत् करते चले जाते हैं । किन्तु भक्तने अपने खरूप और चरित्रमे परिवर्तन कर दिया है । यह परिवर्तन छः प्रकारका है—

आनुकृष्यस्य सङ्कष्प प्रातिकृष्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वामी गोप्तृत्वे वरणं तथा॥ आत्मनिक्षे पञापण्ये पद्विधा शरणागतिः।

'शरणागित रक्षकरवेन भगवत्कमेकः त्वीकारः।' भगवान्को ही अपना रक्षकर से त्वीकार करना, वस, यही शरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है। यशिप यहाँ आत्मिनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है। जैसे आतुक्रत्यसङ्ख्य आदि है, उन्होंके जोड़तोडका आत्मिनिक्षेप भी है, वह फलरूप नहीं है। प्रपत्तिमे यदि आत्मिनिक्षेपके साथ आतुक्त्यका सङ्ख्य मी है तब आत्मिनिक्षेप उतना दृढ नहीं रहता। अन्तु।

भगवदनुक्लताका खीकार, प्रतिकृलताका परित्याग, रक्षाके विषयमे विश्वास, केवल भगवान्का वरण (खीकार), आत्मिनक्षेप और दैन्य, इन छहींको प्रपत्ति कहते हैं। पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनोंमे प्र—प्रकर्षेण पत्तिर्गमनम्-एकदम भगवान्के साथ सङ्गम (आत्मिनक्षेप), ऐक्य है और वह सायुज्य (प्रत्यापित्त) पर्यन्त गिना गया है। अतएय दोनोंको प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु मार्यादिक प्रपत्तिमें साधनान्तरोका सहयोग होनेसे आत्म-निक्षेप अद्द (शिथिल) है।

मार्यादिक प्रपत्तिके दृष्टान्त अर्जुन और विभीषण है। गीताके प्रारम्भमें द्विष्यत्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' कहकर अर्जुनने भगवानका रक्षकत्वेन स्वीकार किया है। मध्य मध्यमें 'त्वमादिदेव ' तथा अन्तमें 'करिष्ये वचन तव' दृश्यादि कहकर आनुकृत्यादि अर्ज्ञोका मी निर्वाह दिया है। तथापि अर्जुनपर भगवानका विशेषानुष्रह भी है, द्विल्ये रमकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मित्र है, गुद्ध मार्यादिक महीं है।

अपने-अपने वर्मोंका त्याग करके जो एक दूतरेला इद सीकार हो वह अनुप्रह प्रपत्ति है। और व्यावजीने कहा नी है—

#### गृह्यंतवान् स क्षितिदेवदेवः ।

अर्जनको नगमनने खोकार किया है। अपने धर्मो-का त्यार करके अर्जनका खीकार किया है और उसके अन्य नमनोका त्यार कराकर अपना खीकार करानेका उपदेश भी किया है। अर्जुनते भगवान्ने अन्तमं सप्ट कहा है कि त् तो अभीतक धर्मोको पक्छे वैठा है अतएव अभीतक त्ने मुझे क्चकर पक्ड़ा नहीं है, इन्निये पिर त् मुझे पूरा-पूरा पक्ड़ना चाहता है तो—

सर्वधर्मान् परित्यस्य मामेकं शरणं वज । 'तत्र धर्मोको छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा ।'

इतीका नाम 'आत्मनः नितरां क्षेप.' है । इतना ही नहीं, गीता और भागवतमें अर्जुन और भगवान्के चरित्र एव उन दोनोंके वचन ऐते है जिनते प्रतीत होता है कि दोनोंने स्वधर्मत्यागपुरः तर एक दूतरेका स्वीकार किया है।

गीवाम-

यचावहासार्थं मसत्हतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु

और श्रीभागवतमें— नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरनन्दनेति। सञ्जित्सितानि नरदेव हृदिरप्रशानि सर्जुर्जुरुनित हृद्यं मम माघवस्य॥ (१।१५।१८)

विश्वतीऽह सहाराज हरिणा वन्छुरूपिगा। (१।१५।४)

— इत्यादि अर्जुनने वाक्य है। इनसे दोनींका गहरा प्रेम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है। इसलिये इस अश्चमें ऐक्य और प्रेमप्रकर्षके होनेसे अर्जुन केवल नर्पादा-प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है।

केवल मर्यादायपीचका उदाहरण विभीषण है। विभीषणने अपने धर्मोका परित्याग नहीं किया है और न श्रीराववने ही अपने धर्मोका परित्याग किया है। विभीषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किया किया है। विभीषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किया असत्कार भी नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणके सारयी वने हे और न दिव्याल्लकोंको अपने उपर सहनकर अपने मी विशेष विभीषणकी रक्षा की है। विभीषणके कर्तव्यकों स्वय करके उसको मद्या दिलानेका कार्य भी श्रीरामचन्द्रने नहीं किया है। प्रत्युत विभीषणने लद्धाका गान्य प्रहण किया और प्रभुने प्रभीषणने रावणकी रहस्य वालें नानकर युद्धमें मुभीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देश-स्वर हेतु दोनोंने मिन्न सक्ते हैं इसल्ये दोनोंने पृरा-गूरा

आत्मिनिक्षेप और प्रेमप्रकर्ष न होनेसे, और आनुकृत्य तथा प्रातिकृत्यवर्जनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मर्यादा-प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्याभिषेक होनेके बाद विभीषणको भगवान्ने विदा कर दिया और वह खुशी-खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके किसी व्यवहारमे परिवर्तन न होने पाया। ये केवल मर्यादाके लक्षण है। अतएव विभीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक प्रपत्ति है और अर्जुनकी मर्यादापृष्टि प्रपत्ति है।

इन दोनो प्रपत्तियोसे पृथक अनुग्रह (पृष्टि) लब्धप्रपत्ति है और यही भगवान्को भी प्रिय है। अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिमें अनुप्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रपत्ति होनेके बाद भी आनुकूल्य सङ्कल्पादि साधनींका नियम नहीं होता, कभी हो भी जाय, कही नहीं भी। प्रत्युत कभी-कभी तो आनुकृल्यादि साधनोका एकदम परिवर्तन हो जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवान्की इच्छा नहीं चलती। भगवान्को प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी पड़ती है। उसके प्रातिकृल्यको बचाना पड़ता है। भगवान और प्रपन्न दोनो अपने-अपने धर्मोंका परित्याग करके धर्मीका (एक दूसरेका) दृढ स्वीकार करते हैं। दोनोंका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य और प्रेमप्रकर्ष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम पृथक् शरणमार्ग है। यह आत्मिनवेदन परस्परका है इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यह एकदम जुदा है। और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरको हृदयसे सम्मत है।

भगवद्गीतामें कर्म, ज्ञान और भिक्तका फलसहित उपदेश करके १८ वें अध्यायके अन्तमें अनुप्रहलक्ष प्रपत्तिका ८ श्लोकोंसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है और अन्तमे ६५ वें श्लोकमें तो पूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता-के कर्म, ज्ञान, भिक्तका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश है । मार्यादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुप्रहल्वध प्रपत्तिका गुह्यतम उपदेश है । 'भक्त्या मामिभजानाति' इस ५५वे श्लोकपर्यन्त सारी गीतामे प्रायः गुह्य धर्मका निरूपण है । और 'सर्वकर्माण्यप सदा कुर्वाणः'—यहाँसे लेकर 'इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद गुह्यतर मया' इस ६२ वें श्लोकपर्यन्त मार्यादिक प्रपत्तिरूप गुह्यतर समझका उपदेश किया है । और सर्वान्तमे 'सर्वधर्मान् परित्यख्य' इत्यादि ६५वें श्लोकमें पूर्ण प्रपत्तिरूप गुह्यतम वस्तुका

उपदेश दिया है। सो भी परोक्ष रीतिसे। क्योंकि प्रत्यक्ष-मे जिस अर्जुनको उपदेश दे रहे है वह उस प्रपत्तिका अधिकारी ही नहीं है।

### सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

-इस श्लोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान् अर्थपरिवर्तन करनेका कष्ट करते है किन्तु वह अर्थ भगवदाशयगोचर नहीं है। वह अर्थ यदि मान लिया जाय तो निर्श्यक लक्षणाओका ढेर लग जाय। यदि उसी अर्थको कहना भगवदिममत होता तो स्पष्ट उन्हीं अक्षरोंमे कहना क्या भगवान्को नहीं आता था १ अतएव यथाश्रुत अर्थ ही भगवान्को अभिमत है। और इस तरह स्पष्ट रीतिसे कहनेमे भगवान्का आशय ही कुछ और है और वह आशय आचार्योंने अपने एक श्लोकमें स्पष्ट कर दिया है—

न्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतोऽकिञ्चनाधिकियोक्ता कार्पण्यं नाइमुक्तं तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोडम् । दुःसाध्येच्छोग्रमो वा कचिदुपशमितावन्यसम्मेछने वा ब्रह्मास्त्रन्याय उक्तस्तदिह न विह्तो धर्मं आज्ञादिसिद्धः॥

'सर्वधर्मान् परित्यज्य' इस प्रपत्तिके उपदेशमे जो सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान्की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है उन सबका बाध होता है। भगवान्का प्रादुर्मांव धर्म-रक्षार्थ माना गया है और गीतामे बहुत-सी जगह आपने धर्माचरण करनेका उपदेश दिया है। अब जो यह 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' सबसे अन्तिम आज्ञा हुई है इसने उन सब आज्ञाओंको मीटयामेट कर दिया है, यह प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। और यह ठीक भी है, एक जगह धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी आज्ञा देना यह क्या वात हुई ?

इसके उत्तरमे आचार्योंने पाँच कारणोका निर्देश किया है। 'अिक खनाधिकिया उत्ता' से लेकर 'ब्रह्मा छन्याय उत्तः' पर्यन्त। सबसे पहला कारण यह है कि सब धर्म उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं। धर्मके द्वारा ही सबका उद्धार होता है, यह सही है, किन्तु उन सबमें अधिकार नियत हैं। जगत्में ऐसे बहुत-से मनुष्य विद्यमान हैं जिनकी प्रभु (धर्मी) को छोड़कर धर्मोंपर श्रद्धा ही नहीं जमती। इस आश्रयके अभियुक्तोंके वचन भी हैं—

जाते हैं । किन्तु भक्तने अपने खरूप और चरित्रमें परिवर्तन कर दिया है । यह परिवर्तन छः प्रकारका है---

आनुक्र्वस्य सङ्गस्य प्रातिक्र्व्यस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा॥ आत्मनिक्षे पकार्पण्ये पद्विधा शरणागतिः।

'शरणागित रक्षकत्वेन भगवत्कमंक' स्वीकार'।' भगवान्को ही अपना रक्षकरूपसे स्वीकार करना, वस, यही शरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है। यद्यपि यहाँ आत्मिनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है। जैसे आनुक्रूव्यसङ्कल्प आदि है, उन्हींके जोड़तोडका आत्म-निक्षेप भी है, वह फल्रूप नहीं है। प्रपत्तिमें यदि आत्मिनिक्षेपके साथ आनुक्र्व्यका सङ्कल्प भी है तब आत्म-निक्षेप उतना हट नहीं रहता। अन्तु।

मगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकुलताका परित्याग, रक्षाके विषयमे विश्वास, केवल भगवान्का वरण (स्वीकार), आत्मिनिक्षेप और दैन्य, इन छहोंको प्रपांत कहते हूं। पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनोंम प्र—प्रकर्षण पत्तिर्गमनम्—एकदम भगवान्के साथ सङ्गम (आत्मिनिक्षेप), ऐक्य है और वह सायुज्य (प्रत्यापत्ति) पर्यन्त गिना गया है। अतएय दोनोंको प्रपत्ति कहा गया है। किन्तु मार्यादिक प्रपत्तिमें साधनान्तरोंका सहयोग होनेसे आत्म-निक्षेप अद्द (शिथल) है।

मार्यादिक प्रपत्तिके दृष्टान्त अर्जुन और विभीषण हैं। गीताके प्रारम्ममें 'शिष्यस्तेऽह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्' कहकर अर्जुनने भगवानका रक्षकत्वेन स्वीकार किया है। मध्य मध्यमे 'त्वमादिदेव ' तथा अन्तमें 'करिष्ये वचनं तव' इत्यादि कहकर आनुक्त्यादि अर्ज्जोका मी निर्वाह किया है। तथापि अर्जुनपर भगवानका विशेषानुष्रह भी है, इस्रात्ये इसकी प्रपत्ति पृष्टिसम्मिश्र है, ग्रुद्ध मार्यादिक नहीं है।

अपने-अपने धर्मोंका त्याग करके जो एक दूसरेका दृढ स्वीकार हो वह अनुग्रह प्रपत्ति है। और व्यासजीने कहा भी है—

#### गृहीतवान् स क्षितिदेवदेव ।

अर्जुनको भगवान्ने खीकार किया है। अपने धर्मों-ना त्याग करके अर्जुनका खीकार किया है और उसके अन्य साधनोंका त्याग कराकर अपना खीकार करनेका उपदेश भी किया है। अर्जुनसे भगवान्ने अन्तम स्पष्ट कहा है कि त् तो अभीतक धर्मोंको पकड़े बैठा है अतएव अभीतक त्ने मुझे कसकर पकड़ा नहीं है, इसलिये यदि त् मुझे पूरा-पूरा पकड़ना चाहता है तो—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं वज । 'सव वर्मोंको छोडकर एक मेरी शरणमें आ जा ।'

इसीका नाम 'आत्मन नितरा क्षेप ' है। इतना ही नहीं, गीता और भागवतमे अर्जुन और भगवान्के चरित्र एव उन दोनोंके वचन ऐसे हे जिनसे प्रतीत होता है कि दोनोंने स्वधर्मत्यागपुर सर एक दूसरेका स्वीकार किया है।

गीतामें—

यश्चावहासार्यमसःकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु

और श्रीभागवतमें— नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सस्ने कुरुनन्दनेति। सञ्जित्यतानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मर्तुर्जुंठन्ति हृद्य मम माधवस्य॥ (१।१५।१८)

विश्वतोऽह सहाराज हरिणा बन्धुरूपिणा। (१।१५।५)

— इत्यादि अर्जुनके वाक्य हैं । इनसे दोनोंका गहरा प्रेम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है । इसल्यि हुछ अश्चम ऐक्य और प्रेमप्रकर्षके होनेसे अर्जुन केवल मर्यादा प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है ।

केवल मर्यादाप्रपत्तिका उदाहरण विमीषण है। विभीषणने अपने धर्मोंका परित्याग नहीं किया है और न श्रीराघवने ही अपने धर्मोंका परित्याग किया है। विभीषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किंवा असत्कार भी नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र विभीषणके सार्थी वने हैं और न दिव्यास्त्रकोंको अपने अपर सहनकर अपनेसे भी विशेष विभीषणकी रक्षा की है। विभीषणके कर्तव्यकों स्वय करके उसको महत्त्व दिलानेका कार्य भी श्रीरामचन्द्रने नहीं किया है। प्रत्युत विभीषणने लक्काका राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीषणसे रावणकी रहस्य वार्ते जानकर युद्धमें सुमीता भी कर लिया, ये प्रेमसन्देहार स्पद हेतु दोनोंमें मिल सकते हैं इसलिये दोनोंमें पूरा-पूरा

आत्मिनक्षेप और प्रेमप्रकर्ष न होनेसे, और आनुकृत्य तथा प्रातिकृत्यवर्जनका निर्वाह होनेसे विभीषण केवल मर्यादा-प्रपत्तिका उदाहरण है। राज्याभिषेक होनेके बाद विभीषणको भगवान्ने विदा कर दिया और वह खुशीखुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके किसी व्यवहारमे परिवर्तन न होने पाया। ये केवल मर्यादाके लक्षण हैं। अतएव विभीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक प्रपत्ति है और अर्जुनकी मर्यादापुष्टि प्रपत्ति है।

इन दोनों प्रपत्तियोंसे पृथक् अनुग्रह (पृष्टि) लब्धप्रपत्ति है और यही भगवानको भी प्रिय है। अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिमें अनुप्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रपत्ति होनेके बाद भी आनुकृत्य सङ्कर्लाद साधनोका नियम नहीं होता, कभी हो भी जाय, कहीं नहीं भी । पत्युत कभी-कभी तो आनुकुल्यादि साधनोंका एकदम परिवर्तन हो जाता है। प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा नहीं चलती। भगवान्को प्रपन्नकी अनुक्लता देखनी पड़ती है। उसके प्रातिकल्यको बचाना पड़ता है। भगवान और प्रपन्न दोनों अपने-अपने धर्मोंका परित्याग नाके धर्मीका (एक दूसरेका) दृढ स्वीकार करते हैं। नोंका परस्पर आत्मनिक्षेप रहता है। अतएव ऐक्य र प्रेमप्रकर्ष रहता है। इसलिये इस प्रपत्तिका नाम क् शरणमार्ग है। यह आत्मनिवेदन परस्परका है ालिये नवधा भक्तिके आत्मानिवेदनसे यह एकदम जुदा । और यही प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरको हृदयसे मत है।

भगवद्गीतामें कर्म, ज्ञान और भिक्तका फल्सिहत उपदेश कि १८ वें अध्यायके अन्तमें अनुप्रहल्क प्रपत्तिका ८ कि १८ वें अध्यायके अन्तमें अनुप्रहल्क प्रपत्तिका ८ कि १८ वें अध्यायके अन्तमें किया है और अन्तमें ६५ वें कि तो पूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया। गीता-कर्म, ज्ञान, भिक्तका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश। मार्थादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्यतर है और अनुप्रहव्य प्रपत्तिका गुह्यतम उपदेश है। 'भक्त्या मामिभजानाति' स ५५वें कों कपर्यन्त सारी गीतामे प्रायः गुह्य धर्मका क्ष्पण है। और 'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः'—यहाँसे कर 'इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्याद गुह्यतर मया' इस ६२ कों कपर्यन्त मार्यादिक प्रपत्तिह्म गुह्यतर समझका प्रदेश किया है। और सर्वान्तमें 'सर्वधर्मान् परित्यज्य'

त्यादि ६५वें श्लोकमे पूर्ण प्रपत्तिरूप गुद्धतम वत्तुका

उपदेश दिया है। सो भी परोक्ष रीतिसे। क्योंकि पत्यक्ष-मे जिस अर्जुनको उपदेश दे रहे है वह उस प्रपत्तिका अधिकारी ही नहीं है।

### सर्वधर्मीन परित्यज्य सामेकं शरणं वज ।

-इस श्लोकके भाष्य और टीकाओमे अनेक विद्वान् अर्थपरिवर्तन करनेका कष्ट करते हैं किन्तु वह अर्थ भगवदाशयगोचर नहीं है। वह अर्थ यदि मान लिया जाय तो निर्श्वक लक्षणाओका ढेर लग जाय। यदि उसी अर्थको कहना भगवदिभमत होता तो स्पष्ट उन्हीं अक्षरोमे कहना क्या भगवान्को नहीं आता था? अतएव यथाश्रुत अर्थ ही भगवान्को अभिमत है। और इस तरह स्पष्ट रीतिसे कहनेमें भगवान्का आशय ही कुछ और है और वह आशय आचार्योंने अपने एक श्लोकमे स्पष्ट कर दिया है—

न्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतोऽकिञ्चनाधिकियोक्ता कार्पण्यं नाइमुक्तं तदितरमजनापेक्षणं नो व्यपोटम् । दुःसाध्येच्छोद्यमौ वा कचिदुपशिमतावन्यसम्मेळने वा बह्यास्त्रन्याय उक्तसादिह न विहतो धर्मं आज्ञादिसिद्धः॥

'सर्वधर्मान् परित्यज्य' इस प्रपत्तिके उपदेशमे जो सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भगवान्की ही आज्ञाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई है उन सक्का वाध होता है। भगवान्का प्रादुर्माव धर्म-रक्षार्थ माना गया है और गीतामें बहुत-सी जगह आपने धर्माचरण करनेका उपदेश दिया है। अव जो यह 'सर्वधर्मान् परित्यज्य' सबसे अन्तिम आजा हुई है इसने उन सब आज्ञाओंको मीटयामेट कर दिया है, यह प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। और यह ठीक भी है, एक जगह धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी आज्ञा देना यह क्या वात हुई ?

इसके उत्तरमे आचार्योंने पाँच कारणोका निर्देश किया है। 'अिक खनाधिकिया उत्ता' से लेकर 'ब्रह्माद्यन्याय उत्तः' पर्यन्त। सबसे पहला कारण यह है कि सब धर्म उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं। धर्मके द्वारा ही सबका उद्धार होता है, वह सही है, किन्नु उन सबमें अधिकार नियत है। जगत्मे ऐसे बहुत-से मनुष्य विद्यमान है जिनकी प्रभु (धर्मी) को छोड़कर धर्मोपर ब्रद्धा ही नहीं जमती। इस आश्यके अभियुक्तोंके वचन भी हैं— सन्ध्यावन्दन भद्गमस्तु भवते भो स्तान तुभ्य नमो हे देवा पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षम क्षम्यताम् । यत्र कापि निपद्य यादवङ्कोत्तंसस्य कंसद्विषः सारं सारमध हरामि तद्रुं मन्ये किमन्येन मे ॥

इनका कइनेका आश्य है कि भगवदासक प्रेमी पुरुषको घमों से कुछ मतलव ही नहीं रह जाता। अव कहिये कि ऐसे पुरुषका किसी धर्ममें भी अधिकार रह जाता है क्या ? कितने ही अधिकारविशेषके पुरुष कहने लगेंगे कि इस तरह सब धर्मोंमे अश्रदा रखनेवाला अवस्य नरकमे जाने लायक है। किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं पूछा जा सकता । इसके विषयमें तो उसकी माता किंवा प्रिय पितासे पूछा जाय कि 'तेरा पुत्र नरकमें जाता है, वोल, अव क्या करें।' में समझता हूँ कि प्रियता ऐसी वस्त है कि वह विधिकी परवा नहीं करती। प्रिय मनुष्य अपने प्रियके वचावका कोई-न-कोई उपाय दुँढ निकालता है। यह तो असर्वज्ञ और असमर्थकी बात है। और जो समर्थ और सर्वन हैं उनका फिर कहना ही क्या है । भगवान सर्वज है, समर्थ हं और सब जीवमात्रके 'माता धाता पितामह ' हैं । उनके वाक्य हैं कि 'जिनका कोई भी सहारा नहीं है उनका में आश्रय हैं।'

> तेपामह समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागराव । मवामि नविराव पार्थं मथ्यावेशितचेतसाम् ॥

इससे अिकञ्चन पुरुषोंके लिये प्रपत्ति है। अताएव 'सर्वधर्मान् परित्यच्य' इसमें उनका अधिकार दिखाया गया है।

अथवा स्नान किये विना जैसे धर्मकार्य नहीं हो सकता, अतएव स्नान धर्मकार्यका पूर्वाङ्ग है, वैसे ही निष्पञ्चन हुए जिना अपित्त होना दुष्कर है अतएव फार्फ्य (देन्य) अपित्तका पूर्वाग है। जौर 'सर्वधर्मान् परित्यन्य' कहकर देन्यका उपदेश किया है। अपत्रके लिये देना अपेशित है। किया भगवान्से अन्य और भगवान् दोनोका नजन और अपेश्वणकी मनाही की गयी है। अन्य-भजा किना भगवज्ञीन रही आवेगी तो छुठ-सुठ नरोसा और नान बना रहेगा और उनसे अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। ऐसी जात्यांने आहमित के अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। ऐसी जात्यांने आहमित के अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। ऐसी जात्यांने आहमित के अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। ऐसी जात्यांने आहमित के अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। ऐसी जात्यांने आहमित के अपेशा रस्मा भी जना रहेगा। हमी जात्यांने किया हमी हमी के अपेशा हमान के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्

अथवा इसी बहानेसे अन्याश्रयको दूर रखनेके लिये 'ब्रह्मात्रन्याय' कहा गया है । हनुमान्जीने मेघनादके ब्रह्मात्रका खीकार किया और वॅघ गये किन्तु राक्षमोंको ब्रह्मात्रका खीकार किया और वॅघ गये किन्तु राक्षमोंको ब्रह्मात्रका विश्वास न रहा, अतएव रस्ते वगैरहरे भी उन्होंने हनुमान्जीको बाँधा । तब ब्रह्मात्रने हनुमान्जीको छोड़ दिया । यह कथा रामायणमें प्रसिद्ध है । इसी तरह यदि प्रमुका खीकार करनेपर भी अन्य धर्मोंका आचरण भी करते रहें तब ब्रह्मात्रन्याय हो जाता है, अर्थात् मगवान्की प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है । यह बात समझानेके छिये ही प्रमुने 'सर्वधर्मान् परित्यन्य मामेक शरणं बज' यह आज्ञा की है । अतएव मार्गान्तर होनेसे आज्ञादिसिद्ध धर्मोंका विरोध नहीं होने पाता । प्रपत्तिके विशेषकी समझ चाहनेवालोंको 'न्यासादेश' प्रन्थ देखना उचित है ।

जिस दिन श्रीकृष्णकी हट प्रपत्ति (स्वीकार) प्रहण की उसी दिन यह जीव कृतकृत्य हो चुका।

'तेषामह समुद्धत्तं मृत्युससारसागरात्। भवामि नित्तरापार्थं सम्यावेशितचेतसाम्॥' 'अहं त्वा सर्वपापेम्मो मोक्षयिष्यामि मा श्रुचः॥' 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव मजाम्यहम्।'

-इत्यादि प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवका उद्धार भगवान् का कर्त्तव्य रह गया । अव उसमें जीवका क्रिव्य कोई नहीं रह जाता और अविश्वास रखनेकी भी निल्डल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान् सत्यसद्धत्य हैं। 'त्रसास्त्रचातको भाव्यो' ब्रह्मात्र और चातकका विचार रखना चाहिये। प्रपन्नके लिये अनन्यता और विश्वासका परित्याग करना विषके समान हानिकारक है।

अविश्वासी न कर्तन्यः सर्वथा वाधकस्त सः।

अय यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि यदि प्रपत्तिमानने जीवका उदार हो चुकता है और फिर उसका कोई कर्तव्य नहीं रहता तो फिर भगवरनेया, भगवज्ञामजप, स्तोत्रपाठ आदि वयों करने चारिये ? और भगवदाशा विद्य वर्णधर्मका पाळन नी व्यर्थ है।

बीक है, ये सब नहीं करने चाहिये। और प्रपतिमार्ग ने बह सब उस दृष्टिने किये भी नहीं जाते। यह दीक है कि प्रपत्तिसमनन्तर ही उसका उदार हो तुमा, यह इतहम्य हो तुका। अब उसका प्रपत्ते उदारके लिने कीई फर्तव्य नहीं रहा । तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर उसे करना क्या चाहिये ? प्रपत्तिके समनन्तर ही मनुष्य निश्चेष्ट हो जाय किंवा मर जाय, यह तो उसके हाथमें है नहीं, क्योंकि 'प्रकृतिस्वां नियोक्ष्यित'। किसी तरह जीवनकाल तो विताना हो पड़ेगा, कालक्षेप तो करना ही होगा । बस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचर्या, भगवन्नामाच्चित्त प्रमृति करते रहना सुन्दर उपाय है और लौकिका-सिक्तको बचानेके लिये अपेक्षित आज्ञासिद्ध वर्णधर्मका भी पालन करते रहे तो हानि नहीं और ये सब अनवसरमें किये जाते हैं । इस तरह प्रपन्नका भगवत्स्वीकार और आत्मिनक्षेप पूर्ण हो जाता है । ये वाते भी हमने असमर्थ जीवकी दृष्टिसे ही कही हैं ।

वास्तवमें तो पूर्ण प्रपन्नका उदाहरण गोपसीमन्तिनी
हैं। यह तो हम अपने अन्य अन्यमें कह ही चुके हैं कि
श्रीगोपीजनोके चार यूथ मुख्य हैं। उन सबमें नित्यसिद्धा
गोपीजन मुख्य एव भगवद्रूपा हैं। ये ही इस मुख्य प्रपत्तिका
मुख्य दृष्टान्त हैं। स्वामी और स्वामिनियाँ दोनों एक ही
(स्स) पदार्थ हैं तब परस्पर स्वीकार और दृढ आत्मनिक्षेपका (एकीमायका) सन्देह करना तो व्यर्थ ही है।
प्राकट्य होनेके पहले और प्रत्यापित्तमें तो दोनो एक ही
हैं पर भूतलपर प्रकट होते ही श्रीगोपीजनोंने प्रभुको
स्पना आत्मिनिक्षेप कर दिया, और प्रभुने उसी समय
स्वीकार भी कर लिया, यह 'आत्मान भूषयांचकुः'
'यर्ह्यकुनादर्शनीयकुमार लीलों' इत्यादि प्रकरणोंमें स्वित है।

स्पष्ट आत्मिनिक्षेपके पूर्व भी श्रीगोपीजनोंने आज्ञा की है कि 'सन्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूल प्राप्ताः' धर्म, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ मनुष्यके मनको अपने साथ विशेष करके सी लेते हैं। इसलिये मोक्ष (आत्मज्ञान)-पर्यन्त ये सब विषय सामान्य है। अतएव श्रोगोपीजन कहती है कि हे पुरुपोत्तम! हम इन सब विषयोंका वासनासहित (सर्वधर्मान् परित्यज्य) परित्याग करके आपके चरणतलमें आयी है। यहाँ भी पूर्ण स्वीकार और दृढ आत्मिनिक्षेप है ही।

अच्छा, जत्र भगवान्ने दाढर्षपरीक्षार्थ स्त्रीधर्मका उपदेश किया, तत्र भी उसका उत्तर खामिनी देती है

यत्पत्यपत्यसुहदामनुवृत्तिरङ्ग स्रोणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।

### अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे स्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥

धर्मावलम्बी धर्मोपदेशकोंने स्त्रियोंके लिये पति, पुत्र, सास, ससुर प्रभृतिकी सेवा करना ही धर्म कहा है और आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे है, किन्तु ये सब व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि न तो हमारी शास्त्रसे पहचान है और न धर्मसे । किन्तु यह अवश्य जान रही हैं कि आप धर्मसामान्यके पण्डित हैं, न कि धर्मविशेषके किंवा धर्मिके । हमारा धर्म क्या है, यह आपने जाना ही नहीं, अथवा जानकर भी आप छिपा गये है। अस्तु, प्रपन्नको स्वामीके कर्तव्यकी विशेष छानबीन करना उचित नहीं है। हम तो इतना ही समझना ठीक मानती हैं कि आप ही सब प्राणीमात्रके अतिप्रिय है, रक्षक है, और सबके आधार हैं, इसलिये सर्वोपदेशोंके स्थानभूत अति दुर्लभ और हमारे लिये परम सुलभ आपको छोड़कर अब और कहाँ-कहाँ पृथन्-पृथक् भाव करती फिरें। हम तो अव आपमे ही सर्वभावसे आत्मिनिश्चेप करती है। आपकी ही सेवाको सर्वसेवा जानती हैं। यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका सर्वथा परित्याग है। श्रीगोपीजनोका भगवान् (धर्मी) के सिवा अन्य किसी धर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, यह बात मुक्तिस्कन्धमे भगवान्ने ही कही है-

### ते नाथातश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। अवततप्ततपसो मत्सङ्गान्मासुपागताः॥

सर्वसाधनरित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए उन्होंमें श्रीगोपीजनोकी भी परिगणना की है, किन्तु उन सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी दृष्टिसे सत्सङ्ग भी साधन है, धर्मपरिग्रह है। 'सत्सङ्गेन हि दैतेबाः' (१११२१३) इत्यादि श्लोकोमे निर्दिष्ट प्रपन्नोमें सत्सगका परिग्रह विद्यमान था, किन्तु श्रीगोपीजनोंमें भगवान्से अन्य सत्सगका लेश भी नहीं था। उनको तो भगवत्सगसे ही भगवत्प्राप्ति हुई है। अतएव श्रीगोपी-जन ही पूर्ण प्रपत्तिके पूर्ण दृष्टान्त हैं।

जिस प्रकार श्रीगोपीजनोने सर्वधर्मत्यागपुर सर भगवान्का खीकार और आत्मिनक्षेप किया था उसी प्रकार भगवान्ने भी खधर्मत्यागपूर्वक श्रीगोपीजनोका खीकार किया था। भगवान्की यह प्रारम्भकी प्रतिज्ञा है—

तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मञ्जायं मत्परिग्रहम्। गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे वत आहितः॥ और मध्यमें भी आपने आजा की है कि 'मया परोक्षं मजता तिरोहितम्।' और अन्यत्र भी कहा है—
ता मन्मनस्का मछाणा मद्रथें त्यक्तलीकिकाः।

सवसे विशेष तो यह है कि भगवान्का मुख्य धर्म आत्मारामता है, किन्तु भगवान्ने उत्तका भी परित्याग कर दिया और श्रीगोपीजनोंका स्वीकार किया—'आत्मारामो-ऽप्यरीरमत्'। यह भगवत्कृत भक्तस्वीकार आत्मिनिक्षेप है।

भगवान्को आत्मिनवेदन करके खामिनीवर्ग सर्वेदाके िलये कृतकृत्य हो चुका था । अतएव वे समयका अतिवहन करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थीं। यह वात श्री शुक्रव्रह्मने इस तरह कही है—

गोप्य कृष्णे वन याते तमनुद्रुतचेतस । कृष्णठोलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दु खेन वासरान्॥ यहाँतक हमने यह प्रपत्तिका सक्षेपसे निरूपण किया है। मिक्तमें अनुत्रह है और प्रेमप्रकर्ष है। तथा प्रपित्तमें भी अनुत्रह और प्रेमप्रकर्ष है। दोनोमें भगवान ही फल हैं। इस दृष्टिसे दोनों एक है, किन्तु केवल साधनाचरणका दोनोंमें मेद है। मिक्तमे साधनविशेषल्प धर्मविशेषका भी स्वीकार है, पर प्रपत्तिमें केवल धर्मी (भगवान्) का ही स्वीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं।

भक्तिमें आनुक्ल्यका सकल्प और प्रातिक्ल्यका वर्जन है, किन्तु प्रपत्तिमें इनका नियम नहीं है। कहीं दोनों है, कहीं एक है, और कहीं दोनों ही नहीं। उपालम्भ-लीला, और मानादिलीलाओं में और भ्रमरगीतादिके समय प्रातिक्ल्य ही आभासित होता है। यद्यपि प्रपत्ति और भक्ति दोनों ही के विषयमें यहुत वक्तव्य रह गया है, तथापि लेखके यद जाने के भयसे आज यहीं तक कहकर इस विषयकों पूर्ण किया जाता है। हरि ओं सम्।



## ज्ञानयोग

( ले बक-प० श्रोविनायक नारायण जोशी 'साखरे महाराज')

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वाच्छब्दादेवापरोक्षधा । सुपुप्त पुरुषो यद्वच्छब्देनैवावबुद्धयते ॥

'योग' यद्द सुनते ही श्रोताके मनमें सर्वप्रथम हट-योगकी कल्पना आती है। परन्तु 'योग' यद्दका अर्थ टटयोग नहीं है। 'योग' में 'युज्' धातु होनेसे चित्तको एकाप्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक अर्थ होते ह। साधकका जिससे सम्यन्ध होगा, उसी सम्यन्थके अनुसार उसकी साधनाको नाम प्राप्त होगा। यदि सायकका सम्यन्य कर्मके साथ है तो वह कर्मयोग, भित्तिसे सम्यन्ध है तो वह भित्तियोग, और ज्ञानसे सम्यन्ध है तो वह ज्ञानयोग कहा जायगा।

### निप्काम कर्मयोग

स्वर्गादि पलकी इच्छासे यदि नित्य-नैमित्तिक कमोंसे सन्दर्भ दें तो उस कर्मयोगने मोधप्राप्ति नहीं होती, वे कर्म तो क्वोंको स्वर्गादि पल प्राप्त क्रमकर श्रीण हो जाते हैं। किन्तु हैं ती नित्य नैमित्तिक कर्म जर्म निष्काम उद्विसे नुभार देश्वरारंग उद्विसे किये जाते हैं तम वे निक्तादि करके मोश्च प्राप्त कराते हैं और इसी कारण उन्हें निष्काम कर्मयोग कहते हैं।

### निष्काम कर्म क्या असम्भव है ?

किसी भी मनुष्यके लिये निष्काम कर्मना होना सम्भवनहीं, क्योंकि 'प्रयोजनमनुिह्रय न मन्दोऽपि प्रवर्तते'—
(प्रयोजनके विना कोई अदना काम भी नहीं होता।)
इस न्यायके अनुसार किसी भी मनुष्यमे फलकामनारिहत
किसी कर्मकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वर्गादि फलकी
इच्ला न करके ईश्वरापणपुद्धिसे कर्म करनेवाले पुरुषके
मनमें यह कामना होती ही है कि ईश्वरके प्रसादसे मोधकी
प्राप्ति हो, प्राप्तभोगैश्वर्यका परित्यागकर स्वदेशके कल्याणके
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमे स्वराज्यप्राप्तिकी कामना होती ही है, पितरोंकी क्ष्यद सेवा
करनेवाले मुपुत्रकी यह कामना होती ही है कि इन
पितरोंकी सेवा करनेवे जो पुष्य प्राप्त होगा, उसने उत्तम
लोककी प्राप्ति हो। तम निष्काम कर्म क्या हुआ यह प्रश्न
रह ही जाता है।

## निष्काम कर्मकी सम्भवनीयता

कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता, यह बात सत्य है। तथापि वेदोंमें जिन-जिन कर्मोंका छौकिक फल कहा गया है, उन-उन फलोकी कामनासे जब कर्मारम्भ किया जाता है तब उस कर्मको सकाम कर्म कहते है । और लौकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवल मोधकी कामनासे, ईश्वरापणवृद्धिसे जब कर्म किया जाता है तब उस मोक्षकी कामनाको 'कामना' नहीं कहते, ऐसी शास्त्रमर्यादा है। यदि कोई यह कहे कि ऐसी शास्त्रमर्यादा क्यों है तो इसका कारण यह है कि मोक्षका स्वरूप कृटस्थात्मरूप है। आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्राप्त है। मोक्ष नित्य प्राप्त होनेके कारण ही आत्मप्राप्तिकी कामना भ्रमरूप है। कर्णको कौन्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना भ्रमरूप थी, क्योंकि वह तो खतःसिद्ध कौन्तेय ( क्रन्तीका पुत्र ) था । रज्जुसर्प भ्रमरूप होनेके कारण वह सर्प नहीं है। उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कर्मको निष्काम कर्म कह सकते हैं। जीवन्मुक्त पुरुषके अन्तः करण-मे प्रारब्धवश उत्पन्न होनेवाली उपदेश करनेकी कामना कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मक्त पुरुषोंके किये हुए उपदेशादि सब कर्म निष्काम हैं। अतएव मुमुखुद्वारा मोक्षेच्छासे किया हुआ कर्म भी निष्काम ही होता है। श्रीविद्यारण्यस्वामीने पञ्चदशीके छठे प्रकरण-में पुरुषकी इच्छाको काम कब कहते हैं, इसका निर्णय करते हुए लिखा है---

> सहङ्कारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः । इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ।२६१। सप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यबद्धकृतिम् । इच्छंस्तु कोटिवस्त्नि न वाधो प्रन्थिमेदतः ।२६२।

इसका भावार्थ यह है कि 'शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा और अहङ्कार वास्तवमें एक दूसरेसे भिन्न हैं; अविवेकके कारण ये एक ही हैं, ऐसा निश्चय करके मुझे अमुक-अमुक वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा (जीव) करता है। ऐसी इच्छाको काम कहते है। आत्मा और अन्त-करणका भेद माल्म हो जानेपर यदि जानी करोड़ों वस्तुओंकी भी इच्छा करे तो प्रन्थिभेद हो चुकनेके कारण उसमें कोई हर्ज नहीं। क्योंकि उस इच्छाको काम नहीं कहा जा सकता।' दूसरे, रतादि पाषाण ही है, किन्तु उन्हें कोई पाषाण नहीं कहता, इसी तरह मृतकका अग्निसस्कार करते समय घड़ा फोड़नेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है, वह वास्तवमें होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाषाण न कहकर 'अस्मा' कहनेकी श्रेष्ठ लोगोकी रूढ़ि है। अतएव कोई भी कम सकाम होनेपर भी उपर्युक्त कारणोसे मोक्षकी कामनासे किये हुए कमको निष्काम कम कहनेकी शास्त्रो-की प्रथा है। अतएव निष्काम कमयोग सम्भव है।

### भक्तियोग

निष्काम कर्मयोगके विषयमे जो ऊपर विचार किया गया, उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्परण, चिन्तन, ध्यान, धारणारूप जो भक्ति है, वह भी एक मानसिक कर्म ही है। इसी कारण वह निष्काम कर्मयोगके अन्तर्भूत है। जिस तरह निष्काम कर्म अन्तः करणकी खुद्धिका हेतु है, उसी तरह ईश्वरभक्ति अन्तः करणकी स्थिरताका हेतु है। जब अन्तः करणकी खुद्धि और स्थिरता होती है तब आचार्यद्वारा महावाक्यका उपदेश छेनेपर जीव-ब्रह्मेक्य-फललप ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि महावाक्य सुननेसे शब्दशक्ति ही ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञान उत्पन्न होता है, तथापि अन्तः करण यदि गुद्ध और निश्चल न हो तो उस ज्ञानसे मोक्षरूप परमानन्दकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव सर्वप्रथम मुमुक्षुको निष्काम कर्मयोग और भक्तियोग दोनोंका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है।

अन्तः करणकी शुद्धि और निश्चलता प्राप्त होनेके बाद जीव-ब्रह्मेक्य-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये—

# तिहज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् सिमत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम ।

—इस वेदाज्ञाके अनुसार मुमुक्षुको हाथमे सिमध लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकी शरणमें जाना चाहिये।

मुमुक्षुके शरणमें जानेपर ब्रह्मनिष्ठ गुरु शिष्यकी 'तत्त्वमिस' महावाक्यका उपदेश करते हैं। इस वाक्यमें 'तत्' पदका अर्थ हैं ईश्वर और 'त्व' पदका अर्थ हैं जीव। इन दोनों पदोंके अर्थको लेकर 'अिस' पदसे उनका एकत्व मानें तो अल्प्स अल्पशक्ति जीव और सर्वत्र सर्वशक्ति ईश्वरका ऐक्य होना सम्मव नहीं। किन्तु जब पदोका अर्थ लेनेपर वाक्यार्थ अनुभवके विरुद्ध होता है तव लक्षण- से पदोके अर्थको ब्रह्णकर शुद्ध ब्रह्मके साथ कूटस्थरूप

शुद्ध जीवका एकत्व मान लें। इससे मुमुक्तको अवण-कालमें जो आपाततः जीव-ब्रह्मात्मेक्यका विश्वास हुआ रहता है, वह दृद हो जाता है। अतएव महावाक्यके अवणसे जो ब्रह्मके आत्मत्वसे ज्ञान प्रत्यस होता है उस ज्ञानसे मुमुक्त ससारमुक्त होकर ब्रह्मरूप परमानन्दको प्राप्त होता है अर्थात् परमानन्द-रूप हो जाता है।

गका—यहाँपर यह दांका हो सकती है कि यदि हम यह मान लें कि 'तत्त्वमिं 'आदि महावाक्यों हो ब्रह्मापरोक्ष जान हो जाता है, तब 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' इत्यादि वेदवाक्यों हे विरोध होता है । वाणी परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई, परमात्मस्वरूपको न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अर्थात् वाणी से परमात्माका वर्णन होना सम्भव नहीं । इसी तरह 'यद् वाचानन्युदित येन वागभ्यु चते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि'— केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है । वाणीके उपादानभृत स्वप्रकाशमान परमात्माका प्रकाश अर्थात् ज्ञान लेकर शब्दके स्थानमें जड पदार्थको प्रकाशित करनेकी शक्ति प्राप्त हुई है । दीपकके स्थानमें जड पदार्थ प्रकाशित करनेकी शक्ति जोते दीपोपादानभृत अधिकी है, वैसे ही शब्दके स्थानमें पदार्थ-प्रकाशनकी शक्ति शब्दोपादानभृत स्वप्रकाशमान अर्थात् ज्ञानलप परमात्माकी है । जब ऐसी वात है तव—

येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानताम्। (प० प्र०३। १७)

अर्थात् जिसके योगसे सय प्रकाशित होता है उस ब्रह्मको ब्रह्मके अतिरिक्त जड पदार्थोंके द्वाराक्या प्रकाशित क्या जा सकता है ? कदापि नहीं । श्रीज्ञाने दर महाराजजी कहते हैं—

स्यांचेनि प्रकाशे । जे काहीं लड आमासे ॥ तेर्णे तो गित्रसे । स्यूं कायी ? (अ० प्र० ७ जो० १४)

अर्थात् स्र्वेके प्रकाशने जो स्र जड पदार्थ प्रकाशित होते दे, उन जड़ पदार्थोंने क्या स्र्वं प्रकाशित किया जा सकता दे ? क्सी नहीं ।'

्स समाण नियेचनसे यह मान्द्रम हुआ कि छैकिक धन्दोंसे तो नहीं, परन्तु बैदिक धन्दोंसे भी प्रक्रशान होना सम्भव नहीं । तप तो बैदिक धन्द 'स्तप शानमनन्त प्रक्ष' इत्यादि साधारण यास्य हैं। अथया 'सत्यमसि' आदि महावाक्य हों, एकदम शब्दोंसे ब्रह्मजान होना सम्भव नहीं, ऐसा सिद्ध होता है। किन्तु आप कहते हैं कि आचार्यदारा तत्त्वमसि आदि वेदवाक्योंसे मुमुक्तुको ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। यह कैसे ?

समाधान—िकसी मनुष्यको यदि अपने मुँहके होनेकी वातपर विश्वास हो जाय तो भी उसे खय अपना ही मुँह आरसी आदि उपाधियोंके विना कभी नहीं दिखायी दे सकता । अयवा चक्षरिन्द्रयते जो अग्राह्य अत्यन्त स्स्म जन्तु है, उसका ज्ञान स्क्ष्मपटार्थदर्शक दूरवीनके विना होना सम्भव नहीं । दुरवीनकी सहायतासे उस स्क्षम जन्तु-का औपाधिक स्थूलत्व मालूम कर उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दृश्य पदार्थीके विषयमें यह वात सवको माद्म है। ब्रह्म—आत्मा तो निरवयव, अरूप, निर्गुण है, इस कारण आरची अथवा दूरवीनकी सहायतासे किसी भी इन्द्रियके द्वारा उसका प्राह्म होना सम्भव नहीं। पञ्च-ज्ञानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाग्रादिके गुणोंका अर्थात् केवल शब्दादि विषयोंका ज्ञान कराती हैं । आत्मा निर्गुण है, अवएव निर्चा मी ज्ञानेन्द्रियसे उसका ज्ञान नहीं हो सकता । इन्द्रियोंके सन्निकट होनेपर किसी पदार्थका प्रत्यक्ष जान होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। परन्तु कुछ पदार्थोका 'दशमत्त्वमिंग' के अनुसार रान्दोंसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन्द्रियके सानिध्यके द्वारा अथवा शब्दद्वारा अन्त-करणकी वृत्ति ग्रेयपरते अज्ञानके आवरणको दूर करती है और अन्त करणिस्वत आत्म-चैतन्यका आभार उस-उस आत्मभिन्न जड पदार्थको प्रकाशित करता है अर्थात् आवरणका नाश हो जानेके वाद अन्त करणकी वृत्ति शेय पदार्थके आकारकी हो जाती है। उसीके साथ वृत्तिमें आया हुआ आत्मज्ञानका आमात ही उन पदार्थके आकारका हो जाता है, जिनने उन पदार्थ-का ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं।

शका—हाँ, यह ता हम समझ गये कि जड पदार्थका ज्ञान अन्त करणकी वृत्तिसे होता है। परन्तु आत्माका ज्ञान इन्टियों अथवा शब्दकी सहायतासे होना कैसे सन्मव है!

सनाधान मुख्य शकाका समाधान समझनेके लिये अन्त करणकी जैसी भूमि तैयार होनी चाहिये, बैसी तैयार टोनेके लिये ही जड पदार्थके शानकी प्रक्रिया कपर कही गयी है। उसमें मुख्य रहस्य यह है कि आत्मिम्य जड पदार्थको शृत्तिसे व्यात कर आनासके तदाकार हुए पिना जड पदार्थका ज्ञान होना सम्भव नहीं। अन्तः करणकी वृत्ति जो पदार्थमें न्याप्त होती है, उसे वृत्तिन्याप्ति कहते हैं। और अन्तः करणकी वृत्तिमें जो चिदाभास रहता है उसे शास्त्रकी भाषामें 'फल' कहते हैं । उस आभासकी जड पदार्थमें जो व्याप्ति है, उसे फलव्याप्ति कहते है। कहने-का तात्पर्य, जड पदार्थका ज्ञान होनेके लिये वृत्तिव्याप्ति और फलव्याप्तिकी आवश्यकता है। इन दोनों व्याप्तियोंके बिना जड पदार्थका ज्ञान होना सम्भव नही। परन्तु ब्रह्म-आत्मा जड नहीं है, स्वप्रकाशमान है तथा उसके ऊपर अनर्गद अविद्याका आवरण है। अब अन्तःकरणकी नृत्तिके द्वारा उस आवरणके नष्ट होनेपर अर्थात् पूर्वोक्त निष्काम कर्म और निष्काम भक्तियोगके द्वारा ग्रुद्ध और स्थिर हुए अन्तःकरणमें, अन्तःकरणस्थित ब्रह्मात्मचैतन्यकी साँच-दानन्दरूपसे सहज अभिन्यिक्त होती है। इसीको ब्रह्मा-परोक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रकाशमान सूर्य जब बादलोंसे आच्छादित रहता है तब यथार्थरूपमे नहीं दिखायी पड़ता। बादलके कारण सूर्यदर्शन नहीं होता, यह सूर्यके ही सामान्य प्रकाशसे मालूम होता है, परन्तु बादलके आच्छा-दनके द्वारा सूर्यके यथार्थ स्वरूपका भान नहीं होता । हवा चलनेसे वे बादल जब दूर हो जाते हैं तब सूर्यका स्पष्ट दर्शन होता है। उस समय लोक-व्यवहारमे यह कहा जाता है कि हवाने सूर्यदर्शन करा दिया। किन्तु वस्तुतः हवाने केवल बादलोंको दूर किया, सूर्यको तैयार नहीं किया । श्रीज्ञानेश्वर महाराजने गीताके १८ वें अध्यायके ५५ वें स्रोककी व्याख्यामें दो-तोन दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तको वतलाया है---

वारा आभाळिच फेडो। वांचूिन सूर्यातें न घडी। कां हातु बाबुळी धाडो। तोय न करो॥ १२३१॥ तैसा आत्मदर्शनीं आडळु। असे अविधेचा जो भळु॥ तोशास्त्र नाशीं येरु निर्मळु। मो प्रकाशे स्वये॥१२३२॥ महणौनि आघवींचि शास्त्रे। अविया विनाशाचीं पार्ते। वांचोनि न होती स्वतन्ने। आत्मबोधीं ॥१२३३॥

अर्थात् ह्या वादलोंके आवरणमात्रको दूर करती है। सूर्यको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर अमी हुई काईको एक किनारे कर देती है, वह पानीको तैयार नहीं करती, पानी तो काईके नीचे रहता है।

इसी प्रकार खप्रकाशानन्द आत्माका श्रान होनेमें प्रतिबन्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश शास्त्र करते हैं। हे अर्जुन! उस मलका नाश होनेके वाद अत्यन्त निर्मल अन्तः करणमे स्वप्रकाशमान परमात्मा स्वतः ही अभिन्यक्त होता है। अर्जुन! सब शास्त्र केवल अविद्यान्का ही नाश करनेवाले हैं। यथार्थ आत्मबोध करा देना शास्त्रके हाथकी वात नहीं है।

### इसी उद्देश्यसे समन्वयाधिकरणमें-

अविद्याकित्पतभेदिनयृत्तिपरस्वाच्छास्रस्य । न हिः शास्त्रमिद्रन्तया विषयभूतं ब्रह्म प्रतिषिपादियपति किं तिहें १ प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयदिवद्याकित्पतं वैद्यवेदितृवेदनादिभेदमपनयति ।

—ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ है कि ऋग्वेदादि शास्त्र सचिदानन्द ब्रह्मको 'इदत्वसे' अर्थात् अङ्गुली-निर्देश करके जिज्ञासुको नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है । जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमे अविद्याकित्पत वेद्यवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वह ब्रह्मसे दूर हो जाता है, इसिलये शास्त्र केवल अविद्याकित्पत मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाशभर करते हैं। कित्पत भेद निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके श्रवणसे स्वप्रकाशमान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमें अभिव्यक्त होता है। इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष ज्ञान है।

इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा मालूम होता है कि क्या वेद-याक्य अथवा क्या अन्य शास्त्र, किसीके द्वारा साक्षात् आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं । तव शास्त्रींका उपयोग क्या है ? ऐसा यदि कोई कहें तो इसका उत्तर यह है कि यद्यि ब्रह्म स्वप्रकाशमान है, सब जीवोंका आत्मा है, उसीके ज्ञानके आश्रयपर सव लौकिक और वैदिक व्यवहार चलते हैं, फिर भी जीवोके अन्दर सिचदानन्दब्रह्मरूप आत्मा है, ऐसा ज्ञान नहीं होता, अतएव यह मानना होगा कि स्वप्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण है। उस आवरणका नाद्य गुरुद्वारा वेदान्तमहावाक्य सुननेसे ही होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता। इसी कारण उपनिषदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचार्यद्वारा महावादय चुननेसे ब्रह्मात्मैक्य अपरोक्ष ज्ञान होता है। अवस्य ही वेदवान्य ब्रह्मको अङ्गुलीनिर्देश करके सामने दिसा नहीं देते । इसी अर्थमे 'यतो वाचो निवर्तन्ते' आहि श्रुतिने कहा है। परन्तु अन्तःकरण यदि अत्यन्त गुद्ध हो तो वेदान्तमहावादयके द्वारा उसमे ब्रह्मस्वरूपकी अभिन्यक्ति

होती है। इसीका 'हरयते त्वायया बुद्धवा' (तीव बुद्धिसे देखा जाता है), 'मनसैवेदमातव्यम्' (मनसे प्राप्त होता है)' आदिके द्वारा श्रुतिने प्रतिपादन किया है। यही चुम्हारी शकाका समाधान है।

इन सव वातोंका मतलव यह है कि मुमुक्षुको आतम-ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्त करणमें अभिव्यक्त है। परन्तु बुद्धिके अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है। इस प्रतिवन्धके कारण जीवको स्वच्छ आत्माका ज्ञान नहीं। जवतक उस स्वच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता तवतक जीवके ससारसे मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं। इस कारण भगवान शकरा- चार्यने गीताके १८ वें अध्यायके ५० वें श्लोककी व्याख्या के अन्तमें—

तसाज् ज्ञाने यतो न कर्तन्य कि त्वनात्मवुद्धि-निवृत्तावेव, तसाज् ज्ञाननिष्टा सुसम्पाद्या ।

— कहकर यह वतलाया है कि निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टागादि योग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि सव तरहके योग ज्ञानयोगके ही अग है। इन अगोंकी सहायतासे आत्मस्वरूप ज्ञानके प्रतिवन्धक अज्ञानावरणको दूर करना चाहिये और गुरुद्वारा प्राप्त महावाक्यकी सहायता-से ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना चाहिये। यही वैदिक शब्दोंद्वारा अपरोक्ष ज्ञानोत्पित्तकी प्रक्रिया है जो सक्षेपसे यहाँ कही गयी है।



## सम्पूर्ण योग

( छेखक-प• श्रीपाद दामोदर सातवछेकर )



चीन ऋषि-मुनियोंद्वारा जो धर्म मानवजातिके उद्धारके लिये प्रकाशित प्रा हुआ, उसमें 'योगसाधन' को प्रधान स्थान प्राप्त है। यदि मानव-धर्मसे योगसाधनको पूर्णतया हटा दिया जाय तो फिर उसमें कोई विशेष महत्त्वकी वात ही नहीं रह

जायगी । योगसाधनका ऐसा महत्त्व अपने सनातन वैदिक धर्ममें वताया गया है ।

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय तो उसमें भी योगकी सार्वित्रक उपयोगिताका पता लगता है। भाषाम 'प्रयोग, सयोग, वियोग, नियोग, अधियोग, अतियोग, सुयोग, उद्योग, अभियोग, प्रतियोग, उपयोग' इत्यादि अनेक शब्द प्रयोगमे आते हैं। ये सब भी 'योग' ही हैं। यदि इन योगोंका उपयोग भाषामें न किया जाय तो भाषा कितनी अधूरी हो जायगी, इसका श्चान प्रत्येक भाषाभाषीको सहजमे ही हो सकता है। भाषामे योगका यह सार्वित्रक प्रयोग सिद्ध करता है कि भाषाकी पूर्णताके लिये 'योग' की अत्यन्त आवश्यकता है।

भाषा क्या है ! भाषा आत्माका ही प्रकाश है । आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होकर अपने जो भाव प्रकट करता है, वहीं भाषा है। अर्थात् भाषा आत्माका भाव है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगोंके विना प्रकट नहीं हो सकता। इसीलिये कहा जाता है कि आत्माका प्रकाश प्रकट होनेके लिये 'योग' की आवश्यकता है।

आर्य वैद्यकमं औषध-योजनाको 'योग' कहते हैं । ज्योतिषशास्त्रमें प्रहोंके योगको भी 'योग' कहा जाता है। गिणतशास्त्रमें भी 'योग' है। इस तरह देखा जाय तो योगके विना कोई शास्त्र नहीं है, यह वात स्पष्ट हो जायगी। योगकी ज्यापकता यहाँतक है कि 'वियोग' में भी 'योग' की आवश्यकता है, फिर 'सयोग' में आवश्यकता है—यह कहनेकी तो आवश्यकता ही क्या है?

इस तरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपिस्वयोंने योगका मानवजीवनके साथ अटूट सम्बन्ध देखा और अनुभव भी किया । इस समयमें भी प्रत्येक व्यक्तिको इस सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये।

सभी शास्त्रोंमें 'योग' कहा गया है। पातज्ञल योग-दर्शनमें 'योगसाधन' का ही विचार किया गया है, किपलमुनिके साख्यदर्शनने भी 'साख्ययोग' कहा है, पूर्वनीमासामें 'कर्मयोग' कहा है, उत्तरमीमासामें 'ब्रह्मयोग' है, श्रीमद्भागसादि पुराणोंने भक्तियोग है। इस तरह अनेक प्रन्थकार इस योगतन्त्वका विवेचन करनेमे ही प्रवृत्त हुए दीखते है। अतः हम कह सकते है कि सब आर्यशास्त्रोंका एकमात्र उद्देश्य यही है कि धर्म-जिज्ञासुओंके मनमे इस योगतन्त्वको स्थिर कर दिया जाय।

इतना प्रयत्न होनेपर तो हम सब सनातनधर्मियोके मनमें योगकी प्रवृत्ति होनी चाहिये। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । बिरले ही कोई योगसाधनमें लगते हैं। बाकी लोग वैसे ही कोरे रह जाते हैं जैसे योगके प्रचारके लिये कोई प्रयत्न ही न हुआ हो । ऐसा क्यों १इस प्रश्नका विचार करनेका समय आ गया है। जो लोग धार्मिक है, उन्हें इसका विशेष विचार करना चाहिये।

हमारे विचारमें इसका मुख्य कारण है 'सम्पूर्ण योगकी अवहेलना और अपूर्ण योगकी ओर अधिक झकाव।' प्रायः लोग समझते हैं कि भक्तियोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, लययोग, ध्यानयोग आदि सब योग एक दूसरेते पृथक् हैं और एकका दूसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विचार इतना दृढ हो गया है कि योगमार्गका अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दूसरोंसे पृथक् समझते हैं, अर्थात् भक्तिमार्गी लोग अपने-आपको हठयोगियोंसे पृथक् मानते हैं। इसी तरह ज्ञानमार्गियोंका कर्ममार्गियोंसे विरोध है और यह विरोध प्रन्थोंमे भी स्पष्ट दिखायी देता है।

क्या भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि परस्परिवरोधी मार्ग हैं १ क्या दूसरे मार्गका स्पर्ध भी न कर केवल भक्ति, केवल कर्म अथवा केवल ज्ञानका अनुष्ठान होना सम्भव है १ हमारे विचारसे सम्भव नहीं है । परन्तु कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकारोंने भी मान लिया है। और ऐसा भी मानने लगे हैं कि ये सब मार्ग एक ही केन्द्रविन्दुको प्राप्त होनेवाले हैं, फिर भी ये परस्पर भिन्न है।

यदि ये सब मार्ग भिन्न-भिन्न है तो यह निश्चित है कि इनमेंसे कोई मार्ग 'सम्पूर्ण' नहीं है । जो योग 'सम्पूर्ण' होगा, वह किसीसे भी भिन्न नहीं हो सकता।

हठयोगी कहते हैं कि हम आसन-प्राणायामादिके अभ्यासके द्वारा प्राण स्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता साधते हैं, ज्ञानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे स्थिरताका साधन करते हैं, कर्मयोगी कहते हैं कि हम कर्म करनेमे ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, भक्त कहते हैं कि हम नाम-स्मरण आदि करते है । इस तरह प्रत्येक साधक अपने मार्गको दूसरोसे पृथक् समझता है । इसका फल यह होता है कि हठयोगी आसनोसे शरीर और प्राणायामके द्वारा प्राणोंपर विजय प्राप्त करता है, ज्ञानयोगी मननके द्वारा मनपर अच्छे सस्कार जमाता है, कर्मयोगी कर्मेन्द्रियोसे प्रयत्न करता है और भक्तिमार्गी नामस्मरण आदिमे ही लगा रहता है । इनमेसे एक शरीरका आश्रय करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है, तीसरा मनका उपयोग करता है, चौथा कर्मेन्द्रियोका उपयोग करता है और पॉचवॉ स्मरणशक्तिका आश्रय लेता है । इस तरह इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोका उपयोग नहीं करता । हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका उपयोग करता है और इसोलिये अपने आपको दूसरेसे पृथक् अनुभव करता है तथा इस पृथक्त्यमें उसे अपूर्णताका भी अनुभव होता है ।

मनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियाँ, पञ्चभूत आदि अनेक पदार्थ है। इन सबका एक साथ योग होनेपर ही 'सम्पूर्ण योग' हो सकता है। जो यह कहते हैं कि हम केवल प्राणीका साधन करते हैं, अथवा केवल अपने आत्माको ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, वे अशका योग करते हैं, उनके सम्पूर्ण अर्क्कोंके साथ योग नहीं होता। अतः वे अपूर्ण योग करते हैं और इसलिये पृथक्त्वका अनुभव करते हैं।

वस्तुतः देखा जाय तो केवल एक ही शक्तिका प्रयोग करना असम्भव है। अर्थात् हठयोगी जो यह कहते हैं कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयव और प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं, वे गलती करते हैं। आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय, पञ्चभूत आदि सबका उपयोग किये विना न हठयोगका अनुष्ठान हो सकता है और न अन्य योगोंका। थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट तौरपर माल्र्म हो जायगा कि प्रत्येक योगमे सब साधनोका न्यूनाधिक उपयोग होता ही है, परन्तु साधक यह अनुभव नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानमे 'सम्पूर्ण योग' का अनुष्ठान हो रहा है, बल्कि भ्रमसे यह मानता है कि मेरा साधनमार्ग दूसरोके साधन-मार्गसे भिन्न है, पृथक् है। जो इस भ्रममे ही मस्त रहते हैं वे 'सम्पूर्ण योग' के लाभसे विच्चित रह जाते हैं और अपूर्णताका अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ही लोग साधनमार्गोंके आपसी झगड़के

हेतु वनते हें और इस तरह योगका सर्वेन्यापक उर्झातका साधन प्राप्त होनेपर भी वे उसके सम्पूर्ण लाभसे विश्वत रह जाते हैं।

वहुत-से साधक यह समझते हैं कि योगकी सिद्धि आत्माका परमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अर्थात् वे यह समझते हैं कि हमारे मन, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और पञ्चम्त आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता है। यही 'अपूर्ण योग' अथवा 'सम्पूर्ण योगका अपूर्ण ज्ञान' है और यही वहुत बड़ा घात करनेवाला है तथा नाश कर रहा है। ऋषि-मुनियोंने तो हमें सम्पूर्ण योगसाधन दिया, परन्तु उसे हमने प्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक अंशको लेकर ही हम आपसमें झगड़ रहे हें और इसीलिये योगसाधनके सम्पूर्ण लामसे बिद्धत हो रहे हैं।

सामकोंको यह समझ लेना चाहिये कि जनतक वे इस अपूर्ण सामनमें विचरते रहेंगे तनतक उनको पूर्णत्यका अनुभय नहीं होगा । अन प्रश्न यह होता है कि 'सम्पूर्ण योग' का लक्षण क्या है और उसका साधन कैसे करना चाहिये ?

जिस योगमें एक ही साथ सम्पूर्ण मानवी शक्तियोंका योग परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ होता है वह 'सम्पूर्ण योग' है और वह स्वरूपज्ञान होनेके बाद ही हो सकता है।

यहाँ सहज ही यह प्रश्न पाठक कर सकते हैं कि परमात्माकी और जीवात्माकी शक्तियाँ कौन-सी है? गीतामें श्रीभगवान कहते हैं—

मृमिरापोऽनलो वायु सं मनो बुद्धिरेव च।
सहक्षार इतीयं मे भिद्या प्रकृतिरष्ट्या॥
सपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परान्।
जीवमूतां महावाहो ययेदं घायते जगत्॥
(७। ८-५)

पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भरकार पर आठ प्रवारकी अपरा प्रश्वित और नवीं जीव-स्पी परा प्रश्वित है। अर्थात् यह नी प्रकारकी दंश्वरकी प्रश्वित है। त्या यह नी प्रकारकी प्रश्वित वांचके पास नहीं है! स्या प्रश्वन्त, मन, बुद्धि, अहकार तथा जीवनकृष्टा नतुष्वं रास नहां है! है। इससे यर सिद्ध होता है कि जो नी शक्तियाँ परमेश्वरके पास हैं, वे ही

मनुष्यके पास भी हैं। फिर ननुष्य देवल एक ही शक्तिका योग क्यों करता है ? परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ अपनी सम्पूर्ण शक्तियोका योग क्यों नहीं करता ? विचार करनेपर यह मालून होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर सकता है। तब इस तरहका सम्पूर्ण योग' कैसे किया जाय, इसीका अब विचार करें।

त्ताघकको पहले यह विचार नरना चाहिये कि ईश्वरकी प्रकृतिमें जो नौ तत्त्व हैं, वे ही हमारे अन्दर भी हैं। परमेश्वरकी प्रकृति इस सनूचे विश्वमें पूर्णत्वा व्वाप्त है, कोई सान उत्तरे रिक्त नहीं। इसी कारण ईश्वरको 'सर्व', 'विश्व' कहते हैं । ( विश्वं विष्णुः । पुरुष एवेदं सर्वम् । ) जव परमेश्वर 'सर्व' है तब यह तब रूप उसीका रूप हुआ, जिनके अन्दर नावक भी हैं। इस तरह नावकको अपने-आपको महासागरके अन्दरके एक जलविन्द्रके समान समझना चाहिये। जो तत्त्व सम्पूर्ण महासागरमं है वही एक जलविन्दुनें भी है। इसी तरह जो नौ तस्व ईश-प्रकृतिमें हैं, वे ही साधककी प्रकृतिमें भी हें और ईश्वरकी महती प्रकृतिर्ने साधककी अल्प प्रकृति सिमालित है। महासागर प्रभु है और साधक उसीका एक विन्दुरूप । इस भावनार्म ताघकको स्थिर होना चाहिये। और यह विचार करके देखना चाहिये कि अपने पृथ्वी-तत्त्वके साथ ईश्वरकी प्रकृतिका पृथ्वी-तत्त्व निला है या नहीं,गन्धने पृथ्वी-तत्त्वका ज्ञान होता है।क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध न हो? अपने शरीरने गन्वनती' पृथ्वी है, वैते ही तम्प्रण विश्वम भी है। क्या अपने शरीरकी गन्यवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी ईराप्रकृतिसे पृथक् है ! पृथक् कहाँते हो सकती है ? गन्धनं गन्ध मिला हुआ है । इसी तरह अपने शरीरके जल, तेज, वायु, आकाश आदि तन्वींके साथ विश्वप्रकृतिके ये तन्व कैसे मिले हुए हैं, इसका अनुनव करे । विवेकपूर्वक यह निश्चय करना चाहिये और इसका अनुमन करना चाहिये कि ईशके विश्वव्यापक शरीरहे नेरा शरीर पृथकु नहीं है। जैसे कपड़ेमें सूत्रका भाग है वैसे ही उस प्रभुमें में हूँ। न में उससे पृथक् हूँ और न वह सुझसे पृथक है।

वजतक मनमे ऐसा निश्चय न हो जाय तवतक वार-वार विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाटिये। और यद बात जाननी चाटिये कि किस तरह अपनी प्रहारित देश्वरकी प्रकृतिके साथ मिली हुई है। जब यह अनुन्ति होगी तनी यह जान प्रात होगा कि अपनी प्रकृतिका समूर्ण योग

## विविध योग



एक ही भगवान्को पानेके अनेक मार्ग।

परमात्म-प्रकृतिके साथ सदा-सर्वदा है ही । सम्पूर्ण योगके अभ्यासका यह प्रथम पाठ है ।

इस योगमे यह भावना कि, 'मैं प्रभुके साथ सर्वदा सयुक्त हूँ' सदा जाग्रत् रहनी चाहिये। 'मै अलग हूँ और वह अलग हैं'—यह भाव यहाँ है ही नहीं। अपनी सब शक्तियाँ उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं। यही अनुभव करना यहाँका अनुष्ठान है।

इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पश्चमहाभूत पृथक् सत्ताधारी हैं अथवा एक ही सत्तत्वके ये पॉच गुण हमारी पॉचों इन्द्रियोंको पॉच अनुभव दिला रहे हैं ?

पाँच अन्धे हाथी देखने गये। एकने जाकर पाँवका स्पर्श किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ; दूसरेको कान स्पर्श करनेपर सूपके समान मालूम हुआ । इसी तरह पॉचों अन्बोंने हाथीका वर्णन पॉच प्रकारसे किया। उनका अनुभव ऐसा ही था; अवस्य ही अनुभव अपूर्ण या। यही दशा हमारी इन्द्रियोकी है। एक सत्तत्त्वके साथ जव ऑख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है और जब कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है। यह पृथक् अनुभव ऑख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचाकी निजी आन्तरिक घटनाके कारण होता है। वस्तुतः जिसके ये गुण अनुभवमे आते हैं, वह तत्त्व एक ही है। उस तत्त्वमे पृथक्-पृथक् माव नहीं है । जैसे आमका पीला रग ऑख देखती है, उसका स्पर्श हाथ करता है, उसका स्वाद जिह्वा लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध नाक लेती है, पर आम तो एक ही है, वैसे ही मूल सत्तत्व एक ही है, किन्तु उसका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रियोंसे होनेपर, पृथक् गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सत्तत्वके अनेक गुण प्रतीत होते हैं।

इस तरह विचारद्वारा एक तस्वका अम्यास करना चाहिये। पहले अम्याससे यह ज्ञान हुआ कि अपनी प्रकृतिके पञ्चतत्त्वोंके साथ ईश-प्रकृतिके पञ्चतत्त्व मिले है। इस अम्याससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीव और शिवमे एक ही तत्त्व है और वह सब परस्पर मिला हुआ है, उसमें पार्थक्य विल्कुल नहीं है। यह 'सम्पूर्ण योग' का दूसरा पाठ है।

पञ्चतत्त्वोंका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमे आ सकता है। यह केवल कल्पनाकी वात नहीं है। पाठक विचार करें और अपने शरीरके पञ्चतत्त्व विश्वव्यापी पञ्चतत्त्वोंके साथ मिले हुए हैं, इसको अनुभव करें अथवा जिस एक तत्त्वके पाँच गुण पाँच इन्द्रियोंद्वारा प्रतीत होते हैं, वह एक तत्त्व जैसा अपने शरीरमें है वैसा ही सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त है, इस बातको विचार करके जान लें । यह जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूर्ण योग विश्वव्यापक शक्तियोंके साथ हो जाता है और 'नेह नानास्ति किञ्चन' का अनुभव होता है। यही अखण्ड एकताका अनुभव है।

पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वोकी एकता है। सच है। पर पहले यही एकता मनमे स्थिर होनी चाहिये। क्योंकि प्रकृतिमें बड़ी विभिन्नता है। यदि यह प्राकृतिक विभिन्नता हट जाय तो मानिसक, बौद्धिक और आतिमक एकता समझनेमें कठिनाई न होगी।

जव पञ्चमहाभूतोंका योग हो गया तब उसके बाद मनका विचार करना चाहिये। मन क्या करता है १ मन मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, मान और प्रियता' का अनुभव करता है। साधक यदि विचार करके देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते हैं—(१) 'यह सब है', (२) 'यह मुझे प्रतीत होता है', और (३) 'यह मुझे प्रिय है।' इन्हीं अनुभवोंका सक्षित्त नाम है—'सत्-चित्-आनन्द'। अस्ति-माति-प्रियत्व मी इनको कहते है। देखनेवाला अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण जगत्में ये तीन अनुभव करता है। यदि साधक अपने साथ सम्पूर्ण विश्वमें ये तीन अनुभव लेनेका यत्न करेगा तो इस तरह भी उसका 'सम्पूर्ण योग' सिद्ध होगा।

इस सम्पूर्ण विश्वका में एक अश हूँ और मेरे साथ जो यह सम्पूर्ण विश्व है, वह है, वह प्रतीत होता है और वह प्रिय है। ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा। पार्थक्यका ज्ञान करानेवाला मन भी इस तरह विश्वरूपके साथ एक हो जायगा।

प्रथम पश्चशानेन्द्रियोंके द्वारा पञ्चभूतोंका शान हुआ, वह अब जाता रहा और एक ही वस्तुके तीन पहछुओंका शान हुआ । जो वस्तु (अस्ति ) है, वही (भाति ) प्रतीत होती है और वही (प्रिय )प्रेमरूप है। अणु-रेणुको इन तीन भावोंसे देखिये, उसमे अपने-आपको मिलाकर अपना पृथक्त्व हटानेका प्रयत्न कीजिये। इस तरहके

अभ्याससे यह ज्ञान उत्पन्न होगा कि सव वस्तु एक ही है। यह सम्पूर्ण योगका तीसरा पाठ है। इसमें पञ्चतत्त्व हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं। सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही वस्तुके तीन भाव है।

इसके बाद बुद्धि आती है, वह कहती है कि यहाँ न तो पञ्चतत्त्व हैं, न तीन भाव ही हैं, केवल जड और चेतन दो ही वस्तुएँ हैं। विश्वमं कुछ जड और कुछ चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और अनुमवमें भी आता है। जो जह है वह चेतन नहीं है और जो चेतन है वह जड नहीं है। अतएव वृद्धिद्वारा केवल ये दो पदार्थ निश्चित होते हैं । इन्द्रियोंके सम्बन्धसे इमने पाँच पदार्थ निश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन किये थे, अब बुद्धिके द्वारा केवल दो ही निश्चित होते है-जड और चेतन। विश्वमें जड भी है, चेतन भी । साधकमें शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव जो जड-चेतन विश्वरभरमें हैं वे ही सावकमें भी हैं। ऐसा विचारकर साधकको अपना जडमाग विश्वके जडके साथ और अपना चेतन विश्वव्यापक चेतनके साथ मिला देना चाहिये। अब हम किस रूपमें अलग रहे ! अपने साथ जो सम्पूर्ण निश्व है उसमें केवल दो ही पदार्थ रह गये हैं-एक जंड और एक चेतन । शेष पश्चमहाभूत, अस्ति-माति-प्रियत्व अथवा सन्त, रज, तम सन उसी जड-चेतनके अन्तर्गत आ गये।

अव साघक अलग कहाँ रहा १ वह तो विश्वव्यापी जड-चेतनमें ही मिल चुका है। अव यह प्रश्न उठता है कि क्या जड और चेतन पृथक्-पृथक् हे १ यहाँ आत्माको साक्षीरूपमें देखना चाहिये। जारातिमे जन यह देखता है तमी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह जड़ है या चेतन। और तमी इनका अस्तित्व भी होता है। यदि यह द्रष्टा सो जाय और जागे ही नहीं तो कौन किसको जड़ कहेगा और कौन किसको चेतन १ अतः इस द्रष्टाका ज्ञान ही यह सन होता है, द्रष्टाका स्वरूप ही ज्ञान है जो इस विश्वमे परिणत होता है। फिर द्रष्टासे मिन्न कौन-सा पदार्थ कहाँ रहा १ जड़ और चेतनरूप जो यह भेद है वह इसीके निज रूपका भेद है।

अव साधक इस चतुर्थ पाठके समय स्वय ही सब कुछ वन गया। अव वह यह कहता है कि जब मैं देखता हूँ तब यह सब है, नहीं तो नहीं है अर्थात् मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सम्पूर्ण हूँ। यह सम्पूर्ण योगका अन्तिम पाठ है। इस समय निम्नलिखित श्रुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है—

अहमेवाधस्तादहमुपरिष्टादह पश्चादह पुरस्तादह दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद < सर्वम् ॥

(छान्दो० ७। २५। १)

'में ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दायीं और वार्यी ओर हूं, और मैं ही यह सब हूं।' यह 'सम्पूर्ण योग' की सम्पूर्णता है। वेद, उपनिषद् तथा अन्यान्य शालोंमें यहीं योग कहा गया है। अन्य सब योग इसी योगके अङ्ग-प्रत्यङ्ग हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं। यही सर्वाङ्ग सम्पूर्ण योग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण वर्ने। अपूर्णतामें दु.ख और पूर्णतामें सुख है। पाठक इस प्रकार सुखको प्राप्त कर सकते हैं।

## अमर भये

( लेखक—स्व॰ योगिवर्यं श्रीआनन्दघनजी 'यात')

अव हम अमर भये न मरेंगे।
या कारन मिथ्यात दियो तज क्योंकर देह घरेंगे॥
राग द्वेष जग वन्ध करत हैं इनको नाश करेंगे।
मरवो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल हरेंगे॥
देह विनाशी, हूं अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे।
नाशी जासी, हम थिर वासी, चोखे हैं निखरेंगे॥
मरवी अनन्त वार विन समझ्यो, अव सुख-दुख विसरेंगे।
'आनॅद्घन' निपट निकट अक्षर दोनहि समरे सो मरेंगे॥

प्रेषक-पन्यासजी महाराज रीविरैण्ड

# योगसिद्धिका रहस्य

( प्रेपक-श्रीनागेन्द्रनाथ शर्मा साहित्यालङ्कार, एम० आर० ए० एस० )

(१)

# भृतजय तथा अष्टमहासिद्धि

स्थूलस्बरूपसूरभान्वयार्थवस्वसंयमाद् भूतजयः। ( पात० ३ । ४४ )

इस स्त्रमें अणिमादि अष्टिसिद्धयोंका प्रवेरूप भूतजय वर्णित है। ऋषि कहते है कि स्यूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवन्त्व इन पाँचमे सयम प्रयोग करनेसे भूतजय होता है। स्यूल अर्थात् नाम-रूप जैसे घट आदि। स्वरूप—स्यूल उपादान जैसे मृत्तिका आदि। सूक्ष्म तन्मात्र—जैसे गन्धादि। अन्वय—प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थितिरूप तीन गुण, ये सभी पदार्थोंमे अन्वित हैं। इसीसे तीन गुणोंको अन्वय कहा जाता है। अर्थवन्त्व—प्रयोजनत्व अर्थात् निर्लेप आत्माका भोगापयर्गसाधनरूप लीलाविलास। भूतादिका यही प्रयोजन है। दृश्य वस्तुमात्रके ये ही पाँच रूप है। क्रम-क्रमसे इन पाँचमें वार-वार संयमप्रयोग करनेसे भूतजय होता है। भूतोंका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होना ही भूतजय होता है। भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी सत्ता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष होना ही भृतजय नामक विभूति है।

स्यूलसे अर्थवन्त्यपर्यन्त पदार्थों के जो पाँच तरहके रूप प्रदर्शित हुए, धीरभावसे उनके आदिसे अन्ततक प्रत्येकमें स्यमप्रयोग करनेसे पृथिव्यादि भूतोंका यथार्थ स्वरूप शात हो सकता है। एक रहस्य यह है कि उक्त पाँच प्रकारके रूपमें प्रथमसे ठीक-ठीकरूपसे सयम प्रयुक्त होनेसे पर-परका आविर्माय अपने आप ही होता रहता है, उन्हें तलाश करके नहीं लाना पड़ता। मान लीजिये कि एक घट है। उस नामरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें स्यमप्रयोग करनेसे ही उसका स्वरूप अर्थात् स्थूलोपादान जो पृथ्वी—क्षिति है वह प्रकाशित होगी ही। तब फिर उस अंशमे संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप गन्ध तन्मात्र स्वरूपमें उपनीत हुआ जाता है, उसमें सयत होनेसे सन्व, रज और तमोगुणरूप त्रिविध स्पन्दनमात्र पाया जाता है। यही पदार्थकी सूक्ष्म अवस्था है, इसीका नाम अन्वय है। तिगुणमें पहुँचनेसे तब इसका 'अर्थवन्त्व' प्रतीत होने लगता

है। तीन गुण जो खरूपके अज्ञानसे उत्पन्न आवरण-विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष होने लगता है। इस प्रकार स्यूलमे कारणपर्यन्त पदार्थोंकी अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदार्थ कहनेको कुछ नहीं रहता। भूत प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर भी वे परमार्थरूपसे नहीं है, यह दृढ विश्वास हो जाता है। तव यह भूतजयनाम्नी विभूति क्या है, समझमें आ सकती है। भूतोका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होनेसे उनपरसे हेयो-पादेय बुद्धि सदाके लिये दूर हो जाती है। यही यथार्थ भूतजय है। साधारण मनुष्य भौतिक वस्तुओंको परमार्थ वस्तु जानकर उनके सप्रह और रक्षणादिमे पूर्णभावसे आत्मनियोग करते है । किन्तु भूतजयी योगी ऐसा कभी नहीं कर सकते, अथवा करते नहीं। जबतक यह ज्ञान नहीं होता कि यह स्वप्नमात्र है, तबतक ही स्वप्नके देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और उनके साथ सयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षीम उत्पन्न होता रहता है। किन्तु स्वप्न एकदम भड़ा हो जाय, तब फिर स्वप्नमें देखी वस्तुके नाश या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षेप नामको भी नहीं रहता, उस योगीको ठीक इसी प्रकार जगत् स्वप्नका स्वरूप जान पड़ता है, वह समस्त जगत्का आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सर्वस्व नाश भी हो जाय तो विचलित नहीं होता। भूतजय होनेसे योगीमें ये लक्षण प्रकट होते हैं । ये विभूतियाँ त्रैवर्गिकोके लिये कल्पितरूपसे सिद्ध होती हैं।

# ४४ वें सूत्रका आभास

पृथिन्यादि पाँच भूतोंकी पाँच अवस्थाएँ हैं, जिन्हें अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीके अधीन हो जाते हैं अर्थात् योगीके इच्छानुसार भूतोंकी क्रिया होती रहती है । स्थूल, स्वरूप, स्क्ष्म, अन्वय और अर्थवन्त—इन पाँच भूतभावोपर योगीको हिष्ट रखना आवश्यक है। जिस-जिस मूर्ति या आकारसे वह दर्शन देते हैं, वही उनका स्थूल भाव है। अर्थात् आपाततः पाषाण, मूर्तिमें परिणत होनेपर भी, जिस कार्यको करनेके लिये उस अवस्थामें आया है वही उसका स्वरूप है, यह स्वरूप और जिस अभिमानशक्तिके ऊपर निर्भर करके

प्रकाशित है वही सूक्ष्म भाव है। जगत्में उद्देश्य या अभिप्रायरित कोई पदार्थ नहीं है। जीवका अभिप्राय सहजमें प्रकाशित हो जाता है, जडका उद्देश्य छिपा रहता है। यह उद्देश्य या अभिप्राय ही जडकी सूहम नृति है। यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनशील है। कारण कि मुलदुःल एवं मोहरूप सत्व, रज और तमोगुण ये ही उद्देश्यके अवयव है । ये तीन गुण ही जड़की नृर्ति गठन करते हुए अभिपायभेदसे कार्यमें नियुक्त करते हैं । इस कारण प्रत्येक दशामें तीनों गुणोंका अन्वयभाव है, फिर इस परिणाम या मावान्तर होनेके उद्देश्यपर कटाक्ष करने छे चित्त जब समझे कि परिणाम ने नृतोंका अपना ट्र प्रयोजन नहीं है, अग्निको जलानेत्रे लिये ही काष्ठ-की चेंश है, वह व्यापार काष्टका अपना कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँतक कि अग्निकी सहायता करनेमें काष्ट अपना गरीरतक खो देता है, उत्ती प्रकार प्रकृतिदेवी विचित्र किया और रुपके उत्पादनमें चैतन्यखरूप पुरुपका आत्मनाञ्चात्कार व्यापारमात्र घटाती है, और आप अन्तरित हो जाती है। अतएव पञ्चभूत और उनकी तन्मात्राऍ, जो-जो सृष्ट बल्तुऍ दील पड़ती हैं, उनमेंते अपने लिये कोई यत्तु नहीं रची है, सब जीवोंके मोग-सन्पादनके लिये हूं। जैसे अन्न-व्यञ्जनादि जो वस्तुएँ तैयार होती हं ये सब मनुष्यके मोजनार्य हैं । उसी प्रकार जगत देवल जीवींदे भोगके लिये हैं, यही मृतप्रामका ार्थवत्त्व है। इन पाँच भाषोंमे संयम करनेसे पञ्चभूत योगीक अधीन होते हैं।

अन्दिन वाद्य न्तींपर यदि आधिपत्य हो जाय तो आन्यन्तिरक म्त्राम भी योगींक नद्य हो जाता है, तन वर् प्रत्येक पदार्थपर उक्त पाँच अवस्थाओंका समन्यय स्थापन करके स्थाने अपने वरा कर सकता है। चित्त निक्षित्त और निस्तर्प्तमायसे विभाग करता था। उसका यह द्यान्त प्रवाद मात्र करते हुए अपनी मूर्तिसे जो अकरमात् आकर्षण किया, वर्री विषयका स्यूल्माव है। अन्तरमात् एक आग्रसल देसकर उसका स्यूल्माव स्थार पर पर करनेसे द्री तो सन्तर नहीं हुआ जाता। यह पर दे पर करनेसे प्रक्रण उत्तर निल्ला—भोज्यकी गोज्यता तो आग्रका स्थल्प है। अन्तरम आग्रहां स्थल्प है। अन्तरम आग्रहां स्थल्प है। अन्तरम आग्रहां स्थल्प है। अन्तरम आग्रहां स्थल्प है। अन्तरम अन्यहां स्थल्प स्था उत्पादिका गोल्पिकां पर आग्रहां स्थला है। अन्तर है। आग्रहां स्थला उत्पादिका गोल्पिकां पर आग्रहां स्थला है। आग्रहां

परिणत और सुपक होकर जीवका भोज्य होनेके विवा अपने त्वार्थका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया। इसी भावसे योगी जब समत्त दृष्ट पदार्थोंको देखना सीलेगा तब उसका देखना समाप्त होगा और बन्तु भी उन्हीं दृष्टिके अनुसार ही गीठत होगी।

ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत् तद्रर्मान-भिघातश्च ॥४५॥

इत स्त्रमे अणिमादि आठ प्रकारनी विश्तियोंका वर्णन हुआ है । ऋषि कहते हैं कि 'भूतजय' होनेपर अणिमादि-का प्रादुर्माव होता है और कायसम्पत् प्राप्त होती है और उनके घर्मका अनिभात होता है।

१-अणिना-अत्यन्त स्त्मत्व, अणुशब्दका अर्थ है त्रुमत्व, आकाशीय भाव । त्रुम और खुद एक वात नहीं है। नाघारणतः परमागुको भुद्रतम अंश नमझा जाता है। किन्तु दर्शनशास्त्रमे अणुशन्द अधिकांश स्पन्में सूल अर्यमे ही प्रयुक्त होता है। इस सूहमत्वकी जो पराबाद्या है उतका नाम है अणिमा, जिसने परे कोई त्स्म वल हो ही नहीं सकती। त्यूल देहकी अपेक्षा इन्द्रियाँ सूक्त हैं। इन्द्रियोंने मन सूझम हैं, मनसे बुद्धि सूझम हैं और बुद्धिने मी आत्मा सूक्ष्म है । आत्मा ही स्हमकी पराकाष्ठा है। अवएव भणिमा कहनेचे केवल परमात्मा ही लक्षित होता है। 'मैं' ही अणिमा हूँ, परम स्क्म मुझमे ही विद्यमान है, अनित सत्तानात्रस्वरूप में ही परम सूत्म वस्तु हूँ, इस तरह बी मत्यक्ष अनुभृति है, उचीका नाम अणिमा-विभ्<sup>तिका</sup> मादुर्माव है। देवल शास्त्र पढ़ लेने या उपदेश सुनद्ध साधन विनाः तमझ हेनेमात्रते यर विभृति-रहस्यः हृदयङ्गम करना असम्भव है । आत्ममन्त्वदर्शनका नाम विभृति है। अणिमादिल्पचे आत्मवत्ताका अनुमब गायक का परम सौभाय च्चित करता है। यह मुक्तिकी अर्न चित्रहित अवस्या **है ।** प्रियतम सामक, तुन रूव दहाँ आकृत वीवन बन्य करोगे ?

२-दिवना-ण्युराव्दका अर्थ है हतका। पर्तीके हेर्द या वर्द आदि वत्तुको इसके दृशन्तस्वरूपमें दिसाना र सकता है। यह छुत्व एक प्रकारका वोबमान है। वा बार पराकाशको प्राप्त होता है अर्थात् विससे अर्थिय पोई ल्युपिपय हो नहीं सकता, उसका नाम है ल्युका। यह लिपना सत्तामान्यस्वरूप आत्माम ही विद्यमान है। में ती लिपना हूँ, परम लुत्य मुसमें ही निया विषया है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लिघमा-विभूति है।

३-महिमा-महत्त्वकी जो पराकाष्ठा है, जिससे और महत् कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते है । देश और काल महत् वस्तु है, वह भी बुद्धि या महत्तत्त्वके हश्य-प्राह्मरूपसे अवस्थित है। अतएव महत्तत्व देशकाल-की अपेक्षा भी महत्तर है। फिर यह महत्तत्व स्वप्रकाश-स्वरूप आत्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी सत्तासे ही सत्तावान है, अतएव बुद्धि या महत्तत्त्वसे भी आत्मा महत्तम है। महिमा परमात्माका ही अन्य नाम है। देश-कालका जो महत्त्व अर्थात् व्यापकता है वह विजातीय भेदरूपसे गृहीत होती है। बुद्धिका महत्त्व या महत्त्त्वकी व्यापकता खगतभेदरूपसे गृहीत होती है, और अभिन्न सत्तामात्रस्वरूप आत्माका महत्त्व सर्वभेदातीतरूपसे नित्य विद्यमान है। आत्माकी सत्ता विना महत्तत्व भी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता; इस कारण परममहत्त्व एकमात्र आत्मामें ही नित्य विद्यमान है। यह परम महत्त्व ही महिमा है, मैं ही वह महिमा हूँ, परम महत्त्व मुझमें ही नित्य विराजता है, इस प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है उसीको 'महिमा' विभूतिका आविर्माव कहा जाता है।

४-प्राप्ति—सर्वथा सव पदार्थों की प्राप्ति ही प्राप्ति नामकी विभूति है। मैं सत्तास्वरूप वस्तु हूं, अतएव जहाँ जो कुछ 'है' रूपसे प्रतीत होता है वह सभी आत्माद्वारा सर्वथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवका नाम प्राप्ति है। मैं जबतक सत्तास्पूर्ति प्रदान न करूँ, तबतक कोई वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य ज्ञानसे विख्त रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक प्रकारके अभाव-अभियोगोंको प्रत्यक्ष करते रहते हैं। किन्तु भूतजयी योगी सर्वात्मदर्शनके फलसे इस प्राप्ति नामक विभूतिको पाकर घन्य होते और सब अभाव-अभियोगोंसे ऊपर चले जाते हैं।

५-प्राकाम्य —प्राकाम्य शब्दका अर्थ है—इच्छाका अनिभिषात । भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र परमेश्वरकी है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलयका अधीश्वर है, जो आत्मा है, जो मैं रूपसे प्रकाशित है, वही इच्छा-रूपिणी महती शक्ति है। यथा—

या देवी सर्वभूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः॥ इस महती इच्छाका सम्यक् अनुवर्तन अर्थात् ईश्वर-प्रणिधान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कहनेको फिर कुछ भी नहीं रहता । इस अवस्थामें पहुँचनेपर योगी देख पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है । इस अवस्थामें योगीके चित्तमें जो इच्छा उदय होती है वह उस महती इच्छासे भिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती इच्छामे मिला दे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा-की अनभिघातरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं ।

६—विशेष्य—भूत-भौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है।
भूत और भौतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब
आत्माकी—मेरी सत्तासे सत्तावान और मेरे प्रकाशसे
प्रकाशित है। मैं आश्रय या आधार हूं और वह सब आश्रित
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त होना ही विशिष्य
नामक विभूति है।

७-ईशिल-स्थूल, स्इम और कारण, प्राह्म वस्तुमात्रकी ये तीन तरहकी अवस्थाएँ दीख पड़ती हैं। इन अवस्थाओं-को ठीक-ठीकरूपते सुनिश्चित करनेकी जो सामर्थ्य है उसे ईशित्व कहते हैं। पूर्वोक्त वशित्विवभूतिसे ही इसका भी प्रकाश होता है। मैं ही तो सब स्थूल, स्इमादिका नियन्ता हूं। 'मेरे भयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे शासनसे वायु प्रवाहित होती है, मेरे भयसे अग्नि ताप देती है, मै इस विश्वब्रह्माण्डकी स्थूल, स्इमादि सब वस्तुओंको भलीभाँति नियमित रखता हूं,' ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवका नाम ईशित्वप्राप्ति है।

८-यत्रकामावसायित्व—कामनाओंका विल्कुल अन्त हो जानेका नाम 'यत्रकामावसायित्व' है। इसको पूर्णकामत्व मी कहा जाता है। 'पूर्णकामोऽस्मि संवृतः' में पूर्णकाम हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेको कुछ वाकी नहीं है। मैंने अपने सक्त्पका पता पाया है। इसके वाद और ज्ञातव्य या प्राप्तव्य कुछ नहीं रह सकता। इस अनुभृतिके उदय होनेसे समझा जा सकता है कि योगी 'यत्रकामा-वसायित्व' विभृति पाकर घन्य हुआ है। केवल आत्मज्ञानसे ही सव कामनाओंका अन्त हो जाता है। भूतजयी योगी अभिन्न सत्तामात्रस्क्रप आत्माका पता पानेसे इन आठों सिद्धियोंको प्राप्त कर लेते है।

इन अणिमादि आठ सिद्धियोके सम्बन्धमें लोगोके जैसे सुदृदृ सस्कार हो रहे है या मौजूद है, उन लोगोंको यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती, परन्तु मरोसा है कि जो योगीधरी 'मां' है वह आप ही प्रत्येकके अन्तर्यामिदेवतारूपसे—गुरुरूपसे उनके चक्षु खोल देंगी, तव वे इस सत्यका पवित्र स्तिग्ध प्रकाश पाकर सव सशय और सस्कारोंसे पार चले जायँगे।माँ—आत्मा-ब्रह्म-गुरु! सन्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती। तुम स्वय ही तो इस दृदयाकाशमे आशारूपसे उदय होकर भविष्यत्के उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे दिखा देती हो। धन्य माँ।!!

रूपलावण्यवलवज्रसंहननस्वानि कायसपत् ॥ ४६ ॥

इस सूत्रमें पूर्वोक्त कायसम्पत्का फल वर्णन करते हैं कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और अत्यन्त वलवान् वज्रके समान सुदृढ शरीर हो जाता है। (व्यासभाष्य)

स्थूल, खरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवस्व इन पाँच
भूतत्वमावींमें सयमका उपदेश पहले कहा गया है। उनमेसे
स्थूलभावमे स्यम करनेसे अणिमा, लिघमा, मिहमा और
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। स्वरूपमें स्यम
करनेसे 'प्राकाम्य', सूक्ष्ममें स्यम करनेसे 'विशित्व', अन्वयमें
स्थम करनेसे 'ईशित्व' और अर्थवस्वमे स्थम करनेसे
'कामावसायित्व' होता है। इन सिद्धियोंके प्रयोगसे योगी
भूत-भौतिक पदार्थोंके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार कार्य
अवश्य कर सकते हैं किन्तु मगवानके अभिप्रायसे अन्यथा
आचरण करनेपर भूतमभैंमें हसक्षेप नहीं कर सकते।
योगीका प्रयोजन सिद्ध होनेपर भी मूलप्रवाह ईश्वरेच्छासे
ही चलता रहता है।

नाह्य भूत वशीभृत होनेसे योगीका रूप, शरीरमें माधुर्य और वल साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा अलैकिक जान पड़ता है। वह देहको वज़की मॉति कठिन कर सकता है अर्थात् भूतजगत् उसपर अपना प्रभाव कुछ नहीं डाल सकता। जैसा कि दर्शाचि मुनिकी अस्थिसे वज़ वना था।

#### ४६ वें सूत्रका रहस्य

ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, वल और वज़-सहननत्व ये ही कायसम्पत् हैं। जो सर्वत्र प्रकाशित है तो भी भाषा या विचारद्वारा जिसका खरूप निरूपण नहीं किया जाता, उस मूकास्वादनवत् अनिर्वचनीय वस्तुका नाम रूप है। साधारणतः हम जिसको रूप समझते हें वह रूप नहीं है—आइति है। आइति और रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो भी सब उसे अनुभव कर सकते हे, चैतन्य वस्तुका ही दूसरा नाम है रूप। चैतन्य जब जड पदार्थों के साथ अन्वित होकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप होता है।

२-लावण्य-

मुक्ताफलेषुच्छायायास्तरलस्विभवान्तरा । प्रतिभाति यदङ्गेषु तञ्जावण्यमिहोच्यते॥

प्राचीन विद्वानोंने लावण्यविषयमे इस श्लोकका उहाँख किया है । साधारण वोलचालमे श्री, सौन्दर्य, चारता आदि-आदि शब्दोंसे हम जो समझते हैं। लावण्य उससे यहुत वदकर वस्तु है। अति कुत्सित वत्तु-में भी कुछ श्री है, यह श्री जहाँ वहुत अधिक प्रकाशित है वहीं लावण्यका प्रकाश है। शिशुके मुखपर, चन्द्रमामे, कमलमे लावण्य पाया जाता है। यह रूप और लावण्य जगत्में सर्वत्र पूर्णमावसे अवस्थित है । बुद्धिकी मिलनताके कारण वह अनुभूत नहीं होता । भृतजयी योगीकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, इस कारण वह विश्वमय रूप और लावण्यका अनुमव कर सकता है। अजी आत्मदर्शनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मध्रिमा है। आत्मा ही रूप है, आत्मा ही लावण्य है, गुरु-हृपारे शानचक्षु उन्मीलित होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है। साधक । प्रेमिक । तुम ज्ञानसे या अज्ञानसे जिसको सबसे अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणमर मी नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावण्य है। जिसके उदयसे मदन मूर्छी पा जाता है, काम-वास्ना सदाके लिये बुझ जाती है, वहीं रूप और वहीं लावण्य है।

केवल यही नहीं, बल और वज्रसहनन भी उसीमें विद्यमान है अथवा वही बल और वही वज्रसहनन है। देखो साधक! इस जगत्में जो जिसके आश्रित है, वह उसीको बलबान जानता है। केवल शारीरिक बल नहीं, धनवल, विद्यावल, तपोवल, योगवल आदि जितने प्रकारके वल हैं वे सब परमवल परमात्माके आश्रित हैं। परमात्मसत्तामें और परमात्माके ही प्रकाशसे दृश्य प्रपञ्च सत्तावान और प्रकाशमय है। अतएव बल कहनेसे केवल आत्माको ही समिश्निये। उपनिषद कहता है—

नायमात्मा वलहानेन रूभ्य ।

'बलहीन व्यक्ति आत्मप्राप्ति नहीं कर सकता।' इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता। वह स्वसवेद्य वस्तु है। वेत्ता और वेद्य दोनों वहीं है। लब्ध और लम्य दोनों वहीं हैं। अत्राप्त जवतक विन्दुमात्र भी अनात्मिवश्वास है तबतक साधक बलहीन है। बलहीन किस तरह बलस्वरूप वस्तुको प्राप्त करेगा है निरपेक्ष और अवाधितभावसे अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामर्थ्य है वहीं बल है। अपना अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुँह नहीं ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकाशमे बाधा भी नहीं डाल सकता। यह जिस सामर्थ्यके प्रभावसे सम्भव है वहीं वल है। भूतजयी योगी आत्माके इस वलस्वरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है। यहीं विभृति है।

वजसहननल सहनन शब्दका अर्थ है शरीर और स्वरूप। वज्र शब्द भोतिसूचक है। रूप-लावण्यादिकी मॉति भीषणता भी आत्माकी कायसम्पत 'महद्भय वज्रमुद्यतम्', 'भयादस्य तपति स्र्यः' इत्यादि वाक्योसे श्रुतिने आत्माको भीतिदायक वज्रस्वरूपसे वर्णन किया है। किसीके सिरपर यदि यद्र गिरनेको तैयार हो तो वह जिस तरह सदा सङ्कृचित और भयमीत रहता है, उसे वज्र गिरनेकी आशका रहती है और सर्वतोभावसे आज्ञानुवर्ती रहता है, ठीक उसी तरह इस विश्वके ऊपर, इस अहके ऊपर, इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर महद्भय उद्यत वज्रखरूप आत्मा विराजमान है, इसीसे सब नियमपूर्वक अपना-अपना कार्य करते हैं और कर्म-चक चलता रहता है। एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका उपाय नहीं है । ज्यो ही कोई इससे पृथक् जरा भी स्वाधीन-रूपसे अपनेको देखनेका विचार करे, त्योंही उसकी विशिष्ट सत्तातक लोप हो जाती है। ऐसा अन्यर्थ शासन है। इसी कारण सत्यदशी ऋषियोंने उदात्तस्वरसे कहा है कि 'उसीके भयसे सूर्यदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित होते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सञ्चरण करते हैं, उसीके भयसे अग्निदेव गर्मी देते हैं, उसीके भयसे मृत्युदेव सदा जीव-सहरण-कार्यमें निरत रहते हैं।' भूतजयी योगीको यह सब प्रत्यक्ष गोचर होता है।

ये जो रूप, लावण्य, वल और वज्रसंहननत्व चार कायसम्पद् हैं सो स्वरूपके ऐक्वर्य हैं । 'चैतन्य-स्वरूप मैं ही रूपमया लावण्यमया वलवान् और वज्रसहनन हूं।' इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम ही कायसम्पद् विभूतिका आविर्माव है। अजी! मैं कितना महान् हूं, यह विश्वराशि मेरी है, यह विश्वमय लावण्य मेरे ही अङ्गकी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं करता, न उसमें कोई बाघा डाल सकता है, मेरा स्वरूप वज्रके समान भयदायक और अनिभवनीय है। ऐसी अनुभूति यदि आती रहे तो साघक समझ ले कि उसकी कायसम्पद् नामक विभूतिका वह प्रकाश है।

'तद्धर्मानिमघात' पद पूर्व सूत्रमे उछिखित होनेपर भी यहाँ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है। तद्धमंका अर्थ रूप-लावण्य आदि कायसम्पद् लक्ष्य किया गया है। तद्धमं अर्थात् रूप, लावण्य, बल और यज्रसहननरूप धर्मका अनिभिधात होता है जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता । आत्मा नित्य वस्तु है, इसलिये कायसम्पत मी नित्य ही विद्यमान रहेगी, किसी अवस्थामे उसका अभिघात नहीं हो सकता । आशका हो सकती है कि आत्मा तो वर्मधर्मिमेदरहित अद्वितीय यस्तु है, तब उसमे धर्म किस तरह सम्भव है ? हॉ, सत्य है, आत्मामे न कोई धर्म है न रह सकता है तो भी आत्मस्वरूप-जिज्ञासुजनोको समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योका प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि आत्माका खरूप ही है। ये विभूतियाँ अपूर्व हैं। इनके आनेसे साधकको इतना आनन्द होता है कि पृथिवी-मे नहीं समाता । साधकके प्रभावको यह विश्व धारण नहीं कर सकता । प्रियतम साधक । आओ, गुरु-ईश्वर-प्रणिधानके मार्गपर आगे बढ़ो, जिससे तुम भी इस विभूतिको पाकर धन्य हो सको।

(२)

# इन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि

महणस्वरूपास्मितान्वयार्थेवरवसंयमादिन्द्रियजयः ॥४७॥

इस सूत्रमे इन्द्रियजयरूप विम्तिका वर्णन हुआ है। ऋषि कहते हैं कि प्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व यह पाँच प्रकार स्थम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व-रूप विभ्ति आविर्भूत होती है। १-प्रहण (प्रहण विषय-संस्थाः) चक्षः आदि इन्द्रियोके साथ रूप, रस आदि विषयोका संस्थां। २-स्वरूप (खरूप विषयप्रकाशकत्व) इन्द्रियोद्वारा विषयोका प्रकाश, सांख्यकी भाषामें इसे

आलोचन-ज्ञान कहते हैं। ३-अस्मिता ( दृग्दर्शनगक्तोरे-कात्मतेवास्सिता योग० २।६)। दक्षाक्ति और दर्शनगक्ति इन दोनोकी एकात्मता ही अस्मिता है। हक्जिक्ति-पुरुष, आत्मा, और दर्शनशक्ति बुद्धि, इन दोनोंकी जब एकात्मता या तादातम्य होता है, दोनों एक ही जान पड़ते है, तब उसे अस्मिता कहते हें । सूत्रमें जो 'इव' शब्द है वह इस-लिये है कि यह वास्तविक तादातम्य नहीं है, तादातम्य सा जान पड़ता है। आत्मा सदा निलेंप वस्तु है, उसका कमी बुद्धिके साथ तादात्म्य नहीं हो सकता, तो भी बुद्धिसत्त्व जब अत्यन्त निर्मल होता है तव उसमे प्रतिविभिनत आत्मस्वरूप अति उज्ज्वलमावसे प्रकाशित होता है, इसी कारण बुद्धिसत्व आत्मारूपसे प्रतीयमान होता रहता है। जैसे खुच्छ कॉचकी लालटैन उसके भीतरकी जलती हुई वत्तीसे विल्कुल पृथक् है, परन्तु दूरसे सारा काँच ही प्रकाशित जान पड़ता है। जलती हुई वर्ती जव पाससे देखते हैं तब अलग जान पड़ती है। इसी प्रकार जवतक वृद्धिका आवरण पूर्णरूपसे भेद न हो तवतक वृद्धिमें ही 'आत्मवोष' होता रहता है, जिस बुद्धिमें यह आत्मवोघ हुआ है उसीका नाम अस्मिता है। ४-अन्वय (अन्वयो गुणत्रयः) शब्दका अर्थ है तीन गुण। ५-अर्थवृत्त्व ( अर्थवृत्त्व लीलाशक्तिर्गनर्वचनीया ) शब्दका अर्थ है अनिर्वचनीया लीलाशक्ति । इन प्रकारके सयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है। इन्द्रियोंका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवमे आता है, ऋषिने उसका नाम रक्खा है ग्रहण, विषयको ग्रहण करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप है। अभीष्ट विषय समीप होनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी वाघा न पहे तो इन्द्रियाँ विधयके साथ सम्बन्धयक्त हो जाती है। इस ग्रहणभावको अवलम्बन करके धारणा, ध्यान और समाधिरूप सयम-प्रयोग करनेसे इन्द्रियोंके पर-परूप अपने आप उपस्थित होते रहते हैं। इन्द्रियोंका दूसरा रूप विषयप्रकाशकत्व है। यद्यपि निर्मल वोघरत्वके विना निषयका सर्वीश प्रकाशित नहीं होता तो भी इन्द्रियाविष्ठित चैतन्य और विषया-विच्छन चैतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमात्चैतन्यका आमास आ पहुँचता है और उसके द्वारा विषयका कुछ अश प्रकाशित होने लगता है। इस प्रकार इन्द्रियोंद्वारा विषयोंका जो आशिकभावसे प्रकाशित होना है, सूत्रमे इसीको इन्द्रियोंका स्वरूप कहा गया है। सयमकी सहायतासे योगी क्रमसे ग्रहण करते-करते इस स्वरूपमें पहुँच जाता है ।

इसके बाद है अध्मिता। इन्द्रियाँ अस्मिताके व्यूहमात्र है। 'मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है' 'मुझमे शब्द-प्रहणकी शक्ति है' ऐसा जो बोधप्रवाह है उसीको चस् आदि इन्द्रियाँ कहते हैं, अतएव इन्द्रियमे सयमप्रयोग करनेसे उसका ग्रहणभाव और स्वरूप क्रमसे अरिमता-क्षेत्रमे पहुँचा जा सकता है। इसके वाद अन्वय अर्थात् प्रकाश, प्रवृत्ति, स्थितिरूप तीन गुण है । अस्मितामें स्थत होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुणोंमें आ पहुँचते हैं। अन्तमं इस अन्वय या तीन गुणोंका भी जो कारण है उसकी ओर लक्ष्य फिराते हे, तब अर्थवत्त्व पाया जाता है। अर्थात् अयिद्या-शक्तिद्वारा कल्पित पुरुषके मोगापवर्गरुप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण प्रकाशित हैं वे अनुभवमें आते रहते हैं। इस तरह अनुभवके फलसे दुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है। तव जो यथार्थ सत्ता है, जिसको कोई रूप अन्यथा नहीं होता, वह चैतन्यस्वरूप वस्तु प्रकाशित होने लगती है। पक्षान्तरमें जिन इन्द्रियोंके आधारसे हम विशेषमावसे आत्मसत्ता अनुभव करते हैं उनकी फिर कोई आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। उन्हें पूर्णरूपने परित्याग कर मी 'हम' अच्छी तरह रह सकते हैं। यह अनुभूति प्राप्त होनेके फलसे इन्द्रियोंकी पारमार्थिक सत्ताविषयक प्रतीति सदाके लिये विलय हो जाती है। इसीका नाम इन्द्रियजय नामक अपूर्व विभूति है। जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए अनेक जन्म वीत गये, जिन इन्द्रियोंकी भोगलालसा निवृत्त करनेकी चेष्टामें अनेक वार जन्म-मरणकी यातनाएँ भोगी गयी, वे इन्द्रियाँ वास्तविक नहीं हैं, तो क्या अवतक हम मोह या भ्रममें पड़े हुए थे १ छायाको भूत मानकर भूतके भयसे व्याकुछ थे १ अहो। आज कैसा आनन्द है। इन्द्रियाँ कहनेको कुछ भी नहीं हैं। किसी कालमें नहीं थीं। अजी! ऐसी उन इन्द्रियोंके दासल-वन्धनसे आज हम सर्वथा मुक्त हैं। इस ज्ञानका उदय होना ही इन्द्रियजय-विभृति है।

प्रियतम सामक । याद रिखये, किसीको मी जीतनेके लिये उससे अधिक वलकी आयश्यकता होती है। जनतक आप इन्द्रियरूप छड़ीका सहारा लेकर आत्मसत्ताका अनुमय करेंगे तवतक आपको इन्द्रियोंके अधीन होकर ही रहना होगा। फिर जव गुनकृपासे स्वयम-यल पाकर इन्द्रिय-विरहित आत्मसत्ताको अखण्डमायसे प्रत्यक्ष

सकेंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह ऋषिने ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्त्वरूप क्रमसे वता दिया । भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन है। भूतजय होनेसे स्थूल देहात्म-बुद्धिका विलय होता है और इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहमें जो आत्मबुद्धि है, वह भी विलीन हो जाती है। स्थूल बात यह है कि भूतजयसे मतलब है प्राह्मका विलय और इन्द्रियजय कहनेसे प्रहणका विलय । साधनक्रमसे उन्नत स्तरपर आरोहण करते हैं । भूतजय किये विना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता। जो लोग यह कहते हैं कि एकदम आत्मस्वरूप प्रकाशित होनेसे ही तो भूतजय और इन्द्रियजय सिद्ध हो जायगा, उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि इस योगशास्त्रके बताये हुए मार्गपर चलनेसे ही आत्मस्वरूपका मिलता है। प्रत्येक सम्प्रदायके साधक ज्ञात या अज्ञात सारसे इसी मार्गपर चलते हैं।

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयस्र ॥४८॥

इस सूत्रमें इन्द्रियजयका फल कहा है कि इन्द्रिय-जय होनेसे—

(१) मनोजिवत्व (मनसोऽबाधितविचरणसामर्थं-मितिभावः। धर्माधर्मादिद्दन्द्वातोतसत्तालाभादेवं भवति) (२) विकरण (कारणरहित आस्मसत्तानुभवः) (३) प्रधान-जयश्च (प्रधानस्य कोलाशक्तेरितिभावः) (जयः श्रेकालिक-सत्ताहीनतानुभव इत्यर्थः) सत्ता हि नाम सा, या खलु चैतन्यमान्ने स्यवस्थिता, न जहेऽनात्मनि।

मनकी बेरोक-टोक चालकी सामर्थ्यको मनोजित्तय कहते हैं। जबतक आत्मस्वरूपका पता न पाया जाय तबतक मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता। पाप-पुण्य, मुख-दुःख आदि इन्द्र उपिखत होकर मनके स्वाधीन उछासको विनष्ट कर देते हैं। साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक सिन्निहित होते रहते हैं अर्थात् इन्द्रियरूपवन्धनरित होकर आत्मसत्तानुभवकी सामर्थ्य प्राप्त करते जाते हैं, उतना ही स्वाधीनताका आस्वाद पाते रहते हैं। पहले विधि-निषेधका विचार करते हुए कार्य करना होता था और अब खुले मैदानमे आकर उतनी भावना और विचार करनेकी आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन विचरता रहता है। साधक यह शङ्का न करें कि इन्द्रिययोगी तो

उच्छुक्षल होकर धर्माधर्मविचार किये विना खच्छन्द कार्य करते होंगे। ऐसा कभी नहीं होता। इस क्षेत्रमें पहुँच जानेपर फिर उनसे निन्दित कर्म तो हो ही नहीं सकते, चित्त सम्यक् निर्मल हुए बिना इन क्षेत्रोंमें पहुँचा ही नहीं जा सकता। अस्तु। अतीन्द्रिय वस्तुसे जितना ही समीप होते जाते हैं उतनी ही अधिक स्वाधीनता आती जाती है। मन-की इस स्वाधीन विचरनेकी सामर्थको मनोजवित्व कहते है।

विकरणमाव शब्दका अर्थ है करणरहित अवस्था। करण १४ हैं। ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कमेन्द्रियाँ और ४ अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार)। इन करणोसे रहित होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामर्थ्यको विकरण माव कहते हैं। साधारण मनुष्यमे जब यह विकरण अवस्था उपस्थित होती है, तब वह सुषुप्त हो जाता है, फिर वह आत्मसत्ता अनुभव नहीं कर सकता, किन्तु इन्द्रियजयी योगी विकरण होकर भी भावमय-सत्तामय रूपमें अवस्थान कर सकता है। इस सामर्थिक प्राप्त होनेसे समझा जाता है कि विकरण विभूतिका आविर्माय हुआ है।

इसके बाद है प्रधानजय । प्रधान शब्दका अर्थ है प्रकृति । प्रकृति क्या है, यह योगसूत्रके द्वितीय पादमें विस्तारपूर्वक लिखा है। प्रकृति नामसे कुछ है, ऐसी प्रतीति-का लय होना ही प्रकृतिजय है। सत्ता केवल आत्मा (चैतन्यस्वरूप) में ही विद्यमान है, यह प्रत्यक्ष होनेपर फिर अनित्य वस्तुकी सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता। अतएव प्रकृति (तीन गुणोंकी साम्यावस्था) वास्तवमें न है और न रह सकती है।

साधनकी पहली अवस्थासे यही मान लिया जाता है कि पुरुष ही प्रकृतिरूपसे अपना प्रकाश करता है, यही श्चान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब गुरुक्षपासे, अनेक जन्मसञ्चित पुण्यबलसे पुरुषका साक्षात्कार प्राप्त होता है तब समझमें आता है कि पुरुष पुरुष ही है, वह कभी प्रकृति नहीं हुआ और न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य-कता ही है। इस प्रकार पारमार्थिकी प्रशाका उदय होनेसे प्रकृतिजय नामक चरम विभृतिका साक्षात्कार प्राप्त होता है। मनुष्यजीवनमें इससे श्रेष्ठ अभ्युदय और कुछ भी नहीं है।

साधक ! आपने हर-गौरी-मूर्ति देखी हैं ! वराभयहस्ता स्वर्णवर्णा गौरी हरकी गोदमे वैठी हें । उस अपूर्व मूर्ति- का सारण करनेसे इस प्रधानजयका चित्र चित्तपटपर फूट उठता है। जीव जवतक शिशु रहता है, विशुद्ध वोध-स्वरूप पुरुपको अनुभव नहीं कर सकता, तवतक वह प्रकृति ही उस (जीवल्पी शिव) को जानस्तन्य पान कराकर अनेक जन्मीतक परिषष्ट करती रहती है। जब शिशुत्व दूर हो जाता है, जब जीव (शिव) अपने खल्प-में प्रतिष्ठित होता है, तत्र वह प्रकृति ही उसके वशीभत

हो जाती है अर्थात क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूर्व आनन्दरसका आस्वाद प्रदान करती है। इसीसे हम-'शिवमाता शिवानी च ब्रह्माणी ब्रह्मजननी वैष्णवी विष्रु-प्रसती ।' क्टकर उनके चरणोमे प्राणकी पुष्पाञ्जलि देवर धन्य होते हैं ।

॥ इति शिवम् ॥

# योगकी विभिन्न सिद्धियाँ

( छेखन-वेदान्तभूषण प० श्रीवदरोदासजो पुरोहित )



क्रिकेट के जडमुखापेक्षी, साधना-तिदिहीन, विलासविश्रमरत, मोहावृत भारतको योगकी चिद्धियोंकी वार्ते 'स्व पुष्प' के समान लगें तो इसमें क्या आश्चर्य है! यद्यपि हमारे परमात्मदर्शी पुज्य महर्षियोंने इन सिद्धियोंको क्रान्स्व तुच्छ समझकर त्याग दिया था

और उन्हें अपने आत्मोद्धारके पथमें विश्वस्तरूप माना या, फिर भी आज जबतक हम उन्हें प्राप्त न कर लें और निरे जुवानी जमाखर्चके माफिक यह कह वैठें कि 'सिद्भियाँ विशस्त्ररूप हैं' तो इससे हमारेम वह शक्ति, प्रतिष्ठा और स्वतन्त्रता नहीं आ चकती जो हमारे पूर्वजोमे थी। क्तिं साधारण वस्तुको त्याग देना या उसे तुन्छ वतला देना सहज है, परन्तु एक अलैकिक शक्ति या तिदिको त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बड़ी बात है। आज दम श्रदासायनियदीन मनुष्य जरान्सी भौतिक सिदिके लिये तो लालायित है परन्त योगिगणप्राप्त सिदियोंनो मोहवरा अलीक कल्पना मानते हैं, या परमार्थने पाधक पताकर साधनसे पिण्ड खुड़ाना चाहते हैं। जिन पर्वोको पेटभर भीतन मिलना कटिन है, अपने देशमें स्वतन्त्र रहना भी दुष्कर है। उनके सामने योगकी सिदिवोकी नर्ना करना हासासद हो सकता है: किन चींद्र गम्भीर विचारपूर्वक देखा जान तो अपनी बद्य-परन्यामा शांच्या न्यण क्याना अनुचित नरी है।

दोगरी निभिन्न विजिनेसो माप्त करनेहे लिये योग स्या है, उनका दिन प्रकार अन्यान किया जाता है,

अम्याससे पूर्ण योगसे कौन-कौन-सी सिदियाँ मनुष्यकी मिल सकती हैं ? इत्यादि प्रश्नोंको हल करना ही इस लेखका उदेश्य है। उद्देश्यपूर्तिके लिये सर्वप्रयम हमें यह समझ छेना होगा कि 'योग क्या है ?' आजकर 'योग' शब्दका रूढार्थ 'प्राणायाम आदि साधनीं है चित्तवृत्तियों या इन्द्रियोंका निरोध करना अथवा पात अन्-स्त्रोक्त समाधि या ध्यानयोग' है। कठोपनिषद्की छठी वर्छाके ग्यारहवें मन्त्रमें भी इसी अर्थका प्रयोग हआ है। जैसे--

#### तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्। अप्रमत्तत्त्वटा भवति योगो हि प्रमवाप्ययौ॥

परन्तु घ्यानमे रखना चाहिये कि भगवान् श्रीकृष्णकी भगवद्गीतामे यही अर्थ विव<sup>द्भित</sup> नहीं है। 'योग' शन्द 'युज्' धातुसे बना है जिनका अर्थ 'जोड़, मेल, मिलाप, एकता, एकत्र अवस्थिति' इत्यादि होता है। और ऐसी स्थितिकी मातिके 'उपाय, साधन। युक्ति या कर्म को भी 'योग' कहते हैं। ये ही हम अर्थ अमरकोपमें इस तरहते दिये हुए है-

#### योग संइननोपायच्यानसङ्गतियुक्तिषु ।

फल्ति ज्योतिषमे कोई धर् यदि इष्ट अयवा अनिष्ट ही तो उन प्रशेंना 'योग' इष्ट या अनिष्ट—अच्छा या उस करलाता है। गीताके 'योग'रेमम्' पदम 'योग' शन्दना जर्थ—'जवात चल्लुको बात करना है।' शीमद्भगवद्रीता में योग' और योगी' अथवा योग शब्दने वने हुए नामानिक शब्द ज्यामग 'अस्ती पार' आपे हैं। उन्ने चार-पाँच स्थानीते निजा गीग शन्दरे <sup>प्</sup>षातअस्त्रीर्ग अर्थ कहीं भी अभिन्नेत नहीं है। सिर्फ 'युक्ति, साधन, कुशलता, उपाय, भगवत्प्राप्ति, जोड़ और मेल' यही अर्थ कुछ हेर-फेरसे सम्पूर्ण भगवद्गीतामे पाये जाते हैं। अनेक प्रकारकी व्यक्त सृष्टि निर्माण करनेकी कुशलता और अझत सामर्थ्यको भी 'योग' कहा गया है और इसी अर्थमे भगवान् श्रीकृष्णको 'योगेश्वर' कहा है । यही अर्थ योगवासिष्ठमे लीला और चूडालाके आख्यानमे लिया गया है । क्रियात्मक 'योग' शब्दका मुख्य या विशेष अर्थ 'विशेष प्रकारकी कुशलता, साधन, युक्ति या उपाय ही' है। भगवान्ने स्पष्ट कहा है कि 'योगः कर्मस कौरालम्' अर्थात कर्म करनेकी किसी विशेष प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चतुराई अथवा शैलीको योग कहते हैं । 'कर्मसु कौरालम्' का यही अर्थ भगवान् श्रीशङ्कराचार्यने भी किया है कि कर्ममे स्वभावसिद रहनेवाले बन्धनको तोडनेवाली 'युक्ति' है। यदि सामान्यरूपसे देखा जाय तो एक ही कर्मके करनेके लिये अनेक 'योग' हैं। 'सिद्धि और असिद्धि दोनोमे समबुद्धि रखनेको 'योग' कहते हैं ।' इन सबका तात्पर्य यह है कि 'पापपण्यसे अलिप्त रहकर कर्म करनेकी जो समत्वबद्धिरूप विशेष यक्ति है वही कौशल है, और इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको 'योग' कहा है।' उपर्युक्त प्रकारसे 'योग क्या है ?' इस प्रश्नका समुचित उत्तर जब हमारी समझमें आ जाता है तव 'योगाभ्यास' करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है।

भारतवर्षमें यों तो वहुत-से योगी है। लाखों प्रकारकी युक्तियों और विशेष प्रणालियोंसे लोग कर्म करते है परन्तु भारतका दिनोंदिन अधःपतन ही होता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिकों आशिक भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार भारतीय शास्त्रोमें योगकी सिद्धियोंका वर्णन है, उसमेसे दो-चार सिद्धियों भी आज हमें प्राप्त नहीं हैं। इसलिये यह बात निर्विवाद मान लेनी पड़ेगी कि हमने 'योगाभ्यास' जिस प्रकार करना चाहिये वैसा नहीं किया। यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा समाज दीन-हीन अवस्थामें पड़ा हुआ परमुखापेश्वी बन गया है। इस दुःखद अवस्थाकों हमें हटाना होगा। हमें योगकी विभिन्न सिद्धियों प्राप्त करनी चाहिये। शास्त्रोक्त पुरुषार्थ करनेपर हम जो चाहें वहीं योगके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु दुःख है कि हम भारत-

वासियोके घरमे योगवासिष्ठ, उपनिषद् और योगदर्शनके अलावा श्रीभगवद्गीता-जैसे अनुपम योगशास्त्रके रहनेपर भी आज हम दीन, दुखी और परतन्त्र हें! ऐसा क्यों हैं ! उत्तर स्पष्ट हैं कि हमने योग शब्दका अर्थ समझकर 'योगाभ्यास' को, समबुद्धिसे आसक्ति त्यागकर सिद्धि और असिद्धिमें समान भाय रखके, नहीं किया, उसीका यह परिणाम हमारे सामने हैं कि हमारे वाप-दादोकी असख्य सिद्धियाँ, जो समस्त ससारको चिकत करनेवाली थीं, हमे प्राप्त नहीं हुईं। जवतक हमारा 'योगाभ्यास' सफल नहीं होगा तत्रतक हमें किसी प्रकारका सचा सुख नहीं मिलेगा। अतः इसको प्रयत्नपूर्वक मनसा, वाचा, कमेंणा सदेव करना चाहिये।

सचिदानन्दमय, अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप है, पूर्ण ज्ञानरूप वह सदैव निष्क्रिय और सृष्टिसे अतीत है। न तो उनको किसी प्रकारकी किया स्पर्श कर सकती है और न उनमें कोई होशोंकी सम्मावना है। भूत, भविष्य और वर्तमानमे वह सदा एकरूपसे ही रहते है। इच्छा-अनिच्छा-रूप इच्छासे उन्हींकी इच्छामयी शक्तिसे यह ससार उत्पन्न होता है, वर्तमान रहता है और पुनः उन्हींमें लयको प्राप्त हो जाता है। जब जीवरूपी चैतन्य अविद्यामें फँसकर अपने आपको प्रकृतिवत् मानने लगा तब यही 'कारण शरीर' वन गयाः और अन्तःकरण, पञ्चपाणसहित पञ्च-ज्ञानेन्द्रिय और पञ्चकर्मेन्द्रिय मिलकर 'सूक्ष्म शरीर' कहाया, और फिर पञ्चीकरण विधानके अनुसार सक्ष्म पञ्चतत्त्वो-से उत्पन्न पृथियी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक स्थूल पाँच भूतोंके द्वारा 'स्थूल शरीर' उत्पन्न हुआ । यह 'स्यूल शरीर' जीवके देहपातके पश्चात् यहीं पड़ा रहता है, और 'सूक्ष्म शरीर' विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर प्राप्त करता है । 'स्यूल शरीर' केवल सूक्ष्म शरीरका विस्तारमात्र है। जीव जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ कर्म भोगता है और जो कुछ कर्म भविष्यमें भोगनेके लिये होंगे उनका सस्कार प्रहण करता है। वह सब 'सूक्ष्म शरीरसे' अन्तः करणमें ही करता है। इसिल्ये जबतक अविद्याकी स्थिति है, तबतक जीवरूपी चैतन्य अपने आपको अन्तः करण माने हुए है। जबतक उसका मानना है तबतक उस अन्तःकरणके काममें उसका फॅसना भी रहेगा । और जबतक यह भ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, तवतक नाना सुख-दुःखरूपी कर्मोंमे फँसता हुआ जीव आवागमनरूप चक्रपथमें भ्रमता रहेगा।

योग शब्दका अर्थ जोड़ना है। इससे जीवरूप चैतन्य जो अविद्यामें फॅलकर परमात्मा, परत्रहासे भिन्न हो रहा है, उसकी इस भिन्नताको दूर करके उसके पहले रूपमे उसको लाकर 'जहाँसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 'योगाभ्याच' है।' इस प्रकारके जितने साधन जीवको मुक्तिपदमें पहुँचानेके लिये वेदशालों में वर्णन किये गये हैं े वे सव चार विभागों में विभक्त है। (१) मन्त्रयोग, (२) हठयोग, (३) लययोग और (४) राजयोग। शास्त्रोक्त किसी मन्त्रका जप और शास्त्रोक्त किसी रूपका ध्यान करते-करते चित्तवृत्तिनिरोधते परमपद मोक्षके प्रथमे अप्रसर होनेका नाम 'मन्त्रयोग' है। शारीरिक क्रियाद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथमें अप्रसर होनेका नाम 'हठयोग' है। पट्चकके भेदसे वहिर्मुखी शक्तिको ब्रह्माण्डमे लय करके मुक्तिपयमें अप्रसर होनेका नाम 'लययोग' है। केवल बुद्धिकी सहायतासे ब्रह्माम्यास या ब्रह्मविचारद्वारा चित्तवृत्तियोंते उपराम होकर आधिमौतिकताको छीनकर अन्त बाहकताको प्राप्त करते हुए मोखमार्गमें अप्रसर होने-का नाम 'राजयोग' है।

'योगाम्यास' के कियासिदांशका सार्वभौम दृष्टिसे योगिराज महर्षि पतज्जलिङ्गत 'योगदर्शन'में प्रकारसे वर्णन है । यह सकल प्रकारके साधनोंकी विभीम मित्ति है। साधक चाहे किसी प्रकारका हो। चाहे वह मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोगका अधिकारी हो, चाहे वह मक्त हो, चाहे जानी हो, चाहे भोगी हो, चाहे त्यागी हो, परन्तु 'योगाभ्यास' सब प्रकारके जीवोंके लिये कल्याणपद है। ऐसे 'योगाम्यास' करनेके आठ मेद किये हैं और वे ही योगके आठ अक़ हैं। जैसे-'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि।' इनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये चारों वहिर्जगत्के साधन हैं। और प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि ये चारों अन्तर्जगत्के साधन हैं। इन योगके आठो अर्ज्जोका चुकौशलपूर्ण अम्यास करते-करते साधक शनै -शनै अन्तः करणको निरुद करता हुआ आधिभौतिकताको हटाकर अन्त वाहकताको पा जानेपर नैवल्य मोधको प्राप्त कर छेता है। यही 'योगान्यास' करनेका परमोत्तम फल है।

उपर्युक्त प्रकारते योग क्या है ? योगका अभ्यास कैते किया जाता है ? इन प्रश्लोंको जो पुरुष इल कर लेते

हैं और 'योगाभ्यास' करके अपने स्थूल देह और अन्तः करणसे अपना साक्षात् सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी महात्मा अपने पुरुषार्थके प्रभावसे सभी कुछ कर सकते हैं। वे चाहे जहाँ जा सकते हैं। विना रोके सर्वत्र भ्रमण करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं। योगाम्यात्तवे सिद्धियोंकी प्राप्ति नैसे होती है ! और वे सिदियाँ कौन-कौन-सी हैं १ इस तृतीय प्रश्नको हल करनेपर हमारे इस लेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमने पहले वतला दिया है कि विना स्थूल देहका अध्यास हटाये अन्त वाहकता अर्थात् अन्तर्जगत्म प्रवेश नहीं किया जाता ! सदमता प्राप्त करनेपर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आधिमौतिकताको विलीन करने और अन्तःवाहकता-सक्षम शरीर को पानेके लिये योगियोंने एक ऐसा साधन निश्चित किया है कि उस एक साधनसे ही योगकी विचित्र चिद्रियाँ पात की जाती है। सम्पूर्ण चिद्रियोंको देनेवाले साधनका नाम है-- 'सयम' । जिस योगीने 'सयम' दर लिया उसने सब कुछ पानेकी शक्तिको अपने वश दर लिया, ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है। 'संयम' स्या है ! उसके लक्षण वतलाये जाते हैं—घारणा, घ्यान और समाधि इन तीन साधनिकयाओंसे जन साधक एक ही पदार्थविशेषमें युक्त हो जाता है तव साधककी उन अवस्याविशेषको 'सयम' कहते हैं । यह 'सयम' किया सिवकल्प समाधिमे हुआ करती है। यह 'स्वन' साघनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिगण तिकाट-दर्शी हुआ करते थे। यह उस 'संयम' साधनकी ही र्याज है कि जिससे हमारे पूर्वजोंने विना वाहरी चेष्टाके किये ही केवल 'संयम' से ही नाना द्यारीरिवज्ञान और प्योविष आदिके अलैकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था।

'त्रयमेकत्र संयमः' घारणा, घ्यान और समाधि इन तीनोंको एक करनेका नाम 'संयम' है। जन किसी एक विषयमें इन तीनों अङ्गोंका एकत्र समावेश किया जाय, तव वही अवस्था संयमकी हो जाती है। स्यमते सम्बद्ध रखनेवाली जो घारणा और समाधि हैं उनमें विषयकी घारणा रहती है। ध्येयका ध्यान वना रहता है और फिर भी समाधि की जाती है। ऐसा न हो तो अलौकिक योगितिद्वयाँ कैसे प्राप्त हो सकती हैं? यही कारण है कि यह समाधि द्वैताभावसे पूर्ण होती है। इस गहन विषयको और प्रकारसे भी समझ सकते हैं। 'स्यमके जयसे प्रशाका प्रकाश होता है।' जितना-जितना 'संयम' स्थिर होता जाता है उतनी-उतनी ही पूर्ण ज्ञानमय परमात्माकी कृपासे समाधिविषयिणी दिन्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेषमें पूर्णताको प्राप्त हो जाती है। समाधिविषयिणी बुद्धिसे तात्पर्य है उस भ्रमहीन बुद्धिसे कि जो योगकी विभिन्न सिद्धियोंमें कार्यकारिणी होती है। अतः 'सयमिक्रयाका प्रयोगस्थान' केवल धारणा, ध्यान और समाधि इन्हीं तीन भूमियोंमें है। 'सयमिक्रया' धारणाभूमिमे पहुँचकर विषयकी धारणासे प्रकट होकर 'विषयाकार वृत्तिसे' ध्यानभूमिमे पहुँचकर समाधिभूमिमें जाकर सिद्धिलाम करती है। यही कारण है कि 'सयम' जीवमे अनन्त ऐशी शक्तियोंको प्रकट कर देता है।

पूर्वोक्त प्रकारसे योगाम्यास करनेवाले योगी महात्माओं-को जो 'योगकी यिभिन्न सिद्धियां' प्राप्त होती हैं, अब उनका सक्षित परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी परम सिद्धिकी प्राप्ति निर्वीज समाधिका फल है, परन्तु सब प्रकारकी दिव्य ऐश्वर्यरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रज्ञात समाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं।

## पहली सिद्धि

न्युत्थान-सरकारोंका लय होकर जो निरोध-सरकारोंका प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें दोनोंके साथ अन्वय है उसे 'निरोध-परिणाम-सिद्धि' कहते है । निरोध-सस्कारसे अन्तः करणकी शान्ति प्रवाहित होती है। नाना विषयोंके सस्कारसे जो अन्तःकरणकी चञ्चलता होती है उस 'सर्वार्थता' का क्षय और एकाप्रता-का उदय ही अन्तः करणमें समाधिका परिणाम है। तब शान्त-प्रत्यय अर्थात् एकाप्रतापरिणाममें चिद्धिकी इच्छा रखनेयाले योगीका अन्तःकरण तरङ्गरहित जलाशयके समान चृत्तियोंकी सर्यार्थताओंसे रहित होकर शान्त हो जाता है, इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय' है, और उदितप्रत्यय, अर्थात् शान्तप्रत्ययके साथ ही सिद्धियोंकी इच्छाजनित यासना वीजके वेगसे सिद्धिके उन्मुख योगीका अन्तः करण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 'उदितप्रत्यय' है। इन दोनो प्रत्ययांकी समानतारूप चित्तकी जो खिति है वही 'एकावतापरिणाम' है। इससे स्थूल, सूक्तमृत और इन्द्रियोंने भी 'धर्मपरिणाम', 'लक्षणपरिणाम' और 'अयस्थापरिणाम' वर्णित किये गये है ऐसा समझना चाहिये। पृथ्यीरूप धर्मीका जो घटरूप विकार है उसको 'धर्मपरिणाम' कहते हैं। घटका जो अनागत लक्षणके

त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणवाला हो जाना घटरूप धर्मका 'लक्षणपरिणाम' है, और वर्तमान लक्षणवाले घटका जो नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको 'अवस्था-परिणाम' कहते हैं । इन तीनों परिणामोका इन्द्रियोंमें भी इस प्रकार विचार किया जाता है-जैसे इन्द्रियोंका जो नील-पीतादि विषयोंका ज्ञान है वही उनका 'धर्मपरिणाम' है: नीलादि ज्ञानका जो यर्तमान लक्षणवाला हो जाना है उसीका नाम 'लक्षणपरिणाम' है, वर्तमान दशामे जो स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका नाम 'अवस्थापरिणाम' है। शान्त-अतीत, उदित-वर्तमान, और अन्यपदेश्य-भविष्यत्, जो धर्म हैं उनमे अनुगत होनेवाला 'धर्मी' है । परिणामोके भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है। क्रमके अदल-बदलसे ही परिणामोंका परिवर्तन होता है, जैसे प्रथम मिट्टीके परमाणु होते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता है, फिर मिट्टीके पिण्डसे घट बनता है। घट फूटकर कपाल हो जाता है, कपालमें ठीकरे हो जाते है, फिर ठीकरे परमाणुमें परिणत होते हुए, मिट्टीके रूपको ही धारण कर लेते हैं। ठीक वैसे ही अन्तः करणकी पूर्ववृत्ति उत्तर-वृत्तिका पूर्वकारण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मान्तर परिणाम करती है। प्रकृतिके सव तरङ्गोंका परिवर्तन और अन्तःकरणमें सुख-दुःख आदि धर्मोंका परिवर्तन ये सव इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं। अतएव धर्म, लक्षण और अवस्था नामक तीनों परिणामोंमे सयम करनेसे योगीको भूत और भविष्यत्का ज्ञान होता है।

दूसरी सिद्धि

शब्द, अर्थ और ज्ञानके एक दूसरेमें मिले रहनेसे सकर अर्थात् घनिष्ठ मेल है, उनके विभागोंमे संयम करने-पर 'सब प्राणियोंकी वाणी' का ज्ञान होता है।

# तीसरी सिद्धि

सस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिह्नको यन्त्रद्वारा घारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वैज्ञानिकगण फोटोप्राफ्मे मनुष्यमूर्तिको यथावत् प्रकाशित कर देते हैं वैसे ही सस्कारोम स्यम करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोंका यथावत् ज्ञान योगीको हो सकता है।

# चौथी सिद्धि

शानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका शान होता है। जिस अन्त-करणमें जैसा गुणपरिणाम रहता है वैसी ही उस अन्त करणसे सम्यन्धयुक्त ज्ञानकी स्थिति होती है। अतः यदि किसी जीविवदोपके अन्त करणका हाल जानना हो तो उसके ज्ञानकी पर्यालीचना करके उस जीवके मनका सब हाल जान सकते हैं।

#### पॉचर्बा सिद्धि

कायागत रूपमे स्वम करने से उसकी प्राप्त शिक्का सम्भ हो जाता है, और शिक्सम्म होने दूसरे नेत्र में प्रकाशका योगीके शरीरके साथ स्वोग नहीं होता, तय योगीके शरीरका अन्तर्धान हो जाता है। जैसे स्पिवपयक संयम करने योगीके शरीरके स्पक्त कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार शब्दादि पॉचीके विषयमे स्यम करने से योगोंके शरीरके शब्द, त्यर्श, रूप, रस और गम्धको पासम रहा हुआ पुरुप भी नहीं जान सकता।

#### छठी सिद्धि

चोपतम—जो कर्म शिष्ठ फल्दायक हो जाता है उस शीष्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम चोपत्रमं है, जैसे जलसे भीगे हुए बस्नको निचोदकर सुखा देनेसे बस्र शीष्र सुख जाता है। तथा निरुपतम-कर्म-विपादकी मन्दताके कारण विल्म्बसे फल्दायक कर्मकी अवस्थाका नाम 'निरुपत्रम' है, जैसे विना निचोद्दा पिण्डीकृत बस्र बहुत काल्में सुखता है। इन दो प्रकारके कर्मों ने जो योगी स्थम करता है उसको कृत्युका जान हो जाता है। अथवा त्रिविध अरिष्टोंसे मृत्युका जान होता है।

#### सातवीं सिद्धि

मैत्री, मुदिता, करणा और उपेक्षा आदिमें चयन करनेचे तत्त्वन्यी वर्लनी प्राप्ति होती है। मैत्रीवल, करणावल, मुदितावल और उपेक्षावलकी प्राप्ति करके योगी पूर्ण मनोवल अर्थात् आत्मवल प्राप्त करता है। जो शक्ति अन्त-करणको इन्द्रियोंमे गिरने न देकर नियमितरूपचे आत्मवलपको ओर खींचवी रहती है उसीको 'आत्मवल' या वेज कहते हैं।

#### आठवीं सिद्धि

वलमें स्थम करनेसे योगीको हस्तिके वलादि प्राप्त हो सकते हैं। वल दो प्रकारका है-एक आत्मवल, दूसरा सारीरिक वल । प्रकृति विनिन्न होनेते वट्ने खतन्तता है। जेते सिर्वट, गजनल, वल्याली खेचर पश्चिपीका वर्ड और बल्याली जलचरीका वल । जित प्रकारके वर्ड़ी आवश्यकता हो उसी प्रकारके वल्याली बीवोंके वल्मे स्वयम जरनेते योगीको उसी प्रकारके वर्ट्झी प्राप्ति हुआ करती है।

#### नवीं सिद्धि

ज्योतिप्नवी प्रज्ञितिके प्रनाशको स्कादि वल्जोंनं न्यल करके उनपर स्वम करने वोगीको स्का, गुरु और दूरस पदार्थोका ज्ञान होता है। व्यवोगी अने अन्तर्राज्ञमे शरीरके द्विदलसानमे शुद्ध तेजपूर्ण विन्दुका दर्शन करता है। वह प्योविष्मती प्रकृति विन्दुका आविर्म्त होक्र ज्ञासिर होने लगती है तब वही विन्दुष्यान की अवसा है। उसी विन्दुके विस्तारसे योगी व्यन्धिक अवसा है। उसी विन्दुके विस्तारसे योगी व्यन्धिक सहायता और प्योविष्मती प्रकृतिकी वहयोगिताने अनेक गुत विषय और जलमन या पृथ्वीगर्मास्त वन्स द्रव्यसमृद्देके देखनेमे समर्थ हो सकता है।

#### दसवों सिद्धि

सूर्यनारायणमे स्वयं करनेसे योगीनो यथाहन स्पूर्ण और सूक्ष्म लोकोंका ज्ञान हो जाता है। त्यूष्ठ लोक प्रधानतः यही मृत्युलोक है। और सात स्वर्ग तथा स्वर्ग पाताल ये स्वत्म लोक कहलाते हैं। अन्यान्य निकृष्य ब्रह्माण्डोका ज्ञानलाभ करना भी सूक्ष्म लोकते सन्वर्ष्य युक्त ज्ञान है।

#### ग्यारहवी सिद्धि

चन्द्रमानें तयम करनेते नक्षत्रन्यूहका ज्ञान होता है। ज्योतिषका विद्धान्त है कि जितने प्रह हैं उन त्वनें चन्द्र एक राजिपर त्वने वहुत ही कन तन्यत्व रहता है। इतने प्रत्येक वाराष्ट्रपूहत्यो राजिकी आकर्षण विकर्षण शक्ति वाथ चन्द्रका अति धनिष्ठ तन्यन्य है। अतः उती शक्ति अवलम्यनते नक्षत्रोंका पता लगानें चन्द्रकी तहायता सुविधाजनक है।

#### वारहवीं सिद्धि

ध्रुवमें संयम करनेचे ताराओंकी गतिका पूर्ण हान होता है । ध्रुवलोक हमारे चौर्च जगत्चे इतमा दूरवर्ती है कि उच दूरताके कारण हमलोग उचको खिर ही देख रहे है। जैसे दूरवर्ती देशमे स्थित किसी अग्निशिखाको उसके स्वभावसे ही चञ्चल होनेपर भी हम एक अचञ्चल ज्योतिर्मय रूपवाली देखते है। वैसे ही ध्रुवके चलने-फिरनेपर भी उसके चलनेका हमारे लोकसे कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण और परस्परमे अगणित दूरत्व होनेसे हमलोग ध्रुवको अचञ्चल ध्रुव ही निश्चय करते है।

## तेरहवीं सिद्धि

नामिचक्रमे सयम करनेपर योगीको शरीरके समुदायका शान होता है।

श्रीरके सात स्थानोंमें सात कमल अर्थात् चक हैं; जिनमें छः चक्रोंमें साधन करके सिद्धि प्राप्त होनेपर सातवें चक्रमें पहुँचनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। घट्चक्रोंमे-से नामिके पास स्थित जो तीसरा चक्र है उसमे सयम करनेसे शरीरमें किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे हैं, वात, पित्त और कफ ये तीन दोष किस रीतिसे हैं; चर्म, रुधिर, मांस, नख, हाड़, चर्ची और वीर्य ये सात धातुएँ किस प्रकारसे हैं, नाड़ी आदि कैसी-कैसी हैं, इन सवका शान हो जाता है।

# चौदहवीं सिद्धि

कण्ठके कूपमे सयम करनेसे भूख और प्यास निवृत्त हो जाती हैं। मुखके भीतर उदरमे वायु और आहार आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको 'कण्ठकूप' कहते हैं। यहींपर पॉचवॉ चक्र स्थित है। इसीसे सुरिपपासाकी क्रियाका धनिष्ठ सम्बन्ध है।

#### पन्द्रहवीं सिद्धि

कूर्मनाड़ीमें सयम करनेसे स्थिरता होतो है। पूर्वोक्त कण्ठकूपमें कञ्छप आकृतिकी एक नाड़ी है, उसको कूर्मनाड़ी कहते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध है। इसीसे वहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्राप्त हो जाता है। जैसे सर्प अथया गोह अपने-अपने विलमें जाकर चञ्चलता और क्रूरताको त्याग देते हैं, वैसे ही योगीका मन इस कूर्मनाड़ीमे प्रवेश करते ही अपनी स्वामायिक चञ्चलताको त्याग कर देता है।

# सोलहवीं सिद्धि

कपालकी ज्योतिमें सयम करनेसे योगीको सिद्धगणोंके दर्शन होते हैं। मस्तकके मीतर कपालके नीचे एक छिद्र

है उसे ब्रह्मरन्व कहते हैं। उस ब्रह्मरन्वमें मन ले जानेसे एक ज्योतिका प्रकाश नजर आता है, उसमे सयम करनेसे योगीको सिद्ध और महात्माओके दर्शन होते है। जीवकोटिसे उपराम होकर सृष्टिके कल्याणार्थ ऐसी शक्तियोको धारण करके एक लोकसे लोकान्तरमें विचरण करनेयालोंको ही सिद्ध या महात्मा कहा जाता है जो चतुर्दश मुवनोंमें ही विराजते है।

#### सतरहवीं सिद्धि

प्रातिममे संयम करनेसे योगीको सम्पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है।

योगसाधन करते-करते योगियोको एक तेजोमय तारा ध्यानावस्थामे दिखलायी पड़ता है, उसी तारेका नाम 'प्रातिभ' है। चञ्चलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं कर सकते। योगीकी बुद्धि जब शुद्ध होकर ठहरने लगती है तभी उस भाग्यवान् योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं। इसी प्रातिभको स्थिर कर उसमें सयम करनेसे योगी ज्ञान-राज्यकी सब सिद्धियोंको प्राप्त कर सकता है।

## अठारहवीं सिद्धि

हृदयमें सयम करनेसे योगीको चित्तका ज्ञान होता है। चतुर्थ चक्रका नाम हृत्कमल है। इससे अन्तः करणका एक विलक्षण सम्बन्ध है। चित्तमें नये और पुराने सब प्रकारके सस्कार रहते हैं, चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है। चित्तका पूर्ण खरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं होता है। जब योगी हृत्कमलमे सयम करता है तब यह अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता है।

## उन्नीसवीं सिद्धि

बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त पृथक् है। इन दोनोंके अभिन्न ज्ञानसे भोगकी उत्पत्ति होती है। बुद्धि परार्थ है, उससे भिन्न स्वार्थ है। उसमे अर्थात् अहकारग्रन्य चित्प्रतिविम्न-में सयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है। बुद्धि-पुरुषका जो परस्पर प्रतिविम्न-सम्बन्धसे अभेद ज्ञान है वही पुरुष-निष्ठ भोग कहलाता है। बुद्धि हश्य होनेसे उसका यह भोग-रूप प्रत्यय परार्थ यानी पुरुषके लिये ही है। इस परार्थसे अन्य जो स्वार्थ प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिविम्नित चित्सत्ताको अवलम्बन करके चिन्मात्ररूप है उसमे स्यम करनेसे योगीको नित्य, ग्रुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव पुरुषका जान हो जाता है। बुद्धिके मिलनभावसे रहित ग्रुद्धभाव- मय, जैव अहंकारसे ग्रन्य, आत्मतानसे भरी हुई जो चिद्रावकी दशा है उसीको जानकर उसमें जब योगी संयम करता है तब उसको पुरुपके स्वरूपका बोध हो जाता है। इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्ताद और वार्ता नामक षट्सिद्धियों-की प्राप्ति हो जाती है।

## पट्सिद्धियोंका फल

'प्राविम चिद्धिचे' योगीको अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और दूश्मातिष्हम पदार्थोंका ज्ञान हो जाता है। 'श्रावण-चिद्धिचे' योगीको दिव्य अवणज्ञानकी पूर्णता यानी प्रण-बध्वनिका अनुभव होता है। 'बेदनचिद्धिचे' योगीको दिव्यत्पर्यज्ञानकी पूर्णता होती है। 'आदर्शिचिद्धिचे' दिव्य दर्शनकी पूर्णता, 'आस्वादिचिद्धिचे' दिव्य रचज्ञानकी पूर्णता, और 'वार्ताचिद्धिचे' दिव्य गन्वज्ञानकी पूर्णता स्वतः प्रात हो जाती है। ये चव चमाधिमें विष्ठकारक हैं; परन्तु व्युत्यानदशाके िव्ये चिद्धियाँ हैं।

#### वीसवीं सिद्धि

वन्धनका जो कारण है उसके शियिल हो जानेसे और संयमद्वारा चिचकी प्रवेशनिर्गममार्गनाड़ीके ज्ञानसे चिच दूसरे शरीरमें प्रवेश कर सकता है। चञ्चलताको प्राप्त हुए अखिर मनका शरीरमें दन्द तथा आस्तिकन्य वन्धन हैं। समाधिप्राप्तिसे कमशः स्यूल शरीरसे स्क्ष्म शरीरका यह वन्धन शियिल हो जाता है। संयमकी सहायतासे चिचके गमनागमनमार्गीय नाड़ीशानसे स्वतः स्क्ष्म शरीर-को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशिकया है, और पुनः उस स्क्ष्म शरीरको ले आनेका नाम निर्गम-किया है। इन दोनोंका जब योगीको वोध हो जाता है तब योगी जब चाहे तब अपने शरीरसे निकलकर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर सकता है।

#### इक्रीसवीं सिद्धि

उदानवायुके जीतनेते जल, कीचड़ और कण्टक आदि पदार्थोंका योगीको त्यर्थ नहीं होता और मृत्यु मी वशीभृत हो जाता है । ऊर्ध्वगननकारी कण्ठते लेकर विरतक व्यापक जो वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता है। यह ऊर्ध्वगमनकारी होनेते उत्तमें चंयम करनेवाले योगीका शरीर जल, पद्ध और कण्टक आदिते नष्ट नहीं होता । उदानवायुत्ते तथ त्नायुओं की कियाएँ नियन्ति रहती हैं । मिलाष्कका त्वारप्य ठीक रहकर चेतनकी किया वनी रहती है । इसके अतिरिक्त उदानवायुत्ते प्राणमय होया सित 'स्क्रम द्यारि' पर आधियत्य बना रहता है । अत्यव उदानवायुक्ते जयते योगी इच्छानुतार द्यारित प्रापोळ मणल्प इच्छामृत्युको प्राप्त कर तकता है । जैते नीप पितामहने उत्तरायण सूर्य आनेपर ही देहत्याग किया था।

# वाईसवीं सिद्धि

चमानवायुको वदा करने है योगीका द्यारेर क्योदिर्मव हो जाता है। नाभिके चार्रो और दूरतक व्यापक रहतर समताको प्रात हुआ जो वायु जीवनी कियाको सम्मान्याम रखता है उस वायुको 'समानवायु' कहते हैं। इस द्यारेरकी समानताका इस वायुसे प्रधान सन्तन्व है। द्यारीरिक तेजद्यकि ही जीवनी कियाको सान्यावस्माने रखती है। इसीलिये समानवायुको स्थमसे जीत देने है

#### तेईसर्वा सिद्धि

कृण-इन्द्रिय और आकाशके आश्रवाश्रीवरूप सन्दर्बनें संयम करनेते योगी दिव्यश्रवणको प्राप्त होता है। समस्त श्रोत्र और शब्दोंका आघार आकाश है। बनव्क कानके साथ आकाशका सम्वन्य रक्खा जाता है वनव्क शब्द सुनायी पहते हैं, अन्यथा नहीं। इन्ते कान और आकाशका जो आश्रयाश्रविरूप सम्बन्ध है उनमें तदम करनेसे योगी स्थाने-स्थम हिपे हुएसे अति हिमे हुए दूरवर्ती-से-दूरवर्ती और नानाप्रकारके दिन्य शब्दों श्रेष्ठ अवण कर सकता है।

#### चौचीसवीं सिद्धि

शरीर और आकाशके सम्बन्धमें स्वम करनेते और ल्खु यानी हलकी रुई जैसे पदार्थकी धारणांसे आकार्यने गमन हो सकता है। आकाश और शरीरका व्याक् और व्याप्यल्पसे सम्बन्ध है। आकाश स्व न्तृते हलका है। और सर्वव्यापी है, इसल्ये योगी व्य आकाश और शरीरके सम्बन्धमें स्वम करता है और उस समय ल्खुताके विचारसे रुई आदि हलके हलके पदार्थोंकी धारणा मी रखता है, तब हत कियासे उसमें हलकेपनकी सिद्धि हो जाती है।

# पचीसवीं सिद्धि

शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका नाम 'महाविदेहघारणा' है, उसके द्वारा प्रकाशके आवरणका नाश हो जाता है। स्थूल शरीरसे वाहर शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी वृत्ति है उसे 'महाविदेह' कहते है। उसीसे ही अहकारका वेग दूर होता है। उस वृत्तिमे जो योगी संयम करता है उससे प्रकाशका दकना दूर हो जाता है। जवतक शरीरका अहंकार रहता है तवतक मनकी बाह्य वृत्ति रहती है, परन्तु जय शारीरिक अहकारको त्यागकर स्वतन्त्रभावसे मनकी वृत्ति वाहर रहती है तभी योगीका अन्तःकरण मलरहित और निःसङ्ग रहता है। शरीरसे लगी हुई मनकी जो वाहरी वृत्ति है उसका नाम 'कल्पिता' है। परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रहित जो मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयी बाहरी वृत्ति है वही अकल्पित है। कल्पितको छोड़कर अक्लियत जो महाविदेहवृत्तिका साधन किया जाता है, उसके सिद्ध होनेपर प्रकाशस्यरूप बुद्धिका पूर्ण विकास हो जाता है। तब अहकारसे उत्पन्न हुए होरा, कर्म और कर्मफल, इनके सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है। तथा रज-तमका आवरण हट जाता है जिससे योगी अपने अन्तः करणको यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है।

# छन्बीसवीं सिद्धि

'पञ्चतत्त्वोकी स्यूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ-वत्त्व ये पाँच अवस्थाविशेष हैं; इनमे सयम करनेसे भूतोंपर जयलाम होता है।' भूतोंकी 'स्यूल-अवस्था' वह है जो हृष्टिगोचर हुआ करती है। 'स्वरूपावस्था' वह है—जो स्यूलमें गुणरूपसे अदृष्ट हो। जैसे तेजमें उष्णता है। 'सूक्ष्मावस्था' तन्मात्राओंकी है। 'अन्वयावस्था' व्यापक सत्त्व, रज और तमोगुणकी है। और पञ्चम 'अर्थवत्त्वावस्था' फलदायक होती है। जब योगी पञ्चभूतोकी इन अवस्थाओंमे सयमद्वारा उनको जय कर लेता है तय प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो जाती है। जैसे गौ अपने-आप ही बच्चेको दूध पिलाया करती है वैसे ही पञ्चभूतके जयसे प्रकृति वशीभृत हो जानेपर वह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीकी सेवामे तत्पर हो जाती है।

#### अष्ट सिद्धियाँ

'भूतजयानन्तर अणिमादि 'अष्ट सिद्धि', सिद्धियोंका प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके

रूपादि घर्मोंका अनिभिधात होता है। अणिमा, लिधमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व-ये ही 'अष्ट सिद्धियां' है। जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब उसे 'अणिमासिद्धि' कहते हैं । 'लिघमासिद्धि'-उसको कहते है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीर-को हलकेसे भी हलका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे जहाँ चाहे वहीं जा सके। 'महिमासिद्धि' वह है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा सके । 'गरिमासिद्धि' वह कहलाती है कि जब योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे जितना भारी-से-भारी कर सके । 'प्राप्तिसिखि' वह कहाती है कि जब योगी इच्छा करते ही एक लोकसे लोकान्तरमं यानी किसी ग्रह, उपग्रह, सूर्य या किसी महासूर्यमें जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके । 'प्राकाम्यसिद्धि' वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी इच्छा करे तभी वह पदार्थ उसको प्राप्त हो जाय, अर्थात त्रिलोकमें उसको अप्राप्त कोई भी पदार्थ न रहे। 'विशित्व-सिद्धि' वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त पञ्चभूत और सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं। और वह जैसे चाहता है वैसे ही पञ्चभूतोंसे काम ले सकता है। वह खयं किसीके भी वशमें नहीं होता । 'ईशित्वसिद्धि' उसको कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्राप्त हो जाता है, यदि वह नवीन सृष्टिकों करना चाहै तो वह भी आंशिकरूपसे कर सकता है। ये ही अष्ट सिद्धि हैं। इन सिद्धियोंके साथ-साथ योगीको रूप, लावण्य, वल और वज्रतुल्य दृढ़ता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं। रूप और लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर ऐसी दिव्य सुन्दरताको घारण करे कि तब उस शरीरके रूपकी माधुर्यतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हो जाय । चाहे दर्शक देवता हो चाहे मानव, चाहे पशु और जीव हो, सब उसकी मूर्तिको देखते ही मोहित हो जाय । प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके वलकी तुलना किससे हो सकती है ? सव शस्त्रोंसे महातीन वज्रकी तरह उसका शरीर दढ हो जाता है।

# सत्ताईसवीं सिद्धि

'ग्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवन्व नामक इन्द्रियोकी पाँच वृत्तियोंमें सयम करनेसे इन्द्रियोंका जय होता है।' सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने विषय हैं वे सब बाहरी विषय प्राह्म कहलाते हैं। उन प्रहण करनेयोग्य विषयोंमें जो इन्द्रियोंकी वृत्ति जाती हैं उस वृत्तिकों 'प्रहण' कहते हैं। किसी रीतिसे विना विचारे विषय जब अकसात् गृहीत हो जाते हैं, तब मनका उसमें प्रथम विचार ही 'स्वरूपवृत्ति' है। उस अवस्थामें जो अहङ्कारका सम्बन्ध रहता है, वह अहङ्कारमिश्रित माय ही 'अस्मितावृत्ति' कहा जाता है। फिर बुद्धिद्वारा उस स्वरूपके विचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष-का विचार करने लगती है तब उस वृत्तिको 'अन्वय' कहते हैं। नाना विषयोंको प्रकाश करनेवाली, स्थितिशील, अहङ्कारके साथ सब इन्द्रियोंमें व्यापक, वहकी हुई जो वृत्ति है वही पञ्चम 'अर्थवत्त्ववृत्ति' कहलाती है। इन इन्द्रियोंकी पाँची वृत्तियोंमें संयम करके इन्हें अपने अधीन कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है।

#### इन्द्रियजयका फल

'इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजिवत्व, विकरणभाव और प्रधानजयकी जिद्धियाँ योगीको त्वतः प्राप्त हो जाती हैं।' मनकी गितके समान शरीरकी उत्तम गितकी प्राप्तिको 'मनोजिवत्व' कहते हैं। अर्थात् मनकी तरह शीम्र ही अनेक योजनव्यवहित देशमें गमन करनेकी शरीरमें सामर्थ्य होनेका नाम मनोजिवत्व हैं। शरीरके सन्वन्धको त्यागकर जो इन्द्रियोंकी वृत्तिका प्राप्त करना है उसे 'विकरणमाव' कहते हैं, अर्थात् जिस देश, काल या विषयोंमें अभिलापा हो, शरीरके विना ही चक्तुरादि इन्द्रियोंसे गित प्राप्त होनेका नाम 'विकरणमाव' है। प्रकृतिके विकारोंके नूल कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानजयत्व' है जिससे सर्वयशित्व प्राप्त होता है। ये सिद्धियाँ त्वतः मिलती है।

#### अड्ढाईसवीं सिद्धि

'बुद्धि और पुरुषने पार्यक्य-ज्ञानसम्पन्न योगीको सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व प्राप्त होता है।' जब अन्त करणकी ऐसी निर्मल अवस्या होती है तब अपने-आप परमात्माका गुद्ध प्रकाश उसमे प्रकाशित होने लगता है, जिससे योगीको बुद्धिल्प हश्य और पुरुषल्प द्रश्ममं जो तात्मिक भेद है यह त्पष्ट अनुभव होने लगता है। और ऐसी परिस्थितिम योगी अस्तिल मार्वोका स्वामी और सक्ल विषयोंका ज्ञाता वन जाता है।

#### उनतीसवीं सिद्धि

जितने नालमे एक परमाणु पल्टा लाता है उत्तको लाण कहते हैं और उसके अविन्छन्न प्रवाहको नम कहते हैं। उनमें संयम करने विवेक यानी अनुभविद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। मौतिक पदार्थके स्नातिस्न मागको 'परमाणु' कहते हैं। जिस काल के नम मागमें नाल विभक्त नहीं सके, उस स्मातिस्न काल मागको 'ल्ला' कहते हैं। उन परमाणुओं की गित अर्थात् प्रवाहका जो रूप है उत्को 'कम' कहते हैं। कम क्षण है। जाना जाता है। मृत लणका परिणाम वर्तमान लण है। वर्तमान लणका परिणाम माविष्यत् लण होगा। इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डीकी स्पृष्टिकिया एक ही क्षणका परिणाम है। इस योगद्धिते क्षण और कममें संयम करके उनका साक्षात् ज्ञान्तन करने से अन्नान्त और पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति होती है। वन योगी जिस विषयको देखता है उसका ही यथार्थ पूर्णन देख लेता है। यहां योगीकी विकालदर्शी अवसा है।

#### परासिद्धि

'उपर्युक्त अपरा सिद्धियों की प्राप्तिके अनन्तर योगीको विवेका ख्यातिजनित वैराग्यके कारण दोषों के वीवनाश हो जानेपर 'कैवल्यकी प्राप्ति' होती है।' निद्धियाँ दो प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा। विषयक न्वांय सब प्रकारकी उत्तम, मध्यम और अधम निद्धियाँ 'अग्य सिद्धि' कहलातो है। ये निद्धियाँ मुनु योगीके लिये हैंय हैं। इनके निवा जो स्वस्वरूप अनुमवके उपयोगी निद्धियाँ हैं वे योगिराजके लिये उपादेय 'परा निद्धियाँ' हैं।

पाठकगण! लेख-विस्तारते 'योगकी विमिन्न विदियां का चिंतत परिचय दिया गया है। यदि आवक्र का मारत इन चिदियों नंते एकको भी मलीभूँति प्राप्त कर है तो हमारी दीनहीन दशा दूर हो जाय और हम पुनं अपने पूर्वजींके चमान चरैव सुनी और स्वतन्त्र हो चकें। अतएव योग क्या है ? योगाम्यात किस प्रकारते करना चाहिये ? और योगकी विभिन्न चिदियाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकती हैं ? इत्यादि प्रश्लोंका समीचीन उत्तर आपके सामने हैं। हमारी प्रार्थना है कि 'कल्याण'के प्रेमी पाठक इस लेखने उत्साहित होकर योगाम्यास करके अपना। अपने देश और समाजका अवस्य ही अम्युत्यान करें।



# हिन्दू और बौद्ध-धर्ममें सिद्धियोंका स्थान

(लेखक-डा० एफ० ऑटो श्राडर, पी-एच० डी०, विघासागर, कील विश्वविद्यालय, जर्मनी)



१५५२ दियोंकी सचाईको भारतवासी अति प्राचीन काल्से मानते आये हैं। परन्त वैज्ञानिक पद्धतिसे उनके निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण-की चेष्टा भारतीय वाद्ययमें उसी र्भिकेट समयसे मिलती है जिस समय इस

देशमे उन दार्शनिक चिद्धान्तींका विकास हुआ जिनका क्रियात्मक भाग योगशास्त्रके रूपमे उपलब्ध होता है अथवा जिनके क्रियात्मक भागका एक अंश योगशास्त्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन दार्शनिक सिद्धान्तोंमे केवल सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध शास्त्र ही शामिल नहीं है जिसका यह संयुक्त नाम इस वातको सूचित करता है कि उसमे सिद्धान्त और किया दोनोका समावेश है-अपित वौद्ध एवं जैनदर्शन भी सम्मिलित है। इतना ही नहीं, हमारी यह घारणा भी युक्तिविरुद्ध नहीं माल्म होती कि उस प्राचीन यगमे किसी भी दार्शनिक सिद्धान्तके प्रचलित होनेकी तवतक आशा नहीं हो सकती थी जवतक उसमे जगत्की उत्पत्ति आदिका विचार (सांख्य) न किया गया हो और साथ ही जिसमे मानसिक शक्तियोंके विकास-की कोई प्रक्रिया (योग) न वतायी गयी हो। हाँ, पीछे जाकर अवस्य ये दोनों भाग किसी अंशमें एक दूसरेसे अलग हो गये, जिसका कारण या उस समयके विद्वानींकी किसी एक विषयको लेकर उसका स्वतन्त्ररूपसे विवेचन करनेकी प्रवृत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनों सर्वथा स्वतन्त्र नहीं हो गये और दोनोंमें परस्पर आदान-प्रदान वरावर जारी रहा, उदाहरणतः, पातञ्जलदर्शनमें केवल योगका ही निरूपण करनेकी प्रतिज्ञा की गयी है, किन्तु उसका दार्शनिक आधार सांख्य ही है, और वेदान्तस्त्रके 'एतेन योगः प्रत्युक्तः' (वे० सू० २।१।३) इस सूत्रमें जो योगका निराकरण किया गया है वह केवल उसके उपर्युक्त दार्शनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है, न कि योगकी प्रक्रियाका। उसका तो अन्य दर्शनोकी मॉति वेदान्तने भी समर्थन किया है ।

पातञ्जलयोग तथा वौद्धमतमें योगके उस भागका जिसका सम्बन्ध सिद्धियोसे है क्या स्थान है, इसी बातका विचार नीचेकी पक्तियोंमें सक्षेपरूपसे किया जायगा, योगसूत्रमे दो जगह, अर्थात् 'विभूतिपाद' नामक तीसरे पादके सैतीसवें और पचासवें सूत्रोमे सिद्धियोका गुणदोर्घानरूपण किया गया है । सैंतीसवॉ सूत्र इस प्रकार है--

#### ते समाधाव्रपसर्गा ब्युत्थाने सिद्धयः ।

अर्थात् ये (सिद्धियाँ) समाधिमें विप्तरूप हैं और ब्युत्थान (जाप्रत्) अवस्थामें सिद्धियाँ है। इस सूत्रके पूर्वार्धमें सिद्धियोंकी जो विष्ठरूपसे हेयता वतायी गयी है उसके सम्बन्धमे यदि किसीको कुछ शङ्का हो तो उसका पचासवें सूत्रसे निराकरण हो जाता है, जो इस प्रकार है-

#### दोपवीजक्षये तहैराग्यादपि कैवस्यम् ।

अर्थात् इन (सिद्धियों) से भी वैराग्य कर लेनेपर (मन हटा लेनेपर) दोपोंका बीज नाश होकर कैवल्य ( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है । तात्पर्य यह है कि सिद्ध योगी अपनी इन अलैकिक शक्तियोंका उपयोग करना तो दूर रहा, उनकी ओर ऑख उठाकर ताकेगा भी नहीं, क्योंकि यह इस बातको जानता है कि वे उसके लिये सहायक न होकर उलटा उसके पतनका कारण हो सकती है, क्योंकि यह उन्हींको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर वैठता है, जैसा कि श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती अपने 'योगसुघाकर' नामक प्रन्थमे लिखते है-

यदि तत्र।पेक्षा स्यात् तदा मोक्षाद् अष्टः कथं कृतकृत्यतामियात् ।

परन्त इसपर यह शङ्का होती है कि उपर्युक्त सूत्रके उत्तरार्धमें जो सिद्धियोंकी प्रशसा की गयी है उसका क्या अर्थ है ? उसका अर्थ यह तो हो नहीं सकता कि जो योगी नहीं हैं उन्हींने सिद्धियोकी इस प्रकार प्रशसा की है, अपित इसका अर्थ तो यह होना चाहिये कि वे योगियोके लिये भी समाधिसिद्धिमे, उसके सिद्ध न होनेतक किसी-न-किसी रूपमें सहायक होती हैं। यहाँपर यह प्रश्न होता है कि साधन-मार्गपर चलनेवाले योगीको किस भूमिकापर पहुँचनेपर ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। विभूतिपाद-के अन्तिम सूत्रकी न्याख्यामें भाष्यकार महर्षि न्यास इन सिदियों (ऐश्वर्य) को 'समाधिज' अर्थात् समाधिसे उत्पन्न हुई वतलाते हैं । निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है जिसका उल्लेख उपर्युक्त सूत्र (३।३७) में आया है, क्योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न होनेवाली हों जिसके मार्गमें ये विशल्प है तो वे केवल उसका आनुषङ्गिक फल ही मानी जायँगी जिनका परिणाम अशुमके सिवा शुभ कभी हो नहीं सकता । वास्तवमें तो योगशालमें व्यवहृत 'समाधि' शब्दका अर्थ बहुत ब्यापक है और उसके कम-से-कम दो विशिष्ट अर्थ हैं, जैसा कि 'सम्प्रज्ञात समाधि' और 'असम्प्रज्ञात समाधि' इन दो समस्त पदोंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार 'न्युत्यान' शब्दका अर्थ भी विल्कुल असन्दिग्ध नहीं है । योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिको प्राप्त होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणग्रन्य होती जाती है, तो आगेकी उचतर स्थितिकी दृष्टिमें प्राक्तन स्थिति न्युत्थान अवस्था ही है । अतः असम्प्रज्ञात समाधिकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात समाधिमें मनकी न्युत्यित अवस्था ही रहती है और इसलिये उपर्युक्त सूत्रमे 'ब्युत्यान' शब्द एक प्रकारसे सम्प्रज्ञात समाधिका ही वोघ कराता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि इस सम्प्रज्ञात समाधिमे उपर्युक्त सिद्धियोंका विकास होता है और उनसे आगे वढनेमे सहायता मिलती है । सिद्धियोकी उत्पत्तिका स्थान-निर्णय करनेमें हमारे छिये कदाचित् इससे अधिक सचाईके निकट पहुँचना सम्भव नहीं होगा। यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न श्रेणीकी अर्थात् सम्प्रज्ञात समाधिकी ( सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, इस प्रकार) चार भूमिकाएँ हैं, परन्त जहाँतक मुझे मालूम है, किसी भी प्रत्यमें इनमेंसे किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पत्तिमें विशिष्ट कारण नहीं माना गया है। और चिद्धियाँ अनेक है, इससे ऐसी वात सम्भव भी नहीं माल्म होती। इन सिद्धियोंको साघक चारों भूमिकाओंमेंसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी और चौथी भूमिकामे एक-एक करके प्राप्त करता है (और कदाचित् सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी नहीं होतीं, क्योंकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते )। अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता है कि सिद्धियोंसे योगीको जिस सहायताका प्राप्त होना माना गया है वह सहायता किस प्रकारकी होती है, उसका खरूप क्या है ! इस प्रभक्ता उत्तर योगस्त्रके दिसी स्त्रमे नहीं मिलता । हाँ, व्यासवीने अपने भाष्यकी उस पित्तमे जिसका उहाँच हम

ऊपर कर चुके हैं यह लिखा है कि ज्ञानकी ही माँवि समाधिजन्य ऐश्वर्य (अर्थात् सिद्धियाँ) भी सत्तव्यदि (अर्थात् अन्तःकरणकी शृद्धि) का कारण होता है। इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते और वाचत्पति मिश्र मी इस विषयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालते। ऐवी दशामे, आकाशगमन-जैसी सिद्धिते किस प्रकार अन्त करण-की शुद्धि होती है इस वातका पता लगानेके लिये हमारे पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । कदाचित् हम यह कह सकते हैं कि उपर्युक्त सिद्धियोंके प्राप्त हो जानेपर योगीको ऐसा अनुमव होने लगता है कि में प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृतिपर जय प्राप्त कर ली (देखिये योगसूत्र ३।४८) और इस प्रकार उसका देहाभिमान कम हो जाता है। परन्तु उनसे मुख्य लाम तो हमारी समझसे साधकको यह होता है कि वे उसके लिये एक सनदका काम देती है जिसके द्वारा उसकी प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साधनमें आगे वढ़नेके लिये पोत्साहन मिलता है। अन्तमें ये वार्वे घ्यानमें रखनेकी हैं कि (१) कैवल्यकी प्राप्तिके टिये चिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है (देखिये योगसूत्र ३ । ५५ का माष्य), और (२) वे योगाम्याससे ही मिल्ती ही यह वात नहीं है, किन्तु कम-से-कम उनमें के कुछ वी जन्मसिद भी हो सकती हैं अथवा ओषघिप्रयोग, मन्त्रवरु अथवा तपोवलं मी प्राप्त हो सकती है (देखिये यो॰ दे॰ ४।१)। अतः समी सिद्धिपात पुरुष महात्मा ही ही यह आवश्यक नहीं है, विल्क उनमें कुछ घूर्व मी हो सकते हैं।

अव हमलोग प्राचीन वौद्ध योगकी ओर एक दृष्टि डालें जो पातञ्जल्योगसे वहुत कुछ मिलता-जुलता है। मगवान बुद्धने, जो निःसन्देह एक महान् योगी थे, वमार्षि और सिद्धि दोनोंका ही उपदेश दिया है। परन्तु सिद्धियोंका उछेख न तो उनकी 'महावोधि' के ही वर्णनने मिलता है और न उनके परिनिर्वाणके प्रसगमें, और इन दोनो सितियों के सम्वन्धमें यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उच्चतम अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी। इस वातकी ओर लक्ष्म कराना इसलिये आवश्यक हो गया है कि कितपय यूरोपीय विद्धानोंने अभी थोढ़े ही दिन हुए यह मत प्रकट किया है कि वौद्ध योगमे उच्चतम समाधि अर्थात् वौद्धोंके चतुर्य भ्यानके आधारपर ही सिद्धियोंका विकास होता है। वे लोग

अपने इस मतकी पुष्टिमे 'सामन्नफल सूत्त' नामक एक ग्रन्थ-का प्रमाण देते हैं जिसमें चारो ध्यानोकी सिद्धिको सिद्धियोंकी प्राप्तिके साधनोंकी अपेक्षा नीचा वतलाया गया है और यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर सिदियोंकी प्राप्तिके लिये साधन होता है तथा इन्हींके साथ कतिपय अन्य विभूतियो एवं अनुभूतियोकी प्राप्तिके लिये साधन होता है और तव जाकर 'दुःखके पवित्र तत्त्व'का पूर्ण जान होता है। परन्तु पर्त्लोकयासी प्रोफेसर ऑटो फ्रैंके (Otto Franke) ने यह सिद्ध फिया है कि इस प्रन्थित अन्दर जो कुछ है यह जहाँ-तहाँसे सगृहीतकर भद्दी तरहसे एक जगह रख दिया गया है। यह सप्रह भगवान् बुद्धके निर्वाणके पश्चात् किसी ऐसे समयम किया गया होगा जव प्राचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान वहुत कम लोगोंमे रह गया था। (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोमे जहाँ पाली प्रन्थोम निरूपित वौद्धमतका प्रचार है केवल प्रन्थोमे ही रह गया है।) उपर्युक्त सिद्धान्तका ध्यानोके मूल सिद्धान्तके साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और भी इसके विरुद्ध मिलता है जो निःसन्देह पहलेकी अपेक्षा अर्वाचीन होनेके साथ-ही-साथ उतना असङ्गत भी नहीं है। यह यह है कि आठ प्रकारके जो विमोक्ष कहें गये है उनमेंसे उच्चतर कोटिके विमोक्षोंसे कतिपय ऐसे लोकोंकी प्राप्ति होती है जो व्यानोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोकोंसे ऊँचे हैं। पालीभाषाके धर्मग्रन्थोंमें इस वातके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि वौद्धधर्मकें मूल सिद्धान्तोमें उच्चतम कोटिके ध्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किसी प्रकारसे भी ऊँचा नहीं माना गया है। यहाँ उन्हें निर्याणलामके लिये आवश्यक नहीं समझा गया है। उनके सम्बन्धमे तो केवल यही माना गया है कि जो थोड़े-से लोग प्रकृतिसे विषयलोलुप होते है उन्हें योगाभ्यासके आनुषङ्गिक फल-रूपमें ये सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । सिद्धिपात पुरुषोंमे ( अथवा, यों कह सकते हैं कि उन लोगोंमे जिन्हें कतिपय चिद्धियाँ प्राप्त थीं ) देवदत्त-जैसा अधम अधिकारी भी था जो भगवान् बुद्धका चचेरा भाई और शिष्य था और जिसने अपने गुरुको मारनेकी कई बार चेष्टा की थी। फिर, यह भी स्पष्ट है कि सिद्धियोंके प्रति भगवान् बुद्धकी आदरबुद्धि नहीं थी। अवस्य ही वे महामोग्गलन नामक अपने शिष्यको 'इद्धि' (स ऋद्धि=सिद्धि ) प्राप्त पुरुषोंमे

अग्रगण्य, अनिरुद्धको दूरदृष्टिसम्पन्न पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं पन्थकको बहुकायनिर्माणमे प्रमुख कहकर उनकी प्रशसा किया करते थे, किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होंने इस वातके लिये वड़ी भत्सेना की कि वह किसी गृहस्थके कहनेपर हवामे उड़ गया था। खय उन्हें लोग बार-बार कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके लिये ही अपनी सिद्धियोंका प्रयोग कीजिये, किन्तु वे सदा हीं उनका विरोध किया करते थे। उनकी दलील यही होती थी कि लोगोको अपना अनुयायी बनानेका यह एक जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोको यह सन्देह हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अथवा 'जन्तर-मन्तर'का प्रयोग करते हैं। यिनय नामक आचारग्रन्थमे भिक्खुओंके लिये यह एक आज्ञा भी है कि वे गृहस्थोंके सामने अपनी सिद्धियोका प्रदर्शन न करें, और दूसरा नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान (जिसमें चार भिक्खुओंकी आवश्यकता हो ) उस सूरतमे विधिहीन माना जायगा यदि उनमेसे एक भी भिक्ख अपनी सिद्धिके वलसे भूमिसे जपर उठ गया हो। ऐसी दशामे यदि इसी वर्गके प्रन्थोमें हमें इस प्रकारके आख्यान भी मिलें कि भगवान् बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ मन्त्र-युद्ध हुआ था, अथवा उन्होंने (सागत नामक) अपने अनुचर भिक्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुषोंकी सभामे जाओ और अपनी सिद्धियाँ दिखलाकर उन्हें चिंकत करो, अथवा आर्य पिलिन्दवच्छने महाराज विम्बिसारके महलको सोनेका बना दिया, तो हमे इस बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस प्रकारके आख्यान निरे कपोलकित्पत हैं। बढ़ते-बढ़ते महायानसम्प्रदायमे तो चमत्कारोका इतना प्राचुर्य हो गया कि यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि उनमेंसे कौन-से चमत्कार सिद्धियो-के बलपर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐन्द्रजालिक-प्रयोग होते थे। इस युगमे बौद्धमतका इतना अधःपतन हुआ कि महात्माका अर्थ ही चमत्कार दिखलानेवाला हो गया और उस कालके साहित्यमे हमे स्थान-स्थानपर इस प्रकारके वाक्य मिलते है कि अमुक सिद्ध पुरुषने चमत्कारोंके बलपर अनेकों शिष्य बनाये ।

# योग-विज्ञान

(लेखक-श्रोताराचन्द्रजी पाँडथा)



ग कहते हैं मिलनेको । आत्मिक जगत्में इसके दो खरूप है—(१) आत्माका अनात्मीय पदार्थोंसे सम्बन्ध और (२) आत्माका आत्मामें लीन होना। अनात्मिक वस्तुएँ अनेक हैं, परस्परमें विषमता-को लिये हुई हैं, परिवर्तनशील हैं

और आत्मासे विजातीय है। उनमें लीन होनेकी इच्छाका परिणाम सतत अतृप्ति और दुःख है—यस्तुतः उनमे लीनता हो ही नहीं सकती। अतः आत्माका आत्मामें लीन होना ही वास्तविक योग है। यह स्वामाविक और चिरस्यायी है। इसके दो अङ्ग हें—विजातीय पदार्थोंसे वियोग करना अर्थात् अनात्मीय पदार्थोंसे किच हटाना, और आत्मासे योग करना। जिन उपायोंसे यह सिद्ध होता है उन्हें भी, अञ्चमें प्राणकी तरहसे कारणमें कार्यका उपचार करके, योग कहते हैं। असलमें ये उपाय सिर्फ कारण ही नहीं हैं विलक अल्पाधिक अर्थोमें आत्मामें आत्माकी तल्लीनताकी अवस्थाकी अभिन्यिक भी हैं— अर्थात् सचमुच योग हैं, क्योंकि आत्मा धर्मसे भिन्न नहीं है।

योगके लिये आत्मा और अनात्माका मेद, प्रकृति अर्थात् कर्मका आत्माके प्रति आकर्षण (आश्रय) और उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध (सबर) तथा पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होकर आत्यन्तिक मुक्तिकी उपलब्धि, इन विषयोंका ठीक तथा प्रतीतियुक्त ज्ञान होना आवश्यक है।

देहवारी प्राणियोम जा विषमताएँ और जो सुख-ज्ञान-शक्ति आदिकी अस्पता और स्वस्वरूपभ्रान्ति आदि दिखायी पढ़ते हें वे आत्माके निजी खमाय नहीं है, क्योंकि उनकी अस्पाधिकता होती रहती है तथा उनका आत्यन्तिक अभाव भी सम्भय है। अतः आत्माके ये भाव किसी अनात्मीय पदार्थके निमित्तसे हे। यह पदार्थ कर्म है। जीवके यर्तमान कर्मोंके फलोंको भविष्यमे भोगनेसे भी कर्मकी सिदि होती है, क्योंकि कर्म और उसके फलके समयमें अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिसे, कोई ऐसा तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर फलोत्पत्ति कर सके।

आत्माका देहसे सम्बन्ध होना, आत्माके मानिक भावों और इच्छाओंका भौतिक पदार्थोंपर प्रभाव पड़ना, यथा क्रोधसे आँखें लाल हो जाना, आदिसे स्चित होता है कि उनका कारण भी भौतिक (पुद्रल) है, क्योंकि कारणके अनुरूप कार्य होता है।

तप्त लोहेका गोला जिस तरह जलमें चारों ओरसे जल-को खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी शुभ या अशुभ क्रियाओंसे आत्मामें परिस्पन्दन—हलन-चल्न होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्गल परमाणु कर्मल्प होकर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोबारि कषाय भावोंसे फलदानर्शाक्त तथा स्थितियुक्त होदर आत्माके साथ सम्बद्ध हो जाते हैं। ये कर्म दो प्रकारके होते हैं, घातिया और अघातिया। घातिया कर्म चार तरहके होते हैं—ज्ञानका आवरण करनेवाले, दर्शनका आवरण करनेवाले, आत्माको मोहनेवाले अर्थात् उसको आत्मश्रद्धान और खरूपाचरणसे वेमान कर देनेवाले, और दान, लाम, भोगोपभोग और शक्तिमें विष्न करनेवाले । अर्घाविया कर्म भी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य आयु (उम्र), शरीर, गोत्र और सुख-दु खकी वेदना हैं। सामान्यतः वीत्र कषायोंसे ग्रुभ कर्मोंकी फलदान-ग्रकि और स्थिति कम और अग्रुभ कर्मोंकी अधिक होती है, और मन्द कषायका फल इसके विपरीत होता है । कुछ काल्वक अनुदयल्प रहकर ये कर्म उदयमें आते हैं, अर्थात् अपना फल देने लगते हैं, और स्थिति पूरी होनेपर झड़ जाते हैं। फल भोगनेके समय आत्मा कपायमायसे फिर नये कर्म वाँघ लेता है। तपस्या आदिके जरिये कर्म अपने समयते पहले मी उदयमें आकर फल दे देते हैं। कई पूर्ववद कमोंमे वर्तमान कियाओं हो भी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि कर्म भिन्न-भिन्न स्थितियोके होते हे, अतः प्रत्येक भ्रण कषायसहित आत्माके साथ नयीन कर्म वैँघते रहते ईः वहुत-से पूर्वकर्म उदय होकर शहते रहते हे, और बहुत-से

पूर्वकर्म फल देनेका समय न आनेके कारण सत्तारूपमें सम्बद्ध रहते हैं। इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मबन्ध सादि और सान्त है। आत्मज्ञान पाकर कषायोंको नष्ट कर देनेसे नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कर्मोंके, समय पाकर या तपस्यासे, असमयमें ही झड़ जानेपर आत्मा सदाकालके लिये कर्मोंसे मुक्ति पा जाता है, और निज स्वाभाविक, स्वाधीन, पूर्ण आनन्द, ज्ञान, शक्ति आदिको भोगने लगता है। इसीको स्वस्वरूपमें लीन होना कहते हैं।

3

ऊपर वर्णित ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म द्रव्य-कर्म हैं। उनके निमित्तसे आत्माके जो अज्ञान, मोह, राग, द्वेषादि भाव होते हैं वे भाव-कर्म हैं।

मनुष्यसे निम्नकोटिके प्राणी कर्मोंके और तजनित वासनाओंके अधीन रहते हैं। परन्तु मनुष्यादि उत्तम जीवोंके कर्म और कषाय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं। उनमे विवेकशिक्त रहती हैं, और वे इच्छाओंके सर्वथा वशमें नहीं होते हैं। इसिलये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग और साधनासे अपने कषायांको और स्वस्वरूपविस्मरणको नष्ट या मन्द कर सकते हैं, और इस तरह मुक्ति या मुक्ति-मार्गके अधिकारी होते हैं।

आत्माके साथ कर्मका सम्बन्ध मिथ्यात्व (अर्थात् स्वस्वरूपभ्रान्ति) असयम, वासना और मन-वचन-कायकी क्रियासे होता है। अतः इन कारणोंको दूर करनेसे नवीन कर्मबन्ध होना रकता है। इनमेंसे मन-वचन-कायकी क्रियाका पूर्ण निरोध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं हो सकता है, क्योंकि सूक्ष्म क्रियाएँ तो अनिच्छापूर्वक होती ही रहती हैं। इन क्रियाओंके द्वारा कर्मोंका आगमन होनेपर भी बिना राग-द्वेष-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे नहीं होता। अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं हैं। इसल्ये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये, और प्रयोजनीय क्रियाओंको यज्ञाचारपूर्वक आसक्ति, कषाय और हिंसासे बचते हुए करना चाहिये।

कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बन्धके कारणोसे विपरीत गुण हैं । यथा—प्रतीतिसहित स्वस्वरूपका सम्यक् ज्ञान (आत्मज्ञानी अन्तर्मुखी हो जाता है, और कर्म-फल भोगते हुए भी उसकी वासनाएँ मन्द हो जाती है तथा प्रतिक्षण अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं), मन-वचन-कायकी क्रियाओंका निग्रह, यताचारपूर्वक प्रयोजनीय क्रियाओंको करना, क्षमा, मार्वव आदि दश सामान्य घर्मोंका पालन, मेत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाकी चार भावनाएँ भाना, संसारकी अनित्यता और दुःखरूपता, मृत्युकी प्रवलता, देहकी भिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने कर्मोंके फलोंको भोगनेमें अकेलापना, कर्मोंका और लोकका स्वरूप, घर्मकी महिमा और दुर्लभता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पञ्चमहावर्तोका पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट सङ्गतिका त्याग, क्षुधा-पिपासा आदि शारीरिक दुःखों और राग, हेष, अपमान, अलाभ, संशय, काम, क्रोष, मद आदि मानसिक दुःखोंको समतासे सह लेना और उनके निमित्त कारणोंसे चलायमान नहीं होना, समता घारण करना और स्वस्वरूपके समान आचरण करना आदि।

तप भी कर्मवन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है।
यह पूर्वसिक्षत कर्मोंको भी अपने समयसे पहले झड़ा
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है।
राक्तयनुसार उपवास करना, एक वक्त भोजन, युक्ताहार,
युक्ताहारमें भी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बॉधना, रसोंका
त्याग, एकान्तसेवन और विधिपूर्वक समताभावसे
कायक्लेश करना—ये बाह्य तप हैं। प्रायश्चित्त, साधुओं और
गुरुओंकी सेवा और विनय, ज्ञानाम्यास,बाह्य पदार्थोंका और
तत्सम्बन्धी ममता और वासनाका त्याग, चित्तगुद्धि और
ध्यान—ये अन्तरङ्ग तप है। इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है।
ध्यानके बिना आत्मसिद्धि नहीं होती है। अन्य सब साधन
ध्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं। ध्यानी ही सच्चा योगी है।
परमात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है।

चित्तवृत्तिको अन्य सब क्रियाओं और पदार्थों से हटाकर एक पदार्थमें लगाना, इस एकाप्रचिन्तानिरोधको ध्यान कहते हैं। उत्तम सहननवाले बलवान् शरीरधारीके ही यह ध्यान थोड़े-से कालतक हो सकता है। यह दो तरहका है ससारसम्बन्धी और मोक्षसम्बन्धी। प्रथमके दो मेद हैं—इप्टियोग अनिष्टसयोग और पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुल होकर इनके दूर होनेका चिन्तन करते रहना तथा मावी विषयभोगका विचार करते रहना, यह आर्तध्यान है जो तिर्यक् गतिको ले जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी और विषयभोग, इनमें आनन्द मानना और इनका ही विचार करते रहना, यह

रौद्र ध्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं। इनको त्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व-ज्ञानका चिन्तन, दयाभावका या पापरे मुक्ति पानेका चिन्तन, कर्म-खरूपका चिन्तन और तीन लोकके खरूप-का और लोकमे आत्माके परिभ्रमणका-जन्म-मरणका-चिन्तन, ये चार मेद धर्म-ध्यानके है। पिण्डस्य (शरीरस्य निज आत्माका ध्यान), पदस्य (मन्त्रावरीका ध्यान), रूपस्य (शरीरसहित परमैश्वर्ययुक्त सर्वश बीतरागी आत्मा-का ध्यान) और रूपातीत (अरूपी, देहमुक्त, सचिदा-नन्दमय आत्माका ध्यान), ये चार ध्यान धर्म-ध्यानके चतुर्थ भेद लोकसस्यान-ध्यानके अन्तर्गत हैं। पिण्डस्य ध्यानके अन्तर्गत पाँच घारणाएँ हैं-पार्थिवी, आग्नेयी, मारुती, वारुणी और तात्त्विक । इन घारणाओमें क्रमशः पृथ्वीपर, सागरके वीच, सुमेरूपर, निजात्माको शान्त और तेजलीलपमें विचारकर, निज कमोंका अग्रिते मस हो जाना, हवासे उड़ जाना, जलसे धुल जाना विचार करके अन्तमं कर्ममलरहित निज ग्रद खरूपका विचार होता है।

बुरे विचारों तथा वासनाओको दूर करनेके लिये भिन्न-भिन्न रुचिवालोंके लिये ऊपर लिखे उपाय कितने उपयोगी हैं यह मनोविज्ञानचे परिचित पाठकोंचे छिपा नहीं रह सकता । कोई आत्मखरूपका चिन्तन कर सकते हैं तो कोई साकार संशरीर ईश्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका। कइयोंको ससारकी निःसारतासे वैराग्य होता है तो कइयोंको पापके दु.खरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी मीतिते । कर्मफलके चिन्तनते पापने भीति होती है और सुख-दु.खका असली कारण जानकर कोषादि नष्ट होकर समतामान आता है। जो मौतिक ऐश्वर्य और सौन्दर्यके प्रेमी हूं वे उत्कृष्ट भौतिक ऐश्वर्य और सौन्दर्ययुक्त सशरीर पूर्णात्माका चिन्तन कर शनै -शनैः आत्माके थेमी वनते हैं । कई क्रोघादिका उनके विरोधी-भाव क्षमादिसे नाश करते हें। पार्थिवी आदि घारणाएँ एक तरहका गहरा खयं सूचन (Self-suggestion) हैं। ज्ञानाम्यास, ध्यान आदिके तीन कार्य होते हें—(१) चित्त-वृत्तिके एक ही क्रियामें अकषायमावसे होनेसे तथा अन्य कियाओंके निरोधसे नवीन वन्धका अभाव । (२) उस समय उदय होनेवाले कर्मोंके फलोंकी ओर उपयोग न होनेचे उनका विना कषायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (३) ज्ञानादिके जरिये पुरातन वासनाओंके संस्कारोंको निर्वल कर देना।

सक्षेपमें, जितने अंशमें त्याग और शान्ति है उत्ते ही अंशमें बन्च नहीं होता है।

योगका अम्यास करते समय तपस्या, तयम, व्यान, अहिंसा, अचौर्य, मैत्री आदिकी भावना आदिके फल्से, कर्मोंके अल्पाधिक अयोपशम होनेपर कई अद्भुत शक्तियाँ अल्पाधिक अशोंमें प्रकट होती है। ये दुछ तो ज्ञान-सम्बन्धी होती है, यथा-अद्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-चिक्ति, अद्भुत इन्द्रिय-शक्ति, देशकालकी चीमाको लिये भूत, भविष्य, वर्तमानकालके दूरस्य और समीपस्य पौद्रलिक पदार्थोंको जानना तथा स्व और परके पूर्व और आगामी जन्मोंको जानना (अवधिजान), मनपर्ययज्ञान अर्यात् दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थों को जानना आदि, जुछ तप और संयमसम्बन्धी होती हैं, यया कठोर तप करनेकी शकि, शरीरको तनिक भी निर्वल किये विना दीर्घकालीन और अनेक उपवास कर सकना, जल, थल, आकाशमें और वनस्पति आदिपर विना किसी जीवको वाघा पहुँचाये विहार कर सकना आदि, तथा कुछ शरीरसम्बन्धी और अन्य तरहकी होती हैं, यया सर्वोधिष ऋदि (र्हाष्ट या वचनसे, या शरीरके त्पर्शसे, या शरीरके मल या त्वेदसे, अथवा शरीर-सत्पर्शी रज, पवन आदिसे असाध्य भी रोग, विष आदिका दूर हो जाना), वल ऋदि (अपार शारीरिक, मानिक और वाचनिक वल, विना यके हुए एक मुहूर्वके भीतर समस्त शालोंका चिन्तन या उचारण कर सकना आदि), रस ऋदि (कृद होनेपर दृष्टि या वचनचे दूसरेको विषाभिभूत करके मार सकना, कर-स्पर्धचे नीरस आहारका भी स्वादिष्ट रसस्युक्त हो जाना अयवा यचनचे ही दूसरोंको अमृत-भोजन किये-जैसा तृप्त कर देना आदि), अश्रीणमहानसर्दि (योगीको जिस पात्रसे या जिस बत्तुका आहार दिया जाय वह अत्यत्य होनेपर मी उसते या उसको चाहे जितने प्राणियोंको खिला देने-पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय होना), विकिया ऋदि जो दो तरहकी होती है, पृथक् (अपने शरीरके सिवा दूसरे शरीरादि वना सकना) और अपृयक् (अपने शरीरको ही अनेक आकारत्प वना चकना और उसको अति भारी, अति हलका, अति सूरम, सुमेरने भी अति महान्, अति दीर्घ, अति छोटा आदि कर सकना, न्मिपर वैठे-वैठे मेवके शिखरको या सूर्यको छू सकना, अन्तर्घान हो सकना, पहाड़में मी आकाशके समान



महायोग

गमनागमन कर सकना, जलमें थलके समान और थलमे जलके समान सञ्चार कर सकना, सर्वयशीकरण आदि)। क्षेत्र ऋदि (योगीके ठहरनेका स्थान जरा-सा होनेपर भी उसमें अपरिमित मनुष्योंका सुखरे समा सकना), आहारक शरीर (तीर्थ-दर्शनके लिये या सन्देहके नियारणार्थ अति दूरस्य उत्कृष्ट ज्ञानी—केवली या अतकेवली—के पास जानेके लिये मुनिके मस्तकसे रसादि घातुरहित, एक हाथ प्रमाण, चिन्द्रका समान खेत शरीर निकलना), तीव ग्रुभ परिणामोसे उत्पन्न हुआ तैजस शरीर जो वारह योजनतकके प्रदेशमं दुभिक्ष, महामारी आदिको दूर करता है, और तीव अग्रुभ रोद्र परिणामींसे उत्पन्न हुआ अश्म तैजस शरीर जो बारह योजनतकके प्रदेशके सर्व बनस्पति, प्राणी आदिको मस्म कर अन्तमं मुनिके भी शरीरको भसा कर देता है। विद्या-देवताओ या मन्त्र-देवताओंकी अधीनता या कृपासे भी अनेक सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं।

योगीकी अद्भुत शक्तियाँ प्रकृतिके नियमोंके विरुद्ध नहीं होतीं । प्रत्येक पदार्थके अनन्त गुण है, परन्तु साधारण मनुष्योंका ज्ञान अत्यल्प है। जब पदार्थोंके ज्ञात गुणोंसे विचित्र कोई घटना हो जाती है तो लोग उसे अप्राकृतिक कहने लगते हैं। वस्तुतः कोई कार्य या घटना अप्राकृतिक (Unnatural या Supernatural) हो ही नहीं सकती। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे मानते है कि हमारे विचार और चारिन्यका प्रभाव हमारे शरीर तथा वाहरी पदार्थोंपर भी पड़ता है।

योगकी विभ्तियोंमंसे बहुत-सी तो आत्मशानी योगीको ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अशानियोंको भी तप, सयम आदिसे मिल जाती हैं। जो आत्मशानसे रहित हैं या मोह-विमूद्ध हैं वे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो जाते हैं, और इन शक्तियोंका सासारिक अर्थोंके लिये उपयोग करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिमें बाधा डालकर, आत्माको पतितकर, कर्म-बन्धसे इन शक्तियोंको ही नहीं खो देते हैं बिक नरकादि दुर्गतियोंके भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रमें फँसे रहते हैं। परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आत्माकी पूर्ण और अनन्त शक्तिमे श्रद्धा है वे इन्हें पराधीन, अपूर्ण, अस्थिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणांशमात्र समझकर इनसे निरपेक्ष रहते हैं और आत्माकी पूर्णोपलव्धिके लिये अग्रसर होते रहते हैं।

धर्म-ध्यानके साधनसे शक्र-ध्यानकी सामर्थ्य होती है। गुक्र-ध्यान मोक्षका साक्षात् कारण है। इसमे तलीनता होती है-ध्यान, ध्याता और ध्येयका भेद मिट जाता है। इसके चार भेद हैं-- पृथक्त्विवतर्क, एकत्यवितर्क, सूक्ष्म-कियाप्रतिपाति, और व्युपरत कियानिवृत्ति । प्रथममे वितर्क और विचार दोनों होता है, और यह मन, बचन, काय इन तीनों क्रियायालेके हो सकता है। दूसरा यितर्कसहित पर विचाररिहत होता है, और यह एक क्रियायालेके ही हो सकता है। तीसरेमें सिर्फ सूक्ष्म देहिकया रहती है और चौथा सर्वथा क्रियारिहत होता है। अन्तिम दो ध्यान तो जीवन्मुक्त सर्वज्ञ (अरहन्त) के ही हो सकते हैं, और प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-सहननवाला सम्पूर्ण शब्द-ब्रह्मका ज्ञाता (श्रुतकेवली) योगी ही कर सकता है। ऐसा योगी शुक्क-ध्यानके प्रथम दो भेदोसे आत्मामें लीन होकर मोहनीय कर्मको और ज्ञानायरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मों को विनष्ट कर देता है। उनके नष्ट होते ही विशुद्ध खखरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तर्क या अनुमानके, लोकालोकके सर्व पदार्थोंको उनके अनन्त धर्मों और उनकी त्रिकालीन सर्व अवस्थाओंसहित, युगपत और सदा हस्तामलकवत् स्पष्ट देखने और जानने लगता है। अगर आयु-कर्मके रोष रहनेसे वह आत्मा इस शरीरमे रहे तो वह सर्वथा निःस्पृह होकर आत्मलीन होता हुआ, सिर्फ अपने अनन्त ज्ञानादि गुणोंको ही मोगता हुआ रहता है। इसीको जीवन्मुक्तावस्था, कैवल्यावस्था या अरहन्तावस्था कहते हैं । यही रूपस्थ ध्यानका ध्येय है। वह आत्मा क्षुघा, तृषा, रोग, चिन्ता, श्रान्ति (थकावट), निद्रा, स्वेद, राग, द्वेष, मोह, इच्छा, कषाय, विसाय, शोक, भय, मद, ग्लानि, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दोषोंसे रहित रहता है। उसकी देह घातु-उपधातुरहित, मलरहित, छाया-रहित, अति सुन्दर हो जाती है। उसके नख, केश नहीं बढ़ते हैं और उसकी पलकें नहीं झपकती हैं। बह कवलाहार नहीं करता है। जहाँ वह रहता है वहाँ सदा प्रकाश रहता है और उस स्थानमें रहनेवाले प्राणियोंको

भूख, प्यास, शोक, वैर, भय नहीं सताते हैं । वहाँ सव ऋतुओके फल-फूल एक साथ उत्पन्न होते है । भूमि निर्मेल रहती हैं आकारा, दिशाएँ और और सुगन्धयुत, मन्द, सुखद पवन वहता है। उसके आस-पास चारों दिशाओंमें सौ-सौ योजनतक दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैं। समस्त विद्याओंका स्वामीपना, सव सुरासुरों और इन्द्र-नरेन्द्रोंसे पूजितपना, चारों दिशाओंमें मुख दीखना, अदया और उपसर्गका अमाव अर्थात् न किसीको वाधा देना और न किसीसे वाधित होना, आकाशमें गमन और उस समय चरणतले देवोंके द्वारा कमलींका विछाया जाना, देव-निर्मित अति मनोज्ञ और विस्तीर्ण सभामन्दिरमें दर्शन-मात्रते अभिमानको हरनेवाला मानस्तन्त्र, और शोकको हरनेवाला अशोक वृक्ष, दर्शकके कई जन्म-जन्मान्तरींको दिखानेवाला भामण्डल, रत्नमय सिंहासन, तीन छत्र, यक्षोंसे दुलावे गये चॅवर, दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि और जय-

जयध्विन इन देवकृत अष्ट प्रतिहायों का होना तथा वहाँ-पर सर्वभापारूप परिणत होनेवाली अनक्षरी दिव्य ध्यनिका, विना इच्छाके और विना ओंठोके हिलाये, सर्वज्ञके तनसे निकलना और उसके द्वारा प्राणियोंके सम्पूर्ण वाड्मय ज्ञानका वोध होना आदि अनेक वाह्य विभूतियाँ उस जीवन्मुक्तके होती हैं (कइयोंके दिव्य ध्वीन नहीं भी होती है, अत सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हैं)।

आयु-कर्मकी समाप्तिके समय जीवनमुक्तके शुक्र-ध्यानके अन्तिम दो ध्यान कमशः विना किसी यक्तके स्वत-ही होते हे । उनसे अवशेष अधातिया कर्म भी दूर होकर, सर्वदेह और सर्वकर्मसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाको प्राप्त होती है जिसमें कि वह मनरिहत, वचनरिहत, कायरिहत और समस्त अनात्मीय पदार्थोंके सम्बन्धसे रिहत होकर निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोंको सदाकाल भोगती रहती है—स्वस्तरूप हो रहती है।#



# शिवयोग

( लेखक--पिडतवर्य श्रीकाशीनाथजी शास्त्री, मैस्र )

योगशास्त्रके प्रवर्तक पतज्ञिल महर्षिजीने 'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोध'' इस सूत्रमें चित्तवृत्तिके निरोधको ही योग कहा है। चित्तवृत्तिके निरोध करनेमें साधनीभूत जो योग हैं वे पाँच प्रकारके हैं—मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोग और शिवयोग।

एकाक्षरं द्वपक्षरं वा पढक्षरमधापि वा। अष्टाक्षरं वा मोक्षाय मन्त्रयोगी जपेत् सदा॥

'एकाक्षरात्मक 'ॐ' मन्त्रको, अथवा द्वयक्षरात्मक 'हसः' अथवा 'सोऽहम्' मन्त्रको, अथवा षडक्षरात्मक 'ॐ नमः शिवाय' मन्त्रको, अथवा अष्टाक्षरात्मक 'ॐ हां हीं नमः शिवाय' मन्त्रको मन्त्रकमके अनुसार मोक्षप्राप्तिके लिये जपना मन्त्रयोग कहाता है।'

यस्य चित्तं निजध्येये मनसा मरुता सह। छीनं भवति नादे वा छययोगी स एव हि॥

'चित्तका अपनी ध्येय मूर्तिमें अथवा प्राणायामसे अभिन्यक्त नादमें मन और मास्तके साथ छय होना छययोग कहाता है।' भवेदष्टाङ्गमार्गेण मुद्राकरणवन्धनै । तथा केवलकुम्मे वा हठयोगी वशानिल ॥

'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाङ्गयोग है उसके द्वारा, अथवा महामुद्रा, महावन्ध, महावेध, खेचरी, उद्धियान, मूलवन्ध, जालन्धरवन्ध, विपरीतकरणी, वज्रोली, और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके वन्धसमूहोंसे, अथवा धौति, वस्ति, नेति, जाटक, नौलि और कपालभावि इन षट् कमोंसे, अथवा रेचक, पूरक प्राणायामोंको छोड़कर केवल कुम्मक प्राणायामसे वायुको वश्चमें कर लेना हठयोग कहाता है।'

त्रिषु लक्ष्येषु यो महासाक्षात्कार गमिष्यति। ज्ञाने वाथ मनोवृत्तिरहितो राजयोगविव्।

'जो मनुष्य वाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तर्लक्ष्यादिं अथवा अमनस्कज्ञान (अन्तर्मुद्राज्ञान) से आत्मसाक्षात्का कर लेता है उसीको मनोव्यापाररहित 'राजयोगी' कहें

इस लेखके अधिकाशमें जैनधर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है।

हैं।' और इस प्रकारके अभ्यासको ही राजयोग कहते हैं। एव निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोंमे राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है।

## न भेदः शिवयोगस्य राजयोगस्य तस्वतः। शिवार्थिनां तथाप्येवमुक्तो बुद्धेः प्रमृद्धये॥

'राजयोग और शिवयोगमे पारमार्थिक दृष्टिसे कोई भेद नहीं है। तथापि परशिषब्रह्मके साक्षात्कार चाहनेयाले मुमुक्षुओकी ज्ञानवृद्धिके लिये 'शिवयोग' का प्रतिपादन किया गया है।'

#### प्रतिपाद्यसयोभेंदसथा शिवरतात्मनाम् । तस्मान्मनीषिभिग्रोद्यः शिवयोगस्त केवलम् ॥

'राजयोग और शिवयोग इन दोनोंमें क्या भेद है, इस विषयको शिवप्रेमियोंके लिये बतलाना आवश्यक है। मुमुक्षुजनोंको चाहिये कि वे इसको समझकर शिवयोगका ही अङ्गीकार करें।' गुणत्रयसाक्षात्कार हो तारकत्रय है, प्रकृतिमें भनको लय करना ही अमनस्कता है। इस बातको अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्कारके लिये प्रयत्न करना ही राजयोग है, यह पातझलयोगशास्त्रमें कहा गया है। परन्तु शिवागमोंमे शिवभक्तिके आधारभूत महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्वारा उस शक्तिमें वृत्तिज्ञानको लय करके सर्वतोमुखन्याप्त शिवतत्त्वाभिव्यक्तिको ही 'शिवयोग' कहा गया है।

#### ज्ञानं शिवमयं भक्तिः शैवी ध्यानं शिवात्मकम् । शैववतं शिवाचेति शिवयोगो हि पञ्चधा ॥

'इस शिवयोगके शिवज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान, शिववत और शिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं।' शिवपूजामे शिवज्ञानादिका अन्तर्भाव होनेके कारण प्रधानतया शिवपूजाको ही शिवयोग कहते हैं।

शिवार्चनविहीनो यः पशुरेव न संशयः। स तु संसारचकेऽस्मिन्नजसं परिवर्तते॥

'जो मनुष्य शियपूजारूप जिवयोगसे विमुख रहता है वह निश्चय ही पशु कहलाता है और वह ससारचक्रमे जननमरणादिकोंसे परिश्रमण करता रहता है।'

अन्तर्योगो विद्वर्योगो द्विविधं तिष्ठिवार्षनम् । मुख्या चाभ्यन्तरी पूजा सा च बाह्यार्चनोदिता ॥

'शिवपूजाके दो प्रकार है एक अन्तः पूजा और दूसरी वहिः पूजा। इन दोनोंमें अन्तः पूजा ही मुख्य है। वह

अन्तः पूजा बाह्मिलङ्गपूजासे ही उत्पन्न होती है। वाह्म इष्टिलङ्गपूजा किये विना अन्तर्लिङ्गपूजा सिद्ध नहीं हो सकती, इसिलये इष्टिलङ्गपूजा ही अन्तर्लिङ्गपूजाका मुख्य साधन है।

त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिमलक्षयकारणम् । सर्वमङ्गळया देव्या निजवासाङ्गशोभितम्॥ परं शिवं हृदि ध्यात्वा निश्वलीभूतमानसः। यजेदाभ्यन्तरद्रव्यैरवधानेन शमाम्ब्रपरिषेचनं सकलपूर्णभावाम्बरं त्रिशक्तिगुणसंयुतं विद्वितयज्ञसूत्रं स्वसंविदनुरुपनं समधिकानुकम्पाक्षतान् शिवाय विनिवेदयेव प्रकटभक्तिपुष्पाणि च॥ धूपमान्तरचतुष्ट्येन तद्दीपिमिन्द्रियगुणोत्करेण तु । करूपयेच सुखदुःखवर्जित जीवरूपसुपहारमान्तरे॥ रजस्तमःसरवगुणत्रयाख्यताम्बूळकं प्राणनमस्कृति च। इत्येवसाभ्यन्तरसुख्यपूजाद्रव्याणि सम्पादय शङ्कराय ॥

'त्रिनेत्री, त्रिगुणाधार, आणवादि मलत्रयको नाश करनेवाले और अपने वामभागमें उमादेवीसे शोभायमान ऐसे शिव परमात्माका दृदयकमलमें एका प्रचित्तसे ध्यान करते हुए आभ्यन्तर उपचारोसे उनकी पूजा करनी चाहिये। आभ्यन्तर उपचारोका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—शान्ति ही अभिषेकजल, विश्वव्यापकताभाव ही वस्त्र, इच्छाज्ञान-कियात्मक शक्तित्रय ही यज्ञोपवीत, स्वस्वरूपज्ञान ही गन्धानु-लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पुष्प, मनोबुद्धिआहंकारपरमान्तः करणचतुष्टय ही धूप, इन्द्रिय-गुणोत्कर ही दीप, सुखदुः खरहित आत्मस्वरूप ही नैवेद्य, सत्त्वरजस्तामोगुणत्रय ही ताम्बूल और प्राण ही नमस्कार है। इस प्रकार आभ्यन्तरोपचारोंसे शिव परमात्माका पूजन करना चाहिये।'

शिवयोगसाधकोको शिवयोग ही साध्य है, और हठयोग तो साधनमात्र है। हठयोग बाह्य और आन्तर अष्टाङ्गीसे युक्त है। वीरशैर्वोको आन्तर अष्टाङ्गात्मक हठ-योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये।

यमनियमगुणैश्च स्वास्मशुद्धि विधाय स्ववशविविधपीठरेव भूत्वा स्थिरात्मा । असुनियमजलेन स्नापयेहिव्यलिज्ञं प्रकटितचतुरङ्गं बाह्यमेतद्विधानम् ॥ शम्मोरथेन्द्रियनिवर्तनमेव गन्धो
ध्यान प्रस्निनिचयो दृढधारणा सा ।
धूपः समाधिरथश्चद्यमहोपहार
आभ्यन्तराख्यचतुरङ्गविधानमेतत् ॥
प्रसप्टाङ्गयोगेन सटान्त प्रासग्रनि ।
पूजयेत्परम देवं किं वाह्यदेवपूजने. ॥

'यम-नियमोंके सम्बन्धी चौवीस गुणोंसे आत्मशुद्धि करना, और अपने वशीभूत पद्मादि आसनोंसे देहको स्थिर करना और प्राणायामरूपी जलसे दिव्य लिङ्गका अभिषेक करना, इसीको बाह्य चतुरङ्ग कहते हैं। शिवजी- के नेत्रादि इन्द्रियोंका विषयनिष्टित्तरूप प्रत्याहार ही गन्ध है, उस इन्द्रियनिष्टित्तसे अन्तर्मुख हुए मनमे जो शिवध्यान किया जाता है वही पुष्प है, उन्हीं शिवजीको हद्गताके साथ धारण करना ही धारणा है, और जाताज्ञात-रूप समाधि ही नैवेद्य है। इसीको आभ्यन्तर चतुरङ्ग कहते हैं। शिवयोगी लोग इस प्रकार अष्टाङ्गयोगका साधन करते हुए अपने हृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन करें।'

वीरशैवमतमें 'भक्त, महेश, प्रसादी, प्राणलिङ्गी, शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो षट्खल हैं' वे ही शिव-योगके सुख्याङ्ग हैं । यम-नियमादि अशङ्गोका भी षट्खलोमे ही समावेश होता है।

यमेन नियमेनैव मन्ये मक इति स्वयम्। स्थिरासनसमायुक्तो महेदवरपदान्वितः॥ चराचरलयस्थान लिङ्गमाकाशसंज्ञकम् । प्राणे तद्व्योग्नि सर्लाने प्राणिलङ्गी भवेत पुमान् ॥ प्रत्याहारेण सयुक्तः प्रसादीति न संशयः । ध्यानधारणसम्पन्न शरणस्थलवान् सुधीः॥ लिङ्गैक्योऽद्वैतभावात्मा निश्चलैकसमाधिना । एवमष्टाङ्गयोगेन वीरशैवो भवेत्वरः॥

'यम-नियमोसे जो युक्त है उसीको 'मक्त' कहते हैं। असनसे जो युक्त है उसको 'महेरवर' कहते हें। चराचर प्रपञ्चका जिस लिङ्गमें लय होता है उस लिङ्गको 'आकाश' कहते हें, ऐसे आकाशमें जो मनुष्य अपने प्राणको लय करता है उसीको 'प्राणलिङ्गी' कहते हैं। प्रत्याहारने जो युक्त है उसको 'प्रसादी' कहते हैं। शिव परमात्माके स्थान-धारणादिसे जो युक्त है उसीको 'शरण' कहते हैं। समाधिमें जिसका मन दिथर हुआ है और जिसको अहैत-माव उत्पन्न हुआ है उसीको 'ऐक्य' कहते हैं। इस प्रकार अधाङ्गलपी पट्रथलोंका आचरण करनेवाला सजन ही 'वीरशैव' होता है।' लिङ्गपुराणके प्रमाणोंसे भी इसी विषयका वोध होता है—

कीटो अमरयोगेन अमरो भवति ध्रुवम् । मानवः शिवयोगेन शिवो भवति केवलम् ॥ 'अमरके योगसे कीडा जैसे प्रत्यक्ष अमर ही होता है उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसे केवल शिव ही हो जाता है ।' यही शिवयोगका रहत्य है । अन्त ।

सस्यमार्गप्रविद्याना क्रस्याणं मङ्गलं शुभम्।



# **प्रेमयोगी**

प्रेम सरित तट यसे विरह धृनी तन तावे।
आशाकी कोपीन भाव रॅग रॅंगी चढ़ावे॥
भस्म रागकी मले कमंडल शून्य वनाकर।
ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर॥
उच्छ्वास अश्रु तड़पन किया, जिसका प्राणायाम हो।
निज हदय तोड़ तन तजे जो, वह योगी 'धनश्याम' हो॥
—रवुवीरशरण जौहरी

# पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास

(लेखक-श्री वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए०)



ल्म होता है कि प्राचीन कालमे परिवाजक मा है साधुओंका एक ऐसा समुदाय था जो योगी मा है कहलाते थे और जो किसी एक स्थानपर टिककर नहीं रहते थे। ये लोग जितेन्द्रिय होते थे और सदा योगेश्वर भगवान्के चरणकमलोके

भ्यानमे रत रहा करते थे तथा इस नश्वर एव मिथ्या सांसारिक जीवनके वन्धनसे मुक्त होनेकी खोजमे रहते थे।

इस प्रकारके परिवाजक मुनि इस देशकी स्थायी सम्पत्ति रहे हैं। यवन यात्री मेगस्यनीज़से लेकर, जो ईसामसीहसे चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जितने विदेशी यात्री और अभ्यागत इस प्राचीन देशमे आये उन सभीने इस प्रकारके योगियोंकी बातें लिखी है और आज भी ऐसे लोगोंसे हम अपरिचित नहीं है। गत चार-पाँच सौ वर्षों मे जो यात्री यहाँ आये उनके वृत्तान्त को देखते हुए ऐसा माल्यम होता है कि ये योगी भिन्न-भिन्न वर्णों और जातियोंके होते थे।

सिन्धुप्रदेशमें पुरातत्ववेत्ताओं को कुछ ध्वसावशेष प्राप्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता लगता है कि ईसवी सन्से २००० वर्ष पूर्व तथा उससे भी पहले भारतवर्षमें योगका किसी-न-किसी रूपमें अवश्य प्रचार था । इन ध्वसावशेषोंमें कुछ खण्डित पत्थरकी मुर्तियाँ भी हैं 'जिनका मस्तक, ग्रीवा और घड़ विल्कुल सीधा है और जिनके अर्घनिमीलित नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं। और योगाभ्यास करनेवालोके वैठनेका यही ढग शास्त्रीमें वर्णित है, (देखिये R Chanda Memoirs of Archæological Survey of India, No 41, pp 33-34) वायुपुराणके पाशुपतयोगिषधयक अध्या-योंमें इस प्रकारका जो वर्णन मिलता है उसका उपर्युक्त वर्णनसे मिलान करनेसे इस निर्णयपर पहुँचना अनिवार्य हो जाता है कि प्रागैतिहासिक युगमें तथा ऐतिहासिक युगके प्रारम्भमे सिन्धुप्रदेशमें जो

योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाशुपतयोगका प्रारम्भिक रूप था। क्योंकि वायुपराणमे लिखा है कि पाश्यतयोगका अम्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, मस्तक और ग्रीवाको बिल्कुल सीघा रक्ले और नेत्रोंको अर्धनिमीलित कर दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर स्थिर करे, अन्य दिशाओं मे न जाने दे (देखिये वायुपुराण ११ । १५-१६ ) । इससे योगसम्प्रदायकी प्राचीनता भलीमॉति सिद्ध होती है। यद्यपि इस सम्बन्धमें कुछ अनुमान करना साहसका काम है तथापि हमारी ऐसी धारणा होती है कि ऋग्वेदसहिता और यजुर्वेदके सकलनके बीचके कालमे ही यह योगसम्प्रदाय प्रवर्तित हुआ होगा। क्योंकि यजुर्वेदमें जटिल कर्म-कलापका वर्णन मिलता है और कर्मकाण्डपर विशेष जीर दिया गया है। इस कर्मवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढा कि इतिहास-पराणके युगमे हमें इस प्रकारके वाक्य मिलने लगे कि कर्म ही सब कुछ है। और योगसाधना भी उसीकी सफल होती है जो शास्त्रोक्त विधिसे कर्मका अनुष्ठान करता है।

योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आर्थ-सभ्यताके चिह्न है और सिन्ध्रप्रदेशकी सभ्यताके प्रवर्तक द्राविड़ नहीं अपितु आर्य ही थे, इस सिद्धान्तकी पृष्टिमे अन्य प्रमाणोंके साथ-साथ यह भी एक प्रमाण है। परन्त यहाँ हमे इस विवादमे तो पड़ना नहीं है। यहाँ तो केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि अधिक पहले नहीं तो कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगमें सिन्धुप्रदेशमें इस आर्य परिपाटीका प्रचार रहा । यह तो एक सयोगकी बात है कि वायुपुराणमें भी पाशुपतयोगकी प्राचीनताके प्रमाण मिलते हैं। वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो (इस प्रसंगमें देखिये लेखकका "Some Aspects of the Vayupurāna" शीर्षक निवन्घ जो मद्रास विश्वविद्यालय-के मुखपत्रके सन् १९३३ के ग्यारहवें खण्डमें प्रकाशित हुआ है ) उसके पाशुपतयोगविषयक दश अध्यायोंमें योगके एक प्राचीन सम्प्रदायका वर्णन है। उक्त प्रन्थके

देखिये पद्मनाभ मेननरचित 'केरलदेशका इतिहास' खण्ड ३, ५० ६४२-९ |

(११, १४ और १५) तीन अध्यायोंमे तो केवल पाञ्चपत-योगकी साधना और परिपाटीका ही वर्णन है और इनके अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मल सम्प्रदाय-का अध्ययन करनेवालोंके लिये वहत कामके हैं । इनमे योगोपसर्गों (योगके विघ्नों), योगैश्वर्यों (योगलभ्य र्सिद्धयों), शौचाचारलक्षण (योगिक्रया) आदिका वर्णन है। एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक है जिसमे महेन्द्रर अथवा योगेश्वरके २८ अवतारींका वर्णन है। प्रत्येक करपमे एक अवतार माना गया है । इसके अनन्तर उक्त प्रन्थमं अष्टाङ्मयोगका वर्णन है। आठ अङ्गीके नाम ये है-आसन (बैठनेकी शैली), प्राणारोघ (प्राणवायुको रोंकना ), प्रतिहार ( इन्द्रियोसे विषयोंका ग्रहण न करना ), धारणा ( चित्तको एकाग्र करना ), ध्यान ( किसी वस्तुका निरन्तर चिन्तन करना ), समाधि (परमात्मामे वृत्तिको स्थिर करना ), यम ( प्रधान कर्तव्य ) और नियम ( गौण-कर्म )। भगवान पत्रज्ञलिने अपने योगसूत्रोंने इन अङ्गोके जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है (देखिये यो० सू० २। २९)। ईसामसीहसे ४०० वर्ष पुराना एक तामिलभाषाका न्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम' कहते हैं, उसमें भी इनका उल्लेख आता है। आगे चलकर, जैसा कि मैन्युपनिषद्के देखनेसे माल्म होता है, अष्टाङ्ग-योगके दो अङ्कों, यम और नियमको निकाल दिया गया। फलतः अष्टाङ्मयोग षडङ्ग ही रह गया।

मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणमे गृहस्थोंके कुछ धर्म वताये हैं। योगीलोग अनेक वेष धारणकर देशमें सर्वत्र विचरते रहते हैं। जब कभी वे किसी गृहस्थके यहाँ आवें गृहस्थका यह धर्म है कि यह उनका हृदयसे स्वागत करे और अपनी कल्याणहृद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेवा-पूजा करे। दूसरी वात यह कही गयी हैं—जो पहलीकी

अपेक्षा विलक्षण है—िक श्राद्धपक्षमें भी गृहस्य नहीं तक हो सके इन्हीं योगियोंको दूँ दूकर लावे और भोजन करावे, ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं। श्राद्धके दिन एक योगोको भोजन कराना हजार ब्राह्मणों अथवा ब्रह्मचारियोंको भोजन करानेके तुल्य कहा गया है। पुराणके इस वचनको पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिप्रन्थोंमें ब्रह्मचारियों तथा यात्योंको भोजन करानेका तथा निषेष किया गया है। श्राद्धके अवसरपर केवल गृहस्यको भोजन करानेका विधान है। अतः यह पुराण उस प्राचीन कालका लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगियोंको भोजन कराना महान् लाम समझा जाता था। यह प्रथा विस् कालमें प्रचलित थी और कब इसका लोप हुआ, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

ऊपरके वर्णनसे एक वात स्पष्ट हो जाती है। हम भारतके प्रागैतिहासिककालकी जहाँतक खोज लगा करे हैं, हमे शिष, योगेश्वर अयवा महेश्वरकी उपासना ही सबसे प्राचीन मालूम होती है। अतएव योगके प्रारम्भिक खरूपर्ने इस उपासनाका गहरा समावेश था । हमें तो ऐसा मालूम होता है कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसाधना थी, और प्राणायामका यथाविधि अम्यास ही इस योगना स्वरूप है। ब्राह्मणलोग जो आज भी त्रिकालसन्ध्योपासन करते हैं उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अश सुरक्षित है। इस योगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर ही हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शास्ता-प्रशासा रूपमें विस्तार होता गया। इन शाखा-प्रशाखाओंचे हमारा इस समय कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि प्रत्तुत निवन्धका विषय के**य**ल पाशुपतयोगका प्रारम्भिक इतिहास है, आगे चलकर इस पाशुपतयोगका स्वरूप दुछ वदल गया, आचार्य शङ्करने अपने प्रसिद्ध शारीरकभाष्यमें पाशुपतमत का जो खण्डन किया है उससे यह वात सप्ट हो जाती है।



# योगशास्त्रके कुञ्च दार्शनिक सिद्धान्त

(लेखक--रवामीजी श्रीनित्यानन्दची भारती)



गशास्त्रका विषय इतना आवश्यक और उपादेय है कि अनादिकालसे ऋषि-मुनिलोग इसपर ध्यान देते और योगका अनुष्ठान करते चले आ रहे हैं। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और सामान्य संस्कृत साहित्य-में ही नहीं किन्तु न्याय, वैशेषिक, सांख्य और वेदान्तदर्शनतकमें

योगका महत्त्व स्वीकार किया गया है। बहुत-सी उपनिषदोंमें भी योगके सम्बन्धमे उत्तमोत्तम विचार प्रकट किये गये है। यही कारण है कि गीता इस विषयमें सबसे आगे बढ़ गयी है— उसका कोई अध्याय ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तका वर्णन न किया गया हो। यही कारण है कि भगवान् श्रीकृष्णकी गीता योगशास्त्रकी मानी हुई पुस्तक है और श्रीकृष्णजी महा-योगश्चर प्रसिद्ध हैं।

योगदर्शन महर्षि पतञ्जिलके योगस्त्रोंका दूसरा नाम
है। इस दर्शनके सिद्धान्त इतने ग्रुद्ध और निर्मल हैं कि
प्रत्येक आस्तिक दर्शनमें किसी-न-किसी प्रकार इनपर विचार
किया गया है। कारण यह है कि योगशास्त्रमें महर्षि
पतञ्जिलने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायोंपर ऐसा
सुन्दर लेख लिखा है कि दर्शनशास्त्रके बहुत-से रहस्य
करामलकवत् सर्वथा निरावरण हो गये हैं। यह योगशास्त्र ही है
जिसका अक्षरशः अनुकरण करके जैन और बौद्ध-सम्प्रदायोंमें अम्यास तथा वैराग्यके स्तम्म खड़े कर लिये गये हैं और
आस्तिक दर्शनोंका सामना किया गया है। यह योगशास्त्र
ही है जिसके यम-नियमादि अष्टाङ्मयोग नास्तिकोंको भी
ऐसे ही मृल्यवान् प्रतीत होते हें जैसे आस्तिकोंको। योगगास्त्रके सर्वप्रिय होनेमे यह एक विचित्र प्रकारकी
वेशेषता है।

वेदान्तदर्शनके रचिता महर्षि न्यास तो योगदर्शनके इतने प्रशसक थे कि उन्होंने पत्तञ्जलिके सूत्रोंपर स्वय दिल लगाकर योगभाष्य लिखा है और योगके सम्बन्धमें बहुत-से बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं। इस छोटे-से लेखमे हमारी इच्छा है कि न्यासप्रदर्शित न्याख्यानकी सहायतासे योग-शास्त्रके दार्शनिक सिद्धान्तोकी यत्किञ्चित् विवेचना करें और यह विचारें कि दर्शनशास्त्रकी कठिन समस्याओंको योगशास्त्रमे किस प्रकार सुलझाकर सरल किया गया है।

यद्यपि चित्तवृत्तिके निरोधके उपाय तथा समाधिके प्रकार और नाना प्रकारकी योग-निभूतियोंका नैज्ञानिक व्याख्यान योगशास्त्रमे निस्तारपूर्वक किया गया है तथापि मोक्ष-निषयक उपेक्षा न करते हुए 'मनोनिज्ञान' के कई गूढ़ रहस्योंपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इस निनन्धमें हम जिज्ञासु निचारकोंको योगशास्त्रके दो-एक दार्शनिक सिद्धान्तोंसे परिचित करानेमे प्रवृत्त होते हैं। आशा है, जो लोग योगशास्त्रको दर्शनशास्त्र नहीं मानते उनके निचारोंमे इससे परिवर्तन हो सकेगा।

# चित्त और जगत्का सम्बन्ध

चिरकालसे दार्शनिक विद्वानोंके सामने यह जटिल समस्या उपस्थित रही है कि जगत् और जगत्के पदार्थ चित्तके अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी बाहर स्वतन्त्र सत्ता है। बौद्ध विद्वानीने बहुत ऊहापोह करनेके अनन्तर दृष्टि-स्रिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है और यह घोषणा की है कि जगत् और जगत्के पदार्थ चित्तके अन्दरसे निकलते है इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। कई एक मनोविज्ञान (Psychology) के पाश्चात्य विद्वानोंका भी ऐसा ही सिद्धान्त है। न केवल यही बल्कि दृष्टिसृष्टिवादको वेदान्तियोंने भी स्वीकार किया है और योगवासिष्ठ आदि यन्थोंमें तो बलपूर्वक सिद्ध करके यह प्रतिपादन किया है कि जगत् मनसे ही निकला है और मनमें ही लीन होता है । दृष्टिसृष्टिवादीका कथन है कि जगत्के पदार्थ ज्ञानके समय ही प्रतीत होते हैं ज्ञानके पहले या पीछे नहीं, इसिलये जगत् ज्ञानसमकालीन होनेके कारण ज्ञानसे भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी बौद्ध-'धर्मकीर्ति' ने अपने विचारकी पुष्टिमें डक्केकी चोट कहा है—

सहोपलम्भनियमाद्मेदो नीलतिद्धियोः। भेदश्च आन्तिविज्ञानैर्दृश्य इन्द्राविवाद्वये॥ अर्थात् 'नील और नीलज्ञान सहोपलम्भनियमके कारण परस्पर भिन्न नहीं है । यदि नील वस्तु, नीलज्ञानसे अतिरिक्त प्रतीत होती है तो यह भ्रान्तिमात्र है जैसे एक ही चन्द्रमा भ्रान्तिसे दो चन्द्रमा माल्यम पड़ते हैं।' तात्पर्य यह है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे पृथक् नहीं किन्तु वहीं है और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है जन नीलविषयक ज्ञान हो—ज्ञानकालके अतिरिक्त उसका सद्भाव प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार जगत्के पदार्थ ज्ञानकालमें ही प्रकाशित होनेसे ज्ञानसे भिन्न नहीं है। किसी भी वस्तुको उपलब्धि ज्ञानके समय ही होती है विना ज्ञानके नहीं—यही ज्ञान और वस्तुका सहोपलम्भिनियम है।

परन्तु बौद्ध विद्वान्का यह कथन ठीक चिद्ध नहीं होता क्योंकि नियत नहींपठम्भवाले समी पदार्थ परत्पर अभिन्न—एक नहीं होते। जैसे प्रमा और नील-पीतादि पदार्थ। प्रकाशके होनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोंकी प्रतीति होती है, अन्वकारमें नहीं। परन्तु इस सहोपलव्धिमात्रसे यदि कहा जाय कि प्रमा और नील-पीतादि पदार्थ एक ही हैं—भिन्न-भिन्न नहीं, तो सर्वथा अनुमवविषद होगा क्योंकि नील-पीतादि पदार्थोंके उठाने, घरने और दूटने-फूटनेसे प्रमा नहीं दूटती-फूटती। यदि नील घट और दीपकका प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमें जल डालनेसे प्रमा बुझ जाती।

धर्मकीर्ति दूसरी युक्ति देता है कि— नान्योऽनुभान्यो बुद्धणस्ति तस्य नानुभवो पर । प्राह्मप्राहकवैधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते॥

अर्थात् बुद्धि अथवा ज्ञानसे कोई अनुभाव्य पदार्थ भिन्न नहीं है, प्राहकसे भिन्न कोई प्राह्म नहीं है—केवल बुद्धि (ज्ञान) स्वय प्रकाश कर रही है। जिस ज्ञानसे जो पदार्थ जाना जाता अर्थात् प्रहण किया जाता है वह ग्राहक ज्ञानसे प्रयक् नहीं होता। जैसे आत्मा ज्ञानसे जाना जाता है और आत्मा ज्ञानसे प्रयक् भिन्न सत्ता नहीं रखता किन्तु ज्ञानस्वरूप ही है। इसी प्रकार ज्ञान स्व पदार्थों का ग्राहक है और सव पदार्थ ज्ञानसे ही प्रहण किये जानसे प्राह्म हैं और सव पदार्थ ज्ञानसे ही प्रहण किये जानसे प्राह्म हैं अतः यह ग्राह्म जगत् ग्राहक ज्ञानसे भिन्न नहीं है। स्वप्नके पदार्थोंका विज्ञानवेद्य मनोग्राह्म होना सभीको अनुभव होता है—जागनेपर उनका अस्तित्व नहीं रहता इसीलिये

उनको मिथ्या कहते है । बौद्ध विद्वान् इसी वित्रानवेदात्व हेतुसे जाग्रत्के वाह्य जगत्को स्वप्नके आन्तर जगत्के समान मिथ्या मानता है ।

शोक है कि वौदोंका यह विद्यान्त भी वेदान्तके एक देशी कई व्याख्याता विद्वानोंने अपनालिया है। इस सान-पर यदि इम ब्रह्मसूत्र और शांकरभाष्यकी सहायताने कान लें तो वौद्धो और वेदान्तियोंको विचार करनेका वहुत उत्तम सुयोग प्राप्त हो सकता है। देखिये वेदान्तसूत्र—

वैधम्याच न स्वप्तादिवत्। (१।२।२९)

राकरमाध्य—यदुक्त वाह्यार्थापलापिना स्वप्नातिप्रत्ययः वजागरितगोवरा अपि स्तरमातिप्रत्यया विनैव वाह्येनार्थेन भवेयुः प्रत्ययस्वाविशेषाव्—इति, तत् प्रतिवक्तव्यतः भवेयुः प्रत्ययस्वाविशेषाव्—इति, तत् प्रतिवक्तव्यतः भवेति महिन्ति । कसात् ? वैधर्म्यात् !—वैधर्म्यं हि भवित सप्तः जागरितयोः । कि पुनर्वेधर्म्यम् ? वाधावाधाविति वृतः वाध्यते हि स्वप्नोपल्यं वस्तु, प्रतिवुद्धस्य मिष्या मयो पल्य्यो महाजनसमागम इति, न द्यस्ति मम महाजनसमागमो निद्राग्लान तु मे भनी वभूव तेनेपा भ्रान्तिः स्वभूवेति । एवं मायादिष्वपि मवित यथाययं वाधः। नैव जागरितोपल्य्यं वस्तु सम्मादिकं कस्याञ्चिद्यवस्याया वाध्यते, अपि च स्मृतिरेपा यस्त्वप्तद्यांनम्, उपलिवल् जागरितदर्शनम् : \*\*\*\* इत्यादि ।

'वाह्य पदार्थोका अमाव माननेवालेने जो यह कहा है कि—'जागरितके स्तम्मादि पदार्थोका ज्ञान मी ल<sup>प्तके</sup> पदार्थोंके ज्ञानके समान विना वाह्य पदार्थोंके ही है, <sup>ज्ञान</sup> होनेके कारण । इसका खण्डन करो ।' सो इसका उत्तर यह है कि जागरितके ज्ञान स्वप्नादिके ज्ञानके वमान नहीं हो चकते। क्यों ? वैधम्यं होनेते।—खप्न और नागरितका परत्पर अत्यन्त भेद हैं। क्या वैधर्म हैं वाघ और अवाघ इम कहते हैं। सुनो, स्वप्नमें प्रतीत होने वाली वल्तुका जागरितमें वाघ हो जाता है—जागनेपर कहता है कि मैंने जो स्वप्नमें महाजनका समागम देखा है वह मिथ्या ही था क्योंकि यदि सच ही मुझे इप्टी<sup>मत्रादि</sup> मिले होते तो जागनेपर भी रहते, वास्तवमें वात यह है कि निद्रादोषके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था इवीट्नि यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जैसे स्वप्नके पदार्पी का वाघ देखा गया है वैसे मायादिके पदार्थोंका मी वाध होता है, परन्तु वागरितमे उपलब्ध होनेवाले सम्मा<sup>रि</sup>

पदार्थ तो किसी भी अवस्थामे वाधको प्राप्त नहीं होते।
न केवल यही किन्तु स्वप्त और जागरितमे एक और भी
वैधम्य है—स्वप्तका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरितमें पदार्थोंका दर्शन उपलब्धि है। प्रत्येकको स्वय अनुभय
होता है कि स्मृति और उपलब्धिमें महान् अन्तर है—
स्मृतिमें पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमें पदार्थ उपस्थित
होता है। जैसे प्रिय पुत्रका स्मरण करता हूँ अर्थात् पुत्र इस
समय मेरे पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता हूँ।
ऐसी अवस्थामें यह नहीं कहा जा सकता कि जागरितके
बाह्य पदार्थ स्वप्नके समान मिथ्या है। विचारशील विद्वानोंको
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये।'—हत्यादि।

भगवच्छंकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमे कहा है कि स्वप्तके साधर्म्यसे जागरितके पदार्थोंको मिथ्या कहना ऐसा ही हास्यास्पद है जैसा कि अग्निको जलके साधर्म्यसे शीत कहना।

साधर्म्यमात्रसे दो पदार्थोंको एक समझना और उनके परस्पर वैधर्म्यपर दृष्टि न डालना दर्शनशास्त्रमें वड़ी भयकर भूल मानी गयी है। इसीलिये वैशेषिक दर्शनमें तत्त्वज्ञानके लिये साधर्म्य-वैधर्म्य दोनोका ज्ञान होना आवश्यक माना गया है। शांकरभाष्यके अनुसार जागरित और स्वप्नके पदार्थों तथा ज्ञानोमें पदार्थत्व और ज्ञानत्व साधर्म्य होने-पर भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोंकी उपेक्षा नहीं की गयी। इसीलिये भगवत्पादांने ठीक ही कहा है कि स्वप्नके पदार्थ वाधित हें, जागरित पदार्थोंका किसी भी अवस्थामें बाध नहीं होता, स्वप्नके पदार्थ स्मृतिरूप हें, जागरित पदार्थ उपलिधरूप हैं, जागरित पदार्थ स्मृतिरूप हें, जागरित पदार्थ समके पदार्थ ज्ञानके अधीन किस्पत हैं।

जिस प्रकार शङ्करभगवान्ने 'धर्मकीर्ति' के सिद्धान्त-का व्याससूत्रोंके भाष्यमें विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिया है उसी प्रकार योगमें भी खुला विचार किया गया है। बौद्ध विद्वान् कहते हैं कि ससार मनःकिस्पत है, चित्तने ही इसकी रचना की है। महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविंमकः पन्थाः। (योग०४।१५)

यदि जगत् मन किल्पत है तो यह वतलाओ कि एक ही वस्तुमें अनेक ज्ञानोंका क्या कारण है !— एक ही स्त्रीमें कामी पुरुषको प्रेम होता है, शत्रुको द्वेष

होता है, विमृदको विषाद होता है और ज्ञानीको वैराग्य होता है। एक ही कर्मको धर्मात्मा सुखकारक समझता है, पापी दुःखदायक मानता है, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता है इत्यादि । वास्तवमें ज्ञानका मार्ग और है और वस्तुका मार्ग और है-दोनोंमें महान अन्तर है, ज्ञान और पदार्थ एक नहीं है। यदि जगत्के पदार्थ ज्ञान अथवा मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुमें अनेक प्रकारके ज्ञान न होते । इसपर यह भी ज्ञातव्य है कि वे एक मनके कल्पित है या अनेक मनोंके किल्पत है। एक मन ( ज्ञान ) से तो यह अनेक पदार्थोंसे भरा ससार उत्पन्न हो नहीं सकता क्योंकि परिन्छिन्न मन महान् जगत्को कैसे रच सकता है और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखीं मन परिमाणवाले पर्वतादि उत्पन्न हो सर्ने। यदि हम रेलगाडीको दौड़ते हुए देखें तो बौद्धदृष्टिसे इसका यह तात्पर्य होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकली-रेलके सैकड़ो यात्री, उनके ट्क, विस्तरे, सामान तथा अन्य पदार्थ उस क्षणभरमें हमारे अन्दरसे पटरीपर आ पड़े और शृह्वलावद होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर पश्चात जब गाड़ी हमारी ऑखोंसे ओझल हो गयी तो सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान हमारे मनःकोटरमें प्रविष्ट हो गये । जिन लोगोंने कारखानोंमें लोहेके इक्षिन, गाड़ियाँ आदि बनाया, गार्ड, ड्राइवर, यात्री, उनके परिवारको उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्षों लगा दिया उनका वह सब व्यर्थ और झठा और यह क्षणभरके देखनेवाले, अपने मनको इस दृश्यका रचयिता कहनेवाले महाराय सचे-यह बात मानना किसी लैकिक या परीक्षक-को समुचित नहीं मालूम होगा।

दूसरा दोष यह है कि एक चित्तकी कित्यत की हुई वस्तुको दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता । जैसे देवदत्तके मनने जो स्वप्रदश्य कित्यत किया उस स्वप्नके दश्यको यश्चदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता । यदि यह बाह्य जगत् किसी एक चित्तका कित्यत होता तो दूसरे चित्तोंसे कदापि दश्य न होता, परन्तु इस जगत्को ससारके सभी लोग देखते हैं, इसलिये भी वस्तु और श्वान मिन्न-भिन्न हैं तथा मनसे जगत् उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदार्थ स्वप्नके समान नहीं हैं।

यदि कहा जाय कि अनेक ज्ञानों (चित्तों) ने जगत्की कल्पना की है तो यह भी ठीक नहीं क्योंकि अनेक चित्तों एक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि अनेक कर्मकर्ता लोगोंसे यह, मन्दिरके समान माना जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोंको अनेक चित्तोंसे रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवविषद्ध है। एक वृक्षको पचास लोगोंने देखा तो एक भागको किसीने रचा, दूसरे भागको किसीने, अन्य भागोंको अन्योंने—यह मानना प्रमाणशुन्य है।

दृष्टिस्पृष्टिवादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही पदार्थ हैं, ज्ञानके पूर्व तथा उत्तर क्षणोंमें उनका माव नहीं रहता, महर्षि पतञ्जिल कहते हैं—

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तत्रप्रमाणक तदा कि स्थात् । ( योग० ४ । १६ )

अर्थात् वस्तु किसी एक चित्तके अधीन नहीं है, क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त (ज्ञान) के अधीन न होगी, तव क्या नष्ट होगी ?

जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं है अथवा सम्बन्ध निवृत्त हो चुका है या उस वस्तुसे भिन्न किसी अन्य वस्तुको विषय कर रहा है या एकाप्रताको प्राप्त है—उस कालमें जगत्का या जगत्के पदार्थोंका क्या नाश हो जायगा १ गङ्गाविषयक ज्ञानके अभावसे गङ्गाका अभाव मानना, पर्वतिवयक ज्ञानके अभावसे पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकालमें स्यविषयक ज्ञानके अभावसे प्रवंका अभाव मानना—उर्वथा प्रमाण- ग्रुत्य है। जब घटको देखा तो घट उत्पन्न हो गया और जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि पदी तो नगर उत्पन्न हो गया और दृष्टि हटी तो नगर नष्ट हो गया—इस सिद्धान्तके युक्तियुक्त होनेमं कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिये महर्षि गौतमने न्यायदर्शनमें कहा है—

#### प्रमाणानुपपस्युपपत्तिभ्याम् ।

यदि विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोंकी सत्ता नहीं मानते तो वतलाओ इस सिद्धान्तकी सिद्धि क्रिस प्रमाणसे करते हो ? यदि कहो कि विज्ञानसे अतिरिक्त सुद्ध भी नहीं है इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त प्रमाणसून्य होनेसे विद्धानोसे उपादेय नहीं हो सकता। यदि कहो कि प्रमाण है तो विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिज्ञाहानि हो गयी। दूसरी वात यह है कि प्रमाणको माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी अनिवार्य हो जायगी। इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने योग्य घटपटादि वाह्य पदार्थोंकी विज्ञानसे अतिरिक्त सत्ता है।

उपर्युक्त योगस्त्रपर महर्षि व्यासजी माध्य करते हुए कहते हैं—

ये चास्यानुपस्थिता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति पृष्टमित्युद्रमपि न गृहोत, तसात्स्वतन्त्रोऽर्थ सर्वपुरुष-साभारण । (योगनाष्य)

जव हम किसी वस्तुको देखते हैं तो उसके समूर्ण मागोंको एक कालमें कदापि नहीं देख सकते। घटका उपरिभाग, निम्नभाग, मध्यभाग, पृष्ठभाग आदि एकदम नहीं देख सकते। तो जिस भागको देखते हैं क्या उस भागते मिन्न अन्य भाग नहीं हैं ? यदि घटपृष्ठको देखें तो हिटिस्पृष्टिवादीके मतमें उस घटका उदर, निम्नभाग तथा अन्य भाग नहीं मानने होंगे। परन्तु ऐसा नहीं हैं, इसिलये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमें घटपटादि पदार्थोंकी स्वतन्त्र सत्ता है और इसको सर्वसाधारण अनुभव करते हैं। और जो सर्वजनोंके अनुभवका विषय हो उसका निरादर करना उचित नहीं है।

यदि विज्ञानसे वाह्य पदार्थों को भिन्न न माना जाय तो घटको देखनेसे पटनान और पटको देखनेसे नदीनान क्यों नहीं होता ? घटनान, पटनान, नदीनान, मनुप्यज्ञान, पग्रज्ञान आदि अनेक ज्ञानोंका कारण यतलाना होगा। विना कारणके कार्य नहीं होता—इसिलये विज्ञानसे अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैं जिनके साथ सम्बन्ध होनेसे घटादिविषयक ज्ञान उत्पन्न होते हैं। घटपटादिसी पृथक् सत्ता है, जब घटके साथ मनका योग हुआ तो घटज्ञानकी उत्पत्ति हुई—घटकी नहीं, जब पटके साथ योग हुआ तो पटजानकी उत्पत्ति हुई—घटकी नहीं, जब पटके साथ योग हुआ तो पटजानकी उत्पत्ति हुई—घटकी नहीं।

यदि ज्ञानमात्रसे भृतमौतिक सृष्टिकी उत्पत्ति मानी जाय तो ज्ञानके कल्पित मोदकाँसे रस-याय-विपाकादि भी होने चाहिये तव वास्तविक मोदकाँको क्या आवश्यकता होगी। ऐसे व्यक्ति मनोराज्यके ग्रेखिचहीं को वास्तविक मोजनादि वाह्य पदार्थोंके निना ही तृति जादि होनी चाहिये, पग्नु होती कदापि नहीं। इसिटये न तो बाद्य

पदार्थों का अभाव ही है और न मनसे वाह्य जगत्की उत्पत्ति हुई है किन्तु वाह्य जगत् और उसके घटपटादि पदार्थ स्वप्रतिष्ठ—स्वतन्त्र है। जिन जिशासु सजनोको अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपर्युक्त स्त्रोपर व्यासमाध्य तथा वाचस्पतिटीका और शाह्यसमध्य करें।

# (२) मोक्षका खरूप

दार्जीनक जगत्मे मोक्षके विषयमे भी बहुत कुछ विचार हुआ है। मोक्षका स्वरूपनिर्णय करनेमे तो कई छोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते है। कारण यह है कि सब लोगोने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया है।

मोक्षके खरूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोकी आलोचना करनेसे पूर्व यदि हम मोक्ष शब्दके अर्थपर ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस विषयके बहुत-से प्रश्लोका स्वयमेव समाधान हो जायगा।

मोक्ष और मुक्ति इन दोनों शब्दोंका अर्थ है-खुटकारा। किससे छुटकारा ! जिससे छूटना चाहते है उससे। वह है-दु:ख। दु:ख तथा बन्धन पर्याय कह दिये जाय तो कुछ अनुचित न होगा। मोक्षका शब्दार्थ निकल आया-दु:खोंसे छूट जाना।

महर्षि गौतम न्यायदर्शनमें इसी युक्तिसे मोक्षपर विचार करते हैं । उनका सूत्र विल्कुल स्पष्ट है—

तद्त्यन्तविसोक्षोऽपवगैः। (१।१।२२)

अर्थात् दुःख्की अत्यन्त निवृत्ति होना ही मोक्ष है।
मोक्षके लिये न्यायमें 'अपवर्ग' शब्दका प्रयोग किया गया
है जो कि सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि जैसे मोक्ष अथवा
मुक्तिका अर्थ छुटकारा है वैसे ही अपवर्गका अर्थ भी
छुटकारा है, इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग—दुःखकी
अत्यन्त निवृत्तिका सूचक है। वेदान्ती कहता है कि यह
लक्षण ठीक नहीं क्योंकि श्रुतियोंमें मोक्षके विषयमें कहा
गया है—'अत्र ब्रह्म समश्रुते' यहाँ ब्रह्मानन्दका उपभोग
करता है। इसलिये ऐसा लक्षण करों कि दुःखात्यन्तनिवृत्तिपूर्वक जहाँ ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति है, वह मोक्ष है।
नैयायिक कहता है कि दुःखनिवृत्ति पुरुषार्थसाध्य है,

महिं पतक्रिकिने मोक्षके लिये 'कैवल्य' शब्दका निर्धारण किया है। 'कैवल्य' का शब्दार्थ है 'केवल वही होना' अर्थात् आत्मा अपने आपमे हो और किसीके साथ उसका सम्बन्ध न हो। यद्यपि मोक्ष शब्दके अर्थके साथ जितना साक्षात् सम्बन्ध 'अपवर्ग' का है उतना कैवल्यका नहीं है तथापि भावार्थ जैसा 'कैवल्य' से हा। मोक्ष और अपवर्ग दुःख-निवृत्तिपर ध्यान आकर्षित करते हैं और 'कैवल्य' दुःखनिवृत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेषपर।

बौद्ध लोगोंने मोक्षके लिये 'निर्वाण' शब्दको चुना है। यद्यपि दुःखिनवृत्ति और 'निर्वाण' पर्याय कहे जाने चाहिये तथापि बौद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी है। ग्रून्यवादी माध्यमिक कहता है कि निर्वाणका अर्थ है—'बुझ जाना'। अर्थात् जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही ज्ञानज्योतिका बुझ जाना। यही ग्रून्यवादके ग्रून्यसिद्धान्तका ग्रून्यरहस्य या ग्रून्यसार है। परन्तु 'ग्रून्य' हो जाना तो किसीको भी अभीष्ट नहीं है—तब ऐसे मोक्ष (१) के लिये कौन यक्ष करेगा—दुःखोंसे निवृत्त होना प्रत्येक व्यक्तिको अभीष्ट है, अपने खल्पमें स्थिति भी बहुमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना उन्मक्तके विना और किसीको अच्छा नहीं लग सकता। श्रोक है कि बौद्ध विद्धानोंने विचारवान् होकर भी ऐसी मयद्धर भूल पाल-पालकर समाल रखी है कि जो अत्यन्त

आनन्दप्राप्ति यत्नसाध्य नहीं, यह तो आत्माको स्वभावतः प्राप्त होगी; इसिलये वह लक्षण नहीं—जैसे मिलन वह्नका मलदोप दूर करना कष्टसाध्य है परन्तु मैल निकाल डालनेपर शुद्धता स्वतः प्राप्त हो जातो है—सफेदीके लिये अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता। जैसे मैल दूर करनेके लिये साजुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित हैं वैसे शुक्रताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु मैल दूर होते ही शुक्रता प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही दुःखिनवृत्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही दुःखिनवृत्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। यथा वृहदारण्यक श्रुति—'तस्य तावदेव चिर यायन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये'—इसको दुःखींसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति है। विचार किया जाय तो इसमे विवादका लेशमात्र भी अवकाश नहीं है परन्तु दार्शनिक विद्वानोने पक्ष-विपक्षकी कुक्षिमे शुसकर एक दूसरेको बहुत कुछ सुना डाला है।

<sup>\*</sup> वेदान्तसूत्र अ०२ पा० २ सूत्र २८---३२

हानिकारक है। महर्षि गौतमने वड़े प्रेमसे समझाया था कि सून्यवाद छोड दो, ६ परन्तु इन लोगोंने समुचित ध्यान नहीं दिया। महर्षि कृपिलने भी-'अपवादमात्रमबुद्धानाम्।' (सांख्यदर्शन ११४५) इत्यादि सूत्रोंमें वहत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु ये माईके लाल नहीं समझे । अन्ततीगत्वा शहर मगवान् आये। शङ्कराचार्यने कहा, यदि 'शून्य' ही परम-तत्त्व है तो उस शुन्यको या शुन्य अवस्थाको कोई अनुभव भी करता है या नहीं। यदि अनुभव करनेवाला है, तो वह शून्यसे भिन्न भावपदार्थ सिद्ध हो गया । यदि कहो शून्य-को अनुभव करनेवाला ग्रन्य ही है तो यह वदतोव्याघात है—जैसे कोई कहे कि 'मैं नहीं हूं' इससे भी उसका शून्य होना सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि शुन्यका कोई साधी नहीं है, तो इस प्रमाणसून्य सून्यकी सत्ता कैसे सिद करोगे । यदि कहो कि 'शून्य' अभावात्मक है, उससे भिन्न कोई भावपदार्थ नहीं है जो श्रून्यका अनुभव करे, तो यह बताओं कि घटादि पदार्थों के भावाभाव किसी चेतन भावपदार्थके ज्ञानाघीन क्यों हैं—वस्तुका भाव हो या अभाव, परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना होगा क्योंकि कोई पदार्थ साक्षीशून्य नहीं हो सकता-यदि साक्षी हो तो सून्य नहीं हो सकता । भगवती मैत्रेयी-को ब्रह्मिष् याज्ञवल्क्यने यही वात सन्यास छेते समय उपदेश की थीं। ऋषिने कहा था-- 'अविनाही बारेऽयमात्मा-नुन्छित्तिधर्मा'—देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाशी है, इसका उच्छेद कभी नहीं होता।

जैन लोग आत्माको द्यरीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा हसीद्यरीर जितना लवा-चौड़ा, घोड़ेका आत्मा घोड़ेके द्यरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने द्यरीर जितना मानते हैं। द्यरीरपरिमाण मानने के सकोच-विकास-याला मानना होगा और जो पदार्थ सद्धोच-विकासवाला होता है वह रवरके समान सावयय होता है। सावयवके लिये घटके समान परिणामी होना आयश्यक है। अतः जैनदर्शनमें भी आत्मोच्छेंद दोष उपस्थित है।

महर्षि पतञ्जलि इन चत्र वातोपर विचार करके इस परिणामपर पहुँचे हैं कि आत्मा परिणामशृत्व है और चेतन है तथा आत्माकी अपने खन्पमे खिति ही मोक्ष है। सूत्र यह है— पुरुपार्थश्चन्याना गुणानां प्रतिप्रसव कैवरुयं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । (योग० ४ । ३४)

'पुरुषको भोग तथा अपवर्ग दिलानेके कार्यके निवृत्त होकर मन और बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन हो जाना है उसका नाम कैंवल्य है, अथवा यो समझो कि चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना।'

कार्य-गुणोंका अपने-अपने कारण-गुणोंमें लीन हो जाना, यथा-व्युत्थान निरोध सत्कारोंका मनमें, मनका असितामें, असिताका बुद्धिमें, बुद्धिका अन्यक्त प्रकृतिमें लीन हो जाना इसलिये नैयल्य है कि आत्मा ( पुरुष ) की मोग देनेके लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति जब गुणोंको कार्यरूपमें परिणत करती है तो गुणोंमें उत्तरोत्तर कारणकार्यभाव उत्पन्न होकर कार्यक्षमता हो जाती है और जब ये गुप अपवर्ग दिलानेको प्रवृत्त होते हैं तो क्रमानुसार अपने-अपने कारणमें लीन होते जाते हैं—इस भावको इसींल्ये 'कैयल्य' कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग समाप्त होते और कालान्तरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहकार-का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता। इनका सम्बन्ध ही वन्धन है-जब इनसे सम्बन्ध नहीं रहा तो वही हैवल्य है। उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारणमें लीन होते-होते प्रकृतिमें लीन हो गये-गुणॅकि मोक्ता अर्थात् वुद्धिको भोग्य और अपनेको भोक्ता माननेवाले सर्विक मनके अधिष्ठाता पुरुषका क्या होता है ? क्या वह नष्ट हो जाता है या छप्त हो जाता है अथवा कुछ और वन जाता हैं ! महर्षि कहते हैं कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम नहीं होता, वह चेतन है, उसकी चेतनशक्तिका विपरिलोग नहीं होता—वह सदा रहनेवाली अलौकिक सचा है। उसकी उस समय अपने स्वरूपमें स्थिति होती है। जैवे दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने सामने आये हुए घटपटादि पदार्थोको भी प्रकाशित करता है। यदि घटपटादि पदार्थ न हों तो उनके अनावकी ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकार मन-बुद्धिमं पहे हुए प्रतिविन्यको मी आत्मा प्रकाशित करता है और जब मन-बुद्धि नहीं होते तब भी प्रकाश ही करता है। मन बुद्धिके निना जो आत्माका प्रकाशित होना है, यही आत्मादी स्वरूपमें अयस्थिति हैं—यही उसका कैयस्य प्रर्थात् केवड निर्गुण होना है। इसीको मोध कहते ह। इस विषयम भुतिकी भी सहायता है। छान्दोग्योपनिषद् अ। २८। १ म

महर्षि सनत्कुमारने नारदको उत्तर दिया है—'स भगवः किसन् प्रतिष्ठित इति ! स्वे महिग्नीति ।'—तत्र वह किसमे प्रतिष्ठित होता है ! अपनी महिमामे अर्थात् अपने स्वरूपमे ।

मोक्षमे आनन्दप्राप्ति या ब्रह्माकारताके सम्बन्धमे योगसूत्रोमे कुछ नहीं कहा गया । कारण यह है कि सुल-दुःलकी अनुभृति अन्तःकरणके द्वारा ही होती है और अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्मोंका अपने (आत्मा) को धर्मी मानना ही मिध्या ज्ञान है। इधर सर्वशास्त्रसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्याशानके रहते मोक्ष नहीं हो सकता । तब मोक्षम आनन्द फिस करणसे भोगा जायगा ? विना करणके भोग असम्भव है और विना भोग-के आनन्दकी सिद्धि कठिन है। यदि कहा जाय कि उसका खरूप ही आनन्द है, तो फिर भोग या प्राप्ति कैसी ? यह स्वरूपिश्वित ही हुई । कहा जा सकता है कि चेतनरूपता या चितिशक्तिकी खरूपिखिति भी तो सन्देह-भरी है—चेतनताको किस करणसे अनुभव करता है, क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं। वात यह है कि करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थोंका अनुभव होता है-अपने खरूपके लिये-अपनी सत्ताके शानके लिये किसी करणकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि बृहदारण्यकी-पनिषद्में कहा है---

येनेद्र सर्वं विजानाति तं केन विजानीयाव् ..... विज्ञातारमरे केन विजानीयाव् । (४।५।१५)

अर्थात् 'जिस (आत्मस्वरूप) से सवको जानता है उस (आत्मस्वरूप) को किस (करण) से जाने, अरे जाननेयालेको किससे जाने ।' इसीलिये महीर्ष पतञ्जलिने बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्माकी स्वरूप-स्थितिको कैवल्य मोक्ष माना है। यह करणग्रून्य तथा करणिक्रयाग्रून्य 'केयल चेतनरूपसे स्थिति' किसी अन्य अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि 'दुःस्वा-त्यन्तिनवृत्ति' और 'आनन्दायाप्ति' का इस कैवल्यस्थितिमें ही अन्तर्भाव हो जाता है।

विषय और करणसे ज्ञून्य आत्मिस्थिति (कैयल्य) को मोक्ष मानना कई एक विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं होता । वे कहते हैं कि शिलाके समान जडभावको प्राप्त हो जाना किसी विद्वान्को अभीष्ट नहीं है, इसलिये कैयल्यपद किसी कामका नहीं है। परन्तु यिचार किया जाय तो दीपकवत् प्रकाशरूप स्थितिको शिला-समान समझना विद्वत्तासे वहुत ही इधरकी वात माल्स पड़ती है। आत्माको स्यतःप्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर यह निकम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान परप्रकाश्य जडरूप मानता है, सर्वथा उपेक्षणीय है। क्षेयल प्रकाशरूप निर्मुण चेतनस्थिति' को पत्जलिका मनःकिष्पत सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त है यहाँ श्रुतिसम्मत भी है।

आत्माको सचिदानन्दस्यरूप मानना, समझानेके लिये तो उपयुक्त हो सकता है; परन्तु यदि इसपर आग्रह करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस विषयमें योगशास्त्रीका मतभेद हो जाना अनिवार्य है। योगी कह सकता है कि चित्रवरूप और सचिदानन्दस्यरूपका एक अर्थ नहीं है क्योंकि सचिदानन्दस्वरूपका अर्थ है-सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप होना । एक ही वस्तु तीन स्यरूपोवाली नहीं हो सकती-ऐसा तो हो सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके धर्म हों। 'जो सत् होता है यह चेतन भी होता है'-इस व्याप्तिको कोई विद्वान स्वीकार करनेके लिये उद्यत नहीं हो सकता क्योंकि घटपटादि जड पदार्थ सत् ( अस्तित्व रखते ) है परन्तु चेतन नहीं है। यदि घट-पटादिको चेतन माना जाय तो घटपटादिको फोड़ने-वालेको हत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि । इसी युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरूप नहीं कहे जा सकते। अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्रवरूप है और सत्ता तथा आनन्द उसके धर्म (गुण) हैं । क्योंकि 'जो चेतन होता है वह सत् होता है' इस व्याप्तिका खण्डन नहीं हो सकता। यदि कोई खण्डन करनेको अग्रसर हो तो उसे ऐसा चेतन दिखाना होगा जो असत हो-परन्तु यह सर्वथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो और सत्ता न रखता हो। वेदान्तीके लिये कठिनता यह है कि यह आत्माको गुण-गुणो या धर्म-धर्मी-सम्बन्धसे युक्त मानना अद्वैत सिद्धान्तकी हानि मानता है क्योंकि निर्गुण श्रति उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपको प्राप्त हो जाती है। यह ठीक है, परन्तु जो श्रुति गुणगुणीभावका निषेध कर रही है वह गला फाइ-फाइकर यह भी चिला रही है कि 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च'—साक्षी आत्मा

चैतन्यस्वरूप है, वह केवल है और उसके साथ किसी भी गुणका सम्बन्ध नहीं है । यदि सिचदानन्दस्वरूप होना ही श्रुतिको अमीष्ट होता तो 'चेता' (चिद्रृप) न कहती। श्रुति आत्माको चैतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी ( आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती विल्क 'केवल' कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक त्वरूप 'केवल चैतन्य' ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं। यदि कहा जाय कि आत्माको आनन्दत्वरूप मान लिया जाय तो आनन्दविधायक वचर्नोकी सङ्गति भी लग जायगी और जो आनन्दस्वरूप होता है वह चेतन अवश्य होता है और जो चेतन होता है वह सत् भी अवश्य होता है-यह न्याति भी चरितार्थ हो जायगी तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मानना श्रुतिको अभीष्ट होता तो 'साक्षी चेता' और केवल तथा निर्गुण न कहती किन्तु 'आनन्दत्वरूप ही है' ऐसा कहती, परन्तु ऐसा तो श्रुतिने कहा नहीं। इसलिये निर्विशेष निर्धर्मक चेतनकी जो स्वरूपिसिति है वहीं मोक्ष है। आनन्दादिपरक श्रुतियाँ इसी स्वरूपस्थितिकी महिमाका व्याख्यान हैं और कुछ नहीं ।

सक्षेपमे योगी पतञ्जलिका सिद्धान्त यह है कि 'दु खोकी अत्यन्त निवृत्ति' रूप मोक्षको अनुभव करनेवाला कोई चेतन अपेक्षित है जो दु.खाभावरूप जड नहीं हो सकता किन्तु दु∙लामावका साञ्ची-अभावका द्रष्टा चेतन हीं हो सकता है। इसिल्ये नैयायिकका अपवर्ग विना 'चेतनस्वरूपमे स्थिति' के माने कदापि सिद नहीं हो सकता । और यदि आनन्दप्रातिको भावपदार्थ माना जाय-दु खाभावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो इस आनन्दको भी कोई भोगनेवाला होना चाहिये, क्ये।कि विना चेतनके कोई भोग्य भोगा नहीं जा सकता। ऐसी अवस्थामें भोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) की आवश्यकता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं मान सकता क्योंकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप कोई भावपदार्थ सिद होता है जो अद्वैत सिदान्तके विरुद दै तथा मोधका आनन्द नाशवान् मानना पड़ता है। तत्र यही पहना होगा कि आत्माके चैतन्यत्वरूपते भिन्न कोर्द आनन्द पदार्थनहीं है-इनने भी निर्मुण चेतनत्वरूपमें खिति दी मोज' छिद हुई। इसलिये चाहे नैयायिक हो

या वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित कैवल्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

### (३) चित्त और आत्माका भेद

वहुत लोगोंका विचार है कि चित्त या बुदि ही जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आत्म नहीं है। इस सिद्धान्तके माननेवाले वौद्ध हैं। योगशालमें इस विषयपर भी विचार किया गया है। महर्षि पत्छि कहते हैं कि चित्त 'आत्मा' नहीं है और न केवल चित्तसे काम ही चल सकता है। चित्त या बुदि मिन्न आत्माकी पृथक् सत्ता है। यथा—

सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्त्रभो पुरुपस्यापरिणामित्वाव। (योग० ४। १८)

'चित्तकी वृत्तियाँ पुरुषको सदा ही ज्ञात हैं, क्योंकि पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणामीका साधी तथा प्रमु है।'

तात्पर्य यह है कि चित्त अथवा बुद्धिमं परिणाम होते हैं, आत्मामें परिणाम नहीं होता । चित्त ज्ञेय है, आत्मा ज्ञाता है । आत्मा स्वामी है, चित्त उसके अधीन है।

चित्तकी वृत्तियाँ ही चित्तके परिणाम हैं। वृत्तियाँ सदा एक समान कभी नहीं रहतीं—घट-समन्धते घटाकार, पट-सम्बन्धसे पटाकार, गृह-सम्बन्धसे गृहाकार होती रहती हे-यही चित्तका परिणाम है। परिणाम तीन यकारका है-धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्या-परिणाम । जैसे घट-पटादि पदार्थों में घर्म, लक्षण और अवस्थापरिणाम होते हैं--मृत्तिकाके चूर्णका पिण्ड वनता है, पिण्डका घट वनता है, फिर घट क्रमश्र. पुराना होता जाता है। वैसे ही चित्तमें भी परिणाम होता है। एक परिणामके अनन्तर दूसरा परिणाम होता है, दूसरेके अनन्तर तीसरा । इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ है । परिणामी पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता है इसलिये चिच जड और अनित्य है। अनित्य वस्तु घट-पटादिके समान किसी जाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त भ्रेय है तया आत्मा उसका ज्ञाता है। चिचमें चाहे कोई परिणाम हो। चित्त उस परिणामका कभी द्रष्टा या जाता नहीं हो सकता । बौद खणिक विशानवादी हे ही, अत यह सिद्ध करना कि चित्त परिणामी है, एक प्रकारते अनावस्यक ही है। आश्रव यर है कि जिस चित्तमे परिणाम होता है, उसकी प्रत्येक

अवस्था (सनृत्तिक मनके परिणाम) को आत्मा इसलिये जानता है कि चित्तका वह स्वामी है और स्वामी अपने भृत्यपर अवश्य शासन करता है। यदि आत्माको परिणामी माना जाय तो उसके परिणामींका साक्षी कोई और चेतन मानना होगा, वह भी परिणामी माना जाय तो उसका साक्षी कोई और मानना होगा। अतः इस अनवस्थासे वचनेके लिये एक ही अपरिणामी नित्य साक्षी मानना आवश्यक है।

योद विद्वान् कहता है कि निःसन्देह चित्त परिणामी है, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उससे भिन्न किसी अपरिणामी चेतनको चित्तका स्वामी माना जाय । चित्तसे भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कही जाती है कि चित्त जड है और जड़ के लिये किसी चेतन प्रकाशकका होना अनिवार्य है। हम (योद्ध) कहते हैं कि जड़ होते हुए भी प्रकाशक हो सकता है। जैसे अग्न घटादिको प्रकाशित करती है और स्वयं भी प्रकाशित होती है, इसी प्रकार चित्त भी स्वयंप्रकाश है अर्थात् विषयका भी प्रकाशक है और चुत्तियोंका भी। अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी आवश्यकता नहीं है। परन्तु महर्षि पत्तझलि कहते हैं कि चित्तको स्वप्रकाश मानना ठीक नहीं है। यथा—

न तत्स्वाभासं दर्यत्वात्। (योग०४।१९)

अर्थात् 'चित्त दृश्य है इसिलिये चित्तको स्वप्नकाश नहीं कह सकते।' जो दृश्य होता है वह घटादिके समान परप्रकाश्य होता है। चित्त भी दृश्य है, अतः वह भी परसे प्रकाशित है—स्वतः प्रकाशशील नहीं है। अग्नि यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड है—अग्नि नहीं जानता कि मै प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे प्रकाशसे घटपटादि पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं अथवा मेरे प्रकाशमें अमुक-अमुक कार्य हो रहे हैं, यही अग्निकी दृश्यता अर्थात् जडता है। इसिलिये इससे भी यही सिद्ध होता है कि चित्त जडपरिणामी है।

वास्तवमे जिस प्रकार घटपटादिके लिये जैसे अमिके प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अमिके ज्ञानके लिये यद्यपि अन्य अमिकी अपेक्षा नहीं, तथापि दृश्य होनेसे किसी द्रष्टाकी तो आवश्यकता ननी ही रहेगी, क्योंकि अमिमें जान नहीं है।

आत्माकी चित्तसे पृथक् सत्ता सिद्ध करनेके लिये और दर्शनोम भी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियोंसे आत्माकी सिद्धि की गयी है। इस छोटे-से निवन्धमें सव गतोका उल्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए यहो उचित प्रतीत होता है कि लेखनीको विराम दिया जाय।

# विरले योगी

(लेखक--ख॰ योगियर्य महात्मा श्रीचिदानन्दजी यति)

अवधु निरपक्ष विरला कोई, देख्या जग वहु जोई— सम रस भाव भला चित जाके थाप उथापन होई। अविनाशीके घरकी वाताँ जानेंगे नर सोई। अवधु० राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे। नारि नागिनीको निर्हे परिचय ते शिवमन्दिर देखे। अवधु० निन्दा-स्तुति श्रवण सुनीने हर्प शोक नवी आणे। ते जगमें योगीसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे। अवधु० चन्द्र समान सौम्यता जाकी सागर जेम गॅभीरा। अप्रमतें भारंड परें नित सुर गिरि सम शुचि घीरा। अवधु० पंकज नाम घराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा। 'चिदानन्द' ऐसा जन उत्तम सो साहेबका प्यारा। अवधु०

# पातञ्जल योगदर्शनकी प्राचीनता

( लेखक-श्रीमधोगाचार्य श्रीमन्गोक्तिकनाथवी नैरश्चन )

र्यनयात्रका प्रादुर्भाव देते हुआ ? कव हुआ ? और कहाँसे हुआ ? दिल्यादि प्रश्नोंके उत्तर तो वड़े-बड़े दार्यानिकोंकी प्रतिभाको भी अगम्य-से हे । हाँ, हमारा यावन्मात्र अध्यवसाय है—'श्रुति, स्मृति, पुराण और

इतिहासादि सद्प्रन्थोमं जो-जो अध्यातमिवचार विद्यमान हैं उन्हीं सदुपदेशोंकी मीमांसा दर्शनशास्त्रोंमें समीचीनतया स्टारीत है। दर्शनशास्त्रोंके विशेष महत्त्वना कारण यह है कि उनमे पदार्थविवेचन और अध्यातमरहत्य साङ्गोन्पाङ्ग तथा सवित्तर विद्यिणित रहते हैं। साथ ही इनकी रचनाचाद्यरी मी चतुरिचक्को चमत्कृत करनेवाली होती है। जिस प्रमेवकी सिद्धिमें सैकड़ों प्रन्य गीत ही गाया करते हैं, दर्शनशास्त्रना एक नन्हा-सा स्त्रभी चट्चे उसकी सिद्धि कर दिखाता है। अतएव 'गागरमे सागर' की कहावत दर्शनशास्त्रमें ही अक्षरश्च चिरतार्थ होती है।

### द्र्भनोंकी रचनाशैली

दर्शनशालोंका भीगणेश 'अय' शब्द से और उसकी चरम सीमा 'इति' शब्द से होती है। परन्तु यह सर्वतन्त्र सिद्धान्त नहीं है। कई दर्शन ऐसे भी हे जिनकी स्वतन्त्र-ताम 'अय' और 'इति' कुछ भी वाघा नहीं डाल सकते। तथा अनेक दर्शन ऐसे भी हे जिन्होंने 'इति' शब्दका काम आम्रेडितसे अर्थात् दिशक्ति हो सिद्ध कर लिया है।

गय-पयकी अपेक्षा दर्धनशास्त्रोकी मूर्ति प्रायः छोटे-बढ़े विविध सूत्रीं लेपेटी रहती हैं। अतः इन सूत्रींपर न तो कोई किव ही कटाश्च कर सकता है और न छन्दःशास्त्र ही इनपर अपने दण्डकींका द्यान डाल सकता है। अत-एव दर्शनशास्त्रका छोटे-वे-छोटा तून नी सर्वदा स्वतन्न-स्व-छन्दरूपचे बड़े-बड़े अराड़ोमें मी अकड़ा ही करता है।

दर्शनशान्त्रीकी गणना तथा प्रान्मनीय इतिहल अनुमान-प्रमाणके आयाग्य ही निर्मर है। ही, अनुमानका निज्ज प्रापः उद्गल्यम रेजा चारिये, क्योंकि अनुमानका विज्ञान की आयार है। मारपानार्यन वर्षदर्शनकप्रहमे जिन चार्वाकादि सोलह दर्शनोका समह किया है उन्होंने पाणिनिदर्शन भी गुँथा हुआ है। जब हमारी दृष्टि पाणिनि के सूर्वोपर पड़ती है तो—

| 'लोपः शाक्त्यस'               | (213133)           |
|-------------------------------|--------------------|
| 'अवक् स्फोटायनस्य'            | (६१२११२३)          |
| 'ऋतो भारद्वाजस'               | (७१२१६३)           |
| 'ई ३ चाकवसँगस्य'              | (६१२।१३०)          |
| 'छक्ट' शाक्टायनस्येव'         | (\$181773)         |
| 'वा सुप्यापिशले'              | (६१११९३)           |
| 'तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंव | डाल्वस्य' (७११।३४) |

इत्यादि विविध सूत्रोंमें शाकत्य क्कोटायन, भारद्वाज, चाकवर्मण, शाकटायन, आपिशिल, गालव तथा भार्ति, इन्द्र, चन्द्र, अमर, जैनेन्द्रादि महावैयाकरणींके नाम और व्याकरणसम्बन्धी तत्-तत् विद्वान्त त्यद्वया देखे जाते हैं। इसी प्रकार साख्यदर्शनमें भी—

अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिख । (६।६८) लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्द्रनाचार्य । (६।६९)

इत्यादि विविध आचार्योके नाम उल्लिखत मिलते ईं। वेदान्तदर्शनम् मी—

| 'बाटरायण'     | (१।३।२६)             |
|---------------|----------------------|
| 'बादरि'       | (१1२१३०)             |
| 'जैमिनि'      | (>12134)             |
| 'बाइमरध्य'    | (१।२।२९)             |
| 'मौडुटोनि'    | () [ * [ * [ * ] * ] |
| 'काराकृत्स्र' | (512155)             |

इत्वादि दार्शनिक मर्दि वोगियों के नाम तथा तत्वन्त्रन्थों विदान्त विज्ञुम्मनाण दिखायों देते हैं। पत साथ है कि पाणिनिसे पूर्व भी शास्त्रचादि निविध दर्धन देवल एक शब्दशाल्यकों ही पुष्टिपर विश्वमान थे। तथा कतिलदेवसे प्रथम या तासमान ही प्रश्निति मां सनन्दनाचार्यादकों के दर्शन के बल शासको कर्माम ही रचे गये हों।। एवं वेदान्ततत्त्वका गरन विश्वान्तर्नामां भी पूर्वोक्त वादराज्ञणादि परमयोगियों वो देशरेगा ही ही ता होगा। परन्तु शोक है कि उन दर्शनोंके अभावसे ाज एक अति साधारण वालक भी चट्से कह उठता है , 'अर्जा! आप क्या कहते है, अमुक-अमुक दर्शन तो चीन हैं ही नहीं!' अस्तु।

दर्शनशास्त्रकी गणनापद्धति निर्धारित न होनेपर भी ।।ज षड्दर्शनोंकी कुरसी अन्वल है । इन्हीं छः दर्शनोमे ।तज्जलदर्शनका नाम गुँथा हुआ है । इसीको योगदर्शन ।। पातज्जलसूत्र भी कहते हैं । कुछ लोगोंका कथन है कि कलियुगके प्रारम्भसे प्रथम ही योगगास्त्रका प्रचार लोप हो । यदि ऐसा न होता तो श्रीकृष्णभगवान ऐसा स्यो कहते—

स कालेनेह महता योगो नष्ट परन्तप॥
(गीता ४।२)

अब रहे पात अलस्त्र, इनमें तो आकाशकी पाताल ही दूसी हुई है। वेदादि सच्छाल भी साक्षी नहीं देते कि पात अलका सिद्धान्त सर्वथा मान्यतम है। वस, इन्हीं वितकों और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका प्रधान उद्देश्य है।

## पातज्जलकी प्राचीनतामें इतर दर्शनोंके प्रमाण

इस विषयमें केवल षड्दर्शनोका ही विलोडन करना है। क्योंकि योगमार्गका भाण्डार इतना विराट् है कि वेदोंसे लेकर साधारण-से-साधारण कथा-कहानियोंमें भी उसके अमूल्य रलोंकी गणना ही नहीं हो सकती। फिर उन रलोंका उद्धरणरूपसे समह किया जाय तो महाभारतसे भी चतुर्गुण विस्तृत 'योगरत्नमहासागर' का पोथा बन सकता है। यदि ईश्वरेच्छा वलीयसी होती रहेगी तो वेदादि शास्त्रोंके तत्त्रद्योगरत्नके नमूने 'कल्याण' के उपकण्ठमें समर्पण किये जायंगे।

इन षड्दर्शनोंमें श्रीकिपलभगवान्का सांख्यदर्शन माचीन माना जाता है, इस विषयकी पृष्टिमे, 'ऋषिं प्रस्त किपलम्' (श्रेता० ५ । २) इत्यादि श्रुति ही शिरोधार्य समझी जाती है। तथा महाभारतमें भी—

ज्ञानं च लोके यदिहास्ति किञ्चित

सांख्यागतं तच बृहन्महात्मन्। (महा॰ शान्ति॰ २०१।१०९)

अर्थात् इस ससारमें विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण ज्ञान साख्योंसे ही प्राप्त हुए हैं। 'सांख्यदर्शन' का रहस्य है ३२--३३ पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान । अर्थात् पुरुष आत्मा वा क्षेत्रज कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिट्घन है, और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अर्थात् मूल प्रकृति पुरुषसन्निधिमात्रते ही लोहचुम्बकन्यायसे चैतन्यताको प्राप्त होकर महदादिक्रमसे चराचर ससारका विसर्ग करती है। पुरुष जवतक प्रकृतिके गुणोंमें बंधा हुआ है, दुखी है, जब योगाङ्गानुष्ठानसे अपने खरूपका यास्तविक ज्ञान हासिल कर लेता है, तब सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है। पुरुष-प्रकृतिके स्वरूपका सचा ज्ञान ही सांख्यगास्त्रकी मूलभित्तिका है। अतएय केचित् कलाकलापी महागयोका अपलाप है कि कपिल भगवान तो निरीश्वरवादी निरे नास्तिक थे, क्योंकि आपने पुरुष-प्रकृतिके जानमात्रसे ही कृतकृत्यता मान ली है। पर वास्तवमें श्रीकपिलभगवान् निरीश्वरवादी या नास्तिक तो नहीं थे। क्योंकि 'ईंद्दशेश्वरसिद्धिः सिद्धा' (सां० द० ३।५७) 'इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्ध सिद्ध है' की छाप उनके दर्शनमें समुछितित है ही । अर्थात् सिन्निधिमानसे प्रकृति और पुरुषका प्रेरक तथा ससारसर्ग-विसर्गका निमित्त कारण ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है। कुलालके सहश गारेका ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईश्वरका काम नहीं है।

# पातञ्जलदर्शन और सांख्यदर्शन

पातञ्जलका स्त्र है—'वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ।' (पात॰ सू॰ १।५) 'चित्तकी वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट पाँच प्रकारकी होती हैं।' सांख्यदर्शनमें भी यही सूत्र पाया जाता है। पतञ्जलिने निरोघोपाय 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तिव्वरोधः ।' (पात० सू० १। १२) 'अम्यास और वैराग्यसे वृत्तिनिरोध होता है' लिखा है। कपिलजीने भी इसी सूत्रको व्यत्यय कर-'वैराग्यादभ्यासाच' (३।३६) 'वैराग्य और अभ्याससे होता है' लिखा है। पतञ्जलिने 'तदा द्रष्टुः 'तव द्रष्टाका स्वरूपमे स्वरूपेऽवस्थानम्' (१ । ३) अवस्थान होता है' इस स्त्रसे आत्माका वास्तविक स्वरूप दरसाया है। कपिलने भी 'तन्निवृत्तावुपद्मान्तोपरागः स्वस्थः।' (२।३४) 'उसके निवृत्त और श्रान्तरज होनेपर वह स्वस्थ होता हैं लिखकर पूर्वोक्त तत्त्वको टी स्पष्ट किया है। न्युत्थान अवस्थामें भी आत्माका त्वरूप 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र' 'अन्यत्र वृत्तिसददा रूप रहता है।'

(पात० स्०१।४) 'कुसुमवच मणि.' (सां० स्०२।३५) 'कुसुमके समान जैसे मणि।' इन दोनों स्त्रोसे त्पष्ट हो जाता है। कपिलके 'सत्त्वरजस्त्रमसां सम्यावत्था प्रकृति.' (१।६१) 'सत्त्व, रज और तम इन तीनोकी सम्यावत्था ही प्रकृति है।' इत्यादि स्त्रसे ससरकी उत्पत्तिके साथ-साथ पुरुषके मोग और मोक्षका कारण भी प्रकृतिको माना है। इस रहत्यको पत्रज्ञिल्ने भी 'प्रकाशिक्यात्थितिशीलं भूतेन्द्रयात्मकं भोगा-पवर्गार्थे इस्यम्' (२।१८) 'प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति हस्यका त्वभाव है। भूत और इन्द्रिय उसके स्तरूप हैं और नोग और अपवर्ग उसके प्रयोजन हैं।' इस स्तरूप से सिद्ध किया है। पत्रज्ञिलका सिद्धान्त है कि कर्तृत्व-भोकृत्व धर्म आत्माके नहीं हैं, सर्वदा ग्रद्धस्वरूप भी आत्मा बुद्धिवृत्तिका अनुसरण कर सुख-दु-खादि-धर्मवान् देखा जाता है। कपिलका भी यही सिद्धान्त है। कमशः—

ष्ट्रशः द्यीमात्रः गुद्धोऽपि प्रत्ययानुपञ्चयः। (यो ०च्०२। २०) उपरागात् कर्तृत्वं चित्सान्निध्यात्। (ता० च्०१। १६५)

योगदर्शनकी विवेचना है कि अविद्याप्रित्यका जनतक सर्वतोभावेन तिरोभाव नहीं होता, तनतक कैसा भी योगान्यासी मुमुसु क्यों न हो, ससारह्मी नाट्यशालामें पुनः-पुनः जन्म लेकर जात्यायुर्भोगात्मक विनेमा टॉकीके सीन ( दृश्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे। यही भाव सांख्यदर्शनका भी है। क्रमशः—

सित मूळे तिद्वपाको जात्यायुर्भागाः।(यो०न्०२।१३)
'मूलके रहते हुए उन कर्मोंका विपाक जन्म, आयु
और मोग हें।'

#### सस्कारलेशतस्त्रसिद्धः।

'सरकारलेशने उनकी चिदि होती है।' इन्हीं चिद्धान्तोकी साम्यताका ज्वलन्त उपदेश श्रीकृष्णभगवान्ने वड़े मगुर शब्दोंमें दिया है—

सास्ययोगौ पृथग्वाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। (गीना ५ १ ४)

सास्य और योग पृथक् ह ऐसा नूर्स कहते हैं, पण्डित नहीं । तैर, पर तो हुई श्रीमगवान्की करणाकृष्टि । परन्तु आधर्ष गण है कि सास्यदर्शनके चिन्नद्रात्पर ही एक बीरमद्र महाराज ऐसा हद खूँटा गाइकर बैठे हैं कि बार-बार टिशनेपर भी जरा-सा टच-से-क्स नहीं होते। प्रथम तो उनके दर्शनसे कुछ घनराहट-सी हो गयो थी, परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग-दर्शन सांख्यदर्शनसे बहुत प्राचीन है। उन वीरमद्र महाराजका यह परिचय है कि—

न वयं पट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्। (सा०न्० १।२५)

'हम वैशेषिकादि शास्त्रोंकी भाँति षट्पदार्थवादी नहीं हैं।' इनका दृदतर अध्यवसाय है कि कपिलके सांख्यदर्शनसे कणादका वैशेषिक दर्शन प्राचीन है। इसलिये प्रथम इनका विचार हो ले।

## पातज्जलदर्शन और वैशेपिक दर्शन

यद्यपि वैशेषिक दर्शनका प्रतिपाद्य विषय द्रव्यगुण-कर्मादि छः पदार्थोंकी विवेचना है, तथापि मोक्षमार्ग-व्यासङ्गर्मे तो कणादको भी पातञ्जलसूत्रीका आश्रय लेकर घीमी-घीमी चालसे चलना पड़ता है। पातञ्जलमे मोसना लक्षण-'तदभावात् सयोगामावो हानम्, तद्हरो• कैवल्यम्।'(२।२५) लिखा है। इसीकी पूरी-पूरी नकल कणादके वैशेषिक दर्शन—'तदभावे सयोगामावोऽ-प्रादुर्भावश्र मोत्तः।' (५।२।१८) 'उसके अमावमे सयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न होना ही मोक्ष है।' में देखी जाती है। पूर्वोक्त सूत्रके भावार्थके साथ-साथ अक्षरोंकी सम्यावसा मी सम्यक् उद्नृत ही है। कणादको अष्टाङ्गयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष अभिमत है, अतएव आपने मोक्षमार्गको प्रक्रिया—'आल-कर्मनु मोश्वो व्याख्यातः।' (६।२।१६) हिली है। चन्द्रकान्त इस सूत्रका भाष्य—'आत्मकर्मसु=यमनियमादियु सत्सु मोक्षो ब्याख्यात ' ऐसा करते हैं। पातञ्जलके 'क्लेंचमूलः कर्माश्यो दृष्टादृश्जनमवेदनीय ।' (२। १२)के आघारपर ही—'दृष्टादृष्ट्ययोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजन-मन्युदयाय।' इस कणादके स्वकी सृष्टि हुई। योगत्तीके सहश कणादस्त्रोंकी चरमसोना भी 'इति' शब्दने उहित्ति ही है। अतः दार्शनिकोंका निर्राल निश्चय है कि पात्र अल च्जोंका विकास कणादके स्जोंसे यहुत प्राचीनतम कालका है।

पातञ्जलदर्शन और न्यायदर्शन

जर इस गीतमके न्यायदर्शनका निरीतण करते हैं तो उनमें भी अष्टा द्वयोगिवना गति नहीं । पर्याप वैधेषिक के चटरा गीतमका प्रतिराद निषय 'प्रमाण-प्रमेगादि' चोल्ह पदार्थिक विकेचनपर ही निर्मर है, तथाप मोर्ज

चामकी पद्धति तो उसे भी अष्टाङ्गयोगकी ही माननी पड़ी। गौतमका सिद्धान्त है कि वाघालक्षण दुःखके अत्यन्ताभाव-का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है। यही वात 'वाधनालक्षणं दुःखमिति' (१।१।२१) 'दुःख वाघास्तरूप है।' 'तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः' (१।१।२२) 'उससे ् अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग हैं इन सूत्रोंसे स्पष्ट की गयी है। दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय भी—'तदर्थे यमनियमाभ्यामात्मसस्कारो योगश्चाध्यात्मविध्युपायैः —लिखा है। योगाभ्यासोपयोगी स्थानका निर्णय भी—'अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः' (४। २ । ४२ ) 'अरण्य, गुहा, नदीतट आदि स्थानोंमे योगाम्यास करनेका उपदेश हैं निर्धारित कर दिया है । समाधिसाधनाके विना ब्रह्मतत्त्वकी होती ही नहीं, इस सर्वतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेयताका वर्णन भी--- 'समाधिविशेषाभ्यासात्' (४।२।३८) 'समाधि-चिशेषके अभ्याससे से सुस्पष्ट कर दिया है। अतः दार्शनिक तार्किकोका अभ्रान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदर्शन पातञ्जलदर्शनसे सर्वथा अर्वाचीन है। अब रहे पूर्वमीमांसा यानी जैमिनिप्रणीत मीमांसादर्शन । बह तो याज्ञिक कर्मकलापको ही अष्टाङ्गयोगका साधन यतलाते है। आपका विश्वास है कि 'याज्ञिक कर्मकलापकी कसौटीसे बार-बार मनमन्दिरको उत्कर्षण करनेपर योगैकगम्य सिचदानन्द परमात्मा कभी-न-कभी अवश्य दर्शन देंगे ही । वस, छुट्टी पायी। अब इम इस छोटी-सी बातके लिये श्रीमान् महर्षि जैमिनिजीको खामखा तकलीफ देना नहीं चाहते।

## पातज्जलदर्शन और वेदान्तदर्शन

हाँ, अब हम पूर्वमीमांसाके छोटे मैयाके मेहमान बनते हैं। कहनेको तो आप पूर्वमीमांसाके छोटे मैया हैं, पर आप अपने सद्गुणोंसे ससारमरमें बड़े-से-बड़े समझे जाते हैं। आप बड़े छैळळ्वीळे, चटकीळे, रॅगीळे तो हैं ही, साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी है। अतएव आज सम्पूर्ण मानवससार आपके नामकी ही मनोहर मुरली बजा रहा है। आपका ग्रुम नाम है—वेदान्तदर्शन, व्याससूत्र, उत्तरमीमांसा और शारीरकशास्त्र। वेदान्तदर्शनके देखते ही—'एतेन योगः प्रत्युक्तः' (२।१।३) 'इससे योगका प्रतिवाद हो जाता है।' यह प्रश्न उपस्थित होता है। जिन महानुभावोंने योग-मार्गके

महत्त्वका अवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि पूर्वोक्त सूत्रसे योगका खण्डन होता है। परन्तु एवविध सूत्रोकी एकवाक्यता है ही टेडी खीर।

#### अपरा विद्या और परा विद्या

मै प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमार्गके महत्त्वकी पराकाष्टा सर्वसाधारणको अगम्य है। अनादि-कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेढी-मेढी वटेदार पद्धतियाँ चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बुढे वेद-भगवानको भी चुपकेसे बैठकर दिन काटने पड़ते हैं। वेद क्या बस्त है ? योगिराजोंके अनुभवात्मक शनकी लघीयसी मात्रा। फिर भी अपरा विद्यांके क्लासमें ही उनको स्थान मिला । मुण्डक उपनिषद्के प्रारम्भमें ही एक कथा है कि---शौनक नामक ऋषिने योगेश्वर अङ्गिराके पास जाकर प्रार्थना की कि है भगवन ! वह कौन-सी विद्या है जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण जान प्राप्त हो ? अङ्गिरा उपदेश देते हैं कि-व्यक्षवेत्ता योगेश्वर दो विद्याओका वर्णन करते है-(१) परा और (२) अपरा । ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्व-वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिषादि विद्या तो इहलौकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी ऐहलौकिकी कहलाती हैं। और जिस विद्यासे अक्षर, अन्यय, अविनाशी पूर्णब्रह्म परमेश्वरका साक्षात् होता है उसका नाम परा विद्या है (मुण्डक १३-५)। इसी प्रकारकी कथा नारद और सनत्क्रमारजीके प्रसङ्गसे छान्दोग्यउपनिषद्के सतम अयायके प्रारम्भमें समुछसित है।

### योगसम्प्रदायका सिद्धान्त

अतएव अवधूत मत्स्येन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग-विद्याकी अपेक्षा कर्ममयी वेदिविद्याको न्यरम्त ही समझते हैं । क्योंकि वेदिविद्यामे त्रेगुण्य प्रपञ्च ही तो है । योगेश्वर श्रीकृष्णभगवान् 'त्रेगुण्यविषया वेदाः'— (गीता २। ४५) कहकर त्रेगुण्यप्रपञ्चमय वेदोकी कैसी अवहेलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा है। यही सही, वेद ही मान्यतम है, तो क्या वेद-शब्द योगका वाचक नहीं है ? मैं तो स्पष्टरूपमे प्रार्थना करता हूँ कि वेदोके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी थी। या मों कह सकते हैं कि योगविद्याके गर्भसे ही वेद-विद्याका जन्म हुआ। मुण्डकोपनिषद्के प्रारम्भमें ही लिखा है कि— ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथम॰ संवभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ताः।

'देवताओं में प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्वके कर्ता और स्वनके गोता हैं।' ठीक है, उरन्तु जब विश्वरचनाकी आवश्यकता पड़ी तो श्रीहिरण्यगर्भजीके पास विश्वरचना-सामग्री तो थी ही नहीं, आप सन-ही-मन चिन्ता करने लगे। तब योगैकनन्य योगात्मा दयाल पूर्णब्रह्मका आदेश-प्रसाद मिला कि—

स चिन्तयन्द्रपक्षरमेकदान्मस्युपान्द्रगोद् द्विगीदितं वचो विसुः ।
स्पर्शेषु यत्पोडशमेकविंश
निष्किञ्जनानां नृप यद्धन विदुः॥
(शीनद्वा०२।९।६)

अर्थात् उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक दिन (प्रलवकालके) जलनें दो अश्वरोवाले एक शब्दका दो वार उचारण सुना। उनमेसे पहला वर्ण तो त्पर्श्यवर्णोमें (क से लेकर प तक) पन्द्रहवाँ अर्थात् त या और दूसरा इकीसवाँ अर्थात् प या। (जिनको मिला देनेसे 'तप' ऐसा शब्द वन जाता है) और जिसे अक्ट्यिन पुरुषोंका घन कहते हैं।

अव तो विभु महाराजको 'तुल्यास्यप्रवतं सवर्णम्' (१।१।९) की वाटिकामे दूरते ही त्पर्ध-कल्पहुम दिखायी पड़ा । फिर क्या या जरा-चा हिलाते ही त्यर्शोमेचे पोडरा (त) और फिर एकविंशतिचल्या (प) यानी 'तप' के प्रादुर्भावके नाथ ही सनारका भी प्राद्रमीव व्यक्त हो गया । कहिये तपकी क्तिनी नहिमा है। जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली। योगदर्शनमें उनकी गणना अति नाघारणरूपने नियमोंस पायी जाती है । अध्यात्मरसर्रास्क योगिराज न्या-'ना वेदविन्ननुते त वृहन्तम्' (तै॰ त्रा॰ ३।१२। ९ । ७) 'वेदको नहीं जाननेवाटा उत परमात्नाको नहीं जानता ।' 'त त्वौर्पानषदं पुरुष पृन्छामि' ( वृ॰ ३। ९। २६ ) 'उच उपनिषद्वेच पुरुषके वारेमें में प्रश्न करता हूं।' दत्यादि रहस्यका अनुनोदन नहीं करते ? करते हैं, परन्तु उनका पका सिद्धान्त यही है कि-

> रान रान सब कहत हैं, ठग ठाकुर अह चौर। विनकों योगिजन नजें. वह रान कु और॥

वेदान्तत्त्रके कर्ता 'योगिवद्यके महत्त्वते ख्व परिचित्त ये किर मी 'एतेन योग प्रत्युक्त ' की प्रतिश्रा आपको शिरोधार्य है। इसके भाष्यकार श्रीश्रद्धराचार्यकी योगमहत्त्वोपपित्तिजनक अनेक श्रुतिप्रमाण देकर कहते है कि हमे इस विषयमें तो छुछ आपित्त नहीं, परन्तु सांख्यत्त्र्यिक सहस्य योगत्त्र्यति मी ईश्वरस्त्राके विना हो केवल प्रकृति-पुरुषद्वारा ही समारका आविमान मानती है, अत सांख्यत्त्र्यिक सहस्य ही 'सक्षदोपन्याय' से योगत्त्र्यतिका भी निराकरण हो सकता है। तथात्त्व । परन्तु योगत्त्र्यतिका भी निराकरण हो सकता है। तथात्त्व । परन्तु योगत्त्र्यतिको स्वि साव शाविमान अव्याह्यर कर खिवा हो तो हम त्यष्ट शब्दोंने त्त्रुति करेंगे कि श्रारीरक्च्यकी त्त्रुति ही त्वव्य हो गयी। प्राय वेदान्त दर्शन मी तो त्त्रुति है, न कि श्रुति। इसीका नाम 'गजिनमीलिका' है।

पातज्ञलदर्शन सेश्वर है, अतः आपका उपदेश हैं कि प्रकृति तो जड है ही, अतः संहल्पत्या होने से स्वयं परार्था भी है। रहे पुरुष, यद्यपि वे निद्धन हैं तथापि अनेक जन्मोद्रव सुखदु खारमक कर्मोंके अकार्य निगईति ऐसे निगडित हैं कि पाश्यतदर्शनमें उन्हींकी पशुसत्रा मानी गयी है। इन पुरुषोंसे को विशेष शक्तिमान अर्थात् पुरुषोत्तम है वहीं इस जगत्का नियन्ता—

क्के शक्तमंतिपाकाशयैरपरानृष्टः पुरुषितशोप ईश्वरः । (१।२४)

—'अविद्यादि पञ्चह्रेच, कर्म, उनके विपाक (सुल-दु ख) और आशय (बातना) ते अत्सृष्ट पुरुषविग्रेष ईश्वर है।'—दयाछ प्रसु है। इस बातकी शहादत श्रीकृष्णभगवान् आप ही देते हैं—

यसारक्षरमतोतोऽहमक्षरादर्भ चोत्तमः। भतोऽिका छोके वेदे च प्रधितः पुरुषोत्तमः॥ (गाता १५ । १८)

— 'क्योंकि में बारने परे हूं और अखरकी अपेक्षा उत्तन हूँ, इसीने लोक और वेद दोनोंमे में पुरुषोत्तन नानने विख्यात हूँ।' वेदमें भी यही उपपत्ति हैं—

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनि-र्जः कालकालो गुणो सर्वविद् यः । प्रधानक्षेत्रचपतिर्गुणेशः

संसारमोक्षस्वितिबन्धहेतुः ॥ (यज्ञ —देना० १। १६)

२५३

अर्थात् 'वह (परमात्मा) विश्वका कर्ता, विश्वका वेता, स्वयम्भू, ज्ञाता, कालका भी काल, गुणवान्, सर्वज्ञ, प्रकृति और पुरुषका स्वामी, गुणोंका ईश और ससारके मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु है। सूर्यको दीपक दिखाना तो अपना ही अपमान करना है। जो पदार्थ सर्वशिरो-धार्य है, वहाँ लिङ्गव्ययादिका अङङ्गा अकाण्डताण्डव ही तो है। आखिरको हमे—

> गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। ( उत्तररामचरित ४ । ११)

'गुणवान् पुरुषोंके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र हैं, उनका लिङ्ग (चिह्न) और अवस्था इसमे कारण नहीं है।' भवभूति किवके इस इशारेपर चलना ही पड़ेगा। वेदान्तदर्शनने अपने पयलोंमें कुछ वाकी नहीं छोड़ा, परन्तु आखिर—घट्टकुटीरप्रभातः इस न्यायके ही विश्राममवनमें आश्रय मिला।

## चेदान्तस्मृतियोगाङ्गोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व

आसीनः सम्भवात्। (४।१।७)

'आसनपर बैठकर उपासना करे, क्योंकि तभी उपासना हो सकती है।'

ध्यानाच । (४।१।८)

'ध्यान भी तभी हो सकता है।'

अचलत्वं चापेक्ष्य। (४।१।९)

'व्यान अचलत्वकी अपेक्षा रखता है।'

सारन्ति च। (४।१।१०)

'स्मृतियोंमें भी ऐसा ही कहा गया है।'

यत्रैकायता तत्राविशेषात् । (४।१।११)

'जहाँ एकामता हो वहीं उपासना करनो चाहिये, अन्य कोई विशेष वात नहीं है।'

भा प्रायणाव तत्रापि हि दृष्टम् (४।१।१२)

'उपासना भी मृत्युपर्यन्त करनी चाहिये।'

-इत्यादि मधुर शन्दोसे प्रतिपादन कर ही रही थी कि अकस्मात् वास्किल नाम मुमुखु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्वके योगाश्रममे ब्रह्मजिज्ञासार्थ पधारे । और प्रार्थना की कि— 'हे प्रभो । उस योगैकगम्य सिचदानन्द परब्रह्मका क्या

# जुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको ला रहे थे। रास्तेमं धट्टकुटीर यानी चुगीधरसे वचनेके लिये मे रातनर इधर-उधर नटकते रहे। भटकते-भटकते प्रात काल ठीक चुगीधरके सामने आ पहुँचे। जिससे वचना चाहते थे उसीसे सामना हुआ। इसोको कहते हैं—'धटकटीरप्रमातन्थाय'।

स्वरूप है ?' बाध्व महाराज चुपचाप वैठे रहे । जब बार-बार वास्कृष्टि पूर्वोक्त जिज्ञासापर ही डटे रहे तो वाब्व महाराज कुछ मुस्कुराकर बोले कि 'अरे वास्कुले ! तेरे प्रभोका उत्तर तो मैं साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझमे न आवे तो मैं क्या कहूँ ।' आखिर आपने यह उपदेश दिया—

#### उपशान्तोऽयमीत्मा ।

बात भी ठीक है। क्रियात्मक अष्टाङ्गयोगसाधनाके विना वेदान्तपरिभाषाके अक्षरोंमे ब्रह्म कभी नहीं मिलेंगे। नृसिंहाचार्यके वेदान्तिडिण्डिमके सहरा हम भी-(१) 'प्रज्ञान ब्रह्म' ( ऋग्वेदीय ऐतरेयोपानषद )-'ब्रह्म प्रज्ञानस्वरूप हैं'। (२) 'अह ब्रह्मास्मि' (यजुर्वेदीय बृहदारण्यक ०१।४।१०)-'मैं ब्रह्म हॅं'।(३) 'तत्त्वमित' (सामवेदीय छान्दोग्य० ६ । ८ । ७)- 'वह आत्मा तू ही है'। (४) 'अयमात्मा ब्रह्म'-(अथर्ववेदीय मुण्डक०)-'यह आत्मा ही ब्रह्म हैं इत्यादि मन्त्रोंका दिन-रात पाठ किया करते है, परन्त इन शब्दोंकी ध्वनि दश्वें द्वारके त्रिकटी-महलमे (जो सिचदानन्दका आमोदयोगमठ है) कभी नहीं सन पड़ती। 'ज्ञान भारः क्रियां विना' 'क्रियांके बिना ज्ञान भाररूप हैं'। अविद्या-प्रनिथका नारा तो समाधिद्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । वेदान्तदर्शनके भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्य अपने अनुभवीय समाविका वर्णन क्या मध्रतासे करते हैं---

समाधिनानेन समस्तवासना यन्येर्विनाशोऽखिलकर्मनाशः।

अन्तर्बेहिः सर्वत एव सर्वदा

खरूपविस्कृतिरयत्नतः स्यात्॥

(विवेकच्डामणि ३६४)

'इस समाधिसे समस्त वासनारूप ग्रन्थिका विनाश और अखिल कर्मोंका नाश होकर भीतर, वाहर, सर्वत्र एवं सर्वदा विना यत्न किये ही स्वरूपकी विस्कृति होने लगती है।'

निर्विक् स्प्करं व्याप्त स्प्रतं व्याप्त स्प्रतं व्याप्त स्प्रतं व्याप्त स्प्रतं व्याप्त स्प्रतं स्प्रतं स्प्रतं प्रत्ययान्तरिविमिश्रितं स्रवेत् ॥ (विवेकच्डामणि ३६५)

१. वेदान्तदर्शन (३ | २ | १७ ) सूत्रका शाकर-भाष्य देखो |

'निर्विकल्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतत्त्वका स्फुट ज्ञान हो जाता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि अन्य अवस्थाओंमे मनोवृत्तिके चञ्चल होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोंसे मिश्रित रहता है ।'

फिर व्युत्थान अवस्थामे भी उस योगिराजको चराचर जगत्में—

वहाँवेटममृतं पुरस्ताद्वहा पश्चाद्वहा दक्षिण-तश्चोत्तरेण, अधश्चोध्वं च प्रस्तम् ब्रह्मेवेदं विश्वमिटं वरिष्टम्। (मुण्डक०२।२।११)

'यह अमृतस्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दक्षिणमें और ब्रह्म ही उत्तरमें है, तथा ऊपर और नीचे भी ब्रह्म ही फैला हुआ है। यह सारा विश्व ही ब्रह्म है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है।'

—यही परमानन्द मिलता ही रहता है। वेदोंमे इस प्रकारकी समाधिके सहलों लक्षण विद्यमान हैं। भला जो निखलतन्त्रचूडामणि-योगसमाधिभात्कर है उसके आगे नीन अक्षरके 'प्रयुक्तः'—सैंहिकेय (राहु) की कियती मात्रा है !

### पातञ्जलदर्शन और भक्तिदर्शन

लोकमान्य श्रीवालगङ्गाघर महोदयने गीतारहस्यके परिजिष्ट प्रकरणके दूसरे भागमें थासन साहव तथा ज्ञाने बर महाराजके चिद्यान्तानुकूल 'गीताका विकास पातञ्चल-स्त्रसे ही हुआ है' यह मानते हुए भी यह कहा है कि 'पातञ्जलसूत्रकी अपेक्षा द्याण्डिल्य ऋषिका मक्तिदर्शन अति प्राचीन हैं 'इत्यादि । परन्तु जब हम भक्तिदर्शनका दर्शन करते हैं तो यह घारणा हो जाती है कि पातझलसूत्र-का विकास भी श्रीशाण्डित्यऋषिजीके अवतारसे भी बहुत प्राचीन है। शाण्डिल्यऋषि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर परानुर्राक्तरीश्वरे' (१।१।२) 'ईश्वरमे परम अनरागका नाम ही भक्ति है। 'यह एक ही कदम आगे रख पाये थे कि योगदर्शनकी लाल-लाल आँखें दिखायी पर्डी, और आपको भविष्यचिन्ता चिकत करने लगी। वस, इसी चिन्ताके चिकित्सार्थ आपसे 'हेया रागत्वादिति चेत्रोत्तमात्पदत्वात् सङ्गवत्' (१।२।२१) 'यदि कहो, रागलप होनेसे यह हैय है, तो ऐसा ठीक नहीं; क्योंकि ( उत्तम पुरुषोंके ) सङ्गके समान उत्तम (पुरुषोत्तम)-विषयक होनेसे वह श्रेष्ठ ही है।'-इस सूत्रका आविर्भाव हुआ | चिन्ताका मूल कारण भी अवण कीजियेगा-

'राग' राज्द अनेकार्थ होनेषर मी पातञ्चलदर्शनमे उसकी गणना अविद्यादि पञ्चहेशोमें ही की गयी है।

रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम उपसर्गोका समावेश करनेपर-अनुराग, सुराग, विराग, अनुरक्ति, विरक्ति, परानुरक्ति इत्यादि अनेक पर्याय गव्द सिद्ध हो सकते हैं । इसी रक्ति शब्दके पूर्व 'परा और 'अन्' उपसर्गके मेलसे 'सा परानरिक्तरी बरे' की स्राष्ट्र तो गर्या, परन्तु—'अविद्यारिमतारागद्वेषाभिनिवेशा-(पञ्च) द्वेशा'' (पात॰ सु॰ २।३) 'अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाँच होग हैं। इस पातजल-सूत्रसे यरयराकर ही ऋषिजी महाराजको 'हेया रागत्वाद-(१।२।२१) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसत्र राग वा राक्त शब्दका गोलार्थ करता है-योगपरिपन्थी पदार्थोंमें समत्वका अनध्यारोप या यो कहिये विषयासिक्ते सर्वदा उदासीन रहना । हाँ, योगसूत्रने राग और रक्ति शब्दोंमें शृङ्गाररसकी भावना समझकर पूर्वोक शब्दोंके खानमें 'प्रणिधान' शब्दको ही सर्वोपरि माना है। 'समाधिसिद्धरी अस्प्रणिधानात' (२।४५)-'ईश्वरप्रणिघानसे समाघितिदि होती है।' यह सिदान्तिसर किया है। फिर इस छोटी-सी समस्याके आगे शाण्डित्य महाराज धवड़ा उठे। दार्शनिक महोदयवर्ष ! कहिये: लोकमान्य तिलकजीका सिद्धान्त सर्वतन्त्र है या प्रतितन्त्र?

### पातञ्जलसूत्रोंके भाष्य आदि और हिरण्यगर्भ

यों तो श्रीमहिषे वेदन्यासप्रणीत न्यासभाष्यकी विभिन्न अवतर्राणकाओंसे स्पष्ट अनुमान होता है कि न्यासमाष्यसे पहले भी योगदर्शनपर भाष्यादि थे, परन्तु वर्तमानमें इन योगस्त्रीपर जो-जो भाष्यादि हैं उनकी तालिका इस प्रकार है—

अकार ह्— श्रीवेदव्यासप्रणीत विज्ञानिमश्चरचित मिश्र वाचस्पतिकृत मोजदेवप्रणीत नागेश भट्टक्त भावागणेशकृत प० आनन्दकृत उदयद्भरकृत स्रेमानन्द दीक्षितकृत ज्ञानानन्दकृत नारायणकृत भवदेवकृत

व्यासभाष्य
योगवार्तिक
व्यासभाष्यव्याख्या
राजमार्तण्ड
योगसूत्रवृत्ति
योगचन्द्रिका
यो० सू० वृत्ति
नययोगकङ्गोलवृत्ति
यो० सू० वृत्ति
नययोगकङ्गोलवृत्ति
यो० सू० वृत्ति

अभिनवभाष्य

योगसूत्रटिप्पण

22

यो० सू० वृत्ति महादेवकृत मणिप्रभा रामानन्दकृत यो० सू० भाष्य रामानुजकृत यो० स० वृत्ति वृन्दावन शुक्रकृत शिवशङ्करकृत 23 सदाशिवकृत पातञ्जलरहस्य राघवानन्दकृत पातञ्जलरहस्यप्रकाश राधानन्दकृत यो॰ सू॰ वृत्ति उमापति मिश्रकृत यो० स० वैदिकवृत्ति स्वा॰ हरिप्रसादकृत

इन सब भाष्यादिकारोंका एक मत है कि पातञ्चल-योगदर्शनका विकास हैरण्यगर्भशास्त्रसे ही हुआ है। इन भाष्यादिकारोंने निश्चय किया है कि योगसूत्र 'अय योगानु-शासनम्' (अव योगका उपदेश दिया जाता है।) से पतञ्जलि महाराजका योगसूत्रमें साक्षात् शासन न होनेपर अनुशासन ही है। तथा—

#### हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः।

'हिरण्यगर्भ ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है।' इस योगियाज्ञवस्वयस्मृतिके प्रवल प्रमाणसे योगशास्त्रके विघाता श्रीहिरण्यगर्भ महाराज ही हैं। तथैवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दर्शनकारोंके इतिहास पुराणादिमे उपलब्ध हैं, श्रीहिरण्यगर्मजीका कोई भी इतिहास पुराणादिमे नहीं मिलता, न इस विधयमें किसी महानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीको जरूरत भी क्या थी कि वहिरक्ष परीक्षाके पीछे-पीछे फिरे। परन्तु कुछ शास्त्रों-का समाकलन करनेपर हमे यह तो आपका पता मिला कि,

सांख्यस्य वक्ता किपलः परमिषः स उच्यते। हिरण्यगर्मी योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः॥

(महामा० १२। ३४९। ६५)

'सांख्यके वक्ता किपलाचार्य परमिष कहलाते हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना और कोई इस शास्त्रका वक्ता नहीं है।' आगे चलकर इस प्रकार योगका रहस्य दर्शाया है कि—

हिरण्यगर्भो द्युतिमान् य एष च्छन्द्सि स्तुतः। योगैः सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विमु-स्मृतः॥

(महाभा० १२। ३४२। ९६)

'यह युतिमान् हिरण्यगर्भ वहीं हैं जिनकी वेदमें स्तुति की गयी है। इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं और ससारमें इन्हें विसु कहते हैं।' और देखिये—

हिरण्यगर्भो <u>भगवानेष</u> बुद्धिरिति स्पृतः। महानिति च योगेषु विरक्षिरिति चाप्यजः॥ 'इन हिरण्यगर्भ भगवान्को (समष्टि) बुद्धि कहते हैं, इन्हींको योगीलोग महान् तथा विरिश्च और अज (अजन्मा) भी कहते हैं।'

अपि च---

इदं हि योगेथर योगनैपुणं

हिरण्यगर्भों भगवान् जगाद यत्।

(श्रीमद्भा० ५। १९। १३)

'हे योगेश्वर ! यह यागकौशल वही है जिसे भगवान् हिरण्यगर्भने कहा था।'

हिरण्यगर्भी जगदन्तरात्माः

(अद्भुतरामायण १५।६)

'हिरण्यगर्भ जगत्के अन्तरात्मा हैं।'

हिरण्यगर्भः सर्गेऽसिन् प्रादुर्भू तश्चतुर्भुंसः।

( वायु॰ ४। ७८)

'इस सर्गमें हिरण्यगर्भ चतुर्मुखरूपसे प्रकट हुए।' इन पद्योंका भावार्थ यह है—

वेदोंने जिसकी स्तुति की, जो योगिजनोंसे पूजित हैं, वेदोंमें जो विभु, विरिच्च, अज, चतुर्मुख तथा जगदन्तरात्मा इत्यादि विशेषणोंसे उपश्लोकित हुए हैं। वस, उन्हींकी—'महानिति च योगेषु' है। इसकी टीका करते हुए श्रीनीलकण्ठजी फरमाते हैं—

योगेषु एव महानिति प्रथमं कार्यम्।

अर्थात् हिरण्यगर्भ महाराजकी यही 'महान् इति' है कि आपने वेदोंसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका प्राहुर्भाव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवान्का छन्द यानी वेदमें—

हिरण्यगर्भः समवर्तताञ्रे

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं चासुतेमां

कस्मै देवाय हविषा विधेम॥

(ऋ०१०।१२१।१)

'हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक पति थे। उन्होंने इस पृथिवी और स्वर्गलोकको धारण किया। उन अनिर्वचनीय देवकी हम पूजा करते हैं।'

—इस प्रकार स्तुति की गयी है; वस, इन्हीं हिरण्यगर्भ महाराजके हैरण्यगर्भस्त्रोंका योगदर्शनमें अनुगासनकर 'अथ योगानुशासनम्' से योगदर्शनका प्रादुर्भाव हुआ है। अतः यह निर्विवाद है कि पातञ्जलयोगदर्शनसे प्राचीन कोई भी दर्शन ससारमें है ही नहीं।

ओरम् गान्तिः शान्तिः शान्तिः !

## ग्रन्थिभेद

( हेत्तक-विद्याटकार प० शोशिवनारायखंबी शर्मा )

#### त्रस्रग्रन्थिभेद

श्रण्वन्तु विश्वेऽतृतस्य पुत्राः।
भिराते हृदयप्रनियिदेछद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चात्य कर्माणि तिसान् दृष्टे परावरे॥
प्रथम यह जानना चाहिये कि ये प्रन्थियाँ है क्या
चीतः!

ये आगामी, सञ्चित और प्रारम्य तीन प्रकारके कर्म है। आगामी कर्मोका नाम उपनिपद्में ब्रह्मप्रन्थि, चण्डी-में मधुकेटम और तन्त्रम कुलकुण्डिल्नी है। विराद् मन-प्राण और जान ये ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। उनकी पानेके लिये जीवभाववाले मन, प्राण और ज्ञानकी खोज परना आवश्यक है। जिस प्रकार पृथ्वीके भीतर छिपा हुआ जल्प्रवाह पानेके लिये ऑगनमें कृप खोदना होता है, उसी प्रकार विराद् समष्टिको पानेके लिये अपने भीतर सदा अनुम्त होनेवाली व्यष्टिसत्ताका आश्रय लेना होता है।

फिर सद्गुरुके आश्रय और उपदेशानुसार पहले मनुजल्वे मनुत्व प्राप्त करना और जगतुकी प्रत्येक बल्तुमें चन्यविद्या कर चत्रको गुरु चमझनेकी इद भावना करनी चारिये । 'शिष्यत्तेऽह शायि मां त्यां प्रपन्नम्' यह मन्त्र चैतन्य नो जानेसे जीव मनुजल्पकी सङ्घीर्णतारूप सीमासे बाहर निम्नडनेको व्याहुल होता है। भगवान् मतु मनुष्य-जातिके निवा और प्रका निवामह है। मनु ही ब्रह्माकी प्रथम स्ट्रीट है। जर मनुष्य साधनरलसे 'मनुन्य' प्राप्त कर लेता है, तमी बद भगी देवसा धीमहि बहता हुआ अमृत-मय जनन्त ज्योतिकी उद्दर्भ निमन होकर तन्मय हो जाता े। उर जार 'तचे गपाचारा सन्यधर्माय स्ट्ये' पहते (ए.) द्रांन सरवर्णतश्चा कर स्वयदशी ऋषियाँकी भारत न गणाती जामारका इसे स्पेटिंस होते, उप जाप रेडन्टर ने पुरुष में इसिन्न '- ह से हुए वैदिक सुनके भारतीको नाँवि स्रांत सन्य जीन प्राप्तितात रोहर जीवन कर राष्ट्र सूच व कि वर महादे जीवतानी होने। स ३० कर व असर्ते के लेखा लेखा आवकी के असम्बद है। स्वारी क्षा जरा करा सामग्री महिस्सार कर गये हैं कि उत्तपर घीरे-घीरे सहजभावसे आगे वर् जानेपर मनुष्यमात्र इसे प्राप्त कर सकते हैं।

मनुत्व प्राप्त होने के अणिमा, महिमा आदि ह सिद्धियाँ प्राप्त होती है और घृणा, लजा आदि अप्र पाः वन्यनोंने जीव मुक्त हो जाता है। प्रथम मनुजत्वने मनुः और फिर मनुत्वने ब्रह्मत्व, ये तीन अवसाएँ क्रमश्च स्तुगुः कृपाने साथक सम्मुख अपने आप आती जाती हैं। जी यह समझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदम में निर्भ आनन्दपूर्वक नग्न सरल शिद्युकी माँति वैठा हुआ हूँ। चाहे कितना ही सुद्र, दीन, अविश्वासी और श्रद्धार्शन परन्तु पिताकी गोदमें वैठा हूँ। जब हर घड़ी यही अनुभ करता रहता है तब मर्त्यलोक में रहकर भी वह अमरता आत्वादमें नुग्य रहता है और साधारण जर्नोके लिये ह जगत् सदा दुःखमय है उसीको वह आनन्दमयस्य भोगता हुआ अनिर्वचनीय शान्ति पाता है, 'स शान्तिमांश्व गच्छित'।

मनुष्योंकी उत्पत्ति, खिति और लय 'मनु' के दशारे पर ही निर्भर हैं, वह प्रत्येक मनुष्यके स्हम और कार्य देह तया मनके मान प्रत्यक्ष अनुमन कर सकता है हमारे हृद्यपटलपर जन्मजन्मान्तरके सञ्चित भावस्त्वा अद्वित है, वे हमारे अनुभनमें नहीं आते, परन्तु जन हर मनुत्व प्राप्तकर मन्यन्तरके अधिपति होंगे तम अपने तथ दूसरोंके सत्कार, पाप, पुण्य, जन्म, जाति, आसु, भोग रत्यारि सम प्रत्यक्ष अनुभन कर सकेंगे। मनुत्यका ही आरिष फल प्राप्त कर लेनेवाले साधु अपने दर्शनार्थिनोंके विचार विमा कहे ही जान लेते और यतला देते ही।

मनुत्यका उन्न अस मात कर लेनेपर साधक वर्ष्ण वे दोनित होनेपर अपनी इच्छाशिकद्वारा मनकी गरि जगर देते हैं। मनके दो मुल हैं, एक नीचेकी और दूनरी अपरकी और । नीचेका मुख प्रश्तिकी और खनारत प्रमातित रहा। है और जनरका बन्द रहा। है। उन्न दिन वर्ष्णक्का चारज प्राप्त होने जौर उनकी हुए। ने नेप जम्म ने निर्माणक निर्माणक कि माति होने जाता है। अमेरिकी एक नो जाता है। जिसको मनुद्रम्प एन अनिवास प्राप्त होते हुए। वे निर्माणक प्रमाति होने हुए। वे निर्माणक प्राप्त होते हुए। वे निर्माणक प्राप्त होते हुए। वे निर्माणक प्राप्त होते हुए। वे निर्माणक हुए। विवास होते हुए। विवास हुए। विव

वोधमय क्षेत्रमें पहुँच हो जानेपर ब्रह्मप्रिंग्थि शिथिल हो जाती है। साधक जीव जब अन्तःशरीरमें प्रवेश करता है तब देखता है कि अन्नमयसे आनन्दमय कोषतक पाँचों कोष धर्मसस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं। शास्त्रीय विधि-निषेध आत्मशानप्राप्तिमे प्रथम सहायक अवस्य होते हैं, परन्छ फिर वे बन्धनरूप हो पडते हैं। इतना जान लेनेपर भी उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं होता। जबतक जीव आत्म-स्नेहमें सुग्ध नहीं होता तबतक वैध कर्मोंके सस्कार उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके विधातक प्रवल शत्र है।

स्थूल वृत्तियाँ मनुष्यकी साधारण शत्रु है और स्क्ष्म वृत्तियाँ प्रवल शत्रु है। काम-कोधादि वृत्तियाँ आत्मराज्य-प्राप्तिमें उतनी विश्वकारक नहीं है जितनी स्क्ष्म वृत्तियाँ (सस्कार) वाधक हैं। इनके हाथसे छूटना अत्यन्त दुह्ह है। यहींपर जीवको विधादयोग होता है, इसके बाद फिर साधकको विधादयुक्त नहीं होना पड़ता।

गीताके कुरुक्षेत्रमे आत्मीय ज्ञानसे विम्ह युद्धविमुख अर्जुनके विषादयोगकी यहीं समाप्ति थी। गीताका युद्ध साधकप्रवर अर्जुनके अन्नमय क्षेत्रमे और विषाद मनोमय क्षेत्रमे था, एय चण्डीमें वर्णित मन्त्रिवद्रोह और राजा सुरथके प्राणींमे जो विषाद उपिस्थित हुआ था वह विज्ञानमय क्षेत्रमें होनेके कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था।

सांसारिक साधारण दुःख और साधनजगत्के दुःखों-का अन्तर साधक ही जान सकते हैं, जैसे विरहायिका सन्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है, विरहकी अभिसे जब स्थूल और स्क्ष्म दोनों शरीर भसीभृत हो चुके तव कहीं उस प्रेमविमोर जीवका परमित्रय तत्त्वसे तादात्म्य हुआ। विन्दुमे सिन्धु समा गया। यह आनन्द वियोगी जाने वा योगी ! अत्यन्त विरहासिक्त ही प्रेमकी सबसे ऊँची अवस्था है। विरह एक प्रकारका पुट है। इसके विना प्रेमका रग चढता ही नहीं। साधिका देवी सहजीवाईन कहा है—

> पेमदिवाने जे भये, कहें अटपटे वैन । कबहुँक मुख हाँसी छुटे, कबहुँक टपकत नेन ॥

जीव जब भगवत्येम करने लगता है तब अनुभवने आता है कि 'अरे! तत्कारीने तो मेरा आनन्दमय कोष, नित्वगुद्रबुद्धत्व और त्वामित्व सब हर लिया। वे सत्कार ही मेरेमनी वे। वे बड़े दुध हैं। स्वा देहराज्यमे, क्या मनोराज्यमे, क्या आनन्दके केन्द्रमें कहीं तिलभर भी मेरी प्रभुता नहीं रही है श्रे क्योंकि देह मेरी इच्छा विना रुग्ण हो जाती है, वृद्ध होती है, मन मेरी इच्छा विना विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है, ज्ञान मेरी श्रेय वस्तुओंको प्रकाशित नहीं करता, रहा आनन्द सो उसका तो तलाश करनेपर भी कहीं पता नहीं लगता। यद्यपि ये सब मेरे ही हैं तथापि विपक्षी हैं। अरे, मेरी इच्छासे तो एक बूँद रक्त भी चलायमान नहीं होता, ये सब मेरी आत्मराज्यप्रातिक प्रतिकृल खड़े हैं। इससे उसे अत्यन्त विषाद होता है, यह विषाद वाहरसे नहीं दोख सकता। फिर विशेषता यह कि इस विषादकी अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव महाभाग्यवान कहा जाता है, परन्तु साधारण असाधक जन उस पीड़ाको क्या समझेंगे।

कवहूँ बाँस न जानही तन प्रसूतकी पीर । अथवा—

कवहूँ मेक न जानई, अमल कमलकी बास।

चण्डीमे सुरथका सर्वस्व दुष्ट मिन्त्रयोंने हरण कर लिया, वह महाभाग भी है और दुःखी भी है, ये दो विपरीत भाव एक साथ क्यो और कैसे ? कारण, ऐसा हुए विना उसे मेधस् ऋषिका सत्सङ्ग न मिलता, और न वह मनुत्वको प्राप्त होता। इससे वह महाभाग हैं; और जीवभाव और जीवत्वकी ग्रन्थियाँ उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय जान पडती हैं, यह दुःख है।

अस्तु, जबतक आत्म (मातृ) दर्शन नहीं होता, तवतक यथार्थ प्रन्थिभेद नहीं होता। विषादयोगके वाहरी लक्षण गीतामें कहें गये हैं—

दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्म युयुत्सुं समुपिस्थितम् । सीवन्ति सम गात्राणि मुख च परिशुष्यिति ॥ वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्पश्च जायते । गाण्डीवं ससते हम्नाद त्वक् चैत्र परिवसते ॥

ये विषादके चिह्न सायकप्रवर अर्जुनके त्यूल देह अन्नमय कोषमे प्रकट हुए थे, परन्तु सुरथका विषाद त्र्म और कारणदेहमे अवतरित होनेके कारण उसका वाहर विशेष लक्षण कुछ प्रकट नहीं हुआ । प्रजाविद्रोह या भावविरोधिता विज्ञानमय कोषमे, और मिन्त्रयोका विरोध या वार्मिक संस्कारोंकी परिच्छिन्नता आनन्दमय कोषमे अनुभव होते हैं । जानका अविकार जिसका जितना उच है उसका विषाद भी उतना ही द्रम और उचतरका होता है। बालक निर्द्योक्ता खिलौना टूट वानेते रोता है परन्तु तमझदार विद्वान् पुरुष खुवा पुत्रकी मृत्युपर नी अधीर नहीं दीख पड़ता, तो क्या उत्ते दुःख होता ही नहीं, अवस्य होता है, परन्तु अन्त करणके उचतरमें होता है।

चायक जब अपना चित्त बाह्य विषयों ते रोकता और ह्यावुल होता है तब रनेहमर्या माँ उने एक सरल मार्नपर ले जाती है । कारण, पहले तो नामक नयम, योग, ह्यान, निद्धि, शक्ति आदिको चाहता था, परन्तु जब अनेक बार विफलमनोरय हुआ, तब यथार्थ आत्मा (माँ) की स्वोज उनके प्राणमे उदित हुई, तब वह 'एकाकी ह्यमान्नह्य जगान गहनं बनन्' इन्द्रियल्पी अध्यर स्वार होकर विषयारण्यमं ही आत्मानुसन्वान करने लगा, तब उनने क्या देखा—

स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्षस्य नेषसः। यही बुद्धियोगकी प्राप्ति है— ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥

अहा ! गीवामें मोधफलदायक कत्पत्रवके वो बीज बोये गये थे उन्होंने चर्ष्डीमें पत्र, पुष्प और चरत फलरूपमें परिणत होकर वाषकोंको कृवार्य कर दिया और करते हैं।

अन्तर्राज्यमे रत्ती-रत्ती दूँद्रनेपर नी आत्माका पता नहीं पाता, तव विवश हो फिर इन्द्रियप्राह्म विषयोंके समीप आता है। पहले तो वह इन विषयोंको नाग्रवान् और मिथ्या करकर विषवत् त्यागकर अन्तर्राज्यमं प्रविष्ट हुआ था, अव लौटकर पिर उनी विषयारण्यमें प्रवेश करता है, परन्त इनमें नेद यह होता है कि पूर्व केवल विषय समझकर विषय मोगता था और अब आत्मात्तवन्यानके निमित्तवे भोगता है। पर्छ-पर्ट प्रत्येक विषयमें चत्य' कलाना करते-करते ही आत्मान्सन्यान जागरित होने लगता है। छारण छि प्रथम साधक विचारता है कि विषय तो प्यार्थ आत्मा नहीं है, विषय सुद्र हैं, जान्मा अनन्त है, विषय मार्बोकी धर्नीनव अवसा है, आत्मा नावातीत है, विषय अञ्चन-मात्र हैं, आत्मा हानमय है। इस कारण निपन्नेमें विचर-कर पंचा जन्मना तदिपरीत निरुद्ध जात्नाका पता मिलना सन्भव है! परन्तु क्या किया जाय, अन्तर्रोजने ज्य अमृतका पता न भित्रा देव विश्वित्यमें दक्षाय क्रिनेमें

हानि ही क्या है ? ऐसा करते-करते कुछ दिनोंके बाद यहींने आत्म्यातिका श्रीगणेश होने क्याता है।

चाहे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे, इन्द्रियरूप अस्व अपनी इच्छाचे चलकर किसी भी पदार्थके सानने खडा कर दें, उसीको आप 'सत्य' आत्मा' मानकर प्रहप कीजिये। चल कोई रूप टाकर तामने उपखित करें उदे आप आत्मा 'माँ' ना लप समित्रिये, कानसे न्रस्त भी सब्द तुर्ने, उत्ते 'माँ' के कण्ठका शब्द मानिये, गन्यको आत्माके अङ्गका चौरम चनशिये, रचनाचे जो विचित्र रच अटुम्ब करें उन्हें 'रतो वै तः' कहकर अनुतायनान होइये, क्रोमल त्पर्यने रोनाञ्चित हों तो त्नेहमयी माँ—आनाका करत्यर्श तमिसये, इत प्रकार आठों प्रहर जो नुस भी करें उत्ते यही समझें हि: 'यत्करोमि जगन्मावज्ञा पुजनम्' यह रोन-रोनसे अनुमन कीजिपे, केवल कहनेचे यथार्थ फल न होगा। चाषक !अवतकआः विषय और चत्नारोके विबद युदकर का हुए हैं; अब उनके अनुकूल चलिये, परन्तु उनमें चवेदनचे वार-वार चवेदित होते रहिये। अनेव जन्मान्तरते 'जगङाब' ना अन्यात हो रहा है: जगदमावमें ही मोहित रहे हैं । अब आप जो कुछ व कुछ देखें, समझें वह सब छदावेशघारिणी मॉकी ही : यह आपकी बुद्धिमें ठदा विक्वित होता रहे,यही बुद्धिय 'योगः कर्मनु कौरालन्' है। यही नोक्षनार्गपर लेजां योगपय है। सनस्त दर्शन, वेट, शास्त्र यही एक वार हैं । ईग्रा वात्यनिद॰ वर्षन्' वर्षे लल्बिदंब्रह्म'। स वर्वन्यापी हैं, इत वातको तो प्रायः वनी मन्ध्य क परन्तु इसे व्यवहारमें लानेवाले, तस्वतः जाननेवाले कोई ही हैं, किरचननां वेचि तत्वतः । इस नाधनके छिं नयी वात सीखनी-रिखानी नहीं, जानना-सुनना मं शेप नर्री, जो दुछ बीला-बुना-पटा है उसे कार परिणत करनानात्र है। 'इल्न विना अनलके कित कान यह इदियोग ही चित्तकी चञ्चलता दर परनेकाः क्त्र है। आपका नन क्हेगा सामने यह बृछ है आपकी दुर्व जोर देकर करे कि नहीं, यह दुशहराने माँ है। परलेपहल ये वार्ते व्याजनय ही जान पड़दी हैं। इनारा अवस्वाची मन दन वातोंको स्वीकार नर्ना करना चारता कि इस दीननेवाने कातके न्यमें मगवान ही वर्षेत्र दिराजमान है। परन्तु मनदी चत्रराईने, इन्द्रिवॉदी

धूर्ततासे, आप धोखा न खाइये । बुद्धिबलसे सर्वत्र 'सत्य-प्रतिष्ठा' कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामको देख सर्केंगे । गीतामे कहा है—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति। तस्याद्दं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥ (६। २९-३१)

आपको भगवान्की जो मूर्ति प्रिय हो, सबको उसी रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव कीजिये मानो सचमुच (इष्ट) देव ही मिल गये। ऐसा करते-करते आप यथार्थ भक्तिपर पहुँच जायँगे।

'मिक्ति बिना थोथे सभी जोग जग्य आचार'

देखिये मगवान् वस्तुतः दुर्लभ नहीं, अति मुलभ हैं, अणोरणीयान् महतो महीयान् हैं। परन्तु उसके चाहनेवाले दुर्लभ हैं—

चलन चलन सब कोइ कहे पहुँचे बिरला कीय।

अरे ! पलक बन्दकर खोलनेमें तो देर भी लगती है, कुछ चेष्टा भी करनी पड़ती है । पर भगवान्को पानेमे न चेष्टा करनी पड़े, न देर लगे, वह तो 'सबहिं सुलभ सब देस' है, वह कहाँ नहीं है, पर हमें उसकी चाह ही नहीं है।

ऑखोंमें तू है जिसके दिलमें खयाल तेरा।
मुिरेकल नहीं है उसकी होना बिसाल तेरा॥
दिलका मेरे शिवाला सब मिन्दरोंसे आला।
देखा करूँ में इसमें हरदम जमाल तेरा॥
देखा करूँ में इसमें हरदम जमाल तेरा॥
दोनों जहाँन देकर वापिस किये सुदामा।
क्योंकर कहूँ न होगा पूरा सवाल तेरा॥
प्रहादकी तरह जो सची है प्रीति तेरी।
किसकी है मौत आई छूवे जो वाल तेरा॥
करुणासे मुझको अपनी शादान रख जहाँमें।
फूले फले छुआ दे तुझको निहाल तेरा॥
लीला तेरी न जानी नारदसे देवताने।
'आनन्द'चीज क्या है जाने जो हाल तेरा॥

यदि सबसे निकट कोई वस्त है तो आत्मा—भगवान् है। परन्तु उसमे विश्वास दुर्लभ है, जो कुछ आयोजन-

प्रयोजन-साधन और कठिनाई है वह इस विश्वासके हद करनेमे ही है। हद विश्वास होते ही साधक वि-श्वास, विगत श्वास 'सहज कुम्भक' हो जाता है, यही योगका सार है। श्वास भी अपने नहीं रहते, खुदी दूर हो जाती है।

मिथत्वा चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि चैव हि । सारस्तु योगिमिः पीतस्तक्रमश्रान्ति पण्डिताः ॥ आलोष्य चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राणि सर्वदा । योऽहं ब्रह्म न जानाति द्वीं पाकरसं यथा ॥ यथा खरश्रन्दनभारवाही

भारसा वेत्ता न तु चन्दनसा। तथैव शास्त्राणि बहून्यभीत्य सारं न जानन् सरवद् वहेत्सः॥

( उत्तरगीता )

अस्त, बुद्धियोगका कौशल (रहस्य) न जाननेके कारण ही लोग श्वास रोककर स्वय चित्त स्थिर करनेकी चेष्टा करते हैं, परन्तु उसे (आत्माको) पाते नहीं । कारण, वे आत्माको चाहते नहीं हैं, वे तपस्वी होनेको तपस्या करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहले हैं वैसे ही बन जाते है, क्योंकि भगवान वाञ्छाकत्यतह है।

छान्दोग्यमे कहा है, 'मनो ब्रह्म इत्युपासीत्'—मनकी ब्रह्मरूपोसे उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योंकि जगत् मनका भाव है, जगत्की उपासना ही मनकी उपासना है। बुद्धि (महत्तत्व) में चैतन्यका सबसे प्रथम प्रकाश होता है, समानधमं वाले पदार्थ जैसे दूध और जल आपसमें सुगमतासे मिल जाते है। मनसे परे बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है। इस कारण अपने निकटतम सूक्ष्म अश बुद्धिद्वारा ही वह शीष्ठ मिल सकता है। इस कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। बुद्धियोगका गुण वडा विचित्र है। इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान् भयसे जाण कर देता है। भगवान कहते हे—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विधते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥ (गौता २।४०)

इस वृद्धियोगकी सहायतासे साघकके हृदयमे एक अपूर्व किंग्य चिदाकाश प्रकाशित होता है। उसके दर्शनमात्रसे प्राण अमृतरसमे निमम हो जाते हैं। अविश्वासी चञ्चल मन स्थिर होकर उस निर्मल सत्य ज्योतिमें मुन्ध हो जाता है, दृदयका सारा सन्ताप मिट जाता है। प्रथम यह चिदाकाश कुछ मिलन, अस्थिर और अल्पक्षण स्थायी होता है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामे अभ्यास बढनेपर क्रमशः निर्मल, खेत, देरतक ठहरता और इच्छामात्रसे दिखायी देने लगता है। इसीका नाम अरण्यमें राजा सुरथको मेधस् मुनिका प्रशान्त श्वापदाकीण मुनि-शिष्योपशोभित आश्रम-दर्शन होना है।

मेधत्=मेधा, स्मृति शक्ति पाना । इससे मोह नष्ट होता है ।

#### नष्टो मोहः स्मृतिर्लंब्धा त्वत्यसादानमयाच्युत ।

यही दुद्धिका विकास गीताकी समाप्ति और चण्डीका आरम्म है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेघस्का आश्रम है, यही ब्रह्मज्ञानप्रवेशका तोरणद्वार है। यहाँपर पहुँचना ही साधनमे एण्ट्रेन्स पास होना है। सुपुम्णाप्रवाह प्रकाशित होनेपर इस स्थानपर सहजमे पहुँच सकते हें, तन्त्रमे इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता है। इसका साक्षात्कार होनेपर जीवकी ब्रह्मप्रन्थि शिथिल हो जाती है।

प्राचीन समयमे ऐसे ऋषि-मुनियोंसे भारत अधिक गौरवान्यित था, वे गृही ह या सन्यासी, आश्रमी है या दण्डी, कुछ कहनेमे नहीं आता था। उनके स्त्री, पुत्र, धान्य, पश्च स्त्र कुछ या तो भी वे निर्मम थे, कुछ भी न था, वे सदा निश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे। वर्तमानमें भी ऐसे सन्तोंका अभाव नहीं है। परन्तु उनका सत्सङ्ग सर्व-साधारणको प्राप्त होना-न होना भगयत्कृपापर निर्भर है, सस्तरमें किसी यन्तुका रूपान्तर भले ही हो जाय पर अनाव नहीं होता। अस्त,

बुद्धिमय क्षेत्रमे पहुँचनेपर साथकके विषद्ध भाव रिसर हो जाते हैं, उनमें चळ्या नहीं रतनी, काम, क्रोधादि विक जन्तु सताना भूठ जाते हैं । साधन-यगान जयनक जनुमान और अप्रत्यक रहे, तत्रतक समस्ता नारिये कि अभी यन्थ्ये नायन-प्रथार एक कदन को जाने नहीं नर्ज है। नायनमें जा प्रमन्त्रपर हुछ-न-हुउ प्रथाध दाता रहेगा, तभी नाता महन और मपुर होर्ग किन्द्र-रूप उसके परम संभापक होता है। जारमान मानव दें। नाममां सानव दें। प्रति हुछ है, दुस्प उद्देश— या है। काराज नाम निर्में विदिश्व अवश्य होगी, साधनमें जातिभेद या साम्प्रदायिक मेद नहीं हैं, अधिकारी (पात्र) होना आवश्यक हैं।

उस बुद्धिमय ज्योतिमे साधक आरम्ममें अधिक देरतक नहीं ठहर सकते, शीघ ही देहबुद्धिमें उतर आते हैं। कारण कि नीचेकी ओर मन (भर वोझा) वैंघ रहा है, यह मन भगवान्के चरणोंमें अपण कर देनेपर ही जीयत्वका अन्त होता है। और वह प्रकाश ठहरने लगता है तथा समाधिसे मेंट होती है। जो भक्तिधनसे धनवान्, गुरुकुपासे ज्ञानवान्, सत्यप्रतिष्ठाकी शक्तिसे वीयवान् और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान हैं उन्हींके कुलमें समाधिका आविर्माव (जन्म) होता है।

आत्मा— ब्रह्मके दर्शनका उपाय है उसके दर्शनकी इच्छाका होना। ब्रह्म, क्वंत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी दर्शन करनेकी इच्छा हुए विना, दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसे अपनी आँखोंसे सबको देख सकते हें पर अपनी ऑख नहीं दीखती। जीवकी ब्रह्मदर्शनकी इच्छा होनेपर प्रथम वह सद्गुकरूपसे दर्शन देता है। सद्गुक प्राप्त होनेपर साधक अपना देह, मन, प्राण सर्वस्त श्रीगुक्चरणोंमें अपण करनेको उद्यत होता है, कमसे गुरु ही उसका भी हो जाता है। जीयभावीय कर्नृत्ववोध उसका शिथल हो जाता है। सत्-असत् चाहे कोई भी कर्म क्यों न हो, उसमे यह धारणा नहीं रहती कि भी करता हूँ। वह अपनेको द्र्यामात्र समझने लगता है। वह समझता है कि—

#### केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।

भेद करनेके लिये जब जैसा अध्यवसाय करना आवश्यक होता है, 'मॉ' उसी भावसे आत्मप्रकाश करती है। यही साधन-जगत्का यथार्थ क्रम या सोपान है।

ब्रह्मप्रिथमेद सत्यप्रतिष्ठा है, विष्णुप्रिथमेद <u>पाणप्रतिष्ठा</u> है और रुद्रप्रिथमेद आनन्दप्रतिष्ठा है। जब सत्य और प्राणप्रतिष्ठा हो जाती हे तब आनन्दर्पातिष्ठा अपने आप हो जाती है, केवल आत्मा—मॉके होनेका विश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवभावीय कर्तृत्व शिथिल हो जाता है और आगामी कर्मोंका फल ध्वस हो जाता है, इसीको ब्रह्मप्रन्थि-भेद या मधुकैटभ-वध कहते है। यह प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्यकी एक जड़ कट गयी, या समुद्रकी एक लहर ऊपर होकर निकल गयी। योगदर्शनमे है—

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफङ।श्रयत्वम् । (२।३६)

सत्य वह है जो इन्द्रिय और मानस ग्राह्यरूपसे प्रकाशित हो रहा है। इस सत्यमें सज्ञय-विपर्ययरहित स्थिति हो तब कियाफलाश्रयत्व होता है। किया शब्दका अर्थ है शास्त्र-विहित दैव-पैत्र्य कर्म और काय-मनोव्यापाररूप व्यावहारिक कर्म । इन्हीं कर्मोंका यथायोग्य फलाश्रयत्व होता है, सब क्रियाओंका फल केवल सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय करता है, जो सत्यप्रतिष्ठ नहीं है वह व्यावहारिक कर्मका भी पूर्णफल प्राप्त नहीं कर सकता, न उसको आत्मज्ञान हो सकता है। शास्त्रीय कर्मोंपर वर्तमानकालमें जन-साधारणकी अश्रद्धा होनेका कारण सत्यप्रतिष्ठाका न होना ही है। आजकल पायः मनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हैं, जगत्को जड समझ लिया है, कर्मको जडरूपसे देखते हैं, चैतन्यरूप द्रष्टाकी धारणा भी नहीं कर सकते। इसी कारण शास्त्रोक्त कर्म प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमें समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानरूप अमृतफल पानेके लिये ही कर्मक्षेत्र (देह) मे निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते है। किन्तु हाय ! केवल सत्पर्यातष्ठाके विना सब कर्म निष्फल हो जाते है । प्रियतम साधक । यदि आप यथार्थ सुर्खा होना चाहते हैं तो सत्यप्रतिष्ठाका अयश्य अनुशीलन करें।

### २-निष्णुग्रन्थिभेद, महिषासुर-वध या प्राणप्रतिष्ठा

जाननतु विद्वे अमृतस्य सत्ता व्रह्मप्रनिथभेद होनेसे मधुकैटभ-वध वा आगामि कर्मों-का बीज नष्ट हो गया। साधक अव नित्व नयी-नयी आज्ञा- आकांक्षा लेकर कर्ममे प्रवृत्त न हों। कर्मक्षेत्र (शरीर) मे रहनेसे बाध्य होकर कर्म तो किये ही जायँगे, क्योंकि—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मकृत्।

परन्तु अव अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेगे। उनकी सफलता और निष्फलतामें हर्ष-शोक न हो। विज्ञान-मय गुरु मेवस्की कृपासे ज्ञाननेत्र जैसे-जैसे खुलते जाते है वैसा ही क्रमसे अज्ञानान्यकार दूर होता जाता है।

साधक। पहले 'स्त्री-पुत्रादि' गृहस्थके बन्धनको ही परमात्मप्राप्तिमें बन्धन समझते थे और उनका साथ छोड़ना चाहते थे। परन्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया कि ये बन्धन नहीं है, बिल्क तुम्हारे सूक्ष्म शरीरमे अन्तर्फ्त सस्कार ही यथार्थ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मसे साथ चले आ रहे हे। ससार तुम्हारे भीतर ही है, तुम किसी भी एकान्त स्थान वा पर्वतकन्दरामें क्यों न चले जाओ, पर ये सस्कार साथ ही रहेंगे, जब साधक भलीभाँति यह अनुभक्ष कर ससारका मूलोत्पाटन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठाने फल और सद्गुरुक्षपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाप्रत् होकर आगामि कमोंके बीजरूप मधुकेटभका प्रथम निधन करती है। विध्यक्ष्ममलोद्भतों मधुकेटभी।

साधनक्षेत्रमं प्राणका नाम है 'विष्णु' । विष्णुका और एक विशेषण है प्रसु, अर्थात् स्वाधीन, जो स्वतन्त्रक्षि इच्छाशक्ति चला सके । जब जगत् नहीं रहता तब जगद्-व्यापी प्राण 'शेषमास्तीर्य' अर्थात् भिष्य जगत्के बीजो-को शय्यारूप किष्पतकर 'अधःकृत' अपनेमे लीनकर योगनिद्रा लेते हैं । 'योग' का अर्थ है परमात्मीमलनभाव । उस समय जगद्भाव सुत रहनेके कारण व्यवहारमे वह निद्रातुल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमं सुतभाव होगा ही, इस दशामें विष्णुकी फिर स्वतन्त्रता नहीं रहती, योग-निद्रास्वर्लाणी मातृसत्ता विद्यमान रहती है।

विष्णुकर्णका अर्थ है ब्यापक चिदाकाश (विष्णु—व्यापक, आकाश शब्दगुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता है।), मलका अर्थ है आवरक—आवरण करनेवाला, जो निर्मल शुप्र चिदाकाशको आवरण करे वह मधुकेटम है। मधुका अर्थ है आनन्द, कैटमका अर्थ है बहुत्व।

कीटवद् भाति इति कीटमः, तस्य भाव इति कैटमः।

छोटे-छोटे कीड़ोंके समूहकी तरह सिञ्चत कमेबीज एक साथ अनेक भावोको दरसाते हैं, अतरव अनेकताका बीज ही कैटभ है। जब मधुकैटभ मारे गये तब मानो ससारमहामहीरुहकी एक जड कट गयी, परन्तु अभी दो जर्डे वड़ी दढ़तासे जमी हुई हैं, वे सहजमें नहीं उखड़तीं । सिञ्चत कर्म जो तुमने वहुत्व चाहा था वह तो जमा है, चित्तवेत्रमें उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाश हुए विना-महिषासुर-वघ हुए विना-नूमासुखर्का प्राप्तिकी आशा नहीं । परन्तु भय नहीं, में तुम्हारी 'मां' हूं, मैंने गुरुरुपसे प्रकाश किया है, में त्वय खड़पाणि होकर चमराङ्गणमें अवतीर्ण हो तुम्हारे सव सञ्चित संस्कार विखय कर दूँगी, तुम केवल मेरी गोदमे बैठे तमाशा-लीला देखते रहो । जब तुमने भयके कारण आर्त होकर मुझे 'माँ' कहकर पुकारा है, जब दुम मेरे महाप्राणमें प्राण मिलाकर ब्याकुल भावसे देख रहे हो, तब निर्भय रहो, में तुम्हारे सब बन्धन काटकर अपने अङ्गमे मिला द्वा। तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा, तुम सुख-दु.खमें निर्विकार आनन्दमय नन सरल शिशुकी भाँति मेरी स्नेहमय गोदमें द्रष्टारूपसे अवस्थान करो ।

जीव अनेक जन्ममें अनेक प्रकारके वैध कमें के अनुष्ठान, योग, तपत्या या मिक-ज्ञानके अनुष्ठालन परमात्म-विषयक सरकार सिज्ञत करता है, वेही देवता हैं। अर्थात् मन-बुद्ध-इन्द्रियोंकी जो परमात्ममुखी गति या मिलन-प्रयास है उसीका नाम देवशिक है और विषया-मिमुखी लालसा ही असुर है अयवा गीतोक्त दैवासुर-सम्पत्तिको देवासुर समझिये। यह देवासुर-संग्राम जीव-देहमें सदा ही चला करता है। यह स्क्ष्म और कारणमें और त्यूल सग्राम कथा-वार्ताम सुना ही होगा। तीनों ही सत्य हैं।

अन्त, रजोगुण महिषासुर है, 'क्रोघञ्च महिषं दद्यात्' यहॉपर क्रोधरूप महिषका, देवीके प्रति, वाल देना कहा है, परन्तु—

#### काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भव।

नोव रजोगुणसे ही उत्पन्न है। कामना और वासनाएँ रजोगुणके ही त्यूल विकासमान है। महिषासुर इनका अधिरात है। रजोगुणके अन्तर्मुखी विकाससमूद देवता है। इनके अधिरात (जो नव द्वारवाले देहरूप पुरको ध्वसकर अर्थात् देहातमरोघ विलयकर देहन्नयातीत, अवस्था-प्रयातीत, गुणनयातीत, परमान्मसत्ता, मातृन्द्वमें मिळनेका

प्रयास है वहीं) पुरन्दर हैं। अभय, सत्त्वसञ्जिद, दान, दम, तितिश्वा आदि देवभाव इनके आज्ञानुवर्ती हैं।

एक तरफ मोगकी लालसा-वासना, दूसरी ओर मोस-का आकर्षण। यह समाम परमाणुमात्रमें हर समय चला करता है। परन्तु जीव जत्र मनुष्य-दारीरमें पहुँचता है तत्र आत्मत्रोध होनेपर विद्यानमय कोषमे साधकींके अनुमत्रमें आता है, तभी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता है। साधक! देखते हो, तुम्हारे सिद्धित सस्कार आसुरी द्यक्ति बलसे तुम्हें पराजित करते हैं (अपवर्गमें पहुँचनेकी तुम्हारी राहको रोकते हैं)। जत्र ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममें सौ वर्ष पूरे हो जायँगे तब यह समाम अपने आप समात हो जायगा—'पूर्णमन्ददात पुरा।' हमारा वर्तमान जीवन यथार्थ जीवन कहने योग्य नहीं है। कारण कि जीवन वह है जो गति-दाक्तिवाला हो, जिसमें हम उन्नित करें, देवासुर-संग्राम अनुभव करते हुए जिसकी समाति हो। जिसने मनुष्य-जीवन-स्थापी देवासुर-सग्राम, रासलीला या रामलीलाका अन्तरमें अनुभव नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ गया।

> 'तृया गर्त तस्य नरस्य जोवितम् ।' 'यत्रैव जायते तत्रैव न्नियते ।'

इस साधन-समर्में पहले देवताओंकी हार हुई, देव-शक्ति और असुरशक्ति दोनों ही मनके भाव हैं । नामि या मणिपूरचक्रुंचे नीचे अनुरोंका क्षेत्र है और इससे ऊपर देव-क्षेत्र है। नाभि-कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति है, मनका जो अग्र परमात्माभिमुखी हुआ है वह पद्मयोनि है, उते आगेनर देवता (इन्द्रियाधिष्ठित चैतन्य) विष्णु और शिवके चरणापन्न हुए । विष्णु प्राणशक्ति है, इनका स्वान हृदयपद्म है। शिव ज्ञानशक्ति हैं, इनका खान ललाट या आज्ञानक है) [सद्गुरु दृदय-कमलसे साधन आरम्म कराते हैं अर्थात् पहले विष्णुकी आराघना कराकर घीरे-घीरे ललाट कमलतक पहुँचाते हैं, जीवका निवास साधनसे पूर्व मूला-धार या पृथ्वी-चक्रमें होता है, इसके ऊपर स्वाधिशन ( जलचक ), पिर मणिपूर ( अतिचक ), इन तीनके जपर हृदय-कमलतक वड़ी ऊँची चीढ़ियाँ है, समय गुरु गिगु-चाधकको गोदीने छे अपने हायसे चौथी सीढ़ीपर विटा देते है। इससे जपरकी चीढ़ियाँ कम जँची और चौड़ी हैं। इन कारण उनपरने फित्तलनेका डर नहीं होता, तो भी तद्गुर अपने चतुर्भुजरूपसे साधे या देखते रहते हैं। चन्तोंकी दिव्य द्वांट पहाड़में भी नहीं रुद्ध चक्रती । वह

एक्स-रेजसे अनेक गुण तीव होती है। रेज रक्तमांसके पारतक ही दिखा सकता है, हड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं]

मन (ब्रह्मा) ने यह समझ लिया कि प्राण और ज्ञानकी सत्ता विना मेरी सत्ता है ही नहीं, यही शरणागित है। जीव जवतक अहताको जोरसे पकड़े रहता है तवतक उसका अभिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार झकना नहीं चाहता और न तवतक शरणागतभाव आता है। शरणागत हुए या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका आरम्भ और आगे बढ़ना हो नहीं सकता।

इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच चुद्धितक है। इससे आगे वैषियक प्रकाश नहीं। इसी कारण बौद्ध-ज्ञानको लयका देक्ता कहा जाता है।

मन (ब्रह्मा) ने, आजतक जो-जो वृत्तियाँ उदय होती रहीं उन सबको, बुद्धिके प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण-को भेट किया, परन्तु आज मन ही उसे असुरोका अत्याचार बतला रहा है। इधर मधुकैटभवध (ब्रह्म-प्रन्थि-भेद) के समयसे प्राण (विष्णु) की भी निद्रा भङ्ग हो गयी है, ज्ञान-शक्ति भी विज्ञानमय गुरुरूपसे प्रकाश कर रही है। जीव। अब तुम भी इधर-उधर भटकना छोड़कर अपने अन्तः स्थित ज्ञानमय गुरु-चरणकी शरण लो। वे साक्षात् हिर हैं।

> तृणादिष सुनीचेन तरोरिव सिद्देष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥

ऐसे बनकर, रोते हुए कहो, प्राणमय गुरो । इन असुरों-की पीडासे बचाइये, ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँचने देते। दया कर, इन सिख्वत कर्मोंके विपरीत आकर्षणसे रक्षा कीजिये। आप ही मेरे—

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।

—सव कुछ हैं। मेरी जडता दूर कीजिये। (जडता रहना ही असुरोंका अत्याचार है।)

देखो जीव! चैतन्य ही तुम्हारा खरूप है, तुम्हारी इन्द्रियों चैतन्य के ही प्रवाहमात्र हैं, जहाँ चैतन्य है वहीं अमृत हैं, किन्तु तुम असुरोंद्वारा ऐसे हृत्सर्वस्व हो रहे हो कि अमृतके रहते हुए भी आनन्दामृतकी एक चूँदको तरसते हो, इस असुरके अत्याचारका अनुभव तो करो! 'यो वै भूमा तत् सुखम, नाल्पे सुखमिस्त'। सुख ही स्वर्ग हैं (सु+अर्ज+घड्)। अपने प्राणको ब्रहा—आत्मा 'मां'

समझकर आदर करो, प्रत्येक पदार्थको प्राणरूप अनुभव करो, तव तुम्हारे सब अभावोका रोना सदाके लिये बन्द हो जायगा, 'मां' राजराजेश्वरीमृर्तिसे हृदयमे प्रकाशित होगी । अपने अभीष्ट देवताके दर्शन पाकर तुम धन्य हो सकोगे। तुम्हारी 'विष्णप्रन्थि' खुल जायगी। इस प्राणको 'मां' समझ लेनेसे फिर प्राणका पता नहीं पाया जाता। तमने तो अपने नयद्वार बन्द कर रक्खे है, मॉको प्राण-भिक्षा देना नहीं चाहते । इसीसे तो 'मां' ने गोपालमूर्तिसे वृन्दावनमें अवतीर्ण होकर माखन (प्राण) चोरी की थी। वह वृन्दावन क्या है ? बुद्धिक्षेत्र ही वृन्दावन है, इसी स्थानमें जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है, इसीमें रासलीला होती है, यही जीवन्मुक्तका आनन्दिनकेतन है। रसरूप आत्मा, इन्द्रियशक्तिरूपिणी गोपियोसे परिवेष्टित आराधिता जीवप्रकृति राधाके साथ रसिकशिरोमणि 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्' श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी रमण करते हैं। रौवोंकी भाषामें यही कैलास है। यहींपर विज्ञानमय महेश्वर, माहेश्वरी पराप्रकृतिके साथ विहार करते हैं। यहींपर 'सर्वमापोमय जगत्' जडमावका अमाव है, केंबल 'चिन्मय' है। यहींपर विषयसस्पर्शजन्य आनन्द और वहत्वका अन्त होता है। एक सन्तका गान यहाँ याद आ गया---

हमारे बृदाबन उर और । माया काल तहाँ निहं ब्यापे, जहाँ रिसक सिरमौर ॥ स्टूट जायँ सब असत बासना मनकी दौरादौर । गोबिंद रिसक लखायो श्रीगुरु अमल अलौकिक ठौर ॥

साधक! तुम अपने प्राणको जनतक विश्वप्राणक्पसे न समझ सकोगे, तबतक विष्णुप्रन्थिभेद न होगा। तुम्हारे जीवमावीय सस्कार हैं, वे प्राणमें अवस्थित हैं, उन्हें तुमने सङ्कीर्ण कर रक्खा है। इसीसे तुम्हारी विष्णु (प्राण) प्रन्थि खुलती नहीं। परमेश्वरी मॉको—आत्माके मुखपर जीवत्वकी स्याही लगा, कङ्गालिनी बनाकर देहरूप जीर्ण कुटीरमे लिया रक्खा है, उससे अपने अभाव अभियोगोंका प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यङ्ग वचन कहते हो, हम तुन्छ हैं, दीन हैं, दिरद्र हे, परन्तु क्या कभी तुमने उस माँकी स्रतपर भी निगाह डाली है ? वह सर्वेश्वरी होकर भी तुम्हारे अभावोंको पूर्ण करते-करते दिरद्रा हो गयी, परन्तु तुम्हारे अभाव दूर न हुए, दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, वह जार-जार रोती हुई कुष्ट सहती हुई तुम्हारा मुँह ताकती है, फिर अपनी दशा विचारकर आकुल प्राणसे

जो व्यथा सहती है उसका विचार करने वे वजह दय भी दुक दे-दुक दे हुआ जाता होगा कि राजराजे वरीकी सन्तानकी यह दुर्दशा!

जीवकी उच्छृङ्खल कामनाएँ पूर्ण करते-करते मां ! आज तुम भिखारिणी हो रही हो, तुमने अपना सर्वन्व दे हाला है, परन्तु हम ऐसे कुपुत्र है कि तुम्हारी इस दशाना उलटा तिरस्कार करते है, हम कव मनुष्य होंगे ? कव अपनेको माँकी सन्तान समझ सर्वेंगे ? क्षमा करो माँ, हम अन्तन, अपम, शिशु पुत्रोंका यह अज्ञानन्नत अपराध क्षमा करो—

कुपुत्रो जायेत कविद्गिष कुमाता न भवति॥ अव हम लजाके मारे कुछ कहने-विचारनेयोग्य नहीं हैं, इस असुरते वचाओ।

सुनो जीव । तुन्हारी यह कल्पित भाव-दीनता देखकर माँ तुन्हें आशीर्वाद, नहीं नहीं, वर देनेको तैयार हुई है, उसे प्रहण करो, तुन्हारे सब अभाव दूर होंगे। यं खब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक तत'। यस्मिन्स्यितो न हु सेन गुरुणापि विचाहपते॥

(गोता ६। २२)

विश्वेप-आवरणादि असुरवृत्तियाँ प्राणप्रतिष्ठा होनेपर प्राणमय हो गर्यी। भेदज्ञान दूर हो गया। चित्रत सस्कार दग्य वीजवत् हो गये, प्राणमय प्रनिध खुल गयी, अव खिंद्रत चंत्कारोंका फल मोगे विना ही जीव मॉकी गोदमें आरोहण कर सकेंगे, विष्णुप्रन्थिभेदका यही विशेष फल है। अव तमझमं आ गया कि 'माँ-गुरु' के प्राण प्राणरूपसे प्रकाशित हैं। विषयमात्र ही मानो प्राणकी मूर्ति हैं, अब यह देख पाया है। अव विषयोंपर जो समता, अनुराग या विदेष था, वह भी दूर हो गया। तुम प्राण या चैतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो। ससारवृक्षकी दूसरी जड मी कट गयी। रजीगुणरूप महिपातुरका वध हुआ, सञ्चित कर्म दग्घ हो गये। परन्तु सबसे मजबूत पारव्यमोगरूप मोटी जड अभी शेष रही है, यह रुद्रशन्यमेद होनेपर माँ--समर्थ गुरुकी क्पासे एक ही शरीरसे अनेक जन्मोंका फल भोग कराकर खय काट देगी।

रुद्रग्रन्थिभेद—गुम्भवध या आनन्द्रग्रिष्ठा परयन्तु सर्वे अस्ततस्त्रस्य गच्छन्तु सर्वे अस्त निधानम्।

अब हम रुद्रप्रनिथके समीप होते हे, यद्यपि 'प्रारब्व-कर्मणा भोगादेव धय े श्रुतिमे कहा है, तथापि भगवान् श्रीकृष्णजीका उपदेश रुक्य भेदकर और भी आगे वड़ता है—'ज्ञानाभि सर्वकर्माणि भससात् कुरुते'। प्रारव्य जीव-रूप बृक्षका अन्तिम बन्धन है। मॉकी कृपासे यह करते ही अज्ञान-अन्धकार दिल्कुल दूर हो जायगा, जीवका जो यथार्थ खरूप है वह प्रकाशित होने लगेगा । सुरथ । तुम आत्मसमर्पणयोगकी सहायतासे मुक्तिसागरमें कूद पड़े हो। दो लहरें तुम्हारे जपर होकर निकल गर्यों । स्थूल और सूत्म दारीरपर जो अभिमान था वह दूर हो गया । अव इन समरके लिये कुछ अस्त्र आवश्यक हैं उन्हें हटतापूर्वक काममे लाना होगा—(१) 'जीवो ब्रह्मैव नापर,' इसपर दृढ विश्वास प्रयम अन्त्र है। (२) बुद्धितत्त्वमें अवस्थानकर स्वयंप्रकाशित चितिशक्तिकी ओर वार-वार लक्ष करनेका अभ्यास, यह दूसरा अस्त्र है। (३) युक्तिकी सहायताने दृढ करना कि इन दृश्य पदार्थीमें व्यावहारिक सत्ता है, पारमार्थिक कत्ता नहीं, यह तीक्स अन्न है। (४) शास्त्रीय प्रमाणोंकी सहायतासे 'तत्त्वमसि' 'एकमेवा-द्वितीयम्' 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादिकी सहायवारे अद्वयस्वरूप परिश्रह करनेका प्रयास करना, यह चौया अला है। (५) माँकी विशिष्ट कृपा पानेके लिये कावर पार्थना आदिते अन्ततक कृपा रखनेकी पार्थना करना । कृपा ही रारणागतभावका अवस्यम्भावी फल है। आत्मप्राप्तिके पक्षमें आत्मकृषा ही प्रधान अवलम्बन है, कृषा प्राप्त होनेसे सव अनायास प्राप्त हो जाता है। ये न्युक्तमसे फल देते हैं। सबसे पहले मॉकी कृपाका अनुभव होता है फिर विश्वास हढ होता है, फिर शास्त्रवान्यका अर्थ प्रतीत होता है, फिर युक्ति या विचारकी सामर्थ्य उत्पन्न होता है। अन्तर्मे अनुभृतिको लक्ष्यकर अभिन्नत्वरूपमे प्रतिष्ठित होनेकी योग्यता होती है।

यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारण शरीरका अभिमान मी दूर हो जायगा और तुम आनन्दमें प्रविष्ठ होओगे, रुद्रप्रान्थिभेद हो जायगा। आओ साधक। आओ जीव! एक त्वरते माँको प्रणाम कर आगे वहें और जिसने दस दुर्जय असुरकी मीड़ासे परित्राणकर अपने त्नेहमय क्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिरमें पहुँचाया है, उसके चरणीपर प्रणत हों। प्रणाम करनेके सिवा और हम क्या सेवा-पूजा कर सकते हें ? हमारा है क्या, सब कुछ उसीका

रूप है। अपना आत्माभिमान-बोध मॉके चरणोंमें देना ही प्रणाम है। जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और निष्कपट है यह उतना ही शीघ्र और सहजमें अपना अमीष्ट प्राप्त कर शान्तिचत्त होता है।

आनन्दमय सन्तान । तुम सत्यके आनन्दमय आहानसे प्रबुद्ध हुए हो, प्राणके अमृतमय स्पर्शसे शरीरमें रोमाश्च हुआ है, अब मेरी आनन्दमय सत्ताको प्रत्यक्ष करो, देखो, मैं आनन्दमय, मधुमय, अमृत, अभय और नित्यमुक्त हूँ। निरविच्छन्न आनन्द ही मेरा खरूप है। श्रुति कहती है, 'आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिमेति कुतश्रन,' 'सत्य ज्ञानमानन्द ब्रह्म'। यद्यपि आनन्दका थोड्ना-बहुत अनुभव प्राणिमात्रको है, जगत्मे काम्य वस्तु प्राप्त होनेपर कुछ आनन्दभाव सबके हृदयमें उत्पन्न हो जाता है, तथापि वह विषयेन्द्रियसयोगजन्य आनन्द है। यदि कदाचित् तुम्हें समर्थ गुरु कुपा कर एक ऐसी अवस्थामें ले जायँ कि जहाँ किसी प्रकारका विषयसस्पर्श नहीं, कुछ चिन्ता नहीं, कुछ भावना नहीं, त्याग नहीं, ग्रहण नहीं, दर्शन-श्रवणादि व्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्द-ही-आनन्द है तो उस अवस्थाको ही 'मॉ-आत्मा' का स्वरूप समझ लो । और धीरभावसे आगे बढ़ी । आनन्द एक प्रकारका भाव या ज्ञान है। उसमे सजातीय, विजातीय और खगतभेद नहीं है, अङ्गाङ्गीमाव, मोक्तुमोग्यादिमाव मी नहीं है, वह केवल विशुद्ध आनन्द है। इसीको अतिने 'एकमेवा-द्वितीयम्' कहा है। इस आनन्दका ही दूसरा नाम रस या प्रेम है। यहाँ प्रेम-प्रेमी और प्रिय तथा रिसक, रस और रस्य, ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयकी कुछ विभिन्नता नहीं है। केयल प्रेमरस है। इसे भाषामे क्या कहें, कैसे समझावें, यह तो भाषासे वाहर है। परन्तु समझने-समझानेकी चेष्टा सदासे चली आयी है और चलेगी। अतएव पूज्य आत्मदेवका स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण ! क्षमा करें । श्रुतिने उसे-

'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह' 'अशब्दमस्पर्शमरूपमब्ययम्' 'अस्थूलमनण्वहस्त्रम्' इत्यादि नेति-नेति मुखसे 'माँ—आत्मा' का निर्गुण रूप समझानेकी बहुत चेष्टा की है।

इस निर्मुण निरज्जन खरूपके जपर आत्मा (मॉ) का दो प्रकारका महत्त्व प्रकाशित होता है—एक ई्श्वरत्व, दूसरा जीवत्व। आनन्दसे ही इन भूतोंकी उत्पत्ति है, आनन्दमे ही उनका अवस्थान और आनन्द ही प्रलय-स्थान है। निर्गुणका अर्थ है अभिन्न गुण । ब्रह्मकी यह विशेषता है कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा ही है। क्योंकि प्रकाश-अन्धकार, ज्ञान-अज्ञान, विद्या-अविद्या, सगुण-निर्गुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध धर्म भी तो एक साथ ब्रह्ममे ही मौजूद है, तो भी उसके निरञ्जन खरूपमे कुछ व्याघात नहीं होता । केवल आनन्द-स्वरूप ब्रह्म अपना निरञ्जन स्वरूप सर्वथा अखण्ड रखते हुए भी एक साथ ईश्वर और जीवरूपसे प्रकट हो सकता है। यही ब्रह्मका ब्रह्मत्व है। वह सत्, चित् और आनन्द है, यही प्रथम स्पन्दनमें सत् या सत्त्वगुण, द्वितीय स्पन्दन-मे चित् या रजोगुण-आनन्दकी अनुभवशक्ति और तृतीय स्पन्दनमे आनन्द या तमोगुण अनुभाव्य-भोग्यभाव प्रकाशित होता है। उसका नाम 'आत्मा' 'मॉ' कुछ भी रख लीजिये । यह ज्ञानस्वरूप परमातमा परम प्रेमास्पद है, जिसकी प्रीति साधनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि-कालमें लादे आ रहे है, जिसकी रक्षाके लिये 'आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्' सब पृथिवी त्यागना कहा है। पृथिवी मूलाधार कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए विना आत्म-राज्यमें पहुँच नहीं हो सकती । वह आत्मा कितना घन आनन्दस्वरूप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा सकता है ?

तात्पर्य यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी निर्गुणतामें कुछ विकार नहीं होता, जैसे हजार आभूषण नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं होता। ब्रह्ममें गुणातीत और गुणमय ये दोनों भाव साथ ही विद्यमान है। जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेको बहुधा विभाजित कर भोग करता है तब वह ईश्वर है और जब उस समिष्ट ईश्वरानन्दको व्यष्टिरूपसे भोगता है तब वही जीव है। जैसे समुद्रका जल, जलकी लहरें और जलकी वृंदें इनमे कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार केवलानन्दमयी, सर्वकारिणी, ईश्वरानन्दमयी और फिर सर्वरूपिणी जीवानन्दमयी 'मां' है।

साधक । अय विचार कीजिये कि घीरे-घीरे आप कहाँ आ पहुँचे । अय आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके सिवा और कुछ भी नहीं है । आनन्द ही आपका निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही खरूप है। आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द है। जड़ पत्थरतक सभी आपके पारिवारिक जन, आनन्दमय धन सत्ता हैं।

अजी, आप आनन्दसमुद्रमें मन्न हो, दिन-रात आनन्दकी सेवा करते हो और फिर मो नेत्रहीनको मॉित खोजते हो कि 'आनन्द कहाँ है ?' एक वार मॉिकी ओर देखों तो सही, फिर आपको कहीं भी आनन्दका अमाव न रहेगा। यह ससार आनन्दमय मासने लगेगा और आपकी जगद्मोगकी वासनाएँ विल्कुल अन्तर्हित हो जायँगी।

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेग सस्यिता। नमस्तरये नमस्तरये नमस्तरये नमो नमः॥

इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा, क्षुघा, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, लजा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, द्या, द्विष्ट, मातृ और भ्रान्ति आदि सव आत्मा—मॅकि ही रूप तो हैं, सबको प्रणाम। जब इतना दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब साघक नृपनन्दन कहलानेका अधिकारी होता है।

ऋषिदवाच--

एवं स्तवाद्युक्ताना देवानां तत्र पार्वतो। स्नातुमम्याययौ तोये जाह्वन्या नृपनन्दन ॥३७॥

यहाँ साधकका चित्त आर्द्र होकर प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं, यही गङ्गाजल है, इसमे लान करनेको 'मां' आती है। सन्तानके परम पित्र प्रेमाश्रु विना 'उमा' का लान-अभिषेक नहीं होता। त्रितापसन्तापसन्तत सन्तानके आञ्चल आर्तनादसे विश्वोमित मानुवसको शीतल-शान्त करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुओंकी ही आवश्यकता है। अर्थात् साधक देखते हैं कि यह परिहश्यमान विश्व केवल जड़ पदार्थ नहीं है, आनन्दमयी माँकी मूर्ति है—

सोऽत्रवीत् तान् सुरान् सुशुर्मवित्रि सत्यतेऽत्र का।

सरल अनोघ वालिकाकी भाँति 'उमा' शिवा सन्तान-को व्याकुल देख पूछती है, अरे । क्या हुआ ? तुम किसकी त्त्रांत करते हो ? यहाँ अस्मितारूप शुम्भ दैत्यका निघन होगा। अन्नमयादि पञ्च कोशोंसे प्रकट होनेके कारण 'कौशीतकी' नाम पड़ा है—

कौशीतकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते।

एक वार अद्वयतत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर सायककी भेदभ्रान्ति, वन्वनमय, मृत्युभय दूर होकर अभय हो जाता है। उसके वाद जरतक स्यूल देह रहती है, तवतक साधक प्रारच्ध सस्कार क्षय करता और अन्तमं कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। प्रवल प्रारच्ध रहनेतक ग्रमम् वध या कद्रप्रन्थिभेद (यथार्थ अद्वैततत्त्वप्रकाश) नहीं होता। यहाँतक तो साधकका ममता-क्षय (निग्रम्भ-वध) हुआ। जवतक साधक यथार्थ अहके दर्शन नहीं कर सकता, तवतक उसका मिथ्या अह दूर नहीं होता। 'मैं—मां' के दर्शन होते हो ब्रह्मवित् पुरुष निरहङ्कार हें जाते हैं। सचे सन्तका लक्षण निरहङ्कार होना ही है।

अव अस्पिता (शुम्भ) और दुर्गा (प्रतिविम्ब औ विम्व) का दारुण युद्ध होता है। कारण, अस्पिताकी सत्तासे ही सव लोकोंकी सत्ता है, अस्पिता न रहे तो स्व कहनेको कुछ रहता ही नहीं। असुर भी अस्पिताके ही भिन्न-भिन्न स्क्ररणमात्र हैं।

साधक एक दिन गीताके अन्तमे श्रीसमर्थ गुरुषी अपूर्व वाणी 'मामेक शरणं वज' सुनकर मुख हुए थे, अपने 'मै' को उनके चरणोंमें अपण किया था। इतने दिन वाद उसकी सार्थकता अनुभवमें आयी है, जब माने आत्मसत्तामें मिला लिया है, अब कहो—

धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं सफलं जीवन मम। धन्योऽह धन्योऽहं ब्रह्मानन्द विभाति में॥

शुम्म देवीके शूलसे आहत और गतप्राण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । प्रवल प्रारव्धसरकार श्लीण होनेपर आत्मप्रकाश होता है । इसीको साधनकी माधामें व्हर्म् प्रान्थिभेद कहते हैं । इस जगत्, देह आदिकी प्रतीति ही व्हर्मान्थ है । जगत्की सत्ता त्रिकालमें नहीं है, एक अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य शुद्ध निरक्षन है । उसपर जो अत्यन्त अनुराग है वहीं अहैतुकी मिक्त है ।

असिता नष्ट होनेपर सर्वत्र प्रसन्नता दीख पड़ती हैं। आत्मप्राप्तिके वाद साधकके शब्द मधुर उच्चारित होते हैं। कण्ठमें आकर्षणभाव आ जाता है। रोग-शोकमें भी यह सक्लपानन्द विच्युत नहीं होता। यह आनन्द ही साख्यका पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिषद्की आत्मा, गीताका श्रीकृष्ण, देवीमाहात्म्यकी चिण्डका और साधककी 'मॉ—उमा' है। एक वार कहिये।

'सिचदानन्दरूपोऽहं निस्यमुक्तस्वभाववान् ।'

'तथा चारमवित् संसारं तीरवीं ब्रह्मानन्दिमहैव प्रामोति।'

तनुं त्यजतु काइयां वा श्वपचस्य गृहेऽथवा।
ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः॥
खलाः काले काले निशि निशितमोहैकमिहिका
गता लोके लोके विषयशतचौराः मुचतुराः।
प्रमृत्ताः प्रोयुक्ता दिशि दिशि विवेकैकहरणे
रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः प्रोक्ष्य सुमटाः॥
उपसंहार

वत्स सुरथ ! तुमने और समाधि वैश्यने कहा था कि हम ज्ञानी हैं, जानते हैं, तो भी यह मोह हमे क्यों होता है ? इस मोहके छूटनेका उपाय जो गीतामें कहा वही यहाँ भी कहते हैं—

तासुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्। आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥

मॉकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मप्रन्थिमेद करेगी, उससे विषयासिक दूर होगी, तब पार्थिव मोग अपने-आप आकर उपस्थित होंगे, यही मॉका प्रथम दान है। दूसरी मूर्तिसे विष्णुप्रन्थिमेद करेगी, उसके फलसे विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ताके दर्शन कर तुम स्वर्ग-सुख-मोगके अधिकारी होगे और तीसरी मूर्तिसे वह रुद्रप्रन्थि मेदकर तुम्हें विशुद्धवोधस्तरूप (आत्मज्ञान) में उपनीत करेगी, तब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे।

तीन खानों (मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय क्षेत्र)में उपासना करनेसे प्रसन्न होकर जगद्धात्री माँके चण्डिका-रूपसे आविर्भूत होनेपर साधकका तीनों प्रन्थिभेद हो जाता है। सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधन-समरकी रीति अथवा योगकर्मका कौशल है।

सुरथ जीवातमा है, आतम-राज्यसे विच्युत हुआ है, वह इन्द्रियवृत्तियोंपर आधिपत्य चाहता है जिससे विषयेन्द्रियद्वारा पीड़ित न हो, और समाधि वैदय (आतम-राज्यमें प्रवेश करनेवाले साधक) ने अह-ममत्वरूप संसारासक्ति-विनाशक आत्मशानके लिये प्रार्थना की है। माँके दर्शन होते ही मन बिना रोक-टोकके भोग चाहता है और प्राण आत्मामें तन्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। माँने श्रीकृष्णरूपसे गीतामें कहा था—

भाब्रह्मभुवनाञ्चोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (८।१६)

अनन्यचेताः सततं यो मां सारति नित्यशः। तस्याद्दं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्। नासुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ (८।१४-१५)

'न स पुनरावर्तते'

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति । तदा तदावतीर्यादं करिष्याम्यरिसंक्षयम् ॥ इस प्रकार साधकोकी सब बाधाएँ दूरकर मॉ उन्हें अपनेमें लीन कर लेती हैं, तब सारा जगत् ब्रह्ममय दीखने लगता है—

सर्वेऽत्र सुक्षिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे मद्गाणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाभुयाद्॥

सांख्ययोग

(लेखक-स्व॰ महाराज साहव चतुरसिंहजीरचित)

(मेवाड़ी भाषामें)

दीखे सो दीखी नहीं, अण देखी देखाण। राईमें पर्वत छिपे, उद्या अलख पिछाण॥ रात पड्याँ उमे रवी, दने न दिखे भाण। अस्या रात दिन वे जहे, उद्या अलख पिछाण॥ देखूँ देखूँ छोड़ने, देखूँ देखूँ ठाण। हैं दीखूँ रो दीखणों, उद्या अलख पिछाण॥ लेखण पै कामद लखे, अखर खुले असमान। उण आखर रे आलखे, उद्या अलख पिछाण॥ कामद कीड़ी रेजस्यो, वी में वेद कुरान। वी में अक्षर एक नी, उद्या अलख पिछाण॥ नारी नारीने जणें, पण नर स् अणजाण। जाण वियां पै नी जणे, उद्या अलख पिछाण॥ मुरदा मोजाँ घर करें, जिंदा जले मसाण। अस्या नगर रो नाथ है, उद्या अलख पिछाण॥ सुल्हों ने उल्ही करें, उल्ही सुल्ही आण। उल्ही सुल्ही माँय ने, उद्या अलख पिछाण॥ सांख्य योगरों सार है, यो गीता रो ज्ञान। उपनिषदाँ रो अरथ है, उद्या अलख पिछाण॥ सांख्य योगरों सार है, यो गीता रो ज्ञान। उपनिषदाँ रो अरथ है, उद्या अलख पिछाण॥

# ब्रह्मचर्य और योग

( लेखक--ॐ 'श्रीविश्वात्मा')

#### योगका महत्त्व और उसकी कठिनाइयाँ



ग भारतवर्षकी वहुत ही प्राचीन सम्पत्ति है। यह भारतवर्षके गौरव एव मानकी वस्तु है । इसका प्रभाव धर्म और सम्प्रदायमात्रपर पड़ा है। भारतीय शास्त्रीमें योग-पर वड़ी वड़ी रोचक, मनोहर एवं ्रिक्टिक्ट प्रति । प्रति । प्रति । हुई हैं।

योगके सम्वन्यमें यहाँ वृद्धोक्ति और किंवदन्तियोंकी भी कमी नहीं है। यौगिक तत्त्वींपर भारतवर्षमें स्वतन्त्र ग्रन्थ भी वहुत छिले गये हैं, जिनमें पातञ्जल योगदर्शन जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छ दर्शन-शान्त्रोंमें से एक दर्शनशास्त्र है। दार्शनिक विचार कितने ऊँचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी इदिमान् पुरुष मान सकता है। दार्शनिक तत्त्व होनेसे ही योगकी गहनता, महत्ता, दिव्यताका पता लग जाता है कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है। इस योगकी महान् चिद्धिने लिये हमारे पूर्वजोने हजारी वर्षीतक कितने ही प्रयत्न कितनी ही सख्याओं में किये हैं जिसपर भी उनमेरे कोई एक ही योगकी परम रिदिको मास कर सका है। इस विषयपर वातचीत करते हुए 'ॐ' से एक महात्माने कहा था कि 'गुब्ये' (एक प्रकारके सट्टे वा जुए) में तो सौ अद्वोंमेंसे निन्नानवे अद्व हास्के एव एक अङ्क जीवका होता है। परन्तु योगमं तो हजार अह्वोंमंसे नौ सौ नि रानवे अद्व हारके और एक अद्ध जीतका है। यद्यपि यह वात्रय व्यात रार्व्दोमं योगपर कुछ आक्षेप सा माल्स होता है परन्तु है यह फिल्जल सत्य, जो गीता अ०७ क्षी० ३ में बड़े ही सुधरे शन्दोंने वहा गया है-

मनुष्यागा सहस्रेषु कश्चियतति सिद्धये । यततःमपि सिद्धाना कथिन्मा वेत्ति तरवतः॥ 'वयनपील हमारी पुरुषोंमें कोई एक पुरुष ही योगकी हिद्रि (यथार्थ मार्ग) को प्रात किया करता है और उस स्थार्गमानी हजारी चिडीमेंचे कोई एक ही मेरे तस्यकी जाना करता है।' इस क्षीकर्ने 'सिद्धने' और मा नेचि तत्पत्र शब्द गोगढे रहल और वचको वतना

रहे हैं। प्रथम जन्द योगके कपाट खोलनेकी कुर्ज़ी है तो दूसरा शब्द योगकी गुप्त गुहामें रक्खे हुए दिव्य ईश्वर-रवको दिखानेवाला चक्षु है। 'सिद्धये' शब्दके आगे 'मा वेरि तत्त्वतः' आनेसे पता लगता है कि यहाँ योगके उसी मार्गका नाम सिद्धि कहा जाता है जिससे साधक ईश्वरके तत्त्वको भली प्रकारसे जान जाया करता है। अस्तरे दृष्टिको हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सचा अर्थ है अर्थात् असद्विचारदृष्टिको हटाना ही योगकी यथार्थ सिदि और सत्यपर विचारदृष्टिको जमा देना ही भगवानः को तत्त्वसे जान लेना है। जो साधक इस अर्थको समझका योगमें लगता है वही योगके तत्त्वको प्राप्त किया करता है। अन्य सव मार्गमें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक थोड़े दिन साधना करके अपनी व्ययता एव चञ्चलताके कारण साधनको ही छोड़ दिया करते हैं तो दूसरे उछ अपनी अनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन विताया करते हैं। कुछ हठी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने साधनमें लगे रहा करते हैं। ऐसे दुराग्रही साधकोंकी चिकित्ता मृत्यु-नुखके सिवा कुछ भी नहीं होती । यदि कोई साधक इन सत्र कठिनाइयोंसे पार हो भी गया तो वह भौतिक सिद्धियोंके फेरमें पड़ जाया करता है। उपर्युक्त वीनी विशोसे सताये हुए असिद्ध साधकोंका साघनसञ्जय दूसरे जन्म-मे काम आ जाया करता है, क्योंकि वे अपने विप्नोंके लिये पश्चात्तापरूपी प्रायश्चित्त करते रहते हैं । परन्तु सिदियोकी खोया हुआ साघक तो अपना सर्वस्व खोकर ही वहाँ है प्रस्थान किया करता है। जहाँ तीनोंकी अपने विप्राके लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसको अपनी स<sup>हत</sup> सिदियोंपर प्रसन्नता वहती रहा करती है। यह अपनी सर्वस्व लुटाकर भी वधाई वॉंटनेवालेके सहश है।

उपर्युक्त सन विधन्याधाओं एव पापेंसे वचकर साधना करनेवाले साधकका ही 'सिद्धये' शन्दसे निर्देश किया गया है—वही चिद्र साधक मेरे तत्त्वींको जाना करता है। वहीं भगवान्के उपर्युक्त वाक्यका अभियाय है। उन भगनान्को देखने, पकड्ने, पानेवाली विद्विको वही साधक यात कर सकता है जो 'ससार सत्य है' की भावनाही मिटाकर योगमें लगा करते हैं। जो ससारको सत्य मानकर उसकी पृष्टि (भोगप्राप्ति) के लिये योगमें लगा करते हैं उन्हींको उपर्युक्त व्ययता, अनियमितता, दुरायह आदि दोष, विष्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं। सच तो यह है कि भोगोंके लिये योगमें लगना रोग और मृत्युको पाना और भोगवासनाको भस्म करनेके लिये योगमें लगना भगवान्को पा जाना है। यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा सिद्धान्तविन्दु है।

### ब्रह्मचर्य

ॐ जिस योगको महत्ता, दिन्यता, गहनता तथा कठिनता, कठोरता और ऋरताको ऊपर कहा गया है, जिसके अनुसार चलकर साधक ईंश्वरकी ज्योतिमें भी समा सकता है और मृत्युका कलेवा भी वन सकता है, उस योगको यदि आप साध्य बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचर्यका पालन कीजिये। ब्रह्मचर्यके विना योगकी सफलताका अङ्कर वैसे ही नहीं उगा करता जैसे जलके विना वीज। ब्रह्मचर्यके विना योग वैसा ही है जैसे प्रकाशके विना सूर्य और प्राणके विना प्राणी । ब्रह्मचर्यकी निष्ठाके बिना योगको छूना अपनी मौतको आप बुलाना है। अतः योगके जिज्ञासका ब्रह्मचारी होना उतना ही आवश्यक है जितना कि जीवनके इच्छ्कको प्राणी (प्राणवाला) होना आवश्यक है। ब्रह्मचर्यव्रतसे युक्त साधकके प्राण स्वभावसे ही स्थिर रहा करते हैं। यही वात योगशास्त्रमें भी कही गयी है कि 'स्थिरे विन्दी स्थिरः प्राणः' वीर्यके स्थिर हो जानेसे ही प्राण भी स्थिर हो जाया करते हैं । इस चिद्धान्तके पोषक वाक्य योगशास्त्रमें सैकड़ों ही मिलते हैं। जैसे---

#### सिद्धे विन्दौ महादेवि किं न सिध्यति भूतले।

है पार्वति ! विन्दुके सिद्ध हो जानेपर ऐसी कौन-सी सिद्धि है जो साधकको प्राप्त न हो सके १ पात अलयोग-दर्शनमें भी कहा है 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां सीर्यलाभः'। ब्रह्मचर्यकी निष्ठासे वीर्य 'विन्दु' की स्थिरता, ऊर्ध्वगति-का लाभ प्राप्त होता है। हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि—

#### अर्ध्वरेता भवेषावत् तावत् कालभयं कुतः।

जवतक साधक विन्दुको ऊर्ध्वगामी रखता है तवतक उसको काल-मृत्यु-प्राणक्षयका भय नहीं है। अथर्ववेदमें भी कहा है कि—

महाचर्येण तपसा देवा मृत्युसुपाञ्चत ।

ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवोंने मृत्युको मार डाला । शिव-सहितामें महादेव कहते हैं—

#### मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुघारणाव ।

विन्दुका पतन ही मृत्यु और विन्दुका धारण-स्थिरता ही जीवन है। आगे फिर कहा है कि, 'अह बिन्दुः शिवो बिन्दुः' मैं बिन्दु हॅं, शिव ही विन्दु है। आगे फिर पार्वतीसे कहते हैं कि, हे पार्वति ! मैं बिन्दुजयसे ही शिव-पदको प्राप्त कर सका हूँ। इस बिन्दुके धारणसे ही तो ॐ का ॐकार ईशत्वको प्राप्त हो गया है । उसके मत्थे-परसे बिन्द्रको हटाकर देखिये कि वह फिर भी ॐ रहता है या नहीं । वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता है। विन्दु धारण ही उसको ईशत्वपद दिये हुए है। अस्त, जब योगके जन्मदाता मुख्याचार्य शिवको शिवत्व ही बिन्दु धारणसे प्राप्त हुआ है, जब योगके प्रदाता ईश्वरके प्रथम नाम ॐके ओमत्वका कारण भी बिन्द धारण ही है तो फिर साधारण ब्रह्मचर्यहीन पुरुष योगसिद्धि शिवत्वको प्राप्त हो सकेगा, यह वात असम्भवसे भी दुस्तर है। दुस्तर ही नहीं अपित अपनी मौतको निमन्त्रण देना है। उपर्युक्त विवेचनसे आपको दो वातींका पता लगेगा । एक, ब्रह्मचर्य विना योगका साधन करना अपनेको रोग और मौतके मुखमें भेज देना है और दूसरे, मरनेवाले मिध्यात्वसे छूटना शिवत्वको प्राप्त करना है। यही योग शब्दका सचा तत्त्वार्थ है। ॐ के मतानुसार इस अर्थको लेकर योगसाधनमें लगनेवाला साधक ही योगमार्गकी कठिनाइयोंसे पार पहुँचा करता है।

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मचर्य-से हीन साधक योगमार्गमें सफलता नहीं पा सकता है। ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुझी है। यही नहीं, अपितु ब्रह्मचर्य ही विश्वमात्रकी सफलताओंका बीज है। फिर यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक। यही कारण है कि हमारे पूर्वजोंने मनुष्य-निर्माणकी अवस्थाका नाम ही ब्रह्मचर्य रक्खा है। इस अवस्थाको पूर्णरूपसे निमानेवाला पुष्प सफलताका मण्डार ही हुआ करता है। इस तत्त्वका पता हमको ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ समझनेसे ही लग जाता है।

## ब्रह्मचर्य शब्दका तन्वार्थ

व्रह्मचर्यका शब्दार्थ समझना वहुत कठिन है। वहुतसे लोग ब्रह्मचर्यका अर्थ आजन्म कॉरा रहना या जटा- जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान छेते हैं। सचमुच ब्रह्मचर्यका इतना अर्थ छेना ब्रह्मचर्यकी इत्या करना है। ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे हैं और न किसी वेष-भूषासे ही है। स्यूलार्थमें ब्रह्मचर्यका अर्थ वीर्य-निरोध या काम-दमनसे ही है। परन्तु इतना समझनेसे भी ब्रह्मचर्यका अर्थ पूरा नहीं होता। ब्रह्मचर्यका पूरा अर्थ होता है वीर्यको रोकना, वेद जानको पाना, सत्-चित्-आनन्द ब्रह्ममें समाना। वीर्य एक दिव्य तेजका नाम है। जैसे कि शतपय ब्राह्मणमें कहा है, 'वीर्य वै भर्गः' वीर्य ही तेज, आभा, प्रकाश है। इस वीर्यक्ष ब्रह्मके दीपनसे ही ब्रह्म-वेदके तत्त्वज्ञानका दर्शन और वेदतत्त्वके ब्रह्म दीपकसे सत्-चित्-आनन्द ब्रह्मका सक्षात्कार हुआ करता है। यह ब्रह्मत्रयसङ्गम ही ब्रह्मचर्यका पूरा तत्त्वार्थ है। इस ब्रह्म-त्रिवेणीका काता पुरुष ही योगका सचा अधिकारी हुआ करता है।

#### त्रसचर्यकी श्रेणी

हमारे शास्त्रोंमें वीर्यके वीजत्व, वीरत्व, ओजस्, वल, तेज, ग्रुक, पवित्रता, रेत, रेतस्, कान्ति, विन्दु, भर्गादि नाम कहे हैं और वीर्यको ही स्टिंका उत्पादक, पालक, सहारक भी कहा है। परन्तु योगशास्त्रमें वीर्यको ब्रह्म-विन्दु-ब्रह्मवीजतक कहा गया है। महादेवने योगशास्त्रमं कहा है कि 'अह विन्दु रज' शक्तिः' में ( महादेव ) विन्दु वीर्य हूँ और रज शक्ति (पार्वती ) है। योगशास्त्रमें कहा है कि साधकके नामिस्थानमें रज और मस्तकके मय्य केन्द्रमें वीर्य विन्दु रहा करता है। रजका सिन्दूर वर्ण और वीर्यका श्वेत वर्ण है। रजरूप पार्वतीको नाभिसे उठाकर मस्तकमें मिला देना ही योगसिदिका सफल रहस्य है। इस कथनमें बहुत वारीक वैज्ञानिक तत्त्व छिपा हुआ है। ब्रह्मचर्यका ब्रह्म शब्द भी बीर्य और ब्रह्मके अभेद्य सम्बन्धको वता रहा है। इस अभेद्य सम्बन्धको अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रेणीका ब्रह्मचारी होता है। इस ब्रह्मचारीका अहविन्दु अपने खभावसिद्ध स्वरूप ब्रह्ममें ही स्विर रहा करता है अर्थात् ऐसे ब्रह्मचारियों-को यह भी माल्म नहीं होता कि हमारे वीर्य तन्तुओं में ससारसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई वीर्यरूप पदार्थ है या नहीं । उसका ब्रह्मविन्दु सन तरहके कम्पनोंसे रहित सदा स्थिर रहा करता है।

दूसरी श्रेणीके ब्रह्मचर्यवाले साघकके ब्रह्मविन्दुमें कम्पन तो अवस्य उठा करता है परन्त वह अपने कठोर सयम, वल और मीष्म-प्रतिज्ञाद्वारा ब्रह्मविन्दुके उन कम्पर्नोको ब्रह्मविन्दुकी ओर ही उकेल दिया करता है। यह भूमिका साधकके लिये वहत ही कठिन कसौटीकी है।

तीसरीश्रेणीके त्रह्मचर्य वाले त्रह्मचारी (साधक) के त्रह्म-विन्दुमें जो सजन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईश्वरका स्रिष्ट-सजन-आदेश समझकर सन्तान-उत्पत्तिमें वदल दिया करता है। वह इस सजनके ध्येयसे ही ग्रहकार्यमे प्रश्च हुआ करता है। वह त्रह्मकी उस त्रह्मविन्दुमें होनेवाली 'एकोऽह बहु स्थाम्' की साकेतिक सूक्ष्मान्तर दिव्य वाणीको सुना करता है जो उसको कहती है कि चल, तू मी मेरे बहुत होनेके कार्यमें सम्मिलित हो जा। ईश्वरीय आजाका पालक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह साधक भी त्रह्मचारी ही होता है। ऐसे साधकोंके स्वन-कार्यमें ईश्वरीय स्वन-प्रेरणा ही कार्य करती है।

<u> प्राकृतिक धक्केके सिवा साघकका उससे कुछ भी</u> नहीं वनता-विगड़ता । इस प्राकृतिक धक्केको पशु-पही आदि अभीतक खूद अच्छी तरहसे समझते हैं। वे दारही मास स्त्री-पुरुपकी भावनासे रहित होकर विचरा करते हैं, जन उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक सकेत मिलता है तमी वे स्त्री-पुरुपमें वदल जाया करते हैं । इस प्राकृतिक <del>ए</del>केंट-का वैज्ञानिक वोघ ही पग्र-पक्षी आदिमें वन्ध्यात्वके अभावका कारण है, घन्य है इन पशु-पक्षी आदिको वो अभीतक उस सजन-विज्ञान ऋतुकालके रहस्यको समझते सकेतको ईश्वरीय हैं । जो साधक इस अनासक भाव और निष्काम बुद्धिसे सावधान हुए शास्त्रानुकूल स्वनकार्य किया करते हैं वे ब्रह्मचारी हो नहीं अपितु ईश्वरके आज्ञापालक ही हुआ करते हैं। उनका यह कार्य वैसा ही हुआ करता है जैसा कि कोई पुरुष इधरसे वस्तु लेकर उधर दे दिया करता है। ऐते साघकोंके कामको ही तो भगवान् गीतामें अपना खहरा वताते हैं, जैसे कि 'प्रजनश्चास्मि कर्न्दर्पः' 'धर्माविवदी भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।' (स्वन धर्मके अनुसार सन्तान वनानेवाला काम मैं ही हूँ )। उपर्युक्त तीनों ब्रह्मचारी ब्रह्मके उपासक हैं। प्रथम ब्रह्मलीन, ब्रह्मस्यित, ब्रह्मस्प कहा जाता है। दूसरा योगी होता है, और तीस्य भगवान्का परम प्रिय भक्त कहा जाता है। ईश्वर भारतमें ऐसे ब्रह्मचारियोंको जन्म दे जिससे कि योगको पुनर्जीवन मिल सके । ॐ ञ्चान्तिः ज्ञान्तिः ञ्चान्तिः

## नादानुसन्धान

( लेखक--स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वती महाराज )

योग कहते हैं चित्तकी वृत्तियोंके निरोधको । इस निरोधकी स्पष्टता कठोपनिषद्मे नीचेके मन्त्रोमे कही है—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाद्धः परमां गतिम् ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ ॥

'जिस कालमे योगाभ्यासके बलसे पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छठा मन और सातवीं बुद्धि लयभावको प्राप्त हो जाती है, उसको परम गति कहते है। मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, ब्राह्मीस्थिति, निर्वाण और अमनस्क-स्वरूप प्रतिष्ठा भी इसीको कहते हैं।' यही बात योगशास्त्रके प्रवर्त्तक भगवान् शिवजीने शिवसहितामे कही है—

निरालम्बं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत्। कृत्तिहीनं मनः कृत्वा पूर्णरूपं स्वयं भवेत्॥

'जिस कालमें सिवकत्य समाधिके साधनसे, निर्विकत्य समाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन छोड़कर वृत्तिरहित हो जाता है, उस कालमे साधक स्वयं पूर्ण हो जाता है।' यानी 'उपाधिविलयात्विष्णों'— के अनुसार, अज्ञानकी कार्य रूप वृत्ति ब्रह्ममें लीन हो जाती है और साधक ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है। जीव-ब्रह्मका स्वरूपसे तो अभेद है, परन्तु उपाधिकृत भेद है, योगाम्यासके वलसे उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा ब्रह्मपदको प्राप्त हो जाता है।' यही बात दक्षिणामूर्तिजीने वेदान्तिडिण्डिममें कही है—

न जीवब्रह्मणोर्भेदः स्फूर्तिरूपेण विद्यते स्फूर्तिभेदेन मानम्, न जीवब्रह्मणोर्भेदः प्रियरूपेण विद्यते प्रियभेदे-न मानम्।

'जीव-ब्रह्मका स्फुरणरूपी वृत्तिसे भेद है, स्वरूप-से भेद नहीं । चेतनमे अविद्याकी जो उपाधि, जगत्की सत्यता, स्वरूपका विस्मरण, दृश्यमे आसक्ति है, यही जीवदशा है।' भगवान् शङ्कराचार्यजीने मनके लयका सर्वोत्तम साधन नादानुसन्धान, अपने 'योगतारावली' प्रन्थमें, नीचेके श्लोकोंमें बताया है— सदा शिवोक्तानि सप।दलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके।
नादानुसन्धानसमाधिमेकं
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्॥
नादानुसन्धान नमोऽस्तु तुभ्यं
त्वां मन्महे तरवपदं लयानाम्।
भवत्प्रसादाच पवनेन साकं

विकीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ सर्वेचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । नाद एवानुसम्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥

'योगशास्त्रके प्रवर्तक भगवान् शिवजीने मनके लय होनेके सवा लक्ष साधन बतलाये हैं, उन सबमें नादानुसन्धान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान! आपको नमस्कार है, आप परम पदमे स्थित कराते हैं, आपके ही प्रसादसे मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके परमपदमें लय हो जायगे। योगसाम्राज्यमें स्थित होनेकी इच्छा हो तो सब चिन्ताओंको त्यागकर सावधान हो एकाम मनसे अनहद नादोंको सुनो।' शुक योगेन्द्रके शिष्य श्रीचरणदासजीने भी अनहद नादोंकी महिमा नीचेके शब्दोमें गायी है—

अनहदके सम और ना फल बरन्यो नहिं जाय। पटतर कछु न दे सकूँ सब कुछ है वा मॉय॥ पाँच थके आनंद बढे अरु मन ही वस होय। शुकदेव कही चरनदाससे आप अपन जाय खोय ॥ नाडिनमें सुषुम्ना बडी सो अनहदकी मात। कुमकमें केवल बहा वह वाहीका तात ॥ मुद्रा बडी जो खेचरी वाकी बहिनी जान । अनहद-सा बाजा नहीं और न या सम ध्यान॥ सेवकसे स्वामी होवे सुने जो अनहद नाद। जीव ब्रह्म होय जाय हैं पाने अपनी आद्य। खिडकी खोली नादकी मिला ब्रह्ममें जाय । दसों नादके लामकी महिमा कही न जाय॥

शिवसहितामें भी मनको लय करनेमें उत्तमोत्तम साधन नाद ही कहा है। जैसे— नासन सिद्धसदृशं न कुम्भकसमं यलम्। न खेचरीसमा मुद्रा न नादसदृशो लयः॥

'सिद्धासनके तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं, केवल कुम्मकके तुल्य कोई वल नहीं, खेचरी मुद्राकी वरावरी करनेवाली और मुद्रा नहीं, मनको लय करने-वाले साधनोंमें, अनहद नादकी तुलना करनेवाला और कोई साधन नहीं।' मनको लय करनेके अनेक साधन हैं, परन्तु उनमें नादानुसन्धान ही उत्तमोत्तम है।

#### अनहद नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन

हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढे तीन कोटि रोम हैं। जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका जप सद्गुरुमार्गसे कर लेता है तव अनहद नाद प्रकट हो जाता है। यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो, उनके लिये है, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनकी तो नाडियाँ जल्दी शुद्ध होनेसे सवा कोटि जप सद्गुरमार्गसे करनेसे ही नाद प्रकट हो जाता है। नाद दस प्रकारका है, अम्यास करते-करते जब दसवाँ नाद, जो बादलकी गर्जनाके तुल्य है, प्रकट हो तव नौ नादोंको छोड़-कर दसवाँ नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी पक्ष अवस्थामे प्राणवाय और मन ये दोनों ही लय हो जायँगे । मन-पवनका लय होनेपर शेषमें ब्रह्मपद ही है। ब्रह्मनाडी जो सपमा है, उसके भीतर प्राणवासका प्रवेश होनेपर नादका प्रकट होना आरम्भ होता है, शनै-शनैः अनहदको सुरतके वलसे दक्षिण कानसे सुनते जाना चाहिये। अस्यासकी पक्ष अवस्थामें फल यह होगा कि कुण्डलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मज्ञान भी करा देगी। अन्तर्मे कुण्डलिनी शक्ति भी ब्रह्ममें लय हो जायगी । जीवदशा नष्ट होकर ब्रह्मपद प्राप्त होगा। कुण्डलिनी जागकर ब्रह्मप्रनिय, विष्णुप्रनिय और रुद्रप्रनियको भेद करके अनेक प्रकारके चमत्कार दिखाती है। जवतक कुण्डलिनी शक्ति जायत नहीं होती, तवतक मनुष्योंका ज्ञान भ्रमात्मक और सशययुक्त ही रहता है। अनुभवरहित शास्त्रीय ज्ञान नक्रोकी वम्बईके वुल्य है, और कुण्डलिनी जागरण-के वादका अनुमवी ज्ञान ऐसा है जैसे किसीने आठ महीने घूम-घूमकर वम्बईकी गली-गली देखी हो । इसी कारणसे चतुर साधकोंको चाहिये कि योगानुभवी सद्गुरकी शरण लेकर कुण्डलिनी जाप्रत करें, इसके जागनेपर ब्रह्मका सम्यक् शान करामलकवत् होकर मुक्ति प्राप्त होगी।

दृश्यरूपी भ्रम, दृश्यके देखते रहनेपर भी दुःखदायी न रहेगा।

#### त्रिवन्ध

नीचे लिखे हुए हटयोग के साधन बहुत ही लाभ-दायक हैं। इन साधनोंसे शरीरकी नीरोगता, भजनमें निर्विन्नता, प्राण-अपानकी समता, विन्दुजय इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। हठयोग के चौरासी आसर्नोंमें सिद्धासन और पद्मासन मुख्य हे, सिद्धासनकी पक्क अवस्था में अपान प्राणमें मिल जायगा, योनिके पीडनसे अग्नि दीत होगी, स्वप्नदोष तो कभी होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस आसन-में लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्धोंका अभ्यास भी हो जायगा। सिद्धासनके समय मूल बन्ध और खेचरी मुद्रा करनेसे अपानवायुं प्राणवायुमें मिल जायगा। बद्ध पद्मासनसे सब रोगोका नाश और बहत्तर हजार नाडियों-का मल साफ हो जायगा। प्राणायाम और तीन बन्धोंसे यह लाम है—

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगस्यो मवेत्। अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्मवः॥ प्राणायाभेदंहेदोपान्यारणाभिश्च किस्त्रियम्। प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान्गुणात्॥ समाधिना निर्छिप्तं च मुक्तिरेव न संशयः। द्यान्ते ध्मायमानाना धात्नां हि यथा मङा। तथेन्द्रियाणां द्यान्ते दोपाः प्राणस्य निप्रहात्॥ न वहिः प्राण आयाति देहस्य मरणं कृतः। केवले कुरमके सिद्धे कि न सिद्धयित भूतले॥

गुरुगम्य प्राणायाम करनेसे सव रोग नष्ट होते हैं। प्राणायाममें गलती होनेसे सव रोगोंके होनेकी सम्भावना है। प्राणायामके सम्यक् होनेसे, और वात, पित्त, कफ समतामें रहनेसे शरीर नीरोग रहता है। कुम्भकमें मन मलरहित हो जाता है। धारणासे पापोंका नाश होता है, पत्याहारसे इन्द्रियोका जो विषयोंसे ससर्ग है, वह दूर जाता है। ध्यानसे परमात्माका ज्ञान होता है, समाधि निर्लित केवली मावरूप मुक्तिको प्राप्त हो जाता है। वैवे सोना अभिमें तपानेसे मैलको छोड़कर शुद्ध हो जाता है। वैवे सोना अभिमें तपानस्पी वागुनिरोधसे इन्द्रियाँ प्रमादस्पी अवगुण छोड़कर शुद्ध हो जाती हैं। जिस योगीका प्राण

हिर्गमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु कैसी १ जिस योगी-ज केवल कुम्मक सिद्ध हो गया, उसको कुछ भी दुर्लभ नही । मराठी भाषाके योगप्रन्थमें एकनाथजीने लिखा है— प्राणवायुचें धारण तेंचि स्वच्छंद मृत्युचें छक्षण।

'जिस योगीने प्राणवायु अपने वशमे करके हेवल कुम्मककी सिद्धि कर ली है, उसकी इच्छामृत्यु होती है।' देह रक्खे या नरक्खे, यह उसकी इच्छाके अधीन है। जैसे भीष्मिपतामहने अपनी देहको दक्षिणायनमें न लागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणमें त्यागा। यह प्राणिवद्याकी मिहमा है। जहाँतक प्राणवायु कुम्मकसे निरुद्ध है, वहाँतक मन भी वृत्तिरहित है, और दृष्टि भी अकुटीमें अचल है। ऐसी अवस्थामें कालका भय नहीं है। चरणदासजीने इसी प्राणायामकी महिमा नीचे लिखे शब्दोंमें कही है—

प्राणायाम वडा तप भाई। प्राणायाम सम वल नहीं कोई॥
प्राणवायुकूँ यह बस लावे। मनकूँ निश्चल कर ठहरावे॥
आयुर्दाको यही बढावे। तनमें रोग रहन नहिं पावे॥
मोक्षमार्गको यह पहुँचावे। चरनदास शुकदेव सुनावे॥

प्राणायाम करते समय पूरकमें मूलबन्ध, कुम्भकमें जालन्धरवन्ध और रेचकमें उड्डियानवन्ध करना ही चाहिये। ये तीनों वन्ध गुक्से ही सीखने चाहिये। लेख-परसे या पुस्तकोंमें देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना है। बन्धोसे ये लाभ हैं—

अपानप्राणयोरैक्यात् क्षयो मूत्रपुरीषयोः। युवा मर्वात षृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्॥ बद्धं मूळबिलं येन तेन विद्यो विदारितः। अजरामरमाप्नोति यथा पञ्चमुखो हरः॥ मूलवध गुण ऐसा होई। वायु अधोगति जाय न कोई॥ उर्ध्वरेता यासूँ सधे, दिन दिन आयु सवाई बढे॥ योग माहीं यह है प्रधान । बुढी देह पकट होय जवान ॥
जठराग्नि बाढे अधिकाय । जो चाहे तो बहुते खाय ॥
गासों कारज सब बनि आवे । रोग रक्तके सभी नसावे॥
योगी पहिके यह आराघे। अपान बायुको नीके साघे॥

'मूलबन्ध और खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान प्राणमें जाकर मिल जाता है, अमिकी दीप्तिसे मल-मूत्र अल्प होता है, मूलबन्धके सतत अभ्याससे वृद्ध भी जवान-तुल्य हो जाता है। जिस साधकने मूलबन्ध पक्क कर लिया, उसके सब विम्न मिट जाते है, और जैसे पञ्चमुख महादेवजी अजरामर हैं, वैसे ही केवल कुम्भक सिद्धिवाला योगी भी हो जाता है।' जालन्धरबन्धसे यह लाम है—

कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा चिबुकं हृद्ये न्यसेत्। जालन्धरकृते बन्धे घोडशाधारवन्धनम्॥ जालन्धरं महासुद्वा मृत्योश्च क्षयकारिणी।

अपान वायुकूँ ऊपर रूवि। प्राण वायु नीचे रू जावे॥ जो पैँ यह साधन बनि आवे। योगी वृद्ध होन नहिँ पावे॥

जालन्धरबन्धमें ठोढ़ीको नीचे झकाकर हृदयके चार अङ्गुल ऊपर दृढ़ जमावे। इससे सोल्ह आधारोंका बन्धन होता है, जालन्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनो मृत्युको हटानेवाले है। अब उड्डियानबन्धसे लाम सुनिये—

उदरे पश्चिमं स्थान नाभेरूध्वं च कारयेत्। उड्डीयानो हासौ वन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी॥ अनेनैव विधानेन प्रयाति पवनो छयम्। ततो न जायते मृत्युर्जरारोगादिकं तथा॥

प्राणायाममे रेचकके समय नामि पीछे खीचकर मेर-दण्डसे मिलाओ, इससे वायु सुबुम्नामे प्रवेश करेगा, अभ्यास करते-करते अन्तमें ब्रह्मरन्श्रमे वायुका लय हो जायगा।

#### 

#### ध्यान

करु मन नंदनँदनको ध्यान । यहि अवसर तोर्हि फिर न मिलैगो, मेरौ कह्यौ अव मान ॥१॥ घूँघरवारी अलकैं मुस्तपे, कुण्डल झलकत कान । नारायन अलसाने नैना, झूमत रूपनिधान॥२॥

--श्रीनारायण स्वामी

( योगाचार्य श्रीश्रीमदवधूत श्रीशानानन्ददेवजीके उपदेश )

१-शिवनामामृत व्याकरणके मतसे शिवके साथ जीवकी सन्धि हो सकती हैं। उसी सन्धिका नाम योग है। उस सन्धिकी अवस्थामें यर्चाप जीव शिवके साथ मिल जाता है, फिर भी दोनोंका पृथक्-पृथक् अस्तित्व रहता है। इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामे जीवके अस्तित्वका लोप नहीं होता।

२-योग एक प्रकारकी शक्ति है, जिस शाक्तके प्रभावसे जोबातमा परमात्माके साथ युक्त होता है। जीवात्मा-परमात्माको युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मयोग है। अध्यात्मयोग अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

3-जिस राक्तिके प्रभावसे जीव और शिवका योग होता है, उसीको सन्व्यार्शाक्त कहते हैं।

४-त्रह्मसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, छय भी नहीं है। सायुज्यका अर्थ है योग। दो विभिन्न चीजोंका परस्पर योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है। जीव-त्रह्मका योग (सायुज्य) ही जीव-त्रह्मका ऐक्य नहीं है।

५—लोहारकी भाथीकी आगसे लोहा आग हो जानेपर भी लोहा ही रहता है, वह केवल अन्य अवस्थापत्र लोहा हो जाता है। उसमेंसे अग्निके बुझ जानेपर फिर लोहा हो रह जाता है। अग्नि रहनेपर दोनों मिले हुए ह। इसी प्रकार जीवत्य और शिवत्य एक साथ रह सकते हैं। कभी योगावस्थाम जीवात्मा और परमात्ना एक हो जाते हैं, कभी अयोगायस्थाम दोनों अलग-अलग रहते हैं। लोहा जलकर जन अग्नि वन जाता है तन जो अनस्था होती है, उसी प्रकारकी अवस्था जीवात्माकी भी परमात्नाके साथ योग होनेपर होती है।

६-जात्मा-परमात्मामं जो योग होता है, उसे आत्म-परमात्मयोग कहते हैं । उस योगकी अवस्थामं योगीको बाह्यचैतन्य विस्कुल नहीं रहता ।

७-जीवातमा और परमात्माका जो ऐत्व है वहीं यान्तरिक पोगावत्वा ै। उस ऐत्यते जो आनन्द प्राप्त होता के उसी जानन्दको इन आव्यात्मिक मैथुन कर सकते ई। उस मैथुनके प्रभावसे परमा ज्ञान्ति नाजी कन्या उत्तर तेनी है। ८-प्रधानतः दो प्रकारका मुक्तियोग वतलाया गया है—नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्तियोग दुर्लभ है, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समयपर किसी-किसी महात्माको प्राप्त होता है। परन्तु वह दीर्घकालतक स्थायी नहीं होता।

९-नाना प्रकारके योगके प्रभावसे नाना प्रकारकी घटनाएँ होती हैं । त्रिविध कियायोगके द्वारा स्वन, पालन और नाग होता है । योगके विना कुछ भा नहीं होता ।

१०-अधिक जप करनेसे, अधिक ध्यान करनेसे, अधिक हरि-सङ्कीतंन करनेसे अथवा अधिक हरि-सङ्कीतंन सुननेसे, अधिक परिमाणमें भगवान्के सम्बन्धमें अन्य किसी प्रकारका सङ्कीत गानेसे अथवा सुननेसे, भक्तोंका अधिक सङ्ग करनेसे, भक्तचित्रका अधिक पर्यालोचन करनेसे, भगवद्गिक आलोचना करनेसे, भगवद्गिक और प्रेमसम्बन्धी किसी प्रन्थका पाठ करने अथवा सुननेसे अथवा सुननेसे अथवा सुननेसे अथवा सुननेसे अथवा होन्से अग्नक वार्ते सुननेसे मन स्थिर होकर एकाप्र हो जाता है।

११-जो योगकी साधना करते हैं, वे योग-साधक हैं, योगिंसद होनेपर साधकको योगी कह सकते हैं।

१२-योगसाधक और योगसिद्ध एक श्रेणीं नहीं हैं। योगसाधक साधना करते-करते योगके कुछ अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। परन्तु उन्हें उस समय योग-सम्बन्धी समस्त निगृद तस्त्रोंको हृदयङ्गम करनेकी शक्ति नहीं होती। सिद्धयोगी योगके सम्बन्धम सब कुछ जानते हैं। उनमें अलौकिक क्षमता—अद्भुत शक्ति होती है। वह कितनी ही असम्भव वार्तोको सम्भव कर सकते हैं। उन्हें अद्भुत योगविमृतियाँ प्राप्त होती है।

१३—अत्वन्त श्रीप्म-कालमे शरीरमे जलन होनेपर यदि बुशीतल जरमे लान किया जाय तो उससे शरीर जल नहीं हो जाता, किन्तु यह शीतलताकी शक्तिने पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्माका परमात्माके साथ अध्यात्म-योग होनेपर जीवात्मामें परमात्माकी शिष्ट स्व्यारित होती है और यह परमात्मशक्तिने पूर्ण होकर तन्मय हो जाता है। १४-भावातमक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है। ईश्वरके साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य हैं।

१५-जिनका स्वभावतः परब्रह्मके साथ मनोयोग होता है, उनको किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी आवश्यकता नहीं । यह अगको चाहे जैसे रखकर भी समाधिस्य हो जाते हैं, वही उनका योगासन है।

१६-आत्मज्ञानके कारण जो योग होता है वह कैबल्यका कारण है।

१७-आजकल बहुत-से लोग योगी नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु वे वास्तविक योगी नहीं हैं। वास्तविक योगीको अतुल ऐश्वर्य और अनुपम विभूति प्राप्त होती है। उन्हें श्वास आदि कोई भी रोग नहीं होता। अग्निमें प्रवेश करनेपर भी अद्भुत सयमके बलसे, अग्नि उन्हें नहीं जलाती; जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं हुवाता, तीखे कॉटोके उपर चलनेपर भी उनके पैरमें कॉटे नहीं गड़ते, सयमके प्रमावसे अस्त्र-प्रहार होनेपर भी वे घायल नहीं होते। योगी निर्भय होते हैं। योगी जीवन्मुक्त होते हैं। क्या किसी योगीके साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो सकती है १ योगीकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है।

१८—आठों सिद्धियाँ सिद्धयोगीको प्राप्त होती हैं। परमहस श्रीशङ्कराचार्यको भी अष्टिसिद्ध प्राप्त याँ। आज-कलके अधिकांश दण्डी परमहंस योगको पसन्द नहीं करते, उनमें जो सबसे उत्तम होते हैं, वे वैदिक उपनिषद्, वेदान्त, भगवद्गीता और श्रीशङ्कराचार्य प्रमृति वैदान्तिक महाश्रयोंके वैदिक उपनिषद् और वेदान्तप्रतिपाद्य प्रम्थ पढ़ते और सुनते हैं और उन्हीं पठित तथा श्रुत विषयोंका विचार करते हें।

१९-दिन्य कर्मयोगके बिना दिन्य ज्ञानयोग, दिन्य भक्तियोग और दिन्य प्रेमयोग नहीं प्राप्त होता।

२०-कलियुगमें भक्तियोगमें शीघ सिद्धि प्राप्त होती है। २१-स्नान करनेसे जिस प्रकार शरीर सर्वदा शीतल नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान् जीवारमा भी सर्वदा तन्मय होकर नहीं रहता।

२२-योगाभ्यासके लिये शीतकाल ही उत्तम समय है। २३-हठयोग, राजयोग और राजाभिराजयोगका अभ्यास करते-करते मनोयोग होता है। मनोयोग इस त्रिविध योगका चिद्धफल है। २४-इन तीन योगोंके सिवा मनोयोग होनेके और-और उपाय भी हैं।

२५-मनका स्थम करनेसे मन स्थिर होता है। मनके स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोग होता है।

२६-जिस प्रकार पातज्जलयोगदर्शनमें पद्मासन आदि किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें भी किसी आसनका नाम और निर्देश नहीं है। इन दोनों प्रसिद्ध योगशास्त्रोंसे माल्सम होता है कि किसी निर्दिष्ट आसनके बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है।

२७-हठयोग एक प्रकारका व्यायाम है। हठयोगके अन्तर्गत नाना प्रकारके आसन और मुद्राएँ हैं।

२८-सब प्रकारका सोना, बैठना और खड़ा होना एक-एक प्रकारका आसन है।

२९-विविध आसर्नोका अभ्यास करते समय गेरुआ कौपीन पहनना चाहिये अथवा नम रहना चाहिये।

३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निर्जन स्थानमे करना चाहिये।

३१-शिशु तथा बालक-बालिकाओं के सामने, विशेष-कर युवती स्त्रियों के सामने किसी प्रकारका योगाम्यास करना निषिद्ध है। उनके सामने किसी प्रकारका साधन-भजन नहीं करना चाहिये।

३२-वास्तविक योगीके उपदेशानुसार प्राणायामका अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयद्भर रोग नहीं होता, उसके द्वारा उन्नति ही होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी होने,मे विशेष सहायता मिलती है।

३३-निःश्वास-प्रश्वासके साथ-साथ जीवका स्वभावतः ही सर्वदा रेचक-पूरक होता रहता है। परन्तु योगाभ्यासके समय इस साधारण नियमका उछज्जन करके योगशास्त्रके नियमोंका अवलम्बन करना चाहिये।

३४-कुम्मक स्वाभाविक नहीं होता । योगियोको उसका अभ्यास करना पड़ता है।

३५-योगदर्शनकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन्प्रद्वारा शरीरके अन्दर वायु भरनेका नाम पूरक है। शरीरके भीतरकी वायुके रेचन अर्थात् निकालनेका नाम रेचक है। शरीरके अन्दर वायु रोककर धारण करनेका नाम कुम्भक है। कुम्भकमें शरीरके अन्दर वायु रोक देनेपर बास-

५२-निद्रावस्थामे 'में हूँ' इसका बोध न रहनेपर भी 'मैं' रहता है। मृत्यु होनेपर भी 'मैं हूँ' इसका बोध न रहने-पर 'मैं' रहता है। परन्तु योगनिद्रामें 'मै' नहीं रहता। योगनिद्रा भङ्ग होनेपर 'मैं हूँ' ऐसा बोध होता है।

५३—चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी तरह चाहते ही समाधि नहीं लग जाती। नींद जिस तरह स्वभावतः आती है, उसी तरह समाधि भी स्वभावतः होती है। निद्रा अभ्याससे नहीं होती। ऑस्व वन्द करनेसे ही निद्रावस्थाकी प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह किसी प्रकारका आसन लगाकर ऑस्व वन्द कर लेनेसे ही समाधिस्थ नहीं हुआ जाता।

५४-समाधिस्थ पुरुष मृत व्यक्तिकी तरह सुस्थिर, जडकी तरह अचल होता है।

५५—समाधिमें ब्रह्मके साथ मनोयोग होनेपर खास-प्रवासतक बन्द हो जाता है। उस समय रेचक, पूरक दोनो नहीं होते। इस प्रकारकी समाधिके जीवनमे चोगीकी एक प्रकारसे मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मसे उसके मनका वियोग होनेपर पुनः खास-प्रश्वास चलने लगता है, पुनः रेचक-पूरक होने लगता है। इस प्रकारकी समाधिकी स्थिति ब्रह्मकुपाका एक आश्चर्यजनक प्रमाण है।

५६-बिधर तो बहुत-से लोग होते हैं, किन्तु दिव्य बिधर कितने लोग हो सकते हैं ? इसी तरह दिव्य अन्वे भी कितने लोग हो सकते हैं ? समाधिस्थ पुरुषके अतिरिक्त दिव्य बिधर और दिव्य अन्ध दूसरा कोई नहीं है। लकवा मार जानेपर किसी-किसी मनुष्यका शरीर सुन्न हो जाता है, इसी तरह समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुन्न और अवश हो जाता है, उनके इस प्रकारके शरीरको कोई स्पर्श करे तो उन्हे उस स्पर्शका वोध नहीं होता । उनको शरीरकी इस अवस्थाके कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह इस अवस्थामे सुख-दुःख आदि सत्र अवस्थाओंसे अतीत हो जाते हैं ।

५७-समाधिस होनेपर समस्त इन्द्रियोकी शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। वह पुरुष उस अवस्थामें निश्चल और निष्क्रिय हो जाता है, जीवन्मृत हो जाता है।

५८-जिनको निर्विकल्प समाधि होती है, उनके लिये आहारके विषयमें कोई विधि-निषेध नहीं रहता । उनको किसी प्रकारका आसन और मुद्रा नहीं करनी पड़ती । वह प्राणायाम अथवा व्यान भी नहीं करते । वह सदानन्द, जीवनमुक्त पुरुष हैं।

५९-निर्विकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्वास और नाभि-श्वासतक बन्द हो जाता है। यहाँतक कि उस अवस्थाम हाथकी नाडी भी स्थिर हो जाती है। मृत व्यक्तिके शरीर-की तरह सब अङ्ग ठण्डे हो जाते हैं। उसी अवस्थाकी वास्तिवक विदेह कैंबल्यावस्था कहा जा सकता है। वह अवस्था जिनकी जब होती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर भी देहस्थ नहीं है। उस अवस्थामें देहमे रहनेपर भी देहके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उस अवस्था-मे उनकी देह जला देनेपर अथवा उकड़े-उकड़े करनेपर भी उनको कोई कष्ट मालूम नहीं होता।

(प्रेपक-श्रीउपेन्द्रचन्द्र दत्त )



## विश्व-कल्याण-योग

(लेखक-श्रीअनन्तशङ्करजी कोल्हटकर वी० ए०)

'योगीश्वर याज्ञवल्क्यम्' कहकर जिनका अनुस्मरण ब्रह्मयज्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याज्ञवल्क्यका आदेश हैं— अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम् ।

मानवमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्म-दर्शन करे। श्रुति माता भी कहती है—'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः।' परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको वचाकर, अन्तिम सफलता प्राप्त करना वड़ा ही दुस्तर है।

हमारा एकमात्र सहारा इसमें—भगवत्-शरणागित है। परमात्मा कहीं दूर तो नहीं है! हमारे हृन्मिन्दरमें ही विराजते हैं। सरलिचत्तसे उन्हें पुकारो। उन्हींके बताये पथसे चलो।

मन और इन्द्रियोंका सयम करो । आत्म-तत्त्व एक ही है—ऐसी समबुद्धि धरो । भूतमात्रके हित-साधनमें अपयात्रशील रहो और निश्चय रक्खो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे । यही विश्व-कल्याण-योग है ।

# श्रीमच्बद्धराचार्य और योग

(तेखक-श्रीतुम्हाप्य शर्मा)

मत् शहुराचार्यके वेदान्त-तिदान्तमं योगका कहाँ क्या उपयोग है, इस विषयमं विदानोंमं गहरा मतभेद है। इस सोगोंका यह ध्यान है कि योग तो श्रीशहुरकी वेदान्त-प्रणालीका

माण ही है, और कुछ इसके सर्वधा

विपरीत यह समझते हैं कि योग या योगकी गुत वार्तीसे आचार्यका नोई वाला हो नहीं है। इन दो नर्तीमें उत्तर-दक्षिण प्रुवींका-चा अन्तर है। पर सबी वात यह मास्म होती है कि इस अन्तरने मध्यमें कहीं पर स्वयं दिपा हुआ है। इस लेखों उसीको दिखानेका यन किया नायगा। और यह प्रयत्न प्रस्थानत्रयपर आचार्यके जो भाष्य है उन्हींके आधारपर होगा।

श्रीशाह्नर अद्वैतमें योग देखनेवाले वार-वार यह कहा करते हैं कि अद्वैतकी चिद्धि विना निर्विकस्य चनाधिके हो ही नहीं जकती। विवेकचूडामणि-जैने प्रकरण-प्रन्योंने जो कि आचार्यकृत वताये जाते हैं, वे अपने मतकी पृष्टि करते हैं। इनके विचद्ध अन्य प्रकरण-प्रन्योंने प्रनाण दिये जा नकते हैं पर उनका विचार छोड़ दें तो मी प्रत्यानव्यके मार्घोंने ही यह वात पूर्णल्पने प्रमाणित होती है कि आचार्य अपने इन वर्कान्द्र और अन्याद्यनीय निद्धान्तको कहीं भी छोड़नेको तैयार नहीं हैं कि आत्मा और अनात्माके 'इतरेत्यध्यान' ने उत्यव हुआ वन्य ज्ञानने ही छूटता है, और किनी भी उपायने नहीं । वृहदारप्यक्रमाध्यने इम नीचे एक अवतरण देते हैं जिनने वात आप ही खुछ जायनी । प्रचङ्ग है 'आत्मन्येनोपानीत' आदि वाक्य 'अपूर्वविधि' वतलाते हैं या क्या हैं, इनकी चर्चाका। यहाँ श्रीमत् शहराचार्य कहते हैं—

न च 'कात्मन्येनोपासीत' इत्यपूर्वविधि । कसात् ? कात्मस्वरूपकथनानात्मप्रतिपेचवानयजनिवविज्ञानव्यति-रेकेणार्यान्तरस्य कर्त्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वाभावात् ।

अर्थात् 'यह अपूर्विविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यचे आत्मविद्यान होने और अनात्माका निरास होनेपर ङ्र भी मानस या बाह्य कर्म नहीं रह जाता ।' इस विद्यान्तके विरोध-पञ्चकी सव वार्तोको काटकर आचार्य योगपञ्चे आनेवाली सद्धाकी खबर हेते हे और उसका इस प्रकार समाधान करते हे—

'निरोधस्तर्ह्ययांन्तरिमति चेत् । चिचकृतिनिरोधस्य वेदवानयज्ञानितात्मविज्ञानाद्ययांन्तरत्वात् । तन्त्रान्तरेषु च कर्वव्यतयावगतत्वाद्विधेयत्वमिति चेत्, न, मोक्षसाधनत्वे नानवगमात् । न हि वेदानतेषु ब्रह्मात्मविज्ञानाद्यन्यत्यरम-पुरुपार्यसायनत्वेनावगम्यते । 'आत्मानमेवावेचस्मात्तत्वर्य-ममवत्,' 'ब्रह्मविद्यामोति परम्' स यो ह वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मव मवति' 'आचार्यवान् पुरुषो वेद' 'तत्य तावदेव चिरम्' 'अमय हि वै ब्रह्म मवति य एवं वेद' इत्येवमादि-श्रुतिदातेन्यः ।'

अर्थात् यह कहा जा तकता है कि निरोध तो इन जानते भिन्न उपाय है। पर चित्तकृतिनिरोध वह आतम-जान नहीं है जो वेदवाक्यते होता है। यह चित्तकृतिनिरोध अन्य तन्त्रोनें भी वताया है (जैते तांख्य और योगमें)। इतिलये यहाँ भी उत्तक्ता विधान हो तकता है, ऐता प्रभ हो तो यहीं उत्तर है कि ऐता नहीं हो तकता। वेदान्त श्रुविमें प्रह्मात्मज्ञानते अन्यत् और कोई परम पुरुषार्य तावन नहीं वताया है। 'वह अपने आपको जानता या इतिलये उत्तते तत्र कुछ हुआ।' 'प्रह्माविद् ही परम पदको पाता है।' 'जो परमहाको निश्चयते जानता है वह बहा ही हो जाता है,' 'जो परमहाको निश्चयते जानता है वह बहा ही हो जाता है,' 'जो अचार्यवान् होता है वह उत्ते जानता है,' 'जो वह जानता है वह निर्मय ब्रह्म होता है' इत्यादि शत-शत श्रुविवाक्योंने यह तिद्ध है। (वृहदारण्यक १।४।७)

यह अवतरण स्क्रांटक-चा स्वच्छ है। इससे यह विल्हुच स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य आत्मज्ञान और चिचके बीचमें और कोई तीसरी चील न आने देंगे।

तथापि योग या व्यानका महत्त्व मी आचार्यके शिक्षा-चन्प्रदायने कम नहीं है। जो छोग शुष्क वौदिक खेलको ही सुक्तिका एकमात्र द्वार समझे बैठे हें उन्हें आचार्यपादने उत्तनी ही निराशा होगी जितनी कि उन छोगोंको जो योगके खाति-स्तोत्र गाते फिरते हैं। आत्मशान ही सुक्तिका प्रत्यक्ष साधन है, चित्तवृत्तिनिरोषलप योगको आचार्य आत्मज्ञानका-सा महत्त्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात है, अन्यथा मनः-सयमरूप प्रारम्भिक साधनके तौरपर उसको भी आचार्य उपयोगी बतलाते हैं। इस विषयमे आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं—

(१) योगोऽप्यणिमाधैश्वर्यप्राप्तिफलः सार्यमाणो न शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम् । श्रुतिश्च योगमाहा-त्म्यं प्रख्यापयति ।

अर्थात् योग भी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि ऐश्वर्यका देनेवाला है, इसिलये यह कहकर कि यह कुछ नहीं है, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। श्रुतिने भी योगकी महिमा गायी है। (ब्रह्मसूत्र-भाष्य १। ३। ३३)

(२) 'येन त्वंशेन न विरुद्ध्यते तेनेष्टमेव सांख्ययोग- स्मृत्योः सावकाशत्वम्'

अर्थात् जितने अशमें साख्ययोगस्मृतियोंका वेदान्तसे विरोध नहीं है उतने अशमें उनका ग्रहण इष्ट है। (ब्रह्म-सूत्र-भाष्य २।१।३)

(३) सम्यग्दर्शनिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्ति-रुक्ता । अयेदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दर्शनस्यान्तरङ्गं वक्ष्यामीति तस्य सूत्रस्थानोयान् श्लोकानुपदिशति सा ।

अर्थात् सम्यग्दर्शननिष्ठ जो सन्यासी हैं उनके लिये सद्यो-(तत्काल) मुक्ति कही गयी। अब सम्यग्दर्शनके साधनरूप ध्यानयोगका विवरण करते हुए सूत्रस्थानीय स्रोक उपदेशसे कहते हैं।(भगवद्गीताभाष्य ५।२७)

अय माण्ड्स्य-कारिकाके भाष्यसे एक अवतरण और देते हैं जिससे आचार्यका मत इस विषयमें और भी स्पष्ट हो जायगा, एक तरहसे रहस्य ही खुळ जायगा—

येपां पुनः ब्रह्मस्यरूपव्यतिरेकेण रज्जुसपँवत्किष्यतमेव मन इन्द्रियादि च न परमार्थतो विद्यते तेपां ब्रह्मस्यरू-पाणासभयं सोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एव सिद्धा नान्यायत्ता नोपचारः कथज्ञनेत्यवोचाम । ये त्वतोऽन्ये से योगिनो मार्गगा हीनमध्यमदृष्ट्यो मनोऽन्यदात्मव्यति-रिक्तमात्मसम्बन्धि पश्यन्ति तेपाभात्मसत्यानुवोधरिहतानां मनसो निब्रहायत्तमभयं सर्वेषां योगिनाम् । किं च दु.ख-क्षयोऽपि । न द्यात्मसम्बन्धिन मनसि प्रचलिते दु.खक्ष-योऽस्त्यविवेकिनाम् । किं चात्मप्रवोधोऽपि मनोनिब्रहायत्तेव । एव तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिस्तेषा मनोनिब्रहायत्तेव ।

'जिनके मन, इन्द्रियादि रज्जु-सर्पवत् केवल किएत हैं, परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपके अतिरिक्त हैं ही नहीं, जो ब्रह्म-स्वरूप हो गये है उनके लिये अभय और मोक्ष नामकी अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही है, उसके लिये उन्हें अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता नहीं और इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कुछ भी नहीं करना है। परन्तु जो इनसे भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चलरहे हैं, जो हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसत्यके अनुकोधसे रहित सब योगियोका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है। उनका दुःखक्षय भी मनोनिरोधपर ही अवलम्बित है। आत्माका सम्बन्धी ( और आत्मासे अलग ) ऐसा जो मन है उसके क्षुव्य होनेसे जो दुःख होता है उस अविवेकियोंके दुःखका (मनोनिग्रहके विना) क्षय नहीं हो सकता। इसी प्रकार इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिग्रह-पर ही अवलम्बित है।

अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगो कि आचार्यने मुमुझुओंकी तीन कक्षाएँ की हैं। पहली कक्षा उन लोगी-की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सहारेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका अन्तःकरण ग्रद्ध निर्मल सत्त्व है और उन्हें गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय ब्रह्मका वोध हो जाता है। मन्यम और टीन दृष्टिवाले जो साधक हैं और जिनकी सख्या ही अधिक होती है उनके लिये योग और कर्मयोग भी नितान्त आवश्यक है और योगमें जो मनोनियहका अभ्यासक्रम है वह उनके लिये अनिवार्य है। आचार्यके भिन्न भाष्योंमे, विजेषकर श्रीमद्भगवद्गीताके भाष्यमें इतस्ततः योगकी जो वार्ते मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जैसे सामान्य मुमक्षओंके लिये श्रीआचार्यचरणोंने दया करके कहा है, क्योंकि हम लोग परम ज्ञानके उस उच्चतम शिखरतक दुर्लभ परम-इंसोंके समान उड़कर जा नहीं सकते और इसलिये हमे तो कर्मयोग और भक्तियोगके मार्गते ही कमशः ऊपर उठना होगा, तव किसी दीर्घकालके वाद प्रसनिष्ठके उस महापासादका प्रवेशद्वार भी कभी मिलेगा।

# वौद्धधर्ममें योग

( लेखक-डा॰ श्रीविनयनीय महाचार्य, ण्म०प०, पी-ण्च० डा॰)



धारण वोलचालमें तथा शास्त्रीय भाषामें भी 'योग' शब्दका अर्थ मेल अथवा सम्बन्ध जोड़ना है। पारि-भाषिक भाषामें योग उस दर्शन-शास्त्रकों कहते हैं जिसका व्यय है जीवारमा या व्यष्टिचेतनका परमारमा या समष्टिचेतनके साथ, अथवा यो

कहिये कि जीवका ईश्वरके वाथ, सम्यन्ध स्थापित करना। वौद्धप्रन्थोंमे 'जीवात्मा' और 'परमात्मा' शब्दका प्रयोग नहीं हुआ है, उनके स्थानमें 'वोधिचित्त' और 'शृन्य' शब्द व्यवहृत हुए हैं। वौद्धशान्त्रमें वोधिचित्तं एक प्रकारते जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक है और 'शृन्य' परमात्मा अथवा समष्टि चेतनका पर्याय है जिसने 'शृन्य', 'विज्ञान' और 'महादुख' ये तीन गुण माने गये हैं।

योग एक विशुद्ध रहस्यमय शाल्य है जिसका आधार क्वल निजी अनुभव है और भारतवर्षमें अति प्राचीन कालने लोग यह मानते आये हैं कि निदिपाति अथवा मोक्षलामका योग एक वलवान साधन है। जो लोग तर्ककी करोटीरे इर बातकी परीक्षा करना चाहते हैं कि योग-शान्त्रमं वर्णित सिद्धियोमेंसे कोई-सी भी योगके द्वारा पात हो सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवात्मा-का परनात्माके चाथ चम्बन्य खापित हो चक्ता है या नहीं, उन्हें सम्भवत निराग्न ही होना पड़ेगा। क्योंकि तर्कके द्वारा विश्वके रहस्योंके एक स्थातम अञ्चला ही उद्घाटन हा चनता है और यह शास असीकिक है, अत तर्ककी यहाँतक पहुँच नहीं है। कदाचित ऐतिहािचक युगके पूर्वचे ही भारतीय जिज्ञातुओंका तर्कसे समाधान नहीं हो चका और इचीलिये यह देखनेमें आता है कि उन्होंने सूक्ष्म अन्तर्देष्टि एव अलौकिक साधनोंसे प्रज्ञतिके रहस्यीके भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टा की है जिससे वे तर्कने द्वारा नहीं, अपित अपने निजी अनुमवके सहारे उनका पता लगा सर्के । उनकी दृष्टिमें रहस्यवाद तर्ककी पर्शिवनो लाँव जाता है।

भगवान् बुद्धके जीवनकालमें योगका लिका जम

चुका था। लोग उस वातकी परया न उरके दि दार्शनिक गुरियपोको सन्तोषप्रद रीतिने सुल्यानेका कोई और मार्गभी है या नहीं। योगका साथन किया करते थे।

उदाररणतः तम देखते ई फि त्यय युद्ध भगवान् पर छोद्फर योधनयाके निर्जन यनमें जाते हे भीर वहाँ 'आरमानक समाधि' का अन्यास करते हुए द्यरीरको दन प्रकार करते हैं कि उनका आहार पटते-घटते चावलेंके एक दानेपर पहुँच जाता है। उन्हें योध भी हुआ, फिन्ड यह क्ति साधनसे हुआ, उनकी ऐकान्तिक तपोनिष्ठांके अथवा तपस्याके साधनकों छोद देनेसे १ यह विचारणीय है। भगवान युद्धके प्रसन्न तो, जो ईसामसीहरे लगमग ६०० वर्ष पूर्व हुए थे, यही कहना पड़ेगा कि तकको नीचा देखना पड़ा और रहस्यवादकी विजय हुई। युद्धने अपने युगके सभी मसिद्ध तार्किकों एव दार्यनिकोंके सामने अपनी यद्धाएँ रक्सी, किन्तु किसीके उत्तरींसे उनका समाधान नहीं हुआ। उन्हें तो आत्मिनरीक्षण एव तपश्चर्यासे ही सिद्धि माति हुई और इसीका उन्होंने उपदेश दिया।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत-से विज्ञासुओं और श्रदाछ पुरुपीने बुद्धके उदाहरणसे उत्साहित होकर उन्हीं साधनोको करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुदको सिंदि प्राप्त हुई थी। उस समयके इतिहाससे यह पता चलता है कि भगवान बुद्ध कि कितपय शिष्योंने उन्हीं साधनींका सम्यक् प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियाँ पात की जिनसे उनके जीवनकालमे ही उनकी वडी ख्याति हो गयी । आधुनिक विद्वानीका मत है कि योग-स्त्रींके प्रणेता महर्षि पतञ्जलि गुङ्गवद्यीय महाराज पुष्यमित्र-के समसामयिक ये जिनका काल ईसवी सन्की दूसरी राताग्दी माना जाता है। उनका यह मत शङ्कांके शुन्य नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण महामाध्यकार पतर्खाल और योगसूत्रोंके प्रणेता एक ही व्यक्ति रहे हों । जब पतर्ज्ञालने ही पहले-पहल इस शास्त्रको स्तवद किया और यदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध-को योगका ज्ञान वैसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने युगके



ध्यानस्य भगवान् बुद्धदेव

अच्छे-से-अच्छे तार्किकोसे उनका समाधान न हो सकनेपर उस योगका अभ्यास किया ?

जब बहुत-से जिजासु, श्रद्धाल एव विशिष्ट पुरुष किसी साधनामे प्रवृत्त होते हैं तो उनका यह आवश्यक कर्तव्य हों जाता है कि वे एक दूसरेके अनुभवोंका मिलान करें और इस प्रकार उन साधनाओंको शास्त्रका रूप दें। यह काम महिंघ पतञ्जलिके हिस्से पड़ा था (चाहे वे जो कोई रहेहो) जिन्होने योगसूत्रमें योगजास्त्रकी उपयोगिताको सिद्ध करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राप्त करनेके कियासान्य उपाय वतलाये। उन्होने स्पष्ट शब्दोमे यह प्रतिशा की है कि योगपद्धतिकी सहायतासे साधक लोग कल्पनातीत सिद्धियोको प्राप्त कर सकते हैं, और मोक्षलाभ भी कर सकते हैं जिससे सारे दुःखोकी निवृत्ति हो जाती है और ससारके वन्धनसे सदाके लिये छुटकारा मिल जाता है।

बौद्धर्मने योगके सिद्धान्तोको चुपचाप प्रहण तो कर लिया, परन्त उनका प्रचार जैसा ईसवी सन्की तीसरी शताब्दीमें हुआ वैसा उससे पहले नहीं हुआ। किन्तु बौद्ध लोग निश्चेष्ट होकर नहीं बैठ रहे। उनका एक ऐसा दल या जो छिपकर राजयोग एव हठयोग दोनो प्रकारके योगोंकी साधना किया करता था और उन लोगोने अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साधनाओंको शास्त्रका रूप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया जो पातझलयोगपद्धतिसे यहुत कुछ मिलती है, विल्क यो कहना चाहिये कि दोनोमे यहुत कम अन्तर है। (राज) योग और हठयोगकी मूलमित्तिपर तन्त्रोका निर्माण हुआ और तन्त्रोंकी सहायतासे यह शास्त्र सर्वाङ्गपूर्णवन गया।

वौद्धोंकी (राज) योग एवं हठयोगसम्बन्धी साधनाओ एविक्रयाओंका स्पष्ट दिग्दर्शन हमें पहले पहल 'गुह्यसमाज' नामक तन्त्रसे मिलता है और यह ग्रन्थ मेरे अनुमानसे ईसवी सन्की तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ है जिसके लिये मेरे पास अनेक प्रमाण है। यह ग्रन्थ गायकवाड़ प्राच्य ग्रन्थमाला (Gaekwad's Oriental Series) का ५३ वॉ पुष्प है और जो लोग यह जानना चाहते हैं कि मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके लिये क्या प्रमाण है उनसे मेरा अनुरोध है कि वे उक्त ग्रन्थके साथ जोड़े हुए विस्तृत ग्रन्थपरिचयको व्यानपूर्वक पढ़ें।

उक्त प्रन्थका अठारहवाँ अध्याय इस दृष्टिसे वड़े महत्त्वका है कि उससे हमे बौद्धधर्ममे प्रचलित योग-साधनाओका तथा उनके उद्देश्य एव प्रयोजनका वास्तविक परिचय मिलता है। इस अध्यायमें केवल उन पारिभाषिक गर्वोकी व्याख्या की गयी है जिनका बौद्धतन्त्रोंमे बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। 'उपाय' शब्दकी व्याख्या करते हुए प्रन्थकार लिखते हैं कि उपायके सेवा, उपसाधन, साधन एव महासाधन ये चार भेद है। इनमेरी सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार दो अवान्तर भेद वताये गये है। सामान्य सेवाका दूसरा नाम वज्रचतुष्टय और उत्तम सेवाको 'शन स्धा' कहा गया है। किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज्रचतुष्टय है और उनका क्रम नीचे लिखे अनुसार है—(१) शून्यताप्रत्ययः (२) शून्यताका वीजमन्त्रके रूपमे परिणाम, (३) बीजमन्त्रका देवताके आकारका वन जाना और (४) देवताका विग्रहरूपमें प्रकट होना ।

उत्तम सेवाका स्वरूप वताते हुए गुह्यसमाजकार कहते हैं कि इस सेवामे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये पडक्क-योगका साधन करना चाहिये। योगके इन छः अङ्गोके नाम उसी प्रन्थमे इस प्रकार उल्लिखित है-(१) प्रत्याहार, (२) ध्यान, (३) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) अनुस्मृति और (६) समाधि।

प्रत्याहार उस कियाका नाम है जिसके द्वारा इन्द्रियोका निग्रह किया जाता है। पाँच व्यानी बुद्धोके द्वारा पाँच इष्ट विषयोपर मनको स्थिर करनेका नाम व्यान है। इसका अर्थ सम्भवतः सत्ता (Being) के पाँच अवयवो अर्थात् रूप, वेदना, सजा, सस्कार और विज्ञानपर, जो पाँच ध्यानी बुद्धोद्वारा अधिष्ठित है, मनको एकाप्र करना है। इस व्यानके पाँच अवान्तर भेद वताये गये हैं जिनके नाम है वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाप्रता।

योगका तीसरा अङ्ग है प्राणायाम । गुह्मसमाजके अनुसार प्राणयायुके निरोधका नाम ही प्राणायाम है और इस प्राणवायुको पञ्चभ्तात्मक अथवा पञ्चविध ज्ञानका स्वरूप माना गया है। इनकी नासिकाके अप्रभागपर स्वित एक पिण्डके रूपमे भावना की जाती है और फिर उनका पञ्चवर्णज्योतिको प्रसारित करनेवाले एक रक्षके रूपमे ध्यान किया जाता है।

चौथे अडुका नाम घारणा है जिसमें उपासक-को अपने इप्टमन्त्रका हृदयक्रमलमें व्यान करना होता है। घारणासे इन्द्रियोंका निग्रह भी होता है, उनकी पुनः एक रक्षके रूपमें भावना की जाती है और उसे प्राणांवन्दुपर खापित किया जाता है। घारणाका अद्धापूर्वक दीर्घकालतक अम्यास करनेपर 'निमित्त' अथवा चमत्कारपूर्ण चिह्न दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ये पाँच प्रकारके होते हैं। प्रारम्भिक अवस्थामें मरीचिका (मृगतृष्णा) का चिह्न चित्ताकाग्रके सामने प्रकट होता है। दूसरी भूमिकामे धुएँका चिह्न और तीसरीमें जुगुनुओंका चिह्न व्यक्त होता है, इसके बाद तुरन्त ही चौथा चिह्न प्रकाशका नज्र आता है और अन्तमं निरभ्र गगनके सद्द्य स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता है।

गुह्यसमाजके अनुसार वौद्धयोगना पाँचवाँ अङ्ग अनुत्मृति है। अनुत्मृति उस पदार्थके अनविच्छन्न ध्यानको कहते हैं जिसके निमित्त योगसाधनाका प्रारम्भ किया गया है। अनुत्मृतिका चिरकालतक अन्यास करनेसे प्रातमास (revelation) की उत्पत्ति होती है। 'प्रज्ञा' और 'उपाय' इन दो तत्त्वोंके स्योगसे सृष्टिमें स्थित सनस्त पदार्थ एक पिण्डके रूपमें अभिन्यक्त होते हैं। उस एक पिण्डके समस्त वाह्य प्रपञ्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप अलौदिक ज्ञानकी अविलम्ब उपलव्धि हो जाती है।

गुह्मसमाजतन्त्रके अटारहर्ने अध्यायमें आगे चलकर उपसाधनोंकी व्याख्या की गयी है। उस प्रक्कमें यह लिखा है कि उपसाधनका साध्य देवताका साधातकार है और साथ ही यह भी लिखा है कि उपसाधनोंका अन्यास स्गातार छ- महीनेतक करना चाहिये और उसमें खान-पान तथा अन्य इन्छित पदायोंके सन्वन्यमें किसी वन्धन-की आवश्यकता नहीं है। यदि इस अयधिके मीतर उसे देवताका साक्षात्मर न हो तो साधकको चाहिये कि वह उसी अनुष्ठानको तीन वार करे। यदि इसपर भी देवता योगीके सामने प्रकट न हो और उसे वोधिस्थाम न हो तव उसे अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिये हठयोगका अभ्यास प्रारम्भ कर देना चाहिये और इससे उसे अवश्य ही सर्वज्ञता प्राप्त होगी।

इस अवसरपर यह कीत्हलपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि तन्व और हठयोगमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। ऊपर कहीं हुई वार्तीने यहीं समझमें आता है कि गुह्यसमाजकारने

इटयोगको देवताके चाक्षात्कारका अन्तिम उपाय वताया है-जब अन्य किसी उपायसे ऐसा न हो छं तभी इतका अभ्यास करनेको कहा गया है। इतने वह वात स्पष्टलपरे व्यानमें आ जाती है कि वान्त्रिक उपनाधनका आधार हठयोग है और उत्तम नेवाझ आलम्बन राजयोग है। इस प्रकार तन्त्रको राजयोग और हठयोगसे पृथक् करना काँठन है। गुह्यसमाजमें इत बात्झे खुव त्यष्ट कर दिया गया है कि तान्त्रिक साधना करनेके लिये यह आवश्यक है कि साधक पहले (राज) योग एव इटयोगके रहस्त्रींचे परिचित हो ले। अथवा, दूचरे शन्द्रींन वी कह चक्ते है कि तन्त्रशास्त्रके रहत्यों में प्रवेशकर उन्हें वनशके की चेटा करनेके पूर्व साधकको चाहिये कि वह पहले ( राउ) योग और इठयोगमें निष्णात हो जाय । इन तव नार्वेटे इम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि जो लोग अदीक्षितीं हो अथवा प्रारम्भिक साधकोंनो मन्त्रसाधनाका उपदेग <sup>देते</sup> हैं अथवा जो स्वय योगमे निष्णात हुए विना ही इव चाघनाको करने लग जाते हैं वे वर्षया भूलमें हैं और शास्त्रीय रहस्यते अपरिचित हैं ।

इच वातको लोग भलीभाँति जानते हैं कि हठयोग विद्यामें पारगत होनेके लिये वहुत समय अपेक्षित है। हटयोगके अम्याससे मन्ष्य ऐसे अनेकों कार्य कर सकता है जो ताघारण मनुष्योंके लिये शक्य नहीं हैं । उदाहरणव इठयोगी जब चाहे तब श्वाचको निरोध कर सकता है तथा रक्तकी गतिको वन्द कर सकता है। वह कई दिनोंतक ही नहीं। कई महीनोंतक पृथ्वीके अन्दर सनाधिस होकर रह सकती है। कई हठयोगी अपनी अँतड़ियाँतक वाहर निकाल लेते हैं। परन्तु एक सिद्ध हठयोगीने, जिनसे मिलनेझ मुझे चौमान्य प्राप्त हुआ था, मुझे स्वय यह नहा कि हठवोगियोंको असाघारण शारीरिक शक्तियाँ अवस्य प्राप्त हो जाती हैं, किन्तु विना तान्त्रिक साधना राजयोगना अभ्यास किये उन्हें मानसिक अथवा आच्यात्मिक शक्तियाँ पात नहीं हो सकतीं। इससे वह वात चिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं लेगीके लिये अभिनेत है जो हठयोगके द्वारा प्राप्तव्य घ्येयते आंग वट़ना चाहते हैं । किन्तु जब सायकनो तान्त्रिक राधनावे वाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती न दीसे तो उने समझ हेना चाहिये कि उनके स्यूल शरीरमें इतने विकार भरे पहें हैं कि उन्हें हटयोगके द्वारा ही दूर करना होगा।

तन्त्रका प्रमुख अङ्ग 'साधन' अर्थात् वह क्रिया है जिसके द्वारा उपासक अपने इष्टदेवका दर्शन करनेके लिये उद्युक्त होता है, जिस इष्टदेवसे उसे वाञ्छित सिद्धि प्राप्त होती है। साधक किसी एकान्त स्थानमें जाकर 'साधन' नामक तान्त्रिक ग्रन्थोंमे निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ कालतक अपने इष्टदेवका ध्यान करता है। इस प्रकारके २१२ साधन-प्रन्थोका एक सप्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे सम्पादित होकर 'गायकवाइ प्राच्यप्रन्थमाला' में प्रकाशित हुआ है। इन साधन-प्रन्थोंमें उन आचार्योंने जो पहले उन-उन देवताओंका कष्टसाध्य एव अनुमानतः दोषयुक्त पद्धितसे साक्षात्कार कर चुके थे, सरल-से-सरल एव निर्भान्त उपाय बताये है जिनके द्वारा साधक विना भूल किये उसी व्येयको सहजहीं प्राप्त कर सकता है। इन प्रत्थोके रचयिताओका उन गोपनीय साधनोके प्रकाश करनेमें जिनसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी कोई निजी स्वार्थ नहीं था। उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृष्टिसे अथवा एक ऐसी विद्याको अमर वनानेके उद्देश्यसे ही ऐसा किया जिसके सम्बन्धमें उनकी यह धारणा थी कि इसे समुचित रीतिसे लेखबद्ध नहीं करेंगे तो उसका लोप ही हो जायगा।

जव साधक साधन-ग्रन्थोंमे बतायी हुई किसी विधिके अनुसार, अतिशय श्रद्धापूर्वक एव सुदीर्धकालतक शून्यका ध्यान करता है तब उसका इष्टदेव उसके सामने झलक दिखाने लगता है। सर्वप्रथम उस देवताका बीजमन्त्र उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने चला है। वह बीजमन्त्र शीघ्र ही एक अस्पष्ट-सा आकार धारण कर लेता है और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण होनेको होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त तेजोमय मूर्ति विविध वर्णके मनोमोहक वस्त्र धारण किये तथा ठीक उसी प्रकारकी आकृति तथा शस्त्रास्त्रमें सुसन्ति होकर जैसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है उसके मानसिक नेत्रोंके सामने आविभूत होती है। इस देवताका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर वह उपासकको कभी नहीं छोड़ता, बिक बार-बार उसपर कृपावृष्टि करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान करता रहता है। ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कारके के फल्लपमे मिलती हैं, परन्तु उस साक्षात्कारलामके लिये केवल तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चलता, अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि वह राजयोग एव हठयोगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्राप्त करे।

बौद्धयोगके परिशीलनके लिये आजीवन अध्ययन करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वह समुद्रकी मॉति अगाध है। प्रस्तुत निवन्धमें इस विषयको निःशेष करना मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीर से भी सम्भव नहीं है। मैंने इस योगकी कुछ दिशाओंका दिग्दर्शनमात्र कराया है और कुछ ऐसी वातोंपर विशेष लक्ष्य कराया है जिनके विषयमे वौद्ध और वैदिक योगमे खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनो पड़ तियोंका समन्वय कर देनेसे महान् फलिंदिइ हो सकतो है।

अन्तमे में पाठक एव समीक्षक महोदयोंको पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं कि योगमार्ग एक रहस्यमार्गः है, इसके परिणामोंको निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना होता है। योग चाहे वह वौद्धयोग हो अथवा वैदिकयोग, एक ऐसा विषय है जो मानवतर्ककी पहुँचके वाहर है।

#### शुद्धस्वरूप

मन तुम लागहु सुद्ध सरूपे ॥ टेक ॥
तन मन धन न्योलावरि वारो वेगि तजो भव कूपे ॥ १ ॥
सतगुरु रूपा तहाँ लै लावो जहाँ लाँह नहिं धूपे ॥ २ ॥
पद्या करम ध्यान साँ फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ ३ ॥
निर्मल भयो ज्ञान उँजियारो गूँग भयो लिख चूपे ॥ ४ ॥
भीखा दिज्य दृष्टि साँ देखत सोहे वोलत मूँ पै ॥ ५ ॥

—भीखा साहव

## वौद्धधर्ममें तन्त्रयोग

( लेखक--श्रीभगवतोप्रसादसिंहजो एम । ए० डिप्टो-कळेक्टर )



द्वानोंका मत है कि महात्मा गौतमबुद्धके समयमे वैदिक यज्ञ-यागादि, पशुत्रील तथा सकाम पुरश्चरणोंकी इतनी भरमार हो गयी थी कि साधारण जनता जस्त-सी होकर एक सरल तथा निष्काम धर्मके लिये उत्कण्ठित हो रही थी। इसी सामयिक उत्कण्ठा-

को लेकर और करणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर शाक्य-सिंहने वौद्धधमंका प्रचार किया । उनके इस नवीन धममें कोई भी साधारण व्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरूपसे दीक्षित हो सकता था । किन्तु वौद्धधममें जो आचार-विचारसम्बन्धी किञ्चित् कठोर नियम बनाये गये थे वे परिपक्ष बुद्धिवाले ज्ञानवान् सन्यासी-तुत्य व्यक्तिके लिये विशेषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा स्त्रीसमाजके लिये । प्राचीनतम वौद्धधमें मिक्तमावना तथा उपासनाके लिये प्राय कोई स्थान नहीं रक्ता गया । इन्हीं त्रुटियोके कारण सिद्धार्थके निर्वाणके अनन्तर ही बौद्धजनतामें मतमेद प्रारम्भ हो गया । और इसी मत-मेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुप्रसिद्ध चार वौद्ध-संगीतियों अथवा महासभाओंका आयोजन किया गया।

महातमा बुद्धका निर्वाण ईसवी पूर्व सन् ४८३ में माना जाता है। इसके छ वर्ष वाद ई० पू० सन् ४७७ में महाकाश्यप, उपालि, आनन्द आदि पॉच सौ भिश्चओंने राजगृहमें प्रथम महासभा की। इस सगीतिमें बुद्धके विनय तथा धमसम्बन्धी सिद्धान्त सग्रह किये गये। और कुछ कालके लिये मतभेदनी शान्ति की गयी। परन्तु सौ चपोंमें इस विरोधभावने इतना जोर पकडा कि ई० पू० सन् ३७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी। इस सभामें बुद्धके उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनराकृति की गयी। किन्तु सम्पूर्ण सद्घ इनको माननेके लिये तैनार न था। अत विपक्षियोंने अलग अपनी सभा की। इसी समयसे

१ इन चार महासमाओंके विस्तृत विवरणके लिये प० जनार्दन भट्टकन 'बौद्रकालान मारत' १० ३६६-३७० देखिये। मतभेद वरावर वढ़ता ही गया और कालान्तरमें वौद-धर्ममें अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये।

सम्राट् अशोकके समयमें भिश्चसद्वमें आल्ख तथा दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था। इसी नारण नृल् उपदेश तथा सिद्वान्तोंको माननेवाले (स्विप्तादी) वौद्धोंने ई० पू० सन् २४२ मे तृतीय सगीति की। इस वार इन पुराने वौद्धोंमें भी मतभेद हो गया और विपक्षी दलने अपनी सगीति अलग नालन्दामे की। इन विपक्षिगोंको सर्वास्तिवादी कहते हैं और इन्हींके कारण कालान्तरमें नालन्दाकी इतनी सुमसिद्ध हुई।

उपर्युक्त तृतीय सगीतिके लगभग पचहत्तर वर्ष वाद मौर्य-साम्राज्यका अन्त होकर वैदिक मतानुयायी ग्रङ्गवशका राज्य प्रारम्म हुआ। इसी ग्रङ्गवशके प्रथम राजा पुष्यिमत्रने दो अश्वमेध-यज्ञ किये। इस समय वौद्धोंपर अनेक अत्याचार होने लगे। अतः स्थविरवादी तो भागकर सॉर्चा चले गये और सर्वास्तिवादी मथुरा आ गये। मथुरामं सर्वोक्तिवादियोंने अपने ग्रन्थ संस्कृत-भाषामे करा डाले। क्योंकि मूल वौद्धग्रन्थ पालीमें थे।

पचास-साठ वर्षों में भेग्युराकी काबुलवाली सड़कैपर स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार (वर्तमान कन्धार) तक पहुँचा और सम्राट् किनष्क भी उसके अनुवायी हो गये। इन्हीं किनष्क राजलकालमें चतुर्थ सगीति जालन्धरमें हुई। इसके उपरान्त सर्वास्तिवादियों में बैभाधिक तथा सौज्ञान्तिक दो सम्प्रदाय हो गये।

वौद्धधर्ममें निर्वाण अथवा मोक्षके तीन मार्ग वतलावे गये हैं। जो केवल स्वय मुक्त होना चाहता है वह अर्हत् कहलाता है। जो कुछ और लोगोंकी मुक्तिके लिये भी परिश्रम करता है वह प्रत्येक-तुद्ध कहलाता है। और जो जगत्के मोक्षकी चेष्टा करते हुए निर्वाणपद प्राप्त करता है वह वोधिसत्व कहलाता है। ये तीनो मार्ग क्रमश अर्हत् यान, प्रत्येकनुद्धयान तथा वोधिसत्वयान कहलाते हैं।

१ देखिये 'तारत्वता' जून १९२९ ए० ६७८-६८४ (प्राचीन भारतकी सङ्कॅ)।

अवतक मतभेद होते हुए भी सभी बौद्धनिकाय (सम्प्रदाय) इन तीनों मार्गोंको मानते थे और अधिकतर प्रवृत्ति त्याग तथा वैराग्यपर निर्भर होनेके कारण अईत्-यानकी ओर ही थी।

परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो प्रसिद्ध किय तथा दार्शनिक थे, उन्होंने एक नया मत सम्पादित किया कि बौद्धोंके लिये केवल बोधिसत्वयान ही सर्वश्रेष्ठ है। यहींसे महायानकी नींच पड़ी। इसका वर्णन आगे किया जायगा।

अश्वघोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौद्ध-दार्शनिक नागार्जुनै थे। इनके विषयमें अनेक आश्चर्य-जनक किंवदिन्तयाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि योगाम्याससे इन्होंने बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं और इसी कारण इन्हें सिद्धनागार्जुनके नामसे पुकारा जाता या। इनके पूर्वके वैद्यकशास्त्रमे केवल सुश्रुत तथा चरकके ही प्रन्थ मिलते हैं। हाँ, यदि योगसूत्रकार तथा महाभाष्य-कार महर्षि पतञ्जलिको लौहशास्त्रकार भी मान लेतो उनका नाम भी नागार्जुनसे पूर्व ही आता है।

नागार्जुनके विषयमें कहा जाता है कि उन्होंने रासायनिक शानसे लोहवेध (लोहेको सोना बनाने) में सफलता प्राप्त की थी और रासायनिक समासोंसे ऐसे-ऐसे रसादिकी सृष्टि की थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा हो जाता है। स्वय नागार्जुनकी आयु ६०० वर्ष कही जाती है। इस विषयमें यह मानना पड़ेगा कि आधुनिक पाश्चात्य वैद्यकशास्त्र सुवर्ण, पारद, अस्रक तथा गन्धकके अनेकानेक प्रयोगोंसे अनिमत्त है। 'समराङ्गणसूत्रधार' नामक बड़ौदेसे प्रकाशित प्राचीन ग्रन्थमें तो यहाँतक लिखा है कि पूर्वकालके वायुयान पारदसे चलते थे। नागार्जुनविषयक इन बातोंसे स्पष्ट है कि यूरोपीय इतिहासके मध्ययुग (Middle Ages 100—1500 A D)

में जो किमियागीरा (Alchemists) का प्रयत्न Elixir of Life (अमृत) तथा Philosopher's Stone (पारस-पत्थर) के लिये वतलाया जाता है उसका मूल स्रोत भारत ही है।

नागार्जनने अश्वधोषके बोधिसत्वयानसम्बन्धी सिद्धान्तको मानकर पूर्वप्रचलित 'प्रजापारिमता' नामक दर्जनप्रन्थके आधारपर मान्यिमक अथवा सून्यवादी वौद्ध-सम्प्रदायकी सृष्टि की । कुछ विद्वानोंका मत है कि इसी स्नुत्यवादका सुसस्कृत रूपान्तर शङ्कराचार्यजीका मायावाद है। इसके अतिरिक्त मैत्रेयके योगाचारसम्प्रदायका भी विशेष प्रचार हुआ। ये ही दोनों मत (माध्यिमक तथा योगा—चारसम्प्रदाय) महायानके नामसे प्रसिद्ध है। महायान बौद्धधमका प्रचार तिब्बत, मङ्गोलिया, चीन तथा जापानमें अवतक पाया जाता है। वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं और हीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याममे है। हीनयानके प्रन्थ पाली भाषामें है और महायानके सस्कृतमें।

स्वय गौतमबुद्धने भी ध्यानयोग (राजयोग) द्वारा वोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। वौद्ध 'ब्रह्मजालसुत्त' तथा 'आटानटीय सुत्त' मे भी इस विषयका कुछ वर्णन मिलता है। अतः कोई आश्चर्यकी वात नहीं कि नागार्जुन-जैसे सिद्ध योगोका बौद्धधमसे सम्बन्ध होनेपर और माध्यमिक तथा योगाचारसम्प्रदायोंके प्रादुर्भूत होनेपर बौद्ध महायानसम्प्रदायमे मन्त्रयोग क्यों न प्रचलित हो। और वास्तवमें हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि थोड़े ही समयके अनन्तर महायानके अन्तर्गत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो उन्न रूप धारणकर वर्तमान वज्जयानमे परिणत हो गया।

पतञ्जलिकृत योगदर्शनका सूत्र है—'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः' और इतने उथल-पुथलके वाद वौद्ध भिक्षुओके लिये चित्तवृत्तिनिरोधकी परम आवश्यकता थी । अतः उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ । आगे चलकर उपर्युक्त दर्शनके चतुर्थ पादमें कहा है—

जन्मौपिषमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः। इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहीं। वह केवल

देखिये जयचन्द्र विद्यालकारकृत 'भारतीय इतिहास-की रूपरेखा' भाग २ ए० ९२४—९२६ और उन्हींका 'भारतीय वाड्मयके अमररल' ए० ३२—३५।

२. 'गङ्गा'का 'पुरातत्त्वाङ्क' १० २१८।

३. श्रीमोजदेवकृत 'समराज्ञणस्त्रधार ' २ माग Gaekwad Oriental Series, Baroda

र इन Alchemists के निषयमें अधिक शानके लिये देखिये 'Alchemy Ancient and Modern' by Redgrove, William Rider and Son, London (1922)

कर्मानुसार ही होता है और ओपिषयोंद्वारा सिद्धि प्राप्त करना केवल नागार्जन-जैसे सिद्धोंहीके वशमें था। अत-जनसाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्त्रका ही अवलम्बन सुलम प्रतीत हुआ। मन्त्रयोगैमें अक्षरीके अधिष्ठाता देवताओं ना त्यान एक आवश्यक अङ्ग है। इसी कारण बौद्धमंम इती समयसे नृतियोंका बनाया जाना प्रारम्म हुआ और बज़स्तन, रक्षसम्भव, अमिताम, अमोधिसिद्ध तथा वैरोचन नामक पाँच ध्यानी बुद्धों, मञ्जुश्री, अवलोकितेबर, बज्रपाणि, आकाशगर्म, क्षितिगर्म, मैत्रेय, समन्तमद्र इत्यादि बोधिसत्वोंकी कल्पना प्रारम्म हुई। इनके अत्य देवी-देवता भी छन्नरूपने बौद्धधर्ममें ले लिये गये। बौद्धोंकी प्रधान देवी तारा हैं।

उपयुक्त विधयपर वौद्धसाहित्यमें अनेकानेक प्रत्य मिलते है पर विद्वानोंके मतमे इनमें मुख्य प्रत्ये 'मञ्जुओ नूलकल्प' 'गुह्यसमाज तन्त्र' 'साधनमाला' 'ओ-चत्रसवर' 'सद्धमपुण्डरीक' तथा 'सुखावतीव्यूहस्त्र' इत्यादि हे जो सब छप गये हैं। इनके अध्ययनसे वौद-धर्मके मन्त्रयोग, साधनकम तथा अन्य उपक्रम और उनके साधना-नेद माल्म हो सकते हे। इस छोटे-से लेखमे इन सवता सहस विवरण भी देना असम्भव है। हालमें काशी-विद्यापीटदारा प्रकाशित सुद्धयोग (ईसाकी पाँचर्यी श्रताव्दि) इत् 'श्रमथयान अर्थात् समाधि' को देखनेसे तो प्रतीत होता है कि अनेक खलोंमें पतझिलके योगदर्शन-'की पूरी-की-पूरी नकल कर ली गयी है।

१ मन्त्रशासके विषयन अधिक जानकाराके लिये देखिये। Woodroffe द्व "Garland of Letters", Ganesh & Co, Madras (1922)

र 'नशुश्रीमूलकरा' (Trivandrum Sanskrit Series), 'ग्रुप्तमान तन्त्र और साधननाला' (Gaekwad Oriental Series), 'श्रीचक्रमवर' (Tantrik Texts Vol VII Edited by Arthur Avalon, Thacker Spink & Co, Calcutta), 'नद्रमेपुन्यतेक' (Sacred Books of the East Vol 12), 'त्रवायते ज्रूर' (Arizdota Oxonicusia Aryan Series Vol II रम, बेंद्रनात्त क्लान है) 'त्रपायतः' पर एक बन्न क्लर क्या गाम मेर्ट्रनि 'मधुरा' अस्ट्रनर १९७५ १९०१ -४३६ (ग्रुप्तमानार्ग) में जिला है। 'गुह्यसमाजतन्त्र' के विषयमें कल्याणके पाठक'शिवाइ' के 'देवताका त्वरूप क्या है ?' शीर्षक लेख ( पृष्ठ वीन-सौ एकहत्तर—तीन सौ तिहत्तर ) में स्क्षमांववरण पार्पेगे । और 'श्रीचक्रसंवर' की भूमिकाका सार 'शक्तिश्रइ' (पृ॰ पॉच सौ चौशालीस—पॉच सौ सैंतालीस) में 'तौद्व और जैनवर्ममें शक्ति-उपासना' शीर्षक लेखमें दिया गया है । 'श्रीचकसवर' के कुछ अशका अमेजी अनुवाद Arthur Avalon सम्पादित Tantrik Texts के Volume VII में मिलेगा । उसके अध्ययनसे वौद्यमन्त्रयोगके महत्त्व तथा गाम्भीर्यका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा ।

'गुह्यसमाजतन्त्र'में लिखा है कि जहाँ मन्त्रयोग-की गति न हो वहाँ वन्त्रोंका आधार लेना पड़ता है। इसी कारण मन्त्रयानमे तन्त्रयानका समावेश होना अवश्यम्भावी था । तन्त्रींकी साधर्नावधि तथा वाम और दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं। वार्ममार्गके वीमत्स्य प्रतीत होनेवाले कृत्योंका यथार्थ मर्म उर मार्गका साधक ही जान सकता है। अनिमन्न दर्गक उनको देखकर तन्त्रींको गर्ह्य वतलाने लगता है और अनभिज्ञ साधक उनका विपरीत प्रयोग करके नरकका भागी होता है और पतित हो जाता है। बौद्रमन्त्र-योगाचारमें वाममार्गका विशेष प्रयोग होने लगा या और अब भी होता है। अतः अनभिज्ञ जनतामे उनका प्रवेश होते ही अनर्थ होने लगा और भारतसे वौद्धधर्मके लोप होनेका यह एक मुख्य कारण हुआ। इस विषयम अन्यत्र प्रकाशित 'चौराची छिद्ध तया नायसम्प्रदाय' शीर्पक छेल देखिये । उपर्देक मन्त्र-तन्त्रयानको ही वज्रयान कहते हैं।

त्रौदोंका मुख्य मन्त्र है 'ॐ मणिपग्ने हुम्' जिन्ने सम्पूर्ण तिव्वत रात-दिन गूँज रहा है । कुछ विद्वानीका विचार है कि मणिपग्नसे कुण्डलिनीयोगके मणिप्रक चकका निर्देश है और इस चकके देवता बद्रका धान

र सत्त विषयपर एक बड़ा हो मुन्दर देख Woodroffe देन 'Shaktı and Shakta' (Ganesh & Co Madras, third edn 1929) ए० ५५३—६०३ (Pancha-Sattva. the Secret Ritual) ने निल्या।

२-देशिये 'सरस्वता' फरवरा १०२० १० १०० २५१ (बीब्यमंदर हिन्द्-भमकी छात्र )।

## कल्याण



सारनाथकी बुद्ध-प्रातिमा



तिञ्चतके दलाई लामा



दीपङ्कर श्रीज्ञान ( अतिशा )



तिञ्चतके ताशी लामा

बौद्धलोग अवलोकितेश्वर (अक्षोभ्य मैरव ) रूपसे करते हैं। बौद्धोंके मन्त्र संस्कृतमें होते हैं और उनकी उपचार-विधि हिन्दुओंके तान्त्रिक प्रयोगोंसे विल्कुल मिलती है।

नागार्जनका स्थान श्रीशैल कहा जाता है जो मद्रासके समीप है। सम्भव है, द्वितीय ज्योतिर्लिङ्गवाला श्रीशैलें ही नागार्जनके सिद्धिका केन्द्र हो। सस्कृत ग्रन्थोंमें भी (उदाहरणार्थ 'हर्षचरित' 'मालतीमाधव') इस स्थानका एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता है।

नालेन्दाका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कहा जाता है कि सम्राट् अशोकने यहाँ एक बौद्धविश्व-विद्यालय स्थापित किया । कुछ दिनों नागार्जुनने भी इस स्थानपर वास किया था। अतः सम्भव है कि उसी समयसे यहाँ तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्भ हुआ हो । ईसाकी आठवीं शताब्दीमें किसी कारण इस विश्वविद्यालयका पतन हो गया । तबसे समीपस्थ विक्रमशिला-विश्वविद्याल्यकी भागलपुरके पासवाले ख्याति बढ गयी । विक्रमशिलाके विश्वविद्यालय तथा उदन्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बगालके पालवशीय राजाँ थे । वे बौद्ध थे, अतः इनकी छत्रछायामें विक्रमशिला-वज्रयानकी साधनाका केन्द्र बन गया। इस विश्वविद्यालयके मध्यमें अवलोकितेश्वरका मन्दिर था और इस मन्दिरके चारों ओर तिरपन तान्त्रिक देवी-देवताओंके छोटे-छोटे मन्दिर थे। यहींसे वज्रयानका भवेश तिब्बतमें हुआ । इस विद्यालयमे अनेकानेक अकाण्ड बौद तान्त्रिक हो गये है और सुप्रसिद्ध चौरासी सिद्धोंमेंसे भी अनेकोका इस संस्थासे सम्बन्ध था।

यहाँके लङ्काजयभद्रने ही उपर्युक्त 'श्रीचक्रसवर' नामक तन्त्र प्रन्थ लिखा था जिसका उल्लेख वार-वार चौरासी सिद्धोंकी 'वानियो' में आता है। लीलावज नामक आचार्यने अपने मन्त्रवलसे तुकाँके प्रथम आक्रमणको निष्फल कर दिया था। आचार्य कमल्रितने अपने योगवलसे पाँच सौ तुकोंको मार भगाया था। कहते हैं कि इन्होने तुर्कसेनापर पूर्णकुम्म पेंका जिसके कारण तुर्क लोग खून उगलते हुए जान लेकर भागे। सन् १२०२ ई० मे बिख्तयार खिल्जीने इस स्थानको लुटकर यहाँके विशाल ग्रन्थसंग्रहको जला डाला।

विक्रमशिलाके ध्वसके बाद बौद्ध तान्त्रिकोका भारतसे लोप ही हो गया। उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाट उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, और अधिकांश उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिब्बतके अगम्य देशोमे भाग गये। जो कुछ बौद्ध-तन्त्रका अवशेष भारतमे रहा वह आज भी मिथिलामे पाया जाता है, क्योंकि विक्रम-शिलाके बाद ही निदया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका उदय हुआ।

इस समय वज्रयानका मुख्य गढ महाचीन (तिव्वत) है । तिब्बतमे वौद्धधर्मका प्रवेश ईसाकी आठवीं शताब्दिके प्रारम्भमे हुआ। उसके पहले इस देशमें 'बोन' धर्म प्रचलित था जो वैदिक शैवसम्प्रदायका विकृत रूप था। 'नोन' धर्मका मुख्य स्थान कैलाश पर्वत था और देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण 'वोन' धर्ममे जाद्-टोना इत्यादि बहुत बढु गया था अर्थात् तमःप्रधान देवोकी सकाम उपासनाका प्राधान्य था। नालन्दाके महा-पण्डितोंकी ख्याति सुनकर तिव्वतसम्राट्ने वहाँके आचार्य शान्तरिक्षत (ई० सन् ६५०--७५०) को अपने देशमें बौद्धधर्मके प्रचारके लिये आमन्त्रित किया। आचार्य तिव्वत गये किन्तु उनके पहुँचते ही अनेक प्राकृतिक उपद्रव उठ खड़े हुए। अतः उनके परामर्शते राजाने पद्मसम्भव नामक एक तान्त्रिकको भारतसे बुलवाया। इन्होंने अपने योगबलसे देशके सभी उम्र देवी-देवताओंको शान्त किया। वर्तमान तिव्वतीय लामाधर्म इन्हीं पद्म-सम्भवकी मूल कृति हैं। तिव्यतवाले इन्हें लामारिन-

१. देखिये 'शिवाक' ए० ५४९-५५० (श्रीमश्चिकार्जुन)

२. विस्तृत विवरणके लिये देखिये उपर्युक्त 'वौद्धकालीन भारत' ए० ३७५—३७९।

३ देखिये 'सरस्वती' दिसम्बर १९१५ ए० ३३९—— ,३४१ (विक्रमशिलाका थिर्धावधालय)।

४. देखिये प॰ विश्वेश्वरत्ताथ रेजकृत 'भारतके प्राचीन राजवश' (प्रथम भाग ) पृ०१८१—१९७।

५ देखिये नोट नम्बर ३ वाला लेख ।

६. देखिये राहुल साक्त्यायनकृत 'तिब्बतमे सवा वरम' पृ० १८७--२२३।

७ देखिचे 'Modern Review' August 1934 (Article on 'Home of Tantricism')

८. देखिये 'माधुरी' जून १९२६ ए० ५७८-५८६ (विराद् भारत)

पोचे कहते हैं और भर्तृहरि तथा आव्हाको तरह इनको अमर मानते हैं। आज भी घर-घर इनका चित्र पाया जाता है। आचार्य शान्तरक्षितने उदन्तपुरीके विहारके नमूनेका एक विहार तिव्वतमें सम्-ये नामक स्थानमें वनवाया जो अब भी मौजूद है।

इसके ३०० वर्ष वाद दीपकर श्रीज्ञान (ई० सन् ९८२-१०५४) नामक विक्रमिशलाके प्रकाण्ड तान्त्रिक आचार्य तिव्वतमें बुलाये गये क्योंकि बीचमें वौद्धधर्म शिथल हो चला था। इन्होंने अनेकानेक भारतीय प्रन्थोंका तिव्वती भाषामें अनुवाद कराया। ये अनुवाद अवतक विद्यमान हैं। भारतके मूल प्रन्थ धर्मान्च यवनोंके हाथ कभीके भस्म हो चुके।

स्वय तिब्बतमें जे-चुन् मिल-रे-पा नामक एक उत्क्रष्ट तान्त्रिक (ई० सन् १०४०-११२३) हो गये हैं और उनके निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करते हुए अब भी सैकड़ों बौद मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त गुफाओंमें वीस-वीस क्या चालीस-चालीस बर्धतक एकान्तवास तथा तान्त्रिक साधनाएँ करते हैं । इनकी गुफाओंमें प्रविष्ट होनेपर द्वार सदाके लिये अथवा नियमित वर्षोंके लिये बन्द कर दिया जाता है और केवल एक छिद्रसे भोजन पहुँचानेका प्रवन्ध रहता है। न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न एकान्तवासी किसीसे भोजनके छिद्रद्वारा भाषण करता है । मिल-रे-पाका एकान्तवासंखान लप-चीमें था। वहीं अब भी विशेषकर उपर्युक्त प्रकारसे एकान्तवास करते हुए अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे। सन् १९२१ वाले एवरेत्ट आरोहणवाले दलको लप-चीमें ३०० या ४०० एकान्तवासी मिले थे । और अपनी (Trans Himalaya) नामक पुस्तकके ३५ वें परिच्छेदमें Dr Sven Hedin (जिन्हों-ने सन् १९०६-७ में तिव्वतकी यात्रा की थी ) इसी प्रकार-के एक एकान्तवासीका कल्पनायुक्त वर्णन किया है। ऐसे

ही अनेक खान तिव्वतमे हैं । इनमें एक मुख्य खान ताशी लामाका निवासस्थान शीगर्ची है ।

तिब्बतका राज्यतन्त्र ही लामा सिद्धोंके हाथमें हैं । प्रवान शासक दलाई लामा कहे जाते हैं। उनके बाद शीगर्चीके ताञ्ची लामाका स्थान है । देशभरमें प्रधान अधिकारी लामा ही है। इनमें अनेक पाखण्डी तथा दुराचारी भी ह किन्तु इनके सरक्षणमें विरमयकारी वज्रयान अथवा लाग-धर्म अव भी पूर्ववत् अक्षुण्ण चला आता है। देशभरमें अनेकानेक मठ विद्यमान हैं जहाँ प्राचीन प्रणाली शिक्षा दी जाती है और जिनमें लाखों लामा लोग ( गहस इन मठोंमें भर्ती नहीं हो सकते ) अव भी 'ॐ मणिपद्मे हम्' के गम्मीर नादसे उस ज्योतिको जामत् रख रहे हैं। इन लामाओंके हाथमें एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें कागजीपर लिखे हुए हजारी 'ॐ मणिपद्मे हुम्' होते हैं। लामा लोग वरावर इस चरखीको धुमाया करते हैं और इससे निरन्तर मन्त्रजपका पुण्य माना जाता है। स्थान-स्थानपर यह मन्त्र पत्थरींपर अयना कपडोंके दकडोंपर लिखा मिलता है। सक्षेपमें यही वजयानकी गायत्री है।

यह तो हुई तिब्बतकी स्थिति। अब और उत्तरमं मङ्गोलियामें बढ़ जाइये तो यही क्रम और घोररूपमं मिलेगा। कारण यह कि प्राकृतिक स्थितिके कारण मङ्गोलिया आधुनिक सम्यताके लिये तिब्बतकी अपेक्षा अधिक अगम्य है। याद रहे कि तिब्बतमें विदेशियों (जिनमें भारतीयोंकी मी गणना है) के प्रवेशके लिये कठोर निषेध अवतक चले जाते हैं।

गत महायुद्धके वाद रूसमें जो राज्यविष्ठव हुआ उसमें वोलशेविकोंके हायसे वचनेके लिये Count Ossendonsky नामक सज्जन मङ्गोलिया होते हुए तिव्वतकी ओर भागे। इस निर्वासनकालका विवरण उन्होंने 'Beasts, Men, and Gods' नामक पुस्तकमें दिया है।

देखिये राहुल साक्त्यायनकृत 'तिन्वतम् बौद्धधर्म'
 ५० २८ (श्रीशिवप्रमादजी ग्रप्त, काशी)।

र देखिये 'Trans-Himalaya' by Sven Hedin (vol II) Pp 1-12 (Macmillan & co, 1909 'Colonial Library' Edition)

३ देखिये 'नरस्वती' नवन्तर १९२२ ए० २७७ (मौट प्रवेरस्टका आरोइण)।

१ देखिये एकाई कानागुचीकृत 'तिस्वतमे तान वर्ष'
पृ० ३०१---३२२ (हिन्दी पुस्तक एर्नेसी, कलकत्ता)।

२ इनको 'मानी' कहते हैं।

<sup>₹.</sup> Beasts Menand Gods by F Ossendowsky Edward Arnold & Co, London (17 th edition 1923) See pages 87, 96, 113-121, 177—181, 218-219, 257—262, 264-265, 287—316





तकलकोटके राजमार्गका दृश्य गुफागृह तथा पहाइको; काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचमे दिखायी देते हैं।। नदीमें अनेकों नर-नारी स्नान करते है।



तिब्वतका विहंगम दश्य







दलाईलामाका पोटाला राजमहल

कल्याण

# ग्रीम्सियाई

ॐ मणिपद्मे हुं



लामा मन्त्रजपकी चर्खी घुमा रहे हैं

इस पुस्तकको देखनेसे वज्रयानकी अलौकिक शक्तियोंका कुछ अनुमान किया जा सकता है। हड्डियोंको अग्निमे तपाकर उनसे 'अरिष्ट' ( योगदर्शन पा० ३ सू० २१ ) का ज्ञान प्राप्त करना, रक्तसे, ऑतोंसे अथवा Black Stone (काले पत्थर) से भविष्यका पता लगाना, व्योमविहरण, मर्तियोंसे प्रश्नोत्तर पाना तथा विना अभिके दीपकींका अपने आप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोका इस पस्तकमें उल्लेख हैं। उर्गा नामक स्थानमें 'प्रत्यक्ष बुद्ध' (Living Bogdo) नामक महापुरोहित रहते हैं। जिस समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके चेहरेके चारो ओर प्रभामण्डल (Nimbus) दीख पड़ता है। एक मन्दिरमें इस ग्रन्थके लेखकको थोड़ी देरके लिये अपने सुदूरियत गृहका दृश्य दीख पड़ा। दूसरे स्थानपर एक लामाने एक पुरुषको मार डाला पर थोड़ी ही देरमे वह मृत व्यक्ति ज्यों-का-त्यों पुनर्जीवित हो गया। इत्यादि । इन वार्तीको योगदर्शनके तृतीय पादके साथ देखिये तव ज्ञात होगा कि केवल जादू-टोना कह देनेसे शङ्कासमाधान नहीं होता। इन चमत्कारोंको करनेकी शक्ति आयी कहाँसे ? केवल मन्त्र और तन्त्रप्रियाओंसे । हॉ, कहीं-कहीं अज्ञातरूपेण जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बृटियंकि प्रयोगसे इन शक्तियोकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि महर्षि पतञ्जिल कहते हैं---

#### जनमौषधिमनत्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः।

वैशाख-पूर्णिमाको तिब्बतमे बुद्धोत्सव मनाया जाता है। इसी तिथिको महात्मा बुद्धका जन्म हुआ था और इसीको निर्वाण। आश्चर्यकी बात है कि इसी दिन इनको बोध भी हुआ था। उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिको रात्रिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बौद्ध सिद्धाचार्य प्रतिवर्ध एकत्रित होकर बुद्धका आयाहन करते हैं। कहा जाता है कि बुद्धदेव प्रकट होकर आशीर्षाद देते हैं और पुनः अन्तर्हित हो जाते है।

कुण्डिलनीसम्बन्धी लेखमे मै लिख ही चुका हूँ कि महायानीय जितनी बुद्धप्रितमाएँ मिलेगी उनमेसे अधिकांश (पॉचवीं शताब्दिके बादवाली) में बुद्ध घुँघ-राले बालवाले कनफटे योगीके रूपमें दिखलाये गये होंगे। ये घुँघराले केश सहस्रारचक्रके द्योतक हैं।

कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध महाराणा जङ्गवहादुरके गुरु राखेलामाने उन्हें वज्रोली मुद्राका अभ्यास कराया था।

हिमालयप्रान्त वैदिकमतानुयायी योगियोंका भी स्थान माना गया है। भर्तृहरि तथा आल्हा अमर माने गये है और यह साधारण किंवदन्ती है कि वे हिमालयमे तपस्या कर रहे हैं।

#### ~~~

## अमीवर्षा

अमृत धारा देखिये पारब्रह्म वरिखन्त।
तेजपुञ्ज झिलिमिलि झरैं, को साधूजन पीवन्त॥
रसहीमें रस वरिखिहैं, धारा कोटि अनन्त।
तह मन निहचल राखिये, दादू सदा वसन्त॥
धन वादल विनि वरिखिहैं, नीझर निरमल धार।
दादू भीजें आतमा, को साधू पीवनहार॥
ऐसा अचरज देखिया, विन वादल वरिखें मेह।
तह चित चातग है रहा, दादू अधिक सनेह॥
'दादूजी'

१. देखिने योगी' (पटना) का 'वुदाद्व' १० २९--३२ ( नहात्ना वुद्ध जीर वैशाख-पूर्णिमा )।

२ देखिये 'कल्याण' पीप १९९० ए० ९७४---९७७ (महीचा ओर उसके देवस्थान )।

## जैनधर्ममें योगविद्या

( लेखक--मुनि श्रीहिमाशुनिजयजी न्यायसाहित्यतीर्थं )

भारतके वैदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दर्शन हैं। ये तीनों आत्मा, पुण्य-पाप, परलोक और मोक्ष इन तत्त्वींको मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदर्शन है। प्रस्तुत लेखमें इम जैनदृष्टिसे योगके विषयमें कुछ लिखेंगे।

'योग' शब्द 'युज्' धातुसे वना है। सस्कृतमे 'युज्' धातु दो हैं। एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 'समाधि'। इनमेंसे 'जोड़ने' के अर्थवाले 'युज्' धातुको जैनाचार्योंने प्रस्तुत योगार्थमें स्वीकार किया है।

मोक्षेण योजनादेव योगो श्रान्न निरुच्यते। (श्रीयशोविजयकृता 'द्वात्रिंशिका' १०।१)

'मुक्खेण जोयणाओ जोगो'

(श्रीहरिभद्रस्रिकता 'योगविशका' १)

अर्यात् जिन-जिन साधनोंसे आत्माकी ग्रुद्धि और मोक्ष-का योग होता है उन सब साधनोंको योग कह सकते हैं।

पातञ्जलयोगदर्शनमें योगका लक्षण 'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः' कहा है। इसी लक्षणको उपाध्याय यशोविजय-जीने इस प्रकार और भी विशद किया है—

सिमितिगुसिधारणं धर्मध्यापारत्वमेव योगत्वम् । ( पातञ्चलयोगदर्शनवृत्ति )

यतः समितिगुप्तीनां प्रपञ्चो योग उत्तमः। (योगभेदद्राप्तिशिका ३०)

अर्थात् मन, वचन, श्ररीरादिको सयत करनेवाला धर्मव्यापार ही योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य मोक्षके साथ जोड़ता है।

#### योगका शुद्ध अंग

इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके अङ्ग हैं, तथापि विशेषरूपसे तो मोक्षप्राप्तिके समीपतम-वर्त्ति पूर्वकालका ध्यान ही अन्यवहित उत्कृष्ट योग है। आचार्य भगवान् श्रीहरिभद्र सूरिने 'योगदृष्टिसमुच्चय' में कहा है—

अतस्तु योगो योगानां योग' पर उदाहतः। मोक्षयोजनभावेन सर्वसंन्यासस्क्षणः। "\*\*"

केवल उन ज्ञानी योगियोंको जिन्हें जीवनमुक्त कह मोक्षस्थिति प्राप्त करनेके पूर्व मन, वाणी और ग्रारं समस्त क्रियाओंका निरोधे (सक्षय) करना पड़ता सभी वाह्य पदार्थोंका त्याग अर्थात् सर्वसन्यास व पड़ता है। मोक्ष प्राप्त करनेमें जत्र अ इ उ ऋ ल । हस्वाक्षरउच्चारप्रमित काल शेष रहता है उस समयका ग्राक्त ध्यान है वही सच्चा मोक्षसाधन अर्थात् योग है। अवस्थामे स्थित योगी ही सच्चा ग्राह्म योगी है। उ सङ्कल्प-विकल्प विलीन हो जाते हैं। उसके विचार रज, तम या सच्चगुणसे भी स्पर्श नहीं होता। अति अ समयमें ही ग्राह्म ध्यानके द्वारा वह मुक्त हो जाता है मुक्तको ही सिद्ध कहते हैं। यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता

#### योगकी विशेष व्याख्या

जैन आगमोंमें योगका अर्थ मुख्यतया 'ध्यान' लिस्
है । ध्यान मूलतः चार प्रकारका है—१ आर्च, २ रौ
३ धर्म और ४ शुक्ल । इनमें आदिके दो ध्यान तम औ
रजोगुणविशिष्ट होनेके कारण योगमें अनुपयुक्त औ
प्रत्यूहकारी हैं । धर्मध्यान और शुक्लध्यान योगोपयोग
हैं । इनमें भी शुक्लध्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यवहित

- ३ तत्रानिवृत्तिशब्दान्त समुन्छित्रक्रियात्मकम् । चतुर्थं भवति ध्यानमयोगिपरमेष्ठिन ॥१०५॥ समुन्छित्रा क्रिया यत्र स्क्ष्मयोगात्मिकापि च । समुन्छिनक्रिय प्रोक्त तब्द्वार मुक्तिवेश्मन ॥१०६॥ (गुणस्थान क्रमारोह)
- ४ अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतोऽस्य जिनेशितु । लघुपञ्चाक्षरोचारप्रमितैन स्थितिमनेत् ॥१०४॥

५ मन, वाणी और शरीरकी षृत्तियोंको भी जैनपरिनापार्ने 'योग' कहते हैं—'कायवाङ्मन कर्मयोग ' (तत्त्वार्भसूत्र ६। १) इसी अर्थसे पराकोटिको प्राप्त शुद्ध योगीको 'अयोगी' कहा है। अयोगो योगाना योग पर उदाइत ' यह भी इसी दृष्टिसे कहा गया है।

देखिये सिद्ध हेमचन्द्र-च्याकरण ल्घुवृत्ति पृ० ४८४
 इमारी सन्पादित भावृत्ति ।

२. 'बुजूपी योगे' गण ७ वॉं। 'युर्जि च समाधी' गण ४

मोक्षसाधन है। इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सहस्रो अरण्य क्षणमात्रमें सर्वथा भस्म हो जाते हैं। इस विषयमें समाधि-शतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, व्यानदीपिका, आवश्यक निर्युक्ति, अध्यात्मकल्पद्वमटीका प्रभृति अनेक प्रन्थ हैं।

#### त्रिविध योग

किसी भी वस्तकी प्राप्तिके लिये उसपर अटल श्रद्धा होनी चाहिये । योगके लिये जो-जो कुछ आवश्यक है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक अद्धा रखना योगका आवश्यक अङ्ग है। इसको जैनदर्शनमे 'सम्यग्दर्शन' कहते हें-- 'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्।' (तत्त्वार्थसूत्र १-२)। केवल विश्वास रखकर बैठ रहनेसे कुछ नहीं होता। विश्वासके साथ सम्प्रदायका रहस्य-ज्ञान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये । इसको सम्यक्श्रुत होना कहते हैं। विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र-श्रद्धि नहीं है-राग-द्वेष-मोहादिसे आत्मा न्याप्त है तो करोड़ों वर्षों में भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिये 'सम्यक् चरित्र' होना चाहिये । यह ज्ञानदर्शनचरित्रात्मक 'त्रिविध योग' है । इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता है और आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता है। योगकी पूर्णता ही मोक्षप्राप्ति कराती है । वैदिकदर्शनोंम जैसे व्रवस्त्र, गौतमस्त्र, कणादस्त्र आदि मौलिक प्रन्थ हैं वैसे ही जैनदर्शनमे उमास्वातिकृत 'तत्वार्थाधिगमसूत्र' है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमें है-'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः।' इसी सूत्रपर आगे सम्पूर्ण प्रन्थ है जिसे 'मोक्षशास्त्र' भी कहते हैं।

#### चौदह गुणस्थान

जब आत्मा विकासकी दिशामे प्रयाण करता है तबसे मोध प्राप्त होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण जैन-आगमोंमें बताये हैं—(१) मिध्यात्व, (२) सास्वादन, (३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन, (५) देशविरति, (६) प्रमत्तश्रमणत्व, (७) अप्रमत्तश्रमणत्व, (८) अपूर्व-करण, (९) अनिवृत्ति, (१०) सूक्ष्म लोभ, (११) उपशान्तमोह, (१२) शीणमोह, (१३) सयोगी केवली और (१४) अयोगी केवली। पातजलयोगकी आठ भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका यम है। इस 'यम' से भी पूर्व स्क्मरीत्या योगकी जो भूमिकाएँ होती हैं वे भी इन चौदह गुणस्थानोंमेसे पूर्वके चार गुणस्थानोंमे परिगणित हुई हैं। 'गुणस्थानकमारोह' तथा कर्मग्रन्थ, कर्मप्रकृति, गोमटसार आदि ग्रन्थोंमे इस विषयका सूक्ष्म विवेचन हैं।

#### अष्ट दृष्टि

आचार्य हरिभद्र स्रिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायी हैं— मित्रा तारा वला दीप्ता स्थिरा कान्ता प्रभा परा । नामानि योगदृष्टीनां । । पातञ्जलयोगके जो आठ अङ्ग हैं उनसे इन दृष्टियों-का साहश्य हैं ।

#### पश्चविध योग

अर्वाचीन जैन न्याय-योग-साहित्यके अप्रणी उपाध्याय श्रीयशोविजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी बताया है—

अध्यातमं भावनाध्यानं समता वृत्तिसंक्षयः। योगः पञ्जविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदैः॥ (योगमेददात्रिशिका)

योगभेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त 'जैनहिष्टयोग' नामक गुजराती प्रन्थमें भी इन पॉचों भेदोंका विशद विवेचन है।

#### त्रिविध योग

एक त्रिविध योग और है जो श्रीहरिभद्रयशोविजय आदिके प्रन्थोमें मिलता है—

इच्छां शाखं च सामध्यंमाश्रित्य त्रिविधोऽप्ययम् । गीयते योगशास्त्रज्ञैनिंग्यांजं यो विधीयते ॥

#### अष्टविध योग

महिषं पत्रज्ञिल योगिवद्याके महाप्राग्न आचार्य हुए। उन्होंने योगदर्शनमे योगके अङ्ग, लक्षण, परिभाषा, प्रकारादि जो कहे हैं उन्हें अनेक धर्मोंके विद्वानोंने माना और अपनाया है। पीछेके योगि हित्यपर उन्होंके सूर्जोंकी गहरी छाप लगी हुई है। जैनाचार्योंने भी, अपनी संस्कृतिके अनुकृल, योगसूत्रोक्त नाम, भेद, खरूप आदि प्रहण किये हैं, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। आचार्य श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्त्रमें पात्रज्ञल्योगदर्शनके यम-नियमादि अङ्गोको ही क्रमसे गृहस्थर्म, साधु-धर्म आदि कहा है। श्रीयशोविजयजीने भी आठ अङ्गोका उछेल किया है। जैन योगी आनन्दधनजीने भी अपने पदीमें आठों अङ्गोका वर्णन किया है।

#### प्राणायाम

पतञ्जलि प्रभृति योगाचार्योने प्राणायामको योगका चौया आवश्यक अञ्ज माना है । परन्तु जैनाचार्योन इसे आवश्यक नहीं माना है। श्रीहेमचन्द्र प्रभृति विद्वानोने तो इसका निषेध भी किया है—

> तन्नाप्तोति मन स्वास्थ्यं प्राणायामैः कद्रधिंतम् । प्राणस्यायमने पोडा तस्या स्यान्नित्तविष्ठवः॥

(हैमयोगशास्त्र)

प्राणायाम इठयोग है और इठयोगको जैनाचार्योने योगमार्गमें अनावश्यक माना है। हरिभद्र स्रिने कहा है— 'ध्यानमें वलात्कारसे श्वासोच्छ्वासका निराध न करना चाहिये'। 'पातञ्जलयोगस्त्रकी चृत्ति' में 'प्रच्छर्दनिधा-रणाभ्यां वा प्राणस्य' (योगस्त्र १। ३४) इस स्त्रकी व्याख्या करते हुए श्रीयशोविजयजी लिखते हे—

अनैकान्तिकमेतत् । प्रसद्य ताम्यां मनोज्याकुर्छा-मावात् । 'ऊसासं ण णिरु भट्ट्'। (आवश्यकनियुंक्ति)

'इत्यादिपारमर्पेण तञ्चिपेधाञ्च।'

तात्पर्य, किसी साधकको इससे लाभ हो तो वह प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है। परन्तु सबके लिये प्राणायामको आवश्यक अङ्ग जैन विद्वान् नहीं मानते।

त्रिविध आत्मा

यों तो चैतन्यादि गुणोपेतत्वेन आत्मा एक ही

लक्षणका है, परन्तु तद्गत भावोंके तारतम्यसे वैन विद्वानीने तीन प्रकारका आत्मा माना है—(१) विह्यतमा (२) अन्तरात्मा और (३) परमात्मा । तीनोके लक्ष्य इस प्रकार है—

भारमबुद्धि शरीरादौ यस्य स्यादातमविश्रमात्। विहरातमा स विशेषो मोहनिद्रान्तचेतन ॥ विहर्मावानितकम्य यस्यात्मन्यात्मनिश्रयः। सोऽन्तरात्मा मतस्तश्चैविश्रमध्वान्तभास्करैता निर्लेषो निष्कल ग्रुद्धो निष्पन्नोऽस्यन्तनिष्ठृतः। निर्विकरपश्च ग्रुद्धात्मा प्रमात्मेति वर्णितः॥ शरीर-धनादि वाह्य पदार्थोमें मूढ होकर उन्हींमें जे आत्मबुद्धि धारण करता है वह रजस्तमोगुणी वृहिरात्मा है। आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता और यम् नियमादिको समझता और करता है वह अन्तरात्मा है।

मोहादि कर्ममलींको सर्वथा धोकर जो मुक्तपदको प्राप्त होता है वह परमात्मा है । उसी परमात्मपदको प्राप्त करनेका साधन योग

उसी परमात्मपदको प्राप्त करनेका साधन याम कहाता है। योगके अभ्यासी सुमुक्षु योगधर्म जानकर उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यह लेख पूरा करता हूं।

## ज़रथोस्ती धर्ममें तीन मार्ग

( लेखक--श्री परच जहाँगीर तारापोरवाला वी ० ए०, पी-एच० डी ० बार-एट-ला )



श्वरप्राप्तिके लिये समी धर्मों में तीन मार्ग दिखलाये गये हैं— ज्ञान, भिक्त और क्में। इन तीनों योगोंके साधन-से मुक्ति मिलती है ऐसा शालोंका यचन है। हिन्दूशालोंमे इन तीनों-का बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन है, दूसरे धर्मोंमें भी न्यूनाधिक-

रूपने ये तीनों स्वष्ट प्राप्त होते हैं। कदाचित् 'योग' हाब्दिक अभावके कारण हमलोग सरलतापूर्वक यह बात न समझ सर्के परन्तु मूल वस्तु तो यही है कि मुक्तिका मार्ग तीन प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके अनुसार इन तीनोंमेंसे एक उसके अनुकुल होता है।

ः हमारे जरथोत्ती धर्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख है। अमाग्यवरा जरथोत्ती धार्मिक साहित्य लगभग समूल नष्ट हो चुका है और इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत निहल्य आज उपलब्ध है उसमें यह वात इतनी सरलताते नहीं मात हो सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेते और दूसरे धमाँके साथ तुलना करनेते यह मूल सत्य प्राप्त हो सकता है। हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस पुर्ति थीं, उनमेंसे केवल दो ही पुस्तकें पूरी वची हैं, दूसी चारमेंसे इधर-उधरके कुछ अद्या प्राप्त होते हैं। जो पुर्ति पूरी कहलाती है उनमें भी कई स्वानींपर नूलते इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उन स्थानींका अर्थ करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव-सा हो जाता है। परन्य सौभाग्यवद्या मूलस्थापक जगद्गर ऋषि जरप्रस्नके मूल क्षीक अभीतक सुरक्षित है और वे ही हमारे धर्मकी भित्तिस्व प्याने जाते है। कोई भी अन्य न रहकर केवल ये क्षीक ही रह जाते तो भी आज जरपुस्तध्मिका अस्तित्व रह

विकता था। वे मूल श्लोक ज्ञरशुस्त्रकी 'गाथा' के नामसे विख्यात है और पाँच विभागोमें बॅटे हुए हैं। उन पाँचों-मेंसे प्रथम गाथा सर्वश्लेष्ठ गिनी जाती है और उसका नाम अहुन वहित गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ श्लोकोमेंसे इस प्रथम गाथामें १०० श्लोक आ गये हैं। इस 'अहुन वहित गाथा' नामका मूल अहुन-वर (अहुन-वहर्य) शब्द है जो हमारे धर्मका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये हमारे शास्त्रोमें कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व स्वयं ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। ज्ञरशुस्त्रकी अहुन वहित गाथाको इस अहुन-वहर्यकी टीका समझें तो कोई भूल नहीं है।

दूसरी वातोंको अलग रखकर यदि केवल अहुनवरके
गूढ अर्थका मनन किया जाय तो इसीमेसे योगके तीनो
मार्ग निकल आते हैं। इन तीनों मार्गोंको पीछेसे गाथामें
विशेष विस्तारसे समझाया गया है। अहुनवरका रहस्य
बहुत ही गहन है और उसका ज्यों-ज्यों मनन किया जाता
है त्यों-ही त्यों उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य
प्रकट होता रहता है। और इसी कारणवश्च हमारे शास्त्रोंमे
कहा गया है कि 'अहुनम्-वहरीम् तन्म् पाइति' अर्थात्
अहुन-वहर्य तनका (आत्माका) रक्षण करता है।

अहुनवरके अनेक अनुवाद हो चुके हैं। इसपर प्राचीन अवस्ता साहित्यमें भी एक टीका लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त सासानी कालमें इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें अनुवाद हुआ था, उसमें इस मन्त्रमें समाये हुए तीन नामोंकी ओर सद्धेत किया गया है। ये तीन नाम 'अमर-पवित्र-शक्ति' (अमेषा-स्पेन्ता) के हैं और ये ही हमारे तीनों मार्गोंका सूचन करते हैं।

सर्वप्रथम हम 'अहुनवर' इस मन्त्रको देखें और उसका अनुवाद करें। इस मन्त्रमें तीन पक्तियां हैं जो प्रत्येक एक-एक याक्य है और प्रत्येकमें एक महान् सत्य समाहित है।

- (१) यथा अहू वह्यां अथा रतुश् अपात्-चित् ह चा।
- (२) वक्हेडश् दज्दा मनक्हो इयोधननाम् अक्हेडश् मज्दाइ।
- (३) क्षथ्रमे-चा महुराष्ट्र आ यिम् द्रिगुन्यो ददवः वास्तारेम्॥

अनुवाद--

- (१) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि (भी) अपने अषके कारण (हैं)।
- (२) <u>वोहु-मनोका पुरस्कार</u> जीवनके प्रभुके कार्य करनेवालोंको (मिलता है)।
- (३) ईश्वरका ध्रश्र उसको (मिलता है) जो लाचारोंका रक्षक बनता है।
- (१) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल भुवनका जो अधिपति है उसके ही समान उतना ही महान् ऋषि भी गिना जाय । दूसरे शब्दोंमे कहें तो जिस प्रकार राजाका बदुप्पन इस खाकी जहान्में है, इसी प्रकार ऋषि-का बङ्ज्यन आत्मिक जगत्पर है। किस कारणसे ऐसा है १ केवल अघ के ही कारण । अव इस अघको हमलोग जरा गम्भीरतापूर्वक समझें । इम ज़रथोस्तियोंमें बोलचाल-मे 'अषोई' शब्दका व्यवहार होता है और उसका अर्थ साधारणतः पवित्रता होता है। परन्त एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर लक्ष्य करते हुए इसके अर्थको देखते जाते हैं त्यों-ही-त्यों वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। वास्तवमे इसका अर्थ अत्यन्त ही गहन है। अवस्ताका यह 'अष' शब्द वेदका 'ऋत' शब्द है। यह बात भाषाशास्त्रसे सिद्ध हो चुकी है 🛊 । जिस प्रकार ऋत शब्दका वेदमें प्रयोग हुआ है उसी प्रकार हमारे शास्त्रोंमें अष का उपयोग हुआ है। जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी प्रकार हमारे यजद (देवता) 'अषके सरदार' हैं। ईश्वरको प्राप्त करनेका एकमात्र मार्ग है 'अब हे पन्ताओ' (ऋतस्य पन्थाः)। एक स्थानपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'सर्वोत्तम अपूकी सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अषकी सहायतासे, हे ईश्वर, हम तुझको देखें, तेरे पास पहुँचें, तेरे साथ मिल जायं। यह अष (ऋत) जरशुस्त्रके धर्मका मूल आधार है और इस ऋतको जो समझता है उसको हमारे यहाँ रत ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं । यह ज्ञान-मार्ग है। रतु अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञानपात पुरुष। और ऐसे 'रतुओंके रतु' जगद्गुरु ज्ञरशुस्त्र हैं। जिस प्रकार गीताम कहा गया है कि 'न हि ज्ञानेन सहज्ञ पवित्रमिह विद्यते'

<sup>\* &#</sup>x27;अष' का एक रूप 'अर्त' भी है। वह 'ऋत' के माथ मिलत' है, यह तो स्पष्ट हो है।

उसी प्रकार यह अधका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे धर्मका मार्ग है।

(२) परन्तु भक्ति विना केवल ज्ञान मनुष्यको अहङ्कारके गड्देम दक्षेल देता है और इसलिये उस अहङ्कारको जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है। उस भक्तिका एक स्वरूप (या सर्वोत्तम स्वरूप) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके प्रति समर्पण करना है।

यत्करोपि यद्शासि यज्ज्ञहोपि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥ (गीता ९। २६)

इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया है कि मनुष्यकों 'जीवनके प्रमुका कार्य करनेवाला' वनना चाहिये और ऐसा करनेसे वोहु-मनो (अच्छे मन) का पुरस्कार उसे प्राप्त होता है। वोहु-मनो (अच्छा मन) मनकी विद्युद्धि प्रदर्शित करता है। मनमेसे अहङ्कार (मैं-त्र्का भाव) सूर करनेके लिये वोहु-मनो प्रकट होता है और उसके होनेपर सब जीविंके प्रति प्रेम उद्भव होता है। वोहु-मनो प्रमशक्ति प्रकट करता है और वह प्रेम केवल मनुष्योंके लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवोंके लिये है। वोहु-मनो प्राणीमात्रके अधिष्ठाता है, खास करके गौ—पशु-रक्षा उनका प्रधान कर्तव्य माना जाता है।

(३) उपर्युक्त दोनों मार्ग तो मनुष्यकी अपनी चिद्धिके काम आते इ । ज्ञान तथा भक्ति दोनों चाधनों मनुष्य अपना जीवन चार्थक कर सकता है परन्तु फिर भी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्राप्त होता। पूर्ण मोक्ष प्राप्तिके लिये तो ईश्वर (अहुरमजद) का सम्पूर्ण प्रभाव प्राप्त करना चाहिये। उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये। इसके लिये अहुरमजदका क्षत्र (क्षत्र) साधन करना चाहिये। यह साधना गरीव, लाचारोंका रक्षक वननेवे प्राप्त होती है। इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता है और आव भी जरथोस्ती लोग (पारसी जाति) कर्म-योगमें आगे वर्दे हुए दिखायी देते हैं।

इस प्रकार ईश्वरप्राप्तिके तीनों मार्ग—ज्ञान, भिंछ और कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य मोक्षका अधिकारी बनता है। ऐसी अहुनवरकी शिक्षा है। इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। ईश्वरने सृष्टिरचनासे पूर्व ही यह मन्त्र उच्चारण किया ऐसा कहा जाता है अर्थात् इन नियमोंके आधारपर सृष्टिकी उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिये ये ही तीनों मार्ग नियत हुए।

एक जगह ऐसा लिखा है कि यदि कोई मनुष्य अहुनवरके मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और उसका भावार्थ सम्पूर्णल्पसे समझे तो उसे दूसरे वर्ष मन्त्रोंके पाठ करनेके समान ही पुण्यप्राप्ति हो। जिस प्रकारकी त्रिविध योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे देखते हुए इस कथनमे जरा भी अतिश्रयोक्ति नहीं है।

#### ----

### जागो !

मौत महा उत्कंड चढ़े निर्द स्वत अन्य अभागत रे। चित चेतु गॅवार विकार तजो जब खेत पढ़े कित भागत रे॥ जिन बुंद विकार सुधार कियो तन ज्ञान दियो पगुता गह रे। 'बरनी' अपने अपने पहरे उठि जागत जागत जागत रे॥

—धरनीदास

## ईसाई-धर्ममें योगका स्थान

( लेखक-रेवरेण्ड एड्विन ग्रीन्ज )



ग' शब्दका प्रचलित अर्थ ईश्वरके साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं है, जो इसका मूल अर्थ है, अपितु उससे उन साधनोका भी बोघ होता है जो उक्त ध्येयकी प्राप्तिमें उपयोगी

माने जाते हैं।

सम्भवतः 'योग' शब्दका यह दूसरा एव लाक्षणिक अर्थ पहलेकी अपेक्षा अधिक विचारकी अपेक्षा रखता है, किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धमे हम जिस निर्णयपर पहुँ-चेंगे उसका अवश्य ही दूसरे अर्थके सम्बन्धमें स्थिर किये हुए हमारे विचारोंपर वहत अधिक प्रभाव पड़ेगा । परमात्माके साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते है और विचारकके मनमें परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीके अनुसार उसकी एकताका स्वरूप भी होगा।

कुछ लोगोंके मतमें 'एकता' का अर्थ लीन हो जाना है अर्थात् वह अवस्था जिसमें अपना कोई मिन्नत्व रह ही नहीं जाता, वह उस परमात्माका ही एक अङ्ग वन जाता है जिसमे वह लीन हो जाता है-वह परमात्मासे अभिन्न ही नहीं हो जाता वित्क उसके साथ ऐसा घुल-मिल जाता है कि फिर उसका पृथक् अस्तित्व ढूँढ़नेपर भी ध्यानमें नहीं आता । इसे हम एकताकी पराकाष्टा कह सकते हैं। इससे नीचे उतरकर लोगोंने एकताकी कई श्रेणियाँ मानी हैं। परन्तु कदाचित् उन सभी श्रेणियों-में योग करनेवालेकी पृथक् सत्ता किसी-न-किसी अशमें अवश्य रह जाती है-वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता है। एकताका अर्थ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना-परमात्माके सङ्कल्पके साथ अपने सङ्कलपको मिला देना। साधक परमात्माकी प्रभुता और सुहृदताको समझकर अपनी दृष्टिको बदलनेकी, अपने भावको परिवर्तित करनेकी तथा अपनी निजी कल्पनाओ और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं-को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती है, परमात्माके सङ्कल्पीं और अभिसन्धिका अनुसरण करने-की चेष्टा करता है। हम परमात्माके सङ्करपोंके अनुसरण करनेकी वात हेतुपूर्वक कह रहे हैं, न केवल किसी मत-

विशेषका उपन्यास कर रहे हैं, न किसी ऐसे सिद्धान्त-वाक्यको दोहरा रहे है जिसका अर्थ तो हम न जानते हों और केवल इसलिये ठीक समझते हां कि वह भगवद्वाक्य है। एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम-पूर्वक आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी दिन्य ज्योतिसे जगमगा उठे, हम हृदयसे वही चाहें जो उन्हें प्रिय हो और प्रतिदिन, नहीं-नहीं हर घड़ी, अपना आचरण एवं व्यवहार ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी चेष्टा करें कि जिससे मनुष्यका मनुष्यके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मुर्तिमान होकर खड़ा हो जाय।

एक सचे ईसाईका अपने भगवान्के साथ किस प्रकार-का सम्बन्ध होना चाहिये इस विषयमें ईसामसीहके उपदेशों-का स्थूल आशय स्पष्ट ही है। स्वय उनका अपने परमिपताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल निराली हैं जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और लक्षणोंके निर्देश करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। जहाँ हमारे प्रभुने 'मैं और मेरे पिता एक ही हैं' ("I and my Father are one") इस प्रकारके वाक्य कहे। हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भी सुस्पष्ट हो जाती है। एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना धनिष्ठ प्रतीत होता है कि उसे समझानेके लिये हमें मानव-जगत-में कोई उदाहरण ढूँ इनेपर भी नहीं मिलता । किन्हीं दो मनुष्योंमें मन और हृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता क्यों न हो, वह उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी ओर हम उपर्युक्त वाक्यका अद्दैतपरक अर्थ भी नहीं कर सकते क्योंकि उस हालतमें 'में और मेरे पिता' इस प्रकार-का द्वैत नहीं रह सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका निर्देश हो सकता है अर्थात् अद्भेत नहीं है, दोनोंमें धनिष्र संयोग है, किन्तु सर्वथा अभेद नहीं । यदि हम इतनी ही बात पाठकोंके सामने उत्तरके रूपमें रक्खें तो वह कदाचित अपूर्ण समझी जायगी और उससे सत्रका समाधान न हो सकेगा। हमने तो केवल इस वातको समझनेकी कोशिश की है कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जिसको वृक्षना हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिकी सीमाके

वाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक महान् तथ्यके रूपमें अनुभव करते हैं । यह तथ्य हमारी वुद्धिके लिये अगम्य होनेपर भी हमारे समस्त चैतन्यांशको इस निश्चयसे आपूरित कर देता है कि वह रहस्य एक सत्य तत्त्व है, केवल हमारे मन-की कल्पना नहीं है। अब रही परमात्माके साथ हमारे सम्बन्ध-की वात, सो इस विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट हैं। बाइविलमे एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट रूपसे भी यह सकेत किया गया हो कि ईसाइयोंका ध्येय परमात्मामें मिल जाना है। वार्डावलमें एकताका जो वर्णन मिलता है उसका अर्थ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका सञ्जालक एव पथपदर्शक मानना, अपने आपको ईश्वरके मन तथा अभिसन्धिमं मिला देना और मनमें इस यातका निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही है। और उसीमें आनन्दित होना । महात्मा पॉलके पत्रोंमें हमें इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं जिनका भाव है-मैं जीता ह पर अब मैं नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । (I live and yet no longer I, but Christ liveth in me) परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे अधिक अर्थ नहीं लगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष ईसामसीहको अपना गुरु मानकर उनकी 'सर्वतोभावेन वश्यता' खीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके सञ्चालनमें रखकर उन्हींसे शक्तिसञ्चार, योगक्षेम एव अनुप्रहकी आशा रखता है। उसीके आगे ये शब्द मिलते हैं-'और अव जो जीवन इस शरीरमें है वह उन्हीं ईश-पुत्रमें विश्वासका जीवन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिये अपने आपको दे दिया।'

'(and that life which I now live in the flesh I live in faith, the faith which is in the Son of God, who loved me and gave Himself for)'

रहस्यादियों (mystics) में कुछ लोग अवस्य ऐसे मिलते हैं जो परमात्मामें लीन हो जानेको ही ईसाई-जीवनका एकमात्र परमपुरुपार्थ मानते हैं। परन्तु यह सिदान्त अपवादत्तरूप ही है, बहुसख्यक ईसाई न्त्री-पुरुपोंके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं है। एक हैंसाईके जीवनकी चरितार्थता परमात्माके साथ एक हो जानेमें नहीं है, बहिक उनके साथ पूर्ण साइचर्यमें है।

हमारे जालोच्य विषयका दूसरा जहा है वे साधन जिनके द्वारा ईश्वरका साहचर्य यात हो सके। इस सम्बन्धमें लोगोंने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकृट किये हैं, परन्तु इस विषयमें कोई ऐसा सिद्धान्त समने नहीं रक्खा जा सकता जो सर्वमान्य हो।

अधिक ध्यान देने योग्य वात तो यह है कि वाइविस्में हमारे प्रभुका जो जीवनवृत्तान्त तथा उपदेशींका सप्र है उसमें ऐसी किसी वातका उछेख वहुत ही कम है जिसका योगसम्बन्धी साधनाओंसे निकट सम्बन्ध हो। उपदेशकार्य आरम्भ करते समय ईसामसीहने चाली दिनका उपवास किया था, ऐसा वर्णन मिलता है, किन्तु उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमे किया हो ऐस नहीं माल्म होता, बल्कि कुछ समयतक वह अकेंग्रे जङ्गलमे रहे थे और वहाँ वह अपने मावी उपदेशकार्यकी सोचनेमें इतने तलीन हुए कि उन्हे खाने-पीनेकी सुध मी न रही । एकाघ जगह अवश्य 'प्रार्थना और उपवार' का उल्लेख आता है, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि प्रभु कभी-कभी एकान्तमें वैठकर प्रार्थना तथा <sup>घ्यानके</sup> लिये समय निकाला करते थे, परन्तु साधारण तौरपर हमारे प्रभुके जीवनमें तथा उनके उपदेशोंमें योग-साधना की आवश्यकताके सम्बन्धमें एक भी प्रमाण नहीं मिल्ता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सादा एव साधारण मनुष्यीं का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कोटिके ली पुरुषोंसे निःसङ्कोच होकर मिलते थे, यहाँतक कि उन्ह सामाजिक उत्सर्वोमें भी सम्मिलित होनेमें किसी प्रकारका सङ्कोच नहीं होता था । उनकी दृष्टिमें प्यान कोई वाह्यसाधन नहीं है, अपितु मनकी वृत्तिको अनवरतरूपसे भगवान्की ओर लगानेका नाम है जिससे कि जीवनमें अव्यक्त जगत्के सनातन सत्य तत्त्वोंकी सन्निधिका अनुभव होने लगे। 'वसुन्धरा भगवान्की है और भगवान्की सङ्गता है।' मगवान्ने मनुष्यके ही उपयोग एव भोगके लिये सारे भौतिक पदार्थोंकी रचना की है। इसलिये उनकी परित्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल इस वातको ध्यानमे रखनेकी कि कहीं ये पटार्थ हमारे सिरपर सवार होकर हमें अपने अधीन एव वशवर्ती न कर छें, हम अपना गुलाम न बना छ । मनुष्यको चाहिने कि वह वत्तुओंका यथार्थ मूल्य ऑकना, उनके गुणदोगी का विवेचन करना सीरो, आध्यात्मिक एव सनातन नचोका आधिमीतिक एव जागतिक तत्त्वींके द्वारा परामन न होने दे । प्रार्थना, निर्भरता, वश्यता, (ईश्वर एव मनुष्यमात्रके प्रति ) प्रेम, ये ही योगनाधनाएँ हैं जिन्हें

ईसामसीहने परमात्माके अधिकाधिक साहचर्यमें सहायक बताया है।

प्रमु ईसामसीहके कालसे लेकर अवतक ईसाइयोंने जिन-जिन योगसाधनाओंका अम्यास किया है उनकी कथा बहुत लम्बी-चौड़ी और वैचित्र्यपूर्ण है । ईसवी सन्की प्रारम्भिक शताब्दियोंमें उपवासादि कठोर वतचर्याओंको कई लोग बहुत उपयोगी मानते थे और उसके बाद भी भिन्न-मिन्न युगोंमें कुछ सम्प्रदायोंकी ऐसी ही घारणा रही है। परन्त इस प्रकारकी धारणा अधिकसख्यक ईसाइयोंमें न तो सर्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयोंको बराबर चेतायनी दी जाती रही है कि वे भोगविलासकी ओर अग्रसर न हो, इन्द्रियोके दास न बनें । उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती रही है कि वे अपनी सम्पत्ति और अपनी सारी राक्तियोंको परमात्माकी सौंपी हुई पवित्र धरोहर समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारता-पूर्वक उनका दूसरोंको भी उपमोग एव उपयोग करने दें। उनको इस सम्बन्धमें सतर्क रहनेका उपदेश दिया जाता रहा है कि मौतिक सुख उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको आवृत न कर दें, वे लोग इस जगतको सराय-सा समझकर उसमें मुसाफिरोंकी तरह रहें, तथा इस बातको सदा स्मरण रक्खें कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे है, किन्तु साय-ही-साथ जो ईश्वरप्रदत्त वस्तुऍ हमें रास्तेमें पड़ी हुई मिलें उनका धर्माविषद उपमोग भी करते रहें।

कदाचित् योगका सर्वसुलम रूप उपवास है। रोमन कैथेलिक तथा प्रॉटेस्टण्ट दोनों मतोंके अनेक अनुयायी उपवासको बहुत अधिक उपयोगी मानते हैं और खास-खास अवसरोंपर अवश्य उपोषित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे आत्मोन्नितका एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य स्वीकार करते हैं। वे यह समझते हैं कि ऐसे समयमें जब मौतिक सुखोंकी आत्मापर विजय होती दीखती है, उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एव बल मिलता है। इस वर्गके लोग उपवासको प्रायश्चित्तके रूपमें न देखकर आत्मोन्नितका एक उपकारी साधन मानते हैं और यह समझते है कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक है और इस बातको भी स्वित्त करता है कि हम मौतिक जगत्के आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं।

इन पक्तियोंका लेखक इस बातको जानता है कि ईसाइयोंमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी यह धारणा है कि ईसाईधर्ममें योगका महत्त्व जितना वह समझता है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है। वे ऐसा मानते हैं तो मानें। लेखक उनके इस भावका आदर करता है और यदि इस प्रकारकी साधनाओंका महत्त्व उनके अनुभवमे आया है तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता, बल्कि उनके अनुभवकी सत्यताको स्वीकार करनेमे भी उसे कोई आपत्ति नहीं है। ईसाईधर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके भिन्न-भिन्न स्वरूपों तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभवींके लिये गुंजाइग है। सबसे मुख्य बात तो है ईश्वरके सम्बन्धमें क्रमशः अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना, उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकूल आचरण करना । ईश्वरको जाननेका उपाय है ईसामसीह-की शरणमें आना और उन्हींको एकमात्र गति मानना और प्रार्थना, निर्मरंता और वश्यताके द्वारा जीवनकी पूर्णताको प्राप्त करना ।



## कबीरका योग

( लेखक-श्रीक्षितिमोद्दन सेन, श्वान्तिनिकेतन )

योग और क्षेम इन दो शब्दोको युक्त कर एक साथ व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देशमें प्रचलित है (गीता ९।२२)। शङ्कराचार्य योगको अपाप्तकी प्राप्ति और क्षेमको उसकी रक्षा वताते हैं। श्रीधरस्वामी भी यही वात कहते हैं।

अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुष्यने योगके मर्मको अनुभव किया है। जिस मोहन-जो-दरोको पण्डितोंने आयोंके आगमनका भी पूर्ववर्ती वताया है उसमें भी सुन्दर-सुन्दर योगियोंकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं। उन मूर्तियोंको देखते ही जान पड़ता है कि ये योगियोंकी मूर्तियाँ है जो किसी-न-किसी योगसाधनाको सुचित करती हैं।

असीम अनन्त विश्वतत्त्वसे ही मनुष्यका उद्भव हुआ है। विश्व-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक लहरकी नाई प्रकट हुआ है। इसीलिये यह विश्वतत्त्व निरन्तर नानाभावसे उसे आकृष्ट कर रहा है। उसका जीवात्मा भी सर्वेदा विश्वात्माके साथ युक्त होना चाहता है। यह व्याकुलता ही योगका मूल है।

इस योगकी हम दो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते हैं— भावोंसे या कियासे। हमारे देशके साधकोंने इन दोनों प्रकार-के योगोंके वैचित्र्यकी नाना रूपसे प्रार्थनाएँ की हैं।

मिलनका एक मूलमन्त्र यह है कि जो लोग मिलेंगे उनमें परस्पर साधम्य होना चाहिये। समजातीय होनेसे भी मिलन होता है, जैसे जलके साथ जलका, और परस्पर परिपूरक (complementary) होनेसे भी योग होता है, जैसे शिवके साथ शक्तिका। इस प्रकारकी परिपूरकताके क्षेत्रमें एक दूसरेके लिये व्याकुल आकाक्षा रहती है, इसी-लिये ऐसा योग एक साधनामात्र न होकर एक अनुपम रस-वस्तु हो उठता है।

मनुष्य और विश्व—विश्वातमामे जो योग है उसमें समजातीयता और परिपूरकता दोनों ही भाव हैं। विश्वदेह और मानयदेहमें जो योग है वह समजातीयताका ही योग है, यद्यपि उसमें कुछ पित्माणगत भेद भी है। विश्वातमा और मानयात्मामें जो योग है वह परस्पर परिपूरक है। यद्यपि दोनों ही कुछ हदतक एक ही नियम मानकर चलते हैं तथापि जीवात्मा सीमावद है, विश्वात्मा या परमात्मा असीम । अथवा इस भेदके कारण ही दोनोंके योगमें इतनी प्रवल आकाक्षा और व्याकुलताका रस वर्तमान है।

विश्व और मानव दोनोंमं ही एक साधम्य है। दोनों ही एक-एक सम्पूर्ण जगत् हें। इसीलिये ग्रीक दार्शनिकोंने विश्वको (Macrocosm) या विराट् जगत् कहा है। तब प्रेटोनिक (नौ-अफलात्नी) दार्शनिकोंने दार्शनिकमाववे इसकी नाना प्रकारसे आलोचना की है। किर भी इसके रसल्पका अनुभव किया गया है भारतवर्षकी और स्विगें की साधनाम, भक्तों और कवियोंकी वाणीमे।

नौ-अफलात्नियोंने ही केवल विश्व और मानवमें यह साधम्यें नहीं दिखाया। उपनिषदोंमें देखते हें,—'इस यिश्व आकाशमें जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हें, वही हमारे आत्मामें भी तेजोमय अमृतमय पुरुष हें।' (बृहदारण्यक०२।५,१०।१४) तभीसे यह मान और दोनोंके वीचकी मिलन-व्याकुलता ही मारतवर्षके सभी भक्त और साधक कवियोंकी प्राण-वस्तु रही है।

इसीका कियासाध्य (Practical) रूप मोहन-जो दरोकी मूर्तियोंमें दिखायी पड़ता है। वहाँका साहित्य तो हमलोगोंको मिला नहीं, मिली हैं सिर्फ कुछ मूर्तियाँ। मूर्तिमें 1dea अर्थात् भीतरकी मर्मकथा तो रक्खी नहीं जा सकती, इसीलिये वहाँकी भीतरी वात हम नहीं पा सके, पा सके हैं वाहरी योगचेष्टाका रूप।

यह योगचेष्टा भी इस देशमें कम प्राचीन नहीं है। खूत सम्भव है, यह वेद-पूर्व सम्यताकी एक विशेष समित हो। पहले-पहल वैदिक आर्यलोग इसके प्रभावमें नहीं आये, पर वादमें उन्हें इससे प्रभावित होना पड़ा था, इसे आर्यचिन्तासे दूर नहीं रक्खा जा सका। परवर्ती मारतीय साहित्य तो इडा, पिञ्जला, चक्र, कमल, कोश, नवहार, मूलाधार, सहसार प्रभृति तत्त्वोंसे भरा पड़ा है। अथर्ववेदमें भी इसका कुळ-कुळ आदि आभास मिलता है।

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवाना पुरयोध्या। तस्या हिरण्मयः कोश स्वर्गो ज्योतिपावृत ॥ (अथर्वसहिता ८।२।३१) अष्टचक और नवदारसे युक्त है यह अजेय देवपुरी, यहींपर जो हिरण्मयकोश आवृत है वही स्वर्ग है।

तिसान् हिरण्मये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते। तिसान् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः॥ (अथर्व०१०।२।३२)

त्रि-अरयुक्त त्रिप्रतिष्ठित उस हिरण्मय कोशमें जो आत्मयुक्त यक्ष (प्ज्य अपूर्व पुरुष) विराजमान है, उसे ब्रह्मविद् लोग ही जानते हैं।

इस स्थानपर परवर्ती योगशास्त्रकी अनेक बातें देख पडती है। इसके बाद एक और अपूर्व मन्त्र है—इसमें उस अन्तःस्थित अधिष्ठान पुरुषकी बात और भी चमत्कार-पूर्ण ढगसे वर्णित है—

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिराष्ट्रतम्। तिसन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वे ब्रह्मविदो विदुः॥

तीनों गुणोंसे आदृत, नवदारोंबाला यह कमल है। उसमें वास करता है वही यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष), उसे ब्रह्मविद् लोग ही जानते हैं। इसीमें योगशास्त्रकी सबसे बड़ी बात है।

इडा-पिङ्गला, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूर्य, ज्ञान-प्रेय प्रभृतिके मिलनसे होकर नाना आकारों और नाना प्रतीकों में वियुक्त मानव और विश्वारमां मिलनकी ही चेष्टा होती आयी है। एक मूलाधारसे वियुक्त होकर दो धाराएँ हुई हैं, उन्हें फिरसे एक वेणीमें मिलाना होगा। अधोधारा षट्चक वेध करके ऊपर ऊर्वलोकमें जायगी।

विह्नपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण (षष्ठ अश सप्तम अध्याय), सौर पुराण (वारहवॉ अध्याय), ब्रह्मवैवर्त (कृष्णखण्ड), गरुडपुराण (चौदहवॉ अध्याय, उनचासवॉ अध्याय) और भागवतमें नाना भॉतिसे इस विषयका वर्णन है। देहके ग्रुभाग्रुभ सम्बन्धके साथ भी उसके सम्बन्धकी वात लिङ्गपुराण (नवॉ अध्याय), मार्कण्डेयपुराण (पैतीसवॉ अध्याय) आदिमें लिखी है। योगका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी भाषाओंमे व्यक्त हुआ है। इस दृष्टिसे योगवासिष्ठ वड़ा मूच्यवान प्रन्थ है। तन्त्रो और शैवागमोमें, यहॉतक कि उत्तरकालीन बौद्धग्रन्थोमें भी योगका बहुत कुछ सन्धान पाया जाता है। इसके बाद योगी और सिद्धान्वायों के निकट आना पड़ता है। ये सब तो योगमतके ही प्रन्थ हैं। गोरक्ष-सिहतामें अथसे इतितक कियासिद्ध योगकी ही बात है। मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्ययुगके सन्तोंकी वाणी है। इस युगमें भी सैकड़ों भक्तोकी वाणियोमे योगकी बात नाना भावोंसे वर्णित हुई है। इनमेसे केवल कवीरकी ही बात यदि ली जाय, तो कवीरका साहित्य भी तो एक समद्र है।

कवीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वप्रासी है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह प्रहणशील हैं, वर्जनशील नहीं । इसीलिये उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, स्फी, वैष्णव, योगी प्रसृति सव साधनाओंको जोरसे पकड़ रक्खा है। फिर भी उन मतोंकी सङ्कीर्ण साम्प्रदायिकता कवीरके साथ मेल खाती । इसीलिये कवीर इन सबको ही दगसे अपना सके हैं । उनके काण्ड, उनकी साधना और उनकी सज्ञाओको भी कवीरने अपने विशेष भावसे व्यक्त किया है । कबीर मक्त हैं, प्रेमिक हैं, योगी हैं, मानवरससे भरपूर हैं, मैत्री, युक्ति आदिसे परिपूर्ण है। इस तरह उन्होने जिन मतवादोको प्रहण किया है उनमेसे प्रत्येक कुछ हदतक उनका गृहीत है, कुछ हदतक अपनी विशेष व्याख्यासे उन्होंने अपने समान कर लिया है, कुछ हदतक परित्यक्त है और किसी हदतक उनके कठोर आघातोसे आहत है। कवीरके योगमतवादके सम्बन्धमे भी यही वात कही जा सकती है। उन्होंने कुछ अशोंमें इसे मान लिया है, कुछ अशोंतक विशेष भावसे आत्मसात् कर लिया है, कुछ अशोतक छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी अंशपर कठोर प्रहार भी किया है । कवीर-साहित्यकी आलोचना करते समय एक वात विशेषरूपसे मनमें उठा करती है। यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना सम्प्रदायों द्वारा संग्रह किया गया है। फिर कौन-सी वाणीका आश्रय करके आलोचना की जाय ? योगमतकी आलोचनाके इस प्रसङ्गर्मे मैंने काशीकी नागरी-प्रचारिणी-सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है।

कवीरके अनेक पदोंको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ठीक पूर्ववर्ती योगियोंकी, यहाँतक कि कभी-कभी हू-च-हू वे ही बार्तें पढ़ रहे हैं। जैसे— 'प्रथमे गगनकी पुहमी प्रथमें प्रमु प्रथमे पवन कि पाणी ।' ( पदावली १६४ )

कवीरकी प्रश्नोत्तरी और प्रहेलिकाएँ विल्कुल प्राचीन योगियोंके समान हैं। इसीलिये इन प्रहेलिकाओको 'गोरखधन्धा' कन्ते हैं। कर्व,रका निम्नलिखित पद भी योगी-पदोंके ही समान है—

सुनिमडलमें घर किया जैसें रहे सिचाना।
उलिट पवन कहां राखिये कोइ मरम विचारे॥
साधै तीर पतालकू, फिरि गगनहिं मारे।
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट (२०७)में है।
मूल दुआर वध्या वचु। रवि ऊपर गहि राख्या चदु॥
पच्छम द्वारे सूरज तपे। मेर डड सिर ऊपर वसै॥

खिडकी ऊपर दसवा द्वार । किह कवीर ताका अत न पार ॥
योगके सम्बन्धमें भी कवीरके वैचित्र्यका अन्त नहीं ।
यह पवन उलटकर षट्चक्रमेद करके शून्य गगनमे
समाहित होना चाहते हैं ।

उत्हेर पवन षट्चक वेघा मेरडड सर पूरा। गगन गरिज मन सूँनि समाँनाँ वाजे अनहद तूरा॥ (पद ७)

कभी कहते हैं, 'मनको ही उलटकर उसमें भरना होगा। ' ' 'पवन उलटकर षट्चक वेघ परके 'शृत्य सुरति' में ही 'लय' लगाना होगा—

कभी वह द्वादश कूपसे वनमालीके समान नीरघारा ऊपरकी ओर उल्टकर सुपुग्णाका कूल पूर्ण कर देना चारते है—यह घारा दस दिशाओं में ही फुलवारी पावेगी।

द्वादश जुओं एक बनमाठी उठ्या नीर चलावै। सहित सुयमना कृठ भरावै दह दिसि बाढ़ी पात्रै॥ (पद २१८)

कभी कभी दैंपन जलाकर जिस प्रकार भट्टीते तुरा तुआ देते हैं, उसी प्रकार अन्तरके महारसको गगनमें चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते हैं। परन्तु आश्चर्य वह है कि इस गगनरसको उन्होंने भक्त हे समान 'रामरस' वना लिया है। उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी प्रकार युक्त हैं। इसी रामरसमें मतवाला होना ही क्वीरकी एकान्तवासना है।

गगन साल चुए मेरी माठी। सचि महारस तन मया कारी। वाको कहिये सहज मतवारा। पीवत रामरस ज्ञान विचारा॥

(परिशिष्ट पद ५८)

'चन्द्र और सूर्य ये दोनों ज्योतिके खल्प है। इर्जी ज्योतिके अन्तरमें अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं। ऐ ज्ञानी, वहींपर ब्रह्म-विचार करो—

चद सुरज दुइ जोति सरूप। जोति अन्तरि ब्रह्म अनूप॥ करु रे ज्ञानी ब्रह्म विचारू। (इत्यादि परिशिष्ट पद ६७)

कभी-कभी कवीरने योगीके भेषको रूपककी भाँति ग्रहण करके, सुरति-निरति आदिद्वारा सजाया है।

अवधू जोगी जगर्थें न्यारा । मुद्रा निरति सुरति करि सींगी नाद न खडै धारा ॥ (पद ६९)

निरति मुद्रा और सुरति सिंगां से सिंबत होकर वह योगी जगत्में 'चेतन-चौकी' पर वैठकर उस मधुर महारकों पान करता है, जिस महारसकों इस अन्तरकी भई में चुआया गया है। वहाँ वैठकर वह दुनियाकी और ताकता भी नहीं—

वसे गगनमें दुनी न देखे, चेताने चौकी बैठा। चढ़ि अकास आसन निहें छाड़े, पीवें महारस मीठा॥ (पद ६९)

गगनभटी चुआकर जिस अमृतरसका निर्मर क्ष्य करता है, उसे ही पान करना होगा। रसमें ही क्षरी करता है यह रस।

गगन ही माँठी सींगी करि चूँगी कनक करूस एक पावा। तहुआँ चवे अमृत रस नीसर रसहीमें रस च्वावा॥ ( पद १४३)

यहींपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामरसायन' पान करना होगा । दुनियामें सब श्रमकी साधनामें भूले हैं— ाह दुनिया काँइ भरम भुकानी।

मै राम रसाइन माता।। (वही पद)

गगनमण्डलमें घर करना होगा। क्योंकि वहीं सदा अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है। बङ्कनालका रस पान करना होता है—

अवधू गगनमडल घर कींजै । अमृत झरें सदा सुख उपजे वकनाति रस पीवै ॥ इत्यादि (पद ७०)

कभी-कभी कवीर अधोधाराको ऊर्ध्वमें उठानेके लिये जिन सब आयोजनीकी ज़रूरत है उन्हे रूपकके रूपमे सजाकर लय, पवन, मन, सत्य, सुरित प्रभृतिकी सहायतासे सहज ही उस धारामें चलाना चाहते हैं—

ल्योकी सेज पौनका ढीकूँ मन मटकाज बनाया। सतकी पाटि सुरतिका चाठा सहज नीर मुक काया॥ (पद ११४)

कभी कबीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन रूपकके समान ही है। यद्यपि वह कहते हैं—'हे अबधूत! मेरा मन मत्त हो गया है, उन्मनिपर चढ़कर मनने उस महारसको मम होकर पान किया है, इसीलिये त्रिभुवन दीत हो गया है, उज्ज्वल हो गया है—

अवधू मेरा मन मातिवारा । उन्मनि चढ़्या मगन रस पीवै त्रिमुवन भया उजियारा ।

(पद ७२)

किन्तु इस महारसको चुआनेके लिये उन्होने शानको किया है गुड़ और ध्यानको किया है महुआ। मन धाराको भद्यी बनाया है—

गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुआ माठी मन धारा । ( परिशिष्ट पद ६२, एव पद ७२)

इससे भी अधिक रूपक १५५ नम्बरके पदमें हैं— एक बूँद मिर देइ रामरस ज्यूँ मिर देइ कलाली । काया कलाली लाहीन करिहूँ गुरु शबद गुड कीन्हाँ । काम कोघ मोह मद मछर काटि काटि कस दीन्हाँ ॥ इत्यादि (पद १५५)

योगियोंका काम ही है, सारङ्गी बजाकर गानके सुरमें सबके चित्तको जागरित करना। यह वात भी कबीर रूपक- से दिखाना चाहते हैं—बह योगी इस तनुयन्त्रको बजाता है। इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खूँटीमें, तत्त्वकी ताँत बॉघकर यह यन्त्र रचा गया है। मनके निश्चल आसनपर बैठकर रसनासे जपो उस रसको। इस प्रकार ससारका आवागमन छूट जाता है।

जोगिया तनको जन्त्र बजाइ, क्यूँ तेरा आवागमन मिटाइ ॥
तन करि तॉति धर्म करि डॉडी, सतकी सारि लगाइ ।
मन करि निहचल ऑसन निहचल, रसनॉ रस उपजाइ ॥
(पद २०८)

यहाँके पद २०४, २०५, २०९, २१० और २११ में नानाभावरे योगको अध्यात्मसाधनाके अर्थमे प्रयोग किया गया है।

उन दिनों एक तरफ तो थी प्रबल मुसलमानी साधना और दूसरी ओर थी योगियोंकी योग-साधना। कबीरने दोनोंको ही स्वीकार किया है,पर अपने रास्तेसे। मुसलमान-धर्मपर उन्होंने कम आधात नहीं किया (देखिये—साचको अङ्ग ५—९ इत्यादि) योगियोंके ढोंगपर भी उन्होंने कठोर रूपसे आधात किया है। 'जोगी पड़े कि जोग कहै धर दूर है' इत्यादि कबीरके ही तीन कशाधात है। मन-ही-मन शायद उन्होंने समझा था कि आधात करनेसे कोई लाभ नहीं, इसीलिये उन सारी बातोंको रूपकके द्वारा ज्याख्या कर आत्मसात् कर लेना चाहा है।

मुसलमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो मका और देहीको करो किवला । इस काया-मसजिदमे ही तो दस दरवाजे हैं, वहीं जाकर बाँग दिया करो— मन करि मका किवला करि देही । बोलनहार परम गुरु पही ॥ कहु रे मुक्ला बाँग निवाज । एके मसीति दसै दरवाज॥ (परि० पद १५७)

उन दिनोंके साधारण लोक-प्रचलित योगमतवादी योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है। जोगी दण्ड, मुद्रा, कन्या प्रभृति लेकर भ्रमका भेख घरे घूमा करते हैं। अरे पागल! आसन और पवन दूर कर दे और कपट छोड़कर नित्य हरिको भज। जिसे तू चाहता है वह स्वयं त्रिभुवनको भोग रहे हैं, फिर ससारमे तुम्हारी इस योग-साधनाका अर्थ क्या है!

ढेडा मुद्रा खिथा आघारी। अमके माइ मवै मेखधारी॥ आसन पवन दूरि करि ववरे। छोडि कपट नित हरि मज ववरे॥ जिहि तू जाचहि सो त्रिभुवनमोगी । कहि कवीर कैसा जग जागी ॥

फिर इसी योगीको समझाकर वह अपनालेते ह— 'पागल ! मनकी मैल छोड़ दे ! सिङ्गा, मुद्रा वगैरह दिखाकर लोगोंको ठगनेसे क्या लाभ है ! विभूति लगानेसे ही क्या होता है ?'

आसन पवन कियें दिट् रहु रे। मनका मैल छॉडि दे बैरि॥ क्या सिंगी मुद्रा चमकायें। क्या विभूति सव अग लगायें॥ (पद ३५५)

इसके वाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको आत्मसात् ही कर लेना चाहते हैं। 'वही तो योगी है, जिसकी मुद्रा है मनमें, अपनी साधनामें वह रात-दिन जगा रहता है। मनमें ही है उसका आसन और मनमे ही है उसकी स्थिति। मनमे ही उसका जप-तप है, मनमे ही वातचीत है। मनमें ही है उसका खप्पर, मनमें ही सिङ्गा, वहींपर वह अनाहत नाद भी वजाता है। पञ्चको दम्ध करके ही वह विभ्ति वनाता है। कर्वार कहते हैं, वही तो जीतेगा लड्डा'—

सो जोगी जाके मनमें मुद्रा। रात दिवस ना करइ निद्रा॥ मनमें आसन मनमें रहनों। मनका जप तप मनसूँ कहनों॥ मनमें खपरा मनमें सींगी। अनहद वेन वजावे रगी॥ पच पर जारि मसम करि भूका। कहै कवीर सो कहसै लका॥ (पद २०६)

कवीरने उसीको सचा योगी वताया है जो लोक-प्रचलित योगीपनके अतीत है। अर्थात् सारे संकीण विधि-विधानोंसे सुक्त साधक ही कवीरका चिर-आकाक्षित साधक है। ऐसे साधकका न तो कोई दल होता है और न कोई सम्प्रदाय। दल वॉघते ही नाना मिथ्या आवर्जना अधिकार जमा लेती हैं। इसीलिये उनका कहना है 'वावा! जिस योगीका न मेला है और न तीर्थ, वही एक शब्दहीन योगी है। उसके पास झोली नहीं, पत्र नहीं, विभूति नहीं, बदुआ भी नहीं, वही अनाहत वेन बजाता है'—

वावा जोगी एक अकेला । आके तीरथ वरत न मेला ॥ झोली पत्र विमूति न वटवा । अनहद वेन वजावे॥ इत्यादि (पद २०७)

ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुप' है। इसे वाहर पाया कैसे जाय १ इस योगीका मर्म जो समझता है वही राममें रमता है। त्रिसुवन उसे उपलब्ध होता है। प्रकट कन्यामं छिपा हुआ है वह गुप्त आधारी । उसमं बो गृति है वही तो इस जीवनका प्रिय है । प्रमु निकट ही हैं। लोग उन्हें दूर सोजा करते हें । ज्ञानगुहामं भर लो सींगा। कवीर कहते हैं कि जो भक्त प्रतिक्षण अमृत वल्लीका रूपान करता है वही युग-युग जीता है।

जो जोगियाकी जुगति वृत्ते । राम रमें ताको त्रिभुवन तृते । परगट कथा गुपुत अधारी । तामें मूरति जीविन प्यारी । है प्रभु नेरें खोंज दूरी । ग्यॉनगुफोंन सींगी पूरी । अमरविक्तिको छिन छिन पीवै । कहें क्वीर सो जुग जुग जीवें । (पद २०४)

सचमुच ही जो योगी है उसकी साधना विश्वत्रक्षाण्ड-को लेकर है। वह एक मुडी भीखके लिये घर छोड़का नहीं निकलता। कवीर कहते हैं कि वही योगी तो जन्न योगी है जो नवखण्ड प्रायनीको भिक्षामं माँग लेता है। ज्ञान ही उसका कन्या है। ध्यानकी खुईसे 'श्वद' के तागेसे वह उसकी रचना करता है। पञ्चतत्त्वके सम्बानमं वह निकल पड़ता है गुक्के रास्ते। कायाकी धुनी रमाकर वह टिए-अग्नि जला रखता है 'दया है उसकी खडाऊँ— सब योगोंका सार राम-नाम' ही उसकी काया है, वही उसका प्राण है। जिसने जीवनमें उनकी कृपा पायी है वही सस्यकी घोषणा कर जाता है—

> नव खडकी प्रथमी माँगे सो जोगी जगसारा। खिंथा ग्यान घ्यान करि सूई सवद ताग माथि वार्ते। पचतत्वकी करि मिरणानी गुरुके मारग चार्ते। दया फाहुरी काया करि घूई दृष्टिकी अप्निजतावै।

सभ जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना। कहु कवीर ने किरपा घारे देइ सचा निसाना॥ (परि० पद ८४६)

'वहीं तो जोगी है जिसका सहज भाव है, अलण्ड प्रेमकी भिक्षा ही जिसका उपजीव्य है। अनाहत शब्द ही जिसका सिङ्गानाद है। जिसके न तो काम-क्रोध हैं और न विषयवाद' इत्यादि—

सो जोगी जाके सहज भाइ। अकल प्रीतिकी भीस साइ॥ सबद अनाहद सींगी नाद। काम क्रोच विषिया न वाद॥ इत्यादि (पद ३७७) ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृत-रस सम्भोग करता है—

आत्मा अनन्दी जोगी। पीवै महारस अमृत मोगी॥ इत्यादि (पद २०४)

योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती है तो फिर ससारके इस मिट्टीके घरमें मन नहीं रहना चाहता । उस समय श्रीहरिके साथ युक्त होकर रहनेकी ही व्याकुलता दिखायी देती है—

इब न रहूँ माटीके घरमै। इब मैं जाइ रहूँ मिलि हिस्मैं॥ इत्यादि (पद २७३) सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणित भगवान्के साथ प्रेम-मिलनमें हैं। जिस कवीरने सर्व धर्मों-का समन्ययं करना चाहा है, उनसे क्या हम किसी साम्प्रदायिक साधनाकी आशा कर सकते हैं ! कवीरकी महादृष्टिमें सभी साधनाएँ एकत्र हुई है। वाध और वकरीको एक घाट वही पानी पिला सकता है जिसमें सामर्थ्य हैं। कवीरकी साधनाका माहात्म्य तभी समझमें आता है जब हम हिन्दू और मुसलमान साधनाको एकत्र सङ्गत देखते हैं। उन्होंने योग और भक्तिको परस्परसे आसक्त किया है। यह बात, किन्तु, ठीक, है कि कवीरके निकट ज्ञान, कर्म, योग, भक्ति सभी साधनाएँ नदियोंके समान हैं। सब साधनाओंका अवसान हुआ है भगवत्येमके समुद्रमें।



## स्वामिनारायणसम्प्रदायमें योग

( लेखक--रार्शनिकपञ्चाननषड्दर्शनाचार्यं, साख्ययोगतोर्धं, नव्यन्यायाचार्यं, पण्डित श्रीकृष्णवन्नभाचार्यं स्वामिनारायण )



स्वामिनारायणजी ससारमें योगरीतिसे ही धर्मोपदेश देते थे, स्वय योग करते थे और शरणागतोंको सिखाते थे । अधाङ्गयोगकी प्रणाली प्रधानरूपसे आपको स्वीकृत थी। उन्होंने अपने अनेक शिष्यों-को योगी बनाया और उनका कल्याण किया। श्रीवैष्णवाचार्य

नारद, व्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतधर्मका प्रचार कर गये। उनके उपदेशोमें स्थान-स्थानपर अष्टाङ्ग-योगके साथ-साथ मिलको प्रधान स्थान मिला है। श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके 'शिक्षापत्री' नामक प्रन्थमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पाँच यमोंको तथा शौच, सन्तोध, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान इन पाँच नियमोंको पालनेका विधान अतिनियोगपूर्वक किया गया है। उनके समयसे बरावर यमनियमोंकी प्रणाली चली आती है, और वर्तमान समयमे भी उनके आश्रित लोग उनकी आशाके उल्लाइनको अधोगतिप्रद समझकर उनके आज्ञानुसार वरावर यमनियमादिषर ध्यान रस्तकर सब क्रियाएँ आचरणमे लाते हैं।

### यम तथा नियमकी आज्ञाएँ

अहिंसा---

कस्यापि प्राणिनो हिंसा नैव कार्यात्र मामकै: ।

स्क्ष्मयूकामत्कुणादेरिप बुद्ध्या कदाचन ॥११॥
देवतापितृयागार्थमप्यजादेश्च हिंसनम् ।

न कर्तक्यमहिंसैव वर्मः प्रोक्तोऽस्ति यन्महान् ॥१२॥

'हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जूँ, खटमल, मच्छर
आदिको न मारें । देवता, पितृ, याग इनके लिये वकरा
आदिको हिंसा कभी न करें, क्योंकि अहिंसा ही परम
धर्म है।'

सत्य—

मिध्यापवादः किस्मिश्चिद्षि स्वार्थस्य सिद्धये। नारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन॥२०॥ 'अपने स्वार्थकी सिद्धिके लिये कभी मिथ्या न बोलना, मिथ्या आरोप न करना और अपशब्द भी न बोलना।' अस्तेय—

स्तेनकर्म न कर्तब्यं धर्मार्थमपि केनचित्। स्वस्वामिकाष्टपुष्पादि न आहां तदनाज्ञया॥१०॥ 'धर्मकार्यके लिये भी हमारा कोई भी आश्रित चोरीका कार्य न करे और मालिकका काष्ठ, पुष्प आदि जो हो उनको उत्तके मालिककी आज्ञा विना न ले' इत्यादि । ब्रह्मचारी—

नैष्टिक्जतवन्तो ये वर्णिनो मदुपाश्रया । तैः स्पृश्या निष्यो भाष्या न न वीस्याश्र ता घिया १७५ तासां वार्तो न कर्तेच्या न श्रम्याश्र कराचन । तत्पारचारस्थानेषु न च स्नानादिकाः क्रियाः॥१७६॥ न स्नोप्रतिकृतिः कार्यो न स्पृश्यं यो.पिताँऽशुक्म् । न वीस्यं मैथुनपरं प्राणिमात्रं च तैंघिया॥१७७॥

'नैष्ठिक त्रतके ब्रह्मचारी लोग न्त्रियोंको त्यर्श न करें, उनके मापण न करें, उनको न देखें, उनकी वार्ते न करें, न चुनें, उनके आने-जानेक त्यानोंपर लानादि न करें, स्त्रीका चित्र न वनावें, स्त्रीके वस्त्रोंको त्यर्श न करें, मैथुनाकक प्राणीको न देखें' इत्यादि । अपरिग्रह—

न द्रश्यसंग्रहः कार्यः कारणीयो न केनचित् ॥१८९॥ 'द्रव्यादिका समह कभी न करें, न करावें।' शौच—

कायिक, वाचिक, मानिक वहुत प्रकारके शौच शिक्षापत्री तथा अन्य वर्मप्रन्थोंमें निर्दिष्ट किये हैं। सन्तोष—

भाष्यं शमद्मक्षान्तिसन्तोपादिगुणान्विते ॥८९॥ 'तदा शम, दम, समा, चन्तोष आदि गुणोंने युक्त हो।' तप---

उपवासिद्देने त्याच्या दिवा निद्रा प्रयक्षतः ॥८०॥
'उपवासके दिन दिनमें निद्रा न लेना।' (रात्रिको जागरण करना तथा तप्तकुच्छूचान्द्रायणादि कायिक) वाचिकादि मेदोंने बहुत प्रकार शिकापत्री टीका तथा भाष्यमें वर्णन किये गये हैं।)

संस्कृतप्राकृतप्रन्यान्यासम्बापि ययामति ॥६५॥ अभ्यासो वेदशासाणां कार्यक्ष गुरुसेवनस् ॥१८५॥

स्वाध्याय---

'यथानित संस्कृत प्राकृत प्रन्यीका तथा वेदशालीका जन्यास करना, गुक्की सेवा करना ।' रंभरप्रिनेपान—

नकेरेंतेस्तु हृष्णायानपितं वार्योप क्रचित्। न पेयं नैव मस्यं च पत्रकन्त्रफलायपि॥६०॥ 'भगवद्भक्तोंको चाहिये कि भगवान्को तम्पण किये विना जल भी कभी न पीयें, और पत्र, फल, पूल भी अप्रण किये विना अपने उपयोगमें न लें।'

इन श्लोकोकी टीकामे सम्पूर्ण विधियाँ वतायी हैं। ये सब विशेषरूपसे सम्प्रदायमें प्रचलित हैं। यम-नियनोंके योगदर्शनमें जो फल हैं वे सब मगवान् श्लोखामिनारायणने अनेक खलोंमें चमत्कारलयमें वताये हैं। उनका वर्णन साम्प्रदायिक प्रन्थोंमें हैं।

आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारको मगवान् लामिनारायण त्वयं करते थे और शिष्योंको तिलाते थे। उन
समयते गुरपरम्परासे आसनादि अमीतक अनेक व्यक्तियोंमें प्रचलित हैं। विशेषल्पसे ध्यान, धारणा और समाधितर
ही निर्भर होकर त्वामिनारायणसम्प्रदायकी जड़ सनार्देन
फैल गयी। मगवान् श्रीत्वामिनारायण त्वय जन्मिट्ट
योगनिषि थे। उनको योगरीति सीलनी नहीं पढ़ी।
आप द्याप्या नगरमे ब्राह्मणकुलमें धर्मदेव तथा भक्तिनातारे
संवत् १८३७ के चैत्रशुक्ल नवमीके दिन जनमग्रहण करके
जन्मते ही अलीकिक चमरकार दिलाने लगे।

श्रीत्वामिनारायण मगवान जन्मितद योगी थे, इस-**ल्यि गुरूपदेशके विना भी वह यम-नियम बरावर पाल्वे** थे, यम-नियमोंके फर्लोके चमत्कार भी उनकी जीवनीमें प्रतिद हैं । चौरानी (८४) ने जपर आसन करते थे, उनके प्रदर्शनकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। धौतिः वित्त, नेति, त्राटक, नौलि, कपालभाति इन क्रियाओंको करते थे तथा चन्तोंको चिलावे थे । रेचक, पूरक, कुम्मकारि प्राणायाम करते थे, और हुम्मकप्राणायामको दीर्घकालवक करके आकाशमार्गमें उठ जाते तथा क्षणमात्रमें देशान्तरमें चले जाते थे । हुम्भक्याणायामके भेद-तूर्वनेदन, उवायी, चीत्करी, शीवली, मित्रका, भ्रामरी, मूर्ची, ष्ट्राविनी आदि तथा महामुद्रा, महावन्ध, महावेष, खेचरी, उड्डियान, नूल्वन्ध, जालन्बरवन्ध आदि इस्ते थे। वे वव कियाएँ श्रीत्वामिनारायण भगवान्ने जन्मिव्द नरा-योगी श्रीगोपालानन्द स्वामीको विशेषरूपने वतायी यी। घारणा, ध्यान और सनाधिम विद थे और हसावि मनुर्घोको घ्यानमे वैठाकर नाडी-प्राण र्खीचकर तनांघ कराते थे। नृटाघार, स्वाचिष्ठान, मणिपूरक, अनाहाः विशुद, आशासक, विश्वतानन्दसर्खारको वैपते थे।

वे अपने चौगिक ऐश्वर्ययतापने अम्पय प्रतिनीका कल्याण करते थे । अपनी जोवनलीलाम अर्गागत से पी



आश्चर्यजनक ऐश्वर्यचमत्कार उन्होने दिखाये हैं । वे सब 'श्रीहरिलीलाकल्पतक' 'सत्सिंगिभूषण' और 'सत्सिंगिजीवन' आदि साम्प्रदायिक प्रन्थोंमे वर्णित है । सत्सिंगिजीवनके पञ्चम प्रकरणमे अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीस्वामिनारायण भगवदुपदिष्ट अष्टांगयोग ही निरूपित है । उन्होंने उत्तरावस्थामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके धारणा, ध्यान और समाधि इन्हों तीनोका प्रचार अधिक किया और इनसे ही कोट्यविष मनुष्योको भगवद्भक्तिमें जोड़ा। बहुत-से सरल उपाय भी 'वचनामृतो'मे वताये हैं

सभामें श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने ध्यानकी एक ऐसी यक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे वड़े-चड़े भी सिद्धदशाको पा गये । उस ध्यानके समान अन्य कोई ध्यान नहीं है । जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा ओषधिमें स्वामाविक चमत्कार रहता है, वैसे ही इस ध्यानमे स्वामाविक चमत्कार है जिससे साधक सिद्धदशाको पा जाते हैं। साघक अपने दक्षिण नेत्रमें सूर्यका ध्यान करे और वाम नेत्रमे चन्द्रका ध्यान करे, इस प्रकार ध्यान करते-करते सूर्य और चन्द्र जैसे आकाशमें हैं वैसे ही जव नेत्रमे भी दीखने लगें, तब दक्षिण नेत्र तपने लगेगा और वाम नेत्र शीतल होने लगेगा । उसके बाद सूर्यकी घारणा वाम नेत्रमे करना और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्रमें करना। इस प्रकार धारणा करके सूर्य और चन्द्रको अन्तर्देष्टि करके हृदयाकाशमें देखते रहना और द्रष्टा जो जीव है, उसके ख़रूपको भी देखना, और जीवके ख़रूपमें परमात्माका ध्यान करना । उसके बाद ध्याताका जो वासनायुक्त लिङ्गदेह है यह चक्रके समान आकाश-में घूमता हुआ भासने लगेगा। पश्चात् ध्यान करते-करते उसको भगवान्के विश्वरूपका दर्शन होता है, उसमें चौदह लोकोंकी रचना दिखायी पड़ती है तथा समग्र ब्रह्माण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं । पश्चात अणिमादि सिदियाँ भी उसको प्राप्त होती हैं, और सूर्यचन्द्रकी किरणें जहाँतक पहुँचती हैं वहाँतक उस ध्याताकी दृष्टि पहुँचती है । सिद्धियाँ मिलनेपर भी भगवद्भक्त होनेके कारणसे साधक उन सिद्धियोंको ग्रहण नहीं करता, केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता है। तव वह ध्याता नारद, सनकादि, शुकदेवजीके समान चरम सिद्धदशाको पाता है। भगवद्भक्तको यह ध्यान सिद्ध होता है और तात्कालिक सिद्धदशा प्राप्त करनेका यह उत्तम उपाय है। ( अमदावादवचनामृत १ )

आत्मनिष्ठा तथा भगवान्का माहात्म्य-ज्ञान इन दोनोमें जितनी न्यूनता रहे उतनी ही पूर्णकामभावमे भी न्यूनता रहती है। एक हरिभक्तको समाधि हुई, उसमें उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजको देख वह चिछाने लगा और कहने लगा कि मै जलता हूँ। तब उस मक्तको यह समझाया गया कि तुम्हारा स्वरूप तो अच्छेदा अभेद्य आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कहा कि इस गणपतिके स्थानमे चार दलोका कमल है, वहाँ जाकर अपने खरूपको देखो, समाधिवाला जब गणपतिके स्थानमें जाता है तब वहाँ नाद सुननेमे आता है तथा प्रकाश दीखता है, और उससे परब्रह्मके स्थानमे जाता है तव नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिशय दीखता है। उसके बाद जब विष्णुके स्थानमे जाता है तब अतिगय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, इस प्रकार जैसे-जैसे श्रेष्ठ-श्रेष्ठ स्थानमें जाता है वैसे-वैसे नाद ज्यादा सनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश भी दीखता है। कभी-कभी भयद्वर कड़कड़ाहटके शब्द होते हैं। उस समय चाहे कितना ही घीरजवान हो तो भी धैर्य छूटने लगता है इसलिये देहको आत्मासे भिन्न समझना चाहिये। इस प्रकारकी समाधिके दो भेद हैं-एक तो प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता है उसके साथ चित्तका भी निरोध होता है और दूसरा उपाय यह है कि चित्तके निरोधसे प्राणका निरोध होता है- 'जब सब स्थानींसे वृत्ति हटाकर एक भगवान्में जोड़ी जाय, और सब स्थानोंसे वासना मिटाकर एक भगवान्में वासना दढ हो जाय, तव भगवत्स्वरूपसे वह वृत्ति किसीके हटाये भी नहीं हटती। चित्त भगवान्का ही चिन्तन करे, मन भगवान्का ही सङ्कल्प करे, बुद्धि भगवानके खरूपका ही निश्चय करे, 'अहङ्कार—मैं आत्मा हूँ, भगवान्का भक्त हूँ' इत्यादि अभिमान करे । प्राणसे जो चित्तका निरोध होता है वह अष्टाङ्मयोगसे होता है । अष्टाङ्मयोग साधन है, उसका फल निर्विकल्प समाधि है। केवल भगवान्के खरूपमे प्रणिधानसे चित्तवृत्तिका निरोध होनेपर अष्टाङ्ग-योग विना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है' इत्यादि।

(गढपुर-मध्यप्रकरण, वचनामृत---२६)

सांख्ययोगके और भी वहुत-से प्रकार वताये हैं । इस प्रणालींसे श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने अनेक भक्तोको योगमार्गका उपदेश देकर उनका कल्याण किया । श्रीस्वामिनारायणकी परम करणासे उन ह समयम अने ह भक्तजन दिव्य भावकी प्राप्त करके बदे बद नमस्हार बताते थे, वे धणमात्रम दूर दशान्तरम चल जाते थे, अहदय हो जाते थे इत्यादि । ऐसे नमस्हारपाल बहुत से योगिजन स्वामिनारायण भगपान्हें साथ विचयते थे।

श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायन सद्गुर वीगोपाठानन्द-स्वामी जन्मसिद्ध योगी थे और भगपान श्रीस्वामिनारायणकी आनानुसार अष्टाद्वयोग सिद्ध कर के जन्याको सिन्माते थे । वह 'ईडर' दशमे 'भीनो अ' जिलेम 'पाराके द्वार गुर्धार्थ 'मोतिराम' नामके 'माध्यिन्दनी' माराकि द्वार गुर्धार्थ औदीन्यसहस्र त्राहाण थे, उनकी पत्नी 'गिपाय' देनी महासती थीं, उनके पर सवत् १८३७ म माध द्युक्त अप्याध सोमवारके दिन पुत्तका जन्म नुआ, उनका नाम गुर्धान्त भट्ट स्वरा गया । आठवें वर्षमे यहोपवीत लेकर गुर्धात्र भट्टने 'शहें डाई' नगरमे वेदवेदागादि यावच्छात्वाका अन्यान किया । इनका जीवन भी यौगिक नमस्कारां भेष्णं था ।

श्रीखामिनारायण भगवान्की शरणम कालपर्यन्त रहकर पुद्याल भट्टने भागवती दीक्षा ही। एक समय काठियायाङ्मे एक सन्पर मुताँका उपदय बहुत था । उसको दूर करनेके लिये महायोगी श्रीगोपालानन्द खामीको 'सारद्वपुर' नगरके 'वाबासान्तर' दरवारने बुलाया । स्वामीने जाकर जल छिङ्ककर भूतो-को मोख दिया। उसके बाद विनती करनेसे 'सार हुपूर' मे सवत् १९०६ मे मन्दिर पनवाकर उसम हनूमान्जीकी प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठाकी आस्तिके समयमें योगिराज गोपालानन्द खामीने हाथम काठकी छड़ी लेकर उसकी हन्मान्जीके चरणोंमें छुआ दिया, उसी समय हनूमान्जीकी दिव्य रमणीय पापाणमय मृति थर-थर कॉपने लगी। उस मूर्तिम साक्षात् हनूमान्जीने दिव्यरूपम प्रकट होकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ किया, उस मृतिका बड़ा प्रताप है। वर्तमान समयम भी गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, दक्षिण आदि देशींम सहसी मन्ध्य उस मृर्तिका प्रताप जानते हैं। अस्तु।

भगयद्धक्ति स्थाय साथ व्यान, घारणा, समाधि करने-वाले और भी अनेकों सिद्धयोगी सन्तजन श्रीस्वामिनारायण भगवान्की सेयामें रहते थे। जूनागढ़में श्रीगुणातीतानन्द स्वामी थे, वे क्षणमात्रमं अदृश्य होकर देशान्तरमे प्रकट होते थे। वैसे ही व्यापकानन्द स्वामी परकाय-प्रवेश करते थे। सिच्दानन्द स्वामी समाधि लगाते थे। और सन्तदासजी कुम्मक करके आकाशमार्गमं चलते थे। महापुषा सनस्य गामी, विज्ञानदास में वणा पासुरसनस्य सामी, न्वलपानस्य गामी जादि दिव्यद्धिपाले, भगपान्हा भिक्ती जागनपाले तथा दिश्य पेठानीयाले योगी थे।

नगरान थीनामिनासमणका उपरेश यही या हि हर्नयोग, जानवाम, साम्बयोग, अशहबोग जादि मुख प्रहार है योगीनमें हिमी भी मौमदी छिद कर है भगात् पासि कर्ता चारिये । यांद भगपत्राप्ति गरी हुई ते सर प्रयुक्त दिए हाउ है। इस उद्देशके अनुसार श्रीसानि नारायण भगवानं ह समयमे न अया धुना भक्तियोग ी सर योगोंने प्रधान माना गया है। तीर सब योगों 6 'राज एक भिरायोग है 'राजने चरितार्थ हो जाते हैं। भित्रियोगपाने हो अन्य योगों ही आयश्यद्वता नहीं रहती। वर्तनान समयन मनग्र त्याधित जनतान भक्तियोगरी प्रधानरूपसे त्यान निक्ता है। भगगान वेन पराकाशकी र्भाक्त कहते हैं। बुनुभूजन विषयोधे विरक्त होकर अपने रनण हे लिये पात्मत्यादि गुणधागर पुरुषोत्तम नारायणके मगीप ताहर-'दे भगवन ! तुम्हारी प्राप्तिके राधनम्प गुम री हो '---इम प्रकार मदाविशासपूर्वक याचना करे। यदी प्रयाति और शरणागति कहाती है। इस प्रयासि भगवानकी प्रसत्रतासे प्रारम्पका भी नावा ही जाता है-

साध्यभिक्तस्तु सा इत्यां वास्वस्तापि भूयसी।

(न्यायतिद्याजन)

भक्तत्रन भगवान्के शरणम रहकर प्रेममक्तिम पहाँतक लीन ही जाते हैं कि उस समय न तो उनको शरीरका भान रहता है, न इन्द्रियोंका या अन्त करणका विषयामिशान रहता है। यन पृत्तियाँ भगवान्में लग जाती हैं। नेत्रींवे वेमाश्रु पहने लगते हैं। वेमसे अहा । अहा ! पुकारता हुआ भक्त सदा पुलकित रहता है, उसके शरीरकों कोई मारे काटे, जला डाले, धूल लपेटे, कीचड़ लगावे, चारे उठ भी करे, उस प्रेममग मक्तको उससे दुछ नहीं होता। उसकी र्शात्तयाँ दिन्य मृतिम लीन हो जाती हैं, जिससे ततु भी दिन्यभावको पा जाती है। पृथिवी, जल आदि उर्वे आवरण नहीं करते । ऐसी स्थितिके बाद स्वेन्छानुसार तत्काल या दीर्घकाल होनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर व्रदालोकमे भगवान्की शरणमें जाकर परम मुक्तिको पाते हें । ऐसी ब्रह्मदशाके लिये श्रीस्वामिनारायण भगवान्ने तथा उनके ब्रह्मनिष्ठ भक्तजनीने बहुत-से व्रन्थीमें उपदेशद्वारा सरल मार्ग वताये हैं--

ब्यर्थ काळो न नेतब्यो भक्ति भगवतो विना। (शिक्षापत्री)

## महायोग

( लेखक-शीरमणमहर्षिके एक भक्त )

स्नातमा वा सरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनतव्यो निदिध्या-सितव्यो मैन्नेच्यारमनो वा सरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदर्सर्वं विदितम् । (बृहदारण्यकः २।४।५)

'हे मैत्रेयी। आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने, सुनने, समझने और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है।'

श्रुति है---

अयमात्मा ब्रह्म।

'यह आतमा ब्रह्म है।'

तैतिरीय उपनिषद्मं ब्रह्मको 'तटस्य लक्षण' से इस प्रकार वतलाते ह—

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिसविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्य, तद्रह्मेति ।

अर्थात् सृष्टि, स्थिति और लय तीनोंका कारण ब्रह्म है। स्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतलाते हैं—

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

'त्रण सत्य है, ज्ञानस्वरूप हे और अनन्त है।' और-सत्तामात्रैकप्रकाशकं प्रकाशम्, हृत्युण्डरीकम् ..... त तेजो न तमः।

'एकमात्र सत्ता है, सबको प्रकाशित करनेवाला प्रकाश है, इत्प्रम है, न शुक्र है न कृष्ण है।'

पिर भी ब्रह्मको मन-वाणीके परे ही कहा है— यतो वाचो निवर्तन्ते अवाष्य मनसा सह ।

'जराँचे मनसहित याणियाँ खाली हाथ लौट आती है। याखिक शान अनुभवते ती प्राप्त होता है। उसी अनुभवके लिये अवण, मनन, निदिध्यासन करनेको कहा है। अथया—

तपसा महा पिजिज्ञासस्य, तपो महा ति । तपसे उस प्रहाको अनुभय करो, तप टी बहा है । मनसक्षेत्रियाणा च हौकार्य तपः ।

भन और एन्द्रियोंकी एकापता तय है। यह अभि-भन पत्यक्ति भोगशिक्षक्तिनिरोधर का है। तय है— यामान्त-करणसमाधानम् । 'इन्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान।' यही बात इसमें भी है—'तमकृतुः पश्यति' पूर्ण समाहित स्थितिमें ब्रह्मको देखता है। दोनो बार्ते एक ही है। पर तपमे एक बात और है—तप शोषण है, जो बात 'नेति-नेति' में है। तप, योग और निदिध्यासन तीनोका इस प्रकार सामअस्य हुआ है और तीनों एक हुए हैं।

यदि यह सत्य है कि 'मैं ब्रह्म हूँ (अहं ब्रह्मासि)',
यदि 'यह जो कुछ है आत्मा है और आत्मा ही सत्य है
और वही आत्मा है और वटी तुम हो (एतदात्म्यमिद्र एवं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमित्र),' यदि आत्मा नित्य,
शुद्ध, बुद्ध और मुक्त-है, 'नित्य सिद्ध' है और 'एक' है
तो यह क्या बात है कि हम दुखी होते हें और परमानन्द
और अमृतत्य, आद्यकैवल्यसे वियुक्त हो जाते हें ? यह
वियोग आखिर किससे किसका हुआ है श्वार अनुसन्वानका प्रस्थान-विन्दु है और महायोग इसीका उत्तर देता है।
आत्मा तो दो नहीं हो सकते, आत्मा अकेला है ओर
एक ही है—

यिसन्सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकन्वमनुपद्यतः॥ (ईशोपनिपद ७)

'जिसमे सब भूत आतमा ही हो जात रं, यहाँ उस एकत्वके देखनेवाले ज्ञानीके लिये मोह और शोक क्या है!'

आतमा विभु होनेसे सर्वत्र व्यात है और मत उछ वरी है। अभी जो पृथीन्वय नाना भाव देख पड़ते ई यद्विपरीत ज्ञानसे देख पड़ते है। यथार्थ ज्ञान होनेसे एक ही अव्यय-भाव देख पड़ेगा।

पराधि खानि इपन्णस्खयनमूः
-तसात्पराज् पद्यति नान्तरासमन् ।
कश्चिद्रारः प्रस्यगारतनमैक्षःदाणुत्तच्छुरस्तर्यभिष्यम् ॥

1.20 513151

स्यान् (परमान्ता ) ने तीर्ण इंडियोको निर्मात्ता किया । इस अपने अरसामाको कोई मर्ग ४म पाता । पर कोई पीर पुरुष अस्तात्रका इस्तुल के इस अनार्टण्ड साघकर प्रत्यगात्माको देख लेता है अर्थात् अन्तर्मुख होनेसे ही अन्तर्यांभीका बोघ होता है।

निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और कार्य है वह महायोगमें उत्तम रीतिसे दिशित हुआ है। महायोगका जो साध्य है वही उसका साधन है। साधकको केवळ इतना ही करना पडता है कि वह अपने विचारोंके प्रवाहनको रोककर इस मूळ विचारपर आ जाय कि 'मैं कौन हूँ (कोऽहम्) '' यह मूळ विचार उसे हृबनमे ले जाकर छोड़ देगा, फिर उसे वहीं आसन जमाकर वैठ जाना है। वहीं उसकी निजाहिस्ति और सनावन आत्मसत्ता है।

परन्तु यदि इस मायापटलको कुछ और ही समझा जाय और इसमे अनेक प्रकार और त्तर देखे जाय ती निविध्यासन भी तत्तत्प्रकार और त्तरके अनुसार ही जायगा। महायोगका रात्ता तो सीधा और साफ है। पर अधिकारभेदके अनुसार जो अन्य साधनाएँ हैं वे कठिन और कप्टसाध्य है। निविध्यासनके अनेक प्रकार प्रचलित हैं जिनमेंसे निविध्यासनका एक विशिष्ट पञ्चविध्य प्रकार यह है—

- (१) नहायाग-अर्थात् उस अन्तर्यामी सदातमा— प्रत्यगातमामें स्थित होना, जो आदिमें—सृष्टिके नूलमें, अन्तमे—सहारके मूल्मे और मध्यमें ज्ञान और अज्ञानके मूल्मे रहता है।
  - (२) मन्त्रयोग-अर्थात् स्वरीके नूलको आरमामं दूँदना।
- (३) स्परीयोग-कुण्डलिनीको जगाकर सुयुम्नाद्वारा सहस्रारमें लेना ।
  - (४) नावयोग-मार्वोका व्यान करना, जैवे-

मू पादौ यस्य नामिर्वियद्सुरनिल्खन्डस्यौ अ नेत्रो "इत्यादि ।

(५) अनावयोग-परात्पर त्रहाका ध्यान ।

महायोग यों समझनेमें बड़ा सरल मालूम होता है, पर समझमें आकर भी यह जब्दी समझमें नहीं आता और इसका आचरण करना तो कठिन ही है। हाँ, यदि साधक पेंछे भगवद्याका बल हो तो कुछ भी कठिन नहीं है। ऐसे साथकको उत्तम गुरु मिल जाते हैं और सब काम बन नाता है।

पर्राक्ष्य छोक्रान्कर्नचितान्त्राह्मगो निर्वेदमायास्राह्मयकृतः कृतेन । तदिज्ञानार्थं स गुरुमेवामिगष्छेस्सिमित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥
तस्मै स विद्वानुपसञ्चाय सम्यक्यशान्तिचसाय शमान्विताय।
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं
प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्॥

(मण्टक० १।२।१२-१३

'क्मी प्राप्त होनेवाले लोकोंको अच्छी तरहते देखने पर ब्राह्मणको यह वैराग्य हो आया कि कमी अङ्गतल ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती । इसलिये उस ब्रह्मको जानने लिये यह समित्याणि होक्र ब्रह्मित्र श्रोत्रिय गुरुके पा गया । उस विद्वान् (गुरु) ने उस पास वैठे हुए सम्या प्रधान्तिच्त और समयुक्त (ब्राह्मण) से तत्त्वतः व ब्रह्मविद्या कही जिससे सत्य अक्षर पुरुष जाना जाता है। इसी रीतिसे प्राप्त ज्ञान अमोघ होता है, अन्य प्रकार उतना नहीं।

न नरेणावरेण प्रोक्त एप

सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमान ।
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति
अणीयान् हातक्र्यमणुप्रमाणाद्॥
( कठ० १।२।८)

'कोई अनिषकारी पुरुष इसको कहे तो उसते या सुविजेय (अच्छी तरह जाननेयोग्य) नहीं है। कारण बहुत प्रकारते इसका चिन्तन होता है। विना किसी दूसरें कहे भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणते भी सक्ष्म और इसलिये अतक्यें है।'

नैपा तर्केंग मतिरापनेया श्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय श्रेष्ट॥ (१।२।९)

'यह (आत्म-) मित तर्कते नहीं मिलती । हे पेष्ठ ! दूसरेके द्वारा कही जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी जाती है ।'

नायमान्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन॥ (१।२।२<sup>३</sup>)

यह आत्मा व्याल्यानीते, मेघाते या बहुभूत होनेते दी नहीं मिलना । नगवद्या ही इसके मिलनेमे सल्य कारण है। 'घातुः प्रसादात्' भगवान्के प्रसादसे ही यह

यमेवैष षृणुते तेन लभ्य-स्तस्यैप आत्मा विष्णुते तन्र् स्वाम् ॥

'यह आत्मा ही जिसको बरण करता है उसीको यह प्राप्त होता है। उसका यह आत्मा अपनी (आत्म-) तनु उसके सामने प्रकट करता है।'

ऐसी भगवद्या साधु-सन्तों और ऋषि-महर्षियोंसे ही प्राप्त होती है और तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणमें प्रविष्ट होकर ठहरता है।

यस्य देवे परा मक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥

( इवेताश्वतर • )

'भगवान्मे जिसकी पराभक्ति है, जैसी भगवान्मे वैसी ही गुरुमें है उस महारमापर ये कथित अर्थ प्रकट होते है।' सचे श्रद्धाल जिज्ञासुको गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते हैं और अपनी मौन और प्रसन्न मुद्रासे प्रसाद प्रदान करते हैं। मौनकी वाणी इतनी सची होती है कि वह अनसुनी नहीं हो सकती और उससे बरसनेवाली करणाकी शोभा तो अनिर्वचनीय ही है। इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक श्लोकमें इस प्रकार है—

हृदयकुहरमध्ये केवर्ल ब्रह्ममात्रं ह्यहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति। हृदि विश मनसा स्वं चिन्वता मजता वा पवनचळनरोधादास्मनिष्टो भव त्वम्॥

(श्रीरमणगीता)

'हृदयकी गुफाके भीतर केवलमात्र ब्रह्म ही है जो 'अहम् अहम्' (मैं, मैं) इस साक्षात् आत्मरूपसे प्रकाशित होता है। इस हृदयमे मनसे प्रवेश करो, अपने आपको ढूँढ़ो या गहरेमें गोता लगाओ या प्राणिनरोध करके आत्मामें स्थित हो जाओ।' ॐ तत्सत्



## श्रीअरविन्दका योग

## जीवनरूप कलाका एक योग

(लेखक-शीनलिनीकान्त ग्रप्त, पाण्डीचेरी)

(१)

अरिवन्दने जब कहा कि 'हमारा योग हमारे लिये नहीं, प्रत्युत मनुष्य-जातिके लिये हैं' तब बहुतींके घबराये हुए प्राण स्वस्य हुए, क्योंकि उन्हें अब यह आशा हुई कि श्रीअरिवन्द-जैसे महान् पुरुष संसारके लेखे सर्वथा नहीं-से नहीं हो गये हैं, कुछ तो बचे

है, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिन्दुस्थानमें जैसे अन्य अनिगनती सन्यासी वराबरसे ही होते आये हैं वैसे ही यह भी एक और हुए जिनसे न देशका कोई लाभ, न मनुष्यजातिका कोई उपकार !—देश और मनुष्य-जातिको जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार होता हो सो भी नहीं देखनेमे आता ! लोगोने तो यह समझा था कि श्रीअरिवन्दका योग एक आधुनिक चीज है और उसका लक्ष्य है मनुष्यजातिकी सेवा । उनकी

आत्मिस्थिति और आत्मसाधनाका सार तस्व चाहे मनुष्य-जातिकी सेवा न हो, पर उसका फल, कम-से-कम, मनुष्य-जातिकी सेवा तो है ही। इन लोगोंके विचारसे श्रीअरविन्द-का योग कोई ऐसा कौशल या जिससे कुछ ऐसी अदृष्ट शक्तियोंका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि मनुष्य-जीवनको अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने-में केवल बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धतियोंसे अधिक काम कर जाय।

श्रीअरिवन्दने यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका मतलव तो ये लोग कुछ और ही लगा रहे हैं और असल चीजको ही भुला रहे हैं। इसिलये उन्होंने अपने शब्द बदल दिये और यह कहा कि 'हमारा योग मनुष्यजातिके लिये नहीं विकि परमात्माके लिये है।' पर यह माद्रम होता है कि श्रीअरिवन्दकी यह वात लोगोको अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसे पैतरा बदलना समझा और उदास हो गये, क्योंकि अब तो यह आशा विव्कुल ही जाती रही

कि श्रीअरिवन्द देश या ससारका काम करनेके लिये कभी लौटेंगे। अब तो यह समझा जाने लगा कि श्रीअरिवन्द सासारिक पदार्थोंकी मायासे विल्कुल अलग 'वेदान्त' में डूव गये हैं और ससारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो गये हैं जैसा कि अक्षर ब्रह्म।

#### ( ? )

श्रीअरिवन्दकी र्राघनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए दोनों वचनोंको एक करके यह कहे कि उनका उद्योग मनुष्यजातिमें भगवान्को पाना और प्रकट करना है। यही सेवा है जो वह मनुष्यजातिकी करना चाहते है—अर्थात् मनुष्यजातिमें भगवान्को अभिव्यक्त और मूर्ति-मान् करना। मनुष्य जीवनका केवल दुःख दूर करना ही नहीं, विक्क उसका सर्वथा परिवर्तन और रूपान्तर कराना, मनुष्य-जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य है।

यहाँ भी सावधान रहना होगा, अन्यथा अनेक प्रकारके भ्रम हो सकते है । मनुष्य-जीवनको दिन्यत्व प्राप्त करानेका यह कोई खास मतलव नहीं है कि सारी मनुष्यजाति ही वदल जायगी और सब मनुष्य देवता हो जायँगे । इसका मतलव है विकास अर्थात पृथ्वीपर श्रेष्ठ जातिके मनुष्योंका प्रकट होना, ठीक वैसे ही ज़ैसे पशुयोनिसे ही विकास होते-होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका यह मतलव तो नहीं होता कि सारी पशु-जाति ही मनुष्यजाति हो गयी—हुआ इतना ही कि पशु-जातिके रहते हुए पशु-जातिमेंसे ही विकासकममें मनुष्यजाति उत्पन्न हुई । और अब यह होनेको है कि मनुष्य-जातिके रहते हुए मनुष्यजातिसे श्रेष्ठतर मनुष्यजाति उत्पन्न होगी ।

यह जो कुछ होनेको है, इसके विषयमें श्रीअरिवन्द कहते हैं कि यह केवल हो सकनेकी बात नहीं है, होनेवाली है—इसका होना अनिवार्य श्रुव सत्य है। यहाँ यह बात सरण रहे कि जिस शक्तिके द्वारा यह कार्य होगा और अभी इस समय हो रहा है वह कोई वैयक्तिक मानवशक्ति नहीं है, चाहे कोई मानवशक्ति कितनी ही बढ़ी क्यों नहीं। विक वह शक्ति है स्वय सर्वशक्तिमान् श्रीमगवान्की— श्रीभगवान् ही स्वय उस कार्यमें लगे हैं और इसीलिये वह कार्य होनेवाला है।

श्रीअरविन्द-योगकी गूढताका यही असली भेद है। श्रेष्ठतर अर्थात् दिन्य मनुष्योंका उत्पन्न होना चाहे कितना ही अद्भुत और आश्चर्यजनक-सा प्रतीत होता हो, पर वात यही है कि यह वात अग नित्यके व्यवहारमें आ चुकी है क्योंकि यह काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है विक स्वय भगवान् अपनी पराशक्ति, परम ज्ञान और परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे ई । श्रीअरिवन्द योगकी साघनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामान्य मानवप्रकृति-स्वभावमे भगवान् उतर आर्वे—मानव प्रकृतिको शुद्ध करें, उसे दिव्य बनावें और उसमें निवास करें। साधकको और कुछ नहीं करना है, केवल शाल और मौन होकर शान्तिसे भगवत्प्राप्तिके लिये उत्कण्ठ होना, भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल होना और भगव द्याप्रवाहको ग्रहण करना है, उसे स्वय कुछ भी करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, न कुछ उसे करना ही चाहिये विक उसके मार्गदर्शक और प्रभु भगवान् ही उसके लिये सब कुछ करते हैं, और भगवान् जो कुछ करते हैं उसके वह केवल अनुकूल होता है। अन्य सब योगमार्ग अयवा पारमार्थिक पन्य जो पूर्वकालमे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म भावका उत्थान होकर आत्मभावको प्राप्त होना और उसीमें मिलकर लय हो जाना रहा है। मनुष्यके प्राण मय कोषमें और मानवप्रकृतिके नित्य व्यवहारमें भगवान्का अवतरण हो और वहाँ उनका आसन जमे यह वात उनके विचारमें नहीं थी और यदि किसी अशमे थी भी तो वह उनकी साघना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं या। और फिर जिस अवतरणकी वात यहाँ कही जा रही है वह किसी प्रकारके देवी या भागवत चैतन्यकी वात नहीं है, क्योंकि भगवच्चैतन्यके अनेक प्रकार हैं, यहाँ अवतरणसे अभिप्राय है भगवान्के निज चैतन्यका अपनी शक्तिके साथ अवतरण । कारण, भगवान्के निज चैतन्यके अवतरणके द्वारा ही इस युगका विकासात्मक रूपान्तर साधित हो रहा है।

इस अवतरणका यथार्थ स्वरूप क्या है, वह कैसे होता है, उसका कार्यक्षेत्र कौन-सा है, और उससे क्या-क्या होगा इत्यादि वार्तोका ब्योरा मुझे यहाँ देना है। कारण, यह जो कुछ है, भगवदवतरण है। भगवज्योति पहले बुद्धिमें आती है और वहाँ अपना शुद्धिकार्य आरम्भ करती है—यद्यपि सदा-सर्वदा ही सबसे पहले दृद्यके अन्तस्तलमें ही भगवत्स्ताका अनुभव होता है और वहींसे भगवत्कार्यके होनेमें अनुकूलता मिलती है और फिर बुद्धिके ऊपर कार्योरम्भ होता है, बुद्धिके ऊपर इसलिये कि बुद्धि ही सामान्य मनुष्यमावकी पराकार्ध है और मगवज्ज्योतिके प्रकाशके जो प्रवाह आते हैं उन्हें बुद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतासे ग्रहण करती है। बुद्धिसे यह प्रकाश छनकर चित्तकी नानाविध वृत्तियों और

वासनाओं तथा जीवनकर्मों और प्राणकर्मों के स्यूल जगत्-में आता है, अन्तमें यह प्रकाश मौतिक देहके जड और तमसाच्छन्न जगत्में आता है, क्योंकि जड शरीरको भी तो प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक बनाना है। मानवजीवन वह प्रासाद है जिसमें कितने ही कोठे और कितने ही खण्ड है और इस प्रासादके परम कुशल स्थपित और प्रभु स्वय दयामय मगवान् हैं जो इस प्रासादको भगवत्सत्यकी परमानन्दलीला और परम सौन्दर्य-की अभिव्यक्तिके साँचेमे ढालनेके लिये ही दयाभावसे अवतरित हुआ करते हैं। पर यह बात ऐसी है कि इसे वही मनुष्य और भी अ्च्छीतरहसे सोच समझ सकता है जो इस मार्गके रहस्यद्वारके अन्दर आ गया हो और दीक्षाके मुख्य अग साथ चुका हो।

दूसरी बात जो साधारण मनुष्यके मनको बेचैन कर देती है वह यह है कि यह सब आखिर कब होगा-अभी या एक सहस्र संवत्सरके बाद या किसी ऐसे भविष्यकालमे जिसकी गणना देववर्षोंसे की जाय ? अथवा वह समय इतना दूर हो सकता है जैसा कि दूरत्व-साहश्यके लिये एक सजनने स्चित किया है कि जितना कि स्र्यंके ताप-रहित होकर ठण्डे हो जानेका समय। कार्यकी महत्ता और प्रचण्डताको देखते हुए यदि यह कहा जाय कि इसके लिये अनन्त काल हमारे सामने है तो कुछ भी अनुचित न होगा, और एकाघ शत संवत्सर या सहस्र संवत्सर भी इतने बड़े कामके लिये कोई चीज नहीं है। कारण, यह कार्य तो अतीतके असख्य सहस्र संवत्सरींके सञ्चितको मिटाकर एक बहुत दूर आगे बढ़ा हुआ भविष्य निर्माण करना है। तथापि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यह कार्य भगवानका अपना कार्य है और योगका अर्थ भी कार्य करनेकी वह एकायनीभूत संश्लिष्ट अवगुण्ठित पद्धति है जिससे वर्षों होनेवाला काम एक मिनटमें हो जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती है कि जिस कार्यकी यहाँ बात है वह कार्य होनेमें विलम्बकी अपेक्षा शीवता ही अधिक है। यह जो कुछ होना है यहीं होना है और अभी होना है-इसी पार्थिव जीवनकी इस पृथिवीपर और अभी इसी जीवनमें, इसी देहके रहते हुए-फिर कभी या और कहीं नहीं। आखिर इसमें निश्चितरूपसे कितना समय लगेगा, इसका ठीक-ठीक उत्तर तो कई वातींपर निर्भर करता है पर इसमे दस-बीस वर्ष

इघर उघर हो जाना कोई बात नहीं है।

यह जो कार्य होगा सो कितना व्यापक होगा, यह कोई विचारकी मुख्य बात नहीं है। कारण, विस्तार या फैलाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही है। वह थोड़ी भी हो अर्थात् उसका क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, तो भी, कम-से-कम आरम्भके लिये, यह बहुत है यदि वह असली चीज है—

## स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।

अब यदि कोई यह पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कह रहे हो उसका प्रमाण क्या है, इस बातका क्या आश्वासन है कि यह भी एक प्रकारके मृगजलका पीछा करना नहीं है ? तो इसका उत्तर तो यही है कि चीनीकी मिठास चीनी जीभपर रखनेसे ही मालूम हो सकती है।

( ₹ )

अय अन्तर्मे इस लेखके नामकरणके सम्बन्धमे एक बात कहनी है, क्योंकि लोग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यातम-जीवन भी कोई कला है, आप इसे कलाओंकी पक्तिमें कैसे बैठाते हैं ?

एक विशेष दृष्टिसे, अर्थात् पदार्थमात्रकी वास्तविक अन्तस्यत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब कलाओंका मूल तो है ही, चाहे उसे सबसे श्रेष्ठ कला कहनेमें किसीको कोई सकोच भले ही होता हो। पदार्थ-मात्रके अन्तः स्वरूपको व्यक्त कर देना ही कलामात्रका हेतु है और पदार्थमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थमें उसकी अन्तरात्मसत्ता है। इसिलये अध्यात्मजीवन अर्थात् आत्मा-परमात्माके साथ चैतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास कलाओंकी पावन पक्तिमें अग्रपूजाका मान ही पाने योग्य है। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन कला है, क्योंकि यह जीवनकी ही कला है। जीवनको ऐसा परम सुन्दर और दर्शनीय वना देना कि जिसके अंग-अगमें निर्मलता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी छन्दोमय गति प्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति सञ्चरित हो रही हो, कान्ति जिसकी शुभ्रा ज्योतिसे सुरञ्जित हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरित और उत्फुल हो रहे हों - तात्पर्य, जीवनको ऐसा वनाना कि वह भगवान्की प्रतिमा हो, अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य है। इस दृष्टिसे देखा जाय तो श्रीअरिवन्द जिस अय्यात्मजीवनकी साधना करते हैं वह कला-छिष्टकी सबसे बड़ी चीज है।

## श्रीअरविन्दका पूर्णयोग

( लेखक-श्रीअनित्वरण राय )



अरविन्द क्या है और क्या करते हैं
यह जानना मन-बुद्धिसे जितना सम्भव
है उतनेके लिये तो अवतक प्रकाशित
उनकी पुस्तकींम यथेष्ट सामग्री है।
फिर भी बहुत-से लोग श्रीअरविन्दकी
विक्षा और आश्रमके सम्बन्धमें नाना
प्रकारकी भ्रान्त और विकृत धारणा

वनाये हुए है, इसी कारण उन्होंने खय इस विषयमे एक वक्तव्य दिया है जो हालमे ही हिन्दी और वङ्गला अनुवादके साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। श्री-अरविन्दके योगको समझनेमें लोग जो इतनी भूल करते हैं, उसका एक प्रधान कारण यह है कि मारतकी प्राचीन अध्यात्मशिक्षाके ऊपर इस योगकी प्रतिष्ठा होनेपर भी यह एक नयी चीज है, योगसाधना—अध्यात्मसाधनासे आजकल लोग साधारणत जो कुछ समझते हे, श्रीअरविन्द-की साधना ठीक वही नहीं है।

सत्य एक है और सनातन है, इस विधयमें कोई सन्देह नहीं । परन्तु उस एकके अनेक रूप है, बहुत-सी दिशाएँ हे । वे सब रूप और दिक् एक ही युगमें, एक ही व्यक्तिके द्वारा सम्यक्रूपमे प्रचारित हों, एक ही धर्म-प्रन्थमं सम्प्रणेरूपमं वर्णित हों, यह सम्भव नहीं । इसी कारण युग-युगमं अवतारी, महापुरुषीं और विभृतियोंका आविर्माव होता है, और वे देश और कालके प्रयोजनके अनुसार आवश्यक सत्यका प्रचार कर जाते हैं, उनकी उसी शिक्षाका अवलम्बन करके मानव-जाति अपने गन्तव्य पथपर अग्रसर होती है। गीतामें श्रीकृष्णने कहा है-'हे अर्जुन ! मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं ।' श्रीकृष्णने एक ही शिक्षा, एक ही भाषका प्रचार करनेके लिये वार-वार जन्म ग्रहण किया हो, यह सम्मव नहीं । अतएव जो लोग यह कहते हे कि हमारे धर्मग्रन्थमें ही सब सत्य निहित है अथवा हम जिन अवतार, पैगम्त्रर या प्रॉफेटकी पूजा करते हैं, उनकी शिक्षाको छोड़कर और दुछ मी जानने, समझने, अनुसरण करने योग्य नहीं, वे निश्चय ही भूछ करते हें। यह सुखकी वात है कि आजकल मनुष्यसमाजमें इस प्रकारकी कटरता, सञ्चीर्णता, असहिष्णुता बहुत उछ

कम हो गयी है। जीव-जगत्मे जैसे क्रमविकास होता है वैसे ही धर्मसाधना, अध्यात्मसाधनाके जगत्में भी एक कमिवकास, क्रमविवर्तनकी धारा चलती है, यह बात आजकल प्राय सभी लोग मानने लगे है। भारतमें इस साधनाका विकास किस प्रकारसे होता आया है, इस्का पर्यालोचन करनेसे सम्भवत श्रीअरविन्दकी शिवाका नर्न समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है।

भारतमें अव्यात्मसाधनाका मूल सुत्र हाथमे आ गया था वेद और उपनिषद्के युगमे । वैदिक ऋषियोंने इत दृश्य जगतुके पीछे देवलोकको देखा था। देवताओंक साय आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्वापित करके मनुष्यका जीवन दिव्य रूपमें परिणत किया जा सकता है और यही मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है—इसी सत्यकी अवलम्बन करके भारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय साधनाका आरम्म हुआ । इस सत्यकी दो दिशाएँ हैं-पहली दिशा यह है कि मनुष्य इस समय जिस रूपमें जीवन-यापन कर रहा है, यह दुःख, द्वन्द्व, अञ्चान्ति और मृत्युचे पूर्ण है, उससे अर्थात् 'मृत्युससारसागरात्' जपर उठना होगा । पर उठकर कहाँ जाना होगा <sup>१</sup> मनुष्य जिस भगवान्से आया है, जिसके अन्दर ही वह रहता है। जिससे मनसा वियुक्त होनेके कारण अनेक दुःखों और हेर्बी को भोग रहा है, उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा— उसकी ज्योति, शक्ति और आनन्दके अन्दर चिर-प्रतिष्ठित होना होगा । पइली वातके लिये चाहिये सांसारिक जीवनके प्रति तीत्र वैराग्य, दूसरीके लिये चाहिये भगवान्की उपासना । और ये दोनो ही परस्पर सापेक्ष हैं, एकके द्वारा दूसरेको सहायता मिल्ती है। वैदिक युगर्मे इस साघनाके दो अङ्ग थे, ज्ञान और कर्म। क्रमश्च, ये दोनी अङ्ग दो साधन-पर्योके रूपमें परिणत हो गये। किसीके मतसे ज्ञानके द्वारा ही मनुष्य अपने लक्ष्यपर पहुँच सकता है और कर्म तो मनुष्यको सांसारिक जीवनमें वॉघ रखता है। किसीके मतसे कर्मके द्वारा ही मनुष्य परमार्थ लाम कर सकता है। गीतामें इन दोनों पर्योमें भेद दिखाया गवा है---

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

वेदके युगसे आगे चलकर अध्यात्मसाधनामे एक और विशेषता उपस्थित हो गयी। वैदिक ऋषियोंने चाहा था इस मानयजीवनको ही दिव्य रूपमे रूपान्तरित कर देना । किन्तु परवर्ती युगमे साधना-का लक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन-ससार-दुःख-मय है, इससे किसी प्रकार वाहर निकलकर आत्माके अन्दर मोक्ष या निर्वाण लाभ करना ही साधनाका लक्ष्य बना । गीतामें इन सब विरोधी मतों और पन्थोंमे एक प्रकारका अपूर्व समन्वय किया गया है । गीतामें कहा है, ज्ञान और कर्म विरोधी मार्ग नहीं हैं। पक्षी जिस प्रकार उड़नेके लिये दोनों पङ्गोंकी सहायता ग्रहण करता है, मनुष्य भी उसी प्रकार एक ही कालमें ज्ञान और कर्मके समुचयके द्वारा लक्ष्यकी ओर द्रुत गतिसे अम्रसर होता है। किन्तु गीतामें यह दिखाया गया है कि भगवद्गक्तिमे ही ज्ञान और कर्मकी पूर्णता होती है। कर्म, ज्ञान, भक्ति-इन तीनोंका समन्वय जिस साधनामे है, गीताके मतसे वही सिद्धि-प्राप्तिका उत्कृष्ट पथ है। गीता यह और कहती है कि मोक्ष-प्राप्तिके लिये मनुष्यको यह जीवन, यह देह छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, मृत्युके पूर्व, 'इहैव'--इसी शरीरमें मनुष्य भगवान्के साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर उनका साधर्म्य प्राप्त कर सकता है। उस समय वह चाहे जहाँ रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई आशका नहीं रहती-

#### सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते।

परन्तु भगवान्के साथ साधर्म प्राप्त करनेके रहस्यका विस्तार गीतामें नहीं किया गया है—उसका केवल सक्केतमात्र है। उस समय लोगोंका झकाव उपनिषद् और दर्शन-शास्त्रोंकी शिक्षाके फलस्वरूप ससार-त्याग, जीवन-त्याग, कर्म-त्यागकी ओर था, गीताने उसका प्रतिवाद करके जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया। अर्जुनने मोहके वश होकर कर्मका त्याग करके सन्यासका अवलम्बन करना चाहा था, उनका तीव्र भाषामें तिरस्कार करके ही गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्म हुआ है। श्रीकृष्णने समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना, आसक्तिका त्याग ही वास्तविक वैराग्य और सन्यास है, इस कारण जीवन, कर्म, ससारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु पहले वौद्धधर्मके प्रभावसे और पीछे आचार्य शक्तर-द्वारा आपामर जनसाधारणके अन्दर वडे जोरोंसे माया-

वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यह शिक्षा भारतवासियोके जीवनमे अपने प्रभावका पूर्ण विस्तार न कर सकी । अवश्य ही भारतके जातीय जीवनके गठनमें शङ्कराचार्यके उपकारका मृत्य बहुत अधिक है । वौद्ध-धर्मके प्रभावसे जिस समय भारतयासियोंकी आस्था वेद और उपनिषदीपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य शङ्करने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी मूल घाराकी रक्षा की और हिन्दूसमाज, हिन्दूधर्म जो अनेक भेदों और विवादोंसे विच्छित्र हो गया था उसको उन्होने सव मतों और उपासनाओं में ऐक्य दिखाकर उस आसन्न-ध्वससे वचाया, भारतके साधनागत ऐत्यको पुनः प्रतिष्ठित किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर दिया। परन्तु वौद्ध-प्रभावको दूर करनेपर भी वह प्रभाव कुछ-न-कुछ रह ही गया । बौद्ध जिस शिक्षाका प्रचार करते थे, शङ्करके वेदोपनिषद् गीताके भाष्योंसे उसी शिक्षाका प्रचार हुआ-यह ससार माया है, मिथ्या है, इस संसारसे दूर हटकर आत्माके अन्दर, ब्रह्मके अन्दर लीन होना ही परम पुरुषार्थ है और इसके लिये ज्ञान ही श्रेष्ठ साधना है। यही शङ्करकी शिक्षाका मूल तत्त्व है और इसमें और बौद्धोंकी शिक्षामें मूलतः विशेष कोई अन्तर नहीं है । भारतवासियोंके जीवनपर शङ्करकी शिक्षाका प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, फिर भी सबने उनका मत नहीं ग्रहण किया। अनेक साधक महापुरुषोंने ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिको ही साधनाके रूपमें श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया । इस मक्तिमार्ग-का चरम विकास हम देखते हैं श्रीचैतन्यमें । वैष्णव कविका गान है---

....

यदि गौराग ना हत कि मेने हइत केमने धीरत दे रे १ श्रीराधार महिमा रसिंसु सीमा जगते जानात के रे १

किन्तु यह जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य है सासारिक जीवनका परित्यागकर ससारसे ऊपर गोलोक अथवा वैकुण्ठमें जाकर श्रीभगवानके साथ सयुक्त होना। प्राचीन कालसे भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साधनाए चलीआ रही हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इन तीनोंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर ब्रह्ममें लीन होना अथवा भगवान्के साथ युक्त होना है। किन्तु इस पृथ्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही

भगवान्के साय साधम्यं प्राप्त करनेका जो उपदेश हम गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यावधि वह कहीं भी परिस्फुटित नहीं हुआ । इस विषयमें कुछ प्रयत्न हुआ था तान्त्रिक साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जो-जो वार्ते वाधक समझी जाती हैं, उन्हींका व्यवहार साधनामें सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपमे पलट देनेका जो आदर्श तान्त्रिकसाधनामें दिखायी पड़ा था, वह व्यभिचार और दुक्पयोगके कारण भारतके जातीय जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्यपि इसके सारतत्त्वने वहुत कुछ अशमें बङ्गालकी शक्तिपूजाके अन्दर स्थान प्राप्त किया है।

भारतमें युग-युगमें इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन-पद्धतियोंका अनुसरण किया गया है। जगत्में अध्यात्मसाधना-की ऐसी कोई घारा नहीं दिखायी पड़ती, जिसकी चरम परीक्षा इस भारतभूमिमें न हुई हो । इस प्रकार भारतमें अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र और वायुमण्डल वन गया है कि प्रवीके और किसी खानमें ऐसा नहीं दिखायी पड़ता । परन्तु सव अध्यात्मसाधनाओंका मूल लक्ष्य ससारत्याग, जीवनत्यागकी ओर होनेसे ऐहिक जीवनमें भारतकी बड़ी क्षति हुई, जीवनसंग्राममें भारत अन्यान्य जातियोंसे बहुत पीछे पड़ गया, और इसी कारणसे भारतकी अध्यात्मसाधनापरसे बहुत लोगोंकी श्रद्धा ही उठ गयी । जिस समय भारत पाश्चात्य-जातिके सत्पर्शमें आया। पाश्चात्य-जातिने अपनी असीम कर्मशक्ति और वसुन्धराका भोग करनेकी दुर्निवार आकाक्षाके वल्से भारतपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उस समय भारतके वहत-से लोग उसी आदर्शकी ओर सक पड़े, और सव विषयोंमें पाश्चात्य-जडवादी सभ्यताका अनुसरण करनेके आग्रहके कारण आत्मविस्मृत हो गये । मारतके लिये वह वहे ही सद्भटका युग था--राजनीतिक-धेत्रमे भारत पराघीन था, अध्यातमसाधनाके क्षेत्रपर भी नाना प्रकारसे ग्लानि छायी हुई थी, बाह्याचार और प्रचलित रूढिर्योको ही लोगोंने धर्म और आध्यात्मिकताकी सीमा मानकर अन्धमावसे पकड रक्खा था । इससे जीवनके सन क्षेत्रोंमें अध-पतन और मृत्युके लक्षण दिखायी पड़ते थे और दूसरी ओर पाश्चात्य-जातिका तीन जीवन्त आदर्श चमक रहा था। उस आदर्शकी ओर छक पड़नेके कारण जिस समय अपना खर्पम छोड्ने और परधर्म प्रहण करनेका आग्रह इस देशमें बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमें परमहस श्रीरामकृष्ण आयिर्भृत हुए । उन्होंने अपने जीवनमें सब प्रकारकी साधन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह दिखा दिया कि भारतकी अध्यातमसाधना मिथ्या, धोखेताजी या कपट नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित है, इसीके द्वारा मनुष्य अपने जीवनको सार्थक कर सकता है। पाश्चात्य रगकी वादमें भारत जिस समय डूवा हुआ था, उसी समयमें श्रीरामकृष्णके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द भारतका रग लेकर पाश्चात्य-सभ्यताके मर्मखलमें बा घमके । बहुत कालके वाद पुनः भारतकी विजय-यात्रा आरम्भ हुई । यह जो स्वामी विवेकानन्दने प्रत्याक्रमणरे पाश्चात्य-सम्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, उसी दिनहे भारतके नवयुगका स्त्रपात हुआ, भारत पुनः अपनी वास्तविक शक्तिकी खोजमें प्रवृत्त हुआ, भारतकी अध्यात-साधना नवीन गौरवके साथ ससारवासियोंके सामने उद्गासित हुई ।

श्रीरामकृष्णने यह दिखाया कि ज्ञानयोग, कर्मयोग, मक्तियोग, यहाँतक कि ईसाई-धर्म, मुसलमान-धर्म आदि सव साधनाओं और सव धर्मों में सत्य है, मूलतः इनके अन्दर कोई भी विरोध नहीं । जितने मत हैं उतने मार्ग हैं-सव मार्गोंसे उसी एक गन्तव्य स्थानपर पहुँचा जाता है। श्रीरामकृष्णने सव साधनाओंका मूलगत ऐक्य दिखा दिया। पर उस ऐक्यके आधारपर अवलम्त्रित, सन साधनाओं की मूल शक्तिका आश्रय करनेवाला जो सर्वयोगसमन्वय-साधन है, वह श्रीअरविन्दकी साधनाम परिस्कृटित हुआ है। और इसमें केवल साधन-पद्धतिका ही नहीं, अध्यातम साधनाका जो लक्ष्य है, उसका भी पूर्ण समन्वय साधित हुआ है। मनुष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता है, उसकी छोड़कर ऊपर उठना होगा । इसका अर्थ यह नहीं कि मानव-जीयन, मानयजन्मका ही त्याग करके निस्पन्द, निश्चल महाके अन्दर लीन होना होगा। यह ससार मिथ्या, माया है, 'भगवान्की भूल' है-ऐसा तो श्रीअरविन्द नहीं कहते। मनुष्यके अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देह, प्राण, मनमं पूर्ण विकसित करना होगा, मानवजीवनको दिङ जीवनमें रूपान्तरित करना होगा, जरा, व्यापि, मृत्युक जीतकर अमृतत्व लाभ करना होगा, यही मानवजन्मक प्रकृत अर्थ है और यही सब अध्यात्मसाधनाओंका बास्तविव लक्ष्य है। फिन्तु मनुष्य जनतक मनके स्तरमें ही अटक है तयतक उसका यह रूपान्तर सम्भव नहीं । उच जीय-

प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अहंभायका त्याग करना होगा, वासना-कामनाका त्याग करना होगा, परन्तु मनके क्षेत्रमें रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णताका अर्थ होता है आत्माके अन्दर अपना निर्वाण कर देना-ससार, जीवन, कर्म आदिका कुछ भी न रह जाना । यदि अहमावको रखते हैं तो उसका अर्थ होता है ऐसे जीवनके जो चिरसगी है अर्थात् त्रुटि-ग्लानि दुःखादि द्दन्द्व और जरा और मृत्यु--उन्हें पाल रखना । इस प्रहेलिकाका समाधान करते हैं एक पर-तत्त्वके प्रकाशमे जिसका नाम श्रीअरविन्द श्रीअरविन्दने Super mind (पर-विज्ञान) रक्खा है। मनुष्यके अन्दर जबतक उस 'अतिमानस' विज्ञान-सत्ताका आविभीव नहीं होता तबतक मानव-जीवनको दिव्य रूपमें रूपान्तरित करना सम्भव नहीं । मन-बुद्धिकी शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता है, उसके उत्कृष्ट दृष्टान्त इस युगमें महात्मा गांघी हैं। वह सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कुछ आदर्शोंको प्रहण कर उनके अनुसार जीवनको गठित करनेकी साधना करते हैं। पर अपनी आजीवन साधनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी सिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि देहधारी मनुष्य कभी इन सब विषयोंमें पूर्ण सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता । उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि मृत्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साव-धानीके साथ इन सब नियमींका पालन करते रहना चाहिये, नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिलता आ जानेपर सब साधना नष्ट हो सकती है। किन्तु इस प्रकार सर्वदा सजग होकर पहरा देते हुए कितने आदमी रह सकते हैं ? इसीसे अध्यातम-साधनाका लक्ष्य है इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी अवस्था प्राप्त करना जहाँसे फिर किसी तरह पतन न हो। श्रीरामकृष्णने एक सुन्दर दृष्टान्त देकर यह समझाया था। पीतलका बर्तन सर्वदा यदि माँजा-घोया न जाय तो मैला हो जाता है, पर उसको सोनेमें पलट देनेपर फिर मैला होने-का भय नहीं रहता । मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस विधिसे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्रीअरविनद-का पूर्णयोग है। केवल मनुष्यकी चेष्टासे ऐसा होना सम्भव नहीं है। मनुष्य साधनाके द्वारा अपनेको केवल उस रूपान्तरके योग्य बना सकता है, रूपान्तरके लिये ऊपरसे पारसमणिका ही स्पर्श होना चाहिये। श्रीअरविन्द-ने योगलब्ध दिव्यदृष्टिसे देखा है कि वह स्पर्श ऊपरसे उतर रहा है, मानव-जीवन जिस ग्रुभ मुहुर्त्तमें दिव्य जीवनके रूपमें, स्वर्णमें परिणत होगा, वह निकट है। मनुष्यकी अपने अन्दर केवल उस स्पर्शको प्राप्त करनेकी अभिलाषा जागरित कर रखनी होगी, उस स्पर्शको प्रहण करनेके लिये देह, प्राण, मनको प्रस्तुत कर रखना होगा । किस रूपमें उस परम रूपान्तरके लिये अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता है, यही हम श्रीअरियन्दके चरणोंमें बैठकर सीख रहे हैं।

## भृगु-योग

हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि सब जातियों और वणोंके लोग भृगु-योगके अधिकारी है। किन्तु इस योगके जाननेवालेका यह कर्तव्य है कि वह कम-से-कम एक व्यक्तिको अवस्य इसका उपदेश दे दे।

(१) इस योगसाधनका सङ्कल्प करते समय सूर्य, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी, चराचर सम्पूर्ण जगत्को साक्षी रखकर यह व्रत लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ करना चाहिये।

अष्टाङ्ग-योगके प्रथम और दितीय अङ्ग यम और नियमके समान इस योगमें भी सर्वप्रथम सद्गुण, सद्भाव-की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता है, जिसके विना केवल साधनासे लाभ नहीं हो सकता।

#### सद्भाव-भाग

(२) इसमे सत्य प्रथम और प्रधान है। सत्य वचन, सत्य कर्म और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है। सत्यका अभ्यास केवल बड़ी-बड़ी बातोंके विषयमें ही नहीं बिल्क छोटी-से-छोटी बातोंमें भी होना चाहिये। छोटी-छोटी बातोंमें हमलोग असावधान रहकर प्रायः सत्यका नाश करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि क्या समय है, तब उस समय यदि दस वजकर दस मिनट भी हुआ रहता है तब भी हमलोग प्रायः यही उत्तर देते हैं कि दस बजे हैं। किन्तु यह उत्तर असत्य है। हमें कहना यह चाहिये कि मेरी या असुक घड़ीमें १० वजकर इतने मिनट हुए हैं। यदि किसीको कोई वचन देना हो तो या तो शतके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, सुयोग होनेपर और कोई बाधा न आनेपर ऐसा होगा अथवा किया जायगा—ऐसा कहना चाहिये। यदि विना शतके कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो वाधा आनेपर भी और हानिका सहन करके भी अपने वाक्यकी सत्यताकी रक्षा अवस्य करनी चाहिये, मले ही वह वात

साधारण ही क्यों न हो । इस प्रकार सब प्रकारसे सब अवस्थाओं में स्वका पालन करनेसे साधकको वाक्सिद्धि प्राप्त होती है, जैसा कि योगस्त्रका वचन है । इस तरहके सत्यवादी सिद्ध पुरुपका सङ्कल्प भी सत्य हो जाता है । पञ्जावके एक महात्माने एक वार एक वड़े चट्टानको पर्वतपरसे नीचे गिरते हुए देखा और तुरन्त मनमे सङ्कल्प किया कि वह ऊपर ही रक जाय । वस, वह पत्थर ऊपर ही रक गया । वह आज भी पजा साहवके नामसे मौजूद है । ऐसे सङ्कल्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं ।

(३) सरलता—भीतर और वाहरका भाष तथा ब्यवहार वालकके समान सर्वथा सरल और निष्कपट होना चाहिये। इसको आर्जव-धर्म कहते हैं।

(४) ईश्वरको सर्वकर्मापण—प्रारब्ध, सञ्चित, क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सव कर्म ईरवरको अपण करने चाहिये। जो कर्म किया जाय, चाहे वह व्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य किसी प्रकारका ही क्यो न हो, ईरवरापण ही करना चाहिये (गीता ९। २७)। यह सर्वकर्मापण तभी सम्भव है जब श्वरीर, परिवार, धन-सम्पत्ति, व्यवसाय आदि सबको अपना न समझ, उनके प्रति ममताका त्याग करके उन्हें ईरवरकी थातीके रूपमें देखा जाय। इस प्रकार करनेपर धनोपार्जन, परिवारपालन आदि कर्म ईरवरके ही हो जाते हैं। अभ्यासका भी यही तात्पर्य है कि उससे जो कुछ प्राप्त हो वह भी ईश्वरापण हो अर्थात् ईश्वर-सेवाकी भाँति लोकसेवामें ईश्वरके ही निमन्त व्यवहत हो।

 सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्वमं ईश्वर सत्त्यगुणके रूपमं, जैसे अन्न आदिके रूपमं पालन करता है, रजोगुणद्वारा, जैसे वैल, घोड़ा, रेल आदिके रूपमं कर्म करता है और तमोगुणद्वारा जैसे सर्प, व्याघ्न, व्याधि आदिके रूपमं सहार करता है। इस कारण सहारकी मृर्त्तिको भी ईश्वर मानकर नमस्कार करना चाहिये, किन्तु साथ ही उससे पृथक् भी रहना चाहिये, क्योंकि सहार वाञ्छनीय नहीं है।

इस भावका दृदतापूर्वक अभ्यास करनेपर ईश्वरदर्शन होता है। पहले ज्योति दिखायी पड़ती है, जिसके वर्णसे अपने गुणका पता चलता है। श्वेत और पीतवर्ण सत्त्वगुणके सूचक हैं, लाल रजोगुणका और नील्वर्ण तमका सूचक है। उसके बाद साधक अपने इष्टको उस ज्योतिमें इस प्रकारसे क्रमशा देखता है—(क) हसते हुए। (ख) बातचीत करनेके लिये प्रस्तुत अवस्थामें अर्थात् उनके ओष्ठमें गित मालूम होती है, (ग) अभय-मुद्रामें अर्थात् एक हाथकी हथेलीको साधककी ओर दिखाते हुए, (घ) कर-स्पर्शद्वारा प्यार करते हुए, (च) परम ज्योति, (छ) पृथ्वी-कम्प और (ज) पूर्ण एकत्व।

(६) ईंश्वरपर निर्मरता और निष्काम दास्य-मावसे कर्म करना-जैसे सचे निष्काम सेवकका उद्देश्य केवल अपने प्रभुकी सेवा करना होता है और वह अपनी व्यक्तिगत उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूर्ण रूपसे निर्भर रहता है, वैसे ही साधकको ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहना चाहिये (गीता ११।५५)। साधककी अपने हृदयमें और सर्वत्र ईश्वरको व्याप्त जानकर जो कर्म करना चाहिये उसे केवल उसके निमित्त करना चाहिये। भोजनको पहले उसे समर्पित करके पीछे उच्छिप्ट प्रसादकी भाँति प्रहण करना चाहिये, वस्त्र आदिको भी निवेदित करके प्रसादकी माँति व्यवहार करना चाहिये। जो कुछ चीज खरीदनी हो, उसे ईश्वरके लिये, उसकी पूजाकी चीज समझकर खरीदना चाहिये, जो कुछ व्यवसाय करना हो, वह भी उसीके निमित्त करना चाहिये। कहनेका मतलब, जो कोई काम हो, उसे मगवान्का ही समझकर करना चाहिये। अपनी चीजको भी ईश्वरकी सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये। इस तरहका साधक अपने भाग्यके निमित्त न तो ज्योतिषकी सहायता लेता है और न शान्तिके लिये पुरश्चरण आदि करावा है। रामायणका वचन है-

'मोर दास कहाइ नर आसा। करै तो कहहु कहाँ विसवासा।।'

(७) सतत और सब कामोंमें ईश्वर-स्मरण—साधक-को सतत ईश्वर-स्मरण करना चाहिये। अगर ऐसा न हो सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वर-स्मरण अवश्यकर लेना चाहिये—

#### आदौ सध्ये च अन्ते च हरिः सर्वत्र गीयते ।

प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमे ईश्वरका सारण करके उसे ईश्वरापण कर देना गणेश-योग है, जिसे काशीके गणेशमहालके श्रीगणेशजीने वतलाया था। सोनेके पूर्व ईश्वरका सारण करके ईश्वरके निमित्त ही सोना चाहिये।

- (८) विश्वव्यापी आकाशको पिता जानकर प्रणाम करना चाहिये और विश्वव्यापी पृथ्वीको माता जानकर प्रणाम करना चाहिये।
- (१) सम्पूर्ण मौतिक जगत्को अपने साथ एक और युक्त देखना चाहिये, फिर स्थूल और सूक्ष्म, अन्तरिक्षके अहश्य जगत्को भी मानसिक दृष्टिसे अपने साथ एक, युक्त और अभिन्न जानना चाहिये, और वर्तमान स्थूल जगत्, अन्तरिक्ष और अध्यात्म तीनों लोकोंको आत्माकी दृष्टिसे अपने साथ एक, युक्त और अभिन्न जानना चाहिये। इस ज्ञानके लिये सबसे प्रेम, मैन्नी, दया आदिका भाव मन, वचन, कर्मसे रखना चाहिये।
- (१०) मन, वचन और कर्मसे सबके साथ पूर्ण अहिंसाका वर्ताव रखना चाहिये। इससे ज्ञान-दृष्टि मिलती है। जिससे यथार्थ प्रेम, महाभाव, श्रेय और निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है।
- (११) प्रातःकाल शय्यासे उठते ही पहले माता-पिता, फिर विद्यागुर, फिर आचार्य और फिर गुरुकी बन्दना करनी चाहिये। उसके बाद जगत्पित श्रीब्रह्माको गुरुक्पमे, फिर विश्वके पालनवाले विराट् श्रीविष्णुको गुरु-भावसे, और फिर उत्तम निर्माणके निमित्त सहारकर्ता श्रीमहेश्वरको गुरु-भायसे बन्दन करना चाहिये। उसके बाद परम परात्पर सबके परम कारण परब्रह्मकी गुरुक्पमे यन्दना करनी चाहिये। उसके बाद सृष्टिमाञ्चके कल्याणकी कामना करनी चाहिये। इसके लिये यचन हैं—
- (१) मातृषितृभ्यां नमः । (२) शिक्षकेभ्यो नमः । (३) आचार्यभ्यो नमः । (४) श्रीगुरवे नमः । (५) गुरुषेद्याः गुरुविंब्लुर्गुरुदेवो महेश्वरः । गुरुः साक्षाल परबद्या तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिद्दुःसमाप्नुयात् ॥ उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द् उत्तिष्ठ गरुद्दःवज । उत्तिष्ठ कमलाकान्त श्रैलोक्यमङ्गलं कुरु॥

इस योगकी साधना इसके आचार्य श्रीसुधीररज्ञन भादुड़ी, भृगु-कार्यालय, ३७ । ३७ वॉसका फाटक बनारस सिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याके समय मुफ्तमं उपदेश देते हैं और गुरु होनेका दावा नहीं रखते। यह साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके समान है, जिसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है—

- (१) रात्रिके समय अन्वकारमे दृष्टिको एकाग्र करना चाहिये।
- (२) शक्ति-सधार-अपने इष्टके चित्रको इस तरह रखना चाहिये कि वह ठीक हृदयके सामने पड़े और फिर उसके समक्ष खड़े होकर अपने नेत्रोंको इष्टके चरण-कमलोंमें गड़ा देना चाहिये। अपने शरीरको लोहेके समान कड़ा कर लेना चाहिये। फिर अपने दोनों हाथोको दोनों बगलमें नीचे गिरे हुए रखकर वहाँसे फिर धीरे-धीरे ऊपर उठाना चाहिये। यह सब करते समय इष्टके मन्त्रका जप भी करते रहना चाहिये। दोनों हाथोंको पृथक-पृथक् दोनों ओर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहाँतक सम्भव हो, ले जाना चाहिये । उसके बाद ऊपर दोनो हाथोंको मिलाकर साथ ही अपने सामने नीचे उतारना चाहिये। जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जाय तब सम्पूर्ण शरीरको दोनों हाथोंके साथ, एकदम ढीला कर देना चाहिये। सारण रहे, इतने समयतक दोनों हाथोके समेत सारा शरीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये और दोनों सटे हुए हाथोंके इस भावनाके साथ हृदयके सामने लाना चाहिये कि इष्टदेवके चरण-कमलके अमृतका सञ्चार हमारे द्वदयमें हुआ है। फिर इष्टदेखके चित्रको नमस्कार करके आसनपर बैठ जाना चाहिये।
- (३) अम्बुज-मुद्रा—दोनों हाथकी ॲगुलियोंको पृथक्-पृथक् करके अर्द्धचतके समान बना लेना चाहिये और एक हाथकी प्रत्येक ॲगुलीके सामने दूसरे हाथकी समान ॲगुली रखनी चाहिये। किन्तु दोनों हाथकी ऑगुलियोंको सटाना नहीं चाहिये, ॲगुलियोंके बीच प्रायः आधी इञ्चका अन्तर रहना चाहिये। इस तरह हाथोंको रखकर यथासाध्य इष्टके मन्त्रका जप करना चाहिये।

- (४) दृष्टिपूजा—अपने इष्टके चित्रके चरणोंमे दृष्टिको एकाग्रताके साथ सिन्निविष्ट करके दृष्ट-मन्त्रका जप करना चाहिये। उसके वाद अपने दृद्यमें इष्टकी मृर्तिके चरणोंमें ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये। तत्पश्चात् इष्टके चित्रमें दृष्टि सिन्निवेशित कर विना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये और उसके वाद पुनः दृद्यमे इष्टके चरणोंका विना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये।
- (५) नाभिमें दृष्टिपूजा—नाभिके वाहरी भागमें दृष्टि लगाकर सो वार इटमन्त्र जपना चाहिये—इससे न अधिक जपना चाहिये न कम । सख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक मन्त्र-जपके वाद सख्या भी कहते जाना चाहिये। जैसे, यदि मन्त्र 'राम' हो तो राम एक, राम दो, राम तीन इत्यादि, इस तरह सौतक कहना चाहिये। उसके वाद नामिके सामनेके मेस्दण्डके वाहरी भागमें दृष्टि जमाकर पचीस वार मन्त्रजप करना चाहिये। उसके वाद नामिके भीतर फिर सौ वार और तत्पश्चात् नामिके भीतरी भागके सामने मेस्दण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक है, वहाँ पचीस वार जप करना चाहिये। इस साधनासे पाकशक्तिकी भी वृद्धि होती है।
- (६) षद्चक्रवेष-यह वेध मेरदण्डके छ चक्रोंमे क्रमशः केवल चिन्तनद्वारा होता है। सबसे पहले प्रथम चक मूलाधारमें, जो भेरदण्डके नीचे लिङ्ग और गुदाके वीचमें भीतर है, अन्तर्देष्टि करनी चाहिये और 'एकाय नमः' अथवा 'एक' का उचारण करना चाहिये । फिर दूसरे चक्र खाधिष्ठानमें, जो लिङ्गके सामने भीतर मेरदण्डमें है, अन्तर्देष्टि रखकर 'द्वितीयाय नमः' अथवा दो कहे। इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 'तृतीयाय नम.', हृदयके सामनेके अनाहतमें 'चतुर्थाय नम ' या चार, कण्ठके सामने विशुद्धिमें 'पञ्चमाय नमः' अथवा पाँच, भूमध्यके भीतर आज्ञा-चक्रमें 'पष्टाय नमः' अथवा छ कहना चाहिये। फिर वहाँसे लौटनेमें आज्ञाचक्रमें ही 'सप्तमाय नमः' अथवा सात कहना चाहिये, विश्वदिमें आठ, अनाहतमें नौ, मणिपूरमें दस, स्वाधिष्ठानमें ग्यारहऔर मूलाधारमें वारह कहना चाहिये। अर्थात् प्रत्येक चक्रमे चक्रकी सख्या एक, दो अथवा एकाय, द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः इत्यादि कहना चाहिये । इस तरह जितनी वार इच्छा हो चिन्तन और सख्याका उचारण करके ऐसी भाषना करनी

चाहिये कि चक्र-वेध हो गया । कुछ दिनोंके वाद मेरदण्ड फूटेगा और चींटीके चलनेके समान अनुभव होगा । फिर मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोंको वेधकर ऊपरको उठेगी । फिर आनन्दका अनुभव होगा।

(७) अजपा जप—श्वास उठनेपर वाहर और नीचेंहे वायु भीतर और उदरमे आती है और फिर वह फिरकर वाहर और नीचे जाती है। यह श्वास-प्रश्वासकी गति सदा होती रहती है। अजपा जप यह है कि जब श्वासमे पूरक हो यानी वायु ऊपर और भीतर जाय तव 'सो' मन्त्रज्ञा उसके द्वारा उचारण होता हुआ समझना चाहिये, बैसा कि स्वयं होता रहता है। फिर जब थोड़ी देर ठहरकर श्वास वापस आवे अर्थात् वाहर और नीचे जाय तव 'अहम्' पर जिसका स्वाभाविक उचारण होता है, ध्यान देना चाहिये। फिर पूरा रेचक हो जानेपर वहुत योड़ी देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जब कि 'सो' का उचारण होता है। इस प्रकार जवतक इच्छा ही। इस 'सोऽहम्' के अजपा जपपर जो स्वाभाविक होता रहता है, ध्यान देना चाहिये । उसके वाद मूलाघारसे जो वायु उठकर आज्ञाचकतक भीतरमें जाती है, उसपर ध्यान देना चाहिये । जव वायु मूलाघारसे उठकर आज्ञाचकतक जाती है, उस समय 'सो' के जपका ध्यान करना चाहिये भौर बहुत थोड़ी देर ठहरकर जब वायु फिर आग्राचक्रि चार चक्रोंको स्पर्श करती हुई मूलाधारमें जाती है, उस समय 'अहम्' जपका ध्यान करना चाहिये। फिर वहाँ वहुत थोड़ा टहरकर श्वास ऊपरकी ओर वीचके चर्कोको स्पर्श करता हुआ जायगा, उस समय 'सो' का जप करना चाहिये। इस प्रकार भीतर चर्कोमें श्वास-प्रश्वासके आवागमनके साथ 'सोऽहम्' का जप करना चाहिये। फिर भ्रमध्यके मीतर अग्रभागसे श्वासको लेकर भ्रमध्यके पीछेके भागको स्पर्ध कराकर ऊपर सहस्रारमें ले जाना चाहिये, जिससे 'सो' का जप होता है, और सहस्रारमें वहुत थोड़ी देर ठहरकर उहे वहाँसे भूमध्यके पश्चाद्भागसे लाते हुए उसके अप्रभागमें समाप्त कर देना चाहिये, जिससे 'अहम्' का जप होता है। फिर वहाँ थोड़ी देर ठहरकर पहलेकी माँति भ्रमध्यके पश्चार् भागको स्पर्शकर सहस्रारमें लेजाना और वहाँ थोड़ा ठहर-कर फिर नीचे उसी कमसे लाना चाहिये। यह अजपा जपका तीसरा प्रकार है। इस प्रकार तीनों प्रकारका अजपा जप यथाशक्ति करना चाहिये।

- (८) महामुद्राका अभ्यास—हठयोगके ग्रन्थोंमें महा-मुद्राका, जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है। उसे जानकर अभ्यास करना चाहिये। यह पश्चिमतान आसन-के समान है। व्यायामवाले इसे abdominal व्यायाम कहते हैं। यदि महामुद्रा न हो सके तो उसके बदले इष्टका ध्यान जप हृदयमें करना चाहिये।
- (९) सोलह आघारोंमें दृष्टि—ये सोलह आधार पैरके अंगूठेसे लेकर सहस्रारतक हैं। साधकको चिन्तन करना चाहिये कि प्राणवायु पैरके अँगूठेसे चलकर बीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती हुई सोलहर्ने आधार सहस्रारमें पहुँची और वहाँसे लौटकर वीचके आधारोंको क्रमशः स्पर्श करती हुई पुनः अँगू ठेमे आयी । इस प्रकार यथासाध्य कई वार चिन्तन करना चाहिये । इसका उत्तम परिणाम यह होता है कि इस साधनासे और सत्यादि सद्भावके अभ्याससे सत्वगुणकी वृद्धि होती है और मृत्युके समय प्राणवायुके व्रह्मरन्त्रके द्वारा निकलनेमें सुगमता होती है। ब्रह्मरन्त्रद्वारा प्राणके प्रयाण करनेसे जीवात्मा ऊर्ध्वलोकमें जाता है। षोडरा आधार इस प्रकार हैं—(१) पैरका अंगूठा, (२) गुल्फ, (३) जानु, (४) जघा, (५) ऊरु, (६) नितम्ब, (७) मूलाधार-चक्र, (८) स्वाधिष्ठान, (९) मणिपूर, (१०) अनाहत, (११) विशुद्ध, (१२) आज्ञा, (१३) ताछके ऊपर ललना नाड़ी, (१४) हसचक जो गुरुपीठ है, (१५) द्विदल कमल भौर ( १६ ) सहस्रार ।

यहाँतक साकारोपासनाकी साधना हुई। किन्तु जो ग्रेग निर्गुण-मार्गका अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें नीचे-ग्री साधना करनी चाहिये। सगुणोपासक भी इस साधना-ग्रे कर सकते हैं।

(१०) ऑख बन्द करके भूमध्यमे विना ऑखको दावे ध्यान करना चाहिये। कुछ दिनोंतक ध्यान करनेपर तीन अथवा पाँच बिन्दु दिखायी देंगे, जिनमें एक कृष्ण और वाकी श्वेत हैं, ऐसी मावना करनी चाहिये। बिन्दुके

भीतर प्रवेश करनेपर भीतरका भूताकाश दिखायी पड़ेगा। उसके वाद तृतीय नेत्र प्रकट होगा, जो ज्योतिसे घिरा रहेगा। यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती है और कॉपती रहती है। फिर उस ज्योतिमें वर्ण दिखायी पड़ेगा, उसमें गुहा, और गुहाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी देंगे। उसके बाद अन्धकारपूर्ण गुहा अपने भीतर स्वतः ले जायगी। उसके भीतर महाकाश है जिसमें हिरण्यवर्णके सूर्य हैं। वहॉपर ईश्वर प्रेमस्वरूप हैं और सर्वत्र प्रेम व्याप्त है। उसके बाद चिदाकाश है, जिसमें आत्मदर्शन होता है। वहॉकी सब वस्तुऍ 'सोऽहम्' उच्चारण करती हुई मालूम होंगी। उसके बाद दूधके समान हंस और उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़ेगा। जिसके मध्यमें भीतर ब्रह्म-विन्दु होगा। ध्यानसे विन्दुका लय हो जायगा। यही यथार्थ अन्तिम योगका ध्यान-विन्दु है।

(११) कानोंको अँगुलीसे अथवा मोमसे वन्द करके अनाहत-रान्द सुननेका अभ्यास करना चाहिये। प्रथम अग्निके जलनेका रान्द माल्म होगा, फिर आरतीकी घण्टी—इस तरह दस प्रकारके रान्द सुनायी देंगे। फिर सुन पड़ेगा 'विराम' अर्थात् ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर धीमा और दूरीपर वशीनाद, और फिर समीप सुनायी देगा। किन्तु इस वंशीध्वनिको अधिक नहीं सुनना चाहिये, क्योंकि इसमें लय हो जानेकी सम्भावना रहती है। पीछे 'सोऽहम्' शन्द बहुत धीमे, फिर 'सी सी' जैसा शन्द और अन्तमे ओकार (ॐ) का शन्द सुनायी पड़ेगा। इसके वाद पित्र ज्योति दिखायी पड़ेगी, जिसमे सिद्ध महात्मागण दीख पड़ेंगे। और फिर ज्योतिमें रक्त हस दिखायी देगा—तत्पश्चात् आत्मदर्शन होगा।

अन्तमे शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो गुरुगम्य है।

इस अभ्यासको करनेवाला साधक कुछ समय अभ्यास करनेके वाद ८ से १२ घण्टेतक वीमार पड़ता है, जिसमें ज्वर, दस्त और कम्प रहते हैं। किन्तु इससे किसी प्रकार-का मय नहीं करना चाहिये। वीमारी स्वय चली जाती है।

## तारकयोग

( ठेखक--श्रीमनिजानन्द-सम्प्रदायके वादिपीठस्य आचार्य श्रीधनीदामजी)



ग' विषय गृह तथा व्यापक होनेसे योग-शब्दाभिनेत सभी तस्वींका परिचय सक्षेपमें नहीं दिया जा सकता। आजकल योग शब्द इतना व्यापक हो गया है कि उसके वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पता-तक नहीं। फिर भी साधारणतया

'योग' का अर्थ किसी अभीष्ट वस्तुके लिये 'अन्तःकरण-पूर्वक तत्पर होना' मान लें तो अनुचित न होगा । कारण, योगान्तर्गत जितनी भी कियाएँ हूं वे सत्र किसी अभीष्ट-प्राप्ति या मिलापके लिये ही की जाती हैं, वे चाहे किसी रूपमें क्यों न हों। लोकमें भी किसी अमीष्ट वस्तुके मिलापको 'योग' और अलग होनेको 'वियोग' कहते हैं। किसी वस्तुके साथ अन्य पदार्थके सहकारको भी योग कहा जाता है। यद्यपि महर्षि पत्तक्षिल योगका अर्थ 'योगश्चित्त-वृत्तिनिरोघः' कहकर चित्तवृत्तिका निरोध वताते हैं तथापि चित्तके निरोधमात्रसे योगका अर्थ पर्यवसित नहीं होता। न्यासमाष्यमं योगका अर्थं समाधि किया है। पर समाधि भी किसी परीप्सित अर्थके लिये ही होती है। इस प्रकार प्रसङ्गानुसार योगके अनेक अर्थ हो सकते हैं। फिर भी योग शब्दसे उसी क्रिया-कलापका ग्रहण करना होगा जो किसी अलैकिक अथवा लोकोत्तर अमीष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये किया जाता हो। ऐसी वस्तु ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा परमात्मप्राप्तिके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती। अतः मानना होगा कि ब्रह्मप्राप्तिके मार्गका नाम 'योग' है, वह चाहे किसी प्रकारका क्यों न हो। ब्रह्मप्राप्ति मन्त्र-तन्त्र, जप-योग, समाधि-साधना आदि अनेक प्रकारसे मानी गयी है। अतएव अनेक प्रकारके योगींका उछेख पाया जाता है। जिसे जिस योगद्वारा अमीष्ट वन्तु प्राप्त हुई उसने उसीको सर्वोत्तम समझ उपदेश किया। इस प्रकार योगको अनन्त नामरूप प्राप्त हो गये । इन सवमें कौन-सा योग श्रेष्ठ है, यह कहना किंटन है। परन्तु अनुभव और उदाहरणींपरसे प्रत्येक प्राणी अपने विचारींको सर्व-**साधारणके समक्ष रस्तनेका हक्दार है । निजानन्द-**त्रम्पदाय (प्रणामीधर्म) के आदिसस्थापक

श्रीदेवचन्द्रजी तथा प्राणनाथ प्रभुने अपने विद्वार्तीमें जिस योगको माना है उसका सक्षिप्त रूप 'योगाङ्क' पाठकोंके समक्ष रखना धर्म होगा ।

आपने एक अपूर्व और अद्वितीय ज्ञानका अन्वेषण किया है जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयोग कहते हैं। तारकयोगमे अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापींची आवश्यकता नहीं है। हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना चाहिये। वस, जिस प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका सयोग होते ही सभी दीप तत्काल एक कालावच्छेदेन तत्समान प्रकाशयुक्त होते चले जाते है। और प्रथम दीपकी किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार तारकयोग-द्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारीको, विना क्रम, समान शक्ति प्राप्त होते देर नहीं लगती और ब्रह्मसाक्षात्कारके योग्य प्राणी वन जाता है। जैसे दीप अन्य दीपको समान प्रकाश प्रदानकर घट-पट आदिका वोधक वना देता है वैसे ही वारकयोगद्वारा तत्काल समान शक्तिसमन्न योगी माया-त्रसके यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हो ब्रह्मानन्दका अनुभव करने लग जाता है । अतः दीपवत् गुण होनेचे इचे 'दीपकज्ञान' नामसे भी पुकारते हैं । इस विषयमें तत्काल समान शक्तिपात शिष्योंद्वारा कही हुई साखी भी पार्या जाती है। यथा--

गुरु कचन, गुरु पारस, गुरु चदन परमान । तुम सदगुरु दीपक मये, गुरु कियो जुआपु समान ॥ दीपक ज्ञान हाथ कर दीन्हो । छीर नीरको निरनय कीन्हो ॥

तारकयोग कहिये या दीपकज्ञान, तात्पर्य दोनींका एक है। इस नश्वर जगत्से विना श्रम तारनेवाला होनेके कारण 'तारतम' ज्ञान मी इसीका नाम है। तारकयोग— र्याक्तसम्पन्न योगीको गर्म-जन्म, जरा-मरण आदि सासारिक भय नहीं रहते—

गर्मजन्मजरामरणससारमहद्भयात्सन्तारयति तसार त्तारकम् । (अद्भयः श्रुति)

ससारजन्य कर्म, क्लेश, विपाक, जन्म-मरण आदि यावद् दु खपरम्परासे तारनेके कारण ही 'तारक' नाम अन्वर्थक है। इस तारतम्यके रहस्यमय योगको प्राप्त <sup>कर</sup> मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, जीवनमुक्तदशामें विचरने लगा—फिर बाकी क्या रहा ! 'मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति'—उसकी कौन कहे, वह तो विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और परमात्माके दर्शनमें अन्तर नहीं रहा—'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' वह ब्रह्मतुल्य हो गया !

## तसादन्तर्देष्टया तारक एवानुसन्धेयः।

( अद्भय श्रुति )

इसिलिये विज्ञजनोंको आत्मदृष्टिद्वारा तारकयोगका ही अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रुति आज्ञा प्रदान करती है। इस बातका अनुमोदन स्मृति भी सुक्तकण्ठसे करती है। यथा—

#### गुरुविंश्वेश्वरः साक्षाच् तारक बहा निश्चितम्।

इस तारकज्ञानके प्रदान करनेवाले गुरुको साक्षात् ईश्वरस्वरूप समझना चाहिये और तारकज्ञानयोग निश्चय ब्रह्मस्वरूप है। जो तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपने समान शक्तिसम्पन्न बना देता है वह ईश्वरस्वरूप तो है ही, इसमें सन्देह क्या १ महर्षि पतज्ञिल भी अपने योगदर्शनके एक सूत्रमें 'तारकयोग' की अपूर्वता और विशेषता स्वीकार करते हैं। यथा—

तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चैति विश्वेकजं ज्ञानम्। (योग०३।५४)

'विवेकद्वारा प्राप्त किया गया 'तारकयोगज्ञान' विना क्रम सव विषयोको प्रकाशित करता है' अर्थात् जैसे अन्य विद्या या योग क्रमशः धीरे-धीरे प्राप्त होते हैं, ऐसा तारक नहीं। यह तो एक कालावच्छेदेन अतीत अनागत समस्त प्रपञ्चका प्रकाशक होते हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाला है। इसलिये इसे तारक नामसे पुकारते हैं। इस योगज्ञानके सस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी महाराज है। जो एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे। सम्भवतः विकराल कलिकालकवित प्राणियोको योगविषयमें असमर्थ

देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वारा इसे प्रकट कराया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनके पश्चात् इस तारकयोगवलका विशेष प्रचार इनके शिष्य स्वामी प्राणनाथजीने किया है। यही प्राणनाथ प्रभु बुन्देलखण्ड-केशरी वीर छत्रशालके धर्मगुरु थे। आपने इसी योगवलसे वीर छत्रशालको हीरोंकी खान प्रदान की है। इसी योगवलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया। यह नदी आज मी पन्नामे विद्यमान है। इनके अनेक शिष्य हुए है। आज भी इसके अनुयायी लगभग पाँच लाखकी सख्यामे विद्यमान हैं जो परनामी कहे जाते हैं।

यह योग क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह द्रष्टव्य है। तारकयोग एक मन्त्रविशेषद्वारा प्राप्त ज्ञानको कहते हैं जिसमें ब्रह्मसाक्षात्कारका भेद बताया गया है। इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इसका मुख्य साधन प्रेम है। जहाँतक सचा प्रेम उत्पन्न नहीं होता वहाँतक तारकयोग सिद्ध नहीं होता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट नहीं होता । अन्य कियाओंद्वारा सहायता मिलती है परन्त इसका प्राण तो प्रेम ही है। प्रेमपुट लगते ही तारकज्ञान अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेममे दबाव न सही किन्तु आकर्षण है। भयङ्करता नहीं किन्तु तलीनता है, अभिमान नहीं किन्तु अपनापन है, निराशता नहीं अपितु विश्वास है। अतएव 'तारकयोग' प्राप्त करनेके लिये प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया है। प्रेमद्वारा इसे माप्त करते विलम्ब नहीं, किन्तु होना चाहिये सचा प्रेम। इस योगमें एक अपूर्व विशेषता यह है कि इसका सम्यक् ज्ञान होते ही मनुष्य पद्मपलाशयत् निर्लित होकर निर्भय विचरने लग जाता है। और सच्चिदानन्दके ज्ञानका अनुभयी होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता-

इतहीं बैठे घर जागे घाम । पूरन मनोरथ हुए सब काम ॥

इस विनश्वर विश्वमे बैठा हुआ भी वह अपनेको ब्रह्म-धाममे मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे मुक्त हो जाता है।



( लेखक-श्रीप्रमुदत्तजी इहाचारी )

भक्त्या पुमाञ्जातविराग ऐन्ट्रियाद्-दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य अहणे यत्तो योगयुक्तो यतिष्यते ऋजिमयीगमार्गैः ॥श्च

(श्रीनद्भाग० ३। २५। २६)

सारमें आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामे जोड़ा जाय उसीका नाम योग है । अतः प्रभु-प्राप्तिके जितने साधन हैं सभी योग है । राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोग, र्क्मयोग, क्रियायोग, सांख्ययोग आदि अनेकों योग हैं । जो जिस योगका अधिकारी होता है, उसके लिये वहीं योग उपयुक्त भी होता है। एक मिक्तयोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये गुजाइस है। मक्तियोग या मक्तिमार्गमें किसीके लिये मनाही नहीं, वह राजपथ है। अन्धा मी ऑर्खें वन्द करके सहज ही चला जा सकता है, किन्तु उसके लिये भी एक योग्यताकी आवस्यकता है-

क्यं विना रोमहर्पं द्रवता चेतसा विना। विनानन्दाश्चक्छयाः • • • • • • ।।।।

जिसका हृदय स्वामाविक ही नुलायम न हो, जिसे मगवत्-गुण-श्रवण-स्तरणसे रोमाञ्च न होते हों, निसकी ऑर्खे आनन्दाश्रु न वहाती हों, वह भक्तिका ययार्थ अधि-कारी नहीं। इसीलिये भक्तिके दो भेद हें-स्वाभाविकी और वैधी । जैसे प्यासा विना पानीके रह ही न सके, जैसे अग्नि लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर मागता है, ऐसे ही विषयोंसे स्वामाविक विराग होकर प्रभुपातिकी स्वामाविक इच्छा होना स्वाभाविकी भक्ति है। और शाल्लीम भक्तिका माहातम्य चुनकर मक्ति करना यह वैघी मिक है। विन्तु हमारी इन सूठी आँखोंमे न तो कमी

आनन्दाश्रु ही आते हैं, न यह वजू-जैसा हृदय ही पर्साउता है, फिर हम-ऐसे नृढ़मित पुरुपोंके लिये भी कोई मार्ग है क्या ? शास्त्रकारींने हम-जैसे अल्पन्न पुरुषोंके लिये नी उपाय वताये हैं । भक्तिमार्ग वड़ा विश्वद है। उसके अवपा कीर्तन, सरण, वन्दन, पादत्तेवन, सख्य, दास्य, अर्चन और आत्मनिवेदन ये नौ अङ्ग हैं । दास्य, स्ट्य, वात्सल्य, शान्त और मधुर—ये पाँच माव हैं । और मी अनेब्री अनुमाव-विमावींसे मिकमार्ग सुविस्तृत है। इसी मिक सागरको मयकर इसका अल्गीमान वनाकर हम वर्न साधारण लोगोंके लिये मनीषियोंने ऋनु-योग-जैसे मार्ग वताये हें । ऋजु-योग भक्तियोगके ही अन्तर्गत है। इन्हें मृदुता और सरलता ही एक आवश्यक वर्त्त है। हमारे जीवनमें पग-पगपर वनावट है । यह वनावट किनी तरहरे मिट जाय तो वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हुद्यने चिपटा छैं। छोटा निष्कपट सरछ शिशु कमी किसीने यह नहीं कहता कि तुम मुझते प्यार करो। किन्तु उसकी तल्लाः मृदुता और निष्कपट चेशको देखकर चित्त विना प्पार किये रह ही नहीं सकता। यदि इसी तरह हमारे जीवनकें है यह दुनियावी कपट-छल निकल जायँ वो मगवान् प्रेन करनेको निवश हो जायँगे। क्पट-छल ही उन्हें अच्छा नहीं लगता—

निरमल मन जन सो मोहिं पाना । मोहिं कपट-छल छिद्र न नाना ॥

किन्तु कपट-छल जीवनमेंसे जाय कैते ? वह ऋडें योगके ही द्वारा सुगमता और सरलताने जा सकता है। ऋजु-योगकी नींव श्रदाके ऊपर है। पूरी न हो, खामाविकी न हो, थोड़ी ही सही, सुनकर ही सही, हठ पूर्वक ही हो, शालवाक्योंमें और गुरुवाक्योंमें श्रद्धा होनी चाहिये। योड़ी भी श्रद्धा होनेसे इस मार्गमें आनेपर धीरे-धीरे श्रद्धा खन ही वड़ जाती है। जो वेद, शास्त्र और गुरुवाक्योकी निन्दा करता है, उन्हें ढोंग समझता है वह तो इघर आवेगा ही नहीं । यदि अणुमात्र श्रद्धांचे या वैसे ही ग्रुल कर देनेपर जो बढता है, वह तो बढ़ता ही जाता है 'खल्पमप्यस्य घर्मत्य त्रायते महतो भयात्।'

ऋजु-योगके चार अङ्ग हे—सत्त्वङ्ग, भगवत्क्था-अवण, कीर्तन और जप । इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य परमपद-

मगत्रत्-कथा-प्रवणसे मनुष्यको मक्ति उत्पन्न होती है, मिक हो नानेपर देखें हुए बाँर खगादि चुने हुए जिनने इन्ट्रिय-लन्य सुख ई, उनमें वैचाय उत्पन्न हो जाना है। ऐना योगयुक्त पुरुष आत्ममाथनके उद्योगने तत्पर होकर ऋजु-योग-नागींसे प्रमु-प्राप्तिके डिये यन करता रहता है।

तक पहुँच सकता है। इन्हींका नाम ऋजु-योग है, इसमें सभी श्रेणीके ली-पुरुषोका अधिकार है। सभी इस सरल सुगम सिक्षत मार्गसे अपने गन्तन्य मार्गतक पहुँच सकते हैं। बहुत संक्षेपमे इन चारोंपर यहाँ विचार कर लीजिये—

१. सत्सङ्ग-ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढी है सत्सङ्ग । भगवान् कपिलने अपनी माता देवहूर्तिको ऋजु-योगका उपदेश देते हुए आरम्भमे ही कहा है—

सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः। तजोपणादाश्वपवर्गवर्त्मनि

श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥

अन्तःकरणको और बाह्य करणोंको आनन्दित करने-वाली कमनीय कथाएँ साधु पुरुषोंके सत्सङ्गमे ही सुननेको मिल सकती हैं। उन कथाओंके श्रवणसे अति शीघ ही परमार्थ-स्वरूप प्रमुकी प्राप्तिके विषयमें प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा होनेपर रित होती है और रित होनेपर भक्ति प्राप्त होती है। सत्सङ्गके विना इस मार्गमें जाना ही नहीं हो सकता। सत्सर्ज्जातकी महिमा तो शास्त्रोंमें भरी पड़ी है, किन्तु विचार-गीय यह है कि हम मन्दमतियोंको यह निर्णय कैसे हो कि यह वाधु हैं। आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषमें घूमते हैं। मचिप शास्त्रोंमें तितिशु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र, नेवेर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी, गृह-पागी, भगवत्कथा सुननेवाले आदि बहुत-से गुण साधुओंके ताये हैं, किन्तु हम साधारण लोगोंमें इतनी बुद्धि कहाँ क जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सकें। इसिलये साधुकी मोटी पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्-भजन, भगवत्-कथा-श्रवण और भगवन्नाम-जपमें लगा रहता हो। जिसका कोई भी समय व्यर्थकी बातोंमें-गप-रापमें न जाय । जो अपने शरीरके सुखोंके लिये चिन्ता न करता हो, यदि उसे कोई चिन्ता हो भी तो वह दूसरोंके दुःखींकी चिन्ता हो । उसे साधु समझना चाहिये । श्रीमद्भागवतमें एक जगह लिखा है-

तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। परमाराधन तिद्धं पुरुपस्याखिलात्मनः॥

समदर्शी साधु लोगोंके दुःखोंको देखकर दुखी होते हैं। इस अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त उस अखिलेश्वर जनता-रूपी जनार्दनकी सेया करनेके निमित्त दुःख भोगना ही उनकी परम आराधना है। जिनकी सभी चेष्टाएँ प्रेमपूर्ण हों और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके लिये हों। बस, उन्होंको साधु समझकर उनकी सङ्गतिमें रहना चाहिये। साधु दूसरोंकी निन्दा न करेगा, न दूसरोंके दोंषोंका ही वर्णन करेगा, उसकी सभी क्रियाएँ प्रेममयी होंगी और वह दूसरोंके गुणोंको ग्रहण करनेमे सर्वदा तत्पर रहेगा। राजिष मर्नृहरिने सन्तकी कैसी सुन्दर सर्वोगीण व्याख्या की है, वे कहते हैं—

मनिस वचिस काये प्रेमपीयूषपूर्णां-स्त्रिभुवनमुपकारश्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥

जिनका मन प्रेमपीयूषसे परिष्ठावित हो, जिनकी वाणी प्रेममयी मधुमयी हो, जिनका शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंकी चेष्टाओंसे प्रेम प्रकट होता हो और जो अपने उपकारोंकी वाढ़से त्रिभुवनको वहाते-से रहते हो तथा दूसरोंके अणुमात्र गुणको पर्वतके समान बनाकर अपने दृदयमें विकसित करते रहते हों ऐसे सन्त इस धराधामपर कितने हैं ? यदि सौमाग्यसे ऐसे सन्त मिल जाय और दूढनेपर मिल ही जाते हैं तो उनका सङ्ग निरन्तर करना चाहिये।

२ मगवत्कयाश्रवण दूसरी सीढ़ी है भगवत्कथा-श्रवणकी । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बने वैसे ही कथा सुननी चाहिये। भगवत्कथाश्रवणका व्यसन लग जाना चाहिये। अफीम-जैसी कड़वी चीजको खादसे, स्वेच्छासे पहले-ही-पहले कोई नहीं खाता। खाते-खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा ही नहीं जाता। वैसे ही भगवत्कथा हमारे शरीरकी खूराक बन जाय। यह कभी मत सोचो कि बिना मनके कथा सुननेसे क्या लाभ ? स्कूल-कालेजोंके अधिकांश छात्र बिना मनके ही पढने जाते हैं। यदि उन्हें घरवालोंका, फेल होनेका और जुर्मानेका भय न हो तो महीनेमे वहुत कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जायें। वहाँ जानेपर भी सबका मन अध्यापककी न्याख्यापर या पाठपर ही लगा रहता हो सो भी बात नहीं। प्रायः सभी कानोंसे व्याख्यान सुनते हैं। मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा और शतरजकी वार्तें सोचते रहते हैं। फिर भी वे पास हो जाते हैं और इसी वेमनके श्रवणसे वी० ए०, एम० ए० वन जाते हैं । इसी बातको लक्ष्य करके भगवान् कपिल कह रहे हैं—-

नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन्

सत्पादसेवाभिरता मदीहाः।
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य

सभाजयन्ते मम पौरुपाणि॥

'जिन्होंने सव कार्य मेरे ही अपण कर दिये हैं और जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी अर्थात् मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे तो मेरे पाद-पद्मोंकी सेवामें सलग्न हैं। वे परस्परमें बैठकर हठ-पूर्वक भी-मन न लगता हो तो भी-एक दूसरेको आपसमें मेरे गुणोंको सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं।'

भगवत्-कथाओं में सुनते-सुनते रस आने लगता है। छोटा वचा पहले वेमनसे—माताके हठपूर्वक खिलानेपर अन्न खाता है। खाते-खाते अम्यास हो जाता है। फिर रुचि भी वढ़ने लगती है तदनन्तर वह उसमें ऐसा तल्लीन हो जाता है कि विना अन्न खाये उसे चैन ही नहीं पढ़ता। जी तड़फड़ाने लगता है। इसी प्रकार हठपूर्वक कथा सुनते-सुनते सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। अन्तमें तो उसमें तल्लीन हो जाओंगे। कथा सुने विना कल ही न पढ़ेगी। यह दसरा अग है।

३ कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है भगवन्नामकीर्तन। जैसे बने
तैसे गाकर, रोकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिलकर, अकेलेमें, बैठकर, खड़े होकर, तालस्वरसे, विना तालके,
गा-गाकर अथवा वाजोंके तालस्वरके सहित भगवन्नामोंका
और मगवत्-गुणोंका कीर्तन करना चाहिये। वैसे तो कीर्तन
सभी युगोंमें सर्वश्रेष्ठ साधन है, किन्तु कल्यिगमें तो
कीर्तनके सिवा कोई गति ही नहीं। मगवान् व्यासदेव
कहते हैं—

### कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्ग पर अजेत्।

अर्थात् केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर कलिकालमें परमपदको प्राप्त कर सकता है। कीर्तनके विषयमें विशेष वतानेकी आवश्यकता नहीं। शास्त्रोंमें इसकी अनन्त महिमा है।

४ जप-ऋजुयोगकी चौथी सीढ़ी है जप। जप वेदमन्त्रीं-का तथा पौराणिक मन्त्रोंका भी होता है। उनकी शास्त्रों-में अनेक विधियों हे। विधिपूर्वक करनेसे उनका प्रत्यक्ष फल मिलता है। इसीलिये महादेवजीने जोर देकर पार्वती-जीसे तीन वार कहा है— जपात् सिद्धिजैपात् सिद्धिजैपात् सिद्धिवरानने ।

'हे वरानने ! मैं तीन वार प्रतिज्ञा करके कहता हूँ वपसे सिद्धि होती है, होती है, होती है।'

किन्तु वैदिक मन्त्रोंके जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य नहीं कर सकते । द्विजोंमें भी पढे-लिसे और सस्त्रत पुरुष ही कर सकते हें किन्तु भगवन्नामजपमे किसी प्रकारकी विधि नहीं । यह जप तो सन विधिनिषेघोंसे परे हैं । चाहे जो हो, स्त्री, श्रुद्ध, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, किसी भी अवस्थामें हो, किसी भी देशमें कहीं हो, हर समय इसका जप कर जाता है । और श्रद्धापूर्वक मगवन्नाम-जपसे वहीं फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक मन्त्रोंसे मिलता है । इससे सरल कोई मार्ग ही नहीं ।

इस प्रकार ऋजुयोगके ये चार अङ्ग है । यदि आप राजयोग नहीं कर सकते, हठयोगके लायक आपका श्रीर नहीं है, यदि आप प्राणोंको दसनें द्वारमें छे जाकर समाधि नहीं लगा सकते, यदि आप भगवत्-विग्रहकी घोडशोपचार-रीतिसे पूजा करनेमें मी असमर्थ हैं तो आप मनसे, वेमनसे जैसे भी बने, भगवान्के नामोंका जप कीजिये । श्रीरामायण, भागवत और महाभारतकी कथा प्रनिये, साधु पुरुषोंका सङ्ग कीजिये और भगवन्नाम तथा गुणोंका कीर्तन कीजिये । साप सभी योगियोंसे बढ़ जायँगे, आप उस निर्वाणपदको भी पार कर जायँगे । शास्त्रोंमें इसे ऋजुयोग, सक्षितयोग, सरलयोग या मृदुयोग कहा है ।

यह बात नहीं कि ये चारों अङ्ग ही हों और विना चारों के किये सिद्धिलाम होती ही न हो। ये चारों खतन्त्र मी हैं। केवल कथा ही श्रवण करते रहें और कुछ भी मत करें, निरन्तर भगवछीलाओं का श्रवण और उनका मनन करते रहें आप परमपदको प्राप्त कर लेंगे। और किसी भी साधनकी जरूरत नहीं। महाराज परीक्षित इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। केवलमात्र कथाश्रवणसे ही वे सर्वसगिविनिर्मुक्त हो गये।

केवलमात्र सत्सग ही करते रहें, साधु पुदर्षोंकी सेवा करें, उनके वचनामृतोंको सुनें, उनकी सब प्रकारते शुश्रूषा करें, आपको परमयोगियोंते भी ऊँची पदवी प्राप्त हो जायगी। बहुत-से यातुधान, खग, मृग, स्त्री, शूद केवल मात्र सत्सङ्क सहारे ही इस ससारह्मी घोर सागरको बात-की-बातमें तर गये। वेवल सत्सङ्क ही सभी साधनींका फल दे देता है।

'सरसद्वतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ।' केवलमात्र कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र साधन वना लें । उठते-वैठते सर्वदा हरिकीर्तन करते रहें तो उसीसे प्रभुग्रांति होगी, इसमें सन्देह करना भी घोर पाप है। नारदादि इसके साक्षी है।

इसी प्रकार केवलमात्र जपसे ही परम समाधि लगती है और सिद्धि प्राप्त होती है। वाल्मीकिजी तो उलटा नाम जपकर ही सिद्ध हो गये। इसलिये ये चारों मिला लिये जायें तत्र तो एक है, और अलग कर दिये जायें तो स्वतन्त्र है, इसीलिये सर्वप्रथम जो क्लोक दिया है उसमें 'म्हजुमियोंगमार्गः' ऐसा बहुवचन है, ये चारों ही म्हजुयोग है। चारों ही स्वतन्त्र हे और एक भी है। हम सर्व-साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः हमारे लिये सुगमता यही है कि कुछ काल जप करें, कुछ काल कीर्तन करें और कुछ काल सत्सङ्गमें बैठकर भगवत्कथाश्रवण करें। जो भाई इस म्हजुयोगका आचरण करेंगे, वे सभी ससारी तापोंसे छूट जायेंगे। वे इस ससारसागरको गौके खुरकी तरह बात-की-बातमे लॉघ जायेंगे।

#### ostinces.

## जपयोग

( वाल्योगी श्रीवानसामीजी महाराज ( श्री न ॰ रा॰ निगुडकर ) के अनुभवयुक्त विचार )

## योग क्या है ?

योग शब्दके अनेक अर्थ हे पर मुख्य अर्थ दो है-एक 'जोड़ना', और दूसरा 'उपाय' । योगसाधनके द्वारा साधकका मन अन्तर्यामीके साथ जोड़ा जाता है । साध्य एक होनेपर भी उसे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे अनेकानेक साधन होते हैं, यही तो हिन्दूधमंकी विशेषता ही है। ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम 'योग' है और फिर प्रकारभेदस्चक शब्द लगाकर अमुक योग कहा जाता है जैसे कर्मयोग, जानयोग, भक्तियोग, हठयोग, नादयोग, लययोग, जपयोग इत्यादि । अर्थात् जिस-जिस उपायसे चित्तका खरूपके साथ योग होता है उसको योग ही कहते हैं। योगशास्त्रमं ऐसे अनेक योग हे। उन्हींम एक जपयोग है।

### बन्ध-मोक्ष

मन एव मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयोः। चित्ते चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते॥ (श्रुति)

'मनुष्यका मन ही मनुष्यके वन्ध और मोक्षका वास्तविक कारण है। चित्तके चलाये ससार है और अचल किये मोक्ष है।'

श्रीमद्भगयद्गीताके १६ वें अध्यायमें जो आसुरी सम्पत्ति कही गयी है उससे जब मनुष्यका मन युक्त होता है तब यह बन्धनका कारण है और जब वही मन देवीसम्पत्तिसे युक्त होता है तब वह मोक्षका कारण है। पूर्ववासनाबलसे चित्त चञ्चल होता है और वह आत्मखरूपमे विचित्र संसारचित्र भाषित करता है। यह चञ्चल चित्त ही ससार बनता है और द्रष्टा उस दृश्यपर मोहित हो निज खरूप भूल जाता है और जीवदशा तथा तदनुषगिक दुःखोंको भोगता रहता है। जवतक चित्त चञ्चल रहता है तवतक सन्चे सखका लाभ उसे नहीं होता और आवागमनके चक्रमे भटकता रहता है। परन्तु जब चित्त खरूपमे स्थिर होता है तब उसे निजानन्द प्राप्त होता है और यह कुतार्थ होता है। ग्रन्थ-प्रामाण्य और अनुभवप्रामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है। परमार्थसाधनके जितने भी उपाय है उनमें प्रधान हेत चित्तकी स्थिरता ही है। इस मुख्य हेतुका यदि ध्यान न रहे तो कोई भी साधन हो वह विफल है। श्रुतियोंमे चित्त-स्यैर्यके अनेक उपाय बताये हैं और उनके अनुसार अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये है। जपयोग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त और अनुभवसिद्ध साधन है।

### वेदशास्त्रप्रमाण

हमारे धर्मका मुख्य प्रमाण वेद है। (मनु॰ २।६) इस विषयमें कोई मतभेद नहीं। और वैदिक धर्मका मुख्य लक्षण 'यत्र' है यह भी स्पष्ट है। वैदिक वास्त्राय यत्रमय है और अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब सर्वत्र यत्र-ही-यत्र हुआ करते थे। महाभारतसे यह जान पड़ता है कि चारों वर्णोंके लिये भिन्न-भिन्न यत्र थे। ( ज्ञान्तिपर्व अ० २३८। ३१)

पीछे यर्जोमे हिंसा बहुत बढ़ गयी-अति हो गयी,

तव श्रौत यज्ञों स्थानमे सार्त यज्ञ उत्पन्न हुए। त्रिसुपर्णमें यज्ञके सम्बन्धमे एक आध्यात्मिक कृट है, उसे देखनेसे यह माल्यम हो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया गया। महाभारतमे अनेक स्थलींपर द्रव्यमय हिंसाप्रधान यज्ञोंकी निन्दा की गयी है। पुराणोंने तो हिंसा उठानेमें बहुत बड़ा काम किया है। फिर भगवान् जुद्धदेव, भगवान् जिनदेव और भगवान् श्रद्धराचार्यने हिंसात्मक यज्ञोंका विरोध ही किया। भगवान् श्रीकृष्णकी शिक्षा तो यज्ञके विषयमें यही थी कि—

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परंतप । (गीता ४। ३३)

अर्थात् द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। इन यज्ञों में भी भगवान्ने 'जपयज्ञ' को ही अपनी विभूति वताया है (गीता १०। २५) जपयज्ञ सबके लिये सुगम है, इस समयके लिये तो बड़े ही कामका है। यह यज्ञ है भी ऐसा कि इसमें कोई खर्च नहीं और चाहे जब यह किया भी जा सकता है। वैदिक धर्मानुष्ठानका जो कुछ फल है वह इस यज्ञसे प्राप्त हो यह तो कालक्रमसे ही प्राप्त है। इसी जपयज्ञको जपयोग कहते हैं।

वैदिक युगमें जपयज्ञका स्वरूप 'स्वाध्याय' या। वेदाजा है कि 'खाध्यायके विषयमें प्रमाद न करो ।' दूसरी वेदाज्ञा है कि 'खाध्यायका अध्ययन करो।' खाध्यायका अर्थ है नेदाध्ययन । यह स्वाध्याय द्विजातिमात्रके लिये या । गुरुमुखसे वेदाष्ययन करके पीछे उसका पारायण करना वेदमन्त्रोंका जप करना मुख्य तप था। वहुत कालतक ऐसा ही था। पीछे शाखा-प्रशाखाओंका वहुत विस्तार होनेसे अपनी शाखाका अध्ययन ही 'स्वाध्याय' कहा जाने लगा । तथापि स्वाध्यायलप जप-तप चलता ही था । इस विषयके पृयक् ग्रन्थ थे और उनमे जपके सम्बन्ध-में नियम थे। महर्षि शौनकका 'ऋग्विघान' ऐसा ही ग्रन्थ है। रामायणकालमें भी स्वाध्यायकी यह परिपार्टी थी। 'तपः त्वाध्यायनिरतम्' यह वचन श्रीमद्वाल्मीकिरामायणमें आरम्भमं ही आता है। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्र वनवास करते हुए यजुर्वदका स्वाच्याय करते ये, इस वातका त्पष्ट उल्लेख हैं । महाभारतके समयमें भी यह परिपाटी थी, पर यहींसे स्वाध्यायरूप जप-तप उत्तरीत्तर घटता दिस्तायी देता है। इसके पश्चात् वड़ा परिवर्तन हुआ है। वज्ञ-यागादि उट गये, भक्तिमार्ग बढ़ा और तीर्यक्षेत्रीं

और देवमन्दिरोंके उत्सय बढ़ने लगे। वैदिक मन्त्र पिड़ गये, पौराणिक मन्त्र-तन्त्र आगे बटे—देशभरमें इन्हीं इस मन्तर हुआ। साध्य तो यही था जो पहले था, पर बाध साधन बदल गये। इस समय वैदिक देवताओं, वजों और वेदमन्त्रोंके स्थानमें पौराणिक देवता, अवतार, देवप्रतिमा, देवालय, तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सय, गीतासहस्रनामादि कींके पाठ, पौराणिक मन्त्रोंके जप और भगवन्नामसरण इस प्रतिष्ठित हैं। यह केवल बाह्यरूपमें भेद है, साध्य तो सदासे एक ही चला आता है।

भगवान् मनु जपयज्ञका माहातम्य वतलाते हें— विधियज्ञाञ्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगुंणैः। उपाशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्पृतः॥ ये पाकयज्ञाश्चरवारो विधियज्ञसमन्विताः। सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईनित पोदर्शाम्॥ (मनुस्तृति २-८५, ८६)

'दर्शपौर्णमासरूप कर्मयज्ञोंकी अपेक्षा जपयज्ञ दसनुता श्रेष्ठ है। उपांशुजप सौगुना और मानसजप सहस्राुना श्रेष्ठ है। कर्मयज्ञ (दर्शपौर्णमास) ये जो चार पाकयज्ञ हैं— वैश्वदेन, विलक्तमें, नित्य श्राद्ध और अतिथिप्जन वे जपयह-के सोलहर्वें अंशके वरावर भी नहीं है।

### प्रणव और गायत्री

महर्षि पतञ्जलिने अपने योगसूत्रोंमें मन्त्रसिद्धि मानी है, और यह कहा है कि इप्टमन्त्रके जपने इप्टरेवके दर्शन होते हैं। प्रणव मुख्य मन्त्र है और उसके अर्थकां भावना करते हुए उसका जप करनेसे सिद्धि प्राप्त होती है, यह महर्षि पतञ्जलि वतलाते हैं। प्रणवजपका श्रेष्ठल भगवान् मनुने भी कथन किया है। कारण, प्रणव वेदीका मूल है। श्रुतिमे भी प्रणवकी महिमा गायी गयी है।

प्रणवके वाद वड़े महत्त्वका मन्त्र गायत्री है। यह वैदिक मन्त्र है और सवने इसकी महिमा गायी है। यह मन्त्र सव सिद्धियोंका देनेवाला है और द्विजातिमात्रकों इसका अधिकार है। संस्कृतभाषामें इस विषयके अनेक प्रवन्ध है।

## पौराणिक मन्त्र

इसके वाद भिन्न-भिन्न देवताओंके मन्त्र आते हें और इन्हींका आजकल विशेष प्रचार है, कारण, इनका उचारण सुगम है और इनका अर्थ भी जस्दी समझमे आता है, नियमोंकी कोई विशेष कड़ाई नहीं है, चाहे जब चाहे जहाँ जप किया जा सकता है। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष प्रचार हुआ है और हो रहा है।

इन प्रमाणीसे यह स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग सर्वमान्य है और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और सर्वधर्मानुष्ठानका फल मिलता है। यह ऐसा साधन है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई खर्च नहीं, कोई आयास नहीं, कोई कठोर नियम नहीं। अब यह देखें कि इस योगका साधन कैसे किया जाय।

## नामसरण और मन्त्रजप

नामसरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साधन हैं, एक नहीं । बहुतोको तो यह भी मालूम नहीं है कि नाम-सरण क्या होता है। नामका केवल उच्चारण करनेसे, नामकी पवित्रताके कारण फल तो अवश्य होता है परन्तु बहुत ऊँचा नहीं। पर नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये मानसिक किया आवश्यक है। जिस किसी देवताका नाम हो, नामके लेते ही उन देवताका रूप मानस चक्षुके सामने खड़ा हो जाना चाहिये, उनके गुण-कर्मोंका स्मरण होना चाहिये, मक्तोंके लिये उन्होंने क्या-क्या किया यह मालूम होना चाहिये और मगवान्का सर्वोत्तमत्व और अपना अत्यन्त क्षुद्रत्य ध्यानमें आना चाहिये और उनके अपार दया-प्रेमसे गद्भद होकर उनके स्वरूपमें मिलनेका प्रयत्न होना चाहिये। ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ है। शास्त्रों और साधुसन्तोंने ऐसे ही नामस्मरणकी महिमा गायी है; इसीसे कहा गया है।

राम नाम सब कोइ कहे, ठग ठाकुर अरु चौर। तारे घ्रुव प्रहलादको, वहें नाम कछु और॥

नामस्मरणमे विशेष नियम तो नहीं है, पर जो दस नामापराघ हैं वे न होने चाहिये, तभी तो नामस्मरण पूर्ण फलप्रद होता है।

राम नाम सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय। एक बार दश रित कहे, कोटि यज्ञ फरु होय॥

इस दोहमं जिन्हे 'दशरित' कहा है वे ही दस नामापराध हैं जिनसे नामस्मरण 'रित' (रिक्त) होना चाहिये। ये नामापराध है—१ निन्दा, २ आसुरी प्रकृति-वालेको नाममहिमा यतलाना, ३ हरि-हरमे भेददृष्टि रखना,

४ वेदोंपर विश्वास न रखना, ५ शास्त्रोंपर अविश्वास, ६ गुरुपर अविश्वास, ७ नाममिहमाको असत् जानना, ८ नामके भरोसे निषिद्ध कर्म करना, ९ नामके भरोसे विहित कर्म न करना और १० भगवन्नामके साथ अन्य साधनोंकी तुलना करना। इन दसका परहेज रक्खा जाय तो नामजपसे शीघ परम सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

नामस्परणके अलावा मन्त्रजप कुछ और है। जप मन्त्रका ही होना युक्त है। केवल भगवान्के नाम अथवा 'रघुपति राघव राजा राम ' इत्यादि धुनोका स्परण या कीर्तन हो सकता है पर उसे जपयज्ञ कहना ठीक नहीं। मन्त्रोकी रचना विशिष्ट पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी महात्माओं द्वारा की हुई होती है। उनका अर्थ गहन होता है और मन्त्रशास्त्रके नियमोके अनुसार ही अक्षर जोड़कर मन्त्र बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे सिद्ध और अमोध फलदायक होते है। ऐसे मन्त्रोंको साम्प्रदायिक रीतिसे प्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका जप करना होता है। पुस्तकों मन्त्रोंको पढ लेने मात्रसे कोई विशेष लाभ नहीं होता।

कुछ लोग पुस्तकोमें कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन उसका जप करते हैं, कुछ लाम होता न देख फिर उसे छोड़ देते हैं, तब कोई दूसरा मन्त्र जपते हैं, और इसी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश होते हैं। कुछ लोग कई मन्त्र एक साथ ही जपते हैं पर किसी एकसे भी उन्हें कोई लाम नहीं होता। कुछ लोग माला जपनेको ही मन्त्रजप समझते हैं और कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत् धुमाया करते हैं, और समझते यह है कि हमने इतनी सख्या जप किया। पर इतने जपका फल पूछियेतो वह नहींके वरावर होता है। परमार्थका साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता।

माला तो करमें फिरे, जीम फिरे मुँहमॉहि।
मनीराम चहुँदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि।।
सन्तोंकी यह वात सामकोंको ध्यानमे रखनी चाहिये।

मन्त्रजपर्मे मालाका महत्त्व अधिक नहीं है। स्मरण दिलाना और जपसंख्याका मालूम होना ये ही दो काम मालाके हैं और माला स्वय पवित्र भी है, इसलिये भक्त लोग उसे धारण करते है। पर भोले लोग मालाको अपने सम्प्रदायका चिह्न और पापनाशका साधन जानकर धारण करते हैं। कविवर मोरोपन्त तो कहते हैं कि 'मन वन्चन तोड़कर परधन और कामिनीकी ओर भागनेवाला पशु हैं। इसके गलेमें विवेकके रस्सेसे वैराग्यका काष्ठ वाँध देना चाहिये।'

### दीक्षा

ऊपर हम लोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और वह ईश्वरकी विभृति है। यज्ञका अधिकार दीक्षाविधिसे ही प्राप्त होता है, यह वैदिक नियम है। सहिता ब्राह्मणमें इस विषयके वचन है । इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही मन्त्रकी दीक्षा लेकर तव जप करना चाहिये। श्रद्धालु साघक ऐसा ही करते हैं। गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे ही लिया जाता है और उस विधिको बतवन्छ कहते हैं। शैव-वैष्णवादि सम्प्रदायोंमें दीक्षाविधि चलती ही है। बहुत-से लोग दीक्षा लेना-देना नहीं मानते, पर यह उनकी भूल है। कुछ लोगोकी तो यह हालत होती है कि मन्त्र जपते हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं किसी दूसरे ही देवता-का। इससे सिद्धि कैसे मिले १ मगवान् यद्यपि एक हैं तो भी उनके अभिन्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न है। अपनी अभिरुचिके अनुसार परन्तु शास्त्रविधिको विना छोड़े किसी भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ फल-प्राप्ति होती है। इसलिये मन्त्र दीक्षाविधिसे ही लेना चाहिये । जिसने खयं दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो और जपा हो उससे मन्त्र लेनेमें कोई हर्ज नहीं है। दीक्षाविधिके लिये ग्रुम समय ग्रुम स्थान और चित्तमें उत्साह होनेकी वड़ी आवश्यकता है । मन्त्र ले चुकनेपर फिर एक दिन मी मन्त्र जापके विना खाली न जाय।

#### जपविधि

श्रीगुरुसे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आरम्म करें । जिनके लिये सुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र स्थानमें, नदी-किनारे अथवा शिवालयमें जप करें । जिनके ऐसा सुभीता न हो वे अपने घरमें ही जपके लिये कोई रम्य स्थान बना लें । इस स्थानमें देवताओं, तीयों और साधु-महात्माओं के चित्र रक्तें । उन्हें फूल-माला चढ़ावें, धूप दें । स्थय स्नान करके मसा-चन्दन लगाकर चैलाजिन मुशोत्तर आसन विद्याकर, पूर्व ना उत्तर दिशाकी और मुख करके जनभेपर स्पत्रत्र धारण किये, इष्टदेव और गुक्का समरण करते हुए आसनपर बैठे। जो निरय कर्म करनेवाले

हैं वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर लें तव प्रातःकालमे सूर्य नारायणको नमस्कार करें, पश्चात् देवपूजन करके निल पाठ कर लें। जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानते ≠ वे पहले गङ्गा, नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जल मार्जन करें, तव एकाग्रचित्त हो, सूर्यध्यान करके नमस्कार करें, अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके गुरुमन्त्रसे सन उपचार उन्हें अर्पण करें। फिर स्तोत्र-पाठादि करके आसनपर वैठें । आसन खिस्तक, पद्म अथवा सिद्ध इनमेंसे कोई भी हो। दृष्टिको नासाय करके प्राणायाम करें। अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें। इसके वाद माला हाथमें लेकर जप आरम्भ करें। मेर-मणिका उछद्वन न करें। अपनी सुविधा देखकर जपसख्या निभित कर लें और रोज उतनी सख्या पूरी करें और वह बप अपने इष्टदेवको अर्पण करें । इसके पश्चात् अपने इष्टदेवके पुराण और उपदेशसे कुछ पढ़ हैं। श्रीरामके मक्त हों तो श्रीअध्यात्मरामायण, श्रीरामगीता, और भी रामचरितमानस । श्रीकृष्णके मक्त हों तो श्रीभागवत और श्रीगीता पर्ढे । अनन्तर तीर्थप्रसाद लेकर उठें । इस क्रमसे अदापूर्वक कोई साधना करे तो वह कृतार्थ हो जायगा। यह सव तर्कसे नहीं, करके देखनेसे ही कोई भी जान सकता है। उसका चित्त आनन्दसे भर जायगा। पाप, ताप, दैन्य सन नष्ट हो जायगा । ईश्वरस्वरूपमें चिरविश्रान्ति प्राप्त होगी। सम्पूर्ण तस्वज्ञान स्फ़रित होने लगेगा और शक्ति भी पात होगी। प्रत्येक देवताके सहस्र नाम हैं। प्रत्येकके अपने उपदेश हैं, मक्त इनका उपयोग करे। प्रातःकाल गीता आदिसे कोई श्लोक पढ़कर दिनभर उसका मनन करे। सायकालमें पञ्चोपचार, पूजा आदि होनेके वाद जप करके सहस्र नाममेंसे कोई नाम ध्यानम लाकर उसके अर्थका विचार करते हुए सा जाय। इसवे शीम सिद्धि प्राप्त होती है।

जपके अनेक प्रकार है। उन सबको समझ है तो एक जपयोगमें ही सब साधन आ जाते है। परमार्थसाधनकें कर्मयोग, मिक्तयोग, ज्ञानयोग और राजयोग वे चार वर्षे विमाग है। जपयोगमें इन चारोंका अन्तर्भाव हो जाता है। जपके कुछ मुख्य प्रकार ये है—१ नित्य जन, १ नैमिक्तिक जप, ३ काम्य जप, ४ निषिद्ध जप, ५ प्रायक्षित जप, ६ अचल जप, ७ चल जप, ८ वाचिक जप, ९ उन्ना

दिबोको सन्थ्या तानना और करना हा चारिय !



ध्यानमग्न भरत

जप, १० भ्रमर-जप, ११ मानस जप, १२ अखण्ड जप, १३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि ।

### १ नित्य जप

प्रातः-साय गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया जाता है यह नित्य जप है। यह जप जपयोगीको नित्य ही करना चाहिये। आपत्कालमें, यात्रामें अथवा बीमारीकी अवस्थामें, जब स्नान भी नहीं कर सकते तब भी हाथ, पैर और मुँह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना चाहिये। जैसे झाड़ना-बुहारना, वर्तन मलना और कपड़े धोना रोजका ही काम है वैसे ही नित्य कर्म भी नित्य ही होना चाहिये। उससे नित्यदोष दूर होते हैं, जपका अम्यास बढ़ता है, आनन्द बढ़ता जाता है और चित्त ख़ुद्धाता जाता है। ईश्वरकी समीपता बढ़ती जाती है। वाचा गुद्ध होती है और धर्मविचार स्फुरने लगते हैं। पाप और अधमसे घृणा होने लगती है। ऐसे अनेक लाम है, और जपसख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों ईश्वरी हुपा अनुभूत होने लगती और अपनी निष्ठा हढ़ होती जाती है।

## २ नैमित्तिक जप

किसी निमित्तरे जो जप होता है वह नैमित्तिक जप है। देव-पितरोंके सम्बन्धमें कोई हो तब यह जप किया जाता है। सताहमें अपने इप्टका एक-न-एक वार होता ही है। उस दिन तथा एकादशी, पूर्णिमा, अमावास्या आदि पर्वदिनोंमे और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्रीराम-नवमी, श्रीकृष्णाष्टमी, श्रीदुर्गानवरात्र, श्रोगणेशचतुर्थी, श्रीरथसप्तमी आदि श्रभ दिनोंमे तथा प्रहणादि पर्वोपर एकान्त स्थानमे यैठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये। इससे पुण्य-संपह बढता है और पापका नाश होकर सत्त्वगुणकी वृद्धि होती और शान सुलभ होता है। यह जप रातमें एकान्तमे करनेसे दृष्टान्त भी होते है। 'न देव-तोषण व्यर्थम्'—देवको प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं होता, यही मन्त्रशालका कहना है। इष्टकालमे इसकी सफलता आप दी टोती है। पितरोंके लिये किया हुआ जप उन हे सुरा और सद्गतिका कारण होता है और उनसे भाशीर्वाद मिलते है। दमारा उनकी कोलसे जन्म लेना भी इस प्रकार नरितार्थ हो जाता है। जिसको उद्देश करके मकलापूर्वक जो जप किया जाता है वह उसीको प्राप्त ोता है, पर मनाशानका विद्यानत है। उस प्रकार पृष्य

जोड़कर वह पितरोको पहुँचाया जा सकता है, इससे उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिये कन्यकर्मके प्रसङ्गमे और पितृपक्षमें भी यह जप अवश्य करना चाहिये। गुरुमन्त्रसे हन्यकर्म भी होता है।

#### ३ काम्य जप

किसी कामनाकी सिद्धिके लिये जो जप किया जाता है उसे काम्य जप कहते हैं। यह काम्यकर्म-जैसा है, मोक्ष चाहनेवालेके कामका नहीं। आर्त, अर्थार्थी, कामकामी लोगोंके लिये उपयोगी है। इसके साधनमे पवित्रता, नियमोंका पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, वैर्य, निरलसता, मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, वाक्सयम, मिताहार, मितगयन, ब्रह्मचर्य इन सबका होना अत्यन्त ही आवश्यक है। योग्य गुरुसे योग्य समयमे लिया हुआ योग्य मन्त्र हो, विधिपूर्वक जप हो, मनकी एकायता हो, दक्षिणा दे, भोजन करावे, हवन करे, इस साङ्गताके साथ अनुष्ठान हो तो साधककी कामना अवस्य पूर्ण होती है। इसमें कोई गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता । काम्य जप करनेके अनेक मन्त्र हैं। जपसे पुण्यसंग्रह तो होता है पर भोगसे उसका क्षय भी होता है। इसलिये पाछ पुरुष इसे अच्छा नहीं समझते । परन्तु सभी साधक समान नहीं होते। कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक होते ही हैं जो शुद्ध मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्माविचद कामनाएँ भी पूरी करना चाहते हैं। शुद्र देवताओं और शुद्र साधनोके पीछे पड़कर अपनी भयकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इष्ट मन्त्र-का काम्य जप करके चित्तको ज्ञान्त करें और परमार्थप्रवण हो। यह अधिक अच्छा है।

### ४ निषिद्ध जप

मनमाने दगसे अविधिष्वंक अनियम जय जपनेकों निषिद्ध जप कहते हैं। निषिद्ध कर्मकी तरह यह बहुत बुरा है। मन्त्रका शुद्ध न होना, अपिवत्र मनुष्यसे मन्त्र लेना, देवता कोई और मन्त्र कोई और ही, अनेक मन्त्रोंकों एक साथ अविधिपूर्वक जपना, मन्त्रका अर्थ और विधि न जानना, अद्धाका न होना, देवताराधनके विना ही जप करना, किसी प्रकारका भी स्वम न रखना, वे सन्न निषिद्ध जाके लक्षण है। ऐसा निषिद्ध जन कोई न करे, उससे जान होनेके बदले प्रायः हानि ही हुआ करती है।

<sup>&</sup>lt; न । भाव्के नामन टोर्ड ५६६ निषेत्र गर्४ है। -तन्यारक

## ५ प्रायश्चित्त जप

अपने हाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हो जाय तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है यह प्रायश्चित्त जप है। प्रायश्चित्त कर्मके सदृश है और आवश्यक है। मनुष्यके मनकी सहज गति अधोगतिकी ओर है और इससे उसके हाथों अनेक प्रमाद हो सकते हैं। यदि इन दोघोंका परिमार्जन न हो तो अशुभ कर्मोंका सञ्चित निर्माण होकर मनुष्यको अनेक दुःख भोगने पड़ते हे और उर्वरित सिच्चत प्रारव्ध वनकर भावी दुः लोंकी सृष्टि करता है। पापींके नाशके लिये शास्त्रमें जो उपाय बताये गये हैं उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः असम्भव ही कह सकते हैं। इसलिये ऐसे जो कोई हीं वे यदि सङ्कल्पपूर्वक यह जप करें तो विमलात्मा वन सकते हैं। मनुष्यसे नित्य ही अनेक प्रकारके दोष हो जाते हैं। यह मानवस्वभाव है। इसलिये नित्य ही उन दोघोंको नप्ट करना मनुष्यका कर्तव्य ही है। नित्य जपके साथ यह जप भी हुआ करे। अल्प दोषके लिये अल्प और अधिकके लिये अधिक जप करना चाहिये। नित्यका नियम करके चलाना कठिन मालूम हो तो सप्ताहमें एक ही दिन सही, यह काम करना चाहिये। प्रातःकालमें पहले गोमूत्र प्राशन करे, तव गङ्गाजीमें या जो तीर्थ प्राप्त हो उसमें स्नान करे। यह भी न हो तो 'गङ्गा गङ्गेति' मन्त्र कहते हुए स्नान करे और भस-चन्दनादि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदिके दर्शन करे। अश्वत्य, गौ आदिकी परिक्रमा करे। केवल तुल्सीदल-तीर्थ पान करके उपवास करे और मनको एकाग्र करके सङ्कल्पपूर्वक अपने मन्त्रका जप करे । इससे पवित्रता वढ़ेगी और मन आनन्दसे झूमने लगेगा। जव ऐसा हो तव समझे कि अव सव पाप भसा हो गये। दोषके हिसाबसे जपसख्या निश्चित करे और वह सख्या पूरी करे।

#### ६ अचल जप

यह जप करनेके लिये आसन, गोमुखी आदि साहित्य तथा व्यावहारिक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिये । इस जपसे अपने अन्दर जो गुप्त शक्तियाँ हें वे जागकर विकसित होती हैं और परोपकारमें उनका उपयोग करते वनता है । इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यसग्रह वढ़ता जाता है । इस जपके लिये व्याधाम्बर अथवा मृगाजिन, माला और गोमुखी होनी चाहिये । सानादि

करके आसनपर बैठे, देश-कालका स्मरण करके दिखन करे और तब जप आरम्भ करे । अमुक मन्त्रका अमुक सख्या जप होना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, इस प्रकारका नियम इस विषयमें रहता है सो समझ लेना चाहिये और नित्य उतना जप एकाप्रतापूर्वक करना चाहिये। जप निश्चित संख्यासे कमी कमन हो। जा करते हुए त्रीचमं ही आसनपरसे उठना या किसीसे वात करना ठीक नहीं, उतने समयतक चित्तकी और शरीरकी सिखा और मौन साधे रहना चाहिये । इस प्रकारनित्य करके जपकी पूर्ण सख्या पूरी करनी चाहिये। यह चर्या वीचमें कई खण्डित न हो । इसके लिये खाल्य्य होना चाहिये। इसलिये आहार-विहार नियमित हो । एक स्यानपर बैठ निश्चित समयमें निश्चित जप-सख्या एकाप्र होकर पूरी करके देवताको वश करना ही इस जपका मुख्य लक्षण है। इस काममें विघ्न तो होते ही है, पर वैर्यसे उन्हें पार कर जाना चाहिये । इस जपसे अपार आध्यात्मिक यक्ति सञ्चित होती है । भस्म, जल अभिमन्त्रित कर देनेसे वह उपकारी होता है, यह वात अनुभविद्ध है।

#### ७ चल जप

यह जप नामस्परण-जैसा है। प्रसिद्ध वामन पण्डितके कयनानुसार 'आते-जाते, उठते-वैठते, करते-घरते, देते-छेते, मुखसे अन्न खाते, सोते-जागते, रतिमुख भोगते वदा-सर्वदा लोकलाज छोड़कर भगविचन्तन करने' की जो विघि है, वही इस जपकी है, अन्तर यही कि भगवन्नामके स्थानमें अपने मन्त्रका जप करना है। यह जप कोई भी कर सकता है। इसमें कोई वन्धन, नियम या प्रतिवन्ध नहीं है। अन्य जप करनेवाले भी इसे कर सकते हैं। इससे वाचा छद होती और वाक्यक्ति प्राप्त होती है। पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण न करे निन्दा, कठोर भाषण, जली-कटी सुनाना, अधिक वोलनी। इन दोषोंसे वरावर वचता रहे। इससे वड़ी शक्ति सिंबत होती है। इस जपसे समय सार्थक होता है, मन प्रसन रहता है, सङ्कट, कष्ट, दु.ख, आघात, उत्पात, अपघात आदिका मनपर कोई असर नहीं होता । जप करनेवाला सदा सुरक्षित रहता है। सुखपूर्वक ससार-यात्रा पूरी करके अनायास परमार्थको प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति होती है, उसके सव कर्म यज्ञमय होते हैं, और इस कारण वह कर्मवन्धसे छूट जाता है। मन निर्विषय हो जाता

है। ईश-सान्निध्य बढ़ता और साधक निर्भय होता है। उसका योगक्षेम भगवान् वहन करते हैं। वह मनसे ईश्वरके समीप और तनसे संसारमें रहता है। इस जपके लिये यो तो मालाकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर कुछ लोग छोटी-सी 'सुमिरनी' रखते हैं, इसलिये कि कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वहाँ यह 'सुमिरनी' विस्मरण न होने देगी। 'सुमिरनी' छोटी होनी चाहिये, वस्त्रमे छिपी रहनी चाहिये, किसीको दिखायी न दे। सुमिरन करते हुए होठ भी न हिलें। सब काम चुपचाप होना चाहिये, किसीको कुछ मालूम न हो।

#### ८ वाचिक जप

जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण होता है कि दूसरे भी सुन सकें उसे वाचिक जप कहते हैं । बहुतोंके विचारमे यह जप निम्न कोटिका है और इससे कुछ लाभ नहीं है। परन्तु विचार और अनुभवसे यह कहा जा सकता है कि यह जप भी अच्छा है। विधि-यज्ञकी अपेक्षा वाचिक जप दसगुना श्रेष्ठ है, यह स्वय मन महाराजने ही कहा है। जपयोगीके लिये पहले यही जप सुगम होता है। आगेके जप क्रमसाध्य और अम्याससाध्य हैं। इस जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हैं। सूक्ष्म शरीरमें जो षट्चक हैं उनमें कुछ वर्णवीज होते हैं । महस्वपूर्ण मन्त्रोंमे उनका विनियोग रहता है। इस विषयको विद्वान और अनुभवी जपयोगियोंसे जानकर भावनापूर्वक जप करनेसे वे वर्णवीजशक्तियाँ जाग उठती हैं। इस जपसे वाक्सिद्धि तो होती ही है । उसके शब्दोंका वड़ा महत्त्व होता है। वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते । अन्य लोग उसकी आज्ञाका पालन करते हैं । जितना जप हुआ रहता है उसी हिसावसे यह अनुभव भी प्राप्त होता है। एक वाक्शक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे ससारके बड़े-बड़े काम हो सकते है। कारण, ससारके बहुत-से काम वाणीसे ही होते हैं। वाक्शक्ति संसारकी समूची शक्तिका तीसरा हिस्सा है। यह जप प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है।

## ९ उपांशु जप

वाचिक जपके वादका यह जप है। इस जपमे होठ हिलते हैं और मुँहमें ही उचारण होता है, खय ही सुन

सकते हैं, बाहर और किसीको सुनायी नहीं देता। विधियशकी अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि, यह जप सौ गुना श्रेष्ठ है। इससे मनको मूर्च्छना होने लगती हैं, एकामता आरम्म होती है, वृत्तियाँ अन्तर्मुख होने लगती हैं और वाचिक जपके जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें होते हैं। इससे अपने अंग-प्रत्यंगमें उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यही तपका तेज है। इस जपमे दृष्टि अधीनमीलित रहती है। एक नशा-सा आता है और मनोवृत्तियाँ कुण्ठित-सी होती हैं, यही मूर्च्छना है। इसके द्वारा साधक क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें प्रवेश करता है। वाणीके सहज गुण प्रकट होते हैं। मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर कुछ असर करता-सा माल्यम होता है—मालप्रदेश और ललाटमें वेदनाएँ अनुभूत होती है। अम्याससे पीछे स्थिरता आ जाती है।

#### १० अमर-जप

भ्रमरके गुजारवकी तरह गुनगुनाते हुए जो जप होता है वह भ्रमर-जप कहाता है । किसीको यह जप करते देखने-सुननेसे इसका अभ्यास जल्दी हो जाता है। इसमे होंठ नहीं हिलते, जीम हिलानेका भी कोई विशेष कारण नहीं । आँखें झपी रखनी पडती हैं । भूमध्यकी ओर यह गुजारव होता हुआ अनुभृत होता है। यह जप बड़े ही महत्त्वका है । इसमें प्राण सूक्ष्म होता जाता है और स्वाभाविक कुम्भक होने लगता है। प्राणगति धीर-धीमी होती है, पूरक जब्दी होता है और रेचक धीरे-धीरे होने लगता है। पूरक करनेपर गुजारव आरम्भ होता है और अम्याससे एक ही पूरकमें अनेक बार मन्त्रावृत्ति हो जाती है। इसमें मन्त्रोचार नहीं करना पड़ता। वंशोके वजनेके समान प्राणवायुकी सहायतासे ध्यानपूर्वक मन्त्रावृत्ति करनी होती है। इस जपको करते हुए प्राण-वायुरे हस्त-दीर्घ कम्पन हुआ करते हें और आधार-चक्रसे लेकर आज्ञाचकतक उनका कार्य अल्पाधिकरूपसे क्रमशः होने लगता है। ये सब चक इससे जाग उठते हैं। शरीर पुलकित होता है। नाभि, हृदय, कण्ठ, तालु और भ्रुमध्यमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक कार्य होने लगता है । सवसे अधिक परिणाम भूमध्यभागमें होता है। वहाँके चक्रके मेदनमें इससे वड़ी सहायता मिलती है। मस्तिष्कमें भारीपन नहीं रहता । उसकी सव शक्तियाँ जाग उठती हैं । सारणशक्ति वढ़ती है । प्राक्तन स्मृति

जागती है। मस्तक, भालप्रदेश और उष्णता बहुत बढ़ती है। तैजस परमाणु तेज्ञाती होते हें और साधकको आन्तरिक प्रकाश मिलता है। बुद्धिका वल बदता है। मनोबुत्तियाँ मुख्ति हो जाती है। नागस्वर वजानेसे सॉपकी जो हालत होती है वही इस गुजारवसे मनोवृत्तियोकी होती है। उस नादमें मन त्व-भावसे ही लीन हो जाता है और तव नादानसन्धानका जो वड़ा काम है वह सुरुभ हो जाता है। 'योगतारायटी'मं भगवान् श्रीराद्धराचार्यं कहते हे कि भगवान् श्रीराद्धरने मनोलयके सवा लाख उपाय वताये, उनमे नादानुसन्धान-को सबसे श्रेष्ठ बताया । उस अनाहत सगीतको श्रवण करनेका प्रयत करनेके पूर्व भ्रमर-जप सघ जाय तो आगे-का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। चित्तको तुरन्त एकाग करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है। इस जपसे साधकको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और उसके द्वारा वह स्वपरहित साधन कर सकता है। यह जप प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंमें काम देता है। शान्त समयमे यह जर करना चाहिये । इस जपसे यौगिक तन्द्रा बढती जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है। इस जपके सिद होनेसे आन्तरिक तेज बहुत वढ जाता है और दिव्य-दर्शन होने लगते हैं, दिव्य जगत प्रत्यक्ष होने लगता है, इष्टदर्शन होते है, दृष्टान्त होते हैं और तपका तेज प्राप्त होता है। कविकुलतिलक कालिदासने कहा है-

शमप्रधानेषु तपोधनेषु गृढं हि दाहारमकमस्ति तेज ।

बहुत ही ठीक है—'शमप्रवान तपस्वियोमें (शत्रु-ओंको) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता है।'

#### ११ मानस जप

यह तो जपका प्राण ही है। इससे साधकका मन आनन्दमय हो जाता है। इसमें मन्त्रका उचार नहीं करना होता। मनसे ही मन्त्रावृत्ति करनी होती है। नेत्र वन्द रहते हैं। मन्त्रार्थका चिन्तन ही इसमें मुख्य है। श्रीमन् महाराजने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप हजार-गुना श्रेष्ठ है। भिन्न-भिन्न मन्त्रोंके मिन्न-भिन्न अक्षरार्थ और क्टार्थ होते हैं, उन्हें जाननेसे दृष्टदेवके स्वरूपका बोध होता है। पहले इष्टदेवका सगुण ध्यान करके यह जक

किया जाता है, पीछे निर्मुण स्वरूपका जान होता है। और तव उसका ध्यान करके जप किया जाता है। नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे वहत अधिक उपकारी होता है। केवल नादानुसन्धान या केवल जपकी अपेक्षा दोनोंका योग अधिक अच्छा है। श्रीमदादशङ्करा-चार्य नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए करते ह-- (एकाग्र मनसे त्यरुपचिन्तन करते हुए दाहिने कान-से अनाहत ध्वनि सुनायी देती है। भेरी, मृदञ्ज, शङ्ग आदि आहत नादमें ही जब मन रमता है तब अनाहत मधर नादकी महिमा क्या वखानी जाय ? चित्र जैवे-जैवे विषयोंने उपराम होगा वैसे-वैसे यह अनाहत नाद अधि काधिक सुनायी देगा। नादाभ्यन्तर ज्योतिमें नहीं मन लीन हुआ तहाँ फिर इस ससारमें नहीं आना होता अर्थात् मोल ही प्राप्त होता है।' (प्रवोधनुधानर १४४--१४८) 'योगतारायली' में श्रीमदाद्यशहराचार्यजीने इसका वर्णन किया है। श्रीज्ञानेश्वर महाराजने 'ज्ञानेश्वरी' में इस साधनकी वात कही है। अनेक सन्त महातमा इस साधनके द्वारा परम पदको प्राप्त हो गये। यह ऐसा साधन है कि अल्पायाससे निजानन्द प्राप्त होता है। नाद-में वड़ी विचित्र शक्ति है। वाहरका सुमधुर सगीत सुननेसे जो आनन्द होता है उसका अनुभव तो समीको है पर भीतरके इस सगीतका माधुर्य और आनन्द ऐसा है कि तुरन्त मनोल्य होकर प्राणजय और वासनाक्षय होता है।

इन्द्रियाणा मनो नाथो मनोनाथस्त मारुतः। मारुतस्य लयो नाथ स लयो नादमाश्रित॥ ( ह० प्र०)

'श्रोत्रादि इन्द्रियोंका त्वामी मन है, मनका त्वामी प्राणवायु है। प्राणवायुका स्वामी मनोलय है और मनोन्य नादके आसरे होता है।'

सतत नादानुसन्धान करनेसे मनोलय वन पहता है। आसनपर नैठकर, आसोच्छ्वासकी क्रिया सावकाश करते हुए, अपने कान वन्द करके अन्तर्दृष्टि करनेसे नाद स्तार्या देता है। अभ्याससे वहे नाद सुनायी देते हैं और उनमें मन रमता है। मन्त्रार्थका चिन्तन, नादका श्रवण और प्रकाशका अनुसन्धान ये तीन वार्ते साधनी पड़र्ता हैं। इस साधनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमे लीन होता हैं। वन प्राण, नाद और प्रकाश भी लीन हो जाते हैं और अपार आनन्द प्राप्त होता है।

#### १२ अखण्ड जप

यह जप खासकर त्यागी पुरुषोंके लिये हैं। गरीर-यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोड़कर बाकी सब समय जपमय करना पड़ता है। कितना भी हो तो क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है, इसलिये इसमें यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय ध्यानमें लगावे, फिर तत्त्वचिन्तन करे और फिर जप करे। कहा है—

जपाच्छ्रान्तः पुनध्ययिद् ध्यानाच्छ्रान्तः पुनर्जपेत् । जपध्यानपरिश्रान्त आत्मानं च विचारयेत्॥ 'जप करते-करते जव थक जाय तव ध्यान करे,

ध्यान करते-करते थके तब फिर जप करे और जप तथा ध्यान दोनोंसे थके तब आत्मतत्त्वका विचार करे।

'तजपस्तदर्थमावनम्' इस योगस्त्रके अनुसार मन्त्रार्थका विचार करके उस मावनाके साथ मन्त्रावृत्ति करे ।
तव जप वन्द करके स्वरूपवाचक 'अजो नित्यः' इत्यादि
शब्दोंका विचार करते हुए स्वरूपध्यान करे । तब ध्यान
बन्द करके तत्त्वचिन्तन करे । आत्मविचारमे ज्ञानविषयक
प्रन्थावलोकन मी आ ही जाता है । उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र,
भगवद्गीता, शाङ्करभाष्य, श्रीमदाचार्यके स्वतन्त्र प्रन्थ,
अद्देतसिद्धि, स्वाराज्यसिद्धि, नैष्कर्म्यसिद्धि, खण्डनखण्डखाद्य, अष्टावक्रगीता, अवधूतगीता, योगवासिष्ठ आदि
प्रन्थोका अवलोकन अवश्य करे । जो सस्कृत नहीं जानते
वे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भाषामें
सन्त-महात्माओंके जो तात्त्विक प्रन्थ हों, उन्हें देखें ।
आत्मानन्दके साधनस्वरूप जो दो सम्पत्तियाँ हैं उनके
विषयमें कहा है—

अत्यन्ताभावसम्पत्तौ ज्ञातुर्श्चेयस्य वस्तुनः । युक्त्या शास्त्रैर्यतन्ते ये ते तत्राभ्यासिनः स्थिताः ॥

(यो॰ वा॰)

'श्राता और श्रेय दोनों मिथ्या है ऐसी बुद्धिका स्थिर होना अभावसम्पत्ति कहाता है और श्राता और श्रेय-रूपसे भी उनकी प्रतीतिका न होना अत्यन्त अभाव-सम्पत्ति कहाता है। इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो लोग युक्ति और शास्त्रके द्वारा यलवान् होते है वे ही मनो-नाश आदिके सच्चे अम्यासी होते है।'

ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हैं—ब्रह्माभ्यास, बोधा-भ्यास और ज्ञानाम्यास। हर्यासम्भवनोधेन रागद्वेषादितान्वे । रितर्नवोदिता यासौ ब्रह्माभ्यासः स उच्यते ॥ (यो० वा०)

'हश्य पदार्थींके असम्भव होनेके वोधसे रागद्वेष क्षीण होते हैं तब जो नयीन रित होती हैं उसे ब्रह्माम्यास कहते हैं।'

सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं नास्त्येव तत्सदा। इदं जगदहं चेति बोधाभ्यासं विदुः परम्॥

'सृष्टिके आदिमें यह जगत् उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिये वह यह जगत् और अह (मैं) है ही नहीं, ऐसा जो बोघ होता है उसे जाता लोग बोघाम्यास कहते है।'

तिचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्।
एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधाः॥
(यो० वा०)

'उसी तत्त्वका चिन्तन करना, उसीका कथन करना, परस्पर उसीका बोध करना और उसीके परायण होकर रहना, इसको बुधजन ज्ञानाभ्यासके नामसे जानते हैं।'

अभ्यास अर्थात् आत्मिचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप है। ये तीनों उपाय अर्थात् जप, ध्यान और तत्त्वचिन्तन सतत करना ही अखण्ड जप है। सतत बारह वर्षपर्यन्त ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हैं। इससे महासिद्धि प्राप्त होती है। गोस्वामी तलसीदास, समर्थ गुरु रामदास आदि अनेक सन्तोंने ऐसा तप किया था।

#### १३ अजपा जप

यह सहज जप है और सामधान रहनेवालेसे टी बनता है। किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है। अनुभवी महात्माओमे यह जप देखनेमें आता है। इसके लिये मालाका कुछ काम नहीं। श्वासोच्छ्यासकी क्रिया बराबर हो ही रही है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती है। अभ्याससे मन्त्रार्थभायना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका सरण होता है। इस रीतिसे सहस्रो सख्या जप होता रहता है। इस विषयमे एक महात्मा कहते है—

राम हमारा जप करे हम बैठे आराम।

### १४ प्रदक्षिणा जप

इस जपमे हाथमे रुद्राक्ष या तुलसीकी माला लेकर बट, औदुम्बर या पीपल-चूक्की अथवा ज्योतिर्लिद्वादिके मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनमें ब्रह्मभावना करके, मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है—मनोरथ पूर्ण होता है।

यहाँतक मन्त्रजपके कुछ प्रकार, विस्तारभयसे सक्षेपमें ही निवेदन किये। अत्र यह देखें कि जपयोग कैसे है—योगसे इसका कैसा साम्य है। योगके यम-नियमादि आठ अग होते हैं। ये आठों अंग जपमें आ जाते हैं। (१) यम—यह बाह्योन्द्रयोंका निग्रह अर्थात् 'दम' है। आसनपर वैठना, दृष्टिको स्थिर करना यह सब यम ही है। (२) नियम—यह अन्तरिन्द्रयोंका निग्रह अर्थात् 'श्रम' है। मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका साधन इसमें होता है। (३) स्थिरतासे सुखपूर्वक विशिष्ट रीतिसे वैठनेको आसन कहते हैं। जपमें पद्मासन आदि लगाना

ही पड़ता है। (४) प्राणायाम—विशिष्ट रीतिसे श्वासो-च्छ्वासकी किया करना प्राणायाम है। जपमें यह करना पड़ता है। (५) प्रत्याहार—शब्दादि विषयोंकी समन जाता है, वहाँसे उसे छोटाकर अन्तर्भुख करना प्रत् हार है सो इसमें करना पड़ता है। (६) धारणा—ही स्थानमें दृष्टिको स्थिर करना जपमें आवश्यक है। (५ ध्यान—ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिं (८) समाधि—ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवश्ही है। तात्पर्य, अष्टाङ्गयोग जपमे आ जाता है, इसीं इसे जपयोग कहते हैं। कर्म, उपासना, ज्ञान और यो मुख्य-मुख्य अङ्ग जपयोगमें हैं, इसिंछये यह मुख्य साधन विवन्न सत्रके छिये है। इस समय तो इ वढ़कर कोई साधन ही नहीं।

( प्रेपक-श्रीराजाराम नारायण वरुलेकर



## मन्त्रयोगके अङ्ग

( लेखक--श्रीरामेश्वरप्रसादजी वकील )

#### मन्त्रयोगका पहला अङ्ग भक्ति

सृष्टेरतीतो बुद्धेश्र परः स भक्तिलभ्यः।

( अङ्गरा, दैवीमीमांसादर्शन, रसपाद—सूत ५)
'सृष्टिसे अतीत और बुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे
पाप्त किया जाता है।'

भक्तिरेवेन नयति भक्तिरेवेनं द्शायति। भक्तिवश पुरुपो भक्तिरेव भूयसि॥ (अति)

'भक्तिके ही द्वारा परमात्मा प्राप्त होता है, भक्तिसे भगवान्के दर्शन होते हैं, भगवान् भक्तिके ही वशमें हैं।'

तन्निकि श्रेयसकरीम् । (अ॰दै॰मी॰रसपाद—स्त्र२२) भगवन्द्रक्तिके द्वारा परमानन्द और कैयल्यपदकी प्राप्ति होती है।

अन्त्यजयोनिरप्यधिक्रियते । " "पारम्पर्यात् सामा-न्यम् । (अ० दै० मी० रस० सूत्र ३६)

'नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी हैं । सव भक्त परम्पराविचारसे वरावर हैं ।'

लघूदितायामपि महाक्रमपनाश ।

( अ० सूत्र ३५ )

'सामान्यभक्तिके उदय होनेपर भी महापाप नाश होता है।'

अविपक्तभावादिप तत्सालोक्यम् । (अ० स्त ३८

'भिक्तिमें भाव दृढ़ न हो तो भी पतित होने सम्भावना नहीं, उससे इष्टदेवके लोककी प्राप्ति होती ही है।'

अन्यसात् सौलभ्यं भक्तौ । (श्रीनारदभक्तिस्त्र ५८ 'अन्य सव साघनोंकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है ।'

नाहं धेर्नेनं तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एविचो द्रष्टुं दृष्ट्वानिस मा यथा॥ भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविघोऽर्जुन। ज्ञातुं दृष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परतप॥ (गीता ११। ५३-५४)

'हे अर्जुन! वेद, तप, यज्ञ, दान किसीके द्वारा इस रूपका साक्षात्कार नहीं होता—केवल अनन्य भिक्ति ही इस रूपको जान सकते हो, देख सकते हो और अन्दर प्रवेश कर सकते हो।'

आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम्। नाराधितो यदि हरिस्तपसा तत किम्॥ अन्तर्वहिर्यदि हिरिक्षपसा ततः किम्। नान्तर्वहिर्यदि हिरिक्षपसा ततः किम्॥ (श्रीनारदपाञ्चरात्र)

'भगवान्की आराधना होती है तो तपसे क्या होगा ? और यदि भगवान्की आराधना नहीं होती है तो तपसे क्या होगा ? यदि अन्दर-वाहर हरि विराज रहे है तो तप-का क्या काम ? और श्रीहरि यदि अन्दर भी नहीं, वाहर भी नहीं तो तपसे क्या होगा ?'

### वैधी भक्ति (नवधा भक्ति)

विधिसाध्यमाना वैधी सोपानरूपा। (अ०दै०मी०स्व ११)

'विधिसे साधन होनेवाली भक्तिको 'वैधी' कहते हैं, वह सोपानरूपमे है।'

## नवधा भक्तिके अङ्ग (१) श्रवण

यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येघांसि भस्मसात् ।
तथा तद्विपया भक्तिः करोत्येगासि कृत्स्वशः ॥
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोहह्म् ।
धुनोति शमर्लं कृष्णः सिक्टिस्य यथा शरत् ॥
( स्मृति )

'जैसे प्रत्यलित अमि देर-के-देर काष्टको भस्म कर देती है उसी प्रकार भगवान्की भक्ति साधकके पापसमृहको समूल निर्मूल कर देती है। भगवान्का मधुर-मधुर नाम कर्ण-कुहरमं प्रवेश करते ही हृदयका समस्त पाप दूर कर देता है जैसे शरद 'छतु जलका गँदलापन दूर कर देता है।'

#### (२) कीर्तन

नाइं वसामि वैद्धण्ठे योगिनां इद्येऽपि वा। मत्तरहा यत्र गायन्ति तत्र तिष्टामि नारद्॥

'वैकुण्डम चाहे मं न रहूँ, अथवा योगियोंके हृदयमं भी भेरा पता न उने, पर वहाँ भेरे भक्त मेरे गुणांका मान हरते इ यहाँ तो न रहता हो हूँ।'

#### (३) सरण

अन्तरवर्षताः सततः यो नां सर्रातः निरंपराः । तस्ताहः मुख्यः पार्थं निरंपपुष्टस्य योगिनः ॥

(4446. (4)

ं भी जनगानित होनर निष्य भेरा स्वत मास्य ब्रह्मा है। है। खेर ! न इन निरंदु ए मेर्नोड विमे द्वाप है। ! (४) पादसेवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन
यापादसेवाभिरुचिस्तपिस्तनामशेपजन्मोपचितं मलं धियः।
सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती
यथा पदाऋष्ठविनिःसता सरित्॥

'जिस चरणसे निकलकर पुण्यसिलला श्रीगङ्गाजी समस्त ससारको पवित्र करती है। उस चरणकमलकी सेवा करनेसे अनन्त जन्मोंकी सिञ्चत चित्तकी मिलनता तुरन्त नष्ट हो जाती है।'

(७) दास्य, (८) सख्य, (९) आत्मिनवेदन इन तीन अर्ज्जोकी परिसमाप्ति 'रागात्मिका' भक्तिमे होती है। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

स वै मनः कृष्णपदारिवन्दयो-

र्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने ।

करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिपु

श्रुति चकाराच्युतसःकथोदये ॥

मुकुन्दलिद्वालयदर्शने दशौ

तद्भव्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गम्

घ्राणं च तरपादसरोजसौरभे

श्रीमतुलस्या रसना तदपिते॥

पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे

शिरो हपीकेशपदाभिवन्दने।

कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया

यथोत्तमकोकजनाश्रया रतिः॥ (भीनद्रा०९।४।१८—२०)

'आत्मनिवेदनभक्तिकी अवस्थाम मन भगवान्के चरणकमलींमं, वचन उनके गुणगानमं, हाथ मन्दिरादि मार्जन करनेमं, कर्ण उनकी सत्कथा अवण करनेमं, नेन उनकी मूर्ति देखनेमं, अज्ञ उनके भन्तिके शरीर सर्श्व करनेमं, भाग उनके चरणसरोजके मुगन्यमं, जिन्ना उनके प्रसादके रस लेनेमं, चरण उनके वीथोंकी यायामं, मस्तक उनके चरणींमं प्रणाम करनेम और उकल कामना उनके दासत्वमं समर्पित नेती है।'

#### रागात्मिका भक्तिकी अवस्था

रमानुभाविकानन्द्रशान्तिद्राः रागाविकाः

( 40 20 110 21 23 )

'स्त्र नतुमा क्याने गायी, जानन्द्र तेर गारित सेत्याः भी हत्ते 'रामा किका' करते है ।'

## रसानुभव और आनन्दकी दशा

वाग गद्गदा द्वते यस चित्तं कचिच। रुदस्यभोक्ष्ण इसति विल्ज उद्गायति नृत्यते च मद्गित्त्रुक्तो भुवन पुनाति ॥ (श्रीमञ्जा० ११। १४। २४)

स्विप्रयनामकीर्त्या एवब्रतः जातानुरागो द्रतचित्त हमत्यथो रोडिति रौति गाय-त्युन्माद्वयृत्यति छोक्रवाह्य॥ ( श्रीमद्भा॰ (१।२।४• )

कविद्रुटन्त्यस्युतिचन्तया कविद् इसन्ति नन्दन्ति वद्नत्यलौकिकाः। गायन्त्यनुशोलयन्त्यजं नृत्यन्ति भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निर्वृता ॥ (श्रीनदा० ११।३।३२)

'रागारिमका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तको लोकलजा, लोकभय आदि किसी वातका विचार नहीं रहता। वह कभी निर्लंज होनर उच हास करता है, कभी उन्मादप्रसित (पागल) का-सा नृत्य करता है, कभी उच स्वरते गाता हुआ तर्वत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कभी भगवान्के आनन्दामृतको पान करके निस्तव्य होता है, आत्माम एकान्त रति प्राप्तकर जगनुको भूल जाया। करता है।' रागात्मका भक्तिकी यह अपूर्व महिमा है।

## रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा

भक्ति हरी भगवति प्रवहन्त्रजन-

मानन्दवाध्यङ्ख्या सुदुरर्घमान । विक्तियमानहृद्य पुरकाचिताङ्गो नारमानमस्तरदसाविति मुन्नछिङ्ग ॥

इत्यच्युतारुजि भवतोऽनुवृत्या

मक्तिविरक्तिमंग्रायययोधः

भवन्ति वे भागवतस्य राजन् ततः परा शान्तिमुपति साक्षात्॥ ( तमद्राव रहन्य ११)

'ागतिमका निक्ति उदय दोनेने सामकका चित्त ्रिंडा ने जाता है। ऑन्योंने आनन्दानुषास प्रयादित ते हैं है और संबंद सामहिः पात्रहाण रहम द्वित द्वारित उस मक्तिशरोमणि वडमागी भक्तको प्राप्त हो जाती है।'

#### परा भक्तिकी अवस्था

स्वरूपज्ञानापरपर्याया सा ।

(अ० दै० मो० न्त्र २९)

परा भक्ति, खरूपज्ञान दोनों एक ही हैं। परा भक्ति . स्वरूपजानः, निर्विकल्प समाधिः, परवैराग्य सवनी एक ही सिति है-कोई भेद नहीं है। इसी सितिमें भट निखिल ब्रह्माण्ड-समस्त चराचर जगत्को भगवान्मर देखता है।

'तत्त्वमसि,' 'सर्वे खिल्वद ब्रह्म' इत्यादि महावान्त्री की चरितार्थता इसी दशमें होती है।

सर्वभूतेषु य॰ पश्येद्धगवद्भावमात्मन । भूतानि भगवत्यात्मश्चेष भागवतोत्तम ॥ (शीमद्रागन)

सर्वभूतानि चात्मिन । सर्वभूतस्यमात्मान सर्वत्र समद्र्शनः ॥ ईक्षते योगयुक्तात्मा (गीता ६। २९)

'परा भक्तिकी दशा प्राप्त होनेसे भक्त भागवतोत्तम कहलाते हैं। जो सकल जगत्में भगवान्को और भगवान् में ही सकल चराचर जगत्को देखते हे वे ही सर्वोत्तम भागवत हैं।

चार प्रकारके भक्तोंमें केवल 'ज्ञानी भक्त' ही पर्रा भक्तिका अधिकारी हो सकता है।

## मन्त्रयोगका दूसरा अंग

ग्रदि

शुद्धि दो प्रकारकी है—बाहरकी शुद्धि और अन्तरही गदि ।

बर्हिश्चिमं—(१) शरीरकी शुद्धि

(२) स्थानकी शुद्धि

(३) दिशाकी शुद्धि

अन्तर्शुद्धिने—(१) मनकी श्रुद्धि । पर मन्तरोगन परमावश्यक है।

(१) शरीरकी शुद्धि—स्नानचे होती है। स्नान म, उ प्रकारका है---

(१)मान्त्रत्नान-पानेच यमुने च'-श्त्यारि मर्ग ने जल लेकर स्थान करनेने शेता है।

- (२) भौमरनान-गमछेसे अङ्ग पोछनेसे ।
- (३) आग्नेय—भस्म लगानेसे । (४) वायन्य—गोरज स्पर्श करनेसे ।
- (५) दिव्य-सूर्यदर्शनके होते हुए वर्षामे स्नान
- (६) वारण्य-जलमें गोता लगाकर स्नान करनेसे तालाब-नदी इत्यादिमें ।
- (७) मानस-श्रीभगवान्के रूपका मनमे ध्यान करनेसे।
- ्२) स्थानकी शुद्धि—गोमयसे अथवा वरगद, पीपल, अशोक, बिल्व, ऑवलेके वृक्ष (पञ्चवटी ) के नीचे वैठकर साधना-पूजा करनेसे होती है।
- (३) दिशाकी शुद्धि—दिनमें पूर्वमुख या उत्तरमुख वैठकर और रात्रिमें उत्तरमुख बैठकर पूजा करनेसे होती है।
- (४) अन्त शुद्धि—मनकी शुद्धि दैवी सम्पत्तिके अभ्याससे होती है। अर्थात् इन्द्रियसयम, भयशून्यता, चित्तप्रसन्नता, दान, यज्ञ, वेदपाठ, वेदसम्मत शास्त्रपाठ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, लोमका त्याग, अहङ्कार, कुकर्मका त्याग, चञ्चलताका त्याग, चित्तकी शान्ति, अविरोध, धैर्य, शौच, क्षमा इत्यादि भावींके अम्याससे होती है।

शुद्धिका फल-बाहरकी शुद्धिसे आरोग्य, आत्मप्रसाद और इष्टदेवकी कृपा प्राप्त होती है। मनकी शुद्धिसे इष्टदेवका दर्शन होता है और समाधि प्राप्त होती है।

## मन्त्रयोगका तीसरा अङ्ग

#### आसन

मन्त्रयोगके साधनमें स्वस्तिकासन और पद्मासन, इन्हीं दो आसनोंका उल्लेख है। आसनकी आज्ञा श्रीगीता-जीके छठे अध्यायमे इस प्रकार है-

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥ तत्रकामं मनः कृत्वा यतिचत्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युन्ज्याचोगमात्मविद्युद्धये॥ समं कायशिरोग्रीवं धारयत्वचलं स्थिरः। संप्रेक्ष्य नासिकामं स्वं दिशश्चानवलोक्यन्॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्वहाचारिवते स्थितः। मनः संयम्य मधित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥

'पवित्र स्थानपर स्थिर आसन लगावे, न वहुत ऊँचा न बहुत नीचा। पहुले कुशका आसन, उसपर मृगचर्म, उसपर वस्त्र । चित्त और इन्द्रियोको वशमें करके, एकाम मनसे आसनपर बैठकर, शरीर, पीठ, मस्तक, गर्दनको समदेशमें अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाके अग्रभागमे दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ मेरा ध्यान करे।'

श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्ध, अध्याय १४ में भी इसी आसनका वर्णन है।

शुद्ध आसनका फल-शीभगवान्का सान्निध्य प्राप्त होना ।

### मन्त्रयोगका चौथा अङ्ग पञ्जाङसेवन

अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके अनुसार गीता, सहस्रनाम, स्तय, कवच, हृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे योगी पापरहित होकर योगसिद्धिको प्राप्त होता है।

### मन्त्रयोगका पाँचवाँ अङ्ग आचार

सारिवक साथकके लिये दिन्याचार, राजसिक साधक-के लिये दक्षिणाचार और तामसिकके लिये वामाचार होता है। वामाचार केवल शक्ति-उपासनामे ही देखा जाता है। पर वामाचारमें उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वदा भय है। इसके साधनको तलवारकी धारपर चलना कहा गया है। इसी बामाचारके बढनेसे बङ्गालमें अत्यन्त हानि हुई और बड़ा दुराचार फैला, जिसे देखकर, कहते हैं कि, स्वय श्रीकृष्ण भगवान्को दुराचारका नाश करके गुद्ध प्रेमके प्रचारार्थ श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके रूपमे अवतरित होना पड़ा ।

### मन्त्रयोगका छठा अङ्ग

घारणा (Concentration)

धारणा दो प्रकारकी है-(१) वहिर्घारणा, (२) आन्तर घारणा ।

बाहरके पदार्थोंमें मूर्ति, विग्रह, चित्र आदिमे घारणा करनेको वहिर्घारणा कहते है।

अन्तर्जगत्के विषयीमें घारणा आन्तर घारणा कही जाती है।

फल---धारणाकी दिन्यदेशमं इष्टदेवका **सहायता**से आविर्भाव होता है । इप्टेंच विमह, इत्यादिसे प्रकट होकर साधकसे वार्तालाप करते है और मनोयाञ्छित वर देते हैं।

· (११-१४)

'भक्तमाल' इत्यादि प्रन्थोंमे और पूज्यपाद श्रीराम-कृष्ण परमहंस प्रभृति महात्माओंके जीवनमें ऐसी अनेक षटनाओंका वर्णन है।

## मन्त्रयोगका सातवाँ अङ्ग

#### दिव्यदेशसेवन

दिन्यदेश सोलह हैं। घारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, आचार, प्राणसयम, जपिसिद्ध, देवतासानिध्य, आचार, दिन्यदेशादिमें दैवी शक्तिका आविर्भाय और इष्टदेव-दर्शन दिन्यदेशमें होता है।

#### मन्त्रयोगका आठवाँ अङ्ग प्राणिकया

प्राणानाम—चित्तदृत्तिसयम, आरोग्य, मनकी एकाप्रता और ध्यानकी सहायताके लिये प्राणायामका विधान है। प्राणायामके साथ करन्यास, अङ्ग-न्यास, मातृकान्यास, ऋष्यादिन्यासका भी विधान मिलता है।

श्रीमद्भागवतके एकादश त्कन्धमे ध्यानयोगके वर्णनमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीमुखसे १० प्राणायाम प्रातः, १० प्राणायाम मध्याह और १० प्राणायाम सन्ध्याकालमें करनेकी आज्ञा दी है। इससे नाडीकी ग्रद्धता और श्रीरकी नीरोगता सिद्ध होती है।

सहितप्राणायामकी विधि मन्त्रयोगमें सहायक है। सहितप्राणायाम प्रक, कुम्भक, रेचककी मन्त्रके साथ साधना करनेसे होता है।

### मन्त्रयोगका नवाँ अङ्ग

#### मुद्रा

अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके लिये पृथक्-पृथक् मुद्राओंका वर्णन है। मुद्रा-प्रदर्शन करनेसे इष्टदेव प्रसन्न होते हैं।

#### इपृदेव

#### मुद्रा

श्रीराम—घनुष, वाण आदि । श्रीकृष्ण—वेणु, कदम्वफल आदि ।

श्रोविष्णु—शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, श्रीयस्म, कौस्तुम, वनमाला, ज्ञान, विल्य, गरुड, नारसिंही, वाराही, हायग्रीवी, धनुष, वाण, परगु, जगन्मोहनिका, कामनामिका।

श्रीमहादेव—त्रियूल, माला, वर, अभय, मृग, खट्वाङ्ग, कपाल, इमल इत्यादि । श्रीगणेश—दन्त,पाञ्च, अङ्कुग, विष्न, परग्र, ल**डु**क आदि। श्रीसूर्य—पद्ममुद्रा ।

श्रीदुर्गादेवी—पाश, अङ्कुश, वर, अभय, खड्ग, वर्म, धनुष, शर, मूसल आदि ।

इसी प्रकार श्रीलश्मी, अग्निदेव, श्यामादेवी, तारादेवी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोंकी पृष्ट्-पृथक् मुद्राओंका वर्णन है।

# मन्त्रयोगका दसवा अङ्ग

अपने-अपने इष्टदेवका तर्पण करके अन्य देव-देवियों। किया और पितृगणोंका तर्पण करना चाहिये। वर्पणे इष्टदेव और अन्य देव-देवियोंकी तृप्ति होती है। पृथक् पृथक् काम्य-कर्मों तर्पणकी सामग्री भी पृथक्-पृथक् है।

## मन्त्रयोगका ग्यारहवाँ अङ्ग

#### ह्वन

हचनसे निस्तिल सिद्धियाँ लाभ होती हैं। नित्य होति है। इप्टेच प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी तृप्ति होती है। पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपने इप्टेवके लिये देकर तत्पश्चात् अन्य देव-देवियोंको अपने इप्टेवके अङ्गीभृत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये।

## मन्त्रयोगका वारहवाँ अङ्ग

विलंधे इष्टदेवकी प्रसन्नता और विमोंकी शान्ति होती है। आत्मविलद्वारा अहङ्कारका नाश होकर साधक कृतः कृत्य हो जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ है। काम क्रोधादि रिपुओंकी विलंधित दितीयस्थानीय है। उत्तम फलोंकी विलंधी इष्टदेवको देनी चाहिये। अपने-अपने सम्प्रदायके अनुकृत इष्टदेवको हिंसारहित विलंधित समर्पण करके अन्य देवों और पितरोंको विलंधे, तत्पश्चात् भृतों, कुचों, श्वपचों, पिंस्वयोंको भी विलंधे विश्वर्यात उन्हें सानेको दे।

## मन्त्रयोगका तेरहवाँ अङ्ग

#### याग

याग दो प्रकारका है---

- (१) अन्तर्याग (मानसिक पूजा)
- (२) वहिर्याग

वहिर्यागसे अन्तर्याग श्रेष्ठ है।

इष्टदेवकी पूजा करनेके लिये पञ्चोपचार, दशी-पचार, घोडशोपचार और एकविंशति उपचारका वर्णन है, जो मानसिक पूजा और बहिर्पूजा दोनोंमें होता है।
पञ्चापचार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य।
दशोपचार-पाद्य, अर्घ्य, स्नान, मधुपर्क, आचमन, गन्ध,
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य।

षोडशोपचार-आवाहन, पाद्य, अर्घ, स्नान, वस्त्र, उपवीत, भूषण, शन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, आरति, प्रणाम ।

पक्विंशति उपचार-आबाहन, स्वागत, आसन, स्थापन, पाद्य, अर्थ, स्तान, बस्न, उपवीत, भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल, माल्य, आरति, नमस्कार, विसर्जन।

श्रीरामोपासक के लिये श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ३३में, मामसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वर्णन है। वह अवस्य दर्शनीय है।

प्कित्रिशत् उपचार-ध्यान, आवाहन, रत्नसिंहासनप्रदान, सिन्नधान, सम्मुखीकरण, प्रार्थना, अर्ध्य, मधुपर्क, प्रसन्नकरण, आचमन, पञ्चामृत, स्नान, बस्न, यज्ञोपवीत, भूषण, गन्ध, चन्दन, तुलसी पुष्प, अञ्जपूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, नीराजन, स्तुति, हृदयमे आसन, प्रार्थना।

यागका फल-यागकी साधनासे साधकको अखण्ड फलकी प्राप्ति होती है और अन्तमें यह साधक कैवल्य लाभ करता है।

#### उपयाग

ब्रह्मयाग और जीवयागको उपयाग कहते हैं।

वेद, स्मृति, पुराणींका पाठ ब्रह्मयाग, और ब्राह्मण, अतिथि और समस्त जीवधारियोंके कल्याणके लिये भोजन, वसन, जल आदि देना जीवयाग है। यह भी साधकको अवस्य करना चाहिये।

उपयागका फल-ब्रह्मयाग और जीवयागसे साधक इस लोकमें और परलोकमें अनन्त कल्याण प्राप्त करते हैं।

## मन्त्रयोगका चौदहवाँ अङ्ग

जप

जप तीन प्रकारका है— (१) बाचिक—जो दूसरेको सुनायी दे।

- (२) उपाशु-जो केवल साधकको सुनायी दे ।
- (३) मानस-जो साधकको भी सुनायी न दे।

वाचिकसे उपांग्र (जिह्वाजप) शतगुण और उपांग्रसे मानसजप शतगुण श्रेष्ठ है। अति शीघता या अधिक विलम्बसे जप नहीं करना चाहिये। शीघतासे जप करनेसे धनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव मध्यम वृत्तिसे जप करे।

मन्त्रजपसे हृदयकी प्रनिथ खुल जाती है और समस्त अवयव प्रवृद्ध होते हैं—

जपात्सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्जपात् सिद्धिर्नं संशयः ।

जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय और इष्टदेवके अनुकूल मालाका पृथक्-पृथक् वर्णन है।

तुलसीमाला-अक्षय फल देनेवाली, श्रीविष्णुमक्तिको देनेवाली है।

रुद्राक्षमाला-शिवभाष और शिवलोक देनेवाली है। कितने तन्त्रशास्त्रोका मत है कि रद्राक्षमाला पञ्च सम्प्रदायके साधकके लिये हितकर है।

तुलसी-माहातम्य श्रीअगस्त्यसहिता अध्याय ६ में, और रुद्राक्ष-माहातम्य रुद्राक्षजाबालोपनिषद्में विशेषरूपसे वर्णित है।

### मन्त्रयोगका पन्द्रहवाँ अङ्ग ध्यान

अपने-अपने इष्टदेवके रूपको मनसे देखनेको ध्यान कहते है। ध्यानसे ही बन्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है। आत्मा केवल ध्यानसे ही यश हो सकता है, आत्माके वश करनेका दूसरा उपाय नहीं है।

भ्यानचे समाधिकी प्राप्ति होती है। मन्त्रयोगका सोलहवाँ अङ्ग समाधि

मन्त्रसिद्धिके साथ देवतामें मन लय होनेसे जब मन, मन्त्र और देवताका स्वतन्त्र बोध नहीं रहता, तीनों एक-दूसरेमें लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुटीका लय हो जाता है। इसी अवस्थामे आनन्दाश्र, रोमाञ्च आदि लक्षणोंका विकास होकर, मन लयको प्राप्त करता है और समाधिका उदय होता है।

समाधि-प्राप्त साधक कृतकृत्य हो जाता है।

मन्त्रयोगके आचार्य—देविष नारद, महिष अङ्गिरा, कश्यप, विष्ठ, मन्त्रयोगका लक्ष्य—श्री

## मन्त्रयोग

मन्त्र

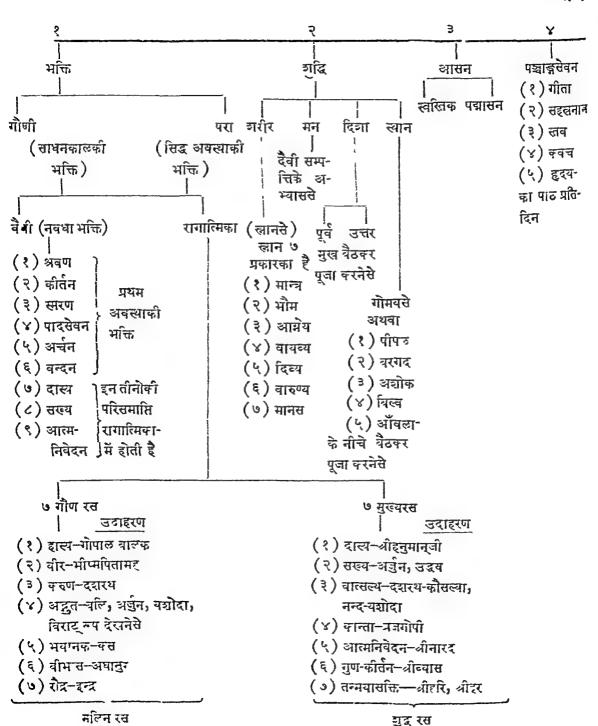

## योग

- अगस्त्य, भरद्वाज, गर्ग, शाण्डिल्य, वाल्मीकि, भृगु, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि । द सगुण ब्रह्मका साक्षात् दर्शन ।

## को १६ अङ्ग



## सप्त ज्ञानभूमिका

(लेखक-शीइरिलाल मोगीलाल त्रिवेदी वैध)

सृष्टि, स्थिति और सहारशक्तिके अधिष्ठाता, परम सेव्य, श्रेय, व्येय, परमकार्काणक सद्गुर परमात्मा श्रीमन्नर-सिंहाचार्यजीको इस शुभ चिन्तनके प्रारम्भमें सप्रेम प्रणति समर्पण करता हूँ।

प्राचीन कालमें अनेकों महर्षियोने अध्यात्मवलको प्राप्तकर, परम प्राप्तव्य वस्तुको लाभकर जिस सर्योत्कृष्ट स्थितिके
भोक्ता वनने का सोभाग्य प्राप्त किया था, उस स्थितिको पानेके
लिये प्रयत्वशील होनेकी जिसके हृदयमें उत्कट इच्छा जागृत
हुई है उसी मनुष्यमें मनुष्यत्व है। अन्यथा केवल मनुष्यदेहघारण करनेसे ही वास्तिवक मनुष्यत्व नहीं आता।
परन्तु परम दयामय देवेशने मनुष्यको जो-जो उत्तम साधन
प्रदान किये हें उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और
उससे भी उच्चतम ईशत्वको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्व
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानेके योग्य है।

इस जगत्का प्रत्येक अणु—सजीव या निर्जीव प्रतिक्षण उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमें गतिशील हो रहा है। इसीके अनुसार मानव प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट स्थिति - मुक्तिस्थिति - प्राप्त करनेकी अभिलाषा ज्ञात या अज्ञातभावसे रहती ही है। श्रुति भगवती कहती है-'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' । इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राप्त हुए विना मोक्षामिलाषीकी मुक्त होनेकी आशा निरर्थक है। वह शान क्या है, यह जानना चाहिये। इस जगत्में दीखनेवाली प्रत्येक लौकिक विद्या दु खोंकी आत्यन्तिकी निवृत्ति और मुखकी परावधिकी प्राप्ति करवानेमें सर्वथा असमर्थ है। यह वात बुदिमानोंके लिये सुत्पष्ट है। तव वह ऐसी कौन-सी विद्या है जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्यकी परमोत्तम सिद्धिको साधकर कृतकृत्य हो सकता है ? इस विश्वमें आविष्कृत तथा अन्वेषित समस्त विद्याओंमें केवल ब्रह्मविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे जाकर ईशत्वमे स्थित हो सकता है।

यथार्थतः उन्नितिपथमें शीघ्र अग्रसर होनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिको अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण—इंच देहचलुष्टय, तथा मन, चित्त, बुद्धि और अहकार इस अन्त करण-चतुष्टयको ग्रुद्ध करना परमावश्यक है। ग्रुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्य जान हो सकता है और सत्य जान होनेपर ही कर्तव्यकी पराविष्ठ प्राप्त होती है। जनतक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती तनतक नार-नार इस हश्यप्रपञ्चमें प्रवेशकर नाना प्रकारके अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात् तनतक जन्म-मरणके वन्धन-से मुक्ति नहीं मिलती। जो महापुरुष मुमुशुपदमें स्थित हैं और जिनके अन्दर तीन मोक्ष-अभिलाषका उद्भव हुआ है। उनके स्थि परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चिहींका अनुसरण करना और उनकी आज्ञाके अनुसार कर्तन्य कर्मोंको सम्पन्न करनेके स्थि कटिनद्ध होना बहुत ही आवश्यक है।

मोक्षप्राप्तिके उपयोगी दो मार्ग हें—योगिवधा और वेदान्तशाला । श्रीयोगवासिष्ठ महारामावणमें सप्ट लिखा है—

द्दी क्रमी चित्तनादास्य योगो ज्ञानं च राघव । योगस्तद्यृत्तिरोघो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणस् ॥ ससाध्यः कस्यचियोगो कस्यचिद् ज्ञाननिश्चयः। प्रकारी द्वी ततो देवो जगाद परमेश्वरः॥

करोड़ों वर्षों संतय होनेयोग्य लम्बा राखा कित प्रकार सहल हो सकता है यह बतलाना योगका कार्य है। जिन हो सकता हो वह बचलाना योगका कार्य है। जिन हो सकता योगका उद्देश्य है। जिस मार्ग सलनेपर बहुत ही थोड़े समयमें परमपद प्राप्त होता है अर्थात् सामान्य मनुष्यको जिस बस्तुकी प्राप्तिमें करोड़ों वर्ष लगाने पहते हैं उस बस्तुकी प्राप्ति एक ही जन्ममें सिद्ध महात्मा कर सकते हैं, वहीं मार्ग योगमार्ग है। आत्मतत्त्वकी अनन्त अपार शक्तियोंका अट्ट घाराबद प्रवाह वहा देनेका प्रधान मार्ग ही योगप्रणाली है। परम तत्त्वके चैतन्यसागरमें अनन्त सामर्थ प्राप्त करनेकी कला ही योगविद्या है। इस कलाको हस्तगत करनेपर इस विश्वमें कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, और इसी कारणसे योगतत्त्वविद् महापुर्व कहते हैं कि योगविद्या ही सब विद्याओंकी परम अविध है।

तत्त्वनिश्चय तत्त्वका सत्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको श्रीसद्गुरका आभय हेना अनिवार्य है। क्वोंकि नेदान्तशास्त्रके सिद्धान्तको सत्यरूपमें केवल सद्गुर ही समझा सकते हैं, उनकी सहायताके विना केवल मिध्या भ्रान्तिमें पड़कर मनुष्य अवनितको प्राप्त हो सकता है। इसी कारण दीर्घदर्शी तत्त्वज्ञानसम्पन्न शास्त्रकारोंने भी आज्ञा दी है—

तिह्वज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्।—(मुण्डकोपनिषद्) इस सूत्रके समर्थनमें परमपूज्य आचार्यंचृडामणि श्रीगङ्करभगवान् भी कहते हें—

गुरुमेवाचार्यं शमदमादिसम्पन्नमिगच्छेत्। शास्त्रज्ञोऽपि स्वातन्त्रयेण ब्रह्मज्ञानान्वेषणं न कुर्यात् ।

'शमदमादिसम्पन्न गुरुके समीप जाना चाहिये। शास्त्रका ज्ञान होनेपर भी ब्रह्मज्ञानकी मनमानी खोज नहीं करनी चाहिये। छोकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जब गुरुकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके लिये तो सदुरुकी निरितशय आवश्यकता है, यह सुरुपष्ट है। क्योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्राप्त होता है, उसीके लिये वह प्राप्त हुआ पदार्थ हितकारक होता है। अनिधकारी वेदान्तज्ञानके मार्मिक रहस्यपूर्ण हेतुको नहीं समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सद्गुरुकी आवश्यकता हमारे सारे शास्त्र सुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं।

जब वेदान्तप्रदेशमें विचरण करनेका समय आता है तव ब्रह्मज्ञान, तत्वज्ञान आदि शब्दोंसे ज्ञानको समझाना सहज होता है। ज्ञान और उस ज्ञानसे विभूषित महापुरुषोंकी अन्तर्वाह्य खितिके खरूपको समझनेमें सरलता हो, इसी-लिये ज्ञानकी सात भूमिकाओंका वर्णन किया गया है।

इस विश्वमें सातका अङ्क बड़े ही महत्त्वका है। Alchemy ने कहा है कि 'सातकी सख्या बड़ी ही चमत्कारिक है। 'हिन् लोग इस सख्याके द्वारा शपथ खाते हैं। सगीतिवद्यामें भी स्वरसप्तककी व्यवस्था है। ज्योतिःशास्त्र और आयुर्वेद आदिमें भी सप्ताङ्कका महत्त्व विराजमान है। पृथ्वीकी घातुएँ सात हैं; उपघातु मी सात हैं; मनुष्यदेहमें भी सात घातु हैं, और सात उपघातु हैं। चर्मके परत भी सात हैं, अग्निकी कलाएँ भी सात हैं, और उसमें रहनेवाले आशय भी सात हैं। सप्ताहके दिन भी सात हैं, जगत्की लैकिक शिक्षाकी पद्धतियाँ भी सात हैं और अज्ञानकी भूमिकाएँ भी सात हैं। इसी प्रकार ज्ञानकी भी सात भूमिकाएँ है। जैसे जगत्में चौथी नीतिसे ही महत्त्वका यथार्थ प्रारम्भ होता है उसी प्रकार इनमें चौथी भूमिकामें ही ज्ञानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है। इस प्रकार 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' इस स्त्रके अनुसार वेदान्तविज्ञान सर्वत्र ओतप्रोत है। वे सात भूमिकाएँ ये हैं--- भूमयः सप्त तद्वत्स्युर्ज्ञानस्योक्ता महर्षिभिः।

शुभेच्छा ननु तत्राद्या ज्ञानभूमिः प्रकीतिता।
विचारणा द्वितीया तु ्तृतीया तनुभानसा॥
सरवापितश्चतुर्थी स्थादसंसिक्तश्च पश्चमी।
पदार्थाभावनी षष्टी सप्तमी चाथ तुर्यगा॥

(वेदान्तसिद्धान्तादर्श १९०-१९२)

महर्षियोंने ज्ञानकी सात भूमिकाएँ कही हैं—पहली ग्रुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी सत्त्वापत्ति, पाँचवीं अससक्ति, छठी पदार्थीभावनी और सातवीं तुर्थगा।

१-शुभेच्छा-नित्यानित्यवस्तुविवेकादिपुरःसरा फल पर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा ।

'नित्यानित्यवस्तुविवेक-वैराग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई फलमें पर्यवसित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात् विविदिषा, मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है।'

२-विचारणा-गुरुमुपस्त्य वेदान्तवाक्यविचारात्मक-श्रवणमननात्मिका वृत्तिः सुविचारणा ।

'श्रीसद्गुरुके समीप वेदान्तवाक्यके श्रवण-मनन करनेवाली जो अन्तःकरणकी दृत्ति है वह सुविचारणा कहलाती है।'

३-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस प्काव्रतया सूक्ष्मवस्तुत्रहणयोग्यता तनुमानसा ।

'निदिध्यासन (ध्यान और उपासनाके अभ्यास) से मानसिक एकामता प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो सूक्ष्म वस्तुके महण करनेकी सामध्ये (योग्यता) प्राप्त होती है उसे तनुमानसा कहते हैं।

ये तीन भूमिकाएँ जाग्रत् भूमिकाएँ कहलाती हैं। क्योंकि इनमें जीव और ब्रह्मका भेद स्पष्ट ज्ञात होता है। इनमें स्थित व्यक्ति साघक माना जाता है, ज्ञानी नहीं। क्योंकि—

एतसिम्बवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामात्रं संपद्यते न च ज्ञानमुत्पचते ।

इन तीनों अवस्थाओं में तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त होती है, ब्रह्मज्ञान नहीं प्राप्त होता; अर्थात् इन तीन भूमिकाओं में विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद भावको प्राप्त नहीं होता। परन्तु ज्ञानकी प्राप्तिके लिये इनकी पहले अत्यन्त आवश्यकता होनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी भूमिकामें न होकर ज्ञानकी भूमिकामें ही होती है।

ज्ञानभूमिकारवं तु ज्ञानेतरकर्माद्यनधिकारित्वे सित ज्ञानस्यैवाधिकारित्वात्। इन तीन भूमिकाओमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर कर्मादिका अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल ज्ञान— तस्मज्ञानका ही अधिकारी होता है।

४-सत्त्वापत्ति-निविकच्पब्रह्माःसैक्यसाक्षाःकारः स<del>र</del>वापत्तिः ।

सगयिपर्ययरित ब्रह्म और आत्माके तादात्म्य अर्थात् ब्रह्मखरूपैकात्मत्वका अपरोक्ष अनुभव ही सच्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है। यह सिद्धायस्था है। इस भूमिकामें खित महापुरुषको 'ब्रह्म सत्य जगिन्मय्या'का वास्तविक अनुभव हो जाता है। यद्यपि इस दशाको प्राप्त पुरुषको जगत्का भान होता है और शरीर तथा अन्तः करणद्वारा सभी कियाएँ सायवानीके साथ होती है, तथापि मायावश जीव जिस जगत्को सत्यखरूप देखता है, उस जगत्के मिथ्यात्वका उसे यथार्थ अनुभव हो गया है। यह भूमिका स्वप्न कहलाती है।

५-अससीक-सविकरपक्तसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि निर्विकरपक्तसमाध्यवस्थाससक्तिः।

सिकल्प समाधिके अभ्यासके द्वारा मानसिक वृत्तियों के निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, वही अससिक कहलाती है। इसे सुपृतिभृमिका भी कहते हैं, क्योंकि इस भूमिकामें सुपृति-अवस्थाके समान ब्रह्मसे अमेदमाब प्राप्त हो जाता है। यह जगत्प्रपञ्चको भूला रहता है, परन्तु समयपर स्वय ही उठता है और किसीके पूछनेपर उपदेश करता है तथा देहिनवहिकी किया भी करता है।

अस्यामवस्थायां योगी स्वयमेव ब्युत्तिष्ठते।

६-पदार्थाभावनी-अससक्तिभूमिकाभ्यासपाटवाधिरं प्रप-ब्रापरिस्फृत्यवस्था पटार्थाभावनी ।

अससक्ति नामक पाँचवीं भूमिकाके परिपाकसे प्राप्त पद्धताके कारण दीर्घकालतक प्रपञ्चके स्फरणका अमाव पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती है। पाँचवीं भूमिकामं विश्वप्रपञ्चका विस्तरण अस्पकालतक ही रहता है और छठी भूमिकामें यह स्थिति दीर्घकालपर्यन्त रह सकती है। इन दोनों भूमिकाओंमें केवल समयका ही भेद होता है। इस भूमिकाको गाढ सुपुतिके नामसे पुकारते हें। इस भूमिकामें स्थित महापुक्ष देहनिर्वाहादि किया भी स्वत-व्युतिथत दशामे आकर नहीं करता, परन्तु- अस्यामवस्थायां परत्रयक्षेन योगी स्युत्तिष्टते।

अर्थात् अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह किया करता है। दूसरा कोई मुँहमे प्रास दे देता है तो दॉत और जीमसे खानेकी किया हो जाती है। इत्यादि।

७-तु रीया-तुर्यगा-त्रह्मध्यानावस्थस्य पुनः पदार्थान्त रापरिस्फूतिस्तुरीया ।

व्रवाचिन्तनमें निमम इस महापुरुषको पुनः किसी भी समय किसी भी अन्य पदार्थकी परिस्कृतिका न होना, यही ज्ञानकी सतम भूमिका तुरीया कहलाती है। इस स्थितिको प्राप्त महात्मा स्वेन्छापूर्वक या परेन्छापूर्वक व्युत्यानको प्राप्त ही नहीं होता, केवल एक ही स्थिति—ब्रह्मीभूत स्थितिमें ही सदा रमण करता है।

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकी बप्रयक्तेन ब्युत्तिष्टते केवल ब्रह्मी भूत एव भवति ।

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओं में प्रथम तीन भूमिकाएँ ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त यनायी गयी हैं। चौथीसे सातवीं भूमिकातक ज्ञानकी दशा है और यह उत्तरोत्तर उन्नत दशाकी भूमिका है। चतुर्थ भूमिकामे ही तत्त्वज्ञानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है और वहीं तत्त्वज्ञान अन्तिम चारों भूमिकाओं में स्थित रहता है। ब्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है।

शास्त्र कहता है—'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।' अव-ब्रह्मके जाननेवालोंको शानी, तत्त्वशानी, आत्मशानीकी सशासे शालोंने स्थान-स्थानपर उल्लेख किया है—

एता सरवापरयाद्याश्चतस्रो मूमिका एव ब्रह्मविद् ब्रह्मविद्धरअव्यविद्धरीयोब्रह्मविद्धरियेतेनांमभिर्यथाक्रमेण पूर्वं व्याख्याताः ।

'इस प्रकार सत्त्वापत्ति, अससक्ति, पदार्थामावनी और तुरीया—इन चार भूमिकाओंमें स्थित महात्मा क्रमग्रं ब्रह्मविद्, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान् और ब्रह्मविद्वरिष्ठं कहलाता है।'

योगाभ्यासद्वारा तपोवलको वढ़ाकर उसके प्रभावके द्वारा विश्वको वश्चमें करनेवाले अनेकों महापुरुषोंका आविर्भाव हो। इस ग्रुम भाषनाके साथ यह ज्ञानभूमिकाओं का परिचय समाप्त किया जाता है।

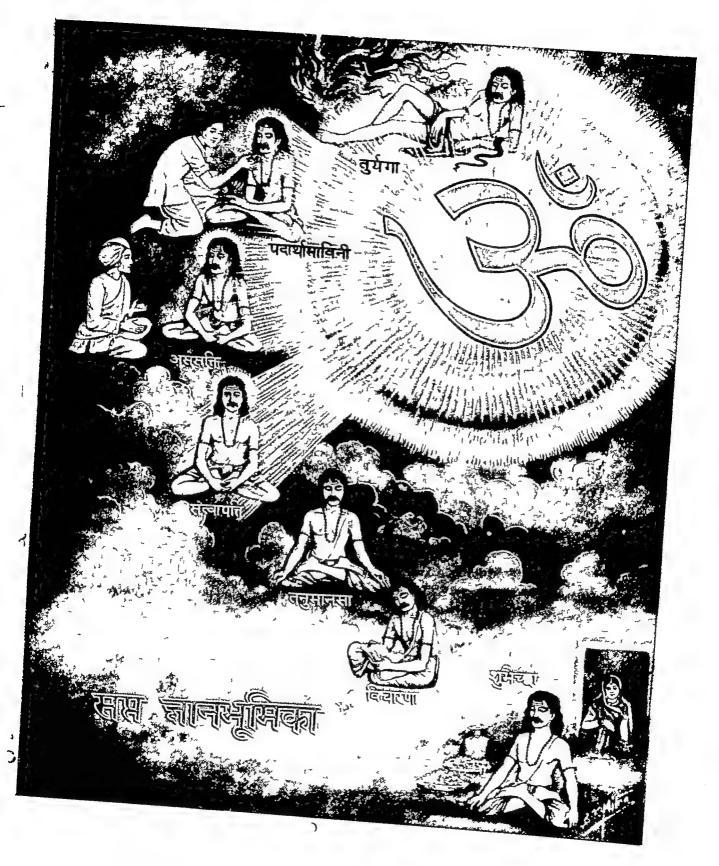

## भोगमें योग

( लेखक-कान्यतीर्थ पं० श्रीकृष्णदत्तजी शास्त्री, साहित्यायुर्वेदोभयाचार्य )

योग-विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्योंने इसकी पृथक्-पृथक् परिभाषाएँ की है। योग-जैसे गहन और दुरूह विषयमें पूर्वाचार्योंके अनेक मत होना स्वाभाविक है। जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे उसके महत्त्वका सूचक है। 'योग' शब्द प्रसङ्गाधीन अनेक अर्थोंमें पाया जाता है । अतः उसका सांकेतिक अर्थ करना उचित नहीं। कोई योगका अर्थ समाधि करता है तो किसीके मतमें अष्टाङ्गयोगद्वारा चित्तवत्तिका निरोध करना ही योग है। कुछ लोग योगका अर्थ सहकार करते हैं तो किसीके मतमें 'योग' नाम दो भावोंके संयोग या मिलापका है। गवेषणापूर्वक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि योगका अर्थ 'त्याग' करना ही उचित है। यह चाहे किसी अभिप्रेत-अभीष्टके मिलापके लिये हो या स्वतन्त्र हो किन्तु योगका अर्थ 'त्याग' करना युक्ति एवं हेतुपूर्ण है । लोकमें भी योगका अर्थ त्याग ही देखा जाता है। जैसे अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो संसारसे योग ही ले लिया हो, ऐसा लोग कहते है। सन्यासयोग, सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग आदि शब्दोंपरसे स्थिर होता है कि योग शब्द त्यागमात्रमें पर्यवसित है। क्योंकि एकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं होगा। यस्तुतः 'योग है क्या पदार्थ ! उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसके लिये क्या करना होगा <sup>१</sup>' यह एक जटिल और गम्भीर प्रश्न है। इस विषयमें विद्वानोंके अनन्त मतभेद पाये जाते हैं-जैसे अष्टाङ्मयोग, हठयोग, राजयोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, सन्यासयोग, सांख्ययोग समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि शतशः नाम लिये जा सकते हैं। परन्तु ध्येय समका एक है। वह है 'ऐहिक पदार्थोंके प्रति अनासक्तिपूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा तत्प्राप्ति ।' इसपर किसीका वैमत्य नहीं । अतः सिद्ध होता है कि योगाभित्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्ति और फल ब्रह्मपाप्ति है। अनासक्तिको वासनात्याग भी कहते हैं। ऐहिक वासनाका सम्यक् लय करना योगका काम है। वासना किंवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका खरूपसे त्याग और कामना और वासना-त्याग । इस विश्वकी विचित्रना और

व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग कामना और वासनाद्वारा ही हो सकता है। यदि हठयोगद्वारा जङ्गलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा ससारका स्वरूपसे त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता। किसी-न-किसी रूपमे ससारका अस्तित्व बना ही रहेगा। कदाचित् बाह्य जगत्का त्याग किया भी तो आन्तरिक जगत्का त्याग न होगा। पाञ्चभौतिक शरीरद्वारा ही पञ्चभूतोंका त्याग नहीं हो सकता। शरीरके रहते हुए शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग-को ही यथार्थ मानना चाहिये।

वासनात्यागके लिये जङ्गलमें जानेकी या अमुक किया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुद्वारा आत्म-परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर अन्तःकरण-वृत्यविकन्न वासनाका त्याग करना होगा। संघर्षमय जीवनकी चञ्चलताको नष्टकर समताके साम्राज्यमें विचरना होगा। 'समत्वं योग उच्यते' का पालन करना होगाः 'सर्वमनास्था खल्ल' की घारणा दृढ़ करनी होगी, ऐहिक ऐश्वयाँको पाकर भी पद्मपलाशवत् निर्लित रहना होगाः जीते हुए मुरदा बनना पड़ेगा; सचा जनक विदेह बनना होगा; तभी मोगमें योगका आनन्द प्राप्त होगा, गृहमें जङ्गलसे अधिक मङ्गलमय जीवन व्यतीत होगा । इसीका नाम योग है। इठयोगद्वारा किसी वृत्तिको समूल नष्ट करना या किसी वृत्तिविशेषकी उत्पत्तिके पूर्व ही उसका नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं । दमनका नाम यथार्थ त्याग नहीं; बल्कि वह त्यागका उपहासमात्र है। त्याग-शक्तिकी दुर्वलताका परिचय देना तो एक प्रकारसे योग-की अवज्ञा करनेके बरावर है।

किसी प्रकार प्रश्न-पत्रोंको प्राप्त कर लेना, किसीसे पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास कर लेनेको 'उत्तीर्ण' होना नहीं कह सकते । इसी प्रकार जन्मसे ही दूर रहकर हठयोगद्वारा वृत्तियोंका दमनकर वासनालय या आसक्तित्याग प्राप्त करना योगीका काम नहीं । योगी तो वही है जो विश्ववैभवसरोवरमें खड़ा होकर भी अपनेको सूखा रख सके; उसकी तरङ्गोंका रंग न चढ़ने दें। विषयदन्द्रमें भी निर्द्यन्द्व रहे । निर्वात

दीपकी मॉिंत चित्तको निश्चल और मनको एकाग्र रक्ते। विषयरसको नीरस बना दे। किसीने कहा भी है—

ईंवन विह्नी आग राखिवेको जतन कहा, ईंघनमें आग राखे वाहीको जतन है। इन्द्री गरित करें, कहों कौन साघपनो, इन्द्री वरित वॉघे सोई साघपन है॥ 'अझर जनन्य' विन विषय पाप त्याग कहाँ, पाय करें त्याग सोई वैरान मन है। घर छोड बन जोन मॉडनको निहोरों कहा, घरहींमें जोग मॉड सोई गुरुजन है॥

यात्तवमें योगविषयक 'अक्षर अनन्य' कविके उपर्युक्त पद्मका भाव अवरश चत्य है। जर सम्भावना ही नहीं तय त्याग विस्का ? वलात् इन्द्रियोंका दमन करना तो योगकी विडम्बना है। तृणके अभावमें अतिका रखना, 'अप्रिकी यथार्थ रक्षा' नहीं। तृणसमूहके होते हुए अप्रिकी सुर्यक्षत रखनेका नाम ही रक्षा है। कमल जलमें वास करता है किन्तु जलमें लित नहीं। जो गृहमे रहकर भी गृहमें लित नहीं, उसने आसक्त नहीं, वही सच्चा योगी है। किसीने सत्य कहा है—

पक्रज उचो जरुमाँहिं बसै, तो पे नित रहे, जरू परस न लावे। हंस बसै सर माँहिं सदा, पे छीर मखें नीराहे विरूपावे॥ ब्यूह-समूह बसे जिनि ध्यानी, पे ध्यान घर, नहिं चिच डिगावे। मोग न बाबि सकें तिमि योगे जो मोगमें योग समाधि हमावे॥

गुद्धान्तःकरण ओर सात्त्विक अन्नमोगीके चित्तमं कमी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तय याघा नैती ? वह चाहे जिस आश्रममे बसे, दिसीने कम नहीं । चित्तवृत्तिके निरोषका नाम समाधि है, वह चाहे दिसी प्रकार नयों न प्राप्त हो । मानतिक वेगोके शान्त होते ही 'नोद्वेजित न च देशि योगी विगतकस्मय' हुना नहीं कि वही सचा योगी हो गया ।

र्वाद हमें भोगने योग नापना है तो सबने प्रथम आचार-विचारोंको श्रद और पर्रिनत करना होगा। तभी

अन्त-करणवृत्त्वविच्छन्न इस प्रपञ्चमय प्राणीदो दोगो दन सकेंगे । जहाँतक चित्तकी चञ्चलता और विदेषका नाग नहीं वहाँतक योग (त्याग) प्राप्त नहीं होता और दाग विना ब्रह्मसाञ्चात्कार कैसा १ अतः स्थिर घारणा प्राप्त कन्ना होगी । खिरता तो समतामें है । तराजुके विनी पड़रें यदि वोश कम-ज्यादा होगा तो स्थिरता नहीं प्रात हो उन्हीं। वन, यही दशा योगीकी है। मनकी तरजींका रग दिनी तर चढ़ जाने दिया या उत्तकी परवा न की तो फिर सिरता करीं। चित्तवृत्तिमे विक्षेपका प्रवेश हुआ नहीं कि वस किस कराया चव धूल! अतः चिंद भोगने योग प्राप्त करना है तो चित्तमें विक्षेपका प्रवेश मत होने दो, मनके विकार्पे हो नष्ट करो, कल्पनाको मिटा दो, उदावीनवाका वेवन सीखो, जङ्गलमें नहीं किन्तु घरमें ही सबे जनद विरेह वनो । कौन कहता है कि मोगमें योग नहीं हो ठवता! निर्लेप होते ही चव ऋदि-विदि आपकी दासी हो जाउँगी। वृष्णा आपके आगे हाय जोड़े खड़ी रहेगी। वन्तोप आर का मित्र होगा, फिर भय किसका ? कत्यना काउँचा अमाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हो गरें—'वर्ने न्हाइये, कोरे रहिये, अन्तरमें कीने वात'। अव ग्रेप ना रहा ? विशुद्धान्तःकरण मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नई-

विक्षेपकस्पनातीतः समिचत्तो विचारभी । भोगे योगं न जानाति स योगां किं करिष्पति ॥

कल्पना, काल एव विश्वपत्प शतुको जीवनेवाना। शान्तिके वात्राज्यमं लिएचित्त हो निश्चिन्त विचरनेवाना यदि भोगमं योग नहीं साध सकता तो वह योगी होका ही क्या करेगा? अरे, बन्धन तो वासनाम है, ज्या यासनालय हो गता, तब जायदयला होते फिउनी दर लगती है। और वासनारदित योगो सदा ही नीवन्तु है है। उसे भोगतन्धन कैते हो सकता है!

वासनाजिङ्गसम्बद्धाः बावः सत्त्विद्देतुकः। पामनाजिङ्गनिजिसाः योगाः वाप्रद्वस्थकः प्र यान्तिः चान्तिः चान्तिः



# क्वेशोंका स्वरूप और निवृत्ति

( लेखक-सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोदार )

स्रविद्यासितारागद्वेपाभिनिवेशाः क्रेशाः । ( पातः योगदर्शन, साधनपाद स्०३ )

अविद्या, असिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पाँचोंकी होश-सज्ञा है। इन पाँचोंमे असिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन चारोंका मूल कारण भी अविद्या ही है—असिता आदि चारों होश अविद्याके कारण ही उत्पन्न होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निष्टत्ति है।

(१) अविद्या—अविद्याका अर्थ है विपर्यय ज्ञान अथवा सिय्या ज्ञान । अर्थात् अनित्यमे नित्यकी, अग्रुचिमे ग्रुचिकी, दुःखमें मुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति होना।

(अ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति—अर्थात् अनित्य वस्तुको नित्य समझ लेना। स्वर्गादि लोक और उनके दिव्य भोगविलास, उनमें विहार करनेवाले देवता एवं अपने पुण्यकर्मों के फलसे स्वर्गीय सुखोपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति, सभी अनित्य हैं। क्योंकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अवधि निश्चित है और पुण्यकर्मसे स्वर्गादि उपलब्ध करनेवाले पुण्यात्माओंकी भी। उनका वह वैभव नित्य नहीं, पुण्य क्षीण होनेपर वे भी स्वर्गसे गिरा दिये जाते हैं। भगवान्ने उद्धवजीके प्रति कहा है—

तावत्प्रमोदते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते। श्रीणपुण्यः पतत्यवीगनिच्छन् काळचाळितः॥ (श्रीमद्भागवत ११।१०।२६)

अतः स्वर्गलोकादिके अनित्य भोगोंको सर्वदा स्थिर समझकर उनके लिये अभिलाप करना प्रथम अविद्या है।

(आ) अशुचिमें शुचिकी प्रतीति—अर्थात् अपित्र वस्तुको पवित्र समझना । मनुष्यशरीरकी अत्यन्त अपवित्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है—

स्थानाद् बीजादुपएम्भानिष्यन्दानिधनादिष् । कायमाधेयशौचरवारपण्डिता झशुचि विदुः॥ (पातअलदर्शन-भाष्य २ । ५)

अर्थात् मलम्त्रादि अत्यन्त दुर्गन्घित पदार्थोंसे लिप्त माताका उदर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्थान है। माता और पिताका अत्यन्त मलिन रज और वीर्य इस शरीरका उपादान कारण है। तथा जिससे यह शरीर घारण किया जाता है—जो शरीरका उपष्टम्भ (आश्रय) है यह रस भी खाये-पीये हुए अन्नजलादिके परिपाकसे उत्पन्न होनेवाले हिंधर आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थों से बनता है। एवं इस शरीरसे मल-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ तो सर्वदा ही झरते रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस शरीरको चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योंसे सुवासित और वस्नालङ्कारोंसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण-वियोग होनेपर अस्पृश्य हो जाता है और शक्रर-क्कर आदि मासमक्षी पशुपक्षियोंका भक्ष्य वन जाता है। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कहा है—

वासोविलेपनैर्यानि लालितानि पुनः पुनः ।
तान्यङ्गान्यङ्ग लुण्डन्ति क्रव्यादाः सर्वदेहिनाम् ॥
मेरुश्ङ्गतटोल्लासिगङ्गाजलस्योपमा ।
दण यिसान्स्तने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥
इमशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः ।
श्वभिरास्ताद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥
(योगवासिष्ठ वैराग्य प्र० २१ । ४—६)

'सुन्दर वस्त्र और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंसे शोभित किये जानेवाले देहधारियोंके अङ्गोंको मांसाहारी जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं। एवं मोतियोंकी मालासे विभूषित स्त्रीके जो स्तन निर्मल गङ्गाजलसे सुशोभित मेरुश्ङ्कके तुस्य आह्रादक प्रतीत होते हैं उन्हीं स्तनोंको कालान्तरमें रमशानभूमिमें या अन्यत्र श्वान इस प्रकार आखादन करते हैं जैसे चावलके छोटे-से पिण्डको।'

इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरको तत्काल दग्ध न किया जाध तो सड़कर कीड़े पड़ जानेपर शुकर और श्वान आदि भी उससे घृणा करने लग जाते हैं। मनुष्य-शरीर ऐसा बीभत्स और घृणास्पद होनेपर भी किसी स्त्रीको देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानो इसकी रचना विधाताने अमृतके अवयवोंसे की है, या यह चन्द्र-मण्डलका भेदन करके पृथ्वीपर आ गयी है, निरी मूर्खता है। इस प्रकार स्त्रीमें कामान्ध होकर आसक्त होनेवाले व्यक्तियों-में और मलमूत्रमे विहार करनेवाले कीड़ोंमें क्या भेद हो सकता है ! उर्वशोमें आतक होकर पश्चात्ताप करते हुए रावा ऐलने कहा है—

तिसान् कछेवरेऽमेध्ये तुष्छिनिष्ठे विषञ्जते।
सहो सुमदं सुनसं सुस्मितं च मुखं खियः ॥
स्वक्नांसरुचिरस्नायुमेदोमञास्यिसंहतौ ।
विषम्त्रपूषे रमतां कृमीणां कियदन्तरम्॥
(शीनञ्जानव ११ । २६ । २०-२१)

"उस अपवित्र और वुच्छ शरीरमें 'अहो इस लीका कैसा मनोहर मुल है, इसकी नासिका कैसी सम और सुन्दर है, इसकी मुस्कान केसी मनोहारिणी है—ऐसी भावना करके मनुष्य आसक्त हा जाता है। यह कैसा मोह है र त्वचा, मांस, रुपिर, त्नायु, मेद, मजा और अस्पियोंके समृहत्प इस देहमें आसक्त पुरुषोंमें और अति अपवित्र मल-मूत्रमें किलविलानेवाले कीड़ोंमें क्या अन्तर है ?"

अतएव एवभ्त घृणात्पद स्त्रीके शरीरको पाँवत्र समस्ता केवल मिय्या ज्ञान है। स्त्रीमं आतक होना साधारण द्वेश नहीं, किन्तु सर्वनाशका कारण भी है। श्रीदत्तात्रेयजीने राजा यदुते कहा है—

योपिदिरण्यामरणाम्बरादि-द्रम्येषु मायारचितेषु मूरः। प्रलोमितासमा द्युपमोगनुद्र्या पतङ्गवन्नस्यति नष्टरिष्टः॥ (श्रीमञ्चाणकत ११ । ८ । ८)

'लियोंके यसालद्वारके सौन्दर्यपर प्रक्ष्य होकर कामान्य मूट पुरुष उस पत्रप्तकी भौति नष्ट हो जाता है आंदीपकके रूपपर सुम्य होकर उत्तपर गिरकर नष्ट हो जाता है।'

इसी प्रकार यहादिमें की हुई पापलप हिंसाको पुष्पकर्म समस्ना और अनेक अनर्थ कर्मोद्वारा अर्बन-पालन किये जानेवाले पनको पवित्र समसना भी मिस्या हान है। इसीचे उद्भवनीके प्रति भगपान्ने आहा की है—

म्वेषं हिमान्त दम्मः कामः कांधः स्मयो मद् । नेदां वैरमविश्वासः सम्पर्धा स्वयनाति च ॥ प्रे प्रश्नुतान्तर्थं सर्पम्का मना नृतान्। शक्तादन्यमर्थास्य श्रेषोध्यी त्रुतस्यजेत्॥ (जान्द्रात्तर्थश्वरश्चरश्चरश्चरश्चरश्चर 'चोरी, हिंसा, झुठ, दम्म, काम, क्रोष, धोम, मर, मेदवृद्धि, वैर, अविश्वास, त्यर्धा और स्त्री, चूत एव नयस व्यसन, वे पन्द्रह मनुष्योंमें घनके कारणते ही होते हैं, इसलिये श्रेयार्थी पुरुषको इस अर्थरूप अनर्थका दूरते ही त्याग कर देना चाहिये।'

इस प्रकार अञ्चिको ग्रिच समझना दूसरी अविशा है।
(इ) दुःलमे जुलकी प्रतीति—विषयनुल वालके
महान् दुःलप्रद है। उने जुल मानना भी मिष्या हान
है। क्योंकि—

परिणामतापसंस्कारदु . वैर्गुणवृत्तिविरोधा दु बनेर सर्वे विवेकिनः । (पानश्रन्दर्शन, सापनगार मः १०)

अर्थात् विवेकशील जनोंकी दृष्टिमें सारे विषय-इस परिणाम, ताप और सत्कारदु-लोंने परिपूर्ण एव गुपर्शिक विरोध होनेके कारण दुःखरूप है।

परिणामदु स—मनुष्यको पुत्र, त्री, मित्र आदि चेतन और गृह, क्षेत्र आदि अचेतन पदार्थोमें दुलका जो अनुभव होता है वह राग (प्रीति) के स्योति होता है—जिसमें राग होता है उसी पदार्थमें सुल भी माना जाता है। राग रजोगुणका कार्य होनेके कारण गणदाए सुलकी प्रातिके लिये धर्माधर्ममें प्रदृत्ति होती है। दन सुलके अनुभवकालमें दुःसकारक पदार्थों हे देन होना भी स्वाभाविक है। और द्वेष होनेपर अनर्थ कार्यमें प्रतिव होती है। तथा दुःसके दूर करनेमें अवमर्थ होनेपर नेरे होता है। मोह होनेपर कर्वव्याकर्वव्यका ज्ञान नहीं रह सक्ता । अतः मोह भी अनर्थक्य होनेके कारण गरवनक है। इसके अतिरिक्त विषय-सुलमें भृतहिंगका होना भी अनम्भव है। क्यों कि हिंसाके विना विषय-सुलको होना भी असम्भव है। क्यों एहस्थी जनोंसे अपने जीवनकर्य के साधनोंसे भी—

पञ्च स्ना गृहस्यस्य चुछा वेषण्युपस्करः । कण्डनी चोद्रकुरमध्य कप्यते यास्तु वाह्यत् ॥ (मनुगृति र । ६८)

—बुड़ी आदि पाँच प्रवासकी विवासीको हैंगे अवस्तिक है, तब नाना प्रकारके विषयीयभीकी हिंगाना है होनेको क्या गणना हो सकता है!

यदि यर कहा जाय कि विषयों के उपनीए इस्स हिंद्यों की दित होने के दारण नीय मुख्याकी जा सान्ति हों कि री क्या वह सुख नहीं है ? और उस तृष्णाकी शान्तिका न होना क्या दुःख नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि विषय-भोगद्वारा भोग-तृष्णाकी शान्ति कहाँ ? प्रत्युत अग्निमें घृत छोड़नेपर जिस प्रकार अग्निकी अभिष्टुद्धि होती है उसी प्रकार विषयोंके उपभोगसे तो विषय-तृष्णाकी अधिकाधिक वृद्धि होती है—शान्ति नहीं । कहा है—

न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति ।

इविषा कृष्णवत्मेव भूय प्रवाभिवर्द्धते ॥

(मनुस्कृति २ । ९४)

अतप्त विषयों के उपभोगसे भोग-तृष्णा कभी शान्त नहीं हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्ध है। विषय-भोगका परिणाम क्या होता है, इस विषयमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजी-ने कहा है—

पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुध्या

प्रकरण्यते तात रसायनामम् ।

सर्वे तु तन्नोपकरोश्यथान्ते

यन्नातिरम्या विषमुच्छेनैव ॥

विषादयुक्तो विषमामवस्था
सुपागतः कायवयोऽवसाने ।

भावान् सारन् स्वानिह धर्मरिकान्

जन्तुर्जरावानिह दश्चतेऽन्तः ॥

(योगवासिष्ठ, वैराण्य प्र०२७। १३-१४)

अर्थात् पुत्र, स्त्री और घन आदि जितने भी पदार्थं कल्पनामें अमृतके समान मुखकारक माने जाते हैं, वे अत्यन्त रमणीय प्रतीत होनेवाले सत्र पदार्थं कुछ भी उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विषके समान दुःख-प्रद हो जाते हैं। जब स्वय सन्तप्त मनुष्य बृद्धावस्थासे प्रसित होता है तब यह अपने पापकर्मोंका स्मरण करता हुआ दण्घ हो जाता है। विषयासक्ति ही सारे बन्धनोंका कारण है—

बन्धाय विषयासिङ्ग मुक्स्यै निविषयं मनः॥ (विष्णुपुराण ६।७।२८)

अतएव विषयसुखमं यह परिणामदुःखता है।

तापदु खता—विषयसुखोके साधनोंकी पूर्णता न होनेसे चित्तमे जो परिताप होता है वह तापदुःखता है। विषय-सुखोंकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदायोंने द्वेष होनेके कारण कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओद्वारा दूसरो-

को दुःख देनेमें अवश्य प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अपने मुखके बाधक समझ कर ही—

असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानिष ।
'आज इस शत्रुको मारा, अब औरोंको मारूँगा।'
—इस प्रकारकी चित्तवृत्ति उत्पन्न हुआ करती है। इस
प्रकारकी चित्तवृत्ति भी भावी दुःखका कारण होनेसे
विषयसुखमे तापदुःखता है। अतएव विषयचिन्तनमात्रको
श्रीमद्भगवद्गीतामे सर्वनाशका कारण कहा है—

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात्सजायते कामः कामाकोधोऽभिजायते ॥ कोधाञ्जवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । स्मृतिश्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

(२1६२-६३)

सस्तारदु खता—सुखके सस्तारकी स्मृतिसे जो धर्माधर्म कार्यों मे प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमे दुःख होनेकी सम्भावना, विषय-सुखमें सस्कारदुःखता है। अर्थात् सुखका अनुभव होनेसे सुखका सरकार चित्तमें स्थिर हो जाता है। उस सस्कारसे सुखका सरण होता है। सरणद्वारा सुखमे राग (अभिलाषा या वासना) उत्पन्न होता है। जिससे सुखकी प्राप्तिके लिये कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओद्वारा ग्रुभाग्रुभ कर्मों में प्रवृत्ति होना अवश्यम्भावी है। और उन कर्मों के फलसे पुनः जन्म होता है। पुनर्जन्म होनेपर सुखादिके अनुभवद्वारा सरकार, संस्कारसे स्मरण और स्मरणसे राग आदि उत्पन्न होनेसे सुखानुभवजनित सरकारोंसे प्रत्येक जन्ममें कर्मोंका समूह वनता जाता है, यह विधयसुखमें सरकारदुःखता है।

जिस प्रकार विषयसुखं उपर्युक्त परिणाम, ताप और सस्कारदुःख है, उसी प्रकार गुण-र्श्वात्यों परस्पर विरुद्ध होनेके कारण भी विषयसुख दुःखरूप है। अर्थात् सन्त, रज और तम, ये तीनों गुण परस्परमे अन्योन्पाश्रित होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैं, न कि स्वतन्त्र । अतएव विषयसुखोपभोगरूप शान्तवृत्ति भी त्रिगुणात्मक होनेके कारण दुःख और विषादमिश्रित होती है। इसके द्वारा सिद्ध है कि विषयसुख स्वभावतः दुःख-रूप है। यदि सुखोपभोगात्मक शान्तिवृत्तिकी कुछ कालतक अचल स्थित रहना सम्भव होता तो विषयसुख किसी अंशमे सुख कहा भी जा सकता था। किन्तु गुण चञ्चल होनेके कारण वे सण-श्रणमे विलक्षण परिणामको प्राप्त होते

रहते हैं अतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तर्मे दुःखरूप है। अतएव मगवानने आज्ञा की है—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रसते बुधः॥ (श्रीमङ्गवद्गीता ५।२२)

'हे अर्जुन ! इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न मोग दुःस्के हेतु और आदि-अन्तवाले हैं, अतएव बुद्धिमान् उनमें नहीं रमता।'

निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विषयभोगमें सुख समझना तीसरी अविद्या है।

(ई) अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति—पशु, पुत्र, स्त्री और भृत्य आदि चेतन तथा श्रव्या, आतन, यह और धन आदि अचेतन वाह्य उपकरण एवं मोगका अधिष्ठान श्रित्र और पुरुषका उपकरण मने, ये सभी आत्माने मिन्न हैं, इनको आत्मरूप अर्थात् मैं और मेरे मान छेना मिथ्या ज्ञान है। अनात्ममें आत्मत्वरूप मिथ्या ज्ञान ही सारे मिथ्या ज्ञानोंका नूल है। इसके नए होनेपर सारे मिथ्या ज्ञान नए हो जाते हैं। इसीने वृहदारण्यक उपनिषद्की—

आस्मानं चेद्रिजानीयादयमस्मीति प्रथः। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंध्वरेत्॥ (४।४।१२)

'यदि पुरुष अपने आपको जान जाय कि मैं सारे दु. लींके सम्यन्ये सहित नित्यमुक्त आनन्दत्वरूप हूँ तो यह फिर निसी पदार्यकी इच्छा करता हुआ किसल्ये श्रीरमें मिय्या अध्यास करके विषयमोगींके लिये दु खसे सन्तत होगा।'

इत श्रुतिमें न्यतिरेकदारा आत्म-अज्ञानको ही सम्पूर्ण अनर्योका कारण बताया गया है। अतएव यह चौथी अविया है।

उपर्युक्त चारों प्रकारकी अविद्या ही राग, द्वेष आदि रोप चारों हेर्गोका मूल कारण है। अतएव महर्षि गौतमने— दु सजन्मप्रवृत्तिदोषमिष्याज्ञानानामुचरोचरापारे तदनन्तरापायादपवर्गः ।

(न्यायदर्शन, अध्याय १, स्त्र २)

-इस त्त्रमें मिय्याज्ञानात्मक अविद्याकी निर्विद्याप रागादिकी निर्वित्तकों ही आत्यन्तिक दुःखनिर्वितकां कार्ण वताया है।

(२) असिता—हक्यकि (द्रष्टा अर्थात् पुर्ह्ष) और दर्शनशक्ति (बुद्धि) की एकात्मता-ची (अभिन्नता-ची) प्रतीत होना अस्तिता नामक क्रेश है।

पुरुष और वृद्धि, ये दोनों बल्तुतः अत्यन्त विटहा है—पुरुष कृटल, शुद्ध, चेतन तया मोक्ता है और बुद्धि परिणामी, मिलन तया जड है। इन दोनों इं तादात्म्यमावसे (अभेदते) प्रतीत होना अलिता है। यह असिता ही पुरुषके लिये मोगका कारण है। क्यों कि इस असिता के कारण ही नित्य, शुद्ध, चेतन, अविहारी और कृटला होकर भी पुरुष अपनेको जडबुद्धिने भिन्न न मानकर 'में कर्ता-मोक्ता हूँ, सुन्ती हूँ, दुन्ती हूँ'—इस प्रकार मान लेता है। अतएव द्रष्टा और हरपका अभेद-ज्ञानलन असितासज्ञक लेश वन्यनका कारण है। योगवाविद्यमें कहा है—

द्रष्ट्रदेशस्य सत्ताङ्ग बन्ध इत्यमिश्रीयते। द्रष्टा दृश्यवलाद्वद्धो दृश्याभावे विमुख्यते॥ (उत्पत्ति प्र०१। २२)

'द्रशकी दश्यरूपते सत्ता मान लेना ही वन्त है। दश्यके बशमे होनेसे वह बद है और दृश्यको निष्या समझनेसे मुक्त हो जाता है।'

(३), (४) रान और देष-मुखानुभवके अनन्तर विचर्ने रहनेवाली मुखकी अभिलापाका नाम राग और दु सानुभवके अनन्तर विचर्ने अनन्तर चिचर्ने अनन्तर चिचर्ने रहनेवाली दु खको निराकरण इरनेवी इच्छाका नाम देष है। अर्थात् मुख और दु खके अनुभवके चमय चिचर्ने मुख और दु खके सत्कार सिर हो जाते हैं। चमयान्तरने उच पूर्वानुमूत मुख या दु खका सरन हो आनेपर, वाहश मुखकी इच्छा और दु खके प्रति देष

रतीरमं भित होक्द दुरा मेगोको मोगवा है, अन दत्तर मेगक प्रथितन है।

२. भित्रमा हा हाभन शेनके वागा मन दुर्गका वरहाण है।

१. नवस इहा होनेते बारम पुरुषती इद्य-नदा है।

२. निपवाकारते परिचतः होचर विवयस्यको जातः हर्नेह कारण प्रदेश दशनशक्तिका है।

उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक क्लेश हैं। भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने राग-द्वेषको महारोग कथन किया है—

रागद्वेषमहारोगा भोगपूगा विभूतयः। कथं जन्तुं न बाधन्ते ससारार्णवचारिणम्॥ (योगवासिष्ठ)

अतएव राग-द्वेष होश्रूष्प बताये गये है। क्योंिक राग और द्वेष मनुष्यके परम शनु है—इनके वशीभूत होकर ही सब अनर्थ-कर्मों मे प्रवृत्ति होती है। श्रीमद्भगवद्• गीतामें भी कहा है—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ ब्यवस्थितौ । तयोर्ने वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनौ ॥ (३।३४)

सभी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें राग और होष स्थित हैं, अर्थात् इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्टमे होष रहता है। अतएव राग-होषके वश्यमें कभी न होना चाहिये, क्योंकि ये इस पुरुषके परिपन्थी हैं। परिपन्थीका अर्थ पूज्यपाद भाष्यकारने यहाँ 'कल्याण-मार्गमें विष्न करने-याले चोरके समान' किया है।

(५) अभिनिवेश—स्वभावसिद्ध मरणमय अभिनिवेश-सज्ञक क्रेश हैं। अर्थात् प्राणिमात्रकी अपने विषयमे 'मैं कभी न मरूँ, सर्वदा जीवित रहूँ' ऐसी इच्छा रहना ही अभिनिवेश हैं। अभिनिवेश केवल सम्प्रज्ञात समाधिस्थ योगीजन तथा विवेकशील ज्ञानी एव भगवद्धकोंके अतिरिक्त क्या मूढ, क्या पण्डित, क्या दृद्ध, क्या बालक, सभीके हृदयमे एक समान स्थित रहता है। यह अभिनिवेश स्व-रस-वाही हैं अर्थात् पूर्वमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा रहा करता है। यदि पूर्वजन्ममें मरणका अनुभव न हुआ होता तो इस जन्ममें मृत्युका भय न होता। क्योंकि तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण-दुःखका वर्तमानमें प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है, न अनुमान ही कर सकते हैं और न आगम-प्रमाणसे ही अभिश्च हैं, उनको भी यह मृत्युभय होना प्रत्यक्ष देखा जाता है।

उपर्युक्त अविद्यादि पाँचों होशोकी चार अवस्थाएँ हैं—प्रमुप्त, तनु, विच्छित्र और उदार ।

प्रसुप्त अवस्थामें चित्तमे वर्तमान रहते हुए भी हैरा अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु अपने कार्यको सम्पादन करनेकी शक्ति उनमें बीजभावसे बनी रहती है।

तनु अवस्थामें प्रतिपक्षभावनाद्वारा अर्थात् तप एवं स्वाध्याय आदि कियायोगोंके अनुष्ठानद्वारा होश उपहत होकर क्षीण हो जाते हैं। अर्थात् सम्यक्शानद्वारा अविद्या, विवेकशानद्वारा अस्पिता, माध्यस्पद्वारा राग-देष और अहता-ममताके त्यागद्वारा अभिनिवेश तनु अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि होशोंकी तनु अवस्था कियायोग-द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रज्ञात समाधिस्थ योगीके लिये तनु अवस्थावाले होश भी त्याज्य होनेके कारण तनु होश भी अविद्या मूलक ही है।

विन्छन्न अवस्थामें क्लेश बीच-बीचमे विन्छन्न होकर भी फिर उसी रूपमे प्रादुर्भूत होते रहते हैं। यह विन्छन्न अवस्था दो प्रकारसे होती है—सजातीय रागकी उदारताद्वारा और विजातीय रागकी उदारताद्वारा। जैसे किसी पुरुषका अन्य क्लियोंकी अपेक्षा किसी विशेष स्त्रीमे उत्कट अनुराग हो, वह अनुराग लब्धवृत्ति अर्थात् उदार है। किन्तु अन्य क्लियोंमें वही अनुराग उस समय भविष्यद्वृत्ति होनेके कारण विन्छन्न है। अतः ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विन्छन्न होता है। और रागके समय क्लोध उत्पन्न न होनेके कारण जो अहत्रयमान क्लोध है वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा विन्छन्न हो जाता है।

एक क्लेशकी उदार अवस्थाके समय अन्य क्लेशोंकी केवल विच्लित्र अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुप्त और कहीं तनु अवस्था भी रहती है।

उदार अवस्थामें क्लेश अपने विषयमें लब्धवृत्ति होनेके कारण उत्कटरूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमें तत्पर रहते हैं।

क्लेशोंकी उक्त चारों अवस्थाएँ कियायोगके अनुष्ठान-द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैं उसी प्रकार विधय-चिन्तन आदि उत्तेजक कारणोद्वारा उदार हो जाती हैं।

१. यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य, इस प्रकारके अनुकूछ और प्रतिकूछ ज्ञानके अमावको माध्यस्य कहते हैं।

२. निर्वीज या निरालम्ब समाधिप्राप्त योगी।

अर्थात् क्रियायोग ह्रेशोंकी श्वीणताका और विषयासिक ह्रेशोंकी वृद्धिका कारण है।

ह्रेगोंकी उक्त चारों अवस्थाओंमे प्रमुप्त अवस्था तत्त्व-लीने व्यक्तियोंमें रहती हैं। तनु अवस्था योगीजनोंमें और विच्छित्र तथा उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योंमे रहती हैं-

प्रसुप्तास्तरवज्ञीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनाम्। विच्छिद्योटाररूपाश्च छेशा विषयसङ्गिनाम्॥ (योगदर्शन-बाचस्पतिमिश्रकृत व्याख्या)

पूर्वोक्त अविद्या आदि पाँचों होशोंकी उक्त प्रसुत आदि चार अवस्थाओंके आंतरिक्त एक दन्ध अवस्था भी है। परन्तु वह अवस्था तो वाञ्छनीय है, उस अवस्थाको प्राप्त हो जानेपर होश पुरुषको वाधित करनेमें समर्थ नहीं रहते।

### क्षेशोंकी नियुत्ति

प्राणिमात्र ह्रेशोंकी निर्हात्त और मुखकी प्राप्तिके लिये निरन्तर प्रयक्षशील रहते हैं। किन्तु जिस विषय-भोगकी प्राप्तिको वे दु.खनाश और मुखकी प्राप्ति समझते हें, यह न तो वल्तुनः दु खका नाश है और न मुख ही। प्रत्युत विषय-भोगमें माना जानेवाला मुख तो दु.ख (ह्रेश) रूप है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरक्त जो लोग दु.खके नाश और मुखकी प्राप्तिके लिये स्वन्छन्द (अपने मनोनुक्ल) उपायोंकी योजना करते हैं, उनके द्वारा भी दु:खका नाश या मुखकी प्राप्ति सम्भव नहीं। ह्रेशोकी निर्हित्त तो शास्त्रोक्त साधनोंद्वारा ही हो समती है।

हेदाँकी निवृत्तिके लिये प्रथम उदार अवस्याप्राप्त हेदाँको क्षीण करनेके लिये तप और स्वाध्वाय आदि कियायोग<sup>े</sup> ही एकमात्र साधन है। त्योंकि अनादिकालसे किये गये कर्म और तत्रनित हेदोंकी वासनाद्वारा असख्य प्रकारसे विषयों में प्रवृत्त करने वाला रजोगुण और तमोगुप ब विकास तप और त्वाध्याय आदि क्रियायोग के अतिरिष्ठ कभी विनष्ट नहीं हो सकता । यहाँ 'तप' द्वारा रागी हो रोषण करने वाले रमृतियों में निरूपित कुञ्लू चान्द्रायण व आदि दुःसाध्य तपों से तात्पर्य नहीं, क्यों कि चान्द्रायण व आदि धातु वैषम्यकारक होने के कारण योग के विरोधी हैं। यहाँ तो हित, मित एवं मेध्य मोजन, शीतोष्ण आदि दन्दों की सहिष्णुता और इन्द्रियों के दमनात्मक युक्त हार विहार आदि तप ही अभीष्ट हैं। जैसा कि श्रीमन्द्रगवद्गी तार्म कहा गया है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति दुःसहा ॥

स्वाध्यायसे यहाँ प्रणवका जप, रहस्क, पुरुपस्क आदि वैदिक मन्त्र और मोश्च-प्रतिपादक पौराणिक द्यान्त्रों का अध्ययन और श्रीभगवन्नामका जप अभीष्ट है।

उदार अवस्थाप्राप्त होरोंकी कियायोगद्वारा धी। अवस्था हो जानेपर भी वे समूल नष्ट नहीं होते— वीजभाव से स्थित रहते हैं, अतः वीजभाव से स्थित होंग वित्यां घ्यान (निदिघ्यासन) योगद्वारा-जिसको योग शास्त्रमें प्रसंख्यान अपि सज्ञा भी है—दग्धवीज की जा सकती हैं।

भ्यानका अर्थ है ध्येयाकार चित्तवृत्तिकी एकामता हो जाना—

तत्र प्रस्पयैकतानता ध्यानम् ।

(यो० वि० पा० स्०२)

चित्तकी एकाप्रताके लिये अर्थात् चित्तवृत्तियाँके निरोध करनेके लिये अम्यास और वैराग्य ही एकमात्र साधन रे—

अम्यासवैराग्याम्यां तन्निरोधः।

(यो॰ समा॰ पा॰ मू॰ १२)

२. योगीके पिरोधी अति अस्त्र, अति हया, अति उन्ते, अति रूझ, तित्र, नरमीं, दहां और नांस आदिशो छोड्छर हैं। चावत्र, नूंग, गोदुन्ध, शकंरा, पृत और नधु आदिहित मोदन है।

३- उदरके दो भाग अबसे और एक भाग अबसे प्रास्ट के देश कर के प्राप्त भाग वार्नुके समारके निये रिक (साम) राजन नियमान के।

४ नव, मांस, मसव, नइन्नुनक्षे छोडकर परान, गूर्य (बिमास्टर)आदि नेष्वनीयन ६।

शास्त्रम्सावना करते (जो अधानजन्य है) प्रजन्त श्रादिनमें दिना तत्त्वता नगापिम आरम्बन करते जो ध्यान करा ई उनते त्रसनीन ज्या। विदेषप्रतित्य करते हैं और पर मन्त्रच । समापि कहा जाता है। यह नमापि मुन्तिस म अद्मापन नहीं, बदेगीर अपना अपिति जनन्तर त्रस्यक्षन को किर सन्तर्भ अन्ता प्रणाहै।

र नियाया । १६ हि सहस्त इ स्पर्वोधनात (मन्ति) या भौ सापरार्वनन उद्धे इ है, स्ट नावे दिना जनार ।

अर्थात् अभ्यासद्वारा यमनियमादि साधनोंकी हद अवस्था हो जानेपर और ऐहिक एव पारलौकिक विषयोंमें अत्यन्त ग्लानि रखनेसे ही चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध हो सकती है।

अभ्यास और वैराग्यद्वारा चित्तकी एकाम्रता उपलब्ध हो जानेपर एकामचित्तमें सिच्चदानन्दघन परमेश्वरके ध्यानद्वारा होश दग्धवीज हो जाते हैं। ध्यान अमूर्त और मूर्त दो प्रकारका होता है—

भाश्रयश्रेतसो ब्रह्म द्विधा तच स्वभावतः।
भूप मूर्तममूर्ते च परं वापरमेव च॥
(विष्णुपराण ६।७।४७)

नारदपाञ्चरात्रगत आनन्दसहितामें भी कहा है— सानन्दो द्विचिधः प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्त एव च। अमूर्त अर्थात् अव्यक्त—निर्गुण ब्रह्मका ध्यान और यक्त अर्थात् भगवान् श्रीरामकृष्ण आदि अपने अभिमत गगवान्की इष्टमूर्तिका ध्यान।

इस प्रकार भगवान्के ध्यानद्वारा होशोंके दग्धवीज हो जानेपर उन होशोंको निर्मूल करनेका एकमात्र साधन असम्प्रज्ञात समाधि ही है—

ते प्रतिप्रसवहैयाः सूक्ष्माः । (यो॰ सा॰ पा॰ स्०१०)
असम्प्रज्ञात समाधिमें घ्याता और ध्येयकी प्रतीति
नहीं होती हैं अर्थात् वह निवींज (निरालम्ब) होती
है। यह समाधि ही योगकी परमावधि है। इसीके लिये
यम, नियम आदि अष्टाङ्मयोगादि अनेक साधनोंका योगदर्शनमें उछेल किया गया है। किन्तु असम्प्रज्ञात समाधिके
योगशालोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहीं। अर्जुनके
प्रश्न करनेपर स्वय मगवान् आज्ञा करते हैं—

होशोऽधिकतरस्तेपामब्यकासक्तचेतसाम् । अब्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥

(श्रीमद्भगवद्गीता १२।५)

जो अन्यक्त (अक्षर निर्गुण निराकार) ब्रह्मके उपासक हैं उनको देहाभिमानका परित्याग करना परमावश्यक है। देहाभिमानके त्याग विना निराकार ब्रह्मात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती। देहाभिमानका त्याग अत्यन्त दुष्कर है—इसके लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अष्टाङ्गयोगों के दुःसाध्य साधनींद्वारा इन्द्रियोंपर विजय

प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है। अतएव इन साधनोके अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण परमदयाछ भगयान् पत्ज्जिलेने क्लेशोंकी निवृत्ति और समाधिकी उपलिधके लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है—

#### ईश्वरप्रणिधानाद्वा ।

( योगदर्शन, समाधिपाद, स्०२३ )

ईश्वरप्रणिधानका अर्थ है भगवानकी भक्ति । इस सूत्रमें 'वा' के प्रयोगद्वारा ईश्वरप्रणिधानसे भी समाधिका उपलब्ध होना कहा गया है । अर्थात् जिस प्रकार श्रद्धा-पूर्वक यमनियमादि साधनों के करने से तीव्र वराग्य उत्पन्न होकर चित्तके निरोधद्वारा समाधि उपलब्ध होती है, उसी प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध हो सकती है । इससे स्पष्ट है कि भगवान् पतञ्जलिने सम्पूर्ण होशोंको नष्ट करने के लिये असम्प्रज्ञात समाधिको ही परम पुरुषार्थ वताया है, जो उपर्युक्त योग और भक्ति दोनोसे उपलब्ध हो सकती है । किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, योग-मार्ग बड़ा दुःसाध्य है । भक्तिमार्गमें उन कठिन साधनोंकी आवश्यकता नहीं रहती । इस बातको ध्यानमें रखते हुए ही देविष नारदजीने वेदव्यासजीको कहा है—

यमादिभियोंगपयैः कामकोमहतो मुहुः। मुकुन्दसेवया यद्वत्तयात्माद्धा न शाम्यति॥

(श्रीमद्भागवत १।६।३६)

अर्थात् कामलोभादि क्लेशोसे अहर्निश सन्तप्त मन जिस प्रकार भगवान्की सेवाद्वारा शान्त होता है उस प्रकार यम-नियमादि योगमार्गद्वारा नहीं हो सकता। इसीलिये नारदमिकसूत्रमें भी उन्होंने भक्तिको कर्म, ज्ञान और योगकी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुक्ष-जनोंको भगवद्गक्तिका ही आदेश दिया है—

स तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा।

(स्त्र २५)

तसारसैव प्राह्म सुसुञ्जितः। (सूत्र ३३) निष्कर्ष यह है कि क्षेत्रोंके विनाशके लिये योग और मिक्त दोनों ही महत्त्वपूर्ण साधन हैं। किन्तु इस कलिकालमें अष्टाङ्मयोगका यथावत् साधन होना असम्भव नहीं तो अत्यन्त दुःसाध्य होनेके कारण स्रमारके क्षेत्रोंके आत्यन्तिक विनाशके लिये इस समय भगवद्गक्तिका आश्रय ही सुसाध्य है।

कहा है—मनसो वृत्तिशृत्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति । असन्प्रशातनामासौ

समाधिरभिधीयते ॥

२. पातअल योगस्त्र, साधनपाद, स्त्र २९-५५ तथा विभूतिपादके प्रारम्भने है।

### योगमाया

(टेखक-पं० श्रीकृष्णदत्तर्जा नारद्वान, आचार्य, शास्त्री, एम० ए०)

श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निर्गुण, निराकार परब्रह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान् वन जाते हैं। यद्यपि इन दोनों-राक्ति तथा राक्तिमान्में कोई भेद नहीं है तथापि भक्तोंसे आराधित राक्तिमान् जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक ल्पोंमें दर्शन देते हैं उसी प्रकार ऋषि-सुनि-सत्तुता राक्ति भी श्रीदुर्गा, देवी, काली आदि नानाविघ ल्पोंमें प्रकट होती हैं। भावके तारतम्यके अनुसार ही रास्त्रमें, उपासना-विधिमें, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर होता है, जैसे किसी मानुक भक्तको अधटनधटनापटीयसी राक्तिदेवीकी अपार महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-महेरा भी गौण प्रतीत होते हैं तो किसी दूसरे भक्तको राक्ति राक्तिमान्के अधीन विदित होती हैं। परमार्थत दोनों एक ही वस्तु है।

शास्त्रमें इन महाप्रभावा योगमायाका वर्णन अनेक स्यलॉपर उपलब्ध है। वेदके एक मन्त्रमें शक्ति-शक्तिमान्को भाई-विहन मानकर उनका आह्वान किया गया है—

'पुप ते रुद्र भागः सह स्वत्नाम्विकया तन्जुपस्व · · · · ( शुद्ध्यजु॰ ३ । ५७ )

'अम्त्रिका वहिनके साय हे रुद्र ! यह आपका भाग है, इसे पाइये ।'

मार्कण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके तर्वोपिर माहात्म्यका वर्णन कर ही रहे हैं। श्रीमन्द्रागवतमें वह ब्रह्मके परिपूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही गयी हैं—

अदश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभुजा।

'भगवान् श्रीविष्णुकी छोटी वहिन अष्टमहाभुजा आयुष लिये दिखायी दीं ।' इन्हीं योगमायाने श्री-मन्नारायणके आदेशके अनुसार गर्भसङ्कर्षण नामक त्रिलोकीमें अश्रुतपूर्व चमत्कार किया या और अजा होकर भी यशोदा-माताकी गर्भशस्यामें शयन किया था—

या योगमायाजनि नन्दजायया ।

योगमायाकी इच्छाचे ही वसुदेवजीके कारा रहके निरीक्षक द्वारपाल निद्राभिभूत हो गये थे। तया हतप्रत्ययसर्वष्टृत्तिषु द्वा स्थेषु पौरेष्वय शायितेष्वपि।

इर्न्होंके साहाय्यसे भगवान् श्रीकृष्णने रास नान लोकोत्तर विस्मय किया था—

योगमायासुपाश्चितः। (श्रीमङ्गा० १०। २९। ()

सगुण ब्रह्मका जो सर्वातिशायी ऐश्वर्य है वह सब योग मायाका प्रमाव है । सनकादि नित्यमुक्त ब्रह्मिवेंके वैकुण्ठाविष्ठान श्रीविष्णुभगवान्के साथ संलापमें भगवान्का जो विशेषण है उससे यही बात सिद्ध होती है—

ते योगमाययार्व्धपारमेष्ट्यमहोत्यम्। भोचु प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः श्रुभितत्वचः॥ (श्रीमङ्गा० ३। १६। १५)

'योगमायासे जिनके परमैश्वर्यका महोदय प्रकृट हुना उन परमेश्वरसे वे आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाय बोड्कर वोले।'

योगियोंके योगप्रभावको भी योगमाया कहा ज्ञ सकता है। किन्तु प्रत्तुत प्रसङ्गमं वह अमीष्ट नहीं हैं। क्योंकि वद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यदार्त निरवनह हो सकता है और साल्रमं ऐसा कहा भी ज्ञा है, तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमं वह साव्यह ही ठहरता है। योगदर्शनके मतानुसार समाधिके अन्तर अन्यान्य विभ्तियोंके अतिरिक्त योगियोंको सर्वव्रत्व नामनी सिद्धिकी प्राप्ति हुआ करती है।

सरवपुरुपान्यतास्यातिमात्रस सर्वमावाधिहात्त्व सर्वज्ञातृस्वं च ।

'प्रकृति और पुरुषके मेदका ययार्थ ज्ञान जिसको है।' गया वह सब भावोंका अधिष्ठाता और सर्वज्ञ हो जाता है।' यह सर्वज्ञत्व तथा सर्वभावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेंडिं है। साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वज्ञ है हीं। किन्तु उसमें निर्रात्शय सर्वज्ञवीज नहीं है, वह तो निर्देश सिद्ध परमिपताका ही सहज गुण है।

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्।

'वहाँ सर्वोपरि सर्वज्ञताका बीज है।' इसी प्रकार योगीको प्रकृतिपर विजय प्राप्त हो जाता है, किन्तु वह जगत्की सृष्टि-स्थिति-प्रलय नहीं कर सकता। वेदान्त-शास्त्रका—

 भगयान्की ही योगमायाका विलास है।

जिन अतर्व्यमहिमशालिनी ब्रह्मशक्ति भगवती श्री-योगमायाके भृकुटिविलासमात्रसे अनन्त आकाशमे अनन्त तारावली यथानियम अप्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके श्रीचरण-नलिन-युगलमे हम सादर मस्तक नवाते हैं।

# त्याग ऋौर लोकसेवारूप योग

( लेखक-रेवरेण्ड आर्थर ई० मैसी )

'यदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह अपना अहङ्कार त्याग दे और प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले।' ( ल्यूक ९। २३)

योगके द्वारा मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसकी सारी प्रक्रियाओं और पद्धतियोंमे त्याग और लोकसेवाकी प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिच्छित्र जीवकी प्रत्येक चेष्टा च्यर्थ होती है। ईश्वर प्रेमरूप है और प्रेममें विधिकी पूर्णता है। जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, त्याग नहीं रह जाता; क्योंकि प्रेममें केवल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता है, अपना ध्यान विल्कुल नहीं रहता । वास्तवमें प्रेम ही सब कुछ है, जिसे हम अहङ्कार कहते हैं वह तो प्रतीतियोका एक निरा देर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दृढ करता हुआ हमें उस एक एव अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं करने देता । प्रत्येक सचा योगी एवं प्रत्येक सद्गुरु ज्ञानपूर्वेक परमात्मयोगके प्रकाशमें विचरता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुको न तो वह जानता है और न इच्छा करता है। वह जगतुके परस्परविरोधी खरोंको अपने कानींके समीप नहीं जाने देता, अपने अहद्वारयक्त विचारो और अनुभूतियोको शान्त कर देता है और उस आभ्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे ससारके कार्य करता है जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक खरूपको प्रकट करता है। वह यथार्थ मार्गको ही देखता और ग्रहण करता है और यथार्थ बात ही कहता है। प्रेमरूप शक्तिको ग्रहणकर उसे सब लोगोंको वितीर्ण करना ही उसका कार्य होता है, अतएव मनुष्यश्ररीरको तो वह अपने आपको सर्वतो-

\* "If any man would come after Me, let him deny himself and take up his cross daily and follow Me" (Luke IX. 23) भावेन जनतारूप जनार्दनकी सेवामे उत्सर्ग कर देनेका एक सुन्दर अवसर समझता है। सद्गुर और आन्तरिक ज्योतिमं कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सद्गुर या योगी वनना ही प्रत्येक कल्याणकामी पुरुषका ध्येय होना चाहिये। हमलोग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, अपि तु एक ही शरीरके अङ्ग हैं, और यदि हममेंसे कोई एक भी प्रभुकी पूर्णता प्राप्त करनेकी चेश करे तो वह सारा समष्टिशरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुभव करेगा। क्योंकि शरीरके एक अङ्गर्मे पीड़ा होनेपर अन्य समस्त अर्ज़ोंको उस पीड़ाका अनुभव होता है, अथवा एक अङ्गके पूजित होनेपर समस्त अङ्गोंको प्रसन्नता होती है। इसलिये, यह जानकर कि दुःखरे चरित्रकी दृढता होती है, हमको दुःखमें भी आनन्दित होना चाहिये। एक अङ्गकी पुष्टिसे सारा शरीर पुष्ट होता है और जगत्में उसकी क्षमता बढती है, अतः त्याग और लोकसेवा योगका विशुद्धतम एव सर्वोत्कृष्ट रूप है। ''मैं उनके अन्दर रहता हूं और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 'एक-मेवाद्वितीयम्' बन जाय ।"

प्रेमके बिना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षाएँ, योगकी सारी प्रक्रियाएँ और उसके विविध प्रकार व्यर्थ एव निष्फल हैं। प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाली तथा पवित्र करनेवाली महान् एव अमोघ शक्ति है। 'सत्य शिव सुन्दरम्' बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एव अभि-व्यक्ति होती है। हमारा आध्यात्मिक स्वरूप स्वय पूर्ण होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमे रहता है जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एव सहायता कर सके और हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी जितनी योग्यता एवं क्षमता आती है उतनी ही मात्रामें ईश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अभिवन्धिको पूर्ण करते हें।

चेवाके मार्गमें पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रग, धर्म अथवा छी-पुरुषके भेदको सर्वथा मुला देना होगा, नहीं तो हम कदापि इस कार्यमें सफल नहीं हो सकते; क्योंकि प्रेमकी दृष्टिमें मनुष्यमात्र उस 'एकमेवाद्वितीयम्' के ही अनेक रूप है, अतः उनमें छोटे-बद्देकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

मनुष्यके लिये परमात्माको खोजनेकी आवश्यकता नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना ही अधिक वह दुर्लम होता जायगा। क्योंकि किसी कविने ठीक ही कहा है—

'यह (परमात्मा) प्राणिस भी समीप है और हाय-पैरसे भी निकट है। 'अ जब जीव अपनी युगान्तव्यापिनी मोहनिद्रासे जागता है, जब भौतिक विचारका आवरण उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और वह ब्रह्मसाक्षात्कारके समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यह दिव्य अनुभव होता है कि 'मेरे अन्दर अब 'अहम्' (मायिक क्षद्र अहंमाव) नहीं रहा, बल्कि त्वय प्रभु प्रतिष्ठित हो गये हैं।'† और इस प्रकार वह सचा त्यागी एव लोकसेवक योगी वन जाता है।

all understanding ") प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक िरमोला (Spinoza) ने एक लगह कहा है कि 'ईश्वरका लश्चणोंके द्वारा निर्देश करना उसका अरनत करना है' (To define God is to deny Him)। उनका यह कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितना हैं अधिक हम ईश्वरका लश्चणोंके द्वारा निर्देश करनेकी वेर करते हैं उतना ही अधिक हम उस अपरिन्छक्को परे न्छित्र अथवा ससीम बनाते हैं। अतः समी विद्वताई प्रत्यों, दर्शनों, आचार्यों एवं अधिकारी पुरुषोंको नन्तका कर निरन्तर एवं दृढतापूर्वक मौनका हो सम्यास कर्ण श्रेयत्कर है, जिससे हम अपने दृदयस्थित अन्तरतम प्रदेशने परमात्माका संयोग प्राप्तकर उनके साथ आलाम के और अन्तर्भे उन्होंके अन्दर अपने आपको विलीन कर दें— जिन परमात्माको उपनिषदोंने 'एकमेवाद्वितीयम्' कर है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्त्व है ही नहीं

इस वातको जान देना श्रेयत्कर है कि परमातमा है प्रकृतिके द्वारा अपनी अभिसन्धिको पूर्ण कर रहे हैं।

"सर्वप्रम वाष्यसद्द्या घूमवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई और तदनन्तर यह, उपग्रह, नक्षत्र आदिकी स्तृष्टि हुई। हुई। हुई। अनन्तर स्वनिज पदार्थों एव शस्त्र, सीप आदिकी उत्पन्त हुई, इसके अनन्तर छोटी-छोटी महिल्यों एवं विस्तोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन गुरानें और कन्दराओं की रचना हुई जिनमें जगलों मनुष्य रहें छगे। इसके बाद मनुष्यों को कान्न एव सौन्दर्पका सन हुआ और अन्तमें उनकी दृष्टि पार्थिय पदार्थों के परे आला की ओर गयी। कुछ लोग उत्पत्तिके इस कमको परिनन् या विकास कहते हैं और दूसरे लोग इसीको इंश्वरके नम से पुकारते हु। "क टाँ, प्रश्ति कोई विरानी अथवा इरासें मिन्न वन्तु नहीं है, बिल्क उन्हींका निक्षास है। एउ सचे योगीकी दृष्टिमें प्रश्ति ईश्वरका ही प्रत्या करें है।

<sup>\*&</sup>quot;C outer's He than bre thing, Marter transbands and teet." p. No. I'but Christinat heeth in Mc."

<sup>\* &</sup>quot;A fire-mist and a planet,
A crystal and a shell,
A jelly-fish and a saurian,
And caves where the cave-mend velo
Then a sense of la v and beauty.
And a face turned from the clod,
Some call it Evolution,
And others call it God."

विश्वात्माका शरीर है। 'तुम्हारी ज्योतिमें ही हमे प्रकाश-का दर्शन होता है।' प्राकृतिक शक्तियाँ परमात्माके सनातन कर्मका-जगत्के अन्तःस्थित उनके सजीव सङ्कल्पका द्योतन करती है । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया उसकी पूर्वके आत्मवित् योगियोंको नये ढंगसे न्याख्या करनी होगी। ईसामसीह पूर्वीय आचार्य थे। उनका प्राकृतिक जगत्के साथ जो गाढ़ परिचय था, उन्हे मनुष्य-के अन्तःकरणका जो परिज्ञान था, उन्होंने सहानुभूति, प्रेम और सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त ससारके सामने रक्खा, उनका छोटे बच्चों, दीन-दुखियों, पापियों और पिततों—उन पयभ्रष्ट प्राणियोंके प्रति जिन्हें ससार उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है किन्तु जगत्का वह महान् मातृहृदय जिन्हें सदा आलिङ्गन करनेके लिये प्रस्तुत रहता है, उनके प्रति उनका जो विशेष प्रेम था, उनकी एकान्तप्रियता जो शोकके सौन्दर्यको प्रकट करती थी, उनकी उत्सर्गजनित कोमलता, उनकी सौम्य वाणी और उससे भी सौम्यतर मौन, उनकी प्रेम और विनयपूर्ण आचारनीति, उनका हृदयिखत परमातमाके साथ संयोग स्थापित करनेवाला धर्म, उनका विशुद्ध जीवन, उनकी मृत्यु जिससे उन्होंने ससारको सनातन परमात्माके पवित्र हृदयका परिचय दिया—अवश्य ही ये सव वार्ते पूर्वके आदर्शवादी योगियोंको सहज ही हृदयङ्गम हो सकती हैं और इन्हींके द्वारा की जानेवाली व्याख्यासे पाश्चात्य जगत्के आध्यात्मिक जीवनका पुनरत्यान होगा । हमलोग ससारके इतिहासमे एक नवीन युगका आरम्भ देख रहे हैं, जगत्के पुनर्जन्मका काल उपिखत है, प्राचीन व्यवसाका स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही है। समाज, शासन-व्यवस्था, दार्शनिक सिद्धान्त एवं धर्म, सभीका नये ढंगसे पुनर्निर्माण होनेवाला है और इस कार्यमें पूर्व और पश्चिम दोनों ही अपने-अपने ढगसे योग देंगे । पाश्चात्य जगत् भावी संसारको वैज्ञानिक सघटन, नैतिक शक्ति और राजनैतिक प्रगतिका पाठ पढ़ायेगाः वह व्यक्तित्वका मूल्य और परिस्थितिका महत्त्व बतायेगा और कर्मके सिद्धान्त-

का समर्थन करेगा, और प्राच्य जगत् उसकी इस आवश्यक शिक्षाको प्रसन्नता एवं कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण करेगा।

यह सब ठीक है, परन्तु पश्चिमको भी उच्चतर जीवनके गहनतस्वोका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन ज्ञानको आत्मसात् करके उसका अपनी दैनिक आवश्यकताओं में उपयोग करनेके लिये, योगियोंकी ची दृष्टि प्राप्त करनेके लिये, प्रकृतिको केवलमात्र वैज्ञानिकोकी प्रयोगशाला न समझकर उसे आत्माके मन्दिररूपमे देखनेके लिये, ध्यान-का अभ्यास करनेके लिये, और इस बातको मलीभॉति समझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपित उपासना भी एक आवश्यक कर्म है, पूर्वकी ही शरण लेनी होगी। हम पाश्चात्य देशवासियोंके लिये अमी यह सिद्धान्त समझना बाकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं है अपित आत्माके अनुभवका विषय है और उसकी उपलिध केवल आलोचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोंका बुद्धिके द्वारा विश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये सहृद्यतापूर्णे आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि और उसी प्रकारके जीवनकी अपेक्षा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्श्चनिक शोपनहॉर उस दिनका स्वप्न देखा करते थे जब पूर्वकी ज्ञानगङ्गा पश्चिमकी ओर वह निकलेगी । जिस दिन वह काल पूर्ण-रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय ज्ञानका विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा। उस समय भिन्न-भिन्न विश्वधर्मीके प्रति योरपकी दृष्टि विल्कुल बदल जायगी और वहाँके निवासी इस बातको मलीमाँति समझ जायँगे कि सत्यका किसी घर्मविशेषने ठीका नहीं ले रक्ला है, ईश्वरीय ज्ञानके प्रकाशकी कहीं इतिश्री नहीं हो गयी और रहस्यमय ज्ञानमे एक ऐसा समन्वय-तत्त्व है जिससे अन्तमें जाकर पूर्व और पश्चिम दोनों पारस्परिक सौहार्द एव सामजस्य, तथा एक दूसरेके प्रति त्याग और सेवाके अट्टट पारामे वंघकर एक हो जायँगे, यही योगका प्रारम्भ और यही उसका चरम लक्ष्य है।

### योग-शब्द

( लेखन-पण्डितप्रवर श्रीश्रीपञ्चाननजी तर्करक्ष )



ज्' घाउते 'योग' शब्द वनता है। पाणिनिके गणपाठमे तीन 'युज्' घाउ हैं। दिवादिगणके 'युज्' घाउका अर्थ है समाधि। हमारा आलोज्यमान 'योग' शब्द इसी 'युज्' घाउते उद्भत हुआ है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसके तिया और दो 'युज्' घाउ हैं। एक उधादिगणमें, जिसका अर्थ

सयोग होता है, और दूसरी चुरादिगणमें, विसका अर्थ होता है संयमन । अब यह विचारना है कि ये दोनों 'युज्' घातु भी आलोच्यमान योग-शब्दकी प्रकृति हो सकते हैं या नहीं।

वहुतेरे कहेंगे कि 'दूसरी दोनों युज् घातुओंसे वोग-शब्दका उद्भव होनेपर भी वह इस लेखका आलोच्य विषय नहीं है, क्योंकि वह योग समाधि नहीं है। 'समाधि' शब्दका भट्टोजि दोक्षितद्वारा प्रदर्शित अर्थ है चित्तवृत्तिनिरोध। पातक्षलदर्शनमें उसका नूल विद्यमान है—'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'। अतएव समाधिवोधक 'युज्' धातुसे ही इस योग-शब्दका उद्भव है, अन्य 'युज्' धातुसे नहीं।'

परन्तु में इस मतका पूर्णतः समर्थन नहीं करता । में कहूँगा कि 'दिषादिगणीय 'युज्' धातुसे जो 'योग' शब्द उद्भुत होता है उसके समाधियोधक होनेपर भी अन्य 'युज्' धातुसे उद्भुत 'योग' शब्द समाधियोधक नहीं हो सकता', यह कोई आवश्यक वात नहीं है। क्योंकि समाधिशब्दक प्रकृति-प्रत्ययका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि यों होती है। तम् शा-धा-धापन, यहाँ 'किप्' प्रत्ययका अर्थ धात्यर्थसे अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि 'किप्' प्रत्यय भाववाच्यमें होता है।

चम्यक्सापन चमाचि-राव्दका प्रकृति-प्रत्ययद्वारा प्राप्त अर्थ है। चित्तको इस प्रकार एक नाड़ीमें स्वापन करना पड़ता है जिसके द्वारा चित्तकृति निरुद्ध हो जाती है। अतएन 'समाधि' राव्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार पातञ्जलदर्शनका सुत्र 'योगश्चिचकृत्तिनिरोवः' है। प्रकृति-प्रत्ययसे प्राप्त अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकल का निर्वाह होता है तो इसके विषयमें रूडि-कसना करना व्यर्थ है। सामान्यवाचकका विशेषपरक अर्थ होनेपर तो रूडि-कस्पना मान्य ही होती है।

मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग प्रधानतः स्योगको ही समाधि कहते हें—

अस्मिद्दिशिष्टानान्तु योगिनां युक्ताना योगजधर्मातुः गृहीतेन सनसा स्वात्मान्तराकाशिद्धालमनस्य तत्सनवेतः गुणकर्मसामान्यविशेषेषु समवाये चावितय स्वरूपः दर्शनमुपप्रयते । (प्रशत्तवादमाध्य)

इस माष्यके व्याख्याकार वगालके प्रयम नैयापिका चार्य श्रीवराचार्य कहते हैं—

योगः समाधिः, स द्विविघ , सम्प्रज्ञातोऽसम्प्रज्ञातश्च । सम्प्रज्ञातो धारकेण प्रयक्षेत कचिदात्मप्रदेशे वशीकृतस्य मनस तत्त्वबुमुत्साविशिष्टेनात्मना संयोग । असम्प्रज्ञातश्च वशीकृतस्य मनसो निरमिसन्धिनिरम्युत्यानात्कचिद्गत्न प्रदेशे संयोगः ।

अर्थात् जिस विषयमें तत्त्वनिर्णयकी इच्छा हो, उत्तरे अतीन्द्रिय होनेपर भी चञ्चलताको दूर करनेवाले प्रयक्ते द्वारा वशीकृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माके साय किसी एक अश्में संयोग होना सम्प्रज्ञात समा<sup>वि</sup> है । तया निम्नलिखित विशेषल्पमे मन स्योगकी असम्प्रज्ञात समाघि कहते हैं । यह मनःसयोग अन्युत्थान और न्युत्यानके अभावके कारण, अभिसन्धिसम्बन्धने रहित तया अपने किची आत्मप्रदेशमें उत्पन्न होता है। अतप्र 'युनिर्योगे'—यह 'युन्' घातु मी यहाँ परित्यक नहीं होती, यह बात तो सुत्पष्ट हो ही गयी । विल्क कारिकायलीके कर्ता विश्वनाथ पञ्चाननकी प्राचीनोक्ति भी प्रधान कारिकामें देखी जाती है—'युक्त उज्जानभेदत' अर्यात् योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक युक्तका और दूसरा युजानका । यह युजान-शब्द 'युज् समाघी' इस 'युज्' घातुचे नहीं उद्भुत हो सकता । उसमे तो युज्यमान पद वनेगा । नैयायिक-सम्प्रदायमें 'युजिर् योगे' यह रुघादिगणीय घातु भी योगजप्रत्यक्ष्यर्णनके प्रस्तान सादर गृहीत हुई है।

सयमन अर्थनाली चुरादिगणीय 'युज्' धातुका सम्बन्ध भी 'नशीकृतस्य मनसः' इस अंगद्वारा समर्थित होता है। मनको नशमे करना ही मनका स्थमन है। पातज्ञल दर्शनमे भी समाधिमें संयमनके निशेष सम्बन्धकी सूचना है— 'त्रयमेकत्र संयमः।' समाधिके अन्तरक्त प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन तीनोंको एक ही साथ 'संयम' नाम दिया गया है। इस प्रकार त्रिविध 'युज्' घातु ही योग-शब्दके मूलमें नर्तमान रह सकती है, यह सिद्ध हुआ।

यह गीता-चचन भी वियोगवीघक 'योग' शब्दके निर्देशके द्वारा क्वादिगणीय 'युज्' घातुको योग-शब्दकी प्रकृतिरूपमे ग्रहण करनेका सङ्केत करता है। 'योग' शब्दका यह प्रकृति-विचार प्राचीन योगदर्शनके स्वरूपनिर्णयमें

उपयोगी है।

तं विद्याद दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।

न्याय और वैशेषिक समानतन्त्र होनेके कारण एक ही सम्प्रदायमें सामान्यतः गृहीत होते हैं। अवान्तर भेद होते हुए भी ये दोनो सम्प्रदाय 'शैवयोगी' नामसे प्रसिद्ध है। षड्दर्शनसमुख्यकी गुणरत्न नामक टीकामे इनका सामान्यतः ऐक्य और विशेषतः भेद वर्णित है। कौटिल्यक्ष या कौटल्यकृत अर्थशास्त्रमें जो योगका नाम आया है वह न्याय और वैशेषिकका ही ज्ञापक है; असलमें वैशेषिक पूर्वन्याय और गौतमसूत्र उत्तरन्याय कहलाता है। कौटिल्य या कौटल्यकृत अर्थशास्त्रमें गृहीत 'योग' शब्द न्याय और वैशेषिकका ही बोधक है। इसके प्रमाण-स्वरूप उन्हींके द्वारा रिचत न्यायभाष्यकी † यह स्पष्टोक्ति पढ़िये—

पुरुषकर्मादिनिमित्तो मृतसर्गः कर्महेतवो दोषाः प्रवृत्तिश्र स्वगुणविशिष्टाश्चेतना ससदुत्पद्यते उत्पन्नं निरुध्यत

\* कौटिल्य या कौटल्य चाणक्यका ही नामान्तर है। वात्स्यायन नाम भी चाणक्यका ही है। चणक मुनिके पुत्र होनेसे चाणक्य नाम पडा।

† वत्स ऋषिकुलकी अन्यतम शाखाके कुटिल या कुटल नामक गोत्रकार मुनिके वशमें चाणक्यका जन्म हुआ था, इसलिये उन्हें वात्स्यायन और कोटिल्य या कौटल्य कहते हे। विख्यात जैनाचार्य हेमचन्द्रस्रिके अभिधानमें चाणक्यके इन सब नामोंका उछेख है। वगीय साहित्यसम्मेलनके नैहाटीके अधिवेशनमें दर्शनशाखाके सभापतिरूपसे मैंने जो भाषण दिया था उसमें इसका विशेषरूपसे वर्णन है।

#### इति योगानाम्।

यहाँ न्यायमाण्यकारने योगमतके द्वारा असत् वस्तुओं-की उत्पत्ति, उत्पन्नके ध्वस आदिका उल्लेख किया है। यह मत न्यायवैशेषिकका है, प्रचलित योगदर्शनका अर्थात् पातञ्जलदर्शनका नहीं। पातञ्जल दर्शन सांख्यके ही अन्तर्गत है, इसीसे इसका दूसरा नाम 'सेश्वर सांख्य' है। विज्ञानमिश्चने पातञ्जलका 'सांख्यप्रवचन दर्शन' नाम स्वीकार किया है। पातञ्जलदर्शन असदस्तु-उत्पत्तिवादी नहीं है, बिल्क सत्कार्यवादी है। अत्यस्य वात्स्यायन अर्थात् कौटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या आन्वीक्षकीके अन्तर्गत 'सांख्य' शब्दसे कापिल और पातञ्जलदर्शनका ही वोध होता है।

न्यायवैशेषिकके मतसे 'चित्तवृत्तिनिरोध' शब्दका ताल्पर्य 'चित्तकी चञ्चलताका निवारण' हो सकता है, परन्तु पातज्जलविणित प्रमाणसशयादिवृत्ति उस मतमे चित्तवृत्ति न होनेके कारण उनका निरोध इस लक्षणके द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता । वृत्ति-शब्दका अर्थ यदि धर्म हो तो चित्तकी चञ्चलता जिस प्रकार चित्तका धर्म है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका स्थोग है वह भी चित्तका धर्म अर्थात् चित्तवृत्ति हो सकती है । परन्तु यह स्थोग समाधिकालमें भी निरुद्ध नहीं होता । इसी कारण नैयायिकोंके मतसे 'मनःस्थोगिवशेष' ही योग है और वह स्थोग ही समाधि है । इसी संथोगका उछेख श्रीधराचार्यकी पित्तयोंको उद्धृत करके पहले किया गया है।

नैयायिकसम्प्रदायके मतसे चित्त, मन और अन्तः-करण एक ही पदार्थ है। 'बुध्यते अनेन' इस प्रकार करण वाच्यमें 'बुध्+िक्तन्' प्रत्ययद्वारा निष्यन्न 'बुद्धि' शब्दका अर्थ भी मन होता है। मनको निर्देश करनेके लिये 'बुद्धि' शब्दका प्रयोग न्यायसूत्रमे आया है—

प्रमृत्तिर्वाग्**दुद्धिशरीरारम्भः।** (१।१।१७) भाष्यकार लिखते हैं—

मनोऽत्र बुद्धिरित्यनेन अभिष्रेतं-बुध्यते अनेनेति बुद्धिः।

अर्थात् प्रवृत्ति-शब्दका अर्थ यहाँ वाचिक, कायिक और मानसिक कर्मोंका समूह है । प्रयत्तरूप प्रवृत्तिकी बाह्य मूर्ति उक्त कर्मसमूह है । बुद्धिपदवाच्य जिस अन्तःकरणको न्यायके मतसे मन कहते हैं, उसका एक और आभिधानिक नाम आत्मा भी है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि यह आत्मा ब्रह्म नहीं है, तथा नैयायिकमतिषद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं है। उपनिषद्भिं भी इस प्रकार अन्त करणको 'आत्मा' शब्दके प्रयोगद्वारा अनेक स्थलों प्रतिपादित किया गया है। जैसे—

बुद्धेरात्मा महान् परः । महतः परमध्यक्त-मध्यकात्पुरुषः परः ।

(कठोपनिषद्)

यहाँ पुरुष ही ब्रह्म अथवा न्यायमतप्रतिपादित आत्मा है। इस उपनिषद्-मन्त्रमें प्रथम व्यवद्धत 'आत्मा' शब्द पुरुष नहीं, महत्तत्त्व है। यह वात उक्त मन्त्रमें स्पष्ट है।

महत्तत्वकी वात सांख्यदर्शनमें है, न्यायके मतसे वह मन ही है । मुण्डकोपनिषद्में है—

प्रणवो धतुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यसुष्यते । अप्रमत्तेन वेद्धस्यं शरवत्तन्मयो भवेत्॥

प्रणवके आश्रयसे यहाँ योगका उपदेश दिया गया है, प्रणव धनुरूप है, आत्मा अर्थात् अन्तःकरण वाण-स्वरूप है। ब्रह्मको लक्ष्य करके इस वाणके प्रयोगके द्वारा लक्ष्यको वेघनेसे तन्मयता आ जाती है। लक्ष्यवेघ-राज्दके द्वारा सयोगनिशेषका ही वोघ होता है। यहाँ आत्मा-गव्दका 'अन्तःकरण' अर्थ सर्वेवादिसम्मत नहीं है, केवल नैयायिकमतसम्मत है, परन्तु लक्ष्यवेघ-शब्दमें जो सयोग-विशेष जान पडता है वह सभी दैतवादियोंको अभिप्रेत है। ज्ञानादिके लिये मनके जो विशेष-विशेष सयोग स्वीकार किये जाते हैं, न्यायके मतसे उसका स्युल विवरण इस प्रकार है—'मन अगुपरिमाण है, परन्तु विद्युत्के समान क्षिप्रगतियुक्त है। नाडीविशेषके साथ सयोग होनेपर वही एक मन ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख, प्रयतादि विभिन्न गुणोंका उत्पादन करता है, जिस नाडीसे मनका सयोग होनेसे चाध्रुष प्रत्यश्च होता है उसी नाडीसे मनः-संयोगके द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते । उसी प्रकार जिस नाडीरे मन स्योग होनेपर श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसीके साथ मन सयोग होनेसे चासुपादि प्रत्यक्ष नहीं रोते। इती कारण अन्यमनत्कता-शब्दका ब्ययहार होता है।

एका वित्तरे रूपका दर्शन करते समय किसीकी वात शीप नहीं तुन पड़ती, सगीत अवण करते समय दूसरा शान नहीं होता । क्योंकि शरीरमें वहत्तर हजार नाडियाँ हैं। इन उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियाँ हैं। इन प्रधान नाडियोमें दस प्रमुख हैं—(१) इडा, (२) पिझला, (३) सुपुम्ना, (४) गान्धारी, (५) हिंख जिह्वा, (६) पूषा, (७) यशस्त्रिनी, (८) अलम्बुषा, (९) कुहू और (१०) शक्किनी।

शिक्कृनी नाडीके अम्यन्तर जो नाडी है उसके अन्तर्गत पुरीतत् नाडी है। मनके पुरीतत् नाडीमें प्रविष्ट होनेपर सुषुप्ति हो जाती है, उस समय कोई भी ज्ञान नहीं होता। पुरीतत् नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आवृत है उसमें मनःसयोग होनेसे निद्रा और निद्रामें स्वप्न-दर्शनादि जान होवा है। मनका गान्घारीके साथ सयोग होनेपर वाम चसुद्रारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और हिस्तिजिह्वामें मनका सयोग होनेते दक्षिण चक्षुद्वारा । पूषामें मनका संयोग होनेसे दक्षिण-कर्णद्वारा श्रावण प्रत्यक्ष होता है और यशस्विनीमें मनःसंयोग होनेसे वाम कर्णद्वारा । अलम्बुषाके उद्यदेशमं मनःसयोग होनेसे घाणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेशमें मनः सयोग होनेसे रसात्वादनका ग्रहण अर्थात् रासनप्रत्यञ्च होता है। कुहूमें मनःसयोग सम्मोगसुसका हेउ है। शिङ्कानीमें मनःसंयोग मलोत्सर्ग-प्रयतका हेतु है। मुषुम्नामें मनःसंयोग योगारम्म, और मुषुम्नामध्यस्ति चित्रिणी प्रभृति नाडीमें शान्त मनका गाढ स्योग स्मापि है। यह समाधि दो प्रकारकी है, यह वात पहले कही जा चकी है।

सुष्मनाके अतिरिक्त अन्य सव नाडियोंमें मनका स्योग विविध प्रकारके यत्न, इच्छा, द्वेष, शारीरिक चेष्टा तथा विविध विधयोंके मोगके लिये उपयोगी होता है। इड़ा पिक्कलाके साथ मनःसयोग जीवन, योनि, यत्न प्रमृतिषा उत्पादक है।

पातखलोक चित्तवृत्तिनिरोध सुपुम्नान्तर्गत नाडींनं मन संयोगसे होता है। 'युज् समाधी' यह 'युज्' धातु उनी गाढ सयोगका योध करती है। अपर दोनों 'युज्' धातु जी 'योग' शब्द उद्भृत होनेपर भी उसके सामान्यवाचक होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी योध होता है—जिन प्रकार त्राह्मण कहनेसे पञ्चगीड, पञ्चद्राविड सत्र त्राह्मणांका योध होता है, किन्तु कान्यकुट्ज कहनेसे एक विशेष सम्प्रदायका ही शान होता है।

कल्याण

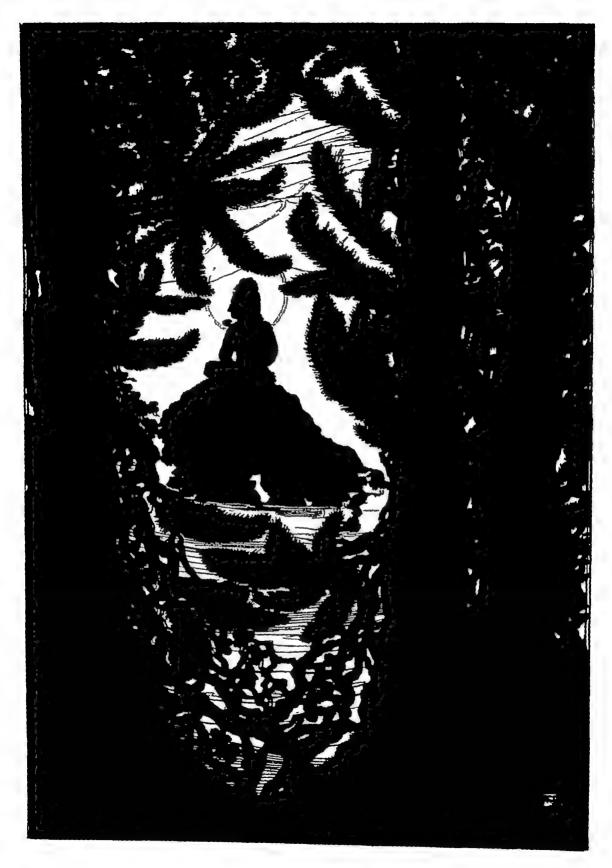

समाविस्य शिव

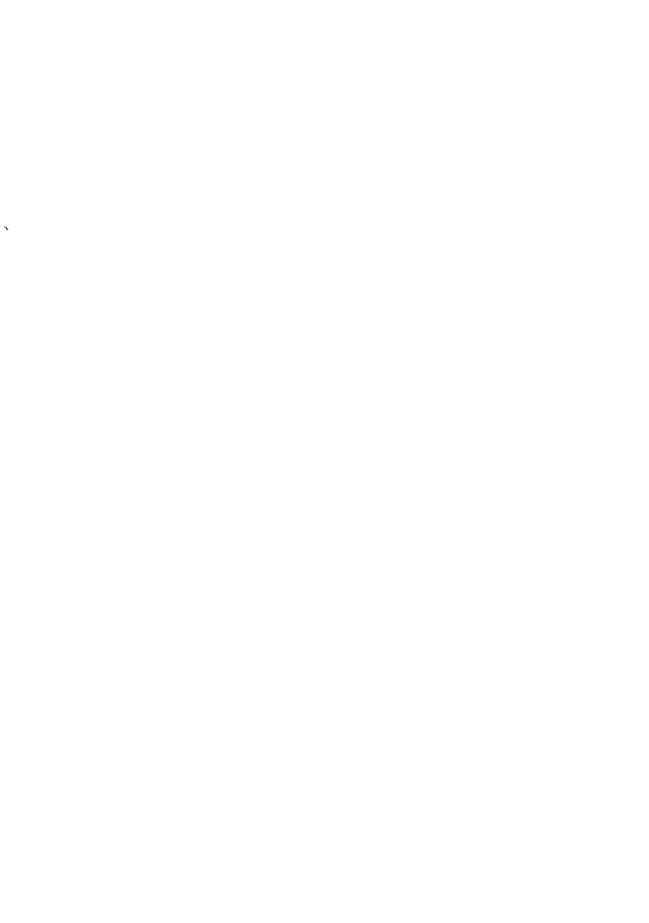

'योग' शब्दके 'युज्' धातुसे उद्भृत होनेपर मी समाधि या सयोगिवशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुँछिङ्ग, तथा शास्त्रवाचक होनेपर नपुसकिङ्गमे होता है। 'योगमाचष्टे यत्' इस वाक्यमे योग+णिच्+अच् प्रत्ययसे निष्पन्न 'योग' शब्द ही शास्त्रवाचक है। यह योगवक्ता पुरुषका वाचक भी हो सकता है।

विद्यासमुद्देशप्रकरणमें कौटिल्य लिखते हैं—'सांख्य योग लोकायत चेत्यान्वीक्षिकी'—यहाँ 'योग' शब्दसे न्याय और वैशेषिकका ही बोध होता है, यह बात प्रमाण-पूर्वक पहले ही बतलायी जा चुकी है। आन्वीक्षिकीका मुद्रित पुस्तकमे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है।

ब्रह्मसूत्रमें 'एतेन यागः प्रत्युक्तः' सूत्र है, इसमें भी पुॅलिक्न प्रयोग है, परन्तु इसका वाच्यार्थ शास्त्र नहीं है, अर्थात् यहाँ 'योग' शब्द शास्त्रका वाचक नहीं है। शास्त्र यहाँ लक्ष्यार्थ है, 'योग' शब्दकी योगसाधनशास्त्रमें लक्षणा है। यह लक्षणा निम्नलिखित न्यायसूत्रद्वारा सिद्ध होती है—

सहचरणस्थानतादथ्येषृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाध-नाधिपत्येभ्यो ब्राह्मणमञ्जकटराजसक्तुचन्दनगंगाशाटकान्न-पुरुषेष्वतन्नावेऽपि तद्युपचारः। (२।२।५९)

'साधनात् अत्र प्राणाः' इति भाष्यम्। भगवान् शङ्करा-चार्यके मतसे ब्रह्मस्त्रस्थ 'योग' शब्द हिरण्यगर्भोक्त योगशास्त्र-परक होनेपर भी स्त्रकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका बोधक है या नहीं, यह कौन कह सकता है १ क्योंकि ब्रह्मसूत्रमे ही नहीं, बल्कि शारीरकमाष्यमें भी न्यायमतका खण्डन नहीं है।

'एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः'—इस ब्रह्मस्त्रकी व्याख्या करते समय भगवान् शङ्कराचार्य परमाणुकारण-वादका उछेख करते हुए भी न्यायमतका खण्डन नहीं करते । न्यायस्त्रकारका सृष्टिविषयमे वैशेषिकके साथ मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी मोक्षक्रममें न्यायस्त्रका प्रामाण्य स्वय शङ्कराचार्य स्वीकार करते हैं, तथा—

दुःखजन्मप्रदृत्तिदोषभिध्याञ्चानानामुत्तरोत्तरापाये तद-नन्तराभावादपवर्गः। (१।१।२)

-इस न्यायस्त्रको उद्धृत करते हैं। परमाणुकारणवादके खण्डनमें ब्रह्मस्त्र और शारीरकभाष्यमें जो विचार हैं उनमें भी भगवान् शङ्कराचार्य वैशेषिकमतका ही उछेख करते हैं, न्यायमतका तो नाम भी नहीं छेते।

अद्वैतज्ञानके बिना मुक्ति नहीं होती । न्यायमत अद्वैतज्ञानका समर्थक नहीं है, उसका योग मुक्तिका साक्षात्कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे 'योगः प्रत्युक्तः' हो सकता है । जो हो, उस विचारकी यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं है । नपुसकिलक्षमें 'योग' शब्द न्याय और वैशेषिकका वाचक है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । अभिवानचिन्तामणि और अन्य कितपय प्राचीन जैन प्रन्थोंमें नैयायिकके पर्याय शब्दरूपमें 'यौग' शब्द व्यवहृत हुआ है । 'योग' शब्द त्रिविध 'युज्' धातुसे उद्भृत हो सकता है तथा तदुपदेशक शास्त्रवाचक हो सकता है, एव शास्त्रोंपदेशकवाचक भी हो सकता है—इस सिद्धान्तकी इस लेखके द्वारा आलोचना की गयी है ।

जग माहीं ऐसी रहो, ज्यों अम्बुजसर माहि।
रहें नीरके आसरे, पै जल छूवत नाहि॥
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ना मुख माहि।
घीव घना भच्छन करें, तो भी चिकनी नाहि॥
ऐसा हो जो साघ हो, लिये रहे वैराग।
चरनकमलमें चित घरें, जगमें रहे न पाग॥

# श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग

( लेखक-श्रीजयरामदासजी 'दीन', रामायणी )

यों तो श्रीरामचरितमानसमें सर्वत्र ही भक्तियोगका पवित्र और परम शान्तिदायी सागर छहरा रहा है, परन्तु प्रकृत भक्तियोगका प्रसङ्ग वनकाण्डके अन्तर्गत—

एक वार प्रमु सुख आसीना । रुछिमन वचन कहे छरुहीना ॥

इस चौप।ईसे आरम्भ होता है और--

मगतियोग सुनि अति सुख पावा। लिछमन प्रमु चरनिन्हं सिर नावा॥

—इस चौपाईपर समाप्त हो जाता है। इस मित्तयोगके साथ उन पाँचो खल्पोंके विषयमें प्रश्न किया गया है जिनका वेद-शास्त्रानुसार वोघ प्राप्त करना भवसागर पार करनेवाले मुमुखुका परम ध्येय है। पाँच खल्प ये हैं—

प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । प्राप्युपाय फर्लं प्राप्तेस्तथा प्राप्तिविरोधकः ॥ वद्गित सकलः वेदाः सेतिहासपुराणकाः । सुनयञ्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः ॥

अर्थात् (१) परस्वरूप, (२) स्वस्वरूप, (३) उपास्यस्वरूप, (४) फलस्वरूप और (५) विरोधस्वरूप इन्हींके सम्बन्धमें प्रश्न किया गया है, यथा— कह्हु ग्यान विराग अरु माया। कह्हु सो मगति कर्हु जेहि दाया॥

ईश्वर जीविह मेद प्रमु, सकल कहहु समुझाइ। जाते होइ चरन रित, सोक-मोह-भ्रम जाइ।।

ज्ञान-विराग (उपास्यस्वरूप), भक्ति (फल्खरूप) माया (विरोधस्वरूप), ईश्वर (परस्वरूप) और जीन (स्वस्वरूप) के विषयमें यह प्रश्न पूछा गया है। परन्तु इन सन्न प्रश्नोंका पर्ययसान केवल भक्तियोगमें ही हुआ है, जिसका सम्पुट प्रश्नके साथ ही लगा हुआ है, यथा— प्रश्नके आदिमें कहा है—

मोहिं समुझाइ कहह सोइ देवा। सव तिज करौं चरन-रजन्सेवा।। और प्रश्नके अन्तमें कहा है—

'जाते होइ चरन रित, सोक-मोह-भ्रम जाइ ॥'

और 'में पूछो निज प्रमुकी नाई ।'—भावको स्पष्ट करके ही प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगवान्का यह विरद भी— भगतिवन्त अति नीचउ प्रानी । मोहिं प्रान प्रिय असि मम बानी ॥

—लक्षित हो जाय I

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर आरम्म करते समय भी सर्वेप्रथम अहङ्कारका ही त्याग कराया गया है। जैसे— थारेहि महँ सब कहीं वुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥

तात्पर्य यह कि अन्त करणचतुष्टयमें से (१) मनः (२) बुद्धि और (३) चित्तको लगाकर अर्थात् अहङ्कार (चौये) को त्याग कर सुनो।

इस भक्तियोगका मुख्य सार अहङ्कारका निःशेषल्पते त्याग ही है। विरोधस्वरूपा मायाका स्वरूप भी जो दो भेदोंसे—'में अब मोर तोर तें' अविद्या, और 'गो गोचर जहूँ लगा मन जाई' विद्या—वतलाया गया है, उसका भी मूल कारण अहकार ही है। क्योंकि दुःस्वरूपा अविद्या में तो 'में' 'मोर' 'तोर' आदि शब्द स्पष्ट ही अहङ्कार सूचक हैं और यवनिका (परदा) स्वरूपा विद्याके कार्य-रूप जगत्में जो नानात्यका दर्शन होता है, वह भी अहङ्कार मूलक ही है। तभी तो दोनोंकी निवृत्तिमें निर्मानावस्था उत्पन्न होनेपर समदृष्टिसे जगत्को ब्रह्मरूप देखना ही ज्ञान कहा गया है—

ग्यान मान जह एको नाहीं। देखु ब्रह्म समान सब माहीं॥ तथा—

तृन सम सिद्ध तीन गुन त्यागी—

—द्वारा वैराग्य वताकर इस ज्ञान-वैराग्यको भक्तियोगका
उपायस्वरूप वतलाया गया है।

ईश्वर (परस्वरूप) के लक्षण '(१) वन्ध्रमोक्षप्रदा (२) सर्वपर, और (३) मायाप्रेरक' कहकर भी सर्वपा अहङ्कारकी ही जड़ उखाड़ दी गयी है। क्योंकि ईश्वर, जीव और माया—इन तीनोंमेंसे जो एक श्रेप दोनोंपर अपना अधिकार जमाये हुए है, वही सर्वपर (सवसे वहा) हुआ। अतः सर्वपरत्व गुण ईश्वरमें निश्चित होनेसे जीवका अहङ्कार जाता रहा। पुनः वन्ध्रमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवके वन्ध्यन और मुक्तिका अधिकार ईश्वरमें ही रहा, जिसे इस चौपाईके द्वारा दरसाया गया है—

नट मरकट इव सबहिं नचावत । राम संगेस वेद अस गावत ॥ चेतन मर्कटकी ही तरह यह चेतन जीव नट-म्प ईरवरके अधीन हैं; उसका वन्धन और मोक्ष अपने अधीन न होनेसे अहङ्कारको स्थान कहाँ ? पुनः 'मायाप्रेरक' तीसरे गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, वह— उमा दारु जोषित की नाईं। सबर्हिनचावत राम गुसाईं॥

—इस चौपाईद्वारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर स्थापित किया गया और फिर—

ई्रवर बस माया गुणखानी । माया बस्य जीव अमिमानी ॥

—यह कहकर जीवके अहङ्कारकी आत्यन्तिक निवृत्ति सूचित की गयी है। क्योंकि यह जीव जय मायाके वश हो रहा है और माया ईश्वरके वश है तब 'परवस जीव स्ववस भगवन्ता' यह स्पष्ट हो जानेसे 'माया ईश न आपु कहँ जान कहिय सो जीव'--जीवका (स्वस्वरूप) अपना स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त चौपाइयोंमें जो मायाके लक्षण कहे गये हैं तथा दोहेके नीचेवाले पदमें जो ईश्वरके लक्षण वर्णित हैं, उन दोनोंसे अलग ही जीवको अपना स्वरूप समझनेके लिये कहा गया है। अतः यह जीव जब ईश्यर और ईश्वरकी आज्ञान-वर्त्तिनी माया दोनोंके ही अधीन ठहरा तब इसका अहङ्कार-से कल्याण होना कैसे सम्भव है १ बल्कि अहङ्कारकी ही स्फरणा होनेसे इसके सहज स्वरूपकी हानि होती है। इसीलिये जीवमात्रके कल्याणका मार्ग अहङ्कारको सर्वथा त्यागकर सर्वोपायशून्य होकर श्रीभगवान्के शरणापन्न-प्रपन्न होना ही बतलाया गया है, इस प्रपत्तिको ही 'भिक्ति-योग' कहते हैं । अतएव स्पष्ट याक्योंमे कहा गया है-जाते वैगि द्रवौं मै भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ सो स्ततत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ॥

क्योंकि क्रमयोग और ज्ञानयोग दोनो अपने-अपने पूर्व साधनोंके अपेक्षित रहनेसे स्वतन्त्र अवलम्ब नहीं हैं। कहा है—

धर्म ते बिरित योग ते ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना ॥

अर्थात् जबतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार खधर्मका पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक (धर्म ते बिरित ) वैराग्य उत्पन्न ही न होगा, जबतक वैराग्य न होगा तब-तक कर्मोंका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोग न हो सकेगा; जबतक कर्मयोग न होगा तबतक (योग ते ज्ञाना) ज्ञान उत्पन्न न होगा; और जबतक ज्ञान न होगा तबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकेगी। परन्तु यह मिक्त-

योग मेरे भक्तोंके लिये सुखद, सुलम, स्वतन्त्र अवलम्ब है। इसके द्वारा मैं वेगि (तुरन्त) ही द्रवीभूत होकर (अह भक्तपराधीनः) स्वय अपने भक्तोंके अधीन हो जाता हूँ (फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्या है १)।

इस प्रकार जो जीव ईश्वर तथा माया दोनोंके अधीन होकर—

सो माया बस भयो गुसाई। बँध्यो कीर मरकटकी नाई॥
—दुःखरूप भवकूपमें पड़ा था, वही जीव भक्तियोगके
सुलभ सहारेसे सहज ही मायाको कौन कहे, 'सर्वपर'
नित्यस्वरूप ईश्वरको भी अपने प्रेमाधीन कर लेता है,

क्योंकि 'राम पुनीत प्रेम-अनुगामी' हैं।

इस मिक्तयोगकी प्राप्तिके सुलम और सुगम पन्थ निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्ति-मार्गवालोंके लिये अलग-अलग दो
प्रकारके बतलाये गये हैं।

भगित तात अनुपम सुखमूला । मिलै जो सन्त होिह अनुकूला ।।
सन्तके अनुकूल होनेपर भिक्त प्राप्त होनेकी बात
उन बड़मागियों के लिये कही गयी है, जिनका मन प्रवृत्तिमागेसे उपराम हो गया है और जिन्होंने यहस्थाश्रम-धर्मका त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये जिष्यभावसे उनकी
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे समाश्रितोंको उनके अधिकारके अनुसार भगवद्भिक्तका पात्र
समझकर जब मिक्तयोगी सन्त उनके अनुकूल होते हैं,
तब उन्हे भिक्तकी प्राप्ति होती है। इसी कारण इस मार्गकी नवधा साधन-भिक्तका वर्णन प्रसिद्ध श्रवण-कीर्तनादिके
कमके अनुसार न होकर दूसरे ही कमसे है। इस कमको स्वय
श्रीभगवान्ने अपने श्रीमुखसे श्रीज्ञवरीजीसे इस प्रकार
कहा है—

प्रथम मगति सन्तन कर सगा। दूसरि रति मम कथा प्रसगा॥
गुरु-पद-पंकज-सेवा, तीसरि भगति अमान।

चौथि भगति मम गुनगन, करे कपट तानि गान ॥
मत्र नाप मम दढ बिस्तासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥
पट दम शील विरत बहुकर्मा । निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥
सतई सब मोहिंमय जग देखे । मोतें सन्त अधिक कर लेखे ॥
अठई जयालाम सन्तोषा । सपनेहुं नहिंदेखे पर दोषा ॥
नवम सरल सबसों छलहीना । मम मरोस हिय हरष न दीना ॥

प्रवृत्ति-मार्गवाले गृहस्याश्रीमयोंके लिये (जिनको विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सद्गुरुकी अनुकूलताका सुयोग नहीं प्राप्त हो सका है, उनके लिये ) इस प्रकार वतलाया गया है—

भगतिके साधन कहों वलानी । सुगम पय मोहिं पावहिं प्रानी ॥ प्रथमिंह विप्र चरन अति प्रीती । निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती ॥ यहिकर फळ पुनि विषय विरागा। तब मम चरन ठपज अनुरागा ॥ श्रवनादिक नव भगति हडाहीं । मम लीजा रति अति मन माहीं ॥

अर्थात् इन भाग्यवानींको पहले ब्राह्मणींके चरणींमं निष्ठा होने और गृहसाश्रमादि वर्णाश्रम वर्मोंका वेदानुसार पालन करनेसे (१) अवण, (२) कीर्तन, (३) सरण, (४) पादसेवन, (५) अर्चन, (६) वन्दन, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आरमनिवेदन, इस नवधा साधनाद्वारा (जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतमें स्पष्ट आया है) भिक्तयोगकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार साधनावस्थाकी नवधा भिक्त दोनों मार्गवालोंके लिये दो प्रकारकी होनेपर भी सिद्धा, प्रेमा या परामिक्त एक ही है। अतएष गृहस्य और विरक्त दोनोंके लिये अपने-अपने अधिकारानुसार उपर्युक्त प्रकारसे भिक्तयोग सुल्भ है।

#### अतएव त्वय श्रोभगवान् कहते हैं-

सन्त चरन पक्रज अति प्रेमा । मन क्रम वचन मजन दृढ़ नेमा ॥
गुरु पितु मातु वधु पित देवा । सव मो कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥
मन गुन गावत पुळक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरतर वस में ताके ॥

वचन कर्म मन मोरि गति, मजन करिंह नि.कान । तिन्हके हृदयक्रनल नहीं, करीं सदा विश्रान॥

×

अर्थात् उन भक्तियोगियोंकी प्रीति केवल भगवत् और भागवतोंमें ही अत्यन्त हद हो जाती है और मनसा, वाचा, कर्मणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियन निश्चित हो जाता है। वे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पित, देवता आदि सब मुझको ही जानकर हट्तासे मेरी सेवानें लगे रहते हैं; मेरा गुणानुवाद गाते हुए पुलकित हो जाते हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गद्गद हो जाती है और उनके नेत्रोंसे अश्रुषारा प्रवाहित होती है। मैं सदा ऐसे निष्काम और निष्कपट भक्तियोगीके वशमें रहता हूँ।

वास्तवमें <u>भक्तियोग</u> ही एक ऐसा सुलम और खतन अवलम्ब है जिसके प्रभावसे सर्वेश्वर खतन्त्र ईश्वरको भी प्रेमाधीन होकर निरन्तर भक्तोंके वश्वमें रहना पड़ता है तथा सदैव उनके हृदयमें ही वास करना पडता है। इसील्ये—

मगीतयोग सुनि अति सुख पाना । रुछिमन प्रमु चरनन्हि सिर नाना ॥

—इस भक्तियोगको सुनकर जीवमात्रको कल्याण-पय लखानेवाले (शेषावतार रामानुजाचार्य) श्रीलक्षणजीने परमानन्द प्राप्त किया और प्रभुके चरणोंमें शीश नवाकर शरणागित मार्ग भिक्तयोगको शिरोषार्य किया। अतं जीवमात्रके लिये भगवत्-प्रेमावलम्बन ही यथार्थ दोग है तथा भगवत्-प्रेमकी प्रधानता ही यथार्थमें ज्ञान है, नहीं तो जहाँ मगवान्की भक्तिका प्राधान्य नहीं है, वह योग कुयोग है एवं वह शान अञ्चान माना गया है। यथा

जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहँ नहिं राम प्रेन परघानू ॥

'सियावर रामचन्द्रकी जय'।

### **---◆2%??}\$\$**◆---

× × × >

दूटन चरनन छागि रहु, नामकी करत पुकार।
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ टिखा छिछार॥
जग रहु जगर्ते अछग रहु, जोग जुगतिकी रीति।
दूटन दिरदे नाम तें, छाइ रही हद प्रीति॥

—दूलनदात ×

×

X



# मर्यादायोग



श्रींसीताराम

# मनको वश करनेके कुछ उपायक

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥ (गीता ६।३६)

श्रीभगवान् कहते है—'जिनका मन वशमे नहीं है उनके लिये योगका प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, यह मेरा मत है, परन्तु मनको वशमें किये हुए प्रयत्नशील पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं।'

भगवान् श्रीकृष्ण महाराजके इन यचनोंके अनुसार यह सिद्ध होता है कि मनको वश किये विना परमात्माकी प्राप्तिरूप योग दुष्पाप्य है। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी इच्छानुसार निरङ्कुश होकर विषयवाटिकामें स्वच्छन्द विचरण किया करे और परमात्माके दर्शन अपने-आप ही हो जाय, तो यह उसकी भूल है।

दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और आनन्दमय परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवालेको मन वशमे करना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। परन्तु मन स्वभावसे ही बड़ा चञ्चल और वलवान् है, इसे वशमे करना कोई साधारण बात नहीं। सारे साधन इसीको वश करनेके लिये किये जाते हैं, इसपर विजय मिलते ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है। भगवान् शङ्कराचार्यने कहा है—'जित जगत् केन, मनो हि येन'। 'जगत्को किसने जीता ?—जिसने मनको जीत लिया।' अर्जुनने भी मनको वशमे करना कठिन समझकर कातर शब्दोमे भगवान्से यही कहा था—

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधि वलवद् इतम् । तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥ (गोता ६ । ३४)

'हे भगवन्! यह मन बड़ा ही चञ्चल, हठीला, हद और बलयान् है; इसे रोकना में तो बायुके रोकने के समान अत्यन्त दुष्कर समराता हूँ।'

इससे फिलीको यह न समरा लेना चाहिये कि जो वात अर्जुनके लिये इतनी कठिन थी यह हमलोगोंके लिये कैसे सम्भव रोगी । मनको जीतना कठिन अयहप है। भगवान्- ने इस बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी वतला दिया---

असंशयं सहाबाहो सनो हुनिंग्रहं चलम् । अभ्यासेन तु कौन्तेय वैशग्येण च गृहाते॥ (गोता ६।३५)

भगवान्ने कहा, 'अर्जुन! इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस चञ्चल मनका निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परन्तु अभ्यास और वैराग्यसे यह वशमे हो सकता है।' इससे यह सिद्ध हो गया कि मनका वशमें करना कठिन भले ही हो, पर असम्भव नहीं, और इसके यश किये विना दुःखो-की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये। इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जाननेकी आवश्यकता है।

#### मनका स्वरूप

मन क्या पदार्थ है ? यह आत्म और अनात्म पदार्थके वीचमे रहनेवाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वय अनात्म और जड है, किन्तु वन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः।

वस, मन ही जगत् है, मन नहीं तो जगत् नहीं! मन विकारी है, इसका कार्य सकल्प-विकल्प करना है। यह जिस पदार्थको भलीभाँति प्रहण करता है, स्वय भी तदाकार बन जाता है। यह रागके साथ ही चलता है, सारे अनथाँकी उत्पत्ति रागसे होती है, राग न हो तो मन प्रश्चांकी ओर न जाय। किसी भी विषयमे गुण और सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस विषयमे प्रवृत्त होता है। परन्तु जिस विषयमें इसे दुःख और दोष दीख पड़ते हैं उससे उसका देप हो जाता है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता, यदि कभी भ्लकर प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देराकर देपसे तत्काल लौट आता है। यास्तवमें देपवाले विषयमें भी इसकी प्रवृत्ति रागसे ही होती है। साधारणत्या यही मनका खल्प और स्वभाव है। अप सोचना पर् है कि यह बशमें क्योंकर हो। इसके लिये उपाय भगवान्ने

इस रेरान जितने उपाय बतलाये गये हैं ने सभा दिसी-म-किवी कचे नापक या नहाला पुराके द्वारा अनुभूत है। लेपक

वतला ही दिया है—अम्यास और वैराग्य । यही उपाय योगदर्शनमें महर्षि पतञ्जलिने वतलाया है—

#### अभ्यासवैराग्याभ्यां तिक्करोधः।

(समाधिपाद १२)

'अभ्यास और वैराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है', अतएव अव इसी अभ्यास और वैराग्यपर विचार करना चाहिये।

# वशमें करनेके साधन (१) भोगोंमें वैराग्य

जनतक ससारकी वल्तुएँ सुन्दर और सुलपद माल्म होती हैं तभीतक मन उनमें जाता है, यदि यही सव पदार्थ दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने छगें ( जैसे कि वास्तवमें ये हैं ) तो मन कदापि इनमें नहीं लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आवेगा, इसलिये ससारके सारे पदार्थीमें (चाहे वे इरलैकिक रों या पारलैकिक ) दुःख आर दोषकी प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिये। ऐसा हढ प्रत्यय करना चाहिये कि इन पदार्थोंमें नेवल दोष और दुःख ही भरे हए हैं। रमणीय और मुखलप दीखनेवाली वस्तुमें ही मन लगता है । यदि यह रमणीयता और सुलरूपता विषयोंने हटकर परमात्मामें दिखायी देने लगे (जैसा कि वास्तवमें है) तो यही मन तुरन्त विषयोंसे इटकर परमात्मामें लगजाय। यही वैराग्यका साधन है और वैराग्य ही मन जीतनेका एक उत्तम उपाय है । सचा वैराग्य तो संसारके इस दीखनेवाले त्यरूपका सर्वथा अमाव और उसकी जगह परमात्माका नित्यमाव प्रतीत होनेमें है। परन्तु आरम्भमें नये साधकको मन वदा करनेके लिये इस लोक और परलोकके समस्त पदायोंमें दोष और दु.ख देखना चाहिये, जिससे मनका अनुराग उनसे हटे।

श्रीमगवान्ने कहा है— इन्द्रियायेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च। जन्ममृत्युजराज्याधिदु खदोपानुदर्शनम् ॥ (गीता १३ । ८)

'इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंम वैरान्य, अहद्वारका त्याग, (इस शरीरमें) जन्म, ऋखु, बुढ़ापा और रोग (आदि) दु.ख और दोष देखने चाहिये।' इस प्रकार वैराग्यकी भावनात्ते मन वशमें हो सकता है। यह तो वैराग्यका सक्षिप्त साधन हुआ, अव इड़ अभ्यासोपर विचार करें।

#### (२) नियमसे रहना

मनको वश करनेमें नियमानुवर्त्तितासे वड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने चाहिये। पात काल विकौनेसे उठकर रातको सोनेतक दिनभरके कार्योंकी एक ऐसी नियमित दिनचर्या दना लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने-आप स्वभावसे ही उस समय उसी कार्यमें रंग बाय । ससार-साधनमें तो नियमानुवर्त्तितासे लाम होता ही है। परमार्थमं भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूपके व्यानके लिये प्रतिदिन जिस सान-आसनपर, जिस आसनसे, जिस समा पर, जिस और जितने समय बैठा जाय उसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये । पाँच मिनटका भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है। आज दस मिनट बैठे, कल आघ घण्टे, परसां विल्कुल लाँघा, इस प्रकारके साधनसे साधनको सिद्धि कठिनवारे मिलती है। जब पॉच मिनटका ध्यान नियमसे होने लो तव दस मिनटका करे, परन्तु दस मिनटका कानेके वाद किसी दिन भी नौ मिनट न होना चाहिये। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मन्त्रका वास्तार परिवर्चन नहीं करना चाहिये। इस तरहकी निवमा-नुवर्त्तिताचे भी भन स्थिर होता है। नियमींका पालन खाने, पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने, स्पीम होना चाहिये । नियम अपनी अवस्थानुक्ल शान्त्रसमत वना लेने चाहिये।

#### (३) मनकी क्रियाऑपर विचार

मनके प्रत्येक कार्यपर विचार करना चाहिये। प्रतिदिन रातको सोनेसे पूर्व दिनभरके मनके कार्योपर विचार करना उचित है। यद्यपि मनकी सारी उघेइ-इनका सरण होना वड़ा कठिन है, परन्तु जितनी याद रहे उतनी ही वार्तोपर विचार कर जो-जो सङ्कल्प सात्त्विक माद्भन दें उनके लिये मनकी सराहना करना और जो-जो सङ्कल्प राजिसक और तामिक माद्भम पढ़ें उनके लिये मनकी विकारना चाहिये। प्रतिदिन इस प्रकारके अभ्यास्त्रे मनपर सरकार्य करनेके और असरकार्य छोड़नेके सरकार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमें मन दुराइगों हो

वचकर भले-भले कार्यों में लग जायगा। मन पहले भले कार्यवाला होगा, तब उसे वश करने में सुगमता होगी। सुसङ्गमें पड़ा हुआ वालक जवतक कुसङ्ग नहीं छोड़ता तबतक उसे कुसङ्गयोंसे खुरी सलाह मिलती रहती है, इससे उसका वशमें होना कठिन रहता है। पर जब कुसङ्ग छूट जाता है तब उसे खुरी सलाह नहीं मिल सकती, दिनरात घरमें उसको माता-पिताके सदुपदेश मिलते हैं, वह भली-भली बातें सुनता है। तब फिर उसके सुधरकर माता-पिताके आशाकारी होने में विलम्ब नहीं होता। इसी तरह यदि विधय-चिन्तन करनेवाले मनको कोई एक साथ ही सर्वथा विषयरहित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मनको खुरे चिन्तनसे बचाना चाहिये, जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब उसको वश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

#### (४) मनके कहनेमें न चलना

मनके कहनेमे नहीं चलना चाहिये। जवतक यह मन वशमें नहीं हो जाता तवतक इसे अपना परम शबु मानना चाहिये। जैसे शत्रुके प्रत्येक कार्यंपर निगरानी रखनी पड़ती है वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यको सावधानीसे देखना चाहिये। जहाँ कहीं यह उलटा-सीघा करने लगे वहीं इसे धिकारना और पछाड़ना चाहिये । मनकी खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये। यद्यपि यह वडा वलवान है, कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिये। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन मनको अवस्य जीत लेता है। इससे लड्नेमे एक विचित्रता है। यदि हदतासे लड़ा जाय तो लड़नेवालेका वल दिनोंदिन बढ़ता है और इसका क्रमशः घटने लगता है, रसलिये इससे लड़नेवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य ही विजयी होता है। अतएव इसकी हॉ-में-हॉ न मिलाकर पत्येक कार्यमे खूब सावधानीसे वर्तना चाहिये। यह मन यड़ा ही चतुर है। कभी डरावेगा, कभी फ़ुसलावेगा, कभी लालच देगा, बड़े-बड़े अनोखे रम दिखलावेगा, परन्तु कभी इसके घो खेमे न आना चारिये । भूलकर भी इसका विश्वास न करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत टूट जायगी, लड़ने और धोखा देनेकी आदत छूट जायगी। अन्तमे यह आज्ञा देनेवाला न रहकर सीधा-सादा आज्ञा-पालन करनेवाला विश्वासी सेवक वन जायगा।

> मन होभी, मन काऊची, मन चचल, मन चौर । मनके नत चीटांमे नहीं, परुष्ठ परुष्ठ मन और ॥

### (५) मनको सत्कार्यमें संख्य रखना

मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ-न-कुछ काम इसको मिलना ही चाहिये, अतएव इसे निरन्तर काममे लगाये रखना चाहिये। निकम्मा रहनेसे ही इसे दुरी बार्ते स्झा करती हैं, अतएव जवतक नींद न आवे तवतक चुने हुए सुन्दर माङ्गिलक कार्यों मे इसे लगाये रखना चाहिये। जाश्रत् समयके सत्कार्यों के चित्र ही स्वप्रमें भी दिखायी देंगे।

(६) मनको परमात्मामें लगाना श्रीभगवान्ने कहा है—

यतो यतो निश्चरित मनश्चच्रकमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥ (गीता ६। २६)

'यह चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर जाय वहाँ-वहाँसे हटाकर वारवार इसे परमात्मामे ही लगाना चाहिये।'

मनको वशमें करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले-पहले तो यह इतना ज़ोर दिखलाता है-अपनी चञ्चलता और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक धवड़ा उठता है, उसके दृदयमे निराशा-सी छा जाती है, परन्तु ऐसी अवस्थामें धैर्य रखना चाहिये। मनका तो ऐसा स्वभाव ही है और हमे इसपर विजय पाना है, तव धवड़ानेसे थोड़े ही काम चलेगा। मुस्तैदीसे सामना करना चाहिये। आज न हुआ तो न्या, कभी-न-कभी तो वजमे होगा ही। इसीलिये भगवानने कहा है—

शनैः शनैरपरमेद् बुख्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्जिद्यि चिन्तयेत्॥ (गीवा ६। २५)

'घीरे-वीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्राप्त हो, धैर्ययुक्त बुद्धिने मनको परमातमामे स्थिर करके और किसी भी विचारको मनमे न आने दे।'

वड़ा धैर्य चाहिये। पवड़ाने, ऊपने या निराश होनेचे काम नहीं होगा। शाड़्षे घर साफ कर लेनेपर भी जैसे ध्ल जमी हुई-सी दीए पड़ती है, उसी प्रकार मनको सत्कारोंचे रित करते समय यदि मन और भी अस्थिर या अपरिन्छित्र दीले तो इसमें कोई आ अर्यकी यात नर्ग है। पर इससे उरकर शाड़ लगाना उन्द नहीं करना चाहिते। इस प्रकारकी दृढ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि किसी प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिध्या सङ्कर्णोको मनमें नहीं आने दिया जायगा । वड़ी चेंशा, वड़ी दहता रखने-पर भी मन साधककी चेष्टाओंको कई वार व्यर्थ कर देता है, सावक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ पर मनदेवता सङ्कल्प-विकर्लोकी पूजामें लग जाते हैं। जव साधक मनकी ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि यह नया हुआ । इतने नये-नये सङ्कल्प-जिनकी भावना भी नहीं की गयी थी-कहाँसे आ गये श्वात यह होती है कि साधक जब मनको निर्विषय करना चाहता है तब ससारके नित्य अभ्यस्त विषयोंचे मनको फ़रसत मिल जाती है, उधर परमात्मामें लगनेका इस समयतक उसे पूरा अम्यास नहीं होता । इसलिये फ़रसत पाते ही वह उन पुराने दृश्योंको ( जो सस्काररूपसे उसपर अङ्कित हो रहे हं ) सिनेमाके फिल्मकी भाँति धण-धणमें एकके वाद एक उल्टने लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे सङ्खल्य मनमें उठते हुए माल्म होते हैं जो संसारका काम करते चमय याद भी नहीं आते थे। मनकी ऐसी प्रवलता देख-कर साधक स्तम्भित-सा रह जाता है, पर कोई चिन्ता नहीं । जब अभ्यासका बल बढ़ेगा तब उसको ससारसे फ़रसत मिलते ही तुरन्त परमात्मामें लग जायगा। अम्यास हद होनेपर तो यह परमात्माके घ्यानसे हटाये जानेपर भी न हटेगा । मन चाहता है सुख । जयतक इसे वहाँ सुख नहीं मिलता-विषयोंमें बुल दीलता है, तवतक यह विषयों-में रमता है। जब अभ्याससे विषयोंमें दुःख और परमात्मामे परम सुख प्रतीत होने लगेगा तव यह खयं ही विपयोंको छोड़कर परमात्माकी ओर दौड़ेगा, परन्तु जनतक ऐसा न हो तवतक निरन्तर अन्यास करते रहना चाहिये। यह माल्य होते ही कि मन अन्यत्र भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिये। इसको पके चोरकी भाँति भागनेका वड़ा अन्यास है, इसलिये प्यों ही यह मागे त्यों ही इसे पकड़ना चाडिये ।

जिस-जिस कारणसे मन सामारिक पदार्थों में विचरे उस उससे रोककर परमारनामें स्थिर करें। मनपर ऐसा पहरा नैठा दें कि यह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने तो रिट इसे भागनेकी पूरी स्वतन्त्रता दें दी जाय; परन्तु पर बार्ग जान वर्गेनर परमारमाकी भावना की जान, यरींनर देने नरमारमा के स्वरूपने लगाया जाय। इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता है।

(७) एक तत्त्वका अभ्यास करना
योगदर्शनमे महर्षि पतज्ञिल लिखते हैं—
तत्प्रतिपेधार्थमेकतत्त्वाभ्यास । (सनाभिषाद ३२)

चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पाँच तर्ल्वोमें हे किसी एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये। एक तत्त्वके अम्यार का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वल्तुकी वा किसी मूर्तिविशेषकी तरफ एकदृष्टिसे देखते रहना। वरतक ऑर्खोकी पलक न पड़े या ऑखोंमें जल न आ जार तवतक उत्त एक ही चिह्नकी तरफ देखते रहना चाहिये। चिह्न घीरे-घीरे छोटा करते रहना चाहिये। अन्तमं उठ चिह्नको विल्कुल ही हटा देना चाहिये। 'दृष्टिः स्थिरा यत्र विनावलोकनम्'—अवलोकन न करनेपर भी दृष्टि सिर रहे । ऐसा हो जानेपर चित्तविक्षेप नहीं रहता । इत प्रकार प्रतिदिन आध-आध घण्टे भी अम्यास किया जाय तो मनके स्थिर होनेमें अच्छी सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भुवोंके वीचमें दृष्टि जमाकर जवतक आँखाँम जल न आ जाय तवतक देखते रहनेका अम्यात किया जाता है। इससे भी मन निश्चल होता है, इसीको प्राटक कहते हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके अम्यासमे नियमितरूपसे जो जितना अधिक समय दे सकेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा l

### (८) नाभि या नासिकात्रमे दृष्टि स्थापन करना

नित्य नियमपूर्वक पद्मासन या सुखासनसे वैठकर वीधा वैठकर नामिम दृष्टि जमाकर जवतक पलक न पड़े तर्वि एक-मनसे देखते रहना चाहिये। ऐता करनेसे श्रीत द्रीमन खिर होता है। इसी प्रकार नासिकाक अप्रमागपर दृष्टे जमाकर वैठनेसे भी चित्त निश्चल हो जाता है। इसे ज्योतिक दर्शन भी होते हैं।

#### (९) शब्द अवण करना

कानों में अँगुली देकर शब्द सुननेका अम्यास किया बाता है। इसन परले नेवरों के गुजार अथवा बात कालोन प्रश्नों के चुँचुँहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है, किर कमश पुँउ के, शर्ज़, घण्टा, ताल, सुरली, भेरी, मृदक्क, नक्तीरी और सिंदगर्बन के सहश शब्द सुनायी देते हैं। इस प्रकार दस प्रकार शब्द सुनायी दने लगने के बाद दिवा के शब्दका अग होता है, जिससे साधक समाधिको प्राप्त हो जाता है। यह भी मनके निश्चल करनेका उत्तम साधन है।

#### (१०) ध्यान या मानसपूजा

सव जगह भगवान्के किसी नामको लिखा हुआ समझ-कर वारंवार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाहिये अथवा भगवान्के किसी स्वरूपविशेषकी अन्तरिक्षमें मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये। पहले भगवान्की मूर्तिके एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान कर फिर दृढ़ताके साथ सारी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये। उसीमे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये। मूर्तिके ध्यानमे इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि ससारका मान ही न रहे। फिर कल्पना-प्रसूत सामग्रियोंसे भगवान्की मानसिक पूजा करनी चाहिये। प्रेमपूर्वक की हुई नियमित भगवदुपासनासे मनको निश्चल करनेमे बड़ी सहायता मिल सकती है।

### (११) मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षाका व्यवहार

योगदर्शनमें महर्षि पतज्जिल एक उपाय यह भी बतलाते हैं—

मैत्रीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् । (समाधिपाद ३३)

'सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियोंके प्रति दया, पुण्या-त्माओंके प्रति प्रसन्नता ओर पापियोंके प्रति उदासीनताकी भावनासे चित्त प्रसन्न होता है।'

- (क) जगत्के सारे सुखी जीवोके साथ प्रेम करनेसे चित्तका ईर्ध्यामल दूर होता है, डाहकी आग बुझ जाती है। ससारमे लोग अपनेको और अपने आत्मीय स्वजनोंको सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगोको अपने प्राणोके समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे स्सारके सुखियोंके प्रति अपित कर दिया जाय तो कितने आनन्दका कारण हो! दूसरेको सुखी देखकर जलन पैदा करनेवाली वृत्तिका नाश हो जाय!
  - (स) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर-अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता है। मनुष्य अपने कहोंको दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता नहीं समझता, भविष्यमे कष्ट होनेकी सम्भावना होते ही पहलेसे उसे निवारण करनेकी चेष्टा करने लगता है। यदि देसा ही भाव जगत्के सारे दुस्ती जीवोंके साथ हो जाय 88—86

तो अनेक लोगोके दुःख दूर हो सकते है। दुःखपीड़ित लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सर्वेख न्योछावर कर देनेकी प्रवल भावनासे मन सदा ही प्रफुल्ति रह सकता है।

- (ग) धार्मिकोंको देखकर हिंपत होनेसे दोषारोप नामक मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही धार्मिक पुरुषकी भाँति चित्तमे धार्मिक दृत्ति जागृत हो उठती है। असूयाके नाशसे चित्त शान्त होता है।
- (घ) पापियोंके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका क्रोधरूप मल नष्ट होता है। पापोंका चिन्तन न होनेसे उनके संस्कार अन्तःकरणपर नहीं पड़ते। किसीसे भी घृणा नहीं होती। इससे चित्त शान्त रहता है।

इस प्रकार इन चारों मावोंके बारबार अनुशीलनसे चित्तकी राजस, तामस वृत्तियाँ नष्ट होकर सास्विक वृत्तिका उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ ही एकाशता लाभ कर सकता है।

### (१२) सद्ग्रन्थोंका अध्ययन

भगवान्के परम रहस्यसम्बन्धी परमार्थ-प्रन्थोंके पठन-पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमे बैठकर उपनिषद्, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामायण आदि प्रन्थोंका अर्थसहित अनुशीलन करनेसे वृत्तियाँ तदाकार बन जाती हैं। इससे मन स्थिर हो जाता है।

#### (१३) प्राणायाम

समाधिसे भी मन रकता है। समाधि अनेक तरहकी होती है। प्राणायाम समाधिके साधनोका एक मुख्य अङ्क है। योगदर्शनमें कहा गया है—

प्रच्छर्देनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । ( समाधिपाद ३४ )

नासिकाके छेदोंसे अन्तरकी वायुको वाहर निकालना प्रच्छर्दन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको विघारण कहते हैं। इन दोनों उपायोंसे भी चित्त स्थिर होता है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्ने भी कहा है—

अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः॥

'कई अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, कई प्राणवायुमें अपानवायुको होमते हैं और कई प्राण और अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं।'

इसी तरह योगसम्बन्धी प्रन्थोंके अतिरिक्त महाभारत, श्रीमद्भागवत और उपनिषदोंमें भी प्राणायामका यथेष्ट वर्णन है। श्वास-प्रश्वासकी गतिको रोकनेका नाम ही प्राणायाम है। मनु महाराजने कहा है—

द्द्यन्ते ध्मायमानानां धात्ना हि यथा मला । तथैन्द्रियाणा द्द्यन्ते दोपा प्राणस्य निमहात्॥

'अिनसे तपाये जानेपर जैसे धातुका मल जल जाता है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहसे इन्द्रियोंके सारे दोष दन्ध हो जाते हैं।'

प्राणींको रोकनेसे ही मन चकता है। इनका एक दूसरेके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है। मन सवार है तो प्राण वाहन है। एकको रोकनेसे दोनों ठक जाते हे। प्राणायामके तम्बन्धमें योगशास्त्रमे अनेक उपदेश मिलते हैं, परन्त वे वड़े ही कठिन हैं । योगसाधनमें अनेक नियमींका पालन करना पड़ता है। योगाभ्यासके लिये वड़े ही कठोर आत्मसयमकी आवश्यकता है। आजकलके समयमें तो कई कारणोंसे योगका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही समझना चाहिये। यहाँपर प्राणायामके सम्बन्धमें केवल इतना ही कहा जाता है कि वार्ड नासिकासे वाहरकी वायुको अन्तरमें ले जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते हूँ, दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुको वाहर निकालकर वाहर स्थिर रखनेको रैचक कहते हैं और जिसमें अन्तरकी वाय बाहर न जा सके और बाहरकी वायु अन्तरमें प्रवेश न कर सके, इस भावसे प्राणवाय शोक रखनेको कुम्भक कहते हैं। इसीका नाम प्राणायाम है।

साधारणत' चार वार मन्त्र जपकर पूरक, सोलह वारके जपसे कुम्मक और आठ वारके जपसे रेचककी विधि है। परन्तु इस सम्बन्धमें उपयुक्त सद्गुरुकी आज्ञा विना कोई कार्य नहीं करना चाहिये। योगाम्यासमें देखादेखी करनेसे उलटा फल हो सकता है।

देखा देखी साघै जोग । छीजै काया वाढ़ै रोग ।

पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको रोकनेका एक वहुत ही उत्तम साधन है।

#### (१४) श्वासके द्वारा नाम-जप

मनको रोककर परमात्मामें लगानेका एक अत्यन्त सुलभ और आशङ्कारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है आने-जानेवाले श्वास-प्रश्वासकी गतिपर ध्यान रखकर बासके द्वारा श्रीभगवानके नामका जप करना । यह अभ्यास वैठते-उठते, चलते-फिरते, लोते-खाते हर समय, प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है । इसमे श्रास जोर-जोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। श्रासकी साधारण चालके साय-ही-साथ नामका जप किया जा सकता है । इसमे लक्ष्य रखनेसे ही मन ठककर नामका जप हो सकता है । श्रासके द्वारा नामका जप करते समय चित्तमे इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि मानो मनआनन्द-से उछला पड़ता हो । आनन्दरससे छका हुआ अन्त करण-रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो । यदि इतने आनन्दका अनुमव न हो तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये। इसीके साथ भगवान्को अपने अत्यन्त समीप जानकर उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, मानो उनके समीप होनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । इस भावसे ससारकी सुध मुलाकर मनको परमारमामें लगाना चाहिये।

#### ( १५ ) ईश्वर-शरणागति

ईश्वर-प्रणिघान से भी मन वशम होता है, अनन्य भक्ति परमात्माक शरण होना ईश्वर-प्रणिघान कहलाता है। 'ईश्वर' शब्दले यहाँपर परमात्मा और उनके मक दोनों ही समझे जा सकते हैं। 'श्वसिवद् ब्रह्मैव भवित', 'तत्मयाः'—इनश्रुति और मिंक शास्त्रके सिद्धान्त-वचनों से भगवान, ज्ञानों और मकीं की एकता सिद्ध होती है। श्रीभगवान और उनके भक्तीं प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्दसे भर जाता है। ससरका वन्धन मानो अपने-आप दूरने लगता है। अत्यय भक्तीं का सक्तीं है। अत्यय मक्तीं का सक्तीं है। अत्यय मक्तीं का सक्तीं है। अत्यय मक्तीं का सक्तीं है। भगवत्प्रातिका प्रधान उपाय समझनेसे भी मनपर विजय प्रात की जा सकती है। भगवान और सच्चे भक्तींकी कृपासे सव कुछ हो सकता है।

### (१६) मनके कार्योंको देखना

मनको वशमें करनेका एक वड़ा उत्तम श्रवन है 'मनसे अलग होकर निरन्तर मनके कार्यों को देखते रहना।' जवतक हम मनके साथ मिले हुए है तमीतक मनमें इतनी चञ्चलता है। जिस समय हम मनके द्रष्टा वन जाते हैं उसी समय मनकी चञ्चलता मिट जाती है। वास्तवमें तो मनते हम सर्वथा भिन्न ही है। किस समय मनने क्या स्क्रव्य होता है, इसका पूरा पता हमें रहता है। ववईमें वैठे हुए

एक मनुष्यके मनमे कलकत्तेके किसी दृश्यका सङ्कृत्य होता है, इस वातको वह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद वात है कि जानने या देखनेवाला जाननेकी वा देखनेकी वस्तुसे सदा अलग होता है। आँखको आँख नहीं देख सकती। इस न्यायसे मनकी वातोंको जो जानता या देखता है वह मनसे सर्वथा मिन्न है, भिन्न होते हुए भी वह अपनेको अनके साथ मिला लेता है, इसीसे उसका जोर पाकर मनकी उद्दण्डता वढ़ जाती है। यदि साधक अपनेको निरन्तर अलग रखकर मनकी क्रियाओका द्रष्टा वनकर देखनेका अभ्यास करे तो मन वहुत ही शीध्र सङ्कृत्यरहित हो सकता है।

मझ होकर उच स्वरसे परमात्माका नाम और गुण-कीर्त्तन करनेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता है। भगवान् चैतन्यदेयने तो मनको निषद्धकर परमात्मामें रुगानेका यही परम साधन वतलाया है। मक्त जब अपने अभुका नाम-कीर्तन करते-करते गद्धदकण्ठ, रोमाञ्चित और अधुर्पालोचन होकर प्रेमावेशमं अपने आपको सर्वथा मुलाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमें तन्मयता प्राप्त कर रुता है, तब भला मनको जीतनेमें और कौन-सी बात बच रहती है! अतएब प्रेमपूर्वक परमात्माका नामकीर्त्तन करना मनपर विजय पानेका एक अत्युक्तम साधन है।

इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक साधन और युक्तियाँ हैं। इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे किसी प्रकारसे भी मनको विषयोंसे हटाकर परमात्मामे लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये। मनके स्थिर किये विना अन्य कोई भी अवलम्बन नहीं। जैसे चञ्चल जलमें रूप विकृत दीख पड़ता है उसी प्रकार चञ्चल चित्तमें आत्माका यथार्थ खरूप प्रतिविभिन्नत नहीं होता। परन्तु जैसे स्थिर जलमे प्रतिविम्न जैसा होता है वैसा ही दीखता है, इसी प्रकार केवल स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ खरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतुएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका प्रयत करना चाहिये । अवतक जो इस मनको स्थिर कर सके हैं वे ही उस स्यामसुन्दरके नित्यप्रसन्न नवीन-नील-नीरद प्रफ़ल मुखारविन्दका दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक वार भी उस 'अनूप-रूपशिरोमणि' के दर्शनका सयोग प्राप्त कर लिया वही धन्य हो गया। उसके लिये उस मुखके सामने और सारे मुख फीके पड़ गये । उस लाभके सामने और सारे लाभ नीचे हो गये !

यं लब्ध्वा चापरं काभं मन्यते नाधिकं ततः।

'जिस लाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा लाभ भी नहीं जँचता।'

यही योगसाधनका चरम फल है अथवा यही परम योग है। इनुमानप्रसाद पोहार

# योगबल

(लेखक-पू॰ सामीजी श्रीश्रीविधानन्दजी महाराज)

आत्मौपम्येन सर्वम समं पश्यति योऽर्जुन । सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः॥

(गीता ६ । ३२)



कालदर्शी ऋषियोंके द्वारा प्रकट होनेवाले ईश्वरके शानरूप वेदको हम परिपूर्ण प्रन्थ मानते ह । जो वेदोंमें है वही न्यूनाधिक रूपसे सर्वत्र मिलता है और जो उसमे नहीं है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं है। वेदमें जो जड-चेतन, लोक-परलोक,

स्वर्ग-नरक, पाप-पुण्य, कर्म-अकर्म जादि लौकिक-अलौकिक विषयोंका वर्णन किया गया है उनके यथार्थ स्वरूपकी प्रत्यक्षतया देखनेवाला योगी है। निगृद वैदिक तत्त्वोंको प्रत्यक्ष करानेवाला योगान्गात है। वेदने वर्ग विषयोंका स्वष्ट उतेल है। पर लोग उत्तको वैता नहीं सनस सकते, क्योंकि उनके पास योगवल नहीं है। यदि योगशक्तिसे वैदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना मतभेदपूर्ण विभिन्न सम्प्रदायवादसे कर्तव्यकर्म या धर्मके खरूपके विषयमें जो सन्देह हो रहा है यह न हो। जब शान्तिके साधनमें सन्देह है तब शान्ति कहाँ?

हम योगसे परमात्माके असली खरूपका अवलोकन कर सकते हैं। हम प्रकृति और उसके विकारोंको यथार्थ रूपमें देखने योग्य हो सकते हे। हम पहले ज्या और कहाँ थे, आगे क्या और कहाँ होंगे, इत्यादि अनेक जन्म-जन्मान्तरोंका पता लगा सकते है, पाप और पुण्यजनक कर्मोंका निश्चय कर सकते है। अभी तो हमें यही पता नहीं कि मनुष्यका क्या कर्नव्य है ? इनका पता भी योगने ही लगेगा। संनारमें एक-ने एक शक्तिशाली लोग पड़े है। जनमेंने एक नुचनुर योगमी इन तर्कश्चित्योंने आन

जो वात समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक वावदूक वड़ी-बड़ी दलीलें देकर विपरीत वीघ करा गया, फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया, इससे हमारा बुद्धिभेद कम होनेके बजाय हु हो गया। हमारी बुद्धि मानो फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाडी लोग ठोकरें मार-मारकर इघर-चे-उघर लिये फिरा करते हैं। योग ऐसी कर्तव्याक्तव्यविमर्शश्रन्य बुद्धि-को कर्तव्यपरायण बनाकर भ्रान्त होनेचे रोक देगा। योग उस अखिर और चञ्चल चित्तवृत्तिको पर्वतसे भी अधिक हट और चनुद्रते भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला एकमात्र साधन है। योग सब श्रद्धाओंका समाधान कर देनेवाला प्रधान प्रकार है । योगीके समक्ष सव झगड़े आप-चे-आप मिट जाते हैं । विवाद ( झगड़ा )दुराग्रह और वत्तुके असली खरूपके न जाननेसे होता है। योगी सब वलुओंके यथार्थ खलपको देख छेता है। हाथीके पाँच, चॅंड, पॅ्र और पेट आदि अवयवको अन्धजन अवयवी (हायी) कहकर लड़ सकते हैं, पर जो इनके सयोगको जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। सव मत-मतान्तरोंके विवाद उस समय आप-से-आप मिट जायेंगे जब वे योगमहिमाते धर्मके अत्तर्ला स्वरूपको देख या पहचान जायॅगे, जब योगके दीपक्ते धर्मका सम्पूर्ण रहस्य हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष हो जायगा । योग प्रकृति-पुरुषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके चारे वन्धर्नोको तोड्कर जीव या पुरुषको उससे मुक्त कर देता है। वस्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह प्रत्येक बत्तके स्वरूपको प्रत्यक्ष कर दे।

वृहदारण्यकादि उपनिषदींमें आत्माके साक्षात्कार करनेका उपाय योग वताया गया है—

आत्मा वारे द्रष्टब्यः श्रोतब्यो मन्तब्यो निदि-ध्यासितब्यः।

है मैत्रिय ! आत्मा देखने, सुनने, मनन करने और निदिध्यातन करने योग्य है । यहाँ निदिध्यातनका अर्थ ध्यान है, और ध्यानको ही त्याधि कहते हैं । समाधि (योग) से चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका मन चञ्चल नहीं है, वह स्तमातिस्त्रम गहनातिगहन विध्योंको वड़ी आसानीसे समझ लेता है । हमारे साथ निद्या-शान्तिपुरमें एक आसारी छात्र न्याय पदता था, उसे बहुत समझानेपर मी नोटी-सी बात भी

नहीं समझमें आती थी । उसने एक सन्यानी महात्माने तीन वर्षमें कुछ योगका अभ्यास कर हिया, इतनेहीं है उसकी बृद्धि इतनी निर्मेट हो गयी कि वह तीन वर्षकी पढाई तीन मासमे पढ़ गया । गीता-प्रचार करते-करते जब मेरा शरीर श्रान्त हो जाता है या जब नुसे कोर्र सामयिक सार्वजिनकलाभविषयक प्रश्न हल करना होता है तब में अपनी आदतके अनुसार कुछ दिनींके लिये एकान्तवास करने हिमालयपर्वतपर कैलास आदि स्थानोंकी ओर चला जाता हूं। वहाँ मैंने कई बार योगकी अद्भुत र्याकका चमत्कार खय अपनी आँखों देखा है। एक महात्मा बहुत दिनोंने पहाड़ोंने रहनेके कारण यह भी नहीं जानते थे कि अखवार न्या चीज होती है, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो वार्ट उनको सुनानी चाही, उसके आगेकी वात उन्होंने लग कह दी। एक साधुको रात-दिन वरफकी चट्टानपर ऐने चोते देखा मानो ये ग्रय्यापर नो रहे हों । तिव्यवके इन टिङ्गरीनूर (आकाश-सरोवर) के तटस जगली प्रदेशमे बहुत कालते रहनेवाले एक महाताको वहुत दिनोंतक निराहार रहनेकी सामर्घ्य थी। पूछनेपर माञ्चम हुआ कि वे योगद्वारा ब्रह्मरन्त्रचे छाव होनेवां अमृतविन्दु हे हमेशा तृत रहते थे । इतते उनहीं शारीरिक सम्पत्ति वहुत ही तुन्दर और सुडौछ हो गर्या थी। मैंने कई गृहस्य मोटियोंको दीर्घायु और हरा आरोग्य रहते देखा है। पूछनेपर माळ्म हुआ कि वे लामा चायुओंकी कृपाचे कुछ योगाम्यामकी विधि वान गये हैं। कई उनमें आसनदृढ (वहुत कालतक एक जगहरी न हिल्ना-डुल्ना ) और कई गुडाकेश थे। वे चमत्कार तो क्या चीज हैं, अणिमादि अर्शविदि और नव निधियाँ भी योगके साधारणतम कृरिस्ने हैं । योगझ मघान प्रयोजन तो अन्त-करणकी शुद्धिपूर्वक हानानन्तर मोखकी प्राप्ति है। सिद्धि-निधि तो नान्तरीयक्तया आर-हे-आप आ उपस्यित होती हैं ।

मेंने उत्तराखण्डके पर्वतोंमें विचरते हुए एक हिन इन प्रश्नोंपर विचार करना आरम्म किया कि एक सन्प्रदायके लोग दूसरे सम्प्रदायपर क्यों आहम्म किया करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यों है ? ठवके लिये समान भागसे दी हुई ई उरकी मू, जल आदि विम्तियोंपर केवल अपना अधिकार करके, दूसर्पकी उससे प्रात होनेवाले लामसे विज्ञत और अपने-आपको लाभान्यित करके मनुष्य क्यों अनिधकार चेष्टा किया करता है ? इत्यादि अनेक प्रश्नोंका उत्तर मुझे एक यही माल्म पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जाननेके कारण (पदार्थों के असली स्वरूपको न जाननेके कारण) ही ये सब बखेड़े खड़े होते हैं और उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा देनेवाला एकमात्र योग है । राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीच-ऊँचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब योग सबकी ऑखें खोल देगा । नहीं तो ससार पॉव, पेट आदि अवयवोको हाथी वताकर लड़नेवाले अन्धोंकी तरह पारस्परिक झूठे विवादके कारण कभी शान्ति नहीं था सकेगा ।

छघुत्वमारोग्यमछोछपत्वं वर्णप्रसादः स्वरसौष्ठवं च। गन्धः धुभो मूच्चपुरीषमल्पं योगप्रवृत्ति प्रथमा वदन्ति॥ न तस्य रोगो न जरा न दु.खं प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्।

इसमें योगका फल बताया गया है। आलस्य मनुष्य-को कुछ करने नहीं देता, और योग आलस्यका परम विरोधी है। योगसे शरीर हलका हो जाता है, नीरोग रहता है, विषय-वासनाकी लालसा जाती रहती है, कान्ति बढ जाती है, स्वरमें माधुर्य आ जाता है, गन्ध अच्छी आने लगती है, मल-मूत्र कम होने लगता है—यह योगकी पहली सीढ़ी है। उसे न रोग होता है, न बुढापा आता है, न कोई कष्ट होता है, जिसने योगामिमय देदीप्यमान शरीर पा लिया।

पर विना अधिकारी हुए किसीको कोई वस्तु मिल नहीं सकती। योगका अधिकारी वह हो सकता है जिसकी आत्मामें परलोक, शुभाशुभ कमोंके अनुष्ठान, वेद और आन्वार्यमें श्रद्धा हो। जो महात्माओंका सत्सङ्क अन्य काम -छोड़कर भी करनेकी इच्छा रखता हो, योगका नाम सुनते ही जिसके रोमाञ्च हो जाते हों और आँखोंसे प्रेमाशुओं-की शड़ी लग जाती हो, जिसने पूर्व जन्म या इसी जन्ममें कोई शुभ कर्म किया होगा वहीं इसका अनुरागी हो सकता है।

हिष्ट और अहिष्टभेदसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये चित्तकी पाँच वृत्तियाँ हैं। 'अभ्यास-चैराग्याभ्या तिन्नरोधः'—अभ्यास और वैराग्यसे उनका निरोध 'होता है। 'तत्र स्थितो यनोऽभ्यासः' इस सूत्रमें वल और उत्साहपूर्वक ईश्वरमे चित्तकी वृत्ति सम्पादन करनेका नाम अभ्यास बताया गया है। योगभाष्यके अनुसार यो समझना चाहिये कि चित्त एक नदी है। इसमें वृत्तियोंका प्रवाह सदा बहता रहता है। इसकी दो धाराएँ हैं-एक विषयोंके मार्गमें बहती हुई ससारसागरमें जा मिलती है, और दूसरी विवेकके मार्गमें बहती हुई कल्याणसागरमें जा मिलती है। पहलीका पता तो जन्मके साथ ही मिल जाता है, पर दूसरी घाराका पता शास्त्र और आचार्य बताते हैं । जब एक नदीकी दो घारा होकर दोनों तरफ बहती है, यदि एक तरफकी घारा बॉघ बॉंघकर रोक दी जायगी तो खाभाविक ही दूसरी धारा तीव होकर बहने लगेगी। यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर बैठकर उस पारके नील पर्वतके नीचेवाले नहर विभागके उन फाटकोंको देखनेपर अच्छी तरह समझमें आ सकती है जिनके खोल देनेसे ब्रह्मकुण्डकी घाराका सारा पानी पर्वतकी तरफ बहने लगता है और बन्द कर देनेसे सब जल बड़ी भारी धाराके रूपमे ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित होने लगता है। इसी प्रकार जव विषयोंके स्रोतपर वैराग्यका बाँध बाँधकर अभ्यासकी सहायतासे सारे प्रवाहको विवेकके स्रोतमें डाल दिया जाता है, तब बड़े वेगसे सारी धारा कल्याणके सागरमें जा गिरती है और उससे आगे वदकर निरोधके सागरमे लीन हो जाती है। मन अत्यन्त चञ्चल है। अम्यास और वैराग्य दोनों मिलकर मनको साघ लेते हैं। 'अभ्यासेन त कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते'-इस गीतायचनमें मनके निरोधका कारण अभ्यास और वैराग्यको ही वताया गया है।

ससारमें जो कार्य सिद्ध हो जाते हैं वे इष्ट और जो विफल हो जाय वे अनिष्ट माने जाते हैं। पर योगके लिये यह बात नहीं है। 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते', 'अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमताम्' इत्यादि भगवद्-वाक्योंके अनुसार योगीको एक वार विफलता होने-पर भी फिर उस मार्गमें आनेका अवसर मिल जाता है।

योगी लोग 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुक्ष-विशेष ईश्वरः'-ईश्वरका ऐसा स्वरूप मानते हैं कि वह क्लेश, कर्म, उसके फल और वासनाओं से नहीं छुआ गया है और उसका प्रणिधान करने के लिये 'तस्य वाचकः प्रणवः' इस योगसूत्रमें 'ॐ' यह (परमात्माका) सत्रसे वड़ा नाम वताया गया है, 'तज्ञपस्तदर्थमावनम्' इस स्त्रमे उसका प्रणिधान (उपासना) वताया गया है। नामसे नामीके गुण, शक्ति, स्वभावादिविषयक जिशासाका स्फरण होना स्वामायिक है। रानायण, महाभारतादिकी कथाने राम, कृष्ण आदिके नाम सुनने से श्रोताको उनके गुण, स्वभायादि- के विषयमें विज्ञाना पैदा होनी उचित ही है। 'तत्र प्रत्यपैक- तानता घ्यानम्'—जिस्ने चित्तकी वृत्ति लगी है उनीमें लगी रहे, उसका नाम घान है। उनीको समाधि कडते हैं। वात यह है कि जब एकान्तताकाल पंचाता, ध्यान, ध्येय— ये तीनों भारते हैं तब वह घ्यान कहजाता है। जब घ्यान- की प्रवस्ताने ध्येयके अतिरिक्त (विशेषण्पते) कुछ भी नहीं भारतो, उस अवस्थान वह घ्यान समाधि कहाने लगता है। इस समाधिके किल्में वैठकर यह नश्वर मनुष्य- जीवन कालबल्ते लहकर विजयी वन जाता है।

हाविसौ पुरुषौ छोके सूर्यमण्डलमेटिनौ।
परिवाद् योगयुक्छ रणे चामिमुले इतः॥
—इस अभिजनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी योगी
सूर्यमण्डलमेसे होकर यथेष्ट प्रदेशमें चला जाता है।

उपादानकारणमूत रजोवीर्य-जैवी गन्दी चीजवे इस सरीरकी उत्मचिका होना आश्चर्यमें डाल देता है। यदि शरीर और प्राणका वियोग हो वाय तो चाहे जितने बारण्ट कटा दिये वायँ, चाहे जितने वर्षों खोजा वाय, पर इसका कहीं पता न लगेगा। जिस शर्यरके तैयार होनेन इतना कष्ट और समय लगाना पड़ा, उसके विगइते कण-मात्र भी नहीं छगवा । जो आपावतः चाफ-वयरा प्रवीव होवा है, क्लिके साथ बैठना, सोना, खाना, पीना बहुत अच्छा लगता है, यदि उत्त शरीरते चेचकके त्रणींके कारण पीव वहने छने, या विद्विका-रोनले निरन्तर वह मछ-मूत्र त्यागने लगे तो उसके मेनी ही उससे घुणा करने लगेंगे। परन्तु धन्य है उन उद्यनशील ऋषि-सनि नहाप्रवर्षीकी कि जिन्होंने ऐंडे अनित्य और नज्जार शरीरमें ऐसी विद्या प्रकट कर दी है कि जिनकी नहायनाने मनुष्य इन लोक बोर परलोक्ने भी अधिक खे-अधिक सुखोपमोग कर तकता है। मक्तिके प्रतिकृष्ट आषात-प्रत्यापातको भी टहन करनेयोग्य हो बाता है। वल्तुतः ननुष्य जनतक धरीरके भीतरके पदार्थ नहीं जान चकता तवतक वाहरके पदार्थ क्या वानेगा । मनुष्यके शरीरके मीतर अन्तःकरणचतुष्टय-के अन्तर्गत नन एक ऐसा विष्ठकारक है कि ननुष्यको चतारी झंझटोनं पँचाकर इहलोकिक और पारजीकिक चुर्चोंचे विद्यत कर देता है। वर्म और मोशका चिन्तन नहीं करने देता। अर्थ और कानके चकरमें डाले रहता है । इस उपद्रवको दूर करनेके छिये महापुरुषींने योगका

प्रकार बताया है, योगी मनको ऐते बर्चमें कर देता है जते अच्छा तारथी घोड़ोंको । आयानिक, आबिमैतिक और आधिदैविक दु लोंकी निर्मात्तका कारा नोड़ है। इस अञ्चय तुलकी प्राप्तिका ताधन मन और दिन्द्रयोंका निप्रद है। मनोनिप्तद योगके बिना हो नहीं कहता। बैंके अभिने तथा देनेते घातुओंके तब मन नष्ट हो बते हैं येते ही योगान्यातते मनुष्यके मन्तिकेत और आवरता दोष दृष्टकर अन्त करणगुदिद्वारा आत्मज्ञानते उत्को सुक्ति हो जार्ता है।

नाघारण-चे-नाघारण कानमें भी विचर्शतका निषेक किये पिना कान नहीं चलता | विना चिचके एकाम किने जियाँ अपने निरायर कई बड़े कैने उटा नकती हैं १ ऐने ही नटका निराश्रय तारपर चलना तथा जिननात्मिक के बड़ेन के कुत्इल जनक खेल चिचकृतिके निरोधके पल हैं । नन लगाकर किया हुआ कोई भी नाम अवस्य नकल होता है।

योग बहुत ची चीजोंके एकत्रीकरणका भी नान है। ऐसा होनेपर भी यह कहना पड़ेगा कि ससारमें कोई भी काम तिना योग (मेल) के हो ही नहीं क्वतः। कल्युगमें तो योग (संवधक्ति) का वडा नहत्त्व है—

तपस्विन्योऽधिको योगी झानिन्योऽपि मतोऽधिक । कर्मिन्यश्राधिको योगी तस्माट् योगी भवार्डुन ॥

-इस वाक्यमें मगवान् योगको सबसे अधिक नहन्य देते हुए सबके लिये आवश्यक बता रहे हैं ।

योगके विषयमें बुद्धिमानोंने अनेक प्रत्य छिते हैं। किन्तु जिज्ञासुओं को प्रत्यक्तपाकी अपेक्षा गुरुक्तमा अविक्र आवश्यक है। हमने कई सजन ऐसे देखे हैं कि जित्होंने किसीके साधारण इश्वारेपर या कोई प्रत्य देखकर योगान्यासकी सिर्व्हासे नेरित हो किया करना जरम कर दिया, पर यह हुआ कि जनमस्के छिये रोनी हो गर्वे। प्रत्य सहायक हो सकते हैं। पर कार्यिसिंद गुरुक्तार ही निर्मर है, ज्यान सबी चाहिये। पिर तो सद्गुर मिलना हुनेन होनेपर मी अलम्य नहीं है। जो जितना जँवा झम होगा, अन्तराय भी उसमें उतना ही प्रवल होगा। घटनें सकती निर्मक हो नी लिकी दौड़ लगानेवाला व्योमयान (हर्वाई सहाय ) यदि विगड़कर नीचे गिर पड़े तो उसके स्वर्वि की एक हड़ी भी लोने न निल्ली। जैंचे से जैंच ध्येपक पहुँचानें समर्थ नियमपूर्वक किया जानेवाला योगनार्छ सैसा नियमपूर्वक किया जानेवाला योगनार्छ

खतरनाक भी है। भय किसमे नहीं है, किन्तु भयके कारणको दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये।

यह नियम नहीं है कि सन्यासी ही योगाभ्यास कर सकता है, या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दरोमें गये योग हो हो नहीं सकता । काश्मीरके पहलगांव नामक स्थानमें एक ब्राह्मण, जिसके स्त्री-पुत्र, पुत्रवधू साथ थी वह बहुत-से लोगोंको योगाभ्यासकी शिक्षा देता था । और उसकी स्त्री शिक्षार्थियोकी क्रियामें सहायता पहुँचाती देखी गयी है । एक दिन योगी ब्राह्मण घरपर नहीं थे । क्रिया करते हुए एक अभ्यासीके गलेमें धोती अटक गयी । उस समय उस ब्राह्मणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास धोती निकाल दी । वह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रहा था । हाँ, यह अवस्य है कि विरक्त महातमा इसको अनायास थोड़े समयमें ही सम्पादन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अवस्था और एकान्त स्थान इनकी शीम सिदिमें सहायक हो जाते हैं । वे इसके द्वारा बहुत ऊँची स्थितिमें पहुँच सकते हैं ।

योग सबके लिये शक्य और आवश्यक है, क्योंकि युक्त-युजानभेदसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन नहीं है।

हम तो बार-बार यही कहेंगे कि सब धर्मोंका तभी समन्वय होगा जब लोग योगसे असिलयत समझनेमें समर्थ होंगे। योगियोंके आश्रममें सिंह-मृग, बाध-बकरी, रयेन-वर्तिका, विङ्गल-मूषक, अहि-नकुल आदि जीवोका शाश्वितक विरोध जाता रहता है। तब फिर मनुष्य तो विवेकी है, समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम होना कौन कठिन बात है। सब शान्ति चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं और यह सब कुछ योगदारा सुलभ है। सब वल सङ्घर्षके कारण है, एक बली दूसरेसे उलझ बैठता है, पर योगवल सब बल और बिलयोंका सम्मेलन करा देगा। अतः योगवल ही सब कुछ है। मनुष्य यदि योगबल सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके सुखानुभव करनेका सौभाग्य सबको अनायास प्राप्त हो सकता है।

## **~~~~**

# भक्तिके दो रूप-रागानुगा और वैधी

( लेखक--डा॰ श्रीप्रभातचन्द्र चक्रवतीं, एम॰ ए॰, पी॰ आर॰ एस॰, पी-एच॰ डी॰ )



गानुगा और वैधी, इन दो प्रकारकी
भिक्तयोंका भेद बतलानेके पूर्व हमारा
इस लेखके प्रारम्भमे भिक्तका सिक्षस
विवेचन करनेका विचार है। सबसे
पहली बात तो इस सम्बन्धमे यह कहनी
है कि अनेक धर्मोंकी जन्मदात्री हमारी
इस जगत्प्रसिद्ध भारतभूमिमे भिक्तमार्ग-

का प्रचार अत्यन्त प्राचीन कालसे हैं। जगत्में जो सबसे महान् और सर्वोपरि तत्त्व हैं उसके प्रति श्रद्धा और भिक्त-के नैसर्गिकमावसे अथवा यों कहें कि देवताओं के अच्छे-पनमें विश्वाससे, जगत्के आदिम निवासियोमे यज्ञ और कर्मकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता है। धार्मिक उपासना और ईश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़नेके जितने प्रकार हैं उन सबका मूल हमारी भिक्तभावना ही है। साधनाके पिवत्र मार्गमे भिक्तका स्थान अद्वितीय है। सभी भगवत्कामी पुरुषों, सभी योगियों और सभी भक्तोंके लिये भक्तिका साधन आवश्यक है। भक्तिके विना कोई भी ब्रह्मविद्याके उच्च आसनपर वैठने और उसके द्वारा परमात्माका दिव्य ज्ञान प्राप्त करनेकी आशा नहीं कर सकता।

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता झर्थाः प्रकाशन्ते महारमनः॥

( इवेताश्व० ६। २३)

'जिसकी परमात्मामें उत्तम भक्ति है और परमात्माके समान ही अपने गुरुमे भक्ति है उस महात्माको ऊपर कहे हुए सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं।'

भारतवर्षमें अति प्राचीन कालसे आध्यात्मिक साधना-के भक्ति, ज्ञान और कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गोंका प्रचार चला आया है। हम लोग सभी इस वातको सामान्यरूपसे जानते हैं कि भक्ति वीजरूपसे मनुष्यके दृदयमे रहती ही है। यह एक पवित्र भाव है जो दृदयके भीतरसे निकलता है, परमात्माके अधिकाधिक स्मरणसे पुष्ट होता है और अन्तमे पूर्ण आत्मनिवेदनमें परिणत हो जाता है।

तव प्रस्न यह होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। इसके लिये सर्वप्रथम हमें उन प्रन्थोंके पन्ने उलटने होंगे जो नेवल भक्तिका प्रतिपादन करते हैं । भक्तिमीनांतार्में इंश्वरके प्रति परन अनुरागको भक्ति कहा है—

सा परानुरिक्टरीइवरें। ( शाण्डिब्यस्त्र )

यहाँ अनुरागका अर्थ है परमात्मा अथवा अपने इध्देवनं नाननाशुन्य आतकि । मिक्त जब पराकाष्ट्राको पहुँच जावी है तब मक्का मन परमात्मामें सर्वथा लीन होकर अद्वैतमानको पाप्त हो जाता है, उत्तका अहङ्कार चर्चया नट हो जाता है। अतः भक्ति एक चर्चया दिव्य माव है अरे उत्तम आनन्दका एक अजल प्रवाह वहता रहता है। हनारा अपने पत्रकल्त्रादिमें जो प्रेन है उनको भी लौकिक भाषाने अनुराग ही कहते हैं। परन्तु वह अनुराग इतना अधिक स्वार्थपूर्ण एव छौकिक है कि उत्तमें भक्तिका कोई भी उदाच लक्षण नहीं देखनेमें आता । अर्थात् लौकिक प्रेम त्वार्थवृद्धि क्छिपित रहता है और उस नायुर्वे सर्वया युन्य होता है जिसके कारण मार्क इतनी प्रिय नालुम होती है । प्रेन अथवा अनुरागकी मक्ति-संज्ञा तमी होती है जब वह हमारे जीवनके सर्वत्व एवं चरन लभ्य भगवान्की ओर नुइकर धन्य हो जाता है। उपर उद्युत किये हुए सूत्रले यह बात सुतरां स्वष्ट हो जाती है कि मगवानुको परन येमात्पद एवं श्रद्धात्पद मानना हो भक्तिका खल्प है।

देवपि नारदने ईश्वरके प्रति परम प्रेनको ही मिक्तका लक्षण यताया है—

सा त्वसिन् परनप्रेनस्पा। (ना॰ च्॰२)

उक्त दोनों सूत्रकारोंने प्रेमकी प्रगादताको ही मक्तिका सुर्य एकण बताया है और उनीपर विशेष जोर दिया है, जिन्ने यह विल्कुल स्वष्ट हो जाता है कि दोनोंका इस विषयम एक मत है। नारदने अनुरागके स्थानपर 'प्रेम' राज्यका व्यवहार करके अपकटल्पने यह चकेत किया है कि मिन्न अन्तमं जाकर किन श्रेणीतक पहुँच नकती है। मिन्रकामृतिक्युमें मिन्नके विषानका जो कम बताया गया है, या सब्द उनके अनुकूल ही है। उक्त प्रम्यमें रूप गोस्तामोने मिन्नका विवेचन करते हुए बढ़े सुन्दर दग-ने यह बताया है कि श्रदाके पिकानकी कितनी श्रेणियाँ ह और बदने-बदने अन्तमे बाकर वह पिन प्रकार देमके रूपमें परिणय हो जाती है। इश्वरमें अटल विधान मिन्नका प्रयान नेतान है। जहाँ विधान नहीं यहाँ मिन्नका प्रयान नेतान है। जहाँ विधान नहीं यहाँ मिन्नका ज्ञानके चन्वन्धमें भी यही वात है। ज्ञानिपानुओंका नी अदाके विना काम नहीं चल्ला—

श्रद्धावाँ हुमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । (जीटा ४१३९)

मिक्ति विकासके पूर्व श्रद्धाकी आवश्यकता है अभव भिक्ति साथ श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बाटको गीतार्ने वार-बार कहा गया है। उदाहरणके लिये देखिये-

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्ध्या परयोपेतास्ते से युक्ततमा नताः॥

अर्थात् जो नित्ययुक्त पुरुष मेरे अन्दर ननको जाने शितकर परन श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हैं वे ही नेरे मतमें युक्ततम योगी हैं।

लप गोस्तामीने अपने उक्त प्रन्यमं मक्ति वो लक्षण वताया है वह मी ध्यान देनेयोग्य है, वर्धान प्रत्यक्ष ही उन्हों थोड़ी-बहुत नम्प्रदायिकता अवस्य है। वे कृष्ण-मिक्तिको ही नवींन्तम मिक्त बत्यते हैं और उन्हें ज्ञान और कर्मने नवींया ग्रन्य कहते हैं—

अन्याभिलापिताशून्यं ज्ञानक्मीयनाष्ट्रवत् । आनुकूल्येन कृष्णानुशालनं मक्तिरुत्तमा ॥

अर्थात् अन्य किसी वत्तुकी कामना न खते हुए, ज्ञान-कर्नादिके आवरणको इटाकर श्रीकृष्णस्य परमानाके सर्वया अनुकूल होकर उन्हींका निरन्तर चिन्तन करना हो श्रेष्ठ मिक्त है।

मिक्स्सायन नामक प्रन्यके रचिवता अदैविद्यरोत्तीन आचार्य श्रीमधुत्दन तस्त्वतीने अपने उक्त प्रत्यमें मिक्न का विल्कुल दार्शनिक टंगसे विवेचन किया है। अदैतः सिद्धि नामक अदैविद्यान्त अयवा शाह्यस्त्रेयान्तका प्रतिद्ध प्रम्य मी इन्हीं महानुमावका लिखा हुआ है। यह कर आखर्यकी वात नहीं है कि मधुत्यन तस्त्वती-बैसे कर अदैववादीने अपने असावारण बुद्धि-बलके द्वारा मिक्से अदिवादीने अपने असावारण बुद्धि-बलके द्वारा मिक्से अविवनका परमणुक्यार्थ विद्ध किया है और झानकी जोना अष्ठ वतलाया है। उक्त दार्शनिकश्चिरोमणिके मदम निर्म निर्म निर्म कि विद्येप श्वित है जिसमें मन रागनित्य आवत्या विरेक्त द्वीमृत होकर मगवदाकार वन जाता है—

द्वीमावपूर्विका हि मनसो भगवटाकारता सविद्यस्यः वृत्तिरूपा भक्तिः।

उन्होंने निक्त लक्षण इस प्रकार किया है— दुवल नगवद्दर्माद्वारावाहिकवा गता। सर्वेदो ननसो कृतिर्मक्तिरायनिष्वापते 'भगवद्भावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक भगवान्के अन्दर धारावाहिक रूपको प्राप्त हुई वृत्तिको ही भक्ति कहते हैं।'

कहते हैं, भिक्त तभी उत्पन्न होती है जब मनको भगवान्में निरन्तर लगे रहनेका अभ्यास हो जाता है। इस प्रकार भिक्त चित्तका एक अजस एव अविच्छिन्न प्रवाह है, एक पवित्र घारा है जो सर्वदा आनन्दार्णवकी ओर बहती रहती है। श्रीमद्भागवतमें भिक्तके इस अजस प्रवाहको त्रैलोक्यपायनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी है। भगवान् वेदव्यास अपनी समाधिमाधामें कहते हैं—

मनोगतिरविष्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुघौ। लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य द्युदाहृतम्॥

अन्यावृत चिन्तन ही वह बीज है जिसमेंसे भक्तिका अङ्कर उत्पन्न होता है।

आचार्य मधुसूदन सरस्वतीने यह भी बतलाया है कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे किस प्रकार मृदु हो जाता है अयवा पिघल जाता है, वे कहते हैं कि तीन भक्ति-योग हृदयको कोमल बनाकर प्रसारित कर देता है। भक्ति वह जादूगरकी छड़ी है जो अपने विलक्षण स्पर्शसे सारे काठिन्यको दूर कर देती है, हृदयको दिन्य आनन्दके रसमें सरावोर कर देती है और क्र्रताको पिघल जानेवाली मृदुताके रूपमें परिणत कर देती है।

भक्तिविषयक सर्वमान्य प्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत हैं, पीछेसे भक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने प्रन्थ वने उन सर्वीने अधिकांशमें इन्हीं दोनों प्रन्थोका आधार लिया है। गीताके एक अध्यायका तो नाम ही 'मिक्तियोग' है, और वैसे यह सारा प्रन्थ ही भक्तिके इस महान् आदर्शसे ओतप्रोत है। भगवद्भिक्ति और भगवच्छरणागित ही गीताका मूलमन्त्र है। गीतामें यह खास तौरपर चतलाया गया है कि भगवान्की मिक्त करनेवालोंकी चार श्रेणियाँ हैं। उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगवान्को दे डालते हैं वे उत्तम श्रेणीके मक्त माने गये हैं।

श्रीमद्भागवतमें भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी है। वहाँ भक्तिको मनकी एक स्वाभाविक दृत्ति बतलाया गया है जो किसी कारणविशेष अथवा पूर्वकित्पत हेतुसे उत्पन्न नहीं होती। श्रीकृष्णके प्रति अहैतुकी भक्तिको ही इस ग्रन्थमें सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है— स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति॥

'भगवान् नारायणके प्रति अहैतुकी एव किसी प्रकार भी नहीं क्कनेयाली भक्ति, जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,— यही मनुष्यमात्रका परमधर्म है ।

श्रीमद्भागयतमें तो बराबर प्रेमलक्षणा भक्तिकी, खास-कर उस भक्तिकी जो बृन्दावनकी व्रजवालाओं मे प्रकट हुई थी, श्रेष्ठता सिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है। उन वजललनाओंका अनुराग इतना पिवत्र एव उत्कट था कि भगवान्ने उसके सामने स्वय अपनी लघुता प्रकट की। श्रीभगवान्के शब्द हैं—

न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः। या मामजन् दुर्जरगेहश्रङ्खलाः सबृश्चय तद्वः प्रतियातु साधुना॥

'निर्मल प्रेमकी ध्वजास्वरूपिणी आप महानुमावाओं के उपकारसे में देवताओं की आयुमें भी उऋण नहीं हो सकता, जो बड़ी कठिनतासे टूटनेवाले गृहस्थके पाशको तृणकी तरह तोड़कर मेरी शरणमें आयी हो; इस ऋणको तो आप ही दया करके माफ कर दें तो मले ही उससे में मुक्त हो जाऊँ, अन्यथा उससे छूटनेका कोई उपाय नहीं है।'

यहाँ डकेकी चोट प्रेमकी विजय हुई । इस प्रकारका अलौकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके बाहरकी वस्तु है ।

आचार्य रामानुजके श्रीभाष्यको देखनेसे मालूम होता है कि वे वैधी भक्तिके उपासक थे। वे प्रख्यात वेदान्ती होनेपर भी भक्तिके प्रवल पक्षपाती थे। उनके मतमें भक्ति शानका श्रेष्ठ अश है।

भक्तिशास्त्रमें प्रेम और भक्ति समानार्थक शब्द हैं। जिस वस्तुमें हमारी भक्ति होती है वही हमारे प्रेमकी वस्तु होती है। विष्णुपुराणके निम्निक्खित श्लोकमें भक्तिके स्थानमें 'प्रीति' शब्दका व्यवहार किया गया है—

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुसारतः सा मे हृद्यान्मापसर्पत् ॥

'अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमे जैसी निश्चल प्रीति होती है, तुम्हें स्मरण करते हुए मेरी वैसी ही प्रीति तुम्हारे अन्दर सदा बनी रहे, धणमात्रके लिये भी हटे नहीं।' ऐसा माना जाता है कि विना अनुरागके ऐसी भक्ति नहीं हो सकती और विना प्रेमके आत्मानन्दकी उपलिच्य नहीं हो सकती । भक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपमें प्रकट होती है और जो लोग ज्ञान और कर्मको छोड़कर भक्तिका साघन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यह प्रेम ही है । परमात्मविषयक परोक्षज्ञानसे अथवा पुण्यकर्मों के अनुष्ठानसे यह अलम्य वस्तु प्राप्त नहीं हो तकती । भक्तिका मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगम है और उससे भक्तका भगवान्के साथ निकटतम सम्बन्ध हो जाता है।

हमारे सामने बहुधा यह कठिन प्रश्न आता है—क्या ज्ञान और भिक्त परस्परिवरोधी हें ? हमारा उत्तर है—नहीं । सच तो यह है कि दोनों परस्परसम्बद्ध हैं और एक दूसरेके सहायक हैं । यद्यपि ज्ञानको ही जन्ममृत्युके वन्धन-से छूटनेका साधात कारण उद्घोषित किया गया है तथापि हमारी धारणा यह है कि भिक्तका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं है । बल्कि कुछ लोग तो दोनोंको एक दूसरेके आश्रित मानते हैं (अन्योन्याश्रयत्विमत्यन्ये)। दोनोंका फल एक है । दोनोंमेंसे किसी भी मार्गका अनुसरण करनेसे शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होती है । भिक्त और ज्ञानके चरम फलके सम्बन्धमें भिक्तस्त्र और वेदान्तस्त्र दोनोंका एक मत है (देखिये—'तिन्नष्ठस्य मोक्षोपदेशात्' और 'तत्सख्यस्यामृतत्वोपदेशात्')।

अव हम मिक्तिके प्रकारोंका कुछ वर्णन करेंगे । श्रीमद्भागवतमें नवधा भिक्तका निरूपण किया गया है। भिक्तिके नौ मेद इस प्रकार हैं—

श्रवणं कीर्तन विष्णो सारणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दन दास्यं सख्यमारमनिवेदनम् ॥

स्क्ष्म विचार करनेसे इस नवधा मिक्तका आत्मनिवेदन नामक अन्तिम मिक्तमें ही अन्तर्माव हो जाता है। तीव्र मिक्तयोगके लिये यह आवश्यक है कि मक्त सर्वतोमावेन अपनेको भगवान्की दयापर छोड़ दे। सचा मक्त अनु-रागकी गाढ़तामे अपने आपको सर्वथा खो बैठता है। किसी सांसारिक हेतुका आश्रय न लेकर भगवान्में जो प्रेम किया जाता है वही सबते ऊँची मिक्त है। मगवान् विष्णुको निष्काम आराधनामें यह सामर्थ्य है कि उसका साधन करनेवाला निर्याणपदका अधिकारी हो जाता है— प्राप्तोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणसिं चोत्तमम्। (विष्णुपराण)

वैष्णवधर्मकी उत्तरकालीन दाखाने भक्तिके दो प्रकार देखनेमें आते हैं, रागानगा और वैधी। वैधी भक्तिमे रास्रोक विधिका अक्षरशः पालन होता है और लौकिक आचारके अनुसार सारी किया होती है, किन्तु रागानुगा भीक शास्त्रोक्त विधिके वन्धनमें जकड़ी हुई नहीं है। तीव अनुराग ही उसका स्वरूप है और उसमें किसी प्रकारके नियमींका वन्धन नहीं है। रागानुगा मिक्कमें हृदय खोल-कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणसूत्य दृदय नियमों और आचारोके वन्धनको स्वीकार नहीं करता । इस कोटिका तीत्र अनुराग वृन्दावनकी सरलहृदया गोपवालाओंमें प्रकट हुआ था। जिसने अपने सारे कर्म और सारे सङ्कल्प भगवान्की अर्पण कर दिये उसके लिये इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि वह मानवसमाजके नियमोंका अवश्य ही पालन करे। ध्रुव आदि मक्त वैद्यी अनुयायी थे। रागमार्गकी भक्तिका साधन वड़ा कठिन है। वहुत योडे मक्तोंको इस अत्यन्त विकट मार्गपर चलनेका अधिकार मिलता है। इस जन्ममें अथवा प्रा<del>प</del>न जन्मों महान् सुकृतोंका अर्जन किये विना मनुष्य इस मार्गपर नहीं चल सकता । जिस प्रकारके तीत्र अनुराग<del>रे</del> प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जैसे मर्क्तीने भगवानः के प्रति अपने उद्दाम भावको चरितार्थ करनेके लिये इस मार्गका अवलम्बन किया था इस विषयविमोहित पामर जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।

किन्तु प्रायः लोग ऐसा कहा करते हैं कि रागानुगा मिक्तकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ विल्कुल ज्ञानश्रून्य थीं, अर्थात् जिन भगवान् श्रीकृष्णमें वे अनुरक्त थीं उनके वास्तिविक स्वरूपका ज्ञान उन्हें नहीं था। उनका भगवान्में विश्वद्ध एवं निक्छल प्रेम था, जिसमें नैतिक अथवा धार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नहीं था। कुछ अस्विकी लोग तो उनके विरुद्ध और भी निन्दनीय आक्षेप करते हैं।

ये सारे-के-सारे आक्षेप और अभियोग सर्वथा नि सार है। ये कदापि ठहर नहीं सकते। ब्रह्मके स्वरूपका ज्ञान न होनेके कारण गोपियोके अनुरागमे किसी प्रकारकी कमी नहीं आयी थी, यिंक वह अनन्तगुना अधिक तींत्र हो गया था। प्रेमराज्यमे अनुरागकी गाढता ही मूल्यवती समझी जाती है, बुद्धिकी प्रवलता नहीं। प्रेमका स्वभाव ही यह है कि वह बुद्धिको भिक्तकी अपेक्षा गौण बना देता है। 'अतएव तदभावाद् वछवीनाम्'—इस सूत्रके द्वारा

महर्षि शाण्डित्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि वृन्दावन-की गोपललनाओं को ज्ञान न होनेपर भी वे कृतार्थ हो गयीं। वे भगवान्को कान्तरूपमे भजती थीं, उन्हींको अखिल आनन्द और सुखका होत समझती थीं, वे श्री-कृष्णंके सिवा अन्य किसी परब्रह्मको नहीं जानती थीं— कृष्णं विद्धः परं कान्तं न च ब्रह्मत्या सने।

- 1343 154KI-

## योग

( लेखक--स्वामीजी श्रीअसङ्गानन्दजी )

आत्मत्राण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य-जातिका सर्वोपरि सिद्धान्त हैं। केवल मनुष्योमें ही क्यो, यह जीवनसंघर्ष प्राणिमात्रमें पाया जाता है। सिंह-व्याघ, विल्ली, कुचों तथा अन्य जातिके पश्चओं, पक्षियों, यहाँतक कि कीटपतङ्कादिकोंको भी नख, पजे, दात और सींग आदि रक्षा और आक्रमणके साधन प्राप्त है, जिनके द्वारा वे आत्मत्राण और जीवनरक्षा कर सकते हैं। वैज्ञानिक, समाजसेवक, देशभक्त, कवि, महात्मा और पापी, सभी अपने-अपने दगसे और अधिकांशमे विना जाने ही इतिहासके पृष्ठींमें अपना नाम छोड़ जानेका प्रयत्न करते रहते हैं, जिससे उनका जीवन अमर हो जाय और इस भौतिक शरीरके छुट जानेपर भी बना रहे। एक रोगी जो किसी भयानक यन्त्रणासे पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है वह अपने आपको सर्वथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, अपित इस भौतिक जीवनकी नारकी यन्त्रणाओं तथा क्लेशोंसे मुक्त होनेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोंकी घारणा यह है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी कियाओं तथा चित्तकी वृत्तियोंके निरोधसे ही प्राप्त होता है।

योगियोंका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वे सत्यका साक्षात्कार कर सकते हैं और इसीलिये वे आन्तर एव बाह्य प्रकृतिपर जय प्राप्त करके सत्यके साक्षात्कारकी चेष्टा करते हैं। जिसे हम आधुनिक भाषामें धर्म (religion) कहते हैं वह अपरोक्षानुमवका ही फल है और नित्य, अनित्य सभी पदार्थों में है, किन्तु उसका खरूप क्रितपय आदेशात्मक सिद्धान्तों एव मतवादोंको मानना ही नहीं है। आधुनिक सम्यताके पक्षपाती जड़वादकी मोहमयी मदिराको पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनकी इस उन्मादरहित एवं सुखमय दिशाको विल्कुल मूल गये हैं;

यही नहीं, उन्हें धर्मके नामतकसे ऐसी चिढ हो गयी है कि जिस किसी वस्तुमें उन्हें घार्मिकताका लेश भी दिखायी देता है उसीकी वे निन्दा करने लगते हैं। उनका कथन यह है कि घर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहीं-नहीं, सत्यकी उपलब्धि तथा अतीन्द्रिय एव बाह्य ज्ञानसे ऊपर उठी हुई अवस्थाको पात करनेके सारे यत व्यर्थ एवं अिकश्चित्कर है। अतएव जगत्के मिन्न-भिन्न भागों मे सुघारकों तथा धार्मिक क्षेत्रके कार्यकर्ताओद्वारा जितनी दौड़-धृप और प्रचारकार्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य है अर्घसभ्य और बर्बर जातियोंको अपने ही जैसे साध्र सचरित्र और सौम्य नागरिक बनाना । आधुनिक जड्-वादियोंकी दलीलें भ्रान्त एव भूलसे भरी हैं, क्योंकि के मिथ्या आधारपर टिकी हुई है और उनके मूलमे ही उदारता एवं दूरदर्शिताका अभाव है। सत्यकी खोज करनेवाले उनकी युक्तियोंको बालिशतापूर्ण कहकर उनका इन शब्दोंमे खण्डन करते हैं-- प्रकृति सर्वत्र समान है। जो बात एक बार हो चुकी है वह उसी प्रकारकी परिस्थित प्राप्त होनेपर दुवारा उसी रूपमें होनी चाहिये और इस प्रकार हममेंसे प्रत्येक न्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है जैसा भगवान् बुद्ध, प्रसु ईसामसीह आदि महापुरुषोंने अपने-अपने जीवनमे पान किया या । अवस्य ही हमारे विचार उतने ही दृढ, हमारी लालमा उतनी ही तीत्र और हमारी लगन उतनी ही सची होनी चाहिये।'

तर्क और अनुभवके सम्बन्धमें वहुत-सा भ्रम फैला हुआ है और देखनेमें विरोध भी माल्स होता है। दार्शनिक योगीके समीप आकर उससे प्रभ करता है, 'में किसी वस्तुमें किसी खास प्रकारसे विश्वास या उसका

अनुभव कर सकता हूँ, परन्तु मेरा अनुभव सत्य ही होगा, इसमें क्या प्रमाण है ?' इसका उत्तर योगी इस प्रकार देता है— सहज ज्ञान, तर्क और अन्तर्दृष्टि या अतीन्द्रिय ज्ञान, ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनुपूर्विक अवस्थाएँ हैं। इनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु है-सहज ज्ञान आगे चढ़कर तर्क अथवा विवेचनात्मक वृद्धिके रूपमें परिणत हो जाता है और तर्क-बुद्धिका विकास होते-होते वह अलौकिक ज्ञानका रूप घारण कर लेती है। अन्तर्देष्टि अथवा ईश्वरपेरित ज्ञान तर्कका विरोधी नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका आघार प्राक्तन अनुभव ही होता है। परन्तु शोक । आज इमलोगोंकी बुद्धिमें कितना विपर्यास हो गया है! भगवान् बुद्ध आदि जगत्को हिला देनेवाली महान आत्माओंके मिन्न-भिन्न अनुभव, चाहे वे देखनेमें कितने ही विसदश एव विसवादी हों, एक ही सत्यकी भिन्न-भिन्न उपलब्धियाँ हैं, जिस प्रकार एक ही सूर्यको मिन्न-भिन्न रगके चश्मेले देखनेले वह भिन्न-भिन्न रंगका दीख पडता है।

यहाँ यह प्रश्न होता है कि दैवी प्रकृतिसे सम्पन्न होनेपर भी तथा हजार प्रयत्न करनेपर भी साधकको चार-बार असफलता क्यों होती है । मनोविज्ञानके अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास वात हमारे ध्यानमें आती है। वह यह है कि विषयसुख ही हमें भ्रम, अज्ञान और दुःखके गर्तमें गिराता है और हमें जीवनके लक्ष्यके समीप न ले जाकर उलटे हमारी उन्नतिके मार्गमें वाघा टालता है । अतः पवित्रता धार्मिक एवं आध्यारिमक जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपित उसका आवश्यक अङ्ग है। ग्रुचिताहीन धार्मिक जीवन धार्मिक जीवन ही नहीं है, अपित उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु ईसा-मसीरने कहा है-- 'जिनका हृदय निर्मल हो चुका है वे पुरुप धन्य है, क्योंकि परमेश्वरका साधात्कार उन्हींको होगा ।'क भगवान् श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं-'इन्द्रिय और विषयके स्योगसे उत्पन्न होनेवाले विषयसुख द ख-को ही उत्पन्न करते हैं और आदि-अन्तवाले हे; हे कौन्तेय। विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता।'

'वाह्य सयोगोंमे अनासक चिचवाला वह पुला आत्मसुखका लाभ करता है और ब्रह्मके योगमें चिचको लगाकर अक्षय सुखका उपभोग करता है।'‡

अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगत्में रमे हुए चित्तको शुद्ध करे और यह चित्तशुद्धि पहले (निष्काम) कमें और पीछे कम्मसन्यासने होती है। गीतायक्ता भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

'एकाग्रताके साधनरूप चित्तग्रद्धिकी इच्छा करनेवाले मननशील व्यक्तिके लिये (निष्काम) कर्मको ही साधनरूप कहा गया है। और इस प्रकार चित्तके एकाग्र हो जानेपर उस मुनिके लिये अकर्म ही साधन है।'ई इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल धुल जाते हैं। खासकर जब इच्छाओं और सबेगोंसे उत्पन्न होनेवाले कर्मबीजोंसे मन वियुक्त हो जाता है, तब साधक पूर्ण एकाग्रताको प्राप्त होता है, जिससे अन्तमें निर्वाण अथवा समाधिकी प्राप्ति होता है।

योगके अनेकों दार्शनिकों तथा योगियोंने अनेक प्रकारके लक्षण किये हैं। Miss Evelyn Underhill नामक महिलाने अपने 'Mysticism' नामक उत्तृष्ट प्रन्थमें Mysticism (योग) की व्याख्या इस प्रकार की है—'Mysticism (योग) सत्यरूप परमात्माके साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है। Mystic (योगी) उसे कहते हैं जिसने न्यूनाधिक रूपसे परमात्माके साथ एकीभाव प्राप्त कर लिया है, अथवा जिसका तथ्य है परमात्माके साथ एकात्मभावको प्राप्त करना और नो इस प्रकारके एकात्मभावमें विश्वास करता है।' × भगवान श्रीकृष्णने योगके अनेक अर्थ किये हैं। एक

‡ बाह्यस्पर्शेष्यसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्तुखम्। स ब्रह्मचोगयुक्तात्मा सुखमझयमदनुते॥ (गीता ५। २१)

§ आरुरुश्चोर्मु नेयोंग कन कारणमुच्यते। योगारूढम्य तस्यैन शम कारणमुच्यते॥ (गांता ६।३)

X"Mysticism is the art of union with Reality The mystic is a person who has attained that union in greater or less degree or who aims at and believes in such attainment."

<sup>\* &</sup>quot;Blessed are the pure inheart, for they shall see God"

<sup>†</sup> वे हि सस्पर्शना नोगा दुखयोनय एव ते। आपन्तरन्त कौन्तेय न तेषु रमते सुध ॥ (गीता ५।२२)

जगह वे 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर कर्ममे प्रयीणताको योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे 'समत्वं योग उच्यते' कहकर समत्वको ही योगका लक्षण वतलाते हैं । यद्यपि 'योग' के सम्बन्धमे लोगोंकी अनेक धारणाएँ हैं तथापि सभी महान् आचार्यों और विद्वानोंने अलौकिकषाद अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस अपरोक्ष अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको ही सबने अपना ध्येय माना है, चाहे यह ध्येय कितना ही विप्रकृष्ट, दुष्प्राप्य और अस्पष्ट क्यों न हो।

योगके सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतञ्जलिने अपने योगदर्शनके एक सूत्रमें योगका बहुत थोड़े शब्दोंमे बहुत सन्दर लक्षण किया है। वे कहते हें-- 'योगश्चित्तवृत्ति-निरोधः'। अर्थात् चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक महर्षि कपिलाचार्यने अपने सूत्रोमें मनोविज्ञानका जो सुन्दर निरूपण किया है उसके लिये सभी भारतीय दर्शनशास्त्र उनके ऋणी हैं। महर्षि कपिल कहते है कि किसी बाह्य वस्तको प्रत्यक्ष करनेके लिये निम्नलिखित कारणींकी अपेक्षा होती है-पहले वाह्य विषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोंसे सम्बन्धित मन, चौथे बुद्धि और पॉचवें पुरुष अथवा आत्मा । मन, बुद्धि और अहङ्कारकी समष्टिको 'अन्तः करण' कहते हैं । ये चित्तकी भिन्न-भिन्न अवसाएँ हैं । विचारकी धाराओका नाम वृत्ति है । जगत्का प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः अज्ञात एवं अज्ञेय है। ऊपर बताये हुए करणोंके साथ सम्पर्कमं आनेपर ही उसे ज्ञेयता प्राप्त होती है अथवा वह ज्ञान या दूसरे शब्दोमें प्रत्यक्षका विषय होता है। किसी सरोवरके जलमें ढेला अथवा ईंट फेकनेसे उसमें लहरे और तरङ्गें उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयो-का इन्द्रियों तथा मनके साथ सयोग होनेपर विचारींकी अनेक लहरें और तरङ्गें उठने लगती हैं। मन उन अनन्त चृत्तियों तथा प्रवाहींका खजाना है जो हमारे चित्तकी सूक्ष्म अवस्थामें समूहित होते हैं, वनते है तथा रक्षित रहते हैं। इसीलिये जब इन वृत्तियोंको न्यक्त होनेका उचित अवसर मिलता है उस समय मी ये लहरें बनती हैं। बाहरसे तथा मीतरसे आनेवाले सङ्केत ही इन लहरोंके वननेमें कारण होते हैं।

पातञ्जल योगका आदर्श है वह चरम कोटिका मार्ग जिसमें शरीर और मनके समस्त न्यापार सर्वथा वन्द हो जाते हैं। योगीको इस प्रकारकी स्थितिमें रहनेका अभ्यास डालना चाहिये जिसमे यह अन-जलके विना एक या दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालो रह सके और सन प्रकारके शारीरिक एव मानसिक व्यापारीको वन्द रवखे । इसलिये समस्त कामनाओं और रागोको निर्मूल करनेका सतत प्रयत करना चाहिये और मनपर कड़ा पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय विषय, प्रत्यक्षगोचर पदार्थ, कामनाएँ अथवा विचार अलक्षित अथवा प्रकटरूपसे न आने पावें। और साय-ही-साथ चित्तको सुक्षम-से-सुक्षम पदार्थोंपर एकाम एवं स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म मन क्रमशः क्षीण होकर सर्वथा नाशको प्राप्त हो जायगा । इस प्रकार एक ओर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सङ्कल्प, कामना आदिके रूपमें भोजन न देकर मुखाना चाहिये और दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदार्थोंपर एकाग्र एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अर्थात् धीरे-धीरे किन्तु दृदताके साथ मनसे सारे सङ्कल्पींको निकाल बाहर कर उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे मन बिल्कुल खाली हो जायगा और सूक्ष्म मन, जिसमें पहलेके ग्रहण किये हुए सस्कार जमा रहते हैं, सर्वथा नष्ट हो जायगा । इस प्रकार महिष पतञ्जलिद्वारा अवधारित योगका ध्येय प्राप्त हो जाता है।

प्राणायाम—प्राणायाम योगीके जीवनका आधार— स्तम्म है, अतः उसकी प्रक्रियाको बहुत कुछ स्पष्ट एव विश्रद करनेकी आवश्यकता है। अद्वैतियोंके आदिगुरु भगवान् शङ्कराचार्यने श्वेताश्वतरोपनिषद्के भाष्यमें प्राणायामके सम्बन्धमें निम्नलिखित आशयका उपदेश दिया है—

'प्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष मल धुल गया है'
ऐसा मन ही ब्रह्ममे स्थिर होता है, अतः प्राणायामका
उपदेश दिया जाता है। सर्वप्रथम नाडीशोधन करना
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्राप्त
होती है। अँगूठेसे दाहिने नासारन्त्रको दवाकर वार्ये
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुको खींचना चाहिये;
फिर तुरन्त वाये नासापुटको दवाकर दाहिने नासापुटसे
हवाको वाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर वार्येसे वाहर निकाले।
इस क्रियाकी दिन-रातमें चार वार अर्थात् स्योंदयसे पूर्व,

मध्याह्म, सायंकालके समय तथा अर्दरातिमे तीन या पाँच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमें अथवा एक मर्शनेके अन्दर नाडी-गुद्धि हो जाती है। इसके अनन्तर प्राणायाम-की किया गुरू होती है।

प्राणायामका सम्बन्ध श्वाससे नहीं है। बासोच्छ्यास तो असली प्राणायामको सिद्ध करने के अने क प्रकारों में से एक-तम प्रकार है। त्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि श्वास इस शरीररूपी यन्त्रकी गतिको नियममें रसने वाला चका (flywheel) है। किसी भी बड़े इश्चिनमें हम देखते हैं कि यह चका ही सबसे पहले घूमता है और इसके घूमने से दूसरे छोटे छोटे वारीक पुजें चलने लगते हैं और इस कमसे अन्तमें मशीनका सबने नाजुक और सबसे स्क्ष्म पुजों भी गतिशील हो जाता है। हमारी इस शरीररूपी मशीनका Flywheel श्वास है, इसी इस शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें हलचल पैदा होती है और सारे कल-पुजें व्यवस्थितरूपने काम करते हैं।

प्राणायामका अर्थ है प्राणोंको वश्चमं करना । भारतीय दर्शनशास्त्रके अनुसार यह समस्त जगत् और जो कुछ मी इसके अन्दर है वह अव कुछ आकाश और प्राण, इन दो तत्त्वांसे बना हुआ है । प्रत्येक आकाशवाली वस्तु संघटनका परिणाम है और इस आकाशसे उद्भूत है, जो सर्वगत एव सर्वत्र अनुत्यूत है, और कल्पके अन्तमं प्रत्येक वस्तु आकाशमे पुनर्लीन हो जाती है । 'प्राण वह शक्ति है जिसने आकाशमे पुनर्लीन हो जाती है । 'प्राण वह शक्ति है जिसने आकाशमे पुनर्लीन हो जाती है । 'प्राण वह शक्ति है जिसने आकाशमे आकाश सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक है, उसी प्रकार प्राण भी इस विश्वकी सर्वसमर्थ एव सर्वव्यापिनी अभिव्यक्तिका शक्ति है । जगत्में गुरुत्वशक्ति, आकर्षणशक्ति, अपकर्षणशक्ति, विद्युत्-शक्ति, विचार-शक्ति, नाडो प्रवाह आदि जितनी शक्तियाँ हैं वे सव-की-सव प्राणनामक एक ही शक्ति मिन्न-भिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण

\*"Breath is like the flywheel of this machine, the body. In a big engine, you find the flywheel first moving, and that motion is conveyed to finer and finer machinery until the most delicate and finest mechanism in the machine is in motion. The breath is that flywheel, supplying and regulating the motive power to everything in this body."

विश्वकी मानसिक एन शारीरिक समी प्रकारकी शक्तियोंकी समष्टि है। इसी प्राणक ज्ञान और निप्रहको प्राणायाम करते हैं । इस समिष्ट जगत्के जो नियम है वे ही इस व्यष्टि दागत्मं भी लाग् इ। अत प्राण ही प्रत्येक जीवकी जीयनी शक्ति है और विचार-घाराओं, नाडी-प्रवाह, बासोच्छ्वास तथा साधारण द्यारीरिक कियाके न्यमें व्यक्त हो रही है। योगियोंके मतम जो कोई भी दिव्य आनन्दका आस्वादन करना चाहता है तथा सारे दु. लॉ और व्याधियीं-से झूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि वह इस प्राणको वशमे करके इसीकी सहायतारे निर्वाण अथवा समाधिरूप अमृतार्णवमें मन्न होकर अलैकिक अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानकी प्राप्त करें । इस प्राणको वश्चमं करनेकेलिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने निकटतम पदार्योंको अधीन करनेकी सचे दिलते चेष्टा करे। यों तो शर्वर हमारे बहुत निकट है, परन्तु मन सबसे निकट है। बो प्राण हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा है वह विश्वके अन्य सभी प्राणोंकी अपेका इमारे निकट है। इस व्यक्षि प्राणके नियहीत हो जानेपर, जो समष्टि-प्राणलपी ससुद्रके एक शीकरके समान है, मनुष्य उस अनन्त समारे-प्राणकी वरामें करनेकी आशा कर सकता है। जो योगी प्राणको वरामें कर लेता है वह सिद्ध हो जाता है और जगत्के किती मी हरय-अहरय पदार्थ अथवा प्राणीके वश्चमं नहीं रहता और इस मृत्युससारसागरमं फिर नहीं आता । खामी विवेका नन्दने अपने 'राजयोग' नामक प्रन्थमें इस प्राणायाम और समाधिसिद्धिके सम्बन्धमें जो सुन्दर दृशन्त दिया है में उत्ते यहाँ उद्धृत किये विना नहीं रह तकता। वे लिखते हैं---

'क्सिं वड़े राजाका एक मन्त्री था, उससे कोई निन्दित कार्य वन गया, राजाने उसे दण्डरूपमें किसी ऊँची बुर्जिके शिखरपर ले जाकर कैद कर देनेकी आजा दी। अधिकारियोंने यही किया और मन्त्रीको वहाँ ले जाकर मृत्युके मुँहमं छोड़ दिया। मन्त्रीको ल्ली वड़ी पतित्रता थी, वह रातको बुर्जिक नीचे आयी और शिखरपर खित अपने खामीको पुकारकर कहा कि 'क्या में आपकी किसी प्रकारसे सहायता कर सकती हूँ?' पतिने कहा कि अमी तो जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साथ एक लम्बा मोटा रत्सा, थोड़ी-सी मजबूत पतली रत्सी, थोड़ा पक्षा सूती धागा जो पार्चल आदि बाँघनेके काममें

आता है, कुछ रेशमी धागा, एक कीड़ा और थोड़ा शहद हेते आना । उस साध्वी स्त्रीने पहले तो बड़ा आश्चर्य किया कि खामी इन सब चीजोंका क्या करेंगे, किन्तु फिर उनकी आज्ञा समझकर वैसा ही किया और दूसरे दिन वह सब सामान ले आयी । खामीने उससे कहा कि रेशमी धागेको कीड़ेके पैरोंमें मजवूतीसे बॉध दो और उसके मुँहके पासके सींग-जैसे अवयवोमें शहद चुपड़ दो, फिर उते वर्जनी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड़ दो। स्रीने ऐसा ही किया और कीड़ा ऊपरकी ओर चला। उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्व आ रही थी उसींसे आकृष्ट होकर वह शहद पानेकी आशामे धीरे-धीरे दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी देरमें शिखरपर पहुँच गया। मन्त्रीने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार रेशमी डोरेको इस्तगत कर लिया, तत्र उसने अपनी स्त्रीसे कहा कि इसके दूसरे छोरको सूती घागेसे वॉघ दो और इस रीतिसे सूती घागेको खींच छेनेपर उसने वही बात पतली रस्तीके सम्बन्धमे और अन्तमे मोटे रस्तेके सम्बन्धमे कही । वाकी काम आसानीसे हो गया । मन्त्री रस्तेके सहारे नीचे उतर आया और भाग गया। इसी दृशान्तको हमारे इस शरीरपर घटानेसे मालूम होगा कि हमारे शरीर-के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है वही रेशमी घागा है। इस श्रासरूपी रेशमी धागेको पकड़कर अपने अधीन कर लेनेसे इम नाडी-प्रवाहरूप मोटे डोरेको पकड लेते है. इनके सहारे हम अपने विचारलपी पतली रस्तीको और अन्तमें प्राणहपी मोटे रस्तेको इस्तगत कर लेते है जिसे वशमें करके हम मुक्त हो जाते हैं।'

स्क्षम प्राण—इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, मूलाधार, स्वाघिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार; रेचक, पूरक और कुम्भक—कुण्डलिनी।

संसारमें यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यह न्मानवदेह है। इसी शरीरके द्वारा मौतिक एव आध्यात्मिक जगत्के अनेक चमत्कारींका हमें पता लगा है, इसीक्षिये हम इसे आश्चर्योंका आश्चर्य कहते हैं। निर्वाणसुख, निर्विकल्प समाधि अयवा भगवत्प्राप्ति भी जिन्हें हुई है वह इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्परिणामोंकी कितनी ही निन्दा और गईणा करें। योगीलोग इस शरीर-को एक सातमिंकले मकानकी उपमा देते है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आशा और सहस्वार —ये इसकी सात मंजिले हैं और अनन्त शिराओंके जालरूप तार इसमे लगे हैं। इन शिराओं अथवा नाड़ियोंमें इडा और पिङ्गला ये दो नाड़ियाँ मुख्य हैं। ये मेरुदण्डके उभयपार्श्वमे नद्ध है । इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोली नली और है जो सुयुम्ना कहलाती है और मेस्दण्डके भीतर होकर गयी है। इस नलीके नीचेके सिरेसे लगा हुआ मूलाघार चक्र है जहाँ कुण्डलिनी शक्ति निवास करती है और उपरके सिरेसे सटा हुआ सहस्रारचक अर्थात् हजार दलका कमल है जो ज्ञानका आयतन है। प्राणशक्ति निरन्तर इडा और पिङ्गला नाड़ियोंमेंसे होकर प्रवाहित होती रहती है। योगी यदि किसी चाधनविशेषसे प्राणको मुप्मना नाड़ीके नीचेके द्वारमेंसे निकाल ले जाय, जो मुँदा हुआ है, तो उसकी कुण्डलिनी शक्ति, जो सदा सोयी रहती है, जायत होकर घीरे-घीरे किन्तु ददताके साथ जीवनके ध्येयकी ओर अग्रसर होती है और सहस्रारमे जाकर परमात्मासे मिल जाती है। इस स्थितिमे साधकको वहत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं । इस तरीयावस्थारूप परम व्येयको प्राप्त करनेके उद्देश्यसे योगी प्राणायामका अभ्यास करता है, जिसका प्रारम्भिक खरूप पूरक अर्थात् श्वासको भीतर ले जाना, कुम्भक अर्थात् श्वास-को रोकना और रेचक अर्थात श्वासको बाहर निकालना है, और क्रमशः श्वास, नाड़ी और विचारके प्रवाहको संयतकर अन्तमे सूक्ष्म प्राणको अधीन करनेमे समर्थ होता है और इस वशमें किये हुए प्राणकी सहायतासे वह जगत-के मायारूप भ्रमजालको छिन्न-भिन्न कर देता है। परन्तु प्राणायामके इस विशिष्ट साधनको प्रारम्भ करनेके पूर्व साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार मुख्य अर्ज़ोकी पूर्ति कर ले। वे हैं ब्रह्मचर्य, किसी सिद्ध योगीके तत्त्वावधानमे रहना, अनुकूल सग और हित भोजन, जिसमें अधिक नमकीन, अधिक मीठी अथवा कोई खट्टी, कड़वी और नशीली चीज न हो। इन प्रारम्भिक नियमोका पालन न होनेपर साधकको भयद्भर हानि उठानी पड़ती है, जो उन्माद, हृद्रोग, श्वास और इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमें प्रकट हो सकती है। प्राणायामका विधिपूर्वक अम्यास करनेसे तो कुण्डलिनी शक्ति जागृत होती ही है, किन्तु प्राणायामके अतिरिक्त वहुत-से अन्य उपाय भी है जो मनुष्यकी सुप्त शक्तिको जनानेमें निसर्गतः समर्थ हैं। दार्शनिकोंको सूक्ष्म सङ्कल्प-

शक्तिषे, भगवत्येमसे और सिद्ध महायुक्पोंकी दयासे भी यह कार्य हो सकता है।

निर्वाण अथवा समाधिक मार्गमें अनेकों विष्न भी हैं। इनमें सबसे बड़ा विन्न सिद्धियोकी प्राप्ति है, जिनका छमावना और चित्ताकर्षक रूप साधकको चौंधिया देता है। सचे साधकको चाहिये कि वह इन सिद्धियोंके जादूमें न आवे और अपने आध्यात्मिक जीवनकी नौकाको निर्वाणके सुखट एवं निरापद तीरपर ही ले जाकर विश्राम ले।

द्यरीर और मनके वीच सनातन कालते परस्पर सम्बन्ध चला आया है। द्यरीरका प्रभाव मनपर पडता है और मनका रारीरपर । इचीलिये मनको सूक्ष्म रारीर और रारीर-को स्यूल मन कहते हैं । हमलोगोंका यह प्रतिदिनका अनुमव है कि पूजा, जप, ध्यान आदिके अन्याससे जव मन ऊपरको उटता है तब शरीरमें भी स्टूर्ति, उत्ताह और वल आ जाता है और रोगी होनेपर भी वह अपनेको रोगनुक्त अनुभव करता है। इसी प्रकार जब शरीर खस्य और नीरोग होता है उस समय मन भी शान्त और चमाहित हो जाता है। यह वात चाधारण लोगोंमें देखी जाती है। कुछ इने-गिने लोग ऐसे मी होते हैं जिनका शरीर अनेक प्रकारकी व्याधियोंने जर्जरित एव आकस्मिक दुर्घटनाओंका धिकार होनेपर भी वे प्रकृतिस्य और शान्त वने रहते हैं और उनका चित्त प्रशान्त महानागरकी माँति चदा अक्तुव्य एव स्थिर रहता है। परन्तु चाधारणतया यह देखनेमें आता है कि एकका अवर दूचरेपर पड़ता ही है। खास्यके चम्बन्धमें तो चिकित्तकों, वैज्ञानिकों और शरीरमर्भजोंके अनेक परस्परविरोधी मत हैं। इन लोगोंका जो टुछ भी मत हो, योगिर्योकी घारणा तो यह है कि शरीरमे प्राणींका विभाग उचित अनुपातमे न होनेके कारण रोग होते हैं। इचीलिये व्याधिनाशके लिये योगी लोग रारीरके जिस भागमें प्राण आवश्यकतारे अधिक होता है वहाँचे निकालकर जहाँ उनकी नमी होती है वहाँ ले जाते हैं। ध्यानते हमें शरीरमें प्राणका अनुपात ठीक रखनेने वहायता मिलवी है और इच्छे सायकका शरीर

विल्कुल खस्य रहता है। परन्तु जब साधकको योगई। विद्धि प्राप्त हो जाती है तब वह शीत, उष्ण आदि दन्होंके आक्रमणको तथा प्राणशक्तिके व्ययने होनेवाली श्रीपताको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है। योगशान्त्र कहता है—

न तस्य मृत्युर्न जरा न म्याघि॰ प्राप्तं हि योगाग्निमयं शरीरन्।

अर्थात् जिसने योगानिमय शरीर प्राप्त दर हिया नर जरा, मृत्यु और व्याधिके पाशने नुक्त हो जाता है।

पद्मासन, सर्वोङ्गासन आदि कई क्रियाएँ और आस्न ऐसे हैं जिनकी सहायतासे अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं और शरीर खच्छ और निर्मल रहता है। हठवोर्गा निय प्रात-काल एक ऐसी किया करते हैं जिसे नेवी-घोडी कहते हैं। इस कियाके द्वारा योगी एक लन्ने कपडेके दुकड़े तथा गगरों पानीकी सहायताने पेट तथा नुख्य-नुख्य नाड़ियोंका शोधन करते हैं। देशी वैशोंका भी वृहना है कि इस अद्भुत कियारे अनेक रोग, जो देखनेने असाव प्रतीत होते थे, अच्छे होते देखे गये हैं । यह महान् शोक्ड़ी वात है कि हठयोगियोंकी शरीरके वसर्गेनें रहते-रहते धर्धरने हद आर्चिक हो जाती है और वे लोग जीवनके तसदी ओर जरा भी आगे नहीं बढ़ पाते । यद्यपि द्यरीरकी हत हदतक वेवा और चाधना अवश्य करनी चाहिये कि <sup>दिहते</sup> नैवर्गिक व्याघियोंने वह मुक्त रहे परन्तु सरण रहे, इर्तर-की त्वस्यता ही हमारे जीवनका एकमात्र लक्ष्य न वन जाप। पञ्च महाभूतोंके चंघातचे द्यरीरकी रचना हुई है, अदः कालात्ययचे उन भ्वोंका वियुक्त होना अवस्यन्मानी है। अतः केवल शरीरकी ही वँभालमें वल्लीन हो जाना दरानि अमीप्ट नहीं है । मनुष्यको नाय-ही-नाथ आस्पानिक साधना भी करते रहना चाहिये और निरन्तर स्वूल और स्हन जगत्रे ऊपर उठने तथा निर्वाण अथवा निविदन समाधिकी अवस्थाने आरूड होनेकी चेष्टा करते रहन चाहिये, जहाँ पहुँचकर मनुष्य इस मौतिक बगन्में नहीं लैंटता और वहाँ शान्वत शान्ति तथा नुसदा नामान रहता है। यही जीवनका परम ध्येय है।



# योगमार्गके विघ

( लेखक -वैद्यशास्त्री प ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी )

समाधी क्रियमाणे तु विद्यान्यायानित वै बलात्।

'समाधिकालमे विष्न बलपूर्वक आने लगते हैं।' योगीको चाहिये कि उन विष्नोक्ता धीरे-धीरे त्याग करे। भगवान् पतझिलने योगदर्शनमे कहा है—

ब्याभिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदर्शना-लब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षे पास्तेऽन्तरायाः । (समाधिपाद १०)

'व्याधि, स्त्यान, सशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्थितत्व—यह नौ चित्तके विक्षेप हैं, यही अन्तराय (विझ) कहलाते हैं।' ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा मिलता है, इस बातको योगमार्गमें प्रवेश करनेके पहले जानना आवश्यक है।

शरीरको धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण षातु नामको प्राप्त हुए वात, पित्त और कफकी न्यूनाधिकता, खाये तथा पिये हुए आहार-पदार्थों के परिणामस्वरूप रसकी न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्द्रियों के बलकी न्यूनाधिकताको व्याधि अथवा रोग कहते हैं। व्याधि होनेपर चित्तवृत्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपायों में लगी रहती है। इससे वह योगमे प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विद्यों होती है।

अजीर्ण, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रशृतिसे प्रधाकारवृत्तिका अभाव हो जाता है। अजीर्ण आदि लयके कारणरूप विघोंके निवारण करनेके लिये पथ्य और लघु भोजन करनेसे और प्रत्येक व्यवहारमें युक्ति तथा नियमके अनुसार चलनेसे एव उत्थानके प्रयत्नद्वारा चित्तको जाप्रत् करनेसे यह विघ दूर होते हैं। इस विषयमें श्रीकृष्ण भगवान्ने भी अर्जुनके प्रति कहा है—

नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः। न चातिस्वप्रशोलस्य जन्मतो नैव चार्जुन॥ (गीता ६। १६)

'जो अधिक भोजन करता है, जो विल्कुल विना खाये रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है, उसके लिये हे अर्जुन योग नहीं है।' बल्कि— युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥
(गीता ६।१७)

'जो नियमपूर्वक भोजन करता है, नियमित विहार करता है, कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता है, जागना और सोना भी जिसका नियमपूर्वक होता है, उसके लिये योग दुःखका नाश करनेवाला होता है।'

योगसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी विपरीतताकी कल्पना करके योग-साधनकी प्रवृत्तिमें जो चित्तकी असमर्थता होती है उसे स्थान कहते हैं। देश-कालादिकी कल्पित विपरीतताको दूर करनेमें सामर्थ्यरिहत चित्तको यह अयोग्यता भी योगमे प्रवृत्त होने नहीं देती। इसलिये यह भी योगमे विवस्त हैं।

यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है ? इस प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करने-वाला विज्ञान संशय कहलाता है। 'योग होता है या नहीं ?' 'गुरु और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा वर्णन करते है वह सत्य है या असत्य ११ भोगका फल कैवल्य होता है या दूसरा कुछ !' 'ईश्वर-प्रणिधानसे समाधि-लाभ तथा कैवल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं !' 'योगका परिणाम कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है !'-इस प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभयकोटिको विषय करने-वाले ज्ञानको स्वायरूप समझना चाहिये। इस प्रकारके सशय मनुष्यको कभी भी योगमें निश्चलतापूर्वक प्रवृत्त नहीं होने देते । अतः ये योगके प्रवल विरोधी हैं । अतद्रप-प्रतिष्ठत्व अर्थात् अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न होनेसे सशय और भ्रान्तिदर्शनके अभेद होनेपर भी उभयकोटिके स्पर्श और अस्पर्शेरूप अवान्तरभेद कहनेकी इच्छासे ही उनका भेद कहा जाता है। इसलिये सशयका नाश कर आन्तिदर्शनमें भी श्रीसद्गुरुके वचन और शास्त्रप्रमाणमें श्रद्धा रखनी चाहिये।

समाधि-साधनमे प्रयत्न न करना अथवा उसमें उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता है।

कफादिके द्वारा अरीरके भारी होने तथा तमोगुणके

द्वारा चिक्तके भारी होनेसे भी योग-साधनमें प्रवृत्ति नहीं होती, इसे ही आलस्य कहते हैं।

प्रमाद और आल्ह्य, ये दोनों यमादि योगनाधनमें नाधककी प्रवृत्ति नहीं होने देते। इनलिये ये दोनों योगमें विप्तलप है।

विषयके समीप रहनेसे विषय-स्थित दोषोंके अत्यन्त विस्मरणके द्वारा विषय-भोगकी चित्तमें जो तीत्र इच्छा (तृष्णा) होती हैं उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं।

विषय-तृष्णा योगकी प्रवल विरोधिनी है। क्योंकि वह वृत्तिको अन्तर्भुखी नहीं होने देती। यदि कदाचित् अति यत्तपूर्वक वृत्ति अन्तर्भुखी होती भी है तो फिर अल्य जनयमें ही विषयोंके स्फ्ररणद्वारा चित्तको क्षुव्ध करके उत्ते वहिर्भुख कर देती है। त्मृति भी यही कहती है—

नि·सङ्गता मुक्तिपदं यतीनां सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोषाः। भारूढयोगोऽपि निपात्यतेऽधः

सङ्गेन योगां किमुतास्पसिद्धि ॥

'यितयोंका संगरिहत रहना मुक्तिका खान है, सगते सारे दोष उत्पन्न होते हैं। योगाल्ड भी सगते अघोगित-को प्राप्त होते हैं, फिर अस्य सिद्धिवाला अपक्क योगी यदि संगते अघोगितको प्राप्त हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?'

विषय-नृष्णामें दोषदृष्टि करनेने यह विष्न दूर होता है। जिस प्रकार लड्ड्रमें विष डाला गया है—यह वात जान लेनेपर नृसा मी उसके खानेकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार शालोंका अध्ययन और सद्गुरके उपदेशके द्वारा विषयोंने दोषदृष्टि होनेपर उनके भोगनेकी इच्छा नहीं होती।

चद्गुर तथा योगद्यात्रोंके द्वारा उपदिष्ट योगनाधनमं अनाधनत्ववुद्धिको भ्रान्तिदर्शन या विपर्ययज्ञान कहते हैं । यह भ्रान्तिदर्शन मी विपरीतज्ञान तथा विपरीत प्रवृत्तिके कारण नाधकको योगमें प्रवृत्त नहीं होने देता । अतः इनकी गणना योगके विष्ठोमें होती है ।

मधुनवी आदि समाधिकी भूमिकाओं में किसी भी भूमिकाका अभ्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे उसका प्राप्त न होना अलब्धभूमिकत्व कहलाता है। अलब्धभूमिकत्व भी सावकके चित्रको असन्तोधके द्वारा बहिमुंख रखनेके कारण योगमें विष्ठलप है। मधुमती आदि योगकी भ्मिकाओं किती म्निकार प्राप्ति होनेपर भी विस्तय अथवा कर्तव्यके विस्तर व अज्ञानके द्वारा उसमे चित्तको सुन्धिर न करना अन्यस्थितत्व कृष्टलाता है। योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त होनेपर इसीसे भूमिभाँति स्थिरता हुई है, किसी कारण हे ऐसा नाव स्थित स्था जाय और उससे आगेकी सुरियरताके स्थि प्रवन्त नहीं किया जाय से उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती ही नहीं, साथ ही उस भूमिकाने भी वह भ्रष्ट हो बस है। अतः प्राप्त हुई योगभूमिकाम अपने चित्तको सुरियर करनेके स्थि सावकको प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा प्रवृत्त करनेके स्थि सावकको प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा प्रवृत्त करनेके उस भूमिकाम चित्तकी अस्तिरता रहती है। और वह भी योगम प्रतिवन्धक होती है।

चित्तको विश्वित करनेवाले ये नौ योग-मल योग्हे विश्व कहलाते हूँ । सद्यय और भ्रान्तिदर्शनल्प इतियाँ मी वृत्तिनिरोषल्प योगकी विरोधिनी हूँ। और व्याधि आरि वृत्ति न होनेपर भी वृत्तियोंके साहचर्यने योगमें बादल हूँ।

केवल ये नौ ही योगके विप्त नहीं है। बल्जि विचकें विकेष करनेवाले इन विप्तोंके साथ दुःखादि अन्य विप्त मी हैं। मगवान् पतञ्जलि उनका भी नाग्र करनेके किं कहते हैं—

तव्यतिषेशार्यमेकतस्वान्यासः। (सनावि ३०) उत्त विश्वेप तथा उत्तके साथ होनेवाले दुःस्तिर्देशी निवृत्तिके लिये एक तत्त्वका अम्यात करना चाहिये। इसी

प्रकार योगवासिष्ठमें भी कहा है।

ताविञ्चक्षीयवेताला वस्पनित हृदि वासना । एकतरवहराम्यासायावञ्च विञ्चितं ननः॥

'जवतक एक तत्त्वके हद अभ्याववे मनको पूर्वस्पवे जीत नहीं लिया जाता तवतक अर्द्धरात्रिमें वृत्य करनेवाने वेतालोंके समान वासनाएँ हृदयमें वृत्य करती रहती हैं।'

इस प्रकार अनेक विष्न योगीके समाधिन विष्न करनी आते हैं; अताएव उनको हटानेका धीरे-धीरे यत्न करनी चाहिये।

इस विषयका एक दृष्टान्त है। एक चरवाहें हो र वाली करनेके लिये दी हुई एक बिल्या जगलमें भटक है और भटकनेकी आदत जीखती है। पोले जब गामिन हो जाती है तब कुल खिलानेका लाल्च दें उसे लोग घर ले आते है। पर उसको भटकना होइन घरपर रहना अच्छा नहीं लगता, और मौका पाकर वह फिर निकल जाती है। पीछे फिर पकडकर लायी जाती है। ऐसा करते-करते जब वह व्याती है तब अपने बछड़ेके प्रेमपाशमे ऐसी वॅघ जाती है कि फिर लाठीसे मारकर बाहर निका-लनेपर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार बुद्धिरूपी बिछया ससाररूपी जगलमें भटकती है और विषयमोग-रूपी कुटेव सीखती है। पीछे पुण्योदय होनेपर जब वह ममक्षारूप गर्भ धारण करती है तब योगद्वारा बुद्धिको स्थिर करनेका प्रयत्न होता है, तथा ध्यानादि कियाओंके द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राप्त होता है। तथापि भटकने-की आदत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय-मान हो जाती है। परन्तु बुद्धिको जब समाधिद्वारा ज्ञान-रूपी वत्स उत्पन्न होता है तब उसके प्रेममें निमम होकर यह किसी भी दुःखरूपी प्रहाग्से घवराकर घर नहीं छोड़ती अर्थात् कभी बहिर्मुख नहीं होती। इस प्रकार दोपोंको निवृत्तकर निरोधप्रयत्नके द्वारा निश्चल किया

हुआ चित्त स्वाभाविक चञ्चलतासे विषयाभिमुख होकर वाहर जाय तो उसे फिर निरोधप्रयक्तसे ब्रह्ममें लगावे। इस प्रकार ब्रह्ममें एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवस्था-में नहीं जाता, शन्दादि विषयाकार पृत्तिका अनुभव नहीं करता तथा रसका भी आस्वादन नहीं करता । यह निवात प्रदेशमें दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी विषयके आकारको न धारणकर केवल ब्रह्माकार होता है। यह अद्वेतभावनारूप निर्विकल्प समाधि है। यह अद्वैतभावनारूप वृत्ति भी केवल ग्रुद्ध सान्विक होनेपर ब्रह्मका अनुभव कर स्वय लीन हो जाती है। इसलिये योगा-भ्यास करनेवालेको इन सब विष्नोंके दुर करनेके लिये प्रवल पुरुषार्थं करना चाहिये। क्योंकि 'श्रेयांसि बहुविध्नानि'-श्रेयस्कर कार्यमें अनेकों विष्ठ आते हैं, यह प्राकृतिक नियम है। इसलिये विष्ठ करनेवाले उपकरणों में लोभवश न फॅसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, न्योंिक वे वलपूर्वक फॅसाते है।

ॐ तत्सत्

### --

## श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग

( लेखक-प ० श्रीज्यम्बक भास्करशास्त्री खरे)



श्चात्य शिक्षाकी चमक-दमकसे चौंधियायी हुई जनताकी योगशास्त्रविमुख बुद्धि कुछ कालसे परमहस स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द, श्रीअरिवन्द, स्वामी कुवलयानन्द, श्रीयोगीन्द्र आदिके प्रयत्नसे और पाश्चात्य तत्त्ववेत्ताओंके उद्वारोंसे पुनः

योगशास्त्रकी ओर शकने लगी है और कुछ लोगोंकी समझमें यह आने लगा है कि इस शास्त्रमें कुछ है।

२ योगशास्त्रमे जो अनेक गूढ़ विषय है उनमे श्री-कुण्डलिनी-शक्ति गूढ़तम विषय है। योगशास्त्रके प्रथम सोपानसे अन्तिम सोपानतक चढ़ जानेके पश्चात् ही इस शक्तिका अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता है।

३ ऐसे क्लिष्ट और गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन यह है कि अवतक इस विषयपर साङ्गोपाङ्ग और अनुभव-सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामें गिथत किया हुआ कहीं भी देखनेमें नहीं आया। इसलिये अनेक ग्रन्थोंमे अनेक सम्प्रदायोंके सिद्ध पुरुषोकी सिद्धयाक् सरिताओं में जिन्होंने अवगाहन किया है—सिद्धयचन पढ़ें और सुने हैं और उन्हें अनुभव करनेका महलाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है ऐसे एक सत्पुरुषसे इस विषयमें जो कुछ वातें माल्म हुई हैं, उन्हींको एकत्र करके प्रमुद्ध साधकोंके उपयोगार्थ प्रकाशित करनेसे उपकार होगा, ऐसा समझकर ही यह प्रयास किया जाता है।

४ इतना कष्टसाध्य कार्य करनेकी योग्यता प्रस्तुत लेखकमें नहीं है। कारण, सदा-सर्वदा प्रापञ्चिक उपाधियो-में अटके रहनेका ही उसका व्यवसाय है। ऐसी अवस्थामें उसके द्वारा यह काम कहाँतक वन सकेगा, इसका कोई मरोसा नहीं। इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा वह यदि पाठकोंको नीरस जान पड़ा और मनको विचारसून्य अज्ञात जगत्में प्रवेश करानेमे सर्वथा अयोग्य ही जॅचा तो इससे मुझे कुछ भी विषाद न होगा। परन्तु यदि इसमें कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुरु-मैयाकी दया है, मेरा उसमे कुछ भी नहीं।

५ विवेचनके सुभीते के लिये इस विषयके यहाँ पाँच विभाग किये जाते हैं—

- (१) वेद, आगम, उपनिषद्, पुराणऔर साधु-सन्तीं-के वचनोमे आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन ।
- (२) कुण्डल्निनी-शक्तिका वर्णन ।
- (३) योग और योगके विभागोंका वर्णन ।
- (४) अभ्यासकम, ध्यानप्रकार।
- (५) कुण्डलिनी-साघनके फल।

#### अवतरण

यत्कुनारी मन्द्रयते यथोविश पतिव्रतो अरिष्टं यतिकञ्च कियते अग्नित्तद्नुवेधति । (यज्ञवेट)

कुण्डिलिनीशक्तेरवस्थात्रयं विद्यते । यद्यस्मिन् चक्रे इसारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथमं सुप्तोत्थिता मन्द्रयते सन्द्रस्वर करोति ।

पुर<sup>्</sup> हिरण्मवीं ब्रह्मा विवेशो पराजिता। (यजुरेंद)

अपराजिता ङुण्डिलिनीशक्तिः पट्चक्राणि भिरवा भूयो भूय प्रविशति ।

( नौन्दर्यत्हरी-ल्द्नीधरव्याख्या )

कुण्डले अस्या स्त इति कुण्डलिनी । मूलाधारस्य वह्नपात्मतेजोमध्ये ब्यवस्थिता । जीवशक्ति कुण्डलास्या प्राणाकाराय तैजसी ॥ महाकुण्डलिनी प्रोका परब्रह्मस्वरूपिणी । शान्दब्रह्मसयी देवी एकानेकाक्षराकृति ॥ शक्ति कुण्डलिनीनाम विसतन्तुनिमा शुमा । (योगकुण्डल्युपनियद्)

विसतन्तुस्वरूपा ता विन्दुत्रिवळयां प्रिये। ( शनार्णव तन्त्र )

पराश्चिक कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी । (ल्लिवाम्हस्रनान)

शक्ति कुण्डलिनीति विश्वजननीष्यापास्वद्गोद्यता।

( त्युत्तृति ) मूलाधारे मूलविद्या विद्युक्कोटिसमप्रभाम् । सूर्यकोटिप्रतीकाशा चन्द्रकोटिज्वा प्रिये॥ विमनन्तुस्वरूपा तां विन्दुत्रिवलया प्रिये। (श्रानार्गव तन्त्र) यदोञ्जसति ऋगारपीठात् कुटिलरूपिगी । शिवाकमण्डलं मिरवा द्रावयन्तीन्दुमण्डलम्॥ (वानकेश उन्ह)

अष्टघा ङ्रण्डलीमूतामृज्यीकुर्यातु कुण्डलीम्। (योगशिक्षोत्तिकः)

कला कुण्डलिनी चैव नादशक्तिसमन्विता। (४ट्वकनिकर र)

मुलाभार आत्मशक्ति कुण्डली परदेवता। शायिता भुजगाकारा सार्घत्रिवलयान्विता। (भेरण्डनदिता)

कन्टोध्वं कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्। बन्धनाय च मृदानां यत्ता वेत्ति स योगवित्॥ कुण्डली कुटिलाकारा सर्पवत् परिकीर्विता। सा शक्तिश्वालिता येन स युक्तो नात्र सशयः॥ (इठयोगप्रदीनियाः

अघोमुससर्पिणी निदेकी असे । विद्युक्ततेची विदी । विद्व ज्वाका ची वडी । पवरेगा ची घोटीव जैशी ।

(श्रीज्ञानेश्वरी अ० ६, २२२-२३-२०) मग कुडेलिनी येचा टेंमा। अघारी केला उना। तिया चोजिनिलिया प्रमा । निनयानेरी॥

(श्रीझानेश्वरी ब० १२ । २१—6२) मग शाकि ने का जुड़िलनी । आदि माया विश्वसनीवर्गे ॥ शरीर मात्रीं असे निजोनी । परी शरीर चालवी खतन्य ॥ मग नेवि काते नागाचें पिल । कुकुम केशरों सर्वांनीं न्हान्तें ॥ नातरीते विद्युक्षते ची विडी । कीते आग्नि ज्वाकाची केवक वडी ॥ नातरी वावन कसाची चोखडी । पुतळी कोजिरी ॥ (खानुमवदिनकर करार १)

६ मिन्न-भिन्न प्रन्थोंमें विखरे पढ़े असल्य बवर्ती कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्घृत किये है। इन वचर्ती कुछ थोड़े-से ही वचन ऊपर उद्घृत किये है। इन वचर्ती कुण्डिलनी क्या है, इसका ऊहापोह करना विचारा है। वर्खि वह योगशास्त्रका विषय है। योगशास्त्र प्रयोगिषद शास्त्र है। इसमें जिन वातोका विवरण है वे सव अनुभव जन्म है। जिन सिद्वपुरुषोंको कुण्डिलनी-शक्ति बैसी अनुन्त हुई वैसा ही उन्होंने उसका वर्णन किया है। आज भी यिर कोई अन्यास करें उसे ये ही अनुभव प्राप्त हो सकते हैं।

७ समप्टि स्प्रिटकी ङुण्डलिनीको महाङुण्डलिनी कहते हैं और उसीके व्यष्टि—व्यक्तिमें व्यक्त होनेपर उसे सुण्डलिनी कहते







| SO SO                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्यानफल<br>महयोमे मेठ सर्नेमेद्रा<br>भगोय आनद्भिन<br>स्पमे समये होताहै।<br>मि—                                |
| प्यानफल्ड<br>महायोगे मेठ<br>१, भारोम्म आ<br>म्प्ते सम्बे<br>सम्म                                              |
| स्मानफल<br>बस्म, महायोमे शेष्ठ सर्वतिया<br>मिनोदी, आयेम् आनस्भिन<br>स्म्यावन्यासे समधं होता है।<br>अपेनी मान— |
| 2, 直面台                                                                                                        |
| . 5 =                                                                                                         |
| महा।<br>- बाहिनी<br>पाउन्होंग<br>- नासिका                                                                     |
| देव — जसा<br>देवधिके - बाक्रिमे<br>पम — पतुम्कोण<br>ती शानिद्रय - नासिक<br>फर्मेन्द्रिय - वासिक               |
| -                                                                                                             |
| में गों में से<br>शिपनी<br>लें<br>लें                                                                         |
| (元 - 元 - 元 - 元 - 元 - 元 - 元 - 元 - 元 - 元 -                                                                      |
| दलोके असर - वे ग्रं के सै<br>नमनत्त्र - श्रीपनी<br>तत्त्रनीज - र्ल<br>भीजका मादन - स्रानता हसी<br>शुरा - गन्य |
| 日本日本日                                                                                                         |
| Ħ                                                                                                             |
| भागार नम्न<br>स्निम्<br>चानुः<br>स्म                                                                          |
| सम् - आपा<br>सम्न - धीन<br>रख - धान<br>सर्व - स्त                                                             |
| के चिंध स                                                                                                     |

भूमध्यगत आज्ञाचकके नीचे विशुद्धाख्य, अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान और मूलाधारचक्रोंमें क्रमसे इस वर्णोत्पत्तिका क्रम दिखाया है। इससे यह सिद्ध है कि इन चक्रोंमेंसे ही मातृकात्मक स्वरमाला और वर्णमाला उत्पन्न हुई। इस चित्रमे यह दिखाया गया है कि विशुद्धाख्य चक्रके समीप रुद्धप्रन्थि, मणिपूरके समीप विशुद्धाख्य और मूलाधारके समीप प्रक्षप्रन्थि है।

१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शरीरमे कहाँ-कहाँ किस प्रकार हैं, यह आगे वतलाते हैं—

अ, आ, कवर्ग, ह—कण्ठस्थान।
इ, ई, चवर्ग—तालुस्थान।
ऋ, ऋ, रवर्ग—मूर्घास्थान।
ल, ॡ, तवर्ग, ल, स—दन्तस्थान।
उ, ऊ, पवर्ग—ओष्टस्थान।

इन उत्पत्तिस्थानोंको वताते हुए मूलाधार, मणिपूर, अनाहत, विश्वद्धि, ये नाम नहीं दिये हैं। वात यह है कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, इन चार वाणियोंके स्थान मूलाधारसे वताये जाते हैं। शब्दोत्पत्तिके स्थान इस प्रकार वतानेपर भी अनुभव इससे भिन्न है।

११ वैखरी वाणी अर्थात् शब्दोचारण। इस वैखरी वाणीका मूलस्थान परा वाणी है। शब्द पहले परा वाणीसे उठता है। पहले मनमे वृत्ति उठती है, तव वृत्तिसहश विचार उत्पन्न होता है। विचार प्रकट करनेका मूलस्थान परा वाणी है। विचार स्थम शब्दमें आता है तव उसे पश्यन्ती कहते हैं। पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रोंको दिखायी देने लगते हैं। ये शब्द जब अर्धवाक् और रसनाकी कियातक आते हैं तव वे मध्यमा वाणी हैं, और स्पष्ट शब्दोचार होनेपर वह वैखरी वाणी है। मन्त्रोंका उचार पहले मध्यमामें करे और 'पीछे वैखरीसे रामका नाम पइले ले'। समर्थ रामदास स्वामीकी इस उक्तिके अनुसार मध्यमामें अर्थात् कण्ठमें अत्पष्ट उचार करे और पीछे वैखरीसे त्यष्ट शब्द उचारे।

१२ सहलारके नीचे षोडशदल सोमचक है, उसके नीचे द्वादशदल मनश्रक है, उसीमें विचार उत्पन्न होनेका खान है। वह मूर्थाखानके ऊपर है। ये चक्र सर्वमान्य योगमार्गके श्रीहाट, गोल्लाट और त्रिक्टचक्रोंके समीप ही है। मनश्रककी नाडी मनोवहा या आज्ञावहा निलका है। श्रवणेन्द्रियगोलक शब्दवहा नाडी, नेत्रेन्द्रियगोलक

रूपवहा नाडी, वागिन्द्रिय गोलक रसवहा नाडी, प्राणिन्द्रियगोलक गन्धवहा नाडी, और स्पर्शेन्द्रियगोलक स्पर्शवहा नाडी है। ये नाडियाँ सहस्रार चक्रके आस-पास और मनोवहा नार्डाके ऊपर हैं। श्रवणेन्द्रियगोलक परि उपपन्न न हो अथवा नष्ट हो जाय तो वह प्राणी गूँगा होता है। ये सव नाडियाँ सहसार चकके आस-पास हैं। यह जो वात अभी कही उससे यह भी सिद्ध है कि इन ज्ञानेन्द्रियोंके स्थान सहसार चक्रमें ही हैं। किसी भूली हुई वातका स्मरण करने अथवा किसी वातका विचार करनेके लिये मनुष्य सिरपर हाथ रखकर, ऑखें वन्द करके ऊपरकी ओर ही देखता है। इस तरहसे वह भूली हुई बातको याद करता है। आजकल ऐसे वैग्रानिक आविष्कार हुए हैं जिनसे विचारोके फोटोतक र्लीचे जाते हैं । इनमें यही देखा जाता है कि विचार-मार्टिका सहसार चक्रसे वाहर निकल रही है। इससे यह प्रमाणित होता है कि परा, पश्यन्ती वाणियोंके स्थान मूलाधार-स्वाधिष्ठान नहीं, बल्कि सहस्रारके समीप ही हैं।

१३ मनश्रकका स्थान भूमध्यके ऊपर पहले वता आये हैं। पर कुछ प्रन्थोंने मनश्रकका स्थान अनाहतके समीप बताया है और यह मनश्रक आठ दलका है। इस प्रकार मनके दो मेद हैं—एक विचार करनेवाला मन और दूसरा विषयोंको अनुभव करनेवाला मन।इस दूसरे मनकी उत्पक्ति कैसे हुई, यह अब देखें।

१४ वामकेश्वरतन्त्रसे यह वर्णन है कि मसकमे जैला सहसारचक्र है वैसा ही सहसारचक्र मूलाघारमें भी है और कुण्डिलनी जिस स्वयम्भू लिङ्गको लपेटकर वैठी है वह स्वयम्भू लिङ्ग इसी मूलाघारके सहसारमें है। जगर साम्म ९ में जिस कद्वशन्य और ब्रह्मश्रन्थिका उलेल हुआ है उनके विषयमें इस तन्त्रमे यह कहा है कि कद्वशन्य मूलाघारके समीप है और ब्रह्मश्रन्य मूलाघारके समीप है और ब्रह्मश्रन्य विश्वद्धाख्यके समीप। इसी प्रकार इस वामकेश्वर-तन्त्रके अनुसार जो चित्रपट तैयार किया है उसमे मूलाघारम 'वँ शँ पँ पँ इन वीजोके वदले 'अ आ ह ई' वीज आते हैं। इसके वाद स्वाधिष्ठानमें 'उ क ऋ श्वर ल ल' वीज आते हैं और यही अनुक्रम आगे चलता है और आशाचक्रमें 'इस' वीज आते हैं। (चित्रपट न० २ देखिये।) इस चित्रपटके अनुसार परा वाक् मूलाघारमे, पर्यन्ती मणिप्रमे, मध्यमा अनाहतमें और वैखरी विश्वदिमें,

कल्याव

यह कम है। और अनाहतन्त्रके समीप अध्दल मनश्रक है। इस सम्यन्धम ऐसी कल्पना की जा सकती है कि जैसे श्रीयदरीनारायणके रास्तेम गुप्तकाशी और गुप्त-प्रयाग स्थान है और किर नीचे उतरनेपर पुनः काशी और प्रयाग नामके तीर्थ-स्थानोंके दर्शन होते है, वैसे ही शिरोदेशगत सहस्रारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर अपने विश्वान्तिस्थान अर्थात् मूलाधारमं पहुँची तब वहाँ भी उसने सहस्रारकी भावना की। इसी प्रकार परा, पश्यन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी।

१५ इस चित्रपट (न०२) में और एक विशेषता यह है कि इसमें अधिष्ठान-देवता भी भिन्न है। दलोके वर्ण इस चित्रपटमें नहीं वताये हैं। पञ्चमहाभूतोंका भी निर्देश इसमें नहीं है।

१६ 'जीयो ब्रह्में व नापरः ।' जीय ब्रह्मर ही है और तदनुसार जो ब्रह्माण्डमं है वही पिण्डमे है। कुण्डिलनी-शिक्त जैसे ब्रह्माण्डमं है वैसे ही पिण्डमे है। 'पिण्डसे पिण्डका प्रास' करना यह है कि कुण्डिलनी रूप पिण्ड देहरूप पिण्डका प्रास करे। कुण्डिलनी जब जाग उठती है तब यह देहगत सब त्याज्य पदार्थ, कफ-पित्तादि दोप नप्ट कर डालती है, और यह जब ऊर्ध्वर्गामिनी होती है तब देहके चलन-बलनादि ब्यापार बन्द हो जाते हूं। यही क्यो, ह्दयका आफुजन-प्रसरण और नाडीकी गित भी बन्द हो जाती है, अन्तमे कुण्डिलनी-शिक्त सहस्रार-स्थित परम शिवसे जा मिलती है। इससे जीव अपना जीयत्व पिछे छाड़ शिवपदवीको प्राप्त होता है।

१७ कुण्डलिनी शक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव दश्लोककी याना करनेके लिये माताकी कोराम आता है। प्रारंधकर्मको भोगनेके उपयुक्त अथवा प्रारंधकर्मके अनुसार अन्यत्व-मूक्तवादि दोष भी सम लेकर आता है। छः महीनेतक तो जीय माताक आस-पास ही पूमा करता है। सासारिक प्रयहारन भी हम दराते हैं कि मणान-लाजम मन्द्रान तैपार गिनेतक मनानके बाहर हा रहता है। दस प्रकार पर जीविक्त मनानके बाहर हा रहता है। दस प्रकार पर जीविक्त मनानके बाहर हा रहता है। दस प्रकार पर जीविक्त मनानके बाहर हा रहता देश प्रवाहतिके साथ प्रानुमानेन प्रोश करता है। प्रवेश करते हुए कुण्डलिनी साल संस्कार प्रभाव जपना पुरुष स्थान निवाह करता है और तेल सहक्तर प्रभाव जपना पुरुष स्थान निवाह करता है और तेल सहक्तर प्रभाव जपना पुरुष स्थान निवाह करता है और तेल सहक्तर प्रभाव जपना पुरुष स्थान निवाह करता है और तेल सहक्तर स्थान अस्त प्रभाव

और लिपटकर बैठ जाती या सो रहती है। अथवा साम्या-वस्थामे रहती है।

१८ सभी जीव जायत्, स्वप्न और सुपृप्ति इन्हीं तीन अवस्थाओको अनुभव करते हैं । तुरीय अवस्थाका ज्ञान और विज्ञान केवल योगियोंको होता है। इन तीन अवस्थाओंमे कुण्डलिनीकी खिति साम्यावस्थाम होती है और उसके द्वारा शरीर-धारणाका कार्य होता है। अन्यक्त 'सोऽह' शब्द ही कुण्डलिनीकी साम्यावस्था है। इस अन्यक्त 'सोऽह' शब्द-की अनुभृति आजाचकम होती है, और वही 'सोऽह' शब्द प्राणवायुके सहारे अनाहतचकम पहुँचकर अनाहतचककी प्रथम मातृका 'क' का सहारा पाकर 'कोऽह' शब्दम परिणत होता है। आजा-चकतकको अनुभव करनेवाला जीव आत्मस्वरूपको नहीं भूलता । परन्तु नीचे उतरनेपर नाना प्रकारके विषयोंमे लोखप होकर वह 'सोऽह' के वदले 'कोऽह' कहने लगता है और आस-पासके लोगोके साहचर्य-से विकृतजान होकर 'देहोऽह' कहने लगता है और देहा-त्मवादी वनता है। 'अधःस्रोता वै जीवाः' इस वचनके अनुसार सहवार चक्रसे नीचे आकर अनाइतमे, अनाहतरे मणिपूरमे, फिर स्वाधिष्ठान और वहाँसे मूलाधारमे आकर प्राणशक्तिके सहारे पूर्ण जीवत्वको प्राप्त होता है। परन्त यही जीय 'ऊर्व्यस्रोता वे दवाः' इस वचनके अनुसार स्वयम्भू लिज्ञको लपेटी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जागृन करके जर्ष्वगामी होकर देवत्वको प्राप्त होता है, खय देवस्वरूप होता है।

१९ चिदाकाशमें 'एकोऽह बहु स्थाम्' रूप स्पन्त हुआ। स्पन्तसे नाद उत्पन्न हुआ। नाद उत्पन्न होने हे जिये गतिको उत्पन्न होना पहता है। पहते ट्रिक विण्यानकाश उत्पन्न होने हे समय विण्युत्कण विल्व्हण वेगके पूना करते है। उनकी गतिका पर पम यदि निर्मानत हो तो ने अणुह्य-को प्राप्त दोते है। यह गतिने और सम्ल गतिने गूमने भाउ विण्युत्कण भी सब्दन्य गति है। यह अब्द सामान्य महुम्य-हे अपणेन्द्रिक्को गोचर न में होगा। तथा प्रिक्तको हिण्य अपण्यातिक आवत ने जुई है य उस सन्द हो सुलते है। पही बचो, स्मारी पर प्रस्तान कि सिंग्य प्रस्ते अपने चाने और तथा पर्यं ह नाम और प्राप्ती के उन कि हो उत्तर केन सन्ते व्याप अपण्यादि अप हुई है।

२२ के प्रक्रियों है। इस्पर्य है। इस प्रकार है। एवं के दूस कहा प्रक्रिक देशे करण है। तम आहत ध्वनिसे कोई अथौंत्पत्ति नहीं होती। अनाहत ध्वनिका अर्थ है 'सोऽह' ध्वनि। यह व्यनि पहले अव्यक्त-रूपसे आजाचक्रमे मनोऽनुभूत हुई, अनन्तर अनाहतचक्रम जाकर अवणेन्द्रियका द्योतक हुई। परन्तु मात्रोत्पत्ति अनाहतचक्रपर अवलिम्बत नहीं है।

२१ आजाचक के 'सोऽर्' ध्विनमें जो ॐ नार है उससे खर और व्यञ्जन उत्पन्न हुए । इन्हीं को वर्ण अथवा अञ्चर कहते हैं । भगवतीकी स्तुति करते हुए 'एकानेकाक्षरा- कृति' कहा है । अक्षरीते पद हुए और पदीसे वात्रय, और वाक्यों के समुदायसे भाषा । अर्थात् दान्द अञ्चर यानी अविनाशी है । शब्दोचारके पूर्व वे थे, शब्दोचारके नोते भी वे हे और उचार हो जुकनेपर भी है । जसे अधिरेम राज्या हुआ घट प्रकाश होनेके पूर्व भी है, प्रकाश होनेपर भी है और प्रकाश के जानेपर भी है ।

२२ तिंद्रञ्जतासमरुचिर्विंद्युञ्जेरोव भास्तरा ।

× × × × ×

तिंद्रञ्जेसा तन्वी तपनशसिंवैधानरमयी ।

-इत्यादि प्रकारसे प्रन्थोमें कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन क्या गया है। ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके पूर्व स्कोट हुआ अर्थात् महानाद उत्पन्न हुआ । परत्रहाकी इच्छाशक्ति ही स्फोट है और महानाद उसकी कियाशक्ति है। नाद उत्पन्न होनेके लिये गतिका होना आवश्यक है और गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न होता है। उप्णताके विना गति नहीं उत्पन्न होती । उष्णता, नाद और गति तीनीं परस्परसापेक्ष है। जहाँ उष्णता होगी वहीं गति होगी और जहाँ गति होगी वहीं नाद होगा । उष्णताका दृश्यरूप प्रकाश है। महानादके साथ अक्षरोत्पत्ति हुई। परम शिवके डमरूचे 'अ इ उ ण्' अक्षर उत्पन्न हुए। अक्षर ही मातृकाएँ है। जो ब्रह्माण्डमें है सो ही पिण्डमें है-इस न्यायसे जीवकी उत्पत्तिके साथ नाद, अक्षर और मकाश उत्पन्न हुए । मातृकाओं अथवा अक्षरोंके साथ प्रकाशका साहचर्य अनिवार्य है। अर्थात् प्रकाश अक्षरोंम अनुस्यूत है। 'पञ्च पञ्च उषः' कालमें नियतमानस होकर मध्यमा वाणीसे नामसारण करके, जिस नाडीसे योगश्वास चल रहा हो उस ओर अर्घोन्मीलित दृष्टिसे ध्यान लगाने या छ । महीने अभ्यास करनेवालेको अपनी श्वासगतिके साथ आनेयाली प्रकाशिकरणोंका साक्षात्कार होता है अर्थात् अव्यक्त और व्यक्त अक्षरींकी उत्पत्तिके सःथ-साय ही प्रकाशोत्पत्ति भी रहती ही है। इसका अनुभव अवस्य ही अभ्यासके विना, एकाग्रता साधे विना नहीं होता । यह प्रकाश कई। तो कोटित्यें-प्रकाशके सहश होता है और कहीं केटिचन्द्रप्रकाशके समान । इडा याने सूर्यनाजी जो दाहिने नासारन्त्रसे होकर चलती है और पिजला याने चन्द्रनाडी जो पार्वे नासारन्त्रसे होकर चलती है, ऐसी ये दो नाडियाँ है। सावक जिस नार्जक सहारे अन्यास करेगा, वैसा ही अनुभन उसे प्राप्त दोगा । जन इमलोग स्वप्न देखते ह तव उस स्वप्न-खृष्टिमें हमलोग अपने प्राणमय कोषक सदारे स्यप्नानुभय करते ६ । यह हर किसीको स्यानुभवसे ी शत है कि स्वप्रसृष्टिके सन न्ययहार प्रकाशम ही हुना करते ह । अर्थात् प्राणमय कोष प्रकाशन्त्र है। डा॰ किल्नरने प्राणमय कीप ( Etheric body ) की देखनेके लिये ऑरोस्पेक (Aurospec) नामका चस्मा हूँ दृ निकाला है। इस चरमेंसे दिन्य दृष्टि होती है अर्थात् उसके द्वारा चाहे जिसका प्राणमय शरीर इम देख सकते ह । परनु यर जो प्राणमय शरीर प्रकाशरूप दिखायी देता है हो प्रकाशात्मक कुण्डलिनी-शक्तिके सारे शरीरमे ब्याप्त होनेके कारणसे दिखायी देता है। मनोमय शरीरम कर्मियोंके उत्पन्न होनेपर अन्नमय शरीरमें उनकी किया होनेका साधन प्राणमय शरीर ही है। अर्थात् प्राणमय शरीरका प्रकाशरूप अपने अनुभवसे तथा डा॰ किल्नरके 'ॉारोत्मेक' से प्रत्यक्ष होता है। इससे यह विद है कि कुण्डलिनी-राक्ति प्रकाशरूप है।

२३ यह कुण्डलिनी सहसारमे प्रकाशक्ष सित है। जीवको जीवत्व देनेके लिये यह शरीरके स्क्ष्मात् स्कारत छिट्रोंमे प्रवेश करके, स्क्ष्म नाडी जो सुपुना है उससे भी स्क्ष्म वजा, यजासे भी स्क्ष्म चित्रणी और चित्रणीसे भी स्क्ष्म जो त्रहानाडी है उस स्कारम व्रह्मनाडीमेसे होकर प्रयाहित होती है। ऐसी स्कारम नाडीको मृणालतन्तुकी जो उपमा दी गयी है यह ठीक ही है। यह प्रकाशमय है, यह ऊपर यताया ही है।

२४ प्रस्तुत प्रवन्धका शीर्षक 'कुण्डलिनी-शक्तियोग' है। इस शब्दसमुख्यमेसे 'कुण्डलिनी-शक्ति'का स्पष्टी-करण हो गया।अव 'योग' शब्दका स्पष्टीकरणक्रम प्राप्तहै।

२५ योग शब्द 'युज् '—जोड़ना, इस घातुसे वना है। रिव और चन्द्र अमायस्याको एक स्थानमें आते हैं। उनके इस एकत्र होनेको रिव-चन्द्रयोग कहते हैं। अर्थात् दो वस्तुओं के एकत्र होनेका नाम योग है। अर्था किसी पदार्थमें या किसी कार्यमें विकसी मनुष्यमें किसी मी कारणसे किसी प्रकारकी जो न्यूनता देख पड़ती है





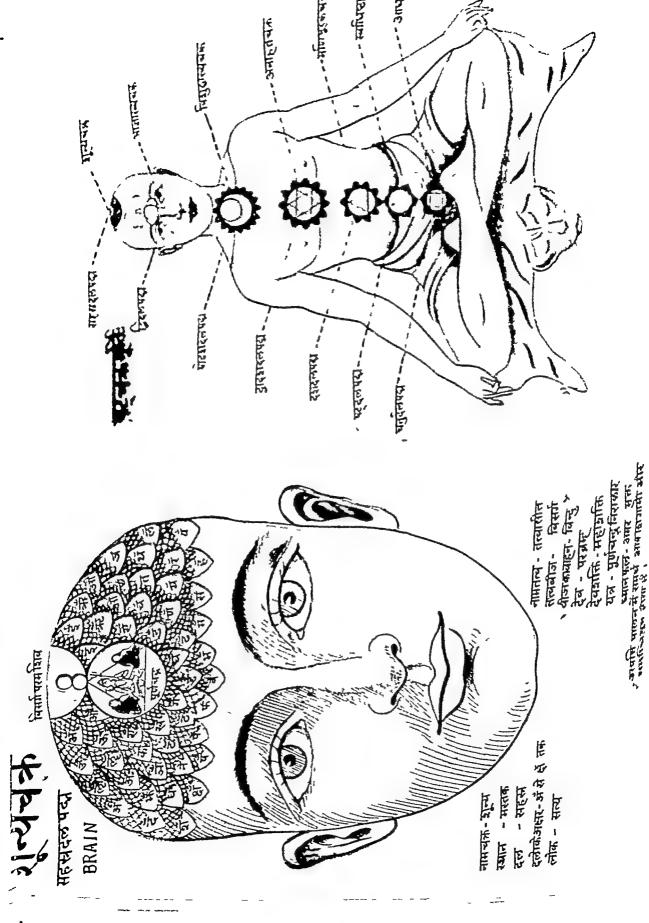

उसकी पूर्तिका होना भी एक प्रकारका योग ही है। कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिल जाय तो वह धनयोग है। जहाँ जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो वह जलयोग है। जीयको ज्ञान-यिज्ञानका प्राप्त होना ज्ञानविज्ञान-योग है। पुराण-पुच्योत्तमका ज्ञान प्राप्त होना पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि लग जाय तो यह समाधियोग है। जायते वर्धते इत्यादि षड्विकारीं-से जो युक्त है वह जीवात्मा है और जो होशकर्मविपाक-रहित, पड्विकाररहित है वह है परमात्मा । जिन अनेक प्रक्रियाओंसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग होता है वह जीवात्म-परमात्म-योग है। जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं । तव उनका योग क्या है ? दो पृथक् वस्तुओंका मिलना ही योग है इसलिये अद्वैतसिद्धान्तके अनुसार जीवात्माको परमात्म-स्वरूपका ज्ञान होना और उस ज्ञानके होनेकी प्रक्रिया ही योग है। आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मयोग अर्थात जिन शारीरिक और मानसिक साघनोसे साक्षात्कार होता है उन्हे योग समझिये। मायामृगजलमे जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भासते हैं । यह भिन्नत्व मानसिक सङ्कल्प-विकल्पींसे प्रतीत होता है। कहते हैं कि माया-सा वलवत्तर वन्धन ससारमें और कोई नहीं, और उस बन्धनको काटनेवाला योग-सा अव्यर्थ और कोई साधन भी नहीं। इसलिये उपर्युक्त मनोर्मियोंका निरसन या निरीक्षण अथवा निरोध करनेके साधनको योग कहते हैं। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' यह श्रीपतञ्जलि योगव्याख्या है। इस प्रकारका योग कुण्डलिनी-शक्तिके द्वारा साधना कुण्डलिनी-शक्तियोग है।

२६ मायातन्त्रमं जीव-शिवैक्य-योगको ही यथार्थ योग कहा है। अन्य प्रन्थकारोंने जीव-शिवके साद्गुण्यको योग कहा है। ईशर्शक्ति कर्तुम्, अकर्तुम्, अन्यथाकर्तुम् इस प्रकार त्रिविध है। इन तीन शक्तियोंमें पहली दो शक्तियाँ योगियोंमे जायत होती हैं। आगमवादी कहते है कि शक्तिका शान होना अर्थात् शानशक्त्यात्मिका जो स्थिति है वही योग है। हठयोगप्रदीपिकामें कहा है कि राजयोग-समाधि, अन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, शुन्याशुन्य परमपद, अमनस्क अद्वेत, निरालम्ब निरञ्जन जीवन्मुक्ति, सहजावस्था, खरीयातीतावस्था इन सब पदोंका अर्थ योग ही है। द्वेत, अद्वेत, विशिष्टाद्वेत आदि सभी सम्प्रदायोंमें योगकी बड़ी महिमा वर्णन की हुई है। इन सब सम्प्रदायोंमें तथा जैन, बौद्ध, मुसलमान स्की, अमेरिकाके रोजेशियन इन सब

पन्थोंमें योगतत्त्व पूर्णतया अनुस्यूत है और सत्यज्ञान अनन्तरूप जो परब्रहा है उसका ज्ञान प्राप्त कर उसकी अनुभव करना ही इन सबका ध्येय है।

२७ योगशास्त्रके ग्रन्थोंमें योगके चार विभाग किये गये हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामे तीन ही विभाग हैं और सम्मोहन-तन्त्रयोगमें पाँच विभाग हैं। योगशास्त्रके ग्रन्थानुसार चार विभाग ये है—मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और राजयोग। श्रीमद्भगवद्गीतामें कर्मयोग, मक्तियोग और ज्ञानयोग ये तीन विभाग हैं। परन्तु छठे अध्यायको पिढये तो हठयोग भी श्रीमद्भगवद्गीतामें आ जाता हैं। सम्मोहनतन्त्रके पाँच विभाग इस प्रकार हैं—ज्ञानयोग, राजयोग, लययोग, हठयोग और मन्त्रयोग। इस प्रकार सम्मोहनतन्त्रमें अन्य दो प्रकारके वर्गीकरण भी आ जाते हैं। इसल्यये सम्मोहनतन्त्रके वर्गीकरणके अनुसार ही इन योग-विभागोंका विचार करें।

२८ ज्ञानयोग-इस योगमें स्थूल शरीरसे लेकर सूक्ष्म, कारण, महाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब देहोंकी, पञ्जीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक और अन्वयसे, आत्मासे मिन्नता सिद्ध करते हैं। और चित्तवृत्तिका लय करते हुए ज्ञानकी जो सात भूमिकाएँ पार करनी पड़ती है वे इस प्रकार हैं-- १ शुभेच्छा अर्थात् विवेक-वैराग्यकी स्थिति, २ विचारणा अर्थात् श्रवण-मननकी अवस्था। ( इन दो भूमिकाओंको पार करनेके पश्चात् मुमुक्षु साधकपदपर आता है।), ३ मनुमानसा अर्थात् अनेक अर्थोंमेंसे यही एक अर्थे प्रहण करना कि पञ्चभूतात्मक देह अनित्य और आत्मा नित्य-शुद्ध-बुद्ध है, ४ सत्त्वापित्त अर्थात् 'अह ब्रह्मासि' मैं ब्रह्म हूँ, इस घारणाको दृढ करना, ५ अससक्ति अर्थात् नानाविध सिद्धियोंकी ओरसे अनासिक, ६ पदार्था-भाविनी—'अह ब्रह्मासि' भी तो एक अहवृत्ति ही है अतः इसका भी लय होना, ७ तुर्यगा अर्थात् आत्मस्वरूप-से न उठना । इन सप्त भूमिकाओंको पार करते हुए विधिप्तता, गतायाता, सिश्लष्टता और मुलीनता इन चार अवस्थाओं तथा लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद इन चार विधोंको लॉधकर केवल निरालम्ब स्थितिमें तलीन होकर रहनेको कहा गया है।

२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत प्रन्थ हैं पातञ्जल योगसूत। इसमें चार पाद वर्णित हैं-१ समाधिपाद, २ साधनपाद, ३ सिद्धिपाद और ४ कैंवल्यपाद। अष्टाङ्गयोग-साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोंमें मनःस्यम करे। इस स्थमसे भुवनज्ञान, ताराव्यूहज्ञान, कायव्यूहज्ञान, श्विरिपपासानिवृत्ति, सिद्धदर्शन और अणिमा, गरिमा, लिधमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, विद्यत्व ये आठ

रिवादियाँ प्राप्त होती हैं । परन्त वे विदियाँ आत्मस्यितिमें अन्तराय है । इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प समाधि-तुख लाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है। <sup>4</sup>ई-बरप्रणिधानादा' इस योगसत्रके अनुसार व्यानयोग राज-योगका ही एक भाग माना गया है। इस राजयोगमें जो प्राणायाम वताया है उसकी करते हुए, रेचकके समय वाह्य जगत्को अपने भीतर आकर्षण करे और क्रम्भक करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ़ घारण करे और प्रकमें मनकी सब दैत कल्पनाओंको निकाल बाहर करे। श्री-मन्महाभारतमे कथा है कि एक ऋषिपतीको यह शाप मिला कि सुर्योदय होनेके साथ ही तम विधवा हो जाओगी। त्र उस सतीने ऊपर लिखे अनुसार घारणा की । उसकी उस घारणासे स्पर्देवका उदय होना ही रुक गया। सूर्योदयका समय निकल गया, चौदह घण्टे और बीत गये, पर सूर्योदय नहीं हुआ । तय महर्षि वशिष्ठने आकर उससे कहा, 'सूर्यदेवका उदय होना क्यों रोकती हो ? सूर्योदय होने दो, तुम्हारे मृत पतिको सञ्जीवन-मन्त्रसे पुनः जीवित कर देंगे।' तव उस सतीने मन सयमको छोड़ा। ताल्पर्य, ऋषिपवियाँ भी महायोगिनी हुआ करती थीं । भवन,

यह है कि मृलाधारसे ब्रह्मरन्त्रतक सतलोकन्यात प्रकाश-रूप एक दण्ड है, उसमे जलन, उद्भिन, नारन, देव, दानव, मानव ये सत्र एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हए समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करें । कर्मका अभिप्राय है कि मैं त्रहाराक्तिसम्पन्न हूँ,ऐसा जप करे। ध्यानका अभिप्राय है-

श्रद्धमात्मात्ममखिल श्वज्ञानतपोमयन् । श्रद्धेन्द्रियगणोपेतं परं तस्व विभावये॥ यह कहकर भूमव्यमें ग्रुभ कमलके वीच परमपुरुपका ध्यान करे ।

३० लययोग--- प्राणशक्ति, कुण्डलिनीशक्ति, मन, मन-की वृत्तियाँ, इन सवका लय जिस योगमें किया जाता है वह लययोग है। कुण्डलिनी-योग तन्त्रमें वर्णित है और हठयोगमें भी वर्णित है। कुण्डलिनीयोगमें यम-नियमादि अष्टाङ्ग साघन वताकर शोघन, घृति, स्थिरता, धैर्य, लाघन, प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अङ्ग वर्णन किये हैं। कुछ प्रन्थोंमें पट्चक, उनके दलेंके रग, उन दलेंपर स्थित मातृकाएँ तथा उन चर्नोके देवता (चित्रपट न॰ २ के अनुसार) बताये गये हैं । कुछ प्रन्योंमें उन पट्चकोंके देवता और उनके वाहन नीचे लिखें अनुसार बताये हैंक-

| क्स और व्यक्ति इस योगक सद है। सदनका लामग्राय अनुसार विराय हरू |                    |      |                         |                             |                     |                 |             |                |                     |        |               |                        |                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|--------|---------------|------------------------|----------------|
| ३१—<br>चर्ठोके<br>नाम                                         | स्थान<br>(मेरदडमे) | दल   | दलको<br>मातृकाऍ         | तत्त्व और<br>गुण            | तत्त्व-<br>का<br>रग | मण्डलका<br>आकार | त्रीज       | वाहर           | देवता<br>वाहन       | যকি    | तस्वका<br>गुण | इन्द्रिय               | लिङ्ग          |
|                                                               | गुदासमीप           | ٧    | वश्यस                   | पृथ्वी सकली-<br>करण गन्धवाह | ı                   | म्तु-           | ਲ           | पेरावत         | ब्रह्मा<br>ऐरावत    | डाकिनी | गन्ध          | पाद<br>कर्मेन्द्रिय    | त्वयग          |
| स्वाधि-<br>ष्ठान                                              | छिङ्गके<br>सामने   | ધ    | व भ म<br>य र ल          | आप,आ-<br>कुञ्चन रसवाह       | गुभ्र               | अर्घ<br>चन्द    | व           | नकर            | विष्णु<br>गरुड      | याकिनी | रस            | हत्त<br>स्पर्गेन्द्रिय | _              |
| मणिपूर                                                        | नाभिके<br>सामने    | १०   | इ ढ ण तथ<br>द घ न प फ   | तेज,प्रसरण                  | रक्त                | त्रिकोण         | ŧ           | मेघ            | रुद्र<br>नदी        | ळाकिनी | रूप           | गुद<br>कर्मेन्द्रिय    |                |
| अनाहत                                                         | हृदयके<br>सामने    | १२   | क खगघड<br>च छजझञ<br>ट ठ | वायु, गति<br>त्यर्शज्ञान    |                     | पट्कोण          | षं          |                | ई्च                 | काकिनी | त्पर्ध        | लिङ्ग                  | त्राण<br>लिङ्ग |
| विशुद्धि                                                      | कण्ठके<br>सामने    | १६   | अथा इई<br>'' अअः        | आकाश                        | गुभ्र               | ध<br>च<br>च     |             | गुभ्र<br>हस्ति | तदाशिव              | सामिनी | য়হ্ব         | श्रवण<br><u>सुख</u>    | ग्राताल        |
|                                                               | भ्रूमध्य           | ર    | ह क्ष (स)               | मन                          |                     |                 | 30          |                | शन्भु               | हाकिनी | महत् ि        |                        | लिङ्ग          |
| सहस्रार                                                       | नूर्धन्            | 2000 |                         | आत्मा                       |                     | - 1             | अ॰<br>प्रणव |                | कामेश्वरी<br>कामनाथ | 22 -   |               | गुनः  <br>पादुका       |                |

⇒ चक्रोंके नात चित्र और एक पट्चक्रन्तिका चित्र इसनें अन्यत्र प्रकाशित है । उनके दलेंके रक्ष और देवता जादिने दुः

नेद है। परन्तु मौतिक कोई मेद नहीं है। इनका विशेष वर्णन बल्याणके 'शक्ति-अद्भु' में देखना चाहिये।

३२ इस सम्प्रदायमें यह बताया है कि सहस्रार-वक्रमे कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे। आमूल सब चक्रोंके देवताओंका जो वर्णन किया गया है वह 'पञ्चब्रह्मासनासीना पञ्चब्रह्मसमन्विता' इस आधारपर किया गया है। श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ आद्यगुरु हैं, इसिलये उनका स्थान सहस्रारके अन्तमें श्रीगुरुपादुका ही बताया है। मूलाधारसे सहस्रारतक सब चक्रोंके स्थान स्थूल देहगत स्थानोंके समीप ही, ऊपरके कोष्ठमें बताये हैं। परन्तु स्थूल देहगत स्थान विद्युत्के बिना विद्युद्दीपके समान हैं। विद्युत्के बिना प्रकाश कहाँ ? विद्युद्धाराके चलते ही विद्युद्दीप प्रकाशमान होते हैं उसी प्रकार कुण्डलिनीका उत्थापन होनेसे ही ये चक्र अपने-अपने वर्णोंके साथ प्रकाशित हुए देख पहते हैं। ये चक मेरदण्डगत सपम्ना नाडीके भीतर वजा नाडी और ब्रह्म नाडीचे संलग्न हैं । उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय, नेजोमय और मनोमय कोषके मीतर है। सहस्रारचक ब्रह्मरन्ध्रके ऊपर चार अङ्गुल फैला हुआ है। जिनकी दृष्टि दिव्य हो चुकी है वे ही इन चक्रोंके नाना प्रकाशरूपी मातृकाओको अनुभव करते हैं। अन्य लोग दृढ़ भावनाके साथ तत्तचककी मातृकाओं, उनके वर्णों और तत्त्वोंका प्रकाशरूपमें ध्यान कर सकते हैं। षट्चक्रनिरूपण-ग्रन्थमें कुण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उसका चिन्तन करनेको कहा है। भावनासे और क्रमशः इष्टदेव-असादसे तथा गुरुकुपासे यह कुण्डलिनीयोग सिद्ध होता है। इस भावनासे जो अनुभव प्राप्त होता है यही अनुभव इठयोग-साधनसे प्राप्त होता है। हठयोगसे कुण्डलिनी उत्थान हो जाय तो भी इष्टदेवताप्रसादसे दिग्वन्धका होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट भूतसञ्ज्ञद्वारा प्रत्यवाय हो सकता है। इष्टदेवके प्रसन्न होनेपर इष्टदेव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी सब कियाएँ करा लेते हैं । इसके प्रमाणस्वरूप परमहस श्रीरामकृष्णका दृष्टान्त है। उनके चरित्रप्रनथमे यह लिखा हुआ है कि श्रीभगवतीने उनके पास एक योगिनीको भेजा जिन्होंने छः महीनेमे उनसे योगकी सव कियाएँ करा ली। तन्त्रशास्त्रके इस लय-योगमे कुण्डालनीका जागना केवल गुक्रुपासे ही होता है। इसलिये इस सम्प्रदायमे गुरु ही

मुख्य देवता माने गये हैं। श्रीगुरु ही स्पर्शदीक्षा और फिर दिव्यदीक्षा शिष्यको देते हैं। और दीक्षा होनेपर एक क्षणमें ही शिष्यको कुण्डलिनी जाग उठती है। इस कुण्डलिनीशक्तिके जाग उठनेपर मूलाघारसे सहस्रार-पर्यन्त सम्पूर्ण गरीर प्रकाशमय हो जाता है। विद्युत्-रूपसे कुण्डलिनी जब ऊपर जाने लगती है तब प्रकाशका साक्षात्कार होता है।

३३ तन्त्रमागीय गुरु शक्तिपात करके शिष्यके भूमध्य और विशुद्धाख्यमें स्पर्श कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं। इठयोगके क्रिष्ट और कष्टसाध्य साधनोंसे प्राप्त होनेवाला अनुभवजन्य ज्ञान इस सम्प्रदायमें केवल गुरुकुपासे प्राप्त हो जाता है। आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान करानेवाले गुरु विरले ही कोई मिलते हैं। हमारे देखते इन पचीस वर्षों में एक ही गुरु ऐसे मिले। आप बङ्गाली शरीर सन्यासी योगी हैं । पूर्वाश्रममें ये बहुत बड़े उपासक थे। इनका नाम श्रीनित्यानन्द महाराज है। इनके ग्रह-वन्धु टेहरीप्रान्तमें जङ्गलमें रहते हैं। इन महाराजने पूनेके ड्राइग मास्टर (जो अभी पूनेमें है) श्रीगुलवणी महाशयकी कुण्डलिनी जाग्रत् कर दी और चमत्कार यह कि खामी महाराजने जब उन्हें स्पर्शदीक्षा दी तब उनकी वह दीक्षा देनेकी शक्ति श्रीगुलवणी महाशयको भी प्राप्त हो गयी । इन श्रीगुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साधककी कुण्डलिनी जाप्रत् कर दी । 'अपने सरीखे तत्काल ही कर देते हैं, इसमें उन्हें कुछ भी देर नहीं लगती' इस सन्त-बचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ वर्णन प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपर्युक्त स्वामी महाराजके समीप हम तीन दिन थे । उनसे दीक्षा पानेकी प्रार्थना की । उन्होंने मिलने-के साथ ही कहा कि श्रीभगवतीकी आज्ञा है। पर पीछे यह सचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। 'तुम अपात्र हो' यह न कहकर उन्होंने उक्त प्रकारसे उत्तर दिया । स्वामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार विचरते हैं, इसलिये इस समय महाराज कहाँ हैं यह जात नहीं हो सका ।

३४ शक्तिसम्मोहनतन्त्रमें 'नवचकात्मिका देवी' का वर्णन है। उन चर्मोका वियरण नीचे देते हैं—

| स्थान       | चक्रका नाम          | देवता                    |
|-------------|---------------------|--------------------------|
| शिर         | सर्वानन्दमय         | श्रीललितामातादुर्गा      |
| शिखरी       | सर्वेसिद्धिचक       | त्रिपुराम्बा             |
| गोल्लाट     | सर्वरोगहरचक         | त्रिपुरासिद्ध            |
| विशुद्धि    | सर्वेरक्षाकरचक      | त्रिपुरमालिनी            |
| आज्ञा       | सर्वार्थसाधकचक      | त्रिपुराश्रीचक्राघीस्वरी |
| अनाहत       | सर्वसौभाग्यदायक     | त्रिपुरवासिनी            |
| मणिपूर      | सर्वेसंखोभिणीचक     | त्रिपुरसुन्दरी           |
| स्वाविष्ठान | सर्वाद्यापरिपूर्णचक | त्रिपुरेशि               |
| मूलाघार     | त्रेलोक्यमोहनचक     | त्रिपुरोश                |

इस वर्गीकरणमे चक्रोके दल आदि विवरण नहीं है। श्रीत्रिपुराम्त्रादेवीके भिन्न-भिन्न रूप दिये हैं। इस साधन-क्रममें भावना और महामाव अवस्थाओंका वर्णन है।

३५ इसके अतिरिक्त महानिर्वाणतन्त्रमें ऐसे ही नौ चक्र हैं। परन्तु चक्रोंके आकार और वील दूसरे ही दिये हैं।

३६ लययोगमें हठयोगकी तरह ही योगनाडियोंका वर्णन है, वह आगे देते हैं। चित्रपट न० २ में इडा, पिङ्गला और मुपुमा नाडियाँ दिखायी हैं। इडा नाडी ( वार्ये नासारन्त्रसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है । उसका वर्ण शुम्र है। और पिङ्गला (दार्ये नासारत्असे चलनेवाली) सूर्व नाडी रक्तवर्णकी है। इन दोनोके वीचमें सुपुम्ना नाडी है। इडा और पिङ्गला सुपुम्ना नाडीको लपेटे हुई चलती हैं। इन दोनों नाडियोकी वक्रगतिसे षट्चक्रोंमेंके पाँच चक बनते हैं, इन्हे पञ्चचक कहते हैं । इडा नाडीको अमृतविग्रहा और पिङ्गला नाडीको रौद्रात्मिका कहते हैं। ये दोनों नाडियाँ कालत्यरूप दिखाती हैं। ये दोनों नाडियाँ जव समगतिसे चलती है तव सुपुमा नाडीमें उनका लय होता है। इसी अवस्थामें सुपुमा नाडीमें कुण्डलिनी प्रवेश करती है। योगीलोग सुपुम्ना नाडीमें प्रवेश करके महाप्रयाणका समय वदल देते हैं। इसीलिये कहते हैं कि सुपुमा नाडी कालमक्षक या कालरोधक है। कुण्डलिनी सुपुमा नाडीमे प्रवेश करके सहस्रारचकर्म पहुँचकर वहाँ जब शान्त होती है तब उस अवसाको समाधि कहते हैं। योगी जब इस समाधिरिथितिमें होते हैं तव उनके शरीर विकाररहित अर्थात् वर्धते, विपरिणमते, नस्पतीति विकारोंसे रहित होते हैं । उनके नखकेयादि

नहीं बढ़ते । प्राणिकया बन्द होनेसे नाडीका चलना और हृदयका आकुञ्चन-प्रसरण बन्द हो जाता है । इसल्ये ऐसे योगीको कालमधक अथवा कालान्तक योगी कहते हैं । योगी चांगदेव महाराज १४०० वर्ष जीये और आज मी तीन-तीन सौ वर्ष वयस्के योगी हिमालय-प्रदेशमें देख पड़ते हैं ।

३७ इस लययोगमें नाडी-ग्रुद्धि अथवा नाडी-जय करनेके लिये कोई खास किया-साधन नहीं वताया है। इडा, पिङ्गला और तुपुमा नाडियाँ आजाचकके समीप मक त्रिवेणीरूप दिखायी देती हैं और मूलाघारने वहाँ वे निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्त-त्रिवेणी कहते हैं। इडा-पिङ्गला नाडियोंकी वक्रगतिसे पट्चक्रमेंसे जो पाँच चक्र वनते हैं वे नृलाघार, त्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और विशुद्धाख्य हैं । इसके अतिरिक्त मेरदण्डकी वार्यी ओर कुहू नाडी है । वार्यी आँखते वार्ये पैरके अँगृठेतक चलनेवाली गान्धारी नाडी है। दायीं ऑखसे दार्वे पैरके अंगूठेतक इस्तिजिह्या नाडो है । हमारे पर्यिचत एक सजन पेड़परसे गिरे और उस चोटसे उनकी वार्यी आँस वाहर निकल आयी। उन्हे लोग श्रीयोगाम्यानन्द माधव-नाय महाराजके पास ले गये। नाय महाराजने कहा कि वायाँ अंगृठा चला जाना यदि स्वीकार हो तो औंत वहाँ-की-तहाँ लग जायगी। तव उन सजनका वायाँ अँगूठा वाँघकर उसपर हथौड़ा चलाया गया। उससे ऑस अपने त्यानमे आ गयी और अँगूठा टेढ़ा होकर वेनार हो गया। अस्तु । सुपुम्नाकी दायीं ओर सरस्तती नाडी है । वह जिह्नाके समीप आकर मिली है। दायीं आँखरे पेटतक पूषा नाडी है। पूषा और सरत्वतीके वीचमें पर्याखनी नाडी है। गान्चारी और सरत्वतीके वीचमें शक्तिनी नाडी है। दाहिने हायके अँगूठेचे वार्वे पैरतक यशस्त्रनी नाडी है। कुहू और यशस्विनीके वीचमे वाचणी नाडी है और उसरी व्याप्ति शरीरके निचले भागमें है। कुहू और हिलाजिहाउँ वीचमे विश्वोदरा नाडी है, वह मी वारुणी नाडीके समात शरीरके निचले भागमें फैली हुई है।

३८ सुपुम्नके मध्य भागमे वज्ञा नाडी है और वज्ञा नाडीके मध्य भागमें चित्रा नाडी है और चित्रा नाडीके मध्य भागमें वित्रा नाडी है। सुपुम्ना नाडी अग्निखरूप है। वज्ञा नाडी स्थरूपा है और चित्रिणी नाडी पूर्ण चन्द्र- मण्डलरूपा है। राज्यत्रक्षके ये तीन प्रकार है। राज्यत्रक्ष- रूपा सुण्डलिनी जब कर्ष्वगामिनी होती है तब इन तीन

नाडियोंको स्पर्श करती हुई चलती है। इसलिये इन तीन नाडियोको शब्दब्रह्मरूप कहा है। चित्रा नाडीको ब्रह्म-द्वार कहते हैं, क्योंकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी कर्ष्वगामिनी होती है।

३९ पञ्चतत्वात्मक पञ्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुषुम्ना नाडीसे सटे हुए हैं वे इस प्रकार हैं—पृथ्वीतत्त्वका दर्शक मूलाधारचक्र है, अप् तत्त्वका दर्शक स्वाविष्ठानचक्र है और तेजस्तत्त्वका दर्शक मणिपूरचक्र है। वायुका अधिष्ठान अन्महतचक्रमें है और आकाशतत्त्वका अधिष्ठान विशुद्धि-चक्रमें। आज्ञाचक तृतीय नेत्रका आधारभूत चक्र है। एक स्थानमें यह कहा है कि जिसे घट्चकका ज्ञान नहीं चह कुण्डलिनीको नहीं जगा सकता और दिव्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता।

४० अब सक्षेपमें इन षट्चक्रोंका वर्णन करते हैं— पहला मूलाघारचक है, इसके चार दल हैं, देवता ब्रह्मदेव हैं। ये चार दल प्राणशक्तिरूप योगनाडीकी सहायतासे उत्पन्न हुई चार आकृतियाँ हैं। इनमें प्राणशक्तिके साथ कुण्डिलनी प्रस्त होती है। प्राणशक्तिका जब लय होता है तब इन दलोंका भी लय होता है। इन दलोंपर जो मातृकाएँ या अक्षर हैं वे कुण्डिलनीके रूप हैं। कुण्डिलनी स्वयम्भूलिङ्गसे साढे तीन वलयोंमें लिपटी हुई सुप्तावस्थामें पड़ी है। इस स्वयम्भू-लिङ्गको घेरे हुए अभिचक्र त्रिकोणको त्रेपुर कहते हैं। सहस्रारचक्रमें कामकलारूप जो त्रिकोण है उसीकी यहाँ यह प्रतिकृति है। इस मूलाघारचक्रका ध्यान करनेसे वाक्य-काव्य-प्रवन्ध-दक्षता-सिद्धि प्राप्त होती है।

४१ इसके बाद स्वाधिष्ठानचक है, इसके छः दल है, देवता भगवान् श्रीविष्णु हैं। इसके अनन्तर नाभिपद्म अथवा मणिप्रचक्र है। इसके देवता श्रीकृद्र हैं। इन चक्रदेवताका ध्यान जिस साधककी पूर्णतया सिद्ध हो वह पालन और सहार-जैसे कार्य कर सकता है। इसके बाद हत्पद्म अथवा अनाहत-चक्र है, इसीके समीप आठ दलोंका निम्न (Lower-Mind) मनश्रक है। सहस्रार-चक्रकी जिन्हे अनुभूति नहीं और जो मिक्तमार्गप्रवण हैं, जिन्हें अन्य चक्रोंकी खबर नहीं और सारे योगशास्त्रको जो हठयोग ही मान बैठे हैं वे 'हृदयमन्दिरमें हरिको भजें' इस वचनके अनुसार या 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेगेऽर्जुन तिष्ठति' इस गीतोक्तिके अनुसार अथवा—

## हत्पुण्डरोकसध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्। पात्राङ्क्षाधरां सीम्यां वरदाभयहस्तकाम्॥

इस मन्त्रके अनुसार अपने-अपने इष्टदेवका ध्यान अपने हृचकर्मे करते हैं । इस कमलके समीप कल्पतर और मणिपीठ है। विश्वसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमे उत्पन्न होनेवाली अनाहतध्यनि ही भगवान् सदाशिव है। त्रिगुणमय ॐकार इसी स्थानमे न्यक्त होता है। इसी स्थानमें वाणलिङ्ग है । निर्वात स्थानकी दीपज्योतिके समान जीवातमा इसी स्थानमे है। दृश्य जगत्के प्रभूर्थ मेरे और यह शरीर ही मैं, इस प्रकारकी देहात्मवादियों-की जो विचारपद्धित है वही हृदयप्रिन्थ है और गुरुकृपासे वह ट्रट जाती है। इसी हृदयग्रन्थिमें जीवातमा उलझा रहता है। वित्तेषणा और दारैषणाके नष्ट होनेपर भी साधक लोकैषणामें अटक जाता है। किसीसे पूछिये कि इस वड़े कामको करनेवाले देवदत्त कौन है तो वह अपनी छातीपर हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय देता है। इसके लिये वह कभी मस्तकको स्पर्श नहीं करता, न आधारचकको स्पर्श करके अपना परिचय देता है। तात्पर्य, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है। तैत्तिरीय आरण्यक्रमें इन चक्रोंके अधिष्ठातृ देवता तथा आवरण देवता बताये हैं और आनन्दलहरीके १७ वें श्लोकमे भी वशिन्याचा आवरण देवताओंका उल्लेख है।

४२ इसके वाद कण्ठपद्म अर्थात् विशुद्धिचक्र है। इसे विशुद्धिचक्र इसिलये कहते हैं कि जीव यहाँ भूमध्य- स्थित परमेश्वरको देखकर वासनाजालसे मुक्त होता है। यहाँ अर्धनारी-नटेश्वर देवता हैं। इन नटेश्वरका अर्धाङ्ग शुभ्र और अर्धाङ्ग सुवर्णमय है। यही मोक्षद्वार है। इस स्थानमें ध्यान करनेसे ज्ञानी त्रिकालन होता है। इस विशुद्धिचक्रके ऊपर और आज्ञाचक्रके नीचे एक चक्र है जिसे ललनाचक्र या कलाचक्र कहते हैं। उसके १२ दल हैं। उसकी ये वृत्तियाँ हैं—श्रद्धा, सन्तोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शुद्धता, आराती (वैराग्य), सम्भ्रम (मनोद्देग), उमीं ( श्रुधातृषा )।

४२ इसके अनन्तर आज्ञाचक है। इस चकका नाम आज्ञाचक इसलिये रक्खा गया है कि सहस्रारमे हिथत श्रीगुरुसे इसी स्थानमें आज्ञा मिलती है। इसके दो दल हैं। मूलाधारसे आज्ञाचकतक ५० मातृकाएँ और ५० दल हैं। ये मातृकाएँ लोम-विलोम मिलाकर १०० होती है। सहसारचक्रमे १००० दल हैं, यह जो कहा गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ हैं और फिर दस इन्द्रियोंके दस-दस गुण अथवा दस-दस न्यास है । इस हिसाबसे सहस्रदल होते है । कुछ अन्य प्रन्थकार यह कहते हैं कि सहस्रारचक्रमें कुछ २० विवर है, इनमे पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जायँ तो भी १००० दल होते हैं। आज्ञाचक्रमे योनित्रिकोण है, उसमें कहते हैं कि इतर लिङ्ग अथवा पाताल-लिङ्ग है। अगि, सूर्य और चन्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं। महत्तत्त्व और प्रकृतितन्त इसी स्थानमें हैं । महत्तन्त्वके वृद्धि, चित्त, अहङ्कार और सङ्कल्य-विकल्पात्मक मन ये चार भेद हैं । अव्यक्त प्रणवरूप आत्माका यही स्थान है । इसी स्थानमे प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोग महाप्रयाणके समय, 'भुवोर्मध्ये प्राणमानेश्य सम्यक् स त पर पुरुपमुपैति दिन्यम्' इस वचनके अनुसार पुराण पुरुषमें प्रवेश करते है ।

४४ आज्ञाचक के समीप मनश्रक है, उसके छः दल हैं। इनमेंसे पाँच दल सब्द, स्पर्ध, रूप, रस, गम्ध इन पाँच विषयों के स्थान हैं और छठे दलसे स्वम्रगत अनुभव और सम्भ्रमगत ज्ञान प्राप्त होता है। मनश्रक के ऊपर सोमचक है, उसके १६ दल है। यही निरालम्बपुरी, तुरीयातीत अवस्थामे रहनेका स्थान है। इसी स्थानमें योगीजन तेजोमय ब्रह्मको अनुभव करते हैं।

४५ इस आज्ञाचकके समीप कारणगरीररूप सत कोश हैं। इन कोशोंके नाम—१ इन्दु, २ वोधिनी, १ नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ महानाद, ६ कला (तोमस्यां-गिनल्पिणी), ७ उन्मनी। इस उन्मनी-कोगमें पहुँचनेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती अर्थात् पराधीनसम्भवत्व नष्ट हो जाता है। स्वाधीनसम्भवमे अर्थात् स्वेच्छासे या परमेश्वरी इच्छासे देह धारण करनेमें आत्मस्वलपकी पूर्ण स्मृति बनी रहती है। इन कोशोंके ऊपर, सहस्रारके नाचे पारह दलेंका एक अधोनमुख कमल है। इसके नीचेंक सभी चक इनी प्रकारते अर्थान्त्रस्त ही है। पुण्डलिनी-उन्धान जन होता है तभी वे अधीन्त्रस्त होते ह। इण्डलिनी ग्रांस्का नाम उन्ना दो प्रकारते होता है, या तो हठयोगसे या भावनायोगसे। भावनायोग या हठयोग करते हुए साधक आसनस्य रहे । आसन भी तदुपयुक्त हो, नयोंकि चाई जिस आसनसे यह काम नहीं वन सकता । कोई साधक यदि पहें कि गवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान कर लुँगा और चक्रोंको ऊर्ध्वोन्मुख कर दँगा तो यह नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य बैठे रहनेकी अपेक्षा पर्वतासनकी तरह लेट रहनेमें अधिक मुख अनुमन करता है। परन्तु पर्व-तासनमें ये चक उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा वज्रासन लगानेसे ये चक उन्मुकुल्ति होते हैं। उपर्युक्त द्वादशदल कमलमे ही वह त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है। इस त्रिकोणमे मणिपीठ और उस मणिपीठ-में मणिद्वीप है। मणिद्वीपके चतुर्दिक् अमृतार्णव है। ऊपरके कोणमे विन्दु और नीचे परमिशव काम-कलाके साथ विराजते हैं। त्रिकोणके दो कोनीपर सूर्य और चन्द्र है और उन सूर्य-चन्द्रकी १६ और १७ कलाएँ हैं। १७ वीं कला ही जीवनकला है। 'पादुकापञ्चक' में कामकला-का विशेष वर्णन है।

४६ अब इठयोगका वर्णन करें। बहुतोंका यर लयाल है कि इठयोग कोई और चीज है और राजयोग नोई और । परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता, गोरक्षवित्ता, इठयोगप्र-दीपिका आदि प्रन्थोंमे हठयोगको राजयोगकी नींप करा है। 'ह' माने सूर्य-पिङ्गला दाहिनी ओरकी पागु और 'ठ' माने चन्द्र—इडा **रायीं ओरकी वायु । वा**नुको अन्दर खींचना है 'ह' और वाहर छोड़ना है 'ठ'। 'प्राणापानी समी ऋत्या' अथया 'अपान गुरुति प्राणन्' यह जो विद्या है, यह हठयोगके तिना नहीं छिद्र होता । 'चक्कश्रीवान्तरे भ्रुषो ' इस वचनमें चशु एकवनन रे अर्थात् इस चन्नुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय है। दुण्डॉर्रना जयतक आग्राचकमं नटीं पहुँचती तमतक पर किया हो हा नहीं सकती । राजयोगरूपी उच राजधासादको प्राने लिये हटयोगकी सीदी लगी है । 'इटयोगप्रदीनिका' म कहा ही है-किवल राजवोगाय इटविद्यापदिशती और 'घेरण्डसदिता' में करा रे—

... दृद्यीम (या ॥ विराजवे प्रोश्वनसञ्ज्ञानाः मारोद्धीमध्योरचिरोदियान ) ४७ यम-नियम और आसन इन तीन साधनेंके सिख होनेपर नाडी-ग्रुद्धि या नाडी-जय साधनेको कहा है। नाडी-शब्दका (नाड्-गमने) अर्थ है, विशेष प्रकारकी गति जिसमे है—वह। इडा वार्या नाडी और पिङ्गला दाहिनी नाडी है। नाडिजयका अर्थ है धास-जय। अमुक समयमे अमुक ओरसे ही श्वास चले ऐसा अभ्यास जव पक्का हो जाय तव यही नाडिजय है। इसीको नाडि-गुद्धि कहते हैं।

लिये ४८ नाडिजयके आदिनाथ श्रीशङ्करने श्रीपार्वतीजीको 'शिवस्वरोदय' ग्रन्थ सुनाया । 'शिय-स्वरोदय' स्वरशास्त्रका स्वतन्त्र ग्रन्थ है । इडा और पिङ्गला मनुष्यमात्रके नासारन्ध्रोंमेसे चलनेवाली नाडियाँ है। प्रत्येक नाडी २ घण्टे २४ मिनट चलती है, दसरी नाडीका चलना आरम्भ होता है। प्रातःकाल सूर्योदयके समय यदि इडाका चलना आरम्भ हो तो इसके २ घण्टे २४ मिनट वाद पिङ्गलाका चलना आरम्भ होगा । 'शिवस्वरोदय' में भिन्न-भिन्न कार्योंके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोंका चलना आवश्यक वताया गया है। असुक कार्यके होते असुक ही नाडी चले, ऐसा विधान है। भोजनके समय चन्द्र नाडी, प्रातिविधिके समय सूर्य नाडी, सोते समय सूर्य नाडी, कर कमके समय सूर्य नाडी, यजन, याजन, दान, अध्ययनादि शान्त कर्मोंमे चन्द्रनाडी चले। ग्वालियरके दीवान राय राजा स्वर्गीय श्रीदिनकर राव राजवाडेके विषयमें यह वात प्रसिद्ध है कि वह नाडी देखकर ही किसी कार्यमे प्रवृत्त होते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस कार्यमें प्रवृत्त न होते थे। पुत्रेच्छा हो तो अभिगमनके प्रसगमें पतीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूर्य नाडी चलती हो । १५ दिन लगातार यदि किसीकी सूर्यनाडी ही चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महीनेमं उसकी मृत्यु होगी। जो योगारूढ़ होना चाहे उनके लिये यह बताया है कि सूर्योदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूर्य कोई भी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करें। बारह घण्टे बरावर एक ही नाडीका चलना सिद्ध होनेपर नाडीमें उदय होनेवाले पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाशतत्त्वींका अभ्यास करें। तत्त्वीका उदयास्त समझनेके लिये
विशिष्ट गतिकी मर्यादा वतायी हुई है। प्रातःकाल या
सायकालमे ४ घण्टे ४८ मिनट आकाशतत्त्व ही स्थिर
रहता है, उसी समयको सन्धिकाल कहते है और यही
सन्ध्या-वन्दनका समय है। आकाशतत्त्वके उदयके समय
अथवा पृथ्वीतत्त्वके उदयके नमय २-३ मिनटतक समस्वर
रहते हे अर्थात् उस समय दोनो स्वर चलते है। यह
सुषुम्ना नाडी है। इस नाडीको ऐसे ही स्थिर करके यदि
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही
प्राणायाम किया जाय तो वह सिद्ध होता है। यही
प्राणायाम है। नाडिशुद्धि होनेपर धौति, वस्ति, नेति,
वाटक, नौलि और कपालमाति ये घटकर्म बताये हैं।

४९ 'श्रासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः' यह पातञ्जल योगका सूत्र है—यह श्वासायाम है, प्राणायाम नहीं । श्वासकी अपेक्षा प्राणशक्ति अधिक सूक्ष्म है, इसलिये इस सूत्रका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि श्वासायाम साधनेसे प्राणायाम आप ही पीछे होने लगेगा । प्राणशक्तिके विषयमें बहुतोकी कल्पना ठीक नहीं है । देवमूर्तिकी प्राणप्रतिष्ठा करते हुए 'इह प्राणाः इह प्राणाः' कहते है । पर प्राण क्या है, यह न जाननेसे वह किया केवल अन्धानुकरणकी-सी होती है । स्वामी विवेकानन्दने प्राणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमे की है । प्राणायामके सम्बन्धमे स्वतन्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं करते । रेचक, कुम्मक और पूरकसे एक प्राणायाम होना है । कुम्मकके भ्रामरी, मस्त्रा, मूर्छा, प्राविनी, केवली ये भेद हैं ।

५० अनन्तर महामुद्रा, महाबन्ध्रं, खेचरी, मूलवन्ध्रं, उड्डियान, जालन्धरवन्ध्रं, विपरीतकरणी, वज्रोली, शिक्तचालिनी और महावेध्र ये दस मुद्राएँ साधककी साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाम्रत होती है और जैसा कि पहले कहा है, षट्चक्रोंको भेदकर सहस्रारमें प्रवेश करंती है। इन षट्चक्रोंके ऊपर हठयोगमें त्रिकृट, श्रीहाट, गोलाट, औटपीठ और भ्रमरगुम्फा नामके पाँच चक्र और बताये हैं। उनका वर्णन नीचे देते हैं—

| सुक्ति <sub>।</sub> चक      | ्<br>अभिनानी       | देववा            | ी<br>विचा          | वर्ण         | गुण               | अन्तर    | खान    | वेद      | , अवस्या   |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|----------|--------|----------|------------|
| चलोकवा <sup>ं</sup> त्रिङ्ट | - বি-ব<br>         | , त्रह्मा        | वैसरी              | चुनीव        | रजोगुप            | ं अद्धार | ' भृति | र ऋनेद   | অ্যস্তবি   |
| त्तमीपृता   श्रीहाट         | ইন্ব               | विष्णु           | नव्दना             | नव-<br>नोचिक | , सन्तगुप         | ' उकार   | ' आन   | यसुर्देद | , स्त्रप्त |
| स्ट्रप्ता । गोहार           | ्र प्रान           | हर               | ,<br>पश्यन्ती<br>, | ेंत          | तमोगुण            | ं नकार   | तेव    | चानवेद   | दुर्शन     |
| सायुष्यता औटगी              | ।<br>ट प्रत्यगत्ना | ईश्वर            | परा                | विद्युत्     | गुद-<br>चत्त्वगुप | 30       | वायु   | अयर्ववेद | उरीपा      |
| दैवल्य अनस्तुर              | ता ज्ञानात्ना      | <b>चदा</b> चित्र | परात्पर            | , कृष्म      | चगुप              | वर्दनाग  | आकृाश  | द्श्नवेद | उन्मनी     |
| स्वयंद्रहा द्रहारल          | । 'परनपुरुष        | परनात्ना         | •••                | बहुवर्ण      | निर्गुण           | द्रह्म   | खिरचर  | आस्नेद   | पूर्णता    |

५१ इसमें अन्तने वही कैवल्य प्राप्त होता है जो राजयोगने प्राप्त होता है और नव योगनिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। एक विद्यमान योगी नहाराजने एक वार अपने प्नावानी शिष्यको प्राणायाम करके अपना नत्तक इतना तपाकर विस्ताया कि स्पर्श करनेने उवल्वे हुए पानी- जैना गरम नाल्म हुआ। प्रवालकों श्रीज्ञानेश्वर नहाराजने अपनी पीठपर नुकावाईने नालपूर पक्रवा लिये थे। यहाँ- तक हठयोगनिहित राजयोगका वर्णन हुआ।

५२ नन्त्रयोगर्ने मक्कियेग का जाता है। इस योगर्ने प्राणायानको छोड़ बाकिके सात अङ्ग हैं और चर्क्रोनेते तीन चक्र हैं—नूलाधार, नांगरूर और आजा। नन्त्रयोगर्ने मन्त्रवासे मी प्रकाश-सातालार होता है।

५३ इन चन योगोंका उपक्-उपक् वर्णन किया है तथानि इन चनका परस्पर चन्नन्य है। श्रीन्द्रगन-द्वीवानें कर्म, ज्ञान और निक्त, योगके ये वीन प्रकार नवाये गये हैं। तथापि ज्ञानके दिना मिक्योग नहीं होवा और कर्मके दिना ज्ञान नहीं होवा और इचिंद्ये ये वीनी योग जुक्तिनेणींक्प हैं। वैते ही इन पाँच योगींकी यह पञ्चनेणी है।

५४ इन निम्नराजहठयोगके नन्दन्यमें विचार करते हुए एक योगीने योगनायनाके नन्दन्यमें इन्छ खान वार्ते वनायीं सो आगे लिसते हैं।

५५ नीटिंगरिपर रहनेवाटे एक योगी टामन ३५वप पूर्व पूर्वेमें प्यारे थे । ख॰ डा॰ गर्दे महोदयके यहाँ उहरे ये। उन्होंने वहाँ कई न्यास्यान दिवे। व्याख्यानीके चनय एक चित्रस्ट वह श्रोवाञींके सानने रक्सा करते थे। उस्में नानव-शरीरका गुरु अथवा ओवनार्न गुत्र रुनर्ना रंगमें दिस्ताया गया था। चार दिन व्याल्यान होने हे नार पाँचवें दिन उन्होंने चित्रस्टमें प्रदृष्टित रीतिते प्यान करनेको कहा । इस प्रकार ध्यान इरनेसे उन्होंने बताया कि चन्यूर्ण सरीर अन्तर्रोधिने मकासन्य दिखायी देता है। श्रीरका यह ओवनार्ग दैते ओव्स् याने तेवते व्यात है वैवे ही वह प्रापशक्ति नी न्यात है। प्रापशक्ति ह प्राण मी प्रकारामय हैं। 'क्य आदित्य उद्दम्न प्राची दिसां वर्षान् भागान् स्देनतु वहिनवे' इत छ देर-वचनवे प्राप तेबोनय ही हैं । यह बुना है कि उर क्टिनरने मी यह टिव्ह किया है कि इनारा Elberal Body पाने प्रापनय शरीर प्रकाशनय है और इत रावड़ी वैद्रड़े ९५ मनुष्य अनुमव मी दर उद्देत हैं । अपने पर्धे देवादिकीकी नूर्विमोके सुलमन्डकोंकी वारो और वेदोक प चित्रित करनेकी रीति है। ये वेजीवन्य चारे धराएकी वेरे हुए हैं, बुलके चारों ओर वो तेन है वह अधिक है। इतका मी कारण प्रापनय शरीर ही है। जिस महम्मर्छी र्राष्ट्र बन्मदः री चूस्म होती है अपना उनर्पुक सापने ने जो उत्ते वहम बना छेवा है वह मतुष्य हे त्यून धरीरके सहर प्रकाश रिटका हुआ देख पावा है।

पद्धित योगी महाराजने जो पद्धित बतायी उस पद्धित अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैला हुआ दिखायी दे तो वह प्रकाश सहस्रारचक और कुण्डलिनीमार्गमें अधिक दिखायी देगा। सहस्रारचे इस प्रकाशमें भगवान् वासुदेवका ध्यान करनेसे साधक सब भूतोंमें उस प्रकाशको देख सकेगा और 'वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः' इस गीता- वचनानुसार महात्मापदको प्राप्त हो सकेगा। भिक्तियोगमें हृदयमें ध्यान करनेको कहा है—वह हृदय 'अष्टपद्मोपिर- स्फीत सहस्म हृदयपङ्कजम्' वाला हृदय है। यह हृदय और योगी महाराजने जिस सहस्रारमें ध्यान करनेको बताया वह सहस्रार, ये दोनों ही स्थान पास-ही-पास हैं।

५७ इस प्रकार ध्यानयोगी अपनी व्यानशक्तिसे परम पुरुषके साथ समत्व लाभ करता है। लययोगकी कुछ सिद्धियाँ ध्यानयोगीको भी प्राप्त होती हैं। ध्यानयोगीको अपना महाप्रयाणकाल भी ज्ञात हो जाता है। परन्तु ध्यानयोगीको शारीरिक दुःख भोगने पहते हैं, इस कारण ध्यानयोगों अन्तराय पड़ता है। परन्तु लययोग में 'योगो भोगायते मोक्षायते शरीरम्' इस वचनके अनुसार ध्यानके समयमें गरीर-व्याधियोंको मनसे हटाकर दैनन्दिन ध्यानक्रम पूर्ण किया जा सकता है और इस प्रकार वह योगी महाप्रयाणकालमें पूर्ण स्थितिमें ही प्रयाण करता है। यही नहीं प्रत्युत लययोगमें भी घट्चक्रनिरूपणमें बताये अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालकों भी योगी अपने वशमें रख सकता है।

५८ इस लययोगमे अर्थात् कुण्डलिनीशक्तियोगमें साधक सदा ही आनन्दमे रहता है। उसे किसी सिंद्धनी स्त्रीकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विद्युत्-प्रवाहरूपिणी, सर्वसीन्दर्यशालिनी, सर्वकषा, सर्वसुखदायिनी कुण्डलिनी-शक्ति उसके साथ है। ऐसे साधकको दिव्य साधक कहते है। और जो लौकिक साधक अपनी सहधर्मिणीके साथ श्रीमगयतीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता है।

५९ योगाङ्गोका वर्णन करते हुए कुछ खानोंमे अभ्यास-क्रम भी लिख दिया है। तथापि विशेष स्पर्शकरणके लिये कुछ विवरण यहाँ देते है।

६० ज्ञानयोगमे वताया है कि 'येनात्मैवात्मना जितः' आत्मासे आत्माको जीते अर्थात् मनसे ही मनको जीते ।

(दो प्रकारके मर्नोका वर्णन पहले आ ही चुका है।) पर्ञ्ची-कृत शरीर नाशवान् है, केवल आत्मा ही अविनाशी है, ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणोंमे व्यास जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके 'अहं ब्रह्मास्मि' की वृत्तिको अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे । श्रीशिवराम स्वामी बतलाते हैं कि-'वृत्ति जिघर जाय उघर आप न जाय, पीछे साक्षी होकर खड़े-खड़े देखता रहे तो निजस्वरूपसे मेट हो जाती है।' अर्थात् वृत्तिकी ओर देखते रहनेसे वह आप ही अपने अन्दर विलीन हो जाती है। पीछे रह जाता है केवल उर्वरित वस्तु चैतन्यधन आप । इसका यही अभ्यास है। ऐसे चैतन्य घनानन्दमें निमम रहनेसे देखना-सनना, बोलना-सूँघना, चलना-फिरना इत्यादि सब कामींके होते हुए भी आप निजखरूपमें ही लीन रहता है और इन सब कामोंको तटस्थवत् देखता है। ऐसी सहज स्थितिको पहुँचा हुआ साधक ऐहिक-पारलौकिक सभी भोगोंको तुन्छ समझता है। यही निर्विकल्प समाधि है। इस ज्ञानयोगमे 'गुरुरेव परम्,गुरुरेव परम्' इस प्रकार गुरुकी वडी महिमा है।

६१ लययोग अथवा कुण्डिलिनी-शक्ति-योगमे साधकको षट्चकोंका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये और महाभाव-योगसे श्रुक्लपक्षमे ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डिलिनी-शक्ति मुलाधारसे सहसारतक चलती है और कृष्णपक्षमें ऐसी भावना करनी चाहिये कि कुण्डिलिनी सहसारसे चलकर मृलाधारमें आती है। षट्चक्रीनिरूपणमें वताया है कि 'इह स्थाने लीने सुमुखसदने चेतिस पुर निरालम्ब वद्ध्वा'। 'पुर वद्ध्वा' माने 'अन्तःपुर वद्ध्वा'। पुः यानी योनिमुद्रा और षण्मुखीमुद्रा अथवा पुर यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध करे। प्रणवका ध्यान भूमध्यमे करे। 'प्रणवचारी दिशानाम' होनेसे अन्त-करणके अन्तिरक्षमे 'प्यनसुद्धदां विह्नकणान् ज्योतिः पश्यित', इस प्रकार उसे प्रकाश-साक्षात्कार होता है।

६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिह्ना-छेदन बताया है। छेदनके पश्चात् दोहन है। जिह्ना तीन प्रकारकी होती है—नागजिह्ना, हस्तिजिह्ना और धेनुजिह्ना। नाग-जिह्ना निसर्गत ही लम्बी होती है। अन्य दो जिह्नाएँ छेदन-योग्य होती हैं। कुछ वालक अपनी जीभ नासाप्रमे अनायास ही लगाते हैं। ऐसी जीभको छेदनकी आवश्यकता नहीं, केवल दोहनकी आवश्यकता होती है। दोहनके लिये पहले वच ( उप्रगन्धा ) के चूर्णसे जिह्नाको मलना चाहिये। इससे कफादि दोष नष्ट होते हैं। येहडाके चूर्णसे दोहन करे और सेन्ध्यलयणसे जिह्नाका छिदा हुआ भाग घिसे । छेदन गुरुके समीप रहकर ही करे । डाक्टरके द्वारा छेदन करानेसे याचाशक्ति नष्ट होती है ।

६३ लेचरी यदि सिद्ध हो जाय तो नाडिशुद्धि और
भृतशुद्धिके विना भी काम चलता है। लेचरी सिद्ध होनेपर
प्राणायाम करके लेचरी करे। इसका अभ्यास जब हो जाता
है तब प्राणश्क्ति सिद्ध करनेके लिये शक्तिचालिनी सुद्रा
वतायी है। इस सुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती
है। अनन्तर लेचरीसे जालन्धरवन्ध करके कृद्रप्रन्थिका
भेदन होता है और प्राणशक्ति उद्धियान-बन्धके सहारे
विशुद्धिचक्रते मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीको ऊपर लेजाती
है। इसके पश्चात् वह आज्ञाचक्रसे ललनाचक, मनश्चक्र
और सोमचक्रमेंसे होकर सहलारमें पहन्तती है।

६४ हठयोगमें भी रोचरीमुद्राका वड़ा महत्त्व है। यथार्थमें खेचरी हठयोगकी ही चीज है, राजयोगमें भी खेचरीमुद्रा है पर उसका वर्णन मिन्न प्रकारका है। वह खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना है (खेचरित प्राणः)। नाडिग्रिंदिके अभ्यासके लिये वताया है कि वार्ये नथुनेसे आस चले ऐसा यदि करना हो तो दार्ये नथुनेको रुई डालकर वन्द कर दे और सदा दार्यी करवट वैठा करे जिसमें गरीरके दार्ये अश्रपर ही शरीरका अधिक वोझ पड़े, लक्ष्म महीने अभ्यास करनेसे नाडिजय होता है। नाडिजय होनेपर आकाश-तत्त्व जब नाडीमें वह रहा हो तब आसा-याम करके खेचरी-साधन करे।

६५ किसी भी प्रकारका साधक हो, स्वोंदय और स्वांस्त ये दो सन्धि-काल उसके लिये निश्चित हैं। चन्द्रस्तरसे स्वेंस्तरमें जाते हुए दो-एक मिनट दोनों श्वास वरावर चलते हैं अर्थात् उस समय सुपुम्ना नाडी चलती है, उस समय श्वासायाम करके वैठ जाय। सन्ध्याका समय यथार्यमे यही है। यह अभ्यास गुरुके सामने करे। महासुद्रा, नहावन्य और शक्तिचालनी सुद्रा करनेसे अर्थात् गुदद्वार और मूत्रद्वारके वीचमें दो अगुल मध्यस्थानपर एडीसे चोट करे तव प्राणवायु जाग उटता है और पीछे कुण्डीलनी जागती है।

६६ मन्त्रयोगके द्वारा प्रकाश-साक्षात्कार करनेके लिये मन्त्राश्चरोंको उचारते हुए नासारन्त्रसे वहनेवाले प्राणवायुकी ओर दृष्टि रक्खे। छ- महीने ऐसा अभ्यास करनेसे अनुभव मिल जाता है। निवातस्य द्वीपच्योतिकी

ओर त्राटक करने में प्रकाश-साक्षात्कार होता है। पण्मुखीमुद्राके अभ्याससे (अँगूठोंसे कानोंको वन्द करना, तर्जनी और मध्यमासे नेत्र वन्द करना और अनामिका-किनिष्ठकासे नासारन्त्रोंको वन्द करना, ऐसे अभ्याससे) मी प्रकाश-साक्षात्कार होता है। मन्त्रयोगके मन्त्राक्षरोंका तेजोरूपमें दिखायी देना ही मन्त्रयोगके मन्त्रयोग ध्यानयोग ही है। महम्मदानुयायी मन्त्रयोगी ही हैं। 'कलमा पढे सो कल-कलमें कलमा' वाली वात प्रसिद्ध ही है। इसका आशय यही है कि कलमा पढे तो ऐसा पढे कि हर नाडीसे वही स्वर निकले। पर अभ्यास उनमें भी कौन करता है?

६७ श्रीमगवती यन्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकाशमयी हैं। मन्त्रमयी भगवतीका ध्यान होता रहे, इससे वह प्रसन्न होती हैं और साधकसे सत्र क्रियाएँ करा लेती हैं। श्रीरामकृष्ण परमहस्रके पास एक योगिनीको भेजकर भगवतीने ही उनसे सत्र योगिक्रयाएँ करा ली।

६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-शक्ति-योग सिद्ध होनेपर श्रीमगवतीकी कृपांचे साघक सर्वगुणसम्पन्न होता है। सद कलाएँ, सव सिद्धियाँ उसे अनायास प्राप्त होती हैं। ऐसे साघकका शरीर १०० वर्षतक विल्कुल खत्य और सुदृद रहता है। वह अपने जीवनको श्रीभगवतीकी सेवामे लगा देता है और श्रीभगवतीकी इच्छाके अनुसार लोकोदार करते हुए अन्तमें स्वेच्छाचे अपना कलेवर छोड़ जाता है। मृत्यु उसकी इच्छाके अधीन होनेसे उसे मृत्युका भय नहीं रहता । पूनेके, अव आनन्दलोकवासी, महर्षि श्रीअण्णासाहव पटवर्घन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले ये। उन्होंने अपने महाप्रयाणका समय निश्चित किया। कहा कि हम अमुक समयमें प्रस्थान करेंगे। जो समय उन्होंने निश्चित किया था वह ज्योतिषशास्त्रके हिसावसे कुयोग था । उनसे कहा गया कि महाप्रयाणके लिये वह शु<sup>भ</sup> घड़ी नहीं है । उस समयके दो घण्टे वाद सुयोग या । यह उनसे निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा—अच्छी वात है, २ घण्टे वाद ही सुयोग आनेपर चलॅंगे। ठीक उसी समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। श्रीरेवतीनन्दन महाराजने भी अपना शरीर पूनेमें रक्खा तत्र उनकी प्राण-शक्ति ब्रह्मरन्ब्रको भेदकर निकल गर्या । श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती महाराजने भी अपना प्रयाणकाल दो दिन पहलेसे ही वता दिया था । उनके शिष्य श्रीगुरुभक

अण्णासाहब नेनेने भी अपने प्रयाणका समय दो दिन पहले ही बता रक्खा था।

६९ कुण्डिलिनी-शिक्त-योगी इस प्रकार निर्भय और स्वानन्दिनमम रहता है। श्रीमगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा होती है और वह भी सदा भगवतीके ही सङ्ग रहता है। भगवतीके चिरसङ्गका अनुभव उसे समय-समयपर प्राप्त होता ही रहता है। उसके कार्नोर्मे इस दिन्य सन्देशकी ध्विन सदा गूँजती रहती है कि 'मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ।' कुण्डिलिनी-शिक्तका सङ्ग क्या है, सहज अवस्था है।

कुण्डलिनीके सङ्ग रहनेवाला साधक लोकमें लौकिक दृष्टिसे व्यवहार नहीं करता । लोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है— यस्यां जाम्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ।

७० अन्तमे श्रीभगवतीसे यह प्रार्थना है कि इस प्रबन्धके पाठसे पाठकोका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे और सम्पूर्ण जगत् त्वद्भक्तिप्रेरित होकर विषयोंके तुच्छ सुखोंसे मुँह फेरकर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके दुर्लभ आनन्द-की ओर चले। यही वर-प्रार्थना करके यह लेख समासः करता हूँ। इति शुभम्।।

# योग और कुण्डलिनी

( छेखक--श्रीहीरेन्द्रनाथ दत्त )

योगसाधनके साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे सम्बद्ध है। योगियोंका कहना है कि साधारण जीवमें कुण्डलिनी सोयी रहती है—विशेष-विशेष योग-प्रक्रियाद्वारा कुण्डलिनीको जाप्रत् कर षट्चक्रमेद करते हुए मस्तिष्क-स्थित सहस्रारमें ले जानेपर योगसिद्धि प्राप्त होती है। यह कुण्डलिनी क्या है ?

कुण्डलिनी उपनिषदोंकी 'नाचिकेत' अग्नि है। जो 'त्रि-नाचिकेत' हो सकते हैं, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हैं 'तरित जन्ममृत्यू'— उनका शरीर योगाग्निमय हो जाता है और वे जरा, व्याधि और मृत्युके पार हो जाते हैं—

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। ( श्वेताश्वतर • )

चैनिक योगदीपिकामे इस कुण्डलिनीको Spirit-Fire (स्पिरिट-फायर) कहा गया है।

Only after the completed work of a hundred days will the Light be real, there will it become Spirit-fire The heart is the fire, the fire is the Elixir (I' lohin)

पाश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीको Serpent-fire (सर्पवत् यलयान्विता अमि) कहते हैं। ऋषिशिष्या मैडम ब्लैवेट्स्की इसको Cosmic Electricity (विश्वव्यापी विद्युत्शिक्त) कहा करती थीं व्योकि कुण्डलिनी विश्वविद्युत्शि सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति है।

Kundalını is called the serpentine or annular power, on account of its spiral-like-working or progress in the body of the ascetic, developing the power in himself. It is an electric firy occult or fokatic power, the great pristine force which underlies all organic and inorganic matter.

(The voice of the Silence, \$27\$)

'कुण्डलिनी सर्पाकार या वलयानिवता शक्ति कही' जाती है, क्योंकि इसकी गति यलयाकार सर्पकी-सी है, योगाभ्यासी यतिके शरीरमे यह चक्राकार चलती है और उसमें शक्ति बढ़ातों है। यह एक वैद्युत अग्रिमय गुप्त शक्ति है। यह प्राक्ति और निरीन्द्रिय सुष्ट पदार्थमात्रके मूलमें है।'

इस कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भी अधिक तेज हैं। मैडम ब्लैवेट्स्कीने कहा है—'Light travels at the rate of 185000 miles a second, Kundalıni at 345000 miles a second' अर्थात् 'प्रकाश १८५००० मील प्रति सेकण्डकी गतिहे चलता है और कुण्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी चालसे।' तन्त्रसारमें इस कुण्डलिनीके विषयमे लिखा है—

ध्यायेव् कुण्डलिनीं स्क्ष्मा मूलाधारनिवासिनीम् । तामिष्टदेवतारूपां सार्द्रित्रवलयान्विताम् ॥ कोटिसौदामिनीमासां स्वयम्मूलिङ्गवेष्टिणीम् । तामुखाप्य महादेवीं प्राणमन्त्रेण साधकः॥ प्रकृतिके निगृढ़ विधानके अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति शरीरस्य मूलाधारचक्रमे सोयी हुई रहती है। असयमी साधकको—जो अकाम, निष्काम नहीं हुआ है, जो passion-proof (मनोविकारका प्रमाव जिसपर न पड़ता हो ऐसा) नहीं हुआ है—असावधानीके साथ तथा सद्गुकका साकिथ्य प्राप्त हुए विना इस शक्तिको जागरित करनेकी चेष्टा न करनी चाहिये। इसीलिये अष्टाङ्गयोगका प्रथम भाग यमनियम—सत्य, सयम, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि—रक्खा गया है। इस विषयमें इड्सन साहवने सावधानीकी कुछ स्चनाएँ की हैं—उनकी और इस पाठकोंका व्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

Note that the actual arousing of the tremendous force of Kundalini may only be safely attempted under the expert guidance of a Master of occult science—otherwise Kundalini may act downwards and intensify both the desire-nature and the activity of the sexual organs

(Science of Seership)

'यह ध्यान रहे कि कुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिको जगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत्त्वावधानमें किया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नीचेकी ओर प्रवृत्त होकर भोगवासना और जननेन्द्रियकी प्रवृत्तिको वेहद चढ़ा सकती है।'

हमने मूलाधारचक्रको कुण्डिलनीका सुयुप्तिस्थान कहा है। मनुष्यकी पिण्डदेहमें (जिसे Etheric Body कहते हं) त्यूल शरीरके विशेष-विशेष प्रत्यक्तींसे सम्बद्ध जो छ चक्राकार धूमनेवाले शक्तिकेन्द्र है, मूलाधार उन्हीं पट्चक्रींमेंसे एक है—

They are the force-centres in the human body and are so called, 'because' to clairvoyant sight, they have the appearance of spinning vortices They are the six plexuses ( Hodson)

'मनुष्य-शरीरमें ये शक्तिके केन्द्र हैं और ये चक इसलिये करलाते हैं कि अन्तर्दर्शियोंको वे तन्तुचकोंके समान दीखते हैं। ये छ' नाडिजाल हैं।' ये षट्चक कौन-कौन हैं ? मूलाघार, खाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आजाचक!

मूलाधार स्वाधिष्टान मणिपूरमनाहतम् । विशुद्धः तथाज्ञा च पट्चकाणि विभावयेत् ॥

मूलाधार मेर्दण्डके निम्नभागमें अवस्थित है। उसी चक्रके भीतर कुण्डलिनी-शक्ति त्रिवली-आकारमें सुपुत रहती है।

In the heart of this Chakram lies the serpent fire (Kundalini), and there it to sleeps throughout the ages until the time is ripe for it to be roused (Hodson)

अर्थात् इस चक्रके अन्तस्तलमें सर्पाकार आंग्र (कुण्डलिनी) रहती है और वहाँ यह युगानुयुग सोयी रहती है जवतक इसके जागनेका समय नहीं उपस्थित होता।

कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति है तब मूलाधार उसका उत्पित्त-स्थान नहीं हो सकता । मालुम होता है, यौगिक उपायसे जब मूलाधार प्रज्वलित होता है तब यह चक्र विश्वव्यापक कुण्डलिनी-शक्तिको व्यक्षिमावमे आत्मसात् करनेकी योग्यता प्राप्त करता है—जलस्तम्ममें जिस तरह जलद जलिको आशिकरूपमें आत्मसात् करता है, यह भी उसी तरहका कार्य है। इस प्रकार कुण्डलिनी जाप्रत् होकर मेस्ट्रण्डके मध्यमें स्थित सुपुम्ना मार्गेसे होकर इडा और पिञ्चला (इनका नाम स्यंनाडी और चन्द्रनाडी भी है)-की सहायतासे ऊपरयी और प्रवाहित होती है। इन तीन नाडियोंके अन्दरसे उठकर ऊपर जाती हुई कुण्डलिनीशिक एक-एक कर स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आशाचकको प्रज्वलित और अनुप्राणित करती हुई अन्तमें (तन्त्रकी माषामें) सहसारमें जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है—

As it passes up the spine, it vivifies in turn each *Chakram*, thereby causing the etheric centres to be opened and channels to be made from the superphysical to the physical worlds, so providing conductors for super-physical vibrations when it is thus aroused, all the psychic powers are fully unfolded and become available

for use, while the man is awake in the physical body

( Hodson, p 213 )

'जब यह कुण्डलिनी मेरवंशमें होकर ऊपर जाती है, तब एक-एक चकको जगाती हुई चलती है, इससे वे चक्र खुल जाते हैं और पारमौतिक मौतिक जगत्में आनेके रास्ते बनते हैं, इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे पारमौतिक स्पन्दोंको वहन करनेके साधन उपस्थित हो जाते हैं, चैत्य पुरुषकी सब शक्तियाँ खुल जाती हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए मनुष्य अपने भौतिक शरीरमे जागता रहता है।'

मूलाधारके वाद स्वाधिष्ठानचक है। उसका स्थान प्रीहाके पासमें है। स्वाधिष्ठानके ऊपर मणिपूर है। मणिपूर-चक्रका स्थान है नामि। इस मणिपूरका अप्रेजी नाम Solar Plexus (सोलर प्रेक्सस—सौर जाल) है। ब्लैंबेट्स्कीका कहना है—

'There are three principal centres in man—the heart, the head and the navel' अर्थात् मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं—हृदय, मस्तक और नामि।

स्वाधिष्ठान और मणिपूरके कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वलित होनेपर, 'This influence strengthens, rejuvenates and normalises the life-process' अर्थात् इस प्रभावते जीवन-क्रम बलयुक्त, नवशक्तिसम्पन्न और नियत हो जाता है।

इसके अतिरिक्त स्वाधिष्ठान-चक्रके प्रदीत होनेपर मनुष्य स्क्ष्मतर लोकमें स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार प्राप्त करता है, और मण्पिर्की प्रदीतिके फलस्वरूप साधकमें आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मात्रामें बढ़ जाती है। थोड़ेमें कह सकते हैं—

The solar plexus gives conscious emotional control

अर्थात् मणिप्र-चक्र मनोविकारोका सज्ञान प्रभुत्व प्रदान करता है ।

माणपूरके उत्पर अनाहत-चक्र (Cardiac plexus) है। इस चक्रका स्थान है हृदय (Heart), हृत्पद्म—'हृत्पद्मकोपे विलसत तिंडत्यभम्।' इस पद्मको ईसाई साधक Mystic Kose (गुप्त गुलाव) कहते हैं—

'The petals of which open only after the Christ's child has been born in the heart'

अर्थात् जिसकी पङ्खिखाँ तम खिलती हैं जम हृदयमें ईसारूप बालक पैदा होता है—यही चैनिक 'आईचिन', कनक-कमल है। अनाहत-चक्रके उद्धासित होनेपर मनुष्यकी बुद्धिके ऊपर जो बोधि (Intuition) है, उसका उद्भव होता है—

It becomes the organ of intuition,—
through it flows the power of the intuitional worlds

अर्थात् यह वोधि (अन्तर्देष्टि) का करण वन जाता है—इसके द्वारा वोधिजगत्की शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं।

अनाहतके जपर विशुद्ध-चक्र है। इसका स्थान हैं कण्ठ (Throat)। आधुनिक विज्ञान जिस Thyroid gland (थिरायड ग्लेण्ड) के अद्भुत कार्योंका आविष्कार कर रहा है, वह इस विशुद्ध-चक्रके साथ ही सलम है। इस चक्रके प्रज्वलित होनेपर साधक दिन्य श्रुति (Clairaudience) प्राप्त करता है।

Throat Chakram when vivified bestows the faculty of clairaudience

विशुद्धके ऊपर आज्ञाचक है । इसका स्थान हैं भूमध्य । यह चक दिदल है—एक दल पाश्चात्य विज्ञानका Pineal gland (पाइनियल ग्लैण्ड) और दूसरा दल Pituitary body (पाइटयूटरी वॉडी) है । साघारण जीवन-विज्ञान (Physiology) के ग्रन्थोंमे इन दोनों ग्रन्थियो glands को 'Two insignificant excrescences in man's cranial cavity' (मनुष्यके मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निर्धक मांसपिण्ड) कहा गया है । अध्यापक विचेने उन्हें 'Two horny warts covered with grey sand' (भूरी वाल्के दके हुए दो कठोर मांसपिण्ड) कहकर उनकी उपेक्षा की है । किन्तु मैडम ब्लैवेट्स्कीने उस वार्को व्यानपूर्वक देखकर एक दिन कहा था—

'This sand is very mysterious and baffles the enquiry of every materialist.'

अर्थात् इस वाल्मे वड़ा रहस्य है जिससे जडवादी-मात्रकी बुद्धि चकरा जाती है। साधारण मनुष्यमें यह आज्ञा-चक्र अविकिसत (undeveloped) रहता है। जिस समय कुण्डिलनी-चित्त जागरित होकर सुपुम्ना-मार्गसे इस आजाचकमें प्रवेश करती है, उस समय क्या होता है?

On reaching the pituitary and pineal centres, it polarizes them into positive and negative conditions and vivilies them into a hyper-active state, in which they interact so closely that they become one centre.

(Hodson)

अर्थात् भ्रमध्यकी इन दो प्रन्थियों में पहुँचकर यह ( कुण्डलिनी ) इन्हें ऐसे सञ्चालित कर देती हैं कि एक घनात्मक और दूसरी ऋणात्मक गतिवाली वनकर दोनों चडी तेजीके साथ चलने लगती हैं, दोनोंकी गति एक-दूसरेमें इतनी परस्पर-तन्मयताके साथ होती हैं कि दोनों मिलकर एक चक्र वन जाती हैं।

इस प्रसङ्गमें योगिसदा श्रीमती ब्हैवेट्स्की इस प्रकार लिखती हैं—

The pulsation of the pituitary body, mounts upward more and more until the current finally strikes the pineal gland and the dorment organ ( সাহাৰক) is awakened and set all glowing with the pure Akashic Fire ( মুডাইনিন)—

अर्थात् इन दो ग्रन्थियों अ जो नीचेकी ओर ग्रन्थि है (पिटुइटरी वॉडी) उसका त्यन्दन ऊपरकी ओर अधिकाधिक होकर अन्तमें ऊपरवाडी ग्रन्थिम आधात करता है और तव जो सोया हुआ-सा रहता है चह आज्ञाचक जाग उठता है और विशुद्ध आकाशामि (कुण्डलिनी) से चमकने लगता है।

यह विकसित और प्रव्वित आजाचक ही तन्त्रोक्त शिवनेत्र है। उसका उन्मीलन होनेपर साधक त्रि-अम्बक (त्रिनेत्र) होता है। यह आजाचक ही दिव्य दृष्टिका यन्त्र (organ of clairvoyance) है—इसीकी सहायतासे अणिमादि अश्लिदियाँ प्राप्त होती हैं।

It may seem strange, almost incomprehensible, that the chief success in Gupta-vidya or occult knowledge, should depend upon such flashes of clairvoyance, and that the latter should depend in man, on two insignificant exerescences in his cranial cavity

(Madam Blavatsky)

'यह वात वड़ें अचरजकी-सी मार्म होगी और सहसा समझमें भी न आवेगी कि इस गुत विद्याको अधिगत करनेके यत्नकी सफलता इस दिव्य दृष्टिके ऐसा चमकपर निर्मर करती है और यह चमक भी मनुष्यके कपालके अन्दरकी कुछ नहीं-सी दो फालत्-सी प्रन्थियोंपर अवलिम्बत है।'

आज्ञाचकके जपर ब्रह्मरन्त्रमें सहस्रार है। इसका स्थान मित्तिष्कके सामनेवाले विवर (anterior fontanelle) में है। अतीन्द्रिय दृष्टिसे देखनेपर इस पद्मके एक हजार दल दृष्टिगोचर होते हैं। इसी कारण इसका नाम सहस्रार (सहस्रदल पद्म—thousand petalled lotus) है।

आज्ञाचकको उद्गासित करके, उसके वाद कुण्डलिनी सहस्रारमे उपस्थित होती हैं। इस सहस्रारको प्रज्वलित करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम सीमा है।

When the Sahasrara is fully vivified, the ego gains the power to withdraw from and return to the physical body at will, without a break in consciousness occurring

'सहलार जन पूर्णरूपसे जाग उठता है तब देहाभि-मानी आत्मामें चाहे जन देहते अपने-आपको खींच छेने और चाहे जन देहमें छोट आनेकी शक्ति आ जाती है और यह सन करते हुए चित्तमें चैतन्य नना रहता है।'

इस स्वच्छन्द विहारको उपनिषदोंने 'कामचार' कहा गया है-

तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति।
तन्त्रकी भाषामें कह सकते हैं कि इस समय कुण्डलिनी-देवी सहस्रारमें सदाशिवके साथ सङ्गता होती है।
यही सर्वेज्ञता-सिद्धि है—

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमकम वेति विवेकजज्ञानम्। (योगस्त्र ३।५४)

इस अवत्याका वर्णन करती हुई चैनिकयोग-दीपिका कहती है---

Then body and heart are completely controlled and one is quite free and at

place, letting go all entanglements, untroubled by the slightest excitement, with the Heavenly Heart exactly in the middle

'तव मनुष्यका शरीर और चित्तपर पूर्ण अधिकार होता है, यह सर्वथा सब अवस्थाओं में स्वच्छन्द और मुखासीन होता है, सब बन्धन छूट जाते हैं, क्षोमका नाम भी नहीं रह जाता, ठीक मध्यमें जो दिव्य हृदय है उसीके साथ वह रहता है।'

यही आईचिनकी भाषामें—'action in maction' (अकर्ममें कर्म )—गीताका 'शारीर केवल कर्म' है। उस अवस्थामे साधक 'instead of being in it, is above it' (इसके अन्दर होनेकी जगह इसके ऊपर होता है,—यही वास्तवमे निर्द्रन्ड होना है—the union of the opposites on a higher

level of consciousness (चैतन्यके उच्चतर स्तरमें परस्पर-विरोधोंका मिलन) है। इसीको सांख्य-मतवाले कहते हैं—

#### प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः।

उस समय साधक साक्षी, द्रष्टामात्र रहता है, कर्ती या भोक्ता नहीं रहता । यही योगकी चरम सिद्धि है— तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् । (योगस्त्र १।३)

इसी अवस्थाको लक्ष्य करके छान्दोग्य-उपनिषद् कहता है—

एष सम्प्रसादोऽसान्छरोरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्णद्यते ।

'यह जीव इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको प्राप्तकर अपने स्वरूपमे स्थित होता है।'



# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है

( लेखक-श्रीतपोवनस्वामीजी महाराज )



रमात्माकी प्राप्तिका उपाय ही योग कहलाता है, यही योग शब्दका यौगिक अर्थ है। यह योग साक्षात् और परम्परासे ईश्वर-प्राप्तिका साधन होनेके कारण फल तथा साधनरूपसे दो प्रकारका है। परमात्मप्राप्तिका साक्षात् साधन बुद्धियोग ही है, अतः वही उत्तम और अन्तिम योग है। परम पुरुषार्थरूप

भगवान्की प्राप्ति एकमात्र ज्ञानसे ही हो सकती है और किसी भी उपायसे नहीं, यही श्रुतियों और स्मृतियोंकी एक -स्वरसे घोषणा है—

बह्य वेद ब्रह्में व भवति। (मु॰ उ०)

अर्थात् 'ब्रह्मको जाननेवाला नित्य मुक्त ब्रह्मखरूप ही हो जाता है।'

तमेव विदित्वातिमृस्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥ ( श्वेता० उ० )

'आत्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही मोक्षका -साक्षात् साधन है, परमात्मप्राप्तिरूप परम पुरुषार्थके लिये इसके अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं।' आनन्दं श्रह्मणो विद्वान विमेति कुतश्रन। (तै० उ०)

'त्रसके सक्तपभूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रह्मका साक्षात्कार करनेवाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरताः अर्थात् वह निर्भय अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।'

तरित शोकमात्मवित्। ( छा० उ० )

'आत्मवेत्ता ही शोकरूप ससारको पार कर सकता है।' ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवञ्ज्ञान प्रकाशयति तत्परम्॥ ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥

अर्थात् 'जिन अधिकारियोका आत्मविषयक अज्ञान ज्ञानसे नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्यके समान उस वेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्वको प्रकाशित कर देता है।'

'आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल ही आत्माकी स्वरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर लेता है।'

यदि यह कर्ता-भोक्ताल्प दुःखमय ससार रज्जुमें सर्प और ग्रुक्तिमें रजतकी प्रतीति होनेके समान अज्ञान-जन्य ही माना जाता है तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती हैं। मिक, घ्यान अथवा कमेंचे नहीं। इस प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर वतलायी हुई श्रुति-स्मृतियोंचे भी यही वात चिद्ध होती है कि परमानन्दस्वरूप परब्रह्मकी प्राप्तिका उत्तम साधन ज्ञान ही है। अतः किसीके मी मिय्या ज्ञानसे बढ़े हुए जन्म-मरणके प्रवाहरूप ससारका आत्यन्तिक विनाद्य ज्ञानके विना कभी नहीं हो सकता— यह वात निर्विवाद चिद्ध है।

मिथ्या ज्ञानने प्राप्त हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे अनथोंकी जड़ है। महान् व्यामोहके कारण देह आदिमें प्रकट हुई आत्मबुद्धिके द्वारा जवतक 'में कर्ता हूँ' 'मोक्ता हूँ' 'दुर्वल हूँ' ' उन्नत हूँ' 'सुखी हूँ' 'दुर्वल हूँ' ' उन्नत हूँ' 'सुखी हूँ' 'दुर्वल हूँ' ' उन्नत हूँ' 'सुखी हूँ' 'दुर्वल हूँ' 'यह सब कुछ मेरा ही हैं' तथा विधि-निषेच, पुण्य-पाप और इहलोक-परलोक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तवतक हिं व्यवहारमें वैंघे रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार-समुद्रसे जीवका लेशमान्न भी छुटकारा नहीं हो सकता। और इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषयोंकी वेदनासे चिच चिन्तित रहनेके कारण वह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा करता है। जवतक शरीर धारण करना पड़ता है तवतक स्वप्तमें भी लेशमान्न भी शान्तिका अनुभव नहीं हो सकता—यह निश्चित वात है। कहा भी है—

यत्र यत्र शरोरपरिग्रहस्तत्र तत्र दुसम्। (वानुदेव-मनन)

अर्थात् 'बहाँ-बहाँ शरीर धारण करना पड़ता है वहाँ-वहाँ दु ख है।'

न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरन्ति । ( छा० उ० )

'देहघारणकी अवस्तामें प्रिय-अिय विषयों के प्रहणते होनेवाली व्यानुलता कभी भी नहीं मिटती।' देहघारी होना ही दुःखका नृल है, उस समय जो कभी अणिक मुखका अनुभव होता है वह भी दुःखोंके सम्बन्ध रखनेके फारण दुःख ही है। अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलन्त जो दारीरप्रहण है उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुपार्थ-रूप मोझ है—यह अनेकों दार्शनिकोंका सिद्धान्त है। इसी आदायका योषक मगवान गौतमका न्यायसूत्र भी है—

दु सजन्मप्रवृत्तिदोपिमय्याञ्चानानामुत्तरोत्तरापाये तद्-नन्तरापायादपवर्गः ।

इसका तात्पर्य यह है कि आन्तिरूप मिय्या ज्ञानसे पट्ने राग-द्वेप आदि चित्तके दोष प्रकट होते हं, उनसे धर्माधर्ममं प्रवृत्ति होती है, धर्माधर्ममं प्रवृत्ति होनेते ही देव, मनुष्य और तिर्यग् आदि योनियोमं जन्म होता है, फिर उससे दुःख होता है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उत्तरोत्तर भावोंमें पूर्व-पूर्व भाव कारण होते हैं। अतः इसी क्रमसे नूखहेतु मिथ्या ज्ञानके नाम होनेपर उसके कार्यभूत रागादि दोपकी निर्चात्त होती है, दोपनिवृत्ति होनेपर धर्माधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रवृत्तिका अभाव होनेसे किसी योनिमें शरीर-प्रहण नहीं करना पड़ता और शरीरके न होनेसे सम्पूर्ण दुःखींका नाम हो जाता है।

ऐसी स्थितिमें सभी विचारकोंका मत यही है कि 'समस्त दु-खोंका एकमात्र कारण मिथ्या ज्ञान ही है ।' उस मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति कैसे होगी और उसकी निवृत्ति हो जानेपर नित्य निरित्त्यय आनन्दस्वरूप अपने आत्मभूत परमात्मामें स्थिति किस प्रकार हो सकती है ? ऐसी आकाङ्का होनेपर मगवान् भाष्यकार यह स्त्रभृत वाक्य कहते हे—

#### मिय्याज्ञानापायश्च त्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्भवति ।

द्रक्ष और आत्मानी एनताका ज्ञान हुए विना इस जन्म, जरा, मृत्यु और दु जलप अज्ञान-जन्य संसारका विनाश सौ करोड़ क्लोंमें भो किसी तरह नहीं हो सकता! इससे बदकर बुद्धियोगना माहात्म्य क्या कहा जा सनता है?

इसके अतिरिक्त जवतक ईश और ईशितव्यका भेद वना हुआ है अर्थात् 'में नियम्य हूँ और ईश्वर मेरा नियामक हैं इस प्रकार जीव और ईश्वरमें भेदकी कल्पना है तथा ऐसा होनेके कारण ही हाथमे तलवार उठाये हुए. स्वामीके रामने सेवकर्वा भाँति पुरुषका जीवन जवतक भयपूर्ण और पराघीन है तवतक उत्ते स्वतन्त्रता कैंसे प्राप्त हो सकती है ? तथा स्वतन्त्र हुए विना सुसकी वार्ता मी नैचे की जा सकती है <sup>१</sup> स्वतन्त्रताके द्वारा ही ज़्तार्थ हो जानेके कारण जीवको चुख मिलता है-यह सभीका मत है। वड़े खेदकी वात है कि अपनेते भिन्न नियामक और फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उनके अधीन हो उसने टरते हुए पण्डित पुरुष भी मोहित और दुर्खी हो रहे हैं। जनतक सन्यक् रूपसे विचारके द्वारा परमार्थतस्वका निश्चय नहीं होता तवतक अपनेको नियम्य मानकर अपने-ते भिन्न नियानक्की अज्ञान-जन्य क्ल्पना अवस्य ही होगी। अतः परमार्थतत्त्वस्वरूप परब्रह्मका ज्ञान ही नियम्य-निया-नकमावने उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणन्व

जीवईश्वरभेदकल्पनाका नाशक है, इसलिये तत्त्वशान ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है। जैसा कि सुरेश्व-राचार्यने कहा है—

ईशेशितरयसम्बन्धः प्रत्यगज्ञानहेतुनः। सम्यग्ज्ञाने तमोध्यस्तावीश्वराणामपीश्वरः॥

'अपने आत्माके परम तत्त्वको न जाननेसे ही नियम्य-नियामकभावकी उत्पत्ति होती है। विचारजन्य सम्यक् ज्ञानके द्वारा अज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर तो यह ससारी जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है।'

जीव, ईश्वर, जगत् इत्यादि नाना प्रकारकी कल्पनाएँ माया-मोहके ही कारण स्फुरित होती हैं । तत्त्वजानसे माया-मोहकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ नहीं हो सकतीं। उस समय स्वय ब्रह्मभावको प्राप्त होकर पुरुष नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप अपनी महिमामें विराजमान होता है। इसी बातका हमने भी वदरीशस्तोत्रमे अन्वय-व्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है—

सत्यज्ञानसुखस्त्ररूपमचलं यद्वस्तु तस्योद्रे विश्वं भाति विचित्रमूर्ध्वनगरीतुरुयं निजाविद्यया। मायामोहपरिक्षये तु न जगजीवोऽपि वा नेश्वरः शुद्धात्मात्मनि शिष्यतेऽस्तु बदरीभर्ता गतिस्तद्वपुः॥

'नित्य निर्विकार सचिदानन्दघन नामक जो वस्तु है उसीके अन्दर गन्धवनगरके समान अज्ञानवश्च जीव, ईश्वर और जगत्के रूपमें यह दैत प्रतीत हो रहा है। जिस समय ज्ञान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोहरूप तम निरुत्त हो जाता है उस समय न तो जीवकी प्रतीति होती है और न जीवके नियामकरूपसे ईश्वरकी ही प्रतीति होती है, दैतका मान तो लेशमात्र भी नहीं होता। उस समय भेदकी कल्पनाओंसे रहित एक अद्वितीय आत्मा ही अपनी महिमामें शेष रह जाता है, ऐसे निर्विकल्प आत्मस्वरूप श्रीवदरीनायजी ही मेरे आश्रय हों'—यही इस स्थोकका सारांश है।

इस प्रकार भेद-कल्पना और उससे प्राप्त होनेवाले ससाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र वीज महा-मोहका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्वरूप परमात्माके साथ एकताकी प्राप्ति करानेका साधन बुद्धियोग ही हैं। अतः वही उत्तम और अन्तिम योग है—इस विषयमें विद्वानोंको तिनक भी सशय नहीं है। अन्य जो मिक्तियोग,

राजयोग, कर्मयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग और हठयोग आदि अप्रधान योग हैं वे सभी उपर्युक्त महिमा- वाले परम पदके प्रापक मोहिविध्वसक बुद्धियोगके साधन- मात्र हैं। उन अप्रधान योगोंमे भक्तियोग ही सबसे प्रधान है, क्योंकि वह अन्य योगोकी अपेक्षा शीष्र ही बुद्धियोग- को उत्पन्न करता है। भक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- को ऊचे उठाता है— परम तत्त्वके निकट पहुँचाता है उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुँचाते, अतः परमेश्वरकी मिक्तकी अपेक्षा सभी योग किनष्ठ है।

यथानुरिक्तभैवतोऽङ्घिमूले
भक्तानुकम्पस्य भवातिं हारिन् ।
तथात्र कर्माथ च राजयोगः

सुखेन नैवोन्नमयेत्पुमांसम्॥

( बदरीशस्तोत्र )

'हे भववाधाको मिटानेवाले भगवन्! आप भक्त-वत्सल प्रभुके चरणोंमें की हुई भक्ति जिस प्रकार साधकको अनायास ही उन्नतिकी ओर ले जाती है उस प्रकार इस लोकमे कोई कर्म अथवा राजयोग पुरुषको अनायास और शीघ ही उन्नत पदपर नहीं ले जा सकते।'

गौणी मिक्त और परा मिक्तके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी है। यदि परा भक्ति नित्य निरितशय निर्विकल्पाद्वैतरूपिणी और भेदकी गन्धमे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्देत ज्ञानरूपा ही है, अतः उसकी मोक्षके प्रति साक्षात साधनता निषिद्ध नहीं है । इसिछये यहाँ बुद्धियोगके साधन-रूपसे गौणी भक्ति ही विवक्षित है। श्रीमद्भागवत आदि पुराणीमें न्याययुक्त अनेकी श्लोकीद्वारा उन-उन स्थलीपर भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका वर्णन किया गया है। उन सभी श्लोकोंको भक्तिप्रधान 'कल्याण' पत्रके पाठक भली-मॉति सुन और जान चुके होंगे, अतः उनको यहाँ उदाहरणरूपमें उद्भुत करनेका प्रयत हम नहीं करते हैं। भागवत-प्रसिद्ध नवधा भक्तिके द्वारा अपनेको प्रिय लगने-वाले भगवान्के किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप और चित्तमलके नाश हो जानेपर विशुद्धचित्त होकर शीव्र ही भगवान्के पारमार्थिक निरुपाधिक तत्त्वको जाननेमे समर्थ होते है। भक्तोंके मार्गमे जो-जो विष्न आते हैं उन सबको दूर करके भक्तवत्सल भगवान् सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं, अतः राजयोग आदिसे भक्तियोगका माहातम्य अवस्य ही विशेष है।

क्योंकि भगवान्की यह प्रतिशा है-

न से भक्तः प्रगश्यति।

'मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता ।' इस विषयपर निल्लाङ्कितरूपते मेंने भी विचार किया है—

भक्तिर्यद्रायसगुणात्मिन शाधशुद्धे चित्तस्य साधनमतक्तद्दुपार्जनीयम्। भक्तो न नश्यति यतोऽवति तं विपद्मपो भक्तियसमिनशं सार बहिकेशम्॥ (वदरोशस्तोत्र)

'मगवान्के सगुण साकार स्वरूपमें की हुई मिक्त अत्यन्त शीव्रतापूर्वक विचयुद्धिका कारण होती है, अत-सभी मुनुकुओंको चाहिये कि निरन्तर उस मिक्तका उपार्जन करें। क्योंकि परमेश्वरके चरणोमें जिसमें सर्वया अपना चित्त समर्पण कर दिया है उसका कभी नाद्य नहीं होता। जो भचवत्सल भगवान् इहलोक और परलोक दोनोंको विनष्ट करनेवाली सभी आपदाओंसे अपने भक्तकी सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्यवाले वदरीनाय-चीका है नन! तू निरन्तर रनरण कर।'

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान् अभक्तोंको वन्धनका हैतुन्त अज्ञान देते हैं उसी प्रकार वे ही भक्तोंको चित्तग्रुदिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं, अत' तस्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये भगवान्की प्रसन्नताके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है—

तेषा सततयुक्तानां भनतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ तेषामेवानुकम्मार्यमहमज्ञाननं तमः । नारायाग्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्तता॥ (गीता १०।१०-११)

'नुझमें चदा चित्त लगाये रहनेके नारण जो लोग अनन्य प्रेमपूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें में बीघ ही परम वस्तजानरूप योग देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ नित्यानन्दैक-रस निविद्येष अदय परब्रह्मको प्राप्त कर लेते हैं। उन भक्तोंपर ही दया करके में प्रत्यगारमारूपसे उनके अन्त करणमें रहता हुआ अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक प्रदीपसे उनके अज्ञान-जन्य आवरणको नष्ट कर देता हूँ।'

तथा जनतक चित्त पापकलापींचे कल्लाधित है तनतक उत्तम ग्रदता और गुद्रताचे होनेवाले आत्मप्रकाशकी लेशमात्र भी सम्भावना नहीं है। की चड़से मिलन हुए जलमे जिस प्रकार सूर्यमण्डलका प्रतिविन्त स्पष्ट नहीं दीखता उसी प्रकार पापक्छिपत हृदयमें आत्मप्रतिविन्त्र तिनक भी स्कृरित नहीं होता। परन्तु की चड़ घो देनेसे निर्मल हुए चित्तमे सहज ही आप-ही-आप आत्मतत्व प्रकाशित होने लगता है—

ज्ञानमुख्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः। यथादर्शनके प्रक्ये पश्चत्यात्मानमात्मिनि॥ (नहानारत)

'पहलेके किये हुए पापोंका छय हो जानेपर ही सम्यक्-रूपसे पुरुषोंको तत्त्वज्ञान होता है। कीचड़ धुल जानेपर अत्यन्त विमल दर्पणमें जिस प्रकार अपना प्रतिविम्न त्यष्ट पड़ता है, उसी प्रकार अपनी विमल बुद्धिमें पुरुष अपने आत्माको अपरोस्तरूपसे उपलब्ध करता है।'

धर्माधर्मकी नर्यादाके व्यवस्थापक और धर्माधर्मके फल-दाता तर्वनियानक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही होनेवाली करणाके विना क्रितीके भी पाप-सन्हका नाश नहीं हो सकता। अतः भगवानके अनुप्रहका एकमात्र हेतु उनकी भक्ति ही अन्य सभी कल्याण-साधक योगींसे श्रेष्ठ है—इसमें कहना ही क्या है ! इसीलिये श्रीमद्भागयतमें कहा है—

एवं प्रसन्नमनसो भगवद्गक्तियोगतः। भगवक्तरविज्ञानं मुक्तसङ्गस जायते॥

'भगवान्की अनन्य मिक्त करनेचे जिसका चिच निर्मेट हो गया है और चिच्छादि हो जानेचे ही जिसकी विषयोंमें टेशमात्र मी आसक्ति नहीं है ऐसे पुरुषको ही मगवान्के पारमार्थिक त्वरूपका ज्ञान हो सकता है, अन्य किसो साधन-से किसी प्रकार नहीं हो सकता।'

इत प्रकार मित्तका वर्चोपिर माहात्य विद होनेपर मी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'माध्यकार शहराचार्य-ने मित्तशाञ्जका खण्डन किया है, अतः अद्वैतपयके पिषक शहरमर्चाको भित्तमार्गका अनुसरण नहीं करना चाहिये।' यशिप उनका कथन ठीक है तथापि जिनके राग-द्वेषादि मल-विद्येप दूर नहीं हुए हे उनके अन्दर आत्मिवेचनकी शक्ति कैसे हो सकती है ? और मिलन चित्त होनेके कारण किस प्रकार वे आत्मसमाधि कर सकते हैं श्वतः भित्तमार्ग ही सरल और श्रेष्ठ है तथा उसीका सबको अनुसरण करना चाहिये। माध्यकार भगवान् शङ्कराचार्य स्वय ही परमात्माके बहुत बड़े भक्त थे। ससारमें उनके समान भक्त कोई विरला ही हो सकता है! हिमालयसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक भारतवर्षके अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध क्षेत्रोंमे अपनी सर्वोत्तम भक्तिसे उन्होंने यहाँके देवताओंको प्रसन्न किया जिससे उन-उन देवताओंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और मनोबाञ्छित वरदान दिया—यह बात उनके चरित्रवेत्ताओंसे छिपी नहीं है।

इसके अतिरिक्त यद्यपि उन्होंने वैष्णवोके भिक्तशास्त्रकीं प्रिक्रयाका तिलशः खण्डन किया तथापि भिक्तका खण्डन कहीं नहीं किया है, क्योंकि भगवान् शङ्कराचार्य स्वय ही भिक्तको तत्त्वज्ञानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम माहात्म्यका स्वरचित शारीरकमाष्यमें पाञ्चरात्रोंके चतुर्व्यूह्वादका खण्डन करते समय इस प्रकार समर्थन करते हैं—

यद्षि तस्य भगवतोऽभिगमनादिरुक्षणमाराधन-मजसमनन्यचित्ततयाभिष्ठेयते तद्षि न प्रतिषिद्ध्यते श्रुतिसमृत्योरीश्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात् ।

अर्थात् 'अव्यक्तसे भी पर और ख्वयं ही नाना प्रकारके व्यूहोंमे स्थित रहनेवाले सर्वातमा परमेश्वर देवदेव भगवान् नारायणके मन्दिरमें जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त सामग्रियोंको लेकर उनकी पूजा करना, अष्टाक्षर आदि मन्त्रोंका जप, कीर्तन और ध्यान आदि जो यजनकर्म वैष्णव-शास्त्रोंमें निरन्तर अनन्यभावसे विधान किये गये हैं उनका हम निषेध नहीं करते, क्योंकि श्रुतियाँ और स्मृतियाँ एक स्वरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा ईश्वरकी विशेष मिक्तका उपदेश करती हैं।'

अतः यह निष्कर्ष निकला कि 'अनन्यचित्तसे अभ्यास किया हुआ भक्तियोग परम पुरुषार्थकी साधनभूत अद्वैत मुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीष्रतापूर्वक फलयोग (बुद्धियोग) का, अप्रतिवन्धकमावसे साधक होता है, इसलिये वहीं सब साधनोंमे परम उत्तम है।'

इसके वाद यम-नियम आदि आठ अङ्गींसे युक्त, चित्तवृत्तिका निरोधरूप फलवाला राजयोग भी सम्यप्रूप-से आत्मज्ञानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम साधन है।

ततस्तु **सं** पश्यते निष्कल ध्यायमानः। (मुण्डमः) 'चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, अपरिन्छित्र आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष अपरोक्षभाषसे आत्माका अनुभव करता है।'

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकी जहाति। ( क॰ उ॰ )

'आत्मामे चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग कहलाता है, उसकी प्राप्ति हो जानेसे बुद्धिमान् पुरुष स्वयप्रकाश आत्माका साक्षात् अनुभव करके हर्ष और शोक आदिसे रहित हो जाता है।'

समं कायशिरोग्रीवं धारयञ्जचलं स्थिरः।
सम्प्रेक्ष्य नासिकामं स्वं दिशश्चानवकोक्यन्॥
युअश्वेवं सदारमानं योगी नियतमानसः।
शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्थामधिगच्छति॥
(गीता ६। १३, १५)

अर्थात् 'शरीर, मस्तक और प्रीवा—इन्हें इस प्रकार धारण करे जिससे ये सम एव अचञ्चल हों और स्थाणु (ठूँठ पेड़) की भाँति स्थिर होकर नेत्रोंसे अपनी नासिकाके केवल अग्रभागको देखता हुआ अन्य दिशाओकी ओर दृष्टि न ले जाकर आत्म-भावनामें सलम हो चुपचाप बैठा रहे । योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार एकाग्र चित्तसे निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ, मुझमें स्थित हो जाना ही जिसका स्वरूप है ऐसी नित्य निरतिशय परमकैवलयरूपिणी शान्तिको प्राप्त कर लेता है।'

-ऐसी अनेकों श्रुतियां और स्मृतियां तत्त्वदर्शनके उपाय-रूपसे राजयोगका वर्णन करती हैं। यह योग केवल अद्वैत-विज्ञानकों ही नहीं, सगुण भक्तिकों भी चित्तकी एकाप्रताका सम्पादन करता हुआ सुदृढ करता है। इसी आश्रयका समर्थक शाण्डिल्यसूत्र भी है—

#### 'योगस्तूभयार्थमपेक्षणात् · · · · · · '

अर्थात् 'भक्ति और ज्ञान दोनों ही चित्तवृत्तिकी स्थिरताकी अपेक्षा रखते हैं, अतः योग इन दोनोंका निमित्त एव सहायक होता है।'

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी प्रकार भक्ति भी योगके लिये उपयोगिनी है। अतः इन दोनोंसे परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव सम्यन्य है। 'ईंश्वरत्रणिधानाद्वा' 'तस्य वाचक' प्रणवः' 'तज्ञपस्तदर्थं-भावनम्' (योगच्त्र )

अर्थात् 'परमेश्वरमें क्यि जानेवाले कायिक, वाचिक और मानिक प्राणधान—भक्तिविशेषमे सन्तृष्ट होकर ईश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हे, अतः पाप आदि कारणोंने होनेवाले विष्न और प्रतिवन्धकोंके अभाव हो जानेने उन भक्तको थोड़े ही नमयमें नमाधि और उनके फलकी निद्धि प्राप्त हो जाती है।' 'उन ईश्वरका वाचक—नाम प्रणव—ॐकार है।' 'प्रणव-मन्त्रका जप और प्रणव-प्रतिपाद्य ईश्वरका चिन्त्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान (भक्ति) है।'

इस प्रकार प्रणव-जप और प्रणवके अर्थ नृत परमात्माका भलीभाँति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाप्र होता है। तदनन्तर बुद्धिमें स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित होते हे, अर्थात् परम तत्त्वज्ञानका उद्गम होता है—यह इन तीनों सूत्रोंका सम्मिल्ति अर्थ है।

जपरके कथनानुसार यद्यपि राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्धसे युक्त होनेके कारण कुछ झाल्रकारोद्वारा तुल्यप्रधान वतलाये गये हैं तथापि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार आदिके द्वारा समाधि-लाम करना अत्यन्त कठिन, दुष्कर, परिश्रमसाध्य तथा अनेक विझोंके कारण विपम कार्य है। अतः भक्तिमागपर चलना ही अत्यन्त सरल, सुकर तथा परिश्रम एव विझोंते रहित है। इसलिये भक्तियोग ही शीन फलदायक उत्तम साधन है। यही उन महातमा विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साधनोंका अनुष्ठान स्वय किया है। इस विपयमे व्यासजींके निम्नाङ्कित प्रकारके बचन ध्यान देनेयोग्य हैं—

यत्फर्छ नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तत्फर्छ छमते सम्यक् कर्छौ केशवर्कार्तनात्॥

'अन्य युगोंमें तपत्या, योग और समाधिते भी जो फल प्राप्त नहीं होता वहीं फल क्लियुगमें मनुष्य केवल भगवानका नाम-कीर्चन करनेते पा लेता हैं।'

इस प्रकार यहाँ भक्तियोगकी प्रधानता होनेपर भी चित्तकृषिनिरोधके विषयमें राजयोगका माहात्म्य निषिद्ध नहीं है। चिद्ध योगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और प्रत्याहारादि योगसाधनोंका परिद्योलन तथा उसके द्वारा समाधित-पादन भी कल्याणपदपर आल्ढ़ होनेका उपाय होनेके कारण प्रश्ततनीय ही है। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि जो लोग योगकला-निष्णात सिद्ध महात्माओं-की सहायताके विना ही अपनी घृष्टताके कारण केयल पुत्तकोंकी सहायतासे प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हें वे महान् अनर्थके गड्डेमे गिरते हैं। हमे तो उनके हु साहस और निपरीत बुद्धिपर आश्चर्य होता है।

पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य-उपकारकमावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके उपकारक होते हैं। और अद्दैतबुद्ध (ज्ञान)-योग किसी अन्यका अगमृत होकर उपकारक नहीं है, अत वही ईश्वर-प्राप्तिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिस योग है।

अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये विहित सभी दमोंका ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निष्काम दर्मयोग है वह भी रागादि दोषोंको दूर दरके चित्त-ग्रुद्धिके द्वारा ज्ञानयोगका साधक होता है, अतः वह भी आदरणीय हो है। इस कर्मयोगका खरूप और माहात्म्य श्रीमद्भगवद्गीता और भागवत आदि प्रामाणिक प्रन्थोंमें विस्तारके साथ उपलब्ध होता है। कुछ प्राचीन दर्मठों और किन्हीं- किन्हीं आधुनिकोंकी भी यह सम्मित है कि 'कर्मयोग ही अन्य सभी साधनयोगोंसे श्रेष्ठ है, अतः उसीका सत्रदों अनुष्ठान करना चाहिये।'

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयोग, हटयोग, लययोग आदि हैं वे सभी परन्परासे बुद्धियोगके लिये जपयोगी होनेके कारण आदरणीय हैं और मुनुसुर्वोको जनका भी अनुष्ठान करना चाहिये—इन साधनोंके विधयम मैं सक्षेपसे इतना ही कहता हूँ । इनका विस्तार करनेका प्रयत नहीं कलगा।

अव अन्तमं नुझे कुछ और भी विशेषलपे कहना है—इन सभी योगोंका नूल कारण क्या है, जिसके प्रभावसे उन-उन योगोंमं पुरुषोंकी प्रदृत्ति होती है और क्रमशः बुद्धियोग-सम्पादनके द्वारा परम कैवल्यकी प्राप्ति होती है ? इसके उत्तरमे यह वतलाना चाहता हूं कि सभी योगोंका नूल कारण साधु-सग है । साधु-सग ही सभी योगोंका नूल-भ्त योग है इसल्ये उसे नूल्योग कहा गया है । इस प्रकार सत्सगयोग परम्परासे परम बुद्धियोगका भी कारण है, अतः वही परमसे भी परमयोग है, उसकी उत्हृष्टताका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता । अतः सभी लोग इस बातको जान लें कि समस्त कल्याणों और सभी योगोंका आदिकारण सत्सङ्ग ही है। ससाररोगसे पीडित हुए मनुष्योंके लिये सत्सग ही सबसे उत्तम ओषि है। भय-तापसे सन्तप्त पुरुषोंके लिये सत्सग ही सबसे बढ़कर सहारा है। ससार-सागरमें डूबते हुओंको सत्सग ही पार लगानेवाला उपाय है। निमज्योन्मजातां घोरे भवावधौ परमायनम् । सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्द्देवाप्सु मजाताम् ॥

(श्रीमद्भा०)

'जिस प्रकार पानीमे ड्रवते हुए प्राणियोंके लिये सुदृढ़ नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयक्कर ससार-समुद्रमे ड्रवते-उतराते हुए अत्यन्त दीन-दुखी मनुष्योंके लिये अत्यन्त शान्त ब्रह्मवेत्ता साधु ही सबसे बड़े सहारे हैं।' इति।

**--1>**+300⊱+≤1--

# हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग

( लेखक---एक 'दीन' )

श्रीर और उसकी नाडियोंकी शुद्धि और स्वास्थ्यकी रक्षा करना हठयोगका मुख्य उद्देश्य हैं। आसनसे स्वास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका अभ्यास करनेमें कोई भय नहीं। परन्तु इसमें शरीरिविश्वान-का अनुभव पहले आवश्यक है इसिल्ये अनुभवी पुरुषके द्वारा सीखकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि-नाशके बदले व्याधिवृद्धि हो सकती है।

#### प्राणायाम

विधिर्वक किये हुए थोड़े प्राणायामसे दोषोंका नाश होता है। सन्योपासनामे तीनों समय तीन-तीन बार अर्थात कुल नौ बार प्राणायाम करनेकी विधि है। श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्धमें प्रातः, मध्याह और सन्ध्यामें दस-दस बार अर्थात् कुल तीस बार करनेका आदेश है, किन्तु तीसों वार एक साथ करनेका आदेश नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर शुष्कता आती है, इसके लिये अभ्यास करनेवालेको गोघृतका सैवन करना चाहिये। एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक ब्रह्मरन्त्रसे मेसदण्डके वीचकी सुषुम्ना नाडीमें किया जाता है और जो गुरुगम्य है। प्राणायाम करनेसे उन्माद भी होता है। एक साधकने एक वार मुझसे कहा कि मैंने इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रोमसे प्रणवकी ध्वनि होने लगी। किन्तु कोई आन्तरिक अनुभव या लाभ नहीं हुआ। सच तो यह है कि योगके प्रथम और द्वितीय अग यम-नियमकी प्राप्ति और आसनसिद्धिके यिना प्राणायाम विशेष लाभदायक नहीं होता। शास्त्रींमे प्राणायामकी बहुत प्रशंसा की गयी है, किन्तु यह भी कहा गया है जैसा कि श्रीमद्भागवत पुराणमें मिलता है कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती । मन प्राण-वायुसे उच है, क्योंकि प्राण-वाय मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणवायु-का अनुसरण नहीं करता । काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर श्वासकी गति तीव हो जाती है और मन शान्त होनेपर प्राण भी शान्त हो जाता है। किन्तु प्राणका निरोध करने-पर भी मनकी चञ्चलता पूरी दूर नहीं होती । इस कारण राजयोगमें प्राणनिग्रह न करके सीवे मनका निरोध किया जाता है, जिससे प्राणका निरोध हठके विना स्वय हो जाता है। हठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही हठयोगका लक्ष्य है, किन्तु भेद यह है कि हठयोगके ग्रन्थका कथन है कि हठयोगके विना राजयोगकी प्राप्ति नहीं होगी और हठ भी राजयोगके विना व्यर्थ है। परन्त राजयोगका सिद्धान्त है कि हठयोग राजयोगकी प्राप्तिके लिये आवश्यक नहीं है, वर किञ्चित् वाधक है।

#### आपत्ति

हठयोगकी वन्ध-सम्बन्धी क्रियामे भय नहीं है। धोती और जलघौती स्वास्थ्यके लिये उत्तम है, किन्तु इनके वदले ऊपरकी जठरामिके भागको रत्ररके ट्यूत्र (Stomach Tube) के द्वारा साफ करना और मलाशयको एनिमा (Enema) द्वारा साफ करना उत्तम है। हठयोगकी क्रियामे ब्रह्मचर्य और सास्विक भोजन जैसे गेहूँ, मूँगकी दाल, दूध, घी आदिका व्यवहार आयश्यक है। जो लोग राजसिक आहार—जैसे तेल, मिर्च, खटाई, रूखा, कडुआ और तीला आदि

ब्यवहार करते हैं, वे रोगम्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि साधकका अन्तर्भाग इसे सहन नहीं कर सकता और इस कारण खास्योन्नतिके वदले 'योगे रोगभयम्' की उक्ति चरितार्थ होती है। कितने ही हठयोगके साधक केवल क्रियाके कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये। आजकल हठयोगके तत्त्यको जाननेवाले गुरु प्रायः दुर्लभ हैं। यदि उपयुक्त गुरु मिलें और उनकी देखभालमें साधना की जाय तो कोई भय नहीं । केवल इठयोगके अम्यासमें यह दोष है कि इसके सब साधनोंके स्यूल शरीरसे सम्बन्ध रखनेके कारण स्थूल शरीरमें जो अज्ञानके कारण आत्माभिमान है, उसकी कमी न होकर, उसकी पृष्टि होती है, जो अध्यात्म-पथमें बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है । राजयोगमें तो स्थूल शरीरको केवल घोर मायिक मानकर और केवल आवरण समझकर उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवल मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा दोष इठयोगमें यह है कि इसके अधिकाश अभ्यास स्थूल शरीरसम्बन्धी होनेके कारण इसका जो परिणाम होता है वह मृत्युके समय स्थूल शरीर छोड़ देनेपर वेकार हो जाता है और आगे उसका प्रमाव नहीं रहता। किन्तु राजयोगकी मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म-जन्मान्तरतक बना रहता है, क्योंकि मृत्युके साथ अन्त-करणका नाश नहीं होता, वह स्थूल शरीरका त्याग करनेके बाद भी बीजरूपसे वर्तमान रहता है।

#### चमत्कारकी तुच्छता

आजकल आकाश-तरङ्गके कारण 'ब्रॉडकास्टिङ्ग' द्वारा दूरकी वार्ते सुनी जाती हैं, अर्थात् विलायतका गाना भारतवर्धमें उसी क्षण सुना जाता है। इस तरह विना यन्त्रकी सहायताके दूर-अवण या दूसरे प्रकारकी चमत्कारिक शक्तियाँ योगके द्वारा प्राप्त होती हैं जिन्हें सिद्ध कहते हैं। किन्तु इन सिद्धियोंका परमार्थसे कोई सम्बन्ध नहीं। अनेक सिद्धियाँ असुरोंको भी प्राप्त थीं। ये योग-मार्गके विष्ठ हैं। अतएव सिद्धियाँ प्राप्त करनेकी दृष्टिसे हठयोगका अभ्यास करना समीचीन नहीं है।

#### जड-समाधि

गर्मीके दिनोंने मेढक अपनी साँस और हृदयकी गतिको रोककर जमीनके नीचे बहुत दूरतक गर्मीसे बचनेके लिये चला जाता है और इस प्रकार समाधिम जीता पड़ा रहता है। इस अवस्थाको श्ररीर-वित् (Cateliptic) कहते हैं । वह मेढक वर्षा होनेपर इस अवस्थाको त्यागकर पन जपर आ जाता है। द्वोरोफार्म देनेपर भी वेहोशी हो जाती है और छुरीके आघातका भी प्रभाव मालूम नहीं होता । इसी प्रकारकी हठयोगकी जड-समाधि है। एक मेरे परिचित जड-समाधिसिद साधने मझको लिखा कि मैं अव आत्महत्या करूँगा, क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ हुआ । इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योगियोंके असीम लोभ और तृष्णाकी कहानियाँ सुनी जाती हे । एक कथा यह प्रसिद्ध है कि एक वाजीगरने घोड़ा पानेका यचन पाकर किसी राजाके सामने समाधि लगायी । जड-समाधि भङ्ग करनेके लिये तो दूसरोंकी आवश्यकता होती है, जिसके अभावमें वह समाधि-भङ्ग कर उठ न सका । अन्तर्में राजाने उसे एक गुफामें रख दिया जो कालान्तरमें जमीनके नीचे दव गयी । बहुत दिनों बाद उस राजाके उत्तराधिकारियोंने उस जमीनको खुदवाया । खुदाईमें वह गुफा निकली और उसमें समाधिस्य वह बाजीगर भी मिला । किसी प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया । समाधिसे कई सौ वर्ष वाद जागकर भी, कहते हैं, उसने घोडा ही पानेकी प्रार्थना की । वह इतनी बड़ी समाधि पानेपर भी अञानी ही रहा। वास्तवमें राजयोगकी चैतन्य समाधि ही ययार्थ समाधि है, जो प्रत्याहारकी सिद्धि होनेपर घारणा और व्यानसे प्राप्त होती है और जिसकी प्राप्ति होनेपर सयमदारा ससारके लिये हितकर ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयोंके ज्ञानकी प्राप्ति होती है।

### कुण्डलिनीका दुरुपयोग

मन और इन्द्रियका दमन किये विना केवल स्थूल शारीरिक अभ्यासके द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान और पट्-चक्र-वेध करनेसे वड़ी हानि होती है। अवलेकिके राजसिक-तामसिक क्षुद्र देव नाना प्रकारका मायाजाल फैलाकर, असत्य भाषण करके, असत्य दृश्य दिखाकर, साधकके दोधोंको बदाकर तथा उसे भ्रममें डालकर उसका अधःपतन करा देते हैं। यदि साधक इनसे बच भी जाय तो भी वह उस जन्ममें योगोन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चक्र निस्तेज और निःशक्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी फूलकी कलीको तोड़कर उसे खिलानेका यन्न करनेपर वह फूल मुरझा जाता है, उन्ही तरह हड- योगकी क्रियासे चक्र नष्ट-से हो जाते हैं।

#### अनाहत शब्द

कान बन्द कर लेनेपर जो दश प्रकारके शब्द सुनायी पड़ते है, वे सहम आकाश-तरङ्गोंके शब्द अथवा भुवलोंकके शब्द हैं। ये शब्द भौतिक अथवा भुवलोंकिक हैं, यथार्थ अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हैं। इन शब्दोंको निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मिस्तिष्कर्मे गर्मी आ जाती है और किसी-किसीका अपने ऊपरसे प्रभुत्व जाता रहता है और वह भुवलोंकके माया-जालमें फँस जाता है।

## भौतिक चमत्कार

विष-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं हैं। शरीरका असाधारण बल-प्रदर्शन भी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर राममूर्ति आदि ब्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हैं।

### अजपा-योग

किसी मन्त्रका दो भाग करके एक भागको पूरक करते हुए अर्थात् स्वासके भीतर जाते समय जपना और पूरक पूरा हो जानेपर वहुत थोड़ी देर रुक जाना अर्थात् कुम्भक करना और फिर रेचक करते हुए अर्थात् श्वासको बाहर निकालते समय मन्त्रके दूसरे भागका जप करना और रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना— यह अजपा-योग है। यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते हुए 'सो' का उचारण करना (पूरक करते समय स्वामाविक दगसे 'सो' शब्दका उचारण होता है ), उसके बाद थोड़ा रक जाना, फिर रेचक करते हुए 'अहम्' का उचारण करना (रेचकके समय खास निकलनेसे 'अहम्' शब्दका स्वाभाविक उचारण होता है), फिर थोड़ा रक जाना—इसे भी अजपा-जप ही कहते है । इसमें मन्त्रका उचारण करने-की आवश्यकता नहीं हैं; आवश्यकता है केवल श्वासके पूरक और रेचककी गतिपर ध्यान देना, जिससे स्वय मालूम होगा कि 'सोऽहम्' मन्त्रका जप खतः, विना उचारण किये ही, हो रहा है अर्थात् पूरकमे 'सो' और रेचकमे 'अहम्', दोनों मिलकर 'सोऽहम्' का जप विना जप किये ही हो रहा है । यही अजपा-जपयोग है । इस जपमें वृत्ति अन्तरात्मापर रखनी चाहिये अर्थात् वही 'सो' (वह-न्नहा) है और वही 'अहम्' (साधकका जीवात्मा) है, दोनीं मिलकर

'सोऽहम्' हुआ है । इसमें पूरक और विशेषकर रैचक धीरे-धीरे करना चाहिये ।

यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपित नहीं है यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्य- खरूपकी एकता प्राप्त करनेकी दृष्टिसे किया जाय। श्रीगुरु नानक अनुयायी कितपय साधकों यह अभ्यास प्रचलित है।

## राजविद्या और राजगुद्ध-योग

गीताके नवें अध्यायमें जिस राजविद्या-राजगुद्ध-योगका उछेख है, उसकी प्राप्तिके लिये जिस ज्ञान, भाव और साधनाकी आवश्यकता है, उसका यहाँ सक्षेपमें वर्णन किया जाता है।

- (१) जड प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि नाम-रूपात्मक दृश्यको अनात्मा और चैतन्य आत्माका केवल आवरणमात्र जातकर प्राकृतिक पदार्थीमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये, अपने चैतन्य आत्मासहित अखिल विश्वब्रह्माण्डको कारणकी दृष्टिसे चैतन्यघन श्रीपरमात्माका व्यक्त रूप जानकर उसी ज्ञानमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिये। इस ज्ञानके आधारपर सम्पूर्ण दृश्यके प्रति राग-द्वेषसे रहित होकर सबके अन्दर चैतनयरूपमे श्रीभगवान् अर्थात् अपने इष्टदेवको वर्तमान देखना चाहिये और इसलिये सवको प्रेम और आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना चाहिये (भागवतपुराण स्क० ११ अ० २ । श्लो० ४१)। श्रीमगवान्की इन विभूतियोंमे जो विभूति हृदयको आकर्षित करे, उस रूपमे प्रेमपूर्वक श्रीभगवान्की उपासना और पूजा करनी चाहिये (भागवत ११। २७। ४८)। सर्वत्र भगवद्भावकी इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना चाहिये अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय (परद्रव्या-पहरण न करना), ब्रह्मचर्य (इन्द्रियनियह), अपरिव्रह (दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी, न ग्रहण करना), शौच, सन्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके विरोधी दुर्गुणींका त्याग करना चाहिये ।
  - (२) ऊपरके ज्ञानके आधारपर शरीरके प्रति अहता और पदार्थों के प्रति ममताका त्याग कर सब प्रकारके कर्मों को श्रीभगवान् अर्थात् अपने इष्टदेवके कर्म समझकर केवल उन्हों के निमित्त निःत्वार्थ—निष्कामभावसे करना चाहिये और उन कर्मों को श्रीभगवान्के चरणोंपर अर्पित कर

देना चाहिये। काम करते हुए यह व्यानमें रखना चाहिये कि केवल ईश्वरानुक्ल ही कर्म हों, अपनेसे कदापि ऐसा कोई कर्म न हो जो श्रीभगवान्के गुण, वचन, इच्छा आदिके विरुद्ध हो। अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म भी श्रीभगवान् अर्थात् इष्टदेवके कार्य समझकर उन्हींके निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये। (श्रीभागवत)

- (३) ऊपर कहे हुए ज्ञान, भाव और कर्मके द्वारा इन्द्रियोंका निग्रह और ग्रुद्धि, मनका सयम तथा चित्तग्रुद्धि करके अहङ्कार, ममता और स्वार्थको भलीमाँति
  त्याग देना चाहिये, दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान,
  अपकार आदिको धैर्यपूर्वक सहते हुए जन-जनार्दन अर्थात्
  सव प्राणियोंको श्रीभगवद्रूप जानकर उनके हितसाधनको
  ही श्रीभगवान्की परम सेवा मानकर उनका सम्पादन
  निष्कामभावसे करना चाहिये और विशेषकर सदाचार,
  ज्ञान और भिक्तभावका सव प्रकारसे अपने
  आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये (भागवत ११। ७।
  ३८, ४४ तथा ११। ११। २३-२४)।
- (४) श्रीभगवान्के जिस सगुण-साकारमावके प्रति हृदयका स्वामाविक सुकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर उसके सशक्तिक दिन्य रूपकी (जो सिचदानन्दरूप है, प्राकृतिक कदापि नहीं), कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वन्दन, स्तोत्रपाठ, जप आदिके द्वारा नि'स्वार्थ प्रेमके साथ नित्य उपासना करनी चाहिये और उसीमे चित्तको निरन्तर लगाना चाहिये। परमात्माके उसी दिन्य नामका निरन्तर मानसिक जप करते हुए ही शरीरसे अन्य काम भी करते रहना चाहिये।
- (५) अन्तिम सावना—अपने शरीररूप पिण्ड (छोटे ब्रह्माण्ड) के आध्यात्मिक दृदयमें जो अङ्गुष्ठमात्रका चेतनात्मा (पिण्डका केन्द्रस्वरूप) वर्तमान है, उसमे, दृदयशुद्धि आदिके द्वारा, स्थिति लामकर अभ्यासद्वारा उसमें मनको लय करना चाहिये।
- (६) तत्पश्चात् उस हृदय-केन्द्रमे अपने शक्तिसहित इष्टदेवको स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा अन्तरात्माको उनमें लय करना चाहिये। इन दोनों अभ्यासोंमें ध्यान मुख्य है। इष्टके साकार ध्यानकी सुगमताके लिये इष्टदेवकी नृर्ति या चित्रको ध्यान करते समय अपने सामने रचना आवश्यक है। उस नृर्ति या

चित्रके समान अपने हृदयमे एक मृर्ति नीचेके भागसे लेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस हृदयस मृर्तिमे मनको सन्निवेशित करना चाहिये। अन्य किसी भावनाको नहीं आने देना चाहिये। यदि कोई दूसरी भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तको नृर्तिमें ही सलग करना चाहिये।

- (७) श्रीशिवकी कृपा होनेपर व्यानके द्वारा हृदय-कमलमें इप्टके दर्शन होते हैं । श्रीमद्रागवतपुराणमें कथा है कि गुक्के उपदेशके अनुसार हृदयम व्यान करनेसे श्रीनारदजीको भगवद्र्शन हुए । इनके अतिरिक्त दो और सोपान है।
- (८) जगद्गुरु श्रीशियकी कृपासे साधककी अपने अद्दय सद्गुरुके दर्शन हृदयमें ही होते हैं और उनके तेजके प्रकाशसे, अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है।
- (९) श्रीसद्गुर योगकी यथार्थ उच दीक्षाद्वारा साधकका दैवीप्रकृतिके प्रकाशके साथ सम्बन्ध करा देते हैं, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्गुर साधकको अविद्यान्धकारसे पार करके उसके इष्टदेषमे उसे समर्पित और युक्त कर देते हैं। यह सद्गुरकी सहायताके विना कदापि सम्भव नहीं है।

#### श्रीसद्गुरु

श्रीशिवका सद्गुच होना तो लोगोंको निदित है, किन्तु श्रीसद्गुरका ज्ञान प्रायः आजकल एक प्रकार**से छप्त** हो गया है। गुरु-गीता आदिमें जो गुरुका वर्णन इस प्रकार आया है कि गुरु मिलते ही साधकको ज्ञानचक्षु देकर अज्ञानान्यकारको दूरकर उत्ते अखण्डमण्डलाकार सर्वेन्यास ब्रह्मका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु खय त्रिमर्ति और परब्रह्मके रूप है, इस वर्णनसे त्रिकालदर्शी महर्षियों और सिदोंसे तात्पर्य है जो यद्यपि आजकल कलियुगमे अहरय हैं, तथापि इस भूलोकमें ही वर्तमान है। कलियुगके आरम्म होनेपर राजा श्रीपरीक्षितको शाप लगनेके वाद गुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके वाद जनमेजयके वजमे भी वे सव लोग पघारे थे। ऋषि और सिद्धगण प्राय श्वरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। सावर्वे अध्यायमें उन सद्गुरओंका **न्यािपराणके** वर्णन योगाचार्यके रूपमें आया है और उसमें उनके शिप्यों-प्रशिष्योंका भी उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि

उन लोगोंका वासस्थान हिमालय और सुमेर पर्वतमे सिद्धाश्रम नामसे पुकारा जाता है। वे सब जगद्गुरु श्रीशिवजीके शिष्यपुत्रके समान है। श्रीमद्भागवतपुराणके १२ वें स्कन्धके दूसरे अध्यायके २७ वें क्लोकमें लिखा है कि श्रीदेवापि और श्रीमर, जिनका आश्रम कलापप्राममे है, कलियुगमे वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे। श्रीश्रीधर स्वामी इस स्ठोककी टीकामें लिखते हैं कि, 'कलापप्रामो नाम योगिनामावासः प्रसिद्धः।' उसी पुराणके स्क० १० अ० ८७ स्होक ५ से ७ तक और महाभारतके मौसल-पर्वके अध्याय ७ के अन्तमें कलापग्राममे सिद्धोंके रहनेका वर्णन मिलता है। श्रीसनकादि चारों कुमारोंका आश्रम उत्तरमें है और श्रीअगस्त्य दक्षिणमे है, यह बात भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक मन्त्रके एक-एक ऋषि होते हैं, जिनका आवाहन मन्त्रके पूर्व नामोचारणद्वारा कवच अथवा स्तोत्रमे किया जाता है। इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके विना मन्त्रसिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि उस मन्त्रके यथार्थ आविष्कारक वही हैं और उन्होंने उसे लोगोंके हितके निमित्त प्रकाशित किया । सिद्धान्त यह है कि महर्षि और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका ज्ञान, भक्ति, योग आदिका लोगोंमें प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि-यज्ञ करना नित्यकर्मका एक प्रधान अग माना गया है।

ये लोग अहश्यभावसे सब जिज्ञासुओंकी सहायता उनकी योग्यताके अनुसार करते हैं और ठींक समय आ जानेपर हृदयमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर योगदीक्षा देते हैं। इनमें अपर कहें हुए दो ऋषि श्रीदेवापि और श्रीमक विशेष कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आगामी युगमें उनमेंसे एक व्यास और एक मनु होंगे। अतएव वे लोग योग्य साधकोंको चुनकर अपने भावी कार्यके लिये तैयार कर रहे हैं। श्रीभगवान्ने प्रभाससे प्रस्थान करनेके पूर्व श्रीउद्धवको इन्हीं दोनो ऋषियोंसे अथवा श्रीमक्से उपदेश लेनेको कहा था। जो लोग इनको सदुक मानकर इनके साथ प्रेम करेंगे और इनके पादपद्मोका ध्यान करेंगे, उनका इनकी प्राप्तिसे विशेष उपकार होगा।

### राजयोगकी विशेषता

इस राजियदा-राजियोगके मार्गको एक विशेषता यह है कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वमान्य है और इसकी उपयोगितामे किसी आस्तिकको किसी प्रकारका

कदापि सन्देह नहीं हो सकता । गीतामे कहा है कि इस धर्मका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े भयसे बचा देता है (२।४०)।

## आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता

आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका आना बन्द हो जाता है, क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य उद्देश्य दूसरोंसे प्रशसा और मान-बड़ाई प्राप्त करना ही होता है जो अध्यात्म-मार्गका बाधक है। साधकको प्रशंसा, मान, वड़ाई आदिको विष समझना चाहिये और निन्दाको ही अच्छा मानना चाहिये। प्रशसा, मान आदिसे अहङ्कार-की वृद्धि होती है। अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक समझकर किसीसे अपना अनुभव कहते हैं तो वे साथ ही दूसरोसे कहनेका निषेध भी कर देते हैं। यहाँ हम थोड़े-से अनुभवोको, जिनका पता हमें मिला है, अनुभवीका नाम-स्थान विना दिये ही, इस निमित्त दे रहे हैं कि साधक यह समझ जायॅ कि वर्तमान समयमे भी श्रीसद्गुक्लोग सहायता कर रहे है और जो लोग उनपर विश्वास करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हें अपनी योग्यताके अनुसार उनसे अवश्य सहायता मिलेगी। साधकींको उचित है कि वर्तमान समयमें नकली और केवल धन हरण करनेवाले अथवा मान-बड़ाई चाहनेवाले गुठओंके फेरमे न पड़कर सीधे सदुइपर विश्वास करके उनके भरोसे निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करे।

## कतिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव

महात्मा श्रीविजयकृष्णजी गोखामीने एक वार अपने एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यको योगदीक्षा देते समय जन उसमे शक्ति-सञ्चार किया तन शिष्यको मालूम हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेरदण्ड खाधिष्ठानसे लेकर भूमध्यतक ज्वालासे मर गया है। यह कुण्डलिनीके उत्थानका चिह्न है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सद्गुरुद्वारा प्राप्त होती है, न कि भौतिक कियाद्वारा।

आजकल ऐसे साधक वर्तमान हैं, जिन्होने उपर्युक्त श्रीमच अथवा श्रीदेवापिसे सम्बन्ध प्राप्त किया है तथा उनके दिव्य रूप देखे हैं। ऐसे सम्बन्धपात उच साधककी संज्ञा इस लेखमें 'सत्पुच्च' रक्खी जायगी। एक ब्रामणी न्त्रीको ह्रदयके भीतर सहुकके दर्शन होने लगे। उसने जब यह बात एक सत्युक्षये कही तो उन्होंने बताया कि वह इन्होंमेंसे एक है। उस लीको सहुक्ने इष्टका भ्यान-क्षोक बताया और सीधे उपदेश दिया, जिससे बहु बही उच कोटिकी साधिका हो गयी।

एक परोपकारी याग्य ब्राह्मणको सत्युक्पद्वारा मन्त्रदीला मिलनेपर और कई मासतक शद्मा और भक्तिके साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक ब्राह्मनुहूर्त्तमं करनेपर सद्गव, तत्यश्चात् इष्ट और मन्त्र फिपका सालात्कार हुआ और उन लोगोंके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश मिलने लगा।

एक जनसेवात्रतमें परम परायणा युरोपीय स्त्रीको एक सद्गुदने एक सर्वुद्वसे उपदेश लेनेको कट्टा और जो सद्भेत उन्होंने दिखाया, उसीके अनुसार उस सर्वुद्यने उसे मन्त्रदीक्षा दी।

एक परोपकारी सचरित्र कायस्य महाशयको अभ्यन्तरमें श्रीसद्भुक्के दर्शन होने लगे। पहले तो उन्होंने नहीं पहचाना, किन्तु पीछे एक सन्युरुपद्वारा उन्हें मान्द्रम हुआ कि यह श्रीसद्भुक्ष हूं। उनको एक नार हैजेकी गीमारी हुई और नीमारीने श्रीसद्गुरुने आकर उनके पेटनर अपना हस्तस्पर्श कर दिया जिससे नीमारी जाती रही। उन्होंने उस समय स्पष्ट शब्दोंने यह भी कहा कि जिस कारणसे यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना।

एक परम सचरित्र वैश्य साधक एक सत्युक्षसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जय करने लगे। उससे उनका हृदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हें अपने अन्दर होने लगा।

एक श्रीरामोपासक साधक, जिनका एक सत्पुरुषसे धिनष्ठ सम्बन्ध है, अपने हृदयमें उस सत्पुरुपको देखते हैं और उस सत्पुरुषके हृदयके भीतर श्रीसद्भुरुको शिष्य-सिहत देखते हैं।

एक साघक एक सत्युवपरे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने लगे, किन्तु उनको श्रीसद्ग्वमें विश्वास नहीं या। उन्होंने श्रीसद्गुवनो अपने भीतर देखा और फिर अनेक महात्माओंको देखा और उन सबसे बातचीत भी की। उन्होंने श्रीचैतन्य महाप्रसुके भी दर्शन प्राप्त किये। उन्हें उपदेश यही मिन्ना कि नामका प्रचार करो और होम करो। किन्तु ये सब घटनाएँ स्वतमें हुई। एक कायसकी विषया न्त्री श्रीधाररीकी भाँति एक सत्युक्पकी सेवा करता है और जब मत्युक्पसे पृथक् रहती है तब ब्यान-जब करती है। वह भी अपने इष्ट और श्रीसद्युक्को अपने हृद्यमें देनाती है।

एक कायख जिरामुने उपयुक्त उपायद्वारा योग्य गुरुका पता जाननेकी चेश की और उन्हें नो जानेपर एक सत्युरुपका नाम न्यणीक्रोम लिया हुआ दिखायी पड़ा । उन्होंने फिर उन्होंसे मन्यदीका ली।

एक दूसरे कायख महारायने स्वप्नम सत्पुरूपको देसकर उनसे मन्त्रदीना ला।

एक प्राप्तण युवकने सत्युवय और श्रीसद्गुवका स्वप्नमें देखा और पीछे बर उन सत्युवयके पास आकर इतरूत्य हुए।

एक प्राव्यणको सर्वुक्षष्ठे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करनेषे अम्यन्तरम् अपनी दृष्टदेवी आदिके दर्शन हुए ।

एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण उत्तम साधक थे। उन्होंने हटयोगका अभ्यास किया, किन्त शान्ति नहीं मिली। उनके बाद बह एक भक्तकी सगतिमें आकर श्रीभगवानकी सुन्दर विभृतिके उपासक हुए । परन्तु फिर भी उनकी आन्तरिक पिपासा शान्त न हुई, विल्क वह और भी बढ़ती ही गयी। आखिर उनकी ब्याकुलता असह्य हो उठी और उनकी अन्तरात्माने शान्ति-पथ पानेके निमित्त क्रन्दन किया। तय स्वप्तमे एक विशेष सद्गुरुने दर्शन देकर उनरे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश छेनेको कहा । वहाँ उनको श्रीसद्गुहका परिचय तथा राजयोग, उपाचना, ध्यान आदिका उपदेश मिला और सत्पुरुषका मी समागम प्राप्त हुआ । फिर वह अम्यास करने लगे और उसके वाद उक्त श्रीसद्गुर प्रायः ही उनसे स्वप्नमें यह कहते थे कि जो उपदेश तुम्हें मिला है, वही ठीक मार्ग है, उसीका अनुसरण करो। कमी-कमी स्वप्नमें श्रीसद्गुरुद्वारा उनको चेतावनी मी मिलती यी कि अम्यासमे सशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम करते रहो । किन्तु किसी हठयोगीकी संगतिसे वह सिद्धिके लोभमें पड़ गये और पुनः इठयोगका अम्यास करने लगे । अन्तमं फिर सँमलनेकी पूरी चेश की गयी। किन्त हैजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पड़ा।

जन श्रीसद्गुक देखते हैं कि किसी साधकका वर्तमान श्रारीर साधनके योग्य नहीं है, तब वह परिवतन करा देते हें और प्रायः हैजेके रोगसे ही ऐसा परिवर्तन होता है।

एक ब्राह्मण प्रायः २१ वर्षसे जप-ध्यान करते थेः किन्तु उसके तत्त्वको नहीं समझते थे। जब उनको तत्त्व समझाया गया और उन्होंने उचित ढगसे अभ्यास किया तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पड़ा और सत्पुरुष-के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी।

एक वैष्णव साधक जालन्धर-बन्ध करके हृदयमे प्रातः-साय नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके फल-स्वरूप हृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इष्टदेवको देखते हैं। उनसे दीक्षाप्राप्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं।

एक ग्रद्धको, जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षामें वैठे थे, यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति-का मन्त्र लो। उस मन्त्रको उन्होंने लिया और उसके थोड़े दिनके अम्याससे ही उन्हें अपने हृदयमे इष्टकी युगल मूर्तिके दर्शन हुए तथा स्वप्नमें श्रीसद्गुरुके दर्शन मिले। उन्होंने श्रीसद्गुरुको दो शिष्योके सहित व्याना-वस्थित देखा और वहाँपर जलती हुई आरती तथा होमकी ज्वाला भी देखी।

एक कायस्थको किसी सद्गुक्ते आदेश दिया कि तुम विष्णु-मन्त्र प्रहण करो । जब उनके कुल-गुक् उन्हें परम्परा-नुसार शक्ति-मन्त्र देने लगे तब उन्होंने उनसे कहा कि मैं विष्णुका मन्त्र लूँगा । गुक्ते तदनुसार उन्हें विष्णु-मन्त्र दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह श्रीसद्गुक् श्रीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा ।

एक हरिजन एक कबीरपन्थी गुक्से मन्त्र लेकर नित्य नियमपूर्वक रात्रिके तीसरे पहरमे भूमध्यमे ध्यान करते हुए मन्त्र जपने लगे। पाँच-छः महीने वाद उन्होंने किसी महापुक्षको देखा जो शायद श्रीकवीर हो सकते हैं। तबसे वह रोज रातमें भूमध्यमे ध्यान करनेपर उन्हें देखने लगे। कुछ दिनों वाद एक दूसरे महापुक्ष प्रकट हुए जो श्रीबुद्धके समान थे। कुछ दिन उन्हें देखनेके वाद उन्होंने एक और तीसरे श्रीसद्भुक्को देखा। उसके वाद वह एक ऐसे महात्माको देखने लगे जिनके नेत्रोंसे अश्रु चलते थे। 'कल्याण' के किसी विशेषांक्रमे महात्मा श्रीसियारामदासजीके चित्रको देखकर उन्होंने कहा कि आजकल में इन्होंको ध्यानमे देखता हूँ। पता लगानेपर माल्यम हुआ कि जीवितावस्थामे उक्त महात्माके नेत्रोंसे प्रायः अश्रु वहा करते थे। फिर उन्होंने श्वेतवर्ण मुक्टधारी युगल मृति

(स्त्री-पुरुष) देखना आरम्भ किया। इसके बाद भी परिवर्तन हुआ और हो रहा है। किन्तु अब यह आदेश है कि किसीसे इन अनुभवोंको न कहो।

एक विरक्त साधुको स्वप्नमे श्रीसद्भुष्के दर्शन हुए और मन्त्रोपदेश भी मिला । वह कमश्चः उन्नति करने लगे; किन्तु पीछे उपनिषदोंके अर्थको न समझ निर्गुणवादमें पड़ गये और उन्होंने अपने पहलेके अनुभवोकी अवहेलना कर दी।

एक जिज्ञासुको हठयोगके गुरुने कहा कि हठयोगके लिये पूर्ण ब्रह्सचर्यकी आवश्यकता है; इसलिये जवतक तुम्हे पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता तवतक अभ्यास नहीं वताया जायगा। एक श्रीसद्गरुने उनसे कहा कि अव हठयोगीसे जाकर कहो कि पुत्र हो गया, उपदेश दीजिये। उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है। थोड़े ही कालतक हठ-योगका अभ्यास करनेपर उन्हें यह आदेश मिला कि अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास करो। ऐसा करनेके बाद हठयोग छोड़कर उपासनाध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला। किन्तु उन्होंने हठयोगके अभ्यासका त्थाग नहीं किया तथा माल्यम होता है, राजयोगका अभ्यास करनेमें ढिलाई की। कुछ कालके बाद रोगग्रस्त होकर उन्होंने शरीरका त्याग किया।

विजि हिए थे।

एक चैठको भी, जो विरक्त स्वभावके साधक थे, श्रीसदुरुके दर्शन हुए और उपदेश भी मिला।

अधिकांश साधकोंको कुछ दिन साधना करनेके वाद, यदि वे शैव न हों तो, स्वप्तमे शिवमृति, शिवलिङ्ग, शिव-पूजा आदिके दर्शन होने लगते हैं, जिसका भाव यही है कि अब उनको अपने इष्टकी उपासनाके साथ-साथ श्रीशिवजीकी भी उपासना जगद्गुकके रूपमें करनी चाहिये, जिसमें उनकी कृपासे इष्टकी प्राप्ति हो।

इन अनुभवोंके सम्बन्धमं एक वात जाननेकी यह है कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने लोग सत्पुरुपसे दीक्षा, उपदेश लेते हैं, उनमें सबको अनुभव होता है— अधिकांशको नहीं होता, थोड़े लोगोंको ही होता है। जिस साधकको इष्टकी दीक्षा मिल चुकी है, उसके लिये आवश्यक नहीं है कि वह पुनः दीक्षा ले, विस्क उसे नहीं ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो । हाँ, उपासना-ध्यानके विषयमें उपदेश लेना चाहिये। प्रयम तो योग्यता न प्राप्त होने और अन्यास ठीक प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता; दूसरे, जिसे कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि उसने कुछ भी उन्नति नहीं की। वात यह है कि उपासना-ध्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूक्ष्म और कारण शरीरकी होती है। यदि स्थूल शरीर शुद्ध और उन्नत न हो तो उसको भीतरके शरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता।

ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य क्लिकी विजिति करना नहीं है। केवल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया है कि साधकोंको यह दृढ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्भुर, सत्पुरुप सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं। यह हमलोगोंका दोष है कि हम सहायता पानेकी उचित योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्टा नहीं करते, इघर-उघर केवल भटकते फिरते हैं और सुलम मार्गके लोभवश खार्यियोंके पञ्जेमें पड़ जाते हैं। जो प्रारम्भिक मार्ग है, उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन गीता आदिमे त्यष्ट शब्दोंमें किया गया है। उसीके अनुसार अभ्यास करते हुए साधन पथमें अग्रसर होना चाहिये।

इस लेखमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है। अत्तर्य इन अनुभवोंके विषयमें कोई व्यक्तिगत जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये।

एक परमावश्यक और परम सारणीय वात यह है कि श्रीसदुरु वे ही है जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्राप्त करके भी ससारके हितसाधनके निमित्त निर्वाणका त्याग कर दिया । इस परम त्यागके वादसे वे संसारका सव तरहसे कल्याण करनेके बतमें लगे हुए हैं और इस बतको पूरा करनेके लिये वे सर्वदा सव व्यक्तियोंपर अपनी दृष्टि रखते हें तथा यथासमय सबकी सहायता करते हैं। इस कारण उनकी ज्या-दृष्टि विशेषत्पसे उन्हीं व्यक्तियोंपर होगी जो स्वयं भी उनके इस ससार-हित-कार्यके करनेमें निष्काम-भावसे प्रवृत्त हों अर्थात् उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य अपना स्वार्थसाधन न हो, बल्कि जन-जनार्दनकी सेवा करना हो और उसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना सायनाका मुख्य लक्ष्य हो, और जो साय-साथ यथाशक और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जाय । जनताकी पारमार्थिक उन्नतिके निमित्ते यत करना ही इस निष्काम **वेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये, क्योंकि पारमार्थिक** उन्नति ही यथार्य उन्नति है।

## समाघियोग

( छेखक -- श्री शीधर मजूनदार एम ॰ ए॰ )



पिनषरोंके द्रष्टा ऋषियोंने घ्यानवल्ले अपने अतीन्द्रिय ज्ञानद्वारा इल वातको अवगत किया कि वाहरी समस्त चराचर जगत्के एकमात्र कारण अनन्त चेतन ब्रह्मके दो रूप है—एक व्यक्त रूप और दूसरी वह आम्यन्तर चेतना जो वाह्म, व्यक्त जगत्को अनुप्राणित करती है, सत्ता-स्पूर्ति देती है। पहला रूप इन्द्रिय-

गोचर है और वाह्य प्रपञ्च (phenomenon) कहलाता है और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक् चैतन्य (noumenon) कहलाता है। वाह्य प्रपञ्च परिणामी है और प्रत्यक् चैतन्य अपरिणामी है।

<sup>1</sup>वे सत्र दृश्य पदार्थ विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी

कहलाता है। निर्विशेष निरञ्जन परव्र**स** अक्षर है।' (योगशिस्तोपनिषद् ३।१६)

नहाँ वाह्य प्रपञ्च है वहाँ प्रत्यक् चैतन्य भी है। दूधमें मक्खनकी भाँति प्रत्यक् चैतन्य वाह्य प्रपञ्चमें सर्वत्र सर्वदा व्याप्त है, किन्तु प्रत्यक् चेतनके सर्वाद्यमें सर्वत्र वाह्य प्रपञ्च नहीं है। दूधके अणु-अणुमें मक्खन है, किन्तु जवक्त दूध मथा नहीं जायगा तवतक उसमें मक्खन हिष्टगोचर नहीं होगा। इसी प्रकार समाधिका आभय लिये विना प्रत्यक् चैतन्यका साक्षात्कार नहीं होता। जाग्रत् अवस्थामें क्षिप्त मनको इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस, गन्ध, त्यद्यं और शब्दके रूपमें वाह्य प्रपञ्चका प्रत्यक् होता है, उस समय प्रत्यक् चैतन्य अन्तहित रहता है। किन्तु प्रत्यक् चैतन्यका साक्षात्कार इन्द्रियोंके निरोधसे अर्थात् निरुद्ध मनके द्वारा समाधि-अवस्थामें सिद्धानन्दरूपमें



गोलोकमें नरसी मेहता

| <br> |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

होता है; उस समय इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं और बाह्य प्रपञ्च तिरोहित हो जाता है।

'जब मनुष्य परमात्माको परमार्थतः देख लेता है तब अखिल दृश्य जगत् विलीन हो जाता है।' (जावाल दर्शनोपनिषद् १०। १२)

इस प्रकार एक समयमे ब्रह्मके एक रूपका ही साक्षात्कार होता है। आत्मदर्शी मुनि ब्रह्मके अविनाशी प्रत्यक् चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते है और परिणामी हश्य स्वरूपका अपलाप करते हैं।

हमे दृश्य प्रपञ्चकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती है; किन्तु ये इन्द्रियां अर्थात् चक्षु, श्रोत्र, घाण, रसना और त्वचा मनके सहयोग विना व्यापार नहीं करतीं । उदाहरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे विचारमे सलग हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्तुपर हमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमे उस वस्तका प्रत्यक्ष नहीं होता । यही हाल दूसरी इन्द्रियो-श्रोत्र, घाण, रसना और त्वचाका है। इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका अनुसन्धान करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन सरकारोंकी ही आवृत्ति करता हुआ अथवा आगे मिलनेवाले पदार्थोंकी चिन्ता करता हुआ क्षिप्त अवस्थामें रह सकता है। चित्तकी वृत्तियों-का निरोध कर देनेसे, अर्थात मनको सब प्रकारके सङ्कल्पोंसे सर्वथा शून्य कर देनेसे-इसीको चित्तकी निरुद्ध अथवा समाहित अवस्था कहते है-सारी इन्द्रियाँ निर्व्यापार हो जाती हैं, जिससे बाह्य प्रपञ्चका दीखना बन्द हो जाता है। परिणामी नाह्य प्रपञ्चके अदृश्य हो जानेपर उससे इतर अविनाशी प्रत्यक् चैतन्यकी उपलब्धि होती है। अर्थात् बाह्य आवरणके दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर भीतरकी सार वस्तु प्रकट हो जाती है।

'चित्तके ( वाह्य विषयोका अनुसन्धान करते समय ) चञ्चल होनेपर ससारका भान होता है। मनका निश्चल होना ही मुक्ति है। अतः हे विश्वके नियन्ता। परम तत्त्वके ज्ञानसे ही मनको स्थिर करना चाहिये।' ( योग-शिखोपनिषद्में महेश्वरका ब्रह्माके प्रति उपदेश देखिये ६ 1 ५८ )

'चञ्चलतासे सून्य मन अमर कहलाता है, वही तप है और उसीको मोक्ष कहते हैं—यह शास्त्रोंका सिद्धान्त है।'

सब प्रकारके सङ्कल्पेंसे सर्वथा शून्य हो जानेका नाम ही 'समाधि' है, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता है और जीवात्मा और परमात्माका मेद मिट जाता है। जीवात्माका प्रत्यक् चैतन्यमे, सर्वव्यापी अन्तरात्मामे, ब्रह्मके अतीन्द्रिय रूपमे स्थित होना ही समाधि है। जीवात्माके अन्दर यह प्रत्यक् चैतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प 'परम अहम्' भी कहते हैं, क्षुद्र अह-प्रत्ययसे आच्छन्न रहता है, जो देहाभिमानका कारण है। इस क्षुद्र अहं बुद्धिके निवृत्त हो जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यक् चैतन्य अथवा निर्विकल्प 'परम अहम्'का उदय होता है। अतः समाधिलाभके लिये क्षुद्र अहबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। दूसरे शब्दोमे क्षुद्र अहबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। दूसरे शब्दोमे क्षुद्र अहबुद्धिकी निवृत्ति आवश्यक है। दूसरे शब्दोमे क्षुद्र अहबुद्धिकी निवृत्ति ही समाधि है, जिस समाधिमें हृदयकी गाँठ खुल जाती है और चित्तका विस्तार होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्राप्त हो जाती है।

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताके ज्ञानके उदय-को ही 'समाधि' कहते हैं ।' (जाबालदर्शनोपनिषद् १०।१ और अन्नपूर्णोपनिषद् ५। ७५)

'जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता ही, जिसमें सङ्कल्पकी सारी किया ही नष्ट हो जाती है, 'समाधि' कहलाती है।' (सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद् १६)

'मुनियोके द्वारा साधित समाधि उस सङ्कल्पशून्य अवस्थाका नाम है जिसमे न तो मनकी किया है और न बुद्धिका व्यापार है, जो आत्मज्ञानकी अवस्था है और जिसमें उस (प्रत्यक् चैतन्य) के अतिरिक्त सबका बाध है।' (मुक्तिकोपनिषद् २। ५५)

'ब्रह्माकारवृत्तिके द्वारा अथवा सर्वसङ्कर्णिनवृत्तिके द्वारा चित्तकी वृत्तियोको सर्वथा भूल जानेका नाम ही 'समाधि' है।'\( () तेजोबिन्दूपनिषद् १।३७)

'हे ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 'समाघि' शब्द उस सशयरहित मानसिक पूर्णताका वाचक है जिसमे आसक्तिका सर्वथा अभाव है और जिसमे सदसद्विवेक भी नहीं है।' (अन्नपूर्णोपनिषद् १।५०)

जीवातमा परमात्मरूप महासागरके वक्षः खलपर नृत्य करते हुए एक तरङ्गके समान है। तरङ्गके पीछे समुद्ररूप महान् आधार है। इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमात्मा-रूप महान् आधार है। यासना अथवा उससे उत्पन्न होनेवाली अहबुद्धि ही तरङ्गकी सत्ताको अक्षुण्ण रखती है। जिस क्षण वासना नष्ट हो जाती है और उसके साथ ही अहंप्रत्यय भी निवृत्त हो जाता है उसी क्षण तरङ्ग विलीन होकर सागरमें मिल जाती है, अर्थात् जीवात्मा परमात्मामे प्रवेश कर उसके साथ एकीभावको प्राप्त हो जाता है।

समाधिसिद्धि तथा मोक्षके लिये आवश्यकता है मनको निरुद्ध करनेकी, यासनाशून्य करनेकी अर्थात् सर्वथा सङ्कल्पशून्य होनेकी । इस सङ्कल्पशून्यताको ही जीवात्माकी प्रत्यक् चैतन्यमे, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, ब्रह्मके अतीन्द्रिय मायमें स्थिति कहते हैं।

'प्रत्येक वस्तुको ब्रह्मचे अभिन्न देखना ही ज्ञान है, मनको निर्विषय करना ही परमात्माका ध्यान है, मनोमलके नाज्यको ही स्नान कहते हैं और इन्द्रियनिग्रहका नाम ही शौच है।' (स्कन्दोपनिषद् ११ और मैनेथ्युपनिषद् २१२)

'जव निश्चल मनके द्वारा क्षिप्त मनकी चिकित्सा करनेसे मनकी चृत्तियाँ निरुद्ध हो जानी हे तभी सुदुर्लभ परब्रह्मका साक्षात्कार होता है ।' (योगशिखोप-निषद् ६।६२)

'जिस क्षण हृदयमे भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व लाम कर लेता है और इसी जीवनमे ब्रह्मानन्दका आखादन करता है।' (बृहदारण्यकोपनिषद्ध।४।७)

'जव इस खित मनको सङ्कल्याभावके शलसे शान्त कर दिया जाता है तभी (और उससे पूर्व नहीं) समग्र सर्वगत निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार होता है।' (महोप-निषद् ४। ९१)

'जिस भाग्यवान् पुरुषकी आत्मामें रित हो गयी है, जिसका मन पूर्ण और गुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम प्राप्त हो गया है उसके लिये इस ससारमें कोई भी कामनाकी वस्ख नहीं रह जाती।' (महोपनिषद् २। ४७)

'जो चित्त आत्मा(परमात्मा) में निवेशित हो गया है और जिसके सारे मल समाधिके द्वारा बुल गये हैं उसके आनन्दका बाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता, केवल अन्तःकरण-द्वारा अनुभव हो सकता है। (मैन्युपनिषद् ६।३४)

'जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमे शाता, शान और शेयरूप त्रिपुटीका अभाव है, जो परमानन्दरूपा है और शुद्ध चैतन्यात्मिका है, वही समाधि है।' (शाण्डिल्योपनिषद् १। ११)

उपनिषदो तथा पावज्जल योगसूत्रमे समाधिकी अवस्था प्राप्त करने अर्थास् मनको निरुद्ध अथवा सत्र

प्रकारके सद्धल्पींसे सर्वथा शृत्य करनेकी अनेक विधियाँ वतायी गयी है । परन्तु मेरी समझसे उन सबमें श्रेष्ठ तथा सुगम विधि है प्रत्यक् चैतन्य, निर्विकल्प ब्रह्म, परमात्मा अयवा सर्वव्यापी अन्तरात्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने अथवा उनके अन्दर आत्मिनक्षेप करनेकी मन-ही-मन भावना और अम्यास करना । सारण रहे कि प्रत्यक् चैतन्य, निर्विकला ब्रह्म, परमात्मा और सर्वव्यापी अन्तरात्मा आदि सारे शब्द ब्रह्मके अतीन्द्रिय रूपका ही लक्ष्य कराते हैं। इस पूर्ण समर्पणकी साधनामें तीत्र भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान दोनों मिले हुए रहते हैं। पूर्ण समर्पणकी भावना तीव भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और सर्वव्यापी अन्तरात्माके अन्दर आत्मनिक्षेप इस श्रेष्ठ ज्ञानने होता है कि यह सर्वन्यापी अन्तरात्मा, जो अमृ-तत्वका कारण है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकारा, इन पञ्चमहाभूवीं अर्थात् इन्द्रियगोचर वाह्य प्रपञ्चके पीछे छिपा रहता है। 'यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल रहा है। इस आत्माकी ही उपासना करो, जो अनन्त, तथा जन्म, मृत्यु, भय एव शोक्से रहित है।' ( बुवाली-पनिषद् ५ । १)

जीवात्माको परमात्माके शरणापन्न कर देनेकी मनही-मन भावना करनी चाहिये। परन्तु यह अहंबुद्धि ही
जीवात्माको परिन्छिन्न एव परमात्माचे पृथक् वना
रखती है। अतः जीवात्माको परमात्माके अपण कर देनेका अर्थ है अहबुद्धिको सर्वन्यापी अन्तरात्मा अर्थात्
निर्विकल्प परम अहम्के अपण कर देना। इसके लिये
व्यष्टि बुद्धिको भावना एव ध्यानरूप अम्यासचे समष्टिबुद्धि
अर्थात् समष्टि अहह्यारके रूपमें परिणत करना होगा,
इससे सम्प्रजात समाधि सिद्ध होगी। यह समष्टिमें फैली
हुई बुद्धि परिपक्त होनेपर शुद्ध अहङ्कारके, निर्विकल्प परम
अहम्के रूपमे वदल जाती है। इस अवस्थामें मनकी किया
सर्वया निरुद्ध हो जाती है और क्षुद्ध अहबुद्धि निर्विकल्प
ब्रह्मों विलीन हो जाती है। इससे असम्प्रजात समाधि
सिद्ध होती है जिसमे जीवात्मा निर्विकल्प ब्रह्मके साथ
एकात्मताको प्राप्त हो जाता है।

'हे पद्मसम्भव । इस परम तस्वकी उपलब्धि मिक्कि द्वारा, चिक्तके अन्तर्लीन होनेसे होती हैं । मावनामात्र ही इस स्थितिका कारण हैं।' (योगिशक्षोपनिपद्—महेश्वरका ब्रह्माके प्रति उपदेश ३ । २३) 'चित्तवृत्तिका अहङ्कारशून्य होकर ब्रह्माकार बन जाना ही सम्प्रज्ञात समाधिका स्वरूप है। यह स्थिति ध्यानके परिपक्क अभ्याससे सिद्ध होती है।' (मुक्तिकोप-निषद् २।५१)

'चित्तकी प्रशान्त वृत्ति, जो ब्रह्मानन्दको देनेवाली है, असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। यह अवस्था योगियोंको अतिशय प्रिय है।' (मुक्तिकोपनिषद् २।५२)

'जब चित्त अपनी चैत्य दशा अर्थात् विषयचिन्तनसे मुक्त हो जाता है, तब इस प्रकारके श्लीणचित्त पुरुषोंकी स्थितिको बाह्यप्रतीतिश्चत्यता अथवा कलनाश्चन्यता कहते हैं। यह एक प्रकारकी जाय्रत् अवस्थामें मुषुप्ति है।

'हे निदाघ। यह जाग्रत् अवस्थाकी सुषुप्ति अभ्यास-साध्य है। यही जब प्रौढ हो जाती है तब इसे तत्त्ववेत्ता पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाधि-अवस्था कहते हैं।' (अन्नपूर्णोपनिषद्—महर्षि रिवका अपने शिष्य निदाघके प्रति उपदेश २। १२, १३)

'में केवल सत्तारूप हूं, मैं धुद्र अहबुद्धिसे शून्य परम अहम् हूँ । मेरा स्वरूप बाह्य प्रपञ्चसे विरहित है, मैं चिदाकाशमय हूँ ।' (तेजोबिन्दूपनिषद् ३ । ३ )

यह आगे बताया जायगा कि अहबुद्धिसे विशिष्ट परमात्मा ही जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरङ्ग वायुजन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जीवात्माकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि अथवा तुरीय अवस्थाको पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर वह अपने असली तेजोमय स्वरूपको प्राप्त हो जाता है।

'केवल सद्भायकी भावना हढ हो जानेसे वासना (अहंबुद्धि) का लय हो जाता है । वासनाका निःशेषरूपसे क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवन्मुक्ति भी कहते हैं।' (अध्यात्मोपनिषद् १३, १२)

'इस गुणसमाहार (वाह्य प्रपञ्च) को आत्मासे भिन्न देखनेवाले तत्त्वदर्शी पुरुषकी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न स्थितिका नाम समाधि है।' (अन्नपूर्णोपनिषद् १।२९)

पातज्ञलयोगत्ज्ञकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त-को पहुँचते हैं। वहाँ भी इस वातकी ओर सकेत किया गया है कि चित्तकी चञ्चलता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही जीवात्माको परमात्मासे अलग रखती है, परन्तु ज्यों ही

यह अहकार अथवा भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है त्यों ही जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ एक हो जाता है। जब चित्त अपनी चित्तताको भूलकर ध्येयाकार वन जाता है, उस अवस्थाको 'समाधि' कहते हैं। पातज्ञलयोगसूत्रमें भी अहंकारके नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिन्छन्न निर्विकल्प ब्रह्मके प्रति आत्मसमर्पणबुद्धिपूर्वेक कायिक, वाचिक, मानसिक सब प्रकारकी कियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है। ह्रय प्रपञ्चकी आडमें छिपे हुए निर्विकल्प ब्रह्मका साक्षात्कार करनेमें जब इन्द्रियां अपनेको असमर्थ अनुभव करती हैं तब इस प्रकारकी निष्क्रियता एवं समर्पणका अभ्यास होता है। इस अभ्याससे उस क्रियाके अनुकल आसन अपने-आप लग जाता है और साधक धीरे-धीरे शीतोष्ण, मुख-दुःख, सत्-असत् आदि द्वन्द्वींके अभिघातसे मुक्त हो जाता है; साथ ही प्राणोकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो जाती है और प्राणायाम सघ जाता है, जिससे आतम-साक्षात्कारका अवरोधक अहङ्कारका पदी हट जाता है।

'चित्तवृत्तिका निरोघ ही योग है।'' (पातज्ञलयोग-सूत्र, समाधिपाद २)

'तब द्रधा अपने असली स्वरूपमें स्थित होता है।'<sup>2</sup> (पा॰ यो॰ समाधि॰ ३)

'चित्तको किसी देश-विदेशमे बॉघ देना 'घारणा' है।'<sup>3</sup> (पा॰ यो॰ विभूति॰ १)

'इस प्रकारकी एकाग्रताके द्वारा वृत्तिके अखण्ड प्रवाह-का नाम 'ध्यान' है।' (पा॰ यो॰ विभूति॰ २)

'ध्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता है और अपने स्वरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाको 'समाधि' कहते है।' (पा॰ यो॰ विभूति॰ ३)

'ईश्वरको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर देनेसे समाधि सिद्ध होती है।' (पा॰ यो॰ साधन॰ ४५)

- योगि चित्रवृत्तिनिरोध ।
- २. तदा द्रष्टुः सत्त्पेऽत्रस्थानम् ।
- ३. देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ।
- ४ तत्र प्रस्पर्वकतानता ध्यानन् ।
- ५ तदेवार्थनात्रनिर्मातं लरूपश्रृत्यनिव समाभिः।
- ६. सनाभितिदिरीभरप्रणिभानात्।

'सव प्रकारके प्रयलेंकि शिथिल कर देनेसे तथा अनन्त परमात्माको आत्मतमर्पण करनेसे (ध्यानोपयोगी सरल आसन लग जाता है)।" (पातञ्जल यो० साधन० ४७)

'इसके अनन्तर द्वन्द्वींमे समभाव हो जाता है।' (पा॰ यो॰ साधन॰ ४८)

'ऐचा होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गति चककर प्राणायाम लग जाता है।' (पा० यो० साधन० ४९) 'तव ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण धीण हो जाता है।'" (पा॰ यो॰ साधन॰ ५२)

'उस अनन्त (परमात्मा) में निरतिशय सर्वेशताका वीज रहता है।'" (पा॰ यो॰ समाधि॰ २५)

'उसके ( सर्वन्यापी अन्तरात्माको आत्मसमर्पण करने-के ) नाद सारे विप्न हट जाते हें और प्रत्यक्चेतनकी उपलब्धि हो जाती हैं। '<sup>33</sup> (पा॰ यो॰ समाधि॰ २९)



## योगकी प्राचीनता

( लेखक — पं ० श्रीविधुन्नेखरबी मट्टाचार्य, एन० ७०)

'कल्याण'के इस योगाइमें, हमारे देशमें योगसाधना कवसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धमें दो-चार शब्द लिखना अप्रासिक्षक नहीं होगा। इस वातको वतलानेके लिये अव किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्ययशोंके स्थानमें शानयशोंका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ तबसे शानयशका अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, वौद्धों, जैनों आदि सभी लोगोंके लिये योगसाधना त्वामाविक ही आवश्यक हो गयी, क्योंकि विना योगके शानयश कोई चीज नहीं है। इसीलिये इन सभी लोगोंके धर्मप्रन्थ जिनमें वे प्रम्थभीशामिल है जो अगैरियेयमाने जाते हें, अर्थात् किसी मनुष्यके बनाये हुए नहीं माने जाते, योगचर्चाने भरे हे।

इस प्रसङ्गमें इस प्रश्नका उठना स्वामाविक ही है कि इस योगराषनाका जन्म इस देशमें ही हुआ अथवा भारतवातियोंने किसी अन्य देशके लोगोंसे इसे सीखा।

एक विद्वान्का मत है कि वैदिककालके उपासक महान् आशावादी थे। वे इस लोकमें घन-घान्य और दीर्घायुके अभिलायुक थे और परलोकमें पिनृलोकके सुखकी कामना किया करते थे। अत प्राणायामके द्वारा शरीरको कप्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अङ्ग है, उन लोगोंकी प्रकृतिके वर्चथा प्रतिकृल था। वैदिककालके आर्यलोग कतिपय अर्दकम्य जातियोंके सम्पर्कमें आकर उन्हें समुन्नत बनानेकी चेप्टा कर रहे थे। उन्होंने इन्होंने शरीरको मृतिके समान अचल बनानेकी किया सीखी।

परन्त उपर्युक्त विद्वान्की यह घारणा युक्तियुक्त नहीं है। क्योंकि ऋग्वेदमे ही (देखिये १०। १३६। २) कुछ ऐसे मुनियोंका वर्णन आता है जो दिगम्बरवेदामें रहते थे तथा मटमैले पीलेरगके बल्ल पहनते थे। (मुनयों वातवसनाः पिराङ्गा वसते माला.) अ यही नहीं, अन्यत्र (देखिये १०। १३६। ३) उनके मौनेय (मुनियोंके उचित आचरण) का भी वर्णन मिलता है। उक्त खलींमें निःसन्देह योगियोंका ही उल्लेख हुआ है।

इस प्रकार यह वात अनुमानने ठीक माल्म होती है कि ऋग्वेदके कालमें योगसाधनाका प्रचार या और यह साधना भारतीय आर्योकी विशेष सम्मित्त यो । परन्तु कुछ विद्वान् जो मोहन-जो-दड़ो तथा हरप्पामें प्राप्त हुए प्राचीन घंसायशेषोंके आधारपर सिन्धुप्रदेशकी चंन्कृतिका

७ प्रवश्चर्यायस्यानन्तसमापत्तिन्यान् ।

८. तत्तो द्वन्द्वानिनवात ।

९. तिलन्तित श्रातप्रश्रातयोगितिविच्छेद प्राणायानः।

<sup>&</sup>lt;o. तत भीयते प्रकाशावरणम्।

११. तत्र निरतिशय सर्वस्वीत्रम्।

१२ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगनोऽप्यन्तरायाभावश्च ।

<sup>\*</sup> इनारे जैन नित्रोंकी यह धारणा है कि उपर्युक्त नन्त्रोंनें उनके जैन साधुओंका उद्घेख है।

अध्ययन कर रहे है, उनका मत यह है कि वैदिक कालके आर्थोंने सिन्धुप्रदेशके अनार्थ निवासियोसे इस विद्याको सीखा, वे अपने मतकी पुष्टिमे प्रमाण यह देते हैं कि सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सभ्यतासे बहुत पहलेकी है।

परन्तु यह तो उनकी कल्पनामात्र है, क्योंकि अमीतक यह बात सन्तोष-प्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है कि सिन्धुप्रदेशकी सम्यता वैदिक सम्यताको अपेक्षा प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका काल ईस्वी सन्से तीन-चार हजार वर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, कुछ लोगोंके मतमें, ईसामसीहसे २५०० वर्ष पहलेका माना जाता है। किन्तु कुछ विद्वान् यह सिद्ध करनेकी

चेष्टामे है कि ऋग्वेद ईसामसीहसे करीब ४५०० वर्ष पुराना है। इस विषयका विस्तार न बढ़ाकर हम इतनी बात दावेके साथ कह सकते है कि वैदिक साहित्यका विकास ईसामसीहसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवस्य प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। ऐसी दशामें हम ऐसा नहीं मान सकते कि हमें मोहन-जो-दड़ो तथा हरप्पामें जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह आर्य सस्कृतिसे पहलेका है। अतः जवतक हमारे सामने कोई प्रयल प्रमाण नहीं रक्षे जाते तवतक हम इस बातकों माननेके लिये तैयार नहीं है कि भारतीय आर्योंने योगसाधना अनार्योंसे सीखी।



# योग और उसके फल

( लेखक - स्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती )

योग क्या है ?

'योग' शब्द सस्कृतके 'युज्' घातुसे बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन-सरिण जिसके द्वारा योगीको जीवात्मा और परमात्माकी एकताका अनुभव होता है—जीवात्माका परमात्माके साथ ज्ञानपूर्वक संयोग होता है। इस गुह्य ज्ञानको सिखानेवाला शास्त्र योगशास्त्र कहलाता है।

योग वह आध्यात्मिक विद्या है जो जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है। योग वह परमार्थिविद्या है जो जीवको इन्द्रियगोचर वाह्य प्रपञ्चके जज्ञालसे मुक्तकर अखण्ड आनन्द, परम-शान्ति, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त जीवन आदि स्वाभाविक गुणोसे युक्त परमात्माके साथ उसका सयोग करा देती है।

योगका न्यापक अर्थ करने से उसके अन्दर कर्मयोग, मिक्तयोग, राजयोग, ज्ञानयोग, हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग अथवा कुण्डलिनीयोग आदि सभी योगोंका समावेश हो जाता है। उसका सङ्कृचित अर्थ करने से वह केवल अष्टाङ्मयोग अथवा महर्षि पत्ञिलिद्धारा प्रवितत राजयोगका ही वाचक प्रतीत होता है।

## चतुर्विध योग

जिस प्रकार एक ही अगा भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके उपयोगमें नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मार्ग

सब लोगोके लिये अनुकूल नहीं हो सकता । मनुष्य चार प्रकारके होते हैं—कर्मप्रधान, भक्तिप्रधान, योग-प्रधान और दार्शनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार ही हैं, यद्यपि उन सबका लक्ष्य एक ही है—परमतत्त्वकी उपलब्धि । मार्ग भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राप्तन्य स्थान एक ही है । इस परम तत्त्वको उपर्लुक्त चार प्रकारके मनुष्योकी भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे उपलब्ध करनेके जो चार मार्ग बताये गये हैं उन्हींको कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और ज्ञानयोगके नामसे पुकारते है ।

ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेके सहायक हैं। ये इस बातके द्योतक हैं कि हिन्दू-धर्मके भिन्न-भिन्न मार्गोमें परस्पर सामझस्य है। धर्मके द्वारा समग्र मनुष्यका—उसके दृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनो अगोंका सस्कार एव विकास होना चाहिये। तभी वह पूर्णताको प्राप्त हो सकता है। एकदेशीय विकास अभिनन्दनीय नहीं है। कर्मयोगसे मलका नाश होता है, चित्तकी शुद्धि होती है और हाथोंमें कुशलता आती है। भित्तयोगसे विक्षेप दूर होता है और दृदयका विकास होता है। राजयोगसे मनकी स्थिरता एव एकायता निष्पन्न होती है। शानयोगसे अञ्चानका आवरण हटकर इच्छा एव बुद्धिका विकास होता है और आत्मशानकी उपलिध होती है। अतः साधकको चाहिये कि वह चारो प्रकारके

योगका अभ्यास करे। अध्यात्ममार्गमे तेजीके साथ आगे बढ़नेके लिये हम ज्ञानयोगको मुख्य आधार बनाकर अन्य योगोंका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं।

## सर्वागीण विकास आवश्यक है

कर्म, भाव और बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी रथमें जुड़े हुए हैं। इन तीनोंके न्यापारमें पूर्ण सामझस्य होना चाहिये, तभी रथ आसानीसे चल सकता है। समस्त अगोंका विकास होना चाहिये, हमारा मस्तिष्क शद्धरका-सा, दृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके से होने चाहिये। भक्तिशृत्य वेदान्त विल्कुल रसहीन हो जाता है। ज्ञानविरहित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, आत्माके साथ अपनी एकताका अनुभव कर लिया है वह अपने आत्मरूप जगत्की सेवा किये विना कैसे रह सकता है। भक्तिकी पूर्णतामें सहायक है।

#### विरोधका परिहार

इस प्रश्नको लेकर लोगोंमें वड़ा मतभेद हैं कि ज्ञान भिक्तका आवश्यक अग है या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान भिक्तका साधन हैं। उन लोगोंका कहना यह है कि भगवान्को विना जाने हम उनकी भिक्त कैसे कर सकेंगे। कुछ प्रसिद्ध भक्त ऐसा कहते हैं कि ज्ञान और भिक्त विल्कुल स्वतन्त्र साधन हैं। वे अपने अनुभवके आधारपर पूर्ण निश्चयके साथ यह कहते हैं कि भिक्त स्वय साध्यरूपा है और उसकी सफलताके लिये ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। विजलीके रहस्योंको जाननेवाला इिंजनियर यदि किसी अधिरी रातको धने जगलमें पड़ जाय और वहाँसे निकलनेका रास्ता उसे न मिले तो निरा विजलीका ज्ञान उसके क्या काम आवेगा १ क्या अन्नके ज्ञानमान्नसे किसीकी भूख वुझ सकती है १

भक्ति और ज्ञान परस्पर बिरोधी है, ऐसा कहना निरी मूर्खता है। पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही ज्ञान है। पराभक्ति और ज्ञान एक ही वस्तु हैं। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

तेषा सततयुक्ताना भजता ग्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्ति ते॥ (गीता १०।१०) 'इस प्रकार जो मुझमे निरन्तर मनको लगाकर प्रेमसे मेरा भजन करते इ उनको मैं यह जान देता हूँ जिसके द्वारा ने मुझे प्राप्त कर लेते इ ।'

गीतामें अन्यत्र भी कहा है—'श्रदावॉल्लभते ज्ञानम्' (श्रदा अर्थात् भक्तियान्को ही ज्ञानको प्राप्ति होती है)।

#### राजयोग

#### (१) उसके आठ अङ्ग

राजयोगके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि वे आठ अङ्ग है। यमका अर्थ है आत्मनिष्रह अर्थीत् अहिंसा ( किसीको कप्ट नहीं पहुँचाना ), सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (निर्लोभता) का अभ्यास करना। शौच पवित्रता), सन्तोष, तप (स्वधर्म-(वाहर-भीतरकी पालनके लिये कप्ट सहन करना), स्वान्याय (वेदादि उत्तम शास्त्रींका अध्ययन तथा भगवानुके नामका जप-कीर्तन आदि ) और ईश्वरप्रणिघान ( ईश्वरकी उपासना करना तथा सारे कर्मोंका फल उन्हें अपीण कर देना)—इन पाँच त्रतींके पालनका नाम नियम है। यम-नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चित्तशद्धि होती है। मैत्री, करुणा और मुदिताको बढ़ानेसे घृणा, ईर्ष्या और हृदयकी कठोरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती है। आसन साधनेसे शरीर स्थिर और दढ़ हो जाता है। प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विश्वेप दूर होता है और प्रकाशके आवरणभूत रज और तमका नाश होता है। प्राणायाम करनेवालेका शरीर भी इलका हो जाता है। प्रत्याहार (इन्द्रियांकी विषयोंसे निवृत्ति) के अभ्याससे साधकको मनोवल और मानसिक शान्ति मिलती है। मनको एकाग्र करनेका नाम धारणा है। ध्यान कहते हैं किसी वस्तुके निरन्तर चिन्तनको । समाघि तुरीयावस्थाका नाम है। धारणा, ध्यान और समाधि, इनके सुगपत् अभ्यासका नाम सयम है। वाह्य पदार्थों में सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और इस पश्च महाभूतोंसे वने हुए जगत् और उनसे भी स्क्म पञ्च तन्मात्रोंके रहस्योंका ज्ञान होता है । इन्द्रिय, अहङ्कार, मन इत्यादिपर सयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्धियाँ और अनुभव प्राप्त होते हैं ।

(२) अष्ट सिद्धियाँ अष्ट महासिद्धियाँ ये है—(१) अणिमा (अपनेको अणुके सहरा सूक्ष्म बना लेना), (२) महिमा (अपनेको पर्वतके समान विशालकाय बना लेना), (३) लिघमा (अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना), (४) गिरमा (अपने शरीरको लोहेके पर्वत-जैसा भारी बना लेना, (५) प्राप्ति (चन्द्रमाको उँगलीके अग्रभागसे छू लेना), (६) प्राकाम्य (सब प्रकारकी इच्छाओंका पूर्ण हो जाना), (७) ईशित्य (सिष्ट उत्पन्न करनेकी शक्ति) और ८ विशत्व (सवपर शासन करने तथा पञ्च महाभूतों-पर विजय प्राप्त कर लेनेकी शक्ति)।

### (३) समाधिके अवान्तरभेद

योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओंपर आरूढ़ होकर अनेक प्रकारके अनुभव, ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त करता है। उसे पहले सिवतर्क और निर्वितर्क समाधि सिद्ध होती है और इसके अनन्तर वह सिवचार एव निर्विचार समाधिमे प्रवेश करता है। अन्तमे जाकर वह सानन्द एव सिसत समाधिका आनन्द लूटता है। इन निम्न श्रेणीकी समाधियोंमें आलम्बन (आधार), सस्कार और ध्याताध्यान-ध्येयलप त्रिपुटी विद्यमान रहती है। इन समाधियोंसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। जो योगी सबसे ऊंची असम्प्रशात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये ये निम्न स्तरकी समाधियों अन्तरायलप हैं। असम्प्रशात समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत सस्कारवीज निःशेषतया भर्जित हो जाते हैं।

#### (४) राजयोगियोंके चार भेद

योगी भी चार प्रकारके होते हैं। इनमेंसे पहली श्रेणीके योगी 'प्रथमकित्यत' कहलाते हैं। ये विल्कुल नौसिखुए होते हैं। इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र दिखलायी देती हैं। इन्हें सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होतीं। ये लोग सिवतक समाधिका अभ्यास करते हैं। दूसरी श्रेणीक योगी 'मधुभूमिक' कहलाते हैं। ये लोग निर्वतक समाधिमे प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रशाको प्राप्त किये हुए रहते हैं। इस भूमिकाको 'मधुमती' भूमिका कहते हैं, जिसका कारण यह है कि इसके अन्दर हमे वह शान प्राप्त होता है जो मधुके समान आनन्ददायक एवं तृतिकारी है। तीसरी श्रेणीक योगियोका नाम है 'प्रजाज्योतिः'। ये लोग पञ्च महाभूतो और इन्द्रियोको जीते हुए रहते हैं। इस श्रेणीक योगी देवताओक भी प्रलोभनमे नहीं आते। इस अवस्थाका नाम 'मधुमतीक' है। चौथी श्रेणीक योगियोका

नाम है 'अतिकान्तभणनीय ।' ये योगी 'विशोका' और 'सरकारशेषा' नामक भूमिकाऑपर आरूढ़ रहते है, ये कैयल्यको प्राप्त होते है।

राजयोगी विना सयम किये ही प्रतिभासे सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। उच्चतम ज्ञानका नाम 'प्रसख्यान' है जो विवेकख्याति अर्थात् प्रकृति और पुरुषके भेदज्ञानसे उत्पन्न होता है।

इस ज्ञानको प्राप्त हुए योगीके अन्दर अब 'धर्ममेघ' समाधिका उदय होता है। उसे परवैराग्यकी प्राप्ति होती है। वह सब प्रकारकी सिद्धियोंसे, यहाँतक कि सर्वज्ञता एव सर्वज्ञक्तिमस्व आदिसे भी मुँह मोड़ लेता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च समाधिकी प्राप्तिमे अन्तरायरूप ही है। तव उसे असम्प्रज्ञात समाद्धि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युके कारणभूत सारे सरकार निःशेषरूपसे दग्ध हो जाते है।

इस स्थितिको प्राप्त हुआ योगी विना नेत्रोके देखता है, विना जिह्नाके रसास्वाद करता है, विना कानोंके सुनता है, विना नाकके सूँघता है और विना त्यचाके स्पर्श करता है। वह सङ्कल्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है। उसकी इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक (१। २५) में इस स्थितिका इसप्रकार वर्णन मिळता है—

'नेत्रहीनने मोती बींध दिया, बिना उँगलीवालेने उसमें धागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और जिह्वाहीनने उसकी प्रशसा की।'

#### (५) कैवल्य

अन्ततोगत्वा पुरुष अपने ऐश्वर्यमय अथवा कैवल्यात्मक स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है। यह प्रकृति और उसके कार्योंसे सर्वथा असम्प्रक्त रहता है। यह अपनेको सर्वथा स्वतन्त्र (मुक्त) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम लक्ष्य कैवल्यको प्राप्त हो जाता है। अय उसके समस्त होशकर्म नष्ट हो जाते हैं। गुणोंका कार्य भोग और अपवर्ग-सिद्ध हो जानेके कारण अय उनका कार्य विल्कुल वन्द हो जाता है। अय उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक हो जाता है। अय उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक हो जाता है। भृत और भविष्य उसके लिये वर्तमानम मिल जाते हैं। प्रत्येक वस्तु यर्तमान हो जाती है, सामने आ जाती है। ऐसा योगी देश-कालको अतिक्रमणकर जाता है। कैवल्यप्राप्त योगीके अनन्त ज्ञानके सामने

त्रैलोत्यका समग्र सानभण्डार तथा समस्त लौकिक विद्याओंका सान कुछ नहीं है, निःसार है। जय हो, जय हो ऐसे महान् योगियोंकी । उनका आसीर्वाद हम सबको पात हो।

#### हठयोग

हठयोगीका जोर आसन, यन्य, मुद्रा और प्राणायामपर अधिक रहता है। उसे शरीरके निम्न भागमें खित मूलाधार-चकके अन्दर सोयी हुई कुण्डलिनी-शक्तिको जगाकर उसे शेष पाँच चक्रींके मार्गसे सहस्रारचक्र मस्तकके ऊर्ध्वभागमें मसार रहती है। यह सहस्रारचक्र मस्तकके ऊर्ध्वभागमें मसारम्भके समीप खित है। यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके साथ योग हो जाता है। तब योगी निर्विकस्य समाधिमें खित होकर मुक्ति एव मुक्ति (आध्यात्मिक आनन्द) दोनों प्राप्त कर लेता है। प्राणायामका अभ्यास करते समय उसे चार अवस्थाओंका अनुभव होता है जिन्हें 'आरम्भावस्था', 'घट-अवस्था', 'परिच्छाया-अवस्था' और 'निष्पत्ति-अवस्था' कहते हैं।

#### भक्तियोग

भक्त श्रवण, कीर्तन, सरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्तिका अभ्यास करता है। वह अपनी रुचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता तथा सितिके अनुसार शान्त, दास्य, सख्य, वात्सस्य और माधुर्य इन पाँच भावोंमेंसे किसी एक भावका बरण करता है और सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य-मुक्तिको प्राप्त होता है।

उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रममुक्ति कहलाती है। इस क्रममुक्तिको पास भक्त ब्रह्मलेक्से जाकर वहाँ महाप्रलय-पर्यन्त ब्रह्माके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वरके साथ ही निर्मुण ब्रह्ममें लीन हो जाता है।

#### ज्ञानयोग

ज्ञानयोगका साधक मुक्तिके चार साधनों-विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति ( राम, दम, तितिक्षा, उपरित, श्रद्धा, समाधान ) और मुसुक्षुत्वको वदाता है। तदनन्तर वह श्रुतियोंको सुनता है, फिर मनन करता है और अन्तमें निदिष्यासन करता है, वह प्रणवके तथा जीव और ब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक 'तत्त्वमिस' वाक्यके वास्तविक अर्थका ध्यान करता है। इस साधनको अन्तरङ्ग साधन कहते हैं। तत्र उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मानुमव होता है।

प्रारम्भमे उसे सविकल्प श्रेणीकी शब्दानुविद एव दश्यानुविद्ध समाधि होती है। फिर वह अद्वैतभावनारूप ( वृत्तिसहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और अन्तमें अद्वैतावस्थानरूप ( वृत्तिरहित ) समाधिको प्राप्त होता है। शानयोगकी सात भूमिकाएँ हैं, जिनपर साधक कमश्र आरुद होता है। इनके नाम है ग्रुपेन्छा, सुविचार, तनुमानसी, सरवापत्ति, अससिक, पदार्थामावनी और तुरीय।

ज्ञानी सद्योमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रलयको प्रात होता है। वह किसी लोकविशेषमें नहीं जाता। उनके प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता। स्थूल शरीरका पतन होते ही वह ब्रह्ममें लीन हो जाता है।

### जीवन्युक्ति और विदेह्युक्तिका भेद

ज्ञानीको जीवित अवस्थामे ही विदेहनुकि मिल जाती है। जानी जब सत्वापत्ति नामक चतुर्थ भूमिकापर आरुद होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जाता है। जब उत्तक अन्दर देहाभिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तद उसे विदेहनक कहते हैं। तुरीयावस्थाको प्राप्त होनेपर ज्ञानी जीवन्युक्त कहलाता है। वही जब तुरीयातीत अवस्थाको प्राप्त होता है तब उसे विदेहमुक्त कहते हैं। ज्ञानीको जब जाग्रत-अवस्था स्वप्नवत् भासने लगती है तत्र वह जीवन्मुक्त कहलाता है । वही जामत्-अवस्था जब उसके लिये सुपुति-के समान हो जाती है तव उनकी विदेहमुक्त-अवस्था कहलाती है। जिस अवस्यामें चित्तका अरूप नाश होता है, उस अवस्थाको जीवन्यक्ति कहते है । जिस अवसामें उसका खरूप नाश हो जाता है उने विदेहमुक्ति कहते हैं । जीवन्मुक ससारमे रहकर संसारका कार्य कर सकता है। भगवान् शङ्कराचार्य जीवन्मुक्त थे । भगवान् श्रीदत्तात्रेय और जडमरत विदेहमुक्त थे । वास्तवमें इनकी आम्यन्तरिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है।

## भक्त और ज्ञानीकी तुलना

ज्ञानयोगी इस दुस्तर भवसरिताको तैरकर पार करता है। भक्तियोगी उसीको भक्तिरूप नौकापर आरूढ़ होकर पार करता है। ज्ञानी आत्मनिर्मरता तथा आत्मवटका आश्रय टेकर ज्ञान प्राप्त करता है। भक्त आत्मसम्पणके द्वारा भगवान्का साक्षात्कार करता है। ज्ञानी अपने स्वरूपको पहचानकर अपने अहद्वारका विस्तार कर देता है। मक्त अपने आपको भगवान्के अपण कर देता है, भगवान्के प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके सामने दीन-हीन बन जाता है। मक्त मिश्रीका खाद लेनाँ चाहता है। ज्ञानी खय मिश्री बनना चाहता है। भक्तको क्रममुक्ति मिलती है। ज्ञानीको सद्योमुक्ति प्राप्त होती है। भक्त विछीके बच्चेके समान भगवान्की सहायताकी अपेक्षा रखता है और भगवान्को असहाय होकर पुकारता है। ज्ञानी वँदियोक बच्चेकी भाँति खय हढ़तापूर्वक अपनी माताकी छातीरे चिपट जाता है।

## ज्ञानी और योगीकी तुलना

ज्ञानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते हुए भी अपना साधन कर सकता है। उसे किसी एकान्त े कोठरीमे आसन लगाकर बैठनेकी आवश्यकता नहीं है। राजयोगीको अभ्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और अलग स्थानकी भी । ज्ञानी सर्वदा समाघि (सहज अवस्था) में स्थित रहता है। उसकी नित्य-दृष्टि होनेसे वह मायाके वशीभूत नहीं होता । ज्ञानीके लिये 'समाघि' तथा 'ब्युत्थान' दो अवस्थाएँ नहीं होतीं । परन्त योगी जब समाधिसे नीचे उतरता है उस समय उसे माया फिर घेर लेती है। जिस प्रकार हम किसी शीशीका मुँह ढक्कनसे बन्द कर देते है उसी प्रकार राजयोगी भी अपने प्रयत्नसे चित्तरूपी शीशीका मुंह वन्द कर देता है, जिससे उसके अन्दर वृत्तियोंका आना-जाना बन्द हो जाता है। दूसरे शब्दोमें, यह चित्त-रूपी बर्तनको बिल्कल खाली कर देता है। ज्ञानी अपनी वृत्तियोका इस प्रकार निरोध नहीं करता। वह उनका साक्षी बन जाता है। वह अपने साच्विक अन्तः करणसे ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करता है। ज्ञानी अपने सत्सङ्कल्पके द्वारा सिद्धियोको प्रकट करता है, राजयोगी धारणा-ध्यान-समाधिके समवायरूप सयमके द्वारा ऐसा करता है। राज-योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती है। ज्ञानी अपना अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्तिके आधारपर करता है।

## हठयोगी और राजयोगीकी तुलना

हठयोगका सम्बन्ध स्थूल शरीर और प्राणवायुके निग्रहसे हैं। राजयोगका सम्बन्ध मनसे हैं। राजयोग और हठयोग अन्योन्याश्रित हैं। वे एक दूसरेके आवश्यक सहकारी अङ्ग हैं। दोनोंका ज्ञान हुए बिना कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता।

हठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समाप्त होता है वहींसे राजयोगका प्रारम्भ होता है।

हठयोगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है। राजयोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है।

हठयोगी प्राण और अपानवायुको सयुक्तकर उन्हें भिन्न-भिन्न चक्रोंमेंसे ले जाता है। तब उसे सिद्धियाँ प्राप्त होती है। राजयोगीको उपर्युक्त सयमसे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ज्ञानी इन्हीं सिद्धियोंको सत्सङ्करूपसे प्रकट कर देता है। मक्त आत्मसमर्पणके द्वारा भगवत्कृपाको प्राप्तकर सारे ऐश्वयौंका स्वामी बन जाता है।

### उपसंहार

शास्त्र अनन्त हैं, जाननेकी वातें बहुत-सी हैं, समय अति स्वल्प हैं, उसपर अनेकों विष्न है। अतः मनुष्यकों चाहिये कि वह केवल सारकों ग्रहण करे, जिस प्रकार हस पानी मिले हुए दूधमेंसे केवल दूधकों ले लेता है और पानीकों छोड़ देता है।

हे अमृतके पुत्रो । जागो । अपनी ऑखें खोलो । ससारके दुःखोका स्मरण करो । मृत्युको याद करो । महात्माओंको याद करो । ईश्वरको याद करो । उसके नामोंका गान करो । भिक्तिका साधन करो । नवधा भिक्तिका अभ्यास करो । भागवतोकी सेवा करो । भगवान्की अन्तःस्थित सत्ताका सर्वत्र अनुभव करो । श्रीकृष्णका दर्शन इसी जीवनमें, नहीं, इसी क्षणमें प्राप्त करो । दिव्य भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो और सर्वत्र, चारों दिशाओं मे सुख, शान्ति और आनन्दकी वर्षा करो । मित्रो । मे आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, उस वृन्दावनिवृहारी वंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलो । वही तुम्हारा शाश्वत सनातन सङ्गी है, वही तुम्हारे आनन्दका होत है, वही तुम्हारे आनन्दका होत है, वही तुम्हारे जीवनका आधार है ।

उनके 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस द्वादशाक्षर मन्त्रको सर्वदा रटते रहो । तुम सवपर भगवान् नन्दनन्दन-की कृपा वरसती रहे ।

हरिः ॐ तत्सत्।

## गीताका योग

( लेखक—सामी श्रीसहजानन्दजी सरस्तती )



विद विचारपूर्वक देखा जाय तो मानना होगा कि 'योग' एक पेचीदा पहेली हैं। जितने अथों-में इस योग शब्दका प्रयोग अवतक हुआ है शायद ही किसी अन्य शब्दका उतने अथोंमें प्रहुआ हो। यद्यपि कोषोंमें—

योगोऽपूर्वार्थसम्प्राप्तौ सङ्गतिध्यानयुक्तिषु । वपु स्थैर्यप्रयोगे च विष्कम्माटिषु भेषजे ॥ विश्रव्धघातिनि द्रव्योपायसंनहनेष्वि । कार्मणेऽपि च योगः स्यात्ः ।

आदि वचनोंके द्वारा नयी चीजकी प्राप्ति, सङ्गति, ध्यान, युक्ति, शरीरकी दृढता, प्रयोग, (ज्योतिषियोंके ) विष्कम्भ आदि, ओष्षि, विश्वासघाती, द्रव्य, उपाय, कवच, तन्त्रमन्त्रिया, कर्मठ इन चौदह अथौंमें इसे व्यवहृत किया है और घातुपाठमें युजिर् तथा युज् इन दो घातुओं-के तीन अर्थ योग, समाधि तथा सयमन लिखे गये हैं, तथापि इससे यह नहीं मान लेना होगा कि योग शब्दके इतने ही अर्थ इ । फेवल श्रीमद्भगवद्गीताके ही अठारह अध्यायोमें प्रत्येकके प्रतिपाद्य विषयको भी 'योग' ही नाम दिया गया है-अर्जनविषादयोग, साख्ययोग, कर्म-योग आदि । इससे यह तो सिद्ध ही है कि योग शब्दार्थके भीतर कम-से-कम अठारह पदार्थ और भी आ गये। नेशक गीताके साख्ययोग, कर्मयोग आदि गर्द्धोंके साय ही प्रत्येक अध्यायके अन्तमं पठित समातिसूचक सङ्ख्यांन 'योगशास्त्रे' को देखकर बहुत लोगोंने 'योगशास्त्र' का 'कर्मबोगशान्त्र' अर्थ कर दिया है और नारायणीय धर्म-के साथ, जिसका प्रतिपादन महाभारतके शान्तिपर्वमे आया गीताप्रतिपादित विषयका मिलान करके गीतामें भी नारायणीय धर्मका ही निरुपण माना है और इस निर्णयपर पहॅचनेमें उन्होंने 'नगनहीता' नामसे भी सहायता ली है। कारण, नारायणीय धर्मने वक्ता जहाँ नारायण इ तहाँ गीताधर्म हे वक्ता भी भगवान या नारायण ही है और भगवदीता दादका वटी अर्थ भी है । फिर भी हमारे

जानते ऐसा करना खींचतानकी पराकाष्ठा एव दूरकी कौड़ी लाना है। आखिर 'अर्जुनविषादयोग'मं, जो प्रथमा-ध्यायका प्रतिपाद्य विषय है, कौन-सा कर्मयोग है १ केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सङ्कल्पमें 'कर्मयोग' आया है। वाकीमे तो साख्ययोग, ज्ञानकर्मसन्यासयोग, श्रदा-त्रयविभागयोग, दैवासुरसम्पद्धिभागयोग आदि शब्द आवे हैं । इनमे कहाँ कर्मयोग छिपा हुआ है १ और अगर इन सभीका अर्थ प्रकारान्तरसे कर्मयोग ही करनेका हठ किया जाय, जो असम्मव है, तो फिर योग शब्द वही भानमतीकी पिटारी ही सिद्ध हो जाता है और इसके मीतर ससार-भरके पदार्थींका समावेश हो ही जाता है। इससे अच्छा है कि गीताके प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयोंको ही योग नाम दे डालें और भगवद्गीता नाम उसका केवल इसीलिये मान लें कि उसमें सर्वत्र 'भगवानवाच' यही लिखा है। न कि नारायणीय घर्मसे इसका कोई भी सम्बन्ध है। इसीलिये 'भगवद्गीता' यह स्त्रीलिङ्ग नाम भी ठीक हो जाता है। क्योंकि यह गीता तो शब्दान्तरसे भगवान्के द्वारा गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद ही है और उपनिषद् शब्दके स्त्रीलिङ्ग होनेके कारण उसका विशेषण-रूप गीता शब्द भी लोलिङ्ग हो गया है। यदि नारायणीय धर्मकी बात होती तो 'भगवानुवाच' की जगह 'नारायण उवाच' कहते और नाम भी नारायणगीता रखते। या नहीं तो धर्म शब्दका खयाल करके पुलिङ्ग या नपुसक लिङ्ग 'गीत ' 'गीतम्' रखते ।

लेकिन इतनेसे ही योगके शन्दार्यका निश्चय ते। ही नहीं जाता और योग क्या है यह पहेली सुलझनेके बजाय और भी उलझ जाती है। बहुत लोग यह समझते होंगे कि पतझलिके योगदर्शनमें शायद इसकी सुलझन हो। लेकिन उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहाँ गीताके अठारहों अध्यायोंने सब मिलाकर योग, युक्त, युझन् आदि अर्थात् उसी युज् धातुसे वने शब्दोंका प्रयोग प्राय डेढ़ सौ बार आया है और यदि इसीमें हर एक अध्यायके समातिसङ्गल्यमें दोन्दों बार लिये योग शब्दकों जोड़ दें तो एक सौ नन्त्रेसे अधिक या प्राय दो सी बार आया है ऐसा कह सकते है, तहाँ योगदर्शनमें उन्हें

मिलाकर केवल नौ-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है और उसमे भी योगके अर्थमें केवल चार ही बार, जैसा कि पहले पादके दूसरे, दूसरेके पहले और अहाईसर्वे और चौथेके सातवें सूत्रोंसे स्पष्ट है। इसके विपरीत गीताके प्रायः सभी प्रयोग इसी अर्थमें हैं । अतः यह तो मानना ही होगा कि योग शब्दको किसी-न-किसी रूपमे गीतामे जितनी बार दहराया गया है उतनी बार शायद ही किसी और पुस्तकमे दुहराया है। एक बात और है। गीतामें योग शब्दके अम्यासके साथ ही उसका निर्वचन भी स्पष्टरूपसे दो श्लोकोंमें जरूर किया है और वे है द्वितीय अध्यायके ४८ तथा ५० श्लोक जिनमें लिखा है कि 'कर्म और उसके फलमे लिपटनेके भाव ( आसक्ति ) को छोड़ और उद्देश्य पूरा होने-न-होनेमे बेफिक होकर योगबुद्धिसे कर्म करो, क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने-न-होनेमें वेफिक्रीको-समताको योग कहते हैं।'-- 'कर्मके सम्बन्धकी विशेषज्ञताको-कौशलको-योग कहते हैं।'

> योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समी भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

> > (गीता २ । ४८)

'योगः कर्मसु कौशलम्' (गीता २ । ५०)

यद्यपि योगदर्शनमे भी 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोघः' (१।२) तथा 'तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि क्रियायोगः' (२।१) सूत्रोंमें योगगब्दकी व्याख्या की गयी है। फिर भी वह दूसरे ढगकी है-सकुचित एव एकदेशी है। यह व्याख्या केवल योगदर्शनवालोके ही कामकी है और यह तो योगदर्शन जनसाधारणकी मानना ही होगा कि पहुँचके परेकी चीज है--व्यावहारिक जीवनकी चीज नहीं है। उससे केवल विरक्त या अध्यात्मवादी ही लाभ उठा सकते हैं जिनकी सख्या उँगलियोंपर गिनी जा सकती है, ससार तो दिनरात कामों ( कर्म ) मे लिस है, फॅसा है, उसे चित्तवृत्तिनरोधसे क्या काम १ फलतः जिन कामोको वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी कोई ऐसी युक्ति (तरकीव) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, हानि-लाभ आदिकी उसके दिलपर चोट न पहुँचे और हर हालतमें वह एक-सा रहे--निर्द्वन्द्व रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके कि समूची मिथिला जली सही, लेकिन मेरा क्या जला १

मिथिलाया प्रदग्धायां न मे किञ्चन दशते।

—तो कितना सुन्दर हो, कितना अच्छा हो और इस बेहाल दुनियाको वह कितनी रुचे ! इतना ही नहीं, काम करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर शुरू किया और इस तरह करते-करते थक गये, मरनेकी नौबत आ गयी, फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका आया तो मारे चिन्ताके जलने लगे, यहाँतक कि अन्त-दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल है। ठीक वही हालत है कि बॅदरीका बचा तो मर गया, मगर वह उसे फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती है और छोड़ना नहीं चाहती। ऐसी मनोवृत्ति भी कैसी भयद्वर और दुःखद है। यह कर्मकी ममता भी कैसी भयावनी है। ठीक वैसी ही है, जैसी फलकी । आसक्ति सभी बरी है फिर वह चाहे फलकी हो या कर्मकी, वह समुद्र या नदीमे तैरनेवालेके गलेकी चकी है। फल जनतक कचा है, डालमे लगा रहता है और बलात् उसका तोड़ना ठीक नहीं है। साथ ही, पकनेपर जब वह अनायास डाल ( वृन्त ) से छूट रहा तो हठात् वृन्तमें ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश कम बुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल, बुन्त, डाल, बुक्ष सभीको बेकार बनाना है। ऐसी हालतमे यदि इस मनोवृत्तिको हटानेका कोई उपाय हो तो कितना बढिया हो, रमणीय हो । यह उपाय, तरकीब या रास्ता योगदर्शनके अरण्यमे मिलनेका नहीं, इसीलिये भर्तृहरिने कहा है और ठीक ही कहा है कि योगमें तो रोगोका खतरा है-'योगे रोगभयम्'। परिणाम यह होता है कि साधारण जनताकी ज्ञानिपपासा और आकाक्षा योगदर्शनके पढ़नेके बाद भी शान्त नहीं होती । वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं या उसे अपने लिये बेकार समझनी है। साथ ही सांसारिक झझटोंमे लिप्त रहनेके कारण कार्योंके फलाफलसे होनेवाली वेदनाओंसे समय-समयपर जवकर उनसे छुटकारा भी चाहती है जो सहज हो । क्योंकि समय-समयपरकी यह जब तो केवल मसानियाँ वैराग्य है, स्वभावतः लोग कामींसे तो अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें कामोमें ही मजा आता है। हाँ, कभी-कभी वह मज़ा किरकिरा हो जाया करता है और उसी किरिकरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी इच्छा लोगोंको स्वभावतः रहती है और गीताके 'योग' निर्वचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाकी पूर्त्ति करता है, यद्यपि आज हमे यह बात विदित न हो और मतवाद एव साम्प्रदायिक आग्रहमे पड़कर हमने गीताके इस रहस्यको भुला दिया हो, तथापि गीताके सर्वाधिक लोकप्रिय वननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन-साघारणके भावोको समझ उन्हींके उपयुक्त साधनोंके सम्पादनद्वारा उनकी प्रितंका उपाय उसमे वताया गया है।

वहुत लोगोंके मनमे यह शङ्का होती है कि गीतामें ही योगकी दो परिभाषाएँ क्योंकर दी गयी है जो परस्वर मेल नहीं खाती है। एकमें तो 'समत्व' का नाम योग रक्खा गया है और दूसरेमे 'कौशल' का। समत्व कर्म तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेघात्मक है और कर्ममें 'कौशल' विशेषराता या विशेषरूपकी जानकारी है जो भावात्मक है। कुशल या विशेषज्ञ (specialist) तो वही होता है जो उस वस्तुके रगरेशेको रत्ती-रत्ती जाने । ऐसी हाल्तमें तो यह विशेष ज्ञान विधानात्मक (positive) हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( negative )। लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशपूर्वक देखा जाय तो यह वात नहीं है। आखिर योगके उक्त दोनी निर्वचन गीताके द्वितीय अध्यायमे ही नहीं, किन्तु पास-पासके ही श्लोकोंमें लिखे गये हैं। ४८ और ५० के वीचमें तो केवल ४९ सख्या-वाला श्लोक ही व्यवधायक है। विल्क ४९वें श्लोकमें जो 'वृद्धियोग' शब्द आया है उसीका त्मष्टीकरण ५० वें में है। फलतः व्यवधान भी नहीं है, किन्तु दोनों निर्वचन आगे-पीछे मिले ही हुए हैं। ऐसी दशामें पूर्वापरविरोधका अवसर ही कहाँ ? जब साधारण मनुष्य भी एक साथ वोलनेमे एक समय पूर्वापरविरोधि वचता है वो फिर गीतोपदेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदवद्धकर्ता व्यासका नया फहना ! असलमें यह मानव स्वभाव है कि बुरा-मला जो इछ किया जाता है उसका, उसके फलका तथा ससार-में निरन्तर होनेवाली घटनाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर-आत्मापर-पड़ता ही है। यह असम्मव है कि आईनेके सामने कोई पदार्थ लाया जाय और उसकी छाया उसमें न पड़े-प्रतिनिम्य न दीखे । और घटनाचकका यही आत्मा-पर पड्नेषाला प्रभाव हमारे सभी कृष्टों एव वेदनाओंका कारण है। जयतक दिल-दिमाग दुवल हैं, काम करते इ तारतक ये वेदनाएँ अनिवार्य है। गाड़ी नींदके बाद जन कोई हुए-पुष्ट मनुष्य उठता है तो उसके दिल-दिमाग शान्त और एकरस-सम मानूम होते हैं और इस दशाकी ेम द्तारे सन्दोंमें वैकेन्स्ड (balanced) कर समते हैं । ॉब्ल उसके याद घटनाचनके करने रसमञ्ज शुरू होता दे भीर मनुष्य कभी यसन और कभी खिन होता है कभी

रोता है तो कभी हसता और कभी उदासीन बनता है। यही विषमताकी (Unbalanced) अवस्या उसके दिल दिमागकी है। यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी कितनी मजेदार हो, जीवन कितना सरस हो, जैसा कि अवोध वचोंमें प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और वेहोशी-की हालतमें भी इस विषमताका पता नहीं रहता, मानो आईना वन्द है और प्रतिविम्व नहीं पड़ते। मानव-हृदय और मानव-मिलाष्क इतने भावपाही हैं, भावव्यञ्जक हैं। ससर्गेत्राही हैं, sensitive हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रभाव लिये विना नहीं रहते, अवस्य प्रभावित हो जाते हैं । इधर हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामों-के साथ तो तन्मय होना हमें पसन्द है लेकिन असन्द्रावी और दुष्परिणामोंसे वचना चाहते हैं । यह परस्परिवरोधो वाते हैं। यह ऐसी ही हैं जैसी दिनको चाहकर रातको न चाहना । ससार तो परिणामी है, परिवर्तनशील है । फलतः अच्छेके वाद बुरे और बुरेके वाद अच्छेका आना अनिवार्य है। इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःख चाहें या सुख। इन दोनोंको तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी हें कि एकके विना दूसरा रह ही नहीं सकता। अतएव वुद्धिमानी इसीमें है कि हम एकको भी न चाहें । यह कोई असम्भव बात नहीं । हाँ, कठिन अवश्य है। और जब यह दशा प्राप्त हो गयी तो दिल-दिमाग एकरस (balanced) रहते हैं, सम रहते हैं। इसी दशाका नाम 'समत्व' है जिसका उल्लेख उक्त ४८वें श्लोकमे हैं।

कही चुके हैं कि कार्मोंका प्रभाव दिल-दिमागपर पड़ता ही है। बिल्क यों कहना चाहिये कि कर्मों के फलके रूपमें जो हानि-लाम, जय-पराजय, मुख-दु ख आदि होते हैं उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनमें प्रभावित तभी होते हैं, जा उन कर्मों पहले प्रभावित हो लेते हें। बीजमें अद्भुर-उत्पादनकी शक्ति होती हैं जो प्रतीत नहीं होती। लेकिन भाइमें डाल देनेपर वह शक्ति नष्ट हो जाती हैं यद्यपि बीज ज्यों-का-त्यों रहता है। ठीक यही दशा कार्मोंकी हैं। जो काम हमारे दिल-दिमागको प्रभावित नहीं करते उनकी मुखदु: पानुभावक शक्ति नष्ट हो जातो है। वेहोश आदमोंको दुरी मेंकिनेकी जानकारी न होने से उसके बाद होनेवाली पीड़ाका भी अनुभव नहीं होता। पागलों तथा अवोधोंकी तन्मयता क्रियांके साथ न टोनेने तजन्य फलसे भी वे लोग मुखी दु ही नहीं

होते । अतएव बुरे-भले कर्मों साथ यदि हमारी तन्मयता छूट जाय तो फिर उनके फलों से भी पिण्ड अनायास ही छूटे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर हो तो क्या खूब! काम करने से तो पिण्ड छूट नहीं सकता। मजबूरन कुछ-न-कुछ करना ही पड़ता है—

न हि कश्चित्क्षणसि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते हावशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः॥ (गीता ३।५)

फिर कमोंसे बचनेकी निरर्थक कोशिशसे क्या प्रयोजन और क्या प्रयोजन इस वेहदा दुराप्रहसे कि मैं अमुक कर्म करूँगा ही १ एकमात्र उनकी आसक्तिसे यचनेकी कोशिशमें बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पड़े। इसी बुद्धिमानी-को, चातुरीको, कौशलको 'योग' कहा है उक्त ५०वे श्लोकमें और यह कौशल वही अनासिक या समता या दिल-दिमागका balance है। इस प्रकार देखने-से दोनोंमें विरोध कहाँ है १ वात असल यह है कि ४८ वें श्लोकमें 'समत्व' नामक जिस योगका उल्लेख किया है उसीका विश्वदीकरण ४९, ५०, ५१ आदि आगेके श्लोकोंमें किया है और कहा है कि कर्मों को करता हुआ भी ऐसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे, ऐसे कौशलको प्राप्त करे जिससे सिद्धि, असिद्धिमें हमेशा बेफिक रहे । क्योंकि बिना ऐसी बुद्धिमत्ताके सुकृत-दुष्कृत या भले-बुरे कर्मों तथा उनके फर्लोंसे छुटकारा नहीं हो सकता। इसके वादके ५१वे श्लोक 'कर्मज बुद्धियुक्ता हि' में फिर उसी बुद्धिमत्ता-का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार अनासक्ति या समत्वज्ञानरूपी बुद्धिमत्ताके प्राप्त होनेपर जन्म-मरणसे छुटकारा हो जाता है।

गीताके इस योगका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यको किसी प्रकारका आग्रह कर्मके सम्बन्धमे नहीं होना चाहिये। प्राकृत नियमोंके अनुसार प्रवाहपतित कर्मोंसे भागना भी ठीक नहीं और अगर सस्कारवश कर्म अपने-आप ही छूट जाय या एक छूटकर उसकी जगह दूसरा आ जाय तो हर-हालतमें महाभारतोक्त धर्मव्याधकी तरह उसमें मला-बुरा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि न तो कर्मोंमें ही कुछ रक्खा है और न उनके त्यागमें ही। कर्मोंके करने या उनके त्यागके सम्बन्धमें जो हमारी मनोचृत्ति है, भावना है वही असल चीज है और उसीके सम्पादनमें हमारा ध्यान रहना चाहिये। यदि कर्मोंमें

हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे हमसे छूट जायँगे, यह घारणा भ्रान्त है। कर्म तो सृष्टिके नियमान्तर्गत है। फिर वे छूटेंगे कैसे १ और अगर उन्हे छूटना ही है तो आसक्ति या ममता उन्हे रख नहीं सकती । प्रत्युत यह आसक्ति विचारको अन्धा और दुर्बल बना देती है। कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ हैं और हठके साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्या १ आसक्तिमें बहुत बड़ा दोष है कि वह मन्ष्यको अधीर वना देती है, साहसहीन कर देती है और अधीरताकी दशामें कोई भी काम ठीक-ठीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवल कर्मकी आसक्तिकी बात है। फलकी आसक्ति तो और भी बरी है। वह मनुष्यके ध्यानको बॉट देती है और जब व्यान बलात् फलकी ओर चला जाता है तो पूरी शक्तिसे कर्मका अनुष्ठान हो नहीं सकता। साथ ही, जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होती है। फल यह होता है कि कर्म या फलपर आसक्तिके करते उसीमें दृष्टि वॅध जाती है और कमेंके साधनोंपर पूर्ण दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन-सम्पत्ति पूर्ण न होनेसे क्रिया (कर्म) ठीक नहीं होती, जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है। अतएव कर्म या उसके फलकी ओरसे दृष्टि हटाकर कर्मके साधनीपर रखनी चाहिये। एतदर्थ दोनोंकी आसक्ति त्याज्य है। बात भी है कि जब मनोयोगपूर्वक कर्मके साधन ठीक रहेगे तो कर्मकी पूर्ति और उसके द्वारा फलकी सिद्धिको कोई रोक नहीं सकता, वह अनिवार्य है। ऐसी दशामे कर्म और फल दोनोंकी आसक्ति सर्वथा हेय है और जब वह रही ही नहीं तो दिलंदिमागकी समता (Balance) अवश्य ही रहेगी । गीताके 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२।४७), 'कुपणाः फलहेतवः' (२।४९) आदिकाः यही भाव है।

हृदय तथा मिलिंग्कि इस समता (Balance) को पातज्ञलयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह मार्ग साधारण लोगोंके लिये, जिनमें ससारसे वैराग्य नहीं है, नहीं वताया गया है। क्योंकि 'अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः' (१।१२) सूत्रके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वैराग्य दोनोंकी सहायतासे वतायी गयी है। इसीलिये इस योगको हम व्यावहारिक नहीं कहते। जीते-जी मृतक वननेको कितने

लोग तैयार हो सकते हैं ? दूचरी ओर गीताका योग है । इसमें िक्सी कामकी मनाही नहीं है । प्रत्युत 'कर्म-क्यायों हाकर्मण ' (गीता ३ । ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी अपेका कुछ भी करना अच्छा बताया गया है । यह भी नहीं कि कनके फल्डे विश्वित करनेका यत्न किया गया हो । प्रन्युत जहाँ आसक्तिके करते फल्ड सिन्दग्ध रहता है, तहाँ गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे और भी निश्चित कर दिया है, कारण, क्रमोंके सुसम्पादनसे उनके फल अवस्यन्नावी हैं । यह भी नहीं कि किन्हीं विशेष प्रकारके कर्मोंम कोई महत्ता रक्सी गयी हो । वहाँ तो—

यक्तरोपि यद्श्रासि यञ्जुहोपि द्दासि यत्। (गीना ९। २७)

—के द्वारा ताघारण खान-पानसे छेकर यज्ञ-हवनादि समीके द्वारा तमान रूपने कल्याण छिखा हुआ है। यम, नियनादि कठिन त्रतोंका भी प्रश्न नहीं है और प्राणायाम, आत्तन आदिका भी नहीं। किन्तु तमी कुछ करते-कराते रहनेपर भी या तो यह भाव रखना कि इन कमोंके द्वारा हम भगवान्की पूजा करते हैं, या यह कि प्रकृतिनियमके वश ये हनारे छिये कर्तन्य हैं, इत्तीसे इन्हें करते हैं, अथवा जो कुछ करते हैं वह यह हो रहा है—

तत्कुह्च मदर्णम्॥ (गीता ९।२७)

कार्यभित्येव यत्कर्म नियत क्रियतेऽर्जुन। (गीता १८।९)

यज्ञार्थीत्कर्मगोऽन्यत्र । (गीता ३।९)

—वन, इन तीनोंमेने किसी भी भावनाने, लेकिन कमंके करने, न करने या उनकी फलकी आनिक छोड़कर, जितने भी कमें छोटेने बड़ेतक (यहाँतक कि मलन्त्रन्यागने लेकर सनाधितक) किये जाते हैं, सभी कल्याणकारक होते हैं। इस प्रकार 'आनका आम और गुठलीका टाम' चरिनार्थ होता है। क्योंकि एक तो कोई विशेष परिश्रम या तैयारी नहीं करनी पड़ती, दूसरे कमोंके सासारिक एक भी मिलते ही है, तीनरे दिल-दिमागकी एकरना (Balance) वनी रहती है जिसने जीवन किरिकरा नहीं होता । चौथे परलोक में वन्धन नहीं होता और अन्तमें कल्याण होता है । यद्यपि प्रारम्भिक अवस्था में ये सभी वार्ते नहीं होती हैं किन्तु घीरे-घीरे एक के वाद दूसरी होती हैं। फिर भी इनका होना असम्भव नहीं । साथ ही यह मार्ग साधारण लोगों के लिये भी सुकर होने से सार्वमौम एव व्यावहारिक है। यही गीता के योगकी विशेषता है और इसी हे से सार्वमौम धर्म कहते हैं । इसके अनुसार किसी भी हिन्दू, सुसलमान, किलान आदि सम्प्रदायका मनुष्य समानरूप से कल्याण प्राप्त कर सकता है—

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्सनुष्ठितात्। (गीता १८ । ४७)

— का भी यहीं अभिप्राय है। यदि गीताका यह बोग प्रचलित हो जाय तो घार्निक कलह स्वयमेव विलीन हो जायँ।

जैसा कि पहले कह चुके हैं गीतामें योग शब्दका प्रयोग प्रायः दो सौ वार आया है—समी अध्यायोंमें यह शब्द ओतप्रोत है। केवल प्रयम और सत्रहर्वे अध्यायके इलोकोंमें यह नहीं मिलता । यह भी वात है कि सर्वत्र योग शब्दका प्रयोग हमारे वताये अर्थमे ही नहीं हुआ है, विन्तु पातञ्जलयोगके अर्थमें तया कोषनें निर्दिष्ट अर्थोंमें भी हुआ है और प्रत्येक अध्यायके प्रतिपाद्य विषयकी भी योगसज्ञा गीतामें है। फिर भी यह गीताकी कोई माननीय विशेषता नहीं है और इससे जनताका कोई विशेष लाभ नहीं । गीताने मनुष्यके व्यावहारिक जीवनकी पारमायिक या पारलौकिक जीवनके साथ एकता करके उसे जो सर्वजनसाध्य व्यावहारिकता प्रदान की है यही उत्तकी विशेषता एव उपादेयताका कारण है। चाहे घरमें हो या जगलमें, हल जोतता हो या तमाधिख हो, नमाज पढ़ता हो, प्रार्थना करता हो या सन्ध्योपासनमें ह्या हो, हर हालतमें वह स्नानरूपसे क्ल्याणका अधिकारी हो तकता है, इते गीताने दार्शनिकल्पने बताया है। यह वात इस रूपमें कहीं नहीं मिलती । यह गीताकी देन है-उसकी अपनी बल्त है और वही गीताका योग है।



# अष्टाङ्गयोग

( लेखक-प • श्रीसीतारामजी मिश्र, साहित्याचार्य, काव्य-व्याकरण-साख्यतीर्थ )

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां
मलं शरोरस्य तु वैद्यकेन।
-योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां
पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽसि।।
(कस्यचनाभियुक्तस्य)

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं

मत्वा धारो हर्षशोकौ जहाति॥
-यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते।
अतो निविषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुञ्जुणा॥
तावदेव निरोद्ध्यं यावद्धृदि गतं क्षयम्।
एतज् ज्ञानज्ञ ध्यानज्ञ शेषोऽन्यो मन्यविस्तरः॥
इत्यादि श्रुति-प्रमाणींसे और—
मुक्तियोगात्तथा योगात् सम्यग्ज्ञानं महीयते।

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः।

इत्यादि स्मृति-प्रमाणोंसे योगकी महत्ता साधुतया सिद्ध हो जाती है। योग साक्षात् मोक्षका कारण न होनेपर भी साक्षात् मोक्षकारण ज्ञानका कारण है, अतः जनतक साधक योग-शास्त्रके अनुसार आचरण करके योगी नहीं हो जाता, तनतक उसके पास ज्ञान आता ही नहीं। साराश यह है कि मुक्त होनेके लिये जिस तरह ज्ञानकी आवश्यकता है, उसी तरह जानी होनेके लिये योगकी आवश्यकता है। शास्त्रोंमें लिखा है—

श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यचीक्तं न्यासकोटिभिः। ममेति मूळं दुःखस्य न ममेति च निर्दृतिः॥ निर्ममत्वं विरागाय वैराग्याद् योगसङ्गतिः। योगात्सञ्जायते ज्ञानं ज्ञानानमुक्तिः प्रजायते॥

अर्थात् 'जो बात व्यासजीने करोडों क्लोकों समझायी है, वही बात मै तुम्हे आधे क्लोकसे समझाता हूँ। 'ममत्व' जो है वही दुःखका मूल है, और निर्ममत्व ही अत्यन्त निर्द्धात (सुख) है। निर्ममत्वसे वैराग्य होता है, वैराग्यसे योगकी प्राप्ति होती है, और योगसे ज्ञान और ज्ञानसे मनुष्य मुक्त हो जाता है।' अतः यह स्पष्ट है कि मुमुक्षुके लिये योगका साधन कितना आवश्यक कर्तव्य है। अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्या स्वरूप है, और उसका क्या लक्षण है। योगका लक्षण करते हुए भगवान पत्रक्षलिने योगसूत्रमे कहा है कि—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। (यो०१।२)

अर्थात् 'चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग कहलाता है।' चित्तकी पाँच अवस्थाएँ शास्त्रोंमें वर्णित हैं--(१) क्षितावस्था, (२) मृढावस्था, (३) विक्षितावस्था, (४) एकाग्रावस्था और (५) निरोधावस्था। चित्त त्रिगुण है, उसमे सत्त्व, रजस् और तमस् ये तीन गुण रहते हैं, अतः उन गुणोंके धर्म भी उसीमें रहते हैं। चित्त सत्वगुणप्रधान होकर भी अप्रधान रजोगुण और तमोगुणसे सयुक्त रहनेके कारण अणिमादि आठ ऐश्वयों और शब्द आदि पाँच विषयोमें जब अनुरक्त रहता है, तव उसकी क्षिप्तायस्या समझी जाती है। दैस और दानचींका चित्त इसी क्षितावस्थामे रहा करता है। वही सत्त्वप्रधान चित्त जव रजोगणको तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है, और अधर्म, अजान, अवैराग्य, अनैश्वर्य और निद्रा आदि चाहने लग जाता है, तव उसे मूढावस्था कहते हैं। पिशाच और राक्षसोंका चित्त इसी मृढावस्थामें स्थित है। वहीं सच्वप्रधान चित्त जब तमोगुणको तिरस्कृत करके रजोगुणसे सम्बद्ध रहनेके कारण धर्म, जान, वैराग्य और ऐश्वर्यको प्रिय समझने लग जाता है, तव उसकी विश्वितावस्था होती है। हिरण्यगर्भ आदि देवताओंका चित्त इसी विक्षितावस्थाने रहता है। जब चित्तमे रजीगुण और तमोगुण अशतः भी नहीं रहते, केवल सस्वगुण ही

१ 'अध्यातमयोगसे प्राप्त शानके द्वारा भगवान्को जानकर धीर पुरुष हर्ष-शोकादि द्वन्दोको त्याग देता है।' 'ऐसे निर्विषय मनको मुक्ति इष्ट है।' 'इसलिये मुमुक्षुको चाहिये कि मनको सदा निर्विषय करे।' 'मनका निरोध तभीतक करना है जहाँतक हदयकी तब वासनाएँ नष्ट न हो जायँ। यही शान है, यही च्यान हे, वाकी तब प्रन्थका विस्तार है।'

२. 'मुक्तियोगसे तथा उसके नाधनयोगसे नन्यक् ग्रान बहुत जड़ी चीन ऐ।' 'तपर्खांसे और ग्रानीसे भी योगी बज़ा है।'

रहता है, उस समय चित्त अपनी वास्तविक अवस्थाम रहता है। यही चित्तकी एकाशावस्या है। इसीको सम्प्रजात समाधि कहते ह । विवेक-ख्याति भी योग-शालमे दसीकी सभा है । जब चित्त यह समझकर कि चिति-शक्ति अपरिणामिनी, शुद्ध और अनन्त है, और विवेक-ख्याति परिणामिनी, अशुद्ध और सान्त है, उसमें विराग करके उस विवेक-ख्यातिको भी रोक देता है, तव चित्तकी निरोधावस्था हो जाती है। इसमें चित्तका स्वरूप कुछ भी नहीं रहता। इसलिये इसे योगीजन निर्मीज समाधि कहते है । इन पाँची चित्तकी अवस्याओंमेरे अन्तिम दो अवस्याओंमे ही अपेक्षित चित्तवृत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवस्थाओंमें नहीं होता, अतः उक्त दो अवसाएँ ही योगकी प्रश्चिनिमित्ता हैं। यहाँ चित्तवृत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-वृत्तियोंका रोकना है और न यत्किञ्चित् वृत्तियोंका अवरोध ही है। यदि पहला अर्थ मान लिया जाय तो सम्प्रज्ञात समाधिम अव्यातिदोष आ जायगा, क्योंकि सम्प्रज्ञात समाधिसे सम्पूर्ण वृत्तियोंका निरोध नहीं होता, किन्तु सत्त्वगुणके रहनेसे उसकी वृत्तियां उसमे वर्तमान ही रहती हैं। यदि दूसरा 'यत्किञ्चदृवृत्तिनिरोघ' ( चित्तकी कुछेक वृत्तियोका रोकना ) अर्थ करें तो यत्किञ्चदृतृत्तिनिरोध तो चित्तको क्षिप्त, विश्वित, मूढ अवस्थाओं में भी होता है, अतः वे अवस्थाएँ ं भी योगके अन्तर्गत हो सर्वेगी, फलतः अतिव्याप्तिदीप आ जायगा । अतः अन्याप्ति और अतिन्याप्तिदोष हटानेके हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि, 'क्लेशकर्मादिपरिपन्थि-चित्तवृत्तिनिरोघो योगः अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोघ ऐसा होना चाहिये जो क्लेश कर्म आदिका परिपन्थी हो, शत्रु हो, निवारक हो । अव देखिये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता है, न तो सम्प्रशत-समाधिमें अन्याति ही आती है और न क्षित, विक्षित आदि चित्तकी तीनो अवस्थाओंमें अति-ब्याप्ति ही । सम्प्रज्ञात समाधिमें जो चित्तवृत्तिनिरोध होता है, वह क्लेश और कर्म आदिका निवारक ही होता है, अतः उसमें लक्षणसमन्वय हो गया । उक्त तीन चित्ता-वस्याओंमें यत्किञ्चत् चिचवृत्तियोंका निरोध होनेपर भी क्लेश और कर्म आदिका परिपन्थी नहीं है, उनमें अविद्या, असिता आदि पाँच क्लेश और कर्म वर्तमान ही रहते हैं, अतः उनमें यह लक्षण नहीं जा सकता। इसलिये हमें योगकी यही परिभाषा समझनी चाहिये-क्लेशकर्मादिपरिपन्थिचित्तवृत्तिनिरोधत्वं योगलक्षणम्।

अर्थात् क्लेशकर्मादिका निवारक चित्तवृत्तिनिरोष ही योग है।

तदा इष्टु स्वरूपेऽप्रस्थानम्। (यो॰ १।३)

'तत्र द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान होता है।'

इस सूत्रकी एकवास्यता करनेसे उपर्युक्त सूत्रका वहीं अर्थ निर्दुष्ट प्रतीत होता है ।

योग के खरूपकी विवेचना हो चुकी, अन हमें उसकी माप्तिके उपायोंका विचार करना चाहिये। पात अलयोग-दर्शनमें महर्षि पत अलिने तीन तरहके अधिकारियों के लिये तीन तरहके अधिकारियों के लिये उत्तम साधन यतलाया है, मध्यमके लिये मध्यम और अधम के लिये अधम। उत्तम अधिकारी के लिये

अभ्यासवैराग्याभ्या तिन्नरोधः । (यो० १ । १२) 'अभ्यास और वैराग्यसे चित्तका निरोध होता है।' ईश्वरप्रणिधानाद्वा। (यो० १ । २३)

'अथवा ईश्वरार्षणबुद्धि रसनेसे'—इत्यादि स्त्रोके अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर-प्रणिघान आदि साघन वतलाये हैं। मध्यमके लिये—

तप स्वाध्यायेश्वरत्रणिधानानि क्रियायोग । (यो०२।१)

'तप, त्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघान ही कियायोग है।' इस सूत्रसे तपस्, त्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान आदि मध्यम साघन वतलाये हैं।और अघम अधिकारियोंके लिये—

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यानसमाध-योऽष्टावङ्गानि । (यो०२।२९)

इस सूत्रसे यम, नियम, आसन आदि आठ साघन प्रति-पादित किये हैं। कोई भी सर्वप्रथम उत्तम या मध्यम अधिकारी नहीं हो सकता। प्राथमिक साघनोंको सम्पादित करके ही साधक मध्यम और उत्तम साघनोंको साध सकता है। इसलिये और प्रकरणवशत योगके उत्तम और मध्यम साघनोंके विषयमें विश्वद विवेचन न कर उसके आठ प्राथमिक साघनोंपर ही कुछ विचार किया जाता है। इन्हीं प्राथमिक साघनोंको अष्टाङ्गयोग नामसे शाखोंमें प्रतिपादन किया है। इनके अनुष्ठानसे चित्तकी अश्वद्धता दूर होकर धीरे-धीरे ज्ञानका विकास होता रहता है, और अन्तमें विवेक-ख्यातिकी प्राप्ति हो जाती है। योगाङ्गानुष्ठानाद्युद्धिक्षये ज्ञानदीक्षिराविवेकख्यातेः।
(यो०२।२८)

ये साधन आठ तरहके हैं—१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान ८ समाधि।

१-यम-५ प्रकारके हैं--अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। (यो०२।३०)

१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अपरिग्रह-ये पाँच यम कहलाते हैं। (१) अहिंसा-मनसा, वाचा, कर्मणा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह न करना अहिंसा है। यह यम, नियम आदि साधनोंकी आधार-शिला है। अहिंसाकी यथाविधि परिपालना किये विना यदि अगले साधनोंका अनुष्ठान किया जाय, तो उनका कुछ फल नहीं होता, वे निष्फल है। अहिंसाकी सिद्धिके लिये ही वे साधित किये जाते हैं। यम, नियम आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मिलन न हो जाय, इसीलिये उनके अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है। (२) सत्य-अपनी देखी-सुनी या जानी हुई बात दूसरेको जनानेके लिये ऐसे वाक्योंका प्रयोग करना कि जिनमें किसी प्रकारकी बञ्चना, भ्रान्तिजन्यता और निर्रथकता न हो, सत्य कहलाता है। सत्यके इस परि-पालनमें एक धारा और भी लगी हुई है-वह यह कि कोई सत्य भी यदि किसीका अहितकर्ता हुआ तो वस, वह सत्यपदसे च्युत हो जाता है। अतः हित और यथार्थ बचन -सत्य कहलाता है। (३) अस्तेय—चोरी न करना अस्तेय है। शास्त्रविषद किसी दूसरेका धन ले लेना चोरी कहलाता है। अस्तेय भी केवल कर्मणा ही न साधा जाय। किन्तु मनसा साघा जाय। अतः दूसरे शब्दमें हम इसे अस्पृहा कह सकते हैं। (४) ब्रह्मचर्य — आठ प्रकारके मैथुनोका सर्वथा त्याग ही ब्रह्मचर्य है। अष्टमैथुन दक्ष-सहितामें यो गिनाये हैं---

> सारणं कीर्तन केलिः प्रेक्षण गुद्धभाषणम् । सङ्करुपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्टृत्तिरेव च॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः॥

१ सारण, २ कीर्तन, ३ हॅसी-मजाक, ४ रागपूर्वक दर्शन,५ एकान्तमें वार्तालाप, ६ सङ्कल्प,७ मैथुन करनेका प्रयतः, ८ स्वरूपतः मैथुन — ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोने कहे हैं। (५) अपरिग्रह—विषयोमे अर्जन, रक्षण, क्षय, सङ्ग, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वथा छोड़ देना अपरिग्रह है। विषयोके रक्षण, अर्जन और नागमे जो कष्ट होता है, वह स्पष्ट है। जैसे-जैसे विषयोंका भोग किया जाता है वैसे-वैसे उनमे आसक्ति बढती ही जाती है। यह सङ्गदोष है। विना किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाये विषयोपभोग हो ही नहीं सकता। अतः उसमे हिंसादोष भी रहता है।

२-नियम-नियम भी पाँच प्रकारके हैं (१) गौच, (२) सन्तोष, (३) तपस्, (४) स्वाध्याय, (५) ईश्वर-प्रणिधान । (१) शौच-पिवत्रताका नाम शौच है। वह दो प्रकारका है-एक बाह्य शौच और दूसरा आम्यन्तर शौच । बाह्य शौच स्थूल शरीरको मृत्तिका, जल आदिसे क्षालन करनेसे, गोमूत्र, गोमय आदि ग्रुद्ध सान्विक पदार्थ खानेसे और उपवास करनेसे उत्पन्न होता है। बाह्य साधनींसे होनेवाला बाह्य शौच कहलाता है। सत्त्वस्वभाव चित्तके काम, क्रेंध, लोभ, मोह, मद, मारसर्य आदि मलोंको मैत्री, करुणा आदि उपायोंसे दूर करना-चित्तको अपने वास्तविक रूपमे लाना—उसे निर्मल करना— आभ्यन्तर गौच है। (२) सन्तोष—जीवन-निर्वाहोपयुक्त वस्तुओंके सिवा किसी भी वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा न रखना सन्तोष कहलाता है। (३) तपस्—द्वन्द्वोंको द्वेष-रहित होकर सहन करना तपस् है; जीत-उष्ण, भूख-प्यास, उठना-वैठना आदि दन्द्र कहलाते है। इन दन्द्रोंको शास्त्रोक्त वर्तोके द्वारा ही सहन करना चाहिये। इसके लिये चान्द्रायण, कुच्छ चान्द्रायण, और सान्तपन आदि व्रत गास्त्रोंमे बताये हैं।(४)स्वाध्याय-मोक्ष-शास्त्रोंका अव्ययन अथवा प्रणव-मन्त्रया भगवन्नामका जप करना खाध्याय है । (५) ईश्वर-प्राणिधान--सम्पूर्ण कर्मोंको परम गुरु ईश्वरको अपण कर देना ईश्वरप्रणिधान है। इन पूर्वोक्त ५ नियमोंमें ईश्वरप्रणिधान (सन कर्मों को भगवदर्पण कर देना) परम प्रमुख नियम है, क्योंकि यही अभीप्सित मनोरथके सिद्ध करनेमें अपूर्व र्शाक्त रखता है, और अपन मार्गके कण्टकोको छिन्न-भिन्न करनेमे बड़ा ही सिद्धहस्त है। शास्त्री-में लिखा है--

शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन् वा स्वस्थः परिक्षोणवितर्कजालः ।

#### संसारवीजक्षयमीक्षमाण

#### स्याचित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥

अर्थात् परम पुरुष परमात्मामे समग्र कर्मीको अर्पण करनेवाला साधक ईश्वरकी कृपासे सोते, बैठते, चलते सदा ही योगयुक्त रहता है, उसके हिंसा आदि वितर्क-जाल विना ही प्रतिपक्ष-भावनाके परिक्षीण हो जाते हे. दिन-पर-दिन उसके जन्महेतु वासना आदि नष्ट होते रहते है, और वह परमात्मनिष्ठ मन्ष्य अन्तर्मे जीवन्मुक्तिके सुख-का अनुभव करने लग जाता है। इन यम और नियमोंका विना इनमे किसी तरहकी सङ्कोचकल्पना किये निरवच्छित्र-रूपसे साधन करना श्रेयरकर है। निरविच्छन होकर ही ये महात्रतरूपमें परिणत होकर सार्वभौम कहलाने लगते हैं और तभी इनका परम फल प्राप्त होता है। यदि लोभ, मोर, कोध आदिके कारण कमी इन यम-नियमोंके प्रतिकृल भावना उठे, वितर्क-जाल वार-वार सामने आने लग जायँ तव साधकको वैर्यपूर्वक यह विचार-धारा अपने हृदय-क्षेत्र-मे प्रवाहित करनी चाहिये-दुनियाकी घधकती हुई इस भीषण भट्टीमें छलसते हुए मेने जन तग होकर योग-धर्म-की शरण ले ली और यम, नियम आदि साधनोंका अनुष्ठान करनेमें लग गया, तो फिर वही में छोड़े हुए इन भ्रष्ट क्मोंको फिर करूँगा १ वमनमें फैंके हुए उच्छिष्ट अन्नको क्रुत्तेकी तरह फिर मक्षण करूँगा १ कभी नहीं । मुझे तो 'अङ्गीङ्गत सुकृतिन परिपालयन्ति'—पुण्यात्मा अङ्गीङ्गत कार्यको निवाहते हैं, कभी छोड़ते नहीं—इसी नियमका अनुसरण करना चाहिये । इस विचार-घारासे उस वितर्क-जालको साधक इटानेकी चेटा करेतो उसे अवस्य सफलता प्राप्त हो सकती है।

जत ये यम और नियम नाधतया िख हो जाते हैं, साधनमें किसी तरहकी भी त्रुटि नहीं रहती, जत हजारों विन्न-ताधाओं के आनेपर भी साधक अपने खीकृत मार्गसे नहीं स्वलित होता, तन उसे उन साधनोंकी सिद्धियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। पातञ्जल योगदर्शनमें इनका यर्णन दिया गया है।

#### स्रहिंसाप्रतिष्टायां तस्सन्निधौ वैरत्याग । (यो०२।३५)

अर्थात् अहिंसाकी स्थिरता होनेपर साधकके समीप रहने-वाले जीवोंमे स्वामाविक वैर भी श्रीण हो जाता है। अहिंसा-प्रतिष्ठित उस महानुमावके समीप रहनेसे ही चूहा-विल्ली, घोडा-भेंसा, साँप-नेयला आदि परस्परिवरोधी जानवर भी

अपने स्वाभाविक वैरतकको तिलाञ्जलि दे डालते हैं। उसके पास रहनेवाले किसी भी जीवमें वैरभाव सर्वथा विद्यत हो जाता है। सत्यकी प्रतिष्टा होनेपर सावक अमोघवाकू हो जाता है, जो वात वह देता है, वहीं लोहे-की लकीर हो जाती है। 'सत्यप्रतिष्ठाया कियाफना-श्रयत्वम् ।' (यो० २ । ३६ ) इसी तरह अत्तेवप्रतिष्ठाके सर्वरतोंकी उपस्थित, 'अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरतोपसानम् ।' ( यो॰ २ । ३७ ) ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाते यीर्यप्राति—'ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठाया वीर्यलाभः ।'( यो०२। ३८) और अपरिप्रह-प्रतिष्ठां से सूत, भविष्यत् और वर्तमान कालकी वार्तोकी इस्तामलकवत् स्पष्ट प्रतीति होती है। 'अपरित्रहरैं यें जन्मकथन्तासम्बोधः ।' (यो०२।३९) ये तो हर्दे यमेंकी सिद्धियाँ। अय नियमोंकी सिद्धियोकी तरफ ध्यान दीजिये। बाह्य शौचनी प्रतिष्ठा होनेपर अपने अङ्गीम उसे पवित्रताके विरुद्ध बहत-से दोप दीखने लग जाते हैं । अर्थात ज्यों-ज्यों साधक अपने शरीरको मिटीं ह जल, गोमय, गोनूत्र आदि पवित्र वाह्य साधनोंसे पवित्र करता है त्यों-त्यों उसे देहकी अति अपवित्रता अधिका-धिक प्रतीत होने लगती है। उसे यह निश्चय हो जाता है कि शरीर कभी पवित्र ही नहीं होता । अतः वह शरीरमे आसक्ति छोड़ देता है। जब उसे अपने शरीरकी यह अवस्था देखकर ऐसी विरक्ति हो जाती है, तब फिर दूसरोंके अत्यन्त अपवित्र देहोंने वह वैने सम्पर्क रख सकता है ? आन्तरिक शौचनी प्रतिष्ठा प्राप्त होनेपर जक चित्तके काम, कोंघ, लोभ, मोह आदि मल दूर हो जाते हैं, तव घुले हुए वस्त्रकी तरह चित्त अत्यन्त निर्मल हो जाता है, उस समय चित्त केवल अपने रूपमें ही निविष्ट रहता है। इस प्रकार एकाप्र होकर इन्द्रियोंको अपने अधीन करके वह आत्माके दर्चनकी योग्यता प्राष्ट कर लेता है—

#### शौचात्त्वाङ्गजुष्सा परैरससर्ग । सत्त्वजुद्धिसोमनस्यैकाप्रये न्द्रियजयात्मटर्शनयोग्य-त्वानि च । (यो० २ । ४०, ४१)

'शौचसे अपने शरीरके प्रति घृणा, अन्य शरीरोंसे अससर्ग, चित्तकी शुद्धि, मनकी प्रसन्नता, एकाप्रता, इन्द्रियजय और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है। ' सन्तोषकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुत्तम (जिससे उत्तम कोई नहीं है) सुखका लाम होता है। शास्त्रोंमें लिखा है—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिग्यं महत्सुखम्। तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाईन्ति षोडर्शां कलाम्॥

अर्थात् 'सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना-में सन्तोष-सुखके सोलहवें हिस्सेके वरावर भी नहीं हो सकते।' महाभारतके आदिपर्वमें अपने पितृ-भक्त पुत्र पुरुको उसकी जवानी वापस लौटाते हुए राजा यथातिने कहा है—

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जोर्यति जोर्यताम् । तां तृष्णां सन्त्यजन् प्राज्ञः सुखेनैवाभिपूर्यते ॥

(24188)

अर्थात् जो दुर्नुद्धि मनुष्योसे वहुत कठिनतासे छूटती है, जो अपने आश्रय-दाताके वृद्ध होनेपर भी वृद्ध नहीं होती, (कम नहीं होती), ऐसी तृष्णाको छोड़नेवाला बुद्धिमान् मनुष्य सदा सुखसमुद्रमे निमम हुआ रहता है। 'सन्तोषादनुत्तमः सुखलामः ।' (यो० २। ४२) 'सन्तोषसे' ऐसा 'अनुत्तम सुखलाम' होता है। तपस्की सिद्धि होनेपर अग्रुद्धता नष्ट होनेसे अणिमादि आठ काय-सिद्धियाँ और दूरसे सुनना देखना, आदि इन्द्रिय-सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरह स्वाध्याय-प्रांतष्ठासे इष्ट-देवताओका दर्शन और ईश्वर-प्रणिधान-स्थैर्यसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है जिससे यह साथक परोक्ष देश, काल और स्थानकी सभी वार्ते यथार्थ रूपसे जान लेता है।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः (यो॰ २।४३)

'तपसे अग्रुद्धिका क्षय होनेपर कायेन्द्रियसिद्धि होती है।'

स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। (यो०२।४४) 'स्वाध्यायसे इष्टदेवताके दर्शन होते हैं।'

समाधिसिद्धिरोश्वरप्रणिधानात्। (यो॰ २।४५) 'ईश्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है।'

३-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूर्वक स्थिरतासे वैठ सके, उसका नाम आसन हैं। आसन अनेक प्रकारके हैं। सक्षेपतः ससारमें जितने जीव हैं, उनके वैठनेके जितने प्रकार हैं, उतने ही आसन हो सकते हैं। पद्मासन, वीरासन, स्विस्तिकासन, भद्रासन, दण्डासन, मयूरासन आदि प्रसिद्ध आसन हैं। इनका पृथक्-पृथक् सक्प-विवेचन 'लेखिक्सरिमया' यहाँ नहीं किया जा सकता। वस्तुतः यह एक स्वतन्त्र लेखका विषय है। आसन तभी सिद्ध होता है, जब साधकके स्वाभाविक प्रयत्न शिथिल पड जाते हैं। स्वाभाविक प्रयत्नोके रहते यदि आसन साघा जाय, तो वह न सघ सकेगा, उस अवस्थामें साघकके अङ्गोमे कम्प होने लगेगा। अथवा भगवान् शेषनागपर चित्तके लगानेसे आसनकी सिद्धि हो सकती है। आसन-प्रतिष्ठित पुरुषको गर्मी-जाड़ा, भूख-प्यास आदि द्वन्द्व नहीं सता सकते। इन्हें वह अपने अधीन कर लेता है।

४-प्राणायाम-शास्त्रोत्तः विधिते अपने स्वाभाविक श्वास और प्रश्वासोको रोक लेना प्राणायाम कहलाता है। बाहरके वायका नासिकाके द्वारा जो अन्तःप्रवेश होता है, उसे श्वास कहते है, और भीतरका बायु जो बाहर निकलता है उसे प्रश्वास कहते हैं । इन खास और प्रश्वासकी गतिका शास्त्रोक्तरीत्या अवरोध ही प्राणायाम है। प्राणायामके तीन भेद है-१ पूरक, २ कुम्भक और ३ रेचक। जिस प्राणायाममे श्वासके द्वारा स्वाभाविक गतिमे अवरोध होता है, उसे पूरक, जिसमें श्वास और प्रश्वास दोनो ही नहीं रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्वासके द्वारा स्वाभाविक गतिमें रकावट डाली जाती है, उसे रेचक कहते है। आरम्भमें इन तीनोंका एक साथ ही क्रमशः अनुष्ठान करना चाहिये। अतएव मिले हुए इन तीनोंका नाम प्राणायाम शास्त्रोंमे प्रतिपादित है, अर्थात् इनका समुदाय प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया है- प्राणायामस्त विज्ञेयो रेचपूरककुम्मकैं:'--साधनमे जव परिपक्कता आ जाय तव इनमेंसे केवल कुम्भकका साधन भी शास्त्रोमे वर्णित है, इसे चतुर्थ प्राणायाम भी कहते हैं-

रेचक पूरकं त्यक्तवा सुखं यहायुधारणम् । प्राणायामोऽयभित्युक्तः सर्वेः केवलकुम्भकः॥

केवल कुम्भक बडा ही कठिन है, जब पूर्व प्राथिमक प्राणायामोंमें साधक साधुतया प्रवीण हो जाता है, तभी यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साधनमें सफलता प्राप्त करनेवाले साधकके लिये त्रिलोककी कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती।

केवले कुम्भके सिद्धे रेचप्रकवर्जिते। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते॥ (विस्रमहिता)

प्राणायामके अम्याससे ससारको स्थायी वनानेवाला रागरूपी महामोह शनैः-शनैः दुर्वल होने लग जाता है और मन धारणामें निविष्ट होनेके लिये सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। मनु महाराजने कहा है—

दद्यन्ते ध्मायमानाना धातूना हि यथा मला । तथेन्द्रियाणा दद्यन्ते टोपा प्राणस्य संक्षयात्॥

अर्थात् जिस तरह सुवर्ण आदि धातुओंको अग्निमें तपानेसे उनका मल (मैल) दूर हो जाता है, उसी तरह प्राणोंको रोकनेसे (प्राणायामसे) इन्द्रियोंके दोप भी दन्ध हो जाते है।

तपो न परं प्राणायामात्ततो विद्यदिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्येति ।

अर्थात् प्राणायामके वरावर दूसरा कोई तप नहीं है। उससे दोपोंकी खुद्धि और ज्ञानकी दीति होती है। प्राणायाम वड़ा ही उत्तम साधन है।

५-प्रत्याहार-जन इन्द्रियाँ निषयोंसे सम्बद्ध नहीं रहतीं, उस समय उनका चित्तके खरूपका सा अनुकरण करना-चित्तको नो तरह रहना-सन कामोंमें चित्तकी राह देखना मत्याहार कहलाता है। जितेन्द्रिय मनुष्यकी चक्ष आदि इन्द्रियाँ ध्येय वन्तुमें परिणत चित्तके सदृश हो जाती हैं, स्वतन्त्ररूपते वे मनते मिलकर दसरे-दसरे विषयोंका चिन्तन नहीं करतीं । चित्तके निरुद्ध होते ही वे खय विना परिश्रम निरुद्ध होने लगती हैं। अतः वे उस समय चित्तानुकारिणी समझी जाती है। अर्थात इन्द्रियाँ चित्तकी अपेक्षा रखवी हैं और जिन-जिन कामोंमें चित्त प्रवृत्त होता है, उन उन्हींमे इन्द्रियाँ प्रवृत्त होती रहती हे । मिन्खयाँ जिस तरह भ्रमरराजने पीछे-पीछे रहनर उसके उड़नेपर उड़ती और जहाँ वह बुसता है, वहाँ व्रत जाती हैं, उसी तरह जितेन्द्रिय मनुष्यकी इन्द्रियों भी चित्तके पीछे दीवानी होकर उसीमें अपना अस्तित्वतक भी अन्तमें नष्ट कर डाल्ती है। अजिवेन्द्रियोंकी इन्द्रियाँ तो चित्तके निरोधोन्तुख होनेपर भी खतन्त्ररूपसे रूप, रस आदि अपने-अपने विषयोंमें सञ्चरण करती रहती हैं, और अन्तर्मे चित्तको अपना अनुकरण करनेके छिये लाचार बना देती हैं। अतः विषयासम्प्रयोगकालमे (जव इन्द्रियाँ विषयोंसे सम्बद्ध नहीं रहतीं) इन्द्रियोंका चित्तानुकरण प्रत्याहार कहलाता है। इस प्रत्याहारके साधनसे इन्द्रियाँ वशीनृत हो जाती है, और वास्तविक जितेन्द्रियत्व भो इसी अत्याहारके साघनेसे उपलब्ध

होता है। विष्णुपुराणमे प्रयोजनसहित प्रत्याहारका इस तरह वर्णन मिलता हैं—

शब्दान्ध्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित् । कुर्योचित्तानुकारोणि प्रत्याहारपरायणः॥ वश्यता परमा तेन जायते निष्कलात्मनाम् । इन्द्रियागामवश्यैस्तैनं योगी योगसाधक॥

अर्थात् 'योगको जाननेवाला मनुष्य प्रत्याहार-परायण होकर शब्द आदि विषयोम लगी हुई इन्द्रियोंको रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी बना ले, इसते जितेन्द्रियतामें हदता आ जाती है। इस हदताके बिना कोई भी योग-साधक योगी नहीं हो सकता।' इसी जितेन्द्रियताकी कमीके कारण सौमरि आदि कई योगियोका योग श्रष्ट हो गया था। इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको यह उपदेश दिया है—

तानि सर्वाणि सयम्य युक्त आसोत मत्परः । वदो हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥

(२1६१)

अर्थात् 'उन सर्व इन्द्रियोंको वसमे करके एकाप्र-चित्त हो—मेरे परायण हो जाओ । जिसके इन्द्रियां वसमें हैं, उसकी प्रशा (बुद्धि ) प्रतिष्ठित है । उसे लोग स्थित-प्रश्न कहते हैं ।'

६-मारणा—जो स्थान ध्येयका आश्रयभूत है, उस स्थानपर चित्तको एकाग्र करके लगा लेना घारणा है—

'देशवन्धश्चित्तस्य धारणा ।' (यो० ३।१) अर्थात् चित्तकी वृत्तियोंको एकाग्र करके ध्येयके

अयोत् ।चत्तका द्वासयाका एकाग्र करक ध्ययक आधार-स्थानपर लगा लेना धारणा है । वृत्तियाँ दश्च स्थानीपर लगायी जाती हैं, अतः वे दश्च प्रकारकी हैं—

प्राङ् नाभ्यां हृदये चाय तृतीये च तघोरिस । कण्ठे मुखे नासिकाये नेत्रश्रृमध्यमूर्घसु॥ किञ्जित्तसारपरिसाथ धारणा दश कोतिता.।

(गन्डपुराष)

अर्थात् 'आरम्ममें घारणा नामिमें की जाती है, पीछे-कमशः दृदय, वक्षःखल, कण्ठ, मुख, नाविकाग्र, नेत्र, श्रूमच्य, नृष्यान आदि में।' स्व मिलाकर दर्शावघ घारणा कहीं गयी हैं। इसमें केवल चित्तकी चृत्तियाँ एकाग्र होकर घ्येय स्थानपर वॉधी जाती है, घ्येयते इतका कुछ सम्यन्ध नहीं रहता। ७-ध्यान—उसी स्थानपर (व्येयाधारपर) ध्येय विष्णु आदि विषयक ज्ञानकी एकतानताका नाम व्यान है। अर्थात् व्येय स्थानपर (जहाँ चित्त एकाप्रतासे चाँधा गया है) ध्येयालम्बन प्रत्ययका (ध्येयसम्बन्धी ज्ञानका) दूसरे ज्ञानोंके द्वारा उसे अत्यन्त असम्पृक्त रखकर एक-सा लगातार प्रवाह रखना ध्यान है—

#### तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् । (यो॰ ३।२)

८-समाधि—व्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमें निर्मासित होने लगता है, चित्तके व्ययस्वरूपाविष्ट हो जानेके कारण 'अहमिद चिन्तयामि' (मैं इसका चिन्तन करता हूँ) इत्यादि ज्ञानाकारक वृत्तियोंका उदयन होनेके कारण जब प्रत्ययात्मकस्वरूपसे ज्ञून्य-सा हो जाता है, तब वही समाधि कहलाने लग जाता है। अर्थात् व्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे प्रतीत होने लग जाय, और ज्ञानाकाररूपसे उसका अलग निर्मास न हो, तब ध्यान ही समाधि हो जाता है—

तदेवार्थमात्रनिर्भास स्वरूपश्र्न्यिमव समाधिः । (यो०३।३) ध्यानमे ध्याता, ध्येय और ध्यानका अलगअलग ज्ञान रहता है, और समाधिमे इनका पृथक्पृथक् मान नहीं रहता, केवल ध्येयाकाररूपसे ही
सबकी प्रतीति होती है। यही समाधि और ध्यानमे
विभिन्नता है। इस समाधिमे थोड़ा-बहुत व्यानका
स्वरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येय-स्वरूप
नहीं भासित होता, किन्तु सम्प्रज्ञात समाधिमे यह व्येयस्वरूप पूरी तरहसे भासित होने लगता है, ध्येयके सिवा
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं। यही सम्प्रज्ञात समाधि
और प्रकृत समाधिमे भेद है। इस प्रकृत समाधिकी साधनामे परिपक्षता आनेसे सम्प्रज्ञात समाधि और तदनन्तर
असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा योगी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमे
मुक्त हो जाता है।

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्तते । योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्॥

'योगसे ही योग जाना जाता है, योगसे ही योगकी प्रवृत्ति होती है। योगसे जो अप्रमत्त (प्रमादरहित) होता है वही योगमे सदा रमता है।'



# अष्टाङ्गयोग

( लेखक--श्रीरामचन्द्रजी रघुवशी 'अखण्डानन्द' )

ॐ युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं
कृते योनो वपतेह बोजम्।
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो
नेदीय इत् सृण्यः पक्कमेयात्॥
(यजु०१२।६८, ऋग्०१०।१०१।३, अथर्व०
३।१७।२)

आत्मज्ञान जिन साधनोंद्वारा प्राप्त होता है वे साधन यद्यपि भिन्न-भिन्न स्थानोमे भिन्न-भिन्नरूपसे प्रतिपादित किये गये है तथापि योगको ही मुख्य साधन मानना उचित है क्योंकि यही समस्त वेदादि शास्त्रसम्मत है।

योग कई अथोंने प्रयुक्त होता है, यथा—कर्मयोग, भिक्तयोग, उपासनायोग (अष्टाङ्गयोग=हठयोग तथा राजयोग) और ज्ञानयोग आदि। इन सवकी अपने-अपने स्थानपर महत्ता एव उपयोगिता है ही। परन्तु इन सबमें श्रेष्ठ उपासनायोग (अष्टाङ्गयोग) है। पहिले हम

इसकी मुख्यता एव प्राचीनताके विषयमें कहकर फिर इसके अथों और तदन्तर्गत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात करेंगे।

# योगकी प्राचीनता एवं मुख्यतामें प्रमाण

स घा नो योग आभुवत् । (सामवेद २।३।१०।३) वही परमात्मा हमारी योगदशा-समाघिदशामें साक्षात् होता है।

अभि वायुं वीत्यर्षा गृगानी-३भि मित्रावरुणा पूयमानः। अभि नरं धीजवनं रथे ष्टा-मभीन्द्रं युषणं वज्रवाहुम्॥ (क्षग्०वे०९।९७।४९)

हे विद्वन् ! कोष्ठगत वायुरूप प्राणको सर्व शरीरमें व्यात होनेके लिये प्रेरित कर एव प्राण और अपान दोनोंको पावन करता हुआ, उत्तमस्पर्ते गति देता हुआ उनको भी प्रेरित कर । इस देहरूप रथपर सारिय वनकर खित ध्यान, सङ्कल्पमात्रके वेगसे जानेवाले, इन्द्रियगणींके नेता मनको उत्तम रीतिने प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम-द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम । विद्वन् ! तत्र अज्ञानके नाश करनेवाले ज्ञानरूप वज्ञको हाथमें ले ऋतम्मरावस्थामें प्रजाऽऽलोकके खुल जानेपर सत्र सुर्खीके वर्षक उस आत्माको साक्षात् कर ।

अनुक स्र एतश पवमानो मनाविध । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ (साम०९।६।८।२) आत्माको पवित्र क्रनेवाले, सूर्यके समान ज्ञानी, मननशील चित्तमें, भीतरके हृदयाकाशमें, परमसुख, या मोक्षमार्गमे जानेके लिये अश्वके समान गमनशील मनको योगसमाविद्वारा ईश्वरसे मिला, उसके प्रति जोड़े।

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईपायुगेभ्य'। वीरत् क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु॥ (अथर्व०२।८।४)

है योगिन्। तेरे जिस प्रकार उत्तम लताके वीज वपन करनेके लिये क्षेत्रको सुधारनेवाला इल आवश्यक है उसी प्रकार चित्तभूमिको गोडनेके लिये और उसमे विज्ञानल्प ब्रह्मज्ञानमय बीज वपन करनेके लिये अपेक्षित जो योगके आठ अङ्ग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिल्प लाङ्गल अर्थात् इल हें उनको हम आदरकी दृष्टिसे देखते और उनकी साधना करते हे और हलको खींचनेके लिये जिस प्रकार उसमें 'ईपा' नामक दण्ड और वैलोंको जोड़नेके लिये जुआ लगा होता है उसी प्रकार यहाँ दो प्राण, आत्मा और बुद्धि या आत्मा ओर परमात्मा दोनोंको जोड़नेके लिये ईपा— मानसप्रेरणाल्प चितिशक्तिद्धारा योग करनेवाले योगी-जनोंको भी नमस्कार है। उनकी शिक्षासे देहवन्धनको काट हालनेवाली प्रह्मानन्दवर्शी आत्माको बन्धनसे मुक्त करे।

युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितुः सवे। स्वर्गाय शक्त्या॥ (यजु०११।२)

सत्र मनुष्य इस प्रकारकी इच्छा करें कि हमलोग मोब-सुष्पके लिये, यथायोग्य सामध्यके वलसे, परमे बरकी सृष्टिमं उपासनायोग (अष्टाजयोग) करके, अपने आत्माको शुद्ध करें जिससे अपने शुद्ध मनसे परमेखरके प्रकाशक्य आनन्दको प्राप्त हों। सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्। धीरा देवेषु सुन्नया॥ (यजु० १२।६७)

विद्वान् पुरुषोंमें सुखके प्राप्त करनेवाले आत्मरूप क्षेत्रमें विद्वान् दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलोंको युक्त करते हैं और घीर वुद्धिमान् पुरुष योगके अङ्गरूप जुओंको पृथक्-पृथक् प्राणरूप वैलोंके कन्घोंपर रखते हैं अर्थात् उनका पृथक-पृथक् अभ्यास करते हैं।

फलत आत्मा ही क्षेत्र हैं । उसमें प्राण ही लेखा हैं जो नाना वृत्तियोंद्वारा उसमें पृथक्-पृथक् रूपसे वर्तमान हैं । वे जोड़े हैं, दो नाक, दो कान, दो ऑख, प्राण-अपान, व्यान-उदान । इन सत्र देवोंमें सुम्नयु—सुखके सञ्चारकरूप आत्मामें ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्त-वृत्तिका निरोध अर्थात् योग करते हैं ।

> े बृहदु गायत्रवर्त्तनि स्वाहा समर्थय । (यजु०११।८)

प्राणमार्गसे चलनेवाले मनको उत्तम प्राणायामविधिसे समृद्ध वलवान् करो ।

अष्टार्विशानि शिवानि शम्मानि सहयोग भजन्तु में । योग प्र पद्ये क्षेम च क्षेम प्र पद्ये योगं च नमोऽहो-रात्राभ्यामस्तु ॥

(अथर्व ० का० १९ अनु० १ स्०८ म० २ )

हे परमैश्वर्ययुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी कृपासे मुझको उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे मुझको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपासे दग इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और वल—ये अहाईस सब कल्याणोम प्रवृत्त होकर उपासनायोगको सदा सेवन करें। तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको, और रकासे योगको प्राप्त हुआ चाहते हें। इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हें।

नीहारधूमार्कोनछानिछाना
स्वयोतिविद्युत्स्फटिकादानीनाम् ।

एतानि रूपाणि पुरःसराणि

ब्रह्मण्यभिन्यक्तिकराणि योगे ॥

पृथ्व्याप्यतेजोऽनिछसे समुस्थिते

पञ्चारमके योगगुणे प्रकृते।

न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्॥ (इवेताश्वतर०२।११-१२)

योगसमाधिके अभ्यासके अवसरमें ब्रह्म-साक्षात्के पूर्व नीहार, धूम, सूर्य, अग्नि, विद्युत्, स्फटिक आदिके रूप प्रकट होते हैं। उस समय पाँचो मूर्तोपर वश हो जाता है। जरा और मृत्यु हट जाती है। शरीर योगागिमय हो जाता है।

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं

मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति।

(कठोपनिषद्)

अध्यात्मयोगके लाभसे देव—परमात्माको जानकर विद्वान् हर्ष-शोकसे रहित हो जाता है।

क्षय तहर्शनाभ्युपायो योगः ।

उस परमात्माके ज्ञानका उपाय योग है।
श्रद्धामिकिध्यानयोगादवेहि। (कैवल्योपनिषद्)
श्रद्धा, भक्ति, ध्यानयोगद्धारा आत्माको जानो।
सूक्ष्मता चान्वपेक्षेत योगेन परमात्मनः।
(मनु०)

योगाम्याससे परमात्माकी स्क्ष्मताको देखे । ध्यानयोगेन सम्पश्येद्गतिमस्यान्तरात्मनः । (मनुस्कृति ६ । ७३)

ध्यानयोगसे ही आत्मा जाना जा सकता है। इसलिये ध्यानयोगपरायण होना चाहिये।

इज्याचारदमाहिसाटानस्वाध्यायकर्मणाम् । अय तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम्॥ (याधनस्वय)

यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान, खाध्याय, कमोंके मध्यमे यही परम धर्म है जो कि योगसे आत्माका ज्ञान हो। अपि च सराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्। (वेदव्यास) ध्यानकालमें योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपञ्च परमात्मा-का साक्षात्कार करते हैं क्योंकि श्रुति-स्मृतियोंमें ऐसे ही प्रतिपादित है।

समाधिविशेषाभ्यासात् । (गीतम न्याय०४।२।३८) समाधिविशेषके अभ्याससे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है ।

योगात् सञ्जायते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता । ( आदित्यपुराण )

योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है और योग नाम मेरे (ईश्वर) विषयक चित्तकी एकाम्रताका है।

आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात् तच योगादते नहि । (स्कन्दपुराण)

आत्मज्ञानसे मुक्ति होती है और यह ज्ञानयोगके बिना दुर्लभ है।

योगाग्निर्दहित क्षिप्रमशेष पापपञ्चरम्। प्रसन्न जायते ज्ञानं ज्ञानान्निर्वाणसृच्छति॥ (कूर्मपुराण)

योगरूप अग्नि शीघ्र निखिल पापपञ्जरपुञ्जको दग्ध कर देता है। उस पापके दग्ध होनेसे प्रतिबन्धरहितः ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे निर्वाणसज्ञक मोक्ष्म प्राप्त होता है।

इस सम्बन्धमें वेद, उपनिषद्, दर्शन, स्मृति, पुराण्य गीता आदि शास्त्रोंसे उद्भृत इन प्रमाणोंसे ही अष्टाङ्ग-योगकी मुख्यता, प्राचीनता और आवश्यकताका पर्यास्य अनुभव हो गया होगा।

#### अष्टाङ्गयोगका विवेचन

अष्टाङ्गयोगका अर्थ बहुत व्यापक है। इसके आट अर्ङ्गोमेंसे पूर्वके चार अर्ङ्गो—यम, नियम, आसन और प्राणायामको हठयोग और उत्तरके चार अङ्गो—प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधिको राजयोग कहते हैं। हठयोग और राजयोगमें श्रेणीमेदके अतिरिक्त हमारी धारणामे और कोई भेद नहीं है। दोनों एक दूसरेके अङ्गाश्रित हें। क्योंकि हठयोग (पूर्वके चार अङ्गो) के यिना राजयोग (उत्तरके चार अङ्गों) की और राजयोगके यिना हठयोगकी सिद्धि नहीं होती है। मन्त्रयोग और लययोग इन्हींके अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त तपः स्वाच्याय, ईश्वरप्रणिधानरूप कियायोग यम-नियमरूप अङ्गोंमे आ जाता है। उत्पत्तियोग और ओषिययोगका भी उपासनायोग (अष्टाङ्गयोग) में ही अन्तर्भाव है।

अष्टाङ्मयोगके अभ्याससे गारीरिक, मानसिक और आरिमक उन्नति होकर क्रमसे पञ्चविभागवाली अविद्या नष्ट होती है। अविद्याके नाश हो जानसे तज्जन्य अन्तः-करणकी अपीवन्नताका क्षय होता है और आरमशानकी माप्ति होती है। जैसे-जैसे साधक योगाङ्गोंका आदरपूर्वक अनुष्ठान करता है वैसे-वैसे ही उसके चित्तकी मिलनताका क्षय होता है और मिलनताक्षयके परिमाणमे उसके चित्तमें ज्ञानकी उत्हृष्टता होती जाती है।

योग वास्तवमें प्राच्य मनोविज्ञान है। योगके सूत्रों और उनपर किये गये व्यासमुनिके भाष्यादिसे हम द्यारिके अन्तरङ्ग (अन्तर) करणोंका ज्ञान प्राप्तकर किस प्रकार वे उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। योगीके हायमें इतने साधन आ जाते हैं कि वह सुगमताने आत्मजगत्में प्रवेश करके जीवनके अन्तिम उहेश्यकी ओर भी झाँक सकता है।

#### योगका लक्षण और अर्थ

'युज्' घातुसे योग शब्द सिद्ध होता है। 'युज्यतेऽसौ योगः' जो युक्त करे—मिलाने उसे योग कहते हैं। योग-दर्शनके भाष्यकार महिष व्यासने 'योगस्समाघि ' कहकर योगको समाघि नतलाया है जिसका भान यह है कि जीनात्मा इस उपलब्ध समाधिके द्वारा सिच्दानन्दस्वरूप अझका साक्षात्कार करे।

चित्तकी एकाप्रताके द्वारा अन्त करण और शरीरचे पृथक् हुए आत्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण है। 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधं' कहकर महिषे पत्तक्षिले चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग कहा है।

जिस दशामें मनके सहित ही पञ्चनानेन्द्रिय स्थमद्वारा स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि मी निश्चेष्ट हो जाती हैं उस दशका नाम योग है और यही परमगतिका उपाय होनेसे परमगति है।

## योग-कालनिर्णय

चित्तकी अचछलता, ननकी एकाग्रता और बुदिकी स्थिता करके जीवात्माको परमात्मासे मिलानेकी जो योगविधि है उसे सबसे प्रथम परमात्माने वेदोंके द्वारा स्पृष्टिके आरम्भमे चार ऋषियों (अति, वायु, आदित्य, अद्विरा) द्वारा प्रकट किया । श्रीत्रहासे अन्य ऋषि-मुनियोने योगविद्या सीखी । उनसे महिषे पत्व लिने इसको पदकर और इसका पृण अन्यास करके योगदर्शन नामसे प्रसिद्ध किया जो वर्तमान सब प्रन्थोंमें नान्य माना जाता है।

## योगाङ्गोंका वर्णन

योगके आठ अङ्ग और तदन्तर्गत कियाएँ निम्न-लिखित हैं—

१-यम-पॉच हैं-अहिता, सत्य, अत्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरित्रह ।

२-नियम--पॉच हैं--शौच, सन्तोष, तप, त्वाच्याय और ईश्वरप्रणिधान ।

३-आसन-अनेक प्रकारके हैं, उनमे ८४ विवेचनीय हैं । इन ८४ मेंसे भी चारको सुख्य माना है, सिद्धासन, पद्मासन, खिस्तकासन और सिंहासन ।

४-प्राणायाम (१) प्राणायाममें सहायक निम्नलिखित क्रियाप अनुष्ठेय हैं — नेति, चौति, वित्ति, नौलि, घर्षण (कपालभाति) और त्राटक । इनको षट्वर्म कहते हैं ।

#### (२) प्राणायामके भेद-

लोमविलोम, सूर्यभेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भिक्रका, मुर्च्छा, श्रामरी और प्राविनी ।

(३) विशेष प्राणायाम जिनको सुद्रा कहते हैं वे निम्न हैं—

महामुद्रा, महावन्ध, महावेध, विपरीतकरणी, ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, यक्तिचालन, खेचरी और वज्रोली।

अष्टाङ्गयोगके उपर्युक्त चार अग श्रम-(हटचे) साध्य होनेसे इनकी हठयोग सज्ञा है।

५-प्रत्याहार ।

६-वारणा—इसकी दटतामें सहायक निम्नलिखित मुटाएँ अनुष्ठेय हैं—

अगोचरी, भ्चरी, चाचरी, शाम्भवी और उन्मनी तथा केवल दुम्भक ।

७-व्यान ।

८-सनावि-सम्प्रजात और असम्प्रज्ञात ।

इन उत्तरके चार अंगोकी नज्ञा राजवोग है और धारगा, न्यान और नमाधि जो कमने एक ही विषयमें की जाय तो वह नयम कहलाता है।

लेखके बहुत वढ जानेकी आशक्कांचे हम वहाँ चन्नेपमें ही योगाङ्गोंका दिग्दर्शमात्र करायेंगे। १-यम-यदि कोई जित्तयोगकी परिक्रमाको काममे लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके चारों ओर शान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिये योगके आठ अगोंमें सबसे पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया गया है। उस वातावरणके उत्पन्न करनेका साधन 'यम' है। यमके अन्तर्गत पाँच बातें हैं जिनको आचरणमे लानेसे वायुमण्डल सुधरा करता है। वे निम्न लिखित है—

- (१) अहिंसा—िकसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमे द्रोह (मारनेका वा सतानेका विचारतक) न करना अर्थात् मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुँचाना और शुभाशुभ कमोंसे आत्माका घात करके, आत्मघाती नहीं बनना अहिंसा कहलाता है। जिस योगीका महाव्रत-रूप अहिंसा यम सिद्ध हो जाता है उसके समीप रहनेवाले परस्पर-विरोधों जीव भी विरोधका परित्याग कर देते हैं।
- (२) सत्य—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणसे जिन-जिन बातोंका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ हो उन-उन बातोंको उस-उस निश्चयानुसार, श्रोताका अनुद्रेग करनेवाले, प्रिय लगनेवाले, परिणाममें हित करनेवाले, कपटरहित और निर्श्रान्त वचनोंद्वारा यथार्थ कहना और आत्माके अतिरिक्त किसी पदार्थको सत्य न मानना एव 'त सत्यमानन्दनिधि मजेत्' उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका लक्ष्य करके, उसके सत्यको जानना सत्य है। सत्यके सिद्ध होनेपर योगीकी वाणी किया तथा फलका आश्रय हो जाती है।
- (३) अस्तेय—निषिद्ध रीतिसे दूसरोंका द्रव्य प्रहण न करना अर्थात् जिसका कुछ भी मूल्य हो ऐसी कोई वस्तु उसके खामीकी अनुमति विना न लेना और दृष्ट—सांसारिक विषय और पदार्थोंका सेवन नहीं करना तथा किसी पदार्थ या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तेय हैं। इसके सिद्ध हो जानेपर चारो दिशाओं में होनेवाले रजादि सम्पूर्ण पदार्थ स्वयमेव हस्तामलक होते हैं।
- (४) ब्रह्मचर्य-उपस्थेन्द्रियके यथार्थ सयमके साथ युक्ताहार-विहार, युक्त आचार-विचार, एव युक्त क्रिया-कर्म-निद्रादिका व्यवहार करके-'नायमात्मा वल्हीनेन लभ्यः' आत्मा वल्हीनको प्राप्त नहीं होता-इसल्ये

भारीरिक वल खूव बढ़ाकर ब्रह्म=आत्मामें, चर्य=आचरण करना—ब्रह्मचर्य है। इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी प्राप्ति होती है।

(५) अपरिग्रह—नष्ट पदार्थों का सग्रह करके, उनके सवर्धनमें, रक्षणमे एव प्रचारमें आसक्त होकर, चित्तका विक्षेप करके, मूढ-विक्षित नहीं बनना और आलस्य, प्रमाद तथा सगयको नहीं वढाना अपरिग्रह है। इसके सिद्ध होनेपर जन्मके कथभावका जान होता है (कथता-सबोध=मनुष्यजन्म किस प्रकार सफल हो सकता है और उसके लिये किस प्रकारके योगक्षेमकी आवश्यकता है वा थी या होगी)।

२—नियम—जन्मके हेतुभूत काम्यधर्मसे निवृत्ति कराके मोक्षके हेतुभूत निष्कामधर्ममें प्रेरणा करानेवाले तपादि नियम कहाते है। कितने ही सिद्धोके मतमें एकान्तवास, निःसङ्गता, औदासीन्य, यथाप्राप्तमें सन्तोष, विषयमें विरसता और गुरुके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोवृत्तिको नियममे लाना नियम कहाता है।

अपने कर्मके फलसे भी दुःखी न होना पड़े इसलिये योगी-को नियमींका पालन आवश्यक हैं। वे निम्नलिखित है—

(१) शौच—शरीरकी अन्तर्बाह्य ग्रुद्धता—खञ्छता, जिससे ग्रुद्धाचरणमें सहायता मिलकर, रोगादिका निवारण होके, दीर्घायु होना एव अन्तर्वाह्य मलका निरास होकर, परसंसर्गका अभाव होकर, शरीरके द्वारा आत्माका प्रकाश फैलना।

बाह्य शौचकी सिद्धि होनेसे अपने शरीरमे ग्लानि तथा दूसरोंके साथ असम्बन्ध होता है।

आभ्यन्तर शौचसे सत्त्व (बुद्धि) की शुद्धि, सौमन्य-स्य, एकाग्य, इन्द्रियजय और आत्मदर्शनकी योग्यता प्राप्त होती है।

- (२) सन्तोष—प्रारब्धकर्मानुसार जो अन्न-वस्नादि शास्त्रोक्त भोग प्राप्त हो उनमे ही तृप्ति रखना और खास्थ्य, शान्ति—चित्तमें समाधान रहना, तृणाका विलय होके पूर्णकाम होना एवं निजमे ईश्वरका दर्शन होना सन्तोष है। इसके सिद्ध होनेपर योगीको अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है।
- (३) तप--शीतोष्ण, सुख-दुःखादि द्वन्द्वका सहनः करते हुए नियमित और सयमित जीवन व्यतीत करनाः

तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अगुद्धिका नाश करना तप है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु, प्राञ्चका सत्कार और सेवन तथा शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसाका पालन—शारीरिक तप है। उद्देगरहित, सत्य, प्रिय, हित-भाषण और स्वाध्यायका अभ्यास—वाड्मय तप है। और मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्मिनप्रह—भानस तप है। इन (तीनों) को आचारमें लाकर सिद्धि लाभ करना तप है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि यमोंमें आ गये हैं इससे यहाँ तपका अर्थ स्वधर्मपालनके लिये तीत्र कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है। इसके सिद्ध होनेसे अगुद्धि-क्षयके अनन्तर योगीको शरीर तथा इन्द्रियसिद्धिकी प्राप्ति होती है।

(४) खाश्याय पठन, पाठन, श्रवण, मनन, निदि-ध्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, सव जडचेतन पदार्थमात्र वर्णानुक्रममे प्रियत हैं। अतएव निर्यामत वर्णोंके उचारणमें विद्युच्छक्ति उत्पन्न करके उनका आकर्षण कर लेना एव अभ्यासद्वारा परापरा विद्याओंका सम्पादन करना स्वाध्याय है। इसके सिद्ध होनेपर इष्टदेव परमात्माका दर्शन होता है।

(५) ईश्वर-प्राणिघान—ईश्वरार्पण, सत्र कर्म और कर्मोंके फल ईश्वरको अपण करके निष्काम होना, कर्मवीर चनकर कर्मक्षेत्रमें निजका प्राणिधान कर लेना, शारीरिक, मानिएक सत्र व्यापार ईश्वरको समर्पित करके अनन्य भक्ति- सुक्त हो जाना एव साक्षात्कार प्राप्त करके समाधिस्थ हो जाना ईश्वर-प्रणिघान है। इसके सिद्ध होनेपर समाधिकी प्राप्ति होती है।

३—आसन—चिरकालतक निश्चल होकर एक ही स्थितिमें (योगमें बताये क्रमसे) बैठनेका अभ्यास करना आसन कहाता है। आसन-सिद्धि न्यून-से-न्यून ३ घण्टा ३६ मिनिट और अधिक-से-अधिक ४ घण्टा ४८ मिनिट एक स्थितिमें बैठे रहनेपर होती है।

आसनसिद्धिसे शीतोष्णादि द्वन्द्वींका प्रतिक्ल सम्बन्ध नहीं होता, शरीर नीरोग होकर देह-साम्यता प्राप्त होती है।

४-प्राणायाम—प्राण, अपान, समान आदि वायुओं (प्राणोंकी सहायता) से मनको रोकनेका अभ्यास करना अर्थात् प्राणोंका आयाम-प्राणायाम कहाता है।

- (१) प्राणायाममें सहायक षट्कर्म गुरुमुखरे जानने योग्य हैं।
- (२) प्राणायाम प्रक, कुम्भक, रेचक (वाह्या-भ्यन्तरस्तम्भवृत्ति) भेदसे तीन प्रकारका है—

पूरक-आकाशस्य अपानवायुका नासिकाद्वारा आकर्षण करके उदरमें भरना ।

कुम्भक-भरे हुए वायुको यथार्शाक्त रोकना !

रेचक-रोके हुये अग्रद वायुको नासिकाद्वारसे निकाल देना ।

पुनः प्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं—

(१) लोम-विलोम-मूलवन्घ लगाकर सिद्धासन, पद्मासन या खिस्तकासनसे वैठकर, शिर, शरीर और गर्दनको समान रखते हुए सबसे प्रथम शरीरस्य समस्त अग्रुद्ध वायुको नासिकाद्वारोंसे निकाल दे । ( ऐसा करनेसे पेट खाली हो जानेके कारण स्वभावतः अन्दर चला जायगा, उसे उसी दशामें रोकते हुए ) फिर वार्यी नासिका (चन्द्रस्वर) से (क्रमसे ४, ८, १६ मात्राओंसे) पूरक भरे । ( पूरकसे पेट अपने-आप फूल जायगा-अपनी स्वा-भाविक स्थितिमें आ जायगा ) और जालन्घरवन्ध (उड्डीको हदतापूर्वक कण्ठक्प-गलेके पासवाले त्रिकोणाकार गड्ढे मे ) लगाकर यथाशक्ति (क्रमसे १६, ६४, ३२ मात्राओं-तक ) कुम्भक करे । कुम्भकके समय ओं, सतन्याहति या गायत्री-मन्त्रका जाप करे। और फिर अधिक देरतक कुम्मक करनेमें असमर्थ होनेपर दुईाको हटाकर, दाहिनी नासिकासे शनै -शनै (क्रमसे ८, ३२, १६ मात्राओंसे) रेचक करे। [रेचक करनेसे पेट पुन. अनायास अन्दर चला जायगा, उसको योड़ी देर उसी स्थितिमें रोक रक्खे। ( इस प्रकार रोकनेके कारण हवाको शरीरमें प्रवेश न होने देना वाह्य कुम्भक है) और असहय होनेपर ढीला छोड़ दे—इस क्रियाको उद्वियानवन्ध कहते हे । ] पुन. उसी क्रमसे दाहिनी नासिका (सूर्यस्वर) से पूरक भरके, यथाशकि कुम्मक करके, वार्या नासिकासे शने -शने रेचक करे। यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार आरम्भमें १० से २० याणायाम करे। इसके अम्याससे तीन मासमें समस्त नाडियों-की शुद्धि होती है। यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेसे वारहीं मास किया जा सकता है।

द्रष्टव्य-१ समस्त प्राणायामोंमे मात्राओका प्रयोग निम्न प्रकारसे होता है—

२ विना वन्धोंके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे हानिकी सम्भावना है और इन वन्धोंके विना प्राणायामके अभ्याससे वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होती। वन्धोंके प्रयोगका तरीका निम्न है—

पूरकके समय-मूलवन्च और उड्डियानबन्घ। कुम्भकके समय-मूलबन्घ और जालन्धरवन्घ। रेचकके समय-मूलबन्ध और उड्डियानबन्ध।

प्राणायामके प्रत्येक प्रकार (पूरक, कुम्भक, रेचक) के साथ दा वन्ध रहते हैं जैसा कि उपर्युक्त प्राणायामकी विधिम वर्णन किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट है कि मूलवन्ध प्राणायामके आरम्भसे लेकर अन्ततक रहता है।

गुदाके दृदतापूर्वक सकोचको मूलबन्ध, ठुड्डीके कण्ठकृपमे दृदतापूर्वक स्थापनको जालन्धरवन्ध और पेटके नामिसे नीचे और ऊपरके आठ अड्डल हिस्सेको पश्चिमोत्तान करने (रीटकी हड्डी मेक्दण्डकी तरफ बलपूर्वक खींचने और ढीली छोड़ने) को उद्वियानबन्ध कहते है। पक्षान्तरमे इन बन्धोकी सुद्रा सज्ञा भी है।

३ सब प्राणायाम और मुद्राओंके करनेका क्रम समान ही होता है।

४ जिस नासिकासे पूरक किया हो उससे रेचक न करे। हाँ, दोनों नासिकाओंसे पूरक करनेपर यथाकथित एक-से वा दोनोंसे रेचक किया जा सकता है।

५ मुँहसे, जहाँ वैसा करनेका आदेश है उसे छोड़कर, साधारणतया न तो पूरक और न रेचक ही करे। मुँहसे रेचक करना तो किसी दशामे भी श्रेयस्कर नहीं क्योंकि ऐसा करनेसे बलका क्षय होता है।

(२) सूर्यभेदन—पूर्वोक्त स्थितिमे ही बैठकर दाहिनी नासिकासे पूरक भरके, यथाशक्ति कुम्भक करके वार्यी नासिकासे शनै:-शनै रेचक करे। इस प्रकार बारवार करे। आरम्भमें १० से २० प्राणायाम करे। इस प्राणायामके अभ्याससे शरीरमें उष्णता वढ़ती है। अतः इसका अभ्यास शीतऋतुमें करना हितकर है। इसके करनेसे शिरोरोग, कृमिरोग और ८४ प्रकारके वायुविकार समूल नष्ट होते है।

- (३) उजयी-दोनो नासिकाओसे पूरक भरके, यथाशक्ति कुम्भक करे। फिर वायीं नासिकासे शनै:-शनैः रेचक करे। यह प्राणायाम भी उष्ण है इसिल्ये इसका अभ्यास शीतऋतुमे ही लाभदायी है। आरम्भमे १० से २० प्राणायाम करे। इसके अभ्याससे दम, अय, गुल्म तथा जालन्धररोगका नाश होता है और आयुकी वृद्धि होती है।
- (४) शीतकारी—दोनों नासिकाऍ वन्द करके जिहा और ओष्ठद्वारा वायुका पान करे—पूरक भरे। यथाशिक कुम्भक करके दोनों नासिकाओसे शनै:-शनैः रेचक करे। यह प्राणायाम शीतल है इसिलये प्रीष्मऋतुमें इसका अभ्यास अयस्कर है। इसके अभ्याससे हरेक प्रकारके ताप (ज्वर), रोजिन्दा, एकॉतरा, चौथिया इत्यादि, तिल्ली बरोड, गोला आदि रोगोंका नाश होता है। तीन वर्षके निरन्तर १००-१०० की सख्यामे अभ्याससे चुद्धावस्था दूर होकर युवावस्थाकी प्राप्ति होती है। सफेद वाल काले हो जाते हैं। किसी भी प्रकारका विष नहीं व्यापता। इसका अभ्यास काकमुशुण्डिजीने किया था ऐसा किन्ही-किन्हींका कथन है।
- (५) शीतली—दोनो नासिकाऍ वन्द करके जिह्नाको कौएकी चोचकी नाई वल देकर जिह्नाद्वारा वायुका पान करे—पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनो नासिकाओंसे शनै:-शनैः रेचक करे । आरम्भमें १० से २० प्राणायाम करे । यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये इसका अभ्यास ग्रीष्मऋतुमे करे । यह प्राणायाम शीतकारीके समान ही फलपद है। विशेषमे रूप तथा लावण्यकी वृद्धि करता है।
- पहला प्रकार—वार्यी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण (वेगपूर्वक पूरक-रेचक) करके ग्यारहर्वी वार उसी नासिकासे पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्भक करके सूर्यनाडीसे (दाहिनी नासिकासे) शनै:-शनै: रेचक करे, पुनः दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण करके उसीसे पूरक भरे। यथाशक्ति कुम्भक करके शनै:-शनै: वार्या नासिकासे रेचक करे। इस प्रकार वार्यार करे। आरम्भमं

५ से १० प्राणायाम करे। यह प्राणायाम समर्शातोष्ण हैं इसिलये वारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता है। इसके अभ्याससे वात, पित्त तथा कफकी समानता होनेसे किसी प्रकारकी व्याधि शरीरमें नहीं होने पाती। इसके छ। मासके १०-१० की सख्यामें अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी प्रयुद्ध होती है।

दूसरा प्रकार—दाहिनी नासिकासे वार्यी नासिकाकी तरफ कम-से-कम १० घर्षण करके दाहिनी नासिकासे प्रक भरे। यथाद्यक्ति कुम्मक करके दाने वार्यी नासिकासे रेचक करे। पुन विपरीत क्रमसे याने वार्यी नासिकासे दाहिनी नासिकाकी ओर १० घर्षण करके वार्यी नासिकासे दाहिनी नासिकाकी ओर १० घर्षण करके वार्यी नासिकासे ही प्रक भरे। यथाज्ञक्ति कुम्मक करके दाहिनी नासिकासे दानै:-दानै: रेचक करे। यह प्राणायाम भी प्रथम प्रकारकी भाँति ही फलप्रव है। विशेषमें कुण्डलिनी- द्यक्तिको जाप्रत करके और छ चक्रों (मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञाचक) का वेधनकर प्राणको ब्रह्मरन्थ्रमें ले जाता है।

(७) मूर्च्छा—इसको षण्मुखीमुद्रा भी कहते हैं। यह प्राणायाम पाँचों भूतोंके जो पाँच रग हैं (पृथ्वीका पीला, जलका सफेद, तेजका लाल, वायुका हरा और आकाशका नीला) उनको जाननेके निमित्त है। यह चित्तको समाधिमें निरोध करता है। इससे चित्तकी एकाग्रता होती है।

विधि-दोनों हाथोंके अग्ठे दोनों कानोंमं, दोनों तर्जनी दोनो ऑखोंपर, दोनों मध्यमा नासिकाओंपर और अनामिका तथा किनिष्ठका मुँहपर रखकर मूलवन्य तथा जालन्थरवन्थको आरम्भसे अन्ततक स्थिर रखके वायीं नासिकासे पूरक भरे। यथायिक कुम्मक करके सूर्यनाडी (दाहिनी नासिका) से शनै-शनैः रेचक करे।

- (८) भ्रामरी-यह प्राणायाम लोम-विलोमकी भाँति ही किया जाता है। केवल भेद इतना ही है कि वार्या नािकांचे प्रक भरते समय भ्रमरीका-सा नाद खरमें उत्पन्न करे और दाहिनी नािसकांचे रेचक करते समय भ्रमरका-सा नाद करे। इसी प्रकार विपरीत कममें भी करे। इसके अभ्याससे आनन्दलाम और चित्तकी एकाशता होती है।
- (९) प्राविनी-पद्मासनसे बैठकर दोनों हार्योको ऊपर-की ओर छने तथा सीधे रखे। फिर दोनों नासिकाओंसे पूरक भरे, तदुपरान्त छेट जाय। छेटते समय दोनों हार्थो-

को समेटकर तिकयेकी नाई सिरके नीचे लगा ले, और जहाँतक कुम्भक ठहरे वहाँतक ऐसी भावना करे कि 'मेरा शरीर रूईके समान हलका है' फिर वैठकर (पूर्विश्चितिमें आकर) टोनों नासिकाओंसे शनै:-शनै: रेचक करे। इसके निरन्तर अभ्याससे जलमें पैरने, उसपर चलने आदिकी योग्यता हो जाती है।

#### विशेष प्राणायाम-मुद्राऍ-

- (१) महामुद्रा-वार्वे पैरकी एड़ी सीवन (गुदा तथा अण्डकोषके मध्यमेंके चार अङ्गल खान ) में लगाकर दाहिना पैर लवा कर दे और दोनों हाथ, एकके ऊपर दुसरा, घुटनेके पास रखके दोनों नासिकाओंसे पॉच घर्षण करे। फिर वार्यां नासिकासे पूरक भरे। क्रम्भकके समय लवाये हुए पैरके अगूठेको दोनों हार्योंसे पकड़े रहे और शिरको घटनेपर लगा दे (लगानेका प्रयत करे) तथा मनमें यह भावना करे कि 'मेरी कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत होतो है और मैं इसे ब्रह्मरत्व्रमें ले जाता हूँ। यथाशक्ति क्रम्मक करके सूर्यनाडी (दाहिनी नासिका) से शनै -शनै रेचक करे। इस प्रकार वामाञ्जर्मे जितनी मुद्राएँ करनेका विचार हो इकटी कर ले। फिर दक्षिणाङ्गमं भी इसी कमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी कि वामाङ्गर्मे की थीं। यह ध्यान रहे कि दक्षिणा क्रमें पूरक दाहिनी नासिकासे और रेचक वार्यांसे किया जाय तथा दाहिने पैरकी एडी सीवनमें लगायी जाय। यह मुद्रा कपिल-मुनिने साघी थी। इसके अभ्याससे अविद्या, अस्मिता ( सहम अहडार ), राग, द्वेष, अमिनिवेश ( मरणभय ) ये पञ्चहेश, क्षयरोग, गुल्मरोग, भगन्दर, प्रमेह और कोड़का नाश होता है। और अप्ट प्रकारकी सिद्धियाँ ( अणिमा=छोटा हो जाना, गरिमा=पर्वताकार हो जाना, लिधमा=हलका होना, महिमा=भारी होना, प्राप्ति, प्राकाम्य= इच्छामात्रसे जो चाहे सो करना, ईशिता=प्रभुत्व, वशिता= समस्त प्रकृतिके पदार्थोंको वगमें करना ) पात होती हैं। साधकको यह ध्यान रहे कि ये मायाकी सिद्धियाँ हैं और खरूपकी सिद्धियोंसे तुच्छ है। इस्रालये इनके मोहमें न पड़ अभ्यासको जारी रक्ते।
- (२) महावन्य-वायाँ पैर सीवनमें और दाहिना पैर वार्ये पैरकी जहाके मूलमें ऊपरकी तरफ रखे। फिर पाँच धर्पण करके वार्यी नासिकासे पूरक भरे। कुम्मकके समय दोनों (तने हुए) हार्थोंसे दाहिने पैरके युटनेको पकड़े रहे

तथा मनको सुषुम्णानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे कि 'में कुण्डलिनीशक्तिको जाग्रत करके ब्रह्मरन्त्रमें ले जाता हूँ।' यथाशक्ति कुम्मक करके दाहिनी नासिकासे शनै:-शनै: रेचक करे। इस प्रकार वामाङ्गमे जितनी मुद्राएँ करनी हों करे। फिर इससे विपरीत दक्षिणाङ्गमें उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी कि वामाङ्गमे की थीं। इसके अम्याससे वही फल प्राप्त होता है जो कि महामुद्रासे।

#### (३) महाबन्ध-इसके दो प्रकार हैं-

पहला प्रकार-सिद्धासनसे बैठकर मूलवन्धको बरावर हदतासे लगाके दोनां हाथ चूतड़ोंके पास रखके पाँच घर्षण करे, फिर दोनो नासिकाओंसे पूरक भरे। कुम्भकके समय 'में कुण्डलिनीको जामत करता हूँ' ऐसी भाषना करे और स्थिरासनसहित ऊपर उठ-उठकर कन्द स्थान-को रगड़े। यथाशक्ति कुम्भक करके दोनो नासिकाओंसे शनै:-शनै: रेचक करे।

दूसरा प्रकार-पद्मासनसे बैठकर बायीं नासिकासे पाँच घर्षण करे। फिर उसी नासिकासे पूरक भरे। कुम्भकके समय लोलासनसे खित हो और यह भावना करे कि 'मैं कुण्डलिनीको जामत करता हूं' यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी नासिकासे शनैः शनैः रेचक करे। इस प्रकार वामाञ्जमें जितनी मुद्राएँ करनी हों करके दक्षिणाञ्जमें इससे विपरीत कमसे उतनी ही मुद्राएँ करे जितनी चन्द्राञ्जमें की हों।

महाबन्धका अभ्यास उपर्युक्त दोनों मुद्राओं के साथ-साथ ही करना चाहिये। इसके अभ्यासमे असाध्य रोगों-की निर्द्यात्त होती है और कुण्डलिनी जाग्रत होकर ब्रह्मरन्ध्र-में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता है।

(४) विपरीतकरणी—दोनो पैरोंको लवे फैलाकर, हाथों-को घुटनोंपर रखके पॉच घर्षण करे। फिर दोनों नासिकाओसे पूरक भरके यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भकके समय उक्त भावना करे। फिर पूर्विस्थितिमें आकर दोनों नासिकाओसे शनै:-शनै: रेचक करे। इसके अभ्याससे प्रत्याहार (इन्द्रियोंकी वश्यता) सिद्ध होता है, जठरामि बढ़ती है और अनेक रोगोका नाश होता है।

ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन, खेचरी और वज़ोली मुद्राएँ तथा पट्चक्रमेदनकी किया गुरुमुख-से जानने योग्य हैं। ५—प्रत्याहार—श्रोत्रादि इन्द्रियोंको स्वस्वरागद्वेषात्मक स्वाभाविक विषयोंसे विवेकरूपी बलसे निवृत्त करके, उनका अयोग्य आहार बन्द करके, चित्तके अधीन करना प्रत्याहार कहलाता है।

इसकी सिद्धिके लिये याज्ञवल्क्य-सिहतामें वर्णन की हुई प्राणके आरोह-अबरोहकी पद्धति गुरुकी सिन्धिमें रहकर जाननी चाहिये।

निम्नलिखित क्रियाओके दस मिनटके नियमित अम्याससे भी प्रत्याहार सिद्ध होता है—

पद्मासनसे बैठकर केवल कुम्मकद्वारा श्वासोच्छ्यासकी गित रोकनेसे, सिद्धासनसे बैठकर त्रिकुटी अथया नासिकाप्रपर निमेषोन्मेषरिहत दृष्टि स्थिर करनेसे, मूच्छा प्राणायामके अभ्याससे, शान्तिचित्तसे १२००० प्रणयके जप
करनेसे, विपरीतकरणीमुद्राके अभ्याससे और मनोवृत्तिको
श्वासोच्छ्वासके लयोद्भवके स्थानमें स्थिर करनेसे।

प्रत्याहारके अभ्याससे इन्द्रियोंकी अत्यन्तवश्यता, मनकी निर्मलता, तपकी वृद्धि, दीनताका क्षय, शरीरकी आरोग्यता और समाधिमें प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता प्राप्त होती है।

६—धारणा—आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि-भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशों भेसे किसी योग्य ध्येय देशके विषयमें चित्तको एकाम्र करना धारणा कहलाती है। धारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर हो जाती है।

धारणाको सिद्धिके लिये निम्नलिखित मुद्राओका अभ्यास श्रेयस्कर है—

- (१) अगोचरी—नासिकाके अग्रभागपर मनको रोककर स्थिर करना ।
- (२) भूचरी—नासिकाके अग्रभागसे ४ अङ्गुल दूर रहे हुए अवकाशमें मनको स्थिर करना ।
- (३) चाचरी—आज्ञाचक्रमें मनको रोकना । पक्षान्तरमें इसको खेचरी भी कहते हे ।
- (४) शाम्मवी—मनको आशाचक्रमें स्थिर करके दृष्टिको समस्यल (level) में अधिक-से-अधिक दो हाथ और न्यून-से न्यून एक वालिस्तके अन्तरसे किसी मनोनीत पदार्थको कल्पनामें स्थिर रखकर स्थित करना। अथवा चलते, फिरते, उठते, वैठते, सोते, जागते, काम करते अपनेमें अपना लक्ष्य रखके अल्द्यका लक्ष्य करना।

इसके लिये किसी वाह्य उपकरणकी सहायताकी अपेक्षा नहीं। खाली वहिर्लक्ष्यका अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है। पराका स्फुरण पश्यन्ती वनकर मध्यमा, वैखरीके अर्थ शब्दोंकी एकता करता है या नहीं—इसका निरीक्षण करना ही अन्तर्लक्ष्य है। इसीको शाम्मवीमुद्रा कहते हैं। किन्हीं-किन्हींके मतमें यह मुद्रा शिवजीने साधी थी इसी-लिये इसका नाम शाम्भवी पड़ा।

ध्यान—वारणाके देशमें चित्तवृत्तिका तैलधारावत्
 अखण्ड प्रयाह तथा मनका निर्विषय होना ध्यान
 कहलाता है ।

८—समाधि—व्येय वस्तुके स्वरूपको प्राप्त हुआ मन जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और सक्त्य-विकल्पसे रहित होकर केवल ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित होता है तव उसकी उस अवस्थाको योगी-जन समाधि कहते हैं। यह दो प्रकारकी है—(१) सम्प्रज्ञात और (२) असम्प्रज्ञात।

(१) सम्प्रज्ञात—सविकल्प, जिसमें ज्ञाता और ज्ञानादिके विकल्प-लयकी अनपेक्षा हो और अद्वितीय ब्रह्मके आकार-की आकारता हो, वह चित्तवृत्तिका अवस्थान।

इसमे चित्तकी वृत्तिको ब्रह्ममे लय कर देना होता है और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि ज्ञाता और ज्ञानमें भेद है या नहीं । जैसे मिटीके हाथीमे मिटीका ही मान उसी प्रकार हैतमें भी अहैतका भान ।

इसमें किसी-न-किसी एक अवलम्त्रनकी आवश्यकता रहती है। इसमें प्रशाके संस्कार भी रह जाते हैं। यह समाधि चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है।

(२) असम्प्रज्ञात-निर्विकल्प । बुद्धिका-वृत्तिका अद्वितीय व्रक्षमे उसीका आकार वनकर एक मावसे अवस्थान होना ।

इसमे ज्ञाता-ज्ञानादिके भेदकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। जैसे लवण जलमें मिलकर जलक्प ही हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्ममें चित्तवृत्ति लीन हो जानेसे ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखायी नहीं देता।

इसमं कोई अवलम्बन नहीं रहता। सब वृत्तियाँ विलीन हो जाती हैं। यह चित्तकी निरुद्धावस्थामे होती है और परवैराग्य इसका कारण है। इसमे प्रजाके सस्कार भी नहीं रहते। इसके अन्तमे चित्तका विनाश हो जाता है तब धर्ममेघ समाधि होती है। इसी अवस्थाको आत्म-साक्षात्कार कहते हैं। यही जीवका अन्तिम लक्ष्य है जिंत जिससे वह कृतकृत्य हो जाता है।

यौगिक साघना आर्यसम्यताकी मौलिक विभृति है। अज्ञात कालसे आर्यसम्यताकी अनोखी, अनुपम और अद्वितीय यदि कोई विभृति है तो यौगिक साघना। योगसाधनके निना वेदकी गम्भीर गुत्थियाँ खुल नहीं सकतीं, वैदिक सिद्धान्तींका मर्म निखर नहीं सकता। विशुद्ध वैदिक सातावरण भी इसके अभावमे ननना असम्भव सा ही है। अज्ञात कालसे सत्य सनातन वैदिकधमके सारे-के-सारे सफल प्रचारक यौगिक साधनारे सम्पन्न ही व्यक्त हुए हैं। उपनिषदोके रचिता, दर्शनोंके लेखक, समस्त ऋषि, सुनि महानुभाव योगमार्गके प्रवीण पान्य हए हैं।

भगवान् शङ्कराचार्यं आदि भी इस युगमें योगनलकी विमल विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वैदिकघर्मका अद्भृत नाद वजा सके हैं । अतएव हिन्दूसमाजको, यदि उसे वास्तवमें वेदोंका-दार्शनिक सिद्धान्तोंका प्रचार करना है, वैदिक सचाइयोंको विश्वमें मृर्तिमान् करके दिखाना है और सर्वप्रथम पुनीत वैदिक क्रान्तिका मार्ग विस्तृत करना है तो उसे पूरा-पूरा ध्यान योग-साधनकी ओर लगाना होगा। आसन, प्राणायामादि योगाङ्गोंका प्रत्येक गृहमें प्रचार करना होगा। प्रत्येक समाजमें क्रियात्मक-रूपसे योगकी शिक्षा देनेवालोंको जन्म देना होगा । ऋषि-कुली, गुरुकुली और आअमी तथा शिक्षणालयोंने तो यौगिक साधनाओंकी कियात्मक शिक्षाका पूरा प्रयन्ध होना अनिवार्य हो । प्रत्येक ब्रह्मचारी-विद्यार्थी तथा आश्रम-वासीका जीवन यौगिक साधनासे सम्पन्न होना चाहिये। उपदेष्टाओंको स्वय अपने चीवनोंको यमनियमादिमें ढालना होगा । यम-नियमादिकी साधनासे सून्य प्रचारक वास्तवमं हिन्दूसमाजके लिये शोभाकी बन्त नहीं है। जो प्रचारक यम-नियमोंकी भट्ठीमें होकर नहीं गुजरा वह कैसे विश्वमें आर्यत्वका विस्तार करेगा !

योगेन रहयते धर्मी विद्या योगेन रह्यते। (विदुरनीति)

योगसे धर्म और विद्या दोनोंकी रक्षा होती है। ज्ञाननिष्टो विरक्तो वा वर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रिय। विना योगेन देवोऽपि न मोक्ष लभते प्रिये॥

( भगवान् शङ्कर )

कोई मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ठ और जितेन्द्रिय क्यों न हो पर वह विना योगके मोक्षका अधि-कारी नहीं हो सकता ।

# ध्यान-योग

( लेखक-साहित्यरत प ० श्रीयमुनाप्रसादनी द्यमा पालीवाल )

व्यान तीन प्रकारका है—(१) स्थूल व्यान, (२) ज्योतिर्ध्यान और (३) सूक्ष्म व्यान । स्थूल ध्यान यह कहा जाता है जिसमे मूर्तिमान अभीष्ट देवताका अथवा गुरुका चिन्तन किया जाय। तेजोमय ब्रह्म वा प्रकृतिकी भावना की जाय उसको ज्योति व्यान कहते हैं और बिन्दुमय ब्रह्म एव कुलकुण्डलिनीशक्तिका दर्शनलाभ हो उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं।

(१) स्थूल ध्यान

सावक नेत्र बन्दकर मनमें ऐसा ध्यान करें कि एक अति उत्तम अमृतसागर बह रहा है। समुद्रके बीच एक रक्षमय द्वीप है, वह द्वीप रक्षमयी वाछकावाला होनेसे चारों ओर शोभा दे रहा है। इस रक्षद्वीपके चारों ओर करम्बके वृक्ष अपूर्व शोभा पा रहे है। बहुत-से पृष्पोके खिलनेसे वृक्षोंकी असीम सुपमा हो रही है। कदम्बन्यने चारों ओर मालती, मिलका (चमेली), केसर, चम्पा, पारिजातपद्म और खलपद्मोंके बहुत-से वृक्ष उस द्वीपकी खाईके समान लग रहे हैं। इन सब वृक्षोंके पृष्पोकी सुगन्धसे सब दिशाएँ सुगन्धसे व्याप्त हो रही हैं।

योगी मनमे इस प्रकार चिन्तन करे कि इस काननके मध्यभागमे मनोहर कल्पवृक्ष विद्यमान है, उसकी चार शाखाएँ है, वे चारों शाखाएँ चतुर्वेदमय है और वे शाखाएँ तत्काल उत्पन्न हुए पुष्प और फूलों-फलोंसे लद रही हैं। उन शाखाओंपर भ्रमर गुजार करते हुए मंडरा रहे है और कोकिलाएँ उनपर वैठी छुहू-कुहू शब्द कर मनको हर ले रही है। फिर योगी इस प्रकार चिन्ता करे कि इस कल्पतक्के नीचे महामणियोंसे उज्ज्विलत एक रत्नमण्डप परम शोभा पा रहा है। उस मण्डपके बीचमे मनोहर पलज्ज रत्नो या मोतियोसे देदीप्यमान विछ रहा है, उसी पलज्जपर अपने अभीष्टदेवका विराजमान है। गुरुदेवने जैसा-जैसा अभीष्टदेवका व्यान, रूप, भूषण, वाहन आदिका उपदेश दिया हो योगी उसी रूपका व्यान करे, इसको ही स्थूल व्यान कहते हैं।

#### प्रकारान्तर

व्रक्षरन्त्रमें सहसार नामक एक सहस्रदलवाला महा-पद्म है। इस कमलके मध्यमे और एक वारहदलवाला कमल है। वह द्वादशदलवाला कमल स्वेत वर्णका है और परम तेजसम्पन्न है। इस कमलके बारही पत्तींमें क्रमशः ह, स, क्ष, म, ल, य, र, यु, ह, स, ख, फ्रें ये बारह वीज लिख रहे हैं। उस कमलकी कर्णिकामे अ, क, थ इन तीन वर्णोंके तीन कोण हैं, उन कोणोंके मन्यमे ह, ल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरोंके मण्डपमें 'ॐ' बना हुआ है। फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर समनोहर नादविनदुमय एक पीठ विराजमान है, उस पीठ (सिंहासन) पर दो हस खड़े हैं । और वहीं पादुका भी रक्खी है। उसी स्थलपर गुरुदेव विराजमान हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हैं और वे ग़ुक्ल बस्त्रोंसे सुशोभित हैं। उनके शरीरपर ग्रुभ्र चन्दन लगा है, कण्ठमें स्वेत वर्णके प्रसिद्ध पुष्पोकी माला पड़ी हुई है, उनके वामपार्श्वमे रक्तवर्णा शक्ति (गुरुपती)शोभा दे रही हैं । इस प्रकार गुरुका व्यान करनेपर स्थूलव्यान सिद्ध होता है। विश्वसारतन्त्रमें लिखा है कि-

> प्रातः शिरसि शुक्केऽब्जे त्रिनेत्रं द्विभुजं गुरुम् । वराभयकरं शान्त सारेत्तक्षामपूर्वकम् ॥

अर्थात् मस्तकमं जो ग्रुश्नवर्णका कमल है, योगी प्रभातकालमं उस पद्ममे गुरुका व्यान करे कि वह शान्त, त्रिनेत्र, द्विभुज हैं और उनके हाथोमे वर और अभय मुद्रा है। इस प्रकारके व्यानको स्थूल व्यान कहते है।

कङ्कालमालिनी तन्त्रमें लिखा है कि—
सहस्रद्लपग्रस्थमन्तरात्मानमुज्वलम् ।
तस्योपरि नाद्विन्दोर्मध्ये सिंहासनोज्ज्वले ॥
तत्र निजगुरु नित्यं रजताचलसन्निभम् ।
वीरासनसमासीनं सर्वोभरणभूषितम् ॥
शुक्लमाल्याम्बरधरं वरदाभयपाणिकम् ।
वामोरुशक्तिसहितं कारुण्येनावलोकितम् ॥
प्रियया सन्यहस्तेन धृतचारुकलेबरम् ।
वामोनोत्पलधारिण्या रक्ताभरणभूषया ॥
श्वानानन्दसमायुक्तं सरेत्रन्नाभपूर्वकम् ।

अर्थात् योगी ऐसा न्यान करे कि जिस सहस्व दलकमलमे प्रदीत अन्तरात्मा अधिष्ठित है, उसके ऊपर नादविन्दुके मन्यमे एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान है, उसी सिंहासनपर अपने इष्टदेव विराज रहे हैं, वे वीरासनसे वेठे हैं, उनका शरीर चॉदीके पर्वतके सहश स्वेत हैं, वे नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं, और शुभ्र माला, पुष्प और वश्र धारण कर रहे हैं, उनके हाथोंमें वर और अभय सुद्रा हैं, उनके वाम अङ्कपर शक्ति विराजित हैं। गुक्देव करणादृष्टिसे चारों ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति दाहिने हाथसे उनके मनोहर गरीरका स्पर्श कर रही हैं। शक्ति वाम करमे रक्त पद्म हैं और वे रक्तवर्णके आभू- पणोंसे विभूषित हैं, इस प्रकार उन जानसमायुक्त गुक्का नामस्मरणपूर्वक ध्यान करे, इसको स्थूल ध्यान कहते हैं।

## (२) ज्योतिध्यीन (तेजोध्यान)

मूलाधार अर्थात् गुह्मप्रदेश और लिङ्गमूलके मध्यगत स्थानमें कुण्डलिनी सर्पाकारमें विद्यमान है। इस स्थानमें जीवात्मा दीपिशिखाके समान अयस्थित है। इस स्थानपर ज्योतिलय ब्रह्मका ध्यान करे। इसको तेजोध्यान या ज्योति ध्यान कहते हैं। एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि भक्किटिके मध्यमे और मनके ऊर्ध्वभागमें जो ॐकारमय और शिखामालासमन्वित ज्योति विद्यमान है, उस ज्योतिका ध्यान करे। इसको भी ज्योतिध्यान या तेजोध्यान कहते हैं। इस ध्यानसे योगसिद्ध और आत्मप्रत्यक्षता शक्ति उत्पन्न होती है।

#### (३) सक्ष्म ध्यान

वड़े भारी प्रारब्ध (पुण्य) का उदय होनेसे साधककी कुण्डिलनी जाव्रत होकर, आत्माके साथ मिलकर नेत्ररम्प्रमागेसे निकलकर ऊर्ध्वभागस्थ, राजमार्ग नामक स्थलमे परिभ्रमण करती है। भ्रमण करते समय स्क्ष्मत्व और चञ्चलताके कारण ध्यानयोगमे कुण्डिलनीको देखना कठिन होता है। योगी शाम्मवीमुद्राका अनुष्ठान करता हुआ कुण्डिलनीका ध्यान करे, इसीका नाम स्क्ष्म ध्यान है। यह ध्यान अति गोपनीय है और यह देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होता है। स्थूल ध्यानसे ज्योतिध्यान सौगुना श्रेष्ठ है और ज्योतिध्यानसे स्क्ष्म ध्यान लाख गुना श्रेष्ठ है। इस दुर्लम ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है और ध्यानसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा घरण्ड म्हिपका मत है।

यहाँ शाम्भवीमुद्राका वर्णन करना कोई अयोग्य न होकर विक योग्य ही होगा।

#### शाम्भवीसुद्रा

भुकुटीके मध्यमे दृष्टिको स्थिर करके एकाग्रिचित्तते विन्तायोग (ध्यानयोग) से परमात्माका दर्शन करे। इसको शाम्भवीमुद्रा कहते है। यह मुद्रा सव तन्त्रोंमें गोपनीय वतायी है। जो व्यक्ति इस शाम्भवीमुद्राको जानता है वह आदिनाथ है, वह स्वयं नारायणस्कष्य और सृष्टिकर्ता ब्रह्मास्वरूप है। जिनको यह शाम्भवीमुद्रा आती है वे निःसन्देह मूर्तिमान् ब्रह्मस्कष्प हैं। इस बातको योगप्रवर्तक शिवजीने तीन वार सत्य कहकर निरूपण किया है। इसी मुद्राके अनुष्ठानसे तेजोध्यान सिद्र होता है। इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है। वेद, पुराण, तन्त्र, श्रुति, गीता आदि प्रन्थ ध्यानयोगके वर्णनसे भरे पड़े हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामें श्रीभगवान कहते हैं—

सम कायशिरोग्रीव धारयस्वल स्थिरः! संप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥ (गीता अ०६ स्रो०१३)

सम्ग्रह्मप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेयत ।

मनसैवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ॥

शनैः शनैरुपरमेद्रबुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थ मन कृत्वा न किद्धिद्पि चिन्तयेत् ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्रब्बरुमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेत् ॥

(६। २४—२६)

अविचल रहै, शिर, ग्रीव, काया आदि सकल समान ही। नासाग्र भाग सदैव, अवलोकै, न देखें आनहीं॥ (६।१३)

सकल्पेस जो कामना, होती उन्हें तुम त्याग कर।
होकर जितेन्द्रिय, शुद्ध चितसे योगमें अनुराग कर।।
हो धर्मयुत क्रमश लगाओ, वृद्धि आत्मज्ञानमें।
लाओ न और विचार कोई, अन्य अपने ध्यानमें।।
है मन परम चश्चल, चितत होता इधरसे है उधर।
इस हेतु आत्मामें उचित है, जोडना मन मोड़कर।।
(६। २४—२६)

इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूसरा नहीं है। इसे भी गुरुद्वारा प्राप्त करनेको जरूरत है।

ॐ श्चान्तिः ॐ श्चान्तिः ॐ श्चान्तिः

# ध्यानयोग



गवत्प्राप्तिके साधन'और'भगवत्प्राप्ति' दोनोका ही नाम योग है। पहलेमें प्रभुसे मिलनेके उपाय होते है और दूसरेमे प्राप्ति—मिलन हो जाता है। उपाय वे ही लोग करते है जो भगवान्को मानते हैं और जीव-जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनको प्राप्त करना परम आवश्यक

समझते हैं। भगवान्कों न माननेवाले लोग तो ऐसे योग-को अनावश्यक और माननेवालोंको मूर्ख ही वतलाते हैं । अतएव भगवत्प्राप्तिके जितने साधन हैं वे सब भगवान्के माननेवालोंके लिये ही हैं। परन्तु माननेवालोमें भी लाभ वे ही उठा सकते हैं जो श्रद्वाल, सतत प्रयत्नशील और सयतेन्द्रिय होते हैं—जो सची लगनसे विना उकताये सदा सावधान और आलस्यरहित रहकर नियमपूर्वक साधन करते हैं । आज किसीकी बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया, नियमोंको ढीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, ऐसे लोगोंको लाभ नहीं होता, और इस प्रकार बिना कुछ किये ही सब कुछ चाहनेवाले ऐसे लीग ही निष्फल होकर विद्रोही भी बन जाते हैं । अतएव साधकोंको चाहिये कि वे जिस ध्येयको प्राप्त करना चाहते हैं, उसीमे सन्ची लगनसे लग जायँ । दूसरी ओर ताकने-झॉकनेकी आवश्यकता ही न समझें । तभी उनको पद-पदपर सफलता होगी और ज्यों-ज्यों सफलता होगी त्यों-ही-त्यों उनका उत्साह भी अधिक-से-अधिक बढता जायगा। शीघ्रता करनी चाहिये क्योंिक जीवन बहुत ही थोड़ा है।

सबसे पहली बात है मन लगनेकी । जो जिस वस्तुको परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार बार होता है। उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी धारणा हद होती जाती है और आगे चलकर वही धारणा—चित्त-वृत्तियोंके सर्वथा ध्येयाकार बन जानेपर 'ध्यान' के रूपमें परिणत हो जाती है। जितने कालतक वृत्तियों ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी स्थितिको ध्यान कहा जाता है। ध्यानकी बड़ी महिमा है, मगवान्ने शीमद्भागवतमें कहा

है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोका ध्यान करता है उसका चिन्त विषयों में फॅस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है वह मुझमे लीन हो जाता है। भिक्तयोग, ज्ञानयोग, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग और निष्काम कर्मयोग, किसी-न-किसी रूपमे सभी योगोमें ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है। इस ध्यानसे ही भगवान्के खरूपमे समाधि और ध्यानसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है।

योगदर्शनमें ध्यान अष्टाङ्गयोगों में सातवाँ है। पहले छहों साधन ध्यानमें सहायक हैं, बिल्क उनके करते-करते ही ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अतएव सहायक साधनोंका अवस्य ही सम्पादन करना चाहिये। यहाँ सक्षेपमें ध्यानके सहायक कुछ भावों और कार्योंको लिखा जाता है।

गुरु और शास्त्रयचनोंमें प्रत्यक्षवत् विश्वास, साधनमें तत्परता, इन्द्रियो तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक विषयोंसे हटाना, तन मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिव्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, भगव-त्स्तुति-प्रार्थना, एकान्तवास, विषयोसे विरक्ति, अनावश्यक वस्तुओंका सर्वथा त्याग, अन्न-वस्त्र-स्थान आदि आवश्यक वस्तुओंका भी यथासाध्य कम-से-कम सप्रह, अपने व्येय-सम्बन्धी प्रन्थोंके सिवा अन्य प्रन्थोंका न सुनना, न पढना, ध्येयके गुण, प्रभाव और रहस्यकी बातें सनना, ध्येयके विरुद्ध कुछ भी न सुनना, न देखना और न करना, घर-परिवारमे ममताका त्याग करना, दुराग्रह न करना, अखबार न पढना, सभासमितियोंसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे बचनेकी प्राण-पणसे निर्दोष चेष्टा करना, परचर्चा न करना, परदोष न देखना, न चिन्तन करना, न कहना, मधुर-प्रिय बोलना, अनावश्यक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, चित्तको विषाद, अहङ्कार, ईर्षा, द्वेष, आसक्ति, वैर, अभिमान, व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा बड़ाई न चाहना, धन और स्त्रीके सगसे और इनके सिंगयोंसे भी यथासाध्य अलग रहना (इसी प्रकार स्त्री साधकोंको पुरुष-संसर्गसे अलग रहना चाहिये ), व्येयमे प्रीति उत्पन्न करनेयाले सद्ग्रन्थोका खाध्याय करना, अपने इष्टके नाम और मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जप करना, वार-वार इष्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी

दयालुतापर विश्वास रखना, ध्येयकी प्राप्तिमे हद निश्चय रखना, साधनके खान, वस्त्र, आसन, माला, मृर्ति आदि सामग्रियोंको विना नहाये न स्वय स्पर्श करना, और न दूसरेको-अपने घरके लोगोंतकको किसी भी हालतमें--नहानेपर-भी त्पर्श करने देना, परन्त अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या क्रोधका कभी अङ्कर भी न आने देना, किसीके स्पर्शते वे सामप्रियाँ अपवित्र होंगी, ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोंको नम्रता, प्रेम, आदर और विनयके साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके नियम समझाकर साधनसम्बन्धी खान और सामग्री आदिसे उनको पृथक् रखनाः# न अधिक जागनाः, न ज्यादा सोना, न अधिक खाना, न निराहार रहना, नशैली चीजें विल्कुल न खाना, मांसमद्यका सर्वेथा त्याग करना, तम्बाकृ-गाँजा आदि न पीना, उत्तेजक तथा गरम चीजें न खाना, खट्टी चीजें और अधिक मीठा न खाना, उड़द, लाल मिर्च, सरसी, राई, लहसुन, प्याज, गरम मसले और दही न खाना, कटहल गाजर आदि फल न खाना, वेल, संतरा, हरें आदिका नियमित सेवन करना, हर किसीके हाथका, और हर किसीका अन्न भी न खाना चाहिये । उपर्युक्त वार्तीके सिवा नियत सानपर, नियत समय, नियत कालतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे बैठकर, नियत संख्यामें, नियत इष्ट मन्त्रका जप करते हुए, नियत इप्ट खरूपके ध्यानका प्रयत करना साधकके लिये परम आवश्यक है।

अवस्थाविशेषमें इन सव वार्तोमें कुछ परिवर्तन या न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है। परन्तु इनकी ओर स्याल जरूर रहे। ऐसा करनेते ध्यान सुगमताते और शीष्ट्र फलप्रद होता है।

ध्यानके अनेक प्रकार हैं, साधकको अपने-अपने अधिकार, रुचि और अम्यासकी सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकारसे अम्यास करना चाहिये। परन्तु मनमें इतना निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही हैं। वह एक ही अनेक रूपोंसे अपनेको धृत करवाते हैं। भक्त जिस रूपमें उन्हें पकड़ना चाहे, वह उसी रूपमें पकड़में आ जाते हैं। निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार

सभी उन्होंके रूप हैं । श्रीविष्णु, शिव, ब्रह्मा, स्वं, गणेश, शक्ति, आराम, श्रीकृष्ण आदि सभी वे एक ही ई । मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी सबके अन्तर्म प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है। इसी सत्ये कोटिशः विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशक अवलम्बन करके उस मूल प्रकाशको पा सकते हैं। क्योंकि न्यूनाधिक शक्तिवाले दीलनेपर ये सभी प्रकाश भी वस्तुत. उस मूल सत्यसे सर्वथा अभिन्न और सर्वथा पूर्ण ही हैं। वह स्वयं ही विभिन्न प्रकाशोंमे अवतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं। अतएव विभिन्न साघक उन एक अचिन्त्यशक्ति, अनन्त-महिम, अनन्तकल्याणगुणगणसमन्यित सचिदानन्दधनः सर्वव्यापी, सर्वरूप, स्वप्रकाश, सर्वातमा, सर्वद्रश, अज,अवि-नाशी, सर्वेश, सर्वेषुहृद्, देशकालातीत, गुणातीत, सर्वसद्-लक्षणसम्पन्न, सद्सत्सर्वगुणसम्पन्न, सर्वातीत, सर्व-लोकमय और सर्वलोकमहेश्वर भगवान्के इस समग्र रूप को या परममावको समझकर किसी भी भावसे उनका ध्यान करें, अन्तमें सबको वह एक ही नारायण प्राप्त होंगे, जिनकी प्राप्तिका और खरूपका वर्णन दुद्धि और मन-वाणीसे सर्वथा अगम्य है। अतएव साधकोंको न तो अपना इप्टरूप छोड़ना चाहिये, और न दूसरेके इप्टकी नीचा या अल्प मानना चाहिये। इस प्रकारकी एकत्व-वुद्धिसे घ्यानका अभ्यास करनेपर वहुत-से विष्ठ सहज ही टल जाते हैं और शीम ही परम सफलता प्राप्त हो सकती है।

ध्यान अमेद या भेद, अथवा अद्वेत या दैत इन दोनों भावों से किया जाता है। अभेदमें भगवान् के ध्यान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार ये चार भेद हैं। इसी प्रकार भेदमें भी भगवान् के ध्यान के निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार ये चार भेद हैं।

#### अद्वैत या अभेद

निर्गुण निराकार—अनिर्वचनीय अचिन्त्य अवास्त्रनस-गोचर निष्क्रिय गुद्ध ब्रह्म या गुद्ध आत्मा ।

सगुण निराकार—अज अविनाशी सर्वलोकमहेश्वर मायापति सृष्टिकर्ता ।

निर्गुण साकार—अज अविनाशी गुणातीत मायातीत दिन्य विग्रह भगवान् ।

<sup>\*</sup> वैदिक और तान्त्रिक साधनामें ही इनकी विशेष सावश्यकता है।

सगुण साकार—अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी दिच्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिच्य विग्रह भगवान्। या विराट् विश्वरूप परमात्मा।

# द्वैत या भेद

निर्गुण निराकार—जीयोंपर दया करनेवाले सर्व-शक्तिमान् न्यायकारी निर्गुण परमात्मा ।

सगुण निराकार—जीवजगत्का सञ्चालन करनेवाले सर्वलोकमहेश्वर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वभर्ता और विश्वसञ्चालक प्रभु ।

निर्गुण साकार—भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये माया-मनुष्यरूपधारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सर्वदा निर्गुण ईश्वर ।

सगुण साकार—भक्तोके साथ लीला करनेवाले समस्त गुणनिषि लीलामय भगवान्।

इनके फिर एक-एकके अनेक रूप हैं। इन सव रूपोंमे एक ही सत्य तत्त्व अनुस्यूत है और वह सबमें सब जगह सब ओरसे सब ही भाँति परिपूर्ण है। बुद्धिमान भगवत्कृपापात्र साघक अपने-अपने भावींके अनुसार सव रूपोंको किसी एक रूपमें पर्यवसित कर उसका ध्यान करता है । कोई-कोई अल्पमेघस साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर भी ध्यान करते हैं परन्तु उनका वह ध्येयतत्त्व अल्प और सीमित होनेके कारण उन्हें तात्कालिक फल भी •अल्प और सीमित ही मिलता है। जो अल्प और सीमित है वही नाशवान है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य-तत्त्वकी प्राप्तिसे दीर्घकालतक प्रायः विश्वत ही रह जाते हैं। अवस्य ही यदि उनका इष्ट सास्विक हुआ तो उसकी कृपासे कालान्तरमें पुनः साधनमें प्रवृत्त होकर वे चरमतत्त्वकी प्राप्तिके अधिकारी हो जाते हैं, अतएव न करनेवालोंसे तो वे अल्पकी उपासना करनेवाले भी अच्छे ही हैं।

वास्तवमें भगवान्के खरूपके सम्बन्धमें कुछ भी लिखना अपनी अल्पज्ञताका परिचय देना मात्र ही है। भगवान्के तत्त्वको खय भगवान् ही जानते है। यह कोई भी नहीं कह सकता, कि भगवान् ऐसे ही हैं। बहुत दूरकी वात कहनेवाले महान् दार्शनिक भी बहुत इधरकी ही कहते हैं। अतएव किसीकी भी निन्दा न कर भगवान्के शास्त्रवर्णित और सन्तजनसेवित सभी खरूपोंको सम्मान-की दृष्टिन देखना चाहिये। साधकका भाव ऊँचा होगा

तो सर्वान्तर्यामी सर्वद्रष्टा सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान् उसे अपना ही ध्यान समझेंगे और उसके फलस्वरूप अपने स्वरूपकी प्राप्ति ही उसे करा देंगे। अस्तु।

अब ध्यानके कुछ प्रकार या विधियाँ जाननेके पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके लिये उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है, एवं उसे किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका अभ्यास करना चाहिये।

स्थान—एकान्त हो, प्रवित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी, मैथुन, छल आदि न होते हों, और जहाँ यज्ञ, जप, पूजन, मजन, स्वाध्याय, भगवच्ची आदि होते हों, परन्तु ध्यानके समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, जहाँ शब्दादि न होते हों या उत्तम और सूक्ष्म शब्द होते हों, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम नहो, जहाँ कड्कड़ और गरम बाळ् न हो, सुपुष्प और धूपादिसे सुगन्धित हो, जहाँ भगवान्के सुन्दर चित्र लगे हों। ऐसा निर्जन स्थान न मिले तो अपने घरमें ही अलग स्वच्छ एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये।

काल—ध्यानके लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल अथवा रात्रिका अन्तिम प्रहर है, उस समय स्वाभाविक ही बुद्धि सात्त्रिक और संस्कारश्रूत्य-सी रहती है। परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है। हॉ, भोजनके बाद तुरन्त ही ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं होता। भूखे पेट ध्यान अच्छा होता है।

आसन—आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक नीचा हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर शुद्ध वस्त्र विछाना चाहिये । ऊनका या केवल नरम कुशोंका आसन भी विछाया जा सकता है। ऐसे आसनपर पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके वैठना चाहिये।

आसन—स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम है। इन आसनोमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जर्न्दा समाहित होता है। वार-वार आसन वदलना ठीक नहीं, एक ही आसनसे निश्चल होकर बैठना चाहिये।

समय—प्रतिदिन तीन घण्टे ध्यान किया जा सके तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कम-से-कम एक घण्टे तो ध्यानका अम्यास जरूर करना चाहिये। हो सके तो तीन वारमें तीन घण्टे कर ले-पातःकाल, सन्ध्यासमय और रातको ।

ध्यानके समय गरीर, मस्तक और गलेको सीधा रखना चाहिये। रीढ़की हड्डी सीधी रहे। कुत्रड़ाकर न नैठे। जततक वृत्ति सर्वथा ध्येयके आकारकी न तने, शरीरका वोघ तना रहे और सांसारिक स्फरणाएँ मनमें उठती रहे तत्रतक इप्रमन्त्रका जप करता रहे और वारवार चित्तको ध्येयमे लगानेकी चेप्टा करता रहे। लय (नींद), विक्षेप, कथाय, रसास्वाद, आलस्य, प्रमाद, दम्म आदि दोषोंसे वचे रहनेके लिये भी प्रयत्नशील रहे। यह विधि नियमित ध्यानके लिये हैं। यों तो साधकको तो सभी समय, सभी कियाओंमें खाते-पीते-सोते, उठते-तैठते, सुनते-चोलते, चलते-फिरते, चित्तको ससारकी व्यर्थ स्फरणाओंसे रहित करके अपने इप्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये। ध्यानके समय ऑखें मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिकाके अग्रमागपर दृष्ट जमाकर रखनी चाहिये।

अव अद्वैत-द्वैत दोनों प्रकारके ध्यानोंके कुछ प्रकारोंका सक्षेपमें दिग्दर्शन कराया जाता है । विशेष वार्ते अपने-अपने पथप्रदर्शकसे सीखनी और जाननी चाहिये।

#### अभेद-ध्यान

१-ऑर्खे मॅंदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टिको रियररूपरे जमाकर सावक चित्तकी ओर देखे और उसमें जो कुछ भी बत्तु प्रतीत हो, उसीको कल्पनामात्र जानकर उसका त्याग कर दे। इस प्रकार चित्तमें स्फुरित प्रत्येक वस्तका त्याग करते-करते शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि-की भी सत्ता न रहने दे । सबका अभाव करते-करते कुछ कालमें जब सारे दृश्यपदार्थ चित्तवृत्तिसे निकल जाते हैं। तव सबके अभावका निश्चय करनेवाली वह एकमात्र वृत्ति रह जाती है, यही शुम और शुद्ध वृत्ति है। और सव दृश्यप्रपञ्चका अभाव करनेके वाद यह स्वय भी शान्त हो जाती है। फिर त्याग, त्यागी या त्याप्य वस्त कुछ भी नर्री रह जाता । इसके बाद जो उछ वच रहता है वही चेतन-यन परमात्मा है। वह अर्गाम है, अनन्त है और उसीने सन द्रष्टा और भोक्तावृत्तियोंको प्रस निया है। और अव षट उपाधिरीन अनेला ही चर्वत्र परिपूर्ण हो रटा है। यह 'सर्वत्र' भाव भी उसीम मस्पित है। पर तो वरी है, उत्तका न कोई वर्णन कर तकता है और न चिन्तन !

इस प्रकार विचारपूर्वक दृश्यप्रपञ्चका अभाव करके, अभाव करनेवाली वृत्तिका भी परमात्मामे लय कर देना चाहिये।

२-ऑखें मूँदकर दसों इन्द्रियोंके कार्योंको रोकदर साधक मनके द्वारा पुन- पुनः परमात्माके खरूपका मनन करें । जो कुछ भी स्फरणा मनमें आवे, उसीमें परमात्मा-का माय करें, यों करते-करते स्फरणाएँ वन्द हो जावँगी। परन्तु सायधान, एक भी स्फरणा परमात्माके भावसे अद्भूती न रह जाय और केवल परमात्मा ही वच रहेंगे उन परमात्माके साथ अपनी एकता कर दे । अर्थात् वि चित्तमें यह वृत्ति जाग्रत रहें कि मैं परमात्माका ध्यान कर रहा हूँ तो इस वृत्तिकों भी छोड़ दे । यह वृत्ति जब एक परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल जायगी, तम केवल एक परमात्माका ही योध रह जायगा।

३-ऑंसें मॅदकर या नातिकाके अप्रभागपर दृष्टि जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्ले हुए घड़ेका आकारा कमरेंसे भिन्न नहीं है, और कमरेका आकाश जिस खुले आकाशमें मकान बना है। उससे अलग नहीं है। उस खुले आकाशमें ही सब कमरे वने हैं, उन्हींमेंके एक कमरेमें घड़ा है। अतएव सन जगह नेवल नही एक आकारा है, कमरे और घड़ेकी उपाधिसे छोटे-यह अनेक आकाश दिखायी देते हैं। घड़ेका आकाश अपनी अल्प सीमाको त्यागकर महान् आकाशम स्थित होकर, जो उस-का वास्तविक नित्य खरूप है, यदि उस महान्की दृष्टिचे देखे तो उसको पता लगेगा कि सव दुछ उसीम ही क्लिपत है और सब कुछमें सत्यरूपसे वही खित है। साथ ही कमरे या घड़ेका निर्माण जिस उपादान और निमित्त कारणसे हुआ है उत्त उपादान और निमित्त कारणका नी कारण यही आकाश है। क्योंकि पञ्चभ्तोमे सबसे पहला आकाश ही है। इसी प्रकार व्यष्टि शरीरमेसे अपने मैपन-को निकालकर विश्वरूप भगवान्की समष्टिम स्थिर करे और समष्टिके नेत्रोंसे समल विश्वको अपने द्वरीरस्टित उसीमें कल्पित देखे । जैसे यशोदाजीने भगवान्हें दुस्हें अन्दर विश्व और उस विश्वमें त्रजंके एक प्राप्तन नन्दर्भारा घर और उसमें श्रीपालकृष्णको और हायमें स्तुद्धिया त्ये अपनेको देखा या । इस प्रकार व्यष्टि अउद्घारको समितिन लय करके किर उस समिष्टको भी अधिना परमामान ''र कर दे !

वस्तुतः जड, अनित्य, परिणामी, शून्य, विकारी और सीमित आकाशके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस सिचदानन्दघन निर्विकार और असीम पूर्ण परमात्माकी तुलना नहीं हो सकती। यह दृष्टान्त तो केवल समझनेके लिये ही है।

४-ऑखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनोंमें जो कुछ देखने- सुनने या जाननेमें आता है वह सब एकमात्र परमात्मा ही हैं। वही विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। यह समस्त जगत् उन्हींसे निकला है, उन्हींमें स्थित है और उन्हींमें लय हो जायगा। यह सृष्टि, स्थिति और सहारकी लीला उनके अपने ही अन्दर उन्हींके द्वारा हो रही है। मैं भी उसी लीलाबा एक खिलोनामात्र हूं, और जैसे सारी लीला वही हैं, वैसे ही यह खिलोना भी उनसे मिन्न नहीं है। इस प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित ससार और ससारके पदार्थोंको एकमात्र परमात्माके स्वरूपमें लीन करके फिर ऐसा निश्चय करनेवाली बुद्धिको भी परमात्मामें विलीन कर दे।

५—ऑखे मूँदकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर ऐसा निश्चय करे कि सत्, चित् और आनन्दसे परिपूर्ण एक महान् समुद्र लहराता हुआ चला आ रहा है और मैं वैठा देख रहा हूँ। इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने अन्दर ले लिया और मैं उसकी गहराईमें द्वय गया। और दूयते ही गलकर उसमें घुल-मिल गया। अब मेरा अलग अस्तित्व ही नहीं रहा। बस, अब केवल वह चेतन आनन्दका अथाह समुद्र ही रह गया। इस प्रकार अपनेको परमात्मामें विलीन करे।

६-ऑखें मूँदकर या नासिकाके अग्रमागपर दृष्टि जमाकर ऐसा निश्चय करे कि मैं जो कुछ भी देख सुन और जान रहा था यह सब स्वप्न है। यह चन्द्र, सूर्य, दिशा, काल, आकाश, वायु, अभि, जल, पृथ्वी, दिन-रात, देश-वेश सब कुछ स्वप्नमें मेरे ही अन्दर मेरे ही संकल्पके आधारपर स्थित थे। सब केवल मेरी ही कल्पना थी। अब मै जग गया हूँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, मैं ही में बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा ही अपने सकल्पसे यह 'में' बन रहे हैं। उनके सिवा मैं और मेरा स्वप्न यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचारद्वारा परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे।

७-एकमात्र विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा ब्रह्म ही हैं। उनके सिवा न कोई वस्त है, और न कोई स्थान ही है जिसमें कोई वस्तु रह सके । केवल एक वही परिपूर्ण हैं । उनका यह ज्ञान भी उन्हींको है। क्योंकि वे ज्ञानखरूप ही हैं। वे सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल और अनवेद्य हैं। सब कुछ उन्हींमें किएत है, या वही सब कुछ हैं। वे ही सत् हैं वे ही असत् हैं, वे सत् भी नहीं हैं, असत् भी नहीं हैं । वे आनन्दमय हैं, अवर्णनीय हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह अवर्णनीय आनन्दमय स्वरूप भी आनन्दमय है। यह आनन्दस्वरूप पूर्ण है, नित्य है, सनातन है, अज है, अविनाशी है, परम है, चरम है, सत् है, चेतन है, शानमय है, कटस्य है, अचल है, अमल है, अकल है, अनामय है, अनन्त है, शान्त है और आनन्दमय है। बस, वह आनन्द ही आनन्द है। आनन्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, है सो आनन्द ही है। इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट करके अपनेको उसमें विलीन कर दे।

८-शरीरके सभी मर्मस्थानोंकी मिन्न-भिन्न नाडियोंके पृथक-पृथक स्थान और कौन-सा वायु कहाँ रहता है तथा क्या करता है, इस शरीरिवज्ञानको क्रियारूपमें मलीमॉित जानकर तब ऑखें मूॅदकर व्यानके लिये बैठे और ज्योतिर्मय, निर्मल, आकाशवत् सर्वव्यापी, हढ़, अत्यन्त अचल, नित्य, आदि-मध्य और अन्तरिहत, स्थूल होते हुए ही सूक्ष्म, अवकाशरिहत, स्पर्शरिहत, चक्षुसे अगोचर, रस और गन्धहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, सत्य, सदसदूप, सर्वकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूर्त, अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ और बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर ऑसें, सब ओर पर, सब ओर सिर, सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी ब्रह्मका ध्यान करे, और वह ब्रह्म मुझसे अभिन्न है, ऐसा अनुभव करे।

९-ऑखें मूँदकर अपने अन्दर इस प्रकार देखे कि कन्दसे निकले हुए वारह अड्डल नलीवाले चार अड्डल चौड़े, ऊर्ध्वमुख, केश्चरयुक्त, कर्णिकासमन्वित, प्राणायाम-द्वारा विकसित आठ दलवाले द्वदयकमलपर सव प्राणियोंके द्वदयमें रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपित, अच्युत, अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपित भगवान् विराजमान हैं। उनकी चारों भुजाओंमे श्रञ्ज, चक्र, गदा और पद्म हैं, भगवान्के अग केयूर और कुण्डल तथा अन्य आभूपलें से सुशोभित हैं, उनके वक्षः खलमं श्रीवत्सका चिह्न है। पद्मोदर सहश ओष्ठ हैं। प्रसन्वदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हॅं सी टॅस रहे हैं, विशुद्ध स्फिटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर पहने हुए हैं और अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके यह देखे कि मैं उन्होंने विलीन हो गया। यह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहे।

१०—ऑर्ले मॅूदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी किणिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोभित, विद्यारूपी केशर और ज्ञानरूपी निलकासे समन्वित, वृहत् कन्दसे सलम, और प्राणायामद्वारा खिला हुआ हृदयमें एक कमल है। उस कमलमें सर्वत्र तेजोमय, धर्वतोमुखी शिखाओंसे सुशोभित, जगत्के कारण ईश्वरूपी हव्ययाहन वैश्वानर महाअमि देहको चरणोंसे लेकर मस्तकतक तम करते हुए निर्वात दीपकी तरह निश्चल ज्योतिरूपसे विराजित हैं, उनकी उन ज्योतिर्मय लपटोंमे नीलपद्मके अन्दर विद्युत्की लताकी माँति दीतिमान पीतयण, विश्वचराचरके कारणरूप वैद्यानरूपी अक्षर देवता परमात्मा स्थित है। वह परमात्मा ही मैं हूं। इस प्रकार निश्चय करे। और अपनेको उनमें विलीन कर दे।

११-ऑले मूँदकर अथवा अम्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष सूर्यमण्डलमें देले कि दिव्य रथके अन्दर पद्मासनपर विश्वात्मा चतुर्मुख परम सुन्दर प्रफुल कमलसहरा मुख-मण्डलसाले हिरण्यवर्ण पुरुष विराजित हैं, उनके केश, मूंळें और नख भी हिरण्यमय हैं। उनका दर्शन पापोको नाश करनेवाला है, वे सब लोगोंको अभय देनेवाले हैं। उनके ललाटकी आमा पद्मके गर्भपत्रके समान लाल है। वे समस्त जगत्के प्रकाशक और सब लोगोंके अदितीय साक्षी हैं। मुनिजन उनका दर्शन और स्तयन कर रहे हैं। ऐसे भगवान् आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वह आदित्य मुझसे अभिन्न हैं। और इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें चित्तवृत्तिके द्वारा विलीन कर दे।

१२-किर्णिका और केशरसे युक्त अष्टदल हृदयकमलमें चन्द्रमण्डलके मध्य विराजित गर्भाकार मोक्तारूप अक्षर आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामें मैं ही हूँ और वह आत्मारूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली चन्द्रकिरणोंसे घिरा हुआ हूँ, शिरमें स्थित अधोमुखी पोडशदल कमलसे गल गलकर अमृतकी घाराएँ हजारों प्रकारसे मेरे चारों ओर वह रही हैं। वह अन्यय परमात्मा परवहा में ही हूँ।

## भेद-ध्यान योगीश्वर शिवका ध्यान

१३-हिमालयके गौरीशङ्कर शिखरपर एकान्तमें भगवान् शिव ध्यानस्य पद्मासनसे विराजित हे, उनके शरीरके अपरका भाग निश्चल सीघा और समुत्रत है। दोनों कन्धे वरावर हैं । वे दोनों हाथ अपनी गोदमें रक्ते हुए हैं, जान पड़ता है मानो कमल खिल गया है। जटाजूट चूड़ाके समान ऊँचा करके सप्ते द्वारा बाँघा हुआ है, दोनों कानोंमें कदाक्षमाला है, ओढ़ी हुई काली मृगछालाकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभाषे और भी घनीभृत हो रही है। उनके तीनो नेत्र नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हैं। नामिकाग्रपर स्थित नीचेकी ओर झुके हुए स्थिर और नि स्पन्द उनके नेत्रींसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर-उधर छिटक रही है। उन्होंने समाधि अवस्थामें देहके अन्दर रहनेवाले वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है। जिसे देखकर जान पड़ता है मानो वे जलपूर्ण और आडम्बर-रहित बरसनेवाले वादल हैं अथवा तरङ्गहीन प्रशान्त महासागर हैं, या निर्वातदेशमें स्थित निष्कल ज्योतिर्मय दीपक हैं । ऐसे समाधिस्थित योगीश्वर भगवान् शहरका ध्यान करे।

#### पश्चमुख महेश्वरका ध्यान

१४—ऑखें मूँदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल है, उस कमलपर मगवान महेश्वर विराजमान हैं। उनके शरीरकी कान्ति चाँदीके पहाड़के समान श्वेत और सुन्दर है, मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान है, रर्लोके समान उज्जल सब अङ्ग हैं, एक हाथमें कुठार है और शेष तीन हायोंसे मृगमुद्रा, वरमुद्रा और अभयमुद्रा घारण किये है। प्रसन्न पाँच मुख है, और तीन नेत्र हैं। व्याप्रका चर्म पहने हुए हैं, चारों ओर देवता स्तुति कर रहे हैं। यही मगवान महेश जगत्के आदि, वीजस्वरूप और सब मयोंका नाश करनेवाले हैं।

# श्रीअवनेश्वरी देवीका घ्यान

१५-जिनके प्रातःकालीन सूर्यकिरणके सहश्र देहकान्ति है, जिनके ललाटपर अर्धचन्द्रमुकुट सुशोभित है, जिनका विशाल वक्षः खल है, जिनके तीन नेत्र है और जो मन्द-मन्द मुस्करा रही है, जिनके चारों हाथ वरमुद्रा, अकुश, पाश, और अभयमुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन श्री-भुषनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये।

# श्रीजगजननी उमाका ध्यान

१६-जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके बाये हाथमें नीलपदा है और दिहने हाथमें अत्यन्त श्वेतवर्ण चामर है उन उमा देवीका व्यान करना चाहिये।

## श्रीविष्णुभगवान्का ध्यान

१७-ऑखे मूंदकर देखे कि हृदयकमलपर या अपने सामने जमीनसे कुछ ॲचेपर स्थित एक सहस्रदल कमलपर भगवान् श्रीविष्ण् सुशोभित हैं । आप सब अनुरूप अङ्गोसे समन्वित हैं, अति शान्त, सुन्दर मुखारविन्द है, आपके विशाल और मनोहर चार लबी भुजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त रमणीय और सुन्दर है, परम सुन्दर कपोल है, मुखमण्डल मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है। लाल-लाल होंठ और मनोहर नुकीली नासिका है। दोनों कानोंमें मकराकृति कुण्डल चमक रहे हैं। मनोहर सुन्दर चिवुक है। नेत्र कमलके समान विशाल और प्रफ़िलत हैं। मेघश्याम शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान है। लक्ष्मीजीके निवासस्थान वश्वस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न है। हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, हृदयमें सुन्दर तुलसीयक्त वनमाला, रतहार, वैजयन्तीमाला और कौरतुभमणि विभूषित है। चरणोंमें रतजिङ्गत बजनेवाले नूपुर हैं और मस्तकपर किरीटमुक्ट देदीप्यमान है। ललाटपर मनोहर तिलक है हाथोंमें रतोंके कड़े, कमरमे रत्नजिटत करधनी, भुजाओंमें बाजूबन्द और हाथकी अगुलियोंमें रतकी अंगृठियाँ सुशोभित हैं। आपके बुंघराले केश बड़े ही मनोहर हैं। चारों ओर प्रकाश छा रहा है और उसमेंसे आनन्दका अपार सागर उमद रहा है।

# शेषशायी विष्णुभगवान्का ध्यान

१८-ऑखें मूंदकर देखे कि हृदयदेशमे मानो क्षीर समुद्र है, और उसमें भगवान् अनन्त शेषजीकी कोमल शय्यापर शान्तस्वरूप भगवान् श्रीविष्णु लेटे हुए हैं। अत्यन्त सौम्य और प्रसन्न मुखमण्डल है। नील मेघके समान मनोहर नीलवर्ण है। सभी अङ्ग परम सुन्दर हैं और विविध आभूपणोसे विभूषित हैं। श्रीअङ्गसे दिन्य गन्ध निकल रही है, नाभिमेंसे कमल निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख ब्रह्माजी विराजमान हैं। जगजननी लक्ष्मीजी वैठी हुई भगवान्की चरणसेवा कर रही है। ऐसे सम्पूर्ण लोकोंके खामीके चरणोंमें में प्रणाम करता हूं और भगवान् प्रसन्न होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैं। असंख्य स्याँसे बढ़कर आपका प्रकाश, असंख्य चन्द्रमाओंसे बढ़कर शीतलता, असख्य कामदेवोको मोहित करनेवाला आपका सौन्दर्य, असख्य अग्नियोंसे बढ़कर आपका तेज, असख्य इन्द्र और कुवेरोंसे बढ़कर आपका ऐश्वर्य, असख्य समुद्रोंसे बढ़कर आपका गाम्मीर्य, असख्य हरिश्चन्द्र और कर्णसे बढ़कर आपका औदार्य, असख्य पृथ्वीमण्डलोंसे बढ़कर आपकी क्षमाशीलता, असख्य जननियोंसे बढ़कर आपका वात्सख्य और असख्य प्रियतमोंसे बढ़कर आपका माधुर्य है।

## १९-श्रीसीतारामका ध्यान

काळाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासिनं द्धानमपरं सुद्रां ज्ञानमयी जानुनि ॥ हस्ताम्बुजं पार्श्वगतां सीतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं मुकुटाङ्गदादिविविधा-पश्यन्तं क**स्पो**ज्जवलाङ भजे ॥

श्रीरामकी देहकान्ति मेघके समान स्याम वर्ण है, वे बड़े ही कोमलाङ्ग हैं और वीरासनसे बैठे हुए हैं, उनके एक हाथमें ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्खा हुआ है, उनके वाम-पार्श्वमें पद्महस्ता विद्युतकी भॉति तेजोमयी सीतादेवी विराजिता है और श्रीराम उनकी ओर देख रहे हैं। श्रीरामचन्द्रके मस्तकपर रत्नमुकुट है और वाजूवन्द आदि विविध रत्नमण्डित आभूषणोंसे शरीर प्रकाशित हो रहा है, ऐसे श्रीराघयका हम ध्यान करते हैं।

# २०-श्रीरामके वालरूपका ध्यान

कामकोटि छिब स्याम सरीरा । नीलकज वारिद गभीरा ॥ अरुन चरन पकज नख ज्योती । कमलदलन बैठे जनु मोती ॥ रेख कुलिस धुज अकुस सोहै । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहै ॥ किट किंकिनी उदर त्रय रेखा । नामि गॅभीर जान जेहिं देखा ॥ मुजविसाल मूषन जुत भूरी । हिय हरिनख सोमा अति रूरी ॥ उर मिनहार पदककी सोमा। विश्व सन देखत मन लोमा॥
कम्बुकंठ अति चिबुक सोहाए। आनन अमित मदन छिव छाए॥
दुइ दुइ दसन अघर अहनारे। नासा तिरुक को बरने पारे॥
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर सुतोतिर वोला॥
नीलकमल दोउ नयन विसाला। विकट मृकुटि तटकिन वर माला॥
चिकन कच कुचित गमुआरे। वहु प्रकार रिच मातु सँवारे॥
पीत झिंगुलिया तनु पिहराए। जानु पानि विचरत महि माए॥

( श्रीरानचरितनानम )

२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान पीतवसन परिकर कि भाया। चारु चाप सर सोहत हाया॥ तनु अनुहरत सुचदन बोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ केहरिकघर बाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनिमाला॥ सुभग स्वन सरसीरह लोचन। वदन मयक तापत्रयमोचन॥ कानन कनकफूल छिन देहीं। चितवत चितर्हि चोर जनु लेहीं॥ चितविन चारु अकुटि वर बाँकी। तिलक रेस्न सोना जनु चाँकी॥

> र्वाचर चौतनी सुमगसिर, मेचक कुचित केस । नसिस सुदर बन्धु दोड, सोमा सक्क सुदेस ॥ (श्रीरामचरितनानस)

## २२-जनकपुरकी फुलवारीमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान

सोमासींव सुभग दांउ बीरा । नीलपीत जलजात सरीरा ॥
काकपच्छ सिर सोहत नीके । गुच्छा विच विच कुसुमकलोके ॥
भारतिरुक अमिंदु सुहाप । अवन सुमग मूपन छिन छाप ॥
निकट मृदृष्टि कच पूँवरवारे । नवसरोज होचन रतनारे ॥
चाव चिवुक नासिका कपोला । हासिविलास केत मनु मोला ॥
मुखछिन कहि न जाइ नोहिपाहीं । जेहि विलोकि बहुकान लजाहीं ॥
वर मिनमाल कम्बुकलग्रीवा । कामकलमकर मुजनल सोवा ॥
सुमन सनेत बामकर दोना । सौंवर कुँवर सखी सुष्ठि होना ॥

केहरिकिट पटपीतघर, सुषमा सीखनियान । देखि मानुकुरु मूपनाहिं, निसरा सिखन अपान ॥ ( औरामचरिवनानस)

#### २३-धनुषयज्ञमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान

राजन राजनमार महें, कोसर राजकिनर ।
सुदर स्वामक कीर तनु, विश्वविक्षेत्रन कोर ॥
सर्य मने हर मूरीन दोड । केरिट रान उपना लघु मोऊ ॥
सर्यक्य निंदक मुख नीके। नीरज नयन मावते कीके॥
वित्वनि कार मारमदहरनी। मावन द्वय जाइनीर वरनी॥
इस क्योंक शुति कुंदल रोह्य । विवुक्ष अयर सुदर मृदु केका॥

कुमुदबन्धु-कर निंदक हासा । अकुटी विकट मनोहर नाता॥ भारत निसारत तिलक झरूकाहीं। कच विरोक्ति अर्हि अवर्हि रुवाहीं। पीत चौतनी सिरन सुहाई। कुसुनकर्ती विचवीच वनाई॥ रेसा रुचिर कम्बु करू ग्रीवा। जनु विमुवन सुस्रमाकी सीवा॥

कुनरमणि कंठा कित, उर तुरुसीकी मारु। वृषम कष केहरि ठवनि, वर्जनिधि वाहु विसारु॥ किट तूनीर पीतपट वाँध। कर सरधनुष वामकर काँधे॥ पीत जम्य-उपनीत सुहाए। नस्तिसस मनु महाछनि छाए॥

( श्रीरामचरितमानत )

## २४-श्रीरामका वरवेशमें घ्यान

स्पामसरीर सुमाय सुहावन । सोमा कोटि मनोज ठजावन ॥
जावकजुत पदकमक सुहाए । मुनिमननभुप रहत जह छाए ॥
पीत पुनीत मनोहर घोती । हरत वाळरिन दानिनि जाती ॥
कलकिंकिण कटिसूत्र मनोहर । बाहु विसाल विमुध्न सोहर ॥
पीत जनेज महाछित्र देई । करमुद्रिका चोरि चित लेई ॥
सोहत ब्याह साज सब साजे । उर आयत सब भूधन राजे ॥
पीत उपरना काखा सोती । दुहुँ आचरिन को मनिनेती ॥
नैनकमल कलकुडल काना । वदन सक्क सौन्दर्यनिधाना ॥
सुदर अकुटि मनोहर नासा । मालिकक सुचि रिचर निवासा ॥
सोहत मौर मनोहर माथे । मण्डमय मुकतानि गाँभे ॥

#### २५-चनवेशमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान

मुदित नारिनर देखिंहें सोना। रूप अनूप नैन नन कोना।।
पक्टक सब जोहिंहें चहुँओरा। रामचद मुखचद चरोरा।।
तदन तनाल बरन तनु सोहा। देस्त कान केटि नन मोहा॥
दानिनिवरन तपन सुठि नीके। नसनिय सुना नामत जोव॥
मुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा। तोर्त करकमरनि भनुतारा॥
जटामुकुट सीतनि सुनन, दर नुत नैन निसार।

जरामुकुर सासान सुमान वर शुराना निराण । सरद परचना विशुपदन, इसन स्वेदरून राजा ॥ (धोनानारि ।नानन)

# २६-वनवेशमें श्रीसीतारामलक्मणका ध्यान

सनती ! ई कोड रातरुनार ।

पथ चन्त मृदु पर-कमानि दोड सीक्र-स्व-आगर ॥१॥
आते राजिर्मन साम-तनु, सोना अनित अगर ।
डारीं बारि अग-अवनिषर, केटि केटि मत नार ॥२॥
पाठे वीर हिमोर मनोहर, कोचन-बरन दशर ।
कृटि तुनीर कसे, कर सर-धमु, चते हरन छिते नार ॥३॥

जुगुल बीच सुकुमारि नारि इक, राजित बिनिह सिंगार। इन्द्रनील, हाटक, मुकुतामिन, जनु पहिरे मिह हार॥४॥ अवलोकहु मिर नैन, विकल जिन होहु, करहु सुबिचार। पुनि कहॅ यह सोभा, कहॅं लोचन, देह-गेह-ससार १॥५॥ सुनि प्रिय-बचन चिते हित के रघुनाथ कृपा-सुखसार। तुलसिदास प्रमु हरे सबिन्हके मन, तन रहि न सँमार॥६॥ (गीतावली)

# २७-सुवेल पर्वतपर श्रीरामका घ्यान

सैलमुंग इक सुन्दर देखी। अति उतग सम सुभ्र विसेखी॥
तहँ तरु किसलय सुमन सुहाये। रुछिमन रिच निज हाथ डसाये॥
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन ऋपाला॥
प्रमुक्त सीस कपीस उछगा। वाम दिहन दिसि चाप निषगा॥
दुहु करकमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लिंग काना॥
वडमागी अगद हनुमाना। चरनकमल चाँपत विधि नाना॥
प्रमु पाछे लिछमन बीरासन। किट निषंग कर घरे सरासन॥
(श्रीरामचिरतमानस)

## २८-रणविजयी श्रीरामका ध्यान

राजत राम काम-सत-सुन्दर। रिपु रन जीति अनुज सँग सोमित, चाप-विसिष बनरुह-कर ॥१॥ फेरत स्याम सरीर रुचिर श्रमसीकर, सोनित-कन बिच बीच मनोहर। खद्यात-निकर, हरिहित-गन, जन् मरकत-सैक-सिखरपर ॥२॥ भ्राजत घायल बीर बिराजत चहुँ दिसि, हरिषत सकल रिच्छ अर बनचर। कुसुमित किंसुक-तरु-समूह महॅ, तरुन तमाल बिसाल बिटपबर ॥३॥ राजिव-नयन बिलोकि कृपा करि. किए अभय मुनि-नाग, विव्ध-नर। 'तुरुसिदास' यह रूप अनूपम हिय सरोज बीस दुसह विपतिहर॥४॥ (गीतावली)

# २९-सिंहासनारूढ श्रीरामका ध्यान नवदूर्वादलस्यामं पग्रपन्नायतेक्षणम् । रविकोटिप्रमायुक्तं किरीटेन विराजितम् ॥

कोटिकन्दर्पलावण्यं पीताम्बरसमाष्ट्रतम् । दिब्याभरणसम्पन्नं दिब्यचन्दनलेपनम् ॥ अयुतादित्यसंकाशं द्विभुनं रघुनन्दनम् । वामभागे समासीनां सीतां काञ्चनसन्निभाम् ॥ सर्वाभरणसम्पन्नां वामाङ्के समुपस्थिताम् ॥ रकोत्पलकरामभोजां वामेनालिङ्गय संस्थितम् । सर्वातिशयशोभाद्यं दृष्ट्वा भक्तिसमन्वितः॥

( अ० रामायण )

पार्वतीसहित श्रीशिवजीने देखा कि 'नवीन दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमलदलके समान विशाल नेत्र, करोड़ों स्थोंके समान प्रकाशयुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोड़ों कामदेखोंके समान लावण्ययुक्त, पीताम्बरसे समावृत, दिव्याभूषणोंसे समन्वित, दिव्य चन्दनचर्चित, हजारों स्थोंके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज मगवान् श्रीरम्रनाथजी अपनी बायीं ओर करकमलमें रक्तकमल धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषिता सुवर्णवर्णां श्रीसीताजींके गलेमे अपनी बायीं भुजा रक्खे हुए सुशोभित हो रहे हैं।'

### ३०-सिंहासनासीन श्रीरामका ध्यान

आजु रघुवीर-छवि जात नहि कछु कही। सिंहासनासीन सुमग मुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥१॥ चारु चामर-व्यजन, छत्र-मनिगन बिपुल, दाम मुकुतावली-जोति जगमगि रही। राकेस सँग हस-उडुगन-बरहि, मिलन आप इदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ मुकुट सुदर सिरसि, मालबर तिलक-भू, कुटिल कच कुंडलिन परम आमा लही। मनहु हरडर जुगल मारघ्वजके मकर, लागि स्रवननि करत मेरुकी वतकही ॥३॥ अरुन-राजीव-दल-नयन करुना-अयन, बदन सुषमा-सदन हास त्रय तापही। बिविध ककन, हार, उरासि गजमनि-माल, मनहु बग-पाति जुग मिलि चली जलदही ॥४॥ पीत निरमल चैल, मन्हु मरकत सैल, पृथुल दामिन रही छाइ तजि सहजई। रुकित सायक-चाप, पीन मुजवल अतुरु, मन्जतनु दनुजबन दहन, मडन मही ॥५॥

जासु गुन-रूप निह कितत, निरगुन सगुन, सम्मु, सनकादि, सुक भगित दृढ़ किर गही। 'दासतुरुसी' राम-चरन-पकज सदा, बचन मन करम चहे प्रीति नित निरवही॥६॥

(गीतावली)

#### ३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान

किलकत कान्ह घुटुक्अनि आवत ।
मानिमय कनक नदके ऑगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिबेहि धावत ॥
कबहूँ निरिष्ठ आप छाहींको सरसों पकरन चाहत ।
किलाके हॅसत राजत द्वै दॅतुली पुनि पुनि तेहि अवगाहत ॥
कनक मूमिपर कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत ।
कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुधा कमल बैठकी साजत ॥
बालदसा सुम निरिष्ठ जसोदा पुनि पुनि नद बुलावत ।
ऑचरातर है ढाँकि सूरके प्रमुको दूध पियावत ॥
(शीस्रदासजी)

#### ३२-श्रीकृष्णके वालरूपका ध्यान (१)

घूरि मरे अति सोमित स्याम जू, तैसी बनी सिर सुदर चोटी। सिरुत्त-खात फिरें अंगना, पग पेंजनियाँ, किट पीरि कछोटी। वा छिबको 'रसखानि' विरोकत, वारत काम-कलानिधि कोटी। कागको माग कहा किहेंगे, हिर-हाथसों है गयो माखन रोटी।। (२)

पायन नूपुर मजु वजें, किट किंकिनकी धुनिकी मधुराई । साँवरे अग लसे पटपीत, हिये हुलसे बनमाल सुहाई ॥ माथे किरीट, बड़े हग चचल, मन्द हँसी मुखचन्द जुन्हाई । जै जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर, श्री-व्रज-दूलह 'देव' सहाई ॥

#### ३३-वालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान अग्याद्वपाकोषनीकाम्बुजरुचिररुणा-स्मोजनेन्नेऽम्बुजस्यो

बालो जङ्गाकटोरःस्यककलितरणप्-किङ्किणीको मुकुन्दः । दोभ्या हैयङ्गवीनं विद्धति विमर्लं

दाम्या हय**न्न**वाम गयद्वात गम्स्य पायसं विश्ववम्बो

गोगोपीगोपवीतो रुहनस्रविलस**र**-कण्ठभूपश्चिरं वः ॥

विकसित नीलकमलके समान देहकान्ति है, रक्तकमलके समान नयनयुगल हैं, पद्मपर विराजित हैं, चरणोंमें नूपुर और कटिमें किंकिणी बज रही है। जिसके एक हाथमें मक्खन और दूसरेमें खीर है। जिसके कण्ठमें वाघके नल शोमित हैं ऐसा जगद्दन्दय वालकरूपी गोपाल जो गौ, गोपी और गोपोंसे घिरा है, मक्तोंकी रक्षा करे।

#### ३४-वन-भोजनमें श्रीकृष्णका ध्यान

भगवान् श्रीकृष्ण अपने साथी वालकोंको हँसाते-हँसाते उनके साथ वनमें भोजन कर रहे हैं—

विश्रद्वेणु कठरपटयो॰ श्वज्ञवेश्ने च कक्षे वामे पाणौ मस्णकवल तत्फलान्यकुर्लाषु । तिष्ठन्मध्ये स्वपिस्मुहृदो हासयन्नर्मामे॰ स्वै स्वगे लोके मिपति वुभुजे यज्ञभुग्वालकेलिः॥ (श्रीमङ्गा० १० । १३ । ११)

कमरमें वॅधे हुए वस्त्रमें वॉसुरीको खोंसे, वार्या वगल-में सींग और दाहिनी वगलमें वेंत दवाये, वार्ये हाथमें माखन-भातका ग्रास लिये और अगुलियोंकी सन्धियोंमें खेलनेकी गोलियाँ दवाये क्यामसुन्दर अपने सखा वालकों-के बीच कर्णिकाकी भाँति स्थित हुए उनसे मजाक करके स्वय हैंसते और उन्हें हँसाते हुए भोग लगा रहे हैं। इस लीलाको स्वर्गके देवता वड़े ही आश्चर्यके साथ देख रहे हैं।

३५-विश्व-विमोहन श्रीकृष्णका ध्यान भंसाकन्वितवामकुण्डलधर मन्दोन्नतश्रूलत किञ्चित्कञ्चितकोमलाधरपुटं साचिप्रसारीक्षणम् । भाकोलाङ्गलिपल्लवैर्मुरलिकामाप्रयन्त सुदा मुलेकस्पतरोश्चिमङ्गललित ध्यायेजगन्मोहनम् ॥

जो कन्धेतक लटकते हुए मनोहर कुण्डल धारण किये हैं, जिनकी भूलता धनुषकी माँति खिंची हुई हैं, जिनके अधरपछ्व अति कोमल, सुन्दर और किञ्चित् कुञ्चित हैं, जिनके नेत्र बाँके और विशाल हैं और जो कल्पतर (या कदम्ब) के नीचे मनहरण त्रिभगरूपसे खड़े आनन्दके साथ चञ्चल कोमल अगुलियोंको वशीके छिद्रोंपर फिराते हुए उसे बजा रहे हैं ऐसे जगन्मोहन मनमोहन स्थाम-सुन्दरका व्यान करना चाहिये।

## ३६-नटनागर श्रीगोपाललालका ध्यान

सुमिरी नटनागर वर सुदर गोपाललाल । सव दुख मिट जैहें वे चिंतत लोचन विसाल ॥१॥ अलकनकी झलकन लख पलकन गति मूल जात । भूमिलास मद हास रदनछदन अति रसाल ॥ निंदत रिव कुडल छिव गह मुकुर झलमलात ।
पिच्छ गुच्छ इतवतंस इदु विमल बिंदु भाल ॥२॥
अग अग जित अनग माधुरी तरग रग ।
विमदमद गयंद होत देखत लटकीली चाल ॥
हसन लसन पीत वसन चारु हार वर सिंगार ।
तुलिसरिचत कुसुमखाचित पीन उर नवीन माल॥२॥
व्रजनरेस बसदीप बृदावन बरमहीप ।
वृषमान मानपात्र सहज दीनजन दयाल ॥
रिसकमूप रूपरास गुननिधान जानराय ।
गदाधर प्रभु जुवतीजन मुनिजनमानसमराल ॥४॥
३७-श्रीकृष्णके किशोरह्रपका ध्यान

गुच्छिनिके अवतस कसैं सिखि पच्छिन अच्छ किरीट बनायो । पह्छव कारु समेत छरी करपहुवमें 'मितराम' सुहायो ॥ गुजिनके उर मजुरुहार निकुजिनते किंद्र बाहर आयो । आजको रूप करें ब्रजराजको आज ही ऑखिनको फरु पायो ॥

# ३८-श्रीवेणुधर श्रीकृष्णका घ्यान

करि मन नदनदन ध्यान। सेइ चरन-सरोज सीतल तजि विषयरस पान ॥ जानु जघ त्रिमग सुन्दर कितत कचन दड। काछनी कटि पीतपट द्युति कमल केसर खड ॥ मनु मराल प्रबाल छौना किंकिनी कलराव । नामिहद रोमावली अलि चले ऐन सुमाव॥ मीनकठ मुक्तामाल मलयज अग उर बनमाल । सुरसरी सिस नीर मानहु कता स्पाम तमाल ॥ वाहु पानि सरोज पह्नव गहे मुख मृदु बेनु । अति विराजत बदन विधुपर सुरिम मंडित रेनु ॥ अरुन अधर कपोल नासा परम सुन्दर नयन । चलत कुंडल गडमडल मनहुँ निर्त्तत मयन॥ कुटिल कच भुव तिलक रेखा सीस सिखी सिखड । मनो मदन द्वै सर सँघाने देखि धनको अंड ॥ 'सूर' श्रीगोपालकी छिन दृष्टि मिर भिर लेत । प्रानपतिकी निरिख सोमा परुक परत न देत ॥

# ३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान

( सूरदासजी )

फुल्लेन्द्रीवरक्यन्तिमिन्दुवदनं बहौवतंसिप्रयं श्रीवरसांकमुदारकौस्तुभधरं पोताम्बर सुन्दरम्। गोपीनां नयनोत्पलाचिततनुं गोगोपसंघाषृतं गोविन्दं कळवेगुवादनपरं दिष्याङ्गभूषं भजे॥ प्रफुछ इन्दीयरके समान जिनकी देहकी कान्ति है, चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो मस्तकपर मयूरपुच्छका मुकुट धारण किये है। जिनके वक्षः खलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमे कौस्तुममणि है, जो पीतपट पहने है, जिनकी दिन्यतनु गोपियोंके नयनोत्पलद्वारा चर्चित है, जो गौ और गोपोके समूहसे घरे हैं, और हायमें वशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका समस्त दिन्य शरीर दिन्य अलङ्कारोंसे विभूषित है। हम ऐसे श्रीकृष्णको मजते है।

# ४०-श्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान स्यामं हिरण्यपरिधि वनमास्यबर्हधातुप्रवाद्यनटवेषमनुद्रतांसे । विन्यसहस्रमितरेण धुनानमञ्जं कर्णोत्पटालककपोलमुखान्जहासम् ॥ (श्रीमद्भा०१०।२३।२२)

श्रीयमुनाके तीरपर अशोक वृक्षोंके नये-नये पत्तोंसे
सुशोभित कालिन्दीकुञ्जमे भगवान् श्रीकृष्ण अपने सखाओके साथ विराज रहे हैं। उनका नवीन मेधके समान दयाम
वर्ण है, स्याम शरीरपर सुवर्णवर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता
है मानो स्याम घनघटामे इन्द्रका घनुषमण्डल शोभित हो।
गलेमे मनोहर वनमाला है। मयूरके पख, धातुओंके
अद्भुत-अद्भुत रग और नये-नये चित्र विचित्र पछवोंसे
शरीरको सजाये हुए भगवान्का नटवररूप देखने ही योग्य
है। आप अपने एक सखाके कन्धेपर दाहिना हाथ रक्खे, वायें
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हैं। कानोंमे कमलके फूल हैं,
और कपोलोपर काली-काली अलकें शोभा पा रही हैं।
प्रफुल मुखकमलमें हँसीकी शोभा अवर्णनीय है।

# ४१-ग्रुरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान

बहाँपीढं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विश्रद्वासः कनककिपशं वैजयन्तीं च मालाम् । रन्ध्रान्वेणोरघरसुषया पूरयनगोपवृन्दै-वृन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः॥

(श्रीमद्भागवत १०।२१।५)

भगवान् श्रीकृष्णकी वशी-ध्वनि सुनते ही गोपवालाएँ ध्यानस्य हो गर्यी, उन्होंने देखा—मोरकी पॉर्खोका मुकुट पहने, कानोंमे कनैरके फूल घारण किये, स्वर्णके समान सुन्दर पीतपट और वैजयन्ती मालासे सुशोभित गोप- गणोंके द्वारा गायी हुई अपनी कीर्तिको सुनते हुए उनके साथ स्यामसुन्दर नटवरवेषमे अपने चरणोंकी विहारभूमि वृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं, आप वॉसुरीमे अपने अधरकी सुधा भरते हुए उसके छिद्रोंपर अगुली धरकर विविध खर निकाल रहे हैं।

४२-व्रजनवयुवराज श्रीकृष्णका ध्यान मुदिरमदमुदार मव्यम्बद्धकान्त्या वसनरुचिनिरस्ताममोजिकअक्कशोमः। तरुणिमतरणीक्षाविक्कवद्बाह्यचनद्दो वजनवयुवराज. काङ्क्षित मे कृपीष्ट ॥ (स्तव्यूपाजिक)

जो अपनी अज्ञशोभाके द्वारा नवीन मेघका मदगर्य खर्य कर रहे है, जो अपने वस्त्रकी कान्तिद्वारा किञ्जलक-शोभाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नययोवनरूपी स्र्यंके दर्शनसे वाल्यावस्थारूपी चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो रहा है वे वजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें।

४३-वृन्दावनविहारी श्रीराधाकृष्णका ध्यान अङ्ग्रह्मयामिलमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जाद्यं जागुढरोचिषा विद्धत षष्टाम्बरस्य श्रिया । कृन्दारण्यविलासिन हृदि लसहामाभिरामोद्रं राषास्क्रम्यनिवेशितोज्ज्वलमुजं ध्यायेम दामोदरम्॥ (स्तवगुष्पाक्षलं)

जिनके श्रीअङ्गकी स्यामकान्तिके द्वारा इन्दीवरकी कान्ति श्रीण हो गयी है, जिनके पीतपटकी शोभासे कुकुमकी कान्ति तिरस्कृत हो गयी है, जिनके हृदयपर विराजमान वैजयन्ती मालासे शरीरका मध्यभाग मुशोभित हो रहा है, जो श्रीराधिकाजीके कन्धेपर अपना वायाँ हाथ रक्ले हुए हैं, मैं उन चन्दावनिवहारी श्रीदामोदरका ध्यान करता हूँ।

४४-गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान प्रपश्चपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । ज्ञानसुदाय कृष्णाय गीतासृतदुहे नसः॥ (गीताध्यान)

जो शरणागतके लिये कल्पवृक्षरूप हैं, जिनके एक हाथमें घोड़ोंकी लगाम और चाबुक है, दूसरा हाथ शान-मुद्रासे सुशोभित है, ऐसे गीतामृतको दूहनेवाले श्रीकृष्णको प्रणाम है। ४५-भक्तवत्सल वीरशिरोमणि श्रीकृष्णका घ्यान त्रिभुवनकमनं तमाछवर्ण रविकरगौरवसम्बर द्धाने । वपुरलक्ष्कुलावृताननाद्यं विजयससे रतिरस्तु मेऽनवचा ॥ युधि तुरगरजोविध्मविष्व-🕶 चलुलितश्रमवार्यं 📚 तास्ये निशितशरेविभियमान-रविच विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आरमा॥ खनिगममपहाय मध्यविज्ञा-मृतमधिकर्तुं मवप्तुतो रयस्थः।

र्हेरिरिव हन्तुमिम गतोत्तरीयः॥
शिवविशिखहतो विशीर्णदंशः
क्षतजपरिष्ठुत आततायिनो मे।
प्रसममभिससार महभार्यं

भुतरयचरणोऽभ्ययाञ्चळद्गु-

स भवतु मे भगवान्गतिर्मुकुन्द ॥ (श्रीमद्भागवत १।९।३३,३४,३७,३८)

जो तीनों लोकोम अनुपम सौन्दर्ययुक्त, तमालके वृक्षके समान श्यामवर्ण, सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए जरीके पीताम्वरको घारण किये हैं, बुँघराली अलकावलियों-से जिनका मुखकमल मुशोभित हो रहा है, ऐसे दिन्य विश्रह अर्जुनके सखा श्रीकृष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो । युद्धक्षेत्रमें घोड़ोंकी रज पड़नेसे जिनका वर्ण धूसर हो गया है, जिनके सुन्दर घुँघराले वाल इधर-उधर विखर रहे हैं, जिनका मुखमण्डल श्रमजनित परीनेकी बूँदोंसे अलङ्कृत हैं, मेरे तीखे वाणोंसे कवच कट जानेपर जिनकी त्वचा विंघ गयी है ऐसे श्रीकृष्णमें मेरा मन रम जाय। महाभारत-में 'मैं शस्त्र प्रहण नहीं करूँगा' अपनी इस प्रतिज्ञाको त्यागकर 'में श्रीकृष्णको शस्त्र प्रहण करवा दूँगा ।' मेरी इस प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कृदकर हायमे रयका चक्र लेकर, जैसे हायीको मारनेके लिये सिंह दौड़ता है, वैसे ही मुझे मारनेके लिये इस प्रकारके वेगसे दौड़े कि कन्धेसे दुपद्या गिर गया और पग-पगपर पृथ्वी डगमगाने लगी, मुझ आततायीके पैने वाणोंके प्रहारसे जिन श्यामसुन्दरका कवच टूट गया है, और शरीर रुघिरसे लाल हो गया है, अर्जुनके रोकनेपर भी मुझको मारनेके लिये बड़े बेगसे दौड़नेवाले वे भक्तवत्सल भगवान् मेरी गति हों ।

ये ध्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। भगवान्के अनन्त रूप हैं, अतएव अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता है। इन सब ध्यानोंमें मन्त्रजप भी आवश्यक हैं, इन सभीके सबीज और बीजरहित मन्त्र हैं। मन्त्रके सम्बन्धमें लेखिवस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता। अपने-अपने पथप्रदर्शकसे पूछना चाहिये। मन्त्रका पता सहजमें न लगे तो इष्टके नामके साथ 'नमः' जोड़कर जप किया जा सकता है, जैसे 'ब्रह्मणे नमः', 'परमात्मने नमः', 'विष्णवे नमः', 'नमः शिवाय', 'रामाय नमः', 'कृष्णाय नमः' आदि।

साधकोंको एक वात जरूर खयालमे रखनी चाहिये कि जिस खरूपका ध्यान किया जाय, मन्त्र भी अवश्य उसीका होना चाहिये । परन्तु कहीं-कहीं इसका व्यतिक्रम भी देखा जाता है। एक साधक पहले चतुर्भुज श्रीविष्णु-भगवान्का ध्यान करता था, फिर कुछ समयतक उसने अभेद भावसे परमात्माका ध्यान करना आरम्भ किया, इस ध्यानमे भी उसे अच्छी सफलता हुई, वरसों यह ध्यान चला । अन्तमें एक दिन वह नियमितरूपसे ध्यान करनेको बैठा कि अकस्मात् वही पहलेवाली श्रीविष्णभगवान्की मुर्ति उसके सामने आ गयी । मूर्ति मानो हँस रही थी । वह कुछ देरतक तो आनन्दमें रहा, फिर उसने श्रीविष्णकी मूर्तिसे चित्तको हटाकर अमेद भावसे निर्गुण परमात्माके ध्यानकी चेष्टा की। परन्तु उसकी चेष्टा व्यर्थ हुई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यों लगातार उसने कई दिनोंतक प्रयत किया;परन्तु अचिन्त्य अनिवंचनीय ब्रह्मका ध्यान,जो बरसींसे सफलतापूर्वक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीविष्णुभगवान्-का होता रहा । मानो भगवान्ने यह बतलाया कि सगुण, निर्गुण सब मैं ही हूं। इसके बाद कई वर्षोंके बाद एक दिन अकसात् विष्णुभगवान्की जगह नन्दनन्दन आ गये। किसी तरह भी हटाये नहीं हटे ! अनेकों बार चेष्टा की, परन्तु वह तो मानो अइ ही गये । ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें हुई जिनका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है। मन्त्रजप वह साधक सभी ध्यानोंमें 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' इस घोडरा नामके मन्त्रका करता था। कहा जाता है कि श्रीरामकृष्ण परमहसको भगवान्ने विविध रूपोंमे प्रत्यक्ष दर्शन दिये थे । अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप ध्यानमें आती हो तो घबराना नहीं चाहिये। उसे मङ्गलमय भगवान्की कल्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये।

हॉ, जान-बूझकर आज एक मन्त्रका जाप, कल दूसरेका, इसी प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान और कल दूसरे स्वरूपका, अथवा श्रीरामस्यरूपके साथ श्रीकृष्ण-मन्त्रका और कृष्ण-स्वरूपके साथ राम-मन्त्रका जाप नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार तथा शिव, विष्णु, शक्ति आदि भगवत्स्वरूपोंके ध्यानमे भी पचमेला नहीं करना चाहिये। जहाँतक हो अपनी ओरसे एक ही इष्ट-का अनन्यभावसे मन्त्रजपसहित ध्यान करना चाहिये । दूसरे समस्त रूपोंका उसीमें पर्यवसान कर लेना चाहिये । अवश्य ही मिन्नता और न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपोंको किसी अशमे न्यून बतलानेवाले या तो विनोद्से-या किसी रूपमे भी अपने इष्टका गुण गानेकी इच्छासे अथवा रामके नाम-से या कृष्णके नामसे चिढनेके बहाने छोगोंसे भगवानका नाम उचारण करानेकी ग्रमभावनासे-ऐसा करते हैं या वे अज्ञानपूर्वक दुराग्रह करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास-जीने श्रीकृष्णके मुक्तकण्ठसे गुण गाये, परन्तु श्यामसुन्दर-की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने लगे-बोले 'भगवन ! आज तो आपने खूब नटवरवेश काछा । यह आपकी त्रिभङ्ग मुरलीघारी बॉकी छवि बड़ी सुन्दर वनी। मैं आपको पहचान तो गया, आप हैं वहीं मेरे राम-परन्तु मैं हठीला तो तभी आपके चरणोंमें माथा टेकूंगा जब आप मुरली और मोरमुकुटको छिपाकर धनुषधारी बर्नेगे ।

> कहा कहाँ छिब आपकी, मले बने हो नाथ । 'तुलसी' मस्तक जब नवे, घनुष-बान लो हाथ॥

भगवान्ने भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमे दिया, वे 'मुरली मुकुट दुरायके' रघुनाथ बन गये ।

श्रीकृष्णप्रेमरसके मतवाले व्रज-भक्त तो श्रीकृष्णको वृन्दावनसे वाहर जाने ही नहीं देते, उन्होंने तो उन्हें बॉध हो लिया—

#### बृन्दावनं परित्यज्य पाटमेकं न गच्छति ।

कोई तो ऐसे आगे बढे कि उन्होंने श्यामसुन्दरको समेटकर नेत्रोंकी काली कोठरीमें बन्द कर लिया और कहने लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख भी ले। दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उस व्रजके काले ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतवालोंकी दो एक वाणियाँ तो सुनिये— ( १ )

मुक्ति कहत गोपालसों, मेरी मुक्ति कराय।

प्रजरज उढि मस्तक चढै, मुक्ति मुक्त है जाय॥

प्रिन गोपा औ ग्वाल धिन, धिन जसुदा धिन नंद।

जिनके आगे फिरत है, प्रायो परमानंद॥

प्रजलोचन, जजरमन, मनोहर, प्रजजीवन, जजनाय।

प्रजलस्व, जजवळम सबके जजिक्सोर सुमगाथ॥

प्रजमोहन, जजमूषन, सोहन, ज्ञजनायक, जजचन्द।

प्रजमार, जजछैल, छबीले, जजवर, श्रीनँदनद॥

प्रजणावनके पाछे आछे सोहत जज-गोपाल॥

प्रजसम्बन्धी नाम लेत ये जजकी लीला गावै।

नागरिदासहि मुरकीवारी ज्ञजको ठाकुर मावै॥

(२)

हमारो मुरलीनारो स्याम । बिन बसी, बनमाल, चिन्द्रका आन न जानों नाम ॥ १ ॥ गोपरूप बृन्दावनचारी, पूरन जन-मन-काम । नन्दगाँव, वरसाना, गोकुल, कुजगली, गिरि-घाम ॥ २ ॥ याही सों हित चित्त बढ़ों नित, दिन दिन पल छिन जाम । 'नागरिदास' द्वारिका मथुरा रजधानीसों न काम ॥ ३ ॥ (३)

चाहे तृ जोग कर मृकुटि मध्य ध्यान धर,
चाहे नामरूप मिश्या जानिकै निहारि के।
निरगुन निरजन निराकार ज्योति ब्याप रही,
पेसा तत्वग्यान निज मनमें तू धारि के॥
'नारायन' अपनेको आप ही वसान कर,
मोते वह मिन्न नहीं या विधि पुकारि के।
जोंकों ताहि नन्दको कुमार नाहिं दृष्टि परयो,
ताँकों तू वाठि मके त्रहाको विचारि के॥
अस्तु,

कितना मज़ा है इस विनोदमे । सगुण साकार भगवान्का ध्यान करनेवाले साधकोंको अपने इष्टकी मूर्ति या चित्र सामने रखकर अथवा वर्णनको भलीभौति सरण करके आँखें मूर्दकर एक-एक अङ्गका ध्यान करना चाहिये। सन अङ्गोका ध्यान न जमे तो मुखमण्डल या चरणकमलोंका ध्यान ही करना चाहिये। अम्यास दृत्ताके साथ होगा तो ध्यान अवस्य ही हो सकता है। विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और भगवान्की सृपाका आश्रय आदिका अवलम्बन लेकर अम्यास किया जाय तो अपने इष्टकी सर्वोङ्गपूर्ण मूर्तिका ध्यान श्रीम ही

हो सकता है। लगन होनी चाहिये। अधिक प्रयत्न करनेपर वो आगे चलकर इष्टकी कुपासे खुली आँखो ध्यान होने लगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है। लेखक एक साधकको जानता है जिसको छः महीने लगातार दिनमें तीन समय नियतरूपसे ऑखें मूंदकर श्रीविष्णुभगवान्के ध्यानका अभ्यास करनेपर खुली ऑर्सी ध्यान होने लगा था, वह जब सारण करता तभी भगवान श्रोविष्णु उसे अपने सामने मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते। यह ध्यान उसको जपर-नीचे, सब दिशाओंमें, सब समय हो सकता था। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि उसको कोई अछौकिक शक्ति पाप्त हो गयी थी, चित्तकी वृत्तियोंको किसी एक वस्तुके आकारका वना देनेका अभ्यास सिद्ध होने-पर जन उसके चित्तमें उस नत्तुका सारण होता है, तभी नह चित्त उसी रूपमें परिणत होकर उसके ध्यानमे आ जाता है। परन्तु यह है वहुत ही अच्छा साघन। इसीसे समाधि होती है और समाधिकी सिद्धि होनेपर साक्षात्कार हो जाता है।

सगुण साकारका ध्यान करनेवाले पुरुषको एक वात और ध्यानमें रखनी चाहिये कि उसके इप्ट भगवान् ही सर्वशक्तिमान् सर्वोपरि हैं, वही निर्गुण, सगुण, साकार, निराकार सव कुछ है, अन्य सव रूप केवल उन्हींके हैं। उनसे बढ़कर और उनसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि साघकने भूलसे अपने इष्टकी अपेक्षा किसी दूसरेको ऊँचा मान लिया तो उसको ऊँचा फल नहीं मिलेगा ! दूसरे एक सत्य तत्त्व यह भी है कि परमारमाका सगुण साकार-रूप उस मायासे निर्मित नहीं है जो जगत्का प्रसव करती है और जीवोंको मोहसे आच्छादित करती है। उनका प्रत्येक अङ्ग और प्रत्येक आयुष, आभूषण सभी कुछ दिन्य, नित्य, शुद्ध, चिन्मय और भगवत्स्वरूप है। इसीसे उस दिन्य आनन्द-रसमय निखिलसौन्दर्यमाधुर्यनिषि मगवान्के सामने आते ही निर्पान्थ सुनिगण भी मोहितः हो जाते हैं। भगवान्के स्वरूपको मायिक मानना तो उसका प्रत्यक्ष तिरस्कार करना है। जो उसे मायिक मानता है उसे मायिक ही मिलता भी है। 🌣

इष्टमं सर्वोपरि परमात्मनुद्धि, और ध्यानके समय दीखनेवाली भगवान्की मूर्तिमं दिच्य और सत्य

 श्रीमगवान्ते त्युण साकार खरूपकी दिव्यताका विशेष विवरण गीताप्रे तसे प्रकाशित 'प्रे मदर्शन' नामक (देवर्षि श्रीनारदरचित मक्तिस्त्रोंकी टीका) पुत्तकमें देखना चाहिये। साक्षात्कारबुद्धि रखनेसे शीघ सफलता मिलती है। चित्त ज्यों-ज्यों ध्येयाकार होता है, त्यों-त्यों ध्यानकी प्रगाहता होती है। और त्यों-ही-त्यों कार्य करते समय भी इष्टकी मूर्ति सामने दीखा करती है। श्रीगोपियोंकी तो यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें हर समय हर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे। इसी अङ्कर्मे अन्यत्र प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाका एक चित्र देखिये। एक गोपी सुबह उठकर घरमे झाड़ू दे रही थी कि उसे अपने सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये। वह झाड़ू देना भूल गयी। उसके नेत्र मानी उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरन्द-का पान करनेके लिये भ्रमर बनकर उसमे गड गये! एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन स्याम-सुन्दर सामने खड़े हैं। मन्थन बन्द हो गया। वह उस अनूप रूपराशिपर मुग्ध हुई स्तम्भित-सी रह गयी ! एक गोपी अपने बचेको पालनेमे छला रही थी, लोरी दे रही थी, इतनेमें ही प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये। मां अपने बचेको भूल गयी और अतृप्त नेत्रोंसे भगवान्का रूपरस पान करने लगी। चौथी एक गोपी बैठी थी भोजन करने। मदनमोहन बालकृष्ण हसते हुए उसकी थालीके समीप आ बैठे, वह अपना खाना भूल गयी और आनन्दमें भरकर श्रीकृष्णको ही भोजन कराने लगी। कैसी अनुपम आनन्दमयी खिति है!

श्रीसीताजी अशोकवाटिकामें सदा अपने सामने श्रीरामकी मनोहर मूर्तिको देखती थीं । नन्दीप्राममें श्रीश्रीरामपदपद्ममकरन्दंके भ्रमर बङ्भागी भरतजी नित्य श्रीचरणपादुकाके ऊपर श्रीसीतारामजीकी मनोहर झाँकी देखा करते थे। पतिव्रताशिरोमणि शङ्करप्रिया भगवती सतीने योगामिसे शरीर जलाते समय ध्याननेत्रींसे अपने चारों ओर भगवान् शिवके दर्शन किये थे।

ध्यानकी अमित महिमा है। पत्तक्षिल महिं अविद्या, असिता, राग, द्वेष और अमिनिवेश ये पाँच महान् क्लेश बताये हैं। सयमादि क्रियायोगसे ये श्रीण होते हैं, इनका दमन होता है, परन्तु समूल नाश नहीं होता। बीजरूपसे यह छिपे रह जाते हैं और अनुकूल अवसर और सङ्ग पाकर पुनः अङ्कुरित और फुल्लित-फिलत हो जाते हैं। परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर उनके बीजतकको नष्ट कर देता है। ध्यानका आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता। इसके महत्त्व और आनन्दका पता तो साधना करनेपर ही लगता है।

इस लेखमें ध्यानके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया है, उसमें लेखकका स्वानुभव बहुत थोड़ा और संकलन ही अधिक है। सुधी पाठक भूल-चूकके लिये क्षमा करेंगे।

# योगवीणा

(लेखक--प॰ श्रीसत्यनारायणजी पाण्डेय 'सत्य')

(१)

अधरमें कंपन आया मौन हुआ मुखरित खरमें जग लीन। सुनाए करुणाके दो शब्द मिली है अव तंत्रीसे बीन॥

(२)

वजंत्रीने छेड़ा आछाप त्वड़ी कुंडिलिनीमें पीन। वजानेका जो मम-स्थान हृदय रसके चसकेमें लीन॥ (३)

कसे मनसे भावोंके तार वना मिजराव हमारा प्रेम। आज योगीने वीणा छेड़ सुनायी तान, निभाया नेम॥ (४)

मिले खर, गुंजित अनहद शब्द मीड़में अनिल अनलका खेल । विकंपित सारा खर संसार एक परदेमें सवका मेल॥

(५) ज्ञान्य

वेदमाँने झाँका चुपचाप रागमें देखा प्रियका देश। चेतना मचल उठी हो व्यस्त वदलनेको निज्ञ खण्निल वेप॥

# चौरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय

( लेखक- श्रीमगनतीप्रसादसिंहजी एन० ए० )

न्यत्र प्रकाशित 'वौद्धममें तन्त्रयोग' नामक लेखमें यह दिखलाया गया है कि ईसाकी पहली शतान्दीमें सम्राट् किनष्ककी चतुर्य संगीतिके पश्चात् नागार्जनके माध्यमिक बौद-दर्शनके साथ महायान-सम्प्रदायका उदय हुआ। विद्वानोंका कहना है कि अश्वधोष और

उनके शिष्य नागार्जुन ही महायानके मूल प्रवर्तक हैं। नागार्जन दक्षिण भारतके निवासी थे और उनका स्थान अव भी मद्रासप्रान्तके गण्टर जिल्हेमें नागार्जुनी-कोंडा वतलाया जाता है। उस समय दक्षिण भारतमें आन्ध्र ( शातवाहन अथवा शालिवाहन ) राजाओंका प्रताप-सूर्य प्रखरतासे चमक रहा था। इन आन्त्र राजाओंने ईसाके पूर्वकी प्रथम शताब्दीसे छेकर लगभग ४०० वर्षी-तक राज्य किया । समस्त मध्यभारत इनके अधीन था। इनकी प्राचीन राजधानी महाराष्ट्रदेशमें प्रतिष्ठानपुर (पैठण) यी। पर कालान्तरमें राज्यविस्तारके साथ नयी राजधानी घान्यकटकुमें स्थापित की गयी । और यही घान्यकटक नागार्जनका स्थान या। आन्त्र नरेश बौदमतायलम्बी थे, अतः नागार्जुनको इन्हींकी छत्रञ्छायामें अपना नवीन महायान-सम्प्रदाय प्रचारित करना सुलम जँचा । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमें उस समय मार-शिव ( नाग ) तथा वाकाटक राजाओंका प्रताप वढ़ रहा या । ये लोग कट्टर शैव थे और शुक्क तथा काण्य राजाओंकी तरह वौद्यमतानुयावियोंने द्वेष करते थे। इनका राज्य लगभग ईत्वी सन् १५० से गुत राजाओंके उदय ( सन् २७५ ) तक था। और गुप्त राजालोग भी कट्टर वैदिकमतानुयायी थे। उनका राज्य लगभग सन् ८२० तक उत्तरी भारतमें विद्यमान या । अत हराभग ६५० प्रायः दक्षिण भारतहीमें वर्षतक महायान-सम्प्रदाय फलता-फूलता रहा । आन्त्र राजालोग चैत्यवादी कहे जाते ह और उन्होंके राजत्वकालमें अजिंठा, इलोरा,

कार्ले, नासिक, वेडसा तथा रामगढके सुप्रसिद्ध गुफा-मन्दिर वनाये गये । ये गुफा-मन्दिर ससारमें अनुपमेय हें और इनमेंसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमित्त वने प्रतीत होते हैं । आन्त्र राजाओंने अपनी नयी राजधानी धान्यकटकमें एक वौद्ध-विश्वविद्यालय मी स्थापित किया था ।

इस परिस्थितिमें नागार्जनने अपने स्थानके पार श्रीपर्वतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रको स्थापित किया। इसी पर्वतके विषयमें प्राचीन सत्कृत नाव्योंमें उल्लेख मिलता है और इसीके समीप ही महायानके अनुयायी पाँच निकाय (सम्प्रदाय) विद्यमान थे। इनमेंसे चार तो आन्त्र-निकाय कहे जाते हैं और पाँचवाँ वैपुल्यवाद ही वज्रयानका मूल स्रोत माना जाता है। वज्रयानका प्राचीनतम प्रन्थ 'मज्जु श्री-मूल-कल्प' वैपुल्यस्त्रके नामसे प्रचित्त है। यथार्थमें वैपुल्यवादियोंने ही वाममार्गकी नींव डाली थी। सम्मव है, आधुनिक वाउल-सम्प्रदायका सम्त्रम्य इन वैपुल्यवादियोंसे हो। दोनोंमें आचार-साम्य पाया जाता है ।

इचर तो दक्षिणमें महायानके अन्तर्गत मन्त्र, तन्त्र तथा वज्रयानीय वाममार्गकी दिनोदिन श्रीदृदि हो रही थी और उघर उत्तर भारत (और मुल्यतया विहार-प्रान्त ) में बौद्धधर्म नष्टप्राय-चा हो रहा था। इतिहासके विद्यार्थी राजा शशाङ्कके बौद्धोके प्रति किये गये अस्याचारों वे अपरिचित न होंगे। जो कुछ बौद्धप्रमाय निहार-प्रान्तमें बचा था वह नालन्दा विश्ववित्रालय है। सम्बद्ध था। नालन्दामे नागाईन दुछ दिन रह

भान्यउटक हम्मा नदीके नुहानेसे प्रायः ५० मीठ पश्चिमीचर उसी नदीपर स्थित वर्तमान अमरावती नामक स्थानपर था।

र इनमें बर्निठा (Ajanta) तथा इलेरा सर्वेवेड ई। अन्तिठाके विषयमें एक सुन्दर सचित्र लेख 'तरकारे' १०२८ है विश्वेषाद्वने निलेगा और इलेराके विन्तृत विषयक रूपे इत्रिया निर्माण कि विश्वेषाद्वने निलेगा और इलेराके विन्तृत विषयक रूपे इत्रिया निर्माण के विश्वेषाद्वने निलेगा कि विश्वेषा निष्केष्ठ विश्वेष्ठ विश्वेष्य

३ बावजनस्पदायोव न्यि मारण्यतमशानवः व्याप्ति स्वतः दुम्यामाग ६ ए० २१२६-२१२७ व्याप्ति।

गये थे और कदाचित् प्रसिद्ध नागार्जुनी पहाँ दीपरकी गुफाएँ (जो अब भी विद्यमान हैं) उसी समयसे एकान्त-वासके काममें आने लगी हों। वज्रयानीय तारादेवीका मन्दिर तो नालन्दामें बन ही गया और उसके साथ-ही-साथ छिपे-छिपे वज्रयानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार भी होने लगा। तिब्बतमें बौद्धधर्मके प्रचारके लिये जो प्रथम भारतीय आचार्य ईस्वी सन् ७२४ में गये थे वे शान्त-रक्षित इसी नालन्दाके एक अच्छे तान्त्रिक ये, जिन्होंने नागार्जुनके कुछ प्रन्थोंपर टीका लिखी थी। इससे स्पष्ट हैं कि उत्तरी भारतमें भी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा प्रचार हो गया था, पर गुप्तरूपसे ही।

अन्तिम गुप्त राजाओं के समयमें ई० सन् ७५० के लगभग विहारमें पालवंशीय राजाओं का प्रभुत्व जम गया था। ये गौड़ेश्वर कहे जाने लगे थे और इनका राज्य क्रमशः आसाम (कामरूप) तक फैल गया था। पाल राजा लोग बौद्ध थे। इनकी राजधानी भागलपुरके पास उदन्तपुरीमें थी। वहाँ इन्होंने एक बृहत् पुस्तकालय स्थापित किया और समीप ही विक्रमपुरमें विक्रमशिला नामक बौद्धविश्वविद्यालय लगभग ईस्वी सन् ८०० के स्थापित किया। इन्हीं दो सस्थाओं की स्थापना के कारण प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशः पतन हो गया।

विक्रमशिलामे खुलकर मन्त्रयान, तन्त्रयान तथा वज्रयानका अध्ययन होने लगा और प्रायः सभी मुख्य तान्त्रिक देवताओं के मन्दिर इस विद्यालयमें बनवाये गये। एक बात और वड़े मार्केकी हुई। वह यह कि भाषामें वज्रयानका प्रचार हुआ। इसके कारण अपरिपक्त जनतामें दुराचार तथा व्यभिचार फैलने लगा, क्योंकि तन्त्रों और विशेषकर वाममार्गके रहस्योंको समझना सरल काम न था। वाममार्गीय तान्त्रिक उपासना, जिसे कुछ लोग सहजयान भी कहते है, ऐसे गूढ़ शब्दोमें प्रचारित की गयो कि साधारण बुद्धिवाला अर्थका अन्थ कर बैठता था। केवल उपयुक्त साधक ही यथार्थ तत्त्वको समझ सकता है। यही दुष्परिणाम गोप्य विषयोंको जनसाधारणके प्रति प्रकट करनेसे सदैव होता आया है।

ये भाषामें सहजयानका प्रचार करनेवाले साघक लोग ही सिद्धोंके नामसे विख्यात हुए। सन् १२०२ ईस्वीमें मुसल्मानोंने पालराजाओंको पराजित करके उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाकी सस्थाओंको नष्ट-श्रष्ट कर डाला। उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ सिद्धे हो गये थे। इनके भाषा-काव्य (जिनमें वज्रयानका मत वर्णित है) तथा इनके चित्र अब भी तिब्बतके प्राचीन मठोंमें पाये जाते है। इन चौरासी सिद्धोंका काल ईस्वी सन् ७५० से १२०० तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा।

अन्यत्र पद्मसम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका है जिन्होंने आचार्य शान्तरक्षितके समयमे तान्त्रिक लामा-धर्मकी तिब्बतमे स्थापना की थी। इस लामाधर्ममें प्राचीन तिब्बती 'बोन' धर्मकी तमःप्रधान प्रक्रियाएँ भी सम्मिलित की गयी थीं। इस विकृत बौद्धधर्मका प्रचार कामरूप (आसाम) में भी फैल गया था और वहाँ मारण, मोहन, उच्चाटनादि घोर 'षट्कमोंं' का अश बढ़ रहा था। कामरूप भी पालनरेशोंके राज्यमें था। अतः वहाँकी घोर तान्त्रिकताका असर भी चौरासी सिद्धोंपर पड़ा ही होगा!

इन सिद्धोंमें सब जातियों के लोग सिम्मलित थे। अतः इनमें वह उच आदर्श कभी भी नहीं पाया जा सकता था जो सात्त्विक ब्राह्मण उपासकों में मिल सकता है। तथापि इतना अवश्य कहना पहेगा कि जिन लोगोंने इनके स्फुट उद्धरणोंसे इन्हें साघारण सुरापी तथा परस्त्रीगामी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोंको नहीं समझ सके हैं। इनके सैद्धान्तिक प्रन्थोंमें 'श्रीचक्र-संवर' नामक एक तन्त्र-प्रन्थ भी था। उसके एक अंशका अनुवाद Arthur Avalon के प्रयत्नसे प्राप्य हुआ है। इस अनुवादको पढनेसे वज्रयानमतकी गम्भीरता तथा महत्त्वका कुछ-कुछ पता लगता है। इसमें वर्णित नाद, विन्दु, श्रून्यता इत्यादिका रहस्य समझना साधारण समालोचकका काम नहीं। इस प्रन्थके यथार्थ अभिप्रायका कुछ आभास Woodroffe कृत 'Shakti And Shakta'

१ देखिये सत्यकेतु विचालद्भारकृत 'मौर्यसाम्राज्यका इतिहास' पृ० ५९९ और ६४६।

२. धान्यकटक, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाके सुन्दर विवरण 'सरस्तती' जुलाई १९०६, ए० २७१-२७४ ने मिलेंगे।

र देखिये 'गङ्गा' के पुरातत्त्वाद्भमे पृ० २१४-२२६
 ( मन्त्रयान, वज्रयान और चौरासी सिंद )।

<sup>2. &#</sup>x27;Tantrik Texts' vol VII, Thacker, Spink & Co, Calcutta (1919)

<sup>3 &#</sup>x27;Shakti and Shakta' by Woodroffe, (third edition 1929) Ganesh & Co, Madras.

में दिये हुए A Tibetan Tantra (पृ० १९९–२११) और Matam Rutra (पृ० ६०८–६३१) नामक लेखोंमे मिलेगा।

इन सिदोंमे सरहपा, शत्ररपा, ल्राहिपा, तिलोपा, भुसुक, जालन्घरपा, मीनपा, कण्हपा, नारोपा तथा शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हैं। इनके नामके अन्तम जो 'पा' है उसका पूर्णरूप 'पाद' (चरण) है। यह आदरस्चक है। ये लोग किसी एक स्त्रीको 'महासुद्रा' अथवा माध्यम बना कर उसकी सहायतासे वाममार्गीय उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी, कर्णापेशाचिनी इत्यादि चिद्ध करते थे। यह तो रही सकाम उपासना। इन सिद्धियोंके द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार किये वाते थे। किन्त जो सिद्ध निष्काम उपासक थे, वे केवल निर्गुणका ध्यान जमाकर शुन्यतामें लीन हो जाते थे । इनमेंसे वहतेरे िख तो उपर्युक्त विद्यालयमें आचार्य भी थे और इनके शिष्य वड़े विद्वान् तथा शक्तिशाली हो गये हैं। सिद्ध नारोपा सुप्रसिद्ध दीपद्धर श्रीज्ञानके गुरु ये । और इन महापण्डित नारोपाके गुरु सिद्ध तिलोपा थे। गोरखनायके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ सिद्ध मीनपाके पुत्र थे। और सिद्ध जालन्धरपा मत्त्येन्द्रनाथके गुरु थे । इन सिद्धोंकी प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-विहारी अथवा मगही (मगधी) हिन्दीमें है और इसीसे हालमें इन सिद्धोंको 'हिन्दीके आदिकवि'की पदवी दी गयी है।

तिद्धोंके विषयमें अधिक न लिखकर अव नाथसम्प्रदाय-के प्रादुर्मावपर विचार करना चाहिये।

माल्म होता है कि इन सिद्धोंके अलौकिक शक्तिशाली होनेपर भी निरीक्षर अथवा शून्यवादी वौद्ध होनेके कारण जनता प्रायः इनसे मुग्ध न हुई थी, क्योंकि मुप्रसिद्ध 'वगाले (अथवा कामरूप या आसाम) के जादू' से लोग डरने लगे थे और जीवनतत्त्वान्वेषणके सम्बन्धमें भी इन शाकों (कवीरके 'साषत' या 'साकट') पर अविश्वास सा होने लगा था। इसके अतिरिक्त इन सिद्धोंके मद्य, मांस तथा लीसम्बन्धी आचारोंसे लोगोंको घृणा होने लगी थी। कुछ लोगोंका कहना था कि मद्यका सेवन ध्यानकी एकाम्रताके लिये किया जाता था, मासमक्षण शरीरको पृष्ट रखनेके लिये किया जाता था और लोकी सहायता विन्दु (यीर्य) की अक्षुण्णताको हद करनेके लिये उपयोगमें लायी जाती थी। पर यह वात सर्व-

साधारणको जँचती न यी, क्योंकि तामसिक भोजनसे तामिक मनोवृत्तियोका वनना तथा चित्तका क्षोम और चाञ्चल्य ही निश्चित परिणाम प्रतीत होते थे। ब्रीका सामीप्य ही (चाहे वह कैसी ही सद्भावनासे किया जाता रहा हो ) गर्ह्य तथा कचे साघकोंके लिये आपत्तिपूर्ण माना जाता था। इन्हीं कारणोंसे प्रचलित प्रयाके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोने नायसम्प्र-दायकी सृष्टि की । इन परिमार्जित विचारवालोंके नेवा नायसम्प्रदायके प्रथम रत्न गोरक्षनाय थे । 'गोरक्ष-**चिद्धान्तसप्रहैं' नामक प्रन्थमें निर्दिष्ट 'चत्रशीति विद्धाः'** वाक्यसे तथा गुरुपरम्पराके नामोंसे नायसम्प्रदायकी उपर्युक्त प्रकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है । और 'योगिसम्प्रदायाविष्कृति' नामक सङ्ग्रलित प्रन्यके देखनेसे इस मतकी अधिक पृष्टि होती है। इस प्रन्यके ४८ वें अध्यायमें लिखा है कि जब भ्रमण करते हुए गोरक्षनाय ज्वालाजी पहुँचे तो वहाँ उनको भगवतीने प्रचलित शाक-विधिके अनुसार मद्यमांसादि प्रसादरूपमे देना चाहा। परिमाजित विचारबाले योगिराजने सविनय इसे अस्वीकृत किया तथा भगवतीसे साचिक भोजनकी प्रतिज्ञा करा छी। यह प्रसङ्ग कपोलकल्पित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाला-जीके मन्दिरसे एक फर्लोगपर ही पहाड़के ऊपर 'अर्जुन नागा' ( महायानीय मतबाले नागार्जुन ) का स्थान होना इस वातका सूचक है कि ज्वालाजी भी वज्रयानमतका एक केन्द्र था। अतः वहाँपर मद्यमांसादिका प्रचार होना कोई असम्मव वात नहीं । साथ-ही-साथ देवीजीके मन्दिरमें ही 'गोरखंडिव्वी' नामक स्थानका होना तया वहाँकी खिचड़ीकी हाँडीकी कथा उपर्युक्त वृत्तान्तका सत्य होना सिद्ध करती है।

गोरक्षनायने इस परिमार्जित विशुद्ध तथा सात्त्वक इठयोगमार्गका प्रचार सारे भारतवर्षमें किया । गोरखपुर, गिरनार तथा नैपाल तो उनके प्रधान केन्द्र वन गये । और ज्वालाजीके विषयमें ऊपर लिखा ही जा

<sup>1 &</sup>quot;Saraswatı Bhavan Texts" Series, Benares.

२. हिन्दी अनुवाद । श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, मुन्बईसे प्राप्य ।

३ ज्वालाजीके विषयमें 'कल्यान' कार्तिक १९९० पृ० ७९७-८०१ देखिये। पर 'गोरखडिम्बी' तथा 'अर्जुन नागा' के लिये 'सरखती' अक्टूबर १९३२ पृ० ४४१-४४४ म देखिये।

चुका है। नैपालके गोरखे इन्हीं गुरु गोरक्षनाथके परिश्रमसे हिन्दू रह गये और अनीश्वरसादी बौद्धधर्मके अनुयायी होनेसे बचे। इन चार मुख्य स्थानोंकी स्थिति इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सान्विक योगपद्धतिका आदर भारतवर्षके प्रत्येक विभागमें हुआ।

गोरक्षनाथका नाथपन्थ ईश्वरवादी है और आदिनाथ भगवान् शङ्करजी इसके मूलस्रोत माने गये हैं। इस प्रकार चौरासी सिद्धोंका शाक्त उपासनाक्रम शास्त्रमतानुयायी शैवसम्प्रदायमे परिणत हो गया । नाथसम्प्रदायमें मद्य-मांसका कठोर निषेध है और स्त्रीका सङ्ग सब प्रकारसे वर्ज्य है। इस मतमे ग्रुद्ध हठ तथा राजयोगकी साधनाएँ ही अनुशासित हैं। योगासन, नाडीशान, षट्चक्रनिरूपण तथा प्राणायामद्वारा समाधिकी प्राप्ति इस योगके मुख्य अङ्ग हैं। यथार्थमें इस सम्प्रदायमें शारीरिक पृष्टि तथा पञ्चमहाभूतोंपर विजय, इन विषयोंपर विशेषतया ध्यान दिया गया है और इनकी सिद्धिके लिये रसविद्या ( Alchemy ) का भी इस मतमें एक मुख्य स्थान है। बौद्ध नागार्जनके रसशास्त्रसम्बन्धी चमत्कारोंके विषयमें अन्यत्र लिखा जा चुका है। नागार्जनका प्रभाव नाथपन्थपर विशिष्टरूपसे पड़ा था । उपर्युक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योगसाधन-द्वारा अद्वैत ज्ञानकी प्राप्ति ही था। 'गोरक्षपद्धित' नामक सुप्रसिद्ध योगग्रन्थ इसी मतका एक ग्रन्थ है। इस सम्प्रदाय-के प्रन्थोंको देखनेसे यह बात पुनः सिद्ध होती है कि योग-शास्त्र-जैसे विषय कभी-कभी जानकर कुट शब्दोंमें प्रकाशित किये जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि विना गुरुके निरीक्षणके अम्यास करनेवाला अपरिचित साधक कभी-कभी अर्थका अनर्थ करके पतित हो जाता है। उदाहरणार्थ कुण्डलिनीको कहीं-कहीं वालरंडा ( वालविधवा ) कहा है और लेचरीमुद्राके साधनमे जिह्नाको कपालिछद्रमें प्रविष्ट करनेके लिये गोमांसमक्षण शब्दका प्रयोग किया गया है।

नाथसम्प्रदायमें नव नाथ मुख्य कहे गये है। इनके नाम गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ तथा गोवीचन्द्र-नाथ हे। इनमेसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाथकी कथा विशेष प्रचलित है। पाठक उससे परिचित ही होगे। गोरक्षनाथके अपने गुरु मत्त्येन्द्रनाथको स्त्रीराजके जज्ञालसे छुड़ानेकी कथा 'माया मछीन्द्र'नामसे आजकल Talkie मे दिखलायी जाती है। मेरा अनुमान है कि इस कथाका गूढ उद्देश्य तथा अर्थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक वज्रयानका साचिक नाथपन्थमे परिणत होना है। महाराष्ट्र देशके सुप्रसिद्ध भक्त तथा धार्मिक नेता श्रीज्ञानेश्वर महाराज गहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे। इस शाखाके योगीगण अबतक खालियरमें विद्यमान है। मेरी समझमें नाथसम्प्रदायका उदय ई० सन् १००० के लगभग हुआ होगा।

नाथसम्प्रदायके योगीजन 'अलक्ष' (अलख) शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हैं और इसी शब्दसे भिक्षा करते हैं। उनके शिष्य 'आदीश' (आदेश) शब्दसे गुरुके सम्बोधन 'अलक्ष' का उत्तर देते हैं। इन दोनों मन्त्रोंका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे हैं जिसका वर्णन वेद, उपनिषदादिमें वारवार आता है। कवीरसाहब तथा गुरु नानकदेव भी इसी अलक्ष पुरुषका ध्यान करते थे। गुरु नानकदेवका मुख्य मन्त्रें इस भावको पूर्णतया स्पष्ट करता है। गुरु महाराज कहते हैं— एक अन् सत्तनाम कर्ता पुरुष्त। निर्मव निर्मय निरकार॥ अकाल मूरति आदि सत्त, जुगादि सत्त,

है भी सत्त, नानक होसी भी सत्त।।

नाथसम्प्रदायके महात्मा 'कनफटे योगी' भी कहें जाते हैं। उनके कानमें बड़े-बड़े सींगके कुण्डल होते है। इनका तात्पर्य अत्यन्त गूढ़ है। कान छेदनेसे साधारणतया अन्त्रवृद्धि तथा अण्डवृद्धि रोग नहीं होते। और कुछ साधकोका मत है कि इस प्रक्रियासे योगसाधनमें भी सहायता मिलती है। इन योगियोंके गलेमें काले ऊनका एक वटा हुआ डोरा होता है जिसे 'सेली' कहते है। और इस सेलीमे सींगकी एक छोटी-सी सीटी वंधी रहती है जिसे 'नाद' (श्रङ्कीनाद) कहते है, यह नादानुसन्धान अथवा प्रणवाम्यासका द्योतक है। हाथमें नारियलका खप्पर होता है।

सयुक्त प्रान्तके अनेक विभागोमें महाशिवरात्रिके दूसरे दिन (जिसे कहीं-कहीं 'वम् भोले' कहते हैं) कनफटे योगिराजको दाल, भात, रोटी तथा तेलके खट्टे

र हिन्दी अनुवादसहित श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, मुम्बरंसे प्रकाशित।

१. श्रीगुरु नानकदेवकृत 'जपजी नाहव' का प्रथम पद ।

२ देखिये 'सुश्रुनसहिता' चिकित्तास्थान, अध्याय १९ (विशेषतया होक २१) श्रीवेद्धटेश्वर प्रेम, मुन्वई।

वड़ींका भोजन कराया जाता है। यह गुरु गोरक्षनाथहींका आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके वहींका निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरुभक्तिकी सुप्रिस्द कथासे सम्बन्ध रखता है जिसमें इन्होंने अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथकी तुष्टिके लिये एक वहेंके लिये अपनी एक आँख निकालकर दे दी थीं।

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाघि ले चुके हैं। श्रीज्ञानेश्वर महाराज उनमेंसे एक हें । अन्यया देहत्यागके अनन्तर योगीको उत्तराभिमुख पद्मावनवे वैठाकर गाड़ देते हं और ऊपर समाधि वना देते हं।

देशकालकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायमें भी न्यूनताएँ प्रविष्ट होने लगी हैं (यथा कहीं-कहीं सैद्धान्तिक ब्रह्मचारी होनेपर भी कुछ योगी लोग गृहस्य वन गये हें)। परन्तु अब भी अच्छे-अच्छे तथा सिद्ध योगीजन विद्यमान हैं। उनके दर्शन भाग्यहीसे होते हैं।

**─1>→3+305+</** 

# योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग

( ठेखक—श्रीचुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, वी॰ ए॰, वी॰एल॰ )

जकल भगवान् श्रीकृष्णकी रासलीलापर पढेलिखे लोगोंकी ओरसे वहुत ही तीव आक्षेप
किये जाते हैं। अतप्व इसपर कुछ विचार
करना आवश्यक है। परन्तु किसी भी विषयपर
विचार करनेके लिये पहले उस विषयका कुछ
थोड़ा-सा परिचय रहना चाहिये, नहीं तो उसके
समझने और विचार करनेमें वाघा पड़ती है।
इसलिये पहले 'श्रीकृष्ण-तस्व' क्या है, उनको लीलाएँ
क्या हैं, गोपी कौन हैं, भिक्तमार्गका साधक कौन हो सकता
है एव काम और प्रेममें क्या भेद है, इसका सक्षेपमें
विवेचन करके तब रासलीलाके रहस्यपर विचार करेंगे।

#### श्रीकृष्ण-तत्त्व

श्रीकृष्ण महाराज स्वय गीतामें कहते हैं—'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्' अर्थात् ब्रह्मका घनीभूत विग्रह यानी मूर्तिमान् ब्रह्म में ही हूँ। व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना अवतारोंमें न कर 'कृष्णस्त मगवान् स्वयम्' कहते हैं। श्रीमद्भागवतके रचिता व्यासजी स्वय उन्हें परिपूर्ण ब्रह्म कहते हैं और उन्हींकी लीलाका विस्तारसहित वर्णन करते हैं। वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो श्रीकृष्णलीलामें ब्रह्मका परिपूर्णमाव जैसा सुस्पष्ट झलकता है, वैसा प्रायः दूसरी किसी लीलामें नहीं देख पड़ता।

ब्रह्म तीन भावोंमे प्रकाशमान है सत्, चित् और आनन्द । श्रीकृष्णने (१) अधर्मका विनाशकर मधुरामें

षर्मराज्य खापितकर अपने सत्-भावको, (२) उपदेश देनेके वहाने अर्जुन-उद्धवादि भक्तोंको ज्ञानका परमतत्व सुनाकर अपने चित्-भावको और (३) श्रीवृन्दावन-लीलामं शान्त-दास्य आदि पाँचों भावोंको पूर्ण रूपसे प्रकाशितकर, भावोंमं चरम मधुर भावको लीला दिखाकर अपने आनन्द-भावको विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सचिदानन्द-की प्रकट लीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोंके हृदयोंको मार्जित और आनन्दित तथा सारे भूमण्डलको पवित्र और सुशोमित किया।

अव श्रीकृष्णमूर्तिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये। इस मूर्तिकी एक विशेषता तो यह है कि हमारे अन्यान्य देवी-देवताओंकी माँति यह 'वर' और 'अमय' देने- बाळी नहीं है, यह आनन्दकी घनीमूत मूर्ति है। इस ससारे समस्त आनन्दोंके मूळ आघार दिव्य शब्द, स्पर्श, गन्ध, रूप और रस सभी पूर्ण रूपसे इस मदनमोहन- मूर्तिमें मूर्तिमान् ही विराजमान हैं। देखिये—

(१) मोहन मुरलीमं मूर्त्तिमान् 'शब्द', (२) नव-जलद श्याम ज्योति और वनमालाकी शीवलता तथा स्निग्धतामं मूर्त्तिमान् 'स्पर्श', (३) दिव्य अङ्ग गन्ध, मृग-मद, चन्दन और अगरके तिलकमं मूर्त्तिमान् 'गन्ध', (४) पीताम्बर, मयूरिपच्छ और मकर, कुण्डल, वलय, नूपुरादि अलङ्कारों आदिमं सौन्दर्यका आधार मूर्त्तिमान् 'रूप', और (५) त्रिभङ्ग रसराजकी वाँकी नजरमें मानो मूर्तिमान्

१.देखिये 'गीताप्रेस' का श्रीज्ञानेश्वरचरित्र' पृ०७३-७४।

२ इनके समाधिका विस्तृत विवरण उपर्युक्त 'श्रीबानेश्वरचरित्र' पृ०१७३-२०७ मे मिल्लेगा ।

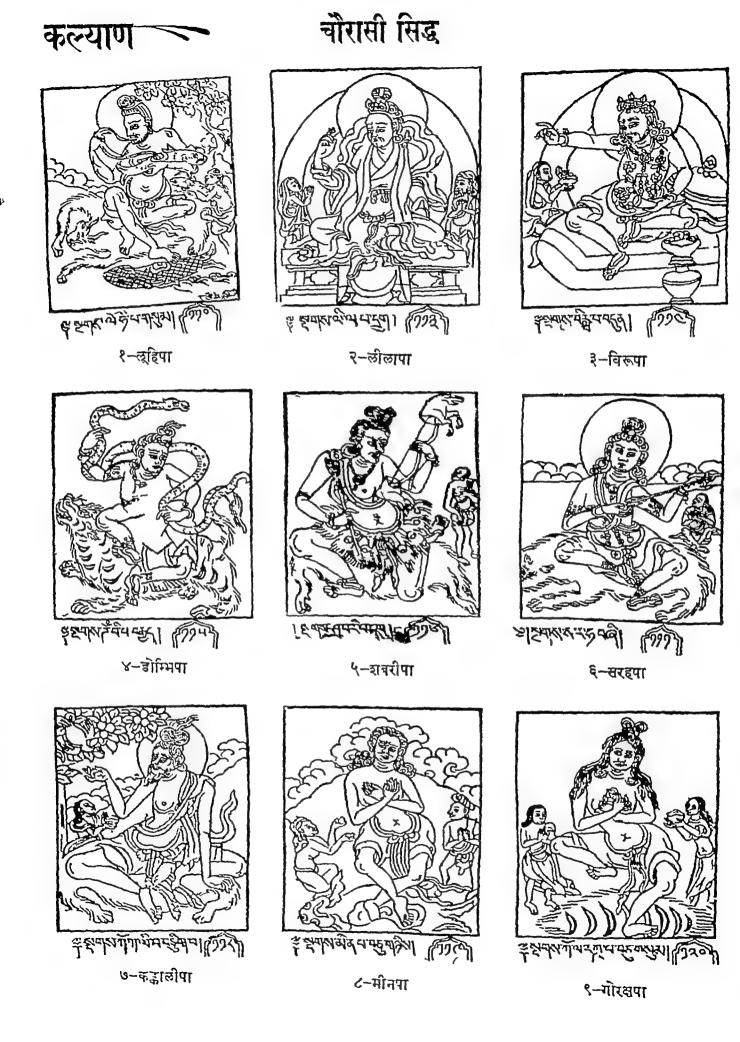

# कल्याण

१६-नागार्जन

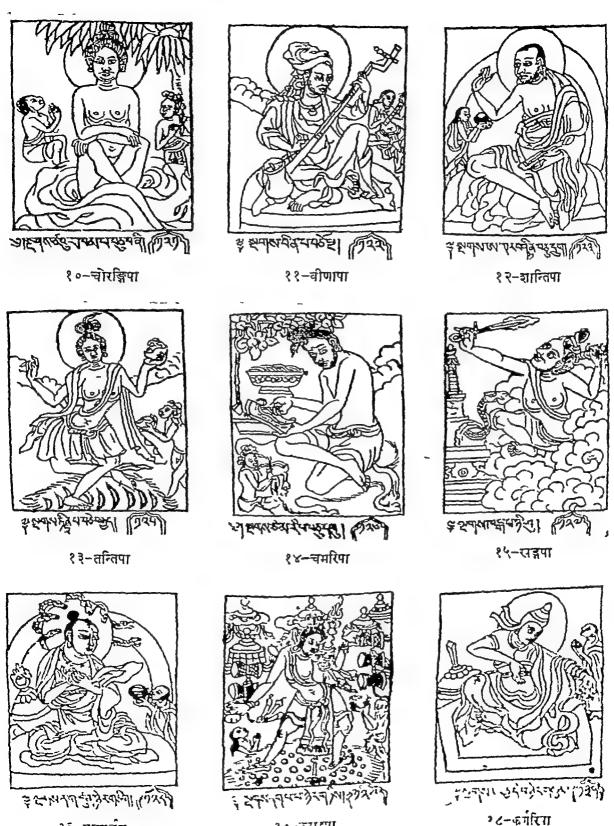

२ अ-स्याद्या

# कल्याण ह्य विवासित्वीतिकेत्वाची (230) १९-थगनपा २०-नारोपा २१-शिलपा 1. Endholy right [ 1254] ू ह्रनियह है ताग्रेरक्ट्री विज्ञा इक्षित्रहर्मित्रम्यि विक्रिय २२-तिलोपा २३-छत्रपा २४-भद्रपा के कंग्रेसी विकास विकास है। केंद्रकारमागुम्प्रविद्यार्थिक

२६-अजोगिपा

२५-दोखन्धिपा

२७-कालपा

## कल्याण



२८-घोग्भिपा



२९-व्ह्रगपा



३०-क्मरिपा



३१-डेंगिपा



३२-भदेपा



३३-तन्घेपा



13 दिनामविधित्रप्तिक किन्द्रों . ३४-कुकुरिपा



३५-इच्लिपा



३६-धर्मपा

## कल्याण

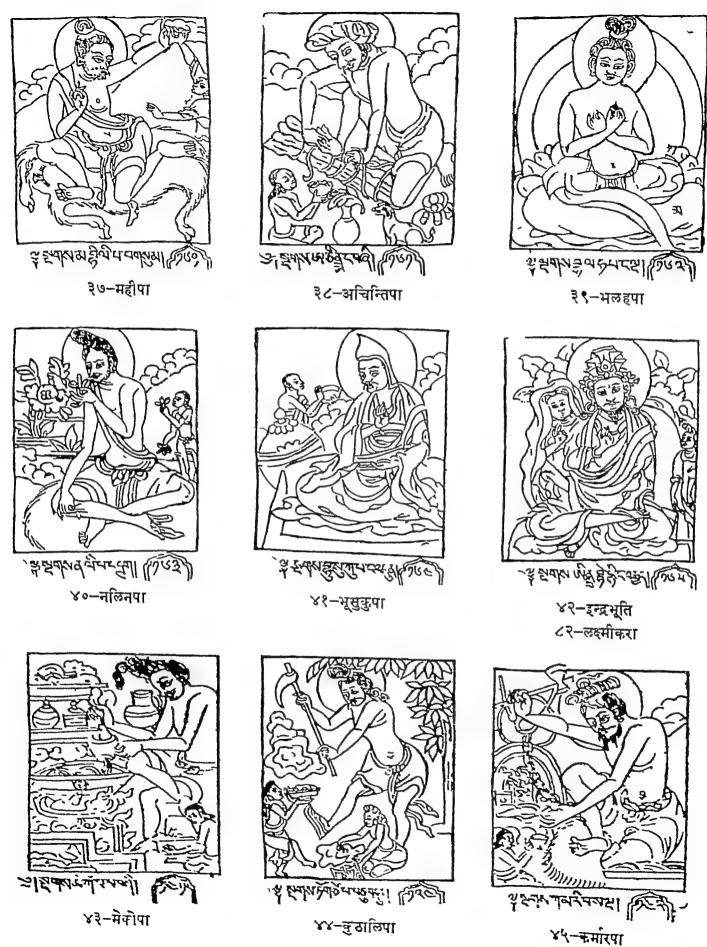

## कल्याण 💎

५२-घण्टापा

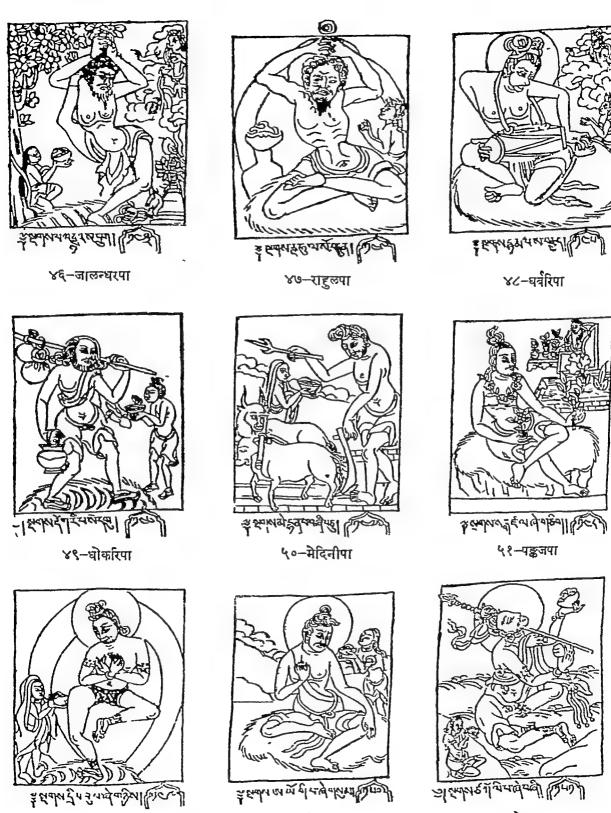

५३-जोगीपा

५४-चेटुकपा

## कल्याण

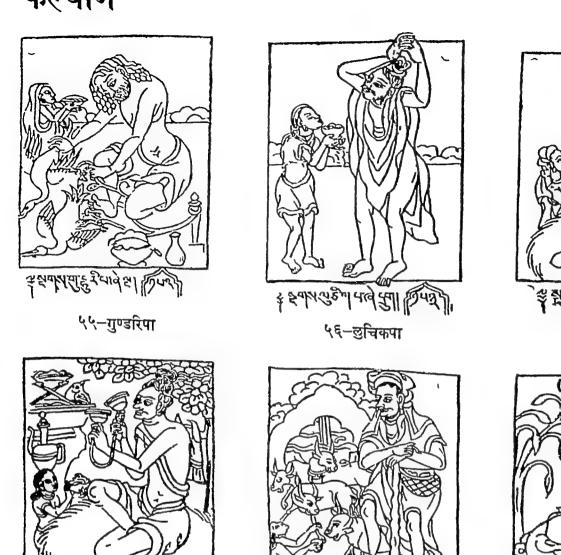



५७-निर्गुणपा



५८-जयानन्त



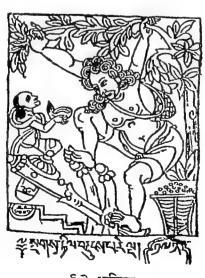

५९-चर्षटीपा

६२-भलिपा



६३-कुमरिपा

## कल्याण

७०-धहुलिपा

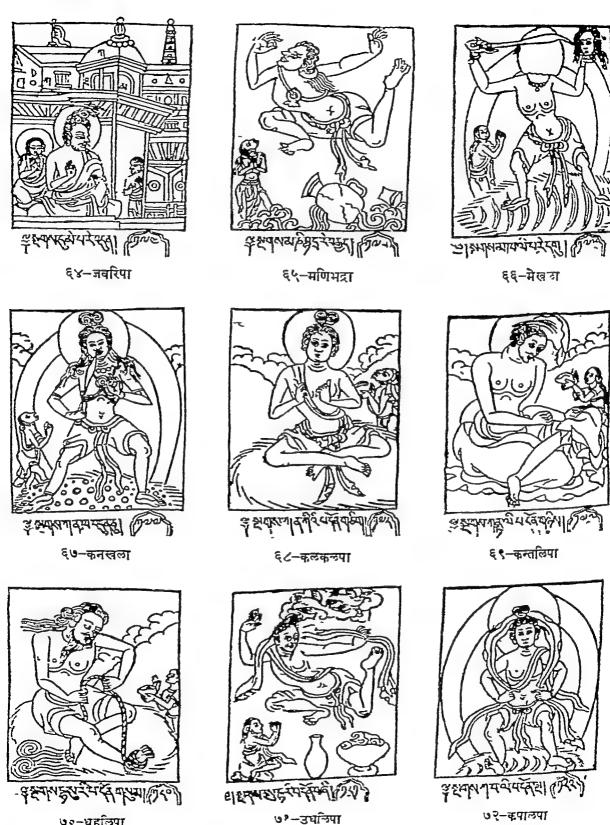

## कल्याण वस्त्रामया द्वित्राम्य विद्राम्य रेजियेशवाकु सेन्द्र मिक्स किन ई स्विश्वाद्वा हिस्सी ७५-सर्वभक्षपा, ७४-सागरपा ७३-किलपा इं इंचिव विस्कृत्सि शिक्ती नाम्यम् वड्डिस्स्ता विद्वा इस्विद्रम्प्यथ्रा विश्वे ७८–पुतुल्पा ७७-दारिकपा ७६-नागवोधिपा कैर्वाय ग्रम् स क्षित्र क्षित्र हिंदि है दे हत्त्रीय अर्वे वे च क विश्वा ८०-कोकल्पा ८१-अनङ्गपा ७९-पनहपा







८४-भालेपा



अजन्ता गुफा नं० १९ का सामनेसे दृश्य



अजन्ताके गुफामन्टिराकी गुफा नं० २६ का सामनेसे दृश्य

मधुर रससे सु 'रस' उछल रहा है। इसी कारण श्रीशुकदेय-जी इस रूपका वखान करते हुए—'साक्षान्मन्मथमन्मथः' कहते हैं। इस रूपकी तुलना नहीं है, यह तो साक्षात् मदनमोहन ही है। इस रूपको देखते ही मदन मोहित और अभिभूत हो जाता है, सुतरा कामकी किया-शक्ति स्तम्भित और छप्त हो जाती है और कामदेव अपने-आप पराजित और लजित होकर भाग जाता है। श्रीरास-पश्चा-ध्यायीके मङ्गलाचरणमें मान्यवर टीकाकार श्रीश्रीधर स्वामीजीने भी लिखा है—

> व्रह्मादिजयसंरूढदर्पकन्दर्पदर्पहा । जयति श्रीपतिगौपीरासमण्डलमण्डितः॥

ब्रह्मादि देवताओं को जीतकर कन्दर्ग-मदनको दर्प हो गया या कि मैं ब्रह्माण्डमे सबको जीत सकता हूँ। उसके इस गर्वका नाश करनेके लिये व्रजधाममें गोपी-लीलाका अभिनय योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने किया। रासलीलामें काम-जयका परिचय है; यह कन्दर्पदर्पहारी मदनमोहनकी दिव्य लीला है, इसमें कामभोगका तो कहीं लेश भी नहीं है। श्रङ्कार-रसमय वर्णन होनेके कारण ब्रह्म-रूप छिपा हुआ होनेपर भी गोपियोंके वार्तालापमें श्रीकृष्ण महाराजका भगवत्तव्य सुस्पष्ट ही झलकता है। इसके लिये १। २८, २९ और ३० इत्यादि इलोक तथा समूची गोपी-गीताके क्लोकोंको देख सकते हैं। आगे चलकर रास-पञ्चाध्यायीके आख्यानपर विचार करते समय इसका सविस्तर विवेचन किया जायगा।

#### श्रीगोपी-तत्त्व

इस संसारमें जहाँ आनन्द है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही है। भग-वान् सिक्चरानन्द सदा ही अपनी इन तीन शक्तियों के साथ विराजते हैं—सिवत्, सिंधनी और ह्यादिनी। नित्य-धाम गोलोकमें भगवान् अपनी ह्यादिनी नामक प्रेमांश-शक्तिके साथ आनन्द उपभोग करते हुए सदैव विराज-मान हैं। आनन्द अकेले-अकेले नहीं होता, इसी कारण उनके प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी, यही उनकी लीला है। वहीं प्रेमांश ग्रुद्ध जीव है और वह ग्रुद्ध जीव अनेक अशोंमें अनेक प्रकारोंसे भगवद्-आनन्दका आस्वादन ले रहा है। यह प्रेमांश ही भगवान्की उस लीलाकी सहचरी यानी सिखयाँ हैं, और वन्दावनकी लीलामें वे प्रकृतियाँ ही गोपीजन हैं। वजगोपियाँ सचे भक्तोंकी आदर्श हैं। भक्ति-गालके अनुसार भगवत्-प्राप्तिके लिये जीवमात्रको

भावका आश्रय लेना होगा अर्थात् गोपी बनना होगाः क्योंकि हर एक गोपी मूर्तिमान् एक-एक भाव ही है, और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभायस्वरूपिणी प्रेममयी श्रीराधाजी हैं।

#### . भक्ति-मार्ग

मक्ति-पथ भावका पथ है। श्रीभगवान् चाहे जितने महान् सुन्दर हों, यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेवाला कोई न हो तो उस सौन्दर्यकी सफलता ही क्या है ! इसी प्रकार श्रीभगवान् आनन्दमय है, पर यदि उस आनन्दका उपभोग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रहा तो उस आनन्दका आनन्दत्व ही किस कामका १ भक्ति-शास्त्रके मतानुसार सृष्टिका आदिकारण यही है। अकेले खेल नहीं जमता । प्रेमानन्द-रूपका आस्वादन और उपभोग करने-वाला यदि कोई न हो तो आखादका विचार ही कैसे ही सकता है ? भगवत्-प्रेम कैसा है, इसको बिना उपभोग किये केवल ग्रन्थपाठसे कोई नहीं समझ सकता । परन्तु वह उपभोग कैसे हो ! उसका आदर्श कहाँ मिले ! पूरा तो नही, पर इस ससारमें उस भगवत्-प्रेमका थोड़ा-सा परि-चय उसकी कुछ छाया-सी तो जीवको भगवरक्रपासे मिल ही जाती है। क्योंकि इसी भगवत्-प्रेमकी शिक्षा पाप्त करनेके लिये ही मानव-ससारकी सृष्टि हुई है, न कि पशु और पक्षीकी भॉति केवल वश-वृद्धिके लिये। पुत्रकी मातृ-भक्ति, माताका अपत्य-स्नेह, मित्रकी बन्धुपीति, नायक-नायिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्-प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निदर्शन हम पाते है । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पाँचों भावोंकी स्थितिसे ही ससारकी स्थिति है। जीवमात्र इन पॉची भावोंके अधीन है। अनित्य, नश्वर, पार्थिव ससारसे इन पाँचो भावोंको हटाकर भगवचरणोंमें अर्पित करना ही भक्तिका साधन और परम पुरुषार्थ है। इन्हीं सांसारिक भावींका आदर्श सामने रखकर भगवत् प्रेम प्राप्त करना होगा । विषयोंकी आसक्तिको फिराकर, विषयोसे हटाकर भगवद्-भक्तिमें पर्यवसित करना होगा, पारसमणि छुआकर लोहेको सोना बनाना होगा । एक साधक कविने कहा है-

या चिन्ता भुवि पुत्रपौत्रभरणव्यापारसम्भाषणे या चिन्ता धनधान्यभोगयशसां लाभे सटा जायते। सा चिन्त यदि नन्दनन्दनपद्दन्द्वारविन्देक्षणे का चिन्ता यमराजभीमसद्वद्वारप्रयाणे प्रभो॥ 'सभीको पुत्र, पौत्र, व्यापार, घन, घान्य, भोग, यश आदि पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, वह चिन्ता यदि क्षणभरके लिये भी श्रीनन्दनन्दनके चरणकमलयुगलमें हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी चिन्ता न रहे।' यहाँका सभी सम्बन्ध अनित्य है, घर दो दिनके लिये है, उसे धर्मशाला ही कहिये, पुत्र और मित्र भी आरोपमात्र है। नित्यनिकेतन गोलोकमें नित्य-पति भगवान्का आश्रय लेनेकी चेष्टा ही परम पुरुषार्थ है। इस ससारका सब काम पूरी तौरसे करते हुए भी राजा राममोहनरायजीने कहा—

मन चल निज निकेतने । संसार निदेशे निदेशीर वेशे केन भ्रम अकारणे ॥

अर्थात् रे मन । त् अपने घर चल, इस ससारस्पी विदेशमें परदेशी वनकर क्यों व्यर्थ भटक रहा है । राजगदी चली जानेपर दिल्लीके वादशाह शाह आलमने मी कहा या—'अव समझमें जफरके आया, जो कुछ है सो त्ही है ।' और उपनिषद्-युगके हमारे ऋषियोंने तो गाया ही है—

#### ईशावास्यमिद्र सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृध कस्यस्विद्धनम्॥

उपर्युक्त पाँचों मावोंमें सबसे उत्कृष्ट माव है मधुर । इस भावमें पाँचों भाव सम्मिलित हैं। यह भाव अति चरम और दुर्लभ है। स्त्री जन अपने पतिको रक्षक, नेता और अपने सुख-दु'खका कारण समझती है, तब वह 'मधुर' भावमें 'ज्ञान्त' का दृष्टान्त है। पतिको देवता समझकर जन पूजा करती है, सेवा करती है, तव 'मधुर' भावमें 'दास्य' भाव वर्तमान रहता है। घरका काम चलानेके लिये जब दोनों मिलकर कोई परामर्श करते हैं, तय वहाँ 'सख्य' भाव रहता है। पतिदेवके भोजनके लिये वैठनेपर जिस यत्न, आदर और आग्रहसे स्त्री उसे खिलाती है, उस तरह इस ससारमें माताको छोड़कर दूसरा कौन खिला सकता है १ वहाँ 'मधुर' में 'वात्सल्य' का प्रकाश रहता है, और विशुद्ध प्रेमानन्दमे जत्र दो जीव एकप्राण, एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द अपभोग करते हें तब वह होता है 'मधुर' में 'मधुर' भावका प्राकट्य । महाकवि भवभृतिने निम्नश्लोकमे इस वातको बहुत ही सुन्दरतासे प्रकट किया है---

कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी
धर्मेषु पत्नी क्षमया च भान्नी।
खेहेषु माता शयनेषु वेश्या
रह्ने सखी छक्ष्मण सा निया मे ॥

अतएव भाव सीखनेके आधार सासारिक अनुरागोंमें पति-पत्नीका ही भाव गाढ़तर है, विल्क कुल्टा नारीका अनुराग और भी गाढ़तम है, वह एकदम अनन्य है। वह खजन-परिजनको नहीं चाहती, समाज त्यागनेम कुछ भी सङ्कोच नहीं करती, आय-व्ययपर दृष्टि नहीं रखती, धर्म-धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मत्ता होती है। उस आनन्दकन्द व्रजनन्दनको प्राप्त करनेके लिये ऐसा ही असङ्कोच और ऐसी ही उन्मत्तता चाहिये। लग्पट-शिरोर्माण विस्वमगलका माव जिस दिन चिन्तामणि वेश्या-के उपदेशपूर्ण तिरस्कारके कारण जगत्-चिन्तामणिकी ओर पलट गया उसी दिन वह कृतार्थ हो गया, लम्पटशिरोमीण ययार्थ ही मक्तचूड़ामणि सूरदास वन गया। अन तो भगवान् खय अपने हाथों उस अन्ये भक्तको खिलाते और हाथ पकड़कर चृन्दावनकी राह दिखाते ले चले। इसी लिये वज्जदेशीय वैष्णवोंने परकीयाभावको ही भाव-साधनका परम साधन वतलाया है। इस पथपर चलने-वालोंको सर्वस्व दान करके कामग्रून्य पावत्र गोपीभावमें पहुँचना पड़ता है, गोपीभावको प्राप्त किये विना ही यदि कोई इस पथपर चलेगा तो उसे अजगरके मस्तकपरकी मणिके लालचमें हाथ बढ़ाकर मणिके बदले विषकी विषम ज्वालासे जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और तापींसे पीड़ित होकर जीवनसे ही हाय घो बैठना पड़ेगा। पहले अधिकारी वनिये, तव अधिकारका दावा कीजिये। यह अधिकारी-भेद सभी विषयोंमें है।

#### अधिकारिभेद

ससारमें सभी मनुष्य एक ही प्रकारके नहीं है। कोई भावप्रवण है तो कोई विचारशील है, कोई कमी है तो कोई आल्सी है। जीवमात्रमें उछ न उछ भेद अवस्य ही दिखायी देगा। समकी चित्तर्रात्त एक-सी नहीं होती। फिर समकी मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था भी एक तरहकी नहीं होती। पूर्वजनमके कर्मफल और सहकारके अनुसार कोई उच्चत और कोई अवनत अवस्थामें रहता है। जो वालक अभी केवल ककररा सीख रग है, उसे ज्यामितिका पाठ दना, अथवा जो साधक वेदान्तना अध्ययन कर रहा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे हास्यास्पद और व्यर्थ है उसी तरह भावुक कविके सामने गणितकी समस्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलङ्कार-शास्त्रका प्रश्न करना भी हास्यजनक और वेकार है। इसी कारण शास्त्रमे अधिकारी-भेदसे साधनमार्गमे भी भेद रक्खा गया है, सबके लिये एक ही पद्धति या एक ही पथ समीचीन नहीं है।

परमार्थ या परा विद्या प्राप्त करनेकी योग्यता न रखनेवाले व्यक्तिको उस विद्याका दान करना शास्त्रमे निषिद्ध माना गया है। इस निषेधका उद्देश्य है—शक्तिका दुरुपयोग और अपव्यय न होने देना। इस नियमके न माननेसे जो हानि होती है वह वर्तमान समाज-के सारे अङ्गोपर स्पष्ट झलक रही है। गीताके अठारहर्वे अध्यायमे भगवान् श्रोकृष्ण महाराज अर्जुनसे कहते हैं—

#### इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कराचन। न चाछ्रश्रूषवे वाच्यं न च मा योऽभ्यसूयति॥

अर्थात् 'तपस्याविहीन, अभक्त या जिसकी अभीतक इन सब वातोंको सुननेकी तीव्र इच्छा न हुई हो और जो गुरुसेवापरायण न हो या जो मुझसे असूया रखता हो, ऐसे व्यक्तिसे ये बातें मत कहना ।' भगवान्के इन निषेध-वचनोंको न माननेके कारण ही श्रीराधाकुष्ण-सम्बन्धी परम प्रेमतत्त्व आजकल इहलौंकिक आदिरस या स्थूल कामतत्त्वमें परिणत हो गया है और लोग उसपर दोषारोपण करते है। गिरिगोवर्धन धारण करनेकी शक्ति चाहे कल्पनामें भी न हो, पर वश्रहरणलीलाका अनुकरण करनेको तो 'भगतजी' प्रायः तैयार ही रहते है। हा दुदैंव।

वेदान्त-सूत्रका प्रथम सूत्र है—'अथातो ब्रह्मिजज्ञासा।' अर्थात् अब इसके बाद ब्रह्मिजज्ञासाकी अवस्था है। अथ अतः=अब इसके बाद किसके बाद श अभी तो ब्रन्थ आरम्भ ही हो रहा है। इस सूत्रके भाष्यमें ब्रह्मरप्रतिम श्रीशङ्कराचार्यजी क्या कहते हैं, सुनिये—

- (क) नित्यानित्ययस्तुचिवेक—यानी कौन वस्तु नित्य और कौन अनित्य है, इसका पूरा ज्ञान लाभ कर लेनेपर।
- (ख) इहामुत्रफलभोगिवराग—इस लोक और स्वर्गीद परलोकोके विशाल भोगोंको भोगनेकी इच्छासे सर्वथा विरक्त हो जानेपर।

- (ग) शमदमादि षट्साधन-सम्पत्तिको प्राप्त कर लेनेपर, ये छः इस प्रकार है—
  - (१) शम—आन्तर इन्द्रियोंको (मन-बुद्धि आदिको) वशीभूत करना ।
  - (२) दम-विहिरिन्द्रियोका निरोध करना ।
  - (३) उपरित—विषयोसे चित्तका हट जाना।
    उपरितका अर्थ कोई कर्मसंन्यास, कोई
    भगवत्-कथा और कोई नाममे रुचि होना भी
    करते है।
  - (४) तितिक्षा—द्वन्द्व-सिहण्णता यानी सुख-दुःख, लाभ-हानि, शीत-ग्रीष्म इन सबको समान भावसे ग्रहण करनेकी योग्यता।
  - (५) श्रद्धा—गुरु और वेदान्त-वाक्योपर अटल विश्वास ।
  - (६) समाधान-भगवान् में एका प्रता।
- (घ) मुमुयुत्व—मोक्ष प्राप्त करनेकी तीव्र इच्छा, केवल सामयिक उत्तेजना नहीं, वित्क तीव और लगातार अभिलाषा होनेपर।

ऊपर लिखी हुई इन अवस्थाओंको प्राप्त कर लेनेपर जीवको ब्रह्मजिज्ञासाका अधिकार होता है। इन अवस्था-ओंको प्राप्त कर शिष्य जब समिधा हाथमे लेकर गुरुके निकट जाकर अति विनीतभावसे ब्रह्मविद्याकी याचना करता था, तव गुरु महाराज शिष्यकी योग्यताका विचार कर उसे गुप्त विद्या प्रदान करते थे, यही थी सनातन प्रथा, न कि आजकलकी तरह केवल १।) सवा रुपया दक्षिणा पानेपर ही मन्त्र दे दिया जाता था। अव विचार कीजिये कि जब ब्रह्मके बारेमें केवल कुछ पूछनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओका शिष्यमें रहना आवश्यक है, तब खय आनन्दकन्द ब्रह्मका आलिङ्गन और उपमोग करनेके लिये तो जीवको कितना अधिक उन्नत, कितना अधिक निर्मल, और कितना अधिक त्यागी होना चाहिये । यदि कोई गोपीप्राणसे अनुप्राणित न हो, गोपीभावसे पूर्ण अनुभावित न हो तो उसे वृन्दावन-लीला समझनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा लाभकी आशा तो है ही नहीं, उल्टे ऊपरके अग्निस्वरूप आवरणके स्पर्शसे क्षति होनेकी ही सम्भावना अधिक है।

#### काम और ग्रेम

उपनिषद् कहते हैं---

भानन्दाद्व्यो व खिह्यमानि भूतानि जायन्ते, भानन्देन जातानि जोवन्ति, भानन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्ति।

अर्थात् जीव आनन्दसे ही उत्पन्न होते हैं, आनन्द-हीमे बढ़ते हैं और फिर आनन्दमे ही ड्रवकर विलीन हो जाते हैं। अतएव आनन्दकी ही अभिलाषा करना जीवका स्वभाव है, यह उसका स्वरूपधर्म है। जीव सदा ही आनन्दकी चेष्टाओंमें लगा रहता है। और दु'खसे सदाके लिये छुटकारा दिलाना ही सव दर्शनशान्तींका उद्देश्य है। परन्तु महामायाके मायाजालमें फँस जानेके कारण जीव एक मनमाने स्थूल 'अहम्' में तन्मय होकर असली 'अइम्' को भूल गया है, असली 'अहम्' नक्ली 'अहम्' में खो गया है। इसीलिये जीव इस नकली 'अहम्' को सन्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थसे दूसरे पदार्थपर घावा बोल रहा है, परन्तु तृत कहीं नहीं होता। इसी मनोवृत्तिको 'काम' कहते हैं। तृप्ति न होनेका कारण यह है कि यह चाहता है पूर्ण और नित्य अविनाशी आत्यन्तिक सुखको और ससारके कुल पदार्थ हैं नश्वर, ये आज हे कल नहीं, या आज जिस रूपमे हैं कल उस रुपमें दिखायी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित हो रहे हे । यहाँतक कि अवस्थाभेदके कारण एक ही वन्त एक ही जीवको कभी सुखदायक तो कभी दुःखदायक प्रतीत होती है और अवस्थान्तर प्राप्त होनेपर जिस पदार्थ-की प्राप्तिके लिये जीव पहले न्याकुल था, उसीके प्राप्त होनेपर वह उसकी ओर ताकना भी नहीं चाहता। इसी अवस्यान्तरको लक्ष्य कर श्रीशङ्कराचार्यने कहा है-

वालसावत् क्रीडासकस्तरुणसावत् तरुणीरकः। षृद्धसावत् चिन्तामग्नः परमे त्रसणि कोऽपि न लग्नः॥

और अन्तमें प्रेमको ही प्राप्तव्य वस्तु समझकर आचार्यने घोषणा की है—

भज गोविन्दं भज गोविन्द गोविन्द भज मूढमते।

हे मूद्रमित । त् वस गोविन्दका ही भजन कर । काम मनकी एक वृत्ति है, परन्तु प्रेम कोई मनोवृत्ति नहीं है । प्रेम जीवका स्वभाव है, स्वधम है । किसी भी पदार्थकी अपेक्षा न रस्तकर जीय केवल आनन्द-भोग करना चाहता है । आनन्दसागरमें डूवनेकी चिदानन्द- कण जीवकी जो यह व्याकुलता है, इसीका नाम प्रेम है। भक्तिसूत्रमें लिखा है—

'सा परानुरक्तिरीश्वरे'—भगवान्में सबसे अविक अनुरक्तिको प्रेम कहते हैं।

अनन्यममता विष्णौ मनता प्रेमसङ्गता।
—विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कह्ते हैं।

वङ्गदेशीय वैष्णव भक्तकवि श्रीकविराज गोखामी-जीने काम और प्रेमका विभेद वड़ी सुन्दरतासे इन पर्दोमें वताया है—

> आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे वर्छे काम । कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा घरे प्रेम नाम ॥ कामेर तात्पर्य निज समोग केवरु । कृष्णासुस तात्पर्य मात्र प्रेम महावरु ॥

अर्थात् जो अपने ही सुखर्की इच्छा है, उसे 'काम' कहते हे, परन्तु सेना करके प्रेमात्पद श्रीकृष्ण महाराजकी प्रीति सम्पादन करनेकी इच्छाका नाम प्रेम है। कामका तात्पर्य केवल अपना ही भोग है, परन्तु कृष्णके प्रीत्पर्य जो कुछ चेष्टा होती है, वह प्रेम है।

जो पदार्थ अपने पास न हो अथवा अपना न हो, उसे प्राप्त करनेकी इच्छा काम या कामना कहलाती है। परन्तु जिस वस्तुपर हमारा नित्य स्वत्व हो, जो वल्तु हमारी हो उसे प्राप्त करनेकी चेष्टा करना, कामनाकी तरह दिखायी पड़नेपर भी, वास्तवमें कामना नहीं कहा जा सकता। श्रीभगवान्पर जीवका नित्य स्वत्व है, श्रीभगवान् सदा हमारे हे, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी खूटनेवाला नहीं है, गयाजीकी अन्तःसलिला फल्गुनदीके जलके सहश जीवहृद्दयमें भगवत्-प्राप्तिकी वासना ग्रुप्त-रूपसे सदैव प्रवाहित होती रहती है। यही है प्रेम। यह कामना नहीं है, यह जीवका स्वभाव और स्वधमें है। श्रीभगवान्ने स्वयं श्रीमुखसे कहा है—

न सच्यावेशितिषया काम कामाय करूपते।

भिर्तित कथिता धाना प्रायो वीजाय नेष्यते॥
अर्थात् जिनकी बुद्धि मुझमे ही निवेशित है, उनकी
कामना वासना नहीं कही जा सकती, धानको भूनकर कृट
देनेपर फिर उससे अष्कुर नहीं निकल्ता, उस कामनासे
कर्मफल नहीं भोगना पड़ता।

यहाँतक सञ्चेपमें हमने उपर्युक्त विषयोंका विवेचन किया—विस्तारके लिये तो इस विषयमे जितना कहा जाय उतना ही थोड़ा है। आशा है, अब इसके आधार-पर हमें भागवती लीला समझनेमे बहुत कम कठिनाई होगी। अतएव हम अब रासलीलापर विचार करनेकी चेष्टा करते है।\*

#### रासलीला

'रास' शब्दका अर्थ है रसका समृह या ढेर । अलङ्कार-शास्त्रमं नौ प्रकारके रस विणत है,—(१) शङ्कार, (२) हास्य, (३) कडण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) वीभत्स, (८) अद्भृत और (९) शान्त । प्रकार-भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्रत्येक रसकी उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है। जीव जिस समय जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वही रस आनन्ददायक प्रतीत होता है। वैकुण्ठवासी नीलकान्त गोस्वामीजीने इस विषयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया है-- 'कहीं नाटक खेला जानेवाला है, गानेवाला ता-ना-ना-ना करता हुआ स्वर मिला रहा है, ढोलक तिरकट-तिरकट आवाज लगा रहा है, सारगी कों को कर रही है, मजीरा दु-टा वज रहा है, तानपूरा म्याओ-म्याओ करता हुआ सर जमा रहा है, सबसे भिन्न-भिन्न ही प्रकारके शब्द निकल रहे है, परन्तु रसज्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैं कि सब एक ही सुरमें वज रहे हैं।' इसी तरह इस जगत्रूपी नाटय-गालामें भी कोई हॅंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाता है, कोई क्रोधित है, कोई शान्त है इत्यादि, परन्तु सभीका मुख्य उद्देश्य, बस, वही एक आनन्द ही प्राप्त करना है। श्रुति भी कहती है-

रसो वै सः । रसर् होवायं छब्ध्वानन्दी भवति ।

'वह रस है, उसी रसको प्राप्त करनेपर जीव आनन्द-मय हो जाता है।' इस तरह ब्रह्म आनन्द है और रस भी है, अतएव रसकी लीला यानी ब्रह्मकी लीला ही रासलीला है। साक्षात् सिचदानन्द-स्वरूप परमब्रह्म ही श्रीकृष्ण हैं और उनकी लीला ही रासलीला है।

यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हो रही है-

(१) निर्गुण अवस्थामें नित्य चिन्मय अप्राकृत धाममे, प्रकृतिसे अतीत देशमें यह नित्यलीला नित्य ही हो रही है। यह अनिर्वचनीय है। कहने सुननेमें नहीं आती।

\* भगवान् श्रीकृष्णके खरूप और गोपीप्रेमको अधिक समझनेके लिये श्रीगीताप्रेससे प्रकाशित 'गोपीप्रेम' और प्रेम-दर्शन' नामक पुस्तकें पढ़नी चाहिये।

- (२) प्रत्येक जीवके हृदयमे-हृदय-वृन्दावनमें आध्यात्मिकलीला हो रही है।
- (३) अप्राकृतिक होते हुए भी योगमायाके सहारे प्राकृत अभिनयके समान दीखती हुई वृन्दावनमें प्रकट-लीला चल रही हैं। भक्त कहते हैं—

एखन ओ सेई कीला करे इयामराय, कोन कोन भाग्यवाने देखिवारे पाय।

'अब भी स्यामसुन्दर वृन्दावनमे वही लीला कर रहे है, कोई-कोई भाग्यवान उसे देखते भी हैं।'

प्रत्येक जीवके हृदयमे जीवातमा है और परमातमा भी हैं। अतएव भक्ति या प्रेम है, और भगवान या आनन्द भी है। यह हम पहले ही कह चुके है कि जहाँ प्रेम होगा वहाँ आनन्द भी जरूर होगा। प्रेम और आनन्दका सयोग होनेपर दोनोंमें जो एक स्पन्दन होता है, वही है रास-नर्त्तन । वही महाभाव और रसराजका मिलनरूप महायोग है। आनन्दमय परमपति श्रीपतिसे मिलना ही जीवरूपा प्रकृतिका आनन्दमोग या रमण है, और शरणागत भक्तकी अनन्य आकाङ्काको पूर्ण करना ही उस भक्ताधीन भगवान्-का आनन्दभोग या रमण है, नहीं तो उस आत्माराम आप्तकाममें कामना और इच्छाको अवकाश ही कहाँ ? भक्ति ही उस अनन्त असीम पुरुषोत्तमको सान्त और ससीमरूपमें दिखाती है। भक्तके लिये भगवान अपनी योगमायाके सहारे यह रमणका दिव्य अभिनय करते है। प्राकृत नर-नारियोंके प्राकृत रमणकी भाति श्रीगोपी-कृष्ण-रासमें बाह्य किया कुछ भी नहीं है, है केवल निर्मल, विशुद्ध और इन्द्रियातीत आनन्द-ही-आनन्द ! प्रेम-ही-प्रेम !! रसगास्त्रमे रासकीड़ा इसको कहते हैं-

नटैर्गृहीतकण्ठीनामन्योन्यात्तकरित्रयाम् । नर्त्तकीना भवेदासो मण्डलीभूय नर्त्तनम्॥

लीलाको ठीक रस-शास्त्रानुसार रखनेके लिये भागवत-में रासका वर्णन ऊपर लिखे हुए श्लोकके अनुरूप किया गया है। परन्तु इस मण्डली-नृत्यपर जरा गहरा व्यान देनेसे इसमें ब्रह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती है। चत्तमें कहीं प्रारम्भ और शेष नहीं है, फिर देखिये, रास-कालमें जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे। एक श्रीकृष्णसे उतनी ही कृष्णमूर्तियोंका प्रादुर्भाव होना उनके पूर्णत्व और योगेश्वरत्वको सूचित करता है। श्रुति कहती है—

#### पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

इस संसारमें रहता हुआ जीव क्रिस उपायते उस प्रेम-स्वरूपने मिलित हो सकता है, यही सिसानेके लिये काम-गन्धरहित प्रेमरूपी गोपियोंको निमित्तमात्र बनाकर आनन्द-कन्द मदनमोहनने जो लीला की थी, वही रासलीला है।

अव रात-पञ्चाध्यायीकी कथाका वर्णन और उनकी आलोचना करके इसका विचार करें कि वेदान्तकी ब्रह्म-जिज्ञासाके भाष्यमें आचार्य शङ्करने सत्शिष्यके लिये जिन अवस्थाओंको प्राप्त करना अत्यावश्यक कहा है, उसको गोपियाँ कहाँतक पा चुकी थीं।

#### रासलीला कथाभाग प्रथम अध्याय

परे एक वर्षतक कात्यायनी-त्रत घारण करनेके वाद गोपियोने जिस दिन त्रतका उद्यापन किया, उस दिन निरुपद्रव त्रत पुरा होनेके कारण वे आर्नान्दत होकर यमुनामे अवगाइन करने गर्यो । इस त्रतसे गोपियोंको अधिकारकी पद्मावत्या प्राप्त हुई या नहीं, इसकी परीज्ञा नरनेके लिये मायाघीराने एक माया रची। वे चुपरे-से आकर गोपियोंके वर्ज़ोंके देखी उठावर पेड़पर चढ़ गये । योड़ी देर बाद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना-तटके कदम्बबृह्मपर कपड़ेके देर और उसकी आडमें छिपे हुए वन्त-चोर वालक कृष्णपर पड़ी, तव तो वे एकदम ल्जारे विवश हो गर्दनभर पानीमें चली गर्या और कातर खरके हाथ जोड़कर बन्न वापन माँगने लगी। उनकी सारी अनुनय-विनयका वस एक ही उत्तर मिलता गरा-'पानीचे ऊपर आकर अपना-अपना वन्न ले जाओ।' इसी आचरणके कारण आज हमारे शिक्षित माई श्रीकृष्य महाराजको लम्पट इत्यादि अनेको अधिष्ट विशेषणीं विशिष्ट करते हैं, परन्तु वे शिवित है, अङ्गरेबी-नी बहुतेरी पुनार्के पड़ चुके हैं। सम्भवतः बाइविचके इन सर्वोपर नी फि "Come ve naked to the naked Christ (तम नगे देंचाके पात नो होकर आओ )", उननी दृष्टि पड़ी हें गी और इसके अर्थकों भी वे मर्जी माँति तमस्ते ही होगे, हिर भी श्रीहृष्य-शिवार वे पटाज क्यों करते हैं। यह इनारी समझमें नहीं आता ! जनतक अनान है, परमा माचे नेद हैं। तमीतक त्जा और नवहा नायण है। परिपक्त अवस्था आन होनेका

नित्य बत्तुका ज्ञान प्राप्त हो जानेपर किसी आवरत्त्रों आवश्यकता नहीं रहती, ज्ञानन्त्री शहुर दिगन्तरही हैं। वेदान्तके 'अथातो ब्रह्मित्रज्ञास' सूत्रके माध्यक्ष विचर करते समय यह प्रतीत होता है कि ब्रह्मित्रज्ञासां अधिकर प्राप्त करनेका पहला सोपान है—'नित्यानियन्तर विवेक', नित्य और अनित्य बत्तुका ज्ञान । साम्पर तक ब्रताचरण करनेपर भी गोपियोंको नित्य बत्त्रका घारणा नहीं हुई थी, यही बन्बहरणलीलासे प्रमाणित कर्ण था । गोपियों अभीतक ब्रह्मिज्ञासांकी अधिकारिणी नहीं हुई थीं, फिर वे ब्रह्मिक्त कैसे पा सकती थीं रे प्रीर गोपियोंके साम लग्म करना होता तो इस प्रकार अयाचित आयी हुई गोपियोंको श्रीकृष्ण महाराज उस दिन कदापि लौटा नहीं देते, और न निर्दे एक वर्षतक ब्रत-नियमका पालन कर विसर्व निर्मन्ता साघनेके लिये कहते !

इसके बाद सालभर व्यवीत हो जानेपर रास्लारकी एक सन्व्याको आतकाम योगेश्वरेश्वर मगवान् श्रीकृषाचन्द्रते मुरलीके चङ्केतचे चाधिकाशिरोमणि गोपियोंना आजान किया । रासपञ्चाध्यायी वहींने ग्रन होती है । दिन स्नर र्यामकी मधुर वशीका मोहन दुर दुनायी पडा, उत्तरन कोई गोपी गाय दुइनेमं, कोई दूघ ओटानेमं, कोई रहोई वनानेम, कोई पति-पुत्रादिकी वेवाने और कोई अपना शृङ्गार करनेमं चीन थी। परन्तु उस वद्यीव्यनिको सुनते ही कुल गोपियाँ अपने हायके काम प्यॉ-केन्यों छोड़का श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलनेके निये उठ चर्नी। इस वणनरे द्वारा श्रीव्यासदेवजी गोपियोंके वर्म, अर्थ और दामनाका त्याग वड़ी चटुराईके साथ दिलाते 🖰 गायोका दुरना, दूव गरम करना वा खोई बनाना छोड़नेन उन हम पर्अहि नष्ट होनेकी परवान करनेके कारण दनका अर्थत्याम, अपने भोजन और प्रचाधनको छोड़नेचे कामनाका स्वणा, और गुरु भाजा तथा नीति और सनाजकी मर्गादाका उर्ह्मधन कर घरते चाउ देनेते इनका रमें नाग नाइ तिज होता है। दिर राखनीनाका अभारताव दिनानाने हैं जिसे परमभागवत औद्यासदेवजीने पदाँबर एक पट्टा हो मनोरर रत्येक रच दिया है। उन्होंने चुन्हेंने कह दिया है कि उठ गोरियों अपने पति और अब ना देवे सहर्व कुएर रामन नहीं वा सबी । की रे रहन कार का पति और पति इस मना र गरी में । हिंग ते

वस्तुपर जन्नतक 'अहम्—मम' ज्ञान रहता है तन्नतक ब्रह्म-प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके लिये तो चाहिये 'अनन्य-ममता', सन कुछ भूलकर केवल एक भगवान्की ही अनन्य चाह होनी चाहिये । इसीको 'भगवत्-प्रेम' कहते है ।

पर इतनी व्यय्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर भी चतुर हरिने उन्हें स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा करने लगे कि देखें, गोपियाँ कामपीड़िता होकर आयी हैं या प्रेमविह्नला होकर । भगवान्को तो स्वय असली बात माळूम ही थी, परन्तु वे संसारके जीवोंको यह दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकर्षणसे नहीं, विक प्रेमके पवित्र आहानसे आकुल होकर सर्वस्वका त्याग करनेपर ही भगवद्दर्शन प्राप्त होता है।

गोपियोको उपस्थित देखकर योगमायाके अधीश्वर हमारे नटराज पूछने लगे—'हे भाग्यवती गोपियो। तुम सब अच्छी हो न १ व्रजमें सब तरहसे मङ्गल है न १ तुम सब यहाँ क्यो आयी हो १ ऐसी रात्रिके समय कुलकामिनियों- का जङ्गलमें आना अच्छा नहीं है। इस जङ्गलमें तुम्हें आवश्यकता ही क्या है १ पित-पुत्रकी सेवा करना ही ख्रियोंका परम धर्म है, ज्योत्स्नामें वनकी शोभा तो तुमने देख ही ली, अब जाओ, घर लौट जाओ।' इसके उत्तरमें गोपियोंने जो कुछ यातें कही हैं, उनके द्वारा उनके तत्कालीन मनोभावको भगवान व्यासने बड़ी ही कुशलतासे व्यक्त किया है। सब तरहसे समझानेके बाद अन्तमें पिवत्र पातिव्रतधर्मका स्मरण कराते हुए श्रीमगवान कहते हैं—

दुःशीको दुर्भगो वृद्धो जहो रोग्यधनोऽपि वा । पतिः स्त्रीभिनं हातन्यो क्लोकेप्सुभिरपातकी॥

अर्थात् यदि पातकी न हो तो पतिके दुःशील, दुर्भाग्य, वृद्ध, असमर्थ, रोगी और निर्धन होनेपर भी इहलोक और परलोकमे सुख चाहनेवाली रमणी उसका परित्याग न करे। फिर आगे चलकर कहते है—

अस्वर्ग्यमयशस्यं च फर्गु कृच्क्रं मयावहम्। जुगुप्सितं च सर्वत्र द्यौपपत्यं कुलस्त्रियाः॥

अर्थात् 'कुल्नारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त नोच कार्य है, और वह बहुत ही कष्टप्रद चेष्टासे होनेवाला तथा भयाय भी है। उपपतिका संग करनेसे कुल-लियोंको स्वर्ग नर्ग मिलता, उनका विमल यश लोप हो

जाता है, और देश-परदेशमें लोग उसकी निन्दा भी करते हैं। भगवान्के वाह्यरूपपर मोहित होकर केवल देहसग प्राप्त करनेके निमित्त गोपियाँ आयी हैं या धर्मीधर्मके परे पहुँचकर नित्यपित श्रीपितकों चाहती हैं, यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है।

जिनका वशी-शब्द सुनकर विवश होकर घर-द्वार छोड़कर, पति-पुत्रका त्याग कर जिनसे मिलनेके लिये गोपियाँ आयी थीं, उनके श्रीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें सुनकर भी गोपियाँ जरा भी विचलित नहीं हुई, बिल्क स्थिर होकर वे यो उत्तर देने लगीं—'हे विभो ! हे खच्छन्द पुरुष । हमलोगोने लोक-परलोकके सब सुर्खीको तिलाञ्जलि देकर तुम्हारे चरणींका आश्रय लिया है । इस संसारमें हमलोगोंके लिये दूसरा और कोई नहीं है। तुम कहते हो कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम-लोगोंका धर्म है। तुम जो कहते हो, वह सब सही है। परन्तु अजी धर्मधुरन्धर । जरा यह तो बतलाओं कि इस निखिल विश्वके अधिवासियोंका अपने-से-अपना, प्राणींसे भी प्यारा बन्धु, जो रमशानमे भी साथ देता है-जो लोक-परलोकमें कभी सग नहीं छोड़ता वह तुम्हारे सिवा और कोई है १ भरण-पोषण करनेवालेको भर्त्ता और रक्षा करनेवालेको पाता कहते है और उसीको पति कहा जाता है । पुत् नामके नरकसे त्राण करनेवालेको पुत्र कहते हैं। कही तो सही, जीवके लिये तुमसे बढ़कर भर्ता, पाता और नरकसे त्राण करनेवाला कहीं कोई दूसरा है १ सुरलोकके पालनेवाले आदिदेव नारायणकी भाति तुम तो वजवासियोंके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तापोंको दूर करनेके लिये ही अवतीर्ण हुए हो, अव इन दीन भक्तोंके साथ छल न करके प्रसन्न हो जाओ ।' पाठक स्वयं विचार करें कि इस उक्तिमें कहीं भी आपको कामकी कुछ भी गन्ध मिली ? क्या आपको यह भाषण कुलटा नारीके जारके साथ वात-चीत करने-जैसा माल्म होता है ? अथवा यह भगवत्-चरणमं लिपटनेके लिये जीवका मर्मभेदी हाहाकार-सा प्रतीत होता है ? भगवान् श्रीकृष्णको पति-रूपसे प्राप्त करनेके लिये गोपियाँ एकत्रित होकर कात्यायनी-त्रत करती थीं, अव आप उनके 'पति' शब्दका तात्पर्य मलीमॉति समझ गये होगे । आप पण्डित और शिक्षित है; अब आप ही विचार कर लें कि यह प्राकृत कामकथा है अथवा काम-गन्धशुन्य परम प्रेमालाप है १

सक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समाप्त हो गयी। क्यों, गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमार्गियोंका 'अतत् निरसन' और योगियोका 'ईश्वरप्रणिधान' पूरी तरह सूचित हो गया न १ इस परीक्षाद्वारा ससारी जीवोंको दिखाया गया है कि ज्ञान-योगीका 'नित्यानित्यवस्तु-विवेक' और 'इहामुत्रफलभोग-वैराग्य' भक्तियोगीको अनायास ही सिद्ध हो जाता है।

अवस्था परिपक न होनेके कारण जीवका आरोहणअवरोहण सदैव होता ही रहता है। साधनपथके इस विभको दिखानेके लिये ही यहाँ लीलामय श्रीभगवान्ने लीलाके ही गुद्ध और सद्धक्तोंकी परम आदर्श गोपियोंके मनमे कुछ
अभिमानका बीज वपन कर दिया। निरिभमानिनी भगवद्भक्त गोपियोंको अपने सौमाग्यपर कुछ गर्व-सा हो गया।
'ससारके अन्य जीवोंकी अपेक्षा हम घन्य हें और वड़ी हें।'
ऐसा भाव उनके मनमें आ गया। अन्तर्यामी श्रीभगवान्से
यह छिपा न रहा, भक्तोंके उस दोषको दूर करनेके लिये
कृपाके वशीभूत होकर कृपानिषान "तत्रैवान्तरधीयत"—
वहीं अन्तर्षान हो गये, अर्थात् गर्वके कारण गोपियोंकी
निर्मल हिष्टपर कुछ परदा पढ़ गया और मोहसे हिष्ट
अवरद्ध हो जानेके कारण वे भगवान्को न देख सर्की।

#### द्वितीय अध्याय

दूसरे अध्यायमें श्रीमगवान्को न देखनेपर उनके विरहमें व्याकुल होकर गोपियोंके तद्गतमानस हो जाने और उन्हींकी लीलाओंके अनुकरण करनेका वर्णन है। यही है योगकी तन्मयतापूर्ण महासमाधि और भक्तिमार्ग-का विशुद्ध प्रेमयोग। श्रीभगवान्में अनन्यचित्ता गोपियों-की तदाकारकारिता इस अध्यायमे सुस्पष्टरूपमें दिखायी गयी है। इस अध्यायमें विणित गोपियोंका आचरण हमें ध्रेयाकार प्राप्त किये हुए योगियोंकी अवस्था याद दिलाता है।

गोपियाँ तन्मय होकर चेतन और अचेतन पदार्थ-मात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वार्त्ता पूछने लगीं। आरूढ मक्तकी अवस्था और ब्रह्मज्ञानप्राप्तिके लिये इच्छुक शिष्य-की अवस्था एक ही होती है। इस आकुल भावके विना, इस व्याकुलताके विना तत्त्ववस्तु नहीं मिलती। निदया-विहारी श्रीचैतन्यमहाप्रभुने भी अपने आचरणके द्वारा इसी मधुर भावकी शिक्षा जीवोंको दी है। ज्ञानयोगका नित्यानित्यवस्तुविवेक और भक्तियोगकी अनन्य ममता एक ही वात है। जन स्थावर-अस्थावर, चेतन-अचेतन स्वसे पूछने पर भी गोपियाँ सफलमनोरथ न हुई, अपने प्राणिप्रयतम गोयिन्दका पता न लगा सकी, तन वे उन्हींकी चिलामें तन्मय होकर, सुध-पुध भुलाकर उन्हींमें लवलीन हो गर्यी और प्रत्येक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगी। यही है महर्षि पत्रअन्विक्षित चित्तवृत्तिनिरोध!

यम-नियमादिके अभ्याससे ईश्वरमें तन्मयता प्राप्त होती है और केवल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्राप्त हो सकतो है। चृन्दावन-लीलामें ज्ञानयोग भी है और हठयोग भी, परन्तु ये दोनों भाव या योग प्रगाढ़ प्रेमयोगसे दके हुए दिखायी देते हैं। गोपियोंके वाक्य और आचरणसे यह स्पष्ट हो जाता है।

इस तरह गोपियाँ कभी तो समाधिस तद्गतात्मा होकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगीं, और कमी योगियोंकी न्युत्थित दशाकी तरह थोडी सी बाह्यावस्था प्राप्तकर अपने प्राण-प्रियतमको हूँ दने लगी। हूँ दते-हूँ दते उन्हें श्रीभगवान्के पदचिह्न दिखायी पड़े। उन्हींका अनुसरण करती हुई रोरुद्यमाना श्रीमती राघारानीजीको उन्होने देखा । श्रीराघाजीसे उनकी दशाका वर्णन सुनकर सन मिलकर भगवान्का फिर अन्वेषण करने लगीं। इतना होनेपर भी उन्हें 'नात्मागाराणि सस्मदः'-अपने देह-गेहका सारण भी न आया, सन एकत्रित होकर कालिन्दी-तटपर जाकर श्रीकृष्णभजन और विलाप करने लगीं | द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है | जन गोपियोंका गर्व दूर हो गया और वे मानके मदसे छुटकारा पाकर अन्य सभी भाषनाओं और चिन्ताओंको त्यागकर केवल श्रीकृष्णके ही चिन्तनमें लवलीन हो गयीं, तर उन्हें भगवान्के कुछ पदचिह्न दिखायी पड़े यानी उनकी अस्पष्ट झलक आने लगी। इस भावसे शिक्षा प्रहणकर साधकोंको गर्वका त्याग करना चाहिये।

#### तृतीय अध्याय

तीसरे अध्यायमें गोपियोंका विलाप दिया गया है। उस विलापमें जिन-जिन विशेषणोंसे गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्र-को विभूषित किया है, उनसे यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि श्रीवृन्दावनचन्द्रमें उनका भगवद्भाव ही था।

इस अध्यायमे केवल भगवत्-प्राप्तिके लिये गुद्ध जीव की प्रार्थना और विलापोंका ही वर्णन है। प्रेमी भक्तोंका भावोद्गार अत्यन्त ही मनोहर और दृदयग्राही होता है, और तिसपर कान्यानुमोदी पाठकोंके लिये कविने विरहिणी नायिकाका भाव सुरपष्टकर उसे और भी मधुर से भी मधुर बना दिया है, भागवतके भक्त पाठकोंसे यह वात छिपी नहीं है। परन्तु इस विलापमें यदि डूबकर विचार किया जाय तो इसमे भगवान्के लिये तङ्पनेवाले प्रेमी भक्तका ही भाव अधिक और स्पष्ट देखनेमें आता है।

गोपियाँ अति करणभावसे गाती हैं—'हे कृष्ण ! तुम्हारे ही आगमनसे आज यह वज-भूमि सब पुण्य-भूमियों-की शिरोमणि हो रही है। तुम्हारे ही आगमनके कारण आज श्रीचञ्चलादेवी भी अचला होकर यहाँ विराज रही हैं । हे पुरुषोत्तम ! तुमने अघासुर, बकासुर और कालिय-नागके भयसे हमें वचाया है, इन्द्रके कोपसे हमे उबारा है, फिर आज क्यों नेत्रगोचर नहीं हो रहे हो १ हम लोग जानती हैं कि तुम कदापि गोपपुत्र नहीं हो, तुम तो प्राणिमात्रके अन्तरमे निवास करनेवाले हो, तुम केवल ब्रह्माकी प्रार्थनासे पृथ्वीका पालन करनेके लिये इस यद्कुल-में अवतीर्ण हुए हो। हे यदुकुलतिलक। हे रमणीय बालक! अब तुम इमसे छिपे नहीं रह सकते, बहुत सहकर यह तत्त्व पहचाना है, अब हम भुलावेमें नहीं आवेंगी। हे सखा! ससारभयसे भीत होकर अपने चरणोंका आश्रय ग्रहण करनेवाले भक्तोंको तुम अपने जिन करकमलोंसे अभय पदान करते हो, और जिन करकमलोंसे श्रीकमलादेवीका कर प्रहण करते हो, एक बार-केयल एक ही बार वही श्रीकर हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाङ्ग नामको सफल कर दो । हे जजदुःखदलन ! हे बन्धु ! अपने उस हास्य-जटित सुन्दर मुखमण्डलका दर्शन एक बार हमें करा दो। प्रणतजनके समस्त पापोंको एकवारगी ही मेट देनेवाले उन अरुण चरण-कमलोंको, जिनका लालच श्रीरमादेवी वुम्हारे विशाल वक्षः खलपर स्थान प्राप्त करनेपर भी न छोड सकीं और सर्वदा उन चरणोंके सेवामें ही लगी रहती हैं, एक बार उन अरुण चरणोंको हमारे हृदयपर रखकर उसकी सब चेष्टाएँ और सब कामनाएँ जड़से उखाड़ दो, जिसमें इम कामातीत हो जायँ । कामानलसे अत्यन्त तापित हम तुम्हारी दासी हैं ! हे प्रियतम ! हे छली ! तुम्हारी वह मधुर-मधुर हॅसी, प्रणय-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास परिहास इमलोग कभी नहीं भूल सकतीं। हमारा मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है। सन्ध्यासमय गायोंके समूहको लेकर वनसे लौटते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आवृत

और गोभूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झॉकी दिखा-दिखाकर हमलोगोंको सर्वथा वशीभूत कर लिया है। पलक-हीन नेत्रोंसे देखते रहनेपर भी तुम्हारे उस विश्व-विमोहन रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कभी नहीं मिटती, हम सदा अतृप्त ही रहती है। उस लोभनीय रूपसुघाका हम जितना ही पान करती है, उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है। तुम्हारी बॉसुरीसे आकृष्ट होकर घर-द्वार छोड़कर इस गम्भीर रात्रिके समय इस भयद्भर वनमें तुम्हारे ही आह्वान-पर हमलोग एकत्रित हुई हैं।

इस तरह कभी तो प्रणियनी स्त्री-भावसे और कभी सर्वस्वत्यागी प्रेमी भक्तके भावसे गोपियाँ करण विलाप करने लगीं। इस रदन और विलापके सुख और आनन्दको तो वही भाग्यवान् समझ सकता है जिसे इस प्रकार कभी स्वयं श्रीकृष्णसम अपने प्रियतमसे विलग होकर विरहामिं जलकर सुखी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ हो!

अब पाठक इस गोपीगीतपर विचार करें। यह कितना पिवत और आकर्षक है। इस अध्यायको गोपी-गीता भी कहते हैं। आप दूसरे अध्यायमें सुन चुके हैं कि गोपियाँ इस अभिलाबासे वत करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पित हों, और वे 'पित' शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप गोपियोंकी ही उक्तिसे समझ गये होगे।

अब शास्त्र-वचन भी लीजिये—

घुणा शङ्का भयं छजा जुगुप्सा चेति पञ्चमी। कुछं शीलं च मानं च मद्दौ पाशाः प्रकीर्तिताः॥

घृणा, शङ्का, भय, लजा, जुगुप्ता, कुल, शील और मान ये आठ जीवके बन्धनके लिये पाशल्प हैं। गोपियोंके आचरणसे यह स्पष्ट माल्स होता है कि अब उनको न घृणाकी बाधा है, न भय है, न शङ्का, न लजा, न छकने-छिपनेका अभिनय, न शीलका ध्यान, न कुलका खयाल और न मान-मर्यादाका ही विचार है, वे अब आठों सुदृढ बन्धनोंको तोइकर उनसे छुटकारा पा चुकी हैं। जीव जब इस अवस्थाको प्राप्त कर लेता है तब भगवत्प्राप्तिमे उसे कोई बाधा नहीं रहती। भक्ति-मार्गके पिथकको विरहिणी कामिनीकी तरह व्याकुल होकर, सर्वस्व त्यागकर, उन्मादिनी गोपी बनकर ही श्रीभगवान्के दर्शनके लिये निकल पड़ना होगा। कुल-शील, लजा-भय, धर्म-अधर्म, मान-अपमान, अपना-पराया और घर-बाहर, सबकी चिन्ता छोड़कर, इस लोक और परलोकका भी कुल भी खयाल न कर केवल 'हा कन्हैया, हा कृष्ण, हा प्राणनाय, हा प्रियतम, तुम कहाँ हो ? एक वार हमें दर्शन दो' की करण पुकार मचाते हुए वेचैनीके साथ भटकना होगा, तभी उस गोपीभावसे परिपूरित होनेपर गोपीजनवछमके सग-लामकी आशा है। तीसरे अध्यायका आशय सक्षेपमें यही है।

#### चतुर्थ अध्याय

चतुर्थ अध्यायमें भगवान् और गोपियोंके पुनर्मिलनका वर्णन है और भक्त और भगवान्में क्या सम्बन्ध है, इस विषयको श्रीव्यासदेवजीने गोपियों और भगवान्के प्रश्नोत्तर-के रूपमें वडी ही सुन्दरतासे वतलाया है।

गोपियोंके उस करण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवहारसे आवर्षित होकर भगवान् 'तासामाविरभूत् '--उन गोपियों-के वीचमें प्रकट हो गये। भगवान तो सर्वेन्यापी हैं। सर्वदा सव जगह विद्यमान है, उन्हें देखना न देखना तो जीवकी अपनी अवस्थापर निर्भर करता है। यदि एकाप्रता न हो, भगवान्में अनन्य ममता न हो, चित्त पूर्णरूपेण संसारमें लिपटा हुआ हो तो उनका दर्शन नहीं मिल सकता I एक ही साथ उस 'सत्' वस्तु और 'असत्' वस्तु दोनोंका भारण नहीं किया जा सकता। परन्तु जो इन नश्वर सांसारिक सुख-सम्भोगकी वासनाओंको छोड़कर इहलोक और परलोककी चिन्ताका पूर्णतया परित्याग कर, (क्योंकि सोनेकी ज जीर भी ज जीर ही होती है- कीणे पुण्ये मत्य-लोकं विशन्ति') पाप-पुण्य दोनींसे विलग होकर, गोपियीं-की मॉति अनन्यचित्त होकर श्रीमगवान्के लिये जी खोलकर, कपटरहित होकर करुण क्रन्दन करता है, और अपना जो कुछ है, सो सर्वस्व सम्पूर्णतया उनके समर्पण कर देता है, उसके ऐकान्तिक प्रेमके आकर्षणसे उन्हें अवस्य आकर दर्शन देने पड़ते हैं। वे भक्तके ही भगवान् कहलाते हैं। इस अव्यायमें परस्पर जो भक्तिसम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुए हैं। वे ऐसे हैं कि उन्हें पड़नेसे भी जीवन सार्थक हो जाता है।

अव जरा आख्यान-भागका आनन्द ल्टिये। श्रीभगन् वान्को हठात् सामने उपिस्ति देखकर गोपियोंके मृत-प्राय शरीरोंमे पुनः चेतनाका सञ्चार हो आया। अव उनमें कोई भगवान्के हाथ पकड़कर, कोई चरण चाप-कर, कोई चिंत ताम्बूल प्रहणकर (या प्रदान कर), कोई कुपित भुऊटी दिखाकर, यो सब अपना-अपना प्रणय-प्रकाश करने लगीं। कोई केवल शान्तभावसे उनके मुसारविन्दको टकटकी लगाकर देखती ही रही। गोपियोंके इस मावका वर्णन करते हुए व्यासदेवजी लिखते हैं कि जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुपुप्ति-अवस्यामें जाकर प्रज्ञानामक चैतन्यसे मिलकर जैसे सन्तापश्चन्य हो जाते हैं, वैसे ही गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दका दर्शन कर महान् तृप्तिका अनुभव किया । वताइये, इस उपमामें कामकी गन्ध भी कहीं आयी ? विल्क कितनी निपुणताके साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि ज्ञानयोग और भींद योगके पन्थ अलग-अलग होनेपर भी दोनोंका फल एक ही है ।

तदनन्तर गोपियोंने अपना-अपना ओढ़ना विडाकर श्रीभगवान्के बैठने योग्य आसन बना दिया और श्रीहरि उसपर आसीन हो गये। तब एक गोपी श्रीमदनमोहनकी ओर कटाक्षपात करती हुई उनसे पूछने लगी—'हे स्थाम-सुन्दर। इस ससारमें तीन प्रकारके लोग दिखायों पड़ते हैं। एक श्रेणीके तो वे लोग हैं जो अपने मजनेवालेकी भजते हैं, दूसरी श्रेणी उन लोगोंकी है जो भजनेकी अपेडा न रख बिना मजे हुए भी भजते हैं, और तीसरी श्रेणींके लोग न भजनेकी तो बात ही क्या, भजनेपर भी नहीं भजते। आप इन तीनोंमेंसे किस श्रेणींके हैं?'

चतुर हरि गोपीके ब्लेयको समझ गये और मधुर हँसी हँसकर बोले—'हे भाग्यवती। पहली श्रेणीके लोग, जो भजनेपर भजते हैं, वे प्रेमी नहीं हैं। यह तो विणक्-धर्म अर्थात् लेन-देनकी बात है। तुम्हें कोई चाहे तन तुम उसे चाहती हो, यह तो हैतुक, सकाम अर्थात् सार्थसे भरा हुआ भाव है। ऐसे सौहार्दमें न प्रीति है, न धर्म, ऐसे मोल-तौलसे तो भगवान् नहीं मिलते । दूसरी श्रेणीम जो 'न भजनेपर भजने' की वात है, यह या तो दयाछ पुरुषोंसे हो सकती है या माता-पितासे। इसमे निर्मल धर्म अवश्य है और सौहार्द भी है, परोपकार करनेमें दयालुका धर्म-भाव और पुत्रमं त्नेहके कारण माता पिताका सीहार्द त्यष्ट दिखायी देता है। परन्तु तुम्हारे भगवान् इस श्रेणीम नहीं दीख पड़ते, क्योंकि भक्ति-भजनके निना वह नहीं मिल्ते, और दया तो मत्त्यगुणका विकार है। गुणातीत होनेके कारण भगवान् दयालु मनुष्यके समान सत्वगुणके विकारके कारण दूसरेके दुःखंते दुःखित होकर उसपर दया नहीं करते, वह तो भक्तके लिये, कातरके लिने सदा ही दयानिधि है। फिर देगो; माता-पिताका रनेह केवल अपनी ही सन्तानपर होता है। परन्तु भगवत् कृपा तो अखिल ब्रह्माण्डव्यापिनी है—'झरत अविरत घारा सों'। गीतामें स्वय भगवान्ने कहा है—

समोऽहं सर्वभूतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्॥

अतएव भगवान् विना भजे नहीं भजते, इसिलये उनकी गिनती इस श्रेणीमे भी नहीं हो सकती।

तुम्हारी तीसरी श्रेणीमे आत्माराम, आप्तकाम, अञ्च-तज्ञ या गुरुद्रोहीकी गिनती हो सकती है। हे सती। आत्माराम पुरुष आत्मानन्दमे सर्वदा निमग्न रहनेके कारण अन्तर्मुखी रहते हैं; परन्तु आत्माराम होनेपर भी मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक भी हूँ; मुझे अन्दर और वाहर सब ओर दृष्टि रखनी पड़ती है। मै आप्तकाम जहर हूं, मुझे किसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये चेष्टा करनेकी आवश्यकता नहीं । मुझमे कोई वासना नहीं है, यह सत्य है, परन्तु भक्तके अनुरोधसे, भक्तकी वासना पूरी करनेके लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती है। गीताका वाक्य सारण करो-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैय भजाम्यहम् ।' भक्तोंको उनके भजनानुरूप फल देनेवाले मुझको तुम अकृतज्ञ कैसे कह सकती हो १ फिर देखी, दुर्घोका नाश और शिष्टोका पालन करना भी मेरा ही कार्य है। क्या दुर्शेका विनाश करनेवाला कभी गुरुद्रोही हो सकता है ? तव समझो कि मैं इन तीनों श्रेणियोंमेसे किसी भी श्रेणीमें नहीं गिना जा सकता। वास्तवमें मैं तो सृष्टिमें रहकर भी इससे न्यारा ही हूँ।

पाठको । श्रीकृष्ण क्या हैं, यह तो अब कुछ-कुछ अवश्य समझमें आ गया होगा । अब आगे देखिये कि प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता है ।

गोपियोंके प्रश्नोंका उत्तर तो पूरा हो गया। परन्तु भक्तोंकी परम आदर्श गोपियाँ क्यों उनसे विलग कर दी गयी थीं, इसका कारण बताते हुए श्रीमगवान् कहते हैं—

'हे सिखयों! तुम लोगोंने मेरे लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया है, अब क्या में एक मुहूर्त्तके लिये भी तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूं श्अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बॉध लिया है। दर्शन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे भावको पक्का करनेके लिये था। मुझपर तुम्हारा अनुराग और बढ़े, इसीलिये ऐसा किया गया था। निष्कामभावसे तुम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने लिया हैं। हे अवलाओं । यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे उन्हण न करो तो, भला, मै तुम्हारे इस प्रेमके फणसे देवताओंकी आयुमे भी कभी छूट सकता हूँ ?'

अब विचार कीजिये कि इस प्रेमयोगका विशेषत्व क्या है और भक्त तथा भगवान्का सम्बन्ध कितना मधुर है! भक्त परमब्रह्ममें अपनी सत्ताका लोप करना नहीं चाहते, अपना अस्तित्य खोना नहीं चाहते, ब्रह्ममें लीन होना नहीं चाहते, उस प्रकारकी मुक्ति उन्हें अभीष्ट नहीं है। वे चाहते हैं चिन्मय देह प्राप्तकर अनन्त कालतक भगवदानन्दका दिन्य आनन्द लूटते रहना । भक्त चीनी होना नहीं चाहते, चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचार्य नीलकान्त गोखामी-जीने इस विषयको बहुत ही सरलता और सुन्दरताके साथ व्यक्त किया है। वह कहते है- आनन्द ज्ञानको तृप्त कर सकता है, योगको परिवृत कर सकता है, परन्तु प्रेमको तृप्त नहीं कर सकता। महाजन यदि लावस्द मर जाय तो खद्दुककी जान बच जाती है। ऐसे ही ज्ञानी ब्रह्मरूपी महासमुद्रमें गोता लगाकर नमकके पुतलेके समान घुलकर उसीमें मिल जाता है, उसकी सत्ताका लोप हो जाता है। अतएव उस ज्ञानी महाजनके ऋणसे ऋणी भगवान बच जाते हैं। योगी सचित्समुज्ज्वल हिरण्यगर्भमें डूब जाते हैं, समाधिमें विलीन हो जाते हैं, उनसे भी भगवान् बच जाते हैं। परन्तु प्रेमी भक्त मरना नहीं चाहते, वे इस स्थूल शरीरको छोड़कर चिन्मय देह पाप्त करते हैं और भगवान-का चिरसामीप्य प्राप्तकर अनन्त कालतक उनसे तकाजा करते रहते हैं। इसीलिये भगवान् मुक्ति देनेको तो तैयार हो जाते हैं, परन्तु भक्ति देनेमें बहुत कुपणता करते हैं।' यहींपर चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाता है।

#### पश्चम अध्याय

पञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यमिचारके दोषारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि गोपियोंमें जीवनमुक्तके लक्षण कितने स्पष्ट परिस्फुटित हैं।

रास-वर्णन-व्रजगोपियाँ मण्डलाकार खड़ी हो गर्या । फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डलमें प्रवेशकर प्रत्येक दो गोपियोंके बीचमे प्रकट हुए और उन्होंने सब गोपियोंके गलेमें हाथ डालकर रासोत्सव आरम्भ कर दिया । सब देवता सपनीक आकाशमार्गमें आकर उपस्थित हो गये

और उस अलौकिक रासनृत्यका दर्शन करने लगे। प्रधान-प्रधान गन्धर्व भी अपनी-अपनी लियोंको साथ लेकर वहाँ पहुँच गये और भगवान्के गुणोंका कीर्तन करने लगे। निश्चाकर चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डलसहित उस अद्भुत और मनोरम लीलाको देखने लगे और विमोहित हो अपनी गति भूल चुप-चाप खड़े रह गये। देसकामिनियाँ भी व्रज-कामिनियोंके इस अपूर्व सौभाग्यपर ईष्या करने लगीं और इस आनन्दका उपभोग करनेकी अपनी अमिलाधा प्रकट करने लगीं, आकाशमें दुन्दुभीनाद होने लगा और देवता पुष्पवृष्टि करने लगे।

अव हम इन सब कोकोंके अर्थपर विचार करें। आज-कलके शिक्षामिमानी लोगोंके द्वारा कियत इस व्यमिचारपूर्ण हश्यको देखनेके लिये देव-गन्धर्व भी, यह भी केवल खय ही नहीं, वर अपनी-अपनी पितयोंके साथ आये थे और वे सब देवबालाएँ बजवालाओंके भाग्यकी प्रशंसा भी करने लगीं, सो भी अपने पितयोंके सामने ही। हा विधाता! क्या व्यास्त्रीके समयमें भारतवर्ष एकदम अधर्मके ही अन्ध-कूपमें गोता खा रहा था जो ऐसे पाप-अभिनयका भी वर्णन इतनी लजाहीनताके साथ किया गया? पर पाठकवृन्द कुछ धैर्य घारण करें और विचार करें इन कोकोंके गृद अर्थपर!

श्रीकृष्णको पहले ही योगेश्वर कहा गया है। हमारे धर्मशास्त्रोंमें किसी भी शब्दका प्रयोग व्यर्थ नहीं हुआ है और न किसीका अपप्रयोग हुआ है तव श्रीकृष्णके लिये 'योगेश्वर' इस विशेषणका प्रयोग निश्चय ही किसी खास मतलवसे किया गया होगा। रासमण्डलसे ब्रह्मानन्दकी अनन्तताका और एक श्रीकृष्णसे, जितनी गोपियाँ थीं उतनी ही श्रीकृष्णमृत्तियों का प्रकट होना उनकी पूर्णताका श्रीपक है, यह हम पहले ही कह सुके हैं। यहाँ पुन उसका विस्तार करना हम उचित नहीं समझते।

धर्मशाला निर्देश है—'छत्रीको धर्ममाचरेत्।' इसलिये देवता और गन्धर्व इस घर्मलीला, रासलीला, रसराज और महाभावकी मिलनलीला या महायोगका दर्शन करनेके लिये छत्रीक आये थे। आगे चलकर श्रीव्यासदेवजीने एक ही पददारा वेदान्तका दुल निचोड़ इस रासलीलामं दिसा दिया है। व्यासजी कहते हें—'ऐ माई। यह खेल लीकिक रोल-नैसा नहीं हुआ या। लीकिक काम मीडा तो दोके विना, अकेले-अकेले हो ही नहीं सकती। भौर परव्रक्षको लोड़कर इस ससारमे दूसरा और कोई दे ही नहीं—'एकमेवाद्वितीयम्', 'सर्वे खिल्वद ब्रह्म'। अन रो हैं ही नहीं तब खेल हो कैसे और किसके साथ रो! इसीलिये कहा गया है—

#### रेमे रमेशो वजसुन्दरीभि-

र्यथार्भकः स्वप्रतिविम्बविभ्रमः।

अर्थात् 'वालक जैसे अपनी परछाईके साथ तेरता है, वैसे ही रमापित श्रीमगवान्ने त्रज-सुन्दिरियोंके साथ तेरता खेल किया था।' वास्तवमें सव उस ब्रह्मकी परछाई—विम्व ही तो है। बास्तवमें एक ब्रह्म ही तो विरावनान है, और जो कुछ दश्यमान होता है वह उन्हींका आभास या परछाईमात्र है। व्यासदेवकी इस उक्तिसे श्रीकृष्ण चन्द्रका भगवद्भाव—'एकमेवादितीयम्' भाव, तथा एक ही श्रीकृष्णसे हजारों श्रीकृष्णके उद्भव होनेसे उनका परिपूर्ण ब्रह्ममाव और रासकी अलैकिकता खूब सप्ट-रूपसे मालूम हो जाती है।

भक्त निर्वाण-मुक्ति नहीं चाहते, वे चाहते हें भगवत्-छेवारूप निरयानन्द । रसराज श्रीकृष्ण महाराजका स्त्र गुद्ध भक्तके लिये ब्रह्मानन्दर्जनित सुखसे कोटिगुना अधिक आनन्द देनेवाला है। श्रीभगवान्ने भी खय कहा है—

दीयसानं न गृह्णनित विना मत्सेवन जनाः। अर्थात् मेरी सेवा छोड़कर भक्त और कुछ भी नहीं। यहाँतक कि मुक्तिको भी नहीं चाहते।

शास्त्रमें जीवन्मुक्त पुरुषोंके छक्षण इस प्रकार करें गये हें—

- (१) मनोनाश-वासना-कामनाका त्याग । परन्तु भगवान्में भक्ति माँगना कामना नहीं कहलाता। 'काम' और 'प्रेम' का मेद पतलाते समय इस विषयमे इस लिए। चुके हैं।
- (२) अविद्यानाश-अनित्य वस्तुमं नित्य बुद्धि, अग्र-निर्म शुनि-बुद्धि, अनुसमं सुन्य-बुद्धि और अलाममं लाभ-बुद्धि—इस प्रकारके अविद्यात्रनित मोहका नाश ही अविद्यानाश कहलाता है। यह अविद्या गोपियोंके इस्यसे एकदम जड़से ही उराइ गयी थी, यह उनकी बाक्यावलीसे स्पष्ट हो ही चुका है। ऑक्ट्रणको ही एक-मान नित्य यस्तु जानकर वे उन्होंमें लवलीन हो गयी थीं।

#### अनन्य योग

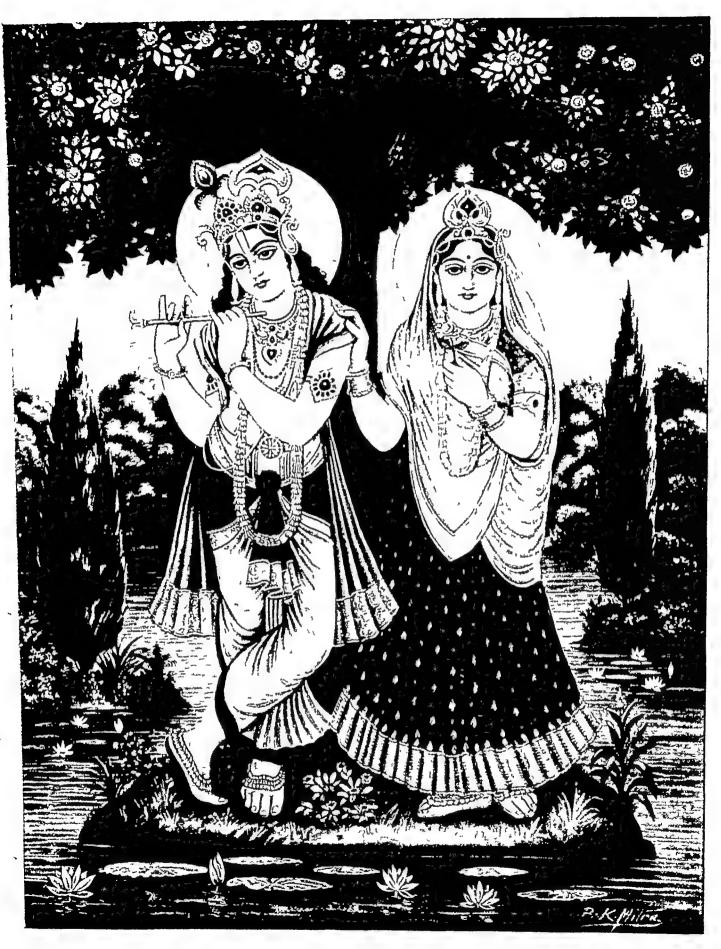

महाभाव और रसराज



(३) तत्त्वज्ञानोदय-अविद्याका नाश होनेपर सङ्कल्य-विकल्पका लोप हो जाता है और तभी ज्ञानका उदय होता है। भागवतमे वर्णित गोपियोकी अवस्थापर ध्यान देनेसे स्पष्ट ही माल्सम हो जाता है कि वेदान्तके 'मुमुक्षु' की अवस्थासे कहीं ऊपरकी अवस्थाको गोपियाँ प्राप्त कर चुकी थीं और इसीसे ब्रह्मसङ्क प्राप्तकर वे सफलमनोर्थ हुई थीं।

यहाँतक जो कुछ आलोचना हुई है, उससे हम आशा करते हैं, श्रीराधाकृष्णतत्त्व और श्रीरासतत्त्व-जैसे अपार तत्त्वका रहस्य थोड़ा-यहुत अवश्य हमलोगोंकी समझमें आ गया होगा। इस रासलीला-रूप महायोगमें कहीं भी पापाचार नहीं है। शारीरिक या मानिसक किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है। इसका स्पष्टी-करण इन शब्दोंसे हो जाता है—

व्रजौकसः स्वान् स्वान् दारान् स्वपार्श्वस्थान् मन्य-मानाः कृष्णाय न अस्यन् । (५।३७)

अर्थात् वजनासियोंने अपनी-अपनी व्रियोंको अपनी बगलमे विस्तरेपर सोयी हुई देखकर श्रीकृष्णचन्द्रपर कोई भन्दा नहीं लगाया। बस, चलिये, सब मामला ही तय हो गया। रासमें गोपियाँ स्थूल शरीरसे उपस्थित ही नहीं थीं, वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी किया नहीं हुई थी, उनके स्थूल शरीर अपने-अपने घरमें विछौनेपर पड़े थे। गोपियाँ चिन्मय भगवान्के आवाहनपर चिन्मय शरीरसे ही चिन्मय रासोत्सयमे सम्मिलित हुई थीं। पञ्चाध्यायीके ५। ३० और ५। २० इलोकोंमें लिखा है कि जितनी गोपी-मूर्तियाँ थीं, योगेश्वर श्रीकृष्णने भी अपनी उतनी ही मूर्तियाँ बनाकर रासकीडा की थी। कहिये, क्या यह स्थूल शरीरसे हो सकता है । पहले अध्यायमें भी कहा गया है कि जो गोपियाँ स्थूल शरीरसे वहाँ पहुँचना चाहती थीं, उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वारा रोकी जानेपर उसी क्षण शरीर त्याग दिया और फिर वे दिव्य तनुसे जाकर रासमें सम्मिलित हुईं। पञ्चाध्यायीके पहले ही रलोकमें वर्णन है कि भगवान्ने योगमाया नाम्नी अपनो अचिन्त्य अघटनघटनापटीयसी शक्तिद्वारा रासलीलाका अभिनय किया। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यहाँ शारीरिक पापकी आशङ्का सर्वथा निर्मूल है।

अव मानसिक पापके विषयमें कुछ विचार करना उचित है।

- (१) गोपियाँ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रको परब्रह्म जानती थीं, इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व परमब्रह्मपर निछावर कर दिया था। फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ?
- (२) व्रजगोपियाँ सर्वदा तुरीयावस्थामें रहती थीं। आनन्दिचन्मयरसप्रतिभाविता कृष्णप्रेमरसभावितमित व्रजगोपियाँ आनन्दिचन्मय-रसस्वरूप श्रीकृष्ण-सगसे जो आनन्दानुभव करतीं वह इस स्थूल जगत्के स्पर्श आदिसे उत्पन्न सुससे एकदम परे हैं, उन्हें तो स्थूल, सूक्ष्म या कारण-शरीरका भी बोध नहीं रहता था।
- (३) राग-मार्गके साधनके निमित्त सब भाव श्रीभगवान्में अर्पित करने होगे—यह हम पहले कह आये हें। इस ससार-रूपी शिक्षागारमें आकर जीव जो पॉचों भावोंसे अपने ससारका गठन कर लेता है, उन पॉचों भावोंकी पूर्णरूपसे उपलब्धि हो जानेपर उन भावोको श्रीभगवान्के चरणोंमें पूर्णतया निवेदन कर जीव जीवन्मुक्त होकर इस ससारमें अपनो आयु व्यतीत करे, यही है धर्मका मुख्य उद्देश्य। उनकी लीलाका दर्शन करने, अवण करने, लीलाका यथार्थ भाव प्रहण करनेसे जीवको नित्यज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो लोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं उनके लिये यह ससार ही पहली पाठशाला है, परन्तु शान्त, दास्य, सख्य इत्यादि पॉचीं भाषींके आधार स्त्री, पुत्र, बन्धु आदि चिरस्थायी नहीं हैं। वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो जाते हैं। जड पुत्र नित्य नहीं है, जड पिता नित्य नहीं है। जड मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते । जीव जब संसारमें रहकर एक बार किसी भावके माधुर्यका भीग कर लेता है तव वह उसमें फॅस जाता है और वह उस भावको त्याग नहीं सकता। फिर जब उस भावके आधारके साथ वियोग हो जाता है तब वह वियोगका दुःख सहन करता है। पिताके मर जानेपर शान्तभायका आघार नहीं रहता, पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती, इसी तरह सभी भावोमे आश्रयहीनता आ जाती है। परन्तु यदि भाव पक्का हो जाय तो जीवको ज्ञान प्राप्त ह जाता है और फिर वह सब भावोंके नित्य आश्रय श्रीभगवान्के चरणोंमें आश्रय लेता है। पतिके मरनेपर स्त्री विकल हो जाती है, परन्तु भाव यदि पक्का हो तो ज्ञान उपदेश करता है कि 'हे बाला । पतिके भी जो पति है, जो

परमपित और नित्यपित हैं, उन्हींको तुम सब अपना भाव समित कर दो, फिर कभी विच्छेद-वियोगका दुःख नहीं सहना पड़ेगा। वह तो अजर अमर नित्य हैं, वैसा पित और कहाँ मिलेगा?' इसीलिये हमारे देशमें विधवाको ब्रह्मचारिणी रहकर, सदा भगवद्भावना, भजन-पूजनमें समय व्यतीत करते रहनेकी व्यवस्था दी गयी है।

यही पक्षा भाव जीवको िसखानेके लिये, 'मधुर' के विमल भावको इस शोक-तापसे भरे हुए संसारमें फैलानेके लिये वृन्दावनमें दिन्य रासलीलाका अभिनय हुआ था। एक जड पितको त्यागकर यदि कोई सती दूसरे जड पितको ग्रहण करती है तो वह अवस्य ही न्यभिचारिणी कहलाने योग्य है। परन्तु यदि जड पितका त्याग कर उनकी जीवितावस्थामें भी कोई परमपित श्रीपितको ग्रहण कर लेती है तो क्या आप उसे न्यभिचारिणी कहेंगे या उसके नारीपनका सौभाग्य और सफलता समझेंगे?

मीराजी-

तात मात वन्षु आत आपनो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई॥

अथवा--

पेसे बरको के वर्षें जो जनमें और मर जाय। बर बरिये एक साँबरों नेरो चुड़को अमर हो जाय॥

न्कहकर घर और घरवालोंको छोड़ वृन्दावन चली
गयी थीं। आजतक सारे हिन्दुस्तानमें उनके भाग्यकी
प्रशंसा गूँज रही है और वह आदर्शरमणी सतीशिरोमणि
कहलाती हैं। वर्तमानयुगमें मीरा गोपी वनकर समस्त
जीवोंको दिला गयीं कि चेष्टासे, साधनासे जीव गोपी वन
सकता है। रागमार्गकी साधना करनेवालोंको मीरा वनना
होगा, गोपी वनना पड़ेगा, वृथा पुरुषाभिमान लेकर
वैठ रहनेसे कुछ नहीं होगा। इस संसारमें परमपुरुष
श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और हम सब प्रकृति है, इस
वातको नहीं भूलना होगा। इसका दृशन्त हमें वङ्गालके भक्त
श्रीजीवगोरवामीजी और मीराजीकी वातचीतमें मिलता है।

श्रीजीय विरक्त वैष्णव थे, वे प्रकृति ( स्री )-दर्शन या सम्भाषण नहीं करते थे। वे वृन्दायनमे श्रीमदनमोहनजीकी सेवाम लयलीन रहते थे और भक्ति-प्रन्थ लिखा करते थे। मीराजी वृन्दायन पहुँचनेपर सबसे पहले दन मक्तिशरो-मणिका दर्शन करने गर्यों और स्वना भेजी कि मीरा दर्शन चाहती है। मीरा स्त्री है, यह तुनते ही जीवजीन कहला मेजा कि में प्रकृति-सम्भाषण नहीं करता। इत वातको सुनकर भावक्षिणी मीरारानीने हॅककर कहा— 'अच्छी बात है, मीरा भी 'एक गिरघर गोपाल'को छोड़-कर दूसरे किसी पुरुषको नहीं जानती । में नहीं जानती थी कि वृन्दावनधाममें श्रीवृन्दावनिवहारी नुरही-धारीके अतिरिक्त जीवजी भी एक और पुरुष हूँ। जाओ, कह दो कि अब में भी उन्हें देखना नहीं चाहती, पुरुष तो मेरा मोरमुकुटधारी नुरारी है, दूसरा कोई है ही नहीं।' अब जीवजीने मीराका स्वरूप समझा!

प्रन्यके अन्तिम श्लोकमे व्यासजीने सप्ट कह दिया
है कि यह गोप गोपीके खेलका वर्णन नहीं है, यह तो
त्रजवधुओं के साथ 'भगवान विष्णुका' रसास्तादन है। इसे
जो लोग श्रद्धापूर्वक सुनेंगे या कीर्तन करेंगे, वे शीप्त ही
इन्द्रियोंका दमन कर भगवान्की पराभक्ति प्राप्त कर लेंगे
और सांसारिक सत्र कामनाएँ, वासनाएँ उनके मनते सन्त
उखड़ नायँगी। ध्यान दीजिये इस श्लोकके इस माग
'विक्रीडितं त्रजवधूभिरिद च विष्णोः' मे आये हुए 'विष्णों'
शब्दपर, शुकदेवजीने त्रजत्रालक कृष्णकी क्रीडाका वर्णन
न कर स्पष्ट 'विष्णोः' अर्थात् विश्वव्यापी सनातन पुरुपकी
क्रीडाका वर्णन किया है। इस एक शब्दसे ही हम सारी
रासलीलाका समें सहज ही समझ सकते है।

भाइयो । वृया अभिमानमें फूलकर केवल भूवा न क्टिये, उससे अन नहीं मिलेगा, उससे पेट नहीं मरेगा । ऐसा काम कीजिये जिससे मनुष्यजीवनका अभीष्ट सिद्ध हो, मानवजीवन सार्थक हो जाय । अपनेमें गोपी-भायनो जगाकर श्रीराधाकृष्णमिलनका भाव समझने और उसदा उपमोग करनेकी चेष्टा नीजिये । हाय । ऐसा दिन कव आवेगा ? उनकी कृषा और आप भन्तोंकी कृषासे ही ऐसा हो सकता है । आज आपके कृषामिलापी हम, वृपमानु-दुलारीके मुरारीकी दयाकी आधाम श्रीक्रयास विस्वमञ्जल महाराजके साथ सुर मिलाकर पुकारते हैं—

देव! हे द्यित! हे जगदेक्यन्थे! हे कृष्ण! हे चपक हे करणैकसिन्थे! हे नाथ! हे समग! हे नयनामिराम! हा! हा! कदा नुभवितासि पट दशोमें अ

## प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ \*

( हेखक--श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी )

कैतवरहितं प्रेम नहि भवति मानुषे छोके। यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यि को जीवति॥ † लोकमर्यादाको मेटकर मोहनसे मन लगानेको मनीषियोंने प्रेम कहा है। प्रेमके लक्षणमें इतना ही कहना यथेष्ट है—

प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमव प्रथाम्।

अर्थात् 'गोपियोंके गुद्ध प्रेमको ही 'काम' के नामसे पुकारनेकी परिपाटी पड़ गयी है।' इससे यही तात्पर्य निकला कि प्रेममे इन्द्रियसुखकी इच्छाओका एकदम अभाव होता है। क्योंकि गोपिकाओके काममें किसी प्रकारके अपने शरीरसुखकी इच्छा नहीं थी। वे जो कुछ करती थीं केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्नताके निमित्त। इसलिये ग्रुद्ध प्रेम इन्द्रिय और उनके धमोंसे परेकी वस्तु है। इसीको 'राग' के नामसे भी पुकारते है। इस 'काम', 'प्रेम' अथवा रागके तीन भेद हो सकते हैं—पूर्वराग, मिलन और विछोह या विरह।

जिसके द्ध्यमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसे घर-द्वार, कुटुम्ब-परिवार, ससारी विषय-भोग कुछ भी नहीं सहाते। सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है। प्रेमीकी दशा छोगोंके देखनेमें उस पुरुषकी-सी हो जाती है जिसे अपने प्राणोंसे अत्यन्त ही मोह हो और उसे फाँसीके लिये कारावासके फाँसीघरमें बन्द कर रक्या हो, जिस प्रकार प्राणोंके भयसे उसकी कियाएँ और चेष्टाएँ होती हैं उसी प्रकारकी चेष्टाएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती हैं। रागमार्गके उपासक वैष्णवोंने अपने ग्रन्थोंमे इन

\* गीताप्रे ससे प्रकाशित श्रीचैतन्यचिरतावली—पञ्चम खण्डसे। † मनुष्यलोकमं निष्कपट प्रेम तो होता ही नहीं, कदाचित् किसीको हो भी जाय तो उसे प्रेमका सारभृत विरद्द प्राप्त नहीं होता। यदि विरद्द भी प्राप्त हो जाय तो फिर वह जीवित तो कदापि रह टी नहीं सकता। श्रीरूप गोस्तामी भी कहते हैं—

मुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वतंते ।
तावद् भिक्तमुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्॥
अर्थात् 'अवतक भुक्ति और मुक्तिकी इच्छारूपिणी पिशाची
हृदयमें येठी हुई है तवतक वहाँ भिक्तमुखकी उत्पत्ति कैसे
हो सकती है ?'

सब दशाओंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है। इस सङ्कुचित लेखमें उनका उछेख ही होना असम्भव है। इस सम्बन्धमें अष्ट सास्यिक विकारोका बहुत उछेख आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी है, अतः यहाँ बहुत ही सक्षेपमें पहले उन्हीं आठ विकारोका वर्णन करते हैं। वे आठ ये हैं—स्तम्म, कम्प, स्वेद, वैवर्ण्य, अश्रु, स्वरमङ्ग, पुलक और प्रलय। ये भय, शोक, विस्मय, क्रोध और हर्षकी अवस्थामे उत्पन्न होते हैं। प्रेमके लिये ही इन भावोंको 'सास्विक विकार' कहा गया है। अव इनकी सक्षित व्याख्या सुनिये।

क्तम्म—शरीरका स्तब्ध हो जाना । मन और इन्द्रियाँ जब चेष्टारहित होकर निश्चल हो जाती हैं उस अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं।

कम्प—शरीरमें कॅंपकॅंपी पैदा हो जाय उसे 'वेपशु' या 'कम्प' कहते हैं। अर्जुनकी युद्धके आरम्भमें भयके कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है— 'वेपशुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते।' अर्थात् मुझे कॅंपकॅंपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं।

स्तेद—शरीरमेंसे पसीना छूटना, पसीनेमें 'लथपथ' हो जाना, इसे 'स्तेद' कहते हैं ।

अश्रु—विना प्रयत्न किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा हर्षके कारण ऑखोंमें को जल निकलता है उसे 'अश्रु' कहते है। हर्षमे जो अश्रु निकलते हैं वे ठण्डे होते हैं और वे प्रायः ऑखोंकी कोरसे नीचेको वहते है। शोकके अश्रु गरम होते हैं और वे बीचसे ही बहते है।

स्तरमङ्ग-मुखरे अक्षर स्पष्ट उचारण न हो सके। उसे 'स्वरमेद' 'गद्गद' या स्वरभङ्ग कहते है।

वैवर्ण्य उपर्युक्त कारणींचे मुखपर जो एक प्रकारकी उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे 'वैवर्ण्य' कहते हैं। उसका असली खरूप है आकृतिका वदल जाना ।

पुरुक-शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो नायँ उसे 'पुरुक' या 'रोमाञ्च' कहते हैं।

प्रत्य—जहाँ शरीरका तथा भले-बुरैका ज्ञान ही न रह जाय उसे प्रलय कहते हैं। इन्हीं सब कारणोंसे बेहोशी हो जाती है। इस अवस्थामें प्रायः लोग पृथिवीपर गिर पड़ते हैं। बेहोश होकर घड़ामसे पृथिवीपर गिर पड़नेका नाम 'प्रलय' है।

ये उपर्युक्त भाय हर्ष, विस्तय, क्रोध, शोकादि सभी कारणोंसे होते हैं, किन्तु प्रेमके पक्षमें ही ये प्रशसनीय है।

पीछे इम पूर्वराग, मिलन और वियोग अथवा विछोह, ये तीन अवस्थाएँ प्रेमकी वता चुके हैं। अव उनके सम्बन्धमें दुछ तुनिये।

पूर्वराग-प्यारेंसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु चित्त उसके लिये तहप रहा है, इसे ही सक्षेपम पूर्वराग कह सकते है। दिन-रात्रि उसीका ध्यान, उसीका चिन्तन और उसीके सम्यन्धका ज्ञान बना रहे। मिलनेकी उत्तरोत्तर हच्छा बढ़ती ही जाय। इसीका नाम पूर्वराग है। इस दशाम शरीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वैराग्य हो जाता है। उदाहरणके लिये इसी स्रोकको लीजिये—

हे देय हे दियत हे सुवनैकयन्थी हे कृष्ण हे चपल हे करणैकसिन्थी। हे नाथ हे रमग हे नयनाभिराम हा! हा !! कदा नुभवितासि पद हद्योमें?॥अ

र्छ शोकमे परम करणापूर्ण सम्बोधनींदारा बड़ी ही मार्मिकता है साथ प्यारेंसे दर्शन देनेकी प्रार्थना की गयी है। स्वन्य अनुराग इसीका नाम है। ऐसी लगन हो सब कहीं यह निगोदा इस ओर हिंदात करता है। यहा निदंशी है!

शक्ति नहीं रहती और विना अनुभवके यान वर्ष है। इसिलये इस विषयमें सभी किन उदासीन है हो दार पड़ते हैं। श्रीमद्रागनतादिमें बर्णन है, किन्तु नर रहें नमकके ही समान प्रसङ्गनदा यिकिञ्चन् है। हमें विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदक्षित दिना है। और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यिकिञ्चन् रिराम ही हो भी सकता है। उसीके वर्णनमें मना है। स्टेंक्स हो हो भी सकता है। उसीके वर्णनमें मना है। स्टेंक्स हुएकों तो ने दोनों ही लुटते हैं। सुनिये, रिवक रसपानम ने दूर खड़े होकर इस सम्मलनका यहुन ही योदा पान किया है। किन्तु वर्णन करनेमें कमान कर दिना है। दो प्रेमियोंके सम्मलनका इतना सजीव और जीता-माण चित्र शायद ही किसी अन्य किनकी क्यितामें मिने। इस सखी दूसरी सखीसे श्रीराधिकाजी और श्रीपृष्णके समिन का वर्णन कर रही है। सर्सी कहती है—

पेरी। आज कारिह सब लोकलान त्यागि दोक, सीले हे सबै विधि सनेह सरसावके। यह 'रसलाव' दिन देनें बत पैकि जैटै,

कहाँ ती सवानी चर राधन उपायनी । आज हीं निहारमी बीर, निज्य कींग्रीनीर,

दोउनको दोउनसा मुन मुनक्तमा। दोड पर पेमी, दोउ तेत हैं महेमी, उन्हें मूक गई नैमी, इन्हें नागर उउपमा।

मैमा साथि वर्णन है। यह भी कान्त्रिश हान्त्रिश एकान्तमे हुआ था, इसल्ये छिपकर सत्योने दल भी दिन कहीं अन्ताशुरम होना तो तिर यहाँ उसको पहुँ । इसी । दोड परे पेयाँ दोड देव दे बटियाँ, उन्हें

उत्कृष्टता है। भावी विरह बड़ा ही करणोत्पादक है, उससे भी दुःखदायी वर्तमान विरह। भूत विरह तो दुःख-सुखकी पराकाष्ट्रासे परे ही है।

पहले भावी विरहको ही लीजिये। 'प्यारा कल चला जायगा', बस, इस भावके उदय होते ही जो कलेजेमें एक प्रकारकी ऐंठन-सी होने लगती है, उसी ऐंठनका नाम 'भावी विरह' है।

श्रीकृष्णके मथुरागमनका समाचार सुनकर गोपिकाओं-को जो भावी विरह-वेदना हुई वह इसका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण है। वैसे तो सभीका विरह उत्कृष्ट है, किन्तु राधिकाजीके विरहको ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। एक सखी इस हृदयको हिला देनेवाले समाचारको लेकर श्रीमतीजीके समीप जाती है। उसे सुनते ही राधिकाजी किंकर्तव्यविमूद-सी होकर प्रलाप करने लगती हैं। उनके प्रलापको मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापित ठाकुरके शब्दोंमें सुनिये। अहा। कितना बढ़िया वर्णन है। राधिकाजी कह रही हैं—

कि करिब, कोथा याब, सोयाय ना हय।

ना याय कठिन प्राण किबा लागि रय॥

पियार लागिया हाम कोन देशे याब।

रजनी प्रमात हैले कार मुख चाव॥

बन्धु याबे दूर देशे मरिव आमि शोके।

सागरे त्यजिब प्राण नाहि देखे लोके॥

नहेत पियार गलर माला ये करिया।

देशे देशे भरमिब योगिनी हइया॥

विद्यापति कबि इह दुख गान।

राजा शिवसिंह लिछमा परमान॥

'मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ! ये निष्ठ्र प्राण भी तो नहीं निकलते । प्रियतमके लिये मैं किस देशमें जाऊँ, रजनी बीतनेपर प्रातःकाल किसके कमलनुखकी ओर निहारूँगी १ प्यारे तो दूर देशमें जा रहे हैं, मैं उनके विरह शोकमें मर जाऊँगी । समुद्रमें कूदकर प्राण गँवा दूंगी जिससे लोगोंकी दृष्टिसे ओझल रह सकूँ । नहीं तो प्यारेको गलेकी माला बनाकर देश-विदेशोंमें योगिनी बनकर घूमती रहूँगी । किन विद्यापित इस दुःख-पूर्ण गानको गाता है, इसमें लिक्षमा और राजा शिवसिंह प्रमाण है ।' यह भावी विरहका उदाहरण है । अव वर्तमान विरहकी वात सुनिये—

जो अनतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर भॉति-भॉतिके सुख भोगे, विविध प्रकारके आनन्दका अनुभव किया, वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा है। उस समय जो दिलमे एक प्रकारकी घड़कन होती है, सीनेमें कोई मानो एक ही साथ सैकड़ों सुइयाँ चुभो रहा हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा होती है, उसे ही 'वर्तमान विरह' कहते हैं।

रथपर बैठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरहमें व्रजा-क्वनाओंकी क्या दशा हुई, इसे भगवान् व्यासदेवकी ही अमर वाणीमें सुनिये। उनके बिना इस अनुभवगम्य विषयका वर्णन कर ही कौन सकता है ?

एवं मुवाणा विरहातुरा भृष्यं व्यजस्थियः कृष्णविषक्तमानसाः। विस्तुष्य लजां रुहदुः सा सुस्तरं गोविन्द दामोदर माधवेति॥

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं—'राजन्! जिनके चित्त श्रीकृष्णमें अत्यन्त ही आसक्त हो रहे है, भिवष्यमें होनेवाले विरहदुः खको स्मरण करके घवड़ायी हुई, नाना भाँतिके आर्तवचनोंको कहती हुई और लोकलाज आदिकी भी परवा न करती हुई वे व्रजकी स्त्रियाँ ऊँचे खरसे चिछा-चिछाकर हा गोविन्द! हा माघव!! हा दामोदर!!! कह-कहकर घटन करने लगीं।' यही वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है।

प्यारे चले गये, अब उनसे फिर कभी भेंट होगी या नहीं, इसी द्विष्याका नाम 'भ्त विरह' है। इसमें आशा- निराशा दोनोंका सम्मिश्रण है। यदि मिलनकी एकदम आशा ही न रहे तो फिर जीवनका काम ही क्या ? फिर तो क्षणभरमें इस शरीरको भस्म कर दें। प्यारेके मिलनकी आशा तो अवश्य है, किन्तु पता नहीं, वह आशा कब पूरी होगी। पूरी होगी भी या नहीं, इसका भी कोई निश्चय नहीं। वस, प्यारेके एक ही वार, दूरसे ही थोड़ी ही देखे लिये क्यों न हो, दर्शन हो जाय। वस, इसी एक लालसासे वियोगिनी अपने शरीरको धारण किये रहती है। उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। साधारणतया उस विरहकी दस दशाएँ वतायी गयी हैं। वे ये हैं—

चिन्तात्र जागरोद्वेगो तानवं मिलनाज्ञता। प्रकापो ग्याधिरुन्मादो मोहो सृत्युर्दशा दश॥ (उज्ज्वलनीलमणि १० ६४) 'चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याघि, मोह और मृत्यु, ये ही विरहकी दश दशाएँ हैं।' अब इनका संक्षिप्त विवरण सुनिये।

चिन्ता—अपने प्यारेके ही विषयमें सोते-जागते, उठते-वैठते हर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है। मनमें दूसरे विचारोंके लिये स्थान ही न रहे। व्रजमाधा-गगनके परम प्रकाशमान 'सूर' ने चिन्ताका कैसा सजीव वर्णन किया है—

नाहिन रह्यो मनमें ठौर ।

नद-नंदन अछत कैसे आिनिये उर और ॥ चरुत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात । हृदयतें वह स्थाम मूरित छिन न इत उत जात ॥ स्थाम गात सरोज आनन कित गित मृदु हास । 'सूर' ऐसे रूप कारन मरत कोचन प्यास ॥

प्यासेको फिर नींद कहाँ ? नींद तो आँखोंमें ही आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामें नींद वहाँ आ ही नहीं सकती। इसिलये विरहकी दूसरी दशा 'जागरण' है।

जागरण—न सोनेका ही नाम 'जागरण' है। यदि विरिहणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय तो वह खप्तमं तो प्रियतमके दर्शनसुखका आनन्द उठा ले। किन्तु उसकी आँखोंमं नींद कहाँ १ राधिकाजी अपनी एक प्रिय सखीसे कह रही हैं—

याः पश्यन्ति त्रियं स्वप्ते धन्यास्ताः सिख योपितः । असाक तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥

( पद्मावली )

'प्यारी सखी! वे श्रियाँ वन्य हे जो प्रियतमके दर्शन स्वप्तमं तो वर लेती है। मुझ दु-खिनीके भाग्यमं तो यह मुख भी नहीं वदा है। मेरी तो वैरिणी निद्रा भी श्रीकृष्णके साथ-ही-साथ मधुराको चली गर्या। यह मेरे पास आती ही नहीं।' घन्य है, निद्रा आवे कहाँ! ऑखोंम तो प्यारेके रूपने अनु जमा लिया है। एक म्यानमं दो तलवार समा ही वैसे सकती हैं

उद्वेग—हृदयमं जो एक प्रकारकी हलचल—एक वेकली-ची होती है उसीका नाम उद्वेग है। भारतेन्दु हरिश्रन्द्रने उद्वेगका कितना सुन्दर वर्णन किया है—

व्यामुक ही तड़पाँ विनु प्रीतम, कोऊ तो नेमु दया टर टाओ। प्यासी तजी तनु रूप-सुधा विनु,
पानिय पीको पपीहै पिजजो॥
जीयमें हौस कहूँ रहि जाय न,
हा । 'हरिचद' कोऊ उठि पाजो।
आवै न आवै पियारो और !
कोउ हाल तो जाइकै मेरो सुनाजो॥

पागलपनकी हद हो गयी न । भला, कोई जाकर हान ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता ? अब चौर्या दश कृशताका समाचार सुनिये ।

कराता—प्यारेकी यादमें विना खाये-पिये दिन-पित्र चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुवला हो जाता है उठे 'कुशता' या 'तानव' कहते हैं । इसका उदाहरण लीजिये। गोपियोंकी दशा देखकर ऊघौजी मधुरा लौटकर आ गये हैं और बड़े ही करण स्वरसे राधिकाजीकी दशाका वर्णन कर रहे हैं। अन्धे सूरने इस वर्णनमें कमाल कर दिया है, सुनिये—

चित दे सुनौ स्थाम प्रचीन।
हिरि ! तुम्होर विरह राघा, में जु देखी छीन॥
तज्यो तेल तमोल मूचन, अग वसन मर्छन।
ककना कर वाम राह्यो, गाढ़ मुज गहि लीन॥
जव सँदेसो कहन सुदिर, गमन मोतन कीन।
सिस मुद्रावित चरन अरुसी, गिरिघरान वलहीन॥
कठ वचन न बोल आवे, हृदय आँसुनि मीन।
नैन जल मिर रोइ दीनों, प्रसित आपद दीन॥
उठी बहुरि सँमारि मट ज्यों, परम साहस कीन।
'सूर' प्रमु कल्यान ऐसं, जियहि आसा लीन॥

यदि इसी एक अदिवीय पदको विरहकी सभी दशार्थी के लिये उद्भुव कर दें तो समूर्ण विरह-वेदना के निव हो खींचनेम पर्याप्त होगा। विरहिणी राषाकी 'रूपता', 'मिलनता', 'चिन्ता', 'उद्वेग', 'च्यापि', 'मोह' जीर मृत्युतककी दस्रों दशाओंका वर्णन रची एक पदम कर दिया है। मृत्युको शाजकारोंने साक्षात् मृत्यु न यताकर 'मृत्युतुल्य जवस्या' हो बताया है। राषिकाओंकी रहके पदकर और मृत्युतुल्य जयस्या हो ही ज्या समर्ता है!

महिनादता-शरीरकी सुधि न हाँनेसे श्रीश्वर नैन अन जाता है, बाल चिकट जाते हैं, बन्द्र गन्दे हो आते हैं। ही ही 'मिलनता' या मिलनाद्भता कहते हैं। जपर ह परन राधिकाजीके लिये आया ही है— तज्यो तेल तमोल भूषन, अंग वसन मलीन।

प्रकाप-शोकके आवेशमें अपने-परायेको भूलकर जो पागलोंकी तरह भूली-भूली वार्ते करने लगते हैं उनका नाम प्रलाप है। सीताजीकी खोजमें लक्ष्मणजीके साथ रामचन्द्रजी वनोंमें फिर रहे हैं, दृदयमें भारी विरह हैं, अपने-परायेका ज्ञान नहीं, शरीरका होश नहीं, वे चौंककर खड़े हो जाते हैं और प्रलाप करने लगते हैं—

कोऽहं मृहि सदो स्वयं स भगवानार्यः सको राघवः के यूयं वत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते लक्ष्मणः । कान्तारे किमिहास्महे वत सस्ने देग्या गतिर्मृग्यते का देवी जनकाधिराजतनया हा जानिक कासि हा ॥

मगवान् लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हं—'मित्र! में कौन हूँ, मुझे वताओं तो सही ?'

लक्ष्मण कहते हें—'प्रभो ! आप साक्षात् भगवान् है ।' फिर पूछते हें—'कौन भगवान् !'

लक्ष्मण कहते ई—'रघु महाराजके वश्चमें उत्पन्न होने-वाले श्रीराम ।' फिर चारों ओर देखकर पूछते है—'अच्छा तुम कौन हो !'

यह सुनकर अत्यन्त ही अघीर होकर लक्ष्मणजी दीनताके साथ कहते हे—'हे स्वामिन् । हे दयाली ! यह आपकेसी वार्ते कर रहे हें । मैं आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ ।'

भगवान् फिर उसी प्रकार कहते हे—'तव फिर हम यहाँ जज्ञलोंने क्यों घूम रहे हे !'

द्यान्तिके साथ घीरेषे छक्ष्मणजी कहते ६—'इम देवीकी द्योज कर रहे ६ ।'

चोवकर भगवान् पूछते ६—'कौन देवी !'

एक्पणनी करते है—'जगद्वन्दनीया, जनकनन्दिनी भौजीतानी ।'

रंग, नीवा ग्रीका नाम सुनते ही 'हा सीवे! हा ग्रामीके! (क्रियें च मैं में ते' कहते बहते भगवान् मूर्वित ते ग्रावें देः इन वेदिर रिकी संगोका ही नाम 'प्रचार' है।

न्दील्यसंस्य विशो कारावे वो वेदमा तेती दे उते पत्ति वदते द और मनको वेदमाको जिल्ली कहते दे । पत्ति विशिव्य विशेष दक्ष देश है। उद्योदण गत्वे । विशेषाओं अस्ती विश्व तन्ते विशेष कर्त स्रो (--- उत्तापी पुरपाकतोऽपि गरलग्रामादपि क्षोभणो दम्मोलेरपि दुःसहः कटुरलं हृन्मग्नशस्यादपि। त्तांत्रः प्रौढविपुचिकानिचयतोऽप्युच्चैर्ममायं वर्ला मर्माण्यय भिनत्ति गोकुलपतेर्विद्रलेषजन्मा ज्वरः॥ ( ललतमाधननाटक )

'हे सखी। गोकुलपित उस गोपालका विच्छेदज्वर मुझे वड़ी ही पीड़ा दे रहा है। यह पुटपाकसे भी अधिक उत्तापदायी है। पृथिवीपर जितने जहर हैं उन सबसे भी अधिक क्षोभ पहुँचानेयाला है, वज़से भी दुःसह, हृदयम चुभे हुए शल्यसे भी अधिक कष्टदायी है तथा तीव विप्चिकादि रोगोंसे भी वदकर यन्त्रणा पहुँचा रहा है। प्यारी सखी। यह ज्वर मेरे मर्मस्थानोंको भेदन कर रहा है।' इसीका नाम 'विरहव्याधि' है।

उन्माद-साधारण चेष्टाएँ जय यदल जाती है और विरहके आवेशमे जय विरहिणी अटपटी और विचित्र चेष्टाएँ करने लगती है तो उसे ही 'विरहोन्माद' कहते हैं। उदाहरण लीजिये। उद्धयजी मथुरा पहुँचकर श्री-राधिकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैं—

अमित भवनगर्मे निर्निमित्तं इसन्ती
प्रथयित तव वार्तां चेतनाचेतनेषु।
लुडित च भुवि राधाकम्पिताद्गी मुरारे
विपमविरद्दचेत्रोद्गारिविभ्रान्तचित्ता॥

अर्थात् हे कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्या पूछते हो, उसकी तो दशा ही विचित्र है। घरके भीतर धूमती रहती है, तिना बात ही रिलिसिलाकर हँसने उगती है। चेतन, अचेतन स्वक्ते सामने तुम्हारे ही सम्यन्धं है उद्गार निकालती है। कभी प्रितं लोड जाती है, कभी थर-थर कॉपने लगती है, हे मुगरे! में त्या बता कें, वह विध्यदनी रावा कु परे विध्य विरक्ष दिसे निजानत-मी हुई विचित्र ही चेटाएँ नग्ती है।'

नीचे हे परमे भारते हु पान्ने भी उत्मादिनीका प्रश्न ही सुन्दर निवामीना है कि हु इसे प्यामिना है न हह हर भिनेतना है जाना है जान है कि हिन है के मिना है सुने हैं, नी बहे से समेह सभी है है का पहिल्ला है जो कि कि है के मान पहिल्ला है जो है का पहिल्ला है जा कि साम मान है का पहिल्ला है जा पहिल्ला है जा माने हैं का पहिल्ला है जा माने हैं का माने हैं का माने हैं जा माने ह

्राक्ष्यः कर्तन्ति । रोज्यः कार्याच्यः इत्येका राज्यः यह स्थाः क्रिस्ट्रापः मोही-सी, लुमाई-सी, कलु मोदक-सो खायो सदा,
विसरी-सी रहें नेकु खबर न गेहकी॥
रिसमरी रहें, कवाँ पूर्ती न समाति अग,
हाँसी हाँसे कहें वात अधिक उमेहकी।
पूछेते खिसानी होय, उत्तर न आवै ताहि,
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी॥
मोह-अत्यन्त ही वियोगमें अङ्गोंके शियल हो जाने से
जो एक प्रकारकी मूर्जी-सी हो जाती है उसे मोह कहते
हैं। यह मृत्युके समीपकी दशा है। इसका चित्र तो हमारे
रिखक हरिचन्दजी ही बड़ी खूत्रीसे खींच सकते हें। लीजिये,
मोहमें मम हुई एक विरहिनके साक्षात् दर्शन कीजिये—

याकी गित अगनकी, मित पिर गई मद,
सूख झाँझरी-सी है कें देह कागी पियरान।
बावरी-सी बुद्धि मई हँसी काहू छीन कई,
सुखके समाज जित तित कागे दूर जान॥
'हरीचद' रावरे विरह जग दुसमयो,
मयो कछु और होनहार कागे दिसरान।
नैन कुम्हिलान लागे, वैनहू अथान लागे,
आओ प्राननाथ! अव प्रान कागे मुरहान॥

सचसुच यदि प्राणनाथके पघारनेकी आशा न होती तो ये कुम्हिलाये हुए नैन और अथाये हुए वैन कवके पयरा गये होते । सुरझाये हुए प्राण प्राणनाथकी आश्चे ही अठके हुए हैं । मोहकी दशाका इससे उत्तम उदाहरण और कहाँ मिलेगा ?

मृत्यु-मृत्युकी अव हम व्याख्या क्या करें। मृत्यु हो गयी तो झगड़ा मिटा, दिन-रात्रिके दु-खरे वचे, किन्तु ये मधुर रसके उपासक रागानुयायी मक्त किन इतनेसे ही विरिहणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे। मृत्युका वे अर्थ करते हैं 'मृत्युके समान अवस्था हो जाना'। इसका दृष्टान्त छीजिये। वैंगलाभाषाके प्रसिद्ध पदकर्ता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर वाणीमें ही वजवासियोंकी इस दसवीं दशाका दर्शन कीजिये—

माघव ! तुहु यव निरदय मेल ।

मिछई अविध दिन गणि कत राखन ब्रजवधू-जीवन-रोल ॥१॥
कोइ घरनितल, कोइ यमुनाजल कोइ कोइ लुठ्य निकुज ॥२॥
पतिदन विरहे, मरणपथ पेखलु तोहे तिरिवध पुनपुज ॥३॥
तपत सरोवर, थोरि सलिल जनु आकुल सफरी परान ॥४॥
जीवन मरन, मरन वर जीवन 'गोविंददास' दुख जान ॥५॥

द्ती कह रही है--'प्यारे माघव ! मला यह भी कोई अच्छी वात है, तुम इतने निर्दय वन गये। दुनियाँ-भरके शुठे, कलकी कह आये थे, अब कल-ही-कल कितने दिन हो गये । इस प्रकार झूठ-मूठ दिन गिनते-गिनते कवतक उन सबको बहलाते रहोगे । अब तुम्हें ब्रजकी दयनीय दशा क्या सुनाऊँ । यहाँका दृश्य वड़ा करुणोत्पादक है। कोई गोपी तो पृथिवीपर छोट-पोट हो रही है, कोई यमनाजीमें ही कृद रही है, कोई-कोई निमृत निक्जोंमें ही ल्वी-लवी साँसें ले रही हैं। इस प्रकार वे अत्यन्त ही कृष्टके साथ रात्रि-दिनको विता रही हैं, तुम्हारे विरहमें अब वे मृत्युके समीप ही पहुँच चुकी है। यदि वे सव मर गर्यी तो सैकड़ों लियोंके वधका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा। उनकी दशा ठीक उसी मछलीकी-सी है जो थोड़े जलवाले गड्देमें पड़ी हो और सूर्य उस गड्देके सब जलको सोख चुका हो, वे जिस प्रकार थोड़ी-सी कीचमें सूर्यकी तीरण किरणोंसे तहपती रहती हैं उसी प्रकार वे तुम्हारे विरहमें तड़प रही हैं। यह जीते हुए ही मरण है, यही नहीं किन्तु इस जीवनसे तो मरण ही लाख दर्जे अच्छा । गोविन्ददास कहते हैं, उनके दुःखको ऐसा ही समझो।'

नियमानुसार तो यहाँ विरहका अन्त हो जाना चाहिये या, किन्तु वैष्णव किष मृत्युके वाद भी फिर उसे होशर्मे छाते हैं और फिर मृत्युसे आगे भी वढ़ते हें। रागमार्गीय प्रन्योंमें इससे आगेके भाषोंका वर्णन है।

अनुरागको शुक्रपक्षके चन्द्रमाके समान (प्रतिखण-वर्द्धमानम् ) प्रवर्द्धनशील कहा गया है । अनुराग हृदयमें बढ़ते-बढ़ते जब सीमाके समीपतक पहुँच जाता है तो उसे ही 'भाव' कहते हैं । वैष्णवगण इसी अवस्थाको 'प्रेमका श्रीगणेश' कहते हैं। जब भाव परम सीमातक पहुँचता है वो उसका नाम 'महाभाव' होता है। महाभावके भी 'लड़ महाभाव' और 'अघिरूढ़ महाभाव' दो भेद वताये गये हैं । र्आघरूढ़ महाभावके भी 'मोहन' और 'मादन' दो रूप कहे हैं। 'मादन' ही 'मोहन' के भावमें परिणत हो जाता है, तव फिर 'दिन्योन्माद' होता है। 'दिन्योन्माद' ही 'प्रेम' या रतिकी पराकाष्ठा या सवसे अन्तिम स्थिति है। इसके उद्घूर्णा, चित्रजल्यादि वहुत-से मेद हैं। यह दिन्योन्माद श्रीराघिकाजीके ही द्यरीरमें प्रकट हुआ या । दिच्योन्मादावस्थामें कैसी दशा होती है, इस वातका अनुमान श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित क्षोक्षे कुछ-दुछ लगाया जा सकता है-

एवंद्रतः स्वित्रयनासकीत्यीं जातानुरागी दुतिचत्त अचैः।
इसस्ययो रोदिति रौति गायत्युनमादयननृत्यित लोकवाद्यः॥
(श्रीमञ्जा०११।२।४०)

इस स्लोकमे 'रौति' और 'रोदिति' ये दो कियाएँ साथ दी है। इससे खूब जोरोंसे ठाह मारकर रोना ही अभिव्यक्षित होता है। 'क' धातु शब्द करनेके अर्थमे व्यवहृत होती है। जोरोंसे रोनेके अनन्तर जो एक करुणा-जनक 'हा' शब्द अपने-आप ही निकल पड़ता है वही यहाँ 'रौति' कियाका अर्थ होगा। इसमें उन्मादकी अवस्थाका वर्णन नहीं है। यह तो 'उन्मादकी-सी अवस्था' का वर्णन है। उन्मादावस्था तो इससे भी विचित्र होती होगी। यह तो सांसारिक उन्मादकी वात हुई, अव दिव्योन्माद तो फिर उन्माद भी बढ़कर विचित्र होगा। वह अनुभव-गम्य विषय है। श्रीराधिकाजीको छोड़कर और किसीके शरीरमे यह प्रकटरूप देखा अथवा सुना नहीं गया।

भावोंकी चार दशा वतायी हैं—(१) भावोदय, (२) भावसिन्ध, (३) भावशावल्य और (४) भावशान्ति ।

किसी कारणिवशेषसे जो हृदयमे भाव उत्पन्न होता है उसे भाषोदय कहते हैं। जैसे सायकाल होते ही श्रीकृष्णके आनेका भाष हृदयमे उदित हो गया। हृदयमे दो भाव जब आकर मिल जाते है तो उस अयस्थाका नाम भावसिंध है, जैसे बीमार होकर पितके घर लौटनेपर पत्नीके हृदयमे हर्ष और विषादजन्य दोनों भाषोंकी सन्ध हो जाती है। बहुत-से भाव जब एक साथ ही उदय हो जाय तब उसे भावशावल्य कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पिक्ति समाचारके साथ ही पत्नीकी भयद्भर दशाका तथा पुत्रको प्राप्त होनेवाली उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध करनेके भाव एक साथ ही हृदयमें उत्पन्न हो जाय। इसी प्रकार जव इष्ट वस्तुके प्राप्त हो जानेपर जो एक प्रकारकी

सन्तुष्टि हो जाती है उसे 'भावशान्ति' कहते हैं। जैसे रासमें अन्तर्धान हुए श्रीकृष्ण संखियोको सहसा मिल गये, उस समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव था यह शान्त हो गया।

इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपसार, व्याघि, मोह, मृति, आलस्य, जाड्य, त्रीडा, अयहित्या, स्मृति, वितर्क, चिन्ता, मित, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और योघ इन सबको व्यभिचारी भाष कहते हैं । इनका वैष्णवशास्त्रोंमें विश्वदरूपसे वर्णन किया गया है।

इन सब बातोंका असली तात्पर्य यही है कि हृदयमें किसीकी लगन लग जाय । दिलमे कोई धँस जाय, किसी-की रूपमाधुरी ऑखोंमे समा जाय, किसीके लिये उत्कट अनुराग हो जाय, तब सभी वेड़ा पार हो जाय। एक बार उस प्यारेसे लगन लगनी चाहियेः फिर भाव, महाभाय, अधिरूढ़ भाव तथा सात्त्रिक विकार और विरहकी दशाएँ तो अपने-आप उदित होंगी। पानीकी इच्छा होनी चाहिये। ज्यों-ज्यों पानीके बिना गला सूखने लगेगा त्यों-रयों तड़फड़ाहट अपने-आप ही बढ़ने लगेगी। उस तड़फड़ाहटको लानेके लिये प्रयत नहीं करना होगा। किन्तु हृदय किसीको स्थान दे तव न, उसने तो काम-क्रोघादि चोरोंको स्थान दे रक्खा है। वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कैसे पघार सकते हैं । सच-मुच हमारा हृदय तो वज्रका है । स्तम्म, रोमाञ्च, अश्रु आदि आठ विकारोंमेंसे एक भी तो हमारे शरीरमें स्वेच्छासे उदित नहीं होता। भगवान वेदव्यास तो कहते हैं--

तद्रमसारं हृद्यं वतेदं यद् गृद्धमाणैईरिनामधेयैः। न विकियेताथ यदा विकारो नेम्ने जलं गान्नरुहेख हर्षः॥

अर्थात् 'उस पुरुषके हृदयको वज्रकी तरह—फौलाद-की तरह—समझना चाहिये जिसके नेत्रोमे हरिनामस्मरण-मात्रसे ही जल न भर आता हो, शरीरमें रोमाञ्च न हो जाते हों और हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हो।' सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। कैसे करें, क्या करनेसे नेत्रोंमे जल और हृदयमें प्रेमकी विकृति उत्पन्न हो। महाप्रमु चैतन्यदेव भी रोते-रोते यही कहा करते थे—

<sup>\*</sup> श्रीकृष्णके नाम-गुण श्रवण-कीर्तनका ही जिसने व्रत ले रक्खा है ऐसा पुरुप अपने प्यारे श्रीकृष्णके नाम-सकीर्तनसे उनमे अनुरक्त एव िह्यलचित्त होकर ससारी लोगोंकी कुछ भी परवा न करता हुआ कभी तो जोर-जोरसे हँसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी गाता है और कभी पागलके समान नाचने लगता है।

नयनं गळदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुलकैनिचितं वपु कदा तव नामग्रहणे भविष्यति॥

अर्थात् 'हे नाय! तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते कव हमारे दोनों नेत्रोंसे जलकी घारा वहने लगेगी। कव हम गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण' कहते हुए पुलकित हो उठेंगे ?' वे महाभाग तो अपनी साधको पूरी कर गये। अठारह वर्ष नेत्रोंमेंसे इतनी जलघारा वहायी कि कोई मनुष्य इतने रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता। गौरमक्तोंका कहना है कि महाग्रसु गरुडस्तम्मके समीप जगमोहनके इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा-सा छुण्ड था। महाप्रसु दर्शन करते-करते इतना रोते ये कि उस गड्देमें अश्रुजल भर जाता था। एक-दो दिन नहीं, साल दो साल नहीं, पूरे अठारह साल इसी प्रकार वे रोये। उनमादावस्थामे भी उनका श्रीजगन्नायजीके दर्शनोंका जाना वन्द नहीं हुआ । यह काम उनका अल तक अध्रुण्णभावसे चलता रहा । वैष्णव मक्तोंका कथन है कि महाप्रमुके शरीरमें प्रेमके ये सभी मान प्रकट हुए । क्यों न हों, वे तो चैतन्यस्वरूप ही थे । अन्तमें श्रीलिलतिकशोरीजीकी अभिलाषामें अपनी अभिलाषा मिलाते हुए हम इस वक्तव्यको समाप्त करते हैं—

जमुना पुलिन कुज गहवरकी

कोकिल है द्वुम कूक मचाऊँ।

पद-पक्रज प्रिय लाल मघुप है

मघुरे-मघुरे गुज सुनाऊँ॥

कूकर है वन-वीयिन होलों

बचे सीथ रसिकनके खाऊँ।

'लिलितिकिसोरी' आस यही मम

अज-रज तिज किन अनत न जाऊँ॥



### वेमयोगिनी मीरा

(लेखक-पं ॰ श्रीमुवनेश्वरनायजी मिश्र, 'माधव', एस॰ ए॰)

आज चार सौ वर्षसे ऊपर हुए प्रभुने पृथ्वीपर प्रेमकी एक पुतली भेजी थी। वह आयी। प्रभुके प्रेममें छकी हुई, प्रभुके आलिङ्गनमें डूवी हुई, प्रभुके रूपमें भूली हुई वह आयी। प्रभुके नू पुरोंकी चनझनमें अपने हुदयकी गित मिला कर, प्रभुकी मुरलीमें अपने प्राण ढालकर, प्रभुके पीताम्वरपर अपनेको निछायरकर, प्रभुकी मन्द-मन्द मुसकानपर अपना सब कुछ दे डालकर वह अल्डइ योगिनी पैरोंमें घूँचुरू और हाथमें करताल लेकर नाच उठी—पग बॉच घूँचुरू मीराँ नाची रे—और प्रेमके आनन्दमें विमोर होकर गा उठी—

सुनी हो मैं हरि आवनकी अवाज । म्हेलाँ चढ चढ जोऊँ मेरी सजनी, कव आवे म्हाराज !

इतने दिन हो गये, आज भी यह गीत स्पष्टतः मीतर गूँज रहा है मानो अभी कलकी वात हो। ऐसा प्रतीत होता है, इन ऑखोंने वह प्रेमोन्मत्त नृत्य देखा है। सन्ध्याका समय है। मीरा आरती कर चुकी है। सामने श्रीगिरधर-लालजीकी दिन्य मूर्ति विराज रही है। कमरेका द्वार वन्द है और मीतर सारा खान तेजसे जगमगा रहा है, दिन्य गन्धसे मह-मह कर रहा है। मीरा अपने हरिजीके सामने नाच रही है। ऑसुओंकी धारा वह रही है—भीतर-वाहर सर्वत्र प्रभुका सुखद सुश्चीतल स्पर्श और उस त्पर्शकी मादक मधुर सिहरन रोम-रोमको प्रेममें डुवोये हुए हैं—

में गिरघर रॅंगराती, सेंगाँ में गिरघर रॅंगराती। पचरॅंग चोला पहर सखी में झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट माँहीं मिल्पो साँबरो खोल मिली वन गाती॥

'खोल मिली तन गाती'। निरावरण होकर, अवगुण्ठन हटाकर प्राणाघारचे मिली, अपने प्राणोंके प्राण, हृदयके सर्वस्वचे मिली और मिलकर उसीमें मिल गयी, एक हो गयी, तलीन हो गयी। यही वात तो पीछे जाकर खुली—

आधी रात प्रमु दरसण दीन्हों प्रेम नदीके तीरा! ससारकों इस मिलन और इस विरहका क्या पता १ यह तो कुछ पागर्लीके लिये—प्रभु-भेमके दीवानीके लिये ही है। ऐसे दीवाने कितने हुए १ ससारमे चैतन्य आर मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए १

मेवाड़ देशके मेड़ता स्थानमें मीराका जन्म वि॰ सं॰ १५५५ के लगभग हुआ। वचपनमें ही इनकी माताका स्वर्गवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोपणका भार इनके दादा राव दूदोजीपर पड़ा। दूदोजी परमवैष्णव थे। मीराके सत्कार वचपनसे ही कृष्णप्रेमसे ओतप्रोत थे। बहुत वचपनमे ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्प चुनती, माला बनाती और वड़े ही प्रेमसे ठाकुरजीको पहनाती। भगवान्का श्रङ्कार कर यह अपनी तुतली बोलीमें जाने क्या गुनगुनातो। प्रातःकाल नींद खुलते ही ठाकुरजी। वस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना, न कुछ सुनना। दादाजी जब भगवान्की घोडशोपचार पूजा करते तव मीरा एकटक देखा करती!

वचपनकी ही एक घटना है। मीराके घर एक साधु आये, उनकी पूजामे श्रीगिरघरलालजीकी मूर्त्ति थी। मीराको यह मूर्त्ति ऐसी लगी मानो वह उसके जन्म-जन्मका साथी हो। उसे पानेके लिये मीराका हृदय मचला। पर वह साधु मूर्त्ति क्यों देने लगे। मीराको उस मूर्त्तिके बिना कल कैसे पड़ता। उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटपटाने लगी। साधुने स्वप्नमें देखा कि उसके गिरघरलालजी उस अल्हड़ वालिकाके पास पहुँचा आनेका आदेश कर रहे हैं। मोर होते ही वह साधु मीराको मूर्त्ति दे आया। मीराकी प्रसन्नताका क्या पूछना।

ऐसी ही एक और विचित्र घटना है। मीराके गाँव एक बारात आयी। लड़िकयोंको वचपनमें अपने भावी पितको जाननेकी बड़ी ही सरलतापूर्ण उत्कण्ठा रहती है। मीराने वड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, 'माँ। मेरा विवाह किससे होगा?' वचीके प्रश्नपर हॅसती हुई मॉने कहा—'गिरघरलालजीसे' और सामनेकी मूर्तिकी ओर सङ्केत किया। मीराके मनमें यह बात बैठ गयी कि गिरघरलालजी ही वास्तयमें उसके पित हैं।

अठारह वर्षकी अवस्थामें मीराका विवाह मेवाड़के इतिहासप्रसिद्ध स्वनामधन्य राणा साँगाके ज्येष्ठ कुँबर भोज-राजजीके साथ हुआ। मीरा अपने ससुरालमे भी अपने इष्टदेवकी मूर्त्त लेती गयी। मीराका दाम्पत्यजीवन बड़ा ही आनन्दपूर्ण था। ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव-की सेवा न करेगी तो कौन करेगा १ मीरा बड़े आदर और विनयके साथ पतिकी पारचर्यामें रहती और साथ ही नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती।

प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बन्धनों और सम्बन्धोंको छिन्न-भिन्न कर देते हैं। जबतक जीव ससारमें किसीका भी आसरा-भरोसा रखता है तबतक यह प्रभुके आश्रयसे विख्वत रहता है। हम सर्वथा प्रभुके हो जाय, इसके लिये आवश्यकता इस बातकी है कि ससारमें भिन्न-

भिन्न सम्बन्धोको लेकर जो हमारा अनुराग है वह सिमटकर प्रभुमे केन्द्रीभूत हो जाय, घनीभूत हो जाय। जो प्रेम प्रभुके चरणोंमे निर्माल्य हो चुका है उसमे साझीदार ससारका कोई भी प्राणी कैसे होगा! मीराका दाम्पत्यजीवन अभी पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे। अब ता मीराको जीवनधारा एकवारगी पलट गयी। ससारके सभी सम्बन्ध हटाकर वह एकान्तमावसे श्रीगिरधरलालजीकी सेवामें रहने लगी।

लोकलाज और कुलकी मर्यादाको अलग कर मीरा अपने हरिजीकी साधनामे अहर्निश लगी रहती। प्रेमकी अजख धारामें लोकलाज कैसे टिकती ! मीराकी तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके यहाँ अव वरावर साधुओंकी भीड़ लगी रहती । भगवत्-चर्चाके सिवा अव उसे करना ही क्या रह गया ! श्रीगिरघर गोपालजीकी मुर्तिके सामने मीरा नाचा करती और सन्तोंकी मण्डली जमी रहती। घरवालोंको यह बात कैसे पसन्द आती । राणा साँगा की मृत्यु हो चुकी थी और इस समय मीराके देवर विक्रमाजीत सिंहासनपर थे। उनसे मीराकी ये 'इरकरें' देखी न गयीं । उन्होंने मीराको मार डालने-की कई तदवीरें सोचीं, परन्तु जिसकी रक्षा स्वय परमात्मा कर रहा है उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। विषका प्याला भेजा। मीरा उसे हरिजीका चरणामृत समझकर पी गयी । विष भी अमृत हो गया । जिसके अनुकूल स्वयं प्रभुजी हैं उसके लिये तो ससारकी सारी प्रतिकूलता अनुकूल है ही । पिटारीमें सॉप भेजा गया । मीरा उसे खोलती है तो देखती है कि शालग्रामजीकी मुर्ति है। मीराने उसे छातीसे चिपका लिया, प्रेमाश्रुओंसे नहला दिया ।

सखी मेरो कानूड़ो कर्लजेकी कोर । मोर मुगट पीताबर सोहै कुंडलकी झकझोर॥ बिंद्रावनकी कुजगिलनमें नाचत नदिकसोर॥

परीक्षाकी 'इति' यहींतक नहीं थी। मीरा प्रतिदिन अधिकाधिक खुलकर साधु-महात्माओं में रहने लगी और रात-दिन हरि-चर्चा तथा कीर्तनके सिवा उसे कुछ सुहाता ही न था। मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन शरीरमें प्राण रहेंगे उतने छन हरिगुणगानमे ही बीतेंगे। प्राण छूट जायँ—भले ही छूट जायँ, पर कीर्तन कैसे छूटता! सासने बहुत मना किया। बहुत समझाया-

वुझाया, परन्तु यहाँ तो प्रेमकी वेदीपर सर्वस्त निछावर हो चुका था। मीराकी एक ननद थी, जिसका नाम था अदा। उसने भी मीराको 'राहपर लाने' की बहुत चेटाएँ की, परन्तु मीराका मन तो मोहनके चरणोंने वैंघ चुका था! अदासे अपनी हार सही न गयी। उसने एक पड़्यन्त्र रचा। विक्रमाजीतसे जाकर उतने कहा कि मीरा आधी रातको द्वार वन्दकर और दीपक जलाकर किसी पुरुषसे प्रेमालाप करती है। वह पुरुष नित्य मीराके पास आधी रातको पैरोंकी चाप छुपाये घोरे-घीरे आता है। उसने राणासे यह भी कहा कि यदि उसे विश्वास न हो तो स्वयं आकर देख ले। राणाके कोषका अव क्या टिकाना। चेहरा तमतमा उठा। वह अभी मीराका सिर घड़से अलग करनेके लिये तल्वार लेकर दौड़े।

मादोंके कृष्णपक्षकी आघी रात है। मेघ अमाज्ञम वरस रहा है और विजुली कड़क रही है-परन्तु उस मेघते भी अधिक वरस रही हैं वियोगिनी मीराकी दो क्रणाविगलित ऑर्से, उस विनलीचे भी अधिक कड़क रहा है उसका दर्दभरा दिल-साँवरेके विरहमें तड़पता हुआ पागल विद्वल हृदय ! ससार सुलकी नींद सो रहा हैं; परन्तु वियोगिनीकी ऑस्त्रोंमें नींद कहाँ,विश्राम कहाँ, शान्ति कहाँ ! मीराने श्रीगिरघरलाल्जीकी मूर्तिके पास दीपक बला दिया है और अगरकी सुगन्धित सारा कमरा गमगमा रहा है। मीराने पहले हरिजीके मन्तकपर रोली लगायी और फिर वही प्रचाद अपने चिर-ऑबॉंचे लगाया। नववधूके रूपमें मीरा सजी हुई है। वह एकटक अपने प्राणाधारको देख रही है। देखते-देखते क्या देखती है कि उस मूर्तिमेंसे उसके हृदयेश्वर निकलते हैं, मन्द-मन्द मुसकाते हुए मीराका आलिङ्गन करनेके लिये आगे वढते हैं—मीरा प्रेमके इस अवहनीय भारको कैसे सँभावती l मिलनकी सुलवारामें वह वह चली। मीराने मिलनेके लिये अपने मत्तकको आगे वढायाः परन्तु सजाहीन होकर वह गिर पड़ी, प्रमुजीके चरणींमें गिर पड़ी । उसके संज्ञाहीन प्राणीने अपने भीतर देवताके परम शीतल अय च मधुर-मबुर त्पर्शका अनुमव किया। वह कोमल, पावन, दिव्य स्पर्श ॥

'वह' आया तो प्राण मिलन-सुखके भारको सह न सके और अन जन प्राणोंमें संज्ञा लौट आयी है तो उसका ही पता नहीं । बाँखें खुर्ली । मीराके प्राण अन मी स्पर्शके आनन्दमं वेसुघ ये । ऑसुओंमं स्नी हुई वेदनाः विगलित वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्प्रद्ध त्वय निक्च रही यी " अह । एक क्षण और ठहर जाते । कई जन्मी तुम्हें दूँ दृती आ रही हूँ । प्राणींका दीप जलकर स्वारक्ष कोना-कोना छान आयी । तुन्हारा पता किसीने नहीं वताया। आज वड़ी दया की । अह । वह छिन ।

निषट बकट छवि अटके,

मेरे नैना निपट वकट छवि अटके।।
देखत रूप मदनमोहनको पियत नयूखन नटके।
बारिज मवाँ अक्तक टेढ़ी मनो अति सुगमरस जटके।।
टेढ़ी कटि, टेड़ी कर मुरकी, टेड़ी पाग कर लटके।
मीरा प्रमुके रूप कुमानी गिरमर नागर नटके॥

अह। मर ऑख अभी तो देख मी नहीं पायी थी। कहाँ छिप गये, कहाँ खिरक गये ? तुम्हारा वह मन्द-मन्द मुसकाना वे वड़ी-वड़ी पागल बनानेवाली ऑर्के, वह केसर-तिलक, लहराती हुई अलकाविल और उसपर तिरला-वॉका मोर-नुकुट। अह! यदि ऐते ही छिपना या तो लिपे ही रहते। इस प्रकार तरसा-तरसाकर प्राणींको तहपानेकी यह कौन-सी विविध तोच रक्खी है। जीवनधन। आओ, में तुम्हें प्राणींके मीतर छिपा लूँ-

में अपने सेंगाँ सँग साँची। अब कोहेकी लाज सजनी परनष्ट है नाची॥

अचानक दरवाचे फट पड़े और राणा विक्रमाजीत नंगी तलवार लिये, क्रोघमें तमतमाये मीतर दुत आये। उन्होंने देखा कि श्रीगिरघरछाछजीकी नृर्विके मानने मीरा हाय बोड़े अर्द्धन्चित द्यामें वैठी हुई है और ऑसोंने ऑसुर्जी-की घारा चल रही है। उसने क्रोवमें पागल होकर मीराका हाय खींचा और क्रोध-स्तीत द्यन्दोंमें कहा—'क्हाँ हैं तेरा प्रेमी विसके साथ त् रातों जागा करती है, अभी में उतका लिर घड़ते अलग किये देता हूँ ।' मीरा भावमम हो रही थीं । उत्तने अँगुर्जीने श्रीगिरघरलालजीकी मृर्चिकी ओर सङ्केत किया ! परन्तु राणाके लिये तो वह वस एक पत्यरकी नृत्ति थी । होधमें मनुष्य शैतान हो जाता है, उसे उचित-अनुचितका ज्ञान नहीं रहता। विक्रमानीतको मीराकी वार्तोका विश्वास नहीं हुआ । उसने फिर सिंहकी तरह गरजते हुए कहा, 'अमी ठीक-ठीक वता, त् किससे वार्ते कर रही थी ? नहीं तो आज तेरे ही रक्तते इस तल्वारकी प्यात बुझार्जगा।'

## कल्याण

## प्रेमयोगिनी मीरा



'मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोईं'।

मीरा डरती क्यों ! जिसे परमात्माका बल प्राप्त है ससार उसका बाल भी बॉका नहीं कर सकता। मीराने दृढ़ता-पूर्वक कहा, 'सच मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन हैं। इसीके चरणोमे मैंने अपनेको निछावर कर दिया है.... अभी देखो, देखो, खड़े-खड़े मुसका रहा है। एक क्षण भी तो नहीं हुआ वह आया था। अह। यह रूप ! उसने मुझे अपने आलिङ्गन-पाशमें बॉधनेके लिये ज्यों ही बाहें बढायीं त्यो ही मैं अभागिनी .... उफ् !! मत पूछो। उस अपरूप रूपको देखते ही मेरी ऑखें झॅप गयीं, में सज्ञाहीन होकर गिर पड़ी । वह धीरे-धीरे मुरली बजाकर मेरे प्राणोंमें गा रहा था । अह । वह शीतल स्पर्श । वह जगत्का स्वामी अनादिकालसे चित्त चुराता आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है। उसने प्रेम-स्वरूपा गोपियोंका दृदय चुराया । इतनेसे ही उसका जी न भरा । वे जब स्नान कर रही थीं उसने उनके बस्न भी चुरा लिये ! मैं तो अपने प्राण उसके हाथों बैंच चुकी ! वह भला इसे क्यों लौटाने लगा ! देखो ! देखो ! वह अपनी शरारतपर स्वयं मुसका रहा है। देखो, देखो, वह सलोनी साँवरी सूरत देखो। प्राण, मेरे पागल प्राण। आओ, खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ ! संसारमें मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन ? आओ, प्राण ! मुझे अपनेमें डुवा लो, एक कर लो-

श्रीगिरधर आगे नाचूंगी।
 नाच नाच पिव रिसक रिझाऊँ प्रेमीजनका जाचूंगी॥
 लोक लाज कुलकी मरजादा यामें एक न राखूंगी।
 पियके पलॅगा जा पौढूंगी मीरा हिरे रॅग राचूंगी॥

गाते-गाते मीरा मून्छित हो गयी। विक्रमाजीत किंकर्त्तन्यविमूद हो गये। ऊदा और अन्य लड़िकयाँ जो कमरेमें आयी थीं मीराके इस दिन्य प्रेमको देखकर अवाक् हो गयीं। ऊदा मीराके चरणोमें गिरकर रोने लगी। अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई।

मीराकी भक्ति-सुरिम दिग्-दिगन्तमें फैलने लगी और लोग उसके दर्शनोंके लिये स्थान-स्थानसे आने लगे। राजमहलमें बरावर लोगोंकी भीड़ देखकर विक्रमाजीतसे सहा नहीं गया। मीराको राज पाट और लोक-लाजसे क्या करना था। वह सब कुछ छोड़छाड़कर वृन्दावन चली। वृन्दावन पहुँचकर मीराका वस एक ही काम था— मन्दिरोंमें प्रभुकी मूर्त्तिके सामने कीर्त्तन करना। प्रेमकी

इस मूर्तिको जो भी देखता वही श्रद्धा और भक्तिसे सिर सका लेता ! वृन्दावनमें पहुँचकर मीराको ऐसा लगा मानो वह अपने 'घर' आ गयी हैं । वहाँके एक-एक वृक्ष, लता-पता-से उसका पूर्व परिचय था । वृन्दावन तो उसके जन्म-जन्मके 'साथी' का देश था । व्रजकी माधुरीपर मुग्य होकर मीराने अपने प्रेमभरे उद्गार प्रकट किये ।

या ब्रजमें कछू देख्या री टोना।
के मटुकी सिर चकी गुजरिया आगे मिके बाबा नन्दजीके छोना।
दिषिको नाम बिसरि गयो प्यारी 'के केहु री कोई क्याम सकोना'॥
बिद्राबनकी कुंजगिकनमें ऑख कगाय गया मनमोहना।
मीराँके प्रमु गिरधर नागर सुदर स्याम सुघर रस कोना॥

प्रेमकी चोट बडी करारी होती है। वही इसे जानता है जिसका दृदय प्रेमके बाणोंसे विधा हो। शब्दोंमें इसका वर्णन कोई करना भी चाहे तो क्या करे। आशा और प्रतीक्षा — प्रेमियोंके हिस्से ये ही पड़ी हैं। मिलनकी आशा और प्राणाधारकी प्रतीक्षा! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमाधार पूर्णतः पकड़में आ गया, परन्तु प्रेमास्पदकी खका छिपी! अह! कितनी आकर्षक, कितनी मधुर है। श्यामसुन्दरपर मीराकी छभाई हुई दृष्टि जाती है—

नैणा हो भी रे बहुरि सके नहिं आय । रोम रोम नख सिख सब निरखत रुकाके रहे करुचाय ॥ मैं ठाढ़ी घर आपणे री मोहन निकसे आय । बदन चंद परकासत हेकी मंद मंद मुसकाय ॥

में अपने ऑगनमें खड़ी थी। सामनेसे श्यामसुन्दर निकले। ऑखें हठात् उनपर जा पड़ीं। रोम-रोम उसे निहारने लगा। वह छवि हृदयको कितनी शीतल, कितनी मधुर प्रतीत होती है। हृदयमें अमृत झरने लगा। उनके मुखचन्दकी द्युति और मन्द मन्द मुसकान हृदयमें वरवस घर किये लेती है। मीरा अपने भीतर यह हदतापूर्वक अनुभव करती है कि उसने गिरघरलालजीको पूरी तरह अपना लिया है, उन्हें मोल ले लिया है, वे अव मीराके हृदय-देशमें बन्दी हैं—

माई री में तो गोविंदो लीनो मोल । कोई कहै छाने कोई कहै चौडे लीनो री वजता ढोल ।

मैंने डकेकी चोट गोविन्दको मोल ले लिया। लोग चाहे जो कहे, मैंने तो उन्हें ल-चल देख लिया, अपना लिया, अपने हृदयके अन्दर कैद कर लिया ! मीराकी आँखोंमं, हृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें जिस त्रिमुबनसुन्दरकी मोहनी नृत्ति वसी हुई है उसकी झाँकी लीजिये—

> वतो मेरे नैननमें नैंदलाल । नोहनी मूरत साँवली सूरत नैना वने विसाल । अघर सुधारस मुरली राजत उर वैजती माल ॥ छुद्रधिटका कटितट सोमित नूपुर सबद रसाल । मीरा प्रमु सतन सुखदाई मगतबळ्ळ गोपाल ॥

ऐते प्रीतमको एक वार पाकर फिर कैते छोड़ा जाय ? आओ, हम उन मिलकर इन्हें नाँच रक्लें और नैनोंने इनका रस पीते रहें। जितने क्षण प्राण रहें स्यामसुन्दरको समने देखते रहें। इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें ऑर्खोंने ओझल ही होना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, हम न जियें। प्रीतम जिस भेषको धारण करनेने मिले वही करना उचित है। वही वास्तवमें नडभागिन है जिसका दृदय मदनमोहन-पर निछानर हो चुका है।

प्रमुको भक्त जितना ही अधिक पकड़ता जाता है उतनी ही दृद्वा उसमें आती जाती है और उतने ही अनन्यभावने वह प्रमुका और प्रमु उसके होते जाते हैं। हृदयकी बहुत जँची अनन्यशरणागित ही मीराने कहला रही है—

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई ॥ जाके सिर मोर मुगट मेरी पति सोई । तात मात अन्त बंधु आपनो न कोई ॥

एक बार यदि यह मूर्ति हदयमें उत्तर आयी और हदय उसके रगमें रँग गया तो फिर क्या कहना! आंसुओं के जलते सिंची हुई प्रेमकी स्ता जब फैल उटी तो उसमें फिर आनन्दके फल आने स्यो ! आनन्दके सिवा रह ही क्या गया! अब तो एक क्षणके लिये भी 'उसे' छोड़ते नहीं बनता—

पिया म्होरे नैपॉं अने रहज्यों जी । नैपॉं आने स्टब्यों जी, म्होंने मुक्त मन जाव्यों जी ॥

विरह ही बेनका प्राण है। मिलनमें प्रेम सो जाता है और वही विरहमें जन जाता है। सारी स्प्रिंथ प्रेमपात्रकी प्रतिमृति वन जाती है। सन स्टूट उसी 'एक' का सन्देश लानेवाला पन जाता है। मीराका विरह अपने दंगका अकेना ही है। अपने प्राणविक्षमके स्थि हृद्यमें अनुभव की हुई तीसको प्रेमलपेट अटपटे छन्दोमें रतकर अल्ह प्रेमसाधिका मीराने अपने करणा-कल्ति हृदयको हन्हा किया है। मीराका दुःख एक आतुर भक्तका दुःख है, प्रेमिवहल साधकका दुःख है, एक प्रेमीका दुःख है, कविका दुःख नहीं। मीराका दुःख उघार लिया हुना नहीं है। मीराका दुःख तो एक अक्य कहानी है। प्रेमकी वेदीपर सर्वस्वसमर्पणका एक सर्वोन्ट्र उदाहरन है। शब्दोंसे उस दुःखको नापा नहीं जा सकता। वह तो केषल अनुभवगम्य है।

में विरहिण वैठी जागूँ, जनत सव सोवे री आछी। विरहिण वैठी रननहरूमें मोतियनकी लड़ पोवे॥ एक विरहिण हम ऐसी देखी अँसुवनकी नाला पेवे॥ तारा निण निण रेण विहानी सुलकी वडी कब आवे। मोराके प्रभु निरंघरनागर निलके विसुड न पावे॥

अपनी दुर्वलताओं और धेमपयकी कठिनाइयोकी ओर जब ध्यान जाता है तो कभी-कभी जी धवड़ा उन्ता है और निराशा-ची हो जाती है—

गल्धे तो चारों वन्द हुई हरी तूँ नित्ँ केसे जाय । ऊँची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराय॥

इत निराधामें तो, यत, प्रभुकी दयाका ही मरोता है। वहीं दयाकर उवारे तो उवरनेकी कुछ आधा है, नहीं तो .....।

सजन सुद ज्यों जानो त्यों होजै। तुम बिन नेरो और न कोई, इपा रावरी कीजै॥ दिवस न मूख, रैन नहीं निदिया, यो तन पर-पर छीजै। मीराके प्रमु निरंपरनागर निङ बिपुरन नहिं दीजै॥

ऑलोंनो कीन मनाये, इदयको कीन समझाये! एक क्षण मी स्थामसुन्दरहे बिना इसका टिकना असम्मर है। यह तो हाय-हायकर जीवनसर्यन्वहे लिये लद्दर रहा है—

अत्ये री नेरं नैनन बन पदी।
चिच चढ़ी नेरे मानुरी नृरत, उर विच अन अयो।
चवकी टढी पत्र निहार्ल, अपने नदन नदी॥
केसे प्राा पिया बिन राष्ट्र, जीवन नृरू दहा।
मेरा निरमर हाम विचली, हेरा कहें मिनो।

होन दिनड़ी' वर्दे अपना 'वनों', इसके मीयका क्या रनता-दिगड़ता है। वह तो निस्वर गोनाकटे हुयाँ विक चुकी है। उसीकी मूर्ति उसके हृदयमे वसो हुई है। कृष्ण ही उसका जीवन, कृष्ण ही उसकी मृत्यु है, कृष्ण ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपवर्ग है। कृष्ण के सिवा उसके लिये लोक-परलोक कुछ है ही नहीं। विरह्की इस तीव्र वेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा आकुल उत्कण्ठा भी कम नहीं है। प्रेममें विरह और मिलन लिपटे सोते हैं। मिलनकी झाँकी लीजिये। रातका समय है। पानी बरस रहा है। हरिजीको मेघोंने मीराके घरमें रोक रक्खा है। वे अब बाहर जाते भी कैसे शमीराके घरमें गिरधरलालजी बन्द हैं। मीरा अपने प्राणधनको पाकर प्रेमानन्दमें बेसुध है। वह भावावेदामे गा उठती है—

नदनंदन बिलमाई, बदराने घेरी माई । इत घन लरजे, उत घन गरजे, चमकत बिज्जु सवाई । उमड घुमड चहुँदिससे आया पवन चलै पुरवाई ॥ दादुर मोर पपीहा बोलै कोयल सबद सुणाई । मीराके प्रमु गिरघरनागर चरणकॅवल चित लाई ॥

वृत्दावनमें बहुत समयतक रहकर मीरा द्वारका पहुँची और वहाँ श्रीरणछोड़ जीके मन्दिरके सामने कीर्तन किया करती! मक्तोंकी वही अपार भीड़ और मीराका वही प्रेमाविष्ट कीर्तन और नृत्य!! मीरा जब हाथमें करताल लेकर नाचने लगती उस समय समस्त प्रकृति रासके आनन्दमें उन्मत्त होकर थिरकने लगती। मीरा तो कृष्णकी प्राणप्रिया सखी थी—उसके आनन्दको बढ़ानेके लिये हरि स्वय उतर आते और मीराके साथ-साथ समस्त भक्त-मण्डली कृष्णमिलनके रसमें, प्रभुके मधुर आलिङ्गन-रसमें सरावोर हो जाती।

आज मीराका प्रयाण-दिवस है। आज प्रभुकी यह प्रेमपुतली अपनी आनन्द-लीला सबरणकर हरिमे एकाकार होनेवाली है। आखिर यह द्वैत, यह अन्तर यह कवतक सहन करती। आज रणछोड़जीका मन्दिर विशेषरूपसे सजाया गया है। एक अपूर्व गम्भीरताका साम्राज्य है! मीरा प्रेमानन्दमें बेसुध हैं । आज उसकी तपस्या पूरी होनेवाली है। आज उसने पुनः नववधूका वेश धारण किया है। लाल रेशमी साड़ी पहन ली है। माँगमे सिन्दूर भर ली है। पैरोंमें घुँछरू बाँध लिया है। आज मीराकी जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्या कहना। आज तो पियाकी सूली ऊपर जो सेज विछी है उसीपर जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साथ पौढ़ेगी। प्रीतमकी अटारीपर आज मीरा सुखसे सोयेगी—

ऊँची अटरिया, लाल किविडिया, निरगुण सेज बिछी। पचरंगी झालर सुम सोहै फूलन फूल कली॥ बाजूबद कड्ला सोहै मॉॅंग सिंदूर मरी। सुमिरण थाल हाथमें कीन्हा सोमा अधिक मली॥ सेज सुखमणॉ मीरा सोवै सुम है आज घड़ी।

आज रणछोड़जीके मन्दिरकी एक अपूर्व छटा है। मीरा सज-धजकर आज महामिलनकी तैयारीमे आयी है। आज उसके स्वरमे एक अपूर्व करणापूर्ण मादकता है। आज वह गाती है और धारे-धीरे अपनेको हिरमें एक करती जाती है। वह मूर्व्छित होकर गिर पडती है और लोग उसके चरणोंको चूमने लगते हैं। सारा मन्दिर अचानक तेजोमय हो जाता है। मीरा उठती है और रणछोड़जीकी मूर्त्त अपना हृदय खोलकर उसे अपने भीतर ले लेती है। मीरा माघवमें मिलकर एक हो जाती है। मक्तमण्डली निर्निमेष दृष्टिसे यह सब देखती रह जाती है। मीरा सदाके लिये हमारी स्थूल ऑखोसे ओझल हो जाती है!

आज भी प्रेम, आनन्द और सौन्दर्यकी त्रिवेणीपर खड़े होकर नन्दनन्दन स्यामसुन्दर शारदीय पूर्णिमाकी अर्धरात्रिको प्रेम-विभोर होकर जव वशीमें कुछ गाने लगते हैं तो उस जादूके बलपर खिंची आयी मीरा अपनी करणापूर्ण वेदना सुनाती है—

मैं अपने सेंगॉ संग साँची। अब काहेकी लाज सजनी, परगट है नाची॥



( ? )



कृष्ण द्वारकामें थे। त्रजगोपियोंकी वात छिड़ते ही विह्नल हो उठते थे। पटरानियोंको इससे वहुत ईषी होती थी। इनकी ईपी मक्ष करनेके लिये भगवान्ने एक लीलाका अभिनय किया। भगवान् वीमार हो गये। वीमारी भी कठिन थी। वैद्यजीने ओपिषकी व्यवस्था की, अनुपान वतलाया 'चरणरज'।

यह अनुपान कौन देता १ चरणरजके छिये सभीसे पूछा
गया । विस्त्णी, सत्यभामा आदि सभी मिहिषियोंने नरकके
उरसे चरणरज देनेकी वातपर मुँह मोड़ छिया । श्रीकृष्णको चरणरज देनेकी वातपर मुँह मोड़ छिया । श्रीकृष्णको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता । देविषि
नारदजीको मेजा गया विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास ।
परन्तु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाहस करे ।
नारदजी म्छानमुख खाछी हाथ छौट आये । भगवान्ने
कहा, 'एक वार वज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखो ।'
नारदजीको वात वहुत नहीं भायी । परन्तु भगवान्का
कहना था, वज जाना ही पड़ा । नारदजी हमारे श्यामसुन्दरके पाससे आये हे, सुनकर पगछी श्रीराघाजीके साथ
वजाञ्जनाएँ वासी मुँह ही दौड़ी प्राणनाथकी कुशछ पूछनेके
छिये । नारदजीने श्रीकृष्णकी वीमारीकी वात सुनायी ।
गोपियोंके प्राण सुख गये । उन्होंने कहा—

'क्यों, क्या वहाँ कोई वैद्य नहीं है ?'

'वैद्य भी हैं, दवा भी तैयार है, परन्तु अनुपान नहीं मिलता', नारदजीने कहा !

'ऐसा क्या अनुपान है १'

'अनुपान वहुत ही दुर्लभ है, तमाम जगत्में चकर टगा आया। है सभीके पास, पर कोई भी देना नहीं चाहता या दे नहीं सकता।'

'कहिये, किहये भगवन् । क्या वह अनुपान हमलोगों-के पास भी है १ होगा तो हम जरूर ही देंगी', त्रजगोपियोंने •याकुल होकर ऐसा कहा ।

'तुम नहीं दे सकोगी।'

'उनको नहीं दे सकेंगी ऐसी हमारे पास कोई वस्तु कैसे रह सकती है ? 'अच्छा ! क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोंकी धूल दे सकोगी ! इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनकारोग नाश होगा ।'

'यह कौन सी बड़ी कठिन वात हुई १ लो, हम पैर बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणधूलि अभी ले जाओं', गोपियोंने सरल दृदय और उत्साहसे कहा। 'अरी, करती क्या हो १ क्या तुम यह नहीं जानती कि श्रीकृष्ण 'भगवान' हैं, भगवान्को चरणधूलि दे रही हो १ वे जगत्पति हैं, क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है १' नारदने आश्चर्यचिकत होकर कहा।

'नारदजी। हमारे मुक्ति-भुक्ति, स्वर्ग-नरक, जीवन-मरण, चुख-दु.ख, हँ सी-वलाई सव एक श्रीकृष्ण ही है। अनन्त नरकोंमे जाकर भी यदि हम स्यामनुन्दरकी देहको पुनः स्वस्य और सवल पा सकें, तो हम ऐसे मनचाहे नरकका तो नित्य ही भजन करें। जानते नहीं नारदनी। हमारे लिये स्यामनुन्दरने अघानुर (अध-असुर), नरकामुर (नरक-असुर) आदिको तो पहलेसे ही मार रक्ता है। हम न पाप जानती हैं और न नरक मानती है। हम तो जानती हैं सिर्फ हमारे स्यामनुन्दरके सुखको—लीला-विलासको। तुम्हारे सारे पापों और नरकोंको हमलोगोंने इस लीलाविलासके अन्दर वदनमे मल लिया है। इसीसे तो हम जल सर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है।'

नारदका वह साल पवित्र प्रेमघारां घुल गया, नारदजीने श्रीश्रीराघारांनीके चरणोंकी रज लेकर थोड़ी-सी तो अपने सव अगोंमें लगायी। और श्रेष वची हुईकी पॉटली वॉघ ली, विश्वेश्वरकी ऐश्वर्य-व्याधिके विनाशके लिये। गोपीपदरजके त्यशं ते परमोज्ज्वलतन होकर जव नारदजी चरणघृलिकी पॉटलोंको मस्तकपर रक्ते द्वारकामें पघारे, तव द्वारकामें आनन्दकी लहर वह चली। चरणरजके अनुपानसे श्रीकृष्णने औषघ ली, और सहज ही निरामय हो गये। महिषियोंका मान मङ्ग हो गया, उन्होंने आज प्रत्यक्ष प्रमाणसे गोपीप्रेमकी अपार अतलत्पर्शी गम्भीरता और मधुरिमाको देख लिया। और श्रीकृष्ण गोपियोंकी वात छिड़ते ही क्यों तन-मनकी सुधि भूल जाते हैं, इसका रहस्य भी उनकी समझमें आ गया। घन्य प्रेमयोग। (उज्ज्वलमारत)

#### ( ? )

एक समय श्रीधाम द्वारकामें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी रात्रिकालमें श्रीचिक्मणी, सत्यभामा प्रभृति प्रधाना षोडश राजमिहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वप्नावस्थामें आप अकस्मात् 'हा राधे! हा राधे!' उचारण करते हुए क्रन्दन करने लगे। जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन नहीं रका तो बाध्य होकर महारानी श्रीरुक्मिणीदेवीने अपने प्राणवल्लभको चरणसंवाहनपूर्वक जागत किया। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र निद्राभङ्ग होनेपर किञ्चित् लिजत हुए और उन्होंने अति चतुराईसे अपना भाव गोपन कर लिया और पुनः निद्रित हो गये। परन्तु इसका रहस्य जाननेके लिये महारानियोंके हृदयमें अत्यन्त न्यशता उत्पन्न हुई। सब परस्पर कहने लगी, 'देखो, इम सब सोलह सहस्र महिषी हैं और कुल, शील, रूप एव गुणमें कोई भी अन्य किसी रमणीसे न्यून नहीं है; तथापि हमारे प्राणवृक्तम किसी अन्य रमणीके लिये इतने व्याकुल हैं, यह तो बड़े ही विस्मयकी बात है। रात्रिमें स्वप्नावस्थामें भी जिस रमणीके लिये प्रसु इतने व्याकुल होते हैं वह रमणी भी, न मालूम, कितनी रूप-गुणवती होगी ?' इसपर श्रीरुक्मिणीदेवी कहने लगीं, 'हमने सुना है कि वृन्दावनमें राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर अत्यन्त आकृष्ट हैं; इसीलिये रूपलावण्यवैदग्ध्यपुञ्ज नयना-भिराम श्रीप्राणनाथ हम सबद्वारा परिसेवित होकर भी उस सर्विचत्ताकर्षकिचत्ताकर्षिणीके अलौकिक गुणग्राम भूल नहीं सके हैं। अधित्यभामादेवी कहने लगीं, 'सब ठीक ही है, तो भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहीं, फिर उसके प्रति हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों हैं ? अस्तु, जो कुछ भी क्यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस सम्बन्धमें रोहिणीमाताको पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने स्वय चुन्दावनमें वास किया है और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओको वे मलीमॉति जानती हैं। यह प्रस्ताव सबको रुचा । रात्रि बीती, प्रातःकाल हुआ । श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके राजसभाको पघारे और यथासमय पुनः अन्तःपुर पघारकर स्नानादि समाधानपूर्वक भोजन करने वैठे। राजभोग सम्मुख आकर उपिथत हुए, उद्धवादि सखावृन्दसहित प्रभुने भोजन किया और आचमन करके किञ्चित् विश्राम-पूर्वक पुनः राजसभाको गमन किया । इस अवसरको

पाकर महारानियोंने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वरात्रिकी घटना सुनाकर उनसे वजवृत्तान्त पूछा। माताजी कहने लगी, 'प्यारी पुत्रियो । यद्यपि मैं व्रजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ जानती हूँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुप्त लीलाओंका रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ १ यदि राम-कृष्ण यह कथा सुन लें तो फिर लजाकी सीमा न रहेगी।' इसपर महिषीगण कहने लगीं, 'माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी हो सके, हमें वजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही सुनानी होगी।' माताजीने कहा-'तब एक उपाय करो, सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये बैठा दो, कह दो, किसीको अन्दर न आने दे, फिर मैं निःसङ्कोच तुम्हारे निकट व्रजलीलाका वर्णन करूँगी ।' माताजीने यह कहकर सुभद्राकी ओर देखा और कहा, 'सुभद्रे । यदि राम-कृष्ण आवें तो उन्हें भी कदापि भीतर मत आने देना ।' माताजीका आदेश पालन किया गया । सुभद्रा 'जो आजा' कहकर द्वार-रक्षा करने लगी। महिषीवृन्द माताजीको चारों ओरसे घेरकर बैठ गयीं और माताजीने सुमधुर व्रजलीला वर्णन करना आरम्भ किया।

इधर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चन्नल हो उठे । जब किसी प्रकार भी राजसभामें नहीं ठहर सके तो उत्कण्ठितचित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े। आकर देखते हैं कि सुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हैं । उन्होंने सुभद्रा-देवीसे पूछा, 'तुम आज यहाँ क्यों खड़ी हो ? द्वार छोड़ दो, इमलोग भीतर जायँ।' श्रीमती सुभद्रादेवीने कहा, 'रोहिणी मॉने इस समय तुम्हारा अन्तः पुरमें प्रवेश करना निषेध कर रक्खा है, अतः तुमलोग अभी भीतर नहीं जा सकोंगे।' यह सुनकर जब दोनों भाई आश्चर्यान्वित होकर इस निषेधका कारण हुँढ़ने लगे तो माताजीकी वह रहस्यपूर्ण व्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी । यह वार्ता श्रीवृन्दावनचन्द्रकी परमकल्याणमय, परमपावन, अद्भत, मङ्गलरासविहारात्मक थी । सुनते-सुनते दोनो भाइयोंके मङ्गल श्रीअङ्गमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण दिखायी देने लगे । क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विह्नल हो गये । अविश्रान्त प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीघारा प्रवाहित हो-कर दोनोंके गण्डस्थल एव वक्षःस्थलको प्रावित करने लगी। यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक अनिर्वचनीय महाभावावस्थाको प्राप्त हो गर्यो । जिस समय माताजी खामिनी शीवृन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवैचिश्वाचला

वर्णन करने लगी, उस समय श्रीवलरामजी किसी प्रकार भी धैर्य घारण न कर सके । उनके धैर्यका वॉघ टूट गया, श्रीअङ्गमें इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि उनके श्रीहस्तपद संकुचित होने लगे और जब माता-जी निभृत निगृढ विलास वर्णन करने लगीं तव तो श्रीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अवस्था हुई । दोनों भाइयोंकी यह अद्भुत अवस्या देखकर श्रीमती सुभद्रादेवीकी भी यही अवस्था हुई। तीनों मङ्गलस्वरूप ही महाभावस्व-रूपिणी खामिनी श्रीवृन्दावनेश्वरीजीके अपार महाभाव-सिन्धुमें निमज्जित होकर ऐसी खसवेद्यावस्थाको प्राप्त हो गये कि वे लोगोंके देखनेमें निश्चल खावर प्रतिमृतिंखरूप परिलक्षित होने लगे । निश्चल, निर्वाक्, त्यन्दरहित महाभावावस्या! अतिशय मनोऽभिनिवेशपूर्वकं दर्शन करने-पर मी श्रीहखपदावयव किञ्चित् भी परिलक्षित नहीं हो सकते थे । आयुषराज श्रीसुदर्शनजीने भी विगल्ति होकर लिम्वताकार धारण कर लिया। पाठक । महाभावमयी, अशेषनायिकाशिरोमणि श्रीमती चृन्दावनेश्वरीजोके महा-भावगौरवका तनिक विचार करें । कुछ कहनेको नहीं है, बाणी विरामप्राप्त होती है, सर्वात्मा गम्भीरतम महाभाव-जलिं इव जाता है।

इसी समय स्वच्छन्दगति देवर्षि नारदजी भगव-द्र्यनके अभिप्रायसे श्रीधाम द्वारकामे आ उपस्थित हुए । उन्होंने राजसभामें जाकर चुना कि राम, कृष्ण दोनों माई अन्त पुर पघारे हैं । देविपिजीकी चर्वत्र अवाघगित तो है हीं। अन्त पुरके द्वारपर जाहर उन्हे जो अद्भुत दर्शन हुए उससे देविषंजी स्तम्मित हो गये। इस प्रकारका दर्शन उन्होंने पूर्वमें कभी नहीं किया था। निज प्राणनाथकी ऐसी अद्भुत अवस्थाके कारणका विचार करते हुए प्रेम-विवश सम्भ-भावको प्राप्त होकर देवर्षिजी भी वहीं चुप-चाप खड़े रह गये। दुछ ही क्षण पश्चात् जव माताजीने पुनर्वार किसी एक रसान्तरका प्रसंग उठाया तव उन सनको पूर्ववत् खारुयलाम हुआ। सिद्धान्ततः रसान्तरद्वारा रसापितका विदूरित होना सङ्गत ही है। इसी अवसरपर महाभावविस्तित देविषे नारदजीने वहुविध स्तव-स्तुति करना आरम्भ कर दिया । करणावरणालय श्रीभगवान् कृष्ण-चन्द्रने देवर्षिद्वारा खत होकर प्रवन्नतापूर्वक कहा, 'देवर्षे ! आज बड़े ही आनन्दका अवसर है, कहिये में आपका क्या शीति-सम्पादन कलें !' देविधेजीने कर बोड़ प्रार्थना

की, 'हे प्रभो ! वर्तमानमें यहाँपर उपासित होइर आ सनका जो एक अदृष्टाश्रुतपूर्व महामानावेश परिजीवत हुआ है, खरूपतः वह क्या पदार्थ है और किस प्रचार उन महावस्थाका प्राकटय हुआ ? कृपया सविशेष उहेत दर्ह दासको क्वार्थ कीजिये । सर्वप्रथम तो सेवामें यही एकान निवेदन है। ' भक्तवत्मल श्रीभगवान् अमन्दहासर्वाद्रदाः परिद्योभित सुन्दर श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदज्ञे सर्वात्माको आप्यायित करते हुए इस प्रकार वचनानृत वर्षण करने छगे, 'देवर्षे ! प्रातः तथा मन्याइ-इलका-पनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजसभामें स्नानीन थे, उसी समय महिषींगणके द्वारा पूछे जानेपर नाता रोहिणीदेवीने महाचित्ताक्षिणी अपार माधुर्यमयी बबनीजा-कथाकी अवतारणा की । महामाधुर्यशिखरिणी त्रवनीला वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस अवसात भी हों, हमें वहींसे और उसी अवसामें ही आकर्षण करके वह क्यात्थल्पर खींच लाता है। हम दोनों माई ऐते ही आकर्षित होकर यहाँ उपत्थित हुए और देखा कि सुमद्रावी द्वारपालिकारूपमें द्वारपर खड़ी हैं। उत्कृण्डावश अन्त -प्रवेशकाम इम दोनों श्रीतुमद्राद्वारा रोके जानेपर प्रवेश-निषेषका कारण दूँढ़ते रहे, उसी समय श्रीमातार्जाके मुखारिषन्दविगल्वि अत्यद्भुत त्रजलीलामाधुरीने कर्णगत होकर हमारे हृदय विगल्ति कर दिये। तत्पश्चात् बी अवस्या हुई उचका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही हैं। मेरी प्राणेश्वरी महाभावरूपिणी श्रीत्वामिनीजीके महाभाव-कर्तृक सम्पूर्ण भावसे प्रसित होनेके कारण हम आपका पघारना भी नहीं जान सके।' इतना कहकर भगवान्ने जव देविषेजीसे पुनः वरप्रहणका अनुरोध किया तो देवर्षिजी प्रार्थना करने लगे, 'मगवन्! मैं और किसी बरका प्रार्थी नहीं हूँ, निजजनोंके चर्वामीष्ट्रपदाता चरण-युगलमें केवल यही प्रार्थना है कि आप चारोंकी जो एक अत्यद्भुत महाभावावेशमूर्ति मेंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, वही भुवनमङ्गल चारी खरूप जनसाधारणके नयनगोचरीन्त होकर सर्वदा इस पृथिवीतल्पर विराजमान रहें। माया-चित्रपातमें प्रस्त चीवसनूह एव तह्र्यनिवरहकातर भक्तवन-के लिये वह महासञ्जीवनीरसायन खरूपचतुष्टय सर्वीत्कर्पता-सहित वययुक्त होर्वे ।' कृदणायतन भक्तवाञ्छापूर्ण-कारी श्रीभगयान्ने कहा, 'देवपेंं। इस विषयमें नें पूर्वते ही अपने दो और परममक्तींके प्रति भी आपके प्रार्थनानुहर हो वचनवद हुँ—एक भक्तचूडामणि महाराज इन्द्रधान

और द्वितीय परमभक्तिस्वरूपिणी श्रीविमलादेवी । निखिल-प्राणिकल्याणहित भक्तन्त्रज्ञामणि महाराज इन्द्रज्ञुम्नकी घोरतर तपस्यासे प्रसन्न होकर में नीलाचल क्षेत्रमे दारुब्रहा-खरूपमें अवतीर्ण होकर जनसाघारणको दर्शन देनेका यर प्रदान कर चुका हूँ, तथा महाविद्यास्वरूपिणी श्रीविमला-देवीद्वारा अनुष्ठित महातपस्याचे प्रसन्न होकर उनकी प्राणिमात्रको विना विचार किये महाप्रसाद वितरण करनेकी प्रतिज्ञाको उक्त खरूपसे ही पूर्ण करनेकी खीकृति दे चुका हूँ। अतएव इन तीनों उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये हम चारी इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणसमुद्रतटवर्ती नीलाचलक्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेगे।' सर्व-जीवकल्याणव्रत देवपि श्रीनारदजीने मनोवाञ्छित यर प्राप्त करके प्रभुचरणारियन्दमें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और मध्र वीणासे करणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामगुण-माधुरीका गान करते-करते यदच्छागमन किया । श्रीराम-कृष्णने भी माताजीके कथञ्चित् सकोचकी आशका करके उस स्थानसे प्रस्थान किया । ये ही मृतिचतुष्टय श्रीकृष्ण, वलराम, सुभद्रा एव सुदर्शनरूपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको विभूषित करके अद्यापि विराजमान हैं।

( व्रजके एक महात्मा )

#### ( ३ )

एक वार श्रीराघाजी अपनी सिखयोंसिहत सिद्धाश्रम नामक तीर्थमें स्नान करनेको गर्यी । उसी तीर्थमें भगवान् श्रीकृष्ण भी अपनी सोलह हजार रानियों और किमणी, सत्यभामा आदि आठों पटरानियों सिहत पघारे । भगवान्की रानियां और पटरानियां भगवान्के श्रीमुखसे सदा ही श्रीराघाजी एव श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रश्नसा सुनती थीं । आज शुभ अवसर जानकर भगवान्की महिषयोंने श्रीराघाजीसे मिलनेकी इच्छा की और भगवान्की आश्रा लेकर उनके साथ सब श्रीराघाजीसे मिलने गर्यो । श्रीराघाजीको समस्त सिखयोंसमेत भगवान्-के दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला । पश्चात् श्रीराघाजीने भगवान्की समस्त पटरानियोंका बड़ा ही सत्कार किया । बातचीतमें उन्होंने कहा, 'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है परन्तु चकोर अनेक होते हैं, सूर्य एक होता है परन्तु नेत्र अनेक होते हैं । इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण एक हैं और हम उनकी भक्त अनेक हैं।'

चन्द्रो यथैको बह्दब्र्झकोराः सूर्यो यथैको बह्दो हशः स्युः । श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथैको भक्ता भगिन्यो बह्दो वयं च॥

श्रीराधाजीके शील, खरूप, सौन्दर्य, गुण और व्यवहारका महिषियीपर वड़ा ही प्रभाव पड़ा । वे आग्रह करके श्रीराघाजीको अपने डेरेपर लायीं और उनका यथा-साध्य सर्वोने वड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके उपरान्त रातको श्रीराधाजीको भगवान्की आशासे श्रीठिक्मणीजीने स्वय दूघ पिलाया । अनेक प्रकार प्रेम-संलाप होनेके अनन्तर श्रीराघाजी अपने डेरेपर पघार गर्यो । भगवान् अपने शयनागारमें लेटे हुए थे। श्रीइक्मिणी-जी नित्यनियमानुसार वहाँ जाकर भगवानुके चरण दवाने वैठीं। चरणोंके दर्शन करते ही यह आश्चर्यमें डूव गयीं । उन्होंने देखा, भगवानकी तमाम चरणखलीपर फफोले पड़ रहे हैं। श्रीरुक्मिणीने अपनी सगिनी सब रानियोंको बुलाकर भगवान्के चरण दिखाये । सभी चिकत और स्तम्भित हो गयीं। भगवान्से पूछनेकी हिम्मत किसीकी नहीं। तब श्रीभगवानने आँखें खोलकर सब रानियों-के वहाँ जमा होने और यों चिकत रह जानेका कारण पूछा। श्रीकिमणीजीने बड़ी ही नम्रताके साथ पैरके तल्लओं में फफोलोंकी बात कहकर भगवान्से ऐसा होनेका कारण पूछा । भगवान्ने पहले तो बातको टाल दिया । परन्त बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने कहा—'देखो-तुमलोगोंने श्रीराघाजीको जो दूध पिलाया था, वह गरम अधिक था। इसीलिये मेरे पैरमें फफोले पड़ गये।' रानियोंके बात समझमें नहीं आयी। उन्होंने पूछा, 'दूध गरम था तो उससे श्रीमतीजीका मुँह जलता, आपके पैरके फफोलोंसे उसका क्या सम्बन्ध ?' भगवान्ने मुस्कराते हुए कहा, 'श्रीराधाजीके द्धदयकी बात ही निराली है—

श्रीराधिकाया द्धद्यारिवन्दे पादारिवन्दं हि विराजते से। अहर्निशं प्रश्रयपाशबद्धं कवं कवार्धं न चक्कस्यतीय॥ भवोष्णदुग्धप्रतिपानतोऽह्या-बुच्छालकास्ते सस प्रोब्छलन्ति। सन्दोष्णसेवं हि न दत्तसस्यै युष्साभिरुष्णं तु पयः प्रदत्तम्॥

श्रीराधिकाके हृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात प्रेमपाशमें वॅघे विराजते है, एक क्षण या अर्ध क्षणको भी उस वन्धनसे छूटकर वे वहाँसे नहीं हट सकते। तुमने दूध करा ठढा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे दिया और श्रीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी गयीं। दूध हृदयमे गया और मेरे चरण उससे जल गये, इसीसे फफोले पड़ गये।'

भगयान्के वचन सुनकर श्रीक्षिमणीजी, सःयभागजी आदि सभी महारानियोंको बङ्ग ही आश्चर्य हुआ और वे श्रीराघाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही दुच्छ मानने लगी।



### वियोग

(लेखक-भाचार्य श्रीअनन्तलालजी गोखामी)

#### सङ्गमविरहविकहपे वरमिह विरहो न संगमखस्याः।

प्रेम और ममत्वका ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग नहीं किये जा सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ ममत्य है। जो जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना चाहता है। यदि वह उसे अपना नहीं बना पाता तो कलपता है, रोता है। उसका कलपना, रोना, ममताकी मात्रा बढ़ने-से होता है। वह आये और गये, उनके आनेमें सयोग, जानेमें वियोग है। दोके मिलनको सयोग अयवा योग कहते हैं।

संयोगो योग इत्युक्तो जीवारमपरमात्मनोः।

किन्तु उक्त योगकी विशेषता विशुद्ध प्रेममें ही है और वह अनिवैचनीय है।

अनिवंचनीयं प्रेमखरूपम्।

वियोगीके हृदयकी कसक, मधुर स्मृतिकी रूपरेखा और तन्मयताकी झलक 'गोपिकागीत' में हैं—

खिय धृतासवसवा विचिन्वते।

प्रेमयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, हठयोग आदि सभी योगोंके सम्पुटसे 'वियोग' ख परिपक्त होकर सिद्ध होता है।

ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाहीं।

जहाँ सयोगमें मनकी प्रफुछता और आनन्द है वहाँ वियोगमें प्राणींकी विकलता, तन्मयता, उत्सुकता एव दुःखदायिनी मधुर स्मृतिमे अकथनीय आह्वाद है। प्रेमके ग्रुद्ध स्वरूपका प्रतिविम्न विरहीके विकल हृदयपटलपर रहता है।

परिपुष्टे परिपुष्टं क्षीणे क्षीण समे सम बैत। माधव । तस्या अङ्ग तवैव स्नेहेन घटितमिव ॥

प्रेमी अपने प्यारे प्रमुको कभी भी मुला नहीं सकता।
प्रेमकी अदूट घाराकी लहर वियोगीके निर्मल हृदयसरोवरमें सदा लहराती रहती है।

किचित् किचिद्यं यातु स्थातुं प्रेमवशवद । न विस्मरति तत्रापि राजीव अमरो हृदि॥



### विरहयोग

( लेखक-प ॰ श्रीतुलसीरामजी शर्मा 'दिनेश' )



रह एक अति विलक्षण योग है।
एक विषकी घूँट है, नीमका चन्नाना
है, कुनैनका फॉकना है। परन्तु
हाय रे! यह विष कितना मधुर
है। कितना सरस है। कितना
अमरत्व रखता है। जाकर पूछो
उनगोपियोंसे, उद्धवने क्या कुछ कम

प्रयत्नोंसे ज्ञानामृतकी घाराओंसे उनके तप्त अन्तःकरणको शीतल करना चाहा। परन्तु गोपियोका विरहरूप विषम ज्यर तो उससे उलटा उप रूप ही घारण करता चला गया। विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा। तीनों दोषोका सनिपात हो गया। गोपियाँ आँय-बाँय वकने लगीं। परिणाम यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी सवार हो गया। उद्धवको भी कुछ सुध-बुध न रही। उसके ज्ञान-मिक्सचरकी शीशीकी डाट न जाने कब निकल गयी। उन विरह-सर्प-दिशत गोपियोंकी मस्तीकी भ्रमने उद्धव-जैसे ज्ञान-गारुड़ीको भी मतवाला बना दिया।

विरह एक जादू है जो सिरपर समार होकर बोलता है। विरह एक नशा है जो नेत्रोंद्वारा दूसरेके हृदयमें प्रवेश कर जाता है। विरह परमात्माकी एक दैन है जो किसी विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है। वह श्यामसुन्दर जिसपर विशेष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरह-पुरस्कार प्रदान करता है।

जिसपर तुम हो रीझते, क्या देते जदुबीर । रोना-घोना सिसकना, आहोंकी जागीर ॥

वास्तवमें विरह एक अलैकिक जागीर है जो किसी भाग्यवान्के भाग्यमें बदी होती है। सच्चा विरही अपने प्रेमपात्रको पाकर उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना उसके विरहमें ब्याकुल होता हुआ रो-रोकर!

जो मज़ा इतज़ारीमें देखा। न वह मज़ा वस्के यारीमें देखा॥

उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न ग्रुष्क ध्यानके लगानेमें आता है और न खाली मालाकी मणियाँ निकालनेमें । उसे जितना आनन्द बाष्पपूर्ण कण्ठसे गद्गद होकर चुप रह जानेमें मिलता है उतना आनन्द किसी भी सुरीले कण्ठसे स्तोत्रके गानेमे नहीं मिलता।

उसे जितना आनन्द परोक्षस्य अपने प्रियतमको खरी-खोटी सुनानेमें मिलता है, उतना उसको अपनी हित-काम्य-प्रार्थना करनेमें नहीं।

जिन्हें है इक्क सादिक वे कहाँ फ़रियाद करते हैं। लबोंपर मुहर ख़ामोशी दिलोंमें याद करते है।। मुहब्बतके जो कैदी है न छूटेंगे वे जीते जी। तबपते हैं, सिसकते हैं, उसीको याद करते हैं।।

विरह एक ज जीर है जो अपने प्रियतमके कण्ठोंमे पड़कर अपने हृदयकी खूँटीसे वँघी रहती है। यह ज जीर ज्यों-ज्यों खिचती है त्यों-ही-त्यों उस अलौकिक वेदनाकी हूलें उठा करती हैं। जब किसी पुण्यवान व्यक्तिके महान जप-तप और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं तब भगवान उनके फलस्वरूप साधकके हृदयमें अपने विरहकी आग भड़का देते हैं और आप दूर खड़े तमाशा देखा करते हैं। वह तो 'हाय, जला रे जला' पुकारता है और आप खड़े-खड़े हंसते हैं! उस विरहकी उम्र आगमे पाप-ताप तो कहाँ बचने थे, स्वय जप-तप भी ईधन बनकर जलने लगते हैं।

मीरा गिरधरलालका नाम लेनेके लिये गि "र र ही कह पाती है कि पहले ही ऑसू गिर पड़ते हैं। मुँहके आगे डाट आ जाती है, मानो स्वयं गिरधरने मुँह बन्द कर दिया हो। यह सब विरह-देवकी करत्त है। जब विरहका पारा रोम-रोममें पसर जाता है तो ऑखें अपलक हो जाती हैं और जिह्वा काष्ठजिह्वा! जब यह कच्चा पारा हृदयकी नस-नसमें भर जाता है तो मनमृग भी चौकड़ी भरना भूल जाता है। यदि कहीं अधिक परिमाणमें चढ़ गया तब तो मीराकी माँति प्राणोंका स्पन्दन ही बद हो जाता है। तड़प-तड़पकर प्राण देना ही तो विरहीका ध्येय होता है। उसे इस तड़पमें ही मजा मिलता है। वह मौजी इस मजे की आगमें जलकर खाक हो जानेमें ही सब कुछ भर पाता है।

विरही तो विरहानलमें इतना जल जाता है कि उसे मौत भी नहीं हुँ द पाती—

विरह अगिन तन मैं तपे, अंग सवै अकुलाय। घट सूना जिन पीन महँ, मौत ढूँढ फिरि जाय॥

(कबीर)

विरह किसी पोथीके पढनेसे प्राप्त नहीं हो सकता। विरहयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है। विरह कोई विश्वविद्यालयोंमें सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है। विरह तो अपना शिक्षक, अपना गुरु और अपना शास्त्र आप ही है। विरहका अर्थ है अपने प्रियतमके प्रेमपर मर मिटनेकी लगन!

उरमें दाह, प्रवाह दग, रह-रह निकलें आह । मर मिटनेकी चाह हो, यही विरहकी राह॥

विरहयोग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है।
सुगम तो यों है कि इसमें न तो किसी उपकरणिवशेषकी
आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है।
एक लगन ही इसका प्रवल साधन है। कठिन यों है कि
यह भगवत्क्वपा विना किसी साधनिवशेषसे कटापि प्राप्त होने
योग्य नहीं। जिस प्रकार मरनेकी किया नकली नहीं हो
सकती, उसी प्रकार विरह-दशा भी नकली नहीं हो सकती।

यहे-यहे ऋषि-मुनि उग्र तपस्याएँ कर-कर धृलिमे मिल-से गये । परन्तु उन भोली-भाली गोपकन्याओंके चरणोंकी धृलिकी भी समता वे नहीं कर सके। ऋषियोने अनेक नृतन योगोंका आविष्कार किया । परन्तु गोपियोंकी विरह-दशाको देखकर वे लिबत हो गये। वास्तवमें विरह-योगके सामने कोई योग ठहर नहीं सकता। भगवान एक फौलादका दुकड़ा है, जो साधारण अग्रिसे नहीं गल सकता। उसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय निकाले गये । परन्तु सव उपायों (योगों ) में एक-से-एक वदकर कठिनता पेश आयी। एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम उपाय सूझा, जिसके तापसे भगवान् तत्क्षण पानी-पानी हो चहते हैं। अन्य जितने भी योग हैं उन सबमें किसी-न-क्सिं अशमें अहद्भार लिपटा ही रहता है। एक विरह ही ऐसा योग है कि जिससे अहङ्कार कोसों दूर रहता है। और जहाँ अहङ्कार नहीं है वहीं वह प्यारा यार वसता है।

अनेक मक्त महात्माओंने विरहके नशेको भर-पेट पिया है। वे उसकी मस्तीमें जो कुछ वोले हैं वह सुननेकी एक चीज है। महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो लिये हैं, वे देखते ही वनते हैं।

#### चरनदासजी

मुस पियरो सूर्वे अघर, आँसे सरी उदास । आह जो निकसे दुसमरी, गहिरे लेत उसास ॥ वह विरहिन वौरी भई, जानत ना कोइ मेद । अगिन वर हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥ अपने वस वह ना रही, फँसी विरहके जाल । चरनदास रोवत रहे, सुमर-सुमर गुन ख्याल ॥ वै नहिं वृद्धं सार ही, विरहिनि कौन हवाल । जब सुधि आवै लालकी, चुमत कलेजे माल॥

महातमा चरनदासजीने विरह्योगपर जो अपना दो दूक फैसला दे दिया है वह रिकार्डकी एक चीज है। पी पी कहते दिन गया, रैन गई पिय घ्यान। विरहिनके सहजै सप्ते, भगति जोग तप ग्यान॥

#### द्यावाई

साध्वी श्रीदयावाई रो-रोकर अपने मनमोहनसे कहती है-विरह ज्वाल उपनी हिये, रामसनेही आय। मनमोहन । सोहन सरस, तुम देखणदा चाव॥ विरह-विधासूँ हूँ विकल, दरसन कारण पीव। 'दया। दया की लहर कर, क्यों तलफावो जीव॥

महातमा कवीरने विरहके वाण सहे हैं, वे इस अग्निते खेले हैं, इस सपैसे दिशत हुए हैं। इसको उन्होंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन किया है। वास्तबमें विरह-वेदनारे निकली हुई जो कवीरजीकी आहें हैं वे किस पायाण-हृदयको नहीं पिघला देती हैं?

हों हिरनी पिया पारधी, मारे शब्दके नान ।
जाहि लगे सो जानहीं, और दरद नहिं जान ॥
में प्यासी हों पीनकी, रटत सदा पिन पीन ।
पिया मिले तो जीन है, सहजे त्यागों जीन ॥
पिय कारन पियरी मई, लोग कहें तन रोग ।
छ छ लघन में करे, पिया मिलनके जोग ॥
विरह बडो वैरी मयो, हिरदा घरे न धीर ।
सुरत सनेही ना मिले, तन लगि मिटे न पीर ॥
( महातमा क़नीर)

आह । विरहका कॉंसा हाथमें लेकर ये वैरागी नयन प्यारेकी छविकी भीख पाकर मस्त रहते हैं—

विरह कमडल कर लिये, वैरागी दों हैन।
माँगें दास मधूकरी, छके रहें दिन रन॥
विरह मुअगम पैठि के, किया करे<sup>दी हात</sup>।
विरही अग न मोड़िहै, ज्यों मते होते।

कै विराहिनको मीच दे, के आपा दिखलाय। आठ पहरका दाझना मोपे सहा न जाय॥

विरहार्थियोंको श्रीकवीरजी उपदेश करते है-

बिरहा सेती मत अडे, रे मन। मोर सुजान।
हाड मॉस सब खात है, जीवत करें मसान॥
'कवीर' हँसना दूर कर, रोनेसे कर चीत।
बिन रोये क्यों पाइये, प्रेमापियारा मीत॥
हँस हँस कत न पाइयाँ, जिन पाया तिन रोय।
हाँसी खेलै पिव मिलै, कौन दुहागिन होय॥
रक्त मॉस सब मख गया, नेक न कीन्हीं कान।
अब बिरहा कूकर मया, लागा हाड चबान॥

वाहवा । बाहवा ।। क्या यह विरहका कूकर शरीरकी अस्थियोको भी चवा डालता है १ परन्तु कवीरजी महाराज । यहाँ तो हमारे-जुसै विरही कहलानेवाले दिनमे तीन बार तुलते हैं कि कहीं वजन कम न हो जाय ।

विरहकी ज्वालामे जले विना, उसमे खाक हुए विना इस हृदयकी फौलादका कुरता हो ही नहीं सकता।

विरह अगिन तन जालिये, ग्यान अगिन दौं लाइ। 'दादृ' नख सिख पर जलै, राम वुझावै आइ॥ दर्दको, दर्द जगानै जीव। जगावै विरह सुरतिको, पच पुकारें जगावै जीव पीव ॥ जब विरहा आया दई, कडवे लाँगं काम। काया लागी काल है, मीठा लागा जो कवहूँ विरहिन मरै, सुरत विरहनी होय। 'दादू' पिव पिव जीवतॉ, मुंआँ भी हेरै सोय॥ ( दादूदयालजी )

'सुन्दर' विरिहिनि अधजरी, दु ख कहै मुख रोइ। जिर बिर कै भसमी मई, धुवॉ न निकसै कोइ॥ ज्यों ठग मूरी खाइ कै, मुॅह निहें बोले बैन। टुगर टुगर देख्या करै, 'सुन्दर' विरहा ऐन॥ एक उर्दू किंव कहता है-

ज़्बानी हाल यूँ कहना तू जाकर नामावर पहले। हमारी आहें गिरियॉकी तु कर देना खबर पहले॥ तेरी उल्फतके कूचेमें नफ़ा पीछे ज़रर पहले। अकल जाती है इस कूचेमें ए 'जामिन' गुजर पहले॥ यास्तवमें विरहके कूचेमे अकल नहीं रहती।

विरह-जैसी वीमारीको पाकर ही वास्तवमे नीरोग होना है। इस विरहने सब सन्त-भक्तोंको रूला-रूलाकर मारा है। और जो इससे विश्वत रह गया तो समझ लो अमृतके समुद्रमें मुँह बन्द करके ही उसने गोते लगाये है, उसमे गुचिकयाँ नहीं खायीं। उसे हिलिकयाँ नहीं आयीं और उसने मुविकयोंका स्वाद नहीं चक्खा। दिरया साहब कहते है—

'दिरिया' हिर निरपा करी, निरहा दिया पठाय। यह निरहा मेरे साधको, सोता किया जगाय॥ निरहा ज्यापा देहमें, किया निरन्तर वास। ताकाबेकी जीवमें, सिसके सॉस उसास॥

अलवेला साधु बुछेशाह कहता है--

कद मिलसी मैं बिरह सताई नृ ।
आप न आवे ना लिस भंजे मट्टी अजे ही लाई नृ ।
तें जेहा कोइ होर न जाणा मै तानि सूल सवाई नृ ॥
रात दिने आराम न मैनू खावे बिरह कसाई नू ।
'बुल्लेशाह' धृग जीवन मेरा जोलगि दरस दिखाई नू ॥

'सौ सयानोका एक मत' इस लोकोक्तिके अनुसार विरहका अनुभव सब महात्माओका समान उतरता है। वास्तवमें वर्णन विरहीकी दशा ही कर सकती है। मुझ-जैसे शुष्क और नीरस व्यक्तिका इस विषयपर कलम उठाना तो एक भृष्टता करना है। पाठक! इस भृष्टताके लिये क्षमा प्रदान करें।



(सुन्दरदासजी)

### व्रजगोपियोंकी योगधारणा

( लेखक--श्रीप्रेमनारायणजी त्रिपाठी 'प्रेम')



गवान् श्रीकृष्णजीके वियोगमें गोपियोंको अचीर जानकर भक्त-प्रवर उद्धय भगवान्की आज्ञासे उन्हें समझा-बुझाकर आबासन देनेके लिये त्रज जाते हैं और वहाँ गोपियोंको ज्ञान-वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियोंपर इसका

विपरीत ही प्रभाव पड़ता है। वे अपने प्यारे मनमोहनको जीवनमुक्त पुरुषके ब्रह्मदर्शनकी मॉति चर्वत्र देख रही हैं। उन्हें जडचेतन पृथिवीकी समय वत्तुओं में प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन हो रहे हैं। अपने शरीरमें ही सब कुछ देखनेवाली तथा प्यारे मदनमोहनके साथ सदा कीड़ा करनेवाली एक गोपी कहती है—

हों ही ब्रज वृन्दावन मोही में वसत सदा,
जमुनातरंग स्थामरग अवलीनकी।
चहुँ ओर सुदर सघन वन देखियतु,
कुजन में सुनियत गुजन अलीनकी॥
वसीवट तट नटनागर नटतु मोमें,
रासके विलासकी मधुर घुनि वीनकी।
भिर रही झनक मनक ताल तानिकी,
तनक तनक तामें झनक चूरीनकी॥
(महाकवि देव)

उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुकी रासकी इनि सुधि हो आती है। वह मानो उसीमें प्रभुके साथ उत्य करके 'तनक-तनक तामें झनक चूरीनकी' सुन-सुनकर पागल हो उठती है। उसके रोमाञ्च हो जाता है। गद्गद कण्ठसे लीलामय-की लीलाका वर्णन करती-करती वह आप-ही-आप आनन्दाम्बुनिधिमें गोते खाने लगती है। इसी वीच दूसरी गोपी उद्दव महाराजसे कहती है—

निसिदिन स्रोनिन पियूष सौ पियत रहे, छाय रह्यो नाद बाँसुरीके सुरग्रामकौ। तरनितनूजा तीर वन कुंज वीचिनिमें, जहाँ-तहाँ देखती हैं रूप छविषामकौ॥ 'कवि मितराम' होत ह्याँ तौ ना हिथे ते नैकु, सुख प्रेमगातको परस अमिरामकौ। क्यों ! तुम कहत वियोग तिन जोग करों, जोग तब करें जो वियोग होय स्यामकौ॥ (महाकवि गतिराम)

अवकी वार यह गोपी स्थाममय होकर उन्नल पड़ती है । उद्धवजीको डॉट वता-वताकर कहती है — महाराज । यहाँ तो हमें जहाँ-तहाँ सर्वव ही प्यारे श्रीकृष्णके दर्शन मिल रहे हैं । उनके अमृतमय वंशीनाद हे हमारे कान मर रहे हैं । यमुनाके तीर कुज़में —वनमें — प्रत्येक खलमें वह मनोहर छिव दिखायी दे रही है । अतएव हे उद्धवजी । आप जो हमें श्रीकृष्णप्राप्तिके लिये योग-समाधि सिखाने आये हैं वह तो व्यर्थ ही है । कारण, हमारे प्यारे कन्हैयाका तो हमसे पलभरको कभी वियोग ही नहीं है । वे तो हमारे साथ हमें यहीं दीख रहे हैं । इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे वढ़कर कहने लगी, उद्धवजी !—

प्रानानिके प्यारे तनतापंक हरनिहारे,
नंदके दुलारे अजवारे उमहत हैं।
कहें 'पदुमाकर' उल्झे उर अतर यों,
अतर चहे हू तें न अतर चहत हैं॥
नैननि वसे हें अग अग हुलसे हैं, रोम
रोमनि लसे हें निकसे हैं को कहत हैं।
ऊषी ! वै गोविन्द मयुरामें कोई और, इहाँ
नेरे तौ गोविन्द मोहि मोहि में रहत हैं॥
( नहाकवि पद्माकर )

यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीको मी चक्ट्सें डाल देती है। कहती है उद्धव महाराज। मेरी ऑखोंमें वे वसे हैं। मेरे हृदयमें वे समा गये हे। दूरी चाहनेपर भी दूर नहीं हो सकते, ऐसे लीन हैं। कौन कहता है कि वे कहीं अन्यत्र जाकर वस गये हैं है उद्धवजी। तुम्हारे मधुराजीमें वास करनेवाले श्रीकृष्ण कोई और ही होंगे। मेरे प्यारे कृष्ण-गोविन्द-तो मेरे रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैं।

घन्य है प्रेम! विनुग्घकारी लीलाघारीकी छाँव वर्ष इस प्रकार किसी योगीके हृदयकमलमें वास करने लग जाती है तव क्यों न वह 'जानत तुम्हिंह तुम्हिंह हैं वाई' वन जाय। घन्य है अलखनिरञ्जन, वन्तनतुलदाता, लीलानागर प्रमु श्रीकृष्णको और उनकी प्रेननवी गोप-रमणियोंको। वोलो मक्त और उनके मगवानकी जय।

### महर्षि पतञ्जलि और योग

( लेखक-श्रीनारायणस्वामीजी )

कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले योग और विद्वानोंने योगको चित्तकी एकाप्रता- के द्वारा, अन्त करण और शरीरसे पृथक् हुए आत्माका साक्षात्कार करना बतलाया है परन्तु डाक्टर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार किया है—'योग उस विद्याकों कहते हैं जो मनुष्यके अन्तः करणको इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणोंके अनुकूल होता हुआ ससारमें हमारे चारों ओर जो असीम सज्ञान व्यापार हो रहे हैं, उनकों बिना किसी भी मददके जाने, प्रहण करें और पचावे ।' डाक्टर रेलेने इस अन्तिम लक्षणकों सबसे अधिक अपने अनुकूल समझा है।

इस प्रकार अनेक विद्वानोंने अपने-अपने ढगसे योगके महर्षि लक्षण किये हैं, परन्तु योगियोंके मुकुट- महर्षि मणि योगिशिरोमणि पतञ्जलिने योगकी परिभाषा इस प्रकार की है-'योगश्चित्त- वृत्तिनिरोधः।' अर्थात् योग चित्तकी वृत्तियोंके रोक देनेका नाम है।

चित्तकी वृत्तियाँ क्या है, उनके रोकनेका भाव क्या है १ इन प्रश्नोंके समझे विना, परिभाषाका भाव समझा नहीं जा सकता। परन्तु इन प्रश्नोंके समझनेसे पहले यह समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन वृत्तियोंके रोकनेकी जुरूरत क्यों होती है।

योगदर्शन ईश्वर, जीय और प्रकृति तीनोंकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करता है-इनमेंसे जीव वह जीवातमा और है जिसके कर्तृत्वमें सहायता देनेके लिये, उसका कर्तृत्व इस दर्शनकी रचना हुई है। वेदमें ईश्वरको 'वाची व्याद्धतायाम्' कहा गया है, अर्थात् ईश्वररूप वाच्यके वाचक व्याद्धति-'भूर्भुवः खः' हैं। 'भू सत्तायाम्' घातुसे 'भूः' सत्के अर्थमें है और 'भुवः अवचिन्तने' घातुसे 'भुवः' चित् है और 'खः' आनन्दको कहते हैं - इस प्रकार 'भूर्भुवः स्वः'का अर्थ सचिदानन्द है । 'भुर्भुवः स्वः' अथवा 'सचिदानन्द' शब्दपर विचार करनेसे जीवके कर्तृत्वका उद्देश्य निश्चित हो जाता है। सत् प्रकृतिको कहते है, 'सत्+चित्' जीवका नाम है और सचिदानन्द ईश्वरको कहते है । सिचद् जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण सत् है और दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनन्द है। प्रश्न यह है कि जीवको अपने कर्तृत्वका उद्देश्य किसको प्राप्त करना बनाना चाहिये ? सत् जो प्रकृतिका गुण है वह जीवको प्राप्त है, इसलिये प्राप्तकी प्राप्तिका यत व्यर्थ है। परन्तु ब्रह्मका गुण आनन्द जीवको अप्राप्त है-इसलिये जीवके कर्तृत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथवा आनन्दघन परमेश्वरको प्राप्त करना ठहरता है। अस्तु, जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है-'प्राप्त (प्रकृतिरूप) संसारको इस प्रकार काममें लाना चाहिये कि जिससे वह अन्तमें आनन्दस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन बन जावे।

जीवके स्वाभाविक गुण ज्ञान और प्रयत्न है। जीवके ये ज्ञान और प्रयत्न (कर्म) रूप पुरुषार्थ जीवके वाहर भी काम करते हैं और अन्दर भी। जब यह वाहर काम करता है तब उसका नाम वहिर्मुखी वृत्ति होता है और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम अन्तर्मुखी वृत्ति होता है। जीव चूंकि स्वभावतः प्रयत्नशील

<sup>1. &#</sup>x27;Self-concentration with a view to seeing the soul as it looks when it is abstracted from mind and matter' ('Mysterious Kundalini', p 10)

<sup>2</sup> Yoga is the Science which raised the capacity of the human mind to respond to higher vibrations, and to perceive, catch and assimilate the infinite conscious movements going on around us in the universe ('The Mysterious Kundalini' by Dr Vasant G Rele, p 10-11)

३ योगदर्शन १।२

१. देखो यजुर्वेद अध्याय ८ मन्त्र ५५

है इसिलये दोनो वृत्तियों मेंसे एक-न-एक सदैव जारी रहती है। यदि विहर्भुखी वृत्ति वन्द होती है तो ख्रयमेव अन्तर्भुखी काम करने लगती है और जब अन्तर्भुखी वृत्ति वन्द होती है तब स्वतः विहर्भुखी वृत्ति अपना काम जारी कर देती है। वहिर्भुखी वृत्ति जब जारी रहती है तब जीव अन्तः करणोंके माध्यमसे जगत्में इन्द्रियों द्वारा काम किया करता है, परन्तु अन्तर्भुखी होनेपर वह आत्मानुभव और परमात्मदर्शन किया करता है।

महामुनि पत्तक्षिलिने अपने कल्याण-योगदर्शनकी कारी दर्शनमें, उपर्युक्त उद्देशको शिक्षा लक्ष्ममें रखते हुए, इसीलिये यह शिक्षा दी है कि जगत्को इस प्रकार काममें लाओ जिससे यह जगत् भी अधिक-से-अधिक कामकी वस्तु सिद्ध हो और अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी वन सके। इसके लिये उन्होंने दो कर्तव्य वतलाये हैं—

पहला कर्तव्य चित्तकी वृत्तियोंको एकाम पहला कर्तव्य करना है। चित्तके एकाम होनेसे संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक वन सकता है।

सांसारिक सखका निदान करनेसे पता सासारिक सुख-लगता है कि मुख न अच्छे-अच्छे का कारण स्वादिष्ठ भोजनोंमें है। न अच्छी-अच्छी कीमती पोशाकोंके पहननेमें और न ससारके अन्य विषयोंमें । ্রুল, असलमें, चित्तकी एकायतामें है--जिस विषयके साय चित्त एकाम हो जाता है वही विषय सुखदायी प्रतीत होने लगता है और जिस विषयके साथ चिच नहीं लगता वह रूखा-सूखा निस्तार-सा प्रतीत होने लगता है। एक मनुष्य अपने अनुकूल, अत्यन्त स्वादिष्ठ मोजन करते हुए उसका आनन्द ले रहा है परन्तु अचानक अपने इकलौते पुत्रके अत्यन्त रोगप्रस्त हो जानेकी ख़बर सुनने और चित्तके, मोजनसे हटकर, पुत्रकी स्मृतिकी ओर चले जानेसे अव वह भोजन सुखदायी नहीं रहा, अव उसका एक-एक ग्रास गलेमें अटकता है--कारण त्पष्ट है, अव चित्त मोजनके साथ नहीं रहा। योगदर्शनने चित्तकी एकाप्रवाकी उपयोगिता वतलाते हुए यह शिक्षा दी है कि

उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये जिससे उसका गुँह निरुद्ध होनेकी ओर फेरा जा सके।

जनतक चित्त एकाग्र रहता है तनतक चित्तकी वृत्तियाँ अपने काममें लगी हुई रहती हैं चित्तका निरोध और तत्परताके साथ अपना काम करती क्यों होना रहती हैं-यहाँतक आत्माकी वहिर्मुखी चाहिये ? वृत्ति ही काम करती है। चिचकी एकायता वहिर्मुखी वृत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परन्त उद्देश्य अन्तर्मुखी वृत्तिका जागृत करना है। परन्तु उत्तके जाएत करने या काममें लानेके साक्षात् साधन अज्ञात हैं। इसलिये असाक्षात् साधनोंसे काम लेना पड़ता है-उन-मॅंसे एक असासात् साधन यह है कि चित्तकी वृत्तियोका निरोध करके विहर्मुखी वृत्तिका काम वन्द कर दिया जावे-इसीलिये योगदर्शनमें चित्तकी वृत्तियोंके निरोधका विधान किया गया है। वहिर्मुखीके वन्द हो जानेसे अन्तर्मुखी वृत्ति स्वयमेष काम करने लगती है।

विचको यदि एक सरोवर माने तो उस सरोवरमें उठी हुई लहरोंको चिचकी वृचियाँ चिच और उस- मानना पड़ेगा। इस चिचलपी सरोवरका की वृचियाँ एक किनारा बुद्धिसे मिला हुआ आत्मा- रूपी गङ्गाकी ओर है और उसका दूसरा विरोधी किनारा इन्द्रियोंसे मिला हुआ जगत्की ओर है। चिचलपी सरोवरमें उठनेवाली वृचिरूपी लहरें पाँच प्रकारकी हैं—

- (१) प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (आप्तोपदेश)।
  - (२) विपर्यय अर्थात् मिय्याज्ञान ।
  - (३) विकल्प अर्थात् वन्तुःग्र्न्य कल्पित नाम ।
  - (४) निद्रा=सोना ।
- (५) त्मृति अर्थात् पूर्वश्रुत वा दृष्ट पदार्थों हा सरण ।

चित्तकी जितनी भी अच्छी या बुरी वृत्तियाँ हो सकती है वे सब इन्हीं पाँच प्रकारीके अन्तर्गत हुआ करनी हैं। इन वृत्तियोंको समष्टिरूपसे अच्छा या बुरा नहीं कह सकते।

१ योगदर्शन १।६

इनमें दोनों प्रकारकी वार्ते सम्मिलित हैं, परन्तु हैं वे सब-की-सव, इन्द्रियोंके माध्यमसे, जगत्की ओर जानेवाली । ऊपर जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए चित्रसे भली प्रकार समझा जा सकेगा—

### आत्मारूपी गङ्गा और उसकी नहर

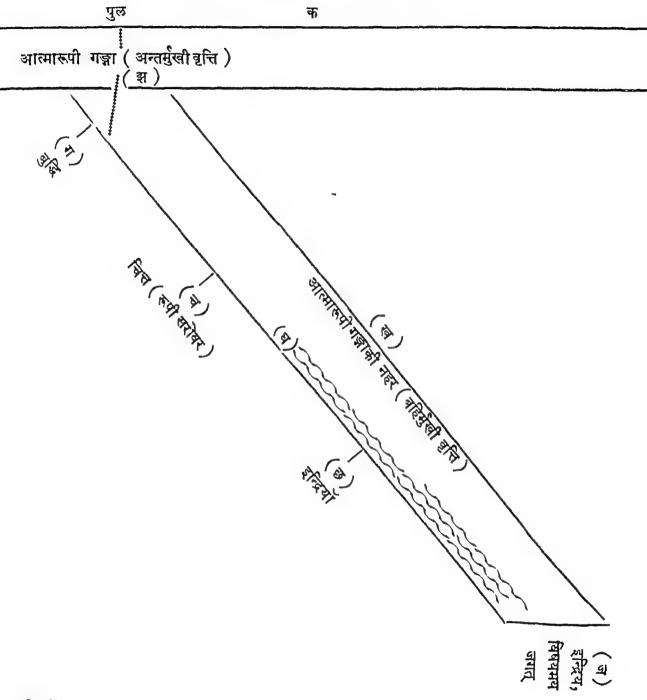

#### चित्रमें---

- (क) चिह्नवाली आत्मारूपी गङ्गा है।
- (ख) उसकी नहर है।
- (ग) बुद्धि अर्थात् वहिर्मुखी वृत्तिरूपी नहर जिसके वादसे प्रारम्भ होती है।
- (च) चित्तरूपी सरोवर है।
- ( ध ) चित्तकी लहरें ( वृत्तियाँ ) है।

- ( छ ) इन्द्रियाँ।
- (ज) इन्द्रियविषयमय जगत है।
- ( झ ) गङ्गा और नहरके पुलके फाटक हैं जिनके खोलनेसे पानी गङ्गाकी घारा या नहरकी ओर जाता है और वन्द होनेसे जिघर न भेजना चाई उधरका पानी इक जाता है।

चित्तकी वृत्तियोंके निरुद्ध होनेका भाव यह है कि ( झ ) रूपी पुलके फाटकॉमेंसे वे फाटक वन्द हो गये वितन होकर गङ्गाका (विहर्भुंखीरूपी) जल गङ्गाकी नहररूपी जगत्में जाया करता था—इसका मतलव यह हुआ हि चित्तकी वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेसे अन आत्माकी बहिर्मुखी वृत्ति वन्द हो गयी । इसका अनिवार्य परिणाम वह निकला कि आत्माकी अन्तर्भुखी वृत्ति जागृत हो गयी। गङ्गाका जल यदि नहरमें न जायगा तो आवश्यक है कि वह अपनी धारामें वहे। वस, योगके अद्वितीय आचार्य महामुनि पतञ्जलिका आशय, इस योगदर्शनकी रचनाते, देवन इतना ही या कि चित्तकी वृत्तियोंके निरोषद्वारा आत्माकी वृद्धिकी वृत्तिको वन्द करके उसकी अन्तर्भुखी वृत्तिको जागृत कर दें । योगदर्शनकी समस्त क्रियाएँ इसी परिणामपर पहुँचानेके अचूक साघन हैं।

#### -13438451-अनासिकयोग

( लेखक-प॰ श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शास्त्री )

(१)

(8)

अरुकें किसी मंजु सुहागिनकी जिसे नागिन-सी डैंस जातीं नहीं। कड चश्रक असि सुदूरहीसे उर-मौनमें आग कगातीं नहीं II अवरोंकी कभी वह हाला जिसे मचु-प्याला वनी रुलचाती नहीं। परवाह उसे मवकूपकी क्या जिसे रूपकी ज्वाला जलाती नहीं ॥

(?)

कहैं। दौड़ पड़ा हग मूँद अर । रसर्वूदकी चाहमें प्यासा यहाँ। दम चूँटता एक ही चूँट पिये चला खेलने प्राणका पाँसा यहाँ॥ नरा कचनका वड़ा है विषस सबा तू किये कैसी दुराशा यहाँ। यह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं वुस पाती किसीकी पिपासा यहाँ॥

( ₹ )

कहीं क्रीडनके लिये नीड बना, कहीं डोल हिंडोल रहे अगमें। धन, यौतन, रूप, सनेह सुधा—सभी मोहक साल सजा मगमें॥ जरा होश सँमारके आगे चड़ों, पढ़ जाय न बेढ़ी कहीं पगर्ने । तुम्हें बाँचनेके लिये चित्त-विहंगम ! जाल अनेकों बिछे जाने ॥

अभिमान तुसे जिस आयुका है उसे एक ही झोंकमें वायु उड़ाता। नवयावनकी मदिरा भी और । वली काल अकालहीमें दुलकाता॥ फिर वैमन-मोनकी बात ही क्या, क्षणमें जो प्रमात-सा है मिट जता। यह सारा प्रपन्न ही है सपना, अपना कहके किसे नेह रुग्रता।

(4)

जलती जो सदा ही सनेहसे है उससे करनेको सनेह चटो नहीं। गति एककी देख विवेक करो, फँस माहेक फन्दमें यों फिसरी नहीं॥ रसपानके लोमने जान गर्वों अनजान-से हा ! अपनेको छुटो नहीं। उस दाहक सुन्दरता पै अरे बन बावके प्रेमी पर्तग ! जला नहीं ॥

( )

कमी नमें न जाना उपासनाका, किये वासनाको त् प्रपचित ही रहा । पय मुक्तिका मूच्य, बँपा मुरु खमें, न चेत अनी तुरेत शिथित् ना रहा॥ कमञ्जूलयमें भी मदा करता कमर्सके परागढ़ी संज्ञित हा रहा। कनलेशमें राग हुआ नहिं हा । रमन्यमी महिन्द । तू वंचित हा रता।।

(0)

कटमानेप महित होचर वो अलिमोर्न नहीं तुम नेह उनते। म्यु सीरन पुण्न परा इसने निज रायसे नाय रो मो न नेति ॥ लंग दाग नहीं परि होते, तुम्रे अनुसागंग देव को नाम चहाँ। नित्र मूरुप रोकर पूर । नर्रा तुन धूनमे यो अपनेको नियो॥

## योग, योगवित् और योगवित्तम

( लेखक-हरिभक्तिपरायण प ● श्रीरामचन्द्र कृष्ण कामत )



ग' शब्द मुखसे उचारते ही सर्व-साधारणके सामने ऐसे हठयोगियों-के चित्र आ जाते है जैसे चागदेव थे, जिन्होंने योगवलसे मुद्रोंको जिला दिया, असाध्य रोगोंको नष्ट किया और बार-बार मृत्युको भी लौटाकर

१४०० वर्ष जिये और जो सॉपकी चाबुक हाथमें लिये बाधपर सवार हुए, इत्यादि । जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि प्रत्योंको पढ़ा है, वेदान्तका अवण-मनन किया है और स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदिके ग्रन्थ पढे हैं, उन्हें कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि योगों-के नाम याद आते हैं। जो श्रीमद्भगवद्गीताके प्रेमी हैं उन्हें सांख्य, कर्म, अभ्यास, राजगुद्य, विभूति, अविकम्प, ऐश्वर, पुरुषोत्तम, मोक्षसन्यास प्रभृतिका स्मरण हो आता है। अर्थात जैसे जिसके मनकी प्रवृत्ति हुई उसी प्रकारके योगकी ओर वह छकता है। कोई स्वय महर्षि पतञ्जलिके योगदर्शनमें ही लग जाते हैं। पर इस लेखमें मेरा यह विचार है कि श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्ने जो 'अभ्यास-योग' कहा है उसका विचार महाराष्ट्रीय सन्तोंकी टीकाओं-के आधारपर किया जाय और भगवान्ने अपने श्रीमुखसे जिस प्रकारके योगीको 'योगवित्तम' कहा है उसके खरूप-का निर्णय किया जाय।

'कर्मयोग' अन्य सब योगोंकी नींब है, पर वह साधन-रूप है, साध्य नहीं । कर्मयोगरूप साधनके द्वारा जिस योगका साधन करना होता है यही साधकके लिये मुख्य योग है । उसी भगवदिभिष्ठेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार करना है । महाराष्ट्रमें गीतापर सन्तोंकी अनेक टीकाएँ हैं । वे सभी अच्छी हैं, पर वामनपण्डितकी 'यथार्थदीपिका' टीका सब प्रकाशित टीकाओंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत, भगवदिभिप्रायको अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा स्वानुभवके सकेत पद-पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके आधारपर यह लेख लिखना विचारा है । मुझे यह आशा है कि इसमें 'योग' और 'योगवित्तम' शब्दोंपर वामन-पण्डितके जो विचार हैं वे पण्डितोंको—विशेष करके शानमें

अल्प तृप्ति न माननेवाले सच्चे स्वार्थी साधकोंको बहुत ही कुत्हलजनक जान पहेंगे। 'ददामि बुद्धियोग तम्' का आश्वासन देनेवाले परम दयाल भगवान् लेखक और पाठकोंको दिन्य स्फूर्ति प्रदानकर यह आशा पूर्ण करें।

#### 'व्यतिरेकयोग' और 'अन्वययोग'

'योग' शब्दका अर्थ है 'जोड़ना'। जोड़ना किससे किसको १ जोड़ना चित्तको चैतन्यसे, जीवको शिवसे । चित्त-चैतन्यका योग अन्तरमें खभावसे है ही । पर चित्तमे जडवृत्तिकी (अनात्मविषयक वृत्तिकी) जो लहरें लगातार उठ रही हैं उससे चित्त-चैतन्ययोग 'सहज' होनेपर भी अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चैतन्यकी खोज करते हुए चित्तको आत्मबोघ होता है। इस आत्मबोधके होने-पर वृत्तिनिरोध करना होता है । इसी वृत्तिनिरोधको महर्षि पतञ्जलि 'योग' कहते हैं। चित्त आत्मस्वरूपसे सचेतन होकर वृत्तियोंको चेताया करता है। चित्त अर्थात सत्त्व जब रज-तमकी ओर दौड़ता है तब उसे 'पराग्वृत्ति' कहते हैं और जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माकी ओर फिरकर देखता है तब उसे 'प्रत्यचृत्ति' कहते हैं। नेत्र दीपप्रकाशसे ही आस-पासके विभिन्न पदार्थोंको देखा करते हैं। पर जब नेत्र स्वयं दीपको ही देखने छगते हैं तब उन्हें पदार्थ नहीं दीखते। चित्तके चेताये बिना वृत्तियाँ नहीं चेतर्ती । चित्त यदि स्वरूपमें स्थिर हो तो आप ही वृत्तिनिरोध होता है। खरूपका विसारण होते ही दुःखरूप जड वृत्तियाँ उठने लगती हैं। इन जड वृत्तियोंका सयोग ही अनादि दुःखभोग है। इन वृत्तियों-का वियोग हो तो योग आप ही सिद्ध हो जाता है-

पव जडवृत्ति संयोग। तोचि अनादि दुख मोग॥
त्या वृत्तीं चा होतां वियोग। योग वाणे आयताचि॥
म्हणोनि जो दु.स सयोग। त्याचा होता वियोग॥
तोचि जाणावा 'योग'। कृष्ण म्हणे॥
(यथार्थदीपिका अ० ६)

जीयमात्रका सारा प्रपञ्च दुः खकी निवृत्ति और सुख-की प्राप्तिके लिये ही है। मनुष्यसे लेकर कृमि-कीटपर्यन्त सब-की-सब इन्द्रियोंकी और अन्तः करणकी सतत चेष्टाका यही एकमात्र हेतु है। परन्तु दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति और आत्यन्तिक मुखकी प्राप्ति अकेले नरदेहवाले जीवको ही प्राप्त हो सकती है। जीव जो विषयमुख मोगता है वह तो इन्द्रियग्राह्य है, पर जिसे आत्यन्तिक मुख कहते हैं वह इन्द्रियग्राह्य नहीं विलक 'वुद्धिग्राह्य' है—

सुसमात्यन्तिकं यत्तद् सुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम्। (गीता ६।२१)

इस 'अतीन्द्रिय सौख्य' के मिलनेपर फिर त्रेलोक्यमें उससे अधिक और कोई लाभ नहीं; इस सौख्यमें वृत्ति स्थिर हो जाय तो प्रलयकालके दुःख भी उसपर कोई असर नहीं कर सकते।

यं छट्या चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचास्यते॥ (गीता ६।२२)

इस दुःखलेशरहित सुखको ही 'योग' कहते हैं। इसीको चिच-चैतन्ययोग या जीव-शिवयोग कहते हैं। इसी योगको निश्चयपूर्वक, वैराग्ययुक्त बुद्धिने, कृष्टेन हीं— उत्साहसे साधना चाहिये।

तं विद्याद् हु खसंयोगिवयोगं 'योग'सज्ञितम् । स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ (गीता ६।२३)

इस आत्यन्तिक सुलको ही महासुल, ब्रह्मानन्द, आत्मानन्द, निजानन्द, चिदानन्द कहते हैं। विषयानन्द पश्च, पत्नी, क्रांम-कीट भी अनुमन करते हैं। मनुष्य भी यदि इसी पशुसेन्य विषयानन्दमें ही मग्न रहा तो फिर मनुष्य और पशु-पिक्षयोंके नीच भेद ही क्या रहा १ ब्रह्मानन्द भोगनेके लिये ही नरतनु मिली है। ब्रह्मसाक्षात्कार ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है। ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है। ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है। ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है। ब्रह्मानन्दसो ही ब्रह्मशान कहते हैं। शानादेन नु कैनल्यम् इस श्रुतियान्यका जिस शानसे अभिप्राय है वह ब्रह्मिययक 'शब्दशान' नहीं है। शब्दशानमें कोई कितना ही पारज्ञत हो तो भी उससे अनियानन्य नहीं दूट सकता, चतुर्य पुरुषार्य मोस नहीं प्राप्त हो सकता। शब्दशानसे यदि मोस मिलता होता तो सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु लोकानुमन तो ऐसा नहीं है।

अनन्तकोटि त्रह्माण्डको न्यापे रहनेवाला जो चैतन्य है उत्ते ब्रह्म कहते हैं, और वैयक्तिक अन्त करणका अधि- ष्ठानभूत जो चैतन्य है उसे आत्मा कहते हैं। वैरान्ययुक्त अभ्यास और श्रीहरिन्युक्क्रपासे साधको इस आत्म-चैतन्यका ही साधात्कार होता है। 'सालीपुलाक' न्यायसे यह आत्मचैतन्य ही ब्रह्मचैतन्य है, इसकी तब प्रतीति होती है। उपनिषदींमें जैसा कहा है—मिट्टीके एक देलेका जान हो जानेसे मिट्टीके प्रत्येक घटका ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य, आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान है और आत्मज्ञान ही ब्रह्मज्ञान ही

आत्मासे मोश्व नहीं होता, आत्मशानसे होता है। आत्मा तो सबके हृदयमें है ही, पर सब मुक्त तो नहीं है। आविद्यावन्थसे छुदानेवाला अर्थात् मोश्व दिलानेवाला आत्मशान शब्दशान नहीं है, प्रत्युत वेदान्तप्रक्रियां अनुसार घटशान कहते हैं घटाकार वृत्तिको, वैसे ही आत्मशान आत्माकार वृत्तिको कहते हैं—इस सङ्केतको सायक पहचान लें।

कृतिको असंख्य जन्मोंने वहिर्मुख होनेके कारण विषयाकार होनेकी वान बड़ी हुई है। इस वानको छोड़नेका नाम है वैराग्य, और अन्तर्मुख होकर चिचवृत्तिको आत्माकार करनेका जो प्रयत्न है उसका नाम है अम्यास। 'अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते' (६।३५) इस गीतावचनमं श्रीभगवान्ने मनकी चञ्चलतासे घतराये हुए अर्जुनको मनोजय करनेके ये ही दो उपाय बताये हैं। अकेले वैराग्यसे काम नहीं बनेगा और वैराग्यके विना केवल अम्याससे भी कुल नहीं होगा। इसी हेतुसे भगवान्ने दोनोंका निर्देश किया है।

इस अम्यासको 'प्रत्यन्द्रित'का अम्यास कहते हैं। 'प्रत्यक्' का उलटा है 'पराक्'। पराक्षुल यानी वहिर्मुल और प्रत्यक्षुल यानी अन्तर्मल—आत्माभिमुरा। आतम-खरूपमें (वृत्त्यिष्ठानभूत चैतन्यमे) जत्र वृत्ति स्पिर होने लगती है तत्र आनन्द्रपन (आत्मिन्तक चुल) अनुभूत होने लगता है।

वश होता मन । राहता वृत्तीचे चिंतन । अनुभवा ये आनन्दघन । जे 'सुस आत्यन्तिक' वेहिलें या मागें ॥ (यथाथदीपिका द । ५१८

यह आत्यन्तिक सुल किस प्रकार अनुभूत होता है और इसकी जो इतनी बड़ी महिमा है सो किस कारणसे इस विषयमें भगवान् कहते हैं— प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्। महामृतमक्रमपम्॥ शान्तरजसं उपैति (६।२७)

अर्थात् जिसका मन प्रकर्षसे शान्त हुआ है यानी कोई वासना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक सखको प्राप्त करता है। यह सख कैसा है ! 'शान्तरजस्' और 'अकल्मष'। शान्तरजस्—रजोगुणकी शान्तिसे इन्द्रियोंकी अनुपस्थिति स्चित करते हैं अर्थात् जहाँ इन्द्रियों-का ही पता न हो वहाँ विषयोंका क्या ठौर-ठिकाना ? वहाँ केवल मुखप्रतीति ही है। विषयेन्द्रियसयोगसे जगत् जो चित्सुख भोगता है वह शान्तरजस् सुख योगी विषयेन्द्रियवृत्तिरहित होकर भोगता है।

शांत जेथें रजोगुण । म्हणता सुचवी हें निपुण। कीं जेथें नसे इद्रियाचा गण । तें सुख 'शातरज' म्हणावें ॥ जेयें इद्रियें न दिसती। तेथें विषय केंचे असती। सुस प्रतीति नुसती । वाणे जेथे ॥ विषयेंद्रिय योगें। जें चित्सुख मोगावें जगें। विषयेंद्रिय वृत्ति वियोगें। योगीं 'शातरजसुस' तेंचि॥ (यथार्थदीपिका ६।५२३-२५)

विषयसुखके अनुभवके लिये तीन वार्ते जरूरी हैं-(१) विषय, (२) उस विषयको अनुभव करनेवाली इन्द्रिय और (३) उसमें सलग्न रहनेवाला मन। मन कहीं और हो तो भोजन करते हुए यह भान नहीं रहता कि हम क्या खा रहे हैं। अतः विषयसुखके लिये विषय, इन्द्रिय और मन तीनोंका आसरा लेना पड़ता है। इसी-लिये विषयसुखको परावलम्बी कहते हैं । आत्मसुख वैसा नहीं है। आत्मसुख मन और इन्द्रियोंके परेकी चीज है-जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नहीं, वहाँ विषय कहाँ !--विषय बहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं। आत्मसुख अन्तरमें है-स्ततःसिद्ध और स्वाभाविक है। विषयमुख वाहर है और कृत्रिम है। आत्मसुख इन्द्रियप्राह्म नहीं, 'बुद्धिप्राह्य' है ('बुद्धिप्राह्ममतीन्द्रियम्')। बुद्धिचृत्तिके विना आत्मसुखानुभव अवस्य ही नहीं हो सकता। बुद्धिवृत्ति ही उसका करण है। पर यह बुद्धि विषयाकार-देहाकार होनेवाली स्थूल बुद्धि नहीं है, बल्कि अवण-मनन-निदिभ्यासादि सस्कारसे अतीय शुद्ध (सूक्ष्म ) बनी हुई बुद्धि है जिससे यह अतीन्द्रियसुख प्रहण किया जाता है।

जिस और इन्द्रियरूप 'रज' भी नहीं वहाँ विषयरूप 'तम' कहाँ से आ सकता है १ तात्पर्य, शान्तरज सुख ससार-चकके परेका सुख है। इस सुखको जो अनुभव करता है यह ससारचकका मुख फिर नहीं देखता।

नस रज। तम तेथें नसे सहज । तें सुख शातरज । संसारचका अनुभविलें तें सुख। तो संसारचकाचें न पाहे मुख। (यथार्थदीपिका ६। ५२९-३०)

यहाँतक 'शान्तरजस्' पदकी व्याख्या हुई । अब 'अकत्मध' पदका विचार है। अकत्मध माने यह जिसमें वृत्तिरूप कल्मष नहीं है। जहाँ वृत्ति ही नहीं, वहाँ रज-तम भी नहीं, वहाँ केवल ब्रह्ममय सत्त्ववृत्ति है। इस सत्त्ववृत्ति-से ही ब्रह्मसुखका अनुभय होता है। इस 'आत्यन्तिक सुख' को जो अनुभव करता है वह योगी ब्रह्मभूत कहा जाता है।

जेथें वृत्ति न दिसती। जेथें रज तम न असती। तेथें सत्व वृत्ति नुसती। ब्रह्ममय॥५३३॥ कीं तो 'त्रदामूतः। म्हणजे ज्रद्माचे झाला निश्चित। ज्यास हें सुख अत्यत । अनुभवा आर्के ॥५३५॥

(यथार्थदीपिका अ०६)

यह योग जिसे सिद्ध होता है। जिसे यह निष्कल 'ब्रह्मसस्पर्श' सुख प्राप्त होता है उसीका मानवजन्म सफल है। इसी बातको भगवान इस श्लोकसे कहते हैं---

युअश्वेवं सदात्मानं योगी विगतकश्मषः। बह्यसंस्पर्शमस्यन्तं सुखेन सुखमर्नुते ॥

(६ 1 २८)

जडचिन्तन छोड़कर आत्मचिन्तन करना, एतद्रप जो योग है उस योगमें जिसका सारा पाप जल गया, उसे ब्रह्मस्पर्शजनित 'आत्यन्तिक मुख' अनायास ही ( मुखेन ) अनुभूत होता है। वृत्तिनिरोधका प्रयास किये विना जो समाधिस्य हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवसुखके कारण कोई वासना नहीं रहती । इस प्रकार इस श्लोकतक भगवानने व्यतिरेकयोग बताया ।

> जेथें जड वृत्तीचा वियोग। त्यातें ऐसा श्रीरंग। वर्णिता येथवरी झाला ॥ ५४९ ॥

२९ वें श्लोकमे अन्यययोगका लक्षण बतलाते हैं---

सर्वमृतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चारमनि । ईक्षते योगयकात्मा सर्वत्र समक्शनः॥

<del>- इस श्लोकपर वामनपण्डितकी जो टीका है वह</del> विद्वानोंके तथा तीत्र साघकोंके देखनेयोग्य है। टीका वहुत वड़ी है। यहाँ उसका सारांशमात्र दिया जाता है। 'कल्याण' के मार्मिक पाठकोंके लिये इतना ही यथेष्ट होगा और उससे उन्हें निज कल्याण ( आत्मिन्तक क्षेम ) का आनन्द प्राप्त होगा, यही आशा है। 'वह योगी सव भूतोंमें एक आत्माको और आत्मामें सव भूतोंको देखता है।' यही जपरके श्लोकमें कहा है। पर ऐसा कहनेसे द्वैत ही सिद्ध होता है। कारण, 'सव भूतोंमें आत्मा' या 'आत्मामें सव भृत' कहनेसे भृत और आत्मा अल्ग-अलग हुए। पर यह अलगाव वास्तविक नहीं है, वैसा ही है जैसे 'तरङ्गोंमं जल' या 'जलमें तरङ्ग'। जलमें जैसे तरङ्ग होती है वैसे ही आत्मामें यह सारा चराचर जगत है। प्रपञ्च दैतरूप भारता है पर है अदैतरूप ही। इसके लिये उदाहरण-जमा हुआ और पिघला हुआ घृत दृष्टिमें भिन्न-भिन्न माल्म होनेपर भी जिह्नामें एक ही है; अथवा जल और ओले दृष्टिमें भिन्न हैं पर है दोनों एक ही। यही वात आत्मा और चराचर जगत्की है, वाह्य दृष्टिमें दोनों भिन्न होनेपर भी अन्तर्दृष्टिमें एक ही हैं । इस प्रकार अन्तर्भृत वाक्तविक रूपको देखना ही 'समदर्शन' है। इसीको अन्वययोग कहते हैं । इसके विना पूर्णता नहीं होती।

आतमसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत्॥

इस रूपसे चित्तको वृत्तिका वियोगरूप 'व्यतिरेक' यदि सब भी जाय तो भी प्रारम्बको भोगते हुए, अन्वय-योगके विना, जगत् जडरूप दीखने लगेगा। इस अवत्यामें साधकको जीवन्मुक्ति नहीं मिल चकती। व्यतिरेकयोगसे पुनर्जनमते छुटकारा होगा ( अर्थीत् मृत्युके पश्चात् नुक्ति मिलेगी ), पर जीवन्तुक्तिके लिये अन्वययोग ही राधना होगा।

प्रत्यन्वृत्तिके अभ्याससे 'व्यविरेकयोग' साधा जाता है अर्थात् सायकको व्यप्टि-अन्त करणाधिष्ठित चैतन्य यानी आत्माका अनुभव-त्वपदसालात्कार होता है। पर इतनेसे पूरा काम नहीं होता, ज्ञानकी यह पूर्णता नहीं है। कारण, जड़के निषेधते आत्मानुभव तो हुआ, पर जड़ देत तो

रह ही गया । इस दैतके रहते हुए 'अदैतज्ञन' कहाँ! जिस ज्ञानसे सारा जड जगत् चिन्मय दीखने लगे वही सचा या पूर्ण ज्ञान कहा जा तकता है। इतीको 'तलर-सासात्कार' कहते हैं । त्वंपदसासात्कारका अर्थ है 'अह त्रह्मासि' ( में ब्रह्म हूं ) और तत्पदसाक्षात्कारका अर्थ है 'सर्वे खिल्यदं ब्रह्म' (यह सन कुछ ब्रह्म है)। 'अहब्रह्मालि' रूप वोघ पहले होता है, अनन्तर 'सर्वे खिल्बद ब्रह्म' ही प्रवीवि होती है।

( आदौ ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते सम्बदं मग्न पश्चात् ।—आचार्यकृत 'शतश्चोकी' )।

जिज्ञासुको सुखपूर्वक वोघ करानेके लिये पहले भारमा और अनात्मा अयवा चैतन्य और जडका परसर भिन्नलवे विचार वताया जाता है। इसे ग्रहण करती हुई बुद्धि वर प्रौढ होती है अर्थात अत्यन्त सहम विचार करनेकी सामर्थ्य जद उसमें आ जाती है तद जड जगत् ( अन्तर्द-हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अघिष्ठान आत्मा ही सत्य है, अर्थात् जड जड नहीं—चैतन्यका ही अन्यथा माव है अर्यात् चैतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जाती है— शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव ही उसे प्राप्त होता है। 'में ब्रह्म हूँ' यह पहला अनुमन, पीछे 'सन ब्रह्म है' यह प्रत्यय होता है। अज्ञानकी अवस्थामें यह स्करण होता है कि 'मैं देह हूँ'। यह भ्रम ज्ञानोत्तर अयवा ज्ञानसमकात्में नष्ट होता है और मैं ब्रह्म-सिदानन्दस्वरूप हूँ, पह स्करण होने लगता है, यही अनुभव तव वारे जगत्में होने लगता है। यह अनुभूति जय सतत अखण्ड होती है तव वह जीवन्मुक होता है, इचने पहले नहीं।

तात्पर्य, जड जड नहीं, चिन्मात्र है, विख विख नहीं, ब्रह्म है, यही सब सन्तींका अनुभव है। 'तैसे विश्व येणे नावें। हें नीच पें आपरें।' 'म्हणोनि विश्वपण जावें। नन तयीं नाने देनतें।' 'तैसा नन्हे, आपर्वे । सन्छ वि मी॥' (5441)

> 'चैतन्याचे अन्यया नान । ते हें द्वान वरातरा।' (राज्या गण्या)

लामी रामतीर्थने अनेरिकारे विश्वार भेग्रसद्वराय ह त्तामने 'सर्वात्मभाव' पर ब्यार्चान देते हुई करा है-'सर्वात्ममाव कोरी कलना नहां है। हो के शिडकर तैयार की हुई कोई जलामानिक इन्सन नहीं है। रा

यह है कि जीवनके उच्चतम ध्येयोंको साधनेके लिये विविध देवी गुणोंका अभ्यास करना ही पड़ता है। जीवनको सफल और यशस्वी बनानेमें वे गुण काम आते हैं। परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हैं—मेरे ही वेषान्तर हैं, सर्वत्र में ही हूँ; इस सत्यको अनुभव करना, मनकी सब शक्तियोंको इस सत्यमें एकत्र करना जीवनको सार्थ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है। सर्यात्ममाव सब सत्योंका सत्य है।

(फड़केकृत 'स्वामी रामतीर्थ', खण्ड ९, ए० ६३) सारांदा, दघमें चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार एकरूप दिखायी देता है, उसी प्रकार जगत्में ब्रह्मको देखनेका नाम ज्ञान नहीं है बल्कि तरङ्गमें जैसे जल या अलङ्कारमें जैसे सुवर्ण, वैसे ही चराचरमें ब्रह्मको देखनेका ही नाम ज्ञान है।

ज्ञान याचेंचि नाम । ज्या ज्ञानें कळे चराचर ब्रह्म । जड जगीं पहाणें चैतन्य परम । तें ज्ञान, सोनें जैसे पहाणें अलङ्कारी । ( यथार्थंदीपिका )

श्रीमत् शङ्कराचार्यने अपने 'अपरोक्षानुभूति' ग्रन्थमें पहले यह बताया कि—

आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयोऽशुचिः। तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्॥२०॥

'आत्मा ज्ञानमय-चित्स्वरूप और पवित्र है, और देह मांसमय अर्थात् जड और अपिवत्र है, ऐसा होते हुए देहको ही आत्मा (आप) मानना, इससे बढ़-कर और अज्ञान क्या हो सकता है ?'—इस प्रकार आत्मा और देहका भेद पहले बताकर देहात्मत्वका निरास किया, फिर देहमेदका मिध्यात्व बतलाते हैं—

यथैव मृण्मयः कुम्मस्तद्वदेहोऽपि चिन्मयः। आत्मानात्मविभागोऽयं मुचैव क्रियते बुचैः॥

'जिस प्रकार मिट्टीका मिट्टीमय घड़ा होता है उसी प्रकार यह देह भी चिन्मय है। ज्ञानी लोग व्यर्थ ही आत्मा और अनात्माका भेद किया करते हैं।'

तात्पर्य, घड़ेकी मिट्टी, पटके तन्तु अथवा अलङ्कारके सोनेको ठीक तरहरे जाननेके लिये मिट्टी, तन्तु और सोने-को अलग करके दिखानेका नाम 'व्यतिरेक' है और उसीको सर्वत्र—सव आकारोंमें—देखनेका नाम 'अन्यय' है। मृत्तिकामें घट नहीं, इस वातको वेदान्त-परिभाषामें 'मृत्तिकामें घटका व्यतिरेक' कहते हैं, और घटमें मृत्तिका भरी हुई है, इस बातको 'घटमें मृत्तिकाका अन्यय' कहते हैं। इसी प्रकार तन्तुमें पटका व्यतिरेक पर पटमें तन्तुका अन्वय, सुवर्णमें अलङ्कारका व्यतिरेक पर अलङ्कारमें सुवर्ण-का अन्वय है। इसी दृष्टान्तके अनुसार ब्रह्ममें जगत्का व्यतिरेक पर जगत्में ब्रह्मका अन्वय है। ऐसा अन्वयज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। व्यतिरेकज्ञान एकदेशीय होनेसे अपूर्ण है।

आवरण और विक्षेप ज्ञानोदयके प्रतिबन्धक हैं। ब्रह्म अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका प्रत्यय होना चाहिये।

तैसा तू सहज अससी । परंतु आलें पाहिजे प्रत्ययासी ॥ ( परमामृत )

ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि अविद्यासे जीवको भ्रम हुआ है। अविद्याकी दो शक्तियाँ हैं—आवरण और विक्षेप। आवरण है शानको ढाँक देना, और विक्षेप है विपरीत भास कराना—उलटा दिखाना। आत्मा चित्वरूप—गुद्ध चैतन्यरूप है, ऐसा न जानना ही 'आवरण' है। इतना-सा ही आवरण होता तो बात उतनी न विगड़ती, पर वह आत्मा चित् (चैतन्य) का उलटा अर्थात् जड है ऐसा जनाना ही तो 'विक्षेप' है। यही बड़ी भारी हानि है। 'मैं कौन हूं' यह न जानने में उतनी हानि नहीं है, पर 'मैं देह हूं' ऐसा मान लेने में ही बड़ी भारी हानि है। इस विपरीत शान अर्थात् विक्षेपके कारण ही जीवको 'लखचौरासी' के चक्करमें पड़ना पड़ता है! पर यह वात भी न भूलनी चाहिये कि इस विक्षेपका कारण है आवरण ही। इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, पीछे विक्षेपका। ब्रह्म पर जगत्का भासना हो विक्षेप है।

व्यतिरेकयोगसे आवरण मङ्ग होता है और अन्वय-योगसे विक्षेप भङ्ग । अव्यतिरेकयोग प्रत्यग्वृत्तिका अम्यास है और अन्वययोग सारे जगत्को ब्रह्मरूप देखना है। इसीसे जीवन्मुक्ति आती है।

हे आवरण अज्ञान नाशन। झाले जडव्यतिरेकें आत्मश्चान॥ परन्तु जडद्वैत निरसन। झालें पाहिजे अन्वर्ये करूनि॥ (यथार्थदीपिका)

#### गीताका 'अविकम्पयोग' और 'ऐश्वरयोग'

अपर लिखे अनुसार व्यतिरेकज्ञान हो जाय अर्थात् श्रीहरि-गुरुकृपासे प्रत्यग्वृत्तिके अभ्यासद्वारा—

आत्मसस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत्॥

— के अम्यासद्वारा त्वपदसाक्षात्कार हो जाय तो भी यह मन चञ्चल होनेसे आत्मखरूपमे स्थिर नहीं होता । जन्मजन्मान्तरके सरकारोंके कारण वह बाहर ही झॉकता है। उसे उस ओरसे खींचकर निजखरूपमें युक्त करके आत्मवश्च करना होगा।

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्यैतदारमन्येव वशं नयेत्॥

अभ्याससे मन सूक्ष्म होकर खरूपतक पहुँचता है। पर वहाँ वह स्थिर नहीं रहता। मन आत्मखरूपको जव स्पर्श करता है तव वह अपरोक्षज्ञान—अपरोक्षसाक्षात्कार है। पर यह 'कोमल अपरोक्ष' है। इड अपरोक्षकी सिद्धिके लिये सतत अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अभ्याससे—व्यतिरेक-अन्वयज्ञानसे चित्त चित्त्वरूपमें अचल हो तव जीवनमुक्ति प्राप्त होती है।

व्यतिरेक अन्वय वोष । जरी झाला करिता तत्वशोष । तरी चित्स्वरूपीं चित्त निरोष । अचल होता जीवन्मुक्ति ॥

(यथार्थदीपिका १२। २०६)

पर ऐसी अचल खिति कव हो सकती है ! एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तरवतः । सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संवायः॥ (गीता १०।७)

भगवान् कहते हे, 'मम विभूतिं योगं च' अर्थात् मेरी विभूति और योगको जो तत्त्वतः जानेगा उसीसे 'अविकम्प योग' सधेगा। केवल जो अन्यक्तोपासक है उसके लिये यह वहुत कठिन है। चित्स्वरूपमे चित्त युक्त होने भी लगता है तो भी वह युक्त होना 'सकम्प' होता है, इस विभूति और इस योगको जाननेसे 'अविकम्पयोग' अनायास वनता है।

चित्त जाणे चित्स्वरूप। परी योजिता होत से कप।
तो अनायासे योग अविकप। वाणे, या विमूति आणि
हा योग जाणतां॥ २०७॥
(यथार्थदीपिका अ० १०)

यहाँ इस योग और इन विभृतियोंसे उपर्युक्त व्यतिरेक-ज्ञान और अन्वयज्ञान समझना चाहिये। यह भी समझ सकते हैं कि योग है निर्गुण ब्रह्म, और विभ्ति है सगुण ब्रह्म। लोगोंकी यह घारणा है कि श्रीवामनपण्डित सगुण भक्तिको ही वढ़ाते हैं। पर वामनपण्डित जिस सगुण भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयमें रक्वी हुई मूर्ति ही नहीं है, बिक उनका यह सिद्धान्त है कि हश्यमान चराचर विश्व ही भगवान्का सगुण रूप है और ऐश्वरयोगकी व्याख्या भी वह इसी रूपसे करते हैं।

नानाकार जड विश्वरूप। हें अवधे चित्सरूप। या श्वानाचेंचि नाव योग ऐश्वर रूप।

हें चि तत्व सगुणा सर्वेश्वराचे ॥ रज्जूत सर्प दिसे । परी रज्जू सर्पी नसे । शेनटीं सर्प ही न गवसे । रज्जु दृष्टीं पहाता ॥ ३०

नानाकार दिखायी देनेवाला जड विश्वरूप चिरवरूप ही है (जड नहीं)। इस ज्ञानको ही ऐश्वरयोग कहते हैं। 'परय मे योगमैक्षरम्'। जो है वह यही है। दृष्टान्तके विना यह वात सुस्पष्ट नहीं होगी। इसलिये यह दृष्टान्त देते हैं कि रज्जुमे सॉप दिखायी देता है ('मत्सानि सर्वभूतानि'), पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती ( 'न चाह तेष्ववस्थितः' ), फिर अन्तको रज्जु दीखनेपर उसमें साँप है ही नहीं ('न च मत्स्थानि भूतानि'), यह सिद्ध होता है। ऐसी अघटितघटनाज्ञक्ति ( 'योगमैश्वरम्' ) भगवान्की है। उसे ही देखनेको भगवान् अर्जुनसे कहते हैं। कोई-कोई टीकाकार 'योगमैश्वरम्' से अर्थ लेते हे 'योगमाया' का । उसका भूति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह प्रतिपादन करते हैं कि भगवान् ही चराचर विश्वरूपमें ठजे हैं। उनका यह प्रतिपादन उनके मूलप्रन्यमें पण्डितींके देखने योग्य है। नवमाध्यायमे इस प्रकार कहकर आगे एकादशाध्यायमे अर्जुनको दिव्य चक्षु देकर 'पश्य मे योगमै अरम्' कहकर यही दिखाया है।

सर्वारमक ज्ञानरूप । हाचि सगुण मगवत विश्वरूप । हेंच याचें योग ऐश्वररूप। विश्वरूप दाविता ही कटरों वर ॥

'दिष्य ददामि ते चधुं' या इलोकें करूनि । 'पश्य में योगमैश्वरम्'

पेसें बदोनि । विश्वरूप दार्खावेलें या वर्षनी । योग पेश्वर याचा हेंचि विश्व ॥ (यथार्थदीपिका १२ । ११, २०, २१) तात्पर्य, विश्व ही भगवान्का 'ऐश्वर योग' है। इस हिष्टिसे जो सगुण भगवान्को भजता है उसीको भगवान् वह 'बुद्धियोग' देते हैं जिससे वह भगवान्को प्राप्त होता है। वह बुद्धियोग इस ज्ञानका प्राप्त होना है कि समप्र चराचर विश्व भगवान्के राम-कृष्णादि तनुके समान ही भगवद्रूप है। विश्वको इस दृष्टिसे देखना ही भगवत्स्वरूपको प्राप्त होना है।

योगी बुद्धियोग देतो म्हणोनि । म्हणता बोले खुणेतं सुचवूनि । कीं त्या बुद्धियोगातं देतों की जेणं करूनि । ते मातें पावती ॥ कीं चराचर सकळ । मगवद्रूप केवळ ।

त्याज्य मायाभास तो ही सुमगर्त । भगवदेह रामकृष्णादि देहासारिखा विश्व ऐसं पहाणें । याचेंचि नाव मज पावणें ॥

कीं विश्वाकार होणें । हा योग माझा रारीर माझेंचि । (यथार्थदीपिका १०। ३६१—६३)

इस रूपसे भगवान्को भजनेवालेसे ही 'अविकम्प-योग' सधता है।

#### 'योगवित्तम' किसको कहें ?

'योग' और 'योगिवत्' अर्थात् योग जाननेवालेका लक्षण यहाँतक बताया गया। प्रसङ्गानुसार 'अविकम्पयोग' और 'ऐश्वरयोग' भी कहा गया। अब योगिवत्तम अर्थात् योग जाननेवालोंमें सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस सम्बन्धमे भगवान्का क्या मत है सो कहा जाता है। गीताके द्वादश अध्यायमें अर्जुनने भगवान्से यह प्रश्न किया है—

#### एवं सततयुक्ता ये मक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमध्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः॥

अर्थात् जो सततयुक्त भक्त आप (सगुण) को भजते हैं और जो अन्यक्त अक्षर (निर्गुण) को भजते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन है १ इस प्रश्नमें अर्जुनने दोनोंको ही 'योगिवत्' (आत्मज्ञानी) मानकर 'तेषां के योगिवक्तमाः' इन शब्दोंसे दोनोंका तर-तम भाव पूछा है। भगवान्ने इसका यह उक्तर दिया है—

मख्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥

अर्थात् जो मुझमें मनको प्रविष्टकर, नित्ययुक्त होते हुए अत्यन्त श्रद्धांचे मुझे मजते है वे ही वड़े योगवेत्ता अथवा योगियोंमे अधिक श्रेष्ठ हैं।

सगुण-प्रसादके विना अद्वैत ज्ञान नहीं होता, इसलिये सगुणका भजन करके आत्मज्ञान लाभ करते हैं और आत्मज्ञानके मिलनेपर सगुण भक्ति छोड़ उस ज्ञानके स्थिर होनेके लिये अन्य अनेक प्रकारके अभ्यास करते हैं। उन्हें अर्थात् अन्यक्तके उपासकोंको 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्', अर्थात् बड़े कष्ट होते हैं; और सगुण भक्तोंको वह ज्ञान अनायास अर्थात् खल्प श्रमसे सिद्ध होता है। ऐसे सततयुक्त मक्तोका उद्धार करनेका भार भगवान खय अपने ऊपर उठा लेते हैं। 'तेषाम् अह समुद्धर्ता' यह छाती ठोककर भगवान् कहते हैं । भगवान्के दया-वात्सल्यादि गुणोंका लाभ सगुणके भक्तोंको प्राप्त होता है। निर्गुणके भक्तोंको नहीं प्राप्त होता । कारण, निर्गुणमे दया-वात्सल्यादि गुण नहीं हैं। अपने ही बलपर चलनेवालोंको अवश्य ही अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । बाहुबलसे तैरकर समुद्रकी पार करना और नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन दोनोमें भेद तो है ही। ज्ञान होनेके साथ जो सगुणभक्ति छोड़ देते है उन्हें 'नित्ययुक्त' नहीं कह सकते । जो ज्ञान लाभ कर अर्थात् सर्वगत आत्माका अपरोक्ष ज्ञान पाकर भी सगुण भक्तिसे युक्त रहते है वे ही 'नित्ययुक्त' है। वे ही भगवान्के मान्य ( मताः ) युक्ततम है।

जे जाणूनि ही अक्षर अन्यक्त । न सोडिती मागुती सगुण, ते मक्त । पूर्वी सगुण मक्तीने जैसे युक्त ।

तैसें च आतमा सर्वगत अपरोक्ष कळतां ही ॥ हैं अधिक योगवेत्ते पण । सगुण माक्ति याचें कारण । ज्ञान झालिया ही न सोडिलें सगुण । नित्ययुक्त मक्तीनें म्हणुनी ॥ पैसे नित्ययुक्त । म्हणुनि मज समत म्हणे मक्त ॥ कीं ज्ञान झालें तरी अनुरक्त । सगुण चरणीं ॥ इ०

(यथार्थदीपिका अ० १२ श्लो॰ २ की टीका)

बारहर्ने अध्यायमे अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्ने अपने भक्तोंको 'ते मे युक्ततमा मताः' कहा है । उसी प्रकार छठें अध्यायके अन्तमें भगवान् कहते है—

योगिनामि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

अर्थात् योगियोमें भी जो अपना अन्तः करण मद्गत करके श्रद्धासे भजता है में उसे ही युक्ततम मानता हूं। भक्तोंके ध्यानमें रखनेकी बात है।

#### श्रुतिमें योगका लक्षण

यदा पञ्चावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥ पञ्च शानेन्द्रियोकी वृत्तियाँ जव मनसहित निश्चल होती हैं, बुद्धिकी चेष्टा भी वन्द होती है, उस खितिको परम गित कहते हैं । योग इसी परम गितका नाम है । योगमें इन्द्रियोंकी घारणा नितान्त खिर होती है । तभी सामक 'अपमत्त' (प्रमादरहित) कहलाता है। वामनपण्डित कहते हैं, यहाँतक निविंकल्प अथवा व्यतिरेक्योग कहा गया, इसके अनन्तर 'योगो हि प्रभवाप्ययों' इन शब्दों द्वारा श्रीतने सविकल्प अर्थात् अन्वययोग वताया है।

भारमसंस्यं मनः कृत्वा न किञ्चिद्पि चिन्तयेत्।

यह भगवद्भचन ही उक्त श्रुतिका तात्पर्य है। 'न किञ्चिदिप चिन्तयेत' व्यतिरेक-योग हुआ और—

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगयुकात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

यह अन्वययोग है। देहसे छेकर अन्तरकी वृत्तितक सव जड है, इसिल्ये आत्मा नहीं, यह वात समझमें आ जाय तो भी जवतक अन्वय और व्यतिरेकयोगसे चित्तका नाश नहीं होता तवतक यह केवल शब्दपाण्डित्य ही है। जिसे आत्मानात्मविवेक हुआ, अन्वयव्यतिरेकयोगका वोष हुआ, उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय शेष रहता है और वह यह है कि वह योगके द्वारा चित्तको चिद्र्प कर दे। चित्तको चिद्र्प करनेका जो साधन है वही योग है। शान प्राप्त होनेपर जो योगसाधनमें यहवान नहीं होता उसे मगवान 'कुयोगी' कहते हैं।

#### कुयोगी अथवा कूटयोगी

जो ज्ञान प्राप्त करके चिचको चिन्मय करनेका प्रयत्न नहीं करते, केवल शन्दज्ञानसे ही सन्तुष्ट रहते हैं, अपनी 'वाग्वेखरी शन्दश्वरी' से लोगोंको मोहते तथा अपने-आपको मुक्त मानकर मनमाना आचरण करके विधादपक्कमें गिरते हैं 'वे कुयोगी हैं—आत्मवश्वक हैं।'

कुयोगिनो ये विहिताचन्तरायै-

र्मनुष्यभूतैश्चिदशोपस्टैः। इ०

( श्रीमद्भागवत दि॰ स्त॰ )

जो कुयोगी आत्मयोगमं यदावान् नहीं होते उन्हें इन्द्रादि देवता बन्गत्कारके विषयमोगमं डाल देते ह । उनके अन्तःकरणने नानाविष विषय-वासनाओंको उदीपित कर उन्हें योगसिंदि नहीं प्राप्त होने देते। पेसे कुयोगी । यत्न न कीरती अरनयोगीं। देव घाठिती विषयमोगीं वठात्कारें तपातें॥ देव विष्नें करिती । विषयकामना नाना रोतीं। देऊनिया चेतविती। होईं न देती योगीसदीतें॥

( यथार्थदीपिका ल॰ ६ )

इसी प्रकार 'क्टयोगी' शब्दका प्रयोग श्रीनारायपने आदिकल्पमें ब्रह्माको चतुःश्लोकी भागवतका उनदेश करते हुए किया है। उसपर टीका करते हुए श्रीएकनाय महाराज कहते हैं—

जे विषय करपूनी चित्तीं। माना तपे आचरती। त्यासी नन्हे माझी प्राप्ति। जाण निश्चिताँ 'कूटयोगी' ते॥ ज्या कनक काता आवडे चित्तीं। ज्यासी लोकेषणेची आसिक्। त्यासी नन्हे माझी प्राप्ति। ते जाण निश्चिती 'कूटयोगी' ॥ जो जग मानी अज्ञान । येथे मी एक चि सज्ञान । तो 'कूटयोगी' सम्पूर्ण। कल्पातीं ही जाणन पर्व मार्ते ॥ 'कूटः ऐसं देहातें म्हणती । त्या देहाची ज्या आसारि । त्यासी कदा नन्हे माझी प्राप्ति । ते जाण निश्चितीं कूटपोगी ।। अर्थात् 'चित्तमें विषयोंकी इच्छा करते हुए जो लोग नाना प्रकारके तप करते हैं,जिन्हें कनक और कान्ता अंति प्रिप है, जिन्हें लोकमें ख्यातिकी वड़ी इच्छा रहती है, जो सरे जगत्को मूर्ख समझते और अक्टें अपने-आपको ही जानी मान वैठते हैं उन्हें 'क्टयोगी' कहते है। ऐसींकी भगवत्-प्राप्ति कदापि नहीं होती। 'कूट'का अर्थ है 'देह'-देहमें जिसकी आसिक है उसे परमात्मश्राप्ति हो ही नहीं सकती। ऐसे मनुष्यको 'क्टयोगी' कहना चाहिये।'

आत्मज्ञान होनेपर जो सद्गुणींका सङ्ग नटीं छोड़वे उन्हींके देवकृत विष्नींका निवारण करके भगवान अल्या-यासमें योगकी सिद्धि करा देते हैं।

प्रपञ्च क्या है ?

पञ्च ग्रानेन्द्रियों द्वारा अनुभूत होनेवाले जो पञ्च विषय हैं उन्होंका नाम 'प्रपञ्च' हैं। (लड़ा विषय सहारमें और कोई नहीं है, इसलिये लड़ी कोई इन्द्रिय भी नहीं है।)

प्रपन्न म्हणावें तया। जो अनुमव में पाचा श्रद्रिमा। शब्द स्पर्शे रूप रस गन्व या। वेगका प्रपन्न काय असे शा (य॰ दी॰ ६। ११३५)

विषयकी कल्पना कव वन्द होगी ?

चित्त चर चिन्मय हो जायगा तर दिसी निगरधी कल्पना कोई भी इन्द्रिय कैसे कर सकती है! उस नगसान वुद्धिका केयल प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्चय तन्मयत्वसे ही शेष रहता है।

चित्त झालें चिन्मय। तेंव्हा कोण्या विषयातें करणी इन्द्रिय। प्रत्यगात्मस्मृतीचाच निश्चय। तन्मगत्वेंचि उरे बुद्धीचा॥ (य० दी० ६। ११३६)

#### योग और अप्रमत्त स्थिति

जन चित्त चिन्मय होता है, इन्द्रियवृत्तियाँ निर्धित्ता अर्थात् विषयाकारता छोड़कर अन्तर्मुखता अर्थात् आत्मा-कारता घारण करती हैं, उसी प्रकार बुद्धि अर्थात् निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति अन्तरमे ही अर्थात् स्वस्कर्णमे ही स्थिर होती है, तन यह समझा जाता है कि अन्न 'योग' सघा। परन्तु 'अन्नत्त्त' स्थित तन सिद्ध होती है जन 'प्रमत्तता' कुछ रह ही नहीं जाती। प्रमत्त किसको कहते हैं । प्रमत्त उसको कहते हैं जिसे आत्मस्वरूपकी विस्मृति होती है। जो अपनी 'चिदात्मता' को कभी नहीं भूलता उसीको 'अप्रमत्त' कहते हैं। चिदात्मताकी विस्मृति होनेके साथ ही 'देहात्मता' स्फुरती है—उस अवस्थामे ज्ञानी और अज्ञानीमें अन्तर ही कहाँ रहा ! तात्पर्य, ऐसा योग जिसे सघ जाता है उसीको श्रुति 'अप्रमत्त' कहती है। #

अव 'प्रभव' और 'अप्यय' की वात । 'प्रभव' माने उत्पात्त और 'अप्यय' माने नाश । इनको भी श्रुतिने 'योग' कहा है। इसका रहस्य यह है कि अलकारकी उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुवर्णमें है। जवतक अलकार है तवतक अलकार और सुवर्णका अद्देत योग है। अलकारका प्रभव और लय सुवर्णमें न होता तो अद्देत योग हो ही नहीं सकता था। अलकारका उत्पन्न होना सुवर्णमें ही होता है और उसका नष्ट होना भी सुवर्णमें ही होता है, तब उसका रहना भी सुवर्णके बिना कैसे हो सकता है! अलकारके उत्पन्न होने, रहने

स्वानुभूतिं परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षण बुधा ।
 स्वानुभूतौ प्रमादो य स मृत्युर्न यम सताम् ॥
 ( आचार्यकृत सर्ववेदान्तिसद्धान्तसारसम्बद्ध )

तत्त्वज्ञानी पुरुष स्वानुभूतिको छोड़ एक क्षण भी नहीं रहते। कारण, स्वानुभूतिमें जो 'प्रमाद' अर्थात् उसकी जो विस्मृति होती है वही ज्ञानियोंकी मृत्यु हैं,—यम मृत्यु नहीं (इसलिये सदा 'अप्रमत्त' रहना चाहिये)।

और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुवर्ण है उसी प्रकार जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ब्रह्ममें होता है। कार्यमे कारणको अखण्डरूपसे देखनेको ही योगवेत्ता 'योग' कहते है। 'योगो ही प्रभवाप्ययौ' इस श्रुतिका भी यही अभिप्राय है।

सृष्टि आणि सहार जगास । ज्ञहा, हेमीं जैसे नगास । नग उपजणें असणें नासणें तिघास । अधिष्ठान सोनें तैसें जगास ही ब्रह्म ॥ कार्यांत निख्ळ कारण । पहाणें, यास योग निपुण । योग म्हणती , श्रुति ही खूण । हेचि दावी ॥ (य० दी ० अ० ६)

ऐसा योग जब जिसे सधेगा तभी वह देहात्मसस्कार-को उठाकर फेंक देगा। इसिलिये श्रुतिने कहा है कि तब वह 'अप्रमत्त' होगा (अप्रमत्तस्तदा भवित)। इस प्रकार गुरुमुखसे अन्ययव्यितरेक 'ज्ञान' प्राप्त होनेपर भी उस ज्ञानका जो 'ध्यान' नहीं करता, उसका 'अभ्यास' नहीं करता, अर्थात् चित्तको चिदाकार नहीं बना देता वह योगी नहीं, कुयोगी है। जडसे आत्मा भिन्न है, यह जान लिया, वस अविद्या नष्ट हो गयी, ऐसा जो कोई समझते हैं वे गलती करते हैं, आत्मानात्मिववेकका होना यद्यपि अविद्यानाशका द्वार है, तथापि जबतक चित्त चिदाकार नहीं होता तबतक यह समझना चाहिये कि अविद्या बनी हुई है।

तरी अविद्यानाशावया द्वार ।

कळणें आत्मानात्मिविचार ।

परी जों चित्त नन्हें चिदाकार

तों वरी असेच अविद्या ॥

(यथार्थदीपिका स० १२ )

तात्पर्य, इस प्रकारसे चित्तको चिदाकार करके चैतन्य-साक्षात्कार अर्थात् निज सिच्चदानन्दस्वरूपका अनुभय प्राप्त करनेपर अखिल विश्वको तद्रूप देखना, विश्वको विश्वेश्वरूपमें देखना, 'हरिरेय जगत् जगदेव हरिः' इस बोघको प्राप्त होना ही ज्ञानकी पूर्णता है।

चित्तको चैतन्य करनेका जो यत है, वृत्तिनिरोधका जो अभ्यास है उसे यद्यपि 'योग' ही कहते हैं तथापि 'योग' का वास्तविक अर्थ तो चित्तका चैतन्यमें समरस हो जाना ही है। इसको 'त्वपदसाक्षात्कार' कहते हैं। इसीमें 'अतीन्द्रियसौख्य' अर्थात् ब्रह्मानन्दका अनुभव

होता है। ऐसा अनुभव जिसे प्राप्त होता है उसको 'योगिवत्' कहते हैं। ऐसा अनुभव होनेपर वाह्य जगत्का हैत भान नहीं होता, सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्याप्त दिखायी देते हैं। विश्वरूप भगवान्को जो आत्मरूपसे भजता है वही 'योगिवत्तम' है। उसमे जगत्कल्याणकी अपूर्व सामर्थ्य आ जाती है। कारण, 'मम साधर्म्यमागतः' इस भगवद्वाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति होती है।

#### योगवित्तमकी शक्ति और खिति

ऐसे योगवित्तम पुरुष ससारमें किस हालतमें रहेगे और कैसे वरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं है। सन्तोंने ही इस वारेमें जो नियम बना रक्खे हे वे भी इनपर नहीं घटते । ये (outlaws) कायदेके बाहर रहनेवाले लोग हैं। इनपर कोई कान्न नहीं चलता, ये सब नियमों और वन्धनोंसे मुक्त हैं। ये कभी किसीसे बहुत वोल सकते है अथवा कभी किसीसे बात भी न करेंगे। ये पञ्चाश्रमी या अत्याश्रमी पुरुष है । ये खखरूपमें अवस्थित रहते हैं, ज्ञान-ज्योति जिसे कहते हैं वह इनके हृदयोंमें सदा देदीप्यमान रहती है और वहींसे अमोघ दैवी शक्तिका प्रचण्ड और अखण्ड प्रवाह निकला करता है। निरोधाभ्याससे मुख्य कारणशक्ति उनके वशमे होती है और इस कारण वे ब्रह्माण्डकी उलट-पलट सकते हैं। इनमेंसे कोई भी सिद्धियोंका वाजार लगाकर नहीं वैठते । ईश्वरके समान वे गुप्त रहकर जगत्कार्य करते हैं। नारदके साथ वे तीनीं लोकोंमे गमन कर सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। शक्तिके विक्षेप और शाब्दिक वीजारोपणके द्वारा वे अधिकारी शिष्योंके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्रमें वदल देते हैं और उसमे कर्तृत्व-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं।

ये पूर्ण योगी निद्राको जीते हुए सदा जागते रहते और सोये हुए जगत्की रक्षा करते हैं। महिषासुरकी भीगाधींगीसे समाजमें जो अधर्म और अन्याय फैलता है और जिससे सात्त्विक मनुष्योंके कोमल अन्त करण व्यथित होते हैं उसको एक ओरसे उसका वल तोड़कर और दूसरी ओरसे सुदर्शनको सामने करके ये ही बारते हैं। ये लोग स्वत सिद्ध होते हैं, इनके जीबात्मा स्वतन्त्र होते हैं। जीव कितने वहें अधिकारका पद पा सकता है यह ये लोग अपने दृष्टान्तसे बताया करते हैं। जगत् और काल जिनके बरामें होते हैं, जो अक्षर अव्यय तत्त्वको पहुँचे

हुए हैं, जो प्रशान्त गम्भीर निर्भय सत्ताधीश और श्रेष्ठ हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति अजेय होती है, जिनकी ज्ञानद्दार्थ प्रमादरहित और शुद्ध होती है, जो अन्तः करण-राप्राप्तके अधिपति होते हुए जगत्के नियन्ता है, सब शक्तियाँ जिनके अधीन और सव मन जिनके वशमें होते हैं, जो जन ( जप्ति ) रूप और आनन्दरूप होकर ईश्वरके सखा वने रहते हैं, उनका राजतेज और वैभव देखकर किन्छे हृदयमें धीरज न वॅधेगा और कृतज्ञता उदय न होगी! किसके हृदयमे उल्लास, नियह और शक्तिका स्रोत उमह न पड़ेगा १ किसका हृदय उनके प्रति पूज्यताके भावेंके गद्गद न होगा १ किसको यह विश्वास न होगा कि इतना वड़ा अधिकार जीवको ईश्वरकृपारे प्राप्त हुआ करता है! और हम भी वैसे वन सकते हैं, ऐसी आशा तथा वैस वननेका यव करनेकी स्फूर्ति किसके मनमें न उत्पन्न होगी १ पर ऐसे महापुरुयोंको परखना सामान्य लोगोंके लिये कठिन है। लोग उनके गुणोंको पहचान नहीं सक्वे और वे अपने गुण किसीको दिखाना नहीं चाहते। होग तो चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोमके वधमें हैं और अपना मतलव निकालनेकी ही फिक्रमें रहते हैं। ईशसृष्टिमें चमत्कार तो प्रतिक्षण हो रहे हैं और साधु-सन्त चमत्कार दिखार्वे इसे तो साधु-सन्त अपनी पत लोनेका लक्षण मानते हैं । तथापि उनके नेत्रों हे प्रकट होनेवाले आध्यात्मिक चैतन्यके तेजवे ही उन्हें जानकर उनको सदा पूजना चाहिये । उनकी सेवा करना गृहस्योंका कर्तव्य है। पर उन्से व्यानहारिक लाभकी इच्छा करना अनुचित है। उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी पात्रता न हो तो कुछ भी नहीं मिल सकता। वे किन जीवोंके उद्धारके लिये अथवा जगत्के कल्याणके लिये कैसे क्या करते होंगे, इसकी थाह किसीको भी नहीं लग सकती। ईश्वरी कर्तृत्वके समान यह वात भी ससारसे सदा छिपी ही रहेगी !

दूसरेके काम आनेकी जगपरिचित जो-जो रीतियाँ हैं उनमेंने किसी रीतिका वे अवलम्ब नहीं करते, इन रीति-योंसे श्रेष्ठ रीति जगत्ने अपरिचित ही होती है। स्पेरेब भगवान्की परिक्रमा किया करते हैं, पर उनके इस कर्तव्य-पालने जगत्के प्राण-पोषणका कार्य अपने-आप ही हो जाता है। पुष्पवाटिका अपने सहज कर्तव्य-स्वमावने और प्रभुके पूजनके निमित्त अपने स्थानमें प्रपुद्धित हुना करती है, पर इससे आस-पास और दूर-दूरतक सुगन्धके फैल-नेसे लोग प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार इन 'योगवित्तम' सिद्ध सत्पुरुषोंके अस्तित्वमात्रसे समाजको दुरित निवारण-रूप तथा शक्तिपेरणरूप कितना लाभ पहुँचता है, यह बात यद्यपि सामान्य मनुष्योंके लिये अगोचर है तथापि जाननेवाले स्वानुभवसे जानते ही हैं। हमलोगींका काम इतना ही है कि हम केवल उनकी सेवा-शुश्रुषा करके उन्हे प्रसन्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही चाहते रहे और अपने स्थानमें अपने तारक 'कर्तव्य' में सदा सन्तोषपूर्वक लगे रहें। वे दयाल और समर्थ है और वे यह भी जानते हैं कि कब किस व्यक्ति या समाज या राष्ट्रके लिये भगवदिच्छानुसार क्या करना चाहिये। अपनी पात्रता बढ़ाकर हम यदि उनसे केवल आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके तो भी बहुत वड़ी कमाई हुई। वचे नहीं जानते कि बड़ोके, सन्तोंके और ईश्वरके आशीर्वादकी शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना महान् होता है। यह आशीर्षाद भगवान्का सुदर्शनचक्र ही है। जिन पुण्यवान् कर्तव्यपरायण जीवोको इसका कवच परिधान करनेको मिलता है वे सर्वारिष्टसे सुरक्षित रहते हैं इसमे किञ्चित भी

सन्देह नहीं । (महानुभाष द० कृ० दामलेकृत 'ग्रह-स्थाश्रम')

श्रीभगवान्की कृपासे जब जिसका भाग्योदय होता है तभी उसे ऐसे हरिप्रिय योगिवत्तमोंकी सङ्गित प्राप्त होती है। इनकी सगितमें, इनके बोधमें इन्द्रियोंके विना स्वानन्द, विषयोंके विना परमानन्दका भोग प्राप्त होता है। ऐसा सत्सग यदि निमिषार्ध भी हो तो भी उससे भवभङ्ग होता है। ऐसे सत्सङ्गका भाग्य भाग्यवान् साधक ही जान सकते है।

ससारेऽसान् क्षणाधींऽपि सत्सङ्गः शेवधिर्नुणाम् ।

(श्रीमद्भागवत)

ऐसे कृष्ण कृपा समारमें । जे भगवताचे वालमे । त्याची मेटी तैंचि लामे । जै माग्यें सुलमें पें होतीं ॥ इन्द्रियांवीण स्वानन्दु । विषयावीण परमानन्दु । ऐसा करिती निज वोषु । अगाध साधु-निजमहिमा ॥ निमिषार्घ होता सत्सग । तेणें सगें होय भवमंग । या लागीं सत्सगाचें माग्य । साधक समाग्य जाणती ॥

( श्रीएकनाथी भागवत )

ॐ तत्सत् योगेश्वर श्रीकृष्णार्पणमस्तु !



### षद् समाधिका अभ्यास

( लेखक-शीशवपुत्र स्वामी, श्रीसिद्धारूढमठ, हुवली )

अनादिकालसे अनात्मविषयमे वृत्तिका जो संयोग हुआ है उसका वियोग करके आत्मखरूपमे वृत्तिका सयोग करना ही 'योग' कहाता है । चित्तको चैतन्य कर देना, यही सब साधनोंका अन्तिम ध्येय या योग है । इसमें ज्ञानमार्गके साधकोंके लिये षट् समाधिका अभ्यास बहुत उपयोगी है। ये छः समाधियाँ नीचे लिखे अनुसार हैं—

- (१) अन्तर्दश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि।
- (२) अन्तरशब्दानुविद्ध सिवकल्प समाधि। इन दोनोंके अभ्याससे प्राप्त—
- (३) अन्तर्निर्विकल्प समाधि।

拉 推 排

- (४) वाह्यदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि ।
- (५) वाह्यशब्दानुविद्ध सिकल्प समाधि। इन दोनोंके अभ्याससे प्राप्त—
- (६) बाह्यनिर्विकल्प समाधि। समाधिके थे छः अंग हैं।

वृत्तिके अन्तरङ्ग और विहरङ्ग, दो मुख होते हैं। वृत्ति जब अन्तर्मुख होती है—भीतरकी ओर प्रविष्ट होती है तब उपर्युक्त त्रिविध अन्तरङ्ग समाधियोंका अभ्यास करे, और वृत्ति जब विहर्मुख होकर बाह्य हर्यमें कीडा करने लगती है तब उपर्युक्त त्रिविध वहिरङ्ग समाधियोंका अभ्यास करे। इससे—

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः।
'जहाँ भी मन जाय वहीं समाधि कर ली' इस
प्रकार 'अखण्ड समाधि' प्राप्त होती है।

इन समाधियोंका अभ्यास कैसे करना चाहिये, यह आगे वतलाते हैं—

(१) अन्तर्दश्यानुनिद्ध सनिकल्प समाधि—अन्तरमें काम-क्रोधादि जो वृत्तियाँ हैं वे ही 'हश्य' है । इन हश्योके भावाभावका साक्षी शुद्ध चेतनरूप में हूँ, इस प्रकार चिन्तन करना—वृत्तिको साक्ष्याकार करना अर्थात् साक्षीमें लीन करना ही 'अन्तर्दश्यानुविद्ध सिकल्प समाधि' है।

- (२) अन्तरशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि— 'अत्राय पुरुषः स्वयंज्योतिः' इत्यादि श्रुतिके श्रवण और चिन्तनसे स्वयप्रकाशरूप आत्माकार वृत्ति करना ही 'अन्तरशब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि' है।
- (३) अन्तर्दश्यानुविद्ध और अन्तरशब्दानुविद्ध समाधियोंके अभ्याससे होनेवाली 'अन्तर्निर्विकल्प समाधि'— इसमें चित्तकी स्थिति 'अचलदीपवत्' अथवा जैसा कि गीतामे कहा है, 'यथा दीपो निवातस्थो नेक्षते सोपमा स्मृता'—निवातस्थ दीपके समान होती है। अर्थात् दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं। और अचल दीपश्चिस्ता-सी साक्ष्याकारवृत्ति होती है।
- (४) वाह्य द्यानुविद्ध सविकल्प समाधि—वाहर जगत्के पदार्थोंको देखकर होनेवाळी नामरूपाकार वृत्तिको त्यागकर अर्थात् नाम और रूपगत मायांशको त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशका अनुसन्धान करना 'वाह्यद्दयानुविद्ध सविकल्प समाधि' है।
- (५) वाह्य शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि—'सत्य शानमनन्त ब्रह्म', 'सदेव सौम्येदमप्र आसीत्' इत्यादि तत्पद निर्देश करनेवाले वाक्योंसे चराचर जगत्का ब्रह्मरूपसे चिन्तन करना—श्वत्तिको ब्रह्माकार करना 'वाह्य शब्दानु-विद्ध सविकल्प समाधि' है।
- (६) वाह्य दृश्यानुविद्ध और वाह्य शन्दानुविद्ध स्विकल्प समाधियोंके अम्यासरे जो स्थिति होती है, जिसमें नामरुपोंको देखते हुए अस्ति-भाति-प्रियरूपकी ओर ध्यान वॅधता है, वृत्ति निस्तरङ्ग होकर ब्रह्माकार होती है, उस स्थितिको 'वाह्य निविकल्प समाधि' कहते हैं। वह 'निस्तरङ्गसमुद्रवत्' अथवा 'कल्पाम्बुनीरवत्' होती है।

[त्वपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त-दशब्दानुविद्ध समाधिके वोधक शब्द हैं और तत्पदार्थका वोध करानेवाले वाक्य वाह्य शब्दानुविद्ध समाधिके साधक शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये ।]

4 4 ¢

आत्मसाक्षात्कार और जगिनमध्यात्वका निश्चय होनेपर भी जीवन्मुक्तको नामरूपाकार जगत्की प्रतीति होती ही है। नदी-किनारे खड़े होनेसे नदीके जलमें अपना उलटा प्रतिविम्व दिखायी देता है अर्थात् सिर नीचे और पैर ऊपर दिखायी देते हैं। अभ्यासकी हदतासे जगत्का मिध्याभास नहीं रह जाता। ऐसी समाधि उपर्युक्त षट् समाधियोंके अभ्याससे प्राप्त होती है। उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता । यह खसवेद्य ही है। यह समाधि सत्तभूमिकाकी छठी भूमिका है।

उत्थाने वाप्यनुत्यानेऽप्यप्रमत्तो जितेन्द्रियः। समाधिपट्क कुर्वीत सर्वदा प्रयतो यतिः॥९००॥ विपरीतार्थधीर्यावस्य निःशेषं निवर्वते। स्वह्रपस्फुरण यावस्य प्रसिद्धपत्यनिर्गेष्ठम्। सावरसमाधिपट्केन नयेत्कालं निरन्तरम्॥९०१॥

(श्रीशङ्कराचार्यकृत 'सर्ववेदान्नसिदान्तनारसगर्)

'उत्थानमें और अनुत्थानमें भी, अप्रमत्त और जितेन्द्रिय होकर यलग्रील सामक इस समाविषद्का अम्यास करें । मायाजनित 'आवरण' और 'विधेप' सर्वथा जवतक नष्ट नहीं होते अर्थात् आत्माके ऊपर तिद्विपरीत जमी हुई अनात्मवुद्धि (ब्रह्ममें होनेवाली जगद्वुद्धि) जवतक समूल उत्तद्ध नहीं जाती तवतक इस समाधिका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये। इसमें क्मी प्रमाद न हो।'

न प्रमादोऽत्र कर्तव्यो विद्युपा मोक्षमिण्डता।
प्रमादे जुम्भते माया सूर्यापाये तमो यथा॥९०२॥
स्वानुभूति परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षण दुषाः।
स्वानुभूतौ प्रमादो यः स मृत्युनं यमः सताम्॥९०३॥
भावार्थ—मोक्षकी इच्छा करनेवाला विद्वान् इस अभ्यासमें कदापि प्रमाद (गलती, गफलत, आलत्य)
न होने दे। कारण, सूर्यास्तकालमें जैसे अन्यकार, वैसे ही प्रमादमें मायाका उद्भव होता है। तत्त्वशानी पुरुष स्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते, कारण, वे यह जानते है कि स्वानुभूतिमें प्रमादका होना ही शानियोंकी मृत्यु है, यम मृत्यु नहीं।

इन घट् समाधियों में पहली तीन समावियाँ अपने मीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन समाधियाँ सम्पूर्ण द्वैतनिवृत्तिके लिये बाहरी दृश्य जगत्में साधनेकी हैं। यथा समाधित्रितय यक्षेन क्रियते हृदि। तथैव बाह्यदेशेऽपि कार्यं द्वैतनिवृत्तये॥

( सर्ववेदान्ततिद्धान्ततारसंग्रह )

भिग्रते हृद्यप्रन्थिरिष्ठग्रन्ते सर्वसशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तिसान् दृष्टे परावरे॥ (श्रुति)

ॐ तत् सत्

## योगस्बरूप-दिग्दर्शन

( लेखक-श्रीभानन्दधनरामजी)

संसारमें एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगशक्ति अपना काम न करती हो । यही योगशक्ति मूळखरूपको, उसके अखण्ड और शाश्वत होते हुए भी, गतिरूपसे भिन्न-भिन्न नामरूपमें दिखाती हुई, पुनः अभिन्नस्वरूपमें पहुँचानेका काम किया करती है ।

यह मानवजन्म उन्नतिकी गतिके मध्यमें है और वह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके द्वारा वह मूल केन्द्रमें प्रवेश करके सर्वज्ञान, सर्वानन्द और सर्वसत्तासे परिपूर्ण हो। इसिलिये इस स्वभावसिद्ध योगशक्तिका दुरुपयोग करके अवनितको प्राप्त न होकर प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभावानुरूप उसका उपयोग करे और पहले प्रेयसम्पन्न होकर पीछे श्रेयसम्पन्न हो।

इसी कामके लिये मनुष्यको शरीर और मन मिला है। फिर इन दोनों साधनोंको किया करने और स्वस्थ रहनेकी दो शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप हैं। इस प्रकार साधन और सामध्ये मिलाकर चार हुए। इनके कारण मनुष्यमें स्वभावतः ही उन्नतिके चार मार्ग यन जाते हैं और उन्हींसे मनुष्यमें स्वभावसिद्ध चार भेद होते हैं।

१-स्वभावतः ही शरीर कियावान् है। २-स्वभावतः ही शरीर स्वस्य है। ३-स्वभावतः ही मन क्रियावान् है।

४-स्वभावतः ही मन स्वस्य है।

इनसे जो चार मार्ग वनते है उनमेसे कौन मार्ग किस खभावके अनुसार किस मनुष्यके लिये अधिक स्वाभाविक होनेसे सुलम है यह विश्व पुरुषोंने जाना है और स्वभाव-धर्मानुकूल योगाभ्यासका भी निर्देश किया है।

(१) शरीरिकया-स्वभावी मनुष्यके छिये कर्मयोग मार्ग है। (२) शरीरस्वास्थ्य-स्वभावी मनुष्यके छिये समाधियोग मार्ग है। (३) मन-किया-स्वभावी (चञ्चल) मनुष्यके छिये भक्तियोग मार्ग है। (४) मन स्वास्थ्य-स्वभावी मनुष्यके छिये शानयोग मार्ग है।

इस प्रकार योग के कर्म, योग, भक्ति और शन वे चार भेद हो गने ए तथापि लक्ष्य सबका एक ही है अर्थात् जीवको ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्राप्त कराना । जीवको पुरुषोत्तम स्वरूप प्राप्त करानेवाला जो योग है वही यथार्थ-मे योग है ।

१-कर्मयोग-कर्म करनेवाले इन्द्रियोंको सदा कर्म करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उन्हें ऐसे कर्मोंमें लगाना जिनसे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो तथा उन्नति साधित हो, कर्मयोग है।

२-समाधियोग-इन्द्रियोंको स्तब्धतामे खिंचे रहनेका जो अम्यास है उस अभ्यासके अनुसार उसे (आसनपर स्थिर होकर) ऐसे विचार या ध्यानमे लगाना जिससे शरीर शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रज्ञात समाधिकी क्रियाके होते हुए उन्नति हो, समाधियोग है।

३-मिक्योग—कियावान् चञ्चलस्वभाव मनको उसकी विषयासिक्तकी वानके अनुसार आसिक्तगत नामरूपात्मक पदार्थमात्रमें ईश्वर-भावना और तत्प्रयुक्त प्रीति उत्पन्न करके शरीरको ग्रुद्ध और मनको पवित्र करते हुए उन्नित साधनेका जो साधन है वह भक्तियोग है।

४-ज्ञानयोग—मनःस्वास्थ्य-स्वभावी शान्त मनुध्यका स्वस्थ निश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उसी स्वस्थता और निश्चिन्तताम श्ररीरशुद्धि और मनः-पावित्र्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए मोअमुखमं रत करनेका जो मार्ग है वह शानयोग है।

इस प्रकार ये चार मुख्य मार्ग है। तथापि मन और शरीर एकत्र होनेके कारण तथा एकत्र होकर भिन्न स्वभाव-के कारण दोनोंको मिलानेवाले मिश्र मार्गका ही सदा अवलम्बन करना पड़ता है। चतुर्विध स्वभावके कारण मिश्र मार्ग भी चार प्रकारके वनते ई—

- १-चवल शरीर और चवल श मनके लिये कर्मपुक भक्तियोगमार्ग ।
- २-चळ्ळ गरीर और स्पिर मनके टिये क्मेंयुक्त ज्ञानयोगमार्ग ।
- रे-खिर शरीर और चयल मनरे लिये भिक्तिक चोगमार्ग।

४-स्थिर गरीर और स्थिर मनके लिये ज्ञानयुक्त योगमार्ग।

इस प्रकार योगसाधन चाहे मुख्य मार्गसे हो अथवा मिश्र मार्गसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है। समाधि-अवस्थाओं में एक प्रेयस्की प्राप्तिके लिये है, वह पहले प्राप्त होती है और उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं, दूसरी श्रेयस्की प्राप्तिके लिये हैं, वह पीछे प्राप्त होती है और उसे असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं।

प्रत्येक मार्गका योगज्ञान करानेवाले गुरु अत्यन्त दुर्लभ होनेके कारण इस विषयमें लोगोंमे वड़ा भ्रम फैला है। इस भ्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है।

योगसे समाधि संघती है। इसका अभिप्राय बहुतोंने यह समझ रक्खा है कि हठयोगसे श्वासोच्छ्वास-निरोधके द्वारा कुम्भक साधे विना, समाधि नहीं संध सकती। परन्तु यह खयाल गलत है। योग, उपर्युक्त प्रकारोंमेंसे कोई-सा भी हो उससे समाधि प्राप्त होती है और इसीके लिये उसकी आवश्यकता है। प्रत्येक मार्गसे समाधि साधकर प्रेयस् और श्रेयस् कैसे प्राप्त करना होता है यह योगिवर्य पतञ्जल ऋषिने अपने स्वग्नमन्थमें स्पष्ट वताया है।

#### समाधिपादका द्वितीय सूत्र— योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः।

चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशमें कर उनसे अपना इष्ट कार्य करानेके लिये उन्हें सम्प्रज्ञात जमाथिं ले जाना ही योग है।

यह सम्प्रज्ञात योगिस्थिति प्राप्त करानेका काम प्रत्येक योगमार्गेसे होता है यह बात निम्नलिखित सूत्रोंमें उन्होंने स्पष्ट ही बतलायी है—

१-ईश्वरप्रणिघानाद्वा (२३) ईश्वरकी उपासनासे अर्थात् भक्तियोगसे ।

२-तज्ञपस्तदर्थभावनम् (२८) जपसे अर्थात् कर्म-योगसे । इसी विषयमें सूत्र ३३ से ३९ तकके सूत्र देखिये ।

३-प्रच्छईनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य (३४) प्राण-वायुके विशेषरूपसे घारण और उच्छ्वसनसे। (यह भी समाधि साधनेका एक तीसरा मार्ग है।)

इस प्रकार कर्म, भक्ति और योग इन तीनों मार्गोंसे सम्प्रज्ञात अर्थात् सवीज समाधि प्राप्त होती है, यही कहा गया है। पहले यह सम्प्रज्ञात समाधि लाभ करके, आगे बढ़नेके लिये प्रेयस्की उन वासनाओंको त्यागना पहता है जो पूर्वजनममं पूर्ण हो चुकी हैं और जो अब इस बनमं वैराग्य और निष्काम वृत्तिके साधनमें वाधक हो रही हैं। कोई भी प्रवल वासना तृप्त होकर जबतक निर्वासित नहीं होती तबतक निरीहता, नि सङ्कल्पता और विरक्तता नहीं प्राप्त होती। चाहे यह कार्य पूर्वजनममें हो चुका हो अथवा वर्तमान जन्ममें हो उसका होना अनिवार्य है, क्योंकि यह सृष्टिधर्मका सिद्ध नियम है।

इस सम्प्रज्ञात समाधिका अधिकार प्राप्त कर चुकनेके पश्चात् असम्प्रज्ञात समाधिको साधकर मोक्ष लाम करना होता है। ईश्वरप्रणिधानके द्वारा जो सम्प्रज्ञात समाधि लाम करते हैं उन्हें तो आप ही मोक्ष प्राप्त होता है पर अन्य मार्गियोंको ज्ञानयोगके द्वारा प्राप्त करना होता है। ज्ञानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे सूत्रमें कहा गया है—

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् । 'तव द्रष्टा स्वरूपमें अवस्थित होता है।'

इस प्रकार आरम्भके सूत्रोंमें वर्णित सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात समाधियोंके विवेचनके लिये ही पातञ्जल योगदर्शनका प्रवर्तन हुआ है।

वेद और सब धर्मग्रन्थ योग और योगार्झोका ही ज्ञान वतलानेके लिये अवतीर्ण हुए हैं।

एतद्रूप योगसे प्राप्त होनेवाली समाधियोंके सम्बन्धमें व्यर्थ ही जो गूढ़ता-सी माल्म होती है वह दूर हो और योगके सम्बन्धमें किसी प्रकारका अम न रहे, इसलिये सक्षेपसे दो-एक वार्ते यहाँ लिखना आवश्यक प्रतीत होता है।

प्राणायामसे समाधि-साधनका जो योग है वह नित्यकी सहज श्वसनिक्रयाके ज्ञानपर और नियन्त्रणपर निर्भर होनेसे हमलोगोंके लिये कुछ कठिन नहीं है। जन्मसे मृत्युतक यह श्वासोच्छ्वास कर्म हमारे साथ लगा हुआ है। योग-शास्त्रने केवल इतना ही वतालाया है कि प्रेयस् और श्रेयस् की प्राप्तिके लिये उसका किस प्रकार उपयोग करना चाहिये। योड़े अभ्याससे यह साधन वनता है।

इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर जानेयाली वायुसे शरीरमें ऑक्सिजन जाता है। इस ऑक्सिजनसे विद्युत् और विद्युत्से प्राणतेजका आकर्षण होता है और उससे जीवन-व्यापार चलता है। इसी तेजका सञ्चय मेक्दण्ड और मस्तकमें होनेसे समाधि लग जाती है और जीवन बना रहता है। जब फेफड़ोंमेंसे वायुका जाना कम या बन्द होकर समाधि लगती है तब यह प्राणतेज वायुसे लेकर शरीरके अन्दर पहुँचानेका काम शरीरकी त्वचाके द्वारा होता है, क्योंकि त्वचा भी फेफड़ोंकी सहकारिणी है। जब फेफड़ोंको और त्वचाको भी वायुका स्पर्श न हो, इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमें शरीर रखा जाता है और उस हालतमें भी शरीर जीवित रहता है, तब बाहरकी वायुसे तो प्राणतेज नहीं मिलता, तब यह होता है कि शानतन्तुजालमें जो चक्र हैं उनका कार्य आरम्भ होता है और मेक्दण्ड तथा मस्तिष्कमें प्राणतेज भर जाता है अर्थात् कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है। इसीसे जीवन बना रहता है। इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि लगे, वहीं योग है। योगसे ही प्रेयस् और श्रेयस्की प्राप्ति होती है।

योगसाधनमें 'लय' और 'विक्षेप' ये जो दो चित्तके स्वरूपान्तर है उन्हें हमारे आचार्य विम्नरूप मानते हैं, पर पाश्चात्य विद्वान् 'लय' को ही योग मान बैठे हैं।

#### योगकी व्याख्या

इन्द्रियोंसहित मनकी जो लय-विक्षेप-रहित एकतानता और एकाग्रता है वही योग है।

इस योगस्थितिमें आत्मज्ञानके साथ रहना ही मोक्ष है। इस मोक्षज्ञान और अनुभवके लिये ही योगज्ञान आवश्यक है और यह सम्पूर्ण योगज्ञान यह 'योगाङ्क' प्रदान करता है।

--1>+<05+<1 -

### आसनोंसे लाभ

(लेखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी)



र्य महर्षियोंने हमारे कत्याणके लिये अधिकारिभेदसे ज्ञानयोग, कर्मयोग, मिक्तयोग, मन्त्रयोग, राजयोग, हठ-योग, लययोग प्रभृति अनेक मार्ग प्रवर्तित किये हैं। और इन सब मार्गों- में हठयोगके आसनादि साधनोंका किसी-न-किसी ल्पमें प्रयोग करना ही

पड़ता है। अतएव हठयोग सब प्रकारके योगोंका आधार है, यह कहना असगत नहीं है। हठयोगके चार अग हैं— आसन, प्राणायाम, सुद्रा और नादानुसन्धान। आसन ही प्रथम अग है। इसके अनेक प्रकार हैं। आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूहकी मृदुता, सहनशीलताकी वृद्धि, शरीरकी लघुता, मनकी एकाप्रता और प्राणतत्त्वका ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीरके अनेक रोगोंकी निवृत्ति होती है।

विभिन्न आसर्नोके विभिन्न परिणाम होते हैं । साधक-

कुर्यात्तदासन स्थैर्यमारोग्य चाङ्गलाघवम् ।

( हठयोगप्रदीपिका )

अर्थात् आसनोंके अभ्याससे स्थिरता, आरोग्य और श्वरीर-की लघुताकी प्राप्ति होती है। की प्रकृतिके अनुकृल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरोंको गौण जानना चाहिये । मुख्य आसनोंका अभ्यास तो
सदाके लिये किया जाता है, परन्तु गौण आसन मलादि
दोषोंकी निवृत्तिके लिये किसी अवधिविशेषतक ही किये
जाते हैं । आसनोंसे जहाँतक रोग-निवृत्तिका सम्यन्ध है
यहाँतक बाल, वृद्ध, युवा, स्त्री-पुरुष सभी इनके अधिकारी
हैं । परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश
करना हो तो वैसी स्थितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुद्ध ही
हो सकते हैं । प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुमुद्धको
आसनोंके अभ्यासमें अधिक दृदता तथा नियमनिष्ठताका
पालन करना पड़ता है ।

योगाभ्यास एकान्त और पिवत्र स्थानमे करना चाहिये, जहाँ मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव तथा कोलाहल न हो। योगाभ्यासके समय प्रवल वायुके झोंकेसे वचना चाहिये और निश्चल मनसे पहले आसनकी किया करनी चाहिये। आसनोंके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार कुछ अत्यन्त उपयोगी आसनोंका वर्णन किया जाता है।

 सिद्धासन-८४ आसनोंमे सिद्धासन सर्वोत्तम माना जाता है। योनिस्थान (गुदा और मूत्रेन्द्रियके मध्यभाग) मे वाम पादकी एड़ीको रक्खे और दाहिने पादको इस प्रकार सावधानीसे मूत्रेन्द्रियपर रक्खे कि मूत्रेन्द्रिय और व्यक्तो वाधा न पहुँचे, और दोनों पैरोंके अग्रमाग जानु और ऊरुके मध्यमें रक्खे | इसे ही सिद्धासन कहते हैं | इस आसनका अम्यास करते समय हनु (ठोडी) को कण्ठके नीचेके भागमें लगावे | इसे जालन्धरवन्ध कहते हैं | गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतत्त्वका आकर्षण करे—इसे मूलवन्धकी किया कहते हैं | दृष्टि भू-स्थानमें रक्खे, परन्तु त्राटकका अम्यास एक घण्टेसे अधिक वढ़नेपर ही इस अम्यासको करे, अन्यथा दृष्टि निर्वल हो जायगी | दोनों हाथोंको सीधा जानुआंपर रक्खे | परन्तु वर्जनीको मोडकर अंगुष्ठमूलमें लगावे, शेष तीन अँगुलियोंको भी योड़ा मोड़ दे | इससे प्राणतत्त्व हाथोंसे वाहर नहीं जा सकेगा |

प्राणायामादि अन्य साघनोंका अम्यास न करके भी साघक यदि वारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके साथ मौन रहकर सिद्धासनका अम्यास करे तो वह चित्त-वृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रातः-साय दोनों कालमें इस आसनका साधन किया जा सकता है और वढ़ाते-वढ़ाते एक वर्षमें वारह धण्टेतक लगातार वैठनेका अभ्यास हो जाता है। इस आसनपर वैठनेपर सुपुम्ना नाडी स्वभावतः सीधी रहती है और प्राणापानकी किया नियमित हो जाती है और नाडी-मलका शोधन होता है। प्राणतत्त्व सहज ही ऊर्ध्वगतिको प्राप्त होने लगता है, जिससे मनके निरोधमें सफलता मिलती है।

इस आसनसे फुफ्फ और हृदयको वलवान् वनाते हुए स्वय ही श्वासोच्छ्वासकी क्रिया दीर्घ होने लगती है और आन्त्रगति भी वृद्धिको प्राप्त होती है। पाचनिक्रया नियमित हो जाती है। और कास, श्वास, प्रतिश्याय (जुकाम), हृद्रोग, प्रीहावृद्धिजनित ज्वर, जीर्ण ज्वर, अजीर्ण, अतिसार, प्रवाहिका (पेचिश), स्वप्रदोष, शुक्रनिर्वल्ता, वहुमूत्र, मूत्रकुच्छ्र आदि रोग नाश होते हैं।

गृह्साश्रमीको इस आसनसे हानि होती है, क्योंकि इसके अम्याससे मूत्रेन्द्रियकी शिरा दत्रते-दबते निर्वल हो जाती है। सन्यासियों और त्यागियोंके लिये यह आसन वहुत ही कल्याणकारक है।

२ गुप्तासन-जिस साधकका वृषणस्थान दोषपूर्ण हो, जिसे कटिवात या भगन्दर रोग हो और इस कारण जो सिदासन न कर सके, उसके लिये गुप्तासन बहुत ही उपयोगी होता है। गुण इसके सिदासनके समान ही होते हें। किया इस प्रकार है—लिक्क के जपर वाम पादके गुल्फको रन्ते और उसके जपर दक्षिण गुल्फको रत्त्वकर स्थिर नैठ जाय। पादके अप्रभाग, ठोडी, दृष्टि, हाथ आदि अर्गोको निदासनके ही अनुसार रक्ते। इसे ही गुतासन कहते हैं। दाहिने पैरको स्वाधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानवन्य हो बाता है। और उड्डीयानवन्यका साधन सिदासनकी अपेक्षा गुतासनके कहीं अधिक अनुकूल होता है। परन्तु आधारचक्रपर वाहर से द्वाव न पड़नेके कारण सुषुम्राके नीचिके भागका, जहाँ से कुण्डलिनीशक्ति जपर उठती है, शोधन नहीं होता। सिद्धासनके अन्य सभी फल इस आसनद्वारा प्राप्त होते हैं।

३ मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों पैरोंकी एड़ियोंको मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यमें रक्खे और दृष्टि, जालन्धरवन्ध, हाथोंकी खिति आदि सिद्धासनके समान ही रक्खे । यही मुक्तासन कहलाता है । इस आसनका अभ्यास करते समय प्रारम्भमें पैरोंकी नमें खिचती हैं और पैर मलीमाँति ज्मीनपर नहीं वैठते । परन्तु थोड़े दिनोंके अभ्याससे यह कठिनाई दूर हो जाती है । सुकासनका अभ्यास कर लेनेके वाद सिंहासन, मद्रासन और पश्चिमतासनके अभ्यासमें सरलता होती है । इस आसनसे नाडियाँ मुलायम होती हैं । मूलवन्धके प्रारम्भिक साधनमें यह आसन बहुत हितकर होता है ।

४ मद्रासन-योनिस्थानके दोनों ओर दोनों पैरोंको एड्वियोको रक्खे, दक्षिण मागमें दक्षिण एड़ी और वाम भागमें वाम एड़ी, यही भद्रासन है। मुक्तासनमें पैरोंका अग्रभाग आगे रहता है परन्तु इस आसनमें वह पीछेकी ओर मुड़ा रहता है। इस आसनको गोरक्षासन भी कहते हैं। इस आसनमें स्थित होकर दोनों हायोंसे पीठकी ओर निकले हुए पैरोके अग्रभागको पकड़े और दृष्टि नासिका के अग्रभागपर रक्खे।

इस आसनसे पैरॉकी नमें शिव्र मुलायम हो जाती हैं और मूलवन्य सहज ही लग जाता है। इसके अभ्याससे मलायरोघसे उत्पन्न न्याधियाँ तथा वातन्याधि दूर होती है। आम, कफ और मेदबृद्धिके रोगियोंको भी इससे बहुत लाभ होता है। अपान-तत्त्वको ऊर्ष्यामी बनानेम भी यह आसन सहायक होता है।

५ सिंहासन-योनिस्पानमें दक्षिण तरक वाम गुल्कको रक्खे और उसके ऊपर वाम पार्श्वमें दक्षिण गुल्कको रनने। दोनों हाथोंकी अँगुलियोंको फैलाकर घुटनेपर रक्खे और मुँह खुला रक्खे। भ्रूमध्यमें दृष्टि रक्खे। इसे सिंहासन कहते हैं।

इस आसनके अभ्याससे उपर्युक्त तीनो बन्धोंकी सहज ही सिद्धि होती है। जालन्धरबन्ध विगड़नेपर इस आसन-का अभ्यास बहुत ही हितकर होता है। नाड़ियोंको मुलायम करके कुण्डलिनीके जाम्रत् करनेमें यह आसन सहायता पहुँचाता है। शरीरके ज्ञानतन्तुको बलवान् करता है, उदरवातका शमन करता है। इससे आन्त्रकी निर्वलता दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान् होती है और मलावरोध-जनित रोग दूर होते हैं।

६ खिरतकासन-दोनो ओरके जानु और जघाके बीचमें दोनों पादतलोंको रखकर स्थिर बैठनेको खिरतकासन कहते हैं। इस आसनमें बायाँ पैर नीचे रक्खे और दाहिना पैर ऊपर। शारीरिक अखस्यतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोगी होनेपर यही आसन लाभपद होता है। निर्वल मनुष्य इस आसनपर अधिक देरतक आसानीसे बैठ सकता है।

७ पद्मासन-पहले बायीं जॉघके ऊपर दाहिने पैरको रक्खे, फिर बायें पैरको दाहिनी जॉघपर रक्खे। यही पद्मासन है। परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पहले बायाँ पैर रक्खे और उसके ऊपर दाहिना पैर रक्खे। इन दोनोमेंसे अपनी प्रकृतिके अनुसार जैसा ठीक हो वैसा करे। दोनों एड्रियोको नामिक दोनों पार्खोंमें अच्छी रीतिसे लगा ले और दोनों जानु जमीनसे लगे रहें, और पृष्ठभागसे दोनों हाथोंको ले जाकर बायें हाथसे बायें पैरके अगूठेको और दाहिने हाथसे दाहिने पैरके अगूठेको पकड़े। जालन्धरबन्ध लगाकर दृष्टिको नासिकाके अपन्भागपर रक्खे।

इस आसनके अभ्यासके साथ जिहायको उलटकर जिहामूलमे ले जाय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है और मूलवन्च भी स्वभावतः ही लग जाता है, और आधारचक्रका शान्तिपूर्वक सङ्कोच-विकास करते हुए अपानतत्त्वको ऊपर आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता है। इससे कुण्डलिनीशक्ति जायत् होती है।

इस आसनसे सुषुम्ना नाडी सीधी रहती है, फुफ्फ़सींकी रवासोच्छ्वासिकया नियमित रीतिसे होने लगती है। इसी कारण प्राणायामके अभ्यासमें अन्य आसनोकी

अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अभ्याससे हृदय और फुफ्फ़सकी निर्वलता, उदररोग, मलावरोध-जनित रोग, रक्तविकार, चर्मरोग, कटिवात, उदरवात, गृप्रसी, आमवात, कास, श्वास, जीर्णज्वर, यक्तत्-विकृति, प्लीहाविकृति आदि रोग दूर होते है। इत आसनके अभ्यासमें अधिक चलना हानिकर होता है।

८. कुक्कुटासन-पद्मासन लगाकर दोनों हाथोंको घुटनों और जवाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जमीनपर रक्खे और हाथोंके दोनों तलोंके आधारपर पद्मासन लगे हुए शरीरको अपर उठावे। इस कुक्कुटके समान स्थितिको ही कुक्कुटासन कहते हैं।

अन्त्रकी निर्वलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो अन्त्रमें उत्पन्न होकर उदरको फुलाता और मलावरोघ करके खप्नदोष कराता है उसकी उत्पत्ति इस आसनके अभ्याससे कक जाती है। लघु अन्त्र बलवान् हो जाते हैं, बृहद् अन्त्रमे भी मलको शीघ्र गति मिलती है। बाहुकी नर्से और मांसप्रन्थि हद होती हैं। सुबुम्नाका मुँह खुल जाता है और अपानतस्य ऊर्ध्वगमन करने लगता है।

९. पश्चिमतानासन—दोनों पैरोंको दण्डके समान सीधा फैला दे और दोनों एडियोंको एक साथ मिला ले । फिर दोनों हाथोंकी तर्जनीके द्वारा पैरोंके अँगूठोंको पकड़कर ललाठको घुटनोंपर रक्खे । घुटनोंको जमीनसे उठने न दे । इस आसनके अभ्यासमें पहले पैरोंको फैलाकर हाथको लम्या करके श्वरीरको बार-वार पैरोंकी ओर द्यकाना पड़ता है। प्रतिदिन आधा घण्टा अभ्यास करनेसे आठ-दस दिनोंमें आसन लग जाता है । पीछे घीरे-घीरे इस आसनकी अविधिको बढ़ाना चाहिये ।

इस आसनसे नसें मलरहित होकर मृदु बनती है, जठरागि प्रदीप्त होती है, कफ, आम और मेद जल जाता है। नौलिकिया करनेमें बहुत सहायता मिलती है। मन्दागि, मलावरोध, अजीर्ण, उदररोग, कृमिविकार, प्रतिश्याय, वातिवकार आदि रोग इससे दूर होते है। इसके अभ्याससे सुपुम्ना नाडीमेसे प्राणतत्त्व मिलाक्कमें पीछेकी ओरसे आने लगता है। यही पश्चिममार्गगमन कहलाता है और इसो कारण इसे पश्चिमतानासन कहते हैं। सिद्धासन, पद्मासनादि आसर्नोमे पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोंपर समान असर पड़ता है। भूमध्यमें होकर प्राणतत्त्व कर्ष्व सहस्रदलकमलमे गित करे उसे पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों

मार्गों की अपेक्षा एक ही मार्गपर सारो शक्तिका प्रयोग होने से सफलता जीव्र मिलती है। इसी कारण यह आसन योगमार्गमें बहुत ही लाभदायक माना जाता है।

१०. मणूरासन-दोनों हाथोंके तलोंको एक साथ जमीनपर रक्खे और दोनों कूपर (केहुनी) को नामिके पास लगाकर उपर उठा ले, इस आसनको मणूरासन कहते हैं। अन्य आसनोंके अभ्याससे नाड़ीसमृहके मुलायम होनेपर ही इस आसनका अभ्यास करना चाहिये। अन्त्रके कठोर होनेपर मणूरासनका अभ्यास करना चाहिये। अन्त्रके कठोर होनेपर मणूरासनका अभ्यास करनेसे उदरमं दर्द होने लगता है, और वह बदकर अन्त्रमं शोध उत्पन्न करके नाना रोगोंको पैदा करता है।

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्यचादोष, कटिवात, कफवृद्धि, कास, बास आदि रोग दूर होते हैं। विस्तिकिया करनेके पूर्व पॉच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना बहुत ही हितकर होता है।

१९. शीर्षासन-पहले जमीनपर एक मुलायम गोल लपेटा हुआ यह्न रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे, फिर दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उलटा ऊपर उठाकर सीचा खड़ा कर दे। इसे शीर्षासन कहते हैं। इसमें लिर नीचे और पैर ऊपर होता है, अतर हो विपरीतकरणी मुद्रा भी कहते हैं। कोई-कोई शीर्षासनको कपाली नामसे भी पुकारते हैं। इस आसनको पहले एक-दो मिनट करे, फिर वड़ाते-बड़ाते एक घण्टातक कर ले। जिस साधकके शरीरमें त्रिघात सम हो, जो बलवान और युवा हो, उसके लिये शास्तकारोंने इस आसनका अभ्यास बड़ाकर तीन घण्टेतक करनेको लिखा है। परन्तु यह अवधि जिशासुओंके लिये ही है। आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये एक घण्टेसे अधिक यह आसन करना ठीक नहीं होता।

इस आसनमे पैरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह मिलक्किकी ओर होने लगता है। इसिलये इस आसनकी क्रिया समाप्त होनेपर आध घण्टेतक श्वासन करना चाहिये जिससे रक्तकी गित सम हो जायगी। इस प्रकारके रक्तके आवा-गमनसे रक्तामिसरणकी क्रिया वलवान् होती है। मलदोघ नष्ट होता है, प्राणतत्त्व सुषुम्नाके द्वारा मूलाधारचक्रकी ओर जानेके लिये प्रयत्न करता है और पुनः रक्तामिसरणके द्वारा मिलक्किम जानेका प्रयत्न करता है। इस प्रकार विना प्राणायामके ही कुण्डलिनीशक्ति जामत् हो जाती है। नार जोरसे उठने लगता है और मनको एकामता प्रात होती है।

इस आसनका तीन घण्टेतक नियमपूर्वक छ मास पर्यन्त अभ्यास करनेसे वात, पित्त और कफदोषसे उत्तन्न सन रोग, प्वर, कास, बास, उदररोग, कटिवात, अर्घाङ्ग, ऊरुस्तम्म, वृषणवृद्धि, नाडीवण, मगन्दर, कुष्ठ, पाण्ड, कामला, प्रमेह, अन्त्रवृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए घृत और दूषका पर्याप्त सेयन करना चाहिये, अन्यया इस निपरीतकरणी सदासे विपरीत ही फलकी प्राप्ति होती है।

जिनका मिलाष्क निर्वल और उष्ण रहता है, नेत्र सदा लाल रहते हैं, जिन्हें उरःश्वत, श्वय, हृदयकी गवि वृद्धि, नवज्वर, श्वास-रोगका तीहण प्रकोप, ऊर्घ रक्त-पिच, वमन, हिक्का, उन्माद, निद्रानाश आदि रोग हीं उन्हें शीर्पासन बहुत ही हानिकर होता है। शीर्पासनका अभ्यास प्रात-काल मोजन करनेके पहले ही करना चाहिये। भोजनके पश्चात् या रात्रिमें इसका अभ्यास करना हानिकर होता है। प्रातःकाल भी एक समय दो बार अभ्यास नहीं करना चाहिये। इस आसनमें मस्तिष्क बहुत तप जाता है, इसलिये सान्विक आहारद्वारा मिला कर्की उष्णताको दूर करना चाहिये । इस आसनके करनेके वाद आधे घण्टेतक विश्राम करना चाहिये। तुरन्त ही मॅह-हाथ घोना, श्रीतल जलसे स्नान करना, खुली वायुमें घूमना बहुत ही हानिकारक होता है। केवल श्रवासनमें लेटकर नादानुसन्धान करना चाहिये। शौच जानेके पहले और -स्नानके बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिये। प्राणायामके अभ्यासके वाद भी शीर्षासन हानिकर होता है। हॉ, शीर्षांसनके पहले अन्य आसर्नोका अभ्यास किया जा सकता है।

शीर्षांसनके अभ्यासमें यदि उष्णताकी दृद्धि होकर ताप आ जाय, तो अभ्यास वन्द करके केवल दूष और घीका सेवन करे, और कुछ न खाय । ओषधिका सेवन नहीं करना चाहिये। क्योंकि ज्वरकी ओषधि यकृत् और दृदयकी कियाको शिथिल करती है तथा रक-सञ्चयको दूर करनेमें वाघा डालती है। इसमें शवासन लगाना या शरीरको शिथिल करके आरामकुर्सीपर पहें रहना अधिक लाभदायक होता है। ऐसे तापके वण्य भोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सङ्घटमय हो जाता है।

इस आसनका अभ्यास करते समय बार-वार मस्तक-का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योंकि इससे कभी मस्तिष्ककी शिराओंके फट जानेका भय रहता है। शिराओंके फटनेसे मृत्युतककी आश्रद्धा हो जाती है। अतः सिरमे रक्तके सञ्चित हो जानेपर ऐसी कोई भी किया नहीं करनी चाहिये जो मस्तिष्ककी शिराको आधात पहुँचावे।

यदि कोई बूढ़ा जिज्ञासु भी शीर्षासनका नियमपूर्वक अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिरके सफेद बाल काले होने लगेंगे। शार्फिरिक निर्वलता दूर होने लगेंगी, शरीर नीरोग और तेंजस्वी हो उठेगा। जो साधक प्राणा-यामका अधिकारी न हो वह यदि शीर्षासनका नियमित अभ्यास करे तो वह भी सहज ही राजयोगमे प्रवेश कर सकेगा।

इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते है, अपानतत्त्व पश्चिम मार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने लगता है।

१२ मत्स्येन्द्रासन—बार्यी जघाके मूलमे दाहिने पैरको रक्ते । दाहिनी एड़ीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ दाहिनी ओर लगावे । पैरका अग्रभाग जघापर रक्ते । पीछे पीठकी ओरसे बार्ये हाथको लाकर एड़ीसे तीन इञ्च आगे ऊपरकी ओर पकड़े । हाथका अगूठा जानुकी ओर रहेगा और किनिष्ठका एड़ीकी ओर रहेगी । पीछे बार्ये पैरको दक्षिण जानुसे आगे वाहर निकाले । तब बार्ये पैरका घुटना दृदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बार्ये पैरके तलका अग्रभाग थोड़ा-सा दाहिने घुटनेके नीचे लगता रहेगा । मुँहको दाहिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको भूमध्यमे स्थिर रक्ते । इस आसनको मत्स्येन्द्रपीठ कहते हैं।

इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता है। पहले दाहिनी जघापर बार्ये पैरके अग्रभागको रक्खे। पीछे दाहिने हाथको पीठकी ओरसे निकालकर उससे बार्ये पैरको ऊपरसे पकड़े। पीछे दाहिने पैरको बार्ये घुटनेसे बाहर निकाले और बार्ये हाथको दाहिने पैरके पीछेसे निकालकर दाहिने पैरके अंगूठेको पकड़े। मुँहको बार्यी ओर घुमा ले, दृष्टि भूमध्यमें रक्खे। इसकी सारी कियाएँ पहली रीतिके विपरीत होती है।

उपर्युक्त दोनों रीतियोंसे समान समयतक अभ्यास करे। केवल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर होता है। पश्चिमतान, मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी-समूहको मुलायम बनानेके बाद इस आसनका अभ्यास करना चाहिये । इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु फल भी बहुत ही दिव्य होता है। प्रातः-साय एक-एक घण्टेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही वर्षमे नाडियोंके सम्पूर्ण मलदोष और त्रिधातुजनित सारे रोग जलकर भसा हो जाते हैं। और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे मनोवृत्ति एकाय हो जाती है। इस आसनके अभ्याससे बिना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत् हो उठती है, जठरामि प्रदीत होती है, अन्त्र, पार्श्वभाग और मूत्राशय-का सङ्कोच होता है और ज्ञानतन्त अधिकाधिक वलवान् होने लगते हैं। इससे अतिसार, प्रहणी, मलावरोध, रक्त-विकार, कृमि, श्वास, कास, वातरोग, मेदवृद्धि, अन्त्रवृद्धि तथा रस-रक्तादि सप्त घातुओंकी विक्रिया दूर होकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है।

१३ शवासन-भूमिपर शवके समान चित् लेट रहना। दोनों पैरोंके अग्रमागको मिलाकर ऊपर रखना, पैरकी ॲगुलियोंको ऊपर सीघा रखना और हार्थोंको सीधा पैरोकी ओर वढाकर छोड़ देना तथा सारे अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको शिथिल कर देना शवासन कहलाता है।

आसन अथवा प्राणायामके पश्चात् नाडियोंके क्षोभको शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग होता है। साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात् शवासन-के द्वारा आधा घण्टा विश्राम करना चाहिये। शवासनमे नर्से सीधी रहती हैं और रक्ताभिसरणिक्रया प्रकृतिके अनुकूल होने लगती है। प्राणतत्त्व मिल्किकी और गित करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है।

इस प्रकार सक्षेपमे मुख्य-मुख्य आसनोकी क्रियाएँ वर्णन की गयीं और उनके लाम दिखलाये गये। आसनोंसे अनेकों लाम होते हैं, परन्तु अनुमवी सद्गुक्के द्वारा ही अभ्यास करनेसे निर्विन्नतापूर्वक साधक उन्नति-पथपर अग्रसर हो सकता है। पुस्तक-पठनसे भी कुछ लाम हो सकता है। अतएव हमारे इस लेखसे यदि किसी साधकको कुछ लाम पहुँचा तो हमारा यह प्रयत्न सफल हो जायगा।

### चित्तकी दशाएँ

( लेखक—विद्यामार्तण्ड प० श्रीसीतारामजी शास्त्री)

# संसारदशा, जाग्रत् अवस्था

(चित्रसंख्या १ देखिये)

चि त्तकी योग नियग लेता अनुस

त्तकी वृत्तियोंके निरोधका नाम ही
योग है । जब मनुष्य योगदर्शनके
नियमोंके अनुसार ऐसी साधना कर
लेता है कि जिससे चित्त पुरुषकी इच्छा
अनुसार किसी स्थानमें रोकनेसे वहींपर स्थिर रह जाय, बलात्कारसे विषया-

न्तरका धावन न करे, उस साधनाका नाम योग है। अतएव योगकी पूर्व अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है।

इस चित्रमें जो दशा चित्तकी दिखायी गयी है, वह सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है। यह मनुष्यकी जायत् अवस्था है। हृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके समान आकार देख रहे हो, वह चित्त है। जिस प्रकार उदयकालमें स्र्यंकी किरणें एक साथ ही सम्पूर्ण ससारको रपर्श कर लेवी हैं और सब प्राणी दिनका अनुभव कर लेवे हैं, उसी प्रकार चित्तकी वृत्तियाँ शरीरके सव अर्ङ्गीपर व्याप्ति कर लेती है, शरीर जायत् अवस्थामें आ जाता है। एव शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियाँ अपना-अपना कार्य करने लगती हैं-नेत्र देखने लगता है, कान सुनने लगता है, रसन रसका अनुभव करने लगता है, इत्यादि । उसी प्रकार नर्मेन्द्रियाँ भी हक्तपाद आदि अपने-अपने कार्यमें तत्पर हो जाती हैं। यह चित्तकी जाप्रत् अवस्या है। इसके द्वारा जीवात्मा संसारकी सव स्यूल वलुओका अनुभव कर रहा है। यह एक मनुष्यका आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके आसपास उसका परिवार दिखाया गया है और उसके अतिरिक्त उसकी सब सम्पत्तियाँ तथा अन्य-अन्य ससारकी बलाएँ टे जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है। इसी प्रकार मनुष्यको अपनी जाप्रत् अवस्थाका अनुमव करना चाहिये। यह चित्तकी नाह्य कृति है।

#### वासनामय जगत्—ख्रमावस्था (चित्रसंख्या २ देखिये)

चित्तकी दूसरी अवस्या है। दिनही अविष पूरी होनेपर आयी । सूर्यनारायण अस्ताचलपर जा रहे हैं। उनकी वे सव किरणें ससाख्यापिनी अव संसारको छोड़कर सूर्यके विम्वमें लय होने लग रही हैं। जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नहीं जा सकता था, अव उसीको मनुष्य ऑल फाइ-फाइकर देख रहे हैं। एक साधारण गोल अङ्गार पिण्डके समान भगवान् सूर्यदेव दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाप्रत् अवस्थाकी अविध पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योके अनुष्ठानकी यकावट और आहारकी मादकताने इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको र्खीचना आरम्भ कर दिया है और सब अङ्ग शिथिन होते जा रहे है, मानो जायत् अवस्थाका ससार निद्राके अन्धकारमें लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियों-के द्वारोंपर निद्राके परदे पड़ते जा रहे हैं, होते-होते छव जाग्रत ससार छप्त हो गया और पुरुष-ग्रारीर काष्ट्रवत् अबस्थित हुआ शय्यापर पड़ा हुआ है।

वर्त्तमान फोटो यन्त्रके काँचके समान पुरुपकी सन इन्द्रियाँ जाग्रत् अवस्थामें अपने-अपने विषयों ही छात्राको लेकर अन्त-करणके पटलमे छाप देती है। अब वह सन अनुन्त विषयों की छाया अन्त करणमे हैं। वे विषय जो जाग्रत् अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केवल उनकी छाया मात्र अन्त-करणदेशमें है। इसी छायाको वासना पहते है। इस वासनासे स्वतावस्थामे जिन विषयों का प्राणी अनुभव कर रहा है, यह उसका वासनामय जगत् है। उस अवस्थामे भी वह जाग्रत्के समान ससारके सुख दुन्सी का अनुभव कर रहा है। देखिये चित्रमें अन्त-अरणके देशमे बाह्य वस्तुओं के सब आकार दिखायी दे रहें है। यह चित्रकी वासनामयी अन्तर्श्वति है। जिस प्रकार जाग्रत् अवस्थामें नाना व्यवसायों में चित्त व्याप्टत रहता है उसी प्रकार स्वतावसामें मो विविध व्याप्टत रहता है।



[ चित्रसंख्या २

जगत्का अभाव—सुपुप्ति अवस्था



ि चित्रसंस्या ३

कल्याण



चित्र संख्या ४



# भक्तियोग

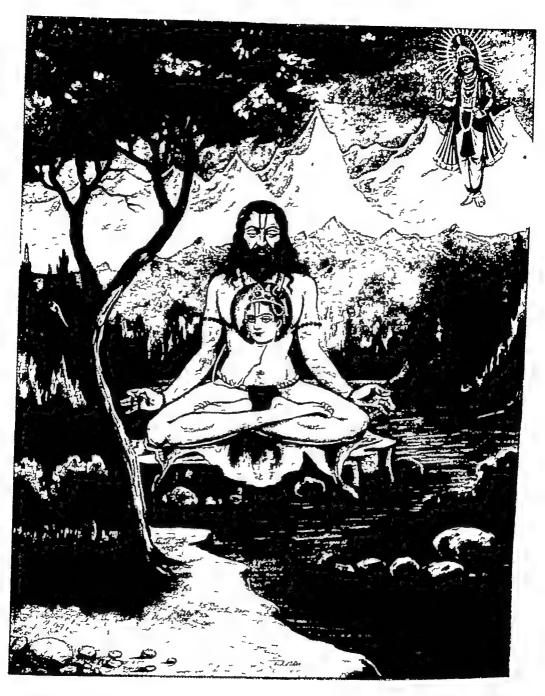

किसी प्रकार भी विश्राम नहीं है। ये दोनों ही जीवके कर्मा-नुसार भोगके कारण हैं।

# जगत्का अभाव—सुषुप्ति अवस्था (चित्रसंख्या ३ देखिये)

यह चित्तकी तीसरी अवस्था है। जब मनुष्यके आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है, उस समय वह सुष्ति अवस्था कहलाती है। इसमें जो जाग्रत् अवस्थाके अनुभवींसे स्वप्नावस्थामें वासनाएँ थीं, वे भी सब निद्राकी गाढताके कारण विद्यप्त हो गयी हैं। जैसे गाद ॲघियारी रात्रिमें सब जगत् अन्धकारमें विद्यत प्रायः हो जाता है, उसी प्रकार इस सुष्ति अवस्थामें भी सव वासनाओंका अविद्यामें लय हो जाता है। देखिये चित्रके अन्तः करणदेशको कोई आकार नहीं दिखाता है। यह अन्तः करणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई-सा भी भोग नहीं है। केवल आत्माका सुखरवरूप ही शेष रह जाता है। यह ससारकी ही तीसरी अवस्था होने-पर भी आत्मावबोधकी सुखावस्थाका नमूना है किन्तु अस्थायी है और तमोभिभूत है। जब मनुष्यकी योगसिद्धि हो जाती है और समाघिसे चित्त एकाग्र हो जाता है उस समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव करता है, ससारके सुख-दुःखोंसे वह अतीत हो जाता है।

# ज्ञानयोग—तुरीय अवस्था (चित्रसंख्या ४ देखिये)

दृष्टवदानुश्रविकः सह्यविशुद्धिसयातिशययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तऽन्नविष्ठानात् ॥ ( सां० का० २ )

### ज्ञानयोग

इस चित्रमें जो गोलाकार समुद्रका खरूप देख रहे हो वह ब्रह्मतत्त्व है, उसमें पन्द्रह योगी अपनी-अपनी योगसिद्धिके अनुसार खड़े हैं। प्रथमसे लेकर १५ वें तक उनकी दशासे योगारम्भ और योगकी परा सिद्धि दिखायी देती हैं। जो उनके पृथक्-पृथक् नाम हैं, वे उनकी योगकी दशाके सूचक हैं। जैसे-जैसे योगसाघना-का वेग बढ़ता जाता है, आत्मतत्त्वमें वैसे-ही-वैसे उनका अधिकाधिक प्रवेश होता जा रहा है। इनमें बड़ी-बड़ी तीन कक्षाएँ है और उनमें प्रत्येकमें पाँच-पाँच अन्तर्गत कि शाएँ हैं। १४ वीं कक्षामें सम्प्रज्ञात-समाधि हो जाती हैं। इस कक्षामें योगीको प्रकृति और पुरुषकी पृथक-पृथक् प्रतीति हो जाती है और १५ वीं कक्षामें केवल आत्मस्वरूपमें लीन हो जाता है। उसको दूसरी वस्तु दिखायी नहीं देती और न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यत्न करते हैं। उनका कोई देवता या ईश्वर उपास्य नहीं होता। केवल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं। इसी कारण इनका मार्ग स्वावलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विलिम्बत फल भी होता है। इनकी दशा उस चींटीके समान है, जो किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढती और गिरती है। इनके योगमें अनेक बार पतन होता है और अनेक बार उत्थान होता है।

आरुह्य कुच्छ्रेण परं पदं ततः
पतन्त्यघोऽनादतयुष्मदङ्ख्यः ।
(श्रीमद्भा० स्क० १०, गर्भस्तुति)

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। (गीता)

किसी जन्ममें इनकी सिद्धि होती है।

### भक्तियोग

(चित्रसंख्या ५ देखिये)

ईश्वरप्रणिधानाद्वा। (योगस्त्र)

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

(गीता)

यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें भक्तियोगकी साधनाका दृश्य है। यह योगी ईश्वराधीन, ईश्वर-परायण और ईश्वरसर्वेख है, सारा भरोसा ईश्वरपर रखता है। इसको अपने पतन और उत्थानकी कोई चिन्ता नहीं है। इसकी सम्हाल खय भगवान् अपनी उपर्युक्त प्रतिज्ञाके अनुसार करते है। इस मार्गमें साधकको अपनी रक्षाकी कोई चिन्ता नहीं है, योगदर्शनके सिद्धान्तमे पूर्व चित्रमे परिदर्शित ज्ञानयोगसे यह भक्तियोग श्रेष्ठ है।

# गीताका कर्मयोग

( लेखक--श्रीयुत्त वसन्तक्तुमार चट्टोपाध्याय एन० ए० )



र्मयोगका विवेचन प्रधानतया दो ही प्रश्नोंके उत्तरमें परिसमाप्त हो जाता है—(१) क्सि प्रकारका कर्म करना चाहिये, और (२) उसे करनेकी यथार्थ विधि क्या है? प्रस्तुत निवन्धमें हमें यही विचार करना है कि श्रीमद्भगवद्गीता इन

पहले प्रश्ने उत्तरमे भगवद्गीता कहती है— तसाच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाई सि॥

'इसिलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे पास शास्त्र ही प्रमाण है। इस विषयमे शास्त्रकी आशा जानकर तुम्हें उसीके अनुसार कर्म करने चाहिये।'

हमलोग इस जन्मसे पहले असल्य वार इस ससारमें जन्म ले चुके है। उन प्राक्तन जन्मों में हमें कभी मनुष्ययोनि, कभी तिर्यग्योनि और कभी कीट-पतङ्ग आदिकी योनि प्रात हुई होगी । उन-उन जन्मोंमें हम जो कुछ कर्म कर आये इं उन्हींके संस्कार इस जन्ममे वासनारूपसे हमारे चित्तमे मौजूद ह और बहुधा हमें अनुचित कर्म करनेको प्रेरित करते हैं । अध्यात्ममार्गमें आगे बढ़नेके लिये यह आवश्यक है कि हम सारी इच्छाओं और आसक्तियासे सर्वथा मुक्त हो जाय । इच्छा और आवक्तिवे मुक्त रोनेका एकमात्र उपाय है राखिविद्यत वर्म करना । न्योंकि राखोक विधिनिवेध-का पालन करनेके लिये मननो कायूमें रखने और उन अनेक कमोंचे वचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा करनेसे हमारी स्वामायिक प्रतृत्तियोंका तमारे चरित्रपर जो प्रमाव पड़ता है वर कमजोर पढ़ जाता है और अन्तनोगत्वा हमारी रन्छाएँ और प्राचक्तियाँ भी कमजोर हो जाती है। इस प्रभार हमने अपने प्र'त्तम जन्माम जो निविद्व आनरण किये हैं उनके प्रभावसे एम तुक्त ही सकते हैं। इस विपय-पर ईंशोपनिपद्का वा त्य है-

विद्यां चाविद्या च यस्तद्देर्गेमयः मह। नविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययामृतमभुते॥

'जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनोंको जानता है वह अविद्याके द्वारा मृत्युको लॉघकर विद्याकी स्टाप्तके जाश्वत आनन्दको प्राप्त कर सकता है।'

'विद्या' का अर्थ है जान, और 'अविद्या' ग्रन्थ दर्गे कर्मका बाचक है। ब्रह्मिब्याका उपदेश प्रमण इरते के साथ-ही-साथ शास्त्रोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है। उपरके मन्त्रमे यहीं कहा गया है कि कर्म द्वारा नतुष्य मृत्युससारसागरके पार जा सकता है। वात्यय यह है कि शास्त्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य उन अनुचित एव अन्याप्य प्रश्चित्रयोंसे छूट सकता है जो जन्मसे ही उसके साथ है और जिनके कारण हमें बार-बार जन्मना और मरना पड़ता है। इस प्रकार अन्त करणके ग्रुद्ध होनेपर ही ब्रह्मिव्यासी यथार्थ प्राप्ति होकर हमें ब्रह्मसाञ्चास्कार हो सकता है— ( उपर्युक्त व्याख्या श्रीमद्रामानुजाचार्यकी है। श्रीपृद्धर भगवत्यादने इस मन्त्रकी दूसरे दगसे व्याख्या की है)।

वर्तमान जीवनमें हम जो कुछ पुण्य-पाप करते हैं उनमें से अधिकांशका अच्छा-बुरा फल हमें न्वर्ग अथना नरक रूप लगें प्राप्त होता है। परन्तु त्वर्ग अथवा नरक में नियत कालतक रह लेने के पश्चात् भी हमारे प्रान्त्त कर्मों पोइन-सा अश शेष रह जाता है जिमका परभोग हम आगे चलकर करते हैं। यह शेष कर्म ही हमारे इस लोक जन्म का हेत्र होता है और उन्नीक अनुसार पर अच्छी-जुरी परिस्थितिमें जन्म लेते हैं। छान्दों य उपनिपद्के नियाणितन मन्त्रमें यही वात करी गयी हैं—

तध इह रमगीयचरमा अन्याती ह यसे रममाया योनिमापचेरन्त्राह्मणयोनि वा क्षत्रियपोर्नि वा वैद्यपोर्नि वाध य इह ऋष्यचरमा अन्याती ह यसे ऋष्या योनिमापचेरत् ऋयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डालयोनि ना ह

(417013)

'निनके अच्छे आचरण होते हैं वे अस्या पोनिकें अर्थात् प्राप्तान, अतिव अथवा वैश्वपोर्टिके चरम दे वे और जिसके मनद आचरण भीते हैं वे हुन्ते, 'हार', भागक ' आहि नीच बोलियोंसे उत्तरत होते हैं।'

जिनका ब्राह्मणके घरमे जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व-जन्ममे एक प्रकारके कर्म किये थे, और जिन्होंने श्वत्रियकुल-मे जन्म लिया है उन्होंने दूसरे प्रकारके कर्म किये थे। इसी लिये शास्त्रोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रुद्रके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्मोंका विधान किया गया है। यही वर्णाश्रम-धर्मका मूल सिद्धान्त है। ब्राह्मणोचित कर्म करने-वाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है। परन्तु वही कर्म यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कर्म न करे तो उसे पाप लगता है। इसीलिये जब अर्जुनने कहा—'मै इस युद्धमें अपने आत्मीयोको मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन-निर्वाह करना उत्तम समझता हूँ,' तो भगवान्ने उससे कहा, 'भाई । धर्मयुद्धमे अपने खजन-बान्धवोंको मारनेपर भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और शास्त्रके अनुसार धर्मयुद्धमें भाग लेना क्षत्रियका धर्म है। भिक्षावृत्तिको शास्त्रोने ब्राह्मणका कर्म वतलाया है और भिक्षावृत्ति करनेवाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है। परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेत्रसे भागकर भिक्षाचर्या करने लगे तो वह पापका भागी होगा।'

#### सहज कर्म कौन्तेय सदोवमपि न त्यजेत्।

'हे अर्जुन, तुम्हें अपने सहज कर्मका त्याग कभी नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्ममें कितने ही दोष क्यों न हों।' अर्थात् 'तुम्हारा क्षत्रियकुलमे जन्म हुआ है, अतः हिंसारूप दोषसे युक्त होनेपर भी तुम्हें युद्धसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिये।'

मिन्न-भिन्न परिस्थितिमे जो-जो कर्म करने चाहिये उन सवका सिवस्तर उल्लेख गीतामे नहीं है। इसका कारण यह है कि गीता कोई स्मृतिग्रन्थ नहीं। स्मृतिग्रन्थोंमें इसका सिवस्तर वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्तिको अमुक परिस्थितिमे क्या करना चाहिये। गीताने तो केयल कर्तव्य निश्चित करनेका गुर बता दिया है, वह यह है कि मनुष्य यही कर्म करे जो उसके लिये शालमें बिहित है। चारो वणोंके कर्तव्य क्या है यह भी गीताने अलग-अलग संक्षेपमे बता दिया है। यहाँ यह बात बतला देनेकी है कि गीता जन्मसे जातिको मानती है। यदि ऐसी बात न होती तो श्रीकृष्ण अर्जुनको यह कभी नहीं कहते कि 'तुम क्षत्रिय हो, अतः युद्ध करना तुम्हारा 'दवधर्म' है। यदि तुम युद्धक्षेत्रसे भागकर भैक्य-चर्या करने लगोगे तो पापके भागी होओगे।' यदि हम जन्मते जाति नहीं मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा

वही क्षत्रिय कहलायेगा और जो पूजा-अर्चा, यज्ञ-यागादि करेगा और भिक्षावृत्तिसे अपना और अपने कुदुम्बका पालन-पोषण करेगा वही ब्राह्मण कहलायेगाः ऐसी परिस्थितिमे स्वधमेत्यागका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो काम वह करना चाहेगा यही उसका स्वधमे होगा। भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—

### चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः।

अर्थात् गुण और कर्मके विभागके अनुसार मैंने चारों वर्णोंकी सृष्टि की ।

कुछ लोग इस श्लोकाईसे यह आशय निकालते हैं कि वर्तमान जन्मके गुण और कर्मके अनुसार ही किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये । परनत यह अर्थ विचारकी कसौटीपर नहीं ठहरता । क्योंकि यदि प्राक्तन कर्मके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यह कहना नहीं बन सकता कि चातुर्वेण्यंके लिये शास्त्रमे बताये हुए कर्मोंको करनेसे मनुष्य पुण्य अथवा पापका भागी होता है। और न यही कहा जा सकता है कि 'अपने सहज (जन्मके साथ लगे हुए) कर्मको मत छोड़ो, ऐसा करनेसे तुम्हे पाप लगेगा।' इससे यह वात सिद्ध होती है कि ऊपरके क्लोकार्द्धमे 'गुण' और 'कर्म' शब्दसे प्राक्तन गुण और प्राक्तन कर्मका ही प्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके गुण और कर्मके अनुसार ही यह निश्चय करते हैं कि हमारा जन्म किस योनिमे हो। जन्म यहच्छासे नहीं होता । उपर्युक्त क्लोकार्द्धकी इसी ढगसे व्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तके साथ तथा उपनिषद्के उपर्युक्त वानयके साथ इसकी सगति वैठ सकती है।

भगवान हमें शास्त्रविधानोक्त कर्म करनेकी आशा देते हैं। परन्तु शास्त्रोमे किन-किन प्रन्थोंकी गणना है ? इसका उत्तर यह है कि वेद, पुराण, स्मृति और इतिहास (रामायण और महाभारत) ही शास्त्रपदवाच्य है। वेद हिन्दू-धर्मके मूल खोत है। परन्तु वेदकी अनेक शासाएँ अय छप्त हो गयी है। इन छप्त शासाओका तात्पर्य पुराणों, स्मृतियों और इतिहासोंसे जाना जा सकता है, जो वेदवेता ऋषियोद्वारा प्रणीत ह और वेदका ही अनुसरण करते है। विना अतीन्द्रिय शानके यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक जातिमे जन्म पूर्वजन्मके फौन-से दर्मका फल है। और न यही कहा जा सकता है कि इस जीवनमे

किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मोंके दुष्परिणामसे हम वच सकते हें । यदि कोई शास्त्रोक्त कर्म हमें अनुचित मालूम होता हो अथवा यदि कोई शास्त्र-वर्जित कर्म हमें अच्छा मालूम होता हो तो हमे ऐसा मानना चाहिये कि हमारा यह विचार भ्रममूलक है और हमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है। हमारा मन राग-देषसे भरा है। इसीलिये अच्छी वार्ते हमें कभी-कभी बुरी मालूम होती हें और बुरी वार्ते हमें अच्छी मालूम होने लगती हैं। सत्में असद्बुद्धि और असत्मे सद्बुद्धि इसीको कहते हैं। ईश्वरकी आज्ञा कभी अनुचित नहीं हो सकती। जिन ऋषियोने शास्त्रोंमें ईश्वरीय आदेशोंको स्वर्थित किया वे रागद्वेषसे सर्वथा सक्त थे और उनसे उन आज्ञाओंके समझनेमें भूल नहीं हो सकती थी।

अवतक हमने इस वातको समझनेका यन्न किया कि कर्तेव्य कर्मके सम्बन्धमें गीताका क्या आदेश है। उन कर्मोंको करनेकी विधिके सम्बन्धमें भी गीताके उपदेश बहुमूल्य ही नहीं, अपितु ससारके धार्मिक साहित्यमें अनुठे एव अद्वितीय हैं। पहली वात तो इस सम्बन्धमें यह कही गयी है कि कर्तव्यकर्म भी हमें उन कमोंमे आसक्ति छोड-कर करने चाहिये। अर्थात् हमें अपने कर्तव्यका पालन इसीलिये करना चाहिये कि वह हमारा कर्तव्य है, न कि इसलिये कि हमें वह प्रिय है । कमें में आसक्ति भी हानि-कारक हो सकती है, क्योंकि यदि कोई हमारे उस कर्तव्य-पालनमें वाधा पहुँचावेगा तो हम उससे रुष्ट हो जायँगे। द्सरी वात यह है कि हमें फलकी कामनाको अवश्य त्याग देना चाहिये । अपने कर्तव्यका पालन इसीलिये करो कि वह तुम्हारा कर्तव्य है। कर्मका फल ईश्वरके हाथमें है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो तुम्हारा उद्योग सफल हो जायगा, अन्यथा तुम्हारी सारी चेष्टाएँ विफल हो जायँगी। परन्तु तुम्हें सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनमें कभी क्षोम नहीं होना चाहिये । कर्मयोगी अन्त करणकी श्रद्धि-के उद्देश्यसे ही कर्म करता है। यदि शास्त्रोक्त कर्म ठीक तरहसे किये जाय तो मन कामनाशून्य हो जायगा, ससारा-

१. तसादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर।

( इसलिये तुन्हें सदा कर्तव्य कर्म करना चाहिये, किन्तु भाषक्तिरहित होकर।)

२ युक्त कर्मफलत्यवत्त्रा झान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीन् । (योगीकर्मफलका त्यागकर झाश्वत झान्तिको प्राप्त करता है ।)

सक्ति नष्ट हो जायगी । और ईश्वरके अति रक्त कोई दूसरी कामनाकी वस्त ही नहीं रह जायगी।दूसरोंके हितकी चेष्टा करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि 'मेरी शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है, दूसरोंका दुःख दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य ही कहाँ है १ दूसरोंके कष्टको यथार्थ रीतिसे निवारण करना भी मैं क्या जानूँ १ परनु भगवान्की शक्ति असीम है। उनकी दयाका कोई याह नहीं है। मुझे अभिमान एव मूर्खतावश यह कभी नहीं सोचना चाहिये कि जिस दुःखको भगवान् दूर नहीं कर सकते उसको मैं दूर कर दूँगा । मेरी समझसे जिस काम-के करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करने की मैं इसीलिये चेंश करता हूँ कि मेरे लिये भगवान्की यही आजा है। यदि मैं इस प्रकारकी चेष्टा करूँगा तो मेरी इच्छाएँ कम हो जायँगी और मेरा अन्तःकरण ग्रुढ हो जायगा।' गीता यह भी कहती है कि कर्म करते हुए हमें आत्माके सचे स्वरूपको अर्थात् इस वातको कि वह हमारे शरीर, मन और इन्द्रियोंसे भिन्न है कदापि नहीं भूलना चाहिये । सारे कर्म शरीर, मन और इन्द्रियों-के द्वारा होते हैं। परन्तु अज्ञानी लोग यह समझते हैं कि आत्मा ही सब कुछ फरता है। इस अज्ञानका कारण अहङ्कार है । बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि वह इस अहङ्कारका त्याग करे। यद्यपि कर्ममें किसी प्रकारकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फरकी ही इच्छा होनी चाहिये और न कर्तापनका अभिमान होना चाहिये, तथापि कर्मकी सिद्धिके लिये जैसा उत्साह और जितनी चेष्टा आवश्यक है उसमें किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि आदर्श कर्मयोगीको पृति और उत्साह-का पुतला होना चाहिये । इसीलिये वह बहुघा दूसरींकी

३ अहकारिनमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। (जो मनुष्य अहङ्कारसे अन्धा हो गया है वही अपनेको कर्ता मानता है।)

नैव किश्चित्करोगीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। (तत्त्ववेत्ता योगी यह मानता है कि में कुछ नहीं करता।)

युक्तसङ्गोऽनद्दवादी भृत्युत्साइसमन्वित ।
 मिद्धासिद्धयोर्निर्विकार कर्ना सात्त्विक उच्यते ॥

( सात्त्विक कर्ता वह है जो आसक्तिरहित है, अहकारसे शून्य है, धैर्य और उत्साहसे पूर्ण है और निद्धि अथा। अनिदिनं सम है।) अपेक्षा अपने कार्यमें अधिक सफल होता है। साधारणतया जो मनुष्य अधिक उत्साही होता है उसकी कर्ममें आसक्ति तथा कर्मफलमें स्पृहा भी देखी जाती है। परन्तु आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्धिमें सहायक होनेके बदले उलटी वाधक होती हैं। कर्मयोगी अपनी चेष्टामें किसी प्रकारकी न्यूनता न आने देकर भी सब प्रकारकी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता है। परन्तु जो कुछ वह छोड़ता है उससे उसके कृतकार्य होने-की सम्भावना बढ़ जाती है।

जो लोग कर्ममात्रको स्वरूपसे छोड़नेके पक्षमें है उनका यह कहना है कि प्रत्येक कर्म बन्धनका कारण है, क्योंकि प्रत्येक कर्मका फल हमे भोगना ही पड़ेगा। इसी-लिये वे कर्ममात्रको छोड़नेके पक्षपाती हैं। परन्तु गीता कहती है कि कर्मका सर्वथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि सर्वथा निश्चेष्ट हो जानेसे जीना भी असम्भव हैं। इसके अतिरिक्त कर्मके त्यागमात्रसे कोई कर्मफलसे मुक्त नहीं हो सकता। यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका मन भोजनके चिन्तनमें लगा रहे तो यह चिन्तन ही एक कर्म हो जायगा जिसका फल उसे अवस्य मिलेगा। हमें

कर्मका फल क्यों भोगना पड़ता है इसका गूढ़ रहस्य गीता बतलाती है। कर्मके फलभोगमे कारण है हमारी कर्ममे आसिक, फलको कामना और यह भ्रममूलक बुद्धि कि अमुक कर्म हम करते हैं। यदि हम इन तीनों बातों-को छोड़ दें तो हमें कर्मका फल नहीं भोगना पड़ेगा। शास्त्रोक्त कर्म इस पद्धितसे करनेपर अन्तः करणकी शुद्धि होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्मोंका फल हमें नहीं भोगना पड़ता। बिल्क इस प्रकारके कर्म हमें पिछले कर्मोंके बन्धनसे भी मुक्त कर देते हैं।

इस प्रकार हमें यह माळूम हो जाता है कि इस लेखके प्रारम्भमें दिये हुए दोनों प्रश्नोंके उत्तरमें गीता क्या कहती है।

कौन-से कर्म करने चाहिये, इसका उत्तर तो गीता यह देती है कि हमें शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिये। दूसरा प्रश्न था-कर्म करनेकी यथार्थ विधि क्या है ! इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती है-'आसक्ति और फलकी इच्छाको त्यागकर कर्म करो। कर्म करते हुए इस बातको याद रक्खों कि शरीर अथवा इन्द्रियोंसे ही सारे कर्म होते है, आत्मा अक्तिय है। किन्तु ऐसा होनेपर भी कर्म करनेमें धृति और उत्साह पूरा होना चाहिये।'

# सिद्ध-योगी

(१)

मोह ममतासे रहता दूर, सिणक कायाकी माया नहीं। छोह है छातीमें भरपूर, जीवमें जीवन-समता सही॥
(२)

भरा रहता है सेवाका भाव , विश्वका सचा सेवक वही। कभी विचलित क्या करता उसे , अतुल वल प्रभुता पथसे कही॥ (३)

उसे उसका ही रहता ध्यान , सृष्टि जिसकी मायासे हुई। भोगसे रखता उसको दूर, योगकी शक्ति अनूठी नई॥ (४) योगसे पावन निर्मल ज्ञान, समझमें आती वातें सही। कभी छल कलुष क्रोध अभिमान, छोभ-छाया छू सकती नहीं॥

साधनाका वह सम्मा कोष , पूर्ण कर पाता जीवन-यज्ञ । अमर यश जगमें होते व्याप्त , समझ सकते क्या उसको अज्ञ ॥

> सिद्ध-योगी कहते हैं उसे , सिद्धियाँ रहतीं जिसके पास । स्वर्ग-सुखकी न हृद्यमें चाह , प्रलय ताण्डवका जिसे न त्रास ॥

> > जगदीश झा 'विमल'

१ शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धये दकर्मण । (सर्वथा कर्महीन हो जानेसे तुम जी भी नहीं सकते।)

# मेस्मेरिज़म और हिपनॉटिज़म

( लेखक--- अध्रादुर्गाशङ्करखी नागर )

### मेस्मेरिज्मका इतिहास



रमेरिज्मके तत्त्वज्ञानसे हमारे भारतीय क्रिय-महर्षि अपरिचित नहीं थे । पातञ्जल योगदर्शनके प्रथम सूत्रमें ही यह वतलाया गया है—'योगश्चित्त-चृत्तिंनरोधः' । चित्तवृत्तिंगोंके निरोधका नाम ही योग है। मनका स्थिर करना ही इस शक्तिका मूल

है । मेरमेरिजम और हिपनॉटिजम मनकी एकाप्रताहीं के सब खेळ हैं और एकाप्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती है । मेरमेरिजम विद्याको दो भागोंमे विभक्त किया गया है—एक Curative Mesmerism अर्थात् रोगनिवारण और दूसरा Phenomenal Mesmerism अर्थात् दिव्य ज्ञान। दोनोंका एक दूसरेने धनिष्ठ सम्बन्ध है । हमारे यहाँ मान्त्रिक चिकित्सक विभृति, चरणामृत, आशीर्वाद देकर और आड़ फूँककर मेरमेरिक शक्तिका उपयोग करते आये हैं और अब भी करते हैं । अथवेवद मानसोपचारके मन्त्रोने भरा पड़ा है ।

मनुष्यकी जिस शक्ति मेरमेरिक किया उत्पन्न की जाती है उसे अग्रेजीमें Will-power अर्थात् 'इच्छाशक्ति' कहते है। वेदमें मनकी अपूर्व शक्तिका वर्णन है। मनः संयम करनेका अम्यास करना, या एकाप्रताका अन्यास करना ही मनोयोग है।

# आधुनिक मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्म

आधुनिक मेरनेरिज़नका प्रचार हुए करीव १५० वर्ष हुए हैं। सन् १७३४ में मेलार नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाके बीएना (Vienna) नगरमे पैदा हुआ था। जक्टरीविद्या पढ़कर वह चिकित्साग्रात्ममें नड़ा निपुण हो गया था। उसका व्यक्तित्व नहुत प्रभावशात्री और आकर्षक था। एक बार एक पादरीको लोह चुम्बकको त्वर्ग करके रोग दूर करते हुए देखनेका अवसर मेलारको प्राप्त हुना। बहुत-से रोगियोंपर चुम्बकका आश्चर्यजनक प्रभाव देलकर वह मी रोगोंको चुम्बकते दूर करने लगा। एक दिन अकम्मात् एक रोगीक अङ्गसे खून बहुने लगा। इसके पास उस समय चुम्बक न था। उसने हाथ पेरकर वृत् वन्द कर दिया। उसी दिनसे उसे विश्वास हुआ कि रोज-निवारक सामर्थ्य हार्थोमें है। उसने यह सिदान दूँद निकाला कि मनुष्यके हाथकी अँगुलियोंके अप्रभागते विदुद् प्रवाह—अहस्य शक्ति निकलती है जो रोगीके शरीरने प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम उसने Animal Magnetism (विद्युत्प्रवाह) रक्ता। यूरोपमें प्रथम ही मेस्सरने इस विद्याका प्रचार किया था, अतएव उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेन्मेरिज प्रचलित हुआ।

सन् १७८० में मेरमर फ्रांसके पेरिस नगरने चा आया और यहाँ वड़े धूमधामछे उसकी चिकित्साका प्रचार हुआ । बड़े-बड़े लोग मेत्मरके शिष्य हो गरे। अन्धे, लॅंगड़े, चूले, पश्चायात ( लक्ते ) के असाध्य<sup>ारीनी</sup> मेरमरकी चिकित्सासे निरोगी हो गये । राजघरानोर्ने उत्तरी चिकित्लाकी घाक जम गयी और चर्वत्र यूरोपमें उन्ही प्रसिद्धि हो गयी । मेरमरके उत्कर्षको वहाँके नामी डान्टर चहन न कर सके और उन्होंने ईर्ष्यां**से उसके विद्**र आन्दोलन किया कि मेलर डॉगी है। क्षेत्र ठरकारने चन् १७८४ में इसका निर्णय करनेके लिये कमीशन निरुक्त किया। कमीशनमें अधिकाश लोग जडवादी थे। उट कारण उस कमीशनने इस विद्याको मिथ्या यतामा । ई॰ सन् १८२६ में पुनः कमीयन नियुक्त हुआ, उसन कुछ सत्यशोषक मेम्बर थे। इस कमीशनने नेसार्के विदान्तकी पुष्टि की और अहस्य र्याकको खीकार किया I परन्तु मेसरके अन्तिम दिन गड़ी दुर्दशामें न्यारेत हुर, यहाँतक कि उसे देशनिकाला दिया गया।

मेसरको मृत्युके नाद जर्मनी और फार्क्स रह विवान का खून प्रचार होता रहा और अमेरिकाम हो प्रवास्त्रणमक राज्य होनेसे इसका और भी अधिक प्रचार हुआ।

ई० सन् १८३८ में लग्दन यूनियरिस्टी काडेबाँड उपकटर इलिपटसन (Dr. Elliotson) ने लग्दनमें मेन्सीरिज़मका बहुत अचार किया । इतियरसा उन समयके नामाद्वित और युद्धिमान् उपकटन माने ताते है। उन्होंने ही विलायतमें सर्वप्रमा न्देशीरकीय (50%) cope) का प्रचार किया था । डाक्टर इलियटसनने मेहमेरिजमसे रोगियोंको निद्रित अयस्थामें लाकर बड़े-बड़े आपरेशन किये। इनके प्रयोगोंसे रोगी इतनी प्रगाढ़ निद्रामे चले जाते थे कि रोगियोंको किश्चिन्मात्र भी वेदना या दर्दका भान ही नहीं होता था।

उसी समय इनके प्रयोगोंका हाल पढ़कर कलकत्तेमें प्रेजीडेन्सी सर्जन डाक्टर एसडेलने भी मेस्मेरिज्म चिकित्सा आरम्भ की और रोगियोंको मूर्ज्छित करके वेदनाशून्य बड़े २६१ आपरेशन किये। सन् १७८० से १८५० तक मेस्मेरिज़म शास्त्रके उत्कर्षका समय था। डाक्टर लोग इस विद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस शास्त्रकी प्रगति होती रही। इस समयतक क्लोरोकार्मका आविष्कार नहीं हुआ था। क्लोरोकार्मके आविष्कार होने से मेस्मेरिज्मका प्रचार कम हो गया। क्लोरोकार्मके सुंघाने से थोड़े ही समयमें मनुष्य बेहोश हो जाता है और कुछ श्रम नहीं करना पडता, किन्तु मेस्मेरिज़मसे किसी-किसी रोगीको गाढ निद्रामें लाने के लिये कभी-कभी दो घण्टेतक वेधक दृष्टिसे रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था और मार्जन करने पड़ते थे।

ई॰ सन् १८४१ में मैनचेस्टरके प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडने मेस्मेरिज्मके सिद्धान्तोंका अध्ययन किया और सिद्ध किया कि मेस्मरका अदृश्य शक्तिके प्रवाह (Animal magnetism) का सिद्धान्त निरी कल्पना है। डाक्टर ब्रेडका अनुभव यह हुआ कि दूसरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम निद्रामे लाना Suggestion या सूचनाशक्तिपर निर्मर है। किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह जमवाकर नेत्रोंके मजातन्तुओंको थकान ला देनेकी कियासे स्वाभाविक निद्राके समान तन्द्रा उत्पन्न होती है। इस कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस (Hypnosis) है। इसी नामके आधारपर हिपनॉटिज्म शब्द प्रचलित हुआ। हिपनॉटिज्मका प्रयोग करनेवालेको हिपनॉटिस्ट (Hypnotist) विधायक या प्रयोगकर्ता कहते हैं।

# मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्ममें भेद क्या है ?

मेस्मेरिज्म और हिपनॉटिज्ममे इतना ही मात्र अन्तर है कि मेस्मेरिज़ममे हाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा उत्पन्न की जाती है और हिपनॉटिज़ममें सूचना देकर किसी चमकीली वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सधाकर कृत्रिम निद्रा लायी जाती है।

## मेरमेरिक और हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन

कुछ मनुष्य ऐसे होते है कि रात्रिको नींदमें ही उठकर विविध कार्य करते है—पत्र लिखते हैं—लेख लिखते हैं और प्रातःकाल जागृत होनेपर लेखादि तैयार देखकर आश्चर्य करते हैं कि यह कार्य किसने किया। उनको इस बातका ज्ञान नहीं रहता कि यह कार्य उन्हींका किया हुआ है। इस स्थितिको Somnambulic (स्वाप्तिक) अवस्था कहते हैं। मेरमेरिक और हिपनॉटिक अवस्थामें बहिर्मन सो जाता है और अन्तर्मन जागृत रहता है। अन्तर्मन ही सब कुछ करता है।

हिपनॉटिक अवस्थामे पात्रको कहा जाय कि त् कुत्ता है तो वह मोंकने लगता है और कुत्तेकी चेष्टा करता है । उसे घाँसलेट सुँघाकर कहा जाय कि यह गुलावका इत्र है तो वह बड़े प्रेमसे सूँघता है । कागजके दुकड़े मुँहमें देकर कहा जाय कि ये मथुराके पेड़े हैं तो वड़े स्वादसे उन्हे खाने लगता है । उसे ऑफ़ें खोलनेकी आज्ञा दी जाय और सूचना दी जाय कि देखों, तुम्हारे सम्मुख समुद्र है, तुम इसमें तैर सकते हों, तो वह कपड़े उतारकर तैरने लगता है । हिपनॉटिज्ममें आज्ञा या सूचना देकर ज्ञानेन्द्रियोंको भ्रममें डाल सकते हैं । मायिक हश्य पात्रके सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते हैं । इस अवस्थामे उससे कहा जाय कि त् वक्ता है तो यह व्याख्यान देने लगता है । विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, दुराचार आदिको दूर कर सकते हैं ।

मेस्मेरिक सुषुप्ति अवस्था जब किसी सिन्धवातके रोगीमें उत्पन्न हो जाती है जो जागृत अवस्थामें जरा भी हाथ-पैर नहीं हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार सूचना दी जाय कि तुमको विल्कुल दर्द नहीं होगा, तुम अपने पैर अच्छी तरह हिला सकते हो, तो जागृत होनेपर वह अपने पैर इसी तरह हिला सकेगा। जागृत होनेपर उसको कोई पीड़ा नहीं मालूम होगी। इसी प्रकार चित्तभ्रम, उन्मादवायु, मजायिकार, वातविकार, अर्द्धाञ्चवायु, हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया (Neurosthenia), उन्निद्ररोग, मिलाष्ककी निर्वलता, पेटके विकार, सन्धिवात, भिन्न-भिन्न प्रकारके दर्द, सामान्य ज्वर और सिरदर्द आदि रोग मेस्मेरिजमसे दूर किये जाते है। मेर्सेरिज्मकी छः अवसाएँ—१ तन्द्रा, २ निद्रा, ३ प्रगाढ सुपुति, ४ अनुवृत्ति, ५ दिव्य दृष्टि और ६ प्रत्यग्ट्षि (अन्तर्दृष्टि ) ई।

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रमावित नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पाँचर्षी अवस्थामें चले जाते हैं और छठी अवस्था तो किसी विरलेंमें ही उत्पन्न होती है।

### मेस्मेरिज़म और समाधि

पाँचवीं और छठी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रकों दूरदर्शन और दूरअवण होने लगता है। वह भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता है; यह समाधि अवस्था ही है। मेरमेरिज्मकी इस अन्तर्देष्टिकी अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके मनका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। रोगनिवारण एव चमत्वारोंके साथ ही यह विद्या योगाम्यासका भी दिग्दर्शन कराती है। यदि कोई मनुष्य दूसरोपर प्रयोग न करके अपने प्राणपर ही प्रयोग करता रहे तो समाधितक पहुँचकर आत्मानुभव कर सकता है।

### मेस्मेरिजम और प्राणतन्व

योगशास्त्रमं प्रसिद्ध प्राण और मेत्मेरिङम ये दोनों तत्त्व एक ही हैं, इसिल्ये मेत्मेरिङम विद्यानो हम प्राण-विनिमयके नामसे कहेंगे । प्राण ही शरीरका जीवभूत आधार है । प्राणमें विकृति होनेते ही रोगादि दोष शरीरमें उत्पन्न होते हैं और प्राणकी शुद्धि ही वल, पराक्रम और शरीरके आरोग्यना आधार है।

प्राण-विनिमय (मेत्मेरिज्म) ते विकृत प्राणको दूर करके शुद्ध प्राणका सञ्चार किया जाता है। जिस मनुष्यका मन पवित्र हो और शरीर स्तत्य हो वह दूसरों में शुद्ध प्राणका सञ्चार कर सकता है। किसी मलीन शरीर और अशुद्ध विचारको कृतिवाले मनुष्यके त्मर्थते अपने प्राणकी शुद्धता नष्ट होती है। इसीलिये उनका त्यर्थ होनेपर त्यानका विधान है। जड और चेतन सत्र पदार्थों मेरे प्राणकी छाया निरन्तर निकला करती है। अत दूसरों के पहने हुए वल, उपयोगमें लायी हुई वस्तुएँ, उच्छिष्ट अन्न-जल आदि भी नहीं प्रहण करना चाहिये। जूत-छात और भन्याभस्यका विचार इसी सिद्धान्तपर अवलिंगत है। योगशाल, तन्त्रशाला और स्वरशास्त्रका मेत्मेरिङमसे घनिष्ठतम सम्बन्ध है। मानसीय विद्युत्पवाहके अस्तित्वको प्रमाणित करनेके न्यि बङ्गे-बङ्गे डाक्टरॉने अनुभव और परीक्षा करके उसहा समर्थन किया है।

गत कुछ दिनोंमें फांसके बोर्डो (Bordeaux)
नाम नगरमें वैज्ञानिकोंने जो शोध किये हैं उनते वह
सिद्ध हो गया है कि मनुष्यके शरीरते एक
शक्तिशाली प्रवाह निकलता है। प्रत्येक मनुष्य
प्राणीकी विद्युत्-शक्ति (Human magnetism) दूर्वर
प्रमुख्योंसे सर्वया मिन्न प्रकारकी होती है। यह विद्युत्प्रवाह एक प्रकारका हर समय वहनेवाला पदार्थ है और
यह शक्ति एक प्राणीसे दूसरे प्राणीमें प्रवेश कर सकती है।
इसी सिद्धान्तपर मेरमेरिज्म और योगचिकित्सा की जाता
है, जिसके उपचारमें ऑखों और अगुलियोंके द्वारा रोगीके
शरीरमें विद्युत्-प्रवाह प्रवेश कराया जाता है।

पुराने समयके महापुरुषों तथा देवताओं के चित्र और मूर्तियों के अवलोक्त करने से जात होता है कि हरेक के मस्तक के चारों ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है। महात्मा बुद्धकी एक मूर्ति लड्डामें है जिसमें आलोक की किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं। अथवंदेद और महामारतमें इसका वर्णन पाया जाता है। प्राचीन समय इसको लोग मानते आये हे। सस्ट्रातमें इसे तेजस् कहते हैं और अग्रे जीमें औरा (Aura)।

लन्दनके सेण्ट टॉमस हास्पिटल (St Thomas Hospital) के मृतपूर्व विद्युच्छाली डाक्टर डब्द्र जील किलनर, बील एक, एमल बील ने तेजस् (Aura) का अनुस्मान करके रासायनिक कियादारा प्रत्यञ्च कर दिसाया है। डाक्टर किलनरने डायसायनीन पदार्थप्रतुक्त काँचकी तक्तीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है। अधिर स्थानमें उस काँचके मनुष्यकी ओर देखनेने उसके आस-पास चारों ओर छ न्छ इज्ज बौड़ाईम आवरण दिलायी देता है। लौह सुम्बकके भी आसनास आवरण (बेरा) दिसायी देता है। होई इसी प्रकार मनुष्यके हार्योंसे और नेत्रोंसे भी अदस्य द्यक्ति निकल्ती है और मेटमेरिजनके प्रयोग सिद्ध होते हैं।

चित्र न० १ में खत्य तेजस् ( Healthy Aura ) का चित्र दिया गया है। यह विल्कुल वेरगा होता है और यह अवस्य वमानान्तर रेखाओं के वना हुआ नेता है जो चारे शरीरसे वाहर निकल्ती रहती हैं। यह प्राप

### १-आरोग्य तेजस्



यह चित्र नीरोगी मनुष्यके स्क्ष्म शारीरका है जिसमें प्राणशक्तिका खूव सञ्चार हो रहा है और खस्थ तेजस् शरीरसे निकल रहा है।

### २–ऑडिलिक फोर्स (Odylic Force)



लौह चुम्बक (Magnet), क्रिस्टल (Crystal), फूल तथा मनुष्यके हाथ और चेहरेसे जो एक विशेष प्रकारका तेज निकलता है उसका यह चित्र है।



३-इच्छा-राक्ति और सूचनाके प्रयोगसे पात्रको पीछे खींचा जा रहा है।



४-डाक्टर ब्रेडका हिमॉटिज्मका तरीका

तेजस् जय शरीरके याहर निकलता है तो गरम जमीनमेंसे जैसे ह्वा गरमीके दिनोंमें निकलती है वैसे ही यह ऊप्मार्शिक निकलकर दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करती है। सूर्यसे हमारे शरीरमें प्रीहा (तिछी) प्राणको खींचती है और फिर सारे शरीरमें नस-नाड़ियोंमें उसका सञ्चार होता है। जयतक प्राणकी धारा यरावर वहती रहती है और औराकी लकीरें समानान्तर रहती ह तवतक मनुष्य हरेक वीमारीसे वचा रतना है। जब प्राणम विकृति हो जाती है अथवा फर्क पड़ जाता है। जब प्राणकी कमी हो जाती है तव रोगके कीटाणुओंसे वचना मुक्किल हो जाता है। मेहमेराइनर विकृत प्राणको शरीरसे वाहर फैंककर स्वस्य प्राण-तेजस् उसके शरीरमें उल्लता है, यही प्राण-विनिमय-मेहमेरिजमका तत्त्व है।

नि न॰ १ म ढाई फुटतक चारी तरफ छाया-शरीर निकला हुआ है और शरीरकी नस नाड़ियोंसे खस्म तेजस् बाहर निकल रहा है।

जिसके समीप होनेसे प्रसन्नता और शान्तिका अनुभव हो उसका 'औरा' सात्त्विक समसना चाहिये। जिनके समागमम जाल्स्य, द्रेष, भय और चिन्ताकी वृद्धि हो उनका 'औरा' तामसिक समसना चाहिये।

# विद्युत्प्रवाहद्वारा जीवनरक्षा

बहें रहें देवरोते हन नहें है प्रपेत की स्ति १ हरा इन्हें में के सिन्दें हैं एक इन्हें बीटे ने स्वेते हिन हैं ने भारत देवर अभिनाइ स्त्री श्री के स्वाद के स्त्री ने भेड़ ने साहतू का बहु आपकी कहा देव दूर्ण देव कर देते थे, नाश कर देता था, जिससे मृत शरीरमें सड़निकया पैदा नहीं होने पाती थी। सूक्ष्मदर्शकयन्त्र (Microscope) द्वारा इसकी परीक्षा भी की गयी। छः मृत मछिलयां उस स्त्रीको प्रयोग करनेके लिये दी गयीं और छः वैसे ही अलग रख दी गयीं। जिन छ पर उस स्त्रीने प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं और किसी प्रकार न सड़ी, न दुर्गन्धित हुई, और जिन छ पर प्रयोग नहीं किया गया था उनमें हजारों छोटे-छोटे जन्तु दिखलायी दिये। फिर उस स्त्रीको इन सड़े हुए मृत शरीरोंपर प्रयोग करनेकों कहा गया। लगभग पन्द्रह-वीस मिनट वाद प्रयोगके पश्चात् जब उन्हीं मृत जीवोंको अणुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो हजारों जन्तु मर चुके थे। कुछ दिनोंके प्रयोगसे सब कीड़े मर गये। कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनोंतक फूलोंपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हें ताजा रखते ह और फूल बहुत दिनोतक नहीं सुरक्षाते।

इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारे शरीरमेसे विद्युत्-प्रवाह निकलता रहता है और हाथोकी अंगुलियों के अप्रभाग और नेत्रों के छोरसे विशेषलपसे निकलता है । इसीलिये मेरमेरिज़ममें वेधक दृष्टि और हस्तस्वालन (मार्जन) पर विशेष और दिया गया है।

(१) लांट चुम्बक (Magnet), (२) दिन्छल (crystal), (३) एल, तथा (४) मनुष्यके हाथ और चेहरेते जो तंजस् निकलना है उसे ऑडिन्डिक फोर्स (Od), he torce) कहते हैं। चित्र न०२ में यह दिरालाया गया है।

### मेस्मेरिक और हिपनॉटिक शक्तिका निकास करनेके नियम

े आस्मितिहास, २ ट्रा मण्यास्य, २ सम्बद्धाः दुद्धिः इ स्पन्न दृद्धिः ५ पास सर्वर, ६ वै र्वे तीर ८३४५ इ.स. तम्पर्कतपुर भीर ८ शहर विकास

नेने दिल और तिलाशितने संदरत से विकेट इंडिया अपलानीन स्वर्गती बाद्द दिला एन प्रदेश शैर देश सहारक्षण हो। ने नार्थन साथ प्रदेश के किस्टों।

# अक्रान्यक्ति बढानेका मापन

ाना देवता के स्थाप का के प्राप्त कर है। असम देवता के स्थाप अस्ति अस्ति स्थाप स्थापित शालग्राम, शिविलिङ्ग अथवा दीयककी ज्योतिपर ध्यान और नासिकाग्र अथवा त्रिकुटीदेशमें त्राटक करनेका विघान हमारे योगशास्त्रमें वतलाया गया है। दीपककी ज्योतिपर या नासिकाशपर दृष्टिस्थिर करनेसे नेत्रविकारवाले ज्यक्तियो-को हानि पहुँचती है। शालग्राम और शिवलिङ्गपर त्राटक करनेसे नेत्रज्योति वढ़ती है। इस वातका सदा ध्यान रहे कि दूरी दो फुटसे अधिक न हो और अभ्यास शनै:-शनै: वढाया जाय, एकदम नहीं।

# द्पणत्राटकका अभ्यास

दीवालपर दर्पणको टॉग दो। उसके मध्यभागमें चवनी वरावर सफेद कागज काटकर चिपका दो। दर्पणसे डेढ़ फुट दूरीपर पट्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे वैठ जाओ। ऑखोंको न अधिक तानो और न दृष्टिको ही नीचे गिराओ। दर्पणके कागजपर दृष्टिको स्थिर करो। पलकोंको हिलने न दो। एक दृष्टिसे टकटकी वॉघकर देखते रहो, वृत्तिको इस तरह स्थिर करो कि तुम्हारा प्रतिविम्न कॉचमें न दीखने पावे। प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे दिन दो मिनट, इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनटसे आध घण्टेतकका अम्यास वढ़ा सकते हो। ऑखोंको नास माल्यमहो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अम्यास कर सकते हो। अम्यासके वाद नेनोंको ठण्डे जलसे अच्छी तरह धो डालो। इस अम्याससे निर्वल नेत्र सवल होंगे और आकर्षणवल बढ़ेगा। नाटकके अम्यासके समय निम्न मन्नोंका वार-वार चिन्तन करो—

मेरे नेत्रोंके ज्ञानतन्तु वलवान् हो रहे है। मेरे नेत्र आकर्षक और प्रभावज्ञाली हो रहे हैं। मैं निर्भय हूं। मैं चिर ऊँचा करके चवके सम्मुख देख सकता हूं। मेरी मन शक्ति प्रवल है।

# दीर्घ श्वास-प्रश्वास ( Deep Breathing )

प्रातःकाल वायुचेवनके लिये जङ्गलमें चले जाओ। किसी ऊँचे टीलेपर या स्थानपर सरलतासे सिर और छाती सीधी करके सुखासनसे मेहदण्डको सीधा करके वैठ जाओ। मुंह वन्द करके नासिकासे गहरा श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ों में कुम्मक कर शनै:-शनै: प्रश्वासद्वारा खींची हुई वायुको वाहर निकाल दो। पुन: इसी प्रकार दस-वीस वार करो और यहाँतक अभ्यास वढ़ाओं कि कम-से-कम सौ वार इस श्वासोच्छ्वासिकयाको आसानीसे कर सको। पूरक, कुम्मक और रैचक करते समय निम्न विचारीपर मनन करो-

में सूर्य भगवान्से प्राणशक्तिको श्रसनिक्रवाद्वारा शरीरमें खींच रहा हूँ। सूर्यिकरणींद्वारा प्राणशिक मेरे रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे वल, उत्साह, जीवनशिक और आरोग्य प्रदान कर रही है। मेरे शरीरसे विद्युत्प्रवाह, प्रकाश और किरण निकल रहे हैं। में सूर्यके सहश तेजली वन रहा हूँ।

# मार्जन करनेकी रीति (Passes)

मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करने की प्रथा प्राचीनकाल के चली आती है। अपनी शक्तिको दूसरेमें प्रवेश करने की किया को मार्जनिक्रया अथवा पास करना कहते हैं। मार्जन दो प्रकार के होते हैं—विधानमार्जन और विसर्जनमार्जन।

हार्थोकी दोनों इथेलियोंको जोरसे रगड़ो, जनतक कि वे गर्म न हो जायँ। फिर हार्योको आगे-पीछे खूव हिलाओ और हार्योकी मुडियोंको खूव जोरसे वन्द करो और खोले। अव दोनों हार्योकी हथेलियोंको और अँगुलियोंको मिला-कर तथा अंगूठोंको दूर रखकर एक तकिया रखकर कल्पना करो कि यह मनुष्य है। घीरे-घीरे कपाल, छाती, पेटपरसे उतारते ले जाओ और पैरतक ले जाकर एक तरफ झटक दो (पास स्त्रीके वार्यी और और पुरुषके दाहिनी ओर देना चाहिये ) । इस तरह हाथोंको झिडक देना चाहिये कि मानो किसी दूषित द्रव्यको शरीरसे निकालकर वाहर फेंक रहे हो । शरीरसे हाय चार इंच दूरीपर रखना चाहिये । सिरसे पैरतक एक वार ऐसा करना एक मार्जन कहलाता है। दूसरा मार्जन प्रारम्भ करते समय हार्योको झटकनेके वाद तुरन्त मुहियाँ वन्द करके रोगीके सिरपरसे ले जाना चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये। इस प्रकार पन्द्रह मिनटसे आघ घण्टेतक पास देनेका अभ्यास कर लेना चाहिये।

कुछ दिनोंके अभ्याससे अँगुलियोमं सनसनाहट माल्म होने लगेगी और माल्म होने लगेगा कि अँगुलियों-से सूक्ष्म प्रवाह निकल रहा है। कभी-कभी अधिक प्रभावित करनेके लिये रोगीकी अँगुलियोंको स्पर्श करते हुए भी पास देना पड़ता है। एक पासमें तीन मिनटतक समय लग सकता है और जर्ह्या-जर्ह्या भी पास दे सकते है। इस अभ्यासमें सफलता प्राप्त होनेपर मेरमेरिज्मसे रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है।

### मेस्मेरिज्मका प्रयोग प्रथम विधि

जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिज्म करना हो उसको एक कुर्सीपर विठा दे। दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय। जिस पात्रपर प्रयोग किया जाय उसके दाहिने हाथकी अंगुलियोंको अपने वार्ये हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलावे और हद सङ्कल्प करे कि पात्रको निद्रा आ रही है। उसे कहा जाय कि वह टकटकी वॉघकर एक दृष्टिंस पलकोंको बिना झपकाये प्रयोगकर्ताक नेत्रोंकी तरफ देखता रहे। थोड़ी देर बाद ऑखोको खुला रखना पात्रके लिये असम्मव हो जायगा। तब उसे ऑखें वन्द करनेकी आज्ञा दी जाय। प्रयोगकर्ता पात्रको समझा दे कि जब ऑखें भारी होकर बन्द होने लगें तब बन्द कर ले और खस्थतासे सो जाय। पात्रको यह भी समझा दे कि उसपर मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा।

इस प्रकार करनेपर थोड़ी देर बाद पात्रकी ऑखें भारी हो जायंगी और उसे ऊँघ आने लगेगी। इस समय प्रयोगकर्ताको हाथ घीरेसे छोड़कर विधानमार्जन देना आरम्भ करना चाहिये। दस-पन्द्रह मिनट मार्जन देनेसे पात्र गहरी नींदमें चला जायगा। कभी-कभी पाँच-सात बार प्रयोग करनेपर प्रयोग सफल होता है। किसी-किसी-पर एक ही बारमें प्रयोग सफल हो जाता है।

### मेस्मेरिक अवस्थाकी परीक्षा

जिसपर मेस्मेरिज़म किया गया हो उस पात्रका हाथ ऊँचा उठाकर तुरन्त छोड़ दे। यदि लकड़ीके समान एकदम गिर पड़े तो जानो कि उसपर मेस्मेरिज़मका प्रयोग हो गया है। उसकी ऑखोंकी पलक खोलकर देखो। यदि नेत्र ऊपर चढे हुए हैं, सफेद दीखने लगे हैं और बीचका तारा घूमने लगे तो समझो कि प्रभाव हो गया है।

यदि पात्र रोगी हो तो जिस अङ्गमे रोग हो उस स्थानपर पॉच-सात मार्जन करके Suggestion—सूचना देनी चाहिये कि तुम्हारे जायत होनेपर सब दर्द दूर हो जायगा। यदि विश्वदृष्टि उत्पन्न करनी हो तो किसी वस्तु-को मुझीमें बन्द करके उसके कपालपर हाथको रखकर कहो कि तुम सूक्षम शरीरसे मेरे हाथकी वस्तु देख सकते

हो—बतला सकते हो । जब वह बतला दे तो कमरेकी अन्य चीजोंके सम्बन्धमें उससे पूछो । फिर अन्य स्थानोंमें भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करो । फिर विसर्जनमार्जन अर्थात् उलटे पैरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली बजाकर जागृत कर दो । मार्जन करनेके बाद हाथोंको ठण्डे जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये । मार्जन देते समय हाथ-पैरको न घोना चाहिये ।

### दूसरी विधि

पात्रको बिस्तरेपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दो। सारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग ढीले छोड़नेको कह दो। फिर नाकसे श्वास-प्रश्वास करनेको कहो और सिरसे छातीतक मार्जन करते रहो, दस-पन्द्रह मिनटमें ही वह मेस्मेरिक निद्रामें चला जायगा।

### हिपनॉटिज्म

पात्रको सीधा खड़े होनेको कहो । उसको सारे शरीरको बिल्कुल शिथल करनेको कहो । उसके पीछे खड़े
होकर दोनों हाथोंको कन्धोंपर रख दो और दृष्टिको मस्तकके
निचले भागपर गर्दनके ऊपर स्थिर करो । पात्रको समझा
दो कि पीछे गिरना मालूम हो तो वह रोकनेका प्रयत्न
करे । उसे सँभालकर नीचे लिटा दिया जायगा । अब
धीरे-धीरे मृदु और प्रभावशाली भाषामें कहो, महाशय !
तुम गिर रहे हो—गिर रहे हो-पीछे गिर रहे हो-बड़े जोरोंसे पीछेकी तरफ खिंचे चले आ रहे हो, जब मैं अपने
हाथोंको तुम्हारे कन्धोंसे अलग कर लूँगा, तुरन्त ही तुम
गिर जाओगे । गिर जाओगे-अवस्य गिर जाओ-गिर
जाओ-भयभीत मत होओ । चित्र नं० ३ में इच्छाशिक
और सूचनासे पीछेकी ओर झुकानेका प्रयोग बतलाया है।

इस प्रयोगसे पात्र पीछे गिर जायगा । उसे सँभाल-कर नीचे लिटा दो । इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर अपनी एक अंगुलीपर उसकी दृष्टि जमवाकर तुम आगे झक रहे हो-आगे झक रहे हो, यह सूचना वार-बार देकर आगेकी ओर गिरा सकते हो । इसी प्रकार सैकड़ों प्रकारके प्रयोग अपनी विल्पावरसे कर सकते हो ।

### डाक्टर ब्रेडका तरीका

किसी चमकीली यस्तुको पात्रकी ऑखोसे जरा ऊपर मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने-को कहो और कहो कि तुम्हारी ऑखें अव भारी हो रही हैं—बहुत भारी हो रही हैं। अन तुम आँखें नन्द कर लोगे, आँखें नन्द कर लो। अन तुम आँखें नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते—चाहे जितना प्रयत्न करो। सो जाओ, सो जाओ—सो जाओ, गहरी नींदमे चले जाओ—गाढ़ निद्राम चले जाओ—प्रगाढ़ निद्रा आ रही हैं—शान्त और मीठी नींद आ रही है। चित्र न०४ में डाक्टर ब्रेडका हिपनॉटिड्मका प्रयोग करनेका तरीका नतलाया है। इस प्रकार हिपनॉटिक निद्रा-अनस्थामें आनेपर तुम दुर्गुण, दुर्व्यसन, सिरदर्द या अन्य नीमारी या कुटेन, मानसिक रोगको (हिपनॉटिज्मसे) दूर कर सकते हो।

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनॉटिइम या मेसोरिइम-का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हिपनॉटिइम या मेसोरिइमके प्रयोगोंको वार-वार करनेसे हानि नहीं पहुँचती। इस भ्रान्तिको पाठकोको दूर कर देना चाहिये। वालकों-पर निद्वित अवस्थामें हिपनॉटिइमका प्रयोग करके सुसस्कार उनके कोमल मिला कपर अकित किये जा सकते हैं। श्री और पुरुष सबमें मेगनेटाइज़ करनेका ग्रप्त सामर्थ्य है। मनुष्य स्वार्थको भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी शक्ति वढेगी। इस शक्तिका तमाशा दिखलानेमें कभी उपयोग न किया जाय, न कौत्हलको निवारण करनेके लिये उपयोग करें।

यह सदा स्मरण रक्खो कि विश्वशक्तिका मूल वही अनन्त शक्ति है जो सर्वशक्ति और सत्ताका उद्गम है। स्मरण रक्को कि तुम उस अनन्त शक्तिके अश हो। अपने मन और शरीरको शुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस परमिता परमात्माके साथ, जो तुम्हारे हृदयगुहाके अन्तस्तम प्रदेशमें विराजमान है, सम्बन्ध स्थापित करो। यही सर्व यथार्थ शक्तिका स्थान है।

नेत्र वन्द कर लो, अपने मीतर गहरे उतरो, बाहर की स्थितिको शनैः शनैः भूल जाओ । सर्वश, सर्वशिक मान, सर्वव्यापक, अजर, अमर, नित्यशुद्ध, सत् चित्-आनन्दस्वरूप नारायणका ध्यान करो । अत्यन्त गहरेमें चले जाओ कि जहाँ आनन्दमय प्रकाशके दर्शन होने लगेंगे । यह प्रकाश सारे विश्वका जीवन है ।

इस प्रकाशसे तुम्हें जीवन-वल-तेज-आरोग्यदायक शक्ति प्राप्त होगी। नित्यप्रति आघ घण्टे अम्यास करनेते कुछ ही दिनोंमें तुम्हारा शरीर आरोग्यदायक शक्तिते पूर्ण हो जायगा और तुम्हारे शब्द-स्पर्शमात्रसे रोगी आरोग्य-सुख-शान्ति लाम करेंगे। जो हद निश्चय और परम विश्वास-के साथ नारायणको महावैद्य और उपचारकर्ता मानेगा और अपनेको केवल निमित्तमात्र मानकर किसी भी रोगी-पर उसके नामपर हाथ फेर देगा तो रोग, शोक, चिन्ता आदिसे पीढ़ित मनुष्यको तत्काल शान्ति मालूम होगी और वह शीष्ठ चंगा हो जायगा। यह इमारे आर्यशालकारों-का मेसोरिज़मका सर्वोत्कृष्ट साधन है।

हमारे शास्त्र अन्तरात्माकी और अभिमुख होनेको ही योगकला कहते हैं।



# प्रेम-सन्देश

सुभग सनेही श्यामसुन्दर सुचन्द्र चारु,
हम-सी चकोरिनिकी चाह क्यों निहारैं ना ।
वे हैं धनश्याम हम याचक मयूरिनिके,
नेहको निहारैं ऐसे निपट विसारें ना ॥
हियरो हमारो एक सो तो नन्दनन्दन पै,
ज्ञानकी कथाको सुनैं कौन सो विचारैं ना ।
उद्यो तुम जाय ऐसी कहियो गुविन्दज् सों,
गोपिन गरीवनपै गजव गुज़ारैं ना ॥
—गोविन्दराम अप्रवाल

## गुरु-तत्त्व

( लेखक--पं ० श्रोकेशवदेवजी शर्मा )



स परिवर्तनशील जगत्में यह मनुज-देह परमात्माका बनाया हुआ एक न्तन गृह है। घरमे जैसे बहुत-से द्वार होते हैं तैसे ही इस देहगेहमें नव द्वार हैं—दो नेत्र, दो नासिकाके छिद्र, दो कान, मुख, गुदा और मूत्रेन्द्रिय। श्रुति भी इस प्रकार ही कह रही है। यथा—

नवद्वारे पुरे देही हंसी लेलायते बहिः।

जैसे घरमें खंभे होते हैं वैसे ही शरीरमें निलयाँ रूपी स्तम्म हैं। घरको बनानेमें जैसे ईट, चूना और पत्थरोंसे काम लिया जाता है वैसे ही देहरूपी घरमें रुघिर, मांस, हड्डी, मजारूपी जल, चूना और ईटोंसे काम लिया गया है। घरको सुन्दर बनानेके लिये जैसे अस्तरकारी की जाती है, वैसे ही देहगेहके ऊपर चर्मरूप अस्तरकारी की गयी है और भवन बनकर तैयार हो गया है। 'अधुना' नयन-पथके समक्ष ऐसी विजली-सी चमकी कि इस सदन-के बनानेवालेने इस ढगका नमूना किस प्रकारसे बनाया !

यह साफ-साफ दृष्टिगोचर हो रहा है कि छोटे-से-छोटे शिल्पकारसे लेकर बड़े-से-बड़े इञ्जीनियरतकका कोई-न-कोई उपदेष्टा, गुरु, उस्ताद, टीचर, उपाध्याय वा आचार्य अवश्य है, जिसकी अनुमितसे यह शरीरमवन बना है।

अहो !!! जिसका पिवत्र नाम लेनेसे अन्तःकरणमें एक अद्भुत प्रकारका उछास होता है, जिसकी वेद, पुराण, इतिहास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं यह क्या है ! वही तो 'गुरु-तत्त्व' है ।

प्रिय पाठक महाशय । गुरु-तत्त्व इतना गहन विषय है कि इसकी मीमांसामें बड़े-बड़े ऋषि-महर्षियोंकी प्रतिमा भी कुण्ठित हो जाती है । इस कलिकालके मंबरमें श्रमित हुए इस क्षुद्र जन्तुकी तो 'उद्घाहुरिव वामनः' की-सी गति हो रही है । तथापि उद्धिमें नौकारूढ जन भी इतस्ततः श्रमण करनेकी चेष्टा करता ही है ।

प्रश्न-'गुरु' शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन होता है, और उसका लक्षण क्या है ! उत्तर—'गृशब्दे' क्यादि, और 'गृ निगरणे' तुदादिगण-की घातुको 'कृप्रोरुच' (१।२५) इस उणादि-सूत्रसे 'कु' प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर 'उरण्रपरः' (१।१। ५१) इससे उरादेशानन्तर 'कृत्तद्धितसमासाश्र' (१।२) ४६) इससे प्रातिपदिक सज्ञाके पश्चात् 'सु' विभक्ति आनेपर 'गुरु' शब्द सिद्ध होता है।

गृणाति, उपदिशति धर्ममिति गुरुः । गिरत्यज्ञानमिति गुरुः । यद्वा गोर्यते स्त्यते देवगन्धर्वादिभिरिति गुरुः ।

वर्मका जो उपदेश दें, अज्ञानरूपी तमका विनाश कर ज्ञानरूपी ज्योतिसे जो प्रकाश करे, देव, गन्धवादिसे जो स्तुत हों, उन्हीं साक्षात् देवकी संज्ञा गुरु है। यह भावार्थ है।

सर्ववेदान्तिसद्धान्तसारसग्रहमें मगवान् शङ्कराचार्यः मी स्वकीय स्वर्णाक्षरीद्वारा 'गुरु' शब्दका लक्षण अङ्कितः करते हैं—

सविद्याहृद्यप्रन्थिवन्धमोक्षो यतो भवेत् । तमेव गुरुरित्याहुर्गुरुशब्देन योगिन ॥२५७॥ मनु महाराज कहते हैं—

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। सम्भावयति चास्नेन स विद्रो गुरुरुच्यते॥

(२।१४२)

परन्तु तान्त्रिक महाशय 'गुरु' शब्दके प्रत्येक वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हैं—उनके मतसे गकारका अर्थ सिद्धिदाता, रेफका अर्थ पापनाशक और उकारका अर्थ शम्भ है। अर्थात् जो सिद्धि दे सकते हैं, पापोंके विनाश करनेकी जिनमें क्षमता है और जो मङ्गलकर्ता. हैं, उन्हींको गुरु कहते हैं।

अथवा गकारका अर्थ ज्ञान, रेफका अर्थ तत्त्व-प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादात्म्यप्रद है। अर्थात् जो तत्त्वज्ञानको प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया है।

हमारे शास्त्रमहोद्धि भगवान् वेदव्यासजीने कूर्म-पुराणमें दस प्रकारके गुरुओंका उल्लेख किया है— उपाध्यायः पिता साता ज्येष्टो श्राता सहीपतिः । सातुलः श्रद्धारश्चेव सातासहपितासहौ । वर्णज्येष्टः पितृन्यश्च सर्वे ते गुरवः स्मृताः ॥ (कौर्नः उत्तराः १२ । २६ )

उपाध्याय, पिता, माता, वड़ा भाई, राजा, मामा, श्रञ्जर, नाना, वाबा, वर्णच्येष्ठ (ब्राह्मण)-'वर्णानां ब्राह्मणो गुरु'रिति वचनात्—चाचा वा ताऊ ये दस गुरु कहे गये हैं। उपेत्य अर्थायतेऽसादित्सुपाध्यायः।

जो आचाराङ्ग, सूत्र, इतादि एकादश और उत्पाद, अग्रायणी आदि चतुर्दशपूर्वक पाठी हों, जो स्वय पढ़ते हैं और अन्य मुनियोंको पढ़ाते हैं उन्हें उपाप्याय कहते हैं।

उपाध्याय और आचार्यमें इतना अन्तर है—

एकदेशं तु वेदस्य वेटाङ्गान्यिप वा पुनः।

योऽध्यापयित वृर्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥

(मन् २।१४१)

'जो न्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वाहके लिये वेदका कोई अश वा वेदाङ्ग पढाता है वह उपाध्याय कहलाता है'। परन्तु उपाध्याय आचायें छोटा होता है, क्योंकि कल्प एवं उपनिषद्के साथ सम्पूर्ण वेद पढाना आचार्यका काम है। इदानी योड़े शब्दोंमें 'आचार्य' शब्दकी विवेचना करते हैं। लिङ्गपुराण और ब्रह्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दर्शन कराया है—

यसात् पुरुपाद्यं माणवो धर्मानाचिनोति शिक्षते स माचार्यः।

स्वयमाचरते यसादाचारं स्थापयस्यि । आचिनोति च शास्त्राणि आचार्यस्तेन चोष्यते ॥ ( ब्रह्माण्ड० पूर्व० ३२ । ३२ )

जो नुनियोंके सपके अधिपति हीं और संघके मुनियों-को दीक्षा (शिक्षा), प्रायश्चित्त (दण्डादि) देते हीं, उन तप-धर्मकर्मानारादि गुणोंके धारण करनेयालेको आचार्य-शब्दते व्यवद्वत करते हैं।

अनेक गुरुओंके वर्गमें महर्षि विषष्ठजीने माता-पिताकों ही फर्ट क्रांसका टिकट देकर आरामकुर्सी देने-की कृपा की । यथा—

उपाध्यायान्द्शाचार्यं आचार्याणां शर्त पिता । पितुर्दशगुणं साता गौरवेगातिरिच्यते ॥ (अ• ३) पाठको ! इस स्रिप्टेमें मातासे अधिक कप्ट सहने-बाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने हमें नव मास् गर्भमे धारण किया, जब पैदा हुए तब किस लाइ-प्यारे हमारी सेया की, हमारे तिनक-से रोगी होनेपर सारी एवि जागते-जागते वितायी। स्वय कप्ट सहै, पर हमें कप्ट न होने दिया। उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उक्रण नहीं हो सकते। उसकी सेवा यथाशक्ति तन-मन-चनसे कीजिये। देखिये, आपस्तम्बर्धमंत्वन क्या आज्ञा दे रहा है—

भाता पुत्रस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शुश्रृण नित्या पतितायामपि । (१।१०।२८।९) नास्ति मात्रसमी देव ।

माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठाती है, अतः माता पितत भी हो जाय तो भी उसकी छेवा करना हमारा धर्म है। पिताको देखिये, उन्होंने किस तरह परिश्रम करके हमारा पालन-पोषण किया, हमें पढ़ाया-लिखाया। जब किसी योग्य हुए तो उनके उपकारको उकराकर हमने वोलनातक छोड़ दिया। पाठको ! यदि आप निज जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपको निरन्तर सुखका अनुभव होगा। माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सब देवता प्रफुल्तित रहते है, इसे धर्मशास्त्र कितने उच्च त्वरसे प्रति-वोधित कर रहा है—

पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः ।
पितरि श्रीतिमापन्ने श्रीयन्ते सर्वदेवता 
पितर्याचार्यवच्छुश्रूणा ।
नास्ति तातसमो गुरु ।
नास्ति मातुः परो गुरु ।
माता प्रिथेच्या मृतिस्तु ।
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ॥

यद्यपि इन प्रमाणींचे माता-पिताको उच माना है। तथापि---

शरीरमेव मातापितरी जनयत । (आपत्तन्यपनद्ध १ । १ । १ । १ ५)

मातापितरौ शरीरमेव काष्टकुट्यादिसम जनयत । जाचार्यस्तु सर्वपुरपार्यक्षम रूप जनयति । अतः महर्षि गौतमने उपदेश किया है— आचार्यः श्रेष्टां गुरूगाम् (गी० ५० १० १ । २ । ५६) अतः जाचार्य ही श्रेष्ठ है, ऐसा निष्कर्य निकला।

महाभारतमें भी कहा रै-

# गुरुगैरीयान् मातृतः पितृतश्चेति मे मति । (शा० १०८।१७)

माता-पितासे गुरुका दर्जा अव्वल है। इसकी यदि और खोज करनी है तो पाणिनि महाराजके निम्नलिखित न्सूत्रका अवलोडन करनेसे ज्ञात होता है कि—

#### विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो बुज्। (४।३।७७)

—शैषिकप्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धको क्रिसमें वैठाया है, अतः विदित होता है कि विद्या-सम्बन्ध योनिसम्बन्धसे मान्य है।

ब्रह्मश्चानी आचार्यको वेदभगवान् कितना सम्मान
देते हैं, इस बातका यदि पता लगाना हो तो शुक्ल
यजुर्वेदकी शरण लीजिये, और ब्राह्मणप्रन्थोंसे उसका
व्याख्यान पूछिये। देखिये, सहिता क्या सुना रही है—

प्र तद्वोचेदमृतं नु विद्वान् गन्धवे धाम विभृतं गुहा सत्। त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत्॥

(३२।९)

'गन्धर्व (वेदविद्याका धारण करनेवाला) विद्वान् (ब्रह्मवेत्ता) उस अमृत ब्रह्मका प्रयचन—खोल-खोल-कर व्याख्यान करे, जो ब्रह्म गुहा (बुद्धि या ब्रह्माण्ड) में स्थित है और जो सत् तथा आनन्दमय है। उसके तीन पद गुहामे निगूढ (अत्यन्त गुप्त) हैं। उन पदोंको जो जान गया यह पिताका भी पिता (गुरु) है।'

ब्रह्मके तीन पदोंका वर्णन करना यद्यपि इस लेखका उद्देश्य नहीं है—वेदके कई स्थानीपर ब्रह्मके पदोंका और विष्णुके पाद-विक्रमका सविस्तर वर्णन है, तथापि हम इतना इस समयपर सकेत कर सकते हैं कि सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और लयको ब्रह्मके तीन पद कहा जाता है। अथवा जाप्रत्, स्वप्न, सुप्तिका वर्णन किया गया है। विशेष वात, जिसके लिये यह मन्त्र उद्धृत किया गया है, वह यह है कि ब्रह्मशानी नहात्माको पिताका गुक कहा गया है। पिताका गुक कहनेसे दो अर्थ निकलते हैं और दोनो अर्थोंकी दृष्टिसे ब्रह्मशानी पितादिकोंका गुक कहलानेका अधिकारी है। यथा—

(क) अपने पितादिके भी गुर ब्रह्मशानीका पिता यदि ब्रह्मवियाचे शुन्य है अथवा आत्मशानचे विद्युत होकर ससारी भोगोंमें व्यस्त है, तो ऐसे पिताको वैराग्यका उपदेश देकर और ब्रह्मविद्याका न्याख्यान समझाकर ब्रह्मज्ञानी पुत्र उसका कल्याण कर सकता है। ऐसा करनेसे पिता शिष्य और पुत्र गुरु होगा—शिष्य-गुरुका सम्बन्ध पिता-पुत्रके समान है। अतः ब्रह्मज्ञानी पुत्र अपने पिता, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, माता, नानी, चाची, ताई आदि बड़े-बूढोंको इस नाते 'पुत्र' कह सकता है और 'सुनो वत्स' इस प्रकार कहनेका अधिकारी है। यह है ब्रह्मविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता (गुरु) वन जाता है। यदि सन्देह हो तो एक छोटा-सा प्रमाण देते हैं, सुनिये। इससे आपको पता लग जायगा कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला विद्वान् व्यक्ति सचा गुरु क्योंकर कहला सकता है। सामवेदके ताण्ड्य-महाब्राह्मणमें एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वर्णन किया गया है जिसमें आङ्किरस ऋषिने अपने पिताओंको 'पुत्र' कहकर पुकारा था। गाथा इस प्रकार है।

शिशुर्वे आद्विरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्। स अध्यापयन् पितॄन् पुत्रकेत्यामन्त्रयत्, तं पितरोऽब्रुवन्नधर्मं करोपि यो नः पितॄन् सतः पुत्रकेत्यामन्त्रयसे। सोऽब्रवीटहं वाव पिता यो मन्त्रकृदस्मीति। ते देवेष्वपृच्छन्त। ते देवा अब्रुवन्नेप वाव पिता यो मन्त्रकृदिति। तद्वै सोदजयत् ॥ (ताण्डयमाञ्चण १३।३।२४)

अङ्गिराका पुत्र छोटी आयुमे ही ऐसा विद्वान् हो गया कि वह मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंसे आगे वढ़ गया और वेदका वड़ा रोचक और वैज्ञानिक व्याख्यान करनेम प्रसिद्ध हो गया। उसने वेदका व्याख्यान करते हुए अपने पितादि वड़े चुद्धजनींको 'पुत्रो' कहकर सम्बोधन कर दिया । पितादि वृद्धजनोंको यह दुर्व्यवहार यहत बरा प्रतीत हुआ और सहन न कर वे कहने लगे-तू वेदवेत्ता होकर अधर्म करता है। त्ने पितादिको पुत्र कटकर सम्बोधन किया, यह न्यायसंगत नहीं है। यह सुनकर आद्भिरसने कहा, 'में निश्चयसे तुम्हारा गुरू हूँ, क्योंकि में मन्त्रोंका द्रष्टा और व्याख्याता हूँ।' परन्तु चुद्रपार्टीको इससे सन्तोष नहीं हुआ, वे इसका ठीक-ठीक निर्णय करने के लिये देवताओं के पास गये, और सव वृत्तान्त कह व्यवस्था पूछने लगे। देवोंने पूर्वापर विचारकर उत्तर दिया कि यह (आदिरस) निश्चयसे गुरु ही है। क्योंकि यह मन्त्रद्रश वैदिक तत्त्वज्ञानका प्रभायशाली व्याख्यान

करनेवाला है। देवोंके इस फैसलेसे आङ्किरसका पक्ष सत्य सिद्ध हो गया, और उसकी जीत हुई। यह कथानक इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राजर्षि मनुने भी अपने नियमोंमें इसको उद्धृत किया है और कहा है—

न तेन षृद्धो भवति येनास्य पिछतं शिरः। यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविर विदुः॥ (मतु०२। १५६)

(स) दूसरा अर्थ है-दूसरोंके पिताजनोंका पिता (गुरु)। पूर्वोक्त युक्तिप्रमाणसे ही यह भी सिद्ध है कि ब्रह्मज्ञानी दूसरोंके दृद्धजनोंका भी अपने तत्त्वज्ञानसे उद्धार कर सकता है और इसलिये उनका भी गुरू कहलानेका अधिकारी है। एक प्रमाण इस विषयपर भी प्रकाश डाल रहा है। देखिये, अथर्ववेदकी पिप्पलादशाखामे कैसा स्पष्ट वर्णन किया गया है कि ब्रह्ममें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले भारद्वाज, सत्यकाम, गार्ग्य, आश्वलायन, कात्यायन और भार्गव, ये छः प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी ऋषि एकत्र होकर बड़े ही विनीतभावसे महर्षि पिप्पलादके चरणोंमें उपस्थित हुए, और प्रार्थना करने लगे कि 'मगवन् ! हमें ब्रह्मज्ञान दीजिये, और हमारी शङ्काओंका कृपा करके समाधान कर दीजिये।' महर्षिने उनकी योग्यता देखकर ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी नियमोंका प्रारम्भिक उपदेश किया और कुछ दिन वाद उनके गूढ़ प्रश्नींका भी विस्तारपूर्वक समाधान कर दिया। उस अलौकिक न्याख्यानको सुनकर उन तस्वज्ञानी ब्रह्मनिष्ठोंको जो आनन्द हुआ और ब्रह्मवेत्ता न्धि पिप्पलादके चरणोंमें उनकी जो श्रद्धा उत्पन्न हुई और जिन शब्दोंमें उन्होंने कृतज्ञता प्रकाशित की वह इतिहासके पृष्ठींपर आज भी चमक रही है। वे स्वर्णमय शन्द ये हैं-

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिभ्यो नमः परम-ऋषिभ्यः । (प्रश्लोपनिषद् ६ । ८)

उन्होंने महर्षिकी श्रद्धापूर्वक पूजा की, और अत्यन्त प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि 'भगवन् ! आप हमारे सच्चे पिता (गुरु) हैं । भगवन् ! आपने हमको अविद्यासागरसे पारकर परले पार पहुँचा दिया है । हमारा बेहा पार कर दिया है, हमें कृतार्थ कर दिया है । आप-जैसे परम ऋषियोंको हमारा नमस्कार और वारवार नमस्कार है ।' अविद्यान्धकारसे पार लगानेवाले तस्ववेत्ताको 'गुरु' माननेमें भारद्वाजादि ऋषियोंका प्रमाण पर्यात है कि ब्रह्मजानी दूसरोंके पितादिका भी गुरु कहलानेका अधिकारी है।

भारतमें आति प्राचीन कालसे ही दीक्षा-प्रणाली चली आ रही है। प्रत्येक दीक्षामें एक-न-एक गुरुकी आवश्यकता होती ही है। अस्त्र-श्रम्न और मन्त्र-दीक्षादि समीके एक-एक गुरु होते हैं। गुरुके विना कोई भी दीक्षा (श्रिक्षा) नहीं हो सकती। ऋषियों और तान्त्रिकोंने गुरु-शिष्यके विषयमें नाना प्रकारके कर्तव्याकर्तव्योंका निर्णय किया है। उनकी पर्यालोचना करनेसे विदित होता है कि जिस समय यह देश धर्मोन्नतिकी पराकाष्ठातक पहुँच चुका था उस समय इस देशके मनुज गुरुको साधारण मानव नहीं समझते थे। देखिये शिवपुराणकी कैलाससहितामें गुरुभिक्तकी क्या महिमा गायी है—

यथा गुरुस्तयैवेशो यथैवेशस्वथा गुरुः। पूजनीयो महामक्त्या न मेदो विद्यतेऽनयो ॥ अन्यज्ञ—

योगुरुः स शिवः प्रोक्तोयः शिवः सगुरुः स्मृतः। तसाद्धि श्रीगुरोर्भक्तिर्भुक्तिप्रदायिनी ॥ (१।१।४२)

यह स्मरण रहे कि कदापि गुर्वाज्ञा और गुरुद्रोह न्य करना चाहिये। आपस्तम्बर्घमसूत्र साक्षी दे ही रहा है—

देवद्रोर्ह गुरुद्रोह न कुर्यात् सर्वयतत । कृत्वा प्रमादतो विद्याः प्रणवस्यायुत जपेद ॥ तस्मै न द्वुद्धोत् कदाचन ।

(१।१।१।१५)

चो गुरुद्रोह करते हैं और गुरुको रुष्ट करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी, ज्ञानका नाग्र हो जाता है। देखिये, क्या मीमांसा हो रही है—

कर्मणा सनसा वाचा गुरो क्रोघं न कारयेत्। तस्य क्रोघेन दद्यन्ते आयु श्रीज्ञानसिकया ॥

यदि शिव रुष्ट हो जायँ तो गुरुदेव प्रसन्न कर सकते हैं, और यदि किसी हेतु गुरुजी धुमित हो जायँ तो उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। अतः उनको प्रसन्न रखनेसे हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं और दे हमें वैकुण्ठतक भेज सकते हैं। भागवतमाहात्म्यमें उनकी कितनी प्रशसा की है—

चिन्तामणिलींकसुखं सुरद्धः स्वर्गसम्पदम्। प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्॥ (१।१८)

प्रिय पाठको ! इस लेखके प्रारम्भमें ही निवेदन किया न्याया था कि नवद्वारात्मक देह-गेह किसने रचा है । यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सिचदानन्दकन्दकी शिल्पकारीका एक अनोखा नमूना है । उनका कभी विस्मरण नहीं करना चाहिये । यही प्रतिष्ठा विद्यागुरु वा न्दीक्षागुरुकी है । उनको आप साधारण मनुजकी माँति

न समझें । सुनिये, योगशिखोपनिषद् क्या नादस्वरसे पुकार रहा है—

गुरुर्षद्वा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेदवरः। न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु छोकेषु विद्यते॥

इससे यही अनुमान लगाया जाता है कि इस भारतमे हमारे पूर्वज बड़े-बड़े धुरन्धर ब्रह्मवेत्ता होते थे और उन्हींसे यह देश सर्वोन्नत गिना जाता था। इसका हेतु यही है कि उनके अन्दर गुरुभाव, गुरुभक्ति, गुरुश्रद्धा और गुरुश्नेह प्रचुर मात्रामें था।

> नास्ति तस्व गुरोः परम् । इति शम् ।



# गुरु-तत्त्व

( लेखक-प • श्रीरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरी, साहित्यशास्त्री )



स असार ससारमें मानवश्रीर धारण करनेवालोंको दुरवगाह भवित्वुसे पार उत्तरनेके लिये एक श्रीमद्गुरुपदाम्बुजनोकाको छोड़ दूसरा उपाय नहीं है, यही सब विद्वानोंका सिद्धान्त है। परन्तु श्रीमद्गुरुदेवका अर्चनादि नहीं

जाननेसे गुरु-तस्त्रका पूरा पता लगना असम्मव दीख 'पड़ता है । श्रीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, परन्तु वहुत-से लोग अर्चनादि नहीं जानते । उन लोगोंके उपकारार्थ इस विषयपर हम तन्त्रानुसार कुछ सप्रहकर न्यामित पाठकोंके सामने उपस्थित करना आवश्यक समझते हैं । साधक ब्राह्मसहूर्तमें उठकर रातका वस्र छोड़, ग्रुद्ध वस्र पहनकर और सब तरहसे ग्रुद्ध होकर तथा स्वस्तिकासन करके शिरस्य सहस्रदलकमलकर्णिकामें परम शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें । यथा—मूलाधारमें चतुर्दलकमलकी कर्णिकापर स्थित जो स्वयम्भूलिङ्ग है उसमें सार्द्ध- त्रियलयाकार असंख्य विद्युत्कान्तियाली, विसतन्तुसहश्च स्क्षमा इडा, पिङ्गला नाडीके मध्य स्थित जो सुपुम्ना नाडी है उसके मध्यमे मुख की हुई कुण्डलिनी है। उसको 'हसः' मन्त्रके जगाकर फिर 'हसः' मन्त्रका जप करें । इस विषयमें अनन्तफल तन्त्रमें लिखा है—

हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा। हङ्कारेण बहियाति सकारेण विशेत्पुनः॥ अस्याः सम्बोधमात्रेण जीवनमुक्तो भवेबरः।

फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधिष्ठानचक तथा मणिपूरकचकको सुपुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाइतचकमें
जीवात्माके साथ सयोगकर, फिर सुषुम्ना नाडीद्वारा विशुद्धचक और आशाचकको भेदनकर शिरस्थ सहस्रदलकमलकर्णिकामें परमशिवरूप गुरुदेवसे सयोग कराकर उन
जीवात्मा, परमशिव और कुण्डलिनी इन तीनोंको एक
समझकर चन्द्रमण्डलसे स्रवित सुधारसपानसे आनन्दोन्मच
सदाशिवरूपी श्रीमद्भुस्देवका ध्यान करना चाहिये।
यथा—

स्वमूर्क्षेनि सहस्रारपङ्कजासीनमन्ययम् ।

श्रुद्धस्फटिकसङ्काशं शरचन्द्रनिभाननम् ॥

प्रफुल्लेन्दीवराकारनेत्रद्वयविराजितम् ।

श्रुक्काम्बरधरं श्रुक्कगन्धमाच्यानुलेपनम् ॥

विमूपितं श्वेतमाल्यैर्वरामयकरद्वयम् ।

वामाङ्गगतया शक्त्या सहितं स्वप्रकाशया ॥

सुरक्कोत्पल्धारिण्या श्वानैर्मुदितमानसम् ।

शिवेनैक्यं समुर्शाय ध्यायेत्परगुरुं धिवा ॥

अपने मस्तकके वीच सहस्रदलक्रमलमें वैठे हुए अविनाशी, खच्छ स्फटिक मणिके सदश कान्तिवाले, शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित कमलके समान विशाल नेत्रपाले, श्वेत वल धारण करनेवाले, श्वेत गन्य तथा श्वेत पुष्पकी मालाको धारण करनेवाले, श्वेत चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हार्योमें वराभयमुद्रा धारण करनेवाले तथा वामाद्गमें लाल कमल धारण किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित स्वर्शक्तिसे शुक्त होकर शानसे प्रसन्न चित्तवाले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये।

#### स्रीगुरपश्चमे---

सहसारे सहापद्में किञ्चलकगणशोसिते।
प्रफुल्लपद्मपत्नाक्षीं धनपीनपयोधरास्॥
प्रसन्नवदनां क्षीणसध्यां ध्यायेन्छिवां गुरुम्।
पद्मरागसमामासां रक्तवखसुशोसिताम्॥
रक्तकक्षणपाणि च रक्तनूपुरशोसिताम्॥
स्यलपद्मप्रतीकाशपादहन्द्रसुशोमिताम्॥
शारदिन्दुप्रतीकाशरादोद्गासितकुण्डलाम्॥
स्वनाथवासभागस्थां वरासयकराग्नुलाम्॥

अपने सिरके वीच जो किझल्कसे शोभित सहस्र-पत्रवाला महाकमल है उसमें विकसित कमलपत्रके समान सुन्दर आँखयाली, निविद्ध मांसल स्तनवाली, प्रसन्न मुख-वाली, इश्च किटवाली, पद्मरागमणिके समान सुन्दर कान्ति-वाली, रक्तवल्ल धारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनो हार्योमें पद्मरागमणिखचित कङ्कणको घारण करनेवाली, रक्तवर्ण दोनों चरणोंमें रक्तनूपुरको घारण करनेवाली, स्ल कमलके जमन चरणवाली, शरक्तालीन चन्द्रमाके समान मणिके प्रकाशसे प्रकाशयुक्त कुण्डलवाली, हार्योमें वरामय सुद्रा घारण करनेवाली, अपने स्वामीके वामाञ्जमें विलसित होनेवाली जो महाशक्तिल्या गुरु है उसको शिरस्थ सहस्रदलकमलकणिकामें ध्यानकर अघोलिखितानुसार उसकी मानसिक सुद्रात्मिका पूजा करनी चाहिये।

छं प्रब्वीतस्वात्मकं गन्धं गुरवे समर्पयामि नम ।

यह दोनों हायोंके कनिष्ठ और अङ्गुष्ठको संयोगात्मक मुद्रासे गन्च अर्पण करना चाहिये ।

हुं नाकाशतस्वात्मकं पुष्पं गुरवे समर्पयामि नमः। यह दोनों हायोंके अङ्गुष्ठ और तर्ननीकी संयोगात्मक मुद्रासे पुष्प अर्पण करना चाहिये।

यं वायुतस्वास्मर्कं धूप गुरवे समर्पयामि नमः।

यह दोनों हाथोंके ऊर्ध्वमुख तर्जनी और अङ्गुफ्की सयोगात्मक मुद्रासे धूप अर्पण करना चाहिये।

ष्टं विद्वतरवास्मक दीपं गुरवे समर्पयामि नमः।

यह दोनों हार्योके मध्यमा और अङ्गुष्ठकी स्योगात्मक मुद्रासे दीप अर्पण करना चाहिये ।

वं अमृततरवारमकं नैवेचं गुरवे समर्पयामि नम ।

यह दोनो हार्योके अनामिका और अङ्गुष्ठकी सयोगात्मक मुद्रासे नैवेद्य अपण करना चाहिये। उनके वाद प्राणायामत्रय अघोलिखितानुसार करना चाहिये।

#### प्रथम प्राणायाम

'ओं' इस मन्त्रसे वा 'ऍ' इस मन्त्रसे ही प्राणायाम-त्रय सम्पन्न होता है ।

दाहिने हायके अङ्गुष्ठसे दक्षिण नासापुटको दवाकर वाम नासापुटसे ४ वा १६ वार मन्त्र जपता हुआ आछ र्खाचकर नाभिमें गुरुदेवका व्यान करता हुआ पूरक नामक प्राणायाम करे । फिर दक्षिण अनामिकासे वाम नासा-पुटको दवाकर १६ वा ६४ वार मन्त्र जपकर तथा वायुको स्तम्भितकर हृदयमें गुरुदेवका व्यान करते हुए कुम्भक नामक प्राणायाम करे । फिर दक्षिण नासापुटसे दक्षिणाङ्गुष्ट हटाकर ८ वा ३२ वार मन्त्र जपता हुआ तथा मलकमें गुरुदेवका व्यान करता हुआ श्वास खींचकर रेचक नामक-प्राणायाम करे ।

#### द्वितीय प्रकार

पूर्वोक्त प्राणायामका उलटा ही द्वितीय प्राणायाम होता है। दक्षिणानामिकासे वाम नासापुटको दवाकर दक्षिण नासापुटसे ४ वा १६ वार मन्त्र जपता हुआ नाभिमें गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास खींचकर पूरक नामकः प्राणायाम करे। फिर दक्षिणा बुद्धसे दक्षिण नासापुटको दवाकर १६ वा ६४ वार मन्त्र जप करते हुए वायुको लिम्मतकर हृदयम गुरुदेवका ध्यान करते हुए कुम्मक नामक प्राणा-याम करे। फिर वाम नासापुटसे दिखण अनामिकाको ह्रटाकर ८ वा ३२ वार मन्त्र जपते हुए तथा मन्तकमे गुरुदेवका ध्यान करते हुए श्वास निकाल देवक नामक ग्राणायाम करे। प्रथम प्रकार ही तृतीय प्रकारका प्राणायाम होता है। प्रतिपादित प्राणायामत्रय करके फिर मालाका यथाविश्व सस्कार कर

क्रीं माले माले महामाले सर्वसिद्धिस्वरूपिण । चतुर्वर्गस्त्विय न्यस्तस्तसानमे सिद्धिदा भव औं कामेश्वर्यें नमः।

—इस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके 'ऐं' इस
गुरु-मन्त्रका अष्टोत्तरशत वा अष्टाधिकसहस्र जपकर—
ऑ त्वं माले सर्वदेवानां पूजिता शुभदा मता।
शुभं कुरुष्व मे भद्रे यशो वीर्यञ्च धेहि मे॥
—इस मन्त्रसे मालाको प्रणामकर मस्तकपर रक्ले।
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षमे—

ओं गुद्यातिगुद्यगोसा त्वं गृहाणासात्कृतं जपम् । सिद्धिभंवतु मे देव त्वत्प्रसादान्सहेश्वर ॥ अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'एँ' इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः ।

—इससे गुरुदेवके दाहिने हाथमें समर्पण करे। स्त्रीगुरुपक्षमें—

ओं गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् । सिद्धिभंवतु में देवि त्वत्यसादान्महेश्वरि ॥ अष्टोत्तरशतं वा अष्टाधिकसहस्रसंख्यकं तेजोरूप 'ऍ' इति गुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समर्पयामि नमः । —इससे गुरुदेवके वाम हस्तमे अर्पण करे ।

उसके बाद—

अखण्डमण्डलाकारं न्याप्तं येन चराचरम्।
तत्पदं दिशतं येन तस्मै अगगुरवे नमः॥
अज्ञानतिमिरान्थस्य ज्ञानाञ्जनशलकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥
गुरुर्वेष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः।
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥
—हन तीनों मन्त्रोंसे।

स्त्रीगुरुपक्षमें—

नमस्ते देवदेवेशि नमस्ते हरप्जिते। ब्रह्मविद्यास्त्ररूपाये तस्ये नित्यं नमो नमः॥ अज्ञानतिमिरान्थस्य ज्ञानाञ्जनशळाकया। अन्मोळितं यया चक्षुस्तस्ये नित्यं नमो नमः॥

—इन दोनों मन्त्रोंसे शिरस्य सहस्रदलकमलकर्णिकागत परम गुरुदेवको प्रणामकर तथा उनसे आज्ञा लेकर सांसारिक कार्यमें लगना चाहिये।

गुरु-तत्त्व

🌿 सारका कोई भी कार्य अनुभवी गुरू 💆 या जानकार पथप्रदर्शकके विना सहज ही सफल नहीं होता। केवल पुंचकें पढनेसे काम नहीं चलता। 🗯 जो मनुष्य उस कामको करके सफल हो चुका हो, उसकी सलाह आवश्यक क्रिकेट होती है और कठिन कार्य हो तो कि कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और सेवासे उसे प्रसन्न रखते हुए उससे सीखना पड़ता है। जब लौकिक कार्योंका यह हाल है तब आध्यात्मिक साधनमें तो गुरुकी बड़ी ही आवश्यकता है । वहाँ तो पद-पदपर गिरनेका डर है । इसलिये प्रत्येक साधकको अनुभवी गुरुके शरण होकर अध्यात्मसाघना चाहिये । भारतीय साधनामे गुरुपरम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊँचा स्थान है, क्योंकि गुरु विना ज्ञान नहीं होता । गुर ही आँखें खोलकर, इाथमें मसाल लेकर विघींसे बचाकर शिष्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे पहुँचाता है। गुरु और ईश्वरमें कोई भेद नहीं, प्रत्युत शिष्यके लिये

तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है। यही गुरु-तत्त्व है।

परन्तु आजकल सचे गुरु प्रायः नहीं मिलते । असलमें गुरु सदा ही मुश्किलसे मिलते थे। फिर आजकल तो बहुत-से लोभी-लालची और कामी-कपटी लोग गुरु बन गये हैं, इसलिये गुरुवेश कलिइत-सा हो गया है। इसलिये बहुत ही सावधानीसे गुरु बनाना चाहिये। गुरुमें इतने गुण अवश्य होने चाहिये—

'स्त्रभाव गुद्ध हो, जितेन्द्रिय हो, धनका लालच जिसे हो ही नहीं, वेदशास्त्रोंका ज्ञाता हो, सत्य-तत्त्वको पा चुका हो, परोपकारी हो, द्यालु हो, नित्य जप-तपादि साधनोंको स्वयं (चाहे लोक-संग्रहार्थ ही) करता हो, सत्यवादी हो, शान्तिप्रिय हो, योगविद्यामें निपुण हो, जिसमें शिष्यके पाप-नाश करनेकी शक्ति हो, जो भगवान्का भक्त हो, स्त्रियोंमें अनासक्त हो, क्षमावान् हो, धर्यशाली हो, चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषी हो, निष्कपट हो, निर्भय हो, पापोंसे विल्कुल परे हो, सदाचारी हो, सादगीसे रहता हो, धर्मप्रेमी हो, जीवमात्रका सुहद्द् हो और शिष्यको पुत्रसे वढ़कर प्यार करता हो।' जिनमें ये गुण न हों और निम्नलिखित अवगुण हों, उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिये—

'जो संस्कारहीन हो, वेदशाखोंको जानतामानता न हो, कामिनी-काञ्चनमं आसक हो,
छोभी हो, मान, यश और पूजा चाहता हो, वैदिक
और स्मार्त कर्मोंको न करता हो, कोधी हा, शुष्क या
कर्मापण करता हो, असत्य वोछता हो, निर्देशी
हो, पढ़ाकर पैसा छेता हो, कपटी हो, शिष्यके
धनकी ओर दिए रखता हो, मत्सर करता हो, नशेयाज, जुआरी या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो,
कृपण हो, दुएवुद्धि हो, वाहरी चमत्कार दिखलाकर
छोगोंके चित्त हरता हो, नास्तिक हो, ईश्वर और
गुरुकी निन्दा करता हो, अभिमानी हो, वुरी
सङ्गतिमें रहता हो, भीरु हो, पातकी हो, देवता,
अग्नि और गुरुमें अद्धा न रखता हो, सन्ध्या-

तर्पण, पूजा और मन्त्र आदिके ज्ञानसे रहित हो, आरुसी हो, विलासी हो, धर्महीन हो, संन्यासी होकर त्यागी न हो, और गृहस्थ होकर गृहिणी-रहित हो, शक्तिहीन हो और व्रयलीपति हो।'

स्त्रियोंको किसी भी अन्य पुरुषसे दीक्षित होनेकी या किसी परपुरुषको गुरु वनानेकी आवश्यकता नहीं है। सिद्धमन्त्र स्वामी अपनी पत्नीको दीक्षा दे सकता है। दीक्षा न दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है। विषवा त्री केवल श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उन्हींका सेवन करे।

जो घन और कामिनीका लोमी माल्म हो, ऐसे गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल स्ट्युर हैं ही नहीं, उत्कट इच्छा और सबी चाह होनेपर ससारसागरसे तारनेवाले सट्गुर अवश्य ही मिलते हैं।



# दीक्षा-तत्त्व

( लेखन-गोस्तामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी )

प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती

वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि ।
स्वलक्षणा प्राहुरभूत्किलास्यतः

स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् ॥
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत्सूरयः ।

(शीमद्रागवत)

यो वै वेदाँख प्रहिणोति तस्मै ।

( उपनिपद् )

उपर्युक्त पवित्र वचनोंके अनुसार भगवान्ने त्रक्षाजी-को हृदयके द्वारा (अपने हृदयसे उनके हृदयसे, वाणी और ओत्रद्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दी । यही सर्वप्रथम पवित्र दीक्षा है । साक्षात्कृतधर्मा महर्षिगण पहले इसी प्रकार दीक्षा दिया करते थे । जैसा कि कुलार्णवतन्त्रमें लिखा है-

यथा कूर्म स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्।
विधदोक्षोपदेशस्तु मानसः स्यात्तयाविधः॥
नीतिशास्त्रमें भी इसका खुलासा प्रकारान्तरसे
किया है—

दर्शनध्यानसंस्पर्शान्मत्सो कूर्मी च पक्षिणी। शिश्चन् पाळयते नित्यं तथा सज्जनसङ्गति॥ वेदमें एक मन्त्र ऐसा है जिसको गुरु अपने शिष्यसे कहकर अपनी उच गुद्ध मानसिकादि वृत्तियोंको शिष्यमें दीक्षाके समय स्थापित करता है—

मम वर्ते ते हृदयं द्धामि मम विचमतु विच ते अस्तु । मम वाचमेकमना जुपस्त वृहस्पितिष्ट्वा नियुनकु महाम्।

ये सारी क्रियाएँ प्राचीन कालमें यथार्थल्पमें होती यीं, तभी तो अवजीने छः महीनेहीमें भगवानका साक्षात्कार कर लिया, प्रह्वादजी गर्भमें ही दीक्षित होकर परम भक्त हो गये, परशुराम और विश्वामित्र गर्भमें आनेसे भी पहले सस्कृत (दीक्षित) चरुते ही अतुल तेजस्वी हुए। यह सन्व योगका प्रमान है। इसीसे दीक्षा योगका अझ है और योगीकी निज वस्तु है। पर कलियुगमें वह असम्भन है, इससे आजकल उपदेशमात्र ही होता है।

वह दीक्षा पाँच प्रकारकी है—कियावती, वर्णमयी, कलावती, वेधमयी, सम्प्रदायिकी। जिसमें गुरु शिष्य, मन्त्र, देश और काल इनका शोधन करके, सुण्ड, मण्डप तथा वेदी-का निर्माण करके, स्वित्तवाचनादिपूर्वक पञ्चरात्राद्यागम-विधिसे उपदेश करें उसको कियावती दीक्षा कहते है।

जिसमें पुरुषप्रकृतिरूप अकारसे लेकर क्षकार-पर्यन्त (अक्ष) वणोंको पुरुषप्रकृतिरूप शिष्यके देहमे सृष्टिक्रमसे न्यास करके और सहारक्रमसे उन्हीं वणोंको शिष्यके शरीरमे लय करके तथा तत्त्वोंके साथ शिष्यके चैतन्यको परमात्मामे मिलाकर, शिष्यको सकल तत्त्वोंसे युक्त और सकल कल्मषोसे मुक्त समझकर आगमोक्त विधि-से उपदेश किया जाय उसको वर्णमयी कहते हैं।

जिसमे पैरोंसे लेकर घुटनोतक प्रतिष्ठाकलाको, नामिसे कण्ठपर्यन्त विद्याकलाको, कण्ठसे ललाटपर्यन्त शान्तिकलाको, ललाटसे ब्रह्मरन्त्रपर्यन्त शान्त्यतीता-कलाको शिष्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे निवृत्तिकलाको प्रतिष्ठाकलामे, प्रतिष्ठाकलाको विद्याकलामें, विद्याकलाको शान्त्यतीता-कलामे सहार करके, शिष्यके शरीरको ग्रुद्ध समझकर, परमात्मासे उत्पन्न हुई सारी कलाओंको फिर ग्रुद्ध शिष्य-देहमे मिलाकर विधिपूर्वक उपदेश किया जाय उसको कलावती कहते हैं। इसीके अन्तर्गत स्पर्शदीक्षा, वाग्दीक्षा और हग्दीक्षा है।

वैधी दीक्षामें शिष्यके मूलाधारचक्रसे क्रमपूर्वक स्वाधिष्ठानचक, मणिपूरकचक, अनाहतचक, विशुद्ध-चक्र, आज्ञाचक्रपर्यन्त चतुर्दलकमल, षट्दलकमल, द्वादश्यदलकमल, ' षोडश्यदलकमल और दशदलकमल, द्विदलकमलींके पत्रोंमें वकारसे लेकर सकारतक चार ( अक्षर ), बकारसे लेकर लकारतक छः, डकारसे लेकर फकारतक दस, ककारसे लेकर ठकारतक बारह, अकारादि सोलह स्वर, और फिर ह-क्ष ये दो अक्षर खापन करे । तथा मूलाघारादि चक्रोंमें कुण्डलिनी और कमलोंमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, बिन्दु और नादका ध्यान और उत्तरोत्तर इनका मिलान तथा वेघ करे। फिर जीवात्मा और कुण्डलिनीको सर्वोपरि विराजमान परमतत्त्व प्रणवप्रतिपाद्य श्रीभगवान्में मिलाकर और वेध कर उपदेश करे । इसकी ययार्थ विधिक्रिया करनेसे शिष्य पूर्ण बोधवान् भूत, भविष्यत्का जाननेवाला होता है। पर इसको पूर्ण योगी ही कर सकते हैं। यह सब सक्षेपमें ही यहाँ लिखा गया है और सो भी केवल खरूपमात्रके दिखानेके लिये। विशेष जिज्ञासा हो तो आचार्योंसे जानना चाहिये। क्योंकि कुण्डलिनीका जाप्रत करना, कमलोंका खिलाना, चकादि-का वेध करना सहज कार्य नहीं है।

अब साम्प्रदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है। इसमे पूर्वोक्त चारों दीक्षाओका सार ले लिया गया है। और यह भगवत्प्रेमको बढ़ानेवाली है। तथा इसीका किसी-न-किसी रूपमे सब वैष्णवाचार्योंमे प्रचार है। इसमें शिष्यको विरक्त होकर भगवद्भक्तिकामनासे शब्दब्रह्म पर-ब्रह्मके ज्ञाता परमभागवत गुरुके आश्रय करनेकी पहले आवश्यकता है। शिष्य दीक्षासे पूर्वदिन शरीरशुद्धि-निमित्त प्रायिक्षत्त और उपवास करे। दूसरे दिन गाजे-बाजेके साथ गुरुके मन्दिरमें जाय । वहाँ गुरुको यथासाध्य वस्नाभूषण, रत आदि भेट करे । गुरु सर्वतोभद्रमण्डलका स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करे, उसपर कुर्चस्थापन करे, फिर शिष्य वरणसामग्रीको गुरुके चरणीपर रखकर गुरुका वरण करे। फिर गुरु आवरणसहित भगवान्का पूजन करके भगवत्प्रसादी संस्कृत तुलसीकी कण्ठीको शिष्य-के गलेमें बॉघे। फिर शिष्यके ऊर्न्वपुण्ड्र तिलक लगावे। तिलकमे भगवन्मन्दिरकी भावना और मध्य बिन्दुमे भगवानकी भावना है। कोई-कोई तिलक्से भगवचरणकी भावना करते हैं। और कोई-कोई तिलकको ओंकारका रूप मानते हैं। प्रथम दण्ड अकार, दूसरी ओरका दण्ड उकार, मध्यकी बिन्दु मकार । फिर चक्रादि मुद्राओंको घारण करावे। इन मुद्राओंमे भी श्रीभगवान्के चरणोंमें जो चक्रादि चिह्न हैं उनकी भावना है। ये मुद्रा दो प्रकारकी है-शीतल मुद्रा और तप्त मुद्रा। स्वसम्प्रदायानुसार इनको धारण करे। फिर अश्वत्थपत्रपर भगवत्सम्बन्धी नाम लिख-कर शिष्यके दक्षिण कानमें कहे। फिर मन्त्र सुनावे। उसका सक्षिप्त प्रकार यह है। पहले शिष्यके नेत्रोंको नवीन वस्रसे वॉधे । फिर शिष्यके दाहिने हाथको पकड़कर पूर्वस्थापित कलशके समीप लाकर कलशस्थित भगवानके चरणोंमें शिष्यसे पुष्पाञ्जलि समर्पण करावे, फिर नेत्र खोल दे (इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य भावना करे )। फिर शिष्य शुद्धासनपर वैठकर गुरुके सम्मुख हाथ जोड़-कर 'अज्ञानतिमिरान्धस्य' इत्यादि गुरुस्तुति करे । फिर गुरु शिष्यसे कलशस्य भगवान्का पूजन करावे और भूतशुद्धि-से शिष्यके देहकी ग्रुद्धि करे । देनेवाले मन्त्रका ऋष्यादि-न्यास करके कुम्भस्य जलसे शिष्यका मार्जन करे। शिष्य आचमन करे। फिर गुरु अपना और शिष्यका सिर वस्त्रसे ढककर श्रीभगवान्का ध्यान करते हुए और अपने हृदय तथा मुखसे निकलती हुई और शिष्यके हृदयमे प्रवेश होती हुई तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण

चरणको अपने दक्षिण हाथसे तथा वाम चरणको वार्चे हाथसे पकड़े हुए शिष्यके दाहिने कानमे तीन बार मन्त्रका उपदेश करे और एक वार वार्चे कानमें। फिर शिष्य गुरुके चरणों में साष्टांग प्रणाम करे। फिर एक सौ आठ, अहाईस, आठ वार इच्छानुसार मन्त्रका जप करे। और गुरु, देवता, मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे। उस दिनसे भगवच्छरणार्गातका त्रत करे। देह-गेहादिकी अहंता-ममताको त्यागकर श्रीभगवान्में ममता और तद्दास्पमं अहताको हद करे। फिर गुरु और वैष्णवींका दान, मान, भोजन आदिसे सत्कार करे। इसके अनन्तर शिष्यका पूर्णाभिषेक

किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूर्ण होती है और ग्रिप्य को भी दूसरोंको दीक्षित करनेका अधिकार हो जाता है। और उसे गोस्वामीपदवीकी प्राप्ति होती है। वैसा कि योगिनीतन्त्रमे लिखा है।

यागनातन्त्रम । लखा ह ।

कृते पूर्णिमिपेके तु गोस्वामित्वमवाप्तुयाव ।

गावो मन्त्रा यतस्तेपां निम्नहानुम्रहक्षमः ॥

यह साम्प्रदायिकी दीक्षाकी विधि है । इतनी भी

शक्ति न हो तो केवल गुरुकी शरणमें आकर उनका पूजन
कर उनसे तुलसीकी कण्ठी, कर्ष्वपुण्डू, मुद्रा और नाम लेकर

मन्त्र ग्रहण करे और भगवन्द्रक्त वने ।

**- 1>+**3€\$**+<1--**

# प्राणायामविषयक मेरा अनुभव

( छेखक-स्वामी श्रीकृष्णानन्दची )

र्भ इं सं अनादि ससारमें चार प्रकारके मनुष्य इं इं में हें—पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त । र्भ निक्र पामर वर्माघर्मको नहीं मानते, विषयी नीतिपूर्वक इहलोक और परलोकके विषयसुखके लिये सकाम कर्म करते हैं, मुमुक्ष विषयोंसे उपराम होकर आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे हैं जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणको प्राप्त कर लिया है। इनमेंसे पामर, विषयी और मुक्तकी प्रवृत्ति पारमार्थिक कल्याणके लिये नहीं होती । क्योंकि पामरीके सत्यासत्य-विषयक बुद्धि जायत नहीं है, विषयीकी सकाम कर्मों मे ही अलंबुद्धि है और मुक्त जिजासासे अतीत है। अतः केवल मुमुध् पुरुष ही अविचल श्रेयकी प्राप्तिकी कामना करते हैं । पूर्वजन्मके ग्रुभाग्रुभ कर्मों की विभिन्नताके अनुसार मुमुखु पुरुषोंकी भी वासना और रुचिमें अन्तर होता है। इसीलिये शास्त्रकारीने अधिकारिभेदसे जान, कर्म, मिक्त, योगादि अनेक विभिन्न मार्गीका उपदेश किया है। इनमें राजयोगकी इच्छा करनेवालीमें जो लोग विक्षेप-वृत्तिवाले हैं उन साधकोंके लिये हठयोगका उपदेश किया गया है।

हठयोगका लक्षण शास्त्रकारोंने इस प्रकार किया है— हकारः कीर्तितः सूर्यष्ठकारश्चन्द्र उच्यते । सूर्याचनद्रमसोयोगाद्धरयोगो निगधते ॥ 'फुफ्फुसमेंसे उच्छ्वासरूपसे वाहर आनेवाले वायुकी प्राण और 'ह' कहते हैं, उष्ण होनेके कारण इसका नाम 'स्यं' भी है। वाहरसे जो वायु श्वासत्त्रमें भीतर फ़फ्फ़्सों स्वींचा जाता है वह अपान और 'ठ' है, शीवल होने के कारण उसे 'चन्द्र' नाम भी देते हैं। इसी सूर्य और चन्द्र अर्थात् प्राणापानकी क्रियांके नियमित संयोगको हठयोंग कहते हैं। इस हठयोंगका फल राजयोंगकी प्राप्ति है। इसल्ये कहा है—

केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते । ( हठवोगप्रदीपिका )

हठयोगके चार अङ्ग है—आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसन्धान। आसनोंके द्वारा नाडियाँ मुख्यम होती हैं और शरीरके रोगोंकी निवृत्ति होती हैं। पश्चात् प्राणायामादि अर्ङ्गोकी साधनाका अम्यास किया जाता है। यहींपर प्राणायामके अधिकारीपर विचार करना है।

ब्रह्मचारी, नियमित आहार-विहारवाले, मितभाषी, सत्यवादी, श्रद्धाल, अकोधी, धीर, तमाल, माँगा, गाँजा आदि मादक वन्तुर्वोका सेवन नहीं करनेवाले मुमुझ ही प्राणायामके अधिकारी हैं। उन्हें सद्गुक्ती सिल्लिमिं रहकर अन्यास करना चाहिये। ब्रह्मचर्यहीन, व्यवहारमे अधिक प्रवृत्त रहनेवाले, स्यंके तापमें भ्रमण करनेवाले, अग्निसेवी, अधिक श्रम करनेवाले, व्याकरणादि द्याल्लोका अध्ययन करनेवाले, पराधीन और यम-नियमका पालन नहीं करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी और दुर्वल हृदयवाले प्राणा-यामके अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे मुमुझुओंमें भी जो वालक और युवक (सातसे लेकर चालीस सालतककी

आयुवाले ) हैं, जिनके शरीरमें रक्ताभिसरणकी क्रिया बलवती है और जिनके हृदय, फुफ्फ़सादि अवयवोंमें जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, वे ही प्राणायामके अधि-कारी हैं। प्राचीन कालमे साधकोको पहले उपासनाकी सिद्धि करवायी जाती थी। तब गुरु योगाभ्यास कराते थे। इससे विष्नकी सम्भावना कम रहती थी। इतना संरक्षण होनेपर भी यदि दृष्ट प्रारब्ध-दोषसे कदाचित कोई विम उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचार्य अनुग्रह करके अपने दृढ सकल्पद्वारा उस विव्रसे अपने शिष्यको तुरन्त बचा लेते थे। परन्तु कालप्रभावसे आजकल ऐसे योगी दिखायी नहीं देते । आजकल जो यथार्थमें सिद्ध योगी हैं वे तो ससारसम्बन्धसे विल्कुल अलग रहते हैं। और जो अपनेको योगी प्रसिद्ध करते है उनमें अधिकांश ऐसे देखनेमें आते हैं जो बोलनेमें तो बड़े कुशल हैं, परन्त यथार्थ अनुभवसे रहित हैं । इसलिये हठयोगके साधकोंको सद्गुरुकी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती है। इस विषयमें मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दजी तीर्यका कहा हुआ एक प्रसङ्घ याद आता है। उसे में क्ल्याणके योग-जिज्ञास पाठकोंके हितके लिये यहाँ लिखता हूँ।

एक समय स्वामी परमानन्दजीको एक प्रसिद्ध ब्रह्मचारीजी मिले जो हठयोगमें अपनेको कुराल कहते थे। आपने स्वामीजीसे कहा, 'स्वामीजी । यदि आप मेरे आश्रमपर एक वर्ष रहें तो मैं आपको योगाभ्यास सिखा दुँ।' स्वामीजीने उत्तर दिया कि 'महाराज । मुझे आपकी दया चाहिये, मैंने यह नियम कर लिया है कि जिस योगी महापुरुषके शिष्यके शिष्य सिद्धावस्थाको प्राप्त हो गये हों, मै उनसे योग सीखूंगा । तात्पर्य यह कि आप बीस वर्षोंसे सिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्त अवतक आप एक भी शिष्य तैयार नहीं कर सके। तव मुझे आप योग सिखला देंगे, यह मैं कैसे मानू ?' इसी रीतिसे साधकोंको पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे योग सीखना हो उन्होंने किससे सीखा है, वे कैसे योगी थे, और इन्होंने अवतक अपने कितने शिष्योंको योग सिखाकर सिद्ध बनाया है, इनका जीवन पूर्ण सरल है या नहीं। इन सब बातोंपर पहले सोच-विचार करके तय सद्गुरुकी शरण स्वीकार करनी चाहिये। यद्यपि किसीकी टीका करना मैं अच्छा नहीं मानता तथापि अधिकारियोंके हितके लिये में अपना कुछ थोडा-सा अनुभव और लिखता हूं जिससे साधक योगविषयक प्रन्थलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनेवालोकी बातोंमें आकर कष्ट तथा हानि न उठावें।

लगभग तीन वर्ष पहले मैं नासिक गया था। उस समय वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे। आपको अनेक बड़े-बड़े अफसरलोग सिद्धयोगी मानकर पूजते हैं। आप कफप्रकोप-से पीड़ित थे। आपने प्राणायामके सम्बन्धमें एक प्रन्थ भी लिखा है। परन्तु उस प्रन्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर आप निरुत्तर हो गये।

एक महात्माजी हठयोगके विषयमे लेख लिखा करते हैं। आप ग्रेज्युएट हैं। सस्कृत और वेदान्तके पण्डित हैं तथापि योगी नहीं हैं। आपसे मैं अनेक समय मिला हूँ। एकाघ मास साथ भी रहा हूँ, आपके लेख जिन योगाभ्यासियोंने पढ़े होंगे वे तो उनका मर्म समझ गये होंगे। परन्तु योगाभ्यास नहीं जाननेवालोंमें तो आपके विषयमें भ्रम होना सहज ही है।

एक विद्वान् गृहस्थ अपनेको सिद्ध मानते हैं। उनको में जानता हूं। आपकी धर्मपत्नीने दस वर्षोमें पॉच्च सन्तानोंको जन्म दिया है। आपके मस्तिष्क, नेत्र, दॉत, फुफ्फ़ और मूत्रायमे विकृति हो गयी है। तथापि आप योगीरूपसे पूजे जाते हैं। योगविषयक साधकोंको छवे-छबे उपदेश देते हैं। अभीतक किसीको आपने योगा-म्यास नहीं सिखाया है।

प्रिय साधका! ऐसे महानुमानोके प्रन्थ, व्याख्यान या लेखोंसे मोहित होकर गर्तमें न गिरें। सिद्धयोगीका शरीर बृद्धावस्थामे कदाचित् निर्वल हो जाय और अवयवोंकी शक्ति चाहे क्षीण हो जाय, परन्तु वे व्याधिप्रस्त कभी नहीं होंगे। यदि अभ्यास वन्द करनेके पश्चात् रोग हो गया हो, और पुनः अभ्यास करके या सङ्कल्पवलसे रोगको दूर न हटाया हो, तो ऐसा हो भी सकता है। परन्तु

<sup>#</sup> वर्तमान समयमे वहुत-से पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त विद्वान् अपने-को सव विषयों में निष्णात मान वैठते हैं, किसी अपरिचित विषयका कुछ भी सस्कार न होनेपर भी इस विषयमें लम्बी-चौड़ी हाँकने और लिखने लगते हैं। इसी श्रेणीके कुछ चे ज्युएटोने भी योग नहीं जाननेपर भी योगके अन्थोंपर और योगपर अपनी सन्मित्य दी है।

उनसे भी योगाभ्यास न सीखे। कारण, जिसने अपने रोगको नहीं हटाया, वे शिष्यका रक्षण कैसे कर सकेंगे ! अतएव जो कियापरायण, उत्साही, निलोंभी, निष्कामी, मान न चाहनेवाले, सरल स्वमाववाले और पूर्ण सत्यवादी हों, उन्हींसे योग सीखना चाहिये।

मुझे भी पाठक कोई वडा साधक या सिद्ध न समझें।
में तो अभीतक साधक हूं। तथापि इसिलये लेख लिख
रहा हूं कि मुझसे कम वोधवाले साधकों को सद्गुरुसे अभ्यास
करने के समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुँचावे।
लगभग दस वर्ष पहले १५० पृष्ठों की एक नोटबुक मैंने
लिखी थी और उस समय मेरे पास अनेक ग्रन्थ थे। इस
समय मेरे पास वह लिखी हुई नोटबुक या कोई ग्रन्थ नहीं
है। और आठ वर्षसे मेरा किया करना भी वन्द है जिससे
इस लेखमें अने को आवश्यक स्चनाओं का छूट जाना
सम्भव है। परन्तु जितना लिखा है, वह शाख्रसम्भत और
अनुभूत है। तथापि साधक लेख पढ़कर विना गुरुसे पूछे
कोई किया न करें, यह मेरी प्रार्थना है।

जिन साघकोंने आसर्नोका अभ्यास करके नाडी-समृहको मृदु वना लिया हो, वही प्राणायामके अभ्यासके अधिकारी हैं । उपनिषदों और अनेक प्रन्यकारीने लिखा है—

अथासने इंडे योगी प्राणायामं समम्यसेत्।

जयतक पद्मासन, सिद्धासनादि मुख्य आसनोंमंसे कोई एक इट न हुआ हो, किसी एक आसनसे लगातार दो-तोन घण्टेतक अचल न वैटा जाय, तवतक आसनोंका ही अभ्यास बढ़ावे। आसन इट होनेपर प्राणायाम प्रारम्भ करे। प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करनेके लिये वसन्त और शरद् ऋतु अनुकूल है। दूसरी ऋतुओंमें आरम्भ करनेमें विष्नकी सम्भावना रहती है। वसन्तऋतुमें स्वाभाविक ही अन्त'स्थित कफ प्रकुपित होकर वाहर निकलने लगता है। और शरद् ऋतुमें पित्तप्रकोप होता है। इससे कफदोप शीप्र जल जाता है। इस हेतुसे ये दोनों ऋतुपूर्व हितकर हैं। असलमें तो अपनी प्रकृतिका विचार करके ही अम्यास प्रारम्भ करें। इसी प्रकार जिस देश या स्थानमें स्वाभाविक नित्य कफकी वृद्धि होती हो, ऐसे देश या स्थानमें रहकर योगाम्यास न करे।

प्राणायामके अम्यासके लिये निर्वात, खच्छ और उपद्रवरहित स्थान होना चाहिये । खुली ह्वामें प्राणायाम न करें। कारण, वायुके प्रचण्ड आघात लगते रहेंगे, तो प्रस्वेद वाहर नहीं आ सकेगा। प्रत्वेद आने ही नाहियों की शुद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरपर तैल मर्दन भी न करे, तैल मर्दनसे नाडियों में स्थित मल हट हो जाता है। वह वाहर जल्दी नहीं निकल सकता। प्राणायामके समय बो प्रस्वेद आवे, उसे शरीरपर मल देना चाहिये। ऐसा करने शरीरमेंसे प्राणतत्त्वका निकलना चक जाता है और शरीर भी मुलायम बनता है।

प्राचीन प्रन्थकारोंने प्राणायामका अभ्यास दिनमें चार वार-प्रात काल, मध्याह, सायकाल और अर्घरात्रि के समय नियमपूर्वक करनेकी आज्ञा दी है। और एक-एक वारमे दस प्राणायामसे आरम्भ करके प्रतिदिन पाँच-पाँच वडाते हुए पन्द्रह दिनोंके वाद अत्सी-अत्सी प्राणायाम करनेको लिखा है। इस प्रकार अस्सी प्राणायाम एक बार करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम होते हैं। ये तीन सौ वीस प्राणायाम उत्तम करने हों, तो इसमें छ. धण्टेते अघिक समय छगेगा। इतना परिश्रम वर्तमान काल्के साघर्कोके लिये अनुकूल नहीं होगा। ऐसी मेरी समझ है। इसलिये वर्तमान समयमें साधक दस प्राणायामसे आरम्भ करके चालीसतक बढ़ावें । और उत्तम प्राणायाममे प्रवेश होनेके वाद सिर्फ पचीस प्राणायाम करें। कदाचित् किसी समय थकावट मालुम हो तो एकाघ दिन चौथाई प्राणायाम किनष्ठ प्रकारका करके फुफ्फुसको विश्राम दे दें। प्राणा-याममें लाँघा विल्कुल न करें। प्राणायामका अम्यार शान्तिपूर्वक करनेका हैं। कुम्भकका समय शीघ्रताते वढ़ानेमे हानि होनेकी सम्मावना है।

प्राणायामका अम्यास दिनमे दो वार करें । प्रात काल स्योदियसे पहले शौचसे निष्टत होकर और सन्व्याको स्यासिक पश्चात् दो घण्टे वाद । गरमीका मौसिम हो तो अम्यास कुछ और देरसे प्रारम्भ करें । प्रकृतिदोष, अजीण या यकायटके समय रात्रिका अम्यास बहुत योदा करें । अन्यया फुफ्फुसकोष निर्वल हो जायँगे और अपनी शक्तिसे वायुको वाहर नहीं फेंक सकेंगे ।

प्राणायामके समय शरीरको सीघा तना हुआ रन्से नहीं। फुफ्फुसकोषोंको शियिल रक्सें। फुफ्फुसकोप शिथिल रहनेसे वे वायुको अधिक प्रमाणमें घारण कर सकेंगे, जिससे कुम्मक अधिक प्रमाणमें टिक सकेगा। फुफ्फुसकोप कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक मात्रामे नहीं होगा और षायुके वेगके आघातसे वे निर्वल भी होंगे जिससे फुफ्फुसकोषों में यायु भरा रहेगा, जो दूषित होकर डकार-रूपसे बार-बार निकलता रहेगा । ऐसी स्थिति अति हानिकर मानी जाती हैं। कदाचित् ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित हो तो प्राणायामका अभ्यास बिल्कुल बन्द करके आसर्नो-का और विपरीतकरणी सुद्रा (शीर्षासन) का अभ्यास करें। ऐसा करनेसे फुफ्फुसकोष पुनः बलवान हो जायंगे। इसके बाद नादानुसन्धान, त्राटकादिद्वारा राजयोगमें प्रवेश करें। प्राणायाम न करें।

प्राणायाम करनेके समय मूलबन्ध तो आरम्भसे अन्त-तक दृढ लगा ही रहना चाहिये। गुदाके ऊपरके मागको दृढतापूर्वक सङ्काचित रखना यह मूलवन्ध है। इस मूल-बन्धसे अपानतस्व ऊपरकी ओर आकर्षित होगा। यदि मुलवन्य इढ होगा तो मलमूत्रका त्याग नियमित रीतिसे होता रहेगा । मलावरोध नहीं होगा । रक्ताभिसरणिकया बलवती बननेसे नाद खुल जायँगे। नाडियाँ मलदोषके जल जानेसे गुद्ध हो जायँगी। कुण्डलिनी जाप्रत होगी अर्थात अपानतत्त्व प्राणतत्त्वके साथ मिलकर मस्तिष्कमें प्रवेश करने लगेगा। यदि मूलवन्ध दोषवाला होगा तो फुफ्फ़सोंको आधात पहुँचता रहेगा, जिससे वे निर्बल वनते जायॅगे । जैसे आल्मारीके किंवाइमें कील लगानेके समय बढई एक तरफरे कील ठोकते है और दूसरी तरफरे दृढ आघार रखते हैं। नहीं तो किंवाइके सन्धिस्थान ढीले पड़ जाते हैं और सारी आत्मारीको नुकसान पहुँचता है। इसी प्रकार मूलवन्ध ठीक न होनेसे फुफ्फुस और शरीरको हानि पहुँचती है। मलावरोध हो जाता है। मल बकरीकी मींगनीकी तरहका बन जाता है। और शरीरमें थकावट मालूम होती है।

पूरक करके तुरन्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये।
मिस्तष्कको झुकाकर चिबुक (ठोडी) को कण्ठ और
धड़के सन्धिस्थानमें इस प्रकार लगावे कि जिससे कण्ठस्थित विशुद्ध चक्रपर दबाव पड़े। इसे जालन्धरबन्ध
कहते हैं। यह बन्ध सम्यक् प्रकारसे लगनेपर कण्ठिस्थित
श्वासमार्गका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय
फुम्फुसकोषोंमेंसे वायु उछलकर धण्टिकाके ऊपरके मागमें
आधात नहीं करती। जालन्धरबन्धसे समस्त गरीरके
श्वानतन्तु बलवान् होते हैं। कारण, जालन्धरबन्ध (विशुद्धचक्र) का सम्बन्ध पादाङ्गुष्ठ, गुल्फ, जानु (श्वटने), ऊर

(जङ्गा), सीवनी, लिङ्गा, नाभि, हृदय, श्रीवा (विशुद्ध-चक्रसे नीचेका भाग ), कण्ठदेश (विशुद्धचक्रसे ऊपरका भाग ), लिम्बका (घण्टिका), नासिका, भू, कपाल, मुद्धी (कानके पीछेका भाग)और ब्रह्मरन्ध्र, इन सोलह आधार-स्थानोंके साथ है । यद्यपि ज्ञानतन्त्रका केन्द्रस्थानः मस्तिष्क है, विशुद्धचक नहीं है, तथापि नीचेके अवयवोका नियमन केन्द्रस्थानके अनुकूल करना और नीचेके अव-यवींका सन्देश ऊपर केन्द्रस्थानमें भेजना, ये दोनीं कार्य विशुद्धचक करता है। अतः प्राणायामके समय मस्तिष्क-को वायुका आघात न पहुँचना जालन्धरबन्धपर ही निर्भर करता है। इससे स्पष्ट है कि जालन्घरबन्ध सुदृढ रहनेसे मस्तिष्क और समस्त ज्ञानतन्तुका रक्षण होता है। जालम्बरवन्त्र दृषित होगा, तो अनेक स्थानोंमें विकृति होने लगेगी। खास करके नासिका, नेत्र, मस्तिष्क और कण्ठस्थानमें विकार होगा, किसी-किसीको वातप्रकोपजन्य व्याधि भी हो जाती है।

जालन्घरवन्धका अभ्यास करना हो, तो पाँच मिनिट-से आरम्भ कर शनैः-शनैः समय बढ़ाना चाहिये। एक साथ अधिक समयतक जालन्घरबन्ध किया जायगा तो गलेके पीछेके भागकी नसमें दर्द हो जायगा। यदि ऐसा हो जाय, तो गोधृत अथवा नीलगिरी तेल (Oil Eucalyptus) की मालिश करनी चाहिये। दो-एक दिन विश्राम करनेपर दर्द मिट जायगा।

कुम्भकके बाद रेचक करते समय पहले उड्डीयानबन्ध लगाकर जालन्धरवन्ध खोल देना चाहिये। उदरस्थित अन्त्रोंके पीठकी ओर सङ्कोच करनेको उड्डीयानबन्ध कहते हैं। अन्त्रसङ्कोचसे फुफ्फ़सोंके कोषोंका भी सङ्कोच होने लगता है, जिससे फुफ्फ़सकोष बलवान् होते है। इससे तिधातुओंके विकारसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते हैं। तिधातु सम अवस्थावाले बनते हें। सुपुम्नामार्ग गुद्ध होकर प्राणतत्त्व कर्ध्वगमन करता है। उड्डीयानबन्धको शास्त्रकारोंने 'मृत्युमातङ्गकेसरी' अर्थात् मृत्युरूप हस्तीको पछाङ्गेवाला केसरीसिंह बतलाया है। तीनों बन्धोंमें उद्बीयानको उत्तम माना है। उड्डीयानबन्ध दोषयुक्त होगा तो फुफ्फ़्स और आमाशय निर्वल वन जायगा।

इस प्रकार प्राणायामके अभ्यासमें तीनों वन्घोंका उपयोग है। अतः पहलेसे इनका सुदृढ अभ्यास कर लेना चाहिये। इन्मकको इतना ही करना चाहिये जितनेमें रेचक चीरे-धीरे किया जा तके । प्रक इत प्रकार करना चाहिये जैते नलीदारा घीरे-धीरे जल खींचा जाता है । प्रक चीप्रताप्वक करनेते दो प्रकारकी हानि होती है—एक तो इसते प्रपष्टतकोषोंको आघात पहुँचता है और दूसरे छुन्मक अधिक समयतक दिक्ता नहीं । परन्तु इतते विशेष हानि नहीं होती । रेचक क्रियाको भी शीप्रताप्वक करनेते एफ्छुनों और नाडियोंन क्षोम उत्पन्न होकर छफ्छन, हृदय, नातिका, नेत्र, कर्ण, मिलक्क प्रमृति अवयवोंको हानि पहुँचेगी । अतः रेचककी क्रिया आन्तरिक चलते खुत्र घीरे-धीरे करनी चाहिये । और उत्तके वाद १-२ तेकण्ड छुम्मक करके तत्र पुनः प्रक करना चाहिये । चाह्य छुम्मकते एफ्छुनकोष अधिक वलवान् वनते हैं ।

कुम्मक के तमयमेद ने प्राणायाम तीन प्रकारका होता है—उत्तम, मध्यम और किन्छ । उत्तम प्राणायाम कुम्मक ५० नेकण्डका होता है, मध्यम ३३ नेकण्डका, और किन्छ प्राणायाम १६३ नेकण्डका होता है। प्रक्ते दिगुण तमय रेचकका और रेचक ने दिगुण तमय कुम्मकका होना चाहिये। परन्तु अधिक लामदायक और ठीक नियम नीचे तालिकाम दिया जाता है—

| याणायान   | पुरक | ङुभक | रेचक वाह्य | हुन्नइ वे॰न |
|-----------|------|------|------------|-------------|
| २ पनिष्ट— | Y    | १६३  | 6          | ?           |
| २ मध्यम   | ६    | 333  | १०वे१२     | २           |
| ३ उत्तम—  | 6    | 40   | १२वे१६     | Ę           |

उत्तम प्राणायानमें प्रवेश करनेके बाद मलाप्राणा-पानके अन्यावने जन्मकला तनर शीन बढ़ने लगता है और रेचकला समय कुछ कम हो जाता है। न्योंकि फुफ्टकला उछ वासु प्राणतच्यमें न्यान्तरित हो जाता है। कुम्मकला अन्यान ५ निमटने अधिक हो जाय तो हो बार पूरक करनेके राद रेचक करना चारिये। प्राणायानमें पूरक-द्वारा जो यातु प्रश्न किया जाता है, वह एफ्फुनमें जाता है। शरीरके अन्य सानोंमें करायि नहीं जाता। जो दुष्ट बासु आमाग्यमें उत्पन्न होता है वह उक्तरम्यने निकल्ता जाता है। जो ऑतमें उत्पन्न होता है वह गुराद्वारा निकल्य जाता है। यह बासु आहा ने उत्पन्न होता है। एफ्टमोमने नहीं जाता। शासकारीने जो गाँच प्रकारके यातु शोनोंम जनस्य है। प्राणतक्य नासुका न्यानस्य है। जैसे निट्टीमंसे ल्पान्तर होकर सुन्दर फ़ल, पूल और प्रान्म मात्रके द्यरीर बने हैं, बैसे ही वायुके क्ष्म अद्य ( त्व ) से प्राणतत्त्व बना है । मिट्टीसे बननेके कारन द्यंतरों पश्चन्त या निट्टीस्त कहा जाता है । बैसे ही प्राप्तत्त्व जोए वायुका स्वत्त्वर्त्त होनेसे वायु कहलाता है । प्राप्तत्त्व और वाह्य विद्युत् दोनोंको एक जाति कहा जाय से अनुन्त्र नहीं होगा । इस प्राप्तत्त्वका दूसरा भेद अनुन्त्र प्राप्तत्त्वके साथ मिल्कर सुप्ताद्वारा मिल्कम बहुत हो । वब बहु पूर्व मार्गसे चहता है तब बन्द नेत्रसे के स्वानमं प्रकाशस्त्र प्रतीत होता है । नील, लाल, बेरें, सोला ऐसे निज्ञ-मित्र रंग दीखते हैं । इस रीतिसे प्राप्ति कहते ज्ञांनी करनेकी कियाको ही लुप्तिनीकी जापति कहते हैं । वही अवस्या आगे बटनेपर उन्मनी अवस्या निर्मे समाधि कहाती है ।

उत्तन प्राणायाममें प्रवेश होने के पश्चात् प्रानवत्त्र सुपुन्णादारा मिलिष्कमें चढ़ने लगता है। आरम्ममें वह पिपीलिका (चीटी) के समान घीटे घीरे सून्म परिमानि ऊपर चढ़ता है। पश्चात् तीनों प्रनियमागके आगे नाडों के रोप भागकी शुद्धि होनेपर मेंटकको गतिसे क्रकर उत्तर चढ़ने लगता है। और मस्त्राप्रापायामदारा सुम्मक वढ़ने अनिययों के मेदन होनेपर विद्वस्त (पश्ची) हो तरह उड़कर शीन प्रागतत्व सहस्तरकम्प्रमें प्रनेश करता है। जब प्रापतत्व मिलिष्कमें जाने स्मता है तर मिलिष्कमा शोधन हो जाता है और सदनशोद्या भी बढ़ जाती है, जिससे कृष्ट मानून नहीं होना। प्रचाय वर्षके बाद जब प्रागतत्व अधिक नेगले गति करने लगता है, तनमनकी एकाप्रता होकर जानगरका अनुन्स होने स्मता है।

प्राणापानके अन्यानके गाद शान्तिके तिने ध्यासन करना चाहिये और नाय-शाय नारानुनन्यान बराग चाहिये। विश्वानके गाद शुनशुनाते हुए प्राप्ते नाम बरके नक्षेत्रन नन्या पन्दन बरना चाहिते। व्याप्त का प्र करके शान्तिश्चक शाप अपनादि हरण था वि । श्रीतका मोजन बरना नना है। श्री, अन्यानके नाद गावराक शुन् नाद गरम किया हुआ हुए हाश बरक कि ना पर्वि ।

शासकारीने प्रायापानके १ ५४ र २ पा १ १०० असुनेप-दिशेष, न्येंबेरी, जमदी, वी ४८ । की भेर मस्ना, भ्रामरी, मूर्छा और प्राविनी । इनमे उत्तम प्राणा-याममे प्रवेश होनेतक अनुलोम-विलोम हितकारी है। अनुलोम-विलोमसे दोनो पाश्वोंकी नसोंका शोघन, दोनों फुफ्फ़सोंमें समानरूपसे बलवृद्धि तथा रोगोका नाश होकर त्रिधातुमें समता आती है।

अनुलोम-विलोम-पद्मासन वा सिद्धासनमे बैठकर मूलवन्घ लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक करना चाहिये। पश्चात् जालन्धरवन्ध लगाकर कुम्भक करना चाहिये, अन्तमें जालन्धरबन्धको खोलकर और उड्डीयानबन्ध लगाकर दक्षिण नासापुटसे शनैः-शनैः रेचक करना चाहिये। पुनः एक सेकण्ड बाह्य कुम्मक करके दक्षिण पुरसे पूरक करना चाहिये। फिर आन्तरिक चलके अनुसार कुम्मक करके वाम खरसे रेचक करना चाहिये। इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते हैं। पुनः एक सेकण्ड बाह्य कुम्भक करके पूर्वानुसार आर्श्च करनी चाहिये। इस प्रकार एक साथ १० प्राणायाम करना चाहिये। फिर प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक सप्ताहमें उसकी सख्या ४० कर देनी चाहिये। कुम्भकके समय अपने इष्टदेवके मन्त्रका जप करना चाहिये । कुम्भक कभी कम, कभी अधिक, यों अनियमित नहीं करना चाहिये। प्राणायामके समय शरीरको शिथिल, सरल और अचल रखना चाहिये । नेत्र बन्द रखने चाहिये । दक्षिण नासा-पुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथकी अनामिका और कनिष्ठिकाको वार्ये नासापुटपर रक्खे। उसी प्रकार वाम नासापुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथके अङ्गुष्ठसे दक्षिण पुटको बन्द करे।

यदि आरम्भमें १६१ सेकण्डतक कुम्मक न हो सके तो इससे भी कम समयतक कुम्मक करना चाहिये। अधिक देरतक कुम्मक करनेका हठ नहीं करना चाहिये। कुम्भक का समय सेकण्डके हिसाबसे धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। इस प्रकार लगभग ३-४ महीनेमें मध्यम प्राणायाममे प्रवेश हो जायगा और उसके वाद तीन-चार महीने अम्यास करनेपर उत्तम प्राणायाममें प्रवेश हो जायगा। तत्पश्चात् अन्य कुम्भकोका अभ्यास देश, काल और प्रकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये। उत्तम प्राणायामके वाद लेचरीका अम्यास भी हो सकता है। खेचरीके अम्यासके कुम्भक जल्दी बढ़ता है।

कोई-कोई आचार्य चालीस प्राणायामका अम्यास नियमित हो जानेपर कनिष्ठ कुम्भकके समयसे ही महामुद्रा, महाबन्ध और महावेधका अभ्यास कराते है। महावेधसे प्राणतत्त्वका शीघ्र ऊर्ध्वगमन होता है, परन्तु यह बल्यान् शरीरवालोके लिये हितकर है, निर्वलोके लिये हानिकर है। मद्राओंकी रीति लेखवृद्धिके कारण यहाँ नहीं दी है।

प्रातः-सायं दोनों समय समान किया करनी चाहिये। परन्तु थकावट हो तो रात्रिके समय कम अभ्यास करे। आसन और विपरीतकरणी मुद्रा करना हो, तो प्राणायाम- से पहले सुबह करे। सायकालको आसन और विपरीतकरणीका अभ्यास न करे। विपरीतकरणी रात्रिको करना हानिकर भी माना गया है।

सूर्यभेदी-पहले थोड़ा रेचक करके सूर्यनाडी (दाहिने नासापुट) से पूरक करना चाहिये। फिर कुम्भक करके चन्द्रनाडी (वायें नासापुट) से रेचक करना चाहिये। पूर्ववत् जालन्धरादि बन्ध इस प्राणायाममे भी लगाना आवश्यक होता है। इस प्रकारके प्राणायामको सूर्यभेदन प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम-विलोममें दोनो नासापुटोंसे पूरक और रेचक होता है, परन्तु इसमें एक ही पुटसे अर्थात् दक्षिणसे पूरक और वामसे रेचक होता है। यही दोनोंमें अन्तर है।

दक्षिण फुफ्फ़सका सम्बन्ध यक्नत्से होनेके कारण इस प्राणायामसे शरीरमें पित्तवृद्धि होती है तथा उष्णता बढ़ती है जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है। कपालदेशमें सञ्चित रलेष्म, वातवहा नाडियोंके विकार, रक्तदोष, त्वचादोष, उदरकृमि, प्रस्वेदसे उत्पन्न कृमि, कुष्ठादि रोगोंसे उत्पन्न कीटाणु नष्ट हो जाते है। इस प्राणायामको गर्मीके दिनोंमे करना अनुकूल नहीं है। तथा पित्तप्रधान प्रकृतिके लोगोंके लिये भी हितकर नहीं है।

उजायी-मुखको कुछ झकाकर कण्ठसे हृदयपर्यन्त शब्द करते हुए वायुको फुफ्फ़समे प्रविष्ट करे। इस प्रकार दोनों नासापुटसे अल्प परिमाणमे वायुको खींचे। फिर पूरक करनेके वाद ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके इडा नाडीसे रेचक करे। इस प्राणायाममे पूरक, कुम्भक और रेचक तीनों स्वल्प परिमाणमें ही किये जाते है। इसमे जालन्धरादि बन्धोंका लगाना उतना आवश्यक नहीं होता। वैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर (शवासनमें) इस प्राणायामका अभ्यास किया जा सकता है। जब शारीरिक विकारके कारण दूसरे प्राणायाम न हो सर्के या समय अनुकूल न हो तो एक घण्टेके लगभग उजायी-प्राणायाम करना चाहिये। इस प्राणायामचे कफप्रकोप, उदररोग, जलोदर, शोध, मन्दामि, अजीर्ण, मांस, मेदादि घातुओंके विकार और मलावरोघजनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा अग्नि प्रदीत होता है।

सीत्कारी-दॉर्तोके वीच जिह्नाको वाहर ओष्ठतक निकालकर ओष्ठोंको फुलाकर मुखसे सीत्कार करते हुए वायुका आकर्षण करना सीत्कारी प्राणायाम कहलाता है। इस प्राणायाममें वायु जिह्नाके सहारे भीतर प्रवेश करता है। इसमे ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके दोनों नासापुटोंसे शनै-शनैः रेचक करना चाहिये। इसमें भी वन्घोंका लगाना आवश्यक नहीं होता। परन्तु यदि अधिक देरतक कुम्भक करना हो तो वन्धका लगाना आवश्यक हो जाता है।

इस प्राणायामसे यक्कत्में पित्तके उत्पन्न करनेकी कियातक हो जाती है। इससे क्षुधा, तृषा, निद्रा और आलस्यादिका त्रास कम हो जाता है। पित्तप्रकोप शमन होता है, शरीर तेजस्वी बनता है। प्रकके वायुसे प्राणतत्वको वल मिलता है, अतः शरीरमें निर्वलता नहीं आती।

शीतली-जिह्नाको ओष्ठसे एक अड्डल नाहर निकालकर '' इस प्रकार पश्चीकी चींचके समान आकृति बनाकर नाहरसे नायुका आकर्षण करे। फिर कुछ कुम्मक करके दोनों नासापुटोंसे घीरे-घीरे रेचक करे। यह शीतली प्राणायाम कहलाता है। इससे गुल्म, श्रीहा, उदररोग, अतिसार, पेचिश, पिचश्चिद्ध, दाह, अम्लपिच, रक्तपिच, सुधा, तृषा, उन्माद आदि रोग शमन होते है। प्रातः-साय आवे घटेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना चाहिये। शीतकालमें और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये यह प्राणायाम हितकर नहीं है।

महा-पद्मासनसे वैठकर वार्षे नासापुटसे प्राणवायुका वेगसे पूरक करे, और विना कुम्मक किये ही आवाज करते हुए दक्षिण नासापुटसे रेचक करे। लोहारकी मायीके समान वेगपूर्वक इस विधिसे आठ वार पूरक-रेचक करनेके वाद नवीं वार पूरक करके कुम्मक करे और इस जालन्यरवन्य लगावे। फिर दक्षिण नासापुटले दाने -राने. रेचक करे। रेचक करनेसे पहले ही जालन्यरवन्य खोल दे और उद्वीयानवन्य लगा ले। प्रधात् तीन सेकण्ड वाह्य कुम्मक करके उपर्युक्त विधिषे ८ वार वाम पुरहे रेके करे। फिर नवीं वार दक्षिण पुरसे प्रक करके कुम्मक करे। तत्पश्चात् नियमानुसार रेचक करे। ये दो प्राणायाम हुए। इस प्रकार सव्यापसव्य १२ प्राणायाम करने वाहिने।

इस प्राणायामसे कुम्भक बहुत वढ जाता है, परन्तु यह प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिये। क्रिक्टि अधिक करनेसे फुफ्फ़सकोषपर आधात होनेका पूरा भव है। इस प्राणायामसे त्रिधातुनिकृतिसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते हैं। अग्नि प्रदीत होता है। सुपुम्नासित सब। मल नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मप्रनिथ, विष्णुप्रनिथ और रहप्रनिव तीनोंका भेदन होकर सुपुम्नामेंसे प्राणतत्त्व निहन्नम्गितसे उद्धागन करने लगता है।

भ्रामरी-सिद्धासन लगाकर नेत्र वन्द कर ले और भूमें लक्ष्य रक्खे तथा जालन्धरवन्च लगा ले। इस प्राणायामके समय जालन्धरवन्ध वरावर लगा रहना चाहिये। फिर दोनो नासापुटसे भ्रमस्के नादके समान स्वरसहित पूरक करे। पश्चात् ३ सेकण्ड कुम्भक करके शनै -शनै आवाजमहित रेचन करे । इस प्रकारं १४४ प्राणायाम करे । सुनते ई भ्रामरी और मूर्ज कुम्भकका वौद्धसम्प्रदायमें अधिक प्रचार है। इस कुम्मकर्म पाँच अवसाएँ हैं। प्रथमावसाम जुङ दिन पूरक करके पश्चात् कुम्भकके समय महासुद्रा की जाती है। नियमपूर्वक तीन सेकण्डका कुम्भक होनेपर पुन विदासन लगाकर रेचक किया जाता है। पहले वार्ये पैरसे, पीछे दाहिने पैरसे, पश्चात् दोनों पैर फैलाकर महामुद्रा करके इस प्राणायामका अम्यास किया जाता है । दूसरे प्राणायामेंके साथ की जानेवाली महासुद्रामें और भ्रामरी-के साथकी इस महामुद्रामें कुछ अन्तर है। इस महामुद्रा-को कोई कोई साघक ४८ से ७२ तक करते हैं। इसिंटमे एक वर्षके पश्चात् जानुसे ६ इच आगे और गुल्पसे १० इच ऊपरके मागमें कपाल लग जाता है।

पहली अवस्थाकी सिद्धि होनेके बाद दूसरी अउत्यामें खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्भक होता है। और एक समय विधिके अनुसार मिलाप्कको बार्षेचे दाहिनी तरफ युमाकर जालन्यरवन्य लगाकर रेचक किया जाता है। इस रीतिचे १४४ कुम्मकमें १४४ वार मिलाप्कके उमानेकी किया करनी पड़ती है। इस प्रकार तीसरी, नौथी और पाँचवी अवस्थामें सुम्मक बदाया जाता है। मिलाप्क उमानेकी भी अधिक समय उमाया जाता है। मिलाप्क उमानेकी

पंचक्णींसे अनुमबद्ये अन माणायाम करण्याची रीत खातीदाखिल्याप्रमाणे आनुमब आपल्पागुरु जबक्षेणे JE REAL अर्धनाश न्टेम्बरम्णजेः-आवीगीसीधारण करणारा किनामाठा नट शासियुक्तिघा किनामिन A MARKA . 203160 R. K. K. 1848 ASE tà 5 € 217 L. Tr. St. of Fair foth (\$ t क्षान्यास्य । अन्यस्य विद्यान्यः to safe Sen ne ser क्षित्र \*HAG अष्ट्रभोग-W. W. W. S. W. MARPA ERIS यक्षरका र स्थाय स्थिता स्था न्तकरणः 是海影中的山水水 गुददार. होंग देखा AK 2 KD B B E. Kirthia WHEN THE WHEN THE यहर्म 50 मार्गिक में कि : ES To A -म्राम् S. HILL 1000 KH वान देवा TIMO STATE ख़ंदर् चक्र ६ DATE OF स्वयः दिः E SUILO भामान्य 上かななない にん 144. IB FEFE 4416 कुलाबाः

प्रत्या हार् ध्यान HIS LES INSTITUTE THE SEASON OF THE SEASON O Zig chi chi fin de Sant America CHOSIL BRAWA HARATAH. त्तर्भ भू भू रेक सीका हार्डे आधारी STATE OF STA THE WALL ST. मनगरीम ही माधारीमामेनम ुंडिके राम धाराम्योतमः त्तर दिय कृषय भू विष्य सम्दर्भ दिश्व क्षेत्र दिश्व श्वेतन्त्रेष पुर्श्वर दि

कियासे मिलाष्कमे प्राणतत्त्व चारो ओर चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है। इस प्राणायामकी कियाके बाद नाद बहुत जोरसे उठता है। इसलिये मनकी एकाग्रता शीम होती है।

मूर्च्छा-भ्रामरी प्राणायामका अभ्यास पूर्ण होनेपर सिद्धासनमें बैठकर दोनो नासपुटसे पूरक करके जालन्धर-वन्ध लगाना चाहिये। पश्चात् दोनो कान, नेत्र, नासिका और मुँहपर क्रमगः अङ्गुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और किनिष्ठिकाको रखकर ६ सेकण्ड कुम्भक करे। पश्चात् नासिकाके छिद्रपरसे अनामिकाको गिथिल कर जालन्धर-वन्ध रखते हुए ही शनैः-शनैः दोनों नासापुटोंसे रेचक करे। दूसरे प्राणायामोंके साथ मूर्च्छाप्राणायाम करनेसे कुम्भक अधिक होता है। परन्तु रेचक दोनों नासापुटोंसे किया जाता है। अधिक कुम्भकके लिये उड्डीयानवन्ध

लगाया जाता है तथा रेचकके समय जालन्धरवन्ध खोल दिया जाता है।

इस प्राणायाममें रेचकके समय वन्द नेत्रसे भ्रूष्थानमें प्राणतत्त्वका खेत, नीला, काला और लाल प्रकाश देखनेमें आता है। इस प्राणायामको एक बार कर लेनेपर भ्रामरी-वाले सिद्धासनसे वैठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन-में लेटकर भी नादानुसन्धान करते हैं।

इन आठ प्रकारके प्राणायामोंके विषयमें मुझे जैसी जानकारी तथा अनुभव है वैसा यहाँ वर्णन किया गया है। नवे प्राणायाम प्राविनीके विषयमें सुना है, परन्तु मेरा कुछ निजी अनुभव नहीं रहनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। मनुष्य अल्पज्ञ है, अतः बुद्धि-दोषसे प्रमाद-वश कुछ लिखनेमे भूल हो गयी हो तो पाठक कृपया क्षमा करेंगे।

#### $\sim \sim \sim \sim$

# प्राणायामका शरीरपर प्रभाव

( लेखक-रवामी श्रीकुवलयानन्दजी कैवल्यधाम )

### योगसाधनामें प्राणायामका स्थान

प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति। आचार्याणा तु केषाञ्चिद्न्यत्कर्मं न सम्मतम्॥ ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। (पा॰ यो॰ स्॰ २।५२) तपो न पर प्राणायामात्, ततो विशुद्धिर्मलाना दीप्तिश्च ज्ञानस्य।

योगसाघनाके आठ अर्ङ्ग हैं, जिनमें प्राणायाम चौथा है। आसन इसके पहले आता है और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाघि पीछे। योगका उद्देश्य है शारीरिक

- १ कुछ योगाचायोंको प्राणायामके सिना कोई दूसरा मल-शोधक साधन अभिप्रेत नहीं है। क्योंकि उनके मतमें प्राणा-यामसे ही शरीरके सारे मल सुख जाते हैं।
- २. इससे (प्राणायामके साधनसे) शानरूप प्रकाशको रोक रखनेवाला आवरण नष्ट हो जाता है।
- ३ प्राणायामसे बडकर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे सारे मल धुल जाते हैं और ज्ञानरूप दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती है।
- ४ योगके आठ अङ्ग ये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—'यमनियमासनप्राणायाम-प्रत्याहार्धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि'(पा॰ यो॰ स्र० २।२९)

एव मानसिक समता स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर और मनके दासत्यसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द-मयी स्थितिको प्राप्त हो जाय । आसन शारीरिक किया है और प्रत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं। प्राणायामकी किया उक्त दोनों प्रकारके साधनोके बीचका

५ श्रीमद्भगवद्गीतामें इस शारीरिक एव मानसिक समताके लिये 'साम्य' एव 'समता' शब्दोंका प्रयोग किया गया है। उदाहरणत —

'योऽय योगस्त्रया प्रोक्त साम्येन मधुसूद्रन।'(६।३३) —यहाँ 'योग' और 'साम्य' ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पातञ्जल-योगकी ही ओर सङ्केत करते हैं। भगवद्गीताके छठे अध्यायमे 'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन।'(११)

-इत्यादिसे लेकर २६ वें श्लोकतक पातक्षलयोगका ही वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय के 'समत्व योग उच्यते' (४८) इस ख्लोकपाद में भी अर्जुनको अपनी शारीरिक एवं मानसिक समताको स्थिर रखते हुए कर्तव्य कर्म करनेका उपदेश दिया गया है। वास्तत्र में तो भगत्रद्वीता के ये सारे ही उद्धरण मानिक साम्यको ही वतलाते हे। परन्तु मानसिक साम्यमें शारीरिक साम्य पहले ही आ जाता है, क्योंकि शरीर और मन निरन्तर एक दूसरेपर प्रभाव डालते रहते हे। इमीलिये हमने 'साम्य' और 'समत्व' दोनों ही शब्दोंको शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकारकी समता के अर्थ में लिया है।

साधन है। यह शारीरिक भी है और मानसिक भी, क्योंकि इससे शरीर और मन दोर्नाका निग्रह होता है। योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी-रिक दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोंने प्राणायामको इतना गौरव दिया है कि उनमें कुछ लोगों के मतमे तो शरीरको खस्य रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल इकटे हो सकते हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये किसी और मलगोधक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं है। उनके मतमें योगसाधनाके लिये जिस शारीरिक समताकी आवश्यक्ता है वह अकेले प्राणायामसे ही स्थापित हो सकती है। हमने लेखके प्रारम्भमे हठयोगप्रदीपिकाका जो रलोक उद्धृत किया है उसका यही तात्पर्य है। यदि हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें, जैसा कि हमारा प्रस्तुत निवन्धर्मे करनेका विचार है, तो हमे पता लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा सरीर ओजत्वी हो सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने तथा उसे कायम रखनेमें समर्थ हो सकते हैं। इसके लिये हमारे पास पर्यात वैज्ञानिक प्रमाण हैं। मानसिक समता स्थापित करनेमें भी प्राणायामको सहायक माना गया है। आधुनिक मानसशात्रकोविदोका मत है कि काम, देप, कोध, लोम, मोह, मद, मात्सर्य, ईंध्या, घृणा, जोक, अनुताप आदि मनोविकार ही मानिषक शान्तिको मङ्ग करनेम प्रवल हेतु हैं। ये विकार हमारे मनके उस स्तरमें उत्पन्न होते हैं जहाँ चेतनता अथवा ज्ञान अर्धजागृत रहता है। प्राणायामके द्वारा हमारे मिलष्कके स्नायुजालपर तथा हमारे मनके वोधपूर्वक न्यापारीपर ही हमारा अधिकार नहीं हो जाता, विलक उससे उपर्वुक्त स्तरके भी द्वार खुल जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान अर्घजायत

१ ये मनोविकार मनुष्यके परमार्थमार्गमे वाधक है।
 इस सन्बन्धमें भगवद्गीताके निन्नलिखित स्रोक द्रष्टव्य है—

'काम एव क्रोध एव रजोगुणनमुद्भव ।
• • • ॥

भूमेनात्रियते विद्वर्यथादशों मलेन च। यथोल्वेनावृतो गर्मग्तथा तेनेदमावृतम्॥ आवृत् भानमेतेन । जामरूपेण ॥ (३।३७-३९)

यह कान ही कीप है और रजीपुणने उत्यत्त होना है। जिस प्रकार अग्निको अब उक देता है और नैतापन दर्पपको धुँ घल कर देता है, उसी प्रकार यह कान शानके प्रकाशको आच्छादित कर देता है। श्रीशङ्कराचार्य इन क्लोकके नाष्यमें इस शानके आवरणको 'अप्रकाशात्मा' कहते हैं और उत्तके दारा आवृत शानको 'प्रकाशात्मा' कहते हैं।

रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जात है। यही कारण है कि प्राणायामका साधक जाने मनोविकारींको दवाकर मानसिक समता सापित करनेन समर्थ होता है। भगवान् पतञ्जलिका जो सूत्र ऊपर लेखके प्रारम्भमे ही उद्घृत किया गया है तथा उत्तर बे व्यासभाष्यकी अवतर्राणका दी गयी है उसका यही आगय है। जपरके उद्धरणींमें इस मानितक साम्यमें इलचल पैदा करनेवाले कारणोंको 'मल' कहा गया है, क्योंकि वे प्रकाशरूप आत्माको आच्छन्न कर देते हैं। इन मनोमलोंको धोने तथा आत्माको अपने निज खराने स्थित करनेके लिये भगवान पतजलिने प्राणायामको ही साधन वतलाया है और भाष्यकार व्यासजीने भी उनका समर्थन किया है। यहाँ इस वातको जानकर पाठकोको कौतूहल होगा कि आधुनिक स्नायुचिकित्सक (neuropath) डा॰ वॉल्गेसीने (Dr Volgyest) जो यूरपभरमे अपनी स्नायुचिकित्साके लिये प्रसिद्ध हैं, अपने 'A Message to the Neurotic World' ( स्नायुरोगोरे पीडित जनताके लिये एक सन्देश ) नामक प्रन्थमे जनताके हितके लिये इस वातको स्पष्टनपसे स्वीकार किया है कि मनी विकारोंका दमन करने और मानसिक तथा शारीरिक समता-को प्राप्त करनेके लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा सायन है ।

प्रस्तुत निवन्धका विषय 'प्राणायामका शरीरपर
प्रभाव' है, किन्तु हमने केवल यह बतानेके लिये कि प्राणायामसे केवल शरीरको ही लाभ नहीं पहुँचता, सक्षेपमें इस
वातकी ओर भी सकेत कर दिया है कि उसका मनपर
कैसा प्रभाव पड़ता है। अब हम प्राणायामसे होनेयाले
शारीरिक लाभोंका विस्तारसे वर्णन करनेको प्रस्तुत होते
हैं। परन्तु ऐसा करनेके पूर्व हम प्राणायामप्रक्रियाकी
सुख्य-मुख्य वार्तोका दिग्दर्शन कराना उचित समझते है।

### प्राणायामकी प्रक्रिया

शारीरिक दृष्टिसे प्राणायाममे केवल श्वासीपयोगी अङ्गीका ही सञ्चालन एव व्यापार होता है। प्राणायामका अर्थ है श्वासकी गतिको कुछ कालके लिये रोक लेना। साधारण स्वितिमे श्वासीकी चाल इस प्रकारकी होती है—पहले श्वासका भीतर जाना, पिर वकना, पिर वाइर निकलना, पिर वरना, पिर वाहर निकलना इत्यादि। प्राणायाममे श्वास लेनेका यह सामान्य कम दूट जाता है। श्वास (वायुके भीतर जानेकी किया) और प्रश्वास (वाहर जानेकी किया) दोनों ही गहरे और लम्बे होते है और श्वासीका विराम

अर्थात् रकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि
उसके सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने कालतक रकते
है वह तो नहीं समान और नगण्य ही है। योगकी मापामें श्वास खींचनेको 'पूरक' कहते हैं, वाहर निकालनेको
'रैचक' और रोक रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। प्राणायाम
कई प्रकारके होते है और जितने प्रकारके प्राणायाम है उन
सवमें पूरक, रेचक और कुम्भक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके
होते हैं। पूरक मुँहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे,
और नासिकासे करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा
वार्येका अथवा दोनोका ही उपयोग कर सकते हैं। रेचक
दोनों नासारन्त्रोंसे अथवा एकसे ही करना चाहिये।
कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी,
अथवा दोनोके ही पीछे न हो तो भी कोई आपित्त नहीं।
पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर प्राणायामके
अनेक प्रकार हो गये हैं ।

पूरक, कुम्मक और रेचक कितनी-कितनी देरतक होना चाहिये, इसका भी हिसाय रक्खा गया है। यह आवश्यक माना गया है कि जितनी देरतक पूरक किया जाय उससे चौगुना समय कुम्मकम लगाना चाहिये और दूना समय रेचकमे, अथवा दूसरा हिसाय यह है कि जितना समय पूरकमें लगाया जाय उससे दूना कुम्मकमें और उतना ही रेचकमें लगाया जाय। प्राणायामकी सामान्य प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे कि प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता है।

पूरक करते समय जब कि सॉस अधिक-से-अधिक गहराईके साथ भीतर खींची जाती है, तथा कुम्मकके समय भी, जिसमें बहुवा सॉसको भीतर रोकना होता है, आगेकी पेटकी नसोंको सिकोड़कर रक्खा जाता है। उन्हें कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढाया जाता, जैसा कि पाश्चात्य लोग बहुधा राय दिया करते हैं। रेचक भी,

जिसमे सॉसको अधिक-से अधिक गहराईके साथ वाहर निकालना होता है, पेट और छातीको जोरसे सिकोड़ नेसे ही वनता है। कुम्भक करते समय मूलवन्ध साधनेके लिये तो गुदाको सिकोड़ना पड़ता है और उड़ीयानवन्धके लिये पेटको भीतरकी ओर खीचा जाता है तथा जालन्धरवन्ध-के लिये ठोडीसे छातीको दवाया जाता है। प्राणायामके अभ्यासके लिये कोई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता है जिसमे सुखपूर्वक पालथी मारी जा सके और मेरदण्ड सीधा रह सके।

एक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे मिल्लका प्राणायाम कहते हैं, उसे खास तौरपर वतलाने की आवश्यकता है। उसके दो भाग होते हैं, जिनमें से दूसरे भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले भागमें सांसकों जब्दी-जब्दी वाहर निकालना होता है, यहाँतक कि एक मिनटम २४० सांस बाहर आ जाते हैं। योगमें एक आसको किया होती है जिसे कपालभाति कहते हैं। मिल्लका के पहले भागमें ठीक वैसी ही किया की जाती है।

यहाँतक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाकी उन मुख्य-मुख्य बातोको वतला चुके जिनसे हम, योग-साधनाके इस अशका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता है, समझ सकें। परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविशानको समझनेके पूर्व हमे सामान्य शरीरविशानपर सरसरी तौरपर एक दृष्टि डालनी होगी, जिससे हम प्राणायामसम्बन्धी शरीर-विशानको अच्छी तरहसे समझ सकें।

### सामान्य शरीरित्रज्ञान

सामान्य शरीर्रावज्ञानमे मानवशरीरके अन्दर काम करनेवाले भिन्न-भिन्न अङ्गसमूहोके व्यापारोंका विचार किया जाता है। इन अङ्गसमूहोमें प्रधान ये हैं—लायु-जाल (nervous system), प्रनिथसमूह (glandular system), श्वासापयोगी अङ्गसमूह (respiratory system), रक्तवाहक अङ्गसमूह (circulatory system) और आहारका परिपाक करनेवाला अङ्गसमूह (digestive system)।

सर्वप्रथम लायुजालका ही विचार करें। इसे हम एक बड़े बिजलीघरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ विजली पैदा होती है और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस विजलीघरसे सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोंको विद्युत्-प्रवाह पहुँचाते हैं। मिलाष्क (brain), मेहदण्ड (spinal cord) और उससे सम्बद्ध अन्य ल्लायु, इन्हीं-को बिजलीघर समझना चाहिये। मिला

७. भगवान् पतक्षिलेने आभ्यन्तर, वाह्य और दो प्रकारके केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामके चार मेद वतलाये हैं। स्वात्मारामने सूर्यभेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भिक्षका, श्रामरी, मूच्छी और प्राविनी इन आठ प्रकारके प्राणायामोंका उद्धेख किया है। यह कहना असत्य नहीं होगा कि प्राणायामके अन्य मेद पतक्षिल अथवा स्वात्माराम स्रिद्वारा उद्धिखित प्राणायामोंके ही भिन्न-भिन्न अद्भोंको अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार किये हुए रूप हैं।

मेरदण्डसे निक्छनेवाली शिराऍ ही इस मानवशरीररूपी कारखानेकी कलोको विजली पहुँचानेवाले तार है। विज्ञलीसे चलनेवाले प्रत्येक व्यवस्थित कारखानेमे प्रत्येक छोटी-वडी मधीन और उन मधीनोंका एक-एक पुर्जा विज्ञजीवरसे तारोद्वारा लाये हुए विद्युत्यवाहसे सञ्चालित होता है। इसी प्रकार इस मानवशरीरत्यी कारलानेके प्रत्येक अङ्गका सञ्चालन मस्तिष्क तथा मेरू-दण्डसे निकलनेवाली शिराओंके द्वारा पहुँचावी हुई स्फूर्तिसे होता है। यदि विजली देनेवाले नूललोत (विजर्जीधर) में ही कोई खरावी हो जाय अथवा तारोंमें प्रवाहित होनेवाले विद्युखवाहमें ही किसी प्रकारकी चकावट आ जाय तो शरीरकी सारी कियाएँ वन्द हो जायँगी। इसी प्रकार यदि मिलाष्क तथा स्नायुओंमे कोई विकार हो जाय अयवा शिराएँ इतनी निर्वल हो जायँ कि वे स्कूर्ति न पहुँचा सकें तो शरीरकी किया वन्द हो जायगी । इस प्रकार शरीरकी कियाओंके वन्द हो जानेका क्या परिणाम होगा, यह सामान्य पाठकोंकी समझमें नहीं आ तकता । हमारी पाचनिकया, हमारा रक्तसञ्चार, यहाँतक कि हमारा श्वासोच्छ्वास भी उसी स्पूर्विसे सञ्चालित एवं नियन्त्रित होता है जो इन-इन क्रियाओरे सम्बन्धित अङ्गोंको मिल्लाब्क तथा मेरदण्डसे प्राप्त होती है। यदि नाडियोदारा सञ्चारित स्पूर्ति प्रवाहित ही न हो अथवा प्रवाहित होकर भी अपने निर्दिष्ट स्थान-तक न पहुँचे तो जीवनकी सारी कियाएँ वन्द हो जायगी और कोई आश्चर्य नहीं कि जीवनकी ज्योति भी विलीन हो जाय । लायुजालका यह सर्वोपिर माहातम्य है ।

जपर विजलीयरका जो ह्यान्त दिया गया है उसके सम्बन्धमें एक वात और ध्यानमें रखनेकी है। यह यह है कि विजलीयरमें विजली पैदा होती रहें और तार उसे अपने-अपने निर्दिष्ट केन्द्रोंको पहुँचाते रहें, परन्तु यदि विजलीके प्रवाहमें यथेष्ट शक्ति नहीं है तो उस विजलीके द्वारा सञ्चालित मशीने चल नहीं सर्वेगी। मशीनको चलानेके लिये विजलीमें ताकृत भी पूरी होनी चाहिये। मानवश्ररीरत्पी कारखानेमें यह विजलीकी शिक्त धाति द्वारा स्वालीक नामक प्रन्थितन्त्रसे खितत होनेवाले द्रव पदार्थीपर निर्मर करती है। सारा लाखुजाल अच्छी हालतम होनेपर भी यदि उपर्युक्त द्रव पदार्थ पर्याप्त मात्राने न मिलें और जिस प्रकारके होने चाहिये विसे न हों तो तनायुगत स्टूर्ति और आगे चलकर स्वय त्रायुसनूह श्रीण हो जायगा। परिणाम यह होगा कि

शरीरकी कियाएँ और प्राणींना व्यापार सव नन्द औ क्षीण पड़ जायेंगे । उदाहरणके लिये इनमेंते एक र्यन्य Thyroid को ही लीजिये। उपर्युक्त endocrine नानज अन्धियों में यह सबसे अधिक प्रतिद्व है, यद्यी ब्रिजें और पुरुषों दोनोंकी जननेन्द्रियसम्बन्धी प्रत्यियाँ, तथा वह ग्रन्थि जिससे नाक और कफ खिवत होता है (pituitary gland) और इती प्रकारकी अन यन्थियाँ भी कम महत्त्वकी नहीं है। दिनी भी लख मनुष्यकी Thyroid ग्रन्थि यदि निकाल ली जाय तो उसकी ऑर्खे पीली पड़ने हरोंगी, गाल पिनकने ट्रेंगे, मांसपेशियाँ दीली अथवा भीण हो नायँगी, वाल पदने लगेंगे और वह मनुष्य अवसासे पूर्व ही बृद हो वायगा। Thyroid को फिरसे लगा दो और उस मनुष्यके अन्स जवानीकी नयी उमर्गे पुनः लहराने लगेंगी। बुढ़ापेके सारे चिह्न मिट जायँगे, वह मनुष्य सीघा चलने लगेगा। सारी वर्लुएँ सुन्दर माल्म होने लगेंगी और र्ज,बन फिरसे बुखमय वन जायगा। इससे वह त्यष्ट हो गया होगा कि endocrine मन्यसन्हका शरीरविज्ञानमें उतना ही महत्त्व है जितना रनायुजालका है।

मानवशरीरविज्ञानके अध्ययन से यह वात त्रष्ट समझमें आ जाती है कि इन दोनों अङ्गसन्होंको, जो मानवश्यरिके अत्यन्त उपयोगी एव न्त्यवान् अवयव हें, पर्यात मात्रामे विधर मिलता रहें। इसके लिये वे रक्तवाहक अङ्गसन्हके आश्रित हैं और जो विधर मिले वह अच्छा मिले इसके लिये वे बालोपयोगी एवं पाकोपयोगी अङ्गसन्हके अधीन हैं। रक्तवाहक अङ्गसन्हमें इतने अङ्ग हें—हृदय, हृदयसे अन्य अङ्गोंको रक्त ले जानेवाली (arteries) तथा अन्य अङ्गोंसे वापित हृदयको रक्त ले आनेवाली (veins) नाडियाँ तथा उक्त दोनों प्रकारकी नाडियोंको जोड़नेवाली आति त्रम शिराएँ। इस अङ्गसन्हका नाडियोंको जोड़नेवाली आति त्रम शिराएँ। इस अङ्गसन्हका नार्य है मानव-शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गमें रक्त पहुँचाना। नायुवाल तथा Endocrine प्रन्थित्तको वादि यथेष्ट परिमाणमें रक्त न मिले तो उनका व्यापार ही शिथिल हो जायगा और परिणाम वही होगा जो उपर वताया जा चुका है।

इसी प्रकार रक्तबाहक अड्डोंमेसे जो रक प्रवाहित हो रहा है वह यदि गुद्ध और उत्तम न हो तो उक्त अड्डोंके स्वस्य रहनेसे भी कोई लाम नहीं है। उदाहरणत, रक्तमें यदि विपेले तस्व मरे हुए हैं तो रक्तबाहक अड्डोंका टीक तरहते कान करना भी अपाय ही है। अतः रक्त मी उक्त होना चाहिये, और इसके लिये शरीर बासोपयोगी एवं पाकोपयोगी अड्डोंके आश्रित है।

उत्तम रक्त वह है जिसमे Oxygen नामक प्राणवर्धक तत्त्व पर्याप्त मात्रामें हो और जिसमे अर्ज्जोको परिपृष्ट करने-याले तत्त्व भी हों। Oxygen हमें उस वायुसे मिलता है जिसे हम सॉसके द्वारा भीतर ले जाते हैं और पुष्टिकारक तत्त्व उस अन्न-जलसे जिसे हम आहारके रूपमे ग्रहण करते हैं। हमारे श्वासोपयोगी अङ्ग जितने खस्य होंगे उतना ही ऑक्सिजन हमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा । श्वासकी क्रिया दोषयुक्त होनेसे रक्तमे ऑक्सिजन पर्याप्त मात्रामे नहीं पहुँच सकेगा और जो अङ्ग इस प्रकारके रक्तसे पुष्ट होंगे वे क्रमशः निर्वल और क्षीण हो जायँगे। इसी तरह हम कितने ही स्वादिष्ठ एव पुष्टिकारक पदार्थ स्वायें-पियें, किन्तु यदि हमारा पाकोपयोगी अङ्गसमूह ठीक काम नहीं कर रहा है तो उनका परिपाक नहीं होगा और फलतः उनका रस वनकर हमारे शरीरको पुष्ट नहीं कर सकेगा, और उसमेंका वहुत-सा अदा व्यर्थ जायगा जिससे रक्तको पुष्टिकारक तत्त्व बहुत ही खल्प परिमाणमे मिलेगा । अतः यदि हम चाहते हैं कि हमे सदा शुद्ध एव उत्तम रक्त मिलता रहे तो इस वातकी आवश्यकता है कि हमारे श्वासोपयोगी और पाकोपयोगी अङ्ग ठीक तौरसे काम करते रहे।

यदि हमारे श्वासोपयोगी अङ्गसमृह और आमाशय ठीक काम नहीं करेंगे तो ऑक्सिजन तथा पृष्टिकारक तत्त्वोंके न मिलनेसे हमारा रक्त केवल विगुण ही होगा अर्थात उत्तम नहीं होगा सो बात नहीं है, अपि तु उसमे निरर्थक तत्त्व भर जायॅगे जो विपैले होते हैं। हम इसका खलासा आगे करेंगे । शरीरमे Carbon dioxide नामक गैस निरन्तर बनता रहता है । जिसका रक्तसञ्चार ठीक है उसकी रक्तवाहक नाडियाँ इस विपैले गैसको फेंफड़ोंमे ले जाती हैं और वहाँ उसे नष्ट कर देती हैं। परन्तु यदि रक्तसञ्चार ठीक नहीं हुआ तो यह निरर्थक तत्त्व भिन्न-भिन्न अङ्गीमें जमा होकर बिप फैलायेगा। इसी प्रकार जिन पदार्थोंको हम खाते-पीते है उनके हजम हो जानेपर बहुत-सा निस्सार तत्त्व यच रहता है जो मलके रूपमे बाहर निकल जाता है। इम जो कुछ खाते-पीते हैं उसका परिपाक जितना ही कम होता है और उसका रस जितना ही कम वनता है उतना ही अधिक अश उसका निरर्थक जाता है। और यदि हमारी ऑर्ते जो शरीररचनाकी दृष्टिसे आमाशयकी नली-के अन्तर्गत ही है ठीक तरहसे काम नहीं करतीं तो यह मल वड़ी ऑतमे जिसे अंग्रे जीमे colon कहते हैं, अथवा छोटी ऑतमें भी कई दिनतक ठरूर जाता है और उससे अनेक प्रकारके भयद्वर विपैले गैस पैदा हो जाते

हैं। ये विषेठे गैस ऑतोंके भीतरसे रक्तके प्रवाहमें घुस जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैं और वह विषाक्त रक्त समस्त अङ्गोंमें सञ्चरित होकर सारे शरीरको दूषित कर देता है।

हम ऊपर बता चुके हैं कि किस प्रकार फेफड़ों और ऑतोंके द्वारा मलको बाहर निकालनेका काम होता है। गुर्दा भी इसी प्रकारका काम करता है। कुछ निरर्थक तत्त्व जो स्वभावसे ही विपैले होते हैं मूत्रके साथ शरीर-के बाहर निकल आते हैं। यदि गुर्देका काम ठीक तरहसे न हो तो ये विषेले तत्त्व शरीरके भीतर ही रह जाते हैं और विशेषकर शरीरकी सन्धियोंमें आश्रय पा जाते हैं। जिन लोगोंको गठियेका रोग होता है उनका गुर्दा अवश्य खराब होता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि रक्तका अच्छा होना फेंफड़ो और आमाशयकी निर्दोषतापर निर्भर है। और विषेले तत्त्वोंसे मुक्त होनेके लिये उसे मलको बाहर निकालनेवाले अङ्गीपर निर्भर करना पड़ता है।

यहाँतक हम मानवशरीरके भीतर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अङ्गसमूहोंकी कुछ मोटी-मोटी बाते समझ चुके। अब हम इस बातका विचार करेगे कि इन अङ्ग-समूहोंके कार्यपर प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है।

#### त्राणायामका शरीरपर प्रभाव

मलको वाहर निकालनेवाले अर्झोमे हम देखते हैं कि ऑर्ते और गुर्दा तो पेटके अन्दर हैं और फेफड़े छातीके अन्दर हैं। साधारण तौरपर सॉस लेनेमें उदरकी मांस-पेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचेकी ओर जाती हैं, जिससे ऑर्तो और गुर्देमे भी निरन्तर हलचल और हलकी-हलकी मालिंग होती रहती है। प्राणायाममें पूरक एवं रेचक तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश और भी स्पष्टरूपसे होने लगती है। इससे यदि कहीं रक्त जमा हो गया हो तो इस हलचलके कारण उसपर जोर पड़नेसे वह हट सकता है। यही नहीं, ऑतों और गुर्देके व्यापारको नियन्त्रणमे रखनेवाले सायु और मांसपेशियाँ भी सुदृढ़ हो जाती है। इस प्रकार ऑर्तो और गुर्देको प्राणायाम करते समय ही नहीं, विलक्त शेष समयमे भी लाभ पहुँचता है। सायु और मांसपेशियाँ जो एक बार मज़वूत हो जाती है वे फिर चिरकालतक मजवूत ही वनी रहती है और प्राणायामसे अधिक स्वस्य हो जानेपर आँते और गुर्दा अपना कार्य और भी सफलताके साथ करने लगते हैं।

यही हाल फेंफड़ोंका है। बासकी किया ठीक तरहसे चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता है बासोपयोगी मास-पेशियोंके सुदद होनेकी और फेफड़ोंके लचकदार होनेकी।

शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामके द्वारा इन मासपेशियों और र्फेंभडोका सरकार होता है। छातीको दिनमें कई बार अधिक-से-अधिक फुलानेसे और ऐंपड़ोंको अधिक से-अधिक फेलानेसे इन अजीको अपना कार्य सन्तीपप्रद रीतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिलती है। ऑतों और गुरें-के समान पंफडोंको भी थोड़ी देरतक साधनेसे उन्हें दिन-के शेष भागम भी अच्छी तरर्खे काम करनेके लिये वल मिल जाता है और Carbon dioxide नामक दृषित गैसका भी भलीभाँति निगकरण हो जाता है। इस मकार प्राणायाम ऑतों, गुर्दे तथा फॅफड़ोंके लिये, जो शरीरसे मलको निकाल वाहर करनेके तीन प्रधान अङ्ग हैं, वडी मूल्ययान् कसरत है। आहारका परिपाक करनेवाले और रस वनानेवाले अङ्गीपर भी प्राणायामका अच्छा असर पड़ता है। अन्न-जलके परिपाकमे आमाराय, उसके पृष्ठभागमे स्वित pancreas नामक ग्रन्थि और यक्तत् मुख्यरूपसे कार्य करते हें और प्राणायाममें इन सबकी क्सरत होती है। क्योंकि प्राणायाममे उदर और वश्च खल-के वीचका स्नायु, जिसे अञ्जीम Diaphragm कहते हैं, और पेटकी मांसपेशियाँ, वे दोनों ही नारी-वारीसे खूब चिक्रुड़ते हे और फिर ढीले पड़ जाते हे जिससे उपर्युक्त पाकोपयोगी अङ्गोंकी एक प्रकारते मालिय हो जाती है। जिन्हें अग्निमान्य और यदकोष्ठताकी रहती है, उनमेसे अधिक लोगोंके जिगरमे सदा ही रक्त जमा रहता है और फलतः उसकी किया दोषयुक्त होती है । इस रक्तसञ्चयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम साधन है। प्राणायामने अस्तस्य Pancreas को वड़ी अच्छी उत्तेजना मिलती है और उसके दोष दूर होते हैं। हमने अपने चिकित्स।सम्बन्धी अनुभवमे कई रोगियोंके पेटसम्बन्धी रोगींको मुख्यतया प्राणायामके अभ्याससे निर्मूल होते देखा है। पाकोपयोगी अर्ज्जोके ठीक तरहसे काम करनेपर रस भी खूव वनता है और रक्तमे आवश्यक पुष्टिकारक तत्त्वींकी प्रचुरता हो जाती है।

किसी भी मनुष्यके त्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसकी नाडियोंमें प्रवाहित होनेवाले रक्तको ऑक्सिजन प्रचुर मात्रामें मिलता रहे। योगशाल्रमें वतायी हुई पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेते रक्तको जिनना अधिक ऑक्सिजन मिल सकता है उतना अन्य किसी व्यायामसे नहीं मिल सकता। इसका कारण यह नहीं है कि प्राण्ययाम करते समय मनुष्य वहुत-सा ऑक्सिजन पचा लेता है, विक उसके खासोपयोगी अङ्गसनूहका इतना अच्छा व्यायाम हो जाता है कि उससे मनुष्यको

चीर्रास घटे मदद मिलती है। यह लोगोका भ्रममात है कि प्राणायामम ऑक्सिजन हमे यहुत अधिक माराने निल्जा है। इम समझायेंगे कि उन लोगोडी वह घारणा ब्रन-मुलक क्यो है। किसी भी प्राणायामकी पूरी एक आर्राव करनेमं क्म से कम एक मिनट तो लगना ही चाहिने। सामान्यरूपने चॉच लेते तमय एक साधारण मनुष्य एक मिनटमे लगभग ७००० घन सेटीमीटर ( अर्थात् १२० धन रख ) वायु अपने भीतर हे जाता है। वरी मनुष याणायामके समय एक मिनटमे अधिक-से-अधिक ३३०० वन सेटोमीटर (अर्थात् करीत्र २२२ घन इत्र) वाषु भीतर ले जा सकेगा। इस प्रकार जितनी हवा हम नाघारा परिस्थितिम भीतर ले जाते ह उससे कहीं कम हम प्रापा-याम करते समय ले जायॅगे, और उसी परिनाणने इन ऑविसजन भी कम पचा सकेते । अपने 'योगमीनास' नामक यन्थमें हम अनुभवनृत्वक प्रमाणीके आधारपर वह निर्विवादरुपसे सिद्ध कर चुके हे कि हम जितना ऑक्सिब्न पचाते हे उसकी मात्रा श्वास रोकनेके कालपर निर्भर नहीं करती । इसलिये जब हम स्वासको आधे ही मिनडके लिये रोक्ते हैं उस समय भी साधारण परिस्थितिकी अपेक्ष हम बहुत अधिक ऑक्सिजन नहीं पचा जाते। इस प्रकार यह घारणा कि प्राणायामके समय हम अधिक ऑक्सि-जन पचाते हैं भ्रमात्मक है, यह वात स्पष्ट हो जाती है।

तव रक्तको ऑक्सिजनसे समृद्ध करनेके लिये
प्राणायाम करनेसे क्या लाभ है १ इस प्रश्नका उत्तर हम
नीचे देते हैं। यद्यपि जितने कालतक मनुष्य प्राणायाम
करता है उतने समयतक वह ऑक्सिजन कम पचाता है।
तथापि प्राणायामके अम्याससे उत्तके श्वासेपयोगी अङ्ग ऐसे
सध जाते हैं कि दिनके शेष भागमें भी श्वासकी किया यहुत
उत्तम दगसे चलती है और जितना ऑविसजन वह सामान्य
तौरपर पचाता उससे कहीं अधिक वह दिनभरमें पचा लगा।

जो लोग अपने श्वासकी क्रियाको ठीक करनेके लिये किसी प्रकारका अम्यास नहीं करते वे अपने फॅड़ोंके हुछ अर्थासे ही साँच लेते है, शेष अर्थ निकम्मे रहते हैं। इस प्रकार निकम्मे रहते हैं। इस प्रकार निकम्मे रहनेवाले अंग बहुधा फॅड़ोंके अप्रभाग होते हैं। इन अप्रभागोंमें ही जो निकम्मे रहते हैं और जिनमें वायुका सञ्चार अच्छी तरहसे नहीं होता, राज-यक्ष्मिक भयद्भर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर वड जाते हैं। यदि प्राणायामके द्वारा फेंफ्ड़ोंके प्रत्येक अंशसे काम लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिनमें कई वार युद्ध हवासे धुल जाया करे तो फिर इन कीटाणुओंका आक्रमण असम्भव हो जायगा।

योगके दयाल आचार्योंने प्राणायामके रूपमे हमे एक ऐसा तीक्ष्ण रास्त्र पकडा दिया है जिसके द्वारा हम श्वास-सम्बन्धी रोगोंको सफलताके साथ दवा सकते है। कैसे दुःखकी बात है कि हम भारतवासी इस शस्त्रको उपयोगमें नहीं लेरहे हैं। हमे हजारों और लाखोकी सख्यामे श्वाससम्बन्धी रोगोंके शिकार होकर कालके गालमे जाना कबूल है, पर हम प्राणायाम जैसे अन्यर्थ साधनका प्रयोग नहीं करेंगे। हा दुर्देव । अकेले बम्बई नगरमे प्रतिदिन जितने मनुष्य कालके गालमें जाते है उनमेसे तिहाईसे अधिक मनुष्य श्वाससम्बन्धी रोगोंसे मरते हैं। अभी हालकी खास्थ्य-सम्बन्धी विज्ञिप्तिसे पता लगता है कि वगालमे एक ही सालके भीतर एक लाख मनुष्य राजयक्ष्मांसे पीड़ित होकर मृत्युके प्रास वन गये। मुझे पक्का विश्वास है कि यदि इस देशके प्रत्येक गिक्षणालयमे छात्रीको अनिवार्यरूपसे प्राणायामकी शिक्षा दी जाय और जितना द्रव्य इस भयानक रोगकी चिकित्साके निमित्त व्यय किया जाता है उसका एक अश भी इस रोगनिवारणके कार्यमे लगाया जाय तो यह भयद्वर जनसहार अवश्य बहुत कुछ कम हो जाय ।

पुनः इम अपने प्रस्तुत विषयपर आते हैं । हम देखते है कि प्राणायामके कारण पाकोपयोगी, श्वासोपयोगी एव मलको बाहर निकालनेवाले अङ्गोकी क्रिया ठीक होनेसे रक्त अच्छा बना रहेगा । यही रक्त विभक्त होकर शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्गीमें पहुँच जायगा। यह कार्य रक्तवाहक अङ्गोका, खासकर हृदयका है। पाश्चात्य वैज्ञानिक भी इस बातको मान गये हैं कि दीर्घ श्वास लेनेका अभ्यास करनेसे दृदयपर हलकी सी मालिश हो जाती है। प्राणायाम-की कियामें हृदयके चारों ओर दबाव पड़नेसे जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हमने कैवल्यधामकी प्रयोगशालामें ध्यानपूर्वक देखा है। और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि योगमें प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतलायी गयी है वह पाश्चात्य पद्धतिके अनुसार दीर्घ श्वास लेनेकी अपेक्षा इस मालिशमें अधिक सहायक होती है। इस विषयको अच्छी तरहसे समझनेके लिये हम पाठकोसे अनुरोध करेंगे कि वे हमारे 'योगमीमासा' नामक अये जी प्रन्थको देखें । रक्तसञ्चारसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रधान अङ्ग हृदय है और प्राणायामके द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हो जानेसे समस्त रक्तवाहक अङ्ग अन्छी तरहसे काम करने लगते हैं।

परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। मिल्लका-प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमें जो कपालभातिसे मिलता-जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ होकर मानवशरीरके प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूर्म अङ्गको, यहाँतक कि नाडियों एव

सूक्ष्म शिराओंतकको हिला देते हैं। इस प्रकार प्राणायामसे सारे रक्तवाहक अङ्गसमूहकी कसरत एव मालिश हो जाती है और वह ठीक तरहसे काम करनेके योग्य बन जाता है।

अब हम स्नायुजाल तथा Endocrine प्रन्थि-समूहके विषयमे कुछ कहेगे। रक्तकी उत्तमता और उसके समस्त स्नायुओ और प्रन्थियों में उचित मात्रामे विभक्त होनेपर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है। प्राणायाममें, खासकर मिल्लकाप्राणायाममें, रक्तकी गति बहुत तेज हो जाती हैं और रक्त भी उत्तम हो जाता है (यह बात किसी शरीरिवज्ञानसम्बन्धी प्रयोगगालामे प्रमाणित की जा सकती है)। इस प्रकार प्राणायामसे Endocrine प्रन्थिसमूहको भी उत्तम और पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त मिलने लगता है, जिससे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ हो जाती हैं। इसी रीतिसे हम मिल्लाक, मेक्दण्ड, मस्तककी तथा मेक्दण्डकी नाड़ियों तथा अन्य सम्बन्धित नाड़ियोंको स्वस्थ बना सकते है।

इस सम्बन्धमे निम्नलिखित बाते अधिक व्यान देने योग्य हैं। हम अपर बता चुके हैं कि शारीरिक शिक्तका मूल-स्रोत मिलिक है। मिलिकिक बाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड और उससे सम्बन्धित स्त्रायुओंका है। इन समी स्त्रायुओंके, चाहे वे मस्तकके हो, चाहे मेरुदण्डके, मुख्य माग इन केन्द्रीभूत अवयवोके अन्दर उत्पन्न हुई शिक्तके वाहकमात्र हैं। अतः इस बातको देखना आवश्यक है कि मिलिक, मेरुदण्ड और उससे सम्बन्धित स्नायुओंपर प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है।

सभी शरीरविज्ञानविशारदोंका इस विषयमे एक मत है कि साँस लेते समय मिस्तिष्कमेंसे दूषित रक्त प्रवाहित होता है और शुद्ध रक्त उसमें सञ्चरित होता है। यदि सांस गहरी हो तो दूषित रक्त एक साथ वह निकलता है और इदयसे जो शुद्ध रक्त वहां आता है वह और भी सुन्दर आने लगे। प्राणायामकी यह विधि है कि उसमें सांस गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है कि मिस्तिष्कसे दूषित रक्त सारा वह जाता है और हदयका शुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामे मिलता है। योग उड्डीयानवन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको और भी स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा करता है। इस उड्डीयानवन्धके हमें इतना अधिक शुद्ध रक्त मिलता है जितना किसी श्रासम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता। प्राणायामसे जो हमें तुरन्त यल और नवीनता प्राप्त होती है उसका यही वैज्ञानिक कारण है।

मेरदण्ड एव उससे सम्बन्धित स्नायुओंके सम्बन्धमें हम देखते है कि इन अङ्गोके चारों ओर रक्तकी गति साधारणतया मन्द होती है। प्राणायामसे इन अङ्गोमें रक्तकी गति वढ़ जाती है और इस प्रकार इन अङ्गोंको खस्य रखनेमें प्राणायाम सहायक होता है। हम अभी वतायेंगे कि यह सब कैसे होता है। योगमें कुम्भक करते समय मूल, उड्डीयान और जालन्धर—तीन प्रकारके वन्ध करनेका उपदेश दिया गया है। इन बन्धोंका एक कालमें अभ्यास करनेसे (चित्र देखिये) पृष्ठवशका, जिसके अन्दर मेरुदण्ड स्थित है। तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओं-का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता है। इन वन्धोंके करनेसे पृष्ठवशको यथास्थान रखनेवाली मासपेशियाँ। जिनमे तत्सम्बन्धित सायु भी रहते है, क्रमश फैलती हैं और फिर सिमिट जाती हैं जिससे इन पेशियों तथा मेरदण्ड एव तत्सम्यन्धित स्नायुओं में रत्तकी गति वढ जाती है। बन्ध यदि न किये जायँ तो भी प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही ऐसी है कि उससे पृष्ठवशपर ऊपर

की ओर हल्का-सा खिंचाव पडता है, जिससे मेरदण्ड तथा तत्सम्यन्धित सायुओंको स्वस्थ रखनेमे सहायता मिलती है।

सायुजालके स्वास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये तो सबसे उत्तम प्राणायाम मिन्नका है। इस प्राणायाममं श्वासकी गति तेज होनेसे शरीरके प्रत्येक स्क्ष्म-से-स्क्ष्म अङ्गकी, जिसमें सायुजाल भी शामिल है, मालिश हो जाती है। विस्तारभयसे हम इस सम्बन्धमे अधिक न कहकर केवल इतना ही कहना पर्याप्त समझते हे कि प्राणायामका लायुजालपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और सायुओंको स्वस्थ रसनेके लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम है।

यहाँतक हम यह वता चुके कि प्राणायामका मानवशरीरके अन्दर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अङ्गीपर मूल उड्डीयान और जालन्धरवन्ध



अच्छा प्रभाव पड़ता है। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि इनसे अतिरिक्त अङ्गोंपर भी प्राणायामका उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे यह नात प्रमाणित होती है कि प्राणायाम हमारे अरिरको स्वस्य रसनेके लिये सर्वोत्तम व्यायाम है। वास्तवमे भारतके प्राचीन योगाचार्य प्राणायामको अरिरकी प्रत्येक आभ्यन्तर कियाको स्वस्य रसनेका एकमात्र सावन मानते थे। उनमेसे कुछ तो प्राणायामको अरिरका स्वास्थ्य ठीक रखनेम इतना सहायक मानते है कि वे इसके लिये अन्य किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते। हम भी

८ लेखके प्रारम्भम टिया हुआ 'इठयोगप्रदापिका' का दलोक देखिये। अपने निजी अनुभवसे निःसङ्कोच होकर यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामके शतांशकी भी बरावरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शरीरकी आभ्यन्तर क्रियाओंका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि तु इस शरीरयन्त्रको जीवन देनेषाले प्रत्येक व्यापारपर अधिकार हो जाता है।

### प्राणायामके सम्बन्धमें विरोधपरिहार

पश्चिमके कुछ शरीरिव ज्ञानविशारद उन सभी व्याया-मोंका विरोध करते हैं जिनमें गहरी साँस लेनेका अभ्यास किया जाता है। उनके इस विरोधकी आलोचना किये विना इस लेखको समाप्त करना उचित नहीं होगा। इन शरीरिव ज्ञानविशारदोंके नेता डा॰ लिँडहार्ड (Dr Lindhard) हैं, जो कोपेन हैंगन (Copenhagen) विश्वविद्यालय (Denmark) के (Gymnastic Physiological Laboratorium) (व्यायाम एव शरीरिव ज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशाला) में अध्यापनका कार्य करते हैं, और डेनमार्क देशके States Gymnastic Institute (राजकीय व्यायामशाला) के प्रधान हैं। इन शरीरिव ज्ञानविशारदोंका विरोध सक्षेपमें यह है—

१. हमारे फेंफड़ोंके छिद्र उतना ही ऑक्सिजन प्रहण करते हैं जितनेकी उन्हें आवश्यकता होती हैं । जब शरीर निश्चेष्ट होता है तब इन छिद्रोंकी आवश्यकता सामान्य श्वास-प्रश्वाससे पूर्ण होती हैं । ऐसी दशामें शरीरके अन्दर ऑक्सिजनको आवश्यकतासे अधिक मात्रामें ले जाना शरीरिव हानके सिद्धान्तोंके प्रतिकृल ही नहीं अपि तु युक्तिविरुद्ध भी हैं ।

२. वड़े फेंफड़े और श्वाससम्बन्धी व्यायाम राजयहमा आदि फेंफड़ेके रोगोंके परिपन्थी न होकर उलटे सहायक होते हैं।

पहली आपत्ति तो प्राणायामके विषयमें घट ही नहीं सकती। अपर इस वातको खूव स्पष्ट कर दिया गया है कि प्राणायामके अधिकांश भेदोंमें ऑक्सिजन अधिक मात्रामें हमारे शरीरमें नहीं जाता। अकेले मिस्नकाप्राणायामकी

बात अलग है। उसके पहले अंशमे, जो कपालभातिसे मिलता-जुलता है, अवश्य ही ऑक्सिजन अधिक मात्रामें हमारे शरीरके अन्दर जाता है। परन्तु ऑक्सिजनकी यह अधिक मात्रा तुरन्त उपयोगमे लानेके लिये होती है। इसके बाद जो कुम्भक और रेचक कुछ देरतक अर्थात् कुछ मिनट-तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छ्वास-को यथावस्थित रखनेके लिये और ऑक्सिजनके अभावसे छिद्र निराहार एवं निर्जीव न हो जायँ, इसलिये भी इतना ऑक्सिजन आवश्यक होता है।

द्सरी आपत्तिके सम्बन्धमें यह मानना पड़ेगा कि प्राणायामसे फेंफड़े बड़े हो जाते हैं। परन्तु जो लोग यह कहते हैं कि बड़े फेफड़े राजयक्ष्माके विरोधी न होकर उलटे सहायक होते हैं, वे लोग आधुनिक चिकित्सकोंके अनुभवकी भी अवहेलना करते हैं। डा॰ इमीट (Dr Schmidt ) ने अपने "Physiology of Exercise" (व्यायामविज्ञान) नामक प्रन्थमें (जिसके लिखनेमें उक्त विद्वान्को दो एम॰ डी॰ तथा एक पी॰ एच॰ डी॰ उपाधिधारी विद्वान्का सहयोग भी प्राप्त हुआ है ) यह साफ राव्दोंमें लिखा है कि ऐसे फेंफड़ोंके ही राजयक्ष्माका शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ नहीं पाये हैं। पूरे तौरसे बढ़े हुए फेंफड़े इस रोगके शिकार नहीं बन सकते । डा॰ मेकेंजो एम॰ डी॰ (Dr Makenzie, M D) ने, जो पेन्सिल्वेनिया (Pennsylvania) विश्वविद्यालयमें शारीरिक शिक्षा (Physical Education) और व्यायामचिकित्सा Therapy) के अव्यापक हैं, अपने (Physical "Exercise in Education and Medicine" (शिक्षा एवं चिकित्सामें व्यायाम) नामक उत्तम प्रन्थमे निम्नलिखित वाक्य लिखा है-

ओछे सीनेके वालक, जिन्हें साँस लेनेमें क2 होता है, जिनके अन्दर राजयक्ष्माके पूर्व चिह्न प्रकट हो गये है तथा जो राजयक्ष्मासे पीड़ित हैं, उन्हें भी व्यायाम (बासके व्यायाम) से सबसे अधिक लाभ होता है।" डा॰ वटलर (Dr Butler) और डा॰ रोजेन्थल (Dr Rosenthal)

९ अवश्य ही प्राणायामकी विधि योगेतर पद्धतियों के धाससम्बन्धी न्यायामों की विधिसे बहुत भिन्न है। तथापि प्राणायामकी श्वातसम्बन्धी न्यायाममें ही गणना करनी होगी। साथ ही यह भी देखना है कि गहरा श्वास लेने में जो दोष बताये गये हैं वे वास्तवमें ठीक है या नहीं।

 <sup>(\*\*</sup>Those who get the most benefit
 from the exercises (Respiratory exercises)
 are narrow-chested children—those who
 have difficulty in, respiration the pretuber culous and even the tuberculous\*\*

ने भी अपने अनुभवसे डा॰ मेर्केजीका समर्थन किया है। डा॰ वटलरने क्षयरोगकी प्रारम्भिक अवस्थाके कई रोगियोंका हाल लिखा है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे लाभ हुआ । डा॰ रोजे न्यलने प्रारम्भिक यक्ष्मजनित पार्श्वशूलसे पीडित १९ रोगियोका सविस्तर वृत्तान्त लिखा है जिन्हे श्वाससम्बन्धी व्यायामसे वहत लाभ हुआ । इन सव प्रमाणोंके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी व्यायाम उलटा फेफड़ोंके यहमरोगमें सहायक है, निरी मुर्खता है। डा॰ लिंडहार्ड आदि विद्वानींके लिये तो श्वाससम्बन्धी व्यायाममात्रको बुरा कहना और भी अवि-वेकताका सूचक है, खासकर जब डा॰ लिंडहार्ड इस वातको स्वीकार करते है कि इन व्यायामीके सम्बन्धमें अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे साक्षात रूपमें हानि होती है। अपने 'Theory of Gymnastics' (व्यायामका खिद्धान्त) नामक उत्तम ग्रन्थके पृष्ठ २५२ पर श्राससम्बन्धी व्यायामोंकी कडी समालोचना करनेके पश्चात् वे लिखते हें-

'जिन श्वाससम्बन्धी व्यायामोंकी इतनी प्रशसा की जाती है उनको निन्दा पढकर लोग यह आपत्ति कर सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे स्पष्टरूपमें अहित होता है। यह बात सर्वथा सत्य है।'"

श्वाससम्बन्धी व्यायामीं स्वासोपयोगी अङ्गसमूह तो लाभ होता ही है, किन्तु उनका असली महत्व तो हर वातको लेकर है कि उनसे अन्य अङ्गसमूहों को भी, खासक सायुजालको विशेष लाम पहुँचता है। इन व्यायामें को लेकर शरीरिव ज्ञानिशारदों में जो यह युद्ध लिड़ा हुआ है वह इस वातको समझ लेनेपर शान्त हो जायगा। इन लोगों को एक वात और याद रखनी चाहिये। वह यह है कि पाश्चान्य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी व्यायाम अभीतक प्रारम्भिक अवस्थामें हैं और बहुषा भ्रममूलक सिद्धानोंपर अवलिम्बत है। यदि पाश्चान्य देशनिवासी यथार्थ विधित श्वाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते है तो उन्हें योग पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये।

प्राणायामका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पहता है, इस वातको सचे रूपमें प्रकट करनेके उद्देश्यसे ही हमने इस विधयपर यह प्रवन्ध लिखा है। इस लेखको पढ़कर कोई विना किसी प्रामाणिक प्रन्थ अथवा प्रामाणिक गुरुकी सहायताके प्राणायाम करना शुरू न कर दें। प्राणायाम दुधारे खॉड़के समान है। इससे लाभ और हानि दोनों हो सकती है, विक इससे लाभ उठानेकी अपेक्षा इसका दुक्पयोग करना सहज है।

# अन्तर्वेदना

( रचियता-शीचन्द्रनाथजी मालवीय 'वारीश')

करणा करोगे करणोंपर करण वन,
करणेश! रोप करणाको तव देखूँगा।
करणाके आकार कहाते करणाकर हो,
आकर करोड़ों-कर जोड़े जब देखूँगा॥
करणाकी माया, काया कवि-कल्पना की हुई,
कल्पों कलपते गया, आज अब देखूँगा।
करणा करोन! कोटि करण चुए हैं कण,
करणा-निधान! करणाको कब देखूँगा॥

<sup>&#</sup>x27;To this condemnation of the much lauded breathing exercises it will probably be objected that it has not yet been proved that thay work direct harm. This is perfectly true'

# स्वर-विज्ञान और बिना औषघ रोगनाशके उपाय

(लेखक-परिव्राजकाचार्यं परमहस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती\*)



श्विपता विधाताने मनुष्यके जन्मके समयमें ही देहके साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है जिसे जान लेनेपर सांसारिक, वैषयिक किसी भी कार्यमें असफलताका दुःख नहीं हो सकता। हम इस अपूर्व कौशलको नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो

जाता है, आशा भग हो जाती है, हमें मनस्ताप और रोग भोगना पड़ता है। यह विषय जिस शास्त्रमें है, उसे स्वरोदय-शास्त्र कहते है। यह स्वरशास्त्र जैसा दुर्लभ है, स्वरज्ञ गुरुका भी उतना ही अभाव है। स्वरशास्त्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है। मुझे पद-पदपर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचिकत होना पड़ा है। समग्र स्वरशास्त्रको ठीक-ठीक लिपिवद्ध करना विल्कुल असम्भव है। केवल साधकोंके कामकी कुछ बातें यहाँ सक्षेपमें दी जा रही हैं।

खरशास्त्र सीखनेके लिये खास-प्रश्वासकी गतिके सम्बन्धमे सम्यक्षान प्राप्त करना आवश्यक है।

कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपालकः।

'देहरूपी नगरमे वासु राजाके समान है।' प्राणवायु 'निःश्वास' और 'प्रश्वास' इन दो नामोसे पुकारा जाता है। वायु प्रहण करनेका नाम निःश्वास और वायुके परित्याग करनेका नाम प्रश्वास है। जीवके जन्मसे मृत्युके अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वास-प्रश्वासकी किया ऐति रहती है। और यह निःश्वास नासिकाके दोनों छेदोंसे एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला करता, कभी वार्ये और कभी दाहिने पुटसे चलता है। कभी-कभी एकाघ घड़ीतक एक ही समय दोनों नाकोंसे समानभावसे श्वास प्रयादित होता है। वाये नासापुटके धासको इडामे चलना, दाहिनी नासिकाके धासको पिंगलामे चलना और दोनों पुटोंसे एक समान चलनेपर उसे सबमामे चलना कहते है। एक नासापुटको दवाकर दूसरेके द्वारा श्वासको बाहर निकालनेपर यह साफ माल्स हो जाता है कि एक नासिकासे सरलतापूर्वक श्वास-प्रवाह चल रहा है, और दूसरा नासापुट मानो वन्द है, अर्थात् उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूर्वक न्वास बाहर नहीं निकलता । जिस नासिकासे सरलतापूर्वक रवास बाहर निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका श्वास कहना चाहिये । किस नासिकासे श्वास वाहर निकल रहा है, इसको पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ सकते हैं। क्रमशः अभ्यास होनेपर बहुत आसानीसे मालूम होने लगता है कि किस नासिकासे निःश्वास प्रवाहित होता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसावसे एक-एक नासिकासे श्वास चलता है। इस प्रकार रात-दिनमे बारह बार वायीं और बारह वार दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नासिकासे पहले खास-क्रिया होती है, इसका एक निर्दिष्ट नियम है। यथा--

आदौ चन्द्रः सितं पक्षे भास्करस्तु सितेतरे।
प्रतिपत्तो दिनान्याहुस्त्रीणि ग्रीणि क्रमोद्ये॥
(पवनविजयस्तरोदय)

शुक्रपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी वारीसे चन्द्र अर्थात् वार्या नासिकासे, तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी वारीसे सूर्यनाड़ी अर्थात् दाहिनी नासिकासे पहले बास प्रवाहित होता है। अर्थात् शुक्रपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया, नृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी; त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा—इन नौ दिनोंमे प्रात-काल स्पोदयके समय पहले वार्या नासिकासे, तथा चतुर्थां, पञ्चमी, पष्ठी, दश्मी, एकादशी, द्वादगी—इन छः दिनोंको प्रात-काल पहले दाहिनी नासिकासे बास चलना आरम्भ होता है और यह डाई घड़ीतक रहता है। उसके वाद दूसरी नासिकासे धास जारी होता है। पृष्णपदाकी प्रतिपदा, दितीया, नृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी,

परमहस्त्री महाराबके पीमी पुर्श नामक बगला सम्यसे यह लेख उनके आश्चानुमार लेक्ट छाता गया है। आपके
 भीर ना भनेको प्रम्म बद्धत हो उपादेव है। पुस्तकें 'मारस्त्रमह,' पो० कोकिलामुख, अंपराड (आमाम) से मिल मुक्ती है।

त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या—इन नौ दिनोंमे स्योदयके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्या, पञ्चमी, पष्ठी; दशमी, एकादशी, द्वादशी—इन छः दिनोंमे स्यंके उदयकालमें पहले वार्यी नासिकासे स्वास आरम्भ होता है और ढाई घड़ीके वाद दूसरी नासिकासे चलता है। इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड़ीतक एक-एक नासिकासे खास चलता है। यही मनुष्य-जीवनमे धासकी गतिका स्वामाविक नियम है।

बहेत्तावद् घटीमध्ये पञ्चतस्वानि निर्दिशेत्। (सरशास्त्र)

प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियों में ढाई-ढाई घड़ी-के हिसाबसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट कमसे श्वास चलनेके समय कमशः पञ्चतत्त्वोंका उदय होता है। इस श्वास-प्रश्वासकी गतिको समझकर कार्य करनेपर शरीर स्वस्य रहना है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है; फलस्वरूप सांसारिक, वैषयिक सब कार्यों सं सफलता मिलनेके कारण सुखपूर्वक ससार-यात्रा पूरी होती है।

#### वाम नासिकाका श्वासफल

जिस समय इडा नाडीं अर्थात् वार्यी नासिकां से बास चलता हो उस समय स्थिर कर्मों को करना चाहिये। जैसे अलकारघारण, दूरकी यात्रा, आश्रममें प्रवेश, राजमिन्दर तथा महल बनाना तथा द्रव्यादिका ग्रहण करना। तालाव, कुऑ आदि जलाशय तथा देवस्तम्म आदिकी प्रतिष्ठा करना। इसी समय यात्रा, दान, विषाह, नया कपड़ा पहनना, शान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्योषय- सेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्शन, मित्रता-स्थापन एव वाहर जाना आदि शुभ कार्य करने चाहियें। वार्या नाकसे खास चलने के समय शुभ कार्य करने पर उन सत्र कार्योम सिद्धि मिन्ती है। परन्तु वाश्च, अग्नि और आकाशतत्वके उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहियें।

#### दक्षिण नासिकाका श्वासफल

जिस समय पिंगला नाडी अर्थात् दाहिनी नाकसे आस चलता हो उस समय कठिन कर्म करने चाहिये। जैसे— कठिन कूर विद्याका अध्ययन और अन्यापन, खीसस्य, नौनादिशारोहण, तान्त्रिकमतानुसार वीरमन्यादिसम्मत उपासना, वैरीको दण्ड, शाखाम्यास, गमन, पश्चिक्य, हैंट, परथर, काठ तथा रहादिका विसना और छीळना, संगीत-अभ्यास, यन्त्र तन्त्र वनाना, दिने और पहाड़पर चढ़ना, हायी घोड़ा तथा रय आदिकी स्वापं सीखना, व्यायाम, षट्कर्मसाधन, यिष्ठणी वेतान तथा भ्तादिसाधन, औषघसेवन, लिपिलेखन, दान, क्रय विकय, युद्ध, भोग, राजदर्शन, स्नानाहार आदि।

#### सुषुम्नाका श्वासफल

दोनों नाकोंने दास चलनेके समय किसी प्रकारण ग्रुम या अग्रुम कार्य नहीं करना चाहिये। उस समय बोर्र मी काम करनेसे वह निष्कल होगा। उस समय योगाम्यात और ध्यान-धारणादिके द्वारा केवल मगवान्को सरण करना उचित है। तुपुन्ना नाडीसे श्वास चलनेके समय निर्वाको भी शाप या वरप्रदान करनेपर वह सफल होता है।

श्वास-प्रश्वासकी गांत जानकर, तत्त्वज्ञानके अनुवार, विधि-नक्षत्रके अनुवार, ठीक-ठाक नियमपूर्वक सद कर्मों करनेपर आद्यामञ्जञ्जनित मनत्ताप नहीं मोगना पहता। परन्तु यहाँ विस्तृतरूपसे इन सद वातोका वर्णन करनेपर एक बढ़ी मारी पुत्तक तैयार हो जायगो। बुद्धिमान एउक इस संक्षित अंशको पढ़कर यदि ठीक-ठीक कार्य करेंगे तो निश्चय ही सफलमनोरय होंगे।

## रोगोत्पत्तिका पूर्णज्ञान और उसका प्रतिकार

पहले हम कह चुके हें कि गुज्ञपश्चकी प्रतिपदा तिथिषे तीन तीन दिनके अन्तरसे स्पॉदयके समय पहले नायां नासिकासे और गुल्लपश्चकी प्रतिपदासे तीन-तीन दिनके अन्तरसे स्पॉदयके समय पहले दाहिनी नासिकासे निन्धार प्रवाहित होनेका स्वामाविक नियम है। परन्त-

व्यतिपत्तो दिनान्याहुविपराते विपर्यंगः।

यतिपदा आदि तिथियोंको यदि निश्चित नियमके विद्य श्वास चले तो समसना चाहिये कि निस्तन्देह कुछ अमग्नन होगा। जैले, शुद्धपञ्चकी प्रतिपदाको स्वेरे नीद दूटनेपर स्योदयके समय पहले यदि दाहिनी नाकते श्वास चन्ना आरम्म हो तो उस दिनले पूर्णिमातकके योच गर्नीके कारण कोई पीढ़ा टीगी और हष्णपञ्चकी प्रतिपदा तिथिको स्योदयके समय पहले बार्या नाकते श्वास चन्ना आरम्म हो तो उस दिनले अमायस्यातकके अन्दर कर या स्योक कारण कोई पीढ़ा होगी, इसमें सन्देह नहीं। दो पखवाड़ोतक इसी प्रकार विपरीत ढगसे सूर्योदयके समय निःश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय खजनको भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रकारकी विपत्ति आवेगी । तीन पखवाड़ोंसे ऊपर लगातार गड़बड़ होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी।

गुक्त अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल यदि इस प्रकार विपरीत दगसे निःश्वास चलनेका पता लग जाय तो उस नासिकाको कई दिनोंतक बन्द रखनेसे रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना नहीं रहती। उस नासिकाको इस तरह बन्द रखना चाहिये जिसमें उससे निःश्वास न चले। इस प्रकार कुछ दिनोंतक दिन-रात निरन्तर (सान और भोजनका समय छोड़कर) नाक वन्द रखनेसे उक्त तिथियोंके भीतर विल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा।

यदि असावधानीके कारण निःश्वासमे गड़वड़ी से कोई रोग उत्पन्न हो जाय तो जवतक रोग दूर न हो जाय तवतक ऐसा करना चाहिये कि जिससे ग्रुक्लपक्षमें दाहिनी और कृष्णपक्षमें वार्यी नासिकासे श्वास न चले। ऐसा करनेसे रोग शीघ दूर हो जायगा। और यदि कोई भारी रोग होनेकी सम्भावना होगी तो वह भारी न होकर वहुत सामान्य रूपमे होगा और फिर थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जायगा। ऐसा करनेसे न तो रोगजनित कष्ट भोगना पड़ेगा और न चिकित्सकको घन ही देना पड़ेगा।

### नासिका बन्द करनेका नियम

नाकके छेदमें घुस सके, इतनी-सी पुरानी साफ कई लेकर उसकी गोल पोटली-सी बना ले और उसे साफ वारीक कपड़ेसे लपेटकर सी ले। फिर इस पोटलीको नाकके छिद्रमें घुसाकर छिद्रको इस प्रकार बन्द कर दे जिसमें उस नाकसे श्रास-प्रश्रासका कार्य विल्कुल ही न हो। जिन लोगोंको कोई शिरोरोग है अथवा जिनका मस्तक दुर्वल हो उन्हें कईसे नाक बन्द न कर, सिर्फ साफ पतले कपड़ेकी पोटली बनाकर उसीसे नाक बन्द करनी चाहिये।

किसी भी कारणसे हो, जितने क्षण या जितने दिन नासिका बन्द रखनेकी आवश्यकता हो उतने क्षण या उतने दिनोंतक अधिक परिश्रमका कार्य, धूम्रपान, जोरसे चिछाना, दौड़ना इत्यादि नहीं करना चाहिये। जो छोग तम्बाकृके बिना बिल्कुल न रह सकते हों उन्हें तम्बाकृ पीते समय नाक-से पोटली निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाकृ पी लेने- पर नाकके छेदको यस्त्र आदिसे अच्छी तरह पोंछकर उसे पूर्वयत् पोटलीसे वन्द कर देना चाहिये। जब जिस किसी कारणसे नाक वन्द रखनेकी आयश्यकता हो, तभी इन नियमोका जरूर पालन करना चाहिये। नथी अथवा विना साफ की हुई मैलो कई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये।

## निःश्वास वदलनेका तरीका

कार्यभेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणेंसे एक नासिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति वदलनेकी भी आवश्यकता हुआ करती है। कार्यके अनुकूल नासिकासे श्वास चलना आरम्भ होनेतक, उस कार्यको न करके चुपचाप वैठे रहना किसीके लिये भी सम्भय नहीं। अतएव अपनी इच्छानुसार श्वासकी गति वदलनेकी किया सीख लेना नितान्त आवश्यक है। इसकी किया अत्यन्त सहज है, सामान्य चेष्टासे ही श्वास-की गति वदली जा सकती है।

जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी नासिकाको अगूठेसे दवा देना चाहिये और जिससे श्वास चलता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये। फिर उसको दवाकर दूसरी नासिकासे वायुको निकालना चाहिये। कुछ देरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूसरीसे निकालते रहनेसे अवश्यश्वासकी गति वदल जायगी। जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह किया करनेसे बहुत जब्द श्वासकी गति बदल जाती है और दूसरी नासिका-से श्वास प्रवाहित होने लगता है। इस कियाके बिना भी जिस नाकसे श्वास चलता है, केयल उस करवट कुछ समयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जाती है।

इस लेखमें जहाँ-जहाँ निःश्वास बदलनेकी बात लिखी जायगी, वहाँ-वहाँ पाठकोंको इसी कौशलसे श्वासकी गति बदलनेकी बात समझनी चाहिये। जो अपनी इच्छानुसार यायुको रोक सकता है और निकाल सकता है वही पवनपर विजय प्राप्त करता है।

# विना औषधके रोगनिवार्ण

अनियमित कियाके कारण जिस तरह मानवदेहमें रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषघके बिना ही भीतरी कियाओंके द्वारा नीरोग होनेके उपाय भगवान्के बनाये हुए हैं । हमलोग उस भगवत्प्रदत्त सहज कौशलको नहीं जानते, इसी कारण दीर्घकालतक रोगका दुःख भोगते है तथा व्यर्थ ही वैद्य-डाक्टरोंको धन देते हैं। मैंने देश-पर्यटन करते समय सिद्धयोगी महात्माओंसे विना औषव रोग-शान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत बार परीक्षा करके मैंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा, इसीलिये सर्वसाधारणके उपकारके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायोंको प्रकट कर रहा हूँ। पाठक नीचे लिखे उपायोंको काममें लाकर प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायोंको काममें लानेसे न तो बहुत दिनोंतक रोगकी यन्त्रणा सहनी होगी, न अर्थव्यय करना होगा और न दवाइयोंसे अपने पेटको ही भरना होगा। इस स्वरशास्त्रोक्त कौशलसे जन एक वार मनुष्य नीरोग हो जाता है तन फिर उस रोगके पुनः आक्रमण करनेकी आश्रका नहीं रहती। मैं पाठकोंसे परीक्षा करनेका अनुरोध करता हूँ।

ज्वर-ज्वरका आक्रमण होनेपर अथवा आक्रमणकी आश्रक्ता होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस नासिकाको बन्द कर देना चाहिये। जवतक ज्वर न उतरे और शरीर खस्य न हो जाय तवतक उस नासिकाको बन्द ही रखना चाहिये। ऐसा करनेसे दस-पन्द्रह दिनोंमें उतरनेवाला ज्वर पॉच ही सात दिनोंमें अवश्य ही उतर जायगा। ज्वरकालमें मन-ही-मन सदा चाँदीके समान श्वेत वर्णका ध्यान करनेसे और भी शीघ लाम होता है।

सिन्दुवारकी जड रोगीके हाथमें वाँघ देनेसे सत्र प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं।

अँतरिया ज्वर—श्वेत अपराजिता अथवा पलाशके कुछ पर्चोंको हायसे मलकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पोटली वना लेनी चाहिये और जिस दिन ज्वरकी वारी हो उस दिन सवेरेसे ही उसे सूधने लगना चाहिये। ॲतरिया ज्वर बन्द हो जायगा।

सिरदर्द—सिरदर्द होनेपर दोनों हाथोंकी केहुनीके अपर घोतीके किनारे अथवा रस्तीसे खून कसकर नाँघ देना चाहिये। इससे पाँच-सात मिनटमें ही सिरदर्द जाता रहेगा। केहुनीपर इतने जोरसे नाँघना चाहिये कि रोगीको हाथमें अत्यन्त दर्द मालूम हो। सिरदर्द अच्छा होते ही बाँहे खोल देनी चाहिये।

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता है, जिसे साधारणतः 'अधकपाली' या 'आधासीसी' कहते हैं। कपालके मध्यसे वॉर्यी या दाहिनी ओर आधे कपाल और मस्तकमें अत्यन्त पीड़ा माल्म होती है। प्रायः यह पीड़ा स्पोदयके समय

आरम्म होती है और दिन चढ़नेके साय-साथ यह मी बढ़ती जाती है। दोपहरके बाद घटनी ग्रुल होती है और शामतक प्रायः नहीं ही रहती। इस रोगका आक्रमण होने पर जिस तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर लिले जनुतार उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जोरसे रत्सी बाँघ देनी चाहिये। योड़ी ही देरमें दर्द शान्त हो जायगा और रोग जाता रहेगा। इसरे दिन यदि फिर दर्द शुल हो और रोज एक ही नासिकासे श्वास चलते समय ग्रुल होता हो तो सिरदर्द माल्म होते ही उस नाकको बन्द कर देना चाहिये और हायको भी बाँघ रखना चाहिये। 'अघकपाली' सिरदर्दमें इस कियासे होनेवाले आश्चर्यजनक फलको देखकर आप चिंतत रह जायगे।

शिर पीडा—शिरःपीड़ाप्रसा रोगीको प्रावःकाल शय्या-से उठते ही नासापुटसे शीतल जल पीना चाहिये। इसने मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। यह किया विशेष कठिन भी नहीं है। एक वरतनमे ठण्डा जलभरकर उसमें नाक डुवाकर घीरे घीरे गल्के भीतर जल खींचना चाहिये। क्रमशः अभ्याससे यह किया सहज हो जायगी। शिरःपीड़ा होनेपर चिकित्सक रोगीके आरोग्य होनेकी आशा छोड़ देता है, रोगीको भी भीषण कष्ट होता है, परन्तु इस उपायसे काम लेनेपर निश्चय ही आशातीत लाभ पहुँचेगा।

उदरामय, अजीणीदि—भोजन, जलपान आदि जन जो कुछ खाना हो यह दाहिनी नाक से श्वास चलते समय खाना चाहिये। प्रतिदिन इस नियमसे आहार करने से वह बहुत आसानीसे पच जायगा और कभी अजीणका रोग नहीं होगा। जो लोग इस रोगसे कष्ट पा रहे हैं वे भी यदि इस नियमके अनुसार रोज भोजन करें तो खायी हुई चीज पच जायगी और घीरे-घीरे उनका रोग दूर हो जायगा। भोजनके बाद थोड़ी देर बार्यी करवट सोना चाहिये। जिन्हे समय न हो उन्ह ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे भोजनके बाद दस-पन्द्रह मिनटतक दाहिनी नाक से श्वास चले। अर्थात् पूर्वोक्त नियमके अनुसार रईद्वारा वार्यी नाक बन्द कर देनी चाहिये। गुरुपाक (भारी) भोजन होनेपर भी इस नियमसे वह शीप्र पच जाता है।

स्थिरताके साथ वैठकर एकटक नामिमण्डलमें दृष्टि जमाकर नाभिकन्दका ध्यान करनेसे एक सप्ताहमे उदरामय रोग दूर हो जाता है। श्वास रोककर नाभिको खींचकर नाभिकी प्रन्थिको एक सौ वार मेक्दण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित सब तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हैं और जठरामि तथा पाचनशक्ति वढ़ जाती है।

त्रीहा-रातको विछोनेपर सोकर और सवेरे शया-त्यागके समय हाथ और पैरींको सिकोड़कर छोड़ देना चाहिये। फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेढ़ा-मेढ़ा शरीर करके सारे शरीरको सिकोड़ना और फैलाना चाहिये। प्रतिदिन चार-पाँच मिनट ऐसा करनेसे श्रीहा-यकृत् (तिल्ली, लीवर) रोग दूर हो जायगा। सर्वदा इसका अभ्यास करनेसे श्रीहा-यकृत् रोगकी पीड़ा कभी नहीं भोगनी पड़ेगी।

दन्तरोग-प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करो,
उतनी बार दॉतोंकी दोनों पंक्तियोंको मिलाकर जरा जोरसे
दबाये रक्खो। जबतक मल या मूत्र निकलता रहे तबतक
दॉतोंसे दॉत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये।
दो-चार दिन ऐसा करनेसे कमजोर दॉतोंकी जड़ मजबूत
हो जायगी। सदा इसका अभ्यास करनेसे दन्तमूल हढ
हो जाता है और दॉत दीर्घकालतक काम देते हैं तथा
दॉतोंमें किसी प्रकारकी बीमारी होनेका कोई डर नहीं
रहता।

स्नायिक वेदना-छाती, पीठ या वगलमें चाहे जिस स्थानमें स्नायिक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वेदना हो, वेदना मालूम होते ही जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसे वन्द कर देना चाहिये, दो-चार मिनट बाद अवश्य ही वेदना शान्त हो जायगी।

दमा या श्वासरोग—जब दमेका जोरका दौरा हो तब जिस नासिकासे निःश्वास चलता हो उसे बन्द करके दूसरी नासिकासे श्वास चला देना चाहिये। दस-पन्द्रह मिनटमें जोर कम हो जायगा। प्रतिदिन इस प्रकार करनेसे महीने-भरमें पीड़ा शान्त हो जायगी। दिनमें जितने ही अधिक समयतक यह किया की जायगी उतना ही शीघ यह रोग दूर होगा। दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं, दमाका जोर होनेपर यह किया करनेसे बिना किसी दवाके वीमारी अच्छी हो जाती है।

वात-प्रतिदिन भोजनके बाद कधीसे सिर वाहना चाहिये। कधी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके कॉटे सिरको स्पर्श करें। उसके बाद वीरासन लगाकर

अर्थात् दोनों पैर पीछेकी ओर मोइकर उनके ऊपर दबा-कर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनो समय भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे कितना भी पुराना वात क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा । इस प्रकार बैठकर पान-तम्बाक् खानेमें भी कोई हर्ज नहीं । अगर स्वस्य आदमी इस नियमका पालन करे तो उसके वातरोग होनेकी कोई आशक्का नहीं रहेगी । कहना न होगा कि रवड़की कधीका व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

नेत्ररोग-प्रांतिदन सवेरे विछोनेसे उठते ही सबसे पहले मुँहमे जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे जलसे ऑखोंको बीस बार झपटा मारकर घोना चाहिये।

प्रतिदिन दोनों समय भोजनके बाद हाथ-मुँह घोते समय कम-से-कम सात बार ऑखोंमें जलका झपटा देना चाहिये।

जितनी बार मुँहमे जल डालो, उतनी ही बार आँख और मुँहको घोना मत भूलो ।

प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे पहले दोनों पैरोंके ॲगूठोंके नखींको तेलसे भर देना चाहिये और फिर तेल लगाना चाहिये।

ये कुछ नियम नेत्रोंके लिये विशेष लाभदायक हैं। इनसे दृष्टिशक्ति सतेज होती है, आँखें स्निग्व रहती हैं और ऑखोंमें कोई बीमारी होनेकी सम्भावना नहीं रहती। नेत्र मनुष्यके परमधन हैं। अत्र प्रविदिन नियमपालनमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिये।

# वर्षफलका निर्णय

चैत्रमासकी ग्रुक्त प्रतिपदा तिथिको प्रातःकाल अर्थात् चान्द्रवर्षके ग्रुल्त होनेके समय तथा दक्षिणायन और उत्तरायणके प्रारम्भमें विचक्षण व्यक्तियोंको तत्त्वसाधनके भेदाभेदका निरूपण और निरीक्षण करना चाहिये। यदि उस समय चन्द्रनाडी (वाम नासिकासे श्वास) चलती हो और पृथ्वीतत्त्व, जलतत्त्व या वायुतत्त्वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये कि वसुमती सब प्रकारके शस्यसे पूर्ण होगी और देशमें सुकाल होगा। और यदि अग्नितस्व या आकाशतत्त्वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये कि पृथ्वीपर भीषण भय और घोर दुर्भिक्ष उपस्थित होगा। उक्त समय यदि सुषुम्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता हो तो सन कार्य नष्ट होंगे, प्रम्नीपर राज्यकान्ति, महारोग और पीड़ा-यन्त्रणादि उपिखत होंगे ।

मेप-सक्तमणके दिन अर्थात् महाविषुय सक्तान्तिके दिन प्रातःकाल यदि पृथ्वीतत्त्वका उदय हो तो अतिरृष्टि, राज्यवृद्धि, सुभिन्न, सुरा, सौभाग्यकी वृद्धि होगी और पृथ्वी घान्यपूर्ण होगी। जलतत्त्वका उदय होनेपर भी वही फल होगा। यदि अग्नितत्त्यका उदय हो तो दुर्भिक्ष, राष्ट्रविष्ठय, अल्पवृष्टि तथा कठिन रोगोंकी उत्पत्ति होगी। वायुतत्त्वका उदय होनेपर उत्पात, उपद्रव, भय, अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि होगी और आकाशतत्त्वका उदय होनेपर मनुष्यको उद्गार, सन्ताप, ज्वर और भय होगा तथा पृथ्वीकी शस्यहानि होगी।

पूर्णे प्रवेशने श्वासे स्वस्वतत्त्वेन सिद्धिदः। (स्वरोदयशास)

मेप-सकान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका वायुसे पूर्ण हो अथवा निःश्वास-वायु प्रवेश करता हो, उसी समय यदि उसी नासिकामे निर्दिष्ट मतानुसार तत्त्वींका उदय होता हो तो समझना चाहिये कि उस वर्षका फल शुभ होगाः अन्यथा अशुभ होगा।

#### यात्रा-प्रकरण

किसी कार्यवश जब किसी स्थानकी यात्रा करनेकी आवश्यकता हो तब जिस ओरकी नाकसे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर पहले बढ़ाकर यात्रा करनी चाहिये, इससे श्रम फल प्राप्त होता है।

दामाचारप्रवाहेन न गच्छेद पूर्व उत्तरे। दक्षनाढीप्रवाहे तु न गच्छेद् याम्यपिक्चमे॥ (पवनविजयसरोदय)

जन वायीं नासिकासे श्वास चलता हो तन पूर्व और उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिये और जन दाहिनी नाकसे श्वास चलता हो तन दक्षिण और पश्चिमकी ओर यात्रा नहीं करनी चाहिये । उन-उन दिशाओं में उस-उस समय यात्रा करने सहाविष्ठ उपस्थित होता है, यहाँ तक कि यात्रा करने वाले के पुनः घर लौटने की सम्भावनातक भी नहीं रहती ।

यदि सम्पत्-कार्यके लिये यात्रा करनी हो तो इड़ा नाड़ी (वाम नासिकासे खास) चलनेके समय गमन

करनेसे श्रम फल प्राप्त होता है। और यदि किसी विका अर्थात् कृर कर्मका साधन करने के लिये जानेकी आवस्यकता हो तो जिस समय पिंगला नाडी चलती हो, उस समय यात्रा करनेसे सिद्धि भात होगी। चतुर व्यक्ति क्रि भौर शनिवारको किसी स्थानमं जाते समय जमीनपर साववार, और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय ग्यारह वार पृथ्वीपर पैर पटककर बाबा करते हैं, परन्तु बृहस्रविके दिन किसी कामसे घरसे वाहर निकलनेके समय आधा ही पैर प्रथ्वीपर पटककर यात्रा करनेसे वाञ्चित पत्र मास होता है। किसी कामसे यदि शीव गमन करनेकी आवश्यकता हो तो चाहे ग्रुभ कार्य हो, चाहे गतुके साथ कलह हो, चाहे किसी प्रकारकी श्रतिका निवारण करना हो, यात्रा करनेके लिये तत्काल जिस ओरही नासिकासे निःश्वास चलता हो, उसी ओरके अङ्गपर हाप रखना चाहिये और फिर उसी ओरका पैर आगे वढाकर, उस समय यदि चन्द्रनाडी चलती हो तो चार बार और सूर्यनाडी चलती हो तो पाँच बार जमीनपर पैर पटकबर गमन करना चाहिये । इस नियमसे यात्रा करनेपर उत्के साथ किसीका भी कलह नहीं होता और न उसकी कोई हानि होती है, यहाँतक कि उसके पैरमें एक काँटावक नहीं गड़ता। वह व्यक्ति सव प्रकारकी आपत्ति-विपितिषे रहित होकर सुख, स्वच्छन्दता और शान्तिके साथ घर वापस आ जाता है-इस शिववास्यमें कोई सन्देह नहीं।

कोई-कोई स्वरतस्विवत् पण्डित कहते है कि दूर देशकी यात्रा करनेके लिये चन्द्रनाडी ही मगलजनक है और समीपके स्थानमें गमन करनेके लिये सूर्यनाडी कत्याणप्रद है। सूर्यनाडी—दाहिनी नाकमें स्वास प्रवेश करते समय यदि यात्रा की जासके तो शीघ ही कार्य सिद्ध होता है—

आक्रम्य प्राणपवनं समारोहेत वाहनम्। समुत्तरेत् पदं दस्वा सर्वकार्याणि साध्येत्॥ (खरोदगशास)

किसी प्रकारकी सवारीपर चढ़कर किसी कार्यके लिये गमन करते समय प्राणवासुको खींचकर यात्रा करनी चाहिये, उस समय जो नासिका चलती हो उसी ओरका पग पहले बढ़ाकर सवारीपर चढ़ना चाहिये, ऐसा करनेसे कार्यसिद्धि होती हैं। किन्तु वायु, अगिन, आकाश्चतत्त्वका उदय होनेपर गमन नहीं करना चाहिये।

खरज्ञानानुसार यात्रा करनेपर ग्रुभयोग जाननेके लिये ज्योतिषी महाशयका मुँह नहीं ताकना पड़ता।

## गर्भाधान

ऋतुसे चौथे दिनसे लेकर सोलहवें दिनतक गर्भधारणका समय है। ऋतुरनाता स्त्रीको सूर्य-चन्द्रके संयोगकालमें पृथ्वीतत्त्व या जलतत्त्व उदय होनेपर शङ्कविक्षी और गोदुग्ध पान कर खामीके वाम पार्वमें शयन कर खामीसे पुत्रकी कामना प्रकट करनी चाहिये। सूर्यनाडी और चन्द्रनाडीको एकत्र कर गर्भाधान करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है। सूर्य-चन्द्रका संयोग करके अर्थात् रात्रिके समय जब पुरुषकी सूर्यनाडी चलती हो और उसी समय यदि स्त्रीकी चन्द्रनाडी चलती हो तब उस समय गर्भाधान करना चाहिये।

विषमाङ्के दिवारात्रौ विषमाङ्के दिनाधिपः। चन्द्रनेत्राप्तितस्वेषु वन्ध्या प्रत्रमवासुयात्॥ (सरोदयशास्त्र)

जिस समय सुषुम्नानाडी चलती हो अथवा सूर्यनाडी चलती हो, और उसी समय यदि अमितत्त्वका उदय हो तो उस समय ऋतुरक्षा होनेपर वन्ध्या नारी भी पुत्रवती होती है। जिस समय सुबुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे प्रवाहित हो उस समय गर्भाघान होनेसे पुत्र उत्पन्न होता है, परन्तु वह हीनाङ्ग और कृश होता है। स्त्री-पुरुषके यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता। जलतत्त्व उदय होनेके समय गर्भाघान करनेसे, उस गर्भसे जो सन्तान उत्पन्न होता है वह धनी, सुखी और भोगी होता है और उसकी कीर्ति दिग्दिगन्तमें फैलती है। पृथ्वी-तत्वका उदय होनेपर गर्भ रहनेपर सन्तान अति धनी. मुखी और सौभाग्यशाली होता है। पृथ्वीतत्त्वके उदय-कालमें गर्भ रहनेसे पुत्र, और जलतत्त्वके उदयकालमें गर्भ रहनेसे कन्या पैदा होती है। अग्नि, वायु और आकाशतत्त्व-के उदय कालमें गर्भ रहनेपर गर्भपात हो जाता है अथवा उस गर्भसे सन्तान पैदा होते ही मर जाता है।

## कार्यसिद्धिकरण

अगर किसी कार्यकी सिद्धिके लिये किसीके पास जाना हो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर पहले आगे बढ़ाकर जाना चाहिये। परन्तु वायु, अग्नि अथवा आकाशतत्त्वका उदय होनेपर यात्रा नहीं करनी चाहिये। उसके बाद गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उस आदमीको, जिससे काम होनेवाला हो, रखकर बातचीत करनी चाहिये। ऐसा करनेसे कार्य अवस्य सिद्ध होता है। नौकरीकी उम्मेद-वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे मनोरथ पूर्ण होता है।

मुकद्दमा आदिके कार्यमें इस नियमके अनुसार न्याया-धीशके पास जाकर इजहार आदि देनेसे मुकद्दमें में अवश्य जीत होती है। अपने मालिक या उच्चपदस्य कर्मचारीसे यदि कोई बातचीत करनेकी आवश्यकता हो तो उस समय जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी और उसे रखकर बातचीत करनी चाहिये, ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र बना जा सकता है। नौकरीपेशा आदिमयोंके लिये यह कम सुभीतेकी बात नहीं है। ऐसे लोगोंको इस बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिये।

जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हो, उसी ओर-का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता है। परन्तु—

## शत्र-वशीकरण

—के कार्यमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिये। अर्थात् जो नासिका चलती हो, उसके विपरीत पार्वमें शत्रुको रखकर बातचीत करनी चाहिये। ऐसा करनेसे घोर शत्रु भो तुम्हारे अनुकृल कार्य करेगा—

उभयोः कुम्मक कृत्वा मुखे श्वासी निषीयते। निरुचका च यदा नाडी घोरशत्रुवशं कुरु ॥ (पवनविजय—स्वरोदय)

कुम्भक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये। ऐसा करते-करते जब निःश्वास-वायु स्थिर हो जाय तब शबु-का ध्यान करना चाहिये। इस तरह घीरे-घीरे घोर शबु भी वशमें हो जाता है। चन्द्रनाडी चलते समय वार्या ओर, सूर्यनाडी चलते समय दाहिनी ओर और सुपुमा चलते समय बीचमें रखकर कार्य करनेसे विवादमें जीत होती है—

यत्र नाड्या वहेद्वायुस्तदन्तः प्राणमेव च । आकृष्य गच्छेत् कर्णान्तं जयत्येव पुरन्दरम्॥ (योगखरोदय)

जिस नाडीमें वायु चलता हो उसमें खित प्राणवायुको कानतक खींचकर जिस ओरकी नासिकासे वायु चलता हो उसी ओरका चरण आगे वढ़ाकर गमन करनेसे शत्रुपर विजय प्राप्त होती है।

## अग्नि बुझानेका कौशल

हमारे देशमें प्रतिवर्ष आग लगने ने माज्म कितने लोगोंका सर्वस्व स्वाहा हो जाता है। निम्नलिखित उपायने बहुत आसानीसे और आश्चर्यजनक रीतिसे अपि बुझायी जा सकती है।

अप्ति लगनेपर जिस और उसकी गति हो उस दिशामें खड़ा होकर, जिस नासिकारे निन्धास चलता हो उस नासिकारे वायु खींचकर नासिकाद्वारा जल पीना चाहिये। एक छोटी छटियामें चाहे जिससे जल मैंगाकर यह कार्य किया जा सकता है। उसके बाद सात रची जल—

उत्तरस्यां च दिग्भागे मारीची नाम राक्षसः। वस्य मूत्रपुरीपाम्यां हुतो विद्व स्तम्भ स्वाहा॥

—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अनिर्मे डाल देना चाहिये। यह कार्य न करनेपर भी केवल उपर्युक्त उपायसे ही वड़ा लाभ होता है। बहुत वार प्रयोग करके इसका आश्चर्यजनक प्रभाव हमने देखा है। और अनेकॉकी धन-सम्पत्तिकी रक्षा हुई है।

### रक्त गुद्ध करनेका कौशल

नियमपूर्वक नित्य 'शीतली' कुम्मक करने वे कुछ दिनों में शरीरका रक्त शुद्ध और शरीर ज्योतियुक्त हो जाता है। 'शीतली' कुम्मकका नियम इस प्रकार है—

जिह्नया वायुमाकृष्य उद्दे पूरवेच्छनै । क्षणज कुम्मकं कृरवा नासाम्यां रेचवेत् पुन ॥ (गोरक्षमहिता)

जिड़ाद्वारा वायुको सींचना चाहिये, अर्थात् दोनों होठोंको विकोइकर वाहरकी हवा धीरे-धीरे सींचनी चाहिये। इस प्रकार अपने दमभर हवा सींचकर मुँह वन्द करके लार निगलनेकी तरह हवाजो उदरमे भरना चाहिये, फिर क्षणभर उस वायुको उम्भक्द्वारा धारणकर दोनों नाकोंने उसे निकाल देना चाहिये। इस रीतिने वार-वार वायु सींचनेसे उछ दिनमें रक्त साक और धरीर कामदेख-के समान कान्तिपूर्ण हो जाता है। धीतलो कुन्मक करने-ने अजोर्ण तथा कर्रायचादि रोग पैदा नहीं होते। चर्मरोग आदिमें रक्तमुद्धिके लिये साल्याका व्यवहार न कर उसके वदले इस कियाको करके देखो, सालसाकी अरेशा टाउ और स्थायी सुफल प्राप्त होता है।

नित्य रात-दिनमें कम से-कम तीन-चार वार पाँच सात मिनट स्थिर मावसे वैठकर इस प्रकार मुँहते वार् सीचना और नासिकाद्वारा निकालना चाहिये। यह दिया जितनी अधिक की जायगी उतना ही शीप्र लाम होगा, इसमें सन्देह नहीं।

मैं छे, जूड़ा-करकटचे भरे, दूषित वायुचे पूर्ण सानमं, वृषके नीचे, मिट्टीके तेलका चिराग जहाँ जलता हो ऐवे घरमे और जब भोजन पचा न हो तब यह किया नहीं करनी चाहिये। इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये कि वायु-रेचनके बाद हॉफना न पड़े। विश्वद वायुर्ण सानमें सिरासनसे बैठकर धीरे-धीरे रेचक और प्रकृष कार्य करना चाहिये।

इस प्रक्रियासे कठिन शुल वेदना तथा हाती, पेट आदिकी कोई भी भीतरी वेदना अवस्य ही दूर हो जाती है।

### कुछ उपयोगी स्चनाएँ

- (१) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो, मोदा, घाव, चाहे जो हो, किसी भी प्रकारकी वीमारीके लका ज्यों ही मालूम हों, त्यों ही जिस नासिकासे खास चन्डा हों, उस नासिकाको तुरन्त बन्द कर देना चाहिये। जितनी देर या जितने दिनतक धरीर खाभाविक स्थितिको प्राप्त न हो जाय, उतनी देर या उतने दिनोंतक उसनाक को बन्द ही रखना चाहिये। इससे दारीर शीप लख हो जायगा, अधिक दिन हु ख नहीं भोगना पड़ेगा।
- (२) रास्ता चलनेपर या किसी प्रकारका मेहनदका कार्य करनेपर जब शरीर बहुत ही यक जाय, अयना उस कारणे धातु गर्म हो जाय तो कुछ देर दाहिने करपट सो जाना चाहिये, इससे श्रीप्रही-थोड़े समयमें हो यका उद्द हो जायगी और शरीर खख हो जायगा।
- (३) प्रतिदिन नीजनके याद हाथ नेंद्र थोकर क्यीने विरक्षे याल शाइने चादिये। क्यी इस तरह चलानी चादिये। क्यी इस तरह चलानी चादिये। क्यी इस तरह चलानी चादिये कि उसके काँडे निरमें स्वर्ध करें। इसने शिरमी द्याप्त नीर सिर-सम्बन्धी अन्य कोई बीमारी तथा यात-व्याप्ति उराष्ट्र होनेका भय नहीं रहता। ऐसी पोई पीड़ा चदि होगी हो बह बहुँगी नरी, यह उत्तर आराम हो जायगी। यात शाय नहीं पहुँगे।

- (४) यदि कड़ी धूपमे कहीं वाहर जाना हो तो रूमाल, चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कानोंको ढक लेना चाहिये। इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष शरीरको स्पर्श नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुखी होगा। कानोंको इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक जायँ और कानमे हवा न लगे।
- (५) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका दुकड़ा रखकर धीरे-धीरे उसपर आघात करना चाहिये।
- (६) प्रतिदिन आध घटे पद्मासनसे बैठकर दॉतोंकी जड़में जीभका अप्रभाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं।
- (७) ललाटके ऊपर पूणचन्द्रके समान ज्योतिका ध्यान करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग दूर होते हैं। सर्वदा दृष्टिके आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान करनेसे बिना औषध सब तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं और देह बृद्धावस्थाके लक्षणोंसे रहित हो जाती है। सिर गर्म होने या घूमनेपर मस्तकमें स्वेतवर्ण या पूर्णशरचन्द्र-का ध्यान करनेसे पाँच-सात मिनटमें प्रत्यक्ष फल दिखायी देता है।
- (८) प्याससे व्याकुल होनेपर ऐसा ध्यान करना चाहिये कि जीमके ऊपर कोई खट्टी चीज रक्खी हुई है। श्रीर गर्म होनेपर ठण्डी चीजका और शीतल होनेपर गर्म चीजका ध्यान करना चाहिये।
- (१) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि-की ओर एकटक देखते हुए नाभिमें वायुधारण और नाभिकन्दका ध्यान करनेसे अभिमान्य, असाध्य अजीर्ण और प्रवल अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठरामि बढ़ जाती है।
- (१०) सवेरे नींद टूटनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस ओरका हाथ मुँहपर रखकर शब्यासे उढने-पर मनोकामना सिद्ध होती है।
- (११) रक्त अपामार्गकी जड़ हाथमें बाँघ रखनेसे भूत-प्रेतादिजनित सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं।
- (१२) इमलीके पौधेको उखाङ्कर उसकी जङ्गार्भ-णीके सामनेके सिरके वालोंमें इस तरह बॉध देनी चाहिये

- कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके । ऐसा करनेसे गर्मिणी तुरन्त सुखसे प्रसव करेगी । परन्तु प्रसव होते ही बालोंसिहत उस जड़कों केंचीसे काटकर फेंक देना चाहिये, अन्यथा प्रसूतीको नाडीतक बाहर निकल आनेकी सम्भावना रहती हैं। जिस समय गर्मिणीको प्रसवकी वेदना-से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घनराहट छोड़कर इस उपायसे काम लेना चाहिये। श्वेत पुनर्नवाकी जड़का चूर्ण जनने-न्द्रियके भीतर देनेसे भी गर्मिणी शीष्ट्र सुखसे प्रसव कर सकती हैं।
- (१३) जो दिनमें बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी नासिकासे श्वास लेता है, उसके दारीरमें कोई पीड़ा नहीं होतो, आलस्य दूर होता है और दिनों-दिन चेतना बढ़ती है। दस-पन्द्रह दिन रुईद्वारा ऐसा अभ्यास करनेसे पीछे अपने-आप ही इसी नियमसे श्वास चलने लगता है।
- (१४) प्रातःकाल और तीसरे पहर कागजी नीवृका पत्ता सूँघनेसे पुराना और भीतरी ज्वर छूट जाता है।
- (१५) प्रतिदिन एकाप्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त-वर्णादिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट होते हैं। इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हिन्दुओंके नित्य ध्येय हैं। ब्राह्मण नियमितरूपसे त्रिकाल सन्ध्या करनेके कारण सर्वरोगिवमुक्त होकर, खस्थशरीर होकर जीवनयापन कर सकते हैं। दुःखकी बात है कि आजकल अधि-कांश दिज सन्ध्या आदि करके अपने समयका अप-व्यय करना नहीं चाहते । और जो लोग करते वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते । सन्ध्याका उद्देश्य तो दूर रहा, वे सन्ध्या-गायत्रीका अर्थतक नहीं जानते । प्राणायाम आदि भी विधिपूर्वक नहीं किये जाते । सन्ध्याके सस्कृतवाक्योंको बस पढ़ जानाभर जानते हैं। इसके सिवा सन्ध्यादिके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, खाक-पत्थर, सिर-पैर कुछ भी नहीं समझते । हमारा विश्वास है कि भाव हृदयगम हुए बिना भक्ति नहीं आ सकती। सन्द्यामें प्राणायामकी जो विधि लिखी है. उसमे प्राणायामकी क्रिया और ब्रह्मा, विष्ण तथा शिवके ध्यानमें क्रमशः लोहित, कृष्ण और श्वेत वर्णका ध्यान-ये दो मुख्य क्रियाएँ होती हैं। इनमेंसे प्रत्येक क्रिया-में क्या-क्या गुण हैं, इसे कोई नहीं जानता। फिर त्रिसन्ध्याकी गायत्रीके ध्यानमे भी उन्हीं वर्णोंका ध्यान होता है । हमलोग आर्य ऋषियोंकी सन्ध्या-पूजाका महान्

उद्देश्य अपनी त्यूल वृद्धिके कारण नहीं समझ पानेपर भी अपनी सूक्ष बुद्धिकी बुन्धियाना चालसे उन सबको पागल-का प्रलाप कहकर अस्वीकार कर वैठते हैं। निश्चय जानी-हिन्दू-देवी-देवताओंकी नाना नूर्तियाँ, नाना वर्ण जो शालोंमें निर्दिष्ट हैं, न्यर्थ नहीं हैं । सब प्रकारके धर्म साधन और तपस्याका मूल है—ख़स्य शरीर । शरीर यदि स्वस्य न रहा और दीर्घजीवी न हुए तो न वर्मसाधन होगा और न अर्थोपार्जन ही होगा। असीम ज्ञानसम्पन्न आर्य ऋषियोंने श्रारीर स्वस्य रखने और परमार्थसाधन करनेके सहज उपाय-स्वरूप देवी-देवताओं के अनेक वर्णों का निर्देश किया है। सन्या-उपासनाके समय खेत, रक्त और स्यामादि वर्णोंका ध्यान किया जाता है, जिससे वायु, पित्त और कफ इन वीन धावओंका साम्य होता है और श्रीर खत्य रहवा है। इसी कारण प्राचीन समयके ब्राह्मण-क्षत्रिय कितने अनियम-से रहनेपर भी खत्य रहते थे और दीर्घजीवी होते थे। प्रात-काल नींद ट्रटनेपर शिर-स्थित खेत कमलमें खेतवर्ण गुरुदेव और रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि है। इससे शरीर कितना खत्य रहता है इस वातको विलायती बाबू लोग क्या समझेंगे। जो हो, कोई यदि ब्रह्मा, विष्णु, शिवनृत्ति अथवा गुरु और उनकी शक्तिका ध्यान करके, पौत्तलिक, जड़ोपासक, अथवा कुसंत्काराच्छन्न होकर अन्धतमसमें गिरनेके लिये राजी न हो तो वह नयी सम्यताके अमल-धवल आलोकमें रहकर ही कम-से-कम व्वेत, रक्त और व्यामवर्णका ध्यान करेगा तो वह भी आशातीत लाभ उठा तकता है। वर्णका ध्यान करनेते तो वर्ण और काला होगा नहीं, विल्क विस्कट, पावरोटी खानेवाला जीर्ण-शीर्ण, विवर्ण शरीर स्वर्णसहश हो नायगा। जो हो, में चत्रसे इस त्रातकी परीक्षा करनेकी प्रार्थना करता हूँ।

- (१६) पुरुषकी दक्षिण नासिकासे और स्त्रीकी बाम नासिकासे निःश्वास चलते समय दाम्पत्य-सम्मोग-सुख भोगना चाहिये। इससे दोनोंका सरीर ठीक रहता है और दाम्पत्य-प्रेम बढ़ता है।
- (१७) सम्मोगके वाद स्त्री-पुरुष दोनोंको जोमर श्रीतल जल पी लेना चाहिये, इसने श्रीर खख रहता है।
- (१८) प्रतिदिन एक तोला घीमें आठ-दत्त गोल मिर्च तत्कर उत्त घीको पी लेनेसे एक शुद्ध और शरीर पुष्ट होता है।

### चिरयौवन-प्राप्तिका उपाय

स्वरशास्त्रानुसार थोड़े-से प्रयत्नके द्वारा चिरदौक प्राप्त किया जा सकता है। यथा—

जिस समय जिस अङ्गरे, जिस नाडीरे शास चळा है उस समय उसी नाडीका रोघ करना होगा। वो दर बार श्वासका रोघ और मोचन करनेमें समर्थ है, वह दीर्घनीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है।

अनाहत कमलकी कर्णिकाके अन्दर अरुपक्ष द्रं मण्डल है। सहस्रारक्षित अमाकलाने जो अमृत सरता है। वह उस सूर्यमण्डलमें प्रस्त हो जाता है। इसी काल मनुष्यदेहमें वली-पलित और जरा आदि आती है। योग विपरीतकरणीमुद्रा तथा ऊपर पैर और सिर नीचे बले कौशलने सरते हुए अमृतकी सूर्यमण्डलमें प्रनित होनेने रक्षा करते हैं। इसने उनकी देह वली-पलित और जरा इत्यादिसे रहित और दीर्घकालतक स्थायी होती है।

गुरूपदेशतो ज्ञेयं न च शासार्थकोटिनि । अर्थात् यह 'गुरुसे ही सीखे जाने योग्य है, शालार्पने नहीं।' विपरीतकरणीमुद्राके अतिरिक्त खेचरीमुद्राहारा भी सहज ही उस अमृतकी रक्षा की जा सकती है।

लेचरीमुद्राका नियम इत प्रकार है—

रसनां तालुमध्ये तु शनैः शनैः प्रवेशयेत् । कपालकुहरे विद्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ भुवोर्मध्ये गता दृष्टिमुँदा भवति वेचरी ॥ (वेस्टडनहिता)

'जीमको घीरे-घीरे ताडके अन्दर प्रवेश कराना चाहिये। उत्तके वाद जीमको उपरकी और उलटकर कपालकुहरमें प्रवेश कराकर दोनों मोंहोंके वीचमें हिए सिर करनेपर सेचरीमुद्रा होती है।'

कोई-कोई ताड़न्ट्में जीमका अग्रभाग स्पर्ध कराकर उत्तादी करते हैं। पर वस वहींतक—वात्तिक दुछ नहीं होता। इस प्रकार जीम रखकर क्या किया जाता है, इस वातको कोई नहीं जानता। लेक्पीनुद्राद्वाय ब्रह्मस्त्रते निकलनेवाली सोमघाराका पान करनेते अन्त-पूर्व नया होता है, विर घूमता है, तेत्र त्वय अपनुँदे और लिस रहते हैं, मूल-प्यास जाती रहती है, तब लेक्सीनुद्रा सिद्ध होती है। लेक्सीनुद्राके सामनद्वारा ब्रह्मस्त्रते जो सुधा झरती है, यह साधकके सारे शरीरको प्रावित करती है। इससे साधक दृढकाय, शिथलता, जरा इस्यादिसे रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो जाता है। वास्तविक खेचरीमुद्राका साधन करनेसे साधक छः महीनेमें सब रोगोंसे मुक्त हो जाता है।

खेचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसोका

स्वाद मिलता है। स्वाद-विशेषका फल अलग-अलग होता है। दूधका स्वाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और घीका स्वाद मालूम होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है।

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्यायी बनाया जा सकता है।



( केखक--श्रीकमलाप्रसादसिंहजी )

[इस विषयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लेख आया था, जिसमें उनके अपने अनुभवकी बहुत-सी बातें थीं, स्थानाभावसे वह अलग नहीं छापा जा सका, परन्तु उस लेखमेंसे अधिकांश महत्त्वपूर्ण बातें लेकर इस लेखके साथ जोड़ दी गयी हैं। लोककल्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस लेखके लेखक भी बुरा नहीं मानें, ऐसी विनीत प्रार्थना है।

—सम्पादक]



स परिदृश्यमान चराचर विश्व-प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति
है । मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक होनेसे
प्राणिमात्रके शरीर वात, पित्त, कफ
इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके
रूपान्तरोंके सम्मिश्रण हैं । अतः
अनेक शरीर वातप्रधान, अनेक

पित्तप्रधान और अनेक कफप्रधान होते हैं । वातप्रधान शरीरोंमें आहार-विहारके दोष तथा देशकालादि है तुमें प्रायः वात हिंद्र हो जाती हैं। पित्तप्रधान शरीरोंमें पित्त-विहात और कफोल्वण-शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है। कफ-धात विहात होनेपर दूषित शलेष्म, आमहिद्ध या मेदका सप्रह हो जाता है। पश्चात् इन मलोंके प्रकुपित होनेसे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इन व्याधियोंको उत्पन्न न होने देनेके लिये और हो गये हों तो उन्हें दूर करके पुनः देहको पूर्ववत् स्वस्य बनानेके लिये जैसे आयुर्वेदके प्राचीन आचार्योंने स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन और वित्त ये पञ्च कर्म कहे हैं, वैसे ही हठयोगके प्रवर्तक महर्षियोंने साधकोंके कफप्रधान शरीरकी शिद्धके लिये षट्कर्म निश्चित किये हैं। ये षट्कर्म सब साधकोंको करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है।

हठयोगकी पुस्तकोंमें षट्कर्मके कर्तन्याकर्तन्यपर विचार किया गया है। हठयोगके षट्कर्मसे जो लाम होते हैं ने प्राणायामसे भी प्राप्त होते हैं। अन्तर केवल समयका है। परन्तु जिस घरमें गन्दगी इतनी फैल गयी हो कि साधारण झाड़ू से न हटायी जा सके उसमें कुदाल और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी। इसी प्रकार शरीरके एकत्रित मलको शीम हटानेके लिये षट्कमेंकी आवश्यकता है। इसी कारण—

मेदःश्लेष्माधिकः पूर्वं षट् कर्माणि समाचरेत् । अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः॥ ( इठनोगप्रदीपिका )

अर्थीत् जिस पुरुषके मेद और श्लेष्मा अधिक हीं वह पुरुष प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोंको करे । और इनके न होनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे ।

यही क्यों, स्वात्माराम आगे चलकर षट्कर्मोंको 'घटशोधनकारकम्' अर्थात् देहको ग्रुद्ध करनेवाले और 'विचित्रगुणसंधायि' अर्थात् विचित्र गुणोंका सन्धान करनेवाले भी कहते हैं।

यह बात सत्य है कि षट्कमों के बिना ही पहले योगसाधन किया जाता था । समय और अनुभवने दिखाया कि प्राणायामसे जितने समयमें मल दूर किया जाता था उससे कम समयमें षट्कमों द्वारा मल दूर किया जा सकता है। इन कमों की उन्नति होती गयी। और छःसे ये कर्म दस हो गये। पीछे गुरुपरम्परासे प्राप्त गुप्तविद्या छप्त होने लगी। तत्र तो ये कर्म पूरे जॉचे हुए षट्कमंतक ही परिमित रह गये। इन षट्कमों से लाम है, इसे कोई अस्थीकार नहीं कर सकता। यह बात दूसरी है कि सबकी इधर प्रवृत्ति न हो और सब इन्हें न कर सकते हों।

एक बात और है । वर्तमान समयमें अनेक योगाभ्यासी मूल उद्देश्यको न समझनेके कारण शरीरमें त्रिधातु सम होनेपर भी नित्य षट्कर्म करते रहते हैं और अपने शिष्योंको भी जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते रहनेका उपदेश देते हैं । यदि शरीरशुद्धिके लिये अथवा इन क्रियाओंपर अपना अधिकार रखनेके लिये प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण, भविष्यमें कदाचित् देश-कालपरिवर्तन, प्रमाद या आहार-विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जायं तो शीव्र क्रियाद्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परन्तु आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका अपव्यय, शारीरिक निर्वलता और मानसिक प्रगतिमें शियलता आ जाती है । चरणदासने इसपर तर्क-वितर्क किये विना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है—

> पहले ये सब साधिये, काया होने शुद्धि। रोग न लागे देहको, उज्ज्वल होने बुद्धि॥

यद्यपि इन षट्कमों की विधि, अधिकारी और फलका वर्णन हठयोगप्रदीपिकादि प्रन्थोंमें है तथापि केवल इन पुस्तकोंपरसे सम्यक् वोध नहीं होता, सद्गुरुसे समझ लेनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता रहती है। अन्यथा लाभके स्थानमें थोड़ी-सी भूल होनेपर किसी प्रकारका उपद्रव खड़ा हो सकता है। वर्तमान युगमें कलिके प्रभावसे हठयोगकी परम्परा लिन्न-भिन्न हो गयी है। किञ्च भारतमें सामाजिक धर्मपतन, वालविवाह, पाश्चात्य दोधयुक्त रिवाजोंको गुणदायी मानकर अपना लेने और आर्थिक अवनितके कारण शारीरिक व्यवस्थामे भी निःसत्वताकी चृद्धि हो रही है, जिससे वर्तमानकालीन हठयोगके साधक स्थूल शरीर न होनेपर भी अधिकाश पट्कमें अधिकारी होते हैं।

## पट्कर्मके नाम

'हठयोगप्रदीपिका' प्रन्थके कर्ता स्वात्माराम योगीने १ घोति, २ वस्ति, ३ नेति, ४ नोलि, ५ कपालमाति और ६ बाटकको षट्कर्म कहा है । आगे चलकर गजकरणीका भी वर्णन किया है। परन्तु 'भक्तिसागर' प्रन्थके रचियता चरणदासजीने १ नेति, २ घोति, ३ वित, ४ गजकर्म, ५ न्योली और ६ त्राटकको पट्कर्मकहा है। फिर १ कपालमाति, २ घोँकनी, ३ वाधी और ४ शखपपाल इन चार कमोंका नाम लेकर उन्हें षट्कर्मोंके अन्तर्गत कर दिया है। दोनोंमें गजकर्म और कपालमातिको घट्कर्मके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है। चूँकि ये घट्कर्मके शाखामात्र हैं, अतएव इस विभेदका कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता।

#### नियम

षट्कर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए खान, भोजन, आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावश्यक है। यहाँ यही कहा जा सकता है कि खान रमणीक और निरापद, भोजन सास्त्रिक जैसे दूघ, घी, घोटा वादाम और मिश्री आदि पृष्ट और लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये। एकान्तसेवन, कम बोलना, वैराग्य, साहस इत्यादि आचार-विचारसे समझना चाहिये।

नौलि, नौलिक, नलिक्रया या न्योली अमन्दावर्षवेगेन तुन्द सन्यापसन्यतः। नतासो आमयेदेषा नौक्षि सिद्धै, प्रचक्ष्यते॥ (इठयोगप्रदीपिका)

अर्थात् कन्घोंको नवाये हुए अत्यन्त वेगके साय, जलभ्रमरके समान अपनी तुन्दको दक्षिण-वाम भागोंसे भ्रमानेको सिद्धोंने नौलि-कर्म कहा है।

न्योली पद्मासन सों करे। दोनों पग घुटनोंपर धरे॥ पेट रु पीठ बराबर होय। दहने बायें नले विलोय॥ नो गुरु करके ताहि दिखाव। न्योली कर्म सुगम करि पावे॥ ( भक्तिसागर)

वास्तयमें दायें-वायें घुमानेका रहस्य कितानों से पढ़कर माल्रम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवस्य है। इसका कुछ अनुभव किया हुआ है, अत कुछ यों समिश्चये। पद्मासन (सिद्धासन या उत्कटासन) लगाकर, जन शौच-स्नान, प्रात सन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हों और पेट साफ तथा हलका हो गया हो तन रेचक कर, वायुको वाहर रोक, विना देह हिलाये, केवल मनोनलसे पेटको दायेंसे वायें और वायेंसे दायें चलाना सोचे और तदनुक्ल प्रयास करे। इसी प्रकार साय-प्रात सेद आनेपर्यन्त प्रतिदिन अभ्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती है। तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गर्यी और बीचमें दोनों ओरसे दो नल जुटकर मूलाधारसे हृदयतक एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया । यही खभा जब बँध जाय तब नौलि सुगम हो जाती है । मनोबल और प्रयासपूर्वक अभ्यास बढ़ानेसे दायें-बायें घूमने लगती है । इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्ठपर और ललाटपर भी नाडियोंका द्वन्द माल्म पड़ता है । एक बार न्योली चल जानेपर चलती रहती है । पहले-पहल चलनेके समय दस्त दीला होता है । जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक अभ्यास करता है उसको एक महीनेके भीतर ही न्योली सिद्ध हो जायगी ।

इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया शीव्र सिद्ध हो जाती है। जबतक ऑत पीठके अवयवेंसि भलीभाँति पृथक् न हो तबतक ऑत उठानेकी क्रिया सावधानीके साथ करे, अन्यथा ऑतें निर्बल हो जायँगी। किसी-किसी समय आघात पहुँचकर उदररोग, शोथ, आमवात, किटवात, गृप्रसी, कुञ्जवात, ग्रुकदोष या अन्य कोई रोग हो जाता है। अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक करना चाहिये। अतङ्गिमें शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप-जनित अतिसारप्रवाहिका (पेचिश), सग्रहणी आदि रोगोंमें नौलिक्रिया हानिकारक है।

> मैल पेटमें रहन न पावे । अपान वायु तासों वश आवे ॥ तापतिली अरु गोला शूल । रहन न पावें नेक न मूल ॥ और उदरके रोग कहावें । सो भी वे रहने निहें पावें ॥ ( भक्तिसागर )

मन्दाग्निसन्दोपनपाचनादिसन्धापिकानन्दकरी संदैव।
अशेषदोषामयशोषणी च
हठिक्रियामौिकरियं च नौिलः॥
(हठयोगप्रदीपिका)

यह नौलि मन्दामिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त वात आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नौलि हठयोगकी सारी कियाओं में उत्तम है।

अँतिइयोंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका बाहर होना स्वाभाविक है। नौलि करते समय सॉसकी

किया तो रक ही जाती है। नौलि कर चुकनेपर कण्ठके समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह हठयोगकी सारी कियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये है कि नौलि जान जानेपर तीनो बन्ध सुगम हो जाते है। अतएव यह प्राणायामकी सीढ़ी है। धौति, विस्तमें भी नौलिकी आवश्यकता होती है। शखपषाली कियामें भी, जिसमें मुखसे जल ले ॲतिड़्योंमें घुमाते हुए पायुद्धारा ठीक उसी प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शखमें एक ओरसे जल देनेपर घूमकर जल दूसरी राहसे निकल जाता है, नौलि सहायक है। नौलिकियाकी नकल यन्त्रोंद्धारा पाश्चारयोंसे अभीतक न बन पड़ी है।

## वस्तिकर्म

वस्ति मूलाधारके समीप है। रग लाल है और इसके देवता गणेश हैं। वस्तिको साफ करनेवाले कर्मको 'वस्ति-कर्म' कहते हैं। 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड़, त्रिफला और चीतेकी छालके रससे बनी गोली देकर अपानवायुको वश करनेको कहा है। फिर वस्तिकर्मका अभ्यास करना कहा है।

विस्तिकर्म दो प्रकारका है। १. पवनवस्ति १. जल-विस्ति। नौलिकर्मद्वारा अपानवायुको ऊपर खींच पुनः मयूरासनसे त्यागनेको 'विस्तिकर्म' कहते हैं। पवनवस्ति पूरी सघ जानेपर जलविस्ति सुगम हो जाती है, क्योंकि जलको खींचनेका कारण पवन ही होता है। जब जलमें डूबे हुए पेटसे न्योली हो जाय तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा।

> माभिद्धजाले पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः। आधाराकुञ्चनं कुर्योत् क्षालनं वस्तिकर्मं तत्॥ ( हठयोगप्रदीपिका )

अर्थात् गुदाके मध्यमें छः अङ्गुल लम्बी बाँसकी नलीको रक्खे जिसका छिद्र किनिष्ठिका अँगुलीके प्रवेश योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ चार अगुल गुदामें प्रवेश करे और दो अगुल बाहर रक्खे। पश्चात् बैठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे हुए टक्में उत्कटासनसे बैठे अर्थात् दोनों पार्धिणयों—पैरकी एड़ियोंको मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच (चूतड़) को रक्खे और पैरोंके अप्रभागपर बैठे और उक्त आसनसे बैठकर आधाराकुञ्चन करे, जिसमे अन्त्रमें अपने आप जल चढ़ने लगेगा। व

प्रविष्ट हुए जलको नौलिकमधे चलाकर त्याग दे। इस जलके साय अन्त्रस्थित मल, ऑव, कृमि, अन्त्रोतपत्र सेन्द्रिय-विष आदि बाहर निकल आते हैं। इस उदरके क्षालन ( घोने ) को यितकर्म कहते हैं । घौति, वन्ति दोनों कर्म भोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर खिचड़ी आदि हल्का भोजन शीघ कर लेना चाहिये, उस-में विलम्य नहीं करना चाहिये। विक्तिकिया करनेसे जलका कुछ अश बृहद् अन्त्रमें शेष रह जाता है, वह धीरे-धीरे मृत्रद्वारा वाहर आवेगा । यदि भोजन नहीं किया जायगा तो वह द्धित जल अन्त्रीं सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्वारा शोपित होकर रक्तमे मिल जायगा। कुछ लोग पहले मलाधारसे प्राणवायके आकर्षणका अम्यास करके और जलमें खित होकर गुदामें नालप्रवेशके विना ही वित्तकर्म-का अभ्यास करते हैं। उस प्रकार बित्तकर्म करनेसे उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता और उसके न आनेसे घातुषय आदि नाना दोष होते हैं। इससे उस प्रकार विस्तिकर्म नहीं करना चाहिये अन्यया 'न्यस्तनाल.' (अपनी गुटामें नाल रखकर) ऐसा पद स्वात्माराम क्यों देते ? यहाँ यह भी जान लेना आवश्यक है कि छोटे-छोटे जलजन्तुओंका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जानेका भय रहता है। अतएव नलके मुखपर महीन बल्ल देकर आकुञ्चन करना चाहिये। और जलको बाहर निकालनेके लिये खड़ा पश्चिमतान आसन करना चाहिये।

कई साधक तालाव या नदीमेंसे जलका आकर्षण करते हैं, जिससे कभी-कभी जलके साथ स्थम जहरीले जन्तु आँतोंमें प्रवेशकर नाना प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। किन्न गङ्गाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक वड़ी-वड़ी नदियोंका जल अधिक शीतल होनेके कारण न्यून शक्तिवालोंको इन्छित लामके खानमें हानि पहुँचा देता है। जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोषण करनेकी किया स्थम नाडियोंद्वारा तुरन्त चाल् हो जाती है और शीतल जलसे आँव या कफकी उत्पत्ति होती है। अत य्व या अन्य किसी वड़े वरतनमें नैठकर शुद्ध और सहन हो सके ऐसे शीतल जलका आकर्षण करना विशेष हितकर है।

हठयोग, आयुर्वेद और पाश्चात्य एलोपैियक आदि चिकित्साराान्त्रोंकी विस्तिकिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। हठयोगमें आन्तरिक वलसे जलसीचा जाता है। आयुर्वेदमें

रोगानुसार भिन्न-भिन्न ओषधियोंके घृत, तैल, हापारि चदाये जाते हैं। पाश्चात्योंने इसी कियाके छिये एक यन्त्रका आविष्कार किया है जिसे 'एनिमा'या 'इश'कहते हैं । साबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेहीका वेल वर्ग ग्लीसरीन आदि मलशोघक ओपधि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गरे ऑतमें चढ़ाते हैं । पश्चिममें इसकी चाल इतनी वढ़ गयी है कि बहुत लोग तो सताहमें एक बार एनिमा लगाना आवश्यक समझने लगे ह । इस एनिमाद्वारा बिलक्में-के समान लाम नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ समूर्ण वह तो बाहर आ नहीं सकता । बल्कि कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भवहर हानि कर देता है। और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा जो जल चढाया जाता है उसमें तथा जो जल यनदाए पेटमें चढ़ाया जाता है उसमें उतना ही अन्तर है जितना दस मील पैदल और मोटरपर टहलनेमें है। इसके अतिरिक्त गरम जल चढानेके कारण वीर्यसान और भूत्र स्थानको उष्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि वो वार-वार पहुँचती रहती है। यह दोष हठयोगनी विसमें नहीं है।

> यही जु बक्ती कर्म है, गुरु बिनु पावे नाहिं। र्तिग-गुदाके रोग जो, गर्मिके निश नाहिं॥ (मिकतागर)

विस्तकममें मूलाघारके पीड़ित और प्रकालित होने हें। लिङ्ग और गुदाके रोगींका नाश होना खामाविक हैं।

गुस्मश्लोहोद्र चापि वातपित्तकफोद्भवाः। वित्तकर्मप्रभावेन क्षीयन्ते सक्लामयाः॥ (ह०प्र०

अर्थात् वास्तिकर्मके प्रभावचे गुल्म, प्रीहा, उदर (जलोदर) और वात-पित्त-कफ इनके इन्द्र वा एकसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं।

भारिवन्द्रियान्तःकरणप्रसादं
द्वाश्व कान्ति दहनप्रदीप्तिम् ।
अद्योपदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमान जलवस्तिकर्मे ॥
(हठयोगप्रदीपिका)

'अम्यास किया हुआ यह विस्तिकर्म साधकके सप्त धातुओं, दश इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। मुखपर साचिक कान्ति छा जाती है। जठराग्नि उद्दीस होती है। वात, पित्त, कफ आदि दोषोंकी वृद्धि और न्यूनता दोनोंको नष्ट कर साम्यरूप आरोग्यताको करता है।' हॉ, एक वात इस सम्बन्धमें अवस्य ध्यान देनेकी है कि बिस्तिक्रिया करनेवालोंको पहले नेति और घौतिक्रिया करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। अन्य क्रियाओंके लिये ऐसा नियम नहीं है।

राजयक्षमा (क्षय), सग्रहणी, प्रवाहिका, अघोरक्तिपत्त, भगन्दर, मलाशय और गुदामें शोथ, सन्ततज्वर, आन्त्र-सन्तिपात (हल्का Typhoid), आन्त्रशोथ, आन्त्रत्रण, कफदृद्धिजनित तीक्ष्ण श्वासप्रकोप इत्यादि रोगोमें वस्ति-क्रिया नहीं करनी चाहिये।

यह विस्तिक्रया भी प्राणायामका अभ्यास चालू होनेके बाद नित्य करनेकी नहीं है। नित्य करनेके आन्त्रशक्ति परावलिम्बनी और निर्वल हो जायगी, जिससे विना यिस्तिक्रियाके भविष्यमें मलशुद्धि नहीं होगी। जैसे तम्बाक् और चायके व्यसनीको तम्बाक् और चाय पिये बिना शौच नहीं होता वैसे ही नित्य विस्तिक्रमं अथवा षट्कमं करनेवालोंकी स्वाभाविक आन्तिरक शक्तिके बलसे शरीरशुद्धि नहीं होती।

## धौतिकर्म

चतुरबुळिविस्तारं हस्तपञ्चद्शायतम् । गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं वस्तं शनैर्प्रसेत्॥ पुनः प्रस्याहरेचेसदुदितं धौतिकर्म तत्। (हठयोगप्रदीपिका)

अर्थात् चार अगुल चौड़े और पन्द्रह हाथ लवे महीन वस्नको गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड़ ले। फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे घीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ उत्तरोत्तर निगलनेका अभ्यास बढ़ाता जाय। आठ-दस दिन-में पूरी घोती निगलनेका अभ्यास हो सकता है। करीब एक हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय। मुखम जो प्रान्त रहे उसे दाढ़ोंसे भली प्रकार दबा नौलिकम करे। फिर घीरे-घीरे बल्ल निकाले। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि बल्ल निगलनेके पहले पूरा जल पी लेना चाहिये। इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें भी सहापता मिलती है। घौतिको रोज सायुनसे घोकर स्वच्छ रखना चाहिये। अन्यथा घौतिमें लगे हुए दूषित कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर जाकर हानि पहुँ-चार्वेंगे।

अनेक साधक बॉसकी नवीन करची (कोईन, मोजपुरी भाषामें) या वटका बरोह सवा हाथका लेकर पहले जल पी, पीछे शनै:-शनै: निगलनेका अम्यास करते हैं। सूतकी एक चढ़ाय-उतरावयाली रस्सीसे भी घौति साधते हैं। जब-जब निगलते है तब-तब जल बाहर निकलने लगता है और करची आदिको भीतर धुसनेमे भी सुभीता होता है।

धौतिकर्ममें कोई-कोई तो लाल वस्नका प्रयोग करते हैं और इस कियाको दूरसे देखनेवाले यह अफवाह उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी ॲतिड़ियाँ और कलेजा निकालकर घोते देखा था—अपनी ऑखों देखा था। इससे यद्यपि योगियोंकी मान्यता वढती है तथापि मिध्यात्वका प्रचार होता है।

कासश्वासद्वीहकुष्ठं कफरोगाश्च विंशतिः। धौतिकर्मप्रभावेन प्रयान्त्येव न सशयः॥ ( इठयोगप्रदीपिका )

काया होवे शुद्ध ही, भजें पित्त कफ रोग। शुकदेव कहे घोतीं करम, साधें योगी लोग॥ (भक्तिसागर)

पाश्चात्योंने Stomach tube (स्टॉमक ट्यूव) बनाया है। कोई एक-सवा हाथकी रवरकी नली रहती है जिसका एक मुख खुला रहता है और दूसरे सिरेके कुछ जपर हटकर वगलमें एक छेद होता है। जल पीकर खुला सिरा जपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जल स्वरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है।

चाहे किसी प्रकारकी धौति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त और रंग-विरगे पदार्थ बाहर गिरते हैं। ऊपरकी नाड़ीमें रहा हुआ एकाघ अन्नका दाना भी गिरता है। दॉत खटा-सा हो जाता है। परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। वसन्त या प्रीष्मकालमें इसका सायन अच्छा होता है।

घटिका, कण्ठनलिका या श्वासनलिकामें शोथ, शुक्क काम, हिका, वमन, आमाशयमें शोथ, प्रहणी, तीक्ष्ण अतिसार, ऊर्ध्व रक्तिपत्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई रोग हो तब घौतिकिया लाभदायक नहीं होती । और आवश्यकता न रहनेपर इस कियाको प्रतिदिन करनेसे पाचनिक्रयामें उपयोगी िपत्त और कफ घौति निगलनेके कारण विकृत होकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन-क्रिया मन्द होकर शरीरमें निर्वलता आ जायगी। िपत्तप्रकोपसे प्रहणीकला दूषित होनेपर घौतिक्रिया की जायगी तो किसी समय मौतिका भाग आमाशय और लघु अन्त्रके सिचिखानमें जाकर फैंस जायगा। इसी प्रकार घौति फट जानेपर मी उसके फेंस जानेका भय रहता है। यदि ऐसा हो जाय तो योड़ा गरम जन्न पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घौति निकलकर बाहर आ जायगी। इन कारणोंसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोमे घौतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है।

## नेतिकर्म

नेति दो प्रकारकी होती है-जलनेति और सूत्रनेति । पहले जननेति करनी चाहिये। प्रातःकाल दन्तघावनके पश्चात् जो साँस चलती हो, उसीसे चुल्हूमें जल ले और दूसरी साँस बन्दकर जल नाकद्वारा खींचे। जल मुखमे चला जायगा । सिरके पिछले सारे हिस्सेमें, जहाँ मिलाष्क-का स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे गुद्गुदाहट और सनसनाहट या गिनगिनाहट पैदा होगी । अभ्यास बढ़ने-पर आगे ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग नासिकाके एक छिद्रसे जल खींचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी कियाको 'जरुनेति' कहते हैं। एक समयमें आघ सेरसे एक सेरतक जल एक नासायुटसे चढ़ाकर दूसरे नासायुटसे निकाला जा सकता है। एक समय एक तरफरे चढ़ाकर दूसरे समय दसरी तरफसे चढ़ाना चाहिये । जलनेतिसे नेत्रज्योति वलवान् होती है। स्कूल और कॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी हितकर है। तीक्ष्ण नेत्र-रोग, तीरण अम्लपित और नये ज्वरमे जलनेति नहीं करनी चाहिये। अनेक मनुष्य रोज सुबह नासापुटसे जल पीते हैं। यह किया हितकर नहीं है। कारण, जो दोष नासिकामें सञ्चित होंगे वे आमाश्यमें चले जायेंगे। अत-उपःपान तो मुँह्से ही करना चाहिये। जलनेतिके अनन्तर स्त्र लेना चाहिये। महीन स्तकी दस-पन्द्रह तारकी एक हाथ लबी विना वटी डोर, जिसका छ' सात इंच लगा एक प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हो, पिघले हुए मोमसे चिकना वनाकर जनमें भिगो लेना उचित है। फिर इस ज़िन्ध भागकों भी इस रीतिसे थोड़ा मोड़कर जिस छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमें लगाकर, और नाक-का दूसरा छेद अँगुलीचे यन्दकर, खूव जोरखे वारवार

पूरक करनेसे स्तका भाग मुखमें आ जाता है। तर उठे तर्जनी और अंगुष्ठसे पकड़कर वाहर निकाल है। पुर नेतिको घोकर दूसरे छिद्रमे डालकर मुँहमें निकाल है। कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सुनको मुखते सीन कर और दूसरेसे नाकवाला प्रान्त पकड़कर घीरे घीरे चालन करो। इस कियाको' 'धर्षणनेति' कहते हैं। इसे प्रकार नाकके दूसरे रन्त्रसे भी, जब वायु उस रन्त्रसे वह रहा हो, अम्यास करो । इससे भीतर लगा हुआ कफ पृष्क् होकर नेतिके साथ वाहर आ जाता है। नाकके एक हिंद्र है दूसरे छिद्रमे भी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लेग इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका हम यह है कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा जाता है तो रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रन्ध्रद्वारा करना चाहिये । इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमें आ जाता है। इस कियाके करनेसें किसी प्रकारका भय नहीं है। सघ जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये। जलनेति प्रतिदिन कर सकते हैं। नेति डालनेमें किसी किसीको छींक आने लगती है, इसलिये एक-दो सेकड श्वासोच्छ्वासकी क्रिया-को बन्द करके नेति डालनी चाहिये।

नाक कान अरु दॉतका, रोग न ब्यापे कीय। उज्ज्वल होवे नैन ही, नित नेती कर साय॥ (भक्तिसागर)

कपाकशोधिनी चैत्र दिस्यदृष्टिप्रदायिनी । जन्नूर्ध्वजावरोगीघ नेतिराद्य निहन्ति च ॥ (हठवोगप्रदीपिका)

'नेति कपालको गुद्ध करती है, दिन्य दृष्टि देती है। रकन्य, भुजा और सिरकी सन्यिक जगरके सारे रोगोंको नेति श्रीष्ट नष्ट करती है।' प्रायः देखा जाता है कि रारकी या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लोग नाकदारा जल पिया करते हैं। इसकी महत्ता मी लोगोंपर विदित है।

कफ्ते या नितिक कारण नात्तिक के अपरेक भागमें दर्द हो, रक्त निकले, या जलन हो तो गोधत दिनमें दो गार तुँचे। इथलीमें लेकर एक नात्तापुट बन्दकर दूषरे नात्तापुटते सूँचे, तब धत ऊपर चढ़ेगा। पाण्डु, कामला, अम्लिपत्त, ऊर्ष्यं रक्तिपत्त, पित्त-वर, नात्तिकामें दार, नेश-दाह, नेत्रामिष्यन्द (नेत्रॉकी लाली), मिलिप्कदा १ दत्यादि पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमते कोई रोग हो तो इस नेतिका उपयोग न करे। अधिक आवद्यकता हो तो सन्तर

पूर्वक करे, परन्तु घर्षणिकया न करे। पित्तप्रकोपके समय जलनेतिका उपयोग हितकर है।

## त्राटककर्म

निरीक्षेत्रिश्वलह्या स्६मलक्ष्यं समाहितः।
अश्रुसम्पातपर्यन्तमाचार्येस्नाटकं स्मृतम्॥
( इठयोगप्रदीपिका )

'समाहित अर्थात् एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यको अर्थात् लघु पदार्थको तवतक देखे जवतक अश्रुपात न होवे । इसे मत्स्येन्द्र आदि आचार्योंने त्राटककर्म कहा है ।'

त्राटक कर्म टकटकी लागे। पलक पलक सो मिलै न तागे॥ नैन उघारे ही।नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदेव कहै॥ ऑस उलिट त्रिकुटीमें आनो। यह भी त्राटक कर्म पिछानो॥ जैसे ध्यान नैनके होई। चरणदास पूरण हो सोई॥

सफेद दिवालपर सरसों वरावर काला चिह्न दे, उसी-पर दृष्टि ठहराते-ठहराते चित्त समाहित और दृष्टि शक्ति-सम्पन्न हो जाती है। मेस्मेरिज़ममें जो शक्ति आ जाती है वही शक्ति त्राटकसे भी प्राप्य है।

मोचन नेत्ररोगाणां तन्द्रादीना कपाटकम् । यत्ततस्त्राटक गोप्यं यथा हाटकपेटकम् ॥ ( हटयोगप्रदीपिका )

'त्राटक नेत्ररोगनाशक है। तन्द्रा, आलस्यादिको भीतर नहीं आने देता। त्राटककर्म ससारमे इस प्रकार गुप्त रखनेयोग्य है जैसे सुवर्णकी पेटी ससारमें गुप्त रक्खी जाती है।' क्योंकि—

भवेद्वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यो तु प्रकाशिता।

उपनिषदींमें नाटक के आन्तर, नाह्य और मध्य-इस प्रकार तीन भेद किये गये हैं। हठयोगके ग्रन्थोंमें प्रकार-भेद नहीं है। उक्त तीनो भेदींका वर्णन क्रमशः नीचे दिया जाता है।

हृदय अथवा भूमध्यमें नेत्र वन्द रखकर एकामता-प्रवंक चक्षुर्शातकी भावना करनेको 'आन्तर त्राटक' कहते १। इस आन्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अशोंमे समानता है। भूमध्यमे त्राटक करनेसे आरम्भमे कुछ दिनोंतक कपाल-में दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी परीनीमें चञ्चलता प्रतीत होने लगती है। परन्तु कुछ दिनोंके पश्चात् नेत्रतृत्तिमें स्थिरता आ जाती है। हृदयदेशमें वृत्तिकी स्थिरताके लिये प्रयक्ष करनेवालोंको ऐसी प्रतिकृलता नहीं होती।

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पर्वतके तृणाच्छादित शिखर अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको वाह्य त्राटक कहते हैं। केवल सूर्यपर त्राटक करने-की मनाही है। कारण, सूर्य और नेत्र-ज्योतिमें एक ही प्रकारकी शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्यमें आकर्षित होती रहेगी, जिससे नेत्र दो-ही-तीन मासमें कमजोर हो जायँगे। यदि सूर्यपर त्राटक करना हो तो जलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतित्रिम्ब-पर करे। इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करने-की क्रियाको 'बाह्य त्राटक' कहते है।

काली स्याहीसे कागज्यर लिखे हुए 'ॐ', विन्दु, किसी देवमूर्ति अथवा भगवान्के चित्र, मोमवत्ती या तिलक्ते तेलकी अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातुकी मूर्ति, नासिकाके अप्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको 'मध्य त्राटक' कहते हैं। केवल भूमध्यमें खुले नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भमें अधिक समय न करो, अन्यथा नेत्रोंकी नाडियाँ निर्वल होकर दृष्टि कमजोर (shortsight) हो जायगी।

इन तीनों प्रकारके त्राटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं।
जिस सामककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मित्तप्क,
नेत्र, नासिका या हृदयमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूला, जाला
या अन्य कोई रोग हो, वह केवल आन्तर त्राटकका अधिकारी
है। यदि वह बाह्य लक्ष्यपर त्राटक करेगा तो नेत्रको हानि
पहुँचेगी। जिनकी दृष्टि दूरकी वस्तुओं लिये कमजोर हो,
जिनकी बातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें शुककी निर्यलता
हो, वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राटक न करें। चन्द्रादि
उज्ज्वल लक्ष्यपर त्राटक करें। जिनकी दृष्टि दोषरहित हो,
तिघातु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेत्रोंकी ज्योति पूर्ण
हो, वे 'मध्य त्राटक' करें।

जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदश्च (S) philis) या सुजाक (Gonorrhoea) रोग हुआ हो अथवा जो अम्लिपित, जीर्णज्वर, विषमज्वर, मजातन्तुविकृति, पित्ताशय-विकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीडित हो अथवा तन्त्राक्, गाँजा आदिके व्यसनी हों, वे किसी प्रकारका त्राटक न करें। इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, कोघ, शोक, पुन्नको-का अध्ययन, सूर्यताप या ऑचका सेवन करनेवाले भी इस त्राटककी कियामें प्रकृत न हों। पाश्चात्योंका अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यपान, मांसाहार तथा अम्ल पदार्थादि अपध्यसेवन करते हुए भी 'मेरमेरिड्म' विद्याकी सिद्धिके लिये त्राटक किया करते हैं। परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता। अनेकोंके नेत्र चले जाते हैं और अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने पध्यका पालन किया है वही सिद्धि प्राप्त कर सके हैं।

यम-नियमपूर्वक आवर्नोके अम्याववे नाडीवनृह मृदु हो जानेपर ही त्राटक करना चाहिये। कठोर नाडियोंको आघात पहुँचते देरी नहीं लगती। त्राटकके जिशावुओंको आवर्नोके अम्यावके परिपाककालमें नेत्रके व्यायामका अम्याव करना विशेष लामदायक है। प्रात कालमें शान्ति-पूर्वक दृष्टिको शनै:-शनै: वार्ये, दार्ये, नीचेकी ओर, जपर-की ओर चलानेकी कियाको नेत्रका व्यायाम कहते हैं। इस व्यायामते नेत्रकी नमें दृढ होती है। इसके अनन्तर त्राटक करनेसे नेत्रको हानि पहुँचनेकी भीति कम हो जाती है।

त्राटकके अम्याससे नेत्र और मिलाक्नमें उष्णता वढ़ जाती है। अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये। तथा रोज सुवह निफलाके जलसे अथवा गुलावजलसे नेत्रोंको घोना चाहिये। मोजनमें पित्तवर्षक और मलाबरोध (कब्ज) करनेवाले पदार्थोंका सेवन न करे। नेत्रमें आँचू आ जानेके वाढ फिर उस दिन दूसरी वार त्राटक न करे। केवल एक ही वार प्रात-कालमे करे। बालवमें त्राटकके अनुकृत्र समय रात्रिके दोसे पाँच बजेतक है। शान्तिके समयमें चित्तकी एकामता वहुत शीप्र होने लगती है। एकाम वर्षपर्यन्त नियमितलपसे त्राटक करनेते साधकके सक्कल्प सिद्ध होने लगते हैं, दूसरे मनुष्योंके हृदयका भाव माल्म होने लगता है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटनाका सन्यक् प्रकारसे वोध हो जाता है।

# गजकर्म या गजकरणी

गजकर्म यहि जानिये, पिये पेट मिर नीर । पेरि युक्तिसों काड़िये, रोग न होच शरीर॥

हाथी जैसे सुँइसे जल खींच पिर पेंक देता है, वैसे गजकर्ममें किया जाता है। अतः इसका नाम गजकर्म या गजकरपी हुआ। यह कर्म भोजनसे पहले करना चाहिये। विषयुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजन-के पीछे भी किया जा सकता है। प्रतिदिन दन्तवावनके पश्चान् इच्छामर जल पीकर अँगुडी मुखमें दे उलटी कर दे । क्रमश्च बढ़ा हुआ अभ्यास इच्छामात्रसे द्वा दार फेंक देगा । भीतर गये जलको न्योटीकर्नने प्रमुख फेंक्ना और अच्छा होता है । जब जल लच्छ जा बच तब जानना चाहिये कि अब मैल नुसकी राह नहीं है। पिचप्रधान पुरुषोंके लिये यह किया हितकर है।

## कपालभाविकर्म

मस्रावछोहकारस रेचपुरी ससन्त्रमी। कपालमातिर्विख्याता कफडोपविशोपणी॥ ( इटयोगप्रशनिश)

अर्थात् लोहकारकी मस्त्रा (भायी) के बनान अत्यन्त श्रीमतासे क्रमश रेचक-पुरक प्राणायानको शान्तिपूर्वक करना योगशास्त्रमे कफदोषका नाशक क्षा गया है तथा कपालभाति नामसे विख्यात है।

जव चुपुम्नामें अथवा फुफ्ए में से स्वासनिल्हा हाए कफ वार-वार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुकाम) हो गया हो तव स्वनेति और घोतिकियाते इन्छित शोधन नहीं होता । ऐसे समयपर यह कपालमाति लामदायक है। इस कियाते फुफ्फुस और समस्त कफवहा नाडियों में इफ्छा हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बार्स्स निकल जाता है, जिससे फुफ्फुसकोपोंकी शुद्धि होक्स फुफ्फ स बलवान होते हैं। साथ-साथ खुपुमा, मिलक्क और आमाश्यकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीत होती है। परन्तु उर श्वत, हृदयकी निर्वलता, समनरोग, हुल्ल (अवाक), हिका, स्वरमञ्ज, मनकी भ्रमित अवस्था, तोश्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊर्व्यक्तिपत्त, अम्लिप्च इत्यादि दोषोंके समय, यात्रामे और यर्षा हो रही हो, ऐसे समयपर इस कियाको न करे।

यदि यह किया अधिक वेतपूर्वक की जायगी वो किसी नाडीमें आधात पहुँच सकता है। और धांकरें अधिक प्रमाणने की जायगी तो छुम् एसकोपोंने धियित्ता आ जायगी, जिससे साउको साइर पॅकनेकी धांक न्यून हो जायगी, जीवनीधिक भी शीप हो जायगी तथा फुफ्उसोंने बासु शेष रहकर बार-बार इकार अनकर मुँद्नेने निकत्वा रहेगा।

इस कियाने आमाश्यमं स्ट्रीत दृषित पित्त, पाक न होकर शेष रहा हुआ आहाररस और विकृत श्लेम बट-में मिश्रित होन्य वमनके साथ बाहर आ बाते हैं। हुउ जल आमाश्यमेसे अन्त्रमं चला जाता है। कुछ सूक्ष्म नाडियोंद्वारा रक्तमें मिल जाता है। परन्तु इससे कुछ भी हानि नहीं होती। वह जल मल-मूत्रद्वारसे और प्रस्वेदरूप-से एक-दो घण्टेमं बाहर निकल जाता है। इस क्रियाको करनेवालोंको भोजनमें खिचड़ी अथवा दूध-भात लेना विशेष हितकर है।

अजीर्ण, धूपमे भ्रमणसे पित्तवृद्धि, पित्तप्रकोपजन्य रोग, जीर्ण कफ-न्याधि, कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार और त्वचारोगादि न्याधियोंको दूर करनेके लिये यह किया गुणकारी है।

तीक्षण कफप्रकोप, वमनरोग, अन्त्रनिर्वलता, क्षतयुक्त सग्रहणी, हृदयकी निर्वलता, उरःक्षतादि रोगोंमें यह किया न करे। इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस कियाको नित्य न करे। शरद्-ऋतुमे स्वामाविक पित्तवृद्धि होती रहती है। ऐसे समयपर आवश्यकतानुसार यह किया की जा सकती है।

\*\*<del>{\*\*\*</del>\*\*\*

# पादुका-पश्चक

(लेखक--श्रीरामदयालजी मजुमदार)

[पदरक्षणाधारः पादुका तासा पञ्चकम्]

- (१) पद्मम्।
- (२) तत्कर्णिकास्थले अ-क-थादि अवलालयं ग्रिकोणम् ।
  - (३) तदन्तर्नाद्विनदुमणिपीठमण्डकम्।
  - (४) तद्धाः खहंसः।
  - (५) पीठोपरि निकोगम् । समुदायेन पञ्चसस्यकम् ।

(शिरोक्तम्)

(१) ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमञ्जतम् । कुण्डलीनिवरकाण्डमण्डितं द्वादशाणंसरसीरुहं भजे॥

ब्रह्मरन्ध्रसरसी वह—सव स्त्री-पुवर्षों के मस्तक के भीतर ब्रह्मरन्ध्रविशिष्ट जो सरसी वह—अधोमुखी सहस्रदल कमल है, उसके उदरमें अर्थात् अधोमुखी सहस्रारकी कर्णिकामें नित्यलग—सर्वदा मिलित खेत, निर्मल और अर्थन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनी के कपर जाने के लिये पथरूप स्क्ष्म छिद्र युक्त जो काण्ड अथवा नली या चित्रिणी नाग्री नाडी है, उस चित्रिणी नाडी से अलकृत जो कर्ष्वमुखी दादशवर्ण पद्म है, उस सहस्रदल कमलसे सलग द्वादशदल कमलका में भजन करता हूँ।

अघोमुखी सहस्वदल कमलके नीचे ऊर्ध्वमुखी द्वादशदल कमल है। ह एव सः, ये दो पद्मके दल हें। इन दोनोकी छः वार आवृत्ति होनेसे वारह वर्ण होते है। पद्मके द्वादश वर्ण होनेसे दलोकी सख्या भी वारह ही है। अवदात— निर्मल गुक्लवर्ण। कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहस्वार- कमलमें स्थित शिवके पास छुलकुण्डलिनीके जानेका मार्गरूप जो छिद्र है—यह चित्रिणीनाडीद्वारा अलकृत है। जिस तरह मृणालके ऊपर कमल स्थित रहता है, उसी तरह चित्रिणीनाडीरूप मृणाल शोभायमान है।

(२) तस्य कन्द्लितकणिकापुटे क्छप्तरेखमकथादिरेखया। कोणकक्षितहलक्षमण्डलीभावकद्यमबलालयं भजे ॥

त्रिकोणके अन्दर श्रीगुरुका ध्यान किया जाता है। इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते है। सहस्रदल कमल और द्वादशदल कमल जहाँपर मिले हैं, उसी कणिकाके आधारभूत स्थानमें अ-क-थादि रेखाओं से चिह्नित रेखा-विशिष्ट जो त्रिकोण है, उस त्रिकोणमें सामने, दाहिने और वार्ये कोणके ह, ल, क्ष वर्णों से धिरी हुई जो अवला अर्थात् शक्ति अवस्थित है, उसका कामकलारूप जो आलय है, में उस शक्ति-स्थानका भजन करता हूं। इस अवलालयके सम्बन्धमें यामल कहते हैं—

त्रिविन्दुः सा त्रिशक्तिः सा त्रिमृतिः सा सनातनी ।

क्लप्तरेखमकथादिरेखया—अकारादि योड्य वर्णों से रामा रेखा, ककारादि योड्य वर्णों से ज्येष्ठा रेखा तथा थकारादि योड्य वर्णों से रौद्री रेखा वनी है। इन तीन रेखाओं से क्लप्ता अर्थात् चिह्निता रेखा जहाँ है, वही अवलालय है।

कोणलितहलक्षमण्डलीभावलक्ष्यम्—उक्त तिकोणि अन्तरालमें अर्थात् सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें लिक्षत अर्थात् प्रकाशित ह, ल, व वर्णोद्वारा विरे हुए स्थान-रूपमे जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात् उस रूपमें जिसको। जाना जाता है। िकंतणका विशेष भान हुए विना सम्पष् भान नहीं होता, इस हारण िकंतिका विशेष विस्तृष अन्यान्य सन्त्रोंमें भी दिया गया है। शाकानन्दत्तरिवर्णाम कहा है, पिकंति आर्था औरमें लियाना नाहिये। वार्थी तीरिव अना-वादि तिहीण लियाना नाहिये। विव है तथा विष्णु शिवासका। नहारसे विस्तृतक ब्रह्मान्सेगा, ककारसे तकारतक विष्णुन्सेगा और पकारसे सहारतक शिष्णुन्सेगा और प्राहिने तमोरिसा है।

कोणलिशतहरू धमण्डतीभावलस्यम्—अ-च-ग हरा निपक्तिमं इल धार्ण स्थित है। इल बावणे निहीणहे मध्यमे स्थित है।

( ३ ) तत्पुटे पदुतावित्कवारिमस्पर्यमानमणिपाटस्यभम् । चिन्तयामि द्विदि चिन्मयं वपुनौत्रविन्तुमणिपीटमण्डसम्॥

वहस्तार और दादशदल प्रा जहाँ मिलते हैं, उस कर्णिकाम निकोण है। इसी निकोणके मध्यमें मणियीठ है, उसके अपर श्रीगुरु है। इसीलिये मणियीठका वर्णन करते है। तरपुटे, निकोणके मध्यमे—निकोणके अन्दर, नीचे अग्न नाद, अपर रक्तवर्ण निन्दु और उनके बीचमें मणियीठ है। त्रिकोणके मध्यमे अवस्थित नादिनिन्दुसहित इस मणियीठमण्डलका ध्यान किया जाता है।

यह मणिपीठ प्रव्वलित विनुत्समृहके द्वारा प्रकाशित है और दीप्तिमान मणिसमृहके द्वारा गुलागी रगको प्राप्त हुआ है। मणिपीटका सर्वोग मणिमय है। नादिनिन्दुसे युक्त यह मणिपीठमण्डल चिन्मय—गानमय है। रजताचल (कैलास) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नादिनिन्दुके अन्दर उज्ज्वल सिंहासनपर ध्यान किया जाता है। सहस्रदल कमलके अन्दर स्थित अन्तरात्मा ही मूर्ति धारण किये हुए निज गुरु है।

(४) उद्ध्वंमस्य हुत्रभुक्शिखात्रय तद्विलासपरिगृहणारपदम् । विश्वधसारमहाचिद्योत्कट व्यामृशामि युगमादिहसयो ॥

सयुक्त पद्म कर्णिकामें त्रिकोण है—त्रिकोणके अन्दर, नीचे नाद, ऊपर विन्दु और वीचमें मणिपीठ है। मणिपीठके ऊपर तीन अग्निशिखाएँ हैं। इन तीन अग्नि- शिया में हैं महाशासे मणिपीठ प्रकाशित है। ऐसे मणि पीठका न्यान करना चालिये।

विश्वभिता-विश्वसारिका महारोतिशानिनी
गड़ीनिति—समि अधिक उत्कट उस महानितिका भी
भान करना पहना है। तत्वशात् माणवीठके नीचे प्रयात् निमके करम मणिवीठ है, यह है आदि इसयुगन। वे दंग महति-पुक्षन्य द।

नदाा, विष्णु, शिष १ रेखा-तय और तूर्व, चन्द्र, नीव हैं चिन्दु तय । यितुन सम्पन्न विशेषके मध्यम गुरु है । आदि इसस्मानको परमातमा कहा गया है, यह दीपकल्किकार चीनातमान्य १ स नहीं है ।

निस पीटम श्रीमुक्यरणार्यवन्दका ध्यान करना चाहिये, उसका निभय करके अब स्थान विस तरह करना होगा, यह कहा जाता है।

मणिपीटस्य त्रिकोणके सध्यमं नाथचरणारिक्ट युगछका स्यान करना चाट्यि ।

(५) तत्र नाथचरणारविन्द्योः कृद्भुमामवश्ररीमरन्द्यो । दन्द्रिम दुमकरन्द्रशीतल मानस सारति मङ्गलास्यदम्॥

श्रीगुरका नरणारियन्द कुकुमासव अर्थात् लाक्षारस्य (मरावर) की आभासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात् निर्मार न्य मरान्द या मकरन्द के समान है। जिस तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंसे तापका नाज्ञ होता है, उसी तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोंके समान ग्रीतल गुरुपदपग्रमकरन्द के सेवनसे ससार कोलाहल शान्त हो जाता है।

मगलास्पदम्, यह मङ्गल या मनोरथितिद्वना स्थान है। उस गुरुचरणमें मन लगा सकनेपर सन अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं।

(६) निपक्तमणिपादुकानियमिताघकोछाहरः स्फुरत्किशकयारुणं नस्नसमुझस**च**न्द्रिकम् । परामृतसरोवरोदितसरोजसद्दोचितं भन्नामि शिरसि स्थित गुरुपदारविन्दद्वयम् ॥

में मस्तकमें पूर्वोक्त पीठके ऊपर स्थित श्रीगुरुपाद-पद्मका ध्यान करता हूँ । यह पादपद्म कैसा है १ पादपद्मसे सलग्न जो मणिमय पादुका है, जिस पादुकाके मणिपीठ इत्यादिका पाँच स्थानीके रूपमें वर्णन किया गया है— उस मणिपादुकाका ध्यान करनेसे ससारके पाप-कोलाहलसे सदाके लिये निश्चित्त हो जाती है। जो लोग ससारके पाप-कोलाहलसे अत्यन्त व्यथित है, उनके लिये परित्राणका एकमात्र उपाय है इस महावर-सदृश श्रीगुरुपादपद्मका ध्यान करना। भगवान् शङ्कराचार्य इसी वातको ध्यानमें रखकर कहते हैं—

गुरोरङ्घिपको मनक्चेन करां ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्।

मन यदि गुरुके चरणकमलमे नहीं लगा रहा तो और सब किस कामका ? बतलाओ तो—

शरीरं सुरूपं ततो वा कछत्रं
यशक्चारु चिन्नं धनं मेरुतुरूयम् ।
गुरीरङ्घिपशे मनक्चेन छग्नं
ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् ॥

'अत्यन्त मुन्दर देह, मुन्दरी भार्या, सर्वत्र विस्तृत निर्मल यश और मुमेरुतुल्य अपरिमित घन हैं। परन्तु यदि गुरुके पादपद्ममें मन नहीं लगा तो इनसे भी क्या हुआ, ये सभी न्यर्थ हैं।' अन्यत्र वह कहते हैं—

बाळलावत् क्रीडासक्तस्तरणस्तावत्तरणीरकः।
बृद्धस्ताविचन्तामग्नः परमे ब्रह्मिण क्रीऽपि न लग्नः।
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मृदमते॥

'वाल्यकाल धूलमें खेलनेमें बीत गया, युवाकाल युवतीके पीछे भटकनेमे चला गया, चुद्धावस्था चिन्तामें, अर्थात् क्या किया, क्या हुआ, अन्तमें क्या होगा, इन्हीं चिन्ताओंमें बीत गयी, परब्रह्ममें किसीने मन नहीं लगाया। रे मूढ़ मन! गोविन्दको भजो, गोविन्दको भजो, गोविन्दको भजो! इस परब्रह्ममे मन लगाना ही श्रीगुरुपाद-पद्मका ध्यान करना है।

पञ्च पादुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरुके चरणका ध्यान करनेसे सव पाप नष्ट हो जाते हैं। वह गुरुपदकमल नवजात पल्लवसमूहकी तरह रक्तवर्ण है। अहा। नविकशलयके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमल यह प दपदा है। उन चरणकमलोंके नखसमूह निर्मल प्रकाशमान चन्द्रमाके समान है। वह परमामृतपूर्ण सरोवरमे खिले हुए पद्मके समान निर्मल—प्रकाशमय है। इसीसे कहा गया है कि श्रीनाथके चरणयुगलसे निरन्तर अमृत सग करता है। और इस श्रेष्ठ सरोवरमें खित

नाथचरणयुगल पद्मके समान शोभायमान हो रहे हैं।

इस पादपद्मका बार-बार ध्यान करना चाहिये । ऊपर कमल है, नीचे कमल है। नित्य कर्णिकामें त्रिकोण है। त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा, ऊपर सूर्य और बीचमें मणिपीठ है। मणिपीठमे गुरुपादपद्म हैं।

सर्वोपरि ततो ध्यायेत् पश्चिमाननपङ्कजम् । स्रवन्तमभृतं दिख्यं देज्यङ्गे कळनान्तरे॥

इस तरह बृहच्छ्रीके क्रमसे देव्यक्के=गुरुशक्तिअक्के । यामलमें है, 'छत्र मूर्धि सहस्रपत्रकमल रक्तं सुधावर्षिणम् ।' सहस्रारमें गुरुपादपद्मका ध्यान करना चाहिये। कहीं ऐसा भी है कि द्वादशदल कमलमे ध्यान करना चाहिये। इस विषयमें गुरु-आशाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है।

(७) पादुकाप बकत्तोत्रं पञ्चवनत्राद्विनिर्गतम् । षडाम्नायफळ प्राप्तं प्रपञ्जे चातिषुकं मम् ॥

पञ्चवका महादेवके मुँहसे पादुकापञ्चकस्तीन निकला है। शिवोक्त सब स्तीनोंको घडाम्नाय कहते हैं, क्योंकि वे षण्मुखद्वारा कहे गये है। इन सब स्तीनोंके द्वारा प्राप्त मन्त्र निर्धारित कर्मफल होते हैं। किन्तु इस मायारचित ससारमें यह अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है। जन्मजन्मान्तरके पुण्यके फलसे इसकी प्राप्त होती है।

पादुकापञ्चकस्तोत्रम्—पद्म, अ-क-थादि तिकोण, नादित्र-दुर्मणिपीठमण्डलम्—नीचे इंस एवं पीठके ऊपर त्रिकोण—ये सव मिलकर पॉच हैं।

पञ्चवक्त्राद्विनिर्गतम्—शिवके पाँच वक्त्र (मुँह) है। पश्चिममें सद्योजात, उत्तरमे वामदेव, दक्षिणमें अधोर, पूर्वमें तत्पुरुष और मध्यमें ईशान—इनका मिक्तपूर्वक ध्यान किया जाता है।

षडाम्रायफलं प्राप्तम्—पूर्वोक्त पञ्चवकत्र षण्नुख है, छठा मुख पञ्चमुखके नीचे, यह ग्रुप्त तामस मुख है। 'नील-कण्ठमघोवकत्रं कालक्टरवरूपिणम्।' षडाम्रायः—शियोक्त-स्तोत्रसमुदायः। तन्त्रमं जिस फलका विधान है, वह फल जिसके द्वारा प्राप्त हो।

प्रपञ्चे लिङ्गसे ब्रह्मतक मायारचित ससारमें । अति-दुर्लभम् अत्यन्त दुःखसे जो प्राप्त किया जाय । (श्रीकालीचरणकृत 'अमला' नामक टीकाके अनुसार )।

# योगसे भगवत्प्राप्ति

( लेखक--प॰ श्रीमाधन वालशास्त्री दातार )

श्रीकृष्णचन्द्रमें चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 'योग' पदका यही मुख्य अर्थ है ।

पातज्ञलयोगस्त्र है—'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'। अर्थात् चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं। यह अर्थ ठीक ही है। श्रीमद्भागयतमे स्वयं श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य उद्धवको योगका यही अर्थ समझाया है। 'योग' शब्दके जो अन्य अनेक अर्थ हैं जैसे सन्नहन, उपाय, ध्यान, सङ्गति, युक्ति आदि, वे सब भी चित्तवृत्तिके निरोधके विना होने-वाले नहीं। इसलिये चित्तवृत्तिनिरोध 'योग' शब्दके सभी अर्थोंमं, मणिमाला या पुष्पमालामे सूत्रके समान, अनुस्यूत है।

अव यह प्रश्न है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो ? अनन्त जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहाँ और कैसे निरुद्ध हो सकता है? प्रत्येक मनुष्य इस बातको जानता है कि विषयमात्र आपित्तयोका घर है, फिर भी मनुष्य कुत्ते, गधे या वकरेकी तरह विषयोंके पीछे दिन-रात दौड़ा ही करता है, इसका कारण क्या है ?

उत्तर यह है कि मनुष्य जवतक देहपर आत्माध्यास करता रहेगा तवतक उसका मन सन्वप्रधान होनेपर भी उस मनमें सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण है वढता ही रहेगा, यह नियम है। वही रजोगुक्त मन 'यही मेरा भोग्य है' ऐसा सङ्कल्प करता है। उससे 'अहो रूप अहो माधुर्यम्' इत्याकार गुणचिन्तन होता है और उससे ऐसा भोगाभिनिवेश होता है कि उसका वेग सहा नहीं जाता, अति दुस्सह होता है। यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित विवेक्तिन मनुष्योंकी ही होती है। रजोगुणके वेगसे मोहित अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश्य हो जाता है। अतः कर्ममात्रको दुःखफलक जाननेपर भी विषय-भोगोंके उपायरूप कर्म ही किया करता है।

इसपर यह प्रश्न होता है कि अविद्यामोहसे वचनेका क्या उपाय है १ इसका उत्तर यह है कि आत्मा देहादिकों-से भिन्न है, इसका शास्त्रीय शानपूर्वक विश्वान होना चाहिये। यहाँ यह स्मरण रहे कि देहादिकोंसे आत्मा भिन्न है, यह शान होनेपर भी, पूर्वसंस्कारानुसार रजोगुण और उसके साथी तमोगुणसे चित्तकों पुनः विश्वेप हुआ करता है। ऐसी अवस्थामे अनलस और सावधान होकर गर्ह विचारे कि 'ये शब्दस्पर्शादि विषय ही आजतक मुन्ने फँसाये हुए हैं और इन्होंने ही मुन्ने अनन्त योनियोंमें वड़ी निर्दयतासे घुमाया है, अब भी यदि में सावधान न हुआ तो आत्ममुखसे हाथ घोना पड़ेगा। विषयोंपर इस प्रकार दोषदृष्टि रखनेवाला साधक विषयोंमें आसक नहीं होता। विषयके चिन्तनसे होनेवाला विषयविषयक काम विषयिन्छ दोषदर्शनसे निवृत्त हो जाता है।

पर मन वड़ा चञ्चल है, उसका निग्रह करना, 'वायोरिष सुदुष्करम्' है, जैसा कि श्रीअर्जुनने गीतामें कहा है। इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि—

अभ्यासन तु कौन्तेय नैराग्येण च गृहाते। अभ्यास और नैराग्यसे मन कानूमें आ जाता है।

पर निरालम्ब ही मन कैसे स्थिर होगा १ कोई-न-कोई आलम्बन तो अवश्य चाहिये। आलम्बन है सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान् श्रीकृष्णका चरणारविन्द—

सञ्चित्रयेद्धगवतश्चरणारविन्दं

वज्राङ्क्षराध्वजसरोहहकान्छनास्यम्

उत्तुङ्गरक्तविलस्यस्यस्यकवाल-

ज्योत्स्नाभिराहतमहद्दृदृयान्धकारम्॥

( श्रीमद्भागवत ३--२८--११)

'उत्तम प्रकारसे भगवान्के उस चरणकमलका ध्यान करे जो चरणकमल वज्ञ, अङ्कुरा, ध्वजा और कमलके चिह्नोंसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल-लाल नखोंकी ज्योत्स्नासे सत्पुरुषोंके हृदयके अन्यकारको दूर कर दिया है।'

यही आलम्बन है। इससे बढ़कर कोई आलम्बन नहीं। इसमे मनोनिरोध करना मनकी परमगित है।

पर मन यों ही किसीके वशमें नहीं होता, यह बहुत ही प्रवल है। श्रीमद्भागवतमें मनके वलकी यह प्रशसा है कि—

सनोवशेऽन्ये श्वभवन् सा देवा मनश्र नान्यस्य वश समेति। भीष्मो हि देव सहसस्सहीयान् युञ्ज्यादृशे तं स हि देवदेव॥ अर्थात् और सव देवता मनके वशमें हो गये पर मन किसीके वशमे नहीं हुआ । यह ऐसा भीष्म देव है, बलवानोंसे भी बलवान् है, ऐसे मनको जो वशमें करता है वह देवोंका देव है। यही बात भगवती श्रुतिने भी ठीक ऐसे ही कही है—

> मनसो वशे सर्वभिद वभूव नान्यस्य मनो वशमन्वियाय। भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान्।

तथापि शनै:-शनैः दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितश्वास होकर श्रीकृष्णचरणोमें चित्त लगानेके अध्यवसायसे मन श्रीकृष्ण-चरणोमें स्थिर हो सकता है।

तात्पर्य, शन्दस्पर्शादि विषयोंका चिन्तन छोड़कर मनको श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्याससे स्थिर करना ही योग है। सनकादिकोंने इसी योगको कहा है, जैसा कि श्रीभगवान् स्वय कहते हैं—

एतावान् योग आदिष्टो मिन्छि येः सनकादिभिः। सर्वतो मन माकृष्य मरयद्भावेश्यते यथा॥

'मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि जिसमें मन सब तरफसे खींचकर मुझमे लगाया जाता है।' भगवत्प्राप्तिका यही योग है।



# मृत्युञ्जययोग

स प्रकार महाभारतमें अर्जुनको भगवान् श्रीकृष्णने गीताका उपदेश किया था उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरीमें उद्धवजी-को भी उपदेश प्रदान किया। उक्त उपदेशमें कर्म, ज्ञान, भक्ति, योग आदि अनेक विषयोंकी भगवान्ने बड़ी ही विशद व्याख्या की है। अन्तमें योगका

उपदेश हो जानेके बाद उद्धवने भगवान्से कहा कि प्रभो! मेरी समझसे आपकी यह योगचर्या साधारण लोगोंके लिये दुःसाध्य है, अतएव आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे सब लोग सहज ही सफल हो सकें। तब भगवान्ने उद्धयको भागवतधर्म बतलाया और उसकी प्रशसामें कहा कि—'अब मैं तुम्हें मङ्गलमय धर्म बतलाता हूं जिसका श्रद्धापूर्वक आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको जीत लेता है।' यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर भगवान्को पा जाता है। इसीलिये इसका नाम मृत्युख्य योग है। भगवान्ने कहा—

मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चित्तके द्वारा निरन्तर मेरा चिन्तन करने हैं आत्मा और मनका मेरे ही धर्ममे अनुराग हो जाता हैं। इसिलये मनुष्यको चाहिये कि शनै:-शनै: मेरा स्मरण वढ़ाता हुआ ही सब कर्मोंको मेरे लिये ही करे। जहाँ मेरे भक्त साधुजन रहते हों उन पिषत्र स्थानोंमें रहे और देखता, असुर तथा मनुष्योंमें जो मेरे अनन्य भक्त हो चुके हैं, उनके आचरणोंका अनुकरण करे। अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर्व, यात्रा आदिमें महोत्सव करे। यथाशक्ति ठाठ-बाटसे गानवाद्य, कीर्तन आदि करे-करावे। निर्मल-चित्त होकर सब प्राणियोंमें और अपने-आपमें बाहर-भीतर सब जगह आकाशके समान सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे । इस प्रकार ज्ञानदृष्टिसे जो सब प्राणियोंको मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिनगारी, दयाछ और क्रूर, सबमें समान दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है। बारबार बहुत दिनों-तक सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनुष्यके चित्तसे स्पर्घा, अस्या, तिरस्कार और अहकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपनी दिल्लगी उड़ानेवाले घरके लोगोंकी 'मैं उत्तम हूँ, यह नीच हैं'—इस प्रकारकी देहदृष्टिको और लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गधे-तकको पृथ्वीपर गिरकर भगवद्मावसे साष्टांग प्रणाम करे।

जबतक सब प्राणियों में भेरा खरूप न दीखे तवतक उक्त प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। इस तरह सर्वत्र परमात्मवुद्धि करनेसे उसे सब कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर जब समस्त सशयोंका सर्वथा नाश हो जाय तब उसे कमोंसे उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपराम हो जाता है। हे उद्धव! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियोंसे और चेप्टाओं से स्वाणियों मुझको देखना ही मेरे मतमें सब प्रकारके मेरी प्राप्तिके साधनों में सर्वोत्तम साधन है। हे उद्धव! एक बार निश्चयपूर्वक आरम्म करने के बाद फिर मेरा यह निष्काम धर्म किसी प्रकारकी विष्न-बाधाओं से अणुमात्र भी ब्वस नहीं होता। क्यों कि निर्मुण होने के कारण में ने ही इसको पूर्ण रूप हे निश्चित किया है। हे सत! भय, शोक आदि कारणों से भागने, चिल्लाने आदि ब्यर्थके प्रयासी को भी यदि निष्काम बुद्धि मुझ परमात्मा के अपण कर दे तो वह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत् और विनाशी

मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और जन्म परमारमाको प्राप्त कर लेनेम ही बुद्धिमानीकी बुद्धिनानी और चतुरोंकी चतुराई है।

एवा बुद्धिमता बुद्धिर्मनीपा च मनीपिणाम्। यत्सस्यमनृतेनेह मत्थेनासोति माऽमृतम्॥

( श्रीनद्वाग० ११। २९। २२)

अतएव जो मनुष्य भगवान्की प्राप्तिके लिये कोई यवन करके केवल विषयभोगोंमे ही लगे हुए हैं, वे श्रीभगवान् के मतमे न तो बुद्धिमान् हैं और न मनीषी ही हैं।

# गीतामें योग, योगी और युक्त शब्दोंके विभिन्न अर्थ

( हेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

#### योग

'योग' शब्दका प्रयोग तात अर्थोंमं हुआ है, जैसे— (१) मगवत्राधिरूप योग—अ० ६ । २३—इसके पूर्व श्लोकमें परमानन्दकी प्राप्ति, और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अभाव वतलाया गया है, इससे यह योग परमात्माकी प्राप्तिका बाचक है।

- (२) ध्यानयेग-अ० ६ । १९—वायुरहित स्थानमें स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण यह ध्यानयोग है ।
- (३) निष्काम कर्मयोग-अ०२ । ४८—योगमं स्थित होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धमं समानवृद्धि होकर कर्मोंके करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है।
- (४) मगनत्शकिरूप योग-अ० ९ । ५—इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है।
- (५) मिक्रयोग-अ० १४ । २६—निरन्तर अव्य-भिचाररूपरे भजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग है। इसमें त्पष्ट 'भिक्तयोग' शब्द है।
- (६) अद्यक्षयोग-अ० ८। १२—घारणा शब्द साय होने तथा मन-इन्द्रियोंके सयम करनेका उद्धेख होनेके साथ ही मत्तकमें प्राण चढ़ानेका उद्धेख होनेके यह अद्यक्षयोग है।

(७) साख्ययोग-अ० १३ | २४—इसमें सांख्ययोग का स्पष्ट सन्दोंमें उल्लेख हैं |

#### योगी

'योगी' शब्दका प्रयोग नौ अर्थों हुआ है, जैवे— (१) ईश्वर—अ०१०। १७—मगवान् श्रीकृष्णका सम्बोधन होनेसे ईश्वरवाचक है।

- (२) आत्मज्ञानी-अ०६। ८--ज्ञान-विज्ञानमें तृत और त्वर्ण-मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है।
- (३) ज्ञानी-भक्त-अ० १२ । १४—परमातमामें मन-बुद्धि लगानेवाला होने तथा 'मऋक' का विशेषण होने वे ज्ञानी-भक्तका वाचक है ।
- (४) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५। ११-- आरुक्तिको त्यागकर आत्मग्रद्धिके लिये कर्म करनेका कथन होनेसे निष्काम कर्मयोगीका वाचक है।
- (५) सात्ययोगी-अ०५। २४-अभेदरूपचे ब्रह्म-की प्राप्ति इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाचक है।
- (६) मक-अ०८। १४-अनन्य चित्तसे नित्य-निरन्तर भगवान्के सम्णका उल्लेख होनेसे यह मक्तका वाचक है।
- (७) ताधक योगी-अ० ६।४५—अनेकजन्मसिसिस होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्राप्तिका उल्लेख है, इससे यह साधक योगीका वाचक है।

- (८) ध्यानयोगी-अ० ६ । १०—एकान्त स्थानमे स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है।
- (९) सकाम कर्मयोगी-अ०८। २५-वापस लौटने-वाला होनेसे यह सकाम कर्मयोगीका वाचक है।

#### युक्त

युक्त शब्दका प्रयोग सात अथौंमे हुआ है, जैसे-

- (१) तत्त्वज्ञानी-अ०६। ८--ज्ञान-विज्ञानसे तृप्तात्मा होनेसे यह तत्त्वज्ञानीका वाचक है।
- (२) निष्काम कर्मयोगी-अ० ५ । १२-कर्मों का फल परमेश्वरके अर्पण करनेयाला होनेसे यह निष्काम कर्मयोगीका वाचक है।

- (३) सांख्ययोगी-अ० ५ । ८—सब क्रियाओं के होते रहनेपर कर्त्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया जानेके कारण सांख्ययोगीका वाचक है।
- (४) ध्यानयोगी-अ० ६ । १८- वशमें किये हुए चित्तके परमात्मामे स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है।
- (५) सयमी-अ०२।६१-समस्त इन्द्रियोंका सयम करके परमात्मपरायण होनेसे यह सयमीका वाचक है।
- (६) सयोगसूचक-अ० ७ । २२--अद्धाके साथ सयोग बतलानेवाला होनेसे यह सयोगसूचक है।
- (७) यथायोग्य व्यवहार—अ० ६ । १७—यथायोग्य आहार, विहार, शयन और चेष्टा आदि लक्षणवाला होनेसे यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है।

#### **-1>**⊀36%</i-

# पूर्ण योग

( लेखक-लामी श्रीमित्रसेनजी )

योगका अर्थ सयोग, मिलन या मेल है। दोका अथवा बहुर्तीका एकमे मिल जाना योग है। यह योगिसिद्धि वियोगमें होती है। परन्तु वियोगसे योगमें आना तो फिर वियोगमे जानेके लिये ही है। ऐसा वियोग और योग अर्थात योग-वियोग ही ससारी जीवन है, जिसमें देश-कालका अधिकार बना रहता है। ईश्वरी जीवनमें पूर्ण योग भी है और पूर्ण वियोग भी । इस जीवनमें आना-जाना अथवा कोई परिवर्तन नहीं है, सभी रूप और सभी अवस्थामें यह योग है। यह निश्चित ही है कि ईश्वरीय सत्तासे रहित कोई भी सत्ता नहीं है। परन्तु जिसमें यह घारणा और ज्ञान है कि सव विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा रहा है, वह तो अपने जीवनके समस्त विस्तारसे अपने प्रभुमे समाया ही है। उसका ससारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही है। इस अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टान्त प्रसिद्ध है। नदी अपने समुद्रमें पूर्ण योग प्राप्तकर अपने रूप और नामको समुद्रमे मिला रही है। समुद्रमें योग पाकर उसका रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता है। और जो नदी अपने समुद्रमें योग नहीं पाती, वह अपने रूप और नामसे अभावमें आ जाती है। मानो अणुका अपने विभुमे योग पाना ही उसकी सत्ताका सत्यतामे बना रहना है।

अत्र नदीके इस पूर्ण योगपर विचार की जिये। वह जिस पर्वतसे निकली है, जो उसका जन्मस्थान है, वहीं से वह अपने समुद्रमे योग पा रही है। यह स्थिति मध्यकी है—उसकी अविन्छित्र घारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपर्यन्त समुद्रसे सदा युक्त ही है। आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें वह योगग्रन्य नहीं है। यही उसका पूर्ण योग है।

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी अवस्थाओं में अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रहा है। इसमें स्यूल या स्क्ष्मका भेद ही क्या है १ जैसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो कुछ है—सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना है। इसमें अपना देखना सबसे समाया ही है। और ऐसी दृष्टिद्वारा पूर्ण योग ही है। ऐसी स्थूल दृष्टिमें सूक्ष्म दृष्टि भी समायी ही है। पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास, पूर्ण उमग सब पूर्ण-ही-पूर्ण है।

पूर्ण योगका अभिपाय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी नामों और सभी अवस्थाओं में अपने प्रभुजी अपना योग-ही-योग दे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अवस्थामे तिनक-सी भी कुछ ग्लानि, या शका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये कि यही योगसे हीनता है। परन्तु यह ग्लानि, शका या नहींका बर्तीय भी अपने प्रभुजीका ही पूर्ण दान है। यह भी पूर्ण योगकी पूर्ति और ददतारूप ही है।

हिरण्यकशिपुजी श्रीप्रहादजीकी भक्तिमे अवरोष करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, वर उनकी गहरी दृदताका कारणभी प्रभुजीकी प्रेरणा ही है। यह भी संनारी वियोगकी अवस्थाने पूर्णयोगकी सिद्धिमें पहुँचनेका एक पूर्ण साधन ही है। अपनी प्यारी बस्तुको छीननेबाला ही उस बलुने श्रीति बट्टानेवाला है।

कृष्णसमीपी पाडवा गरे हिनाचर उप।
कृष्णविरहिनी नोषियाँ मुक्तिषान हिना पन ।
पाण्डवोका योग वाहरी योग या, और गोनियों झ पेर वाहरी से भीतरी योगने समाकर पूर्ण योग विद्व हो पन या। इसी प्रकार सभी योग पूर्ण योगने समाये हैं।



# निष्काम कर्मयोगको कव समझेंगे ?

( टेखक-श्रीमगवानदात्रजी केटा )



ने गतवर्ष पितृश्रादके अवस्पर असुक व्यक्तिको कितना अच्छी तरह जिमाया था, दक्षिणा भी अच्छी दी थीं। पर उस मले आदमीने मेरे प्रति कुछ मी कृतजता प्रकट न की, भोजन करके चुपचाप चला गया, दो सब्द आद्योवादके भी न कहे,

गली-मोइलें कि ति मेरी प्रशंता न की । इसमें चन्देर नहीं कि वह गरीव है, पर ऐंचे आदमीको जिमाने या कुछ दान-दिश्तणा देनेते लाभ क्या । अवको वार में उसे कदापि नहीं न्योत्ँगा । यह जो मेरे घरके पात ही दूसरा आदमी रहता है, इस्ते मुझे अनेक वार काम पडता है, फिर इस्की लिति मी अन्छी है, वड़े-वड़े आदिमियोंमे वैठता है, गपश्यप करता है, और जिसके यहाँ एक वार भी दावत आदिमें जीम आता है, उसकी नहाँ-तहाँ ख्व प्रशंसा करता है । वस, इस वार आदके अवसर-पर इसे ही आमित्वत करना ठीक होगा । माना कि इसे एक दिनके भोजनादिकी कुछ परवा नहीं, यह काफी समर्थ है; पर इससे क्या, इसे जिमानेका प्रतिफळ तो साधात इसी लोकमें मिल जाता है ।

#### × × ×

वह आदमी बीमार पड़ा है, उसकी हाल्त बहुत खराव है और उसके पास कोई सेवा-ग्रुश्र्षा करनेवाला भी नहीं । उसके पास जाने और उसकी सहायता करनेकी बहुत आवश्यकता है, यह मैं नानता हूँ। पर उसकी सेवा-सहायता करनेकी बात कौन जानेगा । इसके विपरीत मुझे उन सेठ साहबके यहाँ जाना उचित है, उन्हें मानूली जुकाम ही हो रहा है, पर उनकी वर्तापकी हाल पूछने के कितने ही आदिमयों को यह जात हो वादरा कि में भी दूसरों के दु.ख-जुलकी चिन्ता करता हूँ। वर्रों मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस समय तो वहाँ इस काम ही नहीं है, और आवश्यकता भी हो तो वहाँ काम करनेवालों की कभी क्या है। में तो केवल एक समय वैठकर चला आऊँगा, वस देट साहव बुश हो जायें। आगे-पीछे वे मुझे याद करेंगे और मेरा हित-साधन होगा।

× × ×

मैंने उस संस्थाको पाँच सौ सप्येकी वहें गाँद समयमें सहायता दी, इससे ही वह जीवित रह सकी, और उत्तके द्वारा कितने ही वाटक-वाटिकाओंका मटा हो रहा है। पर उसके मैनेवर तो पीछे कमी नुझे वयरामवीकी करने भी नहीं आये। न वहाँ कोई मेरे नामका पत्यर लगा है, न अन्तवारोंनें ही नुझे धन्यवाद दिया गया है। लोगोंमें मेरे दानकी कुछ भी विश्वित नहीं हुई । वसाके सञ्चालक केवल वर्षान्तमें एक रिपोर्ट निकाल देंगे, उसने आय-व्ययका हिंचान दिखाते हुए मेरी टी हुई रक्नम्बाभी उल्लेख कर देंगे। परन्तु उस रिपोर्टको पढते ही कितने आदनी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि ऐसी र्ससाको स्पया देना मिट्टीमें डालना है। नेरे पदोसीने होलीके उपलस्पमें यहाँके रईसी और अमीर-उमरार्वीको दावत दी, नाच-गान कराया और आतिशवाजी दिखायी; वत, उतकी उदारताकी घृम नची हुई है, वहाँ देखी उसकी वाह-वाह हो रही है। अब मेरी भी समझमें आ गया कि खर्च कहाँ और कैंचे करना चाहिये ।

× ×

में रोज सबेरे उठकर उच स्वरसे 'हरि बोल, हरि बोल' कहता हुआ यमुनास्नान करने जाता हूँ। पीछे रेशमी वस्त्र घारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता हूँ। स्पर्शास्पर्शका पूरा ध्यान रखता हूँ। सायकाल हर रोज मन्दिरमें दर्शन करने जाता हूँ। आरतीमें गामिल होता हूं। तो भी भगवान् मुझसे प्रसन्न नहीं होते। इस वर्ष मेरी रिश्तेदारीमे तीन मौतें हो चुर्की । छः महीनेसे मेरी तरक्की नहीं हुई। दो महीनेसे मेरा लड़का बीमार पड़ा है। अब मै कैसे मानूँ कि यमुनास्नान और पूजा-पाठ आदिसे कुछ लाभ होता है, और यदि कुछ लाम नहीं तो में यह सब कुछ क्यों करू, कबतक करूँ ?

यह हमारी विचारघाराके कुछ नमूने है। फिर भी हम अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या व्रजवासी इत्यादि मानते और कहते हैं । हम अपने निष्काम कर्मयोगके महान् उपदेष्टा भगवान् श्रीकृष्णके भक्त होनेकी विज्ञप्ति करते हैं। हम समझते है कि हम हिन्दू हैं, और हिन्दूधर्म हमारे ही जैसोंके वल-बूते अभी-तक टिका हुआ है। हमारी यह घारणा कितनी भ्रममूलक है। और हम श्रीमद्भगवद्गीताके वड़े ही सुन्दर ढंगसे प्रतिपादित निष्काम कर्मयोगको कव समझेंगे, और अपने जीवनमे कव कुछ वास्तविक सुधार करेंगे ?



# संसार-योग

( लेखक-पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे )



क्कान्यकार जैसा कुछ दिखायी देता है हैं वैसा नहीं है, यह है आनन्दमय, दिखायी देता है दुःखमय। वियही तो माया है और यह माया हमारे एक-एक रग और रेशेमें फैली हुई है। इसी कारणसे ससारकी प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक घटना जैसी है

वैसी नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी दिखायी देती है। हमारा शरीर पञ्चमहाभूतोंसे बना है और पञ्चमहाभूतोंका अंश है, पर दिखायी ऐसे देता है मानो पन्नमहाभूत कोई दूसरी चीज हैं और यह शरीर कोई दूसरी चीज । इस पञ्चमहाभूतात्मक शरीरको जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, इसका कोई भी भाग इन पञ्चमहाभूतोंसे पृथक् नहीं है। हमारे शरीरमें जो आकाश है वह ऊपरके महाकाशसे सदा मिला हुआ है। हमारे शरीरमें जो पृथ्वीका अंश है वह सदा ससारभरकी पृथ्वीसे अभिन्नतया मिला हुआ है। यह शरीर जिस पृथ्वीपर है उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कभी पृथक् नहीं हो सकता । योगियोंके शरीर पृथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस हालतमें होते हैं उस हालतमें यह पृथ्वी भी अपने पार्थिव-रूपसे अलग होती है। हमे जल दिखायी देता है पृथ्वीमें, पर षास्तवमें पृथ्वी जलमें है और जल अग्निके भीतर है जो एक

असम्भव बात मालूम होती है। इसी प्रकार अग्नि वायुके भोतर है और वायु आकाशके भीतर । हमें घटमें घटकी मिटी आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है पर यथार्थमें आकाश घटको घेरे हुए है, यह लम्बी-चौड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी एक महान् जलाणवके बीचमें मिटीके एक लोंदेके समान कही गयी है। यह महान् जलार्णव अग्निके उससे भी वड़े आग्नेयार्णवके भीतर एक सरोवर-सा है और यह आग्ने-याणीव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महाणीवके भीतर है और यह वायव्य महार्णव उससे अनन्तगुण महान् आकाशार्णवके भीतर है। यह आकाशार्णव अविद्या नाम्नी त्रिगुणारिमका अपरा प्रकृतिके भीतर है और यह अपरा प्रकृति परा प्रकृतिके भीतर है और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर है। परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये सब महाणेव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह ससार है। यह भगवान्से घिरा हुआ है, इसका एक-एक अणु भगवान्से घिरा हुआ है और भगवान् आनन्दमय हैं। इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं हो सकता।

पर यह दिखायी देता है दु:खमय । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है माया अर्थात् हमारा अज्ञान--हमारा यह न देख पाना कि यह ससार आनन्दमय भगवान्के भीतर है । जैसे समुद्रके भीतर मछली हो और वह जलके लिये छटपटाये, यैसी ही अवस्था हमलोगोंकी है कि

ञानन्दमहार्णवके मीतर रहते हुए हमझेग ञानन्दके विये छटपटा रहे हैं ! आखिर यह अज्ञान भी कहाँने आया ? इसका उत्तर यही है कि यह हमारे अन्दरसे आया । वर्वव्यापक सगवान्मे जो-जो कुछ है उसमें भी लमावत' ही वह चैतन्य है जितमें एक होते हुए भी वह होनेनी शक्ति है और पूर्णने पृथक् होकर पृथक्रपने वहु होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चैतन्यका वह अंदा मनसे विर जाता है। यह जो बिर जाना है इसीको अईकार कहते हैं। अइंकार और समनारत्पमं वन यह प्रकट होता है तन चैतन्यका वह अपुयक् होनेपर भी पृथक् बना हुआ अंश बद वीव हो जाता है। उन बद्धताने अपना बाल्वविक खरून वह भूछ जाता है। आत्मस्तरूपकी इस विस्तृतिके कारण वह वाह्य स्वरूप—चारे चंचार और चंचारके प्रत्येक पदार्यको इसी आत्मविरमृतिके पैमानेसे देखता है और उत्ते तव चंचार जैना कुछ वालवमें है वैना नहीं दिखायी देवा-आनन्दमय वंसार उते दुःखनय दिखायी देवा है और इस दु.सनय उंसरमें वह आनन्दको हूँदवा है। अपने-आपको वो न्टा हुआ है वह दूतरेको कैवे पहचान चक्ता है और वो चीव वह चाहता है, निवकी खोवमें वह सटकता है वह भी उने ऐने सटक्नेने कैने मिल सक्ती है ?

चचारमें जितने उद्योग हो रहे हैं वे तब आनन्दकी लोजके ही उद्योग हैं, चाहै वह वबाँका त्कूलींमें पढ़ना हो या मैदानमें खेलना, युवकोंका व्याह रचना हो या चन्तान-की आशा करना, घन कमाना हो या नान कमाना, चाँप, विच्छू और सिंह-स्याप्रते डरना हो या उन्हें नार डाटनेकी फिक करना, ऋखुंचे मागना हो या मृत्युके वश होना, युद्ध हारना हो या युद्ध जीवना, राज्यकान्ति हो या परराष्ट्रपर आक्रमण करना, न्यापारकी दूब्रान हो अथवा कल-कारखाना । ये तन नद वीर्नोके आनन्दकी सोक्के उद्योग हैं । वे उद्योग अच्छे-हुरे हुछ नहीं है; इनके विद आनन्द निल जाप तो अन्छे हैं, न निले तो हुरे हैं। पर जनतक आन्मविस्तृति वनी हुई है, इन अपने-आपको भ्छे हुए है तवतक पहवान भी भूछे हुए हैं, राजा भी भ्ञे हुए है और इबद्धिये दल भी भूता हुआ दी होता है। इसीटिये यह देखा जाता है कि आत्नवित्नृत कोई भी मनुष्य वंवारमें नुस्ती नहीं हुआ। ऐवे वन प्राणियोंके जीवनींका अन्तिम अनुमव पही रहा कि जीवन न्यर्थ ही

बीता, आनन्दकी सोजने कहाँ-कहाँ नद्ये, तान्त्र मिला नहीं। उलटे दुःस्व ही बद्रवा गया। इसीजिय कहा जाता है कि संसार दुःसनय है, पर दुःसनय है। पर कोटरीनें, आंखल नायुनण्डल पृथक होते ही, देते हार प्राण प्रवराने लगते हैं वैसे ही पूर्ण जो श्रीन्यवात हैं उन्ते प्राण प्रवराने लगते हैं वैसे ही पूर्ण जो श्रीन्यवात हैं उन्ते प्रयक् होते ही स्वीया है — संसार हो जाता है। पर स्वीया है — संसार हो । प्रयोग है को प्रचार हो । प्रयोग है की प्रचार हो । ही हो । प्रचार हो । प्रचार हो । प्रचार हो । प्रचार हो । ही हो हो । ही हो । ही हो । ही हो हो हो । ही हो हो । ही हो हो । ही हो हो हो । ही हो हो । ही हो हो । ही हो हो । ही हो हो हो । ही हो हो । ही हो हो हो । ही हो हो हो हो । हो हो हो हो । ही हो हो हो हो । ही हो हो हो हो हो । हो हो हो । हो हो हो हो । ही

आत्मिदल्हित वीवनमें हुछ समके जिये ने हुछ मिलता है जितते कमी-कमी मनुष्य उद्धत और उन्नर भी हो नाते हैं वहतो दुः तका दड़ा ही मयहर तका है। उसते अच्छा हाल उन लोगोंका है जो वेचारे दुखी हैं। क्योंकि वे उन्मत्त नहीं है और संगरको दुः तका है। मानकर संगरतामीकी कुछ दुष लेते हैं। पर इन्हें में अच्छे सायद वे लोग हैं जो संगरके दुः समावको मग्नार के विरहका दुःस्त मानते हैं, क्योंकि सची वात पही है कि संगर्भ जो दुःस्त है वह मगवानका विरह ही है। विरी सदा अपने प्रियतमका चिन्तन करता रहता है और चिन्तन ही अपूर्णके पूर्णने मिलनका मार्ग है।

यह दुःखनय वंवार अपने दुःखवे यही न्वित करता है कि वह आनन्दनय मगवान्की ओर जा रहा है और यही कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हीं चुर्ज़िको क्या मानवी है वो इस कवारमें उत्तन्न होकर मगवत्वाकात्वार करके इस कवारका दुःख हरते हे और हवीं छिये ऐसे महात्मा 'वर्वन्तहिते रवाः' कहाते हैं। म्वनावका कल्या यही है कि मगवान्ते वो उत्तका वियोग हो गया है वो तिर मगवान्ते योग हो वाय। संवारका स्वते वहां कल्याण यही है। वो छोग देशकेवा या सवारकेवा करना चाहते हों वे मगवान्ते योग करके सबने वियोग दुःखको दूर करनेका परम्मराने विद्या तिन-महात्माओंका वो योग चछा आया है उत्तने पुक्त हों। अन्य स्व छ्योग, विनमें अपने खल्पकी पहचान नहीं और इस करण सवारके ल्यकी नी पहचान नहीं, देवन दुःखंदे ही सामा है।

वंचार नगवान्दा दर्न है। दर्न नान हो वनारदा है। दर्न द्रहते हैं विवर्गको अर्थान् द्वि स्वनेदो—अनना सङ्कल्प मूर्तिमान् करनेको और उस मूर्तिमे आत्मखरूप डालनेको । मूर्ति कर्म है और उस मूर्तिको चैतन्य करना उस कर्मकी परिसमाप्ति है—

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।

यह परिसमाप्ति यही है कि श्रीभगवान्के सङ्कल्पसे जो चैतन्यांश निकलकर कामवशात् अहमावसे वद्ध होकर मूर्तिमान् हुआ वह अपने अशरूपको जानकर अपने पूर्ण-रूपके साथ योगयुक्त हो । इस प्रकार यह ससाररूप कर्म—व्यष्टिशः और समिष्टशः—भगवत्सङ्कल्पका मूर्तिमान् रूप है और इसकी परिसमाप्ति श्रीभगवान्के साथ इसका योग है । यह योग समस्त विश्वब्रह्माण्डमे व्याप्त होकर उसको धेरे

हुए है। श्रीभगवान्की निजसत्तामें तो नित्ययोग है ही, किसी समय भी वियोग नहीं, पर कर्मसत्तामे आत्मविस्मृतिसे जो वियोग हुआ है उसीसे ससार आनन्दमय होकर भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है—नित्ययोगके भीतर ही यह विरह-दुःख है। ससारके प्राणिमात्रका दुःख इसी दुःखका अग है। आत्मविस्मृतिके नष्ट होते ही ससार भगवान्से नित्ययुक्त है ही।

आत्मियस्मृतिकी अवस्थामे ससार दुःखमय है। आत्म-स्मृति (कल्पना नहीं) के होते ही ससार आनन्दमय है, क्योंकि श्रीभगवान्के साथ ससारका नित्ययोग प्रकट हो गया। इसी योगके लिये नानाविध भावोंसे ससार तरस रहा है।



# योगकी शक्ति

( लेखक-शीचिन्ताहरण चक्रवर्ती रम० ए०, काव्यतीर्थ )



रतवर्षके धर्मसम्प्रदायमात्रमें योगका बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनुष्यको आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी बनानेके लिये योगसाधना आवश्यक है, क्योंकि इससे उसका मन उन्नत होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है

और तब वह अध्यात्ममार्गपर आगे वढ़नेके योग्य होता है। योगकी क्रियाएँ किसी-न-किसी रूपमें बहुत प्राचीन कालसे ससारकी अनेक जातियों में प्रचलित देखनेमें आती हैं। पर इनका सुन्यवस्थित रूप केवल भारतकी ही भिन्न-मिन्न साम्प्रदायिक पद्धतियों में दिखायी देता है। ये साम्प्रदायिक पद्धतियों व्योरेकी बातों में अवस्य ही भिन्न-मिन्न हैं, पर मुख्य बातों में प्रायः एक हैं।

इन्हीं योगिकियाओं के फलस्वरूप अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पातज्जल योगसूत्रोमे यह लिखा है कि योगिकी मूल आरिम्भिक बार्तोका भी यदि विल्कुल ठीक तरहसे पालन किया जाय तो ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं कि अनजान मनुष्यको इनके प्राप्त होनेमें सहसा विश्वास ही नहीं हो सकता। उदाहरणार्थ, यदि अपने अन्तः करणसे स्तेय-वृत्ति विल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब प्रकारका वैभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है। अहिंसाकों जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई भी प्राणी वैर-भावकां कोई काम ही नहीं कर सकता। योगीके विषयमें ऐसा विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है। वह अष्ट महासिद्धियोका स्वामी बन सकता है। यह चाहे जितना छोटा या सक्ष्म और चाहे जितना बड़ा या स्थूल बन सकता है।

योगियोके विषयमें कभी-कभी बड़ी अद्भुत बातें सुननेमें आती हैं। उदाहरणार्थ, श्रीमत् शङ्कराचार्यने परकाय-प्रवेश किया था। ऐसी-ऐसी शक्तियोंका होना असम्भव कहकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब कि हम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो योगिक्रयाओंके बलसे बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं। योगसाधनके कौशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष काम कर दिखाते हैं जैसे तीक्ष्ण तेजाबको पी जाना, मोटी मजबूत लोहेकी जङ्कीरसे अपने-आपको बॅधवाकर फिर

१ अस्तेयप्रतिष्ठाया तत्सिन्निथौ सर्वरलोपिस्थिति । अर्थात् अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकके समीप सव प्रकारके वैभवोंकी उपिस्थिति होती है ।

२ अहिंसाप्रतिष्ठाया तत्सिन्निधौ सर्ववैरत्यागः।

'अपने अन्त करणमे अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके समीप सब प्राणी अपना वैरमाव—हिंसामाव त्याग देते हैं।' उसे तोड़ डालना, आसनसहित अधरमें उठना, आकाशमें स्थिर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इत्यादि। अवश्य ही ऐसी चमत्कृतिजनक शक्तियोंको प्राप्त करना योगका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि योगका लक्ष्य तो आध्यात्मिक उन्नति ही है—और कुछ नहीं।

हाँ, ऐते चनत्कार दिखाना अविश्वासियोंको भय या विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक होता है। वगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कथा है कि उनकी माता मयनामतीको अपने पुत्रको तथा राष्यकी प्रजाको योग-मार्गपर लानेके लिये अपने गुवसे प्रार्थना करनी पड़ी थी कि यहाँ अलौक्कि शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमे राजाको यह विश्वास हो जाय कि योगमे कितना वल है और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय। मयनामतीके गुरुका नाम हाडीपा था । वह पञ्चम वर्णके थे, पर महा-योगी थे। राजा गोविन्दचन्द्र उन्हें चन्देहनी दृष्टिषे देखता था, यद्यपि राजमाता उनकी शिष्या थीं। मातापर भी उसे अविश्वास हुआ और माताके योगसाधनकी सचाई जाननेके लिये उसने यड़ी क्रातासे जॉच की । माताको उवलते हुए तेलमें डाल दिया। अपने दुछ नौकरींको यह साध्य देनेके लिये तैयार किया कि राजमाता व्यभिचारिणी हैं और इन्होंने ही अपने पति ( राजा गोविन्दचन्द्रके पिता ) का खून कराया । राजा गोविन्द-चन्द्रकी रानियोंने तो, अपने पतिको योगी होनेसे बचाने-के लिये, राजमाताको गुप्त रीतिचे भोजनके चाय जहरतक खिला दिया । राजमाताका शरीर वड़ी करताचे सड़कीं-परसे घसीटा गया, क्योंकि यह समझा गया कि उनकी मृत्यु हो गयी । पर ये सव जो-जो काण्ड हुए उन सवको राजमाता ऐते पार कर गयीं जैते कुछ भी न हुआ हो। यह उनका योगवल या, गुरुकी योगर्शाक्तका प्रमाव था। अन्तर्मे राजाने माना, गुरुके और माताके चरणींपर मलक रक्खा और विरक्त होकर योगकी दीक्षा ली।

नाथ-चम्प्रदायके योगियोंकी अनेक आश्चर्यभरी कथाएँ हैं । ये कथाएँ भारतवर्षकी सन देशी भाषाओंमें लिखी हुई हैं । गोरक्षनाथ, मीननाथ, छुईपाद, कान्हपाद आदि योगियोंकी कथाएँ मध्यकालीन वक्षीय साहित्यकी खास चीजोंमेंसे हैं । इनमेंसे कुछके प्रन्थ 'कार्योकार्यमिनिश्चयं' (अधिक उपयुक्त नाम

'आश्चर्यकार्याकार्य') में सुरक्षित हैं। भारतवर्षकी रेहा भाषाओंके साहित्येंकि ये सबसे प्राचीन नन्ने हैं। पत्नु यह बड़े दु. खकी बात है कि इन लोगोंके मर्तो और दीश शिक्षाओंको अभीतक लोगोंने ठीक तरहरे नहीं तनहा है। कारण यही है कि एक तो योगका विषय है और रूटरे भाषा भी साद्वेतिक है। अन्य सम्प्रदायोंके योगियों कौर उनके योगोंकी भी यही वात है। इनको समस्त साम्प्रदायिक गुरुपरम्पराके विना नहीं होता। योग्ही साधना भी तिद्ध योगोके तत्त्वावधानमें ही ठीक वरहे हो सकती है। योगकी कोई किया विना समसेन्द्रे ब गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो वह भन्छ परिणाम होते हैं, यह तो प्रायः ही देखा जा चुका है। योग्य गुरुओंका तो प्रायः अभाव-सा ही है, पर बो हैं वे भी कम होते जा रहे हैं | फिर भी एक काम वो यह किय जा सकता है कि इस विषयके जितने प्रन्य हैं उनदा सद्भावयुक्त अध्ययन और सम्यक् पर्यालोचन किया जाय । बहुत-से प्रन्य तो अभी हत्त्वलिखित ही हैं । इनका वहुत शीप्र सप्रह करके विद्वानोंको यह तो जना ही देना चाहिये कि इन प्रन्थोंमें क्या-क्या है। यदि इस दगरे काम किया जाय तो फिर इन प्रन्थोंको समझने-समझानेका भी कोई राला निकल सकता है। पर यह वात ध्यानन रहे कि योगविषयक शिक्षाओंको समझनेके लिये पर आवश्यक है कि सद्भावसे उनका अध्ययन-आलोचन हो। ऐसी विष्वस-भावकी आलोचना किस कामकी विसरे न तो आलोचकको कोई लाम हो और न यह पता लो कि उन ग्रन्थोंमें क्या है।

यह अवश्य ही वड़ा ग्रुभ चिह्न है कि आजकल योग-के कम-ते-कम मौतिक अङ्गके प्रचारका तो कुछ प्रयत्न हो रहा है। योगके प्रतिपादन, प्रचार तथा वैज्ञानिक निदर्शन-के लिये निम्नलिन्तित प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और 'नियत-कालिक' निकल रहे हें—Fakire and Fakirtum In Alten und Modern Indien by R Schmidt (Berlin 1908), Yoga-Personal Hygiene तथा Scientific Yoga Series के अन्य माग और Pocket Health Series वम्बईके श्रीयोगेन्द्रकृत, Asanas (वम्बई लोनावला—केवल्यधामके श्रीकुवल्यानन्दकृत), हिन्दू विद्यार्थीभवन लाहौरके श्रीप्रकाशदेवकृत Yoga as the System of Physical Culture and how to dely disease, old age and death, वन्बई-

न॰ न॰ इरप्रसाद शाखी हुन 'बौद्ध गान नो दोडा'
 (वंगीय साहित्यपरिपद्से प्रकाशित ) देखिये।

लोनायलाका त्रैमासिक Quarterly Journal of Yoga Mimamsa, Yoga Institute of India का Yoga (योगशास्त्रका सार्वराष्ट्रिक पत्र)।

यह आशा की जाती है कि योगके रोगनिवारक और आरोग्य-वलवर्द्धक खरूपका प्रचार होनेसे योगका जो असली अभिप्राय है, अर्थात् आध्यात्मिक उन्नति, उसकी ओर भी लोगोंका ध्यान जायगा। उपर्युक्त ग्रन्थकारोंमेंसे कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है। श्रीमत् कुवलया-नन्दजीने अपने 'आसन' विषयक प्रन्थ ( पृ० ३५ )में जो बात कही है उसीको दोहराकर हम इस लेखको समाप्त करते हैं—'मानवजातिके लिये योगका एक पूर्ण सन्देश है। मनुष्य-शरीरके लिये एक सन्देश है। एक सन्देश मानव मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव आत्मा-के लिये है।'

**-1>**₹00₹4**€**1-

# अनन्ययोग (भक्तियोग)

( लेखक--प ० श्रीकलाधरजी त्रिपाठी )

श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीने अपने अनन्य भक्त अर्जुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही उपदेश किया है।

#### परिभाषा

योगदर्शनके 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१।२३), 'यथा-भिमतध्यानाद्वा' (१।३९), 'एकतत्त्वाम्यासः' (१।३२) और 'वीतरागविषय वा चित्तम्' (१।३७) का समन्वय भी इसी अनन्ययोगमें हो जाता है।

इस अनन्ययोगका मूलोहेश्य यह है— मन्मना भव मञ्जको मधाजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः॥

(गीता ९।३४)

उपनिषदोंमे और दर्शनशास्त्रके सूत्रग्रन्थोंमें सिद्धान्त-की पुनरावृत्ति करके विषय समाप्त करनेकी को शैली है, उसीके अनुसार इसी बातको भगवान् अठारहर्वे अध्यायके पैसठवें इलोकमें पुनः कहते हैं—

सन्सना भव सङ्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरः। सामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

#### अधिकारी वा साधक

युद्धविजयकांक्षी अर्जुनने रण-निमन्त्रणके अर्थ मगवान् श्रीकृष्णके पादपद्मके समीप बैठकर नारायणी सेनाका परित्याग करके उन्हींको वरण किया, इससे श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनका अनन्य प्रेम प्रकट है, और जब वह श्रेयोमार्ग जाननेके लिये शिष्यभावसे रणक्षेत्रमे श्रीकृष्णके शरणागत हुआ, अत्व

यच्छ्रेय स्थानिश्चित बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽह शाधि मा त्वा प्रपन्नम्॥

(210)

उसकी अतुल श्रद्धाका भी परिचय मिलता है।

परन्तु जिस समय गीताके चौथे अध्यायमें भगवान्ने उससे यह कहा कि जब तू तत्त्वज्ञानीजनके निकट जाकर उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारंबार पूछेगा और उनकी सेवा करेगा तब वे लोग तुझे तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, उस समय अनन्य प्रेमी, पूर्ण श्रद्धासम्पन्न वीर पार्थको, जो समरभूमिमे भगवान्के सम्मुख परम अकिञ्चन बनकर श्रेयोमार्गकी जिज्ञासाके लिये निःशस्त्र होकर अत्यन्त आर्त-मावसे शरण हुआ था, भगवान्की उक्त बात कुछ भायी नहीं। अतएव वह भगवान्के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा-भक्ति और हद विश्वास प्रकट करनेके लिये परम विनीत भावसे कहने लगा—'आप ही अशेषरूपसे मेरे सशयको दूर की जिये। आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देहका निवारण‡ करे।'

अर्जुन अपने अनन्य प्रेम और अनन्य विश्वासके कारण अनन्ययोग सीखनेका अधिकारी वन गया।

### अनन्ययोगीकी महिमा और उसकी संसारमें प्रवृत्ति

अनन्ययोगकी श्रेष्ठता वतलाते हुए भगवान् अर्जुनसे कहते हैं—

† तिद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदिश्चन ॥

( \* 1 3 \* )

‡ एतन्मे सशय कृष्ण छेतुमई सशेपत । लदन्यः सशयस्यास्य छेता न स्पूपपद्यते ॥

(६।३९)

'समस्त योगियोंमेंसे, जो श्रद्धाछ पुरुष चित्त लगाकर मुसको भजता है, मैं उसे सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। त् मुझमे मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि।'\*

इसके उपरान्त पुनः आठवें अध्यायमें कहते हैं— 'सदा-सर्वदा मुझमें मन तथा बुद्धि लगाकर, मेरा ध्यान कर और युद्ध कर, निस्सन्देह तू मुझे ही पावेगा।'

यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि अनन्ययोगका अनुयायी शास्त्रविहित चारों कर्म , जिनमें देखता, पितृ, मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है, किस प्रकार करें। इसी विषयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान कृष्णने नर्वे अध्यायमें उपदेश किया है, जो राजविद्या-राजगुद्धके नामसे प्रसिद्ध है।

भगवान् इस राजविद्याकी प्रश्चसमें कहते हैं— 'विद्याओंमें यह सबसे श्रेष्ठ है, समस्त गोपनीय वस्तुओंमें गोपनीय है, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देनेवाली, घर्मयुक्त, मुखसहित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरहित

भ भोगिनामिप सर्वेषां मद्भतेनान्तरात्मना ।
 श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

(8180)

मय्यासक्तमना पार्थ योग । युक्तन्मदाश्रय ।

(७११)

† तसारसर्वेषु कालेषु मामनुसर युध्य च । मय्यपितमनोतुद्धिर्मामेवैध्यस्यमश्चयम् ॥

(219)

🕇 इन चार कर्मोंके लक्षण इस प्रकार हैं-

(१) नित्यकर्मं-जिसके न करनेसे पाप होता है, और करनेसे कोई फल नहीं होता।

इस कर्मम ब्रह्मयस, पितृयस, देव अथवा ऋषियस, नृयस भौर मूत्रयसका विधान है।

- (२) नैमित्तिक-जिसका सदा विधान नहीं, किन्तु जो किसी निमित्तको लेकर किया जाता है।
- (३) कान्य-जिसका विधान किमी फलके निमित्त है। इमके दो मेद हॅ-(१) जिससे भगवान्द्रारा फलकी सिद्धि चाही जाती है और (२) जिससे अन्य देवोद्वारा सिद्धि चाही जाती है।
- (४) प्रायश्चित्त-जिमका विधान पापनाद्यके लिये है। नित्यनैमित्तिककान्यप्रायश्चित्तप्रतिपिद्धनेदाचापि प्रत्यविध न्य नयति, तत्र चरगरि धर्म्यांजि अन्त्यमधर्म्यमिति निश्चय ।

( शम्यथनि नामनिकोरा )

है। इस घर्मके सम्बन्धमें अश्रदाल पुरुष मुक्तेन पास आजन्म ससारके मार्गमें भ्रमते रहते हैं। १९

अत्यन्त प्रतिभाशाली भगवान्का वह उपदेश, जिले भक्तोंकी अनन्यता भी वनी रहे और वे लोग वर्ग्यके मार्गानुकूल शास्त्रोक्त कर्म भी करते रहें, नवें अध्याक सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और यही गीताका सार है।

वे महात्मा जो आत्मरत, आत्मतृप्त, आत्मतृत्य और नित्ययुक्त हैं, उनके लिये तो कोई कार्य है ही नहीं। यथा—

#### तस्य कार्यं न विद्यते। युक्तयोगी

इन्हीं युक्त महात्माओंका वर्णन करते हुए नर्वे अध्यायमें कहा गया है कि ये अनन्ययोगसे अविनाधी परमात्माका ही कीर्तन, पूजन और वन्दन करते रहते है। यथा—

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाधिताः।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम् ॥१३॥
सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च इत्वताः।
नमस्यन्तश्च मां मक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४॥
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥
इन तीर्नो श्लोकोंके रेखाद्वित पदींते पूर्वोद्धृत इस
इलोकका ही सार निकलता है—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजो मा नमस्कृषः। मामेवैष्यसि युक्त्वैवमारमान मरपरायणः॥ (गीना ९ । ३४)

अर्थात् मुझमे चित्त लगा, मेरा भक्त हो, मेरी उपासना कर, मुझको नमस्कार कर, इत्यादि।

### अनन्ययोगपथतत्पर युद्धानयोगी

परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं है, युआन अवत्या अयवा उसरे भी निम्न श्रेणीके अधिकारी है, उनके लिये नगजान्

हे राजित्वा राज्यज्ञ परिशिवस्त नन्। प्रत्यक्षावगम धन्यं सुद्वा पतुं मन्ययम्॥ जन्नद्रधाना सुरुषा धनन्यास्य पर्ततः। अन्नाध्य मा निसारि एरद्वानार्थनि॥

( \* ; -- \* )

ते

श्रीकृष्णने धर्मविहित चारी कर्म करनेका उपदेश नवें अध्यायके सोलहवें स्रोक्से वत्तीसवे स्रोक्तक इस प्रकार किया है--

#### (१) नित्यकर्म

देवकर्म-अहं कतुरहं यज्ञः खधाहमहमीपधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम् ॥१६॥ पितृकर्म-पिताहमसि जगतो माता धाता पितामहः। ऋषियज्ञ---ऋक्सामयजुरेव च॥१७॥ वेद्यं पवित्रमोङ्कार न्यज्ञ-गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्। भूतयश %---प्रभव प्रकथः स्थानं निधानं वीजमन्ययम् ॥१८॥ ( क्षरः सर्वाणि भूतानि )

सदसञ्चाहमर्जुन ॥१९॥ अमृतं चैव मृत्युश्च इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनन्ययोगके पथिक भगवान्को ही सब समझकर ये पञ्चमहायज्ञ करें । निर्गुणोपासक ज्ञानी जन 'ब्रह्मार्पण ब्रह्म हिंबः' करके यज्ञ करते हैं, और सगुणोपासक ज्ञानी जन भगवान्की ही भावनासे ये पञ्चयज्ञ करते हैं। ज्ञानी भक्तकी भावना ही यह है-- 'वासदेवः सर्वमिति।'

#### (२) निमित्तकर्म

जब वर्षा नहीं होती अथवा अकाल पड़ता है, तव इन्द्रादि देवोंको प्रसन्न करनेके निमित्त नैमित्तिक यज्ञादि कर्म किया जाता है।

भगवान्के अनन्य प्रेमीके लिये इस कर्मके करनेकी विधि यह जानना ही है कि भगवान् ही सब कुछ करते हैं। यथा—

तपाम्यहमह वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ॥१९॥ अर्थात् में सूर्यरूपसे तपता हूं, में वर्षा बन्द करता हॅ और उत्पन्न करता हैं।

अतएव वह उन्हींकी प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म करता है।

( शब्दार्थचिन्तामणिकोश )

(३) काम्य कर्म (१) भगवान्से चाहना---त्रैविद्या मा सोमपाः पुनपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । सरेन्द्रछोक-पुण्यमासाच मञ्जनित दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ ते त अक्तवा स्वर्गलोकं विशालं

क्षाणे पुण्ये मर्त्यकोकं विशनित।

त्रयोधर्म मनुप्रपन्ना एवं गतागतं कामकामा लभनते ॥ (२०-२१)

परन्तु अपने अनन्य प्रेमियोंके लिये भगवान् ऐसे कर्मका निषेध करते हुए कहते है कि मैं अपने अनन्य भक्तोंको बिना माँगे खय सब कुछ देता हु, और उनकी रक्षा करता हूँ। यथा--

अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जनाः पर्युपासते। तेपा निस्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्॥२२॥ (२) अन्य देवोंसे प्रार्थना-

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौनतेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२३॥ अहं हि सर्वयज्ञाना भोका च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्रवेनात्रच्यवन्ति ते॥२४॥ यान्ति देवझता देवान् पितृन् यान्ति पितृत्रताः । मुतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम २५

वेदोंमें स्वर्गीद भोगै-वर्यप्राप्त्यर्थ जिन यज्ञोका विधान है, उनके सम्पादनके निमित्त विशेष वित्तकी आवश्यकता होती है, परन्तु भगवन्निमित्त यज्ञानुष्ठानमें अर्थकी आवश्यकता ही नहीं पहती । दीनबन्ध भगवानने अपने प्यारे दीन भक्तोंकी मुलभताके लिये ऐसे सरल साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिञ्चन भी कर सकता है। यथा---

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तद्हं भक्त्युपहतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥२६॥

#### प्रायश्चित्तकर्म

प्रायश्चित्त नामक चतुर्थ कर्मके करनेके लिये अति कष्टसाध्य चान्द्रायणादि वर्तोकी व्यवस्था है, और अनेक तपोंका विधान है। परन्तु अनन्य भक्तोंके लिये भगवान्ने

<sup>\*</sup> मृताना भवनधर्माणा सर्वेषा स्थावरजङ्गमाना भाव-मुत्पत्तिमुद्भव वृद्धिञ्च करोति यो विसर्गस्त्याग तत्तच्छाख-विहितो यागदानहोमात्मक स इह कर्मसञ्चित ।

जो अति सरल साघन वतलाया है, वह सद्यः फलपद है, और इन कठिन साघनोंसे नितान्त मिन्न है।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तम्यः सम्यान्यवसितो हि सः॥३०॥ क्षित्रं भवति धर्मात्मा शखच्छान्ति निगच्छति। कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति॥३१॥

इन सव वेदिविहित कर्मों के करनेमें वर्णन्यवस्था के कारण विषमता भी हैं अोर स्त्री तथा शुद्रके लिये निषेघात्मक वचन भी हैं। इन धर्म प्रत्यों में यह कहा गया है कि अमुक यश क्षित्रय करें और अमुक यश वैश्य करें। इसके अतिरिक्त अकेली स्त्री और शुद्रके लिये यश करनेका अधिकार नहीं वतलाया गया है। परन्तु समदशीं भगवान् ने किसी के भी लिये कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया है, और न उन्होंने किसी को अपने अनन्ययोगके सम्पादन से विश्वत रसा है। वे कहते हैं—

मा हि पार्थं व्यपाश्चित्य येऽपि स्यु पापयोनयः । स्त्रियो वैदयास्त्रया शृद्धास्त्रेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥

#### फलस्तुति

इस अनन्ययोगकी फलत्तुति इस प्रकार है-

#### युक्तयोगी

अनन्यचेताः सततं यो मा स्मरति नित्यशः । तस्याह सुलमः पार्य निस्ययुक्तस्य योगिनः॥ मासुपेत्य पुनर्जन्म हु खालयमशाश्वतम् । नामुबन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥

(गीता ८। १४-१५)

#### युजानयोगी

जिसका हृदय प्रेमपरिपूर्ण है और जो मगवान्के सगुण रुपके दर्शनार्थ टालापित है, उस अनन्य प्रेमीको दर्शन देकर भगवान् उसके योगलेमवाली वात पूरी करते है। यथा—

पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या छम्यस्वन्त्यया । यस्यान्त स्थानि नृतानि येन सर्वमिद ततम् ॥ (गाना ८ । २०) योग

भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्डुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टुं च परवर। (गीटा ११। ग

क्षेम

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस मधराः। सनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त दपासते।

(जीन रवार

तेपामई समुद्धर्ता मृत्युससारसागरात्। भवामि नचिरात्पार्थं मय्यावेशितचेतसाम्॥ (गीता १२।॥

यही 'योगक्षेम वहाम्यहम्' की वात अनन्य प्रेनिचैंर सुलम है। जो लोग परानिष्ठा—ज्ञानरसमें ही निनन। उनके लिये मी भगवान् अनन्ययोग अनिवार्य वटा है। यथा—

मिय चानन्ययोगेन भक्तिरम्यभिचारिया । विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ (गीता १३। १३

#### माहात्म्य

प्रेमाभक्ति, परामक्ति और परा ज्ञाननिष्ठा ये स्व अनन् योगकी ही भिचिपर खित है।

भगवान् सबको समान दृष्टिसे देखते हैं, उनके विशा हृदयमें ऊँच-नीच, छोटे-गड़े, राजा रह और स्त्री-पुरुष कोई भेदभाव नहीं है। उनका प्रिय और देशों को नहीं है। जो भक्तिमावसे उनका भजन करता है व उनको प्राप्त करता है और वे उसमें निवास करते है। यथा—

समोऽहं सर्वभूतेषु न में द्वेष्योऽन्ति न विषः। ये भजन्ति तु मा भक्त्या मिय ते तेषु चाष्यहम् ॥ (पाना ६। २९

हिसे समदर्शी मगवान्हे अनन्ययोगमार्गने प्रत्येन न्त्री-पुरुष विना किसी प्रतिवन्धे प्राप्ति हो मकता है। जीर इस पथका पथिक रोगमुक पुरुष नो स्व प्रत्य सबको समहित्वे ही देखना है। यथा—

मर्वमृतस्थनस्मानं मर्वभूतानि धामनि। स्थिते योगनुष्यामा मर्वत्र ममर्थानः।

4 2 - 4 1 3 + 2

भ देशान्दर्शनिके १।३। ३४---३८ स्थोपर शाहर-ना-य दरिषे।

यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्म्य है।

यह अनन्ययोग विषमतारित होनेसे राजविद्या है। जिस तरह राजा प्रजाको विषमदृष्टिसे नहीं देखता, उसी तरह यह राजविद्या भी समस्त वणों के लिये समस्त्रपे सुलभ है। यह राजगुद्ध इस कारण है कि यह केवल भक्तों के ही लिये कही गयी है। यथा—

य इमं परम गुर्छं मज्जकेष्वभिषास्यति। भक्तिं भिय परा कृत्वा मामेवैष्यत्यसशयः॥ (गीता १८।६८)

इसमें दुराचारी भी धर्मात्मा वन जाता है, एतदर्थ परम पवित्र है। साकार उपासनासे 'प्रत्यक्षायगमम्' है। और इसमें सब धर्मोंका निर्माह है, इसलिये 'धर्म्यम्' है। सगुण उपासना होनेसे 'सुसुख कर्तुम्' है । न्योंकि अन्यक्त उपासनासे अधिकतर द्वेश होता है । यथा—

क्लेशोऽधिकतरस्तेपामक्यक्तासक्तचेतसाम् । (गीता १२।५)

और भगवान्के 'न में भक्तः प्रणश्यति'—यचनके अनुसार इस अनन्ययोगसे भक्तोंका नाश नहीं होता। इसीलिये यह अन्यय है।

इसीलिये भगवान्ने इस अनन्ययोगकी यह प्रशास की है—

राजविद्या राजगुरां पवित्रभिद्मुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुख कर्तुभन्ययम् ॥ (गीता९।२)



# सांख्ययोग

(लेखक-प्रो० श्रीलीट्सिएजी गीतम एम० ए०, एल० टी०, कान्यतीर्थ, एम० आर० ए० एस०)



सारमें ऐहिक तथा पारलैंकिक सफलताके लिये 'योग' की नितान्त आवश्यकता है। जवतक मनुष्य सचा योगी नहीं वनता तवतक उसे अपनी इन्द्रियोंके सदुपयोग करनेकी युक्ति नहीं मालूम होती। और जवतक इन्द्रियों ठीक-ठीक उपयुक्त नहीं

होतीं तवतक हमे अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। सारे जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका ठीक ठीक स्यमन कर उसे उपयोगी वनाना। यह तभी हो सकता है जब हमारी चित्त-वृत्तियोंका उचित निरोधकर उन्हें सन्मार्गमे लगाया जाय। महर्षि पतझिलने योगकी छोटी किन्तु पूर्ण परिभाषा भी की है—'योगिश्चत्तवृत्तिनिरोधः'। अर्थात् योग है चित्तकी वृत्तियोंका रोकना। लोकमान्य तिलकजीने 'योगः कर्ममु कौशलम्' अर्थात् कार्य करनेकी पदुताको ही योग माना है। तात्पर्य यह है कि 'योग' की परमावश्यकता सर्वमान्य है।

चित्तकी वृत्तियोंको रोके विना मनुष्य कुछ कर भी नहीं सकता। उसे सफलताका रहस्य मालूम ही नहीं हो सकता। भारतीय इतिहासकी तो बात ही क्या, यूरोपीय इतिहासमें भी ससारप्रसिद्ध वीर अलक्षेन्द्र, जूलियस सीजर, नेपोलियन प्रभृतिने एक प्रकारके 'योग' ही द्वारा इतनी सफलता प्राप्त की । योगके विना कभी किसीको उचित सफलता न मिली । अपने यहाँ के अभी कलके वीरशिरोमणि छत्रपति शिवाजीका भिक्तयोग इतिहासप्रेमियोंको ज्ञात है । भारतका इतिहास 'योगियो' के जीवनका अमूल्य रखागार है । सारांश यह है कि 'योग' की उपयोगितामें किसीको किसी प्रकारका मतभेद नहीं है । और स्थानोंमे, देशोंमें तथा मत-मतान्तरोंमें 'योग' की कुछ सीढ़ियोंतक ही लोग पहुँच पाये । किन्तु भारतकी पवित्र भूमिमें हमारे प्रातःस्मरणीय पितरोंने 'योग' की अन्तिम कलाद्वारा अपने सच्चे स्वरूपका दर्शन पाया था। घन्य है हमारी पवित्र भारतभूमि। अस्तु।

'योग' की अनेक कक्षाएँ तथा अवस्थाएँ हैं— कर्मयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी अपनी रुचि और विकासके अनुसार किसी भी योगपर आरूढ होकर अपना अभीष्ट प्राप्त करता है । ऐतिहासिक विवेचनद्वारा निश्चय है कि अनेक प्रकारके योगोमें 'सांख्ययोग' उच्चतम है ।

साधारणतया 'सांख्य' का अर्थ होता है किपलाचार्य-द्वारा प्रतिपादित सांख्य-शास्त्र । इसका नाम सांख्य इस-लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पचीस तत्त्व माने गये है-'सख्यया कृतिमिति सांख्यम्', अर्थात् गिनानेवाला शान्त्र । पश्चात् सांख्यशास्त्रका अर्थ वहुत व्यापक हो गया और उसमें प्रत्येक प्रकारके तत्त्वशानका समावेश होने लगा ।

जिस समय श्रीभगवद्गीताका उदय होने लगा उस समय ऐतिहासिक अनुसन्धानद्वारा ज्ञात होता है कि सांस्थका खून प्रचार था। सांस्थ्यज्ञालके सिद्धान्त ऊँचे तर्कोपर आश्रित है। श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांस्थ्य-शास्त्रसे अनेक अगोंमे समानता अवस्य है, किन्तु श्रीगीता सांस्थोंसे बहुत आगे वह गयी है। इसके विशेष विवेचन-का यहाँ स्थान नहीं है। हाँ, इतना अवस्य मानना चाहिये कि एक महेस्वरकी स्थापना गीता-गौरवको बहुत आगे ले जाती है। अन्तु, एक शब्द सांस्थ्यर भी लिखना आवस्यक है।

वास्तवमें सांख्यशास्त्रके पुरुष-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेदमे हैं। और इसके पश्चात् सांख्यशास्त्रके मौलिक सिद्धान्तींका प्रतिपादन उपनिषदींमें भी मिलता है। ऐतिह्यके
अनुसार कपिलाचार्य तथा उनके शिष्य आसुरि तथा
'सुरिके शिष्य पञ्चशिखतक पुरुष-प्रकृतिके अनादित्वके
'साथ ईश्वरका अध्यारोप था। पञ्चशिखके शिष्य ईश्वरकृष्णने प्रकृति और पुरुषके अनादित्वके साथ ईश्वरकी
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तबसे आधुनिक सांख्यशास्त्र निरीश्वरवादी है।

कहनेका आश्य यह है कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त वेद और उपनिषदींके हैं और 'सांख्य' का विशिष्ट अर्थ साख्यदर्शन वहुत पीछे हुआ । प्रथमतः उसमें 'आत्म-अनात्म-विचारसे सब कर्मोंका सन्यास करके ब्रह्मशानमें निमग्न रहनेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश किया गया है।'

उसी अर्थमं इम भी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और यह परमोच योगका खान है। इसीको 'ज्ञानयोग' और 'सन्यासयोग' भी कहते हैं। यदि इम बास्तविक सांख्यिस्तान्तोंकी मीमांसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके मीतर गहरा सत्य वर्तमान है। प्रकृति ही सारा प्रपञ्च रचा करती है और पुरुष सत्यतः निर्लेप रहता है। श्रीगीताने भी इस विषयमें अपनी स्पष्ट सम्मति दी हैं—

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

य पश्यित तथात्मानमकर्तार स पश्यित ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यित ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(१३। २९-३०)

अर्थात् जिसने यह जान लिया कि (सत) कर्म सन प्रकारसे केनल प्रकृतिसे ही किये जाते हैं और आत्मा अकर्ता है अर्थात् कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये कि उसने (सन्ने तत्त्वको) पहचान लिया । जब हम भ्तींका प्रयक्त्य अर्थात् नानात्व एकतासे (देखने लगे), और इसी (एकता) से ही (सत्र) विस्तार देखने लगे, तन ब्रह्म प्राप्त होता है।

जिस समय प्रकृति लिखत होकर अपनी मायाका विस्तार वन्द करती है तव पुरुष 'कैवल्य' पद प्राप्त करता है। पुरुषकी इस स्वामाविक स्थितिको साख्योंने 'युक्तावस्था' वतलाया है। इसी अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषको 'साख्ययोगी' या ज्ञानयोगी कहते हैं। लोकमान्य तिलकने इसे विरक्त 'कर्मयोगी' माना है। साख्यका मुक्त पुरुष ही हमारा 'साख्ययोगी' है। उसे ही त्रिविघ दुःखोंने छुटकारा मिल गया है। उसीक्ता मुक्तिक साध्य हैं 'साख्ययोगी' । श्रीगीतामें इसका अच्छा और मुन्दर वर्णन है। सांख्ययोगी संसार्म रहता हुआ, सारे कार्योंको करता हुआ न उसमें लिस होता है और न उसे फलाशा है। उसे कार्य करनेका भी सांसारिक ज्ञान नहीं है। उसके सब कार्य करनेका भी सांसारिक ज्ञान नहीं है। उसके सब कार्य में ही नैसर्गिकभावसे हुआ करते हैं। ईश्वरमें वह अमेद-भिक्त रखता है। श्रीगीताके पाँचवें अध्यायमे उसी साख्ययोगीका वर्णन आया है—

नैव किञ्चिस्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित् । पर्यव्यव्यव्यक्ष्यवन् स्पृशिक्षञ्चसन् गच्छन् स्वपञ्चसन्॥ प्रकपन् विस्ञन् गृह्णन्मुन्मिपश्चिमिपञ्चपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारमन् ॥ ( ८-९ )

अर्थात् योगयुक्त तत्त्ववेत्ता पुरुषको समझना चाहिये कि 'में कुछ भी नहीं करता' (और) देखतेमें, सुननेमे, स्पर्श करनेमें, रखनेमे, सूंघनेमें, चलनेमे, सोनेमे, सांस छोड़नेमें, वोलनेमें, विसर्जन करनेमें, लेनेमे, ऑखोंके पलक खोलने और बन्द करनेमें भी ऐसी बुद्धि रखकर ब्यवहार करे कि (केवल) इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोंमें वर्तती हैं।

कर्मयोगी तो कार्यमं कुशल होता है। उसे कार्य करनेका ग्रान होता है अवश्य, किन्तु वह कर्तव्यवुद्धिसे कर्म करता है, उसे कर्म या फल्में कोई आसक्ति नहीं है। वह कर्मके फलको भगवान्के चरणोंमें अर्पण करता है। इससे भी बढ़कर सांख्ययोगी होता है। वह कर्मयोगीकी सब क्रियाएँ करता है, किन्तु उसे करनेतकका भी कोई अहङ्कार नहीं रहता। यद्यपि श्रीगीताने कर्मयोगी और सांख्ययोगीको दो स्वतन्त्र मार्गोंका अनुयायी बताया है किन्तु स्पष्ट है कि 'सांख्ययोगी' की अवस्था उच्चतर और कठिनतर है।

'सांख्ययोग' मननात्मक साधनसे लभ्य होता है, इसमे वाह्य क्रियाओंका विशेष प्रभाव नहीं पडता। जब जीवात्मा शास्त्रीय क्रियाओंद्वारा मल और विक्षेपको दूर कर लेता है तव भी परब्रह्म और उसके बीच एक आवरण रह जाता है। इस आवरणके हटनेका साधन है सांख्ययोग, ज्ञानयोग या सन्यासयोग। जब अधिकारी सन्यासयोगपर आरूढ़ हो जाता है तो जीवात्मा सिच्चदानन्द परमात्मामें एकीमावसे स्थित होकर अलिप्त सांसारिक क्रियाऍ करता रहता है। उस समय उसको अपने सच्चे स्वरूपका साक्षात्कार होता है। उस समय

#### भियते हृद्यग्रन्थिदिछ्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

अर्थात् उस आत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर हृदयकी गाँठ दूट जाती है और सब सन्देहोंका निराकरण हो जाता है और उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसी अवस्थाको हमलोग ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। हमारे जैनी भाई उसे ही 'केवली' या 'कैवल्य' पद मानते हैं। इसीको बौद्ध भाई 'निर्वाण' की संज्ञा देते हैं, ईसाई लोग इस अवस्थातक पहुँचे हुएको Holy Spirt या पिवत्र आत्मा कहते हैं। सुसलमान इसे ही 'पहुँचा हुआ' फकीर मानते हैं। सारांश यह है कि सांख्ययोगकी परमोत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लिये यह ससार एक लीलास्थल वन जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर

लेता है और मनुष्य जगकर अपनी वास्तियक स्थितिका अनुभव कर लेता है। सांख्ययोगकी उपलब्धि साधारण कार्य नहीं है, अनेक जन्मोंकी कठिन तपस्या और प्रबल संस्कारके पश्चात् अन्तरात्मामे परमात्माकी झलक देख पड़ती है। सारे मानवजीवनका उद्देश्य यही है कि वह अखण्डानन्द प्राप्त करें और तीनो तरहके तापींका श्रमन हो जाय, सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है। सांख्ययोगारूढ पुरुष वसुधाका रत है, वह मानवजातिको आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता है। सांख्ययोगीके लिये ससारकी विभिन्नताएँ एकतामे परिणत हो जाती हैं। 'वासुदेवः सर्वमिति' अर्थात् ब्रह्म या महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमे दूसरा पदार्थ है ही नहीं, ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी त्रिगुणात्मक ससारसे परे हो जाता है। सांख्ययोगी अपने स्वरूपका दर्शन कर लेनेपर आनन्दसागरमें विहार करता रहता है। सचमुच सांख्ययोगीकी दशा अनुभवगम्य है, किन्त वर्णनातीत है। भारत-जैसे धर्मप्राण देशके लिये सांख्ययोगकी परमावश्यकता है। यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एव भोग-भूमियों-में भी सांख्ययोगकी आवश्यकता है। यद्यपि यूरोप, अमेरिका प्रभृति देशोने वाह्य जगत्मे आशातीत उन्नति की है इनके उड़नखटोला, विजली, मरणवायु, वेतार-के-तार आदि आविष्कारोंसे जगत् आश्चर्यचिकत है। किन्तु 'कर्मयोग' और 'ज्ञानयोग' के अभावके कारण पारस्परिक विद्रोह, हिंसा-प्रतिहिसाके भावोसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी दशामें तड़फड़ा रहा है। न तो उन्हें सचा सुख है और न सचा जान, न तो वहाँ है 'कर्मयोग' और न 'सांख्य-योग'। वहाँ है दम्भयुत कार्य। उसका सद्यः फल है पारस्परिक कलह आदि। उन लोगोंने बाहरी जगत्मे वड़ी ही उन्नति की है। अव आवश्यकता है आन्तरिक उन्नतिकी। क्या हम विश्वास करे कि सच्चे भक्त और कमयोगी 'ज्ञानयज' द्वारा जड्वादयस्त ससारको प्रकाशमे लानेका सराहनीय प्रयत्न करेंगे ?



### सांख्ययोग

(टेखक--प • श्रीष्टज्रूरानजी शास्त्री विद्यातागर)

सांख्य और योग दोना समान तन्त्र हैं। लिखा भी है— सांख्ययोगों पृथंग्वाकाः प्रवद्दन्ति न पण्डिताः। अर्थात् 'सांख्य तथा योगको दो जानना अविवेक है, पाण्डित्य नहीं।' इसी तरह गौतमश्रवतित न्याय और कणाद-प्रवर्तित वैशेषिक समान तन्त्र है। क्योंकि न्याय एक प्रकारते वैशेषिककी विस्तृत व्याख्या है। अतएव वैशेषिकदर्शनके भाष्यकार प्रशस्तपादापरनामा गौतम ही माने जाते हैं। इसी प्रकार जैमिनिश्रवर्तित पूर्वभीमांसा और व्यास्थवर्तित उत्तरमीमांसा (वेदान्तदर्शन) दोनों समान तन्त्र हैं। जैसा कि लिखा मी है—

जैमिनीये च वैयासे विरुद्धांशो न कश्चन। श्रुत्या वेटार्थविज्ञाने श्रुतिपारं गतौ हि तौ॥

अर्थात् पूर्वमीमांखा और उत्तरमीमांखामें परत्पर कोई विरोध नहीं है। क्योंकि दोनों ही आचार्य गुरु-शिष्य होनेके साय ही वेदके पारञ्जत विद्वान थे। अन्त । सांख्यशास्त्रके प्रवर्तक महासुनि कपिल आदिविद्वान् माने जाते है। उनके ज्ञानोपदेशसे ही सर्वत्र ज्ञानप्रसार हुआ । उनका बनाया हुआ चांख्यदर्शन जगव्यसिद्ध है। परन्तु कुछ विद्वान् मांख्य-दर्शनको विज्ञानभिधुकृत मानते हैं । और कहते हैं कि यदि वर्तमान सांख्यदर्शन कपिलकृत होता तो पूर्व-मीमांता-माध्यकार शवरत्वामी और वेदान्त-भाष्यकार शङ्कराचार्यं अपने मार्ध्योमें इन सांख्यसूत्रोंको अवश्य उद्ध करते, पर ऐसा न करके उन्होंने ईश्वरकृष्णकृत सांव्यकारिकाको ही यत्र-तत्र उद्भुत किया है। षड्दर्शन-टोकाकार वाचत्पित मिश्रने भी सांख्यकारिकाओंकी टीका-तत्त्वकौनुदी लिखी है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्तमान साख्यदर्शन कांपलप्रणीत नहीं है। पर दृढ प्रमाणाभावसे ये सव युक्तियाँ कृष्टिपतमात्र हैं, क्योंकि विज्ञानिभन्नने अपने प्रवचनभाष्यमं उपर्युक्त सांख्य-सूत्रीके पाठान्तर भी दिये है। जिससे सिद्ध हो बाता है कि वर्तमान सांख्यदर्शन कपिलप्रणीत ही है। अन्त । सांख्यशासमें पचीस तत्त्व माने हैं, विनके यथावत् ज्ञानसे मोख हो जाता है। जैसे कि गौडपादभाष्यमं लिखा है-

पञ्जविद्यतितरवक्षो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। जटी मुण्डो शिक्षो वापि मुख्यते नात्र सशयः॥ अर्थ त्यष्ट हैं । योगदर्शनके प्रणेता महर्षि पतञ्जिल हैं, जो पुष्यिमत्रकालीन व्याकरणभाष्यकार गोनर्ददेशीय पतञ्जिले भिन्न तथा बहुत प्राचीन हैं । यह बात योगदर्शनके व्यासभाष्यके ही त्यष्ट हैं । यद्यपि भगवान व्यास अजरामर हैं तथापि कलिके छ सौ वर्ष व्यतीत हो जानेके बाद आप अहस्य हो गये थे । भगवान व्यासने महर्षि पतञ्जिके विषयमें यों लिखा है—

यस्त्यक्त्वा रूपमाय प्रभवति जगतोऽनेकशानुग्रहाय अर्थात् भगवान् पतज्जिल लोककल्याणार्थ अपने वात्तविक (शेष) रूपको लोङकर अनेक रूप धारण कर लेते हैं।

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां
मर्लं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोसं प्रवरं मुनीनां
पतःअष्टिं प्राञ्जलिशनतोऽसि ॥

—इस पद्यके द्वारा कुछ विद्वान् योगदर्शन, व्याकरणमहाभाष्य और चरक्षिहिता, इन तीनोंका कर्ता एक ही पतञ्जिको मानते हैं। परन्तु जान पढ़ता है कि इस पद्यके छेखकको यह भ्रम नामैक्यसे हुआ है। व्यासप्रणीत योगभाष्यके अनन्तर योगदर्शनपर वीतियो टीका टिप्पणियाँ अवतक रची जा चुकी है। पर इन सबमें विक्रमीय एकादशशातक-मध्यवर्ती धारानरेश भोजराजकृत 'राजमार्तण्ड' और विक्रमीय धोडशशतककालीन विज्ञानमिञ्चकृत 'योगवार्तिक' तथा विज्ञानमिञ्जिध्य भावागणेशकृत 'योगवार्तिक' तथा विज्ञानमिञ्जिध्य भावागणेशकृत 'योगद्वन्तिक' अत्यन्त सुन्दर प्रन्य वने हे। अत्य । यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इनके द्वारा अतिबिक्टत, मलिन तथा चञ्चल चित्तको सब विषयोंते हटाकर ईश्वर-ध्यानमें मन्न करना योगका लक्षण है। जैसा कि लिखा भी है—

यचात्मा मिलनोऽस्तर्को विकारी स्पात्स्वभावतः । नहि तस्य भवेनमुक्तिर्जनमान्तरशर्तरपि ॥

आत्माते यहाँ मनका प्रहण है। अन्य अर्थ त्यष्ट है। योगाम्यास करनेके लिये बन, गुहा आदिमें जाना आवश्यक है, जैसा कि न्यायदर्शनमें लिखा है—'अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाम्यास-' (४। २। ४०)। 'छङ्ग्रामद्यत्तिः'—

कल्याण

### संकीर्तनयोगी श्रीश्रोचैतन्य महाप्रभु



पयाराशेस्तीरे स्पुरदुपवनालीकलनया मुहुर्चृन्दारण्यसारणजनितप्रेमिववशः । क्कचित् कृष्णावृत्तिप्रचलरसनो भक्तिरसिकः स चैतन्यः कि मे पुनर्राप दशोर्थास्यात पदम्॥ गृहं परित्यज्य योगाभ्याससम्पादनार्थमरण्यादिषु गन्तब्यम्, गृहे विषयासक्त्या चित्तस्थैर्यासम्भवात्। तथा च भगवद्गीता---

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः।

अर्थ स्पष्ट है। मुक्तावलीकारने योगी दो प्रकारके माने हैं—युक्त और युजान। युक्तयोगीको बिना ही ध्यानके सदा स्थूल-सूक्ष्म, अव्ययहित-विप्रकृष्ट पदार्थोंका ज्ञान रहता है, युजानको ध्यान घरने है। क्लेश-कर्म-विपाक-आशय-से रहित पुरुषको योगमे ईश्वर माना है। अविद्यादि क्लेश हैं। ग्रुम और अग्रुम कर्म है। उनका मोग विपाक है। तदनुकूल आशय वासना है। ये सब मनमें रहते हुए भी पुरुषमें माने जाते है, क्योंकि वह उन सबके फलका भोक्ता है। जो भोगसे मुक्त है वही ईश्वर है। और यह ईश्वर सर्वोच्च तथा सर्वन्न है। उसका ध्यान घरने है, जप करने से और योगाम्यास निर्विन्नतापूर्वक योगप्राप्ति हो जाती है। जैसा कि लिखा भी है—

आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च।
त्रिधा प्रकद्मयन् प्रज्ञां कभते योगमुत्तमम्॥
अर्थस्पष्ट है। तदनन्तर वह योगी 'दासोऽहं सोऽहम्'
की तरह पूर्ण परमात्मा ही बन जाता है। क्योंकि योगसे
आत्मज्ञान प्राप्त करना ही परम धर्म है। यथा—

अयं तु परमो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम् । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥
दोनोंका भेदाघटितत्व-प्रकार यह है ।
यथाभिरग्नी संक्षिसः समानत्वमनुवजेत् ।
तथात्मा साम्यमभ्येति योगिनः परमात्मना ॥
और यही परम पुरुषार्थ है । यथा—
एतावदरे खरूवमृतत्वं परमपुरुषार्थत्वं च ।
यही वात एक महात्माने भी स्पष्ट की है—
पढ़ना किस्ना चातुरी सब गुडियनको खेल ।
सची मिल गई पिहरसे दई ताकमें मेल ॥

# नामसङ्गीर्तनयोग%

(लेखक--श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणे)

मनीं ईश्वराचे चरण । सर्वभावें त्यास शरण । योजे ऐसे अन्त करण । योग म्हणावे त्याला ॥ (यथार्थदीपिका)

'मनमें ईश्वरके चरण हों, सब प्रकारसे चित्त उन्हींके शरण हों, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग है।'

योगाभ्यासकी जो आवश्यकता होती है वह मनोनाश करके चित्तको ऐसा बना लेनेके लिये होती है। जिस योगके अभ्याससे यह काम बनता है उसे राजयोग कहते हैं। राजयोग जिस कमसे प्राप्त होता है उसमें तीन 'क्रम-भूमिकाएँ' है जिन्हें हठ, लय और मन्त्रयोग कहते हैं। इस क्रमसे चित्त चिन्मय तो हो जाता है, पर इसमे केवल व्यतिरेकज्ञान रहता है अर्थात् उससे जीवन्मुक्त अयस्था नहीं प्राप्त होती। जीवन्मुक्त होनेके लिये अन्वय-ज्ञान आवश्यक होता है। यावञ्चानात्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः। जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा॥ (श्रीमद्भागवत)

'जबतक पुरुषको नानात्मधी युक्तियोसे निष्टक्त नहीं होती तबतक वह अज्ञ जागता हुआ भी सोता है, जैसे कोई मनुष्य सोते हुए जागता है।' इसके लिये कर्मयोगकी आवश्यकता होती है। 'त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः' के अनुसार 'काम्यत्याग' और तत्पश्चात् 'सर्वकर्मफल-त्याग' अर्थात् ईश्वरार्पण-कर्मके योगसे जब साधक त्यक्तकाम सन्यासी हो जाता है तब वह भागवतधर्मका अधिकारी होता है। ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और कोई भी इच्छा नहीं होती उसके सब कर्म ईश्वरार्पित हो जाते है। 'निर्हेत्रक निरहह्वार होनेमात्रसे ही ब्रह्मार्पण हो जाता है,' जैसा कि रगनाथ स्वामीने कहा है। इससे

# श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणेजीके सम्पूर्ण लेखमे हर, लय, मन्त्र, राज और कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि योगोंके विस्तृत विवरण हैं जो उससे पूर्वके लेखोंमे भी पृथक्रूपसे आ गये हे। यह लेख उनके लेखका अञ्चमात्र है। स्थानागावसे सम्पूर्ण लेख उम अज्ञमे प्रकाशित नहीं हो सका। इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा करें।

—सम्पादक अन्तः करण गुद्ध होता है और ईश्वरमिक अङ्कारित होती है। इसके अनन्तर सङ्घीर्तनमें रुचि होती है और नव-विष मिक्तयोगसे तत्त्विज्ञासा उत्पन्न होकर श्रीगुरुमजन-का अधिकार प्राप्त होता है। श्रीगुरुका खरूप वतलाते हैं—

> शब्दज्ञाने पारगत । जो ब्रह्मानन्दे सदा डुझ्त । शिष्य प्रवोधनों समर्थ । तो मूर्तिमत स्वरूप माझे ॥ ( एकनायी मानवत)

अर्थात् श्रीगुर, जो शब्दज्ञानमे पारक्षत हैं और ब्रह्मानन्दमें सदा स्मते रहते हैं और जो शिष्यको प्रमुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं, वह भगवान्के ही नृतिमान् रूप हैं। ऐसे गुरुकी शरणमें जाकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। प्रन्थोंके अध्ययनसे केवल सचि होती है। पथार्य ज्ञान श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुसे ही प्राप्त होता है।

युगधर्मके अनुसार इस कलियुगमें 'नाम-सङ्कीर्तन' ही मुख्य साधन है—

तात्काल जावया देहामिमान । अबड माझे नामस्मरण । गीत नृत्य हरिकीर्तन । सर्व मूर्ती समान मद्राव ॥ ( एकनाथी मागवत )

'देहामिमानके शीम छूटनेके छिये भगवान्का अखण्ड नामसरण, गीव-नृत्य, हरि-कीर्तन और सब प्राणियोंमें समान भगवन्त्राव ही साधन है।' हरिकीर्तने ब्रह्मा, विष्णु और रद्र तीनों ही प्रन्यियों-का भेदन होकर आत्मस्वरूपका वोघ होता है। भगवान् वेदव्याचने महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अधादश पुराण रचे, पर उन्हें उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई। तव भगवन्नान-कीर्तनरत वीणाधारी श्रीनारदे उन्होंने शान्तिका नार्ण पूछा। देविषने 'अथातो भिक्त व्याख्यास्मान' कहकर भक्तिके सूत्र वताये और ऐसा प्रन्य रचनेको कहा जिसमें श्रीहरिका गुणकीर्तन हो। तव वेदस्यासने वह प्रन्य 'श्रीमद्रागवत' लिखा। वेदल्यासके पुत्र विद्व योगी श्रीशुकाचार्य कहते हैं—

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्येव पुनः पुन । इन्हें सुनिष्पसं ध्येयो नारायण सन्ना॥

'सन शालोंका आलोडन करके नार-नार जो विचार किया उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नारायणका ही ध्यान करते रहना चाहिये।'

श्रीतुकाराम महाराज कहते हैं कि 'कीर्तनने काया ब्रह्मभूत हो जाती है और ऐसा महज्ञान्य उदम होता है कि मगवान् भी भक्तके ऋणी हो जाते हैं।'

इसलिये मिक्तयोगकी महिमा अन्य तत्र योगीं वे विलक्षण है। यह योगमार्ग अन्य मार्गोकी अपेक्षा सुनम होनेके साथ-साथ इसमें पथपदर्शक और उद्धारक स्वय मगवान् हैं।यदि अनन्य मिक्त हो, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता-में कहा है।



### सन्त-महिमा

सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाप। टेक।
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे वृते वरिन न जाहि॥१॥
जल-तरंग जलहीतें उपजे, फिर जलमाहिं समाइ॥२॥
हिसमें साध साधमें हिर हैं, साधसे अन्तर नाहिं॥३॥
ब्रह्मा विस्तु महेस साध सँग, पाछे लागे जाहिं॥३॥
दास गुलाल साधकी संगति, नीच परम पद पाहिं॥४॥

—-गुलालसाइव

## योगनिरूपण

( लेखक-प ॰ श्रीमदनमोहनजी शासी )

लखक—प० श्रीम्
लक्षे बुदबुदेकी तरह विनाशी तथा अनित्य
इस ससारमें ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे
मनुष्यको मनोऽभिलिषत सिद्धि अनायास और
निश्चयरूपसे शीष्ट्र-से-शीष्ट्र प्राप्त हो जाय १
विचार करनेपर पता चलता है कि ऐसे केवल
विचार करनेपर पता चलता है कि ऐसे केवल
श्रीकृष्टि दो ही उपाय है—या तो मनुष्य कर्मयोग या
शानयोगका अनुसरण करे अथवा ज्ञान-कर्म दोनोका
साथ-साथ अनुसरण करे । भगवानने भो स्वय कहा है कि
मैंने मनुष्योंके कल्याणके लिये ज्ञान, कर्म और भिक्त, तीन
प्रकारके योग बतलाये हैं । यहाँपर भिक्तयोग तीसरा मार्ग
माल्म होता है, परन्तु 'भिक्तयोग' शब्द करणव्युत्पित्तसे
कर्मयोग और भायव्युत्पित्तसे ज्ञानयोगको स्वित करता
है । अतएव हम इसकी गणना अलग स्वतन्त्र मार्गके
रूपमें नहीं करते । इसी तरह मन्त्रयोग भी कर्मयोगसे
भिन्न नहीं है ।

कर्मयोग दो प्रकारका है-लौिकिक तथा शास्त्रीय। लौकिक कर्मयोग यह है कि हवाकी तरह चञ्चल वेगवाले चित्तको दूसरे विषयोसे खींचकर किसी सरल या कठिन साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे सदाके लिये भलीभाँति स्थिर कर दे। इसी कर्मयोगके माहातम्य या फलस्वरूप इम किसीको ससारमें नीतिचतुर, किसीको वेद-शास्त्र-पारङ्गत, किसीको व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें निपुण, किसीको केवल व्यवहारमें चालाक, किसीको परघन और परदारा हरण करनेमें होशियार और किसीको दूसरोंको अपने वशमें करनेमें निपुण पाते हैं। योग ही भूत-भविष्य सभी फलेंका साधक है। यहाँपर कोई यह कह सकता है कि इस तरह 'योग' पदकी व्युत्पत्तिसे किसी भी प्रकारके लौकिक योगमें योगत्व सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों और मृगोंके पकड़नेके लिये सब न्यापार छोड़कर केवल उनके बिलो और मॉदॉपर एकाम्रचित्त होकर बैठनेवाली बिछी और न्याघादिको, परस्री और धन चुरानेके लिये उपाय सोचनेवाले धूर्तप्रवरोको, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये हुए घनुर्घारियोंको और सुईके महीन छिद्रमे एकाशचित्त होकर तागा पोहनेवालोंको भी योगी कह सकते हैं। बात ठीक है, इसमे अयोगी कौन है १ परन्त ऐसा योग तो कीड़े-मकोड़ोंको भी प्राप्त है, इसिलये ज्ञानी लोग इसे योग नहीं कहते।

शास्त्रीय कर्मयोग भी दो तरहका है-निषद्ध तथा विहित । इनमेंसे किसीका साक्षात् और किसीका परम्परामे अन्तर्भाव होनेके कारण अधिक श्रुहाका स्थान नहीं मालूम होता । इनमे पातक, उपपातक और महापातक आदि निषिद्ध है, जो प्राणिमात्रको विदित हैं। यदि अनुष्ठेय होनेके कारण किसी प्रकार विहितको योगके अन्तर्गत मान भी लें तो कृतिका अविषय होनेसे निषिद्धको तो कर्मयोग कह ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन निषिद्ध कृतिका अविषय है, यह कौन कहता है ? अगर निषिद्धको कतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्चित्तादि सब व्यर्थ हो जायगे। रम्भाके अङ्गके स्पर्शका प्रायश्चित्त तो कहीं भी कुछ नहीं बतलाया गया है। इतना होनेपर भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कर्म योगके अन्तर्गत नहीं आ सकता । क्योंकि यह अनिष्ट फल देनेवाला, लौकिक फल सिद्ध न करनेवाला, तथा आगे कहे जानेवाले योगलक्षणों-से अलक्ष्य है।

विहित दो प्रकारका है-विहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग। जो ज्ञानका परम्परया सहायक होता है वह बहिरक्क है। और जो साक्षात् सहायक होता है वह अन्तरङ्ग है। इनमें बहिरज्जके तीन भेद हैं--नित्य,नैमित्तिक और काम्य, जिनका अवलम्बन कर पूर्वमीमांसा-सूत्र, भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि प्रन्यरत, कात्यायन वगैरह कल्पसूत्र और मन्वादि धर्म-शास्त्र आज भी प्रचलित हैं। इनमें नित्य वह है, जिसे नहीं करनेसे पाप होता है, जैसे ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लिये पञ्चमहायज्ञ आदिका विधान । नैमित्तिक वह है जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता है, जैसे प्रहण-स्नान आदि । काम्य वह है जिसके नहीं करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता है, जैसे ज्योतिष्टोम आदि । काम्यके भी तीन भेद है—(१) इस लोकमें फल देनेवाला-जैसे स्वते हुए धान्योको जिलानेके लिये कारीरी इत्वादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता केवल इसी लोकमें है। (२) इस लोक और परलोक दोनोंमें फल देनेयाला—जैसे धर्म्य वियाहादि इस लोकर्मे पालन-पोषण इत्यादि प्रत्यक्ष फल देनेवाले तथा परलोक और अनन्त लोकची प्राप्ति करा देनेवाले होते हैं। (३) केवल परलोक्सें फल देनेदाला—जैसे ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केवल परलोक्तमे फल देते हैं, क्योंकि लगीदि फर्लोको इस देहसे नहीं भोग सकते। अव यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्यन्तिक अनेक प्रकारके चुर्खोंसे सम्मिल्ति, अविनश्वर तथा सर्वोपरि श्रेष्ट फरकी सावकता इस शासीय योगमें युक्तियुक्त है। तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति-स्मृति तथा शिष्टानुशासनसे इसका विरोध है। कहा है—'कर्मसे मिला हुआ लोक नष्ट हो जाता है', इसी तरह 'परलोक्से पुण्यसे मिला हुआ लोक नष्ट हो जाता है'। 'ऋषियोंको भी कर्मने मृत्यु प्राप्त हुई।' इन सब श्रुतियोंने, तथा 'पुण्य शीण हो जानेपर फिर मर्त्यलोक्सं जाते हैं'-इच त्सृतिचे तथा 'वैदिक कर्म भी दृष्टकी वरह मालिन्य तथा खबसे यक्त है'—इस अनुशासन-ते निश्चित है कि शासीय योग कहे हुए योगके फलींने विपरीत फल देनेवाला है। इन्तीमें मन्त्रयोग भी है। अत-एव यह भी योगमे नहीं आता ।

अन्तरंगके अवण और मनन, ये दो भेद हैं। नाधात् या परम्परया परमात्मामें ताल्पर्यके निश्चयानुक्ल यलविशेष-को अवण कहते हैं तथा शब्दींने निश्चित किये हुए अर्थोंमें-से विपरीत शङ्काके हटानेवाले यलविशेषको मनन कहते हैं, लिसे तर्क, जह कहते हैं। 'आत्मा वारे द्रष्टव्यः' इत्यादि श्रुतियोंसे ये दोनों निदिष्यास्तनने भिन्न मास्म होते हैं। इसलिये ये दोनों भी अन्तरण योगरूपताको नहीं पाते है। उपरके विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः कर्म-योगको गणना योगके भीतर नहीं हैं।

हानयोग समाधिस्य है, जो 'आतमा बारे द्रष्टव्यः' इत्यादि श्रुतिमें 'निदिध्यासन' शब्दसे कहा जाता है। 'जान-योग' पदसे समाधिका लाम होना कोई कठिन नहीं है। जानके लिये तस्वींका साक्षात्कार और तस्य-वाकात्कारके लिये जो 'योग' शब्दकी ब्युत्पित्त की जाती है, उससे समाधित्य अर्थकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये मगवान् यात्रयल्यने योगको शानका साधन कहा है, यया—'अय स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्'। अर्थात् यह योग उत्तम धर्म है, जितसे आत्माका साक्षात्मार होता है। भ्रुति भी है—'ते व्यान 'इत्यादि। 'अर्थात् उन देवताओंने भी जब व्यानयोग किया तव उन्होंने अपने गुर्पोते हिमी

हुई अपनी शक्तिको देखा'। और मुख्य शक्तिवे वो यही योग कहलाता है।

कोई-कोई करण-न्युत्पत्तिवे हठयोगमें 'योग' शन्दका प्रयोग करते हैं। परन्तु हठयोग देवल दैहिक धातमन्द्रो त्याकर कुण्डलिनीसशोषनद्वारा राजयोगमें ही सहायक होता है। त्वात्माराम योगीने भी कहा है कि देवल राज-योगके लिये ही हठयोगका उपदेश है। इसी तरह दूसरी जगह भी 'वोग' पदकी गतिको समझना चाहिये । 'राजदन्ता-दिषु परम्'-पाणिनिके इत तुत्रवल्ते 'राजयोग'में 'राज' शब्दके वाद 'योग' शब्द रक्खा गया है । इस योगसिंदिके अधीन परमपदकी भातिरूप जो पुरुपार्थ है, उसके सामक योगकी योग्यतानी चिद्धिके लिये इतिहास-पुराणीमें ब्रह्म-चर्यादि चारों आश्रमोंका वर्णन दिया गया है। ब्रह्मचर्य अमें वेदाध्ययन, रहसाश्रममे शाल्वविहित अनेकानेक धर्न कर्ना-चरण एव वानप्रसाश्रनमें पापपुञ्जके नाराक कर्म करनेवालेका जब सन्यास—चतुर्याश्रममें आशा-तृष्णादि मल हट (नष्ट हो) जाता है, तव योगनिद्धिते परमपदप्राप्तिरूप नैवल्यकी प्राप्ति हो जाती है। इसी बातको याजनब्स्यमे कहा है— 'तत्त्वोंकी स्त्रतिवे, उपसानवे, वत्वयोगवे, कर्मोके परिवयवे और तत्क्रमोंके करनेले तज्जनींका योग अनायात विद हो जाता है। ' इत्ती वातको योगी आत्मारामने मी वतलाया है । उनका कहना है—'उत्ताह, साहस, धैर्य, वत्त्वज्ञान, निश्चय (पदार्थोंका) और जनतनृह ( सग ) का परित्याग-( एकान्तवास )—इन छ.वे योगकी अनायास सिद्धि हो जाती है।' परन्तु इन तव वातींने तो यदी प्रतीत होता है कि चतुर्थाभ्रमने ही योगान्यास करना चाहिये। परन्त ऐसी बात नहीं। क्योंकि जिस किसी समय; जिस किसी अवसामें, जहाँ कहीं, पवित्र, न्यात्रादिके भवसे सून्य तथा एकान्तदेशमें उत्लाही नियमींपर दृढ़ रहकर योगान्याव किया जा तकता है। इतने कोई बकावट नहीं। उन्होंने ही कहा है-नोई चाहे जवान, बुद्रा, विल्लल बुद्रा, रोगी और दुर्वल भी नयों न हो, यदि वह निराक्स होकर अन्यास करे तो योगचिदि शात कर सकता है। कर्न करने-वालेको ही विद्धि प्राप्त होती है, निप्पियको नहीं । देवन शालके पढ़नेचे ही चिद्धि नहीं होती और न विद्धिका वैप जटादि घारण करनेते या छिदि-तिदि चिलानेसे होता है। विदिका कारण निया ही है। दसमें किसी दरहका सन्देर नहीं ।

वह योग समाधिरूप है और अभ्यास और वैराग्यसे होता है। समाधिके दो भेद हें - सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात, चित्तवृत्तिनिरोधरूप ही है। महर्षि पतज्जलिने भी अपने सूत्रमें कहा है- 'चित्तवृत्तिका निरोध ही योग है,' 'चित्तको अभ्यास और वैराग्यसे रोका जाता है। 'वितर्क, विचार, आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहकार ) के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रज्ञात, और विराम (वितर्कादि चिन्ताका परित्याग ) प्रत्ययका (उसका वार-वार अभ्यास) अम्यास ( अर्थात जो वृत्तियाँ उठें, उन्हे नहीं-नहीं कहकर निरन्तर हटाना ) करनेपर जो सस्कार शेष रह जाता है, वही असम्प्रजात है। यदि चित्तवृत्तिके रोकनेको ही योग कहा जाय तो सुष्ति, मूच्छा और प्रलयमे भी चित्तवृत्तिका निरोव अनिवार्य है और इसलिये वहाँ भी योगका लक्षण चला जायगा, अर्थात् उसे भी योग कह सकते हैं। परन्तु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहाँपर अभ्यास और वैराग्यसे निरोध नहीं होता। अभ्यास-वैराग्य वहाँ नियमतः नहीं रहते। ऐसी हालतमें तो सम्प्रज्ञातसमाधिको भी योग नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ ध्येयका अवलम्बन करने-वाली चित्तवृत्तिका निरोध नहीं होता-यदि ऐसी शहा की जाय तो यह ठीक नहीं । क्योंकि वहाँ वैराग्यके ठीक-ठीक हेतु (कारण) कई एक वृत्तियोंका निरोध अवश्य होता है ( इसिलये सम्प्रजातको योग कह सकते हैं )।

वास्तवमे सम्प्रज्ञातसमाधिका दूसरा नाम है निर्वीज समाधि, इसलिये असम्प्रज्ञातसमाधिका यह अङ्ग ही है, न कि अङ्गी । योगाङ्गका भेद बतलानेवाले 'यमनियमासन-प्राणायामप्रत्याहार' इस सूत्रमें यम-नियमादिको समाधिका अङ्ग ही बतलाना ठीक है । समाधिके विभाग बतलाने-वाले प्रन्थका अभिप्राय तो एक ही चीजकी कल्पना अङ्ग और अङ्गी दोनों रूपोंमें करना है । इसलिये इस रास्तेको भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये ।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पाँचों इस समाधिके बहिरङ्ग संयम हैं और धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों अन्तरङ्ग सयम हैं। प्रणव, जप, तदर्थ-भावन और ईश्वर-प्रणिधानादि उपोद्धलक है। विभूतियाँ आनुषङ्गिक फल हैं। द्रष्टाके खरूपका ज्ञान तथा खरूपाव-स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हैं।

यहाँपर यदि कोई यह कहे कि योगाम्याससे पारलौकिक फलकी सिद्धि होनेपर भी जो प्राणी इस प्रत्यक्ष षाट्कौषिक

श्रारिके उपभोगके लिये नये-नये, विद्या-बिद्या सुस्वादु पदार्थ चाइनेवाले है, उनकी प्रवृत्ति योगाभ्यासमें नहीं होगी तो यह ठीक नहीं । क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस वातको याज्ञवल्क्यने भी कहा है, यथा—अन्तर्धान ( छिप जाना ), स्मृति, कान्ति, हिष्ट, शब्दजान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेके शरीरमें प्रवेश कर जाना और अपने इच्छानुकूल चीजोंको बना लेना—ये सब योगसिद्धिके लक्षण है। योगी योगके सिद्ध हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है।

योगसम्बन्धी प्रायः सब बातोंको मैंने सक्षेपमें पूरा कर दिया। प्रत्येक विषयको विस्तारसहित जाननेके लिये शिष्टों-द्वारा रचित तत्तद्गन्योंको देखना चाहिये अथवा किसी योगसिद्ध महात्मासे समझ लेना चाहिये। इससे अधिक कुछ कहनेका सामर्थ्य मुझ-जैसे विषयादिसे प्राणीमें नहीं है। ब्रह्मासे स्वीकृत इस योगको पतझलि मुनिने सूत्रद्वारा, व्यासजीने भाष्यद्वारा, वाचस्पतिमिश्रने तत्त्ववैशारदी ( टीका ) द्वारा, विज्ञानभिक्षुने वार्तिकद्वारा और भोजराज, भावगणेश, नागोजी भट्ट, रामानन्द, सदाशिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दार्शनिकशिरोमणियों-ने अपनी-अपनी वृत्तियोद्दारा विस्तृत किया-यह बात किसी विद्वान्से छिपी नहीं है। इसी योगमें सिद्धि पानेवाले सिद्ध पुरुष कहलाते है, न कि चाहे जो वेषधारी सिद्ध कहा जाता है। इसी योगके प्रतापसे योगी सिद्धोंने इस लोकमें विलक्षण-विलक्षण कार्योंको किया । यह वात प्रसिद्ध ही है कि वर्षोपाध्यायके शिष्य न्याडि, इन्द्रदत्त तथा यररुचि गुरु-दक्षिणार्थ द्रव्यकी इच्छासे नन्दकराजके शरीरमें धुस गये एव रति-विज्ञान जाननेके अभिलाघी श्रीशङ्कराचार्य अमरक राजाके शरीरमें घुस गये। इस युगमें योगके एक बाह्य अङ्गके साघनद्वारा आधुनिक राममूर्तिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया, तेजीसे चलायी हुई मोटरको हाथसे पकड़कर रोक लिया, बड़ी मजबूत लोहेकी जजीरको गलेमें डालकर फूलकी मालाकी तरह दो-एक झटकेमें तोड़ डाला। आज भारतवर्ष इस योगाभ्याससे अन्य होकर विषरहित सर्प, नख-रदिवहीन केसरी, शापशक्तिसे श्रून्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्धन वैश्य तथा राखकी ढेरकी तरह दीन-हीन, मृतवत् हो रहा है और पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब हम इस बातका विचार करते हैं तव नेत्र जलसे भर आते हैं।

शरीरके बन्धन ढीले पड़ जाते हैं, दृदय विदीर्ण हो जाता है, इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती है, चित्त चिन्तासागरमें गोते खाने लगता है। कुछ समझमें नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जायँ, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः नवजीवन प्रदान करेगा। मक्तवत्सल, दयालु भगवन। अमित दिनसि परिचित इस भारतको सहसा छोड़ देना आपके लिये उचित नहीं। किसी तरह सॉसमर लेनेवाले, मृतप्राय इस भारतको पुन जिलानेवाला चौदही

लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आप ही इसे शरण देनेवाले हैं। इसिलये यह आपको ही देखनेकी इच्छा रखता है, आपकी ही पूजा करता है और आपको ही स्मरण करता है और आपकी ही आशापर कण्ठगत प्राणोंको इसने किसी तरह बचा रकरता है। क्योंकि आपने यह प्रतिशा की है कि 'में सबनोंकी रक्षाके लिये, दुर्शेंके नाशके लिये तथा धर्म संस्थापनके लिये प्रत्येक युगमें आता हूँ।'



# योगशिचाका महत्त्व

(लेखक—डा॰ थी आर॰ शामशासी, वी॰ ए॰, पी-एच॰ टी॰)



ग एक मानसशास्त्र है जिसमें मनको स्थत करना और पाशिवक वृत्तियोंसे स्थित करना और पाशिवक वृत्तियोंसे स्थित करना जिस्साया जाता है। जीवनकी सफलता, किसी भी क्षेत्रमें, सथत मनपर ही निर्भर करती है। मन स्थमका

एक ही वस्तुपर चित्तका एकाग्र होना। दीर्घकालतक अम्यास करनेसे मनका ऐसा स्वभाव वन जाता है। किसी विषयको सोचते या किसी कामको करते हुए मन उसपर एकाग्र रहे, ऐसा अम्यास करना आरम्भमें तो बड़ा कठिन होता है, पर जब अभ्यास करते करते वैसा स्वभाव वन जाता है तव उससे बड़ा सुख होता है।

ठीक-ठीक और सुसगत रीतिसे न सोच सकना या अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना, विचार और काममें मनकी चञ्चलतासे ही होता है। विद्यार्थी जानते हें कि मन स्थिर न हो तो कोई वात सीखी नहीं जा सकती, और मजदूर जानते हें कि अस्थिर मनसे कोई काम नहीं हो सकता। बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ध विश्वविद्यालयकी परीक्षाओं में फेल हुआ करते हैं, इसका कारण यही है कि अध्ययनमें मनको एकाम करनेकी शक्ति ही उनमें नहीं होती। यही वात सांसारिक विषयों में होनेवाली विफलताओं की है। जबतक मनुष्य अपने विचारणीय विषय या करणीय कार्यमें तन्मय नहीं होता तवतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती।

मनके इस विशिष्ट धर्मसे योगशास्त्रके प्रणेताने धार्मिक क्षेत्रमें भी काम लिया है। योगस्वय कोई धर्मसम्प्रदाय या धर्मविषयक तस्वज्ञान नहीं है, प्रत्युत यह ससारके सभी धर्मों और तस्वज्ञानोंका सहायक है। इसे किसी धार्मिक सिद्धान्तका प्रचार नहीं करना है। ससारके सभी धर्मवालेंको इसके द्वारा यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार अपनी-अपनी धर्मविषयक वार्तोंमे मनको एकाप्र करनेसे शान्ति और आनन्द प्राप्त होता है।

पातञ्चल योगसत्रोंमें जिस विषयका मुख्यतया प्रतिपादन किया गया है वह है 'चित्तवृत्तिनिरोध' अर्थात् अन्य विषयोंसे चित्तको खींचकर एक ही विषयमें एकाग्र करना। मनको एकाग्र करनेकी शक्ति निरन्तर अभ्यास और सांसारिक भोगोंसे मुँह मोड़नेसे प्राप्त होती है। सूत्र २२ और २९ में पतझिल मुनि कहते हैं कि ईश्वर-प्रणिघानसे अथवा जिस विषयमें अपनी रुचि हो उसी-पर ध्यान जमानेसे ('यथाभिमतध्यानाद्वा') चित्तको स्थिर करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। ईश्वरका इस रूपमें ध्यान किया जा सकता है कि वह सर्वत्र सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सगुण परमेश्वर हैं अथवा इस रूपमें भी ध्यान किया जा सकता है कि वह निर्गुण निरञ्जन परब्रहा हैं जिनमें प्रेम, द्वेष, दया, सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कोई गुण नहीं हैं। योगदर्शन ईश्वरके विषयमें इतना ही कहता है कि वह कोई ऐसे 'पुरुष हैं जो होश, कर्म, विपाक और आश्यसे नित्यमुक्त हैं' (यो॰ स्॰ १। २४)। ईश्वरको प्रसन्न करनेके लिये कोई यज्ञ-याग या तप-अनुष्ठान योग-सूत्रोंमें नहीं बताया गया है। यदि कोई धर्मसम्प्रदाय अपने अनुयायियोंको ऐसी कोई वात वतलाता है तो योगस्त्रोंमें उसका कोई विरोध भी नहीं है, पर योगसूत्र यह अवश्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे सचे हृदयसे

और तन्मय होकर करो । मेरे विचारमे योगसूत्र तथा अद्वेतप्रतिपादक उपनिषद् ही ऐसे प्रन्थ है जिनमे कोई साम्प्रदायिकपन नहीं है । इसिलये कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो या किसी भी मतका माननेवाला हो, इसकी कोई परवा नहीं, यदि वह अपने धर्मका पालन करनेमें यदि योगसूत्रोकी शिक्षासे काम लेता है तो इसमें उसका बड़ा लाभ है । यही नहीं, बिक्क योगशिक्षासे अर्थकरी विद्याक अध्ययनमें, कृषि और उद्योग- धन्धोंमे, सामरिक शिक्षामें, युद्ध, ब्यापार और राज्यशासनमें भी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोंमे भी सफलता निश्चित है । यही तो बात है जिससे योग मनको हर लेता है ।

इसमें सन्देह नहीं कि योगसूत्रोंमे जो लक्ष्य सामने रक्षा गया है वह द्रष्टाका अर्थात् आत्माका अपने खरूप-में अवस्थान है। इसका यह मतलब है कि योगसूत्रोंके सिद्धान्तोंका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक भोगोंसे विरत होकर निज खरूपमें स्थिर हो जाता है। चित्तवृत्तियोंका यह निरोध किसी भी धर्मसम्प्रदायकी शिक्षाके प्रतिकृल नहीं है। ऐसा खरूपावस्थान सांख्य और अद्वैतसिद्धान्तका तो प्रतिपाद्य ही है। सगुण ईश्वरको माननेवाले सम्प्रदायोंमे भी कोई-न-कोई महान् लक्ष्य सामने रहता है ही।

'ख़ श्र शरीरमें ही ख़िस्स मन रहता है,' यह सिद्धान्त सर्वमान्य है। लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकारों-के प्रयासोंकी सफलताके लिये ख़स्स शरीर इसीलिये आवश्यक है। योगशिक्षामें आहार-विहारके नियमोंका पालन अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमन्द्रगवद्गीतामें स्पष्ट ही कहा है कि जो 'युक्ताहारविहार' नहीं हैं उन्हें जीवनमें कोई सफलता नहीं मिल सकती।

योगस्त्रोंके दो भाग हैं—हठयोग और राजयोग। हठयोगमें आसनोंकी शिक्षा है—आसनोंसे आरोग्य और वल प्राप्त होता है। आसनोंकी रचना ऐसी है कि जिससे शरीरके अङ्ग-प्रत्यङ्गका व्यायाम हो जाय। उदाहरणार्थ, मयूरासनसे सब अँतिङ्ग्योंका व्यायाम हो जाता है, जिससे अपच तथा वायुकी शिकायत नहीं रहती, प्राणायामसे प्राणवायु मिलती है और अशुद्ध वायु निकल जाती है। भगवद्गीताके समान ही हठयोगमें भी मिर्चा, मसाला आदिकी मनाही है। राजस और तामस आहारका

सर्वथा त्याग है। मसालेदार पदार्थ खानेवाला राजस मनुष्य उस आहारके कारण कोधी, लालची और कामी होता है और तामस आहार करनेवाला मनुष्य आलसी, दीर्घस्त्री और प्रमादी होता है। हठयोगमें जिसे साच्विक आहार कहा है उससे सद्गुणोंकी वृद्धि होती है और आरोग्य तथा बल बढ़ता है।

यह कोई न समझे कि योगकी यह शिक्षा योगियों के लिये ही है, सबके लिये नहीं । 'योगी' शब्द से अत्यन्त व्यापक अर्थ लिया जाय तो जो कोई ससारमे सदाचार से रहकर जीवनको सफल करना चाहता है वही योगी है। सभी धर्म यह बतलाते हैं कि सदाचार ही स्वर्गका सुगम मार्ग है। योगमे सदाचारका अर्थ केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, बिटक आहार-विहारका नियम भी है।

आधुनिक सभ्यताकी सब बुराइयोंकी जड आहार-विद्यारके विषयमें किसी मर्यादाका न होना, विषयभोग और अधार्मिकता ही है। सच्चे सदाचारी मनुष्यको ससार-के किसी-न-किसी धर्मको मानकर चलनेमें कोई दिक्कत नहीं होती। सदाचार धर्मकी रक्षा करता है और धर्म सदाचारकी। सदाचार और धर्म सदा साथ रहते है। विज्ञान भी धर्म या सदाचारका विरोधी नहीं है। यौगिक जीवनका अर्थ, सक्षेपमें, 'शरीरका युक्तं न्यायाम, सादा सात्विक आहार और सद्विद्याका अध्ययन' है। कोई भी वैज्ञानिक क्या इस प्रकारके जीवनको बुरा बता सकता है?

पौष्टिक आहारके नामपर असंख्य रासायनिक पदार्थ बाजारों में बिका करते हैं। शारीरिक व्यायामके नामपर तरह-तरहके खेल स्कूलों में खेलाये जाते और कसरतें करायी जाती है। पर ऐसे कोई भी कसरती जवान योगीके-से दीर्घायु नहीं होते। योगी कसरतीकी तरह न तो हजार डड-बैठक लगाता है, न बहुत खाता ही है। शरीर या बुद्धिको बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है। उसे न खायुओंको फुलानेकी परवा है, न वजन बढाने-वाले खायोंकी ही। उसे तो नियमित सात्त्विक आहार चाहिये। योगीका युक्त आहार-विहार ऐसा होता है कि उसका चित्त प्रसन्न, बुद्धि खिर और गठा हुआ सुडौल शरीर होता है।

प्रसन्नचित्त और सदाचारी पुरुषको स्वर्गका सुगम, प्रशस्त और समीपका मार्ग मिल जाता है। वह सबका मित्र होता है। वह न किसीका द्वेष करता है, न कोई उससे द्वेष करता है। उसका चेहरा सदा हसता हुआ होता है। कोध या लोभ उसके पास फटकने नहीं पाते। धर्मवीरता और नेतिक धीरतामें वह किसीके पीछे नहीं रहता। यौगिक जीवनके अनुकुल कोई भी काम करने के लिये उसके सामने संसारका मैदान खाली है। वह कला या विज्ञान सीखकर दूसरोंको सिखा सकता है। वह घन एकत्र कर गरीबोंकी मदद कर सकता है। यह दूसरोंके

कल्याणके लिये राजनैतिक नेता या शासक वन सक्ता है। उसकी जीवनपद्धित ऐसी है कि वह दीर्थायु होता है। उसकी मृत्यु भी बड़ी शान्तिके साथ होती है, क्योंकि परलोक यह अपने सामने देखता है। उसका अपना जीवन ही उसके परलोकके दिव्य स्थानका पर्याप्त मूल्य है।

योगस्त्रीमें यौगिक जीवनका यह फल है। यह साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्वियश्वासकी कोई बात है। यह सबका उपकारक प्रत्यक्ष योग है।

**→1>**+ζ3υξ**+≪1**--

### कर्मयोग

( रचियता—कविसम्राट् प॰ श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरि औष' )

( १ .

( 용 )

नयन मनुजके सदा सफलता-मुख अवलोकें। दोनों कर वन परम कान्त सुरतक-फललोकें॥ उसको वहती मिले मरु-अवनिमें रसधारा। वह पाता ही रहे अमर पुरका सुख सारा॥ कैसे मिलते रत उद्धि-मंथन क्यों होता। कैसे कार्य-कलाप वीज फल-कृतिके वोता॥ कैसे जड़ता मध्य जीवनीघारा वहती। कैसे वांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती।

कैसे ? किस साधनके किये ? तो उत्तर होगा यही । कैसे हो वारिद-वृन्द वर वारि वरसं पाते कहीं । सब दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है वही ॥ जो कर्म न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं ॥

(२)

( 4 )

उपा-रागको छसित कर्म-अनुराग वनाता। कर्म-स्त्रमें वॅघा दिवाकर है दिखलाता॥ रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन है छवि पाता। अवनीतलपर सरस सुधा-रस है वरसाता॥ गृहका त्याग न त्याग कर्मका है कहलाता। वुरे भावका त्याग त्याग है माना जाता॥ किसी कालमें कर्मत्याग तव होगा कैसे। वने रहेंगे जब हगादि जैसे के तैसे॥

है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी। तबतक थीं वार्ते त्यागकी जवतक मछ घोती नहीं। हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी॥ भव-कर्मरता सव इन्द्रियाँ कर्मरहित होती नहीं॥

(3)

( \ \ \

परम पविद्वद्य मेरु प्रवाहित निर्झर द्वारा।
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-घारा॥
फलसे विलसे विटप रंग लातीं लितकाएँ।
सौरभ भरे प्रसून विकच यनतीं कलिकाएँ॥

कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन। सौरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन॥ तिमिर-भरित अपुनीत हन्द्रियोंका वर रवि है। कर्म परम पाषाणभूत मानसका पवि है॥

देती हैं भवको कर्मकी अनुपमताकी सूचना। है कर्म-त्यागकी रगोंमें परिपृरित निर्जीवता। है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भावोंसे सना॥ है कर्मयोगके सूत्रमें वॅघी समस्त सर्जीवता॥



वर्ष १० **।** अङ्ग २ }

महर्षि पतञ्जलिका योगोपदेश

पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशिष्यते ॥



तपस्त्रिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्राधिको योगी तसाद्योगी भवार्जुन।।
योगिनामपि मर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥
(भगवान् श्रीहृष्ण)

वर्ष १० {

गोरखपुर, भाद्रपद १९९२, सितम्बर १९३५

∫ संख्या २ (पूर्ण संख्या ११०





( योगका अभ्यास करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये।) ॐ अष्टाविद्यानि शिवानि शम्मानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्र पद्ये क्षेमश्च क्षेमं प्र पद्ये योगश्च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥

(अथर्व० का० १९ अनु० १ व०८ म० २)

1000

अर्थ-हे करुणामय परमेश्वर ! आपकी कृपासे हमलोगोंको सिद्धयोगयुक्त उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिले। इसी प्रकार आपकी कृपासे दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, विद्या, खभाव, शरीर और वल-इन अट्टाईस मङ्गलकारक तत्त्वोंसे वने हमारे शरीर कल्याणमय कमीन्छानमें प्रवृत्त होकर योगका सदा सेवन करें, तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको और रक्षासे योगको प्राप्त हुआ चाहते हैं, इसिंखें हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं।

ॐ प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक् च में मनश्र में चक्षुश्र में श्रोत्रं च में दक्षश्र में वलं च में यज्ञेन कल्पन्ताम्।। (यनु० अ० १८ म० २)

अर्थ-मेरा हृदयस्य जीवनम् और कण्ठदेशमें रहनेवाला पवन ( प्राणवायु तथा उदानवायु), मेरा नामिसे नीचेको जाने और नामिमें ठहरनेवाला पवन (अपानवायु ), मेरे शरीरकी सन्धियोमें व्याप्त और धनञ्जय, जो शरीरके रुधिरादिको वढाता है, वह पवन ( न्यानवायु और धनञ्जयवायु ), मेरा असु आदि प्राणका भेद और अन्य पवन, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी सङ्कल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी वृत्ति, मेरे चक्षु, मेरे कान, मेरी चतुराई, मेरा वल, ये सव 'यज्ञेन कल्पन्ताम्'—धर्मके अनुष्ठानसे समर्थ हों।

उपर्युक्त वैदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खडे होकर तारस्वरसे श्रीमद-मृतवाग्भवाचार्यकृत निम्नलिखित एकश्लोको प्रार्थनाको भी तीन वार पढ़कर फिर दृढचित्तसे सुखासनपूर्वक अम्यासमें लग जाना चाहिये-

प्रभो शम्भो दीनं विहितशरणं त्वच्चरणयो-र्भवारण्यादसाद्विषमविषयाशीविषवृतात् । श्रद्धाविधुरमपि बद्घादरकरं समुद्धृत्य दयादृष्ट्या पश्यन्तिजतनयमात्मीकुरु शिव ॥

( प्रे॰ सोलननरेशाश्रित श्रीमार्तण्डण्डाङ्गकर्ता )

### लययोग

### [नाद और विन्दुका रहस्य]

(लेखक-श्रीमुन्दरलाल नाथालाल जोशी, विद्यावारिधि, एम॰ आर॰ ए॰ एस॰ )

सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सन्धाय वैष्णवीम् । श्रृणुयाद्दक्षिणे कर्णे नादमन्तर्गतं सदा ॥ (नादिबन्दूपनिषद्)

सिद्धासनमें स्थित योगी नेत्रोंको अर्घोन्मीलित करके दृष्टिको अन्तर्मुखी रक्खे और सर्वदा दक्षिण कर्णसे अन्तर्गत नादका अवण करे। सृष्टिके आदिमें स्वयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक ही अद्वेत ब्रह्म था। उसके सिवा दूसरा कोई न था। 'स्पन्दन' और 'अस्पन्दन' नामक दो शक्तियाँ शिवरूप इस ब्रह्ममें निगृद थीं। प्राणियोंके कर्मविपाकके द्वारा लयके पश्चात् सजन होता ही है। इस न्यायके अनुसार ब्रह्ममें स्वभावतः सङ्कल्प स्फ्रित हुआ—'बहु स्याप्रजायेय';

The state of the s ईक्षण ईसण वर्तुल बाह्य भूमिका पर-प्रणयदर्शक हैं। यही स्पन्दनंष्रामय मक्तिय जड अशही पराप्रकृति है - वर्तुलमें रहनेवाली भूमिका अपर-भणन दर्शक है अस्पन्दनांशमय देतनश्यक्षिक अपरा प्रकृति है । द्वेक्षण र्देक्षण स्रिक्सम वि- श-वि॰ ग्रा॰ विवृच्छित बरहबिन्दु प्राणिबन्द चित्रम• १ বিন্নন• ২ चित्र मः ३ (अ - मनोबिन्द् मनोबिन्दु को सपनेमे मनोविन्दु तथा प्राणविन्द :आरम्भमे \ उ - माणिबन्दु दोनाको अपनेमे आकर्षित कर साकर्पण कर प्राणीबन्द म - ऋश्विन्दु स्वयं किल्पतं सृष्टिका सहिन्दु प्राणिनन्दु ज्योतिमे उपमोग करता है । लीन हो उपभोग करता है ।

बहुत होऊँ, सृष्टि करूँ। सङ्कल्प-की स्फरणामात्रसे ही,ईक्षणामात्र से ही, स्पन्दन और अस्पन्दन शक्तियोंका सयोग हुआ और एक महाशक्ति उत्पन्न हुई। गुणत्रयकी साम्यावस्थारूप जडचेतनविभागमयी यह महा-शक्ति ही प्रकृति है। दर्पणसे जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब पडता है वैसे ही चिदात्मा (Pure consciousness) के प्रकृतिमे प्रतिबिम्बित होते ही, प्रकृतिके दो रूप हो गये। स्पन्दनांशमय प्रकृतिका जड अश 'परा प्रकृति' कहलाया और अस्पन्दनांश चेतन अशके रूपमें 'अपरा प्रकृति' माना गया। शास्त्रीय परिभाषामें प्रकृतिके स्पन्दनांश-को 'पर प्रणव' और अस्पन्द-नांशको 'अपर प्रणव' कहते हैं । ( ऊपरका चित्र देखिये ) परप्रणव वाच्य और अपर-प्रणव वाचक है। बाच्य प्रणव अपवादरूप है और वाचक प्रणव अध्यारोपरूप है। इस

मनो-निन्दु, माणनिन्दु, अहनिन्दु । लययोग ।

यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मन । तत्र तत्र स्थिरीमूखा तेन सार्थं विलीयते॥

(ना० वि०)

जहाँ कहीं नादमे पहले मन लगता है वहाँ-वहाँ खिर र उसके ही साथ वह विलीन हो जाता है। वाच्य और वाचक प्रणयके सयोगसे एक महार्शाक उत्पन्न होती है जो विवृञ्छिक कहलाती है।

यह विवृच्छिक्त जगत्की उत्पत्तिका कारण है। परव्रहाकी ईक्षणाशक्ति जगत्का महाकारण है। ईक्षणा-शक्तिके द्वारा ही यह विवृच्छिक्त वेरित होती है। आयोजन

96---98

करतो है और सृष्टि-सङ्कल्प करती है। सृष्टि-सङ्कल्पकी इस विधिका शास्त्रीय नामपर्यालोचना (Cosmic Ideation) है।

परप्रणवकी सत्तामात्रवे अर्थात् परा प्रज्ञतिकी चित्रिविते अपरप्रणव अर्थात् अपरा प्रज्ञतिमे वद्धव्यवित्रति प्रारम्भ हुई और वह अकार, उकार और मकारके तीन रूपोंमे विभक्त हो गयी। (देखिये चित्र न०१)

स्र्य एक होते हुए भी अनेक स्थलॉमें प्रतिविभ्यित हो चक्ता है, उनी प्रकार परत्रक्ष अद्भय होते हुए भी प्रकृतिजन्य विभक्तिके द्वारा तोन महाशक्तियाँके रूपमें भासमान होता है। त्राक्षों, वैष्णवी और माहेन्द्ररी शक्तिके रूपमें ये तीनों महाशक्तियाँ जगत्की उत्पत्ति, रियित और लयका कारण वर्नी। ब्रह्मा, विष्णु और महेन्द्रर, ये इन तीनों शिचयोंके अधिष्ठातृ देव हैं। ये तीन महाशक्तियाँ 'स्रष्टिसद्भवशक्तय' के नामसे प्रसिद्ध है।

इनमॅते प्रत्येक शक्तिमे परप्रविक्षे ईक्षणद्वारा प्रश्चल हुई विश्वच्छक्तिकी प्रेरणांचे कितने ही विशिष्ट प्रकारके चक्षोम होने लगे। इस सक्षोमके परिणामचे अकारमॅसे एक स्थ्म शन्द उत्पन्न हुआ, उकारमॅसे एक स्थूल शब्द उत्पन्न हुआ और मकारमॅसे एक अत्यन्त स्थूल शब्दका प्राहुर्भाव हुआ। इस शब्दको यौगिक विज्ञानमें 'नाद' नामसे पुकारा जाता है।

मणवके अ-उ-म् इन अङ्गांने उद्भृत इन महाशक्तियांने कमशः मनोवीज, प्राणवीज और अहवीजरूपमें स्थि, रिथित और प्रलयके कारणवीज प्रकट हुए। सूक्ष्म शब्द-शक्तिको स्थिवीज कहा जाता है और इते नादशास्त्रकी परिभाषानें मनोविन्दु कहते हैं। त्यूल शब्द प्राणविन्दु है। प्राणविन्दु ही स्थितवीज है। अत्यन्त त्यूल शब्दमो शास्त्र अहविन्दु कहता है। अहंविन्दु ही स्थिका स्थवीज है। (देखिये चित्र न०३)

सूक्ष्म शब्द ब्रह्मा है, इस शब्दमें रहनेवाली सूक्ष्म नादशक्ति ब्राह्मी शक्ति है। परब्रह्मकी ईक्षणाशक्तिद्वारा विवृच्छिक्तमे यह ब्राह्मी शक्ति सूक्ष्म नादरूपमें प्रकट होती है। यही शक्ति विश्वस्त्रजनका कारण है।

स्थूल शब्दशक्तिमे वैष्णवी शक्ति विराजमान है। उसका अधिष्ठाता विष्णु है। यही वैष्णवी शक्ति प्राणविन्दु-की उत्पत्तिका आदिकारण है। प्राणको विष्णुपदामृत कहा गया है। परब्रह्मकी ईक्षणाशक्तिके प्रभावसे विवृत्- राक्तिमें जो स्यूज नाद उत्पन्न होता है वही वैष्णवीराक्तिका प्राण है, यही राक्ति अस्तिल विश्वकी स्थितिका कारण है।

अत्यन्त स्थूल शब्दमें रहनेवाली लयशक्ति अभिमानी देवता महेश्वर है। परत्रक्षकी ईश्वणाके परम प्रभावसे विश्व-च्छक्तिमें जो अत्यन्त त्थूल नाद प्रकट होता है वहीं माहेश्वरी शक्तिका प्राण है। यही शक्ति विश्वप्रलयका नहा-कारण है।

मनोबीज, प्राणवीज और लयवीजमें प्रत्येकके आदि-कारणरूपमें निगृद रहनेवाली निनादशिकका यौगिक विज्ञानमें कमशः अ, उ, म् रूप साद्वेतिक परिभाषामें वर्णन किया जाता है। इसी कारण प्रणवको परब्रह्मकी स्ष्टिसद्भव्यशिक्तयों समुख्यके रूपने माना जाता है। परब्रह्मकी इस बिन्तिरूप विभृतिको ही ई बर कहते हैं। इसी कारणसे प्रणवको ई बरका वाचक कहा जाता है।

'तज्ञपत्तद्र्यभावनन्'—अर्यात् प्रणवका जप उनके अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये। इस भावनाने ध्यानकी एकाप्रता आवश्यक है। यह एकाप्रता नादा- नुसन्धानसे सहज ही सिद्ध हो सकती है। नादानुसन्धानकी विधिकी साह्वेतिक त्चना लेखके आदिमें की गयी है। इसका वित्तार नादिवन्दूपनिषद् तथा इसी प्रकारके योग- विज्ञानप्रधान अनेक उपनिषदोंमें प्राप्त होता है। लययोगके अङ्ग नाद और विन्दुके रहस्यसिद्धान्तका विवेचन ही प्रस्तुत लेखका प्रधान विषय है, उसीको स्पष्ट करनेका यहाँ प्रयत्न किया जाता है।

जिस प्रकार वटवृक्षके एक नन्हे वीजसे वटका एक महावृक्ष प्रकट हो जाता है उसी प्रकार मनोविन्दुरूपी सृष्टिगर्भमें अन्न और अन्नाद (The food and the enjoyer of the food) रूपमें चित्रविचित्र नाम-रूपात्मक स्वरूपोमें विश्वकी उत्पत्ति हुई।

इस मनोविन्दु अथवा सृष्टिवीजगर्भको त्यूल शब्द या प्राणवीज अपनी शक्तिने अपनेमें आकर्षण कर उसीमें तद्रूप होकर त्वयं ही पुन' त्वयकल्पित सृष्टिके उपमोग-

१ वटधानाचथा वृक्षो नहान् नंजावते तथा । ननोविन्दात्नकात्स्टिट्टीजार्मात्समावत ॥ अन्नात्रादस्त्रनावेन जादेतचराचरन् । अमृद्व्यक्तस्येण नानाचित्रविचित्रकम् ॥ द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करने लगा ै (चित्र न०२)।

अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहबिन्दु स्हम शब्दजनित और स्थूल शब्दमे प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी सृष्टिके साथ स्हम और स्थूल शब्दबीजोंको अपने तेजसे अपनेमें आकर्षण करके प्राणिबन्दु ज्योतिमे सलीन होकर उपभोग करने लगा (देखिये चित्र न०३)।

प्राणिवन्दुको अपनी वृत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग करता हुआ उसमे विराजमान जीवात्मा (चिदाभास— The reflection of the Pure Consciousness therein) परप्रणवके आश्रयसे पूर्वानुभवके द्वारा ब्रह्म-संस्पर्शका अनुभव करने जाता है, परन्तु वृत्तिके आ-वरणके कारणस्वरूप सत्यका मान उसे नहीं होता।

पूर्वजन्मके कर्मोंका परिपाक पूर्ण हो जानेपर प्राण-विन्दुमें रहनेवाले स्थूल शब्दमें क्षोम उत्पन्न होता है अर्थात् वह अपने अश्ररूप वृत्तिका सञ्चालन कर उसकी अपनेमें खींच लेता है। इस समय चिदाभासके साथ वर्तमान वृत्ति पुनः शब्दमें प्रवेश करती है।

चिदाभासके सानिध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमेंसे अति स्थूल और उसमेंसे सूक्ष्म स्वभावको पूर्ववत् प्राप्त होता है। यही उन्मनी अवस्थाका मार्ग है। यही जीवात्माके

> २ स्यूलशब्द समाकृष्य ततस्तमितिविस्तृतम्। स्वात्मन्यन्तर्ददे सम्यवसृष्टिवीजेन सयुतम्॥ मृक्ष्माकाराज्नगद्रूप स्वात्मन्येव तत स्वयम्। सृक्षा पुनस्तत्सम्बन्धे सुखदु खान् प्रभुक्षति॥

- ३ ततोऽतिस्थूलशन्दस्तच्छन्दद्वय तथैव हि । तिन्छनगदाकार चाकृष्य स्वीयचेतसा ॥ स्वात्मन्येवोपसह्त्य ज्योतिरूपे यथाक्रमम् । प्राणिवन्दुज्योतिमध्ये स्वय मलीयते तत ॥
- तत्र स्थितिचिदाभास प्राणिविन्दुस्वभावत । विद्याय स्वावरणवृत्त्या युक्त परमात्मन ॥ कृटस्थस्य प्रकाद्यानन्दसुख स्वस्वरूपक्रम् । परप्रणामारुख प्रविश्वत्यतिवेगत ॥ तथापि वृत्त्युपाधित्यात्स्वानन्दरफृर्तियाचकम् । लभते पूर्वानुभृत्या स्वस्वरूप न विन्दति॥
- ५ पुनस्तत्प्राणिवन्दुस्यशब्दसञ्चलन यदा ।
  प्राणिकनिविषक्तिन भवेतपश्चात्स्वभावत ॥
  तदा सम्द स्वाशुरूपवृत्ति सनपकर्षति ।
  चिद्राभामयुता वृत्ति पुनः शब्दे प्रविद्यति ॥

मोक्षका (खरूपिश्वितिका) क्रम है। लययोगका यही रहस्य है।

उपर्युक्त वर्णनके अनुसार विवृच्छिक्ति निर्विकार परमात्मामे अपरप्रणव अथवा अपरा प्रकृतिद्वारा विकार-की कल्पना उपस्थित करती है। अपरप्रणवका कार्य क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर उसमेंसे चित्तवृक्तिको खींचकर परप्रणवमें लगाया जाय, यही लययोगीका प्रथम कर्तव्य है। लययोगी भलीभाँति समझता है कि परप्रणवांश-रूप हिरण्मय पुरुषको अर्थात् परब्रह्मको परा प्रकृति अपर-प्रणवाकार वर्णशब्दको अपनेमें आकर्षित कर अपना एक तेजोमण्डल निर्माण करती है। सक्ष्म, स्थूल और अत्यन्त स्थूल वीजगर्ममय इस तेजोमण्डलके आदित्यमण्डल, हिरण्यगर्म, त्रयीमण्डल, सूर्यमण्डल, ये नाम शास्त्रों तथा उपासकोंमे प्रसिद्ध है।

इस मण्डलका आदिमाग अकारांश है, वह अमि-स्वरूप है। यही मनोविन्दु है। मध्यमाग उकाराश है, वह वायुस्करूप है और वही प्राणिवन्दु कहलाता है। अन्त्यभाग मकारांश है, वह आकाश्रू है और अह-बिन्दुके नामसे पुकारा जाता है। भूभुवें स्वः, ये तीन व्याद्धतियाँ उसीके तीन प्रकारान्तर नाम है। त्रयीविद्यामे प्रणवस्वरूपी इसी आदित्यमण्डलका ध्यान करनेके लिये कहा गया है।

हिरण्यगर्भकी ईक्षणाशक्तिसे तीन सौ पचास कोटि शक्तियों से युक्त वर्णगर्भ वँघता है और उसमे रहनेवाली गुप्त शक्तिके द्वारा वर्णमातृकाका जन्म होता है। मातृकाके प्रत्येक वर्णमें स्टिश्चिति-लयकारक सर्वतोमुखी सप्तकोटि शक्तियाँ रहती है, उनके द्वारा वाणी और अर्थका सन्दर्भ सुरक्षित होता है। मातृकाके वर्ण परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरीद्वारा वर्णमातृकाके वाहनके ऊपर मनोवीजका विस्तार करते हैं और स्टिश्कमका प्रारम्भ होता है। वर्ण अपनी शक्तिके प्रभावसे प्रकृति और प्रत्ययरूपमें विभिन्न रूप धारण करते हैं।

( नोट---प्रम्तुत लेखके अधिक निदान्नाका आधार 'प्रस्थान-त्रय' ही हे । विज्ञानुश्रोको 'प्रन्थानप्रय-मुद्दनसुरस्वती-स्वृतिनानक शासन्' नानक प्रस्थ देखना चाहिये।)

६. तच्छय्दस्तिचिदाभाममान्निध्यादेव केवलम् ।
स्थूलातिस्थूलमूक्ष्मन्यभाव ब्रजति पूर्ववन् ॥
( प्रम्थानवय-महसूद्वनसरम्बती ट्रन )

प्रकृतिका अर्थ है विदृत चित्खमाव (Manifested Consciousness) और प्रत्यय है प्रकृतिके भावको प्रकट करनेवाली वस्तु । इस प्रकार वर्ण और वर्णमें रहनेवाली शक्तिके द्वारा नामलपात्मक सृष्टिकी रचना होती है । रज्जुमे जैसे सपकी भ्रान्ति होती है उसी प्रकार यह चराचर जगत् भासमान होता है । प्रणवमें रहनेवाली वर्णशक्तिके द्वारा निर्गुण, निर्मल, नित्य चिदानन्दमय परमात्मामें केवल अध्यारोपके द्वारा नामलपात्मक जगत्की कल्पना होती है । इस अध्यारोपका होना अपरप्रणवका कार्य है । अध्यारोप ही सृष्टिकम है । मनोवीजके साथ वर्तमान वर्णविस्तारको खींचकर होते हुए अध्यारोपको रोकना सहारक्रम है ।

अध्यारोप होना अपरप्रणव या अपरा प्रकृतिका कार्य है। अपरप्रणवकी इस लीलाको माया, अविद्या अथवा मूलप्रकृतिके नामसे तत्त्ववेत्ता जानते हैं। अपरप्रणवमेंसे चित्तवृत्तिको क्रमशः र्खीचनेको सहारक्रम कहते हैं। यह सचराचर जगत् स्वकृत्यित है, इस कृत्यनामेंसे वृत्तिको वापस लौटाना और यह सब परप्रणव प्रकाशक्य है, ऐसा विचारकर मातृकोपसहारपूर्वक एकायता साधनकर वृत्तिको प्यानस्य करना और इन कियाओंके साथ दाहिने कानमें सुनायी देनेवाले नादको साधन वना उसे सुनते-सुनते कमग्रः उसमें विलीन होकर 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्यानम्'—अपने स्वरूपमें स्थित होना ही लययोगका परम रहस्य है। लययोगका मार्ग हठयोगकी अपेक्षा सहस्र और भयरहित है। नादिवन्दु, अमृतिवन्दु (ब्रह्मविन्दु), ध्यानिवन्दु, तेजोविन्दु आदि वैष्णव, शैव और शाक्त मतानुसारी अनेको उपिनसदोंमें इस योगका महत्त्व दिखलाया गया है। सबका सार यह है कि मनोविन्दु, प्राणविन्दु, अहविन्दु प्रभृति विन्दुमात्रका और विन्दुके वीजकरूप सूरम, स्कूल और अति स्थूल शब्दमात्रका स्वस्वरूपनुसन्धानपूर्वक सहार कर अर्थात् 'नाद' मय सारी भूमिकाओंका त्वाग कर स्वरूपमें स्थिति कर उसीमें लीन हो जाना लययोग अर्थात् नाद और विन्दुका रहस्य है। तभी साधक—

स्वे महिन्नि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते।
—अपनी महिमामें स्वयं स्थित होकर स्वयं प्रकाशिक
होता है।
ॐ शम्।



### जडयोग

( लेखक--श्री 'नाधव')



तन और जड, विद्या और अविद्या, प्रकाश और अन्धकार, गुण और दोषसे पूर्ण यह विचित्र सृष्टि रचकर प्रभुने मनुष्यको विवेक तथा बुद्धि दी जिसके सहारे वह जड, अविद्या, अन्धकार और दोषका परित्याग कर चेतन, विद्या, प्रकाश और गुणका आश्रय लिये रहे और अपने सत्यस्वरूपको जानते हुए परमात्म-

पथमें उत्साह और उछासके साथ चलता रहे। मनुष्यके विवेक और वृद्धिमें जनतक परमात्माका प्रकाश जगमगाता रहता है तनतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निश्चलरूपसे चलता रहता है। शुद्ध वृद्धिका लक्षण यह है कि उसमें परमात्माका आश्रय, भगवानका भरोसा अझुण्णरूपसे वना रहता है। शुद्ध वृद्धि जगत्कों न देखकर जगत्के खामीको देखती है। उसे प्रयञ्चका आवरण ढक नहीं सकता, मायाकी मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमात्माका प्रकाश, मायापितका वल प्राप्त है। प्रयञ्चको वेधकर, ससीमको चीरकर शुद्ध वृद्धिकी विशुम्न किरणें अविन्छिन्न-

रूपसे परमात्मपदमें प्रवाहित होती रहती हैं। शुद्ध बुद्धि हरिके िस्सा किसीका बरण ही नहीं करती, किसीकी ओर देखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती। शुद्ध बुद्धिका यह स्वाभाविक स्वरूप है।

वुद्धिकी यह स्वाभाविकता तमीतक अक्षुण्ण रहती है जनतक मनुष्य सतत सतक एव सावधान होकर, अहिनेश भीतरसे जागरूक होकर, प्रभुके स्मरण, चिन्तन, ध्यानका सहारा लेकर सदा-सदैव अपने उद्देश्यका ध्यान रखता है और उसकी प्राप्तिके लिये सब समय तत्पर रहता है। उद्देश्यका विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूल है। जहाँ उद्देश्य एक क्षणके लिये भी विसरा कि प्रपञ्चके छुभावने पर्दे ऑखोंपर, वुद्धिपर पड़े और पर्दा पड़ते ही जो साधना ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य-एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमें थी वही जगत्की पूजा-अर्चा करने लगती है और वुद्धि धीरेधीर शैतानके हाथकी कठपुतली हो जाती है। वुद्धि अपना प्रकाश खो देती है, मनकी लगाम डीली पड़ जाती है, इन्द्रियाँ विषयोंके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती है और

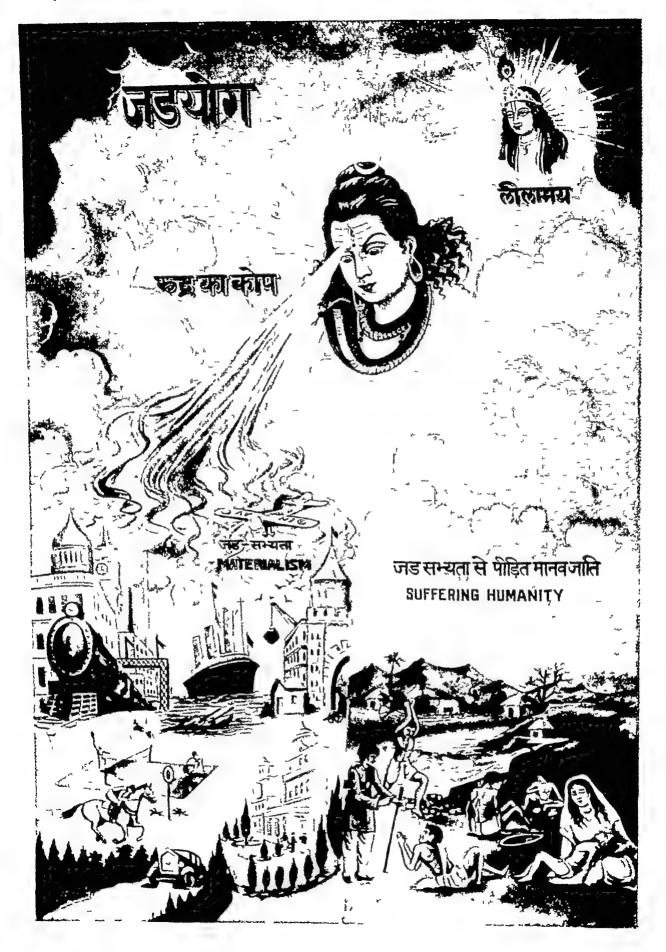

सबसे भयावह परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके दोषसे असत्में सद्बुद्धि, अपिवत्रमें पिवत्रबुद्धि, असुखमे सुखबुद्धि और अनित्यमें नित्यबुद्धि हो जाती है। इस कारण मनुष्य स्वभायतः असत्, असुख, अपिवत्र और अनित्यकी आराधना करने लगता है। क्योंकि उनके रूपपर आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा हुआ है वहीं उसे उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता। इसे ही हमारे ऋषियोंने 'प्रज्ञापराध' कहा है।

असत्, अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें अला सख कैसे प्राप्त हो १ मनुष्य तो आशामें, प्रतीक्षामें, इस विश्वासमें कि कहीं अहरयके गर्भमें सुखकी राशि छिपी पड़ी है, जिसे समय कभी-न-कभी लावेगा ही और हम उस खुखको आज न सही, कल भोगेंगे ही-वस, इसी मृग-तृष्णामें वहाँ सुख खोज रहा है जहाँ सुखका लेश भी नहीं, जहाँ शान्ति पाना चाहता है जहाँ अशान्तिकी महाविद्व चायॅ-घायॅ कर घघक रही है। मृगजलसे किसकी कव प्यास बुझी १ परन्त इन नादान मृगोंकी आँखें भी कौन -खोले ? जिस क्षण हम जगतके वास्तविक खरूपको समझ र्छेंगे उसी क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर जायँगी । मृगशिशुको जलती दुपहरीमें लू और लपटोंमें पानीकी खोजमें व्याकुल दौड़ते हुए देखकर किसे दया नहीं आती ? उस नादान मुगछौनेको कोई लाख समझावे, उसे मरनेसे कोई लाख बचानेकी चेष्टा करे, परन्तु उसकी बुद्धिमं जो विभ्रम हो गया है उसके कारण वह तो आगसे हीं प्यास बुझानेपर तुला हुआ है और उसे बचानेका हमारा जो भी प्रयत होगा उसे अहितकारी समझकर वह और भी जी छोड़कर लू और लपटोंमें ही भागेगा। यह नहीं कि उसे लूकी लपटें सताती नहीं, जलाती नहीं। वह जितना ही बढ़ता है उतना ही जलता है, परन्तु आगे जो जलकी लहरोंका समुद्र लहरा रहा है उसे पिये विना फैसे लौटे <sup>१</sup> असत्में सद्बुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला, दारुण विपत्ति ही है। महाप्रभुने इसे ही 'विषमक्षण' कहा है।

अनादिकाल से ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े होकर डकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगत्के रूपपर तुम मुग्ध हो उसका एक वार भी तो घूँघट उटाकर मुख देख लो ! आवरणपर प्राण गॅवाना कहाँकी बुद्धिमानी हैं ! ज़रा एक क्षणके लिये विलमकर, इस मोहक आवरणको हटाकर अपने पियतम जगत्की साँकी भी तो लो । जिस क्षण इस जगत्को सच्चे रूपमें देख लोगे उसी क्षण इसका नक्शा ही बदल जायगा और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके लिये मिट जायगा। भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे। परन्तु हमारी दशा तो ठीक उस मृगलीनेकी-सी है जो लू-लपटोंमें झुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और तृष्णामे बुरी तरह भागा जा रहा है। ऋषि-मुनियोंके इन उपदेशोंको हम सुनते-पढ़ते हैं, परन्तु भीतर ऐसा भासता है—अरे! ये हमें ससारसे अलग करने और हमारा सुख छीननेपर तुले हुए हैं। इन्हें ससार-सुखका क्या पता। इन्होंने तो जगलों-पहाड़ोंकी हवा खायी। ये तो हमें ससारसे अलग रहकर एकान्तसेयनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला ऐसे मूर्ख थोड़े हैं कि सामनेके लहराते हुए ससार-सुखकी अनन्त अपार राशिको ठुकरा दें।

#### रात्रिगंभिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् !!

ससारके सुख और भोगकी प्राप्तिके लिये हम आज विनाश-सर्वनाशके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। सग्रह-परिग्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्-पिशाचसे प्रस्त होकर बुद्धिभ्रशके कारण पदार्थोंमे सुख मान रक्खा है । अमुक वस्तुको जुटाओ, उसमे मुखकी प्राप्ति होगी, इस वस्तुका सप्रह करो, उससे मुखका अमृत झरेगा । यह जुटाओ, वह जुटाओ; इसका सप्रह करो, उसका परिग्रह करो-वस अब क्या, अब तो एक क्षणमें अभी सुख बरसनेहीवाला है! एक पग आगे बढ़ाया कि सुखका लहराता हुआ समुद्र चरणोंमें लोटेगा। कैसी शीतल लहरें आ रही हैं। यह सुखद शीतल स्पर्श । इस ओरसे सुखकी वहिया उमड़ी आ रही होगी—हम जी भरकर सुख ॡटेंगे। अपने तो ॡटेंगे ही, अपने वाल-वचोंके लिये भी सुखका सप्रह कर जायँगे। उनके लिये मुखकी इतनी सामग्रियाँ इकटी कर जायँगे कि वे मुखमें डूवे ही रहेंगे, कभी मुखका अभाव होगा ही नहीं । वस क्या है—यह जमा करो, उसे जुटाओ; यह वनवाओ, वह तैयार करो, इसे मारो, उसे मिटाओ-हम अपने सुखका एक भी वाघक नहीं रहने देंगे और उसको जितनी भी साधक सामित्रयाँ होंगी उन सबका सप्रह कर लेंगे-फिर भय काहेका, चिन्ता किस वातकी ?

विनाशके पथपर द्रुतगितसे दौड़ नेवालोमें एक वड़ी विकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होड़-सी लगी हुई है! हम अपने सर्वनाशकी सारी सामग्री जुटाकर ही सन्तुष्ट नहीं होते। हम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़ ने- वालेके पास अधिक सानशी है, अधिक परिग्रह है—जिसे हम वैभव-ऐश्वर्य कहते हें, चुलके वहत अधिक साधन और सामान विद्यमान हैं—फिर क्यों न हम उन साधनींको भी इकडा कर हैं, क्यों न जीवनका 'सदुनयोग' और 'सद्वाय' कर ले । अपने लिये सभी सामान इकटा कर लिया तो क्या हुआ-वाल-वचींके सुलका कोष कमी खाली न पड़ने पावे, यह देखना भी तो हमारा ही कर्तव्य है। कोई भी अपनी खितिसे—चारे वह कितनी मी ऐश्वर्यनयी क्यो न हो--सन्तुष्ट नहीं है। जिसके पास महल-अटारी है वह ऐसे ही दस-वीस और चाहता है--वह भी यदि हो गना तो इच्छा और तृष्णा फिर असएन-गुना वढी और फिर ' ' !! तृष्णाका भी कहीं ओर-छोर है ? मरीचिकाकी भी कहीं 'इति' है ? जितके पास मोटर है वह हवाई जहाजके लिये तड़प रहा है; जिसके पास हवाई जहाज है वह साम्राज्य खापित करनेको ज्वालाम <del>शुक्रम रहा है, जिसे वात्राज्य है वह सतारपर अपना एक-</del> छत्र शासन चाहता है .... हसी वृत्तिका नाम जड-उपासना है।

जड-उपासना, शिवको छोड़कर शवकी आराधना पाश्चात्व वंस्कृतिके विष-बृक्षका फल है । आज तो समता चचार इस ज्वालामें झल्स रहा है और लोग इसे सुलका सुन्दर अमृत निर्झर मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं । जड चन्यताने आत्माके खानपर शरीरकी, परमात्माके खानपर जगत्की, आत्मकल्याणके त्यानपर सर्वेनाशकी और विश्व-कल्याणके त्यानपर चहारकी प्रविष्ठा की है। उन अपनी ही ऐश्वर्यवृद्धिम व्यल हे—मानो निसीको द्वरेकी ओर देलने, उसके सुख-दुःल सुननेका कोई अवकाय ही नहीं है। दूसरेको गिराकर, जगत्के सनी प्राणियोंको मिटाकर उसकी छातीपर इस अपने ऐश्वर्यका महल सड़ा करना चाहते हैं। ऊँचे-ऊँचे मन्य महलोंके पड़ोसमें हुटी-फुटी झोपडियाँ, विलास, वैमन और नाच-रगके पास ही भीषण दिख्ताका करण आर्त्वात्कारः मोटरींकी धृटमें गड़े हुए कङ्गाल नरनारियोंके करण कद्वाल, तोप, मशीनगन और हवाई जहाजींकी अग्नि-वर्षामें पित और पुत्रको खोकर, तड्पती हुई विषया और अनायिनीका हृदयवेषक हाहास्त्रारः प्रभुओंका दीन-हीन किसानींपर रीरव अत्याचार, धननदमें झुमते हुए, वेश्या और वारुणीमें ट्री हुए वारुओं और मालिकोंके प्रमत्त अहहासके साथ दाने-दानेके निये तरसते हुए, लजा दक्रनेभरके बन्नके लिये विल्खते हुए लाखों नर-

नारियोंका गगनभेदी करणहत्दन-इत्रपाद्यात्य वंद्युटिके विष-फल हे । पुरुषोंनें व्यभिचार और न्रियोंने वेस्यान-इस सन्यताका आदर्श है। समन्त प्रकारके स्वन-नियन हटाकर, सव तरहके वन्वन और नर्यादाको टोडकर विलाविता, व्यवन, पापाचार, बुखनमोगर्ने आतर्भवन्तर रहना, यही आधुनिक जड सन्वता (materialism) का पुण्य-फल है ! और आश्चर्य तो यह है कि इने दो हम मान रहे हैं उन्नति, विकास, तुषार और तुरू-हृदि । पुरुषोंके हित्ले रूशनता और जियोंके हित्ले उन्सु प्रचा और स्वेच्छाचारिता पड़ी है। विनेमा-ियवेटरोंने रुपदा जाल विद्याकर, नम सौन्दर्यकी बादणी पिलावर चौरी लडिकयाँ और मिर्चे अपने कला-ज्ञानका बहुत सन्दर परिचय दे रही हैं । पुरुष अपनी मॉ-बहिनोंपर भी पार-पूर्ण दृष्टि डालवे हुए सङ्कोच नहीं करता ! पुरुष नारीको अपने विलास-भोगदी समन्नी समझे हुए है और नारी अपने रूप-चौन्दर्यके वलपर पुरुषोंको पतनके गहरने गिरानेकी वत्तु ! एक ओर वैभव, ऐ वर्षका प्रनच अट्टहात है, दूसरी ओर दिखता, नयता, अपमान और प्रताइनाका नम्न नृत्य !!

पाप, अत्याचार, उत्पीडन और उच्छुड्खलाका चलारकी छातीपर जब ताण्डवरूत्य होने लगता है और इतके कारण जब विषमता और विरोधकी विभीषिका विश्वको जलाने लगती है— चलारमें हाहाकारका दालण चीत्कार होने लगता है, तम भगवान् शहरका कोघत्नीत तीसरा नमन खुलता है, जिससे अप्रकी धारा-सी लुट पड़ती है और जिसमें पड़कर सारी विषमता, सारा विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार मस्त हो जाते है। मानवताके इस विष्वसमें भी प्रमुखा कल्याण-भाव ही है और वे मन्द-मन्द सुसका रहे हैं। इस विष्यस-लीलाके अमन्तर नवीन स्ति, नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः शुद्ध प्रज्ञा और निर्मल विवेकका अवतार होता है।

चरकचितितां 'विमानसानम्' प्रकरणके तृतीय अध्यायमें जनपद्म्वस्तका वर्णन आया है। एक समय मनवान् पुनर्वस आवेयने अपने शिष्य अप्रिनेशते क्या कि नस्ता, प्रह, चन्द्र, सूर्य, अप्रि, प्रवन और दिशाओं ही प्रजृतिमें बिज्ञति आयी-सी माजम होती है। मालम होता है, थोड़े दिनों बाद ही पृष्यी और आपयों सा गुण जाता रहेगा और दस कारण लोग नित्यरोगी हो जायेंगे। इसके फलस्वन्य जनपदका उद्ध्यन उपस्थित होगा।

मनुष्यकी प्रकृतिमे विभिन्नता होनेपर भी उनके अन्दर कुछ समानता है और उस समानताके कारण ही समान कालमे समस्त व्याधियाँ उपिखत होकर जनपदका नाश करती है। उल्कापात, निर्धात और भ्कम्प इसके लक्षण है। गुरुकी भविष्यवाणी सुनकर शिष्यकी वड़ा आश्चर्य हुआ और उसने प्रश्न किया—ऐसी विकृति और तज्ञन्य जनपद-ष्ट्य क्यों उपिश्यत होता है?

इसका उत्तर भगवान आत्रेय देते है-वायु आदिमे जो वैगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण अधर्म है। पूर्वकृत असत् कर्म ही उसके कारण हैं। उस अधर्म और असत् कर्मका घर है प्रज्ञापराध — बुद्धिका दोष । जब देश, नगर और जनपदके अध्यक्ष धर्मका परित्याग कर अधर्मपयसे प्रजापालन करते है तव उनके आश्रित-उपाश्रित, पुरवासी, जनपदवासी और व्यवहारोपजीवी (वकील, मुख्तार) उस अधर्मकी वृद्धि करते हैं । उस अधर्मके उत्पन्न होनेसे धर्म अन्तर्हित हो जाता है। उसके वाद उन सब धर्मविहीन लोगोको देवता छोड़ देते हैं। इस तरह मनुष्यके धर्मविहीन, अधर्म-परायण और देवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सव ऋतुऍ विकृत हो जाती हैं। अतएव देवता यथासमय वर्षा नहीं करते, अथवा विकृतरूपमें करते हैं। वायु सम्ययपमें नहीं प्रवाहित होता, भूमि विकृत हो जाती है, पानी सूख जाता है, औषघ अपना खभाव छोड़कर विकृत हो जाते है। अन्तमें समाज उस वायु, जल, भृमि और औषघके स्पर्श, पान और भोजनके कारण ध्वसको प्राप्त होता है। युद्धके कारण भी मनुष्यका व्यस होता है, किन्तु उस युद्धका मूल भी अधर्म ही है। मनुष्योंमे लोभ, कोघ, रोष और अभिमान अत्यन्त वढ़ जानेसे वे दुर्वलोंका अपमान करके आत्मीय खजन और दूसरोंका नाश करने-के लिये एक दसरेपर शस्त्रद्वारा आक्रमण करते हैं। अधर्म अभिशापका भी कारण है। धर्मविहीन मनुष्य धर्मभ्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्योंका अपमान करके अहित साधन करते हैं। फिर वे सब लोग गुरु आदिके अभिशापसे भसा हो जाते हैं।

ऐसे सङ्कटकालमें बचनेका क्या उपाय है १ किस तरह इस व्यस्ते त्राण मिले १ भगवान् आत्रेय इस महामारीसे बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं— सस्यं भूते दया दानं वलयो देवतार्चनम् । सद्युत्तस्यानुषृत्तिश्च प्रश्नमो गुप्तिरात्मनः ॥ हितं जनपदाना च शिवानामुपसेवनम् । सेवनं व्रद्धाचर्यस्य तथैव व्रद्धाचारिणाम् ॥ शद्भया धर्मशास्त्राणां महर्पीणां जितात्मनाम् । धार्मिकै सारिवकैनित्यं सहास्या यृद्धसम्मते ॥ हृत्येतद् भेषजं प्रोक्तमायुपः परिपालनम् । येषा न नियतो मृत्युक्तस्मिन् काले सुदारुणे ॥

ऐसे सुदारण जनपद व्यसकालमे इन दवाओसे ही रक्षा हो सकती है—सत्याचरण, सब भूतोके प्रति दया, दान, विल, देवार्चन, सद्वृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्ति (मन्त्रोद्वारा आत्मरक्षा), पुण्यवान् जनपदसमूहका उपसेवन (अर्थात् देशपरिवर्तन), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्मचारियोंके आश्रयमे रहना, धर्मशास्त्र तथा जितातमा महर्पियोंका आश्रापलन और वृद्धजनपूजित धार्मिक और सारिवक लोगोंका सहवास !

आज ससारमे युद्धके वादल मॅड्रा रहे हे। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशकी तदवीरें सोच रहा है और उसके लिये विपैली गैसो, नये-नये प्रकारके हवाई जहाजो, मशीनगर्नो तथा तोपोका आविष्कार वड़ी तत्परतासे हो रहा है। राष्ट्रसङ्घ (League of Nations) तथा शान्ति-स्थापनाकी परिषर्दे (Peace Conferences) एक आडम्बर और विडम्बनाके अन्तरालमें अपनी निजी शक्तिको मुसङ्गठित तथा सुदृढ़ करनेके प्रवञ्चनापूर्ण षड्यन्त्र हैं। राष्ट्रपरिपदे होती हैं, शान्ति, सन्दाव, समझौतेके प्रस्ताव बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें पास किये जाते हैं और राष्ट्रींके प्रतिनिधि अपने-अपने देशमें जाकर सेना, जहाज, अस्त्र, शस्त्र, विषैली गैसकी अभिवृद्धिके लिये राष्ट्रकी सारी शक्ति लगानेकी सलाह देते हैं। अधर्म, पापाचार, विव्वस, स्वेच्छाचारिता, अदूरदर्शिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो रहा है। बिहार और बलोचिस्तानमें प्रलयका जो हृदय-द्रावक दृश्य अभी-अभी देखनेको मिला है-वया इन्से भी हमारी ऑखें नहीं खुलतीं ? क्या इस जनपद वस-प्रक्रियामें हम देवताओंके विरुद्ध असुरोका ही साथ देते रहेगे ? अथवा दैवी सम्पत्तिकी अभिवृद्धि कर पुनः राम-राज्यकी स्थापनामे सहायक होंगे ?

### व्यक्तियोग

( टेखक—'एक दूरस')



वारमें जो अवख्य आतमा नामरूपसे व्यक्त हुए हैं वे परमात्माकी अवख्य वचाएँ हैं । एक ही परमात्म- वचाके ये अवंख्य मेद हैं, यद्याप एक ही परमात्मवचाके अन्तर्गत होने वे एक दूसरे पृथक् नहीं । इनके अवंख्य जान हैं, यद्याप एक ही परमात्मज्ञानके अंद्य होने वे एक दूसरे पृथक् नहीं । इनके अवंख्य नहीं । इनके अवंख्य

आनन्द हैं, यद्यपि एक ही परमानन्दके आत्वाद होनेसे वे एक दूसरें पृथक् नहीं। ये जो सत्ता, ज्ञान और आनन्दके भेद नामरूपात्मक जगत्में नामरूपसे व्यक्त हुए हैं सो उस सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करनेके हिये ही हो सकते हैं, अब्यक्तके व्यक्त होनेने व्यक्त होनेकी इच्छाके िखा और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिये ससारमें जितने नाम-रूप व्यक्त हुए हैं उनके पीछे परमात्माकी एक-एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक-एक अन्यक सत्ता, ज्ञान और आनन्दलरूप एक-एक आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम चचारमें देखते हैं । ववारमें सब रूप एक-दूतरेंबे वर्वया भिन्न हैं, इसका कारण यह है कि इन रूपोंके पीछे मिल-मिल आत्मा अपने सिंबदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न प्रकारीके साथ हैं। ससार्मे जो कोई व्यक्त हुआ उसका हेतु अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्दको व्यक्त करना है। जन्म-जन्मान्तरते व्यक्त करनेका यह काम होता चला आया है। परमारमा अपनी सत्ता, ज्ञान और आनन्द अनन्तकोटि विधन्नहाण्डल्पमें व्यक्त करते हैं, वैसे ही उसीके अंश असंख्य आतमा एक-एक व्यप्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं। 'एकोऽहं वह त्याम्'-यह जो मूल रुद्धला है वहीं अनन्तिविध होकर व्यक्त होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त करनेका यह जो दर्भ है इसकी परिसमाप्ति अपने अधकी सम्पूर्ण सचा, ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेमें ही हो सकती है। इतीलिये जिस शरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है

कि यह सृष्टिकर्म परमात्माके अपने-आपको करनेका कर्म है और इस कर्मके अशस्त्रस्य असंदर आत्माओंका अपने-अपने असंख्य शरीर निर्माण करनेका कर्म भी अपने-आपको ही व्यक्त करनेका कर्न है। भगवत्त्वह्रत्यके अनुसार भगवान्के सत्-चित्-आनन्दत्वरूप-का पूर्णतया व्यक्त हो जाना जैने भगवत्तक्करपकी पृतिं और तत्सङ्ख्यगत भगवत्कर्मकी परिसमाति है, वैसे ही प्रलेक आत्माका परमात्मसङ्ख्यके अंशत्वलप जो सङ्ख्य है उसके अनुसार उसका अपने विशिष्ट सिबदानन्दलल्पका पूर्णतया व्यक्त करना ही उस सङ्कलकी पूर्वि अर्थात् उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाति है। ससार्ने जितने व्यक्त रूप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं, पर हैं वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी वे पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति जिस आत्माकी हो जाती है उसका कर्म पूर्ण हो गया। आत्माका क्रिंगी रूपमें व्यक्त होना ही केवल कर्म नहीं-कर्म है आत्मतत्ताको पूर्णरूपते व्यक्त करना, एक जन्ममें न हो तो दो जन्ममें, दस जन्ममें । जन्मका हेर्ड आत्माको ही व्यक्त करना है। आत्माका यह व्यक्तियोग है।

परन्तु जवतक आत्माकी ही त्मृति नहीं है। देहात्मबुद्धि है और विषय ही परमधाम हैं तवतक यह व्यक्तियोग केवल आकाशकुतुन है। इसलिये पहले आत्माको जानना चाहिये। श्रीगुक्छपाके विना आत्म-खल्प नहीं पहचाना जाता, ऐसा सुना है। और श्रीगुक्छपाके विना आत्म-खल्प नहीं पहचाना जाता, ऐसा सुना है। और श्रीगुक् सल्खक्के विना नहीं मिलते और सल्खक्क श्रीहरिष्ट्या विना नहीं मिलता। इसलिये भगवान्की भक्तिसे सल्ख लामकर श्रीगुक्लप भगवान्से आत्मत्वरूपमें सित होनेका योग जानना चाहिये। विषयोंके सव वन्धनोंने मुक्त होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की जा सकती है। मगवद्धींक से यह सव सुगम हो जाता है। मुक्त मनुष्यके जो कर्म होते हैं वे आत्मत्वरूपको ही व्यक्त करनेवाले होते हैं।

नुक पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिन्यीं क हैं। चतारमें देखनेयोग्य रूप, नुननेयोग्य वाणी, दर्श करनेयोग्य शरीर, चनक्षने और हृदयमें घारण करने योग्य प्रत्येक वात मुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण, मुक्त पुरुषकी ये सब बातें आत्माकी अभिन्यक्ति होती है । इसीलिये ऐसे पुरुषोंके दर्शन करनेकी इच्छा होती है और उनके दर्शन-सर्शनसे अद्भत सुख होता है। उनका उठना-बैठना, चलना-फिरना, हँसना-खेलना भी देखने-योग्य होता है। इसीलिये अर्जुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं कि वह कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, यह भो बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सव दर्शनीय हैं, वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कर्म आत्माके होते हैं । पर सब मुक्त पुरुषोंके रूप और कर्म एक-से नहीं होते-एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न होते हैं । किसीका श्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामहेशके समान होता है, किसीका श्रीशिवके समान होता है, किसीका श्रीरामके समान, किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किसीका श्रीकृष्णके समान, किसीका श्रीलक्ष्मीके समान, किसीका श्रीसरस्वती-के समान, किसीका श्रीवालकृष्णके समानः कितने नाम गिनावे, अनन्त नाम हैं--उनके अनन्त रूप हैं-सब

दर्शनीय और वन्दनीय । कारण, भगवान् अनन्त हैं, उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप है। अनन्त जो आत्मा हैं वे ही परमात्माकी अनन्त सत्ताएँ हैं और ये अनन्त सत्ताएँ अनन्त रूप घारण करती है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्यको निजात्मस्वरूपकी जो अभिन्यक्ति करनी है वह अन्य सब सचिदानन्द-सत्ताओंसे रूपतः और कर्मतः भिन्न है । ससारमें जो अनन्त रूप हैं वे इन्हींके हैं, पर जो रूप और कर्म बद्ध हैं वे आत्माकी अभिव्यक्ति नहीं-अहङ्कारकी अभिव्यक्ति हैं। जो आत्मा मुक्त हैं उन्हीं के रूप और कर्म आत्माकी अभिन्यक्ति है और प्रत्येक आत्माका मूल हेतु ससारमें अपने अनन्तके साथ युक्त सिचदानन्दस्वरूपको व्यक्त करना है। हमलोग जो बद्ध हैं उनका हेत भी मुक्त होकर अपने नित्ययुक्त सिचदानन्दको पाकर उसे व्यक्त करना है। इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र साधन है। इसी तनमें यह व्यक्त करना है-प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्त करना है। यही व्यक्तियोग है।



# योगमें नौ रस

(रचियता-प॰ श्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद)

#### १- शृङ्गार

सरिता-तट राजत रम्य कुटीर-चहूँ दिसि छाइ रही हरियारी। कदली कचनार अनार लसंत हसंत जुन्हाई जुही छवि न्यारी॥

> तहँ सोहत सेत सुआसनपै पदमासनसों इक गौर पुजारी। फहरें अलकें अनिमेस लगीं पलकें ललकें सुखब्रहाविचारी॥

#### २- वीर

वासना विचारी वैर साधिकै करैगी कहा, राखिहों अडोल चिच्न कामना निवारिकै। बाम, काम, कोह, छोह, द्रोहकों दरेरि, मोह-माया मुरहाइ डारों जोग-जोति जारिकै॥

> भवँर गुफामें जाइ जीव सीवसों मिलाइ आवागौनकों नसाइ राखों पैज पारिके। आनन उजास चतुरानन निहान्यों करें, हान्यों करें द्वंद दुष्ट हिम्मत विसारिके॥

\* समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णाङ्गतामें मायिक गुणींका सर्वथा अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फुरण श्रशश्चित्वत् हैं । केवल साधनावस्थामे परिस्थित्यनुकूल स्वभावतः प्रकृति-कृत रसींका आविर्माव होना सम्भव है। इसी वातको लक्ष्यकर योगमें नौ रसींके प्रदर्शन करनेका प्रयास किया गया है।—लेखक

### **३**− सौद्र -

वार वार वारनके वित्तकों चितायों तऊ, चेतत अचेत नाहीं हिं वैर धारे है। चंचल चलाक कवा चूकत न, धात करें, छहाँ रिपु संग लीन्हें वनो वटमारे है॥ अधर फरिक उठे, भाल पट्ट रेखें तनी, हग भये लाल, मानों ईस काम जारे है।

भृकुटि भई है वक ढीठि डीठि हू अचक प्रणव-कोदंड घारि, सॉस सर मारे है॥

४- भयानक

वास गुहा गिरि ठावँ कुठाहरः

है सुनसान न जात कह्यौ ।

धोर थरण्य निसीथ कुहू

यनराज दहारि दहारि रह्यौ॥

मत्त गयंद चिघारे कहूँ

झरना झहराइ प्रवाह लह्यौ।

काँपै दिगन्तके छोर जहाँ,

तहँ सिद्ध समाधिकी गोद गृह्यौ॥

५- अद्भुत

मूँदिके नैन छखें त्रय होकर्डि
पंत्र विना नभमें विहरें।
मेरु सों भारी सरीर करें
तिन त्लुडुकी समता निदरें॥
धारि कमंडहमें भुवि-मंडह
दंड, अदंड, वनै विचरें।
हिंसक जीव रहें थिर है चिक,
वैर परस्पर की विसरें॥
६- वीभन्स

नेती घोती वस्ति सों, नाक छार कफ पित्त । विष्टा मूत्र कुगंघ अति, छहै मिछनता चित्त ॥ छहै मिछनता चित्त, नाक सों डोरा डारें। घोती मुखसों छीछि, छार कफ पित्त निकारें॥ विष्ठा मूत्र मलीन लीन, वस्तीके हेती। भागें मन विचकाइ, करै जब धोती नेती॥

#### ७- करुण

इक-इक सन रह हिलि मिलि, विलग न कीय। वीतल वहुत दिवसवा, इक मन होय॥

सो सुस, ता कर गुनवॉ, रहीं विस्रि ॥

इक दिन अइसन आइल, समउ खुटान।
मितवा दूर वहाइल, संग छुटान॥
भटक्यों वहुतक देसवा, मन न थिरान।
केतक सह्यों कलेसवा, अधिक पिरान॥
कहले कौन जतनवा, विपता पूरि।

सुनै न कोउ कहिनयाँ, अस असहाय। यन यन फिरों जोगिनियाँ, कछु न सुहाय॥ जोग जुगुत जुर जइले, जिया जुराय। मिलि दुइ होई इकइले, विपति सिराय॥

#### ८- हास्य

अपर करियत पॉय, सीस नीचेकों राखत । वाहें दोउ पसारि, कहें अमृत रस चाखत ॥ हाथ पॉयकों मोरि, पीठि अपर कहुं घारत । छातीके वल वैठि, उष्ट्र आसन उच्चारत ॥ अंग-अंग तिरभंग अस, पच्छि-राज अनुहारि लख। प्रमुदित जन मन होहिं अति,ईगित करि विकसाइ मुख

#### ९- शान्त

थिरता न कहूँ जगमें दरसै,
छनभंगुर जीवन जानिये जू।
अपनो-अपनो करि जोई गहै,
सपनो सो सोई परमानिये जू॥
कहुँ सीतल गंग प्रवाह समीप,
निरीह अचित अमानिये जू।
सुस आनंदमूरि विस्र सदा
सिव सेइ समाधि समानिये जू॥

# योग और योगी

( लेखक--श्रीतारकनाथ सान्याल, एम० ए० )



गियोंने और सामान्य लोगोने योगके अनेक लक्षण किये हैं। मैनसम्लरने अपने 'भारतीय तत्त्वज्ञानके पट्दर्शन' प्रन्थमे 'योग' पदके तीन या चार अर्थ किये हैं। अन्य लोगोने ऐसे ही अनेक अर्थ किये हैं। पर योगी 'योग' से जो

अर्थ प्रहण करते है वह, 'बुजु' घातुसे, 'जोडना', 'मिलाना' है (गीता २।५०)। मिलाना किसको किससे १ कुछ लोग कहते हैं, जीवारमाको परमात्मासे मिलाना । परमात्मा चिन्मय है-अत्यन्त सूक्ष्म, आकाशस्वरूप, अगोचर, मनसा अप्राप्य, चर्म-चक्षुसे अदृश्य, ऐसा होनेपर भी इसका प्रकाश और अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार है, जिसे 'प्रकाशमय अन्धकार' कह सकते हैं। योगी इसे कृटस्य कहते हैं, इसका स्थान भृयुगलके मध्यमें आज्ञाचक-मे है। यह अण्डाकार है और इसके चारों ओर तेजोवलय है। इसके मध्यमें एक देदीप्यमान तारा है, इसे विन्दु कहते हैं। इसके आर-पार एक छिद्र है, जिसे गुहा कहते हैं और जिसकी परली तरफ ब्रह्मलोक है। इसी ब्रह्मलोकमें नारायण -पुरुषोत्तम एक छोटे वालकके रूपमें, योगियोको दिखायी देते है। नारायण यहाँ एक दुर्निरीक्ष्य तेजवाले हीरक-सिहासनपर विराजे खेल रहे हैं। इस सिहासनके चारों कोनों-पर सनक, सनन्दन, सनत्कुमार और सनातन बैठे हैं और सामने नारद अपनी वीणा लिये भगवद्गुणगान गाते हुए खड़े हैं और असख्य ऋषिमुनि और सिद्ध भगवान्-पर दृष्टि गडाये वैठे हैं।

महात्मा लोग इसको भगवान्का दरवार या भगवत्समा कहते हैं। ब्रह्मलोकके इस याथातथ्ययुक्त वर्णनको पढकर सशयात्मा और जड़वादी लोग हँस पड़ेंगे, क्योंकि वे यही सोचेंगे कि भगवान्का यह दरवार दुनियाके दरवारोंकी ही नकल है। पर मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि बात उलटी है। दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगत्के पदार्थोंकी निरी नकल हैं। ऋषि-मुनि और महात्मा उन अलोकिक वस्तुओंको अपने ध्यानमें देखते हैं और इस ससारके

पदार्थों में उनकी नकल उतारते हैं। हेटो उसीको इस जगत्का मूलक्ष मानते हैं और उसे भावमय जगत् कहते हैं।

व्रकालोकमें सब कुछ चिन्मय है और इसे देखना भी आत्मदृष्टिसे ही वनता है । जीवात्मा जब ब्रह्मसे निमजित हो जाते है तव भी उनका पार्थिव आकार वहाँ बना रहता है और जो बस्रादि वे यहाँ पहनते थे वे भी वहाँ होते है, पर उनका आकाशरूप होता है: उन आत्माओंको उन शरीरोमे तथा उन वस्त्रोको पहने हुए देखकर ही तो ऋषिलोग उन्हे पृथक् रूपसे पहचानते है । प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व वनाये रहता है, तथापि सबका विग्रह होता है चिन्मय ही। वहाँ ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं, इसीको बृहत् कूटस्य कहते है, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दर्शन है, यही ईसाइयोंके परमधामके आलोककी झॉकी है। यही भक्तोंकी साकार भगवदुपासना है। परन्तु ब्रह्मकी एक निराकार उपासना भी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते है। वे ब्रह्मके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैं और नक्षत्रोंके समान सदा उसमें रहते हैं।

उपासनाके दोनो ही प्रकार वेदों और उपनिषदोंमें विहित हैं; उपनिषदोंमें ब्रह्मको 'अशरीर शरीरेषु' अर्थात् अशरीर-निराकार और साथ ही सशरीर-साकार भी कहा है। जीवका यह पुनः ब्रह्मलोकको प्राप्त होना, सर्वात्मा-विश्वात्मामें मिलना ही मोक्ष है।

जो योगी इस लोकमें रहते हुए ब्रह्ममें लीन हो जाते हैं, वे जीवन्मुक्त कहाते हैं। उनका मुक्त होना सिद्ध हो चुका। पर जो अभी योगसाघन कर रहे हैं और अभी पूर्णताको नहीं प्राप्त हुए हैं वे अपने प्राक्तनकर्मके जोरसे या गुरुकृपासे यदि गीता-अध्याय ८, क्लोक १० मे वर्णित योगवलसे प्रयाण करे तो ब्रह्मलोक पहुँच सकते हैं। यह पिछला मार्ग अत्यन्त कठिन है, पर मैंने अपने ही एक तालुकेदार छात्रको इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है, यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली थी। वह अभी नवयुवक था और अपने गुरुका बड़ा भक्त था, गुरुकृपासे ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। उसका तेजो-

मय आतमा, उसके गुकदीक्षाप्राप्त दो सेवकोंको, आकाश्यपयसे जाता हुआ दिखायी दिया या। और एक चड़े महाराजा थे जो मेरे गुरुके बड़े भक्त और शिष्य थे। उन्हें भी गुरुकुपासे मुक्ति मिली। योगका यही लक्ष्य है। पर इसका साधनाभ्यास बड़ी कठिन चीज है। विद्धि पाना चहुत ही दुर्लम होता है। अनेक जन्मोंके अभ्यासने सिद्धि प्राप्त होती है। सभी हिन्दूशास्त्र यह बतलाते हैं कि योगके सिवा मुक्तिका और कोई रास्ता नहीं है।

योगसायनका कम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्वान और समाधि है। वारह प्राणायामोंका एक प्रत्याहार होता है, १२×१२ अर्थात् एक सो चव्वालीस प्राणायामोंकी एक घारणा होती है, फिर १२×१२×१२ अर्थात् सतरह सौ अटाईस प्राणायामोंका एक ध्यान होता है और १२×१२×१२×१२ अर्थात् वीस हजार सात सौ छत्तीस प्राणायामोंकी एक समाधि होती है। ये सब प्राणायाम एक ही वैठकमें करने होते हैं। अन्तिम साधन केवल अभ्यस्त योगी ही सात दिनतक अहोरात्र सतत उसीमें लगकर कर सकते हैं।

हठयोगका प्राणायाम रेचक, पूरक और कुम्मक है; पर राजयोगका प्राणायाम केवल कुम्मक है। हठयोगका प्राणायाम सर्वत्र प्रचलित है, पर राजयोगका प्राणायाम चहुत योदे लोगोंको माल्म है। हठयोगकी समाधि जड़ कहाती है, राजयोगकी समाधि चैतन्य है। साधु हरिदास-की समाधि प्रसिद्ध है, वह जड़ समाधि थीं; कवीर, मानक, पलदूदास, चरणदास, जगजीवनदास और मेरे राउ, ये सब राजयोगी थे।

राजयोगी जड़ समाघि वहुत आसानीचे साच सकते हैं, पर ऐसी समाघिसे विशेष वल नहीं प्राप्त होता । चैतन्य समाघिसे सर्वज्ञता, सर्वज्ञसत्ता, सर्वशक्तिमचा आदि समी ईश्वरी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ।

पातञ्जल योगस्त्रोंमें जिन अप्टलिदियोंका वर्णन है वे उपर्युक्त शक्तियोंने नीचे दर्जेकी हैं। ऐसी समाधि या भगवदावेश या नृष्ठी जिसमें कोई वोध नहीं रहता, जिसमें 'लय'और 'स्तव्धता' होती है, जह समाधिमें ही परिगणित है। वहुत-ने आधुनिक ऑग्लिशका-दोष्ठा-सम्पन्न पुरुष ऐसे भी देखनेने आते हैं जो योगमें नविख्खुए होनेपर भो गुत अस्यात्मविद्या और गुद्ध योगके प्रचारक वनते हैं। उनके द्वारा नक्ली योगका प्रचार होता है, जिसने अज्ञानी

लोग ठगे जाते हैं। ये लोग ससारमें अपने ज्ञानका उका पीटकर अपने आपको देवल पुजवाना चाहते हैं। उन्ने योगीके ये लक्षण नहीं हैं । सन्चे योगी उपदेश नहीं देते फिरते, नाम नहीं चाहते और न शिष्य-शाखा बढाना चारते हैं। वे न प्रन्य लिखते हैं, न मानिक पत्रों और समाचारपत्रोमें लेख लिखते हैं, न उन ससारी लोगोंके सामने व्याख्यान देते हैं जिनका ध्यान आध्यात्मिक विषयमें केवल वाग्-विलासमात्र अथवा समय काटने-भरका होता है। योगी अपने मुक्ताफलोंको गँवारिके सामने नहीं छींटा करते, जैसा कि ईसाने कहा है। अन्तश्रक्ष और दूरदर्शनसे वे यह जान छेते हैं कि कौन उनके उपदेशका अधिकारी है। ऐसे लोग ही इन यागिवींके पास पहुँचाते हैं जो अपने पूर्व कर्मोंते इस बन्ममें योगी वननेके पात्र हुए हैं। उन्हें एकान्तमें ही दीक्षा दी जाती है और दीक्षामन्त्रादि गुप्त रखनेको कहा जाता है। प्रतिदि आध्यारिमक उन्नतिका वडा भारी अन्तराय है, क्योंकि इससे सव प्रकारके कुविचार उठते हैं और साघकको दे मारते हैं। इसल्ये वन्द कोठरीके भीतर ही साधना करनेको कहा जाता है। ईसाने भी अपने शिष्योंको ऐसी ही तालीम दी थी। साधकको जो अनुभव पात हों उन्हें भी वह लोगोंते कहता न फिरे, क्योंकि कहते फिरनेसे साधना नष्टहो जाती है और साधकको अवनति होती है। आध्यात्मिक दर्प अन्य सव मनोविकार्येकी अपेक्षा अधिक मायावी होता है और बीत्र ही चूर्ण हो जाता है। योगी लोग अपने शिष्योंका संघटन भी नहीं किया करते, क्यों-कि सबटनमें भ्रष्टाचारके धुसनेका डर रहता है।

योगीकी परल है उसकी अन्तर्दृष्टि और जान, उसकी वार्ते नहीं। 'उसके दृद्यमें जो घ्यान है वही असल चीज है, उसका वाक्-चापल्य नहीं।' यह प्रो॰ निकल्सनका वाक्य है ('त्टडीज इन इसलामिक मिस्टिस्प्प्र' पृ०५२)। सच तो यह है कि योगी वहुत कम वोल्ता है, क्योंकि वह तो सदा चैतन्य समाधिमें स्थित रहता है। वही सचा मुनि है जो मौनी है (गीता १२।१९,१७। १६)। उसका मौन स्वामाविक होता है, सामान्य लोगोंकों तो मौन साधना पड़ता है अर्थात् कृत्रिम होता है।

गीताके दशम अध्याय-रहोक ३८ में यह कयन हुआ है कि ब्रह्म मौन है। उपनिषदों में कहा है—'नि शब्दं ब्रह्म उच्यते', अर्थात् ब्रह्म नि शब्द—मौन है। प्रॉटिनसने कहा है—'यह अकेलेकी उड़ान है अकेलेकी ओर'।
मौलाना रूमी कहते हैं, 'मौन रहो, क्योंकि मौन
ईश्वरको ऊपरसे नीचे खींचता है।' मौनी भक्त
मगवान्की ओर खिंचता है और मगवान् उसकी ओर
खिंचते हैं। मगवान्को आकर्षण करनेका साधन
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाधिमें स्थिर होता है और
उससे मौन आप ही अनिवार्यरूपसे सिद्ध होता है।
मन और सब करण स्थिर और शान्त हो जाते हैं
(गीता १८।५२)।

श्रीमत् राष्ट्रराचार्यने ब्रह्मज्ञ पुरुषका वर्णन करते हुए एक स्मृतिवाक्य उद्भुत किया है जिसका श्री (सर) राधाकुष्णन्ने अपने 'इण्डियन फिलासफी' नामक प्रन्थमें (भाग २ पृ॰ ६१९) अनुवाद किया है। उसमें ब्रह्मज्ञ पुरुषके जो लक्षण हैं उनमें दो बातें यहाँ विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं । स्मृतिकार कहते हैं कि जीवन्मुक्त ससारमें ऐसे चलता है जैसे अधा, गूँगा और बहरा हो और जिसमें कोई तमीज न हो। ठीक यही बात गुह्यज्ञानके प्रेमी कवि वर्ड्सवर्थने अपने 'Ode to Immortality' (अमृतसगीत) कान्यमें अपने बाल तत्त्वदर्शिके विषयमें कहीं है। कहते हैं—'रे मेरे सच्चे ज्ञानी, तू ही तो है जो अपनी वसीयतको नहीं भूला है, इन अन्धोंके बीचमें एक तेरे ही ऑख है, इसीलिये त् बहरा है ( किसीकी नहीं सुनता ) और मूक है (किसीसे नहीं बोलता ), और सदा सनातन मनके आश्रयमें रहकर सनातन गूढ तत्त्वको ही देखता और विचारता रहता है।'

द्राहर्न भी गुह्यज्ञान-प्रेमी किन हुए। उन्होंने अपने 'आनन्दसगीत' (Poems of Felicity) में कहा है कि 'मनुष्यको ईश्वरका ध्यान करनेमें विधर और मूक हो जाना चाहिये।' सूफी भी यही कहता है कि 'जो ईश्वरको जानता है वह मूक हो जाता है' (निकल्सनकृत 'दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम', पृ० ७१)।

प्राच्य-प्रतीच्य गूढशान-साहित्यसे समान अवतरण देनेका जो कष्ट मैंने उठाया है वह इसलिये कि सच्चे जिशासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश देनेवाले और लेकचर झाड़नेवाले लोग वाक्पटु भले ही हों, पर ब्रह्मश्च नहीं होते। ब्रह्मश्च होनेके लिये प्रयतात्मा और ब्रह्मभावावेशित होना पहता है। एक आंग्ल महाकविने ठीक ही कहा है कि, 'ए मले-मानसो ! उपरी वेशको देखकर कहाँ भटक रहे हो ! यदि तुम सन्चे गुरुकी खोजमें हो तो भारद्वाज पक्षीसे पूछो, उल्लूसे नहीं, कविसे पूछो, उपदेशका घन्धा करनेवालेसे नहीं।'

बाइबलने ईश्वरको चिन्मय (spirit) कहा है। गीताने भी यही कहा है (१३।१५), मनुने भी यही कहा है (६।६५)। उपनिषदोंने ब्रह्मको 'अणोरणीयान' (अणुसे भी अणु—अत्यन्त सूक्ष्म) कहा है। यह अणु भौतिक नहीं, चिन्मय है। वह इतना सूक्ष्म है कि सामान्य चञ्चल मनकी पकड़में नहीं आ सकता। आत्यन्तिक एकायतासे ही उसका ग्रहण हो सकता है, पर ऐसी एकायता इतनी दुर्लभ है कि अत्यन्त बुद्धिमान पुरुष भी उसकी ठीक कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी एकायता दीर्घकालके निरन्तर अभ्याससे ही सघती है। लोग गीतासे परिचित है, इसलिये अपने गुरुकी टीकाके अनुसार गीताके दलोकोसे ही यह बात समझाता हूँ।

'जैसे निर्वात स्थानमें दीपशिखा सीधी और स्थिर रहती है, वैसे ही योगिकिया करनेवाले योगीका आत्मा (अन्तःकरण और आत्मा) शान्त और स्थिर रहता है।" (६।१९)

'विज्ञानपद नामकी इस समाधिमें (जहाँ रात है ही नहीं, केवल प्रकाश-ही-प्रकाश है) रहता हुआ योगी सारी मूर्तियोंको देखता है, प्राणवायु उसका स्थिर रहता है और वह अपने आत्माको देखता और पूर्ण सन्तुष्ट होता है।' (६।२०)

'वहाँ परम सौख्यका कोई अन्त नहीं है, वह समझ और इन्द्रियोंके परे है, अर्थात् वहाँ कुछ भी निश्चितरूप के नहीं गोचर होता। वहाँ श्वास सुषुम्नासे अत्यन्त सक्षम-ं रूपमें चलता है—वर्योंकि ऐसा न हो तो मनुष्य मर जाय— और मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और विश्वद्धाख्य चक्रोंको (जो पञ्च तन्मात्रऑके स्थान है), भेदकर चढ़ता-उतरता है।' (६। २१)

'यह सौख्य इतना महान् है कि ससारके किसी । आनन्दसे उसकी उलना नहीं हो सकती। यह परम लाभ है, १ सबसे बड़ा पद है, इसे 'प्राप्ति' भी कहते हैं—इसमे शास्त्रोंका विशेष शान होता है। जो लोग इस स्थितिको प्राप्त होते हैं वे 'आप्त' कहाते हैं, उनके बचन निर्भान्त माने जाते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी वड़े-से-बड़े सकटसे भी नहीं डिगता।'(६।२२)

ब्रह्मकी स्क्षमताको समझनेके लिये कैसी आत्यन्तिक एकाव्रता होनी चाहिये, यह दिखानेके लिये गीतासे एक क्लोक और देता हूं। यह अठारहर्ये अध्यायका ३३ वॉ क्लोक है।

'समाधिकी जिस अवस्थामें मन, प्राण और इन्द्रियोंकी सारी कियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं, उसे सास्विक धृति कहते हैं।'

पातञ्जल योगदर्शनके द्वितीय स्त्रमें भी मनका निरोध हो जाना ही योगका लक्षण कहा गया है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मप्राप्तिका योग कितना कठिन है। पर धर्मकी मन्दीके इस वाजारमें सभी पण्डित-मन्य अपनेको योगी लगाते हैं। ऐसे किसी योगीसे पूछिये कि कुछ योगकी सिद्धि भी रखते हो तो चटसे कह देंगे कि सिद्धियाँ तो योगमार्गम विष्ठ हैं। अर्थात इन सिद्धियोंसे ये कोरे हें, पर हैं फिर भी योगी ही ! विना सिद्धियोंके योगीको मूर्ख ही योगी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि योगमार्गमें ये सिद्धियाँ वैसी ही अनिवार्य हैं जैसे कि धूलके रास्तेपर चलनेसे पाँनोंमें धूल लगती ही है। समाचारपत्रों और मासिकपत्रोंमें योगविषयक लेख लिखने-वाले और वैसे ही प्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल योगी माने जाते हैं, यह इस कलिकालकी ही महिमा है। ऐसे वने हुए योगी जो कोई ही, उनसे लोगींको सावधान कर देना मेरा कर्तव्य है। विना अच्छी तरह परीक्षा किये किसीपर भरोसा न करना चाहिये । योगीको योगीके सुस्पष्ट लक्षणोंसे जानना चाहिये । ये लक्षण क्या हैं १ 'भारतीय तत्त्वज्ञान' विषयक अपने लेखमें मैंने इस विषयपर एक शाल्यवचन उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है कि एक तो योगीकी कभी पलक नहीं गिरती, दूसरे, श्वास-प्रश्वास बाहर नहीं निकलता, और तीसरे, उसका मन स्थिर रहता है। गीतामें (५।२७) भी लिखा है कि योगीका श्वास नासापुटोंके वाहर न निकले, अन्दर ही रहे ।

हिन्दू सभ्यता जितनी पुरानी है, योग भी उतना ही पुराना है। गीताके प्रथम षट्कमें ही भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह योग मैंने पूर्वावतारमें श्रीसूर्यदेवको वताया था, श्रीस्पर्यदेवने मनुको बताया और इस परम्परासे

राजर्षियोंने जाना, पर बहुत काल पीछे यह योग नष्ट हो गया, जिसे फिरसे में तुम्हें वता रहा हूँ । इस योगकी क्रियाएँ सव वेदोंमें, उपनिषदोंमें तथा षड्दर्शनोंमें वर्णित हैं, जैसा कि मैने 'भारतीय तत्त्वज्ञान' वाले अपने लेखमें वताया है।

इनमें से कुछ कियाएँ भगवान्ने चौथे अध्यायके २९ वें श्लोकमें वतायी है और फिर ३२ वें श्लोकमे यह कहा है कि और मी वहुत-सी कियाएँ हैं जो ब्रह्मच पुरुष समझा सकते हैं, तत्त्वदर्शियों के पास शिष्यकी रीतिसे जाने से उनकी शिक्षा मिछ सकती है (श्लोक ३४)।

श्रीकृष्णका योग राजयोग है, जैसा कि नवें अध्यायके आरम्भमं उन्होंने स्वय कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह योग किल्युगमें अनायास सुखपूर्वक किया जा सकता है। और योगी और ज्ञानीको ही श्रीकृष्णने परम भक्त कहा है (गीता अ॰ ६।४६,४७, अ॰ १८।५४,५८)।

गालोंके ऊपरी ज्ञानसे फूले हुए पण्डित साधुओं और योगियोंके सबसे बड़े शत्रु हैं। इनकी शक्ति और प्रतापसे वे जरुते हैं और इन्हें हानि पहुँचानेका काम करते हैं। साधुओंको सतानेवाले इन लोगोंको ईश्वर समुचित दण्ड देता है। काशीके एक वड़े प्रसिद्ध वगाली उपदेशक-ने समाचारपत्रमें मेरे गुरुकी वड़ी निन्दा की, फल यह हुआ कि यह महाराय किसी अपरावर्मे जेल गये और वहीं काल-फोड़ा होकर मर गये। प्रो० निकल्सनने अपने प्रन्थमे इस विषयमें बहुत कुछ लिखा है, पर उनका यह खयाल गलत है कि स्फियोंने अपने अपकारका बदला लिया। स्फी यानी तत्त्वज्ञानी साधुमें वह वदलेका भाव ही नहीं होता जो सामान्य मनुष्योंमें होता है। उसका अपकार करनेवालोंको जो दण्ड मिलता है वह ईश्वरसे मिलता है। शास्त्रोंमें कहीं यह लिखा है कि भगवान्ने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि भक्तें के शत्रुओंको तीन महीनेमे, तीन पक्षमें, तीन दिनमें या तीन वर्ष-में दण्ड मिल जाता है। मेरे गुरुकी निन्दा करनेयाले कितर्नी-को इस प्रकार दण्ड मिलते मैंने खय देखा है। मेरे एक गुरुमाईने मुझसे एक वार कहा कि एक वहें अभिमानी वंगाली महाशय थे जो योगियोंको कुछ नहीं समझते थे, उन्होंने इनके सामने एक वार हमारे गुरुजीको गालियाँ दी। फल यह हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे वाहर निकलनेको हुए कि दरवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनकी खोपड़ीमें इस जोरसे लगा कि वह नीचे गिरे और बहुत देरतक उनके मस्तक्षे खून वहता रहा । गुरुभाईने जव गुरुजीको

रज हुआ और उन्होंने यह जानने के लिये ई अरसे प्रार्थना की कि इसका क्या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। प्रार्थनामें उनका चित्त एकाम था, ई अरकी ओरसे यह आवाज आयी, 'हे दीन अज्ञ जीव। क्यों दुखी होता है ? क्या तू यह समझता है कि मनुष्य मनुष्यके लिये ई अरकी छोड़ दे ? माई वर्नार्ड। जिस समय तूने उसे पुकारा, मुझसे युक्त या और इसलिये तेरे पास नहीं आ सका; इसीलिये तेरी पुकारपर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसमें कुछ आश्चर्य मत मान। वह उस समय अपने आपसे वाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उसके कानोंतक पहुँची ही नहीं।'

गाजीपुरके पौहारी वाम कहा करते ये कि आत्मा शरीरके किसी व्यवहारके विना भी दूवरोंकी मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे धनी कर्ममय अवस्या तो अत्यन्त धनीभूत ध्यानकी ही अवस्या होती है। योगियोंकी यही वात होती है और यह वात मेंने अपने गुरुमें देखी है। कई वार ऐसा हुआ है कि मेरे गुरुने सकटकालमें अपरिचित रूपमें आकर अपने शिष्योंकी सहायता की, ऐसे स्थानोंमें जहाँ उनकी मदद करनेवाला और कोई न था। जब गुरुदेवने भेद खोल दिया। योगीमें अपार कार्यक्षमता होती है, दूसरोंकी सहायता जैसी वह कर सकता है वैसी और कोई नहीं कर सकता। अन्य योगियोंके जीवनब्रन्थोंमें भी ऐसी वार्ते लिखी हैं। इस पृथ्वीपर किसी योगीका रहना ही सबके लिये परम शुभ है। परन्तु साधारण मनुष्य इस रहस्यको नहीं जानते।

योगी सघ नहीं वनाया करते। सघ वनानेमें अनेक बुराइयाँ हैं। निठले आदमी सघमें बुसकर उसे बदनाम कर देते हैं। सघसे अलगावका भाव और साम्प्रदायिकता भी बढ़ती है। योगी मनुष्यके हत्यरिवर्तनका भरोसा रखते हैं, यह हत्यरिवर्तन योगाम्याससे होता है। अध्यात्मयोगमें मनुष्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी दृष्टि विशाल होती है और हृदयमें प्राणिमानके प्रति प्रेमका स्रोत वहने लगता है। जिस अहिंसाका कुछ वर्षोंसे उंका पिटा है वह अहिंसा तो योगियोंकी चीज है, जो क्षमासे मिलती है। क्षमा और अहिंसा उन साधुओंके लक्षण हैं जिनका अहङ्कार हूट गया है (गीता १८।१७, १०।५; १३।७)। अहङ्कार ही इस संसारमें सव बुराइयोंकी जह है। ऐसे निर्मानमोह जितसङ्गदोष जो महात्मा हूं, उनके लिये यह दुनिया कुछ है ही नहीं। योगी अध्यात्मजगत्में रहता है, इसीलिये उसपर सुख-दुःखादिक द्वन्द्वोंका कुछ असर नहीं होता। उसके लिये सोना और मिट्टी वरावर है। साधु और असाधुको यह समहिष्टे देखता है। उसे जे चोट पहुँचाता है उसे भी वह समा करता है और सका कल्याण करता है (गीता ५। २५, १२।४)।

र्टसाने अपने शिष्योंको उपदेश किया, 'जब तुम्हारे दाहिने गाल्पर कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना वायाँ गाः उसकी ओर पेर दो।' पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए वः उनके शिष्योंने तलवारें म्यानसे वाहर निकाल लीं।महात्माओ के उपदेशोंका पालन करना साघारण मनुष्योंके लिये वह कठिन होता है। ईसाने स्लीपर चढ़कर भी अपने शतुर्ओं हे क्षमा कर दिया । साघारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता किसी मनोविकारको कुछ कालके लिये दवाना एक वात और मनोविकारका उठना ही नहीं,यह दूसरी वात है। योगी चित्तमें विकार होता ही नहीं । वह उस अध्यात्मजगत्ने रहता है जहाँ उसे अपनी देहकी भी सुघ नहीं रहती। वर्ड् स वर्षके मनकी ऐसी अवस्था उसके वचपनमें थी, जिसक इतना स्पष्ट वर्णन उत्तने 'अमृतसङ्गीत' में किया है । प उसे कौन पढ़ता है ? जो पढ़ते भी हैं उनमें कितने हैं जे उसे समझते हैं ? ऐसे उदाच तत्त्व यदि मूर्वताचे साघार मनुर्घोपर घटाये जायँ तो उससे अनर्थकी ही सम्भावना है

एक वार में अवधमें था, तव वहाँके प्रसिद्ध योगी गोविन्दसाहवकी एक वात तुनी। वह एक गाँवते होक कहीं जा रहे थे। रात्तेमें एक चमार मिला। उससे उन्होंने कहा, कुछ खानेको दे। वह भुनी हुई कुछ मछिल्यों ले आया। गोविन्दसाहव उनको खा गये। उनके कई शिष्य उनके पीछे थे। उन्होंने भी उसी चमारसे और मछिल्याँ लानेको कहा। उनके लिये भी भुनी मछिल्याँ लायी गयी। शिष्य लोग खा-पीकर गुरुके साथ हुए। गुरुने उन लोगोंने पूछा, तुमलोगोंने कुछ खाया-पिया १ उन्होंने उत्तर दिया, 'जिस चमारके यहाँ आपने भुनी मछिल्याँ खायीं उसीके यहाँ हमलोग भी वही खा आये।' गोविन्दसाहवने सब मछिल्योंको के करके बाहर निकाल के जीयित होकर वाहर निकर्ली। गोविन्दसाहवने कहा चानेमें हमारी वरावरी करनेवालो ! तुमलोग भी मछिल्योंको जिलाकर वाहर निकालो। शिष्य नहीं निकाल

सके! तब गुरुने कहा—'मूखों! मेरी नकल करते हो १पर मेरी शक्ति नकल नहीं कर सकते! अबसे मेरा कहा किया करो, में जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो।' यही बात प्रकारान्तरसे गोसाई गुलसी दासजीने भी कही है—'समरथ कहँ नहिं दोस गुसाई ।' प्रो॰ निकल्सनने योगियोंकी शक्तिके ऐसे अनेक दृष्टान्त अपनी 'इस्लामिक मिस्टिसिज्म' पुस्तकमें दिये हैं। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्यको अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीमें नहीं बल्कि गुरुकी आज्ञामें और भगवान्के आश्रयमें रहना चाहिये।

सङ्घटकालमें ईश्वरके सिवा और कोई बचानेवाला नहीं है। जो लोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते है जिनमें फॅसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते हैं। मैं अब सत्तरके ऊपर हूं, मैंने ससारमें जो कुछ देखा वह यही है। सद्गुरु और ईश्वरके समान ससारमें अपना और कोई नहीं है। प्रन्थसाहबमें यह लिखा है—

> हरि सम जगमें वस्तु नहिं, प्रेमपथ सम पथ। सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहिं अथ॥

इस योगका खल्प आचरण भी बन पड़े तो उससे महान्-से-महान् सङ्कटसे भी मुक्ति मिल जाय । गीतामें कहा ही है —

### स्वरूपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।

गीता योगियोंका पाठ्यप्रन्थ है । सब शास्त्रोंका सार इसमें है । जीवन, मरण दोनोंमें काम देनेवाली इसकी शिक्षा है । परब्रह्म परमेश्वरके घोडशकलापूर्ण अवतार स्वय भगयान् श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं । इसलिये इसका प्रामाण्य सबके ऊपर है । राजयोगके महत्तम सिद्धान्त इसमें सङ्कलित हैं । गीतामाहात्म्यमें यह कहा है कि गीताका पूर्ण आश्य श्रीकृष्ण ही जानते हैं, किश्चिन्मात्र अर्जुन, व्यास, ग्रुक, याज्ञवल्क्य और जनक-जैसे योगी जानते हैं । मेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक टीका बँगला भाषामें मेरे गुरुदेवद्वारा लिखी हुई है, क्योंकि मेरे गुरुदेव श्रीकृष्णस्वरूप ही थे । यह टीका शिष्यगणके लिये ही थी, क्योंकि वाहरी आदमी इसके योगिक सकेतोंको नहीं समझ सकता । गीतामें जितनी योगिकयाएँ हैं उन सबको इसमें समझाया गया है । इसका एक नया संस्करण मेरे गुरुभाई श्रीभूपेन्द्रनाथ

सान्याल (पुरीस्य) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने मूलके सक्षेपींका विस्तार कर दिया है। इसमे गुरुदेवका चित्र भी है और षट्चकोंका सचित्र विवरण भी।

योगसाधनमे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतनी बार्ते होती है। इनके करनेसे विशुद्धाख्य, अनाहत और मूलाधार, इन तीन चर्क्नोमें जो तीन वाग्यन्थियाँ हैं उनका भेदन होता है और तब मेरदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है। जागकर तब वह सहसारमे पहुँचती है। वहाँ शिव और शक्तिका सयोग होता है । यही है समाधि, योगकी चरम अवस्था । योगी तब सब दुःखों और दोपोंसे मुक्त होकर अमृतत्व लाभ करता है। खर्ग और पृथ्वी दोनो लोक नष्ट हो सकते हैं, पर वह रहता है, कालके सहार-कार्यका उसपर कोई असर नहीं होता । मृत्युका उसपर कोई बस नहीं चलता। यह अपना जराजीर्ण श्ररीर अपनी इच्छासे छोड़ता है। पर वह यदि चाहे तो चाहे जितने कालतक अपने शरीरको रख सकता है। पृथिव्यादि महाभूत उसके अधिकारमें होते हैं और वह चाहे तो अपने शरीरके जराजीर्ण अगोंको नया कर सकता है। जो गृहस्थ योगी होते है वे अपनी मृत्युके नियत समयपर यहाँसे कृच कर जाते हैं। पर सन्यासी अनेक शतकीतक रहते हैं, हाँ, वे रहते जङ्गलों और पहाझों और गुफाओंमें हैं जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्देग नहीं होता। वहाँ शिष्यलोग उनके पास दीक्षा लेनेके लिये आते हैं। दीक्षा मिलनेके पूर्व उन्हे बहुत कालतक गुरकी मेवा करते हुए जङ्गलमें वास करना पड़ता है। पर कुछ खास लोग ऐसे भी होते हैं जिनका योग इसी जन्मम पूर्ण होना बदा रहता है। ऐसे लोगोंको उनके गुरु दीक्षा देनेके लिये गुप्त मार्गों से अपने पास बुला लेते हैं । मेरे गुरुके सम्बन्धमें ऐसी ही बात हुई थी। पूर्वजनममे वह अपने गुरके पद्दशिष्य थे। इस जन्ममें उन्हें उनके गुरुने रानीखेतमे बुला लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी । कुछ ही वर्षोंमें वह ससारके योगवित्तमोंमेंसे एक हो गये।

योगी ईश्वरसद्या हो जाता है। ससारमें उसका रहना ही ससारके लिये परम मङ्गलकारक है। जिस किसीको उसका स्पर्श होता है यह पवित्र हो जाता है। उसके प्रभावक्षेत्रमें जो कोई आ जाता है वहीं पवित्र हो जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है। सृष्टि, स्थिति, सहारकी-सी शक्ति उसमे आ जाती है। इससे अधिक में इस विषयमे कुछ नहीं कह सकता।

इस सम्बन्धमे में गीताके त्रयोदश अन्यायके तेरहवें श्लोकपर गुरुदेवकी जो टीका है उसीका अनुवाद कर देता हूँ। इसमे ब्रह्मके लक्षण वतलाये गये है। 'जब कोई योगी ब्रह्ममें लीन हो जाता है तब वह सर्वत्रग हो जाता है। चौवीसों घण्टे अपने स्क्ष्म शरीरके अन्दर ब्राह्मी स्थितिमें, मस्त रहते हुए, यह जो कुछ देखना चाहता है, मनश्रक्ष देख लेता है। अगम्य लोकोंमें जाकर वहाँकी हर एक वस्तुको देख सकता है। योगदृष्टिसे चाहे जो कुछ जान सकता है, विश्लेषण कर सकता है— शरीरके एक-एक अगकी एक-एक वातको देख सकता है, क्योंकि वह एक स्थानमें वैठे हुए ही उस ब्रह्मत्वको प्राप्त हुआ है जो सर्वत्र व्याप्त है। इसी लयमें एक ऋषिने कहा है—

अहं देवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवास्मि न शोकभाक्। सिंबदानन्दरूपोऽहं नित्यमुक्तस्वभाववान्॥

अर्थात् 'में ईश्वर हूं, और कोई नहीं, मै ब्रह्म ही हूं, शोक करनेवाला प्राणी नहीं, मैं सत्-चित्-आनन्द हूं, सदा मुक्त रहना ही मेरा स्वभाव है।'

'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' (ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है।)—यह श्रुति है।

कवीर कहते हैं—मै राम हो गया हूँ, अव किसके सामने सिर झकाऊँ १ एक जगह उन्होंने कहा है, मनुष्यसे में देवता वन गया हूँ। वनारसी कहते हैं—'नरसे नारायण किया।' अर्थात् ईश्वरने मुझे नरसे नारायण वना लिया है। तन्त्रोंमें कहा है—

अर्ध्वरेता भवेशस्तु स देवो न तु मानुप । योगी मनुष्य नहीं, ईश्वर होता है। हाफिज कहते हैं— पेयाम प-तगदस्ती दर ऐश कोश ओ मस्ती। किन् कीमिया- प हस्ती कारू कुनद जदारा॥

'दिरदिताकी हालतमे परमानन्द और आध्यात्मिक मस्ती पानेका यल कर, क्योंकि जीवनका यह कीमिया ऐसा है कि इससे फकीर भी कुवेर वन जाता है।'

मौलाना रुमी कहते हे-

मन आ न्र कि वा मृसा हमी गुफ्त । सुदायम, मन सुदायम।

'मै वह नूर (प्रकाश) हूं जिसने मूसासे कहा कि मैं ईश्वर हूँ।'

ईसा कहते हैं कि 'मै और मेरा पिता एक है। जिसने
मुझे देखा उसने मेरे पिताको देख लिया। तुम लोग ऐसे
ही पूर्ण बनो जैसा कि स्वर्गमें तुम्हारा पिता है।' रिज्ज़ीह,
(Ruysbroeck) सूसो (Suso) और टॉलर (Tauler)
जैसे बड़े ज्ञानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे।

धर्मके इस रहस्यके विषयमें इस प्रकार सार्वित्रक प्रमाण होते हुए भी यदि कोई इसे न माने, इसे दिमागबी एक खप्त माने तो उसे मूर्ख ही समझना चाहिये। जिनमे कुछ भी समझ है वे यही मानेंगे कि यह धर्म घारण ही करने योग्य है-यह योग साधने ही योग्य है। जो इसके वास्तविक इच्छुक हैं उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुरु भी मौजूद हैं। पर सचे जिज्ञास, सचे मुमुक्त ही कम हैं। सासारिक जानके पीछे सारी उमर गुँवा देनेवालीकी कमी नहीं है। उन्हें एक क्षण भी स्थिर होकर यह सोचने समझनेका अवकाश नहीं मिलता कि यह जीवन पानीके बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रमे फूट जाता है। नित्य ही तो कितने मनुष्य हृदयकी घड़कन वन्द होनेने मर रहे है। फिर भी जो जीवनको नित्य मानकर मरते दमतक उसीसे चिपटे लिपटे रहते हैं उनको क्या कहा जाय! सारा जीवन ही योगसाधनमें लगा दो, यह कहना नहीं है। पर यदि कोई लगा सके तो इससे उत्तम वात और कोई नहीं है। यह सबका काम नहीं है, इसलिये पर कहना है कि ससारके सव कार्मोको करते हुए भी सासारिकोंको इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये। क्यांकि यही जीवनका लक्ष्य है। मेरे गुरुदेव ससारके ही कार्मोम रहते थे। उन्होने सरकारी नीकरी की, पीछे पेशन पायी। इस हालतमें भी उनका योगाम्यास जारी था और अभ्यास करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये। यदि बहुत हे नोत ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और ईक्र विभ्तियोंका कीडास्यल हो जाय। पर लोग तो रार्तादन मायामरीचिकाके पीछे दौड़ रहे हें। वे नेचारे यह नहीं जानते कि सारा सुख, सारा वच और सारी तृति ईंबरते आती है और उसको पानेके लिये ईश्वरकी ही शरणमे जाना पड़ता है। अपने भरसक पूरा उत्रोग हो और पर देवी शक्तिके साथ युक्त हो तो सारी कटिनाइयाँ दूर हो जाती है। इसीलिये तो गीताके अन्तिम रक्षेक्स

श्रीकृष्णके रूपसे ईश्वरी शक्ति और श्रीअर्जुनके रूपसे जगद्विजयिनी मानवी शक्ति—भौतिक शक्ति, दोनों एक हुई है, जिससे सर्वत्र श्री, विजय, भूति और ध्रवा नीति हो । केवल भौतिक शक्ति, उदाहरणार्थं रूसकी, रूस-जापान-युद्धमें, जापानियोके मुकावले कुछ काम न आयी जिनमे भौतिक शक्तिके साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था। जापान-का शिन्तोधर्म एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जिससे जापानी युद्धमं अजेय होते हैं। कैनन बी॰ ए॰ स्ट्रीटर (Canon B A Streeter) की 'बुद्ध और ईसा' नामकी पुस्तकमें (पृ॰ ९८) एक वड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन आता है जिससे जापानियोंके साहस और वलके मूललोतका वहुत कुछ पता लगता है। 'जेन जो है वह चुने हुए लोगोका मुक्ति-मार्ग है, यह उन थोड़े-से लोगोंका धर्म है जो दृदतापूर्वक दीर्घ कालतक सयम कर सकते है। इसमे मुख्यतः अत्यन्त एकाप्र होकर व्यान करना पड़ता है। पर जिन जो है वह अधिक लोगोंका, विशेषकर दुर्वलोंका सहारा है, इसमें अदा ही मुख्य है। जेन-पन्थमं साधुओके साथ-साथ गृहस्य लोग भी हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायो और राजपुरुषींका प्रिय साधन था, इससे उनमें एक प्रकारकी स्थिरता और शान्ति आती थी जो युद्धमें तथा नित्यके व्यवहारमें भी उन्हें बड़ा काम देती थी। आज भी इस साधनके करनेवाले लोग जापानमें है। यह वर्णन पढ़ते हुए सुप्रसिद्ध जानी और सिपाही सकातकी याद आती है। अरवोंने किसी समय जो आधी दुनियाको जीत लिया था, उसका कारण भी आध्यात्मिक शक्तिका साधन ही था। उनके पैगम्बर एक ऐसे जनरल थे जिनमें भौतिक साहसके साथ ही आव्यारिमक शक्ति भी थी। हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान् यल, वीर्य, साहस, रण-कौशल आदि गुणोंसे सम्पन्न महान् योगी थे। तात्पर्य सचे योगमें सारी शक्ति है।

सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही है कि वह निर्निमेष, निरुद्धश्वास, शान्त और ध्यानपरायण होता है। गुरु-गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है—

अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रोगुरवे नमः॥

श्रीगुर 'अखण्डमण्डलाकार' हैं, सम्पूर्ण चराचर जगत्में न्याप्त हैं, 'तत्पद' (ब्रह्मपद) के दिखानेवाले हैं। गुरुगीतामे यह स्पष्ट ही कहा है कि गुरु होने योग्य पुरुप वही है जो अपने शिष्यको अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमे ले जाय । वृहदारण्यकोपनिपद्में श्रीगुरुकी इसी प्रकार स्तुति की गयी है । सत श्रीसुन्दरदासजी अपने गुरुकी बात कहते है—'गुरु दादू आया, मेद बताया, दिखाया अविनासी ।' महातमा कवीर कहते है—

गुरु गोविंद दोनूँ खहे, काके लागूँ पॉय। विकहारी गुरुदेवकी, जिन गोविंद दियो लखाय॥

शास्त्रोंने और साधु-सर्तोंने एक खरसे गुरुको ब्रह्मखरूप ही माना है। पलटूदासजीकी रची अपने गुरुकी एक आरती है, जिसमे योगी गुरुके प्रति योगी शिष्यकी भक्तिका भाव भरा हुआ है—

जै जै गुरु गोर्बिद आरती तुम्हारी।
कोटि मानु उदय जाके दीपक का बारी।
छीर है समुद्र जाके नीर का पखारी॥
तीन कोक चौदह मुवन जाकी फुलवारी।
पुष्प के का चढाऊँ जाके मौरा जुठारी॥
कुबर है मडारी जाके देवी है पनिहारी।
बाकमोग का चढ़ाऊँ द्वारे पर रहत चारी॥
काम कोघ कोम मोह सदगुरु दे मारी।
पलदुदास निरख किया तन मन धन दे बारी॥

श्रीकबीर कहते हैं-

कनर्जूका गुरु हदका, बहदका गुरु और। बहदका गुरु जब मिले, (तब) लागे हरिका ठौर॥

गीताके चतुर्थ अन्यायके ३४ वें श्लोकमें ज्ञानी और तत्त्वद्शीं गुरुके पास जानेका उपदेश हैं । ऐसे गुरु अत्यन्त दुर्लम होते हैं । पर उन्हींसे काम वनता है । ऐसे गुरु किस कामके जो स्वय अन्धे हैं, वे अन्धोंको क्या रास्ता वतावेंगे १ ये गुरु नहीं, गुरुआ हैं, जिनके विषयमें चरणदास-जी बड़े दुःखसे कहते हैं—

'गुरुआ तो गलियाँ फिरे, घर घर कंठी देत।'

गुरुका मिलना बड़ा किठन, और इसिलये योगसाधन भी बड़ा किठन है। सभी देशों और समयोके योगियों और ज्ञानियोंने यह कहा है कि योग या व्यान सबसे किठन काम है। लाखोंमें एकाध ही कोई होता है जिसके योगकी ऑख होती है। गीता अ०७ श्लो०३ मे यही बात विशेष-रूपसे कही गयी है। फिर बारहवें अध्यायके पॉचवें श्लोक-में श्रीकृष्ण कहते हैं कि बहुत दुःख भोगकर देहधारी जीव ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। इसके अनन्तर १३ वें अध्यायके १५ वें श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे ब्रह्म अविज्ञेय है अर्थात् सुत्पष्टरूपसे जाननेमें नहीं आता। योगका सिद्ध होना एक दिन, एक वर्ष या एक जीवनका काम नहीं है। अनेक जन्मोंके वाद जाकर सिद्धि होती है (गीता ७। १९, ६। ४५)।

श्रीकवीर कहते हैं-

कुछ करणी कुछ करमगीत, कुछ पूरवला लेख। देखां कथा कवीरकी, हो गया दोस्त अलेख॥

क्रियमाण, प्रारव्ध और सञ्चित, तीनोने मिलकर कवीर-का यह काम वनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये। ऐसा सौभाग्य भगवरकुपाके विना नहीं प्राप्त होता (गीता १२। ७; १०। १०-११)। योगके द्वारा जिन्होंने अमृतत्व लाम किया है वे ही सबसे वड़े भाग्यवान हैं।

योगके विना मुक्ति नहीं। तन्त्रोंमे श्रीशिवका वचन है— ज्ञाननिष्टो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः। विना योगेन देवोऽपि न मोक्षं कमते प्रिये॥

शाननिष्ठ, विरक्त, धर्मश्च, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोख नहीं मिलता। मोक्षके लिये देवोंको भी योगसाघन करना पड़ता है।

यजुर्वेदका वचन है— वेदाहमेवं पुरुष महान्त-मादित्यवर्णं वससः प्रस्ताव । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति

'इस महान् पुरुषको हमने जाना जो तमस्के परे हैं, आदित्यवर्ण हैं। उसको जाननेसे यह जाना जाता है कि मृत्यु क्या है।'

इसका मार्ग योगी गुरु ही वतलाते है। यह जिस स्थितिका वर्णन है उसे हमारे साधु-महातमा 'जीवित मृत्यु' कहते हैं, ईसाई कहते हैं, 'जीवनार्य मृत्यु।' सूजी इसे 'फना फिल्लाह वकविल्लाह' कहते हैं, जिसका अर्थ है—'ईश्वर में मरना सदा जीना है।'

'श्रॉटिनसका तत्त्वज्ञान' (फिलॉसफी आफ श्रॉटिनस, भाग २, पृ० १८०) में डीन इजे (Dean Inge) ने ध्यान-योगकी कठिनताके विषयमें श्रॉटिनसका विचार बताकर त्यिनोजा (Spinoza) का एक वाक्य उद्घृत किया है जिसमें स्पिनोजा कहते हैं—'ससारमें जो कुछ उत्तम है वह जितना दुर्लभ है उतना ही कठिन है।'

मौलाना रूमी कहते हैं—

मतसें दिल मतसें दिल ज़ि मेहनत है इँमजिल । कि आव—ए चरम-ए हैव तुरा हर्गिज नमी रानद ॥

'हे हृदय। आध्यात्मिक चढाईकी कठिनाइयोंको देख-कर धवराओ मत, क्योंकि यह तो जीवन (ईश्वर) हप निर्श्वरका जल है, इससे धवराकर कहीं भाग मत जाओ।'

# योगाष्टक

( प्रेपक--'प्रेमयोगी मान' )

#### योगकी व्यापकता

अक्षर ककार आदि तौँछों रहें वृत्तिहोन, जौँछों ना अकार निज जोगहि जगावै है। पाने ना विराम रोग औषधिके विना जोग, भोगहू अभोग विना जोग जग गाने हैं॥ तिनुका कनूका आदि वासवको वज्र वादि, विना जोग प्रकृतीह सून्य दरसावे हैं। रंचक न काज सरे विस्त माँहि विना जोग, छोकन-अछोक जोग ब्यापक छसावे है॥१॥ जोग विना सिद्ध नार्हि सिद्धिह समृद्धि नाहिं, रिद्धि नाहिं नेकु विना जोग टहरावे हैं। जोग विना पंचभूत-रचना-प्रपंच नाहिं, साधना समाधि नाहिं सांति सरसावे हैं॥

क यहा योग के विषयम जो सिक्षप्त निरूपण है उसे जो लोग विस्तारसे जानना चार ने 'प्रिन्त आफ वेल्म सरस्वतामवन-ग्रन्थावनी'के ८ वें मानमं नेरा 'शण्डियन फिलॉसफी' शीर्षक लेख पड़ें ।

# प्रेमयोगो नारद



अहो देवर्षिर्घन्योऽय यत्कीति शार्क्रघन्यनः । गायन्मार्शान्नदं तन्त्र्या रमयत्यातुर जगत्॥

1

धाता संख्जन-सक्ति संहर हरानुरक्ति, विखंभर भरन भक्ति जोगहि सों पावे है। आदि लखो, अंत लखो, मध्य-मध्य, मध्य लखो , जहें लखो तहें जोग व्यापक लखावे है ॥२॥

### हठयोग

आसन विचारि मारि आसन सुधारि मारि, सॉसन संभारि धारि सासनके मनकों। पूरक प्रसारि सारि रेचक प्रचारि पारि, कुंभक केंबार मारि काया निखरनकों॥ वाँचे जलंधरवंध नासिकाग्र दीठ लाइ, सेचरि चरावे जीइ अमृत चयनकों। सोवत जगावे पुनि कुंडलिनी सपिनी-सी, भेदे पटचक 'मान' ब्रह्म दरसनकों॥३॥

### ज्ञानयोग

सपने समान आन अपने प्रतीत होत,
मोद मद मान तेह गेहमें परे नहीं।
जीलों नॉहि ग्यानदीप हियमें उजास करे,
रसरी-फनीस तौलों मारेते मरे नहीं॥
वारि, वीचि, बुंद जान अंतर अजान मान,
एके पहिचान ध्यान साँचो विगरे नहीं।
दुजो है न तीजो, एक तृ ही तू प्रकासित है,
हों हूं ब्रह्म तें हु ब्रह्म टारेतें टरे नही॥।।।

# निष्काम कर्मयोग

कारन हैं वंधनके, भूरि भव-फंदनके, कर्म भी अकर्म सवै द्वंदन सने रहें। कर्ममें विकर्म होत, कर्म हैं अकर्मनमें, गहन प्रसंग संग घूमत घने रहें॥ कौसल-कुसल लोग करिके निष्काम जोग, सिद्धि भी असिद्धि भोग समता गने रहें। काम नाहिं त्याग करें कामनाहिं त्याग करें, फलसों न लाग करें वारिज बने रहें॥ ५॥

### सेवायोग

सेवक हो, पूरि रह्यो साई सचराचरमें, सवहीके काज लागे दूजे करमें नहीं। रूप, रस, पर्स, गंध, कंध ले न होवें अंध, इंद्रपद मुक्तिहलों त्यागे विरमे नहीं॥ मान-अपमान-भान नैसुक न लावे 'मान', सेवाभाव धारै प्रान भोगन रमे नहीं। आठो याम साहेवकी हाजिर हुजूरी रहे, वीस विसे, चारि वीस-चारि भरमे नहीं॥६॥

### प्रेमयोग

गावे कवी रोवे कवी हँसि वतरावे कवी , धूरिहु उड़ावे कवी वाल-केलि संगमें। नाम सुनि पावे पल पलक न लावे कल , पुलकि सरीर धावे नाचत उमंगमें॥ वेकल कहावे, जिन मान कछु लावे मन , वोरे दिन-रेन तन एके प्रेम-रंगमें। ताहीकों पुकारे, ध्यान आपन विसारे 'मान ' जोग-जाग वारे प्रान-प्रीतम-प्रसंगमें॥७॥

#### जपयोग

सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम,
राघेश्याम राघेश्याम राघेश्याम कहु रे।
उठतमें, वैठतमें, जागतमें, सोवतमें,
चळतमें, फिरतमें नामै रट रहु रे॥
तिजिकै भरोस आन, वाचा मन कर्म प्रान,
अचळ विसास, 'मान' एकै चाह चहु रे।
नाम-पतवार, गुन-चृत्ति जोरि, नौका-तन,
अगम भव-सिंधुमें अभय है वहु रे॥८॥

# त्रिविधयोग

(लाक्-भानतुनका नावसा भिक्तानिक अव प्रमुख्या माव)

## योग किंम कहते हैं ?

वलाकोह परत्या मिननेनी 'गोग' जीव जगह परस्पर विनाद हो वियोग कहते हैं। यह समार योग विरोगका ही रूप है। समारणी और देरानेपर हमारी द्रश्मिं आता है हि जाज जो शिनु मान जड़ हो शोंगित करता है, माराजे कितने प्रमा, मितने स्मेदने शिशुको प्रभासनार वारण

कर राखा है, कल वही जगनी पुगढ़ विरदानलमें जलती पुरै राती पीटती है। जाज जो जाल्या वधु पतिह यामाञ्चलो अलहत करती हुई पतिके सोक्षमसे सौदागिनी यनी हुई है। कल वहीं पतिके जिरागनमं रूप होकर पर्सियदीन पश्चीकी तरह छटपटाती है। आज जो धनमद-में उन्मत्त होकर पृथ्वीको एक तुन्छ दक्ती है समान समझता है। कल वही सर्वस्वदीन होकर एक नहीं अपके लिये हाहाकार करता है। अतएव माताक साथ प्रमुका, पतिके साथ पत्नीका, धनीके साथ धनका जो योग है, उस योगके पीछे वियोग लगा हुआ है, उस मिलनके पीछे सतत विच्छेद मौजूद है। जिस योगके पीछे। वियोग रहता है, मिलनके पीछे विच्छेद रहता है, वह योग योग नहीं है, यह मिलन मिलन नहीं है। और जित योग के पीछे वियोग नहीं रहता, जिस मिलनके पीछे विच्छेद नहीं रहता वही योग वास्तविक योग है। जो खय धणसायी है, उसके साथ योग या मिलन होनेपर वह योग या मिलन चिरस्यायी नहीं हो सकता। उस योगके पीछे वियोग रहेगा ही। और जो स्वय चिरस्यायी है, उसके साथ जो योग या मिलन होता है, वह योग या मिलन चिरसायी होता है, उसके पीछे वियोग या विच्छेद नहीं रहता। एकमात्र भगवान् ही चिरस्यायी है, और सत्र कुछ क्षणस्यायी है, अतएव भगवान्के साथ जीवनका जो मिलन होता है, वही वास्तविक योग है। इसी योगका जो लोग अभ्यास करते है, वे योगी कहलाते है।

## योग कितने प्रकारका है ?

यह योग कैसे सिद्ध होता है १ मक्तिसे, शानसे और

नर्मने सिद्ध दोता है। जनएत यदि तुम यह महामिडन नारते हो तो तुन्हें भिक्तमार्ग, जानमार्ग या कर्ममार्गका अस्तुन्त करना होगा। भगपान् हें पास जाने के उस, ये जी नीन पाप हैं। दूनमा होई पास नहीं। देवल ने तीन ही पाम जोवका भगपान है साथ सुक्त करते हैं और हमीरिंद देन्द्र भिक्तियोग, जानयोग और कर्मयोग करते है। जहुत से लोग योगका अर्थ केवल समाधिद्वारा जातम् शान आस करना समझते हैं। किन्तु यात ऐसी नहीं है, भिक्तियोग भी योग है, कर्मयोग भी योग है। जतएव तो लोग पोममार्गस्य समास्तु होना चाहते हैं, वे भिन्न चौग, जानयोग अथवा कर्मयोगनेसे किसीका भी जन्यान कर नक्ते हैं।

#### भक्तियोग

जो भक्तिपथका अयल्यान करते ६, वे बहुत जन्मेंमें येदियिदित चर्मों के फलस्वरूप सर्वप्रथम सत्सग प्राप्त करते ६—

सता सत्रतिरेशात्र साधनं प्रथम स्पृतन् । (अध्यातमरानायन-अरण्यकाण्ड १० । २२)

अर्थात् सत्सगप्राति ही भक्ति पथका प्रथम सोपान है। जो भगवत्रपाते एक बार भक्तिमार्गके प्रथम सोपानपर पहुँच जाते हैं, वे घीरे-घीरे भगवत्-चर्चा, भगवद्गुण-कीर्तन और गुक्तेवादि अन्यान्य सोपानीपर पहुँचनेमें समर्थ होते हैं और सत्सगकी पुण्यवायुत्ते उनके हृदयमें अनुराग प्रस्कृटित हो उठता है। यह अनुराग ही—

#### भक्ति-पथका प्रधान संवल

—है। अनेक जन्मीं पुण्यफल से, भगवत्कृपासे जिसके हृदयमे भगवान्के प्रति अनुराग पैदा होता है, वहीं भगवान्के दर्शन प्राप्त करने के लिये व्याकुल होता है। वह यह समझता है कि उसे भगवान् जितना प्यार करते हैं, उतना इस ससारमें कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता। इसी कारण वह दिन-रात भगवान्के नाम और गुण गानेमें ही मसा रहता है। यह मधुर भाव हुआ था औराधिकाजीको। एक समय जन कृष्ण-विरहमें पगली हुई औराधिकाजी 'कृष्ण कृष्ण' पुकार रहीं थीं, उस समय उनकी सिखरीं-

६४१

ने पूछा-- 'तू दिन-रात कृष्ण-कृष्ण चिल्लाकर क्यो पागल हुई जा रही है ? कृष्ण तो तेरा तिनक भी खयाल नहीं करते १ उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया—'मैं दिन-रात जो कृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ, उसका कारण है। मेरे पिता, माता, तुम सिखयाँ—सव लोग मुझे 'राघा' कहकर पुकारा करते है और श्रीकृष्ण भी मुझे 'राघा' कहकर ही पुकारते हैं। परन्तु श्रीकृष्ण जब 'राधा' कहकर पुकारते हैं तब उसमें जो मधुरता होती है वैसी मधुरता और किसीके 'राघा' कहनेमे नहीं होती । इसीसे मैं रात-दिन 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारा करती हूँ।' इसीको कहते हैं यथार्थ अनुराग । 'अनु' का अर्थ है पीछे और 'राग' का अर्थ है प्यार करना । भगवान हमें प्यार करते हैं, इस कारण जो उन्हें प्यार किया जाता है, उसका नाम है भगवानके प्रति भक्तका अनुराग । इसी अनुरागमें विभोर होकर भक्त दिन-रात, उठते-वैठते, चलते, सोते, स्वप्नमें और जागरणमें सदा भगवन्नामका जप करते हैं। सदा तैलघारावत नाम-जप करते-करते भक्तका चञ्चल मन 'एकाप्र' हो जाता है। एकाय किसे कहते हैं १ एक माने भगवान और अग्र माने सम्मुख । अतएव एकाप्रका अर्थ हुआ 'भगवान्के सम्मुख'। जिनका मन भगवान्के सम्मुख हो गया है, उन्हींका मन स्थिर होता है। क्योंकि विषय स्वय चञ्चल हैं, विषयका कितना ही ध्यान करो, उसके द्वारा मन पूर्णरूपसे स्थिर हो ही नहीं सकता । क्या भक्ति-मार्ग और क्या ज्ञान-मार्ग, दोनोंका एक प्रधान विष्न ही है 'मनकी चञ्चलता'। श्रीरामचन्द्रने भक्तचूडामणि महावीरसे-भगवान्

### चश्चल मन स्थिर करनेके उपाय

-यतलाते हुए कहा है-

साधनानि वहून्याहुश्चित्तैकाग्रवाय केचन। तैलधारामिवाच्छिन्नं मन्नाम्नां कीर्तनं परे॥

(रामगीता १६। ५१)

अर्थात् 'चित्तको एकाग्र करनेके बहुतेरे साघन है। उनमें कोई-कोई तैल्धारायत् अविञ्छिन्नरूपसे मेरा नाम लेते-लेते चित्तको एकाग्र करते हैं।' मक्त इसी पथका अवलम्बन करके सदा मगयन्नाम लेते-लेते योगपथकी वाधा-रूप इस मनकी चञ्चलताको दूर करते हैं।

# भक्ति-पथका विम-अहङ्कार

भक्ति-पथका एक और विष्ठ है । उसका नाम है अहङ्कार । भक्ति-मार्गमें भगवान्की सेवा करते-करते कभी-

कभी भक्तके हृदयमें अनजानमें जरा-सा अहङ्कार हो जाता है, वह सोचता है कि 'मैं भगवान्की सेवा करता हूँ।' बस, यही अहद्वार है। अहद्वार कहते हैं सदा 'अह-अह' करनेको । मैंने पूछा, 'तुम कौन हो १' तुम कहने लगे--'मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताका नाम अमुक है, मेरा देश अमुक स्थानमे है, मैं अमुक हूं, मैं अमुक कार्य करता हूं' इत्यादि । यह 'मेरा-मेरा' 'मैं-मैं' ही तुम्हारा अहङ्कार है । इसके द्वारा तुमने अपने नाम, वश और देशका तथा अपने और अपने कार्यका परिचय दिया, परन्तु वास्तवमें जो कुछ तुम हो, क्या उसका परिचय तुमने दिया ? तुम्हारा वास्तविक रूप तो इस अहङ्कारके लिहाफसे ढक गया है। इसी अहङ्कारके कारण तुम अपनेको पहचान नहीं पाते हो । इस अहङ्कारके कारण ही तम्हारा योग सिद्ध नहीं होता, तुम भगवान्के साथ युक्त नहीं हो पाते । इसीसे शास्त्र कहते हैं-- 'नाहकारात् परो रिपः' (महोपनिषद् ३।१६)। अर्थात् अहङ्कारसे बढकर दूसरा कोई शत्र नहीं।

### अहङ्कारके नाशका उपाय-नमस्कार

अहङ्कार दूर होगा उसके विरोधी वस्तुका अवलम्बन करनेसे । अहङ्कारका बिरोधी क्या है १ वह है 'नमस्कार'। 'में,' 'में,' करनेका नाम है 'अहद्वार', और 'नमः नमः' करनेका नाम है 'नमस्कार'। 'नमो नमः' करनेका मतलब है 'न मम'। यही है नमः ( वैदिक व्याकरणके अनुसार 'मम' शब्दका अन्तिम 'म' विसर्गमें परिणत हो जाता है)। अतारव 'नमः नमः' का रूप है 'न मम, न मम'—अर्थात 'मेरा नहीं, मेरा नहीं ।' अनुरागमें तलीन होकर भक्त भगवान्के चरणोंमें सदा 'नमो नमः' किया करता है। 'मेरा-मेरा' करके उसका मन जो जन्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया है, वह मन 'नमः नमः' करके निर्मल हो जाता है। भक्त अनुरागके स्रोतमें 'नमस्कार' करके 'अहङ्कार' रूपी पर्वत-को वहा देता है। अहङ्कारका नाश करनेके लिये नमस्कार ब्रह्मास्त्र है। जो भगवचरणोमें इस प्रकार नमो नमः करता है वह महातपस्या करता है, वह महायोगाभ्यास ही करता है। जीवको इस नमो नमः की शिक्षा देनेके लिये ही अनेक मन्त्रोंके अन्तमें शास्त्रोंमे 'नमः' शब्दका व्यवहार किया गया है, जैसे 'शिवाय नमः', 'रामाय नमः', 'नारायणाय नमः' इत्यादि । इन मन्त्रोंके अर्थपर जितना ही विचार किया जाता है, हृदय उतना ही भक्ति-रससे

आश्रावित होता है। अब इम यह विचार करें कि इन सव मन्त्रोंमें शिव, राम और नारायण शब्दके अन्तमें चवर्थी विभक्ति क्यों है ? चवर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें अर्थात् जहाँपर सम्यक् रूपसे, उत्तम-रूपसे अर्थात् सम्पूर्ण-रूपसे दान-क्रिया सम्पन्न होती है, वहींपर चतुर्थी विभक्ति आती है। 'नमः' गब्दके भीतर यह प्रकृष्ट दान क्रिया निहित है। इसीसे 'नमः' शब्दके साथ शिव, राम और नारायण शन्दके अन्तमें चतुर्थी विभक्ति आयी है। मान लो, तुमने 'शिवाय नमः' कहा । इसके द्वारा हमने क्या समझा ? 'हे शिव ! मैं मेरा नहीं, में तुम्हारा हूं, अर्थात तुम्हारे चरणींपर मैंने अपनेको सम्पूर्णरूपसे दान कर दिया, मैं तुम्हारा हो गया।' 'रामाय नमः' तथा 'नारायणाय नमः' मन्त्रोंका भी अर्थ इसी प्रकार है। पूज्यपाद भागेव शिवराम-किङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजी परम रामभक्त थे। वह किस प्रकार भगवत-चरणोंमें चदा नमो नमः किया करते, यह उनके रचित सीताराम-स्तोत्रके निम्नलिखित रलोकके द्वारा भनीभाँति समझा जा सकता है-

#### योऽहं ममास्ति यत् किञ्चिदिहलोके परत्र च। तत् सर्वं भवतोर्ग्य चरणेषु मयार्थितम्॥

अर्थात् 'हे सीताराम । में और मेरा इहलोक और परलोकमें जो कुछ है, इस जन्ममें और जन्म-जन्मान्तरमें मेरा जो कुछ भी मैंपना या अहङ्कार है, उस सबके साथ आज में अपनेको तुम्हारे चरणोंमें अर्पित करता हूँ।' यह है भक्तका भगवानके चरणोंमें नमस्कार अथवा नमो नमः करना । इस प्रकार नमो नमः करके भक्त अपनेको भगवत्-चरणोंमें सम्पूर्णरूपसे उत्सर्ग कर देता है । यही है भगवत्-चरणोंमें भक्तका सम्प्रदान । इसीसे सम्प्रदानमे जो विभक्ति होती है, वही विभक्ति 'नमः' के साथमें लगी है । भक्त इस प्रकार भगवत्-चरणोंमें नमो नमः करके अनादि कालके अहङ्कारके पाश्चसे मुक्त होकर भगवानके साथ युक्त हो जाता है । इस प्रकार नमो नम करना ही है भक्ति-मार्ग।

# भक्तिपथ विहंगममार्ग या शुकदेवमार्ग है

इस मार्गमें भगवान् स्वयं भक्तकी रक्षा करते हैं। इसी कारण भगवान्की कृपासे भक्तको वात-की-वातमें योगसिद्धि प्राप्त हो जाती है। पक्षी जिस प्रकार पखकी सहायतासे तुरन्त आकाद्यमें उद जाता है, उसी प्रकार भक्त भी भक्तिके प्रभावसे, भगवत्-कृपासे अति शीष्र भगवत्-चरण प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। प्रातः सरणीय गुक्देव आदि महाभक्तोंने इस भक्तिमार्गका ही अवल्यन कर तत्थण मुक्ति प्राप्त की थी। इसीसे इस मिक्तमार्गको गुकदेवमार्ग या विहगममार्गकहते हे। इस पयका अवल्यन करके दुधमुँहे वन्ने प्रहाद और प्रुवतक बहुत ही योहे समयमें भगवत्-कृपा प्राप्तकर कृतकृत्य हो गये। इस मार्गम यालक-कृत, युषक-युवती, स्त्री-पुवध, त्राह्मण-अनिय, वैश्य-गुद्ध, आदि सभीका समान अधिकार है। इसके समान भयरहित सहज योगपय दूसरा नहीं है।

## भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है

मगवान् हैं ज्ञानमय । भक्त 'नमः नमः' करते-करते जितना ही भगवान्के निकट अग्रवर होता है, उतना ही ज्ञानमयके ज्ञानकी किरणें भक्तके अगोंपर पडती हैं और वह भक्त उतना ही ज्ञानालोक को आलोकित होता है। इसीलिये भक्तिपयके पिथक महात्मा तुल्डीदास आदि-जैते भक्त थे वैसे ही ज्ञानी भी थे। भक्तिपय अन्तमें जाकर ज्ञान पथके साथ परस्पर मिल जाता है। अतएव जो भक्त होंगे वे महाज्ञानी भी जलर होंगे।

#### ज्ञानयोग

जो लोग ज्ञानयोगका अवलम्बन करना चाहते हैं उनके लिये भी भक्तिमार्गकी तरह पहले सद्गुदसग आवश्यक है। क्योंकि चद्गुक्के कृपा-कटासके विना हृदयाकाशमें ज्ञानालोक प्रकाशित नहीं होता। सद्गुर किसे कहते हैं ! इम जिस प्रकार अध्यापकके पास जाकर विद्या पढ़ते हैं, उसी तरह जो समाधिमें साहात् शङ्करसे सव प्रकारकी विद्या प्राप्तकर सर्वज्ञ हो चुके हैं, वही सद्गुक हैं। अवस्य ही आजकल ऐसे गुरु दुर्लभ हैं, परन्तु जिसको जानकी यथार्थ पिपासा होती है, जो सद्गुरके लिये व्याकुल होता है उसके लिये दुर्लभ नहीं। जिसे रानके लिये तीव प्यास होती है, उसको यदि और कोई सद्गुच नहीं मिलेंगे वो भगवान् स्वय सद्गुच वनकर उसके पास चले जायंगे और उसे ज्ञान प्रदान करेंगे। मगवत्-कृपाके विना सद्गुर नहीं मिलते । करणामय भगवान् ही समस्त ज्ञानके भाण्डार हे । भगवान् ही जीवको ज्ञान देते हैं । ससारमें जितने प्रकारके ज्ञान है, वे सर मगवान्से आये हैं । अतएव--

# भगवान् ही वास्तविक गुरु हैं

भक्तप्रिय भगवान् भक्तींका सम्मान बढानेके लिये स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तींके द्वारा ज्ञानकी किरणें जगत्में फैलाते हैं । इसीसे उनके महाभक्त सज्जनगण गुरु नामसे पूजित होते हैं।

# विषयका ज्ञान और अविषयका ज्ञान

शान दो प्रकारका है—(१) विषयका और (२) अविषयका। पहले विषयका शान पक्का हो जानेपर, अर्थात् विषयको ठीक-ठीक विषयरूपमें समझ लेनेपर, मन स्वय ही अविषयकी ओर दौड़ता है। विषय किसे कहते हैं १ 'वि' पूर्वक 'सि' घातु (बाँघना) से 'विषय' शब्द सिद्ध हुआ है। अर्थात् जो विशेषरूपसे बाँघ रक्खे, मगवान्की ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय। इस तस्वको समझ लेनेपर विषयका शान पक्का हो जाता है। जिसे विषयका पूरा-पूरा शान हो गया है वह विषयमें आनन्द नहीं मान सकता। और अविषयका शान है 'भगवत्-शान'। आधुनिक स्कूल और कालेजोंके छात्रोंको तो न तो विषयका शान होता है और न अविषयका ही होता है। ये शानका स्वरूप ही नहीं देखते।

## ज्ञानके दो रूप

शान-गगा दो दिशाओं में बहती है—(१) स्थूल और (२) स्क्ष्म। अतएव जो शानका खल्प देखना चाहते है, जो विषयका शान और अविषयका शान पूर्णरूपसे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें शानके स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपोंको देखना होगा।

#### स्थूल रूप

अधिनिक स्कूल-कालेजोंकी शिक्षा-प्रणाली केवल ज्ञानकी स्थूल दिशा ही बालकोंको दिखा देती है, ज्ञानके स्क्ष्म रूपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता। यदि आधिनिक किसी कालेजके एक छात्रसे पूछा जाय कि 'जल' क्या है, तो वह उत्तर देगा—जल है हाइड्रोजन+ऑक्सी-जन (H2O)। अर्थात् दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजनके मिल जानेपर जल बनता है। स्सायन-शास्त्र (Chemistry) पढकर उसने जलका यही ज्ञान प्राप्त किया है, अतएव केवल उसका दोष नहीं। अब मान लो, वह गङ्गास्नान करने उतरा, उस समय वह

मनमें सोचेगा, 'में हाइड्रोजन और ऑक्सीजनमें स्नान करता हूं।' यही है उसका जलसम्बन्धी ज्ञान। कालेजका अध्यापक उसे जलके विषयमे इससे अधिक ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि वह योगी नहीं है। उसने रसायनशास्त्रके द्वारा जलके जिस खरूपका ज्ञान प्राप्त किया है, वह है जलका आधिमौतिक रूप। यह जलका स्थूल रूप है।

#### सक्ष रूप

इसके अतिरिक्त जलके दो और रूप हैं—(१) आघिदैविक और (२) आव्यात्मिक। ये हैं जलके सूक्ष्म रूप। तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान लोगे उस दिन देखोगे कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं। उस समय तुम्हारे अन्दर गगा-भक्ति उपजेगी। इस तरह जलके जैसे आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तीन रूप हैं, वैसे ही समस्त पदार्थोंके तीन रूप हैं। इनका आधिमौतिक रूप तो तुम रसायनशास्त्र (Chemistry) और पदार्थ-विज्ञान (Physics) के द्वारा जान सकते हो, किन्तु इनका आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप तुम् कैसे जानोंगे?

# पदार्थोंका आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता है

इन दोनों रूपोंको जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ़नेसे काम नहीं चलेगा। यह योगज ज्ञान है। अतएव इसके लिये तुम्हें सद्गुक्की चरणसेवामें रहकर योगाम्यास करना होगा। पहले हठयोगके द्वारा धरीरको धिक्तशाली बनाकर फिर राजयोगका अभ्यास करना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, योगके इन पाँचों बहि-रक्षोंका धीरे-धीरे साधन करके, इसके बाद योगके अन्तरक्ष धारणा, ध्यान और समाधिकी अवस्थाओं में क्रमशः अग्रसर होना पड़ेगा। साधना करते-करते जब साधक समाधिन अवस्थामें पहुँच जाता है तब वह पदायों के आधिदैविक और आध्यात्मिक रूप देख पाता है। उस समय उसका दृदय पूर्णालोकसे आलोकित हो जाता है, तभी उसे आत्मदर्शन होता है। तभी वह पूर्णज्ञान प्राप्तकर आनन्दमय हो जाता है। साधकका इस अवस्थामें क्या होता है ?

भिधते हृद्यप्रनिथिदिछ्यन्ते सर्वसंशयाः। श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥ (योगदिखोपनिषद् ५ । ४५ ) अर्थात् उसके हृदयकी अज्ञानरूपी प्रनिय दूट जाती है, उसके सत्र सन्देह दूर हो जाते हैं और आत्मदर्शनसे उसके अनादि कालके कम श्रीण हो जाते हैं।

जनतक समाधिद्वारा इस प्रकारका पूर्णज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तनतक दृदयमें पूर्णशान्ति नहीं उत्पन्न होती। अतएव जो ज्ञानपथके पथिक हैं, उन्हें ज्ञानप्राप्तिके लिये समाधिका आश्रय लेना चाहिये—

समाधिविंदुपां स्नानं समाधिविंदुपां जपः। समाधिविंदुपा यज्ञः समाधिविंदुपां तपः ॥ (रानगीता ८। ४६)

अर्थात् ज्ञानियोंका समाधि ही त्नान, समाधि ही जप, समाधि ही यज्ञ और समाधि ही तप है। समाधि ही पूर्ण-ज्ञान प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है।

## ज्ञानपथका प्रधान सहायक—विचार

अनुराग जिल प्रकार भक्तिपथका प्रचान पाथेय है, उसी प्रकार विचार ज्ञानपथका प्रधान पाथेय है। विचार कौन करना है ? हमारा मन ही विचार करता है । परन्तु मन जनतक समाधि-अवस्थाम नहीं पहुँच जाता तनतक यह राग (attraction) और देव (repulsion) के दारा मिलन रहता है । और विचार करनेवाला मन यदि मलित है तो विचार भ्रान्तिहीन कैसे हो सकता है। यह मन जव राजयोगके अभ्यासके द्वारा समाधि-अवस्थापर पहुँच जाता है तव मनमें राग भी नहीं रहता, देष भी नहीं रहताः उस समय मन निर्मल रहता है। उसी समय मन ठीक ठीक विचार करनेमें समर्थ होता है और उसी समय उसका विचार अभ्रान्त होता है। इसलिये समाघि-के दिना विचार ठीक नहीं होता । जो समाधिमान नहीं है, वे विचारपतिका आत्तन ग्रहण करनेयोग्य नहीं। उनके विचारमें भूल रहेगी ही । ऋषिगण राजयोगी और समाधिसमञ्ज थे, इसींचे उनके विचार अभ्रान्त हैं और इसीसे उनके वाक्य भी भ्रान्तिहीन हैं।

## समाधि दो प्रकारकी है

यह देखा जाता है कि हठयोगी भी समाधि लगाते हैं और राजयोगी भी। फिर इन दो प्रकारकी समाधियों में भेद क्या है ? हठयोगी पहले क्लेशपूर्वक हृदयके अन्दर प्राण-वायुको स्पिर रखते हैं। उस समय प्राणवायुकी स्थिरताके कारण उनका मन भी अपने-आप स्थिर हो जाता है।

उस समय उनका मन निटाके समान अचैतन्य अवसार रहता है। इसीलिये हठयोगीकी समाधि 'मूढ समावि' कहलाती है। इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आनद नहीं रहता और न ज्ञानालोकका विकास होता है। और राजयोगी पहले भगवान्के ध्यानके दारा मनको स्थिर करते हे । मननी स्थिरताके कारण प्राण अपने बार स्थिर हो जाता है। परन्तु हठयोगीके मनके समान राव योगीका मन निद्रित नहीं रहता । राजयोगीका मन समाधिमें भगवान्का ध्यान करता है और उच विषयका चिन्तन करता है। अतएव राजयोगीकी समाधि 'चैवन्य समाधि होती है। उस समाधिम विचार रहता है। आनन्द रहता है और जानालोकका विकास रहता है। यहीं समाधि मनुष्यको निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। परमपूज्यपाद श्रीश्रीभार्गव शिवरामिकङ्कर योगत्रवानन्द स्वामीजीने आधुनिक छात्रोंकी तरह स्क्छ या कालेजर्न शिक्षा नहीं पायी थी, परन्तु फिर मी वह एक ही साय प्राच्य और पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानके पूर्ण भाण्डार थे। क्या शास्त्रविद्या, क्या राजविद्या, क्या गणितविद्या, क्या चिकित्ताविद्या, क्या योगविद्या, उनके समान सर शास्त्रीमें एक ही साथ महापाण्डित्य किसी देशके इतिहासने नहीं देखा जाता। उनके असाधारण ज्ञानको देखकर एक पण्डितने आश्चयमें डूवकर उनसे पूछा-- 'वावा! आपने इतनी विद्या कहाँ चीखी?' उन्होंने उत्तर दिया-'तुमने जिस तरह अपने अध्यापकरे विद्या सीसी है। उसी तरह मैंने समाधिमे साक्षात् शङ्करसे तत्र विद्याएँ प्राप्त की हैं।' इसीको कहते हैं राजयोगीकी समाधि।

# हठयोगी और राजयोगीकी देह

सावक हठयोगी है कि राजयोगी, यह उनका चेहरा देखनेसे ही माल्म हो सकता है। साधारणत हठयोगीकी देह कान्तिहीन होती है और राजयोगीकी देह दिव्य कान्ति प्राप्त करती है। राजयोगीकी देह अत्यन्त लावण्यमयी होती है। उसे जितना ही देखा जाता है, उतनी ही इच्छा होती है कि उसे तदा देखते ही रहें। राजयोगी देहकी ज्योति और लावण्य कहाँसे पाता है जगत्म मगवान् ही सबसे अधिक उन्दर हैं, एकमात्र वही सुश्री हैं और सब श्रीहीन हैं। सर्वसीन्दर्यसार भगवान्का ध्यान करते-करते राजयोगीकी देह सुन्दर और लावण्य सुक्त हो जाती है। जो जिसका ध्यान करता है वह

उसके रूपको प्राप्त हो जाता है। राजयोगी सदा भगवान्का ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप प्राप्त होता है। जिन्होंने जीवनमें कभी किसी योगीको नहीं देखा, वे यदि किसी राजयोगीको अकस्मात् देख रूँ तो वे अवश्य ही उसके रूपकी ओर आकर्षित होंगे। इस सम्बन्धमें हम यहाँ एक घटनाका उल्लेख किये विना -नहीं रह सकते।

परमपूच्यपाद बावा श्रीश्रीभार्गव शिवरामिकङ्कर -योगत्रयानन्द स्वामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दरऔर लावण्य-, मयी थी । वह जिस समय समाधिसे उठते, उस समय उनका रूप और भी उज्ज्वल होता और उससे चारों ओर प्रकाश फैल जाता। एक दिन वह समाधिसे उठे ही थे कि -रिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके ्श्रीचरणके दर्शन करनेके लिये आया। छात्र आठ दस बार नावाके श्रीचरणके दर्शनके लिये आया था, किन्तु दर्शन उसे नहीं मिला था। वह बहुत व्याकुल हो रहा था, उसकी इच्छा थी कि एक बार भी बावाके श्रीचरणमें प्रणाम करके चला जाऊँ। वाबा किसीके साथ मिलना-ज़लना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिलनेके लिये आया है, यह बात उनसे कहते हमलोगोंको बड़ा भय होता था । किन्तु उस छात्रके बहुत अनुरोध करनेपर और उसकी अत्यन्त न्याकुलता देखकर मैं द्रवीभूत हो गया। परन्तु सकोचवश बाबासे छात्रकी बात नहीं कह सका। -बाबा इस अधमाधमके प्रति बहुत स्नेह रखते थे, इसी भरोसेपर मैं छात्रको दरवाजेक पास ले गया और उसे मैंने कह दिया, 'सावधान! प्रणाम करके ही चले आना, एक क्षण भी भीतर न ठहरना ।' छात्रने इसे स्वीकार कर लिया । वह अत्यन्त आनन्दके साथ बाबाको प्रणाम करने न्नाया । किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम अनहीं कर सका । बाबाके मुहकी और मुँह बाये अवाक होकर एक दृष्टिसे ताकने लगा । बाबाकी देहकी दिव्य कान्ति-'पर मुग्घ होकर वह चित्रलिखित मृतिकी तरह अचल 'हो गया । उसके दोनों नेत्र मानो बाबाके मुखकमलमें लीन हो गये। वह अपना मस्तक बावाके श्रीचरणमें नत करना मानो भूल गया। वह न तो वहाँसे हिलता था, न कोई बात कहता था, ठीक मानो काठकी पुतली चना खड़ा था। बाबा शायद नाराज हो जायँ, इस 1 भयसे मैं कॉपने लगा और छात्रको शीव्र बाहर चले

आनेके लिये नाना प्रकारसे इशारा करने लगा ! वावा मेरी ओर देखकर करणामय समय मुस्कराते हुए बोले-दिखो नकुल यह मेरे रूपपर मुख हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता । क्योंकि प्रणाम करनेसे ही आँखें नीची हो जातीं और यह इस प्रकार देख नहीं सकता। इसीसे अयाक खड़ा है, प्रणाम नहीं करता और जितना हो सके मनभर मुझे देख रहा है। लड़केका भाव बहुत अच्छा है।' वह छात्र भक्तिसे गद्-गद होकर बाबाके श्रीचरणोंमें लोट गया, बाबाने उसके सिरपर हाथ रखकर खुव आशीर्षाद दिया । कुछ देर बाद उस छात्रने बाहर आकर आनन्दमें मम होकर कहा-'अहा । आज मैंने क्या देखा । मानो साक्षात ज्योतिर्मय शहर हों! मैंने मनुष्यके अन्दर ऐसा रूप कभी नहीं देखा।' राजयोगीकी देहके लावण्यपर मनुष्यकी तो बात ही क्या, देवतातक मुख हो जाते हैं।

### हठयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा राजयोग श्रेष्ठ है। हठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर सुदृढ़ रहता है, परन्तु हठयोगी मृत्युको नहीं जीत सकता। और राजयोगी समाधिमें मृत्युक्षयका सग पाकर मृत्युको जीतकर इच्छामृत्यु हो जाता है। हठयोगी नीरस और भक्तिश्चन्य हो सकता है और राजयोगी आनन्दमय और भक्तिश्चन्य हो सकता है। हठयोगी द्वन्द्वसहिष्णुताके द्वारा और अद्भुत शारीरिक शक्तिके द्वारा मनुष्योंको चमत्कृत कर सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा त्रिभुवनकी तो गिनती ही क्या, भगवान्तकको वशीभूत कर लेता है। इस प्रकार राजयोगी हठयोग निकृष्ट होनेपर भी—

### हठयोगकी आवश्यकता

—है। पहले-पहल हठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यह राज-योगमें सहायक होता है। राजयोगको जीवनका उद्देश्य बनाकर, राजयोगकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त करनेके लिये जो हठयोगका अभ्यास करते हैं, वे घन्य हैं। जो हठयोग और राजयोग दोनोंका ही अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी तो वात दूर, देवता भी उनके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं।

# ज्ञानमार्गका विघ्न विभूति

जो लोग ज्ञानपथके पथिक होकर हठयोग और राज-योगका अम्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर वाभाका सामना करना पड़ता है। क्योंकि यम-नियम आदिका अम्यास करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोंका विकास होता है और ये विभूतियों ही साधकका पतन करती हैं। इसी कारण अनेक जन्मोंतक लगातार योगाम्यास करनेपर भी अनायास समाधि-सिद्धि नहीं प्राप्त होती। अतप्त यहाँ प्रका हो सकता है कि—

## समाधि सिद्ध होनेका उपाय क्या है ?

इस प्रश्नका उत्तर योगिराज श्रीभागेव शिवरामिकङ्कर योगत्रयानन्द खामीजीने दिया है—'कोट जन्मपर्यन्त कृच्छ्र साधनद्वारा योगाम्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम मगवानकी भक्ति नहीं करोगे। भक्तिमान्की समाधि वात-की-वातमें सिद्ध हो जाती है।' अतएव जो लोग समाधि-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों उन्हें भगवान्के प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिये—

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिघानात्।

( पातञ्चल० )

अर्थात् ईश्वरको आत्मसमर्पण करनेपर समाघि सिद्ध होती है।

### ज्ञानपथ अन्तमें भक्तिपथमें मिल जाता है

यहाँपर ज्ञानपथ अन्तमें जाकर भक्तिपथमें मिल जाता है। इसी कारण जो ज्ञानपथके पियक होते हैं वे अन्तमें महान् भक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं भगवान् शहुराचार्य। वह ज्ञानपथके पिथक होनेपर भी अन्तमें भक्तिरससे परिपूर्ण हो गये थे।

# ज्ञानपथ पिपीलिकामार्ग या वामदेवमार्ग है

पिपीलिका (चींटी) जिस तरह थोड़ा-थोड़ा करके वहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तुका सञ्चय करती है, उसी तरह थोड़ा-थोड़ा ज्ञान-सञ्चय करते-करते, यम-नियमादिका अभ्यास करते-करते, हठयोग और राजयोगका साधन करते-करते वहुत जन्मोंके वाद साधकको समाधिद्वारा पूर्णज्ञान प्राप्त होता है। यामदेव आदि ऋषियोंने इसी मार्गका अवलम्बन कर कुच्छ्र साधनाके द्वारा दीर्घकाले वाद पूर्णज्ञानका माण्डार प्राप्त किया था। इसीसे ज्ञानमार्गको पिपीलिकामार्ग या वामदेव-मार्ग कहते हैं। राजर्षि जनक, महर्षि भ्रुगु और योगिराज बाज्यल्क्य इसी ज्ञानमार्गपर चलकर कृतकृत्य हुए थे।

### कर्मयोग

जिसके हृदयमें भगवानके प्रति प्रेम नहीं और जिले ज्ञानकी पिपासा नहीं तथा जो हठयोग या राजयोग दोनेंका अभ्यास करनेमें असमर्थ है, वह भगवान्के साथ किस तरह युक्त हो सकता है ? करुणामय भगवानने उसके लिये साधारण कर्ममार्गकी व्यवस्था की है। इसका नाम कर्म योग है। जगत तो कर्मकी ही मूर्ति है। तब वह कर्म किस प्रकारका कर्म है ? जो कर्म जीवको निर्मल वनाता है, जीवको भगवानकी ओर छे जाता है, यही वह कर्म है। तब यह प्रश्न होगा कि 'क्या यह सकाम कर्म नहीं । फिर कर्म है ?' नहीं, यह सकाम सकाम कर्म किसे कहते हैं ! जिस कर्मके पीछे विषय-कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं। सकाम कर्म जीवको वद्ध करता है, जीवको भगवान्से दूर हटा देता है, अतएव यह जीवको निर्मल नहीं कर सकता, जीवको भगवानकी ओर नहीं ले जा सकता। तव क्या यह निष्काम कर्म है ? गीताने निष्काम कर्मकी प्रशासा की है। गीता भगवान्की वाणी है। परन्त यहाँ प्रश्न उट सकता है कि क्या कर्म कभी निष्काम हो सकता है १ ना, कर्म निष्काम नहीं हो सकता । क्योंकि जहाँपर कामना नहीं है वहाँपर कर्म ही नहीं होता । अतएव 'निष्काम कर्म' शब्द ही युक्ति-विरुद्ध (Illogical) है। तब यहाँ विचार उठता है कि फिर भगवान्ने जो गीतामें निष्काम कर्मकी वात कही है, उसका अर्थ क्या है ? इस प्रश्नके उत्तरमें निष्काम कर्मकी ज्वलन्त प्रतिमृति भगवान् श्रीश्रीशिवराम-किञ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजीने कहा है—'यहॉपर निष्काम शब्दका अर्थ है—'निर्गत हुई है विषय-कामना जिससे'। अर्थात् जिस कर्ममें विषय-कामना नहीं है, केवल भगवत्-चरण प्राप्त करनेकी कामना है, उसी कर्मकी यहाँ निष्काम कर्म कहा गया है। यह निष्काम कर्म है भगवान्के साथ युक्त होनेके लिये एक प्रकारका योगा-भ्यास । प्रात'कालंसे सायकालतक और सायकालंसे प्रात-कालतक मनुष्य जो कुछ काम करे, वह सब उसे इस भावसे करना चाहिये कि 'हे विश्वपति ! यह विश्वब्रह्माण्ड तुम्हारा ही एक बड़ा मारी आफिस है, में इस आफिसमें तुम्हारा ही एक क्षुद्र कर्मचारी हूं। अतएव में जो यह काम करता हूँ, यह तुम्हारा ही काम करता हूँ, में इसके द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हूँ। दयामय । तुम इस्छ

(वाराणसीं अवोर्मध्ये ज्वलन्तीं लोचनत्रये) काशीक्षेत्रे निवासश्च जाह्मवीचरणोदकम्। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारक ब्रह्म निश्चितम्॥ (गुरुगीता १८)

शिवः पादाङ्कितं कृत्वा गयासुरोऽक्षयो वटः । तीर्थराजः प्रयागोऽसौ गुरुमूर्तौ नमो नमः॥ १९॥

इडानाडी वरणा, और पिङ्गला असी नामसे कही गयी है। इन दोनो निदयोंके वीचमें वाराणसीधाम और विश्वनाथ शिव शोभायमान हैं।

जाह्रवीका दूसरा नाम गङ्गा है। यह ज्ञानगङ्गा कही जाती है और दूसरे भावसे यह ससारहोतकी अधिष्ठात्री देवी मायास्वरूपा है। जो मनुष्य ज्ञानस्वरूप कृटस्य ब्रह्मपर लक्ष्य रखकर ससारके कार्य करते हैं वे ज्ञानश्रष्ट नहीं होते, उनके सम्बन्धमें यह ज्ञानगङ्गा है, और जो इस ससारको मायादृष्टिसे देखते हैं वे मायाके स्रोतमे वहकर मोहसमुद्रमें जाकर नष्ट हो जाते हैं। इस मायिक स्रोतमें पड़कर जहुमुनिकी यज्ञसामग्री वह जाती थी, अर्थात् यज्ञकार्यमें वाधास्वरूप होकर ब्रह्मध्यानसे उन्हें विच्युत करती थी। अत्यय उन्होंने समस्त गङ्गोदक पान कर डाला, अर्थात् यज्ञावशेष मोजन करके सनातन ब्रह्ममें विश्राम किया—

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् । (गीता ४।३०)

अर्थात् क्रियाकी परावस्थामें जाकर स्थितिसम्पन्न हुए। तव मनके लयके कारण सृष्टिका लय हुआ, अतएव गङ्गाका प्रवाह छप्त हुआ—

सर्वं कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। (गीता ४। ३३)

परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं, यह अनादि है, अतएव जहु मुनिकी देहसे गङ्गाकी फिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने लगा अर्थात् क्रियाकी परावस्थामें फिर अनुभूतिका प्रकाश हुआ।

अक्षयवट—वटके मूलसे पृथक् वृक्षका आविर्भाय नहीं होता, विष्क मूलके अङ्गसे जटाएँ निकलकर स्वतन्त्रभावसे तलभूमिपर अधिकार कर लेती हैं। वैष्णवींका यह वटवृक्ष ही उदाहरणस्वरूप है। वह सब प्रकार काम्य यस्तुके सम्पर्कमें आनेपर भी उसके मूल (मन) पर कामनाके सस्कार अधिकार नहीं कर सकते, वह शान्तिको प्राप्त होता है (गीता २।७१)। ऐसे व्यक्तिको गयासुर कहा जाता है, वह वटवृक्षकी मॉित अचल और अटलभावसे रहता है और मस्तकपर आङ्कित विष्णुपदको माथेपर रखकर घ्यानमें लीन रहता है। जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपूर्वक जल चढ़ाते हैं—

जो गगाजल आनि चढाइहि । सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ (गो॰ तुल्सीदास)

—अर्थात् सर्वदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैं वे अक्षय-वटस्वरूप हैं, उनका क्षय नहीं होता ! यह विष्णुपद ही 'युक्तित्रवेणी' प्रयागभूमि हैं । अर्थात् यहाँ रहनेपर संसारके अधिकारसे निष्कृति पाते हैं । पदस्वरूप तद्रूप गुरू-मूर्तिको वारंवार नमस्कार करो अर्थात् उसमें आत्म-समर्पण करो ।

### गुरुमृतिं

कृटस्य ब्रह्मका प्रकाशित रूप ही गुरुपद है। गुरु हिंग् गोचर नहीं हैं, गुरुपद (कृटस्य ब्रह्मका दृष्टिगोचर रूप) ही जीवकी पूजा और उपासनाके निषय हो रहे हैं, वहीं गुरुमूर्ति है।

#### तीन पीठस्थान

हिरण्मयेन पान्नेण सत्यस्यापिहितं सुखम्। तत्त्व पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ये॥ (ईश०१५)

पीठत्रयं ततश्चोध्वं निरुक्त योगचिन्तकै । तिह्नन्दुनादशक्स्याख्यो भालपन्ने व्यवस्थितः ॥१४९॥

योगीजन कहते हैं कि आज्ञाचक्रके ऊपर तीन पीठ-स्थान हैं। विन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ, ये तीनों पीठ कपालदेशमें हैं।

ॐकारके नीचे निरालम्बपुरी है, इसके नीचे एक
गुप्तचक है। इसका नाम है सोमचक। यह चक पोडशदलवाला है। इन दलोंको चन्द्रकी १६ कलाएँ
कहते हैं। पहली कलाका नाम कृपा है, २ मृदुता, ३ धैर्य,
४ वैराग्य, ५ धृति, ६ सम्पत्, ७ हास्य, ८ रोमाञ्च, ९ विषय,
१० ध्यान, ११ सुस्थिरता, १२ गाम्भीर्य, १३ उद्यम, १४
अक्षोम, १५ औदार्य और १६ एकाम्रता।

इसके नीचे एक गुप्त षड्दल पद्म है, उसे ज्ञानचक्र कहते है। इसके दलींपर मन ले जानेपर कमसे रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द और स्वप्नका ज्ञान उत्पन्न होता है।

आज्ञाचकके नीचे तालुमूलमे एक गुप्तचक है, यह द्वादशदलबुक्त रक्तवर्ण पद्म कहा जाता है। इस पद्ममं पञ्च सूक्ष्मभूतोंके पञ्चीकरणद्वारा पञ्च स्थूलभूतोंका उद्भावन होता है। इसके एक-एक दलमें क्रमसे श्रद्धा, सन्तोध, अपराध, दम, मान, स्नेह, शोक, खेद, शुद्धता, अरित, सम्भ्रम और ऊर्मि, ये वारह वृत्तियाँ उद्भावित होती हैं।

### अधोमुखी सहस्रार

आज्ञाचकके ऊपर अर्थात् शरीरके सर्वोच्चस्यान मस्तक-पर सहस्रारकमल कल्पित हुआ है। यह कमल ग्रुभ्रवण, तरुण रिवसद्य रक्तवर्ण केशरद्वारा रिज्ञत और अघोमुखी है। इसके पञ्चाशत् दलींपर अकारादि क्षकारपर्यन्त पञ्चाशद्वर्ण हैं। उस अक्षरकणिकामें गोलाकार चन्द्र-मण्डल है। उस चन्द्रमण्डलके छन्नाकारसे ऊपर एक ऊर्वमुखी द्वादशदल कमलकी कणिकामें—

#### अ-क-थादि

-त्रिकोण यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारों ओर सुघासागर रहनेसे यन्त्र मणिद्वीपसदश हो गया है। इस द्वीपके मध्यसानमें 'मणिपीठ' है। उसमें नादिवन्दुके ऊपर 'हसपीठ' का स्थान है—'कूर्चवीजपदद्वय हसः'। हसपीठके ऊपर गुरुपादुका हैं। इस स्थानमें गुरुदेवके पाद-पद्मका ध्यान किया जाता है। इसीको—

शिवस्थान शैवाः परमपुरुषं वैष्णवगणाः लपन्तीति प्रायः हरिहरपद केचिदपरे। पदं देन्या देवीचरणयुगळानन्दरसिका मुनीनद्रा अप्यन्ते प्रकृतिपुरुषस्थानममलम्॥

अर्थात् यह स्थान ही गुरुदेवका आसनस्वरूप है।
गुरुदेव ही परमिशव वा परमब्रह्म हैं। सहस्रारमें जो चन्द्रमण्डल है उसके क्रोडदेशमे 'अमाकला' नाम्नी घोडशी
कला है, वह रक्तवणीं तिडत्-सदृश और अति स्क्ष्मा है।
उसके क्रोडमें निर्वाणकला है। निर्वाणकला सबकी इष्टदेवता है। उसके क्रोडमें निर्वाणशक्तिरूप मूल प्रकृति विन्दु
और विसर्गशक्तिसहित परमिशवको वेष्टन किये है।
इसके ध्यानसे साधक निर्वाणमुक्ति पाते हैं।

तत उर्ध्वं तालुमूले सहस्रार सुशोभनम् । अस्ति यत्र सुषुन्नाया मूलं सविवरं स्थितम् ॥१६१॥ तालुमूले सुषुन्ना सा अधोवक्त्रा प्रवर्तते । मूलाधारणयोन्यन्ता सर्वनाडीसमाश्रिता ॥१६२॥

'आज्ञाचकके ऊर्ध्व देशमें ताछमूलमें सुशोभन सहस्रदल कमल है, यहीं से विवरसमेत सुषुम्नामूल आरम्म हुआ है। इस ताछमूलसे सुषुम्ना नाड़ीने अघोमुखी होकर गमन किया है, इसकी शेष सीमा मूलाधारकमलिखत योनि-मण्डल है। यह सुषुम्ना नाड़ी सब नाड़ियोंका आश्रयस्थान है।'

तालुस्थाने च यत् पश्च सहस्रारं पुरोदितम् । तत्कन्दे योनिरेकास्ति पश्चिमाभिमुखी मता ॥१६३॥ तस्या मध्ये सुषुन्नाया मूळ सविवरं स्थितम् । ब्रह्मरन्धं तदेवोक्तमामूलाधारपङ्कजम् ॥१६४॥

पूर्वतालुमूलमें जिस सहस्रदलपद्मकी बात कही है उसकी कर्णिकामें एक द्वादशदल कमलके कन्ददेशमें एक पश्चिमाभिमुख योनिमण्डल है, इस योनिमण्डलमें ब्रह्म-विवरसहित सुषुम्नामूल है। इस स्थानसे मूलाधारपर्यन्त जो दीर्घ सुषुम्नाविषर है वही ब्रह्मरन्थ—

#### दशम द्वार

-- कहा जाता है।

यस सारणमात्रेण बहाज्ञत्वं प्रजायते।
पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरुषो भवेत्॥१६६॥
'मद्बलभे। इस ब्रह्मरन्ध्रका स्मरण करते ही ब्रह्मज्ञ हो'
जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं एव ससारमे फिर'
जन्म नहीं लेना पड़ता।'

### २-सान्विकी मुद्रा

सत्सङ्गेन भवेन्मुक्तिरसत्सङ्गेषु बन्धनम्। असत्सङ्गमुद्रणं यत् तन्मुद्रा परिकीर्तितम्॥ (विजयतन्त्र)

'सत्सङ्गसे मुक्ति प्राप्त होती है और असत्सङ्गद्वारा वन्धन होता है। अतएय असत्सङ्गत्यागनेका नाम मुद्रा है।'

आशातृष्गा महासुद्दा बह्याग्नौ परिपाचिता। ऋषयोऽश्नन्ति नियतं चतुर्थी सैव कीर्तिता॥ (कैलासतन्त्र ८० पटल) सहस्रारे महापग्ने कर्णिका मुद्रिता चरेत्। आत्मा तत्रैव देवेशि केवलं पारदोपमम्॥ स्यंकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिमुशीतलम्। अतीव कमनीयञ्च महाकुण्डलिनीयुतम्॥ यस्य ज्ञानोटयस्त्रत्र मुद्रासाधक उष्यते।

( भागमसार )

'शिरःस्थित सहस्रदलकमलान्तर्गत कर्णिकामें ह-ल-श्व भृषित अ-क-थादि रेखाल्प त्रिकोण यन्त्रमें पारद-सहश निर्मल द्वेतवर्ण, कोटि सूर्यसहश प्रभायुक्त, कोटि चन्द्रमा-की भाँति सुश्रीतल, अत्यन्त कमनीय एवं महाकुण्डलिनी-सयुक्त जो परमश्चिव (परमात्मा) है वह जिसने जाना है वहीं नुद्रासादक है।'

आशातृष्णाञ्जगुष्सामयविशद्षृणामानलञ्जाप्रकोषा ब्रह्माञ्चावष्ट सुद्राः परसुकृतिजनः पाच्यमानाः समन्तात् । स्तित्यं सम्मक्षयेज्ञानविहतमनसा दिव्यमावानुरागी योऽसौ ब्रह्माण्डभाण्डे पशुहृतिविसुको रुद्रतुष्ट्यो महारमा॥ (भैरवयानल)

### ३-धर्ममेघसमाधि

त्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीद्रस सर्वथा विवेक्डवातेर्धर्ममेघ॰ समाधि॰। (पात० ४। २९)

प्रसङ्ख्यानेऽपि (विवेकसाक्षात्कारेऽपि) अकुसीदस्य (फलमिल्प्सोः परं विरक्तस्य योगिन) सर्वया विवेक-च्यातेः (सम्यग् भेदज्ञानात्) धर्ममेघ समाधिः (धर्म तरवसाक्षास्कारं मेहिति सिञ्जति वर्षतीति धर्ममेघः तादशः समाधिमंवतीत्यर्थः)

तालर्य, जो विरक्त योगी विवेकताद्यात्कारमें भी ईश्वरपदल्प फल पानेकी इच्छा नहीं रखता, उसे सम्यग्भावरे सदा विवेकशानका उदय होनेमें धर्ममेघ नामक समाधि उत्पन्न होती हैं। प्रकृष्ट धर्म आत्मतत्त्व-साक्षात्कारका कारण होनेसे उसे धर्ममेष कहते हैं।

कुत्सितेषु विषयेषु सीदतीति कुसीदो राग ।

'अर्थात् शब्दादि निक्तष्ट विषयोंमें जो लीन रहे उस दुष्पूर कामको कुनीद कहते हैं।' उसने रहित मनुष्य अनुसीद अर्थात् सर्वथा विरक्त हैं। ग्रिष्ठादि तिविध कर्मों-के अतिरिक्त मोलपलदायक परिग्रुद्ध धर्मको जो प्रसव करे उसे धर्मेष्य कहते हैं। इस धर्मेष्यसमाधिके उदय होने

वा परवैराग्यके उदय होनेसे प्रसख्यानका भी निरोध हो जाता है। (तन्नोंके स्वरूपनिर्वाचनपूर्वक, प्रत्येक्को पृथक्भावसे अवधारण करनेका नाम प्रसल्यान है।) दृश्यविषय कितने भागोंमें विभक्त हैं ? नृष्टा प्रकृतिने आरम्म करते हुए क्रमपरिणामने चित्त, महत्तव (बुद्धि), अहङ्कार, मन, दश इन्द्रियाँ, पञ्चतन्मात्रा, पञ्चप्राण, पञ्च-महाभृत, इनके स्थातने सत त्वचावाला भोगायतन देह और मोग्य प्रयिव्यादि तत्त्वींका पृथक अत्तित्व दुसः प्रतीत होनेपर भी, भोगके लिये फिर चिच व्याकुल नहीं होता । आत्मानुभूति त्यागकर विषयानुभवके लिये पिर प्रयास नहीं करता । तभी योगी मुक्तिमार्गमें आने बढ़ता है। इस समय योगी जिस शक्तिके बलते आगे वदता है वह चिन्ताके अतीत एवं युक्ति से अग्राह्य है। यह स्वाभाविक नियम है, इसे कोई अतिक्रम नहीं कर सकता । यह इच्छा करनेते नहीं होता, बल्कि अम्याके द्वारा अज्ञात सारमें अपने-आप आ जाता है। जो मनुष्य स्त्री-पुत्रादि सांसारिक विषयोंमें सदा चित्त लगाये हुए हैं वे उस अम्यासके अनुरोषसे उसी निवेशभावके वश रहते हैं । इच्छा करनेपर उस निवेशभावको त्याग नहीं सकते। कारण, वे यदि शिवादि किसी इष्ट-पूजाके अभिप्रापरे निर्जन स्थानमें वैठकर जिसकी पूजा करते हैं वह क्षणमरने कहीं अन्तिहित हो जाता है और जिनके बचावके लिये एकान्तर्मे पूजा करनेको वैठे ये वे ही अन्तर्ग्रहको परिपूर्ण कर देते हैं। पूजा भूलकर तन उन्हीं वातचीत होने लगती है। पूर्वपरिचित पुत्र-कलत्रादि विषय-वैभव पूजा करते समय पूजकके चित्तमे भर जाते हैं, पूज्य देवता मानो उपेक्षितकी मॉॅंति अन्तर्हित हो गया है। चिचर्ने पूर्वपरिचितका विना बुलाये आना और आवाहन करनेपर भी इष्टदेवताका अन्तर्घान केवल अम्यासका अनुरोध है। जिसके साय बहुत समयते आनुगत्य किया गया हो, वह उपेक्षित होनेपर भी त्यागता नहीं और न चित्त ही उंवे छोड सकता है । मानो कोई अन्तर्निहित शक्ति अज्ञात सारने उभयभाषचे किया करती है। चित्तने एक अञैक्कि वल देती है, जिसके द्वारा चित्त पूर्वपरिचितकी ओर दौड़ता है और चिन्तित वा पूर्वपरिचित विषय तिरस्तृत होकर भी उसके सामने आ खड़े होते हैं। चिन्तित विषयके साय चिचको मिलानेकी अनुपम शक्ति है। इसका शास्त्रकारीने वर्षा करनेवाला मेघ नाम रक्खा है। विषय-

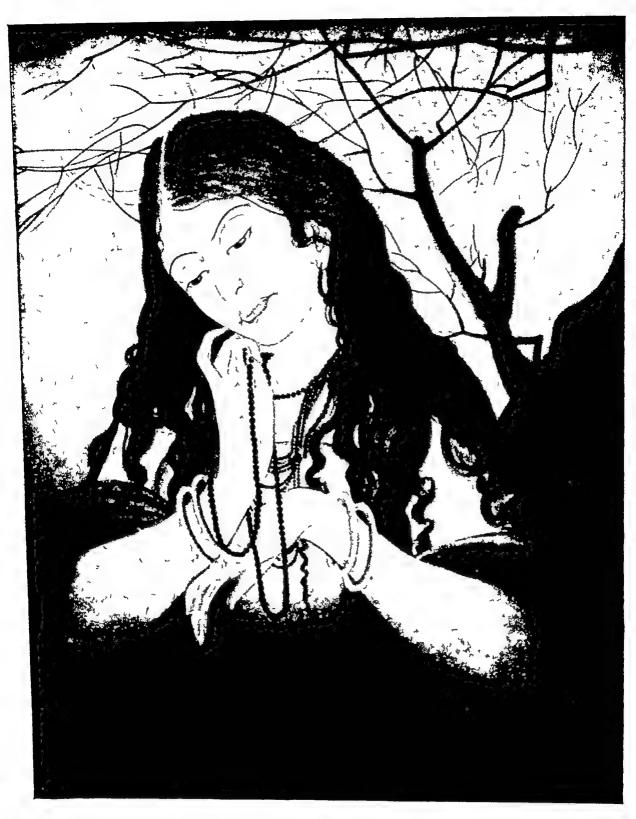

तपस्विनी

चिन्तनके फलसे यह मेघ ही अघर्मरूप फल भी बरसाता है और आत्मिचिन्तनके फलसे यह अनिर्वचनीया शक्ति ही चित्तको आत्मिविचारकी शक्ति देकर धर्मके बरसानेका पिरचय देती है। अपनी देहके किसी अङ्कको उसके उचित कर्ममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसो निपुणता आती है जिसका स्वरूप स्वयं कर्ता भी निरूपण नहीं कर सकता। अतएय आत्मानुभूति करते-करते आत्मानुभूतिका वेग बढ़ जाता है और विषयानुभूतिका वेग कर जाता है और विषयानुभूतिका वेग कर परम पुरुषार्थका साधन होता रहता है। आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, धर्माधर्म निचृत्त होकर, यथार्थ सद्धर्मका उदय होता है और ज्ञानके उत्कर्षके लिये चित्तमें शक्ति उत्पन्न होती रहती है।

### ४-विवेकख्याति

विवेक ख्यातिकी आड़मे जो अन्य प्रत्यय उदित होते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपर्युक्त सूत्रमें वर्णित हुआ है। ऋषि कहते हैं कि प्रसख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी सर्वया विवेक ख्याति होती रहती है, उसीका नाम घर्म-मेघ समाधि है ( महाजन कुसीद-व्याजके लोभसे रुपया उघार देता है, उसी प्रकार सिद्धियोंके पानेकी इच्छासे योगी महाजन समाधि-व्यवसाय कर सकते हैं, किन्तु विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते )। भूतजय, इन्द्रियजय आदिसे योगीको जो सब तत्त्वोंके सम्यक् दर्शन करनेकी सामर्थ्य आ जाती है उसे प्रसल्यान कहते हैं । इस प्रसख्यानमें भी जो व्यक्ति अकुसीद अर्थात् आसक्तिरहित है-प्रसख्यानरूप अपूर्व ऐश्वर्य-भोगमें भी जिसकी स्पृहा नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान योगीको ही प्रसख्यानसे अकुसोद कहा जाता है। महर्षिने विभृतिवर्णनप्रसङ्गमें भी वार-वार कहा है कि सव तत्त्वोंका आत्मविभृतिरूपसे दर्शन करते-करते ही यथार्थ वैराग्य उपस्थित होता है। ईश्वरत्वपर्यन्त जव बोघ होता रहे तभी यह अत्यन्त अकिञ्चित्कर अकुसीद अवस्था प्राप्त होती है। अपना महत्त्व देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके योगीको ही सर्वथा विवेकख्याति होती रहती है । निरन्तर आत्मसत्तानुभव होनेका नाम ही सर्वथा विवेक ख्याति है। परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह सम्भव है। केवल आत्मप्रेमके अभावके कारण ही आत्म-सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी त्पृहा रहती है। जब श्री-

सद्गुरुक्तपासे इस पूर्ण प्रेमका उदय होता है, तब फिर निमेषमात्रके लिये भी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा नहीं होती । यही सर्वथा विवेकख्याति है । बड़े सौभाग्य-के फल और अपार करुणाप्रभावसे ही यह हो सकती है। इस अवस्थाका योगशास्त्रप्रसिद्ध नाम धर्ममेघसमाधि है । अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है । अन्य समाधियोंसे व्युत्थान होता है, किन्तु इस धर्ममेघसमाधिसे। व्युत्थान नहीं होता। इसके उपिस्थित होनेपर ही ऐसा जान पड़ता है कि सब अनात्मसरकार क्षय हो गये हैं और कैवल्यप्राप्ति अत्यन्त समीप आ गयी है। योग-वासिष्ठकी माषामें इसे ज्ञानकी छठी- 'पदार्थाभाविनी' भूमिका कहते हैं। एकमात्र उस परमपदको छोड़ और कोई पदार्थ है या हो सकता है, ऐसी स्मृतितक उदित नहीं होती । इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानभावसे बुद्धि केवल आत्मसत्ताका ही अनुभव करती रहती है। अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है। यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य मुखमे प्रवेश करा दे तो वह भी अज्ञात सारसे गलेमें उतर जाता है। यह अपूर्व अवस्था है। साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । किन्तु इस पुण्यभूमि भारतवर्षमें ऐसे उन्नत योगी पूर्वकालमें थे और अब भी हैं। परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है, इस कारण दुर्लभ हैं। ऐसी अवस्थासे कैयल्यपद वा तुर्येगा नामक सातवीं भूमिका अति अल्प कालमें प्राप्त हो जाती है। स्थूल, स्क्ष्म, कारण, तीनों प्रकारके देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही कैवल्य है। कोई-कोई इसे महानिर्वाण भी कहते हैं। इस दशामे यह केवल धर्मको ही मेह वा सेचन करती है, इसीसे इसका नाम घर्ममेघ है। जो सव द्वैतप्रतीतिको धारण करनेमें समर्थ है वही धर्म है। एकमात्र आत्मसत्ता ही सर्वविशिष्ट सत्ताकी धारक वा प्रकाशक है। इस कारण घर्म कहनेसे उस अद्वैत सत्तामात्रखरूप वस्तुको ही समझा जाता है। समाघि जब सदा इस धर्मकी वर्षा करती रहे, कभी वह वर्षा रुककर अन्य प्रतीतिका उदय न हो, तभी वह समाधि घर्ममेघ कही जाती है।

## तत छेशकर्मनिवृत्तिः॥३०॥

इस सूत्रमें समाधिका फल वर्णित हुआ है। ऋषि कहते हैं कि धर्ममेघ समाधिसे क्लेशकर्मनिवृत्ति होती है। क्लेशकर्म यहाँ अवशिष्ट अशुक्लाकृष्ण कर्ममात्रके वोधक हैं। योगियोंके सम्बन्धमें फिर त्रिविध कर्मोंकी बात नहीं रह सकती। जवतक समाधिसे व्युत्थित होते हैं तवतक व्युत्थानकालमें जो कर्म अनुष्ठित होते हैं वे अग्रुक्लाकृष्ण ही हैं। धर्ममेध-समाधि व्युत्थानरहित है, इस कारण उसमें ऐसे कर्म भी नहीं रह सकते। अविद्या विनष्ट होनेपर भी उसका कार्य कुछ काल विद्यमान रहता है। प्रारच्ध सस्कार क्षय होने-पर्यन्त ही विनष्ट अविद्याके कार्य प्रकाशित होते हैं। क्रमसे जब कैवल्य अतिसन्निहित होता है तभी धर्ममेधसमाधि आकर उपस्थित होती है, इस कारण यहाँ आकर योगिवर अविद्यादि क्षेत्र और उसके कार्यरूप अग्रुक्लाकृष्ण कर्म, दोनोंकी अत्यन्त निवृत्ति देखकर सम्यक् कृतकृत्य हो जाते हैं।

#### ५-दूसरा अ-क-थ-ह-चक्र

| अ क थ ह | उङ्ग  | आखद   | ऊचफ   |
|---------|-------|-------|-------|
| ओडव     | ल झ म | औ द श | ॡ ञ य |
| ईघ न    | ऋ ज भ | इगघ   | ऋछव   |
| अः त स  | ऐ ठ ल | अणष   | ए टर  |

चतुरस्ने लिखेद्वणं चतुष्कोष्टसमन्विते । चतुष्कोष्टे पोढशकोष्ट इति यावत् ॥ (विश्वसारे)

चतुरसं ि छिखेरकोष्ठं चतुष्कोष्टसमन्वितम् । पुनश्चतुष्क तत्रापि छिखेद्शमान् क्रमेण तु ॥ तत∙ पोडशकोष्ठेषु अकारादिवर्णान् प्रादक्षिण्येन छिखेत्॥१॥ तत्र क्रमः—

इन्द्रभिरुद्रनवनेत्रयुगार्कदिक्षु ऋत्वष्टपोढशचतुर्दशभौतिकेषु । पातालपञ्चदशवहिष्टिमाशुकोष्ठे वर्णां छिखेछिपिभवान् क्रमशस्त्रं धीमान् ॥ २ ॥ नामाधक्षरमारभ्य यावन्मन्त्रादिमाक्षरम् । चतुर्भिः कोष्टेरैकैक्सिति कोष्टचतुष्टयम् ॥ ३ ॥ पुन कोष्टगकोष्टेषु सन्यतो नाम्न आदित ।
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरि क्रमाज् नेया विचक्षणे ॥
सन्यतः दक्षिणत ॥ ४ ॥
दक्षिणावर्तयोगेन कोष्टे वर्णान्तिखेत् सुर्धा ।
येनैव लेखन कुर्यात्तेनैव गणन स्मृतम् ॥ ५ ॥
सिद्धः सिद्ध्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमत ।
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपुर्मूल निकृन्तिति ॥ ६ ॥
तन्त्रान्तरे—

सिद्धाणां वान्धवा प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः स्मृता । सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवो घातका स्मृता ॥ ७ ॥ जपेन वन्धुः सिद्धः स्याव् सेवकोऽधिकसेवया । पुष्णाति पोषकोऽभीष्ट घातको नाशयेद् ध्रुवम् ॥ ८ ॥ सिद्धः सिद्धो यथोक्तेन द्विगुणाव् सिद्धसाध्यकः । सिद्धसिद्धोऽद्धंजपाव् सिद्धारिद्दंन्ति वान्धवान् ॥ ९ ॥ साध्यसिद्धो द्विगुणत साध्यसाध्यो निर्ध्यक् । तत्सुसिद्धोऽद्धंजपाव् साध्यसाध्यो निर्ध्यक् । सिद्धसिद्धोऽद्धंजपात् साध्यसाध्यो निर्ध्यक् । सिद्धसिद्धोऽद्धंजपात्तसाध्यो द्विगुणाधिकाव् । सिद्धसिद्धोऽद्धंजपात्तसाध्यो द्विगुणाधिकाव् । तत्सुसिद्धो प्रहादेव सुसिद्धारि स्वगोत्रहा ॥१९॥ अरिसिद्ध सुतान् हन्यादिरसाध्यस्तु कन्यका । तत्सुसिद्धस्तु पत्नोव्यस्तद्दिर्हन्ति साधकम् ॥१२॥

अथ वैरिसन्त्रपरित्यागप्रमाणमाह तन्त्रे—
गवा क्षीरे द्रोणमिते जपेन्मन्त्र शताष्टकम् ।
पीत्वा क्षीर जपेत्रद्वत् समुचार्यं त्यवेत्रया ॥१३॥
अमेनैव विधानेन वैरिसन्त्राद्विमुच्यते ।
अरिसन्त्र विदित्वा तु न पुन प्रजपेच तत् ।
सन्त्यज्य तु देवतायाः तस्या अन्यं भजेन्मनुम् ॥१४॥

द्रीणपरिमाणं तथा तन्त्रान्तरे—
पळद्वयं तु प्रसृतिः कुढव तच्चतुष्टयम् ।
चतुर्भिः कुढवैः प्रस्थ प्रस्थाश्चत्वार आढकम् ।
चतुर्भिराढकैद्रोंणः कथितो मानवेदिभिः ॥१५॥

प्रकारान्तरमाह रुद्रयामले-

वटपत्रे लिखिखारिमन्त्र मोतसि निक्षिपेत् । एवं मन्त्रविमुक्ति स्यादिस्याह मगवान्छिव ॥१६॥

अत अ-क-थ-ह-चक्र कहते हे । चतुष्कोण एक क्षेत्र र्खीचकर उसको चार कोठोंमे विमक्त करे, फिर इन चार कोठोमेसे एक-एक कोठेको चार मार्गोमें विभक्त करनेपर सोलह कोठोका एक चक्र बनेगा। फिर उन सोलह कोठोंमें अकारादि सब वर्ण प्रदक्षिणक्रमसे लिखे।।१।। अकारसे हकार-पर्यन्त वर्ण इस चक्रमे लिखनेकी यह रीति है। पहले कोठेमें अ, तीसरेमें आ, ग्यारहवेंमें इ, नवेंमें ई, दूसरेमें उ, चौथेमें ऊ, बारहवेंमें ऋ, दसवेंमें ऋ, छठेमें ल, आठवेंमें लू, सोलहवेंमें ए, चौदहवेंमें ऐ, पॉचवेमें ओ, सातवेंमें औ, पन्द्रहवेंमें अं, और तेरहवें कोठेमें अः। इस प्रकार सोलह कोठोमें सोलह स्वरवर्ण लिखकर पुनर्वार उक्त नियमसे ककारादि 'ह' पर्यन्त सब वर्ण लिखे ॥२॥ जबतक सब वर्ण शेष न हों,तबतक उक्त रीतिसे इन सोलह कोठोंमें वर्णपात करे। इस रीतिसे वर्णविन्यास करनेपर किस कोठेमे कौन-कौन वर्ण विन्यस्त होगा यह पूर्वेलिखित चक्र देखनेसे समझमें आ जायगा । इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्रहीताके नामके आद्यक्षरसे आरम्भकर मन्त्रके आदि अक्षरपर्यन्त ॥ ३॥ सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध और अरि इस भाँति गणना करे। एक कोठेमें नाम और मन्त्रका आदिवर्ण होनेपर उसमें भी इसी प्रकार वर्णकी गणना करे ॥४॥ यह विश्वसारतन्त्रमें कहा है। उस चक्रमें वर्णविन्यास और गणना दक्षिणावर्तसे करनी चाहिये ॥ ५ ॥ अब किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे मन्त्र स्वय सिद्ध होता है, किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे कैसा फल होता है, सो कहते हैं। साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप-होमादिके द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है। मुसिद्धमन्त्र प्रहण करनेसे तत्काल मन्त्रसिद्धि और अरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे समूल वंशका नाश होता है।। ६।। अन्य तन्त्रमें लिखा है कि सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्यमन्त्र सेवक, सुसिद्धमन्त्र पोषक और शतुमन्त्र घातक है। बन्धुमन्त्र जपद्वारा, और सेवकमन्त्र अधिक सेवाके द्वारा सिद्ध होता है। पोषक मन्त्र पृष्टिकारक और घातक मन्त्र अभीष्टका नाश करता है।।७।८॥ सिद्धगृहस्थित जपदारा सिद्ध होता है। इसी प्रकार सिद्धसाध्य मन्त्र द्ने जपसे और सिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है और सिद्धारि मन्त्रका जप करनेसे बन्धु-विनाश होता है॥ ९॥ साध्यग्रहस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता है, साध्यसाध्य मन्त्रके जपनेसे कोई फल नहीं होता। साव्य-सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धसाध्य मन्त्र दूने जपसे और सुसिद्ध-सुसिद्धमन्त्र प्रहणमात्रसे ही सिद्ध होता है और सुसिद्ध अरिमन्त्र अपने गोत्रका नाश करता है।। १०॥ अरिसिद्ध मन्त्र पुत्र, अरिसा व्य मन्त्र कत्या, अरिसुसिद्ध मन्त्र पत्नी और अरि-

गृहस्थित अरिमन्त्र साधकका नाश कर देता है।।११।। अ-क-थ-इ-चक्रका विषय सरलतासे समझनेके लिये एक चक्र अकित कर दिया गया है। इस चकको देखकर सिद्धादिकी गणनाद्वारा शुद्ध मन्त्र ग्रहण करे, कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण न करे, यदि भ्रमसे अरिमन्त्र ग्रहण कर ले तो उसको त्याग दे। अव किस प्रकार अरिमन्त्रको त्यागना चाहिये, इसकी रीति लिखते हैं-एक द्रोणपरिमाण गायके द्घपर एक सौ आठ बार वह वैरिमन्त्र जपकर उस दूधको पी लेवे । फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्त्रोचारणपूर्वक परित्याग करे, इस विधानसे वैरिमन्त्रको त्याग देना चाहिये। अरिमन्त्रके जान छेनेपर फिर उस मन्त्रका जप न करे, उस मन्त्रको त्यागकर दूसरा उसी देवताका मन्त्र प्रहण करे ॥ १२ । १३ ॥ तन्त्रान्तरमे द्रोणका परिमाण इस प्रकार कहा है कि २ पल=१ प्रसृति, चार प्रसृति=१ कुडव, ४ कुडव=१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ=१ आढक और ४ आढक=१ द्रोण॥ १४॥ रुद्रयामलमें वैरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति लिखी है, यथा-वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसको नदीके जलमे डाल देवे। इस प्रकार वैरिमन्त्र परित्याग करे। यह बातः स्वय श्रीभगवान् महादेवने कही है।। १५॥

# ६-दीक्षातत्त्व

दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पापपद्धति.।
तेन दीक्षोच्यते मन्त्रे स्वागमार्थबळावळात् ॥१॥
( लघुकतपस्त्र )

'जिसके द्वारा पापराशि क्षय हो और परम ज्ञानका उदय हो, उसे आगमादि शास्त्र दीक्षा शब्दसे उल्लेख-करते हैं।'

दिव्यज्ञानं यतो द्यात् क्यात् पापक्षयं ततः। तसाद्दोक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतन्त्रस्य सम्मता॥२॥ (विश्वसारतन्त्र)

'जिसके द्वारा पापश्चय करके दिन्य ज्ञान दिया जाय-उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रोंका अभिमत है।'

ददाति दिग्यभावञ्चेत् क्षिणुयात् पापसन्ततिम् । तेन दीक्षेति विख्याता सुनिमिस्तन्त्रपारगै ॥३॥ (गौतमीयतन्त्र अ० ७ )

'जिस कार्यद्वारा दिन्यभावकी प्राप्ति और पापका क्षयः हो, तन्त्रज मुनि उसीको दीक्षा कहते हैं।' जाती है और इसे फेंक दिया जाता है। इस कारण प्राणको अर्क कहते हैं। प्राण ही अमृत है—

अमृतमु वै प्राण । (श० ९।१।२।३२)

इस मर्त्यपिण्डको अमृतत्वसे सयुक्त रखनेवाला प्राण ही है। इन्द्रने प्रतर्दनसे यही कहा—

प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा। त मामायुरमृतमित्युपास्स्वाऽऽयु॰ प्राण प्राणो वा सायुः। यावदस्मिन्छरीरे प्राणो वसति न्तावदायु । प्राणेन हि एवास्मिन्-छोकेऽमृतत्वमामोति । (शाखायन-भारण्यक ५।२)

अर्थात् 'में प्राणरूप प्रजा (Intelligence) हूँ ।
-मुझे आयु और अमृत जानकर उपाचना करो । प्राणके
-रहनेतक ही आयु रहती है । प्राणसे ही इस लोकमें
अमृतत्वकी प्राप्ति होती है ।' जो चित्-शक्ति इस मर्त्यपिण्डको उठाकर खड़ा कर देती है अर्थात् जिसके कारण
-शक्तिसञ्चार दृष्टिगोचर होता है, यह प्राण ही है—

्राण एव प्रज्ञात्मा । इद शरीरं परिग्रह्म उत्थापयित । 'यो वै प्राण सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राण'। (शाखायन-आरण्यक ५ । ३)

जो कुछ भी जगत्में वा शरीरमें प्रजान (Intelligence) है, वह प्राण ही है। प्राणकी सत्तासे ही मशकसे अद्मापर्यन्त सब चैतन्य अनुस्यूत हैं।

प्राण ही उस चित्-शक्तिका महान् लिङ्ग या शेप है । प्राणरूप शेप (Symbol) से उस परमचैतन्यकी प्रतीति होती है । इस कारण प्राणकी एक सशा शुन शेप भी है । हममेंसे हर एक प्राणी महा-प्राणका एक लिङ्ग है । क्या शुद्र पिपीलिका और क्या महद् आश्चर्यम्त मनुष्य, सब श्वारूप प्राणके लिङ्ग (Symbols) हैं । ब्राह्मणप्रन्थोंके अनुसार प्राण ही सोम है, प्राण ही अग्न है । अग्नीषोमात्मक इस जगत्में एक प्राण ही प्राणापानरूपसे द्विधा विमक्त होकर कार्य कर रहा है । प्राण ही मित्र और प्राण ही वर्षण है । मैत्रावरणसम्बन्धी मन्त्रीमें प्राणापानकी ही महिमा या रहस्य वताया गया है । प्राण ही देव हैं, प्राण ही वालिक्टय, हैं क्योंकि प्राणीके सन्तान या विस्तारमें वालमात्रका भी अन्तर नहीं है—

वालमात्रादु हेमे प्राणा असम्मिन्नास्ते यद्वालमात्राद-सभिन्नास्तसाद्वालिबन्या । (श॰ ८।३।४।१) प्राण ही ऋकु ,यजु और साम ई।प्राण ही रश्मियाँ हैं— सहस्ररिमः शतधा वर्तमानः

प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्यः॥

प्राण ही सवत्सर है, प्राण ही सत्य है। प्राण एक बड़ा भारी शिक्य या छींका है जिसमें सब कुछ वंघा रहता है। (श्र० ६।७।१।२०)

ऋषि पूछता है कि इस ब्रह्मपुरीमें कौन सोता नहीं— तटाहु कोऽस्वस् महीत, यद्वाव प्राणी जागार तटेव

तदाहु काऽस्वसुमहात, यद्वाव प्राणा आगार तदव जागरितम् इति । (ताह्य॰ १०।४।४)

प्राणका जागना ही महान् जागरण है। प्रश्नोपनिषद्-में भगवान् पिप्पलादने वताया है—

प्राणाग्नय एवासिन् ब्रह्मपुरे जावति ।

अर्थात् प्राणकी अग्नियाँ इस ब्रह्मनगरीमें सदा जागरूक रहती हैं।

यजुर्वेदमें एक मन्त्र है-

सप्त ऋषय प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदम-प्रमादम् । सप्ताप स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अस्वमजौ सन्नसदौ च देवौ ॥ (यजु० ३४ । ५५)

प्रायः सभी भाष्यकारोंने इस मन्त्रका प्राणपरक अर्थ किया है। यहाँतक कि प्रिफिथ (Griffith) महोदयने भी यह टिप्पणी दी है—

सत ऋषय'=सात प्राण । सात आप्=सात प्राण या इन्द्रियाँ । दो जागनेवाले देव=प्राणापान ।

अर्थात् सात ऋषि इस श्रीरमें प्रतिष्ठित है। प्रमाद-रहित रहकर सात इसकी रक्षामें सावधान रहते हैं। सात विहर्मुखी प्राणधाराएँ या इन्द्रियाँ सोते समय सोने-वालेके लोकमें सहत हो जाती हैं। उस समय भी स्वप्न-रहित रहनेवाले दो देय (प्राण और अपान) जागनेवाले आत्माके साथ स्थित रहकर जागते रहते हैं।

### प्राण और ऋपि

प्राणोंकी सज्ञा ऋषि भी है-

प्राणा वा ऋषय । इसौ एव गोतमसरहाजो । अयमेव गोतम , अय भरहाज । इसौ एव विश्वामित्रजमद्मी । अयमेव विश्वामित्र , अय जमद्गि । इसौ एव वसिए-कर्यपौ । अयमेव वसिष्ठ , अय कर्यप । वागेवाति । अर्थात् सात ऋषि ही सात प्राण हैं। दो कान गोतम और भरदाज हैं। दो ऑखें विश्वामित्र और जमदिंग है। न्दो नासिकारन्ध्र वसिष्ठ और कश्यप है। वाक् अति है।

यह सिर देवकोश है, इसे ही स्वर्गलोक भी कहते हैंतहा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः।
तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथी मनः॥
(अथर्व० १०।२।२७)

अर्थात् वह सिर भली प्रकार मुँदा हुआ देवोका कोश या खजाना है। प्राण, मन और अन्न (या वाक् = स्थूल-भूत) उसकी रक्षा करते है।

यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि सप्तर्षि इसी देवकोश या स्वर्गमें प्रतिष्ठित हैं। सिरके सात रन्ध्र या विवर सात ऋषियोंकी भाँति चमकते हैं। शरीरमें सिर ही ज्योति या चेतनाका केन्द्र हैं। वहाँ ही पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ज्ञान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है। ज्ञानके विविध केन्द्र ही विविध देव हैं। वे सब देव स्वर्ग नामक सिरमें ही वसते है। इसी तरह सप्तर्धिसज्ञक प्राणीका स्थान भी मस्तिष्क ही है। बृहदारण्यक उपनिषद्मे विस्तारसे इसे -समझाया है।

अर्वाग् विलश्चमस अर्ध्वं च्रानः स्विस्ट पम्। स्विस्ट प्रम्। तस्यासत ऋषयः सप्ततीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना॥

इसकी व्याख्या भी वहाँ दी हुई है। अर्थात् यह चिर ही ऊपर पेंदी और नीचेकी ओर मुँहवाला चमस या कटोरा है। इसमें प्राण नामक विश्वरूप यश रक्खा हुआ है। इसके किनारोपर सप्तर्षि विराजमान हैं। उसमे ज्ञासके साथ समनसवाक् आठवीं है।

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपर दुलोकमें सप्तर्षि प्रकाशित हैं, उसी प्रकार इस मिस्तिष्करूपी दुलोकमें सप्तप्राणसज्ञक सप्तर्षि विराजमान है।

पाणकी विशेष महिमा प्रश्नोपनिषद्में महर्षि पिप्पलाद-चे वर्णित की है—

> अरा इव रथनाभी प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। ऋचो यज्रिष सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥

प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण प्रजास्तिवमा बिल

हरिनत यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि॥ देवानामसि विद्वतमः पितृणां प्रथम स्वधा। सत्यमथर्वाङ्गिरसामसि ॥ चरितं ऋषीणा इन्द्रसर्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥ यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायात्रं भविष्यताति ॥ वात्यस्त्वं प्राणैकपिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व नः॥ या ते तन्वीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चश्चिष । या च मनसि सतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्। मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥

(प्रश्न०२)

जिस समय आश्रमीमें ऋषि और ब्रह्मचारी प्राण-विद्याके रहस्योंको जानते ये और प्राणके सयमसे मानसिक समाधि, पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्यकी साधना करते थे उस पावन कालका यह प्राण-गीत है। इसमें कहा है कि हे प्राण! तुम विश्वधायस् माताके समान हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे पुत्र है। ऋषि लोग अपने अन्तेवासियों-को प्राणरूपी माताकी गोदमें सौंपकर निश्चिन्त हो जाते थे और वे ब्रह्मचारी उस विश्वदोहस् माताके अमृत-जैसे सोम्य मधु तथा दुष्पका पान करके अमृतत्व और ब्रह्मवर्चसकी प्राप्ति करते थे। सनातन योगविद्या प्राणविद्याका ही दूसरा नाम है। प्राणके रहस्योंका ज्ञान ही योगसम्प्राप्ति है। जो कुछ भी जगत्में बाहर और भीतर है, कुछ भी प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है।

अथवंवेदके प्राणस्क्तमे (११।५) अनेक प्रकारसे प्राणकी महिमाका वर्णन किया गया है। वह स्क प्राणका शाश्वत यशोगान है। अथवंवेदमें अन्यत्र (७।५३) प्राण और अपानको देवताओंका वैद्य कहा गया है। ये ही अश्वनीकुमार हैं।

प्रत्यौहतामिश्वना सृत्युमस्तद् देवानाग्ने भिषजा शचीभिः। (७।५३।१) 'हे अश्वनीकुमारो ! मृत्युको इससे दूर करो । तुम देवोंके भिषक हो ।' वे दैव भिषक कौन-से हैं—

संक्रामतं मा जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम्। शतं जीव शरदो वर्धमानोऽ -िप्तष्टे गोपा अधिपा वसिष्टः॥

अर्थात् हे प्राण और अपान, तुम इस शरीरको मत छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं वसी, जिससे यह मनुष्य शतायु होवे ।

प्राणायामके द्वारा खास्थ्य-सम्पादनकी विधि दैवी चिकित्सा है। शरीरस्थ च्यवनप्रक्रिया (Catabolic tendencies) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही सम्यक् रोककर पुनः खास्थ्य और आयुकी वृद्धि कर सकते हैं। शरीरस्य रसोंको फिरसे यविष्ठ वनानेवाली विधि भी प्राणायाम ही है। प्राचीन ऋषियोंने प्राणिववाके रहस्य-को जानकर जिस योगिविधिका आविष्कार किया, अनन्त कालतक यही विधि अमृतत्व और दीर्घ आयुष्यकी प्राप्त-के लिये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी। प्राणकी प्रतिष्ठा ही अमृतत्व है, प्राणकी उत्कान्ति ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम मार्ग है। सर्व प्रकारकी निर्विकारिता ही प्राणोंको प्रकृतिस्थ या क्षोभरहित रखती है। ब्राह्मणोंमें लिखा है—

#### रेतो वै प्राणः ।

इस रेतका शरीरमें सम्यक् पाचन ही ब्रह्मचर्य है। यही परम तप है। इस ब्रह्मोदनके परिपक्क होनेसे अमृतत्व उत्पन्न होता है—

यसात्पकाटसृतं सबभूव वेनौटनेनातितराणि सृत्युस् ॥



# गीतामें योगका उन्नेख

( लेखक-श्रीरामप्रसादजी पाण्डेय एम ॰ ए० )



स वाहुत्यसे हिन्दू धार्मिक प्रन्योंमें योग-पदका प्रयोग होता है उस वाहुत्यसे कदाचित् अन्यं पदोंका नहीं होता। जैसे योगका अम्यास किसी-न-किसी रूपमें हिन्दुओं के साधनासम्बन्धी जीवनमें होता है वैसे ही शास्त्रोंमें भी अनेक अथाँमें योगका प्रयोग पाया जाता है।

जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक है उसकी भाव-व्यञ्जकता भी विशाल होनी चाहिये।

जहाँतक मुझे ज्ञात है, योगका सबसे प्राचीन प्रयोग कठोपनिषद्की अन्तिम वछीके ग्यारहवें रलोकमे हुआ है। दसवें रलोकमें योग-विषयका निर्देश करके उसका नाम उस रलोकमें वतलाया गया है। वे रलोक इस प्रकार हैं—

यदा पञ्चावितष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमा गतिम् ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रमचस्तदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ ॥ अर्थात् मनके साथ जव पाँचों इन्द्रियाँ स्थिर हो जाती हैं और बुद्धिमें कोई चेष्टा नहीं रह जाती तब परागितकी स्थिति जाननी चाहिये। ऐसी स्थितिको, जिसमें सभी इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं, योग कहते हैं।

यहाँ स्पष्टरुपसे योगमें दो भाव व्यक्त किये गये हैं— एक तो यह कि सभी इन्द्रियाँ विषयोंसे हट जायँ और दूसरा यह कि आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्ममें लीन होनेकी स्थिति प्राप्त हो ।

प्राय इसी अर्थ में योगका उल्लेख स्वेतास्वतरोपनिषद्के दूसरे अध्यायमें भी हुआ है। अन्तर योड़ा-सा यह है कि योगिविधिका भी, अर्थात् इस विधयका कि योगकी र्ट्यित कैसे अभ्याससे प्राप्त की जाय, विशद वर्णन है। उस अध्यायमें कुल सतरह स्लोक हैं और प्रथम पनद्रह स्लोकों में योगके ही अभ्यास तथा लक्षणोंका विवेचन है। अत. उस अध्यायको ही योगाध्याय कहा जाय तो अनुचित न होगा।

इसके अतिरिक्त अनेक उपनिषद् ऐसी ह जिनमें योग-विषयका संवित उल्लेख है और कुछ ऐसी भी हैं जिनमें आद्योपान्त योगका ही विवेचन मरा पड़ा है। हृष्टान्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्, नादिबन्दूपनिषद्, ध्यानिबन्दूपनिषद्, योगतन्वोपनिषद्, योगचूडामण्युपनि-षद्, योगशिखोपनिषद्को देख सकते हैं।

उपर जो कुछ कहा गया है उससे योगका महत्त्व सूचित हो गया होगा। अधिक तो क्या कहे, योग हमारे धार्मिक जीवनका सर्वस्व है। इसीलिये पत्किलि ऋषिने इसके सभी अङ्गोंका वर्णन स्त्रोंमें बद्ध कर दिया, जिससे अधिक सम्पूर्णतासे योगका अभ्यास हो। योग-दर्शनमें योगका प्रायः वहीं अर्थ और साधन-विधि मिलती है जिनका उपनिषदींमें सक्षित उल्लेख है।

जो विषय इतना व्यापक है उसका उल्लेख होनेसे भला, श्रीमद्भगवद्गीतामें कैसे रह सकता है १ सच बात तो यह है कि 'न' आदि अव्ययोंको छोड़कर जितनी बार 'योग' पद गीतामें प्रयुक्त हुआ है उतनी बार दूसरा कोई शब्द नहीं। सभी अध्यायोंके विषयोंको एक-न-एक योग ही कहा गया है। इसका अभिप्राय यही है कि समस्त गीता योगका विस्तार है। परन्तु यहाँ योगसे केवल चित्तवृत्तिनिरोध अथवा इन्द्रियधारणा ही विवक्षित नहीं है वरं योग परागित अथवा ब्रह्मात्मैक्य स्थितिको व्यक्त करता है। प्रत्येक अध्यायके विषयविवेचनका फल यह है कि साधक उससे 'ब्रह्मीण स्थित' होता है। गीतामें योगका यही प्रधान अर्थ है। इसके अतिरिक्त प्रसङ्गवश भिन्नार्थमें भी यह शब्द व्यवद्वत हुआ है। स्वय भगवानने दो स्थलोंमे योगकी प्रासङ्गिक परिभाषा दी है—

समस्वं योग उच्यते। (२।४८) योगः कर्मसु कौशलम्। (२।५०)

अर्थात् योग बुद्धिकी साम्यावस्थाका नाम है, कर्म करनेकी वह रीति जिससे कर्मोंके फल हमारे लिये वन्चनके कारण न हों, योग है। मूल भाव दोनों परिभाषाओंका एक ही साम्यबुद्धि है, क्योंकि साम्यबुद्धि ही वह कौशल है जिससे कर्मोंमे प्रवृत्त रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह सकते है।

निम्नलिखित रेलोकांशोंमे योग शब्द दिखायी देता है—

योगक्षे मं वहाम्यहम् । (९।२२) आस्थितो योगधारणाम् । (८।१२) ८३—८४

| योगबळेन चैव।                          | ( 6 1 20 )       |
|---------------------------------------|------------------|
| योगञ्रष्टोऽभिनायते ।                  | (६१४१)           |
| योगमायासमाष्ट्रतः ।                   | (७१२५)           |
| योगयज्ञाः                             | (४1२८)           |
| योगयुक्तो सुनिः।                      | (५1६)            |
| योगयुक्तो विद्युद्धात्मा ।            | (410)            |
| योगयुक्तो भवार्जुन ।                  | (८१२७)           |
| योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।      | (६।२९)           |
| योगवित्तमाः ।                         | (१२।१)           |
| योगसंज्ञितम् ।                        | (६।२३)           |
| योगसंन्यस्तकर्माणम् ।                 | (8188)           |
| योगसंसिद्धः ।                         | (४1३८)           |
| योगसंसिद्धिम् ।                       | (६।३७)           |
| योगसेवया ।                            | (६।२०)           |
| योगस्थः कुरु कर्माणि।                 | (२१४८)           |
| तदा योगमवाप्स्यसि ।                   | (२14३)           |
| इम विवस्वते योगं प्रोक्तवान् ।        | (818)            |
| योगमातिष्ठ                            | (४१४२)           |
| पुनयोंग च शसिस ।                      | (4187            |
| एकं साख्यं च योगं च।                  | (414)            |
| योगं तं विद्धि पाण्डव ।               | (६।२)            |
| आरुरक्षोर्मु नेयोगम् ।                | (६।३)            |
| युन्ज्याद्योगम् ।                     | (-६।१२)          |
| युञ्जतो योगम् ।                       | (६।१९)           |
| योगं युअन्मदाश्रयः।                   | (918)            |
| पर्य मे योगमैश्वरम् ।                 | (814)            |
| एतां विभूतिं योगं च।                  | (8010)           |
| विस्तरेणात्मनो योगम् ।                | (20182)          |
| पस्य मे योगमैश्वरम् ।                 | ( ११ 1 ८ )       |
| योगं योगे इवरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः | •                |
| योगो नष्टः परंतप ।                    | (१८।७५)<br>(४।२) |
| योगः प्रोक्तः पुरातनः ।               |                  |
| नास्यइनतस्तु योगोऽस्ति ।              | (×1≠),           |
| योगो भवति दुःखहा ।                    | (६।१६)           |
|                                       | (६॥१७)           |
| स निश्चयेन योक्तस्यो योगः ।           | (१।२३)           |
| योऽय योगस्त्वया प्रोक्तः ।            | (६।३३)।          |
| असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः।          | (६॥३६)           |
|                                       |                  |

| योगाचिकितमानसः ।              | (६१३७)                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| तसारोगाय युज्यस्व ।           | (२।५०)                                  |
| योगारूढस्य तस्यैव ।           | (६।३)                                   |
| योगारू वस्तदोच्यते ।          | (६।४)                                   |
| योगे त्विमा ऋणु ।             | (२।३९)                                  |
| सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते ।   | (१०।७)                                  |
| अनन्येनैव योगेन सा ध्यायन्त   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| अन्ये साख्येन योगेन कर्मयोगेन | चापरे।(१३।२४)                           |
| योगेनाव्यभिचारिण्या           | (१८।३३)                                 |
| तद्योगैरपि गम्यते।            | (414)                                   |

'योग' पद अनेक विभक्तियों में जैसे प्रयुक्त है वैसे अकारादि क्रमसे दिखाया है। इसके अतिरिक्त 'योगी' पद सत्ताईस वार और 'योगेश्वर' तीन वार प्रयुक्त हुआ है। पॉचवें अध्यायके छठे श्लोकमें एक वार 'अयोगतः' पद भी आया है।

उपर्युक्त सभी खलोंमें योग जिन-जिन अयोंमें प्रयुक्त हुआ है उनपर प्रकाश डालनेका अर्थ गीताके लगभग अस्वी क्लोकॉपर भाष्य करना हो जायगा। जिसके लिये यहाँ न खान ही है, न क्षमता ही। प्रसङ्गवश कहीं अव्यक्तका व्यक्त होना, कहीं चित्तवृत्तिका निरोध करना, कहीं साम्यभाव, कहीं ब्रह्मप्राप्तिका साधन, कहीं कर्मयोग अर्थात् साम्यबुद्धिद्धारा कर्म करनेकी साधना, कहीं शक्ति, कहीं परागति और कहीं ब्रह्मविद्याके अर्थमें आया है। गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाशमें प्रसगके अनुसार इन अर्थोंको और दूसरोंको भी जो मेरे ध्यानमें नहीं आये हं, भिन्न-भिन्न क्लोकोंमें लगा सकते हैं।

परन्तु गीतागत योगके उछिखके सिलसिलेमें एक विषयकी चर्चा और कर देना अत्यायश्यक प्रतीत होता है। जैसे किसी भी विषयका दुरुपयोग हो सकता है, वैसे कुछ कालने योगके कुछ अर्ज्जोका अर्थात् कुछ साधनींका दुरुपयोग हो रहा है। योगताधनके कुछ दग ऐसे पाये गये हे जिनसे यलवीयंनी दृद्धि होती है और अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उनके सहारे कुछ 'योगी' चमत्कार, विशेषतया शारीरिक, दिखाते फिरते हैं। दूसरे उन्हें स्वास्थ्यसुषारके लिये इधर-उधर िखाते फिरते हैं। ये वार्ते योगकी मौलिक और विशुद्ध कल्पनाके विरुद्ध है। योगकी ये कल्पनाएँ न गीताको सम्मत हैं, न उपनिषद्कि । गीता और उपनिषद् दोनों योगको आध्यात्मिक साधना, उपासना, ब्रह्मप्राप्ति कहते हैं। यह आध्यात्मिक जगत्की वस्तु है। स्वास्थ्यके लाम अथवा शरीरके सुखके लिये जो कुछ प्राणिनम्रह आदि किया जाता है उसे योग न कहकर व्यायाम कहा जाता तो अधिक कल्याण होता। 'योग' शब्दके भावमें भगवान्से मिलनेकी भावना सनिहित है। यही योगका आद्यन्त है। ऊपर जिन अनेकार्योंको दिखाया गया है उन सभीके मूलमें यही मेलकी आकाक्षा, भगवान्से एक हो जानेकी श्रम वासना छिपी हुई है।

भगवद्गीतामें जिस योगका विवेचन और उपदेश है। उसका सार यह है कि मानवजीवनकी ब्रह्मप्राप्तिमें है। परन्तु उस ब्रह्मप्राप्तिके लिये किसी विशेष सामाजिक साधनको अपेक्षा नहीं है। वह प्रत्येक अवस्था और स्थितिमें सम्पन्न हो सकती है। समाजका एक प्रकारका धर्म न उसके लिये सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म वाघक है। प्रत्युत सामाजिक धर्मकी पूर्तिका उसपर कोई प्रभाव नहीं है। ब्रह्मप्राप्ति तो भगवत-शरणागितसे, ब्रह्म-चिन्तनसे होती है। भगवान्को स्मरण करनेसे, उसकी शरणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता है। अपने लौकिक घर्मों अर्थात् कर्तन्योंको करते हुए कभी मनमें यह न लाये कि ईश्वरप्राप्तिका यही साधन है। अपने लौकिक घमोंंमेंसे इस बुद्धिका परित्याग करके ईश्वरको पानेके लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी शरण जाय। भगवान्ने नीचे दिये हुए प्रसिद्ध इलोकमें इन्हीं वार्तीकी ओर सकेत किया है-

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण व्रज । अह रवा सर्वपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥

यही गीतोक्त योग है। भगवान् इसके समझनेकी हमें बुद्धि दें।



रल्याण

## कल्याण



वसवर्लिंग खामीजी एलन्दूर



महन्त खामोजी इळकछ



हानगल्ल श्रीकुमार शिवयोगीजी

## शिवयोगमन्दिर

( हेखक-श्रीचिद्घन शिवाचार्यजी )

कत्याणके पाठकोंको शिवयोग-मन्दिर जारे उसके सस्थापक एक शिवयोगोका परिचय कराना इस छोटे-से लेखका उद्देश्य है।

शिवयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोगके विषयमें सक्षेपसे कुछ लिख देना अप्रासिक्किक नहीं होगा।

कठोपिनषद्में आचार्य वैवस्वतसे निचकेताको तृतीय वरकी प्राप्तिके अनन्तर यह कहा गया है—

विद्यामेतां योगविधिञ्च कृत्स्नम्।
श्रुतिका यह भी आदेश हैं—
तमेव विदित्वातिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।

इस अवसामें यह प्रश्न उठना अस्वामाविक नहीं है कि कैवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है। योदा-सा विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कठोपनिषद्के वचन-से ही मिल जाता है-निचकेताको मृत्युका आदेश है कि तीन ही वर माँगो। निचकेताकी प्रतिशा भी है-'वराणामेष वरस्तृतीयः ।' इससे यह स्पष्ट होता है कि योगविधिप्रदान भी तृतीय वरके ही अन्तर्गत है। अवश्य ही यह प्रधान विद्याप्रदानरूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये विद्या-राव्दसे उसका उल्लेख न होकर 'च' शब्दसे उसका समुचय हुआ है। समुचित योगिविधिको चतुर्थ वरका विषय कहना सन्दर्भविरुद्ध है। इससे यह मानना पहेगा कि साध्य साधकभावसे विद्या और योगविधि एक ही वर है। इस रीतिसे योगविधिको शम-दमादि सम्पादन-द्वारा विद्यासाधन मानना आवश्यक है, इसीलिये विद्यासाधनोंमें निदिध्यासनको विशिष्ट स्थान दिया गया है। इसी कारण ब्रह्मसंखावस्थाके पूर्व इस साघनकी आवश्यकताको भगवान् कहते हैं-

योमो युक्षीत सततमात्मानं रहिस स्थितः।
एकार्का यतिचत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः॥
शुचौ देशे प्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमारमनः।
नात्युष्ट्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥

(गीता ६। १०-११)

-इत्यादि ।

इस प्रसङ्गमें 'परमरहस्य' से एक वचन उद्भृत कर देना भी अनुचित नहीं होगा-

प्राणैः प्रयोजितं चेतो विषयेषु विवर्तते। बहिः सञ्चरता तेन मुहुर्मुद्यन्ति जन्तवः॥ ततो नियम्य मञ्जक्तश्चेतो योगावलम्बनः। निराशंसो निरातङ्कं निर्वाणमधिगष्छति॥

इसी बातके समर्थनमें क्वेताक्वतरका यह बचन देखिये—

त्रिरुत्रतं स्थाप्य समं शरीरं
हद्गीन्द्रयाणि मनसा सन्निरुध्य ।
ब्रह्मोहुपेन प्रतरेत विद्वान्
स्रोतांसि सर्वाणि मयावहानि ॥

कैयल्योपनिषद्में भी कहा है-

विविक्तदेशे च सुखासनस्यः

ग्रुचिः समग्रीवशिरश्शरीरः।

ध्यास्वा सुनिर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षि तमसः परस्तात्॥

अव इस वातको यहीं छोड़कर प्रस्तुत विषयका विवेचन करें। यह योग मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, राजयोगके नामसे चार प्रकारका माना गया है। यहाँ इन भेदोंका विवेचन और इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका विवरण करना प्रस्तुत विषय नहीं, परन्तु यह समझ लेना आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकारोंमें उत्तरोत्तर प्रकार श्रेष्ठ है। इसी वातको शिवयोगप्रदीपिकाकार कहते हैं—

उत्तरोत्तरवैशिष्ट्यायोगाश्चस्वार एव हि। तेष्वेक एव मुख्योऽसौ राजयोगोत्तमोत्तमः॥ इस राजयोगका लक्ष्य और उसके साधकका स्वरूप यह है—

त्रिषु लक्ष्येषु यो ब्रह्मसाक्षात्कारं गमिष्यति । ज्ञानेऽथवा मनोवृत्तिरहितो राजयोगवित् ॥ यह राजयोग ही वत्तुतः शिवयोग हैं। तो भी इन दोनोंमें पूर्वाचार्योंने कुछ तारतम्य अवश्य माना है, क्योंकि प्राकृत योगशास्त्रका लक्ष्य यह है—

वमनस्कः परो योगः प्रकृतौ मनसो इय । यस्य काष्टान्यथा स्वातिः सन्वस्य पुरुपस्य च

लेकिन निश्वास-तन्त्रमें शिवयोगीका खल्प इत प्रकार वर्णित है—

नतीत्य भूमिकाः सर्वो छीनवृत्तिनिरन्तरम् । शिवोऽर्हभावनारूढः शिवयोगीति गीयते॥ उत्तमः प्राकृताद्योगास्टिवयोगो महेश्वरि ।

पुराण और आगमींमें यह द्यिवयोग पाँच प्रकारसे विणेत हैं---

ज्ञानं शिवमयं भक्तिः शैवी ध्यानं शिवात्मक्म् । शैवन्नतं शिवाचेंति शिवयोगो हि पञ्चथा॥

यही पञ्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुक्तमगवत्पादाचार्या-गत्त्यसवादमें 'वपः क्रमं तपो ध्यान ज्ञानञ्चेत्यनुपूर्वशः' इत्यादि सन्दर्भने पञ्चयज्ञ नामने उद्घितित है। इन महायज्ञोका वर्णन पुराण और आगमग्रन्थोंमें वहुत मिळता है। वायवीय सहितामें कहा है—

वपयज्ञरतो मत्पैकद्वैशिष्ट्यवशादिह । ध्यानयज्ञरतो भूत्वा वायते भुवि मानव । ज्ञानं खब्धवा चिरादेव शिवसायुज्यमाप्तुयात् ॥ इसी प्रसङ्गें ध्यानज्ञानयज्ञोंकी प्रशंसाम कहा गया है—

तसात्पञ्च यञ्चेषु ध्यानयञ्चरतो भवेत्। ध्यानं ज्ञानञ्च यसान्ति तार्णस्तेन भवार्णवः॥

ध्वान और ज्ञानयज्ञींका उत्कर्ष-प्रकर्ष दिखानेके ही लिये सौरसिहता तथा त्कान्द-लिङ्गपुराणींमें इन दोनोंका ही विशेषरूपते उक्षेस है, यह अर्थ शिवधमोंचरके तृतीयाध्यायमें त्यष्ट है—

कर्मवज्ञात्तरोयज्ञो विशिष्टो दशमिर्गुणैः । जपयञ्जात्तरोयज्ञो ज्ञेयः शतगुणाधिकः ॥ ज्ञानध्यानात्मकः सूक्ष्मः शिवयोगो सहामखः । विशिष्टः सवयज्ञानासङ्ख्यार्वैर्महामखेः ॥ इन पञ्च महायजोकी कमन्मिकानें आरूट होकर सुनुसु शिवसंख हो जाता है । यही अर्थ स्तर्नाहतानें इस वचनते कहा गया है—

वपेन तपसा भक्त्या ध्यानेन परमात्मनः। श्रिवसंस्थामवाप्येष शिवयोगी विमुच्यते॥

इसीको श्रुति मी निर्देश करती है—'त्रझतसोऽनृतत्त मेति'। भगवद्रीतामॅ भी इसी अर्थका उल्लेख है—

युज्ञचेवं सदास्मान योगी नियतमानसः। शान्ति निर्वाजपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥

इस लेलके आरम्भनें ही यह कहा गया है कि योग निवाका एक साधन हैं । शम-दमादिसे जनतक विस् लिस, नृद और विश्वितावस्थासे उठकर एकाम और निरुद्ध भूमिनें नहीं पहुँचता, तनतक इन पञ्च यहाँकी नात ही नहीं उठ सकती। इसलिये प्राचीन आचार्योन अष्टाङ्क योगमार्गहीसे राजयोग या शिवयोगमें सास्ट होनेका आदेश दिया है। शिवयोगप्रदीपिकामें कहा है—

शिवयोगः साधकानां साध्यत्वत्साधनं हटः। वसादादौ प्रयोक्तन्य हठयोगिममं ऋणु॥

इसते यह त्यष्ट होता है कि हटयोंग शिवयोगका एक साधन है। यद्यपि वीरशैवनन्योंमें कई बगह हटयोगकी असारताका उल्लेख है, तयापि ज्ञानहीन योगकी निन्दामें ही इसका तालपर्य है, भक्तिप्रशंसा भी इसका तालपर्य हो सकता है, क्योंकि भक्तिभाग्यने जो भगवदनुप्रहका भाजन बनता है उसे यह साधन असार क्यों न माइन हो। इसीने योगदर्शनके भाष्यमें व्यासजी कहते हैं—

प्रणिघानाञ्चित्तिरोपादावित ईश्वरत्वमनुगृद्धाति । अभिध्यानमाञ्चेण तद्भिध्यानादिष योगिन आसम्रतरः समाधिलाभः समाधिष्ठव ।

इसके विपन्नमें वीरशैवप्रन्योंमें ही यह कहा गया हैं कि अधाङ्मयोगते ही वीरशैव होता है । धिवयोग-प्रदीपिकाके इन वचनोत्ते यह बात स्पष्ट होती है—

यमेन नियमेनैव मन्ये मक इति खयम्। स्थिरासनसमायुको माहेश्वरपदान्वितः॥ चराचरं छयसानं लिङ्गमाकाशसम्बद्धम्। प्राणे तद्क्योन्नि संजीने प्राणलिङ्गो मबेन्युनान्॥ प्रस्पाहारेण संयुक्तः प्रसादीति न संशयः।
ध्यानधारणसम्पन्नः शरणस्थलवान् सुधीः॥
लिङ्गेक्योऽद्वेतमावात्मा निश्चलैकसमाधिना।
एवमष्टाङ्गयोगेन वीरशैवो भवेन्नरः॥

इसके अतिरिक्त षट्चकतत्त्व, परमरहस्य, नवचकरहस्य, चटचक्र, मन्त्रगोप्य, गुहेश्वरवचन आदि संस्कृत और कर्णाट-भाषाके प्रन्योंमे बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार किया गया है। कालप्रभावसे इसका अध्ययन, बोघ, आचरण और प्रचार रुक गया है। योग्य पुरुषोंका ध्यान इघर आकृष्ट होनेपर इस विषयकी पुनः उन्नति होनेकी आशा है। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर योगकी योग्य शिक्षा देनेके प्रयत्नमं कर्णाटकके हानगल श्रीकुमार शिवयोगीश्वर-ने अपने जीवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है। चरापि इस स्वार्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र वीरशैव-मतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय है, तथापि इनके आदर्श चरित्र, सदाचारप्रियता, लोककल्याणकामना, तपस्या आदि असाघारण गुण मानवमात्रके लिये न्त्रीर अनुकरणीय होनेमें कोई सन्देह नहीं

योगपद्धतिका लोप होनेसे सत्कर्म, भक्ति और ज्ञानमार्गकी दुरवस्थाको देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रवृत्त होना ऐसे ही महात्माओंका कार्य होता है। इसीलिये इस योगिराजने बीजापुर जिलेमें मलापहारिणी नदीके पुण्य तटमें शिवयोगमन्दिरकी नींव डाली और अपने भक्त एव अन्यायियोंकी सहायतासे थोड़े ही समयमे ऐसा काम कर दिखाया कि जिससे यह सस्या उस महान् उद्देश्यका एक अपरिहरणीय साधन और अनेक योगसाधकों-को एक प्रलोभनकी सामग्री साबित हुई है। यह संस्था अपने संस्थापक महात्माकी अनुपिसतिमे भी अपने दगसे उस उद्देशको आज भी सफल कर रही है। यह सस्था पहलेहीसे एक संस्कृत पाठशालाको भी चला रही है, जिसमें शिवयोगसाघकोंको शास्त्रोंकी योग्य शिक्षा भी दी जा रही है। साघारण जनताके लाभके लिये भी यह सस्या समय-समयपर घर्मप्रचार करनेका भी सफल प्रयत करती आयी है, इसीलिये प्रतिवर्ध महाशिवरात्रिके समय धार्मिक प्रवचन, शिषकीर्तन, व्याख्यान आदिसे समाजका कल्याण कर रही है। पाठकोंके लिये 'कल्याण' की इसी संख्यामें इस सस्थाके सस्थापक और सस्थासम्बन्धी अन्य चित्र दिये गये हैं।

**⇔⊃@c**⇒

## योगविद्या

( लेखक-प० श्रीहन्मानजी शर्मा )

### आसन और उनका उपयोग

वर्तमान समयमे विज्ञानके बलसे बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी जन गयी हैं जिनके व्यवहारते उनके बनानेवाले विशेषज्ञ विदित होते हैं। उदाहरणके लिये वे-तारका तार, हवाई जहाज, पनडुब्बी, एमसरेज (Xrays) निदान, वायस्कोप, सिनेमा, टेलीफोन और विविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीने है। इनके देखनेसे आमासित होता है कि मारतके बड़े-बूढे इस प्रकारके विज्ञानसे या तो वर्जित ये या इसमें उनका प्रवेश नहीं था। परन्तु वास्त्वमे वात इससे विपरीत थी।

उनका ध्यान विश्वकी विचित्रता दिखानेके वदले विश्वनिर्माताके ज्ञानमें था। वे उसके जानने-मानने या सनन करनेम मन लगाते थे। उसीमें सफलता प्राप्त करनेके लिये वे नित्य नये साधन-समाधान, आयोजन या विधान चनाते रहते थे, जिनसे जनसाधारणको भी उस प्रकार करनेसे ईश्वरप्राप्तिमें सुगमता प्रतीत होती थी। सम्भवतः वे इस वातको सृष्टिगत प्राणियोंके लिये हितकारी नहीं मानते थे कि किसी प्रकारके एक ही कल-कारखाने या इिंडान आदिसे हजारों लाखों श्रमजीवी मनुष्योंका रोजगार घट जाय और वे उपार्जनसे हीन होकर दीन वन जाये।

यास्तवमें वे आजकलके-जैसे अद्भुत विलक्षण या आश्चर्यजनक आविष्कारोंके करनेमें पूर्ण प्रयोण थे। यदि उनकी की हुई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक करामातोंको देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि भारतके वर्ड-वूढे या त्रिकालज्ञ महर्षि अवश्य हो वर्तमान विज्ञानसे वहुत कुछ वढे हुए ज्ञानके ज्ञाता थे और उन्होंने सव प्रकारकी विद्या, कला या व्यवसाय ऐसे वनाये थे जिनको विदेशी विद्वान् भारतके अवोध या उदार व्यक्तियोंसे प्राप्त

- (१२) 'मुक्तासन' से सिद्धि प्राप्त होती है।
- (१३) 'पवनमुक्तासन' से अघोवायु निकलता है।
- (१४) 'सूर्यासन' से अभि बढ़ता है।
- (१५) 'स्यभेदनासन' से नेत्ररोग दूर होते हैं।
- (१६) 'मिल्रिकासन' से सब प्रकारके ज्वर मिटते हैं, विषम ज्वर बन्द होता है, पाचन-राक्ति बढ़ती है और रुघिर गुद्ध हो जाता है।।
- (१७) 'सावित्रीसमाधि' से ओज, तेज और मेघा-का वृद्धि होती है।
  - (१८) 'अचिन्तनीयासन' से चैतन्यता होती है।
  - (१९) 'त्रहाज्वरांकुरा' से वीमारी मिटती है।
  - (२०) 'उदारकासन' से गुह्य स्थान सवल वनते हैं।
  - (२१) 'मृत्युभञ्जकासन' से वायु शान्त होता है।
- (२२) 'आत्मारामासन' ते चिन्ता मिटती है। आदि, अलोप और अध्यात्म आसन भी यहा है।
- (२३) 'मैरवासन' से कुण्डलिनी व्याकुल होती हैं। कमल खिलता है, तापतिली, हृद्रोग, वायुगोला और जिगरका बटना मिटते हैं।
  - (२४) 'गरडासन' से मनुष्य गमनशील होता है।
  - (२५) 'गोमुखासन' से मुखरोग मिटते हैं।
  - (२६) 'वातायनासन' से प्रगति होती है।
  - (२७) 'सिद्रमुक्तावली' से हर्ष होता है।
  - (२८) 'नेति आसन' से मनुष्य निर्मल होता है।
  - (२९) 'पूर्वासन' वे प्राचीन त्मृति होती है।
- (३०) 'पश्चिमोत्तान' से पेटके कीड़े मरते हैं। वार् वदलता है और मन्दाग्नि मिटती हैं।
- (३१) 'महामुद्रा' से रस, विष, पर्यापया सभी पाचन हो जाते हु, क्षय, क्षष्ठ, गुल्म और उदावर्त मिटते हु, मृत्युके द्वेश कम हो जाते हैं।
- (३२) 'वज्रासन' से क्षुद्र व्यावियाँ कट जाती है स्रोर आनुष्य बढ़ जाती है।
  - (३३) 'नकासन' से उण्डलिनी उण्डत होती है।

- (३४) 'गर्भासन' से कप्ट सहनेकी शक्ति होती है।
- (३५) 'शीर्पांसन' दस प्रकारसे किया जाता है। इससे त्वास्थ्य, सुन्दरता, वल, वीर्य और प्रगति एव महाशक्ति आदि बढ़ते हैं।
  - (३६) 'इस्ताघार शीर्षासन' से मस्तिष्क मजबृत होता है।
  - (३७) 'ऊर्घ्यं सर्वोगासन' से स्वाघीनता आती है।
- (3८) 'हस्तपादांगुष्ठासन' से गर्दन, कमर, नासिका और उदरमें वल बढ़ता है।
  - (३९) 'पादांगुष्ठासन' से दृष्टि तेज होती है।
  - (४०) 'उत्तानपादासन' से प्राणवायु गुद्ध होता है।
  - (४१) 'जानुलग्नहस्तासन'से उदर शुद्ध होता है।
  - (४२) 'एकपाद शिरासन' से शरीर निर्दोष होता है।
  - (४३) 'द्विपाद शिरासन' से सुख होता है।
  - (४४) 'एकहलासन' से पाव्वेंग्र्ल नहीं होता ।
  - (४५) 'पादहस्तासन' से वल वटता है।
  - (४६) 'कर्णपीड मूलासन' जठरामि बढ़ाता है।
  - (४७) 'कोणासन' से उदर गुद्ध होता है।
  - (४८) 'त्रिकोणासन' से कटि-पीड़ा मिटती है।
  - (४९) 'चतुष्कोणासन' से बुद्धि बढ़ती है।
  - (५०) 'कन्दपीड़ा' से मजाप्रन्यि खुल जाती है।
  - (५१) 'तुल्तितासन' से स्थिरता होती है।
  - (५२) 'लोल, ताड़ या बुधासन' से खायु सबल होते हैं।
- (५३) 'धनुपासन' से वीरता बढ़ती है, ताटकका अभ्यास होता है, आलस्य मिटता है।
  - (५४) 'वियोगासन' से वापतिली मिटती है।
  - (५५) 'विलोमासन' से दीवरीग दूर होते ह ।
  - (५६) 'योन्यासन' से मृलद्वार निर्दोप होता है।
  - (५७) 'गुतांगासन' वेपन्छत्र रोग मिटते 🕻 ।
  - (५८) 'उत्कटासन' से पाँगोंमे वल पदता है।
  - (५९) 'शोकासन' वे मृगी भिट त्राती है।
  - (६०) 'सकटासन' से कमर-दर्द दूर होता है।
  - (६१) 'अन्वासन' हे राज्यन्यादि रोग निटने ई ।
  - (६२) 'चण्डासन' से निमंदता पदधी है।

- (६३) 'शवासन' से अघोवायु खुल जाता है।
- (६४) 'वृषासन' से वीर्यस्तम्भन होता है।
- (६५) 'गोपुच्छासन' से पाप मिटते हैं।
- (६६) 'उष्ट्रासन' से शीतोष्ण सहे जा सकते हैं।
- (६७) 'मर्कटासन' से नामिकी नाडी ठीक रहती है।
- (६८) 'मत्स्यासन' से स्थिरता होती है।
- (६९) 'मन्स्येन्द्रासन' से वीर्य बढता है।
- (७०) 'मकरासन' से शक्ति बढ़ती है।
- (७१) 'कच्छपासन' से मन अचञ्चल होता है।
- (७२) 'मण्डूकासन' से शरीर सूक्ष्म हो सकता है।
- (७३) 'उत्तान मण्डूकासन' से तरणशक्ति बढती है।
- (७४) 'इसासन' से गान्ति बढती है।
- (७५) 'बकासन' से जलाघात सह सकते हैं।
- (७६) 'मयूरासन' से गुल्म, प्लीहा और उदरव्याघि मिटती है और दूरश्रवण बढ़ता है।
  - (७७) 'कुक्टासन' से कामइच्छा कम होती है।
  - (७८) 'फोद्यासन' से रक्तपित्त एवं पिस्ती दूर होती है।
  - (७९) 'शलभासन' से बाहुवल बढता है।
  - (८०) 'वृश्चिकासन' से उप्रता आती है।
  - (८१) 'सर्पासन' से मन्दामि मिटती है।
  - (८२) 'हलासन' से मनुष्य बलवान् होता है।
  - (८३) 'वीरासन' से वैर्य बढता है, और
  - (८४) 'श्वान्तिप्रियासन' से सब प्रकारके सुख मिलते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक आसनसे कुछ न-कुछ लाभ अवश्य होता है। और साथमे आरोग्य हुद्धि, आयुष्य हुद्धि और ईश्वरके प्रति अनुराग हुद्धि होती है। आसनों के साथ में मुद्रा और प्राणायाम भी किये जाते हैं, जिनसे इनका महत् फल पूरा मिलता है और योगपूर्ति के साथ ईश्वर-प्राप्तिकी सम्भावना होती है। ये सब काम अनुभवी लोगो-के साथमें रहकर धीरे-धीरे करनेसे उचित सफलता मिलती है। यह फल पहले बतलाये हुए ग्रन्थों के आधारसे लिखा है। अतः उनके देखनेसे बड़ी-बड़ी बिलक्षण बातें और ज्ञात हो सकती हैं। सरण रहे कि उपर्युक्त आसनों में जुदे-जुदे मत-मतान्तर होनेसे इनके नाम, काम और प्रभाव आदिमें कई जगह मिलता माल्म होती है। अतः सद्ग्रन्थोंके अवलोकनसे या सद्गुरुके उपदेशसे उसे मिटा देना चाहिये। इस लेखके लिखनेमें मैंने अनिषकार प्रयास किया है, अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य धृष्टताके लिये क्षमा करें और इस विषयके ज्ञातन्य अंग प्रकाशित करें।

परिशिष्टमें प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुभवसिद्ध बार्तें लिख देना उचित प्रतीत होता है। प्रत्येक प्राणीके दाहिने-बार्यें नासाछिद्रोंसे निकलनेवाले प्राणवायु (श्वासोच्छ्वास) को यथाविधि खींचने, रोकने और निकालनेसे प्राणायाम होता है। इसे ही पूरक, कुम्मक और रेचक कहते हैं और निकलनेवाले वायुको दाहिने-बार्यें या सूर्य-चन्द्र स्वर मानते हैं। वही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक स्वर रहता है और प्रवृत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता है।

यद्यपि अड्डाष्ठ और अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम किये जाते हैं किन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जो अपने आप हो सकते हैं। (१) कुछ कालके लिये प्रत्येक श्वासकों मुंहसे खींचना और नाकोंसे निकालना। (२) नाकोंसे खींचना और मुंहसे निकालना। (३) मुंहसे खींचना और मुंहसे ही निकालना। और (४) नाकोंसे खींचना और नाकोंसे ही निकालना। और (४) नाकोंसे खींचना और नाकोंसे ही निकालना—ये चारों प्राणायाम चलते-किरते उठते-चैठते और काम करते हुए आदि सभी अवस्थाओंमें अहोरात्र अविच्छित्र हो सकते हैं। और साथमें ओठ और जीम बिना हिलाये ही 'हरे राम॰ या राम-राम' के आन्तरीय जप अपने आप हो सकते हैं। इन प्राणायामोंसे हुद्रोग, उदररोग, नासरोग, नेत्ररोग और त्रिदोधजन्य व्याधियाँ दूर होनेके सिया नामस्मरणका महाफल, मङ्गल और मोक्ष सहज ही मिल जाते हैं। अस्त।

पद्मासन लगाकर हार्थोंके दोनों अंगूठे कानोंमें, दोनों तर्जनी ऑखोपर, दोनों मध्यमा नाकोंपर और शेष अगुली मुँहपर एकत्र लगाके चन्द्रस्वरमें पूरक करे, यथाशक्ति कुम्मक रक्षे और सूर्यस्वरमें रेचक करे तो चक्रप्रवृत्ति होनेसे पञ्चमहाभूतोंके रग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है।

पद्मासनमें दोनों हाथ ऊँचे करके पूरक करे, कुम्भकके समय सिरके लगाकर प्राविनी आसन करे और फिर पद्मासन-से ही रेचक करे तो जलपर कमलतुल्य तैरते रहनेकी सामर्थ्य आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियाँ मिटतीहै। सूर्यनाडी से प्रक करके कुम्मक रक्ले और चन्द्रनाडी से रेचक करे, इस प्रकार वारवार करने से मिला क मजबूत और नीरोग होता है और कृमिरोग तथा चौरासी वायु समूळ नष्ट होते हैं। यह प्राणायाम शीतकालका है।

दोनों नाकोंसे पूरक भरकर कुम्भक करे और चन्द्रसे रेचक करे-ऐसा वारबार करनेसे क्षयरोग, शिश्ररोग, छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीर्यदोष दूर होते हैं। यह शीतकालका है।

दोनों नाकोंसे १० वार श्वास खींचकर ग्यारहर्यी वार प्रक करके कुम्भक करे और फिर दोनोंसे ही छोड़ दे तो दोनों फेंफड़े मजबूत होकर जीवनशक्तिको बढ़ाते हैं।

नामिप्रदेशके चार-चार अड्डालके नीचे-ऊपरके मागको अन्दरकी तरफ (मेक्दण्डकी तरफ) प्रयत्ने खींचे तो इस उड्डीयानसे (दिनमें चार बार प्रतिदिन करनेसे) प्राण, अपान, समान, व्यान और उदानवायु तथा नामिचक शुद्ध होकर शरीरगत सम्पूर्ण नाडियाँ खस्य रहती हैं। यह किया (१) वैठे-वैठे था (२) घुटनींपर हाय रक्खे खड़े-खड़े और (३) दीवारके सहारे तीनों प्रकारसे की जाती है। और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सौ वार करनेसे तीन सौ वार होती है। इस कियासे यन्त्रकी तरह उदरशुद्धि होती रहनेसे प्रायः सब रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती है।

चन्द्रसे पूरक-कुम्भक करे, सूर्यसे छोड़े और फिर तुरन्त ही सूर्यसे पूरक-कुम्भक करके चन्द्रसे छोड़े तो शरीरकी सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडियाँ शुद्ध रहती हैं। दोनों नाक बन्द करके ओठोंकी नाली बनाकर अगले दाँतोंसे वायु पिये और कुम्मक करके छोड़ दें तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, वरोल, गोला, तिल्ली और धुद्ररोग दूर होते हैं। यह शीतली है, गर्मीमें गुण देता है। कम-से-कम पन्द्रह और ज्यादा-से ज्यादा सौ दिन करना अन्ला है।

दोनों नाक बन्द करके, जीमको वाहर निकालकर काक-चञ्चकी तरह नाली-जैसी करके वाहरके वायुका आकण्ठ पान करें और कुम्मक करके दोनों नाकींसे ही छोड़े तो अमरत्व मिलता है और किसी भी विषका असर नहीं होता। यह जीतल है।

चन्द्रनाडीसे श्वासको दस वार धिसकर ग्यारहवीं। वार चन्द्रसे पूरक करके कुम्मक करे और सूर्यस्वरमे रेचक करके तुरन्त ही सूर्यनाडीसे दस वार धिसकर ग्यारहवीं वार पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करे। अथवा सूर्यसे धर्षणकर पूरक करके कुम्मक कर चन्द्रसे रेचक करके तुरन्त ही फिर चन्द्रसे धर्षण, पूरक और कुम्मक करके तुरन्त छोड़ दे। यह समशीतोष्ण किया बारहीं महीने हो सकती है। इससे कई लाम हैं।

पूर्वोक्त 'महामुद्रा' आसनमें चन्द्रसे पूरक और कुम्मक करके सूर्यसे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता है। विशेष वार्ते शास्त्रींसे जात हो सकती हैं। उपर्युक्त परिलेखसे मालूम हो सकता है कि योगविद्या अवश्य ही उत्कृष्ट विद्या है और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है।

### बटोहीसे

अपनी-अपनी किस्मत है, है व्यर्थ यहाँ इतराना।
आये हैं सभी वहाँसे, है वहीं सभीको जाना॥
इच्छानुसार कोई कव, इस गृहमें है रह पाता।
निज कहकर भी नर इसमें, वे-वस है आता-जाता॥
हम सब है एक खिलौना, समझें चाहे जो निजको।
सरिस को समझें सर या, सर ही समझें सरिस जको॥

सबको वह करना होगा, जो उसकी इच्छा होगी ।
कहनेमरको ही हैं सब, कहलाते योगी, भोगी।
जलिवन्दु और सरिता भी, है यहीं विश्वद वह सागर।
सवमें जल है, सबका जज, स्वीकृत कर लेता दिनकर।।
है तुझे बटोही चिन्ता किसकी, क्यों है भरमाया।
जो मुर्झाया वह फूजा, जो फूला वह मुर्झाया।।

जो लिये नम्रता अपनी, पददलित नीर था भूपर । वादल वनकर छाया है, वह ही अब नमके ऊपर ॥ —पद्मकान्त मालवीय

# कल्याण



कैयल्यघाम—लोनावला ( भाशमका प्रधान केन्द्र जो एक सुरन्य महाडीके नीचे सित है )



कैषल्यधाम—लोनावल' ( भाश्रमका विहगम-दृश्य )



चेवल्पषाम—दवर् शासा (चर्म ८.७) भागानिक वेच्य-४गाव हुद्दर )







कैवस्यधाम—ववद्यं शारा ( गोरिच्लीया भाष्यासिक मेन्द्र—यगीचा )

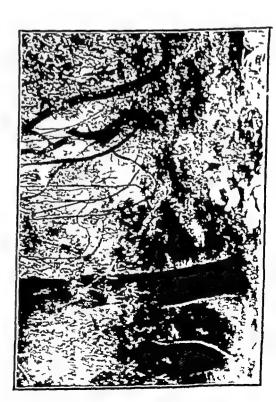

मेवत्यथाम---मनकेश्वर द्यार्ता

## श्रीकेवल्यधाम

ववई और पूनेके बीच सह्याद्रि पर्वतमालाकी सुरम्य गोदमें लोनावला नामका एक बहुत ही सुन्दर स्थान है। वह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा है। यही १९२४ के अक्तूवरमें स्वामी श्रीकुवलयानन्दजीने कैवल्यधाम नामका योगाश्रम स्थापित किया। स्वामीजीको योगसाधना-की और प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके गुरुजी महाराज परमहस श्रीमाधवदासजी महाराजसे प्राप्त हुई थी। स्वामीजीको इस दिशामें प्रवृत्त करानेका बहुत कुछ श्रेय बड़ोदाके राजरत प्रोफेसर श्रीमाणिकरावजीको भी है।

श्रीकैवल्यधाम योगके अभ्यासको विज्ञानकी कसौटी-पर कसकर ससारको अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है तथा इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है। आसन, वन्ध, मुद्रा और प्राणायामके गुणोंकी प्रयोगशालामें एवस-किरण (X-Ray),अणुषीक्षणयन्त्रों तथा अन्य वैज्ञानिक यन्त्रोद्वारा परीक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी बहुत ही शुभ एव लाभप्रद हुआ है। इस प्रकारके अति आधुनिक वैज्ञानिक ढगपर आसनोकी व्याख्या तथा प्रयोगके कारण ही ववई सरकार और युक्तप्रान्तीय सरकारका ध्यान आश्रमकी ओर आकृष्ट हुआ । आश्रमकी विशेषताओं में सबसे मुख्य यह है कि प्रायः सभी प्रकारकी नयी एव पुरानी (Chronic) बीमारियोको आसनी तथा अन्य यौगिक अभ्यासोंके द्वारा अच्छा करते हैं, और इस कार्यके लिये आश्रम हमारे परम प्राचीन हठयोगकी क्रियाओंको अति आधुनिक वैज्ञानिक ढंगसे सम्पादित कर रहा है। आश्रमकी ओरसे 'योगमीमांसा' नामकी एक त्रैमासिक पत्रिका भी अग्रेजीमें निकलती है, जिसमें आसर्नोके चित्र, व्याख्या, वैज्ञानिक विश्लेषण तथा सम्पूर्ण वृत्त अत्यन्त आधुनिक ढगसे दिये रहते हैं। इस कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतवर्प तथा विदेशोंमें भी बहुत अधिक है और वरावर वढ़ ही रहा है। आसनों तथा योगके अन्य अभ्यासींके सम्यन्धमे इसके जोड़का साहित्य अन्यत्र नहीं मिल सकता। 'आसन' तथा 'प्राणायाम' नामक दो प्रामाणिक प्रन्थ भी आश्रमने प्रकाशित किये हैं, जिनके कुछ ही दिनोंमें दो संस्करण निकल चुके हैं और देश-विदेशमे इनकी वड़ी माँग है।

लोनावलाका जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है और आश्रमके पास ही सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक शोभाके कारण यहाँके वातावरणमें एक अपूर्व आनन्द और मस्ती भरी रहती है। गर्मीके दिनोंमे भी यह स्थान काफी ठंढा रहता है। इन कारणोंसे प्रतिवर्ष हजारोकी सख्यामें लोग इस स्थानको देखने आते हैं। यौगिक क्रियाओं द्वारा रोगनाशमें आश्रमने अद्भुत सफलता प्राप्त की है और बद्धकोष्ठता, मन्दाग्नि, शक्तिहास, वीर्यसम्बन्धी विकारों, नपुसकता, अनिद्रता, बवासीर, दृदयकी वीमारी, दमा, शरीरका अति स्थूल होना, स्त्रियोंके रोग—वन्ध्यत्व इत्यादि-इत्यादि रोगोंको योगासनों और अभ्यासोंके द्वारा हटानेमे आश्रमको बहुत यश प्राप्त हुआ है। आश्रमके 'रुग्ण-सेवामन्दिर' में रोगियोंकी बिना मृत्य सेवा की जाती है।

कैयल्यधामकी वर्वईगत शाखा भी बहुत कार्य कर रही है। इसके पूर्व योगाम्यास केवल पुरुषोंतक ही सीमित था, क्योंकि अवतक स्त्रियोंकी यौगिक शिक्षाका कोई सुन्दर प्रवन्ध न हो सका था। परन्तु हर्षका विषय है कि वर्वई शाखामें कुछ ऐसी महिलाएँ मिल गयी हैं जो योगकी शिक्षा बहुत उत्तम दगसे दे रही हैं। स्त्रियोंकी योगशिक्षाका प्रवन्ध केवल स्त्रियों ही करती हैं।

आश्रममें रहने आदिका बहुत सुन्दर प्रवन्ध है और प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके लिये जैसा अनुक्ल भोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोंकी देखरेखमें होती है। आश्रमकी एक अच्छी लाइत्रेरी है जिसमें स्वास्थ्य तथा योग-सम्बन्धी पुस्तकोंका सुन्दर सग्रह है। इसके साथ ही 'श्रीसरस्वतीमन्दिर' नामका एक वाचनालय भी है। उच्च आध्यात्मिक शिक्षाके लिये भी यहाँ अनुमवी योग्य, साधकोंकी एक अच्छी मण्डली है।

आश्रमके खापित हुए अभी केवल १०-११ वर्ष हुए हैं, परन्तु इसी वीचमे देश-विदेशके प्रमुख लोगोंका ध्यान इसन्धे आकृष्ट किया है तथा सभी लोगोंने इस प्रकारकी सखाकी आवश्यकताका प्री तरह अनुभव किया है। आवश्यकता है केवल इस वातकी कि भारतवर्षके युवक अधिकाधिक

सख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय संस्कृतिको युनक्जीवित करें । तथास्तु ।

## उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम

( लेखक—राजरस प्रो॰ श्रीमाणिकरावजी, बडोदा )

राठीमें एक कहायत है—'आर्घी पोटोवा, मग विठोवा'। अर्थात् पहले पेट, पीछे भगवान्। 'भ्ले भजन न होइ गुपाला' प्रसिद्ध ही है। इसका गभित अर्थ वहुत वड़ा है। पेट यदि स्वस्य हो तो सब धर्म-कर्म और भगवान् मी स्कूति है, परोपकारकी इच्छा होती है और से पूर्ण करनेकी सामर्थ्य भी प्राप्त होती है, मन सुविचार-प्रवृत्त होता है, उदात्त भाव उटते हैं, मन आशावादी

उसे पूर्ण करनेकी सामर्थ्य भी प्राप्त होती है, मन सुविचार-में प्रवृत्त होता है, उदात्त भाव उटते हैं, मन आशावादी चनकर प्रसन्न होता है और दूसरोंको भी प्रसन्न करता है। तारपर्य, पेटकी किया यदि ठीक तरहसे हो तो मानसिक शक्तिका विकास होता है और शरीर और मन दोनों दूसरोंके लिये कष्ट करनेको तैयार होते हैं। अन्य जीवोंके लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरपीत्यर्थ देह अपण करना है। यदि ऐसी जीवनचर्या वन जाय तो मगवान्से मिलनेकी इच्छा न भी करें तो भी भगवान् स्वयं ही घर आकर भक्तोंसे मिलते हैं और उनकी सव कामनाएँ पूरी करते हैं।

शरीरके सब अंगोंके भिन्न-भिन्न देवता माने गये हैं। जैसे हाथके देवता इन्द्र हैं, पैरके विष्णु । इसी प्रकारसे पेटके देवता यम हैं। पेटकी ताकत जितनी अधिक होती है, मृत्यु उतनी ही उससे दूर रहती है। जबतक पेटकी शक्ति बनी रहेगी तबतक उसपर मृत्युका वार नहीं हो सकता। मृत्युको जीतनेके लिये पेटको बलवान् बनाना पडता है अर्थात् पेटमें जितने यन्त्र हैं उन सबको दुस्त रखना पड़ता है। जो इन यन्त्रोंको निर्मल और सुख और शिक्तमान् रखता है वह मृत्युज्जय होता है।

अन्य अवयव-जैसे हाथ पैर आदि एक बार पेटसे

लड़ पड़े थे। इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओं में है। हाथ-पैरोंने यह समझा कि 'सन दौड़-धूप मेहनत-मजदूरी तो हम करते हैं और ये पेटराम निठले बैठे सव कमायी उड़ाया करते हैं, यह तो ठीक नहीं है।' पेटने वडी नम्रतासे यह निवेदन किया कि, 'भलेमानसो ! तुम्हारी सब कमाई में अकेला ही तो नहीं खा जाता। जो जितना काम करता है उतना में उसे पहुँचा देता हूँ और में जो कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना में भी ले लेता हूँ। 'पर यह बात इन लोगोंकी समझमें न आयी और पेटसे विगड़कर इन लोगोंने इड़ताल कर दी-काम करना वन्द कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सब अग सुखने लगे । तब पेटकी बात समझमे आयी और हार मानकर ये फिरसे काम करने लगे। पेटका काम तो राजाका काम है। यह काम ऑखोंके सामने यों तो कुछ भी नहीं देख पड़ता, पर सम्पूर्ण शरीरपर उसका जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता है । राजा यदि सदा स्वस्य, नीरोग न रहे तो राजशक्तिकी दुर्वलताचे प्रजा भी दुर्वल हो जाती है और अन्तमें राजा-प्रजा दोनोंका नाश हो जाता है।

हमारे सर्वमान्य ऋषि-मुनियोंने मनुष्यकी आयुमर्यादा सौ वर्ष रक्ती है। आजकलके इन्द्रियविज्ञानवेत्ताओंने इस मर्यादाको एक सौ पर्चाससे एक सौ पचास वर्षतक माना है। पहले अपने देशमें सौ वर्ष पूर्ण करनेके पूर्व सहसा कोई मरता नहीं था। अब बात उलटो हो गयी है अर्थात् सौ वर्ष जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते। पचीस तीस वर्षके भीतर ही मरनेवालोंकी सख्या दिन-दिन बढती जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है,

<sup>\*</sup> कैवल्यभामके नम्बन्थमें और भी बहुत-मो उद्घेखयोग्य बार्ने हैं, परन्तु स्थानानावके कारण इस उक्त सस्थाका बहुत ही सक्षेपमें परिचय दे रहे हैं। अन्यत्र इस सस्थाका वाँगिक व्यायाम-सम्बन्धी अन्यासक्रम नथा आमनोंकी सचित्र विधि दे रहे हैं जो पाठकोंके दिये बहुन ही लामदायक होगी। —सन्यादक

यह यदि विचारा जाय तो यही समझ पड़ेगा कि अनेक कारणोंसे इन नवयुवकोंके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शरोंसे ही ये जर्जर होकर मृत्युमुखमें जा गिरते हैं। इस दुरवस्थाका किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना क्या हमलोगोंका कर्तव्य नहीं है ?

डाक्टरों और वैद्योंके पास दौड़नेवाले रोगियोको देखें तो इनमें कोई वात-व्याधिसे पीड़ित है, कोई जीर्ण ज्वरसे पत्त है, कोई उदरग्रूलसे हैरान है, कोई लिवरफी शिकायत लिये बैठा है, किसीके वाईगोला उठता है, किसीके वातगुल्म हो गया है, इत्यादि। इन रोगियोंमे एक वात समानरूपसे देखनेमें आती है और वह यह है कि प्रत्येक रोगीको उदर-सम्बन्धी ही कोई-न-कोई शिकायत होती है। प्रत्येक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीनों चलता है। सैकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंको यही अनुभव होता है कि दवा सेवन करनेसे दस-पाँच दिन अच्छा मालूम होता है, पर पीछे वीमारी बढनेके सिवा और कुछ नहीं होता । आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ही कम रहती है। इसका कारण क्या है १ कारण यही है कि रोगके मूल कारणका तो इलाज होता नहीं, केवल ऊपरी लक्षणोंका इलाज होता है। रोगका बीज ही यदि उखाइकर फेंक दिया जाय तो रोगवृक्ष बढे ही क्यो ? इसलिये किसी रोगका इलाज करना यह है कि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाय। इससे थोड़े ही दिनोंमें पूर्ववत् स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है।

पेटके यन्त्रोंको ठीक रखनेके लिये अपने आहारके विषयमें विशेष सावधान रहना होगा। अन्नसे रक्त तैयार करनेके लिये इन यन्त्रोंको अन्नके सत्त्व पृथक् करने पड़ते हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें वहुत शिक व्यय करनी पड़ती है, शिक्तके अनुसार ही काम सौंपना पड़ता है। शिक्तसे अधिक काम जब इनसे लिया जाता है तब ये यन्त्र जल्दी यक जाते हैं। दस-पाँच वर्ष यदि यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र धिस जाते हैं और इनसे फिर काम ही नहीं होता। इसलिये जितनी भूख हो उससे अधिक तो कमी खाना ही नहीं चाहिये। चटोरपनसे अधिक खाना कभी हितकर नहीं हो सकता। इसलिये आहार सदा 'युक्त' होना चाहिये।

तले हुए और मसालेदार पदार्थोंसे पचनिक्रया ठीक नहीं होती, पाचक रस बहुत कम वनता है और इससे

भुक्त पदार्थोंका पृथक्करण होनेम बहुत समय लगता है, और अनेक बार पृथक्करण भी ठीक नहीं होता और अन्न पेटमे रहकर सड़ता है; उससे पित्त और वायुका प्रकोप होता है, जिह्वाकी रुचि नष्ट होती है। यन्त्रीको कष्ट तो अधिक होते हैं, पर लाभ कम होता है और मितव्ययकी दृष्टिसे देखा जाय तो खर्च भी फजूल होता है। इसलिये जहाँतक हो सके, ऐसे पदार्थोंको न खाना ही अच्छा है।

चाय, काफी, सिगरेट, मद्य-जैसे गरम पेय इन यन्त्रोंके लिये विषतुल्य है। इनसे रक्त तो वनता ही नहीं, उलटे यन्त्रोंकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। मस्तिष्ककी यकावट इनसे दूर होती-सी माल्यम होती है और फुर्ती भी आती है, पर थोड़े समयके लिये। मस्तिष्कका काम करनेवाले लोग इसी कारणसे इन व्यसनोंके वश्में होते है। इन पेयोंसे वे लाभ होता मानते हैं और वच्चोंको भी चाय आदि घूँट-दो-घूँट पिला ही देते हैं। बड़ी शानसे कभी-कभी कहते भी हैं कि हमारा और हमारे बच्चोंका चायके विना तो काम ही नहीं चल सकता। पर यह अज्ञान है। वे वेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बच्चोंका आहित कर रहे हैं। जो जानते भी हैं उनमे इतना मनोवल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्धनको तोड़ डालें। इसलिये, समयपर ही इन पेयोंको उठा देना अत्यन्त आवश्यक है।

जब प्यास लगे तब पानी पीकर ही उसे बुझाना चाहिये। पर पानी छना हुआ और ताजा होना चाहिये, इससे कोष्ठ और ॲतिइयॉ साफ धुल जाती है। भोजनके आध घटे पहले जल पीना अच्छा होता है। इससे पेट और जठर धुल जाता है और अन्दरसे पाचक रस निकलने लगता है, जो अन्नको पचानेके काम आता है। भोजन करते हुए जल कभी न पीना चाहिये, क्योंकि अन्न और जल एक कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है और इससे अन्न-पाचन जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता। भोजनके एक घटे बाद जल पीना अच्छा होता है।

अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति-दिन बड़े सबेरे नाभिके दाएँ ओरसे बार्यी ओर बड़ी ॲतिंड़-योंकी मालिश करें, और उठनेके पूर्व आघ घटा पेटके बल सोये। इससे लाम होगा। छोटे बच्चोंको पेटके बल सोते हम-लोग देखते ही हैं। प्रकृति ही उन्हें यह सूझ देती है। इसका उपयोग बड़े होनेपर भी करनेसे पाचनिक्रया सुधरेगी। हाथ-पैर मजबूत हों, इसके लिये जैसे शारीरिक श्रम या व्यायाम करना आवश्यक हैं, वैसे ही पेटको दुक्ल रखनेके लिये ऐसे शारीरिक श्रम या व्यायामकी आवश्यकता होती है जिससे पेटको मेहनत हो । पेटके यन्त्र ऑखसे नहीं दीख पड़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसीका प्यान नहीं रहता—यह अज्ञान ही है । हाथ-पैरके स्नायुओं-को मजबून करनेकी अपेक्षा पेटके स्नायुओंको मजबूत करना अधिक आवश्यक है । इसलिये पेटके अनेक प्रकारके स्थायामींका विवरण हम यहाँ लोकोपयोगार्थ सचित्र प्रकाशित करते हैं ।

आगे जिन व्यायामोंका विवरण है उनके अतिरिक्त जमीन खोदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी ब्यायाम ही हैं। पर ये प्रकार गौण हैं। इनसे भी अँत-'डियोंको व्यायाम मिलता है और वे अपना काम अच्छी तरह करने लगतो हैं, तथापि जब न्यायाम करना है तब वह शास्त्रा-नुकूल हो, यह अधिक अच्छा है । इङ्गलैण्डके भ्तपूर्व प्रधान मन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लैंडस्टन साहत रोज घटे-आध-घटे नियमितरूपसे लकड़ी चीरनेका काम करते थे। जर्मनीके कैसरका उदाहरण प्रसिद्ध ही है। इनका पेट जब चरवीसे -बढ़ गया तव वर्लिनके सबसे वड़े डाक्टरोंको बुलाकर उन्होंने चरवी कम करनेका उपाय पूछा। तय सबकी यह राय हुई कि कैंसर लकड़ी चीरनेका काम करें। तदनुसार कैसरने लकड़ी चीरनेका काम ग़ुरू किया और उससे उन्हें वडा लाभ हुआ। समाचारपत्रोमें यह वात उस समय प्रकाशित हुई थी। वहाँके डाक्टर जैसे नियुण और अपने काममें नि॰स्पृह हैं वैसे ही वहाँके वादशाह भी हैं। हमारे यहाँके कोई वड़े पेटवाले राजा, रईस या बाबू डाक्टरके पास जायँ तो डाक्टर अपना उल्रूसीधा करनेके लिये उसे नाना प्रकारकी दवाएँ देंगे। रोगीका पेट उससे घटनेवाला नहीं, उलटे उन दवाओंसे और भी रोग आकर उसमें घर कर लेंगे । परन्तु कर्मधर्मसयोगसे कोई अच्छा डाक्टर मिल भा जाय और वह इनसे कहे 'कि 'आप खेत या वगीचेमें जाकर नमीन खोदने या छक्डी न्वीरनेका व्यायाम करें' तो वावू साहव तो यही कहेंंगे कि 'यह अच्छे डाक्टर मिले। अव हम इनके लिये जमीन -खोदें, लकड़ी चीरें, खेतमें इल चलानें, गोबर पार्ये, वोझा न्होंवें। यह भी कोई इलाज है। ऐसे भी कहीं डाक्टर होते हें । चलो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चर्ले ।' यह हाल है। भला ऐसे लोग स्वस्य कैसे हों <sup>१</sup> तात्पर्य यह कि वढे हुए पेटके लिये लोग डाक्टरके पास जाने या दवा खानेके फेरमें न पड़कर यहाँ जो व्यायाम वताये जा रहे हें उन्हें आजमार्वे । इनसे उन्हें सोलहों आने लाम होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ।

#### व्यायामके प्रकार

प्रकार १—६॥ फुट लवी दरी या ऑइल-ह्राय जमीन-पर विछावे। तव घुटनोंको सामने करके पैरोंके तलवोंको पीछे ले जाकर चित्र १ के अनुसार आसन लगाकर और घुटनोंको एक दूसरेसे मिलाकर वैठे। दोनों हाय घुटनोंके दोनों ओर, हायकी अगुलियोंको मिलाये, जमीनपर सीचे रक्खे, छातीको उमारे और पूर्ण श्वास लेकर छातीको घीरे-घीरे नीचे उतारकर जाँघोंसे मिड़ावे और नाक जमीनमें लगावे। इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुड़े हुए हों। पार्श्वमाग पैरके तलवोंसे हिलने न पार्वे। इतना करके फिर घीरे-घीरे पूर्ववत् हो जाय। यह एक डड हुआ।

प्रकार २—प्रकार १ के समान आसन लगानेपर दोनों हाथ बुटनोंके समीप न रखकर कमरपर रक्खे और दाहिने हाथके पजेसे बायें हाथका पजा पकड़ कर छाती ऊपरकी ओर करे। फिर छातीको घीरे-घीरे बुटनोंसे और नाकको जमीनसे लगावे। इतना करके फिर घीरे-घीरे पूर्व स्थितिमें आवे।

प्रकार ३—दरीपर सामने पैर फैलाकर और जहाँतक हो सके उन्हें चौड़ा और सीघा रखकर नैठे। दोनों हाथोंसे पैरोंके अगूठोंको पकड़े, अनन्तर घुटनोंको विना टेढ़ा किये कमरसे झककर नाक जमीनसे लगानेका यत्न करे। ऐसा करते हुए हाथोंको केहुनियोंसे मोड़े। तत्र बीरे-घीरे पुना पूर्व स्थितिमें आवे।

प्रकार ४—पहले प्रकारमें कहे अनुसार डड करनेपर पहले दायाँ पैर वहाँसे निकालकर वार्या ओर वार्य पैरकी जाँमसे समकोण मिलाकर सीधा रक्खे । हाथ पहलेकी ही हालतमें रहें । फिर उस पैरको पहलेकी हालतमें ला रक्खे और एक डड करे अर्थात् पहले प्रकारमें जो दूसरी स्थिति है उसमें आ जाय । इसके बाद दार्य पैरकी तरह अव वार्या पैर चटसे निकालकर दार्यी ओर दार्ये पैरसे समकोण मिलाकर सीधा रक्खे । अनन्तर फिर पहलेकी हालतमें ले आवे। यही पुन-पुन करें ।

प्रकार ५—चौथे प्रकारकी ही सब किया करे, पर हाथ बुटर्नोकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फैलाया हो

## उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम



प्रकार १ ]

[चित्र नं० १



प्रकार २ ]

[ चित्र



प्रकार ३]

[चित्र नं०३ प्रकार ४]



[चित्र नं

## कल्याण





प्रकार ५]

[चित्र न०५ प्रकार ६]

[चित्र नं० ६



प्रकार ७ ]

[चित्र नं० ७



प्रकार ७]

[चित्र नं०८

# कल्याण















प्रकार ११]

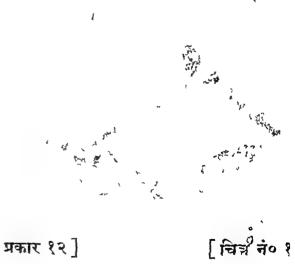

[ चित्र नं० १२

## हल्याण



तर १२]

[चित्र नं० १४



प्रकार १३]

[चित्र नं० १५













ार १३]

[चित्र नं० १६



[चित्र नं० १७



[चित्र न० १८

उस ओर धुमाकर सीधे करे और छातीको आगेकी ओर झकाते हुए हार्थोको पॉवके आगे जितना बढा सके बढावे और सिरको घुटनोंपर रक्खे । इस तरह दोनों तरफकी अभिया करे ।

प्रकार ६—तीसरे प्रकारमे बताये अनुसार पैर चौड़े फैलाकर सीधे बैठे । अनन्तर पूर्ण श्वास लेते हुए हाथोंको कधोंकी सीधमें सीधा करे और हाथोंके साथ दायों ओर शरीरको घुमावे, इतना घुमावे कि पेटको मुझनेकी वेदना हो । शरीरका घुमाना हो चुकनेपर, जिस ओर हाथ मुझे हैं उसी ओर, जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । यह करते हुए पैर विल्कुल न हिलें, ज्यों-के-त्यो रहें । इसके अनन्तर हाथ निकालकर शरीरको बायों ओर इतना घुमावे कि पेटमें मुझनेकी वेदना हो और जमीनपर हाथ टेककर जोर दे । ऐसा कई बार करें ।

प्रकार ७—पैर चौड़े रखकर सीघा खडा रहे। दोनों पैरोंके बीच १॥ फुट फासला हो। पूर्ण श्वसन करते हुए दोनों हाथ कघोंसे सीघी रेखामे ताने (चित्र न०७)। अनन्तर कांटके ऊपरका अद्भ दाहिनी ओर इस तरह खुमाने कि दाहिना हाथ वार्यों ओर कन्धेकी सीघी रेखामें आ जाय, और बायाँ हाथ केहुनीसे मोड़कर (समकोण करके) पजा दाहिने कधेमें लगाने (चित्र न०८)। केहुनी कथेकी रेखामें हो। तब फिर पहलेकी तरह सब अद्भ करके बार्यों ओर धुमाने।

प्रकार ८—सातवें प्रकारमें कहें अनुसार खड़े हाकर हाथोको ऊपर सीधे खड़ा करें। अनन्तर पूर्ण श्रसन करते हुए धीरे-धीरे पहले दायों ओर झककर दाहिने पाँकके पास जमीनपर हाथ रक्खें (चित्र न०९) और वायाँ हाथ ऊपर वैसे ही खड़ा रक्खें। घुटनोंके जोड़ न हिलें। इतना करके पूर्व स्थितिमें आकर यही किया दूसरी तरफसे करें।

पकार ९—हार्थोंको ऊपर खड़ा रखकर सीघा खड़ा रहे। तब हाथ नीचे सीघे सामने लाकर आगेकी ओर कमरके वल झककर सिरको घुटनोंके बीचमें लानेका -यन करे और हाथोंसे जमीन छुए, ऐसा करते हुए घुटने न झकें। फिर पूर्विसितिमें आवे। ऐसा दस-बारह बार करे।

प्रकार १०—प्रकार ८ में कहे अनुसार हाथ सिरके ऊपर सीधे रखकर खड़ा रहे, फिर शरीरको कमरके वल भुकाकर

अपने भरसक पीछेकी ओर ले जाय। हायोको भी साथ ही पीछे ले जाय। इस प्रकार आठ-दस बार करे।

प्रकार ११—दरीपर सीधे चित लेट जाय। हाथ दोनों ओर सीधे रक्खे। पूर्ण श्रसन करते हुए बायाँ पैर और दाहिना हाथ एक साथ सीधे उठाकर पेटकी मध्य रेखामें ले आवे और (चित्र न० १२ के अनुसार) हाथसे पैरको स्पर्श करे। अनन्तर पुनः पूर्विश्वितिमें आकर दायाँ पैर और बायाँ हाथ उठाकर वैसी ही क्रिया करे। ऐसा करते हुए घुटने टेढ़े न होने पावें।

प्रकार १२—यहाँ चित न लेटकर पेटके बल लेटे, और पीछेकी ओरसे घुटनोको झुकाकर उनके टखने दोनों हाथोंके पजोंसे पकड़ें (चित्र नं० १३)। इस समय गर्दन और छाती इतनी ऊपर उठी रहें कि शरीर घनुषाकार हो जाय, इससे पेटके नल तन जायँगे। इसी हालतमें दोनों ओर आधेआध लोटे (चित्र नं० १४)। इस समय शरीरमें किसी प्रकारका झटका न लगे।

प्रकार १३—सीधे चित लेटे । घुटनां और जॉघ दोनोंको झकाकर दोनो हाथोंसे (दाहिने हाथके पजेसे बायें हाथकी कलाईको ) घुटनोंके समीप पकड़े । इस समय पार्श्वभाग उठा हुआ हो (चित्र न०१४)।

प्रकार १४—प्रकार ११ में कहें अनुसार चित लेटे। हाथोंके अंगूठोंको मिलाकर दोनों हाथ सिरकी ओर सीधे रक्ते। अनन्तर धीरे-धीरे श्रास लेते हुए घुटनोंको विना झकाये और शरीरको बिना झटका दिये उठे और हाथ बैसे ही लाकर पैरोंके पजे छुए (चित्र न०१७)। फिर कमरके बल झुककर, घुटनोंको बिना मोड़े, घुटनोंमें नाक लगावे। ऐसा करते हुए पैरोंको जमीनसे न उठावे और किसी प्रकार ऊपर-नीचे न करे। इतना कर चुकनेपर अङ्गमें झटका दिये बिना पूर्वास्थितिमें आवे।

प्रकार १५—सीधे चित लेटे। हाथ-पैर एक दिशामें सीधे रक्खे। पैरोंको घुटनोंपर मोड़े विना सीवे ऊपर उठावे और घीरे-घीरे सिरकी ओर इतना ले जाय कि पेट मुझे और पैर सिरकी ओर जमीनमे लगें (चित्र न०१८)। ऐसा करते हुए हाथ अपनी जगहसे न हिलें। फिर जितनी घीमी गतिसे पैर ऊपर लाये हो उतनी ही घीमी गतिसे उन्हें पूर्विखितिमें ले आवे।

## यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम

#### आसन

|                       | <b>पारम्भमें</b>                                                           | वढानेका क्रम अन्तमे                     |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| १ शीर्पासन            | है मिनिट                                                                   | है मिनिट प्रति सप्ताह १२ मिनिट          |  |  |  |  |
| २ सर्वाङ्गासन         | ই ))                                                                       | १ ग भ भ भ ६ भ                           |  |  |  |  |
| ३ मत्स्यासन           | ž 23                                                                       | \$ 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |
| ४ हलासन               | १ ,, (सव अवस्था मिलकर)                                                     | ۲ ,, ,, ,, ۲ ,,                         |  |  |  |  |
| ५ भुजङ्गासन )         | •                                                                          |                                         |  |  |  |  |
| ६ शलभासन 🗦            | तीन वार                                                                    | एक बार प्रति पक्ष सात बार               |  |  |  |  |
| ७ घनुरासन 🕽           | प्रत्येक वार है मिनिटतक आसन स्थिर                                          | . रखनाः                                 |  |  |  |  |
| ८ अर्घमत्स्येन्द्रासन | 🕏 मिनिट                                                                    | र्रु मिनिट प्रति सप्ताह १ मिनिट         |  |  |  |  |
| ९ पश्चिमतान           | કુ ))                                                                      | \$ 11 11 11 P 13                        |  |  |  |  |
| १० मयूरासन            | £ ,,                                                                       | र्ड 11 11 11 २ 12                       |  |  |  |  |
| ११ शवासन              | ₹ "                                                                        | २ ,, ,, ,, १० ,,                        |  |  |  |  |
| वस्य                  |                                                                            |                                         |  |  |  |  |
| १ उड्डीयान            | तीन वार                                                                    | एक वार प्रति सप्ताह सात वार             |  |  |  |  |
|                       | मुद्रा                                                                     |                                         |  |  |  |  |
| १ योगमुद्रा,          | एक मिनिट                                                                   | १ मिनिट ३ मिनिट                         |  |  |  |  |
| •                     | क्रिया                                                                     |                                         |  |  |  |  |
| १ नौलि                | तीन वार                                                                    | एक वार प्रति सताह सात वार               |  |  |  |  |
| २ कपालभाति            | प्रारम्भमें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आवृत्ति करें। तथा प्रत्येक सप्ताहमें एक |                                         |  |  |  |  |
|                       | वारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक                             | अावृत्तिको १२१ रेचकौतक ले जायँ ।        |  |  |  |  |
| प्राणायाम             |                                                                            |                                         |  |  |  |  |
| १ उज्जायी             | प्रारम्भमें सात प्राणायाम करें। तथा प्रत्येक                               | सप्ताहमें तीन प्राणायाम वढ़ाते हुए      |  |  |  |  |
|                       | २८ तक छे जायँ ।                                                            |                                         |  |  |  |  |
| २ भस्त्रिका           | प्रारम्भमें एक समय ११ रेचकोंकी तीन आदृ                                     | त्ति करें। तथा प्रत्येक सप्ताहमें एक    |  |  |  |  |
|                       | वारके प्राणायाममें ११ रेचक वढ़ाते हुए प्रत्येक आवृत्तिको १२१ तक ले जार्ये  |                                         |  |  |  |  |
|                       | और प्रत्येक आवृत्तिके पश्चात् यथाशक्ति कुम्भक                              | ।<br>करें ।                             |  |  |  |  |
|                       |                                                                            | 2.24                                    |  |  |  |  |

<sup>\*</sup> उपर्युक्त अभ्यासक्रम तथा इसके साथ दी हुई आसनविधि हमें लोनावला (वम्बई) के कैवल्यधान-आश्रमसे उक्त आश्रमके जन्मदाता तथा लज्ञालक खानी श्रीकुवल्यानन्दजीकी कृपासे प्राप्त हुई है। उक्त खानीजीने यह यौगिक व्यायामपदाति तथा चित्रपट मेजकर तथा उन्हें इस अक्समे प्रकाशित करनेकी अनुमति देकर 'कल्याण' पर जो कृपा की है उसके लिये हम उनके हददसे छतक है। इस सम्बन्धमें किसीको दुछ विश्लेष बातें पूछनी हों तो वे उक्त आश्रमके पतेसे खामीजी महाराजसे पत्रव्यवहार कर सकते हैं।

### सम्पूर्ण योगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी कुछ आवश्यक सूचनाएँ सामान्य मर्यादाएँ

जिनके कानमें, आँखमें तथा ( दृदय निर्बल होनेके कारण) छातीमें पीडा होती हो उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिये। जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती हो उनको शीर्षांसन तथा सर्योङ्गासन अत्यन्त सावधानता-पूर्वक करने चाहिये। जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात् मेदा बहुत कमजोर हो, तथा जिनकी तिली ( प्रीहा ) बहुत बढ़ गयी हो उनको भुजङ्गासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं करने चाहिये। जिनको कब्ज अर्थात् मलबद्धताकी शिकायत रहती हो उनको योगमुद्रा तथा पश्चिमतान बहुत देरतक करना उचित नहीं। साधारण हृदयकी निर्वलतावालींको उड्डीयान, नौलि तथा कपालमाति नहीं करनी चाहिये । जिनके फेफड़े निर्वल ही उनकी कपाल-भाति, भिक्षका तथा उजायी-कुम्भक करना उचित नहीं। किन्तु केवल रेचक तथा पूरक उजायी करनेमें कुछ हानि नहीं। जिनके रक्तका दवाय (blood-pressure) सदा १५० से अधिक अथवा १०० से कम रहता हो उन्हें अपने भरोंसे अर्थात् विना किसी योगानुभवीसे परामर्श लिये किसी प्रकारका भी यौगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये।

### सावधानताकी स्चना

अभ्यासक्रमकी सब क्रियाएँ वीच-बीचमें न ठहरते हुए अर्थात् लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं। यदि अभ्यास बीचमें थोड़ा-थोडा विश्राम लेकर भी किया जायगा तो भी लाभदायक ही होगा।

बीच-बीचमें विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर भी सम्पूर्ण अभ्याससे शरीरपर अधिक जोर न पड़े, इस वातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये।

योगाभ्यासी सजनोंसे हमारा यह वार-वार अनुरोध है कि वे अपनी सामर्थ्यको देखकर ही आगे वढ़नेका साहस करें।

यदि किसी कारणसे अभ्यास बीचमें बहुत दिनोंतक हूट गया हो तो पुनः आरम्भ करते समय 'अल्पारम्भः क्षेमकरः' अर्थात् 'थोड़ा सो मीठा'—अनुभवी पुरुषोंकी इस उक्तिको ध्यानमें रखकर पहले ही दिवस अम्यासमे

निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न लगाना चाहिये। अभ्यास-के प्रथम प्रयक्तके सहश मन्द गतिसे चलनेकी भी आवश्यकता नहीं।

बहुत दिनीतक रोगप्रस्त रहनेके पश्चात् श्ररीरमे, अभ्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अभ्यास, आरम्म करना चाहिये। ऐसे अवसरपर अर्थात् अभ्यास आरम्म करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणाम-की सम्भावना न रहे, इसलिये एक सप्ताइपर्यन्त प्रतिदिन, (सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके) भ्रमण करते रहनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी।

गादे पदार्थों का काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर तथा पतले पदार्थ पेट भरकर लेनेके पश्चात् डेढ घटेतक कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । यदि कोई पतला पदार्थ आधा प्याला ही लिया हो तो आधे घटेके पश्चात् अभ्यास, करनेमें कुछ हानि नहीं । पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्, कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्भ नहीं करना चाहिये । 'पेट नहीं भारी तो अभ्यास सुखकारी'—इस सिद्धान्तको योगाम्यासका आदर्श समझना चाहिये।

यौगिक व्यायाम करनेके लगभग आधे घटेके पश्चात् मिताहार करनेमें किसी प्रकारकी भी हानिकी सम्भावना नहीं।

#### स्थान

खुली हवावाले किसी भी स्थानमें योगाम्यास कर सकते हैं। इस विषयमें केवल इतनी ही सावधानता रखनी चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पावे।

#### आसन

योगाम्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने मापकी एक दरी छे छेना उचित है। आरोग्यकी दृष्टिसे यह उचित होगा कि प्रतिदिन घोषे हुए खहरका एक कपड़ा उस दरीपर विद्या जिया जाय। यदि जमीन स्वच्छ तथा न बहुत ठंडी, न बहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थामें विनाप दरीके भी अभ्यास किया जा सकता है।

### यौगिक अभ्यासका समय वा क्रम

उड्डीयान, नौलि, कपालभाति अथवा भिस्नका तथः उज्जायी प्राणायाम, ये अभ्यास-पत्रिकामें दिये हुए कमानुसार प्रातःकाल करने चाहिये।

किया जाय तो और भी अच्छा है। दूसरे समयके भोजनके स्थानपर पचनेमें हलका दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये।

अग्निमान्य, कोष्ठत्रद्धता तथा मूत्राम्लका रोग होनेपर किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी चाहिये और आन्द्र, चैंगन तथा प्याजका भी सेवन नहीं करना चाहिये।

भोजन करनेके आध घटे पश्चात् जल पीना सव प्रकारकी प्रकृतिवालोंको अनुकृल पड़ता है। जिन सजनो-की पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल पी लें तो कुछ हानि नहीं।

मदिरामात्रको त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी मदिरा न पीनेकी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये। चाय, काफी-जैसे उत्तेजक पेयोंका सर्वथा सेवन न करना ही उत्तम है, किन्तु यदि वे सर्वथा न छोड़े जा सके तो कम-से-कम उनके सेवनमे अधिकता कभी नहीं करनी चाहिये। तम्बाकृका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही।

### स्त्रियोंके लिये

उपर्युक्त पूर्ण अभ्यास-क्रम पुरुषींके समान स्त्रियोंके लिये भी उतना ही अनुकूल है।

किन्तु मासिक-धर्म तथा गर्भावस्थाके दिनोंमें अम्यास सर्वथा वन्द रखना अत्यावश्यक है।

### वालक तथा वालिकाओंके लिये

वालक तथा वालिकाओंको सक्षित अभ्यास-क्रमकी सफलता हो जानेके पश्चात् ही पूर्ण अभ्यास-क्रमका आरम्भ करना लाभकारी है। इस नियमका उल्लाइन करना किसी भी वालक तथा वालिकाको उचित नहीं।

वारह वर्षसे नीचेके बालक-बालिकाओंको उपर्युक्त अभ्यासमेंसे भुजङ्गासन, अर्धशलमासन, धनुरासन, पश्चिमतान, हलासन तथा योगमुद्राके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये। बारह वर्षसे अपरके बालक-बालिकाएँ यौगिक अभ्यासके शेष भागको भी कर सकते हैं।

वि॰ सू॰—उपर्युक्त सम्पूर्ण अभ्यास-क्रम तथा तत्सम्बन्धी सूचनाएँ साधारण निरोगी मनुष्योंके लिये ही हैं। अतः जिनका स्वास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नलिखित सक्षित अभ्यास क्रमका ही आश्रय लेना चाहिये, अथवा यदि किसी योगानुभवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास-का निर्णय कराके उसको ही किया जायगा तो और भी अच्छा होगा।

### संक्षिप्त अभ्यास-क्रम

भुजङ्गासन अर्घशलभासन धनुरासन

हलासन

इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक पक्षमें एक आवृत्ति वढाते हुए सात बारतक ले जायं। तथा दो सेकडसे लेकर पॉच सेकडतक आसन स्थिर रक्खें।

प्रथम केवल अर्धहलासन उसकी
प्रत्येक सीढीमें दो सेकडतक
ठहरते हुए करें। पश्चात् पूर्णहलासन करते हुए उसकी चारों
सीढ़ियोंमें दो-दो सेकडतक ठहरें
तथा तीन वारसे आरम्भ करके
प्रत्येक पक्षमें एक-एक बढाते हुए

पाँच बारतक ले जायं। तीन वारसे आरम्म करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक आवृत्ति बढ़ाते हुए

बार पॉच सेकडतक आसन स्थिर रक्खें।

पश्चिमतान

अर्धमत्स्येन्द्रासन

तीन वारसे आरम्भ करके प्रत्येक
पक्षमें एक-एक आदृत्ति वढाते
हुए सात वारतक ले जाय । तथा
प्रत्येक बार पाँच सेकडतक
आसन स्थिर रक्खें।

सात बारतक ले जायें। तथा प्रत्येक

योगमुद्रा अथवा उड्डीयान तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक सप्ताहमें एक-एक आवृत्ति वढाते हुए पाँच वारतक ले जायें । तथा दस सेकडतक प्रत्येक बार स्थिर रक्खें।

विपरीतकरणी

प्रथम अर्घविपरीतकरणी, उसकी
प्रत्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकडतक
ठहरते हुए, करें । पश्चात् पूर्ण
विपरीतकरणीको दो वारसे आरम्भ
करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक
वढाते हुए पॉच वारतक ले जायं।
तथा प्रत्येक वार दस सेकडतक

उज्जायी { सात प्राणायामीं से आरम्भ करके प्रत्येक सप्ताहमे तीन प्राणायाम बढ़ाते हुए इकीसतक छे जाये।

विपरातकरणा

### संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके सम्बन्धमें कुछ आवश्यक सूचनाएँ

१ सम्पूर्ण अम्यास-क्रम करनेके लिये जिनके पास समय तथा शक्ति नहीं, अथवा सम्पूर्ण अम्यास करनेकी जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह सक्षिप्त अम्यास-क्रम है।

२ सम्पूर्ण अन्यास-क्रमके सम्बन्धमें जो-जो स्चनाएँ दी गयी हैं वे सव स्चनाएँ इस संक्षित अम्यास-क्रमके लिये भी समझनी चाहिये।

३ इत सिंद्यप्त अम्यास-क्रममें कहे हुए व्यायाम नौ वर्षकी आयुर्से आरम्भ किये जा तकते हैं । केवल उजायी तथा उड्डीयानको वारह अथवा तेरह वर्षकी आयुके पूर्व प्रारम्भ नहीं करना चाहिये।

४ यह सिक्षत अम्यास-ऋम पुर्वेषेके समान विर्योके लिये भी उतना ही अनुकूल है।

५ जिनको यौगिक अम्यास प्रातःकाल करनेपर मी अनुकूल पड़ता हो वे सजन यदि चाहें तो साय, प्रातः दोनों समय सिक्षत अम्यास-क्रम कर सकते हैं। तथा जिनको प्रातःकालका अभ्यास अनुकूल न पड़ता हो उनको उर्जीयान प्रातःकाल, उजायी दोनों समय तथा शेष अम्यास सायहाल करना चाहिये।

६ इस सिक्षस अम्यास-क्रमको यदि और भी कम करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु उसके कम करनेके लिये किसी भी कियाको सर्वया छोड़ देना उचित नहीं, अपित उसके परिमाणको ही कम करना चाहिये।

७ इस सिक्षत अम्यास-क्रमसे किसी प्रकारकी भी हानि होनेकी सम्भावना नहीं, किन्तु जिनका खाख्य वहुन विगड़ चुका हो उनको विना किसी जानकारकी सन्मति लिये केवल अपने ही उत्तरदायित्वपर यह अम्यास कभी नहीं करना चाहिये।

### आसनादिकोंके करनेकी विधि

१ स्वस्तिकासन—नायाँ पाँच वायाँ जवाकी ओर फेरकर एड्रीको बीयनीके दायाँ ओर इस प्रकारसे रक्खो कि वार्चे पाँचकी तली दायाँ जाँपके साथ लगी रहे। पश्चात् दायाँ पाँच दायाँ जवाकी ओर फेरकर एड्रीको सीपनीके रायाँ ओर इस प्रकारसे रक्खो कि दार्थे पाँचकी सना वार्या जाँपके साथ लगी रहे। दार्थे पाँचकी अँगुलिएँ वार्या जवा तथा पिंडनीके बीच अच्छी प्रकारसे टाल दो। उसी प्रकार वार्वे पॉर्वोकी ॲगुलिएँ दार्ची जवा तथा पिंडलीके वीच अच्छी प्रकारने डाल दो । हायोंको उलटा-कर घुटनोंपर रक्खो। अथवा ज्ञानमुद्रा करो, जिसकी विधि निम्न प्रकार है। दोनों हाथोंनी कर्ल्डको दोनों बटनोंपर दें रखकर तर्जनी अर्थात् ॲगृठेके पातकी ॲगुली तथा अंगूठेको एक दूसरेकी ओर फेरकर दोर्नोके चिरे आपसमें मिला दो, और दोष अंगुलियां सीघी फैलाकर रक्लो । अथवा वायाँ हाथ एडियोके ऊपर सीघा रखकर उसी प्रकार दायाँ हाय उसके ऊपर रक्तो । आँखें वन्द कर लो अथवा यदि नासाग्रहिका अम्यास करना हो तो नाविकाके अप्रभागपर दृष्टिको स्थिर करो ; और यदि भूमध्यदृष्टिका अभ्यास करना हो तो भूमध्यस् दृष्टिको स्थिर करो । इसका नाम स्वित्तिकासन है । इस आसनकी विधिमें दार्वे पाँवके स्थानपर वार्वे पाँचका तथा वार्ये पाँवके स्थानपर दार्चे पाँवका उपयोग भी किया जाता है।

२ समासन—नायाँ पाँव वार्यी नंघाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ी उपत्थेन्द्रियके ऊपर अर्थात् जंघासिपर रक्खो । पश्चात् दायाँ पाँव दार्यी जवाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ी नायें पाँवकी एड़ीके ऊपर जंघासिके साथ इस प्रकार लगाकर रक्खो कि वार्ये पाँवकी अंगुलिएँ दार्ये पाँवकी पिंडली तथा जंघाके वीच आ जायं, पश्चात् उसी प्रकार दार्ये पाँवकी अंगुलिएँ वार्ये पाँवकी पिंडली तथा जघाके वीच डालो । हाथ वा नेत्र स्वित्तकासनके समान रक्खो । यह समासनकी विधि पूर्ण हुई । इस आसनमें भी दार्ये-नार्ये पाँवका हैर-फेर किया जा सकता है ।

३ पद्मासन—दायाँ पाँच दायाँ जघाकी ओर ले जाकर उसको इस प्रकार वार्या जघापर रक्खो कि उसकी एड़ी पेटके वार्ये मागके विचले कोनेको स्पर्ध करे। उसी प्रकार वार्ये पाँचको उसीकी जवाकी ओर ले जाकर उसकी एड़ीको दार्यी जघापर इस प्रकारसे रक्खो कि पेटके दार्ये भागके निचले कोनेको स्पर्ध करे। इसको पदवन्य कहते है। पश्चात् हार्योको खिलाकासनके समान एड़ियोंपर सीवेरखने, नासाप्रदृष्टि करने, ठोड़ीको छातीके ऊपरके हिस्सेन दवा-कर जालन्यस्वन्य करने, तथा गुदाका सकोचकर मूलवन्य-करनेसे पद्मासन होता है।

४ सिद्धासन—नायाँ पाँव उत्तकी जधाकी ओर हे जाकर एड़ीको बीवनी अर्थात् गुदा और उपत्थेन्द्रियके यीच इस प्रकारसे दयाकर रक्खो कि वार्ये पाँवका तल दायें पाँवकी जवाको स्पर्श करे। इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जवाकी ओर ले जाकर एड़ीको जवास्य अर्थात् उपस्थेन्द्रियके ऊपर इस प्रकारसे दयाकर रक्खो कि दायें पाँवकी अंगुलियाँ बायें पाँवकी पिंडली तथा जवाके बीच आ जाय । पश्चात् उसी प्रकार वायें पाँवकी अंगुलियाँ दायें गाँवकी पिंडली तथा जवाके बीच अच्छी प्रकार डालो, ओर उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोको दायें पाँवके नीचे ठीक प्रकारने रक्खो । ज्ञानमुद्रा तथा जालन्धरवन्य करो, श्रमन्यदृष्टि रक्खो । इसका नाम सिद्धासन है।

५ खड़े होकर उड़ीयान—दोनो पाँवोंके बीच अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और पुटनोको भी थोडा टेढा करो, हाथ जाँघोंपर रक्खो,पेटकी (रनायुओं) नसोंको अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करो अर्थात् सब श्रासको पूर्णतया वाहर निकाल दो, तथा वाह्य कुम्भक करो अर्थात् श्रासको अन्दर मत लो। अप्र ऐसी अवस्थामे ही जिस प्रकार श्रास लेते समय पस्तियां ऊपर उठती हैं तथा पेटकी (रनायु) नसें शिथिल पड जाती हैं उसी प्रकार श्रास अन्दर न लेते हुए पस्तियों को ऊपर उठाओं तथा पेटकी (रनायुओं) नसोंको ढीला छोड दो। ऐसी अवस्थामें पेट अन्दरकी ओर सिकुड़कर जोलाकार हो जायगा। यही खड़े होकर उड़ीयान करनेकी विधि है।

६ येठकर उड्डीयान—पद्मासनमे बताये अनुसार पद्मन्य करो, तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे छुको और पेटके रनायुओं को अन्दर सिकोड़ कर पूर्ण रेचक करो तथा पश्चात् बाह्य कुम्भक करो, और इसके पश्चात् श्वास अन्दर न लेते हुए अन्दर लेनेके समान ही पसलियोंको ऊपर उठाओ, और पेटके रनायुओं को ढीला छोड़ो। ऐसी अवस्थामे उद्यीयान—सख्या पॉचके समान पेट अन्दरकी ओर सिकुड़-कर गोलाकार हो जायगा। यह वैठकर उड्डीयान करनेकी विधि है।

७ नौलि ( मध्यम )—खड़े होकर उड़ीयानकी न्अवस्थामें ही तत्काल जघास्थिके ऊपरी भागको ( पेटके निचले हिस्सेको) नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला इस प्रकारका धका दो कि जिससे पेटके आसपासके स्नायु न्अन्दर सिकुड़कर मध्यके स्नायु अर्थात् नल बाहर निकल जावें, इसी समय हाथोंसे घुटनोंपर जोर डालो। ऐसी

अवस्थामे पेटके मध्यके स्नायु अर्थात् नल इकहे होकर आसपासके स्नायुओसे अलग हुए दीखेंगे, इसीका नाम नौलि मध्यम है।

८ दक्षिणनोिल — मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सब श्रारीरको दायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दायें हायसे दायीं जधापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय पेटके वार्ये भागको ढीला छोड़ो। ऐसा करनेसे पेटका दायाँ स्नायु अर्थात् नल सिकुड़कर आगे तथा दायीं ओरके कोनेमे चला जायगा तथा पेटका वायाँ स्नायु अर्थात् नल ढीला पड़ जायगा। इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं।

९ वामनोछि—मध्यम नौलिकी अवस्थामें ही सारे शरीरको वायों ओर अधिक परमाणमे आगे फेरकर वायें हाथसे वायों जघापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय पेटके दाये भागको ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका वायाँ स्नायु अर्थात् नल सिकुड़कर आगे तथा वायों तरफके कोनेमें चला जायगा और पेटका दायाँ स्नायु ढीला पड़ जायगा। इसका नाम वामनोलि है।

१० सिंहासन पाँवोंको लबे करके एक दूसरेसे मिलाकर वैठो । बायाँ पाँव उसी जघाकी ओर फेरकर दायें नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खों कि उसका तला ऊपरकी ओर रहे । इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जङ्खाकी ओर फेरकर वायें पाँवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खों कि उसका तला ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको यह प्रतीत होगा कि हम पाँवोंकी एड़ियोंके ऊपर वैठे हैं । हाथोंकी अंगुलियाँ लबी तथा फैलाकर घटनोंपर उलटी रक्खों और सब शरीरका भार हाथोंपर जोर देकर घटनोंपर डालो, तथा सिंहके समान मुखको खूब फाड़कर जीमको जितनी भी बाहर निकाल सको निकालों । अपूमध्यदृष्टि तथा जालन्घरबन्ध करो । इसका नाम सिंहासन है । इस आसनमें पाँवका अदल बदल भी किया जा सकता है ।

११ वज्रासन पाँवको लंबाकर परस्पर मिलाकर वैठो, पश्चात् दोनों पाँबोंको घुटनोंमे फिराकर नितम्बके दोनों ओर इस प्रकारसे लगाकर रक्खों कि उनकी तिलयाँ उपरकी ओर रहें। पश्चात् घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर उनपर हायोंको उलटा करके रक्खों। ऑखें वन्द कर लो। इसे वज्रासन कहते हैं।

१२ शीर्षासन—दोनो पाँवोको अंगुलियोंके भार भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोंको रख दो, तया युटने टेककर वैठ जाओ । अव दार्ये हायकी अँगुलियाँ वार्ये हायकी अँगुलियोंमें डालकर अगुलिवन्ध करो और अगुलिवन्धको 'शीर्ष' की कल्पना कर दोनों हार्योके मध्य साठ अशका कोना बनाओ, अंगुलिवन्धके विल्कुल सामने सिरके ऊर्व्व भागके पिछले हित्सेको टेको । अव युटनोंको ऊपर उठाते हुए पाँगोंकी अँगुलियों और जाँगोंको शरीरके पास ले जाओ । पश्चात् पाँगोंको जङ्घाओंके साथ लगाकर तथा जङ्घाओंको पेट और छातीके साथ लगाकर सब शरीर-को सिरके भार उठाओ । अव जङ्घाओंको ऊपर उठाकर सिरसे लेकर जाँगोंतक सब शरीरको एक सीधमे ले आओ । अव पाँगोंको ऊँचा करो, तथा सारे शरीरको लवी रेखामे सीधा ले जाओ । यही शीर्षासन कहलाता हैं।

१३ सर्वीगासन—चित लेट जाओ, तया हार्योको श्रीरके साथ लगाकर लंबा रक्खो । पाँचोंको तीस अशका कोना वननेतक ऊपर उठाओ । ठहरो । फिर उठाओ और साट अशका कोना वनाओ । ठहरो । फिर और ऊपर उठाओ तथा नव्वे अशका कोना वनने दो । ठहरो । पश्चात् वाहु तथा कोहनियोंका सहारा लेकर सिरके अतिरिक्त वाकी सब शरीरको लवी सीधमें खड़ा रहनेतक ऊपर उठाओ । अब कोहनीपर्यन्त हार्योको ऊपर उठाओ तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका आधार वनाओ । इसे सर्वोगासन कहते हैं ।

१६ विपरीतकरणी—चित छेट जाओ। हार्योको दारीरके साथ हवा करके रक्खो। पाँव तीस अशका कोना वननेतक ऊपर उठाओं । ठहरों । और ऊपर उठाओं तथा साठ अगका कोना वनने दो । ठहरों । फिर और ऊपर उठाओं तथा अस्त्री अशका कोना वनने दो और इसी अवस्थामें ठहर जाओं । इसको अर्घविपरीतकरणी कहते हैं ।

अव वाहु तथा कोटनियोंकी सहायतासे शरीरके निचलें मागको ऊपर उठाओ, और नितम्बोंके नीचे हायोंको लगाकर उनको नितम्बोंका आधार बनाओ। यह विपरीत-करणी कहलाती है।

१७-१८ हलासन - हार्योको दारीरके साथ लवा करके चित लेट जाओ। पाँचोंको तीस अशका कोना वननेतक जपर उठाओ । उहरी । और जपर उठाओ तथा साठ अशका कोना वनने दो । ठहरो । पुनः और ऊपर उठा-कर नव्ये अशका कोना वनने दो और ठहर जाओ। यह अर्घहलासन हुआ। अन चित्र सख्या १७ में दर्शांये अनुसार पाँचोंको सिरकी तरफ आधिक झुकाकर उनकी अंगुलियाँ सिरके पीछे जमीनपर टिका दो (यह हलासनकी प्रयमावस्या है)। ठहरो। अव पॉर्वोकी अगुलियाँ विरसे और दूर ले जाओ ( यह हलासनकी द्वितीयावस्था है ) ठहरों । अव पॉवकी ॲगुलियॉ चिरसे जहाँतक हो सके वहाँतक दूर ले जाओ। ( यह हलासनकी तृतीयानस्या है)। ठहरो। अब दोनों हार्योको सिरकी ओर फिराकर अंगुलिवन्घ करो तथा सिरके पिछले भागके साथ लगा दो । अब इसके पश्चात् चित्र-सख्या १८ में दर्शाये अनुसार पाँचोंकी अंगुलियाँ जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओं (यह इलासनकी चतर्थावस्था है )। ठहर जाओ ।

१९ पश्चिमतान पॉनोंको लंबा करके आपसमें मिलाकर बैठो। तर्जनी ऑगुलीको टेढ़ा करके दार्थी ऑगुलीसे दार्थे पॉवका तथा वार्या ऑगुलीसे वार्ये पॉवका ऑगूठा पकड़ो। शरीरको आगे झकाकर माथेको पॉनोंके साथ लगा दो। यह पश्चिमतान कहलाता है।

२० भुजंगासन पेटके वल सोकर मायेको मूमिपर लगा दो। दोनो हार्योकी विल्योंको छावीके दोनों ओर भूमिपर टेक दो। अव सिरको जहाँतक हो सके घीरे-घीरे पीछे ले जाओ, पश्चात् छावीको घीरे-घीरे जपर उठाओ। तथा इसी प्रकार पेटको भी शने -शने जपर उठाओ। इसे भुजगासन कहते हैं।

२१ शलभासन—पेटके वल लेटकर ठोड़ीको जमीन— पर लगा दो । हार्योको शरीरके साथ लवे तथा उलटे करके. मुडियाँ वन्द कर लो। धासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात् पूरक करके कुम्मक करो। अव सव शरीरको कड़ा करके तथा बाहुओपर भार डालकर दोनो पाँबोंको पीछेसे जहाँ-तक हो सके उठाओ। इसे शलभासन कहते है।

२२ सुप्तचन्त्रासन पाँगोंको लगा करके परस्पर मिलाकर नैठो । दोनो पाँगोंको घुटनोम मोडकर तिलयोंको ऊपर करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रक्खो, घुटने एक दूसरेके समीप ले आओ और ऐसो अयस्थामें ही चित लेट जाओ । पश्चात् दोनो हाथोंके (प्रकोष्ठों) कोहनीतकके भागोको एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस प्रकारसे रक्खों कि वे सिरका सिरहाना वन जाय । पश्चात् हाथोंसे एक दूसरे कवेको पकड़ लो । ऑखें बन्द कर लो। यही सुत्तवज्ञासन है । सुत्तवज्ञासन वज्ञासनकी अगली सीढी है।

२३ धनुरासन पेटके वल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर टेक दो । हाथोंको शरीरके साथ लवा करके रक्खो । सिरको ऊपर उठाओ तथा पॉवोंको बुटनोकी ओर फेरकर उनके गिटोंको हाथोंसे पकड़ लो, और शरीरका सारा भार पेटपर डालकर छाती वा जॉघोंके पिछले भागको ऊपर उठाकर तानो । यही घनुरासनकी विधि है ।

२४ योगमुद्रा—पद्मासनमें दर्शाये अनुसार पदवन्ध करो । हायोंको पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी कलाईको पकड़ लो, और शरीरको आगे झकाकर पेटके अन्दर एड़ियोंको दवाते हुए सिरको जमीनपर लगा दो । इसे योगमुद्रा कहते हैं। २५ मयूरासन घुटने टेककर तथा उनमे पर्याप्त अन्तर छोड़कर वैठो । दोनो हाथोंको कोहनीतक मिलाकर उनकी तिल्याँ इस प्रकारसे भूमिपर टेको कि अंगुलियाँ पाँनोकी ओर रहे। अव जुड़ी हुई दोनों कोहनियोंपर पेटके विचले हिस्सेके मध्य भागको टेको, तथा शरीरको लवा करके कोहनियोंके ऊपर इस प्रकारसे तोलो कि वह भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नाम मयूरासन है।

२६ अर्घशालमासन पेटके मार लेटकर ठाडी जमीनके साथ लगा दो। हाथ शरीरके दोनो ओर उलटे तथा लवे करके रक्खो, मुहियाँ बन्द कर लो। दायाँ पाँच पीछेसे जपर उठाकर पैँतालीस अशका कोना बनाओ। पुनः उसको नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दो। इसी प्रकार बायाँ पाँच जपर उठाओ तथा पहले पाँचके समान पैँतालीस अशतक ऊँचा ले जाओ। पुनः पूर्ववत् नीचे ले आओ। इसे अर्घशलमासन कहते है। यह शलमासनका बनाया हुआ सुगम प्रकार है।

२७ मत्स्यासन पद्मासनके समान पद्मन्य करके चित लेट जाओ । सिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके पृष्ठवश (रीढकी हड्डी) को कमानके सहश बनाओ । तथा तर्जनीको टेढ़ा करके दोनों हार्थोंसे दोनों पॉवॉके अगूठेको पकड़ो । इसे मत्स्यासन कहते हैं ।

२८ शवासन—चित लेट जाओ। हाथ शरीरके साथ लबेरक्लो। ऑखे बन्द कर लो तथा शरीरकी सम्पूर्ण नर्सो (स्नायुओं) को ढीला छोड़ दो। इसे शवासन कहते हैं।



## आत्मदर्शन

हैं दिलमें दिलदार सही आँखियाँ उलटी करि ताहि चितेये। आवमें खाकमें वादमें आतस जानमें 'सुन्दर' जानि जनेये॥ नूरमें नूर है तेजमें तेजहि, ज्योतिमें ज्योति मिले मिलि जैये। क्या कहिये कहते न बनै कछु, जो कहिये कहते न लजेये॥

### पेटके आसन

१ सोड्डीयान पद्मासन—चित्रमें दिखाये अनुसार पद्मासन लगाकर (दायाँ पैर घुटनेसे घुमाकर वार्ये ऊक्पर और वार्या पैर दायें ऊक्पर घुमाकर रक्खे और एड्डियाँ ऊक्नूलमें आकर लगें, ऐसे ) वैठे और हथेलियोंको घुटनोंपर रक्खे। अनन्तर पूर्ण उच्छ्वास करके, खाली पेटकी हालतमें पेटको बार-वार 'अन्दर-वाहर' करे। दम पूरा हो तत्र पुनः श्वास लेकर उच्छ्वास करे और पेटको पूर्वेवत् 'अन्दर-वाहर' करे। इससे पेटका वढा हुआ मेद झड़ जाता है, यक्नत्, श्रीहादिके विकार दूर होते हैं, पेटके प्राय स्व रोग इसी एक आसनके नित्याम्याससे अच्छे होते हैं।

२ वद्धपद्मासन—पद्मासन लगाकर वैठे और पिछेचे दार्ये हायने दार्ये पैरका अंगूठा और वार्ये हायने वॉर्ये पैरका अंगूठा पकड़े। आरम्भमं यह कठिन है, पीछे अभ्यासने सम जाता है। इससे पीठमें क्वड निकालकर वैठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, पेट पचकता है और श्वासोच्छ्वास सरल होकर आरोग्य और आयुकी वृद्धि होती है।

३ वदासन—पाँवोंको मिलाकर नितम्वपर बैठे और दोनों हाथ टाँगोंके नीचे डालकर पाँवोंके पर्जाको दोनों हाथोंकी पकड़से पकड़कर मरसक नितम्बके समीप खींचे और सीधे बैठे। इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके स्नायु तनकर विकाररहित और बलवान होते हैं।

४ वक्रवदासन—वदासनके समान ही करके एक आर लेट जाय और दोनों धुटनोंके बीचका अन्तर भरसक बढ़ावे। फिर दूसरी ओर लेटे। इससे पेट, ऊठ और कमर विकाररहित और वलवान् वनते हैं।

५ अर्धगर्मासन—पद्मासन लगाकर दोनों हाथ टॉगोंके नीचेसे वाहर निकालकर भरसक आगे वड़ावे। इससे पेटके रनासु वलवान् होते हैं और सदरवात नष्ट होता है।

६ नर्मासन अर्घगर्मासन ही करे, पर इस अन्तरके साथ कि हाथ केहुनियोंसे युमाकर मुहियोंको कार्नोके समीप रक्ते । इससे पेटके स्नायु, ऊस्मूल, कमर, यक्त्त्, श्रीहा, इदय, छाती आदि अंग विकाररहित होते हैं ।

पक्षपदकन्यरासन—एक पैर नीचे घुटनेने घुमाकर
 रन्ते और दूसरा गर्दनपर रखकर दोनों हाथोंने पकड़ रक्खे।

गर्दन और दृष्टि सीघी रक्ते। एक वार एक पैर ऐसा करके दूसरी वार दूसरा पैर ऐसा करे। इससे गर्भासनके स्व लाभ होते हैं और साथ ही गर्दन, ऊठ और पेटके विकार दूर होते हैं। अन्त्रवृद्धि (हर्निया) और अपेंडिस-जैसे पाणघातक रोग भी नष्ट होते हैं।

८ लोलासन—पाँनोंको जुटाकर नितम्वपर वैठे और सामने इधेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्रमें दिखाये अनुसार, ऊपर उठाकर हाथोंपर तौले। इससे एकपाद-कन्धरासनके सब लाम होकर हाथके पजे, कलाई और भुजदण्ड बलवान होते हैं।

 भूनमनपद्नासन—पद्मासन करके पीठपर हाय वॉघे सीये बैठे और फिर सामने झककर भूमिमें सिर लगाये । इस प्रकार पुनः-पुनः सीघे होकर पुनः-पुनः झके । इससे कमर मजबूत होती है और वटा हुआ पेट पचकता है । इसे 'योगमुद्रा' भी कहते हैं ।

१० कर्णस्प्रध्यानुषद्मासन—ऊपर कहे अनुसार पद्मा-सनसे वैठ दार्ये घुटनेमें दायाँ और वायाँ कान लगाना और फिर वार्ये घुटनेमें वायाँ और दायाँ कान लगाना। इससे पीठ, पेट, पसली और गर्दन विकाररहित होते हैं।

११ पार्श्वभूनमनासन—पैरोंके पर्जोके पृष्ठमाग जमीनमें टिकाकर बुटनोंको मिलावे । अनन्तर एक तरफ भरसक झककर दोनों हार्थोंके तलवे पास जमीनमें टिकाकर दोनों हार्थोंके वीच जमीनमें सिर टिकावे । इसी प्रकार दूसरी व्याल करे । इस आसनसे पसलियोंके निचले हित्से और पेट और पीठके नल निर्दोष होते हैं ।

१२ एकपादपश्चिमतानासन—एक पैर घुटनेसे पूरा घुमाकर और दूसरा सामने फैलाकर वैठे और फैलाये हुए पैरका अँगृठा दोनों हार्थीसे पकड़कर, सिर घुटनोंमें लगावे। पैर वदलकर फिर ऐसा ही करे। इससे पेट, पीठ, कमर और टाँगें निर्दोध होती हैं।

१३ ऊर्ध्वहस्तपश्चिमतानासन—जुटे हुए दोनों पैर सामने फैलाकर वैठे और तिर घुटनोंमें लगावे और वायां हाथ सामने तथा दायाँ पीछे फैलाकर दोनों हाथ यथाशक्य ऊपर करे। फिर हाथ वदलकर ऐसा ही करे। इससे उपर्युक्त आसनोंके लाभ होनेके अतिरिक्त छाती और बाहुमूल हढ होते हैं।

१४ विस्तृतपाद भूनमनासन—वैठकर पैर भरसक दूर फैलावे । अनन्तर पैरोंके ॲगूठे हाथोंसे पकड़कर सिर भूमिमे टिकावे । इससे ऊठ और जघाप्रदेश तन जाते हैं और टॉंगे, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर बीर्य स्थिर होता है ।

१५ विस्तृतपाद पार्श्वभूनमनासन—पूर्वयत् पैर फैलाकर बैठे । अनन्तर एक पैरके पार्श्वमें हथेलियोंको भूमिमें टिकाकर, दोनों हाथोंके बीचोबीच, धरतीपर सिर रक्ले । इसी प्रकार दूसरे पार्श्वमें करे । इससे दोनो पसली, छाती, पेट, कमर और बाहु दोधरहित होते हैं ।

१६ विस्तृतपाद हस्तपार्श्वचालनासन—पूर्ववत् पैर फैला-कर शरीरके एक-एक पार्श्वचे, एक साथ दोनों हाथ भरसक चारों तरफ घुमावे । इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े और हृदय निर्दोष होते हैं।

१७ पृष्ठासन—पीठके वल लेटकर घुटनोको मोड़कर छातीमें लगावे और पैरोंके टखनोंके पास हाथोकी पकड़ बॉधकर, आगे-पीछे झोंका खाकर, बैठा-जैसा हो जाय और फिर पीठके बल लेट जाय। इससे कमर निर्दोध होकर पीठ और पेटके शूल, मोच आदि दुक्सत होते हैं और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता है।

१८ उत्थितपृष्ठासन—पद्मासन लगाकर पीठके बल लेटे। हाथोंको कमरकी दोनों तरफ सीधे फैलाकर भूमिपर चित रक्खे और पद्मासनकी बैठक तथा सिर भरसक ऊपर उठावे। इससे मुख्यतः छाती और पेटको हितकर ब्यायाम मिलता है।

१९ मत्स्पासन—पद्मासन लगाकर पीठके बल लेटे।
पैरोंके अंगूठे हाथोंसे पकड़े। ऊठ भूमिपर अच्छी तरहसे
टिकावे। अनन्तर इस रीतिसे कि छाती भरसक ऊपर उठे
और पीठके नीचेका अङ्ग पोला हो, सिरपर भार डालकर
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय। दृष्टि बिल्कुल सामने
रक्खे (चित्रदेखिये)। इससे ऊठ, कमर, मेरुदण्ड, गर्दन,
छाती और पेट विकाररहित होते है और आयु बढ़ती है।

२० द्विपाद चक्रासन—हाथों के पजे नितम्ब के नीचे रख पेटके बल लेटे और एक पैर घुटने में मोड़कर घुटने को पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर जरा ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधा रक्खे और साइकलपर जैसे पैर चलाते हैं वैसे पैर चलावे । इससे नितम्ब, कमर, पेट, पैर और टॉगें निर्दोष होकर बीर्य शुद्ध, पुष्ट और स्थिर होता है । २१ उत्थित द्विपादासन—पेटके बल लेटकर दोनों पैर ४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे घीरे-घीरे अपर-नीचे करे। इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और मलोत्सर्गिक्रया ठीक होती है।

२२ अध्यत एकैकपादासन—पेटके बल लेटकर दोनों पैर (एक पैर २० डिग्रीमें और दूसरा ४५ डिग्रीमें) अघर-मे रखकर, जमीनसे बेलाग, ऊपर-नीचे करे। इससे कमरके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गिक्रया ठीक होती है और वीर्य ग्रुड और स्थिर होता है। स्वमदोष नहीं होता।

२३ अत्थितहस्त मेरुदण्डासन—हाय-पैर एक रेखामें सीधे फैलाकर पेटके बल लेटे । अनन्तर दोनों हाथ उठाकर -पैरोंकी ओर ले जाय । इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल लेटकर पुनः-पुनः उठे । इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोंष होते हैं ।

२४ शीर्षनिकहस्त मेरुदण्डासन—पूर्ववत् सर्वथा पीठके बल लेटकर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर ऊपर उठाना। पैर न उठें। इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़के दोष दूर होते है।

२५ जानुस्पृष्टमाल मेरुदण्डासन—उपर्युक्त आसन करके घुटना मोड़कर, बारी-वारी, धीरे-घीरे मालमें लगावे। नीचेका पैर भूमिपर टिका सीधा रहे। इससे यक्तत्, श्रीहा, फेफड़े आदि निरोगी होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़ और ऊर बलवान और निर्विकार होते हैं।

२६ उत्थितहस्तपाद मेरुदण्डासन—पूर्ववत् पीठके वल लेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः पूर्ववत् एक रेखामें ले आवे। चार-पॉच बार ऐसा करे। इससे पेट, छाती, कमर और ऊठ दोधरहित होते है।

२७ उत्थितपाद मेरूदण्डासन—पैर सामने फैलाकर हायोक्ती केहुनियोंके बल घड़ उठाये। अनन्तर पैर ४५ डिग्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे। इसते कमर, रीड़ और पेट निर्दोष होते हैं।

२८ मालस्पृष्टद्विजानु मेरुदण्डासन—ऊपर कहें अनुसार ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों युटर्नोमं त्याये। इससे पेट, पीठ, छाती, रीड, गर्दन और कमरके सम विकार दूर होते हैं।

२९ पादपार्धचारुनासन—पीठके वल सीघा लेट जाय । सिरके दोनों ओर एक रेखाने हाय फैरावे। रायके तलवे जमीनपर टिकावे । अनन्तर पैरोंको कमरसे उठाकर समकोण रक्खे और उसी हालतमें पहले वार्चे और पीछे दार्चे पार्थमें ले जाय । हाथ न उठें । इससे कमर और पेटकी अँतांड़ियाँ शुद्ध होती हैं, लासु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गिकिया ठीक होती हैं और फेफड़े सुधरते हैं।

३० मूरपृष्टपाद सर्वाहासन—पीठके वल लेटकर पैरीको ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर टिकावे। पीठको दोनों हाथोंका सहारा दे। इससे पेट, पीठ, रीढ़, कमर, वीर्याश्चय, पैर और गर्दनके सव दोष दूर होते हे, स्वप्नदोष नहीं होता। आयु वढ़ती है।

३१ विपरीत दण्डासन—यह उलटा उड है। पहले सामने पैर फैलाकर और हाथ पीछे टिकाकर नैटे। कमरसे एक वित्ता फासलेपर, पीछेकी ओर, हायोंके 'तलवे' भूमिपर 'उलटी' ओरसे टिके हुए हों। अनन्तर कमरको एकदम ऊपर उठाकर और पैरोंके तलवे भूमिपर टिकाकर दण्डवत् सीमा हो। इस प्रकार चार-पांच वार नीचे-ऊपर हो। इससे पेट और टॉगें दुनस्त होती हैं।

३२ व्हियत समकोणासन—सामने पैर फैलाकर नितम्ब-पर सीधे बैठे और पॉबसहित समूचा शरीर हार्थोपर समकोण उठाकर तील रक्खे । कुछ देर इस हालतमें रह-कर फिर नीचे बैठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तीले । इससे पेटके जायु बहुत बलवान् और कन्ये और बाहु बहुत पुष्ट होते हैं ।

३३ अध्यतेकपाद मुजङ्गासन—पेटके वल लेटकर हाथ छातीके दोनों ओरसे केहुनियों में से धुमाकर भूमिपर टिकाने । भुजङ्गकी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि समने रक्ले और एक पैर भूमिपर टिका रखकर, दूसरा पैर धुटनेको निना मोड़े, मरसक ऊपर उठाने । इस प्रकार वारी-वारीसे पैरोंको नीचे-अपर करे । इससे कटिदोप और यकृत्-प्रीहादिके विकार दूर होते हैं।

३४ मुजझासन—पैरोंके पने उल्टी ओरसे जमीनपर टिकाकर और हायोंको भी भूमिपर जरा टेढे रखकर, घड़को कमरसे भरसक मुजझाकार पुनः-पुनः नीचे-ऊपर करे ! इससे पेट, छाती, कमर, ऊच, मेस्ट्रण्ड आदि दोषरहित होते हैं !

३५ सरलहत्त मुनकासन—हार्योनो बमीनपर सीधे रसकर और परींको पीछेकी ओर छे जाकर, दोनों हार्योके बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर सकाकर साती और

गर्दन भरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे। इससे पेटकी चरवी निकल जाती है और पेट, कमर और गर्दनके सब विकार दूर होते हैं।

३६ नौकासन—पेटके वल लेटकर और दोनों पैर भरतक ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्यपर नीचेकी ओर वॅंथे रक्खे। इससे हृदय, फेफड़े, छाती, मेक्दण्ड, ऊब, टॉमें, गर्दन और पेट निर्दोष होते हैं।

३७ दोलासन—हाथ-पैर फैलाकर पेटके वल सीधे लेटे। हाथ-पैर भरसक ऊपर उठाकर श्रारीर ऐसा बना है जैसी झोली हो। कुछ देर उसी हालतमें रहकर पुनः सीधा हो और पुनः वहीं किया करे। इससे पेट, कमर, छाती, पीठ, रीढ़, ऊरु और बाहुमूल तनकर विकाररिंदित होते हैं।

३८ श्रुकमासन—हाथ कमरके दोनों ओर रखकर पेटके वल सीघे लेटे, ठोड़ी जमीनपर टिकावे और कमरसे दोनों पैर मरसक ऊपर उठा रक्ले । पश्चात् पैरोंको नीचे लाकर पुनः ऊपर उठावे । इससे पेट, छाती, गर्दन और पैरोकें विकार दूर होंगे ।

३९ पार्थासन—इसे वगलमार डड मी कहते हैं । डंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हार्यो और दोनों पैरोंके वीच एक-एक हायका फासला रक्खे । अनन्तर शरीर जमीनमें विना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर नीचे लाकर, सिरको जरा दूसरी और झकावे । इसी प्रकार दूसरी तरफसे भी करे । इससे यक्कत्-श्रीहादि दोष नष्ट होते हैं ।

४० नासिकास्पृष्टजानु पार्श्वासन—ऊपर कहें अनुसार, पर घुटनेको मोड़कर उसमें ललाट या नाक लगावे। एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे। इससे पेट, छाती, गर्दन आदि निर्दोष होते हैं।

४१ धनुरासन—पेटके वल लेटकर पीछेसे पैरोंके टखने पकड़कर खिंची कमानके समान वने । युटने गुरू- गुरूमें नहीं खुटेंगे, इसलिये पहले युटनोंको दूर रखकर ही यह आसन करना चाहिये। पीछे युटने जोड़कर किया जा सकेगा। इससे पेट, कमर, रीढ़, छाती, गर्दन और ऊर- प्रदेश तनकर गुद्ध और वल्वान् होते हैं।

४२ पार्श्वचिति घनुरासन—घनुरासनकी हालतमें ही दोनों ओर बार-बार लटकना । इससे बढ़ा हुआ पेट पचकता है। ४३ आकर्णधनुरासन—दोनों पैर फैलाकर बैठे। दायें हाथसे बाये पैरका और वाये हाथसे दाये हाथका अँगूठा पकड़कर, बाये पैरका अँगूठा दायें कानतक ले खाय। कुछ देर इसी हालतमें रहकर दायें पैरका अँगूठा वायें कानतक ले जाय। इससे पेट, पीठ और छातीके रोग दूर होते है।

४४ चतुष्पादासन—बन्दरकी तरह हाथ-पैर सीधे रख-कर चतुष्पाद होकर चले। नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे कोष्ठकी वद्धता नष्ट होती है। पशुओंके जो मलोत्सर्गकी कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यही नैसर्गिक स्थिति है।

४५ मयूरासन—पहले पैरोंके अग्रभागोंपर, दोनो घुटने एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिकाकर, वैठे । अनन्तर हथेलियोंको जमीनपर टिकाकर, केहुनियोंतक दोनों हाथ जुटाकर, केहुनियोंको नाभिसे जरा नीचे लगावे और पैर उठाकर सारा शरीर केहुनियोंपर तौले। ग्रुरू-ग्रुरूमें यह तौल रखना बहुत कठिन होगा, पर पीछे अम्याससे सध जायगा। इससे कैसा भी अग्रिमान्य हो, नष्ट हो जाता है। भूख लगती है और मलोत्सर्गकी भी कोई शिकायत नहीं रहती।

४६ शीर्षबद्धहस्त हकासन—पेटके बल लेटे, तब दोनों पैर उठाकर भरसक सिरके पीछे ले जाकर जमीनपर टिकावे। हाथ सिरपर बॅधे रक्खे। इससे गर्दन, पीठ और पेटके सब विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है।

४७ शिर्षस्पृष्टपद्म हकासन—उपर्युक्त स्थितिमें, पर पद्मासन लगाकर घुटने भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिरपर रक्ले। यह बहुत कठिन आसन है। इससे गले और छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती है और आयु भी बढ़ती है।

४८ प्रमृतहस्त वृश्चिकासन—जमीनपर चित लेटकर दोनो पैर भरसक ऊपर लाकर और मोडकर सिरपर रक्खे। यह आसन बहुत कठिन है। इससे गले, छाती और कमरके सब रोग दूर होते है और आयु वढती है।

४९ वितपाद सर्वाङ्गासन—सारा शरीर पीछेसे गर्दन-तक ऊपर उठावे। पीठको दोनों हार्थोंका सहारा देकर पैरों-को भरसक घुमा ले। इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और हृदय शुद्ध और बलवान् बनते हैं। आयु-वृद्धि होती है। ५० विवृत्तित्रिकासन—दोनो पॉवॉके बीच एक हाथका फासला रखकर खडा रहे और वेहुनियोंसे मुझे हुए दोनों हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमावे। इससे कमर और पेट ग्रुद्ध होते हैं।

५१ प्रमृतहस्त विवृत्तिकासन—ऊपर कहे अनुसार ही, पर फैलाये हुए दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसक पीछेकी ओर मोड़े।

५२ शीर्षवद्धहस्त विवृत्तित्रिकासन—ऊपरकी तरह ही, पर सिरके पीछे हाथ बॉधे, कमरके ऊपरका भाग दोनो ओरसे घुमावे।

५२ ऊर्ध्वहत्त जानुमालासन—पाँव जोड़कर सीधा खड़ा रहे और घुटनोको बिना झकाये घुटनोंमें ललाट लगावे और दोनो जुटे हुए हाथ पीछेसे सिरकी ओर भरसक ले जाय।

५४ मूस्पृष्टहस्त जानुमालासन—खड़े होकर और कमर-से झककर दोनों हथेलियां जुटे हुए पैरोंकी दोनो ओर भूमिपर टिकावे और घुटनोको विना झकाये, िर घुटनोंमें लगावे। इससे टॉगे, कमर, पीठ और ऊठ विकाररित होते हैं।

५५ पृष्ठबद्धहस्त जानुभालासन—कमरपर पूर्ववत् हाथ जुटे हुए हों और सिर घुटनोंमे लगे। इससे भी पैर, कमर और पीठ विकाररित होते हैं।

५६ कर्ध्वास्थित पृष्ठवकासन—उपर्युक्त स्थितिमें ही, कपर उठकर पीछेकी ओर भरसक शोंका खाय। इस प्रकार आगे-पीछे शोंका ले। इससे पेट, पीठ, छाती, कमर, गर्दन, पैर आदिके विकार दूर होते है।

५७ शुण्डासन—सीघा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े हाथीकी सूंडके समान दोनों पैरोंके वीच भरसक ले जाय। इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार दूर होते हैं।

५८ अर्धनकासन—उपर्युक्त स्थितिमे ही हाथ जपर उठाकर, कमरसे झककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय। इसी प्रकार हाथोंको गुण्डासनयत् फिर सामने लाकर पैरेंकि बीच ले आवे और जँचा करके फिर पीछे ले जाय। उससे कमरका विकार दूर होता है और पेट साफ होता है।

५९ चक्रासन—अर्धचक्रासनकी स्थितिमे ही पीटे जमीनतक झोंका देकर हाथ जमीनपर टिकावे और दोनों पैरोंको छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आतन कटिन है। इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ होता है।

६० भूरपृष्टत्त वृक्षासन—दोनों पॉर्वोके वीच दो हार्थो-का फासला रक्खे। सामनेसे एक हाथ झकाकर पैरमें लगावे और दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी ओर देखे। इसी प्रकार दूसरी तरफ्से करे। इससे कमर, पेट, टॉर्गे और पसलियाँ गुद्ध होती हैं।

६१ पृष्ठवित वृक्षासन—दोनों हाथ दो तरफ फैलाकर एक तरफरे ही शरीरको मोङ्कर पीछेकी ओर झके । इसी प्रकार दूसरी तरफरे शरीरको मोङ्कर पीछेकी ओर झके । इससे भी उपस्के लाभ होते हैं ।

६२ पार्श्ववित्र वृक्षासन—सिरपर सीघे हाथ जोड़कर खड़ा रहे और दॉॅंयें वॉयें यथाराक्य झके। इससे कमर और पसलियां गुद्ध होती हैं।

६३ पार्श्वपृष्ठवित वृक्षासन—पीछेकी ओर झोंकसे एक हाथ जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ ऊपर रखना। इसी प्रकार फिर हाथ वदलकर करना। इससे भी उपर्युक्त लाम होते हैं। ६४ मध्यम नौकि—कमरसे झककर दोनों घुटनोंपर दोनों हाथ रख, पेट अन्दरकी ओर खींचकर, पीठके नल नीचे ढकेले माफिक करनेसे पेटके नल आपही आगेको आते हैं। खूल शरीरसे, दिना पेटको पचकाये, यह किया नहीं वन सकती। पेट पचकानेके लिये 'उड्डीयान' नितान्त आवश्यक है। उड्डीयान किया 'दना युवलसवर्धन' चित्रपटमें देखें।

६५ दक्षिण नौकि—आगे आये हुए पेटके नल वार्या ओरका पेट अन्दर खींचकर दायीं ओर लावे और तब वुरन्त—

६६ नाम नैकि—दायों ओरका पेट अन्दर खींचकर वे ही नल दायों ओरसे वायों ओर लावे । इस प्रकार पेटके नल दायों ओरसे वायों ओर कुछ देर एक रग चलावे जैसे मन्यनमें मयनी चलायी जाती है । इसी प्रकार फिर वार्यी ओरसे दायों ओर चलावे । जो नौलि करना जानता है उसे पेटका कोई रोग कमी नहीं हो सकता और जो रोग पहलेसे हों वे भी दो-चार महीनोंमें ही इससे विना औषषके दूर हो जाते हैं । यह पूर्ण आनुमविक सत्य है । ॐ इति शम् । सर्वेषां दीर्घार्य्वलमारोग्यमस्त ।

**--+>**₩0%\*<1--

# स्नायुबलसंवर्द्धन 🏶

१ बाहुदण्ड-पहले जमीनपर घुटने टेककर नैठे।

पैरोंके पजे जुटे हुए हों। घुटनोंसे एक हाय, एक नित्ता और चार अगुल आगे दोनों हार्योंके पजे जमीनपर टिकाने। दोनों हार्योंके तल्वोंमें एक फुटका अन्तर रहे, कमर ऊपर-नीचे न हो और सारा शरीर आड़े डडेके समान एक रेखामें सरल और सीघा रहे। इसी हाल्तमें सारे शरीरकों खून घीरे-घीरे (सावकाशतासे) हार्योपर ऊपर-नीचे करे। सावकाशता और सरलता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य है। शरीरकों नीचे ले जाते हुए छाती नीचे न ले जाय और ऊपर उठते हुए भी छातीको पहले ऊपर न करे। मतल्व यह कि सारा शरीर एक साथ, नीचमें निना लचकाये, नीचे-अपर करे। एक मिनटमें ऐसा एक दण्ड-इतनी

सावकाशताके साथ दण्ड करनेसे यह दण्ड करना बहुत कठिन है। रोज जो पाँच सौ मामूली दण्ड करता हो वह ऐसे पाँच दण्ड भी सावकाशतासे नहीं कर सकता। पर जल्दी-जल्दी यह दण्ड करना हो तो इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है, बहुत सुगम है। आरम्भमें ऐसा एक ही बाहुदण्ड सावकाश, और ४-५ दण्ड जल्दी-जल्दीसे करना अच्छा है। इस बाहुदण्डसे मुजाओंके स्नायु अत्यन्त वलवान, पुष्ट, निर्दोष और श्रमावदार वनते हैं। यह दण्ड करनेके बाद युटनोंके वल बैठ-बैठे ही आराम कर ले और भुजाओंकी सूखी मालिश कर ले।

२ मुजगदण्ड—इस दण्डमें टिकाये हुए घुटनोसे एक हाथ, एक विचा ही आगे दोनों हार्थोंके प्लोंको

\* उपर्युक्त 'पेटके व्यायान' और 'स्नायुवलसवर्धन' शीर्षक विवरण हमने पूच्य श्रीमत्सामी शिवानन्दतीर्थ, आश्रम-वरुड़ (अनरावती) को यौगिक व्यायामपद्रतिसे लिये हैं। साथम उन्हांके यहाँके चित्रपट भी दिये हैं, जिनसे दन व्यायामोको सीखने-सनदानेमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती है। हम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक श्रीयुत आवामाहेव अगरकर, राष्ट्रोदार-कार्याल्य, श्रीशिवाजीमन्दिर, बड़ोदाके हृदयसे कृत्य हैं जिन्होंने कृपापूर्वक हमें इस उपयोगों सामग्रीको रापनेकी आशा प्रदान की।

जमीनपर टिकावे। हाथोमें अन्तर पूर्वयत् ही हो। पर पाँचोके तलवे जमीनपर पूरे टिके हुए हो। इस दण्डमें कमर आप ही पहाड़की चोटी-सी ऊँची हो जाती है। फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ले जाय और ऊपर उठते हुए सॉपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और जहाँतक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके। फिरसे पहलेकी तरह कमरको ऊपर उठाकर और पैरोंके तलवोंको जमीनपर टिकाकर पूर्ववत् (आरम्भमें दस-बारह) दण्ड करे। ये दण्ड शीघ्रतासे करने होते हैं और बड़ी आसानीसे होते हैं। इस भुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता है, पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाम होता है। दण्ड करनेके वाद किञ्चित् विश्राम करे, तब हाथों और कलईकी मालिश करके उठे।

३ (अ) केहुनीमरेड—हाय नीचे छोड़ दे। सामने दोनों मुडियोंको कसकर धुमा ले। दाहिने हायको केहुनीसे धुमाकर ऊपर समकोण उठावे और उस मुड़े हुए हाथकी केहुनीको उसी हालतमें ऊपर उठाकर सिरतक ले जाय। पीछे उस दायें हायको नीचे लाते हुए, बायाँ हाथ केहुनीसे धुमाकर सिरतक ले जाय। इस प्रकार, ग्रुरू-ग्रुरूमें, चार-पाँच वार करे। इस व्यायामसे सुजदण्डके मांसिपण्ड अच्छे सुडील बनते हैं।

३ (आ) एक साथ दो-पूर्वोक्तवत् मुष्टियोंको बॉध-कर बुमा छ । दोनों हाथ केहुनियोंसे मोड़कर एक साथ ही ऊपर-नीचे चढ़ावे-उतारे।

४ (अ) केहुनीमरोह, बगल—दोनों हाथ कघोंके दोनों ओर सीधे फैलाकर और मुिंडयोको आकाशकी ओर करके, मुिंडयोंको कसकर और धुमाकर दायाँ हाथ समकोण कधेतक ले आना । अनन्तर दायाँ हाथ पूर्ववत् सीधा करते हुए बायाँ हाथ कधेतक समकोण ले आना । इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ, मुिंडयोंको कसे और धुमाये रहकर, धुमाना ।

४ (आ) एक साथ दो—पूर्वोक्तवत् कर्घोके दोनो ओर सीधे फैलाये हाथ, एक साथ ही समकोण धुमाकर कर्घोतक लाना और फिर सीधे करना। ऐसा चार-पॉच बार करे। इससे भुजदण्डोंके मांसिपण्ड और प्रकोष्ठके स्नायु उत्तम बनते हैं।

५ (अ) आगे-पीछे हाथ—ऊर-प्रदेशोंके दोनो ओर हाथ नीचे लटके हो और मुहियोंको पीछेकी ओर कसी रखकर, कमरसे जरा इककर, दायाँ हाथ सामने और बायाँ हाथ पीछे रखकर दोनो हाथ जितना ऊपर उठाते बने, उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठानेकी अधिक सावधानी रक्खे। इसके बाद बायाँ हाथ सामने और दायाँ हाथ पीछे करे।

५ (आ) एक साथ दो—इसी प्रकार दोनों हाथ एक साथ, कमरसे थोडा झककर, आगे-पीछे करे। इस व्यायाम- से हाथोंके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पर्सालयाँ निदों के होती हैं, फेफडों और पेटको भी व्यायाम और आरोग्य प्राप्त होता है।

६ (अ) नीच-ऊपर हाथ—पूर्वोक्तवत् छाती आगे निकालकर सीधे तनकर खड़ा हो और दायाँ हाथ ऊपर और बायाँ हाथ नीचे रखकर, जहाँतक बन पड़े हाथोंको पीछेकी ओर ले जाय। अनन्तर दायाँ हाथ सीघा तना (केहुनीमे बिना मोड़े) नीचे लाकर बायाँ हाथ ऊपर ले जाय। इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीचे-ऊपर करे। इससे उपर्युक्तवत् ही लाम होते है।

६ ( आ ) एक साथ दो—दोनों हाथ एक साथ, छाती आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे लावे और जहाँतक बन पड़े पीछे ले जाय । इससे भी वे ही लाभ होते हैं।

७ हाथ-आडी—दोनी हाथ सामने सीधे तानकर, चित्रमें दिखाये अनुसार, हाथोंकी केंची वनाकर, मुडी वन्दकर दोनों हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामे ले जाय। हाथोंको अदल-बदल कर ले।

७ (आ) हाथफैल—अनन्तर इन्हीं हाथोको ढीले छोड़कर वगलसे ही जितना पीछे ले जाते वने, ले जाय। इस प्रकार हाथोंको शीघतासे सामने ले आवे और पीछे ले जाय। इससे छातीके सब दोष दूर होते हे और छाती चौडी होती है।

८ पृष्ठ-स्नायु, पीछे हाथ—चित्रमे दिखाये अनुसार, पीछेकी ओर नीचे सरल सीघी रक्खी हुई ऊर्व्वमुख हथेलियोंकी उँगलियोको एक दूसरेमें अटकाकर 'एक' कहनेके साथ हाथोंको नितम्बसे जितनी दूर बने ले जाओ और 'दो' कहनेके साथ फिर पहलेकी जगह ले आओ । इस प्रकार दूर ले जाना और पास ले आना करे। इससे खासकर पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं।

 पृष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ—पूर्ववत् हार्थोकी उँगलियो-को एक दूसरेम अटकाकर, पर इथेलियोंको भूमिकी ओर करके, हार्योको सामनेसे सीधे (वीचमें विना मोड़े) वने जितना ऊपर ले जाय। ऐसा करते हुए इथेलियाँ आकाशको ओर खुली होंगी। (अथवा वार्ये हायकी उँगलियोंको पृष्ठभागकी तरफ़से दार्ये हायसे एकदकर हायोको ऊपर ले जाय।) हाथ ऊपर ले जाते समय पैरोंकी एड़ियोंको वने जितना ऊपर उटा रक्खे और पैरोंके केवल पर्जापर खडा रहे और सम्पूर्ण शरीर सीधा और ऊँचा करे। अनन्तर हार्योको फिर पूर्वस्थानने ले आवे और एड़ियोंको भी मृन्पिर दिकावे। इस प्रकार वार-वार करे। इससे पीटके रनायु विकतित होते है, छातीके दोष दूर होते हैं और ऊँचाई वटती है।

१० (अ) ज्यर हाय-कालनरोड—दोनों हाथ जपर, मुटियां छत्ती वृषी और एक दूसरीकी ओर नुड़ी हुई। पहले दायां हाथ जपरते नीचे वगलमें ले आना; अनन्तर दायें हाथको जपर, जितना वने, ले जाते हुए, वायाँ हाथ जपरते नीचे वगलमे लाना। इससे पत्तिस्योंको, पेट और दातिको अच्छा व्यावान मिलता है।

१० (आ) एक ताय दो—दोनों हार्योको एक साय ऊपर-नीचे करना।

११ (अ) नीचे हाय—वगलनरोब—दोनो हाथ नीचे ।
मुटियाँ जरुपदेशोको और कसकर मुझी हुई । 'एक'
कहनेके साथ दायाँ हाथ केहुनीने मोइकर, मुटीको नीचेचे
जपर वगलने जितनी वने ले जाना और 'दो' कहनेके
साथ हाथोंको नीचे ले जाना । यह कमर और पेटका
क्यायाम है।

११ (आ) पक साथ देर—जपरकी तरह ही 'एक' क्ट्रेंक वाथ दोनों हाथ एक वाथ केहुनियों में मोड़कर, मुंडियों को वितना बने जपर वगलमें लाना और दो' कहने के साथ हाथों को प्रविद्यों को अपर वगलमें हाथों और प्रविद्यों को अपर जायाम मिलता है।

१२ (अ) मामने हाय-मन्धन—दोनों हाय कर्न्नोंके सामन संधि रखकर दायाँ हाय निष्मा यने पीछेकी और त अबर, मुझेबी पाएमी ले जाना, और वायाँ हाय कि मामने एमा। जनस्तर दायाँ हायको पाम। जनस्तर दायाँ विके दहा पाम। जनस्तर पाम। जनस्तर हायाँ विके दहा सम्पर्ध हो पाम। जनस्तर हायां पाम। जो दीयां पाम। जो

ब्यायाम मिलता है, बाहु पुष्ट और फेफडे बलवान् होते हैं, अन्नपाचन होता है और ठीक तरहसे नलोत्सर्ग होता है।

१२ (आ) एक साघ दो—दोनों हाय एक साथ आगे-पीछे करना ।

१३ कषे उठाव—दोनों हाय पीछेकी ओर कमरपर वैंचे रखकर, समनेसे कमरसे थोड़ा छुके, अनन्तर दोनों हार्योको (हार्योकी पकड़ विना छोड़े) एक साथ नितन्त्रके नीचे सीचे ले जाय। इससे कचे आप ही ऊपर उठेंगे, जैसा कि चित्रमे दिखाया है। इससे क्षोंके रनायु बहुत पुष्ट और सुडौल होते हैं।

१४ गर्दन दायें—उपर्युक्त रीतिने कन्धे उठे होनेकी हालतमें टी निरको दार्ये युमाना और उन्ही प्रकार वार्ये युमाना।

१५ (अ) गर्दन नीचे — ऊपरकी स्थितिमें ही सिरको यथासम्भव नीचे झकाकर ठोडीको कण्टकूपमें लगाना, और फिर—

१५ (आ) जपर—इस सनेतके साथ सिर जपर उठाकर यथासम्भव (हिंग्ट आकासकी ओर सीघी हो इतना) पीछेकी ओर ले जाय।

१६ नर्दनसुकान दाये (या नाये)—उपर्युक्त स्थितिमें ही, पर गर्दनको निना युनाये अर्थात् मुँहको सामने रसकर, केवल गर्दनको पहले दायाँ ओर, फिर वार्यो ओर लटकाना और सिरको नगलने कथेमें लगानेका प्रयस करना।

१७ गर्दनढकेल—दोनों हथेलियोंको ललाटपर रखकर, विरको जितना बने पीछे ढकेलने और विरवे प्रतिशक्ति लगाकर विरक्तो पीछे न जाने देनेका यथावम्भव पर वावकाश प्रयत्न करना।

१८ दिनद्वाव—दोनाँ पत्रोंकी पकड नीचे हुकी गर्दनपर रख गर्दनको नीचे दवानेका और दरी हुई गर्दनको नरकक जपर उठानेका सावकाश प्रयक्ष करना।

१६ वर्तन्त्रम—हेमल विरको दावी ओरवे रावी ओर और भिर नावी ओरवे दावी ओर चनाकार उनाना । गर्दनके उन वर न्यानामीवे गर्दन नहुत मजरून, एड और रोपर्राट्य नाव्य तेवी है। मजरून गर्दन गर्दे नवुष्य प्राप्त शर्भाषु थोते है। यानस्वरूप मर्ति गर्दन से महस्य प्राप्त दावी है है। २० पीठ-बगल-हाथ-चक्र—एक हाथ पीछेसे कमरके पीछे और दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दनपर, एकके वाद दूसरा इस क्रमसे, फेरना । दायाँ हाथ जब सिरके पीछे हो तब वायीं ओर झकना और वायाँ हाथ जब सिरके पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । छाती, पेट और पसलियोंको इससे अच्छा व्यायाम मिलता है।

२१ मुद्रक्वत्—सिरके चारों ओर जैसे मुद्रर घुमाते हैं वैसे दोनों हाथ, मुहियोंको बॉधकर और घुमाकर, एकके चाद दूसरा इस क्रमसे सिरके चारो ओर घुमाना । शरीरको झकानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जैसी ही। इससे भी छाती, पेट और पसलियोंको अच्छा ब्यायाम मिलता है।

२२ (अ) अणीदार आगे-पीछे—सीवे तने हाथोंसे जैसे वर्तुलाकार मुद्गर घुमाते हैं वैसे ही केवल हाथ ही, एकके वाद दूसरा इस क्रमसे, मुट्ठी बॉधे, सामनेसे पीछे सर्तुलाकार घुमाना (और 'पीछे' कहते ही पीछेसे सामने घुमाना)। इससे भुजदण्ड बलिष्ठ होते हैं, छाती चौड़ी होती है और जैंचाई भी बढ़ती है।

२२ (आ) एक साथ दो आगे-पीछे—एक साथ दोनो हाथ तने हुए सामनेसे पीछे और 'पीछे' कहनेके साथ पीछेसे सामनेकी और घुमाना।

२३ कमरतान बाहर-मीतर—दोनों पॉवोंके बीच एक हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे। अनन्तर कमरसे झुककर दोनों हाथोंकी उँगलियाँ पैरोंसे जहाँतक दूर आगे हो सके, जमीनपर टिकावे। घुटनोंको मुझने न दे। पीछे दोनों हाथ दोनों पैरोंके बीच अन्दर जितना ले जाते बने ले जाय और भूमिको स्पर्श करे। इससे कधे, ऊर, जङ्घा और बगलें मजबूत और विकाररहित होती हैं, ऊँचाई भी चढती है।

२४ कमर झुक, एडी छू—पूर्ववत् कमरसे झककर एक साथ दोनों हाथ पहले दायें पैरकी एड़ीके पीछे जितना बने घुमाना । इसी प्रकार बायीं ओरसे भी घुमाना, इससे भी जङ्घा, ऊरु, बाहु और पेटको अच्छा व्यायाम मिलता है।

२५ मगरपकड—चित्रमें दिखाये अनुसार उँगलियोमें उँगलियाँ अटकाकर और अँगूठोंको अँगुलियोमें फॅसाकर, परस्पर विरुद्ध दिशाओंमें खींचे । इसी खींचनेकी हालतमें यह पकड़ कमसे नाभि, छाती, गले, ललाट और गर्दनपर ले जाय । फिर विलोमकमसे नाभिपर ले आवे । इससे उँगिलयाँ और वाहु बहुत मजबूत होते है। यह पकड़ बाहु पकड़कर र्खीचनेवाले आठ-आठ आदमी भी नहीं छुड़ा सकते।

२६ ऊपर-गूठन सिर-टेक—कमरके पीछे हाथ बॉघ खड़ा रहे। पहले दायॉ पैर घुटनेमें मोड़कर, घुटनेको जितना वने ऊपर उठाकर उसमें सिर टिकाना। इससे यक्तत, प्लीहा-जैसे रोग दूर होते है।

२७ हनुमानध्वज—दायाँ पैर सामने घुटनेके स्थानमें मोड़ रक्खे और वायाँ पैर पीछे सीघा रक्खे। दोनों हाथ जोड़कर उन्हे घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि आकाशकी सीधमे हो। इसी प्रकार पैरोको उस स्थानसे विना हटाये, पैरोंको वैसे ही घुमाकर, बायाँ पैर घुटनेके स्थानमें मोड़कर और दायाँ सीघा रखकर हाथोंको पीछे ले जाय। इससे सम्पूर्ण शरीरको, विशेषतः कमर और पेटको, उत्तम व्यायाम मिलता है।

२८ (अ) कमर-झुकाव आंगे—चार उँगलियाँ आगे और अँगूठा पीछे इस प्रकार कमरपर हाथ रखकर, सीधा खड़ा रहे और सामने झुककर, घुटनोंको बिना झुकाये, घुटनोंमें सिर लगावे। अभ्याससे यह व्यायाम सधेगा। इसके बाद तुरत—

२८ (आ) पीछे—'पीछे' कहतेके साथ सिर ऊपर उठाकर और पीछेकी ओर कमान-सा झककर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि विल्कुल भिन्न दिशामे हो। ऐसे आगे-पीछे करे। इससे खासकर कमर और पेट रोगरहित और मजबूत होते हैं।

२९ उड्डीयान—दो घुटनींपर दो हाथ रख खड़ा रहें और श्रासको निल्कुल वाहर छोड़कर, खालो पेट, पेटको श्रीव्रतासे भरसक अन्दर-वाहर करें। श्रासके पूर्ण होते ही, पुन. श्रास अन्दर लेकर और पुनः वाहर छोड़कर उड्डीयानवन्च करें। यह एकमात्र व्यायाम पेटके सब दोघोंको दूर करनेमें समर्थ हैं। यह सबके करने योग्य हैं।

३० कमर-चक्र (अ, आ, इ, ई)—कमरके पीछे हाथ वॅघे रखकर, पहले नीचे घुटनोतक ग्रककर दायों ओरसे सिरको ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरह पीछे लटकाकर बायों ओरसे मोड़कर सिरको पूर्ववत् नीचे ले आवे। इस प्रकार कमरके चारों ओर शरीरको ग्रुमावे। इसो प्रकार वायों ओरसे दायों ओर करे। इससे कमरके स्व दोप दूर होतं हैं। यह न्यायाम चतुर्विघ है। इसके करनेमें वहुर्तोको युमटा आ जाता है। इसल्ये ऐसे लोग एक-एक ही न्यायाम करके आगे वर्दे।

२१ तीषी कर्काई दबोच—पहले दायाँ हाथ, नुद्रीको आकाशकी ओर करके, समकोण रक्ले और दायों ओर जरा छक्कर वायें तीषे हाथने दायें हाथकी कलाईपर भरसक जोर दे और दायों हाथ नीचेंसे ऊपर उठानेका प्रयत्न करें। इसी प्रकारने वायाँ हाथ भी। इसके अम्यासने कलाईमें वड़ी ताकत आती है और हायोंके सब स्नायु बहुत ही मजबूत और सुन्दर बनते हैं।

३२ उत्टी कर्ताई दवीच—ऊपर लिखे अनुसार, पर मुद्दी जमीनकी ओर युमाकर एक हायसे दूबरे हायकी कलाईपर पूरा वोझ डाल दे और नीचेका भारावनत हाय, प्रतिशक्ति लगाकर, भरसक ऊपर उटानेका यत करे। इसी प्रकार दूसरा हाय भी। इससे विशेषकर बाहु और प्रकोष्ठके रनायु बहुत ही सुन्दर और मजबूत बनते है।

३३ वाहुर्जीच—चित्रमें दिखाये अनुसार दायाँ हाथ द्यरीरसे खुटा हुआ नीचे सरल सीघा रखकर केहुनीके स्थानसे वार्ये हायसे जोरसे खींचे और दायाँ हाथ, प्रतिशक्ति लगावर, श्रीरसे भरसक दूर ले जानेका प्रयत्न करे। इसी प्रकार वायाँ हाथ मी। इससे बाहुओंके स्नायु सुन्दर और यलवान् होते है।

३४ हमें की ढकेक — चित्रमें दिखाये अनुसार पहले दायाँ हाथ समकोण सरल सीघा रक्ले। अनन्तर तायेँ हाथकी हथेली मरसक पीछे ढकेल ने का प्रयक्ष करें और दायें हाथसे प्रतिशक्ति लगाकर एतिहिन्द्र यह करें। उसी प्रकार नायाँ पंजा दायें पजेते पीछे ढकेले। इससे भी हाथों के सत्तायु बहुत बल नान्, पुष्ट और सुन्दर होते हैं।

३५ कटर्दनीचि—चित्रमें दिखाये अनुसार दायें हायकी संभी मुटी वार्वे रायकी मुटीने आमने-समने पकदकर, परलर्यवबद्ध शक्ति लगावे और दायीं कटार्ट अन्दरकी और पुमानेका प्रयत्न करे। दबने कटार्ट बहुत माजपूर होती है।

२६ वर्षनरेष--- जनर विशे अनुनार, पर इन दर्क है गाय कि दार्च दाय ही जल्दो नुद्धी, नार्चे दायकी नुद्धीमें प्रवादन, प्रमुखासिक, द्वीन लगाका, दार्ची कलाई वाहरकी ओर धुमानेका यत करें । इसी प्रकार वार्या कलाई भी । इससे कलाई बहुत मजबूत होती हैं ।

३७ पनाउंदत—दार्चे हाथके अँगुठेके समीपकी उँगली वार्चे हाथके अँगुठेके समीपकी उँगलीपर रखकर सन उँगलियोंको एक दूसरीचे नाँघ ले और परत्यरिक्द राक्ति लगाने। इसी प्रकार दायाँ हाथ समकोण रखकर नार्चे हाथकी तर्जनी दार्चे हाथकी तर्जनीपर रखकर पना ले। इससे पंजा अत्यन्त चलवान् होता है। कुरतीमें मजनूत पना होना नहुत जलरी है।

३८ पंजाखींच— सन उँगिल्योंको परस्परमें अटकाकर परस्परिवद्ध नलपूर्वक खींचे । इससे पद्मा और उँगिल्योंके मूल बहुत मजबूत होते हैं।

३९ सटी उँगतीदनोच—दसों उंगिलयोंको एक दूसरीचे सटाकर परस्परविरुद्ध दवाने ।

४० पोली उँगलीदवाच—दर्सो उँगलियोंके देवल अप्रभाग परस्पर मिलाकर परस्परविदद्ध दवावे !

४१ उँगलीडकेस—एक हाथकी चार उँगल्याँ नोड़-कर उन्हें दूतरे हाथकी हथेलीते पीछे दकेल उन्हें सरल करनेका प्रयक्त करना।

४२ वैंग्जीखोंच—प्रत्येक उँगली दूसरे हाथकी तत्तम उँगलीम अटकाकर परस्पर्यवस्द खींचना । इन सब व्यायामींचे उँगलियाँ वहुत मजबूत होती हैं। कुर्सी करनेवालोंके लिये ये व्यायाम बहुत ही उपयोगी है।

४३ (अ) बैठक धीने—दोनों पाँनोंके वीच एक विचा अन्तर रसकर, एड़ियोंको उटाकर, चामने विना छुके, बहुत घीरे-धीरे नीचे जाय और जङ्घाओंपर न बैठ जड़ा और ऊरके बीच एक या दो अगुल फाठला रक्से। अनन्तर उटते हुए—

४३ (आ)—इस चित्रके अनुनार घुटनोंको निलाकर— ४३ (ई) इस चित्रके अनुनार तुरत उठे और एडियोंको भूमिपर टिकावे। इन वैटकने ऊर-प्रदेशका बहुत जर्दा और बहुत मुझौल गटन होता है। यह वैटक सावकाश करना बहुत कटिन है, दर्नालये शुरू-शुरूम २-३ वैटक ही काफी हैं।

८८ देटक चटने—पॉर्निक तत्त्वे भूमिन टिकापे ररा-कर, चटने पाने पुग्तीने रैटे और उटने हुए (न॰ ४२ -आ चित्रके अनुसार ) हिन्दे नोइकर, पहिचानो दिना



उठाये, चटसे ही उठे । इनसे कमर और पैर मजबूत होते हैं, वीर्यकी शुद्धि और वृद्धि होती है।

४५ आगे पॉव—छाती आगेकी ओर करके सीधे खड़ा रहें और दायॉ पैर सावकाश (पीछे 'चटसे' कहनेपर जल्दीसे) ऊपर समकोण उठावे। अनन्तर दायॉ पैर नीचे करके बायॉ पैर ऊपर उठावे।

४६ पीछे पाँव—इसमें प्रत्येक पैर, एकके बाद दूसरा, पीछेकी ओर समकोण उठावे, पहले सावकाश (धीरे-धीरे), पीछे चटसे ।

४७ बगलपांव-पत्येक पैर बगलमें समकोण उठावे।

४८ पेटगूठन—प्रत्येक पैरको घुटनेसे मोड़कर (पहले घीरे, पीछे जल्दीसे) ऊपर उठावे। इन सब व्यायामींसे पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं। रज-वीर्यकी छुद्धि और वृद्धि होती है। आवालवृद्ध सब स्त्री-पुरुषोंके करने योग्य है।

४९ हनुमान्बैठक-पॉवींपर बैठे-बैठे दोनीं पॉव एक साथ आगे-पीछे करके बैठक करे। घुटने भूमिमें न लगें। इससे ऊरु और जड्डा रोगरहित और मजबूत होती हैं।

५० आगे-पीछे फलॉँग—एक पैर घुटनेसे मोड़कर आगे रक्खे और दूसरा पीछे सीघा फैलावे। इस प्रकार एक साथ दोनों पैरोंको आगे-पीछे करे।

५१ लॅगडी—एक पैर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे पैरके अगले भागपर सारा शरीर तौलकर, जहाँ-का-तहाँ ही कूदे। इससे जङ्घाएँ पुष्ट एव बलिष्ठ होती हैं।

५२ एक ठौर दैडि—एक-एक पैर नितम्बतक उठाकर दूसरे पैरके अग्रभागपर सम्हलकर दौड़ नेका व्यायाम करे। इससे जडता और मेद झड़ जाता है, हृदय और फेफड़े निर्मल और सबल होते हैं।

### **~**○◆○

## समाधि और संयमतत्त्वसार

( श्रीश्रीभार्गव शिवरामिकद्वर स्वामी श्रीयोगत्रयानन्दजीके उपदेश )

### भूमिका



यम या निरोधशक्ति ही धर्मका मूल है।

मन्वादि धर्मशास्त्रोके अध्ययनसे यह जाना

जा सकता है कि धृति, क्षमा, दम,

अस्तेय (अविधिपूर्वक परस्वप्रहणप्रवृत्ति
निरोधशक्ति), शौच, इन्द्रियनिष्रह, धी

(पदार्थतन्वविनिश्रयशक्ति), विद्या (जिस
के द्वारा परमात्माको जाना जा सकता है),

सत्य और अक्रोध, यही दस मानवधर्मके खरूप हैं। धृत्यादि दस प्रकारके धर्मोंका सयम या निरोधशक्ति ही मूल अथवा कारण है। ये दस प्रकारके धर्म मनुष्यमे

१. चतुमिरिप चैवैतैनित्यमाश्रमिभिद्विजे । दशलक्षणको धर्मः सेवितव्य प्रयतत ॥ धृतिः क्षमा दमोऽस्तेय शौचिमिन्द्रयिनग्रह । धीविचा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम् ॥ दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते । अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमा गतिम् ॥

(मनुसिंदता)

ही विद्यमान रहते हैं, अन्य जीवोमे नहीं। यही दस प्रकारके धर्म मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे मनुष्यमें मनुष्यत्व नहीं रह जाता। वैराग्य, भिक्त, श्रद्धा, प्रेम, सन्तोष, सहानुभूति इत्यादि सवका ही मूल निरोधशक्ति है। भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं कि योग-द्वारा आत्मदर्शन ही परमधर्म है। आत्मदर्शन ही जीवका चरम लक्ष्य है, इसमे कोई सन्देह नहीं।

सकीर्ण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्थानशक्तिके शासनमें रहता है, विशिष्ट चेतनराज्य अधिकतः निरोध या सयमश्चित्तद्वारा परिचालित होता है । संकीर्ण चेतनराज्य सस्कारशक्तिकी प्रेरणाके वशीभूत होकर कार्य करता है, विशिष्ट चेतनराज्य सयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणामें विवेकके वशीभूत होकर कार्य करता है। स्यम या निरोधशक्ति जिस मनुष्यके अन्दर जिस मात्रामें विकतित होती है उसे उसी मात्रामें मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है। महिंद पत्ज्ञाल कहते है कि धारणा, ध्यान और समाित, इन तीनोकी परिभाषा 'सयम' है, अर्थात् स्वम कहनेसे अरणा,

२. अय तु परमो भगों वद्योगेनात्नदर्शनम्। (वाद्यस्वयस्टिना) ध्यान और समाधि इन तीनींका वोध होता है ।

किसी देशमें, किसी आन्तर या वाह्य विषयमे चित्तको वॉधे रखना, अन्य विषयसे प्रतिनिष्ठत्तकर किसी एक
विषयमे चित्तको स्थिर करनेका नाम 'घारणा' है। घारणाका परिणाम 'घ्यान' है। किसी विषयमें चित्तका धृत
होना, स्थिर होना, उस विषयमें प्रत्यय या चित्तद्यत्तिकी एकतानता होना, सहश प्रवाह, ध्येय आलम्बनसे
भिन्न अन्य विषयमें चित्तवृत्तिका न जाना, ध्येयाकारमे
चित्तवृत्तिका एकतान प्रवाह 'घ्यान' कहलाता है। ध्यानका
परिणाम समाधि है। घ्यान ही जब ध्येयाकारमें भासमान
होकर प्रत्ययात्मक वृत्तिस्वरूप ज्ञानको त्यागकर अवभासित
होता है तव उसे 'समाधि' नामसे पुकारते हैं। जपाकुसुमके सिन्नघानसे विश्रद्ध स्कटिकके शुश्र रूपका जिस
प्रकार अवभास नहीं होता, उसी प्रकार विषयाकारमें
सर्वथा लीन हुई चित्तवृत्ति प्रयग्भावमें अनुभृत नहीं होती।

अम्यासपूर्वक सयमको जय करने, सयमशक्तिको स्वायत्त कर एकने, इच्छामात्रसे स्यम कर सकनेका सामर्थ्य हो जानेपर समाधिजनित प्रशाका, शानशक्ति-विशेषका विकास होता है अ। इतस्ततः विवित्तराक्तिको निरोधपूर्वक एकाग्र कर सकनेसे जो उसकी वलवृद्धि होती है, उसे सभी स्वीकार करेंगे, इसमें सन्देह नहीं। हम देखते हे कि रेलगाड़ी अत्यन्त द्रुतर्गातसे, अस्पकालमे ही वहुत दूर जा सकती है, और यह भी हम जानते है कि वाष्पवल ही रेलगाङ्गीका एकमात्र वल है । वाष्प जलकी सूक्ष्मावस्था है, जलको वहुत गरम करनेसे वह वाप्परूप धारण करता है। यदि इम एक वड़े कड़ाहेकों जलसे भरकर चूर्हेके ऊपर रखकर ताप देते रहें तो थोड़े ही समयमे समस जल वाष्पावस्थामे परिणत होकर उड़ जायगा, यह निश्चय है। किन्तु उस वाष्पवलके द्वारा जैसे वहे-वहे अद्भुत कर्म निष्पादित होते हैं, वैसे इस वाष्पके द्वारा कुछ मी नहीं होगा । इघर-उघर फैली हुई और उड़ती हुई भाफको यन्त्रविशेषके द्वारा निरोध करनेसे ही उससे नाना प्रकारके कार्य होते हैं । कलाशास्त्रनिपुण व्यक्ति इस

रहस्यको जान भाषका निरोध कर अनेको कार्य सिद्ध कर लेते ही। शुकाचार्य अपने नीतिसार नामक 🕇 प्रन्थमे कहते हे कि जल, वायु, अभि, इनके स्योग और निरोधके द्वारा जो कार्य सम्पादित होते ह उनका वर्णन कलाशास्त्रमे हुआ है। वायु आदि जड शक्तियंकि निरोधसे निस प्रकार उनकी वलवृद्धि होती है, चित्तराक्तिका निरोध कर सक्नेपर उससे भी उसी प्रकार उसकी अत्यन्त वलगृद्धि होती है। मनस्तत्त्वविद् योगीगण विधित चित्तराक्तिको निरोप करके अनेको अद्भुत कार्य सम्पादन करते हू। अतएव भगवान् पतज्जलिका उपदेश न तो अतिप्रार्टातक है, और न कल्पनाका विजृम्भण ही है । मनुष्यत्वकी पूर्णता योगाम्यासके निना नहीं हो सकती। सयमशक्ति ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, स्यम या निरोधशक्ति ही मनुष्यका मनुष्यत्व है। अतएव सयमशक्तिकी दृद्धिसे मनुष्यत्वकी चृदि होती है, और उसके हाससे हास होता है, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । सयमशक्तिका सवर्द्धन ही योगाम्यासका उद्देश्य है, सयम या निरोधशक्तिका **चं**वर्द्धन ही योगसाधन है। उपासना भी सयमशक्तिके सवर्दनकी एक विशिष्ट किया है।

श्राम ही शक्ति है (Knowledge is power) तथा स्यम ही सब प्रकारके श्रामकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुर्जी है— (Samyama is the master-key to knowledge and power) । संयम-कुर्जिकाके द्वारा ही वैश्वानिक लोग विश्वानराज्यका द्वार उद्धाटित करते है, स्यमके द्वारा ऋषि लोग सर्वश्च और सर्वशक्तिमान् हो गये हे। वाष्य-यन्त्र, टेलीप्राफ, टेलीफोन आदि प्राकृतिक नियमज्ञान (Knowledge of Laws of Nature) से ही आविष्कृत हुए है, तथा प्राकृतिक नियमोंकी श्वानोत्पित्तका एकमात्र कारण गाढ़ स्यम (Intense concentration) ही है। जिसका चित्त जितना ही निर्मल होता है, जिसके चित्तके रज. और तमोगुणका प्रावस्य जितना ही कम होता है प्रकृति उसी मात्रामें उसे (अधिकारी मानकर) अपने कोषागारकी निषयाँ प्रदान करती है।

सर्वज्ञताने विशेषतः इसी वैदिक आर्यभूमिको अलङ्कृत किया था, दूसरे देश तो अमी यही विश्वास नहीं कर सकते कि सर्वज्ञता भी हो सकती है। समाधि और सयम-का स्वरूप यथार्थ ज्ञात न होनेके कारण ही ऐसा अविश्वास

३ 'त्रयमेकत्र सयमः'। 'दश्जनस्वित्तस्य धारणा'। 'तत्र प्रत्ययेक-वानता ध्यानन्'। 'तदेवार्थनात्रनिर्मास सरूपशून्यमिव समाधि ।' (योगदर्शन वि० पा० ४-१-२-३)

वञ्जयास्त्रज्ञालोकः । (योगदर्शन वि० पा० ६)

र्र शुक्रनीतिसार ४।३

हो गया है। इसके बाद अब सभी प्रेक्षावान् पुरुष यह जाननेकी इच्छा करेंगे कि सयमदारा किस प्रकार सर्वज्ञताका
आविर्भाव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुतत्त्वका
प्रकृष्टरूपसे बोध हो सकता है। अगले परिच्छेदोमे—अशोम
इस विधयके—समाधितत्त्वके सम्बन्धमे पूज्यपाद स्वामीजीके
कुछ उपदेश संक्षेपमे लिखे जायँगे। एक-एक परिच्छेदमे
कमशः एक-एक तत्त्व अभिव्यक्त किया जायगा। बहुतेरे
लोग समाधिको रहस्यमय (mystic) कहते हुए उसे
दूरहीसे त्यागनेकी चेष्टा करते है। पाश्चात्य लोगोने जो
उन्नति प्राप्त की है, महत्त्व लाम किया है, पृथिवीके अनेकों
देशोपर स्वामित्व प्राप्त किया है, स्क्ष्मतः विचार करनेपर
ज्ञात हो जायगा कि 'सयम' अर्थात् घारणा, ध्यान और
समाधि ही उसका कारण है। अवश्य ही अभी उन्हें इसका
स्वरूप भलीभाँति हृदयङ्गम नहीं हुआ है, इसी कारण यह
उनमेसे बहुतोके लिये दुर्भेद्य, रहस्यमय हो गया है।

समाविका प्रयोजन-मनुष्य क्या चाहता है ? इस प्रश्नका सहज अविसवादित उत्तर है-आनन्द (Happiness)। और क्या चाहता है <sup>१</sup> सत्ता ( Existence )। अर्थात् उसकी सत्ता किसीके द्वारा खण्डित या वाधित न हो। क्या वह और भी कुछ चाहता है १-हॉ, वह चाहता है चित् वा ज्ञान (Consciousness, Intelligence)। ज्ञानका अभाव मनुष्यके लिये बहुत ही दुःखपद होता है। इस सत्ता, चित् एव आनन्दको मनुष्य किस परिमाणमें चाहता है १ अल्प या अधिक !-मनुष्य अल्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता है; क्योंकि अल्पमें मुख नहीं है। अल्प लाभ करके मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता है। अतएव स्पष्ट हो गया कि अखिण्डत सत्, अखिण्डत चित् एवं अखण्डित आनन्द ही मनुष्यको ईिंग्सित है। वस्तुतः, अखण्ड सत् और अखण्ड चित्की चाहना ही अखण्ड आनन्दकी चाहना है। मनुष्य इन्हे चाहता ही क्यों हैं !-इसीलिये कि ये ही उसके (आत्माके) खभाव हैं। इसी कारण मनुष्य उन्हें चाहता है, पदार्थमात्र ही अपने स्वभाव या स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। वे कहाँ मिलते है, कैसे मिलते हैं १ देखा जाता है कि ससार-में तो ये नहीं मिलते, ससारमे जहाँ जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब इनका परिन्छिन मिलन रूप है। तब वे किस सकते हैं !—समाधिद्वारा । इसी कारण प्रकार मिल भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं-'अय तु परमो धर्मो यद् योगनात्मदर्शनम्'। समाधिद्वारा मनुष्य अपने सब प्रकारके अमीष्टको सिद्ध करनेमें समर्थ है, भगवान् पतञ्जिल अपने योगदर्शनमें यही बतलाते हैं। रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति और ऐश्वर्यकी कामना करता है, विभूतिपादमें लिखा है कि समाधिद्वारा ऐश्वर्यकी चरमावस्था प्राप्त हो सकती है। सत्त्वगुणप्रधान चित्त शानकी कामना करता है। पतञ्जिल कहते हैं कि पूर्ण-सर्वविषयक तथा सशयहीन शान समाधिद्वारा ही प्राप्त होता है। आनन्दकी चरमावस्था भी समाधिके द्वारा ही प्राप्त होती है; श्रुति कहती है कि समाधिद्वारा जो आनन्द प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसकी केवल अपने अन्तःकरणमें अनुभूतिमात्र होती है—

समाधिनिर्भूतमल्ख चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्मुखं लभेत्। न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते॥

( मैत्रायण्युपनिपद् )

अतएव समाधितत्त्व मनुष्यमात्रके लिये श्रोतव्य और मन्तव्य है। समाधिका अम्यास प्रेक्षावान्, यथार्थं कल्याण-कामी और सर्व प्रकार अभ्युदयाकांक्षी पुरुषमात्रके लिये कर्तव्य है।

किसी विषयका प्रकृत तस्व सुन लेनेपर भी साधनविधिका यथार्थ ज्ञान नहीं होनेसे मनुष्य उसका व्यवहार
या प्रयोग नहीं कर सकता। यह विधि उन्हींसे जाननी
चाहिये जो उस तस्वको स्वय व्यवहारदशामें लाकर
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके है। वे ही यथार्थभावसे,
पूर्णभावसे, मधुरभावसे, जिज्ञासु सहज ही विना ही होशके
उसे समझ सके ऐसे रूपमे उसको समझा सकते और
सिखा सकते हैं। अतएव सर्वाभीष्टप्रद समाधिमार्गम
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये स्वामीजीके कहे
हुए समाधिके तस्व और अभ्यास दोनो विषयके उपदेश
परमोपकारक होगे, इसमे सन्देह नहीं

#### प्रथम प्रकाश

सम्प्रज्ञात समाधिका विज्ञानः सर्वजतातन्त्रः समय-हीन ज्ञानका आविर्माव ।

जिज्ञासु-सुनते हैं, ऋषि लोग धारणा-व्यानपूर्वक समाधिके द्वारा सर्वज हो गये थे, भगवान् वेदव्यास योगसूत्रके भाष्यमें कहते हैं क समाहित (सम्प्रज्ञात समाधि-प्राप्त ) चित्तका प्रज्ञाविवेक उपावृत्त होता है, और उससे योगी समस्त वन्तुओं को उनके यथार्थ स्वरूपमें जान सकता है। यह वैसे होता है, में जानना चाहता हूँ। पाश्चात्य देशों के लोग तो मनुष्यके लिये सर्वज्ञता प्राप्त होने-की वातपर विश्वास ही नहीं करते।

वका-आत्मा जानमय है, 'मैं सव जानता हूं'--यह वात चला है। तथापि इम जो ऐसा समझते हैं कि 'मैं यह नहीं जानता, वह नहीं जानता'-इसका कारण यह है कि कर्मसंत्कारके द्वारा हमारा ज्ञान आवृत हो गया है, किसी पदार्थके असली खरूपको जाननेकी इच्छा करनेपर भी इस उसे नहीं जान सकते । इसका कारण कर्मसत्कारकी वाघा ही है। साधारणतः किसी वस्तुतत्त्वका चिन्तन करने लगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता मंग हो जाती है। चिन्तनकी सरल गति (Rectilinear Motion ) नहीं रहती, मार्गमें वह वकीभूत हो जाती है। कर्मसस्कार जब आकर वाघा देते हैं तव यदि हम उनका पुन -पुन त्याग कर सकें, यदि अवाधित प्रत्यय रख करें, यदि इमारी एकतानता भग (Concentration broken ) न हो, तो इम क्रमश एक ऐसी अवत्थामें पहुँच जायंगे जहाँ फिर 'हाँ' या 'ना' नहीं रह जायगा, किसी प्रकारका सशय नहीं रहेगा, तथा एक प्रकारका अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होगा । वत्तुका यथार्थ स्वरूप समझमें आने ल्गेगा, उसका एक निर्दिष्ट ( Definite ) खरूप देख सकेंगे। और फिर उसका सशयरहित ज्ञान प्राप्त हो जायगा। इमारे चित्तकी वर्तमान अवस्था क्या है १--जैसे मेघाच्छन्न आकाशः अनेकों अययार्थ सस्कार इमारे चित्तक्षेत्रमें लगे हुए हैं। एकतानताके द्वारा क्षमशः जत्र मेघरूप वे अयथार्थ सस्कार दूर हो जाते हैं, तव निर्मल प्रकाशका आविर्माव होता है, और तव सव वल्तुओंना यथार्थ सत्कार ही प्रकाशित होता है। जो वलु जैसी है उसे ठीक वैसा ही देखा जा सकता है, जाना जा चकता है। अदा-अर्थात् जो वत्तु जैसी है उसको वैसा ही जाननेकी शक्ति, तथा खाभाविक या प्राकृतिक पदार्थ, इनको ऋनकी प्रथम उत्पन्न सन्तान कहते हैं, पश्चात् कर्मसत्कार ( जगत्में आनेपर इमारे चित्तमें जो नाना प्रकारके कर्म-सत्कार जना हो गये हैं, वे ) आकर इस आदिमूत भवत कर देते हैं। साधनके द्वारा इस परदेको हटाना पड़ता है। समाधि करते-करते पहले 'सवितर्क' आदि अवस्थाएँ होती है । उदाहरणार्य, 'यह त्रात ऐसी है या नहीं' इस प्रकार संशयापन्न होकर किसी एक वस्तके तत्त्वको जाननेकी इच्छा करनेपर 'यह यह हैया वह है'— इस प्रकारका प्रश्न-वितर्क पहले मनमं उठता है। तव तम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो । तुम्हारा ध्यान-प्रवाह याँद अवाधितरूपसे चलता रहे तो कमशः 'विवचार' अवत्याका अतिक्रम करके तुम निर्विचार अवस्थामे पहुँच जाते हो । उस समय एक अध्यातम-प्रसाद—नैर्मल्य आ जाता है। तव वल्तुका यथार्थ— अविसवादित तत्त्व तम्हारे चित्तमें प्रतिमात होता है। तम सशयहीन होकर वस्तुके तत्त्वको जान जाते हो। चिन्तन या ध्यान करते-करते साधारणतः ऐसा होता है कि किसी एक विषयमें हमारा चित्त लग जाता है। हम पहले वत्तुका केवल वाह्य रूप देखते हैं। ऐसे समयमें हमारा चित्त किसी दूसरी ओर चला जाता है। इस प्रकार-से वस्तुका अल्प या असम्पूर्ण ज्ञान ही होता है। इतनेसे ही सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ और जानना चाहें तो हमें उसी विषयमें चित्तको लगाये रखना पड़ेगा, चित्तकी एकतान अवस्था प्राप्त करनी होगी, और ध्यान रखना होगा कि वह एकतानता दूटने न पावे ।

चिन्तन भी एक विशेष गति (Motion) है। सभी गतियोंका एक विशिष्ट लक्षण (Characteristic) होता है, पहले खोगुणकी एक किया होती है, उसके पञ्चात् तमोगुणके द्वारा उसमें वाघा ( Resistance ) प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, तुम्हारा पहले चिन्तन या ध्यान प्रवर्तित होता है, उसके बाद ही कर्मसस्कार वाधा (Resistance) देता है। यदि वाधित होनेपर भी तुम लगे रहते हो, मनको लोटाकर ध्येय विषय-में पुन सलग करते हो, प्रत्ययको वारंवार अवाधित रखते हो तो तुम्हारा एकतान प्रवाह चलता रहेगा, तुम्हारी ध्यानगति वाधाप्रद वस्तु (Resisting substance) को क्रमशः हटाती जायगी । यह वात उसी प्रकार होगी जिस प्रकार कोई किरणाभेय वस्त ( opaque body ) खच्छ (transparent) की जाती है। पहले ही कहा जा चुका है कि मनन, निदिध्यासन या चिन्तन, सभी गति है, तपस्या भी गति ( Motion ) ही है। यही त्पन्दना-त्मक गति ( Vibratory Motion ) के प्रयोगका दृष्टान्त

है। किसी वस्तुके अणु (Molecules) घनमावसे सिन्निविश्त हो तो उसमें आलोकरिय प्रवेश नहीं कर सकती, इसी कारण वह किरणाभेद्य (opaque) हो जाती है। यदि उसके अणु परस्पर विप्रकृष्ट कर दिये जाय, वह वस्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश कर सकता है, उसका आभ्यन्तर देश प्रकाशित हो सकता है। हमारे चित्तकी अवस्था भी इसी प्रकारकी है। कर्मसस्काररूप मलको ताप या तपस्या (मननिविध्यासन-चिन्तनरूप स्पन्दनगित) द्वारा हटा सकनेपर वह भास्तर (Transparent) हो जाता है। भीतर तो आत्मज्ञानका प्रकाश है ही, वही प्रकाश प्राप्त करेगा। ताप देनेका अर्थ है अणुओको परस्पर विप्रकृष्ट करना। तुम्हारे वारवारके अधातसे अणु क्रमशः हटते जायंगे और उनके अवयव छिन्न-भिन्न हो जायंगे।

जिस कारणसे कोई ठोस (solid) वस्त तरल (liquid) या वायवीय (Gaseous) अवस्थामे परिणत होती है, उसी कारणसे अज्ञानावृत चित्त ज्ञानालोकसे आलोकित हो जाता है। वारंवार आस्फालनिक्रया (motion) के द्वारा तमोगुण (resistance) दूर करो, तव सत्त्वका प्रकाश होगा (क्योंकि सभी वस्तुएँ त्रिगुणमयी है )। सत्त्व सब वस्तुओं में है, रजके द्वारा तमके हटनेपर सत्त्व प्रकाशित हो उठता है, तब किरणाभेद्य वस्तुका किरणाभेद्यत्व (Opacity) दूर हो जाता है और उसमे खच्छता (Transparency) का अविर्माव होता है । किसी एक कार्यके सिद्ध होनेके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अवाधित गतिसे कुछ कालतक कियागील होना आवश्यक है। शक्ति यदि निरन्तर समानरूपसे सरल गितसे क्रिया करती रहे, उसमे दिक्परिवर्तन (Change of Direction) न हो तो कार्य-सिद्धि होगी ही। स्थूल भौतिक जगत्में (in the physical world) जो नियम काम करते है, मानसिक जगत्मे भी वहीं नियम कार्यजील हो रहे हैं, —अवस्य ही वे सूक्ष्मभावसे (in a subtle way) हो रहे हैं। तपस्या-द्वारा-प्राणायामादिद्वारा रजोगुणसे तमोगुणको हटा देनेपर (अभिभूत करनेपर) ध्यानकी योग्यता होती है, सत्त्वका प्रकाश होता है। जिस साधनसे अखच्छ वस्त (opaque body) को खन्छ (transparent) किया जाता है उसी साधनसे बुद्धिको भी निर्मल किया जाता है। एकतान गति होनेपर ही (चित्ततत्त्वकी) शुद्धि (punity) सम्पादित होती है, इतस्ततः विक्षिप्त

गति (Divergent Mot101) होनेपर वह मिलन हो जाती है। समाधि होनेपर सत्त्वगुणका समधिक प्रकाश हो जाता है।

### द्वितीय प्रकाश प्रथम अनुप्रकाश

सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित— चतुर्विध सम्प्रज्ञात समाधितत्त्व; तथा प्रन्थिवेधतत्त्व।

जिज्ञासु—आज सम्प्रज्ञात समाधिकी विभिन्न अवस्थाओं-के स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना है। आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओंके विवरण उदाहरण लेकर समझावेंगे तो गायद सहज ही समझमें आ जायगे।

वका-पातञ्जल योगदर्शनमे चार प्रकारकी सम्प्रज्ञात-समाधिका उछेख है। समाधिके पूर्वकी अवस्था ध्यान है और उसके पूर्वकी अवस्था धारणा है । किसी देशमे, किसी आन्तर या बाह्य विषयमें चित्तको धर रखनेका नाम धारणा है—धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खो। मान लो कि तुम्हें भगवान्के किसी निर्दिष्ट रूपका ध्यान करना है। ध्यान करनेके लिये प्रवृत्त होते समय पहले भगवान्के किसी स्थूलरूपमें जब चित्तको धृत किया जाता है तव प्रथम वा सवितर्क अवस्था होती है। 'विशेषेण तर्कनम् इति वितर्क.' मान लो, तुम भगवानकी किसी चतुर्भजमतिको धारणा-का विषय बनाते हो, तुम विचारते हो, भगवान्के चार भुजाएँ हैं, छः भुजाएँ या आठ भुजाएँ नहीं है । तुम जो इस प्रकार भगवान्के रूपको विशेषित करते हो, इसीका नाम वितर्क है। इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थूलरूपमे चित्तको कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका प्रारम्भ होता है। 'विशेषेण चरणम् इति विचारः।' कार्यके कारणकी खोजका नाम ही चिन्तन है, विशेष-विशेष भावोंकी सहायतासे चिन्तन करना होता है। पहले सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता है । तत्पश्चात् कार्य-कारण-सूत्रको पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर अप्रसर होना होता है । जैसे स्यूल भूतासे पञ्च तन्मात्राओं-की ओर, उनसे अहङ्कारतत्त्वकी ओर, ओर उत्तरे महत्तत्त्वकी ओर -इसी प्रकार कमदाः नृलकारणतक पहुँचना

श्रु सामान्यकी ओरसे विश्वेषने वानेका स्वरूप पराता प्रकाशमे वर्णित इआ है।

पड़ता है। इसीका नाम 'विचार'\* (सविचार अवस्था)
है। इस प्रकार धीरे-धीरे रज-तम मन्द पड़ जाते है
और एक सचगुणप्रधान अवस्थामें साधक पहुँच जाता है।
प्रार्थित तत्त्वकी प्राप्ति होती है, भीतर आत्यन्तिक आनन्द
अनुभूत होता है, उस समय जान पड़ता है कि इससे
अधिक प्राप्तव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है। यही 'सानन्द'
अवस्था है। इसके बाद ही 'सास्मिता' अवस्था आती है,
अपना पृथक् अस्तित्त्वज्ञान छप्त हो जाता है और साधक
भगवान्के साथ ामल जाता है।

पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है, उस समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है। मुखपर भी वहीं भाव प्रतिफलित होता है। चित्र नं०१ भी इसी भावका प्रकाशक है, यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है। फिर दूसरे चित्रमें देखों, मुखका कैसा विकसित, कैसा आनन्द-मय भाव है। यह आनन्द-अवस्थाका परिचायक है— भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी वह प्रस्कृटित हो रहा है। अन्तरके भावके अनुसार ही वाहरका भाव भी होता है।

जिज्ञासु-प्रथमको कठिन भाव क्यों कहते हैं ?

वका—'कठिन' शब्दसे क्या वोष होता है, विचारो । जहाँ ससर्गशक्ति (Attractive Force) अधिक परिमाणमें किया करती है, वहीं काठिन्य अनुभूत होता है। जहाँ अणु(ससर्गशक्तिकी अधिकताके कारण) घनमावसे सिन्निविष्ट होते हैं, वहीं सकोच दिखाई देता है, काठिन्य उपलब्ध होता है†।और जहाँ आकर्षण नहीं है, मेदच्चित्रशक्ति (Repulsive force) यदी हुई है, वहीं विकास (Expansion) दिखायी देता है। उस समय साधक भगवानके‡ दर्शन प्राप्त कर कुतार्थ हो चुकता है, उसके चरणोंमें आत्मसमर्पण कर चुकता है। उसने अपना पृथक् अस्तित्व ही नहीं रक्खा, वह

तो भगवचरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है। उसकी सत्ता गल गयी (Dis solved)। यह चित्र (न०२) इसी निमिन्नतभावका बोधक है। किसी वस्तुके गल जाने का अर्थ क्या है? उसके अणुओंका परस्पर सर्श्वेषभाव त्यागकर परस्पर विश्रकृष्ट हो जाना, अन्य वस्तुमें विलीन हो जाना, पहले जो अपना एक पृथक् अस्तित्व या उसका अन्तर्हित हो जाना। यहींपर काठिन्य विस्कृल अन्तर्हित हो जाता है। श्रुति कहती है—

### भिचते हृद्यप्रनिधिहरूचन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते <sup>1</sup>चास्य कर्माणि तस्मिन्द**टे प**रावरे ॥

प्रिमिद क्या वस्तु है, इसको अत्र बहुत कुछ समझ गये होगे। उनको देख लेनेपर फिर अभिमान—अपनी पृथक् स्ताका ज्ञान—काठिन्य—ही नहीं रह जाता। अभिमानके विल्कुल विछत हो जानेपर 'मैं' नामका जो एक वन्धन, अवरोध,परिच्छेद था, जिसने तुम्हें एक पृथक् सत्तावाली वर्ख बना रक्खा था, वह भी विनष्ट हो गया। तुम्हारे गल जानेपर तुम फिर 'तुम'नहीं रह गये, तुम तो उन्हीं में छुलीमल गये। यही भाव 'सानन्द' माव है। इसीकी गाढ़ अवस्था सास्मिता नामसे अभिहित होती है। उस समय सामकको अपने पृथक् अस्तित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता, वह ध्येयमें मिल गया। एकीमावसे उसमें स्थित हो गया। उसका दैतज्ञान विछत हो गया। इसके पश्चात् अथवा इसकी गाढ़ अवस्था असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है। । (चित्र न०४ देखना चाहिये)।

क जिज्ञासु सानन्द, सास्मित एव असन्प्रज्ञात समाधिकी अवस्थाका स्वरूप इमें ठीक-ठीक समझा दीजिये।

वक्ता—'सानन्द' अवस्थाके नाद ही 'सासिता' अवस्था आती है। सानन्द-अवस्थामें कुछ क्षण रहते ही सास्मिता-अवस्था आ जाती है, तथा सास्मिता-अवस्थामें कुछ समयतक रहते ही असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था आविभू त हो जाती है। सानन्द-अवस्थाके प्रथम भागमे दैतज्ञान रहता है, अपने पृथक् अस्तित्वका ज्ञान रहता है, साधक आनन्दका मोग करता है। मोक्ता और भोग्य हन दोनोंके न रहनेसे मोग नहीं हो सकता। क्रमश यह अवस्था तिरोहित हो जाती है, तब फिर (मोक्ता-भोग्य, द्रष्टा-दृश्य, घ्याता घ्येयरूप) देतज्ञान नहीं रहता, घ्याताका अपना पृथक् अस्तित्व घ्येयरूप) देतज्ञान नहीं रहता, घ्याताका अपना पृथक् अस्तित्व घ्येयके मध्य विलीन हो जाता है। इसीकी गाड अवस्था असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था है। उस समय और कोई ज्ञान रह ही नहीं जाता। केवल अविशेष वोधस्वरूप सत्ता रह जाती है।

इसे ही न्यापदेवने योगसूत्रभाष्यमं 'स्हमो विचार'
 इस न्याख्याद्वारा मश्चेतमं न्यक्त किया है।

<sup>†</sup> जिशासु-इस समय सकोच क्यों होता है ?

वक्ता-बाहरसे भीतर प्रवेश करते हो या नहीं ? जीवात्मा स्थूल शरीर त्याग करके आनन्द अन्वेपण करनेके लिये, आत्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्त प्रदेशमें जाता है। इसी कारण मानो सब सकुचित हो जाता है।

<sup>‡</sup> अथवा किसी तत्त्रका, तत्त्व भगवान्के ही रूप हैं।

## श्राश्राभागव । शवरामाकङ्कर यागत्रयानन्द खामाजा



सवितर्क और सविचार समाधिकी अवस्था



यह सानन्द अवस्थाका द्योतक है, राङ्करका भाव है चित्र न० ३



सानन्द और सिसत अवस्था चित्र न० २

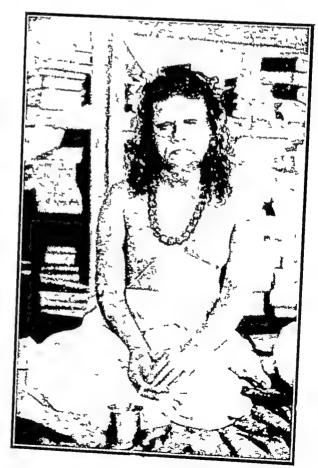

सिसतावस्थासे असम्प्रज्ञात अवस्थामें जा रहे हैं। शरीरसे ज्योति निकल रही है। रातके समय चित्र लिया गया है। चित्र नं० ४

योगका नियम क्या है ? मैं यदि यथार्थभावसे महादेव-का चिन्तन करूँ, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब ठीक महादेवके समान हो जायँगे।

मेरी एक और समाधिकी अवस्था है, जिसे आविष्ट (Inspired) अवस्था कह सकते है । कोई विषय किसीको समझाने लगनेपर यदि वीचमें कोई बाधा न आवे और मेरा चित्त यदि उसी विषयमे हढ़ भावसे प्रविष्ट हो जाय तो कुछ ही क्षणके पश्चात् मुझे समाधिकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर में कुछ भी नहीं समझाता, न कोई बात ही करता हूं। अपने आप ही जो कुछ भीतरसे बोलना होता है वह निकलता जाता है।

# [ समाधितत्त्व—द्वितीय प्रकाश ] द्वितीय अनुप्रकाश

'वितर्क' का खरूप, 'तर्क' और 'वितर्क', 'धारणा' और 'वितर्क' ।

जिज्ञासु—'तर्क' शन्दका मुझे बहुत कुछ परिचय है, साधारणतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता है । पातज्जलोक्त वितर्कके साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध है, यह जाननेकी इच्छा होती है।

वक्ता-तर्क किसे कहते है १ जब कुछ सुना जाता है या देखा जाता है, तब यह क्या मुना, क्या देखा; जो कुछ सुना या देखा उसका कारण या तत्त्व क्या है। इस प्रकार जो प्रश्न मनमे उत्पन्न होता है, उसे ही तर्क कहते हैं। अविज्ञात तत्त्वमें कारणकी उपपत्ति ही तर्कका उद्देश्य है। तर्क या तत्त्विज्ञासा मनुष्यके लिये स्वाभा-विक है। किसी वस्तुके इन्द्रियगोचर होते ही हमारे मनमे उसका तत्त्व जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती है। सामान्य-रूपसे तर्कद्वारा विशिष्ट ज्ञानका उदय नहीं होता: जब चित्त एकाम होता है, तभी वितर्क अथवा विशेष भावसे तर्क हो सकता है। एक विषयमें लगनेके बाद तरन्त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जाता है तो वितर्क नहीं होता। 'यह क्या है १' मनमें इस जिज्ञासाका उदय होते ही यदि चित्त अन्यत्र चला जाय, तो फिर ( तत्त्वनिर्णयसे ) तर्क किस प्रकार होगा १ विषयकी कुछ देरतक धारणा न होनेसे वह हो नहीं सकता। धारणाकी गाढ़ अवस्था ही ध्यान है। जिस् विषयका ज्ञान प्राप्त करना है, उसी विषयमें मनको धृत करना होगा, उसे छोड़कर यदि मन अन्यत्र जायगा तो धारणा ही नहीं होगी। धारणासे ही वितर्ककी उत्पत्ति होती है। उस समय वैखरी अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता है। चित्तके दो धर्म हैं, सर्वार्थता और एकार्थता, जब सर्वार्यता-धर्म अभिभूत होता है, तब स्वभावतः एकार्थता-धर्मका उदय होता है।

जिज्ञासु-वैखरी अवस्था किसे कहते हैं ?

वका-जिस अवस्थामें विखर—विशिष्ट खर वा प्रकाश अर्थात् इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है, उसे ही वैखरी अवस्था कहते हैं। जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति, चित्तकी यही तीन अवस्थायें हैं। इन्हीं तीनोंमेसे किसी-न-किसी अवस्थामें चित्त सर्वदा स्थित रहता है। जाग्रत् अवस्थामें नाना विषयोंका ज्ञान होता है, स्वप्नावस्थामें चित्त एक ही विषयमे आवद्ध रहता है, उससे अतिरिक्त अन्य विषयमें गमन नहीं करता। जब एकाग्रता होती है, अन्य विषयोंसे चित्त जब एक विषयमें धृत होता है, तभी वितर्क होता है।

### वृतीय प्रकाश

धारणा-ध्यान-समाधि, 'जप', 'मनन' और 'ध्यान', इनका परस्पर सम्बन्धः दृष्टान्तद्वारा सम्प्रज्ञात समाधिकी सिवतके और सिवचार अवस्थाकी व्याख्या, सिवचार समाधिद्वारा किस प्रकार किसी विषयका तत्त्व या पूर्णज्ञान प्राप्त होता है ?

जिज्ञासु—जप और ध्यानका खरूप क्या है, तथा 'आतमा वा अरे श्रोतक्यो मन्तक्यो निदिध्यासितक्यः' इस श्रुतिके उपदेशमे मनन और निदिध्यासन क्या हैं ? कृपा करके बतलाइये, एव सम्प्रज्ञात समाधिकी स्वितक और सिवचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह भी मैंने अभी ठीक नहीं समझा है, इसे एक उदाहरणद्वारा खुलासा करके समझा देंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊँगा।

वका-अच्छी तरह विचारनेपर समझमें आ जायगा कि जप, मनन और ध्यान मूलतः एक ही वस्तु हैं। ध्यान जपकी ही गाढ़ अवस्था है, मानस जपको ही ध्यान कहते हैं। एवं निदिध्यासन समाधिबोध्य पदार्थके सिवा और कुछ नहीं हैं। आत्माको जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा आत्माका खरूप श्रवण करना होगा, तत्पश्चात् उसका मन्न करना होगा, एवं तदनन्तर उसका निदिध्यासन

करना होगा। 'मनन' शब्दका अर्थ होता है अत विषयकी उपर्पात्त वा युक्ति-विचार-चह कैसे और क्यों होता है। मान लो, तुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे, विष्णुका रूपध्यान करोगे । गुरुनखरे सुननेपर उनका चतुर्भुज-ध्यान करना होगा, तथा उनके चारों हाथोंने कमश्च शङ्क, चक्क, गदा और पद्मकी भावना करनी होगी । तुम्हें जप करते समय ऐसा विचार करना होगा—अच्छा, मगवान् चतुर्भुज क्यों है १ उनके जो चार हाथ वतलाये गये है, इसकी युक्ति क्या है ? इस युक्ति-विचारका नाम ही मनन है । तुम यदि ठीक जप करते हो, अपनेको उगते नहीं हो तो तुम जप करते रहोगे और जिसका जप करते हो, उसके विषयमें तुम्हारे मनमें विचार चलता रहेगा । इस प्रकार क्रमशः चित्तकी एक एकाकार वृत्ति हो जायगी, उसे ही ध्यान कहते हैं। पतञ्जलिदेव चार प्रकारकी सम्प्रज्ञात समाधि वतलाते है- सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित। पहले सवितर्क अवत्था आती है। वितर्कका अर्थ है विशेष भावसे तर्कना, अर्थात् सामान्य मावसे विशेष भावमें जाना । पहले जिस विधयका ध्यान करना होता है, उसके अतिरिक्त अन्य सव विषयोंको त्यागकर केवल उसे ही धारण करना होता है। इस प्रकार उसीमें कुछ समयतक चित्र त्यिर करनेपर सविचार अवस्था आती है। विचार-का अर्थ है—विशेष भावसे चरण—विशेषके मार्गसे अवसर होना, सामान्यसे ऋमरा विशेष-विशेष मावमें उपनीत होना । मानलो, तम किसी वृक्षके खरूपका ध्यान करते हो । पहले तुम्हारे मनमें वृक्षकी सामान्य सत्ताकी वात अर्थात् बृक्ष एक सत् वल्त है उठेगी । इस दृष्टिसे बृक्ष भी सत् है और मनुष्य भी सत् है। मनुष्य देश और कालमे अवत्यान करता है। बृक्ष भी देश और कालमें अवस्थान करता है। यह हुआ सामान्यभावसे चरण। इसके बाद तुम बुखके खरूपका और भी चिन्तन करने लगते हो। देखते हो कि वह भूमिको भेदकर उठा है, उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पहुच और फलादि हैं। तत्र विशेषभावसे चरण आरम्भ होता है। ये सव गुण मनुष्यमे नहीं हैं। इस प्रकार सामान्यसे विशेषमें गमन करने में ही पदार्थके खरूपकी अवगति होती है। अब फिर पूर्व दृशन्तका अनुसरण करो। तुम विचारते हो, भगवानुके चार हाथ क्यों है र शल, चक्र, गदा, पदा, ये क्या वस्त र्दे ? क्यों दें ? तुम इस विषयका चिन्तन करने लगते हो ।

चिन्तनका यदि विल्कुल ही अभ्यास न हो तो पहले ही तच्च जान लेना सम्भव न होगा। पहले गुरुके मुखरे कुछ जान लेना बहुत सहायक होगा।

प्रथम यही विचार आता है कि राख भगवानके हाथमें क्यों होता है ? शक्षमें हम क्या देखते है ? पहले हम देखते हैं कि यह एक वजानेका यन्त्र है तथा इससे एक विशेष प्रकारका शब्द होता है, शखकी ध्वनिमे एक विशिश्वा है। तव विचारते हो कि शखकी ध्वनिके साथ दूसरे किस शब्दका साहश्य है। कुछ विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा कि ॐकारकी ध्वनिके साथ इसका विशेष साहश्य है ।दीर्घ प्रणवोचारका शब्द ठीक शख-ध्वनिके समान होता है। तुम दीर्घस्तरसे तालयुक्त प्रणवका उचारण करो, देखोगे कि शब्द तुम्हारी नाभि (केन्द्र ) से उठता है और फिर तरंगों (Waves) के आकारमें चतुर्दिक प्रवाहित ( propagated ) होता है। शखकी र्घ्वान भी इसी प्रकार-की होती है। शखकी नाभिसे पहले शब्द उठता है। और पश्चात् तरंगाकारमें चतुर्दिक् प्रवाहित हो जाता है। प्रणवकी ध्वनि ही वेद है, इससे विश्व जगत्की उत्पत्ति होती है। प्रणवरूप मूलते ही विश्व जगत विवर्तित होता है। इस सत्यको वतलानेके लिये ही भगवानके हायम शंख रहता है।

इस प्रकार विचारके द्वारा तत्त्वका अनुसरण करना पड़ता है। इस प्रकार चिन्तन करते-करते वह गाढ़ भाव धारण करता है, नि श्वास मन्द हो जाता है, रज और तम हीन हो जाते हैं, प्राणायाम स्वय ही होने लगता है। इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करते चित्त क्रमशः एकाप्र होगा और तब मगवान भीतरसे ही सब कुछ जाननेकी शक्ति देंगे, भीतरसे ही वह वतला देंगे कि शख और चकका क्या अभियाय है । तव फिर दूसरेसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ज्ञान दो प्रकारका होता है-औपदेशिक और अनौपदेशिक। जिज्ञासाके वाद किसी उपदेशके मुखरे कुछ सुनकर जो ज्ञान होता है वह औपदेशिक ज्ञान है, तथा भीतरसे ही साधनाद्वारा जिस ज्ञानका प्रकाश होता है उसे अनौपदेशिक कहते ही। अवस्य ही गुरुके मुखसे सुनकर साधना करनेसे शीप्र फलकी प्राप्ति होती है। हाँ, जिन्होंने पूर्व जन्ममे ही इसे ् कर लिया है, वे स्वय ही ध्यानद्वारा भीतरसे ही सर्व । कुछ जान छेते हैं। (शेष आगे)

## योगद रहस्यवु

### (कर्नाटकी \* भाषा)

( हेखक-श्रीरङ्गनाथ दिवाकर, एम० ए०)



गर्वेदरे यावदोंदु साध्ययनु साधिसुव शीघ, शास्त्रीय, मत्तु योग्य उपायतु । इदु ई शब्दद सामान्य अर्थवायितु । इनु ई सचिकेगे

'योगांक' एव हेसरैनिडुवाग सपादकर 'योग' एबुदके 'परमपदिवयनु दोरिकसुव मार्ग' एव अर्थवनु किल्पिस आ शब्दवनु उपयोगिसिस्वर ।

परमात्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्राप्ति इदु अनादिकालदिंद आर्थर ध्येयवागिदे । इदे परम पुरुषार्थनेंदु एल ऋषिमुनि गळु हेळुत्त बदिरुवर । ई अमृत स्थानवन्नु दोरिकसुव मार्गकें कठोपनिषत्तिनिल 'योगविधि' एव हेसर कोडल्पिट्ट दे । अलि 'योगविधि' एबुदर अर्थवु 'ध्यानयोग' एदु इरुवदु । अदर विवरवादरू आ उपनिषत्तिनिल स्वल्प मिट्टगे कोडल्पिट्टरे ।

ई ध्यानयोगवने मुख्यवागि हेळुव हत्तेंद्व उपनिषत्तुगळु इत्तवतु । अतुगळिगे 'योग उपनिषत्तुगळु' एदु हेळबहुदु । अवेल कठोपनिषत्तिनष्टु प्राचीनविष्ववेंदु हेळिलिकागुव-दिल । आ याव उपनिषत्तुगळिलियू ई विषयद अष्टोंदु पूर्ण प्रतिपादनेयु कडु वष्विदिल । मुदे गीतेयिलियू ई विषयत्त बदिदे । आदरे ई विषयद ओळ्ळे शास्त्रगुद्ध मत्तु तर्कबद्ध सागोपांग विवेचनेयु पातजलयोगदर्शनदिल बदिदे ।

आदरे, परमपदप्राप्तिगे पातजलयोगदर्शनदिल हेळिद चित्तवृत्तिनिरोघरूप योगवेंबुदोदे मार्गेषु एटु यारू तिळिय कूडदु । याकदरे नम्म पूर्विकक आ पदवन्न प्राप्तमाडिको-ळ्ळलिके एण्डु मार्गगळु इक्ववो अवेल्लबुगळन्न परिशोधिसि ओट्टु पचयोगगळन्नु अथवा योगपचकवन्नु प्रतिपादिसुत्त विद्दारे । मनुष्यनिल्विचय प्राऐशक्ति, मनःशक्ति, क्रिया-

शक्ति, भावनाशक्ति, मत्तु बुद्धिशक्ति ई पंचशक्तिगळ शुद्धी-करण, एकाग्रीकरण, सप्रह, बलिष्ठीकरण, धारणे मत्तु कोनेगे, परमात्मनिक्ष समर्पण इन्नुगळिगनुसरिसि हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, मत्तु ज्ञानयोग एव ऐदु योगमागगळु सिद्धवागिवे। ई ऐदु मार्गगळत्नु प्रत्येक-वागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकर ई भरतभूमियिक्ष अल्लेक्ष कडुवरुवरु।

इन्नु इलवें हठ मत्तु ध्यानयोगगळु वेरे अल एडु हेळुवदुद्ध । अदे रीति मिक्तयोग, कर्मयोग, इन्नु आत्यतिक निष्ठेगळल एडु हेळुवदुद्ध । अवादगळिल नानु इल्डि सेरलारेनु ।

आधुनिक कालदिल श्री० अरविंद घोषरवर योगसमन्वयवनु प्रतिपादिसुत्तिरुवर । तन्न यावदोदु विशिष्ट शक्तियन्न वे अवलिसदे प्राणादि सर्वशक्तिगळन्नु ओम्मेले परमात्मनिल समर्पिस याष साधकनु तन्न साधनवनु प्रारिभसुवनो अवनु योगसमन्वय मार्गवन्नु हिडिदिरुव-नेन्नवहुदु ।

ई एल मार्गगळ मुख्य तत्त्ववेनु, तिरुळेनु, इदमु तिळिदुकोळळुवदु अत्यवश्यकत्तु। याव परमिस्यितियनु नातु पडेयवेकेनुवेचो अदु नम्म चित्तद ऑदु स्थितियु। अलि, आ स्थितियिलि नमगे चिर, स्थिर, निरालव, निर्मल, आनद-द अनुभववागिलकेवेकु। इदु याव साधनिदंद साविसुवदो अदे योगमार्गत्तु।

सामान्यवागि नम्म सर्वशक्तिगळ प्रवाहत विहर्मुख-विरुवदु । नम्म एछ इद्रियगळु वाह्यवस्तुगळकडेगे सागुवतु । अर्थात् ई वाह्य वस्तुगळिंद नातु आनदवन्नु अपेक्षिसुवेतु । आदरे निजवाद आनदस्थानतु वाह्य वस्तुगळिंछह, आत्मवे

<sup>\*</sup> एकलिपिविस्तारके उद्देश्यसे कल्याणमं कनाड़ीभाषाका यह लेख छापा गया है।

<sup>----</sup> नन्पादक

र हेसरन्तिह = नामकरण करना । २ दोरिक्स = प्राप्त कर लेना । ३ कोटल्पट्टिदे = दिया गया दे । ४ इळवरू = कुछ लोग । ५ ओम्मेले = एकदम ।

आनदोद्गमद मूलवु, एंव मनविरकेयागि नम्म शिक्तगळु अत्त हरियलारिमिस्वेंदरे नावु योगमार्गयनु आक्रमिसख प्रारम माडिदते आगुवदु । हीगे आगवेकादरे नम्म शिक्तगळेळ शुद्ध हागू निर्मलवागिलकेवेकु । इछिदिहरे अवुगळ विहःपवृत्तियु किंबमेयागलारदु । ओम्मे शुद्धवाद विळक नावु अबुगळन्नु नम्म ध्येयदिळ एकाप्रमाडिलके वेकु । अदरे शिक्तसपह्यागि अबुगळ वलवु वेळेयुवदु । मुदे अबु आत्मनिळ, तम्म ध्येयदिळ, आत्मानददिळ स्थिरवाग तोडिगिदवेंदरे परमस्थानवु नमगे दोरकुवदु । इदे योगिसिदियु ।

आ स्थितियु सर्वपुण्यपापातीतवु, सुखदु-खातीतवु, निरालववु, आनदपूर्णवु, अमृतवु, शांतवु, शिववु, सुदरवु, नित्यवु, सत्यवु, शन्दातीतवु । अदे मोधवु ।

### हिन्दीमें सारार्थ योगका रहस्य

किसी ध्येयको प्राप्त करनेका शीम, शास्त्रीय और योग्य उपाय 'योग' कहलाता है। यह है 'योग' शब्दका सामान्य अर्थ। यहाँपर सम्पादक महाशयने 'योगाह्व' ऐसा जो इस अङ्कका नाम रक्खा है वह 'परमपद प्राप्त कर लेनेका मार्ग' ही 'योग' है, इस खयालसे रक्खा है।

अनादिकाल से परमात्मशित या मोक्ष ही आयों का ध्येय है। आजतक सब ऋषि-मुनिगण इस ध्येयको ही परम पुरुषार्थ मानते आये है। इस ध्येयको प्राप्त करनेका जो मार्ग है उसको कठोपनिषद्में 'योगविधि' नाम दिया गया है। वहाँ 'योगविधि' का अर्थ है ध्यानयोग। उस मार्गका कुछ विवरण भी उस उपनिषद्में है।

इस 'ध्यानयोग' का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे आठ दस उपनिषद् हैं, उनको हम 'योग उपनिषद्' कह सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि वे सब कठोपनिषद्के समान प्राचीन हैं। यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस विषयका प्रतिपादन सम्पूर्णतासे आ जुका है। श्रीगीता-प्रन्थमें भी इस विषयका कुछ उछेख है। फिर पातखल-योगदर्शनमें इस ध्यानयोगका—इसको राजयोग भी कहते हे-प्रतिपादन साङ्गोपाङ्ग और पूर्णतासे हुआ है।

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि परमपद प्राप्त कर लेनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन है। क्योंकि दमारे पूर्वजोंने इस विषयमें बहुत परिश्रम किया है और आखिरकार योगपञ्चक या पाँच योगमार्गोंका प्रतिपादन किया है। हम देखते हैं कि मनुष्यमें प्राणशक्ति, मनःशक्ति, कियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति, ऐसी पाँच शक्तियां हैं। उनमेंसे एक-एक शक्तिका शुद्धीकरण, एकाप्रीकरण, संप्रह, विल्छीकरण, धारणा और परमात्मामें समर्पण करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है। क्रमसे उनके नाम हैं—हठयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग। इनमेंसे एक या अधिक मार्गोंका साधन करनेवाले साधक गण इस भारतभूमिमें अनेक आज भी हैं।

कोई कहते हैं कि हठ और ध्यानयोग भिन्न नहीं हैं।
दूसरे कहते हैं कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक
निष्ठा नहीं हो सकते । परन्तु इन वादप्रस्त प्रश्नोंका विचार
यहाँ करना उचित नहीं है।

आधुनिक कालमें श्रीअरिवन्दजी योगसमन्वय-मार्गका प्रतिपादन कर रहे हैं। किसी एक विशिष्ट शिक्त का अवलम्बन न करते हुए सर्वशक्तियोंका पूर्ण समर्पण जिस मार्गमें किया जाता है और जो सायनमार्ग उस समर्पणसे ही प्रारम्भ होता है उसको समन्वययोग कहते हैं।

इन पञ्च योगमार्गों का मूलतत्त्व क्या है, और उनका रहस्य क्या है, यह समझ लेना आवश्यक है। जिस पदको हम प्राप्त कर लेनेकी इच्छा रखते हैं वह है एक चित्सिति। उस स्थितिमें हमें चिर, स्थिर, निरालम्ब, निर्मल आनन्दका अनुभव होना चाहिये। यह जिस मार्गसे प्राप्त हो सकता है वही योगमार्ग है।

सामान्यतः हमारी सर्वशक्तियाँ वहिर्मुख होकर वहती हैं। हमारी सर्व इन्द्रियाँ वाह्य वन्तुओंकी ओर भागती हैं। हम आशा रखते हैं कि उन वस्तुओंसे हमें कुछ आनन्दप्राप्ति हो। परन्तु सत्य वात तो यह है कि आनन्द वन्तुओंमें नहीं है, वह है आत्मगत। इस तरफ जब हमारी शक्ति वहने लगती है वही है योगका प्रारम्म। यह कम पूर्ण होकर सर्वसमर्पणके द्वारा पूर्णानन्दकी प्राप्ति होनेके लिये सर्वश्वियोंका शुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक है। अन्तमें योगसिद्ध होगी।

वह अन्तिम स्थिति है। उसका शाब्दिक वर्णन कौन कर सकता है। वह है पुण्यपापातीत, सुखदुःखातीत, निरावलम्ब, आनन्दपूर्ण, अमृत, शान्त, शिष, सुन्दर, निरय, सत्य और शब्दातीत। यही मोध है।

## नाथ-पन्थमें योग

(लेखक-अोपीताम्बरदत्तजी वडध्वाल, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट्)

नाथपन्थ ग्रुद्ध साधनाका मार्ग है। अपने सिद्धान्तोंकी सार्थकता उसमे यही मानी जाती है कि उनका इसी जीवनमे अनुभव किया जाय। नाथपन्थका तात्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल' है, वह भाव और अभाव दोनोंके परे है, उसे न 'बस्ती' (भाव) कह सकते हैं न 'श्रून्य' (अभाव); यहाँतक कि उसका नाम भी नहीं रक्खा जा सकता—

वस्ती न शुन्यं शुन्य न वस्ती अगम अगोचर ऐसा। गगन सिखर महि बालक वोलिह वाका नॉॅंव घरहुगे कैसा॥ (गोरखसबद)

इसी केवलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष है। साधककी दृष्टिसे उतना महत्त्व सिद्धान्तका नहीं है जितना उस सिद्धान्तको अनुभूत सिद्धितक पहुँचाने-वाले मार्गका, जिसके विना सिद्धान्तकी कोई सार्थकता नहीं। आत्मा-परमात्माका सिद्धान्तकपसे चाहे जो सम्बन्ध माना जाय, व्यावहारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोक्ष उन दोनोंका सम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा। इसी कारण कैवल्यमोक्ष भी योग कहलाता है । नाथपन्थ इसी योगानुभ्तितक पहुँचानेवाला 'पन्थ' है। उसका एकमात्र ध्येय योगकी युक्ति वताना है, जिसको जाने विना जीव पिंजरेमें के सुएकी तरह पराधीन है—

सप्त धातुका काया 'यंजरा ता माहिं 'जुगति' बिन सूना । सतगुर मिले त उबरे बाबू नहिं तो परले हूवा।। (गोरख)

इस 'गति' में स्वभावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी ओर जाती है, क्योंकि वही जीवकी पराधीनताका प्रत्यक्ष कारण है। कायाकी विनश्चरता ही सबसे पहले मनुष्यकी परवशताको प्रकट करती है। एक बृहत् प्रश्नके रूपमें खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणवृत्तिको उत्तेजित करती है। अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिज्ञासाका आरम्म इसी प्रश्नको लेकर होता है— आवे समे जाइ अकेला । ताये गोरख राम रमेला ॥ काया हस संगि है आवा । जाता जोगी किनहुँ न पावा॥ जीवत जग मैं मुआ मसाण । प्राण पुरिसकत किया पयाण॥ जामण-मरण बहुरि विमोगी । ताथें गोरख मैला योगी॥

अतएव शरीरियचारसे योगका आरम्भ होना स्वामाविक ही है—

आरम्म जोगी कथीला एक सार। विण विण जोगी करै सरीर बिचार॥

बहुत-सी आध्यात्मिक प्रणालियों में शरीर शत्रुदृष्टिसे देखा जाता है और उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता है। परन्तु वस्तुतः शरीर हमारा शत्रु नहीं। आत्माने अपनी अभिव्यक्तिके लिये उसे घारण किया है। यह हमारा दोष है कि हम अपने मूल उद्देश्यको भूलकर साधनको ही साध्य समझ बैठे हैं जिससे तामसरूप होकर काया तमसावृत हो गयी है। परन्तु है यह शरीर वस्तुतः सत्यस्वरूप आत्माका मन्दिर—

यह तन साँच, साँचका घरवा, रुध्र \* पलट अमीरस भरवा। (गोरख)

इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं। जो केवल उसे पालने-पोसने और सुख देनेमें लगे रहते हैं तथा जो केवल उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनों ही शरीरका उपयोग नहीं जानते। इसीसे गुरु गोरखनाथ कहते हैं—

कदर्प रूप कायाका मंडण अविर्धा काइ उलींची। गोरख कहे सुणो रे भींदू, अरॅंड अमी कत सींची॥

इसी दुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ शतु कालके हाथमें पड़ गया है और जीव अपने ही घरमे बन्दी हो गया है। अतएव आवश्यकता यह है कि काया-गढको शतुके हाथसे लेकर उचित उपयोगके लिये उसके स्वामीको सौंप दिया जाय—

मणत गोरखनाथ काया गढ केवा, काया गढ केवा, जुगि जुगि जीवा।

ग्रं मूलत कैवल्यानुभूति ही योग कहलाती है। किन्तु लक्षण-से इस अनुभूतितक पहुँचानेवाले साथन भी योग कहलाते हैं। जनसाधारणमें योगका बही लाक्षणिक प्रयोग खुढ हो गया है।

कायापर कालका प्रभाव जरा और मृत्युषे प्रकट होता है। समय बीतनेके साथ श्रारमें भी परिवर्तन होता जाता है और अन्तमें वृटा होकर मनुष्य मर जाता है। श्रारकों कालके प्रभावसे बाहर तब समझना चाहिये जब वह जरा, मृत्यु आदि विकारोंसे रहित होकर सदैव बालखला रहे। इसी बालखलपको नाथ योगियोंने अपना लक्ष्य बनाया। इसी दृष्टिसे रसेश्वर योगियोंने रस (पारा) आदि रसायनोंका आविष्कार किया था। उनका विश्वास था कि श्रारमें जिन रासायनिक परिवर्तनोंसे जरा आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे कक जाते हैं और श्रार अजर हो जाता है। परन्तु रसेश्वरोंका दावा सवाशमें सत्य नहीं था। रसायनोंका प्रभाव साथी नहीं होता था। इसलिये नाथ योगियोंने उन्हें सिद्धि-प्राप्तिमें असमर्थ बतलाया—

सोने रूपे सोझे काज । तो कत राजा छाडे राज॥
जडी वूटी भूके मत कोई । पहली रॉड वैदकी होई॥
जडी वूटी अमर ज करे। तो वैद घनंतर कोह मरे॥
(गोरउ)

परन्तु उन्होंने रसेन्द्रोंके मार्गका सर्वया त्याग नहीं किया । सर्वदाके लिये न सही, बुछ कालके लिये तो बह रारीरको रोग और जरासे वचा रखते हैं । अतएब जडी-वृटी इत्यादिकोंके द्वारा कायाकल्प करना उन्होंने योगकी युक्तिमें सहायक माना है और यम, नियम आदि आर्यम्भक वार्तोंके साथ-साथ उसना विधान किया है—

अवधू अहार तोडों, निद्रा मोडों, कवहुँ न होइवो रागी। इंठे छनासे काया पर्काटवा नाग वग बनासपती जोगी॥

यही काम नेति, घौति, यित, नौिल आदि पट्कर्मों-से होता है। कायाग्रदिका लक्षण यह है—

वह वह कृत्हे मोटे नीटे पट। नहीं रे पूता गुरुसे मेंट॥ खड़ खड़ काया निरमल नेत। नई रे पूता गुरसों मेंट॥

श्रीरकी चञ्चलवाके लिये आसर्नोका विधान है। योनियोंके अनुरूप आसर्नोकी भी संख्या चौरासी लाख है, परन्तु प्रधान आसन दो हैं—पद्मासन और सिद्धासन।

काल-विजयकी इच्छाचे वहुत प्राचीन कालचे योगार्थी श्रारीपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विलञ्जण प्रम श्रीरविज्ञानका निर्माण हुआ है, और श्रीरमें नौ नाडी, वहत्तर कोठे, चौसठ सन्वि, षट्चक, घोडशाघार, दश वायु, कुण्डलिनी आदि महत्त्वपूर्ण तत्त्वोंका पता लगा है। इस छोटे-से लेखमें इस विज्ञानके विस्तारको सान नहीं। साररूपमें इतना ही कहना अलम् होगा कि उसके अनुसार सहस्वारमें स्थित गगनमण्डल (ब्रह्मरत्त्र) में औषे मुँहका अमृतकृप है (यही चन्द्रतत्त्व भी कहलाता है), जिसमेंसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इन अमृतका उपयोग कर लेता है वह अजरामर हो जाता है। परन्तु युक्ति न जाननेके कारण मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर सकता और यह चन्द्रसाव मूलाधारस्थित सूर्यतन्त्रके द्वारा शोष लिया जाता है—

गगन-मेंडरुमें आँषा कूँवा तहाँ अमृतका वासा। सगुरा होई सू भरमर पीया निगुरा जाइ पियासा॥ (गोग्छ)

योगियोंकी सब युक्तियोंका विधान इसी एक अमृत-तत्त्वके आखादनको उद्देश्यमें रखकर किया जाता है।

ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस स्हम तस्वका व्यक्त रूप है। ब्रह्मचमें खित होनेवालेके लिये विन्दुरक्ष इतनी आवश्यक है कि विन्दुरक्षाका नाम ही ब्रह्मचम्प पड़ गया है। शरीरकी हट्ताके लिये भी रेतोघारणकी वड़ी आवश्यकता है। यह तो स्पष्ट है कि विन्दुनाशने शरीरके जगर कालका प्रभाव शीव पड़ने लगता है और वह जरातत्त्व हो जाता है। नाथ योगियोंने भी विन्दुरक्षावर विशेष जोर दिया है—

ब्यदिह जोग, ब्यदिह मोग। ब्यदिह हरै जे चौसिठ राग॥ या ब्यदका कोइ जाणे भेव। सो आपै करता आपे देव॥

चांचारिक भोग-लिप्ता हमारे नाशका कारण है। कामिनीके निकट पुरुष वैंचे ही नष्ट हो वाता है वैंचे नदी-क्तिनारेका पेड़। अपने योगश्रष्ट गुरु मत्त्येन्द्रनायकी उदिष्ट कर गोरखनायने कहा था—

गुरुनी ऐसा करम न कीने । ताथे अमी महारस छीजें ॥

नदी तीरे निरिता, नारी सने पुरता, अरूप जीवनकी आसा।

नन थें उपजी नेर खिति पडइ तार्थे चद विनाता॥ गोड़ नये डगमग, पेट भया ढीजा,

> सिर बाुहाई। पेंसियाँ। अनी महारस वाचणि सोस्या।

इसीसे विन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है— कंत गर्यों कूँ कामिनि झूरै, बिंद गर्यों कूँ जोगी॥ जिस एक बूँदमें नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा सिद्ध अपनी सिद्धि साघते हैं—

एक बूँद नरनारी रीघा। ताहीमें सिघ साधिक सीघा॥ जो विन्दुरक्षा नहीं करता, वही योगकी दृष्टिमें सबसे नीच हैं—

ज्ञानका छोटा, काछका कोहडा। इद्रीका कडवडा, जिह्वाको फूहडा। गोरख कहै ते पारितख चूहडा॥

अतएव योगीको शरीर और मनकी चञ्चलताके कारण नीचे उतरनेवाले रेतको हमेशा ऊपर चढानेका प्रयत्न करना चाहिये। योगीको ऊर्ध्वरेता होनेकी आवश्यकता है। नायपन्थमें ऊर्ध्वरेताकी वड़ी कठिन परीक्षा है— मिंग मुखि विंदु अगिनि मुखि पारा। जो राखे सो गुरू हमारा॥ बजिर करता अमरी राखे, अमिर करता वाई। मोंग करता जे ब्यंद राखे, ते गोरखका माई॥

अमृतके आस्वादनके लिये योगने कई युक्तियोंका आविष्कार किया है। विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धरबन्ध, तालुमूलमें जिह्वा पलटना, कुण्डलिनी-जागरण, सब इसी उद्देश्यसे किये जाते हैं। परन्तु श्वासिकयाका बिन्दु-स्थापन और अमृतोपभोगमें विशेष महत्त्व है। मनुष्यका जीवन श्यासिकयाके ऊपर अवलिम्बत है। जवतक सांस चलती रहती है तभीतक आदमी जीता है, प्राण रहते ही तक वह प्राणी है। श्वासिकयाके वन्द हो जानेपर मनुष्य मर जाता है। अतएव श्वासिकयाका वन्द होना हमारे ऊपर कालकी सबसे वड़ी मार है।

वायू बध्या सयल जग, वायू किनहुँ न वध । वाइ विहुणा ढिह पडै, जोरे कोर न सघ॥

परन्तु यदि श्वासिक्रयाके विना भी हम जीवित रह सकें तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। इसीसे योगी प्राणिवजयको उिह्य-कर प्राणायाम करता है। पूर्ण प्राणिवजय 'केवल' कुम्भकके द्वारा सिद्ध होती है। 'केवल' कुम्भकमे श्वासिक्रया एकदम रोक दी जाती है। पूरक और रेचककी उसमें आवश्यकता नहीं रहती। इससे प्राण सुपुम्णामे समा जाता है और सूर्य-चन्द्रका योग सम्भव हो जाता है।

प्राणायामके द्वारा प्राणवायुमात्र नहीं, दशों वायु वशमें आ जाते हैं। परन्तु इसके लिये शरीरमे वायुके आने-जानेके सब मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है। शरीर-के रोम-रोममें नाडी-मुखोका अन्त है, जिनके द्वारा शरीरमे पवन आता-जाता है। इसी कारण कुछ योग-पन्थोंमे भस्म धारण आवश्यक बताया गया है। किन्तु वायुके याता-यातके प्रधान द्वार नौ हैं। इन नौ द्वारोंको बन्द रखना नाथपन्थी माषामें 'वायु-भक्षण' के लिये अत्यन्त आवश्यक है—

अवधू नव घाटी रोकिलै बाट । बाई बणिजै चौसिठ हाट ॥ काया पलटै अविचल विघ । छाया विवरजित निपजै सिघ ॥ सास उसास वायुकौँ मछिबा, रोकि लेंड नव द्वार ।

छठै छमासे काया प्रतिहवा, तब उनमनि जोग अपार ॥

इस प्रकार जब वायु गरीरमें व्याप्त हो जाता है तो बिन्दु स्थिर होकर अमृतका आस्वादन होता है और अनाहत नाद सुनायी देने लगता है, तथा स्वयपकाश आत्मज्योतिके दर्शन होने लगते हैं—

अवधू सहस्र नाडी पवन चलैगा कोटि शमका नाद । बहत्तर चदा वाई साख्या किरण प्रगटी जब आद ॥

परन्तु योगसाधन केवल शारीरिक साधन नहीं है। बिहर्मुख र्द्यातसे योगसिद्धि प्राप्त करना असम्भव है। वृत्तियोंका अन्तर्मुख होना योगकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अन्तः शुद्धि तथा स्थिरताकी योगमें प्रधानता है, कायाशोधनकी सार्थकता इसीमें है कि वह उन्हें प्राप्त करनेमें सहायक हो। अतएव विना मनको यशमे किये गरीरको वशमें करनेका कोई अर्थ नहीं।

मन कायाका केन्द्रित चेतनखरूप अथवा बृहत् चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न वाह्य इन्द्रियोपर शासन करता है। मनके चञ्चल होनेपर शरीर भी चञ्चल हो उठता है और इन्द्रियों विषयोंकी ओर लपकने लगती है। अतएव इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेके लिये मनके विहः प्रसारको समेटकर उसे आत्मतत्त्वकी ओर प्रेरित करना चाहिये—

गोरख वोले, सुणहु रे अववू, पचा पसर निवारी । अपणी आतमा आप विचारो, नोवो पाँव पसारी ॥

इ नन्भिया

आत्मिन्तनका सबसे बड़ा सहायक अजपा-जाप है। द्वासो ब्ल्वासकी क्रियापर मनको एकाग्र करने से मनका अत्यन्त निग्रह होता है। नाथ योगियोंका विद्वास है कि रात-दिनमें मनुष्यके २१६०० स्वास चलते हैं। इनमें मत्येक श्वास्त्र अद्वैतभावना करना 'अजपा-जाप' कहलाता है। अजपा-जापका अभिग्राय यह है कि विना ब्रह्मभावनाके एक भी श्वास व्यर्थ न जाय। कुछ अभ्यास हो जानेपर विना किसी प्रयंकके ग्रुप्तरूपसे मनमे यह भावना निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि ब्रह्मभावना उसकी चेतनाका खल्प ही हो जाता है—

हेसा जाप जपो मन काई। सोऽह सोऽह अजपा गाई॥ आसन दिए कीर घरो घियान। अहिनिसि सुमिरो ब्रह्म गियान॥ नासा अत्र निज ज्यों बाई। इड़ा प्युज्ज मधि समाई॥ छ से सहस इकोसो जाप। अनहद उपजे आपे आप॥ वक नार्जिमें ज्यों सूर। रोन रोन धुनि वाजे तूर॥ टकैट कमक सहस्र दक वास। अनरगुपामें ज्योति प्रकास॥

सायकके इस प्रकार आत्मिनरत हो जानेसे घट-अवस्था तिख होती है—

घटरों रहिवा मन न जाई दूर । अहानिस पाँवै जोगी वाराणि सूर ॥ स्वाद विस्वाद वाइका लक्षीन । तब जाणिवा जोगी घटका लक्षीन ॥

इस प्रकार जब मनकी बहिर्मुख बृचि नष्ट हो नाती है और साधक आत्मनिरत हो जाता है तब वह कायिक मनने जपर उठ जाता है और उन्मन-द्याको प्राप्त हो जाता है। योगनाधनाके द्वारा उसे समत्त सिद्ध्या प्राप्त हो जाती हैं, वह इच्छाल्प धारणकर नहाँ चाहे वहाँ विचरण कर सकता है और उने आत्मदेवके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं—

कामा गढ मीतर देव देहुरा काती ।

सहज सुनाइ मिले अविनासी !!

यह 'परिचय' अवस्या नहलाती है—

परिचय जोगी उन्मन खेला !

अहिनिसि इह्या करे देवता हूँ मेला !!

पिन पिन जोगी नाना रूप !

तव जानिवा जोगी परिचय सरूप !!

सरसे अन्तमं 'निप्पत्ति' जनसा आती है, निसम सोगीकी समदृष्टि हो नाती है, उसके लिये सन नेद निट

( ग्रेख)

जाते हैं, सब तस्य उसकी आज्ञापर चलते हे, सिद्धियोंका लोभ उसे नहीं छूता और कालके प्रभावते सक्त होकर बह निर्द्धन्द्व विचरण करता है—जिस कालका बेलोक्यके ऊपर शासन है और जो सबको ललकारता फिरता है—

कमा मार्ल, बैठा मार्ल, नार्ल जानत स्वा।
तीन लोक मग जारु पसारया कहाँ जायमाँ पूता॥
निष्पत्ति-योगीका निर्भय उत्तर है—
कमा खडाँ, बैठा खटाँ, खडाँ जानत स्ता।
तिहू लोकमें रहाँ निरन्तर तो गोरख अवधूता॥
गोरखके नामने प्राप्त सबदयन्थमें निष्पत्ति-योगीके
सक्षण यों स्टिखे हे—

निसपित जोगी जाणिवा कसा।
अगनी पाणी लोहा जैसा॥
राजा परजा समकरि देख।
तव जानिवा जोगी निसपितका मेख॥

इस सिद्धिको देनेवाले समल अम्यासींका वर्णन यहाँपर नहीं किया जासकता। यहाँपर केवल एक अम्यास-का उल्लेख कर देना काफी है, जिसका नायपन्यमें गोरझके नामके साथ सम्पर्क है।

जिस राज्यमे धर्मशासन हो, सुभिक्ष हो, प्रजा सुन्ती हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हो, वहाँ योगार्थी निर्मलसल्लोतके पास एकान्तमें अपने लिये मढ़ी बनावे, जिसमें आने जानेके लिए एक छोटेचे द्वारको छोड़कर कोई छिद्रतक न हो । षट्कमोंसे अपनी देहको शुद्रकर साधक वहाँ विद्वासनमें बैठकर खेचरी मुद्राके साथ 'केवल' कुम्मकका बारह वर्षतक अभ्यास करें। कहते हैं कि गोरक्षनाथने विशेषकर इसी अन्याससे योगसिद्धि प्राप्त की थी।

योग-युक्तिके प्रधानतया दो अङ्ग हैं—एक 'करनी' और दूसरा 'रहनी' । ऊपर जो कुछ नहा गया है, यह 'करनी' अथवा किया है। उसे देखकर यह त्यष्ट हो जाता है कि नायपंथमें हठ गोग प्रचलित है। बल्कि यह कहना चाहिए. कि हठयोगका पूर्ण प्रवर्धन नायपन्थके द्वारा ही हुआ है। परन्तु हटयोगके सम्बन्धमें जनसाधारणमें गलत धारणा फैली हुई है, वे उसे हठधनीं समझते हैं और बहुधा हैय भी। परन्तु किसी भी साधनामार्गमें हठ सबसे पहली आवश्यकता है। योगसूत्रमें दी हुई योगकी

परिभाषामे योगका हठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया है (योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः)। निरोध विना हठके सम्भष नहीं। परन्तु साथ ही इस वातका ध्यान भी रक्खा जाता है कि मन तथा इन्द्रियोंके साथ यह हठ वड़ी आसानीसे किया जा सके।

करनीका यह सौकर्य रहनीके द्वारा सम्भव होता है।
नाथपन्थकी रहनी मध्यम मार्ग कही जा सकती है।
मन तथा शरीरको अधिक कष्ट देना नाथपन्थमें विधेय
नहीं है। जहाँ इन्द्रियोंका दास बनकर योगसाधन
असम्भव है, वहाँ मौतिक आवश्यकताओंके प्रति एकाएक
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीं हो सकती। शरीर नष्ट
किये जाने योग्य नहीं है। उसकी भी रक्षा होनी चाहिए,
परन्तु इस रूपसे कि वह हमें घर न दवावे। इसीलिये
गोरखनाथने उपदेश दिया है—

देवकला ते संजम र्राह्वा, भूतकला आहार।
मन पवन के उनमन धिरया, ते जोगी ततसार॥
'भूतकला' और 'देवकला', मौतिक और आध्यात्मिक
आवश्यकता दोनोका सम्यक् सयोग ही नाथ योगीकी
'रहनी' का सार-तत्त्व है। उसके विना योगसिद्ध असम्भव
है। उसीके अभाषसे साधकके लिये नगर और कानन
दोनोमें कोई-न-कोई समस्या उपस्थित रहती ही है—

अवधू वनखंड जाउँ तो खुध्या वियापै, नगरी जाउँ त माया । मरि मरि खाउँ त विंद वियापै, क्यू सीझत जल ब्यंबकी काया॥

इन्हीं समस्याओको हल करनेके उद्देश्यसे मत्स्येन्द्रने गोरखको उपदेश दिया था—

अवधू रहिबा हाटे वाटे रूख विरखकी छाया। तिजवा काम क्रोध तिस्ना और ससारकी माया॥ स्राये भी मरिए अणसाये भी मरिए।

गोरख कहै पूता सजिम ही तरिए॥ धाये न खाइबा, भूखे न मरिबा अह निसि लेबा ब्रह्म अगिनि का भेव।

हरु न करिबा, पटे न रहिबा

र्यू बोल्या गोरख देवं ॥ जलन्घरनाथने भी कहा है— थोडो खाइ तो कलपे, झलपे घणो खाइ के रोगी। दुहूँ पखाँकी सिंध विचारे ते को विरका जोगी॥

योगसाधनके लिए किसी स्थानिवशेषका नहीं, महत्त्व है मानिसक समस्थितिका, जिसके द्वा सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह है और शरीरकी अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओं करता हुआ मनको वशमे रखता है।

मनको वशमें रखना योगकी रहनीकी सबसे आवश्यकता है। योगका बनना-विगड़ना उसीपर है। मनकी अनन्त सामर्थ्य है। द्रोही होकर ज जीवको चौरासीके फन्देमे डालता है सम अवस्था होनेपर वही उससे वाहर भी निकालता है— यह मन सकती, यह मन सीव। यह मन पच तत्त्वका यह मन के जो उन्मन रहै। तो तीनों कोककी बाथें

अतएव जब चौरगीनाथने कहा था— मारिबा तो मन भीर मारिबा, लूटिबा पवन भण्डार।

—तव उनका अभिप्राय मनके द्रोहित्वसे था।
मनका मारण तभी हो सकता है जब हम उसकी रक्ष
अपना उद्देश्य बनाकर चलें, एकाएक उसे कुचल
डालनेका प्रयत्न न करें। नहीं तो जगत्के आकर्षणसे
र्खीच लेना आसान काम नहीं है—

जोगी सो जो मन जोगवै,
(परम सुनि) बिन बिलाइत राज मोगवै।
मनकी इस द्विचिध रक्षाके लिये यह आवश्यकता
कि उसे खाली न रहने दिया जाय। खाली मन ही द्रो
होकर अन्तमें बुराई करता है—

सुन्नै देवल चोर पइसै, चेतौ रे चेतणहार। (चुणकरनाथ

इसलिये मनको सतत किसी-न-किसी कामपर लगाः रखना आवश्यक है। नाथपन्थियोंके लिये आदेश है—

कै चिलिवा पया । कै सीवा कथा॥ कै धरिवा ध्यान । कै कथिवा ज्ञान॥

मनको अचञ्चल रखनेके लिये योगीको अपने आहार-विहारमें सदैव सावधान और सयत रहना पड़ता है—

हविक न बोिलबा, ठवाक न चिलवा, धीरे घरिवा पाव।
गरव न करिबा, सहजै रिहबा, मणत गोरख राव॥
गोरख कहै, सुणहु रे अवधू, जगमें ऐसे रहणा।
ऑसें देखिबा, कार्ने सुणिवा, मुख थैं कछू न कहणा॥

नाथ कहै, तुम आपा राखो, हठकरि वाद न करणा । यह जग है कॅरिकी वाडी, देखि दृष्टि पग घरणा॥

इस जगत्में रहते हुए भी योगीको उसमें लित न होना चाहिये, ज्ञानेन्द्रियोंपर बाह्य घटनाओंके आघातसे योगीके मनमें विकार न होना चाहिये। क्योंकि यह विकार ससारके बन्धनका मूल है। अतएय योगीको इन विकारींसे दूर आत्मनिविष्ट होकर रहना चाहिये—

मनमें रहणा, मेद न कहणा, बेलिवा अमृत बाणी। आगिका अगिनी होइबा अवधू, आपण होइबा पाणी॥

यदि थोड़ेमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि नाय-पन्यकी रहनी युक्ताहारिबहारकी रहनी है, जिसके साहचर्य-से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस ससार-दु, खका नाश करनेवाली होती है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति दु.बहा ॥

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि योगीकी रहिन विरक्तिकी रहिन है। वह ग्रहस्थाश्रमियोंके लिये नहीं है। सासारिक अम्युदयकी प्राप्ति और आध्यात्मिक नि श्रेयसकी सिद्धि दोनों एक साथ नहीं हो सकती। सासारिक अम्युदयको लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कि पूर्ण नि श्रेयसके लिये यथोचित अवकाश नहीं मिल सकता और नि श्रेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता है कि सासारिक धर्मोंके पालनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं जा सकता। अतएव गाई रथ्यको त्यागे विना योग-साधनमे प्रवृत्त होना नाथपन्थियोंके लिये योगकी विडन्यनामात्र है—

करुनुग मध्ये कोण जोगी बोलिए १ परजा जोगी। रहै कहा १ गृहे गृहे। भैष कहा १ अज पाणी, बोलै कहा १ में तें बाणी। ॐ नमो दैत्याय।

( मुकुन्द भारती )

गृहसोंके लिये भी कतिपय योगसाधनीका विधान है सही, परन्तु वह उतना निःश्रेयसके लिये नहीं जितना अम्युदयके लिये, क्योंकि, जैसा कृष्णभगवान्ने कहा है, 'योग कर्मसु कौरालम्।' इसीलिये 'योगस्य कुरु क्मोणि' का आदेरा गृहसोंके लिए भी समझना चाहिए। परन्तु पूर्ण निश्रेयस अथवा योगसिद्धिके लिये तो गाईस्थ्यका त्याग अत्यन्त आवश्यक है। इसी वातको व्यानमे रसकर वर्णाश्रमधर्ममें सन्यस्ताश्रमकी व्यवस्या है। परन्तु सन्यस्ताश्रम जीवनके सन्ध्याकालमें आता है जन कि इन्द्रियसयम सामर्थ्यका नहीं, निर्वलताका सूचक होता है। वार्धक्रके कारण गलितेन्द्रिय शिथलाङ्ग व्यक्तिका योगी होना नायपन्थमें उपहासकी वात समझी जाती हैं—

पहली कीये लडका लडकी, अवहिं प्य में पैठा। चूँदे चमडे भसम लगाई वज्र जती है वेठा॥ (वालानाय)

वास्तविक यती वहीं कहा जा सकता है जिसने आरम्भहीसे सयत जीवन विताया है—

वालै जोवन जे नर जती । काल हु काला ते नर सती । फुरतें मोजन, अलप अहारी। कहें गोरख सो काया हमारी॥

इसीसे बुद्धभगवान्ने अपने भिक्षुसघको जन्म दिया या और इसीसे नाथपन्थने भी सब आश्रमोंकी अबहेलना कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की है। हॉ, यह नहीं कहा जा सकता कि जो वृदे हो गये हैं, अथवा यहस्यमें रह चुके हें उनके लिये नाथपन्य कैवल्यका मार्ग नहीं खोलता। वह बाल, वृद्ध, सबको कैवल्यकी ओर ले जाता है। हॉ, इसम सन्देह नहीं कि जो जितनी जल्दी आवेगा वह उतनी ही आसानीसे उसपर चल सकेगा। क्योंकि आदिमक स्वस्थता-के लिये शारीरिक स्वाल्य्य भी आवश्यक है।

यद्यपि योगीको सामाजिक धर्मसे अलग रहना होता है, फिर मी उसकी योगसिद्धिके लिये यह आवश्यक है कि अन्योंके द्वारा उसका यथोचित पालन होता रहे। विना उसके उनका 'भूतकला आहार' भी प्राप्त नहीं हो सकता और योगसाधनके लिये जिस विध-नाधाहीनता तथा शान्तिकी आवश्यकता है उसकी तो वात ही अलग है। यही कारण है कि जो राजाओंके राज्यविभवको भी कुछ नहीं समझते उन योगार्थियोंके लिये भी धर्मानुसार शासित राज्यमें रहना प्रारम्भिक आवश्यकता है।

यह सक्षेपमें सब विद्याओं में श्रेष्ठ नार्थोकी 'काल्वञ्चणी' विद्या है, जिसके द्वारा साधक नौ द्वारोंको वन्दकर दशम द्वार (ब्रह्मरन्ध्र) में समाधिस्य हो अमृतका पानकर फिर बृढेसे वालक हो जाता है—

सुणौ हो देवरू । तजौ जजारू । अमिय पिवत तव होइवा बाङ ॥ मद्म अनिन (तें) सीचत मूछ ।
पूर्वा फूरु हरी फिर फूरु ॥
स्त प्रकार नव-नाथ और चौरासी सिद्ध होकर वर अजरामर हो जाता है । सिद्ध योगी कभी गरता नई। है, उसकी काया अमर है, इसीलिये वह समाधिख किया जाता है, जलाया नहीं जाता । लोगोंका विश्वास है कि भाग्यशालियोंकों अब भी 'सूदा वाल' 'गोरख गोपालं' दर्शन दे जाता है, यद्यपि इमका जान दर्शन पानेवालोंको बहुत देखी होता है।



## गीतान्तर्गत अष्टादशाङ्गयोग

( तेता ह-प ० श्रीन्ध्मण नारायणजी गदे )



मङ्गवद्गीता ब्रह्मवित्रान्तर्गत योगमान्त है और इसका प्रत्येक अन्याय एक-एक योग अथवा सम्पूर्ण योगमा एक एक अद्भारि, यह बात प्रत्येक अध्यायके अन्तमे कहे जानेवाले 'इति श्री-मन्द्रगवद्गीतासुः'' द्रत्यादि वाययसे स्चित होती है। इसी वान्यमें प्रत्येक अध्यायमे वर्णित योग वा

योगाज्ञका नामकरण भी हुआ है, जैसे पहला अध्याय 'विषाद' नामक योग है और अन्तिम अध्याय 'मोक्षसन्यास' नामक योग है। गीतान्तर्गत योगशास्त्रके इन योगाङ्गोंक जो ये नाम हे इन्हींके सहारे हम इस लेखमे इन योगाज्ञों- का परत्पर सम्बन्ध देखना चाहते हैं।

(१) पहला विषादयोग है। इसमे क्षत्रिय कुलावतस वोरशिरोमणि और परम धर्मज अर्जुन, ससारसे मुख मोड़कर
जिखास तको उतारकर सन्यास ग्रहण करनेवाले मुमुक्षुके
समान, युद्धसे मुँह मोड़कर (साथ ही राज्य और सासारिक
सुखमात्रसे मुँह मोड़कर ) धनुप-वाण उतारकर रख देता
है और अपने क्षात्रधमें सन्यास ले लेता है। पर इस
समय वह शोकस्विममानस है अर्थात् बद्ध है। इसलिये
अर्जुनका यह शोकाकुल होकर धनुप-वाण उतारकर रख
देना 'बद्ध सन्यास' कहा जा सकता है। गीताम, आगे
चलकर, 'सन्यास' और 'समर्पण' शब्द समान अर्थम
प्रयुक्त हुए है, जैसा कि 'मिय सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यातमचेतसा' इत्यादि श्लोकोंसे विदित होता है। इस विपादयोगमे
भी धनुषवाणका जो सन्यास किया गया है वह भगवान्को
ही समर्पण किया गया है और इसीलिये यह विषाद होनेपर
भी—भगवान्के साथ योगसाधक होनेसे—गीतान्तर्गत

योगशास्त्रका प्रथम योगा है। ससारसे दुखी होना— वितापदण्य होना और भगवान्की और मुख करना ही तो भगवानके योगका प्रथम साधन है। इसी विवादसे शानका अधिकार प्राप्त होता है।

(२) दूसरा साम्ययोग अर्थात् शानयोग है। पहले अध्याय में जो वद सन्यास है उसका वन्च यहाँ काटना है। ज्ञानके विना-आत्मखरूपके बोध विना बद्धता और तजन्य दीनता, तुर्वेलता और शोकाकुलता दूर नहीं हो सकती, इसीलिये ज्ञानीपदेश करते हैं। यह वतलाते हैं कि तुम आत्मा हो, हम आत्मा हैं और ये सब लोग भी आत्मा हैं। आत्मा कभी मरता नहीं, वह अमर, अजर, अज, अन्यय और अविनाशी है और यह मरना-मारना जो कुछ है वह केवल बाह्य शरीरका है और शरीर हम, तुम या ये लोग नहीं है। शरीर दूसरी चीज है, शरीरके साथ वस्त्रका जैसा सम्बन्ध है वेसा ही आत्माके साथ गरीरका सम्बन्ध है। शरीरसे जैसे बस्त्रान्तर किया जाता वैसे ही आत्मासे देहान्तर किया जाता है। देहका यही खरूप है, यही धर्म है। इसकी समझो और अपने-आपको, हमको और इन सबको अमर, अजर, अज, अव्यय, अविनाशी आत्मा जानो । तुम जो कहते हो कि धनुप वाण तो मैं रख चुका, अब मैं इन्हें फिरसे उठा-कर लड़ूँगा नहीं, तो यह तुम्हारा अहङ्कार है। अहङ्कार ही बद्धता है और इस बद्धताको अपने खधर्मसे ही मुक्त किया जाता है, स्वधर्मके पालनसे ऊर्ध्वगति होती है। अहङ्कारका अधिकार तो केवल कर्म करनेका है, फलाफलका विचार करना नहीं, किसी कारणसे अकर्ममें उसका जाना केवल तमस् , शोक और नागको पाप्त होना है। इसलिये फलाफलके विषयमें निश्चिन्त-सम होकर अपना धर्म पालन करो।

द्वीं अपने ब्रह्मनिर्वागलस्पको प्राप्त होकर शोकसागरते तर बाओंगे। परन्तु अबर, अबर, निर्विकार, निष्कर्म बो अपना आत्मलरून है उसका दस धर्मसे (और धर्ममें भी ऐसे मीपण सहार-कर्मसे) क्या तालुक है, यह प्रन्छा इदिको लमावत ही होती है। इसल्ये—

(३) तीसरा योग कर्म योग है। बुदिको यह विदित हो गदा कि इस आत्मा हैं, पर इससे न तो बदात्माका बन्ब दी कटा, न यह मालूम हुआ कि यह कर्न क्या है और दसदा हेतु बना है। इसिच्ये कर्नस्वरूप वतचाते हैं कि यह प्रसक्त है, तुन्हारा कर्म इनका अधमात्र है— इसका अनुगनन करना ही तुन्हारा धर्म है, इसे न तो तुन्ह छोटनेका अधिकार है, न कोई नया ननमाना कर्म करनेका ही अधिकार है। तुन्हारा जो नियत कर्न है यही तु हैं करना होगा । तुम यदि उसमें अपनी अहता-मनवाप्रयुक्त दच्छा मिलाओंगे तो वह तुन्हारे अब -पतनदा कारन होगी। दर्शकिने इस इच्छाका नाश करना होगा । पर उच्छा छामनप महाराष्ट्र है । आत्माका कर्मके साय परी सम्बन्ध है कि उनके बीचमें कामन्य प्रवल सुब उपन शेकर खड़ा है। इनको मारकर आत्माको पाना होगा । इन्द्रिय, मन और इदिमें इनका अधिष्ठान है। दस्तिये उन वीनी क्षेत्रोंमें इससे बुद्ध करके नामसे सर्वया एद गेका प्रकादनेने अपने अग्रका तमे पूरा करना ागा। यह कर्नदोग है। निपाद हु खनव उठारते भागन है। जान भगवान्के धामकी दिशाकी और देखना है जो दम उस जोर राज्य चलना है । अधिक कर्नमेंते म्मनदी निदालनेके रान्तेकर तब मनुष्य आता है दव भनपान् ही उसके प्यत्रदर्शेष्ट होते हैं।

(३) चौधा रानक्रमेस्यास्त्रीग है। यहाँ मनुष्यत्यमें न्यान् उसक समो प्रकृष्ट होते हैं प्रथमा उसके चिसमें स्वार्ट स्वत्य देते हैं कि में तुन्हारे उदार हैं। ये पीर पर प्रत्या देते हैं कि में तुन्हारे उदार हैं। ये गाम हैं। किस समय त्या सरना चाहिये हैं। त्या गी करना चा त्ये, या पोगकी इस प्रमुखान के स्वार्ट दें राजाते हैं तिसे कमें (प्रता) प्रवश्यानि हैं। उसके गार कमें का पान क्ष्यों प्रता के दें प्रता के दें प्रता के स्वार्ट कमें भगवीजितिह क्ष्ये। प्रता के दें प्रता के दें प्रता के स्वार्ट कमें भगवीजितिह क्ष्ये। विकास के स्वार्ट कमें भगवीजितिह क्ष्ये। विकास के स्वार्ट के स्वार्ट का स्वार्ट का

(५) पाँचवां कर्मतंत्र्यासयोग है। ज्ञानकर्मतंत्र्यासकी योगसाधना पूर्ण होनेते कर्ममें 'अहं करोमि'-रूप जो बन्यन है- बिसे काटनेके लिये ज्ञानने कर्मका न्यासरूप योग-साधन हुआ, वह कट जाता है और 'नैव किञ्चित् करोमि इति' ज्ञान उदय होता है। तब सब कर्मोको करते हुए मी साधकके चित्तको अवस्थाका इस प्रकार वर्णन करते हुँ—

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वर्शा। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥

उनको यह वोष प्राप्त होता है कि यह नव अपनेआप हो रहा है ('त्वभावत्त प्रवर्तते')। उनका मन नमत्वमं
त्यित रहता है और उनिके विषयमें यह कहा गया है कि
'दहैव तैनित सर्ग ' अर्थात् त्रिगुणके चक्रसको उनने यहीं,
उन द्यारमें रहते, जीत किया। उनमें अब कोई देषा या
दन्द नहीं रह गया—उनका ज्ञान और कर्म तम हो गया।
हानमें उनकी ऐनी त्यिति है कि कर्मके होते हुए भी उने
कर्मका कोई वन्धन या लगाव नहीं है। यह जो कर्मका
दन रूपने लुट जाना है वहीं यथार्थ 'कर्मनत्यान' है और
दनीलिये यह कर्मनत्यानयोग है, यहाँ ज्ञान-कर्मका नमत्व
निद्ध होता है।

(६) छटा आत्मस्यमयोग है। मन-बुद्धिका समत्व सिद्ध होनेपर आत्मस्यम (स्माधि) का आस्म लगता है। इसके लिये एकान्तरेवन करनेको नहा है। एकान्तमं करनेका यह अन्यास करनेते अतीन्त्रिय आत्यन्तिक सुख प्राप्त होता है, उसके बटकर कोई सुख नहीं है, वहाँ दुःखके स्योगना वियोग हो जाता है। इसी स्थितिको योग कहते हैं, यह प्रस्मस्यांकी स्थिति है, इसमें स्थित सर्वत्र समदर्शी योगी सम्पूर्ण कराकर जगत्में अपने आपको और अपने अन्दर सम्पूर्ण कराकर जगत्में अपने आपको और अपने अन्दर सम्पूर्ण कराकर जगत्में देखता है। पर इन स्व योगसायनोंने सुख्य बात 'महत्त' मनसे अर्थात् अन्यन्त अद्वासान' होकर 'मेरा' मजन करना है।

गीताके ये छ अध्याय हुए, जो प्रथम पट्क कहाते हैं। इत पट्कके छ योगाङ्ग सक्षेपमें ये हें—(१) स्वारने दैरान्य,(२) आतमस्तरूपका जान, (३) कमेंके स्वत्यका ज्ञान और आतमज्ञानका कमेंमें कामनाधार्य अयतरण, (१) कमेंमानमें फलके स्वानमें ज्ञानका ध्यान और ऐसे प्यामी-के विक्तमें या बाहर मनुष्यत्यमें मगवदवतरण, (१) कमेंका अपने-आप दोनेकी स्विति और ज्ञान कमेंकी समय-विक्ति, और (६) एकान्तवेपन, सम्बो अपने अन्दर और सवके अन्दर अपने-आपको अनुभव करना और यह सब 'मद्रत' मनकी अटल श्रद्धांके साथ मेरा ध्यान करते हुए करना। इन छः योगोंसे समन्वित योगको श्रीअर्जुनने 'साम्येन' योग अर्थात् समत्वयोग कहा है। (श्रोक ३३)

- (७) सातवाँ ज्ञानिवज्ञानयोग है। समत्व सिद्धि करके मगवान्को आश्रय मानकर उन्हींमे चित्तका योग करनेसे परमात्माका समप्ररूप प्रत्यक्ष होने लगता है। ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान है। जैसा सुना है वैसा प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इसीलिये इसे ज्ञानिवज्ञानयोग कहा है। पहले, अष्ट्रधा प्रकृति भगवान्की ही प्रकृति है, यह अनुभृति होती है, पीछे भगवान्की परा-प्रकृति ही जीवमानको घारण करनेवाली भगवान्की चैतन्य प्रकृतिके रूपमें अनुभृत होती है और पदार्थमात्रमें इन दोनोंका सयोग देख पड़ता है और इनके पीछे भगवान् देख पड़ते हैं। इस प्रकार संसारके पदार्थमात्रमें वीजरूपमें भगवान् हैं, ऐसा अनुभव होता है। पर भगवत्सत्ताका यह पूर्ण अनुभव नहीं है। अपरा प्रकृति क्षर है, परा प्रकृति जीव है और भगवान् तो अक्षर ब्रह्म है। भगवान्की यह जो अक्षर सत्ता है इसका विषय आगे बतलाते हैं। इसलिये—
  - (८) आठवाँ अक्षरब्रह्मयोग है। इसमें मय्यपितमनोबुद्धि होकर ऐसे अनन्य, अचल, भक्तियुक्त चित्तमें कि मनके साथ प्राण भी भूमव्यमें आकर स्थिर हों, सृष्टिके मूल ॐ इत्येकाक्षर ब्रह्मके जप और ध्यानमें लीन होनेका साधनरूप योग बताया है। यह योग वड़ा ही कठिन है, पर अनन्य चित्तमें नित्य 'मत्स्मरण' करते रहनेसे 'ॐ' पद्याच्य जो अक्षर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, यह सकेत किया गया है।
  - (९) नवॉ राजविद्याराजगुह्ययोग है। पूर्वोक्त साधनोंसे सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम गुह्य योगमें प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तब वह घट-घटमें भगवान्को पृथक्-पृथक् रूपमें देखता है, विश्वमें व्याप्त भगवान्को देखता है और विश्वके परे भी भगवान्को देखता है और यह देखता है कि भगवान् भूतभृत, भूतस्य और भूतभावन हैं। गीतामें इसे ऐश्वरयोग कहा है। इस योगकी अयस्थामें साधक भगवान्को देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है, उन्हींका सतत कीर्तन करता है, सतत प्रणाम करता और सतत भगवान्के समीप रहता है। अब योगीकी यहाँ यह अवस्था होती है कि उसके योगकी रक्षा और आगेका साधन

भगवान् ही करते हैं ('योगक्षेम वहाम्यहम्')। यह जान और योगकी परम गुह्य स्थिति है।

(१०) दसवा विभूतियोग है। भगवान्का पूर्वकियत जो परम गुद्धा त्रिविध ऐश्वरयोग है, उसमें प्रवेश होनेपर भगवान्की जो अनिवंचनीय महिमा है वह साधकपर प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान् ऐसे है कि केवल भगवान् ही भगवान्को जानते हैं, और कोई नहीं जानता। विभूतियोगमें प्रवेश करनेपर साधक यह देखता है कि यह भगवान्का जो त्रिविध ऐश्वरयोग है वह तीन स्थानोंमे नहीं सर्वत्र भिन्न-भिन्न भाय और रूपसे है। भगवान् इन अशेष रूपोंसे उसे चारों ओरसे घर लेते हैं, तव उसकी यह अवस्था होती है (भगवान् ही उसकी यह अवस्था कर देते है) कि—

### केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया।

—अब इम आपका किस-किस भावसे चिन्तन करें ?'
तब भगवान अन्य भावोंको समेटकर केवल दिव्यभाव
सामने रखते हैं, पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये उनमेंसे
चुनाव करके यह बतलाते हैं कि जो-जो कुछ विभृतिमत्,
श्रीमत् और शक्तिमत् हैं वह मेरा तेजांश हैं—तेजका पूरा
एक अश भी नहीं, क्योंकि एक अगसे ही सारा जगत्
वना है। इस अवस्थाको जब साधक प्राप्त कर लेता हैं
तब वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है।

(११) ग्यारहवाँ विश्वरूपदर्शनयोग है। पूर्वोक्त साधनसे दिन्य दृष्टि प्राप्त होनेपर (यह दिन्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षमें भगवान् ही देते हैं तब) परम गुद्ध ऐश्वरयोगका जो आश्चर्यमय दुर्निरीक्ष्य तेजोरूप है वह दिखायी देता है, जिसका वर्णन गीतामे ही वार-वार पढ़कर मनन करनेकी चीज है। यह सर्वभाव-सर्वकर्म-सर्वरूपसमन्वित एक ही कालानलसिन्नम विराट् भगवन्मूर्ति देखकर साधक दिन्य भयसे युक्त होता है और प्रणाम करके स्तुति करने लगता है। वह प्रणित और स्तुति भी दिन्य होती है। यहाँ भगवान् उसे अपने दिन्य करोंसे सान्त्वना देकर इसके भी परे जो भगवान्का सौम्यरूप है उसके दर्शन कराते हैं—जैसे प्रीष्मकी 'घोर' तपनके बाद स्याममेघसे वर्षा होती है। केवल भक्तिसे ही साधकको यह अवस्था प्राप्त होती है, और किसी साधनसे नहीं।

(१२) बारहवॉ भिक्तयोग है। अनन्त कोटि स्योंके सम्मिलित दुर्निरीक्ष्य कल्पनातीत प्रचण्ड तेजको भी पार करके श्रीभगवान्के सुधावर्षणकारी सौम्य मेयस्यामरूपको साधक प्राप्त कर देता है, यह उसकी भक्तिका प्रताप है, अन्यथा कालान्छते कौन वस सकता है? काल काहि नहिं खाय ? इसका यथार्थ उत्तर यही हो सकता है कि काल भक्तिको नहीं खा सकता। इसीलिये भक्तिको यहां 'अमृत' कहा है। इस भक्तिके एक-एक लक्षण अमृतविन्दु हैं— निक्त अमृतकी धारा है जिसकी परीक्षा विश्वरूपदर्शनमें हुई। जो उस कालान्सिक्षन तेजके नी पार पहुँचकर भक्ति सिद्ध हुई।

प्रथम पट्कमे ज्ञान-कर्मसमत्वितिद्वपूर्वक आत्मस्यम हुआ और दितीय पट्कमें ज्ञानविज्ञानपूर्वक भक्ति सिद्ध हुई। अव इस पट्कमें ज्ञानविज्ञानसिद्ध भक्ति से आत्माका ज्ञारीरके साथ और परमात्माका जगत्के साथ जो योग है सह अनुमृत होता है।

(१३) तेरहवाँ क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागगोग है। 'महाभ्तान्य-हद्कारः' आदिने युक्त जो क्षेत्र है वही ग्ररीर और जगत् है। इस क्षेत्रमें ही क्षेत्रज्ञका वास है और इन दोनों विभागोंका योग करानेवाला अमानित्वादि २० दक्षणोंसे युक्त ज्ञानसेतु वीचमें है। ससारमें प्रत्येक पदार्थ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका या प्रकृति-पुरुषका स्थोग है।

(१४) चौदहवाँ गुणत्रयविभागयोग है। प्रकृतिके जितने कर्न हे सब प्रकृतिके तीन गुणोंके द्वारा होते हैं, जिनमें सच्युण जान-विज्ञानका साधक है, आत्मा अक्ता है, गुण ही कर्ता है। यह जानता हुआ भक्त 'अव्यभिचारी मिक्तयोग' से इन गुणोंके परे रहता है।

(१५) पन्द्रहवाँ पुरुषोत्तनयोग है। यङ्गित और पुरुषका जो स्वोग है वह भगवान्को ही दो शक्तियोका स्वोग है। यङ्गित क्षर पुरुष है और पुरुष अक्षर पुरुष है। भगवान् इन दोनोंके नरे हें और दोनोका समावेश मगवान्में होता है, इसील्यि भगवान् पुरुषोत्तम कहाते हैं। शास्त्रोंमें यह गुह्यतम शास्त्र है। इस शास्त्रको जानता हुआ मक्त भगवान्को सव भावोंने भनता है।

(१६) सोलहवाँ दैवानुरसन्यद्विभागयोग है। सहारमें दो अकारके मनुष्य हे—देव और अनुर । अमवादि छज्यीत लक्षण देव मनुष्यिक हैं । और दम्मादि छ. लक्षण अनुरिके हैं । अनुर लक्षण दुःसके कारण है और देव-लक्षण मुक्त-

आनन्दके कारण है । अमुर जगत्का अहित और नाश करते है और अधमगतिको मास होते हैं ।

(१०) सत्रहवाँ अद्धात्रयविभागयोग है। स्वृकी अपनीअपनी अद्धा है। जिसकी जैसी अद्धा होती है वेसा ही यह
होता है—भूत-येतींपर अद्धा रखनेवाला भृत-येत ही हो
जाता है। भगवानके दिव्य भावींपर जो अद्धा रखता है
यह देव हो जाता है। यह अद्धा मुख्यतया त्रियिय है, पर
साचिक अद्धा ही भगवान्का नार्ग है।

इस प्रकार इस पट्कके इन पाँच योगोमें परमात्माका जगत्के साथ त्रिविघ योग और त्रिगुणात्मक त्रिविघ जगत्का द्विविघ दैवासुरविमाग वताकर आसुरका त्याग और तज्जन्य युद्ध सूचित करते हैं। यही क्रम आगे अठारहर्वे अन्यायके पचपनवे कोक्तक चलता है और तव—

(१८) अठारहवाँ मोश्रसन्यासयोग है, जिसमे ज्ञान-विज्ञान-भक्तिकी पूर्णता होनेपर भगवान् अर्जुनको छातीचे लगाकर, उसका सिर सूधकर उससे कहते है—

सन्मना भव मद्गको मद्याजो मा नमस्कृत ।
अपना दृदय अर्जुनको देकर कहते हैं—
सर्वधर्मान् परित्यच्य मामेक शरण बज ।
अव अर्जुन भगवान्ते युक्त, त्य पाशों ते मुक्त अर्जुन
है । अव उत्ते अपना कोई काम नहीं करना है, भगवत्कर्म
करना है, भगवत्त्वकृत्यको पृरा करना है । भगवान्की
इच्छा और उत्तको इच्छा एक है । वह कृतकृत्य है, उत्ते
अव मुक्त-आनन्दके साथ भगवद्वचनका पालन करना है ।
धनुष-वाण उठाकर वह अव कहता है— 'करिष्ये वचन तव।'

अहता-ममनाकी वद अवस्थामें शोकाकुल होकर घनुष-वाणका जो सन्वास किया गया था वही 'वद सन्यास' अव अपनी वद्धताते नुक्त होकर घनुष-वाण घारण करके नुक्त-सन्यासन परिणत हो गया। यह नुक्त-संन्यास ही जीव और जगत्का परमोत्कर्ष है। यही योगेश्वर श्रीङ्कष्ण और योगी अर्जुनका परमानन्दिमलन है। यही श्री है। यही विजय है। यही नृति है। यही श्रुवा नीति है।

इस प्रकार गीताके अष्टादशाङ्गयोगका यह जो बुटिपूर्ण संक्षित विवरण है वह श्रीभगवान्की दया और मस्त्रोकी प्रेमदृष्टिते परिमार्जित होकर ॐ तत्त्वत् श्रीकृष्ण-चरणार्पित हो ।

## समाधियोग

( लेखक--वावा श्रीर । घवदासजी )

भगवान् बुद्धदेव ससारके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोमेंसे एक हैं। उनके द्वारा स्थापित बौद्धधर्ममें मनुष्यका ध्यान शीलनिर्माण करनेकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित किया गया है। पर शीलनिर्माण करना, निर्वाण प्राप्त करना, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। उसके लिये साधनाकी आवश्यकता है। इसीलिये बौद्धधर्ममें 'योग' की महत्ता विशेष है। भगवान् बुद्धदेव तो स्वय महान् योगी थे ही, परन्तु उन्होंने अपने अनुयायियोको भी योगाम्यासके लिये कई साधन बताये है, जिससे उनके श्रेष्ठ योगसाधनकी ओर कितनी अभिक्षि थी, इसका परिचय मिलता है। यहाँ उनके समाधिमार्गका सक्षेपमें परिचय दिया जा रहा है।

अगुत्तरनिकायाके सत्तकनिपातके ६३ वें सुत्तमे भगवान् बुद्धदेवने भिक्षुओंको सम्बोधन करके कहा-'भिश्रुओ । राजाके सरहदपर स्थित नगरके सामने जिस प्रकार मजबूत स्तम्भ रहता है उसी प्रकार आर्यश्रायक श्रद्धां समन्वित रहता है। उस नगरके चारी ओर जिस प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार वह हीमान् रहता है । उस नगरके चारों ओर किलेपरसे भ्रमण करनेके लिये जैसे रास्ता रहता है वैसे आर्यश्रावक लोकापवादभयसे वचता है। वहाँ जैसे अनेक आयुर्घोका सप्रह रहता है वैसे आर्यश्रावक वहुश्रुत होता है। यहाँ जैसे सैन्य सदा तैयार रहता है वैसे आर्यश्रावक पूर्ण उत्साही होता है। यहाँ जैसे द्वारपाल रहता है वैसे आर्यश्रावक स्मृतिमान् रहता है। उस नगरका जिस प्रकार प्राकार रहता है वैसे आर्यश्रावक प्रज्ञावान् रहता है। वहाँ जिस प्रकार दाना-घासकी विपुलता रहती है वैसे आर्यश्रायक प्रथम ध्यानसे युक्त होता है। वहाँ जैसे चावल, जौका सप्रह किया जाता हैं उसी प्रकार आर्यश्रावक दितीय ध्यानसे युक्त होता है। यहाँ जैसे तिल, मूँग आदि अनका समह किया जाता है वैसे आर्यभावक नृतीय ध्यानसे युक्त होता है। यहाँ जैसे घृत, मरखन आदि पौष्टिक और ओषघि-पदार्थोंका संग्रह किया जाता है वैसे आर्यआवक चतुर्थ ध्यानसे युक्त होता है।

इस सम्यक् समाधिकी प्रथम, दितीय, तृतीय और चतुर्भ ध्यान, यट चार सीडियाँ है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुस और एकागता, इन पाँच चित्तकृतियोगा प्रथम ध्यानमें प्राधान्य रहता है। दूसरे व्यानमे वितर्क, विचार नहीं रहता। प्रीति, सुख और एकायता, इन तीन ही मनो-वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है। तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं रहती, केवल सुख और एकायताका वैशिष्ट्य रहता है। चौथे ध्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकायताका प्राधान्य रहता है।

यहाँ वितर्क, विचारादिका थोडा-सा स्पष्टीकरण अनुचित न होगा। समाधिविषयमें चित्तके प्रथम प्रवेश-को वितर्क कहते हैं । उस विषयमे करनेको विचार कहते हैं। उससे जो आनन्द उत्पन्न होता है वह ही प्रीति, उसके कारण मनमें जो समाधान होता है वह है सुख। और उस विषयमे चित्तकी जो एक-वाक्यता है उसका नाम एकामता और उस विपयके अत्यन्त परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो वेफिकरी या निष्कम्पता है उसको उपेक्षा कहते हैं । इस वातको ठीक-ठीक अनुभव करनेके लिये साइकिलका उदाहरण यहाँ देना अच्छा होगा। जब हम पहले-पहल साइकिलपर चढना सीखते है तब समतोल साधना ही वहुत कठिन हो जाता है। इस समतोलको वितर्क कहा जा सकता है। एक वास समतोल प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है, इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। साइकिलकी गतिमें हमारा मन अनुमजन करता है। यही 'विचार' है। वितर्क और विचारके द्वारा साइकिलपर प्रभुत्व सम्पादन करने-पर अपने मनको एक प्रकारका विलक्षण आनन्द प्राप्त होता है, वही प्रीति है। घीरे-घीरे शरीरको समायानका अनुभव होने लगता है, वही है सुख । और एक प्रकारकी तन्मयता प्राप्त होती है, यही है एकाप्रता । साइकिलपर चढनेका अभ्यास जैसे-जैसे बटता जाता है वैसे-वैसे समतोन रखनेकी किंवा साद्यकिलकी गतिका निरीक्षण करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात् वितर्क और विचार उट जाते है। रेवल प्रीति, मुख और एकाप्रता, इन ग्राचियोका प्राधान्य रहता है। बादमे उसमे विशेषन्यमे आनन्द भी नहीं रहता, केवल शारीरिक मुख रहता है। और अन्तर्भ यर भी नहीं रहता; देवल उपेक्षा और एक प्रता, इन दो ही वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है। प्राणीमात्रपर मिनताका स्वान वरना, कोर्र प्रवाश-जेना सर्वव्यामी विषय लेकर उसपर

ध्यान करना, अथवा अपने ही श्वाचोच्छ्वासपर घ्यान करना, इनमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे भी इसी प्रकारके होते हैं।

उपर्युक्त विवेचनते स्पष्ट है कि समाधि कितने महत्त्व की है और उसके विमाग क्या है। किन्तु पाठकोंको सरण रहे कि समाधि कितने भी महत्त्वकी क्यों न हो, फिर भी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये। राजव्यवस्थाको व्यवस्थित दगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी आवश्यकता रहती है। किन्तु यदि उसका अधिकार अपरिनित वह गया तो उससे देशका कल्याण न होकर प्रजाम अत्यिक असन्तोष फैल जायगा, जिसका अनिवाय परिणाम क्रान्ति होगा। इसीलिये समाधिका महत्त्व मर्यादाके बाहर न जाय, इसलिये उत्साहद्वारा उसको काव्यमें रखना चाहिये। समाधियर उत्साहका ब्रेक लगानेसे समाधि अपायकारक नहीं हो सकती।

श्रदा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पाँच मानविक चंकियाँ हैं। परन्तु उनमें नामझत्य किन प्रकार रक्ला जाय, इसका विवेचन विश्विमार्गादि वौद्यन्थोंमं बहुत सुन्दरतासे किया गया है। आचार्य कहते हैं कि 'श्रदाका अविरेक होनेसे और प्रजाके मन्द होनेपर मनुष्य सारहीन नार्तोपर वि वास करने लगता है। प्रज्ञा नलशालिनी हुई और श्रदा मन्द हुई तो मनुष्य लार्यनाषक हो जाता है। इनमें क्या, उत्तमं क्या, इस प्रकारके विचारोंसे परोपकारादि धार्मिक हरपीन उसका विश्वास नहीं रहता, वह तो केवल पेटपुजारी वन जाता है। अतः इन दोनों मनोवृत्तियोंने तनतोल ग्लना जनरी है। समाधि मन्ट हुई और नेवल उत्ताह ही बढ़ा तो ननुष्य आनतिच हो जाता है। एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा करते थे कि 'इन लोगोंको घटेमें ८० मील चालते चलनेपाना रेलगाडी तो चाहिये। परन्तु इष्ट खानपर पहुँचने-पर क्या दरना है, इसपर विचार करनेका अवकाश वहत भोड़े लोगोंको है। इसका अर्थ यह है कि समाधिके विना केनल उन्हारने ननुष्यको सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विरुद्ध समावि वलवती हुई और उत्साह मन्द हुआ तो मनुष्य आरुची वन बाता है, निद्रामें चुल नान देता है और इसते उत्तके हायाँ कोई भी इष्टकार्य सफल नहीं होता। अत समाधि और उत्साह, इन दोनों मनोश्चिचोंमें समतोल रत्मना अन्यन्त आवश्यक है। स्मृति यानी नारित **चवत दोनो चाहिये । उत्लाहकी दृद्धि हुई है**, सनाधि नन्द दुरं दे, जादि वाताँकी जानकारी रखनेके लिये स्मृतिकी चहुत ही आवश्यकता है।

स्मृति, धर्मप्रविचय, वीर्व, प्रीति, प्रखिष, समाधि और उपेक्षा, इन सात अ कुशल मनोष्ट्रियोंको बोध्यंग कहते हैं। त्मृतिका अर्थ पहले कहा ही गया है। धर्म-प्रविचय माने विवेचक बुद्धि, वीर्य माने उत्लाह, प्रविध्य माने शान्ति । इन मनोवृत्तियोंके अयोग्य और योग्य कालके सम्बन्धमें भगवान् बुद्धदेव कहते हैं। 'भिज्ञओ । जिस समय चित्त जडतापूर्ण हो उस समय प्रसन्धि, समाधि और उपेक्षा, इन तीन वोध्यगोंकी मावना करना उपयुक्त न होगा । जैसे जो मनुष्य आग जलाना चाहता है पर वह गीली लकड़ी, या कड़े या धासको काममें लाता है तो क्या आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि उसका चित्त जड है और वह प्रसन्धि, समाधि और उपेक्षा, इन तीन चन्नोच्यंगोंकी मावना करना चाहे तो उसके चिचको प्रोत्साहन न मिलेगा । क्योंकि चिच वो पहले ही जड है और उसको इन तीन बोध्यगींके लिये कान्में रखना सम्भव नहीं, पर उस अवसरपर धर्म-प्रविचय, वीर्य और प्रीति, इन तीन सबोध्यंगोंकी भावना वहुत हितकर है, क्योंकि उत्तरे जड चित्तको जीवन प्राप्त होता है। दूतरे सानपर भगवान् कहते हें---

'मिक्कुओ ! जिस समय चित्त भ्रान्त हुआ हो उस समय धर्म-प्रविचय, वीर्य और प्रीति, इन तीन सवोध्यंगींकी भावना उचित नहीं । क्योंकि इन भावनाओंके कारण चित्तभान्तताका उपराम न होकर वह और मी भ्रान्त हो जायगा । यदि कोई पुरुष चाहता है कि प्रव्वित्त हुई आगको हुझा दे तो उसको हुझानेके लिये सूखी लकड़ी, धास और कडेका उपयोग करनेसे वह अप्रि शान्त न होकर अधिक प्रव्वित्त हो। जायगी । इसी प्रकार चित्तके भ्रान्त हो जानेपर धर्म-प्रविचय, वीर्य और प्रीति इन तीन स्वोध्यगींकी भावना करनेसे वह प्रशान्त न होकर अधिक उत्तेजित हो जायगा । ऐसे अवसरपर प्रस्वित्व, समाधि और उपेक्षा, इन तीन स्वोध्यगोंकी मावना करना यो य है।

अत्र रहा स्मृतित्रोध्यंग । भिनुओ ! हमको चाहिये कि इस संत्रोध्यंगका उपयोग हम सर्वत्र करें । तात्त्रयं, समाधि कितनी भी उपयुक्त स्यों न हो, फिर मी उसको सर्वयैव प्राधान्य देना अपायकारक हैं। देशमें

वृत्ति दो प्रकारकी है—कुशल बार अकुशल। परोपकार-मूल्क, प्रेनमूलक और शानमूळक प्रवृत्ति कुशल, और लोममूळक, देपमूळक, मोहमूळक प्रवृत्ति अकुशल कहलाती है।

झगड़े-टरे न हों, इसिलये शासककी वड़ी आवश्यकता है। परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो उसका उन झगड़ोंसे भी अधिक नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार कुशल मनोर्नात्त्योंमें केवल समाधिको प्राधान्य दिया जाय तो ब्रेशलस्यादि शत्रु अन्तःकरणमे प्रवेश करके मनुष्यके नाशमें कारणीभृत हो जायंगे। इसीलिये अशोकादि राजागण आराम—विलासिताकी और हुक्मतकी इच्छा दूर रखकर प्रजाको सुख पहुँचाने-मे अधिक दक्ष रहा करते थे। इससे यह आवश्यक जान पड़ता है कि समाधिका यह वास्तिवक कर्तव्य है कि उत्साहादिकी सहायतासे सर्व कुशल मनोवृत्तियों में समाधान रखनेके लिये तत्पर रहे। (प्रो॰ कोसवीद्वारा लिखित 'समाधिमार्ग' नामक मराठी पुस्तिकासे)

**--1≯**+⋠७१**+≪1** --

## योग-तत्त्व

(लेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया)

'योग' शब्दका अनेक प्रकारके उद्देशों और भावों में प्रयोग किया जाता है। इस शब्दके आदिमें यदि कोई विशेषण आ जाय तो उस विशेषणके अनुसार इसका अर्थ होता है, जैसे श्रीमद्भगवद्गीता में 'योग' शब्दसे कई प्रकारके विषयोका चर्णन किया गया है। यथा—सांख्ययोग, कर्मयोग, भक्ति-योग, ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, ऐश्वरयोग आदि। दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्तिकों भी योग कहा है।

- (क) साल्ययोग—अहता-ममताका नाश करके सिचदानन्दघन सर्वन्यापी परमात्मामे एकी भावसे स्थित होना।
- (ख) कर्मयोग—फल और आसक्तिको त्यागकर ईश्वर-अर्थ या कर्तव्यबुद्विसे, समत्व भाव रखते हुए विहित कर्मोंको करना अर्थात् निष्काम कर्म ।
- (ग) मिकयोग—साकार भगवान्को स्वामी समझकर अनन्य श्रद्धारे युक्त होकर चित्तको तन्मय करना ।
- (घ) ध्यानयोग—एकाप्रचित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र ओर एकान्त स्थानमें योग्य आसनपर वैठकर ससारके चिन्तनका सर्वथा अभाव करके एक ई'बरका ही चिन्तन करना।
- (इ) अष्टागयोग—गीता अ० ८, क्लोक १२ अर्थात् इन्द्रियोंको रोककर मनको द्ध्रियमे स्थिर करके, प्राणोंको मस्तक्तमे स्थापन करके योगधारणामे स्थित होना इत्यादि तथा अध्याय ४, क्लोक २९ में 'अपानवायुमे प्राणवायुको ह्यन करते है तथा अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपान-वायुको ह्यन करते है तथा अन्य योगीजन प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणायाममे परायण होते हैं' इत्यादि चचनोंसे अष्टाङ्गयोगका वर्णन आया है।
- (च) पेश्वरयोग—गीता अ० ९ श्लो० ५ में दिसलागा है—'पश्य में योगमैन्तरम्'। तथा अ० १० श्लो० ७ मे—

एतां विमूर्ति योगं च मम यो वेत्ति तस्वतः।

(छ) आत्यन्तिक दु खोंकी निवृत्तिरूप योग—गीता अ०६ श्लोक २३—

तं विद्याद् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।

अर्थात् दुःखके सयोगसे जो रहित है उसकी योग-सज्ञा है, उसको जानना चाहिये।

योगके कई प्रन्थोमें 'योग' शब्दसे मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, लययोगका भी वर्णन है ।

मन्त्रयोग-- 'मन्त्रजपान्मनोलयो मन्त्रयोगः'---मन्त्र-जापसे जो मनका लय करना है उसको मन्त्रयोग कहते हैं।

हठयोग—'ह' से सूर्य, 'ठ' से चन्द्र अर्थात् इडा-पिज्जला नाडी । इनके सयोगसे सुषुम्नाके उत्थानका साधन, तथा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा आदि षट्चक्र भेद करनेको हठयोग कहते है।

राजयोग—िकसी स्थिर आसनसे और शाम्भवी आदि किसी मुद्राद्वारा चित्त एकाप्र करके मुखपूर्वक आत्मसत्ता-का अभाव होकर एक परमात्मभावके रह जाने तथा इसी अभ्याससे अर्थात् मनोनिरोधसे प्राणोके निरोध होनेको राजयोग कहते हैं।

लययोग—यह अनेक प्रकारका है। स्थिर आसनसे बैठकर मनको अनहद गब्द, दिव्य प्रकाश या मूर्तिविशेषमे लय करनेका नाम लययोग है।

और भी अनेक प्रकारके योग तन्त्रशास्त्र और योग-प्रन्थोमे मिलते है। पातञ्जलयोगदर्शन, जो योग-शास्त्रोंमे प्रधान मान्य प्रन्थ है, उसके मतानुसार योगशब्दकी परिभाषा है—'योगश्चित्तवृत्तिांनरोधः'। अर्थात् चित्तवृत्तिके निरोधका नाम योग है। यहाँ 'निरोध' शब्दको समझनेके िष्ये चित्तकी पाँच अवस्थाओंका जानना आवश्यक है, क्योंकि योगगास्त्रकार चित्तकी निरुद्धावस्थाको ही योग मानते हैं। अन्य अवस्थाओंको योग-भूमिमे नहीं अङ्गीकार करते, पर योगके साधनयोग्य जो चतुर्थावस्था अर्थात् एकाप्र अवस्था है उसको लिया है। बोष तीनों अवस्थाएँ साधनके योग्य भी नहीं है।

चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नाम-मृट क्षित्त, विक्षित्त, एकाग्र और निरुद्ध ।

नृढ अवस्थाका खरूप-तमोगुणप्रधान, प्रवीपर, हानि-लानके विचारसे रहित, अपने तुच्छ भोगके लिये परपीड़न और हिंसापरायण कान, क्रोध आदि दुराचारसे प्रणे श्रीत । यह खरूप नीच पापी पुरुषोंका होता है।

क्षिप्त अवस्था-रज ओर तमप्रधान केवल स्वार्थ-भोगकी कृति जेते साधारण भोगी तसारी पुरुषोंकी होती है।

विश्विष्ठ अवस्था-रजोगुणप्रधान वनारी पुरुषोका चित्त कमी विषयोंकी तरफ दौड़ता है तो कभी परमार्थकी तरफ, चित्त अव्यवस्थित और चञ्चल रहता है। यह अवस्था जिजानुओकी होती है।

एकाप्र अवस्था—सस्वगुणप्रधान साधक पुरुषोकी होती है, जिनकी चञ्चलता नष्ट हो गर्मी है, साध्यविषयने चित्त लगा हुआ है।

निरुद्धावस्या चन्यूर्ण चित्तवृत्तियों हा पूर्णतया शान्त हो जाना इस प्रकारकी निरुद्धावस्थाको योग कहते हैं।

'योग' शब्दते लोग नेल या तम्मिश्रण अर्थात् दो या अधिक पटाधों या जीवोका निल्करूप अर्थ ही ग्रहण करते हे। पर योगदर्शनमें चित्तत्विक निरोधको योग कहा है और श्रीमद्रगबद्गीतामें 'दु. खोंके तथोगके वियोग का नाम योग' है। इत प्रकार ताधारण प्रचल्ति अर्थमें अप गीता तथा योगदर्शनके पारिमाणिक अर्थमें विपरीतता प्रतीत होती है, परन्तु विचारण्वक देखा जायतो वास्तवमे ऐता नहीं है। शब्दोका प्रयोग कहीं वाच्यार्थम और कहीं ल्ब्यार्थमें होता है। तभी खालोमें वाच्यार्थम और कहीं ल्ब्यार्थमें होता है। तभी खालोमें वाच्यार्थम हीं लिया जाता। वैते कोई दु खते पुकारता है कि 'में मारा गया', तो रचका अर्थ यह नहीं कि वह तचनुच मर गया, विक् रतना दी अनिप्राय होता है कि उत्त पुक्पकी अर्थ, पुत्र या अन्य किसी प्रकारकी ऐती हानि हुई है जिसे वह मृत्यु-तस्य नानता है।

> गीता अ०५, स्रोदः १८ में दिखा है— विद्याविनयसम्पत्ते ब्राह्मणे गवि इन्द्रिनि । द्युनि चैव इवपाके च पण्डिता समद्रश्चिनः ॥

'त्रानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें, गौ, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमें समदर्शी होते हे।' यदि कोई इस स्लोक्के अनुसार दूधके लिये गो न लाकर द्वितया लाता है और सवारीके लिये हाथीके वदले विद्वान् ब्राह्मणको जोतता है तो यह जानी नहीं, उन्मादी है। तात्पर्य, लक्ष्यार्थ ही नुख्यत देखना होता है। योग-शब्दकी परिभाषा गीता और योगदर्शनके मतने उसी प्रकार लक्ष्यने सम्बन्ध रखनेवाली है। योग शब्दके सरलायके अनुसार देखें तो यही अर्थ निकलता है कि जीव और ईस्वरका स्योग वा मिलन ही योग है। परन्तु ईस्वरके स्योगमें अनेक प्रकार है। जैसे कहीं तो एकीभावने सम्मेलन है, अर्थात् आत्मस्ता परमात्मामें लय होकर केवल परमात्मा ही अवशेष रह जाता है। जैसे गीता अ० ६, स्टो० ३१—

सर्वमृतस्थित यो मां मजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥

'जो पुरुष एकीभावमें खित हुआ सम्पूर्ण भ्वोनं आत्मरूपसे खित नुझ (परमात्मा) को भजता है वह योगी सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मेरेमें ही वर्तता है।' यही स्योग कहीं त्वामी-सेवकभावका, कहीं सखामावका, कहीं पुत्रभावका योग है। कहीं सर्वत्र आत्मभावसे परमात्म-प्रातिकप स्योग भी योग है। जैसे—

सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चारमनि । ईक्षते योगयुक्तारमा सर्वत्र समदर्शन ॥

योगते युक्त, सर्वत्र सनदर्शी पुरुष आत्मको सन्पूर्ण न्तोंने अनन्यरूपते स्थित देखता है और सम्पूर्ण न्नोंको आत्माने देखता है। क्हीं अत्यन्त सुस्की प्राति अर्थात् नित्य शाश्वत अखण्ड सुखना स्योग भी योग है।

प्रशान्तमनस होनं योगिनं सुखमुत्तमम् । उपैति शान्तरज्ञसं ब्रह्ममूतमक्हमपम् ॥ युञ्जतेव सद्दात्मानं योगो विगतक्कमपः । सुबेन ब्रह्मस्पर्शमत्वन्तं सुखमरमुते॥

जिसका मन अच्छी तरह ज्ञानत है और जो पापने रहित है और जिस्ता रज्ञां जानत हो गया है ऐसे इस जिस्तानन्दधन ब्रह्मने एकीन्त हुए योगीको अति उत्तन आनन्द प्राप्त होता है। और वह पापरित योगी दस प्रकार निरन्तर आत्नाको परनात्नाने लगाता हुआ सुन्तपूर्वक परब्रह्मप्राप्तित्वप अनन्त आनन्दको अनुनव करता है।'

—इत्यादि प्रमाणोंसे'योग' शब्दसे ईश्वरप्राप्ति या मिलन किसी भी रूपमें समझ लें तो 'योग' शब्दकी परिभाषा ठीक समझमें आ जाती है।

योगदर्शनके अनुसार भी 'योग' शब्दका लक्ष्यार्थ देखिये-

'तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्'—तव द्रष्टाकी खरूप-स्थिति भी होती है।

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावरच । 'उससे खरूपज्ञान और विष्ठोका नाश होता है।' योगाङ्गानुष्ठानाद्युद्धिक्षये ज्ञानद्विसराविवेकख्यातेः।

'योगके अङ्गोके अनुष्ठानसे अशुद्धिका क्षय होनेपर आत्मरानतक ज्ञानकी दीप्ति होती है।'

## सर्वपुरुपयोः शुद्धिमाम्ये कैवस्यम्।

'बुद्धि और पुरुषकी शुद्धिकी समता होनेपर अर्थात् स्वच्छता होनेपर कैवल्यावस्था होती है।'

अतएव 'योग' शब्दके सरलार्थ और लक्ष्यार्थमें भेद नहीं रहता। इस दृष्टिको सामने रखकर जब हम पूर्वोक्त परिभाषाका विचार करेंगे तो पता लगेगा कि योग अर्थात् परमात्माका सयोग ही सव दुःखोंके सयोगका अभाव करनेवाला है।

दुःसोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति और परमात्माकी प्राप्ति दोनों ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली है। इसलिये इसको योग कहा है। चित्तवृत्ति-निरोध अर्थात् चित्तकी सम्पूर्ण वृत्तियांका निरोध होनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, शानरूप परमात्माका सयोग होता है, चित्तमें जवतक विजासीय वृत्तिका प्रवाह होता है और जवतक किसी भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तयतक खरूपमे स्थिति नहीं धोती। यहाँतक कहा है कि-

## तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीतः समाधिः।

'उस साधनगृत्तिका भी निरोध होनेपर अर्थात् सर पृत्तियाका निरोध होनेपर निर्मीज समाधि होती है अर्थात् कैनस्पिस्यिति होती है।'

गीतामे दिस गया है-

सङ्करवयभवान् कामान्त्यकत्वा सर्वानशेयतः। मनसैवेनित्रयमाम विनियम्य समन्ततः॥ शनीः शनित्पामेद् बुद्धण घृतिगृहीतया। आतमस्य ननः कृतवा न किञ्चद्वि चिन्तयेत्॥

'मजन्यमे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओं-में पर्वताने त्यामहर मनहे जारा सब रिव्हिगांको सन

ओरसे अच्छी प्रकार वशमे करके शनै:-शनै: (अभ्यास करता हुआ ) उपरामताको प्राप्त हो और धैर्ययुक्त बुद्धि-द्वारा मनको परमात्मामें हिथर करके कुछ भी चिन्तन न करे।'

## न ह्यसंन्यस्तसङ्कर्षो योगी भवति कश्चन।

सङ्कल्पोको न त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 'योगारूढस्य तस्यैव गमः कारणमुच्यते'—उस योगमे आरूढ़ हुए पुरुषके लिये सर्व सङ्कल्पोका अभाव ही कल्याणमें हेतु हैं।

#### सर्वसङ्करूपसंन्यासी योगारूढस्तदोडगते।

'सर्व सङ्कल्पोका त्यागी पुरुष योगारूद कहा जाता है। अौर भगवान् श्रीकृष्णने यह भी कहा है कि चित्तवृत्तिके निरोधके विना योगकी प्राप्ति नहीं हो सकती । जैसे-

## असंयतात्मना योगो हुडप्राप इति मे मितः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥

'मनको वशमे न करनेवाले पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य है अर्थात् प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। इन्हीं सब हेतुओं को लेकर योगका लक्षण चित्तवृत्तियोका निरोध कहा है।

योगशास्त्रमें वृत्तिके पाँच भेद कहे हैं---

'वृत्तयः पञ्चतय्यः क्रिष्टाक्षिष्टाः' । क्लिष्ट-अक्लिष्ट भेदोवाली पॉच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति । ये पाँचो वृत्तियाँ क्लिष्ट भी होती है और अक्लिप्ट भी।

प्रमाण-योगशास्त्रमे तीन प्रकारके माने गये हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम (गास्त्र)। जव चित्तवृत्ति सासारिक विषयोको प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शास्त्र-जन्य प्रमाणोद्वारा अपना विषय करती है तव इस चित्तवृत्ति-को क्लिप्टप्रमाणचृत्ति कहा है और जव चित्तवृत्ति पारमा-र्थिक-कल्याणसम्बन्धी विषयोका प्रत्यक्ष, अनुमान या शान्त्र-जन्य प्रमाणोद्वारा चिन्तन करती है तय उस वृत्तिको अक्तिष्टप्रमाणवृत्ति कहा है, क्योंकि यह कल्याणमें सहायक है।

### विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्र्पप्रतिष्टम् ।

विपर्यय मिथ्याजानको कहते हैं, जो उसके रूपमे प्रतिष्ठित नहीं है—जैसे रज्जुमे सर्प, सीपमे रजत और स्थाणुमे मनुष्यका ज्ञान विपर्वयज्ञान है।

'सर्व सहिवदं नहां', 'मत्तः परतरं किञ्चिद्दिः

— इत्यादि श्रुति-समृति-वचनोंसे जब एक ईश्वरके विना कुछ मी नहीं है, जो कुछ भासता है और जिसको भासता है वह तब कुछ ईश्वर ही है, तब ऐसी अवस्थामें ईश्वरमय चराचरके स्थानमें अन्य मायिक पदार्थोंकी सत्य भावनानी लो वृत्ति है वह क्षिप्रविपर्ययव्यक्ति है। और जब किसी एक स्थानमें, एकदेशमात्रमें ईश्वरमावना है और अन्यत्र ईश्वरबुद्धि नहीं है, यह यद्यपि विपर्ययव्यक्ति है तथापि अक्षिप्रविपर्यय है। कालान्तरमें एकदेशीय ईश्वरभावमें परिणत हो जायगी। इसल्ये यह अक्षिप्रविपर्यय है।

विकल्प—'शब्दज्ञानानुपाती वल्तस्यो विकल्प '— सञ्द्रज्ञानके अनुसार होनेवाली वृत्ति जिसमें वृत्त कोई नहीं है, उसका नाम विकल्प है। समीपमे प्रत्यक्ष वृत्त नहीं है, पर सञ्दोको सुनकर उससे मनःकल्पित वल्तुका ज्ञान जिस वृत्तिसे होता है उसको विकल्पवृत्ति कहते हैं— जैसे मनोराज्य। यह वृत्ति जत्र सांसारिक स्त्री-पुत्रादि पदार्थोंको विषय करती है तब ह्रिप्शविकल्पवृत्ति कहलाती है। और जब ईश्वरके स्वरूपको, चाहे वह साकार हो या निराकार, वेद या सास्त्रोके ज्ञाद्योंके आधारसे मनमें भावना-द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अह्निप्शविकल्प-वृत्ति कहते ह।

निद्रा-- चासारिक विषयोका चिन्तन करते-करते अव निद्रा आ जाती है तव उसको क्षिष्टिनद्राञ्चित कहते हैं और जन ईश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाम्यासमें निद्रा आ जाती है तव यह अक्षिष्टिनद्राञ्चित हैं।

स्तृति—जब विचर्राच सासारिक अतीत विषयोंका विन्तन करती है तब वह हिंश्टरन्शतिन्ति है और जब मगब्दिययको सरण करती है तब वही नृत्ति अहिंश-स्तृतिनृत्ति है। इस प्रकार विचर्राच हिंश्श-अहिंशके मेदसे पाँच प्रमार्गी वर्णित हुई।

योगकी मातिमें योगशात्रानुतार आठ तोपान वर्णन किये गये हैं—यम, नियम, आत्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, भारणा, ध्यान और तमाधि।

योग वाल्यमें निवींज समाधिको ही कहते हैं, और सब अज उन चरम पदको प्राप्त करनेके साधन है।

यन-निवमके, योगी याजवल्यके मतानुसार, दस-दस नेव किये गर्व है। पर पतज्जिल ऋषिके अनुसार पाँच-पाँच नेद है। अहिंसा, सत्य, अत्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिष्रह यम है। श्रीच, सन्तोप, तप, खाष्याय और ईश्वरप्रणिधान नियम है। आसन—सिद्धासन, पद्मासन, खिस्तकासन आदि भेदते चौरासी आसन कहे गये हे। जिसको जो आसन अनुकुल हो उसी आसनसे वह अम्यास करे।

प्राणायाम—

वाह्याभ्यन्तरस्तम्भष्टतिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसुक्म ।

यहीं से खास योगसाधनका कार्य आरम्भ होता है— इस विषयको लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है। पर सक्षेपमे कुछ समझानेकी कोशिश की जाती है। जो सजन इस विषयको अभित्र योगीदारा समझकर प्राणायामका अम्यास करते हो वे सुगमतासे समझ सक्केंगे। प्राणायाम शब्दका अर्थ है—'प्राणस्य आयामो गतिरोघ' इति। अर्थात् प्राण प्राणवायु या श्वास-प्रश्वासको कहते है, उसकी गतिको रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है। कहा है—

तिसन् सित शासप्रशासयोगीतिविच्छेर प्राणायामः।

'आसन सिद्ध होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गतिको रोकने-का नाम प्राणायाम है।' गतिको रोकनेका विचान साधनपादके पचासर्वे सूत्रमं कहा है।

प्राणायामके चार अङ्ग है-पुरक, रेचक,आन्तर हुम्भक और बाह्य दुम्मक। वायु बाहरते खींचने अर्थात् श्वान छेनेका नाम पुरक है। वायु त्यागना अर्थात् प्रश्वासका नाम रेचक है। वायुको भीतर खींचकर रोकनेका नाम आन्तर हुम्भक है। वायुको वाहर त्यागकर श्रास न लेने अर्थात् ठहरने-को बाह्य क्रम्भक कहा जाता है। मूल सूत्रमें 'बाह्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्ति' वाला प्राणायाम कहा है । यहाँपर 'वाह्य' शब्दसे रेचक, 'आभ्यन्तर' शब्दने पूरक और 'ताम्भ' शब्दने नुस्भव-का अभिप्राय है। इस प्रकारका प्राणायाम देश,काल, संख्या-के अनुसार दीर्घ और सूस्म होता है। यहाँ देशने अभिप्राय यह है कि खासके लेने और त्यागनेमे खास जितना लवा भीतर जाय उतना ही ल्या वाहर जाय । इस दीर्घताको देश नहते हैं। अन्यानने श्वानकी दीर्घता क्रमसे बढ़ती है। काल्से वहाँ यह उद्देश्य है कि पुरक्रमें जितना समय लगे उससे चतुर्गुण समयतक कुम्भक करना चाहिये। फिर रेचक-के लिये प्रक्रे द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थात् यदि १५ सेकण्ड प्रक्रमे लगें तो ६० सेकण्ड सम्मक और ३० तेकण्ड रेचकमं लगाना चाहिये । इस प्रकारसे १०५ तेक्डमें एक प्राणायाम हुआ । यह १०५ **प्राणायानके** लिये कोई निर्दिष्ट नहीं है। नियमको समझानेने लिये उदाहरणसे समयका

विभाग दिखाया गया है । प्रारम्भिक अभ्यासमे १५ सेकंडसे कममे भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा सकता है और अभ्यासके वाद १५ सेकडसे अधिक समय पूरकमे लग जाता है। पर विधि यह है कि पूरकसे चौगुना कुम्भकका और दुगुना रेचकका काल होना चाहिये । 'सख्या' शब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि पूरकमे जितनी सख्या नाम-जपकी हो उससे चतुर्गुण जपकी कुम्भकमें होनी चाहिये और द्विगुण सख्या रेचकमे । उदाहरणस्वरूप यदि सोलह प्रणवमन्त्रसे पूरक हो तो चौंसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्भक और वत्तीस प्रणव-मन्त्रसे रेचक होना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासीको यह ध्यान अवस्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपर्युक्त नियम ठीक रखते हुए प्राणायामका अभ्यास करे। सव प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात् यदि प्रतिदिन पचास प्राणायामका अभ्यास कोई करता हो तो सभी प्राणायाम समान होने चाहिये । कोई भी प्राणायाम छोटे-बड़े, अल्प-अधिक काल या सख्याके न हो । प्राणायाम प्रारम्भमे सूक्ष्म होते हैं, आगे चलकर दीर्घ हो जाते हैं । नियमानुसार प्राणायाम करनेसे क्रमशः श्वास-प्रश्वासके रोकनेकी शक्ति वढती है। पारमार्थिक लामके अतिरिक्त खारध्यसम्बन्धी लाभ भी अनेक प्रकार-का इससे होता है।

योगाम्यासी जन कुम्मक दो मेद मानते हैं और दोनो ही करनेयोग्य हैं। एक वाह्य कुम्मक दूसरा आम्यन्तर कुम्मक। जिस प्रकार आन्तर कुम्मक की विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं नियमों के अनुसार काल और सख्याका ध्यान रखते हुए वाह्य कुम्मक भी किया जा सकता है। अवश्य प्रारम्भमें इसके अम्यासमें कुछ कठिनता माल्यम होती है, पर प्राणा-यामका कुछ अभ्यास हो जाने के बाद बाह्य कुम्मक को भी साथमे जोड़ सकते हैं। यह वाह्य कुम्मक रेचक वाद किया जाता है और इसके वाद फिर पूरक आरम्म हो जाता है अर्थात् प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र वन जाता है। पूरक, फिर आन्तर कुम्मक, फिर रेचक, फिर वाह्य कुम्मक, फिर पूरक, कमशः इसी प्रकार चक्रवत् चलता रहता है। अनियमित प्राणायामके अभ्याससे लाम नहीं होता और हानिकी भी सम्भावना है। पातज्ञल योगदर्शनमें चतुर्थ

प्राणायामके नामसे एक और प्राणायामका वर्णन किया गया है।

'बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः'-अर्थात् वाह्य, आभ्य-नतर आदि विषयोके नियमका उलंघन करके एक चौथा प्राणा-याम होता है। यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है। प्राणायामके और भी अनेक प्रकार है, जिनका वर्णन विस्तार-भयसे नहीं किया जाता। प्राणायाममें वायु खींचनेकी और त्यागनेकी विधि साधारण श्वास-प्रश्वासकी विधिसे कुछ भिन्न है और नाक दवाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है। बन्धद्वारा वायुको रोकना चाहिये। यह सब किया समझने-की है, छिखकर प्रकट करना कठिन है।

वहत-से सजन योगकी महिमाको देखकर योगाभ्यासी वनना चाहते हैं और योग-साधनके प्रथम सोपान प्राणा-यामसे आरम्भ करते है। उसका परिणाम, मेरा जहाँतक अनुभव है, यही होता है कि थोड़े काल गाद वे लोग अम्यास छोड़ देते है और साधनसे उनकी रुचि हट जाती है। इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो लोग यम, नियम और आसनके अभ्यासको अच्छे प्रकार किये विना ही प्राणायामकी तरफ दौड़ते है उन्हे प्राणा-याममे सफलता मिलनी फठिन है। क्योंकि जिसका आसन सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये वैठनेपर चञ्चल ही रहेगा, स्थिर होकर मुख-शान्तिसे अभ्यास नही कर सकेगा। और जिन्होंने यम-नियमका साधन नहीं किया उनका चित्त सांसारिक विषयोमें विक्षित रहेगा । सासारिक चिन्तन और काम, क्रोध, लोभादिसे जो विक्षिप्तचित्त है वह प्राणायामकालमें देश, काल, संख्याके नियमीको ठीक लक्ष्यमें रखकर तन्मय होकर अभ्यास नही कर सकता, यह स्पष्ट है। अभ्यासकालमे विजातीय किसी प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही देश, काल, सख्याका नियम गङ्बङ हो जाता है। और भी कारण है, जपर कुछ एकका दिग्दर्शन करा दिया गया है। आहार, विहार, शयन आदिके नियमनकी भी आवदयकता रहती है। प्राणायामके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका विषय आता है। ये सव विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार अधिक हो जाता है। इसलिये लेख यहीं समाप्त किया जाता है। जो कुछ लेखमे त्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा

### योग क्या है ?

( लेखक---श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल )

चीन भारतमें जितने मुमुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें प्राण्डि जो लोग तपः, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान-👸 📈 🕏 रूप कियायोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार करते थे, उन्हीं लोगोका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कहलाता था। इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अथवा शङ्कर हैं। समस्त दर्शनशास्त्रीमें योगदर्शन ही प्राचीनतम दर्शन है। प्राचीन मुनि पत्रक्षलि इस योग-दर्शनके रचियता है। इस योगके द्वारा समस्त तत्त्वींका ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमे परिस्कुटित होता है उस प्रकार अन्य किसी साधनाके द्वारा सम्भव नहीं । क्येंकि चित्तको सयत करनेपर जो एकायता प्राप्त होती है, उस एकाव्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या विषयका भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। और जिस समय चित्त विषयासिक प्रभृति अवैराग्यके द्वारा अभिभृत नहीं होता, उस समय वह जिस एकाम्र भूमिपर आरोहण करता है, उसके द्वारा निरोधरूप परमोपशान्ति नित्य प्रतिष्ठित होती है। इसके समान श्रेष्ठ वल और कुछ मी नहीं हो सकता । आत्मसाधात्कार-प्राप्ति ही साधनाका चरम उद्देश्य है, क्योंकि उसके अतिरिक्त दुःखनिवृत्तिका कोई दूसरा सुगम पथ नहीं है। 'अय तु परमो धर्मो यद योगेनात्मदर्शनम्'-योगके द्वारा आत्मदर्शन प्राप्त करना ही परम घर्म है। हमारे समस्त दु लभोगका मूल चित्तका स्पन्दन ही है। चित्तके स्पन्दनकी निवृत्ति होनेपर दुःखकी निश्चित्त हो वाती है, अन्यथा लाख विचार करें, आलोचना करें, या अवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओं में जो प्रणालियाँ वतलायी गयी हैं, उनमें चित्तको न्यूनाधिक मात्रामें निरुद्ध करनेका उपदेश सव सम्प्रदायोंमें प्रचलित है, ऐसा देखा जाता है। वास्तवमें चित्तको स्थिर किये विना कोई दु खरे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिये चित्तका चरम स्थैर्य जो समाधि है, उसके द्वारा त्रिताप-ज्वालाकी एकदम निवृत्ति हो जाती है। इन्द्रियजनित हमारा जो जान है, वह गुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि विश्विप्त

चित्तमे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञानसे आत्मदर्शन नहीं

होता । समाधिजनित ज्ञानके विना कोई आत्मज्ञान अथवा

आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता । कठोपनिषद्में कहा है-

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥

'जो व्यक्ति पापसे निवृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो केवल इन्द्रियपरायण है एव जो असमाहित अर्थात् एकाग्रतारित, चञ्चलचित्त है—यह कभी आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता, अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनयाला है अर्थात् फल-कामनामे आसक्त चित्तवाला है, वह केवल विचारके द्वारा आत्माको नहीं प्राप्त कर सकता।'

उपनिषद्मे आत्माकी प्राप्तिके विषयमे कहा है—
एप सर्वेषु भूतेषु गृहोत्मा न प्रकाशते।
इह्यते त्वप्रयया बुद्ध्या सुद्मया सुद्मदर्शिभः ॥

'समस्त भ्तोंके अन्दर आत्म-चैतन्य गुतरूपरे निहित है, यह समके सामने प्रकाशित नहीं होता । किन्तु व्यान-निश्रला स्क्ष्मबुद्धिके द्वारा स्क्ष्मदर्शियोंको यह आत्मा दिखायी देता है अर्थात् वह उनके सामने प्रकट होता है।'

आत्मदर्शन करनेके लिये बुद्धिको अत्यन्त सूक्ष्म करना होता है। साधारणतः विषयव्यापारसलय चित्त अत्यन्त स्थूल अर्थात् चञ्चल होता है। उस स्थूल चित्तमं सूक्ष्मतम आत्मदर्शन होना असम्भव है। इसीलिये चित्तको स्थिर करते-करते उसे इतना स्थिर कर देना होता है कि उसका सारा स्पन्दन शान्त हो जाय। इस अवस्थाका वर्णन उपनिषद्में यों मिलता है—

यदा पत्तावितष्टन्ते ज्ञानािन मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमा गतिम्॥ ता योगिमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ॥

जिस अवस्थामें पञ्चशानेन्द्रिय मनके साय स्थित रहते हैं अर्थात् इन्द्रियाँ वहिविषयका त्यागकर अन्तर्मुखी हो जाती हैं, और बुद्धि भी चञ्चल नहीं रहती अर्थात् विषय-चिन्तनका दाग उसमें नहीं लगता, योगी उस इन्द्रिय-मनो-बुद्धिकी स्थिरताको आत्मशान प्राप्त करनेकी श्रेष्ठ साधना कहते हैं। उसी स्थिर इन्द्रियधारणाको (अर्थात् इन्द्रियोंकी

निश्चलताकों) योगीलोग योग नामसे पुकारते हैं। चूँकि योग हित और अहित दोनोंका कारण होता है, इसिलये इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न आ जाय। अर्थात् उस समयमें योगीको अनेक विभूतियाँ पास होती हैं, अगर वह प्रमादवश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा । जिस वस्तुके प्रति चित्रका आकर्षण होता है उसी वस्तुकी ओर चित्तकी स्वाभाविक गति होती है। चित्त जब बार-बार उस वस्तुका भोग करता है तब उसमें तदनुरूप सस्कार उत्पन्न होते हैं, सरकारसे वासनाका उदय होता है, वासना बढते-बढते इस विराट् संसारकी रचना कर बैठती है। यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके परिणाम-नीरसताका विचार किया जाय तो उन सब यस्तओंको पानेका आग्रह मनमें फिर नहीं आ सकता । जयतक वस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तनतक उस चित्तको मलयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त भगवत्-चिन्तनका वाघक है, इसीसे सव कालमे साधकोने भगवद्भावनाके विरोधी विषय-वासनाको हैय कहा है।

हमारे अन्दर वैराग्यबुद्धिका उदय क्यों नहीं होता १ वैराग्यके प्राप्त होनेपर विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं होता और मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें प्रकृत हो सकता है। वैराग्य अनायास नहीं आता, यह समझनेपर ही विषयके प्रति प्रतिकृत्न भावका पोषण किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अन्तःकरणके अन्दर जो अश चित्तके नामसे प्रसिद्ध है, उसमे जीवके जन्मजन्मान्तरके सरकार एकत्रित रहते हैं, जबतक यह चित्त क्षीण नहीं होता तत्रतक अनादि ससार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं होती। हजारों-लाखों जन्मोंके सरकारोंसे चित्त भरा हुआ होता है, इसलिये चित्तको जीतना सहज काम नहीं है। चित्तके मूल कारण दो हैं—

## हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना च समीरणः।

'चित्तने अन्दर वृत्तिप्रयाहके केवल दो हेतु है। एक तो दे वासना अर्थात् भावनामय सहकार और दूसरा है प्राणप्रवाह।' प्राणके अन्दर वासनाका बीज और सत्कार प्रिथत रहते है। प्राणके स्वन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर पृत्तिप्रवाहरूप उत्ताल तरङ्गमाला उठना आरम्भ करती

है। इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी व्यवस्था योगशास्त्रमें बार-बार दी गयी है। निरन्तर नाड़ियोंसे होकर प्राणधारा जीवशरीरमें प्रवाहित हो रही है और वही स्वासके रूपमे स्यूलतः दिखायी देती है। यह स्वास ही जीवका जीवन है। परन्तु स्वासकी इस प्रकारकी गतिको योगीलोग ससार-वासनाका मूल कारण समझते हैं। इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने ऐसी चेष्टा की कि स्वासका ही निरोध किया जाय। क्योंकि

#### पवनी छीयते यत्र मनस्तत्र विकीयते।

'प्राणवायु स्थिर होनेपर मन स्थिर हो जाता है।' अवस्य ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है। इसीलिये योगियों में एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे सम्प्रदायने मनका निरोध करनेकी ओर विशेष ध्यान दिया है। इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिप्रहके द्वारा दूर होते हैं, यह बात महर्षि मनुके उपदेशमें भी देखी जाती है।

#### दह्मनते ध्मायमानानां धात्नां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्मनते दोषाः प्राणस्य निम्रहात् ॥

'अग्निके द्वारा उत्तप्त होनेपर धातुके मल जिस प्रकार जल जाते है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहके द्वारा इन्द्रियोके भी समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं।'

योगदर्शनमे लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके द्वारा जब प्रकाशशील सत्त्व दक जाता है तब अन्य गुण कार्य-शील होकर जीवको अकार्यमें नियुक्त करते हैं। उस प्रकाशको ढकनेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हैं-'ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्।' जवतक रज-तमके कार्य चलते रहते हैं तवतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता । अषिचा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश कार्यकारण-स्रोतको उत्पन्न कर कर्मविपाककी सृष्टि करते हैं। इसी कारण समाधि-साधनद्वारा बुद्धि स्थिर करने और सव 'क्लेश' क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अनु-ष्ठान करते हैं। क्योंकि जबतक सव 'क्लेश' क्षीण नहीं हो जाते तवतक वे अप्रसवधर्मा नहीं होते । 'क्लेश' की प्रवल अवस्था रहनेपर अशुद्धि दूर नहीं होती। परन्तु क्रियायोग (प्राणायामादिकिया) के द्वारा अशुद्धि नष्ट हो जाती है। अग्रुद्धि दूर होनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते है। सन क्लेशोके शीण हुए निना अग्रुद्ध वृत्तियोंको नष्ट करना

सम्भव नहीं होता । अगुद्ध वृत्तियोंकी प्रवल अवस्थामें उनको कोई सँभाल नहीं सकता । पहले ऐसी चेष्टा करनेकी आवश्यकता है जिससे सब 'क्लेश' क्षीण हो जायं, 'क्लेश' समूहके क्षीण हो जानेपर 'ऋतम्भरा' प्रज्ञाका उदय होता है और ऐसी 'प्रज्ञा' के द्वारा 'क्लेश' समूह अप्रसव्धर्मा हो जाता है । क्लेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न नहीं होती।

इसीलिये वसिष्ठदेवने कहा है—
दुःसहा राम ससारविषवेगविषूचिका।
योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति॥

'हे राम ियह ससाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त दुःसह है। केवल परमपावन योगाभ्यासरूप गारुड़ मन्त्रके द्वारा ही उसका उपशमन किया जा सकता है।'

साधारणतः हमारा चित्त जन ससारमुखी (जैसा अधिकांश लोगोंका होता है) होता है तब खास भी बाहरकी ओर विचरण करता है। इस स्वासकी गतिकी ओर योगियोंने ध्यान दिया है। जब खास हमारी बायीं अथवा दाहिनी नासिकासे चलता है तव ससार-वासना स्पन्दित होती है। सव जीवोंका स्वासप्रवाह इन्हीं दो नासापुटोंसे भवाहित होता है, अतएव ससार-वासना किसी तरह निवृत्त नहीं होती। इसी कारण योगियोंने ऐसी चेष्टा की है कि खास वाहरकी ओर गमनागमन न करे। वाहरकी ओर गमनागमन करनेका पथ इडा और पिन्नला नाडी है और साधारणतः अज्ञानीकी ज्ञाननाडी-सुपुम्ना-पथ वन्द रहता है। योगी इसीलिये इडा और पिंगला-नाडीका द्वार वन्द करके सुपुम्नामार्गसे प्राणको चलानेकी चेष्टा करते हैं, अन्यया मनुष्यके अन्दर बास्तविक ज्ञानका उदय होना सम्भव नहीं । हमें समस्त ज्ञान नाडी-पथसे होता है । ब्रह्मज्ञान भी नाडी-पथसे होता है, वह ब्रह्मजानप्रवाहिका नाडी सुपुमा है। उसीसे पाणको चलाना होगा। योग-शास्त्रमें कहा है---

> विधिवरप्राणसथामैनीं छोचके विशोधिते । सुपुन्नावदन भिरवा सुखाद्विशति मारत ॥ मारते मध्ययञ्चारे मनस्यैर्यं प्रजायते । यो मन सुस्थिरीमाव सैवावस्था मनोन्मनी ॥

'निधिवत् प्राणसनमके द्वारा नाडीचकके विशुद्ध होने-पर तुपुनाका मुख खुल जाता है और उसके अन्दर प्राण-

वायु सहज ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात् सुषुम्नाके अन्दर प्राणवायु सञ्चालित होनेपर मनको जो स्थिर भाव प्राप्त होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम 'उन्मनी' अवस्था है।'

इस उन्मनी अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके भी पूजनीय होते हैं । इस योगाम्यासके द्वारा कालको भी ठगा जा सकता है । वोषसारप्रन्थमें लिखा है—

गोरक्षचर्पटिश्राया हुठयोगप्रसादत । वज्जयित्वा कालदण्ड ब्रह्माण्डे विचरन्ति हि ॥

'गोरक्षनाय, चर्पटि प्रमृति योगी हठयोगके अनुष्ठानके द्वारा सिद्धि प्राप्तकर, मृत्युको ठगकर ब्रह्माण्डमें विचरण करते हे ।'

वहुत-से लोग हठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका विशेष आदर करते हैं। परन्तु योगशास्त्रमें कहा है— हठयोगके विना राजयोग और राजयोगके विना हठयोग किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता।

वास्तवमें सब योगोंके अन्दर एक प्रकारकी एकता है और परस्पर सापेक्षता है। जो इस वातको नहीं समझते वे योगी नहीं है। बोधसारग्रन्थमें लिखा है—

छपे मन्ने हठे राज्ञि मक्तौ साड्ख्ये हरेर्मते। मत्तैक्यमस्ति सर्वेपा ये बुधा मोक्षमार्गगा॥

'लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग, साख्ययोग और भक्तियोग, इन सद योगोंके अन्दर मतैन्य है। जो मोक्षमार्गगामी हे, उन सद बुधोंने देखा है कि सदका उदेश्य मोक्षपाप्ति है।'

इटिनामधिकस्पेक प्राणायामपरिश्रम । प्राणायामे मनस्यैयं स तु कस्य न सम्मतः॥

'हठयोगियोंका मुख्य साघन है श्रमसाध्य प्राणायाम— यह अन्यान्य योगियोंकी साधनासे अधिक है। परन्तु वह प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिग हो जाता है, यह कौन स्वीकार नहीं करेगा ११

योगदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामके द्वारा 'वारणासु च योग्यता मनस '—मनको धारणाविषयक योग्यता प्राप्त होती है।

पाणनी किया है नि स्वास, और अपानकी किया है प्रश्वास । इस श्वास-प्रश्वासकी गति रुद्ध होनेका नाम है सुम्मक । इसप्रकार निग्हीत प्राणवासुमें समस्त इन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं। प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है, जिसमें जबर्दस्ती वायुको रोकना नहीं पड़ता; बल्कि प्राणापानको दीर्घ करके निरन्तर ग्रहण करने और त्यागने-का जो कौशल है, उस कौशलका अभ्यास करते-करते अपने-आप वायु रुद्ध हो जाता है। इसका नाम 'केवल कुम्मक' है—

## रेचकं प्रक त्यक्तवा सुखं यद वायुघारणम्।

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक फल है। जो विधिवत् प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके श्वासकी ऊर्ध्व-अधः गतिका शेष हो जाता है। प्राण उस समय सुषुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता है। प्राणायामके द्वारा जब सुषुम्नामें प्राणकी गति होती है तब 'सहजावस्था' प्राप्त होती है और उसके बाद निर्विकार-स्कर्पमें स्थिति हो जाती है। इसीलिये योगियोने चित्त-स्थितिके लिये प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है।

योगी गोरक्षनाथजीका कहना है कि जितने दिनोंतक प्राणवायु सुषुम्नामें प्रवेश नहीं करता उतने दिनोंतक मौखिक ज्ञानकी बात कहना दम्म और मिथ्याप्रलाप-मात्र है—

> यावन्नैव प्रविशति चरनमारुतो मध्यमार्गे यावद्विन्दुने भवति हदः प्राणवातप्रवन्धात् । यावद्यानं सहजसदशं जायते नैव तस्वं तावज्ञान वद्ति तदिदं दम्भमिण्याप्रछापः॥

ेसुपुम्नाके अन्दर प्राणवेग सञ्चारित होनेपर मन सूत्यके अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात् निरालम्य होकर स्थिर हो जाता है, उस समय योगीके सब कमें निर्मूल हो जाते हैं। यद्यपि सुषुम्नाके अन्दर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि इडा-पिङ्गलाके अन्दर जो प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह वन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इडा-पिङ्गलाके प्रवाहका अवरोध करनेकी आवश्यकता है। योगी गोरखनाथने कहा है—

सुषुन्नायां सदैवायं वहेत् प्राणसमीरणः। एतद्विज्ञानमात्रेण सर्वपापैः प्रसुच्यते॥

'यह प्राणवायु सुषुम्रा नाडीमें सर्वदा ही प्रवाहित होता है। परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त पापेंसे मुक्त हो जाते हैं।'

प्राणकी चञ्चलताके कारण ही जीव ससारचक्रमें परिश्रमण करता है, अतार्य सब प्रकार हे इस प्राणको ही स्थिर करना आवश्यक है। प्राण स्थिर हो जानेपर कामादि रिप्राण फिर नाडियोको दूषित नहीं कर पाते। पहले कहा गया है कि हमे समस्त ज्ञान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात् मनमें कोई विचार (अच्छा या बुरा) आनेके पहले नाडी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है और वहीं सङ्कल्प-विकल्प आदिके रूपमें ऊपर उठता है—उस अवस्थाको ही मन कहते हैं। अतार्य नाडीका शोधन आवश्यक है। गोरखनाथजी इसीसे कहते हैं

तेन संसारचकेंऽसिन् अमतीरयेव सर्वदा।
तदर्थं ये प्रवर्तन्ते योगिनः प्राणधारणे॥
तत एवाखिला नाढी निरुद्धा चाष्ट्रवेष्टनम्।
इयं कुण्डिलिनी शक्ती रन्ध्रं स्यजित नान्यथा॥

'प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस ससारचक्रमें निरन्तर भ्रमण करता है । योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त करनेके लिये इस वायुको स्थिर करते है । इसके अभ्याससे नाडियाँ पुनः कामादि अष्ट दोषसे दूषित नहीं हो पातीं । नाडी विशुद्ध हो जानेपर कुण्डलिनी शक्ति अपने रन्त्रको छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोडती ।' यह रन्ध्र मूलाधारसे लेकर ब्रह्मरन्ध्रतक विद्यमान है । योगसाधनके बलसे कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना-विवरसे होकर ब्रह्मरन्ध्रमें जाकर जब स्थित होती है तब शिवशक्तिसयोगरूप परमयोग प्राप्त होता है ।

मूलाघारसे सहस्रारपर्यन्त जानेके पथमें छः पद्म है, इनमेसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है। सब पद्मोंकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान नहीं है। केवल आज्ञाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त कर्मबन्धन नष्ट हो सकते है। केवल यही नहीं, योगशास्त्रमें कहा है—

यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणिकन्नराः । सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशानुगाः ॥

'जो इस आज्ञाचकका ध्यान कर सकता है, उस साघकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा और किन्नर अनवरत सेवा करते हैं और वे सव उस साधकके वज्ञामे रहते हैं।'

## संवाद

( प्रेयक—स्वामी श्रीसर्वजीतपुरीजी )

भोगी-ससारवन्धो सुविचारसिन्धो सगन्ध भीनी यदि आप चाहें। तो आप मेरा यह पुष्पसार स्वीकार कीचे ऋपया अवस्य ॥ ? ॥ योगी--निरिच्छ त्राणेन्द्रिय है हमारी सगन्धकी चाह हमें नहीं है। इसीलिये गन्ध समेत पृथ्वी स्वय हुई है वशमें हमारे॥ २॥ भोगी-जो आप चाहें कि विषादहारी सुस्वाद कोई रस प्राप्त होवे। तो आप स्वीकार अवस्य कींजे विशुद्ध द्राक्षारस नो यहाँ है।। ३॥ योगी-लोमी नहीं है रसना हमारी हमें सनुद्रोदक भी सुघा है। इसीलिये स्वाद समेत पानी

मोगी—जो आप चाहें कि स्वदेशहीं में, विदेशके जगम दृश्य देखें। तो देखिये वायसकोप लीला होती यहाँ है नित जो निशामें॥ ५॥

त्त्वय हुए हैं वशमें हमारे॥ ४॥

योगी—निर्लित हैं लोचन भी हमारे योगी— हमें नहीं कीतुक-दृश्य माते। इसीलिये रूप तमेत तेज स्वय हुआ है वशमें हमारे॥ ६॥

भोगी—है र्राप्मके ये दिन तापकारी
तपा हुआ मूतल है तवा-सा।
जो वायुका सेवन आप चाहें
तो है यहाँ प्रस्तुत वायुयान॥७॥
योगी—विलासिनी है न त्वचा हमारी
निरोधते हैं हम प्राण-वायु।
इस्तीलिये स्पर्श समेत वायु
स्वय हुआ है वशमें हमारे॥८॥

भोगी—जो आप चाहें कि विनोदकारी
सुनें कहीं गान सुगायकोंके।
तो मन्दिरोंमें जब रासलीला
होगी कहूँगा तब आपसे मैं॥९॥

योगी—हैं कर्ण भी निस्पृह ही हमारे हैं शब्द सारे हमको समान। इसीलिये शब्द समेत ब्योम स्वय हुआ है वशमें हमारे॥ १०॥

भोगी—निष्कामता ही यदि योग्य होवे तो भूमिमें क्यों नर वीज वोवे। हैं त्यागते जो सुल-वासनाएँ पाते स्वय हैं नित यातनाएँ॥ १२॥

योगी—जो चाहते हों सुल-शान्ति पावें दुःलार्त होके जगसे न जावें। तथा वृथा जीवनको न लोवें वे स्वप्तमें मी विषयी न होवें॥ १२॥

कल्याण

### योगाग्नि



तत स्वमर्तुश्चरणाम्बुजासवं जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरन् । ददर्घ देहो हतक्ल्मघा सती तथः प्रजन्नाल समाघिजाग्निना ॥ ( श्रानद्रा० ४ । ४ । २७ )

# योग तथा योगविभृति

( लेखक -- महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० )



द्गुरु-प्रदर्शित प्रणालीका अवलम्बन कर दीर्घकालतक अनविच्छन्नरूपसे श्रद्धा और सत्कारके सहित योगिकियाका अभ्यास करनेपर चित्त ग्रद्ध होता है और क्रमशः संसारके निदानसूत समस्त क्लेशोंका शमन होता है। चित्तकी आत्यन्तिक

शुद्धिका फल है विवेक ख्याति और पुरुषकी कैवल्य-सिद्धि। सत्त्यगुणकी उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर योगीको नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। आत्मा वास्तवमें ईश्वरस्वरूप है—अविद्याके आवरणके कारण उसका ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब तीन योगा-म्यासके फलस्कूप प्रजाका उन्मेष होता है और अविद्याकी निवृत्ति होती है,—जिस समय सत्त्वगुण प्रवल होना आरम्म करता है—उस समय उसका स्वामाविक ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। ऐश्वर्यकी अभिव्यक्तिसे लेकर आत्मस्वरूपमे उपसद्धत होनेतक ही आत्मा 'ईश्वर' कहा जाता है— उसके वाद कैवल्य है।

जीवकी दृष्टिंगे विचार करनेपर, विभूति या ऐश्वर्यं और कैवल्यमें कम है, ऐसा माल्स होता है। परन्तु अवस्थाविशेषमें ऐश्वर्यं का विकास हुए विना भी कैवल्यकी प्राप्ति असम्मव नहीं। परन्तु ईश्वरकी दृष्टिंगे ऐश्वर्यं और कैवल्य समकालीन हें—आत्माका सगुण और निर्गुणभाव एक समयमे ही वर्तमान रहता है। एकको छोड़कर दूसरेको प्रहण नहीं करना पड़ता। योगभाष्यकार व्यास-देवने इसींगे ईश्वरको 'सदैव मुक्तः, सदैव ईश्वरः' कहा है। विशुद्ध सन्त्व ईश्वरको नित्य उपाधि है—इसमें रजोगुण और तमोगुणका सल्पर्श्व न होनेके कारण ईश्वरमें ज्ञान, ऐश्वर्य प्रभृति बमोंका विकास सर्वदा ही रहता है। जीवकी उपाधि मिलन सन्त्व है—वह भी जव साधनाद्वारा शुद्ध हो जाता है तब ऐश्वर्यंको प्रस्कृतित करता है। परन्तु यह सन्त्व कितना भी शुद्ध क्यो न हो, वह कभी रजोगुण और तमोगुणके लश्चिते सम्पूर्णल्पमें विमुक्त नहीं होता। इसीसे

जीवका साधनल्य ऐश्वर्य उसकी प्रकृति-सम्बन्धिन कैवल्यावस्थामें नहीं रहता। यही कारण है कि योगो इस ऐश्वर्य अथवा विभूतिको कैवल्यपथमें विष्न बतलाया करते हैं। परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सन्वजनित ऐश्वर्य परमात्माका स्वभाव है—भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विशुद्ध सन्वका सञ्चार होनेपर इस ऐश्वर्यका स्फरण होता है। यह मुक्तिमें प्रतिबन्धक नहीं, वरं बद्धावस्थामें इसका आविर्भाव ही नहीं होता। जीव जब अपने विशुद्ध परमात्मभावकी उपलब्ध करता है, तब अपने-आप ही उसके स्वभावभूत इस अलैकिक ऐश्वर्यकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान श्वद्धराचार्यके शिष्य सुरेश्वर 'मानसोह्नास' में कहते हैं—

ऐस्वर्यमोद्भवरत्वं हि तस्य नास्ति पृथक्स्थितिः। पुरुषे धावमानेऽपि छाया तमनुधावति॥

योगिवभूतिको वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके कोई-कोई पुरुष 'चमत्कार' (Miracle) कहा करते हैं। वे कहते हैं कि जगत्में 'चमत्कार' नहीं हो सकते, क्योंकि प्राकृतिक नियमके विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती। बात एक तरहसे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जगत्मे जहाँपर जो कुछ घटित होता है वह सब नियमके अधीन है— अतएव नियम वा नियतिका उल्लाह्बन कहीं भी सम्भव नहीं, इसमें सन्देह ही क्या है ! डाक्टर हर्नाकने अपने 'Das Wesen des Christentums' नामक प्रन्थमें स्पष्ट ही कहा है कि यह बात धुव सत्य है कि 'चमत्कार' (Miracle) हो नहीं सकते—जो कुछ देश और कालमे घटता है वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमके अधीन है। प्रकृतिकी अविच्छिन्नताके भन्न होनेकी कल्पना नहीं की जा सकती, अतएव इस अधीन 'चमत्कार' (Miracle)

अं ईश्वरका स्वभाव हो ऐश्वर्य है—ऐश्वर्य आत्माका आगन्तुक धर्म नहां। जिस तरह छाया न चाहनेपर भी दौड़नेवाछे मनुष्यका पीछा करतो है, उसी प्रकार न चाहनेपर भी अविद्याके दूर होनेपर स्वत हो ऐश्वर्यका स्फुरण होता है। वास्तवने ऐश्वर्यका विकास ही परमात्माकी स्वरूप-स्फूर्ति या स्वभावका विकास है। या अप्राकृत घटना असम्भव है (ए०१७) । दार्शनिकप्रवर स्पिनोजा कहते हैं—'Nothing happens in nature, which is in contradiction with its universal laws.' अर्थात् प्रकृतिम ऐसी कोर्ट घटना सम्भव नहीं जो उसके व्यापक नियमके विकद हो। फिर भी हर्नोकने विश्वदरूपसे इस यातका निर्देश किया है कि जगत्में अप्राकृतिक घटनाको त्यान न होनेपर भी अलौकिक घटनाको त्यान है। ऐसी घटनाएँ देखनेम आती हैं जो अत्यन्त आश्चर्यजनक होती हे—जिनका कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। यात्त्रयम प्रवल् विश्वास तथा हढ़ इच्छा-शक्तिक प्रभावसे अनेक असाध्य व्यापार भी सुसिद्ध होते है—समारमें क्या और कितना सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता।

जो लोग निरपेक्षमावने भारतीय और विदेशीय धर्मप्रन्थोंका अध्ययन और महापुरुपोंके जीवनचरितोंकी आलोचना करते हैं, वे विभ्तिनम्बन्धी बहुत की वार्ते जानते हैं। प्राचीन काल, मध्ययुग और वर्तमान समयके

द्र किन्तु वॉनेट (Bonnet), यूलर (Euler), इल्टर (Haller), इमीट (Schmidt) प्रमृति अन्वायोकी दृष्टिमें 'चमत्कार' (Miracle) प्रकृतिमें पहलेसे वतमान रहते ई। यथानमय वाझालोकने उनका प्रकाशमात्र होता ई। इनकी वात मी ठीक ई। प्रकृति शुन्दका अर्थगत मेद स्वीकार करनेपर दोनो मर्तोमें कोई अन्तर नहा दिनायी देगा।

†"We see that a firm will and a convinced faith act even on the bodily life and cause appearances which appeal to us as miracles. Who has hitherto here with certainty measured the realm of the possible and the real? Nobody Who can say how far the influences of one soul on another soul and of the soul on the body reach? Nobody. Who can still affirm that all which in this realm appears as striking rests only on deception and error? Certainly no miracles occur, but there is enough of the wonderful and the inexplicable."

विभृतिसम्पन्न योगियाँ या भन्ति अनेक दशन्तीं थे वे परिचित्त है। भगवान श्रीपृष्ण, शुक्रदेव, अगस्य, विकामिन, विचेष्ठ, शकराचार्व, महाबसु श्रीरूष्ण नैतन्त्र, वीरचन्द्र, वचीरदास, नानक साह्य, तुलसीदास, जगजीयन, पलट्ट साह्य, दरिया साह्य, ब्रद्धंच, महामीद्गल्यायन, पार्खनाथ, महाबीर, समन्तमद्र, नागार्नन, अस्त्राः मिलारेपा, साचक कमलाकान्त, रागत्यामी, रामदास, (काठिया पात्रा) प्रमृतिनाम मारतम स्वसिद्ध है। पाबास्य देशोंमे ऐपोलेनियस ( टायनाके ), ईसा, मुसा, इजकारेल इत्यादिका नाम कीन नहीं जानता ‡ १ सूपी और अन्यान्य मुखलमान फर्कारोंके योगिश्वर्यमा वर्णन यहुत-छे यन्थाने मिलता है । जान भी भारतम बहुत-से लोकोत्तर बमताशाली योगी विद्यमान है। किसी-किसीने सौभाग्यवध उनमें विनी-विनीके अचिन्तनीय ऐक्योंको अपनी ऑलों प्रत्येख देखा भी है। जो लोग ऐसा समप्रते हैं कि विभूति या चिद्धि विकृत मिलाप्ककी कलानामात्र है। वे यदि इस विषयमें सरल मनसे सोज करें तो उन्हें बहुत-से रहस्योंका पता मिल सकता है× ।

यहूदियोंके प्राचीन धर्मप्रन्य ( Old Testament ) में लिखा है कि मुसाने समुद्र ( Red Sea ) में मार्ग बना

‡ टापटर मृभरने अपने 'Dictionary of miracles' नामक गृहद् जन्थन नगुनख्यक प्राचीन और मध्ययुगके इनाई महापुरुपीकी अन्तीकिक शक्तिके प्रमाण सम्रह करके प्रकाशित किये हैं। पाठक अपनी उत्तुकता दूर करनेके निये उस ग्रन्थको देख सकते हैं।

§ वंगलाकी 'वापतमाला', निवस्तन (Nicholson) कृत 'Islamic Mysticism' मादि पुस्तकें देखनी चाहिये।

× एक बार एक विख्यात प्राच्य पण्डितने योगन्त्र और वृत्तिका क्षेंगरेजी अनुवाद और व्याख्या करते हुए नास्तिक और अविश्वासी-की तरह विभृतिने विषयमें कटाझ किया था । आजकल बहुत-से लोग उन्हाके मतावलन्वी हैं, इसमें सन्देह नहीं । इन लोगोंकी धारणा है कि शास्त्रवर्णित विभृति या सिद्धि कल्पित वस्तु हैं । साधारण लोग ठगोंके हाथा प्रतारित होकर इस वातपर सरलता-पूर्वक विश्वास कर लेते हैं । वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि वह असम्मव है, हत्यादि। लिया था, अमृतकी वर्षा करायी थी। एलिक्षा क्षेते एक
मृत वालकको पुनर्जीवित किया था । ईसामसीहने अपने
प्रचार-जीवनमे वहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ दिखायी
थीं—उन सबका वर्णन प्रसंगवश्च 'न्यू टेस्टामेण्ट' (New
Testament) में किया गया है। उन्होंने, जब कि
गेलिलीके अन्तर्गत कानामें विवाहोत्सव हो रहा था,
निमन्त्रित व्यक्तियोंके लिये विशुद्ध जलको मदिराके रूपमे
परियर्तित किया था । और केवल करस्पर्शके द्वारा कुष्ठरोगको दूर किया थाः जन्मान्धको मिट्टीका स्पर्श कराकर
दृष्टि प्रदान की थीई और पाँच जौकी रोटियों तथा दो छोटीसी मछलियोंके द्वारा पाँच हजार मनुष्योंको भोजन कराकर

\* ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन एक विधवा खीने महात्मा एिक्साके पाम आकर आर्त्तंखरमें निवेदन किया कि कणशोधके लिये नहाजन मुझको और मेरी सन्तानोंको वेच देनेका भय दिखा रहा है, रूपा कर ऐसा कोई उपाय कर जिससे हमारी रक्षा हो। महात्माने उससे पूछा—तुन्हारे घरमें अपनी कोई सम्पत्ति है या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से वर्तनमें केवल धोश-सा तेल है। महात्माने कहा—'जाओ, अपने पडोसियोंकि घरोंसे मागकर, बड़े-बड़े जितने बरतन मिल सकें, ले आओ जीर अपने उस तेलके बरतनसे तेल ढाल-डालकर उन सब बरतनोंको भर दो। देखोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल यहता जायगा। सब बरतन भर जायेंगे। फिर उस तेलको वेच-कर फण चुका देना और जो कुछ बच रहे उसे अपने निर्वाहके लिये रख लेना।' ऐसा ही हुआ था। (Kings IV 1-7)

और एक समय बाल झालिशा (Baal Shalisha) से जौकी पीस रोटिया लेकर एक आदमी एलिझाके पास साया। एलिझाने उन बीम रोटियोंसे साव सी मनुष्योंको भरपेट भोजन कराया और फिर बी गोटिया वच रहा। (किन्स ४। ४२-४४)

ित्यतिक औपन्यानिक ख० वित्तमन्द्र चट्टोपाध्यायके वित्य वाद्य एक ग्राहोपाध्यानको कई बार इत्सुके बाद उनशान-गाटपर न परिक इंग्रेसे आदिर्भृत होत्तर एक महापुरूपने कृपा-कर पुनर्यं न परान दिया था।

्रित २ । १-११ । ई तको उम्र उन समय ३० वर्षसे ५0 ९२२ मो ।

३ ४ त १।

पूर्ण सन्तुष्ट किया था । वह समुद्रके ऊपर पैदल चले थे । उन्होंने मृत व्यक्तिको प्राणदान दिया था । इस प्रकार और भी उन्होंने कितने ही अद्भुत कार्य किये थे । फारिसी लोग (Pharisees) इन सब अलौकिक कार्यों में विश्वास नहीं करते थे; इसी कारण यह सब झूठ है, ऐसा किसीको नहीं मान लेना चाहिये । एपोलिनियस भी ईसाके समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे । उन्होंने भारतवर्षमें आकर सद्गुक्से योग-शिक्षा प्राप्त की थी । उनके साथी शिष्य उनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते जाते थे। एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गये हैं, उनसे बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । इन्होंने भी मृत व्यक्तियोको जीवित किया था। बह भूत और भविष्यकी घटनाओंको स्वच्छ दर्पणके प्रतिविम्बकी तरह देख सकते थे। वह कहा करते कि स्थत जीवन ही इसका

अ मैथू १४। १३-२३; मार्क ६। ३०-४६, ल्क. ९। १०-१७; जॉन ६। १-१५।

† मैथ् १४ । २४-२६; मार्क ६ । ४७-५६; जॉन ६ । १६-२१ ।

‡ यहूदी शासक जयरासकी वारह सालकी एकलौती कन्या, एक विषवाके पुत्र, एव लाजेरस-इनको ईसाकी कृपासे पुनर्जावन प्राप्त हुआ था। गो०तुलसीदातजीने भी एक मृतकको जीवनदान दिया था।

प्रक वार ईसामलीह काना नगरमे गये। वहाँसे केपरनॉम (Capernaum) प्रायः १६ या १८ मील दूर था। एक सेठका लड़का वहाँ मुमूपु-अवस्थामें था। ईसाने कानामे रहते हुए ही, इतनी दूरीपरसे, रोगीका रोग दूर कर दिया था। जिम समय उन्होंने रोगनिवृत्तिकी वात कही, ठीक उसी समय रोग दूर हुआ था। घर लौटनर जाते समय रास्तेमें नौकरोंसे सेठकी मुलाकात हुई; नौकरोंने जिम समय रोग दूर हुआ था, उसे वतलाया—वह ईसाके वतलाये हुए समयसे मिल गया। जॉन ४। ४३—५४।

उनी सान (Capernaum) ने उन्होंने साउमनके घर जाकर उसकी सानका उन्हें स्पर्शनात्रसे दूर कर दिया। उसी दिन और भी बहुत-में लोगोंके रोग दूर किये। मैथू. ८। १४-१७, मार्क. १। २१-३४; एक. ४। ३३-४१। हेतु हैं । ए॰ विल्डर (A. Wilder) ने अपने 'Neo-Platonism and Alchemy' नामक प्रन्थमें इसको 'Spiritual photography' कहा है। स्पेन देशकी राजधानी मैड़िड नगरके अधिवासी महात्मा इसी-होरकी असाधारण विभृतिका वर्णन उनके चरितलेखक एडवर्ड किनेसमैन (Edward Kinnesman) ने किया है। (देखिये-"The Miraculous Life, etc. of St Isidore, patron of Madrid, lately canonised by Gregory XV") यह महात्मा एक किसान थे। एक वार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके वाद शामको अपनी कटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्नकी आशासे द्वारपर वैठा है। महात्माने अपनी स्त्रीसे उस आदमीके लिये कुछ खानेको लानेके लिये कहा, परन्तु घरमें कुछ भी नहीं था । इसीडोरने स्त्रीसे कहा-'जाओ, घरमें जाकर अन्नपात्रको अच्छी तरह देखो कि कुछ है या नहीं।' स्त्रीने उत्तर दिया कि मैं उसे अभी तो घो-माँज-कर रख आयी हैं, वह एकदम खाली है। तब उन्होंने स्री से कहा कि उस वर्तनको तुम मेरे पास छ आओ। स्त्री जब घरमें वर्तन लाने गयी तो छ्ते ही वह उसे बहुत भारी माल्म पडा । जब उसने उसका दक्कन उठाया तो देखा कि पात्र तुरन्त पके हुए उष्ण और उपादेय खाद्य-पदार्थसे परिपूर्ण है। उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको भर पेट भोजन कराया-फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ ।

ध शकराचार्यने दक्षिणामृतिंस्तोत्रमं स्पष्ट ही कहा है कि 'विदव दर्पणदृश्यमान नगरीसदृश' है । वाक्यपदीयकार मर्तृहरिने फहा है—

माविभू तप्रकाशानामनुपट्टतचेतसान्।

अतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षात्र विशिष्यते ॥
अर्थात् 'अव चित्त तत्त्व तम शून्य होकर प्रकाशमान होता
है और रज शून्य होकर स्थिर (अनुपद्भुत) होता है तव भूत
और मिक्पिके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं।' A Wilder
ने रस रहस्यकी व्याख्या हम प्रकार की है—

"The soul is the camera in which facts and events,—future, past and present are alike fixed, and the mind becomes conscious of them Beyond our everyday world of limits, all is as one day or state, the past and future comprised in the present"

कहते हैं, छठी शतान्दीमें छुक्तामें फिडियन नामक एक उच्च कोटिके साधु रहते थे। उन्होंने एक वार औसर (Auser) नामक नदीकी घाराको अपने सिद्धिवलसे वाद-के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर वह ऐसा न करते तो वढ़ी हुई नदीके भीषण प्रवाहसे समस्त देशका विष्वस हो जाता । महात्माने २८ उपासनालय वनवाये थे। एक वार ऐसे एक घरके वनवाते समय एक बहुत बड़ी शिलाको ऊपर उठानेकी आवश्यकता हुई। जव बहुत-से लोगोंके मिलकर चेष्टा करनेपर भी वह ऊपर न उठ सकी तो पीले महात्माने अनायास उसे ऊपर उठा दिया। न

एमिस (Agnes) नाम्नी एक साधिकाकी असाधारण योगविभूतिकी क्या ईसाई धर्म साहित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध है। एक दिन दो साध उसकी धमताकी वात सनकर उससे मिलनेके लिये आये। वहत देरतक तीनों आदिमयों-ने आश्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी आलीचनाएँ की । अन्तमें साधिकाने दोनों आगन्तक सायुओंको मोजनके लिये वैठाया । भोजन परोसनेसे पहले ही साधुओंने देखा कि अकसात एक थाली मेजके जपर आ गयी-उसमें एक सुन्दर खिला हुआ गुलावका फूल था । साधिकाने कहा 'वावाजी, प्रभु ईसाने दया करके भयकर शीतकालमें, जब कि अन्यान्य पार्थिव पृष्प अति शीतके कारण नष्ट हो गये हैं, खर्गके वगीचेसे इस गुलाव-को हम लोगोंके पास भेज दिया है। आप लोगोंके साथ वार्चीलाप करनेसे मेरे हृदयमें जो आनन्द और तृप्तिका सञ्चार हुआ है, यह उसीका निदर्शन है। 'दोनों साध् इस विचित्र घटनाको देखकर बड़े विस्मित हुए और अपने-अपने स्थानको लौट गये। इस साधिकाने पिलकयानी (Pulciano) नामक पर्वत-शिखरपर एक रमणीय विहार वनवाया था। उस जगह वीस तपिखनी साधिकाएँ उसके साथ रहती थीं। एक वार तीन दिनतक घरमें अन नहीं

<sup>\*</sup> देखिये—Gregory Dialogues, Book III (अध्याय ९)। कहते हैं, श्रद्धराचार्यने भी अलनाई नदीकी गति परिवर्तित कर दी थी।

<sup>†</sup> देखिये—Ecclesiastical History of Lucca (1735)

<sup>‡</sup>देखिये—'Life of St Agnes', by Raymond of Capua

था। सब लोगोंने उपवास किया था। एमिसने प्रार्थना की, 'प्रभु, तुम्हारे ही आदेशसे मैंने इस विहारको बनाया था। अब तुम क्या यह चाहते हो कि बुम्हारो सैविकाएँ अन्न विना प्राण त्याग दें १ प्रभु। हमारे लिये अन्नकी व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब मर जायँगी। हम लोगोंके लिये पाँच रोटियाँ मेज दो। स्वामिन्। हमारी आवश्यकता बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त है।' उसी समय एक साधिका घरमें जा रही थी। एग्निसने उससे कहा—'बहिन, जाओ, ऊपरके घरमेंसे रोटी ले आओ। उन्हें अभी प्रभु ईसाने मेज दिया है।' रोटी लाकर मेजपर रक्खी गयी। वह एक विचित्र वस्तु थी—उसमेंसे जितनी ही खाई जाती थी, उतनी ही द्वुत गतिसे अलक्ष्य-रूपमें वह बढ़ती जाती थी। बहुत दिनोंतक आश्रमके सब लोगोंकी मूख उसीसे निवृत्त होती रही। अ

पौलानिवासी महात्मा फान्सिसकी अलौकिक क्षमता-का वर्णन उनके जीवनचरितमें मिलता है। उनकी इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रव्यके स्पर्शके विना ही केवल उनके मुँहरे निकली हुई वाणीके प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीघा हो गया था, कठोर लोहा कोमल होकर दूर देशमें चला गया, गभीर गर्त तालाव बन गया। एक बार उन्होंने बिल्कुल न चल सकनेवाले एक पंग व्यक्तिको एक बहुत बड़ा पत्थरका दुकड़ा छतपर ले जाने-की आज्ञा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सञ्चार किया। पत्थर इतना भारी या कि दो बैल भी उसे हिला नहीं सकते थे। वह आदमी अनायास उसे उठा हे गया और नीरोग हो गया। एक दिन एक लक्वेसे पीड़िता स्त्री करोंना नामक स्थानसे उनके पास आयी । वह स्त्री तीस वर्षसे वीमार थी। उस समय महात्मा आश्रम-गृह वनवा रहे थे। उन्होंने उस स्त्रीसे एक वड़ा पत्थर उठाकर राजिमस्त्रीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा।स्त्री ऐसा करते ही रोगसे मुक्त हो गयी । कहते हैं, एक बार-जन वह अपना कालात्रियाका आश्रम वनवा रहे थे—समीपवर्त्ती पर्वतका एक वहुत वड़ा हिस्सा टूटकर वड़ी तेजीसे नीचे-की ओर खिसक पड़ा, ऐसा मालूम हुआ कि आश्रमके

ही ऊपर आकर गिरेगा । आश्रम और कार्य करनेषाले आदिमियोंके उस बड़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होनेकी आशङ्का हुई—एक प्रकारका करुण आर्त्तनाद चारों ओर छा गया। परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शिक्तका प्रयोग करते ही पाषाणकी गति बन्द हो गयी। उन्होंने वहाँ जाकर अपने डडेसे पत्थरपर प्रहार किया और पत्थरको आदेश दिया कि वह नीचे न गिरे। पत्थर वहीं रह गया। बहुति से लोगोंने इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था। इस प्रकारकी असंख्य वार्ते उनके जीवनचरितसे माल्रम होती हैं।

हमारे देशमें भी ऐसी असंख्य घटनाएँ महापुरुषोंके जीवनमें देखी जाती हैं। श्रीकृष्णकी बात हम छोड़ देते हैं—क्योंकि वह 'भगवान स्वयं' कहकर सम्प्रदायिकोषके द्वारा पूजे जाते हैं । बालब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता शुकदेवकी कथा चिर प्रसिद्ध है। उन्होंने योगबलसे सूर्यमण्डलमें प्रवेश किया था। महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा—

तत्र यास्यामि यत्रातमा प्रशमं मेऽधिगच्छति । अक्षयश्राव्ययश्चैव यत्र स्थास्यामि शाश्वतः ॥ न तु योगमृते शक्या प्राप्तुं सा परमा गतिः । अववन्धो हि बुद्धस्य कर्ममिनौपपद्यते ॥ तस्माद्योगं समास्थाय त्यक्त्वा गृहकलेवरम् । वायुभूतः प्रवेक्षाभि तेजोराशिं दिवाकरम् ॥

उन्होंने सोचा कि चन्द्रमामें हास-वृद्धि होती है, अतएव वहाँ जाना उचित नहीं। सूर्य 'अक्षयमण्डल' हैं—यह अपने उज्ज्वल रिमवलसे सव स्थानोंसे नित्य तेजको स्वींचते हैं। इसीसे शुकदेवने सूर्यलोकमें निःशङ्क होकर वास करनेका निश्चय किया—स्थूल देह त्यागकर सूर्यमण्डलमें ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की। उसके वाद सूर्योदय होनेपर गिरिशृङ्कपर निर्जन और समभूमिमें

<sup>\*</sup> देखिये—La Vierge de Sienne Dialogues,

<sup>†</sup> Le P Giry. Life of St Francis of Paula.

<sup>#</sup> परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी अचिन्त्य लीलाओंको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये। दु खका विषय है कि मगवान् श्रीकृष्ण और ईसाको जो लोग मनुष्य मानते हैं, वे लोग उनके जीवनके सलौकिक अशको छोड़ देते हैं। रेनन (Renan), विकमचन्द्र प्रभृति कुछ अशमे इसी प्रकारके मानुक हैं। ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमें सलौकिक शिक्तका विकास होना सम्भव नहीं। पीछेसे ये सव वार्ते मक्तोंद्वारा उनको जीवनमें आरोपित कर दी गयी हैं।

वैठकर उन्होंने पाद प्रभृति समस्त शरीरमें आत्माको धारण किया तथा पूर्वमुख होकर आत्माका दर्शन किया। तत्पश्चात्—

#### स पुनर्यागमास्थाय मोक्षमार्गोपलब्धये । महायोगेश्वरो भूरवा सोऽत्याकामद् विहायसम्॥

नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने उन्हें अपना योग दिखाया। फिर नारदकी आज्ञा लेकर 'पुनर्योगमास्थाय आकाशमाविशत '—पुनः योगवलसे आकाशमार्गमें प्रवेश किया। वह कैनासशिखरसे उड़कर देवलोकमें गये। वह 'अन्तरिक्षचर' और 'बायुभ्त' ये—एकाय मनसे उड़ते जा रहे ये, ऐसी अवस्थामें मनुष्य, देवता, गन्धर्व, अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सव लोग उन्हें देख रहे थे, और देखकर सब विस्मित हो रहे थे।

श्रीशद्भराचार्यके असाधारण योगवलकी कथा आजकल बहुतन्से लोग जानते हैं। पाकायप्रवेश, नर्मदाके जलसम्भन, आकाशमार्गसे गमनः प्रभृति वार्तीसे सब परिचित हैं । महाप्रमु श्रीचैतन्यदेवके जीवनकी जिन्होंने पर्यालोचना की है, वे जानते हैं कि उसमें वहत खानोंमें उनके योगैधर्यका परिचय मिलता है। सार्वमौम महाचार्यके सामने पड्भुजमूर्ति धारण करके आविर्भूत होना उनकी योगशक्तिमत्ताका सामान्य निदर्शनमात्र है। बुद्धदेवकी ऋद्धि-सिर्द्धि अलौकिक थी। वौद्ध साहित्यके अन्तर्गत बुद्धदेवके जीवन-वृत्तान्तकी पर्योछोचना करनेपर इसका सविस्तर विवरण मार्म हो सकता है। पडिमिश, दशयल इत्यादि नाम भी उनकी ऋदिमत्ताके ही सूचक हैं 🕇 । मौद्गल्यायन 🕇 और पिण्डोल भारद्वाज 🖇 भी ऋदिसम्पन्न थे। घम्मपदके १८० (१४।२) श्लोककी

माहिप्मती नगरीमें जाकर मण्डनके घरके किंवाड़ बन्द
 देखकर शक्करने योगवल्से आकाशमार्गसे मण्डनके अन्त पुरमें
 प्रवेश किया । 'योगशक्त्या व्योमाध्वनावान्तरदङ्गनान्त ।'
 (मापवकृत शङ्करदिग्निजय ८ । ९ )।

† श्रीकृष्णकी तरह युद्धदेवके भी अर्लौकिक योगैश्वर्यका उहेख यहाँ नहां किया गया।

‡ मौद्गल्यायन और सारिपुत्र सजय नामक एक विभूति-सन्पन्न गुरुके शिष्य थे। पीछे उन्होंने बुद्धदेवका आश्रय श्रहण किया था।

§ दिन्यावदानके मतसे पिण्टोल भारद्वाज अति दीर्घंजीवी ये । वह राजा पर्माद्योकके राज्यके अन्त समयतक जीवित थे । व्याख्यामें वृद्धघोषने पिण्डोल भारद्वाजके आकाश्चगमनका एक विचित्र इतिहास दिया है। कहते ई, एक वार राजगृहके एक सेठ गङ्गामं जलकेलि करनेके लिये गये। उन्होंने अपने वहुमूल्य आभूपण और वस्न इत्यादि सुरक्षितरूपमे गङ्गातटपर एक पात्रमें रख दिये। कुछ दिनो पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से उराडकर नदीम गिर गया था और नदीके तीत्र स्रोतमें पत्थरसे घिस-घिसकर टूट गया था। उस वृक्षका घड़ेके वरावरका एक दुकड़ा जलमें निरन्तर घिस-घिसकर गोल और चिकना हो गया या और वहते-वहते सेवारसे ढक गया था। वह काठ सेठके भूषणपात्रमे आकर लग गया। सेठने काठके दुकड़ेको काटनेपर पर्चान लिया कि यह रक्तचन्दन है। वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा उन्होंने एक कमण्डल वनवाया। एक दिन उन्होंने वाँसके दण्डोंको जोडकर ६० हाथ ऊँचा एक दण्ड वनाया और उसे जमीनमें गाइकर उसके ऊपर उस कमण्डलको टाँग दिया । उसके वाद उन्होंने चारों ओर घोपणा कर दी-'यदि कहीं कोई अईत हों तो शून्यमार्गसे आकर इसे ग्रहण करें अ। वहाँपर वहत-से साध एकत्र हो

अ शुन्यमार्गसे चलनेका सामर्थ्य ही अई त्का बाह्य लक्षण है। मलसम्बन्धके कारण जीव जडत्वको प्राप्त होता है और जपर उठनेकी शक्ति खो वैठता है । धम्मपदमें ( रलोक १७५= १३।९) लिखा है कि इस सूर्यके मार्गसे जाता है, जो विभृतिञ्चाली हैं ने आकाशमार्गसे चलते हैं। इन स्रोककी बुद्ध-घोषकृत अत्थक्थामें ३० मिक्षुओंका आख्यान है। ये लोग विदेशसे जेतवनमे बुद्धदेवके दर्शनके लिये आये थे। उस समय बुद्धके परिचारक आनन्द नामक स्वविर वहाँ उपस्थित थे। बुद्ध समागत भिक्ष्मोंके साथ वार्तालाप करके सन्तुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें उपदेश प्रदान किया-फलस्तरूप ने अई त-पद प्राप्तकर शून्यपथसे चले गये। किन्तु आनन्द उस समय भी वाहर रास्ता देख रहे थे--सोचते थे, मिक्षुओंके कार्य समाप्तकर वाहर चले जानेपर में बुद्धदेवके पाम जाऊँगा । वहुत देर वाद भी उन्हें बाहर होते न देख वह घरके अन्दर गये और वहाँ भी उन्होंने उन लोगोंको नहीं देखा। उस समय बुद्धदेवसे कारण पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग शून्यपथसे चले गये। उन लोगोंने मलशून्य होकर अर्हत्पद प्राप्त कर लिया था।' उस समय कितने ही हम शून्यपथसे जा रहे थे। उन्हें देखकर बुद्धदेवने कहा, 'जो छोग चतुर्विध ऋदिका विकास करते हैं, वे इसकी नाई शून्यमार्गसे जा सकते हैं।'

गये । प्रथम छः दिन छः साधुओंके प्रयत्नके लिये निर्दिष्ट थे। वे सब विफलमनोरथ हो गये। सातर्वे दिन महामौद्गल्यायन और पिण्डोल भारद्वाज राजगृहमें भिक्षाके लिये आये । वे लोग् एक समतल पहाड़के ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे थे। वहाँपर कुछ शिकारी आपसमे बातें करते थे-'आजकल कोई अईत् नहीं, सेठके कमण्डलको सून्य-पथसे आकर कोई भी ग्रहण न कर सका। आजकल जो लोग अपनेको अईत् बतलाते है वे झुठे और कपटी हैं।' शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोलने मनमें सोचा कि बुद्धधर्मका अपमान हो रहा है। अतएव वे समाधिविशेषमे समाहित होकर व्युत्थित हुए और तीन योजन समतल शैलकी पदागुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके आसमानमें उठ गये-साय-ही साथ पहाड़ भी रुईकी तरह हलका होकर उठ गया। फिर उस पहाड़के साथ राजगृह नगरके ऊपर शुन्यपथसे उन्होंने सात बार परिक्रमा की । राजगृह तीन योजनमे फैला हुआ था । ऐसा मालूम हुआ, मानो नगरके ऊपर कोई दक्कन आ पड़ा है। समस्त नगरवासी भयभीत हो गये । सातवीं बार प्रदक्षिणा करते समय पहाड़ फट गया और उसके वीचसे भारद्वाज लोगोंके सामने प्रकट हो गये । उन्होंने पदाघात करके पहाड़को वहाँसे हटाया-पहाड़ पूर्वस्थानमे जाकर स्थिर हो गया । पिण्डोल, सेठके अनुरोधसे, उनके घर उतरे और उनके दिये हुए आसनपर बैठ गये । शून्यसे भिक्षा-पात्र ग्रहण करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने लगे तत्र बहुत-से लोगोंने-जिन्होंने उस आश्चर्यजनक घटनाको देखा नहीं या-उसे पुनः दिखानेके लिये बार-बार अनुरोध किया। विण्डोलने उनके अनुरोधके अनुसार कार्य किया । उसी समय उस पथसे भिक्षाके लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी ऋदिकी प्रशसा हो रही थी। बुद्धदेवको आनन्दसे पूछने-पर सव वार्ते माल्स हो गर्यी । उन्होने पिण्डोलको बुला-कर सब वार्ते पूछीं और कहा-'भारद्वाज । इस प्रकारका काम तुमने क्यों किया !' यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको उन्होंने दूक-दूक करके सब भिक्षुओंको चन्दन घिसनेके लिये दान दे देनेका आदेश किया और यह नियम बना दिया कि भविष्यमें और कोई शिष्य इस प्रकार लौकिक कार्यके विषयमे कभी योगैश्वर्यको प्रकाशित न करे।

महाप्रभु नित्यानन्दके पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे। नित्यानन्ददासकृत 'प्रेमिवलास' (चौबीसवे विलास) में कहा गया है कि एक दिन वह गौड़के बादशाहके पास गये। बादशाहने उन्हें मुसलमान रसोइयेद्वारा बनयाकर मांस खानेको दिया। वीरचन्द्र वैध्णव थे; अतएव निरामिषभोजी थे। भोजन जिस थालमें लाया गया था वह सफेद कपड़ेसे ढका था। बादशाहने यीरचन्द्रकी परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था। वीरचन्द्र भी इसे जानते थे। जिस समय थालीसे कपड़ा हटाया गया उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है, नाना प्रकारके सुगन्धित खिले हुए फूल सजाकर रक्खे गये है। बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार स्वयं मांस दिलवाया। दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर देखा गया, उसमें मास नहीं था, पुष्प थे।\*

ऐसी किंवदन्ती है कि पलदू साहबको जीवित अवस्थामें ही जलाकर मार डाला गया था। परन्तु उन्होंने उसी शरीरसे और उसी समय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आविर्भूत होकर अपने लोकोत्तर सामर्थ्यका परिचय दिया था—

> अवधपुरीमें जरि मुण, दुष्टन दिया जराइ। जगन्नाथकी गोदमें, पलटू प्रगटे जाइ॥

महात्मा दिरया साहब (मारवाड़ी) मारवाड़ान्तर्गत मेड़ता परगनेके अधीन रैन गॉवमें निवास करते थे। उन्होंने राजा बख्तसिंहको उनके असाध्य रोगसे इच्छा-शक्तिके बलपर मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध है।

जैन सन्यासी काञ्चीवासी स्वामी समन्तमद्र आचार्य-को पण्डितवर्ग रत्नकरण्ड श्रावकाचार, गन्धहस्तिमहाभाष्य, युक्तानुगासन, जिनशतकालकार, विजयधवलटीका और

\* नादशाहने सन्तुष्ट होकर उन्हे कुछ मॉगनेके लिये कहा । वीरचन्द्रने दो वार्ते मॉगी-—(क) मेरे जन्मस्थान खड़दामे मुसलमानोंके द्वारा मन्दिर और मूर्तियाँ नष्ट न की जायं।(ख) राजमहलमें एक काले र गका पत्थर है, वह मुझे दिया जाय।

उसी पत्थरके द्वारा खड़राके प्रसिद्ध स्थामसुन्दरकी मूर्तिं निर्मित हुई और उनके पुत्र अच्युतानन्दद्वारा स्थापित हुई। स्वामिवनके नन्दलाल और वल्लभपुरके वल्लभजीकी मूर्तियाँ भी उसी पत्थरसे वनायी गयी थीं। तत्वानुशासनके रचिवताके रूपमें जानता हैं । परन्तु वह एक विशिष्ट कोटिके योगी थे, यह सम्भवत बहुत-से लोग नहीं जानते । कहते हैं, एक वार काशीमें रहते समय बहाँ के राजाने उन्हें किसी देवनूर्तिको प्रणाम करनेके लिये कहा । उनका प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकती, ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए । परन्तु उन्होंने जब देखा कि मेरी वातपर किसीको विश्वास नहीं है, तब अन्तमें उन्हें वाध्य होकर प्रणाम करना पडा । देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति हुट गयी चे और उसके अन्दरसे अष्टम तीर्थं इर चन्द्रप्रम भगवान्का प्रतिविम्ब प्रकट हो गया । देखकर सब लोग आश्चर्यान्वत हो गये।

इस प्रकारके दृष्टान्त वढ़ानेसे कोई लाभ नहीं। वर्तमान समयमें भी और पाश्चाच्य जगत्में भी अलौकिक घटनाओंका अभाव नहीं है। ये सभी निर्मूल हैं, ऐसा कोई न समझें। जगत्में शठता, प्रवश्चना आदिका भी अभाव नहीं, वहत-से धूर्च अपने स्वार्थसाधनके लिये सरल, विश्वासी जनताको अनेक समय कृत्रिम ऐश्वर्य दिखाकर मोहित करते और ठग लेते हैं-तथापि उससे सत्यका गौरव कभी धुण्ण नहीं हो सकता । अवश्य ही वह भी ठीक नहीं कि अलौकिक विभृतिमात्र ही योमकी विभृति है। क्योंकि योगके विना भी अलौकिकरूपमें खण्ड-विभृतिके अनेकों कार्य दिखाये जा सकते हैं। साधारण लोगोंके लिये दोनोंका भेद समझना सहज नहीं । साय-ही-साय यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि वास्तविक योग-विभृति तुन्छ वत्तु नहीं है। जिनके अन्दर इस प्रकारकी विन्ति उत्पन्न नहीं हुई, वे यदि इसे तुच्छ समझें तो अधिकांश सानोंमें 'अगूर खट्टे हैं' (Grapes are sour ) की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना होगा । विभृतिका उदय होना जैसे योगीके लिये स्वामाविक है, वैसे ही उसका उपसहार भी परमावस्थाके लिये अत्यन्त आवश्यक है। अवश्य ही इसे द्वैतदृष्टिसे ही समझना होगा। क्योंकि मायाशक्तिकी उपलिच जिस समय योगमाया या स्वरूपर्याक्तके रूपमे की जाती है, उस समय योगविनृति-का उदय या अल, आविर्माव अथवा तिरोभाव, दोनी अलीक वाक्यमात्र हो जाता है। कारण, त्वरूपका जैसे उदय-अस्त नहीं होता वैते ही स्वयकाश स्यरूपशक्तिका भी बस्तुतः आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता । श्रीभगवान् मगलमय हैं, उनकी दिच्य विभृति भी मगलमयी है। पातञ्जलदर्शन प्रभृति प्रन्थोंमें जो विभृतिको अन्तराय (विम्न) कहा गया है, उसे कैवल्य या आत्माकी स्वरूपाव्या-प्राप्तिकी प्रतिवन्घकात्मक विभृति समझना चाहिये । क्योंकि श्रीभगवान्की दिव्य विभृति शुद्ध सत्त्वका कार्य है, वह कभी हेय नहीं समझी जा सकती। विश्व-व्यापी प्राचीन और नवीन महापुरुषोंकी विभृतिषे यही प्रमाणित होता है।

वाक्तवमे सर्वात्मता या पूर्णाहता ही महाविभूति है—
अणिमादि चिद्धियाँ उसका अति कुद्र आशिक विकासमात्र
हैं। यह वात शंकर और सुरेश्वरने स्पष्टलपसे कही है।
वौदाचायाँका कहना है कि खोत-आपन्न, सकुदागामी
और अनागामी अवस्थाके बाद जब अहंद्-भावका
आविर्माव होता है तब अर्थ, धर्म, निरुक्ति और प्रतिमान
इस चार प्रकारके प्रतिस्वित् एव ऋदि, दिन्य ओन,
परिचत्त्वान, अपने और दूसरेके पूर्वजन्मकी स्मृति और
दिव्यदृष्टि, इस पाँच प्रकारक की अभिज्ञाका उदय हो जाता है।

३ किसी-किमी स्थानने 'आश्रवस्थायकर द्यान' नानक एक छठी अभिद्याके उदयकी बात भी पायी जाती है। यहीं छेरानिवारक यथार्थ द्यान या बोधि है। इन्हों छ अभिद्यानांके होनेके कारण बुद्धका नान 'पडनिज्ञ' पडा था। 'योगावतारोपदेरी' नामक अन्थाने ( रखोक ७ म ) लिखा है कि मझावेदितानिरोध नामक अवस्थाका तन्यक् स्पर्श होनेपर इन प्रथम पाच अभिद्याओंका आविभीव होता है। योगी इनके द्वारा अगत्का कल्याण करते हैं—'तदिनिज्यक्तो योगी जगद्थं साध्यत्यपरिनेयान्।' अभिधन्नत्थतगहने अभिज्ञाते नाम दिये हुए हैं। धन्नसगिनिने अभिधन्नत्थतगहने अभिज्ञाते नाम दिये हुए हैं। धन्नसगिनिने अभिज्ञानो 'विद्या' या 'प्रज्ञा' से अभिज्ञ वतलाया गया है। दिल्य-श्रोत्र नानुषिक या अतिनानुषिक, त्रिहित और दूरवर्षों तन्त्व राज्योंको ग्रहण करनेवाला है। दिल्यचक्षुद्वारा विद्युद्ध और अतिनानुषिक तथा च्यत्रनान और उत्पद्यनान सनस्त प्राणियोंको देखा जा सकता है।

<sup>\* &#</sup>x27;गन्धहित्तमहानाप्य' तत्त्वार्थत्त्रके कपर विशाल टोका-प्रन्य (१४००० छोकोंका) था—यह अभी सम्पूर्णक्पमें उपलब्ध नहीं हुआ है। इसका केवल मङ्गलाचरणमात्र निल्ता है—उसका नान है 'देवागनस्तोत्र' या 'आप्तनोमासा'। इसी अद्यक्ते कपर अक्टबको अट्यती, विधानन्दकी अट्यतहर्सी, वसुनन्द सिद्धान्तचक्रवतांकी देवागमृत्ति नानक टीका है।

<sup>†</sup> इस प्रकारकी घटना प्रतिद्ध सान्त्रिक योगिवर भास्कर रायके वीवनमें भी हुई थी। 'पुरुपरन्पराचरित्र' में इसका उन्हेख है।

क्मी सहस्यशास्त्र दुरकी कीने उसी क्षण उसके हैं । हैं 'होपश्रांपशीरः' सान क्षित्र । हैं शिक्षांप्रशिक्ष्यों हैं

\* पात जलदरीनमें आकाशगमनके प्रतम्भे इन गतिका वर्णन है। इनका पृथव्ह साथनकम पातजलदर्शनमें और याग-वाशिष्ठरामायण साहिमें बतलाया गया है।

। के किन मीपन स्पन्न कुष प्राथमी सह सम्हित्रकक्षाम 🕂

। ई 144 क्र छिम्दिङ ह्मार है भुग्रिप्रदेशन : BEFF रूर्ट इस ,ई किए डिक ठार किर्ने उस्से र्तमह्निकि सही हिए। ई किस्प प्रत हम्प्र (कीर ) लीड़ किनी में सिनी में किनी केंग्रेण किना में सिनी के कि र्ड 165 रत कह भेर धाए किसर-द्राफ क्यांक र्रीष इतिही किए कीएक इप्ट किस्तमित्रको देवक दिनक्ताम तथास ।ई क्टेडिनो डि कि 'तीमधिमधीर' हरूगीप्री काज़ कि ड्रा सी तबालित करना या उठाना सम्मद नहीं है । कहना नहीं होगा कियेरिय केरद्रार किट्यमिकि छर द्विग्र । ई किस्त दि मिली द्रिए हैं एक इस है किए हैं एक किए हैं एक किए हैं कि हैं Teleplasm भेषा Bioplasm कहते । इसका असार , मार्च निवर नाती है। इस निका प्रेम स्टि हिस्का मार्च स्टि हिस्स प्रमित्रमा महीर किनीम किन्नरा क्य मिन्नर किमन्य हाम्मानीह र्त्राक्य छड़ की है रिक्र छिक एसम रिक्र एव्याप्त विकास उत्यमें ( १०१ % ) इस वस्ताका उन्हेख किया है। साथारणतः इमाह 'allyer Lodge ने मिन्न 'Phantom Walls' नामक ्थि कि 11397म कि रूजि इन मेंग्रहिनिमाध मिली किलजान कुर्यमें उठा सकता था । परीक्षा करनेत समय वैद्यानिक ि न्राप्त किट्रा कि किसी कि क्षेत्रक किरी मुखेड किए प्रिक्ष र्रीक रमुक्त क्रांक श्रह । १४ १३६ क्रिका विद्या क्रमान ८ ए!!।W मेगान क्रमोट्ट क्रिमेश कारेश अभीप हेवा गया है। Dr Von Schrenk Motzing नामक सालही एकतीए मड़ संक्रिली-सिकी हि माछनाष्ट्राह तंनशास इ । एक स्मान्य स्थादक प्रकायक स्थान होना है। र्तरात्रार कि इस मार्थ हिल्हा कि मार्थ है 'श्रीप्र' । जिन इर्न हैं मिर्फ स्मार है शिव हार हो है कि हम है।

हिंग्ह क्षित्रकृति स्थाति विश्वाति विष्वाति विश्वाति विष

ित्राह स्थाप आफ्रह किराक्ष के किरान के प्राप्त के किराह स्थाप आफ्रह किराक्ष के किराह के किरा

परमुस्ति नहीं हो सकता।

तीसरे प्रकारको गतिः केवल बुद्धके लिये ही सम्भव है, साघारण योगीके लिये नहीं । निर्मित या विषयनिर्माण भी दो प्रकारका है-'कामघातुगत' और 'रुपघातुगत।' कामधावसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध और त्पर्श, ये चार अश रहते हैं । यह अपने और पराये दोनों ही दारीरोंके सम्बन्धमें सम्भव है। रूपधातुके निर्माणमें केवल रूप और रपर्श ही रहता है, और कुछ नहीं रहता। निर्माणचित्त । अभिज्ञाका फल है और यह चौदह प्रकारका हो सकता है। चार प्रकारके ध्वानीम प्रत्येक व्यानमें ही कामावचर निर्माणचित्त और तत्तद् घ्यानानुरूप और उसके नीचेके ध्यानातुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, द्वितीय ध्यानमें कामावचर और ध्यानद्वयभूमिक, तृतीय ध्यानमे कामावचर और ध्यानत्रयन्तिक और चतुर्थ ध्यानमें कामावचर और ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चौदह ( २+३+४+५ ) प्रकारका चित्त सम्मव है । हीनच्यानज चित्तके द्वारा अर्घ्वध्यानज चित्तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ध्यानप्राप्त साधक ध्यानके प्राप्तिकालमे ध्यानके फलखरूप निर्माणचित्तको प्राप्त होता है। वैराग्यसे भी निर्माणचित्त-का आविर्भाव हो सकता है। निर्माणचित्तलप यह ऋदि केवलमात्र मावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो वात नहीं है। जो भावना या ध्यानसे उत्पन्न है, उसमें 'कुशल' या 'अकुशल' कर्माशय नहीं रहता, इसलिये वह अव्याकृत है। देवता और नाग आदिकी ऋदि, जन्मसे ही पाप्त होनेके कारण, सहज या उपपत्तिज कहलाती है। यह दुशल, अकुशल अथवा उभय-भावहीन अव्या-कृत-इन तीनों ही प्रकारोंकी हो सकती है 🗓 । मन्त्र, ऋषि और कर्मने भी सिद्धिका आविर्भाव हुआ करता है। §

३ पातअल्दर्शनमें इसका नाम 'मनोजिवल' है । यह 'प्रधानजव' का फल है और 'मधुप्रतीकिमिद्धि' के अन्नर्गत है । पाशुपतदर्शनमें भी 'मनोजिवल'-सिद्धिका विशेष वर्णन मिलता है । मासर्वधकृत 'गणकारिका' और उसकी टीका देखनी चिहिने ।

ा पावअल्दर्शनम 'निर्माणचित्त' की उत्पत्ति 'अस्तिता' के द्वारा वतलायी गयी है।

‡'तत्र ध्यानजमनाशयम्' द्वमॅ महर्षि पतक्षिल भी इस वात-को स्वीकार करते हैं।

§ पातधलदर्शन, त्रिपुरारहस्य (श्वानखण्ड), अभिधर्म-कोश कादि प्रन्थ देखने चाहिये।

'महापरिनिर्वाणस्त्र' आदि प्रन्योमें ऋदिके अनेकों भेरी-का उन्हेरा मिलता है। एकसे अनेक होना, अनेकसे एक होना, आविर्म्त होना, तिरोहित या अट्रय होना, प्राचीर-पर्वतादि कठिन यरतुओं के अन्दरसे न्यून्त शरीरसमेत उस वरतुको स्पर्श किये जिना ही निकल जानेका या चलनेका सामर्थ, जलकी तरह पृथ्वीमें उन्मजन-निमजन करना, आकाशमे पक्षीकी तरह एथ्वीमें उन्मजन-निमजन करना, आकाशमे पक्षीकी तरह स्थार, हाथोंके द्वारा चन्द्र और सूर्यको स्पर्श करनेकी शक्ति, प्रसलोकतको समत्त लोकोंका संशीकार-यह सभी ऋदिके ही अन्तर्गत है।

ऋदिकी शक्तिका परिमाण वतलाना कठिन है। वौदोंके महासधिकों और खायरवादियों में इस विषयमें कुछ मतभेद है । महासधिकगण कहते ह कि ऋदिके प्रतापसे कल्पान्त×तक जीवित रहा जा सकता है। परन्त खविरादि इस वातको स्वीकार नहीं करते । उनका मत यह है कि आयु पूर्व कर्मके फलत्वरूप होती है, यह ऋदि-का फल नहीं है। ऋदिद्वारा केवल अकालमृत्य रोकी जा सकती है। कालमृत्यु ऋदिद्वारा भी नहीं रक सकती। परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान होता है। चित्त यदि योगवलसे अपेक्षाइत शुद्ध भूमिमे स्वापित या कियाशील कर दिया जाय तो, एक हिसावसे आयन्दि न होनेपर मी, दूसरे हिसावसे असम्भव प्रकारसे आयुका परिमाण बढ़ जाता है। नेत्तिक प्रकरणमे बुढापा दकने और मृत्युकालतक जवानी यनी रहनेकी सम्भावना वतलायी गयी है। किन्तु स्विवरवादियोंका कहना है कि जन्मान्तर, जरा, रोग और मृत्युका ऋदिके द्वारा निवारण नहीं किया जा सकता । पञ्चत्वन्वोमें कोई-सा भो त्कन्य ऋदिके द्वारा स्थिर नहीं हो सकता । जरा, मृत्यु आदि चारों अपरिहार्य हैं, यह बुद्धने कहा है ××। ब्रह्मा, मार, श्रमण, त्राह्मण-सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है। यहाँ भी वस्ततः कोई मतभेद नहीं है। कारण, देहका उपादान

× टीकाकारके नतसे कल्य=नहाकल्य है। महासमिकोका प्रमाण बुद्धवान्य है। बुद्धदेवने कहा है कि ऋदिकी प्राप्तिके चार सोपान है, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार एक ही देहसे कल्पान्तकाल या अविद्यष्ट कल्पाक जीवित रह सकता है। बुद्धके बचनोंमें 'कल्प' शब्द आया है—स्यविरगण इसकी 'आयु कल्प' और नहासविकगण 'महाकल्प' व्याल्या करते हैं।

XX 'अउत्तरनिकाय' २ पृ० १७२



शोधित होनेपर जरा आदि उसमे विशेषरूपसे अनुभूत नहीं होते । उपादानके अत्यन्त विशुद्ध होनेपर अर्थात् विशुद्ध सत्त्वरूप उपादानकी प्राप्ति होनेपर मिलन सत्त्वके सहभावी धर्म जरा आदि नहीं रह सकते । क्योंकि जरा शुद्ध सत्त्व-का धर्म नहीं है । इसीलिये शुद्धसत्त्व देवतागण निर्जर और अमर कहे जाते है । परन्तु जगत्में यह शुद्धि आपे-क्षिक होनेके कारण जरा और मृत्युसे रहित अवस्थाको भी आपेक्षिक ही समझना चाहिये । अ

'विनयपिटक' (२।६५) मे लिखा है कि 'पिलिन्द-चच्छ' की इच्छाशिक अभावसे राजाका महल सोनेका हो गया था । इस वातको देखकर अन्धकराण विश्वास करते थे कि इच्छामात्रसे ही सर्वदा और सर्वत्र ऋदिका विकास किया जा सकता है। परन्तु स्थिवरवादी कहते हैं कि ऋदिकी शिक्त अचिन्त्य होनेपर भी उसके द्वारा सब कुछ हो सकनेकी बात सत्य नहीं है। ऐसी कई बाते है जो असाधारण ऋदिके प्रभावसे भी नहीं हो सकतीं। ससारकी क्षणिकता, जीवनकी दुःखमयता, अनात्मभाव और अन्यान्य खाभाविक नियमोंका उल्लब्बन ऋदिके द्वारा नहीं किया जा सकता। ऋदिके प्रभावसे 'जात्यन्तरपरिणाम' सिद्ध हो सकता है अथवा स्व-सन्तानमें स्व-भाव रक्षित हो सकता है। भिक्षुओंको भोजन कराते समय जलको दूध और मक्खनके रूपमें परिणत कर दिया गया था, यह

\* 'अपाम सोमममृता अभूम'—इस सोमपानजनित
अमरत्वसे यहा 'कल्पान्तस्थायित्व' समझना चाहिये। 'रसेरवरदर्शन'म अठारह सस्कारोंसे संस्कृत पारदके प्रमावसे 'अश्रक' का
सयोग होनेपर जिस 'हरगौरीतनु' या सिद्ध देहके विकासकी
चात कही गयी है, वह देह भी जरा और मृत्युके अधीन नहीं
मानी गयी है। वह देह देवदेहकी अपेक्षा भी निर्मल है, इसमे
कोई सन्देह नहां। हठयोगिगण—खास करके गोरख, जलन्थर
आदिके शिप्यगण—'कायासाधन' की प्रक्रियाकेद्वारा इस प्रकारकी शुद्ध देहकी प्राप्तिके लिये चेष्टा किया करते हैं। महायानसन्प्रदायके 'मान्त्रिक', 'वजपन्थी' और 'सहजिया' लोग भी
स्रत्यसिद्धिके प्रति वड़ी ही श्रद्धा रखते थे। वैष्णवोंका 'मावदेश' भी उराहीन और अनर है, परन्तु वह अप्राकृत देह है,—
विशुद्ध सत्यका विनासमात्र है।

† भागतीने (त्र० स्०२।१।३३ तथा ४।४।२२) याचरपति निपने राजा नृगके असाधारण योगैश्वर्यकी बातका इधन्तरूपसे और प्रसगत एकाधिक बार उद्घेख किया है।

'जात्यन्तरपरिणाम' मात्र है । पिलिन्दवन्छने भी जो पत्थरके महलको सोनेका बना दिया था, वह भी जात्यन्तर-परिणाममात्र ही है। इससे ऋदिका सर्वशक्तिमान् होना सिद्ध नहीं होता। ‡

पातञ्जलदर्शनके विभृतिपादमे बहुत-सी खण्डसिद्धियोका खरूप और उनका उत्पत्तिक्रम बतलाया गया है। श्रीमद्भागवत, योगवाशिष्ठरामायण, महाभारत, पुराण, तन्त्र, नाथसम्प्रदायके प्रन्थ, बौद्ध और जैनसाहित्य, ज्ञानेश्वर, कबीरदास आदिकी रचनाएँ — इन समीमे सिद्धि-की आलोचना न्यूनाधिकरूपमे देखी जाती है। बहुत-से उपनिषदोंमें भी योग और योगसिद्धिका वर्णन मिलता है। तरवान्वेषी साधकके लिये प्रत्येक सिद्धिका खरूप, प्रकारमेद, प्रक्रियाएँ, सिद्धिप्रदर्शनके अभिव्यक्तिकी भिन्न-भिन्न निदर्शन आदि बार्ते प्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक प्रन्थोंमे मलीमॉति देखनी और विचारनी चाहिये। वस्तुतः ये सब खण्ड सिद्धियाँ अखण्डविभूतिके अनुदय-साधारण होनेपर भी अलौकिक कार्यकारण-भावके अनुसरणद्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। स्वातन्त्र्य-बल अथवा इन्छाशक्तिका स्थान अवस्य ही सर्वोच है। जो यथार्थ मिक्तसम्पन्न पुरुष है, वह अकिञ्चन और दीन होनेके कारण अपनेको सर्वदा ही भगवदाश्रित उपलब्ध करता है। इस प्रकारके मक्तकी इच्छा सर्वातिशायिनी होती है। वस्तुतः ऐसे भक्तकी शक्ति अपरिमेय है (क्योंकि उसमे भगवान्की अपरिमेय शक्ति ही काः करती है ) I 'Faith can work miracles' यह यथा ही सत्य है। अभिके सम्बन्धसे लोहेमे भी दाहिका शनि

‡ पातक्षलसम्प्रदायमें भी सर्वसामध्येके सम्बन्धमें मत है। पदार्थविपर्यास सम्भव है या नहीं, इस विषयमें किस् किसी आचार्यका कहना है कि वह सम्भव होनेपर भी यो उसे करते नहीं। कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके सकल विरुद्धाचरण नहीं करते। कोई-कोई आचार्य कहते हैं कि पदा विपर्यास हो ही नहीं सकता। विभृतिके वलसे जो कुछ है हो वह 'जात्यन्तरपरिणाम' मात्र अथवा 'धर्मविकल्पसंघटन' है

§ द्वेत और अद्वेत दोनों ही प्रकारके तन्त्रोंने सिद्धियोंका प्र मिलता है। काश्मीर-सम्प्रदाय और दक्षिणके मिद्धान्त-सम्प्रद के मूल और प्रकरण-जन्य देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विशे कौल-सन्प्रदायके अन्योंने अनेकों सलोंपर विभृतिका वर्णन उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वरके साथ योग प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने आधारकी धारणाशक्तिके भनुसार सर्वेश्वर्य लाम कर ले तो इसमें आश्वर्य ही क्या है? वत्तुत जीवनी सायना न तो ऐश्वर्यादिकी प्रातिके निये हैं, और न ऐश्वर्यादिके त्यागके लिये। जीवकी सायनाला लक्ष्य तो है 'आत्मखरूपकी उपलब्धि।' इस मार्गमें पहले ऐश्वर्यका उदय होता है, और पिर उसका उपलहार होता है। पहले मोग, फिर सन्यास—अन्त मोग और त्यागका अद्वैतभाव है। वहाँ फिर मोग भी नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता, जो रहता है, वह अनिर्वचनीय, अनाविल, अञ्चन्ध, अज्ञोम्य, आतमस्वरूप है। पूर्णिमाके पश्चात् जैसे अमावस्या अपने आप ही आती है, वैसे ही ऐश्वर्यके पूर्ण विकासके पश्चात् क्रमशः ऐश्वर्यना पूर्णरूपसे विसर्जन अपने-आप ही हो जाता है। यही आतमसमर्पणयोग है। यह प्रकृतिका स्वाभाविक व्यापार है।

#### **──**

## भारतीय प्रस्तरकला और योग

( देखक-पं० श्रीवानुदेवजी उपाध्याय, एन० ए० )

भारतवर्षमें योगदा प्रचार वैदिक काल्ते ही देखा जाता है। पर इस टेखमें यह विचार करना है कि भारतीय ललितकलामें योग-का प्रार्दुभाव किस समयसे हुआ तया रानै:-रानै। इसका प्रचार कैते बढ़ता गया । भारतीय कलाका वर्मने अधिक चम्दर्य है। जैसे-जैसे धर्मकी भावना बढ़ती-बटती गयी वैते ही करापर भी उसका प्रभाव पड़ता गया। गुतकाल-ने पूर्व भागयत धर्मका उदय हुआ । इनके प्रभावने वौद-धर्नमें नहायानकी उत्पत्ति हुई। महायान-धर्मने बौद्धकलामें एक नया युग पैदा किया । महायान (ई तवी तन्की प्रथम शतान्दी) के जन्मने पूर्व मौर्य, शुङ्क तथा आन्ध्र कराओंमें उद मगवान्के प्रतीक ( वोवि-इस, चूडा तथा पर्म-चक्र आदि ) की ही पूजा होती थी । वाँची वरहुत तथा अमरावतीकी वेष्टनी और तोरणायर इन्हींके पूजा-प्रकार तथा मगवान् दुदकी जन्म-कथाओं (जातकों) का ही दिदर्धन देखनेने आवा है । नहायानके प्रचारते उत्तर-पित्रमी भारतमे एक नवीन कलाना जन्म हुआ, विने 'गारवार' का नाम दिया जाता है। ईसाकी पहली सरीसे गान्यारकलामें दुदकी मूर्तियाँ वनने लगीं, जो उन्हें महापुरुष और योगी समसदर तैवार की जाती थीं। तुत-कारमें प्राक्षनापर्मके पुनवन्यानके कारण हिन्दुन्तियाँ इनने त्याँ।

नारामें चरते प्रथम उद्ध नगवानकी मूर्ति गाम्वार-६ गर्ने ना श्रे कमाने प्रात होती है। अत्यय प्रथम धना-दीने पहले नारतीय कमाने योगके प्रमादने विषयमें हुए नहीं कहा जा चकता । बुद्ध सर्वोत्हृष्ट योगी थे, अतः उनकी मूर्तियाँ योगासनों तथा सुद्राऑंसे युक्त मिलती हैं । वौद्धकलांसे हिन्दूपत्तरकलापर्यन्त योगका प्रचार वरावर मिलता है । प्राचीन समयमें मूर्तिकला धर्मप्रधान होनेसे देवताओंकी ही प्रतिमाएँ यौगिक आसनो तथा सुद्राओंसे युक्त मिन्दती हैं। योगी त्वय सिद्ध नहातमा हुआ करते थे, अतएव मूर्ति-पूजाकी उन्हें विशेष आवश्यकता न थी—

हि।वसारमिन पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। अज्ञानां सावनार्थाय प्रतिमा परिकस्पिता ॥

( जाबालोपनियद् )

'योगी शिवको अपने अन्दर देखते हैं, प्रतिनाओं में नहीं । प्रतिना तो अज्ञलोगोंके भावना करनेके लिये निर्माण की गयी है।'

यही कारण है कि योगियों की विभिन्न मावनाओं वे युक्त प्रतिमाएँ प्राचीन कालमें नहीं वनती थीं। देवताओं की निर्वियों उन मायों के वाय मिलती है। इस लेख में सक्षेत्र- के योगसन्वन्धी (१) आसन (१) नुद्रा तथा (१) चन्न आदिका वर्णन किया जायगा तथा बौद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाओं में इनके रूपों का समन्वय करके पाठकों के सम्मुख रखने का प्रयक्ष किया जायगा।

योगियोंको समाधिस तथा एकाप्रचित्त होनेके लिये
(१) आसन यह आवश्यक होता था कि वे समयानुकृष्ठ
आसन मारकर वैटे। सुत्यतः योगशास्त्रमे
पद्मासन, वोरासन, मद्रासन, पर्यद्वासन, आदि तरह
आसनोंका वर्णन मिलता है। परन्तु प्रन्तरकलामें सब

नोका प्रयोग नहीं किया जाता था। कलामें सबसे क पद्मासनका प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त ,ासन,वीरासन तथा ललितासनकी अवस्थामें भी मूर्तियाँ ती हैं। समयान्तरमें 'आसन' शब्दका प्रयोग साधारण के अर्थमे किया जाने लगा। सुप्रभेदागममे विभिन्न हारके पीठोंका वर्णन है। तदनुसार अनन्तासन त्रभुजाकार), सिंहासन (चतुर्भुज), विमलासन त्रमुज),योगासन (अष्टमुज) तथा पद्मासन (वृत्त) विभिन्न कारके होते थे दिखिये गोपीनाथ राय-एलेमेंट्स ऑफ न्दू आइकॉनोग्राफी पृ० १९-२० ] । यौगिक आसर्नोके द्धान्तको कर्री-कर्ही समूल नष्ट कर दिया गया है, ासका कारण शिल्पकारोंकी अनिभज्ञता ही है। दक्षिण तरतके इलोरा नामक स्थानमें नवीं शताब्दीकी कुछ मृर्तियाँ नमल, मकर तथा कूर्मपर खड़ी मिली हैं। इन वाहर्नोको ाद्मासन, मकरासन तथा कूर्मासन कहा गया है (वही हिट ६)। अस्तु। यथार्थ आसनों, मुद्राओं और चक्रोंको अव देखें।

## (अ) पद्मासन

इस आसनमें दाहिने चरणको त्रायीं जाँघपर तथा वार्ये चरणको दाहिनी जाँघपर खखा जाता है। इसके अतिरिक्त समाधिस्य होनेके लिये योगीलोग हाथोंसे अन्य पैरके अँगूठेको पकड़ते थे, जो हाथ पीछेकी ओरसे जाते थे। ऊपर यह बतलाया गया है कि योगियोंकी मूर्तियाँ कम संख्यामें बनती थीं, परन्तु इसी आसनमें देवताओंकी मूर्तियाँ मिलती हैं । देवलोग हाथोंमें अन्य चीर्जे धारण करते या उनका हाथ किसी मुद्रामें होता या, इसलिये साधारण पद्मासनका ही शिल्पियोंने प्रयोग किया है। चौद्ध तथा हिन्दूमूर्तिकलामें भी पद्मासनका बहुत अधिक प्रयोग पाया जाता है। भगवान् बुद्ध परम योगी थे, अतएव उनंकी मूर्ति पद्मासन-अवस्थामें वनती थी, चाहे वह किसी मुद्रामें क्यों न हो [सहानी-कैटलॉग ऑफ सारनाय भ्यूजियम न॰ B ( b ) 170-180 ]। भगवान् विष्णु तथा गणेशकी भी मृतियाँ इसी अवस्थामें पायी जाती हैं[गोपीनाय राव—एलेमेण्ट्स ऑफ हिन्दू आइकॉनोप्राफी, पृ० ५८ और प्रेट२५,जिल्द १]। जैन तीर्थद्वरोंकी जितनी भी वैठी मृर्तियाँ मिलती हैं वे सभी पद्मासन मारे हुए हैं। मथुराकी जकारी टीलेकी खुदाईसे अनेक तीर्यद्वरींकी मृतियाँ मिली रे, जो लखनज म्यूजियममें सुरक्षित हैं।

# ( ब ) पर्यङ्कासन

इस आसनका भी शिल्पमें प्रचार दिखलायी पड़ता है। इसमे एक पैर (बायाँ) नीचे लटका रहता है तथा दाहिने पैरको ऊपरकी ओर समेटे रहते हैं। कभी-कभी दोनों पैर समेटे हुए दिखलाये जाते हैं। वायाँ पैर पीठ (आसन) पर अवस्थित रहता है तथा दाहिना पसारा हुआ बनाया जाता है। गोपीनाथ राव इसे 'सिंहासन' का नाम देते हैं [वही पृ० ८७, ८९], परन्तु यौगिक 'सिंहासन' का भाव इसमें पूर्णरूपसे नहीं पाया जाता।

## (स) योगासन

पद्मासनके पश्चात् योगासनका भाव ठीक-ठीक योगशास्त्रमें वर्णित योगासनके सहश कलामें पाया जाता है। इसमें दोनों पैरोंको जॉधोंपर रक्खा जाता है तथा हार्योंको उत्तानमावसे आसनपर रक्खा जाता है। इस आसनसे युक्त मूर्ति समाधिस्थ शात होती है। प्रस्तरकलामें इसे पद्मासन तथा ध्यान (शान) मुद्रामें स्थित प्रतिमा कहेंगे। दक्षिण भारतमें विष्णुकी ऐसी मूर्तियाँ पायी जाती हैं [बही हेट २४]। भगवान विष्णुकी विभिन्न प्रतिमाएँ योगासन, भोगासन और वीरासनयुक्त बनी मिलती हैं। इनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष योगशास्त्रसे नहीं है, परन्तु इनकी पूजासे मनुष्य योगकी तरफ आकृष्ट होता है।

शरीरके ऊपरी अर्झोंके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं । योग-शास्त्रमें अनेक प्रकारकी मुद्राओंके नाम मिलते हें--जैसे नभोमुद्रा, मूलबन्ध, (२) मुद्राएँ महावेघ, खेचरी, विपरीतकरणी आदि-आदि । परन्तु इन मुद्राओंका प्रयोग शिल्पमें नहीं किया जा सकता था या कलाकारोंने अनभिजताके कारण इनका प्रयोग नहीं किया, इस विषयमें कुछ निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता । नाटयशास्त्रमें भी भरत मुनिने करीब साठ विभिन्न प्रकारकी इस्तमदाओंका उल्लेख किया है [ नाटचशास्त्र, नवम अध्याय १७---२०० ], परन्तु न तो यौगिक मुद्राओंका और न नाट्यशास्त्रमे वर्णित हस्तविन्यास-का हो प्रयोग प्रस्तरकलामें पाया जाता है। प्रस्तरकलामें भिन्न-भिन्न भावोंको शिल्पियोंने मूर्तियोके हाथोंसे दर्शाया है। मूर्तिविज्ञानके ज्ञाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते है। सक्षेपमे पाठकोंकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना समुचित प्रतीत होता है। इसके विषयमें कुछ ज्ञात नहीं है कि इन मुद्राओंका प्रयोग शिल्पियोंने किस आधारपर किया है। मुख्यत पॉच प्रकारकी मुद्राएँ मिलती हैं—

#### (१) ध्यान या योगमुद्रा

इस मुद्राका प्रयोग जैन, बौद्ध तथा हिन्दू मूर्ति-क्लामें पाया जाता है। प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थामें वैठी रहती है। उसपर एक हथेलीपर दूसरी हथेली रक्ली रहती है, जिनमें ऑगुलियां प्रतिकृत दिशाओं में दिखलायी जाती हैं।

#### (२) अभयमुद्रा

इसमें हायसे अभय देती हुई प्रतिमा दिखलायी जाती है। मूर्तिके दाहिने हायकी अंगुलियों ऊपरी दिशामें सीधी रहती हैं तथा हथेली वाहरकी ओर (देखनेवालेकी तरफ) वनायी जाती है।

#### (३) वरदमुद्रा

वरद शब्दसे ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशिष या वर देती हुई दिखलायी जाती है। गोपीनाथ रावका मत है कि वार्ये हाथकी अँगुलियाँ नीचेकी ओर लटकी रहती हे और हथेली वाहरकी ओर खुली रहती है [वही पृ० १४, प्रेट ५, न० ४, ५], परन्तु सर्वत्र ऐसी अवस्था नहीं होती। हिन्दू तथा वौद्ध मूर्तियों साहिना हाथ यरदमुद्रामें पाया जाता है। वौद्ध मूर्तियों अभय तथा वरदमुद्रामें राड़ी रहती है। सारनायके सप्रहालयमें ऐसी सैकड़ो नृतियाँ सुरक्षित हैं।

### (४) चीन या व्याख्यानमुद्रा

इस मुद्रामें प्रतिमाएँ शिक्षा देती हुई दिखलायी जाती हैं। इसमें मृतिं पद्मासन मारे वैठी रहती है। दाहिने हाथकी तर्जनी अँगूठेको छूती हुई बनायी जाती है, जिससे एक बृत्त बन जाता है। वौद्ध-मृतियोंमें धर्म-चन-परिवर्तन (सारनाथमें पॉच मिक्षऑको बौद्ध-धर्मका उपदेश करते समयका) करनेके मायको प्रकट करनेके लिये ऐसी प्रतिमा बनायी जाती है। अतएव वे इस मुद्राको धर्म-चन्न-परिवर्तन (सुद्रा) का नाम देते है।

#### (५) ज्ञानमुद्रा

हिन्दूमतिमाओं में इसका प्रयोग मिलता है। बैठी हुई मूर्तियों में अंगुलियोंके अन्तिम माग अंगृटेको स्पर्श करते दिरालाये गये हैं। ये अँगुलियाँ हृदयके समीप अविश्वत रहती हैं तथा हथेली वक्ष खलको ओर दिखलायी जाती है ।

## (६) भृमिस्पर्शसुद्रा

इसका सम्बन्ध केवल वौद्धमूर्तिकलासे ही है। मगवान् बुद्धने वोषगयामें बुद्धत्यप्राप्तिके पश्चात् भूमि-देवीको साक्षीके लिये बुलाया था, यह शिल्पी दिखलाते हैं। बुद्धदेव पद्मासन मारे वैठे रहते हैं तथा दाहिना हाय नीचेकी ओर लटका रहता है। हाथकी हथेली भी भूमि-की ओर वनायी जाती है।

हिन्दू शिल्पशास्त्रके ज्ञाताओंने मुद्राके कारण ही विष्णु भगवान्की मूर्तिको सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी प्रकारका वतलाया है। भगवान् विष्णुके दो हाथ अभय तथा वरदमुद्रामें दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो हाथोंमें शङ्क, चक्र रहता है। ऐसी मूर्ति सात्त्विकी कही जाती है [गोपीनाथ राव—तालमान, १०४१, A.S I Memoir No 3]। इन उपर्युक्त विभिन्न मुद्राओंसे यही जात होता है कि इनमेंसे एक भी बोगीके काम नहीं आती। जैसा ऊपर कहा गया है, यौगिक मुद्राओंका समावेश प्रस्तरकलामें नहीं पाया जाता।

योगियोंके अनुसार जितनी शक्तियाँ इस विश्वका परिचालन करती हैं वे सब-की-सब इस नर-(३) चक्र देहमें पायी जाती हैं। मनुष्यशरीरका आधार मेरदण्ड अथवा रीढकी हुई। है। इस मेक्दण्डके खोखले-मध्यभागसे होकर ब्रह्मनाडी जाती है। जिसमें पिरोये हुए छः कमलोंकी कल्पना की गयी है। ये ही कमलचर्कोंके नामसे पुकारे जाते हैं। इन षट्चकों तथा सहस्रारचक्रका महत्त्वपूर्ण स्थान है। परन्तु भारतीय प्रस्तरकलामें इन सबका प्रयोग नहीं मिलता । मूलाबार, साधिष्ठान आदि चर्कोंको तो कलाविद दिखला ही नहीं सकते थे, परन्तु आज्ञाचककी कल्पनाको हम कुछ अशोंमें समझा सकते है। भगवान् बुद्धको भी महायोगी मानते थे, अतएव शिल्पकारीने कुछ योगमुद्राओं तथा चक्रीका भी यत्र-तत्र प्रयोग किया या । बुद्धकी प्रस्तर-मूर्तियोमें दोनों मोहोंके मध्यभागमें ऊर्णा भी बनायी जाता यी। योगी भूमध्यमें आज्ञाचकका स्थान मानते हैं, जिसके कमल दवेत होते हैं तथा ऊपर विन्दु स्थित रहता है। यदि ध्यान-पूर्वक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आशाचकसे समता करनेमें कुछ भी अनुचित नहीं प्रतीत होता ।

इन चक्रोंके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपर सहस्रदल-वाला सहस्रारचक रहता है। कलाकारोंके द्वारा बुद-प्रतिमांके सिरपर धुँघराले वाल बनाये जाते थे। साधारण लोगोंके लिये ये तो बस्तुतः बालके द्योतक है, परन्तु योग-शास्त्रमें उन्हें सहस्रारचकके दलोका द्योतक मानते हैं। मूर्तियोंमें इन्हीं दो चक्रोंका अर्थात् आज्ञा तथा सहस्रारका समावेश मिलता है। सम्भव है कि इन्हीं दोनोंका प्रयोग प्रस्तरकलामे सुगम हो। प्रायः हिन्दूमूर्तिकलामें इसका सर्वथा अमाव ही है। हिन्दू देवताओं को कहीं योगी नहीं माना गया है। परन्तु बौदों के यहाँ बुद्धकों सिद्ध योगी मानते हैं। यही कारण है कि यौगिक बातों का थोड़ा समावेश बुद्धप्रतिमाओं में ही पाया जाता है। योग-सिद्धान्तों का प्रयोग प्रस्तरकलामें बहुत कम मिलता है, अतएव इतने विवरणसे ही सन्तुष्ट होना पड़ेगा।

## - SOFFEE SEE

# योगका प्रयोग

( लेखक-काका कालेलकरजी )

योग एक कला है। इसका उपयोग जैसा अध्यातमके लिये सम्भव है, वैसा ही व्यवहारके किसी भी क्षेत्रमें इस कलाको काममें लाया जा सकता है। हर आदमीके लिये इसकी शक्त न्यारी ही होती है। मनुष्यकी जैसी जीवन-धारा होगी वैसे ही योगमें वह लगेगा।

किसी भी घन्धेमें जिसके पास पहलेसे पूँजी मौजूद हैं वह और सब तरहका योजना-तन्त्र— सङ्गठन मौजूद है वह खूव काम कर सकेगा। कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भर-पूर जमा हो और वहाँसे ढगसे पानीको बहाया जाय तो उस वहाबमेंसे बड़ी ताकत पैदा की जा सकती है और कई तरहसे उसे काममे लाना आदमीके लिये आसान होता है। इसी तरह—और विल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक शिक्त, प्राणशिक्त, बुदिशक्ति, संकल्पशक्ति और आतमशक्ति भण्डार भरकर उसे एकाग्रताके साथ किसी खास तरफ लगाना आदमीके लिये सम्भव है। इसी कलाको योग कहते है।

इसका अनुभव बहुतोको है कि किसी वहे शहरके खास रास्ते या चौराहेसे साइकिलपर चढकर गुज़रते हुए जानको विल्कुल मुटीमें लेकर जाना पड़ता है। एक ओर ट्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें कौन-सी मोटर मुड़कर वगलके रास्तेसे जानेवाली है और वह वायी ओर मुड़ेगी या दाहिनी ओर, इसका कोई अन्दाज़ नहीं होता। मोटरें रास्तेके कायदेके मुताबिक जायँगी यू मान लेते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार कितनी ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज़ होना चाहिये, और उसी बीचमें एक मजदूर सिरपर लवे-लवे बॉसोंका एक

गडा लिये जा रहा है, जो कहीं पीछे घूम जाय तो प्री कपाल-किया ही हो जाय । उससे परे एक आया दो वर्चों की अँगुलियाँ पकड़े रास्तेके बीचमे सुरक्षित पटरीपर जाने की धुनमें हैं। इन सब हालतों मे और दूसरी सब दिकतों को ख्याल में रखकर रास्ता निकाल ने और ऑखों की फुर्ती और कैमरें के अचूकपने से पूरी परिस्थितिका एक वारगी अन्दाज लगा लेने और इस हालत में क्या-क्या हो ना मुमकिन है, यह लहमें भरमें सोचकर, सारी चालका बाटपट हिसाब लगाकर मनसे फैसला कर डाल ने और उस फैसलेपर लचकी ला लेकिन हु विश्वास रखकर पैडल चलाने वाले पॉवॉसे और हैडल पकड़ ने वाली मुद्दी और गट्टों से एक मेक हो कर और तो क्या, गदी के नीचे की साइकिल से भी एक जी हो कर रास्ता तै करने की हालत में कोई भी साइकिल नहा दुर माने गा कि मनुष्यका सारा मन पूरा एक ग्र हो जाता है।

द्रोणाचार्यजीने जब अपने शिष्योंकी परीक्षा ली तो उन्होंने हरेकसे पूछा कि सामने क्या नजर आता है ? और जब अर्जुनने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिर्फ ऑखमर दिखायी देती है, और कुछ नहीं दिखायी देता, तब द्रोणाचार्यजीको निश्चय हुआ कि अब अर्जुनको योगसिद्धि हो गयी और बोले कि 'वाण छोड़ अव।' यह योग-विद्या हरेकको हर रोज साधनी पहती है। और यह जितनी सधी उतनी ही जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये। बड़े-बड़े सेनापित, बड़े-बड़े ब्यापारी, बड़े-बड़े आविष्कारक और राजनीति-धुरन्धर, सबमें यह शक्ति विशेषह्रपसे दिखायी देती है।

यहाँ यह ख्यालमें रखना चाहिये कि एकाग्रताके माने एकाज़िता नहीं है। ख्याल एक तरफ लग गया और वाकी स्व विसर गया, ऐसी दशा तो हरेक तरंगी आदमीकी होती है। छोटे वचींके एक हाथमें एक खिलौना दीजिये कि बहुत बार उसके दूसरे हाथमें की जिन अपने-आप गिर जायगी। दोनों ओर उसका अवधान नहीं पहुँचता। कुछ लोग राह चलते बड़बडाते रहते है, उनका भी अपने मन और इन्द्रियोंपर साधारण काबू नहीं होता। सपनेका कारण भी ऐसा ही है।

योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है और इस आकलनको एकाप्रभावसे एक ही दिशामें ले जाता है। जैसे सूर्यकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सन किरणोंको एकत्र करके तेजस्ती बनाता है और केन्द्रमें पड़नेवाले ज्वालाप्राही पदार्थोंको जलाता है, वैसे ही योगिवद्याके योगसे मनुष्यकी सामान्य शांक असाधारण मावसे एकत्र होती है और उसमेंसे अलौकिक शिकका निर्माण होता है। और फिर मनुष्य अतिमानुष पराक्रम कर दिखाता है। और इसी वजहसे अञ्जनोंने योगिवद्याकी शिक्तके सम्बन्धमें मनमाने विधान गढ़ डाले हैं। वह सब सच नहीं है, तथापि योगिवद्याके बलसे आदमी कहाँतक क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इसकी मर्यादा अभी किसीने कायम नहीं की है।

योगकलाके योगसे शारीरिक शक्त वेहद वढ़ायी जा सकती है, प्राणशक्ति दुर्दमनीय हो जाती है, बुद्धशक्तिकी प्रतिमा चमकने लगती है, सरणशक्ति भी हजारों गुना वढ़ जाती है। इसके सिवा पूरी योगकलाका उपयोग जव आत्मशुद्धि करके आत्मिवकासमें किया जाता है तव सत्यसकल्य आत्मा जो चाहे कर सकता है।

जिन्हें आत्मा अथवा परमातमा ही एक सत्य जान पड़ता है और जग क्षणिक तथा परिवर्तनशील होनेके कारण मिथ्या जान पड़ता है, वे आत्मवान् होनेके लिये, आत्मप्राप्तिके लिये, एक प्रकारसे योग करेंगे। जिन्हें जान पड़ता है कि विश्व और ब्रह्म एक ही है, शरीर भी आत्माका ही एक रूपान्तर है, इस समस्त विश्वम एक ही आत्मा है, एक ही हृदय है, एक ही मन है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक ही तत्पका है, थोड़ेमें यों समितिये कि यह सारा त्यिर और अत्थिर, जड और चेतन जिनकी जानमें एक ही चीज है, उनकी योगविद्या अथवा योगसाधना निराले ही प्रकारकी होगी। हिष्टिभेदसे दर्शन-भेद अवश्य होगा। और जैसा दर्शन वैसी साधना, यह निर्विवाद है। जीवन विषयक कल्पना वदली, आकलन बदला कि साधना वदल जाती है, योगविद्या एक ही पद्धतिकी नहीं है, अनेक पद्धतियोंकी है।

पाश्चारय देशवालाने भौतिक पदार्थी और उनमें विद्यमान शक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये तथा ऐहिक मनोरथ पूरे करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेके लिये प्रयोगपद्धतिका उपयोग किया है। और इसके लिये स्रम-से स्रम औजार बनाये हैं। अपने यहाँ योगपद्धतिम बाह्य साधर्नोपर जोर नहीं दिया जाता था, विल्क सयमीके साधनोंसे मानवशक्तिको समेटकर उसका जनर्दस्त भण्डार भरना और सव इन्द्रियोंको नयी दीक्षा देकर—उन्हें दिज वनाकर उनकी मार्फत उस देन्द्रीभूत शक्तिका विल्कुल सुरगकी भाँति उपयोग करने और जी चाहे जहाँ कठिनाइयोंका पहाड़ उड़ा देनेकी रीति थी । प्रयोग-पद्धति आज अपनी सोलहीं कलासे प्रकाशित है । और योगपद्धतिके वारेमें समाजमें देख पड़ता है कि लोग छिर्फ उसकी प्रशसके गीत गाये चले जाते हैं और उसके वारेमें अट सट कल्पना किये वैठे हैं। अव योगकी पुरानी प्रशासा और कहानी-किस्से दोहरानेकी जरूरत नहीं है, अव योगमें भी 'प्रयोग-वीर' निकलने चाहिये। योग-विद्याको भी प्रयोग-पद्धतिके वरावर ही स्यास्त्र प्रगति-शील करके आगे वढ़ना चाहिये।

प्रयोग-पद्धितके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी जरूरत नहीं है, इसीलिये समारपर भारी सकट आया हुआ है। पर योगपद्धितका विकास सदाचारके वाता-वरणमें ही हो सकता है, यह ईश्वरकी कृपा ही है।

कल्याणञ्ञ



प्रणव-योग

## प्रणवोपासना

(लेखक-सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण जटार, मुमताजुदोला वहादुर )

नमसास्मे सदेकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराज ते॥ (श्रीमदाचार्य)

'क्रोमिस्येतद्श्वरमिद् एसर्वं तस्योपव्याक्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यञ्चान्यत् त्रिकाला-त्रीतं तद्प्योङ्कार एव ॥' 'सर्वं ए ह्येतद् ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म स्रोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥

( माण्डूक्योपनिषद् )

'ओम्' अक्षर अखिल जगदाकार है, अर्थात् ओंकार और जगत्में अभेद हैं। ॐ जगन्मूल है। जिस तरह वीजसे अंकुर, स्कन्ध, शाखा, पर्ण, पुष्प और फल प्रादुर्भृत होते हें और तब बीज अहरय हो जाता है, नष्ट नहीं होता, चही बीज वृक्षका रूप घारण कर लेता है और इस तरह प्रारम्भमें जो एकरूप या वह असख्य फलोंके रूपमें प्रकट होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता है। उसी प्रकार जगदाघार परमात्म-ब्रह्ममें सृष्टिका आरम्भ करनेवाली 'एकोऽहं बहु स्थाम्' इस ऊर्मिका स्फुरणमात्र होते ही हप्ट-श्रुत-मनोवेद्य नामरूपात्मक अखिल जगन्मात्र प्रतीत होने लगता है, नामरूपके सिया जगत् और कोई वस्त नहीं है। यदि इस नाम-रूप उपाधिको त्याग-कर कोई विचारवान पुरुष अन्वेषण करने लगे तो जगद-धिष्ठान परमात्म-ब्रह्मको गुरुकुपासे सहज ही प्राप्त कर सकता है। जो सृष्टि आज विद्यमान है, इसके पूर्व जो अनन्त सृष्टियाँ हो चुकी हैं और आगे भी जो अनन्त स्ष्टियाँ होनेवाली हैं, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्मके सिवा दूसरा नहीं है और न हो सकता है; इतनी शक्तिका होना और किसीमें सम्भव नहीं है। जगन्निर्मात्री, जगदा-कार होनेवाली, प्रचण्ड महाशक्ति, जगनमाया, मूलशक्ति भी उत्त परब्रह्म परमात्माका मूलाधार अधिष्ठान लिये विना कुछ नहीं कर सकती। उस आदा शक्तिने अधि-ष्ठान ब्रह्मकी 'एकोऽहं बहु स्थाम्' इस ऊर्मिसे उत्पन्न होकर जो अपना प्रभाव फैलाया, वही नामरूपात्मक जगत्के रूपमें इमें दृष्टिगोचर हो रहा है, और केवल सब मनुष्य ही नहीं, वर जीवमात्र इस नामरूपके आधारसे ही व्यवहार कर रहे हैं। मुख्य जगदाधारको कोई नहीं

देखता, यहाँतक कि वस्तुमात्रके आधार-तत्त्वकी ओरसे भी व्यवहार करते समय हिष्ट हटी-सी रहती है। भला, घट-पटादिके साथ व्यवहार करते समय कौन मृत्तिका और कपासको ध्यानमे रखता है ? घर, नगर आदिकी शोभा देखते समय पत्थर, चूना, काठ, लोहादि तत्त्वोंकी ओर किसका प्यान जाता है ? किसीका नहीं । केवल वाह्याकार-में दृष्टि छुव्व हुई रहती है और अन्वाधुन्घ प्रपञ्च-व्यवहार अखण्डरूपसे चलता रहता है। इष्ट पदार्थका निर्माण करते समय हम जिन भौतिक तत्त्वोंका उपयोग करते हैं, कार्य समाप्त होते ही उनका इम त्याग कर देते हैं। ऐसी जो हमारी संकुचित दृष्टि है, वह जगत्का आधार क्या है, जगिकमात्री शक्ति कौन-सी है, किन तत्त्वोंसे जगत् बना है, इसका खामी कौन है, इसका हेतु क्या है, इन विषयोंतक नहीं पहुँचती । और यह भूल यदि केवल प्रापञ्चिक बहिर्मुख जीवोंकी ही होती तो वह क्षम्य भी होती। परन्तु विचारवान् पुरुषोंके लिये ऐसी बड़ी भूल करना परम अकल्याणकारी है। उन्हे अन्तर्भुख होकर प्रणवीपासनाद्वारा आत्माभिमुख होकर अपना परम कल्याण कर लेना चाहिये, इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है।

अपर दिये हुए अपनिषद्के प्रथम मन्त्रमे इस बातका प्रतिपादन किया गया है कि भूत, वर्तमान और भविष्य---त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाला जगत् ॐकाररूप है। परन्तु यहाँ कोई यह शका कर सकता है कि जगत् ॐकाररूप होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता है ? हमको इसका विचार करनेकी क्या आवश्यकता १ इमारा जीवन ही इस ससारमें कितना है ! कहावत मशहूर ही है कि 'आप डूबा तो जग डूबा।' हमें महाप्रलयतक तो जीना नहीं है। जनतक देहभान है तनतक हमारा जगत्से सम्बन्ध है। प्रलयकी तो वात दूर रही, सुषुति-अवस्थामे भी जगत्से हमारा सम्बन्ध छूट जाता है। जागे तो जगत्, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितिमें इतने गूढ़ विचारमें पड़नेकी आवश्यकता ही क्या है ? परन्तु ऐसा समझना भूल है। मृत्यु हो जानेमात्रसे ही इस जगत्से हमे छुट्टी नहीं मिल जाती। यदि मृत्यु हो जानेपर ही छुटी मिल जाती या नींद न टूटनेपर ही हम क़तक़त्य हो जाते तो

श्रुति, शान्त्र, गुरु आदिसे भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार-मी चिन्ता और उपाय करने की भी आवश्यकता न रह जाती। हम येन केन प्रकारेण जीवन-यापन करते हुए देवल उसी अन्तिम दिनकी बाट जोहा करते और फिर निश्चिन्त रहते। परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करने के लिये बणिक विश्रान्ति-खल है और मृत्यु जीर्ण बल्ल स्यागकर नयी पोशाक पहनने के समान है। अवश्य ही हम उस नयी पोशाक से छुन्च हो कर अपने पूर्वरूपको एकदम भूल जाते है, पूर्वकृत कर्मों की हमें तिनक मी रमृति नहीं रहती, परन्तु हमारे भूल जाने से ही वे कर्म हमें नहीं भूल जाते । उनका फल हमें भोगना ही पड़तां है। हम प्रत्येक जन्ममें ग्रुभाग्रुभ कर्म करते रहते हैं और वे भी सर्वदा हमें जन्म-मरणके चकरमें घुमाते हुए अनन्त कालतक हमारा पीछा किया करते हैं। इस अपरिहार्य रिद्धान्तको कभी भूलना नहीं चाहिये। (शेष आगे)

**─1>+**%®%+**</**1

## पातिव्रतयोग

( लेखक-प • श्रीप्रेमवल्लमजी श्रिपाठी शास्त्री, धर्माचार्य )

अनादि सद्यतिपारावारमें मायानिर्मित सुख-दु-ख-मोहात्मक प्रपञ्चके वन्धनसे परवश हुआ जीव तवतक स्वतन्त्र और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जव-तक कि यह अनन्तकोटित्रह्माण्डाधीक्षर, निराकार, निर्विकार परत्रह्मका साक्षात्कार न कर ले । उसके साक्षात्कारके लिये यम, तपस्या, दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक उपायोम योग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धर्मशास्त्रके उपदेशक-शिरोमीण योगिराज श्रीयाज्ञवल्व्यजी आत्म-साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्मोंका निरूपण करते हुए योगमार्गद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना परमध्म वतला-कर योगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं—

अय तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्।

तत्तद् अधिकारियोंकी तत्तद् भावनानुसार वेदशास्त्रोंमें योगके नाना प्रकारके भेद वर्णन किये गये हैं। अत-प्रत्येक पुरुष अपने अपने वर्ण, आश्रम और भावनानुकूल अधिकारोंके अनुसार योगका आश्रय लेकर उस परमपद (मोन) को प्राप्त करता है।

नियोंके लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र साधन 'पातितत' (योग) है, वास्तवमें पातित्रत योग हो है। विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातित्रतमें और उनकी साधनप्रणालीमें किज्ञित् भी अन्तर नहीं है। क्योंकि 'योगि विच्यों ते से इटाकर भगवान्की किसी सगुण या निगुण मूर्तिमें उसे स्थिर करना ही योग है। तब क्या चिच्यात्तिसीहत, निहमुंस इन्द्रियोंको असन्मार्गसे हटाकर अपन पति स्यमें ही स्थिर करना, यह न्त्रियोंका पातित्रत योग नहीं है। जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या-हारादिद्वारा चित्तको भगवत्परतन्त्र रखना ही पुरुषोंके योगका साधन कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त अपनी सब कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते हुए सर्वथा पतिके परतन्त्र रहना ही स्त्रियोंके पातित्रत-योग का परमसाधन वतलाया गया है।

वास्ये पितुर्वेशे तिष्ठेत् पाणिब्राहस्य यौवने । पुत्राणा मर्षेरि प्रेतेः • • ॥ (मनु०५। १४८)

अतएव स्त्रीकी स्वतन्त्रताका सर्वया ही निषेध किया है—

न भजेव स्त्रो स्वतन्त्रताम् ॥ वाक्या वा युवत्या वा वृद्धया वापि योपिता । न स्वातन्त्र्येण कर्तव्य किञ्चित् कार्यं गृहेष्विप ॥ (मनु०५।१४७)

पुरुषोंके लिये साकार तथा निराकारभेदसे दो तरहकी ईश्वरीय उपासना कही है, किन्तु स्त्रियोंके लिये स्वतन्त्र रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक पातित्रतरूप सगुणोपासना ही वेद-शास्त्रीमें कही गयी है। यर्याप गार्गी, मैत्रेयी आदि विदुषी स्त्रियोंने भी ज्ञानमार्ग-द्वारा निर्गुण त्रह्मकी, और गोपियाँ, मीरावाई प्रशृति स्त्रियोंने मिक्त-मार्गका अवलम्बन करके, सगुण त्रह्मकी उपासना करके, पुरुषोंके समान स्वतन्त्र रीतिसे आत्मसाक्षात्कार किया, परन्तु ये सत्र ज्ञानाधिकार और भक्त्यिकार असाधारण कोटिके हैं। गार्गी, मैत्रेयी, गोपीजन, मीरा प्रशृति स्त्रियाँ साधारण कोटिकी नहीं थाँ।

इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियां और कोई ऋषि थीं, जिन्होंने किसी कारणवश्च ही स्त्री-शरीर प्रहण किया या। अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्भव था, स्त्रीजातिमात्रके लिये नहीं। इस दृष्टिसे गार्गी, मैत्रेयी प्रभृति स्त्रियाँ स्त्री-जातिकी आदर्श नहीं हो सकतीं। स्त्रियोंके आदर्श अनस्या, सीता, सावित्री, गान्धारी हैं, जिन्होंने अपने पतिभगवान्को ही स्वात्मसमर्पण करके, उपास्य-उपासकभावसे आजन्म उन्हींकी सेवामें रहकर, अप्रतिहत शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया।

यह सर्वया निर्विवाद है कि अष्टाङ्गयोगके सिद्ध होनेसे बहुकालमें पुरुषकों जो शक्ति प्राप्त होती है, उसी शक्तिकों स्त्री अपने पातिव्रतयोगसे अल्पकालमें सहज ही प्राप्त कर लेती है। इस पातिव्रतयोगकी शक्तिका दिग्दर्शन सक्षेपमें कराया जाता है—

(क) जब महाभारतके युद्धमें धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें केवल एक दुर्योघनके शेष रह जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योघनको भी मारनेकी दृढ प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योघन अपनी जीवन-आशाको छोडकर अपनी माताके अन्तिम दर्शन करके रोने लगा। तब पतित्रताशिरोमणि माता गान्धारीने उसके अमर होनेका उपाय उसे स्चित करानेके लिये धर्मराज युधिष्ठिरके पास भेजा तो धर्मराजने उसे यही उपदेश दिया कि 'माई! तू सर्वाङ्ग नग्न होकर अपनी माताके अभिमुख जा, और यदि वह तुझे एक बार अपनी दृष्टिसे देख ले तो फिर तुझे ऐसे हजारों भीमसेन भी नहीं मार सकते।'

धर्मराजि इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नम होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्णजी-ने अपने किये हुए कार्यको निष्फल समझकर, उसको अपनी योगमायासे समझाकर, पत्तींकी लँगोटी पहना-कर गान्धारीके पास भेजा। माता गान्धारीने पूछा कि पुत्र। धर्मराजिने तुम्हें जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक उसी तरह यहाँ आये हो १ मगवन्मायावश्चित हतमाय्य दुर्योधनके मुखसे निकल पड़ा कि हाँ, ठीक वैसे ही आया हूँ। तब माताने अपनी आँखोंकी पद्योको खोलकर जब उसे देखा तो उसे वश्चित समझकर अपनी पातित्रतशक्तिसे सब वृत्तान्त जानकर कहा कि—

मार्गे खया सिम्मिलितोऽधुना कि

कृष्णः किमूचे वचनं वदस्त ।
'हे पुत्र! मार्गमें क्या तुम्हे श्रीकृष्ण मिले ' और उन्होंने
तुमसे क्या कहा, (सो) कहो।' आँ खोंपर पट्टी वॅधी रखने-

वाली माताकी इस प्रकारकी अद्भुत ज्ञानशक्तिको देखकर जब दुर्योधनने चिकत होकर इस शक्तिकी प्राप्तिका कारण पूछा तो पतिव्रता गान्धारीने कहा—

योगेन शक्तिः प्रभवेत्रराणां पातिव्रतेनापि कुळाङ्गनानाम्।

अर्थात् 'पुरुषोंको योगसे शक्ति प्राप्त होती है और कुलाङ्गनाओंको अपने पातिव्रतसे।' ओह! कैसा पातिव्रत-योग कि गान्धारीने तत्काल अतीव कुपित होकर उन परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णको भी शाप दे दिया कि—

कृष्ण त्वया में निहताश्च पुत्रा नर्यन्तु ते यादवयूथसङ्घाः।

'हे कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रोंका नाश किया, अतः इसी तरह तुम्हारे यादवरण भी सब नष्ट हो जाय ।'

क्या स्त्रीके पातिव्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस अष्टाङ्मयोगशक्तिसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि, स्थिति और सहार करनेवाले—कर्तुम्, अकर्तुम्, अन्यथाकर्तुम् समर्थ श्रीकृष्ण भी—

अस्यास्तु शाप पतिदेवताया न चान्यथा कर्तुमधीश्वरोऽभूत्।

—इस पतिव्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ न हो सके ।

(ख) चक्रवर्ती महाराजा मोज एक दिन प्रजाकी स्थिति देखनेको रात्रिके समय अपने नगरमे घूम रहे थे, तब उन्होंने किसी मकानकी खिड़कीसे अन्दर देखा कि एक स्त्री अपने पित्रभगवान्की पादसेवा कर रही है। निद्रावश होनेसे पित उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो गया था। उसी कमरेके एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा वचा सोया था। वीचमें एक अग्रिकुण्ड था, जिसमें अग्रिकी प्रचण्ड ज्वालाएँ लहलहा रही थीं। उसी समय सोया हुआ वचा उठकर चिछाता हुआ उस अग्रिकी ओर आने लगा। माता यह सब देख रही थीं, किन्तु उसने अपने घुटनेपर सोये हुए पितदेवको जगानेसे अपने पातित्रतके नियममें बाघा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर उसकी उपेक्षा ही कर दी। बहुत छोटा और अनिभन्न होनेके कारण वह बालक उस अग्रिमें गिर गया।

इघर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि वचा अवश्य भस्म हो जायगा, किन्तु उस पतित्रताके शापसे भयभीत हुआ अग्नि चन्दनके पङ्किसमान शीतल वन गया। उस पतित्रता स्त्रीके पातित्रतयोगकी अतक्य सिद्धि-शक्तिसे चित्रत होकर कविराज महाराजा भोजने-

'हुताशनश्चन्द्रनपङ्कशोतलः'

—यह क्षोकका चतुर्य चरण बनाकर शेष तीन पार्दीकी प्रिके लिये कविचकवर्ती श्रीकालिदासजीको आज्ञा दी। उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्वारा उसी घटनाके अनुरूप समस्याप्ति कर दी—

सुत पतन्तं प्रसमीस्य पानके न वोघयामास पति पतिज्ञता । पतिज्ञताशापभयेन पीडितो हुताशनश्चनदनपञ्जशोतलः ॥

अहा। क्या न्त्रियोंका यह पातित्रतयोग पुरुषोंके उस अधाक्रयोगसे कम है ? इसीलिये तो वैदिक-त्मार्तघर्म- प्रवर्तक, धर्मशालके आदि उपदेश, आदि राजा मगवान् मनुजी इस पातित्रतकी मुक्तकण्ठसे प्रशसा करते हुए कहते है—

नास्ति स्रोणां प्रथम् यश्चो न वर्तं नाष्युपोपणम् । पर्ति शुश्रूपते येन तेन स्वर्गे सहीयते॥ (मनु०५।१५५)

अर्थात् त्रियोंके लिये अलग यज, व्रत, उपवास नहीं हैं। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदको प्राप्त होकर देवताओंद्वारा पूजित होती हैं।

अहा । इसी एक सहज उपायसे जिस स्त्रीने इस गातिनतयोगको न्यास कर लिया, फिर उसके लिये कौन-चा कर्तव्य शेष रह गया ! वह तो फिर अपने मनुष्य-नावको ही त्यागकर, देवभावको न्यास होकर जगत्पूज्या उद्देशो वन जाती है।

तमाम येद, शान्त्र उसकी क्या ही अन्छी स्तुति ना रहे हैं—

यस भार्यो शुचिर्दक्षा भर्तारमनुगामिनी। निस्यं मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा रमा॥

इस पातित्रतयोगकी महिमाका वर्णन कौन कर सदता है-जिसके प्रतारने इस भारतवर्षमें ऐसे वीर पैदा एए जिनके मन इन लोकिक निषयोंसे सुग्ध न होकर अपने उरपाते फिजिन्मान भी विचलित नहीं हो सकते थे। महाराज भीरामचन्द्रजीने एक समय श्रीलक्ष्मणजीके अक्षनपंकी परीणाहे लिये जनसे प्रश्न किया कि 'ल्क्स्मण! पुष्प दृष्ट्वा फर्ल दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौषितयौवनम् । त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोचलते सनः ॥

'सुन्दर पुष्प, फल और स्त्रीका यौवन, इन तीन रलोंको देखकर किसका मन विचलित नहीं होता ?' क्या नीतिका यह बचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको अखण्ड ब्रह्मचारी समझते हो ?'' बीर लक्ष्मणने तत्काल इसका उत्तर देते हुए कहा कि—

पिता यस शुचिर्भूतो माता वस्य पतित्रता। ताम्यां यः स्नुरुत्पन्नसस्य नोचलते मनः॥ 'जिसके पिता पवित्र आचरणवाले और माता पतित्रता हों, उनके रज-वीयसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं हों सकता।'

यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी अलौकिक सम्पत्ति हैं जिनके प्रतापसे यहाँके स्नी-पुरुषोंने क्षणभक्कर, सांसारिक आधिभौतिक विषयोंका उपभोग न करके आध्यात्मिक विषयोंकी ही खोजमें अपना तन, मन, धन समर्पण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर 'दिवौकसां मूर्घनि तैः इत पदम्' उस देवपदको भी दुकरा दिया।

धन्य है भारतभूमिको, जिसमें जन्म लेनेवाले स्त्री-पुरुष पातित्रत और योगको ही अपनी सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति समझकर उसके द्वारा इस मनुष्यदेहको सफल करके इसको इतनी पवित्र कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी समस देवगण भी इस भारतभूमिके लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठमें इम भारतवासियोंकी उत्तम महिमा गाया करते हैं—

अहो असीपा किसकारि शोभनं

शसम्र पूर्णा स्विद्गत स्वयं हरिः।

यैर्जन्म छन्म नृषु भारताजिरे

सुकुन्दसेवौपयिकं स्पृद्दा हि नः॥

(शीमद्भा० ५।१९।२१)

धन्य । जिसके प्रतापसे यहाँकी ख्रियोंके उदरहे ऐसे योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी ख्रियोंका नाम वीरजननी धराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि—

> नारी नारी मत कहो, नारी नरकी खान । नारीसे सुत ऊपजे, प्रुव प्रहाद समान ॥

अहह ! कितने खेदकी नात है और नैसा दुर्भाग्य है कि इसी पातिन्रतयोगको आजहमारी माताओं, नहिनों और कन्याओंने सुधार, लातन्त्र्य तथा उन्नतिके नामपर नाश करना प्रारम्भ कर दिया है !!

## प्राणबहा

(लेखक-योगी श्रीनारायण स्वामीजी महाराज)



मद्भगवद्गीताके माहात्म्यमें लिखा है कि प्राणायामपरायण पुरुषके इस लोकके तो क्या पूर्वजन्मोंके किये पाप भी नहीं रहते। तब भला प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा किसे न होगी ! जिघर देखिये उघर ही सब प्राणायामके उत्सुक दिखायी

देते हैं किन्तु प्राणायाम क्या है यह पहले समझ लेना चाहिये। आजकल तो लोग 'प्राण' का भी अर्थ न समझनेके कारण श्वासकी द्रुत आदि गतियोंके प्रसारपर ही योगसिद्धियोंकी आशा करते हुए ठगे-से जा रहे हैं। यदि 'प्राण' शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी जाय तो 'प्राणायाम' कठिन नहीं रह जाता।

भगवान् पिप्पलादसे एक शिष्य प्रश्न करता है 'कुत एष प्राणो जायते' महाराज! यह प्राण कहाँसे पैदा होता है ? ऋषि उत्तर देते हैं 'आत्मन एव प्राणो जायते' आत्मासे ही प्राण उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणका जो महत्त्व महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। प्राणका इतिहास वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि सबसे प्रथम प्रजापतिने 'रिय' एवं 'प्राण' को उत्पन्न किया। सूर्य ही प्राण है एव चन्द्रमा ही रिय (भोग्यान्न) है। उन्होंने सव कुछ मूर्त एवं अमूर्तको प्राणक्ष्पी सूर्यके तेजका भक्ष्य वताया है। कहा है—

स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुद्यते।

अर्थात् 'बह ही यह प्राण सर्वगत अग्निरूप उदय होता है।'

अधीत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्त्रि-ष्यादित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनमेतद्मृतम-भयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येप निरोधः \*\*\*॥

अर्थात् 'जो तपसे, ब्रह्मचर्यसे, श्रद्धा एवं विद्याद्वारा आत्माको खोजकर सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं वे पुनः जन्म नहीं घारण करते। कारण यह कि वह सूर्य ही प्राणोका आश्रय है, वही मोक्ष है, वही अभय पद है इसलिये कर्म करनेवालोंको यह परमाश्रय मिला हुआ है।' इस अन्नाका अर्थ यही है कि प्राण ही सूर्यका रूप है। अपने रूपको सूर्य जब खींच लेता है तब प्राणी रूप आदि गुणविशिष्टोंसे हीन होकर मुक्त हो जाता है। कारण, प्राण ही शरीरवन्धनमें मुख्य है। अतः प्राणोंका आश्रय सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर देता है।

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक वार शरीरके समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई इन्द्रियोद्वारा विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र-इन सभीने ही अपने-अपने माहात्म्यका वर्णन किया एव कहा कि हम ही इस शरीरको घारण किये हुए हैं । तव प्राणने उनसे कहा 'मा मोहमापचथ' अरे मूर्खी । अज्ञानको प्राप्त मत हो, में ही इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर शरीरको घारण कर रहा हूँ । उन सबने विश्वास नहीं किया, तक प्राण अभिमानसे शरीरको छोड़नेके तुल्य होने लगा। उसके छोड़नेसे पहले ही सव नष्ट-से होने लगे एवं विनय-कर उसे स्थिर किया। प्राणके स्थिर होनेपर पुनः सव ऐसे ही स्थिर हो गये जैसे मधुमिक्खयोंकी रानीके उड़नेपर सब मिस्खियाँ उड़ जाती है एवं बैठनेपर बैठ जाती हैं। इस प्रकार हारकर मन, श्रोत्र आदि इन्द्रियोने प्राणकी स्त्रति की।

प्राणकी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियोंने लिखा है— एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो सघवानेष वायुः एष पृथिवी रियर्देवः सदस्यामृतं च यत् ।।

'यही प्राण अग्निरूपसे तपता है, सूर्य, मेघ, इन्द्र, वायु, पृथ्वी, रिय (चनद्रमा वा भोग्य) यही है, सत् एवं असत् भी यही है एवं यही अमृत है।'

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त सूत्र 'नैकस्मिन्नसम्भवात' के अनुसार दो विरोधी गुणोंका एक जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत् एवं असत् दोनों सज्ञाओंका अस्तित्व है। यह प्राण अनुपम है। कहा है कि जैसे रथके पहियेमें 'अरे' (Spokes) लगे रहते हैं इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ ऋक्, यज्ञ, साम, यज्ञ, क्षत्र एव ब्रह्म आदि हैं। यह प्राण ही विराट्रूप होकर गर्भमें रहता है, उत्पन्न होता है एव अन्य प्राणोंसे स्थित रहता है, देवादिको विल प्राण ही पहुँचाता है, प्राण ही इन्द्र है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही चद्र है, यही रक्षक है, यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाशमें विचरता है, यही नक्षत्रोंका पित है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा करता है एव प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है।

प्रश्नोपनिषद्में प्राणको बात्य कहा है। बात्य शब्दका अर्थ है जो स्वत शुद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे कहा है।

प्राणस्येद वशे सवं त्रिदिवे यट्यतिष्ठितम्। मातेव पुत्रान् रक्षस्य श्रीश्च प्रज्ञा च विधेहि न इति॥

'यह सब प्राणके बशमें है और खर्गमें जो कुछ है वह भी हे प्राण! तेरे वशमें हैं। हे प्राण! माताके समान पुत्रोंका पालन कर। लक्ष्मी एवं सरस्वती वा श्री एवं प्रज्ञाकों हमें दे।'

प्राणके विषयमें कहा है कि जैसे सम्राट् अपने अधीन राजाओं को छोटे-छोटे राज्यों का शासन वॉट देता है इसी प्रकार यह प्राण दूसरे प्राणों को अलग-अलग उपदेश देता है। औपनिषद विषयमें अपान आदि चार वायु भी प्राणके नामने ही पुकारे जाते हैं। वहाँ लिखा है 'मुखनासिकाम्या प्राण' मुँह एव नाकमें प्राणवायु रहता है। इस प्राणको सप्तार्चिष कहा है क्यों कि दो कान, दो नेन, दो नासिकारन्त्र एव एक मुख-यह सात प्राणके अग्निस्वरूपकी ज्योतियाँ कही जाती हैं।

मृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना करता है उस चिन्तनाके विषय-प्राणको ही प्राप्त करता है। इस प्राणको जो जानता है उसकी प्रजाक नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। लिखा है—

उत्पत्तिमायित स्थान विभुत्वं चैत पञ्चधा । सध्यात्म चैत प्राणस्य विज्ञायामृतमञ्जुते ॥ 'प्राणकी उत्पत्ति, प्राण कैसे शरीरमें आता है, शरीरमें कहाँ रहता है, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व एव उसके अध्यात्मको जाननेसे मोक्ष हो जाता है।'

इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है। प्राणा-यामकी अति सरल विधि यह है। सत व्याहृति-(१ भृ २ भुव १ स्व. ४ महः ५ जन ६ तप ७ सत्यम्) सहित गायत्रीमन्त्रको मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोंको चन्द करके पूरक करे एव इसके उपरान्त उपर्युक्त मन्त्रकी १ आहित करता हुआ कुम्भक करे, पश्चात् १ वार सरण करता हुआ रेचक करके खासको बाहर निकाल दे। किन्हीं किन्हीं आचार्योंका मत है कि सत व्याहृतिका प्रथम तो अर्थ समझना कठिन है पुन सात प्रकारका ध्यान असम्भव होनेके कारण अर्थसहित प्रणवका जाप करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हो जाती है। योगस्त्रोंमं भी लिखा है 'तस्य वाचक प्रणव ' 'तज्ञपस्तदर्थमावनम्' इत्यादि। अत सर्वसुगम प्राणायाम प्रणवके द्वारा ही होता है। प्रणवकी एक सख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे तीन गुना जपता हुआ कुम्भक करे एव फिर उतना ही रेचक करे। केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर वृद्धि करनेसे यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वत ही सिद्ध हो जाते हैं एव पश्चात् प्राणोंको जीतनेसे समाधि भी प्राप्त हो जाती है। हत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एव परम ज्योतिके दर्शन इसी शर्रारसे प्राप्त हो जाते हैं। वह सुख अयर्थ है।

प्राणपूजा स्वात्मपूजा है अत परमात्माकी एव चेतन-की पूजा है इस पूजामे तिनक-सा मन लगानेवाला भी इस ससारजालके जडवादमें मोहित नहीं हो सकता। प्राणवायु ही पञ्चमहावायुओंमें मुख्य है अत मुक्तिका कारण है। वैदिक ब्राह्मणप्रन्थोंमें लिखा है 'मोनी प्राणायामत्रय कुर्यात' मोन होकर तीन प्राणायाम करे। इस विषयमें कुछ मतभेद है। किन्हीं विद्वान् आचार्योंका कथन है सूक्ष्म प्राण, प्राण एव महाप्राण—इन तीनोंका आलोडन ही प्राणायामत्रय कहा जाता है।

प्राणायामके विषयमें अधिकारकी कोई ख्यात भ्मिका नहीं है। प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमें लान करता हुआ अपनेको घन्य वना सकता है। किसी ऋतु— विशेषकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अजपा गायत्रीके साथ जो प्राणायामका विधान है वह क्षिष्टतासे भरा हुआ है।

केवल सास्विक श्रद्धामयी वृत्ति ही प्राणायाममें सफलताकी कुञ्जी हो जाती है।

ग्रुद्ध एव युक्त आसनपर स्थित होकर ही प्राणका व्यवहार करना उचित है अन्यथा रोगादि होनेका भय हो जाता है। इस प्राणायामकी आसनविधिपर किसीने कहा है—

तन डिट मन डिट वचन डिट और आसन डिट होय। गुरू कहै सुण चेरुक्या मरे तो सहो पिण वृटो नी होया।

प्राणायाम करनेवालोंमे ईश्वरभक्त एव सो भी सगुणोपासक श्रद्धालु पुरुष वहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं। कौतुक समझक्र करनेवालोंको प्राणायाम इतना सुखद नहीं होता। वस्तुतः प्राणकी महत्ता एव उसकी रक्षा करनेको मनुष्य नहीं जानते, यही कारण है कि ससारमे चक्कर खाते हुए फिरते हैं। प्राणके महत्त्वका दिग्दर्शन कराते हुए पिप्पलादने सुकेशा भारद्वाज ऋषिको कहा है कि ये प्राण आदि जिससे उत्पन्न हुए है वह इसी शरीरमें अड्डाष्टमात्र होकर हृत्कमलमे नियास करता है।

सृष्टिविषयमें उसने विचार किया कि मैं किसके आविर्मावपर अपना आविर्माव करूँगा एव किसमें स्थिति करूँगा, सबका आश्रय तो मैं हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, तब उसने प्राणकी उत्पत्ति की। प्राणसे श्रद्धा उत्पन्न की, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दशो इन्द्रियाँ, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म एव लोकप्रसिद्ध नामादि रचे।

इस सब रचित प्राणियों में न्याप्त प्राण उसी महाप्राणके आश्रित हैं। जैसे चलती हुई समुद्रगामिनी निद्या समुद्रको प्राप्त होकर नामरूपादि गुणिविशिष्टों से अस्तित्वहीन हो जाती हैं केवल 'समुद्र' ऐसा नाम रह जाता है। इसी प्रकार उस महाप्राण समुद्रपुरुषमें परायण ये प्राणसरिताएँ उस पुरुषको पाकर नामरूपसे परे हो जाती हैं एव तब महाप्राण ऐसा नाम ही रह जाता है, इस महाप्राणको एव इसके महत्त्वको जो जानता है वह अमर हो जाता है। लेखके पूर्वभागमें हम कह आये हैं कि 'रथके पहियेके अरेके समान प्राणमें सब कुछ न्याप्त है' उसी प्रकार यह प्राण वा महाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहियेमें अरेकी भाति स्थित हैं, उसे जाननेसे मृत्युका भय नहीं रहता।

प्राणायामपरायण पुरुषको यह पाठ अवस्य देखना चाहिये। प्राणायाममें प्रणवका जो स्थान है वह स्लाध्य एव स्पृहणीय है, वह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको नहीं मिला। प्रणवकी—ॐ की र मात्राएँ है। १ अ, २ उ, र म् वा (ओरम्) हस्त, दीर्घ, एखत आदि मेदोंके अनुसार तिमात्र है अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि एक मात्रावाले प्रणवका ध्यान करता है (या 'अ' अक्षरकी उपासना करता है) तो वह निश्चय करके ज्ञान प्राप्त कर लेता है एव मृत्युके उपरान्त तुरन्त ही ससारमे मानुषी जन्म घारण करता है, पूर्वसस्कारोंसे उसकी बुद्धि प्राणायामपरक विषयोंमे ही प्रवृत्त होती है। उसे ऋग्वेदके मन्त्रोद्वारा मनुष्ययोनि मिलती है एव सस्कारवश होकर

वह पुरुष तपस्या एव ब्रह्मचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर ऐश्वर्यका अनुभव करता है।

यदि कोई दो मात्रावाले प्रणवसे (अ, उ इन दो अक्षरीयाली मात्राओसे) मनमें प्रणवको घारण करता है तो वह यजुर्वेदके मन्त्रोंसे अन्तरिक्षमे चन्द्रलोकको प्राप्त होता है। वह वहाँ ऐश्वर्यभोग करके पुण्यक्षीण होनेपर फिर इस लोकमें जन्म लेकर कैंबल्यपद प्राप्त कर लेता है।

किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव ॐ इस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर अक्षरसे उस उपासना करता है वह तेजखरूप सूर्यमें निवास करता है और जैसे साँप पुरानी केंचुली (त्वचा) से स्वतः मुक्त हो जाता है इसी प्रकार वह पापसे मुक्त हो जाता है एव सामवेदके मन्त्रीसे ब्रह्मलोकको प्राप्त कर लेता है। पश्चात इस परमसे भी परम उत्क्रष्ट अर्थात शरीररूपी नगरके राजासे भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माको देख लेता है क्योंकि ॐकारकी पृथक्-पृथक् तीन मात्राऍ मनुष्यको ससारमें फॅसानेवाली ही है। ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं (तीनों मिलकर करती है, अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके वन्धनको नष्ट नहीं कर सकतीं ) किन्त केवल उपासनासे ही काम नहीं चलता वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर बाहरी एव भीतरीके बीचकी कियाओं में बुद्धिसे युक्त वा परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित एव एक होकर ये भक्तकी रक्षा करती हैं एव इस प्रकार वह त्रिमात्रसाधक अपने पथसे नहीं डिगता किन्त लक्ष्यनिर्दिष्टको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह साधक ऋग्वेदसे मनुष्यलोकको, युजुर्वेदसे चन्द्रलोकको ले जाया जाता है किन्तु जो साधक ऋषियोंके जाने हुए सामवेदके मन्त्रोंसे ब्रह्मलोकको ले जाया जाता है ऐसा विद्वान् साघक प्रणवप्राणायामके द्वारा ही जरा अर्थात् वृद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित हो जाता है (मृत्युसे रहितका तात्पर्य यह है कि यद्यपि शरीरका नाश होता है किन्तु ज्ञान एव स्वप्रकाशविभूति की विस्मृति नहीं होती ) एव भयसे रहित होकर शान्तिक पाता हुआ परमपुरुपको प्राप्त होकर उसीमे लीन हे जाता है। उस प्राणब्रह्मके विषयमें हम यही कहक समाप्त करते हैं---

एतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परमस्तीति ॥

## योगका योग

## [ गायन तर्ज लावणी ]

( रचियता-म॰ पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी, ताजीमी सरदार )

जय यह विश्व कई तत्त्वोंका योगमात्र कहलाता है— तव सव भोगी योगी हैं यह विश्वेश्वर वतलाता है । टेर । जन्म-वैरमें मित्रभाव क्यों देखो उसकी अद्भतता !! योग वाडवाऽनलका कैसे नदीनाथको पाता है? . १। महा चपलताका भी होता घीरपनासे मञ्जूल मेल ; चपलाका नभ-धीर मेघले क्यों सुयोग हो जाता है? . २। पत्यरके भी योग हृदयका जिसमें प्रेम, पिघलना है ; चन्द्रकान्तको चारु चन्द्र क्यों कलपाता, चमकाता है ?.. ३। जाति-पाँति कुछ नहीं, हो रहा जब वियोनि-संयोग यहाँ , अलि-जाया अलिनी-मनमें क्यों नलिन-प्रेम सरसाता है ? .. ४। कान्त सुकोमछतामें रहता क्यों काहिन्य-योग पूरा ? ललनाका लावण्य हृदयपर कैसे वाण चलाता है? कैसे रखते योग एक ही युगल रंग वन लाल-हरा? हरी-हरी नास्तिक-मैंदीमें हरि लाली दर्साता है। है सर्तात्व-सौन्दर्य-गुणोंको क्यों विकलद्भी योग मिला ? श्रीसीताको पति-वियोगका सन्तत रोग सताता है। पाप-पुअसे पावन पदका योग किस तरह आ मिलता? क्यों वह रावण है विमुक्त जो मदम मौज उड़ाता है? . ८। व्याघ अजामिल-शवरी-गणिका भक्ति-मुक्तिके भागी हैं , तव निरोध क्यों चित्त-वृत्तिका पूरा योग कहाता है ?. ९। समदर्शी-सम्मुख जव दोनौं पातक पुण्य वरावर हैं-निगमागमका योग मनुजको तव कैसे वहकाता है ? १०। मायामयकी मञ्जुल माया कभी न जानी जा सकती, जी उसको पा जाता वह फिर खर्य आप खी जाता है। ११।

数のからへのからなるならなるなるなるのかのからなるなるなるなるなるなるならならないかが

# सूर्यविज्ञान

( लेखक-महामहोपाध्याय आचार्य प० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम० ए०)

## (क) उपक्रम



हुत दिनों पहलेकी बात है। जिस दिन महापुरुष परमहस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराजका पता लगा था, तब उनके सम्बन्ध-में बहुत-सी अलौकिक शक्तिकी बातें सुनी थीं। बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर

सकता। अवश्य ही 'अचिन्त्यमहिमानः खळ योगिनः' इस शास्त्रवाक्यपर में विश्वास करता था। और देश-विदेशके प्राचीन और नवीन युगोंमे विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभूति-सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रन्थोंमें पढ़ता था, उनके जीवनमें संघटित अनेकों अलौकिक घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था। तथापि, आज भी हमलोगोंके बीचमें ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान हैं, यह बात प्रत्यश्चदर्शी-के मुखरे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयङ्गम नहीं कर पाता था। इसीलिये एक दिन सन्देह-नाश तथा औत्सुक्यकी निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ मैं गया।

उस समय सन्ध्या समीपप्राय थी, सूर्यास्तमें कुछ ही काल अवशिष्ट था । मैंने जाकर देखा, बहुसख्यक भक्तीं और दर्शकोंसे घिरे हुए एक पृथक् आसनपर एक सौम्य-मूर्ति महापुरुष व्याघ्र-चर्मपर विराजमान हैं। उनके सुन्दर लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पकी हुई उम्र है, गलेमें सफेद जनेक है, शरीरपर काषायवस्त्र है, और चरणोंमें भक्तोंके चढ़ाये हुए पुष्प और पुष्प-मालाओंके ढेर लगे हैं। पास ही एक खच्छ काश्मीरोपल-से वना हुआ गोल यन्त्रविशेष पड़ा है। महात्मा उस समय योगिषद्या और प्राचीन आर्षविज्ञानके गूढ़तम रहस्योंकी, उपदेशके वहाने, साधारणरूपमें व्याख्या कर रहे थे । कुछ समयतक उनका उपदेश सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्यसाधारण विशेषता है। क्योंकि उनकी प्रत्येक वातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध वात कह रहे हैं, केवल शास्त्रवचर्नोकी आवृत्तिमात्र नहीं है। इतना ही नहीं,—ने प्रसङ्गपर ऐसा भी करते जाते थे कि शास्त्रकी सभी वार्ते सत्य है, आवश्यकता

पड़नेपर किसी भी समय योग्य अधिकारीको मैं दिखला भी सकता हूँ । उस समय 'जात्यन्तरपरिणाम' का विषय चल रहा था। वे समझा रहे थे कि जगत्में सर्वत्र ही सत्तामात्र-रूपसे सूक्ष्मभावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। परन्तु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त और इन्द्रियगोचर होता है, जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिन्यक्त नहीं होता---नहीं हो सकता। अतएव इनकी व्यञ्जनाका कौराल जान लेनेपर जिस किसी भी स्थानसे किसी भी वस्तुका आविभीव किया जा सकता है। अम्यासयोग और साघनाका यही मूल रहस्य है। हम व्यवहार-जगत्मे जिस पदार्थको जिस रूपमें पहचानते हैं, नवह उसकी आपेक्षिक सत्ता है, वह केवल, हम जिस रूपमें पहचानते हैं, बही है यह बात किसीको नहीं समझनी चाहिये। लोहेका दुकड़ा केवल लोहा ही है सो बात नहीं है, उसमें सारी प्रकृति अन्यक्तरूपमें निहित है, परन्तु लौहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदृश्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन भावको (जैसे सोना) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूर्वभाव स्वभावतः ही अन्यक्त हो जायगा, और वह सुवर्णादि प्रबुद्धभाव प्रबल हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें परिचित होगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ-वह अव्यक्त हो गया, और सुवर्णभाव अव्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया। आपातदृष्टिसे यही समझर्मे आवेगा कि लोहा ही सोना हो गया है— परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। # कहना नहीं होगा कि यही

\* योगियोंने 'मूलपृथक्त्व' कहक़र अव्यक्तमावसे बीज-निष्ठ रूपमें भी पृथक्ताकी सत्ता स्वीकार की है, ऐसा न करनेसे स्रिवैचिन्यका कोई मूल नहीं रह जाता। न्यासदेवने कहा है, 'जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकम्।' इससे यह जाना जाता है कि जातिका उच्छेद प्रलयमें भी नहीं होता, प्रलय और अव्यक्त-अवस्थामें भी जातिमेद रहता है--परन्तु वह अधिष्ठानके लोप-के कारण अन्यक्त रहता है। सृष्टिके साथ-ही-साथ उसकी स्फूर्ति होती है। प्रलयकी परमावस्थामे समस्त प्रकृतिपर ही आवरण पड जाता है, इसल्चिं उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता साधारणत जिसको सृष्टि कहा जाता है, वह आशिक सृष्टि

योगशास्त्रका 'जात्यन्तरपरिणाम' है। पतञ्जल्जि कहते हैं कि प्रकृतिके आपूरणचे 'जात्यन्तरपरिणाम' होता है, एकजातीय वन्तु अन्यजातीय वन्तुमे परिणत होती हैं ('जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्')। यह वैचे होता है, सो भी योगशास्त्रमें वतलाया गया है। †

कुछ देरतक जिज्ञानुलपने मेरे पृछवाछ करनेपर उन्होंने मुझने कहा—'वुम्हें यह जरके दिखावा हूँ।' इतना कहकर उन्होंने आसनपरसे एक गुलावका फूल हाथमें लेकर मुझने पृछा—'वोलो, इसको किस रूपमें वदल दिया जाय ?' यहाँ जवाफूल नहीं था, इसीने मैंने उसको जवाफूल वना देनेके लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी वात स्वीकार कर ली,

भीर नाशिक प्रलय होता है—आवरण जहाँ नहीं है, वहाँ निरन्नर विकार पैदा होता रहता है, जहाँ है, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। जहाँ कोई आवरण नहीं होता वहाँ प्रकृति सर्वतोमावसे मुक्त होकर अखिल परिणामकी ओर उन्मुख हो जाती है। युगपत् जनन्त आकारोंका स्फुरण होता है, इसल्पि किसी विशिष्ट आकारका मान नहीं होता, उसको निराकार स्फूर्ति कहते हैं, वही बहा है।

† पतश्रिका सिदान्त है—'निमित्तमप्रयोजकम्' आदि। निनिचकारण उपादानखरूपा प्रकृतिको प्रेरणा नहीं कर सकता। वह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है । आवरण दूर होनेपर आच्छत्र प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने विकारोंके रूपमें परिणत होने बाती है। लोहेमें जो सुवर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे दक्ती है,--और लैंह-प्रकृति आवरणसे मुक्त है, इसीसे लोइपरिपान चल रहा है; किन्तु यदि तुवर्ण-प्रकृतिका यह भावरण किसी उपायसे (योग या नार्थविश्वानसे यह उपाय जाननेम नाता है ) हटा दिया जाय तो नौह-प्रकृति दक जायगी और तुवर्ण-प्रकृति परिणानकी धारामें विकार उत्पन्न करेगी। यह स्तानाविक है, यह कौशल ही प्रकृत विद्या है। परन्तु इसके द्वारा असव्को नव् नहीं किया वा सकता। केवल अव्यक्त-को व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुत नत्कार्यवादमें चृष्टिनात्र ही अनिव्यक्ति है। जो कमी नहीं था, वह कमी होता भी नहीं ( नामतो विषवे नावो नामावो विषवे सत )। इनीसे कृषि कहते ई कि निनित्त प्रकृतिको प्रेरित नहीं कर त्तकता—प्रवृत्ति नहीं दे नक्ता । प्रकृतिमें विकारोन्मुखताको ओर खामात्रिक प्रेरणा विद्यमान है। प्रतिवन्थक रहनेके कारण वह कार्य कर नहीं पानी । पूर्वोक्त क्रोराल या निमित्त (धर्माधर्म और इसी प्रकारका निनित्त ) इत प्रतिबन्धकको केवल इटानर देता है। क्रान्तदशी र्चावने बहा है-

और वार्चे हाथमें गुलावका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकयन्त्रके द्वारा उसपर विकीर्ण स्प्रेरिक्सको सहत करने लगे। कमश' मेने देखा, उसमें एक त्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रस्कृटित हुई—वीरे-धीरे तमाम गुलावका फूल विलीन होकर अन्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हालका खिला हुआ झमका जवा प्रकट हो गया। कौत्हलवश इस जवापुष्पको में अपने घर ले आया था।

शमप्रधानेषु तपीवनेषु गृढ हि दाहात्मकमित तेन ।
स्पर्शांनुकूण अपि सूर्यकान्तास्ते सन्यतेजोऽमिनवाद् दहिना॥
सससे जाना जाता है, जो शांतल (शमप्रधान) है उनमें
भी 'दाहात्मक तेज' या ताप है, परन्तु वह 'गृढ' है। अर्थाद्
सभी जगह नमी वत्तुण हैं, परन्तु जो गृढ हैं ( छिपी हैं ) वह
देखनेम नहां आती। उसकी किया भी नहां होती। जो व्यक्त
है, उसीकी किया होती हैं, वही दृश्य है। 'गृढ' धर्मकी
किया न हो नकनेका कारण 'व्यक्त' धर्मकी प्रधानता है। यदि
व्यक्त धर्म वाह्य तेज ( अन्य तेज) के द्वारा अमिनूत कर दिया जाय
तो विधमान धर्म जो अभीतक गुप्त था, वह अनमिनूत होनेके
कारण प्रकट हो जाता है और किया करने लगता है।

 घर लानेका कारण यह था कि आँखोंद्वारा देखनेपर नी उत्त समय में यह धारणा नहीं कर पाता था कि देना क्योंकर हो सकता है। मुझे अरपष्टरूपसे ऐना नान होता था कि इनने कहीं नेरा दृष्टिन्नन तो नहीं है, में कहीं मन्नोहनी विचा (नेत्नेरिजन) के वशीमूत होकर ही जवाफूटकी कोई सत्ता न होनेपर मी जवामूल तो नहीं देख रहा हूँ । लोग optical illusion, hallucination, hypnotism आदि शब्दोंके दारा इनी प्रकार ऐनी चृष्टिकियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं। ये लो। अस हैं, क्वोंकि नन्मोहनविद्याके प्रमावसे अथवा तजातीय अन्य कारणोंसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता है, वह प्रातिनासिक होती है, सायी नहीं होती। वह लौकिक व्यवहारमें भी नहीं मा तकती। परन्तु न्यावहारिक सृष्टि श्तसे मला है। स्वप्न मौर जायत् अवस्थामं जैसे नेद है, वैसे ही प्रातिभानिक और न्यावहारिक सत्तामं नी पृथक्ता है। वेदान्तियोंको जीवन्तृष्टि और ईश्वरन्तृष्टिका नेद नी इन प्रसङ्घनें जालोचनीय है। वस्तुनः नेने अञ्चानवश ही सन्देह किया था । वह अवापुष्प जानतिक जवापुष्पेंकी तरह ही न्यावहारिक नत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्टाके दृष्टिश्रनसे उत्पन्न आसासमात्र नहीं था। इन फूलको नेने वहुत दिनोतक अपने पास पेटीमें बढ़े जतनसे रन्सा और लोगोंको दिखाया या, बहुत दिन वीत वानेपर वह स्ख गया।

स्वामीनीने कहा-'इसी प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्वको कुछ समझते हैं, वही ज्ञानी है। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मिवस्मृत हो जाता है। योगके विना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार विज्ञानके विना वास्तविक योग-पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता।'

भेने पूछा, 'तव तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव है <sup>११</sup> उन्होंने कहा-'निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हो सकता है, और क्या नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है। परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं। उनके सिवा महाशक्तिका पूरा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है। जो निर्मल होकर परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना युक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्फूर्ति होती है। यह युक्त होना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है। इसीलिये शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्फुरण मी न्यूनाधिक होता है। गुद्धि या पवित्रता जब सम्यक्षकार-से सिद्ध हो जाती है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है। तव योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती। उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है। अघटनघटनापटीयसी माया उसकी रुखाको उत्पन्न होते ही पूर्ण कर दिया करती है।'

उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रश्मिमेद और विभिन्न रश्मियोंके मिश्रणभेदसे जगत्के नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं । अवश्य ही यह स्थूलदृष्टिमें वीज सृष्टिको एक रहस्य है। सूक्ष्म दृष्टिमे अन्यक्त गर्भमें बीज ही रहता है। वीज न होता तो इस प्रकार सस्थानभेदजनक रित्रमिविशेषके सयोग-वियोग-विशेषसे, और इच्छाशक्ति या सत्यसङ्करपके प्रभावसे भी, सृष्टि होनेकी सम्मावना नहीं रहती। इसीलिये योग और विज्ञानके एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दोनोका किञ्चित पृथक् ल्पमें व्यवहार होता है। रिश्मयोंको ग्रुद्दरूपते पहचानकर उनकी योजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रति-पाद्य विषय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्यूल और सूक्ष्म कार्य करनेमे समर्थ होते हैं। सुख, दुःख, पाप, पुण्य, काम, कोघ, लोभ, प्रीति, भक्ति आदि सभी चैतिषक वृत्तियाँ और संस्कार भी रिक्मयोंके सयोगसे ही उत्पन्न होते हैं। स्थूल वस्तुके लिये तो कुछ कहना ही नहीं है। अतएव जो इस योजन और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं, वे सभी कुछ कर सकते हैं-निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी; परिवर्तनकी तो कोई वात ही नहीं। यही सूर्यविज्ञान है।'

मैंने पूछा, 'आपको यह कहाँ से मिला ! मैंने तो कहीं भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।' उन्होंने हॅसकर कहा, 'तुमलोग वच्चे हो; तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है ! यह विज्ञान भारतकी ही बस्तु है—उच्च कोटिके ऋषिगण इसको जानते थे, और उपयुक्त क्षेत्रमे इसका प्रयोग किया करते थे। अब भी इस विज्ञानके पारदर्जी आचार्य अवश्य ही वर्तमान हे। वे हिमालय और तिव्यतमें गुप्तलपे रहते हे। मैंने स्वयं तिव्यतके उपान्त-भागमें ज्ञानगाड नामक बड़े भारी योगाश्रममें रहकर एक योगी और विज्ञानवित् महापुरुष दीर्घकालतक कटोर साधना करके इस विज्ञाकों और ऐसी ही और भी अनेकों ट्रम विज्ञाओंको सीला है। यह अत्यन्त ही जटिल और दुर्गम विषय है—रसका टावित्य भी अत्यन्त अधिक है। इसील्ये आचार्यगण सहसा किसीकों यह विषय नहीं सिसाते।'

मने पूछा, 'नया दस प्रकारकी और भी विद्याएँ हैं ?' उन्होंने कहा, 'ह नहीं तो क्या'? चन्द्रविज्ञान, नश्चन-विदान, वासुनिज्ञान, धणविज्ञान, सन्द्रविज्ञान, मनो-निज्ञान दत्यादि पहुत विद्यादें हैं। देवन्य नाम सुनकर ही तुम क्या समझोगे? तुमलोगोंने शास्त्रोंमें जिन विद्याओं-के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और मी न मालूम कितना क्या है ?'

इस प्रकार वार्ते होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही घड़ी रक्खी थी, महापुरुषने देखा, अव समय नहीं है, वे तुरन्त नित्यिक्रयाके लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- गृहमें प्रविष्ट हो गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको लौट आये।

इसके वाद में प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और उनका सङ्ग करता । इस प्रकार क्रमशः अन्तरङ्गता वढ़ गयी। क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक वार्ते में प्रत्यक्ष देखने लगा। कितनी देखी, उनकी सख्या वतलाना कठिन है। दूरसे, नजदीकसे, स्यूलरूपसे, त्रमरूपसे, भौतिक जगत्में, दिव्य जगत्में, यहाँतक कि आत्मिक जगत्में मी—मै उनकी असल्य प्रकारकी लोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर स्तम्भित होने लगा । केवल मेंने निजमें खय जो कुछ देखा और अनुभव किया है, उसीको लिखा जाय तो एक महामारत वन सकता है। ५ परन्तु यहाँ उन सब बार्तोको लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। और सारी बातें विना विचार सर्वत्र प्रकट करने योग्य भी नहीं हैं । मैं यहाँ यथासम्भव निरपेक्षरूपसे केवल 'कल्याण-सम्पादक' महाशयके अनुरोघके सम्मा-नार्थ स्वामीजी महोदयके उपदिष्ट और प्रदर्शित विगानके सम्बन्धमे दो-चार वार्ते लिख्गा।

### ( ख ) परमहंसजीकी कुछ बातें

परमहसदेवके जीवनचिरतके सम्बन्धमें इस लेखमें विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। तथापि सूर्य-विज्ञानके साथ ज्ञानगञ्ज आश्रमका और परमहसदेवका सम्बन्ध होनेके कारण पाठकोंकी कौत्हलिनवृच्चिके लिये दो-चार वार्ते कहकर सूर्यविज्ञानके सम्बन्धमें कुछ लिखा जायगा। आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक समय पूर्व बगालके वर्दवान जिलेके बहूल नामक गाँवके

\* स्वानीजीके सम्बन्धमं इस लेखकके द्वारा सन्पादित 'श्रीश्रीविद्युद्धानन्दशन्द्व' नामक एक वैंगला यन्थ है। यह प्रन्थ पाँच मागोंमें विभक्त है। उसमं स्वामीजीकी चरित-कथा, नरप्रकथा और लीलाकवामं स्वामीजीके सम्बन्धमं बहुत-सी यात त वणा किया गया है।

प्रसिद्ध चष्टोपाय्यायवशर्मे जन्म ग्रहण किया था। इनके पिताका नाम स्वर्गीय अखिलचन्द्र चट्टोपाध्याय एव माता-का नाम राजराजेदवरीदेवी था। लड्कपनमें ही इनके जीवनमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ हुई थीं । चरित्रवल, घैर्यं, अध्यवसाय, मानसिक सयम एव भगवान्पर निर्भरता आदि सद्गुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयत्क वालकोंमें विशिष्ट वन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके वहाने भगवान्की और देवताओंकी पूजा करते, और मौका मिलते ही निर्जन और एकान्त स्थानमें जाकर ध्यानस हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता । वाक्सिद्धि और अन्यान्य अनेकों प्रकारके ऐश्वर्य बहुत बार इनकी विना जानकारीमें ही लड़कपनमें इनके चरित्रमें देखे जाते थे। एक वार खेलमें ये मिटीके शिवजी वनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण करके पूजामें विघ्न किया, जिससे इनके चित्तमें क्रोघ आ गया और अनजानमे ही अकसात् इनके मुँहसे निकल गया कि 'शिवजीका अपमान करनेके कारण शिवजीक साँप तुम्हें डसेगा।' वास्तवमें यही हुआ। उसको साँपने डस लिया, परन्तु पीछेसे डसे हुए अङ्गपर इनके हाथ फेरते फेरते देहसे विषकी क्रिया दूर हो गयी और बालक जी उठा

एक बार इनकी पूजनीया माताजीको हैजा हो गया। चिकित्सकोंने इनके जीवनकी आशा छोड़ दी। ये शिशु-पनसे ही असाघारण मातृभक्त थे। स्नेहमयी जननीके परलोकगमनकी आशङ्कांचे वालकका दृदय आच्छन्न हो गया । ये अपने गृहदेवता श्रीश्यामसुन्दरसे माताकी जीवन-रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे । परन्तु निरन्तर प्रार्थना करनेपर मी माताकी अवस्था क्रमश्च विगद्दती गयी। तव तो ये रूठकर एक लोहेकी सायल हाथमें लेकर गोशालाके ऊपरके मचानपर चढ़कर वहीं छिप गये। इन्होंने मनमें सङ्कल्प कर लिया कि यदि श्यामसुन्दर मेरी माताके प्राणोंकी रक्षा नहीं करेंगे तो में इस लोहेकी छड़-से उनकी मूर्तिको तोइ-फोइ डालूँगा । भगवान्पर अत्यन्त निर्मरता तथा विश्वास होनेके कारण ही वालकके कोमल द्धदयमें ऐसा मान पैदा हो गया था। कहना नहीं होगा कि स्यामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तको मना लिया। उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बड़ी ही अलैकिक रीतिसे वच गये।

इस प्रकारकी घटनाएँ इनके वाल्यजीबनमें अनेकों हुई। छोटी ही उम्रमें इन्हें नाना प्रकारके देवताओं वे दर्शन होने लगे। कई बार तो उनके साथ इनकी वात-चीत भी होती । उपनयनसंस्कारके बाद इस अवस्थाका विशेष विकास हुआ था। यह सब पूर्वजन्मकी तपस्याका फल या, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है। परन्तु जिस घटनाने इनके जीवनको पलट दिया और इनके असाधारण योगशक्ति और ज्ञान-विज्ञानपाप्तिके अधिकारकी सूचना हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्थामें हुई थी। किसी पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्हें जलातंक रोग हो गया था और बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे होनेकी कोई आशा नहीं रह गयी थी । ऐसी अवस्थामें ये भीषण यन्त्रणा भोगते हुए मौतकी बाट देख रहे थे। इसी समय एक महापुरुषने अपने योगवलसे बहुत ही थोड़े समयमें इन्हें आसल मृत्युके मुँहसे बचा लिया । इन महापुरुषका नाम श्रीश्रीनिमानन्द परमहंस या । ये यहाँ किसी निर्दिष्ट आश्रम-में नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमालयके ज्ञानगञ्ज नामक विराट् योगाश्रममें ही निवास करते थे। इनकी उम्र इतनी अधिक यी कि आजकलके समयमें साधारण मनुष्य उसपर विश्वास करना नहीं चाहेगे । कुछ दिनोंके बाद यही महात्मा इन्हें अलौकिक उपायोंसे अपने साथ आकाशमार्गके द्वारा बंगालसे बहुत दूर हिमालयमें ले गये और मानसरीवरके समीप अपने गुरुदेवके चरणोंमें उपस्थित कर दिया । मानसरोवरके समीप निवास करनेवाले श्री-निमानन्दजीके गुरु इजारसे भी अधिक वर्षोंकी उम्र होनेपर भी आजतक स्थूल शरीरसे विद्यमान हैं। इन्होंने वालकको यथाविधि शक्तिसञ्चारपूर्वक दीक्षा देकर योग-शिक्षा और ब्रह्मचर्यव्रत-पालनके लिये ज्ञानगञ्ज आश्रममें मेज दिया । इस विराट् आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही-साथ नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी व्यवस्था है। 'विज्ञान' शब्दसे साधारणतः हम जो कुछ समझते हैं और जिसका समुन्नत रूप आनकल पाश्चात्य जगत्में दिखायी पड़ता है, ज्ञानगञ्ज आश्रमका विज्ञान ठीक उसी प्रकारका नहीं है। यहाँ वे विशान हैं जो प्राचीन कालके ऋषियोंको अवगत थे और आवश्यक होनेपर जिनके द्वारा वे अनेकों प्रकारके कार्य साधन करते थे। ज्ञानगञ्ज-आश्रममे श्रीमत् श्यामानन्द परमहस नामक एक महापुरुष इस विज्ञान-विभागके अधिष्ठाता थे। बाबाजीने महायोगी श्रीमृगुराम परमहसदेवसे योगके समस्त अगींका, और विज्ञानविद् श्रीश्यामानन्द परमहससे प्राकृतिक विज्ञानका रहस्य प्राप्तकर यथासमय ब्रह्मचर्यवतका

उद्यापन किया था। ब्रह्मचर्य अवस्थाके बाद दण्डी और सन्यासी अवस्थामें तत्तत् साघनभूमिके अनुसार सब साधनोंका अभ्यास करके और नियमपूर्वक परीक्षामें उत्तीर्ण होकर गुरुदेवकी आज्ञासे आपने पुनः लोकालयमें लौटकर जीवोंके कल्याण-साधनका वत लिया। दीर्घसमयतक लगातार ज्ञानगञ्ज आश्रममे रहनेके बाद आपने मारतवर्षके बहुत-से तीर्थोंमें पर्यटन किया। यह लबी कया है, यहाँ विस्तारकी आवश्यकता नहीं। यहाँ आकर तीर्थस्वामी अवस्थामें आपने वर्दवान जिलेके गुष्कारा नामक गाँवमें निवास किया। तदनन्तर अपने गाँव वण्डूलमे एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुष्कप्रदत्त शिवलिङ्गकी बण्डूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी । इसके अनन्तर वर्दवान, काशी, झालदा, पुरीघाम और कलकत्ता आदि स्थानोंमें भी उन-उन प्रदेशोंके भक्त और साधकोंकी साधनसकरताके लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी।

परमहंसदेव साधारणतः अधिक्षित और अर्द्धिक्षित समाजमें 'गन्धवावा' के नामसे विख्यात हैं। जिनका इनसे बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते है कि इनके शरीरसे कैसी एक अपूर्व दिख्य गन्ध सदा निकलती रहती है। यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मर्त्यलोकमें इस गन्धकी कोई उपमा नहीं है। इसी गन्धसे इनके अनजानमें वायु और भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकारकी दिव्य गन्धका आविभोव हो जाया करता है। ब्रह्मचर्यके परिणामखल्प देहके सम्यक् प्रकारसे शुद्ध होनेपर शरीरसे इस प्रकारकी दिख्य गन्ध खाभाविक ही निकला करती है। पहले परमहसदेव जहाँ वैठते, वहाँसे बहुत दूरतक—

\* यह शिवलिङ्ग अलौकिक शक्ति-सम्पन्न है । हिमालयके वहुत-से योगी वर्षोतक इसका आश्रय लेकर योगिकिया किया करते थे। परमहसदेवपर प्रसन्न होकर इनके गुरुदेवने अपनी इच्छासे यह लिङ्ग इन्हें उपहाररूपमें दिया था। ये इसे मस्तकमें रखते थे। केवल उपासनाके समय मस्तकसे मुख आदि हारोंसे वाहर निकाल लेते और उपासनाके वाद फिर मस्तकमें प्यास्थान रख लेते थे। गुरुदेवके आदेशसे वण्डूलमे आश्रम स्थापित होनेके वाद उक्त शिवलिङ्ग भी वहीं स्थापित कर दिया गया। इस समय परमहसदेवके मस्तकमें जो शिवलिङ्ग है, वह वण्डूलेश्वरसे भिन्न है। यह भी अत्यन्त ज्योति सम्पन्न और प्रवल शिकशाली है।

यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुवास फैली रहती थी थ।

इनकी योगशक्ति और विज्ञानशक्तिका वर्णन करना असम्भव है। जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरङ्ग सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलौकिक ज्ञान, विभृति, कदणा और वात्सल्यगुणोंसे परिचित हैं । इस नियन्पके लेखकने इनसे बहुत दूर रहकर, और इनके निकट वैठकर जिन लोकातीत कार्योंको अपनी आँखोंसे देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साघारण पाठक उनमेंसे किसीको भी सम्मव नहीं मानेंगे और सहसा उनपर विश्वास करनेमें भी समर्थ नहीं होंगे। ये सारी वार्ते इतनी अविक सख्यामें और इतने विचित्र दगसे इनके जीवनमें प्रकट हुई हैं कि घीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त कठोर गुष्क नास्तिक-हृदयमें भी भगवानकी मङ्गलमय विभृति और अहैतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए विना नहीं रह सकता । परन्त इन सब व्यक्तिगत बातोंको लेकर लोगोंके सामने प्रकट होना अशोमन मालूम होता है, इसीलिये विशेष विवरण न देकर शोहेंसेमें कुछ खास-खास बार्ते लिखी जाती हैं।

परमहस्रदेव अपने मस्तकके मीतर शालग्राम और शिवलिङ्गको घारण किये रहते हैं। साथ ही वहाँ १०८ स्किटिक मणियोंकी एक माला भी है। पूजा आदिके समय उक्त शालग्राम और शिवलिङ्गको मुख आदि द्वारोंसे वाहर निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान उन्हें रख देते हैं। एक वार एक भक्त जमाये हुए पारेसे वना हुआ एक शियलिङ्ग लाये और उसे वावाको दिख-लाया। वावाने कहा, 'तुम कहो तो मैं इस पारदसे वने हुए शिवलिङ्गको निगल जाऊँ।' शिष्य धवरा उठे। लगभग एक पाव पारा खा लेनेपर कहीं ऐसा न हो कि वावा-का शरीर न रहे। उनको यह डर हो गया। इसीलिये वे

\* परमह सदेवका स्थूल देह किसी एक निर्दिष्ट स्थानमे रहते हुए हो जब कभा ने अलाँकिक रूपसे दूर देशमें भक्कोंके सामने उपस्थित होते हैं, तब सबसे पहले उनकी इस सुगन्धिका ही स्थष्टरूपसे भक्कोंको अनुमब होता है। इस गन्धमें ऐसी पवित्र मादकता शक्ति है कि जिसको यह एक बार भी प्राप्त हुई है वह कभी इसे मूल नहीं सकता। इनके भक्तगण जानते हैं कि दूरसे इनका चिन्तन करनेपर भी थोशी ही देरमें इनकी दिन्य गन्ध चारों और छा आती है।

इघर-उघर ताकने लगे। आखिर अन्यान्य गुरुभाइयोंके उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये। तव परमहस्रजीने सबके सामने उस शिवलिङ्गको मुखमें लेकर मस्तकपर चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया। फिर एक वार उन्होंने इस पारेके शिवलिङ्गको भी मुखसे निकालकर उसकी पृजार्चना करनेके वाद पुनः मस्तकमें चढ़ा लिया था।

इनके शरीरमें इतना अधिक तेज है और विजलीकी इतनी अधिक किया होती है कि मच्छर, मधुमक्खी, हड़े, मॅबरे आदि जीव दशन करते ही उसी क्षण मरकर राख हो जाते हैं। अवश्य ही दशन न करें, हिंसामाव न दिखलावें तो उनकी कोई हानि नहीं होती। हिंसा करने-पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है। मामूली कीड़ोंकी तो बात ही क्या है, बाबाके शरीरको इसना चाहनेवाले सॉप भी उसी क्षण मर जाते हैं। ऐसी घटनाएँ बहुत बार देखी गयी हैं। इस तीक्ष्ण तिहत् (विजली) के प्रमावसे ही बावा यदि सिंह-बार्घोकी ओर कहीं ताक लेते हैं तो वे भी उसी क्षण सिर झकाकर मृदु बन जाते हैं ।

परमहंसदेवके शरीरमें बहुत-से स्फटिक-गोलक (Crystal balls) हैं। तीत्र योगिक्रयाके प्रभावसे जब शरीरमें बहुत अधिक गरमी बढ़ती है, तब इन स्निष्म बस्तुओंके ससर्गसे बह बहुत कुछ शान्त हो जाती है। इन स्फिटिकोंके अतिरिक्त, मोती, हीरा आदि बस्तुएँ मी इनके देहके अन्दर स्थानिवशेषमें रिक्षत हैं। शीतके समय शरीरके सङ्गोच होनेके कारण कभी-कभी दो एक स्फिटक अपने-आप ही लोमकूपके द्वारा शरीरसे बाहर निकल पढ़ते हैं। कई बार प्रसङ्गवश वे स्वय ही किसी तत्त्वकी व्याख्या करते समय देहसे स्फिटक निकालकर दिखाया करते हैं। रोमिछिद्रोंसे स्फिटकोंके बाहर निकलते समय न तो किसी

\* इस प्रसद्गमें यह उछेख करना अप्रामित्तक नहीं होगा कि बावाजी जब गुष्कारामे रहते ये तब कई विषधर सप्तेंको अपने साथ रखते थे। गरमीके दिनोंमें क्रियाके समय साँपोंको शरीरपर लपेटे रहते थे, जिससे इनका शरीर ठड रहता था। फिर झालदामें रहनेके समय जुछ दिन बाध आपने पाम रहे थे। मीषण हिंस जीव होनेपर भी वाध आपके समीप शान्त और स्थिरमावसे ही रहते थे। जाड़ेके दिनोंमें रातक कई बार आप बाधसे लिपटे रहते थे, निससे शरीर खूव गरम् रहता था। प्रकारका कष्ट होता है और न खून ही निकलता है। श्रारिसे निकलते ही स्फटिकों में अति पिनत्र दिव्य गन्ध आती है। आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी जगह स्फटिकादिकों ले जाते हैं। साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है, देहतत्त्वके पण्डित भी अपने अपूर्व ज्ञानसे इस बातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैसे होता है। योगीकी देह बाह्यदृष्टिसे साधारण देहकी तरह प्रतीत होनेपर भी उसमें निश्चय ही एक अचिन्त्य वैशिष्ट्य रहता है। एक बार परमहंसदेयने अपने विभिन्न अङ्ग-प्रत्यङ्गोको एक-दूसरेसे अलग करके दिखलाया था, और आश्चर्य यह कि उसी समय वे अदृश्यू क्ष्मि अपूर्व शिक्ष्य को समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शक्ति प्रभावसे वे सब अलग-अलग हुए अङ्ग-प्रत्यङ्ग पुनः अपने-आप ही परस्पर जुङ्ग गये और शरीर पूर्वपरिचित आकारमें प्रकट हो गया।

एक दिन कुछ जिज्ञासु भक्तोंको आपने अपने हाथका एक परत चमड़ा अलग करके फिर उसे हाथसे ज्यों-का-त्यों लगाकर समझाया या कि पाश्चात्य शारीर-विज्ञानियोंकी लौकिक विद्याके द्वारा योगियोंके स्वरूपका निरूपण सम्भव नहीं है। एक बार आपका शरीर नवजात शिशुके आकार-में बदल गया था। इसको कई लोगोंने अपनी ऑखों देखा था। इस लेखकको एक दिन आप पुराणवर्णित श्रीविष्ण भगवान्के नाभिकमल्से ब्रह्मानीके उत्पन्न होनेकी बात समझाते हुए कहने लगे कि 'पुराणींका यह वर्णन 'रूपक' नहीं है, फिन्तु अक्षर-अक्षर सत्य है। कुण्डलिनी-शक्तिका विकास होनेपर जब योगके अन्तराकाशमें परमादित्य-स्वरूप ज्योतिर्भय तेजपुञ्जका उदय होता है, तब सूर्योदय-के समय कमलकी भाँति उसका नाभिकमल अपने-आप ही प्रस्फुटित हो जाता है। जो वास्तव योगी है, उनको ऐसा अवश्य होता है। हॉ, परन्तु जो नामिघौति आदि दुरूह क्रिया-ओंमें पूर्णरूपसे निष्णात नहीं हैं, उनके कमलका विकास नहीं हो सकता।' इतना कहकर वे फिर बोले कि 'साधारणबद्ध जीवोंकी नाभिमें प्रन्थि लगी है, इस प्रन्थिका मोचन न होनेतक अर्ध्वरित असम्भव है।' इसके बाद दोनों हाथोंसे नाभिप्रदेशके दो-चार वार सञ्चालन करते ही नाभिप्रदेश एक गड़हेके रूपमें परिणत हो गया। उपिस्थत भक्तगण यह देखकर चिकत हो गये। क्रमशः उस गड़हेमेंसे एक अति सुन्दर नालका आविर्मान हुआ और उसके अपर अत्यन्त

लावण्ययुक्त दिन्य कमल दिखलायी पड़ा । हालके खिले हुए कमलकी पवित्र गन्धसे सारा घर और ऑगना सुगन्धित हो उठा । यहाँतक कि उस समय जो लोग दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे, उनको भी घरमे प्रवेश करनेके पूर्वसे ही सुगन्धि आने लगी । कुछ क्षणोंके वाद नाभिको हिलाते ही कमल नालसहित सकुचित होकर भीतर प्रवेश करके अदृश्य हो गया ।

परमहसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात पहले ही कही जा चुकी है। मनुष्यकी शक्ति कहॉतक विकसित हो सकती है, इस वातको परमहसजीके साय अन्तरङ्गभावसे परिचित होनेपर ही जाना जा सकता है। उनके वस्त्रिनमीणकी बात कहनेकी तो विशेष आवश्यकता ही नहीं है। कारण, इस बातको तो बहुत लोग जानते है। हमारे अपने घरमें अत्यन्त कठिन रोगके समय, उनको किसी तरहकी खबर न देनेपर भी, बहुत बार उन्होंने स्थुल या सूक्ष्म शरीरसे आविर्भृत होकर रोगीको उपदेश दिया है और औषघ देकर भी अथवान देकर भी तत्काल ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पॉच-सात मील दूरसे क्षणभरमे आविभूत होकर स्थूल और पञ्चभूतात्मक औषध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिके अगोचर है। कभी-कभी तो ऐसी घटना हुई है कि एक सेकंड असावधानी की जाती तो भयद्वर परिणाम हो जाता, परन्तु उस एक रेकडके बीतते-बीतते ही उन्होंने आविर्भूत होकर अपनी मङ्गलमयी रक्षाशक्तिका प्रयोग किया । ऐसी घटनाओंका विस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्त यहाँ उसके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं है।

एक बार मेरी जपकी माला टूट गयी। मैं उसकी ठीक शास्त्रीय दगसे गूँथ देनेके लिये विखरे हुए रुद्राक्षके दाने और थोड़े-से रेशमको लेकर वाबाके पास पहुँचा और उनसे मैने प्रार्थना की। उन्होंने रुद्राक्षके दानोंको और रेशमको गोमुखीमें रखकर उसे अपनी मुद्दीम भींच लिया। फिर दो-तीन बार उसपर हाथ फिराकर गोमुखी मुझे दे दी। ऐसा करनेमें तीन-चार सेकडसे अधिक समय नहीं लगा था। मैं गोमुखीसे निकालकर देखता हूं तो माला बडी मुन्दरतासे गुँथी हुई है। यहाँतक कि सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है। गाँठें भी शास्त्रीय प्रक्रियाके अनुसार ही लगी है। पूछनेपर उन्होंने कहा कि 'यह वायुविशानका कार्य है। जिसको दुमलोग अल्पसमय

कहते हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है। सूक्ष्म स्तरमें चले जानेपर उसीमें दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है।

परमहत्त्वमें ऐअर्थ और माधुर्य इन दोनीं भावींका अत्यन्त अपूर्व सिमाश्रण है। योग अथवा विज्ञान किसी भी दिशाम उनकी शक्तिकी सीमा नहीं वॉघी जा सकती । इसके विचा योगज्योतिष, देवज्योतिष, खरोदय आदि विद्यार्जीपर पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग और विज्ञानकी शक्तिके विना ही एक प्रकारसे सर्वज्ञान-शक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। परन्तु इतनी शक्तियोंके होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व स्थम और माधुर्यगुणका विकास देखा जाता है, वह अवुलनीय है । ज्ञानका विकास होनेपर पराभक्ति और प्रेमकी गम्भीरताम द्रतिमय रसतत्त्वका आविर्माव होता है, उससे करणा, रनेट, वात्सल्य आदि दिव्य गुणोंकी स्पृति होकर अपने-आप ही कार्य होता रहता है। कर्तव्यनिष्ठा, संयमशीलता, उचम, अध्यवसाय, गुरुमिक और निर्भरता आदि गुणोंके समन्वयसे उनका जीवन योगमार्गेमें अप्रविष्ट नाघारण मनुष्यके लिये भी आदर्श है । परमहसजीका प्रधान उपदेश यह है कि 'प्रेमके विना भगवत्प्राप्ति नहीं हो सकती, गुदाभक्तिकी परिणतिसे ही प्रेमका उदय होता है। जिस मिक्कि होंट स्वार्थसाधनकी ओर है, जिसकी जड़में कामनाका बीज है वह कभी प्रेमके रूपसे परिणत नहीं होती । बरतत उसको मिक्त कहना ही उचित नहीं है। ऐसी भिक्त तो यथासम्भव दूर रहना ही साधकका कर्तव्य है। शुदामक्तिके उदयके लिये ज्ञानका विकास ञावश्यक है। केवल प्रन्योंके अध्ययनसे जिस ज्ञानकी माति होती है, वह तो शुष्क शन है। उसे असली शन नहीं कहना चाहिये। यथार्थ जानका उन्तव चित्तग्रदि हुए निना नहीं होता और चित्तगुद्धि कर्मसापेक्ष है। अतएय यथाविधि सद्गुरके आदेशको सिर चढ़ाकर उनके दिसलाये हुए मार्गते निष्ठा, सवम और अदाके साय अपने चरित्रवलको पवित्र वनाये रखते हुए जो अग्रसर हो सनता है, उसको अवस्य हो असलो ज्ञान प्राप्त होता रे। इस कर्मको ही योगीगण योग कहते हैं, इसके विपरीत अन्य कर्मोंको योग नहीं कहा जाता और वे चित्तशृद्धिमें च<sup>ा</sup>पक भी नहीं देति । अतएय नीति और चरित्रशुद्धिकी जोर २६५ रसकर सद्गुक्के उपदिष्ट मार्गेसे निरन्तर व गाम्यायच्य दीर्पकालन्यापी कर्म कर सकनेपर ही

चित्तग्रद्धि और आत्मज्ञानका विकास होता है। तब हृदय-ग्रन्थि खल जाती है, समस्त संशय छूट जाते हें और जन्म-जन्मान्तरकी सञ्चित कर्मराशिका क्षय हो जाता है। इस अवस्थामें अविद्याकी आशिक निवृत्तिके कारण उर्वीके अनुसार आत्मशक्तिका स्फरण आरम्भ होता है। यही योगविभृतिकी सूचना है। इसके वाद परमात्माके अहैतक नित्य आकर्षणके प्रभावसे विशुद्ध जीव क्रमश् आगे वढता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और परम मञ्जलमय ऐ-बरिक विभृतिका आखादन प्राप्त करता है। ज्ञानका परिपाक अथवा मिक्तका विकास इस एक ही भूमिके नामान्तर हैं। इसके वाद आत्मसमर्पणके पूर्ण होते ही प्रेमका आविभीव होता है । इसीसे मगवयाप्तिकी सूचना है। पूर्ण साधनमार्गके किसी भी अशकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चलता। अवस्था और अधिकारभेदसे सभीकी उपकारिता है । अतएव साधना-मात्रका ही मूलमन्त्र कर्म है। कर्म या पुरुषार्थका आश्रय लेनेपर दैवदल अपने-आप ही आ जाता है। तब फिर भगवानके अनुप्रहके लिये प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती। अवश्य ही पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मके फलसे किसी-किसीके प्रथम अवस्थामें ही उन्नतमावका विकास देखनेमें आता है। परन्तु इससे सिद्धान्तमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। इतनी वात याद रखनी चाहिये कि भगवान्की इच्छा ही मूल है। अतएव कर्मको मूल वतलानेपर भी प्रकारान्तरसे कर्मके मलमें भी उन्हींका अनुप्रह होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्त अज्ञान अवस्थामें अनुप्रहकी अनुभृति नहीं होती, इसल्यि आत्माभिमान प्रवल रहता है, अतुएव कर्मके भावकी ही प्रवल मानकर चलना पहता है । ज्ञानका उदय होनेपर यह वात समझमें आ जाती है कि समस्त विश्व ही उनकी लीला है अर्थात उनकी इन्छाशक्तिका बेल है। जीव केवल इस अभिनयका एक निष्क्रिय द्रष्टामात्र है।'

(ग) सूर्यविज्ञानका रहस्य

यद्यपि कालधर्मके कारण हम सौरिवज्ञान या साविती-विद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन कालमें यही विद्या त्राह्मण-धर्मकी और वैदिक साधना-की भित्तिस्वरूप यो। सूर्यमण्डलतक ही ससार है—सूर्य-मण्डलका भेद किये विना मुक्ति नहीं मिल सकती। यह वात ऋषिगण जानते थे। वत्तुत, सूर्यमण्डलतक ही वेद या शब्दबह्म है—उसके वाद सस्य या परत्रह्म है। वाब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।

—यह बात जो लोग कहा करते वे जानते थे कि शब्द-ब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको लाँघे बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता । श्रीमद्भागवतमें लिखा है— य एष संसारतकः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पफळे प्रसूते ॥ हे अस्य बीजे शतमूलिखनालः पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रसृतिः । दशैकशास्त्रो द्विसुपर्णनीष्ठिखनहकलो द्विफलोऽकं प्रविष्टः ॥ (११।१२।२१-२२)

'यह कर्मोत्मक ससारवृक्ष है-जिसके दो वीज, १०० मूल, ३ नाल, ५ स्कन्घ, ५ रस, ११ शाखाएँ हैं। जिसमे २ पिक्षयोंका निवासस्थान हैं। जिसके ३ वल्कल और २ फल हैं \*-यह ससार-वृक्ष सूर्यमण्डलपर्यन्त व्यात है।' श्रीधर खामी और विश्वनाथ दोनोंने कहा है--

अर्कं प्रविष्टः सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्तः । तन्निर्भिग्र गतस्य संसाराभावात् ॥

प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है। श्रुतिमें आया है—

> हिरण्मयेन पात्रेण सस्यस्यापिहितं मुखम् । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम् । । ( मैत्री-उपनिषद् ६ । ३ ५)

सूर्यसे ही चराचर जगत् उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है। मैनी-उपनिषद् (६।३५) मे लिखा है कि प्रसवधमंके कारण ही सूर्यका 'सविता' नाम सार्थक हुआ है (सवनात् स्विता)। † बृहत् योगि-याज्ञवल्यमे स्पष्ट तौरपर लिखा है—

सविता सर्वभावानां सर्वभावांइच सूयते। सवनात् प्रेरणाचैव सविता तेन चोच्यते॥ (९। ५५-५६)

#वीज=पुण्य-पाप । मूल=वासना (शत=असख्य) । नाल=गुण । स्कन्थ=भूत । रस=शब्दादि विषय । शाखा= इन्द्रिय । फल=सुख-दु ख । सुपर्ण या पक्षी=जीवात्मा और पर-मात्मा । नीड=वासस्थान । वल्कल=धातु अर्थात् वात, पित्त और रलेष्मा ।

† पूङ् प्राणिप्रसवे इत्यस्य थातोरेतद्रूपम् । सुनोति स्यते वा उत्पादयति चराचर जगत् स सविता ।

षु प्रसनैश्वर्ययो -सर्ववस्तूनां प्रसव उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्व-यंस्य च ।

सूर्योपनिषद्में सूर्यंके जगत्की उत्पत्तिका हेत होनेका वर्णन आया है—

सूर्योद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्तुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

आचार्य शौनकने वृहदेवतामें उच स्वरसे कहा है कि
एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भिवष्य और वर्तमानके समस्त
स्थावर और जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसीमे लीन
हो जाते हैं। यही प्रजापित तथा सत् और असत्के योनिस्वरूप हें—यह अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीन
मार्गोमें विभक्त होकर तीन लोकोंमें वर्तमान है—समस्त
देवता इनकी रिशममें निविष्ट हैं—

भवद् भूतं भविष्यद्य जङ्गमं स्यावरं च यद् । सस्येके सूर्यमेवैकं प्रभवं प्रलयं विदुः ॥ ससतश्य सतइचैव योनिरेपा प्रजाबितः । तदक्षरं चाष्ययं च यद्येतद् ब्रह्म शाइवतम् ॥ कृत्वैव हि त्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्ठति ॥ देवान् यथायथ सर्वान् निवेदय स्वेषु रहिमपु ॥

सूर्यसिद्धान्त नामक ज्योतिष-ग्रन्थमे लिखा है कि ये सब जगत्के आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं; जगत्को प्रसव करते है, इस कारण सूर्य और सविता हैं— ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैं—

आदिखो ह्यादिभूतत्वात् प्रस्त्या सूर्यं उच्यते। परं ज्योतिः तमःपारे सूर्योऽयं सवितेति च ॥

यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द-ब्रह्ममय मन्त्रज्योति है—यही अखण्ड अविभक्त प्रणवा-तमक वेदस्वरूप है—इसीसे विभक्त होकर ऋक्, यजुः और सामरूप वेदत्रयका आविभीव होता है। सूर्यपुराण-में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया है—

नत्वा सूर्यं परं धाम ऋग्यज्ञःसामरूपिणम् । इत्यादि ।

विद्यामाधवकारने भी इसीलिये सूर्यको 'त्रयीमय' और 'अमेयांग्रुनिधि' के नामसे निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनों जगत्के 'प्रवोधहेतु' है। उन्होंने कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वदर्शित्व' सम्भव नहीं— इसीसे मानो शह्करने उन्हें नेत्ररूपसे घारण किया है। सूर्यसे ही सब मूर्तोंके चैतन्यका उन्मेष और निमेष होता है, यह श्रुतिमे मी छिखा है—

योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेपां मृतानां प्राणानादायोदेति । असौ योऽक्तमेति स सर्वेपा मृताना प्राणानादायास्तमेति ।

विष्णुपुराणके याज्ञयत्क्यकृत सूर्यस्तोत्र (अश ३, अध्याय ५) में सूर्यको 'विमुक्तिका द्वार', 'ऋग्-यजुः-सामभूत', 'त्रयीधामयान्', 'अजीधोमभूत', 'जगत्के कारणात्मा' और 'परम सौधुम्नतेजोधारणकारी' कहकर क्यों वर्णन किया गया है, यह वात अब समझमें आवेगी। अग्नि और सोम मूलतः सूर्यसे अभिन्न हैं, यह श्रुतिसे भी माङ्म होता है।

उयन्त वादित्यमग्निरनुसमारोहति सुपुन्नः सूर्यरिमः चन्डमा गन्धर्व ।

श्रुतिमें आया है कि सूर्य पूर्वाहमें ऋक्द्वारा, मध्याहमें या द्वारा और अखकालमें सामद्वारा युक्त होते हैं— ऋग्मि. पूर्वाह्वे टिवि देव ईयते

यज्ञवेंदे तिष्ठति मध्य अहः। सामवेदेनान्त्रमये महीयते

वेदेरस्नमस्त्रिभरेति सूर्यः ॥ स्वीतदान्तकार कहते हे कि ऋक् ही सूर्यका

त्यावदान्तकार कहते है कि ऋक् ही सूर्यका मण्डल, और यज्ञ. तथा साम उनकी मूर्ति हैं—यह कालात्मक, कालहत्, त्रयीमय, मगवान् हैं।

ऋ बोऽस्य मण्डल सामान्यस्य मृतियंजूषि ह । त्रपीमयोऽयं भगवान् कालास्मा कालकृद् विमुः॥

वत्तुतः प्रणव या ॐकार या उद्गीय ही सूर्य हैं—ये नादत्रल हैं, ये निरन्तर रव करते हैं, इस कारण 'रवि' नामसे विख्यात है। छान्दोन्य-उपनिषद् (१।४।१-५) में हैं कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीन वेदोंने इस उद्गीयको आहत कर रवला है। इसके वाहर मृत्यु-राज्य है। देवताओंने मृत्युभयसे डरकर सबसे पहले येदकी श्ररण प्ररण की और छन्दोंद्वारा अपनेको आच्छादित किया—अपनेको गोपन या रक्षा (गुप्=रक्षा) की। तथापि मृत्युने उन लोगोको देख लिया या—जिस तरह जलके अन्दर मठर्जा दिरायी पड़ती है, उसी तरह। जलके ह्यान्तसे मानम होता है कि वेदन्य जलवत् खन्छ जायरण है। मधुवियाम भी वेदको 'आप' या जल ह्या गया है। एक हिसारसे यही पुराणवर्णित कारणवारि है भी रियताओं। उस समय वेदसे निक्लकर नादका

आश्रय ग्रहण किया। इसीसे वेद-अन्तमें नादका आश्रय िल्या जाता है। यही अमर अमय पद है। उसके वाद (छा०१।५।१-५) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय या प्रणव ही सूर्य हें—ये सर्वदा नाद करते हें। इस प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ है। एक अवस्थामें इनकी रिस्ममाला चारों ओर विकीर्ण हुई हैं। दूसरी अवस्थामें समस्त रिस्मयों सहुत होकर मध्यविन्दुमें विलीन हुई हैं। यह दितीय अवस्था ही प्रणयकी कैवल्य या ग्रुद्धावस्था है। ऋषि कौषीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे। प्रथम अवस्था प्रणव-सूर्यकी सृष्ट्युन्सुख अवस्था है। उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी वात कही। उद्गीय वा प्रणव ही अधिदेषरूपमें सूर्य हैं, यह कहकर अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है।

प्रशोपनिषद् (५।१-७)में लिखा है कि ॐकार-का अभिष्यान प्रयाणकालतक करनेसे अभिष्यानके भेदके कारण भिन्न भिन्न लोक अधिकृत होते हैं (लोकजय)। यह ॐकार ही पर और अपर ब्रह्म है। एक मात्राके अभिष्यानके फलखल्प जीव उसके द्वारा सर्वेदित होकर श्रीष्ठ ही जगतीको यानी पृथिवीको प्राप्त होता है। उस

† ये रिहमयाँ ठीक रास्त्रोंके समान है। जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता है, उसी तरह सब रितम्याँ भी इहलोकसे परलोकपर्यन्त फैली हुई हैं। इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाडीचका। सुपप्ति-काल्में जीव इस नाडीके अन्दर प्रवेश करता है-उस नमय खप्न नहीं रहता. शान्ति उत्पन्न होती है। यह तेज स्थान है। देहत्यागके बाद जीव इन सब रहिमयोंका अवलम्बन लेकर, जैकारमावनाकी सहायतासे उपर उठता है। सङ्ख्यमात्रसे ही मनमें वेग होता है और उसी वेगसे सूर्यंपर्यन्त उत्थान होता है। सूर्व ब्रह्माण्डके द्वारस्वरूप ई-शानी इस दारको भैदकर सत्यमं और अमरधाममें पहुँच तकते हैं, अज्ञानी नहीं पहुँच सकते। हृदयसे चारों ओर असल्य नाटियों या पथ पैले हुए ई-नेतवल एक सूक्ष्म पथ जपर मूर्खाकी ओर गया दुआ है। इसी स्हम पथसे चल सकनेपर स्यंदार अतिक्रम क्तिया जाता है । अन्यान्य पथोंसे चलनेपर भुवनकोश्चम ही आवद्ध रहना पड़ता है। यथपि नुवनकोशका केन्द्र सूर्य होनेके कारण समत्ता नुवन एक तरहमे सौरलोकके ही अन्तर्गत हैं, तथापि फेन्ट्रमं प्रनिष्ट न हो सकनेके कारण सौरमण्टलके बाहर जाना असन्तव हो जाना है।

<sup>•</sup> नेरो से पाँट दाता दे, बद रन प्रमग । सरण रखना

समय ऋक् उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं। वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और अदादारा सम्पन्न होकर महिमा-का अनुभव करता है। द्विमात्राके अभिध्यानके फलसे मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है-उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षमे ले जाते हैं। वह सोमलोकमे जाता है, और विभूतिका अनुभव कर पुनरावर्तन करता है। त्रिमात्राके-अर्थात् ॐ-अक्षरके—द्वारा परमपुरुषके अभिध्यानके प्रभावते तेजः या सूर्यमे सम्पत्ति उत्पन्न होती है—उस समय साघक सूर्यके साथ तादातम्य प्राप्त करता है। जिस तरह सॉपकी बाह्य त्वचा या केंचुल खिसक पड़ती है-सर्यमण्डलस्य आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे विमक्त हो जाता है । वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकसे ले जाते हैं । साधक सूर्यसे—'जीवधन' से—परात्पर पुरमे सोये हुए पुरुषका दर्शन करता है। तीनों मात्राएँ पृथक्-पृथक् विनश्वर और मृत्युमती हैं; परन्तु एकीभूत होनेपर ये ही अजर और अमरभावको प्राप्त करानेवाली हैं।

इससे मालूम होता है कि वेदत्रय पृथक् लपमें लोकत्रयको प्राप्त करानेवाले है— त्रःक् भूलोकको, यजुः
अन्तरिक्षलोकको और साम स्वर्गलोकको प्राप्त करानेवाला
है। ये तीनो लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये ही प्रणवकी
तीन मात्राएँ हैं। वेदत्रयको घनीभूत करनेपर ही ॐकारलप ऐक्यका रफुरण होता है। उसके द्वारा पुरुषोत्तमका
अभिध्यान होता है। वेदत्रय जब सूर्य हैं, एव प्रणव जब
वेदका ही घनीभूत प्रकाश है, तत्र सूर्य प्रणवका ही बाह्य
विकास है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

हमारे ऋषियोंका कहना है कि ग्रुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल भेदकर जगत्में उतर आता है। ग्रुद्ध भूमिसे जगत्मे अवतीर्ण होनेके लिये, और जगत्से ग्रुद्ध घाममें

# श्रीवैष्णव मी इसे स्वीकार करते हैं। सूर्यमण्डलमे प्रवेश किये विना जीवका लिक्स्शरीर नहीं नष्ट होता। लिक्स्शरीरके मुक्त हुए विना जीवकी मुक्ति कहाँ १ जीव रविमण्डलमे आनेपर ही पवित्र होता है और उसके सब छेश दग्ध हो जाते हैं। ऐसा महाभारतमें भी कहा है। पिथागोरस (Pythagoras) के मतसे भी शुद्धमण्डल सूर्यमें स्थित है—सूर्य जगतके मध्यमे अवस्थित है। जीवमात्र हो यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको प्राप्त करते और पवित्र होते हैं। अरस्तू (Aristotle) का भी कहना है कि पिथागोरसके मतसे शुद्धमण्डल या Sphere of fire सूर्यस है—इसीका नाम Jupiter's prison है।

जानेके लिये सूर्य ही द्वारस्वरूप है। पिथागोरस (Pythagoras) ने कहा है कि सूर्य एक तेजोघारक lens मात्र है—इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगत्मे उतरती है। छेटो (Plato) का कहना है कि ज्योतिः Kabalıst और अन्यान्य तत्त्वदर्शियोंके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास है श अपनी रिश्मसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, वहीं सूर्य है (देखो—Timaeus)। सूर्य प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, विल्क focus है—यह एक lens मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रिश्मसमूह स्थूल (Material) वन जाता है, हमारे सौरजगत्मे एकत्र होता है और नाना प्रकारकी शक्त उत्पन्न करता है।

स्परिश्मयाँ अनन्त हैं—जातिमे और सख्यामे अनन्त है। परन्तु मूल प्रभा एक ही है—यह ग्रुक्लवर्ण हो । यही मूल ग्रुक्लवर्ण लाल, नील प्रभृति विभिन्न वर्णोंके रूपमें, एवं लाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण और भी विभिन्न उपवर्णोंके रूपमें प्रकाशित होता है। ग्रुक्ले सर्वप्रथम लाल, नील प्रभृति प्रथम स्तरका आविभाव होता है। ग्रुक्ले अतीत जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके साथ ग्रुक्लका सञ्चर्ष होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास होता है। यह अन्तःसघर्षका फल है। यह वर्णातीत तत्त्व ही चिद्रूपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर सयोग या विहःसंसर्ग होनेके कारण दितीय स्तरका आविभाव होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली ग्रुद्ध सृष्टि है, और दूसरी मिलन सृष्टि है।

दूसरे प्रकारसे भी यही वात मालूम होती है। ब्रह्म एक और अखण्ड हैं। ये अविभक्त रहते हुए भी पुरुष और प्रकृतिरूपमे द्विघा विभक्त होते हैं—यही आत्मिवभाग (Self-division) या अन्तःसघषंसे उत्पन्न स्वाभाविक सृष्टि है। निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर-सम्बन्ध या विहःसघषंसे आविभूत हुई है—यही मिलन मैथुनी सृष्टि है।

सूर्यविज्ञानका मूल सिद्धान्त समझनेके लिये इस अवर्ण, ग्रुक्लवर्ण, मौलिक विचित्र वर्ण और यौगिक विचित्र उपवर्ण—सबको समझना आवश्यक है—विशेषतः अन्तके तीनोंको।

कपर जो ग्रुक्लवर्णको बात कही गयी है, यही विशुद्ध सत्त्व है—इस सादे प्रकाशके कपर जो अनन्त वैचित्र्यमय

ॐ इसका नाम Sephira या Divine Intelligence

रगका खेल निरन्तर हो रहा है, वही विश्वलीला है, वही ससार है। जैसा वाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही व्यापार है। पहले गुरूपदिष्ट क्रमसे इस सादे प्रकाशके स्फरणको प्राप्त करके, उसके ऊपर यौगिक विचित्र जपवर्णके विश्लेषण से प्राप्त मौलिक विचित्र वर्णों को एक-एक करके अलग-अलग पहचानना होता है। मूल वर्णको जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है। क्योंकि जिस प्रकाशमे रग पहचानना है, वह प्रकाश यदि खयं रगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय पाना सम्भव नहीं । रगीन चश्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है वह दश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । योगशास्त्रमें जिस तरह चित्तशुद्धि हए विना तत्त्वदर्शन नहीं होता, सूर्यविज्ञानमं भी उसी तरह वर्णशुद्धि हुए विना वर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो सकता । हम जगत्में जो कुछ देखते हैं स्व मिश्रण है-उसका विश्लेषण करनेपर सघटक श्रद्ध वर्णका साक्षारकार होता है। उन सब वर्णोंको अलग-अलग सादे वर्णके ऊपर डालकर पहचानना होता है। सृष्टिके अन्दर शुक्र-वर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक है। पहले कौशलते विश्रद शुक्रवर्णको प्रस्कृटित कर लेना होगा। यह प्रस्कृटित करना और कुछ नहीं है। पहले ही कहा है कि समस्त जगत सादेके ऊपर खेल रहा है-इस रगोंके रोलको खानविशेषमे अवरुद कर देनेसे ही वहाँपर तुरन्त गुद्ध तेजका विकास हो जाता है। इस गुक्तको कुछ काल-तक लिम्भत करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोंका खरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हो जाने-पर सव वर्णोंके सयोजन और वियोजनको अपने अधीन करना होता है। दुछ वर्णीके निर्दिष्ट क्रमसे मिलनेपर निर्दिष्ट बन्तकी स्रिष्ट होती है। क्रमभङ्ग करनेसे नहीं होती । किस बस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस कमसे रहते हैं। यह सीखना होता है। उन सब वर्णोंको ठीक उसी क्रमसे सजानेपर ठीक उस वन्तुकी उत्पांत होगी-अन्यया नहीं। जगत्के यावत् पदार्थ ही जत्र मूलतः वर्णसङ्घर्ष-लन्य ह, तव जो पुरुष वर्णपरिचय तथा वर्णसयोजन और वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोंकी सृष्टि और महार करना सम्भव न होनेका कोई कारण नहीं।

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते है, यह सूर्यविज्ञान-विद्की दृष्टिमं ठीक वर्ण नहीं—वर्णकी छटामात्र है।

गुद्ध सत्त्वका आश्रय लिये विना वास्तविक वर्णका पता पानेका कोई उपाय नहीं । काकतालीय न्यायसे भी पाना कठिन है- क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, एकाधिक वर्णके सयोगसे होती है, इसीसे एकाधिक शुद्ध वर्णोंके सयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे भी नहीं की जा सकती। भारतवर्षमें प्राचीन कालमें वैदिक लोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व अच्छी तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे मन्त्रज्ञ, मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहेश्वरके पदपर आरोहण करनेमें समर्थ होते थे। क्योंकि षडध्वयुद्धिका रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला नित्यवयुक्त है। वर्णसे मन्त्र एव मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर कलारे तत्त्व और तत्त्वरे भुवन तथा कार्यपदार्थकी उत्पि होती है। वाक और अर्थ नित्यसमुक्त होनेके कार जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया है, उन्होंने कलाको न अधिकृत कर लिया है। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगतमें उनकी गति अवाधित होती है । ऊपर ग्रुह्म या अद सत्त्वकी जो वात कही गयी है, वही आगम शास्त्रका विनद्र-तत्त्व है। यह चन्द्रविनद्र है। यही कुण्डलिन और चिदाकाश है-यही शब्दमातका है। इसके विश्वोम ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्णमाल इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्द्रसे ही-शुक्रवर्णसे-श्वरि होती हैं । जो इन सब वर्णोंके उद्भव और विस्तार-क्र

> दैवाधीन जगत् मवं नन्त्राधीनाश्च देवता । ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तसाद ब्राह्मणदेवता ॥

समस्त जगत् देवताओं द्वारा सङ्घालित है। जो कुछ ज होता है उसके मूल्मे देवशक्ति है। देवता मन्त्रका ही अभिन्य रूप है। वाचक मन्त्र ही साधको प्रयस्तिवेशे से अभिन्यक्त होवे देवतारूपमें आविर्भूत होता है। बीजके बिना जिस तरह है नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं। जो वर्णतत्त्वि पुरुष वर्णसयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हैं, सुतरा मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियानक हैं, इसमें कोई मन्देह नहा समय जात् इस प्रकार मन्त्रक, मन्त्रेश्वर ब्राह्मणके अधीन जाया, इसमें सशय करनेका कोई कारण नहीं।

† अ, आ प्रसृति वास्तवने अक्षर नहीं—क्योंकि ये सव व वा रिहनयाँ नहसारस्य सादे चन्द्रविन्वके पिषलनेसे क्षरित हो हैं। नूलाधारकी प्रसुप्त अक्षि क्रिया-कौशल्से उद्बुद्ध होकर जप नहीं जानते, जो सन वर्णोंके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोइनेमें समर्थ नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं ?

सूर्यविज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्म किस प्रकार होता है, यह हमने बतला दिया । वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है।

परन्त विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा करे। दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमे कपूरकी सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र इन चार रिमयोंका इस प्रकार क्रमबद्ध सयोग होनेसे कपूर उत्पन्न होता है। अब उद्बुद्ध खेत वर्णके ऊपर क्रमशः क, म, त और र, इन चार रश्मियोंको डालनेसे कपूरकी गन्ध मिलेगी। परन्तु एक ही साथ चारों रिकमयाँ नहीं डाली जा सकरीं—डालनेसे भी कोई लाभ नहीं। सृष्टि कालमे ही सम्पन्न होती है। क्रम कालका धर्म है। सुतरां क्रमलङ्घन असम्भव है। इसलिये सन्वशोधन करके उसके ऊपर पहले 'क' वर्ण डालनेसे ही खच्छ सत्त्व 'क' के आकारमें ाकारित और वर्णमें रिञ्जत हो जायगा। ग्रुद्ध सत्त्व । बास्तविक आकर्षण-राक्तिका मूल है। इसीसे वह 'क' ो आकर्षित करके रखता है और स्वय भी उसी मायमें ावित हो जाता है। इसके बाद 'म' डालनेपर वह भी उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार त' और 'र' के विषयमें भी समझना चाहिये । 'र' अन्तिक ार्ण है—इसीसे इसके डालते ही कपूर अभिन्यक्त हो जाता है। अन्यक्त कर्पूर-सत्ताकी अभिन्यक्तिका यही आदि क्षण है। यदि क, म, त और र, इन रिमयोंके उस सघातको अक्षुण्ण रक्खा जाय तो वह अभिन्यक्ति अक्षुण्ण रहेगी; अन्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु दीर्घ-कालतक उसे रखना कठिन है। इसके लिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये, क्योंकि जगत् गमनशील है। यहाँपर एक गम्भीर रहस्यमय बात है। अन्यक्त कर्पूर ज्यों ही न्यक्त की ओर प्रवाहित होती है और अन्तमें चन्द्रविन्दुको स्पर्शकर गला देती है। इतीसे रिहमयां विकीर्ण होती हैं। परन्तु मूलके

गला देती है। इतीसे रिश्मयां विकीणं होती हैं। परन्तु मूलके साथ योगसूत्र अक्षुण्ण रहता है, इत्तीसे उनको अक्षर कहते हैं। सब वर्णोके मूलमं जो 'अ' कार रहता है, वही उस मूल वर्णका प्रतीक है।

नकार सर्ववर्णात्रय प्रकाशः परम शिवः।

हुआ त्यों ही उसको पुष्ट करनेके लिये-धारण करनेके लिये-यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता लिङ्गमात्र है। योनिरूपा शक्ति प्रकृतिकी अन्तर्निहित लालिमा है। उसका आयिभीव भी शिक्षासापेक्ष है। यद्यपि सारे वर्णकी तरह यह लालिमा भी विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम वर्णके सघषंसे जिस समय कर्पूर-सत्ता केवल लिङ्गरूपमें अलिङ्ग अन्यक्त सत्तासे आविर्भूत होती है, उस समय यह लालिमा ही अभिन्यक्त होकर उसको घारण करती है और उसको स्थूल कर्पूररूपमे प्रसव करती है। विश्वसृष्टिमें यवनिकाकी आइमें यह गर्भाघान और प्रसव-क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके इस कार्यको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। सयोगकी तीव्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। कर्पूरका सत्तारूपसे आविर्भाष qualitative (बिलक्षण, अभिनव) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी वृद्धि quantitative ( पूर्वसृष्ट पदार्थकी मात्राविषयक ) सृष्टि है। मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूंद कर्पूर निर्माण कर सकते है, वे सहज ही उसे क्षणभरमें लाख मनमें परिणत कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार है-- उसके साथ स्योजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस बस्तुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है # 1 परन्तु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्मीव कठिन कार्य है। यही स्थूल जगत्की बीजसृष्टि है।

\* शून्यको किसी भी बडी-से-व की सख्याके द्वारा गुणा करने-पर भी एक विन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता। परन्तु अति क्षुद्र सत्ताको भी सख्याद्वारा गुणा करनेपर मात्राष्ट्रद्वि होती है। किसीके भी हृदयमे सरसों वरावर भी पवित्रता होनेपर कृपावलसे महापुरुषगण उसका उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रहनेपर उसे वढाया जा सकता है। परन्तु जहाँपर कुछ नहीं है—अर्थांत् अभिन्यक्तरूपमें नहीं है—वहाँ वाहरकी सहायता वेकार है। उस समय साथकको अपनी चेष्टाके द्वारा उसे भीतर-से जायत् करना पडता है। यही पौरुषका क्षेत्र है। फिर विन्दु-मात्र भी उद्बुद्ध होते हो बाह्यशक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती है। इस पौरुषके विना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता। श्रीकृष्णने द्रौपदीके पात्रसे विन्दुवरावर अत्र लेकर उसके द्वारा हजारों ऋषियोंको तुस कर दिया था। देश और विदेशमे महापुरुपों-के चित्रोंसे ऐसे अनेक दृशन्त मिल जायँगे। परन्तु यह वीजलिष्ट भी प्रकृत वीजकी लिष्ट नहीं है,
नूल वीजकी लिष्ट नहीं है। जपर जो अव्यक्त कपूर-स्वाकी वात कही गयी है वहीं नूल वीज है। और जो लिखरूपते वीजकी बात कहीं गयी है वहीं गौण या त्थ्ल
वीज है। त्थ्ल वीज विभिन्न रिमयोंके क्रमानुक्ल संयोगविशेषते अभिव्यक्त होता है। परन्तु नूल वीज अलिख्न,
अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मन्त् और नित्य है। इस प्रकारके
अनन्त वीज हैं। पत्येक वीजमें एक आवरण है—उससे
वह विकारोन्डस नहीं हो सकता, नूल वीज त्थूल वीजके
रूपमें परिणत नहीं हो सकता। द्यंविज्ञान रिमिवन्यासके
द्वारा उस नूल वीजको व्यक्त करके सिक्ता आरम्म दिसा
देता है।

परन्तु उस वीजको न्यक करनेके और भी कौशल हैं। मायुविज्ञान, शब्दविज्ञान श्लादि विज्ञान-वलने, चेटापूर्वक रिस्तिबन्यास िनये विना भी अन्य उपायोंसे वह अभिव्यक्तिन का कार्य स्थिटित किया जाता है। प्रविपाद परमहंसदेवने, उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी स्थिट मन्ति मिकिया किस मक्तार साधित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिसा दिया है। इन पिन्चोंके लेखकने भी सौभाग्यवद्य उसे कई बार देला है। परन्तु उन सब गुरू विषयोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर पहींपर हम लोड़ रहे हैं। जो ऋषि-मुनियोंके हरयकी बल्ड है, उसे सबसायांकी सामने रखना अच्छा नहीं।

स्रिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार-की स्रिकी वात कही जातो है। उनमें पहली परा स्रिक्ट दूसरी ऐस्वरिक स्रिट और तीसरी त्राझी स्रिट या वैज्ञानिक स्रिट है। स्प्रीवज्ञानके बल्से जिस स्रिकी वात कहीं गयी है उसे तीसरे प्रकारकी स्रिट समझनी चाहिये।



### सत्सङ्गयोग

(टेवक-नद्दाता श्रीवालकरामजी विनायक)

वात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिन तुला इन्न कंग। तुरुँ न वाही सन्नन्न निक्ति नो सुख कन सत्तेग॥ (नानन)

ते दिन गये अकारयो, संगीत मई न सत । प्रेम विना पतु जीवना, मिक विना मगवंत ॥ मयुरा नावै द्वारका, मावै जा जगनाय। सत्संगीत हरिमजन विनु ककून अवै हाय॥

र्वाचक्र

सावनका महीना है। सं० १५०९ का सर्लोनो है। विप्रवृन्द श्रावणी करके, यलमानीको रक्षा वॉषकर घर लोट आये। इतनेमें ही लाकाश बादलीने विर गया। पृथ्वीपर वोर अन्वकार हा गया। विल्ली चमकने लगी। नृतलाघार पानी वरसने लगा। नाल्म होता या कि बरसातके राजा 'जल्द' सूर्यपर अल्यन्त कुद हो गये हैं। 'त्यें वहा उपद्रवी हैं, इसने नदियोंको सुला जाग-सी लगा दी हैं',—यह कहते हुए वह विज्ञलीकी वृत्ती हायमें लिये हुए अपराधी त्येंको कोने-कोनेमें हुँद रहे हैं। त्येंको मेक्स के प्रका पता लग गया, तभी तो अपनी किरणोंको समेटकर अपने रमको लौटा हे गया, वन्या हो

गयी। मेघराजका क्रोंघ शान्त हुआ, हृष्टि वन्द हुई। विहंगम अपने-अपने घोंचलोंमें चले गये। योगेश्वर गोरखनाय चौराती विद्धोंके वाय 'गहिर-गम्मीर' 'विजया' कुण्डश्रमें जान करनेके लिये यवेश कर जुके। तपित्वयोंकी धूनी चिती और योगिवनमें धुआँ गूँजने लगा। नज्ञांते खगोल मर गया। पूर्णकलाने उदय होकर चन्द्रदेवने अपनी ज्योत्त्नाको चारों ओर हिटका दिया।

इतनेमें दाखण द्रविड़ एवं महाराष्ट्र, गुजरात, राजप्ताना, मध्यभारत, पजान, विंच, आजाम, नेगाल, विहारोत्कल, विन्ध्याद्रि, हिमाद्रि, अर्जुदाद्रि, मानसरोवर, नेपाल, मोटान-खोटान आदि समी प्रान्तोंके विद्ध योगी गोरखपुरके उस योगिवनमे पहुँचे और उक्त कुण्डमें स्नान करके अमराईमें विराजमान चौरावी विद्धींके मध्यमें अवस्थित वाना गोरखनायजीको नमन करके आसन जनाकर बैठ गये। शिध्यवर्गने सुमधुर आजानत पिलाकर स्वका सत्कार किया। उस रसमें अपूर्व प्रमान था। म्ख-प्यासको शान्त करके, रग-रगमें स्मूर्ति उत्पन्न करके,

 गोरखपुरम गोरखनायजीके मन्दिरमें दर्शनको जाते हुए
 पहचे एक पक्का तालाव निल्ता है, वही उस समयका गहिर-गम्मीर विजयालुम्ड है।

# योगमाया



िर्देश रेत के क्षेत्र नामस्यम्भिता । पर्गण्येषुचर्मात्वराच्या ॥ । । अस्य रेत के क्षेत्र नामस्य । । अस्य त्राह्म के क्षेत्र नामस्य । । । अस्य त्राह्म के क्षेत्र न्यास्त्र । अस्य त्राह्म के क्षेत्र के क्षेत्र न्यास्त्र ।

चित्तवृत्तिको समेटकर ऊर्व्योन्सुख करना उसका खामाविक गुण था। ऐसे उत्तम रसकी पीकर सिद्दजन आनन्दमश ही गय । तव वाचा गोरखनायजीने भी एक प्याला रस सराह-सराहकर पीते हुए कदा-दस एकान्त वनमे आज आपलोगोंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे सद्भूटप-संक्रतमात्रसे प्रेरित होकर आप सब लोगोंने जो मुझे उपह्रत किया है उसके उपलक्ष्यमें मुझे क्या करना चाहिये, इस यिचारमं ही दूर रहा हूँ, आप ही इस गम्भीर कुण्डसे दाय पकड़ मुझे निकालिये। मुझे आज्ञा कीजिय और उचित सेवा लीजिये । काशी-कवीरचौरेपर पूर्णयोगयुक्त करीरदासजी अपने शिष्योंके साथ बैठे हुए हैं। यहाँ वैठे-वैठे वे हम देख रहे हैं और अपने शिष्योंसे ध्यारी वार्ता कह रहे हैं । अभी इमारा और उनका सरराज आरम्भ दोगा, वही आध्यातिमक भोजन मै आप महानुभावाको अर्पण करता हूँ । इस नैवेयको स्वीकार नीजिये।'

याला में हूं और परसनेवाले महात्मा कवीरदासजी हैं और आप सब लोग जेंबनेवाले हमारे अतिथि हैं।

'जो चौसठ मुदाओकी स्रम चेतनासे सजग होकर पहेपार और सावधान हो गया है और उस 'निर्श्नान्ति-समाधिम अचल हो गया है, वह महायोगी विश्वातमां के आति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोगका अधिकार प्राप्त हो गया है, जिसको सम्यक् जानी भी नहीं प्राप्त कर पाते, जहाँ कटी हुई मोहकी जड़ पनपती ही नहीं और जिसमें उस दिव्य धामकी आभा झलक जाती है, जो पूर्ण योगकी रहस्य-स्थली है। जो बात कभी शास्त्रोंमें लिपित्रद न हो सकी और जिसका नाम ही केवल उलिखित एव कथित है उस पूर्णयोगकी सम्पूर्ण कलाओंको प्रकटित करनेयाले महायोगेश्वर साक्षात् ब्रह्मभूत स्वामी रामानन्दर्जीके छपापात्र शिष्य महात्मा कवीरदासजीकी परसी हुई दिव्य जैवनारको इच्छापूर्वक पाइये। आपलोग इस सत्सगसे लाभ उठावें। हरिः ॐ तत्सत्।'

वक्ते हें। श्रीगुक्देवके वताये हुए मार्गंसे यम-नियमादिकां अनुष्ठान करते हुए हम पवनको निरोध करनेकी रीति-माँति जान गये हे। और जब प्राणवायुका सञ्चरण अवाधक्षित, निश्चल एव निश्चित मार्गसे होता रहे तब उस योगीका काल क्या रिगाड सकता है। यह जाने रहना चाहिये कि प्राणवायुका आधार अपानवायु है। अपान व्यानके अधीन हैं और व्यान उदानवायुपर अवलियत हैं और उदानका नैसर्गिक सम्बन्ध समानवायुके हैं। समानवायुकी समानता, एकरसता अखण्डरूपसे बनी रहे इसीमें कल्याण है, शान्ति हैं, आनन्द हैं। उसके भङ्ग होते ही, असमानता आते ही कालका अधिकार हो जाता है।

नेत्रींका विषय रूप है। जनतक रूप अत्यन्त मनोरञ्जक एव चित्ताकर्षक नहीं होगा तनतक निर्निमेष गति नेत्रींकी नहीं हो सकती। अवश्य वह महारूप अलौकिक एव दिव्य होना चाहिये। भक्तियोगमे इसीलिये सौन्दर्यनिधान भगवत्-त्वरूपके आश्रयणकी रीति है। यदि कहीं स्थिर च्युऑकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गर्यी तो सम्पूर्ण ससारमे ऐसी कोई वन्तु नहीं जिसे वे न देख सकें। साख्य तथा गुरु-सांख्यके प्रपञ्चको वह त्यष्ट देख लेता है। उसके नेत्र भगवान् किपलके दिव्य च्युऑके समान हो जाते है। वह लोकालोककी खनर रखता है।

इसमाइक योगी सिंघी-हम 'तिल' का दास्तान सुनना चाहते हैं। इस तिलिसने हमें बहुत हैरान किया है।'

वे अपनी वात पूरी नहीं कर पाये थे कि घोर मेघगर्जन हुआ। अन्यकार छा गया। विजली तहपने लगी।
निजलीहीकी तरह चमकती हुई वजतारा, वजयोगिनी,
विजया, वाराही और छुरुकुछा ये पञ्चदेवियाँ आकाशमार्गते सबके सामने अधरमें स्थित हो गर्यी। हाथ जोड़कर
नम्रतापूबक उन्होंने कहा—'आज हम महात्मा कवीरदासजीकी आशासे उनके शब्दोंकी मुखरित करनेके लिये,
उन्हें वर्णात्मक रूप देनेके लिये यहाँ आयी है। सुघाका
नितरण मीहिनीरूपेस ही श्रीहरिने किया या। उसी तरह
महात्माकी याज्युवाकी आपलोगोंकी पिलानके लिये हमारी
आयद्भकता समर्ता गर्या। हम उन शब्दोंकी गाकर
मुनायेंगी, नाव-महीसे उनका ताल्यमें मुता देंगी।'

उन देवियों के दिव्य दर्शनंधे गोरखी-समाज महा-गोरमाचे के पढ़ गया । ये वे ही देवियाँ हैं जो चौरासी सिद्धोंकी प्रिय देवियाँ कहकर पुजती हैं, जिनके प्रचार और विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी । उन्हें वे सिद्ध अच्छो तरह पहचान गये और विना कुछ ननु न च के नतमस्तक हो वे शान्तमुद्धाको प्राप्त हो गये। जिनका ध्यान वे वहुत कठिन परिचर्या और तपश्चर्याके वाद एक मुहूर्त्तके लिये मुश्किलसे कर पाते थे, उन्हीं मधुर मूर्तियोंका एकत्र दर्शन, दिव्यमूर्तिमान् स्वरूप, वहुत समयके लिये क्यों न उनके नेत्रोंको निर्निमेष कर दे। उन सुन्दरियोंने कवीरदासजीका प्रसिद्ध पद, जिसका अर्थ किसीने नहीं समझा या, गाकर सुनाया।

लपिक चलु सजनी । सङ्गाँकी ओर । छाडि नास्त, मलकूत, जवरूतको और लाहूत, हाहूत वाजी । और साहृत राहूत हाँ। डारि दें, कूदि आहूत जाहूत जाजी ॥ जाय जाहृतमें खुद खार्विद जहँ, वही मक्कान साकेत साजी । कहै कब्बीर हाँ। मिस्त-दोजस थके, वेद कीताव काहृत काजी ॥ सत मटकी, पटकी अँटकी रहें, एकमतरी गइ रचनाकी छोर ॥

उन देवियोंने उपर्युक्त पदको जिस सुद्रासे गाया उसको सिद्धोंने अच्छी तरह अनुमव किया। पूर्वाभिमुख पक्तिवद पाँचों दैवियाँ सकेतसलपर प्रस्थान करनेकी चेंशसे खड़ी हो गयीं, आकाशकी ओर उनकी दृष्टि थी। खरके थिरकनमें आतुरता थी और उसका प्रमाव भी सब योगियों-पर पदा । भाव-भङ्गीसे उन्होंने 'नासूत' (जाग्रत्-अवस्या) 'मलकृत' ( स्वप्नावस्था ), 'जबरूत' ( सुपुप्ति ), 'लाहूत' ( तुर्यावस्था ) और 'हाहूत' ( तुर्यातीतावस्था ) को अन्छी तरह समझा दिया, क्योंकि श्रुतिप्रतिपादित चारों अवस्थाओं और योगीश्वर दत्तात्रेयजीद्वारा प्रकटित 'हाहत' (तुर्यावीता-बस्या) से सभी योगी परिचित थे। परन्तु शेष चार अवस्थाओं-'साहूत', 'राहूत' 'आहूत' और 'जाहूत' के विषयमें वे कुछ नहीं जानते थे। इसलिये देवियोंके लाख समझानेपर भी वे उनका अनुभव न कर एके । इनको तो निन्द्रिमर्म विरहवतसामंत सत शीभरतजीने चरिताये किया था और कलियुगमे भगवत्पाद स्वामी रामानन्दजीने प्रकट करके अपने ऋपापात्र शिष्योंको अनुभव कराया है। अस्तुः िषदीने इन तुर्यातीत चारी अवस्याओंके मर्मको जानकर परमधाम 'साकेत' का अनुभव प्राप्त करनेके लिये वडी उत्सुकता प्रकट की । सिद्ध सरहपासे नहीं रहा गया । उन्होंने कहा---

> षोरे न्यारे चद्रमणि निम उजाञ्ज करेइ। परम महासुह एनुक्सण दुरिआ सेस हरेइ॥

'जिस तरह चन्द्रमणि घोर अन्धकारका नाश करके ।काश फैला देता है उसी तरह महासुख-स्थान परमधाम अशेष पापोंका हरण करके अपनी महिमामें प्रतिष्ठित होता है।'

सिद्ध भुसुकाचार्यं शान्तिदेवनं कहा—
जइ तुज्हेर मुसुक अहेड जाड्वं मारिहिस पंचजना ।
निक्रिनीवन पइसते होहिसि एकुमणा ॥
जीवते मेका विहिण मपक रअणि ।
हण-विणु मासे मुसुक पदावन पइसिहिणि ॥
मायाजाक पसरिठ ऊरे वाधिक माआ-हरिणी ।

सद्गुरु बोहें बूिहा रे कासू कदिनि । अधरात भर कमल विकसठ । बतिस जोइणी तसु अग उण्हिस । चािल उअ षषहर मागे अवधूई ॥ रअण्ह परजे कहेड़ ।

चाितय वषहर गठ निवाणें।
कमिति कमित कहइ पणालें॥
विरमानद विलक्षण सूघ।
जो एथु बूझइ सो पथु बुघ॥
मुसुक मणइ मह बूझिअ मेलें।
सहजानद महासुह लेलें॥

'अरे 'मुसुक', यदि कामादि पञ्चजन तुझे निश्चय ही मारनेपर तुले हुए हैं तो त् कमलवनमें, प्रशाकी सप्त-भूमिकामे, प्रवेश करके क्यों नहीं एकमना हो जाता और शान्तिको प्राप्त कर लेता, भूमिकाप्रविष्ट प्रजामें एव भावनामयी प्रजाके भेद-छेदनमें क्यों पड़ा हुआ है। अरे ! जीते-जी बिहान (सबेरा) हुआ, रजनी मर गयी। नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रज्ञा प्रकट हुई। कायशृद्धिके लिये मुक्तित्रिवेणीमें क्यों नहीं उतर पड़ता ! ब्रह्मा-विष्णु-शिवकी बॉघी हुई प्रनिथको खोलनेका समय यही है। विना प्रन्थिमोचनके तू हाङ्-मांससे रहित कैसे हो सकेगा और कैसे सक्ष्मातिस्क्ष्म होकर कमलवनमें प्रवेश कर सकेगा १ अरे ! मधुमती भूमिमे ही प्रज्ञा-पारमिताका वास है, जहाँसे योगमायाका जाल पसरा हुआ है। वह देख! माया हरिणी बॅघी हुई है। अरे भुसुक । इन सव बार्तोका बोध तो सद्गुरु ही करा सकते हैं, व्यर्थमें किस-किससे पूछें-जाँचें, वक-वक करते फिरें। अवश्य ही

ब्रह्मानन्द (विरमानन्द) एक विलक्षण सुख है, जिसे बोधिसत्वने दस भूमिकाओंमे पर्यवसित किया है। जो इसे समझ जाता है, वही बुद्ध हो जाता है। हे भुसुक! मैंने सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है। तू सहजानन्द महा-सुखको क्यों नहीं प्राप्त करता ?'

उभयमप्येतदानन्दाप्रमेयमसंख्येयमचिन्त्यापर्यन्तं यदिदं तस्य भगवतोऽभिताभस्य तथागतस्य प्रभागुण-विमृतिः तथागतस्य चत्तातुरं प्रज्ञा प्रतिमानम् ।

इसी तरह और-और सिद्धोंने भी अपने अनुभवकों प्रकट किया। अनन्तर उपर्युक्त देवियोंने यह पद गाया— विष ताज राम न जपिस अभोग। का बूड़े काकचके कागे॥ रामका नाम कै विष्णु सुमिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी। रामका नाम कै सिद्ध साधक बने शुक-सनकादि नारद सुज्ञानी॥ रामका नाम कै कृष्ण गीता कथी, वाँधिमा सेत तब मर्म जानी।

इस भजनको सुनते ही सभी सिद्ध और साधक मन्त-सुग्ध हो गये। देवियोंने सुरति-शब्दयोगके आनन्दक्षेत्रमें सबकी अन्तरात्माको निमग्न कर दिया और यह कहती हुई अदृश्य हो गर्यी कि 'सँमल जाना, स्वय महात्मा कबीरदासजी यहाँ आ रहे हैं।'

इस सुसमाचारको सुनकर सव सिद्धोंने यौगिक रूप धारण किया । कोई साँप बना तो कोई सिंह । और बाबा गोरखनायजीने मछलीका रूप धारण करके विजयाकुण्डमें प्रवेश किया । जिस समय महात्माजी आये, उस समय गर्जन और फ़फकारसे ही उनका स्वागत किया गया। उस समय साहबने एक गम्भीर ध्वनिके साथ कुण्डमें प्रवेश किया और बड़ी मछली बनकर गोरखनायजीको पकड़ लिया। दोनों अद्भमाली हुए। सिद्धोंकी माया पहले ही ध्वनि करते ही निवृत्त हो चुकी थी। अपूर्व स्वागत हुआ। कते हुए सूतको आकाशमें फेंककर अधरमें स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कवीरदासजी बैठ गये। नीचे गोरखनायजीसमेत सव खड़े-खड़े उनकी अपूर्व छटा निहारने लगे। फिर सिद्धोंकी जिज्ञासा जानकर उसी कचे धागेके जपर चौरासी आसन, योग-च्यूह आदि कठिन क्रियाओंका प्रदर्शन करते हुए महात्माजीने कहा---

'आपलोगोंने अष्टिसिंदियोंके फेरमें पड़कर और किसीकी नहीं, अपनी ही हानि कर ली है। लोगोंने वाममार्गके प्रचारमें ही अपना सर्वस्त खो दिया। लोकको रसातलको पहुँचाया और परलोककी चिंदी- चिंदी उड़ा दी। दैवी सम्पत्तिका गला, घोंटकर आसुरी सम्पत्तिका वोल्वाला प्रचण्ड किया। दमशानकी विभृति- पर गुणिवम् (तिको न्योलावर कर दिया। तत्र कैसे, किस मुँहसे आप तुर्यातीत अयस्थाके पर उन चार अवस्थाओंका भेद पूल रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका, हिरण्यगर्भ भी जिनका मर्म नहीं जान सके। माई। ससारमें चार ही महायोगेश्वर हुए हैं। गिरिजापित देवदेव, वृन्दावनके कृष्णदेव, धर्मपुत्र नारायण ऋषि और रामानुज भरतजी। इन्हीं भगवान् हृषोकेश श्रीमन्नारायणावतार विश्व-भरणपोषणकर्ता रामानुज भरतजी के किलमें हमारे श्रीगुक महाराजके रूपमें प्रकट होकर हमें उस तत्वका उपदेश

किया है। गुरुके दिये हुए उस दुर्लभ रलको हम कीचडमें कें कना नहीं चाहते। आप लोग उसके पात्र नहीं है। हों, यदि आपमेसे किसीकी उत्कट लालसा उसे प्राप्त करनेकी हो तो चोला नदिलये। हमारे सम्प्रदायमे वैष्णवी दीक्षा लीजिये। आणवी, शाक्ती, शाम्भवी आदि दीक्षाओंसे काम नहीं चलेगा। इतना कहकर महात्माजी अधरसे पृथ्वीपर उतर आये और कुण्डमें जलरूप होकर प्रविष्ट हुए। याना गोरखनायने उसमें पैटकर बहुत खोजा, परन्तु पकड़ न सके। वे सचे योगी थे, वात लग गयी। उन्होंने (वाता गोरखनायने) विप्रकुलमें जन्म लिया और तीर्थराज प्रयागमें श्रीसम्प्रदायमें दीक्षित होकर उस ईप्सित तत्त्वको प्राप्त किया और आचार्य देवसुरारीजिके नामने प्रसिद्ध हुए।

#### whiten

#### क्षमायाचना



त वर्ष 'शक्त्यक्क' निकलनेके वाद, आगामी विशेषाक्क किस विषयपर हो इस सम्बन्धमें विविध प्रकारकी सम्मतियाँ प्रेमी जनोंसे प्राप्त हुई । अन्तमें मगवान् योगेश्वरकी प्रेरणासे यही निर्णय हुआ कि इस वर्ष

'योगाङ्क' निकाला जाय जिसमें भगवान्को प्राप्त करनेके विविध योगोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हो और साथ ही देश-विदेशके प्राचीन तथा अर्वाचीन योगियोंकी सिक्षत जीविनयों तथा उनके योगसम्बन्धी अनुभव भी हों। सस्कृतमें 'योग' शब्द इतना व्यापक है कि उसके अन्दर सारे साधनाक्षेत्रका समावेश हो जाता है। ऐसी दशामें 'योगाङ्क' की विधयस्ची बनाना भी कोई साधारण कार्य नहीं था, जिसके लिये इमलोग अपनेको सर्वथा अयोग्य एव असमर्थ पाते थे। सौमान्यवश गत वर्षकी माँति इस वर्ष मी हमें विधयस्ची तैयार करनेमें स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पूज्य पण्डित श्रीगोपीनायजी कितराज, एम० ए०, प्रिन्सिपल, गवर्नमेण्ट सस्कृत कालेज, काशीसे बहुमूल्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये हम पूज्य पण्डितजी महाराजके हृदयसे कृत्वत्र हैं। आप सदासे

ही हमलोगोंपर विशेष कृपा रखते आये हें और 'कल्याण' को अपनी निजकी चीज समझकर 'कल्याण' की सहायताके लिये स्वभावतः ही सर्वदा सन्नद्ध रहते हैं। विषय-स्ची तैयार करनेके अतिरिक्त उसमें आये हुए भिन्न-भिन्न विषयोंपर लेख, चित्र तथा अन्य सामग्री सग्रह करनेमें भी आपसे हमें विपुल सहायता प्राप्त हुई। यही नहीं, जिन विषयोंपर लेख प्राप्त होने किंदन जान पड़े उन विषयोंपर सक्षेपमें प्रकाश डालते हुए आपने एक 'विषयपरिचय' शीर्षक स्वतन्त्र लेख भी तैयार करके दिया, जिससे योगाइके एक बहुत बड़े अभावकी पृति हो गयी।

पूज्य कविराजजीकी ही भाँति अन्यान्य अनेक सम्मान्य
महानुमार्योने भी सदाकी भाँति लेख, चित्र, व्लॉक आदि
सामग्री भेजकर अथवा भिजवाकर तथा सम्मति देकर
इस ज्ञानयज्ञमें पूर्ण सहयोग दिया और इस प्रकार भगवान्
योगेश्वरकी कृपासे यह वृहदाकार ग्रन्थ वनकर तैयार
इक्षा जो उन्हींके करकमलोंमें सादर समर्पित है।

वोगाङ्कि विषयस्ची अन्य विशेषाङ्कींसे वहुत वड़ गयी थी। उसी परिमाणमें योगाङ्किका कलेवर भी इस वार बहुत वढ गया, जिससे इस वार पोस्टेज-सर्च भी वढ़ गया। फिर भी अवकी लेख इतने अधिक और इतने सुन्दर आये कि योगियोंके चरित्र तो हम इन अङ्कींमें दे ही

मूल भरत-तत्त वह मगवन्तत्त्विशेष है वो अखिल ब्रह्माण्डोंमें कारणाब्धिशायी श्रीमन्नारायणरूपसे प्रतिष्ठित होकर
 चगत्के परिपालन और लय-विकासका कारण होता है।

न सके और योगसम्बन्धी लेखोंसे ही सारा स्थान मर गया। योगियोंके चरित्र विना दिये 'योगाङ्क' अधूरा ही रहेगा, इस विचारसे हम योगियोंके चित्र-चरित्र आश्विनके अङ्कमे दे रहे हैं, जो योगाङ्कके साथ ही पाठकोंकी सेवामें पहुँचेगा। और वह भी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया पहुँचेगा। और वह भी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया है। इससे पाठकोंको अवश्य ही एक महीनेतक कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बदलेमें उन्हें योगिवषयक कई ऐसे उत्कृष्ट लेख पढनेको मिलेंगे जो अन्यथा योगाङ्कमें नहीं छप सकते थे। ऐसी दशामें हमे विश्वास है कि पाठकोंको किसी प्रकारसे हानि तो होगी ही नहीं, बिक उन्हे अनेक दृष्टियोंसे लाम ही होगा। फिर योगियोंके चरित्र तो नित्य ही नवीन सामग्री है। आशा है, पाठकगण इससे प्रसन्न होंगे।

इतना होनेपर भी आये हुए लेखोंमेंसे आधेसे अधिक लेख सदाकी भाँति विना छपे रह गये, जिनमेंसे बहुतसे अन्छे और छापने लायक भी ये और उनमेंसे कुछ तो प्रार्थनापूर्वक मंगवाये गये ये। बल्कि उनमसे दो-चार लेख तो कम्पोज हो गये थे, परन्तु पीछे बहुत अधिक मसाला हो जानेके कारण उनका कम्पोज तुड्वा देना पड़ा । इसके अतिरिक्त कुछ लेखोंमें स्थानसङ्कोचके कारण इच्छा न होते हुए भी काट-छाँट भी करनी पड़ी और कुछ लेखोंके इसी कारण केवल अशमात्र छापे गये। जिन लेखकों और कवियोंके लेख तथा कविताएँ नहीं छप सकी उन्हें दुःख होना खामाविक ही है, क्योंकि उनमेंसे अधिकांश्चने छपवानेके उद्देश्यसे ही इतना परिश्रम किया होगा। परन्तु उनसे विनयपूर्वक क्षमा माँगनेके अतिरिक्त हम और कर ही क्या सकते हैं १ आवश्यकतासे अधिक सामग्री आ जानेपर बहुतोंको निराश होना ही पड़ता है, क्योंकि सारे लेख तो हम इच्छा होनेपर भी नहीं छाप सकते। आशा है, हमारी असमर्थता और लाचारीको ध्यानमें रखकर सभी सजन हमें कृपापूर्वक क्षमा करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारकी भी अनेक त्रुटियाँ हमसे अवश्य हुई हैं, उनके लिये भी हम कृपाछ सजनोंसे हाथ जोड़कर क्षमायाचना करते हैं।

> जिन सम्मान्य महानुभावोंने 'योगाङ्क' के सम्पादनमें तथा विषयस्ची तैयार करनेमें सत्परामर्श देकर, योगियों तथा लेखकोंके नाम-पते बताकर, लेखकोंसे लेखके लिये अनुरोधकर, लेख लिखवाकर, योगियोंके चरित्र भेजकर

चित्र प्रदानकर, चित्रोंके ब्लॉक देकर, अन्य प्रकारकी सामग्रीके सग्रह करनेमें सहयोग देकर तथा अन्यान्य प्रकारसे ऋपापूर्वक हमारी सहायता की है, उनकी पूरी सूची तो बहुत लग्नी है। हम उन सभी महानुभावोका हृदयसे आभार मानते हैं। उन सजनोंमेंसे विशेषरूपसे उछेखनीय नाम ये हैं—

महा० प०श्रीगोपीनाथजी कविराज, श्रीभगवतीप्रसाद-सिंहजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर, चौघरी श्रीरघुनन्दन-प्रसादसिंहजी, प० श्रीजीयनशङ्करजी याशिक, काका कालेलकरजी, वाबा राघवदासजी, श्रीमुनिलालजी,ब्रह्मचारी श्रीप्रणवानन्दजी, श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय, एम० ए०, श्रीगणेश दामोदर सायरकर, स्वामी श्रीमौक्तिकनाथजी, स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन, प०श्रीसॉयलजी नागर, श्रीमारतमानुजो, श्रीयुगलिक्दोरजी विङ्ला, प॰ श्री-दयाशङ्करजी दुवे, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्नामी श्रीकुवलयानन्दजो, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी शर्मा, बी॰ ए॰, प॰ श्रीहन्मानजी शर्मी, स्वामी श्रीसतदासजी, श्रीरामरतनजी खन्ना, रजिष्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय, प० श्रीगणेशदत्त्तजी गोस्वामी, प०श्रीकाशीनाथजी शास्त्री, महात्मा श्रीअञ्जनीनन्दनशरण श्रीशीतलासहायजी, प० श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, क्यूरेटर पटना म्यूजियम, सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामघाम, नायगाँव, दादर (बबई), विद्यामार्तण्ड प॰ श्रीसीतारामजी शास्त्री, स्वामी श्री-निगमानन्दजी, ब्रह्मचारी श्रीगोपालचैतन्यदेवजी, प० श्री-विश्वेश्वरनाथनी रेऊ साहित्याचार्य, प्रेजीडॅंट, श्रीअरुणाचल मिशन, देवधर, परम सानन्द भण्डार, श्री जे०सी०राय, श्रीसीतारामजी गुप्त, श्रीजहांगीर माणेकजी देसाई, श्री-उमेशचन्द्र महाचार्य, श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी कलडकर, श्रीसोहनलालजी गोयलीय, श्रीयोगसाघनाश्रम, लाहौर, श्रीजगदीशजी, पं॰ श्रीदुर्गाशङ्करजी नागर, श्रीमोतीलाल जे॰ मेहता, प॰ श्रीत्यम्बक भास्कर शास्त्री खरे, श्री एस॰ एम॰ वैद्य, मुनि श्रीहिमांशुविजयजी, श्रीनाथजी पढरीवाला, मियाँ श्रीवसन्तसिंहजी जागीरदार, श्रीसोमालालजी शाह, श्रीमारतधर्ममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीभागीरथी पुस्तकालय, हरिद्वार, मुशी लालताप्रसादजी, श्री के० वी० सरजामे, श्रीचिद्घन शियाचार्यंजी, श्री एस॰ जे॰ सोमवशी, श्री जी॰ आर ०राजे, श्रीविवेकप्रकाशजी ब्रह्मचारी, भक्त श्रीरामशरण-दासजी, प्रो॰ माणिकरावजी, श्रीआबासाहेब आगदकर, मुन्सिक श्रीकृष्णचन्द्रसी, रायवहादुर श्रीसरदारसिंह्बी, कलक्टर, वर्स्वी, स्नामीनी श्रीशिवानन्दतीर्यजी, सन्पादक 'लोकमान्य' आदि-आदि ।

योगाङ्क तस्पादनमें हमलोगोंको सम्मान्य नित्र पं॰ विम्मनलालजी गोत्वामी शाली एम॰ ए॰, पं॰ मुवने बर्गनाथजी निश्र एम॰ ए॰ और प॰ चन्द्रदीपजी त्रिपाठीते बड़े महत्त्वकी चहायता मिली है, अँगरेजी लेखोंके अनुवादमें और पूफ-चंशोधन आदिमें श्रीगोत्वामीजीने और वॅगलाके अनुवाद तथा परिशिष्टाङ्क न॰ २ के सम्पादनका श्रीत्रिपाठीजीने ही प्राय- चारा कार्य किया है। ये अपने ही हैं, इसलिवे इन्हें धन्यवाद देकर हम अपना ओहापन पक्ट करना नहीं चाहते।

योगाङ्की च्ची बहुत लबी थी, और नहाँतक सम्मव हो सका है, उसमेंके अधिकांश विषय पृथक्-पृथक् लेखोंके रूपमें न होनेपर भी नहाँ-तहाँ उनकी चर्चा की गयी है। फिर भी बहुत-से विषय ऐसे बच गये हैं, निनपर हुछ भी नहीं लिखा गया है। हमारी इस बुटिके लिये हम पाठकोंसे करबद क्षमा चाहते हैं।

अक बहुत बड़ा करनेका विचार न होनेपर भी उपयोगी लेखोंके प्रकाशित करनेके लोमने और लेखक नहोदयोंके पिराधनकी सार्थकताके विचारने यह बड़ा हो हो गया। और ऐसा करनेमें 'कल्याण' को आर्थिक हानि भी काफी उठानी पड़ी। परन्तु इससे एक बात हुई कि विभिन्न योगोंके सन्वन्वमें बहुत सी आवश्यक सामग्री पाठकोंके लिये प्रस्तुत हो गयो। यह तो निर्विवाद बात है कि ऐसे प्रन्योंको सभी लोग पूरा नहीं पढ़ सकते और न सबके लिये सभी लेख उपयोगी ही होते हैं। परन्तु सप्रहित हाँ से प्रमा कि प्रमा कि प्रस्त के लिये समा है, इस हाँ होते विश्वेषांकका बृहत् कल्वर पाठकोंको सुस्तकर ही होगा।

योगपर कुछ भी लिखने-लिखानेकी योग्यता न होनेपर भी हमलोगोंने जो यह सन्यादनका मार उठाया इसके लिये योगी और विद्वान् महानुनाव हमें समा करें। हमने जो कुछ किया और या हमारे द्वारा जो कुछ भी हुआ है उसमें हम तो निमित्तमात्र हैं। यह सब भगवधीरणा और संतोंकी कृपाका फल है। भूल और त्रुटियाँ तो सब हमारी हैं ही।

योगाञ्च और परिशिष्टाद्धने विभिन्न योगींपर विभिन्न विद्वान् और योगी पुरुषींके वहत-ते हेख प्रकाशित हुए हैं। इन टेलींको पदकर यथासाच्य पाठकोंको लाम उठाना चाहिये । परन्तु एक यह प्रार्थना अवश्य है कि कोई भी सञ्चन इनमें प्रकाशित हुठयोग, कुण्डलिनीयोग, और प्राणायामसम्बन्धी क्रियाओं को किसी अनुभवी पुरुपके पास रहकर सीखे विना केवल पढ़कर ही न करने छगें। विना समझे-त्रुझे करनेसे इनसे शारीरिक हानि होनेका भय रहता है। एक यह और निवेदन है कि जिन छेखकॉके छेख प्रकाशित हुए हैं वे यद्यपि सभी हमारे सम्मान्य हैं, तथापि उन-में किनकी साधन-सम्पत्ति कितनी है और वे किस स्थितिपर पहुँचे हुए हैं। इस वातको हमलोग नहीं जानते । अतएव पाठकगण खतन्त्रतासे मही-भाँति विचार करके अपनी-अपनी अभिरुचि। विश्वास और अनुभवके आधारपर जिनसे लाम उठाना उचित समझें उन्होंसे लाभ उठावें।

अन्तमें योगेक्षर भगवान्ते यह विनीत प्रार्थना है कि वे हमलोगोंको ऐसा वल दें जिससे हम उनके साथ योगयुक्त होकर मानवजीवनको सफल वना सकें।

> छह्मण नारायण गर्दे हनुमानप्रसाद पोहार सम्पादक।



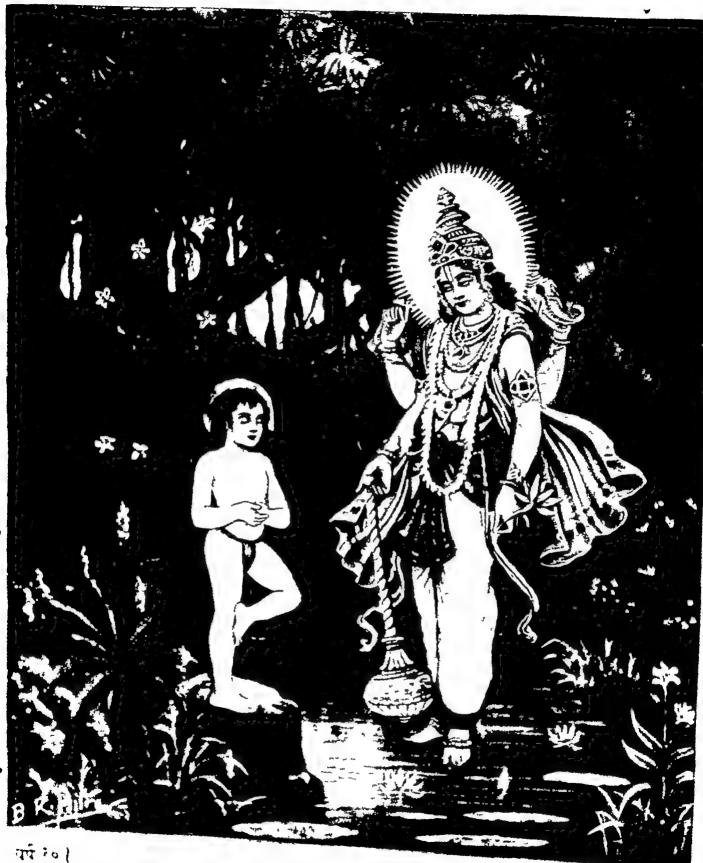

वर्ष १० | जहाँ रे ।

भावन वस पदैनेन तस्यो व्याणुरिवाचनः।

{ आश्विन १९९२



श्रीश्रीशंकराचार्य



प्रेमी भक्त सुरदासजी

निसदिन बरसत नैन हमारे

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव।विशिष्यते ॥



तपिस्वभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्राधिको योगी तसाद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। (भगवान् श्राकृष्ण

वर्ष १०

गोरखपुर, आश्विन १९९२, अक्टूबर १९३५

संख्या ३ पूर्ण संख्या ११

# सचा योगी

तनको जोगी सब करें, मनको विरक्ता कोय।
सहजे सब सिधि पाइये, जो मन जोगी होय॥१॥
मन माला, तन मेखला, मयको करें ममृत।
अलख मिला सम देखता, सो जोगी अवधूत॥२॥
हम तो जोगी मनिहिंके, तनेक हे ते और।
मनको जोग लगावते, दसा नई करु और॥३॥
नरम न मागा जोवका, बहुतक धरिया मेण।
सनगुरु मिकिया बाहरे, अन्तर रहिंगा लेख॥४॥

—कवीर साहर

White the state of the state of

# 'योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्'

योगेश्वर भगवान् हरि और योगीश्वर भगवान् शिव।

श्रीमगवान् विष्णु या श्रीकृष्ण और मगवान् श्रीशह्वर योग और योगियोंके परमेश्वर एव आदि और प्रधान योगाचार्य माने जाते हैं। सारे योग इनसे वनते हैं और समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हींसे सयोग प्राप्तकर घन्य होना चाहते हैं। ये वास्तवमे एक ही हैं। इनके वियोगमें योग और योगमें वियोग है। ये विभिन्न होते हुए भी एक ह और एक होते हुए ही विभिन्न है। योगके द्वारा इनके खरूपको जानकर इन्हें प्राप्त हो जाना ही परमयोग है। परन्तु यह योग साधन और सध्यरूपमें प्राप्त भी होता है, इन्हींकी कृपाके स्थोगसे। ज्ञानतः इनका वियोग ही दुःखमय सस्याका योग है, और समस्त सस्यामे ज्ञानपूर्वक इन्हें देखना ही आनन्दमय खरूपका योग है। इस स्थोग-वियोगका रहस्य भी इन्हींकी वाणीसे खुलता है। वे महापुरुष महायोगी भी इस रहस्यको खोल सकते हैं जो इनके कृपापात्र होकर इन्हें जान चुके और पा चुके हैं। उपनिषदोंमें आता है कि मगवान् श्रीविष्णु और भगवान् श्रीशिवसे ही हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने योग प्राप्त किया और उसी योगका विस्तार वादके आचार्योद्वारा किया गया। अतएव आरम्भमें इन श्रीहरिहरकी वन्दना करके योगियोंके कुछ चरित्र लिखे जाते हैं।

## भगवान् हिरण्यगर्भ

योगसूत्रके प्रायः सभी भाष्यकारों तथा वृत्तिकारींका यह मत है कि पातज्ञल-योगशास्त्र हैरण्यगर्भशास्त्रके आधारपर रचा गया था। इसके समर्थनमें उनका कहना है कि पतज्ञलिने पहला सूत्र 'अथ योगानुशासनम्' ( अव योगका उपदेश दिया जाता है ) रक्खा है, जिससे यह मालूम होता है कि योगसूत्रमें उनका साक्षात् शासन नहीं, वर अनुशासनमात्र है। फिर महाभारत तथा याज्ञवल्क्य-रमृतिम एक वचन यह मिल्ता है—

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरात्तन ।

—हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है। परन्तु यह हिरण्यगर्भ महाराज कौन थे, इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता। महाभारतमें अवस्य शी यह श्लोक मिलता है—

हिरण्यगर्भो शुतिमान् य एप ष्ठन्दिस स्तुत । योगे सम्पूज्यते निस्य स च लोके विसु समृत ॥

अर्थात् 'यह य्तिमान् हिरण्यगर्भ वही है जिनकी वेदमें राजि की गर्या है। इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते हैं और महारम इन्हें जिस करते हैं। इससे माल्म होता है योग के जादिवन्त के हिरण्यगर्भ महाराज और कोई नहीं, माशा परमात्मा ही ये। परप्रदा परमात्मासे योगसम्बन्धी में नन गामानार्थ पराजि महाराजको प्रात हुना उसी-

का विस्तार उन्होंने अपने योगसूत्रमें किया ! हिरण्यगर्भ श्रीब्रह्माजीका भी नाम है इसिलये किसी-किसीके मतमें योगके आदिप्रवर्त्तक श्रीब्रह्माजी ही हैं।

### भगवान् दत्तात्रेय

एक वार अत्रिमुनिकी सहधर्मिणी पतिव्रताशिरोमणि अनस्याने यह वरदान माँगा था कि मेरे गर्भसे ब्रह्मा, विष्ण् और महेश तीनों जन्म ग्रहण करें। इसीके फलखरूप विष्णु भगवान् उनके गर्भसे दत्तात्रेयके नामसे उत्पन्न हुए। ये वचपनसे ही विरक्त होकर ऋषिकुमारोंके साथ योग-साधनामें लग गये थे। अन्तमें ये एक वहत वहे सिद्ध योगी हो गये। एक बार देवताओंको जम्मासुरने परास्त कर दिया । तत्र बृहस्पतिकी आजासे उन्होंने दत्तात्रेयको प्रसन्न किया और भगवान् दत्तात्रेयकी क्रपासे राक्षसोंका नाश और देवताओंको विजय हुई । भागवतमें अवधूतके नामसे स्वय दत्तात्रेयने अपने चौबीस गुरु वतलाये हैं जो इस प्रकार हैं—पृथ्वी, बायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कवृतर, अजगर, सागर, पतङ्ग, मधुकर, हाथी, मधुहारी, हरिण, मछली, पिङ्गला वेश्या, गिद्ध, वालक, कुमारी कन्या, वाण बनानेयाला, सॉंप, मकड़ी और तितली। इन्होंने कितने ही राजाओं और ऋषियोंको यथार्थ धर्म और योगका उपदेश दिया था। इनके नामपर कितने ही अध्यात्म शास्त्र प्रचलित ई, जिनमे कुछके नाम इस प्रकार



योगाचार्य भगवान् दत्तात्रेय और अलर्क



हें—दत्तगीतायोगशास्त्र, अद्भुतगीता, अवधूतगीता, योगरहस्य, दत्तात्रेयोपनिषद्, दत्तात्रेयगोरक्ष, विद्यागीता इत्यादि ।

## योगी याज्ञवल्क्य

ऋषि पतज्ञलिके अतिरिक्त योगके प्रचारक ऋषि याज्ञवल्क्य भी हुए हैं। इनके जीवनके विषयमें भी कुछ निश्चित रूपसे पता नहीं चलता। यह राजा जनकके दरबारमे रहते थे और पीछेसे इन्होंने विद्वत्-सन्यास ले लिया था। यहस्थाश्रममें इनकी मैत्रेयी और गार्गी नामक दो धर्मपित्वयाँ थीं। कहते हैं, एक बार मुनिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्यके पास बहुत-से विद्वान्, तपस्वी, योगमार्गमें निष्ठा रखनेवाले, ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण तथा ऋषि आये। सभामें ब्रह्मज्ञानसम्पन्ना महाभागा मैत्रेयी और गार्गी भी आ उपस्थित हुई। तब गार्गीन याज्ञवल्क्यके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की—

भगवन् सर्वशास्त्रज्ञ सर्वभूतहिते रत । योगतस्वं सम मृहि साङ्गोपाङ्गविधानतः॥

हे भगवन् ! हे सर्वशास्त्रज्ञ ! हे सर्वभ्तिहितींषन् ! हमारे सामने यथाविधि साङ्गोपाङ्ग योगतत्त्वका वर्णन कीजिये । इस प्रकार प्रार्थना करनेपर योगियाज्ञवल्क्यने योगशास्त्रका उपदेश किया, जो 'योगियाज्ञवल्क्यम्' नामसे प्रसिद्ध है । इन्होंने सामश्रवा आदि मुनियोको वर्णाश्रमधर्म, व्यवहारशास्त्र तथा प्रायश्चित्त आदिका भी उपदेश दिया था। याज्ञवल्क्य-सिहताके भी प्रवर्त्तक यही माने जाते हैं इस सिहतामें तीन अध्याय और एक हजार बारह क्लोक है । इसमें राजधर्म, व्यवहारविधि और दायभाग आदि विषयोंका वर्णन है । इसी दायभागके आधारपर विज्ञानेश्वर भष्टारकने 'मिताक्षरा' और जीमृतवाहनने 'दायभाग' नामक प्रन्थका सङ्गलन किया, जो आज भी भारतवर्षमें कान्त्नके रूपमें माने जाते हैं । बगालमें 'दायभाग' और अन्य भागोंमें 'मिताक्षरा' का आदर है ।

# योगाचार्य पतञ्जलि

योगाचार्य पतज्जिल कौन थे और कव हुए, इस विधयमे कुछ भी निश्चितरूपरे पता नहीं चलता। भिन्न-भिन्न शास्त्रों और पुराणोंमे भिन्न-भिन्न प्रकारके वर्णन मिलते हैं। किसी-किसीका यह भी मत है कि पतज्जिल स्वय

शेष भगवान्या अनन्त देव हैं। अस्तु, पत्झिलने सांख्यमत का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वरदर्शनमें परिणत करनेके लिये 'सांख्यप्रवचनयोगसून' के नामसे अपना मत प्रस्थापित किया। उन्होंने अपने पूर्वयत्तीं योगियोंके मतका विश्वद रूपमें और नये ढंगसे प्रचार किया और इस कारण उनका मत 'पातञ्जलदर्शन' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस दर्शनके ऊपर अनेक भाष्य और अनेक वृत्तियाँ रची गयी हैं।

किसी-किसीका मत है कि इन्हीं ऋषि पतज्जिने पाणिनीय व्याकरणका महाभाष्य तथा वैद्यकका चरक- सहिता ग्रन्थ रचा था। ये दोनों ग्रन्थ अपने-अपने विषय- के अद्वितीय हैं। इसीसे कहा जाता है—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां

मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां

पतक्षिक्तं प्राक्षिक्रानतोऽस्मि॥

# घेरण्ड ऋषि

प्राचीन समयमें घेरण्ड नामक एक ऋषि हो गये हैं, जो हठयोगके आचार्य माने जाते हैं । इनका 'घेरण्डसंहिता' नामक एक योग-प्रन्थ मिलता है। इसमें षट्कमें, आसन, सुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदिका विवरण दिया है।

## योगी नारद\*

देविष नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है। हमारे प्रायः सब धर्मप्रन्थोमे इनका कुछ-न-कुछ जिक्र आता है। इनका अस्तित्व प्रत्येक युगमें देखा जाता है और सब लोकोंमें इनका प्रवेश पाया जाता है। जब जहाँ किसी भगवत्कार्यके लिये इनकी आवश्यकता होती है तब तहाँ हम इन्हे उपिस्थत पाते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि केवल दैवकार्य करनेपर भी देवता और असुर दोनोंके द्वारा समानरूपसे ये पूजित होते हैं और दोनोंके एक समान विश्वासपात्र बने रहते है। इनके दो ही सुख्य कार्य हर समय देखे जाते हैं—भगवद्भिक्त-

\* गीतावेस, गोरखपुरसे 'देविष नारद' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमे भगवान् नारदका पूरा जीवन-चरित दिया गया है। उसका मूल्य ॥), सजिल्दका १) मात्र है। का प्रचार करना और येनकेनप्रकारेण भगवान्की लीला-में सहायक होना । यह नयचा भक्तिके वहुत वड़े आचार्य माने जाते हैं । यह निरन्तर ईशगुणगान करते हुए तीनों लोकोंमें भ्रमण करते रहते हैं । हिन्दुओंका विश्वास है कि नारद भगवान् आज भी वर्तमान है और उसी तरह भक्तिका प्रचार और भगवत्-लीलाम सहायता कर रहे हैं । पूर्वकालम जिस तरह भ्रुच, प्रहाद, ग्रुकदेव आदिको इन्होंने दीक्षा और उपदेश दिया था, साधन पथमें सहायता टी थी, उसी तरह आज भी सच्चे साधकोंको दर्शन देकर उन्हें साधन-मार्ग वतलाते हे । नारद-भक्ति-स्व्यक्ष, नारद पाञ्चरात्र, नारद-गीता, नारद-स्मृति, नारदीय पुराण आदि इनके कई प्रन्थ मिलते है ।

### राजिं जनक

भागवत, महाभारत, हरिवश, रामायण तथा कई उपनिषदों और पुराणोंमे राजा जनकका वर्णन मिलता है। ये इक्वाकुवशज राजा निमिके पुत्र थे और इनका एक नाम मिथि भी था। इसीसे इनके द्वारा स्थापित देशका नाम मिथिला पड़ा। ये मिथिलाके राजा थे और अपने समयके बहुत वड़े योगी थे। ये अपने योगवलसे ससारमें इस तरह निर्लित रहते थे जैसे जलमें पद्मपत्र रहता है। इसीसे ये 'राजिंध' पद तथा 'विदेह' नामसे भी सुशोभित हुए। जनक केवल योगी ही नहीं, वर परम ज्ञानी और भगवद्भक्त भी थे। शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने इनसे उपदेश लिया था। जगजननी श्रीसीताजीके पिता तथा मर्यादापुरुषोत्तम भगयान् श्रीसमचन्द्रजीके श्रग्रर कहलानेका गौरव इन्हींको प्राप्त हुआ था। गीतामे भी भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि निष्काम कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए।

### श्रीशुकदेव मुनि

श्रीग्रुकदेवजी महाराज भगवान् वेदव्यासके पुत्र थे। इन्होंने देवगुरु वृहस्पतिको अपना गुरु वनाया और उनसे

वेद-वेदा ज, इतिहास, राजशास्त्र इत्यादिका अध्ययन किया । फिर पिताकी आजासे इन्होंने समस्त योगशास्त्रीका अध्ययन किया और राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्ति-की साधना सीर्या । उसके बाद हिमालय-पर्वतमें जाकर कठोर साधना की । ये जन्मसे ही सन्यासी थे । ये एक बहुत बड़े जानयोगी माने जाते हैं । नारदजीने इन्हें भक्तिमार्गका उपदेश दिया था । इन्हींने राजा परीक्षितकों शापकालमें श्रीमद्भागवतकी पियत्र कथा सुनायी थी । ये जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं और कहते हैं, आज भी साधकोंको समय समयपर दर्शन देकर मुक्तिमार्गका उपदेश करते हैं ।

#### भक्त प्रहाद \*

भक्त प्रह्लाद असुरराज हिरण्यकश्चिषुके पुत्र ये। नारद भगयान्की ऋपासे गर्भमें ही इनके हृदयमें भगवद्गक्तिका वीज पड़ा था और राज्यकी एक कुम्हारिनके द्वारा उसका विकास हुआ था। हिरण्यकश्चिपु जहाँ त्रिलोकको अपने वराम करके ईश्वरत्वका दावा कर रहा या, वहाँ उसीका विय पुत्र उसके शत्रु विष्णु भगवान्का अनन्य भक्त ही रहा या। वालक प्रह्राद दिन-रात निरन्तर मगवान्के नामका जप-कीर्तन करते रहते थे और उनसे जो मिल्ता या, उसे उसीका उपदेश देते थे। हिरण्यकशिपुने बहुत समझाया, मृत्युका भय दिया, फिर भी प्रहाद अपने व्रतसे विमुख न हुए। लाचार होकर राजाने पुत्रको मार डालनेकी आज्ञा दी, पर्वतपरसे गिरवाया, समुद्रमें डुवाया, हाथीके पाँचतले डाल दिया, सपाँसे उसाया, जहर पिलाया, अग्रिम जलाया, फिर भी भक्त प्रहादका एक वाल भी वाँका न हुआ और इन कठोर परीक्षाओंके कारण उनकी भक्ति और भी बढ़ती गयी। अन्तमे राजाने खय उन्हें खभेमें वाँघकर तलवारसे मार डालना चाहा, परन्तु उस समय भक्तभयहारी भगवान्ने नरहरिके रूपमें खभमें है प्रकट होकर उनकी रक्षा की और असुरराज हिरण्यकशिपु-का काम समाप्त किया। उसके वाद प्रह्लाद हजारों वर्ष राज्यकर अपनी भक्तिके वलसे परमघामको प्राप्त हए।

मनारद-मक्ति-सूत्र भी हिन्दी टीका तथा व्याख्यासिहत
 'प्रेमदशन' नामसे गीताप्रेस, गीरखपुरसे प्रकाशित हुआ है।
 पाँच आनामात्र है।

<sup>\* &#</sup>x27;भागवतरत्न प्रकार' नामक पुस्तक गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित दुई है, जिसमें प्रकादका विस्तृत जीवनचरित दिया हुआ है। मूल्य अजिल्दका १) तथा सजिल्दका १।) मात्र है।

### भक्त ध्रव

प्राचीन कालमें मथुराके राजा उत्तानपाद थे। इनके दो रानियाँ थीं-सुरुचि और सुनीति । सुरुचिके प्रेममे पड़कर राजाने सुनीतिको वनवास दे दिया। कुछ काल वाद सुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे धुवका जन्म हुआ। पाँच वर्षकी उम्रमें एक वार बालक ध्रुव खेलते-खेलते राजाकी गोदीमे जा वैठा । उसकी विमाता सुरुचि भी वहाँ मौजूद थी। उसने झट घ्रुवको गोदीसे नीचे उतार लिया और कहा कि 'तू इस गोदीका अधिकारी नहीं। जा, तपस्या कर और फिर मेरे गर्भसे जन्म ग्रहण कर, तब तू इसका अधिकारी होगा । जबतक हीना सुनीतिका तू पुत्र है, तत्रतक तू भी हीन है।' विमाताकी वात वालकके हृदयमें तीरकी तरह चुभ गयी और वह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा । माताने जब सब हाल सुना तो पुत्रको सान्तवना देते हुए कहा-'वेटा । सुरुचिने ठीक ही कहा है। इसमें दुःख माननेकी कोई वात नहीं। तपस्या किये विना कोई ऊँचा पद नहीं पा सकता । यदि तुम उस गौरवको प्राप्त करना चाहते हो, इस ससारके दुःख-द्वन्द्वोसे छूटकर आनन्दमय जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो ईश्वरको प्रसन्न करो। सचे हृदयसे भगवान्की पूजामें लग जानेसे वह बहुत शीष्र प्रसन्न होते हैं।' माताका उपदेश सुन बालक अवके ऑस् स्ख गये और वह उसी क्षण तपस्याके लिये जङ्गलकी ओर चल पड़ा।

पाँच वर्षके कोमल बालकको बीहड यनमें अकेले भटकते हुए नारद भगवान्ने देखा। उन्होंने उससे बातचीत करनेपर जब उसकी अपूर्व लगनका परिचय पाया तब उसे मन्त्रसहित भक्तिमार्गका उपदेश दिया और मधुवनमे जाकर तपस्या करनेकी आज्ञा दी । बालक ध्रुवने प्रसन्नता और उत्साहके साथ उनकी आज्ञाका पालन किया और उनके उपदेशके अनुसार साधना आरम्भ कर दी। ध्रुवने सारे विध-बाधाओंका सामना करते हुए अनन्य मन-में ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवान्का आसन डोल ही गया और वह उसके सामने प्रकट हुए विना नहीं रह सके । हरिको सामने देख धुव चरणीपर गिर गया और भगवान्ने अपना शङ्ख स्पर्श कराकर उसे अपना सारा ज्ञान प्रदान कर दिया। अन्तर्मे घर जानेकी आज्ञा देते हुए यह वरदान दिया कि तुम सब लोकों और ग्रह-नक्षत्रींके अपर उनके आधारस्वरूप होकर अचल भावसे स्थित रहोगे और वह स्थान ध्रुवलोकके नामसे प्रसिद्ध होगा।

बालक ध्रुव तपस्या पूरीकर घर आया। भगवत्कृपासे माता-पिताका प्रेम और राज्याधिकार उसे प्राप्त
हुआ। प्रायः छत्तीस हजार वर्ष राज्य करनेके बाद ध्रुव
अन्तमे उस भगवत्प्रदत्त लोकको प्राप्त हुए।



### श्रीश्रीशंकराचार्य

अद्वैतमतके प्रवर्त्तक जगद्गुरु भगवान् श्रीगङ्करा-चार्यका नाम आज दिन किसीसे छिपा नहीं है। आप केरल प्रदेशके कलादी नामक गाँवमें एक वेदशास्त्रपारक्षत धर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमें अवतीर्ण हुए ये। आप साक्षात् देवाधिदेव शङ्करके अवतार माने जाते हैं। आपके जीवनकी अलौकिकताको देखते हुए इस वातमें कोई सन्देह भी नहीं रह जाता । आप एक वर्षकी उम्रमें ही अपनी मातृभाषामें वातचीत करने लगे, दो वर्षकी उम्रमें ही माताद्वारा कथित पुराण-कथाओंको कण्ठस्य करने लगे। पाँच वर्षकी उम्रमे उपनयन-सरकार करके आपको गुरुके पास पढ़नेके लिये भेज दिया गया और दो वर्षमें ही षडगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो गये । इसी समय इन्होंने सन्यास छेनेका विचार किया और मातासे आज्ञा मॉगी, परन्त माताने आज्ञा नहीं दी। आखिर एक दिन माताके साथ रनान करने गये, और पानीमें ड्रवने लगे। आपने मातासे कहा कि यदि तुम सन्यासी होनेकी आज्ञा दे दो तो ज्ञायद मैं वच सकता हूँ। माताने पुत्रकी आकस्मिक मृत्युके मयसे आज्ञा दे दी। वस, आप उसी समय मातासे विदा ले श्रीगोविन्दस्वामीके पास आये और दीक्षा ले ली।

कुछ दिनोंतक श्रीगुरुदेवकी सेवामें रहकर आपने साधना की । एक दिन गुरुदेव जब समाधिमें थे, तब बड़े जोरकी वर्षा हुई, जिससे सारा आश्रम पानीसे घर गया। श्रीशङ्करने अपने कमण्डलमें सारे पानीको रोक लिया। जिसमें आश्रमको कोई हानि न हो और न गुरुदेवको कष्ट हो । जव गुरुदेवकी समाधि मङ्ग हुई और उन्होंने आपकी यौगिक सिद्धि देखी तो वहें प्रसन्न हुए और काशी जाकर व्रक्षसूत्रकी टीका करनेकी आज्ञा दी । तदनुसार श्रीशङ्कर काशी आये और ब्रह्मसूत्रपर भाष्यकी रचना की। कहते हैं, विश्वेश्वर विश्वनाथ साक्षात् चाण्डालरूपमें आपके सामने प्रकट हुए और आपसे वाद-विवाद किया। चाण्डालके शास्त्रार्थसे चिकत होकर आपने आत्मदृष्टिसे विचार किया और साक्षात् भगवानको सामने देख वन्दना की । भगवान् शङ्करने प्रसन्न होकर धर्मप्रचार करनेकी आजा दी । इसी तरह वेदव्यासने आपके सामने प्रकट होकर आपसे शास्त्रार्थ किया, पीछे जब आपने पहचान-फर उनका स्तयन किया तव व्यासजीने अद्वैतवादका प्रचार करनेकी आज्ञा दी और आपकी आयु १६ वर्षसे ३२ वर्ष होनेका वरदान दिया।

तत्पश्चात काशीमें अपने विरोधियोंको हराकर आपने सारे भारतका भ्रमण किया और सर्वत्र सनातनधर्मका प्रचारकर चारी कोनोंमें चार विभिन्न मठ स्थापित करके अपने चार प्रधान शिष्योंको धर्मप्रचारके लिये जगद्गुहके पदपर वैठाया। एक वदरिकाश्रमको छोड्कर वाकी तीन मठ आज भी वर्तमान हे । आपने ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद तथा गीतापर अपूर्व भाष्य लिखे तथा अन्य कितने ही ग्रन्थ और स्तोत्र रचे, जिनसे आज भी मनुष्यजातिका महान कल्याण हो रहा है। परकायप्रवेश, भविष्यकी वात जान लेना आदि कितनी ही योगसम्बन्धी सिद्धियाँ भी आपमें देखी गयीं। आपकी भगवद्भक्ति तो अपूर्व थी ही, जिसका प्रमाण आपके स्तोत्र दे रहे हैं। आपने अपनी भक्तिके वलपर एक द्रिद्र ब्राह्मणको धन-जन-सम्पन्न किया था, केरलके राजा राजदोखरको पुत्रकी प्राप्ति करायी थी तथा अपनी वृद्धामाताको उनकी इच्छाके अनुसार विष्णुलोककी प्राप्ति करायी थी । इस तरहके अनेक चमत्कार दिखाये थे । इस तरह धर्मप्रचार और लोक-कल्याणमें अपना जीवन व्यतीत कर आपने ३२ वर्षकी उम्रमं श्रीकेदारनाय पर्वतके समीप अपनी इहलीला समाप्त की।

श्रीशकराचार्यके कालके सम्मन्धमें बहुत मतभेद है, प्रोफेसर बिल्सनने लिखा है कि शकराचार्य ईसाकी आठवीं या नवीं शताब्दीमें हुए । श्रीयुत पाठक आदि अन्वेपकोंने सातवीं शताब्दी वतलाया है, परन्तु मठोंकी परम्परा देखने-पर यह निश्चय होता है कि शकरका काल ईसासे लगभग चार शताब्दी पूर्य था । उनका जन्मदिन युधिष्ठर-सबत् २६२१ वैशाख शुक्क ५ माना जाता है, जिसको अब २४०४ वर्ष हो जाते हैं । पीछेके कुछ विशिष्ट विद्वानींका भी लगभग ऐसा ही मत है ।

### श्रीश्रीरामानुजाचार्य

श्रीश्रीरामानुजान्चार्यका जन्म दक्षिण भारतके कर्नाटक प्रदेशके भूतपुरी नामक गाँवमें वेदशास्त्रविशारद धर्म-परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्राह्मणके धरमें हुआ था। कहते हैं, माता-पिताके सन्तानके लिये भजन-पूजन करनेपर सन्तुष्ट होकर स्वय शेष भगवान्ने श्रीरामानुजके रूपमें अवतार लिया था। श्रीरामानुजने पाँच वर्षके उम्रमें उपनयन सरकार होनेके वाद अपने पितासे ही विद्या पदना आरम्भ किया। सोलह वर्षकी ं आपका विवाह कर दिया गया और उसके बाद आप वप्रकाश नामक सन्यासीसे पढ़ने लगे । आपकी मा अलौकिक थी। आपको विद्या पढ़नेमें बहुत समय लगा। आगे भी आप जिन गुक्जोंके पास गये, की प्रतिमा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुई कि आपकी ॥ स्वय बढ़ती गयी। एक दिन वेदान्तकी व्याख्या ते समय यादवप्रकाशके साथ आपका याद-वियाद हो ।, जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हो गये। फिर इ दिनों बाद आपने एक शब्दकी व्याख्या गलत करते । गुक्से वास्तविक अर्थ निवेदन कर दिया। इसपर दवने कहा कि तुम तो पारक्षत हो गये, मुझसे पढनेकी । तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं।

गुरुकी आज्ञासे आपने पहना बन्द कर दिया, पर तके पास आना-जाना जारी रहा । यादवके मनमें छिसे जो द्वेष हो गया था, उसके कारण उन्होंने आपको क समय जङ्गलसे होकर जाते समय मरवा डालना चाहा। त्तु यह बात आपको मालूम हो गयी और आप साथ डिकर लौट आये। उस समय स्वय भगवान् श्रीवरद-ज और जगजननी श्रीलक्ष्मीजीने भील-भीलनीका रूप रिणकर आपको काञ्चीपुरी पहुँचा दिया।

इन्हीं दिनों खामी श्रीयामुनाचार्यजीने अपने शिष्य शिमहापूर्ण खामीको आपको बुलानेके लिये मेजा, परन्तु रापके पहुँचते-पहुँचते श्रीयामुनाचार्यका देहायसान हो राया। कहते हैं, यामुनाचार्यजीके हाथकी तीन अंगुलियां युड़ गयी थीं। इसे देखकर आप उसका मतलत्र ताड़ गये और आपने तीन प्रतिशाप की कि (१) मैं श्रीवेष्णव-सम्प्रदायमें रहकर उसका प्रचार और रक्षा करूँगा, (२) त्रहास्त्रपर श्रीमाष्य रचूँगा तथा (३) पुराणोके गूढार्थको समझानेके लिये अभिधान वनाऊँगा। यह कहते ही उनकी अंगुलियां पूर्वंषत् हो गर्या।

तदनन्तर श्रीरामानुजने मगयान् वरदराजकी आज्ञाके अनुसार श्रीमहापूर्ण स्वामीको गुरु वनाया और उनसे वेदान्तस्त्र तथा अन्यान्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके वाद आपने सन्यास ले लिया और आपका नाम यतिराज पड़ा। इन्हीं दिनों श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामीने आपको एक मन्त दिया और साथ ही आदेश कर दिया कि इस कल्याण-कारी मन्त्रका उपदेश किसीको कमी मत देना। परन्तु लोककल्याणकी दृष्टिसे आपने खुले आम सबको वह मन्त्र तता दिया। जग श्रीगोष्ठी स्वामीने इस आज्ञाको

तोड़नेका कारण पूछा तो आपने कहा कि 'गुरु-आज्ञा भग करनेके कारण मैं मले ही नरकमें पड़ूँ, आपकी कृपासे और सब लोग तो परमपद प्राप्त अवश्य करेंगे।' यह उदारता देखकर श्रीगोष्ठीपूर्ण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए।

कई गुरुओंसे वेद-शास्त्रका अध्ययन तथा भक्तिमार्गका साधन कर लेनेके बाद श्रीरामानुजाचार्य धर्मप्रचारमें सलम हुए। आपने कन्याकुमारीसे हिमालयतक और अटकसे कटकतक कई बार यात्राएँ की और भगवद्-भक्तिका सर्वत्र प्रचार किया । आपने भारतके प्रधान-प्रधान तीर्थस्थानोंमे अपने मठ स्थापित करके अपने शिष्योंको नियक्त किया, जिसमे उनके द्वारा बराबर भक्ति-गङ्गा देशमें प्रवाहित होती रहे । साथ ही आपने वेदान्त-स्त्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तप्रदीप, वेदान्तसार, वेदान्तसंप्रह, गीता-भाष्य आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की। एक समय आपको माल्म हुआ कि दिछीपतिके घरमें रामप्रिय नामक नारायणकी मूर्त्ति है। आप तत्काल वहाँ पहुँचे और फिर अपने मक्तिभरे अन्तः करणसे आपने उस मूर्तिको सरण करके अपने पास बुलाया । कहते हैं, सबके देखते-देखते वह मूर्ति आपके पास आ उपस्थित हुई। आपने उस मूर्त्तिकी स्थापना बड़े उत्सवके साथ की और उसकी बराबर पूजा करते रहे।

इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी होनेतक आपने लोककल्याणकारी कार्य करते हुए माघ सुदी १० स० ११८४ को श्रीरगपुरीमें इहलीला सवरण की।

## श्रीश्रीवल्लभाचार्य

श्रीशिवल्लभाचार्यका जन्म तैलगदेशके आम्बलि (वर्तमान अरैल) नामक गाँवमें लक्ष्मण मष्ट नामक एक विद्वान् और घार्मिक ब्राह्मणके घरमें संवत् १५३५ में हुआ था। इनके माता-पिता देश छोड़कर तीर्थयात्राके लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहाँ रहकर मधुराके पास यमुनाके उस पार गोकुलमें जा बसे। बाल्यावस्थामें वल्लभाचार्यकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। फलस्वरूप आप थोड़े ही दिनोंमें विभिन्न शास्त्रोंके प्रकाण्ड पण्डित हो गये। कहते है, चार मासमें आपने संस्कृत-साहित्य और दर्शन-शास्त्रका पूर्णरूपसे शान प्राप्त कर लिया था।

ग्यारह वर्षकी उम्रमे आपके पिता स्वर्गवासी हुए। इससे आपके मनमें वड़ी उदासी हुई और आप भगवद्-भक्तिकी ओर झुके। साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन धर्ममतकी स्थापना करनेकी भी आकाक्षा आपके हृदयमे जारत ने उदी। करते हैं, बृन्दावनमें आपकी मिक्ति प्रसन्न होक्तर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आपके चन्मुख प्रकट हुए और वालगोगाल-स्वरूपकी उपासना करनेकी आज्ञा देते हुए उपासनाकी विधि भी वतलायी। तव आपने वालगोगलकी ही उपासना आरम्भ कर दी और उसीका प्रचार अपने सम्प्रदायमें किया।

आपने छ वर्षते भीतर प्राय तीन वार समस्त भारतका भ्रमण किया, अपने विरोधी मतबादियोंको शानार्थमे हराया और अपने मतका प्रचार किया। पट्ले-पहल आपको अपनी आदि मात्रनमि तैलद्भदेशमें जाना पडा था । उसी यात्रामं विजयनगरके राजा कृष्ण-राउढ़ी समामें आपने पण्डितोंको बालार्थमे हराकर राजाको अपना शिष्य वनाया और यहींपर आपको आचार्यपद प्राप्त हुआ । दिग्विजय करनेके वाद आप कमी गोल्लम और कभी काशीमें रहते ये । काशीमें रहते समय आपने श्रीमद्भागवतपर सुवोधिनी टीका, व्यास-च्यपर भाष्य, गीतापर टीका तथा अन्यान्य अनेक प्रन्थोकी रचना की । आपने कुछ दिन उज्जैनमे क्षिप्रा नदीके तटपर एक पीपलके पेड़के नीचे निवास किया था, जो खान जान भी महावसकी बैटक्के नामसे प्रसिद्ध है। चनारसे एक कोस पूर्व आपके नामार एक मट और मन्दिर है और उसके ऑगनमें जो हुआं है, वह आचार्य-सुजाँ करलाता है। और भी कई बैठकें आपकी प्रसिद्ध है।

आप अन्तत्तमयमें काशीमें ही आ गये थे और यहींपर आप सवत् १५८७ म श्रीकृष्णखल्पमें लीन हो गये। कृत्वे हें, भाप हनुमानपाटपर लान करने गये और गोता लगाते ही अहश्य हो गये। कुछ क्षण बाद ही एक उज्यल प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ और उत्तमें लोगोंने देखा कि दिन्य शरीर धारणकर आप कर्ष्यलोकमें गमन पर रहें १। भापके सम्प्रदायके लोग विशेषकर गुजरात, मारवाद, महरा और कृत्यायनमें पाये जाते हैं।

### श्रीश्रीनिम्वार्काचार्य

भीश्रीतिमार्काचार्य वैध्ययसम्प्रदायकी निमात्-शाखा सम्याद्वीतिमानके प्रपत्तक थे। आपके पिताका नाम मन्त्रसम्याद्वीर आप उन्दायनके समीप प्रुष पहाद्वपर स्वादेश महापर आपकी गरी स्वादित है। प्रचयनमें समका ना संस्कृतनार्य था। आप अपने समयके एक स्वाद प्रिटा औरमण्यु पृष्ठप्रभे। अस्य औरुणानग्यान्के अनन्य भक्त थे। आपके लिखपुरुष होनेका प्रमाण एक कथामें मिलता है। कहते हैं, एक समय एक जैन सन्यानी आपके पान आये और दोनो आदिमयोमें वहुत देखक द्यान्त्र-विचार होता रहा। अव सूर्यास्त होने लगा और मास्कराचार्यने अतिथिकी सेवा करनी चाही। परन्तु वह महात्मा सूर्यास्तके वाद भोजन नहीं करते थे। अवएव मास्कराचार्यने अपने तपोवलने सूर्यकी गति तवतक रोक रक्त्वी जवतक रसोई न वन गयी और उन महात्माने भोजन न कर लिया। उस समय सूर्यदेव आपकी प्रार्थनासे सन्तुष्ट होकर एक निम्बन्नव्रवपर लिपे रहे। इसी कारण आपका नाम तबने निम्बार्क या निम्बादित्य पड़ गया। आपके रचे हुए भी कई ग्रन्थमिलते हैं। आपका आविर्माक्ताल आजकल के अन्वेषक १२ वीं शताब्दी मानते हैं। परन्तु भक्तोंका विश्वास है कि आपका प्राकट्य द्वापरके अन्तमें हुआ था।

### श्रीश्रीमध्वाचार्य

वैष्णव-सम्प्रदायकी माध्व-शाखाके प्रवर्त्तक श्रीश्री-मध्वाचार्यजीका जन्म दक्षिण भारतके तुलुव नामक स्वानमें हुआ था। आपके पिताका नाम मधिजी भट्ट या। पहले आपका नाम वसुदेवाचार्य था। आपने नी वर्षकी उम्रमें दीक्षा ली और तमीसे आपमें वैराग्यका प्रादुर्भाव हो गया। विद्यान्यास पूरा होने तथा भक्ति साधनमें पारङ्गत होनेपर आपने गीताभाष्यकी रचना की और वदरिकाश्रम गये। कहते हे, वहाँ आपने अपनी पुस्तक श्रीव्यासदेवको उपहाररूपमें दी और व्यासदेवने भी आपको तीन शालग्राम शिलाएँ प्रदान की । उन तीनी शिलाओंकी प्रतिष्ठा आपने वड़े आदरके साथ सुप्रसण्य, उदिपि और मध्यतलके मन्दिरोमें की । उदिपिमें आपने एक श्रीकृष्णन्तिकी भी स्थापना की थी। कहते हैं, वह मुर्चि कहीं जलमें हुवी पड़ी थी और उत्तका पता आपकी दिन्य दृष्टिते लगा । फिर उत्ते निकालकर आपने स्थापना की। तभीते उदिपि माध्व-सम्प्रदायका प्रधान तीये समझा जाने लगा ।

श्रीमध्याचार्यजीने उदिपिमे कुछ समय रहकर मूल और भाष्य सन मिलाकर प्राय ७५ से भी जपर प्रन्योंकी रचना की। इसके बाद आप दिग्विजयके लिये निकले। विभिन्न स्थानीमें भ्रमणकर आपने विद्वान् पण्डितीं तथा अन्य सम्प्रदायके आचार्यों वे शालार्थ किया और अपने मतका प्रचार किया। अन्तमें आप बदारिकालम आये और यहीं ११९९ ई० ने आपने अपनी इहलीला स्वरण की।



श्रीरामानुजाचार्य



श्रीमध्वाचार्य



श्रीनिम्वाकचिार्य



श्रीवल्लभाचार्य



वेदभाष्यकार श्रीश्रीविद्यारण्य मुनिजी

श्रीमध्वाचार्यजीके पाण्डित्यपर मुग्ध होकर थोड़े ही दिनोंमे आपके अनेक शिष्य हो गये। आपने अपने मतके प्रचारके लिये उदिपिके अतिरिक्त और आठ मिन्दरोंकी स्थापना की और अपने शिष्योंको वहाँ बैठाया। आपने विष्णुकी मिक्त करनेका उपदेश दिया था।

# स्वामी श्रीरामानन्दजी

स्वामी श्रीरामानन्दजीका जन्म प्रयागमे एक कान्यकुन्ज ब्राह्मणके घर सन् १३०० ई० के प्रारम्भमे हुआ
या। पहले यह रामानुज-सम्प्रदायके वैष्णव थे। एक बार
यह तीर्थयात्रा करने गये। विभिन्न स्थानोंमे भ्रमणकर
जब यह अपने मठपर वापस आये तो इनके सम्प्रदायके
अन्य वैष्णयोंने कहा कि दूसरेके सामने भोजन करना
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विरुद्ध है। तीर्थयात्रामें तुमने
इस नियमका पालन नहीं किया होगा, अतएव हमलोग
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते। इस प्रकार बहिष्कृत
होनेसे इन्हे बड़ा दुःख हुआ और यह उसी समय काशी
चले आये। काशीमें इनके लिये शिष्योंने एक मठ बना
दिया, जिसे पीछे किसी मुसलमान राजाने नष्ट कर दिया।
उस स्थानपर एक वेदीमर रह गयी है, जिसपर स्वामी
रामानन्दका पदिचह अद्धित है।

यह श्रीरामचन्द्रजीके अनन्य भक्त थे और उन्हींकी भिक्तका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त थे। इनके अनेक शिष्य हो गये और पीछे इनका स्वतन्त्र सम्प्रदाय ही चल पड़ा, जो रामानन्दी या रामात् सम्प्रदायके नामसे विख्यात हुआ। यह सब जातिके लोगोंको उपदेश देते थे, परन्तु वर्णाश्रमकी मर्यादाकों भी मानते थे। अनन्दानन्द, कबीर, नरहरि, रैदास, करमचन्द आदि इनके प्रधान शिष्य थे। युक्तप्रान्तमे आज भी इस सम्प्रदायके हजारों मनुष्य मिलते हैं।

श्रीरामानन्दजी बड़े पराक्रमी और शास्त्रमर्भेज मी थे। इन्होंने जैनियों, मुसलमानों तथा अद्वैतवादियोंके साय कई खानोंमें शास्त्रार्थ किया था।

# श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

जिस तरह छत्रपति श्रीशियां महाराजके पीछे समर्थ गुरु श्रीरामदास स्वामीका पवित्र आध्यात्मिक वल था, उसी तरह दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनगरके सस्यापक

हुकराय और बुकरायके पीछे श्रीमत् विद्यारण्य महामुनिका तप बल था। इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके उन्होंने दक्षिण भारतमें हिन्दूधर्म और सस्कृतिकी रक्षा किस तरह की, यह बात इतिहासप्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है। परन्तु वह हिन्दूधर्मरक्षक महात्मा स्वय कौन थे, इसका पूरा पता नहीं लगता। अनुमानतः वह सन् १३०० और १३९१ ई॰के बीचमे इस भौतिक ससारमें विद्यमान थे। उन्होंने स्वय पाराश्ररस्मृतिके अपने भाष्यमें जो अपना परिचय दिया है उससे मालूम होता है कि वह तैत्तिरीय शाखाके ब्राह्मण-कुलमे पैदा हुए थे। उनके पिताका नाम भायणाचार्यं और माताका नाम श्रीमती था। उनके दो भाई थे-सायण और सोमनाथ । यही सायण वेदभाष्य-कर्ता सायणाचार्यके नामसे प्रसिद्ध हैं । सोमनाथ भी सन्यासी होंकर श्रोरी-पीठके जगद्गुरु हुए ये। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यारण्य खामीने भी थोड़ी उम्रमें ही सन्यास लेकर तपस्या शरू कर दी थी। अपने भाईके बाद श्रोरी-मठके जगद्गुरुके आसनको भी उन्होंने सुद्यों-भित किया था। वेदान्तसम्बन्धी 'पञ्चदशी' पुस्तकके रचियता वहा थे। इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-भाष्य, यजुर्वेद-भाष्य, सामवेद-भाष्य, अथर्ववेद-भाष्य, चारी वेदोंके ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, शतपथ इत्यादि ब्राह्मण-प्रन्थोंके भाष्य, दशोपनिषद्दीपिका, जैमिनीयन्यायमाला-विस्तर, अनुभूति-प्रकाश, ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, सर्वदर्शनसग्रह, श्रीशकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक ग्रन्थ मिलते हैं, जिनसे उनके महत् ज्ञान और पाण्डित्यका पता चलता है। इस तरह उन्होंने स्वयं त्यागमय संन्यासीका तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा जीवन और शक्ति निःखार्थभावसे हिन्दूधर्मके संस्थापन और रक्षणमें लगा दी।

# श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेव

श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेवका जन्म शाके स० १४०७ में नवद्वीपमें हुआ था । वचपनमें इनका नाम निमाई था । वचपनसे ही इनमें अलौकिकता देखी जाती थी । प्रायः २४ वर्षतक गृहस्थाश्रममें रहकर इन्होंने सन्यास छे लिया और सारे बगाल तथा भारतमें श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार किया । इनकी मुख्य साधना हरिनाम-सकीर्तन थी । इन्होंने अजभूमिमे श्रीकृष्णलीलाके मुख्य-मुख्य स्थानोंका निर्णय किया था । इनके नामपर वैष्णवों-

का एक सम्प्रदाय हो चल पड़ा है, जिसे श्रीगौड़ीय वैष्णव-सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदायके लोग इन्हें साक्षात् भगवान् मानते हैं और इन्हींकी आराधना करते हैं। इनके जीवनकी वहुत-सी अद्भुत लीलाएँ हैं। श्रीगीता-प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित 'श्रीश्रीचैतन्यचरितावली' नामक पुस्तकमें पाँच भागोंमें इनकी लोलाओं तथा जीवन-सम्बन्धी घटनाओंका विस्तृत वर्णन दिया गया है। जिज्ञासु पाठक उस पुस्तकसे समुचित लाभ उठा सकते हैं । अन्तमं यह पुरीमें रहते थे और हरिकीर्तन तथा अपने अनुल्य उपदेशोंने सर्वेषाघारणका कल्याण करते थे। उनके जीवनमें उनके असल्य भक्त सारे भारतमें हो गये थे, जिनमें श्रीअद्दैताचार्य, श्रीनित्यानन्द, श्रीरूप गोखामी, श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरामानन्द राय, श्रीगदाघर, श्री-सार्वमौम महाचार्य, श्रीजीव गोस्वामी, श्रीप्रवोधानन्द, यवन हरिदास इत्यादि सत्रसे प्रसिद्ध हो गये हैं। पुरीमें ही प्रायः ४८ वर्षकी उम्रमें शाके स॰ १४५५ में महाप्रभु श्रीजगन्नाथजीकी मूर्तिमें विलीन हो गये।

श्रीचैतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आठ क्लोकॉमे संग्हीत हुए हैं जो शिक्षाष्टकके नामसे प्रसिद्ध हैं। पहले व्लोकमें वह श्रीकृष्ण-नाम-सकीर्तनकी महिमा वताते हैं। कहते हैं, जो चित्तरूप दर्पणका मार्जन करता है, ससार-रूप महादावांत्रिका शमन करता है, श्रेयरूप कुमुदको विकास करनेवाली चिन्द्रकाका प्रकाश करता है, विद्या-वधूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुको वढानेवाला है, प्रतिपदमें पूर्णामृतका आस्वादन देता है एव आत्माको सर्व प्रकारसे निमम करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-सकीर्तन परम विजयको प्राप्त हो। दूसरे क्लोकमें मक्तिसाधनकी सुलभता प्रदर्शित करते हुए मगवान्से निवेदन करते हैं-है भगवन् । आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति ममर्पित कर दी है और उनके स्मरणका भी कोई काल नियत नहीं किया है, परन्तु मेरा दुर्दैव ऐसा है कि उनमें मेरा अनुराग ही नहीं होता । तीसरे व्लोकमें भक्ति-साधन-की रीति बताते हैं—अपनेकी तृणसे भी अति नीच मान, ष्ट्रको समान सहनशील वन, अपने मनकी वासना त्याग-कर दूसरोंका सम्मान करते हुए सर्वेदा हरिकीर्तन करना चाहिये । चौथे श्लोकमं मगवान्की प्रार्थनाके रूपमें यह ब्तञाते हैं कि मक्तकी वाञ्छा क्या है। कहते हैं-हे जगदीश,

न मैं धन चाहता हूँ, न जन चाहता हूँ, न सुन्दरी चाहता हूँ, न कविता चाहता हूँ—चाहता हूँ केवल, पाणेश्वर!आपके चरणोंमें मेरी जन्म-जन्ममें अहैतुकी भक्ति हो। पाँचवें रलोकमें भक्तके स्वरूपका दिग्दर्शन करते हूं। कहते हैं, हे नन्दतनुज । विषय-ससार-समुद्रमें पड़े हुए मुझ किंकर-को कृपाकर अपने पादपकजकी धूलिके सहश जानिये। छठेमें प्रार्थनाद्वारा भक्तिसिद्धिके वाह्य लक्षणीका निरूपण करते हैं - तुम्हारा नाम प्रहण करते समय मेरे नेत्र अश्र-धारासे, मुख गद्गद् गिरासे एव शरीर पुलकावलीसे कव युक्त होगा ? सातवेंमें विरहकी पराकाष्टा दिखाते हुए भक्तिसिद्धिके अन्तरग लक्षण सचित कराते हैं-गोविन्द-विरहमें मेरा निमेषकाल युगके समान व्यतीत होता है, मेरी ऑर्खोने वर्षाऋतुका रूप घारण कर लिया है और समस्त जगत् मुझे ग्रून्य-सा प्रतीत होता है । अन्तमं आठवें ब्लोकमें महाप्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाष्टा प्रदर्शित करते हैं। कहते हें—वह लम्पट मुझ चरणदासीको चाहे आलिङ्गन करे, चाहे पैरोंसे कुचले और चाहे दर्शन न देकर मेरे मनको दुःख दे-जो चाहे सो करे, किन्तु मेरा तो प्राण-नाय उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है!

### महात्मा कवीरजी

कहते हैं, कवीरजीका जन्म काशीमें खामी रामानन्द-जीके आशीर्वादसे एक ब्राह्मणीके गर्मसे हुआ था । माताने किसी कारणवश पुत्रको रातके समय एक तालानमें वहा दिया । सवेरे नूरअञी जुलाहेने देखा और अपने घर लाहर पोसा-पाला । इसीसे कवीर जुलाहा कहलाये और जन्ममर जुलाहेका ही काम किया । परन्तु यह जन्मसे ही सन्तमाव लेकर आये थे। इन्होंने स्वामी रामानन्दनीको अपना गुर वनाया और साधनाद्वारा वहुत अच्छी गति प्राप्त की । यह काशीमें ही रहकर सत्सग कराया करते थे। यह बड़े ही निर्मीक सन्त थे। इन्होंने वहे कड़े शब्दोंमें उस समयकी सामाजिक ब्राइयोंका खण्डन किया और सची शिक्षा दी। इनकी ऊँची गति और अनूठी शिक्षा देखकर असंख्य हिन्दू-मुसलमान इनके शिष्य वन गये थे। आज भी इनके पन्यके साधु प्रायः भारतके सब भागोंमें मिलते हैं। इनकी वाणियोंका अनुवाद अङ्गरेजी और फारसीमें भी हुआ है और ये अन्य देशोंमें भी वहें आदरके साथ पढ़ी जाती हैं। यह अन्त समयमें काशी छोड़कर मगहर (जिला बस्ती) में चले गये, पाण्डितोंके मतसे जहाँपर मृत्यु होनेसे गदहेका



स्वामी रामानन्द



गुरु नानकदेव



कवीर



महातमा श्रीचनद्रजी

### कल्याण



श्रीजानेश्वर महाराज



समर्थ गुरु रामदास



श्रीएकनाय महाराज



सन्त नुकाराम

जन्म होता है। कहते हैं, जब इन्होंने चोला छोड़ा तो हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ा हो गया, हिन्दू समाधि देना चाहते थे और मुसलमान कब्र । इसी बीच कबीरसाहबका शव लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे थोड़े फूल पड़े मिले। इन्हीं फूलोंको हिन्दू-मुसलमान दोनोंने बाँट लिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार अलग-अलग समाघि और कब्र बनायी। दोनों आज भी मगहरमें मौजूद हैं। इनका जीवन-काल सवत् १४५५ से १५७५ तक माना जाता है। इनके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हैं -

> गुरू बडे गोविन्द ते, मनमें देखु विभार। इरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार॥ यह तन निषकी नेलरी, गुरु अमृतकी सान। सीस दिये जो गुरु मिठैं, तौ भी सस्ता जान ॥ जाकी गाँठी नाम है, ताके है सब सिद्धि। कर जोरे ठाढ़ी सबै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि॥ सतनाम है, देनेको लेनका अन दान। आचीनता , बुड़नको तरनेको अभिमान ॥ सुमिरनकी सुधि यों करें , जैसे दाम कँगाल । कह कवीर निसरे नहीं, पल पल लेइ सँमाल ॥

रात गॅंबाई सोय करि, दिवस गॅवायो खाय। हीरा जनम अमोल था , कौड़ी जाय ॥ बदले कृटि सकै तो कृटि के, सत्त मंडार । नाम काल कंठतें पकरिहै, रोकै दसो द्वार ॥

# गुरु नानकदेवजी

गुरु नानकदेषजीका जन्म प्रायः संषत् १५२६ मे तळवंडी ( जिला लाहौर ) नामक गाँवके एक बेदी खत्रो-परिवारमें हुआ। कहते हैं, इन्हें नारदमुनिने उपदेश दिया था। यह बड़ी उच खितिके सन्त हुए और इन्होंने सिख पन्थ चलाया। यह संवत् १५५६ से ग्रुल कर प्रायः २४ वर्षोतक देशाटन करते रहे। इस बीच इन्होंने सारे भारत, लङ्का, अरब, ईरान, बगदाद, रूम, कन्घार, बल्चिस्तान आदि देशोंमें भ्रमण किया और अपने उपदेशका प्रचार किया। उसके बाद १२ वर्ष कर्तारपुरमें सत्सग कराकर संवत्१५९५ में परलोक सिघारे । इनके कुछ उपदेश ये हैं-

सबद न जानउ गुरुका , पार परउ कित बाट। ते नर हूने नानका, जिनका वह वह ठाट॥ बरतु नेमु तीरथु अमें , बहुतेरा बोलिण कृड । अन्तरि तीर्यु नानका , सोधन नाहीं मूड ॥

## योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी

लह्वीं श्रताब्दी भारतवर्षके इतिहासमें एक बहुत बड़े परिवर्तनका समय है। इतिहास यतलाता है कि सोलहवीं शताब्दीमें हिन्दू-किंकर्तव्यविमूढ हो रही थी। महमूदके आक्रमणींकी हृदयवेधक घटनाएँ लोग अभी भूले न थे, गोरीकी लूटके कारण देशकी दरिद्रता अभीतक दूर न हुई

थी, खिलजीदारा तुड्याये गये देवमन्दिरोंकी मरममत अभी न होने पायी थी कि वावरके आक्रमणोंकी दुन्दुमी बजने लगी। इधर देशके शासनकी वागडोर छोदियोंके हायमें थी। वे भी मनमाने अत्याचारीपर तुले हुए थे। देशके क्षणिक सौमाग्यसे, राणा समामसिंह चित्तौड़के सिहा-सनपर विराजमान हुए । पर दुदैंवात्, यह हिन्दू शक्ति भी पिपिक्षचेंकि साथ टकराकर शीन्न ही छिल-भिन्न हो गयी। चसेपतः यह कहा जा सकता है कि उस समय देशभरके लोगोंपर विधर्मियोंका ऐसा आतक छा गया या कि कोई भी शक्ति उनके विरुद्ध चूँतक भी करनेका साहस न कर सकती थी । देशकी इतनी भयद्वर स्थितिमें भी, समय-समयपर, हिन्दूजातिका कोई-न-कोई महापुरुष योगिराज अपने पवित्र चरित्रके बलद्वारा और अपनी अद्भुत योगशक्तियोंसे हिन्दू-वर्मकी रक्षाके साथ-साथ योगविद्याकी परम्पराको पुनर्जीवित करता ही रहा है। उन महापुरुषोंमें एक महापुरुष प्रात:-सरणीय भगवान् श्रीचन्द्रजी महाराज सोलहवीं शताब्दीमें हुए । आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्प्रदाय-के आचार्य हैं। ऐसी घवराहटके समयमें और ऐसी मुसीवर्तोके अन्वकारमें हम विद्युत्की तरह देदीप्यमान योगिराज महाराज श्रीचन्द्रजीके योगके अद्भुत चमत्कारीं से हिन्दूजातिमें नवजीवनका सञ्चार देखते हैं। आपके जीवनकी घटनाओंसे यह पता चलता है कि आपमें योग-की अनेकों शक्तियोंका पूर्ण विकास या। हिन्दू-धर्मकी नैयाको इस्लामिन्धुमें डूवते देखकर आपका कोमल हृदम द्रवित हो उठा। भारतके जिन भागोंमें धर्मकी अधिक

हानि हो रही थी, उन्हीं भागोंमें आपकी यात्राएँ अधिक हुई। उन दिनों पीरलोग अपनी कृत्रिम योग-राक्तियाँ दिखाकर भोली हिन्दू-जनताको धर्मभ्रष्टकर रहेथे। उनकी प्रतिद्वनिद्वतामें योगिराज श्रीचन्द्रजीने अपनी योग-राक्तियाँ दिखाकर हिन्दुओंको विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग-राक्तियाँ तुम्हारे ही धर्ममें विद्यमान हैं।

अत्र आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिहासप्रसिद्ध घटनाएँ हम यहाँ सक्षेपतः लिखते हैं—

हिन्द-धर्मका प्रचार करते-करते, एक वार आप पैशावरसे काबुल पहुँचे, उन दिनों वहाँका शासक कामरान था। योगिराजजीने शहरते वाहर ही अपना आसन लगा दिया । प्रेमी जनता दर्शनार्थ आने लगी । श्रदालुओंके अधिक आग्रहपर आपने भगवत-भक्तिपर उपदेश देने आरम्भ किये। उपदेशोंमें यवन जनता भी आया करती थी । आपके उपदेशों में एक अलौकिक प्रभाव या । उपदेश सुनते-सुनते लोग ईश्वर-भक्तिके आनन्दमें मस्त होकर भूमने लय जाते थे। एक वजीर खाँ नामक यवन-पर तो आपके पवित्र उपदेशोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह प्रतिपल भगवत्-भक्तिमें मस्त रहने लगा ! दिनभर हार्योमें खड़तालोंको लेकर यह गलियों और कृचींमें राम और कृष्णके पवित्र नामकी महिमा गाता रहता था। कभी-कभी वो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक स्वरसे हरि-कीर्तन शुरू करता या कि सुननेवाले तमाम लोग उसीके साथ-'मज मन राम राम खियाराम'—की रट लगाने लग जाते ये। परन्तु उसकी भक्ति खानीय यवन धर्मीपदेशकीकी ऑलॉर्मे खटकने लगी। उन्होंने इसके विरुद्ध लोगोंको मङ्काया । परिणाम यह हुआ कि एक दिन, जब कि श्रीभक्तजी एक मर्गाजदके पास ही खड़े-खड़े हरि-कीर्तन कर रहे थे, सहसा सैकड़ों आदमी जमा हो गये और उन्हें पकड़कर मारनेकी चेष्टा करने लगे। इसी वीच उनके किसी प्रेमीने उन्हें इस विपत्तिमें देखकर किसी-न-किसी वरह शहरसे वाहर श्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा दिवा। सव छोग झट उसी तरफको दौड़ पड़े। जव वे दुटीमें घुसकर भक्तजीको पकड़ने लगे तव वहाँ ही सव-के-सव स्तिम्मत हो गये। सवके हाथ-पाँव जकड़ गये। किसीमें हिलनेतककी मी ताकत न रही। अब तो वे श्रीयोगिराजजीते क्षमा-प्रार्थना करने छगे । श्रीयोगिराजजी-ने कहा-- भाई, यह सब कुछ तुम्हारे ही प्रमादका कड़ फल है । अन भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो भक्तजीषे क्षमा माँगो ।' यह सुनकर वे भक्तजीषे क्षमा माँगने लगे । थोड़ी देरमें, खड़ताल वजाते-वनाते—'भज मन राम राम सियाराम' गाते-गाते श्रीमक्तजी उनके आगे आ उपस्पित हुए। श्रीमक्तजीके पिवत्र दर्शन करते ही वे सव यन्धनमुक्त हो गये । श्रीयोगिराजजीके तथा श्रीमक्तजीके चरणोंमें प्रणाम करके वे शहरको लौट गये । उक्त धटनाके कुछ दिन वाद श्रीयोगिराजजी तो यहाँषे कन्धार चले गये और भगवद्रक वजीर खाँने अपना सारा शेप जीवन उसी पर्णकुटियांमं मगवान्के ध्यानमे विताया ।

कन्धारमं भी श्रीयोगिराज जीकी सेवामं लोग आने लगे, और अपने मानवीय जीवनके वास्तियक रहरयको समझकर अपने जन्मको सफल करने लगे। उन दिनों वहाँ भी मौलयी लोगोंका अधिक जोर था। यहाँ तक कि शासकगण भी उन्हींके कथनानुसार कार्य करते थे। अतएव दरवारकी ओरसे हिन्दू धर्मके विषद प्रतिदिन नये-नये फतवे निकलते ही रहते थे। यही कारण था कि हिन्दू प्रातः-साय भगवत्यू जाके शुभ अवसरपर भी शख-तक नहीं वजा सकते थे। इसीसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय बहाँकी हिन्दू जनताको किन-किन विपत्तियों-का सामना करना पड़ता होगा।

श्रीयोगिराजजीके बन्धार-निवासी प्रसिद्ध श्रद्धां अस्तों में से एक मक्त पण्डित ल्हमणदत्त थे। ये भगवान् श्रीकृष्णके अनन्य मक्त थे। इन्होंने अपने घरमे ही एक छोटा- सा मन्दिर वनवा रक्खा था। वहींपर ये प्रतिदिन प्रात- साय विना शङ्कादि वज्ञाये भगवान्की पूजा कर लिया करते थे। एक दिन क्सी कार्यके लिये इन्हें शहरसे बाहर जाना पड़ा। पीछेसे उनका सुपुत्र रामरता खेलता-खेलता मन्दिरमें जा पहुँचा। उसने वहाँसे शङ्क उठाकर कँचे स्वरसे बजाना शुरू किया। निर्दोष वज्रेको इस बातका क्या पता था कि वह स्थानीय शासनके विचद्ध कार्य कर रहा है। दुर्दैवात् पडोसमें एक मौलवीका घर था। वह शङ्ककी आवाज सुनकर भागता हुआ आया और उस

काञ्चलमें वह छप्पर अव मी विधमान है। सामीय जनता उसे वडी श्रद्धासे पूजती है। वहाँ में लोगोंका विश्वास है कि यदि कोई उस छप्परकी शरण चला जाय तो उसपर वहाँ प्रहार करनेवाला तत्सुण जड़ हो जाता है।



अवोध बालकको पकड़कर कामरानके दरबारमें उसे दण्ड दिलानेके लिये ले गया। इघर पं॰ लक्ष्मणदत्तजी भी वाहरसे लौट आये। घर पहुँचते ही उक्त हृदयवेषक समाचार सुनकर वह शोकसागरमें निमम हो गये। उन्हें तव और तो कोई उपाय न सूझा, झट श्रीयोगिराजजीकी तरफ चल पड़े। श्रीचरणोंमें प्रणाम करके सब हाल कह सुनाया । श्रीयोगिराजजीने कहा, 'कोई बात नहीं, घवराओं मत, प्रभु अवस्य कृपा करेंगे।' यह कहकर श्रीयोगिराजजीने अपने अभिकुण्डसे कुछ विभूति देकर कहा कि जाओ, रामरतके मस्तकपर इसका तिलक कर दो। विभृति लेकर पण्डितजी दरवारमें पहुँचे । वहाँ रामरतके लिये-इस्लाम स्वीकृति या मृत्यु-दण्ड नियत हो चुका था। रामरत अभीतक चुप था। पण्डितजीने दरबारसे प्रार्थना की कि उसे उसके बेटेको समझानेके लिये कुछ समय दिया जाया प्रार्थना स्वीकार हो गयी और वह रामरतको दरबारसे बाहर लाकर बोले, 'बेटा, लो, इस विभूतिका तिलक कर लो-अव तुम्हें कोई भय नहीं है।' तिलक करते ही रामरक्षमें एक अद्भुत आत्मबल आ गया। वह दरवारमें पहुँचकर वोला, 'मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं है, अतः जैसा चाहें करें !' यह सुनकर मौलवी लोग उत्तेजित हो उठे और वे रामरतको दण्ड देनेके लिये पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ-पाँव स्तब्ध हो गये। दरवारके सभी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियोंकी तरह जहाँ-के-तहाँ ही रह गये। इस विचित्र घटनासे नगरभरमें हलचल-सी मच गयी। कामरानका मित्र गुल अकबर, जो महात्माओं-का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात उसी योगिराजकी है, जो शहरसे बाहर कुछ दिनसे ठहरे हुए हैं। वह झट दरवारमें पहुँचा और कहने लगा, 'यदि तुम खुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षमा-प्रार्थना करों जो शहरसे वाटर ठहर रहे हैं । ऐसा करनेपर वे सव मुक्त हो गये और अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करने लगे। दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुओंको साथ लेकर कामरान श्रीयोगिराजजीके दर्शनार्थ गया । श्रीयोगिराजजी-ने कहा, देखों कामरान, शासकको किसीपर अन्याय फरना अत्यन्त अनुचित है। उसे अपनी प्रजासे सम व्यवहार करना चाहिये। पक्षपाती शासक अधिक दिनतक नहीं टिक सकता ।' यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू-धर्मपर जो पानिदयाँ थीं, सन उठा दीं।

एक दिन श्रीयोगिराजजी एक सघन वनमें, एक पर्वतकी चोटीपर वेठे हुए थे। कामरान भी शिकार सेल्ता-सेलता वहाँ आ पहुँचा। वहाँ नजदीक ही उसने

एक हरिनको मारकर उसकी आँखें निकाल ली। यह देखकर श्रीसोमदेयजीने कहा, 'यह स्थान श्रीयोगि-राजजीके यहाँ ठहर जानेसे पुण्याश्रम बन गया है, अतः यहाँ हिंसा मत करो।' पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि-राजजीके चरणोंमें जा उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, 'कामरान, निर्दोष जीवोको मत मारो। तुमने इस निर्दोष पशुकी निर्दयतापूर्वक आँखें निकाल ली हैं; तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी आँखें भी तुमसे बल्वान किसीके द्वारा इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं।' यह सुनकर कामरान थर-थर कॉपने लगा और उनसे क्षमा-प्रार्थना करने लगा। श्रीयोगिराजजीने कहा, 'अच्छा, कामरान, जाओ! जबतक प्रमादसे बचे रहोगे, तबतक सुखसे राज्य करोगे।' कामरानने उस मृत मृगको पुनर्जीवित देखनेकी इच्छा प्रकट की। श्रीयोगिराजजीकी कृपादृष्ट पड़ते ही वह मृग उठकर जङ्गलमें भाग गया।

कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशों-के अनुसार कार्य करता रहा । अन्तमें फिर प्रमादी होकर अत्याचार करने लगा । श्रीयोगिराजजीकी भिक्य-वाणीके अनुसार बाबरके बेटे हुमायूँ ने काबुलपर घावा बोल दिया । कामरान पकड़ा गया और कैदमें उसकी ऑर्कें निकलवा दी गर्यो । उक्त घटना १६११ वि० की है ।

श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्ध-के प्रसिद्ध नगर नगरठडामें पहुँचे । वहाँका शासक मिर्जा-बाकी या। इसके मनमाने अत्याचारीं वहाँकी हिन्दू जनता वहुत तग थी । श्रीयोगिराजजीके उपदेशोंसे वहाँके हिन्दुओंमें कुछ नवजीयन सञ्चार होने लगा। यह बात वहाँके यवनींको असहा-सी हो उठी । अतः परस्पर सङ्घर्ष ग्रुरू हो गया । दरवारकी ओरसे तमाम हिन्दुओंको मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी। इन्कार करनेवालेको मृत्युका आलिङ्गन अनिवार्य था । नगरभरमें हाहाकार मच गया। तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी-के चरणोंमें जा उपस्थित हुई। श्रीयोगिराजजीने कहा कि 'डरो मतः प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे।' दूसरे दिन मिर्जावाकीने हिन्दुर्जीको बुलाकर कहा, 'तुम उस पागल फकीरके कहनेमें आकर क्यों व्यर्थ ही तलवारके घाट उतरते हो, शीघ ही मुसलमान वन जाओ।' उक्त वार्त श्रीयोगिराजजीके पास भी पहुँच गर्यी । उन्होंने कहा, 'कोई वात नहीं, शीघ ही पता चल जायगा कि पागल कौन है।' इसके दूसरे ही दिन मिर्ज़ा पागल हो गया ! उसने अपनी ही कटारसे अपना अन्त कर लिया। उक्त घटना

१६४२ वि॰ की है। इस तरह श्रीयोगिराजजीकी कृपासे बहाँके हिन्दुओंके दु.खोंका अन्त हो गया। नगरठहामें आज भी योगिराज श्रीचन्द्रजीका एक मन्दिर है, जिसकी पूजा छोग बड़े भक्तिभावसे करते हैं।

इसी तरह काश्मीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी श्री-योगिराजजीकी कृपासे हुई थी। वहाँकी ब्राह्मणजनतापर अत्याचारोंकी आँघी सी आ रही थी । उन दिनोंमें काश्मीरका शासक यसूत्र था। श्रीयोगिराजजी वहाँ पहुँचे। यह शुभ समाचार मिलते ही, स्थानीय त्राक्षणजनता दर्शनार्थ आने-जाने लगी । वहाँके भूदेषींकी अनन्य श्रद्धा एव अटल विश्वासपर प्रसन्न होकर श्रीयोगिराजजी प्रति-दिन उपदेशामृतकी वर्षा करने लगे । विपश्ची वर्मीपदेशकों-ने इस ज्ञानयज्ञमें विन्न डालना चाहा । शासककी सहायतासे सङ्घीर्ण-हृदय यवनींने घर्मप्रेभी ब्राह्मणींके नाकों दम कर दिया। वे सव मिलकर श्रोयागिराजजीकी सेवामें उपस्थित हुए । उन्होंने कहा, 'मत डरो, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर रहे हें। याद रक्खो, वह भी समय आनेको है, जब यहाँ शुद्ध हिन्दू राज्य 🕸 र्स्यापित होगा । धर्मरक्षाके लिये यदि सर्वेख भी देना पढ़े तो अपना अहोभाग्य समझो। जाओ शासकोंसे कह दो-हमारे गुरु महाराज आजकल यहाँ पघारे हुए हैं। आप यदि उन्हे इस्लाममें ले आवें, तो हम सव अनायास ही मिल जायॅगे ।' यह सुनकर ब्राह्मण-मण्डलने वैसा हीकिया। दूसरे दिन यक्त्वने श्रीयोगिराज-जीको अपने दरवारमें ले आनेके लिये अपने मन्त्रीको भेजा । श्रीयोगिराजजीके पवित्र दर्शन करते ही मन्त्रीके विचार वदल गये । वह उन्हें बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिचे देखने लगा । उसके देखते देखते श्रीयोगिराजजीने अपने प्रज्वलित अग्निकुण्डमेंसे एक जल्ती हुई लक्ड़ीको उठाकर जमीनमें गाइ दिया। वह तत्क्षण एक हरे-भरे एव वड़े सुन्दर वृक्षकी 🕇, यकलमें वदल गयी। यह अचम्मा देखकर चिकत हुआ मन्त्री दरवारको लौट गया । उक्त घटनासे प्रभावित होकर यक्त खय श्रीयोगिराजजीके चरणोंमें उपस्पित हुआ और मूर्लोके लिने धमा-प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा,

'वक्व, अव पश्चात्ताप करनेसे क्या लाभ है ? प्रमुके दरवारमें तुम शासनके अयोग्य ठहराये जा चुके हो । अतः यहाँका शासन अव अधिक दिन तुम्हारे हायमें नहीं रह सकता ।

एक बार श्रीयोगिराजजी चम्बाके पहाड़ों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल वे रावीके दूसरे तटपर जाना चाहते थे। जा उन्होंने अपने शिष्यसे एक नौका बुलानेको कहा, तब वहाँ किसीने कहा, 'महाराज, महात्माओंको नामकी क्या आवश्यकता है? वे तो खयमेव नावरूप होते हैं। आपके पूर्वज श्रीरामने तो पानीपर पत्यर तैरा दिये थे, क्या आप एक शिलाकी नावसे पार भी नहीं जा सकते !' श्रीयोगिराजजीने अपने पूर्वजोंकी प्रसिद्ध घटनाओंको तत्य सिद्ध करनेके लिये एक बड़े भारी पत्थरको उठाकर पानीमें फैंक दिया। पत्थर तैरने लगा। श्रीयोगिराजजी उसपर वैठकर पार चले गये।

अन्तमें हम इन शब्दोंके साथ यह लेख समाप्त करते हें कि श्रीचन्द्रजी महाराजका पवित्र जीवन योगकी समस्त सिद्धियोंसे परिपूर्ण था l यवनाक्रान्त हिन्दूधर्मकी रक्षाके **लिये ही आपका अवतार हुआ या। आपके आदर्श** जीवनकी अधिक एव पूर्ण घटनाएँ अन्य प्रन्योंमें लिखी हैं। पाठक वहाँ खेच्छानुसार पढ़ सकते हैं। अपनी अद्भुत योगिसदियोद्वारा आपने जो हिन्दूधर्मको रक्षा की है उसके लिये हिन्दूजाति यावचन्द्रदिवाकरौ आपकी ऋणी रहेगी । वैसे तो आपके मन्दिर सहस्रों नगरों और गाँबोंमें विद्यमान हैं, पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हैं-काश्मीर-में श्रीनगरस चुनारमन्दिर, सिन्धमें नगरठहा, सीमाप्रान्तर्मे पेशावर-नगरस्य प्रसिद्ध श्रीचन्द्रमन्दिर, काबुलमें वर्तमान श्रीचन्द्रछप्पर और पजावमें वारठमठ । इन खानोंकी यात्रा करना हर एक हिन्दूका परम कर्तव्य है। यदि श्रीयोगिराज-जी चाहते तो हिमालयकी एकान्त गुफाओंमें अपना सारा जीवन विता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने योगके अद्भुत चमत्कारोद्वारा हिन्दूधर्मकी प्रशंसनीय रक्षा की । अतः इम सवका यह परम कर्तव्य है कि इम उनके पवित्र चरणीमें अदाके फूल आजीवन चढ़ाते रहें ।

३ वर्तनान काश्मीर हिन्दू-राज्य श्रीयोगिराजजीकी कृपाका
 फळ है।

<sup>†</sup> वह यही पेड़ है जो आज श्रीनगरके प्रसिद्ध प्रताप-वागरें—श्रीचन्त्रचुनार नामसे प्रसिद्ध है। वह गृक्ष वहाँ अव भी मीजूद है। श्रीनारकी चनता इसे बहुत पूजती है। यह मुझ छे उकने सब अपनी आँखो देखा है।

दैवात् उसी वर्ष अकवरकी सेनाने काश्मीरकी जीत लिया
 और उसे देहलीके राज्यमें शामिल कर लिया .

<sup>†</sup> रस छेखके छेखक महोदयका नाम छेखके साथ ठिखा न रहनेसे नहीं छए सका।

# योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी और योगिवर श्रीप्राणनाथजी महाराज

( लेखक-शीरणछोड़वीरजी )

श्रीनिजानन्द सम्प्रदाय (प्रणामो मत) के संस्थापक महान् योगिराज श्रीदेवचन्द्रजीका पुण्य जन्म मारवाङ्-की सीमापर सिन्ध देशमे उमरकोट नामक गाँवमें विक्रम सं० १६३८ के आश्विन शुक्त १४ को हुआ था। इनके पिताका नाम मतु मेहता और माताका कुँवरवाई था। आप जातिके कायस्थ थे।

सत्रह वर्षकी अवस्थामें आपको वैराग्य हुआ और आप कच्छ देशकी तरफ चल पड़े। उस समय कच्छ देव-मन्दिरों और उच्च कोटिके साधु-महात्माओंका केन्द्र-स्थान था।

सिन्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक दिन रातके समय आँबीके कारण पगडण्डीके निशान कहीं नहीं मिले। उस समय देवचन्द्रजी बहुत चिन्तामें पड़े। अकस्मात् इन्हें एक अलौकिक स्वरूपके दर्शन हुए, उसने इन्हें साहस दिलाकर इनकी गठरी उठा ली और राह दिखाते हुए आगे-आगे चलना ग्रुरू कर दिया। कुछ ही समयमें कच्छ नजदीक दिखलायी देने लगा और वह 'स्वरूप' गँठरी सौंपकर कहीं अहश्य हो गया। उसके अहश्य होते ही इनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वैराग्यके साथ ही प्रेम और आशाके भाव भी मनमे उत्पन्न हो गये।

कच्छमें अनेक वर्षोंतक साधुसङ्ग करनेके बाद इन्होंने 'राषावल्लभी' महात्मा श्रीहरिदासजीसे दीक्षा ली और प्रेमाभक्तिके प्रभावसे अन्तमें भगवान् श्रीकृष्णके साक्षात् दर्शन प्राप्त किये।

कच्छसे आप जामनगरमें आ गये और वहाँ प्रेमा-भक्तिके सिद्धान्तोंका प्रचार करने लगे । जामनगरमें इहाणा जातिके श्रीकेशवरायके सबसे छोटे पुत्र महेराज ठाकुरको सर्वथा अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य बनाया। इन्होंका नाम आगे चलकर महात्मा श्रीप्राणनाथ-बी हुआ। देवचन्द्रजीके परम धाम पधारनेके बाद प्राणनाथजी महाराजने प्रेमाभक्तिका प्रचार किया । प्रायः समस्त भारत-में आपने दौरा किया । मुसलमान शासकींपर भी आपका बहुत प्रभाव पड़ा । सवत् १७४० में आप पन्ना पधारे । उस समय प्रसिद्ध महाराजा छन्नशाल पन्नामें राज्य कर रहे थे। छन्नशालजीने आपको सद्गुरु मानकर आपका शिष्यत्व स्वीकार किया। प्राणनाथजी पन्नामें छः वर्षतक रहे । आपका खान-पान और पहराव बहुत ही सादा था। सिर्फ दो घण्टे आप जमीनपर सोते थे। शेष समय रात-दिन भजनकीर्तन करने-करानेमें लगाते थे।

संवत् १७५१ आषाढ कृष्ण ४ को आप परम धाम पघारे । आपके प्रचारित प्रणामीधर्मकी भक्ति श्रीकृष्ण परमात्माके ११ वर्षके अक्षरातीत खरूपकी मानी जाती है। तीर्थस्थान—जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पन्ना उर्फ श्रीपद्मावतीपुरी माने जाते हैं। श्रीब्रह्मविज्ञानमास्कर, आनन्दसागर, आत्मनोष आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं।

## जैनयोगी आनन्दघनजी

( लेखक--श्रीअनेकान्तीजी )

ईसाकी सतरहवीं सदीमें श्रीआनन्दधन नामक एक महान् जैन अध्यात्मयोगी हो चुके है। इनका जीवन बाह्य प्रवृत्तियोंसे सर्वथा पराड्मुख और विलक्षण था। योगके विविध अर्क्कोंके सेवनसे इनका आत्मा समुत्यित और समु-ज्जवल हो गया था। बाह्य विषयोंसे इन्हें घृणा हो गयी, तब कहा जाता है कि ये एकान्त जङ्गलमें नियास करने लगे। इनके वेश, नाम, आकार, माषा और विचारोंमें किसी सम्प्रदायविशेषका कोई आग्रह नहीं रह गया था। यही कारण है कि जैनयोगी होनेपर भी इनके सैकड़ों पदों और भजनोंको सभी धर्मवाले साधु-सन्त और गृहस्य सम्प्रति गाते हुए देखे जाते हैं। बंगालके एक विद्वान्ने इनके जीवनपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। यहाँ हम इनका जीयन-चरित लिखनेमें असमर्थ हैं। इनके आध्या-त्मिक विचारोंके प्रतिविम्बलक्ष १०८ पद और 'जिन-चौवीसी' आदि प्रन्थ मिलते हैं, इनके पदोंमें योगियोंकी परिभाषा है। कवीर आदिकी मॉित इनके अनेकों पद वहुत ही गम्भीर और अस्पष्टार्थवाले हैं, जिन्हें समझनेके लिये विशिष्ट अनुभव और गुरुकी आवश्यकता है। अध्यात्मप्रेमी श्रीमान् बुद्धिसागर स्रिजी एव श्रीमोतीचन्द-माई सालीसीटरने इनके पर्दोपर विवेचन लिखे हैं। कल्याणके पाठकोंको यहाँ हम इनके एक पदका अमृता-स्वाद कराना चाहते हैं—

अवधू क्या सोवे तन-मठमें ।

जाग विलोक न घटमें ॥ अवधू ० ॥

तन मठकी परतीत न कीजे, ढाहि परे एक परुमें ।

हरूचरू मेट खबर के घटकी चीन्हें रमता जरूमें ॥ अवधू०॥

मठमें पच मूतका वासा, सासा धूत खबीसा ।

छिन-छिन तोरि चरूनको चाहे समझै न बौरा सीसा ॥ अवधू०॥

सिरपर पच वसे परमेसर घटमें सूच्छम वारी ।

आप अभ्यास रुखे कोइ विरुक्त निरसे छूकी तारी ॥ अवधू०॥

आसा मारि आसन घरि वैठे अजपा जाप जगावै ।

आनँदघन चेतनमय मूरित नाथ निरजन पावै ॥ अवधू०॥

## महात्मा ईसा

ईसामसीह ईसाई धर्मके आदिसस्थापक थे। इन्हें ईसाई लोग जगत्का त्राणकर्त्ता (Savior) तथा ईश्वरका पुत्र (Son of God) मानते हैं। इनका जन्म-तृत्तान्त अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। इनकी माता मेरी कुमारी ही यी जिसके गर्ममें इस पवित्रातमा (Holy ghost) ने अवतार लिया।

वचपनसे ही ईसा बड़े प्रतिमासम्पन्न थे । घर्म-प्रन्थोंके अध्ययन तथा ईश्वरप्राप्तिके साधनमें ही इनका सारा समय व्यतीत होता था । माता-पिताके प्रति इनकी अगाध भक्ति थी । इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका प्रचार किया । दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्प्राप्तिके हेतु जङ्गलमें जाकर एकान्तमं ध्यानमय रहने लगे। इस अवधिम योगाभ्यास करते हुए इन्हें पापी (Powers of Evil) से घोर समाम करना पड़ा, जिसमें ये अन्तमें विजयी हुए।

यहदियोंसे मत-भेद होने के कारण तथा उनके आक्रमण-से जवकर ये जेवजेलम भाग गये जहाँ गुप्तरूपसे इनपर वार किये गये । इन्होंने अन्येको दृष्टि दी तथा वेदयाओं और पतितोंका उदार किया । एक दिन ईसाने यहूदियों-को स्पष्टरूपमे दम्भी ( Hypocrite ) कहा, जिसके परिणाम-स्वरूप वे लोग इन्हें मार डालनेको मन्त्रणा करने लगे। उन लोगोंने इन्हें पकड़कर वन्दी कर लिया। अन्तमें ईसा-को कॉटोंका मुकुट पहनाकर इन लोगोंने स्लीपर लटका दिया । ईसाके हाथ और पैरमं जव निर्दयतापूर्वक कीलें ठोंकी जा रही थीं उस समय भी वे हत्याकारियोंकी मुक्ति-के लिये प्रार्थना कर रहे थे- 'हे पिता ! इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये अवोध हैं।' मरते समय भी महात्मा ईनाके चेहरेपर प्रसन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रदा और प्रेमके चाथ परमात्माकी प्रार्थना कर रहे थे। महात्मा ईसाने अपने उपदेशोंमें सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया है।

#### महात्मा जरशुस्र

महारमा जरयुत्र पारती धर्मके आदिसस्थापक थे। पारती धर्ममें इन्हें असाधारण देवातीत गुणसम्पन्न ईश्वर- व्यक्ति वतलाया गया है। ईसासे एक हजार वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। महारमा जरयुत्र एकेश्वर- वादी थे। जुन्दाअवस्ता पारिसयोंका आदि धर्मग्रन्थ है। पित्र चिन्तन, पित्र वाक्य और पित्र कार्य-इन तीन नियमोंका थे हदतासे पालन करते हैं।





श्रीगोरक्षनाथ मन्दिर, गोरप्पपुर

योगेशो योगविद्योगी योगिभ्येयपदाम्बुजः। योगिसिद्धिप्रदस्त्र्यक्षो गोरक्षो मोक्षदीऽस्तु नः॥

## श्रीमत्स्येन्द्रनाथ

हठयोगके आदिप्रवर्त्तक भगवान् आदिनाय भीराद्धर माने जाते हैं। इनके दो प्रधान शिष्य हुए-मत्स्येन्द्रनाथ और जालन्धरनाथ । कहते है, भगवान् शहर जन श्रीपार्वतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तव यह सुनते-सुनते समाधिस्य हो गयीं। तव विष्णुभगयान्ने मत्स्यके उदरमें प्रवेशकर श्रीपार्वतीजीकी जगर हैं कारी भरने लगे, जिसमे श्रीशङ्करभगवान् योगविषयक चर्चा वन्द न कर दें। श्रीराद्धरभगवान्का ध्यान जब इस ओर गया तव विष्णुभगवान् वालकरूपमें सामने प्रकट हो गये। कहते हें, यही मत्स्येन्द्रनाथके नामसे प्रसिद्ध हुए । स्कन्दपुराण तथा वृहन्नारदपुराणमें इनकी उत्पत्तिके विषयमे दूसरी ही क्या लिखी है। उनके अनुसार एक मछलीने एक वालकंको, जिसे अशुभ नक्षत्रमे उत्पन्न होनेके कारण माँ-वापने फैंक दिया था, निगल लिया । फिर शिव-पार्वतीका सवाद सुनकर वह वालक 'आदेश' 'आदेश' चिला पड़ा । माता पार्वेतीने उस वालकको उठा लिया । और मत्स्येन्द्रनाथ नाम रक्खा । शद्धरभगवान्से योगविद्या सीखकर इन्होंने फिर ससारमे इसका प्रचार किया। इन्हींको मिछदर या मछंदरनाथ कहते हैं।

'मत्स्येन्द्र-सांहता' नामक एक योगविषयक ग्रन्थ इनका मिलता है। इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनाथनी हुए।

कहते हैं, एक वार नैपालके राजा श्रीवसन्तदेवजी राज्यच्युत होकर श्रीगुरु मत्स्येन्द्रनाथजीकी शरणमे आये । श्रीगुरुके आशीर्वादसे उन्हें पुनः राज्यकी प्राप्ति हुई और उन्होंने श्रीमत्स्येन्द्रनाथजीको शिवस्वरूप मानकर उनके मन्दिरकी खापना की और नैपालके घर-घरमें उनकी पूजाका प्रचार किया । चित्रमें राजा श्रीमत्स्येन्द्रनाथकी प्रार्थना कर रहे हैं। नैपालके भोगमती नामक गॉवमें श्रीमत्स्येन्द्रनाथका प्रधान घाम है, जहाँ प्रतिवर्ष वैशाखमें तीन दिनतक उत्सव मनाया जाता है। श्रीमत्स्येन्द्रनाथकी सवारी बड़ी सज-घजके साथ निकाली जाती है।

## श्रीजालन्धरनाथ

कहते हैं, शिव-पार्वतीने एक बार एक शिशुको समुद्रमें बहते हुए देखा और उसे उठा लिया। श्रीशिवजीने कृपाकर उसे योगकी दीक्षा दी और वहीं ३—४

बालक जालन्धरनाथके नामसे विख्यात हुए। यह वर्ते ही सिद्ध महात्मा हुए। कहते हैं, राजा गोपीनन्दने एक वार रज होकर कुओं खोदवाकर उसमें इन्हें उाल दिया और उपरसे मिट्टी और लीद भरवा दी। वरसों वाद जब इनके शिष्यके आनेपर गोपीनन्दने इन्हें वाहर निकलवाया तब यह पहलेंसे भी सतंज होकर निकले। मिट्टी और लीदका शरीरमें कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ या। इनके सम्प्रदायमें गोपीनन्द, भर्नुहीर आदि कितने ही योगी तथा मैनावती (गोपीनन्दकी माता), लीलावती आदि अनेकों योगिनियों हो गयी है।

## योगिराज श्रींगोरखनाथ

एक बार गुरु मत्स्येन्द्रनाथ घुमते-फिरते अयोध्याके पास 'जयश्री' नामक नगरमं गये । वहाँ वह भिला माँगते हुए एक त्राह्मणके घर पहुँचे। त्राह्मणीने बढ़े आदरके साथ उनकी सोलीमें भिक्षा डाल दी । त्राह्मणीके मुखपर पातिवतका अपूर्व तेज था । उसे देखकर मत्स्येन्द्रनाथको वड़ी प्रसन्नता हुई। परन्तु साथ ही उन्हें उस सतीके चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी। जन उन्होंने इसका कारण पूछा तो उस सतीने नित्सकोच-भावसे उत्तर दिया कि सन्तान न होनेसे संसार फीका जान पड़ता है। मत्स्येन्द्रनाथने तुरन्त जोलीसे थोड़ी-सी भभूत निकाली और ब्राह्मणीके हाथपर उसे रखते हुए कहा, 'इसे खा लो, तुम्हे पुत्र प्राप्त होगा।' इतना कह वे तो वहाँसे चले गये। इघर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन स्रीने जत्र यह वात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा-कर उसे मभूत खानेसे मने कर दिया। फलस्वरूप उसने भभूत एक गड्ढेमे फेंक दी। वारह वर्ष वाद मत्स्वेन्द्रनाथ उधर पुनः वापस आये और उन्होंने उस घरके द्वारपर जाकर 'अलख' जगाया । ब्राह्मणीके बाहर आनेपर उन्होंने कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो गया होगा; देखूँ तो, वह कहाँ है ! यह सुनते ही वह स्त्री घवरा गयी और उसने सब हाल कह दिया। मत्स्येन्द्रनाथ उसे साथ ले उस गड्ढेके पास गये और यहाँ 'अलख' शब्द किया। उसे सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुञ्ज बालक वहाँ प्रकट हो गया और मत्स्येन्द्रनाथके चरणोंपर सिर रखकर प्रणाम करने लगा। यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे प्रसिद्ध हुआ । मत्स्येन्द्रनाथने उस समयसे वालकको साथ ही

रक्ला और योगकी पूरो शिक्षा दी। गोरखनायने गुरूपदिष्ट मार्गडे जावना पूरी की, और खानुभवते योगमार्गमें और भी उन्होंने का। योगजावन और वैरा यमें वे गुरुते भी आगे वह गरे। योगवलते उन्होंने चिरखीव-स्थितिको प्राप्त किया।

गोग्छनाथने दो प्रवान शिष्य हुए—गैनीनाथ या गैनीनाथ और चर्पटीनाथ । इनके नाथ-सन्प्रदायमें निकृत्तिनाथ, जाने बर आदि और भी कई सिद-महात्मा हो गये हैं।

गोरस्तनाथ देवल योगी हो नहीं थे, वर वहे विद्वान् और पवि भी थे। उनके गोरस्तकस्प, गोरस्तकहिता, गोरस्तकद्वनाम, गोरस्त्रस्तक्स, गोरस्तिपिष्टिका, गोरस्त्रगीता तथा विवेकमार्वण्ड आदि अनेक प्रन्थ चस्कृत-मापाम निल्ते है। हिन्दीमें भी उनकी बहुत-को प्वविताएँ निल्ती है। श्रीनत्त्येन्द्रनाथकी तरहश्रीगोरत्तनाथको भी नैपालके लोग बड़े आदरकी दृष्टिवे देखते हैं और इन्हें श्रीपग्रुपितनाय-वीका अवतार मानते हैं । नैपालके भोगमती, भातगाँव, मगसली, चौबरा, त्वारीकोट, पिडठान इत्यादि कई सानोने उनके पोगाश्रम हैं । आज भी नैपालराज्यकी मुद्रापर एक ओर 'श्रीश्रीश्रीगोरत्तनाथ' लिखा रहता है। गोरत्तनाथजीके शिष्य होनेके कारण ही नेपाली गोरला' कहलाते है। गोरत्तपुरमें, कहते हैं, उन्होंने तपस्या की यी। यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है। जहाँ दूर-दूरते नेपाली यात्री बहुत आया करते हैं। गोंडा जिलेके पाटेकरी नामक स्थानमें भी उनका योगाश्रम तथा महाराष्ट्र-यान्तमें ओढ्या नागनायके पात उनकी तपस्थली है।

#### योगी गोरखनाथजी

#### [ इहानी ]

(ञ्चक-श्रीस्वनाराइन वित्रगुप्त)

एक वनवीर वटाटोप जगलमं, एक वरगदके नीचे, योगी गोरखनायजी वैठे थे। उत्त समय उनकी दृत्ति अन्तर्जगन्म विचरण कर रही थी और वह अपने-आप अपने आपेसे वातचीत कर रहे थे। तवतक मारतस्त्राट् नवपुत्रक महाराज नरथरीजी (मर्तृहरी) एक काले दिरनके पीछे थोड़ा दौड़ाते हुए उत्तर आ निकले। योगी गोरखके पीछे खड़े होकर महाराज उनकी खुदमस्त्रीकी वार्ते सुनने लगे।

गेरब-दुआ मॉग ! दुआ कर ! दुआ के जनीनतक फट जाती है और आसमानतक उड़ जाता है। जिस फामफो कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती है। प्राथना कर—प्रार्थना !!

नरपरी-( मनमे ) कोई नहारमा माल्म पड़वा है।

देशन-अगर त् उसको देख छेगा तो उसके परदेमें परदा दी तथा रह जायगा १ विचित्र परदा तो इसीछिते यनाया गता दें कि उसको कोई देख न छे ?

मरमां-इंदि नचनानी जान पहला है।

भरित्यत्र जनत् परमामामें है। परमामा नुसमें देव मर्यामा पहार्द्धा न परमामाने दे नरघरी-अवकी दक्ता दूनकी मसकी । जीवात्ना और नहात्मा दोनों ही परमात्माके भीतर रहते हैं, जैसे तारे और चाँद आसमानके भीतर रहते हैं।

गोरख-राक्तिकी उपासना करनेवाले 'रावण' वन जाते हैं और शिवकी उपासना करनेवाले 'राम' वन जाते हैं ।

नरघरी-इंच हिंचावंचे में एक 'रावण' हूं ? क्योंकि राजा होता है शक्तिका उपासक ।

गोरल-इस विद्याल भ्गोलमें तत्र स्त्रियाँ-ही-स्त्रियाँ हैं। उनकी इच्छा है कि जमीनपर सो रहे सो एक औरत बनकर।

नस्यरी-यह वात समझमें नहीं आयी । यह आदमी कुछ 'सनकी' भी माल्म पड़ता है ।

गोरख-इस नियाल भ्गोलमें स्व पागल-ही-पागल रखे हैं। अगर कोई होशमें आने लगना है तो उसे पागल लोग पागल कहने लगते हैं, क्योंकि वे खुद पागल हैं!

नरपरी-समी पागल हैं ? अबकी फिर इसने 'बक्द' भरी ' मालून होता हैं कि विचार करते-करते यह आदमी पागल' हो गया है। गोरख-जमीन कहती है कि मै वड़ी और आसमान कहता है कि मैं वड़ा । औरत कहती है कि मैं बड़ी और मर्द कहता है कि मैं बड़ा । वास्तवमे न जमीन वड़ी और न आसमान वड़ा । वड़ी है—भूल—िक जो दोनोंको ~ 'अहमक' वनाये हुए है ।

मरथरी-क्यों जी ? तुमने इधर कोई काला हिरन देखा था ?

गोरस-में यहाँ नहीं रहूँगा ! जहाँ सब अन्धे-ही-अन्धे हैं, वहाँ में नहीं रहूँगा । जहाँ सब पागल-ही-पागल है, वहाँ में कैसे रह सकूँगा ? जिस गाँवके सब लोग नशेवाज है, उस गाँवमें मेरा गुजारा कैसे होगा ? नहीं – नहीं, औरतों- के शहरमें मेरा निवास नहीं रह सकता ।

नरथरी-क्यों जी ! तुम कौन हो ? मेरी बात नहीं सुनते ?

गोरब-आपकी अप्रकाशित 'विधान' नामक नाटक-पुक्तकमे दो भाग है ? एक-'दु:खान्त नाटक' और दूसरा 'सुखान्त नाटक'। दु:खान्त नाटक पहले खेला गया और सुखान्त नाटक वादको खेला जायगा। परन्तु इस दु:खान्त नाटकका अन्तिम परदा कव उठेगा ? इसकी समाति किस संवत्में होगी ? ऐसा न हो कि आप 'सुखान्त' का समय भूल जावें! आपमे चाहे कोई अवगुण न हो, किन्तु भूलका अवगुण तो है ही ?

भरयरी-क्यों जी। यहाँसे कोई गाँव नजदीक है ?

गोरस-यह धरतीका देश वहुत वड़ा है। यह विशाल धरतीका देश, पानीके देशके वीचोबीच सो रहा है और पानीका देश—आगके देशमें हिलोर भर रहा है, तो भी इस धरतीपर रहनेवाले समस्त 'कीटाणु' वेफिकीके इन्तजाम सोच रहे है—निधड़क धूम रहे है सव निशाचर।

भरपरी-प्रापाल मालूम होता है। मै पूछता हूँ आगरेकी बात और देता है दिछीकी खबर। शाम हो रही टै और उस ट्रिनका पता नहीं।

× × × ×

तरतक गोरसनाथजीका वह पाल्तू काला हिस्न वहाँ आ पर्टेना जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे ये। महाराजने एक तीर चला दिया और हिस्न मस्कर पूर्व योगिवर गोरखनाथजीकी गोदीमें गिर पड़ा। उनकी चित्तवृत्ति अन्तर्जगत्से हटकर इस बाहरी जगत्मे आ गयी । हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने महाराजसे कहा—

गोरख-तुम कौन हो ?

मरथरी-भारतके उदय-अस्तका मै राजा हूँ।

गोरख-भारतका उदय जव होगा तव होगा--- तुम्हारा अस्त तो आज हो जायगा।

भरथरी-क्यों ?

गोरख-इस निरपराध और पालत् हिरनको क्यों मारा ? मरयरी-मैं राजा हूँ !जिसको चाहूँ मार्ल !

गोरख-मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो! शूर नहीं, क्र हो।

भरथरी-तुम्हारे न माननेसे क्या होता है ?

गोरख-हमारे न माननेसे तुम राजा रह कैसे सकते हो ? मरथरी-अच्छा ?

गोरख-और नहीं तो ?

मरघरी-क्या करोगे मेरा-तुम ?

गोरख-जो तुमने हिरनका किया-ठीक वही !

मरघरी-तुम्हारे पास हथियार तो कोई है ही नहीं। फिर नुझको मारोगे कैसे !

गोरल-हथियारसे मारा करते हैं हिंजड़े लोग। हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआसे जमीनतक फट जाती है, तुम्हारा फट जाना कौन वड़ी वात है?

मरथरी-क्या मैंने कोई अपराध किया है ?

गोरख-बड़ा भारी।

मरथरी-क्या ?

गोरख-मार वही सकता है कि जो जिला भी सकता हो। जो जिलाना नहीं जानता उसको मारनेका हक नहीं है—हुक्न नहीं है—कानून नहीं है।

मरथरी-मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता। यह वात प्रकृतिके नियमसे विरुद्ध है।

गोरत-प्रकृतिके नियमोंको तुम क्या जानोते ? प्रकृतिका नाम ही तुन लिया या उत्ते कभी देखा भी ? विष खानेचे आठमी मर जाता है, परन्तु शहरजी विष खाकर अनर हो गये। विना जड़का कोई पौघा नहीं होता, विन्तु अनरवेल विना मूलके ही फूलती है। सम्भव और असम्भव दोनों नियमोंकी नियमावलीकी माला वो प्रकृति पहिने हैं उसका नाम ही सुन भगे हो या कुछ जानते भी हो?

नरथरी-मुझे पुरसत नहीं जो ज्यादा वकवाद करूँ। हिरनको लेकर राजधानी लौटना है।

गोरख-हिरनको छेकर १ हिरनको छोड़कर ही राजधानी चले जाओ तो मे जानूँ ? विना इसको जीवित किये तुम एक 'डग' नहीं रख सकते । राजधानीमें नहीं जाओगे तो छुरवानीमें जरूर जाओगे । हजार वातकी एक वात यह कि इसे जीवित करो या मरनेको तैयार हो जाओ ।

नरयरी-तुम हो कौन ?

गोरख-पविषक्को वनाने और विगाइनेका खेल राजा छोग खेला करते हैं । हम योगी वह लोग हैं जो राजाओंके वनाने-विगाडनेका खेल खेला करते हैं । मरथरी-क्या तुम इस हिरनको जीवित कर सकते हो? गोरब-अगर जीवित कर दें तो !

नर्थरी-तो भारतका सम्राट् तुम्हारा गुलाम हो जायगा।

गोरत-काञ्चन, कामिनी और कीर्तिकी आपात-क्मनीय त्रिन्ति राजपाटको छोड़कर नम्रता, ब्रह्मचर्य और त्यागकी आपात-भयावनी त्रिन्ति भक्तिमार्गमें आ जाओगे?

नरवरी-जरूर था जाऊँगा ।

अमरिवदा या प्राणकलाके एक आचार्य गोरखनायजीने उसी क्षण मरे हुए हिरनको सचमुच जिला दिया ।

गोरत-राजा मरयरी !

मरयरी-वावा मरथरी कहो-वावा !
गोरत-राजा वड़ा कि योगी ?

नरवरी-राजा केवल मार चकता है, पर योगी मार भी चकता है और जिला भी चकता है ॥



## योगी भर्तृहरि

ये उज्जैनके प्रिंद राजा महाराज विक्रमादित्यके चौतेले भाई थे। पहले यही उज्जैनके राजा थे। एक समय विक्रमादित्य नाराज होकर घरने निकल गये थे। इघर पीछने भर्तृहरिने अपनी रानीकी दुर्श्वरित्रवाकी वार्ते देखीं। वर्त इन्हें नजारके भोगोंने नैराग्य हो गया। कहते हैं, इन्होंने काशीमें आकर गुरु गोरखनायजीने नंत्यानकी दीला ली और आगे चलकर महान् निद्ध योगी हुए। इनके शृङ्कारशतक, नीतिशतक और वैराग्यशतकनामक चौ चौ शोकोंके वीन प्रम्य प्रनिद्ध है। ऐसा ही एक विज्ञानशतक और है। पहले तीन प्रन्योंका अनुवाद केंच, लेटिन, जर्मन और अक्तरेजी भाषामें भी हो चुका है। ब्याकरणके भी आप बढ़े पण्डित थे। इनका वाक्यपदीय और हरिकारिकासूत्र प्रनिद्ध है। महाभाष्यदीपिका और महाभाष्यित्रिपदीब्याख्या नामक दो प्रन्य आपके और वतलाये जाते हैं। कोई-कोई इन्हें योगवलने अगर मानते हैं।







# first springly solved



महात्मा वामाक्षेपा



महात्मा विजयक्रण सोम्बर्



स्वामी महानन्दगिरि पिताजी महाराज



श्रीमत्पूर्णानन्य स्वामी



श्रीनरोत्तमयावाजीके गुरुदेव



योगिराज योगानन्दजी

# योगिवर श्यामाचरण लाहिड़ी

( लेखक-प० श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल )

काशीके परम श्रद्धास्पद श्रीश्यामाचरण लाहिङ्शी महाशय एक उच कोटिके राजयोगी हो गये है । श्रीमद्भग-बद्गीतामें योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हैं, वे सव उनमें पूर्ण विकसित दिखायी देते थे। उनकी बातचीत, वेश-भूषा, आचार-व्यवहारमे कहीं लेशमात्र भी आडम्बर नहीं था। वे सन्यासी नहीं थे, स्त्री-पुत्र-परिवारके साथ सत्तारमें रहते थे, जीविकाके लिये कार्य करते ये और फिर भी जलस्थित पद्मपत्रके समान सदा पूर्णरूपसे निर्लिप्त दिखायी देते थे। कोई दुःख, कोई कष्ट, कोई विपत्ति उन्हें स्पर्श नहीं करती थी-उनका हृदय, जो देवताके साथ घनिष्टतासे मिला हुआ या, उसका अतुल आनन्द उनके मुखमण्डलको बराबर मधुर प्रभासे आलोकित रखता था। उनके चारों ओर यद्यिप सैकड़ों कामोंकी घटा लगी रहती थी, कर्मरूपी वर्षो हुआ करती थी, विजली तड़का करती थी, फिर भी उनका अन्तःकरण अभ्रभेदी गिरि-शिखरकी तरह ज्ञानकी प्रभा और शान्तिकी स्निग्ध किरणीं-से निरन्तर समुज्ज्वल रहा करता था । अहङ्कार और आत्मगौरवकी भावना तो उन्हें छूतक नहीं गयी थी। वह इतनी नम्रतापूर्ण वाणीसे अपनेको सदा ढके रखते कि लागोंको उनके महत्त्व अथवा अपूर्व योगैश्वर्यंका पता ही नहीं लगता था। वे अपने शिष्योंको सदा यही उपदेश दिया करते कि 'अपनेको सबसे आंघक छोटा समझो।' वे बड़े ही अल्पमाषो थे; परन्तु जो दो-चार वातें उनके मुँहसे निकलर्ती वे उनके अन्तर्निहित गभीर ज्ञानकी परिचायक होती थीं । उनका प्रेम विश्वव्यापी था, वे भी अन्यान्य महापुरुषोंकी भाँति लोककस्याणकी चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अन्य प्रकारकी थी। वे चुपचाप घरके एक कोनेमे बैठकर आत्मध्यानमें मम रहा करते थे और जो कोई उनके पास आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गका उपदेश देते थे। भक्तोंके सामने कभी-कभी गीताके गृढ रहस्यकी व्याख्या किया करते थे । इस तरह उन्होंने विभिन्न

स्थानींसे आये हुए सैकड़ी पथभ्रान्त जीवोंको सुपथपर लगाया, कितने ही न्यथित, रोगपीडित न्यक्तियोंको रोग दूर करनेका उपाय वतलाया, कितने कठिन प्रभोका उत्तर देकर असख्य प्राणियोंकी शकाका निवारण किया। फिर भी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाहा नहीं!

उनका जन्म निदया जिलाके घुरनी नामक गाँवमें हुआ था। परन्तु बचपनमे ही वे माता-पिताके साथ काशी आ गये और वहीं उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई तथा यहीं सरकारी नौकरीमें लग गये। एक बार प्रायः ३४-३५ वर्षकी उम्रमं सरकारी कामसे रानीखेत गये। यहींपर उनकी मुलाकात अपने गुरुसे हुई। गुरुक्तपासे उन्हे अपने पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी और थोड़े दिनोंमे ही उन्होने साधनासम्बन्धी सारी वाते जान ही नहीं लीं, वर योगियोंकी बहुत ऊँची स्थिति प्राप्त कर ली। जब गुरुने देखा कि शिष्यका काम पूरा हो गया तव उन्होंने कहा कि अव तुम इस स्थानसे चले जाओगे। वास्तवमें उसी दिन उन्हें अपने अफसरका पत्र मिला। श्रीदयामाचरणजी-ने चाहा कि नौकरी छोड़कर सदाके लिये गुरुचरणोंमें आश्रय लेल्रॅ, परन्तु गुचने कहा कि ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं । अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। मेरे साथके इन साधकोंका भी भार अब तुम्हींपर है। नौकरी करते हुए साधनपथपर लगे रहो और 'ऐसे मुमुखु साघकोंको इस योगमार्गकी शिक्षा देकर लोककल्याण करते रहो । गुरु-आज्ञाको उन्होंने शिरोधार्य किया और तदनुरूप ही कार्य करते रहे। नौकरीसे पेन्दान मिलनेपर वे पुनः काशीमें ही आकर रहने लगे। यहींपर लगभग ७०-७३ वर्षकी उम्रमे उन्होंने स० १८९५ में ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त किया। बगाल, विहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त इत्यादि भागींर इनके बहुसख्यक शिष्य पाये जाते है कि

<sup>\*</sup> श्रीसान्याल महोदयका यह लेख वहुत वडा था स्थानाभावके कारण उसका केवल साराशमात्र यहाँ दिया गय है।—सम्पादक

## परमहंस श्रीरामकृष्णदेव

परमहस श्रीरामऋषादेव वगालके एक वहुत वडे महातमा हो गये हैं। उनका जन्म १८ फरवरी, सन् १८३६ ई० को हुगली जिलेके कामारपूकुर नामक गाँवमे एक सत्यपरायण धर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमें हुआ । मॉ-वापने उनका नाम गदाघर रक्खा। बालक गदाघरमें जन्मसे ही बहुत मुलक्षण देखे जाते थे। उनकी दुद्धि तीश्ण थी; द्यात्रोंके अवण, साधु-सेवा और सत्सग आदिमें उनका वडा मन लगता था। प्राय नौ वर्षकी उम्रमे यजीपवीत-सत्कार होनेके वाद उन्हें कलके इप्टेब भगवान श्रीरामचन्द्र-जीं की पूजाका भार सौंपा गया। वे वड़े प्रेम और अखासे पूजा किया करते। पूजाके समय वह यही समझते कि मैं साञ्चात् मगवान्की पूजा-अर्चा कर रहा हूँ और इस तरह वह घटों ध्यानमे वैठे रहते। धीरे-धीरे उनका मन पूजा-पाठ और भजन-कीर्तनमें इतना रम गया कि उन्होंने पढ़ना-लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यह दशा देखकर उनके वड़े भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कलकत्ते ले आये। परन्तु यहाँ भी गदाघरका मन पढने-लिखनेमें नहीं लगा । भाई-के बहुत कटने-सुननेपर एक दिन उन्होंने त्पष्ट ही उत्तर दे दिया, 'दादा । मुझे ऐसी विद्या पढनेकी इच्छा नहीं जो केवल पेट भरनेके लिये ही काममें आवे, में तो वह विद्या प्राप्त करना चाइता हूँ जिससे नित्य तृप्तिकी प्राप्ति हो ।' निदान भाईने उन्हें कुछ कहना-सुनना छोड़ दिया ।

रामकुमार पीछे कलकत्तेकी रानी रासमणिके दक्षिणेबरके काली-मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हो गये। गदाधर भी
उनके साथ ही वहाँ रहते थे। रानी रासमणिके जामाता
मयुरावायूकी दृष्टि इनपर पड़ी। उनकी इच्छा हुई
कि ये भी पूजा-कार्यमें सहायता दें। अतएव उन्होंने
गदायरकों 'माँ काली' की पूजाके लिये नियुक्त कर दिया।
पहींचे गदायरकी सुख्य साधना छुक हुई। वे वड़ी
शदा-भक्तिके साथ पूजा करने लगे। वे नृतिकों मृति
नहीं, वर साक्षात् चिन्मय आदा-द्यक्ति समझते थे।
ये उनकी चैया-पूजामें दतने निमम्न हो आते थे कि कभीकभी उन्हें गत्यान निल्ह्ल नहीं रहता था। कभी-कभी
पूजाका उन भी भूल जाते, आरती करनेमें समयका दृष्ठ
भी प्यान रहता, कभी पूजा-पाट छोड़ घण्टों ध्यानम
पह रहते। यहाँतक नीयत आ गयी कि लोग उन्हें पागल
समसो को, परन्द रानी रासमणि और मथुरायाव् उन्हें

ख्व समझते ये, उन्होने कभी उनकी साधनामें वाधा नहीं दी, विल्क यथासाध्य अपनी ओरसे वरावर सहायता पहुँचानेकी ही चेष्टा करते रहे । अतएव गदाधरकी साधना दिन-पर-दिन विकसित होती गयी। वे मॉ कालीके दर्शन-के लिये ब्याकुल हो उठे। रात-दिन भूख-प्यास और निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने लगे और मॉके, भगवान्के विरहमें छटपटाने लगे। उन्होंने भगवदृदर्शनमें जिन-जिन वार्तोको वाधक समझा, उन्हें कटोर तपस्या करके अपने अन्दरसे निकाल दिया। हर तरहके अभिमानको दूर किया, घनकी कामनाको इस तरह अपने अन्दरसे दूर किया कि द्रव्यके छू जानेपर उनके शरीरका चमड़ा समाधि-अवस्थामें भी सङ्कवित हो जाता था, इसी तरह काम-वासना आदि समस्त विकारोंको नष्टकर शरीर शुद्ध कर लिया । फिर भी जब माताके दर्शन न हुए तो उनके हृदयकी वेदना असहा हो उठी और एक दिन अत्यन्त कातरस्वामें माताके सम्मुख जाकर रोते हुए वोले—'माँ। तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं आती १ तेरे दर्शन विना यह जीवन ही व्यर्थ है। उस जीवनसे ही क्या लाभ जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिके दर्शन न हों १<sup>१</sup> इतना कहते-कहते उनकी दृष्टि अचानक मन्दिरमें रक्खी हुई एक तलवारपर जा पड़ी। उन्होंने झट उसे उठा लिया और अपना सिर काटकर माताके चरणोमें चढ़ानेहीयाले थे कि तत्क्षण माँ भगवती प्रकट हो गर्यी और उन्होंने अपनी दिव्य ज्योतिसे उन्हे आच्छादित कर लिया । गदाघर वेहोश होकर गिर पड़े ।

गदाघरके पागलपनकी यात सर्वत्र फैल गयी। वर्डे भाई और माँको वड़ी चिन्ता हुई। अतएव उन्होंने गदाघरको ससारमें जकड़नेके लिये सन् १८८५ ई० में शारदामणि नाम्नी एक पञ्चवर्षीया वालिकाके साथ उनकी शादी कर दी। परन्तु गदाघर माताके भक्त थे और स्त्रीमात्रको माताके रूपमें ही देखते थे। उन्होंने शारदामणिके साथ भी वह भाव रक्खा। परमसीभाग्यवती देवीस्तरूपिणी शारदामणिने भी पतिके भावमे कोई वाघा नहीं खड़ी की और पीछे वे भी उन्होंके मार्गपर आ गर्या। पतिदेवकी आजा और उपदेशके अनुसार चलकर वे भी अच्छी गतिको प्रात हुई।

गटाघरने अपने जीवनमें प्रायः सभी शास्त्रोक्त साधन पर्योका अनुसरण किया, यहाँतक कि मुसलमानवर्म और



रामकृष्ण परमहंस



स्वामी विवेकानन्द



प्रभु जगद्दन्धु



स्वामी शारदानन्द

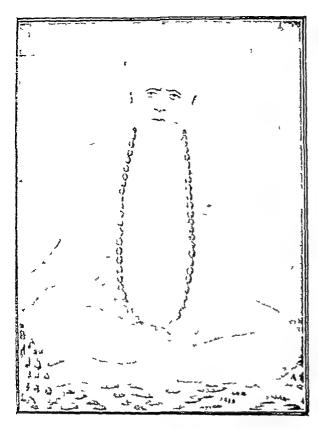

तैलंग स्वामी



स्वामी विद्युद्धानन्द



स्वामी भास्करानन्द



महात्मा मगनीरामजी

ईसाईघर्मके अनुसार भी साधना की और सब साधनाओं में सिद्धि प्राप्त की। जब उन्होंने वेदान्त-शिक्षा प्राप्त करने के लिये सन्यासकी दीक्षा ली तब उनका नाम 'रामकृष्ण' पड़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए। उनके जीवनकी बहुत-सी विचित्र घटनाएँ सुनी जाती है, जो स्थानाभाषके कारण यहाँ नहीं दी जा सकर्ती।

रामकृष्ण ज्यों-ज्यों साधनामं अप्रसर होने लगे त्यों-ही-त्यों उनकी ख्याति भी यदती गयी और चारों ओरसे लोग उनके दर्शनों और उपदेशश्रवणके लिये आने लगे। उस समयके अधिकांश विद्वान् और प्रसिद्ध लोग भी उनके पास आते और उनके उपदेश सुनते थे। उनके शिष्योंमें सबसे प्रधान स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने देश-विदेशमें उनके सन्देशको फेलाया और उनके नामपर एक साधन-सम्प्रदाय ही चला दिया। आज भी देश-पिदेशमें अनेकों ऐसी सस्वाएँ श्रीरामकृष्ण परमहसके नामपर चलती हैं, जिनका उदेश्य ही सब तरहसे लोककल्याण करना है।

श्रीरामकृष्ण परमहस १५ अगस्त, सन् १८८६ ई० को फलकत्तेम 'माँ काली' का नाम जपते हुए महासमाधिमें लीन हो गये।

## पागल वामा

वगालके बीरभूमि जिलेमें द्वारकानदीके तीरपर तारापुर
नामक एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके
उस पार आटला नामका एक छोटा-सा गाँव है। इसी
गाँवमें एक वहे वार्मिक और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणके घरमे वि॰
स०१८९१ में वामा क्षेपा(पागल)का जन्म हुआ था। इनका
यचपनमं नाम था यामाचरण। लड़कपनसे ही वालक
वामानरणकी दिच विशेष देयी-देवतार्थोंकी पूजाकी ओर थी।
धीरे भीरे माता तारादेवीके वह अनन्य भक्त वन गये और
पाग' नामका भी निरन्तर जप करने लगे। छोटी उम्रमे ही
पिता के मर जाने के कारण परिवारका नार इनपर पड़ गया।
परन जारा नेण करनेपर भी ताराको उपासना छोड़कर
पनापा जेनकी रिने ये कोई काम न कर सके। परन्तत्वरूप
स्थारको दिने ये कोई काम न कर सके। परन्तत्वरूप

राष्ट्र सम्बद्धि क्षा क्षा क्षा कर्मा क्षा कर्मा क्षा कर्मा करा कर्मा कर कर्मा कर कर्मा कर कर्मा कर कर्मा कर्मा कर करा कर कर करा कर करा कर करा कर कर

क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए। बँगलामें पागलको क्षेपा या खेपा कहते हैं।

माता तारादेबीका दर्शन करना और उनके चरणोमें लोटना इनका प्रायः नित्यका काम था। तारापीठके प्रधान कौलकी दृष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान् स्थितिको ताड़ गये। उन्होंने इन्हें अपने पास ही रखना ग्रुक्त कर दिया और अपने प्रधान शिष्यके रूपमे इनसे प्यार करने लगे। पीछे उनकी मृत्युके बाद अठारह वर्ष-की उम्रमे ही ये उनके स्थानपर वहाँके प्रधान कौल नियुक्त हुए।

कहते है, वामा क्षेपाने प्रकटरूपमें किसीको गुरु नहीं बनाया था; वे केवल 'तारा' माताकी ही उपासना वचपनसे करते थे। निरन्तर 'तारा' नामकी रट लगाया करते और कभी-कभी घण्टों समाधिस्य हो जाते थे। इनका स्वभाव एकदम शिशुवत् हो गया था। वे मानो 'तारा' माताकी गोदीमे ही सदा खेला करते। खाने-पीने, आराम करने, शौच-अशौच इत्यादि किसी बातका मानो उन्हें शान ही नहीं था। कहते हैं, अपने इस पागल प्यारे पुत्रपर माता तारादेवीकी भी अद्भुत कुपा थी। वामा खेपा उनकी कृपा-से एक अत्यन्त उच्च कोटिके सिद्ध योगी हो गये थे और उन्हे अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त थीं, जिनके वलपर इन्होने संसारके कितने ही दुखी जीवोंका कल्याण किया। परन्तु खय वे मान-अपमानसे परे थेः भरसक लोगोंसे वह सद दूर ही रहनेकी चेष्टा करते थे। अन्तसमयम वे पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये थे और पास आनेवाली प्रेमपूर्वक वार्ते किया करते थे। उनका सिद्धान्त था वि जपसे ही सिद्धि मिलती है। वे सबसे यही कहते—'म (भगवान्) का नाम लो और हृदय खोलकर उसके लि रोओ। वह अवश्य तुम्हे गोदीमे उठा लेगी। जिस हृद्यमे विश्वास और मिक्त है, उसके लिये उसे पाना की कठिन नहीं। परन्तु सावधान । भक्तकी साधना वड़ी रु हैं; लोगोंको दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये; अन्य कोई लाभ नहीं होता।'

करते () दन्हींने अपने एक भक्तको अपनी मृत्युति पर्रेट वता दी थी और उसके अनुसार वि० स० १९ में दन्होंने माताके चरणींमें लोटकर, उसका नाम ज हुए उसके अन्दर अपनी आत्माको विन्दीन कर दिया।

#### प्रभु जगद्रन्धु

अभी हालमें वगालमें जगद्दन्यु नामक एक महापुरुष हो गये हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभुक्ते आदर्शपर ही वगालमें हरि-नाम-सर्वार्तनका बहुत प्रचार किया । इनके भन्तोंका तो विश्वात है कि जगहुन्द्र साञ्चात् भगवान्के अवतार थे-रान-कृष्ण और चैतन्य महायनुके समष्टि-स्वरूप ये। कहते हैं, खय जगदुन्त्रने भी इस आश्यकी बात कई बार अपने मर्चोंके सामने की और खप्नादिमें उनके सामने 'पड्मुज-नृर्त्ति' मे प्रकट हुए, जिस नृर्तिकी दो मुजाएँ श्रीरामचन्द्रकी, दो भुजाएँ श्रीकृष्णकी और दो भुजाएँ श्रीगौराङ्गकी थीं । इन लोगोंका यह भी विश्वास है कि भगवान्का अवतार जिस उद्देश्यसे जगद्वन्युके न्यमें हुआ था, वह अभी पुरा नहीं हुआ, अतएव उनका जो तिरोघान अभी हालमें हुआ है, वह सम्पूर्ण तिरोधान नहीं, अस्यायी समाघि है। इस अवत्यानें वह 'त्रयोदश दशा' ना उप-भोग कर रहे हैं, वह उनः इसी देहमें प्रकट होंगे, 'महा-प्रकाश' फैलेगा और उनकी 'महोदारण-लीला', जो अवनारका उद्देश्य है, पूरी होगी। कहते हें, जगद्रन्धुने खय भी इस वातके लिये प्रश्न करनेपर हामी भरी थी। इसी विश्वासके आधारपर उनके प्रसिद्ध त्यान 'न्वालचा मठ श्रीअगन' ( फरीदपुर त्टेशनके पास ) में उस स्मान-पर, जहाँ जगद्दन्यु सोया करते थे, जमीनके अन्दर उनका शरीर सुरक्षित दशामें रख दिया गया है। और 'हरिनामते देह बनती है—चकीर्वनचे कृष्णकी उत्पत्ति है'—जग-इत्सुकी इस वाणीके अनुसार उनके परमभक्त श्रीमहेन्द्रजीने १८ अक्तूर, सन् १९२१ ईत्वींसे लेकर प्रमुक्ते 'महाजागरण' वक निरन्तर उस सानपर महानाम-सकीर्तन करनेका वत लिया है। आज भी वह वकीर्तन दिन-रात चल रहा है। इन त्यागी भक श्रीमहेन्द्रजीको इस कार्यमें सहयोग दे रहे हैं। ये लोग मिझा करके अपना पेट पालते हैं और कीर्तन करते है।

जगद्रम्युका जन्म तन् १८७१ ई० में डाहापाड़ा (मुर्धिदावाद) नामक गोंवके एक ब्राह्मण-इन्हमें हुआ या। वचपनते ही इनका झकाव प्जा-पाठ, एकान्त-तेवन और तदाचारकी ओर या। वीरे-बोरे इनका भाव वढ़ता ही गया। १६-१७ वर्षकी उम्रमें ही इनकी भगवद्भांच, वैराय, दयामावका इतना विकास हो गया कि लोग इनकी ओर आकर्षित हुए विना नहीं रह तके। वैकड़ों-हजारोंकी नरयाम लोग इनके कार्तनमें शामिल होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशों के लाम उठाने लगे। ये भी घूम-धूमकर बगालभरनें हारि-नाम-सर्कार्तनका प्रचार करने लगे। इन्होंने आवश्यकतानुसार पत्र-तत्र कितने ही अद्भुव चमत्कार भी दिखाये, जिससे लोगोंको इनके सिद्ध पुरम होनेमें विश्वास होने लगा, लोगोंकी अद्धा-मक्ति प्रगाद होती गयी, यहाँतक कि इनके विरोधों भी मक्त बन गये। कहते हैं, इनके श्रीरमें एक प्रकारका दिन्य तेन था, जिसे स्व लोग सहन नहीं कर सकते थे। इसीसे ये सर्वदा अपना श्रीर दका रखते थे और यह आदेश कर रम्ला था कि कोई कमी लिएकर भी न देखे। दो-एक आदिमयोंने जब इस आजाका उल्लाहन किया तब इनके दर्शनमात्रसे वे बेहोश हो गये।

पिछले दिनो इनका श्रीर बड़ा रूण हो गया या।
फिर भी उनका तेज ज्यां-का-त्यां या और निरन्तर हरि-नामसकीर्तन इनके चारां ओर होता रहता था। इस तरह
सारे जीवनभर भित्तमार्गका स्वय अनुसरणकर और स्वंसाधारणने इसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअगनमें
१७ सितम्बर, सन् १९२१ को महाप्रस्थान किया। इसके
९ दिन बाद उसी स्थानमें दन्हें समाधि दी गयी थी।
इनके कुछ उपदेश इस प्रकार है—

- (१) सदा सत्य योलना चाहिये, झुठ कदापि नहीं वोलना चाहिये। जो सत्य-नागपर विचरण करता है। उसका कोई वाल भी वॉका नहीं कर सकता।
- (२) बीवहिंसारे मनुष्यकी कभी उन्नति नहीं हो सकती। हिंसारे तो कप्ट ही होता है। सब जीवींकी नित्यानन्दका खरूप समझो।
- (३) वाक्-तयम करो—मौनी वनो । कोष, मान, अभिमान, घृणा, ल्वा, भय, अश्रदा—इनको स्टाके लिये छोड़ दो।
- (४) कभी समय व्यर्थ मत नष्ट करो । आल्खर्मे कल्किन आक्रमण होता है।
- (५) मन खमावत ही चञ्चल है, कदापि इतका लाइ-प्यार नहीं करना चाहिये। आल्ल्य छोड़कर प्राण-पणते हरिसाधनमें जुट जाना चाहिये।
- (६) बुल, सौमाय और आयुका नारण मजन-साधन है। नानवलन्म पाप करनेके लिये नहीं, वर्र श्रीऋष्णतेवा करनेके लिये मिला है।

# श्रीमहानन्दगिरिजी (पिताजी महाराज)

( हेसुक-अभिवानन्दजी पिताजी तथा 'मातृशरणजी' )

अभी हालमें कनखलमे एक उच कोटिके महातमा हो गये हैं, जिनके हजारों शिष्य और मक्त आज भारतभरमे पाये जाते हैं। इनका नाम श्रीमहानन्दिगिरि (पिताजी महाराज ) था। आप वंगाली ब्राह्मण थे और पहले एक रेलवे अफसर थे। एक समय आप नयी निकलनेवाली रेलवे लाइनके मार्गका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हें एक सतकी कुटी मिली। उन दिनों इनमें श्रद्धाका अभाव था और साध-महात्माओकी महत्ता इन्हें मालूम नहीं थी। अतएव इन्होंने उन संतको वड़े कड़े शब्दोंमे वहाँसे चले जानेको कहा। परन्तु संतने बड़े कोमल और शान्त शब्दोंमे कहा कि 'मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारी लाइन दसरी ओरसे निकालनेमें लाभ है। अगर मेरी वातपर विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो।' एक महीने बाद वास्तवमें इन्हे इसी आरायकी आज्ञा मिली। जव यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँचे तो उस दिनकी सारी वार्ते इन्हें सारण हो आयीं और सत-जीवनकी महिमा और अपने जीवनकी तुच्छताका मान हो आया। फल-स्वरूप इन्होंने उसी क्षण इस्तीफा लिख भेजा और उन सतकी शरण ली। पीछे उन सतकी आशाके अनुसार इन्होंने योग्य गुरुते दीक्षा ली और हिमालयमें साधना करनेके लिये चले गये। कई वर्ष बाद ये हरिद्वारमें नापस आये । उस समय इनका शरीर कुन्दन-जैसा दमक रहा था। रोम-रोममें मानों शान्ति विराज रही थी । ये रात-दिन भगवती श्रीतारादेवीकी अर्चनामें तलीन रहते थे। कुछ दिन बाद भक्तोंने इन्हें कनखलमें श्रीयुत भारामलजीके बागमें ठहराया । कहते हैं, यहींपर २० मईको इन्हें भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था।

इन्हे भगवतीकी कृपासे अपूर्व शक्तियाँ प्राप्त यीं, जिनके वलपर यह दुखी-दीनोंके रोग, शोक, अभाव आदि दूरकर उन्हें सुखी बनाते थे, भविष्यकी बातें जान जाते थे, किसीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे। धीरे घीरे इनका नाम चारों और फैल गया, शिष्योंकी सख्या बढ़ने लगी और कनखलमे उस स्थानपर एक आश्रम चन गया जो आज भी महानन्द-सेवासदनके नामसे चल

रहा है। इसमें एक मन्दिर, अस्पताल, सरकृत-विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय है। इसके अतिरिक्त और भी कई स्थानोंमे इनके आश्रम ओर सेवासदन है जो मनुष्यसमाजकी सेवा कर रहे हैं। इन आश्रमोमे २० मई-को बड़ा उत्सव मनाया जाता है।

. आप अन्तिम समयमें काशी आकर श्रीवेणीलालजी पाईनके यहाँ रहने लगे थे। पाईन महाशय एक धनी व्यवसायी थे, परन्तु महानन्दजीकी सेवा वड़ी सायधानी-से करते थे। इनके यहाँ यह प्रायः वारह वर्षतक रहे और इस वीच पाईन महाशयको अधिकारी समझकर अपनी सारी शिक प्रदान कर दी। अव वहीं पाईन महाशय खामी श्रीभवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका वड़ी योग्यताके साथ सञ्चालन करते है। काशीमें ही १ अप्रैल, सन् १९२८ ई० को आप महासमाधिम लीन हो गये।

# श्रीविजयऋष्ण गोस्वामी

विजयकृष्ण गोखामी शान्तिपुर (निदया) के प्रसिद्ध गोखामी-वशमॅ पैदा हुए थे। इनका जन्म २ अगस्त, सन् १८४१ ई॰ को अपने निहालमें हुआ था। बालक विजयकृष्णमे आरम्भसे हो कितने ही दैवी गुण दिखायी पड़ते थे, जो इनके भावी महान् जीवनके द्योतक थे। इनकी बुद्धि तीत्र थी, जिससे पढ़ने-लिखनेमे अपनी श्रेणीमे प्रथम रहते थे। जो बात एक वार ठीक समझकर पकड़ लेते, फिर उसे कभी न छोड़ते। इनका हृदय वड़ा कोमल था; दूसरेका दुःख देखकर ये कातर हो उठते। अपनी मातासे मोजन-वस्त्र आदि मॉगकर भूखे-दीन लोगोंको दे आते। प्राणिमात्रसे इनका स्नेह था-पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, सबको बड़े प्रेमसे खिलाते। यह सरलताकी मूर्ति थे। छल-कपट क्या कहलाता है, इतना भी नहीं जानते थे। किसीकी बुराईकी वात स्वप्नमें भी नहीं सोचते थे। सदा सत्य बोलते थे। कोई गलती हो जानेपर उसे तुरंत स्वीकार कर लेते थे। जैसे सत्यिपय थे, वैसे ही निर्मीक भी थे। भक्ति तो उनके वशकी विशेषता ही थी। इनके घरमे नित्य श्यामसुन्दरकी मूर्त्तिकी पूजा हुआ करती थी। अतएव भगवान्, देवी-देवता और शास्त्रमे इनकी प्री अद्धा और निष्ठा थी। यज्ञोपवीतके बादसे ये नियमपूर्वक सन्ध्या-वन्दन, देवपूजन और धार्मिक प्रन्थ-पाठ किया करते । कुल-परम्परानुसार गलेमें माला धारण

करते, ल्लाटपर तिलक लगाते । अपने इन गुणोंके कारण ये सबके प्रेमपात्र हो रहे थे ।

इनके घरमें गुरु-पुरोहितीका कार्य था। अतएव इनके माता-पिताने संस्कृत पढ़नेके लिये इन्हें एक पाठशालामें विठाया। फिर योवनायस्था प्राप्त करनेपर ये कलकत्तेके संस्कृत-कालेकमें भन्तीं हुए। इन्हीं दिनों इनका विग्राह भी योगमाया देवीके साथ हुआ। कलकत्तेमें आनेके वाद इनके जीवनमें एक वडा जर्यद्ता परिवर्तन आया। इन्होंने संस्कृतकी पढ़ाई छोड़कर डाक्टरीके वैंगला विभागमें नाम लिखाया और ब्रह्मसमाजके व्याख्यानोंमें भाग लेने लगे। अन्तमें इन्होंने डाक्टरीकी पढ़ाई रातम होनेपर भी परीक्षा न दी और ब्रह्मसमाजके प्रचारक यन गये।

ब्रह्मसमाजिक प्रचारकके नाते इन्हें वगाल तथा उत्तरी भारतमें घूमनेका अवसर मिला। इसमें इनकी मुलाकात वहुत-से साधु सतों और योगियोंसे हुई। फलखरूप इनके अन्दर मिक्कि प्रवल बारा उमड़ पड़ी। फिर तो यह ब्रह्मसमाजसे अलग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानमे एक आश्रम वनाकर रहने लगे। भगवन्द्रजन और कीर्तन इनकी मुख्य साधना थी और इसी साधनाके वलपर, कहते हैं, थोड़े ही दिनोंमें ये एक सिद्ध महातमा हो गये। इनके सत्यर्शमें आकर कितने ही लोग इस मार्गकी ओर आकृष्ट हो गये और इनका शिष्यत्व ब्रहणकर साधना करने लगे। आज भी वगालमें इनके क्तिने ही शिष्य साधक हैं, इनके जीवनमें भी कितने ही चमत्कार देखे गये।

पिछले दिनों इनका शरीर बहुत रुग्ण हो गया था। फिर भी शिष्यों के आग्रह से यत्र-तत्र जाते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। अन्तम इन्होंने पुरीकी यात्रा की। यहाँ ये प्राय दो वर्ष रहे। इनके कीर्तन और उपदेश वहाँ लोगों को वहा लाभ हुआ। इनमें दानशिलता, सेवा-भाव तो शुल्से ही देखा जाता था, परन्तु पुरीम इनका विशेष रूप देखा गया। रुपया, वस्त्र, भोजन इन्होंने मुक्तहस्त हो कर वॉटा, कोई इनके पाससे निराश नहीं लौटा। किसीके वार-वार आनेपर भी वापस नहीं भेजते थे। कहाँ से धन आयेगा, इसका कोई विचार इन्हें नहीं होता या। एक उत्सवमें प्राय॰ १९ हजार रुपये खर्च हुए थे और इसके अतिरिक्त दो वर्षमें प्राय

५० हजार काये इन्नेंने केवल दानमें खर्च किये।
भगवान्की छुपाते अनायाम यह सम घन इनके पास
आता गया। पुरीमें अब लौटनेकी हो तैयारी हो रही यी
किसन १९०६ म इन्होंने वर्नीपर इहलीला समात कर दी।
नरेन्द्रसरोयरके पास इन्हें समाधि दी गयी।

#### हुजूर पुरनूर

(हेत्यक-शीयव्दुल गप्पार)

वगालमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मुसलमान सत हो गये हैं, जिनका नाम था हजरत अली अन्दुल कादिर शम्मुलकादिर चैयद शाह मरशेद अली अल-कादिरी अल-जिन्ही अल-बगदादी अल-इसनी उल-हसैनी। यह हुन्ह्र या हुन्रू पुरन्ह् भी कहे जाते थे। इनका जन्म मेदिनीपरमें १६ जुलाई, सन् १८५८ ईस्वीमें हुआ था। इनका परिवार वगदादसे भारतमें आया या और इनके पिता तथा अन्य सत्र पूर्वज अपने समयके सर्तोके प्रधान नेता थे। हजुर जनमसे ही सत थे। ये यचपनमं ही घरसे पहुत दूर जगलमे निकल जाया करते और एकान्तमें वैठकर घर्टी गृढ विचारीमे निमम रहते । इनमे उसी समय मनुष्यके कष्ट दूर करनेकी शक्ति देखी जाती थी और इस कारण वहत-से लोग इनके पास आया भी करते ये। इनके पिता अपने शिष्योंसे कहा करते—'ने एक ऐसा व्यक्ति छोड जाऊँगा जिससे तुमलोग मुझे बहुत बीघ्र भूल जाओगे।' वास्तवमें उनकी मविष्यवाणी एकदम सत्य निकली।

हुज्रकी बुद्धि बड़ी तीत्र थी और स्तरणगक्ति बहुत स्वच्छ थी। यह किसी वातको वड़ी आसानी हे प्रहण कर लेते थे और फिर उसे ऐसी सरल भाषामें त्यष्ट रूपमें समझा देते थे कि उसे देखकर बड़े-बड़े मौलवी भी दग रह जाते थे। फलत यह बहुत श्रीत्र अरबी, फारसी तथा उर्दूके बहुत बड़े बिद्धान् हो। गये। इन्होंने इन भाषाओं में कई पुस्तकें लिखीं जा स्फी-धर्मके प्रधान प्रन्थोंमें गिनी जाती हैं। यह अन्ततक बड़े बिद्यापेमी रहे। इन्होंने शिक्षा-प्रचारमें बड़ी सहायता की और त्वय अपने घरमे अच्छा पुत्तकालय खड़ा कर लिया, जिसमें अत्यन्त बहुमृत्य प्रन्थ और अपाप्य इन्तलिखित प्रन्थ एकत्रित थे।

जब हुज्र १६ वर्षके थे तब इनके पिताका देहान्त हो गया। इसके बाद इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की । तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे मारतकी इन्होंने यात्रा की और अन्तमे कलकत्तेमें आकर रहने लगे। यहाँ बराबर इनके यहाँ दुखी लोग आने लगे और यह अपनी शक्ति उनका दुःख दूर कर देते। यह कहा करते—'अगर में लोगोंका भाग्य नहीं पलट सकता, तब भला कोई क्यों यहाँ आवेगा?' इनके अनेक चमत्कार देखें गये, जिनसे लोगोंका बड़ा उपकार हुआ। ये सकीर्ण विचारके नहीं थे—इनके यहाँ सब तरहके और सब जाति तथा घर्मके लोग आते थे और सबके साथ ये एक समान व्यवहार करते थे। धनी-गरीब, हिन्दू-मुसलमान, ईसाई-पारसी, सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशोंसे ग्राम उठाते थे।

इतने समर्थ होनेपर भी यह एक गरीयका जीवन बिताते थे। दो-एक छगी और एक कुरतेके सिवा दूसरा कोई वस्त्र नहीं था। ये मिट्टीके वर्तनोमें भोजन करते थे। दिन-रातमें कभी एक झपकी भी नहीं छेते थे। शामको एक गिलास शरवत और कुछ भीगे हुए चने तथा रातमें दो-एक प्रास साधारण भोजन लेते थे। यह भी लगातार कई दिनोंतक नहीं लेते थे और न एक वूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शरीर वड़ा मुन्दर और मुखमण्डल सतेज था । आवाज ऊँची थी, पर जवान बड़ी मुलायम और मीठी थी। इनके समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारके अलौकिक प्रकाशका अनुभव करता था । यह मनुष्यके हृदयकी गुप्त वातें जान लेते थे-पत्येक मनुष्यके आदि, अन्त और जीवनकी ग्रन्थियोंका पता इन्हें था। इनके चारों ओर दिन्य भेमका मानो समुद्र लहराता था और इनका हृदय मत्येक प्राणीके द्धदयके साथ एक हो जानेकी अपूर्व शांक रखता था, जिससे यह दूसरोका दुःख-सुख अपना ही दुःख-मुख बना लेते थे। इसी कारण जो इनके पास आता, वह पूर्णरूपेण अपनेको इनके चरणोंपर समर्पित कर देता। यह अक्सर कहा करते—'प्यारे शिष्यो। इतना जो मैं कष्ट सहन करता हूँ, यह केवल तुम्हारे लिये, अन्यथा इन रियाजतोकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं।' वास्तवमे ये दूसरोंके लिये ही जीते थे।

इनके अन्दर अनोखा भ्रातृमाव था, ये अपने तुन्छ सेवकको भी सेवक नहीं समझते थे। वे कहा करते, 'इस ससारमे कौन दूसरीका नौकर है? अवस्य ही मेरेद्वारा

कुछ साथी जीवोंको कुछ मिल जाता है और यह भगवान् की मेरे ऊपर कृपा है। में उन्हें तनख्वाह नहीं देता, विक वजीफा देता हूं। एक वार इनका एक नौकर सफरमें हैजेसे वीमार हो गया। इन्होंने उसके मना करने-पर भी स्वय उसकी सेवा की और मलमृत्र साफ किया। ये किसी भी प्राणीका दुःख देख नहीं सकते थे। दूसके मामूली दुःखको भी देखकर यह अत्यन्त द्रवीभृत हो जाते थे। ये दूसरेके हृदयपर तिनक भी आघात पहुँचाना बड़ा भारी पाप समझते थे। इनकी गैरहाजिरीमें इनके यहाँ किसीने एक वार कुछ चुरा लिया। लोगोंने उसे चीज वापस करनेके लिये मजबूर किया, उसे गाली दी और पीटकर निकाल दिया। जब इसकी खबर हुजूरको लगी तो ये बहुत रज हुए और इन्होंने कहा—'अवस्य ही चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना अक्षम्य है।'

हुजूरकी दानशीलता असीम थी। कितने ही लोगोंकरे मासिक सहायता इनकी ओरते दी जाती थी। विधवाओं, यतीमो और विद्यार्थियोंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रहती थी। अपने शिष्योंके तो ये माँ-त्राप ही थे। उनके कष्ट सब तरहसे दूर करनेका प्रयत्न किया करते थे। फिर भी अपने लिये दूसरोंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे। एक बार मैस्रकी महारानीसाहबाने जमींदारी देनी चाहीं, परन्छ इन्होंने अस्वीकार कर दिया।

अपने शिष्योंसे ये कहा करते—'स्वर्ग-नरकका विचार कभी अपने मनमें न आने दो, क्योंकि एकमे इनामकी भावना है और दूसरेमे दण्डके भयकी । भगवानकी सेवा स्वय भगवानके लिये करो, उन्हें ही खोजो, उन्हें ही प्राप्त करनेकी इच्छा करो ।—उस अमर प्रियतमके साथ नित्य मिलनकी इच्छा करो ।'

तुम्हारी सांसारिक इच्छाएँ भी भगवान्के लिये ही होनी चाहिये। इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे अन्दर आशाका सञ्चार होगा।

'चाहें जिस तरह हो, अपने अन्दर अनन्यता बढाओ; क्योंकि इसके विना न तो तुम भगवान्की सेवामें सफलता प्राप्त कर सकते हो, न मनुष्यकी सेवामें । मुरीद पत्नीके समान है। पत्नी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहिये; उसे एककी, केवल एककी हादिक मिक्त करनी चाहिये। इसी तरह मुरीदमें केवल एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये, क्योंकि पीर-वली कभी मरते नहीं।

हुजूर पुरन्रने इस तरह असख्य प्राणियोंका मोतिक और आध्यात्मिक कत्याण करते हुए कलकत्तेमे ही १७ करवरी, सन् १९०१ को इहलीला समाप्त कर दी। कहते हैं, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठीक-ठीक समय चतला दिया था और अन्तिम सरकारकी विधि भी वतला दी थी। तदनुसार मेदनीपुरमे इनका शव ले जाकर इनके पूर्वजोंकी कब्रोंके पास ही दफनाया गया। उस स्थानपर एक बहुत ही सुन्दर कब्र बनी है और यहाँ प्रतिवर्ष इनकी पुण्यतिथिपर मेला लगता है। इन्होंने मरते समय अपने शिष्योंसे कहा था—'मृत्युके वाद भी मेरे हृदयमे तुम्हारे कत्याणकी चिन्ता वर्तमान रहेगो।' आज भी इनकी भक्ति करनेवाले दीन-दुखो मनुष्योंकी मनोकामना पूरी होती है।

#### आसामके प्रसिद्ध भक्तयोगी

( लेखक-नावा श्रीराघवदामजी )

भारतवर्षमं पन्द्रहर्वी-सोलहर्वी सदीमं वैष्णवधर्मका साम्राज्य-साथा। पजाव,राजपूताना, अवध,वगाल, उत्कल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सव प्रान्तोंमं अनेक महामागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृतिकी बड़ी हदताके साथ रक्षा की। यहाँ हम आसामके कुछ ऐसे महाभागवतोंका परिचय 'कल्याण' के पाठकोंको देना चाहते हैं।

आसामकी जनताके जीवनपर ऐसे जितने महापुरुषोंका त्रभाव है, उनमें श्रीशङ्करदेव तथा श्रीमाधबदेव विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके उपदेशों तथा आचरणोंसे हजारों नरनारी भगवत्-शरणमें जानेके लिये प्रवृत्त हुए और आज भी हो रहे है। यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक पैदा हुए और नष्ट भी हो गये, परन्तु इन महापुरुषोंका प्रभाव आज भी उसी तरह अक्षुण्ण वना हुआ है। शस्त्रके साम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दढ़ और चिरस्थायी होता है, यह सदुक्ति यहाँपर अक्षरश सत्य प्रमाणित हुई है। ऐसा महान् कार्य योगकी अलीकिक शक्तिके विना नहीं होता, इसीलिये इन महापुरुषोंका चरित्र 'योगाइ' में देनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है।

#### श्रीशङ्करदेव

श्रीशद्भरदेवजीका जन्म सन् १४४९ ई० में हुआ था। वचपनमें ये वड़े रितलाड़ी थे-कुरती लड़ना। तैरना इत्यादि इन्हें अधिक प्रिय था। इस कारण इनका शरीर खुव गठीला और मजबूत हो गया था। पिताने इन्हें सस्कृत पढ़नेके लिये पाठशालाम चैठाया । आरम्पम इनका मन पढ़नेम नहीं लगा। परन्तु पीठे ऐसा मन लगा कि ये बहुत शीघ एक अच्छे विद्वान् हा गये। पढने-लिखनेके बाद इनका विवाह हुआ, जिससे एक पुत्री हुई और उसके बाद ही लोका दहान्त हो गया। इससे खिन्न होकर ये तीर्थयात्राके लिये निकल पहे। १२ वर्ष वाद घर लौटकर दादीके आमृहसे इन्होने पुन शादी की और उसके कुछ दिन बाद पुन पुरीकी ओर तीर्थ करने चले गये। इस तरह तीर्थयात्रा करनेके वाद इनकी वृत्ति कुछ बदल गयी और ये शाक्त वैष्णव ही गये । अव इन्हें हरिनामस्मरणमें वड़ा रस मिलने लगा। इघर गीता तथा भागवतका अध्ययन करनेसे इन्हें वैष्णव-घर्मका मर्म भी माछम हो गया । अव यह घरपर दादी और पत्नीके साथ भगवन्द्रजनमं लग गये। इनके साथ इनके आसपासके लोग भी भजनमें भाग लेने लगे।

पुरीमं श्रीजगदीश मिश्र नामक एक विद्वान् भगवद्भक्त थे। उन्हें एक दिन स्वम हुआ कि तुम कामरूप जाकर श्रीशङ्करदेवको भागवत सुनाओ। निदान श्रीजगदीश मिश्रने वहाँ आकर इन्हें भागवत सुनायो। श्रीशङ्करदेवको भित्र वहाँ आकर इन्हें भागवत सुनायो। श्रीशङ्करदेवको भित्र और यश साथ ही वढ़ने लगे। शाक्त पण्डितोंने इनके भक्तिप्रचारमें वाथा भी डालनी चाही, परन्त इन्होंने सवको शास्त्रार्थमें हरा दिया और निर्द्ध न्द्र कीर्तन-भजन करते रहे। इन्होंने आसामी भाषामें कितने ही प्रन्थ लिखे, जिनमें भागवतके दशम, एकादश तथा द्वादश स्कन्धके अनुवाद, गुणमाला, चिन्मणीहरण, कीर्तन आदि अधिक प्रसिद्ध हैं। इस तरह आचरण तथा प्रन्थों-द्वारा भगवद्भक्तिका प्रचार करते हुए प्राय १२० वर्षकी आयुमें सन् १५६९ में ये भगवचरणोंमें लीन हुए। इनके भजनका एक नमूना देखिये—

नक द्वारे राम मुकुन्द मुरारि। विना द्वारे नामे मन तरिते न पारि॥ शुक मुनि बदित शुनियो परीक्षित ।

कहो रासकीडा कथा कृष्णर चरित ॥

शरत कालर रात्रि अति वितोषन ।

रासकीडा करिते कृष्णर मैल मन ॥

#### श्रीमाधवदेव

श्रीमाधवदेवजी श्रीराङ्करदेवके ही शिष्य थे। इनका जन्म आसामके नौगाँव जिलेके वालिजा गाँवमें सन् १४८९ ई॰ मे हुआ था । बचपनमें इनके माता-पिताको राजाके अत्याचारके कारण इघर-उघर भटकना पड़ा, फिर भी इनकी बुद्धि तीव थी और इस कारण इन्होने कुछ घार्मिक पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया। इनके पिता एक बार इनके साथ रगपुर गये, जहाँ इनके सौतेले भाई रहते थे। वहाँ जानेपरिपताका देहान्त हो गया और यह वहाँ नौकरी करने लगे। कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये अपने बहनोईके घर आसाममें आये। रास्तेमें इन्होंने सुना कि माता सख्त वीमार हैं। अतएव इन्होंने कामाक्षा-देवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दो बकरे चढ़ाऊँगा। घर पहुँचनेपर माता स्वस्थ हो रही थीं। अतएव इन्होंने अपने बहनोईसे दो बकरे ला देनेको कहा। परन्तु इनके बहुनोई श्रीशङ्करदेवके शिष्य वैष्णव थे। उन्होंने इन्हे वैष्णव-धर्मका मर्म समझाया और हिंसा करनेसे मना किया । वस, इनके मनमें भी वैष्णव-धर्मपर आसा हो गयी और इन्होंने भी शह्करदेवकी शरण ले ली।

श्रीशङ्करदेव एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रसन्न
हुए। श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-मिक्तिके साथ गुरुदेवकी
सेवा करने लगे और उनके वतलाये मार्गसे साधना करने
लगे। फलत यह भी एक परमभागवत हो गये और
इनके तप, त्याग, भिक्तिकी सर्वत्र प्रशसा होने लगी।
श्रीशङ्करदेवजीने प्रयाणकालमे इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इन्होंने भी उनके चलाये धर्मका
स्वय पालन करते हुए उसका खूब प्रचार किया।

इन्होंने भी कई प्रन्थ आसामी भाषामें लिखे, जिनमें 'नामघोष' सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

कुञ्जिविहारके राजा श्रीलक्ष्मीनारायणने श्रीमाघवजीकी तपस्या, त्याग, हरिमिक्त और विद्या देखकर इनसे दीक्षा देनेकी प्रार्थना की । परन्तु इन्होंने राजाको शिष्य बनानेसे इन्कार कर दिया । राजाने बहुत आग्रह किया, तक इन्होंने उन्हें उपवास करनेको कहा । परन्तु दूसरे दिन इनकी तबीयत खराब हो गयी और ये ध्यानस्य होकर, भगवज्ञामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वर्षकी उम्रमें इस असार ससारसे चल दिये । इनका एक पद इस्व प्रकार है—

देन प्राणबधु कृष्ण कृपार अनु एक करा दया माया होक दूर ।। यदुपति । देव नय कुपामय अमृत्य भकति॥ तोमार चरणे मागो कृपासिंधु । दे परमानन्द कृष्ण मकति आनन्द रस मागा एक विंदु। पतित पिंच्या रैको मवसागरे। प भैक पतितपावन नाम किवातरे ॥ मई अरुण चरणे तारियो १ पापीक पतितपावन करियो ॥ सफ्क नाम आतुर मैला हा हरि विषय विकले। करियां उद्धार मोक चरणकमले ॥ हे कृष्ण कृष्ण नाथ करा परित्राण । तनु नाव बूढि आसे नाहिके गियान । नाम धन दिया मोरे किना बनमाठी। दास पाई न लरा कयन ठाकुरालि। निज दास करि हरि मोक किना किना। आन धन न लागय नाम धन बिना ル राम कृपार सागर कृपा करा एक बार ।

#### **धरनीदासजी**

घरनीटासजीका जन्म मॉझी (जिला छपरा) गाँवके दक कायख-कुलमे सवत् १७१३ मे हुआ था। ये अपने दी गाँवके वात्र्के दीवान थे। गृहत्याश्रममें रहते हुए ही इन्होंने एक साथुंसे दीक्षा ली और शब्दका अम्यास करते रहें। कहते हैं, एक दिन काम करते समय कागज और पत्तेपर ही एक लोटा पानी डाल दिया और पूछनेपर कहा कि जगन्नाथजीके वन्नमे आग लगी थी, उसीको बुझाया है। किसीको इनकी वातपर विश्वास न हुआ, परन्तु ये तो यह कहते हुए काम छोडकर चले गये—

त्रेखनो नाहिं करों रे नार्दे। नाहि रान नाम सुधि आई॥

पीछे कहते हैं, उनके मालिकने उस घटनाकी जॉच करायी और पात सबी निकली। तब उन्हें बड़ी ख्वा नाचूम हुई और उन्होंने घरनीदाससे क्षमा मॉगते हुए कामपर लीटनेको कहा। परन्तु उन्होंने कहा कि अब मुझे भवन ही करने दीजिये। किर मालिकने उनके गुजारेके लिये नकद क्रया और जमीन माफीमें देनी चाही, परन्तु उसे नी उन्होंने अखीकार कर दिया।

उस दिनसे घरनीदासजी उसी गाँवमें एक सुटी बनाकर रहने लगे और उपदेश देते रहें। इनके जीवनकी भी बहुत सी करामार्ते मशहूर है। इनके गुप्त होनेके विषय-में प्रसिद्ध है कि समय आनेपर इन्होंने अपने शिष्योंसे कहा कि अब में विदा होता हूँ और इतना कहकर गगा और सरपूक नजमपर आये। वहाँ जल्पर चादर विद्याकर आसन जमाकर पैट गये। थोडी देरतक बहते हुए नजर आये। उसके बाद उनके शरीरसे एक लहर आकाशमें उटी और वे गुत हो गये।

घरनीदासनीकी गद्दी अनतक मौजूद है और आरत-भरमे दनके अनुवानी मिछते है। इनके दो प्रन्थीका पता चटना दे—सत्यप्रकास और प्रेमप्रकास ।

बरनीदासनी अपने एक यान्द्रमें नतलाते हैं कि

ाने नेद्री राजनि निया। पुत्र का अनुसार पुत्रने, क्षेत्र प्याप निया॥ १॥ व्याप्त को, नम्ब पुत्र, अवद प्रदा कीन्या। बहु के स्टान्सन ने बेस, नदि सकी दिया॥ २॥ काम क्रोघ समोषियो, जिन्ह घरिहमें घर किया। मायाके परिपच जेते, सकल जानो छिया॥३॥ बहुत दिनको बहुत अरुझो, सहज हों सरुझिया। दास घरनी तासु बिल बिल, मूर्जियो जिन्ह विया॥४॥

#### दरिया साहव (विहारवाले)

जिन दिनों मारवाङ्के दिरया साहव मौजूद थे, उन्हों दिनों विहारमें भी एक दिरया साहव हुए थे। इनका जनम प्रायः सवत् १७३१ में घरकघा (जिला आरा) नामक गॉवमें हुआ था। कुछ लोगोंका कहना है कि ये मुसलमान थे, परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय वतलाते है। कहते हैं, स्वय परमपुरुषने साधुवेशमें इन्हें दर्शन देकर दीशा दी थी। इनके अनुयायी इन्हें कवीरका अवतार मानते हैं। प्रायः १०८ वर्षकी उम्रमें इन्होंने अपनी इहलीला समाप्त की थी। इनकी वाणीका नमूना—

दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार वेअन्त । सवनह तुम, तुमने सवे, जानि मरम कोइ सन्त ॥ जगम जोगी सेवडा, पडे कालके हाथ । कह दरिया सोइ बाचिहै, (जो) सत्त नामके साथ ॥

#### स्वामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी

( लेखक-स्वामी श्रीपरमानन्दजी )

सद्गुर श्री श्री १०८ समर्थ मस्तरामदेव उत्तराखण्डीका जन्म दरभगाम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें हुआ था। इनके पिता दरभगा-महाराजके राजगुरु तथा प्रधान मन्त्री थे। जन श्रीमलरामजी १८ वर्षके हुए तब इनके पिताका देहान्त हो गया। तबतक ये वेद वेदान्त तथा अन्य धार्मिक प्रन्यों और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हो गये थे। अतएव महाराजने इन्हींको इनके पिताके स्थानपर नियुक्त किया। उन्छ ही समय बाद महाराजका भी स्वर्गवास हो गया। पिता और महाराज दोनोंके वियोगने मन्तरामजीके चित्तको बड़ा बका लगा और ये धरसे परमानन्दकी स्थोजमें निकल पड़े। ये वर्षो हिमालयके उत्तराराण्डमं कटोर तपस्या करते रहे और यहाँपर एक दिन अनायास एक महारामने इन्हें दर्शन देकर अष्टाग-योगकी दीना दी। गुन्पदिष्ट मार्गसे किस महाराम हो सद महाराम हो स्थान करते रहे और अन्तम एक सिद्ध महाराम हो

गये । इन्हे अनेक यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर ये ससारमें आकर दीन-दुखी प्राणियोंका कल्याण करने लगे। हिमालयसे लौटकर ये वरावर भारतवर्षभरमे भ्रमण किया करते ये और पास आने-जानेवाछ भक्तोंका भौतिक और आध्यारिमक कल्याण किया करते थे। पजावमे इन्होने एक बार एक मनुष्यके ललाटपरके भीषण घावको केवल नेत्रोसे देखकर अच्छा कर दिया और कहा कि सवत् १९८१ मे जव कार्शीमें मुझसे मिलोगे तव इसका स्थायी उपाय कर दूँगा। परन्तु इसी वीच स० १९७८ में हरद्वारमे लोगोंने एक पेड़के नीचे इनका प्राणिवहीन शरीर पड़ा हुआ देखा । भक्तोंने बड़े आदरके साथ शयको गङ्गाजीमे "त्राहित कर दिया । जन यह समाचार उन सजनको मिला । उन्हें बड़ी निराशा हुई । परन्तु दैवसयोगसे वे घूमते-हरते स॰ १९८१ में काशी पहुँच गये और वहाँ उनकी ोड़ा पुनः उभड़ आयी । दुःखके समय उन्हे बाबा मतरामदेवजीका वड़ा स्मरण हुआ । कहते हैं, वावाने

# महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजी

उत्कल-उद्धारक महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका जन्म पुरी जिलेमें कमलेश्वरपुर ग्राममे हुआ था। आपके पिताका नाम था श्रीनारायणदास (कोई-कोई श्रीमगवान्दास भी कहते हैं) और माताका नाम था श्रीपद्मावती। आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्धदेवके समय (सवत् १५०६ से १५३८ तक) में थे। आपने १३-१४ वर्षकी आयुमें ही अनेक संस्कृत-ग्रन्थोंका अध्ययन कर लिया था। व्याकरण, काव्य, वेदान्तादि पढ़कर आपने मगवान्का चिन्तन आरम्म किया, जिससे घीरे-घीरे आपके अन्दर वैराग्य यदने लगा और साथ ही आपका कीर्तिपरिमल भी चारों ओर फैलने लगा। आपके पिताजीने चाहा कि आपका विवाह कर दिया जाय। किन्तु इसपर आप राजी न हुए। आपने कहा—'यह शरीर मगवदर्पण हो चुका है, फिर इससे दूसरा कार्य लेना कहाँतक ठीक होगा?

# fight statists and

वद गया। आर अन्दान उकाण उपण जान जान वासी महाभागवत पेदा हुए, जिनके कारण उत्कल-प्रान्त आज भी गीरवान्वित हो रहा है। जब भारतके अन्य प्रान्तिके लोग जिरशी वरकृतिका मुकाविला करनेने किंट-अद तं रहे थे, उस समय भी अत्कल-प्रान्तके सत हरि-कीर्वन करते हुए सर्वसाधारणके लिये मुलभ आध्यात्मिक भादाय निर्माण करके भागीय संस्कृतिकी रजा करनेमें जन हुए थे। उनन्ते हुए महापुर्गाका स्वित्त परिचय हम 'बरवार' के गठकोंकी जानकारीके तिये यहाँ द भाव दखकर वड़ा आदर भिष्मा । पर दुख साला । स् इद्रदेवजी आपकी ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने आपके रहनेके लिये एक मठका निर्माण करवा दिया । वही मठ आज ओडियामठके नामसे प्रसिद्ध है ।

शीनगन्नायदासजी भागयतके वहे ममृत थे। आपने, भगवद्गुणानुयाद करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी उसका रसात्वादन कर तके इसलिये, उत्कल-भाषामें पद्ममें भागवत निर्माण किया। इस प्रन्थका उत्कलमें वहा आदर हैं। लोग बढ़ी श्रद्धा-भक्तिसे इसका नित्य पाठ करते हैं। लोगोका विश्वास है कि इस भागवतका पाठ करनेसे हर तरहके आध्यात्मिक और आधिभौतिक कर्षोका निवारण हो जाता है।

> कर्म आदिर सिंह दु ख के तोहे तोहिब विमुख । कर्म सिंहले फलक्षये लवघ छेश मात्र रोहे ॥ दुर्लम मानव गरीर नरक नित्तारण द्वार ।

उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तींका कहना है कि श्रीराधिका-का श्रीकृष्णमें जैसा गुद्ध सरल भाव था, वैसा ही श्रीजग-न्नायदासजीका भगवचरणोंमें प्रेम था। पाँच प्रकारके प्रेमोंमें (शान्त श्रीसनकादिकोंका, दास्य श्रीहनुमान्जीका, सख्य श्रीअर्जुनादिका, वात्सल्य श्रीयशोदादिका और माधुर्य श्रीराधिकाका) माधुर्य-भावमें ही श्रीजगन्नायदासजी रहते थे। इसीलिये आपने मगवदुणानुसाद करनेवाले भागवतका उत्कल-प्रान्तमें प्रचार करके आवाल-विनता सवको श्रीकृष्ण-प्रेममें निमज्ञित कर दिया। आपके मनमें तिनक भी अहङ्कार नहीं था। आपअपनेको जन-जनार्दन-का दास समझते थे। आपकी एकमात्र इच्छा यही थी कि सभी मागवतरूप सुधा पान करके ससारसागरसे पार हो जायँ।

#### महात्मा श्रीवलरामदासजी

महाभागवत श्रीवलरामदासजीका जन्म पुरी जिलें में हुआ था। इनके पिताजीका नाम था श्रीसोमनाय और माताजीका नाम था श्रीजम्बूदेई। ये जातिके खुद्र थे। ये भी राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समयमें हुए थे और प्रसिद्ध भागवतकार श्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे। इनको भी श्रीचैतन्यदेवजीकी सत्सगतिका अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ था।

ये परम भगवन्द्रक्त थे। कहते हैं, एक समय स्थयात्राके दिन ये भगवान्के स्थपर चढने लगे। सेवकोंने इनका तिरस्कार करके इनको वहाँसे हटा दिया। ये वहाँसे चले आये। इन्होंने वॉकी मुहाण-स्थानपर जाकर वाळ्का स्थ वनाया और उसमें बैठनेके लिये श्रीभगवान्का स्मरण किया। श्रीभगवान् रज्जिटत स्थ छोड़कर वाळ्के स्थमें आकर विराजमान हुए। इधर हजारों आदमी स्थको सींचते ही रह गये, पर स्थ टस-से-मस नहीं हुआ। सब लेग हताश होकर अपने-अपने घर लौट गये। मध्य-रात्रिमें राजाको स्वप्न हुआ कि भेरे मक्तका सेवकोंने

अपमान किया है, इसिलये में रथ छोड़कर उसके पास चला गया हूँ। उसने मुझे वाल्के रथमें वाँघ रक्सा है। यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो यहाँ आकर मेरे भक्तसहित सम्मानपूर्वक ले आओ, तभी तुम्हारा रथ चल सकता है। वूसरे दिन पात काल होते ही राजा वाहनादि लेकर वाँकी मुहाण-स्थानपर पहुँचे और आदरसित श्रीवलरामदासजीको ले आये। तम कहीं रथ चलने लगा।

इनके जीवनकी एक और भी घटना सर्वश्रुत है। एक दिन इन्होंन श्रीलक्ष्मीको गरीवोंका तिरत्कार करते देख 'काणी' कह दिया। इसपर श्रीलक्ष्मीजीने कुद्ध होकर ज्ञाप दिया कि तुम्हारा अन्तिम वास क्षेत्रमे नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनोंके वाद श्रीवलरामदासजीको पुरी-क्षेत्र छोड़कर पुरी जिलेके अन्तर्गत एरवंग ग्राममें जाना पडा। मृत्युकाल समीप देख इन्होंने भगवान् ऐ दर्शन देनेकी प्रार्थना की। भगवान् श्रीलक्ष्मीके साथ वहाँ पघारे। श्रीदासने कहा—'क्यों काणी! अव क्या हुआ १ श्रीलक्ष्मीजीने उत्तर दिया कि 'क्या हुआ १ यह क्या क्षेत्र है १' इसपर श्रीदास वोले, 'माता! क्षेत्र किसको कहते हैं १ जहाँ तुम हो और भगवान् हों, वहीं तो क्षेत्र कहलाता है १ और क्षेत्र किसको कहते हैं १' यह सुनकर श्रीलक्ष्मीजी निरुत्तर हुई।

उसी दिनसे एरवग-स्थानपर श्रीजगन्नाथ, श्रीवलभद्र और श्रीसुभद्राजी तीनोंकी मूर्ति स्थापित हुई और उनकी पूजा होने लगी। आज एरवगकी गणना क्षेत्रोंमें हैं। आज भी वहाँ श्रीवलरामदासजीका मठ है और नियमित-रूपसे भगवान्की पूजा होती है।

श्रीवलरामदासजीका जीवन तपोमय था। उनका सारा समय भगवन्द्रजन और जन-कल्याणमे व्यतीत हुआ करता था। इन्होंने श्रीरामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद्गीता, श्रीविराट् गीता तथा वचोंके लिये श्रीक्मल लोचन और श्रीपञ्चमी नामक प्रन्थोंका सरल उत्कल मामामें निर्माण किया। इन्होंने गुत्रगीता नामक एक योगसम्बन्धी प्रन्थकी रचना की है। इसमें इन्होंने अङ्गन्यास, आसन, श्ररीरमेद, तत्त्वज्ञान और ब्रह्माण्ड-रहस्य आदिका वर्णन किया है। यह प्रन्थ मागवत-वृत्तमें है। इनके प्रन्थोंका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये वेद-वेदाङ्गादि पट्शास्त्रोंमें पारङ्गत थे। इनकी इस विद्वत्ताको देखकर कई शुष्क विद्वान ब्राह्मण इनपर कड़ विद्वताको देखकर कई शुष्क विद्वान ब्राह्मण इनपर कड़

हुए और उन्होंने पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके पास जाकर फरियाद की कि यह शृद्ध होकर भी वेदान्त, भक्ति आदिकी चर्चा करता है और उपदेश देता है। इसपर राजाने ब्राह्मणोसे इनसे शास्त्रार्थ करनेको कहा, पर इनकी दिव्य मुखाकृतिको देखकर वे लजित हो गये और यापस चले गये।

इनके प्रन्थोंका अवलोकन करनेपर माल्म होता है कि इन्होंने वचोंके पढ़ने योग्य पुस्तकोंसे लेकर महान् विद्वानोंके लिये भी कठिन प्रन्थोंकी रचना की है। यह भगवान्के प्रगाढ प्रेममे इतने मस्त रहा करते थे कि लोग इन्हें 'मत्त वलरामदास' के नामसे पुकारते थे।

## महाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास

श्रीअच्युतानन्ददासजीका जन्म माघ शुक्रा ११, सवत् १५५४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परगनेमें तिलनुणा (त्रिपुर) नामक प्राममें हुआ था। ये जातिके शद्र थे। इनकी माताका नाम श्रीपद्मावती और पिताका नाम श्रीदीनवन्धु धृटिया था। वाल्यावस्थासे ही ये सांसारिक विषयोंसे उदासीन थे। धीरे-बीरे यह भाव वढता गया और वैराग्यमें परिणत हुआ। अन्तमे एक दिन प्रातःकाल ये घरसे निकल पड़े और पुरीमें आकर श्रीचैतन्यदेवजीकी शरणमें पहुँचे। उन्होंने इनकी सात्त्वक भावमयी स्थित देखकर इनपर अनुप्रह किया। इस तरह श्रीअच्युतानन्ददास अव वैष्णव हो गये और कठी-माला

घारणकर भगवत्-कीर्तनमें लीन रहने लगे। शीघ्र ही महाभागवत प्रसिद्ध उत्कलभागवतकार श्रीजगन्नाथदास- जी तथा सत कवि श्रीबलरामदासजीसे इनका परिचय हो गया और इन्होंने भी उन संतोंके साथ उत्कलमें वैष्णव- धर्मका प्रचार करना आरम्भ कर दिया। इनके द्वारा स्थापित श्रीगोपाल-मठ आज भी पुरीमे विद्यमान है।

पुरीमे आनेके कई वर्ष वाद अपने माता-पिताके आग्रहसे इनको घर यापस जाना पड़ा। वहाँ जानेपर स्थानीय राजाने इनकी दिव्य मूर्ति देखकर अपनी मिक्तमती कन्याका पाणिग्रहण इनसे करा दिया। तबसे यह अपनी जन्मभूमिके पास ही लेम्बार्क ग्राममे रहने लगे।

इनकी मक्त-सख्या ३००० से अधिक थी, जिनमें प्रायः ५०० योग्य भगवद्भक्त थे। जातिके शुद्ध होनेपर मी इनका पाण्डित्य, सस्कृत भाषापर प्रभुत्व, तपोमय जीवन और भगवद्भक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके शिष्य हो गये थे। इन्होंने सर्वेषाधारणमें भिक्तधर्मका प्रचार करनेके लिये अनेक प्रन्थ लिखे, जिनमेसे थोड़े-से प्रकाशित हुए हैं और शेष अप्रकाशित है। संहिता ३६, श्रीगीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० खण्ड, शानोदय, सप्ताह भागवत तथा सैकड़ों भगवद्भजन इन्होंने लिखे हैं। इनकी भाषा सरल है। ये गीताधर्मजैसे जिटल विषयोंको भी सरल भाषामें लिखनेमें सिद्धहर्ता थे। इन्होंने वर्तमान समयमें प्रचलित कई शब्दोंका प्रयोग अपने प्रन्थोंमें किया है।



### भक्त सुरदासजी

भक्त स्र्रासजीका जन्म सवत् १५४०में ब्रह्मभट्ट कुलमें हुआ था। इनके पिताका नाम था रामदासजी। स्रदासजी जन्मान्य थे। इनके पिताने ही इन्हें सगीतिषद्या, फारसी और मातृभाषाकी शिक्षा दी थी। पिताकी मृत्युके पाद इनमें भजन लिखनेकी प्रवृत्ति हुई और घीरे-घीरे हृद्यमें श्रीकृष्णभिक्त उत्पन्न होने लगी। अन्तमें इन्होंने श्रीवह्मभाचार्यका शिष्यत्व ब्रहणकर वैष्णवधर्मको अपनाया। इन्होंने श्रीमद्रागवत-पुराणका मातृभाषामे बहुत सुन्दर पद्यानुवाद किया, जो 'स्रसागर' के नामसे प्रसिद्ध है।

'हप्टक्ट' मे स्वय स्र्दासजीने अपने विषयमें लिखा है कि मुसलमानोंके साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उसमें मेरे सिया मेरे छः भाई मार डाले गये। मैं एक कुऍमें गिरकर ६ रोज उसीमें पड़ा रहा। अन्तमें सातनें दिन स्वय भगवान् श्रीकृष्णने आकर मुझे वाहर निकाला और दिव्य दृष्टि देकर कहा, 'वत्स! जो इच्छा हो वर माँगो।' तम मेने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा वर दीजिये कि में अनन्य मनसे वरावर आपकी आराधना कर सकूँ और मेरे नेत्र आपके सिया कभी किसी दूसरेको न देखें।' उसके वाद में मजधाम चला आया।

कहते हैं, इनके साथ वरावर एक लेखक रहा करता था। इनके मुँदिसे जो भजन निकलते थे, उन्हें वह लिखता जाता था। कई वार लेखक वहाँ नहीं रहता था, परन्तु सुरदासजीको यह वात मालूम न होनेके कारण कियता उनके मुँदि निकलती रहती थी। ऐसे अवसरपर स्वय भगनान् श्रीकृष्ण उनके लेखकका काम किया करते थे। एक दिन सुरदासजीने अनुभव किया कि जो वात मेरे मुँदिसे निकलती है उसे लेखक पहले ही लिख लेता है, यह कार्न भगवान्के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। यस, उन्होंने लेखककी वाँह पकड़ ली। परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्ने हाथ दुड़ा रिया और तरन्त अन्तर्धान हो गये। उस समय रुरदासजीके मुँदिसे यह दोहा निकल पड़ा—

नींह सुप्तमें जात ही, नियल जानिक मोहि। हिरदेते जन जाहुने, मस्द वदीना तोहि॥ दस तरह जिन्हीं सहस्द और श्रीहष्णगुणगान स्तो दूस दशीन सन् १५६३ दंगमें दहलीया समात की। लोगोंका विश्वास है कि स्वय उद्धयजी ही किसी शापवश सुरदासजीके रूपमें अवतरित हुए थे।

## गोस्वामी तुलसीदासजी

सत-महात्माओं में गोस्वामी तुलसीदासजीका नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका जन्म लगभग स॰ १५८९ में राजापुर (जिला वॉदा) गाँवमें एक कान्यकुळ्ज ब्राह्मणके घर हुआ या। इनका युवावस्थामें अपनी स्त्रीके प्रति अत्यन्त गाड़ा प्रेम था। एक दिन जब इनकी स्त्री नैहर चली गयी तो ये भी उसी दिन रातको शबके सहारे नदी पार-कर वहाँ पहुँचे और अजगरके सहारे पत्नीके कमरेमें पहुँचे। यह देखकर पत्नीको बड़ा सकोच और दुःख हुआ। उसने कहा—

> जैसी रित मम देहमें, तैसी हरिमें होय। चेल जाव बैकुठमें, बाँह गहै ना कीय॥

वस, उसी क्षण वुलसीदासकी आँखें खुल गर्यी और स्त्रीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके हृदयमें तीव्र गतिसे प्रवाहित हो रही थी वह मानो भगवान्की ओर मुझ गयी। ये तुरन्त आकुल चित्तसे भगवान्की खोजमें लग गये। नरहरिदासको उन्होंने गुरु बनाया । जिसकी लगन प्रचण्ड हो और जिसे सद्गर प्राप्त हों उसे भला सिद्धि क्यों न मिले १ तुलसीदासजी बहुत जल्द एक उच कोटिके महात्मा हो गये। उनकी कीर्ति दिग्दिगन्तमें फैल गयी और हजारों लोग उनके दर्शन और सत्सगके लिये उनके पास आने लगे। इनके जीवनकी कई अद्भुत कथाएँ प्रसिद्ध है, जिनसे इनकी सिद्धिका पता चलता है। इन्होंने कितने ही भक्तिप्रघान प्रन्य लिखे, जिनमें रामायण, विनयपत्रिका आदि वहुत प्रसिद्ध हैं । रामायणकी गणना तो बहुत उच कोटिके सद्यन्थींम है और यह आज न केवल भारत वर विदेशोंमें भी असल्य प्राणियोंका जीयन उच वनानेमें सहायक हो रहा है। इसी रामायणके कारण इन्हें लोग याल्मीकिजीका अवतार मानते हैं। इन्होंने कादीके अस्तीघाटपर सबत् १६८० में शरीरत्याग किया था।

तुलसीदासजीके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हैं— राम नाम मीन दीप घर, जीह देहरी द्वार । तुरुसी मीतर बीहिरहु, जो चाहिस उजिआर ॥ बारि मर्थे बरु होय बृत, सिकतातें बरु तेल । बिनु हरिमजन न मबतरिय, यह सिद्धात अपेल॥ तात स्वरंग अपवरंग सुख, धरिय तुका इक अंग । तूक न ताहि सकक मिलि, जो सुख कन सतसंग ॥ तात! तीन अति प्रवल सक, काम क्रोध अरु कोम। मुनि विग्यानिधान मन, करहिं निमिष महँ छोम।। आपु आपु कहँ सब भको, आपुन कहँ कोइ कोइ। तुकसी सवकहँ जो भको, सुजन सराहिय सोइ॥

# संत रैदासजी

जिन दिनों काशोमें कवीरदास थे, उन्हीं दिनों काशीमें ही एक वहुत बड़े चमार भक्त रैदासजी भी थे। इनका नाम भी देश-विदेशमें बहुत प्रसिद्ध है। कहते है, पूर्वजन्म-

है कि यह भी सशरीर गुप्त हो गये थे। इनके पथके लाखीं आदमी गुजरातमे मिलते हैं। इनके उपदेशका नमूना—

हरि-सा हीरा छाडिकै, करे आनकी आस।
ते नर जमपुर जाहिंगे, सत माषे 'रैदास'॥
'रैदास' कहै जाके हृदै, रहें रैन-दिन राम।
सो भगता भगवत सम, क्रोध न व्यापे काम॥
'रैदास' राति न सोइये, दिवस न करिये स्वाद।
अह-निसि हरिजी सुमिरिये, छाडि सकल प्रतिवाद॥

# योगी पलदूजी

योगिवर पलद्भजीका जन्म फैजाबाद जिलेके नगपुर-

# This is saluati

इनके पिताने इन्हें घरसे निकाल दिया। उसके बाद ये स्त्रीं-सिंहत अलग रहते थे और जूते बनाकर अपना पेट पालते थे। उससे जो समय बच जाता, उसमे भजन-पूजन करते। कहते हैं, इनकी तगी देखकर मगवान् स्वय समय-समय-पर इनकी सहायता किया करते थे। मगवान्के दिये हुए धनमेंसे बचाकर इन्होंने पीछे एक धर्मशाला और मिन्दर बनवाया, जिसमे पूजाके लिये ब्राह्मण पुजारी रख दिया।

इनकी महिमा भी बहुत फैली और बहुत से लोग इनके शिष्य हो गये । समय-समयपर कई चमत्कारोद्वारा इन्होंने अपनी भगवद्गक्तिका परिचय भी दिया। एक बार तो पण्डितों के तम करनेपर इन्होंने कधेका चमड़ा हटाकर जने क दिसा दिया और कहा कि सचा जने क यह भीतरका है।

ये प्रायः एक सौ बीस वर्षकी उन्नतक लोगोको भगवद्-भक्तिकी शिक्षा देवर त्वर्ग सिषारे। इनके पंथवालीका कहना

जाते हैं। इन्होंने बहुत समयतक अयोध्यामें रहकर अपना सत्सद्भ कराया। कहते हैं, इनकी महिमा और कीर्त्तिकों देखकर वहाँके वैरागियोंके मनमे वड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ और उन्होंने इन्हें जीते-जी जला डाला। परन्तु शरीर जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते। उसके बाद उसी शरीरसे पलटू साहव जगन्नाथपुरीमें प्रकट हुए और फिर तुरन्त भगवत्स्वरूपमें लीन हो गये। इनके जीवनके भी वहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध है।

पलटू साहबने अपनी वाणीमें नाम-जपपर वड़ा जोर दिया है। वे नामकी महिमा वताते हुए कहते हैं—

> देखाँ नाम प्रतापसे सिला तिरै जल वीच ॥ सिला तिरै जल वीच, सेतमें कटक उतारी । नामहिके परताप वानरन लंका जारी ॥

नामिहके परताप जहर मीराने खाई। नामिहके परताप बाल पहलाद बचाई॥ पलट्र हरि-जस ना सुनै, ताको कहिये नीच। देखों नाम-प्रतापसे सिला तिरै जल बीच॥

#### महात्मा जगजीवनजी

जगजीयन साहयके जीवनके विषयमे बहुत मतभेद है। इनके सत्तामी पथयालोंका करना है कि इनका जन्म माघ सुदी सतमी, मङ्गलवार, सवत् १७२७ को हुआ था और वैशाख वदी सतमी, मङ्गलवार, सवत् १८२७ को इन्होने इहलीला समाप्त की। इनका जन्म जिला वारावकी-के सरहदा गॉवमें चदेल क्षत्रिय कुलमे हुआ था और ये उसी जिलेके कोटवा गॉवमें वरावर सत्सङ्ग कराया करते थे। ये जन्मभर एइस्साश्रममें ही रहे। ये अच्छी गतिके महात्मा हो गये हे। इनके पथवाले दाहिनी कलाईपर काला और सफेद धागा वॉधते हे। इन्होंने 'जानप्रकाश,' 'महाप्रलय' और 'प्रथम प्रन्थ' नामक प्रन्थोंकी रचना की थी। इनके उपदेशके दो-एक नमूने यराँ दिये जाते हे—

सत समरथतें राखि मन, करिय जगतको काम । जगजीवन यह मत्र है, सदा सुक्ख विसराम ॥ सत्त नाम जपु जीयरा, और वृथा करि जान । नाया तिक निहें भूकसी, समुद्रि पाछिका ग्यान ॥

## महात्मा भीखाजी

महातमा भीखा साहयका जन्म सवत् १७७० के लगभग जिला आजमगद्दे सानपुर वोहना नामक गाँवमें ब्राह्मणके घरमें हुआ था। इनका पहला नाम था—भीखानन्द चौवे। वचपनमें ही परमार्थ साधने और साधुसङ्ग करनेकी लालसा इनके मनमें उत्पन्न हुई और वे प्राय वारह वर्षकी उन्नमें घरनार छोड़कर सचे गुरु और कल्याणकारी मतकी सोजमें निकल पड़े। पहले काशी गये, परन्तु वहाँ उनकी मनोकामना प्री न हुई। फिर गुलाल साहनका नाम सुनकर उनके स्थान भुरहुद्दा गाँवमें आये। यहाँ आकर प्राय पारह वर्षतक निरन्तर गुरुसेवामें लगे रहे। उसके नाद पुरुष्ठ स्तर्ग सियारनेपर प्राय प्रचीस वर्षतक वहीं उपदेश देते रहे और इस तरह लोक-कल्याण करते।रहे । उसी खानपर प्रायः ५० वर्षकी उम्रमे, स० १८२० में उन्होंने अपना चोला बदला । जहाँपर इनकी तथा इनके गुरु और दादागुरुकी समाधि है, वहाँपर विजयादशमीके दिन हर साल भारी मेला लगता है।

भीखा साहब एक पहुँचे हुए महातमा थे। इन्होंने कई प्रत्य भी लिखे हैं जिनमें 'राम-जहाज' दड़ा है। इनके जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहते हें, एक बार एक औघड़ उनके पास आये और पीनेको शराव माँगी। भीखा साहबने उत्तर दिया कि यहाँ शरावके लिये कहाँ स्थान है। औघड़ सिद्ध थे, उन्होंने एक खेल दिखाया। भीखा साहबके स्थानमे जहाँ-जहाँ पानी था, सब मदिरा हो गया। थोड़ी देर बाद जब मीखा साहबने पानी पीनेके लिये माँगा तो एक सेवकने उरते हुए कहा कि सब मदिरा हो गया है। भीखा साहबने डॉटकर कहा कि लाओ, सब पानी है। वास्तवमें उनके पास आनेपर पानी ही रहा।

भीखा साहवके पथके आज भी वहुत-से लोग अनु-यायी हैं, जो विशेषकर गाजीपुर और बलियाके जिलेंमे पाये जाते हैं। इनकी वाणीका नमूना देखिये—

प्रमुजी करहु अपनी चेर ।

म तो सदा जनमको रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर ॥९॥
काम, त्रोघ, मद, लोम, मोह, यह करत सवहिन जेर ।
सुर, नर, मुनि, सत्र पिच पिच हारे, परे करमके फर ॥२॥
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, पेसे पेसे ढेर ।
सोजत सहज समाधि लगाये, प्रमुको नाम न नेर ॥३॥
अपरपार अपार है साहन, होय अधीन तन हेर ।
गुरु परताप साधकी सगित, छुटे सो काल अहर ॥४॥
वाहि-वाहि, सरनागत आयो, प्रमु दरनो यहि वेर ।
जन मीसाको जरिन कीजिये, अब कागद जिन हेर ॥५॥

भीखा साहव अपने मनको समझाते हैं---

राम सों कर प्रीति रे मन, राम सों कर प्रीति ॥१॥ राम बिना कोठ काम न आवे, अन्त ढहो जिमि मीति ॥२॥ वृक्षि-विचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोठ हीति॥३॥ गुरु गुलालके चरनकमलरज, घर भीसा ठर चीति ॥४॥

# बुल्ला साहब

बुला साइवका पहला नाम बुलाकीराम था। ये न जातिक कुनवी थे और अपने शिष्य गुलाल साहवके यहाँ हल जोतने आदिके कामके लिये नौकर थे। ऐसा माल्म होता है कि ये अपने गुरु यारी साहवसे दीक्षा लेकर सुरत-शब्दका अभ्यास भी किया करते थे और जीवन-सुरत-शब्दका अभ्यास भी करते रहे। यद्यपि वे एक अच्छे महात्मा हो गये थे, फिर भी दुनियाको इसका पतातक न था। एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक गुलाल साहवकी आँखें खुलीं और उन्होंने इनका शिष्यत्व प्रहण किया। तवसे ये गाजीपुरके भुरकुड़ा गाँधमें रहकर सत्संग कराने लगे। इनके प्रधान दो शिष्य हुए गुलाल साहव और जगजीवन साहव। इन तीनो संतोंकी समाधियाँ भुरकुड़ा गाँवमें मौजूद है। वे सम्भवतः स०१७५० और

बुला साइवकी दृष्टिमे 'यह जग जैसे सुपन है' और 'यह माया जस डाइनी' है, 'जो हरिह लेति है प्रान'। अतएव इनका उपदेश है—

इतको आसा छोडिये मिज ठोजे निजु नाम। उबरे कोई संत जन जिन्ह सुमिरधो है नाम॥ फिर सावधान करते हैं—

आठ पहर चौसठ घरो जन वुल्ला घर ध्यान । निह जानो कौनी घरी आइ मिलें मगवान ॥ जग आये जग जागिये पिगये हरिके नाम । बुल्ला कहै बिचारिके छोडि देह तन-धाम ॥

# महाराज गुलालजी

गुलाल साहनका जीवनकाल १७५० और १८०० सवत्के बीच माना जाता है। ये जातिके क्षत्रिय ये और जमादार थे। इनके गुरु बुला साहव इनके यहाँ नौकर थे। जब वे हल चलाने या और किसी कामसे खेतमे जाते तो उनका कुछ समय मजन-ध्यानमें लग जानेसे बहुत देर हो जाती। इसके लिये गुलाल साहवने उन्हें कई बार डॉटा-फटकारा। एक दिन बुला साहव हल जोतने गये, और वहाँ जाकर भगवानके ध्यान और मानसिक साधुसेवामें लग गये। उसो समय वहाँ गुलाल साहव पहुँच गये। उन्होंने वैलोको हलके साथ फिरते और बुला साहबको

आँख वन्द किये मेड्पर वैठे देखा। वे यड़े क्रोघित हुए और जाकर जोरसे बुछा साहवको लात मारी। बुछा साहव चौक पड़े और उनके हाथसे दही छलक पड़ा। दही देखकर गुलाल साहव आश्चर्यमे पड़ गये, क्योंकि पहले उन्होंने हाथमे दही नहीं देखा था। बुछा साहवने यड़ी दीनताके साथ गुलाल साहवसे कहा—'मेरा अपराघ क्षमा कीजिये, में साधु-महात्माओकी सेवामें लग गया था। मोजन प्रा हो गया था, केवल दही परोसना वाकी था, परन्तु आपने लात मारकर दही गिरा दिया। साधुसेवामे इतनी कसर रह गयी।'

इतनी वात सुनकर गुलाल साहय अपने नौकरके चरणों-पर गिर पड़े और फिर शिष्यत्व धारण किया । ये वरावर गृहस्थाश्रममें ही रहे और गुरूपदिष्ट मार्गसे साधन-अभ्यास करते रहे । इनकी बानियोंसे ऐसा माल्म होता है कि इनमे वैराग्य और भक्ति भरपूर थी । सत्सगतिकी महिमा बतलाते हुए एक शब्दमे ये कहते हैं—

सोई दिन लेखे, जा दिन सत मिलाप ॥ टेक ॥
सतके चरनकमलकी महिमा, मोरे वूते वरिन न जाहि ॥ ९ ॥
जलतरग जलहीतें उपजे, फिर जल माहिं समाइ ॥ २ ॥
हिरमें साथ, साधमें हिर हैं, साधसे अन्तर नाहिं ॥ २ ॥
ब्रह्मा-विश्नु-महेस साध सँग, पाछे लांग जाहिं ॥ ४ ॥
दास गुलाल साधकी सगीते, नीच परमपद पाहिं ॥ ५ ॥

# दूलनदासजी

दूलनदासजीका जन्म लखनऊ जिलेके समेसी नामक गाँवमें एक सोमवशी क्षत्रिय जमींदारके घरमें हुआ था। इनके जीवनका भी प्रामाणिक चृत्तान्त नहीं मिलता। ये जगजीवन साहबके चेले थे। इन्होंने अपना अधिकांश समय कोटवामें और उसके वाद रायवरेलीके घर्मे गाँवमे, जिसे इन्होंने ही बसाया था, विताया। कहते हैं, इन्होंने एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु टाल दी थी।

दूलनदासजी बरावर गृहस्थाश्रममें ही रहे और जमींदारीका काम कभी नहीं छोडा। दूलनदासजी अपनी बानियोंमें बतलाते हैं कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये वे उपदेश देते हैं कि—

रहु मन नामकी डोरि सँभारे । × × यहि कलिकाल उपाइ अवर नहिं, बनिहै नाम पुकारे ।। वह ऐसा क्यों कहते हैं ? क्योंकि उनकी दृष्टिमें— दूलन एक गरीवंक हिरसे हिंतू न और । ज्यों जहाजके कानको सूझे और न ठौर॥ और नामकी महिमा ऐसी है कि—

दुलनदात जिनके हृदय नाम वास जो आय।
अह सिद्धि नो निद्धि विचारी ताहि छाडि कहँँ जाय॥
रान पुकारत रामजी लागहिं मगत गुहारि।
दूलन नाम सनहकी गहि रहु डोरि सँमारि॥
रसना रिट जेहि लागिंगे चािल मयो मस्तान।
दूलन पायो परमपद निरित्व मयो निरवान॥

## महात्मा धर्मदासजी

घर्मदासजी वॉघोगड नगरके एक भारी महाजन थे। इनके जन्म और मृत्युके समयका ठीक-ठीक पता नहीं। कहते हें, कवीर साहवने इन्हें सत-मतका उपदेश किया और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास हो गया और ये उनके पूरे मक्त हो गये। इन्होंने अपना सारा धन छटा दिया और काशों आकर गुक-चरणों रहने छगे। गुक-कुपासे ये भी अच्छी स्थितिके महात्मा हो गये। क्वीरदासजीके परमधाम पधारनेपर आप ही उनकी गदीपर वैठे और बहुत वर्षोतक सत्सग कराते रहे।

वर्मदासजीके शब्दका नमुना-

घडा एक नीरका फूटा। पत्र एक डारसे ट्टा॥
पेसिंह नर जात जिंदगानी। अजहु निंह चेत अभिमानी॥
मूको जिन देख तन गोरा। जगतनें जीवना थोरा॥
निकसि जब प्रान जाँवेगा। केंाई निंह काम आँवेगा॥
सजन परिवार सुत दारा। सत्र एक रोज होइ न्यारा॥
तजो नद-लोम-चतुराई। रहो निरसक जग माहीं॥
सटा ना जान ये देही। लगावो नामसे नेही॥
कहें धर्मदास कर जीरी। चलो जहुँ देस है तोरी॥

#### वावा मल्कदासजी

द्वा मल्कदासजीका जन्म कड़ा (जिला इलाहावाद) नामक गॉवमें वैद्याल वदी ५, सवत् १६३१ को लाला सुन्दरदासजी खत्रीके घरमें हुआ था । इनके जीवनचरित्रसे ऐसा माल्म होता है कि ये जन्मतः योगी थे। ये आजानुवाहु थे, जिसे देखकर वचपनमें ही एक महात्माने इनके पितासे नहा था कि या तो यह वालक चक्रवर्ती राजा होगा था कोई वड़ा महात्मा होगा।

मलुकदासजीके पिताजीने दस-ग्यारह वर्षकी उम्रमें इन्हें व्यापारमें लगाना चाहा । उन्होंने कवल खरीदकर ला दिये और कहा कि वाजारमे इन्हें ले जाकर वेंच आया करो । परन्तु मन्द्रकदासका अधिक ध्यान साउ-गरीवींमें क्वल वॉट देनेकी ओर ही रहता या। एक दिन विकी कुछ नहीं हुई और न कोई मँगता ही मिना। पूरा गहर लादे वाजारसे आप वापस आ रहे थे । रात्तेम थककर एक नीमके पेड़के नीचे वैठ गये। इसी समय एक मजदूर आया और वोला कि दो पैने में गहर तुम्हारे घर पहुँचा दूँगा । मल्कदासने गहर उसे दे दिया और आरामसे मजन-ध्यान करते घरकी ओर चले । मजदूर जल्दी-जल्दी पहले घर पहुँच गया। माताजीने मजदूरको अकेले देख, इस शङ्कासे कि कहीं इसने कवल निकाल न लिया हो, उसे भोजन देकर एक कमरेमे वन्द कर दिया। मलकदासके आनेपर उनसे कहा कि मजदूरको अन्नेले नहीं छोड़ना चाहिये, कवल गिन लो, मजदूरको उस कमरेमें बन्द कर दिया है। वावाजीके कोमल हृदयको दु'ल हुआ, वह तुरन्त कमरेकी ओर वहे । किन्तु कमरा खोलकर देखा वो मजदूर गायव, सिर्फ एक दुकड़ा पड़ा था। मल्कदासने प्रसाद समझकर उसे उठा लिया और माताके चरणोंपर गिरकर कहा—'तुम बड़ी भाग्यवान् हो, भगवान्ने तुन्हें दर्शन दिये और नुझे वहका दिया। इतना कहकर वह उसी कोठरीमे बैठ गये और माताचे प्रार्थना की कि 'जवतक में स्वय न निकर्षे, तवतक कमरा न खोलना और न इला-गुला मचाना।' कहते हैं, तीन दिन लगातार ध्यान-भजन करनेके वाद भगवान्ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये।

इसके वाद घीरे-घीरे मर्कदासजीका नाम चारों ओर फैजने लगा और सत्तग तथा उपदेशकी प्राप्तिके लिये लोग हजारोंकी सख्यामे आने लगे। इस तरह भगवद्भजन करते हुए और अपने घर्मोपदेशद्वारा ससारका कल्याण करते हुए इन्होंने १०८ वर्षकी उम्रमें सवत् १७३९ में शरीर छोड़ दिया। यों तो इनके जीवनके अनेक चमत्कार मशहूर हैं, किन्तु उनके प्रयाण करनेका उग और भी विचित्र था। कहते हैं, मृत्युके प्रायम् छ मास पूर्व इन्होंने अपने भतीजेको अपनी गदीपर विठाया और अपनी निज शक्तिसे, विना साधनाके, उसे अच्छी स्थितिमे पहुँचा दिया। मृत्युके दिन शिष्यों तथा कुटुम्वियोंसे कहा कि दोपहरको जब तुम लोगोंको शख-घटेकी आयाज सुनायी दे तब समझ लेना कि मैंने शरीर छोड़ दिया। उसके वाद मेरा शरीर गङ्गाजीमें प्रवाहित कर देना । ऐसा ही हुआ। उसके बाद, कहते हैं, इनका मृतक शरीर त्रिवेणी-घाटपर जा लगा और वहाँ उन्होंने एक घाटियेसे जल मॉगकर पिया। फिर वहाँ हुनकी लगायी और जाकर काशीमें निकले। वहाँ भी पानी माँगा और कलम, दावात, कागज माँगकर यह लिख दिया कि मल्ला काशी पहुँचा। यहाँसे चलकर शव जगन्नाथपुरीमें पहुँचा। जगन्नाथजीने पडौंको खप्न दिया कि समुद्र-किनारे एक लाश पड़ी है, उठा लाओ । शव मन्दिरमें लाकर खखा गया । सब लोग बाहर हुए और फाटक अपने-आप बन्द हो गया । कहते हैं, मल्कदासजीने भगवान्से प्रार्थना की कि मुझे अपने पनालेके पास स्थान दिया जाय और भोगके चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका साग मुझे मिला करे। भगवान्ने भक्तकी बात स्वीकार कर ली और कहा कि मेरे भोगसे अधिक खाद तेरे भोगमें होगा। आज भी जगन्नायपुरीमें मल्कदासका भोग उसी तरहसे लगता है और भगवान्के भोगके साथ वह यात्रियोंको प्रसादमें मिलता है।

मलूकदासजी गृहस्थाश्रममें थे और उनके एक कन्या हुई थी। परन्तु पीछे माँ-वेटी दोनों मर गर्यो। इन्होंने गुरु भी किया था, जिनका नाम था विद्वलदास, जो द्रिवड़ देशके एक सिद्ध महात्मा थे।

मल्कदासजीकी समाधि भी कड़ा गाँवमें बनी है। इनके पथकी बहुत-सी गहियाँ भारतके विभिन्न स्थानोंमें हैं।

मलूकदासजी अपनी एक साखीमे कहते हैं—
प्रमुताहीको सब मरे, प्रमुको मरे न कोय।
जो कोई प्रमुको मरे, तो प्रमुता दासी होय॥
फिर बतलाते हैं कि प्रमु कैसे रीझते हैं—

ना वह रीझे जप तप कीन्हें, ना आतमको जारे। ना वह रीझे घोती टाँगे, ना कायाके पखारे॥१॥ दाया करें, घरम मन राखें, घरमें रहें उदासी। अपना-सादुख सवका जाने, ताहि मिलै अविनासी॥२॥ सहें कुसब्द, बाद हू त्यांगे, छाँहें गरव-गुमाना। यही रीझ मेरे निरकारकी, कहत मलूक दिवाना॥३॥

# श्रीपवहारीवाबा

जौनपुर जिलेके प्रेमपुर गाँयमे अयोध्यानाथ नामके एक निष्ठावान् वैष्णव रहते थे। उनके सन् १८४० मे रामभजन नामका होनहार पुत्र उत्पन्न हुआ । सन् १८५६ ई॰ तक ये अधे सन्यासी पितृव्यकी सेवामें रहे। उनके सहवाससे इनकी सांसारिक कार्योंसे उपरामता बढ़ने लगी। पारिवारिक बन्धन तोड़कर ये योगसाधनके लिये एकान्तमे कुटिया बनाकर रहने लगे। शनैः-शनैः अन्ना-हार छोड़कर ये पत्तींके रस और पवनपर ही सन्तोध करने लगे। लोग इसीसे उन्हे पवहारीवावा कहने लगे। वहुत समयके वाद थोड़े क्षणोंके लिये ये कुटीका द्वार खोलकर लोगोंको दर्शन देते थे। १८९८ ई० के ज्येष्ठ मासकी सातवीं तारीखको भक्तों और दर्शकोंके देखते-देखते उनके कपालको फोड़कर प्राण देहसे निकल गये और व्याना-विखत ग्ररीरको सामनेके अभिकुण्डकी लपटोने जलाकर खाक कर डाला । एक बार स्वामी विवेकानन्दजीने इन्हे घर्मप्रचार करनेका अनुरोध किया । इसपर उन्होने कहा कि मैं ससारमें 'नकटे' सन्यासियोंके दलकी सृष्टि करना नहीं चाहता।

# स्वामी भास्करानन्दजी सरस्वती

स्वामी भास्करानन्दजीका जन्म स० १८९० के आदिवन मासमें कानपुरके पास एक गाँवमे एक कान्य-कुब्जज्ञाह्मण-वश्चमें हुआ था। इनका नाम पहले मतिराम या । शादीके पायः ५ वर्ष बाद सत्रह वर्षकी उम्रमे इनके मनमें वैराग्यका उदय हुआ और ये घर छोड़कर भाग गये। कई जगह घूम-फिरकर ये मालवा गये और प्रायः सात वर्षतक वहाँ रहकर इन्होंने वेदान्तका अध्ययन किया। वहाँसे उज्जैनमें जाकर इन्होंने परमहस स्वामी पूर्णानन्दजी सरस्वतीसे सन्यासकी दीक्षा ली और यहींपर इनका नाम भास्करानन्द पड़ा। इसके बाद इन्होने कुछ दिन काशीमे रहकर साधना की और फिर भारतके विभिन्न तीर्थोंमे घूमते रहे। इस बीच अनेक साधु-महात्माओंसे इनकी मुलाकात हुई और इन्होंने योगविद्या सीखकर उसका अम्यास किया । कहते हैं, इन्हें योगकी कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं। अन्तमें यह बिल्कुल दिगम्बर रहते थे और श्रद्धाछ तथा भक्त लोगोंको उपदेश दिया करते थे। कितने ही साधकींका इन्होंने अपने जीवनमें कल्याण किया। स॰ १९५६ के आषाढ़ मासमें इन्होंने इहलीला सवरण की।

## सद्गुरु परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज

( लेखक--वावा श्रीराघवदानजी )

श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहसजी महाराजने कार्तिक कृष्ण २, स० १९७४ विक्रमीको अपने १३९ वर्षकी आयुने इस पाजभौतिक शरीरका त्याग किया । आप योगाभ्यासमे पूर्ण दुज्ञल थे। योगकी छोटी-छोटी विद्वियोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले साधकोंको योगान्यात करनेसे रोकते ये । शियिलीकरण तथा ऑकार-को उन्होंने विद करलिया था। अपने शरीरको शिथिल करनेमें इनको इतनी चफलता प्राप्त थी कि ये वर्षों निद्रा लिये विना भी पूर्ण त्वस्य वने रहे । मृत्युके वाद भी उनके तेजत्वी चरीरको देखकर यह कोई नहीं कह सकता था कि यह मृत शरीर है। केवल उनके नर्खोंसे ही जो काले पड गये थे, जाना जा सकता था कि शरीर प्राणहीन है। इन शिथिलोकरणके प्राप्त करनेका कारण था उनका निरन्तर ओंकारका निदिध्यास । कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें मैंने उनको नामसरणसे रहित देखा हो। वे वात करते तव भी उनकी अँगुलियाँ सरणका काम एक विशिष्ट प्रकारसे करती रहती थीं। इस सटैव ईश्वर-चिन्तनका परिणान उनके शरीरपर त्पष्ट दिखायी देता या । उनके प्रसन्नवदन तेजत्वी तया त्वस्य शरीरको देखकर देखने-वालेंके हृदयमें यह भाव आ जाता या कि इनका भोजन वहुत अधिक होगा, पर उनके सहवासमें रहनेवाले जानते थे कि वरहजके चौदह गडाके सेरसे तीन पाव दूध प्रात काल और तीन पाव सन्ध्याकी होते थे, यही उनका भोजन या।

उनके अहिंग-त्रत-पालनका यह परिणाम था कि दो चिड़ियाँ चदा उनके भगीका काम करती थाँ । उनके पालानेके पास एक शीशमका पेड़ था। उसपर दो चिड़ियाँ आकर वैटा करती थाँ और समयपर पाखाना साफ कर देती थाँ। उनकी अन्तिम अवस्थामे भी सभी ज्ञानेन्द्रियाँ शक्तिसम्बर्धा थां। इस लेलकको उन्होंने अपने हार्योसे सीकर एक गद्दा दिया था। कान तो इतने तेज थे कि सोते हुए नाक बजानेवालांको वे अपनी गुफाके आस-पास सोने नहीं देते थे। प्राणशक्तिके सम्बन्धमें एक घटना इस प्रकार है कि एक सेवक पेड़ेके लिये चासनी बना रहा था, में भी वहीं था। श्रीपरमहस्त्री महाराज गुफाके सामने दूर वैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाकर वहा कि 'देखो, चासनी तैयार हो गयी है, श्रीसाहुजीने कह दो कि यह उतार दें।' इसके उत्तरमें साहुजीने चासनी विना देखे ही कह दिया कि 'अभी नहीं हुई है।' उन्होंने कहा, 'मुझे कुछ सुगन्य आ रही है और आप उसके पास वैठकर भी नहीं समझते '' तव साहुजीने चासनी निकालकर देखी। और उसको तैयार देख उनके आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा।

बृद्धावस्थामं भी उनकी स्मरणशक्ति इतनी तीन थी कि लेखकको उन्होंने श्रीमागवतका एकादश स्कन्य कण्ठस ही पढाया था, जिसकी श्रोधरी टोका भी उन्हें सम्पूर्ण सरण थी। यह तो प्रसिद्ध ही था कि उनको भागवतके १८००० कोक कण्ठस्य थे। इतना ही नहीं, शेखर, मनोरमा, महाभारत, न्याय, वेदान्त आदि अनेक शास्त्र भी उन्हें कण्ठस ये। इंसाइयोंके अनेक प्रन्थोंके सैकड़ों उदरण भी उनके मुखसे निकलते लेखकने सने हैं। एक दिन एक थियाँसॉफित्ट आये, उन्होंने नुझसे पूछा कि 'परमहसर्जी वेदान्त जानते हैं १ 'मेंने कहा कि जलर जानते होंगे।' दर्शनके वाद उन्होंने इस विषयका प्रश्न किया । तब श्री-परमहस्रजीने श्रीशङ्कराचार्यका तत्त्ववोघ सम्पूर्ण सुनाकर उसकी न्याख्या कर दी। उक्त महोदय इनकी सारण-चिक-को देखकर दग रह गये। श्रीपरमहस्त्री महाराजने अपनी योगसिदिका उपयोग तांतारिक लामके लिये कभी नहीं किया। वे जब मगवानका नाम छेकर किरीको भिक्षा माँगते देखते तो दुखी होकर कहते ये- 'तुन्हारा विश्वास अभी दृढ नहीं हुआ, नहीं तो तुन्हें चिन्ता न करनी पडती।

उन्होंने अपनी सार्रा शिक्तयोंका उपयोग भगवदा-राघनामें ही किया था। वे कहा करते थे—'रातके वारह वजेके वाद वीजमन्त्रका जप खूत ठिकानेचे होता है, क्योंकि उस समय सारा ससार सोया रहता है, खूत एकान्त मिलता है।' रातके समय उनको सदैव रोते, हॅसते, भजन गाते, उमक वजाते हुए ही लोगोंने देखा। वे सदा अपनी मस्तीमें रहते थे, फिर भी समयका ध्यान सदैव रहता। उनका प्रत्येक कार्य ठीक समयपर होता था। जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका लोगोंसे मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। भगविचन्तनसे उनकी वृत्तियाँ वडी कोमल हो गयी थीं। इतने वृद्ध शरीरको देखकर भी मनुष्यींके हृदयमें यही भावना उठती थी कि हम मानों स्वस्थ प्रसन्नमुख वालकके सामने खड़े हैं। बालकके समान उनकी हृदय-गुद्धता मुखमण्डलपर स्पष्ट झलकती थी। मुझे तो उनको देखकर बारबार श्रीभगवान् रामकृष्ण परमहसका स्मरण हो आया करता था। उनकी निःस्पृहता भी पराकाष्ठाकी थी। एक बार जव वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि 'राघवदास । यदि श्रीवेचू साहु ( उस जगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहसजी महाराज रहा करते थे और उनके लिये इसी श्रीसाहुजीकी ओरसे गुफा बनवायी गयी थी और दूधका प्रवन्ध था ) मेरे बाद गुफामें भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना । गुफा तो उनकी है। मैं तो केवल बगीचेका रखवाला हूँ।' मझौलीके श्रीमान राजा कौरालिकशोरमलजी उनके पास आये और उनके लिये गौके दूधका प्रबन्ध कर देनेका उन्होंने खयं बड़ा प्रयत्न किया, पर श्रीपरमहस्जीने यह कहकर कि 'मुझे तो श्रीबेचू साहु दूध देते ही हैं, और लेकर क्या करूँगा, टाल दिया।'

योगाम्यास और विद्वत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत कम मिलता है, पर श्रीपरमहस्रजी इसके अपवादस्वरूप थे।

इनमें दोनो बातें थीं । भारतवर्षके सभी प्रान्तोसे योगा-म्यामी उनके पास आते थे। एक बार एक तेजस्वी साठ वर्षके सन्यासी आये। कहने लगे कि 'मैने सुना है कि आप कल्प कराते हैं, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावे, मैं भी इसको करूँ।' इसपर वे मुसकराये और कहने लगे कि 'सॉप भी केंचुल बदल देता है, पर इससे वह भगवान्का भक्त तो नहीं कहलाता। कल्पसे काम नहीं चलेगा। भगवद्भजनमें ही मन लगाना चाहिये। यही शास्त्रोंका सार है।'

श्रीपरमहसजी महाराजका हृदय दयासे भरा था, जब कभी वे किसीको दुखी या चिन्तित देखते थे तो उसके दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते थे। परन्तु मुकद्दमेमें जीत चाहनेवाले तथा पुत्रप्राप्तिकी इच्छा रखनेवाले स्त्री-पुरुषोंसे वे सदैव दूर रहते थे। श्रीपरमहसजी महाराज उच्च कोटिके योगी, विद्वान और भगवद्भक्त थे। काशीके प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, प्रो० श्रीराममूर्ति आदि पुरुषोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्वास्थ्यकी प्रश्रमा की थी। अनेक सन्तोंने उनकी अनन्य भक्तिको देखकर अपना पुष्य भाव व्यक्त किया है।

श्रीपरमहसर्जी महाराज गुदड़ीके लाल थे। श्रीराम-कृष्ण परमहसके समान ये भी पहुँचे हुए सत थे। इन्होंने भगवन्द्रजन और सेवामें ही अपना सारा जीवन व्यतीत किया।

### गोरखपुरके ख़ाकी बाबा

( छेखक---म॰ श्रीबालकरामजी विनायक )

कुसुमीके जङ्गलमें खाकी बाबाका आसन जम गया है। यह बड़ा ही निर्जन स्थान है। उसमे भयङ्कर जन्तु भी रहते हैं। अतः मृगयाके रिसक वीर और भद्र पुरुष भी कभी-कभी आ जाते हैं। एक दिन भट्टमयूरवशीय नृपित मध्यावली (मझौली)-नरेश आखेटके निमित्त आये। उन्होंने उस वन्य प्रदेशकी सुषमापर कहा—

इत गो चरित अघाय, उते मृगराज विराजत ।

श्रूमत हाथी चले, महिष-वृष-श्रूकर छाजत ॥
वैरभाव निहं नेकु, एक सँग जहँ तहँ डोलत ।

सुख सभीर सों सॉस लेत, निज वोली वोलत ॥

अविस रहत कोठ मुनि इते, तिसु प्रभाव अति सघटन ।

अटो, हेरि दर्शन करें, सत-दरस सुख-निधि-सदन ॥

राजाने मृगयासे पराड्मुख हो सतके दर्शनके लिये घोड़ा बढ़ाया । आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीख पड़ा। वृक्षावली समाप्त होनेपर उन्होंने उस तड़ागसे सटे हुए एक वटवृक्षके नीचे बैठे हुए एक सतको देखा। घोड़ेसे उतर पड़े। एक वृक्षमें अश्वको बॉघ दिया। मन्दर्गतिसे पॉव बढ़ाते हुए राजा महात्माके सामने गये। मणाम किया। सकेत पाकर दूर्वावलीपर बैठ गये। वहाँ वैठनेसे उन्हे राज्यासनसे भी अधिक सुख प्राप्त हुआ। सतने राजासे पूछा—'तुम्हारी प्रजा सुखसे है न ?' राजाने उत्तरमें कहा—'आपकी दयासे प्रजाको कोई कष्ट नहीं है। हाँ, एक वातकी चिन्ता है कि राज्यका उत्तरा- धिकारी अभीतक पैदा नहीं हुआ। श्रीचरणकी कृपासे

मुझे वलवती आशा है कि मेरी यह चिन्ता भी दूर हो जायगी।' सतने कहा—'तुम्हारे भालमें तो पुत्रकी रेखा नहीं माल्यम होती। ईश्वरके दरवारमें तुम इस योग्य नहीं समझे गये।' राजाने हाथ जोड़कर कहा—'कृपानिधान, जो वात ईश्वरके दरवारमें विगद जाती है वह सर्तोंके यहाँ सुधर जाती है।' सतने कहा—'अच्छा, जा तुझे एक पुत्र होगा, परन्तु वह गदीगर नहीं वैठेगा, उसका पुत्र अर्थात् तेरा पौत्र राज्य करेगा और उसीसे तेरे वश-परम्पराकी इतिश्री हो जायगी। अव इस वनमें फिर मत आना।'

इतना कहकर और विभूति देकर राजाको विदा किया। राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक औलिया फक्रीर आया। ज्यों ही वह सिंहपरसे उतरा, त्यों ही खाकी वावाकी दृष्टि ऊपर उठी और उसपर पड़ी। यवन सिंद्ध और सिंह दोनों देवतुल्य रूपको प्राप्त हुए। औल्याने अत्यन्त विनीतभावसे प्रणाम किया और कहा—

> सतिशरोमणि । नमवाँ सुनि प्रमु । तोर । ल्रुचेड पद-रज-हेतु सहज मन मार ॥ रिधि-सिधि मन वटरावल रचि रुचि साज । छमव-छमव यह अविनय हो महराज ॥ 'सैयद रोसन अवाधिया' कह सव लोग । हृदय निपट अधियार कवन उतयोग ॥

लाकीजीने उस फकीरको उठाकर हृदयसे लगाया, अपने पास वैठाया और कहा—

यकमें, जलमें, नममें मन छितराय । पियको सुदर नमर्वों विसरि न जाय ॥ जनि असुराहु सेयाने रिधि-सिधि माँहिं । जाहु जियत तुमहूँ जहूँ सतजन जाहिं॥

फ़कीरने कहा—'महाराज । यह मायामृगराज विराजउद्दीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी कृपाकी यह मी अभिलाषा रखता था। इसिलये यह मी खिदमत-श्रीफ़र्मे हाजिर हुआ है।'

योगिराज खाकी वावाने उसकी तरफ देखा। वह
तुरन्त अपने असली ख़ल्पको प्राप्त हो गया और चरणोपर
गिरा। उसे भी वावाने छातीसे लगाया और सैयद रोशनअलीशाहके प्रति कहा—'यह तुम्हारा गुरु है, शिष्य नहीं
है।' इस यचनको सुनकर शाह साहव आश्चर्यान्यित हो

अवाक् हो गये । उघर गॉनेका चिलम, जो धूनीके पास पड़ा था, आप-से-आप खड़ा हो गया । मला-मलाया तैयार गॉना उसमें भर गया । चिमटेने ध्नीसे आग उठाकर उसपर रख दी । इस प्रकार गॉनेका तैयार चिलम वावाजीके हायमें चला गया । उन्होंने एक दम खींचा और रख दिया । शाह साहव व्यानपूर्वक यह लीला देख रहे थे । ज्यों ही योगिराजने चिलम पृथ्वीपर रख दिया त्यों ही उन्होंने प्रसादके लिये हाथ बढ़ाया । खाकी-जीने कहा—'तुम इसके पात्र नहीं । हॉ, सिराज एक दम खींच सकता है ।' और उस चिलमको उठाकर सिराजको दे दिया और उपदेशके तौरपर फरमाया—

नाम-गाँजा पियो, मतवारी ।

जाके पियत ज्ञान हट उपजत, सिद्ध होत सब कारो । केंहु वेसाहि कायागढ हिटिया, दुर्मीतेदल चुनि डारो ॥ दया-घरम-जल मेलि मलहु मल, सुरती-सुरति सँवारो । सतको चिलम चुगुल सत करनी, प्रेम जमाय सुवारो ॥ दस्तपनाह मिक उर धारो, गुरुको बचन अँगारो । दम पर दम भिर पिअहु, शाहजो । लोक-लाज करि न्यारो ॥

उघर सिराज दम लगाकर मस्त हो गया। आनन्द-सिन्धुमें द्वय गया। उसकी दशा देखकर सैयद रोशन-अली शाह दग रह गये। मनमें यही इच्छा होती कि एक दम मुझे भी पीनेको मिला होता। परन्तु अपनी अपात्रताका विचार करके वह अधोमुख हो रोने लगे। वह कह उठे—

> धन्य धन्य तुव भगिया धन्य सिराज। कपटी कृटिल अधम मोहि आवत लाज॥

उनकी ऐसी दशा देखकर वावाजी दयाई हो वोले— 'अच्छा, तो शाहजी, तुम भी पियो। अव तुम श्रीराम-कृपासे इसके पात्र हो गये।' इस मधुर वाणीको सुनकर शाह साहव निहाल हो गये। चिलम उठाया, पीकर छक गये। ऐसा सरूर चढा कि उत्तरनेका नाम नहीं। वे दोनों भी उसी जगलमें रहने लगे। अहोरात्र सत्सक्त ही-में वीतता। वावाजीने अपने इन यवन शिष्योंको विदा करते हुए कहा—'अपने धर्ममें स्थिर रहना। भिन्न-भिन्न धर्मसम्प्रदायोंके आचार्य ईश्वररूप हैं। वे श्रद्धा और भक्तिके पात्र हे। उनकी निन्दा करना और सुनना महा-पाप है। जो कोई तुम्हारे पास परमार्थका पथिक आवे उसे उसीके धर्ममें प्रवृत्त करना। तभी उसे शान्ति मिलेगी । नहीं तो नहीं । शान्ति-सुख प्रदान करना ही रामोपासकका कर्तव्य है ।

आचारज सब पथके ईश स्वरूप बखान।
तात सब ही मानिये, किर निज पर अभिमान॥
हढ़ता निज धर्मिहं भको, बोर्क श्रीभगवान।
शान्तिदायिनी रहिन यह, जानत सन्त सुजान॥
जिहि मगुको पथी कोउ, आवे तिहि मगु ताहि करो।
प्रीति प्रतीत जहाँ जाकी तहें ताको काज सरो॥
पठइय शान्ति सुधाम महें, जहाँ सन्त सब जाहिं।
राम-दासको धरम यह, चाम-दासको नाहिं॥
सप्तदीप नव खड अरु, तीन कोकके माहिं।
'तुकसी' शान्ति समान सुख अपर दूसरो नाहिं॥

अनन्तर रोशनअली शाहने गोरखपुरमें आकर धूनी जमायी । आप आमिषमोजनका पूर्णरूपसे त्यागकर हिन्दूके हाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे। कुछ दिनोंके पीछे मुगलराज्यसे जागीर मिली, बडा मारी इमामबाड़ा बना । सोने चॉदीके ताजिये रक्ले गये । मोहर्रमके 'उत्सवमें एक लाख दीपक भी जलने लगे। यह सब विभृति एक मजनके प्रतापसे प्राप्त हुई। यह भजन प्रभातीकी व्यनिमें है और गोरखपुर, बनारस, पटना और मुजफ्फरपुरकी कमिश्नरियों-मे आमतौरपर गाया जाता है। सर्वसाधारणमे इसका खूद प्रचार है, इस भजनके बननेकी यह कथा है कि शाहसाहवकी कुटी जिस जमींदारकी जमींदारीमें यी उसकी वेटीको जिन्न (प्रेत ) सताता था। उसने जिन्न छुड़ानेके लिये शाहसाहबसे बड़ी प्रार्थना की । परन्तु उन्होंने उसपर ध्यान नहीं दिया। तय उसने अपनी जमीनमें के कुटी गिरा देनेकी घमकी दी। वह स्थान आपको प्रिय था, अतः रात्रिमें आपने यह प्रसिद्ध भजन बनाया और गाया । दूसरे ही दिन मुगल वादशाह शाह-आलम आकर चरणोंमें गिरा और उसने वहाँकी सब जमीन उस जमींदारसे छीनकर मियाँ साहबको दे दी । उसका नाम मियाँवाजार पड़ा । वहाँ वहुत वड़ा इमाम-बाड़ा वनवा दिया और वहुत जायदाद माफी दी । वह भजन नीचे पाँचिये---

> प्रमु तुम, कहाँ न प्रमुता करी। अवधपुर नृपति दशस्य तासु गृह अवतरी। सकपुरमें असुर मारेंड सुरनकी दुख हरी॥

बीच बन मारीच मारेउ बालिसों छल करी। मध्य जरु गजराज राखेउ नारि गौतम तरी॥ कागको प्रमु मगीत दीन्हीं मोह खगपति हरी। ताढकाको निधन कीन्हो जज्ञ मुनिवर करी।। जनकपुरमें जज्ञ जा दिन सोचमें सिय खडी। चाप हर रघुनाथ तोडेउ सकल जय जय करी॥ हाथ हथकि तोडके प्रमु गोडी वेडी झरी। वासुदेव जु ऐसे स्वामी गोकुका पग घरी। कुंडिनपुरमें भूप भीषम तासु गृह सचरी। मातु पितु परिवार पुरजन वन्धु बरबस करी। साजि दल सिस्पाल आये सोचके सुभ घडी। गरुड चाढ़ि गोबिन्द धाये गौरि पूजत हरी।। गोकुला घन घर आयो इन्द्र आज्ञा करी। बुढत ज्ञजको राखि लीन्हो नखप गिरिवर धरी ।। मारतमें भरदूल अडा छोहनी दल परी। राम रट पछीह टेरेंड घट वापर घरी।। 'सैयद रोशन' पड़े गाढ़े जपत हैं हिर हरी। हमरि बार बिलब लायों का भयो नरहरी।।

सिराजुद्दीन शाह विहारमें चले गये और वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। विहार-शरीफमें वह हसगतिको पहुँचे हुए मजजूब (तल्लीनदशामें प्राप्त) फकीर हुए हैं। केवल एक कौपीन पहनते और सागपात खाते थे। उनकी कही हुई एक उर्दूकी किवता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकोंके मनोरञ्जनार्थ नीचे देता हूँ—

खबरे तहैउर<sup>3</sup>-इरक सुन न जनूँ रहा न परी रही। न तो मैं रहा न तो तू रहा जो रही सो बेखबरी रही।। शहें -वेख़ुदीने अता किया मुझे जब ितबासे -बरहनगी। न खिरदकी विक्षागरी रही न जनूँकी परदादरी रही।। चिति सिमत -गैवसे इक हवा कि चमन सरूरका जिल गया। सिर्फ एक शाख निहालें -गम जिसे दिल कहें सो हरी रही।।

१. तहै उर-इश्क=प्रेमकी पराकाष्ठा। २. शहे-वेखु दी=
आत्म-विस्मरणस्त्री राजा। ३. अता किया=दिया। ४ लिवासेबरहनगी=शिशुवसनम्। ५ खिरद=शुद्धिमत्ता। ६ विखयागरी=
बनाव, फटे हुए कपड़ेको ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों दुकहे
सदाके लिये मिल जायँ। ७ जनूँ=उन्मत्त दशा। ८. परदादरी=
परदा फाडना। ९ सिम्त-गैव=अलख-दिशा। १० चमन=
वाग। ११. सस्तर=मस्ती। १२. निहाले-गम=शोक-वृक्ष

ननरे नित्पपुर यात्का लि किस नवाँसे वयाँ करूँ।
किशर व स्टब्क्य नित्र प्रहारियाद से नित्र नित्र रहे।।
वह प्रवाद क्ष्म कि जिस प्रहारियाद से नित्र नित्र रहे।।
वह किताव व्यक्तको ताक्ष्म को पड़ी यो यो हो पड़ी रही।।
किया हात प्रताद ने निरुक्ष के कि न्वेनवा प सिराव को।
नहार किताव क्ष्म कि कि रही सो वेक्परी रही।।
तेरे जोशे कि ता व्यक्तका कर रही सो वेक्परी रही।।
तेरे जोशे कि ता व्यक्तका कर रही कि कितारी रही।।
न तो क्ष्म के जिल्ला रही न परीने जिल्ला सी रही।।

उपलुक्त युगल पद्दीरोंके चन्ने जानेपर लाकी वावा भी
ओविकन्दको चले गये। वहाँ श्रीतुलकी-गुफार्मे एक
देवते दारह वर्षतक रह गये। इस बीचमें आपने
'शिरानचरितमानन' पर छः हजार पर्योका 'मानक-क्लोजिनी' नामक दिप्पणीप्रन्य निर्माण किया। लेद हैं
कि अब उस प्रन्यका कहीं मो पता नहीं। श्रीतुलकी-साहित्यका एक उज्बल रक हमारे दुर्मान्यवद्य नष्ट हो
नाया। उस प्रन्यके हुछ दोहे सक्तिवासी प० शेपदस्त्रजी रामायणीके संप्रहमें पाये जाते है।
छित जल पक्क गाम सनीस। प्रचरक्ति यह अबम गरोरा॥

किष्कित्वाकाण्डान्तर्गत इत चौपाइंपर वह टिप्पणी है। टिप्पणीके गृहार्यको रोपदत्ततीने सरल गद्यमं प्रकट कर दिया है। अतः रोपदत्ततीके किये हुए अर्थसिहत उन्हीं दोहींको उदाहरणस्वरूप 'कल्याण' के पाटकींके सन्तोषके निये नीचे उद्युत करता हूँ।

अथ पं॰ शेपद्त्तकृत मङ्गलाचरणम् श्रीतृष्ठे पदपंकते बन्दि नवेन्दु नपृष । पचकृत पचीकरन क्रीहेहो सबे अक्टूब॥ श्रीतृत्सीकृत क्राव्यने काशो राज्य राज राज । बास्य पचनैतिक कहे तारा प्रति विश्रान॥

१३. नवरे-त्राहुट=वेपरवा दृष्टि । १४ तिला=दिकायता । १४. सदद्वर-कार्ड् = नलेराज्या पवित्र चप्हा । १६ लुने-दिल्चित्रन्त्र वडा । १७ दर्ल=दिसा-दीसा। १८ तुल्वर-इरक=देन-पुच्च। १९. जात्क्य-इरक=देनार्ग्ना । १० दिले-वेनव = दीन-हान नव । ११. इत्र-चर्रहेव, किराहा १२. जनर=नद । १३ चेन्द्र चन्ने प्रता । १४. बोन्दे-ईरत-इरक=देमका आसर्व-दनक उनाइ । २४. अर्थो=प्रकट ।

२६. कार्या=किन्दिन्स । उन्नीते इस कारके आदिने पाणा और दिवर्शके वर्षत्ते मानतका ने मञ्जावरण किया ६ । मणतनपद्ध देखिये । श्रीमानस-कहोत्तिनां विरचे अत्य-छडोर् । दत्त प्रशन्द्र कठोर तिव विषया कियो सहीर॥

#### अथ मानसकछोलिनी

नन ज्ल नहि हरि अति ये पचन्त विस्तत । नोल, देन अरु पीत हरि अरुप रा दरनात॥

आकाश, जल, पृथ्वी, वाटु और अनि—ये पञ्च-महान्त कहाते हें, उनका रग हमशः नील, श्वेत, पीत, हरित एव अक्प दृष्टिगोचर है।

> उनय उनय नोगे किये अर्थ अर्थ उक्र जानु। अर्थ नाकि चारि ने, चतुर चतुरटे नानु॥

एक-एक तत्त्वके टो-टो भाग श्रीरिक्विशिगेनियने क्यि, पुनः प्रथमार्थ मुख्य रखकर द्वितीय अर्थभागके किर चार-चार भाग किये।

> महिन्नो अंदुइ नाग एक अस्य नये एक चारि। नास रोन नाडी त्वचा प्रियनन करें खरारि॥

पृथ्वीतस्वके वो दो भाग हुए, उनमॅं ते प्रयम भागवे अस्य (हाइ) और दूसरे भागवे मांच, रोम, नाइी और त्वा (चमहा) हुए।

मणे नीरे अवेके रेत नये औं आव। पित्त स्वेद रिव टार लखु तेज नाग मृवाद ॥

पुनः जन्तन्वके प्रथम भागने वीर्य और दूनरे भागने पित्त, पनीना, रुषिर और लार ये चार चीर्जे हुई । और अजितन्वके आपेने सुधा हुई ।

अर्थ पिपाला अफता, निद्रा कन्ता वेद। जो वायुको नाग दुइ, धावन अन्य अलेद॥

और आदेते प्यात, आइत, निद्रा और क्रान्ति, ये चार वल्तुएँ हुई । पुनः वायुतन्वके अर्वमागते वावन हुआ।

> पत्तरन व्छरन पगवरन तकोचन व्यक्तेर । ब के दुइ नो अर्घके लोन किहे हीं हेर ॥

और पवनके दितीयार्घने पनरन, उद्यस्न, चलन और नद्धोचन ये चार उत्तन्न हुए । इनी तरह आकाशतत्त्वके अर्वमागने लोन हुआ ।

अल-कर्काः=ज्लातम् योगान्तः। खाकां वावा अपनेको अल् कर्द्रते ये। वाका कान अल्पदत्त था और वैष्यवो नाम अल्पदात्तः।

आवे ते मत्सर अवर, काम कोच अरु मोह।
ना पचीकर कर मही मुख्य शुद्ध सन्दोह॥
आकाशके द्वितीयार्थसे मत्सर, काम, कोच और
मोह ये चार उत्पन्न हुए। अपञ्चीकरण पृथ्वीका अर्धमाग मुख्य रहा, (और आधेसे जो चार भये),

मासै जोरी जल विषे तेज नाडी जानु।
तुचै वात तनश्रह नमिस अर्थ अर्थ जल मानु॥

मासको जलमे, नाड़ीको तेजमे, त्वचाको वायुमे और रोमको आकाशमे मिलाया। पुनः जलका अर्धभाग मुख्य रक्ला, (और आधेसे जो चार भये),

> पिच तेज स्वेदै हरी, लार अकाश प्रकास। मू रुधिरै तेज अरघ मुख्य मुख्य ही गास॥

पित्तको अग्निम, स्वेद (पसीना) को वायुमें, लारको आकाशमें और रुधिरको पृथ्वोमें मिलाया। पुनः अग्निका मुख्य माग रखकर (दूसरे आधेसे जो चार भये),

> तृषा अग्नि, निद्रा पवन, आरुस आकस सान । मुख्य वायु आधा रहे, पसरन नम जिय जान ॥

तृषाको अग्निमं, निद्राको पवनमं, आलसको आकाश-मं और कान्तिको जलमं साना अर्थात् मिलाया । पुनः वायुका मुख्य भाग रखकर (दूसरे आधेसे जो चार भये रहे) सो पसरन (पसरना) आकाशमे मिलाये।

> छोकन जोरो अग्निमें चंचल जोरी नीर। सकोचन महि नमसिके आघ मुख्य लबु घीर॥

उछरन अभिमें, चञ्चलता पानीमें, सकोचन पृथ्वीमें मिलाया । पुनः आकाशका मुख्य माग रखकर (दूसरे भागसे जो चार रहे),

> मत्सर महि जल मोह लखु, वोध अरी सुनु तात। हरी सीत योगै छरी, हरी जगत यह ख्यात॥

मत्त्ररको पृथ्वीमें, मोहको जलमें, क्रोधको अग्निमें और मदको वायुमें मिलाया।

> इति श्रीमानसकछोलिन्यां किष्किन्घाकाण्डे पञ्चभूतपञ्चीकरणसमाप्तम् ।

एक वार श्रीतुलसी-जयन्तीके दिन खाकी वावाने वड़े समारोहके साथ उत्सव मनाया। अयोध्या, काशी, मधुरा, माया, उज्जैन, द्वारावती, जगन्नाथ आदि पुरियों और

चारों धार्मोके सन्त एकत्र हुए थे। आधादकी पूर्णिमासे ही सन्तसमाजका ग्रभागमन हाने लगा था। और श्रावणकी अमातक सब लोगोंने श्रीरामगिरिपर आसन जमा लिया था । अपने तपके प्रभावसे योगीन्द्रने सन्तींकी ऐसी अच्छी पहुनई की कि सबको महिष भरद्वाजद्वारा श्रीभरतकुमारके आतियकी याद आ गयी। श्रावणशुद्धा तीजको समूह-वेषका भण्डारा हुआ। चार दिनोंतक लगातार सवकी भोजन-वल वॅटता रहा। माल्म होता था कि साक्षात् अन्नपूर्णा वैठी हुई दानव्यवस्था कर रही है। आवणग्रुहा सप्तमीको, श्रीगोखामिचरणकी जयन्तीके दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीघाटपर वड़ा भारी हवन हुआ। अभी हवन समाप्त भी नहीं हुआ था कि वड़े समारोहके साथ श्रीरामायणजीका विमान राजापुरसे आया । सन्तोने स्वागतपूर्वक उठ विमानको राजापुरकी मृत्तिकासे वनायी हुई वेदिकापर पधराया । वहींसे आये हुए यमुना-जलसे पूजन हुआ । इतनेमें जन्ममुहूर्त आ गया। आरती हुई। वधाईके गील गाये गये । अत्तु, यह उत्सव आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ । श्रावणीतक सब लोग विदा होकर अपने-अपने स्थानको गये । परन्तु श्रीपरमहंस रामप्रसादजी, जो राजापरसे विमानके साथ-साथ आये ये, वहीं कुछ दिनोंतक रक गये। उनको आधकारी जानकर खाकी वावाने स्वरचित मानसकछोलिनी नामक अन्य उन्हें दिया और पढाया।

कुछ दिनोंके अनन्तर सैयद रोशनअली शाहने महावीर नामक एक वैश्यको श्रोचित्रक्ट भेजा। उसके साथ एक प्रार्थनापत्र भी भेजा, उसे नीचे बॉचिये—

> कोिंट कोिंट नित विनती किर कर जार। चरनकमकरज जॉचत मनवें मेार॥ घन वैमव प्रमु दीहरू जिय घवराय। हरिचरनन तिज मनवें बहिक न जाय॥

इस प्रार्थनाको वाँचकर खाकी वावाका हृदय द्रवीभूतः हो गया, वे उसी वैरयके साथ गोरखपुर आये। मियाँ-साहवने यथोचित खागत करके अपनी गुरु-भक्तिका अच्छा परिचय दिया। नगरके वाहर उनके लिये कुटी बनवा दी। उसमे वे रहने लगे। रात्रिमे साह साहव पीरमुर्शिद (सतगुरु) की ज्यारत (दर्शन) करने कुटीरपर आते, सत्सङ्ग करते-करते सवेरा हो जाता।

खाकी बावाने जीते-जी समाधि ले ली। उनकी समाधि कळक्टर साहबकी कोठीमें हैं। वरावर पूजा

होती है। लोग कहते हैं कि खाकी वावा अमर हैं। इस भावकी परिचायिका एक घटना भी प्रसिद्ध है। कलक्टर साहबकी कोठीमें 'इहीमाईका थान' और 'खाकी-जीकी समाधि' ये दोनों खान कोठी वननेके पहलेसे प्रतिष्ठित चले आते हैं । जनता विना रोक-टोक चढावा चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जब डाक्टर होई साहब ( जिनके नामसे 'होईपार्क' प्रसिद्ध है ) कलक्टर हुए तव न केवल उन्होंने लोगोंकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों स्यानोको खोदकर फैंक देनेकी आजा भी दे दी। 'इडी-माईका यान' तो वहाँसे हटाकर अलग मियाँवाजारमें यतिष्टित हुआ पर जिस दिन खाकी वावाके समाधिभवन-पर आघात हुआ उसी रातको चिमटा लिये हुए खाकीजी कोठीमें पहुँचे और साहबका पलग उलट दिया। दूसरे दिन साहबने मन्दिरको ज्यों-का-त्यों वनवा दिया और सदाके लिये नियम कर दिया कि जब कोठीकी मरम्मत या बुफेदी हो तव समाधिमन्दिरकी भी हुआ करे।

#### स्वामीजी श्रीहीरादासजी

स्वामीजी महाराज वहें महारमा थे। आपके सम्बन्धमें जो कुछ इनीगिनी वार्ते पूज्य॰ स्वामो श्रीशास्त्रानन्दजोके श्रीमुखसे सुननेको मिली हैं, उन्हींको यहाँ लिख रहा हूँ।

आप कौपीनमात्र वस्त्र रखकर अवधूतवेषमें इघर-उघर विचरते थे। वाह्य श्रीरको तो आपने श्रारी रहनेपर भी ज्ञानद्वारा मानो अपने छे पृथक् ही कर दिया था। एक बार आपके पैरमें कोई पीड़ा हो गयी। चिकित्सा करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहीं हुई तब सेक्कोंने आपने ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की। आपने कहा, जेसी तुम्हारी इच्छा। ऑपरेशनके समय डाक्टरने आपको लोरोफार्म सुँघाना चाहा। आपने इन्कार कर दिया। उपन्यत्र निमा ही लोरोफार्म सुँघाये ऑपरेशन किया, परन्य आपके मुससे उफतक नहीं निकली।

आप अधिकतर जनमें ही भ्रमण करते थे, वहाँ आपकी पदी प्रतिद्धियों । महात्मालीम आपकी वड़ी अरकार हे नामने पुकारते थे । हारीरपतन के पूर्व आपकी कटिन रोग हो गया था, जिससे विचरण असम्मय हो गया। तत्र आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गङ्गातट-पर निवास करने लगे। कुछ दिन वाद गढ़मुक्तेश्वर तथा कलकत्तीके वीचमें श्रीगङ्गाजीमें नौकापर आपने निवास किया। अन्तसमय आपने हरद्वारमें श्रीर छोड़नेका सङ्कल्प किया और राजधाटसे ब्रह्मकुण्ड (हरद्वार) पहुँचकर शरीरको त्याग दिया।

आप विद्या, तेज तथा मननशीलताकी मूर्ति थे। वैराग्य और उपरामता तो आपका स्वरूप-सा ही था। आप बड़े कुशल उपदेशक भी थे। अनेकों पण्डित तथा साधु-सन्यासी आपसे अपनी शङ्काएँ मिटाया करते थे। पूज्य भीउड़ियाबाबाजी तथा पूज्य श्रीहरिवाबाजी भी आपकी कई वार प्रशसा किया करते हैं।

आप अघिकतर गोमुखासनसे वैठते थे। जो कोई जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उदरपूर्ति कर लेते थे। जीवमात्रको अपना स्वरूप समझना तो आपका मुख्य ध्येय था।

आजकल जिस कुटियामें स्वामीजी श्रीशास्त्रानन्दजी महाराज रहते हैं, उसको बुगरासीके लाला फुन्दनलालजीने बनवाया था । इसमें स्वामी हीरादासजी महाराज भी कुछ दिनोतक रहे थे।

#### श्रीदूल्हेवावाजी

( लेखक-श्री॰ मु शी लालताप्रसादजी )

श्रीदृल्हेवावाजी एक उच्च कोटिके लिख महात्मा हो गये हैं। अपनी आयुके अन्तिम भागमें आप अलीगढ प्रान्तके अन्तर्गत अतरौली नामक कस्वेमें रहा करते थे। आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धमें कुछ भी पता नहीं। बड़े-बड़े महात्मा आपके दर्शनार्थ आया करते थे। डाक्टरोंका अनुमान था कि आपकी आयु डेढ सौ वर्षके लगमगर्था। कई वार आपके मुखते सौ सौ वर्षकी पुरानी घटनाएँ सुनी गयी थीं। आपकी प्रकृति अत्यन्त सरल थी। आपसे कोई आदमी अपने घर या ग्राममें चलनेके लिये प्रार्थना करता तो वे विना किसी प्रकारकी आपित किये तुरन्त उसके साथ हो लेते। स्थानीय भक्तनण उन्हें अन्यत्र ले जानेसे रोका करते थे। इसलिये वाहरवाले कई वार उन्हें सुरा भी ले जाते थे। वे नि स्युहताकी तो साक्षात् मृर्ति ही थे। अतरौलीमें पत्रीस



श्रीगोपालभट्ट गोस्वामीजी महाराज



श्रीहितसंप्रदायाचार्य श्री १०८ श्रीगोखामी चन्दूलालजी महाराज



गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजी महाराज



भक्वर श्रीहरिदासजी महाराज



खामी श्रीहीरादास<del>जी</del>



श्रीदृल्हेवावाजी



खामी श्रीउत्रानन्दजी



खामी श्रीनित्यानन्दजी

वर्ष रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं माँगा। मक्तगण कभी-कभी आपका वेष दूल्हाके समान बना देते थे। इसीलिये आप दूल्हावावाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे।

आप सर्वदा एक अलौकिक भावमें स्थित रहते थे। व्यवहारकी ओरसे सर्वदा अन्यमनस्क दिखायी देते थे। खाने-पीने और उठने-बैठनेमें भी आपकी उदासीन चृत्ति रहती थी। आपसे किसी प्रकारका प्रश्न किया जाता, उसका उत्तर अद्वैतिनष्ठामें ही देते थे। आपके जीवनमें ऐसी कई घटनाएँ देखी गयी थीं जिनसे आपकी उदासीनता, समता, सहनशीलता, त्रिकालज्ञता और वाक्सिंड आदिका परिचय मिलता था। एक वार अतरौलीसे चार कोस दूर वरला नामक ग्रामके लोग आपको चारपाईसमेत चुरा ले गये। वहाँ उस चारपाईमे नीचेसे आगलग गयी और वह धीरे धीरे गहेमे होकर आपकी जाँघोतक पहुँच गयी। किन्तु जाँघके झलस जानेपर भी आप अविचलभावसे ज्यों-के-त्यों बैठे रहे।

नाथूराम नामक एक वैश्यका नियम था कि वह नित्य सायंकालको कुछ पराठे और दूघ आपको दे आया करते थे। एक बार जब वह दूघ और पराठे देकर घरको जाने लगे तो आपने उन्हें रोक लिया। दो-तीन बार आज्ञा माँगनेपर भी आप रोकते ही रहे। जब रात्रिके न्यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, 'अरे, वहाँ तो इसकी स्त्री दरवाजेपर वैठी वाट जोह रही है, तू मार्ग रोके क्यों वैठा है?' पीछे आपकी आज्ञा पाकर जब नाथूरामजी लोटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नीचे एक भयद्भर काला सर्प वैठा हुआ है।

इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकडों विचित्र घटनाएँ लिखी जा सकती है, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना असम्भव है। देहावसानसे आठ दिन पहले आपकी वड़ी विचित्र स्थिति हो गयी थी। निरन्तर आठ दिनतक आप निश्चेष्टभावसे पड़े रहे। श्रीरसे किसी प्रकारकी चेष्टा नहीं होती थी। यहाँतक कि इन दिनोंमें आपने मल-नूत्र-त्याग भी नहीं किया। आपका श्रीर सर्वथा जडवत् प्रतीत होता था, किन्तु नाडीकी गति तिल्कुल ठीक थी। इस प्रकार आठ दिनतक देहानुसन्धानरित त्रिंयावस्थामें स्थित रहकर संवत् १९६० विकर्मीकी शिवरात्रिकेदिन आपने परमपद प्राप्त किया। अतरौलीमें ला० वगन्नाथदास लत्रीके वगीचेमे आपकी समाधि तनी हुई है।

आपने अतरौलीनिवासी भक्तोंको अन्तिम उपदेश इस प्रकार दिया था—'हे ब्राह्मणो ! तुम निश्चय ब्रह्मस्वरूप हो । ब्रह्म सिच्चदानन्दधन है । वह व्यापक, नित्य, शुद्ध और निर्विकार है; वह सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त है । संसारी पदार्थ उसीमें बिना हुए ही भास रहे हैं । वह सबका अपना-आप है । जीव भ्रमसे अपनेको शरीर मान रहा है । वही तुम्हारा स्वरूप है । तुम ऐसा निश्चय करके अपने स्वरूपमे स्थित हो जाओ ।'

### श्रीनारायण स्वामी

सन् १७८० ई० मे अयोध्याके निकटवर्ती चूिपया नामक नगरमें नारायण स्वामीका जन्म हुआ। दस वर्षकी अवस्थामें इनके हृदयमे वैराग्यका उदय हुआ और ये भगवत्येमसे उन्मत्त होकर घरसे निकल पड़े। १९ वर्षकी अवस्थामें इन्होंने रामानन्दजीको अपना गुरु बनाया। इनका नाम अव सहजानन्द पड़ा। इनका आध्यात्मिक मुक्ति-तत्त्वका उपदेश मुनकर इनके अनेक शिष्य बन गये। इनकी अलौकिक भक्तिके प्रभावसे श्रद्धाछ भक्तोंको इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आविभूत दीखती थी। अनेक स्थानोंमें इन्होंने लक्ष्मीनारायणजीके मन्दिर स्थापित किये। इनके शिष्योकी सख्या लाखसे अधिक हो गयी थी। १८२९ ई० में इन्होंने देहका त्याग किया। इन्होंने 'शिक्षाक्रम' और 'सत्सञ्ज-जीवन' नामके दो प्रन्थ बनाये। 'सत्सगजीवन' २४००० श्लोकोंका एक वृहद् प्रन्थ है।

## परमहंस रामदासजी

( लेखक—श्रीकेश्चरीनन्दनप्रमादजी )

परमहस रामदासजीका जन्म छपरा-जिलेमें एक ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। इन्होंने वहुत थोडी उम्रमें बैराग ले लिया। श्रीरधुनाथदासजी नामक एक साधुसे दीक्षा लेकर इन्होंने चारों धामकी पैदल यात्रा प्रायः वारह वर्षमें पूरी की। उसके वाद अयोध्यामें आकर श्रीगुरुसेवामें लग गये। पुनः योगकी शिक्षा प्राप्तकर चित्रकृट चले गये और वहाँ अभ्यास करने लगे। इन्होंने परमहस लक्ष्मण-दासजी, परमहंस रामकृष्णदेवजी, स्वामी विशुद्धानन्दजी आदि अपने समयके कितने ही वड़े-वड़े योगियों और महात्माओंसे मेंट की और उनके उपदेशोंके अनुसार साधना की। इन्होंने अनस्या-आश्रममें तीन मास नीमके

पत्ते खाकर तपत्मा की और वारह वर्ष फलाहार किया । पिर शृन्दावनने यमुना-किनारे तीन वर्षतक दिगम्बर-वेशमें रहे। तरदी गर्नी और वर्षा तीनों ऋतुओंमें आप एक खानगर ही रहते और जो कुछ कोई जाकर दे देता उत्ते खा लेते। इसके बाद इन्होंने पुन वन्त्र और कठी-माला घारण कर ली और विहारके विभिन्न खानोंमें निवास किया। यहाँ इन्होंने अपने योगवल्से कितने ही दुखी प्राणियोंका क्ल्याण किया और सत्तारते तप्त सुमुख सामकोंको साधन मार्गमे लगाया। विहार और युक्त-प्रदेशमें अब भी इनके बहुतसे शिष्य पाये जाते है।

परमहत्त रानदावजी केवल योगी ही नहीं थे, वर एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वैद्यक्के भी जानकार थे। इन्होंने कितनी ही वार मिथिचाके प्रतिद्व प्रतिद्व विद्वानीं के शालार्थ किया था। एक विद्वान्ने तो इनकी महत्ता देखकर एक-सौ-एक स्लोकों इनकी स्तृति भी की थी।

दनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं। एक वार एक विषयर सर्प दनके पैरके ऑगूटेमें आकर काटने लगा। ये सुप खड़े हो गये और सर्पको दूसरोंको मी मारने या भगाने न दिया। अपनी इच्छाके अनुसार सप ऑगूटेमें काटकर चला गया, परन्तु उसका कुछ मी असर इनपर न हुआ। कहते हे, गिद्धौरके महाराज श्रीरावणेश्वर-प्रसादसिंदको उनकी प्रार्थनापर इन्होंने श्रीशिवजीका दर्शन कराया था।

अन्तसमयमं प्राय तीन वर्षतक लगातार ये अयोध्यामं रहे और यहीं सवत् १९९२ में इन्होंने अपनी दहलीना समाप्त की ।

#### स्वामी गोमतीदासजी

न्वामी गोमतीदासजीका जन्म पजाव प्रान्तमें किसी सारत्वत प्राप्तप पित्यारमें हुआ था। प्रारव्धवद्य वाल्या-वन्यामें ही इनको घर छोड़ना पडा और ये किसी साधुके साथ अनुतत्वरके दुग्यांना नामक गुरुद्वारेमें आकर सिमालित हो गये। यापर बहुत दिनीतिक साधुओंकी सप्तीत और सेवामे रहे। वप यौयनावत्यामें इन्हींन परार्था किया तप लोगींने इन्हें महाधीश बनानेका विचार किया। परन्तु पह पान इनके बैराग्यपूर्ण मनको न भारी और ये गुपकेंने एक दिन बहासे चल पढ़े।

वहाँने चलकर कुछ दिनोतक ये तीर्थाटन करते रहे और इसी बीच कई सिद्ध महात्माओंने योगविद्या सीखकर अन्यान भी करते रहे । अन्तर्म चित्रकृट आये और यहाँ १२ वर्षतक मौन रहे । वहाँने चलकर ये अवोध्या आये और यहाँ भी मणिपर्वतपर १२ वर्षतक मौनी रहे । वहाँने 'सन्तिनवास' मे आये और वहाँ कुछ दिन रहकर लक्ष्मण-क्लिमें आये । यहाँ जहाँपर आप रहे उनका नाम इन्होंने 'श्रीहनुमित्रयास' रक्खा और अन्ततक यहाँ रहे ।

गोमतीदासनीके इप्टेंब शीरनमाननी ये और कहते हैं, इन्हें श्रीहन्मान्जीका प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता था। फिर भी इनकी प्रधान साधना 'श्रीसीताराम' का युगलनाम-कीर्तन ही थी। वे प्रायः १२ वजे रातको बोते थे और तीन बजे उठकर ६ बजेतक श्रीचीतारान-नामका जप, भजन और ध्यान करते थे। फिर स्नानादिचे छुट्टी पा श्रीरामजी और श्रीहनुमान्जीकी विधिवत् पूजा करते थे और हवन आदि धार्मिक कृत्य पूरा करते थे। फिर १०-११ वजे भजनमण्डलीके साय शीसीतारामकी महर नामध्वनि करते हुए तरयू-तटपर जाते और स्नानकर पनः एक घटे भजन-कीर्वनमें लगे रहते थे। फिर मध्याह-हवन समाप्तकर अपने सामने सर्तोको भोजन कराते, फिर दरिद्र नारायणकी चैवा करते और अन्तर्मे आप खय फलाहार करते। प्रायः रोज इनके यहाँ तौते भी अधिक आर्दामयोंको भोजन दिया जाता । इसके बाद पुन-एकान्त कोठरीमे चार वजेतक घ्यानस रहते। पिर रनानादिसे निष्टत्त हो सन्ध्या फूजा और ध्यानमे रहते । फिर शामको श्रीरामचन्द्र और श्रीहनुमान्की पूजा-अर्चाकर रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते। आध्रनकी गौओंकी सेवा भी खय करते और वरावर शिष्योंको गो-चैवाके लिये उत्साहित करते । इस तरह इनका यह कम अन्ततमयतन रहा । प्राय सौ वर्षते अधिककी उम्रमे इन्होंने शरीर छोड़ा, परन्तु कभी इनके इस नियमने वाघा नहीं पद्धी ।

स॰ १९८७ के चैत्रमासमे गोमतीदासकीने अयोध्या-के अपने आश्रममे शरीर छोड़ा। प्रायः ७-८ दिन पहले आपको अतिसार हो गया या। नकोने जब दवाके लिये प्छा तो इन्टोंने दहा—

इदं शरीरं शतसन्त्रिजर्जर पतत्यवस्यं परिणामदुर्वहम्।

## कल्याण



स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी



स्वामी श्रीसीतारामशरणजी



खामी श्रीजानकीवरशरणजी



स्तामी श्रीरामवल्लभाशरणजी

#### कल्याण व



NATION STATES

श्रीरूपकलाजी

वावा गोमतीदासजी



थीपरमद्दस रामदासजी, प्रमोद्वन, अयोध्या



श्रीअनन्त महाप्रभुजी महाराज

#### किमोवधि प्रच्छिस मूढ दुर्मते निरामयं रामरसामृतं विव ॥

फिर भी आग्रह करनेपर इन्होंने आयुर्वेदिक ओषि ली और रोग कुछ कम हुआ। परन्तु भावीको कौन टाल सकता था। स्वामीजी अन्ततक सारे कष्टोंके होते हुए भी श्रीरामचन्द्रके ध्यानमें मग्न रहे और इनका मुखमण्डल अपूर्व तेजसे भरा रहा। अन्तिम उपदेश पूछनेपर इन्होंने कहा—

यह कितकार न साधन दूजा । मन कम बन्तन रामपद-पूजा ॥ रामीह सुमिरिय गाइय रामाहि । सतत सुनिय राम-गुन-ग्रामाहि ॥

#### महात्मा श्रीरूपकलाजी

श्रीरूपकलाजी अयोध्याके एक प्रसिद्ध भक्त हो गये हैं। इनका जन्म विहारमें एक कायस्य-कुलमे हुआ था। बचपनमें आपका नाम भगवानप्रसाद था। ये बचपनसे ही बड़े कर्मनिष्ठ और भगवन्त्रक्त थे। ये प्रायः तीस वर्षतक त्रिहारके शिक्षाविभागमें दायित्वपूर्ण पदपर रहे । अपने कामको सुचारुरूपसे करते हुए, आश्रमके नियमीं-का सम्यक्रूपसे पालन करते हुए ये निरन्तर अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहे। वैराग्य मानो इनमें कूट-कूटकर भरा था । इनका अपना खर्च तो बहुत थोड़ा था, परन्तु धर्मार्थ अन्य कार्मोमें व्यय अधिक होनेके कारण इन्हे बराबर ऋण रहा करता था। कभी-कभी इस कारण इन्हें कष्ट भी उठाना पड़ता । ऐसे कई अवसरोपर, कहते हैं, भगवान् इनकी सहायता किया करते थे। कई बार आषश्यकतानुसार घन इनके तिकयेके नीचे पड़ा मिला। एक बार ये अत्यन्त चिन्तामें थे, महाजनका कड़ा तकाजा था। उसी दिन शामको एक अपरिचित आदमीने एक लिफाफा इनके हार्थीमें रखकर कहा—'आपसे कुछ वार्ते करनी हें, इसे अपने पास रखिये, मैं अभी लघुशंका करके आ रहा हूँ।' वह लघुशका करने गया, परन्तु फिर वापस न आया। तीन दिन वाद उसके आनेकी कोई सम्भावना न देख इन्हें ने जब लिफाफेको खोला तो उसमें ठीक उतना ही रुपया मिला, जितनेकी इन्हे आवश्यकता थी।

बचपनसे ही अनेक अद्भुत घटनाएँ इनके जीवनमें देखी गयीं; परन्तु अन्तमें ५४ वर्षकी उम्रमे जो घटना हुई, उसने इनका जीवन ही पलट दिया। एक दिन ये स्कूल देखने विहिटा स्टेशनसे कई मील दूर देहातमें गये थे। उन दिनों शिक्षाविभागके डाइरेक्टर पटना आये थे। इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेफ्टर साहबके कलकत्तेके लिये खाना होनेके पूर्व मिलिये, जरूरी सलाह लेनी है। पत्र मिलनेके बाद समय केवल १५-२० मिनट और बाकी था। इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्भव था। इसी विचारमें पड़े थे कि ऑख लग गयी। कुछ देर बाद जब ऑख खुली तो अपनेको जरूरी कागजीके साथ, कपड़े-लत्तेसे दुरुसा पटना स्टेशनके वेटिंगरूममे देखा। इन्होने डाइरेक्टर साहबसे बातें की । जब उनकी गाड़ी छूट गयी तब इन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आ गया । इसी सोचमें पुनः इनकी आँख लग गयी और थोड़ी देर बाद इन्होंने अपनेको उसी दहातके स्कूलमें पाया। इस बातका इनके हृदयपर बड़ा असर पड़ा । इन्होंने सोचा, मेरे कारण मगवान्को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। बस, उसी समय इन्होंने इस्तीफा दे दिया और सब कुछ छोइ-छाइकर अयोध्या आ गये।

आपप्रायः ४० वर्षतक अयोध्याजीमे रहे । इनके पास बराबर जिज्ञासु लोग आया करते थे और आप उनके भ्रमको दूर कर, उन्हें सत् शिक्षा और उपदेश देकर सल्पयपर लगाते थे। इनके सर्वगमें आकर कितने ही कट्टर नास्तिक भगवद्भक्त बन गये। इन्होंने जन्मभर नाममाहात्म्य तथा भक्तिकी महिमाका प्रचार किया। अयोध्यामें भी इनकी अलौकिक महिमा देखी गयी। ये किसीके भी मनकी बात जान जाते थे। दूरमें या भविष्यमे होने बाली वार्ते बता देते थे। अपनी मृत्युतिथि इन्होंने बीस वर्ष पूर्व एक डायरीमें लिख रक्खी थी। मृत्युते तीन-चार दिन पहले इन्होंने अपने प्रेमियों और भक्तोंको मिलनेके लिये बुलवा लिया था। ६ जनवरी, सन् १९३२ को इस असार संसारको छोज्ञकर इन्होंने साकेतवास किया। इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थीं। इनके उपदेशोंको इनके शिष्योने संकलित कर रक्खा है।

#### महात्मा चरनदासजी

चरनदासजीका जन्म सवत् १७६० में राजपूतानाके मेनात देशके टेहरा नामक गॉयमे हसर-कुलमें हुआ था। इनका वचपनका नाम रनजीतिसंह था। इनके पिता मुरलीपरजीकी प्रकृति सुमिरन-ध्यानकी और ही थी, अतएव वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चले गये। उस समय चरनदासजो जेवल सात वर्षके थे। तय इनके नाना इन्हें मातासहित अपने घर दिली ले आये। तबसे जन्मभर ये दिलीमें ही रहे और सवत् १८३९ में अपना शरीर छोड़ा। वहाँपर अभी भी उनका स्थान मौजूद है।

चरनदावजीका वचपनि ही परमार्थकी ओर झकाव था। कहते हैं, करीव १९ वर्षकी उम्रमें एक दिन आप भगवान्के विरहमें जगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध शुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने शब्दमार्गका उपदेश किया। इसके वाद चरनदास्त्रजीने १२ वर्षतक अभ्यास किया और तदनन्तर लोगोंको उपदेश देना आरम्म किया। इनके ५२ शिष्य थे, जिनकी गिह्यों आज भी विभिन्न स्थानोंमें चल रही हैं। इनकी दो प्रधान शिष्याएँ सहजोवाई और दयावाई थीं, जिनकी वानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। इनके जीवनके भी वहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, इन्होंने अपनी माताको भगवान्के दर्शन कराये थे। एक वार ये वन्द जेलने निकल आये थे।

चरनदासजी एक शब्दके द्वारा उपदेश देते हैं—

मिल-गरीवी कीजिये, तिजये अमिमाना।

दो दिन जगमें जीवना, अखिर मर जाना॥१॥

पाप-पुत्र लेखा लिखें, जम बैठे थाना।

कहा हिसाव तुम देहुगे, जब जाहि दिवाना॥२॥

मात-पिता कोइ ह्वॉ नहीं, सबहीं वेगाना।

द्रम्य जहीं पहुँचै नहीं, निह नीत-पिछाना॥३॥

पक सो एकिह होयगी ह्वॉ सॉच-तुकाना।

काहूकी चालै नहीं, छनै दूध अरु पाना॥४॥

साह्वकी कर वदगी, दे मुखे दाना।

समुझानें सुकदेवजी चरनदास अयाना॥५॥

#### दरिया साहव (मारवाड़वाले)

दरिया साहव मारवाइके जैतारन गाँवमें माद्र कृ०८, स० १७३३ को पैदा हुए। जब ये सात वर्षके थे, तव इनके पिताका देहान्त हो गया । उसके वाद दनका लालन-पालन रैन नामक गॉवमं दनके नानाके घर हुआ । जन्म-भर फिर आप इसी स्थानपर रहे।

दिरया सहितके गुरु प्रेमजी थे। वे एक सिंद महातमा थे। कहते हैं, उन्होंने मारवाइके महाराजा बख्तसिंहजीको एक असाध्य रोगसे मुक्त किया था। प्राय-८२ वर्षकी उम्रम इन्होंने चोला बदला था। इनके पथके हजारों आदमी मारवाइमें है।

दरिया साहय अपनी एक यानीमें यह वतलाते हैं कि सचा अमृत क्या और कहाँ रहता है—

अमृत नीका कहें सब कोई। पीये विना अनर नहिं होई॥१॥ कहे, अमृत वसै पतार । नरक अन्त निव ग्रास काल ॥२॥ कहे, अमृत समुदर माहि। वढवा अगिन क्यों सोखत ताहि॥३॥ कोइ कहें, अमृत सिसमें वास। क्यों होइहै घटे-बढे नास ॥४॥ कोइ कहै, अमृत सुरगा माहि। देव पिये क्यों खिर खिर जाहिं॥५॥ वातोंका नात । अमृत हे अमृत सतनके साय ॥६॥ दरिया अमृत नाम अनन्त । बाको पी-पी अमर नये सन्त ॥ ७॥

#### सहजोवाई और दयावाई

चहजोबाई और दयावाई बहिनें थीं और महात्मा चरनदासजीकी चिष्याएँ थीं । ये भी द्वसर जातिकी गृहस्य लियाँ थीं और चरनदासजीके गाँवकी ही रहनेवाली थीं । दोनों बहिनें ऊँची स्थितिकी महात्मा श्रेणीकी देवी मानी जाती हैं । इनकी वानियोंके नमृने नीचे देते हैं—

#### सहजोवाई

सहजो सत् पुरुके मिले, नये और सूँ और । काग पलट गति हस है, पाई भूकी तौर ॥ 'सहजो' मज हिर नामकूँ, तजो जगतसूँ नेह । अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥

#### दयाबाई

सतगुरु ब्रह्मसरूप हैं, मनुषभाव मत जान। देहमाव मानें 'दया', ते हैं पसूसमान॥ 'दया' सुपन संसारमें, ना पिन मरिये बीर। बहुतक दिन बीते वृथा, अब मिजिये रघुबीर॥ जे जन हरिसुमिरन बिमुख, तासूँ मुखहुँ न बोल। राम रूपमें जे पगे, तासूँ अन्तर खोल॥

#### श्रीजाम्भोजी महाराज

( लेखक-शीसदासुखजी विश्वनोई )

क्षित्रय-कुलमें हुआ था। इनका नाम पहले हिरिसंह था।
ये पैंतालीस वर्षतक ग्रहस्थाश्रममें रहें। कहते हैं, एक
बार दुर्भिक्ष पड़ जानेके कारण यह जगलमें साथियोंके
साथ जाकर एक यात्रीको छूटने लगे। उस समय स्वय
भगवान्ने प्रकट होकर इनको उपदेश दिया और तबसे
इन्होंने बैराग ले लिया। ये एक पहाड़ीपर जाकर
भजन करने लगे और भिक्तके प्रभावसे ही अन्तमे एक
सिद्ध महात्मा हो गये तथा इन्हे कितनी ही सिद्धियाँ
प्राप्त हुई। इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध
हैं। जब ये पहाड़ीपर भजन कर रहे थे तो भगवान्की
आजासे एक सेन इनको भोजन-पानी पहन्चा आते थे।

# tistris sirif

जाम्मोजीका गूँगापन दूर हो जाय। ब्राह्मणने १२ दीपक देवीके सामने जलाये। यहीपर जाम्मोजीने पहले-पहल ब्राह्मणको उपदेश दिया और दीपकोको बुझाकर उनमें विना बत्तीके जलसे दीपक जला दिया। तबसे ये वरावर लोगोंको उपदेश देते रहे। इन्होंने विश्वनोई (वैष्णव) सम्प्रदाय चलाया, जिसे माननेवाले आजकल पजाव, राजपूताने और सयुक्तप्रान्तके कई स्थानोंमें पाये जाते हैं। इन्होंने तालया (वीकानेर) मे समाधि ली थी, जहाँ सालमें दो वार बड़ा भारी मेला लगता है। मेलेके दिन १०० मन धीका हवन होता है।

### स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराज

( टेखक-वैध्यत्र साधु अदिवादासजी )

स्वामी श्रीहरिपुरुषर्जा महाराजका जन्म सोलहवी शतान्दोंने मारवाइके डीडवाने परगनेके कापड़ोद गॉवमे जन हरिदास निरमे बस्तु अगह अमिअन्तरि लहिये। मन सज्जन । एक बात घात या तुमसूँ कहिये।।

#### योगी मावजी

(लेखक-शीभवानीशङ्करजी उपाध्याय)

राजस्थानके दक्षिणमें ड्रॅगरपुर नामक एक छोटी-सी रियासत है, जहाँके नृपति बाप्पा रावलके वश्रज हैं। इसी रियासत के अन्तर्गत सावला नामका एक छोटा-सा गाँव है। मावजीका जन्म इसी गाँवमे एक औदीच्य ब्राह्मणके घर सवत् १७७१, माघ शुक्रा पञ्चमीको हुआ था। इनके पिता कर्तन्यनिष्ठ एव भगवद्भक्त ब्राह्मण थे। मावजीपर भी उनके पिताका प्रभाव पड़ा और वारह वर्षकी आयुमें घर छोडकर सोम और माही नदीके सङ्गमपर एक गुकामें तपस्था करने लगे। तपस्थाके पश्चात् इन्होंने धर्मोपदेश देना शुरू किया। मावजीने पाँच प्रन्थ

एव पचानों छोटी-छोटी पुलकें लिखी थीं, जिनमें इन्होंने मृत, वर्तमान और भविष्यसम्बन्धी वार्ते लिखी हैं। उनमें एक ग्रन्थ पेशवाको दिया तथा शेष जीर्णावस्थाम सावलेके मन्दिरमें मौजूट है और थोड़ी-सी पुस्तकें इन्होंने भन्तें को वॉट दी थीं।

मावजीके दो चमरकार विद्येष प्रसिद्ध है, मावजी वहें योगी थे। इनके विषयमें कहा जाता है कि मावजी पानीके जगर नगे पैर चल सकते थे। एक वार ये डूँगरपुर राजधानीमें पधारे। वहाँके तरकालीन महारावल साहवने इन्हें तालावपर चलनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु मावजीन उत्तर दिया—'राजन्। इसपर में क्या चलूँ, सव चलेंगे' ऐसा कहकर मावजी चले गये। थोड़े समयके वाद सचमुच वह विद्याल तालाव जिसपर चल्नेके लिये मामजीने कहा गया था विल्कुल सूख गया और इस प्रकार मावजी महाराजकी वाणी सची हुई।

मावजी महाराजके पहले विवाहकी कथा वड़ी आश्चर्यजनक है। मावजीने एक राजकुमारीचे स्वममें विवाह किया। जब राजकुमारी प्रातःकाल सोकर उठी तो उसने अपने हाथमें विवाहकगन देखा और उसकी साड़ीपर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मावजी महाराजसे हो गया है, तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी आज्ञा ले मावजी महाराजके निवासस्थानकी ओर चली। रात्तेमें प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था, मावजीने राजाको स्वम दिया, राजाने राजकुमारीसे आविध्य स्वीकार करनेके लिये आग्रह किया और राजकुमारीसे डोलीम पचास कहार लगा दिये, परन्तु डोली न उठी, राजाने उनसे क्षमा माँगी तथा उन्हें पहलेके चार कहारोद्वारा ही डोली उठवायर मावजीके पास भेज दिया।

मायजी महाराजमें दैवी कला विद्यमान थी। मावजी बढ़े ज्ञानी और योगी थे। इन्होंने अनेकों शिष्योंको धर्मोपदेश सुनाया और दीक्षा दी। आप मगबद्भक्ति और भजनपर विशेष जोर देते थे। 'वागढ़' प्रान्तके सर्वश्रेष्ठ योगी मावजी महाराज सवत् १८०१ में परमधाम रिषारे।

मानजी महाराजकी सन्तानका ठीक-ठीक पता नहीं रै, परन्तु आजकल भी उनके मक्त 'मानजी' के नामसे गदीपर पैठते हैं। मानजी महाराजकी पुण्यमयी तपस्या- भ्मिमे प्रत्येक वर्ष वड़ा भारी मेला लगता है। यह वर्णन स्व॰ श्रद्धेय दुवेजी कृत 'झूँ गरपुर राज्यका डितहास' के आधारपर किया गया है।

#### महात्मा दादूजी

महात्मा दादूदयालजीके जन्मके विषयम बहुत मतभेद है। दादू पन्धियोंके कथनानुसार इनका जन्म गुजरातके अहमदावाद नगरमें फाल्गुन सुदी अष्टमी, बृहत्पित-वार, सवत् १६०१ को ब्राह्मणकुलमे हुआ या। उनके विश्वासानुसार पूर्वजन्ममे ये योगी थे और उन्होंने भगवान्की आज्ञासे लोकहितार्थ अवतार लिया या । कहते हैं, ग्यारह वर्षकी उम्रमें इन्हें परम पुरुषने बूढ़े लाइके भेषमें दर्शन दिने और उपदेश दिया। इसके वाद ये कई स्थानोंमें घूम-फिरकर लोगोंको उपदेश देते रहे और अन्तमे जैपुरसे २० को तकी दूरीपर नराना गाँवमें आये। यहीं स॰ १६६० में इन्होंने शरीर छोड़ा। यह दादू-पन्थियोंका मुख्य तीर्थ है। यहाँ दादृद्वारा नामक मन्दिर है। यहाँपर दादूनीके उठने-वैठनेके स्थान, कपड़े और पोधियाँ है, जिनकी पूजा होती है। यहाँ प्रतिवर्ष पालान सुदी ४ से (जिस दिन पहले-पहल यहाँ वे आये <sup>थे</sup>) द्वादशीतक ९ दिन भारी मेला लगता है।

इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं।
ययि ये पढ़े-लिखे नहीं थे, फिर भी कई भाषाओंके
ज्ञाता थे, जैसा कि इनकी वानियोंसे माल्म होता है।
आप एक पहुँचे हुए बहुत उच्च कोटिके महात्मा थे। इनके
सम्प्रदायके प्राय-५२ प्रसिद्ध अखाड़े विभिन्न खानोंमें
हैं। इनकी वानीका नम्ना—

सव ही ग्यानी पिडता, सुर-नर रहे ठरझाइ। दादू गित गोविंदकी क्यों ही कसी न जाइ॥ जीव ब्रह्म-सेवा करें, ब्रह्म वरावरि होइ। दादू जाणे ब्रह्मकों, ब्रह्म सरीसा सोइ॥ (दादू) एक सगा ससारमें, जिन हम सिरजे सोइ। मनसा वाचा कर्मणा, और न दूजा कोइ॥ साहिव मिल्या त सब विंके, मेंटे मेंटा होइ। साहिव रह्मा त सव रहे, नहीं त नाहीं कोइ॥

## महात्मा सुन्दरदासजी

पहले समयमें साधुलोग अपने वस्नके लिये गृहस्थोंके घरसे सूत माँग लाते थे और उसे बुनवा लेते थे। कहते हैं, एक बार दादूदयालजीके एक शिष्य सूत माँग रहे थे और रह लगा रहे थे—'दे माई सूत, ले माई पूत'। जब ये एक महाजनके घरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज सुनकर महाजनकी एक कारी लड़की यह कहती हुई सूत ले आयी—'लो वाबाजी सूत।' बाबाजीके मुँहसे भी उसी धुनमे निकल पड़ा—'लो माई पूत।'

जब सूत लेकर बाबाजी अपने गुरुके पास पहुँचे तो अन्तर्यामी महात्माने कहा—'आज तो तू ठगा गया। इस लड़कीके भाग्यमे पुत्र नहीं है। अपनी बात पूरी करनेके लिये तुझे उसके गर्भमें जाना पड़ेगा।' कहते हैं, उस लड़कीकी शादी जब जैपुर राज्यकी पुरानी राजधानी द्यौसामें हुई तो उसके गर्भसे इन्हीं बाबाजीने चैत्र सुदी ९, स० १६५३ को जन्म लिया, और सुन्दरदास कहलाये। छः वर्षकी उम्रमे दादूदयालजीने इनके घर जाकर इनका नाम रक्खा और १६६० तक अपने साथ रक्खा। इतने ही दिनोमें गुरुकी कृपा तथा पूर्व जन्मके सरकारके कारण इन्होंने कामकी पूरी बात जान लो। यही कारण है कि इन्हें बालसाधु और बालकिय भी कहते हैं। आठ वर्षकी उम्रमें ही इनकी किवता, ईश्वरप्रेम, वैराग्य आदि देखकर लोग चिकत हो जाते थे।

दादूदयालजीके शरीर छोड़नेके बाद ये दो-तीन
यर्ष इधर-उधर अपने गुरुभाइयोंके साथ रहे और ११
वर्षकी उम्रमें काशी आये। यहाँ इन्होंने सस्कृत भाषा,
वेदान्त, दर्शन, पुराण और योग-प्रन्योंका अध्ययन किया
और साधुसग तथा साधन किया। इसके बाद फतहपुरशेखाबाटी और डीडवानेमें रहे। यहाँ उपदेश करते रहे
और कई प्रन्थ लिरो। ये कई भाषाओंके असाधारण
विद्वान् थे। शानसमुद्र, सुन्दरिवलास आदि प्रन्थ तथा
वहुत-सी साखियाँ और पद इनके मिलते है। इनके सभी
अन्थ उपादेय और शिक्षाप्रद है।

ये यरावर देशाटन ही किया करते थे। अन्तर्में साँगानेरमे कातिक सुदी ९, वृहस्पतिवार, स॰ १७४६ की इन्होंने शरीर छोड़ा।

सुन्दरदासजी पतिवता स्त्रियोके बहाने अनन्य ईश्वर-प्रेमी भक्तके लक्षण बतलाते हैं—

पित ही सूँ प्रेम होइ, पित ही सूँ नेम होइ,
पित ही सूँ छेम होइ, पित ही सूँ रत है।
पित ही हैं जग्य-जोग, पित ही हैं रस-मोग,
पित ही सूँ मिटै सोग, पित ही को जत है।
पित ही हैं ग्यान-ध्यान, पित ही हैं पुन्न-दान,
पित ही हैं तीर्थ-स्नान, पित ही को मत है।
पित बिनु पित नाहिं, पित बिनु गित नाहिं;
सुदर सकल बिधि एक पितव्रत है।

## योगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी

( लेखक-साहित्याचार्य प • श्रीविश्वेश्वरनाथजी रेज )

इनका जन्म वि० स० १८३९ की माघ सुदी ११ को हुआ था। ये मारवाइनरेश महाराजा विजयसिंहजीके पौत्र थे और अपने चचेरे भाई भीमसिंहजीके बाद विक्रम सवत् १८६०के मार्गशीर्ष मासमें जोधपुर आये। इसके बाद इसी वर्षकी माघ सुदी ५ को ये गद्दीपर बैठे। इनके पिता महाराजकुमार गुमानसिंहजीका स्वर्गवास अपने पिता महाराजा विजयसिंहजीकी जीवित अवस्थामें ही हो गया था।

महाराजा मानसिंहजीके गद्दी बैठनेके बाद ही जसवंत-राव होल्कर ॲगरेजोंसे हारकर अजमेरकी तरफ आया। इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुटुम्बको अपनी रक्षामें रख लिया। यद्यीप इससे मारवाड़ और गवर्नमेण्ट-के बीचकी ई० सन् १८०३ की सिन्ध रह हो गयी, तथापि महाराजने शरणागतवस्सलताका त्याग नहीं किया। इसी प्रकार वि० स० १८८४ में महाराजने नागपुरके राजा मधुराजदेव मोसलेको भी शरण दी थी, और गवर्नमेण्टके उसे माँगनेपर भी शरणागतके देनेसे साफ इन्कार कर दिया था। हाँ, गवर्नमेण्टको सन्तुष्ट रखनेके लिये उसकी तरफसे होनेवाले उपद्रवकी जिम्मेदारी अपने उपर ले ली थी।

जिस समय आप मारवाइ राज्यके प्रसिद्ध दुर्ग जालोरमें घिरे हुए थे, उस समय आयस देवनाथ नामक एक योगी ने आपको कुछ वार्ते कही थीं। शीघ्र ही उन वार्तोके अस्तित्वमें आ जानेके कारण आपको योगियोंके इस सम्प्रदायपर पूर्ण आस्या हो गयी। और आप नार्थोका वड़ा आदर-मान

संस्कृत टीका

करने लगे। जोघपुरकी गद्दीपर यैठते ही आपने आयस देवनाथको बुलाकर अपना गुरु बनाया और उसके निवासके लिये महामन्दिर नामका एक गाँव जोधपुरके पास ही वसा दिया । यहाँपर अवतक उनके उत्तराधिकारी रहते हैं और राज्यकी तरफ़रे मिली हुई एक बड़ी जागीर-का उपभोग करते है।

महाराजा मानसिंहजी आयस देवनाथका वडा आदर करते थे। इसीसे इन्होंने उसके यन्नेसे वागी सरदारों-तकको माफी देदी थी। वि० त्त० १८७२ के आश्विनमे लोगोंके भड़कानेसे अमीर खाँके आदिमयोंने इसे मार डाला। इस घटनासे महाराजा मानको बड़ा कोघ चढ़ आया। परन्तु अन्तमे आयस देवनाथके छोटे भाई आयस भीमनाथके यहत कहने-सुननेपर आपने पड्यन्त्रकारियों और हत्यारीको क्षमा कर दिया।

महाराजा मान विद्वानीं और गुणियोंके आश्रयदाता होनेके साथ ही स्वयं भी संस्कृत और भाषाके अच्छे विद्वान् थे। इनके वनाये कहे जानेवाले प्रन्यीके नाम इस प्रकार है--

१ नाथचरित्र-संस्कृत, (गद्यात्मक काव्य) २ विद्-जनमनोरज्जनी-सस्कृत, ( मुण्डकोपनिषद्की टीका । अपूर्ण ) ३ ङ्ग्णविलारौ-भागवतने दशम रकन्धका भाषामें पद्यात्मक अनुवाद, अपूर्ण, ४ टीकी-मागवतकी मारवाड़ी भाषाकी अपूर्ण, ५ चौरासीपदार्थनामावली-भाषा पद्यात्मक, इसमें न्याय, साहित्य, सगीत, वैद्यक आदि अनेक विषय हैं। ६ जलन्धरचरित, ७ नायचरित, ८ जलन्धर-चन्द्रोदय, ९ नाथपुराण, १० नाथस्तोत्र, ११ सिद्धगंगा, मुक्ताफल, सम्प्रदाय आदि, १२ प्रश्नोत्तर, १३ पदसप्रह, १४ शृगाररसकी कविता, १५ परमार्थविषयकी कविता, १६ नाथाष्टक (भाषाकी स्फुट कविताका बड़ा सबह), १७ जलन्वरज्ञानसागर, १८ तेजमञ्जरी, १९ पञ्चावली, २०स्वरूपींके कवित्त, २१ स्वरूपींके दोहे, २२ सेबासार, २३ मानविचार, २४ आरामरौशनी और २५ उद्यानवर्णन ।

इन्हीं महाराजा मानसिंहजीने 'नाथचरित', 'नाथ-पुराण'और गोर ननायकृत 'सिद्धसिद्धान्तपद्धति' की कथाओं- के सुन्दर चित्र भी वनवाये थे। इनकी लताई करीत्र नार फट, चौड़ाई डेढ़ फुट और मुटाई 👍 इन है। इनमेंके उपलब्ध चित्रोंकी सराबा ९६ है, और ये चित्र एस समय जोधपरके राजकीय अजायवधरमे सुरक्षित है।

आगे महाराजा मानसिर्जी हे समय वने अन्य प्रत्यों ह नाम आदि दिये जाते है--

- १ नाथचन्द्रोदय २ जलम्बरमोत्र किं शम्बदत्तरत ३राजरमारप्रनोघ )
- ४ अवध्तगीताकी संस्कृत टीका । ५ गीताकी सिद्धतीविणी सन्दृत टीका । ६ जनम्बराष्ट्रककी आत्मदीप्ति नामकी
- ७ गोरञ्जसहस्रनामकी सन्दृत टोका --- य० विश्वरूपकृत
- ८ मेनमाला संस्कृत पन्नारमक । ९ विवेकमार्तण्डकी योगितोपिणी
- —भीष्म भट्टर्व —मुलचन्द्र यतिरुत
- १० मानसागरीमहिमा ---सेवग दौलतरामर्व
- ११ जलन्धस्युणरूपक —शिवनाथक्वितृत १२ जलन्धरजसवर्णन
- -सेवग वागीराम गाइसमहत १३ जनन्धरजसभूषण
- १४ मानसिंह जसरूपक
- --कवि बाँकीदासङ्ब १५ नाथस्तुति
- ---चारण चेनार्त १६ जलन्धरत्त्रति —मीर हैदरअलीहत
- १७ जनन्धरस्त्रति
- —सुकालनायङ्ख १८ नाथ-आरती
- —हेवग पन्नाइत १९ नाथ-उत्सवमाला
- चारण सेणीदान और भण्डारी २० नायस्त्रति पीरचदकृत

२१ भागवतके दशम स्कन्घके ४९ से ६१ तकके अध्यायों-—विश गुमानकृत का भाषा-पद्यानुवाद २२ नाथानन्दप्रकाशिका —च्यास ताराचदञ्चत

इनके अलावा अन्य कवियोने भी महाराजा मानसिंह-जीको प्रसन्न करनेके लिये अनेक नाथाष्टक, जलन्धराष्टकः और फ़ुटकर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये थे। इन यन्योंके नामोंसे ही यह पता लग जाता है कि महाराज श्रीमानसिंहजीको योग और योगी कितने प्रिय थे।

१ जोधपुर दरवारकी आज्ञासे इसके ३२ अध्याय प्रकाशित किये जा चुके हैं।

२ इम् ननय इनका तीसरा और पींचर्री स्कन्ध ही उपलम्ब है।

# श्रीफूलनारायण-आश्रमके स्वामीजी

( लेखक—कुँवर श्रीअमृतठालजी अवस्थी )

मारवाइ-प्रान्तके अन्तर्गत सोजत नामक एक शहर है। इसीके जोधपुरी दरवाजेके बाहर स्कड़ी नदीके किनारे यह आश्रम वना हुआ है। इसकी स्थापना स० १८५१ में परमहस स्वामी नारायणजी महाराजने की थी। स्वामीजी महाराजका जन्म इसी गॉवमें श्रीमाली-ब्राह्मण-कुलमें हुआ था। उनका नाम प० श्रीनारायणलालजी द्विवेदी था। स्वामीजीने सन्यास लेनेके वाद जन्मभर मौनव्रतका पालन किया। गर्मी, जाड़ा और बरसात तीनों मौसिमोंमें वे रात-दिन आश्रमके पास नदीकी रेतमें पड़े रहते थे और आगन्तुक दीन-बुखी मनुष्योंकी सब तरहसे रक्षा किया करते थे। कहते हैं, १२ वर्षतक लोकसेवा और कठोर तपके कारण स्वामीजीका तेज इतना वढ गया था कि जब

वे सोते थे, तब एक काला नाग उनपर छत्र किया करता था। उनके बाद आश्रमके मठाधीश उनके जिन्य परमहस खामी फूलनारायणजी महाराज हुए। उनका जन्म लूँडावस नामक गाँयमें हुआ था, यह भी श्रीमाली त्राह्मण थे। वे बचपनसे ही श्रीनारायण खामीजीकी सेयाम रहने लगे थे और योगाम्यास करते थे। अन्तम वे भी त्यागी और सिद्ध महात्मा हुए। उनके जीवनम योगसम्बन्धी कितने ही चमत्कार देखे गये। उन्होंने स० १९१९ में जीवित ही समाधि ले ली थी। इनके अतिरिक्त परमहस खामी मुकननारायणजी महाराज आदि कितने ही प्रसिद्ध तपस्वी योगी इस मठके अधीश्वर होते आये है।

### योगिनी मोतीबाई

( लेखक-पुरोहित श्रीहरिनारायणजी, वी॰ ए० )

पुरुषोमें तो वहुत योगी हो गये और है । परन्तु क्रियोमें भी योगिनी पहले हुई हैं और अब भी है, यह विशेषता है। भारतभूमि धर्मभूमि है, इस कथनमें बहुत अर्थ भरा हुआ है। धर्ममें धर्मके साधन भी अन्तर्हित है। साधनोंमे योग, योगाङ्ग और योगभेद समाविष्ट हैं। पुरुष और स्त्रीकी प्रकृति और प्रवृत्ति तथा निवृत्तिमें अधिक अन्तर नहीं होता। नर और नारी ईश्वरने समान-से ही बनाये हैं । बुद्धि, आकार, स्वभाव आदि बहुत थोड़े अन्तरसे एक-से वनाये हैं। यद्यपि कई कारणोंसे भारतीय स्त्रियाँ इस समय निम्न दशाको प्राप्त है, फिर भी समय-समयपर नारियोंने अपनी आत्माके वलका प्रकाश दिखाया है। पञ्चकन्याऍ—अनस्या, मैत्रेयी, सीता, दमयन्ती आदि प्राचीन कालमें और वर्तमानमें अनेक विदुषी, ते गस्विनी, तपस्विनी, चतुरा माताएँ हुईं और आज भी हैं। ज्ञान, भक्ति और योगपक्षमें भी नामी स्त्रियाँ हो गर्या है। मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी आदि अनेक देवीसमान नारीरत्रोने अपनी ज्योतिसे जगत्-को जगमगा और जगा दिया है।

आज हम राजस्थानके अन्तर्गत हुढाहड़ (जयपुर) की नियाविनी एक योगिनीका थोड़ा-सा चृत्त उपस्थित करते है।

जयपुरके सुप्रसिद्ध पारीक ब्राह्मणिवभागमे कॉथिड्या खॉपके सिरसीके पुरोहितोंमें पर्वतजी नामक एक महात्मा ऑवेरके महाराजा पृथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो महामति रामानन्दजीके पोता-चेला विख्यात कृष्णदासजी पयहारीके प्रिय शिष्य थे। उन्हीं पर्वतजीके वशमें मन्नालालजी पुरोहितके घर 'मोतीवाई' का जन्म सवत् १८९९ मे हुआ था। ये एक होनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं। छोटी-सी अवस्थामें ही इन्होंने अपनी प्रखरबुद्धि, शील और आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें वर्षमे इनका विवाह व्यास चतुर्भुजजीके पुत्र कृतविद्य रामकुमार-जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ सस्कृतके अच्छे विद्वान थे। मोतीवाईने अपने पीहरमें तो पढा सो पढ़ा ही था, उनके पतिने उन्हें संस्कृत अधिक सिखाया । दोनोंका प्रेम अगाध था। दैवदुर्गतिसे समत् २७ मे गोपीनाथजीका अकालहीमें शरीरपात हो गया। पति-वियोगका दारुण दुःख कोमलाङ्गा लड़कीसे सहा नहीं गया । सती होनेकी प्रथा तो वन्द ही थी । उन्होंने दो-तीन विधिष्ठे अपने शरीरका अन्त करना चाहाः परन्त जीवन अभी शेष था, प्रारव्धके भोग भोगने थे। तीनो बार बच गर्यो । मृत्यु समीप नहीं आयी । मोतीबाईको एक सुमधुर सुन्दर वाणीने घीमेसे कहा कि 'आत्मइत्या महापाप है, अपने द्यरीरचे अपना और पराया कुछ उपकार कर अन्त जद आवेगा तद आप ही यह न∕बर काया गिर जायगी।' बुद्धिमतीको तुरन्त सावधानता प्राप्त हुई और इस देववाणीको ईश्वरकी आजा मान वे भगवन्द्रजन-में लग गर्यो । सती साम्बी त्रियोंके सत्सङ्ग और प्रन्यावज्ञोकनमें निरत हो गर्यी । होते-होते एक चुद्ध योगी और फिर एक तपस्विनी योगिनीका सत्सङ्क प्राप्त हुआ। योग-मार्गकी कुछ वार्ते योगिनींचे और कुछ योगींचे प्राप्त हुई । तत्त्वज्ञानके साथ स्वरोदय, योगकी साधनाएँ, योगासन, प्राणायाम, नेति, घौति, नौलि, वज्रोली, ध्यान-घारणा करते-कराते त्राटक और समाधिका साधन विधिपूर्वक ययावत् होने लग गया । पूर्वपुण्य और सत्कृतिके सुफल प्रारम्भने वल्ते शीष्र ही अम्यास और तल्लीनता होने लगी l माता और दादी भी तो भगवद्गक्तिपरायणा थीं । उन्होंने पुत्रीकी इस निष्ठाको देखकर कुछ मनमं समाघान और कुछ दुःख माना। जिस रूपराशिः, चातुर्यशीला नव-यौवनाको अपने सुवोग्य सुन्दर पतिके साथ ससारका सुख भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही है। परन्तु सरकुलकी महिलाओंने अपनी कुलपरम्पराके सद्व्यवहारोंसे सम्पन्न सुपुत्रीका इस सन्नार्गमे, सत्यनिष्ठासे, प्रवृत्त होनेका भी तो अभिनन्दन किया। सुयोग्य भागवत पिताकी भी मानिसक यही दशा थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्रीकी इन चिक्तियाओंको कुछ मन क्लेशकी मात्राचे मिश्रित कुलाभिमानके साथ शान्तिसे अनुभव करते थे। कभी-कभी नेत्रोंने प्रेनाश्र लाकर कहते, 'मोती । इतना भारी परिश्रम करते करते तेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। फिर गद्गद हो जानेने उचारण अवदद हो जाता या । माता और प्रमाताके क्लेजोंका हाल न पूछिये । स्त्रियाँ तो वैची ही कोमल्हदया होती है। फिर यह दशा देख वे मन-ही-मन चन्तत हो जाती थीं । पुत्रीके उत्र तप और योग-कियाओको देख-देखकर वे दु खित, चिकत और सन्तापित होकर रह जाती थीं । फिर सत्परिणाम और कुछीनताका विचार आ जानेपर सद्भावका हृदयमें उदय हो जाता कि उसारमें अन्य पतिविद्यीना युवती स्त्रियोमें ऐसी भगवन्मार्ग-में चलनेवाली कहाँ दिखायों देती है। मोतीबाईको योगसाधन और तत्त्वज्ञानके अम्याससे बदकर पैठक निधि— भक्तिमहाराणीकी प्राप्ति यी। वे नित्य श्रीवालमुकुन्दजीकी षोडशोपचार पूजा करती, एक समय अल्प भोजन मगवान्-

को भोग लगाकर कर हेती थीं। जिनमें भजन, पठन और रात्रिको रामायण, भागवत, प्रेमशागर, त्रजविलास आदिका पाठ वा कथा करतीं। भगवान्ने गाना भी ऐसा सिला दिया था कि उनके भजनीं और कथाओको श्रवण करनेको अङ्गोत-पद्गोस और दूरते स्त्रियाँ प्रायः नित्य आतीं। भजनके गायनसमय और नथाकी तन करतेमें अश्रुघाराचे वाईजीके वल्न और पुन्तक मींग जाते थे। श्रोताओंना भी यही हाल हो जाता था। कभी-कभी माता-पिता, दादी आदि भी वह चमत्कार और भक्तितरर्ह्नोंके प्रवाहको देख और सुनकर सुखी और तुष्ट होते। कमी वही स्यूल सांसारिक प्रकृति उनको रला देती। मोर्वीवाई सदा त्राह्ममुहूर्तमे उठकर नित्यके दैहिक कर्मोंसे निरुत्त हो प्रथम नेति, घोति आदि कर फिर प्राणायामपरायण होती थीं । उनकी प्राणायामशक्ति इतनी वढ़ गयी थी कि घटों समाधिस रहती थीं। 'चैलाजिनऊशोत्तरम्' की विधिका उनका आसन था । प्रथम डामकी चटाई, उसपर कल्रियामृगकी ल्वे वालोंकी मृगञ्चाला, उत्तपर अपने हायकी वनायी रूईचे भरी तुथरी गदी विद्यावी थीं । सौम्य और रनेहर्न्हि पिताने उनके इच्छानुसार सत्र सामग्री जुटा रक्ली थी। लाल रगकी वनातको ऊपरहे डॉपकर रेशमी पीली पीतान्वरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती योगिनी अपने तुरुज्ञित आसनपर आसीन होकर जन योगसाघनामें प्रवृत्त हो जाती थीं तत्र घरका वातावरण तुगन्दिमय और दैवी प्रभाषे आच्छादित और सुदी**त**-सा प्रतिभासित हो जाता था। किसीकी मजाल नहीं थी कि देवी मोतीवाईके चौवारेकी तरफ जा सके वा आइट मी कर दे। सवा पहरके लगभग समय इन कामीमें लग जाता था। समाधि उतर जानेपर वे भगवान्का पूजन गृह-मन्दिरमें आकर करतीं। फिर पाक तैयार हो जानेपर भोग घरतीं । प्रथम मोतीवाई मोजन कर हेतीं, तव अन्य होर्गी-को भोवन मिल्ता था। वे किसीको त्पर्श नहीं करती थीं। भोजनके उपरान्त गृहस्थके यत्र घारण कर लेतीं, पीताम्बर परिघानको उतार देती थीं। और कमी राघाक्रणाकी मृत्तिकाकी मृतियाँ वनाकर उनपर रग चढातीं, कभी पुष्प-शृङ्कारके लिये पुष्पींके गहने और नाला और जालियाँ गूँयर्ती, कमी भगवान्की पोशार्के तीर्ती, कमी आभूषण वनातीं । सीने-पिरोने और गोटे-कठावत्तूकी उनमे इतनी कारीगरी यी कि दर्जियों और कारीगरोंको इस्लाह और चलाह देती थीं । नृतियाँ इतनी ठीक और सुन्दर बनार्ती कि चितरे और मूर्तिकार देखकर चिकत हो जाते। उन-की बनायी हुई भगवान्की पोशाकें और चीजें अब भी हमारे घरमे सुरक्षित हैं। भगवान्के लिये कागजकी कुटीका सिंहासन ऐसा सुन्दर अपने हाथसे बनाया था कि देखकर खातियोंको रंगीन काठका वना हुआ होनेका भ्रम हुआ। उनके पूजनके बालमुकुन्दजी अब भी हमारे गृह-मन्दिरमें विराजमान है और नित्य उनकी विधिसे अर्चना की जाती है और वह मोतीबाईके ठाकुरजी कहे जाते हैं। उनके दर्शनींसे उस योगिनीकी स्मृति जागत हो जाती है। उनके सुन्दर दर्शनोंका सौभाग्यप्राप्त, एक यह मन्दभागी लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नेह और वात्सन्य-भरी कृपा थी और यही एक बालक ऐसा घरमे था जिसको कभी कभी ( मर्जी हुई तो ) उनकी पियत्र गोदीमे बैठनेका सौभाग्य मिल जाया करता था। उनके गायनका अभ्यास मैंने पाया था। उनके बताये हुए या बनाये हुए कुछ भजन मैंने सीखे थे। उनकी चतुराईका कुछ प्रसाद भी मुझे मिला था। उनकी भक्ति, उनके ज्ञान, उनकी योगधारणा-की स्मृतिसे मेरी स्मृति सदा पिषत्र रहती है। कुछ उन्हींकी दिव्य झॉकी और दैवी शक्ति तथा पावन प्रभाका प्रभाव था जिससे मेरे छोटे-से अन्तः करणमें उस बाल्यावस्थामें ही किञ्चित सस्कार-से जम गये थे। उनको निष्ठा और कियाओं और उपदेशोंका अन्य स्त्री-पुरुषोंपर भी प्रभाव पड़ता था। वे अपने समयकी 'वाईजी' या 'मीरावाई' कहलायीं।

स्वरोदयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ा-वढ़ा था।
मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रारम्भिक अवस्थामें वे
पाँच रगकी पाँच गोलियाँ लाखकी वनी अपने पास
रखतीं और पञ्चतत्त्वकी घारणा उनपर किया करती थीं।
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि हो गयी थी। अनामिका
उनकी उठने लग गयी थी। सुषुम्ना नाडीकी सिद्धि भी
उनको हो चली थी। वे सदा नासिकाग्रपर दृष्टि रखती
थीं। केवल ३-४ घण्टेके करीव ही भूमिपर विस्तर विछाकर
सोती थीं। दिनमे कभी न सोतीं। दोनों वक्त स्नान
करतीं। एक वक्त १०-११ वजे करीव भोजन करतीं।
भोजन जमीनको स्वच्छ घोकर, पृथ्वीपर या पत्तलपर
फुलकों या चाँवल आदिको रखकर केवल एक ज्ञाकसे
करती थीं। लवण बहुत थोड़ा खातीं, लाल मिरच ग्रहण
न करतीं। भोजनके प्रारम्भमे पञ्चग्रास मन्त्र वोलकर
त्यागतीं, भगवन्नामोन्चारण कर कुछ पढकर मोजन

करतीं । चुल्लू भर लेनेपर 'श्रीकृष्ण।पंणमस्तु' ऐसा उचारण करतीं और नामसकीर्तन करती हुई अपने आसनकी ओर चली जातीं। कभी-कभी लौग या सुपारी-का दुकड़ा मुखमे घर लेतीं।

योगिनी मोतीबाई हठयोग और राजयोग तथा भक्ति-योग साधकर ब्रह्मानन्द और कृष्णानन्दमे मम रहा करतीं। उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न और प्रफुलित रहा करता। सांसारिक दुख-सुख उनको बहुत कम व्यापते। भगवद्भजन और कृष्णगुणसकीर्तनमे अविशष्ट समय लगाती । उनके सत्सङ्क और उपदेशसे घरभरमे भगवद्गक्ति, वैष्णवता, सदा बार और शान्ति फैली रहा करती। नर-नारियोंको उनसे परम लाभ होता। साध-महात्मा, पण्डित-ज्ञानियोका भी समय-समयपर सत्सङ्ग रहा करता। पण्डित जयनारायणजी दूद्वाले, जो रिक्तेमे ननिहालके सम्बन्धसे बड़े भाई होते थे और वयोवृद्ध और योगी तथा भगवद्भक्त थे, बाईजीको उनके योग और भक्तिके आनन्दमें बहुत सहायता देते । और परस्परके सलाप और सत्सङ्कसे वड़ा आनन्द रहता । ये महात्मा षट्शास्त्रके ज्ञाता थे । न्याय और वेदान्त तथा भक्तिदर्शनका इनको बङा भारी अभ्यास था । श्रीमद्भागवत इनको अच्छी तरह व्याख्या-सहित याद थी। ये परमप्रसिद्ध रामानन्दी सम्प्रदायके अप्रदासजीके उपसम्प्रदायमे थे। श्रीसीताचरण-चळ्ळरीक श्रीमहात्मा 'मनभावन' जीके प्रपौत्र थे। तोताद्रीय स्वामीके शिष्य थे। इस धुद्र लेखकने भी उनसे विद्याका लाभ पाया था। इनको महात्माओके पद-सग्रह और प्रन्थोंकी अवतरणिकाओं और फिक्काओंका बड़ा प्रेम था। इनके हाथके लिखे सैकड़ों पद और अनेक खरें हमारे समहमें तथा दूदूशामके श्रीसीतारामजीके मन्दिरमे रक्षित हैं। इनको भी स्वरोदयका पूर्ण अभ्यास था। हठयोगका तो मानो इनको इस्तामलकवत् अभ्यास था । ये अपनी जिह्नाको नासिकाके अग्रभागके ऊपरतक लगा देते थे और बहुत देरतक प्राणायाम कर सकते थे। अनेक योगासन वड़ी सुन्दरतासे सरल यत्नसे कर लेते थे। सदा ब्रह्मवृत्तिमे गम्भीरतासे मस्त से रहा करते थे। ये सिद्ध योगियोंकी खोज और प्रकाण्ड न्यायके पण्डितोंकी प्राप्तिके अर्थ विचर गये सो फिर लौटकर नहीं आये। इनकी ऐसी सलमता और सची निष्ठा थी। इसी प्रकार जयपुरके प्रसिद्ध शास्त्री श्रीवालमुकुन्दजीकी परम विदुषी पुत्री ज्ञानकीवाई इन मोतीबाईकी सत्सङ्गतिके लिये खाया करती थीं। ये माजी साहिवा श्री वड़े राठौड़जीके यहाँ शान्त्रोंकी कथा किया करतीं और फिर तीसरे राठौड़जीके यहाँ इन्होंने यही काम जीवनपर्यन्त किया।

योगिनी मोतीवाईकी योगगिक वहाँतक वट गयी थी र्झार न्वगेदयका इतना प्रभाव हो चला था कि वे दूसरीके ननकी वार्ते जान लेती थीं और भावी होनहारको भी कर्नी-क्रमी कह देती थीं। कई बार देखा गया कि किसी न्त्री या पुरुषके सामने जाते ही वे उनके विचार वा कामना-को प्रकट कर देती थीं और अमुक काम होगा वा नहीं होगा, अनुक बात कैसे और कव हुई, यह भी कह देती थीं। परन्तु वे इन चमत्कारी वार्तोमें अपने समयको अधिक नहीं खोती थीं। इनमें उनका ध्यान कम ही था। अपनी मृत्युका समय इन्होंने कोई दस महीने पहले मुझे वता दिया या और कइ दिया था कि क्सिंगे मत कहना। मने आजाका पालन किया और उनकी मृत्यु हो जानेके पीछ तो उसका सारा हाल मैंने घरमें कह ही दिया। परन्तु एक बार कौनुहब्रेसे मेरे मुहसे अपनी माताजीके रामने वात निकल गयी। इससे माताजीको वड़ा रज हुआ और उन्होंने वार्रजीको कहा, 'मोती । तू ऐसी वार्ते क्यों कदती है ? यह तेरे मनमें क्या आयी ?' इसपर उन्होंने करा, मने वैसे ही हँसीमें कह दिया था। तुम इसका कुछ भी एन्याल नत बरो ।

विगदी और उन्होंने अपनी माताकी गोदमें चहारा लेकर कमलासन लगाकर प्राण चट़ा लिये। थोड़ी ही देरमें स्तम्ब हो गर्यो। माताजीने सिरपर हाथ घरा तो कपाल मानों उनल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। थोड़े-से ही क्षणमें वाईजीके नेत्र खुले और वे खुले-के-खुले ही रह गये। उनको पित्र आत्माने इस नश्चर दारीरको त्याग दिया। उस समय एक शरणाटेकी आवाज हुई, जो उपस्थित सन यात्रियोने सुनी। इससे उन लोगोंने यह अनुमान किया कि वे विमानमें चढ़कर परमधामको गर्यो। कुल भी हो, परमभागवत योगिनी श्रीमोतीवाईका देहावसान योगियोंकी तरह उस पित्र स्थलपर मिती माघ सुदी ४ चतुर्थी, स्वत् १९३२ को समुद्रतलपर जहाजमें हो गया। उनके इस वियोगसे जो दु स्व माता और विहनको और फिर सको हुआ वह अकथनीय है।

#### महात्मा पं० गणेशजी

**धिद्ध परमहस महात्मा गणेशजीका जन्म जम्पुर-**राज्यके बुगाला प्राममें खडेलवाल ब्राह्मण-वश्मे हुआ या। इनके पिता प० घडछीरामजी (घनश्वामदासजी) पीछे नवजगढ आक्र वस गये, अतएव इनकी शिक्षा यहींपर हुई । मेघावी और परिश्रमी होनेके कारण इन्होंने अल्पकालमें ही व्याकरण, ज्योतिष और वेदोंमें अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। अध्ययन-कालमें ही इनका विवाह हो गया था, परन्तु गृहस्थी होनेपर भी ये सदा विरक्त रहकर अवधृत परमहत्तकी अवस्थामें रहते थे। कुछ दिनोंके वाद घर छोड़कर ये चिड़ावा चले आये । आप वरावर नीका वज घारण करते और एक छाटी तथा हॉडी सर्वेदा साथमें रखते थे। इनकी भविष्यवाणी सदा सत्य होती थी और दूमरोंके मनकी वात आप अनावास जान हेते थे। आप सिद्ध योगी थे। 'ड' मन्त्रका जंप किया करते ये, जो मन्त्रमहोद्धिमें शिवजीका बीज माना गया है। प्रसिद्ध विद्वलावन्युओंमें श्रीयुत युगलकिद्योरजी विद्वलापर इनका बड़ा रनेह या और श्रीविङ्लाजीकी भी इनपर वड़ी श्रदा-मित्त थी। श्रीविड्लाजीने इनकी मविष्यवाणी तथा मनकी वात जाननेकी शक्तिका स्वय कई वार अनुभव किया था। इनके विषयमें किन्हींको विद्येप जानना हो वे श्रीमान् युगलिन्छोरजी विङ्लासे मिलकर जान सकते हैं । इन्होंने अपने दारीर छोड़नेकी बात पहले



परमहंस बखन्नाथजी



स्वामी उत्तमनाथजी



स्वामी मंगलनाथजी



स्वामी श्रीअसृतनाथजी





महात्मा श्रीगणेशजी



महात्मा श्रीरामनाथजी

ही बतला दी थी। जरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व इन्होंने दुर्गा ब्राह्मणसे, जो इनके समीप प्रायः रहा करता था, कुछ लड्डू मॅगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात् आसन लगानर शिवालयमें बैठ गये, और सब लोगोको वहाँसे हटा दिया। उस समय उनका शरीर विल्कुल स्वस्थ था। लोगोंको जरा भी सन्देह नहीं था कि महातमा-जी अभी निर्वाणको प्राप्त हो जायँगे, परनतु कुछ ही समय उपरान्त, जब लोगोंने मन्दिरमें जाकर देखा तो आप नश्वर शरीरको त्याग चुके थे और शरीर पूर्ववत् आसनयुक्त अवस्थामें अचल-स्थिर विराजमान था। आपने अपने देहायसानकी सूचना कुछ दिनों पूर्व ही अपने प्रेमियोंको देदी थी। श्रीरामेश्वरदासजी विडलाको पिलानीमें ही सॅदेशा मिन गया था कि 'अव महात्माजी शीघ्र ही प्रयाण करनेवाले हैं, मिलना हो तो मिल सकते हो।' परन्तु श्रीरामेश्वरदासजी यह अनुमान नहीं कर सके कि इतना मीप्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएव वे नहीं मिल सके। इस तरह पौष सुदी ९ स० १९६९ को इन्होंने योगमार्ग-द्वारा अपने नश्वर शरीरको त्याग दिया । इनकी समाधि चिड़ावेमें गूगाजीके टीवेपर बनी हुई है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी निर्वाण-तिथिपर बड़ा मेला लगता है।

#### बाबा श्रीरामनाथजी

(लेखक--श्रीयुगलिक्शोरजी विडला)

इस पवित्र भारतभूमिमें, इस गिरी हुई दशामे भी यत्र-तत्र प्रकटया गुप्तरूपसे सत-महात्मा देखनेमें आते हैं, जिनमें त्याग और तपके कारण अलौकिक ज्ञान और शक्तियाँ पायी जाती हैं। राजस्थानके ऐसे ही एक महात्मा बाया रामनाथजीकी सक्षिप्त जीवनी और उनके कुछ उपदेश यहाँ दिये जाते हैं।

वावा रामनाथजीका जन्म स० १९२० में जोधपुर
रियासतके डीडवानेके पास एक छोटे से गॉवमें राजपूतधरानेमें हुआ था। आप छोटी उम्रमें ही साबुओंके
सत्सङ्ग और सीकरके गुलाबदासजी नामक साबुके
उपदेशसे ससारको असार समझकर परमार्थ-चिन्तनमे लग
गये। आप वालब्रह्मचारी थे। आपने १५ वर्षकी
आयुसे ही एकान्तसेवन करते हुए भगवान्का जाप
पारम्म कर दिया था। कहते हैं कि अनेक वर्षोतक आप
जङ्गलमे बैठकर रात-दिन नामके ही जापमे लगे रहते।

किसीसे किसी प्रकारका वार्तालाप नहीं करते थे। वहीं जो कुछ मिल जाता था, खा लेते थे। लगभग २० वर्षतक ऐसी ही स्थिति बनी रही। पश्चात् एक स्थानसे दूसरे खानको आने-जाने लगे। इनकी तपस्या और भजनकी ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी, इसलिये बहुत-से जिशासु, आर्च और दुखीजन इनके पास एकत्र होने लगे। उस समय भी बाबाजीका समय जापमे ही व्यतीत होता था, रातमें भी कभी सोते हुए नहीं देखे गये। रातमे बहुधा बैठे रहते थे, कमी-कभी उठकर टहलने लग जाते थे। इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी कभी तो बहुत दूरसे सुनायी पड़ता था। इतना होनेपर भी आने-जाने-वालोंकी वातें थोड़ी देरके लिये मुन लेते थे। बीच-बीचमे कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बातें कह जाते थे। उनकी कही हुई शानकी वे वार्ते बड़े तत्त्वकी होती थीं। सांसारिक कामना लेकर आनेवालोंको भी वे जो कुछ कहते या आशीर्वाद देते थे, वह ठीक निकलता था। जानेवालेके मनकी बातें तो वे इस तरह जान जाते थे मानो कोई अन्तर्शामी वनकर बैठा हो। मुझे पहले-पहल उनके दर्शन स०१९७५ में जयपुरके रामनिवासवागमें ठाकुर हरिसिंहजीके—जो उस समय वहाँ नजरकैंद हो रहे थे-- डेरेपर हुआ था। प्रथम बार ही, बिना कुछ पूछे मेरे मनकी बातें उन्होंने बतला दी थीं।

वे प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वार्त्तालाप नहीं करते थे, फिर भी अपने-आप वे जो बातें करते रहते थे, जानेवालीं-को उन्हींसे सब पता लग जाता था। धनी गरी व, नीच-ऊँच और पण्डित मूर्ख सभी उनके लिये समान थे। आप एक स्थानमे नहीं रहते थे। कभी एक गाँवमे रहते थे, कभी दूसरी जगह चले जाते थे। उनकी कई एक अलौकिक वार्ते देखने और मुननेमें आती थीं। रामनिवास-वागमें ठा० हरिसिंह जीके डेरेके पास एक शेर पिंजड़ेमें बन्द था। रातको वह बड़ा जोर मन्नाता था। एक दिन वावा रामनाथजी कितने ही मनुष्योंकी उपिस्थितिमे पिजड़ेमें वन्द शेरके मुँहपर हाथ फेरते हुए वोले, इतना शोर मत मचाया करो। कहते है कि सिंहने इसके वाद कभी जीर नहीं मचाया। कुछ वर्षों पहले पिलानीमें भी उनका एक वार ग्रुभागमन हुआ था। उस समय एक सुनारका लङका—जिसकी उम्र लगभग २० सालकी थी—सस्त वीमार वेहोशीकी दगा (सन्निपात) मे पड़ा हुआ था।

डा॰ गुलजारीलालजी और दूसरे वैद्योंने उसके वचनेकी आगा विरुद्ध छोड़ दी थी। लड़केकी माँ वावाजीके पास जाकर रोने लगी। उसे बहुत रोते-कलपते देख बावाजी उसके साथ हो लिये और बीमार लड़केके पास पहुँचकर थोड़ी देरतक जप करते रहे। बादमें बोले कि—'यह तो मुखो मर रहा है। इसे खानेके लिये बाजरेकी रोटी और दाल दो।' उस समय यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कड़का होशमें आगया और खानेके लिये गोर मचाने लगा। यथि डाक्टरोंने इसके कई दिन पीछेतक उसे खानेको नहीं दिया, फिर भी लड़का मला-चगा हो गया।

इस सुनारिनकी देखा देखी एक विनयाइन भी— जिसका लड़का शीतलासे पीड़ित था—वावाजीके पास पहुँची और पैर पकड़कर रोने लगी। किन्तु वावाजीने उत्तर दिया—

हानि-टाभ जीवन-मरन, जस-अपजस विवि हाघ।

तात्पर्य यह कि वह लड़का अच्छा नहीं हुआ । विल्लीमें एक बार प्रिय पण्डित मालबीयजी और पादरी एड़्ज़ भी उनके दर्शनोंके लिये गये थे। पात्री प्र्यू मालबीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर वे दग रह गये। पादरी एड्जूज़से तो अद्येतनानकी उन्होंने इतनी-सी बात कही थी—

जापा दोनां, आप हसी आप-आपमें देस । आप महि पुरण त्रह्म हरिजी विराज, आपहि रूप अहेस ॥

सन १९३० में, जिस समय कांग्रेस-आन्दोलन जोरींपर था, तर हुए लागोंके पार-बार आग्रहके साथ पूछनेपर कि 'पाराजी! क्या न्वराप्य मिलनेवाला है १९ वावाजीने उत्तर दिया था—

नप जिन निर्हे न राज, वाँह जिन हट न दुर्जन।

द्सी तर उनका कम आखिरतक बना रहा। सेंद रे, ऐसे महात्माका स॰ १९९० म, लगभग ७० वर्षकी अवस्ताम, बीडवामा (जोधपुरराज्य) के पास देहावसाम हो गवा। अवने प्रवाण कालकी मूचना उन्होंने बुछ ोगोंगो पहुँगे ने दी थी।

जा है हुए उपदेश नीचे दिचे जाते हूं— तर जा है इस्समिया, तू मनसा द्वार निवार । सन पना सरसा नहा, तु हाम बिना ही मार ॥

माया वेटी रामकी, माया जायो राम। राम विनाकी वात करै, (सो) सारी वात निकाम ॥ भोग करत भूखो मरचौ, त्याग्याँ तिरपित होय । जानै है यह तत्त्व ने, (ता) पाछे और न पृछी कीय ॥ तुलसी या ससारम मॉति मॉतिके लोग। सवसे हिलमिल चालिये, नदी नाव सजाग ॥ सरवर, तरवर, सत जन, चौथो वरसत मेह। परमारथके कारण, इतना धारी देह।। नमो नमो सर्वन्यापी, सर्वजाती सर्वगामी, सर्व नक्षत्री, नमा नमस्ते, नमस्कारम्। सतोधर्म विना कोई, नहीं पार उतारम्॥ साहव थारी साहवींने सरावाँ कि थारी सावदानी । थारी कलमने सरावाँ कि थारी कलमदानी॥ कुछ करनी, कुछ करमगति, कुछ पूरवला लेख । जाग्या भाग कवीरका सत्गुरु मिल्या विवेक ॥ हाथ काम, मुख राम, हिरदय साँची प्रीति। के जोगी, के भोगी, साँची याही रीति॥ चोरा घर चोरी हुई, ठिगया गया ठिगीज। घाती डापर घात होसी, तो छिलया जासी छिलीज ॥ कचन तजवो सहज है, और त्रियाको नेह। (पण) मान, वडाई, ईरषा, तजवो दुर्लम येह ॥

इत्यादि ।

वास्तवमें आप बहुत ऊँचे दर्जेके महात्मा थे। यह ध्यान रहे कि आजकल बहुतसे मुसलमान फकीर और कुछ हिन्दू ठग भी साधुका स्वॉग बनाकर लोगोंको ठगते-फिरते हैं, इन पाखडियोंके चगुलमें किसीको नहीं फॅसना चाहिये।

#### योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उर्भ मौनीजी

( लेखक-शीयुगलिकशोरवी अमनाल )

प्रात सरणीय श्रीकुरालानन्दजी मौनीका जन्म त्रीकानेर स्टेटके रामपुरा नामक क्षुद्र गाँवमें हुआ था। आप वचपनमें गाय-वछड़े चराने जाया करते थे। एक दिन आप रान्ता भूल गये और घूमते-धमते रामपुराचे तीन कोस दूर एक तलैयापर पहुँचे। अफेले भूखे प्याचे रोने लगे। रोते रोते नींद आ गयी। आधीरातको आपकी आँखें खुलीं तो देखा कि सभी गौ-नछड़े आपको धेरे वैठे हैं और एक नोगिराज आपके सामने विराजमान है। योगिराजने इन्हे खानेको आधी रोटी दी और पानी पिलाकर चल दिये। इनके मनमे तमीसे ईश्वरपर विश्वास जम गया और वृत्तियाँ ससारसे हटकर भगवान्की और झुकने लगीं । वारह-तेरह वर्षकी उम्रमे आपका विवाह कर दिया गया । परन्तु वैराग्यवश आप घरमे नहीं रह सके । एक दिन खेतसे ही चल दिये। चार-पाँच वर्ष बाद पकडे गये। और माताके बड़े आग्रहसे घरमें रह गये। माताने कहा कि एक पुत्र हो जानेपर तुम चले जाना। इन्होंने कहा, 'मेरे सन्तान या तो होगी नहीं, और होगी तो वचेगी नहीं।' यही हुआ, कुछ दिनों बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ और शीव ही पुत्र अपनी माताको साथ लेकर चल बसा। घरपर केवल माता और बड़े भाईकी एक लड़की रह गयी। लङ्कीका विवाह मोरवा नामक ग्राममे कर दिया गया और वृद्धा माताको साथ लेकर आप वदरिकाश्रम चले गये। ब्रह्मकपाली नामक स्थानमें माताजीका शरीरपात हो गया । तय आप घर छौट आये और अपनो सारी जमीन-जायदाद कुदुम्बके दसरे भाइयोको सौंपकर पूर्ण विरागी-त्यागी हो गये। कुछ दिनो बाद आपको एक दीर्घायु सद्गुरु योगी मिले। इनका नाम महात्मा वरखडी था और ये सहारनपुरसे उत्तर शाकम्भरी देवीजीके स्थानमें रहा करते थे। इन्हीं सद्गुक्की कृपा और उपदेशसे आप सफल हुए । सवत् १९७६ में गुरुजीका समाधिस्य होना सुनकर आप वहाँ गये और कुछ दिन रहकर लौट आये। सवत् १९९१ में आपने पुनः तीर्थभ्रमण किया।

आपने ७५-७६ वर्षकी आयुमें इस नश्वर शरीरकों त्याग देनेका दृढ निश्चय कर लिया। हमारे बड़वा गाँवमें वे सदैव आया-जाया करते थे। इस बार भी आये और छः सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटके राजगढ़ नामक शहरमें चले गये। वहाँ एक दिन शहरसे बाहर छतिरयों में बैठे हुए थे। आप उपदेश कर रहे थे। अनेकों मक श्रोता सुन रहे थे। इन्होंने इस दिन बातों-ही-बातों में लोगों से कह दिया और लिख भी दिया, 'आज तो रामगढ़ जाऊँगा'। राजगढसे कुछ ही दूरपर जयपुर स्टेटमें रामगढ़ है, लोगोंने समझा कि आप सम्भवतः उसी रामगढ जायँगे। परन्तु इनका राम-गढ़ तो दूसरा ही था। उपदेश करते-करते आप वैद्य पण्डित महादेवप्रसाद जी-को किसी एक दवाका नुस्ला बताने लगे। इतने में ही वड़े जोरका घडाका हुआ। लोग सब चौंक गये और

सनकी ऑखें मुँद गर्था। ऑखे खुलनेपर लोगोने देखा,
मौनीजी महाराजका शरीर वेसुध छतरीके चबूतरेपर पड़ा
है। आपके भक्त पण्डित वदीप्रसादजी पास ही भजनमें
मस्त बैठे थे। वे भी शब्द सुनकर दौड़े आये और उन्होंने
मौनीजीको उठाया। देखा तो लगभग डेढ इख्न गोलाकार
छेद ठीक ब्रह्माण्डम हो रहा है। पण्डितजीने समझ लिया
कि मौनीजी महाराजने योगवलसे प्राणवायुको एकत्र करके
ब्रह्माण्ड भेदकर ब्रह्मलोकको प्रयाण किया है। लोगोने
अब समझा कि उनका 'राम गढ़' यह था।

मौनीजी महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और वैराग्यपूर्ण था। आप केवल एक कौपीन रखते ये और लगभग तीस सालसे मौन रहते थे। आपकी अनेकों यौगिक विभूतियाँ भी लोगोने प्रत्यक्ष देखी थीं।

### योगी महाराज चतुरसिंहजी

(लेखक-शीनाथूलाल भागीरथजी न्यास, अजमेर)

ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुप्रसिद्ध चित्तौरदुर्ग और वहाँके स्वामी सीसोदियावशके नरेशोंको न जानता हो १ इसी वशमें वाप्पा रावल, खुमान, हमीर, कुम्मा, सप्राम-सिंह, प्रतापसिंह, राजसिंह इत्यादि वीर नरेशोने जन्म लेकर ससारको खदेश और स्वधर्मके लिये वलि होनेका पाठ पढ़ाया था । इसी यशकी महाराणी पश्चिनी आदि वीर नारियाँ थीं, जिन्होंने स्वधर्मकी रक्षाके लिये जीते-जी जौहरकी अग्निमें प्राणाहुति देकर ससारके सामने आत्मी-त्सर्गका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया था। इसी विख्यात वशमें हमारे चरितनायक महाराज चतुरसिंहजीका जन्म हुआ था। आपका जन्म माघ बदी १४, सवत् १९३६ वि॰ को करजालीके महाराज सूरतसिंहजीके यहाँ उदयपुर नगरमे हुआ था। आपके मातापिताकी प्रवृत्ति धामिक होनेके कारण वाल्यकालमें ही मक्ति, ज्ञान और वैराग्यपर आपकी आस्था हो गयी थी। वचपनमे आपको रामायण, महाभारत और भागवत आदिके उपाख्यान सुनाये गये और बड़े होनेपर सस्कृत, हिन्दी और ॲगरेजी-की शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने वॅगला, गुजराती और मराठी भाषाका भी अभ्यास कर लिया था।

आप वचपनसे ही शान्त, गम्भीर और मितभाषी थे। भगवद्भक्तिका सञ्चार तो आपके हृदयमें वचपनमें ही हो गया था, बर्ड होनेपर आपका झुकाव योगकी ओर भी हुआ। आपने तत्सम्बन्धी प्रन्थोंका अध्ययन किया और उससे आपमें आत्मसाक्षात्कार करनेकी भावना जायत हुई । आपकी स्थित देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया और पीछे आपको बागोरके महाराज सोहनसिंहने गोद ले लिया। इस तरह आप गृहस्थीके वन्धनमें पड गये। परन्तु थोड़े ही दिन वाद आपकी पत्नीका देहान्त हो गया और आप सद्गरकी खोजमें तीर्थाटन करने लगे। नर्मदाके किनारे एक महात्माने आपसे कहा कि वाठरडेके अधिपति दलेलसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगी हैं, उन्होंसे जाकर दीक्षा लो। अतएव आपने सीधे उन्होंके पास आकर दीक्षा ले ली । बहुत दिनोतक आपने गुरू-पदिष्ट मार्गसे एकान्तमें योगाभ्यास किया और अन्तमें सिद्धि प्राप्त की । कहते हैं, आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ या और दूरकी वार्ते जान लेना इत्यादि योगकी कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं । आपको अपनी मृत्युकी वात भी पहले ही माइम हो गयी थी।

योगी होनेके साथ-ही साथ आप वहुत वड़े विद्वान् और किव थे। आपने श्रीमन्द्रगवद्गीता, योगसूत्र, साख्य-कारिका आदि कितने ही प्रन्थोंकी मेवाड़ी तथा हिन्दी-भाषामे टीका लिखी तथा कितने ही स्वतन्त्र प्रन्थ लिखे। कुल १७ पुस्तकें आपकी मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रकाशित हैं और दुछ अपकाशित।

साधना समाप्त होनेके नादसे आपका अधिकाश समय लोकसेवामें नीतता था। आप सदा साहत्य तथा योगसम्बन्धी चर्चामें लगे रहते थे। पास आनेवाले लोगोंकी शङ्काओंका समाधान करते थे और उन्हें उचित कल्याणकारी उपदेश दिया करते थे। आपने मेनाइमें शिशाप्रचारके लिये भी बहुत यन किया। आपको अन्तमें सप्रश्णीका रोग हो गया और उसीके कारण आषाद नदी ९, सनत् १९८६ वि० को आप मगनस्यरूपको प्राप्त हो गये।

#### योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज

( लेखक-श्रीवालमुकुन्दजी न्यास, उउजैन)

इस देशमे नाथ-सम्प्रदाय वहुत कालमे प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक अर्धिदनाय श्रीशकर महाराज कहे जाते हे। इसी सम्प्रदायमे श्रीसद्गुर शीलनाय महाराज मी

हुए हैं। आप जयपुर राज्यके अन्तर्गत किसी सूर्यवशीय क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे। आपने जन्म लेकर जबसे सघ समाजी, तमीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके कारण योगकी ओर आकर्षित होने लगा था। आप खेलते खेलते जङ्गलमे चले जाते और वहाँ कई घटोंतक वैठे रहते थे। ज्यों-ज्यों अवस्था प्रौढ़ होती गयी, त्यों त्यों जङ्गल बास बढता ही गया। यहाँतक कि दो-दो तीन-तीन दिन विना खाये-पिये जङ्गलमें सुखरे रहा करते थे। इस प्रकारके रहन सहनसे विना किसीके बताये आपको अनहद शब्द सुनायी देने लगा। ज्यों ज्यों गब्द बढ़ता था, रयों-रयों आपके शरीरकी आकृति वदलती जाती थी-प्रफ़ल्लित चदन रहने लगे, शान्ति, उत्साहकी बृद्धि होने लगी और ऑखॉपर मस्ती छाने लगी। इस प्रनारकी स्थिति देखकर पिताने अपने वागमे एक वँगला वनवा दिया और वॅगलेमें आनन्दपूर्वक रहनेको कह दिया। तवसे आप वँगलेमें रहा करते और वहीं आये हुए साधुओं से वार्तालाप किया करते थे। इस समय आपकी अवस्था आठ-नौ वर्षकी हो गयी थी। आपके जीमें आता था कि किसी साधका शिष्य हो जाना चाहिये, जिससे घरके लोगोंका झगड़ा चुक जाय। इसी प्रकारकी शुभ भावनाएँ आपके हृदयाकाश्चमें उठा करतीं और लय हुआ करती थीं। कुछ समय बाद सयोगसे आपको एक महत्पुरुष मिल गये । उन्होंने आपको योगका मार्ग वतलाया और साधुकी रहनी गहनी सिखायी । आप उस महत्पुरुषके समीप एक मासपर्यन्त रहकर चल दिये। सत्प्रकाके सद्भान आपने अपने हृदयपटलपर लिख लिये और सदैव उनपर वे आरूढ़ रहने लगे । फलखरूप आपकी योगविद्या ग्रुक्षपक्षके चन्द्रकलाकी भाँति दिनी दिन बढ़ती ही गयी। आपमें अनेक योगप्राप्त सिद्धियोंने वास कर लिया। इस कारण आपका उत्साह, श्रदा और आनन्द वढ़ने लगा। आपके चित्तमें इच्छा हुई कि देश देशान्तरीमें पर्यटन किये विना भ्रम नष्ट नहीं होता। इस हेतु आपने पेशावर, काबुल, कघार, खीवा, बुखारा, चीन, ब्रह्मा तथा सारे भारतवर्षकी प्राय दो बार यात्रा की और सन स्थानोंका अनुभव प्राप्त किया।

श्रीशीलनाथ महाराजको अनेक योगसिद्धियाँ, जैसे गुप्त होकर प्रकट हो जाना, आकाशमें उड़ना, एक-से अनेक हो जाना, सकल्प करते ही जी चाहे जहाँ



श्रीस्वामी हरिपुरुषजी महाराज



श्रीकुरालानन्दजी



योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज



महाराजा श्रीमानसिंहजी जोधपुर

#### कल्याण



श्रीमस्तरामदेव, उत्तराखण्डीजी



स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी



श्रीमान् माधवजी महाराज, रूपाल



स्वामी श्रीमुक्तानन्दजी

विचरना, पृथ्वीके अन्दर चले जाना, ऊपर चलना, जो कहें सो अबश्य हो जाय—इत्यादि प्राप्त थीं, परन्तु आप कमी भी सिद्धियोंका एहसान अपने ऊपर नहीं हेते थे। ज्ञानके आगे सिद्धियोको तुच्छ तथा आवागमनका कारण वताते थे। प्रथम आप एक कौपीनमात्र घारणकर धूनी तापा करते थे। आपकी धूनी सदैव प्रज्वलित रहा करती थी और उसे तीनो ऋतुओंमें एक-सी रखते थे। नितान्त मैदानमे धूनी लगाते थे। वृक्षादिका भी सहारा नहीं लेते थे। आपकी धूनीमें सदैव वड़े वड़े दुन्दे जला करते थे और जहाँ वैठते थे यहीं अयन्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी। आपके आश्रममें पाँव रखते ही चिन्ताएँ दूर हो जाती थीं। अन्तर्यामी ऐसे थे कि कोई मनुष्य अपनी कल्पनाएँ प्रकट करनेमें असमर्थ होता था-अपनी कल्पना बाहुल्य प्रकट करनेमे यथायोग्य शब्दोका व्यवहार नहीं कर सकता, तो आप शीव उसके मनकी कह देते थे। जब कोई अपरिचित मनुष्य आता और तटस्य लोग उससे पूछते कि तुम कहाँसे और क्यों आये हो, तो आप प्रथम ही कह देते थे कि अमुक स्थानसे, अमुकके पाससे और अमुक कामके लिये अथवा अपने पास रहनेवाळे अमुक मनुष्यके लिये आया है। जब कभी आप वड़े अरण्यमे धूनीपर वैठते थे तो आपकी धूनीपर सिंहादि हिंस पशु आ जाया करते थे और सब भक्तमण्डली भी बैठी रहती थी। लोग जब ऐसे अरण्यमें जाते तो सिंहादि फिरते मिल जाते थे, पर कभी भी किसी भक्तकी ओर ऑख उठाकर नहीं देखते ये। आप स्वय कह दिया करते थे कि यहाँ नाहर, चीते फिरते रहते हें और तुम भी फिरते रहो, डरनेका युछ भी कारण नहीं है, आनन्दसे चाहे जहाँ फिरो, वैठो और सोओ ।

> आप कभी किसीपर अप्रसन्न नहीं होते थे। कोई कितना ही बड़ा अपराध करता अथवा कोई हानि कर वैठता तो कभी नहीं झिड़कते थे, कभी अपराब्द भी

मुँ र तहीं निकालते थे, कभी भी किसीकी निन्दा नहीं करते थे। किसी भी धर्मका माननेवाला कुछ पूछता था, तो उसे उसी धर्मके अनुसार उद्वोधित कर दिया करते थे। वड़े-वड़े विद्वान् बड़े-वड़े जिटल प्रश्न किया करते थे, परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हें सन्तुष्ट कर दिया करते थे। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे, पर मुसलमान, ऑगरेज, ईसाई और आर्थ-समाजी लोग भी बड़े प्रेमसे आपको मानते थे। आप पढ़े-लिखे तो कुछ भी नहीं थे, परन्तु सबकी भाषा जानते थे। ऑगरेज लोग ऑगरेजीमें आपसे माषण किया करते थे, परन्तु आप उन्हें हिन्दीमें यथोचित उत्तर दिया करते थे।

आपके भाषणमे बड़ा ही माधुर्य था। उसे सुनकर कभी भी जी नहीं जबता था। वर यही जी चाहता था कि ये बोलते ही रहे और हम सुनते ही रहें। जो जिस योग्यताका होता था उसे उसी प्रकार सन्तुष्ट कर दिया करते थे। आपमे शरणागतपालनगुण भी अद्भुत था। कोई कैसा ही घोर और निन्दित कमें कर शरण पुकारता था तो उसे वड़े प्रेमपूर्वक वाल-चाल बचा देते थे।

संवत् १९७७ विक्रमीमें, देवाससे, एकाएक एक मास पूर्व ऋषिकेश चले गये। वहीं सवत् १९७७ विक्रमीके चैत्रमास कृष्णपक्ष त्रयोदशी गुरुवारको आपने समाधि लेली।

आप उज्जैनमें भी त्रिवेणीसगमपर कई साल रहे थे, अतएव आपकी घूनी आज भी वहाँ वनी है। त्रिवेणीसे देवास जूनियर नरेश आपको देवास ले गये और आप अन्तसमयतक वही रहे। देवासमे आज भी नरेशकी ओर-से घूनीका प्रवन्ध है। उज्जैनके प्रसिद्ध स्थान भर्तृहरि-गुहामे भी पूजामे आपका चित्र रख लिया गया है। ऋषिकेश जानेवाले आज भी स्वर्गाश्रमके रास्तेपर आपकी समाधिके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ एक धर्मशाला तथा समाधि-मन्दिर है।



#### सिन्धुप्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज

( ने बक्त-श्रीमान परनहस परित्राजकाचार्य हिन्दूधर्मरक्षक श्रीन्वामी हरिनामदासजी उदासीन, महन्त श्रीसाधुनेलातीर्थ, नवसर, सिन्ध) सिद्धेश्वर सद्गुरु वनखडी महाराजजी उदासीन, सत्थापक श्रीसाधुवेलातीर्थ, पूर्ण योगिराज थे। आप योगपिकयामें



िंद्र और पहेंचे हुए चढ़िनोय मरात्मा थे । जापके पास देश देशान्तरके अनेक साबु योगिकिया सीरानेके निमित्त आया रूपी थे । जायने चपने चेटे घोदिरिनागपणदासनीको हपा करके योगिकी प्रक्रिया सिन्यानेके निमित्त अपने पास बुलाकर साद्रीयद्भ राज्य-विभाग समक्षाया था ।

#### महात्मा गरीबदासजी

महात्मा गरीबदासजीका जन्म वैशाख सुदी पूर्णिमा सवत् १७७४ को मोजा छुड़ानी (जिला रोहतक) में एक जाटपरिवारमें हुआ था। कहते हैं, कबीरदासजीने स्वप्तमें इन्हें दर्शन देकर उपदेश किया। ग्रहस्थाश्रममें रहकर ही इन्होंने साधना की और अन्तमें बड़े सिद्ध महात्मा हो गये। पीछे अपनी जमीदारीका काम करते हुए ये अपने गाँवमे ही सत्सग भी कराया करते थे। बाईस वर्षकी उम्रमे ही इन्होंने एक ग्रन्थ लिखा था।

नित्यताका वर्णन करते हुए यह कहते हैं—
गहनेके गढ़तें कहीं सोनो भी जातु है,
सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोन है ॥
भीतर भी सोनो और बाहर भी सोन दीसै,
सोनो तो अचल अत गहनोको मीच है ॥
सोनको तो जानि लीजै, गहनी बरबाद कीजै,
'यारी' एक सोनो तामें ऊँच कवन नीच है ॥

उस आत्माका रूप क्या है और यह कहाँ मिलता है, इस विषयमें कहते हैं—

# THE SEE SEES STORT

पणा-परम पा गुणुट हु, बुाड़ ।वनकावचार । हरदम हाजिर हूजिये सौदा त्यारम त्यार ॥ ५ ॥

#### यारी साहब

यारी साहबके जीवनके विषयमें कुछ विशेष पता नहीं चलता। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे स० १७२५ और १७८० के बीच हुए थे। वे जातिके मुसलमान थे और दिल्लीमें गुरु वीरू साहबकी सेवामें रहते थे। गुरुके परलोक सिघारनेपर उसी जगह ये भी अपना सत्सगु कराया करते थे। दिल्लीमें इनकी समाधि अवतक मौजूद है।

यारी साहबके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध बुह्य साहब हुए। इनका कोई अलग पथ नहीं। परन्तु इनकी वानियोंसे ऐसा मालूम होता है कि वे भी एक अच्छे शब्दमार्गी योगी थे। उनके पदोमें भक्ति कृट-कृट-कर भरी है। आत्माकी एकरसता, सर्वव्यापकता और

ं प उरा गणा मापानसात्र पहनकर घूमा करते थे। श्री १०८ खा० शुद्धबोघतीर्थजी महाराजकी कुंटियापर प्रायः आकर वैठ जाया करते और थोड़ी देर मायाकी चर्चा कर रमते-विचरते चल देते थे । जब कभी हरद्वारमें मेलेके दिन होते तो आप चडीपहाइके भी परली तरफ चले जाते और वहाँ पत्ते खाकर और झरनोका पानी पीकर दिन बिता देते थे। क्योंकि यदि वे मेलेमें रह जावें तो उन्हें भक्तगण वहुत तंग करें। उनके पीछे लोग फल लिये घूमा करते और चाहते थे कि यह हमारा फल ग्रहणकर हमें कृतार्थ कर दें। साधु-सर्तोके अखाड़ोंके मडारोमें आप प्रायः सम्मिलित नहीं होते थे, कभी किसीने पकड़ लिया और मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे। आप जाड़े और गरमियोंमें नम ही रहा करते थे। जाड़ोंमें भी आपकी वगल्से पसीना निकला करता। श्री० पं० रविशङ्करजी शर्मा वानप्रस्थ (श्रीविदेहजी) ने अपनी ऑखों देखा है। हरद्रारका जाड़ा कैसा होता है, यह भुक्त भोगी ही जान सकते हैं }

एक वार आप चडीपहाड़पर चढ़ गये और वहाँसे ऐसा पैर रपटा कि आप नीचे आ गिरे और आपकी रानमें एक लकड़ी चुम गयी—वह पक गयी। आप वहीं पड़े रहे, क्योंकि उठनेकी सामर्थ न थी। आपके भक्तगण हुँदते- हूंटते उघर पहुँचे तो आपको उठाकर ले आये। हरद्वारमें रामकृष्ण-सेवाश्रममें आपका इलाज हुआ, चीरा दिया गया। घाव इतना बड़ा हो गया या कि मवाद निकालनेके लिये डाक्टरने अपना पूरा हाथ डाल दिया। फिर भी देखनेवालोंने आपके चेहरेपर दु लकी रेला भी न पायी। सच है, 'सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेक लपता'। रामायणका यह पद्य उत्त समय रह-रहकर याद आ रहा था, जो मगवान रामचन्द्रको यन भेजनेके प्रसङ्गपर कहा गया है—

आहृतसाभिषेकाय विस्पृष्टस्य वनाय च। न मया लक्षितस्य स्वरूपोऽप्याकारविश्रमः॥

आप चीरे-घीरे अच्छे हो गये। जिस दिन आपने अपना मौतिक नश्चर देह छोड़ा उससे एक दिन पूर्व ही आपने कह दिया या। आप उस दिन जगजीतपुरमें 'स्ती-कुण्ड' पर जो मन्दिर हैं उसमें जा सोये और अन्दरसे कुडा बन्द कर दिया और प्राणींको देहसे निकाल दिया। आप बड़ी ही ऊँची स्थितिके महारमा थे।

#### स्वामी श्रीरामदास काठियावावाजी

( त्वानी योसतदान वावाबीकी एसकने)

स्वामी श्रीरामदास काठियावावाजी त्रज्ञिवदेही महन्त महाराज वृन्दावनके एक परमसिद्ध महात्मा हो गये हैं। इनका जन्म अमृतसरसे २० मील दूर एक गाँषमें हुआ या। वचपनमें ही इनके मनमें सायु-जीयनकी ओर आकर्षण हो गया था। एक महात्मासे इन्होंने पूछा कि 'लोग क्यों आपको इस तरह प्जते हैं? आप कैसे इतने यहे व्यक्ति ने गये!' वालकके प्रश्नपर हसते हुए उन्होंने कहा—'में सर्वदा गम-नाम जपता रहता हूँ। रामनामने ही मुझे इतना वड़ा वनाया है।' वस, उसी समयसे ये राम-नाम जपने लगे। ये पढ़ने-लिखनेमें वहे तेज थे। इन्होंने सारस्वतवनाकरण, होडाचक आदि क्योतिषके, कुछ स्मृति, विष्णुसद्दस्नाम तथा गीता आदि शास्त्रोंका अध्ययन किया । गीतापर इनकी विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई और उसे वह निरन्तर अपने साथ रखने लगे।

विद्या पढ छेनेके बाद माता-पिताने इनका विवाह करना चाहा, परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। एक वार इन्होंने गायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाहा । एक लाख जप हो जानेके वाद शेष २५ हजार जप पूरा करनेके लिये ये ज्वालामुखीके लिये रवाना हुए। मगर रात्तेमें एक अत्यन्त तेजस्वी साधुसे इनकी मुलाकात हो गयी और उन्होंसे इन्होंने सन्यास ले लिया । घरवालोंको जब इसकी खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और इन्हें बर ले गये। परन्त ये अपने व्रतसे न डिगे और सन्यासीकी तरह ही उन्न दिन गॉवम रहे। उसके बाद ये पुनः उत्तराखण्डमे गुरुदेषके पास आ गये और उन्हें ही साक्षात् भगवान् मानकर वड़ी श्रद्धा-भक्तिसे उनकी सेवामें लग गये तथा उनकी आजाके अनुसार साधन करने लगे। वड़ी कड़ी तपस्या गुरुने करायी और एक काठकी लॅगोटी पहना दी । इसीसे ये पीछे काठियावावा कहलाये। अन्तमें कई तरहते गुरुने इनकी परीक्षा ली और जब यह जान लिया कि ये सिद्ध हो गये तव एक दिन कहा-'वेटा, तुम भी अव सिद्ध हो गये, तुम भी अव शेर हो गये, परन्तु दो द्येर एक ठौरपर नहीं रह सकते।' इसके इछ दिन वाद गुरुदेवने इन्हें द्वारकाधाम यात्राके निये भेज दिया और आप स्वय ब्रह्ममें लीन हो गये। जब ये यात्रापरसे लौटे और श्रीगुस्देवके विषयमें समाचार सुना तो इन्हें बड़ा दु.ख हुआ। इनका विश्वास था कि मेरे गुरुदेव एक सिद्ध जीवन्मुक्त महात्मा हैं। उनकी मृत्य नहीं हो सकती। इस कारण ये उनके वियोगमें बड़े व्याकुल हो गये और प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये। छ रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते रहनेपर सातर्वे दिन गुरु महाराजने इन्हें दर्जन दिये और कहा-- वटा । तुम शोक मत करो । उठो, तुम्हारा मगल होगा। मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीलामात्र है। क्सिं कारणवश मुझे आत्मगोपन करना पड़ा है। समय-समयपर में तुम्हे दर्शन देता रहूँगा।'



श्रीरामदासजी (काठियावावाजी महाराज) (काठकी कौपीन पहने)

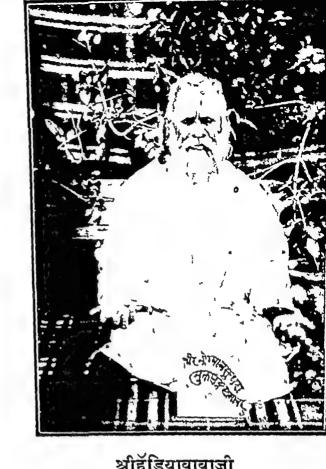

श्रीहॅडियावावाजी



खामी ब्रह्मप्रकाशजी



उदासीनाचार्य स्वामी आत्मसक्षपजी

इसपर रामदासजीको सन्तोष हुआ और इन्होंने स्वतन्त्र विचरण ग्रुक किया । इन्होंने कई बार सारे भारत-वर्षकी पैदल यात्रा की । कहते हैं, इन्हें योगसम्बन्धी कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर इन्होंने कितने ही चमत्कार दिखाये । अन्तमे व्रजधाममें आकर ये रहने लगे । इनके अलौकिक तपबलको देखकर, श्रीवृन्दायनमें जब एक बार कुम्भका मेला लगा तब समस्त साधु-मण्डली-ने इन्हें व्रजधामका महन्त बनाया । इस पदपर रहकर कितनी ही अलौकिक लीलाएँ करते हुए और कितने ही साधु-महात्माओं और गृहस्थोको अपने उपदेशोंसे कल्याण-मार्गपर लगाते हुए इन्होंने बँगला सन् १३१६ के माध्य मार्समें इहलीला समाप्त की ।

# स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी

गुरमण्डलाश्रम, हरद्वारके उदासीनाचार्य स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी महाराज एक अच्छे योगी और शास्त्र-चेत्ता हो गये हैं। ये प्रायः भारतभरमें भ्रमण किया करते थे और सनातनधर्मका प्रचार किया करते थे । इन्होंने स्रुरत आदि अनेक स्थानोंमें धर्मविरोधी दलके लोगोंसे बास्त्रार्थ किया और उन्हें कर्म, जान, उपासना, मूर्तिपूजा, अवतारवाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक विषयोंको समझाया । इन्होंने अवोघध्वान्तमार्तण्ड नामक एक प्रन्यकी रचना की जिसमें नास्तिकमतका खण्डन करते हुए -सनातनधर्मका रहस्य समझाया गया है। यह जहाँ जाते, वहाँ धर्मका प्रचार करनेके उद्देश्यसे गीता आदिका प्रवचन भी किया करते । इन्होंने पातञ्जलयोगदर्शनप्रकाश नामक एक भाष्य भी हिन्दीमें लिखा है तथा अपने श्रीगुरु स्वामी श्रीवालारामजीके अनेक ग्रन्थोंकी टीका लिखी है। काश्मीरके स्व० महाराज सर प्रतापसिंहजी बहादुर, दरभङ्गाके स्व० महाराज सर रामेश्वरसिंहजी -बहादुर तथा अनेक राजा-महाराजा और साधारण लोग इनके परमभक्त तथा शिष्य थे।

इन्हें कितनी ही यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके द्धारा ये छोगोका कल्याण किया करते थे। इनके आसीर्वादसे इनके कितने ही निःसन्तान भक्तोंको सन्तानकी

प्राप्ति हुई, कितने ही असाध्य रोगियोंके रोग दूर हुए। कहते हैं, इनके तेजः पुज्ज शरीरके दर्शनमात्रसे एक प्रकारकी विचित्र पवित्रता और शान्तिका अनुभव होता था।

# महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी

( एक महात्माजीसे प्राप्त )

महातमा ब्रह्मप्रकाशजीका जन्म पजाबके एक गाँवमें हुआ था। कहते हैं, ये एक गाँवके चौधरी थे। एक दिन ये एक कस्त्रेमें बाजार करने गये। वहाँ किसीने इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसपर उनके मुँहसे एकाएक निकल पड़ा—'ओफ! इतना अनर्थ!' वहीं पासमे खड़े एक डोमने कहा—'जा, साधु हो जा।' यस, उसके ये शब्द इनके द्वदयमे जाकर बैठ गये और सब कुछ छोड़-छाड़कर ये साधु हो गये।

साधु होनेपर ब्रह्मप्रकाशजीने बहुत बड़ी तपस्या की। कुछ दिनोंतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक दिन उपवास, फिर एक महीना भोजन और एक महीना उपवास और अन्तमे छः महीना भोजन और छः महीना उपवास किया । भोज़न भी बहुत सादा भीखं मॉगकर किया करते थे। उपवासमें जल, महा या ठडई लेते थे । भोजन-वस्रके विषयमे ये वरावर ही लापरवाह रहते थे, मिला तो भोजन किया, नहीं तो उपयास, मिला तो वस्त्र धारण किया, अन्यथा दिगम्बर रहे। इन्होंने पैदल ही चारों घामकी यात्रा की थी। इस तरह बहुत दिनोंतक पूर्ण वैराग्यके साथ साधन करते-करते ये अन्तमें एक सिद्ध महात्मा हो गये। ये कुछ पढ़े-लिखे नहीं थे, परन्तु जिज्ञार्सुओंकी अपने अनुभवके बलपर उपदेश देकर सन्तुष्ट करते थे । जीव और ब्रह्मका स्वरूप समझाते हुए ये कहा करते—'जिस प्रकार स्वकी, अठन्नी और रुपया ये आकार, मृल्य और तोलमें तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु चॉदीकी दृष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार जीव और ईश्वर उपाधिदृष्टिसे तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु चैतन्यरूपसे एक ही हैं।' ये प्रायः इधर-उधर भूमा करते थे और अपना समय ईश्वर-चर्चामें ही विताया

करते थे। इनको योगकी खेचरी-नुद्रा िख्द थी। इनका स्वमाव था कि ये अपने लिये भरतक लोगोंको कृष्ट नहीं देते थे। ये दौलतावाद (विला गुरगॉय) में ब्रह्मलीन हुए थे, वहॉपर इनकी समाधि है और चरणपाडुका रक्की है।

# स्वामी रामतीर्थ

( टेखक-आं 'नाधव')

त्वामी रामवीर्थका जन्म पजाव प्रान्तके गुजराँवाला जिल्के अन्तर्गत नुरालीवाला गाँवमें, एक उत्तम गोत्वामी- इल्में २२ अक्टूबर चन् १८७३ ई० में हुआ या। लोगांका क्यन है कि यह वही वश है जिलमें रामचरित- मानके सुपितद रचिवा प्राव- करणीय गोत्वामी श्रीतुल्लीदाचली महाराज हुए थे। वालक वीर्थरामके जन्मके कुछ ही कालके अनन्वर इनकी माताका स्वर्णवास हो गया और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा भार इनकी सुआपर आ पड़ा। सुआ परम आतिकद्धदयकी थी। कथा-सत्तक्षमें उनकी अपार श्रद्धा थी। वालक रामको वह गोदमें लेकर कथा-किंकनें तथा मन्दिरोनें जाया करती। वचपनने जो सत्कार हद्दलपे पड़ जाते है वे कभी नहीं मिटते!

गाँवकी दिखा समाप्तकर वीर्थरान गुजरावाला गये। वहाँ भगत धन्नारामजीकी देख-रेखमें उनकी शिक्षाके चाय-चाय उनके आध्यात्मिक विकासका क्रम भी चला-और सुन्दरतापूर्वक चला। विद्यार्थी-अवस्वामं महीनी केवल वीन पैके रोज्की रोटी खाकर और वही मर्त्वा और प्रवन्नताके साथ अध्ययन करते थे। दाँखता तो बहुवा महापुर्वोके जीवनको चमकानेके लिये ही आवी है ! वीर्यराम इवने परिश्रनी, मेघानी तथा प्रविमा-त्तन्पन्न ये कि विद्यार्थी-अवस्थामें ही एक वार विस कालेवमें पडते थे वहीं प्रोपेसरी करने हमे । अभावपूर्ण विद्यार्थी-अवसामें तीर्थरामकी सहायता करनेवार्टीमें इनके कालेजके प्रिंचिपल तथा झडू इलवाई मुख्य है। बी॰ ए॰ की परीक्षामें ये यूनिवर्िंटीमें प्रथम आये, इस कारण ६०) माविक छात्रवृत्ति मिलने लगी ! प्रारम्भते ही इनका वत या कि अपने जीवनका एक-एक श्वास परमात्माकी सेवाने अर्पण करूँ। वे वरावर कहा करते थे-'I wish to be either teacher or preacher.' में या तो शिशक होना चाहता हूँ अथवा उपदेशक । वास्तवमें ये शिश्चक और उपदेशक दोनों हुए—प्रभुने इनकी दोनों ही इच्छाएँ पूरी कीं। एम० ए० पासकर ये गणितके अध्यापक उसे कालेजमें हुए नहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी।

प्रेमका नशा अपना रग जमाने लगा। श्रीकृष्णप्रेमका मतवाला हृदय रायीके किनारे प्रातः सन्ध्या यर्थे वंशीकी मोहक ध्वनिपर नाचा करता था। वीच-वीचमें कृष्ण-विरहकी तीत्रताम इन्हें मृच्छी थाने लगी—वन ये होशमें आते तो हा कृष्ण! हा कृष्ण! कहकर रोने तहपने लगते! छुटियोमें मयुरा-वृन्दावन वाते और श्रीकृष्णमिक्में हुने रहते। इन्हीं दिनीं इन्हें वगद्गुरु श्रीशक्कराचार्यवी महारावके दर्शन हुए और प्रेमका पारावार उनहा—ऐसा उमझा कि ससारमें उस 'एक' के तिया कुछ रहा ही नहीं। उपनिषदों, त्रहास्त्रों और वेदान्तके अन्यान्य प्रन्योंके अनुशीलनके साथ-साथ उत्तराखण्डमें जाकर एकान्त-सेवनका चसका लग गया।

हद वैराग्य और अपार प्रेम । ससारते ऑस्ते फेरकर आत्माम द्वना—आत्माके आनन्दमं द्वकर आनन्द-त्वरूप हो जाना—यही तीर्थरामकी लालसा थी । यही तो सबी मस्ती हैं । इसी मस्तीम वे वोल उठते—'नें त्वतन्त्र हूं, में त्वतन्त्र हूं । ससारक्पी बुढियाके नसरे-टस्तरे और हाबमावसे में नितान्त मुक्त हूँ, परे हूं । में स्थे हूं । में स्थें हूं । और सब पदार्थ मुझहीसे चनक-दमक पाते हैं ।

जिधर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ ! में अपनी ही तान और शाँ देखता हूँ !!

उत्तराखण्डकी मलीने 'राम' के जीवनकी घारा ही पटट दी! उमइते हुए इस दिन्य प्रेमको संसार कैने वाँध रखता? सन् १९०० में वे नौकरी आदि छोड़कर वनकी पघारे और तीर्थराम अब 'स्वामी रामतीर्थ' हो गये! यहींने 'राम' राममे एक होकर 'राम बादशाह' वन गये! उत्तराखण्डके पर्वत, निर्झर तथा वनमें राम उन्मुक्त होकर उँ ! उँ ! गाते फिरते और अपनेको 'आप' में खोये रहते !!

लोगोंके विशेष आग्रह और प्रार्थनापर त्यामी राम विश्वधर्मपरिषद्में चिम्मिल्ति होनेके लिये जापान गये और वहीं टोकियोंनें चरदार पूर्णिंहिंह इनने मिले, जो बादमें इनके शिष्य बन गये। इसके पश्चात् त्वामी राम अमेरिका गये। बो भी त्वामी रामकी नस्ती देखता वहीं इनका गुलाम वन जाता । अमेरिकाके समाचारपत्रोंने इनका चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय—'living Christ' (जीवित ईसामसीह) कहकर दिया! इनके च्याख्यानोंको दाननेके लिये लोग हजारोकी संख्यामें आते और इनकी वातोका उनगर इतना प्रभाव पड़ता कि वे लोग इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगते थे। अमेरिकाके कितने पुरुषों और स्त्रियोने स्वामी रामसे प्रभावित होकर सन्यासधमें प्रहण किया। इस प्रकार ढाई चर्ष विदेशोमे व्यतीतकर स्वामी राम स्वदेश लौटे और पुनः उत्तराखण्डके विषष्ठ-आश्रममे आत्मानुभ्तिमें ग़र्क रहने लगे!

१९०६ की दिवालीका दिन था। आज स्वामी रामके महाप्रयाणका मङ्गल मुहूर्त्त था। वे बहुत ही प्रसन्न और अलमस्त हो रहे थे। प्रातःकाल ही उठकर वे कुछ गाने लगे—मस्ती उमड़ आयी। मस्तीमें उन्होंने मृत्युको चुनौती देते हुए अपनी अमर सनातन दिव्य सत्ताकी

सर्वव्यापकताका तराना छेड़ा ! आज महामिलनकी परमपावन वेला है ! आजकी खुशीका क्या कहना ? नववधू आज अपने 'सर्वस्व' में मिलकर एक हो जायगी!!

गङ्गा-स्नानके लिये स्वामी राम घारामे उतरे ! लहरोंने वलेया ली ! आज तो मीतर-वाहर ॐ ! ॐ ! की अजस्र वर्षा हो रही हैं ! ॐ ॐ की इस दिन्य ध्वनिमे रामने डुवकी लगायी—'राम' राममें मिलकर एक हो गया—गङ्गाकी पवित्र घारामें अपने अलौकिक जीवनकी घारा एक कर दी ! रामका शरीर गङ्गाकी प्रखर घारामें वहा जा रहा है और राम अपनी मस्तीमें डूबा हुआ—शरीरसे वेमुघ हुआ—ॐ । ॐ ! की ध्वनि कर रहा है !!!

'महामिलन' की खुशी मनानेके लिये प्रकाशिक जगमगाती हुई दीपावली आयी और सर्वत्र उस परम तेजः पुज्जकी प्रभा विखेर गयी!! 'राम' का पार्थिव शरीर हमारी स्थूल ऑखोंके ओझल हो गया—परन्तु 'त्वामी रामतीर्थ' तो अब भी मस्तीमें ॐ! ॐ!! ॐ!!! क्ज रहा है। मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती!

# श्रीहँड़िया बाबा

( लेखक--'श्रीमातृशरणजी')

श्रीहेंडिया वावाका जन्म पंजाव-प्रदेशमें वीर क्षत्रिय-कुलमें हुआ या। वचपनमें इन्हें उर्दू, फारसी पढनेके लिये मदरसेमें भेजा गया। लेकिन जब उस्तादने अलिफ, चे, पे, "पढाना आरम्भ किया तो इन्होंने इसके वदले अ, व, प इत्यादि उचारण किया और मास्टरके रज होनेपर कहा कि नुसे इसी तरह बोलना अच्छा मालूम होता है। निदान मॉ-वापने इन्हें सत्कृत पढ़नेके लिये विठा दिया। बुद्धि तीक्ष्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमें ये संस्कृतके अच्छे विद्वान् हो गये। इसी वीच इनके विवाहकी चर्चा गुरू हुई और ये घर छोड़कर भाग निकले। अन्तमे ये नर्मदा-तटपर पहुँचे और एक महा-योगीसे इनकी भेट हुई । इन्हीं महायोगीसे दीक्षा लेकर चे साधनामें रत हो गये। यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर तपस्या की । यहाँ ये नित्य भिक्षा माँगकर हाँडीमे पकाया करते और उचीमें खाया करते। इसीचे इनका नाम टेंडिया वावा पड नया। पहाँचे चलकर ये कुछ दिन हॅंडिया (जिला प्रयाग) में भी रहे थे। कहते हैं,

अभीतक इनमें क्षात्रभाव बहुत प्रवल या और एक दिन सरकारी कर्मचारियोंसे इन्होंने मारपीट कर दी । तुरन्त वहाँ इनके गुरु प्रकट हुए और हिमालयमें जाकर तपत्या करनेकी आज्ञा दी। तदनुसार कठोर साधना करनेके वाद ये एक परम क्षमाशील, अत्यन्त शान्त प्रकृतिके सिद्ध महात्मा हो गये। इनका स्वभाव सरल-सुकुमार नन्हें-से शिशुके समान हो गया था। वरावर आनन्दमें मस्त रहते थे और कभी-कभी मस्तीमें भजन गाया करते थे। ये योगकी बहुत-सी क्रियाओं में सिद्ध थे और इन्हें अनेक विभ्तियाँ प्राप्त थीं। परन्तु शीव्र किसीको कोई किया ये बताया नहीं करते थेः इसीसे लोग इन्हें 'कजूसिया वावा' भी कहते थे। ये ख्यातिचे वहुत दूर रहते थे; वड़ी मुश्किलने हमने उनका एक फोटो हरद्वारमें लिया था। इन्हे दो वाक्योंने बड़ा प्रेम था, जिनकी व्याख्या ये अन्सर अपने भक्तोंके आगे किया करते थे। वे वाक्य हैं—'वीरभोग्या वसुन्वरा' और 'मुक्तसङ्गः समाचर'। ये दोनों सूत्र फोटोंमें आगे रक्ली हुई पुत्तकपर अङ्कित हैं। इन्होंने प्रयागमें सन् १९३३ ई० में इहलीला सवरण की ।

### संत सियारामजी महाराज

सत सियारामजी महाराजका जन्म वॉदा जिलेके 'साथी'
गॉवमं हुआ था। जन्मसे ही इनके सरकार अच्छे माल्म होते थे। ससारके दुःखोंको देखकर इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था और ये बरावर इसी चिन्तामे रहते थे कि इससे मुक्ति कैसे हो। एक वार तो ये एक साधुके साथ घरसे भाग गये, मगर फिर इस शर्तपर वापस आये कि इन्हें विज्ञानकी उच्च शिक्षा दी जायगी। फलत इन्होंने एम० ए० तककी पढ़ाई समाप्त की और कुछ दिनोंतक कपूरथला-कालेजमें प्रोपेसर रहे। यहींपर इनकी स्त्रीका देहानत हुआ। स्त्रीके देहान्तपर जब मित्रमण्डली शोक प्रकाश करने आयी तो इन्होंने कहा—'यहाँ दु खतो हुआ ही नहीं, आपलोग क्यों व्यर्थ अपना समय नष्ट करते हैं?'

इसके बाद कपूरथलांसे काम छोड़कर दो वर्ष ये गुरुकुल कॉगड़ीमें रहे। इसी वीच माताका देहान्त हो गया। अतए ब सासारिक वन्धनोंसे मुक्त होकर ये परमहस-वृत्तिसे रहने लगे और अपना समय लोकोपकारमें विताने लगे। इनकी जो कुछ साधना यी वह गृहस्थाश्रममें ही पूरी हो चुकी थी। अब इनके पास जिज्ञासुओंका ताँता वंधा रहता या और इन्होंने बहुतोंको अपने सत्परामर्श-द्वारा कल्याणमार्गपर लगाया। सवत् १९८६ वि० मे ये कैलास-यात्राके लिये निकले और रास्तेमें ही इनका देहावसान हो गया।

इन्होंने अपने एक पत्रमें लिखा था— मेरा यह लक्ष्य था कि मैं स्त्री-पुरुषोंके अन्दर यह वात मजवूतीसे वैठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवहारको शुद्ध कर लें, साचिक आहार प्रहण कर शरीरको ठीक रक्खें और मनको विषयोंसे हटाकर अन्तर्मुखी कर लें तो उन्हें अपने मीतरके खजानेका पता लग सकता है। 'ये एक दूसरे पत्रमें लिखते हैं कि विषय-नोग कभी समात नहीं होते, विष्क भोगनेसे उनकी बासना अधिकाधिक वढ़ती ही जाती है। यदि वासनाओंके रहते प्राण छूट जायें तो ये अगले जन्ममे भी चक्करमे डाल्ती हें और बहुत नाच नचाती है। अतएव सुमुक्षुको इनकी ओरसे एकदम मुँह मोड़ लेना चाहिये। मेरी समझमें वैराग्यके विना कभी शान्ति नहीं मिल सकती।

# वावा भगवान् नारायणजी

(रेखक-शीजिशसानन्दर्भा शर्मा)

वावा भगवान् नारायणजीका जन्म पजाव प्रान्तर्मे गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुवान गॉवमें हुआ था। कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनी-तक वड़ी श्रदा-भक्तिके साथ करते रहे, जिसके फलखरूप महात्माजीने उन्हें पुत्रप्राप्तिका आशीर्वाद दिया और पुत्रका नाम भगवान् रखनेकी आज्ञा दी । बालक मगवान्में जन्मसे ही अलौकिकता देखी वार्ता थी। आठ वर्षकी उम्रमें इनका यजीपवीतसरकार हुआ और तभीसे ये योगसाधनामं लीन हो गये। इन्होंने कई स्थानीम रहकर विभिन्न गुरुओंसे दीक्षा लेकर ईश्वरोपासना तथा योगशाधना की और अन्तमें एक विद्य महात्मा हुए। इनके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध है। १६ वर्षकी उम्रमें इन्होंने एक मृत नवयुवकको जिला दिया और उसे अपना शिष्य बनाया । इन्हीं शिष्यको जहाँगीर वादशाहने नाराज होकर सात प्याले जहर पिलाया। गुरुकी कृपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं विगड़ा, परन्तु वादशाहकी बढ़ी हानि हुई और अन्तमें उन्हें महात्माकी शरणमें आना पड़ा । कहते हैं, बादशाहने उस आश्रमके नाम जागीर लिख दी, जो आज भी आश्रमके पास है। आजकल इस आश्रमका नाम पिंडोरी-घाम है, जो गुरु-दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर है। यहाँपर वैशास्त और भादोंमें सालमें दो बार मेला लगता है।



# भक्त नरसी मेहता

नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बडे श्रीकृष्ण-भक्त हो गये हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात बिल्क सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ गाये जाते हैं । उनका जन्म काठियावाड प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें वड़नगरा-जातिके नागर-ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। बचपनमें ही उन्हें कुछ साधुओंका सत्सङ्ग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदयमें श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय हुआ। वे बरावर साधुओंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और गोपियोंकी लीलाके गीत गाने लगे। घीरे-घीरे भजन-कीर्तनमें ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। यह वात उनके परिवारवालोंको पसन्द नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया, पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन उनकी भौजाईने ताना मारकर कहा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान्से मिलकर क्यों नहीं आते ?' इस तानेने नरसीपर जादूका काम किया, वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानमें जाकर तपस्या करने लगे। उनके कुलमें श्रीमहादेवजीकी पूजा परम्परासे प्रचलित थी । उन्होंने उसी विधिसे श्रीमहादेयजीकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उपासना की । कहते है, उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान् गङ्कर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान् श्रीकृष्णके गोलोकमें ले जाकर गोपियोंकी रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया ।

तपस्या पूरी कर वे घर आये और अपने वाल-वचींके साथ अलग रहने लगे। परन्तु केवल भजन-कीर्तनमें लगे रहनेके कारण बड़े कष्टके साथ गृहस्थीका काम चलता। स्त्रीने कोई काम करनेके लिये बहुत कहा, परन्तु नरसीजीने कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं किया। उनका हद विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखों और अभावोंको अपने-आप दूर करेंगे। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, उनकी पुत्रीकी शादीमें जितने रूपये और अन्य सामित्रयोंकी जरूरत पड़ी, सब भगवान्ने उनके यहाँ पहुँचाया और खय मण्डपमें उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। इसी तरह पुत्रका विवाह भी भगवत्-कृपासे सम्पन्न हो गया।

कहते हैं, नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत तग किया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि अपने

पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोजन कराओ। नरसीजीने अपने भगवान्को स्मरण किया और उसके लिये सारा सामान जुट गया। श्राद्धके दिन अन्तमें नरसीजीको माल्स हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे एक वर्तन लेकर बाजार घी लानेके लिये गये। रास्तेमे उन्होंने एक साधुमण्डलीको बङ्गे प्रेमसे हरिकीर्तन करते देखा । वस, नरसीजी उसमे शामिल हो गये और अपना काम भूल गये। घरमे ब्राह्मणभोजन हो रहा था, उनकी पत्नी वड़ी उत्सुकतासे उनका वाट जोहरही थीं। कहते है, उस समय सूर्यंकी गति रक गयी, जिससे माल्म ही नहीं हुआ कि नरसीजीको कितनी देर हुई। और उधर मक्त-वत्सल भगवान् नरसीका रूप घारणकर घी लेकर घर पहॅचे। ब्राह्मणभोजनका कार्य सुचाररूपसे पूरा हुआ। बहुत देर वाद कीर्तन बन्द होनेपर नरसीजी घी लेकर वापस आये और अपनी स्त्रीसे देरके लिये क्षमा मॉगने लगे। सी आश्चर्यसागरमें निमन्न हो गयी।

पुत्र-पुत्रीका विवाह हो जानेपर नरसीजी बहुत कुछ निश्चिन्त हो गये और अधिक उत्साहसे भजन-कीर्तन करने लगे । कुछ यथों बाद एक-एक करके ल्ली और पुत्रका देहान्त हो गया । इससे नरसीजी बड़े प्रसन्न हुए और उनके मुँहसे ये उद्गार निकल पड़े—

'भल्र थयु भांगी जजाळ, सुखे भजीशुं श्रीगोपाळ'

—अच्छा हुआ, जजाल छूट गया, अब मुखसे श्रीगोपाल को भजूँगा। तबसे वे एकदम विरक्त से हो गये और साधुओं की तरह घूम-घूमकर कीर्तन करने लगे और लोगोंको भगवद्भिक्तिका उपदेश देने लगे। वे कहा करते—'भिक्त तथा प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल सकती है।' ऊँच-नीच सब जातिके लोगोंके घर जाकर वे भिक्ति उपदेश देते। इससे उनके जातिके लोगोंने उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया। जब वह पिक्तसे उठा दिये गये तब सब ब्राह्मणोंने अपने साथ एक-एक डोमको बैठा पाया। इससे ब्राह्मणोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने फिर नरसीजीका आदर करना शुरू कर दिया।

कहते हैं, एक वार जूनागढ़के रायने उन्हें बुलाकर कहा कि 'यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मन्दिरमें जाकर मूर्तिके गलें मूर्लोका हार पहनाओं और फिर भगवान्की मूर्तिचे प्रार्थना करों कि वे स्वय तुम्हारे पास आकर यह माला तुम्हारे गलें ने डाल दें, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड मिलेगा।' नरसीजीने रातभर मन्दिरमें वैठकर भगवान्का गुणगान किया। दूसरे दिन स्वरे स्वके सामने मूर्तिने अपने स्थानसे उटकर नरसीजीको माला पहना दी। इस तरह उनके सीवनके अनेक समस्कार सुने जाते हैं।

# श्रीमनमनवाईजी

र्रं॰ आर्रं॰ आर॰ के काची-स्टेशनके पास एक प्राचीन किलेका भनावशेष अवतक मौजूद है। इती किलेके ठीक उत्तर वरुणा नदीके उत पार 'ञानन्दगुहा' नामक एक प्राचीन स्थान है। सन् १७५० में परमहस परित्राजक स्वामी चिचदानन्द सरखती इस गुहामें आकर रहने लगे और एक क्षिया बनाकर उसमें योगाम्यास करने छगे। इन्हीं स्वानीजीकी श्रीमनमनवाई उपनाम माजी महाराज शिष्या थीं, ये वनारकके तपोनिष्ठ वेदान्ती श्रीरामेश्वर-देवकी क्रया थीं। माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं। आर्येसमाजके प्रवर्चक दयानन्द सरस्वती इनसे कई वार मिले थे और इन्हें गार्गी कहा करते थे। त्वामीची इनके तप, विद्वता और त्यागके कायल थे। त्वामीजीके मुँहते इनकी प्रश्न सुनकर उदयपुरके महाराणाने इन्हें अपने यहाँ बुल्वाकर त्रीत दिनींतक वेदान्तपर प्रवचन कराया था। थियाँचाफिक्ल चौंचाइटीकी चलापिका मैडम ब्लेबेट्स्की, कर्नल आरकट, श्रीमती एनी वेर्सेंट आदि भी अक्सर माजी महाराज्ञेस मिलकर वेदान्तके तत्त्वींकी चर्ची किया करती थीं । माजीके कितने ही योग्य शिष्य ये । विल्ला आश्रमके न्यापनकर्ता गुजरातके प्रसिद्ध योगी श्रीनत्युरामजी आपके ही शिष्य थे।

### गुजरातके तीन योगी

( हेपर-चापु श्री गोमतीदानजी )

### १ योगिराज श्रीनत्यूरामजी

योगिरान श्रीमन्नत्यूरामनीका प्राहुमीन लिम्बङ्गीके मोनदङ् नामक प्राममें शुद्ध-यनुर्पेदीय माध्यन्दिनीशास्त्रास्य औदीच्य प्राह्मण-दम्पातिने स्वत् १९१४, श्रादिनम शुद्धा ४, गीनारको हुना या। जाप हृद्योग, लययोग, मन्त्रयोग और राजयोग चारोंके नियमानुक्छ अम्यानी और निद पुरुष थे। आपका प्रगाढ़ ज्ञान और चमत्कारपूर्ण जीवन चर्चया आदर्श या। आपकी नियमित दिनचर्या नुमुसु पुरुषोंके लिये पथप्रदर्शक थी। आपने अनेकों प्रन्य मी लिखे हैं, जो आनन्दाश्रम, पो॰ विल्खाने प्राप्त हो चक्ते हैं। वि॰ न॰ १९८७, आश्विन ग्रह्म ११, ग्रुक्रवारको प्रात-काल आप नम्बर शरीर छोड़कर परमधाम पधार गये।

### २ योगीन्द्र श्रीत्रिकमाचार्यजी

आप विक्रम स्वत् १९२० के पौष मासमें पोरवदरके कृणवदर राणासाहेबके पुरोहित श्रीहरिदास द्यमीजीकी घमेपत्नी लाइबाईकी गोदमे लेलनेको प्राहुर्भूत हुए थे। आपने कमी स्कूलमें जाकर विद्याध्ययन नहीं किया या तयापि आप सत्सगमे बहुत बड़े-बड़े द्याब्री और पौराणिकींकों भी चिकित कर देते थे। आपका योगाम्यास भी स्वय स्फुरित था। आपने 'ज्ञानप्रकाश' नामक एक प्रन्य भी अपनी माषामें लिखवाया है, जिससे सुनुक्षुओंको अनायास ही सहज मार्ग मिल सकता है।

#### ३ जैनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी

विक्रम सवत् १९२३ में मोरवी रहेटके ववाणिया नामक प्राममें आपका जन्म हुआ था। चौदह वर्षकी आयुमें ही आप अप्रविचानी थे और उन्नीसवें वर्षमें तो मारतके शताव-धानी किव प्रसिद्ध हो गये थे। बीस वर्षकी अवस्थामें उस मोहदायिनी स्थितिमें परिवर्तन हो गया। तत्पश्चात् दस वर्षतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया और सायही आप अध्यात्मज्ञानोदयमें भी लगे रहे। प्रत्येक चातुर्मासमें आप काम छोड़कर गुजरात-काहियावाइके जगलोंमें जाकर एकान्तवास करते। जाते समय दूकानके कर्मचारियोंको कह जाते कि जवतक मेरा पत्र न मिले, विवक्त मेरी खोज न करना। मोक्षमाला, आत्मिसिट्र-शास्त्र तथा पञ्चास्तिकाय नामक आपके तीन गुजराती काव्यग्रन्थ है। आपकी कविताओं और पत्रोंका सग्रह श्रीमद्राजचन्द्र नामक गुजराती प्रन्थमें नुद्रित है।

### श्रीमाघवजी महाराज

( हेसक—श्रीरामचन्द्रजी रचुवशी 'अखण्डानद')

श्रीमाधवजी महाराज गुजरातके रूपाल ग्राम (वड़ोदा-राज्य) के रहनेवाले थे। वे एक उच कोटिके योगी थे।



योगाचार्य श्रीटोकरास्वामीजी



श्रीआत्मस्वरूपजी ब्रह्मचारी इनको योगके द्वाराकालीका साक्षात्कार हुआ था



श्रीमनमनवाईजी उपनाम माजी महाराज



श्रीरेवाशंकरजी (टोकराखामीजीके प्रमुख शिष्य और नृसिंहशर्मा• जीकेपिता)टोकराखामीको द्वारका गद्दोके अधिकारी ।

# कल्याण



महात्मा श्रीनत्थूरामजी शर्मा



महाराज श्रीनृसिंहस्वामीजी (महात्मा नत्यूरामजी। तथा माजीके शिष्य)



योगी श्रीराजनकारी



महाराज श्रीत्रिकमाचार्यजी

काशीमें एक वार इन्होंने सात दिनकी समाधि ली थी, उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरवा लिया था, जो अन्यत्र छपा है। ये केवल योगी ही नहीं, बिल्क बहुत बढ़े विद्वान् और वेदान्ती भी थे। योगवाशिष्ठ, विचारसागर, चृत्तिप्रभाकर, योगदर्शन प्रभृति वेदान्त और योगके कई मुख्य मुख्य प्रन्थ इन्हें कण्ठस्थ थे। ये कथा भी बॉचा करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक होती थी कि श्रोता मुख हो जाते थे। इन्होंने भारतके विभिन्न स्थानोंमें श्रमण करके योगका प्रचार किया था। आज भी सारे भारतमें इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य है। इन्होंने अपना मृत्युकाल पहले ही बता दिया था। मृत्युकालके पूर्व इन्होंने ब्रह्मजित्-यज्ञ किया और इसके बाद यह नश्वर शरीर त्याग दिया। ये राष्ट्रभाषा हिन्दीके भी अच्छे जानकार थे।

# स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

( लेखक-श्रीमोतीलाल जे. मेहता )

महात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके शरीरका जन्म सवत् १९२३, ज्येष्ठ कृष्ण १ को मेरठके पास परीक्षितगढ़मे एक महाराष्ट्र ब्राह्मणके घर हुआ था। इनका पूर्वाश्रमका नाम रामप्रसाद था। दस वर्षकी उम्रमे इनका देहान्त हो गया था, परन्तु शीघ्र ही प्राण पुनः लौट आये थे। तब इन्होंने बतलाया था कि मुझे चार दूत एक दिन्य तेजोमय मूर्तिके सामने ले गये। उस दिन्य पुरुषने दूतोंसे कहा—इसे क्यों लाये १ तुरन्त बापस पहुँचाओ। इसके घरके समीप ही रामप्रसाद नामक दूसरा बालक है, उसे लाओ। कहते हैं,

इधर ये जीवित हुए और उधर वह दूसरा बालक मर गया था।

अठारह वर्षकी उम्रमे आपको वैराग्य हुआ और आप घरसे निकल पड़े। जगनाथजी और द्वारकाजी होते हुए अन्त-मे काठियावाड़ मे आकर रहे। ये सकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष थे, इनकी सेवा और चरणामृतसे लोगोंको मॉित-मॉितिके लाभ हुए थे, परन्तु ये अपनेको उसमें कभी कारण नहीं मानते थे। इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है, सब अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थसे होता है। इन्होंने स्वय किसीको शिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेकों लोग इन्हें अपना गुरु मानते हैं। काठियावाड़ में लगभग ४२ वर्षतक निवासकर, अनेकों जिशासुओंको आपने परमार्थके मार्गपर चढाया। लगभग ६८ वर्षकी उम्रमे भादरनदीके तीरपर पीठांड़िया गॉवमें फाल्गुन शुक्क १५ ता० १९-३-३५ को आपने समाधि ली। अन्तकालमें देखा गया था मानो स्वामीजींके प्राण उपनिषदोंके कथनानुसार घीरे-घीरे ब्रह्ममें समा रहे थे। स्वामीजींके कुछ उपदेशवाक्य थे हैं—

- १—आत्मसाक्षात्कारमें नित्यप्राप्तिकी प्राप्ति है, और नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति है।
- २—अज्ञानियोंको जो वस्तु जगद्रूप दीखती है, वही ज्ञानीको भगवद्रूप दिखायी देती है।
- ३—पूर्ण वैराग्यवान् पुरुष ही ब्रह्मानन्दको प्राप्त होता है।
- ४—जो वृत्ति आत्मस्वरूपमें लय होती हो, उसे सत्सग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके लिये बाहर नहीं निकालनी चाहिये।



# श्रीनर्मदातरके कुछ महात्मा

#### श्रीरामनी वावा

करीव ३०० वर्ष पूर्व महातमा श्रीरानजी वावाका जन्म एक गृजरवराने हुआ या । आपके पिता होशगावाद जिडेके घानायाड गाँवमें रहते थे और खेती करते थे। श्रीरामजी लहक्षमने ही भगवान्के भक्त थे और उत-महात्माओं-अपना अधिक उनय विताते थे। के चत्त्रामें एक सनव जब आप खेतमें इल चला रहे थे तब अकलात् चरचराहटका शब्द हुआ । इन्होंने पीछे पिर-कर देखा तो जमीनको खुनते वरपाया। इस प्रकार खेवी-द्वारा जीवहिंचा होती देखकर आपने खेती करना छोड़ दिया। फिर ये तबाक वेचकर अपना जीवननिर्वाह करने छने । ये अपना तारा तमय भगवान्के भवन और नामवंकीर्तनमें ही व्यतीत करते । दूकानपर तवाक् और तराजः रख देते और आप अलग बैटकर मजन किया करते। प्राहक दकानपर आकर अपने हायों तवाक वोलकर ले जाते और उसकी कीमतके पैसे वहीं रख बाते। एक बार इन्ड चालाक लोगोंने बाबाजीको अवावधानीचे अनुचिव लाम उठाना चाहा । उन्होंने अपनी इच्छानुसार तंत्राकृ वोल लो और उनकी कीमत आदेते भी कम रखकर अपने घरको चले गये। घर जाकर उन्होंने तंबाकुको तोला वो उनका बजन मी आवेने कन हो गया । इन चालाकीने उनको कोई लाभ नहीं हुआ और वे बहुत लाइत हुए । उन्होंने आकर वावाचींचे धना नॉगी और उनके हाध्य हो गये। ऐसी घटनाओंका लोगीपर वडा प्रमाय पडा और घीरे-घीरे वावाजीके मक्तीकी चंख्या वह गयी और उन्हें मजन तथा नानवंकीर्तनका लाभ मिलने लगा।

एक उमय नर्मदाजीमें वाटु आयी । गाँवके लोग अपनी जान वचानेके लिये दूसरी जनह भाग गये । श्रीरामजी वावा अपनी झोंपड़ीमें ही मजन करते रहे । होश्यावादमें इस समाचारते वावाजीके शिष्योंको वडी चिन्ता हुई और वे घानाबाइ आये । उन्होंने देखा, वावाजी ध्यानमें मन हैं। उनकी शोंपड़ीके चारों ओर श्रीनर्मदाजीका जल भर गया है, परन्तु उनकी झोंपड़ी सुरांत्रत है।

वावाजीको कर्र सिदियाँ प्राप्त याँ और इन्होंने उनके द्वारा असल्य दीन-दुलियोंके दु-लदूर किये। इस प्रकार टोगोंका कल्याण करते हुए अनेकों वर्ष बीत वानेपर वात्राजीने जीवनसमापि लेनेका निश्चय किया। हजारी मक्तींके सामने आपने मजन करते हुए समाप्ति प्रवेश किया और उसे वन्द कर देनेकी आजा दी। आप प्यानस्य होकर बैठ गये। इस समय भी वानाया इमें वावार्जीकी समापि मीज्द है। मर्कीने होश्यात्राद नगरमें दो स्थानीपर तथा सुहागपुर तहसीलके दतवाँस और सापरसे हा गाँवींमें भी समाधिकी स्थापना कर दी। आज लगभग ३५० वर्ष वाद भी इन समाधियों के पास प्रतिदिन एकत्रित होनेवाले सैकड़ों दुलियोंके दुन्स दूर होते हैं और उनके मनोरयकी सिद्ध होती है।

#### श्रीकमलभारतीजी

आप नर्मदाजीके तीरपर रहते ये और हटपोगकी चारी कियाएँ मलीमॉित जानते थे। आपको अन्नपूर्णा-चिद्धि मात याँ। आपने १०० वर्षते बहुत अधिक आयुर्ने चन् १९१२ में शरीरको छोड दिया।

#### श्रीगौरीशंकरजी महाराज

आप श्रीकमलमारतीजीके शिष्य थे। आपने गायतीके कई अनुष्ठान किये। कहते हैं कि एक समय आपको
ग्रालपाणिकी साड़ीमें चिरजीवी अश्वरमामाने दर्शन हुए थे।
आपकी वड़ी जमात थी। विश्वासपात्र लोगींके द्वारा
पह सुना गया है कि जिस समय इस जमातके लिये किसी
बस्तुकी कमी पड़ जाती थी तो श्रीनमंदाजीका जल
धीका कान देता था। आपने सबत् १९४४ में नर्मदाजीके
किनारे सचेत समाधि ली।

### श्रीनर्भदानन्दर्जी

श्रीगौरीशंकरजी महाराजके समाधि लेनेके बाद आप समाजके महत हुए । आप शिवजीके बड़े भक्त और महारमा पुरुष थे ।

#### श्रीकृष्णानन्दजी

बडवाइवे करीव पाँच मीलश्रीनमेटाजीके उत्तरतटपर श्रीविमलेटवर महादेवका प्राचीन मोन्दर है। इस मन्दिरके पास एक टीलेपर आपकी जुटिया थी, आप वड़े मजनानन्दी महातमा थे।

# कल्याण





# THETTE TO WINT



खामी गौरीशंकरजी



खामी नर्मदानन्दजी













स्वामी रूष्णानन्द्जी, विमलेश्वर

### श्रीमौनी महाराज

जवलपुरमडला-सड़कपर चिरई डोंगरी नामक श्रीनर्मदाजीका एक तट है। इस स्थानपर मौनी महाराजने कई वर्षोतक निवास किया था। दीर्घकाल मौनवत रहनेके कारण लोग आपको मौनीबाबा कहने लगे। आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, सहनशील और निर्ममानी विद्वान पुरुष थे, आपको कागकी माषाका भी ज्ञान था। एक समय स्वच्छ और निर्मल आकाशमें एक कौएके वोलनेपर आपने शीघ्र ही वृष्टि होनेकी वात कहीं और एक घटेके अन्दर ही मूसलधार वृष्टि होने लगी थी। आपने सन् १९१२ में शरीर छोड़ा।

### श्रीमती रमाबाई

आप मोरटका स्टेशनके पास श्रीनर्मदानीके दक्षिण-तट खेड़ी घाटपर करीब २० वर्षोतक रहीं । आप दिन-रात भजन-कीर्तनमें तल्लीन रहती थीं । सन् १९३० में आप परलोक सिघारीं ।

### चन्द्रशेखरानन्दजी महाराज

मोरटका स्टेशनके पास श्रीनर्मदाजीके किनारे खेड़ीघाटपर आप निवास करते थे। आप सस्कृतके अच्छे विद्वान् थे। हमेशा आनन्दमें रहते थे। योगकी क्रियाएँ आप अच्छी तरहसे जानते थे। सन् १९२८ में आपने शरीर छोड़कर परमधाममें प्रयाण किया।

### श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

आप यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। आपका जन्मस्थान कुरुक्षेत्रके पास बालगाँव नामक स्थान था। पहले आप पजावकेसरी महाराज रणजीतसिंहजीकी फीजमे काम करते थे। युद्ध समाप्त होनेपर आपने सन्यास ले लिया। फिर आपने चारों धाम तथा प्रधान तीर्थोंकी यात्रा और नर्मदाजीकी परिक्रमा की। फिर आप श्रीनर्मदाजीके तटपर २५ वर्ष करनालीमें और ६० वर्ष नदिया गाँवके पास गंगनाथ स्थानमें रहे। आपको अन्नपूर्णांकी सिद्धि प्राप्त थी। सबत् १९६२ में आप परमधामको सिधारे। उस समय आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी। \*



<sup>\*</sup> भीरपाश्चर्रणी दुवे एम०ए॰, एल-एल॰ वी॰ लिखित 'नर्मदारहस्य' नामक पुत्तकसे यह विवरण उनकी आहासे लिया गया है। पुत्तक 'धर्मग्रन्थावली' दारागज, प्रभागके प्रवेषर मिल सकती है। धर्मग्रन्थावलीकी सभी पुत्तके उत्तम है।

# वरारके कुछ योगी

(लेखक-श्री ए० गो० नत्रे)

'क्रल्याण' का 'योगाङ्क' निकालना अपने देशना प्राचीन इतिहास अर्वाचान जनताके सामने आदर्शरूपसे रखना है। देशकी इस महत्त्वेवाके लिये सम्पादकजीको अनेकानेक धन्यवाद है। आपके इस महत्कार्यमें अपने अल्प-से अशके तौरपर, में जिस प्रान्तमें रहता हूँ उस प्रान्तके ऐसे योगियों और सर्तीका परिचय यहाँ लिखता हूँ जिनका वर्णन 'भक्तविजय' और 'सतलीलामृत' अन्योमें नहीं है।

#### उमरदेव

यह सान जलगाँवते पाँच कोतपर है। राला कुछ किंटन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर यहाँ से उतरकर एक चकरदार रास्ते हैं इनके स्थानमें पहुँचना होता है। यहाँ एक महान् योगी हो गये हैं। वे शिवमक्त थे। एक वड़ी विकट कन्दरामें वैठकर ये त्रिकाल शिवलिङ्गपूजन किया करते थे। इनकी विभृतिमात्र से तव रोग अच्छे हो जाते थे। लोग इनके गुण गाया करते हैं। इनके स्थानमें पहुँचना अकेले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रास्तेमें वड़ा इर लगता है। इन्होंने जहाँ वैठकर तप किया था वहाँ अब शिवलिङ्ग स्थापित है। उसके चारों ओर पश्चीकर्तीस मनुष्योंके वैठने योग्य स्थान है। यहाँकी वायु वड़ी पवित्र है।

#### सुपेनाथ बुवा

सुपे पळशी त्यान जलगाँवते छ मीलपर है, यहाँ ये महातमा हुए । इनकी विशेषता यह है कि विषेले प्राणियों-का विष यहाँ आने ते उत्तरता है । साँप, श्रमाल, कुत्ते आदि-का विष तो उत्तरता ही है, पर, कहते है, गरमी-सुजाक के रोग मी यहाँ एक तताह रहने ते अच्छे हो जाते हे । सर्पद्य जिले हुआ हो उत्तरते इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता है । इसते विष उत्तरता है, तब तुरत इनके दर्शनार्थ उते ले जाते है और उतारे हुए पत्थरके वरावर सिरनी बाँटी जाती है । इन महात्माको हुए दो पुस्त बीत गये हैं ।

#### फतेपुरी बुवा

कोई ७५ वर्ष पूर्व ये महातमा हुए । इनका त्यान यहाँचे छः मील दूर पहाड़के नीचे हैं । पशुर्जीके चव रोग इनके नामकी विभ्रात लगाने से अच्छे होते हैं। रोग अच्छा होनेपर इनके स्वानमें दर्शनार्थ जाना होता है। वहाँका प्रधाद और विभ्रात धीमापर नदीके समीप पींछनी होती है। लियों के लिये यह स्वान वर्ष्य है। इससे ये स्वामिकार्तिकेयके अशावतार से लगते है। एक वार एक लड़कीको यहाँ ले जा रहे थे, पर इस स्वानकी सीमापर पहुँचते ही लड़की स्वो गयी, लौटनेपर फिर सीमापर मिल गयी।

#### महासिद्ध चुवा

धानोग गॉवमें इन महात्माकी समावि है। इनके माता पिता वड़े पुण्यात्मा थे जो उनके महाविद्ध बुवा आदि पॉचों पुत्र योगी हुए। इनमें उनके महाविद्ध बुवा आदि पॉचों पुत्र योगी हुए। इनमें उनके वड़े महाविद्ध बुवा थे। इनका वचपन मौनत्रतमें बीता, पीछे कुछ काल अज्ञातवासमें रहे और फिर अपने स्थानमें आकर बोलने छगे। इनके दर्शनमात्रसे रोगियोंके रोग अच्छे होते थे। माय शुक्ल १५ को यहाँ वड़ा मेला लगता है। इनके अन्य भाइयोंमेंने प्रत्येकका यथाप्रात परिचय नीचे दिया जाता है।

#### लोकेया

यहाँसे चार मील दूर एक पहाड़ीपर एक पत्थर है, जिसका व्यास दो भीट और ऊँचाई पाँच भीट है। इसे घेरे हुए एक फुट चौड़ी पगड़ड़ी है, इसीसे परिक्रमा की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रमा करनी होती है, किसीकी हिम्मत नहीं जो विना पत्थरके सहारे परिक्रमा करे। वह पत्थर यों तो हिलता है। पर ऑघी-पानीसे उसकी त्थिरतामें कोई अन्तर नहीं पड़ता। भील और कोरक् आदि बनवासी लोग यहीं परिक्रमा करके अपने सब रोग अच्छे करते हैं।

#### आवंजी बुवा

महानिद्ध बुवाके ये द्वितीय वन्यु सुनगावमें रहते ये। यह खान यहाँसे तीन मीलपर है। वैश्वोंमें इनकी वड़ी मान्यता है। इनकी मानता माननेसे कामना पूरी होती है। प्रति सोमवारको यहाँ मेला लगता है।

### बालगोविन्द बुवा

यहाँसे छः मीलपर एक बड़े घने जगलमें इनकी समाधि है। यह समाधि ऐसे स्थानमें है जहाँसे एक झरना निकला है। जगली लोग इन्हें बहुत मानते हैं। इस झरनेपर काले कपड़ेकी छाया पडनेसे वहाँका जल सूख जाता है, चन्दन, फूल चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है।

### सावंजी बुवा

वस्ती खेर्डाके ये महात्मा महासिद्ध बुवाके तीसरे भाई थे। यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी मानता मानी जाती है। सोमवारको दर्शनोंकी भीड़ रहती है। स्थान रमणीक है।

### छोटे महासिद्ध बुवा

ये जलगांवके महात्मा महासिद्ध बुवाके चौथे भाई थे। प्रतिरिववारको लोग इनके स्थानमें जाते हैं, जो बस्तीसे आध मील दूर जगलमे हैं। यहाँ भी मानता मानी जाती है और वह पूरी होती है।

#### वीरोवा

### देवनाथ (१७५४--१८२१)

ये खुरजी अञ्जनगांवमें रहनेवाले नाथसम्प्रदायी
महात्मा थे। इनका बचपन कुस्ती, पटेबाजी आदिमे बीता।
यौवनमें किसी प्रसङ्गसे इन्हें वैराग्य हो गया और ये तप
करने लगे। इन्हें प्रसाद प्राप्त हुआ। कवित्व-स्फूर्ति हुई।
हिन्दी और मराठीमें इनके अनेक पद हैं, जो भक्तिरससे
भरे हुए हैं, पढनेसे हृदय गद्गद् हो जाता है। इनकी
बहुत-सी कविता अप्रकाशित है। प्रपञ्चमे रहते हुए इन्होंने
परमार्थसाधन किया। वरहाणपुरमे इनकी समाधि है।

### दयालनाथ (१७८८--१८३६)

ये महात्मा देवनाथके शिष्य थे, ये भी गुरुसदश भक्त कवि । इन गुरु-शिष्यने मिलकर उस समयमे भक्तिका वड़ा प्रचार किया। इनका चरित्र प्रकाशित हो चुका है। अञ्जनगावमें इनकी समाधि है।

### झिंगरा

ये कुनवी थे, इलिचपुर—कुन्हाके रहनेवाले । बचपन-से ही विरक्त थे । कुछ काल पिशाचवृत्तिसे रहे । अपने ध्यानमें मग्र रहते थे । पर्णानटीके तटपर दन्होंने समाध्य

# THE STUBS THE STITE OF

काल बीता है। कार्तिकी पूर्णिमाके दिन यहाँ मेला लगता है। नरसिंगदास बाबा

आकोटके ये महातमा आजसे ५० वर्ष पहले थे। वर्षे प्रेमी थे और सदा ध्यानमें मग्न रहते थे। एक वार इन्होंने निजाम सरकारके एक ऑफिसरके सामने पत्थरके नन्दीसे तृण मक्षण कराया था। उसी स्थानमे उनका समाभि मन्दिर वना है।

#### BUILDL LILLIA

ये जन्मसे अन्धे थे, पर अपने गुणोंसे सबके प्रिय थे। पहले अमरावतीमें एक चबूतरेपर रहते थे। पीछे नागपुर गये। ये कात्यायनव्रतधारी थे। नागपुरमे अनेक विद्वान् इनके भक्त वने। इनके उपदेश वड़े मार्मिक होते थे। एक वार एक प्रसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रश्न किये, उन प्रश्नोके उत्तर इन्होंने उनकी आलमारियोंमें रक्खे हुए उन खास ग्रन्थोंके नाम और उत्तर जिन पृष्ठोंपर मिलते थे उन पृष्ठोंके अङ्क वताकर दिये । तबसे इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गयी । इनके भक्तोंमें उपाधिधारी लोग बहुत हैं । अब ये समाधिस्य हो चुके हैं, भक्तलोग इनके गुण गाया करते हैं ।

#### आप्पानी महारान (स्थान वणी)

इनका पहला नाम श्रीनिवासराय सरमुकद्दम इजारदार था। ऐन जवानीमें इनको भगवन्द्रिक्तिकी धुन सवार हुई, विवाह होनेपर भी इनका वैराग्य बढ़ता ही गया। वणी-श्राममें श्रावण मासमें होनेवाले नामसकीर्तनके स्थानकी धूल प्रतिदिन झाइकर इकडी करते हे। महीनेभरकी धूल कार्तिक शुक्त १५ के दिन रथमें रखकर वर्धोनदीके किनारे ले जाकर वहाँ वाल्सें उसका बड़े समारम्भके साथ काँदो होता है। यह इन्हींकी चलायी प्रया है। बुद्धावस्था-में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओड़कर ६ मील पैदल चलकर वहाँ जाते थे। ये बड़े सत थे। आसपासके लोग इनके दर्शन करने आते थे। अनेकोंपर इन्होंने क्रपा की है।

#### रामकृष्ण वुवा (स्थान वाशिन)

ये बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। जगदम्बाके बड़े भक्त थे। पर इनके कोई सन्तान नहीं थी। इसिल्ये इन्होंने तप किया। जगदम्बाने प्रसन्न होकर कहा कि सखारामको पुत्र मानो। सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे। भगवतीकी आज्ञासे इनका मोह दूर हुआ। पीछे ये महायोगी हुए। इनकी विभूतिसे अनेकोंकी आधि ज्याधियाँ दूर हुई है। वाज्ञिनके समीप ही इनकी समाधि है।

#### विब्णुदास (स्थान माहुरगड)

नायसम्प्रदायकी दूसरी शाखामें ये महात्मा हुए । गृहस्थीमें रहते हुए इन्होंने परमात्माको अपनाया। वहे समदर्शी और परोपकारी थे । वहुतीपर इन्होंने अनुम्रह किया।

#### सलाराम महाराज (लोणी)

यचपनमें इन्हें पढानेका बहुत यत्न किया गया, पर ये पढ़े नहीं । घरकी दूकान थी, दूकानपर इन्हें बैठाया गया। जो प्राहक आता उसे यह जो मॉगता विना मूल्य दे डालते। इससे इनके पिता बड़े हैरान हुए। वाशिनमें कोई रामकृष्ण बुवा थे, उनके पास रहनेके लिये यह भेजे गये। वहाँ एक ठाठ गाय थी, ये उसके पास गये और वड़े प्रेमसे उसका स्तनपान करने लगे। लोगोंको वड़ा आश्चर्य हुआ और इनकी वड़ी प्रसिद्ध हुई। लोणी प्रामके पटेलका एक आमका पेड़ था, वह कभी फलता नहीं था। वह इन्हें अपने यहाँ ले आया। इन्होंने उससे कहा कि आमके पर्चोंका एक पत्तल ले आओ। पत्तल आया। इसपर पाँच आमोंका रस छोड़ो। रस छोड़ा गया। यह रस उन्होंने भगवतीको चढ़ाया और आप चले गये। उस वर्ष उस इतमें दस हजार आम फले। इन्होंने बहुत लोगोंपर अनुप्रह किया और आज भी भिक्तिपूर्वक इनका स्मरण करनेसे उनकी इन्छा पूर्ण होती है। इन्हें समाधिस्य हुए २० वर्ष हो गये। कार्तिक ऋष्ण (अगहन वर्दा) ३० को यहाँ वड़ा मेला लगता है, मेलेम सदावर्त रहता है। यात्री प्रसाद लिये विना नहीं लौटते।

#### गोसावीनन्दन (सिंदखेड)

ये नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखाके सत थे। मित-भाषी और वड़े विरक्त थे। स्थान-स्थानमें इनकी मिठयाँ है। इसी गाँवमें इनकी समाधि है।

#### रंगनाथ महाराज (सिंदखेड)

वचपनसे ही ये पूर्ण ज्ञानी थे। इन्हें रगनाय स्वामी-का अज्ञावतार कहते हैं । राजयोगीकी-धी इनकी जीवनचर्या थी। उसमें कोई असम्बद्धता नहीं थी। इन्होंने भक्तिका वड़ा प्रचार किया। ऐसे-ऐसे महात्माओं के कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुओं का हिन्दुत्व बना हुआ है। कितनों के रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये। ऋतुस्नात हुए १५ वर्ष बीत चुकने के बाद एक स्त्रीको इन्होंने प्रसादमें नारियल दिया। उस प्रसादका सेवन करने से उसको ठीक समयमें पुत्रलाम हुआ। बहुतों को इन्होंने उपकृत किया, बहुतों पर अनुग्रह किया, अनेक चमत्कार किये। सिंदरोडमें ही इनकी समाधि है।

#### खामी अवधृतानन्द (चांगेफल)

ये ब्राह्मण थे। यौषनके उत्तराधमें इन्हें वैरान्य हुआ। परोपकार करने लगे। सब तीर्थोंकी यात्रा की और लीटे। फिर बदरी-केदार जाकर वहाँ तप किया, अनन्तर सन्यास-दीक्षा ली। ये कभी एक जगह नहीं रहे, तीन घरोंसे अधिक भिक्षा नहीं ली। कभी भिक्षाके लिये भी न जाकर हिर-इन्लामें रह जाते। इन्हें ब्रह्मीभूत हुए ६-७ वर्ष हो गये। समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था।

# वाळाभाऊ महाराज ( मेहेकर )

इनके कुलपर श्रीनरहरिकी कृपा है। वैशाखमासमें होनेवाली नृसिंह-जयन्तीके अवसरपर इनके शरीरमें नृसिंह भगवान्का आवेश होता था। इन्होंने परोपकारके बहुत। काम किये। पीछे सन्यास लेकर काशीमें रहने लगे। काशीमें ही समाधिस्थ हुए।

### शिवचरणगीर महाराज (अकोला)

लड़के खेल रहे थे, एकको सॉपने काटा। सन लडके इनके पास गये। इन्होंने जल इधर-उधर फेंक-कर सॉपको बुलाया और उससे विष खिचवाकर उसे विदा किया । इससे इनकी प्रसिद्धि हुई । दूर-दूरसे लोग दर्शनके लिये आने लगे। भक्तींके मनोरथ पूर्ण होने लगे। इनके एक भक्त थे, उनकी स्त्रीसे किसी ज्योतिषीने कहा कि आज रातको तुम्हारे पतिकी मृत्यु होगी। स्त्री धवरा गयी, अपने आपको सम्हाल महाराजके पास गयी। कुछ काल बैठनेके वाद महाराजने उसका मनोगत जानकर उससे कहा, तुम जाओ और अपने पतिको भेज दो, आज रातको वह यहीं रहे। महाराज रातको अपने पलगपर लेट गये और इनसे बोले कि तुम हमारे पैर दवाओं और यहाँसे कहीं भी मत जाओं । रातभर भक्त पैर दबाता रहा । उषःकालमें आरती लिये उसकी स्त्री आयो। पलगके नीचे एक भयानक चीजपर उसकी नजर पड़ी । 'साँप ! साँप !' करके वह चिछायी। महाराजने उस साँपसे कहा-'चले जाओ।' साँप चला गया। भक्तका काल टल गया ! महाराजने उस स्त्रीको सौभाग्य-दान दिया। ऐसी अनेक बातें इनके जीवनमें हुई। इन्होने जहाँ समाधि ली वह स्थान वस्तीके बाहर है।

### नर्मदागीर बुवा

ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था। बचपनसे ही इन्हें ईश्रसेवाका मार्ग मिला। यौवनकालमें इन्होंने विन्ध्य-पर्वतपर एक गुहामें बैठकर तप किया। तप पूरा होनेपर पैदल ही सब तीथोंकी यात्रा की। सदा भिक्षावृत्तिसे रहते थे। एक घर भिक्षा मॉगते तो दूसरे घरसे पानी। यही इनका क्रम था। तीन घर भिक्षा मॉगकर लाते और उसके चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग दे देते और एक भाग आप पा लेते थे। एक खानमें नहीं रहते थे। आज एक गाँवमें है तो कल दूसरे गाँवमे। समप्र वरार प्रदेश इस तरह इन्होंने छान डाला । हर जगह कोईन-कोई चमत्कार दिखाकर जाते । एक सरकारी नौकर
इनके भक्त थे । उन्होंने महाराजको एक बार २-३ दिन
अपने यहाँ ठहरा लिया । इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरहाजिर
होनेकी बातसे यह भय था कि हाकिमोंकी अव, न जाने, क्या
मर्जी होगी । महाराजने इनके मनकी चञ्चलता जानकर
इन्हें विदा किया, पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए
यह किसी दिन भी गैरहाजिर नहीं थे, हाजिरी-जुकमें इनकीसी सही बराबर होती चली आयी थी । यह महाराजका ही
काम है, यह जानकर मक्तका हृदय कृतज्ञतासे भर गया ।
पीछे जल्दी ही यह नौकरी छोड़कर महाराजके दास बनकर रहने लगे । महाराजकी समाधि पूर्णानदीके तटपर है ।

### गोविन्द बुवा (बार्शी टाकली)

ये ब्राह्मण थे। बचपनमें पूजा-अर्चामें ही इनका समय वीतता था। इन्होंने अपना कोई नित्य-नैमित्तिक कर्म कभी नहीं छोड़ा। उन दिनों यह प्रान्त निजाम राज्यमे था। इनके जिम्मे पटवारीका काम था। एक बार एक मुसल्मान अधिकारी इनके दफ्तरको जॉच करने आये । उस समय गोविन्द बुवा पूजामे थे। अधिकारीने 'बुलाओ पटवारीको' कहकर गोविन्द बुवाके पास चपरासी दौड़ाया । चपरासी यह सदेसा लेकर लौटा कि, 'आते हैं'। कब आते हैं ? हाकिम गुस्सा होकर पैर पटकने लगे और फिर उठे, 'कहाँ है गोविन्दराव !' कहकर उनके डेरेकी ओर चले। एक कदम न चले होंगे कि सामने देखा, गोविन्दराय खड़े है और खड़े है ऐसी दिव्य तेजस्वी और शान्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ कि हाकिम उनके पैरोकी ओर देखने छगे और पैरोंपर छोट गये। गोविन्दरायने बड़े विनयके साथ उन्हे उठाया। अधिकारीने कहा, मैं आपकी या आपके दक्तरकी क्या जॉच करूँ, आप मेरी और मेरी हालतकी जॉच कीजिये और उबार लीजिये। वह अधिकारी तबसे उनका भक्त ही बना रहा । ऐसे कितने ही मक्त गोविन्द बुवाके थे । इनको समाधिस हुए बहुत काल वीत चुका है, तथापि भक्तोंको इनके अब भी दर्शन मिलते हैं। एक भक्तको उपदेशका पात्र जानकर ये स्वय ही उपदेश देने उसके पास चले आये थे।

### गजानन महाराज (शेगॉव)

ये सूद्रवर्णके थे। एक जगह भडारा था। बहुत लोग इकडे हो गये, इस कारण जलकी कमी हो गया। वड़ी चिन्ता हुई-जलके विना कैसे काम चले ? गजानन महाराज एक कुऍके जगतपर वैठे थे। उन्हे वड़ी दया आयी। उन्होंने एक कपडा जगतपर विद्या और कहा कि देखो, पानी तो भरपूर है। लोगोंने देखा कि दुएँमें पानी मरा हुआ है। इस चमत्कारको देख लोग उन्हें मानने लगे। गजानन महाराज अवधृतवृत्तिषे रहते थे। अकोलामें शहरके वीच एक चन्तरेपर बैटा करते थे। पीछे श्रीवच्चूलालजी इन्हें अपने घर ले गये। इनके आनेते वच्चूलालजीके कुटुम्ब-पारवारमें तवको आनन्द हो गया । ये वीच-वीचनें मौनव्रत धारण कर हेते थे। तव कमी कभी रामनाम इनके मुखते चुन पहता था, और कुछ नहीं। देहधर्नके विषयमें वे निश्चिन्त थे—चाहे जहाँ चाहे जो काम हो जाता था। इनके दर्शनोंके लिये चदा भीड़ लगी रहती थी। कोई दुछ इनने प्रस्त करता वो उचना उत्तर सदा चुने हुए गृढार्थन्य खक शन्दों में मिलता था। अकोलांसे वह रोगाँव चले गये और वहीं उन्होंने समाधि ली। वहाँ एक वड़ा-सा मन्दिर बना और वहाँ यात्रियोंके ठहरनेके लिये भी प्रशन खान है।

#### गोमाजी महाराज (नागझरी)

नागझरी स्टेशनसे इनका खान एक मीलपर है। मिन्दरके महाद्वारके समीप ही एक कुण्ड है, उसमें गोनुख- से जल गिरा करता है। कहते हें, इनकी समीधिक नीचे- से ही यह जल आता है। इनका वेप खेतिहरका-सा और भाषा भी देहाती थी। दूर-दूर देहाती से रोगी इनके पास आकर अब्ले होकर लोटते थे। इन्होंने कमी किसीको दुखो नहीं होने दिया। सबको धर्ममार्ग बताते थे। एक किसानके नृत बालकको इन्होंने जिलाया था। इनको समीधिस हुए ४० वर्षसे अधिक समय बीता है।

### सैयद अम्मा साहिवा (अकोला)

यह योगिनी थीं। इन्होंने विवाह नहीं किया।

ऋज्ञारिणों थीं। यौवन-काल इन्होंने हिमालयमें व्यतीत
किया। पीछे अकोलामें आर्यी। अकोला नगरमें दो-तीन

थरोंने ही यह रहती थीं। जिस धर्में रहतीं उसके दरवाले

वन्द करनेपर भी यह वहाँसे अहस्य हो जाती थीं।

श्रीगोविन्दराव सप्ते महाशयपर इन्होंकी कृपाहिष्ट थी।

कुमी महीनों रनान न करतीं, पर उनके शरीरसे कृपूर्की
सी गन्य निकलकर भरमरमें मर वार्ती थीं। थीं सुसल-

मीन, पर साचिक अन्न निया और कुछ प्रहण न करती थीं। मक्तोंसे कभी कुछ द्रव्य माँग लेगी थीं, पर वह गरीयों को याँट दती थीं। जिस बरमें ये ६-७ महीने रहीं उस परकी छतें वर्षामें चूआ करती थीं। पर जा ने उस परमें आयों तबसे मूसलाधार वृष्टिमें भी कहींसे एक बूँद नहीं टपका। बहुत-से दिदू और मुसलमान दनकी सेवा करते थे। इन्होंने आजसे २०-२२ वर्ष पूर्व जब शरीर छोड़ा तब हिंदू और मुसलमान दोनोंने मिलकर उस शरीरको मिटी दी। इनकी कन्न रेलवे पुलके पास है, जो एक हिंदूकी ही बनायी हुई है।

#### सादवल वली (सादवल)

ये नुसलमान थे, पर कन्दमूल ही इनका आहार था। ये समदर्शी थे। सदा मीन रहते थे। जिसपर प्रसन्न होते उत्ते स्वप्न देते थे। इनका स्थान सादवलकी पहाड़ी-पर है। समाधिके समीप एक चमेलीका वृक्ष है, जिसके फूठ ठीक समाधिपर ही गिरा करते हैं।

#### अमृतराय (१६९८-१७५६)

फते खेडोंमें इनका जन्म हुआ, औरगावादमें शिक्षा हुई । इनका मक्तिज्ञानपरक काव्य सुप्रतिद्ध है । इन्होंने हिंदुओंको ज्ञानामृत पिलाकर हिंदुत्वकी रक्षा की और मुसल्मानोंको चमत्कार दिखाकर चुप किया। इनकी समावि औरगावादमें है ।

### श्रीचांगदेव महाराज

(लेखक-प॰ शानरहर ग्रास्त्रीकी खरशीकर)

तापी और पयोण्णिक सङ्गमके स्तीप किसी स्नानमें एक पित्र ब्राह्मण-इन्हमें श्रीचांगदेवका जन्म हुआ। वचपने ही ये वड़े कुर्राप्रद्रांद्ध थे। उपनयन-स्कार होनेपर थोड़े ही काल्में इन्होंने वेद, न्याय, व्याकरण, मीमासा, प्योतिष, वैद्यक, धनुर्विद्या, गायनशास्त्र इत्यादि नानाविध शास्त्र सम्यक् अधीत कर ल्ये और फिर गुरुसे पूछा कि अब नुझे क्या पढ़ना चाहिये। गुरु चांगदेवसे वड़े पसन्न रहते थे। उन्होंने उत्तर दिया कि, अब तुन्हारे लिये दो ही विद्याएँ सीखनी वाकी हैं—एक योगविद्या और दूसरी वह अध्यात्मिव्या बिससे श्रीसद्गुरुनाथकी कृपासे आनन्दधन पर्मात्माका साक्षात्मार होता है। तत्र श्रीगुरुसे चांगदेवने यह प्रार्थना की कि ये दोनों

विद्याएँ हमे वताइये । पर श्रीगुरुने कहा कि योगविद्या सीखनेके लिये तुम्हे काशी जाना होगा। और अध्यात्म-विद्या कव प्राप्त होगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने ज्योतिषशास्त्रके अनुसार गणना करके देखा तो यह मालूम हुआ कि श्रीसद्गुरुदर्शन और अद्वयानन्द लाभका योग तो अवसे चौदह सौ वर्ष बाद आता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चौदह जन्मके वाद श्रीसद्गुरु मिलेंगे; पर यह तो ठीक नहीं, इसी शरीरसे चौदह सौ वर्ष बने रहनेका कोई उपाय करना होगा। ऐसा उपाय तो योगशास्त्रसे ही मिल सकता है। इसलिये चागदेव योग सीखनेके लिये काशी गये। काशीमें एक सिद्ध योगी एक गुहाके अन्दर रहते थे, वह निविड़ अरण्यमें थी और रास्ता व्याघ्र-सर्पादिके कारण मनुष्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके पण्डितसमाजने, जिन्होने चांगदेवका बङ्गा सत्कार किया था, ऐसे स्थानमे जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कव माननेवाले थे। वे एक दिन उस गुहामें पहुँच ही तो गये-दिग्वन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके श्रीगुरुके समीप पहुँचे। शिष्यका साहस और निष्ठा देखकर गुरु परम प्रसन्न हुए । चागदेवने उस गुहामें सात वर्ष रहकर भिन-भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हठयोग, छाया-पुरुष साधन, लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि सांगोपांग सम्पूर्ण योगशास्त्र सप्रयोग प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समस्त योगसिद्धियोंको प्राप्त करके सात वर्ष बाद उस गृहासे निकले। और गुत मार्गसे ही काशीके मणिकणिका-घाटपर आकर प्रकट हुए। काशीके पण्डितसमाज और सर्वसाधारणने उनका बड़ा आदर किया। उनके अङ्ग-अङ्गपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था, सव सिद्धियाँ भी उन्हे प्राप्त थीं, इससे उनका कीर्ति-परिमल सर्वत्र फैल गया था। वड़े-बड़े राजा रईस, साहकार उनके अनुग्रहकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़े उनकी सेवामें उपस्थित रहते थे। उनके दरवारमें यड़े-बड़े विद्वान् भी विद्यार्थी होकर आते थे और जो जिस विषयमें प्रश्न करता था उसी विषयका वे अध्यापन करते थे, सव शास्त्रों और कलाओं-का यहाँ अध्यापन होता था । कुछ काल इस रूपमें काशी-में रहकर चांगदेव महाराज तीर्थाटन करते हुए, विद्याओं-का प्रचार करते हुए वड़े ठाटसे तापी-नदीके तटपर आये और वहाँ मठ स्थापनकर रहने लगे। वे कभी समाधि लगाते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी हवाके साथ दौड़ते, इस प्रकार चाहे जिस स्थितिमें रहते भे और अपनी सिद्धियो-

के द्वारा दूसरोंकी भी कामनाएँ पूरी करते थे। जो लोग योगविद्या सीखने आते उन्हे योगविद्या भी सिखाते थे। ऐसे उनके सैकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे।

इस प्रकार कई वर्ष वीतनेके पश्चात् वह समय आया जब योगके द्वारा उन्हें यह माल्म हुआ कि अव मेरा मरणकाल समीप है । तब उन्होंने एकान्तमे वैठकर समाधि लगायी और ब्रह्मरन्ध्रमें स्थिर होकर बैठ गये। इस अवस्थाका वर्णन हठयोगप्रदीपिकामे इस क्लोकसे हुआ है—

सूर्याचनद्रमसौ धत्तः कालं रात्रि दिवारमकम् । भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्ममेतद्भदाहतम् ॥

अर्थात् रात और दिन जिसका स्वरूप है वह काल सूर्यनाडी और चन्द्रनाडी है, सूर्य और चन्द्रमाके द्वारा होनेवाले इस रात्रि-दिनरूप कालको सुपुम्ना मक्षण करती है, यह गुह्य रहस्य है जो यहाँ प्रकट किया गया।

इसका अभिप्राय यह है कि जब सर्थनाडी चलती है तत्र यह दिन है और जब चन्द्रनाडी चलती है तब यह रात है। ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है अर्थात् पाँच घड़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल होता है । पर जब सुषुम्नाके मार्गसे वायु ब्रह्मरन्ब्रमें लीन होता है तक रात्रि-दिनरूप काल वहाँ नहीं रहता। जितने कालतक योगी वायुको ब्रह्मरन्ध्रमे लीन रखता है उतने कालतक वह कालके अधिकारके परे रहता है। मरणकाल निकट जान जब योगी इस प्रकार अपने प्राणको ब्रह्मरन्त्रमे स्थिर करता है तब नियत समयपर काल आकर भी खाली हाथ लौट जाता है। चांगदेवजी महाराज दस दिनतक लगातार ऐसी समाधि लगाये बैठे रहे। इस वीच स्थूल शरीरपर कालकी जो सत्ता थी वह समाप्त हो गयी और साँपके केचुली त्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति और नयी कान्ति लेकर चांगदेवजी बाहर निकले। काल-को चांगदेवजीने परास्त किया। इससे उनकी कीर्ति दिग्दिगन्तमें फैल गयी। इस प्रकार कालको लौटाने और नया जीवन लेकर प्रकट होनेका अद्भुत चमत्कार उन्हें चौदह वार करना ण्डा।

जब चौदह सौ वर्ष पूरे हुए, तब एक दिन उन्होंने सुना कि आलदीमें श्रीनिवृत्तिनाय, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीसोपान-देव और श्रीमुक्ताबाई नामके कोई भाई-विहन प्रकट हुए हैं, जिन्होंने मेंसेसे वेदमन्त्र कहलवाये, पितृश्राद्धमें श्राद्धकर्ताके निवर्रोको ही अपने योगवन्ते हुना निपा स्पादि और जो बढ़े जानी और भक्त हैं। और अभी बन्चे ही हैं दुनकर चानदेवबीड़ी इच्छा हुई कि ऐसे सन्युक्पोंके दर्शन करने चाहिने, पर इतने बड़े विद गुरु इतने बड़े शिष्यसमुदायके रहते हुए इन छोटेबाचकोंके पान, श्रद्धा होनेपर मी, नहला कैने जा सब्दे थे ? उन्होंने एक कोरा कागज हो ओ ज्ञानेस्वरादिके पान, अपने शिर्फोंके हाथ नेजा, यह तजनीजनेके लिये हि देखें कि ये वाचक कितने गहरे पानीमे हैं। उस कोरे कानजन श्रीजानेश्वर महाराजने पैंडठ ओवियाँ व्यिकर चांगरेवजीको ब्रस्नगनका उत्तरेश नेजा। वह चांगरेवजीने न्टा, बार-बार पढा, श्रीत्रानेश्वरादिकी ओर उनका ध्यान वॅघा, पर प्रत्यञ्च श्रीतुल्लेते तुने विना वोघ नहीं होगा, यह जान श्रीहाने बरादिके पाच चले । उनके साथ उन्ने चौदह सौ शिष्य थे। चांगरेवजी अपनी योगसिदियोंके पूरे वैनवके साथ वल रहे थे। ब्यावपर स्वार थे, हायन नॉफ्को चाइक थी और पीछेते उनका बद-निनाद होता वा रहा था। जब चांगदेवची स्थानके समीप बहुचे तव श्रीनिवृत्तिनाय, ज्ञानेस्वर, चोपानदेव और मुजावाई अपने स्मानकी एक भीतगर वेडे वातचीत कर रहे थे । श्रीचांग-देवबीदे इस ठाटको देखकर श्रीतानेकर महाराबने देसे दोनीका त्यागत वैद्या ही विदिष्ठे करना उचित वानकर वर्री नेटे-बैठे मीतने ही कहा, चलरी दीवाल ! चांगदेवकी अगवानीमें जरा आगे चल।' भीत चली। बांगदेवने देखा, में चिर्यर चवार हूं पर इसमें हुछ भी करतव नहीं । चिंह है तो उचेतन प्राणी ही । दे बच्चे जड मीतपर स्वार चडे आ रहे १। बडको चलाना तो नेरा प्रस्पार्थ नर्ग ' दनके सामने में हुछ भी नहीं हूँ । ये बच्चे हैं, पर मेरे गुरु इ। चागरेवजीका छन्पूर्ण अभिमान विगण्डित ोगवा । वे विह्मरके नीचे उत्तर और वीवे औजाने बर माराइके चर्रामिं गिर पड़े और पृट-पृटकर रोने छो। भीराने इर महाराजने उन्हें आचित्रन दिया । इत प्रकार चौदह सौ वर्ष बाद श्रीसहतुम्हें दर्शन हुए।

पीटे श्रीमानेदार महाराजने अपनी वरिन श्रीनुसायाई (ओ उम समय सार् पपेकी थीं) के श्रीचारावेवकी सुपन्न दिल्लाया। श्रीचारावेवके चीदद सौ वर्षका तप और सन्देशियाल शास्त्रामैयांक चरणीम जिस्ते हुआ और श्रीचांगदेव शिशु वनकर मातृङ्गाकटाञ्चमात्रवे ङ्वार्यं हुए ।

### श्रीज्ञानेश्वर महाराज

श्रीज्ञानेश्वर नहाराजका जन्म स्वत् १३८८ में दक्षिप-के आक्रन्दी नानक गॉवर्ने एक नहाराष्ट्र ब्राह्मण-परिवार्से हुआ था। इनके पिताका नान विद्वल पन्त और माताका क्वमावाई था। ये चार नाई-विद्वन थे, जिनका नान क्रन्यः इस प्रकार है—निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और दक्षावाई। काल पाकर ये चार्रो माई-विद्वन वहें उच कोटिके संत हुए थे।

इनके पिता पुत्रोंके जन्मके पूर्व कुछ दिन चन्याची रहे थे, इस कारण ब्राह्मजोंने उन्हें जातिच्युत कर दिया या। जब पुत्र उपनयन-सत्झारके योग्य हुए और उन्होंने ब्राह्मणींचे प्रार्थना की कि प्रायक्षित्त कराकर जातिने हे हो तो त्राह्मणींने इसका प्रायश्चित्त प्राणत्याग बताया । निदान विटलपन्तने प्रयाग जान्दर त्रिवेणीने अपना शरीर विर्वार्वेत कर दिया और सती-साध्वी स्वमावाईने भी पविद्रा अनुसरप दिया । माता-पिताको इस प्रकार खोकर चार्रे भाई-बहिन अञ्चे बरकी ओर बापन चर्छ। रात्तेमें निवृत्ति नाय कहीं मूळ गये और वे भटकते भटकते अङ्जी नानक पहाड़की एक गुपाने जा पहुँचे । वहाँ सौभाग्यसे उनकी चुलाकात प्रतिद योगी श्रीगोरखनायवीके शिष्य नुनि श्रीगैनीनाथवीं हो गयी। निवृचिनाय चंतके चर्णो-पर गिर पड़े। गुददेवने योग्य पात्र समझदर निर्हात्तनायको ब्रह्मोपदेश और योगनाधनकी शिक्षा देकर विदा किया। निरुचिनायने वर आकर वहीं उपदेश अपने शेष वीन माई-वहिनको भी दिया ।

मनवङ्गिक और योगलाधनवल्ते वे लाग वहीं उर्चा खिदिको प्राप्त हुए। उन लोगोंने भी पुनः ब्राह्मणींने वार्तिमें लेलेनेला अनुरोध किया। ब्राह्मणोंने कहा, पदि हम परनास्नाकी अनन्य मन्ति करो और अपनी मन्तिका प्रमाण

अर्थं श्रीनाहर शाली बाद्या इंडेख बहुत विन्तृत विवेचन-पूर्वे हैं । त्याना वावे सन्दूर्व देख नहा अर सद्या । उहीं के ज्ञ नाराधनात्र दिया हैं । श्रीशन्दवा नहा पाद्या सन्दूर्व चरित्र तथा श्रीचा दिव नहा पाद्या इतिवृत्त दान वेटे स्थि गीता पेस्से प्रकाशित 'श्रारोन्द्रया-चित्र' देखना चाहिये । दो तो जातिम लिये जा सकते हो । चारों भाई-बहिन नहें प्रसत हुए और श्रीज्ञानदेवजी चमत्कार भी दिखाये । इसते वे लोग जातिम ले लिये गये । श्रीज्ञानश्वरजीन अपने जीवनमें और भी कई चमत्कार दिखाये । गीतापर इन्होंने 'ज्ञानेश्वरी' नामक एक टीका लिखी, जिसका महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानींमें भी वड़ा आदर है । इनका 'अमृतानुभव' नामक एक वेदान्तका भी ग्रन्थ है । श्रीज्ञानेश्वरजी महाराजने स०१४०७ मे प्राय २२ वर्षकी व्याप्तमें जीवित ही समाधि ले ली । लोगोंका विधास है कि वे एक जीवनमुक्त सिद्ध योगी थे और आज भी जीवित ही है । अ

# श्रीएकनाथ महाराज

श्रीएकनाथजी महाराजका जन्म लगभग सवत् १५९०मे महाराष्ट्र-प्रान्तके पैठण नगरमे हुआ था। अत्यन्त छोटी अवस्थामें ही इनके मॉ-प्राप मर गये। इनका लालन-पालन दादा-दादीने किया। यचपनसे ही इनकी वृत्ति मगयद्रजनकी ओर थी। आठ वर्षकी उम्रमे ही सद्गुर-की प्राप्तिके लिये इनका मन येचैन हो उठा । एक दिन एक शिवालयमे ये अकेले हरिगुणगान कर रहे थे। उस समय अपने हृदयमे इन्होंने यह आकाशवाणी सुनी कि देवगढ-पर जनार्दनपन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हे कल्याणपथ दिखावेंगे ।' वस, विना किसीसे कहे-सुने भगवान्का नाम लेकर आप देवगढ़की ओर चल पड़े और गुरुकी शरण ली। उस समय इनकी अवस्था करीव वारह वर्षकी थी। इन्होंने प्रायः छः वर्षतक गुरुकी अपूर्व सेवा की । दिन-रात अथक परिश्रम करके ये गुरुकी सेवामें आनन्दके साथ लगे रहते थे। सेवासे इनका मन कभी अघाता नहीं था। इनका विश्वास था कि 'गुरु साक्षात्परब्रह्म'। फलखरूप गुरुने भी उन्हें बड़े प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्तमें प्रसन्न होकर अपने गुरुदेव भगवान् दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दर्शन करा दिये। जब इन्हें दत्तभगवान्का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तब जनार्दन स्वामीने इन्हें श्रीकृष्णकी उपासना-की दीक्षा देकर एकान्तमे साधना करनेकी आज्ञा दी।

अधिनिश्वरजी महाराजका विस्तृत जीवनचरित गीतापेस, गोरखपुरसे 'श्रीज्ञानेश्वर-चरित्र' के नामसे प्रकाशित हुआ है। मूल्य ॥ /) मात्र है।

भीएकनायजाने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन होकर साधना की और अन्तमं सिद्धि प्राप्त की। कहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन भी साधनकालमें इन्हें हुए। उसके बाद इन्होंने गुरुकी आशासे भारतयप्भरके प्रायः सब तीयोंमें भ्रमण किया।

साधना और तीर्थयात्रा पूरी हो जानेपर गुरुकी आशासे एकनायजीने गृहस्याश्रममें प्रवेश किया। ऐसे सिद्ध
महात्माका गृहस्याश्रम केसा होगा, यह सहज ही अनुमान
किया जा सकता है। इन्होंने अपने आचरणद्वारा ससारके
सामने उच्च आदर्श रखकर लोगोंका बड़ा उपकार किया।
इनके जीवनकी ऐसी अनेक घटनाएँ हे जो हमें बड़ी
अमूल्य शिक्षाएँ देती हैं। कितने ही चमत्कार भी इनके
जीवनमें देशे गये। इसके अतिरिक्त अपने प्रवचन, कीर्तन
और उपदेशके द्वारा भी इन्होंने लोगोंका बड़ा कल्याण
किया। चतुःश्लोकी भागवत, हिमणी-स्वयवर, चिरञ्जीयपद, भावार्थरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके
कई प्रन्थ मिलते हैं। इस प्रकार नाना प्रकारसे ससारका
कल्याण कर ये स० १६५६ में भगवच्चरणोंमें लीन हो
गये। इनका विस्तृत जीवनचरित 'श्रीएकनाथचरित्र'
कामक पुक्तकमें देखा जा सकता है।

# समर्थ गुरु रामदास

हिन्दूधर्मरक्षक, गो-ब्राह्मणपालक छत्रपति श्रीशिवाजी महाराजके गुरु समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीका नाम कौन नहीं जानता १ महाराष्ट्रमें इनके नामकी बहुत बड़ी धाक है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखी जाती है। इनका जन्म सन् १६०८ ई० में रामनवमीके दिन गोदावरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रमें एक ब्राह्मणकुलमें हुआ था। वचपनमें इनका नाम नारायण था। कहते है, आठ वर्षकी उम्रमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कहा, धार्मकी दुर्दशा हो गयी है और शास्त्र लोप होता जा रहा है, अतष्ट्व तुम कृष्णानदोंके किनारे जाकर धर्मका पुनः स्थापन करो और यवनोंका दमन करनेमें शिवाको मदद दो। तभीसे ये परम राममक्त हुए और 'रामदास' नामसे विख्यात हुए।

यह पुस्तक 'गीताप्रेस, गोरखपुर' से ॥) में मिलती है ।

वचपनसे ही इनमें वैराग्यके लक्षण दिखायी दे रहे थे। अतएय माताने इनके वियाहका प्रवन्ध किया, जिससे वे ससारमे फॅस जायें। परन्तु विवाहमण्डपमें जव ब्राह्मणींने मङ्गलाष्टक पढते समय 'सावधान' शब्दका उच्चारण किया तो उन शब्दोने सीचे रामदासके दृदयमें पैठकर सचमुच उन्हे सावधान कर दिया। ये विवाह-मण्डपसे किसी वहाने उठे और एकदम लापता हो गये। इस तरह ससारको त्यागकर वे एकान्त साधनामे लग गये। कहते हैं, इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर पुन-श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दर्शन दिये और वही पुराना आदेश दुहराया। निदान, कई तीर्यस्थानोंमें भ्रमण करते हुए, स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर वनवाते और श्रीरामभक्तिका प्रचार करते हुए अन्तमें कृष्णानदीके किनारे आकर रहने लगे।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी आजाके अनुसारश्रीशिवा-जी महाराजसे उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सन् १६४९ ई० में हुई । कहते हैं, शिवाजीको वड़े कष्ट और परेशानीके वाद श्रीगुरुके दर्शन हुए । गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा-जीको दीक्षा दी और उपदेश किया। श्रीशिवाजीने हद श्रद्धा-विश्वासके साथ गुरु-आज्ञाका ठीक-ठीक पालन किया और इनकी कृपासे वे एक वार पुनः हिन्दूराप्य स्थापित करने और गौ, ब्राह्मण तथा धर्मकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए। गुरु रामदासजी वरावर ही शिवाजीके पास घूमते-फिरते आ जाया करते थे और उचित उपदेश देकर चले जाया करते थे। शिवाजी भी उनके वैसे ही अनन्य भक्त थे। एक दिन तो भिक्षामें उन्होंने सारा राज्य ही गुरुदेवको दान कर दिया । दानपत्र देखकर स्वामी रामदासने शिवाजीको बुलाया और कहा, 'तपस्या करना बाह्मणका तथा राज्यभारप्रहण और प्रजापालन करना क्षत्रियका घर्म है। अतएव क्षत्रियको मिक्षावृत्ति अवलम्बन करना उचित नहीं । परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया तव मेरे प्रतिनिधिरूपमें रहकर ही तुम राज्यशासन करो। शिवाजीने गुरुकी आजा शिरोधार्यकर वैसा ही किया। तमीसे महाराष्ट्रमें गुरु रामदासजीका गेरुआ झडा फहराया !

एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही ये, परन्तु इन्होंने राज्यसे अपने लिये कमी कुछ नहीं लिया। ये स्वय भिक्षाटन करते ये और देशभरमें घूम-घूमकर धर्मका प्रचार किया करते थे। एक वार तीर्थयात्रामें ओशिवाजीने वड़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया और खर्चके लिये एक लाख रुपये दिये। परन्तु उस धनको इन्होंने छुआतक नहीं और सव दान-धर्ममे गरीवींको छटा दिया।

कहते है, श्रीशियाजीके मार्ग दिखानेके लिये इन्होंने 'दासवोध' नामक प्रन्थ लिएा था। इसके अतिरिक्त 'मनाचे दलेक', 'दलोकवद रामायण', 'गुदगीता', 'आत्माराम' और 'पञ्चीकरण' आदि प्रन्थ भी इनके मिलते हैं। इस प्रकार जीयनपर्यन्त भगवान्की आजाके अनुसार ये वर्मसस्थापन, शान्त्रमर्यादारक्षण तथा हिन्दू-धर्मसस्थापनमें शिवाजी महाराजको सहायता देनेमे ही लगे रहे। अन्तमे सन् १६८२ ई० मे एक दिन 'जय-जय रघुवीर समर्थ' शब्दका उच्चारण करते हुए रघुवीरस्वरूपको प्राप्त हो गये। इनके महाप्रस्थान करनेके वाद श्रीशिवाजीके पुत्र श्रीशमाजीने, जो उस समय राजा थे, परेजीमें इनकी खड़ाऊँ नीचे रखकर उसपर श्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर यनवा दिया, जहाँ प्रतिवर्ष श्रीस्वामीजीके स्मरणार्थ मेठा लगता है। महाराष्ट्रमे समर्थ रामदासजी श्रीहनूमान्जीके अवतार माने जाते है।

### श्रीतुकाराम महाराज

श्रीतुकारामजी महाराज महाराष्ट्रके एक बहुत बड़े सत हो गये हैं । इनके अभग महाराष्ट्र-प्रान्तमें बड़ी श्रद्धा और प्रेमके साथ गाये जाते हैं। इनका जन्म सवत् १६६५ में इन्द्रायणी नदीके तटपर स्थित देह ग्राममें हुआ था । प्राय तेरह वर्षकी आयुतक इन्होंने अपने माता-पिताकी सुखद छत्रछायामे अपना जीवन विताया । वारह वर्षकी उम्रमें माता-पिताने इनकी शादी कर दी, परन्त इनकी न्त्रीको दमेकी शिकायत थी और रोग असाध्य हो गया था, अतएव माता-पिताने इनकी दूसरी शादी की । तेरह वर्षकी उम्रमें माता-पिताने गृहस्थीका भार इनपर डाल दिया और खय शान्तिपूर्वक भजनमें समय विताने लगे। चार वर्षोंतक इन्होंने गृहस्थीका कार्य सुचाररूपसे चलाया और माता-पिताकी खूव सेवा की । इनके व्यवहारसे केवल माता-पिता ही नहीं, वर पास-पड़ोस और गॉवके लोग भी इनकी खूव प्रशंसा करने लगे। परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देहान्त हो गया और एक एक करके अनेक विपत्तियाँ इनपर टूट पड़ी।

भांक तो इनकी पैतृक सम्पत्ति हो थी विपत्ति के कारण इन के सनमे सतारके प्रति प्रयुक्त वैराग्य उत्पत्त हुआ और इस वैराग्यलपी जलसे इन के हदयका भक्तिलपी पीधा पनप उठा। तुकारामजीने स्वय अपने अभगीने अपना सक्तित चरित्र लिखा है, जिसका सारास इस प्रकार है—

भी जातिका सूद हैं, पर व्यवसाय मैने वेश्यका किया।
मेरे उल-खामी पाण्डुरग ह, उन्हींकी उपासना हमारे
कुल में परमरासे चली आती है। पिता-माताका स्वर्मवास
होनेके बाद ससारके हु स्व मेने बहुत उठावे। अकाल पड़ा,
उस में घरमे जो कुछ था वह सब स्वाहा हो गया और साथ ही
प्रतिष्ठा भी धूलमें मिल गयी। एक स्वी अज्ञ-अन्न 'पुकारती
हुई मरी, व्यवसायमें नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट

नकार हुआ, नेकी **ससार**ं इल-एक ः सन्दिः चार मनम पूरा किया लगा और ष न होनेवे उत्तिके ग्रन्थ सत-द्यमें चचर धारा मन रमाः उनके पीछे । और भार्त ा श्री-हरि! नेवाले कोई उनका चर कभी लड ों भी परो रमार्थ-

की साधना मैंने आरम्भ की । कथा-कीर्तन, सतसमागममें वडा आनन्द आने लगा । परिहतसाधनमें शरीरको धिस डालनेमें वड़ा मजा आने लगा । परन्तु मेरी यह अवस्था मेरे खजनोंसे न देखी गयी । वे लोग मुझे प्रपञ्चमें खींचने-की चेष्टा करने लगे । परन्तु मैने अपने कलेजेको कठोर बना लिया । उनकी एक न सुनी । मैने सत्यस्वरूप भगवान् श्रीहरिका ही पथ अनुसरण किया और प्रपञ्चको तिलाङ्काल दे दी । इस प्रकार जब मैं श्रीहरिचरणप्राप्तिके

लिये इत्तराद्धरप हुआ तम सद्गुर श्रीवावाजी चैतन्यने स्वप्तमं दर्गन दे 'श्रीराम हुण इरि' मन्त्रका उपदेश किया। भेने इड विवासके साथ श्रीहरिनामका ही सहारा पकड़ लिया। असण्ड श्रीहरिनामसरणमे जव चित्त लीन होने लगा तत्र कविता करनेकी स्फूर्ति हुई। श्रीहरिकीर्तन करते हुए औट्रिप्रसादरूपसे अभगवाणी निकलने लगी। मेंने जाना, यह मेरी बुद्धिका प्रकाश नहीं, यह भगवान्का ही प्रसाद है। उन्होंकी बात उन्होंसे मेरे द्वारा निकलती रै, यह जानकर कृतशतासे गद्गद हो श्रीविद्दलनाथके चरण मेने हृदयमं धारण कर लिये । परन्तु इसी वीच श्रीरामे बर-भटके द्वारा 'निपेध' का 'आघात' हुआ । इससे मेरे चित्तको दुःख हुआ और मैने अभगोंकी बहियाँ इन्द्रायणी-में इवा दी । उसके बाद भगवान्के द्वारपर घरना दिया और उन्होंके ध्यानमें हुव गया । तब उन्होंने खय दर्शन देकर मेरा समाधान किया और वहियोंको भी जलसे निकाल लिया।'

तुकारामजी प्रायः जीवनभर महाराष्ट्रमे निरन्तर भक्ति-गङ्गाको वहाते हुए लोगोंका कल्याण करते रहे। इनके जीवनमें कई चमत्कार भी देखे गये। अन्तमें सवत् १७०६ की चैत्र कृष्णा द्वितीयाको कीर्तन करते-करते ये अदृश्य हो गये। मानो ये इस स्थूल शरीरके साथ ही भगवान्में लीन हो गये। तीन दिनतक लोग इनकी प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करताल, तंब्रा और कम्बल ही मिला। इन तीन दिनोंको प्रति-साल देहुमें तुकारामजी महाराजका प्रयाणमहोत्सव मनाया जाता है। #

# भक्त नामदेवजी

भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक सत थे। इनका जन्म १४ वीं श्रताब्दीमें हुआ था। इनके माता-पिता वड़े भक्त थे। इनके घरमे नित्य भगवान्की पूजा-अर्चा होती थी और हरिकीर्तन होता था। इस कारण बचपनसे ही ये भी नामसङ्घीर्तन किया करते थे। एक दिन इनके पिता कहीं बाहर गये और जाते समय बालक नामदेवको

<sup>\*</sup> श्रीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृष्ठोंका विस्तृत जीवन-चरित्र उनके उपदेशोंसहित 'श्रीतुकारामचरित्र' नामसे गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ है। मूल्य अजिल्द १०) और सजिल्द १॥) मात्र है।

सावधान करते गरे कि 'वनतक मैं वापत न आ जाऊ नवन्द टुम नित्य मगबान्डी पृवा-अर्चा करना और भोग लगाये विना भोजन न करना।' अपनी इदिके अन्हार हरण बाहकुने मगवानकी पूजा वहीं मिलके नाय की और बालभेग वैचार होनेपर उने भगवानके चानने रख दिया । वह चनवता था कि मगवान निन्य आकर इन्ह साते होंगे अतएव वह इनके लिये वहत देखक प्रतीक्ष करता रहा । परन्तु मगवान् नहीं आये । इतपर उत्ते बद्दा दुःख हुआ; समझा, प्वामें कोई मल हो जानेके कारण भगवान कठ गाउँ हैं, इसीसे आज मोवन नर्जी दूर रहे हैं। निर्चित्रे नामने वादूर बढ़े विनीतभावने उसने पार्यना की, 'प्रमो । में वालक नादान हैं, अजानवश आपकी एजा और मोगर्ने जो बीट रह गर्मा हो, उने हमा कीचिये और मोग खीकार की जिये । जनतक आप मोजन न कर लेंगे तनतक में भी नोवन नहीं कर सकता।' इतनी प्रार्थना करके नामदेव च्यचाय भगवानकी प्रतीलामें बैठ गया । कई वंटी वाद आन्तिर मगवानने बाल्क मक्तके प्रेमवद्य प्रकट होकर भोग स्वीकार किया । माताने तत्र भोगकी सामग्री योडी देखकर कारण एडा तो नामदेवने कहा कि मगवान आब्द ना गये हैं। माताबी उनहमें हुछ न आया। आखिर मोग इसी तरह निल्य लगता रहा । कई दिन वाद वव नामदेवके पिता आये तो छव हाल सुना। उन्होंने जरने चानने मौग लगानेके लिये नानदेवने वटा । मगवान आकर भोजन करने खो, परन्तु नानदेवके माता-निताको नहीं दीखते थे । अन्तर्ने नानदेवने नहीं पार्यना काके उन्हें भी दर्शन दिलाया।

नामदेवजी शाने चल्कर नगवानके वहत वहें मक्त हुए। पपने मिल्चल हर्नोंने जीवनमें शनेक चनत्कार-पूर्व कार्य किने। एक दार तो न्वयं मगदानने शाकर इनके परका उपन छा दिया। इनका सारा जीवन मगद्भिन करने और उसका प्रचार करनेमें बीता। इनका मठ श्रीसेष्ठ पंदरपुरमें है।

### योगी सोहिरोवानाय आंविये

ने निरोपानाथ आविषेका जन्म द्याके १६३६ में बार्द गोपम एक नारत्यत अफन-परिवारमें हुआ या । इनके इपेंच निजा मानाने काम-जाबादी खोजमें सायनावादी राज्य-

में आये और इस खानमें रह गये। सोहिरोबानाय भी प्रायः वीस वर्षतक उस गाँवके पटवारी रहे । कहते हैं, एक दिन ये धने जंगलमें अकेले वैठे थे कि एकाएक इनके कार्नोर्ने यह व्वति पड़ी—'वावू! इसकी दुछ देता है!' इन्होंने पीछे नुडकर देखा कि एक तेजली विद नहात्ना चढे हैं। लोहिरोवा उन नमय एक कटहल पोड़कर कोआ लाने जा रहे ये। इन्होने तुरन्त नारा कटहरू नहात्माके चरणोंमें रख दिया । महात्माने उत्तने चार कोवा निकालकर चोहिरोवाको खानेको दिया। कोआ खाते ही चोहिरोवाकी शक्ति वदल गयी। तव महात्माने इन्हें नुनुञ्ज देखकर उन्हें योगकी शिका दी। कुछ दिनोंने गुरुपाँद्य मार्गचे चाचना करके चोहिरोवा मी योगचिद महात्मा हो गये। ऋहते हैं, इनके गुरुका नाम गैतीनाथ या गहनीनाय या । दीखित होनेके चुछ दिनों वाद इन्होने पटवारीगिरी होड दी और एवरम नगवड़जनमें ही अपना चारा समय विताने छगे।

चोहिरोबाके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएँ तुनी वाती हैं। नहते हैं, नावन्तवाडीका राजा नावादिन था और उनकी जगह उनका चाचा राजकार्य देखता था। परन्तु वह बड़ा अत्याचारी और दुर्व्यननी था। प्रजा और नौकरोंको वह बराबर तंग किया करता था। वोहिरोबाको भी उनने कई प्रकारने तग किया। एक दिन उनने चोहिरोबाको अपने घर बुद्धाकर कहा— मगवान् को दिखाओ, अन्यथा जानने नरवा डाल्या। 'नोहिरोबाने न नगवान्का आहान किया। अकलात् एक जाला उत्पन्न हुई, जिने देखकर राजाकी आँखें चौंबिना गर्या। चोहिरोबाने कहा—'ईश्वरी कोपकी नृचित्वत्य यह ज्वाला श्रीप्र ही कोई अनर्थ दाहेगी।' उनके दुल ही दिनो बार एक सन्य राजा एक शरावके पीपेपर बैठा था। उनमें भाग-ने-आन आग लग गर्या, जिनमें वह जल नरा।

शाके १६९६ में सीहिरोवा यात्राके लिये रवाना हुए । उस समय इनके बरमें एक पतोह थी, जो इनकी सेवा किया करती थी । यात्रामें जानेका हाल सुनकर उसे वड़ा दु'ख हुआ । उसने कड़ा—'आप तो जा रहे हैं, परन्तु में अनाया क्या करूँ? नेरा एकलौता पुत्र मी मरणास्त्र अवस्थामें पड़ा है ।' पतोहुकी दीन वाणी सुनकर सोहिरोया-को दया आ गयी । दन्होंने उसे सानवना देते हुए बीमार लड़देकी पीटनर हाथ देर दिया । वस, नड़का चगा हो गया। उसके बाद ये प्रसन्नताप्र्वक यात्राके लिये रवाना हुए । इन्होंने कीर्त्तन करते हुए उत्तर भारतके प्रायः सब तीयों और क्षेत्रोंका भ्रमण किया और शाके १७०१ में ये ग्वालियर आये । यहाँ इनकी ख्याति खूव बढ़ी । ये कविता करनेमें भी बड़े पटु थे। अतएव साधु कविके नामसे विख्यात हुए । उस समयके राजा महदाजी शिंदेको भी कविताका कुछ शौक था। उन्होने वड़े आदरसे सोहिरोबा-को दखारमें बुलाया। दरबारमे जाते समय दीवानने सोहिरोवासे कहा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ कीजियेगा । परन्तु सोहिरोवा तो सच्चे त्यागी साधु और यांगी थेः उन्हे राजाकी खुशामदसे क्या काम ? उन्होने दखारमें स्पष्ट कह दिया कि 'इस कवितामे तिनक भी प्रसाद नहीं, और जिस कवितामें सिचदानन्द परमात्माका गुणवर्णन नहीं वह तो तुच्छ और हेय है। ' इस स्पष्टोक्ति-को सुनकर राजा वड़े क्रोधित हुए। तब तुरन्त सोहिरोबाने एक पद रचकर सुना दिया, जिसका आशय था, 'तुम्हारे ऐश्वर्यको मै भूल नहीं गया हूं। अरे पागल! जरा मेरे ऐश्वर्यको तो देखो, मैं खेच्छाचारी योगी कमी शहरमें रहता हूँ और कमी पर्वतपर । छत्तीस नौकर # निरन्तर मेरी सेवामे रहते हैं। मेरे घोड़े मन-पवन हैं, मेरी जगह सोऽह हाथीसार है, मेरा कारखाना कर्म है और मेरा खजाना मेरा भाग्य है। मैं जिस समय अपने तख्तपर वैठता हूँ उस समय सारी दुनिया मेरेलिये तुन्छ है।'

ग्वालियरसे चलकर घूमते-फिरते सोहिरोबा उज्जैन आये और यहाँ एक मठ वनाकर रहने लगे। यहाँपर इन्होंने वहुत-से लोगोंको योगमार्गकी शिक्षा दी। प्रायः दस वर्ष यहाँ रहकर एक दिन एकाएक आप गायव हो गये। इसके दो-तीन वर्ष बाद, शाके १७१४ के चैत्र मास-में ये ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हुए।

ऊपर कहा जा चुका है कि सोहिरोबा किय भी थे। ये साधारण वात-चीत करते समय ही किवता करते जाते ये। इन्होंने 'अक्षयबोध', 'महदनुभवेश्वरी', 'पूर्णाक्षरी' 'अद्वयानन्द', 'सिद्धान्तसिहता' आदि योग और परमार्थ-सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा बहुत-सी फुटकर किवताएँ लिखीं। कहते हैं, इनकी एक बहिन इनके साथमे रहकर

योगसाधन करती थीं । वही इनकी सारी किषताओं को लिखती जाती थीं ।

# श्रीमाणिक्य प्रभु

श्रीमाणिक्य प्रभुका जन्म दक्षिण भारतके हैदरावाद नामक स्थानमे शाके १७४३मे एक ऋग्वेदी ब्राह्मणके घरमे हुआ था । इनके पिता हरिहर नामक स्वय वेद-वेदाङ्ग-के उद्भट विद्वान् और बड़े अच्छे योगी थे। माणिक्य प्रभुमें भी वचपनसे ही उनके भावी अलौकिक जीवनके द्योतक लक्षण दिखायी देने लगे थे। अन्तमें ये एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये। कहते हैं, सन् १८५७ के गदरके जमानेमें निजाम रियासतके होसगावाट नामक स्थानमे एक मुसलमान अधिकारी रहता था, जो महाप्रभुसे बड़ा द्वेष रखता था। इसने एक आदमीको समझा-बुझाकर महाप्रभुको मार डालनेके लिये भेजा। परन्तु जव वह आततायी इनके पास पहुँचा तो उसपर इनका अलौकिक प्रभाव पड़ा। उसका अन्तःकरण ही वदल गया और वह महाप्रभुका भक्त वन गया । कुछ दिन महाप्रभुके संसर्गमे रहकर जब वह वापस गया तो उसकी स्थिति देखकर उस अधिकारीको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह स्वय महाप्रभुके पास गया और वह भी उसी तरह भक्त वन गया। महाप्रभुके तपोबलके सामने वहाँके तमाम हिंदुधर्मके विरोधियोंको नतमस्तक होना पड़ा। इनका प्रभाव यहाँतक बढ़ा कि निजाम रियासतके तमाम हिंदू-मुसलमान एक समान उनके भक्त वन गये। इन्होने प्रायः पचास वर्षीतक निरन्तर निजाम रियासतमे भक्ति-गङ्गाको प्रवाहितकर लोगोंको कृतार्थ किया। और अन्त-में भगवद्घामको प्रस्थान किया। वे एक अच्छे कवि भी थे।

# श्रीमत्परमहंस वासुदेवानन्द सरस्वती

(लेखक—डा० श्री० म० वैद्य, एल० एम० एस० +)

वम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थानके माणगाँव नामक ग्राममें सवत् १८७१ की भाद्र कृष्ण ५ के दिन टेंभ्ये नामक महाराष्ट्र ब्राह्मणकुलमे आपका जन्म हुआ । उपनयनके पश्चात् वेदान्ययनके साथ-साथ

<sup>\*</sup> छत्तीन नौंकर ये हैं—पञ्चमहाभूत, अहकार, वृद्धि, प्रकृति, दम १न्द्रियों, दम विषय, मन, १च्छा, द्वेष, सुख, दु स, स्रवात, चेतना और धृति।

सन्पूर्ण लेख स्थानामावसे नहीं प्रकाशित हो सका।
 यहाँ नाराशमात्र प्रकाशित किया जाता है।

द्योतिषशान्त्र और वैद्यक्शाखना भी आपने अध्ययन नराया गण । वचपनते ही आप श्रीदत्तात्रेय भगवान्के उपासक थे । अधिकाश समय ये श्रीदत्त प्रसुके ही व्यान-धारणा और भजन-रूजनमे विताते थे । श्रीयमुके दर्शनकी व्याकुछतासे आप रूप्णा और पञ्चगङ्गाके सङ्गमपर वसे हुए 'श्रीवृत्तिह-वाडी' नानक श्रीदत्तक्षेत्रमे कुछ काल रहे। वहाँ श्रीदत्त-मगवान्ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिये और दूसरे ही दिन ब्राह्मनहुर्तन उन्हे स्वप्नमे मन्त्रोपदेश भी किया । इस प्रकार प्रभुण अनुप्रह और सगुण साभात्कार प्राप्त करके आप अपने गॉवको लौट गरे। वहाँ दत्तभगवान्ने त्वय ही इन्हें अष्टाङ्कयोग-मार्ग वताया । जहाँ त्वय भगवान् ही गुरु हों वर्षे ज्ञान और योग और सिद्धिमें विलम्ब ही क्यों होने लगा? महाराज पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण योगी हुए और तब तिदियाँ इनके सामने हाथ जोडे खड़ी रहने लगी। श्रीगुरु द्वभगवान्की आजासे महाराजने २१ वें वर्ष प्रत्यात्रम स्वीकार किया। इसके वाद सात वर्ष माण-गाँवमे रहे । वहाँ अपने हाथने श्रीदत्तमगवानुका मन्दिर यनाया और श्रीनृति सापित की । कुछ दिन बाद श्रीदत्त-भगवान्ने दर्शन देकर कहा कि, 'जो भक्त तुम्हारी शरणमे आर्वे उन्हें द्रम जो चाहो बरदान दो । में तुम्हारा चरक्षण कर रहा हूँ।' तब माणगाँवको अलौकिक द्योमा मात हुई । नित्य सहस्रों मनुष्य दर्शनार्थ आने लगे और उनकी ननोकामनाएँ पूर्ण होने लगी। अनेक प्रकारके चमत्कार होने लगे । तबको महाराज वर्णाश्रमधर्ममें लगाते ये । सवत् १९४० मे आपने श्रीदत्तभगवान्की आज्ञासे अपनी नाताको ब्रह्मोपदेश करके कृतार्थ किया और समस्त तीयोंकी यात्रा की । पीछे श्रीनृत्तिहवाडी (प्रतिद्ध नाम नरवोराकी वाडी ) में आकर एक वर्ष रहे । इसी समय दनके एक पुत्र हुआ, पर वह थोड़े ही दिनोंमें कालवज हो गया । इसने इनकी पत्नी अत्यन्त दुखी हुई, महाराजने उन्हें प्रमानका उपदेश करके परमात्मत्वन्यका साक्षात्कार कराया । पीछे महाराष्ट्रके पुष्पक्षेत्रीका परिभ्रमण करहे नर्मदातटवर्ती श्रीगवडे बरखानमें आये । यहाँ दनकी पत्रीका देहान्त हुआ, तत्र उनका और्ष्वदेहिक कर्म फरके १४ में दिन महाराजने श्रीदचमगवान्की आजारे उजीती हे श्रीमन्यरमञ्च नारायण त्वामीचे छन्यास शहण किया। इस समय उनकी अवला ३८ वप थी। सन्यस होकर मदागञ्जने हो पर्व हिमाल्य-प्रदेशकी बात्रा की और फिर तीत चप यमं द्विणके उन जेनामें विचरण किया । नर्मदाः

गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मानुषरूपमें प्रकट होकर महाराजको अपने दर्शन दिये। महाराज मध्यम कदके और गरीरते दृश थे, पर कान्ति अत्यन्त तेर्जाखनी थी, नेत्रोंमें तो वड़ा ही विलक्षण तेज था। ये चातुमीख-को छोड़ कभी किसी खानमें तीन दिनते अधिक नहीं रहते थे। महाराज पैदल ही चलते थे। पवनवेगते चलते थे अथवा मनोवेगते चलते थे। देखते-देखते अहस्य हो जाया करते थे। एक साथ कई खानोंमें आप भिन्न-भिन्न शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। महाराज जहाँ जाते वहीं धर्मोपदेश करते थे। वर्णाश्रमधर्मका मानो जीर्णोद्धार करनेके लिये ही उनका अवतार था।

महाराजके अनेक ग्रन्थ है। संस्कृतमें गुठचरित्र, दत्तपुराण और द्विसाइली जामक प्रन्थ इन्होंने लिले हैं। ब्रह्मावर्तमें इन्होंने 'गुरुसहिता' लिखी । वेजावरमें इस प्रन्थके समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर चूर्णिका लिखी। इन प्रन्थोंके अतिरिक्त कुमार-युवा-वृद और न्त्री-गिञ्जा, षट्पञ्चाश्विका, वेदपाठस्तुति तथा अनेक स्तोत्रादि इनके सस्ट्रत भाषामें हैं। मराठीमें 'दत्त-माहात्म्य' आदि प्रन्थ हैं। इस ओवीयद्व प्रन्थके ३९ वें अध्यायके आगेके अध्यायोंकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक ओवीका तीसरा अक्षर पक्तिवद्ध पटनेसे माण्डक्य और ईशावास्योपनिषत् तथा प्रविदक्तके 'अतो देवा॰' आदि छ मन्त्र निकलते हैं। इनका एक ग्रन्थ 'सप्तराती गुरुचरित्र' है। इसमें प्रत्येक पिकके प्रथमाक्षरोंकी पिक्तयोंने गीताका १५ वॉ अध्याय निकलता है। २४ स्टोकोंका एक 'श्रीदत्तात्रेय-अष्टोत्तरगतनाम स्तोत्र' है । इसमें १५ वेदमन्त्र हैं। इसके सिवा और अनेक फ़ुटकर ग्रन्य हैं।

श्रीगव्डेश्वरमें ही आपका श्रेप जीवन व्यवीत हुआ। आपने असल्य दीन-दुं जियों को दु ज्वते छुड़ाया, धर्म-मागमें प्रवृत्त किया और अनेक प्रकारते लोकोपकार किया। इस प्रकार जगदु द्वारका कार्य करके साठ वर्षनी अवस्थामें स्वत् १९७१ में, आपाद ग्रुह्त १ को आपने इहलीला समाप्त की। श्रीगव्डेश्वरमें इनका बड़ा ही भव्य समाविमन्दिर बना हुआ है। वहाँ त्रिकाल पूजा-अर्चा आदि हुआ करती है। इनकी पुण्यतिथिक अवसरपर सहशों मक्त एकत्र होते है। अञ्चस्त्र है। रहनेके लिये धर्मशालाएँ हैं। इदौरकी महारानी साहियाकी तरफसे नर्मदातटपर पका घाट बन रहा है। इस श्रीदक्त क्षेत्रमें ग्री०

# कल्याण



गोस्वामी तुलसोदासजी



स्वामी चिद्घनानन्दजी



स्वामी नारायण



जाम्भोजी महाराज

# कल्याण



त्वामी भीवासुदेवानन्दजी सरस्वती



धोनारायण र्यासह सरस्वतो



श्रीविद्वारूढ स्वामो



प॰ श्रोवालशास्त्री दातार

बी॰ सी॰ आई॰ रेलवेके अकलेश्वर स्टेशनसे होकर राज-पिप्पला स्टेट रेलवेसे राजिपम्पला जाकर वहाँसे मोटरके द्वारा जाना होता है।

महाराजके लाखों शिष्य है। पर उनके पट्ट शिष्य नरसोवाकी वाडींके ब्रह्मज्ञानी योगी श्री० प० प० नृसिंह सरस्तती स्वामी थे। लश्कर (ग्वालियर) के स्व० गोविन्द राव पण्डित महाराज भी पट्ट शिष्योंमेसे थे, जिन्होंने बहुत लोगोंको सन्मार्गमे प्रवृत्त किया और योगकी क्रियाएँ सिखाकर कितनोंको रोगमुक्त किया। हालमें ही उनका देहावसान हुआ है। गुजरातके गाण्डेबुवा भी उनके प्रधान शिष्योंमेंसे है और अच्छे योगी है।

श्रीगुरुचरणापणमस्तु ।

# श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी महाराज

अभी हालमें दक्षिण भारतके हुवली नामक स्थानमे श्रीरिद्धाल्ढ खामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनके शिष्योंका विश्वास है कि ये भगवान् शहुरके अवतार थे। इनका जन्म निजामस्टेटके वशदुर्ग नामक गॉवमें सन् १८३७ ई० की रामनवमीको एक धार्मिक ब्राह्मणपरिवारमें हुआ । माता-पिताने इनका नाम सिद्ध रक्खा । बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलौकिक बार्ते देखी गर्यो । इन्हें स्कूली शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जा सकी। क्योंकि जब इन्हें स्कूलमें भेजनेका विचार होने लगा तो इन्होंने कहा कि 'मैं इस समय भगवान्के महान् विद्यालयका एक छात्र हूँ, मुझे ससारके उस स्कूलमें भेजना व्यर्थ है जहाँ 'जीव' सदा 'शिव' को भूला रहता है।' इन्हें सात वर्षकी उम्रमे गुरु प्राप्त करनेकी आकांक्षा हुई और एक दिन ये घरसे निकलकर घूमते-फिरते एक गुफामें पहुँचे । वहाँ ये कुछ समयतक समाधिमें रहे और उसीमें इन्हें गुरुका पता मिला । उस पतेपर तुरन्त आकर ये गुरु श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले और कुछ दिनों उनकी सेवामें रहे। कहते है, ये वड़ी प्रसन्नता और लगनके साथ गुरुकी सेवा करने लगे। झाड़ू लगाना, पानी भरना, जगलसे लकड़ी लाना, गोशाला साफ करना इत्यादि गुरुदेवके जितने काम थे, प्रायः सव ये अपने हाथो किया करते ये। फिर भी गुरु-आश्रमसे भोजन भी नहीं लेते थे। सब काम समाप्त करके फ़रसतके समय आसपासके गॉवोंमें भीख मॉंगकर अपना पेट पालते थे। इस तरह

गुरु सेवा करते-करते और उनके उपदेशोंका पालन करते-करते ये स्वय भी एक सिद्ध महात्मा हो गये। इन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो गर्यो। अन्तमे एक दिन गुरुदेवने कहा कि 'तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके, मैं तुम्हें 'आरूढ' नाम देता हूं। जाओ, तीर्थ-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा दूसरे लोगोकी मुक्तिका प्रयत्न करो। तभीसे इनका नाम सिद्धारूढ़ स्वामी पड़ गया।'

गुद-आज्ञाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी तीर्थयात्राके लिये निकले और एक-एक करके इन्होंने तजोर, महुरा, रामेश्वर, पढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उज्जैन, मशुरा, काश्मीर, अमृतसर, हरद्वार, काशी और गया आदि स्थानोंकी यात्रा की । यात्रामें जिन लोगोंसे इनकी मुलाकात हुई, उन लोगोंको इन्होंने वास्तविक धर्मका रहस्य समझाया और उनके भ्रमों तथा शङ्काओको दूर किया। अन्तमें ये हुबली आये और यहीं बराबरके लिये रह गये। शिष्योंने इनके रहनेके लिये एक मठ बनवा दिया, जो आज भी वर्तमान है और सम्भवतः भारतके सबसे बड़े मठोंमें इसकी गणना है। यहाँपर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें प्रायः भारतके सब भागोंके हिन्दू यात्री आते हैं।

हुवलीमें आने के बाद बहुत शीघ स्वामीजीकी ख्याति चारों ओर फैल गयी और दूर-दूरसे लोग इनके पास आने लगे। स्वामीजीमें बड़ी दया थी, ये किसीका दुःख नहीं देख सकते थे। अतएव अपने मक्तोंके हर तरहके दुःख और अभाव दूर करनेका ये प्रयत्न करते रहते थे। अपनी सिद्धियोंके बलपर इन्होंने बहुत-से रोगियोंका रोग दूर किया, नि.सन्तानको सन्तान दिया, गरीवको घन दिया, सकटापन्न व्यक्तियोंकी रक्षा स्वय सूक्ष्म शरीरसे उपस्थित होकर की और ससारके दुःखोंसे दग्ध मुमुखु साधकोंको कल्याणमार्गपर लगाया। इनके कारण हुवली शहर दूसरा काशी वन गया। 'ॐ शिवाय नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ शिवाय नमः, ॐ नमः शिवाय' मन्त्रकी ध्वनिसे सारा शहर नित्य गूँजता रहता है।

इस तरह मनुष्यजातिकी भौतिक और आन्यात्मिक सेवा करते हुए स्वामीजी महाराज ९२ वर्षकी उम्रमें २१ अगस्त, सन् १९२९ को भगवद्रूपको प्राप्त हो गये। हुवली मठमे ही इनकी समाधि वनी हुई है।

# श्रीमत्परमहंस स्वामी नारायणानन्द सरस्वती

( लेखक-श्रीकेशवसुत्तजी, काशी )

स्वामी श्रीनारायणानन्दजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकर्णके एक ब्राह्मणपरिवारमें हुआ था । कहते हैं, आलदी-क्षेत्रके श्रीमत्परमहस्र स्वामी नृसिंह सरस्वती महाराजके आशीर्वादसे इनका जन्म हुआ था और माता-पिताने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार इन्हें बचपनमें ही स्वामीजीके चरणोंमे समर्पित कर दिया था । इनका लालन-पालन स्वामीजीकी एक शिप्याने किया । ५ वर्षकी उम्रमें ही स्वामीजीने इन्हें सन्यास दें दियाऔर तभीसे ये आध्यात्मिक साधनामें लीन हो गये । २८ वर्षकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर गुक्की सेवाम रहना, अत्यन्त स्वमपूर्वक जीवन विताना, सात घरसे मधुकरी माँगकर नदीम इवाकर मोजन करना, और मनमें सतत प्रणवका जप करना । इस अवस्थातक इनका कण्ठ यद रहा, अत्यत्व ये किसीसे कुछ बातचीत नहीं करते थे । गुक्का उपदेश सुनना और उसका मनमें मनन करना यही इनका वार्तालप था ।

इसके बाद गुरुदेवने योगाम्यासकी शिक्षा दी और नर्मदाके तटपर ॐकारेश्वर क्योतिर्लंगके पास एकान्तमें रहकर साधना करनेकी आज्ञा दी। साथ ही अपने यहाँ से अलग करते समय आवश्यक जान इनका गूँगापन भी दूर कर दिया। यहाँ आकर यह ८-९ मासतक एक धर्मशालामें रहे और मयुकरी माँगकर पेट भरते रहे। एक दिन ॐकारेश्वरके राजा दौलतिस्हिने इन्हें देखा और कोई महात्मा समझकर सेवा करनेकी आज्ञा माँगी। इनकी आज्ञासे राजाने नर्मदातटपर एक एकान्त कुटिया बनवाकर इनके भोजन आदिका प्रवन्ध कर दिया। इनके आश्चीर्वाद राजाको एक सत्युत्रकी प्राप्त हुई। इस स्थानमें इन्होंने ७ वर्षतक अत्यन्त लगनके साथ योगाम्यास किया। कहते हैं, प्रतिदिन पद्मासन लगाकर १२ से लेकर १८ घटेतक ये अम्यास करते थे। इतने दिनोंमें इनको योगसिद्ध प्राप्त हो गयी। फिर ये आलटीमें गुकके पास आ गये।

मुछ दिन बाट गुन्देवने पुनः श्रीनर्मदादेवीकी परिक्रमा तथा भारतवर्षका भ्रमण क्रनेकी आज्ञा दी। तदनुसार इन्होंने तीन बार नर्मदाकी परिक्रमा की, ४० वर्षतक रेवा-तटपर निवास किया और सारे भारतवर्षका भ्रमण कर आल्दी गुरुके पास लौट आये। इस वीच श्रीतैल्गास्वामी, श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महात्माओं के साय हनकी मुलाकात भी हुई। भ्रमणसे लौटनेपर उपयुक्त अवसर देख गुरुदेवने २० दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका उपदेश दिया। जय गुरुदेवने देखा कि नारायणानन्दजी योगसिद्ध और जीवन्मुक्त आत्मदर्शी महात्मा हो गये, तव उन्होंने कहा—'हे स्विन्छ्य । अय मे सातवें दिन शरीर छोड़ दूँगा। तुम किसी अपिरिचत स्थानमें जाकर निवास करना। एक वृक्षके नीचे दूसरा वृक्ष नहीं बढ़ता, इसको याद रखना। जो सत्पात्र अधिकारी श्ररणमें आवे उसे मोक्षमार्गमें लगाना।' उसके ठीक सातवें दिन स्वामी श्रीवृसिहसरस्वतीजी महाराज १७५ वर्षकी उम्रमें अपना शरीर त्यागकर ब्रक्षमें लीन हो गये।

गुक्की समाधि देकर उनके उपदेशानुसार खामी नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी खोजमे निकले और कई स्थानोंमें घूमते-फिरते मुगेरमें आये । फिर ई० आई० आर० की गया-क्यूल ब्राच लाइनके शेखपुरा स्टेशनसे ६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमें आकर इन्होंने डेरा डाला । पीछे भक्तोंने एक आश्रम बना दिया जो 'योगाश्रमधाम' कहलाता है । यहाँ प्रायः ४० वर्षतक निवास कर लगभग १४० वर्षकी अवस्थामें १५ फरवरी, सन् १९३४ ई० को इन्होंने इस नश्वर शरीरका विसर्जन किया । यहाँ जनतक आप रहे तबतक बरावर भक्तों और जिज्ञासुओंका हर तरहते कल्याण करते रहे।

ॐ तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

### भागवतयोगी श्रीवालशास्त्री दातार

काशीस महाराष्ट्रब्राह्मणसमाजके मूमणभूत श्रीमत् वालशास्त्री दातार अपने समयके सुप्रसिद्ध भागवत-बका और ज्ञान-कर्म मिक्तिनष्ट योगी थे। इनका जन्म संवत् १९१० विक्रमीमें हुआ और निर्वाण सवत् १९७३ में। इनकी आयुके छठे वर्षमें ही इनके पिताका देहान्त हो गया। सुप्रसिद्ध मह्हिवद्याविद् कोणभट गोडवोलेके माई चिन्तामणि मह गोडवोलेके पास इन्होंने वेदाध्ययन किया या। वाल-सरस्वती श्रीमत् वालशास्त्री रानडेके पास इन्होंने घट्शास्त्र और उस समयके अदितीय मागवतयक्ता श्रीमत् भाऊ शास्त्री डोकमारेके पास भागवतका पाठ लिया। इनके अध्यात्मगुरु श्रीपूर्णाश्रम स्वामी महाराज ये । श्रीबाल-शास्त्रीजीकी विद्वत्ता और अन्तःस्फूर्ति इस उच कोटिको थी कि स्वर्गीय म॰ म॰ पण्डित गङ्गाधरशास्त्री तैलग इन्हे अपना 'आत्मा' कहा करते थे। ब्राह्मणोचित नित्य-नैमित्तिक सब कर्म इनके द्वारा नियमपूर्वक होते थे। अध्यात्मचिन्तन तो मानो इनका श्वास-प्रश्वास ही था। जव ये श्रीमद्भागवत या योगवासिष्ठ कहते थे तव शान्त-रस छा जाता था। अपनो भारतीय सस्कृतिके बड़े पक्के थे, पर विदेशी सस्कृति और विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल-ढालं इन्हें घृणा थी। इनके (योग्य पिताके) योग्य पुत्र प० श्रीमाधव शास्त्री दातार एक बार इनसे छिपकर ॲगरेजी पढने लगे थे। किसी ज्योतिषीने कुण्डली देखकर यह वताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि ये जज मुन्सिफ जैसे किसी वडे पदके अधिकारी हो सकते हैं। कर्मधर्मसयोगसे माधव शास्त्रीजीकी कोठरीमें इन्होंने एक अँगरेजी पुस्तक देख ली। उसी क्षण इन्होने उस पुस्तकको फॅककर पुत्रसे कहा, 'परभाषाके रास्ते परधर्ममें जाकर तुम्हारा धनवान् और मान्य होना मुझे प्रिय नहीं है। भिक्षा मॉगकर रहना पद्दे तो भी ब्राह्मणधर्मसे रहो और अपना व्रत निवाहो, यहीं मुझे प्रिय है। ' भगवान् और घर्ममें इनकी पूर्ण निष्ठा थी। इनका वचन कभी मिथ्या न हुआ। दूर देशमें हुई घटनाको ये अपने खानमे वैठे जान सकते थे, ऐसा अनुमान इस वातसे होता है कि माधव शास्त्रीजीकी माता प्रस्तिके समय एक वार प्रयागमें थीं। जिस समय उनके कन्या हुई, ठीक वह समय, उसी क्षण उन्होने काशीमें बैठे लिख रक्खा था। एक वार पूजा आदिसे उठे और बोले कि वह आ रहा है, आने दो। माघव शास्त्रीजीने पूछा, कौन आ रहा है ? यहाँ बैठे आप किस-का आना देख रहे हैं ? शास्त्रीजीने कहा, खिड़की वे वाहर झाँककर, देखो वह रुपये लिये आ रहा है। "सुप्रसिद्ध कीर्तनकार रामचन्द्रयोवा आ रहे थे। उन्होंने आकर शासीजीकी तेवामें एक धैली रक्खी । उन दिनो काशीसे कुछ दूर कचे वावा नामके एक योगी रहते थे। वे वालशान्तीजीको वहुत मानते थे। शान्तीजी कभी-कभी भावी भी वतला देते थे। इन्होंने अपनी मृत्युका दिन वता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होंने प्रयाण किया।

प्रयाणके समयका हश्य अलौकिक था। मृत्युका क्षण निकट जान इन्होंने श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्ध, द्वितीय अध्यायके १९ वें श्लोकमें वर्णित रीतिसे—

स्वपार्ष्णिनापीड्य गुटं ततोऽनिरुं स्थानेषु षट्सून्नमयेजितक्रमः॥

—आसन लगाया और अपने पुत्रसे भागवतके एकादश स्कन्धका ३१ वॉ अध्याय पढनेको कहा। एकाम चित्त होकर उन्होंने सुना और जिस समय यह श्लोक पढा गया—

सौदामन्या यथाकाशे यान्त्या हिः वास्रमण्डलम् । गतिर्न लक्ष्यते मत्यें स्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥९॥ 'अश्रमण्डलको छोड्कर दामिनी जैसे आकाशमे लीन हो जाती है पर कोई देख नहीं पाता, वैसे ही श्रीकृष्णकी (निर्याण-) गतिको देवता देख नहीं सके।'

उसी क्षण वालशाली (इनका भी नाम कृष्ण था) अलक्ष्य हो गये। उनका प्राणोक्तमण नहीं हुआ, जैसी कि. श्रुति है कि—

नास्य प्राणा ह्युक्तामन्ति तत्रैव समवलीयन्ते, विसुक्तश्च विसुच्यते ।

प्राण शरीरमें लीन हो गये और जो मुक्त ही थे उनके सब वन्धन छूट गये।

अव वालशास्त्रीजीके पुत्र पण्डित माध्य शास्त्री दातार तथा माधवशास्त्रीके बड़े भाईके पुत्र पण्डित राम शास्त्रीजी दातार है जो श्रीमद्भागवतका त्रत आगे चला रहे हैं।

# योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती

(लेखक-आचार्य प० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पञ्चतीर्थ)

आपका प्राहुर्भाय १६ वीं सदीमें दक्षिणमें हुआ था। आपने वेदान्तस्त्रों तथा योगस्त्रोपर वृत्तियाँ वनायों, जो आज भी विद्वानोमें जिस-जिसके हाथमें पड़ीं, यही उनका भक्त हो गया। आप जीवन्मुक्त थे, सिद्ध योगी थे, आपके विषयमें अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। एक बार आप धूमते-धूमते किसी यवन वादशाहके रनवासमें पहुंच गये। राजाको यह देखकर कोष आ गया और उसने पीछे-पीछे जाकर उनके कथेपर तलवारका एक प्रहार किया। हाथ जड़से कटकर दूर जा गिरा, परन्तु वे उसी अवस्थानमें, उसी मस्तीमें स्मते हुए चले जा रहे थे। यह सब

बाण्ड देखबर राजा चिवत हो गया, और उनके पीछे-पोठे हो निया ताकि कब ये मुझे देखें और में इनते पानने अपनायकी धमा माँगूं। महात्मा तटाशिवेन्डको प्रमते-प्रमते कई दिन बीत गये, उन्होंने पीछे नहीं देखा। पान तडने नगा। एक दिन पीछे सुद्द्वर जो देखा तो राचा उनने पैरीपर गिर पडा और कहा कि दुक्षे यह प्रमाध ने गा है। योगी तदाशिवेन्डने कवेगर हाथ नेरा तो बाहु ग्या-की त्यां भी और उने कमा कर दिया। उनका जीवनचरित इस प्रकारकी अनेक लोकोत्तर प्रमाभ नी नहत ही फिट बेठ रहा है—

तृातु छतान्विञ्जगता करतञ्जलितासिङार्थतस्वानाम् । इञ्जाबाबारवयूराघटनासस्य सुदुनिरसम् ॥

रवारको तृण वमस विरश्नार करनेवाले करतनामनकवत् वव पदार्थीके वस्त्रको जाननेवाले भी महात्मा रनाया, आत्मप्रश्वाके रोगरे—'मै' के दुर्राम-मानरे—कठिनवाले ही छुटकारा पाते हैं।'

(योगस्त्रहत्तिकी मुमिकाके आघारपर)

## सिद्ध योगी श्रीजनार्दन स्वामी

( न २२ — दर्ने नि दान्यालहारम्थम प्रं ० श्रीविष्णु बानहृष्यवी नोही कन्दरर )

> द योगी श्रीजनाईन खानीका जन्म राके च॰ १४२६ में पाटणके पाच नालीकगाँवमें हुआ या। ये वहाँके देखनाण्डे थे। ये एक विद्वान, शूर, कम्पन्न, श्रद्धावान, कर्मठ, भांकजान-कम्पन्न नादाण थे। ये यवन राज्यकी नौकरी करते थे। नौकरीका कार्य

मुक्तररायते करते हुए अपने घमका पालन करते ये और क्या वर्षां के बल्वाणके लिये प्रथाशक्ति प्रयक्त करते थे। जाप प्रदेशनी भी थे। इस तार अपने जैंचे जीवन और क्षांभी रजना और ईमानदारीके कारण आप देशवानियाँ एए स्पार्थ द्वारा एक नमान अद्वा और प्रेमके पाल थे। नीकरीम राखी दनपर उन्नीत नेवी गयी और अन्तमें देशियी या कीन्त्रापारके किनेदार हो गये।

२८ ४६ में किया गामकापने प्रध्या नहीं है तद्यार २६ १०७ ने २६ गॉपन गंपे और वहाँ बोरीयार श्रीनृतिह चरस्ततीके जाएत स्थानपर ठहरे। वहाँ रावको श्रीनृतिह चरस्ततीके इनके चामने प्रकट होकर इन्हें दिस्य ज्ञानका उपदेश दिया। उस समय जनार्दन स्वामी प्राय ३५ वर्षके थे। इसीके वाद ये देविगिर मेंने गये और वहाँ जाकर राज्यकार्यसे जो समय मिलता उसमें योगाम्यात करने स्वो। योड़े ही दिनोंमें ये एक सिद्ध योगी हो गये और इन्हें योगकी निद्धियों भी प्राप्त हुई, जिनके कारण इनके जीवनमें कितने ही चनत्कार देसे गये। ये मगवाद दत्तावेयके उपासक थे। कहते हैं, इन्हें बरावर अपने उपास्यदेवके दर्शन होते थे।

श्रीजनादंन त्वामीका जीवन लोकोपकारमय या। इन्होंने 'योगगीवा' नामक एक प्रन्य लिखा और पालान वरी ६ को इन्होंने व्रवका नियम चलाया, जो श्राव मी 'नाथ-पश्ची' के नामने महाराष्ट्रमें प्रचलिव है। ये पालान कृष्ण ६ त० १४९७ (शाके) को योगमागंने अहरूर हो गये। इनके अनेक शिष्य हुए, जिनमें एकनाथ महाराव नवने अधिक प्रनिद्ध है।

# श्रीयोगानन्द मानपुरी वावा

(ते उक् —ज्योति काष्यालद्वारभृषण पं ० श्रीविष्णुवातकृष्णवी बोसी जल्दकर )

श्रीयोगानन्द नानपुरी वावा कौन ये और कहाँ, कर पैदा हुए थे, इसका पता नहीं। कहते हें कि ये कान्यकुन्त त्राह्मण थे और हिमालयमें तरस्वती नदीके वीरपर योगनाधन करते थे। बाके च० १५०५ में तीर्थयात्राके लिये घुमते-फिरते देवगिरिने आये और वहीं रह गये। उन नमप ये प्रौड़ अवस्थानो प्राप्त हो चुके थे, काली दाड़ी और जटाजुट्ने युक्त एक तेजस्ती पुरुप थे, धरीर सूत्र गर्टीला और ख़ख या और इसी रूपने ये समाधिकालतक रहे। कभी कोई रोग नर्जा हुआ । इन्होंने योगवलने नानो जरा, मरण जीर ब्याविको जीत छिया था। यहाँ आनेपर भी वे कटोर तरस्या करते रहे, किसीके हायका अन्न-वन्न नहीं ब्रहण करते थे । बहुत दिनीतक देवल पानी और दूवपर रद्भर, रुष्ठ दिन नीनकी पत्तियों लाकर और अन्तर्ने रुष्ठ दिनौतक निरागर रहकर इन्होंने योगान्यास किया । इनके योर्गश्चरको देखकर अविकारियोंने इसके निये एक मठ वनया दिया। जो आज नी जीर्णायसामें विद्यमान है।



श्रीजनार्दनस्वामी, देवगिरि, दौलताबाद



राजयोगी श्रोटीकारामजी महाराज



श्रीगुलावराय महाराज



श्रीयोगानन्द मानपुरी वावा



श्रीरोपाद्<del>रिस्वा</del>मी



श्रीमाणिक्य प्रभु

वावाजीने अपने योगवलसे देविगिरिके सह्यादिके गर्भमें तप करनेवाले कितने ही तपिस्तयों और योगियोका दर्शन लोगोंको कराया। कहते हैं, आज भी उनकी समिषिके दिन रातको उनके मठमें श्रद्धाल भक्तों कितने ही सत-महात्माओं के दर्शन होते हैं और कभी-कभी स्वयं वावाजी भी हरिभक्तोंको स्वप्तमें दर्शन देते हैं। इनके मठसे देवगढ किलेका एक भाग दिखायी देता है। कहते हैं, प्रतिदिन उस पर्वतभागपर दोपहरको वावाजी श्रीजानेश्वर महाराज और श्रीजनार्दन स्वामीके दर्शन करते थे। वावाजी भी श्रीज्ञानेश्वरके नाथपथके योगी थे।

यात्राजो जन्मभर न तो वूढे हुए और न साधारण मनुष्योंकी तरह मरे ही। इन्होंने जीवित समाधि ली। इन्होंने एक योग्य स्थानमे समाधि खुदवायी और समाधिपर लगानेके लिये यह क्षोक बनाकर दे दिया—

पाहा देविगरी समूळ अववी साधूजनी सेविकी तेथें मानपुरी पवित्रनगरी समाधि सम्पादिकी। सोळासें विर बावनातिक वरा साधार सवत्सरी ज्येष्ठीं शुद्ध हि पञ्चमी र्राव दिनीं हे बोळिको उत्तरीं।।

यह सब प्रवन्ध पहले ही करके वाबाजीने समाधि ली। कहते हैं, उसके बाद ये वहाणपुरमें प्रकट हुए और वहाँ वहुत दिनोंतक रहकर इसी भाँति जीवित समाधि ले ली। इसके बाद पुनः ये काशीमें प्रकट हुए और वहाँ लीलाकर योगसमाधि ली। इसके बाद पुनः लगभग १०१ वर्षपर देविगिरिके मठमें आकर इन्होंने सवको दर्शन दिये।

बाबाजी एक अच्छे गायक थे। देविगिरिमें रहते समय उन्होंने अपनी मातृभाषा हिन्दीमें परमार्थ और मिक्त-विषयक प्रायः एक हजार कविताएँ भी बनायी थीं, जो अभीतक अप्रकाशित है। उनमेंसे दो एक नमूनेके तौरपर हम यहाँ देते हैं—

#### (१) (सारंग-दरवारी)

क्यों बन बन हूँढ़त साइँ ? साइँ घरमाहीं। अलख खलकमें यों कर देखी, उयों दरपनमों छाहीं॥१॥ कोइ, पूरव कोइ पिन्छम धावें, गुरु बिन उपजत नाहीं॥२॥ कहत मानपुरी साचों साहेब, फैल रह्यों सब ठाईं॥३॥ (२)

(गौड़ सारग)

मज मन निसदिन सीताराम । प्रममगन होय हरिगुन गायो, तिन पायो आराम ॥१॥ सुगम उपाय महासुखदाई कितजुग तारक नाम ॥२॥ मानपुरी हरिनाम गाइकै हो रहिये निहकाम ॥३॥

# राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराज

(हेसक—ज्योति कान्यालद्वारभू पण प ० श्रीविष्णु वालऋष्णवी जोशी कन्नटकर)

राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराजका जन्म नासिक जिलेके डींगराले गाँवमे शाके स० १६८२ में हुआ या। ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमवशीय राजपूत थे। इनके पूर्वज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजके समयमे दक्षिणमे आकर वस गये थे। पूर्वजन्मके सस्कारवश जन्मसे ही इनका झकाव भक्तिमार्गकी ओर था। ये गालणा किलेपर गालयऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्तमें ध्यान लगाया करते थे और घर-द्वार जहाँ रहते मानस-पूजा करते रहते थे। उन्हीं दिनों आलदीके त्रिलोचननाथ तीर्थयात्रापर जा रहे थे। इन्होंने टीकारामजीको ज्ञान-भक्तिका उपदेश और मन्त्र दिया एव आप तीर्थयात्रा-के लिये चले गये। ये उनके बताये मार्गसे साधना करने लगे। उस समय ये पेशवाकी ओरसे तोरखेडा नामक गॉवके सरदारके पदपर थे। राज्यसेवा और ईश्वरमक्ति दोनों साथ-साथ चलने लगे। यात्रासे लौटनेपर पुनः त्रिलोचननाथनं इन्हे दर्शन दिया और राज्यसेवा करते हुए राजयोगका कैसे अम्यास हो सकता है, इसका उपदेश किया । इन्हीं दिनों टीकारामजीने शादी की और ग्रहसाश्रममे रहकर भी साधनपथपर पूर्ववत् डटे रहे। सौभाग्यसे पत्नी भी इनके योग्य ही मिल गयी थी। वह वड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, पराक्रमी और परमार्थसे-प्रेम रखनेवाली थी। एक दिन शामको टीकारामजी जब भ्यानस्य थे, उसी समय सरकारी मवनपर शत्रुओंका हमला हुआ। उस साध्वीने पतिको उठाना उचित न समझ खय इनकी पोशाक पहन ली और घोड़ेपर सवार होकर उनसे अकेले ही शत्रुओंको मार मगाया।

टीकारामजीका योगाम्यास निरन्तर बढता गया। इनका चित्त वैराग्य और भक्तिसे भर उठा। इन्होंने

3

श्रीज्ञानेश्वरकी समाधितर जाकर अनुष्ठान किया। वहाँ श्रीज्ञानेश्वर महाराजने इन्हें दर्शन दिया और प्रन्य लिखने-की आज्ञा दी। अब इन्होंने नौकरी करना उचित न समझ त्यागपत्र दे दिया और वहाँ होंगराले चले आये। यहाँ अब इनका सारा समय सत्सङ्क, भजन-कीर्तन आदिमें बीतने लगा। इनके पास जिज्ञास मक्त आने लगे, जिनमें के कितने ही लोगोंको इन्होंने योगमार्गमें लगाया। इन्होंने मराठी पद्यमें 'परमानन्दवैभव' 'गीता-सत्प्रवन्य-लहरी', तथा अन्य कितने ही प्रन्थ और फुटकर पद्य चनाये। हिन्दी भाषामें भी इनके कहे प्रन्य तथा बहुत-से पद्य मिलते हैं। यहाँपर इम एक पद्य नमूनेके तौरपर देते हैं—

विराजे रोन रोनमें रान, नहिं कहुँ दूजो धान ।टिका। अनन, अपार, अनादि, अनोचर, सज्जन-मनोनिराम ॥१॥ आनन-निनन जहाँ पार न पाने, सज्जित-सुख-विश्रान ॥२॥ टीकाके गुरु नाय निरज्जन पानन पूरन कान ॥३॥

श्रीटीकाराम नाथके जीवनने योगसम्बन्धी कितने ही चमत्कार देले गये । एक वार एक लानमें ये भजन-कीर्तन कर रहे ये। वहाँ इन्हें माउ्म हुआ कि यहाँ नीचे सनावि है। जब उस खानको खोदा गवा तो वहाँ श्रीज्ञानेश्वरकी समाधि निकली । उस स्यानपर इन्होंने श्रीज्ञानेश्वर-मन्दिर वनवाया और वहाँ ही रहने छो। एक बार अकालके समय दूरते बहुतते आदमी इनकी चरणमं आये। इनके पास अपना कुछ भी रुपया-पैस नहीं या। फिर भी कहते हैं, इन्होंने सबके लिये अन्न वज्रका पुरा प्रवन्ध कर दिया। एक बार एक जङ्गलंभ नदींके तटपर भजन-कीर्तन हो रहा या। इसी वीच एकाएक वहाँ दो वाघ आ गये। चत्र लोग धवड़ा गये, परन्तु टोकाराम महाराजने उन दोनोंके कान पकड़कर चुपचाप उन्हें बैठा दिया। कुछ देर बाद वे उठकर चले गये । इत तरह नाना प्रकारकी लीलाएँ करते हुए और चसारका कल्याण करते हुए ये चैत्र शुक्रा १२ स० १७६७ ( शाकें ) को दिन्यचैतन्यरूपको प्राप्त हुए ।

# महात्मा तैलंग स्वामी

पायः ५० वर्ष पूर्व काशीमें तैलग त्वानी नानक एक महात्मा रहते ये। आप एक परनांचद मोगी और जीव-न्सुक्त पुरुष ये। ये दिगम्बरवेशमें रहा करते ये और बहुत क्म वातचीत करते थे। ये मृत-भनिष्य-वर्तनानकी वाते वानते ये और किसीके आनेपर तिना दुछ कहे, उसके मनके प्रश्नका उत्तर दे दिया करते थे। जल-यल, शीत-उष्ण नान-अपनान उनके लिये समान था। इन्हें प्राय सव तरहकी चिदियाँ मात थीं और उनके द्वारा वे चरणने आये दुखी प्राणियोंका नत्याण किया करते थे। परंदु स दूर करनेका नानो उन्होंने त्रत ले लिया या । अपने जीवनमें इन्होंने कई वार स्वय जाकर क्विने ही लोगोंको सद्भव्ये उदारा, कितनेहीको प्राणदान दिया । इतना सव होनेपर भी ये मनुष्योंने दूर ही रहनेकी चेटा करते। प्रचिद्धि होते देख तुरन्त उन स्थानने खिसक जाते। दन्रोने प्रायः २८० वर्षतक जीवन बारण करके स्वय चावना की और नितने ही अनुष्योंका भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण किया । परन्तु इतनी ल्वी आसुर्मे कि चीने कभी उन्हें अलख नहीं देखा। ये चटा एक माव प्रचन्नित्त रहा करते । जातिके त्राह्मण और हिन्दू-धर्मके

समर्थक होनेपर मी सब बर्मोंके मित उदार-भाव रखते— किसी वर्म या जातिके साथ उनका द्वेष नहीं या। एक शब्दमें हम कह सकते हैं कि ये समस्त दैसी गुणोंकी एक जीवन्त नूर्ति थे और इन्होंने अपना जीवन निष्काम-भावसे लोककल्याणके लिये समर्पित कर दिया था।

इनका जन्म दक्षिण भारतके होलिया नामक नगरमें एक वुवन्यन्न ब्राह्मण-परिवारमें हुआ या। इनका नाम पहले तैलगघर था। वालक तैलगघरकी दुद्धि अल्पन्त तीन थीं और त्वभाव नहां ही द्यान्त था। इनकी लरण-शक्ति ऐसी थीं कि एक नार जो नात ये तुन लेते, उने कभी न मूलते। घीरे-घीरे वयोद्यद्धिके साथ-साथ इनमें और भी गुणोंका विकास होता गया। परदु खं देखकर ये कातर हो उठते। सनय-समयपर एकान्तमें वैठकर कुछ सोचा-विचारा करते। युवावस्था आते-आते सतारके प्रति इनकी उदासीनता त्यष्ट दिखायी पड़ने लगी। इनका किसी विषयम भी मन नहीं लगता। न माल्यन, किस अनृत्य धनका अमाव इन्हें तुरी तरह खटक रहा था। इनकी इस खितिको इनकी तपिस्वर्ग माता खून गौरसे लक्ष्य कर रही थीं। उन्होंने जन देखा

कि तैलगधरका मन किसी परमधनके लिये अत्यन्त च्याकुल हो उठा है, ससारके प्रति लेशमात्र भी ममता नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्होंने इन्हे उपदेश देना आरम्भ किया । तैलगधरके व्यथित हृदयको माताके उपदेशसे बड़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ उस उपदेशके अनुकूल साधना करने लगे। परन्तु कुछ दिनों बाद इनके पिताका देहावसान हो गया और उसके प्रायः १२ वर्ष वाद मातृवियोग भी हो गया । इससे इन्हे बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्होंने ससार त्याग दिया। जिस स्थानपर माताका अग्निसस्कार हुआ था, उसी सानपर आकर ये वैठ गये। ये अपने लिये उसे ही परम पवित्र भूमि मानकर माताद्वारा उपदिष्ट मार्गसे सावना करने लगे । इनके सौतेले छोटे भाई श्रीधरने घर चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया । परन्तु इन्होंने साफ इनकार कर दिया । पीछे छोटे भाईने उसी स्थानपर एक मकान बनवा दिया और इनके भोजनादिका प्रवन्ध कर दिया।

उस स्थानमें प्रायः २० वर्षतक तैलगघरने साधना की। तत्पश्चात् उन्हें किसी महापुरुषसे मिलनेकी इच्छा हुई । भगवत्कुपासे भगीरथ खामी नामक एक महातमा उन्हीं दिनों इनके आश्रममें आये, जिनसे मिलकर इन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । भगीरथ खामीके साथ ही ये पुष्कर-क्षेत्रमें आये और यहीं उनसे दीक्षा ली। गुरुने इनका नाम गणेश खामी रक्खा। परन्तु गुरुकी सेवा भी वे अधिक दिन न कर सके। प्रायः दो वर्ष बाद गुरु भी इहलीला समाप्त कर इनसे अलग हुए। तब गणेश स्वामी तीर्थयात्राके लिये निकले । कई स्थानीमे घूम-फिरकर अन्तमें रामेश्वरम् पहुँचे । यहाँ कुछ दिन साधन-भजन करनेके उपरान्त सुदामापुरी, नेपाल, मानसरोवर, नर्मदा-तीर और प्रयाग आदि स्थानोंमें बहुत दिनोंतक साधन-पूजन करते रहे। इन स्थानोंमें इनके कई चमत्कार भी देखे गये। जब इनके अपूर्व त्याग और अद्भुत महा-शक्तियोंका पता लोगोंको लगता और लोग इनके पास अधिक सख्यामें आने लगते तो ये वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते । इस तरह नाना स्थानीमें घूम-फिरकर, कितने ही व्यक्तियोंका उपकार कर अन्तमे काशीधाम पधारे । यहाँपर ही इनका नाम न जाननेके कारण तथा तैलग देशके होनेके कारण लोग इन्हें तैलग

स्वामीके नामसे पुकारने लगे । काशीमें भी इन्हें कई स्थान वदलने पड़े । किन्तु काशी छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं नहीं गये । अन्तिम समयमें ये पञ्चगङ्गाधाटपर रहते थे । यही प्रायः २८० वर्षकी दीर्घ आयु पूरीकर ब्रह्ममें लीन हो गये । इन्होंने पहले ही अपने भक्ती से अपने महाप्रस्थानकी वात कह रक्खी थी । यथासमय सब मक्तीने एकत्र होकर गुक्का आशीर्याद लिया और इनकी आजाके अनुसार इनके गवको वक्समें बन्द करके गङ्गाजीके बीच धारमें हुवा दिया । जिस स्थानमें ये रहा करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मूर्ति विराजित है, जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दर्शनके लिये बहुतेरे यात्री आया करते हैं।

पहले हम कह चुके हैं कि इनके वहुतेरे चमत्कार नाना स्थानों तथा काशीमें भी देखें गये। उनमेरे दो-एकका वर्णन हम सक्षेपमें देते है।

- (१) प्रयागमें एक बार इन्होंने एक आदमीके देखते-देखते ऑघी पानीके कारण आदमियोंसे भरी हुई एक नावको गङ्गाजीमे डूब जानेपर पुनः बाहर निकाल लिया और किसीको माल्म भी नहीं हुआ कि नाव किस तरह घाटपर पहुँच गयी । नौकारोहियोंके चले जानेपर खामीजीने उस आदमीसे कहा—'इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं। ऐसी शक्ति सब मनुष्योंमे हैं। परन्तु प्रायः सब लोग अनित्य ससार-मुखके पीछे पड़े रहते हैं, अपनी उन्नतिकी ओर तिनक भी व्यान नहीं देते। भगवान् यह मनुष्य शरीर बनाकर स्वय इसमें विराजते हैं। प्रत्येक मनुष्य शरीर बनाकर स्वय इसमें विराजते हैं। प्रत्येक मनुष्य अन्दर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही है। मनुष्य जितना ससारके लिये परिश्रम करता है, उसका शताश मी यदि वह भगवान्के लिये प्रयत्न करें तो वह उसे प्राप्त कर सकता है और उस समय उसके लिये ससारमें कुछ भी असम्भव नहीं रहेगा।'
- (२) काशीमें एक वार एक अंगरेज अफसरने इन्हें नगा रहनेके कारण हवालातमें वन्द कर दिया। स्वेरे देखा गया कि हवालातका ताला वन्द है और स्वामीजी हॅसते हुए बाहर टहल रहे हैं। पूछनेपर इन्होंने कहा, 'ताला-चाभी वन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं वॉघा जा सकता। अगर ऐसा हो सकता तो मृत्युकालमें हवाल।तमें वन्द कर देनेसे मनुष्य मौतके मुँहसे ही बच जाता।'

(३) एक वार खामीजी वीच गङ्गाजीमें खान कर रहे थे और उज्जैनके राजा नावसे मणिकणिकाघाटपर आ रहे थे। खामीजीका परिचय पाकर यह नाव उनके पास ले गये। त्वामीजीने राजासे कुछ वार्ते करनेके वाद वह तलवार दिखानेको कहा जो उन्हे पुरस्कारखरूप सरकारसे मिली थी। राजाने जब तलवार स्वामीजीके हाथमे दी तो उन्होंने इधर-उधर उलट-पुलटकर उसको गङ्गाजीमें फेंक दिया । इस घटनासे राजाको वहा द ख और कोष हुआ । परन्त जब नाव घाटपर आ लगी तब खामीजीने पानीमेंसे दो तलवारें एक सी उठा की और राजासे कहा कि अपनी तलवार पहचानकर ले लो । परन्तु राजा पहचान न सके । तव लामीजीने कहा- 'जिस चीवको तुम पहचान भी नहीं सकते उसे तम अपना क्यों कहते हो १ अगर तुम्हारी चीज होती तो तुम जरूर पहचान लेते । जो चीज तुम्हारी नहीं है, उसके लिये तुम्हे इतनी ममता क्यों १ तुम्हारे समान अहङ्कारी और नुर्ख दूसरा कोई ससारम नहीं है।' यह कहकर स्वामीजीने एक तल्वार राजाको है दी और आप चलते बने ।

इसी प्रकार खामीजीने नाना खानोंमें अनेक व्यक्तियों-को रोगमुक्त किया, प्राणदान दिया और सासारिक तथा आध्यात्मिक कल्याण किया। य प्रायः उपदेश दिया करते कि केवल आहार-विहार और विषय मोगके लिये ही मनुष्यकी स्रष्टि नहीं हुई है। भगवान्की जितनी शक्तियाँ हं वे सव की-सव मनुष्यमं भी हैं। भगवान्ते मनुष्यको अपने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त कृक्तियाँ देकर सत्र जीवोंमें श्रेष्ठ बनाया है। यही क्यों १ वे स्वय इस मनुष्यशरीरमें वास करते हैं। वहीं मनुष्यके हृदयमें आत्मरूपचे और मल्तकम परब्रहारूपचे निवास करते हैं। वालवमें यह जो देह है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं, कुछ भी नहीं है। सब दुछ वही है और उन्होंका है। परन्त मोई इस वातको नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है और न उन शक्तियोंको जानकर उनसे समुचित कार्य लेता हैं। जो नित्य हमारे साथ है, जो वास्तवमें हैं, उन्हें कोई जानने या देखनेकी इच्छा भी नहीं करता-चिल्क कितने ही उनकी सत्ताकों भी अस्वीकारकर नास्तिक वन जाते ह । परन्तु जो अन्त करणते उन्हें पानेकी चेष्टा करते हैं, वे अवस्य उन्हे प्राप्त करते हैं । ईंबरकी कल्पना झुठी

नहीं — वह निश्चय ही ह और सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हें प्राप्त करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी चाहिये, गुल्पिदेष्ट मार्गका अनुसरण करना चाहिये। इस ससारमें एक भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बस्तु है। भगवान्की प्राप्त करनेका यही सबसे उत्तम मार्ग है।

### श्रीशेषाद्रि स्वामी

(लेखक---श्री 'नातृशरण')

श्रीरोपादि स्वामीका जन्म आर्याट प्रान्तके वस्र नामक याममे सन् १८७० ई० में अष्टसहस्रम् त्राह्मण-क्रलमें हुआ था। वचपनमें इनकी बुद्धि वडी तीक्ष्म थी। इन्होंने थोड़ी उम्रमें ही सस्ट्रत-साहित्य, ज्योतिय, तन्त्र, पुराण तथा अन्यान्य ज्ञास्त्रींका अध्ययन कर लिया और गानविद्यामें भी प्रवीण हो गये । विद्याभ्यास पूरा हो जानेके बाद प्रायः १७ वर्षकी उम्रमे इन्होंने एक योग्य गुरुते वाला-मन्त्रकी दीना ली और तन्त्र-साधनाम लग गये। कुछ दिन कार्ज्ञीके समशान और कुछ दिन अवणाचलम्पर इन्होंने साधना करके अन्तमें सिद्धि प्राप्त की । कहते है, श्रीदेवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिया या। अपनी सिद्धिके वलपर वे किसीको देखते ही उसके विषयमें सब कुछ जान होते ये और होगोंके मनोरथ पूरे कर देते थे। किन्तु इनमे एक विशेषता यह थीं कि मौतिक कामनाएँ पूरी नहीं करते थे, आध्यात्मिक साधनाके इच्छुक साधकोंको ही शिक्षा देते थे और सावनामें सहायक मालुम होनेपर उन्हींके भौतिक अभावोंको दूर करते थे। ये अपनी ख्यातिसे वहुत डरते थे, इस कारण प्राय पागलके वेशमें रहा करते थे, जिसमे कोई इनके पास न आवे ।

ये मन्त्रशास्त्रके बहुत बड़े ज्ञाता थे। प्रत्येक व्यक्ति-के त्वमावके अनुकृष्ठ साधना करनेके लिये उसका इष्टदेव तथा वीजमन्त्र वतला देते थे। इसके अतिरिक्त राजयोगादि-के साधकोंको भी आवश्यकता पड़ जानेपर अपनी दिव्य-दृष्टिसे मार्गप्रदर्शन कर दिया करते थे। सिद्ध महात्मा होनेपर भी इन्होंने कभी मन्त्र-पूजन और नामजपको नहीं छोड़ा। इन्होंने १४ जनवरी सन् १९२९ ई० को इहलीला संवरण की।

## हिमालयके महापुरुष

हिमालयप्रदेश सचे योगी महात्माओंका चिरकालसे खास केन्द्र है। इस पुण्यप्रान्तमें जैसे महान् योगी हो चुके हैं वैसे अन्य प्रान्तोंमें बहुत ही कम हुए। अब भी वहाँ बड़ेन् वड़े महात्माओंके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है। सुना जाता है तिब्बतका ज्ञानगज योगाश्रम योगियोंका एक महान् शिक्षालय है, जिसमें सैकड़ों महान् योगी अब भी वर्तमान है। हिमालयमें कई योगियोंके दर्शन भाग्यवान् पुरुषोको हो जाते हैं। खामी माधवतीर्थजी दण्डी गत वर्ष वहाँ गये थे। उन्हें एक महात्मा मिले। आपने उस घटनाको काशीके 'पन्था' नामक बगला पत्रमें लिखा है। उसका ममें इस प्रकार है—

'इस शरीरने गौरीगिरिकी परिक्रमा करनेके लिये च्यापनतीयाके दिन्काठगुदामसे यात्रा की । शैलपुत्री- पड़ा था। उसमें आग घरा दी गयी थी। इस शरीरकी उपिखितिकी बात महात्माजीको शायद मालूम नहीं हुई। परन्तु झोला-कम्बल रखकर 'नमो नारायणाय' का उचारण करते ही उन्होंने नेत्र खोलकर इस शरीरको देखा और उसी क्षण पुनः नेत्र बन्द कर लिये।

उस समय मध्याह्नका समय प्रायः बीत चुका था। सूर्यदेव पश्चिम आकाशमे ढल चुके थे। प्रातःकालसे पर्वत-पर चढ़ते-चढ़ते यह शरीर भूख-प्याससे क्लान्त हो रहा था। पर्वतपर पहाड़ियोंके घर हैं, परन्तु शरीर वहाँ जानेमें अशक्त था। शोला-कम्बल वहीं रखकर शरनेमें हाथ-मुँह घोकर दो अंजुली पानी पीते ही शरीर बहुत-कुल खस्य हो गया। कम्बल विछाकर गुफाके वाहर आसन लगाकर यह शरीर आराम करने लगा। महात्माजीके यहाँ क्लांटका कोई बखेडा किसी समय नहीं होता, यह



उन लागान जल्ला । दिये। वे सव प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थे। फिर पासमें एक स्थान दिखाकर उन्होंने कहा कि उस पहाड़पर कभी-कभी एक महापुरुष आकर रहते हैं। जो स्थान समीपमें दिखाया वह भी वहुत कँचा था। परन्तु महापुरुषके दर्शनकी आकांक्षा अत्यन्त वलवती होनेके कारण इस शरीरने उस पहाड़पर चढना शुरू कर दिया। वहाँ पहुँचनेपर महात्माके दर्शनमात्रसे ऐसा माल्म हुआ कि आप कोई महापुरुष है, दिव्य-दर्शन है।

एक छोटी-सी गुपामे वे महातमा पद्मासन लगाकर वैटे थे। नेत्र वन्द थे, श्वास भी शायद वन्द था। सामने पाँच-छः टाथकी दूरीपर एक सूता हुआ वृक्ष पृथ्वीपर १३—१४ जहाँपर यह शरार थ। वहाण नु ू देता था। घास चरती हुई गाय जिस तग्ह स्वाभाविक ढगसे घूमती है, उसी तरह घूमती-फिरती एक सफेद गाय महात्माकी गुफाके द्वारपर आकर, पीछेके दोनों परीको थोड़ा फैलाकर खड़ी हो गयी। उस समय महात्माने नेत्र खोलकर मुस्कराते हुए गायकी ओर देखा। गायके एक थनसे खून वारीक घारसे दूध झरने लगा। यह शरीर जैसे यन्त्रद्वारा चालित हो, इस तरह अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ। महात्माके आसनके पास काठका एक नदा-सा जलपात्र उलटकर रक्खा था। उसे उठाकर इस शरीरने गायके थनके नीचे रस दिया, उस समय गायके चारों

यनोंने दुघ अवाव गतिने उस पात्रमें झरने लगा । देखते-देखते वह भर गया। प्राय- ४-५ तेर दूध होगा, महात्मा-के रामने वह ख़ला गया । इस शरीको साय जो जलपात या, वह मी यनके नीचे रक्खा गया । तव महापुरुषने 'माई ! माई !' कहकर दो वार उच खरते पुकारा । उसके क्षणभर बाद इबाका शब्द तुनायी पड़ा, मानो दूरसे आंघी आती हो । वह शब्द कहाँचे आ रहा है, कुछ समझमें नहीं आया । खणभर वाद माल्म हुआ कि महापुरुषकी नाविकाचे क्वांच वाहर निकल रहा है। देखते-देखते उनका स्यूल शरीर अत्यन्त क्रश हो गया । उसके वाद उन्होंने दूषका पात्र मुँहमें लगाया और सारा दूष चढा गये । इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और वे उसे भी खाली दर गये। पुन-उनका पात्र सानके नीचे रक्ला गया और दूघने भर जानेपर वे उने भी पी गये। इस प्रकार तीन पात्र दूध वे पी गये । अव दोनों पात्रोंका दूध पीनेके छिये महात्माजीने इस देहको इशारा किया । आदेश होते ही कमण्डलका दूघ पी लिया गया । महापुरुषके पात्रका भी

कुछ दृष पिया गया । पेटमे और खान न रहा । अपूर्व त्वाद था, दूषके ऐसे रस-माधुर्यका अनुमन और दमी नहीं हुआ या । असीम तृति हुई । महात्माके दर्शनसे जो तृति आज हुई, उससे शरीरधारण करना पूर्ण सार्थक हो गया । उनके मुँहसे निकली हुई कोई वात सुननेको नहीं मिर्छा । वहत देरतक इस आशामें यह शरीर वैठा रहा । सन्ध्याचे पहले वे आतनसे उठकर झरनेकी ओर गये। जहाँपर यह शरीर या, वहाँते शरनेतक अच्छी तरह दिखायी पड़ता था । वहाँसे वे अदृश्य हो गये । निसी ओर जाते हुए दिलायी न पड़े । बहुत खोजनेपर भी फिर दर्शन नहीं हुए । सन्ध्यासमय वस्तीमें जाकर इस देहने आश्रय लिया । दो-तीन दिन और दर्शनकी चेष्टा की गयी । पार्वेतीय लोगोंने कहा, वीच-वीचमें वे महापुरुष वहाँ आते हैं । कभी-कभी दूतरे पहाडपर उनका आतन पड़ता है । जो दर्शन करता है उसका जीवन वन्य है। नारायणका स्तरण करते हुए बहुत खोज की गयीः परन्तु फिर दर्शन नहीं हुए।'

## तिब्बतके लामा योगी

( लेखक-श्रीविश्वामित्रजी वर्मा )

रतवषके समान विव्वत भी योगियाँ-का आश्रम है। वहाँ भी बहुत-सी आध्यात्मिक और योगसम्बन्धी वटनाओंका अनुभव यात्रियोंको हुआ करता है। मनुष्यको अपनी शक्तियोंके विषयमें अभी बहुत कम ज्ञान रे और शक्तियोंका जितना भी जान अवतक हुआ है, वे सब अभीतक कार्यन्यमें अकट नहीं हुई है। बहुत कम यक्ति अभीतक विक्रित हुई है। मनुष्य भौतिक सृष्टिमें रन पृथ्वीपर सर्वश्रेष्ठ सराकरूपधारी है—एक द्वितीय ईश्वर ही है। शक्तियोंका अन्यास करनेसे वे प्रकट होती और पदनी १। नपधारियोमें जन्म-मरण अवस्यम्भावी तथा न्यामाभिक है। जन्म मरण—हत्रय होकर फिर अहत्रय होना और निर दृश्य नेना—विश्वरचनाका नुस्य और अर्थार राह्य है। 'बन्दिर्गन' विचित्र और अटल नियम रे। अना और सृतु, अथना जीनित और सृत धरीरमें उगा ी जन्तर दे ज्ञितना तरान्हें एक पलड़ेपर बजन भीर इन राज्येतर हुए न जीनेन है। मूब उसीर सांक-

शुन्य हो जाता है, वह केवल एक जग लगी पुरानी, टूटी-फूटी विसी हुई मशीन सा नेकाम हो जाता है। यत करनेपर भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे जितनी विजली उसमें क्यों न डाली जाय । योगियोंने इत विषयमें क्या किया है यह निम्नलिखित अनुभवसे पाठकगण बहुत कुछ विचार समैंगे। **छेखरूपमें इमारे सामने एक अगरेज यात्रीका अजीव त**या नाघारणबुद्धिसे अविश्वसनीय बृचान्त उपस्थित है। उस यात्रीको यह अनुभव तिव्यतमें हुआ था।

डाक्टर अलेक् जेण्डर कैनन हाड्काङ् (चीन) मॅ नाइट-पदवीघारी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा ग्रुप्त-विद्याओंके रहस्रोंके गम्भीर अन्वेपक हैं। एक लामा योगी-ने उनको निमन्त्रण दिया था। अत' वे अपने एक साधु मित्रके साथ लामा योगीके यहाँ जा रहे थे। उन्हें इस यात्रामं तथा जीवनभरमं आध्यान्मिक तथा योगके सन्यन्ध-में जो अनुमय हुए उनको Invisible Influence नामक पुन्तकमें उन्होंने लिखा है। उपर्युक्त यात्राके रचान्तमं एक खानपर ने डिखते ई—

'नहॉ लामा रहते थे उस मन्दिरके पास हम पहुँच रहे थे। मन्दिर कुछ ही दूर सामने था। परन्तु रास्तेमें हमारे सामने एक वड़ी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते थे। वह खाई पचास गन चौड़ी और बहुत गहरी थी। समझदार और अन्तर्दशीं लामाने हमारी सहायताके लिये अपना एक दूत भेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित मिला। उस दूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम, शिथिलीकरण, तथा कुछ और ऐसे ही योगके साधन चतलाये। यद्यपि योगके साधनींसे हम अभ्यस्त त्तथापि खाई पार करनेके लिये ऐसे साधन करनेमें उस समय मन-ही-मन हॅंसी आयी और आश्चर्य हुआ, तथा स्ताई पार करनेके लिये वे साधन हमें वैसे ही प्रतीत हुए जैसे कि मनके लड्डुओंसे पेट भरना । दूतने हमें एक प्रकारका प्राणायाम तथा Autohypnosis करनेको कहा । आदेशानुसार इमने खाई पार करनेकी तैयारी इसी साधनद्वारा की । फिर एक क्षणमें ही हम दोनों ( मैं और मेरे साथी साधु मित्र ) खाईके उस पार कुशलपूर्वक पहुँच गये। परन्तु हमारे साथ जो बच्चे थे वे इसी पार रह गये। इमने उन्हे लौट जानेको आज्ञा दे दी थी। हमने देखा कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था।

फिर जम डाक्टर कैनन लामा योगीके यहाँचे कुछ सप्ताह पश्चात् लौटे तो खाई पार करते समय पुनः वैसी ही घटना हुई।

जय भरी सभामें लामाने डाक्टर साह्यका खागत किया उस समयका उनका अनुभव और भी अजीव है। लामा बैठे हुए थे और उनके शरीरके चारों ओर तीन फीटके धेरेमें नीले रगका तेजस् था। फिर कफनमें लपेटा हुआ एक मृत मनुष्यका शरीर लाया गया। डाक्टर साहब-को उस शरीरको देखने-जॉचनेकी अनुमित दी गयी। परीक्षा करनेपर डाक्टर साहबको माल्म हुआ कि उस मनुष्यको मरे चौबीस घण्टेसे अधिक काल बीत चुका है।

इसके पश्चात् लामाके आज्ञा देते ही उस मरे हुए मनुष्यने ऑखें खोलीं, फिर वह उठकर खड़ा होगया और दो साधुओंकी सहायतासे लामाकी दृष्टिसे अपनी दृष्टि मिलाये हुए लामाके पासतक गया और प्रणाम करके चापस आकर पुनः कफनमे जाकर 'मरा' हो गया।

इस आश्चर्यको देखकर डाक्टर साहवके मनमे यह प्रश्न उठा कि यह प्राणायाम और राजयोगयुक्त साधनकी

कोई घटना है अथवा और कुछ है ? उन्होंने प्रक्ष किया ही नहीं कि इतनेमें बिना कुछ पूछे या सुने ही, मानो Telepathically विचारोद्वारा ही लामाको डाक्टर साहब-के मनके विचार मालूम हो गये हों, लामाने उत्तर दिया कि यह मनुष्य सात वर्षसे मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अवस्थामें रह सकता है। इसकी आयु कई सो वर्षको है तथा और भी कई सो वर्षतक यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता है।

तव डाक्टर साहवने प्रश्न किया कि इसके शरीरके गुप्त मन और आत्मा कहाँ है ? जाँच करनेसे तो यह मरा हुआ मालूम पड़ा।

लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और मन खास कामीके लिये पृथ्वीपर सर्वत्र (Special Missions) भेजा जाता है। खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता दी थी वह यही दूत था।

लौटते समय भी जब दूत खाईपर उपस्थित था तब डाक्टर साइबने प्रश्न किया, 'मुझे जीवनमे ऐसे अजीब अनुभव क्यों हो रहे है ?'

दूतने डाक्टर साहबकी त्रिकुटीपर त्राटक करते हुए प्रेमसे उत्तर दिया, "We take you not at your present value but because of your capabilities, it is what you will be that concerns us You are fated for this and no man can deter you from your faithful following"

अर्थात् हमलोग आजकलकी आधुनिक स्थितिके अनुसार आपका मूल्य नहीं ऑकते, हम तो आपकी निगूढ शक्तियोंके अनुसार आपकी जॉच करते हैं। हमें तो आपके भविष्यसे प्रयोजन है। आपके भविष्यमें यह वात अद्भित है और आपको श्रद्धापूर्वक इस मार्गका अनुसरण करनेसे कोई रोक नहीं सकता।

इसके अतिरिक्त डाक्टर साहवने और भी कई अजीव घटनाएँ देखीं ।

विकित शक्तियोंकी कई अवस्याएँ हैं। हिप्ताटिन्म (Hypnotism) आदि नामसे प्रचलित विद्याएँ सभी योगके अङ्ग हैं। शक्तिका सदुपयोग करनेवाले white magicians और दुरुपयोग करनेवाले black magicians कहे जाते हैं। विकिसत शक्ति सहस्पके साथ कार्य करती हैं, अतः जैसा सहत्य—अच्छा या बुरा—दूसरोपर मेजा जायगा वैसा ही उसका प्रभाव और कार्य होगा। इन दोनों प्रकारके अभ्यासियों और उनके कार्योमें वही अन्तर है जो देव और असुरोंमे, तथा दैवी और आसुरीपकृति तथा कार्योमे है। इस प्रकार ससारके सेवक और विनाशक (white and black magicians) में सदैव देवासुर-सप्राम मचा रहता है।

इन घटनाओंको देखकर यह सार निकलता है कि मतुष्य न जाने कैंसी और कितनी शक्तियोका भण्डार है, आभ्यन्तरिक शक्तिकी कितनी गहरी तर्हे हैं। मनुष्यका मविष्य कुछ समयमें क्या होगा तथा दृश्य और अदृश्यरूपी अनन्त और असीम यात्रामें जीयनका विकास होते-होते आगे क्या होगा-कल्पनातीत समयमं यह विश्व कैसा होगा-आश्चर्यके मारे विचारको कुछ स्थान ही नहीं मिलता । हम अगणित रूप घारण करके अगणित लोकोंको सैर कर चुके तया करते ही रहेंगे। हमारी यात्रा अनन्त और असीम है। अभी मनुष्यरूपमे ही हमें अपनी शक्तियोंका पूरा ज्ञान नहीं है, तथा आज जितना भी जान है उसका भी पूर्ण विकास नहीं हुआ है फिर अनन्त भविष्यजीवनमे तो न मालूम इम क्या हो जायॅगे १ इम तो ईश्वरके अश है । अपने ही भविष्य और शक्तिके विषयमे जब इमें आज कल्पना करते आश्चर्य होता है, तव ईश्वरका स्वरूप, उसकी शक्ति तथा सत्ता कितनी अपरिमेय और विचित्र होगी, यह कौन कह सकता है ?

### तिञ्बतके सन्त योगी

डॉन-टॉन-पा (Don-ton-pa)

ये तिव्यतमें ग्यारहवीं शतान्दीमें बहुत बढ़े सन्त हो गये हैं। ये अतीशके प्रमुख शिष्योमें ये। इनकी मृत्यु सन् १०६३ में हुईं। चित्रमें इनके गुरुधाम नेथाङ्ग ( Ne-thang ) का तारामन्दिर भी है जहाँ सन् १०५९ में इनके गुरुकी मृत्यु हुई थी।

#### पो-टो-पा ( Po-to-pa )

ये भी तिब्बतके एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हो चुके हैं | ये Don-ton-pa ( डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य थे और इनकी मृत्यु सन् १०८१ ईसवीमें रेप्राङ्ग (Re-grang) नामक मठमे हुई |

### बौद्धयोगी

#### अवलोकितेश्वर

ये ही दयामय वोधि-सत्व हैं जिनके अवतार तिब्बतके लामा कहें जाते हैं।

#### भव्य

ये पॉचवी शतान्दी (ई० स०) में हुए। ये भारत-वर्षं ने बड़े ही पारदर्शी पण्डित और अपूर्व दार्शनिक महात्मा ये। इन्होंने ही नागार्जुन (ई० स० दूसरी शतान्दी) की लिखी हुई मध्यमककारिकापर सुवृहद् भाष्य लिखा था! ऊपरके वार्ये कोनेमे नागार्जुनका मी चित्र है। इस चित्रमे एक नास्तिकसे विवाद हो रहा है परन्तु अन्तम वह परास्त होकर वौद्ध-सम्प्रदायमे सिम्मालित हो जाता है।

अईत सुभृति

ये बुदके प्रमुख पट्ट-शिष्योंमें थे और महायान सम्प्रदाय-में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है ।

#### रलाकर शान्ति

ये दसवीं शतान्दीमं भारतके प्रख्यात दार्शनिक कि ये और उस समयके चौरासी सतीमें इनका प्रमुख स्थान या । दशसीं शतान्दीके अन्तमें ये ही विक्रमशिला विश्व-विद्यालयके कुलपति तथा आचार्य थे ।

मञ्जुल कीर्ति

ये भारतवर्षके वहुत वड़े सन्त योगी हो गये हैं। कालचक सम्प्रदायकी संस्थापना इन्होंने ही की थी।









-}

रलाकर शान्ति

अर्हत सुभूति



डॉन-टॉन-पा



पो-टो-पा

## कर्नल ऑलकॉट

थियोसोफीके जन्मदाताओं में मैडम न्लेवेत्स्कीके साथ-साथ कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉटका नाम बहुत आदरसे लिया जाता है। कर्नल ऑलकॉटका जन्म अमेरिकामे हुआ था। बहुत बचपनसे ही ऑलकॉटका जीवन प्रेम, सौहाई तथा आध्यात्मिकतासे पूर्ण था। अपने आदर्शकी पूर्तिके लिये उन्होंने किसी भी त्यागको बड़ा नहीं समझा।

एक समय रातको बड़ी देरतक कर्नल ऑलकॉट अपने पढनेके कमरेमे नैठे-नैठे कोई पुस्तक देख रहे थे। अचानक उनके दाहिने हाथकी ओरसे कोई व्यक्ति आता दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑलकॉटकी ऑखोपर जाकर पडा। पुस्तकपरसे जब उन्होंने दृष्टि उठायी तो देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति क्वेत बस्त्र धारण किये और सिरपर सफेद पगड़ी बाँधे हुए, बड़ी-बड़ी आँखें, लम्बा-सा कद और चम-चम चमकता हुआ दीतिमय-रारीर, उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। उसकी पगड़ीसे लम्बे-लम्बे धुँघराले वाल लटके हुए उसकी गर्दन-पर फहरा रहे थे। उसे देखकर कर्नल ऑलकॉटकी क्या स्थित हुई सो उन्होंके शब्दोंमें प्रकट है—

"He was so grand a man, so imbued with the majesty of moral strength, so luminously spiritual, so evidently above the average humanity that I felt abashed in his presence and bowed my head and bent on my knee as one does before a god or a godlike personage A hand was lightly placed on my head."

'वह व्यक्ति इतना महान्, आध्यात्मिक तेजसे इतना जगमगाता हुआ, साधारण व्यक्तिसे इतना ऊँचा था कि उसके सामने मेरा मस्तक आदरसे झुकं गया और मेंने घुटने टेक दिये जैसे किसी देवता अथवा देवतासहश व्यक्तिके सम्मुख सिर झुका लिया हो । मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे किसीने अपना हाथ मेरे मस्तकपर रख दिया हो ।' इसके पश्चात् कर्नल ऑलकॉट लिखते हैं—'उस दिव्य सत्ताने मुझे बैठ जानेके लिये कहा । उसने कहा कि वह मेरे सभी कष्ट और कठिनाइयोमें सहारा दिये हुए हैं । उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक महान

कार्यका सम्पादन कराना चाहते हैं। उसने मेरे लिये योग्य साथीका सङ्केत भी किया। मुझे स्मरण नहीं है कि वह मूर्त्ति कंवतक कमरेमें बनी रही, अन्तमें वह उठी और घीरे-घीरे बाहर निकलने लगी। उसके लम्बे कद, दिव्य तेज, शीतल अथच मधुर स्मित हास्यकी और मै मन्त्रमुग्य-सा निर्निमेष दृष्टिसे देखता रहा।

न्यूयार्कमे कर्नेल ऑलकॉट बराबर मैडम ब्लेवेत्स्कीके स्पर्शमें रहने लगे और धीरे-धीरे ब्लेवेत्स्कीके रहस्यपूर्ण चमत्कारोंसे परिचित होने लगे। मैडम ब्लेवेत्स्कीमे एक् बड़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार जब चाहे अपना शरीर छोडकर अन्यत्र जा-आ सकती थी तथा अपने शरीरमें दूसरी आत्माको आहूत कर सकती थी। कभी-कभी उसके शरीरमें एक भारतीय योगीका आवेश होता था जिसे वह गुरुहूपमें मानती थी।

ऑलकॉट और ब्लेवेत्स्की अपने धर्मके प्रचार एव प्रसारके निमित्त भारतवर्षमें आये। यहाँ स्पर्शमात्रसे ही कर्नल ऑलकॉट कई रोगोंको छड़ा देते थे। कभी कभी स्पर्श किये बिना ही बस एक शब्दमात्रसे भारी-से-भारी रोगको वे छुड़ा देते थे। इसलिये कर्नल ऑलकॉटके पास लोगोंकी बड़ी भीड़ लगी रहती थी। अठारह महीनोंतक यह क्रम चलता रहा। अन्तमें मैडम ब्लेवेत्स्की और कर्नल ऑलकॉट दोनों सीलोन गये और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्मका प्रहण किया । सब धर्मोंके मूल तत्त्वों का समन्वय स्थापित करते हुए कर्नल ऑलकॉटने थियोसोफी मतके प्रचारमें मैडम ब्लेवेत्स्कीकी बहुत अधिक सहायता की। यियासोफिकल सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष कर्नल ऑलकॉट ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष-पदको सुशोभित करते रहे । उच आध्यात्मिक व्यक्तित्व, दृढ लगन, अतुल उत्साह, अपूर्व लगन तथा उद्देश्य-प्राप्तिकी अनवरत चेष्टाकी प्रतिमूर्ति साधुमना कर्नल ऑलकॉटका नाम थियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर भी बहुत आदरके साथ लिया जाता है #1

<sup>\*</sup> वनारस टाउनहालमे २७ वीं मार्च सन् १९०७ को दिये हुए ख० श्रीमती एनी वेसेन्टके एक भाषणके आधारपर।

### मैडम ब्लेवेस्की

चन् १८३१ ईत्वीम ल्सके दिल्गी मागमें कुमारी हेलेनाका जन्म हुआ | विवाहके अनन्तर यही मैडम ब्लेवेत्स्की नामचे प्रख्यात हुई | कुमारी हेलेनाका बहुत बच्चनचे ही यह विश्वाच या कि कोई महान् आत्मा हर समय और हर अवस्थामें उसकी रक्षा कर रही है जिसे वह 'protector' कहती यी | वह महान् आत्मा जो कुमारी हेलेनाकी रक्षा अथवा चँमाल कर रही थी, हेलेनाके लिये चर्चदा प्रत्यक्ष और अत्यन्त समीप थी | कुमारी हेलेनाका यह माव आजीवन बना रहा और वह सदैव अपने Divine Guardian की न्तिन्म, श्रीतल, मधुर सचामें अपनेको सदा सुरक्षित समझती थी ।

दुमारी हेलेना जब १७ वर्षकी हुई तो उसका विवाह जनरल ब्लेवेरत्कीचे हुआ और इसी समय एक बड़ी ही मनोरङ्क घटना हुई। ब्लेवेरत्की एक दिन सन्ध्या समय लन्दनके एक वर्गाचेमें वैठी हुई थी। उसने देला कि एक बहुत लन्दे करका भारतीय पुरुष किसी राजञ्जनारके साथ आ रहा है। उसे देलते ही वह पहचान गयी कि उसके सरजक (protector) यही हैं। उसी व्यक्तिने ब्लेवेरत्की-से पूर्व जन्मकी बहुत-सी बार्ते वतलायीं तथा यह कहा कि उद्देशकी सिद्धिके लिये हम दोनोंके पूर्ण सहयोगकी वडी आवश्यकता है। इसके लिये उसने यह भी वतलाया कि ब्लेवेरत्कीको बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पढ़ेगा तथा कुछ वर्ष तिब्बतमें जाकर साधना करनी पड़ेगी।

दो वर्षके बाद मैडम व्हेवेस्की अमेरिका छोड़कर मारतवर्षने अपनी सायनाको पूर्ण करनेके निमित्त आयी और सन् १८५५ में कलकत्ता पहुँची । वहाँसे वह तीन सायी तेकर तातार शैमन (Tartar Shaman) नामक यतिके तरसणमं काश्मीर होकर तिन्वतकी ओर चली। शैमन या तो निपट निरक्षर परन्तु वह तन्त्रयोगको बहुत सुल सानता या। ये लोग किनाईसे तिव्यतमें १६ मील सा पाये ये कि और सम लोग माग गये और शैमनके साथ केवल क्लेन्स्का रह गयी। क्लेन्स्कीने सुल दिनीतक उसके साथ रहकर कई तरहकी अपूर्व शक्यों प्राप्त की। फिर अमेरिका पहुँचकर उसने लोगोंको आत्माकी मध्यस्थताकी बात समझायी और किनास भी उसपर होने लगा। परन्तु कोनेस्की केनल इतनेसे ही सन्तोष न हुआ। यह इन यम कारोंसे केनल इतनेसे ही सन्तोष न हुआ। यह इन यम कारोंसे कुँइ मोइकर आध्यातिमकताकी ओर सुद्धी।

न्यूयार्क्ने तन् १८७५ के १० वीं नवम्त्ररको कर्नल ऑलकॉट (Colonel Henry Steele Olcott) के सहयोग तथा सहानुभ्तिको पाकर मैडम ब्लेवेन्कीने थियोसाफिकल सोसायटी नामकी सस्याको जन्म दिया। फिर १८७८ ईस्तीमें कर्नल ऑलकॉट तथा नैडम ब्लेवेन्की मारतवर्षमें अपने मतके प्रचारके लिये आये। पहले-पहल वस्वईमें इन लोगोंने अपने मतका प्रचार किया तथा धीरे-धीरेसव जगहींमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये।

अपने मतके प्रचार-कालमें इन लोगोंने जनताको आइष्ट करनेके लिये तब प्रकारके उपायोंने काम लिया। ऑलकॉड साहब स्चना तथा मेरमेरिड़मद्वारा लोगोंके रोग अच्छे करने लगे और इस कारण इन लोगोंकी बड़ी शोहरत हुई। ये जहाँ भी जाते रोगमुक्त होनेवाले प्राथियोंकी मीड़ लग जाती। कर्नल ऑलकॉटने त्वय लिखा है कि हजारें-की संख्यामें लोग उनके पीछे पहे रहते। ऑलकॉट साहब लोगोंके निरपर हाथ पेर देते और कुछ आशीर्वाद-के बचन कह देते। तात्पर्य यह कि इन चमत्कारों तथा यौगिक विभृतियोंने थियोसाफिकल सोसायटीके प्रचार और प्रसारमें लोग इन चमत्कारोंके कारण ही यियोसफीकी ओर विशेष आकृष्ट हुए। १८८२ ईस्तीने अदयार Adyar त्यानको चुना गया और आज काल पाकर वह त्यान यियासफीका सुदृढ़ किला बना हुआ है।

नैडम ब्लेवेत्स्कीकी दो पुत्तकें प्रख्यात हैं—The Secret Doctrine और Isis Unveiled, लोगोंका विश्वात है कि इन पुत्तकोंका प्रणयन मैडम ब्लेवेत्स्कीन अपने दिव्य देवताओं (Divine Masters) की प्रेरणाचे किया या और वस्तुत उन देवताओंने मैडम ब्लेवेत्स्कीको मध्यस्य बनाकर अपनी रहस्य गूर्ण वार्ते इनमें प्रकट की हैं।

वृद्धावत्यामें मिसेज एनी विसेण्ट मैडम ब्लेवेस्किसे मिलीं और बहुत उत्साहके साथ उनके धर्म-प्रचारमें सहयोग दिया। लोगोंका यह भी विश्वास है कि मैडम ब्लेवेस्की अपनी सारी शक्ति और चमत्कार डा॰ वेसेण्टमें डाल गर्यी। आज भी सर्वत्र यियासोफीकी जननीके रूपमें मैडम ल्वेवेस्कीमा नाम बहुत आदर और श्रद्धाने लिया जाता है और यियोसाफिस्ट लोगोंका विचार है कि अपने मतके पुनस्दारके लिये मैडम ब्लेवेस्की पुनः शीव्र जनम लेनेवाली हैं।

## योगी टी० सुब्बाराव

(लेखक--पण्डित श्रीमवानीशङ्गरजी महाराज)



गी श्री टी॰ सुन्वारावका जन्म मद्रास प्रान्तके गोदावरी जिलेमें स्मार्त ब्राह्मणोंकी नियोगी श्रेणीमे सन् १८५६ ई॰ में हुआ था । इन्होंने सन् १८७६ में, केवल बीस वर्षकी अवस्थामें वी॰ ए॰ की परीक्षा पास की और सारे प्रान्तमें ये सर्वप्रथम

आये। उसके बाद इन्होंने बड़ौदा राज्यके हाईकोर्टमें एक वर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा (बी॰ एल॰) पास की। इस परीक्षामें भी इनका स्थान ऊँचा रहा। उसके बाद ये सन् १८८० ई॰ से मद्रास-हाईकोर्टमें वकालत करने लगे। इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तब पाया गया जब यह स्टेन्युअरी सिविल सर्विस परीक्षामें सन् १८८५ ई॰ में केवल एक-दो सप्ताह पढ़कर जिऑलोजीमें उत्तीण हुए, जब कि वह विषय इनके लिये विल्कुल नया था। इस परीक्षामें भी ये सर्व-प्रथम हुए।

जिन दिनों ये वड़ौदा-राज्यकी नौकरीमे थे, उन्हीं दिनों इनका चित्त वेदान्त और योगके अनुशीलनमें प्रवृत्त हो गया। इन विषयों के चिन्तन और अनुशीलनमें ये ९ वर्षोतक इतने निमम रहे कि रातको इन्हें नीं दतक नहीं आती थी और दिन-रात इनका मिस्तिष्क मनन-निर्दिध्यासनमें ही च्यप्र रहता था। अन्तमें अकस्मात् एक अहत्रय महापुरुषने सूक्ष्मरूपमें इन्हें दर्शन दिये और उपदेश किया, जिससे इनकी च्यप्रता दूर हुई। उन महापुरुषने इनकी गलतीको सुधारकर इन्हें ठीक पथ बतला दिया। तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर अन्तमें शान्ति प्राप्त की। इस प्रकार इन्होंने अपने पूर्व-जन्मके सद्गुरुको पाया और फिर अन्य सिद्धोंसे भी सम्बन्ध स्थापित किया। तबसे इनका ज्ञान अत्यन्त विस्तृत हो गया, मानो पूर्वका पठित सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया। इनको अपने पूर्वजन्मकी भी स्मृति हो आयी।

लोगोंका अनुमान है कि जिन महापुरुषने इन्हें दर्शन दिये, वे खयं श्रीदत्तात्रेयजी थे । क्योंकि ये श्रीदत्तात्रेयको बड़ी पूज्य दृष्टिसे देखते ये और उन्हें 'तिमूर्ति-आत्मकाम' कहा करते थे, जिसका भाव यह है कि वे त्रिदेवके अशसे थे और तीन आत्मकाम ऋषियों में एक थे। जबसे इन्हें अपने सद्गुरु महापुरुषका साक्षात्कार हुआ तबसे ये सिद्धपुरुषों और योगके विषयमे विल्कुल चुप रहते थे, इनकी चर्चा कदापि नहीं करते थे। ये कहा करते थे कि सिद्ध सद्गुरुका स्थान बहुत ही ऊँचा है, इनका रहस्य समझना किठन है। अतएव उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिये। ये सव गोप्य विषय हैं। यहाँ तक कि अपनी पूज्या माताजीके पूछनेपर भी इन्होंने यही उत्तर दिया या कि मैं अपने सद्गुरुके बताये हुए गुप्त विषयको आपसे भी नहीं कह सकता।

थियोसोफिकल समाजकी सस्थापिका योगिनी मैडम ब्लेवेट्स्की और इनमे परस्पर बड़ी मैत्री थी। इनका एक लेख द्वादश राशिके चिह्नोंके रहस्यके विषयमें 'थियोसोफिस्ट' में प्रकाशित हुआ थाः उसको पढ़कर उक्त मैडम चिकत हो गर्यी और तभीसे इनको वडी अदा और सम्मानकी दृष्टिसे देखने लगीं। ये भी थियोसोफिकल समाजमें सम्मिलित हो गये। अनेक प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्होंने उक्त समाजके एक वार्षिकोत्सवमें श्रीमद्भगवद्गीतापर चार व्याख्यान दिये, जो समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं और आज भी अपने ढगके अद्वितीय हैं। इनकी स्मरण और घारणा-शक्ति अद्भुत थी । किसी उपनिषद्का मन्त्र सुनानेपर यह तुरन्त बता देते थे कि यह अमुक उपनिषद्मे अमुक स्थानपर अमुक प्रकरणमें हैं। अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोको ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाहते थे कि उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीताके आधारपर एक बहुत वृहद् प्रन्थ लिखा जाय जिसमें सनातन-हिन्दूधर्मका रहस्य स्पष्टरूपमें समझाया गया हो । किन्तु इनकी अकालमृत्यु हो जानेके कारण वह कार्य न हो सका ।

इनकी मृत्यु योगियोंके समान ही हुई । इन्होंने मृत्युके समय कहा कि मेरे गुरु अब मुझे बुला रहे है, इसिलये अब मैं शरीर-त्याग करूँगा। इतना कहकर ये व्यान-मम हो गये और सबके देखते-देखते ब्रह्ममें लीन हो गये। मद्रास-हाईकोर्टके भृतपूर्व चीफ जिस्टिस सर सुब्रह्मण्य ऐयर इनके वडे प्रेमी थे। इन्होंने श्रीमान् ऐयरको उपदेश दिया था कि सर्वप्रथम आप सन्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी उपासना कीजिये। ऐसा करनेसे उन्हें वडा लाभ हुआ।

इनके जो लेख समय-समयपर 'थियोसोफिस्ट' में प्रकाशित हुए, वे एकत्रित करके पुस्तकाकार Esoteric Writings by T Subba Rao के नामसे प्रकाशित हुए हैं, जिसके दो सरकरण हो चुके हैं। यह पुस्तक तथा गीताव्याख्यान दोनों थियोसोफिकल बुकडिपो, काशीमें मिल सकते हैं।

इनके नुख्य उपदेश नीचे दिये जाते हैं—

परम अव्यक्ताव्यक्त अज्ञेय पख्नहासे महेश्वर प्रकट होते हैं, जिनकी सात कलाएँ होती हैं। ये कलाएँ सात होनेपर भी यथार्थमें एक ही है। ईश्वरकी चिन्मय ज्योति उनकी दैवी (परा) प्रकृति ( शक्ति ) है। इस शक्तिके तीन दिन्य गुण हें--जीवशक्ति, ज्योति और वोघ। ईं अरकी इन सात कलाओका प्रतिविम्त्र जीवात्मा है, जो दैवीपकृतिदारा प्रतिविभिन्नत कारण-श्ररीरमें रहता है और इस कारण जीवात्माको दैवी प्रकृतिकी ही किरण समझना चाहिये । जो जीवात्मा जिस ईश्वर-कलासे उत्पन्न हुआ है, उसका वही 'इष्ट' है और उसीसे सम्बन्ध स्वापित करना और मिलना उत्तके जीवनका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। अपने इष्टके खाथ मिलन हो जानेपर अन्य दृष्टीके साथ भी मिलन हो जाता है, क्योंकि वे सव यथार्थम एक ही हैं । सिन्तृ-नारायणकलाकी दैनी प्रकृतिको गायत्री कहते हैं । यह आदिकला होनेके कारण इनको आदिपुरुप और गायत्रीको आद्याशक्ति कहते हैं । श्रीमद्रगवद्गीता अध्याय ८ रलोक ९ में भादित्यवर्ण कहकर इन्हींका वर्णन किया गया है। ञतएव त्रासमुहूर्तमे सन्ध्योपासनादारा गायत्रीको उपासना करना योगका सत्रते प्रथम अग है, जो राजयोगमें परमावदवक है। अपने इष्टकी दैयीर्शक्तकी कृपा प्राप्त करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर, उनके प्रकाशको सहायताचे इष्टकी प्राप्ति होती है, अन्यया कदापि नहीं। गीताके अध्याय ९ के क्लोक १३ में इसी देयो प्रज्ञतिका वर्णन है, जिनके आश्रयसे महात्मागण भिन्त लाभ करते हैं।

मनुष्य-शरीर भी पिण्ड है अर्थात् एक छोटा ब्रह्माण्ड है। अतएव वाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही पिण्डके मूल केन्द्रका अन्तर्मुखी वृत्तिके द्वारा अनुसन्धान करना चाहिये।

इस शरीरमें इडा और पिज्जलाके वीचमे सुपुमा नाडी है, जो मेर्दण्डके वीचमें मूलाघारसे प्रारम्भ होकर सिरमें सहसारतक जाती हैं। इस नाडीके अन्दर विद्युत्के समान एक प्रकारका तेज हैं। इस सुपुमा नाडीमें मूलाघारमें सर्पाकार कुण्डिलनीशिक्त प्रसुतावस्थामें रहती है। यह कुण्डिलनीशिक्त, ज्योतिरूप शक्ति व्यष्टिजीवके समान है और कारण-शरीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी शक्ति द्वारा होता है। इस शक्तिके निकल जानेपर जीवात्माका सम्बन्ध स्थूलशरीरसे दूट जाता है। कुण्डिलनीके, प्रसुत रहनेके कारण कारण-शरीर भी एक प्रकारसे सुत रहता है, उसकी यह सुतावस्था साधारण निद्रा नहीं, योग-निद्रा है। अतएव कुण्डिलनी शक्ति सुयुमाके द्वारा जायत करना और ठीक तरहसे इसका निग्रह करना परमावश्यक है।

हठयोगमें इडा और पिञ्जलाकी गतिको रोककर, कुम्भक प्राणायामके द्वारा मूलाघारकी अग्निकी दृद्धि करके कुण्डलिनी जामत की जाती है, जो सुपुमा नाडीं है होकर छः चक्रोंको वेषती हुई और उनकी शक्तियोंको लेती हुई अन्तमें सहस्रारमें जाकर ऊर्ध्व कुण्डलिनीसे युक्त हो जाती है। उस समय मस्तिष्कमें ज्वालाका अनुभव होता है, जो मूलाधारसे उठकर सहस्रारतक जाती है। इस अवस्थामें साघकका सम्बन्ध भुवर्लोकसे हो जाता है। वहाँ वह वहाँके विकराल रूपवाले देव और देवियोंको देखता है, जो विष्ठकर्ता हैं और जो उसके दोषको बढाकर उसका पतन करवा देते हैं। इनसे वे ही साधक वचे रहते हैं जिनके लिये अवलॉकका द्वार वन्द रहता है। राजयोगमें सद्गुरुसे सम्बन्ध होनेपर साधकको दैवी प्रकृतिका आश्रय मिलता है और सद्गुकदारा प्राप्त दीक्षाके द्वारा चुपुमा और कुण्डलिनी जाम्रत् की जाती है। अतएव सद्गुर भुवलोंकके विप्तकर्ताओंसे साधककी रक्षा करते हैं तथा खय साधककी पवित्रता और भक्ति उसकी विशेष रक्षा करती है। इस तरह राजयोगमें सद्गुरुप्रदत्त योगदीक्षाके द्वारा इस शक्तिको जाप्रत् किया जाता है।

सद्गुरुओंके मण्डल अथवा सह (जमात) का मुख्य कार्य यही है कि वे योग्य साधककी सहायता करें







## कल्याण



मैडम एच० पी० ब्लैवेस्की Madam H P Blavatsky



कर्नल हेनरी स्टील आलकट Col Henry Steele Olcott



डा॰ ऐनी वेर्सेट



श्री टी॰ सुव्वाराव

और योगकी दीक्षासे दीक्षित कर साघकका सम्बन्ध दैवी प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें और उसे अपने इष्टके साथ युक्त कर दे । जो लोग केवल धर्म और सदाचारके मार्गका अनुसरण करेंगे, उन्हें देरसे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी! किन्तु जो सद्गुरु प्राप्तकर राजविद्याकी दीक्षा लेगे और त्तदन्कल मार्गका अनुसरण करेंगे, वे शीघ ही लक्ष्यको प्राप्त कर लेंगे। साधक तबतक न तो मार्गके विद्योंसे बच सकता है और न सद्गुरुकी प्राप्ति कर सकता है जबतक कि वह शम-दमका अम्यास कर, निःखार्थ और निष्काम होकर अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य केवल मनुष्यजातिमं ज्ञान-भक्ति-प्रचाररूप ईश्वरसेवाको ही नहीं बना लेता और इसकी सफलताके लिये अपनेको योग्य बनानेकी चेष्टा नहीं करता तथा प्रारम्भसे ही जो कुछ उसे श्रेय प्राप्त होता है उसे लोकहितार्थ वितरण नहीं करता जाता । जो ऐसा करता है उसे आप-से-आप सद्गुरु मिल जाते हैं । जीवन्मुक्त सद्गुरु विशेषकर चतुर्थ तुरीयावस्थामें रहते हैं, जो दैवीप्रकृतिका क्षेत्र है । गायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-शक्ति है। सप्तश्तीमें इसीको अनुचार्य और प्रणवकी अर्द्धमात्रामें स्थित नित्यशक्ति कहा है। जब साधक मार्गमें बहुत कुछ अश्वर हो जाता है तब यह परमनाद जीवनमें केवल एक चार स्पष्ट शब्दोमे यह वतला देता है कि साधकका इष्ट कौन-सी कला है और वह उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। जो इस आदेशकी अवहेलना कर देता है उसकी उन्नति रुक जाती है। नक्षत्र और जन्मकुण्डलीसे भी इष्ट-कलाका पता लग सकता है। उत्तम पक्ष तो यह है कि जिसको जो इष्ट प्रिय मालूम हों और जिनका स्वरूप और लीला द्धदयको आकर्षित करती हो, उन्हींको इष्टमानकर, किसी योग्य व्यक्तिसे मन्त्र लेकर उपासना करनी चाहिये, जिसमें मुख्य मनत्र जप और दृदयमे रूपका ध्यान है। सद्गुरुद्वारा यथार्थ योगकी दीक्षाकी प्राप्तिके लिये चारों योगीका अभ्यास करना चाहिये—(१) कर्मयोग अर्थात् शरीर, वचन और मनसे जितने कर्म किये जाय, उन सबको इष्टका काम समझकर, उन्हींके निमित्त निःसङ्ग और निष्कामभावसे करना चाहिये। (२) अभ्यास-योग-विषयोंसे वैराग्य और चित्तको जप और ध्यानके

द्वारा इष्टपर एकाग्र करना और अन्य भावनाओंको आते ही हटा देना अभ्यासयोग है। (३) ज्ञानयोग—बुद्धिको कुशाय बनाकर वेदान्तके सिद्धान्तोको पठन, श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा हृदयङ्गम करना और आत्मामें स्थित होकर परमात्माके साथ मिलनके निमित्त तीव अनुराग उत्पन्न करना ज्ञानयोग है। (४) भक्तियोग अपने इष्टके प्रति परम प्रेमकी उपलब्धिको कहते हैं। परम अनुरागकी वृद्धि होनेपर निष्काम नवधाभक्तिके द्वारा इष्टकी कृपासे भक्तिकी प्राप्ति होती है। इस नवधाभक्तिमें इष्टका सतत सारण, हृदयमे प्रेमपूर्वक व्यान और जीवदयासे प्रेरित होकर जनसेवाको प्रधान इष्टसेवा समझकर करना मुख्य है। इसके बाद श्रीसद्गुक्की प्राप्ति हुदयमे होती है, जिनके द्वारा दैवीपकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सद्गुरुके हृदयमे इष्टके दर्शन होते है। तब राजविद्याकी चार योगदीक्षाएँ सद्गुरु शिष्यको देते हैं। खर्लीकके ऊपर अविद्याका कठिन घोर तम है, जिसे पार करना बहुत कठिन है। सद्गुरु शिष्यके अन्दर दैवीप्रकृतिका प्रकाश प्रदानकर स्वय उसे तमसे पार करके इष्टमे मिला देते है। राजयोगकी इस साधनाके समय ध्यानमें हृदयके अन्दर अष्टदलकमल दिखायी पडता है, न कि द्वादशदलकमल, जिसे हठयोगी देखते हैं। हठयोगी वास्तविक हृदयमें नहीं पहुँचते, जहाँ ईश्वरका वास है। लिखा है-

हृदि स्थितं पङ्कजमष्टपत्र सकेशर कर्णिकमध्यनालम् । अङ्गष्टमात्रं मुनयो वदन्ति ध्यायञ्जविष्णुं पुरुष पुराणम् ॥

सरण रहे कि इस राजयोगके मार्गमे केवल हृदय-चक्रसे जप-भ्यान प्रारम्भ होता है और इसके नीचेके चक्रोसे सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता । हृदयके नीचेके चक्रोमे तमोगुण-रजोगुण प्रधान हैं, जिनको प्रारम्भमें कुसमय जाप्रत् करनेसे भुवलोंकसे सम्बन्ध हो जाता है, क्योंकि वह लोक भी रज-तमसे आच्छन्न है। ऐसा करनेपर भुवलोंकके विधकर्ताओंका आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है और वे मिथ्या दर्शन और कथनके द्वारा साधकका अधःपतन कर डालते है।

## कुछ योगियोंके विषयमें मेरी व्यक्तिगत अभिज्ञता

( हेखक-श्रीडपेन्टचन्ट दत्त )

योगका अर्थ है जीवात्नाके लाय परमात्माका योग । याद्यवर्मे जीवात्मा परमात्माके अन्तर्गत है और उनके साथ सर्वदा ही युक्त हैं। अंगके साथ प्रत्यगका या अगीके साथ अंग-का जो सन्तन्ध है, वही सन्तन्ध ईश्वरके साथ जीवका भी है। परन्तु देही निस प्रकार कितने ही अर्गोनी केवल समप्टिमात्र ही नहीं है, वह उसके अतिरिक्त दुछ और भी है, उनी प्रकार ईश्वर भी जीवन्तमिष्टके अन्दर होनेपर भी वाहर है। जीव और ईश्वर दोनों चैतन्यमय होनेपर मी उनके ज्ञान और राक्तिमें अन्तर है, नद जीवकी तो कोई वात ही नहीं, मुक्त जीव भी ईश्वरकी तरह सृष्टि, स्थिति और प्रलयका कार्य करनेमें अनुनर्थ है। कार्यतः जीव ईस्वरके साथ युक्त होनेपर भी ज्ञानतः युक्त नहीं है। जीवके अन्दर एक अज्ञानका पर्दा है, यथाविधि ज्ञान, मित्त, कर्म और राजयोगकी वहायवाचे उच अज्ञानको दूर करना पड़ता है। अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके साथ साथ जीवके अन्दर ईश्वरी शक्तिका ऋमशः विकास होता है। ईश्वरकी राक्तियाँ अर्गाणत हैं । इनमें एक राक्ति जीव और दूतरी एक वड है। जडर्शाक वर्वदा जीव-शक्तिको उक रखनेके लिये अञ्चान या अविचारूपमें प्रकट होती हैं; वाहर आवेष्टन और रूप-रसका जनत्, और भीवर काम-क्रोष, जुषा-पिपासा, जरा-मृत्यु आदि जडके रूप हैं, ये जीवके विकासमें दावक है । दूसरी ओर जीव वडको पद-दिंवत कर आत्मप्रकाशके द्वारा विजय-घोषणा करता है। जीव और जड़का यह देवातुर-संप्राम नित्य है और यह स्पृष्टिके रहस्यकी एक विशेष दिशा है। आश्चर्य यही है कि एक ही महार्श्वाककी दो विभिन्न शक्तियाँ परस्पर एक-दृतरेको घ्वत करनेमें लगी हैं, माल्म होता है मानो कोई यड़ा भारी जादूगर ताली वजाकर अचिन्त्य और चीमाहीन इन्द्रजालकी सुष्टि कर रहा है। किन्तु क्या इसका कोई उदेख हैं <sup>१</sup> हाँ, अवस्य है। यह द्वन्द्व ही जैव शक्तिके विकासका एकमात्र उपाय है। चष्टिकी गति या छीलामय छन्द दत्ती द्वनद्वके जपर निर्मर करता है और वहीं बीयको व्यक्तित्व प्रदान करता है। जड-शक्तिको जीव जितना वरामें ला पाता है उतना ही उतके अन्दर व्यक्तित्वका विकास होता है, यह व्यक्तित्व ही मनुष्यका ऐसवर्य, जीवन सप्रामका विजयसङ्ख्य, या योगपल है।

जितने दिनींतक जीव जडके अधीन रहता है, उतने दिनोतक वह वहिर्मुखी रहता है; ज्यों-ज्यों जडपर विजय मात करता है त्यों-ही त्यों अन्तर्नुसी होता जाता है और अन्तर्ने लययोगके द्वारा चर्वशक्तिमान् ईश्वरके साथ युक्त होनेके साय-ही-साय मनुष्यके अन्दर भी बहुत-सी शक्तियोका नञ्चार होता है। भिन्न-भिन्न स्तरमें भिन्न-भिन्न शक्तिना विकास होता है; बौद्ध, जैन और हिन्दू योगशास्त्रोंने इन चन त्वरींके विशेष नाम-धाम और वर्णन मिलते हैं और यह भी माल्म होता है कि किस उपायसे किस प्रकारकी शक्ति और ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जो योगी है या योगशास्त्रमें पारंगत हैं, वे ही इन सब बातोंकी व्याख्या कर चकते हैं। मैं अवोध इसपर क्या हिस्स सकता हूँ । दुछ महायुरुपोंके संसर्गमें आनेना सौमाग्य नुझे प्राप्त हुआ या और उनमॅंचे निची किनीकी शक्तिका असाधारण विकास देसकर नुझे चकित होना पड़ा या । इस छोटेन्से टेखमें उन महापुरुषोंमें हुछके जीवनकी दो-एक घटनाओं या विशेष अनुभवोंका सक्षित वर्णन करना चाहता हूँ । इन महात्माओंके अविरिक्त और भी कई योगियोंको में जानता हूँ, जिनमंत्रे कोई तो कुम्मकके द्वारा श्रन्यमें उठ सकते हैं; कोई १३-१४ वर्षींचे विना अन्न या दूष ग्रहण किये कठोर साधनामें रत है, कोई इच्छानुसार एक चीजको दूसरी चीज वना सकते हैं; किसीके सान्निध्यमें आते ही आतन, नुद्रा और योग-क्रियाएँ अपने-आप होने लगती हैं; और किसीके सिद्ध मन्त्रकी शक्तिसे दूसरोके अन्दर आसन, प्राणायाम आदि क्रियाएँ विना चेटाके होने लगती है।

अधिकाशमें नाना प्रकारकी सिद्धियाँ साधनामें विन्न होती हैं, इनके कारण साधक लक्ष्यभ्रष्ट हो जाता है। अतएव अपने चरम लक्ष्यको सामने रखकर ही चलनेकी विश्रेष आबस्यकता है। अन्तरमें विचार और दीनताका अभाव होनेपर 'होम करते हाय जलने' की कहावतके अनुसार हितमें अहित हो जाता है। अन्तु!

(१) एक महापुरुषको मैं वानता था। प्रायः ३५ वर्ष हुए उन्होंने देहत्याग किया था। बहुत बढ़े वसके छड़के थे, गृहस्य थे, ऑगरेबी पढ़े छिले थे। वे ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयकृष्ण गोस्वामीके विशेष मित्र थे ।

साधारण लोग उन्हें पागल समझते थे; क्योंकि अधिकतर वे पेडके नीचे पड़े रहा करते। एक दिन उनके परिचित कोई सजन उनसे मिलनेके लिये आये; आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लड़कियोंका कुशल-मङ्गल पूछा। उन सजनके कोई पुत्र न था। उन्होंने कहा- 'लड़का तो नहीं है, लड़िकयाँ मजेमे है।' महापुरुष आश्चर्यान्वित हुए, बोले—'दयामयने मेरे मुँहसे यह वात क्यों कहलायी ?' यह कहकर वे ध्यानस्य हो गये। ध्यान टूटनेपर बोले, 'पुत्र होगा । तुम आगामी शनिवारको आना, मैं एक मन्त्र बतला दूंगा।' उन सजनने उन्हें पागल समझकर उस ओर जाना छोड़ दिया। परन्त घरकी स्त्रियाँ कव माननेवाली थीं, यह खवर सुनकर उन्होंने उन सजनको पागलके पास जानेके लिये बाध्य किया । सम्भवतः पुत्रपातिकी आशा उनके भी मनके एक कोनेसे झॉक रही थी। वे सजन एक शनिवारको उन पागलसे मिले। पागलने उन्हें एक मन्त्र लिख दिया और कहा कि आपकी स्त्री इस मन्त्रका यथारीति जप करके, एक केला पेटसे छुआकर जलमें फेंक दें। किसी कारणसे उस जगह उन दिनों केला नहीं मिलता था। केलेके अभावमें बेरकी व्यवस्था हुई। प्रतिदिन प्रातःकाल वह सजन पासके दशभुजाके मन्दिरमें दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन मन्दिरके सामने उन्होंने दो केले पड़े देखे। बहुत खोज करानेपर भी जब केलोंका कोई मालिक नहीं मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उन्हें दे दिये। उसके बाद यथाविधि मन्त्र जप करके केला पेटमें छुआकर जलमें विसर्जित किया गया और उसके बाद सन्तानकी सम्भावना हुई।

जब उन सजनकी स्त्रीका गर्भ नौ मासका हुआ तो उनके विश्वास और आनन्दकी सीमा न रही । वे उन महापुरुषके दर्शन करने गये । महापुरुषने देखते ही पूछा—'क्या पुत्र हुआ है !' उन्होंने उत्तर दिया—'अभी तो यही नवॉ महीना आरम्भ हुआ है ।' 'दयामयने मेरे मुँहसे यह बात क्यो कहलवायी !' यह कहकर महापुरुषने ध्यान लगाया; ध्यान भङ्ग होनेपर बोले—'इसी महीनेमें पुत्र होगा। आगामी शनिवारको होना ही अच्छा है ।' आश्चर्य है कि उसी शनिवारको पुत्र उत्पन्न हुआ।

महापुरुष उस बालकको देखनेके लिये आये और बोले, 'बचेको स्तिकागृहसे बाहर लानेकी जरूरत नहीं, मैं आ गया, इतनेसे ही काम हो गया।'

वचपनमें वह लड़का जब सो जाता तब भगवान्के नामका जप करता—बहुत बार एक प्रकारके भावावेशमें रहता, परन्तु उम्र बढनेके साथ-साथ ससर्गदोषके कारण वे सब बार्ते फिर नहीं देखी गयीं। भविष्यमे क्या होगा, यह कहना कठिन है।

एक दिन खन्नर मिली कि महापुरुषने बतलाया है कि
मैं अमुक तारीखको देहत्याग कलगा। चारों ओरसे बहुतसे लोग आये। सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्याग
किया। केषल इतना वे कह गये कि तीन दिनतक देहको
समाधि न दी जाय। तीन दिन बाद इसका अर्थ सब
लोग समझ गये। उसी दिन उनकी सहधर्मिणी अपना
नश्चर शरीर छोड़कर उनके साथ जा मिलीं। दोनोंको एक
साथ ही समाधि दी गयी। इस युगल-समाधिके जपर एक
विशाल मन्दिर बना है। बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिरके ऑगनमें एकत्र होते हैं। यह जिनकी बात है उनके
पिता और पुत्र भी दोनों महापुरुष थे। तात्पर्य यह कि
ये तीनो पुरुष योगी थे और सभी ग्रहस्थ थे। इन तीनोके जीवनकी बहुत-सी असाधारण घटनाएँ हैं, मै जो कुछ स्वय साक्षात्रूपमें जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखा है।

(२) अष्टाङ्गयोगकी परिसमाप्ति समाधिमें होती हैं। समाधिमें जीवात्मा और परमात्माका योग होता है। जीवात्मा मनके पाशि अपनेको मुक्तकर चिदाकाशमे विराजमान होता है, वोषखरूप होकर दिव्य आनन्दमें डूब जाता है। जीवनमें समाधि देखनेका सौभाग्य कई बार प्राप्त हुआ है। किन्तु एक योगीकी जैसी समाधि देखी है, वैसी समाधि साधारणतः नहीं देखी जाती। इसीसे उसका वर्णन करनेके लिये बाव्य हुआ हूँ।

माताजीका भाव अद्भुत है, सदा मानो आनन्दमें डूबी रहती हैं। शिशुको भॉति सरल हैं। उनका चेहरा शान्त, प्रदीप्त, किन्व और स्थिर है।

एक दिन प्रातःकाल सुना कि वे सारी रात योगासन-में थीं, भोरके समय समाधिस्थ हुई हैं—मुखपर दिन्य भाव है, कभी-कभी निःश्वास वन्द हो जाता है। घंटेके बाद घंटा बीतने लगा, अवस्थामें कोई परिवर्तन नहीं ।

शारह वजेके बादरे लोग थोड़ा घवड़ाने लगे, समावि तोइनेके लिये कानमें भगवान्के नामका उचारण आरम्भ हुआ । कुछ समय बाद दोनो नेवोंसे धारा वहने लगी-मानो उसका अन्त ही नहीं । उसके वाद सारा नुखमण्डल आनन्दरे उत्फुल हो उठा । मेरे मनमें आया, अश्रुपात और रोमाञ्च वो हुआ, अन शायद कम्प होगा। इतनेमें हो उनके सर्वाइमें कम्प ग्ररू हो गया । इस तरह अश्रपात पुलक और कम्प एकके वाद एक होने लगा । श्रीचैतन्य, श्रीरामकृष्ण और श्रीजानानन्द आदि प्रमुख महापुरुपींके अन्दर इन चन्न सास्विक लक्षणीके होनेकी नात सुनी थी, माताजोकी अवस्था देखकर उन सव वार्तोपर विश्वास करना पड़ा। उसके बाद अन्तर्वाह्यदशा होने लगी, वाह्यज्ञान हो आता था और फिर वह अचेतन हो जाती याँ। इस प्रकार कुछ समयतक द्वन्द चलनेके बाद हठात् नुख खुल पड़ा । उदात्त और अनुदात्त छन्दमं वेदमन्त्र अवाधगतिषे नॅहसे निकलने लगे। वगलमें एक महा-महोपाध्याय पण्डित ये, उनसे प्लनेपर मुक्ते माल्म हुआ कि वे सब मन्त्र वेदसे भी छत हो गये हैं, ऋष्मुखसे पन ुनिकल रहे हे । यहाँपर यह जानना जलरी है कि माताजी विशेष पटी-लिखी नहीं थीं-वेद उन्होंने कभी नहीं पढे ये । पीछे उनसे पृछनेपर मास्म हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा, उसका ज्ञान उन्हें नहीं या, सब अनजानमें हुआ।

धोरे-घीरे वह साधारण अवसामें आयीं और तव उन्होंने सबको पहचाना । माताजीकी दो अवसाएँ हूँ— एक आनन्दमय, आनन्दमें ही हॅसती और रोती हूँ, दूसरी अवस्या अनिवचनीय है—वह बतला नहीं सकतीं, दोषोक्त अवस्या बीच-बीचमें होती है।

(३) एक वावाजी शान्तरसाश्रित हैं, सभी समय उनकी अवस्था अच्छल रहती है, एक आदमी न पहचाननेके कारण उन्हें वहें जोरने मारनेपर उताल हो गया। फिर मी उनकी अवस्थाम कोई अन्तर नहीं आया। अनाहत स्वित या नाद वह सदा सुना करते हैं। वह नाद जब न्योतिम और ज्योतिल्पमें पर्यविस्त होता है तब साथक अपने प्रत्येक रोमन् पर्वे निरविच्छन्नलपसे नाम उच्चारित होता हुआ सुनता है। एक मुँहते चेष्टा करनेपर कितनी वार नामजप हो सकता है रे देव, देवी, योगी और मनवत् लीला आदिके दर्शन उन्हें होते हैं। वे उन सव नायोम विमोर हो जाते हैं। अलीकिक पुरुषींके सस्पर्शम

रहकर वे उनका वार्तालाप, स्तव-स्तुति इत्यादि दुन पाते हैं, वे उन सन स्तुतियों और भजनीको लिखकर रख हेते हैं। उच श्रेणीके सामकों और सिद्ध पुरुषोंके इस तरहके वहत-से मजन उनके पास लिखे हैं और प्रतिदिन उन भजनोकी सख्या बढ़ती जा रही है। विश्वित मनको किसी विशेष उपायसे देहके विशेष केन्द्रमे स्थिर कर लेनेपर सुरति शब्द सुनायी पड़ता है। उसके बाद भगवान्की कृपारे लीलादिके दर्शन होते हैं । नाद, ज्योति और ल्पादि एक ही वरतके मिन्न-भिन्न विकास हैं। महात्मा क्त्रीर-दातजी इसी रास्तेको बतला गये है। योगी अपने पिण्डके अन्दर ही ब्रह्माण्डको देखते हैं, इती कारण देहतन्त्व सर्वोच तरव है। चौदह भुवन, लोकालोक, जड-चेतन, नित्य लीला सभी इसके अन्दर मिल जाते हैं । कुण्डलिनी-योगमें जिस प्रकार पट्चक्रको भेदकर सहस्रारमें जाकर पूर्णता बात की जाती है उसी प्रकार अनाहत-योगमें मी नाद और ज्योतिके साथ युक्त होकर चरम अवस्या प्राप्त की जाती है।

(४) एक महात्माकी शक्ति असाघारण है। वारह वपकी उम्रमें किसी महात्माकी कृपासे उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गयी, जिसके वलसे वे स्यूल देहते स्हम देहको पृथक् करके विश्वके विभिन्न स्थानोंमें, यह-उपप्रहोंमें इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं । मृत देहकी तरह शरीर पड़ा रहता है, देही दूश्म और कारण-शरीरका अवलम्बन कर स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्में आते-जाते हैं । दूरवर्ती स्थानकी खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा वे ठीक ठीक खबर ला देते हैं-ऐसा देखा गया है। सूक्ष्म जगत्मे घूमते समय एक ही साथ बहुत-से शरीर घारण किये जा चकते हैं। बहुत बार दर्सी दिशाओं में दस शरीर चले जाते हैं—फिर एक साथ आकर मिल जाते हैं। स्यूल देहके विसी दुःख या आश्रद्धाका कारण होनेपर सूक्ष्म देह तुरन्त स्थूल देहमें प्रवेश कर जाती है। दोनों देहींमे गृढ़ सम्बन्ध है। वे अपने पूर्व और पर-जन्मको जानते ई और दूतरोंके भी जान चकते हैं।

त्यूलके अन्दर सूक्ष्म और सूक्ष्मके अन्दर कारण-जगत् है। त्यूल, सूक्ष्म और कारण तीनो जड हे, महाकारण चैतन्यमय है—महाकारण सर्वव्याणी है, जड जगतींको आच्छादित किये हुए है। कारण-जगत् मानो वीज है, स्कृष कुछ है और त्यूल उसकी छाया है। समग्र जगत्का नियामक और आधार महाकारण, महाशक्ति या चित्राक्ति है। जिस स्थूलको हम नितान्त आवश्यक और एकमात्र त्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह टि-सी बात भी इस मोटे जगत्के बाहर गये बिना समझमें हीं आती । स्थूल सीमाको पार करनेपर ही बहुत-से हापुरुषों और अवतारी पुरुषोंका सङ्ग प्राप्त होता है। वे हात्मा इस विषयमें बहुत-सी जानकारी रखते हैं।

अवतारपुरुष कारणजगत्में भावधनविग्रह-रूपसे हते हैं। विश्वके जिस स्थानमें जिस भावका अत्यन्त अभाव । जाता है, उस स्थानमें उसी भावका अवतरण होता है। ।यतारी पुरुषोंको जब स्थूल जगत्में आना होता है तब नहें सूक्ष्म जगत्से होकर नहीं आना होता। कारणसे यूलमें आनेका रास्ता अलग है।

वैचित्र्यमयी सृष्टिचातुरीके पीछे एक अनन्तराक्ति।। ली ज्योतिर्मय पुरुष हैं; वे ही वेदान्तके ब्रह्म, भक्तके
। गवान् और योगीके परमात्मा हैं। उन्हींकी इच्छासे
। ष्टि, स्थिति और सहार-कार्य चल रहे हैं, जीव और जगत्। सृष्टि हुई है तथा जीवका दुःख दूर करनेके लिये ज्ञान,
। किं, कमें और योगरूपी साधनमार्गोंका विधान हुआ
। जलती हुई अभिसे जिस प्रकार दीपक जलाया जाता
। उसी प्रकार ब्रह्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने
। यक्तित्वको प्रस्कृटित करता है। वास्तवमें सब कुछ समान
। तस्वतः अगर देखा जाय तो जीव और ब्रह्ममें अमेद

है, क्योंकि ब्रह्म ही जीव-जगत् बने हुए हैं; वे अखण्ड सिचदानन्द हैं, अश या खण्डका बोघ हमारी केवल कल्पनामात्र है, इस काल्पनिक प्रति अंशर्मे और अणुपरमाणु-में ब्रह्म पूर्णरूपसे विद्यमान है, किन्तु विकासकी दृष्टिसे तारतम्य है। ब्रह्मशक्ति और जीवशक्ति एक नहीं, दोनोंमें आकाश-पातालका भेद है, यहाँतक कि अवतार-पुरुषोंकी शक्तिकी भी सीमा है । वे कारणजगत्के अन्त-र्गन हैं और करुणाके बन्धनसे आबद्ध हैं। एकमात्र वे ही कारणातीत है और साथ ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणके अन्तर्गत हैं। (God the Father)—निर्गुण ब्रह्म और (God the son) - सगुण ब्रह्म या ईश्वर या उनके विशेष विकास अवतारकी बात बाइबिलमें भी स्पष्ट शब्दो-मे मिलती है। इसी प्रकार यदि विचार करके देखा जाय तो द्वैत और अद्वैतवादके बीच कोई झगड़ा नहीं, बिक एक प्रकारका सुनिश्चित सामजस्य है। जीव-जीवमे, जीव-अवतारमें और जीव-ईश्वरमे व्यक्तित्व विकासका अन्तर है। व्यक्तित्वके विकासके लिये ही सृष्टिकी आवश्यकता है, अन्यथा सृष्टिकी कोई सार्थकता नहीं थी। जिसका व्यक्तित्व किसी कारणसे नष्ट हो गया है, उसका मनुष्य-जन्म विफल हो गया, सृष्टि व्यर्थ हो गयी । व्यक्तित्वके विकासके साथ-साय जीव विश्वात्मा और विश्वके साथ योगका अनुभवः करता है, इस योग वोधकी पूर्णता ही जीवत्वकी परिणति है। आशा है, यथासमय उनकी कृपासे विश्ववीघसम्पन्न अनेक योगियोंका आविभीव होगा#।

# एक सिद्ध पुरुषका दर्शन

[मेरी 'नोटवुक'के कुछ पृष्ठ ]

( लेखक-चतुर्वेदी प० श्रीदारकाप्रसादजी शर्मा )

यद्यपि न तो मैंने कभी योगाभ्यास किया है और न कभी योगसम्बन्धी कोई प्रन्थ ही पढ़ा है तथापि पूर्व-जन्मके संस्कारवंश मेरी रुचि योगविद्याकी ओर बचपन-से ही रही है। योगविद्यापर आरम्भहीसे मेरी पूर्ण आस्या है और योगियोंके पवित्र दर्शनकी लालसा जैसी मेरी बचपनमें थी, वैसी ही आज भी बनी हुई है।

इसी लालसासे प्रेरित हो मैंने सचे योगियोंके दर्शन प्राप्त करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका वहुत-सा धन व्यय किया है। अनेक बार विकट स्थानों में अपने जीवन-को सद्घटमें डाला है, और तीन-चार वार धूर्त-कपटी एवं प्रवश्चक साधुवेश और नामघारी ठगोंके चक्करमें पड़ केवल अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गवाया किन्तु वड़ी कठिनाईसे उपार्जित अपनी आध्यात्मिक शक्तिके एक बड़े अश्चसे भी मुझे हाथ घोने पड़े है। पाठकोंको मेरी वातपर मले ही विश्वास न हो, किन्तु सच बात तो यह है कि प्रयत्न करनेपर तो नहीं, किन्तु अनायास मुझे दो बार

<sup>\*</sup> पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें जिन महापुरुपोंका जिक्र आया है, उनके मन्वन्धमें कोई पूछ-ताछ-न करे । क्योंकि उत्तर पानेकी कोई सम्भावना नहीं।—लेखक

सिद्ध पुरुपोंके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह किस तरह, निम्न पिक्तयोंमें इसीका सिक्षत वर्णन लिपिवद्ध किया जाता है।

जिस घटनाको लिखनेके लिये लेखनी उठायी है, यह घटना उस समयकी है जिस समय मेरी उम्र लगभग १७ वर्षकी थी और मैं इटावेके 'ह्यमस् हाई स्कूल' के दुसरे ( आधुनिक नर्वे ) दर्जेमं पढ़ता था । उस समय मि॰ सी॰ प्रेटस् हाई स्कूलके हेडमास्टर् थे। वे क्रिकेटके बड़े शौकीन ये और उनका क्रिकेटका शौक यहाँतक चढ़ा-वढ़ा था कि उन्होंने एक नामी खिलाडीको प्रयाग-में इटावे बुलाया और पढ़नेमें नितान्त अपदु होनेपर भी बड़ी इज्जतके साथ उसे हाई स्कूलमें भर्ती किया। उसका नाम था काज़िम हुसैन । जाड़ेके मौसममें स्कूलमें क्रिकेट-की धूम रहती यी। प्रत्येक बुघवार और शनिवारको हाफ-टे-स्कूलका नियम-सा हो गया या। जिस स्कूलके देडमारटर इतने क्रिकेटप्रिय हों, उस स्कूलके छात्रोंका क्रिकेटका व्यसनी होना स्वाभाविक ही था। अतः भिन्न-भित्र हार्सोके छात्रीमें किकेट-मैचींका चैलेंज हुआ करता था और स्कूलके प्रायः समस्त छात्र क्रिकेटके व्यसनमें डूवे हुए थे। क्रिकेट फील्ड शहरके वाहर या। वहीं मैचें होती र्था। उन दिनौं इन पिक्तयोंके लेखकके कुटुम्बके एक पितृब्य इटावेके रेलवे स्टेशनपर तारवावू थे। उनका नाम था चौवे मदनमोहनजी। उनका वैकुण्ठवास लगभग ८० वर्षकी अवस्थामें गतवर्ष ही हुआ है।

डाकगाड़ी शामको इटावेके स्टेशनपर पहुँचा करती थी। अतः फील्डसे लौटते समय में अपने सगी साथियोंके साथ कभी-कभी स्टेशनपर, ट्रेनके समय जाया करता था। उस समय इटावेके चुकिंग आफिसमें एक वगाली चावू काम करते थे। उनके पास एक वगाली साधु आकर ठहरे। एक दिन अचानक मेरा परिचय उन साधु-से हो गया। साधु महाराजके चेहरेपर शान्ति और प्रस्ता सदा विराजती थी। जब में उनसे कोई प्रश्न पूछता तव वे मुस्कराते हुए एक ऐसी वात कह देते थे, जिसको सुन मुझे विवश हो पुनः उनसे अनेक प्रश्न पूछने पड़ते।

उनकी मुखाङ्गितेषे ऐसा जान पड़ता था कि वे मेरे जिजासापूर्ण प्रश्नीषे अप्रषन्न नहीं होते थे। किन्तु मुझे जानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोत्तर बदवी ही जाती थी। मै नित्य तो स्टेशनपर जाता नहीं या, किन्तु कई दिनोंके अन्तरपर जन जाता और उन साधुसे मिलता तन ने मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पड़ते थे और कमी कमी ने भानानेशमें ऐसी दो-चार नातें भी कह नैठते, जिनका मेरे प्रश्नोंसे अथना मुझसे कुछ भी सम्बन्ध न होता था।

एक दिन मैं उन वगाली साधुके पास अपने दो सहपाठियोंसहित वैठा था कि इतनेमे वगाली बुकिंग क्रकीन वगला भाषामें उन साधुरे कुछ कहा । वगाली वावूने जो कुछ कहा यह तो मैं न समझ सका किन्छ उनके कातर स्वरसे कही हुई वातोंसे यह मैं जान गया कि वावूपर कोई भारी सद्घट है।

वङ्गाली वावुकी वार्ते सुन साधुजी मुस्कराये और वगला भाषाहीमें कुछ कहा। वङ्गाली वावूकी कातर वाणी सुन मैं विचलित हो उठा था। अतः शिष्टाचारका विचार त्याग मैंने साधुसे पूछा—'वङ्गाली वावू दुखी हो क्या कह रहे हैं ?' साधुने उत्तर दिया—'इनके एक पाँच वर्षका पुत्र है। वह आज बसन्त (चेचक) रोगसे अत्यन्त पीड़ित है। इसीसे वाबू आज अत्यन्त कातर हो रहे हे।' इसपर मैंने विना कुछ सोचे-विचारे झट् कह दिया-'आप साध हैं, आपका व्रत परोपकार है। ऐसे सङ्कटके समय आपको अपने अनुरक्त भक्तका सङ्कट दूर करना ही होगा।' यह धुन साधुजी खिलखिलाकर हँस पड़े और वोले-'अच्छा, चला देख, मैं अभी सङ्घट दूर करता हूँ।' साधुके पास एकमात्र कम्बल था। उसे लेवे चल खड़े हुए। वङ्गाली वावू, में और मेरे दो महपाठी साधुके पीछे हो लिये। रेलवे कार्टरमें वङ्गाली वावू रहते थे। कार्टरके द्वारपर पहुँचकर, उन साधुने हमको साक्षी वनानेके उद्देश्यसे हिन्दीमें बङ्गाली वाव्से कहा--'सिंघी देख । तेरा वालक अभी अच्छा हो जाता है, किन्दु तुझे एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। बोल प्रतिज्ञा करेगा ??

सिंधी बाबूने कहा—'महाराज! आप जो कहेंगे, मैं वहीं करूँगा।' साधुने कहा—'तुझे और कुछ नहीं करना होगा, केवल यही कि मैं सामनेके पीपल-वृक्षके नीचे तीन दिन कम्बल ओढे पदा रहूँगा। तीन दिनीतक न तो त् और न कोई अन्य जन मुझे छेड़े।'

सिंधी बाब्ने कहा—'बहुत अच्छा।' इसपर साधु कार्टरके द्वारके भीतर धुसे और हायके सकेतसे इमलोगों-को पीछे आनेके लिये कहा। इमलोग भी कार्टरके मीतर चले गये। भीतर जाकर देखा एक खटोलेपर बालक अचेत अवस्थामे, नेत्र बन्द किये पड़ा है। उसके सारे शरीरपर बड़े-बड़े फफोले थे, यहाँतक कि दोनों नेत्रोंके पलकोपर भी बड़े-बड़े फफोले थे। और कार्नोपर भी फफोले थे जिनमें मवाद पड़ गया था। उसकी माता अविरल अश्रुचारा बहाती खटोलेके पास बैठी पुत्रस्नेहवश नीमके झौरेसे मिखयोंको उड़ा रही थी। साधुको देखते ही बह उनके चरणोंपर सिर रख करणोत्पादक अस्फुट शब्दोंमे कुछ कहने लगी। उस साधुके चेहरेको देखनेसे जान पड़ा कि माताके आर्त्त-कन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा मिताके आर्त्त-कन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा है। साधु बोले कुछ नहीं। वे मन-ही-मन बडबड़ाते बालकके खटोलेके चारो ओर धूमने लगे। एक-दो बार नहीं, कम-से-कम दस मिनटोंतक वे खटोलेकी परिक्रमा करते रहे। तदनन्तर वे दुत वेगसे पीपल-वृक्षकी ओर चले। इसलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे।

वृक्षके नीचे पहुँच हमलोग साधुकी दशा देख आश्चर्यमें डूब गये। देखा उनके सारे शरीरपर वैसे ही बड़े-बड़े फफीले पैदा हो गये हैं, जैसे कि हमने कुछ ही क्षण पूर्व बालकके शरीरपर देखे थे। साधुने हाथसे हमलोगोंको चल देनेका सकेत दिया और स्वय कम्बल ओढे एव दक्षिणकी और सिर करके पीपल-वृक्षके नीचे लेट रहे।

हमलोग वहाँ से चल दिये। रास्तेमें देखा कि कार्टरके द्वारपर सिंधी बाबू अपनी स्त्रीके साथ प्रसद्धवदन खड़े हैं। यह देख मैंने उनसे पूछा—'किहये वाबूजी! बालक अब कैसा है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें वे मेरी बाँह पकड़ मुझे कार्टरके अन्दर ले गये, जहाँ यह बालक पड़ा था। उसकी दशा देख मेरे आश्चर्यकी सीमा न रहो। देखा बालक के शरीरपर फफोलोंकी कहीं गूततक नहीं रह गयी है। किन्तु निर्वलता उसके शरीरमें अवश्य है। बालकने विस्फारित नेत्रोंसे और श्लीण खरसे अपने पितासे खानेके लिये कुछ माँगा।

मैं यह देख अपने साथियोंके साथ वहाँसे घरकी ओर चल दिया और रास्तेभर अपने साथियोंसे इस योगके चमत्कारपर वार्चालाप करता रहा। इसपर मेरे एक हास्पित्रय सहपाठीने कहा 'हम तो साधुको तब करामाती समझते, जब वे बिना मेरे पढे-लिखे मुझे एण्ट्रेंसमें प्रमोशन दिला दें।' अस्तु। हमलोग अपने-अपने घरोंको चले गये।

किन्तु मेरे चित्तपर उन साधुके अद्भृत कृत्यका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और अब मै नित्य स्टेशनपर जाने लगा। तीन दिवसीतक साधु विना मुँह खोले मुर्दाकी तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़े रहे। चतुर्थ दिसस शामको जब मैं स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-श्रेटफार्मकी एक वेंचपर साधुजी पूर्ववत् प्रसन्नवदन बैठे है। और मुझे देखते ही बोले-'आओ वचा आओ !' तीन दिन पूर्व जिनके शरीरपर भयद्वर माताके फफोले देखे थे, आज वे ही शान्त धीर बने हुए बेचपर बैठे पूर्ववत् हॅसकर मुझसे बाते कर रहे थे। यह देख मेरा मन आश्चर्यसागरमे निमन्न हो गया और विचारोंकी ऊहापोहसे मैं कुछ क्षणोंतक स्तव्य हो खड़ा रहा । मुझे इस दशामें देख साधु उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ फेरा तथा बैठ जानेके लिये कहा । मै प्रकृतिस्य हो साधुके समीप चुपचाप वैठ गया और मुझमे उस समयतक यह साहस न हुआ कि में उनपर पहलेकी तरह, धृष्टतापूर्वक प्रश्नोंकी बौछार करता। साधुने जब मुझमें ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होने कामरूप कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया। उस वर्णनको सुन मेरे मनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका जो फल मुझे कालान्तरमें मिला, वह प्रसङ्गान्तरकी बात है। अतः उस विषयको यहाँ लिपिवद्ध नहीं करता।

आजके दिनसे मैं विना नागा उन साधुके पास जाने लगा और अब उनसे प्रश्न न कर उनकी बातें चुपचाप सुनने लगा। घीरे-घीरे माघी मौनामावस आयी। सूर्यास होनेको लगभग दो घण्टे शेष थे। साधुने कहा—'चलो! काली माईके दर्शन कर आवे।' इटावेमें यमुनाके तटपर निर्जन वनमें कालीका एक स्थान है जिनकों लोग कालीवापी कहा करते थे। चैत्रकी नवरात्रिमें यहाँपर दर्शनार्थियोका मेला-सा लगा करता है। श्रीवैष्णव होनेपर भी मैं सिगयोंके आग्रहसे दो-चार बार मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था। यह स्थान स्टेशनसे कम-से कम रे-४ मीलके फासलेपर निविड़ वनमें है। पहले तो मनने कहा—'साधुसे कह दो नहीं चर्लेंगे' किन्तु न माल्म किसको प्रेरणासे वाणीसे निकल गया—'अच्छा चलिये।'

जिस समय मुझसे साधुने दर्शनार्थ चलनेको कहा उस समय स्टेशनका एक कायस्थ बाबू भी सयोगवश हमलोगोकी बातें सुन रहा था। वह आस्तिक विचारोबाला था। उसकी भी इच्छा दर्शन करनेकी हुई । उसने यहे आग्रह-के साथ कहा—'वावाजी । में भी चलूं ?' इसपर साधु चुप रहे और ऐसा भाव दिसाया मानो उन्होंने इस वावूकी वात सुनी ही नहीं । यह देख विना कके कई वार वावूने अपना प्रश्न दोहराया । किन्तु साधुको इसपर कुछ उत्तर न देते देख, मुझसे न रहा गया । मेंने अनखाकर वावूसे कहा 'अरे भाई । इसमें पूछनेकी वात क्या है । तुम वावाजीके कन्घोंपर तो चलोगे नहीं, चलोगे अपने पैरोंसे । चलो तुम भी दर्शन कर आना ।' मेरी इन वातोंको सुनकर भी साधु चुप रहे और चल दिये । मै और वावू उनके पीछे हो लिये ।

चलते-चलते हम उस समय देवीजीके मन्दिरके निकट पहुँचे जिस समय सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो चुके ये और पक्षी वसेरा लेनेको वृत्जीका आश्रय ग्रहण कर रहे ये । उस स्थानपर केवल पिंत्रयोंके कलरवको छोड और किसीका शब्द कर्णगोचर नहीं होता था। वह स्थान एकदम नीरव या और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति वहाँ देख पड़ती थी । वावू और साबु तो सीधे देवीजीके मन्दिरमें घुसे चले गये किन्तु में मन्दिरके समीप बने हुए एक चवूतरेपर पाल्यी मारकर वैठ गया और भगवानकी स्तुतिके लिये कतिपय स्रोक उच स्वरसे देवीजीको सुनाने लगा । इतनेमे निशाके अन्वकारने उस स्थानपर चारी ओरसे अपना साम्राज्य जमाना आरम्भ किया। इतनेमॅ परिक्रमाकर बावूजी मेरे निकट चवृतरेपर आ वैठे। हम दोनों साधुजीके दर्शनकर लौट आनेकी प्रतीक्षा करने लगे । किन्तु देखा, साधुजीकी परिक्रमाका अन्त होना सम्मव नहीं । यह देख और खान एव समयकी मयह रताके विचारसे हम दोनों उतावले तो हुए, परन्तु वोले नहीं और चुपचाप साधुके इत्योंको देखने लगे। कुछ देरकी प्रतीक्षाके बाद साधुजीकी मन्दिर-परिक्रमाकी क्रिया पूर्ण हुई, किन्तु दूसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खड़े एक पीपलके बृक्षकी परिक्रमा करने लगे। इस वार कोरी परिक्रमा ही न थी विलक्त परिक्रमा करते हुए सायु उल्कु जैसी वोली मी उच कण्ठसे वोल रहे थे। इससे मुझे वड़ा भय मालूम पड़ा, किन्तु वश क्या था, मैं मन-ही-मन-

आर्त्तत्राणपरायण स भगवान् नारायणो मे गति । —की आदृत्ति करने लगा । अमावसकी रात तो थी ही, इतनेमें काफी ॲवेरा छा गया था। हम दोनोंने मन्दिरके पीछे यमनाके कछारमे देखा कि जैसा नाटकके रगमञ्च-पर राल उड़ानेपर प्रकाशका भभूका उठता है वसा ही प्रकाशका भभूका रह रहकर उठता है। उस समय हम दोनोंकी कल्पना यर हुई कि यमुनातटपर मुदी जल रहा है, उमका प्रकाश पवनके सकोरेके कारण रह-रहकर हो रहा है। हम दोनों इसी ऊरापोर्टमें थे कि इतनेम मन्टिरके पीछे देखा कि एक साबु सङ्गर्ज पर्ने मन्दगतिसे चले आ रहे हैं । उनके शरीरसे उत्पन्न प्रकाशमें हमने देखा कि उनका शिर और मुख शुभ्र केशराशिसे आच्छादित इ । शरीर मुट्टीमर हर्ियोंका समुद्रमात्र है। दोनों भेट्रिके ही नहीं प्रत्युत नेत्रीकी वित्रयोंके वाल मी चॉदीकी तरह छफेद ई। ऐसी अद्भव और अदृष्टपूर्व मूर्तिको देख, मेरी तो वोलती वन्द हो गयी और दारीर पसीनेसे भींग गया | किन्तु मेरे साथी वावू साहबने मेरे शरीरको झकझोरकर जोरसे कहा—'देखो देखो वह साधू।' यावृका यह कहना या कि वह नृति अन्तर्धान हो गयी । फिर वही अन्यकार और सन्नाटा छा गया । इस सन्नाटेको भङ्ग करता हुआ हमारे साथी साधु-का जन्दन त्वर सुन पड़ा । जैसे कोई अवोध वालक रोता हो वैसे ही वह साधुरो रहेथे। हम दोनी वहाँसे चल दिये । युछ दूर चलनेपर साधुका ऋन्दन वन्द हुआ किन्तु वे हमलोगोंसे बोले कुछ नहीं । चलते-चलते जर हमलोग टिकसी महादेवके मन्दिरके पास, चुर्ज्जाकी चौकीके सामने पहुँचे तव मुझीको सम्बोधनकर साधने कहा-'वचा देखा! मैंने क्यों इसे चलनेकी सम्मति नहीं दी थी। मैं आजके दिनको प्रतीक्षामें गत दो माससे इटावेमें ठहरा हुआ था। आज उन महात्माचे भेंट होनेकी वात थी। किन्तु इसने ऐसी वाधा दी कि मेरी समस्त आद्याओंपर पानी फिर गया।' यह कह वे साधु फिर फूट-फूटकर रोने लगे। में क्या कहकर उन्हें आश्वासन देता । में चुपचाप उनके पीछे चला जाता था। जब हमलोग वज़रियाके निकट पहुँचे जहाँसे मेरे घरका रास्ता स्टेशनके मार्गसे अलग होता या, तव मेंने साधुको प्रणाम किया और कहा-'महाराज ! कल शामको फिर आकर दर्शन कलगा।' फिर साय ही पूछा-- 'महाराज । ये कौन महापुरुष थे !'

उत्तरमें इच्छा न रहते भी साधुने कहा—'ये एक सिद्ध पुरुष हैं। एक सिद्ध पुरुषके कहनेहीसे मैं इनके दर्शनार्थ इटावे आया था। अब इनके दर्शन टोना सुरे असम्भव जान पड़ता है। तू अपनेको बड़ा भाग्यवान् समझ कि तुझे इनके दर्शन तो हो गये नहीं तो इनके दर्शन होना ही सम्भव नहीं। यह कहकर वे और बाबू स्टेशनकी ओर चले गये और मैं अपने घर चला गया।

दूसरे दिन जब मैं नियत समयपर स्टेशन गया तव पता चला कि वे साधु रातसे ही गायब हैं। कहाँ गये, कुछ पता नहीं । मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ स्थान है ! बङ्गाली बाबू बोले—'मैंने स्वय तो इनका स्थान देखा नहीं । एक दिन यहाँ स्टेशनपर ही उनसे मेंट हुई थी । वे अपना स्थान कहीं हरिद्वारके पास बतलाते थे' यह सुन मैं मन-ही-मन पछताकर रह गया ।



# नम्र निवेदन

भारतवर्ष अनादिकालसे ही योगियोंका और योगका केन्द्रस्थल रहा है। यहाँ कव कितने योगी हुए, इस बातका पता लगाना असम्मव है। यहाँकी संस्कृति ही ऐसी है जिसमें साघन करनेपर सभीके लिये योगसिद्धि प्राप्त करनेका अवसर है। आजके इस जडवादपूर्ण और प्रायः सभी क्षेत्रोंमें दम्भसे भरे हुए युगमें भी यहाँ ऐसे अद्भुत सिद्ध महात्मा योगी वर्तमान हैं जिनके होनेकी कल्पनातक अन्य देशोंको नहीं हुई । योगाङ्कमें योगियोंके कुछ चित्र-चरित्रोंका रहना आवश्यक था, यही समझकर कुछ सप्रह किया गया। पूरा सप्रह तो कर ही कौन सकता है। जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हैं उन सबका भी सप्रह किया जाय तो योगाङ्क-जैसे कई प्रन्य हो सकते हैं। फिर योगाङ्कके एक अशमात्रमें सवका दिया जाना तो असम्भव ही था। जो कुछ सप्रह हुआ वह भी योगाङ्क और उसके परिशिष्ट भाद्रपदके अङ्कमें नहीं दिया जा सका। लेख इतने अधिक आ गये कि उनमेंसे कितने ही उपयोगी लेखोंको छोड़ देने, कितनोंका कलेवर बहुत घटा देने और कई केवल अशमात्र छापनेपर भी योगाङ्ग-में नहीं छप सके । गतवर्षके शक्ति-अककी अपेक्षा इस वर्ष योगाइ बहुत बड़ा हो जानेके डरसे उसके पृष्ठ और बढ़ानेकी इच्छा न रहनेपर भी कई फार्म बढ़ ही गये और परिशिष्टाह्न तो सारा-का-सारा लेखोंसे ही भर गया। इस लिये योगियोंके चित्र-चरित्र योगाङ्कके परिशिष्टांक न०२ के रूपमे आश्विनके अङ्कमे छापे जा रहे हैं । आश्विनका अङ्क भी नियमितरूपसे ८० पृष्ठका होना चाहिये या परन्त वह भी वढ़कर ११६ पृष्ठका हो गया । इतनेपर भी योगियों की जीवनियाँ दो-एकको छोड़कर शेप सब केवल परिचयके रूपमें ही दी जा सकीं । लेखक महानुभावींके जीवनीसम्प्रनधी वड़े-चड़े लेख हमारे पास रक्से हैं। उनमें-से कई लेख समय-समयपर 'कल्याण' के भागामी साधारण

अङ्कोंमें प्रकाशित करनेका विचार भी है। हमारी परिस्थिति देखकर लेखक महोदय कुपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे। गतवर्ष परिशिष्टा इसहित विशेषा इसे ७०४ पृष्ठ थे, इस वर्ष ७६६ हैं और आश्विनके अङ्कमें ३८ पृष्ठ अधिक हैं, कुल मिलाकर १०० पृष्ठ इस साल ज्यादा दिये जा रहे हैं। चित्र तो बहुत ज्यादा हैं ही। ऐसा करनेमें सप्रह, छपाई और कागजोंमें जो खर्च हुआ सो तो हुआ ही। डाकखर्च भी हजारों रुपये ज्यादा बढ़ गया। लेखकोंको, जिनके लेख योगा इमें नहीं छप सके या आंशिक रूपमें छपे हैं इस परिस्थितिपर विचार करके सन्तोष करना चाहिये और पाठकोंको अपने इस प्रिय 'कल्याण' के नये ग्राहक बनानेकी ओर विशेष ध्यान देकर इसे वड़े घाटेसे वचाना चाहिये।

एक निवेदन और है, 'गीताङ्क' प्रकाशित होनेके बादसे कई अनिवार्य कारणोंसे 'कल्याण' में जीवित पुरुषोंके चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सी स्वीकार कर ली गयी थी। परन्तु 'योगाङ्क' में जीवित योगी महात्माओंके चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिये कुछ प्रेमी महानुभावोंने कुपापूर्वक प्रेरणा की । उनकी प्रेरणानुसार ऐसे चित्र-चरित्र समह करनेका प्रयत्न आरम्भ कर दिया गया, और उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषा, उनके भक्तों और 'कल्याण'पर निःस्वार्थ प्रेम करनेवाले महोदयींकी कुपासे कुछ चित्र-चरित्र प्राप्त भी हो गये। परन्तु बीचमे ही दैवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी नीतिके अनुसार वाध्य होकर जीवित महात्माओंके चित्र-चरित्र न छापनेका ही निश्चय कायम रखना पड़ा। इसोलिये 'योगाङ्क' मे प्रसंगवश किसी लेखमें किसी जीवित महात्माके सम्बन्धमे कुछ चर्चा हो जानेके अतिरिक्त चीवनीके रूपमें किन्हींका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है

परन्तु चित्र-चरित्र मँगवाकर न छापना हमारे मन एक गुन्तर अपराघ-सा मालूम होता है । इस अपराघके लिये इम विवश हो उन कृपालु महात्माओं और हमारे प्रेमी महानुमानोंसे जिन्होंने परिश्रम करके कृपापूर्वक हमे सामग्री भेजी है, करवद होकर क्षमा चाहते हैं । नीतिके वन्धनमें होनेके कारण ही हमसे यह अपराध वन पडा है। जिन महापुरुषोंके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे हृदयमें है ही, चित्र-चरित्र न छपनेसे वह कदापि घट नहीं सकती। उनके जो चित्र हमारे पास आये हैं, उनसे हमारे निवास-स्यान पिषत्र होंगे और उनके लिखित चरित्रोंके पठन और मननसे हमारे चित्तकी शुद्धि होगी और हम उनकी कृपासे पारमार्थिक मार्गमें आगे वढ़ सकेंगे। कागजोंपर काली स्याहीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे हृदयॉपर पवित्र मानसिक अक्षरोंमें अङ्कित होंगे। आशा है, हमारी परिस्थिति और जिम्मेवारी समझकर कृपाछ महानुमाव हमें क्षमा प्रदान करेंगे।

पाठकोंसे एक विनीत प्रार्थना यह है कि महात्मा पुरुषोंके जीवन-चिरित्रमें चमत्कारोंकी वार्ते पढ़कर उन्हें किसी प्रकारसे विपरीत मावना नहीं करनी चाहिये। यह सत्य है कि भौतिक सिद्धियाँ न तो वहुत वड़ी चीज़ हूं और न सचे महात्माओंका वे लक्ष्य ही हे परन्तु सिद्धयोगी महात्माओंकी सेवा करनेके लिये खामाविक ही सिद्धियाँ उनके चरणोंमें उपस्तित होती हैं और न चाहनेपर भी उनसे सेवित होते हैं । समय समयपर कोई-कोई महार लोकोपकारार्थ उनका उपयोग मी कर लेते हैं। पर महात्माओंकी दृष्टिमं—जो सर्वथा भगवान्से अभिन्न स्थि प्राप्त कर चुके होते हे—सिद्धियों और चमत्कारोंका के स्वास महत्त्व नहीं होता। अतएय पाठकोंको न तो ऐ प्रसगपर कभी भूलकर भी दोष दृष्टि ही करनी चाहिये औ न केवल किसी याह्य सिद्धि—विशेषपर आकर्षित होक बास्तविक परमार्थ साधनसे यचित ही होना चाहिये।

इस परिशिष्टांक न०२ में जिन योगियोंके चित्र चरित्र दिये गये हैं वे केवल हटयोगी ही नहीं हैं सभी प्रकारके योगियोंका इसने समावेश किया गया है। इसलिये आशा है कि यह सभी लोगोंको सुखकर और लामप्रद होगा।

योगियोंके चित्र ठीक प्रान्तके हिसावसे छपकर यथा-स्थान नहीं लग सके हैं, कुछ इघर-उघर लग गये हैं। पाठकगण इसके लिये क्षमा करेंगे।

> लक्ष्मण नारायण गर्दे हनुमानप्रसाद पोहार सम्पादक

#### ~~~ वित्र-परिचय

वहरंगे

१-योग (मुखपृष्ठ ) प्रणवसयुक्त सिचदानन्द-धनविग्रह योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण और योगीश्वर भगवान् शङ्करसे मूल योगकी धारा हिरण्यगर्भ श्रीब्रह्मानीमें आती है। हिरण्यगर्भसे उक्त योगधारा विविधमुखी होकर विभिन्न योगमार्गोमें जाती है। विभिन्न योगियोंके चित्रों और वार्डरमें अनेकों योगासनोंके चित्रोंसे यह चित्र वहुत ही सुन्दर वन गया है।

२-योगी बर श्रीशिष ( पृष्ठ १ ) पिवत्र हिमालयमें योगी बर भगवान् शिष पद्मासनसे निश्चल समाधियुक्त विराजमान हैं । दो महान् योगी आपकी मूकत्तुति कर रहे हैं । ध्यानके लिये विशेष विवरण पृष्ठ ४५९ में पढ़ना चाहिये । ३-ध्यानमझा चीता ( पृष्ठ २४ ) लङ्काकी अशोक-वाटिकामें अशोकदृक्षके नीचे जगजननी महारानी चीताजी अपने 'प्राणोंके प्राण' के घ्यानमें डूवी हुई हैं।

४-अप्टाङ्गयोग (पृष्ठ ४८) पातज्ञल योगदर्शनमें वर्णित योग अप्टाङ्गयोग कहलाता है। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पाँच वहिरङ्ग और धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अन्तरङ्ग साधन माने गये हैं। प्राणायामसे कुळ-कुछ अन्तरङ्गता आरम्म हो जाती है, इसिलये चित्रमें यम, नियम और आसन ध्योतिर्मण्डलसे वाहर दिखलाये गये हैं। प्राणायामका कुछ अंश ध्योति-र्मण्डलमें आ जाता है और प्रत्याहारके वाद अगले ध्योतिर्मण्डलसे इस मण्डलको पृथक् करनेके लिये वीचमें एक धुँचली गुलाबी रगकी-सी रेला आगयी है। इसके आगे घारणासे कमशः ज्योति उज्ज्वल होती जाती है और सम्प्रज्ञात-समाधिमें उज्ज्वलता बहुत बढ़ जाती है। इसके आगे असम्प्रज्ञात-समाधिमें प्रणयरूप परमात्माके स्वरूपमें योगीकी स्थिति दिखलायी गयो है। अष्टाङ्गयोग और समाधियोगका वर्णन इन शीपकोंके लेखोंमें पढ़िये।

५-ग्रानयोगी गुकदेव ( पृष्ठ ७२ ) ज्ञान विज्ञानकी मृति अषध्त श्रीगुकदेवजी अपनी मस्तीमें डोल रहे हैं । वचे आपको पागल समझकर विनोदके उद्देश्यसे पीछे हो रहे है ।

६-जानयोगी राजा जनक (पृष्ठ ८८) ज्ञानमूर्ति विदंहराज श्रीजनक परम अधिकारी श्रीशुकदेवजीको श्रानोपदेश कर रहे हैं। महाराज जनकको कर्मयोगी भी कह सकते हैं, क्योंकि दन्होंने निष्काम कर्मयोगके साधनसे ही सिद्धि प्राप्त की थी।

७-योगेश्वरका योगघारणासे परम प्रयाण ( पृष्ठ ११२) विवरण इसी पृष्ठमें पिढ़िये ।

८-योगाश्रम (पृष्ठ १६०) योगिसद्ध महात्माके आश्रममें परस्पर वैर रखनेवाले जीव भी निर्येर होकर आनन्दरे विचर रहे है।

९-नवधामिक (पृष्ठ १८८) भगवान्के श्रीअगसे आनन्द और प्रेमका ज्योतिर्मय प्रवाह वहकर मिक महारानीके रूपमें परिणत हो जाता है और फिर मिक देवीसे उक्त प्रवाह विभिन्न दिशाओं में वहकर सामक भक्तोंको नी न्पोमें परिणत कर देता है। नवधा भक्तिका विशेष विषरण रसी पुष्ठमें पदिये।

१०-विविधयोग (१४ २०८) भगवान् एक ही है, उनके प्राप्त करने क अनन्त मार्ग है, वे सभी योग है। श्रीभगवान्- के दिख्य विध्वदेने उन्हीं अनन्त योगमार्गोकी धारा निकल रही है, दनमें कि किसी भी धाराका अवल्यन करके साधक नगजनकी प्राप्त कर नकता है।

११-महानीम (पुत्र २२३) शेषशायी धीन्हमी-नाम त्यक्षी मुन्दर दिच्य नृतियाँ हैं। भगवानक नामि-कमत्पर वद्यानी विसानमान है। इसी मरायोगने सम्रादन एउन राज है।

रेरे-ध्यानस्य भगवान उद्भर (१७०८०) जीत सन्दर्भन है।

सिनार नगर करते। इस्ते हो सहस्राह्म भी-वार में का भारती परवासकुर है के कर कि वसस्य आसे अस्पत्त प्रांचन करते हैं। यह के स्टेबर्ट केंद्र श्रीसीताराम भरतजीके व्याननेत्रोंके सामने प्रकट है। १४-सप्तनानभूमिका (पृष्ठ३४४) विवरण इसी पृष्ठमे पिढ़िये।

१५-मर्यादायोग--श्रीसीतारामजी ( पृष्ठ ३६४ ) मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका जगजननी जानकीजी-सहित वहुत सुन्दर ध्यानयोग्य दर्शनीय चित्र है।

१६-आघारचक १७-स्वाधिष्ठानचक १८-मणिपूरकचक १९-अनाहतचक २०-विशुद्धाख्यचक २१-आज्ञाचक २२-ग्रुत्यचक २३-पट्चक मृर्ति

(पृष्ठ ३८८, ३८९, ३९२, ३९३) इनका वर्णन श्रीकुण्डलिनीशकि-योग शीर्षक लेखमें पिद्ये ।

२४-गोलोकमं नरसी मेहता ( पृष्ठ ४२०) परमभावमं स्थित नरसीजी भगवान् शक्करकी ऋपासे गोलोकमं उनके परमिय भगवान्के रासमे सिम्मलित हो रहे हे । चित्रका भाव बहुत ही मधुर है।

२५-गोपियोकी योगघारणा (चार चित्र ) (पृष्ठ४६७) सत्र समय, सर्वत्र, सत्र कार्योमें श्रीकृष्णको सामने देखने-वाली प्रेमयोगिनी गोपियोंकी योगधारणाके सुन्दर चित्र है। इनका वर्णन इसी पृष्ठमें पद्धिये।

२६-अनन्ययोग—रावाकृष्ण (ष्ट्रष्ठ ४८४) योग धरेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण योगेश्वरी भगवती श्रीराघाजीके साथ यमुनाके तटपर कदम्मके नीचे खड़े १। महाभाव और रसराजका यह अनन्ययोग सर्वया दर्शनीय है। ध्यानके लिये यह चित्र बहुत ही सुन्दर है।

२७-मेमयोगिनी मीरा (१८४९) अपने हृदय-यहभके ध्यानमें ह्यी हुई मीरा भेमार्णयमें निमम हुई येभान नाच रही और कीर्तन पर रही है। हरिजी अन्त-रिजमें उसके पीछे उसी अशाने साई मुर्त्जा पजा रहे हैं। चित्रा भाव दिन्य भेमीन्मादकी मनुर लीलाको प्रकट करता हुआ भेभीजनोंके हृदयमें मिलनकी अमृत्यपी करनेयाला है। कलाकी हरिने भी यह नित्य बहुत मुन्दर हुआ है।

२८-धनारस्या-बाधन्-प्रयस्या १९-पाननामयव्यन्तः-स्वयास्या १०-धन्तस्य जनारा-सुपुतिः प्रस्था ११-पननार्य-पुर्वाचानस्या

- १-नॉ-स्पेश

(पृष्ठ ५३२, ५३३) रन पाँची निर्मोदा प्रधन, निन्दी दशाई सीर्प दन्सम स्थाप्टर परिते। ३२-सकीर्तनयोगी श्रीशीचैतन्य महाप्रभु (पृष्ठ ६०९) आनन्द और सौन्दर्यके निधि प्रेमावतार महाप्रभु प्रेमोन्मच हुए हरिकीर्तन कर रहे हैं। श्रीयुगल्सरकारकी दिन्य, स्निन्य, मधुर, श्रीतल, प्रकाशमय आभा उनपर वरस रही है।

३४-जडयोग ( पृष्ठ ६२२ ) आधुनिक जडचम्यताका और उससे पीड़ित मानवजातिका चित्र इसमे देखिये । विलासमोगपरायण जडसम्यतापर श्रद्धरका कोप अनि-वर्षा कर रहा है। लड़ाईके वादल यूरोपके लिरपर मॅडरा रहे हे हीऔर प्रकृतिका कोप तो आजकल प्रत्यक्ष हो रहा है। सबके नियामक लीलामय प्रसु, जिनके अपरिवर्तनीय नियम-से दृष्टि-सहारके समस्त कार्य विधिवत् हो रहे हैं, लीलासे ही सुसका रहे है। विशेष वर्णन 'जडयोग' शोर्षक लेखनें पाँढुये।

३५-प्रेमयोगी नारद ( पृष्ठ ६३९ ) प्रेमयोगी देविषे नारद वीणा और करताल बजाते और हरिगुण गाते तीनी लोकीमें अवाध गतिसे विचर रहे हैं ।

<sup>३६</sup>-नित्ययोग<del>-स</del>हस्रदलकमलमें शिवशक्ति--(पृष्ठ ६४७) कुण्डलिनीयोगमें पदिये ।

३७-तपितनी ( पृष्ठ ६५० ) प्रभुके सरण-ध्यानमें सव कुछ भुलाकर अपने-आपको भगवान्में—एक अनन्त अतित्वमें मिला देनेबाली उत्कृष्ट साधनाका स्वीव परम मनोहर चित्र हैं। इस चित्रको अङ्कित करनेवाले श्रीसोमान्दाल साह हैं, इनके पन्द्रह चित्रोंकी एक दर्शनीय झाँकी 'रगरेखा के नामसे 'दिखणानृतिप्रकाशन मन्दिर' भावनगरसे प्रकाशित हुई है, उसीमें यह चित्र भी था। कलाकारकी आजासे स्थोचितरूपमें छापागया है। इसके लिये कलाकार और प्रकाशकस्त्रा दोनोंके हम आमारी है।

३८-योनामि (पृष्ठ ७२३) ध्यानखा महासती मगवती सती योगानिके द्वारा देहको दग्ध करती हुई ध्यानमें सर्वत्र श्रीशिवको देख रही है।

३९-प्रणवयोग ( पृष्ठ ७३९) ॐकारमें भगवान् व्रह्मा, विष्णु और शिवके दिव्य ध्यानका वहुत तुन्दर चित्र है। वत्तुतः एक ही तीन रूप वने हुए हैं।

४०-योगमाया ( पृष्ठ ७६० ) मगवती योगमायाका सुन्दर चित्र है ।

४१-ध्यानयोगी प्रुव(टाइटलपरिशिष्टांक न०२)मयुवन-में वालक श्रुव श्वासको रोककर एक पैरते खमेके सहश खड़े अचल होकर दृदयमें भगवानका ध्यान करने लगे। उन्होंने विषय और इन्द्रियोंसे मनको खाँचकर भगवानमें लगा दिया । इसी अवस्थामें भगवान् विष्णु वालक ध्रुयके सामने प्रकट हो गये । चित्र दर्शनीय है। ध्रुयजीका विशेष विवरण प्रयु ७७१ में पिंदिये ।

४२-श्रीराद्धराचार्य ( पृष्ठ ७६७ ) आचार्यदेय अपने शिष्योंसहित विराजमान हैं ।

४३-श्रीसूरदासजी ( पृष्ठ ७२७ ) भक्त स्रदासजी इयामसुन्दरके विरहमें ऑखींने ऑस् वरसा रहे हैं, भक्त आपके ऑस् पोंडनेकी चेटा कर रहे हैं।

्वर्णन वहीं पढ़िये। ४४-अवलोकितेश्वर (८६६) अवलोकितेश्वरका ४५-भव्य (८६६) वर्णन १४ २८६ मे भी पढ़िये।

दुरंगे

४६-योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण ( पृष्ठ ३०४ ) शारदीय पूर्णिमाके निशीयमें भगवान् योगेश्वर क्रीलकुर्ज्ञोंमें योगमयी मधुर वशीष्वनिष्ठे समस्त साधकोंको योगस कर रहे हैं। वित्रकलाकी दृष्टिसे भी यह चित्र उत्हृष्ट है।

४७-समाविस्य शिव (पृष्ठ २६०) गौरीशङ्करके शिखर-पर भगवान् शिव समाविमें लीन हैं। कलाकी व्यञ्जना बहुत ही सुन्दर हुई है।

इकरंगे

४८-प्राणायाम (१४ ५६०)—यह प्राचीन वित्र बहुत सुन्दर है। नाम मराठी मापामें छिले हैं। विवरण नहीं मिला। सुन्दर सप्रहयोग्य चित्र देखकर लगा दिवा गया है। प्रेषक महोदयके हम आभारी हैं।

४९-योगाचार्य भगवान् दत्तात्रेय और अल्के ( पृष्ठ ७६८)-भगवान् श्रीदत्तात्रेय अल्के ऋषिको योगका उपदेश दे रहे हैं।

५०-योगाचार्यं महर्षि याज्ञवल्क्य ( पृष्ठ ७६९ )-आचार्य अपने शिष्योंको योगका उपदेश कर रहे हूं ।

ु५१-गोरलनाथ-मन्दिर, गोरलपुर ( पृष्ठ ७८३ )-कहते इ. यहॉश्रीगोरलनाथजीने दीर्घकालतक तप किया या ।

५२-खामी गम्भीरनाथजी ( पृष्ठ ७८३ ) आप नाय-सन्यदावके विद्व योगी थे । गोरखपुरके श्रीगोरश्चनाय मन्दिरमें बहुत दिनींतक आपने निवास किया या ।

५३-गो॰टाक्टर भक्तिविनोदनी ( पृष्ठ ७८६ )-आप गौड़ीय वैष्णवसन्प्रदायके आचार्य महातमा पुरुष थे। ५४-नरोत्तमवावानीके गुरुदेव ( पृष्ठ ७८७ )-आप बढ़े विद्ध महातमा थे। ५५-श्रीमत्पूर्णानन्द स्वामीजी (पृष्ठ ७८७) आप विन्ध्याचलमे रहते थे, आपकी योगधारणा विचित्र थी। ५६-योगिराज योगानन्दजी (पृष्ठ ७८७) आप बङ्गालके एक विद्वान् और सिद्ध महात्मा थे।

५७-स्वामी विवेकानन्द (पृष्ठ ७८८)-परमहस श्री-रामकृष्णके प्रधान शिष्य विश्वविख्यात महात्मा ।

५८-खामी शारदानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-आप भी परमहस श्रीरामकृष्यके अनुयायी महात्मा पुरुष थे ।

५९-स्वामी विशुद्धानन्द (पृष्ठ ७८९)-काशीके स्वनाम-वन्य प्रसिद्ध महात्मा ।

६०-महात्मा मगनीरामजी ( पृष्ठ ७८९ )-काशीके वहुत उच्छेणीके प्रसिद्ध महात्मा पुरुष ।

६१-गोत्वामी श्रीहितहरिवशजी महाराज (एष्ठ ८१२)
— त्रजके प्रसिद्ध महातमा। इनका जनम वि० स० १५३० और
तिरोधान स० १६०९ में हुआ था। ये महान् प्रेमी भक्त
थे। कहते है, श्रीराधिकाजीने इन्हें मन्त्रीपदेश दिया था।
६२-त्वामी श्रीहरिदासजी (एष्ठ ८१२)— प्रजके उद्यकोटिके प्रेमी भक्त। ये युगलसरकारके उपासक थे। प्रसिद्ध

काटिक प्रेमी भक्त । ये युगलसरकारके उपासक थे । प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इन्हींके जिप्य थे । इनका जन्म च० १५६९ वि०मे हुआ था ।

६३—गोलामी श्रीगोपाल भट्ट जी (पृष्ठ ८१२)— इनका जन्म दक्षिणमे हुआ था। ये श्रीचैतन्य महाप्रभुकी आज्ञानुसार लड़कपनमें ही श्रोनृत्वावन आ गये थे। इनके प्रेमके वरामे होकर भगवान् श्रीकृष्ण स्वय शालग्रामनृतिसे अर्चाविग्रहरूपमें प्रकट हुए थे, जो श्रीरावारमणजीके नामसे श्रीनृत्वावनमे विराजमान है।

६४—गोखामी श्रीचन्दूलालजी महाराज ( पृष्ठ ८१२ )— आप श्रीहितहरिवराजी महाराजके वज्ञज और परम विरक्त भजनानन्दी त्रजके महारमा थे।

६५-श्रीयुगलानन्यशरणजी ( पृष्ठ ८१४ ) ६६-श्री सीतारामगरणजी ( पृष्ठ ८१४ ) ६७--श्रीजानकीवरगरणजी ( पृष्ठ ८१४ ) ६८-श्रीरामवल्लभाशरणजी ( पृष्ठ ८१४ ) पुरुष ६९-परमहस वखन्नाथजी ( पृष्ठ८२४ )-आप वडे त्यागी सिद्ध महात्मा पुरुष थे। अधिकतर वीकानेर, रतनगढ या चूरूमे रहा करते थे।

७०-त्वामी मङ्गलनाथजी (पृष्ठ ८२४) हुवीकेशके प्रसिद्ध महात्मा।

०१-स्वामी उत्तमनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-आप वेदान्तके वडे भारी विद्वान् और त्यागी महात्मा ये । अधिकतर जोचपुर, फलादी और वीकानेरमे रहा करते थे ।

७२-त्यामी श्रीअमृतनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-आप फतेहपुर ( जयपुर ) मे रहते थे। प्रसिद्ध सिद्ध महातमा थे। ७३-तिगरानेवाले महात्मा ( पृष्ठ ८२५ )-आप पॉचर्बी या छठी भूमिकापर पहुँचे हुए योगी थे।

७४-स्वामी श्रीशिवसागरपुरीजी (पृष्ठ८२९)-गयाजीके एक सिद्ध योगी।

७५-त्वामी मुत्तानन्दजी ( पृष्ठ ८२९ )-गुजरातके एक ऊर्न्वरेता योगी ।

७६-योगाचार्य श्रीटोकरास्त्रामीजी ( पृष्ठ ८३८ )
७७-श्रीआत्मस्वरूपजी त्रह्मचारी ( पृष्ठ ८३८ )-जिनको योगद्वारा कालीका | गुजरातके साक्षात्कार हुआ ।
७८-श्रीरेवागङ्करजी ( पृष्ठ ८३८ ) | और वोगी ७९-महाराज श्रीटिसंहस्वामीजी ( पृष्ठ ८३९ )

८०-स्वामी चिट्घनानन्दजी (पृष्ठ ८५४)-गीताके टीकाकार महात्मा।

८१-डा॰ एनी नेसेट ( पृष्ठ ८७१ )-थियोसोफिकल समाजकी प्रधान संस्थापिका और योगविद्यामें निष्णात । अन्य सब चित्रोका परिचय यथास्थान छपा है।

## **भेमयोग**

तन है तुपक जीव गोली प्रीत दार भर, मनका पलीता चाह प्यालेसों लगानेपै। स्थम जो इष्टवेध ताही मॉझ दृष्टि राखे, सिस्तको लगाये रहे एक ही ठिकानेपे॥ द्या धर्म पग रोपै साधन सकल सिद्धि, धिक है सुचन्द ताको मन दै खिसानेपै। साई वड़ी स्र जाको नेह भरपूर रहे, छूटत ही देह प्राण लगत निसानेपै॥

गो० हितपरमानन्दनी

#### गीताप्रेमियोंसे नम्र निवेदन

र्चतानके चाहित्यमें सर्वोत्हर, सर्वप्रिय और प्राय-सभी देशोंके महात्माओं और विद्वानींद्वारा सन्मानित और सम्पतित औसङ्गवद्वीताका अध्ययन और उसकी शिक्षाका विस्तार किसको पतन्य नहीं होगा । भारतवर्षके प्राचीन आचार्यो और विदानोंने तो गीताकी उक्तकण्ठमे प्रशासा की ही है। आज भी सभी इसकी उपयोगिताके सामने दिर हाकाते हैं । छोकनान्य विख्क महाराजने कहा है कि 'प्रत्येक सयमुबकको चाहिये कि वह सवारका कार्यभार अपने कन्येपर उटानेके पहले गीताशास्त्र (जो जीवनशास्त्र है) हा अध्ययन अवश्य करें। जर्मनीके प्रसिद्ध विद्वान् जर्मन देशके सर्वप्रथम गीताप्रचारक किन्हेन्स जान हुन्बोल्ट (Wilhelm Von Humboldt) ने क्टा था कि 'ससारने जितने भी प्रत्य हैं, उनमें भगवदीता-जेने नृहम और उन्नत विचार कहीं नहीं क्रिक्ते । जिस समय मेने इसे पटा उस समय में विचासाका सदा है लिये ऋणी बन गया चर्यों कि उसने मुझे इस अन्यका परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रक्ला ।'

दम अपने निराहासय जीवनको इस महान् प्रस्थराज-की शिक्षाओं द्वारा आशापणे ही नहीं, सर्वेषा सपछ बना मधते हैं। इसीटिये इसके प्रचारका प्रयत्न किया ना रहा है। और इसीलिये कलकत्ता हाईकोईके जब महामान्य र्जाइस सर मनमधनाय मुखोपाध्याप के-शो॰ महोदयके मभापतित्वमें एक जीतासङ्घ (Gsta Society) बनाया गया रे, जिल्हा उदेश्य देश विदेशमें गीतानाहिस्थका और र्गाताशिजाया प्रचार तथा स्कन्त-कालेजीके पाटपक्रममें गीताको स्थान दिलामा है, जिसमें कि विभिन्न जातियों, मध्यतार्थे आर मतेके लेग अपने-अपने वर्ममें इट प्राम्या रखते वर ही गीताकी सार्वमीन अत्यस शिक्षके अनुसार अपना जीवन निर्माण वर सुके । इस समयतक दम मामिके भद्रन्योंकी नामायणी नियम्बिखत है-

तः सन्मधनाथ स्वजी ने-श्रं जन, वसकता राईकोई, समापति १

भैद्रप्रसादमाद नवजा एन० ए०, वी-एन०, बार-ण्ड ला, बादन नैरमनर, बलकत्ता विश्वविद्यालय । सर्भात्य समाप्ताम देशीय, बाहस चेन्सल्य, न*ा न*िच्चियालय ।

श्रीवगलिक्योर विडला । सर वदीदास गोयनका के-टी० l श्रीजयदयाल गोयन्द्रका । श्रीगौरीशद्वर गोयनचा । डा॰ संघाङ्चढ चुन्जी एम॰ छ॰, पी-एच॰ डी॰ ! श्रीवनन्तकुमार चटकी एम० ए०, एकाउण्डेज्ड जनरख, वर्मा ।

प्रो॰ अर्नेष्ट पी॰ हारविज, इन्टर कालेज, स्यूयार्क, अमेरिका ।

श्रीकृष्णलाल एम० अवेरी, भूतपूर्व नन, वस्वई। डा॰ महस्मद हाफिल सैयद एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ रे श्रीग्रती सोपिया वाडिया ।

डा० आइ० जे० एत०, तारापुरवाला, वी० ए०,

पी०-एच डो०, बार-एट-ला । श्रीज्यालाप्रसाद कानोडिया ।

श्रीहनुसानप्रसाद पोहार सन्पादक 'कल्याण' । श्रीराघवटास, सन्त्री I

अमएब इस निवेदनदारा में सभी गीताप्रेमियाँचे प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने शहर, गाँव या नहीं कहीं जिस सत्या या व्यक्तिविद्येषद्वारा श्रीगीताका अध्यपनः चन्तक्क, पटन आदि होता हो, उत्तका, तथा वहाँ श्रीगीताप्रचारके कार्यको (स्तास करके शिक्षा-संस्थाओंके अभ्यातक्रममें गीताको रखवाना ) आवश्यक्ता समझते हो, वहाँका, या उन उसाओंका पूरा नाम, चन्नालकोंके पूरे नाम, पूरे पते पोत्टआफ्सिके नामग्रहित हिन्त नेजनेकी कृपा करें। जिल्ली यह पता लगे कि कहीं गीताप्रचारका कार्य किल रूपमे हो रहा है और कहाँ विशेष आवश्यक्ता है। और वहाँ आवश्यक्ता हो वहाँ चेश की आसरे।

जो सत्सा किनी कमेटी या दृस्टके अधीन हो, उसके प्रमावशाली नदस्यों या दूरिवर्षोके नाम पूरे पवेसीहत जिलनेको सुपा करें जिससे उन महानुमार्बोको स्वतिगत-रूपने इस कार्यके लिये लिखा जासके। आद्या है नमी गीताप्रेमी भाई-बहिन इस कार्बमें हमारी सहायता करेंगे।

मन्त्री 'गीतासंघ'

गोरखपुर यू० पी०

